#### GOVERNMENT OF INDIA

### ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 51837

CALL No. K Sa81 3na

D.G.A. 79.

A Publishes Collected as Darysgani, Delhi-6



# पौराणिक कोश



# पौराणिक कोश

· • 10 00 .

राणाप्रसाद शर्मा

S287

वाराणसी ज्ञानमण्डल लिमिटेड

# मूल्य तीस रुपये

प्रथम संस्करण संवत् २०२८

| STRAL AF | SCH 4E        | OLOGICA                                | A  |
|----------|---------------|----------------------------------------|----|
| LICKARY. | NEW           | DELHI.                                 |    |
| No       | , , , , , , , |                                        | -  |
| 'ate     |               |                                        | ~  |
| M No     | ,             | ** *********************************** | رو |

© ज्ञानमण्डल लिमिटेड प्रकाशक—ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी-१ मुद्रक—ओम्प्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी ६९२९-२६

### आमुख

वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ अनन्तकालसे इस देशके निवासियोंके जीवनको अपने आदर्श पुरुषोंके चिरत्रोंसे प्रभावित करते आ रहे हैं। हिन्दी साहित्यमें हमारे धार्मिक ग्रंथोंके पात्रों तथा कथाओंका सर्वत्र उल्लेख मिलता है। ऐसे स्थलोंको समझनेमें पाठकोंको बड़ी कठिनाई पड़ती है। उन्हें यथार्थ अर्थ जाननेके लिए विद्वानोंकी शरण लेनी पड़ती है, फिर भी प्रायः निराश ही होना पड़ता है। क्योंकि प्रकाण्ड विद्वानोंके लिए भी यह सम्भव नहीं है कि उन्हें सारी कथाएँ सदा याद रहें। ऐसी स्थितिमें यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्राचीन पात्रों और कथाओंका वर्णानुक्रमिक संग्रह कोशके रूपमें पाठकोंके समक्ष उपस्थित किया जाय। उसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए प्रस्तुत कोशकी रचना 'पौराणिक कोश'के नामसे की गयी है। मराठी, गुजराती तथा बंग साहित्यमें इस अभावकी पूर्ति बहुत पहले की जा चुकी है। हिन्दी जगत्में भी कतिपय साहित्यानुरागियोंने इसकी पूर्तिके लिए प्रयास किया है; तथापि प्रस्तुत कोशकी नितान्त आवश्यकता थी, इसका अनुभव पाठकगण अवश्य करेंगे।

इस कोशमें पुराणादिके पात्रों, स्थानों तथा कथाओंका परिचय दिया गया है। प्रमुख पात्रोंका परिचय विस्तृत रूपसे तथा साधारण पात्रोंका परिचय संक्षिप्त रूपसे देनेका प्रयास किया गया है। इस वातका पूरा ध्यान रखा गया है कि ग्रंथका कठेवर इतना अधिक न बढ़ जाय कि पाठकोंके छिए उसे कय करना दुरूह हो जाय। पात्रोंका विस्तृत परिचय जाननेके छिए ग्रंथका नाम, अध्याय तथा इठोक संख्याका उल्लेख कर दिया गया है। कौनसी कथा कहाँ-कहाँ किन किन ग्रंथोंमें है, इसका भी उद्धरण दे दिया गया है। इस कोशसे पाठकगण हिन्दी साहित्य अथवा संस्कृत साहित्यमें वर्णित कोई भी अन्तर्कथा सरलतासे जान-समझ सकेंगे। परिशिष्टमें दी गयी अप्रचलित भौगोलिक नामोंकी अकारादि कमसे व्याख्या सहित सूची, संक्षिप्त व्याख्या सहित बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई और पारसी धर्मके कुछ ऐसे प्रचलित शब्द जिनके प्रयोग हिन्दी साहित्यमें किये गये हैं, कौरवों-पाण्डवोंका वंशवृक्ष, चन्द्रवंशी क्षत्रियोंका वंशवृक्ष, सूर्यवंशी क्षत्रियोंका वंशवृक्ष, कालिदासके वर्णनानुसार श्री रामचन्द्रका वंशवृक्ष आदि सामग्री कहीं-कहीं उत्पन्न होनेवाली उलझनोंको सलझानेमें सहायक होगी।

अन्तमें मैं पं० श्रीकृष्ण पंतके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। पंतजीने इस कोशकी पूरी पाण्डुलिपि-का संशोधन-परिवर्द्धन बड़े परिश्रम और निष्ठाके साथ किया है। आपने उद्धरणोंकी त्रुटियाँ दूर करनेमें प्रंथोंको छान डालनेका कष्ट उठाया है। ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसीके प्रबन्धकारी संचालक श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्तने इस कोशका संशोधन तथा सुन्दर प्रकाशन करानेमें जिस धेर्यसे काम लिया है, उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। यदि इस ग्रंथकी सहायतासे पुस्तकोंमें बिखरे हुए पुराण-पात्रों, कथाओंका स्पष्टी-करण सन्तोषजनक हो सका तो मैं अपना कई वर्षोंका किया हुआ परिश्रम सफल समझ्ँगा।

पटना आपाद शुक्ल २ ( रथयात्रा ) संवत २०२८ वि०

राणाप्रसाद शर्मा

अ-कंठसे उत्पन्न होनेवाला प्रथम स्वर, एकाक्ष्मा कोशके अनुमार वासुदेव, अक्षरोंमें यह मर्वश्रेष्ठ तथा सब अक्षरोंका उत्स माना गया है, उपनिषदोंमें इसकी वड़ी महिमा गायी गयी है, अकार ब्रह्माजीका रूप है और ब्रह्मा ही इसके देवता है, गीतामें श्रीकृष्णने कहा है —'अक्षराणामकारोसि'। तंत्रशास्त्रानुसार इस अक्षरसे सृष्टिके पहले सृष्टिकर्त्ताकी अकुल अवस्थाका बोध होना है (वायु० २०.८; २६. २८. २९) । अंकधारी-वि॰ [मं॰] विष्णु के कुछ उपासक तप्तमुद्रा अर्थात् बंख, चक्र, गडा, पद्मके चिह्न शरीरपर छपवाते हैं। दक्षिणमे शंकरके भी भक्त त्रिशूल या शिवलिंगके चिह्न छपवाते हैं। उस प्रथाका महत्त्व रामानुज-संप्रदायमें अधिक है और द्वारका इसका केन्द्र माना गया है (भाग०) ।

अंकपादतीर्थ-पु० [मं०] उज्जयिनीमें मित्रा नदी तथा महा-कालका क्षेत्र । अवंतीमें यह तीर्थ है, जहाँ श्रीकृष्णके युगल परिच्छ है। यहाँ मरनेवालेको यमराजका भय नहीं रहता (स्वंट पु० आवंत्य खंड—अवंती क्षेत्र माहात्म्य) ।

अंकिल-५० [सं०] वृषोत्मर्गमे टागवर छोडा गया सॉड या ○छडा, यह **ञ्रभ माना गया है । (शिव पु०:** काशी खंड) ! अंकुशा-म्बा० [सं०] द्राविणिका मुद्राकी एक शक्तिका नाम (इहां० ४.३६-७६)।

अंकुशेश्वर - पु०[सं०] नर्मदा क्षेत्रके एक तीर्थका नाम (मत्स्य० 20 E.20) 1

**अंकोल**-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम (मत्स्य०१९०० ११८-: 511

अंग-पु०[सं०](१) वेनके पिताका नाम, जिन्हें कृष्णकी योग-মিলিকা লান খা (भाग० २.७.४३; विष्णु० १.१३.६.)। उत्मुक (कुरु और आग्नेयी) का पुत्र । मृत्युकी कुर आकृत तिवाली पुत्री सुनीथा इनकी पतनी थी । पुत्रके निर्देयतापूर्ण व्यवहार तथा अयोग्यतासे दुखी हो यह नगर छोड चले गये ब (भाग० ४.१३.१७-१८) । इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, पर देवताओंने हब्य स्वीकार नहीं किया। पूछे जानेपर विद्वानोंने वहा कि आप निःसन्तान है इसलिए देवताओंने आपका हन्य बहुए नहीं किया। आप हरिकी उपासना करें उससे आपको प्तप्राप्ति होगी। तदन्मार पत्र-प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र इतना उपद्रवी था कि उसके कारण इन्हें नगरतक छोड़न। पड़ा। चोज करनेपर भी इनका पता नहीं चला (भाग० ४.१३. २४-४९) । विष्णुकी भक्तिने जीर पकडा और यह उनकी राग्णभे चले गये (भाग० ४.२१.२८;१०.६०.४१)। ब्रह्मां०, मत्स्य० और वायु पुराणोंके अनुसार यह उरु और आग्नेयांके पुत्र थे(ब्रह्मां० २.३६.१०८, १२६; वासु० ६२.९२-३; मत्स्य०

४.४४)। स्वायं भुव मनुके वंशके यह एक प्रजापति थे (वायु० ६२.१०७; मत्स्य० १०.३-४) । (२) बलिके क्षेत्रज पुत्रका नाम जो वलिपत्नी सुदेष्णामे दीर्घतमासे उत्पन्न हुआ था । यह खनपानका (वायुपुराणानुसार अनापनका) पिता था (भाग० ९.२३.५,६; मत्स्य० ४८.२५.९; वासु० ९९. २८.८५; ब्रह्मां० ३.७४.२७,८७)। अंग देशका नामकरण इमीके नामपर हुआ (विष्णु० ४.१८. १३.१४)। दिधवाहन, जिसे अपान (गुडा) ही नहीं था, के पिताका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७४.१०२; वायु० ९९.१००) । इस वंशका अंतिम राजा वृषसेन था (विष्णु० ४.१८.२५)। (३) भागलपुरके निकटका वंगाल देश-दे॰ कर्ण। (४) पूर्वमें स्थित एक राज्य, जहाँके राजाको देवताओं में हाथी प्राप्त हुए थे (ब्रह्मां० २.१६.५१; १८.५१: ३.७. ३४०: ७४.२१३: मत्स्य० ११४.४४:१२१. ५०; वायु० ४७.४८; ९९.४०२)। (५) हविर्धानके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४.४५) । (६) विश्वजित् जनमेजयके पत्र तथा कर्णके पिताका नाम (मत्स्य० ४८.१०२; वायु० ९९.११२)। अंगज-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम । स्त्री-पुरुष संयोग-की प्रेरणा करनेवाला एक पौराणिक देवता। 'रिति' इसकी स्त्री, 'बसन्त' इसका साथी तथा 'कोकिल' वाहन है। इसका शस्त्र धनुषवाण (फूलोंका वना) है। 'उन्मादन', 'शोषण', 'तापन', 'संमोहन' और 'स्तंभन' इसके पाँच वाण कहे गये है। देवताओंने इसे शंकरकी समाधि भंग करनेके लिए भेजा था। मना करनेपर भी जब इसने नहीं माना, तब योगिराज शंकरने इसे जलाकर भस्म कर दिया। तबसे दामदेवका नाम अनंग पड़ा (भाग० ३.१२.२९; मत्स्य० ७.२३; २३.३०; १५४.२७२; २९१.३२; वायु० १०४.४८) । तदपरान्त रानिके विलाप तथा प्रार्थनासे प्रसन्न हुए शंकरके वरदानसे इसका जन्म श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्नके घर दारकामें हुआ। प्रद्यम्न-सुत अनिरुद्धको कामदेवका अवतार कहा गया है (ब्रह्मपु० कामदेवका दाह; दे० मन्मथ)।

नोट विशेष-अंग्रेजी साहित्यका 'क्यूपिड' यही कामदेव है। वहाँ इसे ऑखोंपर पट्टी दाँधे तथा दो हैनोंसे युक्त वत-लाया गया है, जो अपने शस्त्र धनुष-बाणके साथ आकारामें उड़ता रहता है और आँखोंपर पट्टी वॅथी रहनेके कारण पात्रको समझे विना उसपर अपना वाण चला देता है। इसीके इस खेलवाइके कारण संमारमें लेला और मजनूके मदश वेजोड़ प्रेमी भी दीखते हैं।

अंगजा-स्त्री०[सं०] ब्रह्माकी पुत्रीका नाम (मत्स्य०३.१२) । अंगति-पु० [मं०] दे० ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि ।

अंगद-पु॰ [मं॰] (१) एक बन्दरका नाम, जो रामायणके

अनुसार दालिका पत्र था। इसका विवाह मेडकी दर्डी पत्रीसे हुआ था, उसने उसका महादली पत्र हुआ, जिसका नाम था ध्रव (ब्रह्मां० ३.७. २१९-२०) । श्रोरामके अभिषेकके ममय यह उपस्थित था (विष्णा० ४.४.१००)। यह रामकी मेनामें था (रामायण—विध्विधावा० ४१-४) । राम-रावण यद्धमें इसने रामकी वडी सहायना की थी (भाग० ९.१०. १९-२०)। श्री रामजीके वनवासमे अयोध्या लौटनेपर भरत आदि जब रामकी पादका आदि लेकर चलेतव यह तलवार लेकर चलाथा (भाग० ९.१०.४४) । (२) लक्ष्मणके दो पत्रीं-मेंसे एकका नाम (भाग० %.११.१२: विष्ण० ४.४.१०४) । अंगढ राज्यकी राजधानी अंगदा, जो कार्यन या कारापथंम र्था (ब्रह्मां० ३.६३.१८८; वायु० ८८. १८७-८) । (३) बृह-दक्थकी पुत्री बहुतीके गर्भसे उत्पन्न पुरुके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.२५६: वायु० ९६.२४७) । (४) एक राज्यका नाम जहाँकी राजधानी कारयन थी (ब्रह्मां०३.६३.१८९)। अंगढीया-र्ह्या० सिं० एक नगरी, जो लक्ष्मणके पत्र अंगदको मिली था । यह कारापथ देशमें हैं (वाय० ८८.१८८) । अंगदेव्यन्तर-पर्व मिंदी हृदय देवी आदि शक्तियोंका निवास ।

स्थान (ब्रह्मां० ४.३७,४०)। अंगद्वीप-पु० [मं०] जम्बू द्वीपका विविध रत्नोंका आकर एक खंड, जहाँ म्लेच्छ लोग निवास करते हैं (वायु० ४८.१४-१८)।

अंगना - स्त्री० [सं०] वामन नामक दिग्गजका पत्नी (ब्रह्मां० ३.७.३३९) । अंगभन - पु० [सं०] एक तार्थ स्थान, जो पितृगणके आङ्को

लिए अनि प्रशस्त माना गया है (मत्स्य० २२.५१)।
अंगराज — पु० [स०] (१) कुन्तीका सबसे बडा पुत्र कर्ण, जो
अंग देशका राजा था। यह महाभारत युद्धमे अर्जुनके द्वारा
मारा गया (महाभारत वर्ण पर्व ९१.५१: विष्णु० ५.३८.
४७)। (२) राजा लोमपाद, जो महाराज दशरथके मित्र थे
(वा०रा०वा०का० ११-४)।

अंगलोकवर - पु० [सं०] एक जातिका नाम (वायु०४७-४३)। अंगलोक्य - पु० [सं०] एक राज्यका नाम (मत्स्य०१२१. ४४) ।

**अंगर्लोहिक** −पु० [सं०] उत्तरी प्रदेशका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१६.४९) ।

अंगहीन-वि० [सं०] कामदेवका एक नाम । शंकर द्वारा जला देनेके पश्चात् शरीरका विनाश हो जानेके कारण यह नाम पड़ा । दे० अंगजः बन्ना पु० कामदेव दाह । अंगारकचतुर्थीं - स्त्री० [सं०] एक ब्रत, जो माघ शु० ४ को

मनाया जाता है । इसमे मगल्वारको 'अंगारकाय भीमाय नमः'का जप किया जाता है (मत्स्य० ७२, १-४५) । अंगारपातन-पु० [सं०] एक नरकका नाम (ब्रह्मा० ४.३३.

६१) ।

अंगारवाहिका – स्त्रीं ० [सं ०] यह नदी पितृतीर्थ है, यहाँ स्नान और दान करना उत्तम है तथा पितरोके लिए किया गया श्राद्ध अनन्तफल और अति प्रशस्त माना गया है (मत्स्य० २२.३५)।

अंगारवाहिनी - स्त्रां ॰ [मं ॰] भद्राश्व महादेशकी एक नदी (वायु॰ ४३.२६)।

अंगिरस-प० (सं०) (१) दस प्रजापतियोंमेसे एकका नाम। इन्हे अधर्ववेदका.प्रादर्भाववर्त्ता वहा जाता है, अतः इन्हें 'अथवां' भी कहते हैं। एक मतमे यह उरु और आग्नेयोंके पत्र ठहरते हैं, पर अन्य मतसे यह ब्रह्माके मानस पत्र हैं, जिनका जन्म ब्रह्माके मखसे हुआ था (भाग० ३.१२. २२-२४: ब्रह्मां० २.३२.९६: मत्स्य ० ३.६:५.१४.१५:१६) । वर्ड म ऋषिकी पत्री श्रद्धासे इनका विवाह हुआ था (भाग० ३.२४. २२; विष्णु० १.७.५-७; १५.१३६) । इनकी चार पुत्रियाँ थीं और उतथ्य तथा बहस्पति नामके दो पत्र थे (भाग० ४.१. ३४-३५; मत्स्य०१०२.१°;१०६.१७) । वहते हें—इन्हे इस समयतक ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई थी (भाग० ४.२९.४३)। भीष्म पितामह जब शरशय्यापर थे, यह अपने शिष्यों सहित उनसे भेंट करने गये (भाग० १.९.८)। राजा परीक्षितके प्रायोपवेशके समय यह उनसे मिलने गये थे (भाग०१. १९.८)। स्वधा और सती नामकी दक्षकी दो पत्रियोसे इन्होंने विवाह किया । इनके पित्राण और अथर्वागिरस पत्र हए। अंगिरसको प्रजापति कहते हैं (भाग० ६.६.२.१९: ब्रह्मां० २.३७.४५: मत्स्य १६७.४३: १७१.२७: वाय० १.१३७: ३.३:२५.८२: ३०.४८: ६५.९७-१०१) । एक बार यह जौर-सेन नरेश चित्रकेतके पास आये जो निःसंतान थे। इनके आशीर्वादसे पहली रानीको एक पत्र हुआ जिसे चित्रकेतकी अन्य रानियोंने विष देकर मार डाला । इनका विलाप सन अंगिरस् और नारद अवधृतके रूपमें आये और अंगिरस्ने भोजराजकी कथा चित्रकेत्वी सनायी (भाग०६.१४.१४-३०, ३७-६१; १५.१०-१२, १७-२६; १-४) । फिर नाग्टके साथ ब्रह्मलोक चले गये (भाग० ६.१६.२६) । इनसे राजा प्रपदश्व-के पत्र राजा रथीतर, जो निःमन्तान थे, की रानीमें पुत्र उत्पन्न करनेके लिए प्रार्थना की गयी (भाग० ९.६.२)। श्रावण महीनेमें सर्वरथपर रहनेवाले सौर गणके यह एक ऋषि हैं (भाग० १२.११.३७: मत्स्य० १२६.१०)। वामनके संस्कारके समय यह उपस्थित थे (भाग० ८.२३. २०) । स्यमंतपंचकमं यह श्रीकृष्णमे मिलने आये थे (भाग० १०.८४.५) । द्वारका जाकर इन्होने श्रीकृष्णमे स्वर्ग लौट जानेको कहा (भाग० ११.६.२.) । संवर्ष नामका इनका एक और पत्र था (भाग० ९.२.२६) । इनका उपहास करनेके फलस्वरूप विद्याधर सुदर्शनको शाप दे इन्होने सर्प बना दिया (भाग० १०.३४.१३-१५)। इन्होने अन्य ऋषि और देवताओं-के साथ आकाशको त्रिपुरारिके रथके रक्षार्थ आवरण (खोल) वनाया एवं उसके पहिचेके रक्षार्थ खड़े रहे। यह काशी, प्रयाग आदि स्थानोंमें रहे। यह महाप तथा मंत्रद्रष्ट थे (मत्स्य० १३३.२०,६१,६७: १४७.९०.१०१: १४६.१७: १८४.१५; १९२.१०; वायु० ५९.९८) । (२) बृहस्पतिका एक नाम । (३) उल्मुकके एक पुत्रका नाम (भाग० ४.१३.-१७)। (४) अंगिरस वरुपके ग्रंथकार और अथर्व संहिताके प्रादर्भावकर्ता (भाग० १२.७.४) । (५) पिंडारक जानेवाले ऋषियोमेले एक (भाग० ११.१.१२)। (६) वारुण यहामें हविष्य देते समय अंगारसे इनकी उत्पत्ति हुई थी इसीमे यह नाम पड़ा। अग्निने इन्हें अपना पुत्र माना और इनके वंद्राज

'आग्नेय' कहलाये। भारद्वाज और गौतम इसी कुलके थे।

इन्होंने अमरबंदकमे तप किया, सोमकी स्तुति की तथा दारु-

वनमें अपने पत्र संय या शंयमे श्राह्मकलपकी व्याख्या कही (ब्रह्मां० २.९.१८.२३; ३.१.२१, ३९-४२, १०१; १३.५; २०.१९: ४.२.३३,४७: वाय० ६४.२: ७३.६१; ७५,५६; ७७.५: ८८.७: ब्रह्मां० २.२७.१०३)। मरीचिकी पत्रीसरूपा-के गर्भसे इनके दस पत्र हुए (वाय० ६५.१०५-८; मत्स्य १९५.९; १९६.१; २४५.८६) । (७) कइयपके एक पत्रका नाम। इनका विवाह स्मृतिसे हुआ जिससेदो पुत्र और चार पत्रियाँ हुई (ब्रह्मां० २.९.५५; ११.१७; वायु० १८-१४)। स्वायंभव मन्वंतरके सप्तषियों में से एक (वायु० ३१.१६:३०.-८६: ब्रह्मां० २.११.१७: १३.५३)। (८) चौथे द्वापरके व्यास-का नाम जब कि भगवानका सहोत्र अवतार हुआ (वायु॰ २३.१२६)। (९) रैवत अंतरके ऋषियों मेसे एक जो ब्रह्मांके हवन करते समय जलते अंगारसे उत्पन्न हुए, अतः अग्निके पुत्र कहलाये तथा इनके वंदाज आग्नेय कहलाये (अंगिरम ६; ब्रह्मां० २.३६.६२; ३.१.४०-४२) । (१०) नवें द्वापरमें भगवानुको अवतार ऋषभको एक पुत्रका नाम (वायु० २३.-१४४) । (११) अथर्वाके एक पुत्र (वायु० २९.९) जिसे अथर्वण कहते हैं (वायु० ६५.९८; ब्रह्मां० १.५.७०)।

अंगिरस - पु० [मं०] (१) आग्नेयां तथा उरु (कुरु-विष्णु पु०) के एक पुत्रका नाम (मत्स्य ४.४३; विष्णु० १.१३.६)। (२) अथर्ववेदके चौथे खण्डका नाम (विष्णु० ३.६.१४)। (३) एक देवगणका नाम (ब्रह्मां० ३.१.५०)। (४) तेतीस कषियोंका समूह जिसमें प्रत्येक मंत्रद्रष्टा था (वाय० प०

न्तावपाना राष्ट्र गिराम व्यवसार प्रतिकार राजु पु ५९.१०२) । अंगिरस-पु० [सं०] रथीकरको स्त्रीके गर्भमे उत्पन्न अंगिरम्

के पुत्रगण जो ब्राह्म-क्षत्रिय रक्तके थे (भाग० ९.६.३) । अंगिरसकल्प – पु० [सं०] अथर्ववेदके कुछ हिस्सेका नाम (वायु० ६१.५४; ब्रह्मां० २.३५.६२,८२) ।

अंगुर्लीय-पु० [सं०] सामवेदकी २४ शाखाओके प्रवर्तक कृतके २४ शिष्योमें एकका नाम (ब्रह्मां० २.३५.५३; वायु० ६१.४६)।

अंगुरुतिय-पु० [सं०] वृक्षोत्सवके ममय उपहार स्वरूप दी जानेवाली अंगुठियाँ (मत्स्य० ५९.१४) ।

अंगुष्ठ-पु० [सं०] श्राद्धमें उपहार देना, उपहार लेना, होम, भोजन कराना, बिल देना आदि सब कृत्य अंगुष्ठ सहित करने चाहिये ताकि राक्षसोंको प्राप्त न हों। (वायु० ७९-८८)।

अंजन-पु० [सं०] (१) एक सर्पका नाम जो पुराणानुसार कश्यपकी स्त्री कहुमें उत्पन्न हुआ था—दे० कहु। (२) वामदेव सामके वर्गका एक हाथीं जो दक्षिण-पश्चिम कोणका दिग्गज कहा गया है। यह श्रावतीका पुत्र और सुनहले रंगका है (ब्रह्मां० ३.७.२९२, ३२७,३१९)। (३) एक सामन् (ब्रह्मां० ३.७.२४३)। (४) एक पहाड़ीका नाम जो सितोद सरके पश्चिममें स्थित है (वायु० ३६.२८)। यहाँ उरगोंका निवास कहा गया है (वायु० ३९.५९)। यह हाथियोंके जंगलके नामसे विख्यात है (वायु० ६९.२२८)। (५) कृतिके एक पुत्रवा नाम जो कुरुजितका पिता था

अंजनसिद्धि - स्त्री० [मं०] एकयोगिमिद्धिका नाम (ब्रह्मां० ४.३६.५२)।

(बिष्णु० ४.५.३१)।

अंजना-स्त्री० [सं०] रामभक्त हनुमानकी माताका नाम।

कहीं-कहीं अंजनाको गौतम ऋषिकी पत्री लिखा है, पर यह कुंजर नामक बन्दरकी पत्री और केसरी नामक बन्दरकी पत्नी ठहरती हैं (ब्रह्मां० ३.७.२२४-५)। कुंजरको कहीं विरज भी नाम दिया गया है। पराणानसार अंजना और केसरीको कथा इस प्रकार है:-एक दिन महेन्द्रकी सभामें जहाँ पुक्षि-कस्थली अप्सरा भी थी, महर्षि दर्वासा पधारे थे (भाग० १२.८.२६: ११.३४; ब्रह्मां० २.२३.४; ३.७.१४;४.३३.१९; वायु ० ५२.४; ६९.४९) । पश्चिकस्थली ऋषिके सामने ही वर्ड बार सभासे बाहर गयी और फिर चली आयी। उसकी इस चंचलतासे रुष्ट होकर दर्वासाने उसे शाप दिया—'त वंदरियोंके समान चंचल है, अतः वानरी हो जा।' इस शापसे धवड़ाकर पश्चिकस्थलीके बहुत विनय करनेपर ऋषिने उसे स्वेच्छापूर्वक रूप धारण करने तथा तीनों लोकोंमें जाने आनेका वर दिया। वरदानके अनुसार विरज बंदरकी पत्नी-के गर्भसे पुञ्जिकस्थली अप्सराका जन्म हुआ जिसका नाम अंजना रखा गया। इसका विवाह केसरी बानरसे हुआ था। एक समय प्रभास तीर्थमें शंखशबल नामक हाथी आकर यद्मादिमें विष्न डालने लगा। उसने बहुतसे ऋषियोंको मार भी डाला। संयोगसे केसरी घुमते फिरते वहाँ पहुँचे और गजका उपद्रव देख इन्होंने उसके दोनों बड़े दाँत उखाड़ उसे मार डाला। इससे प्रसन्न हो ऋषियोंने केसरीको उसके इच्छानुसार 'मनके अनुकृष्ठ रूप धारण करनेवाला, पवनके ऐसा पराक्रमी तथा रुद्रके समान शत्रुके छिए असहा पुत्र होनेका' वरदान दिया। इसी वरदानके अनुसार रुद्रके सह-योगसे तथा पवनके अंशसे अंजनाके गर्भसे श्री हनमानका जनम हुआ-दे० हनुमान, कैसरी, कुंजर । भूमिवाराह-खंडके वेंकटाचल माहातम्यके अनुसार मतंग ऋषिके कहनेसे गंगातीर्थमें अंजनाने तपस्यासे वायु देवताको प्रसन्न कर महावीर नामक पुत्र प्राप्त किया—दे० पैशाचतीर्थ ।

अंजनानंदन - पुर्व [संर्व] अंजना तथा केसरीके पुत्र पवनसुत इनुमानका नाम—देव अंजना ।

अंजनावती – स्त्री० [सं०] अंजन हार्थासे उत्पन्न । इसके प्रिधि-तायु और अज दो सुन्दर पुत्र थे (वायु० ६९.२२७२८; ब्रह्मां० ३.७.३४३-४) ।

अंजनी – स्त्री० [सं०] रामभक्त हनुमानकी माताका नाम (বায়ু০ ६০.৩३)।

अंजिष्ट-पु० [मं०] सुनारवर्गके एक देवनाका नाम (ब्रह्मां० ४.१.८९) ।

अंड-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम—वि० दे० कामदेव।
अंतक-पु० [सं०] (१) यमकी एक उपाधि। पितृगणों द्वारा
पृथ्वीका दोहन होनेपर ये दोग्धा थे (भाग० ६.१०.१५;
ब्रह्मां० २.३६.२०९; मत्स्य०१०.१९;२१३.६)। (२) प्रलयके समय सारी सृष्टिका अन्त करनेवाले शंकरका एक नाम
(ब्रह्मां० ३.३.८१)। (३) वसुमित्रका एक पुत्र जिसने केवल
दो वर्ष राज्य किया (मत्स्य० २७१.२८)।

**अंतकारी**—स्त्री० [सं०] स्वयंभ्की नामसिक ननु (वायु० ६६.१०३)।

भंतकृत् – पु॰ [सं॰] धर्मराजका एक नाम (स्कन्द पु॰) स्वयम्भूके तीन रूपोंमें एक (वायु॰ ६६.१०२)।

अंतर-पु॰ [सं॰] पृथुश्रवाके पुत्रका नाम, जो पूर्वजन्ममें

यज्ञके पुत्र थे । इन्हें उदानाभी कहते हैं । इन्होंने १०० अश्वमेध यज्ञ क्रिये थे (वायु० ९५.२२–२३) ।

अंतरअयन — पु॰ [मं॰] र्नाथोंकी एक विशेष प्रकारकी पिनिक्रमा जिसे अन्तर्गृह भी कहते हैं (हि.श.मा; बाशीखण्ड) । अंतरसंक्षय — पु॰ [मं॰] चाक्षुप अन्तरवा प्रलय जब कि सारा जगत एकार्णव हो जाता है (मत्स्य॰ २.१-१४) ।

अंतरा - स्त्री॰ [मं॰] ४४ अप्पनाओं में में एकका नाम (वायु॰ ६९.४)।

अंतराय - पु० [सं०] (१) व्याधि, स्त्यान, मंद्यय, प्रमाद, आलस्य, अविगति, आन्तिदर्शन, अलब्ध-भृमितत्व और अनवस्थितत्व-योगके उपर्युक्त नौ विद्योंके नाम - योगदर्शन-समीक्षा। (२) कही ये दस कहे गये हैं—आलस्य, व्याधि, प्रमाद, संद्याय, चिक्तानवस्थिति, अश्रद्धा, भ्रान्तिदर्शन, त्रिविध दुःख-आध्यात्मक, आधिमौतिक और आधिदंविक दुःख-, दौर्मनस्य तथा योग्यायोग्यका अविवेत-योगके १० विद्य (लि० पु०९)। जैनोंके अनुसार दर्शनावरणीय मूल कर्मका एक भेद। ये अन्तराय कर्म ५ प्रकारके वनलाये गये हैं—वि० दे० परिशिष्ट।

**अंतरिक्ष**-पु० [मं०] (१) जयन्तीके गर्भसे उत्पन्न ऋषभके मी पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम जो भरतका भाई था। यह विष्णुभक्त तथा ऋषि था (भा० ५.४.११; ११.२.२१)। इन्होने निर्मिको 'माया' की व्याख्या समझायी थी तथा विद्युद्ध शानके महत्त्वको बतलाया था (भाग० ११.३.२ (१-४)-१६) । (२) मुरके एक पुत्रका नाम । श्रीकृष्ण द्वारा पिताके मारे जानेपर यह उनमे युद्ध करने गया था (भाग० १०.५०.१२। (३) पुष्करके पुत्र तथा सुत्रा (सुत्रपम् ) के पिताका नाम (भाग० °.१२.१२) । (४) वैवस्वत मन्वन्तर-के तेरहवें द्वापरके वेदव्यासका नाम (ब्रह्मां० २.३५.१२०; विष्णु० ३.३.१४) । इन्होंने त्रिविष्टले पुराण सुनकर त्रैय्या-र्मणको सुनाया (च[प० वाय्०)। (७) एक आद्यदेव, एक देवगणका नाम (ब्रह्मां०२.३६. ६९; वासु० ६२.५९)। (६) किन्नराश्च (किन्नर वायु०) के पुत्रका नाम यह सुपर्ण (सुपेण-मत्स्य०) के पिता थे (मत्स्य० २७१.९, वाय० ९९.२८५; विष्णु० ४.२२.५) ।

अंतरिक्ष-पु० सि०] भुवलोंक अथवा स्वर्ग और पृथ्वांके वीच-का स्थान (वायु० २३.१०७: २४.१८; ३०.९८; ४७.२९; ६४.१०; १०१.१९: ११०.४९) । कहते हें—स्वर्गसे लौटाये जानेपर महाराज ययातिने यहाँ अपना निवासस्थान दनाया था (मत्स्य० ३५.४; ३८.२०; ३९.११; ४१.८,१०) । राज-महलों के निर्माणके पूर्व इसे स्स्तृष्ट वरनेके लिए पूजा होती हैं (मत्स्य० २६८.१२) ।

अंन्तर्गृही - स्त्री० [सं०] तीथोंकी एक विशेष परिक्रमा । इस घेरेम पड़नेवाले सव स्थान पिवत्र समझे जाते हें (भाग०) । अंतर्दशाह - पु० [सं०] हिन्दू शास्त्रानुसार मृत्युके पश्चात् दस दिनोत्तक मृतककी आत्मा प्रेतस्पमे रहती हें । इन दस दिनोमें इसकी शान्तिके लिए जो कर्म विये जाते हैं उन्हें अन्तर्दशाह कहते हैं - कृत्यकल्पतरू-श्राङखण्ड ।

अंतर्धान - पु० [सं०] (१) विजिताश्वकी एक उपाधि । इन्द्रके वरदानमें यह दिना दिखे विचरण कर सकते थे (भाग० ४.२४.७) । (२) अन्तर्छि — पृथ्के एक पुत्रवा नाम । इनकी पत्नीका नाम शिखण्डिनी था, उसके गर्भसे इनके हविर्धान और मारीच दो पुत्र हुए (ब्रह्मां०२.३७.२३; मत्स्य०४.४७; वायु०६३.२२. विष्णु०१.१४.१)।

अंतरनर्भद-पु० [सं०] पश्चिमका एक देशः नर्भद जाति विशेष (ब्रह्मां० २.१६.६१ः मत्स्य १४०.५०)।

अंतिविदारण-पु॰ [तं॰] सूर्य और चन्द्र ग्रहणके दस मोक्षीं-मेंसे एकका नाम । वाराहिमिहिरके मतानुसार यह मध्य देशकी हानि और आश्विनकी सेतीका नाश करनेवाला होता है—वाराहिमिहिर ।

अंतशिला – स्त्री० [सं०] विन्ध्याचल पर्वतसे निकलनेवाली एक नदीवा नाम (वायु० ४५.१०३) ।

अंतावसायी−पु० [ॸं०] अछ्तोंका एक नाम—दे० अन्त्या-वसायो ।

अंतिक – पु० [सं०] यहुके एक पुत्रका नाम (मत्स्य ४३.७)।
अंतिनार – पु० [सं०] (१) उत्तलना और औचेयुके पुत्रका
नाम । मनस्विनी इनकी पत्नी थी जिनसे टो पुत्र और एक
पुत्री गौरी हुई, जो मानधातृकी माना थी (मत्स्य ४९.७.८)।
(२) ऋतपुके पुत्र नथा सुमिन आदि नीन पुत्रोके पिताका
नाम (विष्णु ० ४.१९.३-४)।

अरंच-पु० [सं०] (१) भृगुके एक पुत्र तथा एक देवका नाम (ब्रह्मां० ३.१.८९) । (२) जन्मना—चतुर्थ वर्णके मनुष्य (मत्स्य० २०७.१९; २२७.५४; २५५.१४) ।

अंत्यज्ञ-पु० [मं०] पूर्वजोंकी वृत्ति वरनेवाला अन्त्य योनि । अंत्यायन-पु० [मं०] भृगुके १२ पुत्रोंमेसे एक पुत्र । भृगुके वारहों पुत्र यहादेव थे (ब्रह्मां० ३.१.८०) ।

अंत्यावसायी - पु० [सं०] चाण्डाल - मनुके अनुसार निषाद स्त्री और चाण्डाल पुरुषसे उत्पन्न, अगिराके मतानुसार चाण्डाल, श्वपच, इत्ता, स्त, वेदेहक, मागध और योगव - ये सात जातियाँ भी इसीके अन्तर्गत हैं (ब्रह्मां० ३.१४.८८; वायु० ७९.२४)।

**अंध** – पु॰ [सं॰] भारतवर्षके एक नदका नाम (भाग० ५.-१९.१८) ।

अधक - पु० [मं०] (१) दिनिके गर्भमे उत्पन्न कृदयप ऋषिका पुत्र एक महस्र सिरवाला देत्य। नेत्र रहते हुए भी यह मदान्ध होनेके कारण अन्थोंकी तरह चलता था। इसीमे इसका यह नाम पडा । आडि और व्य इसके पुत्र थे । अवन्तिके महा-कालवनमें यह शिवके मामने ही देवीको ले भागना चाहता था। शंकरके पाशुपतास्त्रसे वायल होनेपर इसके रक्तसे अनेक अन्यव, उत्पन्न हुए । शिवने घः हाव,र अनेक मानुवाएँ उत्पन्न की पर लाम न चला। अन्तमे वासुदेवने एक अध्यारेवती उत्पन्न भी जिसने अन्धवका साग रक्त पी लिया। अब अन्धक द्या और शिवका गण वन गया (मत्स्य०५५.१६;१५६. ११-१२;१७९.२-२०;२७२.७-१९; मत्स्य० १७९.७-३७) । (२) युधाजितके पुत्र तथा क्रोष्ट नामक यादवके पौत्रवा नाम। अंधक नामक यादवींकी शाखा इन्हींसे चली (मत्स्य० ४४. ६१-८५;४७.३३)। इनके भाईवानाम वृष्णि था जिनके वंशज वृष्णिवंशी कहलाये । श्री कृष्णचन्द्र इन्हींकी शाखाके थे। इसने अक्रारको लौटा लानेकी सलाह दी थी जिसे सब सदस्योंने मान ऌिया था (विष्णु०४.१३.११४–१३७) । (३) महातपा नामके एक ऋषि । यह बहस्पतिके ज्येष्ठ आत

उतध्य ऋषिके पुत्र थे। इनकी माताका नाम ममता था (दे० ममता)। (४) अनुके पुत्रका नाम तथा कपोतरोमाके पौत्र (भाग० ९.२४.२०)—दे० अनु। (५) दुंदिन इसका पुत्र था। (६) सात्वत सात्त्वती और कौशल्याके पुत्रका नाम। इसने स्यमंतक मणि चुरानेका सन्देह कृष्णपर किया था— (भाग० ९.२४.६; विष्णु ४.१३.१; ब्रह्मां० ३.७१.१-२६,५३; वायु० ९६.२)। यह वड़ा खानेवाला था, इसका विवाह कंककी पुत्रीसे हुआ जिससे इसे कुकुर आदि चार पुत्र हुए (मत्स्य० ४४.४८–६१; विष्णु ० ४.१४.१२)। (७) विलोमका एक पुत्र जो तुम्बुरुका मित्र था। इसे चन्दनीदक दुंदिम भी कहते हैं (ब्रह्मां० ३.७१.११८)। (८) भण्डके एक सेना-पतिका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.११८)। (९) अन्धक युद्धके पश्चात आठवाँ संग्राम जिसमें ज्यम्बकने हजारों असुरोंका वध किया (मत्स्य० ४७.४४–५०)। यह वराहकल्पमें हुआ था (वायु० ९७.७५; ब्रह्मां० ३.७२.-७५-८२)।

अंधकराण—पु० [सं०] (१) यादव जातिकी वीर जनता जिसने द्वारकाकी रक्षा की थी। द्वारावतीमें इनके नायक उग्रसेन थे (भाग० १.११.११, १४.२५; २.४.२०; वायु० ८६.२८; भाग० १०.१.६२; ३९.२५; ४५.१५)। इन लोगोंने कृष्णकी वड़ी प्रशंसा की थी (भाग० ९.२४.६३)। वंसकी मृत्युके पश्चात् इन्हें शान्ति मिली (भाग० (१०.४५.१५)। आपसमें युद्धकर ये सब मर गये (भाग० ११.२९.३९; ३०.१८)। श्रीकृष्ण भी अन्धक वंशके थे—दे० अन्धक २; ब्रह्मां० ३-६१.२३; ७१.८५, १४३-४४। ये श्रीकृष्ण और वलरामको द्वारका ले आये थे (वायु० ९६.८४)। (२) शंकरके पाशुपतास्त्रसे विदीर्ण अन्धक असुरके रक्तसे उत्पन्न असुरोंका स्मृह, जो शंकरसे लड़ा था—दे० अन्धक १; मत्स्य० १७९.७-३७। अधकरियु—पु० [सं०] अन्धक नामक देत्यके शत्र = शंकरका एक नाम—दे० अधक १।

अधिकार - पु० [मं०] (१) कोञ्चद्वीपेश्वर खुतिमान्के पुत्रका नाम जिसके नामपर इसके राज्यका नामकरण हुआ आन्यकार (ब्रह्मां० २.१४.२२-२५)। (२) देवों और असुगेंके आठवें संग्रामका नाम (ब्रह्मां० ३.७२.७५-८२; वायु० ९७.७५; दे० अन्यक ८)।

अंधकारक - पु० [सं०] (१) क्रोंच द्वीपके एक राज्यका नाम। इस नामका एक पहाड़ भी इसी द्वीपमें हैं (ब्रह्मां० २.१४.-२५; १९.६७.७२; मत्स्य० १२२.८५; वायु० ४९.६१.-६७)। (२) क्रोंच द्वीपके एक पर्वतका नाम (मत्स्य० १२२.-८१; विष्णु० २.४.५०)। (३) द्युतिमानके एक पुत्रका नाम जिनके नामपर एक जनपद भी हैं (वायु० ३३.२१,२३; विष्णु० २.४.४८)।

अंधकासुरमर्दिन् - पु॰ [सं॰] शिवकी एक उपाधि (ब्रह्मां॰ ३.२५.१२; अन्धकरिपु, अन्धक १)।

अंधकृप – पु० [सं०] २८ नरकोंमेंसे एक । अनियमित आचार-विचार भ्रष्ट व्यक्ति जिनमें दयाका सर्वटा अभाव रहता हैं, वे ही इसके भागी होते हैं (भाग० ५.२६.७,१७)।

अंधतामिस्न – पु० [सं०] २१ वड़े नरकों मेंने दूसरेका नाम । सांख्यके अनुसार इच्छित दातके करनेकी अशक्तिको विपर्यय कहते हैं । इसके पाँच भेद वताये गये हैं और अन्धतामिस या अभिनिवेश अन्तिम हैं । पतिको धोखा दें किसीकी स्त्री तथा सम्पत्ति हरण करनेवाला इसका भागी होता है (भाग० ३.३०.२८; : ३; वायु० २६.७.४)।

अंधतामिश्र−पु० [सं०] एक नरकका नाम—दे० विष्णु० १.६.×१; अन्धतामिस्र ।

अंधिनी - स्त्री॰ [सं॰] लिलताके किरिचक्ररथेन्द्रके तीसरे पर्व-पर स्थित पाँच देवियोंमेंसे एकका नाम (ब्रह्मां॰ ४.२०.९, ८३)।

अंध्र-पु० [सं०] (१) बलिकी पत्नीके गर्भसे उत्पन्न दीर्घतमस्-के पुत्रका नाम (ओड्र)—भाग० ९.२३.५। (२) वृषदश्व (वृषदश्व० वायु०) के पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.६३.२७; वायु० ८८.२६)। (३) देवरक्षितके अधीन एक जनपदका नाम— (वायु० ९९.३८५; विष्णु० ४.२४.६४)।

अंध्रगण-पु० [सं०] एक दुष्ट तथा पापात्मा जातिके लोग जो विष्णुकी उपासना कर शुद्ध हुए थे (भा० २.४.१८)। दक्षिण देशपर इनका २०० वर्षोतक राज्य था (भाग० १२.१.३२; वायु० ४५.१२७; ४९.४४, ७८.६९; ९९.२६८, ३६१)। भरतने इन्हें युद्धमें पराजित किया था (भाग० ९.२०.३०)। अंध्रवाक-पु० [सं०] एक पूर्वीय राज्य (देश) का नाम (ब्रह्मां० २.१६.५३; वायु० ४०.१.२२)।

अंब-स्नी० [सं०] दे० अंवा।

अंबर - पु० [मं०] (१) यह देवासुर संग्राममें वृत्रासुरकी ओरसे लड़ा था (भाग० ६.१०.१९)। (२) विश्वकाय देवीसे सम्ब-न्धित एक पवित्र स्थान (मत्स्य० १३.२७)।

अंबरनदी - स्त्रीं (सं०) मेरु पर्वतमे निकली एक नदी जो देवश्राज, महाश्राज तथा वैश्राज महावनको सींचती हुई सिती-दक झीलमें गिरती है। तदुपरान्त सुपक्ष पहाड़ी, शिखि पर्वत, कंक, वैदूर्यपर्वत, कपिल, गन्धमादन, पिंजर, सरस, कुसुदाचल, मधुमन्त, सुकुट, कृष्ण, श्वेत, सहस्रशिखर और पारिजात पर्वतोसे होती केतुमाल महाद्वीपको प्लावित करती हुई पश्चिम सागरमें गिरती है (वासु० ४२.४४-५७)!

अंबरीप-पु० [मुं०] (१) विष्णुका एक नाम। (२) शिव तथा मूर्यका एक नाम । (३) एक नरक विशेषका नाम । (४) सूर्यवंशी प्रज्ञश्रकके पुत्र तथा अयोध्याके एक राजा। यह इक्ष्वाकुसे २८ वीं पीढ़ीमें हुए थे। इन्हींके कारण भगवान् विष्णुके चक्रने दुर्वामा ऋषिका पीछा किया था। महाभारत, भागवत और इरिवंशके अनुसार यह नाभागके पुत्र थे, पर रामायणका मन इसके विरुद्ध है (भाग० ९.४.३५-७१; ९.-५.१-२२, महाभारत, हरिवंश और रामायण) । यद्यपि यह सात महादेशोंके राजा थे, पर इन्हें यह पता था कि संसार-के वैभव नश्वर है, अतः यह विष्णुभक्त हो गये थे। इन्होंने मरुभूमिमें अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें सरस्वती वहाँ वहने लगें। एक वर्ष द्वादशी त्रन भी किया था। तदुपरान्त ब्राह्म-णभोजनकी तैयारी हो रही थी। दुर्वासा ऋषि भी आमन्त्रित थे, पर जब यमुना स्नान करने गये तब वहां ध्यानमग्न बैठ रहे। अम्बरीपने इनकी प्रतीक्षामें केवल जल ग्रहण किया। दुर्वासा आये और क्रोधमें अम्बरीषका नाग करनेपर तुल गये। विष्णुके चक्रने दुर्वासा द्वारा उत्पन्न कृत्याको नष्ट कर ऋषिका पीछा किया । दुर्वासा इधर उधर भागते फिरे और अन्तमें त्रिमृति की शरणमें गये, पर वेकार (भाग० ९.४.१३-७१; २.७.४४; ब्रह्मां० ३.३४.३९: वायु० ८८.१७१)। अन्त-

में ऋषिको राजासे क्षमा माँगनी पड़ी तब प्राण बचा। उसके बाद दुर्वासाने भोजन किया और आशीर्वाद दे ब्रह्मलोक चले गये। इसके पश्चात् राज्य पुत्रोंको दे अम्बरीष तपस्या करने वनमें चले गये (भाग० ९.५.२६)। इनके विरूप आदि तीन पुत्र थे। यह मन्नद्रष्टा थे और इन्होंने १६ महादान किये थे (भाग० ९.६.१; ब्रह्मां० ३.६३.६, १७०-१७२; विष्णु० ४-२.६.७; ४.३६; मत्स्य०१२.२०-४५; १४५-१०२; २७४.११)। (५) विन्दुमतीको गर्भसे उत्पन्न मानधातको पुत्र तथा युवनाश्च (मानधातको पिता युवनाश्च नहीं) के पिता (भाग० ९.६.-२८,७.१; ब्रह्मां० ३.६३.७२; वायु० ८८.७२; विष्णु० ४.२-६७; ३.२)। (६) एक अंगिरस और मन्नकृत् (ब्रह्मां० २.३२-१०८; वायु० ५९.९९)। (७) एक काद्रवेयनाग (ब्रह्मां० ३.५२२)। १६ एक अंगिरस और मन्नकृत् (ब्रह्मां० २.३२-१०८; वायु० ६९.७३)। (८) क्षमाको गर्भसे उत्पन्न पुलहन्म पत्र (वायु० ६९.७३)।

का पुत्र (वायु० २८.२६)।
अंबष्ठ-पु० [सं०] (१) कुवलयापीइके महावतका नाम जो
श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था (भाग० १०.४३.२.४)। (२)
मुन्नत राज्यकी राजधानी। यहाँका राजालक्ष्मणाके स्वयम्वरमें मत्स्य-भेदन करनेमें अन्ममर्थ रहा था (भाग० १०.८३.२३; ब्रह्मां० ३.७४.२२; मत्स्य० ४८.२१; वायु० ९९.२२)।
(३) अम्बष्ठ देशके निवासी (भाग० १०.८३.२३; विष्णु० २.३.१८)।

अंबा-स्त्री॰ [मं॰] (१) काशीनरेश इन्द्रबुम्नकी सबसे वड़ी पुत्री । महाभारतके अनुसार भीष्मपितामह इसे अपने भाई विचित्रवीर्यके लिएहर लाये थे (भाग० १०.६०.४७, विष्णु० ४.२०.३६) । अम्बा राजा शाल्वसे विवाह करना चाहती थी, अतः भाष्मने उसके इच्छानुकुल उसे वहीं भेज दिया। पर जब शाल्वने उसे महण करनेसे इनकार किया तब हनाश होकर वह लौट आयी और तप करने लगी। शंकरने प्रसन्न हो वरदान दिया कि तू दूसरे जन्ममें भीष्मसे वदला लेगी। यही दूसरे जन्ममें शिखण्डी हुई जिसके कारण भीष्म मारे गये—महाभारत आदि पर्व। (२) "ससुरखेदरी" नदी। यह यमुनाकी महायक नदी है जो फतहपुरके पाससे निकली है। ऐसा कहा जाता है कि यह इन्द्रयुम्नकी कन्या अम्बा है जो गंगाके शापके डरसे भागी थी (स्कंद० पु० मा० कु० खण्ड)। (३) संसारकी रक्षा करनेवाली देवी। इनके पुरुष सटाशिव इनके सहायक है (ब्रह्मां० ४.८.३३, १९.८१, ३३.१७)। (४) वर्षाऋतुकी गनी (ब्रह्मां० ४.३२.२९) ।

अंबालिका - स्त्रीं [मंग] कार्जाराज इंद्रबुम्नकी तीसरी और सबसे छोटी कत्या। भीष्म इसे अपने भाई विचित्रवीर्यके लिए हर लाये थे। यह पाण्डुकी माता थी (देश विचित्रवीर्यके वीर्य, महाभारत आदिपर्व, भीष्मका पराक्रम)।

अंबिका — स्त्रां [मं०] (१) देवी भगवती, पार्वती या दुर्गा। शिवर्की पत्नी (भाग० २.१२,१३)। यह दक्षकी पुत्री थी जो मेनकाके गर्भने उत्पन्न हुई थी (भाग० ४.७.५८)। चित्र- केतुने इन्हें झान्त किया था (भाग० ६.१७.१७)। पार्वती और योगमायाकी उपाधि, अस्त्रिका है (भाग० १०.२.१२)। इन्हीने वामनको भिक्षा दी थी (भाग० ८.१८.१७)। इन्ही प्रतिष्ठाके उपलक्ष्यमें एक पर्व जिस स्थानपर मनाया गया था उसे अस्विकावन कहते हैं (भाग० १०.२४.१-२)। जिव अग्निकावन सह सोम है (ब्रह्मां० २.२७.११२, ४.१४.६,

१५.५२, ४४.८६) । सरोवर वनवानेसे पूर्व इनकी पूजा होती है (मत्स्य० ५८.२६) । (२) काशीके राजा इन्द्रबुम्नकी मँझली पुत्री जो अम्बालिकासे बड़ी और अम्बासे छोटी थी । भीष्म पितामह इसे अपने छोटे भाई विचित्रवीर्यके लिए हर लाये थे (भाग० ९.२२.२४, विष्णु० ४.२०.३६) । व्यासजीके नियोग करनेपर इनके गर्भसे धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए थे (भाग० १०.४८.३४, विचित्रवीर्य) ।

अंबिकावन - पु० [मं०] (१) पुराण-प्रसिद्ध एक स्थान जहाँ जानेसे पुरुष स्त्री हो जाते हैं। यह इलावृत्ताखण्डमें स्थित कहा गया है। (२) ब्रजके अन्तर्गत एक वन। सरस्वती नर्दाके किनारेका वन जहाँ अम्विकाके उपलक्ष्यमें एक पर्व मनाया गया था जिसमें नन्द आदि सम्मिलित हुए थे। वहाँ नन्द जीको एक भागे मर्पने पक्ष लिया था जिससे श्रीकृष्ण- ने छुडाया था। (भाग० १०.३४.१-१८)। विवाहसे पूर्व क्षिमणी इनका पूजन करने गयी थी (भाग० १०.५३.३९)। अंबिकेय - पु० [सं०] (१) शाकदीपका एक पहाड़ी किला (ब्रह्मां० २.१९.८९)। (२) अम्बिकेय पुत्रका नाम (क)

गणेश, (ख) कात्तिकेय । (३) धृतराष्ट्र—दे० आम्बका और विचित्रवीर्थ । अंबुक-पु० [सं०] ब्रह्मधानका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.९८) । अंबुजेक्षण-पु० [सं०] विष्णुका एक विशेषण (ब्रह्मां० ४.-३४.८४) ।

अंबुधारा - स्त्रं। विष्] आयुष्मत्क्षी पत्नी और ऋषम (हिंग) की माता (भाग० ८.१३.२०)। अंभारि - पु० [मं०] अग्निका नाम = अंगागि अग्नि (ब्रह्मां०

२.१२.३०) । **अंश**-पु० [सं०] (१) एक तुर्षित देवता (ब्रह्मां० २.२३. १६,

२६.११) । (२) एक आदित्य (वायु० ६६.६६, विष्णु० १.-१<sup>-</sup>.१३१) । (३) एक राक्ष्य जो मार्गरापम सूर्यके रथपर रहता है (विष्णु० २.१०.१३) ।

अंग्रु—पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णका एक वालसस्या (भाग० १०.-२२.३१) । (२) मार्गशीर्षके महीनेमें स्प्र्वका नाम (भाग० १२.११.४१) । चेत्रके आदित्यका नाम जिसकी ७००० किरणें हैं । एक आदित्य—(ब्रह्मां० २.२४.३४, ३८; ब्रह्मां० ३.३.-६७; विष्णु० १.१५.१३१) । (३) हरितगणके १० देवोंमेंसे एक (वायु० १००.८९) । (४) पुरुमित्रके पुत्र और सत्वतके पिताका नाम (विष्णु० ४.१२.४३) ।

अंग्रुमत् -पु० [मं०] (१) दिलीपके पिता (भाग० ९.९.१-२; ब्रह्मां० ३.५६.३०; ६३.१६५; विष्णु० ४.४.३४) तथा भगीन्यके दादा और असमंत्रसके पुत्र । यह अपने दादा सगरके देहे भक्त थे (भाग० ९.८.१५: ब्रह्मां० ३.५१. ५१; ५२.१; मत्स्य० १२.४३: वायु० ८८.१६६; विष्णु० ४.४.७-३२)। यह सगरके मंत्राभिषिक्त घोड़ेकी खोत्रमे जब गये थे नव कपिल मुनिमे मिले (भाग० ९.८.१९-२७; ब्रह्मां० ३.५४.१७.५१)। इनकी स्तुतिसे प्रमन्न हो कपिलने घोड़ा छोड़ दिया और वहाथा कि गंगासे ही भस्म हुए राजकुमारोंका उद्धार होगा (भाग० ९.८.२८-२९; ब्रह्मा० ३.५६.२९)। सगरके पश्चात् यह राजा हुए थे (भाग० ९.८.२८.३१)। अपने चाचा आदिकी मुक्तिके लिए तपस्या करते करते फल-प्राप्तिके पहले ही यह मर गये। (२) एक यादवका नाम जो

श्रीकृष्णके यज्ञके घोड़ेके साथ रक्षार्थ भेजा गया था (भाग० १०.८.२;३)। (३) एक आदित्यका नाम (मत्स्य० ६.४.)। (४) पंचजनके पुत्रका नाम जिसका विवाह हविष्मंत पितृकी मानस-पुत्रीसे हुआ था। (५) कैशिकके एक पुत्रका नाम। पूर्वजन्ममें यह मानसमें चक्रवाक था (मत्स्य० २०.१८)।

अंग्रुमान-पु० [सं०] (१) सूर्यका एक नाम। (२) अस-मंजसके पुत्र तथा राजा सगरके पौत्रका नाम। राजा सगरके अश्वमेघ यज्ञका घोड़ा यही हूँड्कर लाये थे। महाराज सगरके ६०,००० पुत्रोंके शक्को इन्होंने पाया था। (नारदपुराण-पूर्व भाग, प्रथम पाद तथा विष्णुपुराण चतुर्थ अंश)।

अकंपन - पु० [मं०] एक राक्षस जो रावणका अनुचर था और खरके वधका समाचार रावणसे इसीने कहा था (रामायण-वालका० दो० १८०)। कुमुद नामक वानरने इसका वधिकया था (संद० बाह्यखंड, सेतुमाहात्म्य)।

अकम्पन-पु० [मं०] हिरण्यकशिपुकी सभाके एक असुरका नाम (मत्स्य० १६१-८१) । यह खशाके गर्भसे उत्पन्न एक गक्षसका पुत्र था (ब्रह्मा० ३.७.१३६; वायु०—६९-१६७) । अकल्मण-पु० [मं०] तामस मनुके एक पुत्रका नाम जो चौथे मनु थे—मत्स्य० ९.१७।

**अकोप**−पु० [मं०] अयोध्यापति दशरथके ८ मंत्रियोंमेंसे एक—रामायण ।

अक्रिय-पु० [सं०] गंभीरके पुत्रका नाम । ब्राह्मण नामक इनका एक पुत्र था (भाग०—९.१७.१०)।

अक्रर-पु० [सं०] (१) एक यादवका नाम जो श्रीकृष्णके चाचा लगते थे। यह श्रफलक और गांदिनीके पुत्र थे। स्कंद-पुराणानुसार पूर्वजन्ममें यह चंद्र नामक ब्राह्मण थे। हरिद्वार-निवासी देवशर्मा नामक अत्रिकुलोत्पन्न ब्राह्मणके यह शिष्य तथा जामाता थे जिनकी गुणवती नामक पुत्री ब्याही थी। श्रीकृष्ण और क्लदेव इन्हीं (अकृर) के साथ मधुगा गये थे। सत्राजितकी स्यमंतक मणि लेकर यह काशी चले गये थे। उपदेव नामक इनका एक पुत्र था (स्कंद० वैष्णवस्तंड कात्तिक-मा०)।

(२) एक यादव राजकुमारका नाम जो कृष्ण और वलदेवके हस्तिनापुरसे लौटनेपर वसुदेव आदिके साथ नगरके दाहर स्वागतार्थ उपस्थित थे और उनको बाजेगाजेके साथ द्वारका ले गर्ये थे (भाग० १.११.१६; १४.२८) । उग्रसेनकी एक पुत्रीसे इनका विवाह हुआ था जिसके गर्भसे देववान और उपदेव नामक इनके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे (भाग० ९. २४.-१५.१७.१८; ब्रह्मां० ३.७१.११३; विष्णू० ४.१३.१२६: १४.७.१०; वायु० ९६.११२) । कंसके उत्पीड़नसे यादवोंके अन्यान्य देशोको चले जानेपर यह मथुरामें ही रह गये थे (भाग० १०.२.४)। कहते है यह एक बार "ब्रह्महद" (प्रथम वर्गके १९ नक्षत्रोंमें ने एक जिसे अँगरेजीमें कैपेल्ला कहते हैं) गये थे (भाग० १०.२८.१६) । वंसने श्रीकृष्ण और वलराम-को धनुर्वज्ञके अवसरपर मधुरा बुला लानेका भार इन्हीं पर मौपा था (भाग०१०.३६.२५-४०)। गोपियोंको जब यह पता चला तो वे अऋरको ऋर कहने लगी थी क्योंकि कृष्ण-बलदेवका वियोग उनके लिए असह्य था (भाग० १०.३९.-२१-२६) । श्रीकृष्ण तथा वलराम को लेकर अकरने प्रातः-

一 大変ない

काल मधुराके लिए प्रस्थान किया था। यमुनाके किनारे पहुँचनेपर अऋर कृष्ण तथा बलराम को रथपर बैठनेका आदेश दे स्वयम् स्नान करने गये। पर जब जलमें, रथपर सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखलायी पड़े तब अऋरके आश्चर्यकी सीमा न रही (भाग० १०.३९. ३२-५७; विष्णु० ५.१८.११-१९)। भगवान् विष्णुके दर्शन पाकर वे कृतकृत्य हो स्तुति करते हुए सबको लेकर सूर्यास्तके पहले मथुरा पहुँच गये (भाग० १०.-४१.४-६)। कंसको कृष्णके आनेकी स्चना देकर अकर अपने घर चले गये। धनुर्यज्ञके समय यह यज्ञ स्थलपर थे। कंस वथके पश्चात् कृष्ण, वलराम और उद्धव इनके घर गये। इन्होंने उनका राजसी स्वागत किया (भाग० १०.४८.१२-२८) । श्रीकृष्ण इन्हें अपना गुरु मानने थे तथा संकटकालमें इनके आदेशोंकी प्रतीक्षा करते थे।पाण्डवोंकी स्थितिका पूर्ण-रूपेण अध्ययन करनेके लिए श्री कृष्णकी प्रार्थनापर वह हस्तिनापुर गये थे (भाग० १०.४८.२९-३५) । कुन्तीसे भेंट कर तथा धृतराष्ट्रकी कुटनीति समझकर यह लौट आये थे (भाग० १०.४९.१-३१) । जरासन्धके युद्धके समय श्री कृष्ण-ने इनसे परामर्श किया था। यह यादव सभाके सभासद थे। स्यमंतक मणिके सम्बन्धमें झगड़ा होनेपर शतधन्वाने कृष्ण के विरुद्ध इनकी सहायता चाही थी पर यही सहमत नहीं हुए। शतथन्वाने सत्राजित्का वधकर स्यमंतक मणि प्राप्त किया पर उसे अकृरके ही पास सुरक्षित छोड़ दिया था (भाग० १०.५७.१४-१८)। श्रीकृष्ण तथा बलरामके हाथों जब शतधन्वा मारा गया तब यह बहुत डर गये और द्वारका छोड़ स्यमंतक मणि ले काशी चले गये थे। अक्रुरके चले जानेपर अनावृष्टि तथा अनेक उपद्रव होने लगे। श्रीकृष्ण की प्रार्थनापर यह पुनः द्वारका लौट आये और अपने पासकी स्यमंतक मणि शंका निवारणार्थ इन्होंने भगवान कृष्णको दी । भगवान्ने वन्धु-वान्धवोंकी भरी सभामें सबको दिखलाकर अपना अयश मिटाकर मणि अक्रुरको लौटा दी (भाग०१०.५७.३३-४१)। राजस्य यक्तके समय यह द्वारका-में थे (भाग० १०.७६.१४)। यादवोंकी आपसी लड़ाईमें यह प्रभास नामक स्थानपर मारे गये थे (भाग० ११.३०.१६)। (३) एक काद्रवेय नागका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३६) । (४) महासेन एक वरमूत्ति (ब्रह्मां० ४.४४.५०)। (५) अनमित्र-वंशज जयंतके एक पुत्रका नाम जिसका विवाह शैब्याकी पुत्री रत्नासे हुआ था। उससे इसके ग्यारह पुत्र हुए (मत्स्य० ४५.२७-८) ।

अक्रोधन-पु०[सं०] (१) त्वरितायु या आयुके पुत्रका नाम (मत्स्य० ५०.३७) । (२) अयुतायुके पुत्रका नाम । यह देवातिथिके पिता थे (वायु० ९९.२३२) ।

अक्स-पु० [सं०] (१) लंकापित रावणका पुत्र अक्षयकुमार जिसका वध लंका उजाइते समय हनुमानने किया था (रामा-यण सुन्दरकाण्ड दो० १७.१८) (२) विष्णुवाहन गरुइका एक नाम (भाग०)। (३) पातेका खेल जिले ऋतुपणिस राजा नलने सीखा था (मत्स्य० १५४.४२०; २२०.८)। ऋतुपर्ण इस खेलमें दक्ष थे। (४) दनु दानवका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६.११)। (५) सत्यमामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णिक एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१-२४७; वायु० ९६.२३८)।

अक्षयकुमार-पु॰ [मं॰] -दे॰ अक्ष १।

अक्षपाद - पु० [सं०] (१) गौतमक्रिषका एक नाम जिन्होंने न्यायशास्त्रकी रचना की। व्यासजीने इनके मतका खण्डन किया था। कहते हे इससे रष्ट होकर इन्होंने व्यासजीका मुख न देखनेकी प्रतिद्या की थी। यह विदित होनेपर व्यासजीने इन्हे प्रसन्न कर लिया, तब गौतमने अपने चरणोंमें नेव करके व्यामकी देखा था। इसीसे गौतमकी "अक्षपाद" कहते हे —गौतम न्यायदर्शन। (२) सोमशर्माके पुत्रका नाम। इन्हें विष्णुका अवतार माना जाता है जो प्रभाम क्षेत्रमें हुआ था यह २७ व द्वापरके व्यास जातृक्ष्यके समकालीन थे (वायु० २३.२१६)।

अक्षमाला - स्त्री॰ [सं॰] (१) विशिष्ठ ऋषिकी पत्नीका एक नाम । इसका प्रसिद्ध नाम अरुंधती था (मनुस्मृ॰ ९.२२-२३)। (२) शेपकी अक्षमाला जपमाला (वायु॰ ५०.५० अक्षसूत्र)।

अक्षयकुमार-पु० [मं०] -दे० अक्ष १।

अक्षयनृतीया — स्वी० [सं०] वैशाख शुक्त नृतीया । मतयुग-का आरम्भ इसी तिथिमे माना जाता है । यदि इस दिन गौरी-वृत भी हो तो गणेश चतुर्थीका सहयोग अधिक शुभ होता है (गौरी विनायकोषेता) । यदि इम तिथिको सोम-वार, कृत्तिका या रोहिणी नक्षत्र पड़े तो इम तिथिका महत्त्व और अधिक दढ़ जाता है । इम तिथिमें सक्तुभाण्डोंका दान-मंक्स्प विशेष फलदायक हैं । अक्षयमृतीया अति पवित्र और महान् फल देनेवाली है (मत्स्य० ६५.१-७)। 'व्रतपरिचय'। इस दिन व्दरीनाथमें दडा उत्सव मनाया जाता है।

"यदिक्षश्चिद दीयते दानम् स्वरुं वा यदि या दहु। तत् सर्वमक्षयं यसात् तेनेयमक्षया समृता॥"—भविष्य०। अक्षयनवमी—म्ब्री॰ [मं॰] वात्तिक शुक्षा नवमी। इसमे पूर्वा-ह्यापिनी तिथि की जाती है। इस दिनका क्षिया पूजा-पाठ और दान-पृण्य अक्षय होता है। इस तिथिमे त्रेनायुगकी उत्पत्ति मानी गयी है। इसे 'धात्रीनवमी' या 'कृष्माण्ड-नवमी' भी कदने है। इस दिन ऑकरेके वृक्षके नीचे भीजन करनेका दश मादात्म्य है। इससे एक वर्षतक अन्न संसर्गम उत्पन्न पापका नाश होता है—दे० स्कंद्र० कात्तिक-मा॰; हेमाद्रि; देवी प्राणः सत्स्य० १७.४।

अक्षयबट-पुर्व सिंबी प्रयाग और गयामे एक दरवृक्ष है। पोराणिकोके मतानुसार प्रलयकालमे भी इसका नाक्ष नहीं होता इसलिए इसे अक्षयब्द कहते हैं (वायुव १०५.४५; १०९.१६; वायुव १११.७९-८३)।

**अक्षयवृक्ष** - पु॰ [मं॰] दे॰ अक्षयदर ।

अक्षया - र्क.० [मं०] एक ब्रह्मराक्ष्मीका नाम (वायु० ६९.-१३४) ।

अक्षरयोदक - पु॰ [स॰] श्राद्धने पिंडदान आदिके पश्चान ब्राह्मणके बायपर "अक्षय हो" बहकर छोडा जानेवाला जल (श्राद्धचंद्रिना) ।

अक्षर-पु० [म०] (१) सुयङ्के पुत्रका नाम (सुयङ्; ब्रह्मां० २.७०.२१) । (२) मत्स्य० २४८.३९ के अनुसार इसमें 'हरि'का बोध होता है और वायु० ३२.१ के अनुसार स्वयम् ब्रह्माका अर्थ देता है। (३) मृष्टि करते समय ध्यानमग्न ब्रह्माके के कण्ठसे निकला स्वर (वायु० २६.११)। भागवत १२.६.४३,४४ के अनुसार समाधिस्थ ब्रह्माके हृदयाकांशमें नाहका

आविर्भाव हुआ जिसकी उपासनासे ब्रह्मयोगी आत्ममलका नाशकर मुक्तिकी प्राप्त होते हैं। उससे ओंकार हुआ उससे ब्रह्माने अश्वर समाम्नाय रचा इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा रचित अक्षरोंका समाम्नाय ।

अक्षरी-पु० [सं०] वायु०१९.४३;२०.४के अनुसार ओंकार-मय सबसे बड़े योगीको अक्षरी कहते हैं।

अक्षसूत्र-पु० [सं०] यह पुलह द्वारा वामनको मिला । इससे अगस्त्य ऋषिकी प्रतिष्ठा वड़ी थी (मत्स्य० ६१.३६; २४५.-८७; दे० अक्षमाला) ।

अक्षसेन-पु॰ [सं॰] भारतवर्षके एक प्राचीन राजाका नाम जिसका उल्लेख मैत्र्युपनिषद्में मिलता है—मैत्र्युपनिषद्। अक्षी-स्रो॰ [सं॰] रोहिणीके गर्भमें उत्पन्न आनकदुंद्रिम की एक पुत्रीका नाम (मत्स्य पुराण ४६.१२)।

अखती - स्त्री० अखयतीज—दे० अक्षयनृतीया ।

**अखतीज** – स्त्री० दे**०** अक्षयतृतीया ।

**अखैबर** – पु० [सं० अक्षयवर] दे० अ**क्षय**वर ।

**अगज**−पु० [सं०] मृग नामक हाथीके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३३२)।

अगरु-पु० [मं०] कुरु देशके एक वन विशेषका नाम जो चन्द्रकांत और सूर्यकांत नामक दो पहाड़ोंके बीच स्थित है (बायु० ४५.३१)।

अगस्त्य — पु० [मं०] (१) यह एक वहे प्रभावशाली ऋषि थे और इनके पिताका नाम मित्रवरुण था। ऋग्वेदके अनुसार उर्वशी अप्सराको देख मित्रवरुण कामपीइत हो गये जिससे वीर्यपात हुआ। अगस्त्यका जन्म इसीसे हुआ था। श्री मायणाचार्यके भाष्यके अनुसार अगस्त्यकी उत्पत्ति एक घटेने हुई, इसीसे इन्हें मेत्रावरुणि, और्वशेय, कुम्भमम्भव, घटोन्झव, कुम्भज आदि नाममे पुकारते है। पुराणानुसार इन्होंने एक वार बढ़ने हुए विन्ध्याचलपर्वनको लिटा दिया था जिसमे इन्हें विन्ध्यपुरु भी कहते हैं। तारक तथा दूसरे असुरों द्वारा पीइत संसारका वष्ट देखकर एक वार यह समुद्रको चुल्लूम भरकर पी गये थे जिससे इनका नाम "ममुद्रचुलुक" और "पीताब्ध" भी पड गया। पुराणोमें इन्हें कर्वी-कर्हा पुलस्त्य-का पुत्र भी कहा गया है—दे० अगस्त्य १। यह दहुल प्रसिद्ध गोत्रकार ऋषि हो गये हे जिनकी ऋग्वेटमे वर्ड ऋचाएँ मिलती है।

दक्षिणके तामिल माहित्यमें अगरत्यका एक प्रथान स्थान है। डाक्टर कॉडवेलके अनुसार और भाग० ६.१८.५; ब्रह्मां० ४.५.३८ तथा मत्स्य० ६१.२१.३१; २०१.२९: २०२.१ के अनुसार यह विजय क्रियके भाई होते थे। कहते हैं इन्होंने लंकामें अपना वर बनवाया था। अपनी स्त्री लोपामुद्राके साथ मलयगिरिपर बहुत दिनोतक इन्होंने घोर तपस्या की थी। उनका रंगश्वेत तथा हाथ चार थे। अक्षमाला और कमण्डलुमे युक्त ही घटमे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अजामिलकी कथा कही थी (भाग० ६.३.३५; मत्स्य० ६१.१७; ३६.-४९: ब्रह्मां० ३.५६.५३)। पुराणानुसार यह श्री रामके अभिषेकके समय वहाँ उपस्थित थे (विष्णु० ४.४.९९)। नागराज होपसे इन्होंने परशुरामको द्रीथी। भक्तिके तीनों स्पत्या उसकी विशेषताओंका उपदेश भी परशुरामको दिया

था (ब्रह्मां० २.३२. ११९; ३.३४.५०; ३५.३४,४१-४८; ३६.१-५९, ३७.२;५३.२३)। वैखानसमें दक्ष, ब्रह्मिष्ठ, तथा वैदिक ज्ञानके पूर्ण पण्डित यह एक देवऋषि थे (मत्स्य० १४५.९३,११४) । अगस्त्य एक बार इल्वलके अतिथि हुए जिसने इन्हें अपने भाई वातापिका मांस खिलाया—(दे० इल्वल, आतापि, वातापि); भाग० ६.१८,१५ । देशाटन करते जब यह काँची पहुँचे, वहाँ इन्होंने कामाक्षी तथा एका-म्रशिवकी स्तृति की । यहाँ चिर काल तपस्या कर इन्हें हय-ग्रीव विष्णुके दर्शन हुए जिनसे जनताकी अज्ञानता दूर करनेके उपाय मिले । हयद्यीवसे ये शक्तिके रहस्यका भेद जान सके ब्रह्मां०४.५.३-२९; ६.१; ३९.७। त्रिपुरका नाज करनेके लिए। शिवकी प्रशंसा की । मत्स्य० ११३-६७ तथा मत्स्य० ६१.४४-५५ के अनुसार जो अगस्त्यकी उपासना करता है वह सातों लोकका स्वामी होता है। (२) भादोके महीनेमें सिंहके सूर्यपर उदय होनेवाला एक प्रसिद्ध तारा। यह दक्षिणमें निकलता है और उत्तरके निवासी इसे नहीं देख पाते। इसके उदय होनेके पश्चात् वर्षा ऋतुका अंत समझा जाता है—'उदित अगस्य पंथ जल सोखा'— तलसी रामायण किष्किधा का० डो० १५ (चौ०२)। यह लुब्धक तारासे ३५º दक्षिणपर उदित होता है। यह जब तक अस्त रहता है तब तक विवाद आदि श्रभ कर्म स्थागित रहते हैं। इसे अंगरेजीमें कनीपस कहते है (ब्रह्मां० २.२१.-१०१; वायु० ५०.१५५) । (३) पुलस्य तथा हविभूके पुत्र । ये पूर्व जन्ममं दहर-अग्नि तथा महातपस्वी विश्रवस् थे (भाग० ४.१.३६) । (४) श्रीकृष्ण और श्री वलरामके सम-बालीन एक ऋषि जो मलयगिरिपर रहते थे। बलराम इनसे भेंट करने गये थे (भाग० १०.७९.१७)। यह कृष्णसे मिलने स्यमंत्रपंचक आये थे। भाग० १०.८४.५। (५) मलयध्वज पाण्डयकी प्रथम पूत्री धनवृता इन्हें व्याही थी जिसमें इट-च्युत नामका इनका एक पुत्र था (भाग० ४.२८.३२) । पाण्ड्यवंद्योत्पन्न राजा इन्द्रचम्नको शाप दे इन्होने हाया बना दिया था (भाग० ८.४.९-१०) । (६) एक पहाड विद्योपका नाम (मत्स्य० १२४.९६) । (७) गर्भके पुत्र; तत्पश्चात् दत्तालि नामसे जन्म (वायु० २८.२२: विष्णु० १.१०.९)। इनका निवास महामलयपर लिखा है। (वायू० ४८.२३)। यह उदयन्तक पहाड़ ले आये थे, इस कार्यमें इनकी पर्लाने इनकी सहायता की थी (वायु० १०८.४४,५३)।

अगस्त्यकुंड-पु० [मं०) यह उदयंतक पर्वतमालाके वीच स्थित है जहाँ आठ कपियोंने कठिन तपस्या कर मोक्ष प्राप्त किया था (वायु० १०८.४५) ।

अगस्त्यकृट-पु० [मं०] दक्षिण मद्रासका एक पर्वत जिससे ताम्रपणी नदी निकली है—दे० मानचित्र ।

अगस्त्यगृह – [सं०] कुक्षर नामका पहाड़ जिसे हिरण्य-कशिपुने नष्ट-श्रष्ट कर डाला था (मत्स्य १६२-७८)।

अगस्त्यपद-पु० [मं०] गयाजीमें स्थित एक तीर्थ स्थान जिसका उल्लेख पुराणोंमें हैं (वायु० १०९.१९;१११.५३; विष्णु० २.८.८५)।

अगस्त्यभवन - पु॰ [सं॰] दे॰ अगस्त्यमुनि --- (मत्स्य॰ १६३.७४)।

**अगस्त्यमुनि** –पु० [मं०] केदारनाथके मार्गमे समुद्रमे ३०००

फुटको ऊँचाईपर स्थित एक स्थान जहाँ अगस्त्य ऋषिका एक आश्रम था। यहाँ हवाई जहाजका एक अड्डा भी है—वि० दे० (मत्स्य० १६२.७४)।

अगस्त्येश्वर – पु॰ [सं॰] नर्मदा क्षेत्रमें स्थित एक तीर्थ जहाँ स्नान, दान तथा त्रिवलिङ्गको घतस्नान करानेका वड़ा माहात्म्य है (मत्स्य॰ १९०.१५-१८)।

अगिया – पु॰ [मं॰] महाराज विक्रमादित्यके दो बेतालोमेंस एक बेतालका नाम । दे॰ अगिया-कोङ्किया, कथामरित्-सागर तथा बेतालपचीसी।

अगिया कोइलिया - पु० [सं०] महाराज विक्रमादित्यके दो प्रसिद्ध वेताल जिन्हें महाराजने मंत्र द्वारा निद्ध किया था और स्मरण करते ही उनकी मेवामें उपस्थित हो जाते थे - दे० बेतालपत्रीसी तथा कथासरित्मागर।

अगियाबेताल-पु॰ [सं॰ अग्नि] [संस्वृत अग्नि = प्राकृत अग्गि + वेताल] विक्रमादित्यके दो वेतालोंमेसे एक । दे० अगिया ।

**अग्नायी** −स्त्री० [सं०] अग्निकी स्त्रीका नाम । स्वाहाका नाम ।

अग्नि-स्त्रो० [सं०] (१) पंच महाभूतोमेंसे एक । 'क्षिति जल पावक गगन समीरा' ये पंचमहाभूतोंके नाम है। इसे हुताशन, हब्यवाहन और वृद्धि भी कहते हैं (भाग० १ -१५.८; ब्रह्मा० ३.१०.२४-३५) । सरस्वती क्षेत्रमें अग्निका एक विद्रोष पवित्र स्थान है जहाँ बिद्रुजी गये थे (भाग० ३,१,२२), मंसारको बरदान तथा ज्ञाप देनेवाले देवताओ-मेमे एक (भाग० ४.१४.२६-२७) तथा (ब्रह्मां० ३.७.३५२)। शिद्यमारकी पॅछपर इनका निवास माना गया है (भाग० ७.२३.५; ब्रह्मां० २.३.१०४) । यह मुक्त्वप्रधान है, रजोगुण और तमोगुणका इनमें स्पर्श नहीं है फिर भी भगवानकी मायामे स्पृष्ट होनेके कारण हरि भगवानुकी इच्छा तथा कार्य-का मही भान नहीं हो पाता (भाग० ६.३.१४.१५) । यह मंमारके अभिभावक यानी लोकपाल कहे गये हैं (भाग० ८.१०.२६) । इन्हें मर्बदेवमय हरिका मुख कहा गया है (भाग० ८.१६.९) । ब्राह्मणके अन्यायपूर्वक लिये गये धनको अति तेजस्वी अग्नि भी पचा नहीं सकते (भाग० १०.६४.-३२) । उमाशंकर संबंधमें विष्न डालनेके कारण इन्होंने एक दार गंगा द्वारा वहन किया संकरका वीर्य निगल लिया था, पर उसे हजम न कर सके और एक सरकाननमें उगल दिया जहाँमे कुमार कात्तिकेयका जन्म हुआ (भाग० ४७.६४; ६६.१४; ब्रह्मां० ४.१५.२१; २०.४६; २६.५३) । इन्होंने महाराज पृथुको "आजगव" धनुष प्रदान किया था (भाग० ४.१५.१८) । दक्ष प्रजापतिकी एक कन्यासे इनका विवाह हुआ था (भाग० ४.१.४८) - दे० 'स्वाहा'। 'कुशद्वीप'मे इनकी उपासना होती है (भाग० ५.२१.१६) । स्वारोचिष मनु (दूसरे मनुका नाम) इनके पुत्र कहे गये है (भाग० ८.१.१९) । देवामुर संयाममें यह पुलोमामे लड़े थे (भाग० ८.१०.३१)। श्रीकृष्ण जब स्वर्गमे पारिजान ले आये थे, तद इन्द्रकी सेनाके साथ यह भी थे, पर कृष्ण द्वारा परास्त होने-पर यह रणक्षेत्रसे भाग निकले थे (विष्णु० ५.३०.६२;६६ (५).२७.२३) । द्वारकाके एक ब्राह्मणके मृत पुत्रको ढूँउने हुए इन्द्र इनकी नगरीमें गये थे (भाग० १०.८९.४४)।

(२) वेदोक्त अग्नि, वायु और सूर्य इन तीन देवताओं मेंसे एक । ऋग्वेदका प्रादर्भाव अग्निसे ही माना गया है। अग्निकी सात जिह्वाएँ मानी गयी है जिनके नाम ये हैं-"काली, कराली, मनोजवा, सलोहिता, धूमवर्णा, उग्रा और प्रदीप्ता (बृहत्संहिता) । हर ग्रंथमें नाम भिन्न-भिन्न मिलते हैं, पर संख्यामें भेद नहीं मिलता—मुंडेकीपनिषद तथा बृहत्संहिता-दे० 'अग्निजिह्वा' १। इस देवताको हिन्द लोग दक्षिण-पूर्व कोण (अग्निकोण) का अधिपति मानते हैं। यह आठ लोकपालोंमेंने एक है। पुराणानुसार यह वसुसे उत्पन्न धर्मका पत्र है। 'स्वाहा' इसकी पत्नी है जिससे पावक, पवमान और इाचि अग्निके तीन पुत्र हुए (भाग० ४.१.६०)। इन तीनोंके चौवालीस पुत्र माने गये हैं (मत्स्य ५१.६) । वायु पुराणानुसार ४९ अग्नि माने गये हैं । (३) त्रिपुरमें वचों तथा स्त्रियोंको जला इन्होंने भरम कर दिया (मत्स्य० १८८.२९-५७) । मत्स्यपुराणके ५१वें अध्यायमें अग्निकी वंशावली दी हुई है (दे॰ महाभारत)। भागवत पुराणानुसार भी ४९ अग्नि है-दे० अग्नि २ यज्ञींमें इन सबकी पूजा होनो है। ब्रह्मां० २.२४.६; २१.५३.५६ तथा वायु ५३. के अनुसार अग्निके ये भेद माने गये है-दिव्य, भौतिक या अब्योनि और पार्थिव। (४) यह वसुओं-में एक हैं तथा इनकी पत्नीका नाम वसीर्घारा लिखा है। द्रविणक आदि इनके पुत्र कहे गये हैं (भाग० ६.६.११-१३)। अग्निको हरिका ही रूप माना गया है (भाग० ११.१६.१३; मत्स्य० ८.४) । (५) इनका विवाह विकेशीसे हुआ था। ये ऊर्ज जातिकी अप्सराओंके पिता कहे गये है। वलवान नल वानरश्रेष्ठ कनकविन्दुके क्षेत्रमें उत्पन्न इन्होंके पुत्र थे जो बाद-में नक्षत्र वन गये (ब्रह्मां० २.२४.९१; ३.७.२१.२२९)। (६) तामस नामके चौथे मन्वन्तरके सात प्रसिद्ध ऋषियोंमें-से एक (ब्रह्मां० २.३६.४७; मत्स्य० ९.१५; वायु० ६२.४१)। (७) आग्नेर्या और ऊरुके एक पुत्र, इनकी पुत्री सुच्छायाका विवाह शिष्टमे हुआ था जो धूत्रका लड्का था (मत्स्य० ४--३८.४३: १९६.९) । (८) अग्नि उर्फ ऋतु (ब्रह्मां० २.१३.-२३) के अनुसार यह संवत्सरके पुत्र थे। दक्ष प्रजापतिकी स्वाहा नामकी पुत्रीसे इनका विवाह हुआ था (वायु० १.७६; ब्रह्मां० २.९.५६; १२.१) । (९) ४९ मरुतोंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० १ ०.५२)। (१०) स्वायंभव अन्तरमें उत्पन्न ब्रह्माके सबसे बड़े मानसपुत्र (वायु० २º.१; विष्णु० १-१०.१४) । महादेवके आठ तनुओंमेंसे एक (वायु० २७.-३५) । इनसे ४९ अग्निकी उत्पत्ति हुई (विष्णु० १.१०.-१५-७) । (११) (भूतपति)—गंधर्वलोक प्राप्त करनेके हेतु त्रेता युगमें 'ऐल'ने अग्निके तीन खण्ड किये। यज्ञ करनेके लिए गन्धर्वीके द्वारा इन्हें एक अग्निपात्र मिला। अरिणपर धरते ही इसमेंसे एक अश्वत्य निकला। गन्धर्वोके आदेशा-नुसार इसमेसे अग्नि निकले। उनके तीन भाग कर उन्होंने विविध यज्ञ किये और गन्धर्वलोक पाया (वायु० ९१-४८; १०१.२१) । (१२) दे० अनिल (विष्णु० १.१५.११४) । (१३) एक महापुराणका नाम (आग्नेय) (विष्णु० ३.६.२२) । **अग्निका** – स्रं।० [सं०] विक्रान्तकी तीन कन्याओं मेंसे एकका नाम । गन्धर्वीके आग्नेयगणोंकी उत्पत्ति इसीसे हुई (वायु० ६९.२१-२३) ।

अग्निकुंड-पु० [सं०] (१) अग्निका वह कुण्ड जिसमेंसे निर्गत होकर भगवान् दिावने दक्षको दर्शन दिया था (वायु० ३०.-१७२)। (२) ब्रह्माका अग्निकुण्ड जिससे तिलोत्तमा प्रकट हुई थी (वायु० ६९.५९; दे० तिलोत्तमा)।

अग्निकुळ-पु० [मं०] ऋषियोंके तपमें दैत्य लोग स्वभावानुमार विझ डालने लगे जिसके निवारणार्थ इन लोगोंने
विश्व डालने लगे जिसके निवारणार्थ इन लोगोंने
विश्व डालने अध्यक्षतामें आबू पर्वतपर एक यद्य किया।
यज्ञकुण्डसे एक-एक करके चार पुरुष उत्पन्न हुए जिनसे
प्रमार, परिहार, चालुक्य या सोलंकी और चौहान ये चार
वंश चले और इन क्षत्रियोंका कुल अग्निकुल माना गया।
अग्निकेतु-पु० [मं०] (१) शिवका एक नाम। (१) रावण-

अग्निकोण-पु० [मं०] दश दिशाओंमेंसे एक जो दक्षिण-पूर्वका कोण माना गया है। इसका अधिपति अग्नि है, अतः यह नाम पडा—दे० अग्नि २।

की सेनाका एक राक्षस विशेष-रामायण।

अग्निक्षेत्र – पु० [सं०] जनकपुरका वह स्थान जहाँसे सीता प्रकट हुई थी (वायु० ८९.१७)।

अग्निचक्र-पु० [सं०] योगशास्त्रानुसार शरीरके भीतर छः चक्र माने गये हैं। यह चक्र दोनों भृकुटियोंके मध्यमें स्थित हैं। इसका रंग विजर्लाके सदश्य है और परमात्मा इसके देवता हैं। इस चक्रमें स्थित कमल केवल दो दलोंका है और "ह" और "क्ष" इसके दो अक्षर हैं—योग-दर्शन।

अिंगिजिह्या — स्त्री० [सं०] (१) अग्निदेवकी सात जिह्वाएँ। मुण्डकोपांनषदके अनुसार इनके नाम ये हैं: — काली, कराला, मनोजवा, लोहिता, धृम्रवर्णा, स्फुलिगिनी और विश्वरूपिणी। परन्तु बृहत्संहितामें स्फुलिगिनी और विश्वरूपिणीके स्थान-पर क्रमशः उग्रा और प्रदीप्ता नाम दिया है। (२) महातल (नीचेके लोकोमें पाँचवाँ) में निवास करनेवाला एक दैत्य (अग्निजिह्न) (ब्रह्मां० २.२०.३६; वायु० ५०.३५)। (३) एक ज्यापेंय प्रवर विशेष (मत्स्य० १९६.४३)।

अग्निज्वाल – पु० [मं०] एक नरकका नाम जहाँ ऋषियोंके आश्रमकी द्यान्ति भंग करनेवाले जाते हैं (ब्रह्मां० ४.२. १४९, १७४) जो ऋषि आश्रमोंके नियम तोड़ते हैं या अनियमित जीवन व्यतीन करते हैं, उन्हें भी यहीं जाना पड़ता है (वायु० १०१.१४८, १७१)।

अग्नितीर्थं - पु० [सं०] (१) यमुना नर्दाके दक्षिण तटपर स्थित एक तीर्थ (मत्स्य० १०८-२७)। (२) स्कन्दपुराणानु- सार गन्यमादन पर्वतपर स्थित एक तीर्थ जहाँ श्री रामने रावणको मार कर विभीषणको राजा बना अग्निका आवाहन किया था। यहाँ अग्निदेव प्रकट हुए थे (स्वन्द० ब्राह्म- खण्ड, सेतु-माहा०)।

अग्नितेजस् – पु० [-ं०] धर्मसाविण नामक ग्यारहर्वे मन्व-न्तरके समयके सप्तिषयोंमेंसे एक ऋषिका नाम (विष्णु० ३.२.३१)।

अग्निपरीक्षा─र्क्सं० [सं०] पुराणोमें अग्निपरीक्षाके कई उदा-हरण मिलते हैं । प्राचीन कालमे किसी अपराधीको आगपर चला कर परीक्षा लेते थे । निर्दोष व्यक्तिका आगसे कुछ नहीं विगड़ता था और वह निष्कलंक घोषित होता था । जानकी- जीकी भी अग्निपरीक्षा इसी विश्वासके कारण हुई थी—दे० सीतासरोवर, रामायण, स्कन्द० ब्राह्मखण्ड सेतु-मा०।

विशेष: - उड़ीसामें कटकसे ३० मील दूर महानदीके किनारे चिंका देवीके मन्दिरमें प्रत्येक वर्ष वैशाखके पहले दिन एक मेला लगता है जिसे झामू-यात्रा या अग्नि-उत्सव कहते हैं। इसमें अनेक साधारण मनुष्य दहकते हुए अंगारों-पर नंगे पैर सौ-सौ गजतक चलते हैं। चलनेसे उनके पैरमें न तो फफोले ही एड़ते हैं और न किसी प्रकारके जलनेके चिह्न ही दीखते हैं। आगपर चलनेवालोंका मन्दिरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता तथा तन्न-मन्नादिसे भी वे अनभिन्न ही रहते हैं। आजकलके वस्तुवादी युगमें अंगारोंपर चलना वह भी नंगे पैर विस्मयकारी नहीं तो और क्या है। जिस व्यक्तिकी इच्छा देवीकी कृपासे पूर्ण होती है वही मनौतीको पूर्ण करनेके हेतु आगपर चल सीधे देवी (चर्चिका देवी) के समाप जा प्रण पूर्ण होनेकी सूचना देवीको दे आशीर्वाद माँगता है। भक्त लोग इसे चर्चिका देवीकी महिमा कहते हैं, क्योंकि अंगारोंपर चलनेवाले झामुआ (जिस व्यक्तिकी इच्छा पूर्ण हुई है और जिसने अग्निपर चलनेकी प्रतिश्चा की हो) के पैरोंकी डाक्टरी परीक्षा भी करायी जा चुकी है। और जलनेका कोई चिह्न नहीं मिल सका है।

अग्निपुराण — पु० [सं०] अट्ठारह पुराणों मेंसे एक अर्थात् (विष्णुपु० के अनुसार) आठवाँ पुराण, जिसमें अग्निदेवने पहले-पहल महिष विशिष्ठसे ईशान-कल्पका वर्णन किया है; इसीसे इसका यह नाम पड़ा (भाग० १२.७.३२)। इसमें लगभग १६००० इलोक है। इसमें शिवमाहात्म्यका वर्णन अधिक है (मत्स्य० ५३.२८-३०)। भाग० १२.७.२३; १३.५ के अनुसार इसमें १५४०० इलोक है—वि० दे० विष्णु० ३.-६.२२। कर्मकाण्ड,राजनीति, धर्मशास्त्र तथा छन्दशास्त्रादि अनेक फुटकर विषय भी इसमें दिये गये है।

**अग्निप्रवेश** – पु० [सं०] — ब्रह्मां० २.४७.८२ के अनुमार पतिके मरनेपर स्त्रांका चिताप्रवेश करना ।

अग्निप्रस्कंदन - पु० [सं०] एक प्रकारक उदररोग 'डायरिया'। महाराजा ययातिके शापसे उनके पुत्र अनु इसी रोगसे ग्रामित हुए थे (मत्स्य० ३३.२४)।

अग्निबाण-पु० [मं०] यह मन्नकी सहायतासे चलाया जाता है, जिससे अग्निकी वर्षा होती है। राम-रावण युद्ध तथा लव-कुश युद्धमें इस वाणका प्रयोग हुआ था—रामायण-लंकाकाण्ड—दो० ४६, चो० २।

अग्निबाहु—पु० [मं०] (१) स्वायंभुव मनुके दस पुत्रोमेंसे एकता नाम (ब्रह्मां०२.१३.१०४; मत्स्य०९.४)। (२) प्रजापितके दम पुत्रोमेंसे एक (ब्रह्मां०२.१४.९)। (३) भागंव भार्य मनु (चौदहवें मनु) के पुत्र। भौत्य मन्वन्तरके एक प्रसिद्ध कषिका नाम (ब्रह्मां०४.१.११३; वायु०१००.११६)। (४) प्रियत्रनके पुत्रका नाम (विष्णु०२.१.७)। इन्हें राजनीतिमें अरुचि थी, अनः योग-साधन करने लगे (विष्णु०२.१.९)। चौदहवें मन्वन्तरके ये एक प्रमिद्ध ऋषि थे (विष्णु०२.१.४)।

अग्निभाव-पु॰ [सं॰] एक अग्निताम देवका नाम (ब्रह्मां॰ २.३६.५३)।

अग्निभास-पु० [सं०] चारिष्णव अन्तरके अन्तर्गत विश्वष्ठ

प्रजापतिके चौदह पुत्रोंमेंसे एकका नाम (वायु०६२.४६)।
अग्निभू – पु० [सं०] स्वामी कात्तिकेयका एक नाम — दे०
कार्तिकेय।

अग्निमंत्र –पु० [सं०] राज्यपर आनेवाली विपत्तियोंके निवा-रणार्थ हवन, यज्ञादिमें उच्चारण किये जानेवाले मन्नविशेष (मत्स्य० २३०.११)।

अग्निमादक या अग्निमाठर - पु॰ [सं॰] वाष्कलके एक शिष्यका नाम, जिन्हें ऋग्वेदकी द्वितीय शाखाकी शिक्षा मिली थी- वायु॰ ६०.२६; विष्णु॰ ३.४.१८ ।

अग्निमातृ - स्त्री॰ [मं॰] वाष्त्रत्न आचार्यके एक दूसरे शिष्य-का नाम । यह भी ऋग्वेदकी एक शाखाके अधिकारी थे (ब्रह्मां॰ २.३४.२७)।

अग्निमारुति-पु॰ [सं॰] अगस्त्य ऋषिका एक नाम- हि॰ क्षा॰ सा॰; अगस्त्य ।

अग्निमित्र-पु० [सं०] (१) पुष्यमित्र, जो वृहद्रथका सेना-पित था और अपने स्वामीको मार कर स्वयं राजा बन बैठा, का एक पुत्र तथा सुज्येष्ठका पिता (भाग० १२.१.१६ विष्णु० ४.२४.३४-३५)। इसने आठ वर्षोत्तक राज्य किया (ब्रह्मां० ३.७४.१५१)। (२) वाष्कल किये एक शिष्यका नाम (भाग० १२.६.५४)।

अग्निमुख-पु॰ [मं॰] एक असुरका नाम, जिसका निवास नीचेके लोकोंमें तीसरे लोकमें (तृतीय तलमें) है (ब्रह्मां० २.२०.२६)।

**अग्निर्बाहु**−पु० [सं०] चौदहवें मनुके मन्वन्तरके एक ऋषि-का नाम = अग्निबाहु (भाग० ८०१३.३४) ।

**अग्निर्लिग** – पु० [सं०] मत्स्य० ५३.३७-८ के अनुसार इसीके - मध्यसे महेश्वरने लिगपुराण कहा था ।

अग्निवर्चस – पु० [सं०] एक ऋषिका नाम (ब्रह्मां० २.३५. ६४) । यह व्यासक्षिष्य गेमहर्षणके ज्ञिष्य ये (विष्णु० ३.६.१७) ।

अग्निवर्ण – पु० [सं०] इक्ष्वाकु वंद्यके एक राजाका नाम, जो सुदर्शनका पुत्र तथा श्रुवसन्धिका पौत्र तथा पुष्पका प्रपौत्र था (विष्णु० सूर्यवंद्यी वंद्यवृक्षु ४.४.१०८) ।

अग्निविद्या—पु० [मं०] मन्नोक्त अग्निका उपासना विधि, जो प्रातःकाल और सायंकाल होती है। छांदोग्य उपनिषद्-के अनुमार सूर्य, बादल, पृथ्वी, पुरुष और सती सम्बन्धा विज्ञानको ही पन्नाग्नि विधा कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद्। अग्निविद्यक्रप—पु० [मं०] केतृताराओंका एक भेद जो संख्यामें कुल १२० कहे गये हैं (बृहत्संहिता)।

अिंग्नेक्य, अिंग्नेक्य - पु० [मं०] (१) देवदत्तके पुत्र एक प्राचीन ऋषि जो अग्निके अवतार कहे गये हैं। यह आयु- वेंदके ज्ञाता थे और इमके आचार्य माने जाते हैं। इन्हें कानीन या जातुकर्ण्य भी कहते हैं। यह अग्निवेदयायनके ब्राह्मण कुलके प्रवर्तक कहे गये हैं (भाग० ९.२.२१-२२; ब्रह्मां० ३.४७.४९); ज्यापेंय प्रवर विद्येष (मत्स्य० १९५-१२)। (२) शूलांके पुत्र जो २४वें द्वापरमें थे (वायु० २३.-२०७)।

अग्निब्रत-पु० [सं०] एक वैदिक ऋचाका नाम । अग्निक्सर्मन्-पु० [सं०] ब्रह्माके यज्ञके एक मानस ऋत्विक् । अग्ने मुँहसे इन्होंने गाँच अग्नि निकाले थे (वायु० १०६.- दिलीपके पुत्रका नाम (मत्स्य० १२.४८)।

अजकर्ण-पु॰ [सं॰] मय और रंभाके छह पुत्रोमेंने एकका नाम (ब्रह्मां॰ ३.६.२९)।

**अज्ञगंधा** –स्त्री० [सं०] एक अप्सराका नाम (ब्रह्मां० ३.७.८) । **अज्जगव** – पु० [सं०] शिबके धनुषका नाम (मत्स्य० २३. ३७; वायु० ९०.३१) ।

अजगैबीनाथ-पु० [सं०] भागलपुर जिलांनर्गत सुलतान-गंजमें गंगा नदीके बीचमें स्थित पहाइपरका एक शिव-मन्दिर। कहते हे ब्रह्मषि जहुका आश्रम यहां था जहाँ यह भगीरथकां लायी गंगाको पी गये थे। वि० दे० गंगा, जहु। अजतुंग-पु० [सं०] श्राद्ध करनेके लिए उपयुक्त स्थान जो विरजा वृक्षके कारण विख्यात है (ब्रह्मां ३.१३.४८) पर्वोमें यहाँ देवताओंकी छायाका दर्शन होता है। (बायु० ७७.४८) के अनुसार पाण्डवोंने यहाँ श्राद्ध किया था।

अजन-पु० [सं०] श्रीकृष्ण, हरिका नाम (भाग० १०.३० १,५; ६.२३) ।

अजनाभ - पु० [सं०] ऋषभदेवके राज्यका नाम जिसे बाढको भरतके शासनानन्तर भारत कहने लगे (भाग० ५.४.३; ७.३)।

अजबस्त - पु० [मं०] सामवेदके आखाप्रवर्तक कृतके एक शिष्यका नाम (ब्रह्मा० २.३५.५२)।

**अजभूः**−पु० [सं०] महाराज उग्रमेनके ९ पुत्रोमेंसे एकका नाम (मन्स्य० ४४**.७**५) ।

अजमीद्र—पु० [सं०] (१) हस्तिन् राजाके एक पुत्रका नाम। इनकी तीन रानियाँ कुरुवंशकी थी नीलिनी, केशिनी और धूमिनी। प्रियमेधा तथा अन्य ब्राह्मण इन्हींके वशके कहे जाते हैं। कण्व तथा बृह्दिषु इन्हींके पुत्र थे (भाग०९.२१.-११-२२; वायु० ९९.१६६; विष्णु० ४.१९. २९-३०, ३३; मत्स्य० ४९.४३-५)। निल्नीके गर्भमे उत्पन्न नील नामक इनका एक पुत्र था (भाग०९.२१-३०; वायु० ९९.१९४; विष्णु० ४.१९.५६)। इनका एक पुत्र कक्ष भी था (भाग०९.२२.३; मत्स्य० ५०.१९; विष्णु० १४.१९.७४)। (२) यह आंगिरस तथा मंत्रकृत कहे गये है। यह क्षत्रिय-दिज थे—ये राजिष महती मिद्धिको प्राप्त थे (ब्रह्मां०२.३२.१०९; ३.६६.८७)। अंगिरस् आदि ३३ जिनमे अजमीद भी है। अंगिरसोंमे श्रेष्ठ तथा मन्नद्रष्टा थे (मत्स्य० १४५.१०३; वायु०९१.११६.५९, १००)।

अजमुखिया-(अजमुखिका) स्त्री॰ [मं॰] एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य॰ १७९.२४)।

अजय – पु॰ [मं॰] दर्भकके पुत्र तथा नंदिवर्धनके पिताका नाम (भाग॰ १२.१.६,७) ।

अजवीथि – पु॰ [सं॰] एक नक्षत्र विद्योप जिसके दक्षिणमें पितृयान मार्ग वताने हैं (ब्रह्मां॰ २.२१.७६, १५९; ३.३.-५१; मत्स्य॰ १२३.५२-१; वायु॰ १.९३; ६६.५१; विष्णु॰ २.८.८५)।

अजस्य - पु० [मं०] सुरूपाके गर्भसे उत्पन्न अंगिरसके एक पुत्रका नाम जो गोत्रकार थे (मत्स्य० १९६.४) ।

अजांबिका - स्त्री० [सं०] भाद्रपद कृष्ण एकादशीका नाम जिसे जया एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास करके द्वादशीके: दिन विभिन्न उपचारोंमे भगवान् उपेन्द्रकी पृजा की जाती है। इससे इह लोकमें सम्पूर्ण उत्तम भोग भोगकर अन्तमें वेष्णव थाम मिलता है—नारह पुराण, पूर्व भाग— चतुर्थपाद।

अजा-क्षी॰ [मं॰] (१) भाद्रपद एकादशिको 'अजा' कहते हैं—दे॰ अजांविका । (२) यशोदाके गर्भसे उत्पन्न 'माया' का नाम (भाग॰ १०.३.४७; १३.५२) । सृष्टिकत्तांकी सारी शक्ति इसीमें निहित कही गयी है तथा हरिके नौ रूप बत-लाये गये हैं (भाग॰ ११.९.२८; १२.११.३१) ।

अजाएकादशी -स्त्री० [सं०] भाद्रपद कृष्णा एकादशी जिससे पूर्वजनमकी वाधाएँ दूर होती हैं। महाराज हरिश्चन्द्रने इसी वतसे उद्धार पाया था—ब्रह्मवैवर्त पु०।

अजाकर्ण-पु॰ [मं॰] श्राद्धादि करनेके लिए उपयुक्त स्थान--मत्स्य॰ १५.३३।

अजात – पु० [सं०] यादव राजकुमार हृदीकके दस पुत्रोंमेंसे एकका नाम । इनके सुदंष्ट, सुनाभ और कृष्ण नामके तीन अति बलवान पुत्र थे (मत्स्य० ४४. ८२-४)।

अजातशत्रु — पु० [मं०] (१) अर्भक्के पिता तथा उदयनके दादा (विष्णु० ४.२४.१५-१६। (२) उपनिपद्के अनुसार काशिका एक श्रृत्रिय राजा जो वडा ज्ञानी था। इसने गार्ग्य-वालांकि ऋषिको बहुतसे उपदेश दिये थे। (१) मगधनरेश विम्वसारका पुत्र जो गोतम बुढ़का समकालीन था। (४) विधिमारके पुत्र तथा दर्भक (विष्णु० अर्भक) के पिताका नाम (भाग० १२.१.६; विष्णु० ४.२४.१४१५)। (७) भृमि-भित्रके पुत्रकानाम (वायु० ९९.३१७) इसने लगभग २५ वर्ष-मत्स्यके अनुसार २७ वर्षतक राज किया (ब्रह्मां० ३.-७४.१३१; मत्स्य० २७२.१०)।

अजामिल-पु० [मं०] एक ब्राह्मणका नाम जो पहले वडा कर्मनिष्ठ तथा शास्त्रोंके ज्ञानके लिए प्रमिद्ध था। पुराणा-नुसार इसका प्रेम एक दासीसे अकरमात हो गया था। यह कान्यकुब्ज देशमें रहता था और दासीसे प्रेम होनेके उपरांत इसने अपनी पहली पत्नीको छोड़ दिया था। दासीसे विवाहके पश्चात यह निदित जीविकासे जीवन निर्वाह करने लग गया था। दासीसे इसके दस पत्र थे जिनमें सबसे छोटेका नाम नारायण था। अजामिल इस वालकके स्नेहपाशमें जकड़ा हुआ था और अन्तमें मरनेके समय इसी वालकको पुकारनेके कारण मोक्ष प्राप्त कर सका । नारायणका नाम लेनेसे इसके भारे पाप धुल गये। धर्मका वास्तविक रहस्य यही कहा जाता है जिससे धर्मराज भी सहमत हो गये। यमराजके दृत इसका कुछ विगाड़ न सके और नारायण (भगवान् विष्ण) की कृपासे यह तर गया । कहते है इसने गंगाद्वारमे तप भी किया था जिससे इसे अन्तमें विष्णुलोक प्राप्त हुआ और यह पापमुक्त समझा गया (भाग० ६.१.२० से अन्त तकः; भाग० ६ अध्याय २ और ३)।

अजामुख-पु० [मं०] (१) टनुके एक पुत्रका नाम (वायु० ६८.५)। (२) अजामुख या अधोमुख—पिशाचोंकी एक जाति (ब्रह्मां० ३.७.३८१; वायु० ६९.२६३-२६७)।

अजित-पु० [मं०] (१) चाक्षुप मनुके समयमें हरिका एक अवतार । इसी समयमें क्षीरोद-मंथन हुआ जिससे अमृत मिला था (भाग० २.२.५; ८.५.९-१०) । विष्णुने असुरोंकी महायनासे समुद्र-मंथन कर अमृत प्राप्त किया जिससे देवता- गण असुरोंपर विजय पा सके थे (भाग० ८.६.१८-२५)। जब सदके प्रयाससे अमृत नहीं मिला तव विष्णुने अमृत-मंथनमें स्वयम् भाग लिया (भाग० ८.७.१६; १०.२-२०; १०.४१-४८)। (२) एक पृथुक देव (ब्रह्मां० २.३६.७४)। (३) स्वारोचिष मन्वंतरमें तुषिताके गर्भसे उत्पन्न विष्णुके एक अवतारका नाम (ब्रह्मां० ३.३.११४)।

अजिता – स्त्री० [मं०] (१) भादों बदी एकादशीका नाम (दे० अजांविका)। (२) भवमालिनीकी अनुगामिनी आठ देवियोंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० १७९.७१)। (३) अजित्वर्गके देवोंकी माताका नाम (वायु० ६७.३३)।

अजितागण — पु० [मं०] (१) आयुष्मंतवर्गके देवतागण जिन्हें मिलाकर चौदह गण होते हैं। इनका निवास महलोंक (सात ऊर्ध्व लोकोंमें चौथा) में है। यहींसे ये जनलोक को जाते हैं (ब्रह्मां० ३.४.२७; ४.१.१२२)। (२) एक देव-गण जिनके नाम ये हैं — असम, उग्रदृष्टि, सुनय, शुचिश्रवा, केवल, विश्वरूप, सुदक्ष, मधुप, तुरीय, तथा इंद्रयुक् (ब्रह्मां० २.९.४६; १३.९०)। वायु० ३१.४ के अनुसार ये ब्रह्मा तथा स्वायंभुवके मानस पुत्र है। (३) स्वायंभुव मन्वन्तरमे अजित और रुचिके पुत्रोंके नाम (वायु० ६७.३३)।

अजिन-पु० [सं०] हविर्धान और आग्नेयीका एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३७.२४; वायु० ६३.२३; विष्णु० १.१४.२)।

अजिर-पु० [मं०] शुक्रवर्गका एक देव (वायु० ३१.९) । अजिह्म-पु० [सं०] एक परावतवर्गका देव (ब्रह्मां० २.३६.-१३; वायु० ६२.१२) ।

अजीगर्त-पु० [मं०] इस नामके ब्राह्मण हो गये है जो शुनःशेफके पिता थे। इन्होंने स्वपुत्र शुनःशेफको अपने स्थानपर बिल देनेके लिए रोहितके हाथ वेच दिया था (भाग० ९.७.२०-२१; ९.१६.३०)।

अजेय-पु० [मं०] (१) एक परावतवर्गका देव। (२) एक विकुण्ठवर्गका देव (ब्रह्मां० २.३६.१४, ५७)।

अजेश-पु० [सं०] ग्यारह रुद्रोंमेंने एकका नाम (मत्स्य० १५२.१९)। (२) ३६ अक्षर पर्दोंमें न्यसनीय शिवके ३६ नामोंमेंसे एक नाम (ब्रह्मां० ४.४४.५२)।

अजैकपाद - पु० [मं०] (१) भूत तथा सरूपासे उत्पन्न करोड़ों कर्रोमेंसे एक रुद्र तथा कर्रयपसे सुरिभमें उत्पन्न ग्यारह रुद्रोमेंसे एक । यह गणेश्वर थे (भाग० ६.६.१८; ब्रह्मां० ३.३.-७१; वायु० ६६.६९; मत्स्य० ५.२९)। (२) शालासुखीयक (वायु० के अनुसार शालामुखीयक) अग्नि—ब्रह्मां० २.१२.-२५; वायु० २९.२४ तथा उपस्थेय अग्नि। (३) रात्रिके १ ५ सहूर्तोमेंसे एक महूर्त्त—ब्रह्मां० ३.३.४२।

अटमान-पु० [मं०] मेघस्वातिके पुत्र तथा अनिष्टकर्माके पिता (भागु० १२.१.२२)।

अट्टहासी-पु० [सं०] अट्टहासिन् भण्डका एक सेनापति (ब्रह्मां० ४.२१.८८)।

अहहास—पु० [मं०] (१) बीसवें द्वापरमें भगवान्का एक अवतार। हिमालयकी 'अट्टहास' पहाड़ीमें जनताको अट्टहास ही जब रुचिकर होता है, तब उसपर सिंड, चारण तथा योगीगण उपस्थित रहते हैं (वायु० २३.१९०-१)। (२) हिमालयकी एक पहाड़ीका नाम जहाँ भगवान्का 'अट्टहास' अवतार हुआ (वायु० २३.१९१)। (३) 'अट्टहास' नामक

एक तीर्थस्थान जो पितृगणोंके श्राद्धके लिए अति पिवत्र समझा जाता है—यहाँ श्राद्ध करनेवाले परम पद पाते हैं (मत्स्य० २२.६८; वायु० २३.१९१)।

अणिमा — स्ति । [सं ०] (१) अष्ट सिद्धियों में सर्वप्रथम । इसीकी सहायतासे योगी लोग अति स्क्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और अगोचर हो जाते हैं । (२) उत्तम सिद्धियों में से एक । चक्रराजरथेन्द्रके नवें पवें में स्थित एक सिद्धि देवी (ब्रह्मां० ४.१९.४; २५.५९; ३५.५०४; ३६.५; ४४.१०८) ।

अणिमादिक - स्त्री॰ [सं॰] अष्ट सिद्धियाँ - अणिमा, महिमा, गरिमा, लिमा, प्राप्ति, प्राक्ष-स्य, ईशित्व तथा विश्वत्व (ब्रह्मां॰ १.२.३९; २.२९.८२; ३.३.६५; ३६.१७; ६७.१६; वायु॰ २.३९; १३.३,१०; ५७.७६; ९२.१५)।

अणु-पु॰ [सं॰] (१) समयकी एक नाप-जिसमें दो पर-माणु होते हैं (भाग॰ ३.११.५)। (२) श्लामिष्ठाके गर्भसे उत्पन्न ययातिके पुत्र-दे॰ अनु ।

अणुह-पु० [सं०] (१) विभ्राजके पुत्रका नाम। शुक्की पुत्री कीर्ति इनकी स्त्री तथा महादत्त इनका पुत्र कहा गया है (विष्णु० ४.१९.४३-५)। (२) नीपका ज्येष्ठ पुत्र जिसका विवाह शुक्की पुत्री कृत्वीसे हुआ था। यह महादत्त्तके पिता थे (भाग० ९.२१.२४-२५)। (३) शुक्की पुत्री कीर्त्तिमतीका पिति जिससे महादत्त नामक पुत्र हुआ (महां० ३.८.९४; १०.-८२; वायु० ७३.३१)। (४) विभ्राजके पुत्र, शुक-पुत्री कृत्वीके पिति जिसकी दूसरी पत्नी (ऋची) थी (मत्स्य० ४९.-५६-७; वायु० ९९.१७९)।

अण्ड-पु० [सं०] अण्डेके आकारकी पृथ्वी जिसे विष्णुका व्यक्त रूप कहा गया है-दे० पुरुष। (विष्णु० १.२.४५-६०)। (२) यह आलोकान्त अर्थात् लोकान्ततकको व्याप्त करके स्थित है। इसके अन्दर पृथ्वी आदि सातों लोक है, सानों दीप है जो वादलोंके समुद्रसे घरे हैं (ब्रह्मां० १.१.-४३; २.१९.१५४-५, १६०; २१.२४; ३.५९.२७.४.२. २३०-१) । ईश्वरके वीर्यसे इस स्वर्ण अण्डकी उत्पत्ति हुई और प्रकृति (योनिमें) प्रवेश हुआ जिसे नारायणका ही स्वरूप कहा गया है। आगे चलकर यही स्वर्ग और पृथ्वी बने जिनके मध्यमें आकाश है (मत्स्य०२.२९-३२;२४७.४३;२४८.१)। इसका ऊपरी भाग अण्डके दसगुने जलसे घिरा है तदुपरांत वायु, आकाश और भूतादि है। इसके पश्चात् महत् और फिर अन्यक्त है—प्रत्येक पहिलेका दस गुना है। अन्यक्त ही क्षेत्र है और ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ (वायु० १.५०-५२; ४.८२-९; १०१.२२७) । ब्रह्मां० १.३.२६; वायु० ९.१२२ के अनुसार ब्रह्मा इसीसे उत्पन्न हुए। (३) शुक्क पक्षके आरम्भमें कुम्भ राशिके चन्द्रमाकी तरह बहुतसे अण्ड हैं जिनमें प्रत्येक प्रकृतिकी दस विशेषताओंसे घिरे हैं (वाय ० ४९.१४७-५१)। अण्डकटाह - पु० [सं०] इसमें भूलीक, भुवः, स्वर्, महर्, जन, तप और सत्य हैं--प्रत्येक छातेके आकारके हैं और प्रकृतिके दस रूपोंसे घरे हैं (बाय० ५०.७८-८१; विष्णु० २.४.९५; ७.२२-५)।

अतल – पु० [सं०] पाताल सात है जिनमें यह दूसरा है। इसे पुरुषकी जाँघ कहा है जो उनकी कमरपर आधारित है (भाग० २.१.२७; २.५.४०)। इस पातालपर मायावी मयके पुत्र असुर बलका राज्य है (भाग० ५.२४.७-१६)। ब्रह्मां० २.२०.१२, १४, २२-२४ के अनुसार यह पान वर्णका मिट्टी-वाला चौथा लोक कालनेमि आदि अनेक देत्योंका निवास स्थान कहा गया है। (२) एक पाताल जिसकी मिट्टी काली है। यहाँ नमुचि जिसे असुरोंका इन्द्र कहने है, रहता है। शंकुकर्ण, नार्गो तथा राक्षसोंका निवास है वायु० ५०.११. १३, १५-१९; विष्णु० २.५.२-४।

अतिकपिल-पु० [मं०] ज्योतिष्मत्वा एक पुत्र जिसके नाम-पर इसका नामकरण हुआ (विष्णु० २.४.३६) ।

अतिकाय-पु॰ [सं॰] लंकापित रावणके एक पुत्रका नाम जिसे लंकाके युद्धमें श्री गमके अनुज लक्ष्मणने माग था (भाग॰ ९.१०.१८; रामा॰ बालका॰ दोहा १८०)।

अतिकृच्छू -पु० [सं०] इसमे ९ दिन एक:एक यास भोजन करे तथा तीन दिन उपवासका विधान हैं। गोदान आवश्यक हैं---धर्मशास्त्र, मनुस्मृति।

अतिकांतभावनीय-पु० [मं०] योगटर्जनके अनुमार योगी चार प्रकारके माने गये हैं—यह चारोंमेसे एक है।

अतिगुरुम-पु० [सं०] वलगमके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.१६७) ।

अिलताम-पु० [स०] एक देवसंगीत (गांधर्व) जो ब्रह्मलोक-मे 'हाहा और हुहू' द्वारा गाया जाता है (विष्णु०४.१.६८)। अतितेजस-पु० [सं०] (गेलह) तीसरे सार्वाण मनुके काल-के एक ऋषि (ब्रह्मां०४.१.८०)।

अतिथि-पु० [सं०] (१) आखवर्गके एक देवना (ब्रह्मां० २.-१६.६९)। (२) श्राद्धादिमे आया व्यक्ति (बायू० ७९.७.४°, ब्रह्मां० ३.४५.४-२०:२१.४६: विष्णु० ३.९.१५: ११. ५८-७४, ७८, १०६-१४०)। (३) अयोध्याके राजा जो कुछाके पुत्र तथा श्रीरामके पौत्र थे। निषय इनका पुत्र था (भाग० ९.१२.१. ब्रह्मां० ३.६३.२०१, मन्न्य० १२.५२. बायू० ८८.२०१, विष्णु० ४.४.१०५)।

अतिथीश-पु० [सं०] एक वरम्ति (ब्रह्मा० ४.४४.४९) । अतिनाभ-पु० [सं०] दिरण्याक्ष नामके दैत्यके नौ पुत्रोंमेसे एक (रामा०, भाग०) महानाभ मिलता है (भाग० ७.२.-१९, ब्रह्मां० ५.३०, वायु० ६७-६७-८) ।

अतिनामा-पु० [सं०] पाँकस्त्य जो जाक्षुप मन्वन्तरके एक ऋषि थे (ब्रह्मां० २.३६.७८, मत्स्य० ९.२३, विष्णु० ३.-१.२८)।

अतिपातक - पृ॰ [सं॰] धर्मशास्त्रोक्त नो पातकोम सबसे बहा-चढा पातक । पृरुपके लिए माना, वेदी तथा पुत्रवधूके साथ प्रसंग करना और स्त्रीके लिए वेदा, वाप और डामाडके साथ गमन करना — प्रायक्षिक्तेन्दुशेम्बर-नागेश भट्ट तथा कुण्डार्क केशव विरचित ।

अतिबल-पु० [सं०] गन्धर्वोकं एक राजाका नाम (वायु० ६२.१९२)।

अतिबला - स्त्रं ॰ सिं॰] (१) एक अतिप्राचीन युद्ध-विद्याका नाम जिससे श्रम और ज्वरादिका भय नष्ट हो पराक्रम बढ़ता है। श्रीरामने विश्वामित्रमे इसे मीखा था—रामा-यण। (२) अन्धकासुर वधके समय महादेव द्वारा सुष्ट एक मानस मानुकाका नाम (मत्स्य॰ १७८.१२)। (३) सहदेवी आदि अष्ट महौषधियोमेसे एक जिसका उपयोग महास्नानोमे किया जाता है (मत्स्य॰ २६६.१२-१४)।

अतिबाहु-पु० [न०] स्वायंभुव मनुके एक पुत्रका नाम (बायु० ३१.१७)।

**अतिभानु**−पु० [सं०] सत्यभामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णकाः एक पुत्र (भाग० १०.६१.१०) ।

**अतिमान**−पु० [नं०] पौलस्त्य चाक्षुष मन्वन्तरका एक **ऋषि** (बायु० ६२.६६) ।

अतिमाय-पु० [सं०] भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति (ब्रह्मां० ४.२१.८४; २६.४९) ।

अतिरथ-पु० [सं०] सत्यकर्मन्के पुत्रका नाम । पृथा द्वारा त्यागा हुआ एक बच्चा गंगाके किनारे इन्हे पिटारोमें मिला था । यह कर्ण था—वि० दे० विष्णु० ४.१८.२७-८ ।

अतिरात्र — पु० [मं०] (१) ज्योतिष्टीम यज्ञका एक अंग। (२) नड्वलाके गर्भमे उत्पन्न चाक्षुप मनुके १० पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (भग० ४.१३.१६; ब्रह्मां० २.३६.७९, १०६; मत्स्य० ४.४२; विष्णु० १.१३.५)। (३) एक मन्न जो अतिरात्र यशके अन्तमं पदा जाता है। (४) सृष्टिकर्ता द्वाग पश्चिम मुखने सृष्ट एक यहा (भाग० ३.१२.४०; वायु० ९.५१; ६२.६७.९१: ६७.५०)। कहते हे सर्वप्रथम इसे कर्वप किपने विया था उममें हिरण्यकशिपुने प्रथम क्रिक्वका आसन प्रहण किया था, उसमें हिरण्यकशिपुने एक क्रिक्वका आसन प्रहण किया था, इसीसे उसका नाम विरण्यकशिषु पदा (ब्रह्मां० ३.५%; मत्स्य० ४४.६५; ५८.५३)।

अतिराष्ट्र−पु० [सं०] पुराणानुसार एक नागका नाम । अतिविभृति−पु० [सं०] खनिनेत्रके पुत्रका नाम जो -करंथमके पिता थे (विष्णु० ४.१.२८-९) ।

अतिसांतपनकृच्छ्र-पु० [मं०] शास्त्रोक्त विधिके प्राविश्वक्त निमित्त एक व्रत विशेष जिसमें दो दिन गोमृत्र, दो दिन गोवर, दो दिन दृथ, दो दिन दहा, दो दिन घी और दो दिन कुशका जल पीनेका विधान है। तदुपरान्त ३ दिनों-तक उपवास करना पडता है—'याइबल्क्य'।

अग्नि-पु० [स०] अग्नि मुनि ब्रह्माके पुत्र कहे जाते है जिनका जनम ब्रह्माकी ऑग्वोंमेले हुआ था। ये वैवस्वत मन्वन्तरके मर्जाषयोमें में एक थे (भाग० ३.१२.२१-२३; मत्स्य० ३.६; ९.२७)। वर्षम तथा देवहत्।तिकी पुत्री अनमूया अत्रिको ब्याही थी। इनसे दत्तात्रेय, दुर्वासा और सीम नामके तीन पुत्र हुए (भाग० ९.१४.२-३; ब्रह्मां० २.९.५६; ३.६५.१,४७; वायु० १.१३८; ३.३; ३०.४) । यह बहुत प्रनापी ऋषि थे और इनका नाम दस प्रजपतियोमे आता है। इनका आश्रम वण्डक्कनमे था जहाँ चित्रकृत्से पञ्चवदी जाने समय श्रीराम जानकी तथा लक्ष्मण सहित पथारे थे। अनस्याने सीता-जीको अनेक उपदेश दिये और कई प्रकारके लेप तथा अंग-गगादि लगा दिये जिससे राजकुमारीके शरीरपर जंगली ह्वाका कोई प्रभाव न पड़े---रामायण : अरण्य का० ठो० ६ तक। इनके पुत्र दत्तात्रेयने अलर्क तथा प्रह्लादादिको आर्न्वाक्षिकी विद्या बनलायी थी (भाग० १.३.११; ३.२४.-२२; ब्रह्मां० २.९.५६) । भीष्म जब वाणीपर पड़े अन्तिम घडियाँ गिन रहे थे अत्रि उनसे भेट करने गये थे (भाग० १.९.७) । प्रायोपवेशनके समय यह परीक्षितसे मिलने आये थे (भाग० १.१९.९) । ऋक्ष पर्वतपर अपनी पत्नी सहित

पत्रकी प्राप्तिके हेत् इन्होंने घोर तपस्या की थी। इनकी स्तृतिसे प्रसन्न हो त्रिमृति (ब्रह्मा, विष्ण, महेज) इनके समक्ष आये और तीनोने ३ पत्रीका वरदान दिया जो उर्न्हांके अंशोंसे उत्पन्न हुए, अतः दत्तात्रेय (विष्णुके), दुर्वागा (शिवके) और सोम (ब्रह्माके) अंशसे उत्पन्न हुए (भाग० ४.१. १५-३३: विष्णु० ४.६.५-६) । इन्ट्र जब यज्ञके अभिमन्त्रित घोडेको लेकर टो बार भागनेको थे तत्र इन्होंने महाराज पृथके पत्रको संकेत किया तथा मारनेको प्रोत्साहित किया था (भाग० ४.१९.१२-१५, २१) । वैवस्वत मनुके मन्व-न्तरके यह सप्तपियोंमें एक ऋषि थे (भाग० ८.१३.५: ब्रह्मां० २.३८.२८)। यह श्रीकृष्णके साथ मिथिला गये थे (भाग० १०.८६.१८) । ज्येष्ठ महीनेमें यह सूर्यरथमे अधिष्ठित कहे गये हैं (भाग० १२.११.३५; ब्रह्मां० २.२३.५; वाय० ५२.६; विष्णु० २.१०.७; ३.१.३२)। यह एक मन्नद्रष्टा ऋषि थे। उत्तानपादपर इनका पुत्रवत् प्रेम था (ब्रह्मां० २.२७.१०४; ३२.९६ ११३) । इनकी एक पुत्री ब्रह्मवादिनी थी। इन्होंने तपस्यामें रत परद्युरामसे भेंट की थी (ब्रह्मां० ३.२३.४)। अपने पुत्र सोमका राजयक्षमा इन्होंने पितरोंको श्राद्धादिसे प्रसन्नकर छुड़ा दिया था (ब्रह्मां० ३.१०.११९: वाय० ७३.६३) ।

बह्माने इनमें जब संसारकी सृष्टि करनेकी कहा तब यह अनुत्तम नामक तपस्या करने लगे। मोमबे राजम्य यज्ञमे इन्होने होताका काम किया (मत्स्य० २३.२ २०)। इनके हिमालयवाले आश्रममें परुखा गये थे (मत्स्य० १०१.१८: ११७.६२-७७: १२०.४७: १२५.७)। त्रिपरका नाम करनेके लिए इन्होने भिवकी स्तृति कर उन्हें प्रमन्न किया (मत्स्य० १३२.६७)। (२) अत्रि नामका एक तारा जो सप्तषि-समुहमेसे एक है। (३) विण्डारक जानेवाले ऋषियोंमेंसे एकदा नाम (भाग० ११.१.१२)। (४) स्वाय-म्भव मन्वन्तरके सप्तर्षियोमें तीसरे ऋषिका नाम जो 'अहं-तृतीय' (मैं तीसरा) कहते हुए ब्रह्मा द्वारा अपने शकके अग्निमें हवन करनेपर उत्पन्न हुए थे, इसीलिए 'अत्रि' कहलावे (ब्रह्मां० १.१.११७; ५.७०; २.९ १८.२३; वाय० ३१.१६; ३४.६२; ६५.४५; निष्णु० ५.१.१७) । (५) उत्तर दिशामें स्थित एक राज्यविद्येष (ब्रह्मां० २.१६.५०) । (६) बाहण यज्ञ, जिसे वारुणी मृतिधारी भगवान्ने किया था, की अग्नि-की लपटोसे उत्पन्न एक ऋषि (ब्रह्मां० ३.१.२१.४४,८,७३: मत्स्य० १७१.२७; १९२.१०: १९५.९: बाय० ६२.१७: ६४.२७; बिष्णु० १.७.५.७) । इनकी दम् मन्दर् तथा पित्रता पित्रयाँ थी जो मन भद्राश्व और घृताची (अपन्स) की पुत्रियाँ थी । इनके दस्कि पुत्र आत्रेय नामने विख्यात थे। उनमें उत्तात्रेय स्येष्ठ और दुर्शमा उनसे छोटे थे (वायु० ७०.६७-५६) । यह महीप तथा मन्नकृत् थे। इन्हें, विशष्ट और जातुकार्यको मिलाकर प्रसिद्ध "व्यापेयप्रवर" था। बद्धगर्भके यह समकालीन थे (मत्स्य० १४५.९०. १०७-९; १९७.१-४: २००.१९; २२९.२-३; दायु० ५०. १०४) । वास्तुकास्त्र स्थापत्यकला (स्थापत्यवेद) के अठारह उपदेशकोंमेसे एक (मत्स्य० २५२.२); २८५.६ मत्स्य० के अनुसार विश्वचक्रमे इनका स्थान है। (७) दारहवे द्वापर-का एक विष्णु अवनार जो हैमक बनमे हुआ था (बायु०)

२३.१५५)। (८) चौडहवें ढापरमें आंगरमश्रेष्ठ गौतम, जिन्हें विष्णुका अवतार माना जाता है और जिनके सम्बन्धने गौतम-वन विख्यात और पुण्य हुआ, के चार पुत्रोंकेने एक पुत्र (बायु० २३.२६४)।

अत्रिधन-पु० [सं०] अत्रि ऋषिके नामपर क्षिये जानेवाले यज्ञोंमेंका एक कृत्यविज्ञेष (वायु० ७०.७३) ।

अत्रिनेत्रज - पु० [सं०] चन्द्रमाका जन्म अति ऋषिके नेत्रसे हुआ था इसीसे यह अत्रिनेत्रज कह्लाये (भाग० ४.१. १५-३३: विष्णु० ४.६.५-६)।

अन्निप्रिया — स्तं (मं ) वर्दम ऋषिक पुत्री अनम्याका एक नाम । इनका विवाह अत्रि ऋषिसे हुआ था — दे ० अत्रि । अथर्वा — पु (मं ०) (१) सारे मंसारमें यहाँकी प्रथा चलाने वाले ऋषिका नाम (भाग० ३.२४.२४) । इनका व्याह कर्दम ऋषिकी पुत्री चित्तिसे हुआ था । दृध्यन्न इनका पुत्र था जिसका सिर घोड़ेका था (भाग० ४.१.४२) । (१) एक ब्राह्मण पुरोहितका नाम जिसे महाराज युधिष्ठिरने अपने राजम्य यहाँ बुलाया था (भाग० १०.७४.९) । (३) एक लीक्किश्च — मृगु । दर्पहाके पिता । यह दृध्यङ्काथर्वणकी श्रेणीका है (वाय० २९.८.९: ब्रह्मां० २.१२.९) ।

अथर्ववेद-पु० [मं०] वेद चार हे, अथर्व इसमें चौथा हे (भाग० १०.५२.१२; वायु० ९.५१; ६०.१५,१९]। भृगु या अंगिरा गोत्रवाले इसके ऋषि थे। इसमें ब्रह्माके कार्यका प्रधान उल्लेख होनेके कारण, इसे कुछ लोग ब्रह्मवेद कहते हैं। पेष्पला, दांना, प्रदांना, स्रोता, जीता, ब्रह्मदापलाझा, शोनकी, देवांदशीं और चारणविद्या इसकी मी शाखाएँ है। उपर्वुक्त शाखाओमें सान नहीं मिलती। केंबल पेष्पला-दशाखा और शोनकीय दो ही उपलब्ध है। इसके २० वाण्ड, १११ अनुवाक, ७३१ मृक्त और ४७९३ मन्त्र है। अथर्ववा उपवेद धनुवेंद है। इसके प्रधान उपनिपद प्रक्ष, मुण्डक और माण्डूक्य है। इसको प्रधान उपनिपद प्रक्ष, मुण्डक और माण्डूक्य है। इसको प्रधान अवस्थक है।

व्यासके निरीक्षणमें सुमन्तुने इसे पाँच भागोमे ठाँक कर विभक्त किया (भाग० १.४.२२; १२.७.१; ब्रह्मां० २.३४. १५; विष्णु० ३.४.९, १४, ६.८, १३-१४) । इसे विष्णुका रूप माना गया है (विष्णु० ५.१.३४-३६) । इसमे युद्ध-सम्बन्धी मन्न अधिक है (ब्रह्मां० ४.२०.१०४) । ब्रह्मांके चतुर्व मुख्यो २१ अथवाँकी सृष्टि हुई (ब्रह्मां० २.८.५३)। अथविशिर-स्त्री० [सं०] (१) वेदकी एक ऋचाका नाम । (२) यह एक प्रकारकी ईट थी जो नैत्तिरीय-शाखाके समय-मे यहांवेटी बनानेके काममें छी जानी थी।

अथवाँगिरस-पु० [सं०] प्रजापित अंगिरस और सतीके पुत्रके रूपमें वेदका साकार रूप (भाग० ६.६.१९; बायु० ६५.९८) । सोमका स्तुति हैं (ब्रह्मां० ३.६५.१२) । किसी मन्दिरके निर्माण करने समय इसका पढ़ना आवद्यक हैं (सत्स्य० २६५.२८) ।

अथर्वागिरसी-पु० [सं०] सामसंहिताः इते व्यासने सुमन्तुको पटाया था ।भाग० १२.६.५३) ।

**अद्म**∼पु० [सं०] एक द्यानबका नाम (ब्रह्मां० ३.६.१०) । **अदर्शना** –स्त्रां० [सं०] एक ज्ञिव-मानस-पुत्रं। मातृका (मत्स्य० १७९.२७) । अदिति — की० [मं०] (१) पुराणानुसार वक्ष प्रजापतिकी पुत्री जो मरीचिके पुत्र बर्चय ऋषिको न्याही थी (भाग॰ ९.१.१०, विष्णु० १-१५.१२६; ब्रह्मां० २.३३.१७; ३.३.५६, १६७; ७१. २००; विष्णु० १.१५.१२६; ३.१.४२) । इनके गर्भसे सूर्य अवि ३३ देवता उत्पन्न हुए थे; अयमा इन्हांके पुत्र थे — दे० अयमा (१) । वामन भगवान्का अवतार भी इन्हांके गर्भसे हुआ था (भाग० ६.६.२९: १८.९; ८.१३.६; १०.३.४२; विष्णु० १.१५.१३१; मत्स्य० १७२.६; १७८.२०; वायु० ९६.१९६; ९७. २३) । अवितिवो देवताओंकी माता कहते हैं (मत्स्य० १७९.१५) । पुराणोमें तथा चुकोक्तिसुधासागरमें इनके मन्वत्यमे अनेक लेख दिये हुए हैं । अवितिसुत्रसे देवताओंका ही बोध होता है । श्रीकृष्णकी माता देवकीको इन्हींका अवतार माना गया है (भाग० ३.१. ३३; ३.२.१२-१६; ३.५.१८-५१ आदि) । देवोके स्यासे देवताओंका स्वास होते हुए हैं । इस्ता विकास स्वास होता है (भाग० ३.१. ३३; ३.२.१२-१६; ३.५.१८-५१ आदि ) ।

दैत्योके भयसे देवताओके अमरावती छोड़ देनेसे इन्हें देड़ी चिन्ता हुई थी। व्हयपने इन्हें "पयोव्रत" करनेकों कहा था। १२ दिन व्रत करनेपर विष्णुके दर्शन हुए और हरि इनके गर्भने उत्पन्न हुए जिनकी स्तुति व्रह्माने की (भाग० ८.१६.१७)। भाजनादिकी प्राप्तिके लिए इनकी उपामना करने हैं तथा इनके पुत्रोंकी पृजा स्वर्गप्राप्तिके लिए होती हैं (भाग० ८.१८.१३-१९; २.३.४; मत्स्य० १७१.५५-८)। इनके वानोके कुण्डल नरकामुर नुगाले गया था जिन्हें श्रीकृष्ण और सत्यभामाने ला दिया था (भाग० १०.५८.३८; [६५ (५) ६-१०]; धिष्णु० ५.२९.१९-२५: ३० पृश्)। गृहानिर्माणके समय इनकी उपासना होती हैं (मत्स्य० २५३.२७)। यह १२ आदित्योकी माता है जिन्हें पहले जयदेव वहते थे (ब्रह्मा० ३.४.३४; वायु० ६६.५५; ६०.६५)। (२) दक्षकी पुत्री तथा विवस्वान्की माताका ना (विष्णु० पु० ४.१.६)।

**अदीन**─पु० [सं०] सहदेवके एक पुत्रका नाम जो जयत्सेन-के पिता और बडे धर्मात्मा थे (बायु० °३.१०; विष्णु० ४. ९.२७) ।

अददयन्ती = स्वार्थ (संश्री रशक्तिको स्त्री तथा पराशरकी माता (ब्रह्मो० १.२.१२: ३.८.९१: वायु० २.१२: ७०.८३) ।

**अदेह**चपुर्वासंको संबद्धारा प्रश्नेय भरम हो जानेके कारण - कामदेवका नाम । देव अनंग (मत्स्यव १५२३: २३.३०: १५४ २७२; २९१.३२: दायुव १०४.४८) ।

अदुत-पु॰ [सं॰] (१) तर्वे गेहित मन्वन्तरके इन्द्रका नाम (भाग॰ ८.१३.१%-२०; ब्रह्मां० ४.१.६१; विष्णु० ३.२. २२)। (२) सदनाभिके पुत्र तथा विविचिके (ब्रह्माण्डके अनुसार विविवि) पिताका नाम (बायु० २%.३८; ब्रह्मां० २.१२.४१)।

अदिका – स्तं। [मं] (१) एक अप्सनका नाम जो अच्छोड इंग्लिम रहती थी। ज्यास-माना मत्स्यगन्धाका जन्म इत्तिके गर्भे में हुआ था (ब्रह्मां० ३.७.७; १०.५७-६८; बायु० ६९.६; ७३.३)। (२) पिद्याचीके राजा अद्रिकी माता एक जापभ्रष्ट अप्सरा जो केसरी वानरकी अंजनाके अनिरिक्त दूमरी पर्का थी। इसका मुँह दिल्लीवा-सा था—दे० पैद्याचतीर्थ।

अदितनया – स्त्री० [सं०] पार्वतीजी या गंगाजीया एक - राम, क्योंकि टोनो हिमालयकी ही पुत्रियों है । अद्विषेण-पु० [सं०] मञ्जङ्गत् २१ ऋषियोमेने एक ऋषिका नाम (वायु० ५९.९७) ।

अद्वैतवाद - पु० [नं०] एक सिखान्त विशेष जिसके अनु-सार हम अशानवश ईश्वरके स्वरूपको नहीं पहचानते हैं और संसारको ही सब कुछ मान लेते हैं। अज्ञान दूर होनेपर सब ब्रह्मसय प्रतीत होता है। (अईतिसिखान्त-विद्योतन ब्रह्मानन्द्रसरस्वती प्रणीत)।

अधर्म-पु० [मं०] (१) यह ब्रह्माकी पीठमे उत्पन्न हुए थे (भाग० ३.१२.२५)। इनका विवाह मृपाले हुआ था (भाग० ४.८.२)। इनका तीन मुख्य विशेषताएँ — अहंकार, मुखी जीवन और सद्यान (भाग० १.१७.२४)। दम्भ इनका पुत्र तथा माया पुत्री है जिन्हें "निर्कात" ने गोद ले लिया (भाग० ४.८.२)। इसकी ' शाखाएँ हैं — विधर्म, प्रधर्म, आभास, उपमा और छल (भाग० ७.१५.१२-१४)। (२) हिसाके पतिका नाम (विष्णु०के अनुसार)। पुत्र निर्कात तथा अनृत है। विष्णु० में शिक्कतिको पुत्री लिखा हैं) (ब्रह्मां २०.६३; वायु० १०.३९; विष्णु० १.७.३२)। अधिह्मार – पु० [मं०] एक नरकता नाम जिसे अधोमुख मी कहते हैं (ब्रह्मां० ४.२.१४८; १६३; वायु० १०१.१४७, १६९; विष्णु० २.६.४, १८)।

अधिदांत - पु० [सं०] स्वयंभोजके पुत्र हृदिकके १० पुत्रों-मेसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.१४१) ।

अधिपति-पु० [मं०] एक भृगु देवका नाम जो भृगुके १२ पुत्रोमेसे एक पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.१.९०; वायु० ६५.८७) । अधिपुरुष-पु० [मं०] अपने निर्मल चिरत्रके बारण स्वायं-भुव मनुकी एक उपाधि (मत्स्य० ३.४५) ।

अधिमास - पु० [मं०] हर तीसरे वर्ष एक महीना वड़ जाता है जिसे मलसास (अधिकसास) कहते हैं। वर्द्धा-कहीं इसे लोन्ड कहते हैं। इससे गया तथा राजगृहमें पिण्डटानका महत्त्व है (बायु० ५०.२०१; ८३.४२; १०५.१८)।

अधिरथ-पु० [मं०] सत्यक्षमा (भाग०के अनुसार सत्यमां) के पुत्र तथा धृतराष्ट्रके सारथिया नाम । इनकी स्त्रीका नाम राथा था। इन्होंने कुन्तीसृत कर्णको पाल। था दे०— कर्ण और राथा (भाग० ९.२३.१०-१३: मन्त्य० ४८. १०८)।

अधिराज-पु० [सं०] महाराज पृधु राजस्य यज्ञ २रनेके कारण इससे अभिषिक्त हुण्थे (ब्रह्मां०३.८.२५) ।

अधिसामकृष्ण या अधिसामकृष्ण-पु० [सं०] अश्वमेध-दत्तके पुत्रका नाम । इन्होंने कुरुक्षेत्रमं एक यह किया था जो तीन वर्षातक चलता रहा । यह पारव थे तथा निचक्तु (वायु० के अनुसार निर्ववत्र) के पिता थे (वायु० ९९.२५८, २७०: विष्णु० ४.२१.६-७) ।

अधिसोमकृष्ण-पु० [मं०] शतानीवके पुत्रका नाम जिसने तीन वह यह किये-पहला पुष्करक्षेत्रमें जो तीन वर्षोतक चलाः दृसरा कुक्केत्रमें और तीसरा ध्यद्वतीमें, ये दोनो दो ही सालतक चलते रहे। यह विब्क्षके पिता थे (मत्स्य० ५०.६६.७८)।

अधीति - पु० [सं०] ब्रह्माके एक पुत्रका नाम जो मन्त्र-इतिर थे (वायु० ६७.६)।

अधीष्ट-पु० [सं०] ब्रह्माके एक पुत्रका नाम जो सन्त्र-

शरीर थे (वायु० ६७.६)।

अधृति-पु० [सं०] आभृतस्य वर्गके एक देवताका नाम (ब्रह्मां० २.३६.५५) ।

अधोक्षज-पु० [सं०] विष्णु, राम या श्रीकृष्णका एक नाम (भाग० ९.१०.५४) ।

**अधोमुख**-पु० [सं०] अधिदशर (ब्रह्मां० ४.२.१६३) ।

अध्यवसाय-पु० [मं०] महत्तत्त्वकी दो वृत्तियोंमेंसे एक (वायु० ४.४६) ।

अध्वनि (ध्वनि) - पु० [मं०] "आप"का एक पुत्र (विष्णु० १.१५.१११) ।

अध्वर-पु॰ [मं॰] यज्ञोंके विविधनामोंमेंमे एक (वायु॰ २९.४१) ।

अध्वर्यु-पु० [सं०] यझके १६ ऋत्विजोंमेंमे एक जो रामके यज्ञमे नारायणकी भुजासे प्रकट हुआ था। इसे पश्चिम दिशाका आधिपत्य मिला (भाग० ९.११.२; १६.२१; मत्स्य० १६७.७; २६५.२६) । मोमके राजस्य यज्ञमें भृगु अध्वर्यु थे (मत्स्य० २३.२०) ।

**'अनंग** – पु० [सं०] (१) एक मध्यमाध्वर्यु (ब्रह्मां० २.३३.१७)। (२) दे० अंगज । इसे इन्द्रने गन्धमादन पर्वतपर तप कर रहे धर्मपुत्र विष्णुकी तपस्यामें विष्न डाल-कर भंग करनेके लिए वसन्त तथा अनेक अप्सराओंके साथ मेजा था (मत्स्य० ७.२३;२३.३०;१५४.२७२;२९१. ३२; वायु० १०४.४८) ।

अनंगदानवत-पु० [सं०] तेग्ह महीनोमे पुरा होनेवाला एक व्रत विशेष जो हरिको प्रिय है। इने इंट्रने बताया था जो रिववारको जब हस्त, पुष्य या पुनर्वमु उचका होता हे नव आरम्भ किया जाता है (भविष्योत्तर०) ।

अनंगत्रयोदशी - र्ह्वा० [मं०] मार्गशीषं शु० १३ को अनंग नर्मदेश्वर महादेवका पूजन वरने तथा व्रत करनेका विधान हें (भविष्योत्तर०) ।

अनंगमद्ना - स्त्री ० [मं ०] चक्ररथेन्द्रके मानवें पर्वपर स्थित एक शक्ति देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.१९.२५; ४४.१२४) ।

अनंगमद्नातुरा-स्त्री० [मं०] चक्रराजरथके मातवे पर्वपर स्थित एक बाक्ति देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.१९.२५;४४.१२४) ।

**अनंगमालिनी** –स्त्री० [सं०] चक्रराजस्थके सातवें पर्वपर स्थित एक शक्ति देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.१९.२६) ।

अनंगमेखला - स्त्री० [मं०] एक शक्ति देवी का नाम (ब्रह्मां० ४.४४.१२४) ।

अनंगरेखा - स्त्री॰ [मं०] एक द्यक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४४.

अनंगलेखा - स्त्री० [मं०] चक्रराजस्थके मानवें पर्वपर स्थित एक दाक्ति देवीका नान (ब्रह्मां० ४.१९.२५)।

अनंगवती - स्री० [मं०] (एक वेदया) इसने विभृति द्वाटदी वत करके दूसरे जन्ममें कामदेवकी पत्नीका स्थान प्राप्त किया था। इसका नाम प्रति पड़ा और यह रिवर्क मीत वनी (मत्स्य० १००.१८, ३२)।

अनंगवेगा - र्स्न.० [मं०] चक्रराजरथके सानवें पूर्वपर स्थित एक शक्ति देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.१९.२५)।

अनेगांकशा-स्त्री० [सं०] चक्रराजस्थके सातवें पर्वपर स्थित एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.१९.२५; ४४.१२५) ।

अनंगाधारमालिनी-स्त्री० [सं०] एक कक्ति देवः (ब्रह्मां० 8.88.825) 1

अनंगारि-पु० [सं०] कामदेवका नाश करनेके कारण शंकर-का एक नाम (मत्स्य० ७.२३; २३.३०; १५४.२७२; २९१. ३२)।

**अनंगी**−पु० [सं०] कामदेवका एक नाम—दे० अंगज ।

अनंत-पु० [सं०] (१) शेषनागका एक नाम । (२) हरिकी तामसी कला। सात्वततंत्रके अनुयायी इसे संकर्षण कहते है। इसके १००० फन हैं जिनमेंने एकपर यह पृथ्वीको धारण किये है। इसकी क्रोधपूर्ण भृकुटियोंके मध्यसे रुद्र अपने ग्यारह रूपोंमें प्रकट हुए । नागवंशके राजकुमार इसके आशोबादके लिए इसकी उपासना करते है। इसके गलेमें वैजयन्तीमाला है और नारद तथा तुम्बुरु विष्णुके समक्ष इसका गुणगान करते हैं। इसे शेष भी कहते हैं (भाग० ३.२६.२५; ४.९.१४; ५.२५.१-११; ७.७.१०-११; विष्णु० २.५.१३-२७; मत्स्य० २७६.८) । देवकीके सातवें पुत्र बलराम इनके अवतार कहे गये है (भाग० १.१४.३५; १०.१.४२; २.५; विष्णु० ५.२५.३; ३५.३। महाप्रलयके समय पृथ्वीको यह अपने पास खींच छेते हैं (भाग० १०-६८.४६) । (३) वीतिहोत्रके या वीरहोत्रके पुत्र और दुर्जयके पिताका नाम (ब्रह्मां० ३.६९.५३; वायु० ९४.५३)।

अनंतचतुर्दशी – स्त्री० [मं०] भाटोंके द्युक्लपक्षकी चतुर्दशी जिस दिन अनन्त भगवानकी पूजा तथा ब्रत करते हैं। ''उटये त्रिमुहूर्नापि ग्राह्यानन्तव्रते तिथिः''। पूर्णिमाके महयोगसं फल बढ़ जाता है। इस दिन चौदह सूतके अनंत सूत्रको जिसमे चौदह ही गाँठें वॅथी होती है विधिवत् पूजन कर पुरुष दाहिनी भुजापर और स्त्रियाँ बॉई भुजापर भित्रति है तथा अलोना भोजन करनेका विधान है। इस सूत्रकी १४ गाँठें मूचित करती है कि भगवान १४ भवनों-का मालिक है और इससे छिपाकर वोई काम नहीं किया जा मकता । ईश्वर मर्वन्यापक तथा सर्वज्ञ है (स्कंद-ब्रह्म-भविष्यादि)।

अनंततृतीयाव्रत-पु० [सं०] देः गिरिननयाव्रत (मत्स्य० ६२-३३) ।

**अनंतदृष्टि** – पु० [सं०] देवताओके राजा इन्द्रका एक नाम । एक समय इन्द्रने छल्मे गौतमपत्नी अहल्याका सतीत्व नष्ट किया था और चन्द्रमाने इस कार्यमें इन्द्रकी सहायता की थी । पता चलनेपर गौतमने ज्ञाप दे इन्द्रके सारे ज्ञरीर-मे योनि आकारके चिह्न दना दिये । इन्द्रके बहुत प्रार्थनापर ऋषिने योनि-चिह्नोंको नेत्रोंमें बटल दिया था। सारे शरीर-में नेत्र ही नेत्र होनेके कारण इन्द्रका यह नाम पड़ा— दे० अहल्या, गौतम ।

अनंतभागी - पु० [मं०] एक भागव गोत्रकार (मत्स्य०१९५.

अनंतरायन पु० [मं०] रोषद्यायी विष्णुका एक नाम (मत्स्य० २७६.८)।

अनंतविजय-पु० [सं०] युधिष्ठिरके शंखका नाम (महा-भा०-गीना १-१६)।

**अनंता** –स्त्री० [सं०] स्वायंभुव मनुकी पत्नीका नाम ( अनन्ती पाठ मिलता है ) (मत्स्य० ४.३३)।

अनघ-पु० [सं०] (१) उपटानवीके पुत्र, पांचालके राजा वैश्वाज, जो बहादत्तके पिता थे (सत्स्य० २१.११)। (२) एक मोनेय देवगन्धर्व (वायु० ६९.१)। (कदयप मुनिकी संतित गन्धर्व और अप्सराओंको मोनेय कहते है)। (३) त्रस्यके एक पुत्रका नाम (वायु०९९.१३२)। मनुके स्थारहर्वे मन्वंतरके सप्तिपियोंमेंने एक किया नाम जो कर्जाके गर्भसे उत्पन्न विशिष्ठके पुत्र थे (विष्णु० १.१०.१३: ३.२.३१)।

**अनघा** –स्त्रं।० [सं०] झाकडीपकी एक नद⊦का नाम (भाग० - ५.२०.२६) ।

अ**नघाबत−**पु० [सं०] मार्गर्जार्ष कृष्णाष्टमीको होनेवाला \_ एक ब्रत—हेमाद्रि ।

**अनन्यज**−पु० [सं०] वामदेवका एक नाम—दे० कामदेवः अंगज ।

अनपान-पु० [सं०] (१) दे० द्रधिवाइन (ब्रह्मां० ३.७४.-१०२) । (२) अंगक्षा पुत्र और द्रिविरथका पिता (क्षिणु० ४.१८.१५: ब्रह्मां० ३.७४.१०३) ।

अनपाया – स्त्री०[सं०] एक अप्सराका नाम (ब्रह्मां० ३.७.५) ।

अनिमन्न-पु० [म०] (१) तुथाजित्के पात्र शिनिके पुत्रका नाम जो निम्तके पिता थे (भाग० ९.२४० १२: ब्रह्मां० ३.७१.२०: विष्णु० ४.१४.१-४)। (२) निश्नके एक पुत्र जो तप करने यन चले गये थे (मन्स्य० १२.४७-८)। (३) माठी और वृष्णिका कनिष्ठ पुत्र। वृष्णिकी दो पित्नकों थां गान्यारी और माठी। गान्धारीने एक पुत्र हुआ सुनित्र और माठीने पाच पुत्र हुए—युथाजित, देवनी दुप, अन्मित्र, शिवि और छुत। इनके निश्न, शिनि, युथाजित्, वृपन और क्षत्र ५ पुत्र थे। इनकी पर्नाः। नान पृथ्ये था। मन्स्य० ४५.२-१: २२, २५: बायु० ९३.९९: विष्णु० ४.१३.९: १४.१।।

अनरक=षु० [लं०] नर्मद्रा सर्दाके एक क्षेत्रका नाम जहा स्नान कर छेनेपर नरक्का भय नर्दा रहता (मत्स्य० १९२.१-३;१०३.१७।

अनरण्य-पु० [यं०] (१) बसददस्युके पुत्रका नाम जो हर्यक्ष (पृषदक्ष-विष्णु० ) का पिता था । दिग्विजय करते समय रावणने कते मारा था । (भाग० ९.७.४; विष्णु० ४.३.१७-१८) । (२) सम्भृतके पुत्रका नाम जिसे रावणने मारा था ( ब्रह्मां० ३.६३.७४; वायु० ८८.७५-६) । (३) कल्मापपादके पुत्र सर्वकारीना पुत्र (मत्स्य० १२.४७) ।

अनर्क-पुर्व [संबे] विकासोंको १६ जातियोंमेने एवः जाति । (बायुरु ६९.२६४) ।

**अनर्वा**चपुर्िसंु वृत्र-इन्ट युढमें वृत्रके एक अनुवार्यका - नाम (भाग० ६.१०.१९,३१) ।

अनल पु० [सं०] (१) नाला राक्षसका पुत्र तथा विभीषणः का नन्त्री (३० रामायण) । अनेकजन्मजनन नामक इसका एक पुत्र था (मन्स्व० २०३-६) । (१) बसुके आठ पुत्र वसुओंमसे एक वसुका नाम । स्वाहासे कुमार नामक इसे एक पुत्र हुआ । बात्य, विद्याख और नेगमेय इसके अन्य पुत्र थे । हिन्दी पुत्री विवासे इन्हें हो पुत्र हुए जो अग्निके समान थे । यह स्टंड तथा सनत्कुमारके पिता थे (ब्रह्मां० ३.३.२१; मन्स्य० ५.२१-५: २०३.३; विष्णु० १.१५.११०, ११५: बायु० ६६.१०, २४) । (३) राक्षसोंके एक पदाइका

नाम (बायु० ३९.५३)। (४) अग्नि-पुरूरवाके कहनेपर यह तीन खंडोंमे विभक्त हो गयी (विष्णु० ४.६.९४) यह स्वर्णवा अधिपति है (बिष्णु० ५.१.१४) अग्निके दिव्य, भौतिक, आप्य, पाथिव आहि भेदोंसे अनेक प्रकार है। वाणामुर-संग्राममें श्रीकृष्णने इसपर विजय प्राप्त की थी (विष्णु० ५.३३.२०; बायु० ५३.५)। (५) निषधके पुत्रका नाम जो नभसके पिता थे (विष्णु० ४.४.१०६)। (६) विष्कृत्व भाषाने स्वत्त सहावटी वान्त (ब्रह्मां० ३.७.२३५)।

अनला—स्वां० [मं०] [१] सुर्गभपुत्री रोहिणाकी दो कस्याओं-मेसे एक (महाभा० सभा० ६६.६०)। इसे इला भी कहते है। (२) दक्ष प्रजापतिकी साठ पुत्रियोमेंने एक जो अपनी अन्य १२ वहिनोके साथ कदयप प्रजापतिकी व्याही थी। अनला फलवाले सम्पूर्ण बृक्षोंकी माता कही जाती हैं (ब्रह्मां० ३.७.४५९-६३, ४६८: मत्स्य० ६.२.४६; १४६. १८;वायु० ६९.३३९-४२; विष्णु० १.१५.१२५; २१.२४)। (३) मालयवानकी एक पुत्री (रामायण सु० काण्ड)।

अनवद्या-पु॰ [सं॰] एक अप्सराका नाम (वायु॰ ६९. ४८)।

**अनव** –पु० [सं०] चक्षोरके पुत्र तथा शिवस्त्रातिके पिताका - नाम (भाग० १२.१.२६) ।

अनवशा-स्त्री॰ [म॰] एक अप्सराका नाम (वायु॰ ६९.४८)।

**अनसूय** – पु० [सं०] ह्यापेय तथा बाइयप (मत्स्य० <sup>५९</sup>°० १२) ।

अनस्या-पु० [मं०] देवहृतिके गर्भमे उत्पन्न वर्षम (दक्ष-वायु० तथा विष्णु०) ऋषिकी पुत्रीका नाम । इनका विवाद अत्रि ऋषिमे हुआ था तथा यह अपने पातित्रत धर्मके लिए विख्यात है । चित्रकृतमे पंचवरी जाते समय श्रीराम सपत्नीक इनके आश्रमपर पथारे थे तब इन्होंने जानकीको नारीधर्म-की अनेक दिक्षाएँ दी थी । अत्रि-पुत्र उत्तात्रेय, दुर्वामा तथा सोम इन्होंके गर्भने उत्तन्न हुए थे (भाग० १.३.११: ३. २४.२२: ४.१.१५: विष्णु० १.७.७.२५) । यह पोच 'आत्रेय पुत्रो तथा 'श्रुति' पुत्रीकी माता थी (वायु० १०.२८,३१; २८.१८,१९; ब्रह्मां० २.९.५२: ११.२२) ।

अनाष्ट्रष्ट (इष्ट्र) – पु० [सं०] (१) वसुदेवके नौ भाइयोंमेंने एक भाई । (२) एक राजपिका नाम, इनके पुत्रका नाम रेवेयु था (बायु० ९६.१४८; ९९.१२७) ।

अनाष्ट्रष्टि (दष्टि) – पु० [सं०] (१) उग्रसेनके पुत्रका नाम जो दाव्योका सेनापित था। (२) अस्पर्काके पुत्रका नाम (बायु० ९६.१८६)। (३) झूग और भोजाबा पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१४९, १८९; मत्स्य० ४६.३)।

अनायु – र्ह्मा० [सं०] दक्षकी एक पुत्रीका नाम जो कदयपकी पत्नी तथा देवताओंकी माना थी (१)। यह भोजन करनेके लिए प्रसिद्ध 'ह्यनायुर्भक्षणेरता' थी (ब्रह्मां० ३.३.५६: ७.४६८; मत्स्य० १७१.२८)।

अनायुषा – स्त्रील [संल] यह रोगोक्षी माता वही गयी है (मत्स्य०१७१,५९)। इसके अस्क आदि पाँच पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.३.३०)।

अनारण्य(अन ?)-पु०[मं०]इक्ष्वाकुवंद्योत्पन्न अयोध्याके एक

राजाका नाम। रामायणानुसार यह लंकापित रावणके हाथों युद्धमें मारे गये थे। इन्होंने मरते समय रावणको अपने ही वंशके राम द्वारा मारे जानेका शाप दिया था।

अनाशकफल-पु० [मं०] एक विशेष नियमानुसार प्रयागमे एक महीनेतक स्नानसे प्राप्त फल (मत्स्य० १०८.२,१४)। अनाहिताग्नि—पु० [मं०] वे जो अग्निहोत्री नहीं हैं । ये अग्निहोत्रियोंसे भिन्न अनग्निहोत्री होते हैं (वायु० २०.६)। अनिरुद्ध —पु० [मं०] (१) अनिरुद्ध स्वमवतीके गर्भसे उत्पन्न प्रयुम्नके पुत्र और श्रीकृष्णके पौत्र थे। यह कामदेवके समान सुन्दर थे। राजा बलिके ज्येष्ठ पुत्र वाणासुरकी पुत्री जषा इन्हें व्याही थी। जषाके कहनेपर ही उसकी सखी चित्रलेखा अनिरुद्धको वायुयान द्वारा उसके महलमें ले गयी थी। पता चलनेपर वाणासुरने अनिरुद्धको वन्दी कर लिया, अतः श्रीकृष्ण और वाणासुरने घोर युद्ध हुआ जिसमें वाणासुर मारा गया। (शुकोक्तिसुधासागर दशम स्कंध उत्तरार्ध)।

रुक्मीकी पोती रोचनासे भोजकटमे इनका विवाह हुआ था जिसमें श्रीकृष्ण तथा बलरामादि गये थे (भाग० १०. ६१.१८, २३, २५-२६, ४०) । ऊपाने अनिरुद्धको स्वप्नमें देखा और उमकी सर्खा चित्रलेखाने इनका चित्र अकित कर दिया और अनिरुद्धको द्योणितपुर ऊषाके पास यही ले गर्वा थी। पना चलनेपर वाणने इन्हें बन्दी कर लिया (भाग० १०.६२.१२, २०-२७, ३५)। नारदने अनिरुद्धके बन्दी होने-की सूचना श्रीकृष्ण तथा वृष्णिको दी थी। घोर युद्धोपरान्त **ऊषाको व्याह कर सब द्वारका आये (भाग० १०.६३** अध्याय पुरा) वज्र इनका पुत्र था (भाग० १०.९०.३३, ३६-३७)। स्यंग्रहणमें यह भी स्यमंतपंचक गये थे (भाग० १०. ८२.७) । प्रभाममे सात्यिकसे इनका युद्ध हुआ था (भाग० ११.३०.१६) पांच वंशवीरोंमे एक यह भी थे (ब्रह्मां० ३. ७२.२)। मृगकेतन इनके एक पुत्र थे जिनका स्थापत्य कलापर आधिपत्य था (मत्स्य० ४७.२३: ९३.५१; २४८. ४९; २५२.३) । (२) एक वंदावीर (वायु० ९७.२; १११. २१)। (३) हरिके चार रूपोंमेंसे एक (भाग० १.५.३७: १०.१६.४५; ४०.२१; १२.११.२१; मत्स्य० २७६.९) । यह ज्ञाब्दयोनि थे और चित्त, अहंकार, वृद्धि तथा मन रूपमे चार प्रकारके अन्तःकरणके वासुदेव, संवर्षण, प्रधम्नमें चौथे देवता कहे जाते हैं (भाग० ३.१.३४) । सब दानेन्द्रियोके यह एकमात्र अधिपति थे (भाग० ३.२६.२८: ४.२४.३६) । लिलना-भण्ड-युद्धमें श्री लिलनादेवीमे यह उत्पन्न हर (ब्रह्मां ४.२९.१२८) ।

अनिस्ठ—पु० [मं०] (१) वायु देवता—वायव्य दिशाके अधिपति (भाग० ३.६.१६) । वायुका एक नाम (ब्रह्मां० २.२५.-१२) । यह भीममेनके पिता थे (विष्णु० ४.१४.३५; भाग० ९.२२.२७) । (२) ईशान नामक शिवकी चौर्या वायुमृति जिसका विवाह शिवाने हुआ था । मनोजव और अविशातगति इनके हो पुत्र वे—दे० ईशानः (ब्रह्मां० २.१०.८०) । (३) अष्ट वसुओंमेसे एक वसुका नाम (ब्रह्मां० ३.३.२१: मत्स्य० ५.२१: २०३.३; वायु० ६६.२०.२५; विष्णु० १.१५.११०, ११४) । (४) वायुपुगण जिसे पवनदेवने ममाम, वन्य, मात्रिकगतिके साथ सुनाया था (वायु० ३.८) । इसमे २३००० पद्य है (वायु० १०४.७) । (५) मित्रविवाके गर्मम

उत्पन्न कृष्णके एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१.१६)। अनिष्टकर्मा—पु० [सं०] अटमानके पुत्र तथा हालेयके पिताका नाम (भाग० १२.१.२३)।

अनीक पु॰ [सं॰] प्रथम सावणि मनुके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ ४.१.६७)।

अनीकवान् - पु० [सं०] अर्थ नामक अभ्निके एक पुत्रका नाम (वायु० २९.४०; ब्रह्मां० २.१२.४३)।

अनीचक-पु० [सं०] इयाम पर्वतके आसपासके देशका नाम । इसका आनन्द्रक नाम भी है (मत्स्य० १२२.२३)। अनीह-प० मिं०] श्रीरामकी सातवी पीढ़ीके वंदाज देवा-नीक्के पुत्र तथा पारियात्रके पिताका नाम (भाग० ९.१२.२)। अनु-पु० [सं०] (१) स्वायंभुव मनुके एक पुत्रका नाम जिने हरिकी योग-शक्तिका ज्ञान था (भाग० २.७.४४)। (२) शमिष्ठाके गर्भसे उत्पन्न महाराज ययातिके एक पुत्रका नाम जिसने अपनी जवानी पिताको देना अर्स्वाकार किया था (भाग० ९.१८.३३, ४१; ब्रह्मां० १.१.१३३; ३.६८.१६-१७, ५१-७९, ८४; मत्स्य० २४.५४; ३२.१०; विष्णु० ४.१०. १०-१५) । यह राज्यके उत्तरी भागके अधिपति हुए (भाग० ९.१९.२२; ब्रह्मां० ३.६९.९०; ७३.१२६; वायु० १.१५६; ९३.१७; विष्णु० ४.१०.३२) । सभानर, चक्षु (मत्स्यके अनुसार चाक्षुष और परमेषु) और परोक्ष (ब्रह्माण्डके अनुसार पराक्ष) इनके तीन पुत्र थे (भाग० ९.२३.१; ब्रह्मां० ३.७४. १२; मत्स्य० ४८.१०) । पिताके शापसे यह अग्निप्रस्कन्दन (मंग्रहणी) रोगसे पीड़ित हो मरेथे (मत्स्य० ३३.२४: थयाति) । इनसे म्लेच्छ वंश उत्पन्न हुए (म<del>त्स्</del>य ३३.२१-२४; ३४.३०)।(३) कुरुवंश (कुरूवंश) के पुत्र तथा पुरुहोत्र-के पिताका नाम (भाग० ९.२४.५-६) । (४) कपोतरोमाके पुत्र तथा अंधकके पिता । तुम्बुरु इनके मित्र थे (भाग०.९. २४.२०)। (५) कुमारवंशके पुत्र तथा पुरुमित्रके पिताका नाम (विष्णु० ४.१२.४२) । (६) विलोमाके एक पुत्र तथा आनवदुंदुभिके पिता और तुम्बुरुके मित्र (विष्णु० ४.१४. १३-१४)। (७) यदुके पुत्रका नाम जिनके तीन पुत्र थे (विष्णु० ४.१८.१) ।

**अनुकृष्ण**-पु० [सं०] एक चरकाध्वर्धु (यजुवेंटी) ब्रह्मचारी (ब्रह्मां० २.२३.१३) ।

अनुगंगप्रयाग-पु० [मं०] यह नागवंशके राजाओं (ब्रह्मां० ३.७४.१९४) तथा गुप्तवंशके राजाओंके अधीन (वायु० ९९.३८३) कहा जाता है।

अनुग्रहसर्ग - पु० [मं०] पाँचवे सर्ग या सृष्टिका नाम । यह भूतोम चार विभागोसे विभक्त हैं — स्थावरोमें विपर्यय रूपसे, विर्ययोगि पशु आदिमे शक्ति रूपसे, देवताओमें तुष्टिरूपसे और मनुष्योमे सिद्धि रूपसे । इससे विष्टुक्त और वर्तमानका उन्हें हान होता है (वायु० ६.५७, ६७-६९; ९.११७) ।

अनुग्रहेशर - पु॰ [सं॰] (सद्योजात आदिमेसे) एक वरम्[तका नाम (ब्रह्मां॰ ४.४४.५०)।

अनुचर-पु॰ [सं॰] हरितदेवगणके एक देवता (ब्रह्मां॰ ४.१.८४)।

अनुतसा-स्त्री० [सं०] (१) शाकद्वीपक्षी नई। सुकुमारीका एक इसरा नाम (वायु० ४९.०१) । (२) प्लक्षद्वीपकी सात नहियोमेले एक नदी (ब्रह्मां०२.१९.१९; वायु० ४९.१७; विष्णु० २.४.११)।

अनुतापन-पु० [मं०] कइयपपत्नी टनुके ६१ पुत्रीमेंसे एक दानवका नाम (भाग० ६.६.३१)।

अनुत्तम-पु॰ [मं॰] तपस्याका एक प्रकार विशेष जिसे सृष्टि चलानेके हेतु अत्रि ऋषिने किया था--दे॰ अत्रि; (मत्स्य॰ २३.२)।

**अनुदक्साम**−पु० [≈ं०] सात मरुद्रणोमेसे ७वे गणके ७वे एक मरुत्का नाम (दायु० ६७.१२९) ।

अनुपदेव-पु॰ [मं॰] उग्रसेनीके गर्भमे उत्पन्न अक्रग्के दो पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (बायु॰ ९६.११२)।

अनुपर्वत-पु० [मं०] पद्मवनका एक नाम जो लाहित्य और मिन्धुके मध्य स्थित था जहाँ पद्महस्ती मिलते थे इसीसे यह इस नामने यिष्यात था (ब्रह्मां० ३.७.३५०; बायु० ६९.२४१)।

अनुपालिका—र्क्षा० [सं०] बाबाकी एक पुत्रीका नाम ।डमके - त्रिकिंग, दूपण और विद्युष्टिह्ह दे तीन भाई थे (ब्रह्मां० - ३.८.५६) ।

अनुभानु-पु॰ सि॰] दनुषुत्र, एक दानवका नाम (बायु॰ ६८.१४)।

अनुभूमि-र्स्न, १ सिं०) एक चरकाध्वय्युं (यजुर्वेदी) ब्रह्म-चारी (ब्रह्मां० २.३३.१३) ।

अनुमति न्हा० [म०] (१) श्रद्धाके गर्भसे उत्पन्न अगिरा क्रिपक चार पुत्रियोमेंसे एक पुर्वाका नाम जो धाताकी एकी तथा पूर्णमासकी माता थी (भाग० ४.१.३४: ६.१८.३)। (२) ज्ञान्मलकी एक नर्वाका नाम (भाग० ५.२०.१०)। (३) पोड्यापत्राव्जपरकी एक देवीका नाम (श्रद्धां० ४.३२.१२)। (४) एक पूर्णिमा, जिसमे एक चन्द्रकला हीन रहती है। प्रतिपदाकी सन्धिका एक समय जो केवल दो लवी (शालका एक अत्वन्त अल्प मान) का होता है (मत्स्व० १३३.३६, १४४.३३, ४०,५१: वायु० ५६.३५,५७: विष्णु० २.८.८२)। (६) स्मृतिके गर्भने उत्वत्त अगिरा क्रिपकी चार पुत्रियोमेंसे एक पुत्रीको नाम (वायु० २८.१७: विष्णु० १.१०.७)। यह एक-चन्द्रकलाईन पूर्णमावा नाम है (वायु० ५०.२०१: श्रद्धां० २.११.१८)।

अनुमंता - पु० [सं०] आद्यपश्वारके देवगणके एक देवताका नाम (ब्रह्मां० २.३६.६९; ३.३.१६) वायु० ६६.१७ के अनुसार चाक्षुप मन्दरनरकेवारह साध्योमेसे एक साध्य ।

अनुम्लोचन्ती-र्ह्म० [सं०] हम अप्सराओमेसे एक अप्सराका नाम (बाबु० ६९.५०)।

अरुम्लोचा - ह्वां० [मं०] (१) एक अप्सरा, जिसवा भाद्र-पटमें सुवेके रथपर निवास रहता है (विष्णु० २.१०.१०: भाग० १२.११.३८; ब्रह्मां० २.२३.१०: ३.७.१५)।

अनुराधा-पु० [सं०] जारहवी वीधी और मध्यम मार्गका एक नक्षत्र । इसमे श्राद्ध वरनेका उत्तम फल कहा गया है (बायु० ६६.५०: ८२.९) ।

अनुरूपमाय - पु० [सं०] मुद्रेवाके गर्भसे उत्पन्न धर्मके एक पुत्रका नाम । यह अष्ट वसुओमेसे एक वसु हैं (मत्स्य० १७१.४७)। अनुबल्सर — पु० [सं०] सौर, बाहस्पत्य, सावन, चान्द्र और नाक्षत्र भेदसे जो पॉच साल होते हैं, उनमेसे चौथा साल (भाग० ३.११.१४), पॉच सालके युगका चौथा साल विष्णु० २.८.७२)। यह वायु हैं (यजुस्संहिता) (ब्रह्मां० २.१३.११५,११९,१३४; २१.१३४; २८.२२; मत्स्य० १४१.१८; वायु० ३१.२४)। अहोरात्रकर (वायु० ३१.२७; ५६.२०: ५०.१८३; ब्रह्मां० २.१३.१३४)।

अनुवंश−पु० [सं०] देवावृथ और उनके पुत्र वश्चु आदि इसी वंशके थे (मत्स्य० ४४.५७) ।

अनुवह – पु॰ [मं॰] सप्तर्षिमण्डल और ग्रहोंके वीचमें स्थित इठे वातस्कन्यका प्रधान (ब्रह्मां॰ ३.५.८७) ।

अनुविंद-पु० [सं०] अवन्तिके एक राजकुमारका नाम जो विन्द और मित्रविन्दाका भाई था। यह श्रीकृष्णके साथ अपनी विहन मित्रविन्दाको विवाहके पक्षमे नहीं था। विन्द भी इससे सहमत था और इन्हें दुर्योधन अधिक उपयुक्त वर जेंचता था (भाग० १०.५८.३०; ब्रह्मां० ३.७१. १५८)। जरासन्थने इसे मथुराके दक्षिण प्रवेश द्वारपर नियुक्त किया था (भाग० १०.५०.११(३)। गोमन्तके वेरके समय भी इसे दक्षिणका ही भार मिला था। भागवतके अनुसार यह गजाधिदेवीका पुत्र था (भाग० १०.५८.३१; वायु० ९६. १५७: विष्णु० ४.१४.४३)।

अनुवृत्ता - स्त्री० [सं०] ऋषाकी एक कन्याका नाम । ऐणेय, शम्बृक, मण्डृकादिका जन्म इनसे हुआ (ब्रह्मां० ३.७.११४.-४१८; वाय्० ६९.२९१,२९७) ।

अनुब्रत-पु० [सं०] (१) झूर और भोजाकी एक पुत्री श्रुतकीत्तिके पुत्रका नाम (मत्स्य० ४६.५)। (२) झाक-द्वीपमें रहनेवाली एक पुरुष जाति (भाग० ५.२०.२७)।

अनुपंग-पु० [सं०] प्रक्रियापाउके पश्चात् यह आता है। पुराणका द्वितीय पाट (ब्रह्मां० १.१.३९; २.३१.१२७; ३.१.१;४.४.४२; वायु० ४.१३:६५.१-२)। त्रेताका यह ३००० वर्षका है (बायु० ३२.६१; ५८.१२६; १०३.४४)।

अनुष्टुभ-पु० [सं०] (१) स्यंके रथके एक घोड़ेका नाम (वायु० ५१.६४; बह्मां० २.२२.७२; मत्स्य० १२५.४७; विष्णु० २.८.५) । (२) एक छन्ड । ब्रह्मांके चौथे मुखते इसकी उत्पत्ति हुई (ब्रह्मां० २.८.५३; विष्णु० १.५.५६ (भाग० ११.२१.४१; वायु० ९.५२) ।

अनुह्राद, अनुह्राद-पु० [सं०] कयाधु और हिरण्य-करिएपुके एक पुत्रका नाम जिसका विवाह स्म्यपि हुआ था। बाष्कल और महिष इनके दो पुत्र हुए (भाग०६. १८.१३,१६; ब्रह्मां० ३.५.३३)। सिनीवाली भी इन्हींके पुत्र कहे गये हैं, जिनसे हालाहलगण उत्पन्न हुए (मत्स्य०६.९; वायु०६७.७०.५५; विष्णु०१.१५.१४२)। इनका राज्य नीसरे पानाल (विनल) में था। इनकी पुत्री भद्रा मणिवरा रजननाभ यक्षको ब्याही थी (ब्रह्मां०२ २०.२६; ३.७.११९; वायु० ५०.२५)।

अन्प-पु० [र्ह्मा०] एक राज्यका नाम जो पृथुसे स्तुतिकत्रे मृतको मिला था। यहाँके निवासी विन्ध्य पर्वतपरका एक इसी नामकी जातिके थे (ब्रह्मां० २.३६.१७२; वायु० ६२.१४७)।

अन्र-पु० [मं०] (अरुण) विनताके गर्भसे उत्पन्न करयपके

एक पुत्रका नाम जो सूर्यका सार्थि तथा गरुडका अन्रज है (भाग० ६.६.२२; तथा अरुण)।

अनृत — पु० [सं०] (१) (मलका उलटा) कहीं कहीं असल्य भी ब्राह्म है (भाग० ८.१९.३८.४३)। विल इससे विमुख था (भाग० ८.२०.२-५)। पाँच अवसरोंपर इसका कोई पातक नहीं होता: — हास-उपहासमें, िक्स्योंसे बोलनेमें, विवाहमें, जब जीवन संकटमें हो, जब सर्वस्व हरा जाय (मत्स्य० ३१.१६)। (२) हिमा और अधर्मके पुत्रका नाम। यह भय और नरकका पिता है (ब्रह्मां० २.९.६३; वायु० १०.३९)। अनेक — पु० [मं०] त्रयोदश मन्वन्तरके रौच्य मनुके एक पुत्रका नाम (वायु० १००.१०९)।

अनेकजन्मजनन-पु॰ [मं॰] अष्ट वसुओंमेंसे छठें वसु अनलके एक पुत्रका नाम (मत्स्य॰ २०३.६)।

अनेना — पु० [मं०] (१) क्कुत्स्थके (इनका नामान्तर पुरंजय था) पुत्र तथा पृथुके पिताका नाम (भाग० ९.६.२०; ब्रह्मां० इ.६३.२६; वायु० ८८.२५; विष्णु० ४.२.३३) । (२) आयु-के एक पुत्रवा नाम जो शुद्धके पिता थे (भाग० ९.१७.२; ११; ब्रह्मां० ३.६७.२; विष्णु० ४.८.३)।

अनेह-पु० [मं०] एक प्रवर (मत्स्य० १९६.३१)।

अनोवेन संज्ञा० पु० [सं०] व्यासजीकी सामवेदशिष्य-परम्परामें हिरण्यनामके शिष्य टौगाक्षिके शिष्यका नाम (ब्रह्मां० २.३५.४१) ।

अनौषम्या - स्त्री० [मं०] दाणासुरकी पत्नीका नाम । सास तथा ननदसे तिरस्कृत होनेपर नारदने इसेएक मंत्रकी दीक्षा दी, जिससे यह सदको प्रसन्न कर सकी थी (मत्स्य०१८७.-२५—५२)।

अञ्चलूट-पु० [मं०] कात्तिक शुक्त प्रतिपदाको अर्थात् दीपावलांके ठांक दृसरे दिन मनाया जानेवाला एक धार्मिक उत्सव। यह प्रतिपदासे पृणिमाके भीतर यथाकचि किसी दिन होता है। वहते हैं—पहले क्रजमें इसी तिथिको इन्द्रकी प्जा होती थी जिसे श्रीकृष्णके आदेशानुसार दन्द कर कजवासी गोवर्धन पर्वतकी पूजा करने लगे। इससे अपसन्न हो सारे क्रजको इन्द्रने जलमञ्ज कर दिया, पर कृष्णने गोवर्धनको सात दिनोतक हाथपर उठाये रखा और क्रजवासी पर्वत-गर्दमे मुरक्षित बैठे रहे। इस प्रकार इन्द्रका दर्प चृर् कर केवल देववादकी दारण लेनेवाली तत्कालीन जनताको श्रीकृष्णने उद्योग तथा वर्मठताका पाठ पदाया था।

इसी दिनसे यह पूजा होती चली आ रही है, जिसमें नाना प्रकारके पक्षवान तथा व्यंजनोंका भोग भगवान्कों लगता है। कार्ज़ामें विश्वनाथ तथा अन्नपूर्णके मन्दिरोमें और विशेषतथा गोपालमन्दिरमें यह उत्सव देखने ही योग्य होता है। मथुग, वृन्दावन तथा द्वारका इसके केन्द्र है (श्रीमद्भागवत दशम स्कन्थ पूर्वार्थके २४-२७ अध्याय; मनत् कुमारमंहिता, व्रतोतस्व आदि)।

अज्ञपूर्णा - स्त्री० [मं०] (१) अज्ञकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाका एक रूप । इनका काशीमें वड़ा माहात्म्य है । कहते हैं — इनकी कृपाले वहाँ रात्रिमें कोई भूखा नहीं सोता । काशीमें व्यासजीके भूखे रहनेकी कथा प्रसिद्ध है । (२) चिन्तामणि- गृहकी एक देवी (ब्रह्मां० ४.३६.२३) ।

**अन्नप्राशन**-पु० [सं०] मनुष्यके १६ संस्कारोमेसे एक,

जिसमें बच्चेको सर्वप्रथम अन्न चटाया जाता है। रूड़केका छठेया आठवें महीने तथा रुड़कीका पॉचवें या सातवें महीनेमें यह संस्कार करे (मनुस्मृति २.२४)।

अज्ञाद-पु० [सं०] (१) विष्णुके सहस्र नार्मोमेंसे एक । "विष्णुसहस्रनाम" (ग्रन्थ विशेष) के पढ़ने तथा सुननेका दड़ा फल हैं (विष्णु०) । (२) मित्रविन्दाके गर्मसे उत्पन्न श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग० १०.६१.१६) । (३) अर्क नामक अग्निके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.१२.४३)।

अन्य-पु॰ [सं॰] (१) भृगुके १२ भृगुदेव पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नान (वायु॰ ६५.८७)। (२) एक राजिषका नाम, जो तपस्या द्वारा ऋषि हो गया था (वायु॰ ९१.११६)।

अन्यादक – पु० [मं०] पाँचवे मस्त्राणके सातमेंसे एक मस्त्का नाम (ब्रह्मां० ३.५.९६; बायु० ६७.१२७) ।

अन्यादश्च –पु० [मं०] छठे मरुत्गणमेसे एकका नाम (बायु० ६७.१२८) ।

अन्यायत −पु० [सं०] भृगुके याहिक भृगुदेव पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६५.८७) ।

अन्वता — स्त्री० [मं०] एक अप्सराका नाम (वायु० ६९.४८)। अन्वष्टका — पु० [मं०] अगहन (मार्गशीर्ष), पौप, माघ तथा फाल्गुनकी पृणिमाके पश्चात् कृष्णपक्षकी ९मी तिथि। इसके नाम हं — चित्री, प्राजापत्या और वैश्वदैविकी। इनमें पितरोका आद्ध करनेका व्हा माहात्म्य है (वायु० ८१.४.५; मनुस्मृ० ४-१५०]।

अन्वाहार्य-पु० [मं०] पिनरोंका मानिक श्राद्ध (मनुस्मृ० ३.१२३)।

अन्वाहार्यपचन-पु० [सं०] अग्नि विशेष जिससे वृत्र उत्पन्न हुआ (भाग० ६.९.१२)।

अन्वाधानक्रिया - स्त्री० [मं०] पर्वोक्षी सन्धियोपर अग्निक्षी सहायतासे क्षित्रे जानेवाले कुछ धार्मिक कृत्य (ब्रह्मां० २.२८.३७)।

अप-पु० [मं०] हरित देववर्गके १० देवोमेंने एक (वायु० १००.८९)।

अपग-पु० [सं०] किरातोंकी एक जानिका नाम (वायु० ४५.१२०)।

अपचिति - स्त्रं ० [मं०] संभृतिके गर्भसे उत्पन्न मरीचिकी चार पुत्रियोंमेंने एक पुत्री । इनके भाईका नाम पूर्णमाल था (वायु० २८.%)।

अपस्तनगण-पु० [मं०] पर्वते त्तम हेमबक्षपर स्थित विशाल गन्धर्वनगरीमें रहनेवाले सिद्ध गन्धर्वीदा नाम । राजराज कृपिजल इनके शासक है (बायु० ३९.५२) ।

अपथगण-पु० [सं०] एक पहाड़ाप्रदेशर्थ जनता (मत्स्य० ११४-५५) ।

अपप्रावरण – पु० [मं०] एक पहाड़ी जानि (ब्रह्मां० २.१६. ६७)।

अपर्णा — स्त्री० [मं० अ = नहीं + पर्ण = पत्ता ] पार्वतीजीका एक नाम । पुराणानुनार पार्वतीने दिवके लिए वर्षों तप किया और अन्न-जलतक त्याग दिया था । इनकी माताने ऐसा करनेसे इन्हे मना किया — "उ मा" ऐसा मन करो । इमीने इनका नाम "उमा" पड गया । "पुनि परिहरेड मुखानेड परना । उमा नाम तब भयउ अपरना" ॥

(रामायण दालकाण्ड, दो० ७३।७ तथा ब्रह्मां० ३.१०. ८-१३; वायु० ७२.७, ११-१२)।

अपरज्ञलकृच्छू-पु० [मं०] निराहार एक दिन प्रातःकालसे ृद्सरे दिन प्रातःकालतक गलेतक पहुँचे जलमें खड़ा ग्हे। यह एक प्रायक्षित्त विशेष हैं—"प्रायक्षितेन्दुरोखर"।

अपरांत-पु० [नं०] एक देशका नाम । विष्णुपुराणानुसार उत्तर दिशाके देशोंके नामके साथ इसका भी नाम आया है, पर बायुपुराणानुसार इसका नाम "अपरित" ठहरना है । हरिवंशके अनुसार इस देशको समुद्रमे परशुरामजीने क्षत्रियोंके संहारके पश्चात् जीता था। उत्तर दिशाके एक राज्यका नाम (ब्रह्मां० २.१६.४६: मत्स्य० ११४.५१)। पश्चिम दिशाके निवासी (विष्णु० २.३.१६)।

अपरा – र्स्ना० [मं०] बमुदेवक्षा १३ पत्तियोंमेंसे एकका नाम (बायु० ९६.१६०) ।

अपरापुकादशी - स्तं १ [सं ०] उपेष्ठ कु० एकावजी, जिससे अपार पाप दूर होते हैं । दशमीको जो, गेहू, स्गा एक कार भोजन करे तथा एकादर्शको बत करे और दूसरे दिस पारणा वरे (ब्रह्मां० तथा सारवपुराण-पूर्वभाग-चतुर्थ पात)। इसमे ब्राटकीको प्रातःकाल नित्यकर्ममे निवृत्त हो भगवान् विविक्रमकी पुजाका विथान है।

अपराजित पु॰ [सं] (१) देवासुर-संग्राममे यह तमुचिने लड़ा था (भाग० ८.१०.३०)। (२) मार्टाके गर्भसे उत्पन्न अंकुष्णके एक पुत्रका लाम (भाग० १०.६१.१५)। (३) कुरण्डमे युद्ध करनेके हेतु ललिता जिल घोडेपर चट- वर गर्था थी उत्तका लाम (ब्रह्मां अर्थ-१८९४)। (४) एवाड्य क्ट्रोमेले एक क्ट्रया लाम (नत्स्य० १७१.३८: विष्णु० १.१५.१२२)। (४) संस्मारका सन्तुलन ठीक रखनेके हेतु चार प्रधान दियाओं मेसे एकपर स्थित हार्थाका नाम (भाग० ५.२०.३९)।

अपराजिता स्ही० [सं०] (१) हावई एकी सात निद्योंमें एक नहींकी साम (भाग० ५-२०.२६) । (२) अन्यकासुर युढमे अन्यवेके कथिर णासार्थ महादेव द्वारा सृष्ट एक मानस-पुत्रीका नाम जो मातुगणमे अन्यतम है (मत्स्य० १७९.१३,६९) ।

अपराह्म-पु॰ [सं॰] कालचक्रस्य पचकोणके अग्रभागमे स्थित कालकी पाँच क्षक्तियोमेने एक क्षक्ति (ब्रह्मां॰ ४-३२.१०) ।

अपर्णा — की १० [संब] पार्वती जीवा एक नाम, जिनकी हो विविध्ते और थी — एकपर्णा और एकप्रत्ना । ये हो विविध्ते केवल पत्ते ज्यापर तप वस्ती थी। विन्तु अपर्णा शिववो प्राप्त करनेके तेतु निराहार दुश्चर तप वस्ती थी। मॉ मेना स्नेहवड़ा 'उ मां ऐसा मत उसे यो निषेध करती थी इनके आगे वह ''उमा 'दहलाने लगी। यह हिमवान तथा मेनाकी पुत्री थी। अपर्णा अर्थान् (अ = किना, पर्णा = पत्तींके) (ब्रह्मांवर्धी थी। अपर्णा अर्थान् (अ = किना, पर्णा = पत्तींके) (ब्रह्मांवर्धी थी। अपर्णा अर्थान् (अ = किना, पर्णा = पत्तींके) (ब्रह्मांवर्धी थी। सेनाकी ये तीनों पुत्रियां क्रमहः शिव, सित और जैगीषभ्यको ब्याही गया (मस्यव १३.८-९)।

अपवर्ग-पु० [सं०] "सुसृष्टम परमपट अपवर्ग है—वह ज्ञानसे प्राप्त होता है।" वह दुख्यसे अस्पृष्ट उच्च कोटिका परम सुख राप है। इस 'सुस्ट्रम का बोध ज्ञानसे होता है—"ज्ञानेन चापवर्गः"। इससे "ब्यापक", "पुरुष" ब्रह्म- की प्राप्ति होती हैं, जो परमानन्द पद हैं (बायु० १३.२२)। अपसच्य-पु० [सं०] डांस्य नामक अग्निके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० २.१२.१३)।

अपरमारगण-पु० [मं०] मृर्गा नामका एक रोग, किसी-किसीके मतानुसार दुष्ट प्रेतीका समृह (भाग० १०. ६.२८)।

अपस्यति – पु० [सं०] सुनृताके गर्भसे उत्पन्न उत्तानपादके तीन पुत्रोमेसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४.३८)।

अपस्यंत-पु० [स०] उत्तानपाट और सुनृताका एक पुत्र (मत्स्य० ४.३५) ।

अपस्वांत−पु० [सं०] सक्रजित्के एक लोकप्रिय पुत्रका नाम ्(बायू० ९६.५३) ।

अपहारिणी - स्त्री॰ [सं॰] ब्रह्मधानाकी पांच पुत्रियोंमेसे एक ब्रह्मराध्रसीका नाम इसके नौ भाई थे। पृथिवीमें ब्रह्मराक्षसों-की उत्पत्ति इन्ही पांच दहिनोंसे हुई (ब्रह्मां॰ ३.७.९९)।

अपांरस – पु० [सं०] भग्नामिका एक पुत्र (वायु० २९.८) । अपांस – पु० [सं०] हिग्नगणके दम देवताओमेंसे एक देवना (ब्रह्मां० ४.१.८४) ।

**अपाझे य**−पु० [मं०] एक इ्यापेय (मत्स्य० १९६.३९) ।

अपाण्डु-पु० [मं०] एक कपिका नाम (मत्स्य०१९६.४५) । अपान-पु० [मं०] (१) वाग्ह साध्योमेसे एक साध्यदेवका नाम (ब्रह्मां० ३.३.१६) । (२) एक तृपित देवताका नाम (ब्रह्मां० ३.३.१०; वायु० ६६.१८) । (३) एक अजित देवताका नाम (ब्राय्य० ६७.३४) ।

अपान्तरतम – पु० [सं०] एक महात्मा (सिङ) का नाम जो मायासे आवृत होनेके वारण विष्णुरी मायाका रहस्य समझनेमें असमर्थ रहे (भाग० ६.१५.१२; ९.४.५७) ।

अपांगर्भ-पु० [मं०] अग्निकी एक विशेषता—(ब्रह्मां० २. २३.५३) ।

अपांपति - पु॰[सं॰] एक दिका -- णिश्चम दिका -- के अधिपति वरुणकी एक विद्योपता (ब्रह्मां॰ ३.७.३३१; वायु॰ ६९. २१५)।

अपार्य-पु० [सं०] पोडशावरणचक्र (जिसके क्द्र अधिदेव है) के चौद्रव्ये आवरणके क्द्रोमेले एक क्द्रका नाम (ब्रह्मां० ४.३४.४२) ।

अपास्य-पु० [नं०] यह कठिन तपरयासे ऋषि हुए थे (ब्रह्मां० २.३२.९०)।

अप-ए० [सं०] जल जिसकी गर्मा या क्षीतता सूर्यके उठय अस्तपर आधारित है (ब्रह्मां० २.२१.५९-६२) ।

अ**सोर्याम**-पु० [सं०] सोमसंस्थावाले सातः यागोंमसे एक यागका नाम (बायु० ९.५१), जिसकी उत्पक्ति ब्रह्माके चौथे - मुक्तमे हुई थी (ब्रह्मां० २.८.५३) ।

**अप्रकाश** – पु० [सं०] यमके अधीन एक पितृगणका नान (ब्रह्मां० ३.५.५२) ।

अप्रतीपी – पु० [सं०] नहदेवके वंशज श्रुतश्रवाके पुत्रका नाम जिसने ३६ वर्षोतक राज्य किया (मत्स्य० २७१.२१) ।

अप्रतिम-पु० [सं०] (१) औत्तम मनुके तेरह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.३६.३९: वायु० ६२.३४)। (२) दिनि-वा एक पुत्र जिसे अध्यक्षेत्रीम दहते हैं (बायु० ६५.११२)। अप्रतिमोजा-पु० [सं०] दशम मन्यन्तरके सप्तरियोंमेसे एक ऋषिका नाम (विष्णु० ३.२.२७)।

अप्रतिरथ-पु० [मं०] रंतिभार (अंतिनार-विष्णु पु०) के तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा कण्व और ऐलीनके पिताका नाम (भाग० ९.२०.६; विष्णु० ४.१९.४, ५,८)।

अप्रमाद-पु० [मं०] धर्म और बुद्धिके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.९.६०: वायु० १०.३६)।

अप्रतिष्ठ-पु० [मं०] पृथ्वीके नीचेके एक नरकका नाम जो चौथा है। इसमें बरावर गति (भ्रमण) रहती हैं, स्थिति नहीं है (ब्रह्मां० ४.२.१५०,१८२-४; वायु० १०१.१४९, १७९,१८१)।

अप्सरा — स्त्री० [सं०] देवराज इन्द्रकी समाकी विख्यात नाचनेवाली देवांगनाएँ। शब्दार्थके अनुमार इन्हें जलमें ही विचरण करनेवाली होना चाहिये। उर्वशी आदि कुछ अप्सराओं के नाम तो वेटोंमें भी मिलते हैं, पर मनुने इन्हें सप्त मनुओं के द्वारा रचित कहा है। रामायण और पुराणों अनुमार ये अप्सराएं समुद्र-मंथनसे उद्भूत हुई थी (भाग० ८.८.७)। कहते हैं — इनकी उत्पत्तिके पश्चात् न तो देवता ही और न असुर ही इन्हें स्त्रीस्पमें ग्रहण करनेपर तैयार हुए, अनः ये सबके लिए सम रही। वायुपुराणानुसार इन्हें १४ और हरिवंशके अनुसार सात भिन्न वक्षाओं में वाँगाया है। इनके देविक और लौकिक ये दो स्प और कहे गये हैं। देविक संख्यामें १० और लौकिक २४ है जिनमें रम्मा, मेनका, उर्वशी आदि है। काशीखंड- के अनुसार इनके १०६० कुल प्रधान है, वैसे तो इनकी संख्या ३५०००००० कही गयी है।

इन देवांगनाओंको मुनि और कदयपमे उत्पन्न कहा गया है। पृथ्वीरूपी गौके दहनेमें इन्होंने गन्धवींका साथ दिया था। वे बहिषद् पिनृगणोंकी उपासना करती है। हिमाचल-के ऊपर ये गन्धवींके साथ क्रीड़ामें रत रहती हैं (मत्स्य॰ ६.४५; १०.२४: १५.३; २२.५९; १२०.१) । ये प्रायः कैलाज पर्वतपर भी जाती है (भाग० २.१.३६; ४.६. ९) । इनमेंसे २४ इन्द्रकी सेवामें रहती है (वायु० ६९. ४: १०१.२८) और (भाग० ६.७.४)। हरिकी क्रीड़ा (विहार) से इनकी उत्पत्ति वहीं गर्या है (भाग० ८.५. ४०) । श्रीकृष्णके अवनार लेनेपर इन्होंने आनन्द्रविभोर हो नृत्य किया था (भाग० १०,३,६; ४,११)। कहते हं ये देवताओंके साथ द्वारदा गर्था थी जहाँ इन लोगोंने क्रणासे स्वर्ग लौट आनेकी प्रार्थना की थी (भाग० ११. ६,३)। इन्द्रने इन्हे मार्५ण्डेयकी तपस्या मंग करनेका आदेश दिया था (भाग० १२.८.१६) । ये मेर पर्वतपर रहती है और कामदेव इनका अधिपति कहा गया है (ब्रह्मां० २.१५.४९; ३.८.१५; ७.२५.२६)। क्रुष्णावताम्के समय ये ही १६००० गोपियोंके रूपमें अवतीर्ण हुई थी (ब्रह्मां० ३.७१.२४३-४; ४.२.२६)। एव दार ये मान-मरीवर झीलमे जब कीडा बर रही थी नास्ट वहाँ पहुँचे। विष्णुको पति रूपमें पानेक। मन्त्र तो पृष्टे जानेपर नारदने अप्सराओंको बतला दिया, पर अभिवादन न करनेके कारण उन्हें शाप दिया (मत्स्यपु० ७०.२१-५;.२४६.५४) के अनुसार ये वामन अवतारमें भगवान् वामनके शरीरपर रेखा रूपमें था।

अप्सरोगण स्त्री० [सं०] इन्हें ब्रह्माकी मानसपुत्रियाँ तथा मनु आदिकी पुत्रियाँ कहा गया है । हजारों अप्सरोगण है। इनमेंसे अधिकांद्रा देवमाताएँ या ऋषिपित्रियाँ था। इनके १४ गण इस प्रकार हैं—(१) ब्रह्माकी मानसी कन्याएँ, (२) मनुकी पुत्रियाँ, (३) अरिष्टाते उत्पन्न, (४) कर्जाते उत्पन्न, (४) अग्निसे उत्पन्न, (६) स्यंरिइमयोंसे उत्पन्न, (७) नोममे उत्पन्न, (८) यद्यते उत्पन्न, (९) वेदोंसे उत्पन्न, (१०) वायुसे उत्पन्न, (११) भूमिमे उत्पन्न, (१२) विद्युत्कान्तिमे उत्पन्न, (१३) मृत्युकी कन्याएँ, (१४) कामगणस्पा (वायु० ९.५७; ३०.८७: ६९.७३-६२; ९६. २६५)।

अप्सरेश-पु० [मं०] नर्मदा-क्षेत्रके एक तीर्थका नाम। वहाँ स्नानका वडा माहात्म्य कहा गया है (मत्स्य० १९४.१६-१७)।

अबला — स्त्री० [सं०] एक ब्रह्मवादिनीका नाम जो अत्रिकी पुत्री तथा दत्तात्रेय और दुर्वासाकी बहिन थी (बायु० ৩০.৩६)।

अबाला – स्त्रीं० [सं०] अन्धकासुर युद्धमें अन्धकोंका रुधिर पान करनेके लिए शिव द्वारा सृष्ट एक देवमानृका जो मानस-पत्री थीं (मत्स्य० १७९.२७)।

अबिन्ध्य - पु० [सं०] लंकापित रावणके एक वृद्ध मन्त्रीका नाम। यह वड़ा विद्वान् तथा शीलवान् था। इसने रावण-को समझाया था कि जानकीको लौटा दो, व्यर्थमें संकट क्यों बुलाने हो, यह काम बुरा है (रामायण)।

अब्ज - वि० [सं०] चन्द्रमा, व.सल, शङ्क । अब्ज शब्दके जोड़नेसे बहुतसे देवताओंके नाम बन जाते हैं — अब्जज = ब्रह्मा । अब्जबान्धव = सूर्य । अब्जयोनि = ब्रह्मा । अब्जनाम = विष्णु । अब्जालया या अब्जनिलया = लक्ष्मी । अब्जहस्त = सूर्य । अब्जासन = ब्रह्मा (ब्रह्मां० ४. ५.३१) ।

अडजयोनि - पु० [मं०] ब्रह्मा, जिन्होंने दक्ष तथा अन्य ऋषियोंको सर्वप्रथम विष्णुपुराण सुनाया था (विष्णु० १. २.८: ४.१.६७; ६.५)।

अिंडियज — वि॰ पु॰ ≕अन्धिजा [र्स्ला॰] पुराणानुसार अश्विनीकुमार, चन्द्रमा, लक्ष्मी ये तीनों अन्धिज कहे जाते हैं।

अब्धिप – वि० [मं०] समुद्रको पी जानेके कारण अगस्त्यका एक विशेषण (ब्रह्मां० ४.३१.३६) ।

अभय-पु० [सं०] (१) धर्म और दयके पुत्र (भाग० ४.१.५०)। (२) विद्वामित्र-वंशके एक ऋषि (मत्स्य० १९८.३) (३) प्रश्नद्वीपके सात महादेशोंमेंसे एक (भाग० ७.२०.३)।

अभयद-पु० [सं०] पुरुवंशीय मनस्युके पुत्र और सुधुके पिताका नाम (विष्णु० ४.१९.१)।

अभया - स्त्री० [सं०] (१) क्रोंचद्वीपक्षी एक नदांका नाम (भाग० ५.२०.२१)। (२) उष्णतीर्थकी एक देवी। सर्ता देवीने दक्षसे कहा में सर्वत्र हूँ कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ में न होऊं फिर भी विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न रूपमें मेरा दर्शन और उपासना की जा सकती है। उष्णतीर्थका उनका रूप (मत्स्य० १३.४२)। अभारिष्ट-पु० [सं०] एक दानवका नाम (ब्रह्मां०३. ६.१५)।

**अभिज**-पु॰ [मं॰] एक नरकका नाम (ब्रह्मां पु॰ ४.२. १५०)।

अभिजातकोविद-पु० [मं०] ज्योतिष-शास्त्रविद्य परीक्षितके यश और कीत्तिकी भविष्यवाणी उनके जन्मके समयमें इन्होंने ही की थी (भाग० १.१६.१)।

अभिजित् – पु० [मं०] (१) मध्याहमें १ और २ दजेके वीचका समय जो झुभ माना जाता है (भाग० ३.१८. २७; ७.१०.६७; मत्स्य० २२.२)। (२) शिद्युमारकी टाहिनी नाकपरका २८वाँ नक्षत्र (भाग० ५.२२.११; २३.६)। वामन इसी नक्षत्र और मुहूर्तमें जन्मे थे (भाग० ८.१८.५); श्रीकृष्णका आविर्भाव भी इसी नक्षत्र और मुहूर्तमें हुआ था (ब्रह्मां० ३.७१.२०५)। (३) अंगिरस गोत्रका एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९६.६)। (४) अन्धक, जिनका एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९६.६)। (४) अन्धक, जिनका दूसरा नाम चन्दनोदश्दुन्दुभि (आनकदुन्दुभि वि० पु०) था, के पुत्र तथा पुनर्वसुन्ते पिनाका नाम। पुनर्वसुने अश्वमेध यहा किया था, जिससे उनके आहुक और आहुकी (यमज) उत्पन्न हुए (वायु० ९६.११८, १२०)। (ब्रह्मां० ३.७१.१९-१; किण्ग० ४.१४.१४)।

अभिमन्यु - पु० [मं०] (१) सुभद्राके गर्भमे उत्पन्न अर्जन (पाण्डव) का पुत्र जिसका विवाह राजा विराट्की पुत्री उत्तरासे हुआ था (भाग० ९.२२.३३; ब्रह्मां० ३.७१. १७८: मत्स्य० ५०.५६; विष्णु० ४.२०.५१) । महाभारतके सुद्धमे चक्रव्यृह भेदन वरके यह भीतर प्रवेश कर गया था, पर बाहर आनेकी विद्या इसे मालूम नहीं थी। अतः यह चक्रव्यृहके भीतर ही अन्यायपूर्वक मात महारिथ्यों द्वारा मारा गया । इसके मरनेके पश्चात् इसकी स्त्री उत्तराके गर्भसे राजा परीक्षित्का जन्म हुआ (भाग०१.४.९; विष्णु०४. २०.५२) । यह (परीक्षित्) अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रके प्रभावसे भरम हो गया था, पर श्रीकृष्णशी कृपाते जीवित हो उत्पन्न हुआ (भाग० १.८. ९-५; ३.३.१७; १०.१.४)। महाभारत-में इसकी दथा विस्तारमे ही हुई हैं। इसने महबंदीय विश्व-भवके पुत्र बृहद्वलको भारतयुद्धमें मारा था (विष्णु० ४. ४.११२) । यह पाण्डवोही देखने कृष्णके साथ उपप्रवय गया था (महामा० विराट्प० ७२.२२; भाग० १०.७८ १६ (५) ४) । यह मैन्थव (निन्धु देशके अधिपति जयद्रथ) द्वारा मारा गया था (भाग० १०.७८ (३०)) और बहुत वड़ा रथी था (बाबु० ९६.१७६; ९९.२४९)। (२) छुटे मन्वन्तरके चाक्षुष ननुके दस पुत्रोंनेने (जो नड्वलासे उत्पन्न हुए) एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.३६.८०,१०७; मत्स्य० ४.४२; वायु० ६२.६८,९१; विष्णु० १.१३.५) । (२) सार्वाणं मन्त्रन्तर्के सप्तपियोमेने एक ऋषिका नाम (ब्रह्मां० ४.१.७१) ।

अभिमान-पु० [सं०] रुद्र, जिल्हा विराट् पुरुपकी आत्मा (अहंकार) में प्रवेश हुआ (भाग० ३.६.२५)।

अभिमित्र-पु० [सं०] मरुतोंके सात गणोमेसे दितीय मरुत्-गणके छठे मरुत्का नाम (वायु० ६७.१२५)।

अभियु - पु० [मं०] चतुर्थ मरुत्गणोंमेंका तासरा मरुत् (वायु० ६७.१२६)।

अभियुक्तगण-पु० [मं०] कुशद्वीपके निवासियोंका एक वर्ग (भाग० ५.२०.१६) ।

अभियुक्ताक्षिक-पु० [तं०] चतुर्थ मरुद्गणके पहले मरुत्-का नाम (ब्रह्मां० ३.५.९५) ।

अभिषेक-पु० [नं०] राज्या भिषेक । महाराज ययातिने सबसे छोटे पुत्र पुरुका ही अभिषेक किया था, क्योंकि इसीने पिताकी आज्ञा मान अपनी जवानी देकर पिताका बुढ़ापा लिया था (बायू० ९३.७६-८७; ९९.४५१)।

अभिषेकमंगऌ−पु० [सं०] श्री रामचन्द्रका (विष्णु० ४. ४.९८-९९) ।

अभिषेचन-पु॰ [मं॰] महाराज पृथुका (मत्स्य॰ ८.२; १०.१०; वायु० ३२.४८) ।

अभीषाह-पु० [मं०] उत्तर दिशाका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१६.४८)।

अभूमि-पु० [सं०] (१) वृध्यिपुत्र चित्रक (भाग० ९.२४) १५ चित्ररथं) के बाग्ह पुत्रोमेंने एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१, ११५; बायु० ९६,११४)। (२) अश्विनी और अक्र्रके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४५,३३)।

अभ्रम-पु॰ [मं॰] हाथियोंके राजाका नाम (ब्रह्मां॰ ३-৩.३५५)।

अभ्रमु-पु० [सं०] एक हथिनीका नाम। दिग्गजोंकी माता (ब्रह्मां० ३.७.३२९)।

अभ्रयंती - स्त्री० [सं०] वर्षाऋतुक्षी वारह शक्तियों मेंसे एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४०३२०२९) ।

अमर-पु॰ [सं॰] (१) एक पहाड़ी राज्यका नाम (मत्स्य॰ ११४.५६)। (२) मरुत्वतीसे उत्पन्न मरुद्वणोमेसे एक मरुत्-गणका नाम (मत्स्य॰ १७१.५२)। (३) शिवजीका एक अति पवित्र स्थान (मत्स्य॰ १८१.५६)।

अमरकंटक-पु॰ [मं॰] विन्ध्याचल पर्वतपर स्थित एक तीर्थस्थान जहाँ जिवकी एक प्रसिद्ध मृत्ति है। यहाँसे सोन और नर्मदा नदियाँ निकलती है। विदालयकरणी नदी यही है जहाँ अंगिरा ऋषिने बहुत दिनोंतक कठिन तप किया था। यह दिन्दुओंके प्रसिद्ध तीथोंमेंने एक है, विद्येषकर श्राद्धके लिए प्रसिद्ध है। इने सिद्धक्षेत्र कहते है (ब्रह्मां० ३.१३.४-१६)। यहाँ प्रतिवर्ष २डी धृमधामने मेला लगता है। कोई-कोई इसे आम्रकट भी कहते है। कहते है एक दिन अग्निहोत्रके पश्चात् अंगिराको स्वर्गकी सीडी यहाँ दिखायी दी थी। यह जलेश्वर नामक नर्मदाका प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसके चारों ओर रुद्रकोरि पहाई( है । इसका माहात्म्य कुरुक्षेत्रते भी अधिक है। इस पदादकी चौटी प्रलयासिकी तरह चमकर्ता है। कहते है यहाँ नर्मदाके तदपर सोनेके कुश निकलने थे। कलिगर्जा और यहाँ एक नालाव है— ज्वालासर । यह पश्चिममे है, इसकी प्रशंसा शुक्रने भी की है (मत्स्य० २२.२८; १८६.१२-३४; १८८.७९**,-**८२; **१**९१. २५; १९३.५४; १९४.४४; वायु० ११२.३२) ।

अमरगण्डिक-पु० [सं०] गन्धमादनके निक्ट पश्चिममें ३२ हजार वर्ग योजनका समतल एक भ्भाग, जिसके निवासी केतुमाल नामसे प्रसिद्ध है (मत्स्य० ११३.४८)।

**अमरप्रस्य** चपु० [सं०] तारकामय-सं<mark>घामके योद्धा</mark> एक वऌशाली दानवका नाम (सत्स्य० १७७.८) । अमरनाथ-पु० [सं०] कश्मीरकी राजधानी श्रीनगरसे मात दिनोंके मार्गपर हिन्दुओंका एक तीर्थस्थान जहाँ बर्फ-के शिवल्गिका दर्शन होता है। यह दर्शन श्रावण शु० १५ पूर्वको होता है।

अमरपुर-पु० [सं०] यह देवताओंका नगर कहा जाता है = स्वर्ग जहाँका अधिपति इन्द्र है (ब्रह्मा० ४.६.११,३२)।

अमरावती — स्त्रीं श्रिः हिन्द्रकी नगरी जो नन्दन वनसे विभूषित और प्रस्यात है। श्रेष्ठतम और विविध प्रकारके आमोद-प्रमोदों और उल्लासका एकमात्र स्थान है। वहाँ अधामिकोंका प्रवेश नहीं होता। कहते है देवगणकी हार होनेपर कुछ दिनोंतक बिल यहाँ वड़े ठाट-बाटसे रहा था (भाग० ८.१५.११-२२.३३; वायु० ७७.२६)। यद्यपि यह इन्द्रकी नगरी है पर कुछ इसे श्रीकृष्णका नगर बतलाते हैं (भाग० १०.६७ (५) २६; विष्णु०१.९.२५; ब्रह्मा० २.२१.३७; ३.१३.२६.३०; मत्स्य०१२४.२७)।

अमरेश, अमरेश्वर-पु॰ [सं॰] देवताओंके राजा इन्द्रका नाम।

अमर्क-पु० [मं०] शुक्राचार्यके एक पुत्रका नाम (भाग० ৩.५.१,४८) ।

अमर्त्त - पु० [मं०] एक पितृगण जिनके अधिपति यम हे (ब्रह्मां० ३.१.५२)।

अमर्प-पु० [मं०] मुमंधिके पुत्र तथा सहस्वान्के पिताका नाम (विष्णु० ४.४.१११)।

अमर्पण-पु० [रं०] मन्धिके पुत्र तथा महस्वान्के पिताका नाम (भाग० ९.१२.७)।

अमा - स्त्रां० [मं०] (१) स्त्रुन्दपुराणानुसार चन्द्रमाकी सोलहर्वी वला, जिसका क्षय या उदय नहीं होता। (२) मूर्यकी एक किरण (विष्णु० (२.१२.८)।

अमावसु—पु० [मं०] (१) ऐल (पुरुषा) के इन्द्रोपम छह
पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम। उर्वद्योके गर्भसे उत्पन्न यह
पुरुषाका पुत्र तथा भीमका पिता था (ब्रह्मा० ३.१०.५६,
६८;६६.२२; मत्स्य० १४.५,७: वायु०९१.५१.२; विष्णु०
४.७.१,२)। (२) एक वसुका नाम जो आयुका पुत्र
था जिसपर अच्छोटा मोहित हो गयी थी (वायु०७३.५)।

अमावस्या - स्त्री० [मं०] हिन्दुओं के हर महीने के कृष्ण पक्षकी अन्तिम निधि जब कि सूर्य और चन्द्रमा एक ही माथ हो जाते हैं। यह वह समय हे जब पिनृगण चन्द्रमा की पृजा करते हैं। यह वह समय हे जब पिनृगण चन्द्रमा की पृजा करते हैं और सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य नक्षत्र एक ही मण्डलमें एक साथ मिलते हैं। पिनृगण चन्द्रमाका असृत पान करते हैं। जब १११५ वचता है चन्द्रमा दिखायी नहीं देना (ब्रह्मा० २.१०.६२-६५; २१.१५३; २३.७०-७५; २८.६-७,२३: मत्स्य० १७.२; १२६.६६,७२; १४१.४२,४९; बायु० ५२.६४; ५३.९२, ५६-१,६,४२,४९)। चन्द्रमाकी जब केवल दो कलाएं बची रहती है तब चन्द्रमा सूर्यको मण्डलमें प्रवेश करता है और "अमा" नामक सूर्यरिममें ठहरता है इसीसे इस समयको अमावस्या कहते हैं (विष्णु० १.२०.३८; २.८.८०; १२.८३; १४.७-१०)। अमावस्थिका स्त्री० [मं०] पोडशपत्राब्जपरवी १६ शक्तियों-

अमित-पु० [सं०] (१) ऐलके छह पुत्रोंमेंसे सबसे कानिष्ठ

मेसे एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.३२.१२)।

पुत्र जयके पुत्रका नाम (भाग० ९.१५.२)। (२) सुधर्म-गणके वारह देवोंमेंसे पॉचवें देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१. ६०)। (३) अंगिरस शासाके एक मन्त्रकृत्का नाम (वायु० ५९.९८)।

अमितध्वज-पु० [सं०] धर्मध्वज जनकके पुत्र तथा खाण्डिक्यके पिताका नाम (विष्णु० ६.६.७-८)।

अभिताभ-पु० [सं०] (१) सार्वाण मनुके युगके तीन २०।२० की संख्यावाले देवगणोंमेसे एक देवगण, जिसके अन्तर्गत प्रभु, विभु, विभास, जेता, हन्ता, हरिहा आदि २० देव हैं, का नाम (ब्रह्मा० ४०१.१२,१६-१८; विष्णु० ३.२.१५; वायु० १००.१३-१७)। (२) रैवतमनु .युगके चार देवसमूहोंमेंसे एक देवसमूह जो संख्यामें १४ है (ब्रह्मा० २.३६.५१,५४; विष्णु० ३.१.२१)।

अमिताश्व-पु० [सं०] ककुत्स्थवंदी निकुम्भके पुत्र तथा कदाश्वके पिताका नाम (विष्णु० ४.२.४५-४६)।

अमित्र-पु० [सं०] मरुतोंके सात गणोंमेंसे द्वितीय गणके एक (छठे) मरुत् (ब्रह्मा० ३.५.९३)।

अभित्रघ्न-पु० [मं०] भण्डके ८ सभासदोमेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० ४.१२.१२) ।

अमित्रजित् – पु० [मं०] (१) सुतपाके पुत्र तथा बृहद्राजके पिता (भाग० ९.१२.१२-१३)। (२) सुपर्णके पुत्र और बृहद्राज (भरद्वाज वायु०) के पिता (विष्णु० ४.२२.५.६; वायु० ९९.२८६)।

अमित्रहा-पु० मिं०] चौथे सावर्ण मनु (रुद्रसावर्ण मनु) के एक पुत्रका नाम (अह्मा० ४.१.९४; वायु० १००.९९) । अमीना स्त्री० [सं०] कपाकी पाँच पुत्रियोंमेंसे एक पुत्रीका नाम जिसके गर्भसे चार प्रकारके षड़ियालीका जन्म हुआ (ब्रह्मा० ३.७.४१४, ४१६) ।

अमूर्तहा -पु०[मं०] (१) एक ऋषि जिन्हें भगवान्की मायाका ज्ञान था। वोर्नफने इसके टो खण्ड किये है—अमूत्ति और अय (भाग० २.७.४४)। (२) कुद्दाके चार पुत्रोंमेंसे एक (ब्रह्मा० ३.६६.३२; वायु० ९१-६२)। (३) अन्तिनार और मनस्विनीके दो पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम । इनकी वहनका नाम गौरी था जो मान्धाताकी माता थी (मत्स्य०४९-८)। अमृत-पु० [नं०] (१) पुराणानुसार यह समुद्र-मंथनमे निकले हुए चौदह रत्नोंमेंसे एक है। अमृत-घटको दैत्य लोग हे भागे थे और अन्तमें विष्णुने मोहिनीरूप धारण कर उन्हें वशीभृत विया और उनसे अमृत-घट लेकर देवताओं-को अमृत पिलाया था। गहुने देवताओंकी पंक्तिमें बैठकर अमृत पिया, पर गलेके नीचे उतरनेके पूर्व ही वह मारा गया। उसका सिर अमर हो गया और ब्रह्माने उसे एक ग्रह बना दिया (शुकोक्तिसुधासागर तथा मत्स्य॰ २४९.१४ से लेकर अध्याय २५०.२५१ पूरा; वायु० २३.९०; ५२.३७; ९२.९; विष्णु ०१.९.८०-१११)। (२) एक अमिताभ देवता (ब्रह्मां० २.३६.५३; वायु० ६२.४६)। (३) प्रक्षद्वीपकी चन्द्र पहाड़ीपरकी वनौषधियोंका रस (ब्रह्मा० २.१९.८; २४.२७.३१) । (४) भरतामिके एक

विभाजनोंमेंसे एकका नाम (भाग० ५.२०.३) । अमृतर्दाधिति-पु० [मं०] चन्द्रमाका एक नाम—दे०

पुत्रका नाम (वायु० २९.८)। (५) प्रक्षद्वीपके सात

चन्द्रमा ।

अमृतप्रभ-पु० [मं०] सार्वाण युगके तीन देवगणोंप्रसे एक देवगण (भाग० ८.१३.१२)।

अमृतिबंदु - पु० [मं०] अथर्ववेदीय एक उपिनपद्का नाम । अमृतमंथन - पु० [मं०] (१) चौथा देवामुर-मंग्राम जिसमें इन्द्रने प्रह्वादको हराया (ब्रह्मां० २.७२.७३,७९; ४.६.७) । यह १२ देवामुर-संग्रामोमें चौथा है (मत्स्य०४७.४३-४८: २४९.५१: वायु० ९७.७८,७९) । (२) देवामुर-मंग्राममें जब देवता अमुरोक्षो हरा न सके तव विष्णुने देव और अमुरोको साथ ले क्षीर सागर मथा जिसमें में मोम, लक्ष्मी, कौरतुम, उच्चें:श्रदा बोडा, ऐरावत, अमृत आहि १४ रत्न निवले । धन्वन्ति भी इसमें प्रकट हुए थे। ममुद्र-मन्थन अमृतके लिए हुआ था (मत्स्य०१९:२४९.१४ में अन्त तकः वायु० २३.९०;५२.३७; ९२.९, विष्णु०१९९.८०-१११)।

असृतवान् -पु० [मं०] स्कायंभुव मन्दन्तरके जिताजित् देवों (ब्रह्मां० के अनु० शुक्र नामक मानस पुत्रों) मेंसे एक (बायु० ३१.८) ।

असृता – स्त्रीं िमं । (१) एक शक्ति देवी जिनकी स्थापना विन्ध्यपर्वतके एक खोह (गुफा) में है (ब्रह्मां ० ४.४४.८४; मत्स्य ० १३.४२) । (२) वेणास्थित एक देवीका नाम (मत्स्य ० १३.४९: १२२.३३) । (३) प्टक्षद्वीपकी (मत्स्य ० १२१-३३ के अनुसार शावदीपकी ७ नित्योमें से छठी नदी) एक नदीका नाम (ब्रह्मा २.१९.१९; वायु ० ४९.१७; विष्णु ० २.४.११) ।

असृतागण – स्त्री०[सं०] (१) सहस्रगदिम स्प्रंकी वर्षा देनेवाली ४०० नाडियों (गदिमयों) वा समूह (ब्रह्मां० २.२४.२७; वायु० ५३.२०)। (२) जलसे उत्पन्न अपनराओंकी १४ जातियों में से एक (ब्रह्मां० ३.७.१९; वायु० ६९.५६)।

असृताकर्पणी—स्त्री० [मं०] (नित्या) १६ चन्द्रकला रूप शक्तियोंमेसे एक गुप्त शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.१९.२०; ३६.७१: ४४.१२०)।

अमृतेश्वरी - स्त्री० [सं०] वारुणी देवीदा एक नाम (ब्रह्मां० ४.३५.२९)।

असृतोत्पादन - पु० [मं०] दे० असृत । देवासुर-संग्रामकी किरिनाइयोंपर विजय पानेके हेतु विष्णुने क्षीरोट-संधन की राय ही थीं जो मन्टर पर्वत, वासुकि नाग तथा असुगेंकी महायताने पृरा हुआ । मर्वप्रथम हालाहल विष निकला जिसे अंवरने ग्रहण विदा । फिर वामधेनु गाँ निकली जिसे अंवरने ग्रहण विदा । फिर वामधेनु गाँ निकली जिसे अंवनहोत्रके लिए ऋषिथोने लिया । उच्चे-श्रवा षोडा बलिने लिया । ऐरावत तथा बौस्तुम मणि विष्णुने लिये । पारिजात, अप्सरा और लक्ष्मी हरिको प्राप्त हुई । वाम्पीदेवीको असुरोंने लिया । अन्तम असृत्वय लिये पन्वन्तरिजी निकले । मोहिनी रूप धारण वर विष्णुने असृत-वितरण किया (भाग० ८.६.२१-२५, ३१-३२: ७-९ अध्याय ३ पूरे: १०.१) ।

अमृतौघा - स्त्री० [सं०] क्रोच्छीपकी सात निष्योमेसे एक नदीका नाम (भाग० ५.२०.२१) ।

असोघा - स्त्रं ॰ [सं॰] अन्तनु ऋषिको भार्या, जिसको गर्भने लोहित नामक तं.र्थाधिपतिको उत्पत्ति हुई (५०० सृ० ५०)। अमोघाक्षी - स्त्री॰ [मं॰] विपाशामे स्थित एक देवीका नाम (मतस्य॰ १३.३)।

अमोहक - पु० [मं०] नर्मदातटवर्ता ब्रह्मतीर्थका दूसरा नाम जहाँ हाथीके आकारका एक पत्थर जलके मध्य स्थापित है, यहाँ पिण्डवानका ६ड़ा महत्त्व समझा जाता है विशेषकर वैशाखी पूर्णिमाको (मत्स्य० १९१.१०५-७)। अय - पु० [मं०] (१) विशिष्ठके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो स्वारोद्धिष सुगके प्रजापति थे (मत्स्य० ९.९)।

अयन-पु० [मं०] (१) छः महीनोंका एक अयन होता है जिसके दो विभाग हैं = दि एणायन और उत्तरायण जो सूर्यकी गितपर आधारित हैं (भूमध्यरेखाके उत्तर और दक्षिण कर्क और मक्तर रेखा तक) (भाग० ३.११.१९; ब्रह्मा० २.२१.१२६; २२.१०; २८.१७; वायु० ३.१४; २३.१०६) दिष्णायन देवताओंका रात और उत्तरायण दिन हैं (विष्णु० १.३.१०; २.८.३१,३६)। तप (माघ), तपस्य (फाल्गुन), मधु (चेत्र), माधव (वेद्याख), शुक्र (ज्येष्ठ) और श्रुचि (आषाद) ये मास उत्तरायणके हैं और नभ (श्रावण), नभस्य (भाद्र), इप (आश्वन), ऊर्ज (कांत्रिक्त), मह (मार्गद्र) और महस्य (भेष) ये मास दक्षिणायनके हैं (विष्णु० २.८.८१)। (२) दक्षपुत्री साध्याके गर्भसे उत्पन्न १२ साध्यगणभेमें एकका नाम (मत्स्य० २०३.१९)।

<mark>अयस्य</mark>—पु० [सं०] अंगिरसकी पन्द्रह का<mark>खाओंमें</mark> एक - क्रास्ता (वायु० ६५.१०६) ।

अयःपान - पुर्व [संर्व] अहाइस नरकोमेसे ६कका नाम (भागव ५.२६.७, २९)।

**अयःशंकु**—पु० [सं०] विलिका अनुयायी एक **राक्ष**स (मत्स्य० २४५,३१) ।

**अयःशिर**—पु॰ [सं०] बल्किका अनुयाया एक **राक्षस** (मत्स्य० २४५,३१)।

अयास्य – पु० [सं०] (१) ३३ श्रेष्ठ मञ्चकृत् अंगिरसोंमेंसे एक (ब्रह्मा० २.३२.११०) । (२) कर्तमपुत्री स्वराट् और अथर्वाका पुत्र (ब्रह्मां० ३.१.१०५) ।

अयुरमनेत्र - पु० [सं०] भगवान इंदरके तीन नेत्र है। तीक्षण नेत्र कपालमें है इसीसे उनका यह नाम पड़ा---दे० शिव।

**अयुग्मवाह** − पु० [सं०] रथमे ७ वाह (बोडे) होनेके कारण - सुबदेवका एक नाम ।

**अयुत**—पु० [सं०] गधिकका पुत्र तथाक्र<mark>ीधनका पिता</mark> (भाग०°.२२.१०-११)।

अयुतहोम - पु० [सं०] तीन प्रभाग्के ग्रहयद्वोंमेंसे एक। इसे विवाह, उत्सव तथा यद्वोंके निविश्वपूर्ण होने हेतु तथा प्रतिष्ठा आदि दर्मके सफल होने हेतु करने है (मत्स्य० ९३.७-८४)।

अयुताजित् - पु० [सं०] (१) सास्वतपुत्र भजमानके ३ पुत्रों, जी संजयपुत्री वास्त्राके गर्भसे उत्पन्न हुए, मेंसे एक पुत्र (भाग० %.२४.८; विष्णु० ४.१३.२) (ब्रह्मा० ३.७१.५) । अयुतायु - पु० [सं०] (१) सिन्धुद्वीपके पत्रवा नाम जो कतुपर्णका पिता था (भाग० ९.९.१६-१७; ब्रह्मा० ३. ६३.१७२; विष्णु० ४.४.३७)। (२) श्रुतश्रवाका पुत्र तथा निरमित्रका पिता (भाग० ९.२२.४६; ब्रह्मां० ३.७४. १११; विष्णु० ४.२३.४)। (३) आराधिके पुत्र तथा अक्रोधनके पिताका नाम इसने २६ वर्षीतक राज्य किया था (वायु० ९९.२३२,२९८; विष्णु० ४.२०.४)। (४) पुरूरवाके छह पुत्रोंमेंसे एकका नाम (विष्णु० ४.७.१)।

अयोध्या-स्त्री० [सं०] संयुक्त प्रान्तमें सरयू तटपर बसी एक नगरी जो सूर्यवंदी राजाओंकी राजधानी थी। वार्ल्माक रामायणके अनुसार वैवस्वत मनुने इसे सर्यू नदीके तटपर, जहाँ यह अन्तक वर्तमान है, वसाया था। उस समय यह बड़ा प्रभावशाली नगर था। वहते हे राजा सगरके पुत्र असमंजसने अयोध्याके वच्चोंको सर्य नदीमें फेंक दिया था और अपने योगवलसे सबको पुनः जीवित कर दिया था (भाग० ९.८.१७-१९) । श्री रामचन्द्रजीका जन्म यहीं महाराज टशर्थके घर हुआ। इसे राम और सगरका नगर कहते हैं (ब्रह्मां० ३.३७.३३; ४७.७५; ४८.१; ४९.१०५,८; ५३.५) । पुराणानुसार यह हिन्दुओं-की सप्तपुरियोंमें है (ब्रह्मां० ४.४०.९१)। यहाँ लाखोंकी संख्यामें यात्री आते है। इसे माकेत भी कहते है (ब्रह्मां० २.५४.५४) । यहाँका मुख्य पर्व रामनवर्मा है जिस दिन यहाँ बहुत दड़ा मेला लगता है। प्रतिच्योमके पुत्र तथा सहदेवके पिता महाराज दिवाकरकी मध्यप्रदेशमे यही राजधानी थी तथा रामतीर्थके नामसे ब्हुन प्रसिद्ध थी (मत्स्य० १९१.९३; २७१.५; विष्णु० ४.४.९७: वाय्० ९९. २८२; रामायण दालकाण्ड) ।

अयोनिसंभव-पु० [सं०] नर्मदाके तटपर बना एक तीर्थ-स्थान जहाँ स्नानकर यात्री पुनर्जन्मने मुक्त हो जाते हैं (मत्स्य० १९१.६१)।

अयोमुख-पु० [मं०] (१) कदयपक्षिकी दूसरी पत्नी दनुके ६१ पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ६.६.२०; ब्रह्मां० ३.६.५; मत्स्य० ६.१७; विष्णु० १.२१.४) । यह बृत्रासुर-के साथ इन्द्रसे लड़ने गया था (भाग० ६.१०.१९) । इन्द्र और दिल देवामुर-मंत्राममे भी यह लड़ा था (भाग० ८.१०.१९) । (२) एक पहाड़ जो आयुर्वेदीय औपविओंके लिए प्रसिद्ध है (मत्स्य० १६३.७१) ।

अयोमुर्खी – र्ह्ना० [मं०] (१) अन्धवासुर-युद्धमें अन्धवोंका रुधिर पीनेके लिए महादेवजीसे सुष्ट बहुतसी मानुकाओं में से एक मानुकावा नाम (मत्स्य० १७९.२९)। (२) वृक्ति पुत्र विम्ने प्रकारा नाम (ब्रह्मां० २.५९.१३; वायु० ८४.१३)। (३) एक राक्ष्मां। जब राम और लक्ष्मण सीताको हृंदि हुए मतंग ऋषिके आश्रमकी ओर गये तब उसने लक्ष्मणके प्रति आकृष्ट होकर उनदा वरण वरनेकी अभिलापा व्यक्त को। लक्ष्मणजीने शूर्षणखाके तुत्य उसकी नास्तिका आदिके हेदन द्वारा विकृत कर दिया और वह वक्षीमें भाग गयी (बा० रा० अ० का० ६९.१५-१८)।

अरंधन—पु० [मं०] सिंहमंक्रान्ति और बन्धामंक्रान्तिके दिन मनाया जानेवाला एक प्रवारवा व्रत । इस दिन भोजन पदाना निर्भय माना गया है—"आचारमार्तण्य"। अरजा—स्त्री० [मं०] भार्गव क्रिपदी पुत्रीवा नाम। यह

शुक्र उशनाकी पुत्री थी। राजा दण्डने इसका कौमार्य नष्ट कर दिया था इसलिए इसके पिताने इसे दण्डकारण्यमें भागवाश्रमके निकट सरीवरतटपर ही रहनेकी आज्ञा दी। तदुपरान्त वह पापमुक्त हुई (वा० रा० उ० ८०)।

अरणि — स्त्री० [सं०] (१) यद्ममें अग्नि उत्पन्न करनेके लिए अश्वत्य और शमीके यद्मीय काष्ठके दो दुकड़े जो अधरारणि और उत्तरारणि कहे जाते हैं। (भाग० ३.२७.२३; विष्णु० ४.६.८७-९०; वायु० ९१.४३)। (२) द्वैपायन (व्यास) की पत्नी तथा शुक्देवकी माताका नाम (ब्रह्मां० ३.८.९२; १०.७९-८०; वायु० ७०.८४)।

अरणीसुत, अरणिसुत-पु० [सं०] शुक्देवजीका एक नाम । ऐसा लिखा है कि ज्यासजीका वीर्यपात अरणीपर हुआ था जिससे शुक्देवजीकी उत्पत्ति हुई । ब्रह्माण्ड और वायुपुराणके ऊपर उद्धृत स्थलोके अनुसार अरणी या अरणि कृष्णद्वैपायन (ज्यास) जीकी पत्नी थी उन्होंके गर्भसे शुक्देव-जीकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए वे अरणीपुत्र कहे जाते है ।

अरण्य - पु० [मं०] रैवत मनु सुगके उदक और वारुणीके पिता का नाम । इनका पुत्र उदक वरुण हुआ था इससे इनकी पुत्री वारुणी कहीं गयी भाईके सम्बन्धसे । (ब्रह्मां० २.३६.१०४)

**अरण्यदेवता** −पु० [मं०] हिमालयपर निवास क**रनेवाले** देवता (ब्रह्मां० ३.२२.२७)।

अरण्यदेवी - स्त्रीं ि [मं ०] एक देशीकी मूर्त्ति जो शायद पार्वतीकी प्रतिमा है और अरा (शाहाबाद) के निकट है। कहते हैं रावण एक दार केला शसे छौड़ते समय आरामें, जो उस समय जंगल था, ठहर गया। वहाँ उसने शिव-पार्वती की पूजाकी थी। शिवलिंग तो छप्त हो गया पर पार्वतीकी मूर्त्ति विद्यमान हैं जिसे अरण्यदेवी वहते हैं। कहते हैं इसी देवीके वरसे राजा मोरध्वजको, जो इस जंगलका राजा था, एक पुत्र हुआ। इस देवीकी आज्ञासे राजाने पत्नीं सहित इकलेते पुत्रको देवीके सामने आरासे चीरा बिलके हेतु। देवी प्रसन्न हो गयी और लड़का जीवित हो गया। आरासे चीरनेके वारण ही इस स्थानका "आरा" नामवरण हुआ—दे० मोरध्वज (२)।

अरण्यपष्टी - स्ति (ति ) स्तियोवा एक व्रत विशेष जो जेयेष्ठ महीनेके शुरू पक्षमें पड़ता है। इस दिन स्त्रियां अन्न नहीं खातों और देवीती पूजा दरती है। यह व्रत संतान- वृद्धिके लिए दिया जाता है। शास्त्रोंके अनुसार इस तिथिको उन्हें घरमें नहीं रहना चाहिये, वरन् हाथमें बेना लेशर जंगलोंमें धूमना चाहिये (हि० श्र० सा०)।

**अरर−**पु० [सं०] अनायुपाके पॉच महादली पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा धुंधुका पिता जो महापराक्रमी असुर्था (ब्रह्मां० ३.६.३१) ।

**अरि**-पु॰ [सं॰] त्र्यापेय प्रवरप्रवर्तक अंगिरस कुलका एक गोत्रकार (मत्स्य० १९६.१०) ।

अरिज-पु॰ [सं॰] भोवन-पुत्र त्वष्टाके एक पुत्र जिनके पुत्रका नाम रज था (बाबु॰ ३३.५८) ।

अरिम्न – पु॰ [सं॰] छह विम्ननायकोंमेसे एक विम्ननायकों ये सान करोड़ हेरम्बोके अधीश्वर हे (ब्रह्मां० ४.२७.८२)। अरिजित् – पु॰ [सं॰] श्रीकृष्ण और भद्राके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१.१७)। अरिक्षय-पु० [सं०] वृदद्रथ-वंशके एक राजाका नाम जिसने ५० वर्षोंनक राज्य किया। इस वंशमें २२, मनान्तग्से ३२ राजा हुए और सबने मिलकर १००० वर्षों तक शासन किया (ब्रह्मां० ३.७४.१२१; वायु० ९९.३०८)। अरिदमन-पु० [सं०] लक्ष्मणजीके अनुज तथा सुमित्रान्दन। यह शत्रुष्ट्न नामसे ही अधिक विख्यान थे (रामायण-वालका-एड १९४.१)।

अरिन्द्रम - पु० [सं०] शिवस्वातिके पुत्र तथा गोमती पुत्रके पिता (माग० १२.१.२४)।

अरिमर्दन - पु० [सं०] (१) दवफलक पुत्र उपमङ्क १२ भाइयों मं आठवें भाईका नाम । इनकी सुनारा नामकी एक वहन थीं (विष्णु० ४.१४.९)। (२) कैकय नरेश भानुप्रतापका भाई तथा सत्यकेतुका पुत्र (रामा० वा० का० दो० १५२ चौ० ३)। यह शापवश लंकापित रावणका भाई कुम्भकर्ण हुआ (रा० वा० का० दो० १७५ (चौ० २)। (३) श्वफलक और गांदिनीके पुत्र अकूरके वैमात्र भाईका नाम भी अरिमर्दन था (भाग० ९.२४.१६; ब्रह्मा० ३.७१.१११)। (४) कतुपुत्र १२ तुषित देवोंमेसे एक (वायु० ६२.१२)। (५) कुरुके पुत्रका नाम (९९.२१८)।

आरमेजय – पु॰ [सं॰] (१) गांदिनीके एक पुत्रका नाम (वायु॰ ९६,११०)।

अरिष्ट-पु० [सं०] (१) वृपभासुर नामक राक्षस जिसे श्रीकृष्णने मारा था। यह भयंकर सॉड़के रूपमें कृष्णको मारने आया था, पर स्वयं मारा गया (भाग० १०.६६. १-१६; ४६.२६; २.७.३४; ब्रह्मां० ३.७३.१००; ४.२९. १२४; विष्णु० ५.१४ पूराः १५.१.२.२९.४)। (२) विलक्षा पुत्र एक देत्य जो तारकामय-युद्धमें लडा था (मत्स्य० १७३.२०; १७७.७)। (३) उनुके ६१ पुत्रों मेसे एक पुत्रका नाम (भाग० ६.६.३०)। यह विल्का ओरसे देवासुरमंत्राममें लड़ा था (भाग० ८.१०.२२)। यह एक दानव था, पर मानवधर्मका पालन करता था (वायु० ६८.१५)। (४) मित्र और रेवतीके एक पुत्रका नाम (भाग० ६.१८.६)। (५) वैवस्वन मनुके महावली उस पुत्रों मेसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ११.४१: विष्णु० ३.१.३३)। (६) मनुके नौ पुत्रों मेसे एक (वायु० ८५.४; ९८.१००)।

अरिष्टकर्मा - पु॰ [सं॰] (भाग॰ अनिष्टकर्मा) अटमान (पट्टमान = विष्णु॰) के पुत्रका नाम । यह हालेय (हालाहल = विष्णु॰) का पिता था (भाग॰ १२.१.२३; विष्णु॰ ४.२४.४६)।

अरिष्टनेमि - पु० [सं०] (१) हरिवंदाके अनुसार (को) विनतामे उत्पन्न कह्यप ऋषिका एक पुत्र । (स्व) चित्रकका पुत्र व वृष्णिका प्रयोत्र । (२) चित्रकके एक पुत्र तथा सुमति (जो सगरको व्याही गयी) के पिता और राजा सगरके असुर का नाम (ब्रह्मां० ३.७१.११५: वायु० ८८.१५६, १५९; ९६.११४)। (३) कह्यप आदि प्रजापतियोमेंने एक जिन्हें दक्षकी चार पृत्रियों व्याही थी। इनमें उनके १६ दच्चे थे (ब्रह्मां० २-३७-४५; ३.१.५४: वायु० ६३.४२; मत्स्य ५.१३; १४६.१६; विष्णु० १.१५.२०३, १३६)। (४) विल-मेनापति त्रिपुरका निवामी एक असुर जिसने इन्द्रके ममुद्रमन्थन प्रस्तावका बिलको स्वथ अनुमोदन किया। बल्ह

और इन्द्रके देवासुर-संग्राममं यह लड़ा था (भाग० ८.६.२१; १०-२२)। (५) पुरुजित् (कुरुजित् = विष्णु०) का पुत्र तथा श्रुतायुका पिता (भाग० ९.१३.२३; विष्णु० ४.५.३१)। (६) पाप मासमें कालस्पधारा भगवान्का अनुगमन करनेवाले ७ मेते एक (गंधर्य) (भाग० १२.११.४२)। (७) एक (ऋषि) जिमने परीक्षितके नायोपवेदाके समय उनसे भेंट की थी (भाग० १.१९.९)। (८) हेमन्त ऋतुमें मूर्यके साथ रहनेवाले ७ गणोंमेंसे एक (ब्रह्मां० २.२३.१८; ३७.४५; वायु० ५२.१८; ६५.११२)। (९) पौषमें सूर्यके रथपर रहनेवाला एक यक्ष (विष्णु० २.१०.१४)।

अरिष्टनेमिदुहिता - स्तां (मं) सुपर्णकी बहिन सुमित जो सगरको ब्यादी थी (ब्रह्मा० ३.६३,१५५; वायु० ८८.१५६., १५९)।

अरिष्टव – पु॰ [सं॰] पृथ्वी रूपी गौकी दुहनेमें जी वछड़ा बना (ब्रह्मां॰ २.३७.१७-१८)।

अरिष्टसञ्ज्ञ - पु० [सं०] मृग नामक हाथांके आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मा० ३.७.३३३) ।

अरिष्टा — स्त्री० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री जो कदयप-को ब्याही थी। यह गंधर्व तथा किन्नरोंकी माता थी, अतः "गंधर्व-माता" के नाम से विख्यात हैं (भाग० ६-६-२५, २९; मत्स्य० ६-४५; १४६-१८; वायु० ६६-५५; विष्णु० १.२१.२५)। (२) अनवद्या, अनवद्या आदि आठ देवसत्कृत श्रेष्ठ अप्नुराओंकी माता (वायु० ६९-४८)।

अरिहा—पु॰ [नं॰] (१) सुमित्राके गर्भसे उत्पन्न दशर्थके पुत्र जो लक्ष्मणके सहोदर तथा शत्रुप्त नामसे प्रख्यात थे (रामायण, वालकाण्ड, १९४.१)। (२) प्रभु आदि वीस अमिताभगणोंमेंसे एकका नाम (वासु॰ १००.१६)।

अरुन्धती – र्ह्मा० [मं०] (१) दक्ष प्रजापितकी वन्या जिसका विवाद धर्मसे हुआ था। इनसे पृथ्वी और संसारकी सव वस्तएँ उत्पन्न हुई थी (ब्रह्मां० ३.३.२,३४; ७.२८; ८.८६: मत्स्य० ५.१५.१९.२०३.२; वाय्० ६६.२.३५; विष्णु० १.१५.१०५, १०८) । (२) विशष्ठ ऋषिकी पत्नीका नाम जो पूर्व जन्ममे संध्या थी (शिवपुराण, रुद्र-संहिता, दिनीय खंड अध्याय ३-७)। कर्दमकी पुत्री तथा पर्वत और नारदकी वहिन जो वशिष्ठको व्याही थी। इनके शक्ति आदि १०० पत्र हुए थे (भाग० ३.२४.२३; वायु० २.१०; १९.२; ३०.७३; ६९.६५; ७०.७९) । इन्हें ऊर्जा कहते थे तथा चित्रकेतु आदि इनके सात पुत्र थे जो सबके सुव प्रसिद्ध ऋषि हुए (भाग० ४.१.४०)। यह हाक्तिकी माता थी तथा मितयोंने देवी समझी जाती थी। देवीके १०८ नामका जप इन्होंने किया जिससे उत्तम योग इन्हें प्राप्त हुआ (मत्स्य० १३.५३,६१; १८७.४५; २०१.३०) । (३) सप्तरिप तारोंमे विश्वष्ठ (पिछले तीन तारोमें बीचवाला) के समीप ही उगनेवाला एक छोटा-सा तारा। विवाहमें इसे पत्नीको दिखलाया जाता है। सुश्रुत तथा वायु १९.२ के अनुसार जिसकी मृत्यु निकट होती है उसे यह तारा दिखलायी नहीं देना है।

अरुण-पु॰ [मं॰] (१) ताङ्यंकी विनता, कहरू, पतङ्गी और यामिनी नामकी चार परिनयों थी। अरुण सुपूर्णा अर्थात् विनताके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। यह सूर्यके सारथि तथा गरुड़के भाई थे (भाग० ६.६.२२)। (२) उदालक कषिके पिताका नाम (आचार्य अरुण)। (३) एक प्रकारका तारा जिसकी चॅबरके ऐसी पूँछ निकली होती हैं। यह अनिष्टकारक समझा जाता है और इनकी संख्या ७७ कही जाती है। रंग इनका कृष्ण तथा अरुण होता है। (४) हर्यश्वके पुत्र तथा त्रिवंधनके पिताका नाम (भाग० ९.७.४)। (५) मुरके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.५९.१२)। (६) श्रांकृष्णके एक पुत्रका नाम (भाग० १०.५९.१२)। (६) श्रांकृष्णके एक पुत्रका नाम (भाग० १०.५९.१२)। (७) वायु पुराणानुसार केलाइके इसरी ओग्की एक पहाड़ी जहाँ गिरीझका निवास है और आयुर्वेटीय ओपियाँ भरी पड़ी हैं। इसकी तलहठीमें शेलोद झील है जहाँसे शेलोदा नदीका उद्गम है। इसके तटपर सुरिम वन है (ब्रह्मां० २.१८.१८-२३; वायु० ४७.१७-२२)। (८) रैवत मनुके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० १०.१)। (९) एक साध्य (मत्स्य० १७१.४३)।

नीट नं० १ के साथ—कहते हैं जब परीक्षित प्रायोप-वेश कर रहे थे अरुण उनसे मिलने आये थे (भाग० १.१९.११; वायु० ६९.६६) । इनका विवाह गृध्री (स्पेनी = वायु०) से हुआ जिसके गर्भसे सम्पाति और जटायु उत्पन्न हुए (ब्रह्मा० ३.७.४४६; वायु० ६९.३२६) । इनका सूर्य प्रतिमा-निर्माणमें उसके साथ अङ्ग रूपसे मंनिवेश कहा गया है (मत्स्य० २६१.७) ।

अरुणा स्क्रीं विशेष प्रश्निद्धापकी सात महानदियों में से एक महानदीका नाम (साग० ५.२०.४)। (२) सोलह मौनेय देवगन्यकों की चौतिम हिनों में एक अप्सराका नाम (ब्रह्मां० ३.७.५)। (३) एक देवी (ब्रह्मां० ४.१९.४८; ४४.४१)।

अरुणाचळभ्रेत्र-पु० [सं०] अरुणाचळके आ तपासकी भूमि जहाँ गौतम मुनिका आश्रम था। यहाँ पार्वतीने तप किया तथा दुर्गा देवीने शुम्भ, निशुम्भ तथा महिपासुरका वथ भी इसी क्षेत्रमे किया था। कान्तिशाली तथा कलाधर विद्याथरका उद्धार यहाँ हुआ था (स्कन्द्र पुराण, माहेश्वर अरुणाचळ-माहातम्य खड उ०वे० प्र०१८-२९)।

अरुणि - पु० [मं०] (१) ब्रह्माके एक पुत्रका नाम जो ऋषि थे और आजन्म अविवाहित रहे (भान० ४.८.१: ब्रह्मां० ३.३६.६)। (२) यह श्रीकृष्णके साथ मिथिला गये थे (भाग० १०.८६.१८)।

अरणोद-पु० [सं०] मेरु पर्वतपर स्थित एक झंळका नाम । वायुपुराणानुसार यह मेरुके पूर्वमें हें, पर विष्णुपुराणानुसार यह इळावृतमें हें (मत्स्य०११३.४६; वायु०३६.१६; विष्णु०२.२.२५)।

अरुणोदा – स्त्रं ॰ सिं॰] मन्दराचलकी अपत्यकासे आमोके रसकी एक नहीं जो मन्दर पर्वतसे निकलकर इलाइनके पूर्वा भागको सीचती हैं। पार्वतीजीकी अप्तरा सेविकाएँ और यक्ष-सेवक इसमें स्नान करते हैं (भाग० ५.१६.१७.१८)।

अरुद्ध – पु० [मं०] सेतुके पुत्र तथा गांधाग्के पिताका नाम (ब्रह्मां० ३.७४.७,९; वायु० ९९.७.९)।

**अरुन्तिज**−पु० [नं०] हरितगणके दस देवनाओंमेने एक देवताका नाम (वायु० १००.८८) ।

अरूप-पु० [मं०] मन्त्रकृत् २१ ऋषियोमे एक (वायु०

49.99) 1

अरूपगण-पु० [मं०] विन्ध्यपर्वतकी दूसरी ओरके निवा-सियोंका नाम । वायु० पुराणमें इन्हें अनूप कहा गया है (मत्स्य० ११४.५४; वायु० ४५.१३४)।

अरूपा – स्त्री॰ [सं॰] आठ अप्सराओं को माता अरिष्टाकी पुत्री एक अप्सराका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.१३; वायु॰ ६९.४८)। अरूरु – पु॰ [सं॰] दनायुषाके पुत्रका नाम। ये महापराक्रमी पाँच भाई थे। धुन्धु इसी (अरूरु) का पुत्र था जिसे कुवलाश्च-ने उत्तक्कको कहनेसे मारा था (वायु॰ ६८.३०-३१)।

अरोगा-स्त्री० [मं०] एक देवी जिनका मन्दिर वैद्यनाथ धाम में है (मत्स्य० १३.४१)।

अर्क-पु० [सं०] (१) विविचि (ब्रह्माण्डके अनुसार विविधि)
अग्निका पुत्र । शुचि अग्निकी सन्तिति १४ अग्निवोंमेंसे एक
अग्निका नाम । अनीकवान् आदि इसीके पुत्र थे (वायु०
२९.४०; ब्रह्मां० २.१२.४२) । (२) वसुके आठ पुत्रोंमेसे
एक वसु । वासना इसकी स्त्री थी जिससे तर्ष आदि पुत्र
उत्पन्न हुए (भाग० ६-६-११, १३) । (३) पुरुजका पुत्र
तथा मर्म्याश्वका पिता (भाग० ९.२१.३१) ।

अर्कज — पु० [सं०] सूर्यके पुत्रका नाम = यमराज, श्रानि-देव, सुग्राव, अश्विनीकुमार और कर्ण ये ही ५ सूर्यपुत्र हैं (मत्स्य० ९३.१०)।

अर्कजा-स्त्री० [मं०] सूर्यकी कन्याएँ = यमुना, तापती । अर्कनंदन-पु० [मं०] कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न सूर्यपुत्र कर्णका नाम (महा०भा० आ० पर्व) ।

अर्कपर्ण-पु॰ [सं॰] सोल्ह मानेय देवगंधवोंमेंसे एक (ब्रह्मां॰ ३.७.२) ।

अर्कपुटससमी - स्ति [मं०] फाल्युन शुक्का ७मीको सूर्यको पूजा करे। पष्टीको एक भक्त रहे, सप्तमीको निराहार तथा अष्टमीको आकर्क फ्लोंका प्राश्चन करे। यह ब्रत सर्वव्याधिन नाशक कहा गया है (भविष्य पुराण)।

अर्कमर्क - पु० [सं०] पिद्याचोके १६ गणोमेंसे एक गण जो बंदरोंकी आकृतिबाले तथा वृक्षोंपर निवास करते हें एवं भात जिन्हें बहुत प्रिय हैं (ब्रह्मां० ३.७ ३८२,३९०; बायु० ६९.२७१)।

अर्कसंक्रम-पु॰ [सं॰] साधारण श्राद्धके लिए युगादि (मत्स्य० १७.२-५)।

अर्चा - पु० [सं] हिन्सी पूजा धन-धान्य देनेवाली समझी जाती है। विष्णुके पूजनका यह ढंग त्रेता युगमें भी था (भाग० ७.१४.२८.४०)। अर्चा (प्रतिमा) सुवर्ण, चाँडी आदिकी हो सकती थी (भाग० ४.८.७६)। इस प्रकारकी उपासनासे निराकार ईश्वरपर ध्यान जमता था। विष्णुकी मृतियोंकी स्थापना, विष्णुके आदुकोंकी पूजा आदि इसके अंग दने (भाग० ११.२७.९-४३)।

**अर्चास्थापन**−पु० [सं०] विष्णुने सम्वन्धित **मृ**तियों, मन्दिरों तथा नगरादि स्थानोंकी स्थापना भी हरि-भक्तिके अन्तर्गत है (भाग० ११.११.३८) ।

अिंचर्माल्य – पु० [सं] रामायणानुसार इस नामका एक दन्दर था जो महिष मरीचिका पुत्र था । कहीं-कहीं इसका नाम अचिष्मान् भी मिलता है । (तल्मीकि रामायण) । अिंचरण – पु० [सं०] एक मन्नकार और आत्रेय महिष (बायु० ५९.१०४) । वायु० (मोर संस्करणमे) 'अस्त्रिसन' । पाठ मिलता है ।

अचिष्मती - स्त्रां विष्] वसुदेवकी ज्येष्ठ पत्नी रोहिणीके दिनीय पुत्र सारणकी पाँच पुत्रियोमेने एक पुत्रीका नान (ब्रह्मा ३.७१.१६८; वायु० ९६.१६६)।

अिचेप्मान्-पु० [सं०] वैदस्वत मन्वन्तरके दीस 'सुतप' नामक देवगणके एक देवतादा नाम(ब्रह्मां० ४.१.१५: बायु० १००.१५)।

अचि-स्तृ (मं) (१) वेनके बाधका मन्यन करनेसे यह कन्या उत्पन्न हुई थी जिसे लक्ष्मीका अंद्रा कहने हैं। यह प्रथ्नी पत्नी थी जो सदा उनकी सहचरी दनी रही। वृद्धावस्थामें उनके दनगमनपर उनके साथ दन गयी तथा उनके मरनेपर सती हुई (भाग० ४.१५.५-६: ४.२३.१९-२८)। (२) क्रुद्याक्षकी पत्नी नथा धृष्ठकेशकी मानाका नाम (भाग० ६.६.२०)।

**अर्जुन**-पु० [सं०] कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न इन्द्रके पुत्र तथा श्रुतकीत्तिके पिता । नागकन्या उल्र्यासे इरावान् नामक इनका पुत्र था । मणिपुर नरेशकी पुत्री चित्रांगढाके गर्भके इनका पुत्र वभुवाइन उत्पन्न हुआ था और इनके प्रसिद्ध पुत्र अभिमन्युकी माता सुभद्रा थी (भाग० ९.२२.२९.३३; ब्रह्मां० ३.७१.१५४,१७८: विष्णु० ४.१४.३५: २०.४०: वायु० ९९.२४५-२४९: मत्स्य० ५०.५०-५६)। द्रौपर्वाके सीय पुत्रोके मारनेके कारण रुष्ट हो यह अश्वत्थामानी मणि छीनकर उसे छोड आये (भाग० १.७.१५-५७) । इनवा प्रसिद्ध रथ ''कपिष्वजं' था । स्वाण्डव वन जलानेके समय श्रीकृष्ण इनके सारथि थे। श्रीकृष्ण इनके मित्र नथा संरक्षकके समान थे (भाग० १.७.१७-४१; विष्णु० ५.१२.१७-१८) । स्याण्डव वन जलानेमें इन्द्र इनसे प्राप्त हुए । किरात-रूप धारी शिवको इन्होने प्रसन्न विदा स्माग० १०.८९.३४)। श्रीकृष्णकी मृत्युके पश्चात् आभीरोने इन्हे परास्त किया था (भाग० १.१५.८-२०) ।

यह पाच-पाण्डवोंमंसे मझले थे तथा अपनी वीरताके लिए प्रसिद्ध थे। इनकी धनुविद्याका पूर्ण विकसित रूप महाभारतमे दिखायी पडता है। इनदा सरण होते ही गाण्डीव धनु पर्का याद हो आती है। अपने सम्बन्धियोसे युद्ध करनेम इन्हें आगा-पीछा करने देख श्रीकृष्णने इन्हें जो उपदेश कुरुक्षेत्रमे विये थे "गीता" में उनका संग्रह है (भाग० १०.७५.५; ९.२४.६७) । द्रौपदीको स्वयंवरसे यही जीतकर लावे थे। जयद्रथने इनके पुत्र अभिमन्युका वध किया जिसके फलस्वरूप उसे दूसरे ही दिन मृत्युदा आलि-गन करना पडा (भाग० १०.७८(३१-३५) । पर्याय-श्रोन्तेय, फाल्गुन, जिष्ण्, विरोटी, श्वेतवाहन, बृहन्नला, धरखय. षार्थ, कषिध्वज, सन्यसाची, गाण्डीवधन्वा, गाण्डीही, हीसत्स्, पाण्डुनन्दन, गुडाकेश, मध्यम पाण्डव, िजय, राधामेदी, ऐन्द्रि आदि (बायु० ९४.४५; ९९.२८०: इह्यां० ३.६९.४६)। (२) कृतवीर्यका पुत्र (कार्तवीर्य) यह मात दीया हेह्य-गणका अधिपति था। यह नक्रवती समृद् था। उस हजार वर्षतक उम्र तप कर इसने विश्वके अंदा उत्तावेयकी अगरा-थना वी। उनकी कुपाने इसे चार वर मिले जिनसे इसे १००० मुजार शिकार अष्ट ऐश्वरीको यह भोगता था।

दत्तात्रेयमे इसने योग सीखा, ८५००० वर्षीतक रडी खुबीके साथ राज्य किया एवं सान द्वीपोमें ७०० दश किये; कई युङ जीते (भाग० ९.१५.१७-१९: २३.२४-२७; ब्रह्मां० ३.३०.४-७५: ६९.९-४९, ५६: विष्णु० ४.११.११-२१: मत्स्य० ४३.१७: वायु० ९४.१०) । इसने अपनी राजधानी माहिष्मतीमे सवणको बन्दी कर लिया था और पुलस्त्यके कहनेपर छोडा था (नाग० ९.१५.२१-२२; ब्रह्मां० ३.२३.५०: मन्स्य ४३.३७-४०। । एक बार यह मेना और अमात्यके माथ जमदग्निके आश्रमपर आये और उनके अभूतपूर्व आतिथ्य-मन्दारने विस्मित हो उनकी 'कामधेनु गों दलपूर्वक हर ले गये (भाग० ९.१५.२३.२६; ब्रह्मां० ३.२६.७ पुरा, २७, २८; ३०.४) । ऋषिपुत्र परज्ञुराम अकेले घोर युड कर कार्त्तवीर्यमे गौ दापस ले आये (भाग० ९.१५.२७-३६: ब्रह्मां० ३.३०.५-१५: ३२.६१: ३८.८-२७: ४०.१९: ४१.३७,३८; ४४.१४; ४७. ६३, ८८) । वार्त्त-र्वार्यको ५ लडकोने जमटग्निको मार दिया, क्योंकि अन्य परद्यासमे मारे गये थे। इसने हजारों यद्य किये। यह राजिप, पद्मपाल तथा क्षेत्रपाल था (मत्स्य० ४३.१३-२५)। इसने करकोटव के पुत्रको माहिष्मतीमें हराया और नर्मदा तरपर राज्य स्थापित वि.वा । पातालके असुर इससे डरते थे। अपवदा निवास स्थान हेमता<mark>लवन इसने</mark> जला डाला था, अतः इमे उसने द्याप दिया कि एक भागेव बाह्मण इसकी १००० भूजाएं कार डालेगा (मत्स्य० ४३.२५-४३: वायु० ९४.९-२४)। इसने सौभाग्यदायन व्रत किया तथा १६ महादान भी दिये थे। प्रातःदाल इसवा नाम लेनेवालेका धन नष्ट नहीं होता। यदि धन चला गया हो तो वापस जा जाता है। (मत्स्य०६०.४९: दे० कार्त्तर्वार्य)। चन्छ-ग्रप्त इसका मन्त्री तथा गर्ग इसके पुरोहित थे (ब्रह्मा० ३.२८. ३१-६३) । हैह्यवंद्योत्पन्न राजा सहस्रार्जुन यही थे। (३) रैवत मनुका एक पुत्र (भाग० ८.५.२)। (४) एक तीर्थ जहाँ श्राद्ध वरनेका वहा माहात्म्य है (मत्स्य०

**अर्जुनपाल**-पु॰ [सं॰] शर्माक तथा सौटामिनीवा एक ुपत्र (भाग॰ ९.२४.४४) ।

अर्णव-पु० [नं०] (अर्धुट= दिल्सन) एक पवित्र स्थान (विष्णु० ६.८.२९) ।

**अर्णवक**-पु० [स०] ये नार है ≃पृथ्वा. अन्तरिक्ष, दिव्य और मह (वायु० १०१.१६)।

अर्थ-पु० (सं०) यह धर्म और बुद्धिसे उत्पन्न होता है (भाग० ४.१.५१) । मत्स्यपुराणमें इसके होष विये है । इसे न तो अनियमित हंगसे अर्जन करना चाहिये और न अनुपयुक्त त्यां कियों दोना हो देना उचित है (मत्स्य० २२०.११: वाय० २३.८१; ६१.१३०) ।

अर्थशास्त्र—पृ० [मं०] १८ विद्याओमेंसे एक (ब्रह्मां०२.३१. २३; ३५.८९; बायु० ५८.२३: ६१.७९) । दिनिके गर्भ नष्ट करनेके पक्ष नथा समर्थनमे इन्द्रने इसका आश्रय लिया था (मत्त्रय० ७.६३: १०.३२: विष्णु० ३.६.२९) । पृथुके राज्यमे इसकी अवहेलना हुई पर बुध (नारागर्भज चन्द्रपुत्र) इस झाम्कके ज्ञाना थे (मत्स्य० २४.२) ।

अर्थसिद्धि - स्त्री० [मं०] माध्यगणवा पत्र (भाग० ६.६.७)।

अर्थाकर्षणिका — स्त्री० [मं०] त्रिपुरेशी चक्रकी ग्रुप्त योगिनियों में से एक ग्रुप्तयोगिनी देवीका नाम । ये अमृत-प्रवाहसे सव दिशाओं के निवासियों को तृप्त करती हैं (ब्रह्मां० ४.३६.७१)। अर्द्धीदय — पु० [सं०] एक पर्वका नाम । मावकी अमावस्या रिववारको पड़े तो अवण नक्षत्र और व्यतीपात योग भी हो तब अर्डोदय योग होता है। इस दिन स्नान करनेसे सूर्यग्रहणमें स्नान करनेका फल होता है। स्कंद्रपुराणानुसार इस योगमें सभी स्थानोंका जल गंगाजल तुल्य हो जाता है और सभी ब्राह्मण ब्रह्मसे शुद्धातमा हो जाने हैं (ब्रनपरिचय २१८ तथा महाभारत)।

अर्धजल-पु० [सं०] इमशानमें पहुँचानेके पश्चात् शवको स्नान कराके आधा जलमें और आधा जलके बाहर डाल दिया जाता है। इस क्रियाको ही "अर्धजल" कहने है— दे० अन्त्येष्टिकर्मपद्धति तथा अन्त्यवर्मदीपक।

अर्धनयन-पु० [सं०] स्वाभाविक दो नेत्रोंके अतिरिक्त देवताओंके ललाटमें एक तीसरी ऑख होती है जिसे अर्धन्यन कहते हैं। शंकरकी इसी तीसरी ऑखसे प्रलयके समय सारी सृष्टि भसा होगी। कामदेवकी जलाकर भसा करनेवाली शंकरकी यही तीसरी आँख थी—दे० अंगज।

अर्धनारीनरवपु - पु॰ [सं॰] इसकी उत्पत्ति हिरण्यगर्भसे हुई जिसके दो खण्ड = पुरुष और नारी। अर्थ पुरुष (पुल्लिंग) ग्यारह भागोंमे वंटा जिसे रुद्र कहते हैं और प्रत्येक गणेश्वर हो गया। अर्धनारी (स्त्री)के हुक्क (टाहिने) और कृष्ण (टॉवे) दो खण्ड हुए। इसमें प्रज्ञा और श्री की उत्पत्ति हुई जो संमारमें सहस्त्रों रूपमे फैल गया (वायु॰ ९.७५-९८; ४१.३६)।

अर्धनारीश्वर-पु० [सं०] इतिका उपासना करनेसे शिव-का यह रूप हो गया (ब्रह्मा० २.२७.९८; ४.५.३०: ४४.४८) । मत्स्य० ६०.२५; १९२.२८; २६०.१-१० मे इस मूत्तिके दस्त और आभूषणीं आदिवा पूर् विवरण दिया है।

अर्धपण्य-पु० [सं०] आत्रेय (अत्रि वंशमें उत्पन्न) एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९७.३)।

अर्घबाहु-पु॰ [सं॰] ऊर्जा और विशिष्ठके सात पुत्रोंमेंसे एकका नाम (वायु॰ २८.३६)।

**अर्धमुण्ड** – पु० [सं०] ३३वें विश्वरूप कल्पमें महादेवके पार्श्वसे उत्पन्न चार पुत्रोंमेंसे एकका नाम (वायु०२३.५९) ।

अर्थेशाशि ─पु० [मं०] = (अर्थचन्द्र) मूर्त्तियोंकी स्थापनाके िलए दस पीठोंमेंसे एक ! यह पुत्रदाता कहा गया है (मत्स्य० २६२.७,११,१७)।

अर्बेदसरस्वती - स्त्री० [मं०] एक नदीका नाम जो प्रशस्त पिनृतीर्थ है। इसमें श्राद्ध करनेका वड़ा माहात्म्य कहा गया है (मत्स्य० २२.३८)।

अर्बुद-पु० [मं०] (१) ये द्विज थे पर पुरज्ञयके पश्चात् ब्रास्य हो गये। (२) एक पश्चिमी राज्य जो ललिताके पचाम पीठोंमें एक पवित्र पीठ स्थान हैं (भाग० १२.१.३८: ब्रह्मा० २.१६.६२; ४.४४.९४)।

अर्भक-पु० [सं०] अजातशत्रुके पुत्र तथा उदयनके पिताका नाम (विष्णु० ४.२४.१५-१६)।

अर्थमन् -पु० [मं०] (१) कश्यपसे अदितिके बारह पुत्रोंमेंसे

एक पुत्र आदित्य जिसकी पत्नीका नाम मातृका था। इसके पुत्रोंको चर्षणि कहते हैं (भाग० ६.६.३९-४२; ब्रह्मा० ३.३.६७; २.२४.३३,४०; मत्स्य० १२६.३; १२७.२३; १७१.५६; २२५.१२: वायु० ६२.१९०: ६६.६६; ११०.१०; विष्णु० १.१५.१३०) । १०० वर्षीतक यमराज शापवश जब शुद्ध हो गये थे तव अर्थमन् ही यमका कार्य करते थे (भाग० १.१३.१५)। यह विष्णुके समकक्ष माने गये हैं तथा इनकी उपासना भी सर्वत्र होती है। शिशुमार नक्षत्रके पिछले पैरकी जंघाओंको इनका और वरुणका निवासस्थान मानते हैं (विष्णु० २.१२. ३२) । (२) माधव (वैशाख) मासमें सूर्यका नाम (भाग० १२.११.३४; वायु० ५२.२.९४; विष्णु० २.१०.५) । (३) एक प्रधान पितृ जो हिरण्यमय वर्षमें विष्णु (कुर्महरि) की उपासना करते हैं--दे० भाग० ५.१८.२९। (४) शिशु-मार नक्षत्रकी जॉघ जिसके दक्षिणमें पितृयान है (ब्रह्मां० २.२३.१०३;३५.१११) ।

**अर्वन् , अर्वा** – पु० [सं०] चन्द्रदेवका एक घोड़ा—दे० चन्द्रमा ।

अर्वरीवान् -पु० [सं०] स्वारोचिष युगके सप्तिषयोंमेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० २.३६.१८)।

अर्वसन-पु० [मं०] एक आत्रेय (अत्रिवंशज) मन्त्रकार किष (ब्रह्मा० २.३२.११३)।

अर्वाक-पु० [सं०] पचीसवें द्वापरके वेटव्यासका नाम (ब्रह्मां० २.३५,१२३)।

अर्वोकस्रोत्तस - पु० [मं०] ब्रह्मा द्वारा की गयी सृष्टियों मेंसे एक तैजन सृष्टि । ब्रह्माकी प्रथम सृष्टिसे पञ्चपर्ववाली अविद्या प्रादुर्भृत हुई, तदनन्तर ब्रह्माने दितीय तिर्यक्ष्मोतम् सृष्टि की, तदुपरान्त तीसरी अर्व्वक्षोतम् सृष्टि की जिसके अन्तर्गत देवता आदि प्रादुर्भृत हुए । उसके पश्चात् चौथी सृष्टि जो उन्होंने की वह अर्वाक्स्मोतम् रही उसके अन्तर्गत मनुष्य प्रादुर्भृत हुए (वायु० ६.४३-६)।

अर्वावसु—पु० [मं०] (१) रैभ्य ऋषिके दूसरे पुत्रका नाम।
भरद्वाजके झापवदा इनके बड़े भाई परावसने पिता रैभ्यका
जंगली सृग समझ वध कर दिया था, पर अर्वावसने अपने
तपोइलसे उन्हें पुनः जीवित कर लिया था—दे० रैभ्य,
यवक्रीत। (२) सूर्यकी हजार किरणोमेसे प्रधान सात किरणोंमें एक यह किरण बृहस्पतिकी उत्पादक कही गयी
है (ब्रह्मां० २.२४.६७; वायु० ५३.४५.४९)।

अर्ह - पु० [सं०] (१) देवराज इन्द्रका नाम । (२) शिवका एक नाम (वायु० ९७.१७२; ब्रह्मां० ३.७२.१७३)।

अर्ह्शण-पु० [मं०] पाण्डवोंके सम्बन्धी कुछ लोग जिन्होंने दारकाकी रक्षा की थी (भाग० १.११.११; १४.२५)।

**अर्हण**-पु०[सं०] विष्णुके एक सेवकका नाम (भाग० -२.९.१४) ।

अर्हत्-पु० [सं०] (१) कोक, वेंक और कुटकके राजाका नाम जो ऋषभके उपदेशसे पथभ्रष्ट हो गये थे (भाग० ५.इ.९)।

अलंकटंकटा-स्त्री [मं०] विधुत्केश नामक राक्षमकी पत्नी तथा सुकेशकी माताका नाम। रामायणानुसार इस राक्षसवंशकी उत्पत्ति सृष्टिके आदिवालमें हुई थी—दे० (वार्त्मा० रामायण उ० काण्ड) ।

अळंबाक्षी-स्त्री० [सं०] अन्यकासुर संग्राममे अन्यकोंके रुधिरपानके हेतु महादेव द्वारा सृष्ट एक मातृका देवी, जिन्हें मानस-पुत्री मानते है (मत्स्य० १७९.२२)।

अलंबुप-पु० [तं०] एक राक्षस जिसने महाभारतके युद्धमें को ग्वोंकी सहायता की थी। यह भीमसेनके पुत्र घरोत्कच द्वारा मारा गया था (महाभारत द्रोणपर्व)। दे० ऋष्य-श्वंग।

अलंबुपा(अलुंबुपा) — स्त्रीं० [मं०] (१) सीलह मीनेय देव-गन्धवींकी चौनीम बहनोमें एक अप्सराका नाम (ब्रह्मा० ३.७.६; ४.३३.१८; वायु० ६९.५) । (२) तृणविन्दुकी रानी एक अप्सरा जो विद्याख (विष्णु० विश्राल)की माता थी। इनकी एक पुत्री भी हुई जिसका नाम चेलविला या चेडविडा (विष्णु० इलविल) था— दे० ब्रह्मां० ३.८.३७; भाग० ९.२.३१; विष्णु० ४.१.४८-९।

अलका−स्ती़∘ [मं०] कुवेरकी पुरीका नाम-—दे० वसु-धारा।

अरुर्क-पु० [मं०] (१) प्राचीनकालके एक राजाका नाम जिसने एक ब्राह्मणके मॉगनेपर अपनी आँखें निकालकर उमे दे दी थीं। पूर्व कालमें अर्ल्कके अतिरिक्त और किसीने मी ६६००० वपींतक युवावस्थामें रहकर पृथ्वीका भोग नहीं किया (विष्णु० ४.८.१६-१८)। (२) दत्तावेयके एक विष्य जो विष्णुकी मायाका रहस्य जानते थे (भाग० १.३.११; २.७.४४)। (३) खुतमत्के एक पुत्र तथा सन्नतिके पिताका नाम जिसने ६६००० वपींतक राज्य किया। ब्रह्माण्डपुराणानुसार यह बत्सका, विष्णु पुराणानुसार प्रतर्द्धनका पुत्र था। यह काञीका राजपि था जिसने लोपामुद्राकी कृपासे दीर्घजीवन पाया था। थ्रेमक राक्ष्मको मार इसने काञीमें अपनी सुन्दर राजधानी दसायी थीं (ब्रह्मां० ३.६७.६९-७२; विष्णु० ४.८.१६-१८; भाग० ९.१७.६-८)।

अलाबु-स्त्री॰ [मं॰) कोहड़ा (तरकारी) श्राद्धके लिए निषिद्ध है (विष्णु॰ २.१६.८) ।

अलाबुपात्र - पु॰ [सं॰] तुम्बी जिसमें नागोंने तक्षकों बछड़ा बनाकर पृथ्वी रूपी गोका दूध (विष) दूहा । उसका दोइनकर्ता हुआ धृतगध्ट्र नामका नाग (ब्रह्मां॰ २.३६. २१३; मतस्य॰ १०.१९) ।

अलायुध-पु० [सं०] एक राक्षस जिसे महाभारत युद्धमें भीमसनके पुत्र घटोत्फचने मारा था—दे० अलम्बुष, महा-भारत द्रोणपर्व ।

अलिपिण्डक-पु० [स०] हजार काद्रवेय नागोंमें अत्यन्त प्रधान नागका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३५)।

अलिमान्-पु० [सं०] गोमतिपुत्रका पुत्र तथा शान्तकर्णके पिताका नाम (विष्णु० ४.२४.४८)।

अलोक-पु० [सं०] लोकातीत अर्थात् भगवान्का नाम । वृत्रने इन्द्रके साथ संग्राममें अन्तिम समय सक्के देखते-देखतं इन्हें प्राप्त किया था (भाग० ६.१२.३५; ब्रह्मां० २.१९. १५३)।

अल्पमेध-पु॰ [सं॰] मुमेथ नामके देवगणमेंसे एक देवता (ब्रह्मां॰ २.३६.५९)। अवंति, अवन्ती – स्ना॰ [मं॰] (१) मध्यप्रदेशमें मालवाका एक प्रसिद्ध नगर । यह पुरी पापमे 'अवन' = रक्षा करती है, अतः इसका अवंति नाम पड़ा। यह आज-कल उज्जैनके नामसे प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्रमें 'बर्ल्माकेश्वर' महादेव है जिनकी आराधना कर वाल्मीकिने कवित्व शक्ति प्राप्त की थी (स्मन्द्र० आवन्त्यखण्ड-अवन्ती क्षेत्र-मा०) । अयोध्याकी तरह यह भी सप्तपुरियोमिसे एक हैं। काशीके सांडीपन यहीं रहते थे (भाग० १०.४५.३१; ५८.३०; विष्णु० ५.२१.१९) । इसे अवन्तिका भी कहते हैं (ब्रह्मां० ४.४०.९१) । यहाँके एक राजाने राजाधिदेवी-से विवाह किया था जिससे विन्द्र और अनुविन्द्र हुए (विष्णु० ४.१४.४३; भाग० १०.५८.३१; वायु० ९६. १५७)। यह कार्त्तवीर्यके पुत्रोंकी राजधानी थी (वायु० ९४.५०) । इसे वेट-पुरुषक्षी नाभि माना गया है (वायु० १०४.७६)। (२) एक राज्यका नाम। यहाँ एक अति कृपण ब्राह्मण रहता था। इसका सारा धन नष्ट हो गया और इसके सम्बन्धी भी इससे विमुख हो गये, अतः यह साधु हो गया। इसमे सब घुणा करते थे, पर इसने विष्णुकी भक्तिसे मुक्ति पायी (भाग० ११.२३.६-६२) । प्रंजयके पश्चात् यहाँके द्विज ब्रात्य हो गये (भाग० १२.१.३८)। यहाँके निवासी यदुके विरुद्ध लड़नेके लिए जरासन्धके यहाँ चले गये (भाग० १० [५० (५) ३]; ११.२३.६) । महाकालवन यही था जहाँ अन्धकको, जो पार्वतीको हरना चाहता था, रुद्रने पराजित किया था (मत्स्य० १७९.५)। यहाँ बात्यद्विजों, शूद्री तथा आभीरीका राज्य है (विष्णु० ४.२४.६८; भाग० १२.१.३६) । (३) भारत-वर्षके पारियात्र पर्वतसे निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.-२९; वायु० ४५.९८; मत्स्य० ११४.२४) ।

**अवंतिका** - स्त्री० [मं०] पिनरोके किए प्रिय एक पवित्र तीर्थ । यहाँ श्राद्ध करनेका बड़ा फल कहा गया है (मत्स्य० - २२.३३) ।

अवंति – पु॰ [मं॰] (१) कार्त्तवीर्य अर्जुनका एक पुत्र (मत्स्य० ४३.४६) । (२) विन्ध्याचल पर्वतकी दूसरी ओरका एक स्थान विशेष (वायु० ४५.१३४) ।

अवंध्य – पु० [सं०] अंगिरस्का स्वराट् नामकी पर्वाने उत्पन्न पुत्रोमेसे एक पुत्र (वायु० ६५.१००) ।

**अवगाह** – पु० [सं०] (१) वृकदेवी नथा वसुदेवका एक पुत्र (मत्स्य० ४६.१८) । (२) चित्रनेनका एक पुत्र (वायु० ९६.२४८) ।

अवटनिरोधन पु॰ [मं॰] २८ नरकोमेंस एकका नाम । जो किमी जीवको अधिरी कोठरी या अन्नकी कोठियोंमें वन्द कर देते हैं वे लोग इसी नरकके भागी होते हैं (भाग० ५.२६.७ ३४)।

अवटोदा - स्त्री० [मं०] भाग्तवर्षकी एक महानदीका नाम (भाग० ५.१९.१८) ।

अवतार-पु॰ [मं॰] पुराणानुसार किसी देवताका मनुष्यादि या अन्य संसारी प्राणियोंके द्यारिको धारण करना। पुराणानुसार विष्णुके २४ अवतार हे—ब्रह्मा, वराह, नारड, नर-नारायण, किपल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कुर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, नृसिंह, वामन, पर्शु- राम, वेदव्यास, राम, वरुराम, कृष्ण, बुद्ध, किक, हंस और हयग्रीव। इनमेंसे जो दस प्रधान हैं वे ये हैं— मत्स्य, कच्छप, वराह, नृभिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और किक्कि (भाग० १.३.६–२६; २८,३०, ३९)।

अवध-पु० [सं० अयोध्या] पहलेके संयुक्त प्रान्तमें अवध और रुहेलखण्ड दोनों देश सम्मिलित हैं। अवधकी प्रधान नगरी अयोध्या थी। श्रीरामका जन्म यहीं हुआ था (रामायण, बालकाण्ड १९०-१९१)।

अवभूत - पु॰ [सं॰] पुरंजनका मित्र जो उसके साथ निल्नी और नाल्निसे होकर सौरभ राज्य गया था (भाग॰ ४.२५.४८)। इसने यदुको आध्यात्मिक ज्ञान दिया था (भाग॰ ११.७.२४-२९)।

अवध्य-पु॰ [सं॰] उत्तम मन्वन्तरके पॉच देवगर्णोमेसे प्रतर्दनगणका एक देवता (ब्रह्मां॰ २.३६.३०)।

अवनेजन – पु॰ [मं॰] श्राद्धका एक कृत्य विशेष (मत्स्य॰ १७.४७)।

अवभृथ-पु० [सं०] (१) वह अग्नि, जिसका वरणके साथ यजन-पूजन होता है, उसके पुत्रका नाम हच्छय है। (वायु० २९.२१; ब्रह्मां० २.१२.३३)। [२] यज्ञान्त स्नान (भाग० १०.७५.८-९)।

अवभृति – स्त्री० [मं०] आभीरोंकी एक नगरी (भाग० १२.१.२९) । अवभृति नगरीके राजा आवभृत्य कहे जाते हैं ।

**अवरगात्र**—पु० [सं०] एक दन्दर जो प्रधान वानरसेना-- नायकोंमें अन्यतम था (ब्रह्मां० ३.७.२३७) ।

अवरति - पु० [सं०] उत्तम मन्वन्तरके पांच देवगणोंमेंसे प्रतर्टनगणका एक देवता (ब्रह्मां० २.३६.३०)।

अवरीयान्-पु॰ [मं॰] सावणि मनुके ९ पुत्रोंमेंसे एक (वायु॰ १००.२१)।

अवरोधन - पु० [मं०] गय और गयन्तीके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ५.१५.१४) ।

अवशाक्य - पु॰ [सं॰] वह्वृच, भार्गव, पैल आदि हियासी श्रुतर्षियोंमेंसे एक श्रुत्र्षि (ब्रह्मां॰ २.३३.५)।

अवस्फूर्ज-(विवस्वत्)-पु० [मं०] अग्निका एक रूप विशेष जिसे आस्थ कहते हैं (ब्रह्मां० २.१२.३१)।

अविकारा – स्त्री॰ [मं॰] अन्धकासुर-संद्र्याममें शिवजी द्वारा मनसे उत्पादित (मानसी) एक मातृका (मत्स्य॰ १७९. २६)।

अविक्षित् – पु० [सं०] राजा करंधमके पुत्र तथा चक्रवर्ता मरुत्तके पिताका नाम (भाग० ९.२.२६; विष्णु० ४.१. ३०–३१)।

अविश्वित-पु० [मं०] मरुत्त, जो तुर्वसुके वंशमें उत्पन्न हुआ, का पिता । यह पूर्वोक्त चक्रवर्ती मरुत्त, जिसने अभूत-पूर्व यज्ञ किये थे, से भिन्न है (वायु०९९.२) ।

अविष्नकरवत पु० [मं०] फाल्गुन शुक्ल चतुर्थाको गणेश पूजन करे। पूजा तथा पारणमें तिलका विशेष महस्व है। अश्वमेषके समय राजा सगरने, त्रिपुरासुर युद्धमें शिवने तथा समुद्रमंथनके समय विष्न निवारणार्थ स्वयं भगवान्ने यह क्रत किया था—वाराह पुराण। अविजाति – पु० [सं०] रोहिणी (सुरभिदेवी)की चार पुत्रियो-मेंसे एक पुत्री भद्रासे उत्पन्न वकरियाँ और मेंड़ (ब्रह्मां० ३.३.७५)।

अविज्ञातगति – पु० [सं०] एक वसव (वसुवंशज) का नाम जो अनिल (८ वसुओंमें छठा वसु) और उसकी पत्नी शिवाका पुत्र हैं। इसके ज्येष्ठ भ्राताका नाम मनोजव हैं, (मत्स्य० ५.२५; वायु० ६६.२५; ब्रह्मां० २.१०.८०; विष्णु०१.१५.११४)।

**अविज्ञात** – पु० [सं०] शाल्मलद्वीपके सान खण्डोंमेंसे एक खण्डका नाम (भाग० ५.२०.९)।

अविद्ध-पु॰ [सं॰] जनमेजयके पुत्र तथा वीर मनस्युके पिताका नाम (वायु॰ ९९.१२०)।

अविद्या - स्त्री० [सं०] (१) तामिस्र, अन्यतामिस्र, तम, मीह और महातम ये ही पाँच अविद्या हैं, इसका ब्रह्माने छाया से सर्जन किया (भाग० ३.२०.१८)। (२) सृष्टिके प्रारम्भमे पंच पर्वा अविद्या ही पहले उत्पन्न हुई। विधाताकी प्रथम सृष्टि (वायु० ६.३७)।

अविधेय-पु० [सं०] पृथ्वीके नीचेका सातवॉ नरक। इस नरकमें पञ्चभूतरचित शरीर रहता है, अतः पीड़ा, बन्धन और वधसे इसमें बचनेका उपाय नहीं है। (वायु० १०१.१७९; ब्रह्मां० ४.२.१८२, १८६)।

अविमुक्त-पु० [मं०] (१) वाराणसीका एक नाम जो शिव और पार्वतीके वहाँ निवास बना लेनेके बाद पड़ा। शिवजीने पार्वतीके वहाँ हमें में मुक्त नहीं कहँगा नहीं छोडूँगा यह मेरा अविमुक्त धाम है। कहते हैं कल्युगमें उसका असली हप छप्त (अन्तहित) हो गया है (ब्रह्मां० ३.६७.६०,६३)। (२) बनारसका नाम जहाँ शिव स्थायी रूपसे निवास करते हैं कभी उसे छोड़ते नहीं है। अन्य तीथोंमें स्नान और वासमें मोक्ष नहीं होता किन्तु यहाँ वास मुक्ति देता है। क्षेत्रमाहात्म्य तथा शंकरजीके प्रभावसे यहां वास करनेवालोंको उत्तम योगगित प्राप्त होती है (मत्स्य० १८०.५४,९४; १८४.१३-३२ १८२.४-५४, १९-२०, २३-२७; १८३.१९-३९; १८४.१-१४, ६६-७, ५४,७४; वायु० १०६.६९; विष्णु० ५.३४.३०)।

अवियोग-व्रत-पु०[सं०] किल्कपुराणानुसार एक व्रत जिसका मान अगहन सुदी तृतीयाको होता है। चन्द्र-दर्शनके पश्चात् स्त्रियाँ दूघ पीती है। यह व्रत सोमाग्य रक्षक समझा जाता है—दे० कल्कि पुराण।

अवीक्षित-पु० [मं०] (१) विधितस्याके वानरराज वालिकी पुत्री सुभद्राके पतिका नाम—रामायण । (२) महाराज करन्थम तथा वीरा (वीर्यचन्द्रकी पुत्री) के पुत्रका नाम । 'इने वृहस्पति और वृध देखने हें और सूर्य, रानेश्वर एवं मंगलसे यह अवीक्षित हैं (अदृष्ट हैं) इसलिए इनका नाम अवीक्षित हुआ । वैदिशके राजा विशालकी पुत्री वैशालिनी-के स्वयंवरमें यह गये थे जहाँ अन्य राजाओंसे युद्धमें हार गये और बन्दी बने । राजा करन्थम इन्हें बन्धनमुक्त करा लाये । परास्त होनेसे यह अति लिज्जत थे । इनकी माताने किमिइच्छक बन कर इनके हठको जीना था—माईण्डेय पु०।

अवीचि-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार सात प्रथान नरकोंमेंसे
एक नरक (पाँचवां) जहाँ झूठे गवाह तथा अनुचित
टान देनेवाले जाते हैं (वायु॰ १०१.१७९; भाग॰ ५.२६.७,
२८: ब्रह्मां॰ ४.२.१८२, १८५) यह २८ नरकोंमें एक हैं।
अवीचिक-पु॰ [सं॰] पृथ्वीके नीचे स्थित २८ नरकोंमेंसे
एकका नाम यह वेटनिन्टक, यज्ञमें विद्व करनेवाले तथा
स्वधर्म त्यागियोंका स्थान है (विष्णु॰ १.६.४१)।

**अवीचिमत्**–पु० [सं०] एक नरकका नाम (भाग० <sup>७,</sup>२६.--२८) ।

अन्यय-पु० [मं०] (१) भृगुके १२ पुत्रोंमेसे एक पुत्र (११वें) का नाम (ब्रह्मां० ३.१.९०; मत्स्य० १९५ १६)। (२) रौच्य मन्वन्तर कालके सप्तपियोंमेंसे एक ऋषिका नाम (पौलस्त्य) (ब्रह्मां० ४.१.१०२)। (३) स्वायंभुव मन्वन्तरके अजितामें रुचिसे उत्पन्न वारह अजित देवोंमेंसे एक (छठें) का नाम (वायु० ६७.३४)। (४) तेरहवें रौच्य मन्वन्तरके सप्तपियोंमेंसे एक ऋषिका नाम (विष्णु० ३.२४०)।

अश्वना - হ্লাঁ০ [मं০] राजा विलक्षी रानीका नाम जो वाण आदि १०० पुत्रोंकी माना थी (भाग० ६.१८.१७)।

अशानी - स्त्री० [मं०] अन्यकासुर-संग्राममें अन्यकोंका कथिर पान करनेके लिए सृष्ट ब्हुत-सी मानस मानुकाओंमेंने एक मानुकादेवीका नाम (मह्स्य० १७९.२९)।

**अशिरस्** – पु० [मं०] वनुके महावलशाली विख्यात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (रानव) का नाम (ब्रह्मां० ३.६.५) ।

<mark>अशातिमंडल्शत</mark>−पु० [स०] आठ हजार मण्डल (८०००) जिनका सुर्य पूरे एक वर्षमें भ्रमण करता है (बायु० ५२,४६) ।

अञ्चल्यशयनबन पुर्व सिंग्ने भगवान् विष्णुका एक ब्रत जो आवण कृष्ण वितीयाओ मनाया जाता है। इसमे रोप-राय्यापर लक्ष्मीसिंहत विष्णु सोते हैं इसीसे इसका यह नाम पड़ा—भिविष्य पुर्व। यह आवण कृष्ण र से मार्गशीय कृष्ण २ पर्यन्त किया जाता है जिसमें रोया, भोजन श्रीय आहि दान देनेवा विधान है। इससे विष्णु-लोक मिलता है तथा ब्रतीको अस्वण्ड दाम्पत्य-सुख भी (मत्स्यर ७१.५-२०)।

अशोक - पु० [सं०] केतुमाल द्वीपके एक कुलपर्वतका नाम (बायू० ४४.४) ।

अशोकवन-पु० सिं०] यह त्रिपुरमे हैं। इसका निर्माण और सप्ता नयने दी थी (मत्स्य० १३०.१६; वायु० ३९.६८)। अशोकविनका-पु० [सं०] यथातिपुरकी यह वह बादिया है, जहां नदाराज यथातिने अपनी रानी देवयानीकी अनुसरी शिमग्रीको लिए एक घर बनवा दिया था— दे० देवयानी, शिमग्रा तथा मत्स्य० ३१.२,१०।

अशोकविकासीर्थ-पु० [स०] यद नर्मदा तथा विशोका नर्वाये संगमपर स्थित है। यहाँ अशोकेश्वर लिग है जह। शाप्त्रष्ट ब्राह्मणोशो नास्त्रने शापमुक्त किया था। कार्ब्या-नरेश चन्द्रवशीत्पन्न महाराज रविद्यन्द्रका यद्य यहाँ सम्पन्न हुआ था (स्कन्द्र आवन्त्यखण्ड, रेवाखण्ड)।

अशोकवाटिका—स्त्रं व्हि हो लंबाधिपति सवणकी वह प्रसिद्ध वादिका जिसमे उसने सीताजीको हर लानेके पश्चात् रखा था (गमा० मुं० कां० दो० ८-१८) ।

अशोकब्रत-पु० [सं०] आधिन शुक्छ १ को नवीन पह्नबोंबाले अशोक वृक्षका विधिवत् पूजन करनेसे ब्रनवती स्त्रीके सब शोक नष्ट हो जाते हैं। सीनाजीने अशोक-वाटिकामें इसे किया था—भविष्योत्तर।

अशोक-षष्टी - स्त्री० [सं०] चैत्र शुक्ल षष्टी जिस दिन षष्टी देवीकी पूजा होती हैं, जिसे सन्तानके लिए करते हैं -- कामाख्यातन्त्रानुसार ।

अशोकाष्टमी - स्त्रीं ि मंत्री चैत्र शुक्लाष्टमीको अशोक-कलिकाप्राशन त्रत भी कहते हैं, यदि बुधवार या पुनर्वमु या दोनों हों तो अति उत्तम है। अशोक वृक्षके आठ पह्नत्र पानीमें डालकर उस जलको पीते हैं तथा अशोकके फूलोंसे विष्णुकी पूजा की जाती है। इस जतसे त्रती शोक-रहित रहता है—दे० कृत्यरत्नावली, कूर्मपुराण तथा जत-परिचय।

अदमक-पु० [सं०] सीटास, जो कल्मापपाद और मित्रमह नामसे स्थात थे, के क्षेत्रज पुत्रका नाम, जो उनकी रानी मदयन्तीके गर्भसे विशिष्ठ द्वारा उत्पन्न हुआ था। यह सात वर्षीतक मानाके गर्भमें रहा और विशिष्ठने रानीके पेटपर पत्थरका प्रहार किया तत्र यह उत्पन्न हुआ। यह मूलकका पिना था (माग० ९.९.३९,४०; ब्रह्मां० ३.६३.१७७; वायु० ८८.१७७; विष्ण० ४.४.७२,७३)।

अर्मकराण-पु० [मं०] एक दक्षिणी राज्यके निवामियोंका नाम (ब्रह्मां० २.१६.५८; मत्स्य० २७२.१६)।

अइमकी - स्त्री० [सं०] वसुरेवके पिता शूरकी मानाका नाम (ब्रह्मा० ३.७१.१४५, १८९)।

अस्मदंशना - स्त्री० [मं०] भवमालिनीकी अनुयायिनी एक मातृकादेवीका नाम । अन्धकासुर-मंद्र्याममे अन्धक के रुधिर-से उत्पन्न हजारों अन्धकोंका रुधिर पान वर विनाश करनेके लिए शंकर द्वारा सृष्ट मानसमातृकाएँ जव शंकरकी अनुमितिके विरुद्ध तैलोक्यका भक्षण करनेको उद्यत हुई तब शंकरजीकी प्रार्थनापर नृत्विह भगवान्ने पूर्वोक्त मातृकाओंने त्रेलोक्यकी रक्षा वरनेके लिए अपने विभिन्न अंगोसे वागीश्वरी (या वाणीश्वरी), माया, भवमालिनी (भगमालिनी) तथा काली—इन चार प्रधान देवियोंकी सृष्टि वर फिर प्रत्येककी आठ-आठ अनुचरी देवियोंकी सृष्टि का (मतस्य० १७९.७९)।

अरमरथ्य - पु० [सं०] एक व्यापेय जिसका विश्वामित्र तथा विज्ञिलिसे बोर्ड वैवाहिक सम्बन्ध नहीं होता था (मस्स्य० १९८,१३)।

अरमसारिन् पु० (सं०) महाराज शान्तनुके मुख्य मन्त्रीका नाम ! इन्होने शान्तनुके दि भाई देवापिको नास्तिक विकारोंका उपदेश देनेके लिए कुछ ऋषियोंको आदेश दिया था जिससे कि नास्तिक विचार आनेसे देवापि पतित हो जाय और दई भाईके रहते छोटे भाई शान्तनुको राज-गई। पर वैठनेका दोष न लगे (विष्णु० ४.२०.२१)।

अश्व-पु० [सं०] (१) विष्णुका एक अवतार (भाग० १०.२.४०)। (२) तीसरे उत्तम मन्वन्तरमें कारह-कारह संख्याके पाँच देवगण हुए—सुधामन् ,वशवित्तन् ,प्रतर्दन, ि शिव और सत्य । इनमेसे सत्यगणका एक देव (ब्रह्मां० २.३६.३५)। (३) एक प्रजापितका नाम जिनको देहसे भूमि-पर गिरे रोएँ काल बने (ब्रह्मां० ३.११.७६)। (४) खल्लाके गर्भसे उत्पन्न बहुतसे मुख्य-मुख्य राक्षसोंमेंसे एक (ब्रह्मां० ३.७.१३६)। (५) चन्द्रमाके रथके दस घोड़ोंमेंसे एक घोड़ेका नाम (वायु० ५२.५३)। (६) प्रश्चिक (ब्रह्माण्डके अनुसार वृष्णिके पुत्र चित्रकके बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ९६.११४)।

**अश्वकर्ण-**पु० [मं०] अश्वकर्ण श्राद्ध करनेके लिए एक अति पवित्र तथा उपयुक्त स्थान (मत्स्य० १५.३२) ।

अश्वक्रांता – पु० [मं०] वह संगीत (मूर्च्छना) जिसके अधिष्ठाता अश्विनीकुमार कहे जाते हैं (बायु० ८६.६४)। (२) पृथ्वीकी एक विशेषता।

अश्वग्रीव — पु० [मं०] (१) व.इयप कपिकी दनु नामकी पत्नी-से उत्पन्न पुत्र । दक्ष-पुत्री टनुके महावली ६१ पुत्रों में हयग्रीव या अश्वग्रीव भी एक थे । इनका विवरण भाग० ६.६.२९-३१; ब्रह्मां० ३.६.१० में विस्तारसे हैं। (२) वृष्णि-पुत्र चित्रवक्षे वारह पुत्रों में से एक पुत्रका नाम । इनकी श्रविष्ठा और श्रवण टी वहनें थी (ब्रह्मां० ३.७१.११४; वाय० ९६-११३) ।

अश्वजिन् - पु॰ [सं॰] जयद्रथके पुत्र तथा सेनजिन्के पिता का नाम (मत्स्य॰ ४९.४९)।

अश्वतर-पु० [सं०] (१) पातालनिवासी एक नाग जो व.म्बलका भाई था। तालकेतु नामक दानवके कपटसे मदालसाकी मृत्यु होनेके पश्चात् इन्होंने तपसे मदालसा-सी वस्या उत्पन्न कर ऋतध्यजको दी थी—दे० (मदालसा, मार्कण्डेयपुराण) । (२) क्द्रू नागमानाके हजार फनवाले इजार नार्गोमेने पातालके एक प्रधान नागका नाम (भाग० ५.२४.३१)। यमुना तटपर प्रयागके प्रजापिन-क्षेत्र-का निवासी एक सर्प (मत्स्य० ६.३९; १०४.३; १०६. २७; ११०.८) । यह त्रिपुरारिके रथमे जुनना है या छाया करता है (मत्स्य० १३३.२०) और कार्तिक मासमे सूर्यके साथ रथपर संचरण करनेवाले सप्तकाणमें से एक नाग (भाग० १२.११.४४) । यह काद्रवेय (बद्रूका पुत्र) नाग है (ब्रह्मां० २.२०.२३; २३.२१; ३.७.३३; विष्णु० १.२१.२१: वाबु०६९.७०)। यह मुनल लोक्का नाग है (वायु० ५०.२३) जो फाल्गुनमें सूर्यके रथपर रहता है (विष्णु० २.१०.१८)। (३) इसने वत्ससे विष्णुप्राण सुनकर कम्बलको सुनाया (विष्णु० ६.८.४६) । इसकी सृष्टि ब्रह्माके पैरोसे हुई (विष्णु० १.५.४९)।

**अश्वतीर्थ** – पु० [सं०] नर्मद्रातटपरका एक तोर्थ स्थान । यह पितरोंको अति प्रिय हैं । यहाँ श्राद्ध करनेका अनन्त फल कहा गया है (मत्स्य० २२.७१) ।

अश्वन्थ-पु० [सं०] (१) एक यशिय पित्र वृक्ष जिसके नीचे स्वर्ग जानेने पहले श्रीकृष्ण ध्यानमग्न हो वैठ गये थे (भाग० ३.४.३-८; ब्रह्मां० ३.४.१.३५,१०९; १३.२९: ४.४३.१७; वायु० ३५.२३; ९१.४४) । पुरुरवाने इससे द्यमी वृक्षकी लक्ष्मी रगइकर यशके लिए अगिन उत्पन्न की थी (विष्णु० ४.६.८५,८६) । (२) वंदनीय नामक देवीका एक पविच तीर्थस्थान (मत्स्य० १३.५१) । (३) मायाकी एक अगुसाविनी देवी, जिसका मर्जन नृसिंह

भगवान्ने शङ्करसृष्ट मातृकाओंसे त्रैलोक्यरक्षणार्थ किया (मत्स्य० १७९.६९)।

अश्वत्थराज-पु० [सं०] वोधिवृक्षका एक नाम (वायु० १११.२७)।

अश्वरथज्ञत-पु० [सं०] दलवान वैषव्ययोगवाली कन्याको यह ब्रत करना चाहिये—-ज्ञानभास्कर ।

अश्वत्थामन् -पु० [मं०] (१) महात्मा भरदाजके पौत्र तथा गौतमीके गर्भसे उत्पन्न द्रोणाचार्यके पुत्र । महाभागत युद्धके समय यह दुर्योधनकी ओरसे छड़े थे और युद्धके पश्चात् भी जीवित थे (भाग० १०.७८; ९५ (७) १६; ८०। यह सावर्णमन्वन्तरके सप्तपियोमेंसे एक सप्तपि थे (वायु० १००.१२; मत्स्य० ९.३२)। महाभारत युद्धके समय इन्होंने द्रौपदीके सोये हुए पॉच पुत्रोंका सिर काट लिया था जिसके कारण वडा अपमान भोगना पडा और सिरकी मणि गँवाकर जीवन वचाया (भाग० १.७.१४-५२; विष्णु० ४.१९.६८) । इन्हींके ब्रह्मास्त्रके कारण उत्तरा (अभिमन्यु-पत्नी) के पुत्रकी मृत्यु गर्ममे ही हो गर्या थी (विष्णु० ४.२०.५२) जिसे बादको श्रीकृष्णने जीविन किया और वच्चेका नाम परीक्षित् रखा गया (भाग० १.८.१२-१६; १२.१; १५.१६; १६.१५) । (२) अवन्तिनरेश इन्द्रवर्माके एक हाथीका नाम जो महाभाग्त युद्धमे मारा गया था। इसीके मरनेपर द्रोणने यह समझा था कि उनका पुत्र मारा गया और अस्त्र रख दिये और तभी धृष्टयुम्नने तलवारने होणका सिर काट लिया (नहाभारत, द्रोणपर्व)। (३) द्रोण-पुत्र आठवें मन्वंतरके सप्तपियोंमेले एक थे (भाग० ८, १३.१५) । (४) अधिनीके गर्भने उत्पन्न अक्र,र के ग्यारह पुत्रोंमसे एक पुत्रका नान (मत्स्य० ४५.३२)। अश्वस्थोपनयनव्रत-पु॰ [मं॰] किसी शुभ दिन पुरुप पापल वृक्षको बोकर ८ वर्षांतक जलादि दे उसका पोषण तथा पूजन करे। उसका जनेक कर फिर पूजन करे तो नो लक्ष्मीकी प्राप्ति हो-होनक।

अश्वपति -पु० [सं०] मद्रासके एक निःसन्तान राजाका नाम जिन्हें सार्वित्रीकी कृपाने एक पुत्री उत्पन्न हुई थी सावित्रीप्रदत्त होने तथा तद्र पुगुण होनेसे जिसका नाम भी सावित्री ही रखा गया था (मत्स्य० २०८.५.११)।

**अश्वप्र**–पु० [सं०] एक डानबका नाम (ब्रह्मां० ३.६.१५) । **अश्वबाहु**–पु० [सं०] वृष्णिपुत्र चित्रक्षके एक पुत्रका नाम (बायू० ९६.११३) ।

अश्वमित्र-पु० [सं०] धर्मसे मरत्वर्तामे उत्पन्न मरुद्गणोमे-से एक मरुत्का नाम (मन्स्य० १७१.५३) ।

अश्वमुख-पु॰ [सं॰] कामदेवकी मूर्तिके समीपमे घोड़ेकी मुखाकृतिकी प्रतिमा (मत्स्य॰ २६१.५३)। किन्ना लोग इसी आफृतिके होते हैं (ब्रह्मां॰ ३.२२.५६: मत्स्य॰ ४.५३; वायु॰ ४७.५७; ६९.३१)।

अक्षमेध – पु० [सं०] एक प्रकारका यदा जो एक वर्षमें समाप्त होता है। इसमें घोड़के मस्तकपर ''जयपत्र'' बाधकर संसारमें धृमनेके लिए छोड़ देते हैं, रक्षाके लिए पीछे घोड़े-के मालिककी सेना जाती थी। जिसे घोड़ेके मालिकका आधिपत्य स्वीदार नहीं होता था वह घोड़ेको बांध लेता था और युद्ध करता था। सेना अश्व बांधनेवालेको युद्धमें हराकर धोड़ा ले आगे बढ़ती थी। इस प्रकार जब घोड़ा सारे भूमंडलमें जय प्राप्तकर लोटता था तब उसी घोड़ेकी चर्बीसे हवन किया जाता था। श्रीरामचन्द्रका अश्वमेध यज्ञ तथा युधिष्ठिरका यज्ञ प्रसिद्ध है। युधिष्ठिरने तीन (भाग० १.८.६), बिलने सौ (भाग० ८.१५.३४), पर्शिक्षतने तीन (भाग० १.६६.३), पृथुने सौ (९९) अश्वमेध किये थे (भाग० ४-१९-१-५३)। किलमें शूद्र राजा इस यज्ञको करेगे (ब्रह्मां० २.३१.६७; मत्स्य० १४४.४३)। वाक्षको करनेसे गया जानेका फल, गंगा-यमुना स्नानका फल तथा कोटि होम तुल्य फल होता है (मत्स्य० २२.६; २८.६; ५३, १५.५८.५४; १०६.२९; १८३.७२)। वाक्षिका एक घाट दशाश्वमेध भी कहा जाता है। वह इसीके लिए प्रसिद्ध है। डाक्टर जायसवालको मतानुसार यहाँ दस(१०) अश्वमेध यज्ञ हुए थे, अतः यह नाम पड़ा।

अश्वमेधज-पु॰ [सं॰] सहस्रानीक्के पुत्र तथा असीम कृष्ण-के पिताका नाम (भाग॰ ९.२२.३९)।

अश्वमेधदत्त-पु० [मं०] शतानीकके पुत्र तथा अधिसीम कृष्णके पिताका नाम (विष्णु० ४.२१.५-६; वायु० ९९. २५७)।

**अश्वमेढू** –पु० [मं०] भण्डका एक सेनानायक (ब्रह्मां० ४० २१.८९) ।

अश्चयुक गुक्क नवर्मा - पु॰ [मं॰] आश्विन मामकं शुक्क पक्ष-की नवर्मी श्राद्धके लिए एक मन्वंतरादि । इनमे किये गये श्राद्धने पितरोंकी अक्षय तृष्टि होती हैं (मत्म्य० १७.६)।

अश्वल-पु० [सं०] एक गोत्रकार ऋषिका नाम-हि० झ० सा०।

अश्ववाह--पु० [सं०] वृष्णिपुत्र चित्रक्षके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.११४) ।

अश्वविद्या ~र्ह्झा० [सं०] इसे राजा नलने ऋतुपर्णको सिख-लाया था (भाग० °.º..१७) ।

अश्ववत - ५० [मं०] इस व्रतको करनेवाला राजाधिराज होता है (मतस्य० १०१.७१)।

अश्विररा -पु० [मं०] (१) दध्यङ् ऋषिने अश्विनीकुमार युगलको जो मंत्र सिगलाया था उसका नाम (भाग० ६.९. ५२) । (२) राजा बलिका एक अनुयायी देख भी इन नामका था (मत्स्य० २४५.२९)।

अश्व-पु॰ [मं॰] ताम्राके वंशज घोड़े जिनकी उत्पत्ति विष्णु-के चरणोंमे हुई (विष्णु ॰ १.५.४९; १.२१.१७)।

अश्वसुत - ५० [मं०] बज्जके पिना नथा सुननुके पनिका नाम (वायू० ९६.२५१)।

अश्वसेन पु० [मं०] मत्या (नाग्निजिति) के गर्भमे उत्पन्न श्रीकृष्णके उस पुत्रोंमेंने एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१. १३)।

अश्वायु - पु० [मं०] (१) उर्वशीके गर्भमे उत्पन्न पुरूरवाके एक पुत्रका नाम (मरस्य० २४.३३)। (२) एक व्यापेय प्रवरकार ऋषि (मरस्य० १९६.३७)।

अश्वारूदा - स्त्री० [मं०] लिलतादेवीकी अनुगामिनी राक्ति एक देवीका नाम जिसमे उल्कितित्का वथ किया था (ब्रह्मां० ४.२८.३८, ९९)।

अश्वास्य - पु० [मं०] वृत्ति-पुत्र चित्रक, जिनके दहे भाईका

नाम स्वफलक था, के बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.११५)।

अश्विनी-स्त्री॰ [सं॰] (१) यह अक्रुरके पुत्र अभूमिकी माता थी (मत्स्य० ४५.३३)। इसके गर्भसे ११ पुत्र और दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। (२) एक नक्षत्र जो अश्वकांता संगीत (सूच्छेना) का अधिष्ठाता देव है (वायु० ८६.६४) । अश्विनीकुमार-पु० [मं०] (१) सूर्यके दो पुत्रोंके नाम जो त्वष्टाकी कन्या संज्ञासे उत्पन्न हुए थे। सूर्यके तेजको सहन न कर सकनेके कारण संझा अपनी तीन संतति मनु, यम और यमुना तथा अपनी छायाको छोड़ बिना कुछ सूचना दिये भाग गर्या । यह घोड़ीका रूप धारण कर उत्तर कुरुमें तप करने लगी। छायासे सूर्यको दो संतति हुई जिन्हें शनि और पतीत कहते हैं। छाया अपने बच्चोंको स्वभावतः अधिक चाहती थी। जब संजाकी संतितका अनादर होने लगा तब संज्ञाके भाग जानेका भेद खुला! अब सूर्य घोड़ा बनकर अश्वरूपा संज्ञाके पास गये और इस संयोगसे दोनों अश्विनी कुमारींका जन्म हुआ। ये देवनाओंके वैद्य माने जाते है। (२) वैवस्वत युगके देवता युगल। ये बडवा (संज्ञा) के गर्भसे उत्पन्न गर्भके पुत्र थे। इनका जन्म नाकसे हुआ था इमीमें इन्हें नामत्य युगल कहते हैं (भाग० ८.१३.४, १०: ब्रह्मां० ३.५९.७४-७६; मत्स्य, ९.२९; ११.३५-७; २५.४३; विष्णु० १.९.६४; ३.२.७; वायु० ८४.२३-२४) । देवासुर-संग्राममें यह कृषपर्वासे टड़े थे (भाग० ८.१०. २०) । दध्यङ् ऋषिने इन्हें "अश्वशिरम्" मंत्रकी दीक्षा दी थी (भाग० ६.९.५२; १०.१७)। दार्यातिके यज्ञमें इन दोनोंको सोमरस पान करनेका मिला था (भाग०९३) २४-२६) । माद्रीके गर्भसे इनके नकुल और सहदेव दो पुत्र हुए थे (भाग० ९.२२.२८; मत्स्य० ४६.१०: ५०-५०; विष्णु० ४,२०,४०) दीर्घायु होनेके लिए इनकी पूजा होती है (भाग० २.३.५) । प्रक्षद्वीपके चन्द्र पहाइपर इन्होंने ओषधियो इकट्ठी की (ब्रह्मां० २.१९.८; वायु० ४९.९)। ये ललिता देवीकी चंद्रशालामे चन्द्रमाके साथ ध्यान, जप, स्तोत्र और विविध प्रकारकी पृता करते रहते है (ब्रह्मां० ४.३५.५७)। देवोंके पक्षमे ये कालनेमिके विरुद्ध लड़े थे। ये चित्र युद्धमें प्रवीण है (मन्स्य० १४८. ८६,९७)। ये ब्रह्मासे उत्पन्न वहे जाने हैं (बायू०६५. ५७) । भुवलेकिमें इनका निवास है (वाबु० १०१.२९; ब्रह्मां० ४.२.२७) । अन्य देवनाओंके साथ ये भी गयामुग्पर् वैठे (वायु० १०६.५९) । शिव और ललिताके विवाहो-पलक्षमं इन्होंने उन्हें अपने अस्त्र दिये थे जिससे लिलताने भण्डपर विजय पायी (ब्रह्मां० ४.२०.५२)।

अश्विषेण-पु० (सं०) एक भागव गोत्रकार ऋषि (वायु० ६५.९६) ।

अष्टक-पु० [मं०] (१) ब्षद्धतीके गर्भसे उत्पन्न विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम जो ऋषि थे (माग० ९.१६.३६; ब्रह्धां० २.३२.११८; ३.६६.३८-७४; विष्णु० ४.७.३८; वायु० ९१.९६, १०३)। यह लाहिके पिना थे (ब्रह्मां० ३.६६. ७५)। (२) एक राजिषका नाम जो ययातिके स्वर्गसे गिरते समय उनसे मिले थे। यह ययातिके दौहित्र थे तथा ब्रह्मिष्ठ और व्यापिय भी थे—विश्वामित्र, लोहिन और

अष्टकः मत्स्य० ३५.५ः ३७.२ से ४१ सर्गतकः ४२.१४, २८। (३) वसुदेवके एक माईका नाम (विष्णु० ४.१४. ३०)।

अष्टका — पु० (सं०) (१) एक श्राह्म विशेष जिसका प्रत्येक तिथि और प्रत्येक नक्षत्रमें करनेका पृथक् पृथक् उत्तम फल शास्त्रोंमें विणित है, इसे इक्ष्वाकुने किया था। इक्ष्वाकुने अपने पुत्र विकुक्षिको श्राह्मां मृग मार लानेके लिए वन भेजा। उसने उसमेंसे कुछ खा लिया जिससे कुद्ध होकर इक्ष्वाकुने पुत्र विकुक्षिको देशसे निकाल दिया था। पिताकी मृत्युके बाद वह पुनः स्वदेश लीश और राजा हुआ और शशाद कहलाया (भाग० ९.६.६; ब्रह्मां० ३.१७.२-७; ६३.११; वायु० ८८.११-१९) यह काव्य-पितरोंके लिए अति पितृत्र है (वायु० ५६.१९)। (२) अच्छोदाका एक नाम, जो उसके पृथ्वीसे पितृलोकमें जानेपर पड़ा। एक नदीका नामकरण इन्हींपर हुआ (मत्स्य० १४.१९-२०; १४१.१७)।

अष्टकापति - पु॰ [सं॰] 'कान्य' नामक पितरों जो पञ्चान्य भी कहे जाते हैं, का नाम (ब्रह्मां॰ २.२८.२१; मत्स्य॰ १४१.१७)।

अष्टकुल-पु० [सं०] पुराणोंके अनुसार सपोंके आठ कुल हैं—शेष, वासुकि, कंवल, क्कोंटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। अन्य मतानुसार—तक्षक, महापद्म, शंख, कुलिक, कंवल, अश्वतर, धृतराष्ट्र और बलाहक।

अष्टक्करण-पु० [मं०] बल्लभकुलके अनुसार आठ कृष्ण माने गये है-अीनाथ, नवनीतप्रिय, मथुरानाथ, विट्ठल-नाथ, द्वारकानाथ, गोकुलनाथ, गोकुलचंद्रमा और मदन-मोहन।

अष्टमूर्त्ति - पु० [मं०] शिवकी आठ मूर्तियाँ मानी गयी है — क्षिति, जल, तेज, वायु, आकाश, यजमान, अर्क और चंद्र अथवा शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव (मत्स्य० २६४.३९-४२)।

**अष्टवान्**-पु० [सं०] स्त्रंदका एक अंश (वायु० १०१.<sub>.</sub> २८०)।

अष्टसिद्धि –स्त्री० [मं०] दे० सिद्धि ।

अष्टांगयोग-पु० [मं०] आसन, प्राणरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम और नियम इन आठ अङ्गोसे युक्त योग (वायु० १०४.२४.२५)।

अष्टादश विद्या — स्त्री० [सं०] आयुर्वेद, धनुवेद, गाधर्व और अर्थशास्त्रके साथ १४ अन्य विद्याएँ जिनमे चार वेद, ६ वेदांग तथा मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुगण है (वायु० ६१.७८-७९)।

अष्टावक-पु० [सं०] उद्दालककी पुत्रीके गर्भसे उत्पन्न एक ब्राह्मण ऋषिका नाम! इनके पिता पठन-पाठनमें व्यस्त रहनेके कारण इनकी माताका कुछ विशेष ध्यान नहीं रखते थे। यह माताको गर्भमें थे और माताको यह अवहेलना देख दुःखी हो गये और गर्भस्थित अष्टावक्र पिताका तिरस्कार कर बैठे। पिता तिरस्कार सहन न सके और इन्हें "अष्टावक्र" होनेका शाप उन्होंने दे दिया [अष्ट = आठ, वक्र = टेडा)। फलस्वरूप इनके आठों अंग टेडे थे, अतः यह नाम पड़ा। मिथिलाके राजदरवारमें एक वार इनके पिता एक बौढ पण्डितमे प्रास्त हो गये और शर्तके अनुसार नडीके

जलमें फेंक दिये गये और मर गये। वारह वर्षकी अवस्थामें पिताकी मृत्युका हाल सुन अष्टावक्रने मिथिला जा उसी वौद्ध पण्डितको शास्त्रार्थमें परास्त किया। पिताके आशीर्वादने समगा नदीमें स्नानके पश्चात इनके आठो अंग सीधे और ठीक हो गये (विष्णु० ५.३८.७-८४)।

अष्टाहुतिहोम-पु० [सं०] "वैश्वदेव होम"—इसमें आठ आहुतियाँ होती है। हृदस्थ वैश्वानरको प्राणाय स्वाहा आदिसे पाँच आहुतियाँ, स्वाहाकारसे तीन आहुतियाँ दी जाती हैं, फिर मंत्र विशेषसे हृदय-स्पर्श करना और अन्तमें सर्वांग स्पर्श (वायु० १५.५-१६)।

असकृत् पु॰ [सं॰] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य॰ १९५.२८)।

असंग-पु॰[सं॰] युयुधानके पुत्रका नाम (मत्स्य॰ ४५.२३)। असम-पु॰ [सं॰] एक अजित देव (ब्रह्मां॰ २.१३.९३)।

असमंजस पु० [सं०] एक स्यंवंशी राजा जो रानी केशिनी (मत्स्य० के अनुसार भानुमती) से उत्पन्न राजा सगरका वड़ा पुत्र था। इनके पुत्रका नाम अंशुमान था। पूर्वजन्ममें यह वैश्य थे तभी इन्हें बहुत धन मिला जिसका संरक्षक एक दैत्य था। विना उसकी क्षुधा तृप्त किये यह धन ले आये थे, अतः केशिनीके यहाँ जन्म लेकर उक्त दैत्यके आवेशवश्य यह वड़े दुःखी और असचित्र हुए, अतः पिताने इन्हें देशसे निकाल दिया। इनका योग-वल सराहनीय था (भाग० ९.८.१५-१९; मत्स्य० १२.४२-४३; मह्मां० २.५१.२८-६९; ६३.१६०, १६५; वायु० ८८.१६०, १६५ ६६; विष्णु० ४.४.५-१०)।

असमोजस – पु॰ [सं॰] कम्बलवर्हीके पुत्र तथा सुसमोजस् (असमंजस् मत्स्य०) के पिताका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.१४२; वायु० ९६.१४१) । मत्स्यपुराणानुमार तमोजस् इनका पुत्र था (मत्स्य० ४४.८३)।

**असंसृष्ट**-पु० [मं०] एक अग्निका नाम (वायु० २९.२२; ब्रह्मा० १.१२.२३) ।

असिलिका – स्त्री० [सं०] माल्यवान्की पुत्री वाकाके गर्भसे उत्पन्न विश्रवाकी पुत्रीका नाम । यह त्रिशिरा, दूषण और विद्युज्जिह्नती बहिन थी — दे० वायु० ७०.५०।

असि-पु० [संज्ञा] शिवकी तलवारका नाम (वायु० ३०. १२४; १०१.२७२)।

असिकी - स्ति । [मंग्र] (१) पंच जन या विष्णुपुराणानुसार वीरण प्रजापितिकी पुत्री जो दक्ष प्रजापितिको ब्याही थी (भागण्ड १.४५.४१ विष्णुण्ड १.१५.८९)। यह १०००० हर्यश्रों (गिष्णुण्ड के अनुसार ५०००) तथा १००० ज्ञाव- लाश्चोंकी माता थी (भागण्ड १.५१ वायुण्ड १.१५.९०, ९७ इस्रांण्ड १.२५, १४-१४)। इनकी ६० पुत्रियाँ भी थीं (भागण्ड १.६१ विष्णुण्ड १.१५.१०)। (२) भारतवर्षकी एक महानदीका नाम (भागण्ड १.९.१८)।

असिज – ५० [सं०] (१) एक आंगिरस मंत्रकृत् ऋषि । आंगिरस संत्रकृत् ३३ ऋषि कहे गये हैं। उनमेंसे ये एक हैं (ब्रह्मां० २.३२.१११)। (२) आशिज, एक ऋषि जो बृहस्पतिके ६३ भाई थे और ममतासे इनका विवाद हुआ था (बायु० ९९.३६)। (३) एक प्रकारका नरक (वायु० १०१.१४९) ।

असित-प॰ सिं०] (१) एक सिद्ध महात्माका (महिषका) नाम जो भीष्मकी मृत्यके समय उनसे मिलने गये थे (भाग० १.९.७)। यधिष्ठिरके यज्ञमें ये भी निमंत्रित थे। (भाग० १०.७४.७)। स्यमंतपंचकमें यह श्रीकृष्णसे मिले थे (भाग० १०.८४.३) । द्वारका छोड़ पिंडारक जानेवाले ऋषियों में यह भी एक थे (भाग० ११.१.१२)। श्रीकृष्णके कुरुक्षेत्रवाले यञ्चमें यह पुरोहित थे। सरस्वती तटपर एक स्थान इनको अति प्रिय तथा पवित्र है (भाग० ३.१.२२) । (२) करमपके पत्र एक गोत्रकार ऋषि जिनका विवाह हिमवानुकी पुत्री एकपर्णासे हुआ था। ये ब्रह्मवादी तथा मन्त्रद्रष्टा थे। यह देवलके पिता थे जो एकपर्णाके मानसपुत्र थे (ब्रह्मां० २.३२.११२; ३.८.२९; १०-१८; मतस्य० १४५, १०७; वायु० ५०..१०३; ७०.२५; ७२.१७)। (३) एक पहाइ जहाँ असित ऋषिका आश्रम था (वायु० ७७.३९)। यहाँ श्राद्ध करनेका अनन्त फल कहा गया है (ब्रह्मां० ३.१३.३९)। (४) एक ऋषिका नाम जिससे पृथ्वीने मंमारके राजाओंकी अज्ञानताका रहस्य कहा था और ऋषिने यह संवाद राजा जनकसे कहा था (विष्णु० ४.२४.१२७)। असिता - स्त्री० मिं० एक अप्नराका नाम (ब्रह्मां०३.७.८)। असिता क्र-ए० सिं०ो गीतिरथेन्द्रके छठे पर्वपरके आठ भैरवोंमसे एक भैरव (ब्रह्मां० ४.१९.७७.८) ।

असितोद-पु० [सं०] इलावृत्तके एक दिन्य झीलका नाम (विष्णु० २.२०,२६)।

असिप-पु॰ [सं॰] उनुवंश-प्रधान एक डानववा नाम (ब्रह्मां॰ ३.६.॰)।

असिपत्रवन - पु० [सं०] पुराणानुसार एक योजन भूमिका यह एक नरक है जिसमें वेदिक पथ छोड़ पाखंडी जीवन वितानेवाले तथा पशु-पक्षियोंकी हत्या करनेवाले जाते हैं । वायु० ५६.७९; ११०.४३)। इसकी भूमि जलती हुई है। इसके भीचमें एक जंगल है जिसके वृक्षोंके पत्ते तलवारके समान तेज है जो पापियोंके शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं (भाग० ५.२६.७,१५; ब्रह्मां० २.२८.८४; ४.२.१४९, १७३; ३३.६१; मत्स्य० १८१.७१; वायु० १०१.१७०: विष्णु० १.६.४१; २.६.३)।

असिपिणिनी - स्त्रां० [सं०] एक मौनेय अप्सराका नाम (ब्रह्मां० ३.७.६)।

असिलोमन् – पु॰ [मं॰] (१) दनुके पुत्र, एक दानवका नाम (ब्रह्मां॰ ३.६.९: मस्स्य॰ ६.२०: वायु॰ ६८.९)। (२) प्रहादके पोत्र, विरोचनके पुत्र इांभुके छह पुत्रोमिन एक पुत्रका नाम (वायु॰ ६७.८१)।

असी-र्म्बा० [सं०] एक नर्दा जो बार्गामे गगासे मिली है। अब यह एक जलरहित नालेके रूपमें है—राजी-संड।

**असीमकृष्ण** – पु० [सं०] अश्वमेधजका पुत्र तथा नेमिचक्रका पिता (भाग० ९.२२.३९) । वायुपुराण कहे जानेके समय यह राजा राज्य करता था (वायु० १.१२) ।

असुरवान् - पु० [सं०] दनुके पुत्रोंका नाम जिसमे व विख्यात थे (ब्रह्मां० ३.६.१४) ।

असुर-पु० [सं०] क्तीस आराध्यदेवींमेंसे एक जिसका पूजन रुहिनिर्माणके समय काहरी भागमें करने हैं । इन्हें सुरा का भोग लगता है (मत्स्य० २५३.२६; २६८.१६)।

असुरगण-पु० [सं०] देवताओं समनक्ष और शबु दोनों ही हैं (भाग० ६.७.१८; वायु० ३१.११; ब्रह्मां० २.८. ५,४९.६७-८)। इनका जन्म प्रजापितिओं जाँघसे हुआ (वायु० ९.४-५)। ये यज्ञादिका विरोध करते हैं (भाग० ८.१.१७)। इनका निवास पृथ्वीके नीचे वहा जाता है (भाग० ११.२४.१२)। ये दम युगतक तीनों लोकोंपर शासन करते रहे, परन्तु १२ युद्धोंके पश्चात् शुक्रके शापवश यह (त्रिलोकी) देवताओंके अधीन चलीगयी (ब्रह्मां० ३.७२.६९-९३; वायु० ९७.६८-९३)। असुरगण बहिषद पितृगणींकी पूजा करते हैं (मत्स्य० १५.३)। हिरण्यकशिप, विल और प्रह्लाद इनके ये ही तीन इन्द्र हुए (मत्स्य० ४७.५६)। वामन अवतारके पश्चात् इनका पत्रन हो गया (मत्स्य० २४५.१)। देवोंके साथ युद्धमें जो असुर मारे गये वे पृथ्वीपर मनुष्यका जन्म पाते हैं और यहाँ उपद्रव मन्तते हैं (ब्रह्मां० ३.७१.२६३)।

असुरथ-पु० [सं०] यह एक यादव था। कृष्णमाया-विमूढ़ यादवोंके विनाशकारी संघर्षमें इसका सुमित्र नामके यादवसे युद्ध हुआ था। श्रीकृष्णसे विमोहित ये आपसमें ही लडकर पूर्णतया विनष्ट हुए (भाग० ११.३०.१६)।

असुरसेन - पु॰ [सं॰] एक राक्षमका नाम । कहते हें इसी राक्षसके बरीरपर गया नामक नगर वसा हुआ है -- दे॰ गय और गया।

असुरांतक - पु० [मं०] दस करोड़ हाथियोके तुल्य वलवान् वानरयूथपतियोंमें प्रधान वानरोमेसे एक वंदरका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२३८)।

अस्था-म्बं [मं०] (पु०) मृत्युकी पाँच सन्तानीं— व्याधि, जरा, शोक आदिमेंसे एकका नाम (बायु०१०, ४१)।

असोम – पुर्व [मंरु] एक यक्षका नाम, जो पुण्यजनी तथा मणिभद्रका पुत्र था । ये नौबीस मार्ड थे (ब्रह्मोर्व ३.७. १२४) ।

अम्मिगिरि - पु० [सं०] शावद्वीपका एक पहाड । देवासुर-संग्राममें दिल जब मूच्छित हो गिर गया था, तब संजी-बनी विद्यासे शुक्राचार्य द्वारा उसकी चिक्षित्सा यही की गयी थी। यह रजनमय कहा गया है (भाग० ८.११. ४६ - ४८; ब्रह्मां० २.१९.८९: वायु० ४९.८३; विष्णु० २. ४.६२)।

अस्ति - स्त्री० [मं०] मगधराज जरामन्थकी एक पुत्री जो मथुरा-नरेश कंमको व्याही थी। कंमकी मृत्युके पश्चात् यह पिताके वर चली आवी थी। पतिकी मृत्युका पूरा विवरण इसीने जरामन्थको दिया था (भाग० १०.५०.१-२; विष्णु० ५.२२.१)।

अस्त्र-पु० [मं०] सावित्रास्त्र, आग्नेय, ऐन्द्र, ऐपांक, काल-मुद्रर आदि ४२ प्रकारके अस्त्रोंका प्रयोग हिरण्यकशिपुने नरिमहावतारमें उनके विकद्ध किया था (मत्स्य० १५०. ११३, १६४, २०५; १५१.२४.३१; १५३.८३-८७, ९०, ९७; १६२.२२-२७; १७९.६)। भण्डासुर संग्राममें भी उपर्युक्त अस्त्रोंका ही प्रयोग किया गया था (ब्रह्मां० ४. २९.६२-७४)। अस्थिकुण्ड-पु० [सं०] एक नरकका नाम जिसमें पुराणा-नुसार हिंबुयाँ भरी हुई हैं। जो गयामें पिण्ड-दान नहीं करते, इसी नरकमें पड़ते हैं। पिण्ड-दानके लिए गयाका विष्णुपद विख्यात है (ब्रह्मवैवर्त्त पुराण)।

अस्मकी-स्त्री॰ [सं॰] (१) वसुदेव आदिके पिता, शूरकी पत्तीका नाम । इनसे शूरका देवमीढ्वा पुत्र हुआ (वायु॰ ९६.१४३) । (२) यशस्वी अनादृष्टिकी माताका नाम (वायु॰ ९६.१८६) ।

अस्बहार्य-पु० [सं०] ३३ श्रेष्ठ आंगिरसोंमेंसे एक आंगिरस मंत्रकृत ऋषिका नाम (मत्स्य० १४५.१०३)।

अहंकारकर्षिणी - स्त्री० [सं०] चक्रराजरथेन्द्रके अष्टम पर्व-में स्थित गुप्तकला नामसे प्रसिद्ध १६ शक्तियोंमेंसे एक गुप्त-शक्ति (ब्रह्मां० ४.१९.१७; ४४.११७)।

**अहंयाति** – पु० [सं०] संयातिका पुत्र तथा रौद्राश्वके पिताका नाम (भाग० ९.२०.३; विष्णु० ४.१९.१) ।

अहल्या-स्नी० [सं०] (१) मुद्रलकी पुत्री, गौतम ऋषिकी पत्नी तथा शतानन्दकी माताका नाम । इनके भाईका नाम दिवोदास था (भाग० ९.२१.३४) । विष्णुपुराणानुसार मुद्गल पुत्र बृहद्श्वकी पुत्रीका नाम । ब्रह्मपुराणानुसार ब्रह्माजीने अहल्याकी सृष्टि कर गौतमको युवती होनेतक पालन-पोषण करनेको दिया। अहल्याके युवती होनेपर इन्द्र, अग्नि और वरुण आदि देवता उसके इच्छुक हुए। सारी पृथ्वीकी परिक्रमा कर जो पहले आयेगा, ब्रह्माने उसे ही अहल्याको देनेका निश्चय किया। देवता लोग परिक्रमा करने गये, पर गौतमने कामधेनुकी और शिवकी ही परि-क्रमा की। ब्रह्माने प्रसन्न हो गौतमको ही अहल्या देदी। इन्द्रने कामपीड़ित हो गौतमका रूप धर छलसे अहल्यासे रमण किया , जब गौतम आश्रममें अनुपश्थित थे। इसी वीच गौतम वाहरसे आ गये और सारा हाल जान गये। अतः गौतमने अहल्याको सूखी नदी होनेका और इन्द्रको महस्रयोनि-चिह्नोंसे युक्त होनेका शाप दिया था। वहुन विनयके पश्चात् अहल्याको गौतमी गंगा (गोटावरी) से मिलनेपर पुनः पूर्ववत् हो जानेका वर दिया और इन्द्रके शरीरके योनि-चिह्न नेत्रोंमें बदल दिये गये थे। यह गोदावरीमें स्नान करनेके पश्चात् हुआ था और अहल्याने जहाँ स्नान किया था, वह "अहल्यामंगम तीर्थ" हो गया।

अन्य मतसे पतिके शापसे अहल्या शिला हो गयी और श्री रामके पदरजसे किठन तपस्याके पश्चात् उसका उद्धार हुआ और वहाँ एक तीर्थस्थान बन गया (मत्स्य० १९१. ९०-१)। रामायणानुसार मिथिला-नरेश जनकके यहाँ धनुषयश्चमें जाते समय रामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीके बतलानेपर अहल्या-उद्धार किया था (तु० रामायण-वालकाण्ड दो० २१० तथा गीतावली ११५७)। छपरा-वनारस रेलवे लाइनपरका रिविलगंज स्टेशन (जिसका पुराना नाम गोदना था)। यही वह स्थान है जहाँ गौतम

ऋषिका आश्रम था। अहल्या-उद्धार यहीं हुआ था—दे॰ गोदना। (२) विंध्याश्व, (वध्यश्व = वायु पु॰), बृहदश्व (विष्णु पु॰) और मेन्न्काकी पुत्री, दिवोदासकी बहिन, शरहत्की पत्नी और सदानन्दकी माता। रामने इन्हें मुक्त किया था (मत्स्य॰ '५०.७-८; वायु॰ ९९.२०१; विष्णु॰ ४.१९.६२ तथा ४.४.९१)।

अहल्यातीर्थं –पु॰ [सं॰] यह नर्मदा तटपर स्थित है जहाँ अहल्याने तप करके पति-शापसे मुक्ति पायी थी (मत्स्य॰ १९१.८९-९३)।

अहिंसा—स्त्री० [सं०] सनातन धर्मका एक प्रधान अंग। वेतायुगमें इसका पाठन अधिक होता था (ब्रह्मां०२०२९.६९; ३०.३५; ३.२३.५१.६८.७२)। मनसा, वचसा तथा कर्मणा किसी भी जीवको दुःख नहीं पहुँचाना ही अहिंसा है। हिंसा धर्म नहीं हैं (वायु० १८.१५-१६; मत्स्य० ६१.१५; १०६.४८; १४३.१२-१३ और ३०)।

अहिक्षेत्र-पु॰ [सं॰] दक्षिण पांचाल जो कम्पिलसे चम्बल-तक था, जिसे अर्जुनने राजा द्रुपदसे जीत कर गुरु-दक्षिणामें द्रोणाचार्यको दिया था। इसे अहिच्छत्र भी कहते हैं (महाभा॰ आदि॰ १३७.७३–७६)।

अहित – पु॰ [सं॰] देवजनी और मणिवरके तीस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, जो यक्ष था, का नाम । ये बादमें गुह्यक कहे गये । इनको हजारों पुत्र और पौत्र हुए (ब्रह्मां॰ ३.७. १२९) ।

अहिर्जुध्न्य-पु० [सं०] भूत और सरूपाके करोड़ों रुद्र पुत्रोंमेंने एक रुद्र (भाग० ६.६.१८); सुरभिने उग्र तपस्यासे भुवनोंके अधिपति एकादश रुद्रोंको उत्पन्न किया, उनमेंसे एक (ब्रह्मां० ३.३.७१; मत्स्य० ५.२९.३२,१७१. ३९; वायु० ६६.६९)।

अहीन-पु॰ [मं॰] राजा हर्यश्वके पुत्र सहदेवका पुत्र तथा जयत्सेनका पिता (ब्रह्मां॰ ३.६८.१०)।

अहीनगु-पु० [सं०] (विष्णु० के अनुसार अहीनक) एक मूर्यवंशी राजा, जो देवानीकका पुत्र और महायशस्त्री पारियात्रका पिना था (ब्रह्मां० ३.६३.२०३-४; वायु० ८८. २०२) (विष्णु० ४.४.१०६)।

अ**हीश**—पु० [सं०] सॉपॉका राजा शेषनाग । पुगणानुसार पृथ्वी इन्हींपर स्थित है । लक्ष्मणजी तथा वलरामादि शेष-नागके अवतार थे---दे० लक्ष्मण, वलराम ।

अहुत-पु॰ [सं॰] यज्ञ पॉच प्रकारके होते है जिनमें यह एक है—''मनुस्मृति''।

अहोरात्र-पु० [मं०] एक दिन और रात = २४ घण्टेकी अविधि + २० मुहूर्त्त । मनुष्यों का कृष्णपक्ष और ज्ञुह-पक्ष = १ महीना पितृगणों का अहोरात्र है । देवताओं का १ दिन = १ वर्ष । १००० चतुर्युग = ब्रह्माका एक वर्ष है । यह कालस्वरूप प्रजापतिका अवयव है (ब्रह्मां० २.१३. ११२; मत्स्य० १.१९; १४२.५-६, ९; वायु० ६५.५९; ६६.३७) ।

आ

आंगिरस-पु॰ [सं॰] (१) अंगिरा ऋषिके पुत्र-बृहस्पति, । उत्तथ्य और संवर्त्त । (२) अथवीवेदका एक सुक्त, जिसके द्रष्टा

अंगिरा ऋषि थे (भाग० १२.७.४)। (३) एक यज्ञ जिसे वृंदावनके निकट ब्राह्मणोंने किया था (भाग० १०.२३.३)। आंगिरसी – स्त्री० [सं०] वसुकी पत्नी तथा विश्वकर्माकी माता (भाग० ६.६.१५)।

आंगिरसी-स्त्री [मं०] प्लक्ष द्वीप की एक नदी का नाम (भाग० ५.२०.८)।

**आंत्यायन**-पु० [सं०] भृगुके भुवन, भावन आदि वारह पुत्रोंमेसे एक पुत्र देव (ब्रह्मां० ३.१.८९) ।

आंधक - पु० [सं०] विप्रचित्ति और सिहिकाके अनेक महा-वली और ऋर पुत्रोंमेंने एक पुत्र । कही-कही इसका नाम अन्धक और अञ्जक भी मिलता है (विष्णु० १.२१.१२) ।

आंधकार – पु० [सं०] अन्धकारके नामपर एक राज्य (देश) का नाम (ब्रह्मां० २.१४.२५)। जो पीवर वर्ष और वामन पहाड़के निकट है (ब्रह्मां० २.१९.७२)।

आंध्रगण-पु० [मं०] (१) एक अछूत जाति, जो हरिभक्तोंकी उपासना कर गुद्ध हुई थी (भाग० २.४.१८)।
ये जरासन्धकी ओरसे यदुवंशियोंसे टड़े थे (भाग० १०५०(५)३)। (२) एक दक्षिणी प्रदेश जहाँ श्राद्धादि करना
विजित हैं (ब्रह्मां० २.१६.५९; ३.१४.८०; ४.२९.१३१)।
आंब-पु० [सं०] श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम (भाग०
१.१०.२९)।

आंबिकेय - स्त्री० [सं०] (१) एक पहाड़ जहाँ (विष्णु) वराहने हिरण्याक्षका वध किया था (मत्स्य० १२२० १६)। (२) ज्ञाकद्वीपका एक पहाड़ (वायु० ४९.८४; विष्णु० २.४.६२)।

आ-पु० [सं०] ब्रह्मा ।

आकर्णनी-स्त्रं। वितिक्षी अनुयायिनी एक मातृका देवी (मत्स्य० १७९.७२)।

आकिषणी - स्त्री० [सं०] एक अंकुशाकार मुद्रा, जिसमे त्रैटोक्यके आकर्षणको क्षमता है, का नाम (ब्रह्मां० ४.४२.६)। आकार - पु० [सं०] १४ मुख्यतंट सर्ववर्ण प्रजापति अकार-रूप देवके दूसरे मुख्ये उत्पन्न मनु, जिनका नाम स्वारी-विष और रंग श्वेत है (वायु० २६.३३)।

आकाश-पु० [मं०] (१) एक देवता जिनकी पूजा गृहनिर्माणके समय गृहके वाहरी भागमें की जाती है (मत्स्य० २५३.२४; २६५.३९)। (२) दिक्के साथ; रुद्रका एक स्थान; पुत्रस्गं (विष्णु० १.८.७-११)। (३) मित्रवर्मा तथा मनोरमाका पुत्र जो नारायणपुरका राजा था। आरणी नदी के किनारे जब यह यहकी भूमि-शोधन करा रहे थे तब इन्हे पृथ्वीमेंसे एक अति रूपवर्नी वन्या मिली जो पूर्व जन्ममे राजा कुशध्वजकी पुत्री वेदवती थी—दे० वेदवती। इस कन्याका नाम पद्मावती था जिसका विवाह वेंकटाचलके विष्णुसे हुआ था। शक वंशोत्पन्न धरणी नाम्नी कन्या इसकी धर्मपत्नी थी, जिससे इनका वसुटान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (दे० स्कन्द्र० पु० वेष्णव खंड, भूमि-वाराह खंड)। (४) यह रूप, रस, रपर्श और गंधविहीन है और इसकी मुख्य विशेषना शब्द है (वायु० १०२.१५,१७; मत्स्य० ३.२३)।

आकाशर्गगा – स्त्रां० [तं०] छोटे-छोटे तारोंका वह समृह जो उत्तरते दक्षिणवी ओर फैला हुआ दीखना है। ये तारे दुर्गनिसे िखायी देते है। खाली ऑखोंसे उनका समृह सफेट चाटरकी तरह बहुत दूरतक दिखायी पडना है, जिसकी चौड़ाई कहीं कम, कहीं अधिक रहती है। इसकी इधर-उधर झाख़ाएँ भी रहती हैं। इसे ही पुराणोंमें आकाशगंगा कहा गया है, जो परिखाके रूपमें अमरावतीको चारों ओर धेरे हैं (भाग० ८.१५.१४)।

आकाशगंगातीर्थ-पु० [सं०] गयामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ स्नान कर पिण्डदान करनेका बड़ा माहात्म्य वर्णित है (वायु० ११२.२५)।

आकाशदीप-पु० [सं०] कात्तिकमें हिन्दू लोग जलते दीपक्को कण्डीलमें रखकर एक ऊँचे बाँसके सिरेपर बाँध देते हैं। यह २१ हाथकी ऊँचाईपर हो तो उत्तम, १४ हाथपर मध्यम और ७ हाथपर निकृष्ट माना गया है—"कार्तिक-माहात्म्य"।

आकाशनदी-स्त्री० [मं०] दे० आकाशगंगा ।

आकृति—पु० [सं०] (१) सर्वतेजाकी रानी और मनु चाक्षपकी माना (भाग० ४.१३.१५)। (२) पुराणानुसार मनु ऋषिकी तीन कन्याएँ थी जिनमेंसे एकका नाम आकृति था जो रुचि प्रजापितको न्याही गयी थी—दे० आकृती।

आकृती-स्त्री० [मं० आकृति] (१) पृथुषेणकी पत्नी और नक्तको माताका नाम (भाग० ५.१५.६)। (२) स्वया-भुव मनुकी शतरूपा (पर्ला) से प्रियवत, उत्तानपाद इन दो पुत्रोंके अतिरिक्त आकृति, देवहूति और प्रस्ति ये तीन पुत्रियाँ भी थी। पुत्रिकाधर्मका आश्रय ले मनुने आकृति-का विवाह रुचि प्रजापतिसे कर दिया। मनुजीने पुत्रोंके रहते भी केवल शतरूपाके अनुरोधसे पुत्रिकाधर्मसे विवाह किया था। रुचि प्रजापतिसे आकृतिको दक्षिणा नामकी कन्या और यज्ञ स्वरूपधारी विष्णु पुत्र उत्पन्न हुए (भाग० १.३.१२; ३.१२.५५-५६; ४.१.१-४; ८.१.५; २. ७.२; ब्रह्मां० ३.३.११३; वायु० १०.१७-९; ब्रह्मां० १.१. ५८; २.९.४२-४३; विष्णु० १.७.१८-१९) । (३) ब्रह्मां द्वारा मुखसे सुष्ट जया देवोंमेंसे एक जया देव, जो मन्त्रदारीर कहे गये है (ब्रह्मां० ३.३.६; ४.२; वायु० ६६.६) । (४) चौ ीसर्वे वृत्पका नाम (वायु० २१.५५) । (५) आकृति बल्पमें यह यमज हो गये (बायु० २१. ५५-५६)। (६) मंत्र दारीरवाला ब्राह्मण पुत्र (वायु० ६७.४-५)। (७) मनुके प्रथम युगके मानस पुत्र यज्ञकी माना (विष्णु० ८.१.३६) ।

आकृति – पु॰ [सं॰] बभ्रुके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ ३० ७०.३८)।

**आखंडल** – पु॰ [मं॰] दैवराज इन्द्रका एक **नाम (भाग॰** ३.३३.२०; )।

**आस्तुवाहन** – पु० [सं०] गणेश जीका एक नाम(ब्रह्मां० ४**०** २७.१०१) ।

आख्यान – पु० [सं०] पुराणोंके अंद्यभूत कथाविद्येषींका नाम (ब्रह्मां० २.३४.२१; ३.१.६; ५.८,११; १३.५४;५९.४; वायु० ५४.१; ६०.२१; ६७.५४, ५८) ।

**आख्यानकुशल** – पु० [मं०] स्तका एक विशेषण (वायु० ८४.४) ।

आगम-पु॰ [मं॰] कूप, सरोवर तथा वाटिका आदि वन-वानेके शास्त्रीय नियम । जिन यज्ञोंमें पशु-विल नहीं हो और वीजसे पशुका काम हो वहाँ इसका उपयोग होता है (ब्रह्मां० २.३०.१९, २७; ३.२१.४६; मत्स्य० ५८.५५; १४३.१३; वायु० ५३.१२२; ५७.१००)।

आगावइ-पु॰ [सं॰] एक महात्माका नाम जो वृक्देवीके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवके पुत्र थे (ब्रह्मां॰ ३.७१.१८०)।

आगाही - स्त्री॰ [सं॰] वसुदेवकी पत्नी वृक्देवीकी एक पुत्रीका नाम (वासु॰ ९६,१८०)।

आग्नायी -स्त्री० [सं०] एक देवी, अग्निदिक्पालकी पत्नी (मत्स्य० २८६.७)।

आग्निवर्त्त-पु० [मं० अग्निवर्त्त) पुराणानुसार मेघका एक भेद ।

**आग्निष्टोमिक** –पु० [सं०] पहला गांधार-ग्राम (वायु० ८६.४१) ।

आरनीध-प० सिं०] (१) हरिवंशके अनुसार स्वायंभुव मनुके बारह लड़कोंमेंसे एक (वायु० ३१.१७; ३३.९.११; ब्रह्मां० २.१३.१०४; मत्स्य० ९.४) । (२) वायु० १००. ११६ के अनुसार भौत्य मनुके पुत्र (विष्णु० ३.२.४४; ब्रह्मां० ४.१.११२) । (३) विष्णुपुराणानुसार राजा प्रिय-व्रतके दस पुत्रोंमेंसे एकका नाम, जो बहिंष्मतीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। पिता जब परमार्थ सिद्ध करने चले गये तब आग्नीध्र जम्बू द्वीपमें राज करने लगे (भाग० ११.२.१५)। घोर तप करनेके पश्चात ब्रह्माजीकी देवसभाकी पूर्वचित्ति नामकी अप्सरामे इनका विवाह हुआ, जिससे नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत्त, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नामके इनके नौ पुत्र हुए। पिताकी मृत्युके उपरान्त मेरुकी नौ कन्याओंसे इनका विवाह हुआ (भाग० ५.२.१-२३; ब्रह्मां० २.१४.४४-५३; विष्णु० २.१.७.१२, १६-२४) । आग्नीध्रके जम्बू द्वीपके नौ खंड किये, जिनका नामकरण इनके नौ पुत्रोंके नामपर हुआ। पूर्वचित्ति इन नौ पुत्रोंके जन्मके उपरान्त ब्रह्माजीकी सेवामें चली गयी, अतः आग्नीध्र तपोवलसे पितृलोकमें जाकर इस अप्मरासे मिले। आग्नीध्रके सम्बन्धमें कहा जाता है कि यह स्त्रियोंको प्रसन्न करनेमें बड़े निपुण थे। (४) प्रजापति कर्दमकी पत्री तथा प्रियव्रतके १० पुत्रोंमेंसे एक (ब्रह्मां० २.१४.९)। (५) यज्ञके १६ ऋत्विजोंमेंसे नारायणके हाथोंसे उत्पन्न एक ऋत्विक् (मत्स्य० १६७.१०)।

आग्नीध्रक-पु० [सं०) दारहर्वे मनुके कालके सप्तपियोंमेसे एक ऋषि (भाग० ८.१३.२९) ।

आग्नेय-पु० [सं०] (१) अठारहवॉ कल्प (मत्स्य०२९०.७)। (२) रात्रिका एक विभाग अर्थात् रात्रिके १५ मुहूर्तोंमेंसे एक (पॉचवॉ) मुहूर्त (वायु० ६६.४३)।

आग्नेयगण — पु० [मं०] (१) कुबेरके अनुयायी गंधर्व (वायु० ४०.८) । मर्यादा पर्वतको दक्षिणी सातो चोटियोंपर इनका निवास है (वायु० ४०.५) । (२) वारुण यज्ञकी अग्निसे प्रकट हुए अगिरस जिन्हें अग्निने अपना लिया था, इसलिए 'आग्नेय' कहलाये (वायु० ६५.४२) ।

आग्नेयपुराण-पु० [सं०] दे० अग्निपुराण।

आग्नेयास्त्र - पु॰ [सं॰] और्व द्वारा सगरको दिये गये अस्त्रका नाम जिसके द्वारा उन्होंने हैहय, तालजंघ, शक आदिको परास्त किया (वायु॰ ८८.१२४.१३५; विष्णु॰ ४.३.३७)।

आग्नेयी स्क्षी० [सं०] (१) अग्निकी पत्नीका नाम (मत्स्य० ४.४३, ४५ की दिशाका)। (२) अग्निके (नगरका) नाम (भाग० १०.८९.४४)। (३) हविर्धानकी पत्नीका नाम जो ६ पुत्रोंकी माता थी। इन्हें थिषणा भी कहते हैं (मह्मां० २.३७.२३; वायु० ६३.२३; विष्णु० १.१४.२; मत्स्य० ४.४५)। (४) ऊरुकी पत्नी, जो ६ पुत्रोंकी माता थी, का नाम (मत्स्य० ४.४३)। (५) कुरुकी पत्नी जो ६ पुत्रोंकी माता थी (विष्णु० १.१३.६)।

आधार - पु॰ [सं॰] यज्ञ और होमादिके आरंभमें वायु कोणसे अग्नि कोणतक और फिर नैक त्यसे ईशानतक जो आहुतियाँ दी जाती हैं उन्हें आधार कहते हैं। क्रग्वेदी इसे मौन होकर करते हैं, परन्तु यजुर्वेदी मंत्रोंका उचारण जोरसे करते हैं।

आचमन-पु॰ [सं॰] पूजा करनेके सोलह उपचारोंमेंसे एक । किसी धर्मसम्बन्धी कर्मके आरंभमें दाहिने हाथमें थोड़ा-सा जल लेकर पीया जाता है जिसके पहिले मंत्रोंका उचारण करना पड़ता है (वायु॰ ७९.४०.४७)।

आचार – पु० [सं०] एक गंधर्वका नाम । रिष्टा नामक अप्सराके दस पुत्रोंमेंसे एक (ब्रह्मां० ३.७.११) ।

आजगर — पु॰ [सं॰] (१) एक व्रत विशेष जिसे साधु होनेपर ऋषभने किया था (भाग॰ ५.५.३३)। (२) एक
ऋषिका नाम जिन्हें पहाइपर पड़ा देख प्रह्लादने इनसे पूछा
था कि शरीरको कष्ट देकर आप कैसे जीवित हैं। ऋषि
बोले—"मधुमक्खीसे त्याग तथा सपौंसे संतोष सीख मैंने
सारी इच्छाओंपर विजय प्राप्त कर ली हैं, अब ध्यान केवल
हरिपर है (भाग॰ ७.१३.११-१८, २०-४५)।

आजगव – पु० [मं०] पृथु तथा शिवके धनुषका नाम (ब्रह्मां० २.३६.१४८; ३.६५-३२; वायु० ६२.१३०; विष्णु० १.१३. ४०, ६९) ।

आजन – पु० [मं०] हिरण्यकशिपुके एक भांजेका नाम । हिरण्यकशिपुके तेरह भांजे थे, उनमें यह आठवाँ है (मत्स्य० ६.२७)।

**आजपाल**—पु० [मं०] राजा अजके पुत्र तथा दशरथके ि पिताका नाम—दे० मत्स्य०१२.४९ ।

आजानदेव – पु॰ [सं॰] देवता दो प्रकारके माने गये हैं। एक "कर्मदेव" जो अपने कर्मसे देवना हो जाते हैं और दूसरे "आजानदेव" जो सृष्टिके आदिमें देवना ही उत्पन्न हुए।

**आजिवक**−पु० [सं०] एक नास्तिक सं<mark>प्रदाय—दे०</mark> - पाखंड ।

**आजीगर्त−**पु० [मं०] अजीगर्तका पुत्र द्युनःशेफ (भाग० ९.१६.३०) ।

आज्य-पु॰ [सं॰] सावणिके नौ पुत्रोंमेंसे एकका नाम (वायु॰ १००.२२) ।

आज्ञा—स्त्री० [सं०] ललिताके बारह नामोंमेंसे, जो द्वादशपञ्जर नामसे ख्यात है, एक नाम (ब्रह्मां० ४.१७. १९)।

आटबी-पु॰ [सं॰] (आटवि) शुक्क यजुर्वेदकी १५ शाखाओं-मेंसे एक शाखाका नाम (बायु॰ ६१.२५)।

आहि-पु० [मं०] अंधक असुरका एक पुत्र जो ब्रह्माके वरसे

दो बार रूप बदल सकता था, पर दूसरी बारके बाद मृत्यु निश्चित थी। शिवने अंधकको मारा था, अतः बदला लेने यह सर्प बन शिवके निवासमें घुसा और उमाका रूप धर उनके समक्ष आया। शिवने योगवलसे इसे पहचान लिया और बज़से इसका वध कर डाला (मत्स्य० १५६.१२-३७)।

आडीबक-पु० [सं०] दारह देवासुर-संग्रामोंमेसे छठा देवासुर-संग्राम (ब्रह्मां० ३.७२.७४) । इसमें वकुतस्थने इन्द्रशी सहायता शी थी (वायु० ८८.२५) ।

आण्डीर — पु॰ [मं॰] (१) सह प्यके पुत्र तथा पाण्ड्य, केरल, चोल और कुल्यके पिता (ब्रह्मां॰ ३.७४.५-६)। (२) वह्रथका पुत्र (मत्स्य॰ ४८.४)।

आतप-पु॰ [मं॰] एक वसुका नाम जो उपा और विभा-वसुका पुत्र तथा पंचयामका पिता था (भाग॰ ६.६.१६)।

आत्मभू-पु० [मं०] (१) ब्रह्मका एक नाम (भाग० ३.१२. २०)। (२) कामदेवका नामः—दे० कामदेव, अंगज आदि। आत्मवत्-पु० [मं०] मंत्रकृत् ऋषियोंमेसे एक इक्कीस भागव

आत्मवत् -पु० [म०] मत्रकृत् ऋषियामस एक इक्कास मागव ऋषि (ब्रह्मां० २.३२. १०४; मत्स्य० १४५.९८; वायु० ५९.९६)।

आत्मवान—पु० [मं०] यह सुक्तन्या च्यवन भार्गववा पुत्र, तथा राजा नहुपकी पुत्री रुचिका पित था (वायु० ६५. ९०-९१)।

आत्माकर्षणिका – स्त्री० [सं०] एक गुप्त शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.१९.२०)।

**आत्यंतिककल्प** – पु॰ [सं॰] ब्रह्मकल्पका एक विभाग (वायु॰ १००.१३४) ।

आतापि — पु० [सं०] एक राक्षसका नाम । विप्रचित्ति दानवके पुत्र आतापि और वातापि दो भाई थे जो रामा-यणानुमार दण्डक वनमें रहते थे । ये दोनों भाई मिलकर ऋषिवोंको व्हा दुःख देते थे । वातापि भेंड दन जाता और आतापि उसे मार बाक्षणोको भोजन कराया करता । भोजनके पश्चात् आतापि अपने भाईका नाम लेकर पुकारता था और वातापि बाक्षणों ।। पेट फाड़ कर वाहर चला आता था । इस प्रकार बहुतों की हत्या इन दोनोंने कर डाली । अगस्त्य ऋषिको भी ऐसे ही भोजन कराया गया, पर उन्हें सब रहस्य विवित्त था । अतः जब आतापि अपने भाईको पुकारने लगा तद ऋषिजी डकार लेकर दोले—"वातापि तो पच गया, अब कहाँ से आयेगा । इसीसे अगस्त्यको इत्वलांतक कहते हैं (ब्रह्मां० ४.३७.२५; ३८.८) । कुछ आतापि और वातापिको हाद दानवका पुत्र कहते हैं ।

आतिबाहिक-पु० [सं०] मृत्युके पश्चात् जीवको यमलोकादिमें भ्रमण दरना पड़ता है। स्थूल शरीरको यहीं
छोड़कर जीव वायुमय शरीर धारण करता है। इसका
दूकरा नाम भोगशरीर भी है। इसे आतिबाहिक कहते
हैं—हि० श० सा०।

आत्रेय-पु० [सं०] (१) दीनाजपुर जिलेका वह देश जो आत्रेयी नदीके तटपर वसा है। (२) दत्त, दुर्वासा और चन्द्रमा अत्रि ऋषिके ये तीन पुत्र। (३) पुराणाध्ययन कर्ता स्ताविध्यों मेंसे एक दिष्य। (४) स्वारोजिए मन्वन्तरके सप्तिष्यों मेंसे एक सप्तिष्यों नाम। (५) रैयत मन्वन्तरके सप्तिष्यों मेंसे एक। (६) तामस मन्वन्तरका एक सप्तिष् (वाय०)

६१.५६; ६२.१७, ४१,५४; १००.११,६७,८२, ९६,

आत्रेयी — स्त्री॰ [सं॰] (१) एक तपस्विनी जो वेदांत शास्त्र-की वड़ी विशेषज्ञ थी। (२) दीना जपुर जिलेकी एक नदी, जिसके तटपर आत्रेय देश दसा है।

**आदर्श**-पु० [मं०] तीसरे सावर्ण मनुके **नौ पुत्रोंमें**से एक पत्र (ब्रह्मां० ४.१.८१; वायु० १००.८४) ।

आदिगदाधर-पु० [मं०] गद असुरकी हिंडुयोंसे वनी गदाको सर्वप्रथम धारण करनेके कारण विष्णुका एक नाम (वायु० १०९. १३-१७, २५, २७, ३१, ४१-२५; १११.१६)।

आदिक्र्म-पु० [सं०] भण्डके अर्णवास्त्रसे उत्पन्न जलको पी जानेके लिए ललिताने इसकी सृष्टि की थी (ब्रह्मां० ४.२९.९२)।

आदित्य-पु॰ [मं॰] (१) विधातके पिताका (चोतक) नाम (भाग॰ ६.१८.३)। (२) सूर्यका नाम (ब्रह्मां॰ २.२१.३) जिनसे सत्राजितको स्यमंतक मणि प्राप्त हुई थी (विष्णु॰ ४.१३.११)। (३) रातके १५ मुहूर्तोंमेंसे एक मुहूर्त (वायु॰ ६६.४४)।

आदित्यगण-प्० [मं०] देवमाता अदिति और करयपके पत्रोंके नाम जो पहले चाक्षच मन्वन्तरमें बैकुठ नामक साध्यगण हुए थे। वैवस्वत मन्वन्तर आनेपर अदिति द्वारा आराधित आदित्योंने एकमन होकर कहा-हम योगवलमे आधे तेजवाले होकर इसीके पुत्र है (ब्रह्मां० २.३८.३; ३.१.६१; ३.५७-६१, ६७-८; ४.३४; मत्स्य० १७१.५५; वाय० ३०.८३,९९, १,१८७, २६८, विष्णु० १.१५. १२८-१३१) । प्रथम त्रेता युगारंभके वैवस्वत कालके देवता जिन्हें जयदेव कहते हैं (भाग० ८.१३.४; ६.७.२; १०. १७: मत्स्य० ९.२९) । चाक्षुष युगमें इन बारहोंको "तुषित-गण" कहते थे (वायु० ६७.४४; मत्स्य० ६.३; विष्णु० १.१५.१३४) । इन १२ आदित्योंके नाम इस प्रकार हैं इन्द्र, धातु, भग, त्वष्ट्र, नित्र, वरुण, अर्थमन् , विवस्वत् सवितु, पूषन् , अंद्युमत् और विष्णु (भाग० १२.११.३०-४५; ब्रह्मां० २.२४.३३-४, ७५; २६.४२; मत्स्य० १३२.३; २४७.१०: विष्णु० १.१५.१३०-३)। प्रथम मरुद्गणोंमेने एक, ये सब भुवलींकके निवामी हैं (वायु० १०१.३०)। **आदित्यपुराण** – पु० [सं०] एक उपपुराणका नाम (मत्स्य० ५३.६३-४)।

आदित्यवरमे-पु० [मं०] इसी (माग) से श्रीकृष्णके स्वर्गीय अस्तादि स्वर्ग वापन चले गये थे (विष्णु० ५. ३७.५२)। आदित्यशयन-पु० [मं०] मूर्यके नामपर शंकरकी प्रतिष्ठामें एक प्रकारका वन जो हस्तनक्षत्रसे युक्त सप्तमी और रिववारको होता है। इसे विशिष्ठ, अर्जुन, कुवेर तथा इन्द्रने किया था। इस व्रतसे पुनर्जन्मसे खुटकारा मिलता है (मत्स्य० ५५.३-३३)।

आदित्येश-पु॰ [मं॰] नर्मदा तदपरका एक तीर्थस्थान (मत्स्य॰ १९१.५)।

**अःदिरुक्ष्मी** – र्ह्वा० [सं०] कामाक्षा देवी (ब्रह्मां० ४.४०**.** ४६) ।

आद्ध-पु० [मं०] शुक्त यजुवेदकी शाखाओंके प्रवर्त्तक

याज्ञवल्क्यके १५ शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (ब्रह्मां० २.३५.२८) ।

आद्यगण-पु० [सं०] चाक्षुष युगके पाँच देवगणोंमेंसे अन्त-रिक्ष, वसु आदि आठ देवताओंका एक गण (ब्रह्मां० २० ३६.६६,६९)।

आद्यप्रतिहारी—स्त्री॰ [सं॰] शंकरकी प्रथम सेविका विजया जिसके चार हाथ हैं और इवेत वस्त्र धारण करती हैं। मुक्तामय विशाल कवच विराजित उसके शरीरपर तलवार लक्की रहती हैं (वायु॰ १०१.२७४-७)।

आद्यश्राद्ध – पु० [सं०] हिन्दू शास्त्र विधानानुसार मृतकके लिए ग्यारहवें दिन सोल्ह श्राद्ध किये जाते हैं जिनमें यह पहला है।

आधन-पु० [सं०] विशिष्ठ ऋषिके सात पुत्रोंमेंसे एक ।
आनंद-पु० [सं०] (१) प्रश्नद्वीपके दुन्दुभि पहाइसे लगा
एक राज्य (ब्रह्मां० २.१४.३९; १९.१६; वायु० ४९.
१४)। (२) उत्तम मन्वन्तरके तीसरे पर्यायके १२।१२
संख्यावाले पाँच देवगणोंमेंसे सत्यगणका एक देव (ब्रह्मां०
३६.३५)। (३) प्रथम कल्प (जो १००,०००००० वर्षका
है) का अधिष्ठाता (वायु० २१.२८)। (४) मेथातियिके ७
पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, जिसके नामपर प्रक्षद्वीपमें एक वर्ष है
(वायु० ३३.३२; विष्णु० २.४.४,५)।

आनंदजल-पु० [मं०] अनेक शिखरोंसे युक्त जातुधि देव-पर्वतपर स्थित एक शुद्ध तथा निर्मल जलकी झोलका नाम जहाँ हजार फणवाला नार्गोका अधिपति चण्ड रहता है (वायु० ४१.६८-७३) ।

आनंदपीठ-पु० [मं०] पञ्चाशन्पीठ रूप दिन्दुपीठदा एक नामान्तर (ब्रह्मां० ४.३७.४७)।

आनंदनवमी - स्त्री० [मं०] यह एक व्रत है। यह व्रत फाल्गुन शु० े से प्रारंभ होता है। उस दिन एक भुक्त, षष्ठीको नक्त, सप्तमीको अयाचित तथा अष्टमीको निराहार रहे तब नवमीको व्रत करें। इसमें सरस्वतीपूजन करनेवा विधान है — भविष्यपुराण।

आनंदवन-पु० [सं०] हिन्दुओंके यहाँ सप्तपुरियोंका विशेष माहात्म्य है। इनमेसे चौथी पुरी वाशी या वाराणसीका नामान्तर।

**आनंदब्रत**-पु० [सं०] ब्रह्माके प्रीत्यर्थ किया जानेवाला एक ब्रन ।

आनकदुंदभि — पु० [मं०] आनकदुंदभि दड़े नगाड़ेको कहते है। कहते हैं जब श्रीकृष्णके पिता तथा अनुके पुत्र चसुदैवजीका जन्म हुआ था तक देवताओं ने नगाड़े बजाये थे इसीसे वसुदेवको आनकदुंदभि कहते हैं (विष्णु० ४० १४०१३-१४,२९; वायु० ९६०१४४-५)।

**आनकाह्व−**पु० [सं०] उग्रसेनके एक पुत्रका नाम (विष्णु० ४.१४.२०) ।

आनर्त-पु० [मं०] (१) एक पश्चिमीय देश जो दारकाले इन्द्रप्रस्थ जानेके मार्गमें है (भाग० १०.७१.२१)। भाग० १.११.१ के अनुसार यहाँके अधिपति श्रीकृष्ण थे। शर्यातिके ऊपर इसका नामकरण हुआ था और कुशस्थली इसकी राजधानी थी (बायु० ८६.२४; विष्णु० ४.१.६४)। दिविदने इसे नष्ट कर दिया था (भाग० १०.६७.४)।

(२) शर्यातिके तीन पुत्रोंमेंसे एक एत्र तथा रेवतके पिताका नाम (भाग॰ ९.३.२७; ब्रह्मां॰ ३.६१.१८; वायु॰ ८६. २३.२४; विष्णु॰ ४.१.६३-४)। इनका पुत्र रोचमान कुशस्थलीसे आनर्त राज्यपर शासन करता था (मत्स्य॰ १२.२१-२)। (३) वीतिहोत्रके एक पुत्रका नाम जो अत्यन्त बलवान तथा दुर्जेय था (मत्स्य॰ ४३.४९)।

आनर्तंपुरी –स्त्री० [सं०] आनर्तकी राजधानी —द्वारका। यहाँसे विदर्भ श्रीकृष्ण एक रातमें घोड़ों द्वारा चले गये थे (भाग० १.१४.२५; १०.५३.६)।

आनृहवान् ─पु० [सं०] एक राजर्षि जो तपस्या सिद्धिसे बाह्मण हो गये थे (वायु० ९१.११६)।

आन्वीक्षिकी - स्त्रीं मिखलाया (भाग० १.३.११; मत्स्य० २१.५५; विष्णु० ५.१०.२७)। भाग० ३.१२.४४; र५.४४; र५.४४ वे अनुसार इसका सम्बन्ध ब्रह्मसे सिद्ध होता है अर्थात यह ब्रह्मप्रतिपादक शास्त्र है। इसे वलराम और कृष्णने भी सीखा था (भाग० १०.४५.३४)। इसे देवीका प्रतिनिधि मानते हैं (विष्णु० १.९.१२१)।

आप-पु॰ [सं॰] (१) शरतकालके सूर्यके संग रहनेवाला एक राक्ष्स (ब्रह्मां॰ २.२३.१५; वायु॰ ५२.१५)। (२) विशष्ठके सात पुत्रोंमें एक पुत्रका नाम, जो स्वारोत्तिष-कालके प्रजापति थे (मत्स्य॰ ९.९)। (३) यह "भव" है, अतः इसे किसी प्रकारसे गंदा न करें (वायु॰ ६९. १९१)।

आपनाप-पु० [सं०] दाष्क्रिल (भारद्वाज) के वेदिवद्या-निष्णात ३ शिष्योंमेंसे एक शिष्य, जो 'बह्वच' कहे जाते थे (ब्रह्मां० २.३५.६)।

आपव-पु० [सं०] (१) इसका अर्थ भी नारायण शब्दके अर्थके ऐना ही है। ब्रह्मपुराण और हरिवंशके अनुसार "आपव" ब्रह्माका कार्य करते थे। इन्होंने सृष्टिका श्रीगणेश किया। इससे विष्णु हुए जिन्होंने "विराज"की सृष्टि की जिससे संसारका सर्वप्रथम पुरुष उत्पन्न हुआ। महाभारतके अनुसार "आपव" प्रजापति वशिष्ठका ही दूमरा नाम है। (२) दूसरे सावणि मनुके समयके सप्त-पियोमेंसे एक ऋषि (ब्रह्सां० ४.१.७०)। जब कार्त्तवीर्यने इनका आश्रम जला दिया तव इन्होने परशुराम द्वारा मारे जानेका शाप उते दिया था (ब्रह्मां० ३.६९.४४-५: मत्स्य० ४४.१,१२-१४:) यह हेमतालवनके निवासी थे (मत्स्य० ४.३.४१)। (३) वरुणके पुत्रका नाम । वार्त्त-वीर्यार्जुनने चित्रभानु (सूर्य) को इनका तपोवन जला डालनेकी आज्ञा दी थी जिसके लिए यह इनके शापका भाजन बना । इस तपोवनमें जलके ऊपर यह बहुत दिनों-तक तप करते रहे (वायु० ९४.४३; ९५.११-१३) ।

आपवत्स-पु० [नं०] गृहनिर्माणमें इनकी पूजा होती है और दहीका भोग लगता है (मत्स्य० २५३.३१; २६८.-२०)।

आपस्तंब – पु॰ [सं॰] कृष्ण यजुवेंद्र अन्तर्गत श्रोतसूत्र और गृह्य सूत्रोंके रचियता एक ऋषिका नाम जिनके सूत्रोंका अनुवाद बूलर साहवने अंगरेजीमें किया है। दितिके पुत्रेष्टि यद्यके यह पुरोहित थे (मत्स्य॰ ७.३३-४; १९२.१०)। (आपस्तम्बगृह्यसूत्र--श्री हरदत्त) ।

आपस्ति-पु॰ [सं॰] भृगुवंशके एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य॰ १९५.३३; १९६.१८) ।

आपादबद्ध-पु० [सं०] शातकणिका पुत्र इसने दस वर्ष राज्य किया था (वायु० ९९.३५१)।

आपिशास्त्र-पु० [मं०] आधेय प्रवर (मार्गव) (मन्स्य० १९५.४१)।

आपीतक-पु॰ [मं॰] ज्ञातकणिके पुत्र लम्बोदर आंध्रका पुत्र, इसने बारह वर्ष राज्य किया था (मतस्य॰२७३.५)।

आपूरण-पु० [सं०] (१) भाद्रपदके महीनेमें सूर्यके रथपर रहनेवाला एक यक्ष (विष्णु० २.१०.१०)। (२) नागमाता कद्रका पुत्र एक नाग (धृतराष्ट्र) (वायु० (६९.७२)।

आपोमयदेव - पु० [सं०] क्रींचद्वीपमें इनकी जलपूर्ण अञ्जलिसे पूजा होती है (भाग० ५.२०.२२-२३)।

आसोर्या - पु॰ [सं॰] एक यझ (भाग०३.१२.४०) । ब्रह्माके पश्चिमवाले मुखसे (विष्णुपुराणानुसार उत्तरीय मुखसे) इसकी उत्पत्ति हुई (विष्णु॰ १.५.५६) ।

आम्रवान – पु० [सं०] भृगुके पौलोमीसे उत्पन्न एक पुत्र तथा गोत्रकार कापि थे। भार्गव गोत्रके पॉच प्रवरोंमें एक प्रवर । यह और्वके पिता थे (मत्स्य० १९५.१५ और २९)।

आप्यायन - पु० [सं०] हाहिमलिद्वीपके अधिपति यद्मबाहुने, जो प्रियत्नत-पुत्र थे, अपने पुत्रीके नामसे दिये गये ७ विभागोमे एक विभाग, जो वर्ष (आप्यायन वर्ष) कहा जाता था (भाग० ५.२०.९)।

आप्रवान - पु० [सं०] च्यवनके एक पुत्र जिनका विवाह नहुपकी पुत्री ऋचींसे हुआ था। यह औवके पिता थे जिसका जन्म मानाकी जॉवने हुआ था (ब्रह्मां० ३.१० ९३-५)।

आभिचार – पु० [सं०] इत्तुओंको परास्त करनेके लिए पुरो-हितों तथा मित्रयों द्वारा किया गया मन्त्रोच्चार (भण्डासुरके पक्षसे) (ब्रह्मां० ४.२१.९७) । राजीके पुत्रोंको हरानेके लिए इन्द्रके पक्षसे बृहस्पितिने भी यह किया था (विष्णु० ४.९. १९) ।

आभिरु-पु॰ [मं॰] भण्डका मेनाका एक रणोद्धत सेना-पित जिसका रथ हजारों मिहों द्वारा खींचा जाताथा (ब्रह्मां० ४.२९.२१-२)।

आभीरकन्या – स्त्री० [सं०] इसने कल्याणिनीव्रत किया था जिसके फलस्वरूप यह उर्वद्या अप्सरा हो गर्या (मत्स्य० ६९.५९) ।

**आभूतरजस्**-पु० [मं०] रैवन युगके देवनागण (मत्स्य० ९.२०)।

आभूतसंष्ठव - पु० [सं०] महाप्रलय (वायु० ७.२२; १०.३३; २८.३२: ५०.२०६, २२२; ५२.४७; विष्णु० २.८.९४, ९७-९९ ब्रह्मां० २.६.२२; ४.१.२००, २०८, २३०-३१, २४२; मत्स्य० २.१६-२०; ४.२०; ८०.११)।

आभूतसंष्ठवस्थायी-पु० [मं०] (१) पर्जन्यका मारीचीमं उत्पन्न पुत्र-प्रभु, जो लोकपाल कहा गया है, की एक विशेषता (बायु० २८-१६)। (२) ज्वरोत्पत्ति-कथाका एकाग्र मनसे चिन्तन कीर्तन करनेवाला पुरुष मृत्युके उपगन्त नन्दीके माथ विराजमान होता है और रुद्रका अनुचर होता है उसकी एक विशेषता (वायु० ३०.३१८, १०१.३५४)।

आभूतसंष्ठवावस्थ-पु० [सं०] जल, अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, दिशाएं, स्वर्ग, बुलोक, समुद्र, नद, शैल, वन-' स्पति, औषधियों तथा वृक्षलत।ओंकी आत्मा, लव, काष्ठा, कला, मुहूर्त, रात्रि, दिन, अर्थमास, मास, अयन, वर्ष युग आदि (वायु० ६.७४)।

आभ्युदियक -पु० [सं०] एक श्राद्धका नाम जिसे नांदी

मुख कहते हैं। इसमें दही, बैर, द्राक्षा, चावलको मिलाकर
पिण्ड देते हैं। सर्वप्रथम माता, दादी और परदादीको
तीन पिंड देकर तब बाप, दादा, परदादा, मातामह,
प्रमातामह और वृद्धप्रमातामहको पिण्ड दिया जाता है।
यह श्राद्ध शुभ अवसरोंपर ही विशेषतया होता है, क्योंकि
इसे मंगल वा कल्याण सम्बन्धी समझते हैं। इसमें अपसन्य
होनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। (श्राद्धचंद्रिका-भारद्धाज
दिवाकरभट्ट)।

आम-पु० [सं०] (१) प्रियव्रतात्मज राजा घृतपृष्ठके सात पुत्रोंमेंसे (जनके नामसे कौब्रद्वीपके ७ भाग किये गये थे) एक पुत्र (भाग० ५.२०.२१) । (२) नग्नजित-की पुत्री सत्याके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग० १०.६१.१३)।

आमगर्भ-पु० [सं०] अपने कुल गोत्रके वे पितृ जिनकी मृत्यु वाल्यकालमें हो गयी हो (वायु० ११० ५३)।

आमपात्र - पु० [सं०] यक्षोंके दूध दुहनेका पात्र, पृथ्वीरूपी गौका अन्तर्थान रूप दूध रजतनाभने वैश्रवणको बछड़ा बनाकर जिसमें दुहा (ब्रह्मां० २.३६.२१७; वायु० ६२. १८.६)।

आमलकी एकादशी - स्त्री० [मं०] फाल्गुन शु० ११ को ऑवलेके समीप बैठकर भगवानका पूजन करे (ब्रह्मां० तथा नसिंहपरिचर्या)।

आमश्राद्ध – पु० [मं०] एक श्राद्ध विशेष जिसमे पिण्डदान न कस्के कचा अन्न ही ब्राह्मणोंको दे देते हैं। इसे प्रायः बहुद ही कस्ते हैं (मत्स्य० १८.२७; वायु० १८.२०)।

आमोद-पु० [मं०] छह विप्नविनायकोमे एक प्रथम विप्न-नायक (ब्रह्मां० ४.२७.८१) । ५१ गणेशों में मे एक (ब्रह्मां० ४.४४.६८) ।

**आम्रक्ट**-पु० [मं] दे० अमरकंटक ।

आम्रवन - पु॰ [सं॰] आमका एक वन विशेष जो विशास और पतंग पर्वतके बीच तथा ताम्रवर्णसुरके तटपर स्थित है (बायु॰ ३८-१८-२२)।

आम्रासकेश्वर — पु॰ [सं॰] नर्मदाके उत्तर तटपर एक तीर्थ-स्थान जो शिवका परमप्रिय और पितरोंके लिए किये गये श्राद्धके निभित्त अति पितत्र माना गया है (मत्स्य॰ २२.५१; १८१.२८; १९०.५)।

आय – पु॰ [मं॰] द्वितीय स्वारोचिषमनुके मन्वन्तरके वारह तुषित देवोंमेंसे एक तुषित देवना (ब्रह्मां॰ २.३६.११)।

भायति – स्त्री० [सं०] (१) मेरु और धरणीकी पुत्री जो मृगु और ख्यातिके पुत्र धानाकी पत्नी थी—यह मार्कण्डेयके पिता मृकण्डकी माता धी (भाग० ४.१.४३-४४; वायु० २८.४; ३०.३४; विष्णु० १.१०.३) । परन्तु विष्णु०, वायु०

तथा ब्रह्मांके अनुसार प्राण (ब्रह्मां० २.११.५-६;१३.३७) की माता थी। (२) पुल्लिंग = नहुषके इन्द्रापमतेजस्वी छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.१८.१; ब्रह्मां० ३.६८.१२; वायु० ९३.१३; विष्णु० ४.१०.१७)।

**आयसपात्र**-पु० [सं०] लोहेका पात्र जो असुरोंको वड़ा प्रिय तथा पवित्र है (ब्रह्मां० २.३६.२१०; मत्स्य०१०.२०)। आयु-पु० [सं०] (१) नहुष (अनेना) के पिता तथा यति या शुद्ध के दादाका नाम (भाग० ९.१७.१; ११, ३.६७.२; विष्णु० ४.८.३) । (२) प्राण और कर्जस्वतीका एक पुत्र जो वसुधा (भाग० ६.६.१२)। यह वैतण्ड्यादि-का पिताथा (ब्रह्मां०३.३.२१.२४)। (३) पुरूरवा और उर्वशीके ६ पुत्रोंमेंसे एकका नाम । राहुकी पुत्री प्रभासे इसका विवाह हुआ जिससे नहुष, शत्रवृद्ध (मत्स्य० वृद्धशर्मा), रजि, रम्भ (मत्स्य० दम्भ), और अनेना (मत्स्य विपाप्मा) ये पाँच पुत्र दुए जो सबके सब प्रसिद्ध योद्धा थे (भाग० ९.१५.१; १७.१; ब्रह्मा० ३.६६.२२,९०; ६७.१; मत्स्य० २४.३३-५; वायु० ९१.५१; विष्णु० ४.६.७३; ७.१; ८. १-३)। (४) श्रीकृष्ण और रोहिणीके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१७)। (५) पौष मासमें सूर्यके रथके साथ रहनेवाले गणके एक ऋषि (भाग० १२.११.४२)। (६) शुचि अग्नि, यह महिषका पिता है (ब्रह्मां० २.१२.३८-४०)। (७) एक चरका- ध्वर्यु (ब्रह्मां० २.३३.१३)। (८) पञ्जयागमें होमार्थ संस्कृत अग्नि (वायु० २९.३७)। (९) अमावसुका पिता जो अंगिरसका पुत्र था (वायु० ६५.१०५: ७३.५) ।

आयुतायु-पु० [सं०] सिन्धु द्वीपका पुत्र तथा ऋतुपर्णका पिना (मत्स्य० १२.४६; वायु० ८८.१७३)।

आयुधन्यास — पु० [मं०] पूजन करनेके पहले बाह्य शुद्धि आवश्यक है। वैष्णवोंके यहाँ बाह्य शुद्धिका यह एक विधान है जिसमें चक्र, गदा आदि विष्णुके आयुधोंका नाम लेकर एक एक एक स्पर्श करने हैं (पुराणोक्त सर्वे-देवापूजा, दुर्गाशङ्कर शास्त्री)।

आयुरो-स्त्री० [सं०] शाकद्वीपकी सात नदियोंमेंसे एक नदी (भाग० ५.२०.२६)।

आयुर्दान-पु॰ [सं॰] स्वारोचिष मन्वन्तरके तुषित और पारावतदेव गणोमेंसे पारावतगणका एक देवता (ब्रह्मां० २.३६.१४)।

आयुर्वेद - पु० [सं०] आयुसम्बन्धी शास्त्र = आयुर्वेद । जो अठारह विद्याओमेमें एक है (ब्रह्मां० २.३५.८८; विष्णु० ३.६.२८; यायु० ६१.७९) । इसके आदि आचार्य अश्विनी-कुमार माने जाते हैं (दे० आश्विनीकुमार) जिन्होंने दक्ष प्रजापतिके धड़में वकरेका सिर जोड़ा था । इन्द्रने अश्विनी-कुमारोंसे यह विद्या सीखकर धन्वन्तरिको सिखायी (भाग० २.७.२१: ८.८.३५; ९.१७.४; ब्रह्मां० ३.६७.१८; वायु० ९२.१६; विष्णु० ४.८.१०) । काशीके राजा दिवो-दास धन्वन्तरिको अवतार माने जाते हैं । भाग० ३.१२.३८ के अनुसार आयुर्वेद ब्रह्माके पूर्वीय मुखसे उत्पन्न हुआ था । कुछ अन्यके मतानुसार अत्र और भरद्वाज भी इस शास्त्रके जन्मदाता माने गये हैं । इसे अथवेंदके अन्तर्गत माना गया हैं । यानी अथवेंवेटका उपवेद माना गया है । इस

शास्त्रके आठ अंग निम्नांकित हैं = शस्य (चीरफाइ), शालक्य (सिलाई), काय चिकित्सा (बुखार आदि), भूत-विद्या (झाड़फूंक), कौमारतन्त्र (क्चोंका इलाज); अगदतन्त्र (सांप, िक्छूके काटनेकी दवा), रसायन, बीजीकरण। उपर्युक्त आठ अंग भरद्वाजके आठ शिष्योंको मिले (वायु० ९२.२२; ब्रांह्म० ३.६७.२४)।

आयुष्मत्—पु॰ [सं॰] (१) अंबुधाराके गर्भसे उत्पन्न ऋषभ-हरिके पिताका नाम (भाग॰ ८.१३.२०)। (२) उत्तान-पादके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ २.३६.८९)। (३) हिरण्यकशिपुके चारपुत्रोंमेंसे संह्वादके एक पुत्रका नाम (विष्णु॰ १.२१.१)।

आयुष्मंत-पुन [सं०] देवताओंका एक गण (ब्रह्मां० ४.१. १२२)।

आरण्य-पु० [सं०] एक मध्यमाध्वर्यु । चाक्षुषकाल (युग) के एक प्रजापति जो पाँच देवगणोंके पिता थे (ब्रह्मां० २.२३.१५; ३६.६८) । यह अत्रि ऋषिके पुत्र थे (वायु० ६२.५८) ।

आरण्यक—पु० [मं०] (१) वेदके ब्राह्मणोंके अन्तर्गत वह भाग जिनकी रचना जंगलोंमें हुई या जिनका अरण्यमें मनन करना चाहिये। इसमें वानप्रस्थसम्बन्धी उपदेश हैं। "अरण्येऽनूच्य मानत्वात् आरण्यकम् । आरण्येऽध्ययनादेव आरण्यकमुदाहृतम्।" (ब्रह्मां० ३.२१.५५)। (२) त्रेतायुगके रामावतारसे पहिले ही आरण्यक नामके मुनि तपसे भी परमात्मतत्त्व जब जाननेमें असफल रहे तब महर्षि लोमशके आदेशसे रेवा नदीके तटपर "राम" का भजन करने लगे। रामके अश्वमेध यहाके समय धोड़के साथ शत्रुप्तजी (दशरथके कनिष्ठ पुत्र) यहाँ प्रधारे थे। आरण्यक मुनि उन्हींके साथ अयोध्या गये, जहाँ श्री रामसे पूजित हो उन्हींमें लीन हो गये।

आरब्ध – पु॰ [सं॰] सेतुका पुत्र तथा गांधारके पिताका नाम (भाग॰ ९.२३-१४; विष्णु॰ ४.१७.३-४) ।

आराधि – पु॰ [मं॰] जयत् सेनका पुत्र तथा अयुतायुके पिता। विष्णु॰के अनुसार आराधित (वायु॰ ९९.२३१; (विष्णु॰ ४.२०-४)।

आरुणि-पु० [मं०] (१) एक महान् सिद्धका नाम (भाग० ६.१५.१३)। (२) तृतीय सावर्ण मनुके युगके सप्तिषयोंमेंसे एक कर्ष (ब्रह्मां० ४.१.७९)। (३) धर्मते साध्यामें उत्पन्न एक साध्यदेवका नाम (मत्स्य० १७१. ४३)। (४) मध्यदेशमें वेदशाखाप्रवर्तकोंमें पहला (वायु० ६१.९)। (५) पन्द्रहवें द्वापरके व्यास जव वेदशिरा हुए थे जिन्हें विष्णुका अवतार माना जाता है (वायु० २३. १६६)। (६) ग्यारवें धर्मसावणिं मनुके युगके सप्तिषयोंमेंसे एक क्रिष (विष्णु० ३.२.३१)।

आरोग्यवत – पु॰ [सं॰] कात्तिक शु॰ ९ या किसी नवमी-को मनाया जानेवाला एक व्रत । इसमें मन, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्ना, घाण, प्राण तथा वृद्धिकी पूजा, तिलोंसे कमल बना स्थापितकर, करें (गरुइपुराण) ।

आर्जव पु० [सं०] बाष्त्रिल भरद्वाजके तीन शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (ब्रह्मां० २.३५.६)।

आर्तव(गण)-पु० [सं०] (१) ब्रह्माके ५ पुत्र (ब्रह्मां०

२.२१.१५२; २३.७५-७७; २८.१६) । (२) ऋतुके पाँच पुत्र जो पितरोंके प्रतिनिधि है (मत्स्य० १४१.१४.५७; वायु० ३०.१८.२२)।

आर्द्धक-पु० [सं०] धृतिके पिता (ब्रह्मा० २.७१.१२४)। आर्द्धानन्दकरी-पु० [सं०] तृतीयाव्रत-संकरके साथ भवानीकी उपासना तथा व्रत । पक्षमें एक दार चार महीनों-तक होता है (मत्स्य० ६४ पूरा)।

आर्य-पु० [सं०] (१) म्लेच्छोंका उलटा (वायु० ४५.९३; ४७-४९; ९९.४०४)। (२) अंगिरसके पुत्रोंका सामूहिक नाम जो भारतवर्षके निवासी है, पर कलयुगमें म्लेच्छ भी साथ-साथ रहेगे (भाग० ९.४.२; ब्रह्मा० २.१६.२४; मत्स्य० १२१.४६.-५१; २७३-२५; २७४.३७)।

आर्यक-पु० [सं०] (१) धर्मसेतुके पिताका नाम (भाग० ८.१३.२६)। (२) एक काद्रवेय नाग (ब्रह्मां० ३.७.३३)। आर्यका-स्त्री० [सं०] कोचद्वीपकी सान नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (भाग० ५.२०.२१)।

आर्यव-पु० [मं०] रथांतरके तीन शिष्योंमेंसे एक (वायु० ६१.३)।

आर्यो - स्त्री० [मं०] गोकर्ण नामक शिवक्षेत्रकी समीपवित्तनी (द्वैषायनी) एक नदीका नाम जहाँ होते हुए वलराम सूर्णारकको गये थे (भाग० १०.७९.२०)।

आर्यो वर्त - ५० [मं०] 'शससुद्रात्तु वे पूर्वादाससुद्राञ्च पश्चिमात् । तयोरेवान्तरं गियोः आयवर्तं विदुर्भुधाः ॥'— मनुस्मृति । मनुके अनुसार हिन्दुस्तानका वह उत्तरी हिस्सा जो पूर्वनागर, पश्चिमसागर हिमालय तथा विन्ध्याचलके मध्यवर्ती हैं । वह अति पवित्र माना गया है । इसे आयोंका आवासस्थान माना गया है । इक्ष्वाकुके २५ पुत्रोंने परशुराम द्वारा उपदृष्टाको दिये गये इस भूभागपर शासन किया (भाग० ९.६.५; १६.२२) ।

आर्वत – पु० [मं०] यह नपोवलसे ऋषित्वको प्राप्त हुए थे। इनके समकक्ष काव्य, बृहस्पति, कदयप, च्यवन आरि थे। ये ईश्वरपुत्र कहे गये हें (ब्रह्मां० २.३२.९९)।

आर्षणि-पु० [मं०] एक प्रवर:(मत्स्य० १९६.३१) ।

आष्टिपेण-पु० [मं०] (१) किंपुरुपवर्षमे रामका कीत्तगान करनेवाला एक गंधर्व जिसे विष्णुकी योगशक्ति मालूम थी। प्रायोपवेशन करते समय परीक्षितमे यह मिला था (भाग० ५.१९.२.१.१९.१०; २.७.४५)। (२) मुनहोत्र- मृत शलके पुत्रका नाम (ब्रह्मां०३.६७.६; वायु०९२.५)। (३) राजिष जो क्षत्रिय होनेपर भी तपस्यासे ऋषि हो गये थे (वायु०९१.१६६)। (४) पर्चाम मन्नवार्ध मार्गवोमेंसे एक (मंत्रकृत् ऋषि तथा पाँच मार्गव प्रवरोंमे एक) (ब्रह्मां०२.३२.१०५; मत्स्य०१४५.९९; १९५.३४)।

आर्हण – पु० [सं०] विष्णुका एक प्रधान भक्त तथा सेवक (भाग० २.९.१४)।

आर्हत-पु० [सं०] (१) ६ दर्शनोमेंने एक (वायु० १०४. १६) । (२) वे असुर जो विष्णुके मायामोहसे भ्रममें पडकर प्रायश्चित्त करना भृल अवैदिक कर्मोंमें रत हो गये (विष्णु० ३.१८.१२) ।

आलम्बा - स्त्री० [सं] खदाा (दक्षकी पुत्री वहस्यपकी पत्नी) की मात पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री जिससे आलम्बेयगण उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० ३.७.१३८; वायु० ६९.**१७०**) ।

आरुम्बि-पु० [सं०] ८६ श्रुतिषयोंमेंसे एक श्रुतिष, यह यजुर्वेदके प्रधान प्रवर्त्तवोंमेंसे हैं (ब्रह्मां० २.३३.६)।

आलम्बेयगण-पु॰ [मं॰] राक्षसोंका एक वर्ग जो खशाकी पुत्री आलम्बासे उत्पन्न हुआ था—ये लोगोंके विनाशक तथा तैयार युद्धदुर्मद थे (ब्रह्मां॰ ३.७.१४०)।

आसुकि – पु० [मं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मस्स्य० १९५.२५) ।

आलोक – पु॰ [सं॰] लोकालोक पर्वतका इधरका हिस्सा जो प्रकाशसुक्त होनेसे आलोक कहलाता है। (ब्रह्मां० २.१९.१५१-३, १८७; २१.१५५; मत्स्य० १२३.४७; १२४.९३)।

आवटी-पु० [सं०] (१) शुक्रयजुर्वेदकी शाखाओंके प्रवर्तक याज्ञवल्क्यके १५ शिष्योंमें एक शिष्य (ब्रह्मां २.३५.२९)। आवंख्य-पु० [सं०] सामवेदशाखाप्रवर्तक सुकर्माका एक ब्राह्मण शिष्य जिसने अपने शिष्योंको साम संहिताको शिक्षा दी थी (भाग० १२.६.७७-८०)। (२) राजाधिदेवीमें उत्पन्न हुए जयसेनके दो पुत्रोंका नाम (भाग० ९.२४.-३९)।

**आवरण** – पु० [मं०] भग्तः और पच्चजनीके ५ पुत्रोंमेंसे एक ं जो चतुर्थ था (भाग० ५.७.३) ।

आवरणशक्ति-र्स्त.० [मं०] आत्माकी दिव्य-दृष्टिपर आवरण डाल देनेवाली शक्ति ।

आवर्तन - पु० [मं०] जम्बू द्वीपके स्वर्णप्रस्थ आदि आठ उपद्वीपोंमेंने एक उपद्वीपका नाम (भाग० ५.१९.३०)।

आवसथ्य - पु० [मं०] शंस्य, जिसे आहवनीय भी कहते हैं, अग्निका एक पुत्र (वायु० २९.१२)।

आवह-पु० [मं०] (१) आग्नेय वादलोंको वर्षा करनेमें सहायता देनेवाली वायु (ब्रह्मां० २.२२.३४; ३.५.८२) । यह आवट, प्रवह आदि सात मस्तोंमेले एक हैं (मत्स्य० १६३.३२) । विजली रहित मूक घनींपर नियन्त्रण रखता हैं (वायु० ५१.३२,४९: ६७.११४) ।

आवाह - पु० [मं०] काशिराजकी पुत्री गान्दिनी, जा स्व(अ)फलकको व्याही गयी थी, के एक पुत्रका नाम (बायु० ९६.१११)।

आवाहनी - स्त्री॰ [सं॰] यह एक महामुद्रा है। यह 'त्रिखण्डा' भी कही जाती है। मुद्राओंने श्री देवी प्रसन्न होती है (ब्रह्मां॰ ४.४२.२)।

आविहीं ज-पु० [मं०] ऋषमके एक सौ पुत्रों में से एक पुत्र, जो विष्णुमक्त तथा ऋषि था। जब निमिने कर्मयोगकी मत्यता पृष्ठी तव इन्होंने निमिको कर्म, अकर्म और विकर्मका मेट विस्तार्म समझाया। ये (कर्म, अकर्म, विकर्म) तीनों वेदवाद है लौकिक नहीं, इसलिए इनके विषयमें आनि होना स्वामाविक है (भाग० ५.४.११: ११.२.२१; ३.४१-५५)।

आवीचि-पु० [सं०] एक नरकका नाम (विष्णु० २.६.४) । आवेद-पु० [मं०] भार्गव गोत्रकार एक ऋषि (मत्स्य० १९५.१८) ।

आवेशक – पु० [मं०] एक यक्ष-गण (वायु० ६९.४०)। आशादशमी – स्त्री० [मं०] कार्त्तिक शु० १० या किसी भी दशमांको इंद्र और दिक्षालोंका पूजन करे तो सब आशाएँ पूर्ण हों—'भविष्योत्तर'।

आशी-स्त्री० [सं०] लौकिकी अनेक (३४) अप्सराओं, जो गन्धवींकी छोटी बहनें हैं, मेंसे एक अप्सरा (वायु० ६९.५)। आशी:-स्त्री० [सं०] भग और सिद्धिकी पुत्री। इसके तीन

आशाः – स्त्राण्टिमण आर् सिद्धिका पुत्रा । इत्त्रपाराण भाई थे—महिमा, विभु और प्रभु (भागण्ट,१८.२)।

आशुतोष-पु० [सं०] पुराणों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथोंमें ऐसे बहुतमे लेख मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि भगवान् शंकर सबसे शीव्र संतुष्ट होनेवाले देवता हैं, अनः शंकरका यह नाम पड़ा।

आशोचम्-पु० [सं०] किसी सपिण्डके मरनेके पश्चात् होने-वाली अशुद्धिका विवरण—ब्राह्मणोंके लिए सपिण्ड (ज्ञानि) की मृत्युके बाद १० दिन, क्षत्रियोंके लिए १२ दिन, वैदयों को १५ दिन तथा शूद्रोंको १ महीना (मत्स्य० १८.१-३)। आश्रम-पु० [सं०] आश्रम चार हैं-नह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास (भिक्षुक)। पहलेमें गुरु और अग्निकी सेवा तथा अध्ययन और भिक्षाटनसे भोजन-प्राप्ति तथा मेखला, अजिनवस्त्र, जटा और कमण्डलु धारण करे, ब्रह्मचर्यव्रती रहे। दूसरा तीनों आश्रमोंकी जान है। इसमे जो अविवाहित रहते हैं वे तपस्या और यज्ञादिमें समय विताते हैं, जो विवाह करते हैं वे बच्चोंके पिता बन वेदा-ध्ययन, यज्ञयाग तथा श्राद्धादि करते हैं । वानप्रस्थमें स्तान, पूजा, फल, बंदमूलपर जीवन निर्वाह करते है तथा सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करते है और भिक्षु दंडी वन काषाय वस्त्र धारण करने तथा पृथ्वीपर शयन करने हैं (भाग० ७.१२. १-३१; १३.१-१०; १४ से अन्तनकः मन्स्य० १४१. ६१-२; २४८.१६; वायु० ८.१७७-८८; २३.८२; ३३.२७; ५६.६८; ६१.१६७; विष्णु० ३.८.२०; नवॉ अध्याय पूरा)। आश्वलायन - पु० [सं०] छब्बीसवें द्वापर युगमें जब पराशर

महिष्णु अवनारके चार पुत्रोंमेंने एक पुत्र (वायु० २३० २१३)।
आश्वरुग्यनि-पु० [सं०] अंगिरमवर्गका एक गोत्रकार ऋषि

व्यास हुए तब भगवान्का सहिष्णु अवतार हुआ। उक्त

आषादी — स्वी० [सं०] आषाद मासकी पूणिमा जिस दिन गुरुपूजा तथा व्यासपूजा होती है — दे० शंकराचार्य विरचित 'व्यासपूजा' विधि। वृष्टि आदिके आगमनका निश्चय करनेके लिए वायु परीक्षा भी इसी दिन की जाती है इसीसे इसे 'वायुधारिणी पूणिमा' भी कहते हैं — 'ज्योतिः शास्त्र'।

आषाढ्यां भारतरास्ते मुरपतिनिरुये याति वाते सुवृष्टिः मस्यार्थं सम्प्रकुर्याद् यदि दहनदिशो मन्दवृष्टियंमेन । नेकल्यामन्ननाशो वरुणदिशि जलं वायुकोणे प्रवायुः कौवेर्या सस्यपूर्णा सकल्वसुमनी तद्वदीशानवायो ॥
—जयोतिःशास्त्र ।

आषादीतीर्थ-पु० [सं०] यह नीर्थ नर्मता तत्रपर है। वहाँ-पर स्नानका बड़ा माहात्म्य वर्णित है (मत्स्य० १९४.३०)। आसंग-पु० [सं०] श्रफलक तथा गांदिनीके बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.१६)।

आसारण-ए० [मं०] भाद्रपद मासमें सूर्यके रथके साथ

रहनेवाले गणमेंसे एक यक्ष (भाग० १२.११.३८)।

आसुर-पु० [सं०] विवाहका एक प्रकार (विष्णु० ३.१०. २४)। उसका विवरण मनु (३-३१) में इस प्रकार है— कन्याके जातियों और कन्याको यथा शक्ति धन देकर स्वेच्छा- से कन्याग्रहण आसुर विवाह है। इसमें आर्ष आदि विवाहों- की तरह शास्त्रीय विधि नहीं होती।

आसुरायण-पु॰ [सं॰] सामवेद-शाखाप्रवर्तक पाराशर्य कौशुमके छह शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (ब्रह्मां॰ २.३५. ४६) । ये मरीचिपुत्र व.स्यपके कुलमें उत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि थे (मत्स्य॰ १९९.३)।

आसुरि-आसुरी-पु० [सं०] (१) एक मुनिविशेषका नाम जो सांख्यके आचार्य कपिल मुनिके शिष्य थे। यह एक सिद्ध थे और युधिष्ठरके राजस्य यहामें आमंत्रित थे (भाग० १.३.१०:)। (२) देवताजित्की रानी जो देवसुम्नकी माता था (भाग० ५.१५.३)। (३) एक ब्रह्मिष (मत्स्य० १०२.१७) तथा मध्यदेशमें यजुवेंदके प्रथम प्रवर्तक (ब्रह्मां० २.३५.१२)। (४) ब्रह्माके एक पुत्र (वायु० १०१.३३८)। (५) पुरंजन नगरके पश्चिम भागके प्रवेश द्वारका नाम (भाग० ४.२५.५२; २९.१४)।

आसुरीवेला-पु० [सं०] रात्रिका वह समय जब नंद यमुना-में रनानार्थ प्रतिष्ट हुए थे और उन्हें एक असुर वरुणके पास ले गया था (भाग० १०.२८.२)।

आस्तीक-पु॰ [मं॰] एक क्रिपका नाम जिन्होंने जनमेजय-के मर्पयद्यमे पातालवासी तक्षकको भस्म होनेसे बचाया था। यह जरत्कारू क्रिप और वामुकि नागकी बहिन जरत्कारुकी सन्तान थे (महाभा॰ आदि॰ १६,१७)

आहवनीयपद-पु० [मं०] यह गयामें स्थित है। इस पदमें श्राद्ध करनेसे अश्वमेधका फल प्राप्त होता है (वायु० १११.५१)।

आहार्य-पु० [मं०] मंत्रकृत् एक अंगिरसश्रेष्ठ किष (ब्रह्मां० २.३२.१०९; वायु० '५९.१००) यह उरुक्षवके पिता थे (मत्स्य० ४९.३८)।

आहक-पु० [सं०] पुनर्वसुके एक पुत्र तथा देवक, उग्रसेन और धृतिके पिता। यह एक महाप्रतापी, सन्यवादी और उड़ार राजा था (भाग० ९.२४.२०-२१; वायु० ९६. १२०-१२३; विष्णु० ४.१४.१५-१६; ब्रह्मां० ३.७१.१२०-१२१) । कंस इनसे घृणा करता था (भाग० १०.३६.२४ (२८); १०(५०(५)८) । जरासंधपर आक्रमण करनेके समय श्रीकृष्णने इनसे सलाह की थी और जरामंधके तीसरे आक्रमणमे इनपर रक्षाका भार था (भाग० १०(५१(५) २६) । सूर्यग्रहणमें यह स्यमंतपंचक गये थे (भाग० १०. ८२.५) । काशीराजकी पुत्रीमे इनका विवाह हुआ था । यह रथपर युद्ध करनेमें प्रवीण थे (वायु० ९६.१२१-२; ब्रह्मां० ३.७१.१२२-३)। आहुकी इनकी बहिन थी जिसका ब्याह अवर्ताके आहुकांघसे हुआ था (वायु० ९६.१२७; मत्स्य० ४४.६६-७०) । कहते हैं इनके पास ८००००००० घोड़े तथा २१००० हाथी थे। इनकी समता भोजसे की जाती है (ब्रह्मां० ३.७१.१२३-१२७; वायु० ९६.१२१-१२६; मत्स्य० ४४.६७-६८) ।

आहुकांध-पु० [मं०] आहुबको बहनोई, जिनका विवाह

(मत्स्य० १९६.१३) ।

आहुकीसे हुआ था। इनके दो पुत्र तथा एक पुत्री थी । (वायु० ९६.१२७; ब्रह्मां० ३.७१.१२७; दे० आहुकी तथा | आहक)।

आहुकी - स्त्रो० [सं०] पुनर्वसुको पुत्री, आहुकको ६हिन नथा अवंतीनरेश आहुकांथकी पत्नीका नाम (भाग० ९.२४.२१: । ब्रह्मां० ३.७१.१२७,१२७; मत्स्य० ४४.६६: वायु० ९६. १२०,१२७: विष्णु० ४.१४.१७)।

आहृति-पु० [सं०] रोमपाउके पुत्र वत्सुका एक पुत्र (वायु० ९५.३७)।

आहत्य-पु० [मं०] अप्तराओंके चौडह गणोंमेंसे प्रथम एक अप्तरागण (ब्रह्मां० ३.७.१८) ।

आहुच्य-पु० [सं०] मरुतोंके सात सातके सात गण कहे गये हैं। उनमें तासरे गणके एक मरुतका नाम—मरुतोंकी कुल संख्या ४९ हैं (वायु० ६७.१२६)।

₹

इंदिरा — स्त्रं (मंग्) (१) लक्ष्मीका एक नाम (भाग्य १०.३१.१); (२) लिल्ता देवाका अनुचरा एक राक्ति जो महापद्माउवामें विविध कलाओके साथ क्रीडा करनेवाली १६ राक्तियोंमें अन्यतम है (ब्रह्मांग्य ४.३५.९८)। (३) एक महानदीका नाम — लोमश क्रियने अपने तपके प्रभाव में अनेक नदियोंके साथ जिसका मुण्डपृष्ठके शिखरपर आहान क्रिया था (वाय्य १०८.७९)।

इंदिरा एकादशी – र्ह्मा० [मं०] आश्विन क्र० ११ । इस ब्रत-से सब प्रकारके पाप दूर दोते हैं, यदि इस दिन बोई श्राद हो तो अपना सोजन संघार गोको स्थिता देना चाहिये (ब्रह्मवर्ष्य पराण) ।

इंदु-पु० [मं०] (१) चंद्रमाशा एक नाम—इनकी वृद्धि और अयमे ममुद्रकी वृद्धि और क्षय दोता है। ठक्षने इंदुकी अपनी २० मानम कत्याएं दी थी (ब्रह्मो० २.१९.१३४: ३७.४४; ३.६७.२१: वायु० ६३.४१; ६७.१५८; विष्णु० १.१५.७७)। (२) इक्ष्वाकुवंशी राजा विश्वसका पुत्र तथा युवनाश्व का पिता (मत्स्य० १२.२९)।

इंदुमती - स्त्रीं िस्त्रीं स्वित्रीं राजा अजकी पत्नी तथा विदर्भके राजा भीजकी विहन । यह अयोध्यापित महाराज दशरथकी माता तथा श्रीरामकी दार्दा थी (ब्रह्मां १८४० -१००, १३७) । कहते हैं एक बार इंदुमती राजमहरूकी छतपर वैद्री थी और उसी समय नारद्जी आकाश मार्गसे कही जा रहे थे । संयोगमे नारद्जीकी वीणापरके कुछ पुष्प इंदुमतीपर गिर पडे जिनके आधातमे उसकी मृत्यु हो गयी थी (ब्रह्मां १५८ण) ।

इंद्र-पु० [मं०] (१) वैदिक देवता जिनका स्थान अंतरिक्ष कहा जाता है। यह देवताओं के राजा तथा मेथके मालिक है जिनका एक नाम वासव भी है (ब्रह्मां० २.१३, ९७; वायु० ६६.१४)। एक लोकपाल । इनका तथा तीन अन्य लोकपालोंका नगर पुष्कर द्वापके मानसरोत्तर पहाइपर है (भाग० ७.२०.३०: मत्स्य० २६७.१९; २६६.२२)। इंद्रियोकी पुष्टिक हेनु इनकी उपासना होती है (भाग० २.३०)। इनका वाहन ऐरावत हाथी तजा वज्र अस्त्र है: इंद्र्र्यनुप इनका धनुष है और इनकी तलवारका नाम परंज है। देवराजकी रानीका नाम द्यांची और पुत्रका नाम जयनत है। इनकी सभाको "सुधर्मा" कहते हैं जिसमें देव, गधर्व और अप्सराण रहती है। इंद्रपूर्तिकी राजधानी अमरावती है और वहीं नन्दन वन है जिसमें पारिजातके वृक्ष अधिक है। इसी उद्यानमें कल्पवृक्ष भी है। इनके वोड़ेका नाम उच्ने अवा तथा इनके सारिका नाम मानिल है। यह

ज्येष्ठा नक्षत्र और पूर्व दिशाके स्वामी हैं। वृत्र, त्वधा, नमुचि, शंवर हाण, बील और विरोचन इनके प्रधान शत्रुओं में है। प्रथमे इसका झगड़ा हो गया था (भाग० ४.१६.२४: १९.१०-१७, १९-२२, २६-३८; २०.१८; 🕏० विजिताश्व) । काकतस्य, मानधाना परुषमेध यद्मके पश्चात इन्होने ह(रश्चद्रको एक सोनेका एथ दिया था (भाग० ८० ७.१७-२०,२३) । इंद्र-नम्चि युद्धके लिए दे० (भाग० ८.१०.२४.२८: ४१-५३; ११.१.४०; १५.२४.३३; मत्स्य० २२.६०,६१: २९.११: ३१.१२) । इंद्र-वृत्रासुर युद्ध प्रथम बेना युगमें नर्मटा तटपर हुआ था जिसमें इंद्रने दथीचिकी हुद्वियोका बज्ज बना कुत्रका वध किया था (मत्स्य० १५४.१११-१३१) । अश्विष्णने इंद्रकी पूजा रुकवा गोवर्धन-पूजा चलायी थी जिससे मष्ट हो यह इगइ पडे थे (ब्रह्मां० ३.६८.१७; ७१.२०१, २४४: विष्णु० ७. १०.१६-२६ तथा भाग० १०.२४ पुरा) । अपनी अङ्मार्का अवहेलनाके वद्लेमें इन्होंने मामत और अग्निको पर्था-पर जन्म लेनेका शाप दिया था (मत्स्य० ६१.३-१७) ।

पुराणानुसार इंद्र, विश्वमुक्, विपश्चित, विभु, प्रभु, शिखी, मनोजव, तेजस्वी, बिल, अद्भुत, बिटिव, सुशांति, सुकीत्ति, कतथाता, दिवस्पति ये चौदह इंद्र क्रमण्य एक मन्वन्तरमे भोग करते हैं। आजकल तेजस्वी इन्द्रका अधिकार है। (२) विदर्भामें इंद्रका मंदिर (भाग० ६०.५३.४९ [१])। (३) विदिश्यके एक पुत्र जो स्वारोचिष युगके प्रजापित थे (मत्स्य० ९.९)। (४) सूर्य द्वारा बनाये गये दिनके विभागों (मुहूर्तीं) मेंसे एक विभाग (वायु० ६६.४१)। (५) दनुके १०० पुत्रोंमेंने एक पुत्र (वायु० ६८.८)।

गणेशके माथ-माथ इंद्रकी उपामना भी अमेरिकामे होती थी।

इंद्रकील-पु० [सं०] (१) भारतवर्षका एक पहाड (भाग० ५.१९..१६)। (२) पितरोंका एक पवित्र तीर्थस्थान । श्राद्धके लिए यह अतिप्रशस्त स्थान है (मत्स्य० २२. ५३)। इंद्रकेतु-पु० [सं०] किमणीके साथ श्रीकृष्णके विवाहके समय बारकाकी सडकोंमें फहरानेवाली पताकाओंका नाम (भाग० १०.५४.५६)।

इंद्रजित् — पु॰ [मं॰] (१) लंकाधिपति रावणके पुत्र मेघ-नाटका नाम । यह वडा वलवान् था और राम-रावण युद्धमे इसने श्री रीमके सब मैनिकोंको नागपाशमें बाँध दिया था (लंकाकाण्ड लक्ष्मण-मेघनादयुद्ध—दो॰ ७२-७६; भाग॰ ९.१०.१८; ब्रह्मां॰ ३.६.६)। (२) दनुका एक पुत्र (मत्स्य॰ ६.१९; वायु॰ ६८.६)। (३) नर्मदाके उत्तर तटपर गर्जन नामक एक तीर्थस्थानमें उठा हुआ गर्जनशील मेघ जिसका तीर्थके प्रभावसे इन्द्रजित् नाम पडा (मत्स्य० १९०.३)।

हंद्रतापन-पु० [सं०] हिरण्यकशिपुकी सभाके एक दानव (दनुपुत्र) का नाम (ब्रह्मां० ३.६.८; मत्स्य० १६१.८१)। इंद्रतीर्थ-पु० [मं०] वृत्रासुरको मारनेके कारण इंद्रको ब्रह्म-हत्याका पाप लगा था और वह कमलनालमें छिप गये थे, अनः सव देवना विना इंद्रके हो गये। इसपर देक्ताओंने ब्रह्माकी रायसे ब्रह्महत्याको दूसरा स्थान दिया और इंद्र-का प्रथम अभिषेक नर्मदा तटपर हुआ जहाँ उनके मलका शोधन हुआ, अनः देशका नाम "मालवा" पडा। तदनन्तर गोदावरी तटपर सब देवताओंने इंद्रका अभिषेक किया। इस प्रकार वहाँ 'पुण्या' और 'सिक्ता' दो निवयां बह चली जो आगे चलकर गोदावरीमें आ मिली। तबसे उन दोनोंके संगमको "पुण्यामंगम" कहने हैं। सिक्तासंगमको इंद्रतीर्थ कहते हैं, वहाँ ७००० नीर्थ निवास करने हैं (ब्रह्मपुराण-इंद्रतीर्थमाहा०)।

**इंद्रदत्त**-पु० [मं०] मनुष्यके मुखवाले एक किन्नरका नाम (वायु० ६९.३५)।

इंद्रदमन-पु० [मं०] दाणासुरके एक पुत्रका नाम । इंद्रचुम्न-पु० [मं०] (१) सूर्यवंशोत्पन्न एक प्रसिद्ध राजा जो अयोध्याके राजा थे। यह मुमतिके गर्भने उत्पन्न भरत-के पौत्र थे। दुर्वासाके आदेशसे तथा मार्कण्डेयर्जाकी अनु-मितिसे नर्मटाक्षेत्रके कोटितीर्थमें इन्होंने एक अश्वमेथ यज्ञ किया था जिससे प्रमन्न होकर जिव तथा विष्णुने इन्हे आशीर्वाद दिया था (स्रांद० पु० आवन्त्यखंड रेवाखंड ३४।१९-२० अ।हि) । (२) तेजसका पुत्र जो एक द्राविड पाण्ड्य राजा था। यह बड़ा हरिभक्त था और इसकी नपस्याके समय अगस्त्य इसके आश्रमपर आये थे। उनका स्वागत नहीं बरनेके बारण अगस्त्यके बापवश यह हाथियोंका अधिपति हो हाथी वन गया। इसकी पूरी कथा कर्मपराणमें दी है (भाग० ८.४.७-१२: ब्रह्मां० २. १४. ६४; वायु० ३३.५४; विष्णु० २.१.३६, मत्स्य० ५३. ४७-८) । (३) अवंतीके राजाका नाम जिन्होंने पुरामें जग-न्नायका मंदिर बनवाया था। यह अपने पुण्योंके प्रतापसे सदेह ब्रह्मलोक चले गये थे जहाँ से आनेपर लोमसने उन्हें शान दिया था (स्कंद० मा० क० १०।५३-५५)।

**इंद्रचुम्नसर**-पु० [सं०] एक झील जहाँसे होती हुई पावनी (मस्त्यपुराणानुसार निलनी) (सात भागोंमें विभक्त गंगाका एक स्रोत) पूर्व दिशाको बहती है (ब्रह्मां० २.१८५६: मत्स्य० १२१.५५: वायु० ४७.५४)।

इंद्रद्वीप-पु० [मं०] भारतवर्षके नौ खंडोंमेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० २.१६.९; वायु० ४७.७९; विष्णु० २.३.६; मत्स्य० ११.४.८) । इसी द्वीपके समीपमे नलिनी नदी समुद्रमें गिरती है (मत्स्य० १२१.५७) ।

इंद्रद्वीपसमुद्र-पु० [सं०] वह स्थान जहां पावनी नदी समुद्रमें गिरती हैं (ब्रह्मां० २.१८.५८; वायु० ४७. ५५)। इंद्रधनुष-पु० [सं०] इसकी सृष्टि वामदेव करते हैं (मत्स्य० ४.२९; वायु० ९.५२; १९.८; ब्रह्मां० २. ८.५४)।

इंद्रधन्या-पु० [मं०] लोहिनीमें उत्पन्न वाणके एक पुत्रका

नाम (ब्रह्मां० ३.५.४५) ।

इंद्रध्वज - पु० [मं०] एक उत्सव विशेष जो भाद्रपद शुह्या दादशीको वर्षा और खेतीकी वृद्धिके लिए मनाया जाता है। इसमें इंद्रको ध्वजा चढाते हैं— इ० स० स० ।

इंद्रमदी-स्त्री० [मं०] भद्राश्व देशकी एक नदीका नाम (वायु० ४३.२६)।

इंद्रपद-पु० [म०] (१) भारतके पश्चिमका एक राज्य जहाँ-से होकर सिन्धु नदी बहती है (ब्रह्मां० २.१८.४८)। (२) विष्णुपद, कट्रपद आदिके माथ यह तीर्थ गयामें है (वायु० १०९.१९)।

इंद्रप्रतिम-पु० [मं०] एक वशिष्ठवंशोद्भव गोत्रकार ऋषि, जो ब्रह्मवादी थे (मत्स्य० १४५.११०) । वशिष्ठका घताचीमें उत्पन्न कुशी नामसे विख्यात एक पुत्र (वायु० ७०.८८) । इंद्रप्रमित, इंद्रप्रमिति—पु० [मं०] एक ऋषि, इन्होंने पैलने ऋग्वेदमंहिता मीख कर माण्ड्रकेय (मार्कण्डेय— वायु०) को पदायी थी (भाग० १२.६. ५४-५६; ब्रह्मां० २.३२.११५; ३३.३; ३४.२५: वायु० ६०.२५.२७; विष्णु० ३.४.१६.१९) । इन्हें कुणि भी कहते थे (ब्रह्मां० ३.८.९६-७) । यह ब्रह्मक्षेत्रके निवासी थे (वायु० ५९.१०५) ।

**इंद्रप्रमद**-पु॰ [मं॰] एक ऋषिका नाम जो मरणासन्न भीष्मसे मिलने गये थे (भाग॰ १.९.७; १९.९) ।

इंद्रमस्थ - पु० [सं०] खांडव वनके जला देनेके पश्चात् पाण्डवोने इस नगरको बसाया था। यह आधुनिक दिलीके निकट था। समुद्रमे इबनेके भयसे द्वारकाके निवासियोंको अर्जुन यहाँ ले आये थे (भाग० १०.५८.१२; ११.३०. ४८; ३१.२५)। भण्डको पराजित करनेके लिए इंद्रने यहाँ पराइक्तिकी उपासना की थी, इसीसे इसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ (ब्रह्मां० ४.१२.४४)।

इंद्रबाधनकेशी-पु० [मं०] मनुष्योसे अवध्य उनुके पुत्रोंके वंशजोंमेंसे एक दानव (ब्रह्मां० ३.६.१६; वायु० ६८.१५) । इंद्रबाहु-पु० [मं०] एक आगस्त्य और ब्रह्मिष्ठकिषका नाम (मत्स्य० १४७.११४) ।

इंद्रमनस् स्की० [मं०] दाणकी पत्नी तथा लौहित्यकी माताका नाम (कायु० ६७.८५) ।

इंद्रयाग — पु० [सं०] नंद अन्य गोपीके साथ इंद्रप्रीत्यर्थ इसे हर साल वरते थे, पर श्रीकृष्णने इसे वंद करा गोवर्धन-पूजा चलाया थी । अधिक वर्षा हुई जिसका कारण इंद्रका कोप था । अनः श्रीकृष्ण जनताके रक्षार्थ गोवर्थन पर्वतको सात दिनोतक उठाये रहे (भाग० १०.२४ पूरा; २५.१-२८) । इंद्रवाह — पु० [सं०] दे० पुरंजय (भाग० ९.६.१२) ।

इंद्रशत्रु - पु० [म०] (१) मण्डके आठ मंत्रियों में से एक (ब्रह्मां० ४.१२.१२)। (२) वृत्रासुरका एक नाम। भागवतके अनुसार देवपुरोहित विश्वरूपके तीन सिर थे, एकसे सोमपान, दूसरेसे सुरापान और तीसरेसे अन्न भोजन करते थे। यज्ञके समय विश्वरूप देवताओं को हिवका भाग दे देते थे, पर कभी कम हिला कर असुरोकों भी दे दिया करने थे, जिससे कृष्ट हो इंद्रने उनके तीनों सिर कार लिये। विश्वरूपके निहत होनेपर उनके पिना त्वष्टाने इंद्रकों मारनेकी कामनासे आभिचारिक यह रचा। थोड़ी देर बाद उस दक्षिणारिनसे एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ। त्वष्टासे

उत्पन्न असुरम् तिथारी तपने तीनो लोकोंको आहत्त कर लिया जिससे इनका नाम "वृत्त" पडा। देवनाओंने आकृत मण किया, पर इसने सबके अस्त्रोंको निगल लिया। अंतमें ऋषिश्रेष्ठ दर्थाचिका हिंडुयोसे वज्रका निर्माण हुआ तव कहाँ जाकर इंद्र वृत्रासुरका वथ कर सके थे (माग० ६. ७.२७-४०; अ० ८ ९, १०, ११ तथा १२ प्रा)।

इंद्रसम-पु० [मं०] च्यव-पुत्र कृमिका महावलवान् पुत्र (मत्स्य० ५०.२५) ।

इंद्रशैल-पु॰ [सं॰] महाभद्र झं.लके उत्तरके अनेक पहाड़ी-मेंसे एक पहाड़का नाम (वायु॰ ३६.३१)।

इंद्रसावर्णि - पु० [सं०] चौटहवें मनु जो उरु आदिके पिता थे। इनके समयमें शुचि इंद्र थे, पित्रत्र और चाक्षुप देव थे और अग्नि, वाहु आदि ऋषि तथा "वृहद्भानु" नामक विष्णुका अवतार हुआ था (भाग० ८.१३, ३३-३५)।

इंद्रसेन-पु० [सं०] (१) राजा नलके पुत्रका नाम जिसकी विहन इंद्रसेना तथा पुत्र चंद्रांगद था (स्कंद्र० ब्राह्म० ब्रह्मीन तर्रा पुत्र चंद्रांगद था (स्कंद्र० ब्राह्म० ब्रह्मीन तर्रा छ)। (२) राजा दिलका एक नाम, जिसने श्रीकृष्ण और वलरामका अपने लोक मुनलमे स्वागन किया था। कंसके द्वारा मारे गये इनके भाइयोंकी इमने लोग दिया था (भाग० ८.२०.२३; २२.२३ १०.८५.४५-४६, ५२)। (३) श्रश्चदीपके नान पहाड़ोंमेंसे एक पहाड़ जो मीमा निर्धारित करता है (भाग० ५.२०.४)। (४) धर्ममे भानुमें उत्पन्न देव ऋषभका एक पुत्र (भाग० ६.६.५)। (५) मीहान् के पुत्र कुर्चका पुत्र जो वीतिहोत्रका पिना था (भाग० ९.२.१९-२०)। (६) महाक्षीत ब्रह्मिष्ठका पुत्र तथा विध्याश्वन वा पिना (मतस्य० ५०.६)।

इंद्रसेना-स्वी० [सं०] (१) राजा नलकी पुत्रीका नाम-महाभारत । (२) मोहत्य ब्रह्मिष्ठको पत्नी तथा विध्याश्वकी माताका नाम (बायू० ९०.२००) ।

इंद्रस्थक-पु० (सं०) क्रयभदेव और जयंतीके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ५.४.१०) ।

इंद्राणी-स्वी० [मं०] देवराज इंद्रकी पत्नी शचीका नाम जो जयत (पुत्र) तथा जयंती (पुत्री) की माता थी। इनका उल्लेख ऋग्वेदमें हैं। नैत्तिरीय ब्राह्मणके अनुसार इंद्रने इनके रूपपर मोहित हो इन्हें ग्रहण किया था। रामायण तथा पुराणानुसार ये पुलोमा दैत्यकी पुत्री थी जिसे इंद्रने मारा था। राजा नहुपसे अगस्त्य ऋषिने इनकी रक्षा की थी-दे० नहुष, श्ची। नहुषको उसके दर्पके लिए इन्होंने दंडिन किया था यानी वह इन्द्रपद पानेपर इन्द्राणीको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। ब्राह्मणीके द्वारा अजगरत्वको प्राप्त हुआ (भाग० ६.१३.१६; १.१८.३)। यह जयंत, ऋषभ और मीद्धष ३ पुत्रींकी माना थी (भाग० ६.१८.७) । इन्होने श्रीकृष्ण और सत्यभामाका अमरावर्तामे स्वागत किया था। सत्यभामा इनके अहं भावसे दःखी हो गयी थी (भाग० १०.५९.३८; [६५ (५)५], २८; [६७(५) १९])। यह षोडश शक्तियोंमें एक शक्ति थीं (ब्रह्मां० ४. ४४.८४.१११)। विदर्भमें इनका एक मंदिर है जहाँ विवाहके एक दिन पूर्व रुक्मिणी पूजाके लिए गयी थी। विदर्भ निवासियोंके इंद्र तथा इंद्राणी कुल देवता थे (भाग० १०.63.86(१, २)५०) ।

इंदानुज-पु० [सं०] इदके छोटे भाई विष्णुका एक नाम जिन्होंने वस्यप क्रियती पतनी अदितिके गर्भसे वामन अव-नार लिया था (भाग० ८.२२.१९; २३.१९)।

हंदिय - स्त्री० [मं०] (१) इंद्रियां दस हैं - पॉच बुद्धि (ज्ञान)
के अधीन है और पॉच कर्मेद्रियां है जो कर्मके अधीन हैं
और ११ वां मन ज्ञानकर्म-उभयरूप इन्द्रिय है (मत्स्य० ३.१८.२०; वायु० ३१.४३)। (२) तामस मन्वन्तरके देव-गण (वायु० ६२.३९)।

इंद्रोत-पु० [मं०] शौनक ऋषिका एक नाम जिन्होंने जनमेजयका अश्वमेध यज्ञ कराया था (ब्रह्मां० ३.६८.२५; वायु० ९३.२५)।

इ-पु० [सं०] कामदेव।

इक्षलक—पु० [सं०] व्यासकी ऋक् शिष्यपरम्परामें शाकवैण र्थातरके चार शिष्योमिन एक शिष्य (ब्रह्मां० २. १५.४) । इक्कु—पु० [सं०] (१) हरिवर्षका एक विचित्र वृक्ष । हरिवर्षका पान करते हैं (ब्रह्मां० २.१७.७) । (२) शाकद्वीपको ७ निदयोमिसे एक नर्दा जिसका उद्गम हिमालयसे हैं (ब्रह्मां० २.१९.९६; मत्स्य० १२२.२२; वायु० ४९.९३; विष्णु० २.४.६५) । (३) सात समुद्रोमेसे एक —इक्षुरसोद या इक्षुरसाव्य (ब्रह्मां० ४.३१.१८: मत्स्य० २.३४) । (४) हिमालयसे वहनेवाली भारतवर्षकी एक नदी (मत्स्य० ११४.२२; वायु० ४५.९६) । (५) नर्मकाकी शास्ता एक अति पवित्र नर्दा जिसमें स्नान करनेवाला व्यक्ति एक देवगणका अधिपति होता है (मत्स्य० १९४.४९.५०) ।

इक्षुचाप-पु॰ [सं॰] इक्षु धनुष, जिसे ब्रह्माने कामेरवरी कामेश्वरके विवाहोपल्ह्यमे उन्हे उपकार दिया था (ब्रह्मां० ४.१५.१९:१८.१;१९.२६)।

इक्षुदा-स्नं (मिं) दक्षिणापथक्षी महेन्द्र पर्वतमे निकलने-वाली बहुत-सी निदयोमेसे एक नदी (मतस्य०११४.३१) । इक्षुमती-स्नं (मिं) (१) एक नदी जिसके तटपर क्षिल-जीका आश्रम था (भाग०५.१०.१: विष्णु०२.१३.५३) । (२) पिनरोंके श्राद्धयोग्य एक पित्र तीर्थका नाम (मत्स्य०२२.१७)।

**इक्षुमालिनी**-स्त्री० [सं०] इंद्र पर्वतसे निकलनेवाली एक नदी (स्वंद्र० भाग०) ।

**इक्षुरसोद** – पु० [सं०] पुराष्ट्रोक्त सात समुद्रोमेसे एक जो ईखके रसने भरा कहा गया है। यह प्रश्नुई।पको चारों ओर-से घेरे हैं (भाग० ५.१.३३; २०.७; विष्णु० २.४.२०)।

इक्षुळा - र्ह्वा० [सं०] महेन्द्र पर्वतको एक नदी (वायु० ४५. १०६) ।

इक्ष्वाकु-पु० [मं०] सूर्यवंशका एक प्रधान राजा। पुराणानुसार वैवस्वन मनुके दस पुत्रोंमेंने यह एक है जो उनकी
पत्नी श्रद्धाने उत्पन्न हुआ था। वायु० ८८-८ के अनुमार
मनुके छोवनेसे इनकी उत्पन्ति हुई (भाग० ८.१३२; ९.१.३,
१२; वायु० ६४.२९; ८५-४; ८८-८; विष्णु० ४.१.७; ब्रह्मां०
२.३८.३०; ३.६०.२.२०; मत्स्य० ९.३०; ११.४१)।
इक्ष्वाकुके १०० पुत्र हुए थे (ब्रह्मां० ६३-८)। श्री राम इसी
वंशके थे। इनके १०० पुत्रोंमें विकुक्षि वहे थे और
अयोध्याक राजवंशके मृल पुरुष थे। दूसरे पुत्र निमिसे

मिथिला वंश चला । इनकी पुत्री सुवर्णा सुहोत्रकी व्याही थी। यह बड़े प्रभावशाली तथा प्रजावत्सल राजा थे जिनके वंशमें रामचन्द्रके समान राजा हुए (भाग० २.७.२३, ४४; १२.२.३७) । इस वंशके अंतिम राजा सुमित्र हुए (ब्रह्मां० ३.७४.२४४; मत्स्य० २७३.५२, वायु० ९९.२६६.४३१) । विश्वसे इलाके स्त्री होनेकी सूचना सुन इन्होंने अश्वमेध यश कर "इला"को किंपुरुषमें बदल दिया (मत्स्य० १२-१-५) । इडिवड-पु० [मं०] शतरथका पुत्र जिसका विवाह विश्वसहस्रकी पुत्रीसे हुआ था (ब्रह्मां० ३.६३.१८०) ।

इडिबडा – स्त्री० [सं०] तृणविंदुकी पुत्री और विश्रवाकी रानी तथा कुवेरकी माताका नाम (भाग० ४.१.३७; १२.९) दे०—इलविला—१ और ३।

इडस्पति - पु० [सं०] (१) दक्षिणा और यजुपति देव रूचिके १२ पुत्रोंमंसे, जो स्वायंभुव मन्वन्तरमें तुषित देव कहलाये, एक पुत्र (भाग० ४.१.७-८)। (२) हरिका एक नाम ≈ पुरुष (भाग० ९.२.३५)।

इडा — स्त्री० [सं०] इस नामकी कई स्त्रियाँ मिलती है। (१) वश्च प्रजापतिकी पुत्री जो कश्यप क्रिपको च्याही थी। (२) वसुदेवकी एक पत्नी। (३) मनु या इक्ष्वाकुकी पुत्री जो वुधकी पत्नी तथा पुरूरवाकी माता थी। (४) क्रतध्वत रहन की पत्नी। (५) मारुननाथकी तीन शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (ब्रह्मां० ४.३३.७०)।

इडावत्सर – पु० [मं०] पॉच वर्षवाले युगका तीसरा वर्ष (भाग० ३.११.१४; विष्णु० २.८.७२; वायु० ५०.१८३) । इडिविला – स्वी० [मं०] राजा नृणविन्दुकी पुत्री तथा पुलस्य-की पत्नी । यही विश्रवाकी माना है (वायु० ७०.३१) ।

इड्बत्सर-[मं०](१) पु०दे० इडावत्सर (विष्णु० २.८.७२)। (२) चन्द्रमाका एक नाम (वायु० ५०.१८३:५६.२०)। (२) पॉच वर्षवाले युगका तीसरा वर्ष-पुराणानुसार सोम (वायु० ३१.२७)।

इद्धवालुक-पु० [मं०] एक प्रकारका नरक (मत्स्य० १४१-७०)।

इध्मवाह – पु० [सं०] (१) द्इच्युतका पुत्र और अगस्त्य क्रिषका पोता, एक क्रिष (भाग०४.२८.३२:१.१९.९)। (२) अगस्त्यका पुत्र तथा क्रतुका उत्तक पुत्र (मत्स्य०२०२. ८-९)।

इध्मिजिह्न-पु० [स०] प्रियव्रत तथा विहिष्मतीके दस पुत्रोम-मे एक पुत्र । इनकी एक विहिन थी--ऊर्जस्वती । प्रक्षद्वीपके अधिपति होनेपर इन्होंने उसे सात खण्डोंमें विभक्त कर अपने सात पुत्रोंमें बाँद दिया और स्वयम् तपस्या करने चले गये (भाग० ५.१.२५) ।

इरा - स्त्रीं विशेष विश्व क्षेत्र क्षिण क्षेत्र पत्नीका नाम जो वनस्पतियों तथा उद्भिजोंकी माता थी। (२) सरस्वतीका एक नाम (भाग० १०.१३.५७)। (३) दक्षकी पुत्री तथा कश्यपकी पत्नी जिनकी रुता, अरुता (वायु० वर्छा) और थांक्या—(वे वृक्ष जो काटनेके बाद पुनः वद जाने हैं) तीन कन्याएं थीं। ये वृक्षों, पैथे तथा घासकी मानाएं हुई। रुतासे किना पुष्पके वनस्पति, अरुता या वर्लीसे पुष्पोंसे फल्यहण करनेवाले वृक्ष और विरुधासे झाड़ीदार पेड़, रुताएं और घास उत्पन्न हुए। (ब्रह्मा० ३.७.४४९-६३,

४६८; मत्स्य० ६.२,४६; १४६.१९; वायु० ६९-३३९-४२; विष्ण० १.१५.१२५; २१.२४) ।

**इरागर्भक्षिरस्**−पु० [सं०] कश्यपजीका दनुमें उत्पन्न १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ६.१८)।

**इरावान्** –पु० [सं०] नागकत्या उऌपीके गर्भसे उत्पन्न अर्जुन पाण्डवके एक पुत्रका नाम (महाभारत; भाग० ९.२२.३२; विष्णु० ४.२०.४९) ।

इरावती-स्त्री० [सं०] (१) कइयप ऋषिकी पुत्री जो इनकी पली भद्रमदाके गर्भसे उत्पन्न हुई थी तथा ऐरावत नामक महागजकी माता थी। यही ऐरावत इन्द्रका बाहन बना और अंजन (हाथी) इसीका पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७.२९२, ३२७,३३९) । (२) उत्तरकी पुत्री तथा परीक्षित्की पत्नीका नाम । उसके जनमेजय आदि चार पुत्र हुए (भाग० १.१६.२)। (३) एकाददा रुद्रोंमेंसे नवम रुद्रकी पत्नीका नाम (भाग० ३.१२.१२)। (४) हिमालयकी तलहरीसे निकली एक नदी जो पितरोंके लिए अति पवित्र है (ब्रह्मां० २.१६.२५; वायु० ४५.९५) । इसे हव्यवाह (अग्नि) की पत्नी कहा है जो त्रिपुरारिके रथमें रहती है (मत्स्य० २२.१९: ५१.१३:१३३.२३; ब्रह्मां० २.१२.१५; वायु० २९.१३)। (५) क्रोधवशाकी पुत्री तथा पुलहकी पत्नी, जिनके गर्मसे ऐरावण, कुमुद, अंजन और वामन ये चार पुत्र हुए (ब्रह्मां० ३.७.१७२, २९०-२९२)। (६) क्रोधाकी पत्री तथा ऐरावनकी माना (वायु० ६९.२०५, २११) ।

इल-पु० [सं०] (१) कदम प्रजापतिके एक पुत्रका नाम जो वार्काक देशका राजा था। यह दड़ा प्रतापी राजा हो गया हैं। (२) वैवस्वन मनुका ज्येष्ठ पुत्र जो पुत्रेष्टिसे उत्पन्न हुआ था। दिग्निजयके समय यह शारवण वाटिका पहुँचे जहां शिव और उमा की इा करते हैं। पार्वती जीने पहले से ही ऐसा नियम दना रखा था कि जो इस उपवनमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जायगा। राजाको यह नियम গ্লাল নত্ত্বী থা । হ্যাণৰহা ৰাত্ৰিকা प्रवेशको बाद 'इल', '**इ**ला' (स्त्रां) हो गये। राहमे सोमपुत्र बुधने भेट हुई और यह उनके साथ स्त्री रूपमें रहे। इक्ष्वाकु तथा उनके भाई इलके खो जानेसे दःखा थे तब वशिष्ठमे सारा रहस्य मालम हुआ और वशिष्ठकी ही मुलाइसे इक्ष्वाकुके अश्व-मेथके बाद 'इल' किप्रुप हो गया। यह एक महीने प्रुप और दूसरे महीने "इला" रहने लगा। इलाके गर्भसे पुरुरवा हुए जो पहिले चन्द्रवंशी थे (मत्स्य० ११.४०-६६: १२.१-१४) ।

इलिबला — स्वं। [सं०] (१) विश्रवाकी पत्नी तथा कुबेरकी माता—दे० इडिवडा। (२) पुरुस्यकी पत्नीका नाम। (२) तृणविन्दुकी पुत्री (ब्रह्मां० ३.८.३७; विष्णु० ४.१.४७)। इला — स्वं। [सं०] (१) वैवस्वत मनुकी वन्या, बुधकी पत्नी तथा पुरुरवाकी माता—दे० इल २; मत्स्य० ११.४०६६; १२.१-१४। (२) राजा इक्ष्वाकुकी एक पुत्रीका नाम। (३) कर्यम प्रजापिके एक पुत्रका नाम जो पार्वतीके शापसे स्वी हो गया था। (४) शुकोक्ति सुभासागरके अनुसार दक्ष प्रजापतिकी साठ कन्याओं में एकका नाम। यह कश्यप क्रियको व्याही थी और पृथ्वी फोड़ कर निकलने

वाली सब वृक्ष जातियाँ, इलाकी सन्तान हैं (ब्रह्मां० ३.७. ४५९-६३, ४६८; मत्स्य० ६.२,४६; १४६.१८; वायु० ६९. ३३९-४२; विष्णु० १.१५.१२५; २१.२४)। (५) पृथ्वी माता, जिसकी पूजा शारीरिक शक्तिके लिए होनी है (भाग० २.३.५)। मत्स्यावतारमें विष्णुने इसका उद्धार किया था (भाग० ११.४.१८)। (६) रुद्रकी पिलयोंमेंसे एक (भाग०३.१२.१३)। (७) वायुकी एक पुत्री तथा श्रवकी एक रानी जो उत्कलकी माना थी (भाग०४. १०-२) । (८) वेवस्वत मनुकी एक पुत्री जो। उनके अश्वमेध यज्ञसे होताके संकल्प-व्यतिक्रमवदा पुत्रके ददले उत्पन्न हुई थी। इनके पिताको इनके जन्मसे दुःखी देख विशयने इन्हें पुरुष बना मुद्युम्न नाम रख दिया—दे० इड़ा। यह शिवके शरवणमें प्रवेश करनेसे वहाँ पार्वर्ताजी द्वारा दिये गये द्यापरूप नियमसे पुनः स्त्री वन गया और वृथके पुत्र पुरूरवाकी माना बना । इसके उपरान्त यह पुनः सुद्यम्न हो गया (भाग० ९.१.१६, २२: ब्रह्मां० ३.६०.६: विष्णु० ४.१.९-१२:६.३४)। (९) बुधकी पर्ता तथा पुरुरवाकी माताका नाम (दे० इल २: भाग० ९.१४.१५; मत्स्य० २४.९-१०)। (१०) वमुदेवकी पिल्लयोंमेसे एक जो उरुवल्क आदि अनेक पुत्रोंकी माता थी (भाग० ९.२४.४५,४९) । (११) (इड़ा) इन्द्र तथा वरुणके प्रीत्यर्थ किये गये वैवस्वन मनुके यहामे उत्पन्न इन्द्र और वरुणकी दत्तक पुत्री (वायु० ८५.७१४)। (१२) विश्वमृजोंके यहमें गृहपनि (यजमान) नपम्की पत्नी (वाय० २.६)।

इलातीर्थ-पु० [सं०] गोदावरी तटपरका वह स्थान जहाँ शंकरके आदेशसे इलाने स्नान कर पुरुषका रूप धारण किया था। जहाँ राजा इलको पुरुषत्वको प्राप्ति हुई थी वहाँ गौतमी (गोदावरी) के दोनों तटोंपर १६००० तीर्थ निवास करते हैं—दे० ब्रह्मपुराण—इलातीर्थ-माहा०।

इलापनि - पु० [मं०] श्रीकृष्णके मुख्य-मुख्य <sup>(</sup>अष्टोत्तर) नामोंमेंमे एक नाम (ब्रह्मां० ३.३६.२९)।

इलापर्ण, एल(पर्ण-पु० [मं०] नभम् (श्रावण) में सूर्यके रथके साथ रहनेवाला एक नाग (वायु० ५२.१०)।

इलार्त-पु० [सं०] (१) जम्बूद्वीपके एक खण्डका नाम (भाग० तथा स्कन्ट०)। (२) जयन्ती और क्रपभदेवके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ५.४.१०)।

इलावृत - पु० [मं०] (१) जम्बूद्वीपके नौ खण्डोमेंन एक जो जम्बूद्वीपका मध्य प्रदेश है जिसके उत्तरमें नील, श्वेत और शृंगवान पर्वत, दक्षिणमें निषय, हेनकट और दिमालय है। इसके पृवंमें और पश्चिममें माल्यदन् तथा गत्थ-माटन (मन्टर—विष्णु पु०) है। यहा शिवका स्थान है जिसमें प्रवेश करनेवाला पार्वतीके शापमें स्त्री दन जाता है। यहां न सूर्य है, न चार और निवासी फल-इन्ड खाकर रहते है। दलिने यहां यहां किया। यहां वह द्या

गया (मत्स्य० ११३.१९.३०; ११४.६९; १३५.२)।
यहाँ जम्बू खाने हैं। यह भद्राश्व और केतुमालके बीचमें है,
यहाँके प्रसिद्ध वन—चैत्ररथ, गन्धमादन, वैश्राज और
नन्दन है तथा यहाँ चार झीलें भी हैं (विष्णु० २.२.१५२६)।
(२) पूर्वचित्ति अप्सराके गर्भसे उत्पन्न अभीध्रके नौ पुत्रोंमेंसे
एक (चौथा) पुत्र जो इलावृतका अधिपति था (भाग०५.२.
१९; ब्रह्मां० २.१४.४६; वायु० २३.३९,४३; विष्णु० २.१.
१६-२०)।

इिल्ना-र्स्ना० [मं०] यमको पुत्री तथा अन्तिनारको रानी-का नाम जो ऋष्यन्त, दुष्यन्त आदि चार पुत्रोंकी माता थी और इन्हें ब्रह्मवाद प्रिय था (मत्स्य० ४९.९)।

इिलिबिल-पु॰ [सं॰] दशस्थके पुत्र तथा विश्वसहके पिता। इन्होंने देवासुर संग्राममें असुरोंका वध किया। प्रसन्न हुर, देवताओंने वर मॉगनेको इनसे कहा। इन्होंने पूछा मेरी आयु कितनी शेष है। एक मुहूर्त शेष है, देवताओंने कहा (विष्णु॰ ४.४.७५)।

इस्वल-पु० [मं०] (१) एक देंत्यका नाम जो सेहिकेय असुग् हाट और धमनिका पुत्र था। वह वातापिका बड़ा भाई आतापि था (दे० आतापि)। यह वस्वलका पिता था (भाग० १०.७८.३८)। ब्रह्मां०के अनुसार यह निहिका और विप्रचित्तिका पुत्र कहा गया है। यह बृत्रासुग्के पक्षमे इन्द्रसे लड़ा था (ब्रह्मां० ३.६.१९; भाग० ६.१८-१५)। यह देवासुग्मंग्राम (बिल और इन्द्र युद्ध) में लड़ा था। इसका युद्ध ब्रह्माके पुत्रोंसे हुआ था (भाग० ८.१०.२०,३२)। (२) मिहिका और विप्रचित्ति दानवका पुत्र (विष्णु० १.२१.११)। (३) हिरण्यकशिपुका एक भानजा (मत्स्य० ६.२९)।

**इल्बलांतक** - पु० [सं०] अगस्त्य ऋषिका नाम (ब्रह्मां० ४.३७.२५; ३८.८) ।

**इपंधर** - पुर्व [संव] झात्मलीडीपके निवासी कुछ जन (भागव ५.२०.११) ।

इप-पु० [मं०] (१) उत्कल पुत्र वत्सर और स्वर्वाधिके छइ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग०४०१३.१२; वायु०५०-२०१ (१) एक सुधामाव (ब्रह्मां २.३६.२८)। (३) औनानमनके दस पुत्रोमेस एक पुत्र (मन्स्य०९०१)।

इयम्भर — पु० [सं०] आश्विन मासमें सूर्यके साथ रहनेवाले त्वष्टा आदिके गण, जो आश्विन मासके अधिपति हैं (भाग० १२.११.४३)।

इपश्री-र्स्नः (सं०) बरदतुकी दो रानियोमिसे एक रानीका नाम (ब्रह्मां० ४, ३२,३४) ।

**इपुमान्**-पु० [सं०] वसुदेवके भाई देवश्रवाका कंसाव<mark>तीके</mark> ार्भसे उत्पन्न पुत्र (भाग० ९.२४.४१) ।

**इष्टक**-पु० [सं०] प्रतीत-पुत्र देवापिका एक पुत्र (वायु० ९९.२३७)।

Ç#3

**ई**—स्री० [मं०] लक्ष्मी ।

**ईकार** - पु० [सं०] लाल रंगके मनु । क्षत्रके प्रवत्तंक । इसी-्लिए क्षत्रिय रक्तवर्ण कृष्टे गये हैं (वायू० २६.३५) ।

**ईड्य-**पु० [सं०] सावणि मनुके उस पुत्रोंमेसे एक पुत्रका

नाम (मत्स्य० ९.३३) ।

ईटक - पु॰ [सं॰] (१) चौथे मरुत्गणमेंसे एक मरुत्का नाम (वायु॰६ .७१२७)। (२) पाँचवें मरुत्गणमेंसे एक मरुत्का नाम (वायु॰ ६७.१२८)। (३) ४९ मरुत्कि सात गणोंमेंसे पाँचवें और छठे गणके एक एक मरुत् (ब्रह्मां॰ ३.५.९६-७)।

ईरा−स्त्री० [सं०] एक नदीका नाम जिसे अन्यान्य श्रेष्ठ महानदियोंके साथ मुण्डपृष्ठ पर्वतके शिखरपर लोमश ऋषि ने बुलाया था (वायु० १०८.७९)।

ईश-पु० [सं०] (१) शुक्क यजुर्वेदकी वाजसनेयि शाखाके अन्तर्गतका एक उपनिषद जिसका प्रथम मन्त्र 'ईश्' शब्दसे आरम्भ होता है। (२) शिव, जो लिलताकी कृपासे रुद्र हो गये, का एक नाम (ब्रह्मां० ४.६.७०; ३८.४०)। आदित्यके स्क्षार्थ शिवकी यह (रुद्र = शिव) चौथी मूर्ति है (मत्स्य० २६५.४१)। (३) वश्यप और साध्याके साध्य पुत्रोंमेंसे एक साध्य (एक प्रकारके गण देवता) (मत्स्य० १७१.४३)। (४) विष्णुका एक नाम (विष्णु ६.८.५९)।

**ईशचाप**-पु॰ [सं॰] शिवका धनुष जिसे श्री रामने तोड़ा था (ब्रह्मां॰ ३.३७.३२)।

ईशान-पु० [सं०] (१) शंकरकी आठ मूर्त्तियोंमेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० ३.२४.४; ७३.१; ४.२०.५१; ३४.९१. ४१.६; विष्णु० १.८.६)। ईशान कोणके अधिपति (वायु० १०८.३२)। (२) ज्यारह रुद्रोंमेसे एक। (३) शाकु द्वीपकी सीमा निर्धारित करनेवाला एक पर्वत (भाग० ५.२०.२६)। (४) दसवें कल्पका नाम (मत्स्य० २९०.५)।

ईशानपुरी न्स्नी० [सं०] अलकापुरीके पूर्वमें शंकरकी हैं शानपुरी हैं, जहाँ शंकरके भक्त निवास करते हैं । इसमें अजैकपात् और अहिर्बुध्न्य आदि ग्यारह रुद्र अधिपतिरूप-से हाथमें त्रिश्कल लिये निवास करते हैं (स्कन्द० पु० काशीखण्ड पूर्वार्थ) ।

**ईशानब्रत** पु० [सं०] पौष ज्ञु० १४ को ब्रत करे। पुष्य युक्त पूर्णिमाको चारों दिशाओंमें अक्षनोंकी चार ढेरी बना, पूर्वमें विष्णु, दक्षिणमें सुर्यं, पश्चिममें ब्रह्मा तथा उत्तरमे रुद्रकी स्थापना कर अन्तमें मध्यमें अक्षतोंके ढेरपर ईशानको स्थापित करे। विधिवत पूजन कर गोमिशुन दान करे। इस प्रकार ५ वर्षीतक करनेसे यह वत पूर्ण होता है और सुख तथा धन मिलता है—"कालिका पुराण"।

ईशानी - स्त्री (सं०) योगमाया तथा पोडश शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (भाग० १०.२.१२; ब्रह्मां० ४.४४.८४)।

ईशिता - स्त्री॰ [सं॰] आठ सिद्धियोंमेंसे एक सिद्धि जिसके दलपर मनुष्य सवपर शासन कर सकता है। यह दस सिद्धिदेवियोंमेंसे एक सिद्धिदेवी हैं (ब्रह्मां॰ ४०१९.४)।

ईशित्व - स्त्रीं ० [सं०] (१) उत्तम सिद्धियों मेंसे एक (ब्रह्मां ० ४.३६.५१) । (२) योगकी आठ सिद्धियों मेंसे एक (वायु० १३.३.१५) ।

ईश्वर — पु० [सं०] महेश्वर और शंकर । कश्यपमे सुरिभमे उत्पन्न ११ रहोंमेसे एक रुद्र जिनका निवासस्थान ब्रह्मलोक- के सामने शिवपुर है । यह त्रिमृत्तिके अधिपति है । सूर्यके अधिदेवता (ब्रह्मां० ३.३.७१; ४.३९.१२०; मत्स्य० ९३.१३; १७१.३९) । ईश्वरके १० प्रधान गुण — शान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, धैर्य, क्षमा, द्रष्ट्रत्व, अपना सबसे सम्बन्ध नथा सर्वाधारता । यह मायी हैं (वायु० १०१.२१५, २१९; ब्रह्मां० ४.२.२१७) । ईश्वर सारे मंसारका अधिपति हैं (वायु० ४.३६ ४२) ।

**ईश्वरगोरी** – पु० [सं०[ एक बन विद्येष जो चैत्र झु० ३ को होना है । यह प्रतिवर्ष करनेसे नगर, झाम सर्वत्र आनन्ट रहना है – बनोत्सव ।

**ईश्वरप्रणिधान** पु॰ [मं॰] योगशास्त्रानुसार पाच नियम वतलाये गये हैं जिनमें यह अन्तिम है। इसमें ईश्वरमें अटल भक्ति रखनी पड़ती है और अपने कमींका फल उसे ही अपित कर देना होता है।

ईश्वरसम्ब-पु० [मं०] शंकरके सखा कुबेरका एक नाम । ईहाशील-पु० [मं०] तामस और राजस इन दोनों विरोधी गुणोंवाले मिथुन (जोडे) ब्रह्मार्जाकी जंवाओंसे उत्पन्न हुए । इसका परिणाम यह हुआ कि पुल्लिग और स्त्रीलंगका संयोग हो गया । इनका भोजन पृथ्वीका रम है (वायु० ८. ३९.४८)।

उ

उ−पु० [मं०] ब्रह्मा जिनके चौथे मुखसे तोबेके रंगवाले मनु उत्पन्न हुए थे। उकार = स्वरित, भुव (वायु० २६.३६)। उक्त−पु० [सं०] नेमिचक्रका पुत्र तथा चित्ररथका पिता (भाग० ९.२२.४०)।

उक्थ-पु० [सं०] (१) ब्रह्माके पूर्वाय मुखसे उत्पन्न हुआ एक यद्य (सोमयाग विशेष) (भाग० ३.१२.४०)। (२) ब्रह्माके दक्षिणीय मुखसे उत्पन्न एक यद्य (वायु० ९.५०; ब्रह्मां० २.८.५१: विष्णु० १.५.५४)।

उस्वीमठ-पु० [सं०] "उषीमठ" केदारनाथके प्रधान महन्तका निवासस्थान जिसका नामकरण श्रीकृष्णकी पौत्र-वधू ऊषाके नामपर हुआ । मन्दिरमें ओम्कारेश्वरकी मूर्तिके पीछे राजा मान्धाता और विशिष्ठकी मूर्तियाँ भी है । इन दोनोंने यहाँ तप किया था । उम्र-पु० [५०] (१) रुद्रका एक नाम—दे० रुद्र । भूत और सरूपाके पुत्र करोड़ों रुद्र, उनके पार्षद तथा भूतप्रेत विनायकों में से एकादश रुद्र भी हुए, उनमें एक पुत्र (भाग० ६.६.१७; ब्रह्मा० ४.३४.४१; विष्णु० १.८.६)। (२) चौदह अमिताभ देवों में एक अमिताभ देव (ब्रह्मा० २.६.५२)। (३) मरुत्के सात गणों में से तासरे गणका एक मरुत् (ब्रह्मा० ३.५.९४; वायु० ६७.१२६)। (४) यातुधानके उस राक्षम पुत्रों में से एक पुत्र। इसके पुत्रका नाम वजहा था, (ब्रह्मा० ३.७.८९ ९२)। (५) शिवकी अष्ट मूर्तियों में से एक मूर्ति, यजमानका अधिपति, इसका स्थान दीक्षित ब्राह्मण है (मत्स्य० २६५.४१; वायु० २७.१५)। डीक्षा इनकी पत्नी तथा मंतान इनका पुत्र है (बायु० २७.५५; ब्रह्मा० २.१०.८३)। महादेवका यह

सातवाँ नाम है (ब्रह्मां० २.१०.१६)। (६) ग्यारहवें द्वापरमें विष्णुका अवतार जो गंगाद्वारमें हुआ था। इनके रुम्बोदर, रुम्ब, रुम्बाक्ष और रुम्बकेश नामक चार पुत्र थे (वायु० २३.१५२)। (७) एक अमुरका नाम (अत्युग्र) (विष्णु० ५.१.२३)।

उग्रकर्मा - पु॰ [सं॰] भण्डके आठ सिचवोंमेंसे एक सिचव-का नाम (ब्रह्मां० ४.१२.१२)।

उप्रचंडा - स्त्री॰ [मं॰] भगवनीकी मृत्ति विशेष जिनकी पूजा आश्विन कृष्ण नवमीको होती है। कालिकापुराणानुसार दक्ष प्रजापितने आषादकी पूणिमाको एक वारह वर्षोका यद्य प्रारम्भ किया था जिसमें उन्होंने न तो अपनी पुत्री सनीको और न अपने जामाता शिवको ही निमन्त्रण दिया। इसपर भी सती पुत्री होनेके नाते बिना बुलाये गयी। इनके समझ ही दक्षने शिवको निन्दा की जिसे सहन न करनेके कारण सतीने वहीं प्राण छोड़ दिये। समाचार पाते ही शंकर अपने गणों सहित वहाँ गये। मतीने उग्रचण्डाका रूप धारण कर पितके अनुचरोकी सहायताने दक्षके यद्यका विनाश किया था—दे० कालिकापुराण तथा ब्रह्मपुराण—४०.२—१००।

उम्रतपस्-पु॰ [मं॰] योगवेत्ता गौतम, जिन्हे चौदहवें डापरका अवतार माना गया है, के एक पुत्र (वायु॰ २३.१६३)।

उग्रदंष्ट्री-स्त्री० [मं०] मेरुकी एक पुत्री तथा आग्नीध्र-पुत्र हरिवर्षकी पत्नी (भाग० ५-२.२३)।

उग्रदृष्टि - पु॰ [सं॰] दारह अजिन देवोमेसे एक अजितदेव (वायु॰ ३१.७; ब्रह्मां॰ २.१३.९३)।

उग्रधन्ता-पु० [सं०] भण्डके एक सन्विवका नाम (ब्रह्मां० ४.१२.१२) ।

उम्ररेतस् – पु० [सं०] रुद्रका एक नाम (भाग०३.१२.१२)। उम्रश्रवस् – पु० [सं०] रोमहर्षणके पुत्र तथा व्यासके शिष्य स्तर्की उपाधि । इन्होने नैिमपारण्यके ऋषियोंको स्पृष्टिके रहस्यपर कथा सुनायी थी (स्कंद० भृमिवाराहखंड भाग० ३.२०.७)।

उग्रशेखरा-स्रो० सिं०ी गंगाजीका एक नाम । आकाशमे जब गंगाजी चर्ला तब शंकरने अपनी जशमें उन्हें रोक लिया था। इांकर = "उम्र" और गंगा शिवमस्तकपर स्थित है, अतः यह नाम पडा (ब्रह्म०: मार्बण्डेय० आदि)। उग्रसेन-पर्व मिं । (१) यदवंशीय (ककरवंशी) राजा आह्यके पुत्र तथा कंम आदि ९ पुत्रोंके पिना । उग्रसेनकी मानाका शिराजका पुत्री कास्य। थी जिसके देवक और उग्रसेन दो पुत्र थे। उग्रसेनके नव पुत्र और पाँच व.न्याएँ थी (मत्स्य० ४४.७५) । वं.म इनका क्षेत्रज पत्र था और भाइयोंमें सबसे बड़ा था। इनकी पोर्ची पत्रियाँ वसुदेवके छोटे भाइयोको व्याही थी (भाग० ९.२४.२१, २४-५: १०.१.३०: 京郡市 ३.७१.१२९-१३४: २१२-३, २३०; मत्स्य० ४४.७१-७४: वायु० ९६.२०६: विष्णु० ४.१४.१६-२१) । कंम अपने श्रञ्जूर जरामंधकी सहायनासे अपने पिना उग्रमेनको बंदी बना स्वयम् राजा वन बैठा था ("हरिबंद्या" तथा भाग० १०.१.६९: ३६.३४: ४४.३३: विष्णु० ७.१५.१८: १८.६) । बंसकी 📗 अंत्येष्टि क्रियाकं पश्चात् श्रांकृष्णने उम्रसेनको पुनः सिंहा-सनारूढ़ किया (भाग० १०.४५.१२; विष्णु० ५.२१.९-१२)। जव जरासंघने मथुरापर आक्रमण किया था तव उम्रसेन उत्तरीय प्रवेश द्वारको रक्षा करते थे। यह यादव सभाके मदस्य थे। वायुने इंद्रके यहाँ से ला इन्हें 'सुधर्मा सभा" दी थी (विष्णु० ५.२१.१३-१७,३२)। तीर्थाटन करके लौटे टलरामका इन्होंने स्वागत किया था (भाग० १०.५०.२९)। सूर्यमहणपर यह स्यमंतपंचक गये थे (भाग० १०.८०.२२)। हरिप्रयाणके वाद अग्निप्रवेश कर इनकी मृत्यु हुई थी (विष्णु० ५.३८.४)। (२) राजा परीक्षित्के एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२२.३५)। (३) एक गंधर्य जो नभस्य (भाद्रपद) मासमें सूर्यरथके साथ रहता है (भाग० १२.११.३८; ब्रह्मां० २.२३.१०; विष्णु० २.१०.

उग्रसेना - स्त्रां० [मं०] उग्रसेनको पुत्री अकृरकी एक पत्नी जिसके गर्भसे देववान् और उपदेव दो पुत्र हुए थे (मत्स्य० ४५.३१)। वाग्रु पु० के अनुसार उग्रमेनी (वाग्रु० ९६.११२)। उग्रा - स्त्री० [मं०] (१) अइतालीस शक्ति देवियोंमेंसे एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४४.७३)। (२) एक पिशाच-कन्याके दम पुत्रोंमेंसे पुत्रका नाम (उग्र पुं०) (वाग्रु० ६९. १२०)।

उम्रायुध-पु० [सं०] (१) नीपका पुत्र तो क्षेम्यका पिता था (भाग० ९.२१.२९)। (२) कृतका पुत्र जो पौरव राजवंदाया था। यह क्षेमका पिता था। पृथुकके पिता पांचालनीप इससे मारे गये थे। भल्लास्के पुत्र जनमेजयने इसकी नेवाकी थी। (मत्स्य० ४९.५९-७८; वायु० ९९.१८२-१९१: विष्णु० ४.१९-७३)।

उद्ये: श्रवा—पु० [मं०] (१) सुरराज इंद्रके घोड़ेका नाम जो समुद्र मंथनमे निकले १४ रत्नोंमेले एक है। इसका रंग मफेट, कान खड़े तथा लम्बे और मान मुह थे—दे० स्कंदाडि पु०। (२) गांधवीके पुत्रोंमेले एक घोड़ा जो अन्य घोड़ोंका राजा कहा गया है (ब्रह्मां० २.२.७६: ८.१०; मत्स्य० ८.८; वायु० ७०.१०)। वायुपुराण ६६.७३ के अनुमार भद्रासे उत्पन्न एक घोड़ेका नाम।

उउजंत-पु० [मं०] एक पहाड जिसपर योगेश्वरका मन्द्रिर तथा वशिष्ठका आश्रम हे (वायु० ७७.५२) ।

उज्जियिनी न्की १ [मं०] (१) पित्रिय लिलता पाठ यहा स्थित कहा गया है यह पचाम पित्रिय लिलतापीठोंमेसे एक है। (२) मालवादेशकी प्राचीन राजधानी जो सिप्रा नदीके तरपर स्थित है। विक्रमाहित्य यहाके प्रसिद्ध राजा हो गये है। यहाँ महाशालशा एक अत्यंत प्राचीन मन्दिर है। यह प्रसिद्ध सप्तपुरियोमेंसे एक है। जिसका हिंदुओंके भूगोलमें वही स्थात है जो आधुनिक भूगोलमें ग्रांनिवित्य है। इसका देशांतर ०0 हैं (ब्रह्मां० ४.४४.९७)।

उज्जिहान-पु० [मं०] एक देश विशेषका नाम । इसका अधिनिक नाम उज्जैन है—वाल्मीकीय रामायण ।

उडीरा-पु॰ [सं॰] पवित्र लिल्तापीठ (ब्रह्मां॰ ४.४४.९८)। उडुपित-पु॰ [सं॰] (१) एक आंगिरस प्रवरके ऋषि (मत्स्य॰ १९६.१४)। (२) सोमचन्द्रकी एक उपावि (विष्णु॰ ४.६.३३)। उहुराट्-पु० [सं०] सोमकी एक उपाधि (ब्रह्मां० ३.५१० ३५)।

उत्तंक — पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम जो वेदमुनिके शिष्य थे। उपाध्यायकी आज्ञासे वेदने गृहस्थाश्रम ग्रहण किया जिसके लिए उनकी कठिन परीक्षा हुई थी। गुरु-दक्षिणामें गुरुपलीने पौष्य राजाको महिषीके कुंडल माँगे। जाते समय बैलपर सवार उन्हें एक मनुष्य मिला जिसने उतंकको बैलका गोवर खिलाया, आशा यह थी कि इससे उनका कल्याण होगा। बादको तक्षक द्वारा कुंडल हर लिये गये। इंद्रकी सहायतासे ये पातालसे पुनः प्राप्त किये गये। (महाभारत आदि पर्व)। (२) एक ऋषि जिन्हें धुंधुको मारकर कुवल्याश्वने प्रसन्न किया था (भाग० ९.६.२२; महाभारत वन पर्व)। (३) सौवीर नरेशके विष्णु-मन्दिरके पुजारी एक ऋषि जिनके उपदेशसे गुलिक ऐसा परतकी न्याथ भी मोक्ष पा सका (नारद० पूर्वा० ३७.५,४४,१६,३८,४२,४०,५१)।

उत्तथ्य — पु० [सं०] (१) अंगिरसं और सुरूपाके पुत्र जो स्वारोचिष युगके हैं। विचित्त और शरद्वान् इनके दो पुत्र थे। ये मान्धाताके समकालीन थे (भाग० ४.१.३५; ब्रह्मां० २.३२.९९; ३.१.१०५; ७३.९०; वायु० ६५.१००.१०१)। (२) मरीचि वर्गका एक देवता (ब्रह्मां० ४.१.५९)। (३) एक मंत्रकृत्, गोत्रकार कृषि (मत्स्य० १४५.९३)। (४) एक बुद्धिमान् प्राचीन कृषि जिनके छोटे भाई देवगुरु वृहरूपति तथा इनका पत्नीका नाम समताया ममता है। किमी कारणवश बृहरूपतिके शापके फलस्वरूप उतथ्यकुमार "दार्घनमा" जन्मांथ हुए (विष्णु० ४.१९.१६)। (५) मत्रहवें अपरके गुहावासीका पुत्र जो आंगरिस शासाके मंत्रकृत् थे (वायु० २३.१७७;५९.९०.१०१)।

उत्क-पु॰ [मं॰] इक्ष्वाकुवंशीय एक राजा जो वचलका पुत्र तथा वज्रनामका पिता था (विष्णु॰ ४.४.१०६)। उत्कच-पु॰ [सं॰] (१) भानुके गर्भसे उत्पन्न हिरण्याक्षके नो पुत्रोंमेंसे एकका नाम (भाग॰ ७.२.१२)। (२) परावसु गंधर्वके अनेक पुत्रोंमेंसे एकका नाम।

उत्कचा - स्त्री (मं॰) खशा दक्ष-पुत्री, जो कश्यपसे व्याही गयी थी, की सात पुत्रियोंमेंसे एक पुत्रीका नाम जिससे युढदुर्मद क्र्र उत्कचेय नामक राक्षमगण पैटा हुआ (वायु॰ ६९.१७०)।

उत्कल-पु० [मं०] (१) एक देश विशेष जो मध्यदेशका एक राज्य है और एक स्क्र-पुत्र वामन हस्तीके वनके स्पमे विख्यान है। इसे आजकल उड़ीसा कहते हैं। यह राजा सुबुम्नके पुत्र उत्कलका वसाया राज्य हैं (ब्रह्मां० २.१६.४२; ३.७.३५८; ६०.१८; मत्स्य० १२.१७)। यौ० उत्कलखंड = स्क्षंद्रपुराणका एक भाग। (२) वायुपुत्री इलाके गर्भसे उत्पन्न ध्रवके पुत्र जिन्हें राजपाट पसंद नहीं था, अतः इन्होंने सारा जीवन तपस्यामें व्यतीत किया था, यह आत्माराम महायोगी थे। (भाग० ४.१०.२; १३.६-१०)। (३) वृत्रासुरका अनुयायी एक असुर जो इंद्रमें देवासुर संद्राममें लड़ा था। विल-इंद्रयुद्धमें भी यह था और मानृकाओंसे लड़ा था (भाग० ६.१०.२०; ८.१०.२१,३३)। (४) सुब्रम्न, जो शरवणवाटिकामें

प्रवेश करनेसे वहाँ प्रवेश करनेवाले पुरुषोंके लिए प्रयुक्त शिवशाप वश इला हो गया था, का पुत्र । इनके दो भाई थे गय और विनत । उत्कलराज्यका राजा तथा एक मंत्रकृत् अंगिरस ऋषि, (भाग० ९.१.४१; ब्रह्मां० ३.६०.१८: मत्स्य० १२.१७; वायु० ६९.२४०; ८५.१९; मत्स्य० १४५.१०३)।

उत्कला - स्त्रं। ० [सं०] सम्राट्की रानी तथा मरीचिकी माता का नाम (भाग० ५.१५.१५)।

उत्कुर-पु० [सं०] हिरण्याक्षके पॉच पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६७.६७)।

उत्कृष्टा — स्त्री० [सं०] खशाकी सात पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (ब्रह्मां० ३.७.१३८)। औत्काष्टेंय नामका राक्षसगण इन्हीं-की सन्तति थी।

उत्कोश—पु० [मं०] श्रीतल (छठा पातालतल) का एक असुरेन्द्र । श्रीतलमें इसका विशालपुर है (वायु० ५०.३८) । उत्तंक—पु० [सं०] (१) मेरु पर्वतपर निवास करनेवाले एक ब्रह्मिष । इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न बृहदश्वसे इन्होंने मधुके (अररुके) पुत्र धुंधुको परास्त करनेकी प्रार्थना की थी, क्योंकि वह उन्होंके आश्रमके निकट रहता था और उनके यहादि कामोंमें विझ डाला करता था । बृहदश्वके पुत्र कुवलाश्वने पिताको आशा पाते ही उसका वय कर डाला । धुंधुके मारनेके कारण कुवलाश्व धुंधुमार कहलाये (ब्रह्मां० २.६.२२; ६२.३४-६०; वायु० ६८.३१; ८८.३३-६०) ।

उत्तम-पु० [मं०] (१) स्वायम्भुव मनुके दो पुत्र थे-प्रियव्रत और उत्तानपाद । उत्तानपादकी सुनीति और सुरुचि नाम-की दो स्त्रियाँ थीं। सुनीति धुवकी माता थी और सुरुचिके गर्भसे "उत्तम" उत्पन्न हुए । ध्रुव विमातासे तिरस्कृत होनेके कारण वन चले गये और तपोबलसे अचल हो गये। उत्तमका विवाह नहीं हुआ। उनको जंगलमें एक यक्षने मार दिया और उनकी माता भी वही जाकर मर गयी (भाग० ४.८.९,१९; ९.२३,४८;१०.३; विष्णु० १.११.२)। (२) प्रियव्रतके एक एत्र जो मन्वंतर अधिपति थे । यह तीसरे मनु थे तथा ब्रह्मां० के अनुसार उत्तम मनुके अज, परशु, दिव्य, दिव्यौ-ष्धि, नय, देवाम्बुज, अप्रतिम, महोत्साह, गज, विनीत सुकेत सुमित्र ये १३ पुत्र थे। भागवतके अनुसार पवन, सुअय, यज्ञहोत्र आदि पुत्र थे। इनके कालमें वशिष्ठके सात पत्र (प्रमद आदि) सप्तिष थे। सत्य, वेदश्रुत तथा भ्रद्र देवता थे एवं सत्यजित् इन्द्र थे (भाग० ५.१.२८; ८.१. २३-२४; विष्णु० ३.१.६,२४)। ब्रह्मां० के अनुसार सुशांति इन्द्र थे जो पृथ्वी रूपी गौका दूध दूहनेके लिए स्वयम् वछड़ा बने (ब्रह्मां० २.३६.३,२५, ३७;३७.१५-१६; विष्णु० ३.१.१३-१५)। (३) शाल्मलीद्वीपके सात पर्वतीमें एक (ब्रह्मां० २.१९.३६) । (४) इक्कीसवें वेदव्यासका नाम (ब्रह्मां० २.३५.१२२)। (५) चाक्षुष युगके सप्तिषयोंमेसे एक ऋषि (ब्रह्मां० २.३६.७७)। (६) सत्य नामक देवगणों-के पिता (वायु० ६७.३६)। (७) चाक्षुष युगके सप्तिषयों मेंसे एक ऋषिका नाम (विष्णु० ३.१.२८)।

उत्तमक-पु० [मं०] मरीचिगणके १२ देवताओं मेंसे एक देवता (ब्रह्मां० ४.१.५९)।

उत्तमश्लोक-पु० [सं०] विष्णुकी एक उपाधि (भाग० १०. १.४;१२.३.१५) ।

उत्तमौजा-पु० [मं०] (१) मनु सावणि द्वितीयके दस पुत्रोंमें एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.७१)। (२) ब्रह्मसावणि-के दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु० ३.२.२८)। (१) पांचाल देशके राजाका पुत्र तथा युधामन्युका भाई। महा-भारतके युद्धमें जिस दिन द्रोणाचार्यने जयद्रथकी रक्षा करनेकी और अर्जुनने उसे मारनेकी प्रतिज्ञा की थी उस दिन ये दोनों भाई अर्जुनके पृष्ठरक्षक बने थे और दुर्योधन-से इनका थोर युद्ध हुआ था—महाभारत। (४) मथुराके पश्चिम फाटककी रक्षाका भार जरासंधने इन्हें दिया था (भाग० १०.५०.११(७)। (५) मनुके दस पुत्रोंमेंसे एकका नाम (हि० श० सा०)।

उत्तर-पु० [सं०] (१) इरावनीके पिता नथा परीक्षित्के श्रञ्जर (भाग०१.१६.२)। (२) कदयपवंदाज ऋषियों में से एक प्रवर ऋषि (मत्स्य० १९९.१७)। (३) मत्स्य देशके राजा विराटका पुत्र । दुर्योधनने विराट्की गोशास्त्रापर आक्रमण करनेके लिए सुशर्माको भेजा था जिसने विराट्को बन्दी कर लिया था। युधिष्ठिर आदि अशातवासमे विराटके यहाँ थे, अतः विराद्के उद्घारके लिए भीम भेजे गये जिन्होंने मुदार्माको परास्त कर दिया । दुर्योधनने पुनः आक्रमण किया तव विराट्ने अपने पुत्र उत्तरको भेजा। बृहन्नला नामक क्षीवरूपधारी अर्जुन उत्तरके सार्थि वने । उत्तर विपक्षको सेना देख भागना ही चाहना था, पर अर्जुनने जब अपना परिचय दिया तो अर्जुन रथी वने और उत्तर सारथि । दुर्योधनकी सेना परास्त हुई तथा गौओंका उद्धार हुआ। इससे प्रसन्न हो विराट्ने अपनी पुत्री उत्तरा अर्जुनके पुत्र अभिमन्युको ब्याह दी थी—दे० महा-भारत विराटपर्व।

उत्तरकाशी - स्त्री० [सं०] हिन्दारसे उत्तर वदरीनारायणके मार्गमें एक स्थान विद्येष । यहाँ अर्थनारीश्वर तथा चन्द्र- द्येखरके मन्दिर हैं । यहाँसे तीन मीलपर कालीमठ है जहाँ कालीगंगा और मंदाकिनीके संगमपर दुर्गा, लक्ष्मी तथा सरस्वतीके मन्दिर है - स्कंद० पु० ।

उत्तरकर-पु० [मं०] एक महादेश जो मेर, प्रवंतमे लगा ही है। यह सुपार्श्व पहार्ड़ामें शृंगवत्के उत्तर तथा समुद्रके दक्षिण है। भट्टा नदी जहाँसे बहुनी हुई उत्तर सागरमे गिरती है। मत्स्य० और विष्णु०के अनुमार यहाँ विष्णुका वगह अवनार हुआ और पृथ्वीमानाने उपनिषद्का आश्रय ले इन्हें 'यज्ञ' तथा 'ऋतु' कह स्तृति की थी (भाग० ५.१७. ८; १८.३४, ३९; ब्रह्मां० २.१५.५१,७१-८०; वायु० ३४. ५७; ३५.४४-४७; ४१.८५; ४२.७७; ४९.१२०; विष्णु० २.२.१४,३८,५०)। पर्राक्षित्ने इने जीता था (भाग० १.१६-१४)। यहाँके निवासी जोड़में (मिथुन) उत्पन्न होते हैं तथा आपसमें उनका प्रेम चक्रवाक पक्षीकी तरह रहता है। यहाँ ऐल उर्वशिके साथ कुछ दिनींतक रहे थे (ब्रह्मां० २.१९.१२४; ३.५९.४६; ६६.७; मत्स्य० ८३.३४, १०५.२०; ११३.४४; १२३.२५; वायु० ९१.७) यह पवित्र तीर्थ है। यहाँ औषधी रूपमें देवी स्थापित है (मत्स्य० 1 104.88

उत्तरकोशाल-पु० [मं०] अयोध्याके पासका एक देश = अवध ।

उत्तरकोशला-स्त्री० [सं०] अयोध्यानगरी जहाँ लवका राज्य था (त्रायु० ८८.२००)।

उत्तरसंड-पु० [सं०] पुराणानुसार केदारसंडका एक आधुनिक नाम जो टेहरी गटवाल राज्यमें स्थित है, जहाँ के
वर्गानाथजी आदिके मन्दिर मई महीनेसे नवम्बर महीनेतक
ही खुले रहते हैं। यहाँ पाँच केटारेश्वर हैं केदारनाथ,
मध्यमहेश्वर, तुँगनाथ, रुद्रनाथ और वल्पेश्वर। पाँच
वद्रीनाथ भी है—विशालबद्री,ध्यानबद्री,योगबद्री, बृद्धबद्री
तथा भिवध्यवद्री। इस क्षेत्रमें प्रयाग भी पाँच है—देवप्रयाग,
रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग और विष्णुप्रयाग। इन
नीथोंके अनिरिक्त यहाँ पाँच पिवत्र शिला-खंड भी है—
नारद शिला, नरिमह शिला, वराह शिला, गणेश शिला
और कुवेर शिला—दे० नारद० उत्तर भाग; स्कंद०
वैणावसंड वटरीकाअम-माहा०।

उत्तरगांधारी - स्नी० [सं०] एक मूच्छंनाका नाम जिसका अधिदेव वसु है—संगीत शास्त्रानुसार सात स्वर, तीन धाम, इक्कीस मूच्छंना और उनचाम ताल कहे गये हैं। उन्हीं इक्कीस मूच्छंनाओंमें यह एक मूच्छंना है (वायु० ८६.६६)। उत्तरपंचाल - पु० [सं०] एक राज्य जहाँ पुरंजन अपनी

**उत्तरपंचाल** −पु०[स०] एक राज्य जहाँ पुरंजन अपनी पुरीके दक्षिण द्वार देवहूके रास्ते गये थे (भाग०४.२५.५१; -२९.१३) ।

उत्तरपथ-पु॰ [सं॰] स्वर्ग जानेका मार्ग जिसमें नाग-वीथि, गजवीथि और ऐरावनी वीथि सम्मिलत है (ब्रह्मां॰ २.७.१२४; ३५.११२; ३.३.४९)।

उत्तरमानस-पु० [सं०] एक पवित्र झीलका नाम जो पुण्डरीक ओर पयोद सरोसे उत्पन्न हैं और इससे मृग्या और मृगकान्ता नदियां निकली है (मत्स्य० १२१.६९; वायु० १११.४)।

उत्तरमालिका – स्त्री० [सं] अन्थकासुर-संयाममें अन्थक-रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट देवी रेवतीकी असुगामिनी एक देवी (महस्य०१७९.७२) ।

उत्तरा — स्वं ि [मं०] मत्स्यराज विराट्की पुत्री, अर्जुन (पांडव) की पुत्रवधू तथा अभिमन्युकी पत्नीका नाम जो राजकुमार उत्तरकी विहन थी। बृहन्नला नामधारी अर्जुनने अज्ञात-वामकालमें इसे संगीत तथा नाट्य शास्त्रादिकी शिक्षा दी थी। इसका विवाह अभिमन्यु (अर्जुन तथा मुभद्राका पुत्र) से हुआ था। महाभारतके युद्धमें अभिमन्युकी मृत्युके ममय यह गर्भवती थी। अर्जुन हारा मणि कांटे जानेके वारण क्रुड होकर अथत्यामान (द्रोणाचार्यका पुत्र) अर्जुनका वंशलोप करनेकी अभिलाषासे उत्तराके गर्भपर ब्रह्मका अस्वका प्रयोग किया था जिससे गर्भस्य बालक परीक्षित् मर गया था। तदंन्तर श्रीकृष्णने संजीवनी मन्त्र द्वारा उस बच्चेको जीवित किया (महाभारत; वायु० ९९.२४९; भाग० १.८.९-१०; ९.२२, ३३; ३.३.१७: १.१२.१)।

उत्तरापथ-पु० [सं०] विन्ध्याचल पर्वतसे उत्तरका देश जहाँ कारूपवंश राज्य करता था (भाग० ९.२.१६; ब्रह्मां० ३.६३.१०: वायु० ८८.१०)। उत्तरार्क-पु० [सं०] गयाका सूर्य (वायु० १०९.२१)। उत्तरारणी-स्त्री० [सं०] अग्निमंथनकी दो अरणीकी लक-ड़ियोंमेंसे ऊपरकी लकड़ीका नाम।

उत्तरेश्वर - पु० [सं०] पवनपुरमें स्थित एक तीर्थ जव वायु-पुत्र हनुमान अञ्जनीके गर्भसे उत्पन्न हुए तव वायुने इस तीर्थका निर्माण किया इसमें स्नान तथा देवदर्शन करनेसे ब्रह्महत्या छूट जाती हैं। यहाँ पूजा वाड्व करते थे (वायु० ६०.७१)।

उत्तानपाद-पु० [सं०] (१) विष्णु०के अनुसार यह स्वायंभुव मनुका पुत्र था जिसकी माता शतरूपा थी और प्रियत्रत इसका छोटा भाई। इनकी दो रानियाँ थीं-मुर्नाति और सुरुचि । राजा सुरुचिको अधिक चाहते थे। मुनीतिके गर्भसे विख्यात "ध्रव" (भाग० ३.१२.५४; १४.५; २१.२; ४.१९; ब्रह्मां० १.१.५७; २.९.४१; २९. मत्स्य० ४.३४; १४३.३८; वायु० १.६६, १२३) तथा सुरुचिके गर्भसे "उत्तम" उत्पन्न हुए थे। एक दिन ध्रुव राजाकी गोदमें बैठ गये, पर सुरुचिने डाँटकर उतार दिया। भृत दुःखी हो माता सहित वन चले गये। नारदसे यह ममाचार सुन उत्तानपाद अपनी करनीपर पश्चात्ताप करने लगे, लेकिन नारदने विश्वाम दिलाया कि ध्रुव बड़ी प्रतिष्ठा के साथ लौटेगा (भाग० ४.८.८-१३,६५-६९; मत्स्य० १२५.५; १२७.२२. वायु० ५१.६) । (२) चाक्षुष मनुके वंशमें धर्मकी पुत्री मुनृताके गर्भ से उत्पन्न अत्रिके एक पुत्र । इनके चार पुत्र और दो पुत्रियों थीं (ब्रह्मां० २.३६.८४-९०; वाय० ६२.७२) ।

उत्तानबर्हि - पु० [सं०] शर्यातिके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.३.२७)।

उत्तालतालभेता पु० [मं०] श्रीकृष्णका एक नाम (ब्रह्मां० ३.३६.२८) ।

उत्पक्षाएकादशी - स्त्रीं [मं०] मार्गशीषंत्री कृष्ण ११ का नाम । इस दिन तिथिनिर्णय तथा व्रत-नियमके अनुसार व्रत और पूजन करे । विष्णुके शर्गरसे उत्पन्न एक स्त्रीने इसी तिथिको "मुर" टानवको मारा था । केटम देश निवासी सुदामाने इस व्रतको किया था — दे० भविष्योत्तर ।

उत्पलाक्षी - स्त्री० [मं०] महस्राक्षमें स्थापित एक देवीका नाम (मत्स्य० १३.३४) ।

उत्परावती –स्त्री० [सं०] मलय पर्वतसे निकलनेवाली उक्षिणापथकी एक नदीका नाम (ब्रह्मां०२.१६.३६; मत्स्य० ११४.३०; वायु० ४७.१०७) ।

उन्पलावर्तक - पु॰ [मं॰] एक पवित्र तीर्थ जहाँ 'लोला' देवी स्थापित हैं (मत्स्य॰ १३.४५)।

उत्सर्ग-पु० [मं०] मित्र और रेवतीका एक पुत्र (भाग० ६.१८.६) ।

उत्साह – पु० [मं०] नारायण और श्रीका पुत्र (वायु० २८.२)।

उत्सुक-पु० [मं०] रेवनी और वलरामका एक पुत्र (बायु० ९६.१६४)।

**उदंक** – पु० [मं०] वसुमित्रका पुत्र तथा पुलिटकका पिता (विष्णु० ४.२४.३५) ।

उद-पु० [मं०] चाक्षुष मन्वन्तरके प्रस्त, भाव्य, पृथुक और

लेख इन पॉच देवगणोंमेंसे तीसरे देवगण भाव्यगणका एक देव (ब्रह्मां० २.३६.७१)।

उदक - पु० [सं०] (१) अरण्यके पुत्र तथा वारुणीके भाई। यह वरुण हो गया था, इसलिए इसकी बहन वारुणी कहलायी (ब्रह्मां० २.३६.१०४)। (२) एक प्रस्थका ७ वां भाग एक तौल। सान उदकोंका = प्रस्थ — वायु० १००० २१५)। (३) एक ऋषि जिनका धुंधु असुरने अपकार किया था और जिनकी प्रार्थनापर कुवलाश्वने धुंधुकी मारकर धुंधुमार उपाधि प्राप्त की (विष्णु० ४.२.४०)।

उदककुच्छू — पु० [सं०] एक व्रतिविशेष जिसमें एक महीने-तक केवल जौका मत्तृ और जल पीनेका विधान है— विष्णस्मृति।

उदक्या - स्त्रां ० [सं ०] स्त्रियों के रजोधर्मकी अवस्था जिसनें वे तीन दिनतक अशुद्ध रहती हैं (ब्रह्मां ० ३.१४.८७-८; वायु ० ७९.२४)।

उभक्षय-पु० [मं०] महावीर्य-सुत भीमका पुत्र तथा विश्वालाका पित जिसके तीन पुत्र थे (वायु० ९९.१६२)। उदक्सेन-पु०[सं०] विष्वक्सेनका पुत्र तथा भल्लाट (विष्णु० के अनुसार भल्लाभ) का पिता (मत्स्य० ४९.५९; वायु० ९९.१८१; विष्णु० ४.१९.४६-७)।

**उदक्स्वन**-पु० [मं०] विष्वक्सेनका पुत्र तथा भल्लादका पिता (भाग० ९.२१.२६)।

उदय या उदयगिरि - पु० [मं०] शाक्ष इंपके सात महा-पर्वतों में से एक पर्वत जिमका रंग मुनहला है। इसमें वृष्टिके लिए मेथ पदा होते हैं और इथर-उथर जाते हैं। (मत्स्य० १२२.८; १६३.६९; वायु० ४९.७८; विष्णु० २.४.६२)। उदयन - पु० [मं०] (१) अवंती देशके एक राजा, जो शता-नीक पुत्र महाराज सहस्रानीक के पुत्र थे। यह पुरुके वंशके थे तथा वत्मके राजा होने के कारण इनकी उपाधि वत्म-राज थी। इनका विवाह उज्जियनीकी राजकुमारी वासव-दत्तासे हुआ था और कौशांबी इनकी राजधानी थी जिसे

दत्तास दुत्रा या जार प्राशापा रमका राजवामा पा जिल् वत्सपत्तन भी कहते हैं (कथासरित्साग० २.६-८९) (२) अगस्त्य ऋषिका एक नाम, (भाग०, ब्रह्मां० मत्स्य० आदि)। (३) शतानीकका पुत्र तथा वहीनर (विष्णु० के अनुसार अहीनर) का पिता (मत्स्य० ५०.८६: विष्णु० ४.२१.१५)। (४) अर्भकवा पुत्र तथा नंदिवर्धनका पिता (विष्णु० ४.२४. १६-१७)।

उदयाचल-पु० [मं०] पूर्व दिशाका एक पर्वत जहाँसे सूर्य-का उदय होना माना गया है, अनः इमे 'उदयाद्वि' भी कहते हैं। यह शाकद्वीपमें है और महाराज पृथुके राज्यकी सीमा निर्धारित करता था (भाग० ४.१६.२०; ब्रह्मां० २. १९.८४-५)। यह अगस्त्य ऋषिको अति प्रिय था (बायु० १०८.४६)।

उदयादि -पु॰ [सं॰] दे॰ उदयाचल ।

उदासी-पु० [मं०] देवकीके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवका एक पुत्र (मत्स्य० ४६.१३) । भागवतके अनुमार उद्गीथ (भाग० १०. ८५.५१); ब्रह्मां०के अनुमार उद्गीष (ब्रह्मां० ३.७१.१७५); विष्णु०के अनुमार उदायु (विष्णु० ४.१५.२६-७) ।

उदयी-पु॰ [मं॰] दर्भकका पुत्र जिसने गंगाके दक्षिणी तट-पर कुसुमपुर नामका श्रेष्ठ नगर बसाया था और ३३ वर्ष राज्य किया (ब्रह्मां० ३.७४.१३२; वायु० ९९.३१८-९)।
उदरेणु-पु० [सं०] कुशिकवंशीय एक ऋषिका नाम
(मत्स्य० १९८.१८)।

उदश्रवा-पु० [सं०] चारिष्णव-मन्वन्तरमे वशिष्ठ प्रजापतिके १८ पुत्र अमृताभ देवोंमेंसे एक (वायु० ६२.४६)।

उदान पु० [सं०] (१) स्वायंभुव तथा स्वारोत्रिष मन्वन्तरके एक तुषित देवका नाम (वायु० ६६.१८)। (१) नेरहवें कल्पका नाम (मत्स्य० २९०.६)। (१) पञ्चम नामके इक्कीसवें कल्पमे ब्रह्माके पाँच मानस पुत्रों मेसे एक मानस पुत्र (वायु० २१.४७)।

उदारची - पु० [मं०] प्राचीनगर्भ तथा सुवर्चाका पुत्र जो पूर्वजन्ममें तथी क्रवर्चाका पुत्र जो पूर्वजन्ममें तथी क्रवर्चाका पिता थी। यह भद्राका पिता तथा दिवंजयका पिता थी (ब्रह्मां० २.३६.९९-१०१; वायु० ६२.८५)।

उदावसु-पु० [सं०] मिथिलाधिपति जनकता पुत्र तथा नदिवर्धनका पिता (भाग० ९.१३.१४; ब्रह्मां० ३.६४.६; वायु० ८९.६,७; विष्णु० ४.५.२४,२५)।

उदावह - पु० [सं०] आवह, प्रवह आदि सान मस्तोंमेंसे एक । ये उत्पातम् चक ग्रह है तथा सर्वलोकक्षयके लिए प्रादु-भृत होने है (मत्स्य० १६३.३२)।

उदावहि - पु० [मं०] कुशिकवंशीय एक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९८.१८)।

उदित-पु० [सं०] दस सुपार देवोंमेंसे एकका नाम । उदीची-स्तां० [सं०] सुण्डपृष्ठ पर्वत (गया स्थित) के

उदीचीतीर्थ - पु॰ [नं॰] गयाके दक्षिणमानस नामके सरी-वरके बाद इसीका महत्त्व है इसका उत्तरमानस भी नामो-न्तर है (वायु॰ १११.६)।

उदुम्बर-पु० [सं०] एक त्यापेय (मत्स्य० १९८.२०)। उदुम्बरवन-पु० [सं०] शिशिर और पतंग पर्वतींके मध्यमें स्थित एक वन जहाँ कर्दम प्रजापतिका आश्रम था (वायु० ३८.३)।

उद्गल-पु० [सं०] १३ धमिष्ठ कोशिकश्रे छोमेसे एक कोशिक कपिका नाम (ब्रह्मां० २.३२.११७)।

उद्गाता-पु० [सं०] यज्ञमं ऑद्रात्र वर्म करनेवाले एक याज्ञिक (क्रिप) जिनकी सृष्टि पहले विष्णुने की थी। यह हंसनारायणके मुखमें उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.१६.२१; ब्रह्मां० ३.७२.२९)। यह उद्गाता सामवेदके वड़े ज्ञाता (सामग) होते हैं (मत्स्य० १६७.७; २४६.१२)। पहले एक यजुर्वेद ही था। भगवान् विष्णुने वेदव्यासके रूपमें अवतीर्ण होकर उसकी चार विभागोंमें विभक्त किया—कर्ग, यजु, माम और अथर्वके रूपमें। विभाग चार होता (याज्ञिक) जिसमें आवदयक हैं उस यज्ञकी निष्पत्तिके लिए करना पड़ा। यजुर्वेदसे आध्वर्यव (अध्वर्यु वा कार्य), करन्वेदसे हौत्र (होताका कार्य), सामवेदसे औद्रात्र (उद्गाता कार्य) एवं अथर्ववेदसे ब्रह्मत्व (ब्रह्माका कार्य) होता है। यज्ञमें अध्वर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा—ये चार प्रकारके मुख्य ऋत्वग् होते हैं। ये अपने-अपने वेदके पारंगत विद्वान होने चाहिये (वायु०६०.१७)।

उद्गारी-पु० [सं०] बृहस्पतिको गतिके अनुसार १२ युग माने गये हैं और वारहवें युगके दूसरे वर्षको 'उद्गारी' कहते हैं जिसमें राजक्षय तथा असमान वृष्टि होती है। इसे रक्तोद्गारी भी कहने हैं (हि० श० सा०)।

उद्गीथ-पु० [मं०] (१) सामवेदकी पश्चिविष, सप्तिषिष, उपासनाओं में एक उद्गीथोपासना भी है ॐका भी उद्गीथ नाम है (छान्दोपनिषद् प्रथम, दितीय अध्याय)। (२) भूमन् और क्रिपिकुल्याका पुत्र। देवकुल्याके गर्भसे प्रस्ताव नामक इनका पुत्र उत्पन्न हुआ था (भाग० ५.१५.६; ब्रह्मां० २.१४.६७; वायु० ३३.५६)। (३) देवकी तथा वसुदेवका पुत्र जिसे कंसने मार डाला था (भाग० १०.८५.५१-५६)।

उद्दालक — पु० [सं०] (१) एक किष जिनका आश्रम हिमा-लयके पूर्वतरपर था जिसे कलापत्राम कहते हैं। जिनके पुत्र श्वेतकेतु बड़े प्रसिद्ध थे (वायु० ४१.४४)। (२) एक व्रत विशेष जिसे सोल्ह वर्षकी अवस्था होनेपर भी गायत्रीकी दीक्षा न मिली हो उसे यहा व्रत करना पड़ता है। इसमें दो महीने जी, एक महीने दूध-दहीका हार्वत, आठ रात घी और ६ रात बिना माँगे पदार्थपर निर्मर करना पड़ता है, तदुपरान्त तीन रात केवल जल पाकर २४ घण्टेका उपवास करनेका विधान है (प्रायश्चित्त-प्रदीष, कृत्यप्रदीष, शुद्धिप्रदीष = आचार्य कृष्णमिश्र)।

उद्भव-पु० [मं०] (१) बृहस्पतिके एक शिष्य, वृष्णियोंके मन्त्री और श्रीकृष्णके एक सखा, एक यादव । श्रीकृष्णका सन्देश लेकर यह गोकुल आये थे और फिर मथुरा लौट गये । श्रीकृष्णतमान गोपियोंने अमरके रूपमें इन्हें उपालंभ दिया था (भाग० १०.४६ और ४७ पूरा)। जरासन्धके युद्धमें तथा युधिष्ठिएके राजस्य यज्ञादिमे इनसे राय ली जाती थी। यह यादव सभाके सभासद थे। जगसन्थके आक्रमणके समय यह मधुराके पूर्वी द्वारकी रक्षा करते थे। महाभारत युद्ध आदि देववार्यके पश्चात् जव ब्रह्मा आदि देवता श्रीकृष्णको वैकुण्ठ ले जानेके लिए अत्यन्त उत्कण्ठित धे तब उद्धवने भी साथ जानेकी इच्छा प्रकटकी थी। श्रीकृष्णने इन्हें बदरिकाश्रम जा, वल्कल वस्त्र पहन तथा वन्द फल-फूल खाकर तपस्या करनेको कहा, तदनन्तर अलकनन्दाके दर्शन करनेकी सलाह दी। पौण्ड्रकको हरानेमें इन्होंने यदका साथ दिया था। श्रीकृष्णके अनेक उपदेशोंको सुनकर इन्होने वटन्काश्रमको अपना निवास-स्थान बनाया जहा इनके जीवनके शेष दिन बीने थे (भाग० ११.६.४०-४<sup>९</sup>: ११.७.१-२९; ३०.१) तथा (भाग० ३ अध्याय १-४ प्रा, १२.१२.८; विष्णु० ५.३७.३१-३७)। (२) वसुदेवानुज देवभागके पुत्रका नाम ४६.२३)।

**उद्भव**-पु० [सं०] राजा नहुषके सात धार्मिक पुत्रोंमेंते एक पुत्रका नाम (मत्स्य० २४.५०)।

उद्भिःज - पु० [सं०] (१) कुशद्वीपके अधिपति ज्योतिष्मानके सात पुत्रोंमेसे एक पुत्र जिसके नामपर उद्भिष्ज वर्षका नामकरण हुआ था। कुशद्वीप सात पुत्रोंके नामपर सात भागोंमें विभक्त हुआ था। ये विभाग वर्षके नामसे प्रसिद्ध हुए (ब्रह्मां० २.१४.२७-२८)। (२) कुशद्वीपके एक राज्यका नाम जिसे उद्भिद भी कहते हैं (ब्रह्मां० २.१४) २८; १९.५७; वायु० ३३.२५; विष्णु० २.४.३६)।

**उद्भिद**−पु० [सं०] कुश्रद्वीपके सात<sup>े</sup> वर्षपर्वतींमेंसे एक वर्ष-पर्वत (वायु० ४९.५२) ।

उद्भ्रम-पु॰ [सं०] कुबेरके दो सेवकों (गणों) मेंसे एक सेवकगण (मत्स्य० १८०.९८)।

उद्यंतकिगिरि-पु० [सं०] गयामें शिलाके बॉयें चरणके निकट लाकर अगस्त्यने इसे स्थापित किया। यहाँ ब्रह्मा और विष्णुने कठिन तप किया था। यहाँ पिण्डदान करनेसे पिनुगण ब्रह्मपुर जाते हैं. (वायु० १०८.३९, ४३,४४)।

उद्वह-पु० [नं०] तृतीय वातस्क्रन्थ, जो सूर्य और चन्द्रमाके मध्यमें है अर्थात सूर्यमे नीचे और चन्द्रमे ऊपर है (ब्रह्मां० ३.५.८४; वायु० ६७.११६)।

उद्वाह—पु० [मं०] विवाह चार प्रकारके बतलाये गये हैं—कालकीता, क्रयकीता, पिनृदत्ता और स्वयंयुता। इसमें प्रथम वेश्या है, दूसरी दासिका, तीसरी पत्नी और चौथी गान्थर्व विवाहसे सम्बद्ध (ब्रह्मा० ४.१५.४)।

उद्वाहधन-पु० [सं०] दहेज (योतक आदि नार्मोसे अभिडित होनेवाला), जिसे दुर्योधनने साम्बके साथ अपनी पुत्रीके विवाहमें तथा देवकने देवकीके विवाहमे दिया धा (भाग० १०.१.३१–३२; विष्णु० ५.३५.३८)।

उन्नत-पु० [मं०] (१) द्युतिमान्का एक पुत्र, इनके भाईका नाम स्वनवान था (ब्रह्मा० २.११.९) । (२) कुदाद्वीपका एक मुनहला पर्वत (मत्स्य० १२२.५३) । (३) द्याल्मिल द्वीपके सात महापर्वतीमेंसे एक पर्वत (वायु० ४९.३३; विष्णु० २.४.२६) ।

उन्नति – स्त्रां० [सं०] दक्षकी पुत्री तथा धर्मकी १३ पिलयों मेसे एक पत्नी जिसके गर्भसे दर्पका जन्म हुआ था (भाग० ४.१.४९ और ५१)।

उन्नेता—[सं०] (१) पुण्डन्द्रद्युम्नका उनकी मृत्युके बाद परमेष्ठी नामका पुत्र हुआ जिसके नामसे उसका वंदा प्रतीहार कहलाया। इमीलिए उसका पुत्र प्रतिहर्ता कहलाया। उक्त प्रतिहर्ता उसके पुत्रका नाम (ब्रह्माण्य-१४४.६६; वायुण्य-१३.५६)। (२) यक्षके १६ क्रांकि जोमेंसे एक जिसका जनम नारायणके चरणोंसे हुआ था (मत्स्यण्य १६७.१०)।

उन्मत्त-पु० [मं०] आठ भैरवोंमेंसे एक भैरवदेवका नाम (ब्रह्मां० ४.१९.७८)।

उन्मत्तभेरवी – स्त्री० [सं०] ललितादेवीकी आज्ञापालक एक शक्ति देवीका नाम (ब्रह्मा० ४.३४.६४; ३६.२५)।

उन्मत्तोदुस्बरी - स्त्री० [सं०] अन्धवः सुर-संग्राममे श्रीशिव जी द्वारा अन्धवः नाञार्थ सष्ट मानस शक्तियोमेसे एक मानस पुत्री मानुका (मत्स्य० १७९.१८)।

उन्माद-पु० [मं०] नारायण और श्रीका एक पुत्र तथा संशयका पिता (ब्रह्मा० २.११.३)।

**उन्मादगण**—पु० [सं०] दैत्योंका एक वर्गविद्येष (भाग० २.१०.३९) । दुष्ट भूत-प्रेतोंक। एक वर्गविद्येष (भाग० १०० ६.२८) ।

**उन्मादन**−पु० [सं०] कामदेवके पाँच वालोमेंसे एक—दे० अंगज ।

उन्मादननाथ-पु० [मं०] समस्त भूत-प्रेतोंके अधिपति

होनेके कारण भगवान् शिवका एक नाम (भाग०४.२. १६)।

उन्मादिनी – स्त्री० [सं०] श्रीललितादेवीके चक्ररथेन्द्रके तृतीय पर्वपर बैठी कामदेवकी बाणभूत पाँच शक्तियोमिसे एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.१९.६६)।

उपकोशा-स्त्री० [सं०] उपवर्षकी पुत्री तथा वररुचिकी पुत्री नाम (कथासरित्सा० १.४.४)।

उपक्षत्र-पु० [सं०] श्वफल्कके अक्रूर आदि १४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (विष्णु० ४.१४.८) ।

उपगुप्त-पु॰ [तं॰] उपगुरुका पुत्र तथा वस्वनंतका पिता । कहते है यह अग्निका अंश था (भाग॰ ९.१३.२४-५)।

**उपगुरु**–पु० [सं०] सत्यरथका पुत्र तथा उपगुप्तका पिता (भाग० ९.१३.२४) ।

उपिचिति – स्त्री० [सं०] मरीचि प्रजापित तथा संभूतिर्भा चार पुत्रिथोंमेंसे एक पुत्री । इसका पूर्णमास नामक एक भाई था (ब्रह्मां० २.११.१२) ।

उपिनन्न - पु० [सं०] मिंदराके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१७२)। वायु० ६९.१७० के अनु० चित्रा और उपिनत्रा इनकी दो कथाएँ थी।

**उपदात** – पु० [सं०] त्रसु (तंसु ?) के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९९.१३२)।

उपदानवी - स्त्री विश्व (१) विश्वानरकी चार पुत्रियों में से एक पुत्री और हिरण्याक्षकी पत्नी (भाग० ६.६.३²-४)। (२) सद (वायु० के अनुसार यम) की एक पुत्री, ऐलीनकी पत्नी तथा दुष्यन्तकी माताका नाम (ब्रह्मा० ३.६.२३-२५; वायु० ६८.२३, २४)। (३) मयकी तीन पुत्रियों में से एक पुत्री तथा इल्निपुत्रकी पत्नी जो ऋष्यन्त आदि चार पुत्रों की माता थी (मत्स्य० ६.२१; ४९.१०)। (४) दैत्यराज वृपपर्वाकी पुत्री और हिरण्याक्षकी पत्नीका नाम (विष्णु० १.२१.५-६)।

उपदेव-पु० [सं०] (१) देवकके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र। इनकी सात बहनें थी, जो वसुदेवको व्याही थीं (भाग० ९.२४.२२; ब्रह्मां० ३.७१.१३०; मत्स्य० ४४.७२; विष्णु० ४.१४.१७)। (२) अक्रूर और औग्रसेनीका पुत्र (भाग० ९.२४.१८; ब्रह्मां० ३.७१.११३; मत्स्य० ४५.२१; विष्णु० ४.१४.१०)। (३) वारहवें मनु रुद्रसावणि (क्रतु सावर्ण= वायु०), (रुद्रपुत्र सावणि = विष्णु०) के दस पुत्रोंमेसे एक पुत्र (भाग० ८.१३.२७; ब्रह्मां० ४.१.९४; वायु० १००.९८; विष्णु० ३.२.३६)।

उपदेवा स्क्रीं विश्व देवककी सात पुत्रियोंमेसे एकका नाम जो वसुदेवकी पत्नी तथा विजय, रोचन, वर्धमान आदि १० पुत्रोंकी माता थी (भाग० ९.२४.२३.५१; ब्रह्मां० ३.७१. १३१ और १६२; वायु० ९६.१३०.१७९; मत्स्य ४६.१७; विष्णु० ४.१४.१८)।

उपदेश-पु० [सं०] ब्राह्मणोंके दस लक्षणोंमेंसे एक (वायु० ५९.१३९)।

उपघा-पु० [सं०] एक प्रकारका योग (या छल) जिसकी सहायतासे बृहस्पतिने असुरोंको परास्त किया था (ब्रह्मां० ३.७३.४०; मत्स्य० २१५.७९; २२७.३; वायु० ७९.६५) ! उपनंद-पु० [सं०] (१) वसुदेव और मिटराके एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.४८; ब्रह्मां० ३.७१.१७१; वायु० ९६.१६९; विष्णु० ४.१५.२३) । यह अनिरुद्धको छुड़ानेके लिए बारह अक्षोहिणीके साथ बाणसे युद्ध करने बाणकी नगरी गये थे (भाग० १०.६३.३) । (२) एक वयोवृद्ध गोपका नाम जिसने अद्युभ उत्पातोंके कारण बृहद्वन छोड़कर गोपोंको वृन्दावन जानेकी राय दी थी (भाग० १०.११.२०.२९) ।

उपनयन-पु० [मं०] मनुष्यकं मोलह मंस्कारोंमंसे एक । दिजातियोंके अन्य मंस्कारोंमें यह विशेष महत्त्वका है (विष्णु० २.९.१) । इसमें यद्योपवीन धारण किया जाता है जिसके वाद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शुट्टोंने भिन्न हो जाते हैं । जनेऊके पश्चात् ही इन तीन जातियोंका दूसरा जन्म समझा जाता है और ये 'द्विज' कहे जाते हैं । वेटाध्ययनके अधिकारी होते हैं । यह संस्कार ब्राह्मणका गर्भसे आठ वर्षकी अवस्थामें क्षत्रियका ग्यारह वर्षकी और वैश्यका बारह वर्षकी अवस्थामें कर देना उत्तम समझा जाता है । सगर, कृष्ण तथा रामके यद्योपवीत संस्कार अधिक माहात्स्यके हैं (विष्णु० ४.३.३७; ५.२१.१९ तथा उपनयन पद्धति; म० म० विद्याधर्मी गौड विरचित्।।

उपनिधि-पु॰ [सं०] भद्राके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवका एक पुत्र (विष्णु० ४.१५.२४) ।

उपनिषद् - पु० [मं०] वेदकी शाखाओंके ब्राह्मणोंके वे शीर्ष भाग जिनमें आत्मा, परमात्मा आदि अध्यात्मका निरूपण किया गया है। इनकी संख्या अवतक उपल्ब्धिके अनुसार जिनपर श्री शंकराचार्य आदि आचार्योंके भाष्य है १५२ के लगभग पहुँच चुकी है। प्रधान उपनिषदोंके नाम-ईश वा वाजसनेय, केन वा तवक्कार, कठ, प्रदन, सुण्डक, मण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्डोग्य, बृहदारण्यक। अधिकमे अधिक इनका रचनाकाल ईसासे ६ शताब्दि पूर्व माना गया है। यह कठिन विषयकी एक विशद व्याख्या है। श्रुतिगीतामें इस अंथका सार मिलता है (भाग० १०.८.४५; ३३; ८७.४३; १२.६.४१; ब्रह्मां० १.१.१७०; ४.४.७२; वायु० १.२००; ६.२२; २०.२५; ३०.२३१; ९७.१५८)।

उपपुराण-पु॰ मिं॰] अठारह पुराणोंके अतिरिक्त तथा वेदन्याससे भिन्न किषयोंके रचित पुराण जिनकी संख्या भी अठारह कही जाती है। इनके नाम ये हैं—सनत्कुमार, नारसिंह, नारदीय, दिव, दुर्वासा, किपल, मानव, औदा-नस, वरुण, कालिका, सांब, नंदिकेश्वर, सौर, पराद्यार, आदित्य, माहेश्वर, भार्गव और वादिष्ठ।

उपवर्हण-पु० [मं०] (१) नारत मुनि पूर्व जन्ममे इसी नामके गन्धर्व थे! सुन्दर होनेके कारण यह मदा स्त्रियोके समाजमें समय व्यतीत करते थे जिसमें रुष्ट हो देवताओं ने इन्हें शूद्र होनेका शाप दिया जिसके फलस्वरूप यह-जासी पुत्र हुए, पर ब्रह्मश्चानी सन्त महारमाओं की सेवा तथा शुद्ध आचरणके वलपर अन्तमे ब्रह्म-पुत्र हुए (भाग० ७.१५. ६९-७३)। क्रोचिद्योपके सात प्रधान पर्वतों मेसे एक पर्वतका नाम (भाग० ५.२०.२१)।

उपिबम्ब-पु॰ [मं॰] भद्रा और वसुदेवके चार पुत्रोंमेंसे एक ुत्र (ब्रह्मा॰ ३.७१.१७३: वायु॰ ९६.१७१) । उपमदगु-पु० [सं०] अक्रूरके एक भाईका नाम, जिनके कई भाई तथा सुनारा नामका एक वहन थी (विष्णु० ४.१४.८-९: वायु० ९६-११०)।

उपमन्यु - पु० [मं०] (१) इन्द्रप्रमितिमका पृथ्पुत्रीसे उत्पन्न पुत्र वसु इनके पिता थे। इनके वंदाज सब 'आपमन्यव' कहे जाते थे (वायु० ७०.८९)। (२) छियासी श्रुतिषयों में में एक श्रुतिष तथा मध्यमाध्वर्यु जो एक वसुके पुत्र तथा महिष आयोद धौम्यके शिष्य थे। यह अत्यन्त गुरुभक्त थे जिनके आशीर्वचनमें इन्हें समस्त वेद और धर्मशास्त्र कण्ठस्थ हो गये थे। इन्होंने श्रीकृष्णको शिवमन्त्रकी दीक्षा दी था तथा इनके अनुयाया औपमन्यव कहलाये (ब्रह्मां० २.३३.३, १५; ३.८.९८)।

उपमा - स्त्री० [मं०] ब्रह्मक्षेत्रकी देवीका नाम (वायु० ५९.१३०)।

**उपमाय** – पु० [सं०] भण्डासुरक। पुत्र जो उसका सेनानायक भी था (ब्रह्मां० ४.२१.८४; २६.४९) ।

उपयाजि-पु० [मं०] यज्ञमें किये जानेवाले कुछ हवन विशेष जिसके देवता सुधर्मा हैं (यज्ञतत्त्व-प्रकाश = म० म० पं० चिन्नस्वामिशास्त्री प्रणीत तथा यज्ञमीमांमा = वेणीराम-शर्मा प्रणीत)।

उपराग-पु० [सं०] ब्रहण, ब्रहणमें किये जानेवाले कृत्य. पूजा, टानाटि विशेषकर अमरकंटकमें (मत्स्य० १७.११: १८.२२; ६७.१-२५; ८२.२५; ८३.८; १८८.८५,९५: १९३.५५, ५६; वायु० ७८.३-४)।

उपरागा - स्त्री० [सं०] कालचब्रको षोडशदल कमलमें स्थित महाकालको पोडश शक्तियों येसे एक शक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मां० ४.३२.१३) ।

उपरिचर—पु० मिं०] एक चन्द्रवंशी राजा जो च्यवनके पौत्र और कृती (विष्णु पुराणानुसार कृतक) के पुत्र थे। यह एक बमु थे। वृहद्रश्य आदि इनके कई (सात विष्णु०के अनु०) पुत्र थे (भाग० ९.२२.५; विष्णु० ४.१९.८०-८१)। यह चेि प्रदेशके राजा थे। इनके पाँच पुत्र थे। पहले यह मृगयाप्रेमी थे, पर बादको तप करने लगे। इंद्रने प्रमन्न होकर एक माला और लाठी इनको दी। मछलीरूपी अदिका अप्सराके गर्भसे उत्पन्न इनका मत्स्य नामक एक पुत्र तथा सत्यवती नामकी पुत्री थी। यही सत्यवती व्याम-माता बनी तथा शांतनुमे इसका च्याह हुआ था (महाभा० आदि ६२.१-११)।

उपरिमंडल-पु० [मं०] एक भागेव गोत्रकार ऋषिका नाम (महस्य० १९५.६५)।

उपलम्म - पु० [सं०] रोज्यकी कन्या रत्ना और अकरके एकाड्य पुत्रोमेसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४४.२९) ।

उपवर्ष-पु० [सं०] वेटान्तके अनेक आचार्योमेंसे एक प्रधान आचार्यका नाम । इनकी उपकोशा नामकी पुत्रीका विवाह वरक्षिमे हुआ था । (कथास्तिस्मा० १.४.१७) तथा उपकोशा ।

उपवाद्यका - स्त्री॰ [मं॰] भजमानकी पत्नी तथा सुंजयकी पुत्रीका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७१.३)।

उपवीर-पु॰ [मं॰] (उपचार वायु॰के अनु॰) पिशाचोंका एक वर्ग विशेष जो इमञान तथा कबरिस्तानोंमें रहते हैं तथा पेड़की छाल या चर्म इनका परिधान है। इनकी आकृति अत्यन्त विकृत होती है (ब्रह्मां० ३.७.३७८, ३८२-३९२; वायु० ६९.२६४ और २७३)।

उपवेद-पु० [सं०] उन सव विद्याओंको उपवेद कहते हैं जो वेदके ही अन्तर्गत हों। यह वेदके ही आश्रित तथा वेदोंसे ही निकले होते हैं जैसे—धनुवेंद = विश्वामित्रजीने इसे यजुवेंदसे निकाला था। गन्धवंवेद = भरतमुनिने इसे सामवेदसे निकाला था। आयुवेंद = धन्वंतरिने ऋग्वेदसे इसे निकाला था। स्थापत्य = विश्वकर्माने अथवंवेदसे इसे निकाला था।

उपश्लोक-पु० [सं०] दशम मनु ब्रह्मसावणिके पिताका नाम (भाग० ८.१३.२१)।

**उपसंग−पु**० [सं०] वसुठेव तथा देवकीका एक पुत्र जिसे कंसने मार डाला था (वायु० ९६.१७८)।

उपस्कर-पु० [सं०] झाड़; स्त्रियोंको गर्भावस्थामे इसपर वैठना निषेध कहा गया है (मत्स्य० ७.३८)।

उपसुंद-पु० [सं०] सुन्द नामक दैत्यका छोटा भाई तथा निकुंभ दैत्यका एक पुत्र। महासुर हिरण्यकशिपुके वंशमें निकुंभका जन्म हुआ था। त्रिलोक जीतनेकी इच्छासे सुंद और उपसुंद विन्ध्याचल पर्वतपर तप करने लगे। ब्रह्माने वर दिया कि यिट ये आपसमें न लड़ें तो इन्हें कोई नहीं मार सकेगा। वर प्राप्त कर इन दोनोंने अत्याचार करना आरम्भ कर दिया। अंतमें ब्रह्माने तिलोत्तमा नामक एक अतिसुन्दरी रमणी भेज इन दोनोंको लड़ा दिया और ये आपसमें लड़कर मर गये। उपसुंदका मूक नामक एक पुत्र था। एक मतानुमार उपसुंट निसुंदका पुत्र था (वायु० ६७.७१)।

उपहारिणी स्त्री० [मं०] ब्रह्मधाना नामकी ब्रह्मराक्ष्सीके दम पुत्र तथा चार कत्याओं में एक कत्या ब्रह्मराक्ष्सीका नाम (वायु० ६९.१३४)।

उपांगलिलिताबत—पु० [मं०] आश्विन शु० ५ को किया जानेवाला एक ब्रत जिसमें उपांगलिलताका पूजन करते हैं। चन्द्रोदय होनेपर अर्थ्य दे नक्त ब्रत कर दूसरे दिन विमर्जन करें। महाराष्ट्रमें इसका अधिक मान है (क्रुत्य-रत्नावली)।

उपासंग - पु० [सं०] (१) देवरक्षिताके गर्भमे उत्पन्न वसुदेव-के एक पुत्रका नाम। ये दो भाई थे। दूसरे भाईका नाम वसु था। (२) वज्र तथा संक्षिप्त (ब्रह्मां०के अनु० वज्रार और क्षिप्र)के पिताका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.१८१,२५८; मत्स्य० ४६.१६: ४७.२१)।

उपेंद्र-पु० [सं०] अदिति और वस्यपके पुत्र तथा विष्णु या विष्णुके अवतार वामन भगवान् (भाग० १०.३.४२; ६.६.३९: ८.१८-२२ वायु० ९८.८४; ब्रह्मां० ३.२१.५९; ७३.८४)। पूननाके उद्धारके पश्चात् यशोदा आदि गोपियों और नन्द्र आदि गोपींने वालक भगवान् श्रीकृष्णके वालमहोंस रक्षार्थ जो भगवन्नामोंसे रक्षा की थी उनमं इनका भी नाम आया है (भाग० १०.६.२२,२३)। कीर्तिम वृह्च्छ्लोक नामक इनका एक पुत्र था (भाग० ६.१८.८)। इन्हें 'उरुक्रम' भी कहते थे (मत्स्य० १४६.२१: २४४. २७.३२)।

**उपेंद्रदत्त−पु॰** [सं॰] शुक्ददेवकी एक उपाधि (<mark>भाग॰</mark> २.७.४५)।

उपोद्घात (पाद) - पु० [सं०] पुराणके चार पादोंमेंसे (प्रक्रिया, अनुषद्ग, उपोदात और उपसंहारमेंसे)। तीसरा भाग (पाद) (ब्रह्मां० १.१.३९; ३.१.१; ४.४.४३; वायु० ४.१३; ६५.२; १०३.४४)। इससे द्वापर युगका कोघ होता है और इसमें २००४ इलोक है (वायु० ३२.६२)।

उभयजातक-पु॰ [सं॰] भार्गवींका एक प्रवर (मत्स्य॰ १९५.३१)।

उभयसप्तमी - स्त्री० [सं०] इस व्रतको पौष शुक्ल ७ को कर तीनों सन्धियोंमें (प्रातः, मध्याह्न तथा सायं) सूर्यका पूजन करे तो सकल कामना सिद्ध हो (आदित्य०)।

उमा - स्त्री० [सं०] (१) शिवजीकी अर्द्धांगिनी पार्वती, जिनका नाम सर्वप्रथम केनोपिनपदमें मिलता है (केन २.२५)। इन्हें अम्विका तथा ख्राणी भी कहते हैं (भाग० ३.१२.१३; ८.१८.१७)। यह पर्वतराज हिमालय तथा मेनाकी पुत्री कही गयी हैं जो पूर्वजन्ममें दक्ष प्रजापतिकी कन्या थीं और सती कहलाती थीं। दक्षसे यञ्चके समय पितकी निन्दा सुनकर इन्होंने शरीर त्याग दिया (वायु० ३०.७१; ५४.२०; ५५.४२; ब्रह्मां० २.१३.७७)। मेनाके गर्मसे हिमाचलके घर उत्पन्न हुई। कालिकापुराणानुसार जब पार्वती शिवके लिए तप कर रही थी तब उनकी माता मेनाने उन्हे तप करनेमें रोका था इसीसे पार्वतीका नाम उमा पड़ा—उ=हे, मा=मत। 'उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुर्खा जगाम।' कालिदास कुमारसम्भव (ब्रह्मां० ३.१०.८-१३; वायु० ७२.७१२)।

शिवके लिए इनकी कठिन तपस्थासे प्रसन्न हो इन्द्रने सप्तियोंकी सहायनासे उमाका विवाह शिवसे सम्पन्न करा दिया । महागिरिनगरमें विवाहोत्सवके समय ब्रह्मा ही स्वयं प्रोहित बने थे। विवाहके पश्चात् शिवजी मन्दरगिरि चले गये (मत्स्य० १५४.२७६-४९६)। एक दिन वीरकपर प्रसन्न हो इन्होंने शिवसे वैसे ही पुत्रकी कामना की और शिवने बीरक्षो बुला पार्वतीको दे दिया जिसका लालन-पालन उमा पुत्रवत् करने लगा (मत्स्य० १५४. ५२२-५५५)। एक बार यह तप करने चर्छा गर्या और वीरकपर घरकी रक्षाका भार था जिसमे कोई स्त्री उमाकी अनुपरिधातमं भीतरं न आये । इसी दीच अन्धकासुरका पुत्र 'आई।' उमाका रूप घर आया था पर मारा गया दे० आड़ी। वायुसे यह समाचार पा उमाने वीरकको पृथ्वीपर जन्म लेनेका शाप दे दिया। तपके पश्चात् उमा 'गोर्ग' हो गर्या और देवांगना बनी (मत्स्य० १५४.५८८; १५५-५८) । (२) विनायकमें स्थापित एक देवी (मत्स्य० १३.४१) ।

उमातुंग-पु० [सं०] श्राङके लिए एक विख्यात स्थान, यहाँ महालयमे किये हुए श्राङका फल अक्षय होता है (ब्रह्मां० ३.१३.८७.८८; वायु० ७७.८२–८३)।

उमाधव-पु० [सं०] उमाके पति भगवान् महादेवका नाम (भाग० १०.५२.४३)।

उमापति - पु॰ [सं॰] पार्वतीके पित भगवान् इंकर जिन्होंने दक्षका यद्म विध्वंस किया था (वायु॰ २५.२; मत्स्य० १८५.२४; २७४.१५; विष्णु० ५.३३.४०-४५) ।

उमाब्रह्माणी — स्त्रो० [मं०] श्वेतवर्णा पार्वतीका नाम। ज्येष्ठ शुक्ल नवमीको उपवास करे तथा ब्रह्माणी नामको श्वेतवर्णा पार्वतीका पूजन करे और दूध-भात ब्राह्मण कन्या-को खिलाये और रातमें स्वयं खाये (भविष्योत्तर)।

उसामहेश्वर - पु० [मं०] इनकी पूजा आदित्यशयनमें होती है। कहीं दो और कहीं चार मुजाएं, कहीं दस और १६ मुजाएं, तीन ऑखें, हस्तिचर्म धारण किये तथा जय, विजय, कात्तिकेय और विनायक सहित इनकी मूर्तिका उछेख मिलता है (मत्स्य० ५५.५; ६०.४२; ६४.२२, २६०. ११-२१)।

उमामहेश्वरवत-पु॰ [मं॰] मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीयाको यह व्रत किया जाता है। इस व्रतका २३१ माहात्म्य कह। गया है (हिमाद्रि व्रत-खण्ड)।

उमावन पु० [सं०] कैलाश पर्वतपर स्थित एक वन विशेष जहाँ शंकरने अर्थनारिश्वरका रूप धारण किया था (वायु० ४१.३६)। उमाकी प्रार्थनापर शंकरके वर-टानके फलस्वरूप यहाँ आनेवाले प्राणी स्त्री हो जाते हैं, अतः शिवको भी यही रूप धारण करना पड़ा। एक बार सुद्युम्नका भी यहाँ आनेपर यही रूप हो गया था (वायु० ८५.२५-८)।

उमावत-पु० [मं०] ब्रह्माके यज्ञके एक ऋत्विक् (वायु० १०६.३९)।

उरकाम-पु॰ [मं॰] अइमक्षके पुत्र तथा मूलकके पिताका नाम (वायु॰ ८८.१७८)।

उरगगण-पु० [मं०] सपेँकी एक जातिका नाम, जिन्हें नर्मदाके भाई या मायाके सम्बन्धी कहते है (भाग० ९.७.२: १०.५५.२३; भाग० २.६.४३; १०.३८; ब्रह्मां० ४.१.१५५; ४.२; मत्स्य० ५.१; ६.२९; २३.३९; वायु० ३१.१२; ३४.५५; ३८.५; ४७.४७; १००.१५९; १०६.५९; ११२. ४३)।

उरगारिकेतन-पु० [सं०] सपींका शत्रु गरुइ । श्रीकृष्णकी पताकापर गरुडका चिह्न रहनेके कारण कृष्णका एक नाम (विष्णु० ४.१३.११३) ।

उरणक-पु॰ [मं॰] भेड़ोंका नाम जिन्हे उर्वशीने पुरूरवाके माथ रहनेके ममय पाल रखा था (विष्णु॰ ४.६.४४)।

उरु-पु॰ [मं॰] (१) भौत्य मनुके नौ पुत्रोमेंने एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ ४.१.११४) । (२) इन्द्रसावणिका एक पुत्र (भाग॰ ८.१३.३३) ।

**उरुक्रम**−पु० [सं०] विष्णुका एक नाम (भाग० ८.२१.४)— दे० उपेन्द्र ।

उरुक्षय-पु०[मं०] (१) एक अंगिर्स गोत्रकार कर्षि । (२) राजा वृहद्वलका पुत्र और वत्मद्रोहका पिना (मत्स्य० १९६.२९; २७१.४) ।

उरुक्षव – पु॰ [मं॰] आहार्यका पुत्र तथा विशालाका पति । विशालाके गर्भसे इसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे— त्र्युषण, पुष्करि और कवि (मत्स्य॰ ४९.३८–९) ।

उरुगाय-पु० [सं०] विष्णुका एक नाम तथा उपाधि (भाग०१०.६.२३; ११.५.२६)।

उरुवरुक-पु० [मं०] इला और वमुदेवका पुत्र (भाग०

९.२४.४९) ।

उरुश्रवा-पु० [मं०] सत्यश्रवाका पुत्र तथा देवदत्तका पिता (भाग०९.२.२०)।

**उरुश्टंग**−पु० [मं०] झाकद्वीपकी सीमा निर्घारित करने-वाला एक पर्वत (भाग० ५.२०.२६) ।

उर्मि-पु० [सं०] सोम (वसु) के पाँच पुत्रोंभेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० ३.३.२३; वायु० ६६.२३)।

उर्मिला—स्त्री० [मं०] (१) जनकनिन्दनी सीताजीकी छोटी बहनका नाम जिनका विवाह लक्ष्मणजी (दशरथ तथा सुमित्राके पुत्र) से हुआ था। अंगद और चन्द्रकेतु नामके इनके दो पुत्र हुए थे तथा मोमदा नामकी गन्धवी इनकी पुत्री कही जाती है (रामायण)।

उर्ब-पु॰ [मं॰] रिपुंजयके पुत्र तथा निग्मके पिताका नाम (मत्स्य ५०.८५)।

उर्वरीवान् - पु० [मं०] (१) पुलह और क्षमाके तीन पुत्रों-मेमें एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.११.३१; विष्णु० १. १०.१०)। (२) मार्वाण मनुका एक पुत्र (विष्णु० ३. २.१९)।

**उर्वस**-पु० [मं०] एक राज्यका नाम, जहाँ सिन्धु नटी प्रवाहित होता है (मत्स्य० १२१.४७) ।

उर्वशी - स्वी० [मं०] (१) स्वर्गकी एक विख्यात अप्सरा जिसका जन्म नारायणके उरुमे हुआ था। (प्रेम-वार्ताकी सफलताके लिए इसकी पृजा होती है) (ब्रह्मां० ३.७. १६)। हरिवंशके अनुसार ब्रह्माके शापसे उर्वशीने मनुष्ययोनिमें जन्म ब्रह्म किया था। वहरिकाश्रममे पुष्प चुन रही उर्वशीके मनोहर रूपयो देखकर मित्र और वरुणका धैर्य जाता रहा। उनके स्वलित वीर्यसे अगस्त्य और विश्व उत्पन्न हुए थे (भाग० ६.१८.६; ९.१३.६; मत्स्य० २०१.२५-२९; विष्णु० ४.५.११,१२)। सत्यधृतिके पुत्र शरदान्का वीर्य लावण्यमयी उर्वशीके दर्शनमे शरस्तम्बमे गिरा। उससे कृप और कृपीका जन्म हुआ (भाग० ९.१९.३५)। भगनके शापसे यह ५५ वर्षीतक अद्यय लताके रूपमें रही और पुरुरवा इस अविधमें पिशाचयोनिमें थे (मत्स्य० २४.१२.३१)।

यह तीन शतींपर—(१) उसके भेंड़ सुरक्षित रहें, (२) पुरुरवाको वह मंगमके सिवा कभी नग्न न देखे एवं (३) **घृ**त ही उसका आहार हो—पुरुरवाकी पत्नी वनकर मर्त्य-लोकमें रहने लगी। इसके गर्भसे पुरुखाके ६, (मत्स्यके अनुसार ८) पुत्र हुए थे (भाग० ९.१४.१६-४२; १५.१; ११.२६.४-५,२५; ब्रह्मां० ३.६५.४६; ६६.४-५; मत्स्य० २४.३३; वायु० २.१६; ९०.४५; ९१.४; विष्णु० ४.६.३५-७८) । कुछ वर्षीके उपरान्त गन्धवीका चालाकीसे एक दिन पश्चात उर्वजीने पुरुरवाको नग्न देख लिया और वह शापमुक्त हो स्वर्ग चली गयी (भाग० ९.१४.३१; ११.४.१५; ब्रह्मां० ४.३३.१८) । एक बार कामपीड़ित उर्वशीने अर्जुन द्वारा उपेक्षित हो उसको शाप दिया था जिसके कारण उन्हें विराट्राजके यहाँ क्षीवरूपमें रहना पड़ा था (महाभा०-आदि० ७४.६८; ७५.२४; वन० ४३.२९; ४६.१६, २२-३५)। मत्स्य० १६१.७४ के अनुमार यह अन्याय अप्पराओं के साथ हिरण्यकशिपुकी सभामें भी रही।

यह मार्गर्शार्थ मासमे सूर्यके रथमें गणके अन्यान्य मंगियोंके साथ रहती हैं (भाग० १२'११.४१; ब्रह्मां० १.२.१६; २.२३.१८; वायु० ५२.१८; मत्स्य० १२६.१९ विष्णु० २.१०.१३)। ब्रह्मां० २.३३.१८ के अनुसार यह ब्रह्मवादिनी मानी गयी है। यह पूर्वजन्ममें एक आभीरक्तया थी, जो भीमद्वादशीवन करनेके कारण उर्वशी हो गयी थी (मत्स्य० ६९.५९)।

उर्वशितिर्थं - पु॰ [सं॰] बदरिकाश्रमक्षेत्रमें धर्मतीर्थसे दक्षिणमें यह तीर्थं स्थित है। यह सब पापोंको हरता है (स्कन्द॰ पु॰ बै॰ बदरिकाश्रम-माहास्म्य॰)।

उर्वशीपुलिन – पु० [सं०] पितरोंके श्राद्धके लिए अतिप्रशस्त करनेका एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्य० २२.६६)।

उर्वशीरमण-पु० [मं०] (१) प्रयागका एक क्षेत्र । यहाँ प्राण-त्याग करनेका वड़ा माहात्म्य कहा गया है (मत्स्य० १०६. ३४)। (२) राजा पुरुख।।

**उर्वीजा**−स्त्री० [मं०] पृथ्वीसे उत्पन्न होनेके कारण सीता-जीका एक नाम—दे० सीता ।

उर्वीश-पु० [सं०] शिवजीकी १६ वरम्तियोमेंसे एक वरम्ति (ब्रह्मां० ४.४४.४९) ।

उत्कचा - स्त्री० [सं०] कदयपसे उत्पन्न खशाकी एक पुत्री-का नाम । इसीसे औत्कचेय नामका राक्षसोंक। गण उत्पन्न हुआ । ये ७ वहिनें थीं (ब्रह्मां० ३.७.१३८) ।

उलुक-पु० [मं०] (१) उलुक देशके राजा कितवका पुत्र । महाभारत युद्धके कुछ पहले कौरवोंके दूत बनकर यह युधिष्ठिरके समीप गये थे। महाभारत-युद्धके अठारहवें दिन महदेवने इनका मिर भालेसे विद्ध किया था (महाभाष कर्ण ० ६१.४३-४४) । (२) उत्तर पर्वतपरका एक प्राचीन देश जिसके राजा बृहन्तको अर्जुनने परास्त किया था (महाभा०)। (३) व णाद मुनिका एक नाम। (४) राजा वलके पुत्र तथा वज्रनाभके पिता जो वड़े धर्मात्मा थे (ब्रह्मां० ३.६३.२०५)। (५) हिरण्याक्षके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ६.१४)। (६) छच्वीसवें द्वापरमें जव पराशर व्यास हुए भगवदवतार सहिष्णुके चार पुत्रीं-मेसे एक पुत्र (बायु० २३.२१३)। (७) सत्ताइसवें द्वापरमें जब जातृक्षण्यं व्यास हुए, भगवान् हरिके अवतार सोम-शर्माके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र है (वायु० २३.२१६)। (८) वेणुमंत पर्वतपर स्थित तीन विद्याधर पुरोंमेसे एकका निवासी एक विद्याधरनायक (वायु० ३९.३८)।

उत्दृक्तगण-पु० [सं०] कदयप और ताम्राकी पुत्री भासीके पुत्र, मतान्तरसे उल्लू (ब्रह्मां० ३.७.४५५; मत्स्य० ६.३१; २३७.१२; २४०.१८ विष्णु० १.२१.१६)।

उत्द्रकजित् – पु० [मं०] भण्डकी वहन, धूमिनीके दस पुत्रीं-मेसे एक पुत्र जो भण्डका सेनानायक भी था। लिलाकी एक देवी (अक्वारूढा) से यह मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२१.८४; २८.६, ३८, १००)।

उल्लुकिका-स्त्री० [सं०] एक राक्ष्मी जिसका वध अंक्रिणने बहुत बचपनमें किया था (भाग० २.७.२७)।

उल्लुकी - स्त्री० [सं०] अन्धकासुरके विनाशार्थ शङ्कर द्वारा सृष्ट बहुत मानस मातृकाओं मेंसे एक मानम मातृका (मत्स्य० १७९.१५)। उरुखल-पु० [मं०] (१) वह ओखल जिसमें यशोशने कृष्णको बाँघा था (विष्णु० ५.६.१४,१६) । ओखल जिसपर गर्भावस्थामें बैठना दितिको मना किया गया था (मत्स्य० ७.३८)। (२) वायु पुराणानुसार लकड़ीके उस ओखलपरका लेख जिसका सम्बन्ध आह्वालायनि श्राद्धमें हैं (वायु ० ७५.२८)।

उल्लूखलक-पु॰ [सं॰] साम-शाखा प्रवंतक कृतके कई शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (ब्रह्मां० २.३%.५२; वायु० ६१.४६)।

उल्लंबलगण, उल्लंबली, उल्लंबलिकगण-पु० [मं०] ये एक वर्ग विशेषके पिशाच हैं जिनकी आँखें छिपी रहती हैं और लम्बी जिह्ना रहती हैं। ये ओखलको आभूषणके ऐसा धारण करते हैं। इनके १६ कुल कहें गये हैं (ब्रह्मां० ३.७.३७८, ३९३; वायु० ६९.२७४)।

उल्लखिक-पु० [सं०] दे० उल्लखलगण ।

उल्द्रत-पु० [मं०] उत्तरका एक राज्य (देश) (ब्रह्मां० २. १६.४८)।

उत्स्पी - स्त्री० [सं०] ऐरावत वंशमें उत्पन्न कौरन्य नामक नागकी पुत्रीका नाम (विष्णु० ४.२०.४९)। अर्जुन युधिष्ठिरकी आज्ञासे बारह वर्षीतक वनमे रहे। इसी समयमें अर्जुनने उन्द्र्याने विवाह किया था जिसके गर्भसे अर्जुन-पुत्र इरावत (इरावान् = भाग०) उत्पन्न हुआ था (भाग० ९.२२.३२; महाभा० आदि० २१३.१२,१३,३६)।

उल्कामुख - पु० [मं०] (१) एक राक्षम जिसका नगर तीमरे तलमें हैं (वितल = बायु०) । दे० अगिया बैताल (ब्रह्मां० २.२०.२९; बायु० ५०.२८) । (२) रामकी वानरी सेनाका एक वानर । यह अंगदके माथ मीतान्वेषणके लिए दक्षिण दिशामें गया था (वा० रा० कि० ४१.४) ।

उल्कामुखी - र्खा॰ [सं॰] अन्यकासुरके विनाशके लिए शंकर सृष्ट एक मानस-पुत्री मानुकाका नाम (मत्स्य॰ १७९.२४)।

उल्मुक-पु० [सं०] (१) नड्वला और चाक्षुप मनुके पुरु, कुत्स, त्रित आदि ग्यारह पुत्रोंमेसे एक पुत्र जिसकी रानी पुष्करिणोंके गर्भसे अंग, सुमनम्, स्थाति आदि ६ पुत्र उत्पन्न हुए थे (भाग० ४.१३.१६-१७)। (२) एक महारथी राजा जिसका उल्लेख महाभारतमें है (महाभा० सभा० ३४.१६)। (३) जगसन्थका एक मित्र जो आक्रमणके समय मधुराके पूर्वी प्रवेश द्वारकी रक्षा कर रहा था (भाग० १०.५०.११(२)। (४) इस नामका एक यादव जो दलभद्र तथा रेवतीका पुत्र था। निराठ इसीका वडा भाई था। प्रभासमे यह (उल्मुक) अपने सम्बन्धियोंने लड़ा था (भाग० ११.३०.१७: ब्रह्मां० ३.७१.१६६: विष्णु० ४.१५.२०)।

उल्बण-पु॰ [सं॰] तीसरे मन्वन्तरके चित्रकेतु, सुरोचि आदि सप्तिपियों में से एक । यह विशिष्ठ मुनि और ऊर्जाके पुत्र थे (भाग॰ ४.१.४१) ।

उन्नद्रथ-पु॰ [मं॰] महामनाके पुत्र तथा उद्योनरके भाई नितिक्षु, जो पूर्वाय देशका एक राजा था, का एक पुत्र तथा हेमका पिता (ब्रह्मां॰ ३.७४.२५; वायु॰ ९९.२५)। उन्नान-प॰ [मं॰] (१) धर्मका एक पुत्र तथा रुचकका

पिता । इसने १०० (मा) अइवमेध यज्ञ किये थे (भाग० °.२३.३४) । (२) एकाददा रुदोंमें सेइय भव और धात्री (वाय०के अन्० अधाका पत्र) (ब्रह्मां० २.१०.७७: वाय० २७.५०)। (३) सयज्ञका एक पुत्र तथा महत्तका पिता जिसने एक मौ अइवमेध यज्ञ किये थे (ब्रह्मां० ३.७०.२३-४: मत्स्य० ४४.२३) । (४) दैत्यों तथा अमरोंके गुरु । इनकी पत्नीका नाम गो था जिससे इनके ४ पत्र हुए (बाय) ३.५: ६२.८२: ६५.७४) । शकाचार्य ऋषि जो देवयानीके पिता थे। अमरकण्यक क्षेत्रके यह प्रशंसक थे (वायु० ७७.१४) । दे० हाकाचार्य । (५) सोलहवें द्वापरके अवतार गोकर्णके चार पत्रोंमेसे एक पत्र (वाय० २३.१७३) । (६) प्रथुश्रवाका पत्र तथा मरुत्तका पिता जिसने १०० अश्वमेव यह किये थे (वाय० ९५.२३)। (७) ज्ञक्रताम जो वधसे हो लाख योजन अपर है। इससे भी हो लाख योजन अपर अंगारक हैं (विष्णु० २.७.७८) । (८) तीमरे द्वापरके वेद-व्याम (विष्ण०३,३,१२) तथा नीतिशास्त्रके प्रवत्तंक आचार्य (विष्णु २ १.१९.२६) । चन्द्रमा और बृहस्पतिके बीच नाराके कारण छिड़े हुए कलहमं बृहस्पतिके साथ ईर्ध्या होनेके कारण यह चन्द्रमाके महायक रहे (विष्णु० ४.६.१२)। (९) पृथ्तमका पुत्र तथा शितपुका पिता जिसने १०० अश्वमेध यद्य किये थे (विष्णु० ४.१२.८-९) । (१०) एक वैदिक देवताका नाम जो शिर्ताक्षके पिता थे। यह शकताराका अधिप्राता देवता है। (११) एक धर्मशास्त्र (स्मृति) दा लेखक । रुद्धी एक पत्नी (भाग० ३.१२.१३)।

उशिक-पु० [नं०] (१) कृतिका पुत्र तथा चेहिका पिता (भाग० °.२४.२)। (२) धारहवाँ कृत्य (वायु० २१.३२)। उशिक्-पु० [नं०] अगिराको हिताय पत्नी कृदं मसुता, जिसका नाम स्वराट् था, ने उत्पन्न पुत्रका नाम । वामदेव, अवस्थ्य और उत्थय इनके भाई थे (वायु० ६५.१०२; ९९.१४१)। उशिक-पु० [नं०] (१) एक ऋषि (बृहस्पतिके ६ हे भाई) का नाम जिनकी गर्भवती पत्नी (ममता) के साथ बृहस्पतिने कहा भित्र संगम किया था। गर्भस्थ धालकने बृहस्पतिने कहा कि तुम वीयत्याग मत करो, यहाँ दो बालकों का स्थान संभव नहीं है। इत्यर बृहस्पतिने गर्भस्थ धालकों शाप दे जन्मान्य कर दिया।—दे० वीयंतमा (ब्रह्मां० २.३२.९९: ३.७४.३६-४६: मरस्य० ४९.१७०।। (२) अगिरमका एक पुत्र (वायु० ६५.१००,१०६)।

उशिति — पु० [सं०] अथर्वन् अंगिरसका पुत्र, जो कर्दमपुत्री स्वराट्ने उस्पन्न '४ पुत्रोंने एक था (ब्रह्मां० २.१.१०५)। उशीनर — पु० [सं०] एक चंद्रवंशी राजा जो जनमेजय- पुत्र महामनाता आत्मात तथा शिक्षित्रा पिता था। महा- राज ययातिको पुत्री माधवी (हपद्वती, ब्रह्मां० मत्स्य०, वायु० आदिके अनु०) के गर्मने शिक्षित्रा जनन हुआ था। इनकी (उशीनरकी) पाँच पित्रया थी, प्रत्येक एक पुत्रकी माता थी और सभी राजिष घराने की थी (भाग० १.१२.२०; ९.२३.२-३; ब्रह्मां० ३.७४.१७; मत्स्य० ४२.१०; ४८.१५-१८; वायु० ९९.१८-१९; विष्णु० ४.१८.८-१)। यमुना नदीकी जला और उपजला नामकी शासाओंके पास राजा उशीनरने एक यह किया था जिसके फल-स्वरूप इनकी श्रेष्ठता देवराज इंद्रमे भी वह गयी थी।

इनकी परीक्षा लेनेके लिए वाज पक्षीका रूप घर इंद्र और कपीतका रूप घर अग्नि इनके यहाँ आये। कपीत वाजके भयमें उशीनरकी जंघापर गिरा और उनकी शरण मॉर्गा और वाजने अपना भोजन मॉगा। उशीनरने कपीतके वरा-वर अपना मांस देंना स्वीकृत किया, पर कपीतको नहीं दिया। सारे शरीरका मांम चढ़ गया, पर प्रा न पड़ा और अंतमे राजा तुलापर स्वयम् चढ़ गया। यह देख अग्नि और इंद्र अपने असली रूपमें आगये और उशीनरको आशीवांद्र दे चले गये (महाभारत आ० प० १८६.२० वन प० १३०.२१-२४; १३१ अध्याय पूरा नथा महाराज शिवि)। उशीरिबन्दु - ५० [मं०] मंदर पर्वतके निकटका एक पहाड़। यहाँतकके निवासियोंपर भी विरण्यकिष्यका प्रभाव विद्यमान था (मत्स्य० १६३.८७)।

उपा - स्त्री० [सं०] (१) विभावसुकी पत्नी तथा व्युष्ट आदि तीन पुत्रोंकी माताका नाम (भाग० ६.६.१६)। (२) ज्यामध और दोव्याके पुत्र विदर्भकी पत्नी। (३) अन्धकासुर विनादार्थ अंकर की द्वारा सृष्ट एक मानसी पुत्री मातुकाका नाम (मत्स्य० १७८.२०)। (४) एकाउस क्ट्रोंमेंसे द्वितीया भवकी पत्नीगा नाम (५) उपा = रात्रि व्युष्टि = दिन इन डोनोंका जो अन्तराल है वह सन्ध्या है (विष्णु० १.८.९) वायू० ४०.१६१)।

उपा - रहें [मं०] राजा बलिकी पोती तथा बाणासुरकी पुत्री जिसका विवाह प्रयुक्तके पुत्र तथा श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्ध-जीमे हुआ था। बेशाख शुक्क द्वादशीकी रात अनिरुद्धकों स्वप्नमे देख उपा मोहित हो गयी थी और चित्रलेखाकी सहायताते उपा-अनिरुद्ध मिलन हुआ था। इस विवाहके लिए बाणासुर और श्रीकृष्णमें धोर सुद्ध हुआ था जिसमें बाणासुर मारा गया था (भाग० ६२.१-३५ विष्णु० ५. ३२.७-३०)।

उषापति - पु० [सं०] वाणासुरकी पुत्री उपाके पति अनि-रुद्धका नाम । यह प्रद्युम्नके पुत्र तथा श्रीकृष्णके पीत्र थे — दे० उपा और अनिरुद्ध ।

उद्भुख-पु० [नं०] दक्ष द्वारा सर्वप्रथम मनसे सुष्ट म्लेछ।दि विविध प्रकारके जीवोंमें से पक प्रकारके जीव (सत्स्व० ४.५३)। उज्ज-पु० [नं०] (१) क्रोब्च द्वापके अधिपति द्युतिमान्के कुशल, मनोनुग आदि सात पुत्रोंमें ते एक पुत्र जिसके क्रोब्चद्वीपस्थ राज्यका नाम भी उप्ण ही था (ब्रह्मां० २.१४.२२-२५:१९.७२;वायु० ३३.२१-२२:४९.६६;विष्णु० २.४.८८: सत्स्व० १२२.८५) । (२) निर्वक्त्रका पुत्र तथा चित्राथका पिता (वायु० ९९.२७२)। (३) निचक्तुका पुत्र तथा विचित्राथका पिता (विष्णु० ४.२१.९-१०)।

उष्णतीर्थ-पु० [मं०] विन्ध्याचलका एक पवित्र नीर्थ जहाँ अभया देवी स्थापित हैं (मत्स्य० १३.४२)।

उच्णा—स्त्री० [मं०] अग्निकी दस कलाओंमेंसे एक कला जिससे अग्नि तेज होती है (ब्रह्मां० ४.३५.८३)।

उष्णिक्-पु॰ [मं॰] एक वैदिक छन्द अथवा सूर्यके रथका एक छन्दरूप घोड़ा (भाग॰ ११.२१.४१: ब्रह्मां॰ २.२२.७२: मत्स्य॰ १२५.४७: वायु॰ ५१.६५: विष्णु॰ २.८.५)।

**उष्मप** – पु० [सं०] पितरोंका एक वर्ग विशेष (मत्स्य० १०२.२०: १४१.१९; वायु० ३०.१००) । हर अमाबास्या- को तर्पण करना होता है। इनके लिए कृष्णपक्ष = १ दिनः गुक्रपक्ष = १ रात होनी है (वायु० ५६.८७,५७-९)।

उहाका - पु॰ [सं॰] वशिष्ठ वंशज ऋषियोंका एक वर्ग (मत्स्य॰ २००.९)।

ऊ

ऊ-पु॰ [मं॰] महादेव, चंद्रमा। "तुलसीदास म्वालिनि अति नागरि। नट नागर् मनि नंदलला ऊ॥"— नुलसीदास।

ऊर-पु० [मं०] (१) चाक्षुष मनुके दम पुत्रोंमेंने एक जिनकी माताका नाम नड्वला था। अग्निष्टोम इनके भाई थे (ब्रह्मां० २.३६.७९, १०६-८; मत्स्य० ४.४१-३; वायु० ६२.६८, ९१.९३; विष्णु० ३.१.२९) के अनुसार वेनके पिता अंग आग्नेयीके गर्भसे उत्पन्न इनके पुत्र थे (ब्रह्मां० २.३६.१०८; १२६; वायु० ६२.९२-४; मत्स्य०४.४१-३)। (२) भीम मनुका एक पुत्र (विष्णु० ३.२.४३)।

ऊरुपुत्र-पु० [मं०] वैवस्वत मन्वंतरके सप्ताषयोंमेंसे एक काप, जमटाप्नका नाम (वायु० ६४.२५) ।

उर्ज पु० [मं०] (१) बृहद्रश्यवंशीत्पन्न एक चंद्रवंशी राजा जो सत्यहितके पुत्र तथा मगधके राजा थे। जरासंघ इन्हीं का पीत्र था ''हरिवंश''। (२) वत्सर और स्ववीधिका पुत्र (भाग० ४.१३.१२)। (३) कात्तिक महीना जो विष्णुको प्रिय है (भाग० १२.११.४४; वायु० ३०.९; ब्रह्मां० २.१३.१०)। (४) हरितगणके दम देवताओं मेंसे एक देवताका नाम (ब्रह्मां० ४.१.८५)। (५) औत्तिम मनुके दम पुत्रों मेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ९.१२)। (६) सुधन्याका पुत्र तथा नभसका पिता जरामन्य उत्पन्न हुआ (वायु० ९०.२२५)। (७) स्वारोचिष मनुके युगके सप्तपियों मेसे एक (विष्णु० ३.१.११)। (८) शुचिका पुत्र तथा जतस्वजके पिताका नाम (विष्णु० ४.५.३०-३१)। (९) एक ग्रामणी जो वसंतके सूर्यके साथ रहता है (वायु० ५२.४)।

ऊर्जबह-पु० [मं०] भानुमान्के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र मुनिके पुत्र तथा सनद्वाजके पिता (ब्रह्मां० ३.६४.२०; वायु० ८९.१९)।

**ऊर्जश्री** –स्त्री० [सं०] शरदतुकी रानीका नाम (ब्रह्मां० ४.३२.३४) ।

उर्जस्-पु० [मं०] (१) विशिष्ठका पुत्र और स्वारोचिष युग-का एक ऋषि (ब्रह्मां० २.३६.१७)। (२) देवेंके पाँच वर्गोमेंसे हरितवर्गकी दम झाखाओंमेंसे एकका नाम (बायु० १००.८९)।

**ऊर्जस्तंभ** – पु० [सं०] स्वागेचिष मनु युगके सप्तषियोंमसे एक ऋषि (भाग० ८.१.२०) ।

उर्जस्वती - स्त्री० [मं०] (१) दक्ष प्रजापितकी पुत्री तथा धर्मकी पत्नीसे उत्पन्न ८ वसुओं मेंसे प्राणकी पत्नी (भाग० ६. ६.१२)। (२) विहिष्मतीके गर्भसे उत्पन्न राजा प्रियत्रतकी पुत्रीका नाम जो शुक्राचार्यकी पत्नी तथा देवयानीकी माता थी (भाग० ७.१.२४,३४)।

**ऊर्जस्वी**-पु० [सं०] भीत्य मनुके को पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.११५)।

जर्ज-पु० [सं०] पाँच देवगणोंमें सुधामागणके वारह देवीं-मेंसे एक देवता (ब्रह्मां० २.३६.२८) । ऊर्ज्जत-पु० [सं०] एक पवित्र पर्वन जहाँ विशिष्ठाश्रम था (ब्रह्मां० ३.१३.५३)।

उजी - स्त्री० [मं०] (१) अप्सराओंके चौदह गणोंमेंसे अभिनसंभव अप्सराओंके एक गणका, उनकी माता तथा मनुकी पत्नीका नाम = दे० अग्निसंभव (वायु० ६९-५४; ब्रह्मां० ३.७.१९-२१)। (२) दक्षकी पुत्री तथा विशेष्ठकी पत्नी, जिसके चित्रकेतु आदि ६ पुत्र तथा पुण्डरीका नामकी एक पुत्री थी (भाग० ४.१.४०; ब्रह्मां० २.९.५२, ५६; ११.३९; वायु० १०.२८ ३२; २८.३४; विष्णु० १.७.२५; १०.१२)। (३) भगवान् कृष्णकी दम शक्तियोंमेसे एक शक्ति (भाग० १०.३९.५५)।

उर्ज्जा - स्त्री० [सं०] (१) दक्षकी पत्नीका नाम (विष्णु० १.७. ७) । (२) अप्सराओं की चौडह जातियों में से एक जाति जिन्हे विकेशी तथा अग्निकी मंति माना गया है (ब्रह्मां० २.२४.९१; ३.७.२१, २२९) ।

ऊर्जागण-पु० [सं०] अप्तराओंके १४ गणींमेंसे एक, जिसका जन्म अग्निसे हुआ था (ब्रह्मां० ३.७.१९)।

**ऊर्जित** ─पु० [सं०] कार्त्तवीर्य अर्जुनके पॉच प्रमुख पुत्रोमेंसे एक पुत्र (माग० ९.२३.२७) ।

**ऊर्ण**-पु॰ [नं॰] (१) पृस मासमें स्यंके रथके साथ चलने-वाला अधिपति एक यक्ष (भाग॰ १२.११.४२)। (२) एक पहाडी राज्यका नाम (मत्स्य॰ ११४.५६)।

**ऊर्णनाम**-पु॰ [मं॰] दक्ष पुत्री दनुको विप्रवित्ति प्रमुख अनेक पुत्रोमेंसे एक (बायु॰ ६८.९) ।

**ऊर्णनाभि**-पु० [सं०] अत्रिवंशज ऋषियोंमें एक व्यार्षेय प्रवर (मत्स्य० १९७.६)।

ऊर्णा स्की० [मं०] (१) मर्गचिक्षी पत्नी, जिनके प्रथम मन्वन्तरमें ६ पुत्र हुए थे (भाग० १०.८५.४७)। (२) चित्ररथ नामक राजाकी पत्नी। चित्ररथ गयन्तीके गर्भसे उत्पन्न राजिष गयके पुत्र थे सम्राट् नामक इनका एक पुत्र था (भाग० ५.१५.१४)।

जर्णायु - पु० [मं०] १६ मोनेय देवगन्थवींमेते एक मौनेय गंधर्वका नाम जो हेमंत ऋतुमें सूर्यके साथ रहता है (ब्रह्मां० २.२३.१७; वायु० ५२.१७; ६९.१; विष्णु० २.१०.१४)।

**ऊर्ध्वकेतु**-पु० [मं०] (१) सनद्वानका पुत्र तथा अजके पिताका नाम (भाग० ९.१३.२२) । (२) स्याग्ह कट्रोंमेंसे एक (वायु० ६६.६९) ।

**ऊर्ध्वकेश** - पु० [सं०] भण्डासुरका एक पुत्र तथा सेना-नायक (ब्रह्मां० ४.२१.८१; २६.४७)।

**ऊर्ध्वकेशी** - स्तं । [मं०] १६ स्वरशक्तियोंमेंसे एक स्वरशक्ति तथा १६ शक्तिदेवियोंमेंसे एक (ब्रह्मां० ४.४४.५६,८५) ।

**ऊर्ध्वग** – पु० [सं०] श्रीकृष्ण और माद्रीके दस पुत्रोंमेसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१५) ।

जध्वीचरण-पु॰ [मं॰] शरभ नामका एक पौराणिक सिंह, जिसके आठ पैरोंमेंसे चार पैर ऊपर होने हैं और चार

नीचे (हि० वि० को)।

उध्वंदृष्टि-पु० [मं०] दक्ष पुत्रा क्रोधवशा और कदयपकी मृगी, मृगमन्द्रा आदि १२ पुत्रियों, जो सदकी सब पुलहको व्याही गर्था, मेसे एक द्वेताके दस बानरपुंगव पुत्रों मेंसे एक पुत्र तथा व्याघ्र आदि पाँच पुत्रों और पाँच कन्याओंका पिता (ब्रह्मां० ३.७.१८०, २०५)।

उर्ध्वनयन-पु० [मं०] दे० अर्ध्वदृष्टि ।

**ऊर्ध्वपाद-पु**० [सं०] दे० अध्वीचरण ।

उद्धंबाहु-पु० [सं०] (१) बशिष्ठ और जर्जाके सात पुत्रों-मेंसे एक पुत्रका नाम जो रैवन मन्वन्तर कालके सप्तिषयों-मेसे एक ऋषि थे (भाग० ८.५.३; ब्रह्मा० २.११.४१; ३६.६२; विष्णु० १.१०.१३; ३.१.२२)।

उर्ध्वरेखा - स्त्री० [मं०] श्रीराम, कृष्ण आदि विष्णुके अव-तारोंके ४८ चरणचिह्नोंमेंसे एक ।

**ऊर्ध्वरोमा**-पु० [मं०] कुझद्वापके चक्र, चतुःश्वंग आदि ७ पहाडोंमेंसे एक पहाड़ (भाग० ५.२०.१५)।

उद्धायनगण-पु॰ [नं॰] ष्टक्षद्वीपके निवासी हंस, पतङ्ग आदि चार वर्गोमेसे एक (भाग॰ ५.२०.४)।

**ऊर्मिला**-स्त्री० [मं०] सीरध्वज जनवकी औरमजात बन्या

जिसका विवाह श्रीरामके भाई सुमित्रानंदन रूक्ष्मणसे हुआ था। अंगद और चंद्रकेतु नामके इनके दो पुत्र थे और सोमदागंधर्वा नामका एक पुत्रा (रामायण-वारू० का० ३२४.२६)।

उद्यं - पु० [मं०] (१) एक परम तपस्वी तेजस्वी ऋषि, जिन्होंने कुशसे अपनी जॉब अग्निमें रख तथा मथ कर और्व नामक (अग्नि) पुत्र उत्पन्न किया जो उत्पन्न होते ही मधुरवाणीसे पितासे बोला, पिताजी, मुझे भूख पीड़ितकर रही है। जगतके भक्षणार्थ मुझे छोड़िये उसका उग्र उपद्रव देखकर ब्रह्माने समुद्रमें बडवामुखमें उसे स्थान और भोजनार्थ जल दिया (मत्स्य० १७५.२३-४८,६९-७१)। (२) मंत्रकृतोंमें श्रेष्ठ २१ भृगुओंमेंसे एक मंत्रकृत ऋषि तथा आंगिरमवंशीय एक स्थापेय प्रवर (मत्स्य० १४५.९९; १९६.२६)।

ऊषा−र्स्ना० [सं०] दे० उषा। तिलोत्तमा अप्सरा ही दुर्वामाके शापने उषाके रूपमें बाणके घर उत्पन्न हुई थी (भाग०१०.६१.२३(९); ६२.१-३५; ६३.५०)।

**ऊषापति**-पु० [सं०] दे० उषापति ।

**ऊह**-पु० [सं०] सामवेदका एक भाग (ब्रह्मां० २.३५.७२) ।

ऋ

ऋ रुक्षी० [सं०] देवमाता अविति । ऋक् – पु० [सं०] पॉचर्वे मरुदगणमेंसे एकका नाम (वायु० ६७.१२७) ।

ऋक्ष-पु० मिं०] (१) भूगुके वंशज और चौर्वामवे (विष्णु प्राणानुसार २५वे) द्वापरके व्यास । दोई-क्रोई इन्हे दालमीकि भी कहते हैं। उक्त द्वापरमें विष्णुके अवतार हुए भूली (वायु० २३.२०६: विष्णु० ३.३.१८) । (२) महा-बली वानरराज ज्ञुक्तके पुत्र तथा प्रजापतिसे प्राप्त विरजाके पतिका नाम । जाम्बवानुकी माता रक्षा इनकी बहन थी (ब्रह्मां० ३.७.२१०-१७, २९९)। यह लंबाकी चढ़ाईमें रामके साथ गये थे और जब श्रीरामजी बनवाससे अयोध्या लीट रहे थे, तद भरतने उनकी पादका (खड़ाऊ) पकड़ी। विभीषण और सुर्वावने चंदर, हनुमानुजीने द्वेत छत्र और इन्होंने उनकी ढाल पकड़ी थी (भाग० ९.१०.१९, ४४)। (३) अजमीटके एक पुत्र, जो धृमिनीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। यह संवरणको पिता थे (भाग० ९.२२.३: मत्स्य० ५०.१९; वायु० ९९.२१४; विष्णु० ४.१९.७४-५)। (४) देवातिथिके पुत्र तथा भीमनेनके पिता (वायु० °%) २३३; विष्णु० ४.२०.६-७) । (५) पुरञ्जयके पुत्र तथा हर्वश्वके पिताका नाम (विष्णु० ४.१%.५७-८) ।

**ऋक्षिगिरि**-पु० [सं०] भारतवर्षका एक कुल पर्वत ---दे० ऋक्ष ।

**ऋक्षपति**−पु० [मं०] (१) नक्षत्रोका राजा चंद्रमाका एक नाम—दे० चंद्रमा । (२) भाकुओंके सरदार जाम्ब्वान्का एक नाम रामायण किष्कि० का०) ।

**कक्षरजा (या कक्षरजस्)** - पु॰ [मं॰] शांल और सुग्रीवकें पिताका नाम (ब्रह्मां॰ ३-१.५८; वा॰ रा॰ उ॰ का॰ प्रक्षिप्त सुग्री। वहाँकी कथा थों हैं — एक समय मेरू पूर्वतपर ब्रह्मा समाधिस्थ थे। उनकी आखोंसे ऑसू गिरे। उन्हें उन्होंने अपने हाथोंसे मल दिया। उन आँसुओसे यह (ऋक्षरजाः) वानर उत्पन्न हुआ । एक समय अपनी पिपासा शान्त करनेके लिए यह एक सरोवरके निकट गया। उसमें पड़े अपने प्रतिविम्बको अपना रात्रु समझ कर उससे लड़ने-के लिए इसने मरोवरमें छलांग मार्ग । मरोवरसे बाहर निकलनेपर यह वानरके बदले श्री हो गया। ऊपर अन्त-रिक्षसे इंद्र और सूर्यकी दृष्टि उक्त स्त्रीपर पड़ी । दोनों उस-पर मोहित हो गये। उत्कट कामविकारके कारण इंद्रका र्धार्य उसके सिर (वालों) पर और सूर्यका वीर्य ग्रीवा (गर्दन) पर गिरा, जिसमे वाली और सुर्ग्रावकी उत्पत्ति हुई । रात्रि वीतनेपर फिर वह ज्योंका त्यों वानर ही हो गया। वह अपने दोनों पुत्रोंको लेकर ब्रह्माजीके पास गया। उनसे माग् वृत्तान्त कहा । उन्होंने समझा-बुझाकर उसे क्रिष्किन्धाका राजा बनवा दिया। वहाँ विविध प्रकारके वानर थे। उनमें चातुर्वण्य प्रथा प्रचलित थी। ऋक्षरजाके बाद बाली बहाँका राजा हुआ।

**ऋक्षराज** – पु० [सं०] जाम्बवान्का एक नाम *(ब्रह्मां०* ३० - ७१.३५) ।

**ऋक्षवंत**—पु० [मं०] एक पहाड़ जो रुक्मकवचके पुत्र ज्यामचके अधिकारमें था। यह कुरुपर्वत था (मत्स्य० ४४.२७-३२;११४-१७)।

ऋक्ष-पु० [सं०] (१) एक पर्वतका नाम जहाँ अति मुनिने पुत्रकी कामनासे तप किया था। यह भारतवर्षका कुलपर्वत है (भाग० ४.१.१७)। इसी पहाइपर प्रसेनिजित्की स्रोज-मे श्रीकृष्ण गये थे। कक्षिगिरि तथा कक्षपर्वत नामसे भी यही विख्यात है (भाग० ५.१९.१६; ब्रह्मां० २.१६.१८; ३.७०.३२; ७१.३९; वायु० ४५.८८; ९५.३१; विष्णु० २. ३.३)। (२) एक जातिके वानर जो मृगमंदा और पुरुहसे उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० ३.७.१७४, ३१९; २२.२२; २६. ३०, ३४)।

करवेद - पु० [सं०] व्याससे पेलको इसकी दीक्षा मिली, जिन्होंने इसे दो खंडोंमें बाँट इन्द्रप्रमित तथा वाष्कलको दिया। वाष्कलने अपने खंडको चार शाखाओंमें विभक्त कर वोध्य, अग्निमातर, (विष्णु० अग्रिमाढक), पाराशर और याझवल्चयको दिया, लेकिन इन्द्रप्रमितिने अपना पूरा खंड अपने शिष्य मांडुकेयको दिया, जिसने अपने पुत्रको सिखलाया, उसने अपने पुत्रको और इसी प्रकार यह इसी वंशमें रह गया (भाग० १.४.२१; ब्रह्मां० २.३४.१४-२०; वायु० २२.२; विष्णु० ३.४.८, १३, १६-२५; मत्स्य० १३३.३१) के अनुसार ये त्रिपुरारिके रथके घोड़े बने। ये विष्णुके ही रूप समझे जाते हैं (विष्णु० ५.१.३७)।

ऋच-पु॰ [सं॰] (१) पुरुवंशीय सुनीतिके वंशज एक राजकुमारका नाम। (२) ये प्रत्यंगिरससे उत्पन्न श्रेष्ठ ऋच ब्रह्मियों द्वारा सत्कृत हैं, ऋक्का पण्डित सारे वेदोंका विद्वान् हो जाता है (वायु॰ ६६.७८)। (३) ब्रह्माके प्रथम मुखने इसकी उत्पत्ति हुई (विष्णु॰ १.५.५३)। (४) प्रत्यंगिरसके पुत्र (विष्णु॰ १.४.१३६)।

ऋची - स्त्री॰ [सं॰] (१) अप्रवानको पत्नीका नाम । यह नहुपकी ! पुत्री तथा और्व ऋषिको माता थी (ब्रह्मां॰ ३.१.९४) । (२) अणुहको पत्नीका नाम । यह शुकदेवको पुत्रो थी (वायु॰९९. १७९) ।

ऋचीक-पु० [मं०] (१) भृगुवंशीय एक ऋषि। यह और्व ऋषिके पुत्र थे। महाभारत और विष्णु पुराणानुसार विश्वामित्रके पिता गाधिने वृद्ध होनेके कारण इनसे ' १००० स्यामकर्ण घोड़े ले अपनी सत्यवती नामकी वन्याका विवाह इनसे कर दिया था। यह मंत्रकत थे (भाग० ९. <sup>१५</sup>.५-११; ब्रह्मां० २.१३.९५; ३२.१०४; ३.१.९५; २५. ८३)। इन्होंने दो चरु उपस्थित किये-एक ब्राह्मण पुत्रकी कामनामे पत्नीके लिए और दूसरा अपनी सासके लिए, जिससे क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हो। लेकिन भूलसे इनकी पत्नी (सत्यवर्ता) अपनी माँवाला चरु खा गयी, जिससे जमद्गिन उत्पन्न हुए और स्वयम् कौशिकी नदीमें परिवर्तित हो गर्या (ब्रह्मां० ३.२१.१९-२२; ६६.३७-४०; विष्णु० ४.७.१३, २४: वायु० ६५.९३; ९१.६६-८६) । इनके १०० पुत्र थे, जिनके मत्र मिलाकर १००० पुत्र हुए—नत्र भागीव थे। नोट-(मत्यवर्ताके गर्भसे इनके तीन पत्र हुए-जमद्गिन, शुनःशेफ और शुनःपुच्छ (वायु० ९१.६६, ९२: ब्रह्मां० <sup>३.६६.६४</sup>) । क्षत्रियोंका नाज करनेके लिए इन्होंने मारे थनुर्वेदका अध्ययन किया । जमद्यानको पुत्र परशुराम थे । रामायणके अनुसार इन्होंने अपने पुत्र द्युनःशेफको यज्ञके लिए वेच दिया था। (२) शिखण्डीके पुत्र, जो १८वें बापरके एक अवतार माने गये हैं (बायु० २३.१८३)। <sup>(३)</sup> सुतारके एक पुत्र जो दूमरे द्वापरके अधिपति थे (वायु० २३.१२१) ।

ऋचीकतनय-पु० [सं०] जमदिग्न ऋषि, जो आधिन मासमें सूर्यके रथपर लोक कल्याणके लिए रहने है (भाग० १२.११.४३)। ऋजीच-पु० [सं०] अठारहवें द्वापरके वेदन्यास (ब्रह्मां० २.३५.१२१)।

ऋजिश्वन् —पु० [सं०] एक राजाका नाम जो इंद्रके मित्र थे। इन्होंने दस्यु कृष्णको अंज्ञुमती नदीके तीरपर जीता था। इनका उल्लेख ऋग्वेदमें है (ऋग्वेद १०.९९.५१)। ऋजिश्वन् भारद्वाज─पु० [मं०] एक मन्त्रद्रष्टा ऋषि (ऋ० वे० ६.४९.५२)।

ऋजुदाय-पु० [सं०] वसुदेव और देवकीका एक पुत्र जिसे कंसने मारा था (ब्रह्मां० ३.७१.१७५) । भाग० ९.२४.५४के अनुसार ऋजु तथा विष्णु० ४.१५.२६-२७ के अनुसार ऋजुदास ।

ऋज्ञाश्व — पु० [सं०] इस नामका एक पुरुष ऋग्वेदमें मिलता है। एक वार इसने १०१ भेड़ें मारकर मादा भेड़ियाको खानेको दी थी, जिससे अप्रसन्न होकर इसके पिताने इसे अन्धा कर दिया था। इसपर उस मादा भेड़ियाने अश्विनी-कुमारोंकी प्रार्थना कर इसे आँखें दिलवायी थीं — दे० ऋग्वेद। ऋडवी — स्त्री० [सं०] ४८ शक्तिदेवियों मेंसे एक शक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.७५)।

**ऋणत्रय**−पु० [सं०] द्विजोंके ३ प्रधान ऋण—देवऋण, पितृऋण और ऋषिऋण (वायु० ७७.१०७: १०८. ८९; ११०.६०; १११.२९,३१)।

**ऋणतीर्थ**-पु० [सं०] नर्मदाक्षेत्रमे स्थित एक प्रधान तीर्थ (मत्स्य० १९१.२६) ।

ऋणप्रमोचन ─पु० [सं०] एक तीर्थ जो यमुना नदीके उत्तर तथा प्रयागके दक्षिणमें स्थित है। यहाँ एक रात्रिवास और स्तान कर मनुष्य सब ऋणोंते मुक्त हो जाता है (मत्स्य० १०७.२०)।

ऋणमोचनतीर्थ-पु० [सं०] अयोध्यामें ब्रह्मकुंडसे उत्तर-पूर्व दिशामें ७०० धनुषकी दृरीपर सरयूके जलमे यह तीथ स्थित है। यहाँ लोमश ऋषि स्नान कर ऋणमुक्त तथा पापमुक्त हुए थे। इहलोक तथा परलोकके तीनों ऋण यहाँ छटते हैं (स्कन्द० वैष्ण० खं० अयोध्या-माहा०)।

क्रणवत् -पु० [सं०] एक क्रिप, जिनके वंशजोंका वैवाहिक सम्बन्ध विश्वामित्रके वंशजोंसे नहीं होता (मत्स्य० १९८. १९)।

ऋणज्य-पु॰ [सं॰] अट्ठारहवें द्वापरके व्यासका नाम । ऋतंभर-पु॰ [सं॰] एक राजिषका नाम । इन्होंने मनसे गऊकी सेवा की, इसलिए इनका सत्यवान् नामका पुत्र हुआ (पञ्च० पा॰ २८)।

ऋतंभरा-र्ह्वा० [मं०] प्रश्रद्वीपकी एक नजी (भाग० ७. २०.४) ।

करत — पु० [सं०] (१) धर्मके पुत्रका नाम, जो दक्ष प्रजा-पितिकी एक पुत्रीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। (२) अग्निका एक नाम, जो संवत्सरके पुत्र थे। दक्षकी पुत्री स्वाहासे इनका विवाह हुआ था (ब्रह्मां० २.९-५६: १२.१; २.१३. २३: वायु० १.७६)। (३) चाक्षम मनु तथा नड्बला-का एक पुत्र (भाग० ४.१३.१६)। (४) विजयका एक पुत्र तथा शुनक (मुनय = विष्णु०) का पिता (भाग० ९.१३. २५-२६: वायु० ८९.२२; विष्णु० ४.५.३१)। (५) वारह नुपित देवोंमेंसे एक तुपित देवता (ब्रह्मां० २.३६.१२)। (६) वीस सुख देवों मेंसे एक सुख देवता (ब्रह्मां० ४.१. १८)। (७) भून और भविष्यके ६ मनुओं मेंसे एक मनु (मत्स्य० ९.३६)। (८) अंगिरस पुत्र देवों मेंसे एक (मत्स्य० १९६.२)। (९) तीसरे मरुद्गणमेंसे एक (वायु० ६७. १२६)। (१०) तामस मनुके पुत्रों मेंसे एक (वायु० ६२. ४४)।

ऋतजित् - पु० [मं०] (१) एक गंधर्व, जो शिशिरके सूर्यके साथ रहता है (ब्रह्मां० २.२३.२३)। (२) दूमरे मरुद्गणमेंसे एक (ब्रह्मां० ३.५.९३; वायु० ६७.१२४)। (३) माध मासमें सूर्यके साथ रहनेवाला एक ब्रामणी (यक्ष) (वायु० ५२.२२; विष्णु० २.१०.१६)।

करतञ्जय – पु० [सं०] १८वें द्वापरके व्यासका नाम । उन्होंके समयमें शिखण्डी नामक ईश्वरका अवतार हुआ (वासु० २३.१८१)।

ऋतपर्ण-पु० [मं०] अयोध्याके राजा तथा राजा नलके सखा। यह पासा खेलनेमें बड़े निपुण थे (ऋतुपर्ण)। यह मर्वकामके पिता थे, जो नलसे चृत विद्या सीख लेनेके कारण नल दितीयके नाममें विख्यात हुए (महाभारत)। ऋतथ्यगण-पु० [सं०] आरद्धत वंशीय शतानन्द ऋषिके पुत्र सत्यधृति महान् बुद्धिमान्, तपस्वी तथा धनुवेंदके भी पारगामी थे। इन्द्रने उनकी तपस्यामें विद्न डालनेके लिए अपन्या (जालवारी और कहीं उवंशी लिखा है) भेजी। उसे देखकर उनका वार्य स्वलित हो शरस्तम्बमें गिरा। उससे दो बच्चे हुए। शिकार खेलने वनमें गये अन्तनुकी उनपर दृष्ट पृष्ठी। ऋपापूर्वक उन्होंने उन्हें वर लाकर पालापोसा, इसलिए वे कृप और कृपी कहाये। ये गीतमके बंशबर थे (वायु० ९९.२०५)।

ऋतथामन् पु॰ [सं॰] (१) कद्रसावणि युगके इंद्रका नाम (भाग॰ ८.१३.२९: ब्रह्मां॰ ४.१.९१)। (२) वसुदेवके श्राता कंक और कणिकाके दो पुत्रोंमेंने एकका नाम (भाग॰ ९.२४.४४)। (३) भविष्यके तेरहये मनु (मत्स्य॰ ९.३६)। (४) ऋतु सावर्ष मनु (१२वें मनु) के युगके इंद्र (बायु० १००.९५)।

ऋतध्वज-पु० [मं०] (१) दे० बुमत् (भाग० ९.१७.६) । (२) कुमार, नारट आदि प्रधान सिद्धों, जो संमारके प्राणियोंको ज्ञान देते चलते हैं, मेसे एक (भाग० ६.१५. १५) । (३) भागवतमे लिखी गणनाके अनुसार एकादश रुद्रोमेंने एक (भाग० ३.१२.१२)। (४) प्रतदेनका एक नाम (विष्णु० ४.८.१४) । (५) शत्रुजित्के पुत्रका नाम, जो वड़े रूपवान् । सरल तथा शूर्यार थे । आकाशवाणीके अनुसार गालव ऋषिने इन्हे एक "कुवलव" नामक प्रसिद्ध थोड़ा दिया था, जिसपर सवार हो इन्होंने पातालकेतु राक्षसका वध किया था। पातालकेतुका अनुसरण करते हुए यह पाताल पहुँच गये, जहाँ वज्रकेतु दानवका पुत्र पाताल-केतु विवाह करनेके हेतु देवलोकमे विस्वावसु नामक गंधवराजकी सुन्दरी कन्या मदालसाकी हर लाया था। मदालमाको कुण्डला नामक सर्खाने (जो विध्यवान्की पुत्री तथा पुष्करमालीकी पत्नी थी) ऋतध्वजकी मदालसाका परिचय दिया, जिससे इनका विवाह तुम्बक् (कुण्डलाके कुलगुक) की महायताने तथा अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ | था। भाई पातालकेतुकी मृत्युका वदला लेनेकी इच्छासे तालकेतुने छन्नवेष घर छलसे शत्रुजित आदिको ऋतध्वजके मारे जानेका समाचार दिया, जिसे सुन ऋतध्वजकी पत्नी मदालसाने प्राण त्याग दिये। पत्नीके वियोगसे दुःखी ऋतध्वज उदास रहते थे, पर अद्यवतर नामक नागके पुत्रोंसे सहायता मिली। अद्यतर तथा उनके भाई कम्बलकी सहायताने ऋतध्वजको मदालसा पुनः प्राप्त हुई, जिससे ऋतध्वजके विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन तथा अलर्क नामके चार प्रतापी पुत्र हुए (मार्कण्डेय० २०.३७-४०; २१.१०२; २२.२५; २२.२०; १९.२६, ३२; २९.३१, ३५, ६४; ३४.१८; ३५.१-२, ३९, ४७-४८, ५०)।

करतवत पु॰ [सं॰] शाकद्वीपके चार प्रकारके निवासियोंमेंसे एक प्रकारके निवासी (भाग० ५.२०.२७) ।

ऋतसेन - पु॰ [सं॰] मार्गशीर्ष मासमें सूर्यके साथ रहने-वाला एक गंधर्व (भाग॰ १२.११.४१) ।

ऋतु पु० [सं०] (१) वीस सुतप देवोंमेंसे एक सुतप देव (ब्रह्मां ४.१.१४; वायु० १००.१५)। (२) वीस अमिताभ देवोंमेंने एक अमिताभ देव (ब्रह्मां० ४.१.१६)। (३) हेमतमें मूर्यके साथ धूमनेवाला एक यक्ष (वायु० ५२. १६)। (४) साठ हजार वालखिल्य ऋषियोंके पूर्वजका नाम (वायु० २८.३१)। (५) एक नदी-पुत्र धीरिण अम्नि (वायु० २९.१८,२६)।

**ऋतुकल्प**−पु० [मं] छठे कल्पका नाम (वायु० २१-३०)। **ऋतुकुल्या**−र्स्वा० [सं०] महेन्द्र पर्वतमे निकला नदियोंमेंसे एक नदी (वायु ४५.१०६)।

क्रतुधामन् -पु० [मं०] (१) सुज्योति अग्नि (ब्रह्मां० २.१२. २४; वायु० २९.२३)। (२) बारहवें मन्वन्तरके इन्द्रका नाम (विष्णु० ३.२.३३)।

**ऋतुध्वज**−पु० [तं०]११ रुद्रोंमेंते एक रुद्र (माग० ३.१२. १२) ।

ऋतुपर्ण-पु० [सं०] भगीरथमे सुहोत्र, मुहोत्रसे श्रुति, श्रुतिम नाभाग, नाभागने अम्वर्गप, अम्वर्गपने सिन्धुद्वीप से अयुतायु और अयुतायुने ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ जो नलका सहायक तथा चृत्रक्रीडाका पारदर्शी था। इक्ष्वाकु-वंशोद्धव एक प्रसिद्ध राजा जिसकी राजधानी अयोध्यामें थी। अयुतायुका नाम अयुताश्व भी लिखा मिला है। किलके के कोपन राज्यश्रष्ट होकर राजा नलने इन्होंके यहाँ अश्वध्यक्षका काम करके अपने दुर्धिन काटे थे। नलको १०,०००) मासिक वेतन मिलता था और यह ऋतुपर्णको अश्वविद्याकी शिक्षा देते थे और स्वयम् उनसे चूतक्रीडा मीखते थे। इनके पुत्रका नाम सर्वकाम था (भाग० ९.९.१७; ब्रह्मां० ३.६३.१७३; मत्स्य० १२.४६; वायु० ८८.१७३-७४: विद्यु० ४.४.३७-८)।

ऋतुपुत्र-पु० [सं०] पॉच आर्तव (वायु० ३१.५०) । ऋतुमात्-पु० [मं०] त्रिक्ट पर्वतपर वरुणका उद्यान जिसमें सुगङ्गनाए क्रीडा वरनी है (साग० ८.२.९) ।

ऋतुसावर्ण-पु० [मं०] बारहर्वे युगके रुद्र पुत्र मनु (वायु० १००.८६)।

ऋतेयु - पु० [मं०] (ऋतेषु - विष्णु०) पुरुवंशीय राजा रौदाश्व

के दस पुत्रोंमेंसे ज्येष्ठका नाम । ये रंतिभार (अन्तिनार— विष्णु०) के पिता थे (भाग० ९.२०.४-६; ४.१९.२-३)। ऋशु—पु० [सं०] (१) एक राजिष जो तपस्यासे ब्राह्मण हो गये थे (वायु० ९१.११६)।

ऋद्धि — स्त्री० [सं०] (१) कुबेरकी स्त्रीका नाम । कुबेर धनका अधिपति है, अतः ऋद्धि = अतुल सम्पदापूर्ण है । यह नल-कुबरकी माता थी (ब्रह्मां० ३.८.४८) (२) दस ब्रह्मक्रलाओं मेंसे एक ब्रह्मकलाका नाम (ब्रह्मां० ४.३५.९४; वायु० ७०० ४१) । (३) पार्वतीका एक नाम । (४) विनायककी एक प्रकारकी अनुचरी जो देवी है (मत्स्य० २६०.५५) ।

ऋद्विदुषी - स्त्री० [सं०] सोलह शक्तिदेवियोंमेंसे एक शक्ति देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.८५)।

ऋभु-पु० [सं०] (१) ऋभु ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। इनकी और सनत्कुमारकी स्रष्टि सबसे पहले हुई थी (भाग० ४.८.१)। यह अपनी शुद्धता तथा ज्ञानके लिए प्रसिद्ध है। यह तपोलोकके निवासी हैं। पुलस्त्यके पुत्र निदाध इनके शिष्य कहे गये हैं (विष्णु० २.१५.२-३४; १६ पूरा)। नारायण ऋषि द्वारा विष्णुपुराण ब्रह्माने सर्वप्रथम ऋभुको ही वतलाया था (विष्णु० ६.८.४३)। इन्हें चार कुमारोंभेंसे एक माना गया है। (२) विशेषण = चतुर; इन्द्र, अग्नि तथा आहित्योंकी विशेषता। (३) एक परमार्थ तस्त्वके ज्ञाता ऋषि जो देविका नदीके तटपर महिष पुलस्त्यके दसाये एक अति रमणीय नगरमें रहते थे जिसका नाम "वीरनगर" था। इसी नगरमें ऋभुके शिष्य योगवेत्ता निदाध निवास करते थे। ऋभुने निदाधको समय-समयपर परमार्थरूप अध्यात्म ज्ञान दिया था (नाग्द० पूर्व भाग, दितीय पाद)।

**ऋभक्ष-पु०** [सं०] इन्द्रका एक नाम—दे० इन्द्र ।

ऋसुगण-पु० [सं०] (१) मुवलोंकके निवासी एक प्रकारके देवता जिनकी सृष्टि प्रमथ तथा अन्य दूसरे गणोंको दवानेके लिए हुई थी जिसमें वे दक्षके यद्ममें विद्यान उपस्थित कर मकें। ये देवासुर-संग्राममें इन्द्रके अनुयायी थे और चाक्षष युगमें थे (वायु० १०१.३०; भाग० ४.४.३३; ६.७.२; १०.१७; मत्स्य० ९.२४)। (२) वैवस्वत मनुके युगके देवता। अन्यान्य देवगण, पिनुगण, साध्यगण आदिके साथ द्यारका आकर इन लोगोंने श्रीकृष्णसे बेकुंठ लोट जानेको कहा था (भाग० ८.१३.४; ११.६.२)। (३) सुधन्वाके तीन पुत्रोंका नाम जो अपनी कारींगरीके लिए प्रसिद्ध थे, यहाँतक कि देवताओंने भी इनका सम्मान किया। इन्होंने इन्द्रके रथ और घोड़े बनाये थे और अपने पिताको वृद्धसे युवा कर दिया था। ये मनुष्य होकर भी अपनी वृद्धिमत्ताने देवता हो गये थे।

ऋषभ — पु० [मं०] (१) महाराज नाभिके मेरुदेवीके गर्भसे उत्पन्न भगवत्प्रतिरूप पुत्र तथा अजनाभ राज्यके राजाका नाम (भाग० ५.४.३; ७.३; ११.२.२४) । भागवतके अनुसार राजा नाभिके पुत्र जिनकी माताका नाम मुदेवी भी था, पर विष्णु०, वायु० तथा ब्रह्मां० पुराणानुसार महारानी मेरु था। यह एक परमहंस थे जिनके जयन्तीके गर्भसे १०० पुत्र हुए थे जिनमें सबसे बड़ेका नाम भरत था (ब्रह्मां० २.१४.६०-६२: भाग० २.७.१०; ११.४.१७; विष्णु० २.१.

२७; वायु० ३३.५०-५१) । इनके ९ पुत्र ९ द्वीपोंके राजा हुए, ८१ कर्मतंत्रमें रत महाश्रोत्रिय ब्राह्मण हुए और कवि आदि ९ ऋषि हुए। ये नवीं वड़े भगवद्भक्त हुए। इन्हीं नौके अन्तर्गत अन्तरिक्ष भी थे (भाग० ११.२.१५-५०)। दे० अन्तरिक्ष (भाग० ५.४.११; ११.२.२१) । अपना राज्य भरतको दे ये तप करके सिद्धि प्राप्त करने लगे यहाँतक कि मॅहमें कंकड रखकर प्राण त्याग किया । विल्सन साहबका मत है कि इन्होंने मुंहमें कंकड़ी इसलिए रखी थी कि कुछ खा न सकें। भागवतके अनुसार इन्होंने पश्चिमी भारतम जैन धर्मका प्रचार किया था। इन्द्रकी ईष्योवरा इनके राज्यमें अधृष्टि हुई फिर इनके योगवलसे वृष्टि हुई (भाग० ५.३.४ पूरा १-३) । राजाके नाते इन्द्रने जयन्तीका विवाह इनसे कर दिया था जिससे इनके १०० पुत्र हुए। वानप्रस्थ में यह पुलहके आश्रममें रहते थे और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी (विष्णु० २.१.२८-३१)। (२) भगवान् कृष्णके पुत्रादि परिवारवर्गका एक व्यक्ति जिसका कुशल-श्लेम युधि-ष्ठिरने अर्जुनसे पृष्टा था (भाग० १.१४.३१)। (३) वृत्रासुर-का एक अनुगामी जो इन्द्रसे युद्धके समय लड़ा था (भाग० ६.१०.१९) । (४) इन्द्र और पौलोमीके तीन पुत्रोंनेसे एक पुत्र (भाग० ६.१८.७)। (७) दक्षमावणि मनु युगमें हरिका एक अवतार जो आयुष्मान् और अम्बुधाराके पुत्र थे। इनके पराज्ञर, गार्स्य आदि वेदपार्ग तपस्त्री पुत्र थे। यह ध्यान-मार्गमें रत रहते (भाग० ८.१३.२०: वायु० २३.१४३ १४६)। (६) कुशामका पुत्र तथा सत्यहितका पिता (भाग० ९.२२.६-७; वायु० ९९.२२३) । (৩) श्रीकृष्णका बचपनका सार्थ। एक गोप (भाग० १०.२२.३१)। (८) अंगिरसका एक पुत्र, स्वारोचिष युगके सप्तर्षियोमेसे एक ऋषि तथा मञ्चकृत् (ब्रह्मां० २.३६.१७; बायु० ५९. १००)। (९) सुधन्वानका पुत्र . (वाय्० ६५.१०२)। (१०) मनुष्यधर्म-पालन करनेवाले अनेक टानवीं (टनुके पुत्रीं)मेंसे एक दानव (वायु० ६८.१५)। (११) ब्रह्माके यज्ञके एक ऋत्विक्का नाम (वायु० १०६.३७)। (१२) मेरुके उत्तर चरणोंपरके दास पहाड़ीमेंसे एक पहाड जो भारतवर्षने हैं। यह विष्णुको प्रिय है तथा अपनी तीर्थयात्राने वलराम यहां आये थे (भाग० ७.१६.२६; १९.१६: १०.७९.१५; मत्स्य० १६३.७८: विष्णु० २.२.३०) । (१३) एक दिग्गज जो पृथ्वीके चार प्रधान कोणोंमेले एकको दावे हैं (भाग० फ २०.३९) (१४) सप्त स्वरोमेमे दूसरा जो वड़ा शुभ है (मत्स्य० २४३.२१; वाय० २१.३४; ८६.३७)। (१५) पन्द्रह्वा करूप जहां ऋषभ स्वरकी उत्पत्ति हुई (वायु० २१. ३३,३४)। (१६) सीता नामकी पुण्य नदी माणिपर्वतमे जिस अनेक कन्द्रगवाले पर्वतपर गिरती है उसका नाम, (वायु० ४२.१९) (१७) प्रश्नद्वीपके ७ कुल पर्वतोंमेंसे छठे मुमना पर्वतका एक नाम (वायु० ४२.१९; ४९.११)। (१८) क्रीब्र द्वीपके चार प्रकारके निवामियोंमेसे एक प्रकार-के निवासी (भाग० ५.२०.२२)।

ऋषभदेव-पु० [सं०] (१) दे० ऋषभ (१) । (२) लका-पर आक्रमण करनेवाली रामचन्द्रजीकी सेनाके एक सेना-पितः। नाम । इन्द्रजीतने इन्हें वड़ा तंग किया था । यहाँ-तक कि यह मृतक दशामें पडे थे और हनुमानजीकी ऋषभ पर्वतसे लायो हुई बूटीसे पुनः जीवित हुए थे—दै० रामायण। क्रस्पभा—स्त्री० [सं०] (१) विन्ध्य पर्वतसे निकली एक नदी (मत्स्य० ११४.२७)। (२) केतुमाल देशमें बहनेवाली एक नदी (बायु० ४४.१९)।

ऋषा - स्त्री० [सं०] क्रोधवशाकी पुत्री तथा पुलहकी स्त्री जिसकी मीना, माता, (अमीना ब्रह्मां०) वृत्ता, परिवृत्ता और अनुवृत्ता नामकी पाँच पुत्रियाँ थीं। मीनासे उत्पन्न मकर, पाठीन, तिमि, रोहित आदि जलचर मीनाके नाम-पर मैनगण कहलाये (ब्रह्मां० ३.७.१७२, ४१३; वायु० ६९. २८९-२९१)।

ऋषि—पु० [सं०] श्रुति, सत्य और तपमें पूर्ण निरत मन्त्रद्रष्टा । इनके अनेक भेद हैं—परमिं कि किया, महिंप,
क्रियक, ऋषिप्रक, श्रुतिष और ऋषिजाति (वायु० ५९.
७९-८७) । ऋषियोंने आदिराज पृथुको आशीबांद दिया
(भाग० ४.१५-१९) । इनमें ईश्वरीय शक्ति रहती है
(भाग० २.२०-५२-३) कृष्णावतारमें ये गोके रूपमे अवतीर्ण
हुए थे (भाग० १०.१.२३(१) । विश्वामित्र, जमदिन,
भरद्वाज, शरद्वाज्, अत्रि, वसुमान्, वत्मार कश्यप, ये ही
वैवस्तत मन्वन्तरके सप्तिष थे (वायु० ६५-२१-५०) के
अनुसार इनका सम्हत्य देवताओं और पितरोंसे होता है।

ऋषिक — पु० [मं०] (१) ह्राहिनी नदीसे सीचा जानेवाला एक देश तथा राज्य (ब्रह्मां० २.१८.५४; मत्स्य० १२१.५३)। (२) मनुष्योंकी एक जाति जो भारतके पश्चिम एवं दक्षिण प्रान्तमें रहती हैं। अर्जुनने इसी जातिसे आठ घोड़े लिये थे (महाभा० सभापवं २७.२४-२७)।

ऋषिकन्या - स्त्री० [मं०] नर्मटानटका एक तीर्थ, जहाँ किपकन्याओंने भगवान् सर्वेदवर हमारे पति हों इस उद्देदय-से तुप किया (मत्स्य०१९४-१४)।

ऋषिका (ऋषिका) – स्त्रीं १ [मं०] शुक्तिमान् कुलपर्वनसे निकलनेवाली एक नदी (वायू० ४५.१०७) ।

ऋषिकुरुया-स्ति [सं ] भारतका एक पुण्य महानदी जो ब्रह्मां , मत्स्य ० तथा विष्णु ० के अनुसार महेन्द्र पर्वतसे निकल गंजमके पास समुद्रमे गिरी है (भाग ० ५-१९-१८; ब्रह्मां ० २-१६, ३७-३८: मत्स्य ० ११४, ३१; विष्णु ० २.३. १३-१४)।

ऋषिचांद्रायण-पु० [सं०] इसमें प्रतिदिन तीन प्रास, तीस दिनोंतक खाये जाते हैं (मनुस्मृति) ।

ऋषिज-पु० [मं०] मरीचिपुत्रां मुरूषा और अङ्गराके दम देवपुत्रोंके वंदाज, एक गोत्रकार तथा मन्नकृत् ऋषि । ३३ श्रेष्ठ इंगिरसोमें इनकी गणना है (मत्स्य०१४५.१०५,१९६.४) ।

ऋषितर्पण-पु० [मं०] प्रायः श्रावण शु० १५ को किया ै जाता है। इसमें ऋग्, यजुः तथा सामवेटके अनुयायी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदय अपने-अपने वेट, शास्त्रा और कर्मकाण्डके अनुकृत कालमें इस कार्यको सम्पन्न करते । हैं—दे० (उपाकर्मपद्धति)।

ऋषितीर्थ - पु॰ [मं॰) नर्मदात्यपरका एक तीर्थ जहां तृणविन्दु ऋषिको शापसे छुटकारा मिला था तथा जहाँ स्नान करने मात्रसे महस्त्र गोदानका फल प्राप्त होता है (मतस्य॰ १९१.२२: १९३.-५३-४)।

ऋषिपंचमी - स्वी० [सं०] भारों मुदी पंचमी जिस दिन

उत्तंक ऋषिने अपनी पुत्रीसं (जिसे स्त्रीधर्मके दिनोंमें कुछ अनाचारके कारण कृमिरीग हो गया था) व्रत कराया था। इस दिन सिंघाड़ा आदि जो जोती हुई भूमिमें नहीं होते भोजन करनेको दिया था। कदयप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदिम्न और विशष्ट सप्त ऋषियोंको सम्मतिसे उत्तंकने अपनी पुत्रीसे यह व्रत प्रायश्चित्त स्वरूप कराया था इसीसे इसका नाम "ऋषिपंचर्मा" रखा है (ब्रह्मपुराण)। ऋषिप्रकृति—स्त्री० [सं०] तीन है :—ब्रह्मिष, देविष और राजिष (वायु० ६१.८०; विष्णु० ३.६.२९)।

ऋषिवास-पु॰ [सं॰] वसुदेव और देवकीका एक पुत्र जिसे कंसने मार डाला था (मत्स्य॰ ४६.१३) ।

**ऋष्टिक** – पु० [सं०] एक देशका नाम जो दक्षिणमें है (वारमीकीय रामायण)।

ऋष्य-पु॰ [मं॰] देवातिथिका पुत्र तथा दिलीपका पिता (भाग॰ ९.२२.११)।

**ऋष्यंत** – पु॰ [मं॰] उपदानवीके चार पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४९.१०) ।

**ऋष्यमूक** — पु० [मं०] दक्षिण भारतवर्षके एक पर्वतका नाम (भाग० ५.१९.१६) । यहाँपर 'पम्पासर' था और यहाँपर मतङ्ग मुनिका आश्रम भी था। मुग्नीव यहाँके राजा थे तथा यहाँ बहुतसे बन्दर रहा करते थे। बनवासके समय श्रीराम-चन्द्रने चौमासा यहाँ व्यतीत किया था (गमायण, किष्कत्थाकाण्ड)।

**ऋष्यशृद्ध -**पु० [मं०] (१) एक काइयप ऋषि जो विभांडक ऋषिके पुत्र थे। राजा लोमपादकी पुत्री इनको ब्याही थी जिसका नाम शान्ता था। इन्होंने महाराज दशरथका पुत्रेष्टि यहा कराया था जिसके प्रभावसे श्रीराम आदि दशरथ-के चार पुत्र हुए थे (भाग० ९.२३.८-१०)। एक बार स्वर्गीय अप्सरा उर्वशीको देखकर महांष विभाण्डकका जलमें रेनःपात हो गया। उन्होंके आश्रममें रहनेवाली मृगीने जलके साथ उसे भी पी लिया। फलस्वरूप गर्भ रहा और पत्र उत्पन्न हुआ। वह मृगी शापभ्रष्ट देवकन्या थी। हरिणी-के गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण उस वालकको सींग भी थे और इमी कारण दालकता नाम ऋष्यशृक्ष था (भाग०११. ८.१८) । एक समय अंग देशके राजा लोमपादके राज्यमें अवर्षण हुआ। वर्षाके हेतु वेदयाओंके द्वारा प्रसन्न कराकर ऋष्यशृङ्ग बुलाये गये। ऋषिके आते ही वर्षा होने लगी। इसका पता महिषं विभाण्डकको नहीं था इससे बाहरसे आनेपर तथा तपोवलसे सब जानकर वह अङ्ग देश गर्वे। विभाण्डक ऋषिके डग्ने घवराकर लोमपाटने अयोध्याके राजा दशस्थकी पुत्री शान्तामे ऋष्यशृङ्गका विवाह कर दिया। दशस्थसे शान्ताको राजा लोमपादने पोष्यपुत्रीके रूपमें ब्रहण किया था (महा० वन० ११०; १११; ११२, ११३)।

अलंबुष राक्षम इन्होंका पुत्र कहा जाता है जिसे सात्यिक-ने महाभारतके युद्धमें परास्त किया था। इरावान्के साथ युद्ध करते हुए उनके हाथ मारा गया था (महाभा० उद्योग० १६७-३३: द्रोण० १०६-१६: भीष्म ८२.४४; ९०.५६)। यह सावर्ण वैवस्वत मन्वन्तरके सप्तषियोंमेंसे एक हैं (वायु० १०८.११)। (२) आठवें (साविण) मन्वन्तरके सप्तक्रषियों-मेंसे एकका नाम (भाग० ८.१३.१५; विष्णू० ३.२.१७)। ऌ

रुकारिका - स्त्री॰ [सं॰] सोलह शक्तिदेवियोंमेंसे एक शक्ति-

देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.८५)।

Ų

ग्−पु० [सं०] = विष्णू।

एक-पु० [सं०] उर्वशीगभॉत्पन्न ऐलके छह पुत्रोंमेंसे अन्य-तम रयका पुत्र (भाग० ९.१५.२) ।

**एककुंडल** – पु॰[सं॰] (१) नंदके पुत्र बलरामका एक नाम। (२) कुकेर ।

एककर्ण - पु० [सं०] एक देशका नाम जिससे होती हुई पवित्रा ह्यादिनी नदी पूर्वकी ओर बहती है (मत्स्य० १२१.५३)।

एकचक-पु॰ [मं०] (१) सूर्यके रथका एक नाम जिसमें एक ही पहिया है। (२) दनु (दक्षपुत्री) के एकसठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ६.६.३१; ब्रह्मां० ३.६.७; मत्स्य० ६.१९; वायु० ६८.७; विष्णु० १.२१.५)।

एकचका - स्त्री० [सं०] एक प्राचीन नगरी जो आरा (विहार)
के निकट थी। यहाँ वकासुर रहा करता था। पांडव लोग
लाक्षागृहसे वचकर यहीं एक ब्राह्मणके घर अपनी माँ
कुन्तीके साथ रहे थे और भीमने बकासुरको यहींपर मारा
था (महाभा० आदिपर्व "वकसंहार")।

एकछत्र-पु० [मं०] महानन्दिपुत्र महापद्म जो शूद्रासे उत्पन्न था, की उपाधि, जो सम्राट् होनेके कारण हुई (ब्रह्मां० ३.७४.१४०)।

एकत-पु० [सं०] ब्रह्माका एक पुत्र जो दित नामके अपने भाइयों तथा अन्यान्य ऋषियोंके साथ स्यमंतपंचकमें श्रीकृष्णजीसे मिलने गया था (भाग० १०.८४.५)।

एकदंत-पु० [सं०] विघ्नेश, गणेशजीका एक नाम।
परशुरामने कुठारसे इनका एक दांत गिरा दिया था।
(ब्रह्मां० ३.४२.८, ३९; ४.४४.६६)।

एकपद-पु० [मं०) (१) दे० एकपाद । (२) एक देश नाम जिसे आर्द्रा, पुनर्वसु और पृष्य नक्षत्रोंके अधिकारम माना गया है—दे० वृहत्संहिता ।

एकपणिका - स्त्री [सं०] दुर्गाका एक नाम (देवी भागवत)।
एकपणा - स्त्री० [सं०] हिमवान् और मेनकाकी तीन पुत्रियोंमंसे एक। यह असिन (सित = मत्स्य०) की पत्नी तथा
देवलकी माता थी। एक वट वृक्षके नीचे केवल एक पत्ता
ग्याकर इन्होंने तपस्या की थी (ब्रह्मां० ३.८.३२;९.३;
१०.८-११; मत्स्य० १३.८-९; वायु० ७०.२७; ७१.४;
७२.७, ११-१७)।

एकपाटला — स्त्रीं ० [मं०] हिमवान् और मेनकाकी तीन पुत्रियों मेंसे एक जो जैगीषव्यको ब्याही थी। इनके शंख और लिखित को मानस-पुत्र थे। एक "पाटल" का आहार कर इन्होंने २००० वर्षीतक बोर तपस्या की थी (ब्रह्मां० ३.९.३; १०.८-२१; वायु० ७१.४; ७२.७-१०, १८-९)।

**एकपात** – पु० [मं०] विष्णु, शिव, सूर्य ।

**एकपाद** – पु० [सं०] (१) हेतुक आदि दस भैरवश्रे ष्ठोंमेंसे एक भैरवका नाम (ब्रह्मां० ४.२०.८२) । (२) गणेशजीके विघ्नेश आदि ५१ नामोंमेंसे एक नाम (ब्रह्मां० ४.४४) ६८)।

एकपादात्मिका – स्त्री॰ [सं॰] अमृता आदि सोलह शक्ति-देवियोंमेंसे एक शक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मां॰ ४.४४.८५)। एकपिंगल – पु॰ [सं॰] कुवेर, यक्षराजका एक नाम (वायु॰ ४१.८)।

**एकराज्य**-पु॰ [सं॰] यह राज्य शंखद्वीपमें हैं और विविध म्लेच्छोंका इसमें निवास हैं (वायु॰ ४८.३१) ।

एकराट-पु० [सं०] "सप्ताचिष"—श्राद्धमें पठनीय एक स्तीत्र—का श्राद्धमें जप (पाठ) करनेवाला सात द्वीपों सिहत पृथिवीमें एकमात्र राजा (एकच्छत्र राजा) या सम्राट् (वायु० ७४०३०)। प्राचीनवहीं ऐसा ही था (ब्रह्मां० २.३७.२५; ३.१६.५७; वायु० ६३.२४)। सुत्रमींके पुत्र सार्वभीम और महानन्दिके पुत्र महापद्धने भी यह ख्याति प्राप्त की थी (वायु० ९९.१८६; ब्रह्मां० ३.७४.१४०)।

प्कलच्य-पु० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध निषादका नाम।
महाभारतके अनुसार यह निषाद राजा हिरण्यधनुका पुत्र
था। इसने गुरु द्रोणाचार्यकी मूर्तिको गुरु मानकर उसके
सामने शस्त्राभ्यास किया और उसमें पारंगत हुआ। गुरुदक्षिणामें इसने दाहिने हाथका अंग्ठा दे दिया था
(महाभारत, आदिपर्व)। (२) निषादोंका एक राजा जिसे
मथुराके दक्षिणी प्रवेशद्वारपर रक्षार्थ जरासंधने स्थित किया
था। गोमतके आक्रमणके समय भी यह दक्षिण द्वारपर ही
था (भाग० १०.५०.११(४); ५२.११(८); ब्रह्मां० ३.७१.
१९०) इसे व्याधोंने पाला था (वायु० ९६.१८७)।

एकलिंग-पु॰ [मं॰] एक शिवलिंग विशेष । मेवाड़के महाराणाओं और गहलौत राजपूर्तोका यह शिवलिंग प्रधान कुलदेव हैं—'राजस्थान' टॉड ।

एकविंशदिनात्मक सांतपन - पु॰ [सं॰] इसमें कुशोदक, गोवर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदिध और गोष्टतमेंसे एक-एकको ३-३ दिन पिये फिर तीन दिन उपवास करे तो यह पूरा होता है (प्रायश्चित्तेन्दु शेखर)।

एकविंशा-पु॰ [मं॰] ऋचाओंके एक मंग्रहका नाम जो बह्याके उत्तरीय मुखसे उत्पन्न हुआ था।

एकविलोचन -पु॰ [मं॰] पश्चिम और उत्तर दिशाके कोनेमें स्थित एक देश जिसे उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों के अधिकारमें कहा गया है (बृहत्संहिता)।

एकवीरा - स्त्री० [मं०] (१) एक देवीका एक नाम जिनका मन्दिर मह्मपर्वतपर है एक (मत्स्य० १३.४०. × २ मातृका देवी जिनकी मानस सृष्टि शिवजीने अन्धकासुर संद्राममें अन्धकार रक्तपान करनेके लिए की थी (मत्स्य० १७९.१७)। एकश्रंग - पु० [मं०] मानसरीवर झीलके दक्षिणके पर्वतींमेंसे एक पर्वत (वायु० ३६.२४)।

एकश्चंगा-स्ती॰ [मं०] काव्य नामक पितरोंकी मानसी

कन्या शुक्रकी पत्नी जो पहले योगोत्पत्ति नामसे विख्यात थी। इसे पिनृकन्या भी कहते हैं (ब्रह्मां० ३.१०.८६-८७)। एकाक्ष -पु० [सं०] मनुष्यधर्मका पालन करनेवाले (ब्रह्मां० के अनुसार मनुष्योंसे अवध्य) दानवोंमेंसे एक दानव (ब्रह्मां० ३.६.१५; वायु० ६८.१५)।

एकाक्षा - स्त्री॰ [मं॰] केतुमाल देशकी एक नर्दा (वायु॰ ४४.२२)।

एकाश्ली - स्त्री० [सं०] शिवजीकी एक मानस-पुत्री देवी, मानका (मत्स्य० १७९.२५)।

एकादशरथ -पु॰ [सं॰] यह नवरथ-पुत्र दशरथका पुत्र तथा शकुनिका पिता था (ब्रह्मा॰ ३.७०.४४; वायु॰ ९५.४३)।

एकादशाह - पु॰ [सं॰] मरनेके दिनसे ग्यारहवें दिनके कृत्य जिस दिन किये जाने हैं और परिवारके लोग शुद्ध होते हैं। इस दिन वृषोत्सर्ग करते हैं और दान आदि करते हैं। महापात्र इसी दिन विदा होता है। दे॰ "अन्त्येष्टिश्राद्धकर्मदीपिका"।

एकादशी - स्त्रीं ि [मं०] प्रत्येक मासके शुक्क तथा कृष्ण पक्षकी ग्यारहवीं तिथि । वैष्णव मतानुसार इस दिन अन्न खाना विजत हैं । व्रत्येक लिए दशमी-विद्धा एकादशीका निषेध हैं । वर्ष में चौशीस एकादशियों होती है जिनका नाम पृथक्-पृथक् दिया है—भीमसेनी, निर्जला, हरि-प्रवोधिनी आदि । जगन्नाथपुरीके निवासी एकादशी नहीं करते । नंदगोप इस व्रतको करने थे (भाग० १०.२८.१) । एकानंगा - स्त्रीं ि मंठ अंकृष्ण मत्यमामाके साथ इंद्रके यहाँसे लीटे थे, यह भेट करने आयी थी । महाभारतके अनुसार यशोदा माताकी पुत्री भगवान् श्रीकृष्णकी वहन (महाभा० सभा० ३८।३९ के बाद) (भाग० १०.६७ (५)५०)।

एकाम्भक-पु० [सं०] श्राद्धयोग्य एक नीर्थ जो पितरोंको अति प्रिय हे। इसी नीर्थमें देवीका कीनिमनीके नामसे निवास है (मत्स्य० १३.२९:२२.५१)।

एकाम्रनिलय - पु० [मं०] कांची नगर जहां एकाम्रनिलय शिवजीकी पूजा की जानी है। पार्वतीमें विद्योहकी अविधिमें शिव एक आमके वृक्षकें नीचे बैठे लिलनादेवीके ध्यानमें मग्न रहने थे। लिलताकी कृपामें इनको पार्वतीकी प्राप्ति हुई। पार्वतीके माथ विधिवत विवाह कर कैलामको गये। यह ५० शक्ति-पीठोंमेंसे एक पीठ हें (ब्रह्मां० ४.५.७;४०.३७-४५; ४४.९४)।

एकार-पु॰ [सं॰] पिशंग (भूरा) रंग तथा २४ मुँहवाले ब्रह्म नामक अकार देवताके ग्यारहवें मुखसे उत्पन्न ग्यारहवाँ मनु जिसका रंग पिशंग (भूरा) था (वायु॰ २६.४२)।

मनु जिसका रंग पिँशग (भूग) था (वायु० २६.४१)।
एकार्णव — पु० [सं०] महाप्रलयकी एक अवस्था जिसमें
संसारको आवेष्टिन कर लेनेवाला जल ही जल रहता है,
स्थावर-जंगम (चराचर) संसार नष्ट हो जाता है। अमितशक्ति भगवान् उस जलमें शयन करते हैं (ब्रह्मां० ४.१.
१७३,१८१,२३४; मत्स्य० १६६.१७; १६७,१,४८; वायु०
१००.१७९)। यह १००० देववपोंका होता है (वायु० २३.
११०;२४.८; २६.७)।

एकाष्टका-पु० [मं०] पितरोंकी मानसी कन्या विरजा, जो नहुषकी पत्नी और ययातिकी माता थी, का पीछे ब्रह्मलोकमें जाकर प्राप्त हुआ रूप (मत्स्य० १५.२४)।

एकोहिष्ट (श्राद्ध) - पु॰ [मं॰] यह एक ही व्यक्तिके उद्देश्य से उसकी मृत्यु दिनमें किया जाता है जो वर्ष में एक बार मरण दिनमें होता है जिसमें केवल एक पिण्डका विधान बतलाया गया है (मत्स्य॰ १८.१.२५; विष्णु॰ ३.१३.२३, ४०)।

एरक — पु० [सं०] समुद्रके किनारे उपजनेवाली घास । कहते हैं सांवसे जो मूसल उत्पन्न हुआ था उसे यादव राजाकी आज्ञासे पीसकर समुद्रमें फेंक दिया गया था । यह घास उसी मूसलके कर्णोसे उत्पन्न हुई थीं (भाग० ११.१.२२) । एलापन्न — पु० [सं०] इस नामका एक वलिष्ठ सर्प जो कर्द्रके हजार फणवाले हजार पुत्रोमेसे एक था । (ब्रह्मां० ३.७. ३४) । (२) १००० फनवाला एक नाग जो नभ (आवण) मासमें स्थंके रथके साथ रहता है (भाग० १२.११.३७; ब्रह्मां० २.२३.९; मत्स्य० ६.४०; १२६.१०; विष्णु० २.१०.९) ।

पुलापर्ण-पु० [मं०] एक सर्प जो शांवपाल नामक सर्पके साथ नम और नमस्य (श्रावण और भाद्रपड) मासोंमें सूर्यके माथ रहना है (वायु० ५२.१०)।

एलापुत्र-पु० [मं०) इसने कम्बलसे विष्णु पुराण सुनकर वेदिहाराको सुनाया जो पानाल चला गया (विष्णु० ६.८.४७-८)।

एलापुर-पु॰ [मं॰] पितरोंके श्राद्धके योग्य एक अति पवित्र तीर्थ (मत्स्य॰ २२.५०)।

**एलामुख** – पु० [मं०] पाताल निवासी महावली सपोंमेंसे एक सर्प (मत्स्य० १६३.५६)।

ऐ

पेंद्रि—पु० [मं०] (१) इंद्रका पुत्र जयंत । इसीने काकका रूप घर जानकीको घायल किया था जिसके कारण श्रीरामने ब्रह्मास्त्रसे इसकी केवल एक ऑख फोड़कर प्राणदान दिया था (रामायण-अरण्यकाण्ड-जयंतकी कुटिलता और फल प्राप्ति) । (२) अर्जुनका एक नाम—दे० अर्जुन ।

एंद्री (इष्टि)-पु॰ [सं॰] (१) एक यह जिसे युवनाश्वने पुत्रोतपत्तिके लिए किया था (भाग॰ ९-६-२६)। (२) इंद्रकी नगरी अमरावती (भाग॰ १०-८९-४४)।

**ऐंद्रीपूजन-**पु॰ [मं॰] आषाढके किमी भी पक्षकी नवमीकी

. ऍद्रीदेवीका पूजन करे तथा नक्त व्रत करे (भविष्योक्तर पु०)। ऐ-पु० [सं०] = क्षित्र ।

ऐक्यस्वरूपिणी - स्त्री० [मं०] सात धातुनाथा-शक्तियोंमेंसे एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां ४.२०.१६)।

ऐक्ष्वाकी - स्त्रं। [मं०] (१) भद्रसेनी और पुरुद्वान्के पुत्र जन्तुकी पत्नी तथा शूर्की माता (मत्य० ४४.४५; ४६. १)। (२) अनाधृष्टिकी पत्नी तथा शत्रुष्नकी माताका नाम (मस्त्य० ४६.२४)। (३) पुरूद्वहकी पत्नी तथा सत्त्वकी माताका नाम (वाय० ९५.४७)। एडबिल-पु० [सं०] कुबेरका एक नाम । यह पौलस्त्य राक्षसों, यक्षों तथा उनके वंशजोंके राजा हैं जो वेदाध्ययनशील हैं तथा तप-व्रत आदिका सेवन करते हैं, (वायु० ७०.५४) । एडिविड-पु० [सं०] (१) दशरथका पुत्र, विश्वसहका पिता तथा चक्रवतीं खट्वांगका दादा (माग० ९.९.४१) । (२) पौलस्त्य राक्षसोंका राजा अर्थात् कुवेर', (ब्रह्मां० ३.८.६०)। ऐतरेय-पु० [सं०] हारीतमुनि वंशोत्पन्न माण्डूकि तथा इतराका पुत्र जो बचपनसे ही "ॐ रमो भगवते वासुदेवाय" द्वादशाक्षर मंत्रका जप करता था। इसने इसी मंत्रके वलपर द्वादशीव्रत पालनकर मृत्युके पश्चात् मोक्ष प्राप्त किया था (स्कंद० माहेश्वर-क्रमारिकाखंड)।

**ऐनि**-पु० [सं०] सूर्यके पुत्रका नाम ।

**ऐरण्डीतीर्थं** -पु० [सं०] ऐरण्डी तथा नर्मदाके संगमपर स्थित एक अति पवित्र तीर्थ (मत्स्य० १९१.४२-७; १९३.६५)। पुरावत-पु० [सं०] (१) देवराज इंद्रके हाथीका नाम । यह पूर्व दिशाका दिग्गज है जिसका रंग श्वेत तथा दाँत चार हैं (भाग० १०.५९.३७; विष्णु० १.९.७,२५; २२.५) । समुद्र-मंथनसे प्राप्त चौदह रत्नोंमें यह भी एक है (भाग० ८.८.४)। यह हाथियोंका राजा है और कात्तिक मामुमें सूर्यके रथपर रहता है (विष्णु० २.१०.१२) । श्रीकृष्ण-इंद्र-युद्धमें गरुड़से हार गया था (विष्णु० ५.३०.६६) । (२) फाल्युन मासमें सूर्य रथपर रहनेवाला एक नाग (भाग० १२.११,४०; ब्रह्मां० २.२३.३,१४; ३.७.३३.३२७; मत्स्य० ६.३९; १२६.१५) । शरत्में यह सूर्यके साथ रहता है (বায়ু০ ५२.१४; ६९.७०) । (३) भौत्रनने सूर्यके 'अण्डक-पाल' को बहुण कर सामगानका जब रथंतर खंड गाया उसी समय एक हाथी दिखायी दिया जो इरावतीकी पुत्रके रूपमें दे दिया गया । इरावतीका पुत्र होनेसे इंद्रका हाथी ऐरावत कहलाया और हाथियोंका राजा हुआ (वायु०६% २०९-११: मत्स्य० ८.७) इसके ४ ढॉत हैं यह इंद्रकी सवारी हे और वृत्रासुरसे परास्त हुआ (भाग० ६.११.११; ८.८.४; १०.२५.७; मत्स्य० १३३.१०: १७८.४८) ।

परावती - पु० [सं०] (१) चंद्रमाकी एक कीथी। इसमें अक्षेषा, पुष्य और पुनर्वमु नक्षत्र पड़ने हैं। (२) हिमालयमें निकली हुई निद्योंमेंसे एक अति सुन्दर नदी जिसकी सेवा इंद्र नित्य करते हैं (मत्स्य० ११४.२१; ११५.१८.१९; ११६. १.२५)। इसका विदाय विवरण मत्स्य० ११८.२-७० में

दिया है।

ऐरावतीवीथि - की॰ [सं॰] इसमें पुष्य, अक्षेषा और आदित्य (पुनर्वसु = वायु॰ पु॰), सूर्यके उत्तर मार्गमें रहते हैं (ब्रह्मां॰ ३.३.४८; मत्स्य॰ १२४.५२-५५; वायु॰ ६६.४८)।

ऐरावण — पु० [मं०] इरावतीका एक पुत्र जो इंद्रका वाहन था, इसे ऐरावन भी कहते हैं (ब्रह्मां० ३.७.२९२ ३२६)। ऐरु — पु० [मं०] कहयप ऋषिके पौत्र वैवस्वत मनु, जिनकी पत्नी श्रद्धा थी, की पुत्रोचित्तके हेतु पुत्रेष्टि की गयी। होता-की गलतीसे पुत्रके बदले पुत्री इला हुई। विशष्ठजीके यत्न से इला पुरुष सुद्धुम्न हो गयी। देववश सुद्धुम्न पुनः स्त्री हो गया इसी इलाके गर्भसे उत्पन्न पुत्र पुरुरवा। यह तुभका पुत्र तथा सोमका पोता था। उर्वशीसे इसे ६ पुत्र थे। ऐरुसे क्षेमकतक, जो इस वंश (चंद्रवंश) का अंतिम राजा था, १०० शाखाएं थीं (भाग० २.७.४४; ब्रह्मां० २.२८.१-२; ३.७४.२४५; वायु० १.१०६; ८५.१७; ९०.४५; ११.१०; ९९.२६६; ४३२, ४५१; विष्णु० ३.१४.११)।

**ऐरुपन्न**-पु० [सं०] कद्र्के पुत्र हजार नागोंमें एक नागका नाम (वायु० ६९.७०) ।

**ऐलबिल-पु**० [सं०] कुवेरका एक नाम (ब्रह्मां० ३.**७.** ३३१; वायु० ६९.२१६) ।

**ऐल्लिक** – पुर्व [संर्व] एक भार्गव गोत्रकारका ऋषिका नाम (मत्स्य० १९५.२०)।

**ऐलीन** - पु० [सं०] अप्रतिरथका एक पुत्र जिसके दुष्यंत आदि चार पुत्र थे (विष्णु० ४.१९.८-९)।

**ऐश्वर** – पु० [सं०] पारगणके १२ देवताओं मेंसे एक देवता (ब्रह्मां ४.१.५७) ।

एेश्वर्य-पु० [मं०] ये आठ है = अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और लिबमा, गरिमा (कामाव-स्यायिता) । इनसे तीन प्रकारके अन्य ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं = सावब, निरवद्य, और सूक्ष्म (ब्रह्मां० २.२७.१२७; मत्स्य० १४२.६८; वायु० ११.२-६; १०२.९७; ५४-५२)।

**ऐश्वर्यकारिणी** – स्त्री० [मं०] अमृता आदि १६ शक्ति देवियों-मेसे एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४४.८५) ।

**ऐश्वर्यसंग्रह** – पु०[सं०] रोहित प्रजापति युगके १२ पारदेवोंसं एक (वायु० १००.६१) ।

**ऐपीक**-पु॰ [सं॰] एक रास्त्रका नाम जिसे चलानेके पहिले त्वष्टा देवताका नाम पढ लेना आवश्यक है।

## ओ

अंगं - अध्यय – यह शब्द बहुत हां पवित्र माना जाता है जो वेद-मंत्रके पहिले और पीछे बीला जाता है। पुराणों में ओम् के 'अ'; 'उ' और 'म्' क्रमसे विष्णु, शिव और ब्रह्माके वाचक माने गये है। मांडूक्य उपनिषद में इसकी विस्तृत व्याख्या मिलेगी। नार्ड पुराणानुसार 'अकार' ब्रह्माजीका रूप है, 'उकार' विष्णुका स्वरूप है, 'मकार' ब्रह्माजीका रूप है, 'उकार' विष्णुका स्वरूप है, 'मकार' ब्रह्माजीका उकार और मकार प्रणविश्व परमाहमस्वरूप है। अकार, उकार और मकार प्रणविश्व तीन मात्राएं कही गयी है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन क्रमशः उनके देवता है। इन सबका समुच्चय रूप जो अकार है वह परब्रह्मपरमाहमाका वोध कराने-

वाला है (नारट पुराण पूर्वभाग—प्रथम पाट)। ब्रह्माने अंकारको अवयव अकार, उकार और मकारको तीन वेदोंने दुहा। इसका जप करनेसे वेटाध्ययनका पुण्य प्राप्त होता है (मनु० २.७६,७८); यह परमात्माका प्रिय नाम तथा प्रतीक है। इसे उद्गीय भी कहने हैं, (छान्द० उ० १।१।१)।

ओंकार-पु० [मं०] यह ब्रह्मका वाचक है (ब्रह्मां० २.२५. ६३; ४.३६.१५) दे० ओं०। यह त्रिपुराग्कि रथका आधार समझा जाता है (मत्स्य० १३३.३४-५)।

**ओंकारनाथ**-पु॰ [मं॰] शिवके द्वादश ज्योतिर्िंगोंमेंसे एकका नाम । मध्यप्रदेशके मान्धाता क्राममें ओंकारनाथ-

जीका प्राचीन मंदिर है (हि॰ श॰ सा॰)।

अोंकारपवन - पु० [सं०] नर्मदा तटपरका एक तीर्थ (मत्स्य० २२.२७; १८६.२; १९५.१) । यहाँ श्राद्ध करनेका दड़ा माहात्म्य है और श्राद्धके लिएयह अति पवित्र स्थान है (ब्रह्मां० ३.१३.७०; वायु० ७७.६८) ।

भोंकारप्राप्ति लिं। [संंंं] यह स्वरं और व्यक्षनके साथ विमात्र है। ओं मस्तिष्कमें रहनेपर सारे शरीरमें चीटियोंके रंगनेका सा अनुभव होता है। प्रणवरूपी धनुष और आत्मारूपी बाणसे बहाको लक्ष्य रख अचूक निशाना लगाना है। ओर म् न्तीन वेद, तीन लोक, तीन अग्नि = विष्णुके तीन पग हैं। अकार अक्षर है, उकार है स्वरित और मकार प्लुत है। यह अश्वमेध यश्चसे भी अधिक महत्त्वका है। यदि सौ वर्षोतक प्रत्येक महीनेमें अश्वमेध किया जाय तो भी वह पुण्य नहीं मिलता जो इसका अभ्यास करनेसे मिलता है। जो इस ओंकार ज्ञानको प्राप्त करता है या ध्यान करता है वह मुक्त हो कृद्र लोकको जाना है (वायुंं २०.१-९; ३२-३५)।

ओकार - पु॰ [मं॰] चौदह मुखवाले ब्रह्मरूप अकार देवताके तेरहवें मुखसे उत्पन्न पाँच रंगवाला उत्तम अक्षर (वायु॰ २६.४५;)।

ओघवान्-पु० [मं०] (१) प्रतीकका पुत्र जिसका पुत्र भी इसी नामका था—और पुत्रीका नाम ओववती था, (भाग० ९.२.१८)। (२) प्रथम ओववान्का पुत्र (भाग० ९.२.१८)। ओघवान् प्रथमकी पुत्री जो सुदर्शनकी पत्नी थी (भाग० ९.२.१८)। (२) पिनरींके लिए श्राह्मार्थ एक पवित्र नदीका नाम (मत्स्य० २२.७१)।

ओज-पु॰ [मं॰] श्रीकृष्ण और माद्रीके उस पुत्रोंमेंसे एक

पुत्र (भाग० १०.६१.१५)।

भोजस् - पु॰ [सं॰] (१) माधव (वैशाख) मासमें सूर्यके रथके साथ रहनेवाला एक यक्ष (भाग॰ १२.११.३४)।

**ओजिष्ठ**-पु॰ [सं॰] रैवत मन्वन्तरके दस पृथुक देवताओंमेंसे एक पृथुक देवता (ब्रह्मां॰ २.३६.७३)।

ओणम-पु॰ [सं॰] = "तिरुवोणम" = (तिरु ≈ पवित्र. ओणम = सावनका श्रवण नक्षत्र)। केरल देशका एक फूलों, हरे खेनों तथा नौका-दौड़का त्योहार । इस पर्वका पौराणिक आधार महाराज विलक्षी दानशीलता तथा वामनावतारकी कथा है। इस त्योहारका दूसरा आधार भगवान् विष्णु (वामन) का जनम दिन है। इस दिन वच्चोंको खीर खिलाते हैं जिससे संतान-लाभकी आशा रहती है। हस्त नक्षत्रसे श्रवणतक दस दि**न फूलों**की रंगोली जिसे "ओनाथापन" कहते हैं सजायी जाती है। कहते हैं इस अवमरपर राजा बिल पातालसे अपने राज्यके दर्शनार्थ आते हैं। इस त्योहारके देवता "तुक्काककरण्पन" हैं, जिनकी पूजा केरलमें ओणम पर्वपर घर-घर होती है। टावन ओणम पर्वका प्रधान कृत्य है। यह केरलमें नववर्ष-का उत्सव है जिसकी तुलना होलीसे की जा सकती है। इसमें नावोंकी टौड़ (बल्लंकिल) की भी प्रधानता देखी गयी है। प्रधानतः यह हिन्दुओंका ही पर्व है, पर 'वैरावी' कहलानेवाले कुछ मुसलमान भी खंजडी लेकर गीत गाते तथा बड़े-बड़े हिन्दू कृषकोंसे इनाम पाते है। दे० "मलयां-कोल्लम् तथा केरलम्" ग्रंथ ।

ओनामासी स्त्रीं मिं होटे वचींसे पाठ आरम्भ कराने के पहले जो "ॐ नमः निद्धम्" बहुलाया जाता है। उसका विकृत रूप। यह कहलाना द्युभ और विक्वविनाशक समझा जाता है।

औ

औ-पु० [मं०] = होष, अनंत । स्त्रं(० [सं०] = पृथ्वी । औंक-पु० [मं०] इक्ष्वाकु वंशीय बलका पुत्र तथा बज्रमाभ-

का पिता (बायु० ८८.२०५)।

भौकारवर्ण-पु॰ [मं॰] चौद्रह मुखवाले ब्रह्मरूप अकार देवताके १४ वे मुखते उत्पन्न चितकहरे रंगके सावणि-मनु (वायु॰ २६.४६)।

भौक्षि-पु॰ [मं॰] भृ गुवंशीय एक आपेय प्रवर (भार्गव) (मत्स्य॰ १९७.४३)।

औप्रसेनी स्त्री० [मं०] उग्रमेनकी पुत्री तथा अक्रूरकी पत्नी जिससे अक्रूरके देववान् तथा उपदेव नामके दो पुत्र हुए (ब्रह्मां० ३.७१.११३)।

आचेयु - पु० [मं०] भद्राश्वके धृता अप्सरासे उत्पन्न दस पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४९.५)।

भौडुलोमि-पु० [मं०] एक तत्त्वज्ञानी आचार्यका नाम जिनका मत वेदान्त स्त्रोम ६ मतभेट प्रदर्शनार्थ सम्मान-के साथ उद्धृत किया गया है (हि० टा० सा०)।

औत्तमि-पु॰ [मं॰] उत्तानपाटके पुत्र उत्तम तथा वभ्रुकस्या वाभ्रव्याके पुत्र एक मनु जो चौटह मनुओंमेंसे तीसरे हैं। औत्तानपाद-पु॰ [मं॰] शिशुमारकी वार्या गालपर स्थित (ब्रह्मां २.२३.१०२)।

**ओत्कचेय**-पु० [सं०] खशाकी सात पुत्रियोंमेसे एक उत्कचा-से उत्पन्न एक राक्षस वर्गका नाम (ब्रह्मां० ३.७.१४०) ।

**औत्कार्ष्टेय**-पु॰ [सं॰] खशाकी अन्य पुत्री उत्कृशसे उत्पन्न एक राक्षसवर्गका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.१४०)।

औत्थानिककोतुक – पु॰ [मं॰] एक उत्सव जो बच्चोंके सर्वप्रथम करवट लेनेपर मनाया जाता है। यह श्रीकृष्णका मनाया गया था (भाग० १०.७.४, ६–८)।

**औदंबर्य** – पु० [सं०] ऋतथामाग्निका एक स्थान (ब्रह्मां० २**.** १२.२४; वायु० २९.२३) ।

**औदार्य**-पु० [मं०] अंगिराके सुरूपामे उत्पन्न दस पुत्रोंमेसे एक पुत्र (वायु० ६५.१०५)।

औदुंबर - पु० [सं०] एक प्रकारके मुनि जिनके जीवनका यह नियम था कि सबेरे उठकर जिस दिशाकी ओर इनकी दृष्टि पहले जाती थी उनी ओर ये भोजनके लिए जाते थे। उस ओरसे जो कुछ इन्हें प्राप्त होता उसीपर उस दिन रह जाते और भूसे रहनेपर भी किसी अन्य व्यक्तिसे कुछ न लेते (भाग० ३.१२.४३)।

**औजिद** - पु० [मं०] कृतमाला नदीके तटपरका एक पर्वत

(ब्रह्मां० ३.३५.१७)।

औपगव-५० [सं०] विशिष्ठ कुलके एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.२)।

औपगिव-पु० [सं०] उद्भवका एक नाम (भाग० १.४.२७)। औपधम्य-पु० [सं०] विष्णुके वे नियमादि जो असुरों तथा पापियोंको पथभ्रष्ट करनेके हेतु चलाये गये थे, अर्थात पाखण्डधर्म (भाग० २.७.३७)।

**औपमन्यु** – पु**० [सं०] ब्रह्माके यज्ञका एक ऋत्विक्** (वायु० १०६.३९)।

और्व-पु० [मं०] (१) पौराणिक भूगोलका दक्षिण भाग जहाँ मंपूर्ण नरक हैं और जहाँ दैत्योंका निवासस्थान कहा जाता है। (२) एक विख्यात प्राचीन आर्य ऋषि जो पहले भृगु-वंशी क्षत्रियोंके पुरोहित थे, पर कुछ कारणवद्य पुरोहित यजमानोंमें मतभेद हो गया । क्षत्रियोंका अत्याचार यहाँ-तक वड़ा कि ये भूगुवंशीय स्त्रियोंका गर्भ छेदन कर बच्चोंका नाश करने लगे। इसी समय एक भृगुवंशी स्त्री अपने गर्भ-की रक्षा हेतु पहाड़ोंकी कंदरामें जा छिपी, पर इन लोगोंने उसका वहाँ भी पीछा किया। वह भयवश भागी और भागते समय ऊरुसे एक तेजस्वी पुत्र हुआ, अतः इसका नाम "और्व" पड़ा । इन्होंने मारे क्रोधके सम्पूर्ण पृथ्वी-मण्डलको भरम करना चाहा, पर पूर्वजोने इन्हे रोका और तव इन्होंने अपने क्रोधको समुद्रमें डाल दिया। इसी कारण बड़वानलको और्वानल भी कहते हैं। (३) ऋचीके गर्भसे उत्पन्न अप्रवान (अप्रवत = मत्स्य०) का पुत्र जो माता-की जंघाते उत्पन्न हुआ था। यह एक मंत्रकृत् तथा ऋषि थे जो ऋचीकके पिता और जमटन्निके दादा थे। राजा मगरको इनके आशीर्वादसे पुत्र हुए थे। सगरने इनसे मोक्ष प्राप्तिके अनेक उपदेश लिये थे तथा विष्णु-पूजाका ठीक ढंग सीखा। बाहुकी गर्भवती पत्नीको सती होनेसे और्वने ही रोका और सगर जो पिताकी मृत्युके पश्चात् उत्पन्न हुए थे, उन्हें अपने आश्रममें रख इन्होंने उनके सारे संस्कार ितेये (भाग० ९.८. ८,३१; ब्रह्मां० ३.३४.२; ५०.२९-५८; ५१.१-४१; ५२.३७; ५५.३; ६३.१२२, १३३-४; वायु० ८८.१२३, १३२-४; विष्णु० ४.३.२९,३७) । परशुराम इनसे कई वार मिलने आये थे। यह स्वारोचिष युगके ऋषि थे और भागव गोत्रके पाँच प्रवर्रोमेंसे एक थे (मत्स्य० ९.८; १९५-२९)। (४) संवर्तक, दइवामुख और्व, यह रूप धारण कर विष्णुने समुद्रके जलको सोख लिया (ब्रह्मां० २.१८.८०; ३.७२.१७; मत्स्य० २.५; वायु० ४७. ७६)। ब्रह्माने इनको वडवामुखमें स्थापित कर दिया। दे० और्व (२)॥

और्वमाया – र्का० [सं०] तारकासुर संग्राममें तामसास्त्रके अंधकारको दूर करनेके लिए मयने इसका प्रयोग किया था। हिरण्यकशिपुने और्वमें इसे प्राप्त किया था (मत्स्य० १७५.२०-७१)।

अोर्वशेय-पु० [सं०] (१) वशिष्ठ और अगस्त्य ऋषिका एक नाम। (२) पुरूरवाका एक पुत्र जो नहुषका पिता था। यह वड़ा ही धर्मातमा राजा था, जिसका दरवार ऋषि, गंधर्व आदिसे भरा इंद्रशी राजसभाके समान था (वायु० २.२३-३६)।

औलूक्य - पु० [सं०] वैशेषिक दर्शनकार कणादका नामां तर, इस दर्शनकारके पिताका नाम उल्लुक था, अतः इन्हें औलूक्य तथा इनके रचित दर्शनको औलूक्यदर्शन कहते हैं। औशनस-पु० [सं०] दैत्यगुरु शुक्राचार्यके द्वारा निर्मित शास्त्रका नाम। शुक्राचार्यका दूमरा नाम उशना था। भृगुवंशी उशनाने क्रिपमंडलीके सम्मुख जिन शास्त्रत्त्वोंका वर्णन क्रिया था, उन्हीं तत्त्वोंका संग्रह करके उशनःमंहिता वनायी थी जो आजतक प्रसिद्ध है।

**ओशनसी** –पु० [सं०] शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी (महा-भा० आदि० ८१-१८)।

औशीरपर्वत∼पु० [सं०] श्राद्ध तथा यशादि करनेके लिए एक प्रसिद्ध पर्वत । इसपरके सब बृक्ष यशके लिए उपयोगी हैं एवं यहाँ शरीर त्याग करनेसे स्वर्गप्राप्ति होती है (ब्रह्मां० ३.१३.२९; वासु० ७७.२९-३१) ।

औषधात्मिका - स्त्री॰ [सं॰] सोलह शक्तियोंमेंसे एक शक्ति देवांका नाम (ब्रह्मां॰ ४.४४.८५)।

**ओष्टकर्ण**-पु० [सं०] एक राज्य जहाँसे होकर **हा**दिनी नदी वहती है (ब्रह्मां० २.१८.५४)।

रक्षार्थ एक घागा बॉधते हैं। इसमें एक छोरी-सी पीले कपड़ेकी पोरली भी रहती हैं, जिसमें सरमों आदि रखते हैं। जगरसे लोहेका एक छल्ला भी रहता है। विवाहमें कहीं कहीं ऐसी प्रधा है कि चोकर, मरमों, अजवायन आदि रखकर पीले कपड़ेमें नो (९) पोटलियाँ बनाते हैं जिनमेंसे एक तो लोहेके छल्लेके साथ रक्षार्थ द्ल्हा या दुलहिनके हाथमें हाँ ते हैं और वर्चा आठ मूसल, चक्का, ओलल, पीड़ा, हिरस, लोहा, कल्झ आदिमें बँधवा दी जानी हैं (विवाह-

कंकण-पु० [सं०] विवाहके पहले वर और कन्त्राके हाथमें

कंकणास्त्र-पु० [मं०] एक अस्त्र निशेष (वार्त्मा०रामायण)। कंकमुद्ग-पु० [मं०] एक श्रुनिषका नाम (ब्रह्मां०२० ३३.१०)।

पंचरत्नपद्धति, फलाहारी शर्मा कृत)।

कंकाली-स्री० [सं०-लिनी] दुर्गाका एक स्वरूप (देवी भा०)।

कंगन-पु० [सं० कङ्कण]-दे० कंकण।

क

कंतित - पु॰ दिश॰ एक पुराना नगर जिसे मिथ्या वासुदेव-की राजधानी कहते हैं। इसके खंडहर मिरजापुरके पश्चिम भागमें गंगाके किनारे अभी भी विद्यमान हैं (हि॰ श॰ सा॰)।

**कंदुक्तीर्थ**-पु॰ [मं॰] ब्रजमें श्रीकृष्णने जहाँ गेंद खेला था (विष्णु॰ तथा भाग॰) ।

**कंधेया**-पु० [हि०] दे० वन्हेया ।

कंपिल - पु० [सं० कम्पिल] फरुखाबाद जिलेका एक पुराना नगर जो दक्षिण पांचालकी राजधानी था। यहींपर द्रौपदी-का स्वयंवर हुआ था। पाँचों पांडव इसी स्थानके एक

कुम्हारके घर छिप कर टिके थे (महाभारत आदि० पर्व०)। कंस-पु॰ [सं॰] (१) एक भोजवंशीय नृपति द्रमिल गंधर्वके अंशसे यह मधुराके राजा उग्रसेनके क्षेत्रज और ज्येष्ठ पुत्र थे (भाग० ९.२४.२४; ब्रह्मांव १.१.१२५; इ.७१.१३२; वायु० १.१४८; ९६.१३१, १७३,२१६-२२२; विष्णु० ४.१४.२०; मत्स्य० ४४.७४) । हरिवंशके अनुसार द्रमिलने उग्रसेनका रूप धर उनकी पत्नीसे संसर्ग किया था जिससे कंस उत्पन्न हुआ था। मगधराज जरासंधका यह जामाता था, जिसकी अस्ति और प्राप्ति नामकी दो पुत्रियों-का विवाह इससे हुआ था (भाग० १०.५०.१)। अपने इवसरकी सहायता तथा प्रलंब और बक आदि असरींकी गयसे कंस अपने पिताको बंदी बना स्वयम् राजा वन बैठाथा (भाग० १०.१.६८-६९) । कंसके चाचाकी पुत्री देवकीका विवाह वसदेवके साथ हुआ था। इस नाते कंस श्रीकृष्णका मामा होता था। विवाहके पश्चात् कंस स्वयं वसुदेव और देवकीका मांगलिक रथ जब हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकीके आठवें गर्भसे उत्पन्न बालक कंसका वध करेगा (भाग० १०.१३.४ ब्रह्मां० ३.७१. १७५-२३५; ७३.९९; वायु० ९८.१००; त्रिष्णू०४.१५.२६-७; ५.१.६-११, ६७-६९; ३.९,११,१३, २७ तथा अध्याय ४)। आकाशवाणीके अनुसार कंसने धनुर्यज्ञका स्वॉग रचकर श्रीकृष्ण और वलरामको अकरसे अपने रथपर मधुरा बुल-वाया था, परंतु कंसकी अभिलाषा पूर्ण न हो सकी और श्रीकृष्णने उसे और उसके अन्य ८ भाइयोंको बलगमने मार डाला (भाग० १०. अध्याय ३६-४४; मत्स्य० ४७. ४: ६९.८; विष्णु० ५.१२.२१, १५.२-४; २०.२६,८२, ९०) । इसकी अंत्येष्टि क्रिया उग्रसेनने की थी (विष्णु० ५. २१.७-१०; २९.५) । (२) एक दानव राजा जो सूर्यके रथ-के साथ मध्र (चैत्र) और माधव (वैद्याख) दो महीनोंम रहता है (ब्रह्मां० २,२३.३) । (३) मण्डासुर द्वारा आसुर-महास्त्रसे सृष्ट विरवेध समैन्य सेनायकोंमेसे एक (ब्रह्मां० ४.२९.१२३) ।

**कँसारि** – पुर्व [संव] कंसके रात्रु श्रीकृष्णका एक नाम (ब्रह्मांव ३.३६.३४)।

कंसासुर-पु० [सं०] दे० कंस--(१)।

क - (१) सब प्राणियोंदा मालिक (प्रजापति), अधिपति = ईश्वर (भाग० २.१.३२; ३.६.१९; ८.५.३९; बायु०४. ४३)। (२) अझाका एक नाम (भाग० १०.१३.१८, १४.२; ८५.४७)। (३) अग्नि, बायु, यम और काल। तैत्तिरीय ब्राह्मण, कौषीतकी और तांड्य ब्राह्मणके अनुसार "क" को प्रजापति माना गया है। शतपथ ब्राह्मणमें भी 'क' का यही रूप दिया है। महाभारतके अनुसार 'क' को दक्ष प्रजापति मान लिया गया है। भागवत (६.६.२) में 'क' का प्रयोग कश्यपके लिए किया गया है। अन्य पुगणोमें भी 'क' का अर्थ देवता ही मिलता है।

**ककुचक**−पु० [मं०] वमुदेवके एक भाईका नाम (विष्णु० ४.१४.३०) ।

ककुरस्थ-पु० [मं०] सूर्यवंशीय एक प्रसिद्ध राजा, जिसे वाल्मीकीय रामायणमें कहीं भगीरथका पुत्र लिखा है, कहीं इक्ष्वाकुका और कहीं सोमदत्तका। मनुके पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकुके शशाद, जिनके पुत्र पुरंजय थे। पुराणानुसार एक समय देवनाओं और राक्ष्मोंमें घोर युद्ध हुआ, जिसमें परास्त होकर देवताओंने अयोध्याके राजा श्री पुरंजयमे सहायता माँगा। इसपर पुरंजयने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बनें तो में युद्ध कर सकता हूँ। पहले इंद्रने अस्वीकार किया, पर बादको विष्णुके कहनेसे मान गये। इंद्र एक बड़े भारी बैलका रूप धर आये और राजाने उस बैलकी पीठपर बैठ करके आड़ीवक-युद्धमें जा असुरोंको परास्त किया। वृषके ककुद्पर बैठनेके कारण पुरंजय ककुत्स्य कहलाये (वायु० ८८.२४-२५; ब्रह्मां० ३.६३.२५; विष्णु० ४.२.३२-३; भाग० ९.६.१२: १२.३.१० मत्स्य० १२.२०)। इनके वंशज काकुत्स्थ कहे जाते हैं। अनेना नामक इनका पुत्र वड़ा प्रतापी था (भाग० ९.६.२०: ब्रह्मां० ३.६३.२६: वायु० ८८.५५; विष्णु० ४.२.३३)।

ककुद्र-पु० [सं०] काशीराजकी पुर्वाके गर्भसे उत्पन्न सत्यकः के चार पुर्जीनेमें एक पुत्र तथा वृष्टिका पिता (वायु० ९६० ११५-१६)।

ककुदी-पु० [सं०] (१) बारह मरीचि देवोंमेंसे एक मरीचि देव (ब्रह्मां० ४.१.५८) ।

ककुद्मान् -पु० [मं०] (१) झाल्मलिद्वीपके सात पर्वतों-मेसे मातवा पर्वत, जो अमूल्य रत्नोंके लिए प्रसिद्ध है। यह कैलामसे वायु कोणमें स्थित है और ओपिधयोंके लिए विस्थात है। यहाँ वासव (इंद्र) रत्नोंकी स्वयं रक्षा करते हैं (ब्रह्मां० २.१९.४१-२; मत्स्य० १२१.१४; वायु० ४९.३८; विष्णु० २.४.२७)। (२) कुझ द्वीपकेमात पर्वतोंमेंसे सातवाँ पर्वत (मत्स्य० १२२.६०)।

ककुद्मी-पु० [सं०] रैवतका नाम, जो रेवन (रेव, रोचमान) के १०० पुत्रोंमें मबसे ज्येष्ठ थे। यह रेवतीके पिना थे और ब्रह्मलोकमें यह पूछने गये थे कि उनकी पुत्रीके योग्य वर कहाँ मिलेगा। ब्रह्माने इन्हें बलरामका नाम बतलाया, जिससे रेवनीका ज्याह कर यह तप करने बदरीनाथ (मेक-शिखर) चले गये (भाग० ९.३.२९.३६; मत्स्य० १२.२३; वायु० ८६.२६-३०)। यह कुद्दास्थलीमें राज्य करने थे। ब्रह्मलोकसे यह २७×४ युगोंके बाद लाँग्रेथे। इस बीच राक्षसों और यक्षोंने इनका राज्य ले लिया था (वायु० ८८.१)।

**ककुभ**-पु० [सं०] भारतवर्षका एक पहाड़ (भाग० ५० १९.१६)।

ककुभ्-पु॰ [सं॰] दक्ष प्रजापितकी एक पुत्री भी यह धर्मको व्याही रुवी थी और संकटकी माता थी (भाग॰ ६.६. ४,६)।

कक्कस-पु० [सं०] भण्डासुरका एक सेनानायक जिसने विषंगकी महायता की थी और विह्नवामा देवी द्वारा मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२५.२८, ९७)।

किक़्वाहन-पु॰ [मं॰] भण्डासुरका एक सेनानायक, जो एक-एक अक्षोहिणा सेनासे युक्त १५ अन्य सेनानायकों के साथ विषंगकी सहायताके लिए तैनात किया गया था। यह विषंगका सेनापित था, जिसे केकिवाहन भी कहते थे। यह महावजेश्वरी द्वाग मारा गया था (ब्रह्मां०४)

२५.२८, ९६)।

कक्षसेन-पु॰ [सं॰] चंद्रवंशी राजा परीक्षितके आठ पुत्रों-मेंसे सबसे बड़े दूसरेका नाम (महाभा॰ आदि पर्व ९३० ५४)।

कक्षीवान् — पु० [सं०] (१) एक महारथी राजिष जो तपस्याके वलसे ब्राह्मण (ऋषि) हो गये थे (वायु० ९१.११७; ब्रह्मां० ३.६६.८८)। (२) एक ऋषि जो अरुशैयापर पड़े भीष्मसे मिलने गये थे (भाग० १.९.७)। यह ३३ श्रेष्ठ अंगिरसोंमेंसे एक मंत्रकृत ऋषि थे (ब्रह्मां० २.३२.१११)। (३) राजा बलिको अनुचरीके गर्भसे (शूद्रयोनिमें) उत्पन्न दीर्घतमाका पुत्र जो पिताके साथ तप करने गिरिव्रज चला गया था। इसने अपने भाई चक्षुषके साथ यहाँ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। कृष्मांड, गौतम आदि इनके १००० पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.७४.७१, ९५, ९९; वायु० ९९.७०, ९३७)। (४) साम-शाखा प्रवर्तक पौष् पिंजिका एक शिष्य। इसने भी सामशाखाका प्रवर्तन किया (विष्णु० ३.६.६)।

कक्षेयु – पु॰ [सं॰] (१) भद्राश्वके धृना अप्सरासे उत्पन्न दस पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य॰ ४९.५)। (२) संजाति-पुत्र रौद्राश्वके धृताची अप्सरामें उत्पन्न दस पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (वायु॰ ९९.१२४।

कक्षेषु - पु॰ [सं॰] पुरुवंशज रौद्राइवके दम पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (विष्णु॰ ४.१९.२)।

कङ्क-पु॰ [सं॰] (१) मथुराके राजा उद्यसेनके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा कंसके भाईका नाम जिसे कंस-मृत्युके पश्चात् बलरामने इसके अन्य ७ भाइयोंके साथ मारा था (भाग० ९.२४.२४; १०.४४.४०-४१) । इसकी पुत्री अंधककी व्याही थी। उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। (मत्स्य० ४४.४८, ६१,७४)। (२) देवमीढ़ और मारिषाका एक पत्र वसदेवका भाई एक महारथी यादव । इसकी पत्नी कर्णिकासे ऋतथामा और जय नामके दो पुत्र हुए (भाग० ९.२४.२७-९,४४)। (३) विष्णुका एक अवतार जो पॉचवें द्वापरमें हुआ था। जब सर्विता व्यास थे। इनके चार पुत्र थे जो सब योगी थे (वायु० २३.१२९)। (४) ब्रह्माके यज्ञ, जो गयासुर-शरीरमें किया गया, के एक ऋत्विक् (वायु० १०६.३५)। (५) शाल्मलिद्वीपका एक मुख्य पर्वत (वायु० ४२.५०; ४९.३६; विष्णु० २.४.२७) । (६) कुशद्वीपका एक पर्वत (मत्स्य० १२२.५७)। (७) अज्ञातवासके समय पाण्डवोंने अपने-अपने नाम बदलकर रखे थे। इस अज्ञातवासके समय युषिष्ठिरका नाम बङ्क था और महाराज विराट्के सभासद थे (महाभारत, विराट् पर्व, अज्ञातवास) । (८) एक प्रकारके केतु जो वरुणदेवके पुत्र कहे जाते है। ये संख्यामें ३२ है और इनका रूप वांसकी जड़के समान दिखाई पड़ता है। ये अञ्चभ माने जाते हैं।

कक्कगण—पु० [सं०] (१) एक राजकुल जिसने सोलह पीड़ीतक राज किया था। यह राजवंश जो अपने लोमके लिए विख्यात था (भाग० १२.१.२९)। (२) एक जाति विशेष जिसे भरतने हराया था। यह विष्णुकी उपासनामे पापमुक्त हो गये थे। श्रीकृष्णके मिथिला जाते समय ये उपहाराहि ले उनसे भेट करने गये थे (भाग० १०.८६.२०)। कक्का—स्री० [सं०] उग्रसेनकी प्रत्री, कंसकी बहिन तथा

वसुदेवके भाई आनकको पत्नी, जिसके गर्भसे सत्यजित् और पुरुजित् उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.२४.२५, ४१; मत्स्य० ४४.७६)।

**कांची** −स्त्री॰ [सं॰] केतुमाल देशकी एक नदीका नाम (वायु॰ ४४.१८)।

कांचीपीठ-पु० [सं०] इसे वेद भगवान्की कमरमें स्थित माना गया है (वायु० १०४.८०)।

कंचुकधारी—पु० [मं०] राजाओंके अन्तःपुरमें तथा वाहर भी खियोंकी रक्षाके लिए अधिकृत विश्वस्त पुरुष, जो प्रायः वृद्ध होते हैं। रुक्मिणीके साथ देवीके मंदिरतक जानेवाले रक्षक आदि (भाग० १०.५३.४१; ब्रह्मां० ४. ३२.३; मत्स्य० २५४.२३)।

कच-पु० [सं०] देवगुरु बृइस्पतिका पुत्र । संसारपर आधि-पत्य जमानेके लिए देवता और असुरोंमें संग्राम हुआ। देवता तो मरनेके पश्चात् पुनः जीवित नही हो पाते थे, पर असुर मरनेपर फिर जिला दिये जाते थे। दैत्य-गुरु शुक्राचार्यको संजीवनी मंत्र मालूम था, जिसके प्रभावसे मरे दैत्य भी उठ खड़े होते थे। इसलिए देवताओं-ने बृहस्पति-पुत्र कचको यह विद्या प्राप्त करनेके लिए शुक्राचार्यके पास भेजा। कच शुक्राचार्यके शिष्य हुए तथा गुरुके आदेशानुसार वड़ी लगनसे ५०० वर्षीतक नियम-पूर्वक यह अध्ययन करते रहे। शीघ्र ही दैत्यगुरुकी पुत्री देवयानी इनपर आसक्त हो गयो । अचका उद्देश जानकर दैत्योंने कचको दो बार मार दिया, परंतु देवयानीकी प्रार्थनापर शुकाचार्यने उसे जिला दिया (मत्स्य० २५. १४-३७)। अंतमें एक दिन दैत्योंने कचको जलाकर भस्म कर दिया और भस्मको मदिरामें मिलाकर शुक्रा-चार्यको पिला दिया।

कचको नहीं देख शुक्राचार्य मंत्र द्वारा उसे ढूँढ़ने लगे, तब कच उन्हीं पेरमेंसे बोला। इसपर शुक्राचार्यने कुल व्यवस्था सुनी और कचको पेरमें ही संजीवनी विद्या सिखा उसे वाहर निकलनेकी आज्ञा दी। पेर फाड़ कर कच बाहर आया और संजीवनी विद्यासे उसने अपने गुरुको पुनः जीवित किया। तदुपरांत देवयानीने कचसे विवाह करनेको कहा, पर कचने गुरुकन्या होनेके कारण विवाह-प्रस्ताव अर्खाकार कर दिया। इसपर देवयानीने शाप दिया— "तुम्हारी विद्या फलवती नहीं होगी।" कचने भी शाप दिया— "तुम्हारी विद्या फलवती नहीं होगी।" कचने भी शाप दिया— "तुम्हें विज्ञातीय वर मिलेगा।" तदनंतर स्वर्गमें जाकर कचने यह विद्या अन्य देवताओंको सिखायी (महाभा० आदि पर्व, मत्स्य० २५.८-६७; २६ पूरा; भाग० ९.१८.२२)।

करचायण – पु० [पा०] कात्यायनका पाली भाषाका नाम । यह पाली भाषाको ही मूल भाषा मानते हैं और संस्कृतको इसके बादकी भाषा।

कच्छ-पु० [सं०] एक पश्चिमका देश (ब्रह्मां० २.१६.६२)। कच्छनीर-पु० [सं०] (विष्णु० कच्छपीर) वैशाख मासमें सूर्यके रथके साथ रहनेवाले गणका एक नाग (भाग० १२० ११.३४)।

कच्छप-पु० [सं०] (१) विष्णु भगवान्के चौवीस अवतारों-मेंसे एक (ब्रह्मां० तथा मार्कण्डेय पुराण)। (२) कुबेरकी नौ निधियोंमेंसे एक (वायु० ४१.१०)। (३) विश्वामित्र-का एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६६.६९; वायु० ९१.९७; विष्णु० ४.७.३८)। (४) एक कद्र पुत्र नागका नाम (वायु० ६९.७३)।

कच्छार-पु० [सं०] एक देशका नाम, जिसे शतिभष, पूर्वा-भाद्रपद और उत्तराभाद्रपदके अधिकृत देशोंमे माना गया है (बहत्संहिना)।

किरिछप-पु० [सं०] एक पश्चिमीय (अपरान्त) देशका नाम (ब्रह्मां० २.१६.६२)।

**कजङ्ग**−पु० (सं०) एक जंगली जातिका नाम, जिसका उल्लेख पुराणोंमें है।

**कटक**−पु० [सं०] हाथका एक आभूषण—कडा—का नाम (विष्णु० ४.१५.१३) ।

कटकर्म-पु॰ [सं॰] अंत्येष्टिक्रियाका एक अंग (विष्णु॰ ३० १३.१०) ।

किटिपरिवर्तनोत्सव-पु० [मं०] विष्णु भगवान् देवशयनी ११ को शयन करते हैं और भाद्रपट शु० ११ को किट-परिवर्तन करावे। इसमें सव विधान हरिप्रवोधिनी एका-दशीके समान करे। राजपूतानेमे इसे "जलझूलनी" कहने हैं। यह प्रायः सर्वत्र मनाया जाता है (भविष्योत्तर)।

कटुमुखी - स्त्री० [सं०] अन्धकासुर-संद्राममें अन्धकोंका रक्तपान कर उन्हें विनष्ट करनेके लिए शंकर द्वारा सृष्ट मातृकाओंमेंसे एक मातृकाका नाम (मत्स्य० (१७९.२९)।

कठ-पु० [मं०] (१) एक ऋषि, जिन्होंने भरद्वाज मुनिसे शिक्षा पायी थी। भरद्वाजकी दिहन रेवती, जो अति कुरूप थी, इन्होंको व्याही थी, पर कठके प्रतापसे यह गोदावरी स्नान तथा शिवकी आराधना कर मुन्दरी हो गयी। धा। इनके स्नान करनेके स्थानपर रेवती नदी हो गयी। जहाँ कठने रेवतीकी पुण्यरूपनाकी सिद्धिके लिए कुर्शोसे अभिषेक किया वहाँ विदर्भानदी हुई (ब्रह्म० विदर्भामंगम तथा रेवती-संगम तीर्थ-माहास्म्य)। (२) यजुर्वेदके अंतर्गत एक उपनिषद, जिसमें यम और निवकेताका संवाद है (कठोपनिषद्)। (३) यजुर्वेदकी एक शाखा। कठेश्वर-पु० [मं०] नर्मदान्तटपर स्थित एक तीर्थ (मत्स्य० १९१.६३-४)।

कड-पु० [सं०] बसुदेवका एक भाई (वायु० ९६.१४८)। कडुई रोटी वा खिचड़ी -स्त्री० [सं०] किसीके मर जाने-पर संबंधियोंके यहाँसे संवेदनार्थं भेजा हुआ भोजन (हि० ज० सा०)।

कणवक-पु॰ [सं॰] यदुपुत्र क्रोष्टुके वंशज शूरके पुत्रका नाम (भाग॰) ।

कणाद — पु० मिं० ] सोमशर्मा, जिन्हें सत्ताईसवें द्वापरमें विष्णुका एक अवतार माना जाता है, के पुत्र एक प्रसिद्ध प्राचीन आर्थ करिं। ये चार भाई थे — अक्षपाद, कणाद, उल्क और वत्स। इन्होंने षड्दर्शनके अंतर्गत एक दर्शन बनाया है जिसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। इन्होंने चावलके कण खाकर देवताकी आराधना की थी और उसीके बलपर यह दर्शन बनाया था। तण्डुलकणोंका आहार करके इन्होंने तपस्या की और दर्शन बनाया था, इसीसे इनका नाम

कणाद पड़ा था। इन्हें कणभक्ष, कण- भुज् भी कहते हैं। दर्शनमें परमाणुवादका प्रचार इन्होंने ही किया है (वायु० २३.२१६)।

किणिकमुनि - पु० [मं०] एक महिषका नाम, जो राज-नीतिके बड़े ज्ञाना थे। यह अध्यात्मशास्त्रके भी पण्डित थे। पाण्डवोंका उत्कर्ष देखकर धृनराष्ट्रको दड़ी चिता हुई थी तो उन्होंने कणिक मुनिको बुलाकर उपदेश महण किया था (महाभा० आदि परि० १.८१)।

कण्ठ-पु० [मं०] (१) अजमीद और केशिनीका एक पुत्र तथा मेघातिथिके पिताका नाम (वायु० ९९.१६८-१७०)। (२) धुर्यका पुत्र (वायु० ९९.१३०)।

कण्ठकाल-पु० [मं०] ८६ श्रुनिषयोंमेंसे एक श्रुतिषिका नाम (ब्रह्मां० २.३३.५)।

कण्डरीक-पु० [मं०] पांचालराज ब्रह्मदत्त, जो सब प्राणियों-की भाषा भी जानता था, का मंत्री जिसे यह स्मृति थी कि बह पूर्वजन्ममें कौजिकका पुत्र था (मत्स्य० २०.२४; २१.३१)।

कण्डिन – पु॰ [सं॰] सात ब्रह्मवादी वाशिष्ठ ऋषियोंमेंसे एक वाशिष्ठ ऋषि (ब्रह्मां॰ २.३२.११६)।

कण्डु -पु० [मं०] (१) माम शाखाप्रवर्तक लांगलिके छः मामझाखाप्रवर्तक शिष्योमेंसे एक शिष्यका नाम (वायु० ६१.४२)। (२) ऋषि विशेषका नाम, जो कण्डु मुनिके पुत्र थे। इनके तपसे डर कर इंद्रने एक वार प्रम्लोचा नामक अप्मराको इनकी तपस्या भंग करनेके लिए भेजा। इसके रूपपर मुग्ध होकर कण्डुने इसके साथ वहुत दिन दिनाये। प्रम्लोचासे इन्हें एक पुत्री थी, जिसे वृक्षोंके दीच छोड़ वह स्वर्ग चलां गयी थी, अतः इस बच्चीको सीम तथा वृक्षोंने पाला था और मारिषा नामकरण हुआ। प्रम्लोचा कण्डुके साथ ९०७ वर्ष, ६ महीने, ३ दिनतक रही थी। अंतमें इन्हें एक दिन अपनी अधोगनिका झान हुआ और यह प्रम्लोचाको त्याग कर पुरुषोत्तम-क्षेत्र चले गये, जहाँ भगवान् विष्णुकी आराधनाकर इनकी मुक्ति हुई (भाग० ४.३०.१३-१४; विष्णुक १.१५.११-५४)।

कण्व-पु० [सं०] (१) अजमीद और केशिनीके पुत्रका नाम, जो मेघातिथिके पिता थे (मत्स्य० ४९.४६; विष्णु० ४.१९.३०-३१) । (२) ज्ञुक्क यजुर्वेदके एक शाखाकार ऋषि, जिनकी संहिता और ब्राह्मण भी हैं। सायणाचार्यने इनकी लंहितापर भी टीका की है (शुक्रयजुर्वेद काण्व-मंहिता भाष्य--सायणाचार्य विरचित) । (३) कश्यप गोत्रोत्पन्न एक तपःप्रभावसंपन्न प्राचीन ऋषि, जो अप्रतिरथके पुत्र तथा मेथातिथिके पिता कहे गये हैं। इन्होंसे काण्वायन ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति हुई। यह मेनका अप्सराकी छोड़ी कन्या शकुंतलाके पालक पिता थे और उनका आश्रम मालिनी नदीके तीरपर था। महिष विद्वामित्रकी कठोर तपस्यासे डर कर इंद्रने मेनकाको इनका तप भंग करनेके लिए भेजा था, जो शकुंतलाको उत्पन्न कर तथा मालिनी नदीके तीर इसे रख स्वर्ग चली गयी । इसकी रक्षा शकुन्तों अर्थात् पक्षियोंने की थी, अतः शकुंतला नाम पड़ा और कण्व ऋषिने इसे पाला था। कण्वका आश्रम नंद्रप्रयागमें था । शकुंतलासुत भरतके सव संस्कार इन्होंने किये थे (शकुंतला, भरत, नंदप्रयाग, महाभा० आदि० अ० ७१, ७२, ७३; भाग० ९.२०.६-१२, १;८ विष्णु० ४.१९.५-६)। (४) श्रीकृष्णके समकालीन एक कपि जिनके साथ वह मिथिला गये थे। यह युधिष्ठिरके राजस्य यश्चमें गये थे। पण्डारकमें, जहाँ यदुकुमारों को शाप हुआ था, ये भी विद्यमान थे (भाग० १०.७४.७; १०.८६.१८; ११.१.१२; विष्णु० ५.३७.६)। (५) याशवन्त्र्यके शिष्य, शुक्त यजुवेंदकी १०१ शासाओं के प्रवर्तक १५ कियों में एक मंत्रकृत् किप (वायु० ६१.२४.१; ब्रह्मां० २.३५.२८-३३)। (६) ३३ अंगिरस श्रेष्ठों में एक अंगिएम। ये मंत्रकृत् थे (ब्रह्मां० २.३२.१०९; वायु० ५९.१००)। (७) ब्रह्मांक यशके एक कित्वकृ (वायु० १०६.३५; १०८.४२)।

कत-पु० [मं०] १३ परम धार्मिक कौशिकोंमेंसे एक कौशिक कषि (ब्रह्मां० २.३२.११८) ।

कित-पु॰ [सं॰] शालावनीके गर्भने उत्पन्न महिष विश्वा-मित्रके औरस पुत्रका नाम। इन्होंसे कुात्यायन वंशका प्रारम्भ माना गया है (स्कंद॰ तथा नारद॰)।

कथन - पु॰ [मं॰] मुतलका निवासी एक राक्ष्स, जिसका मुतलका महान् आलय है (ब्रह्मां॰ २.२०.२२)।

**कथाजव** – पुर्व [संव] बाष्क्र**टके** तीन शिष्योंमेंसे एक | शिष्यका नाम, जो कस्वेद्-शा**साप्र**वर्तक थे (विष्णुव | ३.४.२५) ।

कथासरित्सागर – पु० [सं०] कादमीरके सोनदेव भट्ट द्वारा संगृहीत प्रचलित कहानियोंकी एक पुस्तकका नाम जिसका रचना-काल दारहवीं दाताब्यीका पूर्वार्थ माना गया है। "बृटत्कथा" की चुनी हुई कथाओंका यह संग्रह है।

कदंबवनवासिनी - स्त्री॰ [मं॰] श्री छित्तादेवीके पोडश नामोंममे एक नाम (ब्रह्मां॰ ४.१७.३४)।

कदरज-पु० [नं० कदर्थ] एक प्रतिद्ध पायीका नाम, जिसे विष्णुने तारा था—"गणिका अरु कदरज ते जगमहॅं अधन करत उक्त्यों। तिनको चिरत पिवत्र जानि हरि निज हर भवन धर्यो ॥"—तुलसीदास।

कदली - स्त्री॰ [मं॰] पितरोंके लिए पिण्डदानार्थ प्रशस्त पित्रत्र एक नदीका नाम । एक बार श्रीरामने भी इसके तदपर निवास किया था (मत्स्य॰ २२.५२)।

कद्कीवन-पु० [मं०] एक व्रत जो वैद्यास, माघ या कात्तिक किसी भी मासमें हो सकता है। पूर्वाह्नव्यापिनी चतुर्दशी आवश्यक है। इसे विद्योपकर गुजरातके लोग करते हैं। इस व्रतसे स्त्रियाँ सब पुत्र-पौत्रादि संयुक्त, सीमाग्यशालिनी, सदाचारिणी होकर मुखने बीवन व्यतीत करती हैं (भविष्योत्तर०)।

कद्वशंकु-पु० [नं०] उग्रनेनके ९ पुत्रोंमेसे एक पुत्र (बायु० ९३.१३२)।

कद्र\_स्त्री० [मं०] दक्ष प्रजापितिशी एक पुत्री (ज्ञह्मां० ३.३.५७; ७.३१.४६७; मत्स्य० ६.२,३८; १४६.१९,२३; १७१.२९,६३; वायु० ६६.५५; विष्णु० १.१५.१९७), जो महिष कश्यप (तार्क्य = भाग०) को व्याही थी। यह नागमाता कही जाती है, जिसमे कालिय नाग भी है (भाग० ५.२४.८; ६.६.२१-२; १०.१७.४.७)। इसके गर्भसे एक हजार नाग उत्पन्न हुए थे, इसीमे यह मर्पोंशी माता कही गयी है। यह अपने कोधके लिए प्रभिद्ध हैं (वायु०६९.९४)। वायु०के अनुमार कण्डू (वायु०६९.६८)। कद्रुपत्र—पु० [सं०] सुनलका निवामी नक्षक मर्प (ब्रह्मां० २.२०.२४)।

कनक-पु० [मं०] (१) सिंहिकामे विप्रचित्तिसे उत्पन्न १४ में हिकेय असुरों में एक (ब्रह्मां० ३.६.२०)। (२) हृदिकके १० पुत्रों में एक, कृतवर्माका अनुज (ब्रह्मां० ३.७१. १४१)। (३) पुरुकी पत्नी तथा द्यौनेय बृहदुक्थकी पुत्री बृहतीके ३ पुत्रों में ते एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.२५६)। (४) एक अधामिक तथा महाक्रोधी राजाका नाम, जो स्त्रीष्ट्र, भोजक आदि राज्योंका द्यासक था (ब्रह्मां० ३.७४.१९९)। (५) दुर्मज्ञे पुत्र, एक यदुवंशी राजाका नाम। यह हैहयवंशी (मत्स्य०) दुर्शमके पुत्र थे। कृतवीर्य, कृतीजा, कृतवर्मा और कृताग्नि इनके चार पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.६९.८; मत्स्य० ४३.१२; वायु० ९४.७-९)।

कनककशिपु - पु० [मं०] दे० हिरण्यकशिपु ।

कनकनन्द्री पु० [सं०] एक तीर्थ जो गयामें मुण्डप्रस्थ पर्वतके उत्तरमें है, जहाँ स्नान करनेवाला तीनों ऋणोंसे मुक्त हो स्वर्ग प्राप्त करना है। यहाँ श्राद्ध करनेवा वड़ा माहात्म्य है (ब्रह्मां० ३.१३.११३-५; वायु० ७७.१०)।

कनकपर्वत - पु० [नं०] अण्डते उत्पन्न एक पर्वतका नाम ।
जगन्दी सृष्टि करनेकी इच्छाते परमात्माने पहले जलकी
हो सृष्टि की । उनमें शक्तिरूप की जका वपन किया । वह
सूर्यके समान वीतिमान् सुवर्णका अण्ड हुआ । उनमें लोकपितामह स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उनका कपरका कपाल
(खण्ड) चुलोक बना तथा नीचेका कपाल पृथ्वी । उसके
मध्यमें जरायुवेष्टन मांन आदि था । उसका यह पहाड़
बन्ता (मनु० १.८-९; वायु० २४.७५-७६) । यह १० हजार
योजन लम्या है, जिसमे विज्ञाल अटार्थ्यो, विविध रत्नोंकी
स्वाने हैं (वायु० २४.१०) ।

कनकपीठ-पु० [मं०] क्षमा तथा पुलस्त्य प्रजापिक तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र, जिसती पत्नी बशोधराके गर्भसे सहिष्णु नामक पुत्र हुआ था (ब्रह्मां० २.११.३१)।

कनकबिन्दु -पु० [मं०] अग्निके अंशसे नल नामक इनका एक क्षेत्रज पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७.२२-२३०)।

कनकसेन - पु॰ [सं॰] एक राजा, जिन्होंने २०० ई० में वर्छमी संवत् चलाया था। मेवाइके राना वंशके ये प्रतिष्ठाता कहें जाते हैं।

कनका – स्त्री० [मं०] एक नदी जो श्राद्धादिके लिए अति पतित्र है। मुण्डप्रस्थ पर्वतपर तप करते समय लोमश कापिने बहुत-सी निर्धिके साथ इसका आह्वान किया था (वायू० १०८.८०)।

कनकेश्वर-पु० [सं०] गयांन प्रेतशिलाके निश्चल होनेसे अन्यान्य देवोके साथ जिन पाँच मूर्त्तियों में ब्रह्मा इसपर वैठे थे, उनमेले ब्रह्माशी एक मूर्त्ति (वायु० १०६.५६: १११० ७२)।

कनकोद्भव-पु० [सं०] हदिकके वस पुत्रोमेसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१४१; वायु० ९६.१४०) ।

कनखल-पु० [मं०] (१) हरिद्वारके निकटस्य एक तांर्य-स्थानका नाम, जहाँ स्नान करनेसे स्ट्रलोक प्राप्त होना है। इसका उल्लेख लिगपुरार ने किया गया है। इसी स्थानपर उक्ष प्रजापितिने यज्ञ किया था। गरुड़ने यहां तप किया था। इसीके प्रभावने वह योगिनीके साथ कीड़ा करता है और शिवजीके साथ नृत्य करता है। यहाँ श्राद्ध करनेका वड़ा माहात्म्य कहा गया है। यह तीनों लोकोंका प्रस्थात तीर्थ है। वहाँ योगिनी रहती है (मत्स्य० १८६.१०; १९२.११; १९३.७२; वायु० ८३.२१)। (२) गयाका एक तीर्थस्थान जिसकी टाहिनी और टक्षिण मानस्तीर्थ स्थित कहा गया है (वायु० १११.७)।

कनागत—पु० [सं० द्रन्यागत] पिनृपक्ष या पिनृवत = क्वारके महीनेका कृष्णपक्ष । इसमें सूर्य कन्या गिराके हो जाते है, इसीमें इस पक्षकों "कन्यागत" कहते हैं । इसमें पितरोंके लिए आद्धादि करते हैं तथा ब्राह्मणोंको भोजन देते हैं । विद्यास है, इस प्रकार पिनृवत यथोचित रूपमें पूर्ण होता है और पिनृक्षण उत्तरता है । "आये कनागत बाह्मन उले मोनों हाथ" (व्रतपन्चिय १४०; कर्मकाण्डमार्ग-प्रजीप) ।

किनिष्क-पु॰ [सं॰] यक जातिके एक प्रथान राजा, जिनके सिंहाननारोहणके समयंत राक नामक संवत्का प्रचार हुआ था, जो आजनक प्रचलित हैं। यह दौद्ध धर्मके मुख्य प्रचारक थे।

किन्छ-पु० [सं०] देवताओं के पांच गणोमें से एक गण जो भीत्य मनुके चोडवं सन्वन्तरमे वर्तमान थे । वे हैं बृहत्सामसे आरम्भ कर सात सामन् (ब्रह्मां० ४.१. १०६, १०८: वायु० १००.१११-२; विष्णु० ३.२.४१) । कनीयक-पु० [सं०] हरीक्षे १० पुत्रोमेंसे एक (मत्स्य० ४८.८२)।

कन्दरसेन-पुर्विशे अलीके सामन्त करोडो हाथियोंके तुल्य बलवान् एक प्रधान बंदरता नाम (ब्रह्मां० ३० ७.२३४)।

कन्दर्भ-पु० [सं०] (१) आठवे दल्पका नाम (मत्स्य० २९०४)। (२) वामवेवका नामालग, इसने उत्पन्न होते हां मदसे में भिसे दर्भवृक्त करूँ दहा इसलिए ब्रह्माने इसवा बन्दर्भ नामालया। महादेवकी नेत्राग्निसे जलनेपर इतवा नाम अनक्ष हुआ। दूसरे जन्ममें श्रीकृष्णके औरस पुत्र हुए, जो रुक्मणीके गर्भमें उत्पन्न हुए थे। श्रीकृष्णका परमश्र श्रु स्मान देत्व इन्हें जन्मके सातवें दिन हर कर ले गया। जन्मपक्षी ह्यां मायावती निःसंतान थी, उसीके लिए जन्म प्रसुद्ध में हर ले गया था। वन्चर्पकी स्त्रीक्षी हिए जन्म प्रसुद्ध में हर ले गया था। वन्चर्पकी स्त्रीक्षी हो नाम जन्मान्तरमें मायावती पड़ा था। इससे उसने अपने पतिको पहचान वर्ग्जनके लालन-पालनका भार अपनी दासीको है दिया। बड़े होनेपर वंदर्पने मायावतीको सम्मतिने जन्मरको मार दिया और मायावतीको लेकर अपनी माता स्त्रिमणीके पास आये (कामदेवः ब्रह्मां० ४. १९.६७; ३०.५४.८५; मत्स्य० १५४.२५०)।

कन्द्ली - स्त्रीं २ [संव] महामुनि और्वकी पुत्रीका नाम जो जानुमें उत्पन्न हुई थी। प्रसिद्ध महिष दुर्वासाने इनका विवाह हुआ था। दुर्वासा ब्रह्माके पौत्र और अत्रि मुनिके पुत्र थे। कन्दली असामान्य रूपवर्ता थी, पर इनमें कलह-प्रियस्व एक वड़ा भारी दोष था। और्वने कन्दलीके एक सी अपराथ दुर्वासाने क्षमा करनेको कहा था, जिसे उन्होंने

स्वीकार कर लिया था। दुर्वासासे कलह-प्रिया परनीका झगड़ा आरम्भ हुआ और सौ अपराधोंके पश्चान् दुर्वासाने कन्द्रलीको शाप दिया—"तुम जल जाओ"। कन्द्रली जल गयी और जन्मान्तरमें वह दूसरेकी पत्नी नहीं हुई। ऐसा कहा जाना है कि कन्द्रली वादको कदली बृक्ष हुई। और्वने यह हाल मुन दुर्वासाको शाप दिया कि तुमशो पराभव प्राप्त करना पडेगा। दुर्वासाका पराभव अंदरीपके यहाँ हुआ (ब्रह्मवैवर्त्व)।

कन्यक – पु० [सं०] रजतनाभ और भद्राके पुत्र यक्ष मणिभद्रके २४ पुत्रों मसे एक पुत्र (वायु० ६९.१५४) ।

कन्यका - स्त्रीं विष्योगनाया, जो भगवान्के आदेशसे चन्द्रपत्नी यशोदाके उत्पन्न दुई थी, के १४ नार्मोमेंसे एक चाम (भाग ०१०.२.१२) ।

कन्यकागुण-पु० [सं०] एक भारतीय जनपदका नाम, जिसका उल्लेख महाभारतमे हैं (महाभा० भीष्म० ९.५२)। कन्या-म्बं (मं) (१) दस वर्षतककी वन्याको ही यह मंशा दी जाती है--"पराशर"। (२) पुराणानुसार अइल्या, द्रौपती, क्रंती, तारा, मन्दोदरी-ये पाँच स्त्रियाँ अति पवित्र मानी गयी है, जिन्हें "पंचकत्या" कहते हैं। "अहल्या द्रौपटी नाग कुंती मंदोदरी नथा। पंचकस्याः रमरेन्नित्यं महापातकनाद्यनम्।।" (ब्रह्मां० ३.७.२१९) । (३) तंत्रानुसारमे नौ जातिकी स्त्रियाँ, जो चक्रप्रजाके लिए दहुत पवित्र मानी गयी है—नटी, कापालिकी, वेदया, धोविन, नाइन, ब्राह्मणी, श्ट्रा, खालिन और मालिन, य ही नौ 'कन्या' कहलाती हैं (''चक्रपृजा'' तथा ''तन्नाभि-धान" बीजनिवण्य-मुद्रानिवण्यः । (४) द्रगाका एक नाम, जिनका कन्याक्मारीमे मंदिर है और वह एक प्रसिद्ध तीर्थ है। जहाँ दक्षिण तीर्थीकी। यात्राके समय बलराम गये थे (भाग० १०.७°.१७) । (५) कर्दमकी पुत्री तथा प्रियवनकी पत्नी, जो १० पुत्र तथा हो पुत्रियोंकी माना थीं (विष्णु० २.१.५) । (६) वारह राशियोंमेसे छठी राज्ञि, जिसमें सर्व १२ महीनोमेले एक मास रहते हैं। जिस मासमें सूर्व बन्या राशिमें रहते हैं, उसे क्बार कहते हैं और चन्द्रमा २७ डिनोंमे १२ राशियोमें भ्रमण करता हैं। एक राशिमें २। दिन रहता है (वायु०१०५,४७)। कन्यातीर्थ-पु० [मं०] नर्मदाके दक्षिण तटपरवा एक

कन्यातीर्थ-पु० [सं०] नमेदाके दक्षिण तटपरवा एक तीर्थस्थान (मत्स्य०१९३.७९-८३) ।

कन्हैया-पु० [सं० कृष्णः प्रा० व.ण्ह्] श्रीकृष्णचंद्र ।

**कपटसंग्राम** – पु० [सं०] ''क़्ट्युढ्''—रात्रिमं होनेवाला असुरोका युद्ध (ब्रह्मां० ४.२६.२,१,१७) ।

कपर्दवान् - पु० [सं०] ५१ गगेशो -- विद्वेदवरींमेसे एक (ब्रह्मां० ४.४४.६६)।

कपर्दी-पु० [सं०] (१) एकारण रुद्रोंमसे एक रुद्र (मत्स्य० १७१.३९) । (२) शिवका एक नाम (एकादश रुद्रोंके • अतिरिक्त) (ब्रह्मां० २.२५.६८; ३.२५.१२; ४.३४.२७) । (३) विश्वकर्मा प्रजापतिके पुत्र महातपस्वी विद्यस्पके ११ पुत्रोमेन एकका नाम (विध्यु० १.१५.१२४) ।

कपदिनी - स्त्री० [सं०] (१) दुर्गा, शिवा, भवानी, उदाः हरणः—"जै जयित जै आदि सकित जै काली कपर्दिनी । जै मधुकैटभछलनी देवी जै महिषविमर्डिनी ॥"—भूषणः। (२) एक वर्णज्ञक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.६०)। (३) अन्धकासुर संग्राममे शिवजी द्वारा सृष्ट एक मानम-मातृका (मत्स्य० १७९.२०)।

कपर्दीश-पु॰ [मं॰] प्रेनशिलाको निश्चल करने हेतु आदि गडाधरके साथ अन्यान्य देवों सहित भिन्न नाम और मृत्तिमे वैठे हुए शिवका एक नाम (वायु॰ १०९.२३)।

कपाल -पु० [सं०] ग्यारह रहींमेंसे एक (वायु० ६६. ७०)। शिवके भिक्षा मोगनेका खप्पड, जो हरिकी कृपासे कार्शामें गिएकर १००० टुकड़ोंमें विभक्त हो गया। यह संदर्भ यों है—पहले ब्रह्माके पांच गिर थे, पाँचवाँ निर तपस्याके प्रभावसे स्वर्णतुल्य चमकता था। किमी शातपर कृद्ध होकर शिवजीने उसे अपने दार्थे अंग्रूठेसे काट डाला। ब्रह्माने शाप दिया कि तुम्हें ब्रह्महत्या लग गयी है, अतः कपाली होकर तीथौंमें विचरेग। शिवजीने सब तीथौंमें विचरण किया, कपालने उनका पिण्ड नहीं छोड़ा। भगवान् श्री हरिके उपदेशसे वे काशी आये। तीर्थ-प्रभावसे ब्रह्महत्या हट जानेपर कपालके हजार टुकड़े हो गये (मत्स्य० १८३.९१-१००)।

कपालक्रिया – स्त्री० [मं०] मृतक संस्कारके अंतर्गतका एक कृत्य विशेष । इसमे जलते हुए शवकी खोपड़ी बॉम या किसी अन्य लकड़ीसे फोड़ दी जाती है ''अन्त्येष्टिकर्म-पद्धति''—आश्चर्यनाथ पाण्डेय संगृहीत ।

कपालतीर्थ-पु॰ [सं॰] बटरिकाश्रममें स्थित एक तीर्थ विदेश, जिसमें पाँच तीर्थ सम्मिलित है, जहाँ किये हुए स्नान, तप और टान अध्य तीते हैं (स्पंट० वैष्णव-खंड, वटरिकाश्रम-माहात्म्य)।

**कपालमाली** –पु० [नं०] नरमुंडोंकी माला पहननेके कारण अंकरका एक नाम ।

कपालमोचन-पु० [मं०] (१) ताम्रलिमाका दूसरा नाम जो एक पिवन नीर्थ है। इसका यह नाम पड़नेका कारण पुराणानुमार यह है—'ठक्षका नाश करनेसे महादेवको ब्रक्ष-हत्याका पाप लगा। ठक्षका कपाल शिवके हाथमें सट गया और किसी प्रकार छूटता ही नहीं था। अन्य कोई दूसरा उपाय न देख शिव देवोंकी शरण गये। बहुन तीथोंमें भ्रमण करनेपर भी जब कपाल नहीं छूटा तव शिव हिमालयपर घोर नप करने लगे। तपस्यासे मंतुष्ट हो विष्णुने नाम्रलिमा जानेको कहा। वहाँ वर्गभीमा और जिष्णुनारायणके मध्यवती जलाशयमें महादेवने स्नान किया जहां दक्षका कपाल शिवके हाथसे छूट गया।' अतः यह नाम पशा। (२) वनारमका एक तीर्थ अ कारेदवर शैलके ठीक पश्चिमका तालाव जिसे रानी भवानीने पक्का वनाया। (३) एक पीठ जहाँ सती देवीकी तक मृति शुद्धि देवी स्थापित है (मत्स्य० १३.४८)।

कपालिका—स्त्रां० [मं० कापालिकी] देवी विशेष जिमके मर्वांग शरीरमें भरम लगा हुआ है, कण्ठमे रहाश्लोकी माला और किटमे वाघम्वर लिपटा हुआ है। वाल खुले हैं, वार्ये हाथमें खोपड़ीका खपड़ और टाहिने हाथमें घंटा है जिसे वजाकर यह चिछाती है—"हो शंकर, हो शम्मू।"—दे० आनंदगिरकृत शंकरदिग्वजय। उ०—"के शोणित कलित कपाल यह किल कपालिका कालको यह लिल लाल

कैंधोंलसत दिग्सामिनीके भाल की ॥"

कपालिनी - स्त्री० [मं०] दुर्गाका एक नाम।

कपाली-पु० [सं०] शिवका एक नाम, कश्यपसे सुरिभिमं उत्पन्न ११ रुट्रोंमेंसे एक रुट्र (ब्रह्मां० २.२५.६८; ३.३.७१, २५.८ विष्णु १.१५.१२३)। आठ भैरवोंमेंसे एक भैरव देव (ब्रह्मां० ४.१९.७९)। गजासुर इन्हींसे मारा गया था (मत्स्य० १५३.१९-६८; १७१.३९)। ब्रह्माका पाँचवाँ मिर नष्ट कर देनेके कारण शिव कपाली हो गये, पर विष्णुकी कुपासे उससे मुक्त हुए थे (मत्स्य० १८३.८७-१००)।

कपाली – स्त्री॰ [मं॰] अन्धकासुरके विनासके लिए सिवजी दारा सृष्ट एक मातुका देवी (मत्स्य० १७९.१६)।

कपालेश्वर — पु० [मं०] एक शिवलिंग विशेषका नाम जिमे विश्वकर्माने प्रस्तृत किया था तथा कार्तिकेयने तारकासुर वधके प्रायक्षित्तस्वरूप विष्णुका अनुमतिसे महीसागर-संगम तीर्थमें स्थापित किया था। यह अग्निकोणमें है जहाँ दैत्यके कपालसे शक्ति निकली था। यहींपर कपालिकेश्वरीका मंदिर भी है जिसे कार्तिकेयने स्थापित किया था। चैत्र कृष्ण १४ को यदि सोमवार, शिवयोग तथा तैनिलकरण भी हो तो यहाँ स्नान करनेवाला सशरीरस्ट्रलोक प्राप्त करता है (स्कंद० मा० कुमारिका-खंड)।

किपिंजल-पु० [सं०] (१) अपत्तन नामक सिद्ध गंथवींके गण । हिमकक्ष पहाइपर जिनकी विद्याल नगरी है, जिनके द्यासकका नाम राजराज किपिजल था (वायु० ३९.५२) । (२) एक मुनिका नाम । (३) एक गोत्रकार किपिका नाम (मत्स्य० २००.८) । (४) एक पहाइका नाम । इस पर्वत और नागरीलके बीच बहुतने सुन्दर फलके वर्गाचे है (वायु० ३८.६६-७०; ४२.६७) ।

किपिंजली-स्त्रीं विश्व प्रताची अप्तरा। विशिष्ठकी परनी जो इंद्रप्रमति (इंद्रप्रतिम—वायु॰) जिसका नामान्तर कुणी या कुशी था, की माता थी (ब्रह्मां॰ ३.८.९७; वायु॰ ७०.८८)।

किप-पु० (मं०] (१) उरुक्षय (विष्णु० के अनुसार), वायु० के अनुसार उभक्षय और विद्यालाका पुत्र, एक राजा जो पीछे बाह्मण हो गया था (वायु० ९९.१६३; विष्णु० ४.१९. २५-२६) । (२) एक अमुर जो श्रीकृष्णमे परास्त हुआ था (भाग० २.०.३४) । (३) ३६ श्रेष्ठ आंगिरमोंमेंने एक अंगिरम और मंत्रकृत् ऋषि । एक क्षत्रोपेत बिज जो तपस्याके प्रभावने ऋषि हुए (ब्रह्मां० २.३२.१०९; ३.६६. ८६: वायु० ९१.११५) । एक भागंव ऋषि (मत्स्व० १९५.१५) । एक भागंव ऋषि (मत्स्व० १९५.१५) । (४) अज और इण्ड नामक वो पिशाकोका पिता । ये वोनों पुत्र पूर्व जन्ममे कृष्माण्ड थे (ब्रह्मां० ३.७.७४ ८८) । (४) मुकर्मवर्गके देवताओं मेसे एक देवता (ब्रह्मां० ४.१८८) । (६) तामस मन्वंतरके सप्तपियों मेसे एक ऋषि (मत्स्व० ९.१५) । (७) रेवत मनुका एक पुत्र (मत्स्व० ९.१९) ।

किपिकेतु-पुर्िसर्वे ध्वजापर हनुमानजीकी सूचि अंकित रहनेके कारण अर्जुनका एक नाम (महाभारत आदि पर्वः; देर कपिध्वज) ।

कपित्थक-पु० [मं०] एक प्रधान काद्रवेयनाग (ब्रह्मां० ३.७.३६)। किषिध्वज्ञ-पु० [मं०] खाण्डव वनको जलाने हेतु श्री अग्निदेवने बरुणदेवको पानाने किषध्वज नामक अजेब रथ अर्जुनको दिया था, जिसकी ध्वजापर महाबीरजीकी मूर्ति क्ती थी (महाभार्त, आदि पर्व च खाण्डव-दाहकी कथा)।

किपिभू-पु॰ [सं॰] एक ज्यापेय, आंगिरस तथा गार्ग्य प्रवर (मत्स्य॰ १९६.४२-४९)।

किपिमुख-पु० [सं०] कृष्ण पराझर गणदा एक किप (मत्स्य० २०१.३५)।

कपिल-पु० [सं०] (१) एक मिद्धपि जो वर्तम प्रजापितके औरस और देवहत्तिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनकी नौ (९) वहिनें थीं नथा यह एक सिद्ध थे जिन्होंने अपनी माताको ब्रह्मज्ञान दिया था (भाग० १.३.१०: २.७.३: ३.२४.१६.१५.१३; ८.१.६; ब्रह्मां० ३.६३.१४५.१४८)। यह भगवानके पाँचवें अवनार माने जाने हैं। यह मांख्यशास्त्रके आदि प्रवर्त्तक कहे जाते है। सांख्यदर्शनमं विज्ञोषतः ज्ञानका वर्णन किया गया है और ईश्वरका कुछ विशेष उल्लेख नहीं पाया जाता, अनः इसे कुछ लीग निरीहबर दर्शन कहते हैं। मांख्यके मतने 'आध्यात्मिक', 'आधिदंविक' और 'अधिभौतिक' इन त्रिविध दःखोको निवत्त करना ही इस ठर्शनदा विषय है। कर्दमके पश्चात गृह त्याग वह विदुसर रहने लगे जहां इन्होंने नाताको मांख्य-तस्त्र, अष्टांग-योग, भक्ति-योग, वाम्य-कर्म और ज्ञान-योग वतलाया । तद्परांत माताको छोड़ उत्तर चले गये। समदने पजा तथा निवास पा यह योग साधने लगे (मागु० २.२४.३३: ब्रह्मां० ४.४०.६६; मतस्य २.२९; ४०२.१८; १७१.४.१९) । यह वासुदेवका महत्त्व जानते थे, पर उनकी नाया नहीं समझ पाये थे (भाग० १.९.१%; ९.४.५७) । यह आदिराज प्रथके यहमे गये थे (भाग० ४.१९.६) । प्राचीन विद्याण राजपाट छोडनेपर तप करने इनके अक्षमपर आये थे (भाग० ४.२९.८१) । भागवन धर्मका ज्ञान रखनेवाले दारह व्यक्तियोमेंसे यह एक थे (भाग० ६.३.२०; ८.१६) । (२) उनुका एक पुत्र जो बूत्रासुरके साथ इट्टेंसे लड़ने गया था। यह बलि-इंद्र देवासुर-संग्राममे भी छड़ा था (भाग० ६.६.३०: १०(२०): ८.१०.२१: ब्रह्मां० ३.६.५; विष्णु० १.२१.४)। (३) कुरादीपका अधिपति ज्योतिष्मानुका एक पुत्र जिसके नामपर उक्त हीपके एक खण्डकी कपिलवर्ष कहते हैं (ब्रह्मां० २.१४. २८-३०: वाय्० ३३.२४)। (४) तृतीय तल (विनल--वायु०) का निवासी एक बाद्रवेय नाग (ब्रह्मां० २.२०. ३०; ३.७.३६; मत्स्य० ६.४१; वायु० ५०.२९; ६९.७३. २१९) । (७) महाबलवान् वानरोंका एक अध्यक्ष (ब्रह्मां० ३.७.२३३) । (६) एक यक्ष जिसका न्याह केशिनी राक्षसी-में हुआ (ब्रह्मां० ३.७.१४६)। प्रचेतम्का पुत्र एक यक्ष (वायु० ६९.१२) । (७) वमुदेव और सुगंधीके हो पुत्रोंमेन एक पुत्र जो तपमें लीन रहता था (ब्रह्मां० ३.७१.१८६; मत्स्य० ४६.२१; वायु० ९६.१८२-१८३) । (८) भद्राह्वके पाँच पुत्रोंनिसे एक पुत्र (मत्स्य० ५०.३)। (९) नहीं (पृथ्वी) का पुत्र (मत्स्य० १६३.८९)। (१०) अग्निकामे महात्मा विकारन द्वारा उत्पन्न आग्नेय गंधवाँमेने एक गंधवीं (वायु० ६९.२६)। (११) आठवें द्वापरमे उत्पन्न ब्रह्माका एक पुत्र (वायु० १०१.३३८; २३.१४१)। (१२) इक्षुमती नतीके तत्पर स्थित आश्रमके ऋषि (विष्णु० १. २२.८; २.१४.५३)। राजा सौगीर इनके पास मुक्तिका रहस्य समझनेके लिए उद्यत थे। राहमे ब्राह्मण (जड़भरत जो तीमरे जन्ममें ब्राह्मण हुए थे), से पूछ कर प्रसन्न हुए थे (विष्णु० २.१४.७)। (१३) मेरुको चारों ओरसे धेरे कुझ द्वीपका एक पर्वत (भाग० ५.१६.२६; २०.१५)। (१४) सीतीद (मेरू = विष्णु०) के पश्चिममें स्थित एक पर्वत (वायु० ३६.२७; ४२.५०; विष्णु० २.२.२९)। (१५) महाभद्र झीलके उत्तरका एक पर्वत (वायु० ३६.२७; १९.५०; विष्णु० २.२.२९)। (१५) महाभद्र झीलके उत्तरका एक पर्वत (वायु० ३६.२७; १९.५०)। (१०) कुझ द्वीपका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१४.३०; १९.५९)। (१८) कुझद्वीपका एक वर्ष पर्वत (वाय० ४९.७३)।

महर्षि कपिलको दारेमें अनेक मत प्रचलित हैं। इवेता-इवतर उपनिषदमें इन्हें ब्रह्माका मानस-पत्र लिखा है। श्रीमद्भगवद्गीतासे एक कपिल नामक सिद्धिषका पता चलता है—'मिडानां कपिलो मुनिः' । पुराणानुसार इनके रायमें राजा सगरके ६०,००० पुत्र भस्म हो गये थे। इनके आश्रमके निकट सगरका अभिमंत्रित घोड़ा देख सगर पत्रोंने इनपर आक्रमण किया था। अंग्रमानके मिलनेपर इन्होंने थोड़ा दे दिया, पर भस्मीभृत सगर-पुत्र गंगाके जलते मुक्त होंगे, यह वतलाया (भाग० ९.८.१०-२९; ११.१६.१७; ब्रह्मां० ३.१५.१५-४३; ५३.१७-५२, अध्याय ५४) । सगर-के चार पुत्र—प्रतिके सकेतु, धर्मरत और पंचवन सुनि-५३)। महाभारतमें कपिलका धर्मतस्व विवरण सम्बन्धी एक उपारुयान ही वर्तमान है। शिवसंहितान योगिश्रेष्ठ दापिलवा वर्णन है। दोद्ध अन्धोंने लिखा है:--"इक्ष्वाक-वंशी राजा विराधकने अपनी पहली रानीके कहनेसे चार लड्कोंको निकाल दिया था। वे राजकुमार सगी पाँच बहिनोंको लेकर कपिल मुक्तिके आश्रममें गये। वही कपिल मुनि पछि गीतम हुए थे और इन्हींके नामानुसार बुङदेव-क्षी जन्म-भूमिका नाम कपिलवस्तु पड़ा । इनके अतिरिक्त वितथ-पुत्र कपिल और वसुदेव-पुत्र कपिल (ब्रह्मां० ३. ७१.१८६; मत्स्य० ४६.२१; वायु० ९६.१८२-१८४) आहि-का भी परिचय मिलता है।

कपिलकर्णिक – पु० [सं०] केतृमारूका एक जनपद (बायु० ४४.२१) ।

कपिलगण-पु० [मं०] झाल्मलिडीपके ब्राह्मण (विष्णु० २.४.३०)।

कपिलधारा-पु० [मं०] (१) वार्याका एक तीर्थस्थान-कारी इतिहासः, भाऊ शास्त्रीकृत । (२) गयाका एक तीर्थस्थान ।

किपिल्वस्तु—पु० [मं०] गांतम बुद्धके जन्मस्थानका नाम जो नेपालकी तराईके इस्ता जिलेमें था। पहले यह शावय-वंशीय राजाओंके अधिकारमे था। शावय श्रीरामके पुत्र कुशके वंशथर हैं—विशाल भारतका इतिहास, वेदव्याम-कृत तथा 'कपिलवस्तु लुम्शिनी दिग्दर्शन' (श्रीविजय श्रीवास्तवकृत) ।

किपिला — स्त्रीं ृ [सं०] (१) दक्ष प्रजापितिकी एक पुत्रीका नाम । (२) पुंडरीक नामक दिग्गजकी परनी (ब्रह्मां ० ३.७.३३५; वायु० ६९.२१९) । (३) एक राक्षस और खशा-की एक पुत्री । ये सात बहिनें थीं । कापिलेय गणोंका नाम-करण इसीकी सन्तिति होनेके कारण हुआ (ब्रह्मां० ३.७. १३८; वायु० ६९.१७०) । (४) एक देवी जिसका मंदिर महालिंगमें है (मत्स्य० १३.३३) । (५) एक नदी जो नर्मदाके दक्षिण तटपर थोड़ी दूरपर है (मत्स्य० १८६.४०) । (६) एक नदी जो गयामें वटके सामने तथा रुक्मिणी-कुण्डके पश्चिममें है (वायु० १०८.५७) । (७) भूरी गाय जिसके दान करनेका महत्त्व विष्णु पुराणके दस अध्याय सुननेके दरावर है (विष्णु० ६.८.५४) । कहीं-कहीं इसके टानको सारी पृथ्वीके दानके बरावर कहा है (मत्स्य० १९१.७२) ।

किपिलातीर्थ-पु० [सं०] नर्मदाके निकटस्थ एक तीर्थ-स्थान (मत्स्य०१९०.१०;१९१.७२;१९३.४)।

किपिलाश्व — पु॰ [सं॰] (१) सूर्यवंशी कुवलयाइवके तीन पुत्रोंमिसे, जो धुन्धुकी मुखाग्निसे बच गये थे, एकका नाम । यह सबसे छोटे थे। इनके बहुतसे माई धुंधुकी मुखाग्निसे जल गये थे (भाग॰ ९.६.२३-४; ब्रह्मां॰ ३.६३.६३; मत्स्य॰ १३.३२; वायु॰ ८८.६१; विष्णु॰ ४.२.४२)। (२) इंग्र जिनका घोडा सफेट है।

किपिलेश -पृ० [सं०] कपिला नदीके तटपर स्थित एक ज्ञिव-मंदिर ! सोमवती अमावस्थाको कपिलामें स्नान कर कपि-लेश्वरका पूजन और पितृपिण्ड प्रदान करनेसे पितर मुक्त हो जाते हैं (वायु० १०८.५७)।

किपिलोमा-पु० [मं०] खशाका एक पुत्र राक्षस (ब्रह्मां० ३.७.१३४; बायु० ६९.१६६)।

किपिश - पु० [मं०] कदयप और दनुके १०० टानव पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य०६-१७)।

किपिशा-स्त्री० [सं०] (१) एक नदीका नाम जिसे आजकल 'कसाई' कहते हैं। यह मेदनीपुरसे दक्षिण है। रघुवंदामें लिखा है कि रघु इसी नदीको पार कर उत्कल गये थे— रघुवंदा । (२) कदपप ऋषिकी एक स्त्री जो पिदाचोंको माता कहां जाती है। कोधवद्या (कोधा = वायु०) की एक पुत्री तथा पुलहकी एक पत्नी जिससे पिदाच (ब्रह्मां० ३००१७२, २७४) और कृष्माण्ड उत्पन्न हुए थे (वायु० ६९.२०५,२५७)।

कपीतर-पु॰ [सं॰] आंगिरस ऋषियोंमेले एक ऋषिका नाम (मत्स्य॰ १९६.२५) ।

कपीश-पु॰ [सं॰] बंदरींका राजा, जैसे—हनुमान्, सुन्नीव, वालि आदि—रामायण।

कपोत-पु० [मं०] एत बबूतर जिसे अतिथि व्याधको अपना मांम देनेसे बबूतरीके साथ विमान द्वारा स्वर्गप्राप्ति तथा इस लोकमें स्थायी प्रसिद्धि मिली थी (भाग० १०० ७२.२१)। इस पक्षीका घरोंमें प्रवेश निपिद्ध तथा अशुभ- गुचक समझते हैं (मस्स्य० ६.३२)।

कपोत्तर्तार्थ-पु० [मं०] गोटावरी क्षेत्रका एक नीर्थ जहाँ कपोतके एक जोड़ेने एक ६डे भयंकर व्यापका अपनी जान देकर अतिथि-सत्कार किया और उपदेश दिया, जिससे वह मुक्त हुआ (ब्रह्म० ८०.४०-४१; ४७-५२; ५४-५५; ८०. ६०; ७५-७६)।

कपोतरोमा—पु० [सं०] (१) विलोमाने पुत्र और अनु (तुम्बस्के सखा) के पिता तथा अंधवके दादा—दे० अनु० ४; भाग० ९.२४.२०। (२) वृष्णि (धृष्ट=विष्णु०) का एक पुत्र तथा विलोमाके पिता (ब्रह्मां० ३.७१.११७; विष्णु० ४.१४.१३)। (३) धृतिका पुत्र तथा तैत्तिरिका पिता (मत्स्य० ४४.६२)। (४) वृष्टिका पुत्र तथा रेवर्ता-वा पिता (वायु० ९६.११६)।

कबंध - पु० [मं०] (१) एक दानव जो दनु और कश्यपका पुत्र था। इसका मुँह इसके पेटमें था। कहते हैं, इंद्रके बज्रकी मारसे इसके पेर और सिर पेटमें वुस गये। यह पूर्व जनमका विश्ववावसु गंधर्व था। श्री रामचंद्रसे दण्डकारण्यमें इसका युद्ध हुआ था जब रामने इसके हाथ काट कर इसे जीवित ही पृथ्वीमें गाड़ दिया था। विचारी नामक इसका एक पुत्र था। उ०—'आवत पंथ कवंध निपाता। तेहि सब वही सीयकी दाता॥'—तु० रामायण; (भाग० ९-१०.१२; ब्रह्मां० २.२०.१६; विष्णु० ४.४.९६)।

नीट विशेष—स्थूलशिरा नामक ऋषिने इसे शाप देकर कुत्सित राक्षम बना दिया था। यह कश्यप-पत्नी दनुके (उक्ष प्रजापितकी पुत्री) गर्मसे उत्पन्न हुआ था और ब्रह्माने हेते दीर्धायु होनेका बर दिया था। इंद्रके बजाधातके पश्चात् यह दण्डकारण्यमें रहता था जहाँ श्री रामचंद्रके हाथों मुक्त हुआ—रामायण, अ० काण्ड। (२) एक प्रकारके केतु जो मंख्यामे ९६ माने गये हैं और जिनकी आकृति कवंधकी-सी दृही जाती है। ये कालके पुत्र कहे गये हैं जिनके उदयका फल अशुभ कहा गया है—तक्षत्रविज्ञान। (३) एक गंधर्वका नाम। (४) एक मुनिका नान। (५) अवल निवासीका एक प्रधान असुर (शायु० ५०.१६)। (६) अथर्ववदको स्थानिप्राप्त ऋषि सुमंतुके एक सिष्य जिन्होंने अथर्ववेदको दो खंडोंने बाँट अपने हो शिष्यों—पथ्य और देवदको दो खंडोंने वाँ (ब्रह्मां० २.३५.५६; वायु० ६१.५०; विष्णु० ३.६.९)।

कबीर-पु० [अर्था, कक्षीर = इडा श्रेष्ठ] एक वैष्णव भक्त तथा कवि—भक्तचिरतांक । इनके जनमके संबंधमें मत-भेड हैं। यह अपनेको स्वामी रामानन्द्रका द्विष्य कहते थे तथा नीरू-नीमा एक जुलाहा-द्रम्पतीने इन्हें पाला था। कशिरने परमात्माको मित्र, माता, पिता और पति आदि क्षोमें देखा। ११९ वर्षकी अवस्थाने मगहरमें इनर्था मृत्यु हुई—भक्तचिरतांक।

कर्तुर-पु० [सं०] ब्रह्मरूप अकार देवनाके चौरहवें मुखते उत्पन्न औराररूप १४वें मनु सावणिका रंग (बायु० २६.४६)।

कमच्छा – क्वी॰ [मं॰ शामारूया] आसाम प्रांतमें कामरूप-की एक प्रसिद्ध देवी जिनकी प्रधानना तंत्रशास्त्रमें विशेष हैं—नंत्रसारसंग्रह, नारायणकृत ।

कमठरूप-पु० [सं०] विष्णुका वत्छप अवतार जो स्यारहर्वा था। देव और असुरों द्वारा समुद्र-मंथनके समय संदर पर्वतका भार इन्होंने बहन किया था (भाग० १.३.१६) ر (٥.٧.)

कमण्डलु-पु० [मं०] बुधका कमण्डलु (जलपात्र) (मत्स्य० ११.५५); अगस्त्यका (मत्स्य० ६१.३६); वामनका जिसे वशिष्ठने दिया था (मत्स्य० २४५.८६); ब्रह्माका कमण्डलु जिससे गंगाजी निकली (वायु० ५५.१४; भाग० ८.२१.४)। शिवका कमण्डलु (वायु० १०१.२७३)।

कमलनयन-पु० [मं०] विष्णु, श्रीरामचंद्र, श्रीकृष्ण । कमलनाभ-पु० [मं०] विष्णुका एक नाम जिनकी नाभिने निकले कमलपर ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे (भाग० तथा स्कंद०)। कमलप्रभव-पु० [मं०] भारतवर्षके एक नदका नाम (मत्स्य० १६३.६२)।

कमलभव, कमलभू-पु॰ [सं॰] ब्रह्माका एक नाम जो विष्णुकी नाभिने निक्तले कमलपर उत्पन्न हुए थे— दे॰ ब्रह्मा।

कमलसप्तमी - स्वां विद्यां सूर्यके प्रीत्यर्थ किया जानेवाला एक बन जो वैद्याग्य शुक्त अमीको किया जाना है तथा अष्टमीको पारणा होना है (पद्म विश्वा मत्स्य १४८३; ७८ पुन)।

कमजा स्का॰ [मं॰] (१) लक्ष्मी (ब्रह्मां० ४.१५.३७: ३९.६७)। (२) लोकिका अप्सराओं मेंने एक अप्सरावा नाम (ब्रायु० ६९.७)।

कमलाक्ष, कमलाकांत-पु॰ [सं॰] (१) कमलाक्ष सामका एक दानव था जो समुद्रमें प्रवेश वर गया था (मत्स्य॰ ६१.४)। (२) विष्णुका एक नाम। (३) एक पवित्र तीर्थ-स्थान जहाँ देवीकी महोत्पला सामसे स्थिति है (मत्स्य॰ १३.३४)।

**कमलाग्रजा** –स्त्री० [स०] लक्ष्मीकी वई। दहिन उरिद्राका - नाम ।

कमलापति – पु॰ [मं॰] (१) एक श्रुतिष (ब्रह्मां॰ २. ३३.३)। (२) लक्ष्मीके पति विष्णु जिन्हें कमलाकांत, कम-लेश आदि कहते हैं (ब्रह्मां० ४.१२.२०)।

कमलाभया - र्ह्ना० [सं०] एक लाँकिकी अप्सरा (ब्रह्मां० ३.७.१०)।

कमलालय-पु० [सं०] (१) एक पवित्र तीर्थस्थान जहा देवी कमलाके नामसे स्थापित है (मत्स्य० १३.३२)।

कमलालया – स्त्री ० [तं०] श्री (लङ्मी) का एक नाम (विष्णु० १.८.२२) ।

कमलासन - पु॰ [सं॰] ब्रह्माका एक नाम (मत्स्य॰ १. १३: ६०:४)।

कमली-स्थं। [संव] इक्ष्वाकु वंशोलपन्न राजा रेणुकवी एक पुत्री =रेणुका। यह जमत्रश्निकी पत्नी थी जिसके गर्भसे परशुराम हुए थे (ब्रुबां० ३.६६.६१: रेणुका, परशुराम)।

कमलो पलहस्तिका – स्त्री० [सं०] मायाकी अनुगामिनी । आठ देवियोंमेसे एक देवी (मत्स्य० १७९.७०) ।

कमलोद्भव-पु॰ [सं॰] ब्रह्माका एक नाम जिन्होंने ऋभुको सर्वप्रथम विष्णु पुराण सुनाया था (ब्रह्मां॰ ३.५६. ३७; विष्णु० ६.८.४३) ।

कमेरिन, कमेरती - स्त्री० [स०] चेटि-नरेश (शिशुपाल) की पुत्री, धृष्टकेतुकी इहिन जिसका विवाह नकुलसे हुआ। उसका नकुरुसे निरमित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआथा (वायु० ९९.२४८)।

कम्पन-पु० [सं०] एक यक्षका नाम, जिसने केशिनीसे उद्रिक्त यक्ष-राक्षसोंको उत्पन्न किया (वायु० ६९.१७७)।

कम्पा - स्त्री० [सं०] एक नदीका नाम जो पुण्यतम कॉची-पुरीके निकट है (ब्रह्मां० ४.४०, १७, १०२ ११५)।

किंग्पनी -स्त्री० [मं०] अन्यकासुर विनाशार्थं शिवजी द्वारा सुष्ट एक मानस-पूत्री मानुका (मत्स्य० १७९.२४)।

कम्बल-पु० [मं०] (१) पातालका एक प्रधान नाग जो आदिवन मासमें स्थंके रथमें गणके अन्य साथियोंके साथ रहता है (भाग० ५.२४.३१; १२.११.४३; मत्स्य० ६.३९; वायु० ५०.२३; ६१.७०)। ब्रह्मां० और वायु० के अनुसार यह मृतलका निवासी था (ब्रह्मां० २.२०.२३; ३.७.३३)। यह प्रयाग स्थित प्रजापति क्षेत्रका है और त्रिपु-रारिके रथमें काम आता है (मत्स्य० १०४.५; १०६.२७; ११०.८; ११३.२०)। एक काद्रवेय नाग जो माथ मानमें स्थंके रथमें गणके अन्य संगियोंके साथ रहता है (विष्णु० १.२१.२१; २.१०.१६)। (२) अद्यवतरसे विष्णु प्राण मुनकर इसने इलापुत्रको मुनाया था (विष्णु० ६.८.४७)। (३) मुयशा और प्रचेताके पुत्रों (पाँच), जो यक्षगण कहलाते हैं, मेसे एक यक्षका नाम (वायु० ६९.१२)। (४) केतुमालका एक कुलपर्वत (वायु० ४४.४)।

कम्बलबर्हिष-पु० [मं०] (१) काशिराजकी पुत्री तथा सत्यकके चार पुत्रोमिंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.११६; बायु० ९६.११५) । (२) श्रीमङ्गागवतके अनुसार यह यदुवंशी अंपकके चार पुत्रोमिंसे सबसे छोटेथे (भाग० ९.२४.१९; मत्स्य० ४४.६१; विष्णु० ४.१४.१२) । (३) देवताहु (देवार्ह = बायु० मत्स्य०) का पुत्र तथा असमंजस (असमोजस् — ब्रह्मां० तथा बायु०)का पिता जो बड़ा बिद्वान् था (ब्रह्मां० ७.७१.१४२: मत्स्य० ४८.८३: बायु० ९६.१४०)। (४) (क्रम्बलबहि = बायु०) मरुत्तके पुत्र तथा क्षमक्षवन्नके पिता (मत्स्य० ४४.२५; बायु० ९५.२४)।

कम्बला – र्म्बा० [मं०] केतुमाल महादेशकी बहुत-सी पुण्य महानित्योंमेसे एक नदीका नाम (वायु० ४४.१७)।

**कम्बलाश्वतर**-पु० [सं०] एक नाग जो माघ और फाल्गुन महीनों (शिशिर ऋतु) मे सूर्यके रथमे अपने अन्य संगियों-के साथ रहता है (वायु० ५२.२१) ।

**कम्बु** – पुर्व सिंब्] रैबन सनुके दम पुत्रोमेसे एक पुत्र (ब्रह्महं २२.३६.६४) ।

कम्बोज-पु० [सं०] एक देश जहांके राजाको श्रीकृष्णने परास्त िया था (भाग० २.७.३५) ।

कयाधु-स्त्री० [मं०] जम्मकी पुत्री तथा दिग्ण्यवशिपुकी पत्नीका नाम जो चार पुत्रीकी माता थी (भाग० ६. १८.१२)।

कर-पु० [सं०] (१) ज्ञावद्वीपमें कोई कर नहीं लगाया जाता था। ब्रह्मां० ३.४°.७: ५२.४१; मत्स्य० २१७-३; २२६.१०; २३८.१४ के अनुसार करकी वसूली किस्तमें होनी चाहिये। नये ब्लीने प्रजा असंतुष्ट और श्रुब्ध होती है। (२) लम्दाईकी नाप (हाथ आधा गज) (मत्स्य० २७४.२५)। करक – पु॰ [सं॰] एक छोटा जलपात्र (कमण्डलु) । मनुने मछलीको पहले इसीमें रखा था (मत्स्य॰ १.१८) ।

करङ्क-पु० [सं०] भण्डासुरका एक सेनापित तथा पुत्र। १०० अक्षौहिणी सेना लेकर इसने चार और सेनापितयोंके साथ शक्ति देवीकी सेनापर सिपणी मायासे आक्रमण किया था। इसपर शक्तिने नेवलोंको भेज सपौँको नष्ट कर दिया था (ब्रह्मां० ४.२१.७७; २३.४.९८)।

करकाचतुर्थी — स्नो० [मं०] करवा चौथका एक नाम। कात्तिक कृष्णकी चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी, जिस दिन स्त्रियाँ वत तथा गणेशकी पूजा करती हैं। इसमें शिव- शिवा, स्वामी कार्त्तिकेय और चन्द्रमाका पूजन होता है। यह त्योहार सोहागिन स्त्रियोंका है और पित निमित्त होता है। जब पाण्डव वन गये थे तब द्रौपर्दाने यह वत किया था—दे० करवा चौथ, वामन पुराण।

**करकायु**−पु० [सं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम— महाभारत।

करञ्ज – पु० [सं०] दक्ष-पुत्री दनु और करयपका एक पुत्र जो दलिके समान दानी था। नर्मदा क्षेत्रमें इसने जहाँ कठिन तपस्या करके शिव-दर्शन पाया था वही करञ्ज तीर्थ कहलाया (स्कंद० आवन्त्य-खंड, रेवा-खंड)।

करञ्जतीर्थ - पु० [सं०] नर्मठा क्षेत्रका एक पवित्रतीर्थ-स्थान । देवपिगण सेवित इस तीर्थमें स्नान करनेसे गो-लोककी प्राप्ति होती हैं (मत्स्य० १९०.११; कर्ञ्ज) ।

करञ्जमाञ्जमा –पु० [नं०] केतुमालका एक जनपद तथा उसके निवासी (वायु० ४४.१३)।

करटक - पु० [सं०] वलाहकका भाई जो भण्डका सेनापति था और वेताल उसका बाहन था (ब्रह्मां०४.२४.१०,५५)।

करण - पु० [सं०] एक जाति विशेष । मनुस्मृतिके अनुमार ब्रात्यक्षत्रियोंसे उसकी मवर्णा स्त्रीसे उत्पन्न की 'करण' संज्ञा है। मनु० १०.२२; ब्रह्मवैवर्त्त पुराणके अनुसार वैद्यके औरस और ज्ञूहाके गर्भसे उत्पन्न एक जाति है जो लिखनेका काम करती है। तिरहुतमें अब भी करण पाये जाते हैं।

करणवत-पु० [मं०] एक व्रत विशेष जो माधके शुक्क पक्ष-में होता है। इसमें विष्णुकी पूजा होती है और ''ॐ नमो नागयणाय'' (अष्टाक्षर मंत्र) का जप होता है।

करतीया - स्त्रां० [सं०] एक नदी जो जलपाईगुडांके जंगलोंसे निकलकर बोगड़ा जिलेके दक्षिण इलहलिया नदी- से निकलती है। फूलझर नामकी एक शासा अन्नाई नदीमें मिलती है। कुछ लोग इसे ही करतीया वनलाते है। वरसातमें सब नदियोंका जल अपवित्र समझा जाता है, पर वर्षाक्षालमें भी यह पवित्र मानी गयी है। इसीसे इने सदा नीरा या सदानीर कहा जाता है। पार्वतीके पाणिप्रहणके समय शिवजींके हाथ ने गिरे हुए जलसे इतकी उत्पत्ति कही गयी है, अतः करतीया नाम पड़ा (वायु० ४५.१००)।

**करन्दम**-पु० [सं०] त्रयीसा**नु**का पुत्र तया मरुत्तका िपता (विष्णु० ४.१६.३) ।

करन्धम-पु॰ [मं॰] (१) खितनेत्रके पुत्र । यह बड़े धार्मिक थे । इनके वंज्ञत चक्रवतीं मकत्त हुए (भाग॰

९.२.२५-२६)। यह एक राजिंष थे जिन्होंने श्राद्ध तथा युग-व्यवस्थाके संबंधमें अनेक शंकाएँ की थीं जिनका समाधान काशीके माण्टि ब्राह्मणके पुत्र कालभीति (महाकाल) ने किया था (स्कंद० माहेश्वर कुमा० खंड)। (२) त्रिभानु (त्रिसानु—ब्रह्मां०, मत्स्य०) का सुयोग्य पुत्र और मरुत (मरुत्त—ब्रह्मां०) का पिता (भाग० ९.२३.१७; ब्रह्मां० ३.७४.२; मत्स्य० ४८.२; वायु० ९९.२)। (३) अतिविभूतिका पुत्र और आविश्वितका पिता। यह त्रेतायुगके प्रारम्भमें वर्तमान था (वायु० ८६.७; विष्णु० ४.१.२९-३०)।

मार्कण्डेय पुराणमं इनके संबंधमं यह कथा मिलती है—
ये राजा खिननेत्रके पुत्र थे। इंद्रके आशीर्वादसे उत्पन्न हुए.
थे। राजाने इनका नाम बलादव रखा था और यह वड़े धर्मातमा थे। एक वार शबुओंने इन्हें घेर लिया तव इन्होंने करका धमन करनेसे (हाथोंको फूकनेसे) शबुओंको भरम करनेवाली सेना उत्पन्न की थी, अतः करन्थम कहलाये। राजा वीर्यचंद्रकी पुत्री वीराने स्वयंवरमें इनका वरण किया था और आवीक्षित नामक पुत्रकी माता हुई थी (भाग० ९.२.२५-२६ तथा वायु० ८६.७; विष्णु० १.२९.३०)।

करभाजन - पु० [मं०] ऋषभदेवकी जयन्ती नामक पत्नीसे उत्पन्न आत्मनमान १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो परन भागवन था। इसने विष्णुके भिन्न-भिन्न रूपोंका वर्णन किया था, जिसकी उपासना भिन्न-भिन्न अवसरों तथा समयपर की जाती है (भाग० ५.४.११: ११.२.२१; २०-४२)।

करमा – स्त्रं। वि. सं वि. कर्मा] एक भक्तिनदा नाम जिसका एक मंदिर जगन्नाथजीमे वन। है । इसकी खिचड़ी जगन्नाथजी-को भोग लगनी है (स्कंद० पुरुषोत्तम क्षेत्र-माहा०) ।

करमेती – स्त्री॰ [मं॰] श्रीकृष्पकी एक उपासिका जो द्येपा-वर्ता नगरीके राजपुरोहित श्री परशुरामकी पुत्री थी (भाग॰, विष्णु॰ पंचम अंज्ञ)।

करमोदा – र्स्नः (सं०) ऋक्षवान् पर्वतसे निकला भारतवर्ष-को एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३०) ।

करम्भक - पु० [मं०] (१) शकुनिका पुत्र तथा देवरातका पिता जो एक वड़ा धनुद्धर था (ब्रह्मां० ३.७०.४४; मत्स्य० ४४.४२ तथा वायु० ९५.४३)। (२) हृदीकके दम पुत्रोंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० ४४.८२)।

**करम्भव** –पु०]मं०] केतुमालका एक जनपद और उसके िनिवासी (बायु० ४४.११) ।

करम्भवालुक – पु॰ [सं॰] कर्मच्युत लोगोके लिए एक नरक, जिसमें अपने दुष्कमेति दलात् गिराये जाते हैं (ब्रह्मां॰ २.२८.८४; वायु॰ ५६.७९)।

करम्भि-पु० [मं०] शकुनिका एक पुत्र तथा देवरातका पिता (भाग० ९.२४.५; विष्णु० ४.१२.४१)।

**कररोम**—पु॰ [सं॰] एक काट्रवेय नागका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.३७) ।

**करव** −पु० [सं०] वंदरोंका एक महा∵ली नायक तथा वाली-ंका सामन्त (ब्रह्मां० ३.७.२३४) ।

करवाचोथ – स्तं ० चि० करका चतुर्थी | कान्तिक वटी बीध | जिस दिन स्त्रियो अपने मौभाग्यादिके | लिए गौरीका | ब्रत कर, सूर्यास्तके पश्चात् मिट्टीके करवेसं चंद्रमाको अर्घ्य देती हैं तथा पक्षवान सिहत करवे दान करती है। इस दिन शाकप्रस्थपुरके वेदधर्मा बाह्मणकी विवाहिता पुत्री वीरवती-की कथा सुनते हैं—ब्रतपरिचय १६४।

**करवाट**−पु॰ [सं॰] केतुमालका एक जनपद और उसके निवासी (वायु॰ ४४.१२)।

करवीर - पु० [सं०] (१) एक काद्रवेय नागका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३५)। (२) चेदि देशका एक नगर। जरा-संथके भगानेपर जब श्रीकृष्ण और दलराम करवीरकी ओर मेना सहित जा रहे थे, उस समय यहाँके राजा शृगालने उन्हें रोका था (करवीरपुर; भाग० १०(५२(५) २८-४२); (५३(५)२०-२१); ५२.११(१) ६६.९)। (३) मेरु-के दक्षिणका एक पर्वत (भाग० ५.१६.२७)। (४) एक तीर्थस्थान जहाँ महालक्ष्मीके रूपमें देवीकी स्थिति हैं (मस्स्य० १३.४१)।

करवीरपुर-पु॰ [मं॰] (१) एक तार्थस्थान जो पिनरोंको प्रिय श्राइके लिए प्रशस्त वतलाया गया है (मत्स्य॰ २२. ७६)। (२) गोमंत पर्वतकी तलहर्दामें स्थित एक राज्य जहा श्रगाल बासुदेवका आधिपत्य था। श्रगालके विरोधके कारण श्रीकृष्ण और बलदेवने हमें मार नगरपर अधिकार कर लिया था और यहाँ चार महीनोंतक रहे भी थे। जरासंघने जब श्रीकृष्णका पीछा विया था तब श्रीकृष्ण और बलदाज दोनों यहाँ आये थे (माग॰ १०(५२(५)२८-४२); (५३(५)२०-२१); ५२.११(१); ६६९)।

करवीरवत-पु॰ [सं॰] च्येष्ठ शु॰ १ को कनर वृक्षका पृजन करे किर बन करे। यह बन स्वका है। सावित्री, सर-स्वनी, सत्वभामा और नमयंनी आदिने इस बनसे अभीष्ट फल प्राप्त किया था—भविष्योत्तर।

करवीराक्ष-पु॰ [मं॰] खर राक्षमका सेनापित जिसे श्री रामचंद्रने मारा था—रामायण ।

**कराल**−पु॰ [सं॰] जिबका एक नाम (ब्रह्मां० २. २५.६८)।

करालक - पु० [म०] एक भैरव । ये किरिचक्रके देवता है । दण्डनाया देवीके सहायक । इनकी संख्या १० है (ब्रह्मां० ४.२०.८२) ।

करालाक्ष-पु॰ [सं॰] भण्डका पुत्र तया सेनापति (ब्रह्मां॰ ४.२१.७८) ।

करालायु - ५० [तं०] बलाइकका एक भाई तथा भण्डका एक सेनापति । इसने इमकान मंत्रमे प्रेत मिद्ध किया था, इसलिए उक्त प्रेत इसका बाइन था (ब्रह्मां० ४.२४. १०, ५२)।

करािळनी – स्त्रां० [सं०] अन्यकासुरके विनाशके लिए झिव-जी द्वारा सृष्ट एक मानस-पुत्री मातृकाका नाम (मत्स्य० २७९.१७)।

करिचकरथ-पु० [सं०] इसी रथ विशेषमे लल्ति देवी सर्वप्रथम वैठ कर भण्डके विकद्ध आक्रमण करने चली थीं (ब्रह्मां० ४.१७.८)।

करिष्क-पु० [मं०] पुराणानुसार प्राचीन उमयशी एक

जाति विशेषका नाम ।

करीराशी-पु॰ [सं॰] कुशिक वंशीय एक ऋषिका नाम (मत्स्य॰ १९८.२०)।

करीषस – पु॰ [मं॰] कुशिवंशके एक व्यापेय गोत्रकार (मत्स्य॰ १९८.४)।

**करुण**-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन तीर्थका नाम (कालिका पुराण) ।

करुणाभ्युदय-पु० [मं०] भृगु द्वारा की गयी शिवकी स्तुति जिसके पाठमे मर्विमिद्धियाँ प्राप्त होती है (मत्स्य० १९३.४५)।

करूप-पु० [मं०] (१) एक देश विशेष जहाँका राजा वह-च्छाप इसपर जरासंधके आक्रमणके समय गोमंत पर्वतके पश्चिम रक्षार्थ था (भाग० १०.५२.११(१२)। इसने अपना नाम वासुदेव रख लिया था और इसकी सूचना दूत द्वारा श्रीकृष्णको दी थी। इसने गदा ले श्रीकृष्णपर आक्रमण भी किया था (भाग० १०.६६.१७८, ४)। (२) रामायणके अनुसार एक प्राचीन देश जो गंगाके दक्षिण किनारेपर था। श्रीरामके समय यहाँ घोर वन था और ताइका नामकी राक्षमी यहीं रहती थी। महाभारतके समयतक यहाँ यथेष्ट आवादी हो गयी थी और राजा दंतवक यहाँका शासक था (ब्रह्मां० २.१६.६३; ३.७१.१५६) । वायु पुराण और मत्स्य पुराण आदिके अनुसार करूपको विन्ध्याचल पर्वतपर चाहिये (ब्रह्मां० २.१६.६३; ३.७१.१५६: मत्स्य० ११४.५२; वायु० ४५.१३२; ६९.२३९) । इसमे विदित होता है कि वर्तमान शाहाबादका जिला ही प्राचीन करूष देश है। दक्सरके समीप ही नाइकाका वध हुआ था (रामायण, वालकांड, दोहा २ ०८-२०९) । (३) वैवस्वत मनुके १० पुत्रोंमेंसे एकका नाम । इसके वंशज मव क्षत्रिय थे जो उत्तरापथपर ज्ञामन करते थे। ब्राह्मणी धर्मकी प्रतिष्ठा थी (भाग० ८.१३.३: १.१२; २.१६; ब्रह्मां० २.२८.२१; ३.६०.३; ३.६१.२; मत्स्य० ११.४१; १२.२४; वाय० ६४.३०; ८५.४; ८६.२; विष्णु० ३.१.३४:४.१.७.१८) । (४) इसने सुचंद्र नामक कृष्पके पुत्रको दत्तक पुत्रके रूपमें लिया (मत्स्य०४६. २५) । (५) ब्रह्मां० ३.८४.१८ के अनुसार श्राद्धके लिए उपयुक्त ।

करूषगण-पु० [सं०] विन्ध्याचल पर्यतको एक जाति विशेष जिसका राजा दंतवक्त्र था (ब्रह्मां० २.१६.६२; ३.७१.१५६; मत्स्य० ११४.५२; वायु० ४५.१३२)। यह राज्य सुप्रांतक नामक हार्याके राज्यके बनके निकट हैं जो हाथियोंके लिए प्रसिद्ध है (शायु० ६९.२१९)।

करेणुमती - स्त्रीं विश्व चित्रिं जिक्की एक पुत्रीं, नकुलकी रानी तथा निरमित्रकी मानाका नाम (भाग० ९.२२.३२; मत्स्य० ५०.५५)।

कर्क-पु॰ [मं॰] ब्रह्माके यज्ञके बहुतसे ऋत्विजोमेंने एक ऋत्विक् (बायु॰ १०६.३७)।

कर्कटक-पु॰ [नं॰] भण्डासुरका एक पुत्र तथा सेनापति (ब्रह्मां॰ ४.२१.७८) ।

कर्कटीवत-पु॰ [सं॰] यह वैथव्यहर व्रत है जो सूर्यके वर्क राजिका होनेपर क्षिया जाता है-व्यवस्थात ककोटक-पु० [सं०] (१) महिष कश्यपके औरस और दक्ष प्रजापतिकी पुत्री कद् के गर्भसे उत्पन्न एक काद्रवेय । सर्पीकी संख्या एक सहस्र कही जाती है जिनमेंसे कर्कीन एक प्रधान सर्प था। एक समय इसने नारद मुनिको छला था जिससे उन्होंने शाप दिया था कि तुम स्थावर होकर इसी वनमें रहो और राजा नल तुम्हारी मुक्ति करेंगे। राजा नल कलिके कोपसे राजभ्रष्ट होकर वहाँ आये और इस वनको दावानलमे जलता देख कर्कोटकका उन्होंने उद्धार किया था। इसपर राजा नलको काट कर बोला- 'आप मुझे अकृतज्ञ न समझें। मैंने आपना उपकार किया है। अब रूप विकृत होनेसे शत्रु आपको पहिचान न सकेंगे और हमारे विषसे कलि परास्त होगा।' पुनः अयोध्यापति ऋतपर्णके यहाँ आश्रय लेनेके लिए आदेश किया और उनसे जुआ खेलनेकी विद्या सीखनेकी भी सम्मति (महाभारत, वन पर्व, नलका रूप परिवर्तन)। (२) एक नागका नाम जो पुष्य मासमें सूर्यके रथमें अपने अन्य संगियोंके साथ रहता है। यह पुष्य मासका अधिपति है (भाग० १२.११.४२; मत्स्य० १२६.१८; वायु० ५२.१७; ६९.७०)। यह काद्रवेय नाग था, जिसकी सभा माहि-ष्मतीमें थी। कार्त्तवीर्थ अर्जुनने इसके पुत्रको परास्त किया था (ब्रह्मां० ३.६९.२६; मत्स्य० ४३.२९) । त्रिपुरास्कि रथकी तैयारीमें यह भी काम आया था (मत्स्य० १३३.३३;

कर्कोटकेश्वर - पु० [मं०] नर्मदा तदपर स्थित एक पवित्र तीर्थस्थान जहाँ पर्वपर गंगाजी उतरती हैं (मत्स्य० १९१.३६)।

कर्ण-पु० [मं०] (१) स्रसेन यादवकी पुत्री तथा राजा पाण्डुकी परनी कुंतीका सबसे वड़ा पुत्र जो कन्याकाल में स्यंके अंशसे उत्पन्न हुआ था, इसीसे इसे कानीन कहते हैं। यह महाभारत युद्धके विख्यात वीर तथा दुर्योधनके मित्र थे। इनका नाम वसुषेण था। जब इन्होंने अपना अंग काट कर बाह्मण वेशधार्ग इंद्रको कवच और कुण्डल दान दिये तबसे कर्ण नामसे विख्यात हुए।

कर्ण पाण्डव-माताके कानीन पुत्र थे। लोकलज्जाके भयसे कुंतीने इन्हें संदूकमें रख यमुना नदीमें फेंदवा दिया था। राधा नामकी एक निःमंतान सूत जातिके (मत्यकर्माके पत्र) अधिरयकी स्त्रीने इन्हें जलने निकाला तथा पाल-प्रोम कर बड़ा किया (विष्णु० ४.१८.२७-८)। इनका नाम वसुषेण रखा गया था। अधिर्थ मूतने इन्हें पाला था, अतः इन्हें सुनुपुत्र भी कहते हैं (बायु० ९९.११८)। कर्णने द्रोणाचार्यसे अस्त-विद्या मीखी थी । आरम्भने ही अर्जनमे इनकी प्रतिद्विता थी, इसमें दुर्योधन से इनकी मित्रता हो गर्या । कर्णने परद्यरामते भी अस्त्र-विद्यासीखी थी । सीखने-के समय कर्णने एक ब्राह्मणकी गौको वाणसे मारा था। दःखी ब्राह्मणने ज्ञाप दिया था—'जिसे तुम मारना चाहते हो, तुम उसीसे मारे जाओगे।' फलस्वरूप कर्ण अर्जुन द्वारा मारा गया था। पद्मावनी नामकी कन्यासे कर्णका विवाह हुआ था जिसके गर्भने कर्णके वृपसेन, वृपकेत, चित्रसेन आदि पुत्र हुए (भाग० ९.२३.१३-१४; १०. ४९.२; विष्णु० ४.१४.३६; १८.२८-९; ५.३५.५.७: ३८. १६)। कर्णने अर्जुनके मारनेके लिए आसुर व्रतका अनुष्ठान किया था। इस समय श्रीकृष्ण और अर्जुनके पिता
इंद्रने उसकी किठन परीक्षाएँ ली थीं। द्रोणाचार्यके मारे
जानेपर युद्धके १६वें दिन कर्णको सेनापतिका पद मिला
था। अर्जुनको छोड़ अन्य पाण्डवोंको इसने जीता था,
परंतु कुंतीके अनुरोधसे उन्हें मारा नहीं। युद्धके सत्रहवें
दिन कर्ण अर्जुनके हाथों मारा गया (महाभारत
तथा भाग० १०.६८.५, ९; ७५.५; ७८(९५(५)१६) और
३७)। (२) सन्धानके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र। इन पुत्रोंके
नामसे पाण्डु, चोल, केरल आदि जनपद हुए
(मत्स्य० ४८.५)। (३) पुनर्जन्ममें यह बलिका पुत्र चक्रवर्मा हुआ (वायु० ६८.३२; ब्रह्मां० ३.६.३३)। (४)
अंगक्षा पुत्र (मत्स्य० ४८.१०२-४; वायु० ९९.११२)।

कर्णक - पु० [सं०] एक आत्रेय मंत्रकृत् ऋषि (मत्स्य० १४५-१०७, ६)।

कर्णजिह्न-पु० [सं०] एक आत्रेय गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९७.३)।

कर्णदेवता-पु० [सं०] वायुका नाम ।

कर्णिपशाची स्त्री० [सं०] एक देत्री विशेष जिसके सिद्ध हो जानेसे मनुष्य इच्छानुकूल जो चाहे कर सकता है— तंत्रसारसंग्रह, नारायणकृत।

कर्णप्रयाग-पु॰ [सं॰] अलकनंदा और पिंडार नदीके संगम-पर स्थित गढवालका एक गाँव। यहाँ स्नान करनेका बड़ा माहात्म्य है। कहते हैं कर्णने सूर्यकी उपासना यहीं की थी—महाभारत।

कर्णमोटी -स्त्री॰ [मं॰] अन्धकासुरके विनाशके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट एक मानस-पुत्री मानुका (मत्स्य॰ १७९.१५)।

कर्णाटक — पु० [सं०] दक्षिणका एक प्राचीन राज्य। गरुड़
पुराणानुसार भारतके दक्षिण और पश्चिममें यह राज्य स्थित
था। महाभारतमें शृतराष्ट्रके प्रश्लोंके उत्तरमें संजयने
दक्षिणीय जिन राज्योंका उल्लेख किया है उनमें कर्णाटक भी
है। मार्कण्डेय पुराणमें अवंतीदासपुर, महाराष्ट्र आदि देशोंके साथ कर्णाटकका भी उल्लेख है। वृहत्नंहितामें भी
दक्षिणी राज्योंमें इसे गिनाया गया है। 'शक्ति-संगम'
नामक तंत्रमें लिखा है कि राननाथसे रंगपत्तनतक कर्णाटक
देश विस्तृत है। पाण्डववंशी, चालुक्यवंशी, पल्हब, कलचुरि आदि पहले यहाँ राज करते थे। साय० माधव
जिसका दूसरा नाम विद्यार्ल्य था, यहाँका एक प्रमिद्ध
व्यक्ति था जिसने वेदका माध्य किया (भाग० ५.६.७)।

किंणिका - स्त्री० [सं०] (१) कंककी पत्नी तथा ऋतधामा और जयकी माताका नाम (भाग० ९.२४.४४)। (२) संसार- स्पी कमलकी नाल। अत्रि, भृगु, भागुरि-गालव, गर्ग आदि ऋषियोंने इसकी आकृति भिन्न-भिन्न मानी है। सबको इसका अधूरा ही झान था, केवल ब्रह्माको ही पूर्ण झान था (वायु० ३४.५८-६९)। (३) एक अप्सराका नाम।

कर्णिकार-पु॰ [सं॰] जटायुके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य॰ ६.३६)।

कर्णीर-पु० [सं०] एक प्रधान काद्रवेय नागका नाम

. (वाय० ६९.६९) ।

कर्टम-प० मिं०] (१) स्वायंभव भन्वंतरके एक प्रजापति जो ईइवरके ५त्र थे, तपस्यासे ऋषि हुए (ब्रह्मां० २.३२. ९८; वायु० ५९.९०) । ये ब्रह्माजीकी छायासे उत्पन्न हुए के (भाग० ३.१२.२६)। ये स्वायंभव मन्त्री पुत्री देव-हतिके पति थे। इन्हींके पत्र कपिलदेव थे (भाग०२.७. ३: ४.१.१०) । इनकी पुत्री शांतिका विवाह अथवीने इआ था. जिससे यह समद्ध होता है (भाग०३.२४.२४)। बहाने करंमको उत्पन्न कर इनसे प्रजासप्टि करनेको कहा। इन्होंने कृतयुगमें सरस्वर्ताके तटपर १०,००० वर्षोतक तप किया था, तब विष्णकी क्रपासे स्वायंभव मनुकी पुत्री देव-हृतिसे विवाह हुआ था। देवहृतिसे इनकी नौ पत्रियाँ— कला, अनुस्या, श्रद्धा, हविर्म, गति, क्रिया, ख्याति, अरुन्धनी तथा ज्ञानित हुई । ब्रह्माजीकी आजामे इन पत्रियों-का इन्होंने क्रममे मराचि, अत्रि, अंगिरा, प्लस्त्य, प्लह, कत, भग, विसष्ठ और भगके साथ विवाह किया। ये सबके भव श्रेष्ठ ब्रह्मपि थे। तदपरान्त उनके एक पत्र कपिलजी हुए जो माक्षात विष्णुके अवतार थे, जिन्होंने अपनी माता देवहतिको आध्यात्मिक विद्याका उपदेश दिया, जिससे उनके कर्मवन्धन टूट गये और मुक्ति प्राप्त हुई । ऋषि कर्टम भी वनमे जाकर भगवट ध्यान परायण हो मुक्त हुए (भाग० स्कंड० ३, अ० २१ से २४ तक) । (२) एलह और क्षमाके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसका विवाह आंत्रेयी अतिसे हुआ था। उससे इनके एक पत्र शंखपाद तथा एक पुत्री काम्या हुई। यह एक प्रजापति तथा देविषे थे (ब्रह्मां० १.१.६५; २.११.२३.३१; ३२.९९; ३५.९४; ३. ८.१८; १०.९३; मत्स्य० १४५.९३; वाय० १.८०; ३.३; २८.२५-२९: ३३.७: ३८.७: ५९.९१; ६१.८४; ६५.५३; विष्णु १.१०.१०)। यह एक प्रवर थे (मत्स्य० १९९. १६) । (३) एक प्रजापित जिनकी पर्त्ताका नाम शिनीवाली था। इनकी पुत्री काम्याने प्रियनतके दस पुत्रींके अतिरिक्त मम्राट तथा कुक्षि नाम्नी पुत्रियों हुई थी (ब्रह्मां० २.१४. ७; ३.१.५३) । इनकी पत्नी इन्हें छोड़ सोमके पास चली गयी थी। इनके लोकमें आज्यप पितरोका निवास है (मत्स्य० १५.२०: २३.२४) । (४) लोबालोक पर्वतके मध्यमें रहनेवाले चार महातमा लोकपालोंमेंसे एक लोकपाल जिनकी र्शंखपा यह उपाधि थी (ब्रह्मां० २.२१.१५७; मत्स्य० १२४.९५; वाय० ५०.२०६) ।

कर्दमायनशाखेय-पु० [सं०] अत्रिके वंदाज गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९७.१) ।

कर्दमाल -पु० [मं०] यह गया तीर्थकी नाभिमें मुण्डपृष्ठ पर्वतके समीप स्थित है जहाँ स्नान, तर्पण तथा श्राद्ध करनेवाला पितृ-ऋणसे मुक्त होता है (बायु० ११२.५७)। कर्नाल -पु० [मं०] एक नदीका नाम जो साम्प्रतिक कुमायू प्रदेशमें विद्यमान है। कहते हैं, कर्ण इसी नदीके तीरपर रहता था, अतः यह नाम पड़ा—महाभारत।

कर्पट-पु० [नं०] (१) नाभिमंडलके पूर्व और भस्मकृटके दक्षिणमें स्थित एक पर्वतका नाम—कालिकावृराण। (२) पापण्ड जो केवल वलपर निर्भर है (वायु० ७८.३०)। कर्म-पु० [नं०] कर्म दो प्रकारके है—प्रवृत्ति और

निवत्ति (विष्ण० १.१.२७: ६.४.४१)। जिन कर्मोंमें यज्ञादि सम्मिलित हैं वे श्रेष्ठ हैं (विष्णु० २.१४.१४)। (२) वैदिक वर्म भी दो प्रकारके हैं-प्रवृत्त और निवत्त (भाग० ७.१५.४७-४९)। कर्मीका दसरा विभा-जन इस प्रकार है-वैदिक, तांत्रिक और मिश्र (भाग० ११.२७.७) । श्रीकृष्णने उद्भवको प्रवृत्त कर्म छोड़ निवृत्त कर्मका अनुसरण करनेको कहा था (भाग० ११.१०.४)। मायाने मोहित होनेके कारण ही श्रम और अशमके आधार कर्ममार्गपर चारों वर्णके लोग चलते हैं। कर्मसे ही परुष मख-दःखका भागी होता है (भाग० १०.२३.५०; २४.१३-१४ और १८-२०) । इसके सात अंग है—तप, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, प्रजा, श्राद्ध, विद्या और दान । ये परिणाममें मखदायी है। बरे कमें कि ५ अंग हैं - मार देना (बध), चौर्य (चोर्रा), दूसरोंको दुःख पहुँचाना, मदिरा-पान और लोभ। ये दष्क्रत कहलाते हैं (ब्रह्मां० २.२८.७५; ३.४. ५: २४, २८.९; ४.५.२५; ६.३७; वायु० ५६.७०) । अग्नि-के साथके कर्म काम्य, नैमित्तिक और अजस्त्र हैं। काम्य कर्मीका फल स्वर्ग और सृष्टि है तथा ईरवरापित कर्मीका फल ज्ञान द्वारा मोक्ष है। इसमें जीव सर्वथा निर्लिप्त, निःसंग और सर्वा रहता है (वायु० २९.४४; १०४.८६-९६) । बायु० १४.२-३; ३१.४२; ६१.१०६ के अनुसार पुनर्जन्म, स्वर्ग और मोक्ष कर्मीपर ही आधारित हैं। कर्मयोग तीन प्रकारता है-वैदिक कर्मयोग, तांत्रिक कर्मयोग और वैदिकतांत्रिकमिश्र कर्मयोग। कर्म तीन प्रकारके है-इर्म (विहित दर्म), अदर्म (निषिद्धवर्म) और विकर्म (बिहित कर्मको न करना), जो एकमात्र बेदसे जाने जाते हैं, लैकिक नहीं है। वेद ईस्वर स्वासरूप होनेसे ईइवररूप हैं अर्थात् अपीरुपेय हैं। पुरुषवाक्यमें वक्ताके अभिप्रायमे अर्थज्ञान होना संभव है, किन्त अपौरूपेय बाक्यों में केवल बाक्योंके पौर्वापर्यसे ही तात्पर्यका निश्रय हो मकता है, वह वड़ा कठिन है, इसलिए साधारण लोगोंको तो बात ही क्या, विद्वान लोगोंकी भी मित चकरा जाती है। वेद परोक्षवाद कहें जाते हैं, उनका तात्पर्य बड़ा दुर्गम है। अन्यथा स्थित अर्थको छिपानेको लिए अन्यथा करके बहुना ही परोक्षबाद है। वेद कमींने छटकारा कराने-के लिए कमॉका विधान करता है। स्वर्ग आदिके लिए कर्मीका विधान तो मूर्ख लोगोंकी कर्मीकी ओर प्रवृत्तिके लिए है, जैने कि बीमार वच्चेको ओपिध पीनेके लिए लड्ड्या प्रलोभन दिया जाता है।

कर्मक्षेत्र—पु० [सं०] भागवत (५.१९) के अनुसार भारत-वर्ष कर्म वरनेके लिए हैं। शेष आठ वर्ष कर्मोंके अविश्वष्ठ फल भोगके लिए हैं (कर्मभूमि; विष्णु०२.३.२२)। कर्मिजत्—पु० [सं०] जरामंथवंदी मगधका एक राजा जो बृहत्सेनके पुत्र तथा सृतंजयके पिता थे (भाग०९.२२.४७)। कर्मदेव—पु० [सं०] देवताओंका एक भेद जिसमे तृतीम देवता मिम्मलित हैं—अथवसु, एकादशस्त्र, द्वाउशसूर्य तथा इंद्र और प्रजापति। इनके राजा इंद्र और आचार्य बृहस्पति हैं। ये जन्मसे ही देवता नहीं थे, विका अभिनहोत्र आदिक विश्व कर्म करके देवता हुए थे—एनरेय और बृहदरएयक उपनिष्ठ। Ì

कर्मधर्मवती स्त्री० [सं०] उग्रसेनकी, एक पुत्रीका नाम में पाँच बहिनें थीं तथा इनके कंस आदि नौ भाई थे, (वायु० ९६.१३३)।

कर्मनाशा स्त्री (सं) गंगाक्षा एक सहायक नदी जो शाहाबाद जिलेके कैमूर पहाइसे निकल कर चौसाके निकट गंगामें गिरती है। लोगोंका विश्वास है कि केवल इसके जलके स्पर्शसे ही सारे अजित पुण्योंका क्षय हो जाता है। पुराणोंमें इसे राजा त्रिशंकुकी लारसे उत्पन्न बतलाया गया है। कुछ लोग इसे लंकापित रावणके मूत्रसे निकली बतलाते है। लोग इसे इसलिए अपिवत्र बतलाते है कि प्राचीन कालके कर्मनिष्ठ आर्य ब्राह्मण इस नदीको पार करके मगथ या बंगाल जाना निषिद्ध समझते थे—दे० विश्वामित्र, त्रिशंक।

कर्मभूमि - स्त्री० [सं०] पृथ्वी जो स्वर्गसे पृथक् है (ब्रह्मां० ४.९.१०)। भारतवर्ष कर्मभूमि है तथा अन्य आठ वर्ष भोगभूमि है (विष्णू० २.३.२२)।

कर्मयोग-पु० [सं०] कर्मयोग तीन है जो शास्त्रीय तथा थामिक है, लौकिक नहीं और उन लोगोंके लिए हैं जो माया-ममतामें फॅसे गृहस्य है। कर्मके पहले 'आचार' अ(वदयक है। कर्मकाण्ड (पूजा विधान) तो समुद्र है। उसका पारवार नहीं है। तंक्षेपमे वैदिक, तांत्रिक और मिश्र त्रिविध यज्ञ (पूजा) मेंसे जो रुचिकर हो उससे विधिपूर्वक भगवानुकी अर्चा करनी चाहिये। उपासना भी तीन प्रकार-की होती है-'वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित'। प्रतिमाकी उपासना गुरुके आदेशानुसार तथा प्रसिद्ध नियमोंके अनु-कुल होनी चाहिये (भाग० ११.३.४१-५५; २०.६.७; २१.१४.१५: २७.१.६-९) । इसे जनाईनने मनको वत-लाया था। यह हजारों ज्ञानयोगोंसे भी अधिक महत्त्वका है, क्योंकि ज्ञान तो कर्मयोगका ही फल है। अब मौंका ज्ञान कदापि संभव नहीं। क्रियायोग, पाँचों महायज्ञ और ४० मंस्कारों से युक्त भी पुरुष मुक्तिका अधिकारी नहीं होता, यदि वह आठ आत्मगुणोंने रहित हो। क्रियायोग हे देवार्चन तथा देवकीर्तन वह भुक्ति और मुक्ति देनेवाला है, इससे बहुकर और कुछ नहीं है (मत्स्य० ५२.३-११; २५८.२) । अग्निहोत्र, मीन, अध्ययन तथा यज्ञ यदि अभिमानने किये जार्यः ठाक नियमाननार नहीं किये जाय नो भयोत्पादक हो जाने हैं (मत्स्य० ३९.२५-७)।

कर्मविपाक - पु० [सं०] पुरायानुसार प्राणी अपने कर्मानुमार भला या बुरा जन्म ग्रहण करता है। पृथ्वीपर नाना
प्रकारके सुख तथा दुःख इत्यादिका वष्ट अपने कर्मानुसार
ही भोगता है। किन-किन पापोंने कौन-कौनमे दुःख भोगने
पड़ते हैं, इसका पूरा विवरण गरुड्युराण तथा अन्य
धार्मिक ग्रंथोंमें है। कर्मिवपाकका अर्थ भी पूर्व जन्मके
किये हुए शुभाशुभ कर्मोंका भला या बुरा फल ही है
(गरुड्युराण; नारद्युराण पूर्व भाग प्रथम पाद; विष्णुपुराण
दि०अंश आदि)।

कर्मश्रेष्ट-पु० [मं०] पुलहके तीन पुत्रोमेंसे एक पुत्र जो गतिके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (भाग० ४.१.३८)।

कर्मसाक्षी-पु॰ [मं॰] सूर्य, चंद्रमा, यम,काल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये नौ देवता संसारके भले-बुरे कर्मोंपर वरावर निगरानी रखते है और परलोक-में उनके साक्षी रहते है।

कर्मा - स्त्री० [सं०] एक प्रसिद्ध स्त्रांका नाम जो वात्सल्य भावकी उपासना करती थी। कहते हैं, यह नित्य प्रातःकाल उठ कर बिना मुँह-हाथ थोये और बिना स्नान किये एक छोटे पात्रमें खिचड़ी बनाकर अत्यंत भक्तिसे भगवान्को भोग लगाती थी। भगवान् पुरुषोत्तम पुरीसे आकर उसकी बनायी खिचड़ी खाते थे। एक बार एक साधुने नहा-धोकर खिचड़ी बनानेका आदेश कर्मांको दिया। इससे भगवान्के भोजनमें देर होने लगी। उस साधुने कर्माको पहलेकी तरह ही भोग लगानेको कहा और कर्मा विना नहाये-धोये पहलेकी माँत भोग लगाने लगी। भगवान्ने इस तरह अपने भक्तका मान बढ़ाया। पुरीमें आजतक जगन्नाथजीको सर्वप्रथम कर्मा बाईका भोग (खिचड़ी) लगाया जाता है। कर्मारनाग - पु० [सं०] पाँचवाँ तल या महातल, जहाँ नाग, दानव और राक्षसींके हजारों नगर हैं, का निवासी, एक नाग (वायु० ५०.३६)।

कलंदक - पु० [सं०] एक ऋषिका नाम।

करुन-पु॰ [सं॰] महाकालके प्रदीप्त आसन (काल-चक्र) के चार द्वारपालों मेंसे एक द्वारपाल (ब्रह्मां॰ ४.३३.१८)।

कलवास-पु॰ [सं॰] पुराण।नुमार एक प्राचीन जातिका नाम ।

कलिंक-पु० [सं०] (१) त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपके तीन मस्तक बतलाये गये है। कहते हैं, जिस मस्तकस्थ मुँहसे वह सुरा पीता था उसे जब इन्द्रने कारा तो वह कलिंक (गौरेया चिड़िया) हो गया (भा० ६.९.५)। (२) एक तीर्थ-का नाम (हि. श.सा.)।

कलशक्षेत्र – पु० [सं०] कर्णाटक देशांतर्गत एक तीर्थका नाम (हिं- स-सा-) ।

कल्क्शीकण्ड-पु॰ [मं॰] अङ्गिराके वंदाज एक गोत्रकार कपिका नाम (मत्स्य॰ १९६.२७)।

**क्लस** – पु० [सं०] एक राक्षस जिसका नगर अतलमें **है** (वायु० ५०.१८)।

**कलसीसुत** ~पु० [सं०] घड़ेते (कलशसे) उत्पन्न होनेके -कारण अगस्त्य ऋषिका एक नाम—देे० अगस्त्य ।

कलहंस-पु॰ [मं॰] कश्यपपत्नी ताम्राकी छह पुत्रियोंमेने एक धृतराष्ट्री, जो गरुडकी ब्याही थी, के कई वर्गकी संत-तियोमेंसे एक वर्गकी संतनि (ब्रह्मां॰ ३.७.४५७)।

कलांकुर - पु० [सं०] (१) बंसासुर — दे० वंस । (२) वर्णी-सुत — यह चौरझास्त्रके प्रवर्त्तक वहे जाते हें - हिं. श.मा. । कला - स्त्री० [सं०] (१) सोम (चन्द्र) के सोलह अंश जो दक्षशापसे प्राप्त हुए क्षयसे नष्ट हो गये थे अपने श्रशुर दक्ष-को प्रसन्न तथा संतुष्ट करनेके बाद पुनः प्राप्त हुए (भाग० ६.६.२४) चंद्रमाका मोलहवाँ भाग। चंद्रमाकी सोलह कलाएँ मानी गयी हैं जिनके नाम ये हैं — अमृता, मानदा,

पूषा, पुष्टि, तुष्टि, रित, धृति, शिश्चिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता। चंद्रमामें अमृत है जिसका देवता लोग पान करते हैं। शुक्रपक्षमें चंद्रमा कला-कला बढ़ना है और पूर्णिमाको वह सोलहों

कलाओंसे पूर्ण हो जाता है। कृष्णपक्षमें चंद्रमाके इन १५ दिनोंमें मंचित अमृतको देवता इस प्रकार पी जाते हैं-पहली वलाको अग्नि, दूसरीको सूर्य, तीमरीको विश्वेदेवा, चौथीको वरुण, पाँचवीको वषर्कार, छठीको इंद्र, सातवीको देविष, आठवींको अजैकपात् (रुद्र), नौवींको यम, दसवींको वायु, ग्यारहवींको उमा, वारहवीको पितृगण, तेरहवींको कुबेर, चौदहवींको पञ्जपति, पंद्रहवीको प्रजापति । अमा-वस्याको चंद्रमाकी सोलहवीं शेषकला जल और ओपिथयोंमें प्रवेश कर जाती है। इन्हीं वनस्पतियोके खाने तथा जल पीनेसे गक आदि पशुओंमें दूध उत्पन्न होता है। दूधसे दही और दहींसे घी बनता है। हदनकी आहुतियों द्वारा यह घी पुनः चंद्रमानक वासुकी सहायतासे पहुँच जाना है। (२) यह समयकी एक नाप है। वह यों है-१५ निमेष=१ काष्ठा (३ सेकण्ड), ३० काष्टा = १ कला (९६ सेकण्ड), ३० वला = १ मुहूर्न (४८ मिनट), ३० मुहूर्न = १ दिनरात (२४ घंटे) (वायु० ३०.१३; ७०.१५; मत्स्य० ३४.९; १४२.४; ब्रह्मां० २.७.१९) । ३० क्ला = १ मुहुर्त = १६० मात्रा (हस्व अक्षर अ या इ अथवा उके उच्चारणमें जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं)—बायु० ५०.१७९। (३) केतुमाल वर्ष (देश) का एक जनपद (वायु० ४४.१५) । (४) एक वर्षमे १२ संक्रांतियाँ होती है तथा इनके अनुसार सूर्यके वारह नाम कहे गये है—विवस्वान, अर्यमा, पूपा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक और उरुक्रम । इनके तेजको कला कहते हैं जो संख्यामें दारह है। इनके नाम ये हैं-तिपनी, नापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, कचि, सुपुम्णा, भोगदा, विश्वा, दोधिनी, धारिणी और क्षमा। (५) अग्निमंडलके दस भागोमेसे एक। उसके दस भागोंके नाम ये है-धूम्रा, अचि, उष्मा, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुहिंगिनी, श्री, मुरूपा, कपिला आदि। (६) विभीषणकी दुई। बेटी, जो अशोकवाटिकामें जाकर सीताजीसे श्र.रामका कुरुलवृत्त वहती और उनमे वड़ा स्नेह रखती थी, का नाम (रामा० सु० ३७.११)। (७) कर्दम प्रजापतिकी एक पुत्रीका नाम जो देवहृतिके गर्भने उत्पन्न हुई थो और ब्रह्माके मानसपुत्र मरीचिको व्याही थी । इन्ही-के गर्भसे प्रजापित करयप ऋषि और पूर्णिमा उत्पन्न हुए थे (भाग० ३.२४.२२; ४.१.१३)। (८) सत्या, लीला, विद्या आदि सोलह स्वरशक्तियोंमेंसे एक स्वरशक्ति (ब्रह्मां० 1 (0°.88.8

कलाक्षेत्र-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थान, जो वाम-रूप देशके अन्तर्गत हैं (महात्रिपुरसुन्दरीपूजाकल्प तथा हिंदा सा.)।

कलाधर - पु० [सं०] (१) चंद्रमाका एक नाम - दे० कला।
(२) मस्तकपर चंद्रमाको धारण करनेके वारण इंकरवा एक नाम - दे० किव। (३) कलाधर नामक विद्याधरोंका एक राजा था जो "कांतिशाली" अपने दूमरे विद्याधरराजके साथ दुर्वासा ऋषिके कापमे कस्तूरी मृग हो गया था और अरुणाचल क्षेत्रमें रहता था। कांतिशाली कम्बोजराज वज्रांगदका घोड़ा हो गया था। इन दोनोंका उद्धार अरुणाचल पर हुआ था और इनके उपदेशसे राजा वज्रांगदको भी उसी क्षेत्रमें मोक्ष प्राप्त हुआ था (म्बंट पु० माहेक्षर अरुणाचल

मा० खंड)।

कलानक-पु॰ [सं॰] शिवके एक गणका नान (लिङ्गपुराण)। कलानाथ-पु० [सं०] (१) चंद्रमाका एक नाम (दे० कला-धर(१); कला, चंद्रमा)। (२) संगीताचार्य सोमेश्वरसे संगीत विद्या सीखनेवाले एक गंधर्वका नाम (हिन्दान्साः) । कलानिधि – पु० [सं०] चंद्रमाका एक नाम (चंद्रमा, कला। कलाप-पु० [मं०] (१) एक नगरका नाम जो हिमालयके पूर्वी ढालपर दसा है (वायु० १.१८९; ४१.४३.६.४७.४७)। यह दड़े-दड़े ऋषियोंके निवास तथा शास्त्रचर्चाके लिए प्रसिद्ध है (भाग० १०.८७.७)। श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि सूर्यवंशके अग्निवर्ष, शीव्र, मरु आदि राजा तथा चन्द्र-वंशके शान्तनके वड़े भाई देवापि इसी नगरमें रहते थे। इनमें मरु और देवापि महान् योगदलसे सम्पन्न थे। ये डो योगसम्पन्न राजपि जो क्रमशः सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं, नष्ट हुए सूर्यवंश और चन्द्रवंशको कलियुगके बाद सत्य-युगमें पुनः स्थापित करेंगे और विद्यप्त वर्णाश्रमको पुनः चलायेगे (भाग० ९.१२.६; २२.१७; १२.२.३७-३८; वायु० ८८.२१०; ९९.४३७; विष्णु० ४.२४.११८-२१) । (२) देज्ञ विशेष जिसे कृष्कि भगवान्ने विद्याखयूप राजाको दिया था । (३) सत्वन, सत्त्वात्मक आदि दस देवगन्धवॉमंसे तीसरे एक देवगंधर्वका नाम (वायु०६८.३८) । (४) एक वन जहाँ इक्ष्याकुको पिनरोंने उपदेश दिये थे (विष्णु० ३.१६.१७)। कलाप्याम-प० [मं०] यहाँ गंगा नदी दहती है (ब्रह्मां० २.१८.५०) । देवापि र्ञार मरु कृत युगमें यहापर क्षत्रिय वंशारम्भ करते है। कृत, त्रेता तथा द्वापर तीनों युगोंमें शासनकर्त्ताओंका उत्तरवायित्व मनुके वंशजोंपर है। ये ही आगामी मनुवंद्यके धीजभूत हैं (वायु० ९९.४३७; विष्णु० ४.२४.११८-१२१)। पुरुरवादा उर्वद्यीके साथ विविध विहारस्थानोंमें एक यह भी था (वायु० ९१.७; दे० कलाप) ।

कलापद्वीप – पु० [मं०] दे० कलाप नं० २ । कलापद्वारा – पु० [मं०] एक मुनिका नाम (हिं•क्ष-साः) । कलापी – पु० [सं०] वैशंपायनके एक शिष्यका नाम । कलामृत – पु० [म०] दे० चन्द्रमा ।

कळावती - स्त्री॰ [सं॰] (१) मध्यप्रदेशीय राजा कर्णकी पत्नीका नाम । (२) एक अप्सराका नाम । (३) गंगाका एक नाम (बाक्षीखण्ड) ।

किंग-पु० [सं०] (१) एक पर्वत जो मानसगेवरके दक्षिण है (वायु० ३६.२२; ४२.२८)। (२) प्राचीन कालका एक राजा जो किलकी रानी सुदेष्णाके गर्मते दीर्घतमा ऋषिके नियोग द्वाग उत्पन्न हुए पाँच पुत्रोमेंने एक था (ब्रह्मां० ३.७४.२८,८५; मत्त्व० ४८.२५; वायु० ९९.२८; विष्णु० ४.१८.१३-१४)। इनके राज्यको भी कालिक कहते हैं। गमायणके विध्विधाकाण्डमें लिखा है कि कालिक देश दक्षिणमें था। ब्रह्मवैवर्त पुराणने पता चलता है कि समाधि नामक वैश्व (जिसका उल्लेख दुर्गासप्तश्वतीमें हैं) का पितामह विराध कालिक गंजा था। महाभारतके वनप्रवेम युधिष्ठरको यात्राके वर्णनमें कालिक देशका नाम आया है। यहाँके निवासी इनी नामसे दिख्यात है और सुरेष्णा तथा वीर्घतमको वंदाज है। ये दक्षिणाध्यके निवासी

है (भाग० ९.२३.५; मत्स्य० ११४.३६.४७; वायु० ४५.१२५; विष्णु० २.३.१६)। (३) मध्यदेशका एक दक्षिणी राज्य, जहाँ वर्णाश्रम धर्म विनष्ट हो चुका है, यलतः वर्जनीय है। वहाँ किया गया श्राद्ध पितरोंको प्राप्त नहीं होता है। यह दक्षिणापथका एक जनपद है। यहाँके राजाको जरासंधने मधुराके पूर्वा प्रवेश द्वारपर रखा था और गोमंत आक्रमणके समय भी यह इसी दिशामें थे (ब्रह्मां० २.१६. ४२,५७; ३.१३.१३; १४.३३,८०; ७४.१९८,२१३; मत्स्य० १६३.७२; वायु० ७७.१३; ७८.२३; ९९.३२४, ३८६, ४०२) । यह राजा प्रदाननके विवाहमें सम्मिलित हुआ था। रुक्मीसे जूष (बत) में हारनेपर व्लरामका इसने उपहास किया था जिसके फलस्वरूप ब्लरामने इसके दाँत तोड़ दिये थे (भाग० ४.५.२१; १०.६१.२७.२९,३७; विष्णु० ५.२८. १०,१५,२४) । इसके दक्षिण, जहाँ अमरकंटक है, नर्मदा बहती है वहाँ पितरोंके निमित्त विये गये श्राद्धका महान् फल कहा गया है (मत्स्य० १८६.१२)। कृत युगमें संसार-का प्रथम पुरुष यहीं हुआ था (वायु० ५८.११०)।

किंछिद-पु॰ [सं॰] एक पर्वतका नाम जहाँसे भारतकी प्रसिद्ध नदी यमुना निकली है। इसी कारण यमुनाकी विलंदजा या कलिन्द्रगिरिनन्दिनी कहते हैं।

**कल्रि**-पु० [सं०] (१) एक युगप्रवर्तक देवता जिनके नामके अनुमार् युगक्ता नाम व**लि**युग हुआ। ४३२००० वर्षोतक इस देवताका अधिकार रहेगा । द्वापरके अन्तमे प्रजापति ब्रह्माने अपनी पीठमें अधर्मको उत्पन्न किया था। अधर्म और उनकी पत्नी मिथ्यासे दम्भ नामक पुत्र हुआ, दम्मना विवाह उसकी दहिन मायासे हुआ था। उनसे लोभनामक पुत्र और निकृति नामकी पुत्री हुई। लोभने भी अपनी भिगतीले व्याह किया और क्रोध नामक पुत्र तथा हिमा नामकी पुत्री उत्पन्न की । क्रोधने भी अपनी दिहन हिंसामे व्याह विया जिनसे वालि नामक पुत्र तथा दुरुक्ति नामक पुत्रीका जन्म हुआ। वृक्तिने भी परम्परानुसार अपनी बहिनसे व्याह कर भयनामक पत्र और मृत्य नामकी पुत्री उत्पन्न की (भाग० ४.८.३) । इन दोनोंसे यातना (३न्या) और निरय (नरक) उत्पन्न हुए। यातना और निरयके अनेक पुत्र हुए (कल्कि.० १.१.१४-२१) । (२) वल्लियुग—कार युगोमेंने चौथा जो सदसे अन्तिम युग माना गया है। जिसका आरम्भ भगवान् कृष्णके स्वर्गारोहणके अनन्तर हुआ। इसमें देवताओं के १२०० वर्ष माने गये हैं। मनुष्योंके वर्षोंमे यह ४३२००० वर्षीया है। ३१०२ वर्ष ईमासे पूर्वमे ही यह चाल हुआ है। इसमें धर्मका लोप तथा अधर्मकी प्रधानता वतलायी गयी है। इसमें सब अच्छी वस्तुओंना हाम और मनुष्योंनी अवनति होगी। इस युगमें सभी अपनेयो ब्राह्मण कहने लगेंगे। गोसेवा केवल दूधके लिए होगी। मुक्ति, जो अन्य युगोंमें कठिन नपस्थासे प्राप्त होती थी, भगवद्भवन और कीर्तनसे प्राप्त होगी यही इसमें एक अच्छाई है और सब दोष ही दोष है (भाग० १.१.१०; १५.३६,३७; १५. ५,३२-३८; वायु० ५८.३०-७३) । यद्यपि यह जन्मसे श्रद्र है तथापि इसे राजा माना गया है। यह गाय तथा साँड्पर पदाघात कन्ते हुए राजा परीक्षित्से परास्त हुआ और इसने उनके चरण छु क्षमायाचना की। कहते हैं

परीक्षित्ने इसे ब्रह्मावर्त्तसे निकाल दिया और उनके आज्ञा-नुसार इसका वास मदिरा, जूआ खेलनेके पासों, सुवर्ण, स्त्री तथा सूना (हत्या) स्थानमें है। इसे अधर्मका पिता, बच्चों-के सामने वीर तथा वीरके सामने कायर कहा गया है (भाग० १.१६.४; १७.२८-४०; १८.६-८) । जब दम-यंतीने नलके गलेमें जयमाला डाली थी तब कलि नलसे ददला लेनेकी आकांक्षासे चिद्कर बहेड़ेके पेड़में चला गया। इमीसे दहेडेको दलि वहते हैं। पहले आर्य लोग इसीसे पासे-का खेल खेलते थे (वामन०, एतरेय ब्रा०)। (३) करयपऋषि और दक्षकी पुत्री मुनिसे उत्पन्न सोलह मौनेय देवगंधर्व पुत्रों-मेंसे एक पन्द्रहवाँ पुत्र । २४ अप्सराएँ अरुणा आदि इनकी बहर्ने थीं (ब्रह्मां० ३.७.४; वायु० ६९.३)। (४) शिवका एक नाम--दे० इांकर । (५) वरुण और ज्ञानादेवी (सामुद्री शुना वायु०) का एक पुत्र जो जय और विजयका पिता था। कलिकी एक पत्नी सुरा, मदकी माता थी। त्वाष्टी, हिंसा और निकृति कलिकी और तीन पत्नियाँ थीं। कलिके अन्य लड़के नाक, विघ्न, भद्रम और विधम थे। इनमें नाकका शरीर नहीं था, विधा विना सिरका था, भद्रमका एक ही हाथ था और विधमवा केवल एक ही पैर था। ये सदके सव नरमांस-भक्षी थे (ब्रह्मां० ३.५९.६; वायु० ८४.६-१०) । (६) महा-कालका एक द्वारपाल (ब्रह्मां० ४.३२.१८)। (७) कइयपसे खशामें उत्पन्न राक्षमका पिशाचपुत्री जन्तुधना और ब्रह्मधना के साथ विवाह हुआ। ब्रह्मधनासे ब्रह्मधन पुत्र तथा तत्वला वन्या उत्पन्न हुई। उक्त ब्रह्मधन नामक राक्षसके दस पुत्रीं-मेंसे एक पुत्रका नाम ।

किलमलसरि - स्त्री० [मं०] कर्मनाशा नदीका एक नाम— दे० कर्मनाशा।

किलवर्ज्य – वि॰ [मं॰] वे सब कर्म जो किल्युगमें विजित दनलाये गये हैं, परन्तु अन्य तीन युगोंमें उनके लिए निश्चित कास्त्रोक्त विधान थे, जैसे अश्वमेष, गोमेष, नियोग, संन्यास और मांससे श्राद्ध (धर्मशास्त्र)।

किलविल्लभ - पुर्व सिं०] एक चालुक्य राजाका नाम जिसे धूव भी कहा जाता है।

किंदुगाद्या - पु॰ [सं॰] माघकी पूणिमा जिससे कलि-युगका प्रारम्भ हुआ था। परीक्षित्के शासनकालसे पहले तथा सप्तऋषि जब मधा नक्षत्रके थे तक्से कलियुगका प्रारम्भ माना जाता है। कलियुगके अन्तमं कल्कि अवतार होगा। कल्किके द्वारा अधर्मका नाश और सद्धर्मकी स्थापना करनेपर पुनः सत्ययुगका आरम्भ होगा (विष्णु॰ ४.२४. ७१,९६,९७-१०९, ११४-१५)।

कुलिल-पु० [स०] आठ वसुओं में से तीसरे वसु सोमके पॉच पुत्रों में से एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.३.२३, वायु० ६६.२३)।

कलुवाबीर-पु॰ [हिं॰ कला + वीर] जादू-टोना और सावरी मन्त्रींका एक देवता। ओझा तथा तान्त्रिक लोग अपने मन्त्रोंमें इसकी दुहाई देते हैं।

क्रेंबर-पु० [मं०] जगन्नायजीकी पुरानी मूक्तिके स्थानपर नयी स्थापित करनेकी क्रियाकी कलेवर वदलना कहते हैं। पुरीका यह खास उत्सव है। आषाढ़के महीनेमें जब मल-मास पड़ता है यह उत्सव तभी मनाया जाता है। पुरानी मूर्ति हटाकर नयी लकड़ीकी मूर्ति उसी स्थानपर स्थापित कर देते हैं।

कल्कि-पु० [सं०] विष्णुके दसवे अवनारका (वायु० तथा ब्रह्मां० के अनुसार इनका नाम विष्णुयद्य) नाम जो विष्णु-यशकी पर्ता सुमतिके गर्भसे जन्म लेंगे। कलियुगके अन्त-में यह अवतार होगा। कलियुगके म्लेच्छ, पापी, लोभी राजाओंका संहार करेंगे, सबको अपने-अपने धर्ममें स्थापित करेंगे और तब सत्ययुगका प्रारम्भ होगा। यह बायु० तथा ब्रह्मां० के अनु० पागदार्य = पराद्यर पुत्र विष्णुके दसवें अवतार माने गये है। इनके पुरोहित होंगे याज्ञवल्क्य। लक्ष्मी पद्माके रूपमें अवतार लेंगी और करिशसे उनका व्याह होगा। पद्माने व्याह करके विश्वकर्माके दनाये द्यम्भलमें (मुरादाबादके निकट) निवास करेगे। इनके घोड़े-का नाम देवदत्त होगा जिसपर मवार हो, मद्धर्मपरायण मदाचार मम्पन्न दिजोंकी सेनाके साथ विविध देशोंमे संचार करते हुए अनाचारका नाश कर धर्मकी स्थापना करेंगे (भाग० १.३.२५; १२.२.१८-२३; मत्स्य० २७३.२७: २८५.७; विष्णु० ४.२४.९८-१०१; ब्रह्मां० ३.७३.१०४-२४; वायु० ९८.१०४-११७) । ये म्लेच्छ और बौद्धोंका दमन कर कथोदरी नामकी राक्षसीका वथ करेंगे। तडनन्तर भहाट नगरमे इनका राय्याकर्ण, प्रयाति और राजा राशिध्वजके माथ युद्ध होगा । शशिध्वजकी मुक्ति होगी, इसके दाव यज्ञका अनुष्ठान और सत्ययुगका प्रारम्भ होगा। इस प्रकार अपने सब काम करनेके पश्चात् कल्कि गंगा-बमुना संगमपः द्यरीर त्यागकर वैकुण्ठ जायँगे (कल्कि० ३. अध्याय १ मे १९ तकः; ब्रह्मां० ३.७४.२०६; ४.२९.१३३; मत्स्य०४७. २४८.६२) ।

**कल्किवाहन**-पु० [सं०] भण्डके एक पुत्र तथा सेनापतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.७९) ।

कल्प-पु० [मं०] (१) कालका एक विभाग जिसे ब्रह्माका एक जिन कहते हैं। इसमें १४ मन्दरन्तर या ४३२००००००० वर्ष होते हैं। इसमें १४ मन्दरन्तर या ४३२००००००० वर्ष होते हैं। ब्रह्माके तीम दिनोंके नाम इस प्रकार है— इतेतवाराह, नील्लोहिन, वामदेव, रथंनर, रौरव, प्राण, बृहत्कल्प, कंदर्प, सत्य वा सद्य, ईश्चान, व्यान, सारस्वत, उजान, गारुइ, कौर्म (यह ब्रह्माई) पूणिमा हैं), नारसिंह, समान, आग्नेय, सोम, मानव, पुमान्, वेकुण्ठ, लक्ष्मी, सावित्री, घोर, वाराह, वराज, गौरी, माहेदवर तथा पितृ (यह ब्रह्माई) अमावस्या हैं)। (२) वेदके प्रधान छः अंगों-मेंसे वह अंग जिसमें यज्ञादि करनेवा विधान हैं। इसीके अन्तर्गत श्रौतसूत्र, गृह्मसूत्र आदि हैं। (३) ध्रुव और अमिके दो पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ४०१००१)। (४) हिरण्यकिष्युके तेरह भानजोंमेंने एकका नाम (मत्स्य० ६.२६)।

कस्पतरु-पु० [मं०] देवराज इन्द्रके नन्द्रनवनदा एक प्रधान वृक्ष (पारिजात) जो ममुद्र-मन्थनमे कामधेनु, उच्चे-श्रवा तथा अमृत इत्यादिके माथ निकला था। एक्सराग (कौस्तुम) मणिके पश्चात् ही स्वर्गका भूषण कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार विष्णु याचकोंको मनीकामना पूर्ण करते है वैसे ही स्वर्गमें कल्पवृक्ष भी निरन्तर प्राधियोंकी प्रार्थना सफल करना है (भाग० ८.८.६)।

कल्पद्रम-पु० [मं०] दे० कल्पतरु (मत्स्य० २७४.७)।

करुपना – स्त्री० [मं०] अन्धकासुर विनाशके लिए भगवान् शंकर द्वारा सृष्ट एक मानम-पुत्री मानुकाका नाम (मत्स्य० १७९.२५)।

**कल्पपादप**-पुर्[संर्] देश कल्पतरु (मत्स्यर २७४.७) ।

**कल्पलता** – पु० [मं०] दे० कल्पतरु (मत्स्य० २७४.७) ।

करपलतारमक-पु॰ [मं॰] परम पुण्य आयु इट्टानेवाले, मर्वपापहर मोलह महादानोमें एक कल्पवृक्षकी दस सुन-हली लताओंका उान । उक्त जान देनेवाला स्वर्गका भागी होता है (मत्स्य॰ २७४.९; २८६.१-१७)।

करपवर्ष-पु० [सं०] वसुदेव और उपदेवाके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.५१) ।

कल्पवास-पु० [सं०] स्नानकी अवधि = पौष शुक्ल ११ से माथ शुक्ल ११ तक या पौप शुक्ल १५ से माथ शुक्ल १५ तक अथवा मकराकीं मकर राशिपर जब सूर्य आवें उस दिनसे सूर्यके कुम्भ राशिपर जानेतक—'एकादस्यां शुक्लपक्षे पौपमाने समारभेत्। हादस्यां पौर्णमास्यां वा शुक्लपक्षे समापनम्॥' (ब्रह्म०) 'पुण्यान्यदानि त्रिंशत्तु मकरस्थे दिवाकरे' (विष्णु०)।

माघ महीनेमें महीनाभर गंगातटपर संयमके साथ रहना। स्नानके लिए कार्या और प्रयाग उत्तम माने गये हैं (कार्याखण्ड)। उसका बड़ा भारी माहात्म्य है। माघ स्नानके लिए चारों आश्रमोंके चारों वणोंके तथा तीनों अवस्थाओंके स्वा, पुरुष वा नपुंसक जो भी हों सबको आज्ञा है। इसके नियमानुसार एक मासतक विश्वासके साथ स्नान करनेवालेको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है।

करुपनृक्ष-पु० [मं०] यह देवलोकका एक नृक्ष है। ममुद्रमें निकले चौडह रत्नोंमें यह एक रत्न है। यह इन्द्रकों मिला था और इन्यक्षा नाझ करपान्तनक नहीं होगा ऐसा लेख है (भाग० ८.८.६; ब्रह्मां० ४.१५.३७; २८.७२; मत्स्य० २७७.१-२२; बायु० ८.९३)। पर्याय—कलप्द्रम, कलपतस्, मुरतस्, कल्पलता, कल्पहार्खा, कल्पपाद्म आदि। (मुमलमानोके बेहिदनमें भी, कहते हैं कि, इसी प्रकारका पेड़ हैं जिसे वे "तुषा" कहते हैं।

करुपव्रत-पु॰ [मं॰] एक व्रत जिससे व्रह्मलोक प्राप्त होता है (मत्स्य॰ १०१.५०)।

**कल्पशास्त्री**-पु० [मं०] दे० कल्पवृक्ष ।

**करुपञ्जद्धि** –पु० [सं०] पुराणके आख्यान, उपाय्यान, गाथा और करपञ्जद्धि इन चार भागोंमेंने एक भाग *(*विष्णु० ३.६.१५) ।

करपस्त्र—पु० [सं०] वेदाङ्गविशेष । श्रीतस्त्र, धर्मस्त्र और गृह्यस्त्र इन नीनोंकी मिलाकर 'कल्पस्त्र' कहते हैं । ये ग्रन्थ वेदोंकी प्रत्येक इत्त्वाकों लिए अलग-अलग ऋषियोंके वनाये हुए हैं । विपयभेदसे इनके दो भेद माने गये हैं — श्रीत और गृह्य । वे सृत्रग्रन्थ जिनमें दर्श पौर्णमाससे लेकर अश्वमेधादि यद्यातकवी विधिक्त विधान है 'श्रीत' कहलाते हैं जिनमें पंच यद्यादि गृहस्थोंके कृत्यों और गर्माधानादि संस्कारोंकी विधि लिखी है ''गृह्यस्त्र'' कहे जाते है । इन स्त्रोंकी पूर्ण व्यवस्था लोनवर्षण ऋषिने की थी (ब्रह्मां० २.३१.१४,२४;३४.१६; वायु० ५८.१४) । ये द्वापन्के आरम्भमें हुए थे (मत्स्य० १४४.१३-१४) ।

करपहिंसा — स्त्रीं (सं॰) जैनशास्त्रानुसार वह हिंसा जो भोजन आदि पकानेमें या पीसनेमें दिना इच्छाके हो जाती है। हिन्दू धर्मशास्त्रोंमें इसे पंच सूना कहते हैं। इन्हीं पॉच प्रकारकी हिंसाओं (सूना) के प्रायक्षितार्थ धर्मशास्त्रोंमें गृहस्थके लिए पच्च महायज्ञोंके अनुष्ठानका विधान है।

कल्पा - स्त्री॰ [मं॰] महाकालके चार द्वारपालों में से एक दारपालका नाम (ब्रह्मां॰ ४.३२.१८) ।

कल्मापपाद-प० सिं०] अयोध्यापित राजा ऋतपर्णके प्रपीत और सुदासके पुत्रका नाम जिन्हें मौदास कहते थे। इन्हें विमुष्ठजीके ज्येष्ठ पुत्र शक्तिने शाप दिया था जिसके फलस्वरूप विश्वष्ठ और विश्वामित्रमें शत्रुता हो गयी थी (वायु० २.११; ब्रह्मां० १.२.११)। एक समय आखेटमें इन्होंने भ्रमसे व्याघरूपधारी दो राक्षसोंमेंसे वड़े भाईको मार दिया और छोटेको छोड़ दिया। छोटा भाई भ्रातु-हत्याका बदला लेनेपर उद्यत हुआ। कुछ काल बाद राजा सौदासने यश किया। यश समातिपर वशिष्ठजीके वाहर जानेपर वह राक्षस वसिष्ठजीका रूप धारण कर बीला। यद्य-समाप्तिपर मुझे नरमांसका भोजन कराओ । पाचकरूपधारी होकर उसने वसिष्ठ ऋषिको नर मांस खिलानेके लिए, तैयार कर, राजाको दिया विशिष्ठजीके आनेपर राजाने उन्हें वह दिया। इससे रुष्ट हो विश्वष्टने राजाको शाप दिया 'राक्षम हो जाओ'। राजा भी शाप देनेके लिए तैयार हुए पर महिषा मदयन्त्रीके कहनेले रुक गये और शापके लिए लिया हुआ जल अपने पैरोंपर छोड़ लिया जिसमे राजाके पैर काले पड़ गये। नभीसे काँडामका नाम कलमाषपाद पड़ा । पुनः विनती करनेपर विश्वष्ठने उक्त शापको केवल १२ वर्षीतक स्थायी कर दिया। उक्त शापके प्रभावसे १२ वर्षीतक प्रति तीसरे दिनके अन्तरमे वह राक्षम स्वभाव धारण कर वनमे घूमते थे और नरमांस-भक्षण करने थे। इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत करनेपर राजा आप-मुक्त हुए। शापावस्थाके मध्य एक घटना घटी। एक समय राक्षसुरूपधारी सौदासने ऋतुकालमें स्त्रीसंगत एक मुनिको देखा। भीषण राक्षसको देखकर वे सुनि उम्पती भागे। राक्षस रूपी राजाने बाह्मणको प्रवड़ लिया। मुनि पर्त्ताने व्हुत अनुनय विनय की । तुम राक्षस नहीं हो इक्ष्वाकुत कुलक्षेष्ठ मित्रसह हो (इनका मित्रसह भी नाम था) पर उसने एक न सुनी, ब्राह्मणको खा डाला । कुद्ध होकर सुनि-पर्ताने व्याव्ररूपी राजाको जाप दिया तुमने अतृपा अवस्था में मेरे पतिको सा डाला इम्लिए तुम भी कामोप-भोगमे प्रवृत्त होकर मृत्युको प्राप्त होओगे । और शापमुक्त होनेके बाद र्म्झामंगाभिलाषी राजा मौदासको मदयन्तीने मुनिपत्नीके शापका स्मरण कराया। अपुत्र राजाने विशिष्ठ-जीकी प्रार्थना की । उन्होंने उसका वंश चलानेके निभित्त मदयन्तीमें गर्भाधान किया। सात वर्षतक गर्भ पेटा नही हुआ । रानीने उस गर्भको पत्थरसे मारा तक जाकर बह पैदा हुआ, इमलिए उसका नाम अदमक पड़ा ब्रह्मां० ३. ६३.१७६; मत्स्य० १२.४६; वायु० ८८.१७६; विष्णु० ४.४.५७; मटयन्ती, भारतीय चरिताम्बुधि) ।

कल्याणसप्तमी – स्त्रां० [म०] यह व्रत सूर्यके प्रात्यर्थ तेरह महीनोतक किया जाता है (मत्स्य० ७४.२-१६)। कल्याणी—श्ली० [सं०] (१) आठ वसुओं मेंसे चतुर्थ वसु धरकी पत्नीका नाम (मत्स्य० ५.२४)। (२) प्रयाग तीर्थंकी एक प्रसिद्ध देवी। (३) मलय पर्वतपरकी एक देवी जो सतीरूप थी। दक्षके स्तुति करनेपर सतीने कहा—तुम्हारे सब मनोरथ मेरी उपासनासे सिद्ध होंगे और तुम प्रजापति होओगे। कहाँ किस रूपमें आपकी उपासना करूँ यह पूछनेपर देवीने कहा में सर्वत्र हूँ। फिर भी विभिन्न स्थानों में विभिन्न रूपसे में निवास करती हूँ। उन्हीं में एक रूप (मत्स्य० १३.३६)। (४) अन्धकासुरके रक्तपानके लिए शंकरजी द्वारा सृष्ट मानस मातृक्षाओंके उत्पातशमनके लिए नरसिंहरूपथारी भगवान् द्वारा अपने हृदयसे सृष्ट माया देवीकी आठ अनुगामिनी देवियों मेंसे एक अनुगामिनी देवियों मेंसे एक अनुगामिनी देविका नाम (मत्स्य० १९९ ७०)।

कल्याणिनी स्हों (सं०] (१) आठ वसुजों में चौथे वसु धरकी पत्नीका नाम (मत्स्य० ५-२४)। (२) माघ शुक्ल पक्षकी दादशीका नाम। बादवाले कल्पमें जब भीमसेन पाण्डवने इसका वत पालन किया तबसे इसे "भीमदादशी" कहने लगे। पहले कल्पोंमें यह कल्याणिनी कही जाती थी। इसी दादशीका वतकर आभीर कन्या भी उर्वशी अप्सरा हुई, जो अप्सराओंकी अधीदवरी है (मत्स्य० ६९.५६-७; भीम-दादशी)।

कवक-पु० [मं०] वन्त्ररोंका एक नायक (ब्रह्मां० ३.७. २४२)।

**कबट**-पु० [सं०] बन्डरोंका एक सरदार (ब्रह्मां० ३.७. २३८)।

**कवर्गवाङ्मयी** –स्वी० [सं०] एक द्यक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.३७.४)।

कवप-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम जो इल्लुषके पुत्र थे, एक दार्साके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनके बनाये मन्त्र ऋग्वेदके दसवें मण्डलमें मिलते हें। ऐतरेयब्राह्मणके लेखों-के अनुसार सारस्वत प्रदेशमें एक यहा हो रहा था। कवपने ऋषियोंकी पंक्तिमें बैठकर मोजन-पानी करना चाहा, पर् ऋषियोंने दासी-पुत्र कहकर इनका विहिष्कार किया। तदु-परान्त इन्होंने बहुतसे मन्त्र रचकर देवनाओंको प्रसन्न किया तव ऋषियोंने भी भेटभाव दूरकर उन्हे अपनी पंक्तिमें सम्मिलित कर लिया (ए० ब्रा० २.२९)। (२) एक ऋषि जो तुरके पिता थे। यह युधिष्ठरके यहमें आमन्त्रित थे और प्रायोपवेशके समय परीक्षित्म मिलने गये थे (भाग० ९.२२.३७; १०.७४.७; १.१९.१०)।

किव-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्ण और वालिन्दीके दस पुत्रों में एक पुत्र (भाग० १०.६१.१४; ९०.३४)। (२) चाश्चष मनुके एक पुत्रका नाम। (३) प्रियत्रन और विहंष्मतीके दस पुत्रोमें एक पुत्रका नाम। इनकी एक छोटी इहिन थी जिसका नाम फर्जस्वती था। यह आजन्म अविवाहित रहे। आत्मविद्याका अभ्यास कर परब्रह्म छीन हुए (भाग० ५.२.५-२६)। (४) दक्षिणा और यज्ञका एक पुत्र; यह स्वायंभुवमन्वन्तरके १२ तुषितदेवोंमेंसे एक तुषित देवता है (भाग० ४.१.७-८)। (५) विद्याला और उरुक्षव नामक एक श्रृत्रियके तीन पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम जो पीछे ब्राह्मण हो गये थे। यह प्रसिद्ध काव्योंमेंके

तीन सर्वश्रेष्ठ महिषयोंमेसे एक था (मत्स्य० ४९.३९)। (६) प्राणका पुत्र तथा द्युकाचार्यके पिता (भाग० ४.१.४५)। (७) ऋषभका एक पुत्र जो अपने अन्य आठ भाइयोंके साथ परम भागवत था। इसने निमिके प्रति भागवत धर्मकी व्याख्या की तथा दीक्षा दी थी (भाग० ५.४.११; ११.२.२१, ३३-४३)। (८) ब्रह्माकी एक उपाधि। ब्रह्मा प्रथम कवि कहे जाते हैं (भाग० ७.९.३३)। (९) श्राद्धदेव मन और श्रद्धाके दस पुत्रोंमेंसे सबसे छोटा एक पुत्र (भाग० ९.१.१२)। यह राज-पाट तथा भाई-वन्धुओंका मोह त्याग वनमें चला गया था और वहाँ विष्णुमें चित्त लगावर इसने अल्पायुमें ही परब्रह्मको प्राप्त कर लिया था (भाग० ९.२.१५)। (१०) महावीयंके पुत्र दुरितक्षयके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२१.१९) । (११) उज्ञीराग्नि अर्थात् वह अग्नि जिसने स्वधासे विवाह किया। इन्हींसे काव्य उत्पन्न हुए (मह्मा० ३.१०.८५; वायु०२९.२९) । (१२) भौत्यके पिताका नाम (ब्रह्मां० ४.१.५१) । (१३) सुतारवर्गके दस देवोंमेंसे एक देव (ब्रह्मां० ४.१.८९) । (१४) तामस युगके सप्तर्षियोमिसे एक ऋषि (मत्स्य० ९.१५)। (१५) अंगिरा वंशज एक ऋषि, जो मंत्रकृत् थे (मत्स्य० १४५.१०३)। (१६) कुरुक्षेत्र-निवासी कौशिक नामक महान् धर्मात्मा ऋषिके सान पुत्रों-मेसे एक (मत्स्य० २०.३)। (१७) श्वेत, जिसे २३ वें द्वापर-का अवनार मानते है, का एक पुत्र (वायु० २३.२०५)।

कविरथ-पु॰ [सं॰] चित्ररथका पुत्र तथा वृष्टिमान्का पिता (भाग॰ ९.२२.४०-४१)।

कविसुत-पु॰ [सं॰] पुलोमाक्षा पुत्रा पोलोमी और भृगुमें उत्पन्न शुक्राचार्यका एक नाम (बायु॰ ६५.७४)।

कच्यराण-पु० [मं०] पितरोंका एक वर्ग (वायु० ५२.६७) । कच्यवा-पु० [मं०] अग्निका एक प्रकार (ब्रह्मां० ३.११. ९३) ।

कच्यवाहन – पु० [सं०] पवमान अग्निका एक पुत्र जो पितरोंकी अग्नि हैं (ब्रह्मां० २.१२.४, ५; वायु० २९.४.५; ७५.५६.७०; ११०.१०)।

कच्याग्नि - स्त्री॰ [सं॰] एक प्रकारकी पवित्र अग्नि (वायु॰ ५६.४)।

कच्याद-पु० [नं०] पितरोंका वर्ग । कन्यका ग्रहण करने-वाले सब पितर (ब्रह्मां० ३.७२.२६) ।

कह्म - स्त्री॰ [सं॰] उग्रसेनकी पाँच पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (वाय॰ ९६.१३३)।

कर्रार-पु० [सं०] भण्डका महावली एक पुत्र तथा मेनापित (ब्रह्मां० ४.२१.८५) ।

करोरुमान् –पु० [सं०] भारतवर्ष इन्द्रद्वीप आदि नौ खण्डॉ-मेंसे एक खण्ड (ब्रह्मां० २.१६.९) ।

कश्मीर - पु० [सं०] प्राचीनकालमें हिमालयने विरा यह पहाड़ी प्रदेश संस्कृत-विद्यापीठ था। ऐस्प कहा जाता है कि यहाँकी सारी भूमि जलमग्न थी। कश्यप ऋषिके द्वारा सारा जल झेलममें निकाले जानेपर यह अनूठा प्रदेश दिखाई पड़ा। यहाँके निवासी कश्मीग कहे जाते हैं (वायु० ४५. १२०; ४७.४५.९९.४०२)।

कइयप-पु॰ [सं॰] (१) एक प्रजापतिका नाम जो रामायण और महाभारतके अनुमार ब्रह्माके पौत्र और मगीचिके मानस

पत्र थे (माराचेः कृदयपः पत्रः)। अन्य मतने मरीचिका स्त्री व.लाके गर्भमें इनकी उत्पत्ति मानी जाती है तथा जो अदिति, दिति आदिके पति थे। दक्ष प्रजापतिने अपनी तेरह वन्याएं इन्हें ब्याही थी (भाग० ३.१४.७; ४.१.१३; ब्रह्मां० २.३७.४४; ३.२.३१, ३.५५; ४-१.२०; २.३३.४७; मत्स्य० १४६-१६, २५; १७१.३०; १९.१; १४.१९; वाय० ६३.४१) । इनकी सान स्थियाँ थी-दितिसे दैत्य, अदितिसे सं देवता जिनमें वामन भी थे, विनताने पक्षी, कर्रमे सर्प, सर्भिसे गौ, महिपादि, सरमासे कुक्कर आदि और दन्से दानव उत्पन्न हुए (ब्रह्मवैवर्त्०)। मार्बण्डेय तथा हरिवंशमें लिखा है कि कश्यपकी तरह पितनयाँ थीं जो दक्षकी पत्रियाँ थीं। इन्हें ब्रह्मवादिनी तथा लोक-माता कहा गया है जिनके नाम इस प्रकार थे-दिति, अदिति, दन्, विनता, खसा, कद्र, मुनि, क्रोधा, अरिष्टा, इरा, ताम्रा, इला और प्रधा। भाग० वायु० मत्स्य० आदिके अनुसार अदिति, दिति, दन्, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवञ्चा, ताम्रा, सुर्मि, सरमा, तिमि (भाग०); अदिति, दिति, दन, विश्वा, अरिष्ठा, सरसा, सरिम, विनता, ताम्रा, क्रोधवद्या, इरा, कद्रू, मुनि (मत्स्य०); अदिति, दिति दनु, काष्टा, अरिष्ठा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, कोधवशा, इरा, बद्र , मुनि (वायु०) तथा आदिति, दिति, वनु, क्षाष्ठा,अरिष्ठा, अन्नायु, खद्दा, सुरभि, विनता, ताम्रा, मुनि, क्रोधवद्या, कद्रू (ब्रह्माण्ड०) । ब्रह्माके कहनेसे इन्होंने पुलोमा और कालिकासे भी विवाह किया था। कहयपकी वंदावली आर्परामायणके आदि काण्ड या झुकोक्तिसुधासागर-मे विस्तारने दो हुई है। यह वैवस्वत कालके ऋषि थे और विवस्वानके पिता थे (भाग० ९.१.१०; मत्स्य० ११.२)। परज्ञरामने अपने यज्ञमे होताना पूर्व दिशा, ब्रह्माको दक्षिण दिशा, अध्वर्धको पश्चिम दिशा और उदाताको उत्तर दिशा वक्षिणारूपमें वी। इन्हें मध्यदेश दिया था(भाग० ९.१६.२२)। मृत्यु शुख्यापर पड़े भीष्म पितामहसे यह भेंट करने गये थे (भाग० १.९.८) । यह ब्रह्मवादी, मञ्चकृत् , प्रजापति तथा देर्वाप थे जिनमें ब्रह्माका अंश था (मत्स्य० ४७.९; ब्रह्मां० इ.इ.१०५; ७१.२३८; वायु० १.१३८;३.२; ६५.११४) । नारद, पर्वत, आदित्य, मरुद्गण और रुद्रगण इनके पुत्र थे (ब्रह्मां० २.२७.१०४; ३२.९८,११२; ३५.९२-९५; ३८.३; ३.१.५३; ४.३४; ८.१,२७; मत्स्य० १४५.९२; वायु० १.१३८; ३.२; ६५.५२; ८४.२६-३१) । जब दक्ष अपनी पुत्रियोंके कारण एक बार कुछ कुद्ध हो गये थे तब करयपने 'कइव' (एक प्रकारकी सुरा) भी ली (वायु० ६५ ११५-१७)। तभीमें इन्हें कर्यप कहने लगे। विश्वचक्रवानमें इनका स्थान है (मत्स्य० २८५.३) । ये वैदिक ऋषि थे इनके बनाये अनेक मंत्र ऋखेटमें है। इन्होंने अतिरात्र यह किया था (ब्रह्मां० ३.५.४) । (२) एक ऋषि जो श्रीकृष्णके समकालीन थे। यह युधिष्ठिरके यज्ञके आमंत्रित थे (भाग० १०.७४. ९)। श्रीकृष्णमे मिलने यह स्यमंतपंचक आये थे (भाग० १०.८४.४) । परीक्षित्को डंमनेके लिए उनके निकट जाते समय तक्षककी मेंट इनसे हुई थी। ये सर्पविष हरनेमें दक्ष थे। तक्षकने इन्हें उपहारसे संतुष्ट कर लौटा दिया। (भाग० १२.६.११)। (३) एक पौराणिक ऋषिका नाम

जिसने व्यासके िक्ष्य रोमहर्षणसे मूलसंहिता सीखी था (भाग० १२.७.५,७)। (४) एक ऋषि जो मार्गद्यीप महीनेमें सूर्यके रथके साथ (बायु० ५२.१६; भाग० १२.११.४१) अधिपति रूपसे रहते हैं। (५) ऋष्यश्यके—सावणि मनुके प्रथम युगके सप्तषियों मेंसे एक ऋषिके पिना (ब्रह्मां० ४.१. ११)। (६) स्वारोचिष कालके सप्तषियों मेंसे एक ऋषि (मत्स्य० ९.८)। (७) एक ऋषि जो नर्मदात्यवर्ता विपुलप्रप्यप्रद शुक्कतीर्थ गये थे (मत्स्य० १९२.१०)। (८) अथर्व-संहिताके एक आचार्य (भाग० १२.७.४)।

करयपपद-पु० [मं०] यह गयाजीमें स्थित है (वायु० १०९.१८) जहाँ भारद्वाज ऋषिने श्राङ दिया था (वायु० १११.४९, ५८)।

कसेरू-पु॰ [सं॰] भारतवर्षके ९ भागोमेंसे एक (मत्स्य॰ ११४.८; वायु० ४५.७९,११९; विष्णु० २.३.६) ।

कहोड़-पु० [सं०] महिष उदालक एक शिष्य (जामाता) एक मध्यमाध्वर्युका नाम। यह प्रसिद्ध ऋषि अष्टावक्रके पिता थे (दे० अष्टावक, ब्रह्मां० २.३३.१६)।

कांचन-पु० [सं०] (१) भीमका पुत्र और होत्रक (सुहोत्र = विष्णु) का पिता (भाग० ९.१५.३; विष्णु० ४.५.३)। (२) सुयशा और प्रचेताके पुत्र यक्षोंमेंसे एक यक्षका नाम (वायु० ६९.१२)।

कांचनका - स्त्री॰ [सं॰] किल-किल वंशी विन्ध्यशक्तिके पुत्र प्रवीरकी राजधानीकी नगरी (ब्रह्मां॰ ३.७४.१८४)।

कांचनपाद - पु॰ [सं॰] मल्य द्वीपका प्राकृतिक शोभासे पूर्ण, विविधपुष्प और फलोंसे लटा एक पर्वत (वायु॰ ४८० २४)।

कांचनप्रभ - पु० [सं०] राजा भीमके पुत्र तथा सुहोत्रके पिताका नाम (ब्रह्मां० ३.६६.२४; वायु० ९१.५३)।

कांची — स्त्री॰ [मं॰] (१) हिंदुओंकी मात पुरियोंमें में एक जिसे अब 'कांजीवरम्' कहते हैं। यह दक्षिणमें मद्रासके पास स्थित है। अगस्त्यने यहाँ दयावदा लोकहितार्थ घोर तप किया था जिससे प्रसन्न हो विष्णुने हयजीवके रूपमें उन्हें दर्शन दिया था (ब्रह्मां॰ ४.५.६-१०; ७.१०)। दिवन्मान्निध्यकारकके साथ यह एक वैष्णव क्षेत्र हैं। ब्रह्माने विष्णु और लक्ष्मीसे यही निवास करनेकी प्रार्थना की थी। 'कामकोटिपुरी कान्नी कार्वेरी च सरिद्रराम्'—भाग०। कहते हैं शिव, ब्रह्मा और विष्णुका विवाह यहीं सम्पन्न हुआ, पर ब्रह्मा डाइको चले गये (ब्रह्मां० ४.३९ पूरा, ४०.१६-५९,८२-९१)। (२) केतुमाल महादेशकी एक नदीका नाम (वायु० ४४.२५)।

कांजीवरम्-पु० [मं० कांचापुर]—दे० वांची।

कांठायन द्विज-पु० [सं०] व.ण्ठके एक पुत्र मेधातिथिके वंदाज बाह्मण (वासु० ९९.१३१)।

कांडन्नय-पु० सिं०] कर्मकांड, उपामनाकांड और शान-कांड नामके वेदोंके तीनों कांड-कांडनय !

कांड पृष्ठ - पु० [सं०] (१) कुंती सुत वर्णके धनुषका नाम— महाभारत । (२) वह बाह्मण जो धनुषादि वनाकर जीवकोपार्जन करता हो (हि० दा० सा०)।

कांडशय-पु० [सं०] पराशर-परिवारका एक गोत्रकार ऋषि

(मस्त्य० २०१.३३)।

कांत-पु० [सं०] रुद्रसावर्ण मन्वन्तरके दस सुकर्मा देवोमेंने एक देव (ब्रह्मां० ४.१.८८; वायु० १००.९३)।

कांतासक्ति — र्ह्मा॰ [सं॰] भक्तिका एक भेद विशेष जिसमं भक्त ईश्वरको अपना पति मानवर उपासना करता है। स्की मतवालोंकी भक्तिभी इसी प्रकार की है (मुसल-मान कवीरपन्थियोंकी मान्यता है कि कवीरने प्रसिद्ध स्की मुसलमान फकीर शेखतकीसे दीक्षा ली थी)।

कांति सी० [सं०] (१) चंद्रमाकी सीलह कलाओंमेंसे एक (दसवी) कला। (२) चंद्रमाकी एक स्त्रीका नाम—दे० चंद्रमा। (३) श्री, ही आदि ४८ शक्तिदेवियोंमेंसे एक शक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.७२)। (४) षोड्य ब्रह्मकलाओंमेंसे एक ब्रह्मकला (ब्रह्मां० ४.३५.४९)।

कांतिपुर-पु० [मं०] एक नगर जिमकी पूर्वोत्तर दिशामें पित्रत्र जलाशय है जिसकी रक्षा किरातगण करते हैं। इसमें स्नान करनेसे मनुष्यकी सब मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है (ब्रह्मां० ३.१३.९५-७)।

कांतिबत - पु० [मं०] कान्ति और कीर्तिरूप फलप्रद इस व्रत-को करनेवाला विष्णुलोक प्राप्त कर एक कल्पतक वहाँ रहता है फिर यहाँ राजा होता है (मस्त्य० १०१.४५)।

कांतिशाली - पु॰ [मं॰] विद्याधरोका एक राजा जो कलाधर-के साथ दुर्वामा ऋषिके शापसे कम्बोज देशमें घोड़ा हुआ था तथा व्रजांगद राजाकी सवारीमें रहा,पर अरुणाचल क्षेत्रकी प्रविक्षणा करनेमें इमकी मुक्ति हुई थी (स्कंद० १-३-२२, २३ माहेश्वर-अरु० मा॰ खंड)।

का-पु॰ [सं॰] तैत्तिरीय, शतपथ, नांड्य और कौषीतकी ब्राह्मणके अनुसार दक्ष प्रजापतिका दूसरा नाम । मृत्र और मलस्थानका देवता—तैत्तिरीय, शतपथ आदि ।

काक - पु० [सं०] (१) चन्द्र और द्रोणपर्वतका निकटवर्ती समुद्रतटपरका एक पर्वत (ब्रह्मां० २.१८.७६)। (२) एक कव्याद् पक्षी, देरवेन्द्र स्चीमुखरा भंडासुरके एक सेना-नायकका वाहन (ब्रह्मां० ३.७.४५५; ४.२४.४४)।

काकबलि - स्त्री० [सं०] ऐंद्र, वारुण, वायव्य और नैकंत विद्याओं के वायस इस बल्किंगे अर्थात् भूमिपर दिये गये पिण्डको प्रहण करें यों वाकोंको वी जानेवाली बल्लि (वायु० १११.४०)।

काक भु ग्रुंडी - पुर्िन् एक ब्राह्मण जो लोम शक्सिके शापसे काओ हो गये थे। यह रामचन्द्रजीके दड़े भक्त थे। कहते हैं इनका बनाया (विरचित) भुशुंडीरामायण भी हैं ---रामचरितमानस, उत्तरकांड ५३-८४ ख।

काकवर्ण-पु० [मं०] शिशुनागवंशीय दूसरा राजा । शिशु-नाग (विष्णु पुराणके अनुसार शिशुनाम) वा एक पुत्र तथा क्षेमधर्मका पिता । इसने ३६ वर्ष राज्य किया (भाग० १२-१-५; ब्रह्मां० ३.७४.१२९; मत्स्य० २७२.७; विष्णु० ४.२४.१०-११)।

काकशिला - स्त्री० [तं०] गयाजीमे स्थित एक शिला। यहाँ दौओंको इलि देनेम यह दर्शनाथियोंको ऋणमुक्त करती है (वायु० १०८.७६)।

काकुत्स्थ-पु॰ [मं॰] (१) अयोध्यापति दशर्थ, उनके पूर्व पुरुष दिलीप आदि और पुत्र श्रीराम आदि मव काकुत्स्थ कहे जाते हैं — दे॰ पुरक्षय। (२) गो, जिनका विवाद नहुष-के ज्येष्ठ पुत्र यतिमें हुआ था, के पिताका नाम (ब्रह्मां॰ ३.६८.१३; वायु॰ ९३.१४)।

**काक्षीव**—पु० [सं०] जटामाली, जो विष्णुका अवतार था, का एक पुत्र (वासु० २३.१८७) ।

काक्षीवान् पु॰ सि॰ ] सुदैष्णाकी अनुचरीके गर्भसे उत्पन्न दीर्घतमाका एक पुत्र जिसने गिरिव्रजमे नपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। यह एक सहस्र कौम्माण्डों तथा गौतमोंका पिना था (मत्स्य॰ ४८.६३,८४-८)।

काचल - पु॰ [मं॰] केतुमालके अनेक जनपदोंमेंसे या नाग-रिकोंमेंसे एक जनपद या एक वर्गके नागरिक (वायु॰ ४४.१५)।

काण्य-पु॰ [सं॰] याज्ञवल्क्य द्वारा प्रवर्तित वाजसनेयी १५ शाखाओं मेंसे एक शाखा (विष्णू॰ ३.५.३०)।

काण्वायन — पु० [मं०] (१) केशिज़ी और अजमीहके पुत्र कण्वमे उत्पन्न ब्राह्मणोंकी एक जाति तथा आंगिरसका एक प्रवर (मत्स्य० ४९.४७; १९६.२१)। (२) शासकोंका एक परिवार जो बसुदेव कण्वसे आरम्भ होता हैं। इन्होंने २४५ वर्षतक राज्य किया। इन्हें शुक्रभृत्य कहते हैं, क्योंकि शुक्क-वंशी राजा देवभूमिको मारकर अमात्य कण्व वसुदेव स्वयं राजा दन वैठा इसल्ए इन्हें शुक्रभृत्य भी कहते हैं (भाग० १२.१.२१; मत्स्य० २७२.२३-७)।

**काञ्य** – पु० [सं०] तामस युगके सप्तर्षियोंमेले एक कपि (विष्णु० ३.१.१८) ।

कारयायन - पु० [सं०] कत ऋषिके गोत्रमं उत्पन्न ऋषि जिनमें तीन प्रसिद्ध है— (१) विश्वामित्रके वंश्वज—इनके दनाये कात्यायन श्रोतसूत्र और कात्यायन गृह्यसूत्र विशेष प्रसिद्ध है (वात्यायनमनसंग्रह नथा कात्यायनश्रीत-सूत्र कर्काचार्य विरचित भाष्य महित, (२) गोभिल पुत्र कात्यायन जिनके "गृह्यसंग्रह" तथा "छन्दोगपरिशिष्ट वा कर्मप्रदीप है (गोभिलगृह्मसूत्र श्री मुकुन्दरामीद्वारा तथा गोभिलपरिशिष्ट चंद्रकांनतकालङ्कार हिदारा संपादित)। (३) वरकाच वात्यायन जो पाणिनिसत्रोंके वात्तिककार प्रसिद्ध है। कथासरित्-मागरके अनुमार यह वचपनसे ही वड़े बुद्धिमान् थे। इनसे स्पर्धा करके पाणिनिने शंकरको प्रसन्न किया और इनको परास्त किया। डाक्टर रमेशचंद्रदत्तके अनुमार पाणिनिका समय ईसासे ८०० वर्ष पूर्व है । डाक्टर साहबके मतानुसार कात्यायन ईसापूर्व नवीं मडीमें रहे होंगे। कात्यायनका जन्म कौशाम्बीमें हुआ था और इनके पिताका नाम सोमदत्त था (कथामरित सागर तथा र० दत्त)।

(क) एक बौद्ध आचार्य भी इसी नामके हुए है जो बुद्ध से ४५ वर्ष दाद हुए थे। (ख) पाली व्याकरणके कर्ता एक बौद्ध आचार्य जिसे पालीमें कच्चायन कहते हैं। (ग) ब्रह्माके यज्ञके अनेक ऋत्विजोंमेंसे एक ऋत्विक्का नाम (वायु० १०६.३७)। (घ) एक प्रवरका नाम (मत्स्य० १९२. १०;१९६.३३)।

कात्यायानी - र्ह्ना० [सं०] (१) भगवतीकी एक मूर्त्ति विशेष जिसकी पृजा महर्षि कात्यायनने सर्वप्रथम की थी,अतः यह नाम पद्मा सौ वर्षोतक युद्ध करके महिषासुरने देवताओं- को राज्यश्रष्टकर दिया। देवता लोग ब्रह्माको आगे कर शिव और विष्णुके ममीप गये और सबका दुःख सुनाया। तीनों देवोके मुखोंने एक ऐसा तेज निर्गत हुआ जिसने एक स्त्रीकी मर्त्ति धारण की । इस सिंहवाहिनी कात्यायनी-का जन्म आदिवन कृष्णा चतुर्दशीको हुआ था। इसी महीनेकी शुक्का सप्तमी, अष्टमी और नवमीको महिष कात्यायनकी पूजा लेकर देवीने दशमीको महिषासुरका वध किया था। इस देवीकी दस भुजाएँ हैं। महिषासुर अत्यन्त मायावी था। उसने एक समय कात्यायनके एक शिष्यकी मनोहर स्त्रीमत्ति धारण करके विगाइना चाहा था। कात्या-यन इससे बड़े ऋद हुए और शाप दिया कि तुमने स्त्रीका रूप धरकर जो हमारे शिष्यकी तपस्यामें विष्न डालनेकी चेष्टा की, अतः स्त्रीके ही द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। इसी शापके फलस्वरूप महिषासुर भगवतीके हाथसे मारा गया था (मार्कण्डेयपुराण: मत्स्य० २६०.५५-६६) । (२) कात्यायन ऋषिकी पतनी । .(३) याज्ञवल्क्य ऋषिकी पतनी-का नाम ।

कात्यायनीव्रत – पु० [सं०] भागवतके अनुसार व्रजकी गोषियोंने यह व्रत हेमंत मानके आरम्भमें किया था। यमुना स्नानके परचात् बालूकी देवीकी मृत्ति बना 'श्रीकृष्ण पित हो' इस कामनासे यह एक मासतक किया गया था। इसमें भद्रकालीकी पूजा भी सम्मिलित है। चीरहरण लीला इसीमें हुई थी (भाग० १०.२२.१-२७)।

कादंबरी - स्त्री० [मं०] (१) वाणभट्टकी लिखी एक आख्या-यिका जिसकी नायिकाका यही नाम है। कारंबरी, मिंदरा और चित्रस्थ नामक गंधवंगजकी पुत्री थी (कारम्बरी—पं० कृष्णमोहन सास्त्री)।

काद्भवेय - पु० [मं०] नागोंकी एक जाति । ये तार्क्य (क्रड्यप) और क्रद्रमें उत्पन्न हुए जिनके अनेक फण हैं (वायु० ५२. २०; ६२.१८०; ६९.७४; ब्रह्मां० ३.७.३१) । ये सव गरुङ के अर्थान थे । द्रोष, बामुकि आदि इसी कक्षामें हैं (विष्णु० १.२१.२०-२१) ।

**कार्द्यपिंगाक्षि** – पु० [सं०] एक काइयप त्र्या**पें**य (मत्स्य० १९९.१३) ।

काननस्थली – पु॰ [सं॰] पुष्पकशैल और महामेघ पर्वतोंके बीच स्थित एक महाभयंकर बनका नाम (वायु॰ ३८.७१-८)। कानिनि – पु॰ [सं॰] सामवेदकी झाखाके प्रवर्तक एक ऋषि जो सामवेदके मुख्य आचार्य कृतकी शिष्य-प्रशिष्यपरम्परामें थे (ब्रह्मां॰ २.३५.५३)।

कानीन पु॰ [स॰] (१) विवाह होनेके पूर्व कुमारी अवस्थामें उत्पन्न हुआ पुत्र । 'कुंतीसृत कर्ण' और 'वेदव्यास'को कानीन कहते हैं । कर्ण कुतीके गर्भसे उत्पन्न सूर्यका पुत्र था—महाभारत, आदि पर्व कर्ण-जन्म और मत्स्यगंधाके गर्भसे उत्पन्न पराशर कषिके पुत्र श्री वेदव्यास थे (महाभारत, आदि पर्व सत्यवतीको आत्मकथा)। (२) अग्निवेश्यका एक नाम जो देवदत्तके पुत्र थे और जातुर्ण्य क्रिफिके नामसे विख्यात हुए । यह अग्निके अंशसे उत्पन्न हुए थे । इन्हांसे अग्निवेश्यायन नामक ब्रह्मकुल चला (भाग० ९.२.२१-२२)।

कान्यकुञ्ज-पु॰ [मं॰] (१) प्राचीन समयका एक प्रांत ।

रामायणानुसार राजिष कुशनाभको घृताची नामकी अप्सरा-से १०० वन्याएँ उत्पन्न हुई जिनके रूपपर वायु मोहित हो गया। व न्याओंके अस्वीवार वर देनेपर वायने उन्हे कुबड़ी कर दिया। पिता कन्याओंपर दड़े प्रसन्त हुए और उन्हें कांपिल्य नगरके राजा तथा चुलिय ऋषिके पुत्र ब्रह्म-दत्तको ब्याह दिया जिनके स्पर्शसे सव लड्कियोंका कदडा-पन जाता रहा । ह्वेनसांगके मतानुसार ये १०० कन्याएँ कुसुमपुरके राजा ब्रह्मदत्तकी पुत्री थी। महाबक्ष ऋषिने इन वन्याओंपर मोहित हो एकको ब्रह्मदत्तसे माँगा। राजा सबसे छोटी बन्याको लेकर ऋषिके आश्रमपर गये। ऋषिने कहा-सबसे छोटी क्यों ? राजाने डग्ते-डग्ते कहा 'और कोई राजी नहीं हुई।' इसपर ऋषिने शाप द्वारा और सब वन्याओंको कुदड़ी वर दिया। इन्ही कुबड़ी वन्याओंके आख्यानसे इस प्रदेशको 'वान्यकुब्ज' कहते हैं। (२) बाह्मणोंकः एक भेद जो वान्यकुब्ज देशके निवासी कहे जाते हैं—रामायण तथा ह्वेनसांग। (३) अजामिलका एक नगर (भाग० ६.१.२१) । यहाँके निवासियोंको परशरामने परास्त किया था (ब्रह्मां० ३.३९.११; ४१.३९; ४.४४. ९४)। इस स्थानमें गौरी नामसे सती देवीकी एक मूर्ति स्थापित है, इसलिए उनके भक्तोंको यह स्थान प्रिय है तथा पवित्र पीठ समझा गया है (मत्स्य० १३.२९)।

कापालिक-पु० [सं०] (१) शैव मम्प्रवायकी एक शाखावा नाम । कई पुस्तकोंके पर्यालोक्तनसे पता चलता है कि कालामुख अथवा लागुड़, वापालिक और पाञ्चपत ये शैव सम्प्रदाय है। इनका परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध है। श्री रामा-नुजाचार्यने अपने श्रीभाष्यमें शैव, पाशुपत, वापाल और कालामुख भेटमे चार प्रकारके हैं।व सम्प्रदायका उल्लेख किया है। 'कपालेन नृकपालेन चर्रात अभ्यवहारादिकं करोति कापालिकः। मनुष्यकी खोपड़ी द्वारा खाना, पीना आदि करते हैं। शैवाचार भेद विशेष । भवभृति कविने मालती माधव नाउवमें तथा कृष्ण कविके प्रकोधचन्द्रोदय नाटकके तृतीय अङ्कमें कापालिक मतका परिचय मिलता है। ये उम्र दौव तान्त्रिक सम्प्रदाय है (ब्रह्मां० २.३१.६५; वायु० ५८.६४) । सात-आठ सौ वर्ष पूर्व ये काली, छिन्नमस्ता आदि देवियोंको नरविल चढ़ाने थे। शङ्कर-दिग्विजयके अनुसार क.पालिक उच्छिष्ट गणपति या हैरम्ब सम्प्रदायके अंतर्गत है। ये मनुष्यकी खोपड़ी लिये रहते है और मद्य-मांसादि खाते हैं (ब्रह्मां० २.२७.११६)। (२) तंत्र शास्त्रानुसार वंगदेशकी एक वर्षसंकर जाति—तंत्रमार-संग्रह ।

कापिलेय-पु० [मं०] दैत्यराज कुम्भके वंशज अति उद्धत दैत्य राक्ष्म (वायु० ६९.१७५)।

काम — पु० [सं०] (१) वामदेव, प्रेमके देवता जिन्हें ब्रह्माके हृदयसे उत्पन्न कहा गया है। शिवने इन्हे जला भरम कर दिया था — दे० अंगज। श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युग्नके रूपमें इनका पुनर्जन्म हुआ, अतः यह वासुदेवके अंश थे (भाग० ३.१२.२६; ८.७.३२; १०.५५(२); विष्णु० ५.२७.२८)। इंद्रने इन्हें नरकी तपस्या नष्ट करनेकी भेजा था (भाग० ११.४.७)। इंद्रके कहनेसे यह उमासे विवाह करनेके लिए शिवको राजी करने गये थे (मत्स्य० १५४.२०९-२३९)।

विभूति द्वादकीव्रत करनेके कारण अनंगावती, रतिके साथ इनकी एक और पत्नी दन गयी और वह 'प्रीति' कहलायी (मत्स्य० ७.१३; १००.३२९) । मिद्धेश्वरके निकट कसमेश्वर-में शिवकी उपासना कर इन्होंने देवत्व पनः प्राप्त किया (मत्स्य० १९१.११०)। इनके वाणोंसे पीड़ित हो ब्रह्मा अपनी पुत्रीसे ही प्रेम करने लगे थे, अतः उन्होंने शाप दिया कि यह शिव द्वारा भस्म होंगे, पर यह दतलानेपर कि इन्होंने केवल कर्त्तव्यपालन किया था, ब्रह्माने श्रीकृष्ण-के पुत्र होनेवा वर दिया। इन्होंने नवदर्गाओंको भी काम-पीड़ित किया था (मत्स्य० ३.३३; ४.१२-२१; २३.२३)। (२) संकरपदा एक पुत्र (भाग०६.६.१०)। (३)एक विश्वेदेव (ब्रह्मां० २.२.२०; वायु० ६६.२१) । (४) श्रद्धा और धर्म-का एक पुत्र तथा हर्ष (प्रसन्नता) के पिता जो रित (सिद्धि-ब्रह्मां०) के गर्भसे उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० २.९. ५८-६२; वायु० १०.३४.३८)। (५) शोभयंन्ती आदि चौदह अप्सराओंके गणोंके अधिनायक (ब्रह्मां० ३.७.२४; वाय० ६९.५८)। (६) जीवनमें कामका स्थान (भाग० १. २.९-१०) । इसका उपभोग और प्रसंगसे अंत नहीं होता दल्कि आहुति पड़नेपर अग्निके तुल्य प्रचण्ड हो जाता है। रामायणानुसार ठीक उसी प्रकार जैसे वृद्धावस्था प्राप्त होने-पर भी जीने और धन एकत्र करनेकी लालसा नहीं जाती (बायु० ९३.९५-१००) ।

कामकंटकटा - स्त्री० [मं०] मुरु देत्यकी पुत्री मीर्वा जो कामाख्या देवी तथा श्रीकृष्णके आशीर्वादसे भीमपुत्र घटोतकत्रको पत्नी हुई थी। भगदत्तके राज्य प्रागज्योतिष-पुरमें रहनेवाली वह बीरांगना थी। इसने प्रण किया था कि जो वल तथा बुद्धि द्वारा मुझे परास्त करेगा उसीसे मैं ब्याह करूँगी तथा पिताके मारे जानेपर इसने श्रीकृष्णसे युद्ध किया था। वर्षरीक इसका पुत्र था (स्कंद० माहेश्वर कुमारिका खंड)।

कामक-पु० [मं०] विरक्षके दो पुत्रोंमेंसे एकका नाम। विरक्ष दनायुपाके पाँच पुत्रोमेंसे एक था (वायु० ६८.३३)। कामकला-पु० [मं०] एक तंत्रोक्त विद्या जिसमे शिव और शक्तिकी दो सफेद और लाल विदियाँ मानी गयी है। इनके संयोगको ही कामकला कहते हैं और इसी संयोगसे स्थिकी उत्पक्ति मानी गयी है (दामकला-आ० चतुरसेन)।

कामकूट-पु० [मं०] कामराज, श्रीविद्याका मंत्र जो तीन प्रकारका माना गया है—कामकृत्, कामकेलि, काम-क्रीड़ा (कामसूत्र— वास्त्यायन, कामविद्यान—वी० व्यास)। कामकोरिया—सी० [मं०] लिलता देवीके प्रकास वामोंग्रेंचे

कामकोटिगा —स्त्री० [सं०] लिलता देवीके पचीम नामोंमेंसे एक नाम (ब्रह्मां० ४.१८.१६)।

कामकोष्टक - पु० [मं०] इसे वामगिरि भी वहते हैं जो कामाक्षी देवीके पचास सिड्सीठोमेंने एक सिद्धपाठ हैं (ब्रह्मां० ४.४०.१; ४४.९४)।

कामकोष्णी – দ্রা০ [मं০] वॉचीम स्थापित एक देवी जिनके दर्शन बलरामजीने दक्षिण (द्रविड) देशमें किये थे (भाग० १०.७९.१४) ।

कामगमगण-पु० [सं०] धर्मसावर्णि मनुके ग्यारहर्वे मन्वं-तरके ३०।३० देवोंके त्रिविध देवनागर्णोमेंसे एक देवता- गणका नान (भाग० ८.१३.२५; विष्णु० ३. २.३०)।
कामिगिरि-पु० [मं०] भाग्तवर्षका एक पहाड, जो एक
प्रमुख पीठरूप वहा गया है, वॉचीने है (भाग० ५.१९.१६:
ब्रह्मां० ४.३९.१०५)।

कामचारिणी-र्स्ना० [मं०] मंदर पर्वतपर स्थित एक मती देवीकी प्रतिरूप देवी मृत्ति (मत्स्य० १३.२८)।

काञ्चनका – स्त्री० [सं०] एक नगरी, जो विन्ध्यक्षक्तिके पुत्र प्रवीस्की राजधानी थी (बायु० ९९.३७१) ।

कामजित्-पु॰ [सं॰] इंकरका एक नाम । देवताओंके कहनेसे कामदेव इंकरको अपने वद्यमें करने गया थाः पर उन्होंने उसे भरम कर दिया—दे॰ काम (१)।

कामटक – पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रके बंदाका एक नाग जो जनमे-जय राजाके सर्प-यद्यमे सारा गया था (महाभा॰ आदि॰ ५:७.१६)।

कामतर-पु० [सं०] कामतर=कल्पतर-दे० उत्पतर। कामतिथि-स्वं।० [सं०] त्रयोदशी तिथि जिस दिन वाम-देपकी प्ता होती हैं। त्रयोदशीका अधिपति भी कामदेव हैं, इसलिए यह कामतिथि कहलाती हैं—बृहस्पंहिता।

**कामदहन**−पु० [सं०] कामदेवको भस्म करनेके कारण इांकरका एक नाम—दे० काम (१) ।

कामदा—सी० [मं०] (१) स्वत्त्वकी अनुचरी मानुकाओं (मानुगणें) मेसे एक मानुका । ये मानुकार्य श्रञ्जनाञ्चक है, इससे तीनों लोक ज्याप्त है—महाभा० शत्य० ४६.१-४३। (२) चेत्र शुक्र एवावर्यः जिमे कामिका एकावर्यः भी कहते हैं। इसमें द्रश्माति मध्याह्ने सावा भीजन एक वार करें, एकावर्शकों भगवान्के सम्मुख जागरण करें, फिर दूसरे किन पारणा करें। इसमें भोगीपुर सगरके राजा पुण्डरीकके लिल और लिलवा (गंधव-गंधविधी) की कथा सुननेवा माहात्स्य है—'नानापुराणस्मृति'।

कामदासप्तमी - खं॰ [बं॰] काल्युन ब्युष्ठः सप्तर्माको 'सूर्वाय नमः'ने सूर्वकः पूजा करे तथा नैक्बमें कसार दें। सूर्यके घोडोका पूजन करे तो अपुत्रको पुत्र, निर्धनको धन नथा रोगोको आरोग्य प्राप्त होना हे—भविष्यपुराण।

कामादिमंत्रराज-पु॰ [मं॰] कामनाज नामका एक लिलता मन्त्र जो परम श्रेष्ठ कटा गया है (ब्रह्मां० ४० ३८.१४)।

कामदुघा - की ० [सं०] रोहिणीकी चार पुत्रियों मेसे एक पुत्री जिससे गोए उत्पन्त हुई थी (ब्रह्मा० ३.३.७४-५; बायु० ६६.७२)।

कामदेव-पु० [सं०] (१) यह कृष्णके औरम और लक्ष्मीके गर्भमें उत्पन्न हुए थे। अन्य मतानुमार यह ब्रह्मासे स्त्रिके रूपमें उत्पन्न हुए थे। अन्य मतानुमार यह ब्रह्मासे स्त्रिके रूपमें उत्पन्न हुए थे। दे० मन्मथ, रांभना अंगहीन । पर्थ्याय—शाम (१); मदन; मन्मथ; मार, प्रचुन्तः भीतकेतनः , कंदपः; दर्पकः अनंगः पंचरारः समरः शंदरारः मनसिजः कुसुमेषुः अनन्यजः पुष्पथन्वाः रितिपतिः मकर्ष्यजः अंगजः अंगर्जान आदि । (२) केतुमाल महादेशमें लक्ष्मीके समक्ष विष्णु इसी हुपमें आये थे (भाग० ५.१८.१५), इसिल्ए विष्णुका एक नाम कामदेव भी है (महाभा० अनु० १४९. ८२)। देवासुर संशाममें यह दुर्मपंके साथ लड़े थे (भाग० ५.१०.३३)। यह सब अपसराओंके अविपति वनावे गये

(ब्रह्मां० ३.८.१५, मतस्य० २७७.६; वायु० ७०.१४) । (३) यशोधरा (यशोधारी० वायु०) और कनकपीठके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.११.३५; वायु० २८.३०) ।

कामदेववत - पु० [मं०] कामदेवकी पूजा वैशाख शुक्क त्रयोदशीको की जाती है जिसमे रोगनिवृत्ति होती है - मदन रतन, विष्णुधर्मोत्तर ।

कामधेन - ह्वां (१) एक गाय, जो समुद्रमंथनसे प्राप्त चौद्रह रत्नोंमेंसे एक है जिसमें मनोबांछित फल मिलता है (ब्रह्मां० ४.१५.३७; २८.७२)। (२) वशिष्ठ ऋषिकी शदला या नन्दिनी नामकी गाय जिसके कारण विद्वामित्रसे उनका झगड़ा हुआ था। एक वार विद्वा-मित्रजी वशिष्ठाश्रमपर पथारे तव अपनी गौके प्रतापसे वशिष्ठने उनका समचित सत्कार किया। विश्वामित्रने विशिष्ठसे गौ माँगी और न देनेपर टोनोंमें घोर युद्ध हुआ । (३) अन्धकासुर विनाशार्थ सृष्ट मानसी शक्तियों द्वारा जगन्क्षयहाँनेपर शहुरवी प्रार्थनापर श्रीनृसिह हरि द्वारा सुष्ट ३२ मानरोमें एक देवी जो रेवती देवीकी अनुगामिनी है (मत्स्य० १७९.७३)। (४) जमद्गिन ऋषिकी गौ जिसके वलपर ऋषिने हेहयराजका ऐसा परम भव्य स्वागत किया था जिससे वह अत्यन्त विस्मयान्वित हुआ। दुर्मन्त्रीकी मन्त्रणा-ने उसने गौ माँगी, न देनेपर दलात् ले जानेवा प्रयास किया । इसे ले जानेके लिए जब राजभृत्योने इसे बॉधा तब यह दंधनमुक्त हो सारी सेनाको घायल करती हुई आकाशमे उड़ गयी थी (ब्रह्मां० ३.२६.५४) ।

कामधेनुपद-पु० [मं०] यह गयाके धेनुवारण्यमें है। यहाँ स्नान कर श्राड करनेवालेके पितर ब्रह्मलोकको जाते हे (बायु० ११२.५६)।

कामध्वज-पु० [सं०] कामदेवकी पताकाका नाम-दे० कामदेव, कान, अंगज।

कामपाल – पु० [मं०] (१) श्रीकृष्ण, ६लराम और इकरका नाम—दे० कृष्ण, ६लराम, शिव । (२) पोण्ड्रकको हरानेमें इन्होने यदुवंशियोंका साथ दिया था (भाग० १०. ६६(२)) ।

कामबाण-पु० [सं०] कामदेवके वार्णोका नाम जो संख्यामें पाँच कहे गये हें—मोहन; उन्मादन; संतापन; शोपणः निद्येष्टकरण (स्तम्भन)। वार्णोको यदि लेखोके अनुमार फूलोंका बना मानें तो उनके नाम ये हें—लाल कमल; अशोक; आम; चमेली और नील कमल—दें० अंगज।

कामभूरह — पु० [मं०] कलपनृक्ष — दे० वलपनृक्ष, कलपनर । काम्बोज — पु० [मं०] उत्तर विशादा एक राज्य जो घोड़ोंके लिए प्रसिद्ध है (ब्रह्मां० २.१६.४९; ४.१६.१६; वायु० ८८.१२२; विष्णु० ५.२९.३२) । यहाँका मुदाक्षिण नामक राजा जरासंघका मित्र था और गोमंत-आक्रमणके समय यह गोमंत पर्वतके पूर्व था (भाग० १०.५२.११(७) । यह युधिच्छिरके राजस्य यहमे गयाथा । परशुराम और राजा सगरने इन्हें परास्त किया था और दण्डस्वस्प इन लोगोंका पूर्णभद्र मुंडन करा विदा (मुझ) गयाथा (ब्रह्मां० २.४१.३९; ४८.२२.४४; ६३.१२०, १३८-१३८; विष्णु० ४.३,४२)

कामराजप्रिया – स्त्री० [सं०] ल्लिताके पचीस नामोंमेंसे एक नाम (ब्रह्मां० ४.१८.१६) । कामरिपु-पु॰ [सं॰] शिवका एक नाम—दे॰ अंगज, काम (१) आदि ।

कामरुचि – स्त्री॰ [सं॰] एक अस्त्र विशेषका नाम। रामा-यणानुसार विश्वामित्रजीने यह अस्त्र श्री रामचन्द्रको दिया था। इससे विपक्षीके चलाये अन्य अस्त्र व्यर्थ हो जाते हें (रामच॰ मानस, बालका॰ चौ॰ ७-८, हो॰ २०९; विष्णु॰ च॰ अंश)।

कामरूप-पु० [सं०] (१) आसामके अंतर्गत एक स्थान विशेष जहाँ कामाख्या देवीका मंदिर है। कालिकापुराणा- नुसार कामाख्या देवी और कामरूप तीर्थका माहात्म्य वहुत अधिक मिलता है। यह देवीके ५२ पीठोंमेंसे एक है जो जाद्-टोनाके लिए दड़ा प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन कालमें यह म्लेच्छोंका देश समझा जाता था। प्राग्ज्योतिषपुर (आधुनिक गौहार्टी) इसकी राजधानी थी। रामायणके समयमें नरकासुर यहाँ राज करता था। सीताकी खोजके लिए बन्दरोंको वाहर मेजते समय सुन्नीवने इसका भी च्ल्लेस किया है—रामायण किष्किथा का०। महाभारतके समय यहाँका राजा भगदत्त था।

जव अर्जुन दिग्विजयके लिए निकले थे तब इमने चीनियों तथा विरातोंकी सेना लेकर उनसे युद्ध किया था (महा-भारत, अश्वमेथपर्व—प्राग्ज्योतिषपुरमें युद्ध)। महामारतके युद्धमें भी भगदत्त अपनी म्लेच्छ-सेना ले कौरवोंकी ओरसे लड़ा था। महाभारतमें कहीं-कहीं भगदत्तका नाम 'म्लेछा-नामिषपः' भी मिलता है। बादको शाक्तों और तांत्रिकोंका प्रभाव बढ़नेपर इस स्थानको पित्र मान लिया गया। (२) एक पूर्वी देश जो लिलता देवीके पचास पीठोंमेंसे एक मुख्य पीठ तथा अति पवित्र स्थान समझा जाता है (ब्रह्मां० ४.४४.९२; विष्णु० २.३.१५)।

कामरूपा – स्त्री॰ [मं॰] अन्धकासुर विनाशार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट बहुत-सी मानस मानृकाओं मेंसे एक मानस मानृका (मत्स्य॰ १७९.२१)।

कामरूपिणी - स्त्रीं (सं ०) श्री, ही आदि ४८ शक्तिदेवियो-मेसे एक शक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.७२)।

कामलायनिज – पु॰ [सं॰] कुशिकवंदाज एक ऋषिका नाम जो त्र्यापेय प्रवर है (मत्स्य॰ १९८.१३)।

कामला – स्त्री॰ [सं॰] कमलास्थमें स्थापित मनी देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य॰ १३.३२) ।

कामली - स्त्रीं ॰ [मं०] परशुरामकी माताका नाम जिनका प्रसिद्ध नाम रेणुका था। यह इक्ष्याकुवंशीय राजा रेणुकी (वायु॰ सुवेणुकी) पुत्री थीं और महिष जमदिनके साथ इनका विवाह हुआ था। पिनाकी आज्ञाने परशुरामने अपनी माताका सिर काट लिया था (वायु॰ ९१.९०; हरिवंश १.२७.२८, २९)।

कामबत्त -पु॰ [मं॰] प्रसुम्नके प्रांत्सर्थ किया जानेवाला एक बत । इस बतके करनेसे बतकर्ता एक करपतक विष्णुलोकने - निवास करता है (मत्स्य॰ १०१.१०) ।

कामशंकर-पु० [मं०] महादेवी कामेश्वरीके कान्त कामेश्वर-का एक नाम (ब्रह्मां० ४०१५,४५) ।

**कामशास्त्र**-पु० [मं०] सैरन्ध्रीके शयनकक्षमे कामशास्त्रके नियमानुसार वने चित्र (भाग० १०.४८(२): गव्सप० २२०.२)। पांचाल वाभ्रन्य द्वारा लिखा शास्त्र विशेष (मत्स्य० २१.३०)।

कामशिव-पु० [सं०] कामेश्वरीवहाम श्री कामेश्वरका एक नाम (ब्रह्मां० ४.१५.१६) ।

कामसुत-पु० [सं०] प्रबुन्न, जिन्हें कामदेवका अवतार समझा जाता है, के पुत्र अनिरुद्धका एक नाम (दे० काम नं० १, अनिरुद्ध और प्रबन्न)।

कामहानि-पु॰ [सं॰] सामवेद शाखाप्रवर्तक आचार्य लांगलिके छह शिष्योंमेंसे एकका नाम (वायु॰ ६१.४२)।

कामाक्षी — स्त्री० [सं०] (१) कामेश्वरी देवीका एक नाम (ब्रह्मां० ४.१५.३५)। (२) गन्धमादनमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य० १३.२७)। (३) तंत्रीक्त एक देवीकी मृति। (४) दुर्गा देवीका एक विग्रह। (५) वाँचीमें स्थित एक देवी जिन्हें आदिलक्ष्मी, महात्रिपुरसुन्दरी, लिलेतेश्वरी तथा कामेश्वरी भी कहते हैं (ब्रह्मां० ४.५.७; १३.२; ३८.८१; ३९.५-१४, २१; ४०.१,४६, ८५-१०५)। कामास्या — पु० [सं०] (१) देवीका एक विग्रह। (२)

कामाल्या-पु० [सं०] (१) देवीका एक विग्रह। (२) सतीदेवीका योनिपीठ।

कामार्त्ता – स्त्रो० [पं०] श्री, ही आदि ४८ शक्तिदेवियोमेंस एक शक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मा० ४.४४.७३)।

कामारि-पु० [सं०] भगवान् इंकरका एक नाम-दे० अंगज, काम १।

कामावसायिता – र्ह्झा० [मं०] योगियोंकी अणिमा, रुधिमा, महिमा आदि आठ सिद्धियोंमेंने एक जिने 'सत्यमंकल्पता' कहते हैं (वायु० १३.४)।

कामिका - स्ति ० [सं ०] श्रावण कृष्णा एकादशी - इस दिन नियमपूर्वक उपवास करके द्वादशीको नित्य कर्मके पश्चात् षोडशोपचारसे भगवान् श्रीधरका पूजन करे, तदनंतर श्राह्मण-भोजन करा आप भोजन करे। इस ब्रतको नियम-पूर्वक करनेवाला इस लोकमे सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर विष्णुधामको जावा है (नारद० पूर्व० १२०.२८-३१)।

कामिकी - स्त्री० [मं०] वामा, त्रिनोदिनी आदि शक्तियोंमेने एक शक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.१४०) ।

कामिनी - स्त्री॰ [सं॰] (१) स्त्रियोंके स्वैरिणी आदि तीन झुंडों, जो अतललोकिनवाती बलासुरके जँभाई लेनेपर उसके मुँदसे उत्पन्न हुए थे, मेसे एक झुंड (भाग० ५.२४० १६)। (२) श्री, ही आदि ४८ शक्तियोंमिसे एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां॰ ४.४४.७२)।

कामेशी - स्त्रां० [सं०] (१) लिलता देवाको २५ नामोंमेंने एक नाम (ब्रह्मां० ४.१३.२; १८.१५)। (२) चक्ररथेन्द्रके द्विताय पर्वपर स्थित तीन देवियोंमेंने एक देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.१९.५२)। (३) चक्ररथेन्द्रके तृतीय पर्वपर स्थित देवय- संहारकारिणी ८ देवियोंमेंने एक देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.१९.४८)। (४) आनन्द्रपीठमें चक्ररथेन्द्रके मध्य पर्वमें स्थित भगमाला, नित्यिक्त्वा, मेरुण्डा आदि १५ अक्षर- देवियोम सर्वप्रथम एक देवी (ब्रह्मां० ४.१९.५९९)।

**काग्नेश्वर** – पु० [सं०] जगन्मोहन रूपधारी श्री झंकर, जिनका विवाह शक्कारमृति ललिता देवीके साथ दुआ था, का एक नाम (ब्रह्मां० ४.१४.२१: १५.१२; २७.६७; ३४.४) ।

कामेश्वरी -स्त्री० [मं०] (१) कामरूप (कामाच्या) की पांच

मूर्त्तियों मेंसे एक। (२) कामेशी, कामाक्षी आदि लिलता देवीके विविध नामों मेंसे एक नाम (ब्रह्मां० ४.१५.३५)। (३) १५ नित्या देवियों मेंसे एक नित्या देवी (ब्रह्मां० ४.१८.९; २५.५६; २९.१४५; ३७.३३; ४४.१४१)।

कामेश्वरीपुरी - स्त्री॰ [सं॰] लिलता देवीके निवास श्रीपुरका एक नाम (ब्रह्मां॰ ४.३३.२४)।

काम्पिल्य — पु० [मं०] (१) मर्म्यादव (वायु० = भेदः; विष्णु० हर्यदेव) के पाँच पुत्रों, जो पात्राल कहाये, मेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२१.३२; वायु० ९९.१९६; विष्णु० ४१९.५९)। (२) एक नगर विशेषका नाम। हर्यद्वके पुत्र काम्पिल्यके नामपर इस नगरीका नामकरण तथा स्थापना हुई थी। द्रुपद्पुत्र धृष्टद्युम्नकी राजवानी इसी नगरीमें थी (महाभा० आदि० १३८-७३)। (३) राजा समरकी राजधानी। समरके पार, सुपार तथा सदंदव नामके ३ पुत्र थे (वायु० ९९.१७६; विष्णु० ४.१९.४०)।

काम्यक – पु॰ [सं॰] एक विस्तृत वन जो सरस्वतीके तटपर है । दूसरे वनवासके समय पांडवोंने यहाँ वास किया था (महाभा॰ वन० ६-७१) ।

काम्या - स्त्री० [सं०] कर्दम और श्रुतिकी पुत्री जिसका विवाह प्रियत्रनसे हुआ था। इसके प्रियत्रतसे स्वायं भुवसम १० पुत्र तथा दो पुत्रियाँ हुई थी। ये क्षत्रिय जातिके प्रव-र्तक हुए (ब्रह्मां० २.११.३२-३४; १४.४४)।

**कायनि** –पु॰ [सं॰] भार्गवींका एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९५.३१) ।

कायव्य-पु॰ [सं॰] एक निषाद मानाका पुत्र जो अपने आचरण तथा भक्तिके बल्से ब्रह्मज्ञानी हो गया था (महाभा॰ शान्ति॰ १३५-२)।

कायावरोहण-पु० [सं०] एक तीर्थस्थान जहाँ सती देवी-की प्रतिमा माता देवीके नामसे स्थापित है, जो पितरोंके श्राङ, दान और होमके लिए अति प्रशस्त है तथा दोनों मन्ध्याओंमें शिवजीके सांनिध्यसे अति पवित्र है (मत्स्य० १३.४८; २२-३०; १८१-२६)।

कारिक - पु॰ [मं॰] एक आंगिरस प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९६.१४)।

कारण - पु॰ [मं॰] (१) ईश्वर जो निर्गुण है। ब्रह्मा, प्रकृति और सगुणके संयोगके पश्चात् कारणात्मा हो जाता है (बायु॰ ४९.१५१)। (२) इससे जीव या प्राणका दोध होता है (बायु॰ १०२.१०१)। (३) अव्यक्तका एक नाम (बिष्णु॰ १.२.१९)।

कारयन - पु॰ [सं॰] हिमालय पर्वतके निकटका एक देश, जिसमें लक्ष्मण-पुत्र अंगदकी अंगदा नामक राजधानी थी (ब्रह्मां॰ ३.६३.१८९)।

**कारवर्ता** – स्त्री॰ [मं॰] श्राद्धादिके लिए अति प्रशस्त एक पवित्र तीर्थ (ब्रह्मां॰ ३.१३.९२) ।

कारपथ-पु॰ [सं॰] एक देश जहाँके शासक लक्ष्मणके पुत्र अंगद और चित्रकेतु थे। यहाँ अंगदकी राजधानी अँगदीया (ब्रह्मां॰ अंगडा) और चित्रकेतुकी चन्द्रवका (ब्रह्मां॰ चन्द्रचक्रा) थी (वायु॰ ८८.१८८)।

कारु-पु॰ [मं॰] भारतवर्षका एक पहाड़ (वायु॰ ४५.९२)। कारुपथ-पु॰ [मं॰] टे॰ कारपथ। कारुष-पु॰ [सं॰] वृद्धशर्माकी एक उपाधि जो करुष देशका राजा था और जिसका विवाह श्रुतदेवासे हुआ था। इसके श्रुतदेवासे दन्तवक नामक पुत्र हुआ जो ऋषिशप्त दैत्य था। महाभारत युद्धमें यह दुर्योधनके पक्षमें लड़ा (भाग॰ ९.२४.३६)।

कारुषगण – पु० [सं०] मालवाके निवासी जिन्हें वैव-स्वत मनुके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, करुषके वंदाज कहते है (भाग० ९.२.१६; ब्रह्मां० ३.६१.२; मत्स्य० १२.२४; ११४.४८; विष्णु० ४.१.१८)।

कार्तवीर्य - पु० [सं०] कृतवीर्यंका पुत्र सहस्रार्जुन जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। इसका दूसरा नाम हैहय था, जो तंत्रशास्त्रका आचार्य माना जाता है। कार्तवीर्यंतंत्र इसीका बनाया है। एक समय छंकेश्वर रावण शिवकी पूजा करता था और वहाँसे आध योजन दूरीपर सहस्रवाहु कार्तवीर्य स्त्रियोंके साथ जलकीड़ा कर रहा था। सहस्रवाहुने नर्मदाकी धाराको रोक दिया। नदीकी धारा उल्टी वहने लगी जिससे रावणकी पूजा-सामग्री वह गयी। सारा भेद विदित होनेपर रावणने सहस्रवाहुपर चढ़ाई की, पर क्रिलोक-विजयी रावण सहस्रवाहुसे परास्त हुआ और वंदी हो गया। रावणके पितामह महिष पुलस्त्यने सब हाल सुनकर कार्तवीर्यसे आकर प्रार्थना की, तब रावण छोड़ दिया गया (रामायण उत्तर० २२.१-७३; भाग० ९.१५.२१-२२; बह्यां० १.३२.५०; मतस्य० ४३.३७-४०)।

ब्रह्मवैवर्त पुराणानुसार एक दिन सेना सहित राजा कार्तवीर्य भूख-प्यासमे न्याकुल हो जमदग्नि ऋषिके आश्रमके निकट आ ठहरा और मुनिने सबका समुचित आदर-सत्कार किया। ऋषिके पास कपिला गौ थी, जिसके प्रभावसे अत्यन्त भव्य आतिथ्य किया गया था। कार्तवीर्यने गौ माँगी, पर ऋषिने देना स्वीकार नहीं किया। अनः कार्तवीर्य सेना सहित लड़नेपर उद्यत हुआ (भाग० ९.१५. २३-२६; ब्रह्मां० ३.२६.७ पूरा, २७.२८.३०.४), पर ऋषि-की दैवी शक्तिके आगे ठहर न सका और अपने राज्यको लौट गया । उसने पुनः आक्रमण किया जिसमें ऋषि मारे गये। यह कपिला गौ विष्णुने पहिले ब्रह्माको दी, ब्रह्माने भृत्मुनिको और भृतुने जमदिग्निको दी थी। जमदिग्निकी मृत्युके समय उनके पुत्र परशुराम आश्रमपर नहीं थे, आनेपर अपनी माता रेणुकाले सब हाल सुना । परश्रामने प्रतिज्ञा की कि सहस्रवाहुके साथ इस पृथ्वोको इकीस वार क्षत्रिय शून्य कर दूँगा। परशुरामका कार्तवीर्यसे युद्ध हुआ और कार्तवीर्य मारा गया (भाग० ९.१५.२७-३६; ब्रह्मां० **₹.₹०.५-१५; ₹२.६१; ₹८.८.२७; ४०-१९; ४१.३७.३८;** ४४.१४: ४७.६३.८८) ।

कार्तिक पु० [सं०] एक महीनाका नाम जो आहिवन और मार्गर्शार्थके बीचमे पड़ता है। इस महीनेकी पूणिमाको चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्रमें रहता है, अतः यह नाम पड़ा। कार्तिकमें सूर्योदयके पड्ले स्नान करने तथा आकाश दिया बालनेका बड़ा माहात्म्य लिखा है, यह बड़ा पित्रत्र महीना माना जाता है:—'कार्तिक सकलं मासं नित्य-स्नायी जितेन्द्रियः। जपन् हिबच्यभुक्छान्तः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥'—'मदनपारिजात'। इस व्रतको आहिवन १५

से प्रारम्भ कर कार्तिक शु० १५ को समाप्त करे। घरके वर्तनोंके जलकी अपेक्षा कुआँ, बावली, सरोवर या नदी स्नानके लिए उत्तम है। बहुत लोग कार्तिक माहात्म्य सुनते तथा दान-पुण्य करते है। सब दानोंसे बदकर कन्या-दान है, उससे अधिक विद्यादान है, विद्यादानसे भी गो-दानका महत्त्व अधिक है और गोदानसे भी अधिक महत्त्व अन्नदानका लिखा है, क्योंकि समस्त संसार अन्नसे ही जीवित है (वायु० ८०.५४.६१; स्कंद० वै० कार्तिक-माहात्म्य)। इस मासकी नवमी युगादि है। इसमें किया दान अक्षय होता है और द्वादशी मन्वंतर है, यह श्राद्धके लिए प्रशस्त मानी गयी है (दे० अक्षयनवमी; मत्स्य० १७.४)। 'न कार्तिकसमो मासो न कृतेन समं युगम्। न वेदस्त सहारं शास्त्रं न तीर्थं गंगया समम्॥' (स्कन्द०, वै० खंड, कार्तिक-माहात्म्य १.३६-३७)।

कार्तिकी-स्री० [मं०] कार्तिक शुक्क पूर्णिमा । इस तिथिको ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्यने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है जिसमें किये स्नान, दान, होम, यशादि-का अनन्त फल लिखा है (वायु० ८१.११; मत्स्य० १७. ५-८)। यदि इस दिन कृत्तिका हो तो यह 'महाकातिंकी' होती है; भरणी हो तो विशेष फल देती है और यदि रोहिणी हो तो महत्त्व और बढ़ जाता है (स्मृतिसार)। इसी दिन सायंकालमें मत्स्यावतार हुआ था, अतः इसमें दिये दानादिका दस यशोंके बराबर फल होता है (पद्म०)। यदि इस दिन कृत्तिकापर चंद्रमा और बृहस्पति हों तो यह 'महापूर्णिमा' होती है (ब्रह्म०)। यदि इस दिन कृत्तिकापर चंद्रमा और विशाखापर सूर्य हों तो 'पद्मक' योग होता है जो पुष्करमें भी दुर्लभ होता है (पद्मपुराण)। कार्तिकीको संध्या समय 'त्रिपुरोत्सव' करके दीपदान करनेसे पुर्नजन्म-का कष्ट नहीं होता है (भविष्य०) । यदि कृत्तिका नक्षत्रमें विश्वनाथका दर्शन बाह्मण करे तो मात जनमतक वेदपारग और धनवान् होता है (काशीखंड)। चंद्रोदयके समय शिषा, सम्भूति, प्रीति, संनति, अनस्या और क्षमा इन ६ तपस्विनी कृत्तिकाओंका पूजन करे तो शौर्य, वीर्य और धैर्यादि बढ़ते हैं (ब्रह्म०) । कार्तिकीको नक्तन्नत कर वृषदान करनेसे शिवपद प्राप्त होता है (मत्स्य०)। गौ, गज, रथ, अरव और धृतादिका दान करनेसे संपत्ति बढ़ती है (निर्णया-मृत) । इस दिन सोपवास हरिस्मरण करे तो अभिनष्टोम-का फल मिलता है तथा सूर्यलोककी प्राप्ति होती है (ब्रह्म०)। सुवर्णके मेषका दान करनेसे ग्रहयोगके कष्ट मिटते हैं (भविष्य०)।

कार्त्तिकेय-पु० [सं०] (गुह) (१) महादेवके पुत्र जिनका लालन-पालन चंद्रमाकी स्त्री कृत्तिकाओंने किया था (वायु० ४१.३८; ७२.४३; विष्णु० १.१५.११६) । इसीसे इन्हें कार्त्तिकेय कहते हैं जिनका दूसरा नाम 'कुमार' भी है (ब्रह्मां० २.२५.१६; ३.१०.४४; ३२.२३; ४१.३२; ४२.६; ४३.३१) । यह देवसेनापित हैं जिनका जन्म तारकासुरका वथ करनेके लिए हुआ था । तारकासुरके वथके पश्चात् इन्हें 'तारकारि' कहने लगे (मत्स्य० १६०.१०-२६) । इनकी स्त्रीका नाम देवसेना है जो ब्रह्माकी पुत्री है । पुराणमें इनके जन्मका विवरण इस प्रकार है—हिमालयने पार्वती

नामकी अपनी पुत्रीका विवाह महादेवजीसे किया पार्वतीजी शिव-वीर्य धारण न सकीं, अतएव पृथ्वी, अग्नि और गङ्गाजीने क्रमशः उस वीर्यको धारण किया। जब गङ्गाजी भी उसे धारण नहीं कर सकीं तो उन्होंने उमे हिमालयके निकटवर्ती शरवनमें फेंक दिया। वहीं तार-कारि शरजनमा उत्पन्न हुए। उन्हें दूध पिलानेके लिए देव-ताओं द्वारा प्रेरित छह वृत्तिकाओंका समान रूपसे स्तन्य-पान करनेके लिए उन्होंने छह मुख धारण किये। इसीलिए उन्हें कात्तिकेय और षण्मख कहा गया (रामायण बाल० ३७.१-३२)। वाणासूर-कृष्ण युद्धमें इन्होंने भाग लिया था, परन्तु गरुड़ और प्रद्युमने इनको बेकार कर दिया (विष्णु० ५.३३.२१, २६)। कृत्तिकापुत्र, कुमारने नन्दिपुराणमें नन्दीका माहात्म्य कहा है (मत्स्य०५.२७; ५३.६१)। यह चैत्र मासकी पूर्णिमाको उत्पन्न हुए थे और छठे दिन ह इंद्रने इन्हें देव-सेनापति बना दिया। सब देवताओंने इनकी स्तुति की तथा विविध उपहार दिये (मत्स्य० १५९. ४.१८)। (२) पाविक-रोहित युगके सप्तिपयोंमेंसे एक ऋषि (ब्रह्मां० ४.१.६२)। (३) सती देवीकी एक मृति यशस्भरी देवीके निवासके वारण अति पवित्र एक तीर्थका नाम (मत्स्य० १३.४५)।

कार्त्तिकेयपद-पु० [सं०] यह तीर्थ गयामें है। इस तीर्थमें श्राद्धकर्त्ता अपने पितरोंको शिवलोक पहुँचाता है (वायु० १०९.१९; १११.५४)।

कार्त्तिवय-पु० [मं०] कहयप कुलका एक गोत्रकार ऋषि (मस्य० १९९.५)।

कार्त्तिवीर्य-पु॰ [मं॰] यदुवंशी राजा कनकके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु॰ ९४.८)।

कार्दमायनि – पु॰ [सं॰] भार्गवींका एक आर्थेय प्रवर-प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य॰ १९५.३४, ४३)।

कार्पटगण - पु० [सं०] एक नास्तिक सम्प्रदाय (ब्रह्मां० ३.१४.३९)। स्वायंभुव मन्वंतरमें भगवदंश प्रमितने लगातार २० वर्षोतक पृथिवीमें विचरण करते हुए इस पाखण्ड धर्मविष्लवदा नाश किया था (ब्रह्मां० २.३१. ५-३७, ६६-८०; ३.७४.२०७)।

कार्यकारणरूपिणी—स्नो० [मं०] ललिता देवीका एक नाम (ब्रह्मां० ४.१५.८) ।

कार्यपंचक-पु॰ [मं॰] ईइवरके पाँच विशेष वाम अर्थात् अनुग्रह, तिरोभाव, आदान, स्थिति और उद्भव ।

कार्णायन पुर्व सिंश छह प्रवारके गौर पराशर, नील पराशर, कृष्ण पराशर, इवेत पराशर, द्याम पराशर तथा धूझ पराशरों, जिनमें प्रत्येक प्रकारमें पाँच-पाँच व्यक्ति है, मेसे कृष्ण पराशरोंके वर्गका एक ऋषि (मत्स्यर २०१. ३५)।

कार्ष्णि – पु॰ [सं॰] (१) श्रीकृष्णके पुत्र प्रबुन्नका एक नाम (भाग॰ १०.७६.२८)। (२) वामदेवका एक नाम या उपाधि। (३) व्यास-पुत्र शुक्तदेवका एक नाम। (४) एक गंधर्व विदोषका नाम (श्रीकृष्ण, व्यास या कामदेवसे संबंध रखने-वाला)।

**काष्णेय-पु॰** [सं॰] खशाकी सात पुत्रियोंमेंने तीसरी कृष्णा-से उत्पन्न एक राक्षमगण (वायु॰ ६९.१७२) । काल-पु० [मं०] (१) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एकका नाम (भाग० ३.१२-११)। (२) सर्वशक्तिमान् ईश्वरका एक रूप-समय (भाग० १.६.४; ११.६; १३.४७; २.१०.४५; ८.१७. २७) । यह ईइवर ही है, केवल रूपभेद हैं (भाग० ३.१२. १२; २९.४, ३७, ४६; १०.५१.१९) । यह सारी सृष्टि तथा महाप्रलयका अधिपति है (भाग० ४.१२.३; वाय० ३२. ११.२२)। सब इसके अधिकारमें है। यह संसारके प्रत्येक पटार्थको बनाता और विगाइना रहना है (विष्णु० ५.३८. ५५-६४)। (३) मृत्युका अधिपति या मृत्युका एक नाम। राहु अनुका अधिदेवता (ब्रह्मां० २.३६.१२८; मत्स्य० ९३. १४; २१३.५, १८) । इसके चार मुख है, प्रत्येक एक युग-का चोतक है (वायु० ३२.८-७७)। (४) आठ वसुओं में अन्यतम अर्थात् द्वितीय वसु ध्रुवका पुत्र (ब्रह्मां० ३.३.२२)। (५) धर्म और विस्वाके दम विश्वेदेव पुत्रोंमेंसे एक विश्वेदेव (ब्रह्मां० ३.३.३०; मत्स्य० ५.२३; २०३.४; वायु० ६६. २१.३१; विष्णु० १.१५.११२)। (६) एक भेरव देवता (ब्रह्मां० ३.२०.८२)। (७) ब्रह्मा या अन्यक्तसे उत्पन्न (विष्णु० १.२.१४, १५,२७)। (८) मितोद झीलके पश्चिम-में स्थित एक पर्वत (बायु०३६.२७)। (९) समयवा विभाजन तथा परमाणुकी व्याख्या-

२ परमाण् = १ अण् । ६ या ७ नाड़िका = १ प्रहर्या याम। ३ अण = १ त्रमरेण ४ याम = १ दिन या गत्। ३ त्रसरेण = बुटि । १५ डिन और रात=१ पक्ष । १०० बुद्धि = १ वेथ । २ पक्ष=१ मास पितरोंका एक दिन और रात । ३ वेघ = १ लवा २ मास = १ ऋतु। ३ लव = १ निमेष । ६ मास=१ अयन। २ अयन = १ वर्ष। वर्ष मौर, दाई-र्भत्य, मावन, चान्द्र, नाक्षत्र मासोंके भेरसे पाँच प्रकारका है—(१) मंबत्सर, (२) परि-वत्मर, (३) इहा-वन्सर, (४) अन्-

₹ निमेष = १ क्षण

५ क्षण = १ काषा ।

१५ काष्ठा = १ लघु ।

१५ लघ् = १ नाडिका ।

१ दिन ब्रह्माग=१४ | मनुओकी अवधि। १ सत ब्रह्माकी=प्रत्य-

बरमर ।

वस्मर और (५)

र्का अवधि । (भाग० ३.११. पृगः; ब्रह्मा० २.२४.५८; १३.१०९.११५; वाय०

5.290-40; 0.3.

१०-३१)। रिका=१ महर्त्त । ये सब सर्वपर

र नाड़िका = १ मुहूर्त्त । ये मत्र सूर्यपर आधा-रित **है (**वायु०३१.

२४; ५३.३९) ।

कालअशुद्धि — स्त्री० [मं०] जन्म अथवा मरण अशौच या स्त्रक अर्थात् किसीके मरनेके पश्चात् शोक या स्यापा मनानेकी अविधि। 'दशाहे ब्राह्मणः शुद्धो द्वादशाहेन क्षत्रियः। वैदयः पश्चवशाहेन शृद्धो मासेन शुद्ध यति॥' (ब्रह्म० २२०.६३; अन्त्यकर्मवीपक, म० म० नित्यानन्दपन्त पर्वतीय विरचित)।

कालकंटक-पु० [मं०] भगवान् शंकरका एक नाम (हि० इा० सा०)।

कालक - पु० [मं०] (१) एक देश जो महाभाष्यकार पतं-जिलके समयमें आर्यावर्तकी पूर्वा सरहद माना जाता था (हिं० श० सा०; पतंजिलचिरित)। (२) एक राक्षसका नाम जो वैश्वानरकी कालका नामक पुत्रीके गर्भसे उत्पन्न करूयप कषिका एक पुत्र था—दे० कालक। (३) विजरके दो पुत्रोमें-से एक पुत्र (बह्यां० ३.६.३३)।

<mark>कालकन्या</mark> – स्त्री० [सं०] कालकी पुत्री । दे० दुर्भगा (भाग० ४.२७.२७) ।

कालका — स्त्रीं [मं०] वैश्वान्तर दानवकी चार पुत्रियोमेंसे एक पुत्रीका नाम जो कहयप ऋषिको व्याहां थी और काल-केय नामके असंख्य पुत्रोंकी माता थी (दे० कालक तथा रामायण और महाभा० आदि० ६५.३५) और पुलोमा इसकी वहिन थी। दोनों कहयपको व्याही थीं जिनके ६०,००० पुत्र थे (भाग० ६.६.३३-३४; मत्स्य० ६.२२)। इनके पुत्रोको कालकेय और पोलोम दानव कहते हैं (विष्णु० १.२१.८-९)।

कालकाम-पु० [मं०] विश्वाके दम पुत्र विश्वेदेवों (१ क्रतु, २ दक्ष, ३ वमु, ४ मत्य, ५ कालकाम, ६ मुनि, ७ कुरज, ८ मनुज, ९ वीज, १० रोचमान) मेंसे एक (मत्स्य० २०३.१३)।

**कालकुण्ठ**−पु० [मं०] यमराज, धर्मराजका नाम (हि० वि० को०) ।

कालकूट-पु० [सं०] (१) समुद्रमंथनसे निकला भयानक विष जिसे भगवान् शंकरने अपने कण्ठमें रख लिया था और तमीमे उनका नाम नीलकण्ठ पड़ गया (ब्रह्मां० २. २५.६०; ३.२५-९; ४.२३.३०; मत्स्य० २ '०.२०-६०; वायु० ५४.५७-९, ६३, ९५)। 'ततः करतलीकृत्य व्यापि शलाइलं विषम् । अभक्षयन्महादेवः कृपया भृतभावनः॥' (भाग० ८.७.४२)। (२) त्रिपुरामुरका आश्रित एक दैत्य (गणेश० १.४३)।

कालकेतु - पु॰ [सं०] एक राक्षसका नाम जिसका उस्लेख जुल्मीदासने रामचरितमानसमें किया हैं — 'कालकेतु निशिचर तह आवा। जेहि सूकर है नृपहि भुलावा।' (रामचरितमानस बाल० दो० १६९. चौ० २)।

कारुकेय – पु॰ [मं०] कइयपके टानव पुत्र जो कारुकाके गर्भमे उत्पन्न हुए थे (नत्स्य० १७१,५९) । इन्हें रावण और दुर्गाने परास्त किया था (ब्रह्मां० ३.७.२५५) । यह देवक्ट पर्यतपर रहते हैं (बायु० ४०.१५) । कारुकंच भी इनका नामान्तर कहा गया है।

कालगंगा—स्नी० [सं०] (१) यमुना नदीका काला जल होने-के (महाभा० सभा० ९।१२) कारण एक नाम । यह यम-राजकी वहिन हैं (दे० यमुना, यमी, मार्कण्डेय०)। (२) लंकाकी एक नदीका नाम (हि० रा० सा०)।

कालगौतम -पु॰ [सं॰] एक क्रिषका नाम (हि॰ श॰ सा॰)। कालचश्च-पु॰ [सं॰] यथाति और शिमेष्ठाकेसुत अनुके तीन महावली पुत्रोमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७४.१३)।

कालचक-पु० [सं०] (१) राजा वालिके द्वीप-द्वीपान्तरों में स्थित महावलवान् सेनापित प्रधान वानरों में से एक प्रधान वानरका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२३५)। (२) समयका चक्र । मत्स्य पुराणमें पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्नको कालचक्रको नाभि; संवत्सर, परिवत्सर आदिको अर और छह ऋतुओं को नेमि लिखा है। सूर्य पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें स्थित है और इसका सम्बन्ध कालचक्रसे हैं। अद्वाइसों नक्षत्र अभिज्ञित् सहित जो मेरु पर्वतके दाहिने हैं, इसी चक्रपर स्थित हैं (भाग० ५.२२.२-११; २३.३; मत्स्य० १६२.१.१९; विष्णु० २.८.४)। यह महाकालका स्थान है (ब्रह्मां० ४. ३२.७, १८-२०)।

कालजंघिका - स्त्री॰ [मं॰] अन्धकासुर-युद्धमें महादेवजी पारा सृष्ट एक मानस-पुत्री मानृका देवीका नाम (मत्स्य॰ १७९.२३)।

कारुजिह्वा - स्त्री० [सं०] इक्यावन वर्णोंकी ५१ शक्तियोंमेंने एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां०४.४४.७६)।

कालञ्जर — पु० [मं०] एक पहाइ जो मेरुके उत्तर ओरकी तलहरीमें है। यह कालीका पित्र स्थान है (मत्स्य० १३. ३२) जहाँ जड़ भरत मृगके रूपमें उत्पन्न हुए थे (भाग० ५.१६.२६; ८-३०; ब्रह्मां० ३.१३.१००; विष्णु० २.२. ३०)। कौशिकके १० पुत्रोंका पुनर्जन्म भी मृगोके रूपमें यहीं हुआ था और पूर्व जन्मकी कार्ते सारण कर ये तप करने लगे थे (मत्स्य० २०.२५; २१.९-२८)। यह पर्वतींमें मर्वश्रेष्ठ है जहाँ भगवान् विष्णुका इवेत अवतार हुआ था— 'तत्र कालं जिरष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे। तेन कालंजरो नाम भविष्यति स पर्वतः॥' (वायु० २३.२०४)।

कालतोयक – पु० [सं०] उत्तरके एक राज्य तथा देशका नाम (ब्रह्मां० २.१६.४६; ३.७४.१९६; मत्स्य० ११४.४०)। मणिधान्यज राजाओं द्वारा उपमुक्त एक जनपद (वायु० ९९.३८४)।

कालदंष्ट्र-पु० [सं०] इन्द्र द्वारा पृथ्वीपर राक्षसोका विनाश करनेके निमित्त वायुके साथ अग्निको आज्ञा देनेपर एक असुर जो जलनेके भयसे अन्यान्य असुरोंके साथ समुद्रमें वृस गया था (मत्स्य०६१.४)।

कालनर - पु॰ [मं॰] (कालानल = वायु॰) - सभानरके पुत्र तथा सञ्जयके पिताका नाम (भाग॰ ९.२३.१; वायु॰ ९९.१३)।

कालनाथ-पु॰ [नं॰] (१) कालके रूपमे महादेव। (२) कालभैरव जिनका मंदिर काशीमें है और यह काशीके कोत-वाल कहे जाते हैं (दे॰ कालभैरव तथा ब्रह्मां॰ ४.१६.१२)। कालनाभ-पु॰ [सं॰] (१) सिंहिका और विप्रचित्तिके दानव-श्रेष्ठ अनेक पुत्रोंमेंमे एक पुत्र (विष्णु॰ १.२१.१२)। (२) हिरण्याक्ष और भानुका एक पुत्र तथा हिरण्यकशिपुका भतीजा। यह हिरण्याक्षके नव (वायु० और ब्रह्मां० के अनुसार पाँच) पुत्रोंमेंसे एक था। विल और इंद्रके देवासुरसंग्राममें यह लड़ा था। यमसे इसका संग्राम हुआ था। वृत्रासुर-संग्राममें यह इंद्रसे लड़ा था (भाग० ७.२.१८; वायु० ६७.६७; मत्स्य०६.२७; ब्रह्मां०३.५.३०; भाग० ८.१०.२०, २९; ६.१०.२०; विष्णु० १.२१.३)। यह सहिकेय (सिंहिका-पुत्र) असुर था (ब्रह्मां०३.६.२०; वायु० ६८.१९)।

कालनेमि-प॰ [सं॰] (१) एक राक्षस जो रावणका मामा था। इसने हनुमानजीको उस समय छलना चाहा था जब वह लक्ष्मणके लिए संजीवन बूटी लाने जा रहे थे (रामायण लंकाकाण्ड) । (२) एक दानव जिसने देवताओं-को हराकर स्वर्गको अपमें अधिकारमें कर लिया था। यह विरोचनका पुत्र था और इसके १०० मुख और भुजाएँ थीं । इसने अपने दारीरको चार भागोंमें बाँउकर सव लोकपालोंकी समृद्धि और सामर्थ्य हरते। हुए घोर युद्ध किया था। कालनेमि अपने शूलसे विष्णुको मारना चाहता था, पर यह तारकामय युद्धमें विष्णुके हाथों चक्रसे मारा गया (भाग० १०.१.६८; ८.१०.५६; १०.५१.४२; विष्णु० ५.१.२१.२२.६४) । मृत्युके वाद वैरशोधन करनेके लिए दूसरे जन्ममें यही दानव श्रीकृष्णका मामा हुआ था जो वंसके नामसे प्रसिद्ध था (ब्रह्मां० ३.७२.२१; मत्स्य० १४८. ४२-५१; १५०.१४०-१८९; १५४.३; १६०.३-१८; १७६. ५३; १७७-७८ अध्याय; वायु० ९७.२२)। (३) हिरण्य-कशिपु-पुत्र संहादका एक पुत्र । इसके चार पुत्र थे-ब्रह्म-जित्, कतुजित्, देवान्तक तथा नरान्तक (ब्रह्मां० ३.५. ३१-३९)। (४) रावणके एक चाचाका नाम। रावणने हनुमानके मारनेका भार इते सौंपाथा, पर यह स्वयम् हनुमानसे मारा गया था (रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, हो० ५५-५८)।

**कालपथ**−पु० [सं०] विश्वामित्र ऋषिका एक पुत्र (महा**भा०** अनु० ४-५०) ।

कालपर्णी स्त्री (सं०) अन्धकासुर-रक्तपानके लिए महा-देवजी द्वारा सुष्ट एक मानस-पुत्री मातृकाका नाम (मत्स्य० १७९.२२)।

कालपुरुष — पु॰ [सं॰] यमराजका एक नाम जो ब्रह्माके पोत्र तथा स्पर्वके पुत्र हैं। यह तपस्वीके वेशमें अयोध्यापित रामके पास आये और एकान्तमें जा अपना असली रूप धारण कर श्रीरामसे स्वर्ग चलनेको कहा। इसी समय दुर्वामा ऋषि राम-दर्शनके लिए आये। लक्ष्मणजी जहाँ काल-पुरुष थे वहीं श्रीरामको ऋषिके आगमनकी स्चना देने गये। ठहरावके अनुसार रामजीने अपने भाई लक्ष्मणका परित्याग कर दिया। इनके ६ मुख, १२ हाथ, २४ ऑखें और ६ पैर है। इनका रंग काला तथा उम्र रूप इनके शरीरको और भी भयद्भर वना देता है। यह लाल वन्न धारण करते हैं (रामायण उत्तर० १०३.१-१७ आदि)।

कारुपृष्ठ-पु० [सं०] (१) कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न सूर्यके पुत्र दानवीर कर्णके धनुषका नाम (हि० वि० को०)। (२) कदयपका दिनिसे उत्पन्न एक दैत्य पुत्र। इसने तपस्या कर यह वरदान माँगा कि जिसके सिरपर में हाथ रखूँ वह मस्स हो जाय। वादमें यह इसका प्रयोग शंकरजीपर करनेको उतारू हो गया। भगवान् विष्णुने मोहिनी रूप धारण कर इसे अपने ही सिरपर हाथ रखकर वरकी सत्यताके परीक्षण-के लिए उच्चत कर भस्म करा दिया (स्कन्द० ५.३.६७)। (३) एक सर्प (नाग), जो त्रिपुरासुर विनाशके समय शंकर-जीके रथमें जुते हुए अश्वोंके केसर वाँधनेके लिए रज्जु (रस्सी) बनाया गया था (महामा० कर्ण० ३४.२९-३०)।

कालभवन – पु॰ [सं॰] यक्षींके विविध गणींमेंसे एक गण (वायु०६९.४०)।

कालभीति — पु० [सं०] काशीपुरीके माण्टी नामक ब्राह्मणका पुत्र, जो मांटीकी चिर शिवभक्तिसे शिवके वरदानस्त्ररूप उत्पन्न हुआ था। कालमार्ग नामक असुरसे भयभीत होकर काँपने और रोनेके कारण शंकरकी विभूतियोंने इसका नाम 'कालभीति' रखा था। महीसागर-संगम तीर्थमें एक विच्व-चृश्चके नीचे एक शिवलिंग आपसे-आप प्रकट हुआ। इस शिवलिंगको 'महाकाल' कहते हैं। इसकी उपासना इन्होंने की। शिवकी कुपासे इनको कालपर विजय मिली, अतः यह भी महाकाल कहलाये (स्कंद० मा० कुमा० खंड)। कालभैरव — पु० [सं०] शिवके एक अनुचर जो उन्होंके अंशसे उत्पन्न कहे जाते हैं। ब्रह्मतत्त्व-झानहीन ब्रह्माका पाँचवाँ मस्तक काटनेके लिए इनकी उत्पत्ति हुई थी। काशा-के पापियोंको उचित दण्ड यही देते हैं — दे० कालनाथ।

कालमृति – पु॰ [सं॰] वानरराज बालिके सामन्त नल, तार, पनस, गन्थमादन, गवय आदि महावली वानर श्रेष्ठोंमेंसे एक बानर सरदारका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.२३३)।

**कालमृत्यु** –पु० [सं०] सर्वलोकभक्षक झ्यामशरीर महा-कालके एक मृत्यका नाम (ब्रह्मां० ४.३२.५) ।

कालयवन पु० [सं०] हरिवंशके अनुसार अति पराक्रमी यवनपति । गार्ग्य ऋषिका पुत्र जो गोपाली नामकी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । क्रोधवश मशुरावालोंसे बदला लेनेकी इच्छासे ही ऋषिने इसे उत्पन्न किया था । जरासंघके साथ इसने भी मशुरापर चढ़ाई की थी । जब श्रीकृष्णको यह मालूम हुआ कि मशुराके निवासी इसे परास्त नहीं कर सकते, तब उन्होंने एक चाल चली । एक गुफामें मान्याताके पुत्र राजा मुचुकुन्द सो रहे थे । 'मुचुकुन्दको जगानेवाला जलकर भस्स हो जायगा' यह वर उन्हें प्राप्त था । श्रीकृष्ण उसी गुफामें जा छिपे । कालयवन गुफामें घुसकर मुचुकुन्दको कृष्ण समझ पैरकी ठोकरोंसे जगाने लगा । मुचुकुन्द उठे और उन्होंकी कोपदिष्टसे वरके फलस्वरूप कालयवन वहीं जलकर भस्स हो गया (भाग० १०.५०.४४-९; ५१.१-१२; विष्णु० ५.२३.५-८, १७-२३) ।

कालयावी — पु० [सं०] प्राचीन कालके एक महिषका नाम।
यह महिष वाष्क्रलिके दिष्य और ऋग्वेदके अध्यापक थे।
कालरात्रि — स्ता० [सं०] (१) प्रलयकी रात। ब्रह्माकी रात्रि
जिसमें सारा संसार तो लय हो जाता है, केवल नारायण
ही बचे रहते हैं — दे० नारायण। (२) कार्त्तिक वदी
अमावस्थाकी रात अर्थात् दिवालीकी रात (दिवाली)।
(३) यमराजकी वहिनका नाम। यह सव प्राणियोंका नारा
करनी है। (४) एक वर्ण शक्ति (ब्रह्मां० ४.४४.६०)। (५)

दुर्गा देवीके नौ नामों या रूपोंमेंसे एक।

कालवंदि - पु॰ [सं॰] एक राज्यका नाम जो घोड़ोंके लिए विख्यात था (ब्रह्मा॰ ४.१६.१७)।

कालवाशित-पु॰ [सं॰] भण्डके एक सेनापतिका नाम (ब्रह्मां॰ ४.२१.७७)।

कालवीर्थ-पु॰ [सं॰] सिंहिका और विप्रचित्तिके १३ पुत्रों-मेंसे (इनके १०० पुत्र कहे गये हैं) एक, हिरण्यकशिपुका एक भानजा (मत्स्य० ६.२८)।

कालकांबर - पु० [सं०] एक मायावी दैत्य, जो प्रश्नुम्नको जन्मके छठे दिन हर ले गया था। बादमें प्रश्नुम्न द्वारा मारा गया था (विष्णु० ५.२७.३, २०)।

कालशिख-पु॰ [सं॰] वशिष्ठवंशज ऋषियोंमेंसे एक ऋषि-का नाम (मत्स्य॰ २००.८)।

कालसंकर्षणी – सी० [सं०] नृसिंहकी पीठसे उत्पन्न होने-वाली आठ मातृका देवियोंमेंसे एक देवी जो वागीशीकी अनुगामिनी कही गयी है। अन्ध्रकासुर रक्तपानके लिए महादेवजी द्वारा सृष्ट मानस मातृका देवियोंके उत्पात शम-नार्थ इनकी सृष्टि हुई थी (मत्स्य० १७९.६८)।

कालसिं प्रिं पु॰ [सं॰] कदयप तीर्थका एक नाम जो कदयप क्रिको अति प्रिय था। यह श्राद्धके लिए अति उपयुक्त समझा जाता है और देवदार वनके लिए विस्थात है (ब्रह्मां॰ ३.१३.९८-९; वायु॰ ७७.८७)। इसका विस्तार १० हजार योजन है। यह ऊपर और नीचे अग्नि और सूर्यसे तप्त रहता है।

कालसूत्र — पु० [सं०] अहुाइस मुख्य नरकों मेंसे एकका नाम। जो पितरों तथा ब्राह्मणोंसे द्रोह और विश्वासघात करते हैं, वे इसके भागी होते हैं (भाग० ५.२६.७.१४; वायु० ११०.४२; विष्णु० १.६.४१; २.६.४)। यह पृथ्वीके नीचे हैं जिसे महाहि भी कहते हैं (ब्रह्मां० ४.२.१८१, १८४; ३३.६०)। पृथ्वीके नीचे यह तीसरा नरक है। इसका नाम 'महाहि विधि' भी है। यहाँ निकुन्तन नामका एक बड़ा भयंकर सर्ष रहता है (वायु० १०१.१७८)।

कालसेन - पु॰ [सं॰] एक डोमका नाम जिसका नाम प्रवीर भी मिलता है (मार्कण्डेय॰)। पुराणानुसार इसने ही (विश्वा-मित्रकी दक्षिणा देनेके लिए) राजा हरिश्वन्द्रको मोल लिया था। यह काशीके हरिश्चन्द्र घाटपर रहता था। कहते हैं यह साक्षात धर्मराज ही था (मार्कण्डेय॰)।

काला – स्त्री [सं०] (१) चंद्रभागामें स्थापित सर्तादेवीकी एक मूर्ति (मत्स्य० १३.४९) । (२) दक्षकी पुत्री तथा कड्यपकी पत्नी (मत्स्य० १७१.२९; वायु० ६६.५४) । यह कालकेय-गणकी माता है (मत्स्य० १७१.५९) ।

कालात्मा-पु॰ [सं॰] युगाभिमानी, रुद्र (वायु॰ ३१.५५; ६६.१२६)।

कालानल-पु॰ [सं॰] (१) अनु-सुन सभानरका पुत्र जो पण्डित था। यह संजयका पिना था (ब्रह्मां॰ २.७४.१३; विष्णु॰ ४.१८.२-३)। (२) संवर्तांग्नि (ब्रह्मां॰ २.२५. ४५,५६)।

कालाम्न - पु॰ [सं॰] भद्राश्व देशका एक वृक्ष जिसके फर्लो-के रसमें खियोंकी जवानी सुरक्षित रखनेकी शक्ति हैं (ब्रह्मां॰ २.१५.५८)। भद्राश्व देशके शालवनमेंका एक वृक्ष जिसका रस पान करनेसे युवावस्था सुरक्षित रहती है (वायु॰ ४३.६)।

कालायनि - पु॰ [सं॰] ऋग्वेद-शाखाप्रवर्तक वाष्क्रलके ३ शिष्योंमेंसे एक शिष्य (विष्णु० ३.४.२५)।

कालायसशाल-पु० [सं०] मेरुके चार शिखरोंमेंसे एक । वहाँ स्थापित श्रीपुरम्का प्रथम प्राकार (ब्रह्मां० ४०३१.-३४.५०) ।

कालाष्ट्रमी - स्त्रीं ( सं ० ] ( १ ) मार्गशीर्ष कृष्णाष्ट्रमीको उप-वास कर रात्रि जागरण करे तो व्रती शैव बन जाता है (शिवरहस्य) । ( २ ) यदि भाद्रपद कृष्णा अष्टमीको मृगशिरा हो तो शिवपूजन कर यह व्रत करे (हेमाद्रि) ।

कार्लिंग — पु॰ [सं॰] यहाँके राजा अनिरुद्धके विवाहमें उपस्थित थे। इन्होंने रुक्मीसे बलरामको जुआ खेलनेके लिए आमन्त्रित करनेकी राय दी थी। हारनेके पश्चात् वल-रामका उपहास करनेपर बलरामने इनके दाँत उखाइ डाले थे (भाग० १०.६१.२७-३७)।

**कालिंगक−पु०** [सं०] कलिंगनिवासी भीष्मपितामहका एक जातिस्मर ब्राह्मण मित्र जिसने उन्हें यम-यातनासे छुटकारा पानेके साधन बतलाये थे (विष्णु० ३.७.९-१२, ३८) ।

कार्लिजर - पु० [सं०] बाँदासे तीस मील पूर्वका एक पर्वत जो एक पुराणोक्त तीर्थ है। यह संसारके नौ उन्खलों मेंसे एक माना जाता है। इसका माहात्म्य उत्तरकाण्ड रामायण, महाभारत, हरियंद्य, गरुड, मत्स्य आदि पुराणों-में यथेष्ट दिया हुआ है। यहाँपर नीलकण्ठ महादेवका एक बड़ा प्राचीन मंदिर है। महमूद गजनीने इस नगरकी बड़ी क्षति की थी (मत्स्य० १८१.२७)।

कालिंद-पु॰ [सं॰] विकान्त द्वारा अश्वमुखीसे उत्पादित किन्नरोंमेंसे, जिनका मुख घोड़ेका-सा होता है, एक किन्नर (वायु॰ ६९.३२)।

**कालिंदी** –स्नी० [सं०] (१) केतुमाल देशकी एक नदीका नाम (वायु० ४४.२१)। (२) कलिंद पर्वतसे निकली यमुना नदीका नाम (विष्णु० ५.७.२; १८.३४; ६.८.३६)। (३) अयोध्यापति राजा असितकी पत्नी तथा राजा सगरकी माता-का नाम (हिन्सन्सा-); परन्तु नारद० पूर्व भाग−प्रथम पाद-के अनुसार सगर महाराज बाहुके पुत्र थे जो यादवीके गर्भ-से पिताकी मृत्युके पश्चात उत्पन्न हुए थे—दे० (बाहु, सगर)। (४) रिव और संज्ञाकी पुत्री (वायु० ८४.३६)। (५) श्री-कृष्णकी एक पत्नीका नाम । सूर्यकी एक पत्री जो श्रीकृष्णकी खोजमें वनमें घूमती थी। इसने अर्जुनसे कह श्रीकृष्णसे विवाह किया था। द्रौपदीने इसका हस्तिनापुरमें स्वागत किया जिनसे इसने अपने विवाहका रहस्य कहा (भाग० १०.५८.१७-२३; २९.७१.४३; ८३.११; मत्स्य० ४७.१४) । यह देवी थी और श्रुत आदि दम पुत्रों-श्रुत, कवि, वृष, वीर सुवाह, भद्र, एकल, शान्ति, दर्श, पूर्णमास और सोमक (भाग० १०.६१-१४) की माता थी (वायु० ९६.२३४; विष्णु० ५.२८.३; ३२.४) । (६) उड़ीसाका एक वैष्णव मंप्रदाय जिसके अनुयायी छोरी जातिके मनुष्य ही अधिक हैं (स्कंद० उत्कलखंड) ।

कार्लिदीभेदन – पु॰ [मं॰] श्रीकृष्णके बड़े भाई वलराम जो | अपने हलसे यमुनाको वृंदावन खीच लाये थे (भाग॰ | १०.६५.२३-२५) ।

कालिक-पु॰ [सं॰] (१) सामगश्रेष्ठ कृतके चौनीस शिष्योंमेंसे एक शिष्य (ब्रह्मां॰ २.३५.५१; वायु॰ ६१.४४)। (२) मयके रंभामें उत्पन्न छः महावली पुत्रोंमेंसे एक पुत्र। मन्दो-दरी इन्हींकी बहिन थी (ब्रह्मां॰ ३.६.२९)।

कालिका—स्वी [सं०] (१) एक शक्तिका नाम । शुंभ और निशुंभके अत्याचारोंसे पीड़ित इंद्रादिक देवताओंकी प्रार्थना- पर एक मातंगी प्रकट हुई जिसके शरीरसे इस देवीका आविर्भाव हुआ । काला वर्ण होनेके कारण इन्हें 'कालिका' कहते हैं । यह भयसे रक्षा करती हैं, अतः इन्हें 'ज्यतारा' भी कहते हैं । इनके सिरपर एक जटा होनेके कारण इनका नाम 'एकजटा' भी हैं । इनके साथ आठ योगनियाँ भी हैं जिनके नाम ये हैं—महाकाली, रुद्राणी, उद्या, भीमा, घोरा, श्रामरी, महारात्रि और भैरवी (ब्रह्मां० ४.४४.८६) । (२) पितरोंके श्राद्धके लिए एक प्रशस्त और पवित्र नदी (मत्स्य० २२.३६)।

कालिकापुराण-पु० [सं०] देवी भागवतके अन्तर्गत एक उपपुराणका नाम । इसमें देवीमाहात्म्यका विस्तृत वर्णन है और इसके लेखक श्री व्यासदेव हैं । इसमें ९००० स्रोक और ९८ अध्याय हैं जिनमें शाक्त-मतकी प्रधानता है— दे० कामरूप ।

कालिय — पु० [सं०] (१) एक दानव राजाका नाम (मह्मां० ४.२९.१२४)। (२) 'क्रोधवरा' वर्गका एक सर्पराज जो कद्रूका पुत्र था। गरुड़के भयसे यह समुद्र छोड़कर क्रजके समीप एक सरोवरमें छिपकर रहता था जिसका जल पीनेवाला विषके कारण मर जाता था। श्रीकृष्णने इसे वशमें किया था और इसे पुनः समुद्रमें भेज दिया था और गरुड़के भयसे मुक्त किया (भाग० ५.२४.२९; १०.१६ अध्याय पूरा; १७.१-१२; १०.४३.२६ तथा हरिवंश)। वायु० ५०.१८; ६९.७२ के अनुमार यह अतल लोक चला गय। था, पर मह्मांड और मत्स्य पुराणानुसार यह 'तलातल' गया था।

कालियनाग-पु॰ [मं॰] 'कालीदह' (व्रजके समीपस्थ यमुनाजलका एक सरोक्र) में रहनेवाला एक अति विषाक्त सर्प जिसे श्रीकृष्णने परास्त कर इसके तथा इसकी पिलयोंके आग्रहपर जीवित छोड़ दिया था तथा सदाके लिए समुद्रमें जा रहनेको बाध्य किया था (विष्णु॰ ५.७.३ से अन्ततक; १२.४) तथा दे० कालिय।

काली—पु० [सं०] (१) एक मातृका देवी तथा वर्ण शक्ति जो कालंजरमें स्थापित हैं। दश महाविद्याओं के अन्तर्गत प्रथम (ब्रह्मां० ४.७.७२; ४४.५९,७६)। कालिका पुराणानुसार इनके चार हाथ है, दाहिनेमें खर्वांग और चन्द्रहास तथा बाँये दोनों हाथों में ढाल और पाश है। नरमुण्डोंकी माला इनका आभूषण है, न्याप्रचर्म इनका वस्त्र, मस्तक शून्य तथा शव इनका वाहन है। इन्होंने तारकामयमें भाग लिया था और सबको अन्धकारमें लपेट लिया था (मत्स्य० १३.३२; १७२.१९; कालिका पुराण)। (२) कालिका, दुर्गा। (३) पार्वती, गिरिजाका एक नाम (हिं.श.सा.)। (४) भीमसेनकी एक पत्नीका नाम जो सर्वगतकी माता थीं (भाग० ९.२२.३१)। (५) कालचक्रकी

एक द्वारपाल महाकालकी देवियोंमेंसे एक। ये चार हैं। चारकी चार महाकालकी स्त्रियाँ हैं (ब्रह्मां० ४.३२.१८)। (६) दासेवी (मत्स्यगंधा) जिसके गर्भसे दांतनुका पुत्र विचित्रवीर्य उत्पन्न हुआ था (मत्स्य० ५०.४५)। (७) अन्धवासर-रक्तवानार्थ श्री शिवजी द्वारा सृष्ट बहुत-सी मानसपत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य॰ १७९.१४, २६) । (८) अन्धवासुर विनाशके अनन्तर जगद्-भक्षणके लिए उद्यन शिवसृष्ट मान्स मात्काओंके उत्पान-शमनार्थ नितंहकी अस्थियोंने उत्पन्न हुई चार देवियोंमंसे एक देवी जिसको रेवती भी कहते हैं, इसकी आठ अनगा-मिनी देवियाँ — आकर्षनी, संभटा, उत्तरमालिका, ज्वाला-मुखी, भीषणिका, कामधेनु, वालिका और पन्नकरा—है। (मत्स्य० १७९.६४) । (९) पराद्यर मुनिकी पत्नीका नाम जिसके गर्भसे कृष्णद्वैपायन उत्पन्न हुए थे। इसका मत्स्यगंधा नाम भी था (वायु० ७०.८४; ब्रह्मां० ३.८.९२)। (१०) श्राद्धके लिए उपयुक्त एक पवित्र नदीका नाम (मत्स्य० २२.२०)। (११) चैद्य उपरिचरकी गिरिकासे उत्पन्न सात सन्तानों (छः पत्र १ पत्री)मेंसे एक पुत्री (मत्स्य० ५०.२८)। कालीदह-पु० [सं०] एक सरीवर या कुण्डका नाम जो वृंदावन स्थित यमुना नदीका एक कुण्ड है। गरुड़के भय में कालिय इमीमें रहता था, क्योंकि साँभरि ऋषिके शापके कारण गरुड़ यहाँ नहीं आ सकता था (भाग० १०.१६.४, ६३; १७.१-११; विष्णु ० ५.७.१९, ७८) । श्रीकृष्णने वालिय-दमन यहीं किया था (विष्णु० ५.७.३ से अन्ततक; १३.४)। कालेय-पु० [मं०] (१) एक टानवगणका नाम । ये विप्र-चित्तिकी बन्या कालासे उत्पन्न हुए थे, जो अमृतमंथनमें विलकुल थककर पस्त हो गये थे (भाग० ८.७.१४) (२) पाँच आत्रेयपत्रिका-पत्रोंमंसे, जो ज्यापेंय प्रवर थे, एक आत्रेय-पत्रिका-पत्र (मत्स्य० १९७.९) ।

कालेयगण-पु॰ [मं॰] रसातलके निवासी दानव जो विप्र-चित्तिसुता कालाकी मन्तिति है। दं न्वलिके देवासुर-संग्राममें ये सब वसुओसे लड़े थे (भाग० ५.२४.३०; ८.१०.२२,३४)। कालेथर-पु० [मं॰] नर्मदातटका एक तीर्थस्थान जो ललिता पीठके लिए विख्यात हैं (ब्रह्मां० ४.४४.९७; मत्स्य० १९१.८५)।

कालोदर-पु० [सं०] एक पूर्वी राज्य जहाँ से हो कर हादिनी नदी वहती है (ब्रह्मां० २.१८.५५)। यहाँ के निवासी भी इसी नामसे पुकारे जाते है (वायु० ४७.५२)।

कावेरी — स्त्री० [मं०] (१) दक्षिण भारतका एक नदी जिसे हव्य-वाहन (अग्नि) की १६ नदी पित्नयोंमेसे एक कहा जाता है। इसके नर्मदा-संगमपर कुवेरने १०० वर्षतक तपस्या की थी। उसकी तपस्यासे प्रमन्न होकर शिव जीने उसे सब यक्षींका अथिपति बना दिया। शिवकी स्तुति कर उसने महासिद्धि प्राप्त की थी। कावेरी-नर्मदासंगम सब पापाँका विनाशक उत्तम तीर्थ है (ब्रह्मां० २.१२.१४; मत्स्य० ५१.१३; १६३.६१; १८९.२-२०; वायु० २९.१३)। (२) युवनाश्वकी पोती, जहुकी पत्नी तथा सुदीन्न (सुनह = ब्रह्मां०) की माता जिसका अर्थभाग गंगाका है (ब्रह्मां० ३.६६.२८-३०; वायु० ९१.५८)। (३) भद्राख देशकी एक नदीका नाम (वायु० ४३.२६)। (४) भारत्वर्षकी एक

प्रधान नदी (वायु० १०८.७९) जो सह्य (ऋष्यवान्) पर्वतसे निकलती है। यह द्राविड़ देश (दक्षिण) में वामन हाथियों-के वनके रूपमें विख्यान है (भाग० ५.१९.१८; ७.१३.१२; ११.५.४०: (ब्रह्मां० २.१६.३५; ३.७.३५७; वायु० ४५.-१०४; ७७.२८) । दलराम तीर्थयात्राके सिलसिलेमें यहाँ आये थे (भाग० १०.७९.१४; मत्स्य० ११४.२३)। यह तीर्थ श्राद्धादि पित्रकार्यके लिए अति प्रशस्त तथा पवित्र समझा जाता है (ब्रह्मां० ३.१३.२८; मत्स्य० २२.२७)। काव्य-पु० [मं०] (१) भृगु और हिरण्यकशिपुसुता दिव्या-का पुत्र जो महान् विद्वान् ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इन्हें शक, उरानादेव तथा वाविसन भी वहते हैं। ये असुरोंके गुरु कहे जाते हैं। यह एक ग्रह भी है। तामस मन्वन्तरमें ये सप्तियों में से एक ऋषि थे। सोमप पितरों की मानसी बन्या गौ नामकी एलीसे इन्हें चार पत्र हुए :- त्वष्टा, वरत्री (वाय० वरुत्री), शण्ड, मर्क (ब्रह्मां० ३.१.७६; ६८.८६; ७२.९५, ७३.१.३७; वायु० ५९.९०; ६२.४१; ६५.७४-७)। इंद्र द्वारा परास्त हुए असुरोंको इन्होंने सांत्वना दी और कहा बृष्टि, ओष्थियाँ, सुब प्रकारके रस तथा उत्तमीत्तम वस्तएँ मेरे पास है। देवताओंके पास उनका एक चतुर्थाश ही गया है। वे सब वस्तुएँ भैं तुम्हें दूंगा। देवताओंने देखा कि सब असुर काव्य द्वारा सुरक्षित हैं। यह काव्य विजय प्राप सभी वस्तुएँ अपने बुद्धिवलसे हमसे छीन रहे है। जबतक वे अमुरोंको अति सवल नहीं बनाते हैं उसमे पहले उन्हें पातालमें खदेड़ दें। काव्यने खदेड़े जाते असुरोंकी रक्षा की । देवनाओंको सन्नद देखकर असुरोंसे कहा-बारह संग्रामोंमें तुम हार खा चुके हो। तुम लोगोंमें मुख्य-मुख्य मारे जा चुके हैं। थोड़ेसे वचे हुए हो। मैं तुम लोगोंके लिए नीति निर्धारित कहूँगा। कुछ कालतक प्रतीक्षा करो । मै विजयार्थ मन्त्रके लिए महादेवजीके पास जाता हूँ, हिथयार रखकर तप करो । यों असरोंको आदेश देकर महादेवजीके समीप गये । महादेवजीने काव्यसे १००० वर्षीतक कुण्ड-धूमका सेवन करनेको कदा। इधर असुरोंको देवींका भय हुआ और उन लोगोंने काव्यकी माता भूगपत्नीमे प्रार्थना की जिन्होंने इनकी शरण तो दी, पर देवों द्वारा इनका मरना देख इन्द्रको पदच्युत करनेकी ठानी । इंद्र घवड़ाये और विष्णुकी शरण गये । भृगुपलीने क्रोधमें मारे देवलोकमें आग लगा दी जिसमें कड़ हो विष्णुने उनका वथ कर डाला । भुगुने दुःखी हो विष्णुको सात वार मनुष्योमें जन्म लेनेका शाप दिया और तपोवलसे अपनी पर्वाको पुनः जीविन कर लिया । तपसे प्रमन्न हुए महेश्वरसे इन्होंने (काब्यने) तीन वर प्राप्त किये-किसीसे पराजित नहीं होना, धनपर आधिपत्य तथा अमरत्व । ज्ञुकने असुर् वंचनार्य इन्द्र द्वारा प्रेषित इंद्र-पुत्री जयन्तीके साथ असुरोंके परोक्षमें १० वर्षीतक रहना स्वीकार किया और इसी बीच बृद्रपति काव्यके रूपमे असुरोके समक्ष रहे। दस वर्षोंकी समाप्तिपर जयन्तीसे शक्रकी पुत्री देवयानीका जन्म हुआ और तब इाक्र भी असरोंके बीच पधारे । दो काव्योंको देख अमुर दुविधामें पड़ गये । झुक्रने बृहस्पतिके नक्ली रूपका रहस्योद्धाटन किया, पर असुरोको शक्रपर विश्वास नहीं हुआ। इसमें रुष्ट हो जुक्र असुरोंको छोड़ चले गये। असुरों- को अपनी भूल मालूम होनेषर दुःख हुआ। प्रह्लादकी सहा-यतासे वे शुक्रको फिर मना लाये। तदुपरांत शुक्रको ब्रह्माले विदित हुआ कि १० युगोंके बाद स्वारोचिष युगमें असुरोंको पुनः राज्य प्राप्त हो जायगा। इतना कहकर शण्ड और मर्ककी ओर संकेत किया जो बृहस्पितसे कम न थे। अन्त-में देव पराजित हुए जिनकी पराजय देख विष्णुने इन्हें परास्त करनेके हेतु कई अवतार लिये (वायु० ९७.९४ से अन्ततक और अध्याय ९८; ब्रह्मां० ३.७२.९६ से अन्ततक, ७३.१-६४)। (२) एक अंगिरम तथा मंत्रकृत, तामस मनुयुग के सप्तिपर्योमेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० २.३२.९८, १०४; ३३.७; ३६.४७. वायु० ५९.९६)। (३) भरताग्निका एक पुत्र (वायु० २९.८)। (४) सेनजितके चार पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४९.५०; वायु० ९९.१७३)।

कान्यगण-पु० [सं०] िषतरोंका एक वर्ग जो सोमपायी (मोमका स्वधा (सुधा) पान करने वाले) कहे जाते हैं। योगोत्पत्ति इनकी मानस पुत्री हैं। अन्यके नाम-संवत्सर, पंचाब्द तथा आज्यप आदि हैं। ये घी पीते हैं (ब्रह्मां० २.२३.३९, ७३-५; २८.४.२३,७०; ३.१०.८५; मतस्य० १४१.४-१६; वायु० ५६.१३, १६)।

कारा-पु० [सं०] (१) शुनहोत्र (सुतहोत्र = वायु०; सुरोत्र = विष्णु०) के परम धार्मिक तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्रक्षा नाम (ब्रह्मां० ३.६७.४; वायु० ९२.३; विष्णु० ४.८.५)। (२) श्राद्धादिके लिए सर्वोत्कृष्ट एक प्रकारकी घास जिसको संस्कृत में दर्भ या कुश कहते हैं (वायु० ७५.४१)।

काशि - पु॰ [सं॰] सुहोत्रात्मज वाश्यके तीन पुत्रीमेंसे एक पुत्र तथा राष्ट्रका पिता (भाग॰ ९.१७.४)।

काशिका - स्त्री॰ [सं॰] शुक्तिमंत पर्वतमे निकली भारतकी एक पुण्य नदी (मत्स्य॰ ११४.३२)।

काशिप-ए० [मं०] काश्यदा एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६७.७)। काशी-स्त्री० [मं०] (१) मध्यदेशका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१६.४१; १८.५१; ३.७४.२१३,२६८) । उत्तरीय भारत-की एक नगरी जो वरुणा और अस्त्रीके दीच गंगाके किनारे वसी हुई है। एक जनपद (वायु० ४५.११०; ४७.४८) जिसे जरासंथने यदुओंके विरुद्ध भेजा था-भाग०१० [५०(५)३] । हाक्क यजुर्वेदीय रातपय ब्राह्मण और ऋग्नेटके कौर्पातकी बाह्मणके उपनिषद्में काशी शब्द पाया जाता है। रामायणके समयमें भी कार्जा नगरी काफी अच्छी हालतमें थी। जब फाहियान आया था तब भी काशी (वाराणसी) प्रसिद्ध नगरी थी। रामायण देखनेसे यह प्रतीत होता है कि अयोध्यापति दशरथ तथा श्रीरामचन्द्र और दाशिराजमें मित्रताका भाव था। पर महाभारतके आदिपर्वसे विदित होता है कि पाण्डव और काशीराजमें दाञ्चता थी । भीष्म पितामह बाशीराज इन्द्रचम्नकी अंदा, अंतिका और अंवालिका नामकी तीनों कन्याएँ हर लाये थे (दे॰ अंबा, अंबिका तथा अंबालिका महाभारत आदि॰) ।

मत्स्यपुराणानुसार यह राज्य पूर्व और दक्षिमकी ओर दो योजन और दक्षिण पश्चिमकी ओर आथ योजन विस्तृत था। वामनपुराणातिके अनुसार काशी समृद्धिशाली नगरी थी। यह सप्तपुरियोंनेंसे एक हैं और सारा नगर मन्दिरोंसे भरा है। अंग्रेजोंने तो इसे मन्दिरोंका नगर लिखा है।

मन्दिरोंमें विश्वेश्वरका मन्दिर प्रधान है। कहते हैं काशीमें मरनेसे मोक्ष मिलता है—'काशीमें जो मरे कवीरा, रामै कौन निहोरा हो'-कदीरदास (स्कंद० काशीखंड पूर्वार्ध)। (२) पौड्ककी राजधानी जिसपर श्रीकृष्णने आक्रमण किया था। जरासंधके आक्रमणके समय यह गोमंत पर्वतके दक्षिण थी (भाग० १०.६६(१२), १०; ५२.११(९) । सुदक्षिणकी भेजी अभिचार अग्निने लौटकर उसीको मार दिया तथा विष्णुके चक्रने सारे नगरको भस्मीभूत कर दिया (भाग॰ १०.६६.३०-४२; ३७.१९)। इसके राजा सूर्यग्रहणपर स्यमंतपंचक गये, क्योंकि श्रीकृष्ण वहीं थे (भाग० १०.८२. २५) । यहाँ अनावृष्टि हुई तव राजाने अपनी पुत्री गांदिनी-का विवाह श्वफलकसे कर दिया तव खूब वृष्टि हुई (भाग० १०.५७-३२)। इसे सती देवीके एक रूप विशालाक्षी देवीका निवास स्थान कहा है (ब्रह्मां० ४.३७.१५; ४०.१५.८०. ९१)। यह कुशध्वजकी राजधानी थी (वायु० ८१.१८, ९९.४०२) । इसे वेदकी भौहोंमें स्थित मानते हैं (वाय० १०४.७५)। (३) सर्वग (मर्ववृक्त = वायु०) की माता तथा भीमसेनकी पत्नी (मत्स्य० ५०.४४; वायु० ९९.२४७; विष्णु० ४.२०.४६) ।

काशीकरवट-५० [मं० + प्रा०] काशीका एक तीर्थस्थान जहाँ प्राचीन कालमें लोग आरेमे कटकर प्राण देना बहुत पुण्य समझते थे—'स्रदास प्रभु जो न मिलोगे, लैहीं करवट कासी।'—स्रदास।

काशीपति - पु० [मं०] (१) भण्डदानव द्वारा राजासुर नामक अस्त्रसे सृष्ट अनेक दानवों मेंसे एक दानव राजाका नाम (ब्रह्मां० ४.२९.१२२)। (२) दाशीके राजा जो श्रीकृष्णके विरुद्ध पांड्रककी सहायता करने गये थे, पर मारे गये। इसके पुत्रने महादेवकी स्तुति कर उनके प्रतापसे अग्निसे उत्पन्न एक कृत्या की सहायतासे श्रीकृष्णकी परास्त करना चाहा, पर विष्णुका चक्र सुदर्शन उसका पांछा करता काशी आया और सारी नगरी जला दी (विष्णु० ५.३४.१४-४३)।

काशीराज - पु॰ [मं॰] जिनकी पुत्री गांदिनी श्वफलको व्याही थी (वायु॰ ९६.१०३-५; विष्णु॰ ४.१३.११६) जव इनके राज्यमें तीन वर्षतक वृष्टि नही हुई तो इन्होंने श्वफलको अपने राज्यमें वसाया उसीके पश्चात खूव वृष्टि हुई थी। जयन्ती नामकी इनकी एक दूसरी पुत्री अनिनित्र के पुत्र वृष्टमको व्याही थी (मत्स्य॰ ४५.२६)।

कारभा-पु० [सं०] सुचारुका पुत्र तथा सुपार्श्वका पिता (वायु० ९६.२५२) ।

कारमीर — पु० [सं० करमीर] इस देशका नाम 'करयपमीर' था, क्योंकि करयपने इसकी स्थापना की थी। करयपमीरका ही अपभ्रंश करमीर या कारमीर है। महाभारतके वनपर्वमें कारमीर के प्रमिद्ध तीर्थ वितस्ता (झेल्म) और चन्द्रभागा (चनाव) नदीका उल्लेख हुआ है। वहीं तीर्थ तक्षक नागका वासस्थान था जहाँ स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है तथा पापोंकी शांति होती है। इसी देशमें जम्बू नामक तीर्थ भी था जहाँ पाँच दिन रहनेसे सिद्धि प्राप्त होती थी और साथककी दुर्गति कभी नहीं होती थी। जम्बूके मार्गसे जानेसे अश्वमेथ यहका फल होता है। हेनसांगके

समयमें वहाँ बौद्ध भी रहते थे।

काइमीर-मंडल-पु० सि०] यह ब्रात्यों तथा म्लेच्छोंके अधीन हो गया (भाग० १२.१.३९; विष्णु० ४.२४.६९)। यह पश्चिमका एक राज्य है जहाँ सिन्धु नदी बहती है (ब्रह्मां० २.१६.५१; १८.४७; ३.७४.२१३)। यह सती देवी की एक मूर्ति मेथा देवीका स्थान एवं एक पतित्र तीर्थ है (मत्स्य० १३.४७)।

कास्य - पु॰ [सं॰] (१) सुहोत्रके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा काशिका पिता (भाग॰ ९.१७.३-४)। (२) सेनजित्के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग॰ ९.२१.२३; विष्णु॰ ४.१९.३६)। (३) एक क्षत्रिय जो बादको तपस्या कर ऋषि हो गया था। यह राजिष बड़ी सिद्धिको प्राप्त हुआ (ब्रह्मां॰ ३.६६.८७)। कास्यदृष्टिता - स्त्री॰ [सं॰] कास्यकी एक पुत्री और आहुक-की पत्नीका नाम। यह देवक और उग्रसेनकी माता थी (मत्स्य॰ ४४.७०,१)।

काञ्चप-पु० सिं०] (१) एक साम संहिता-कर्ता, परश्राम-के यज्ञमें यह अध्वर्य थे, इन्हें सारी प्रध्वी दक्षिणामें दान मिली थी। इसीसे पृथ्वीको काइयपी कहते हैं (ब्रह्मां० २.३५. ६३-६६; ३.८.८६; ४७.४७-६०; ४.९.३)। यह मंत्रकृत् तथा ब्रह्मवादी थे (मत्स्य० १४५.९८,१०६; वायु० ५९.-१०२)। (२) सार्वाणं मन्वन्तरके सप्तर्षियों मेंसे एक ऋषि तथा प्रवर-प्रवर्तक (मत्स्य० ९.३२; १९९.१६) । (३) तेरहवें द्वापरमें बालि, जिन्हें अवतार मानते हैं, के चार महा-योगी ऊर्ध्वरेता पत्रोंमेंसे एक पत्र (वाय० २३.१६०)। (४) सोलहर्वे द्वापरका अवतार गोकर्णका एक पुत्र (वायु० २३.१७३)। (५) काइयप हविष्मान्, भौत्य मनुके पुत्र (वायु० १००.१०७, ११६; १०६.३४) यह सूतके शिष्य (वायु० ६१.५५) तथा वत्स गोत्रके थे (वायु० ६२.१६; ६४.२८)। वसदेव और नन्द्र कृडयपके अवतार थे और देवकी तथा यशोदा अदितिके जिन्होंने भगवान् कृष्णको जनम दिया और लालन-पालन किया (बायु० ९६.२३०)। सावर्णि, स्वारोचिष तथा वैवस्वत इन ३ मन्वन्तरोंके सप्त-षियोंमें एक ऋषि तथा तपस्वी (वासु० १००.८२.१००.९६)। (६) करयप, दक्षकी १३ पत्रियोंसे इनका विवाह हुआ (विष्णा० १.१५.७७.१०३) । मार्गशीर्पमें यह सूर्यके रथपर रहते हैं (विष्णु० २.१०.१३)। (७) वसुदेवका पुरोहित। पाण्डवोंके जातकर्मादि संस्कार इन्हींने किये थे। (८) पर्वस और पर्वसाके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २८.१३)। (९) एक भंत्रवेत्ता ब्राह्मण जो तक्षक सर्पसे डॅसे हुए राजा परीक्षितको अपने मन्नवलसे जीवित कर प्रनुर धनप्राप्तिकी आशामें परीक्षितके समीप जा रहा था। इसकी खबर पाने-पर तक्षकने ब्राह्मणका रूप धारण कर मार्गमें कदयपसे कहा-में इस वृक्षको कादता हूँ आप अपनी मन्नशक्तिमे इसे जीवित करो तव मैं समझूँगा कि तुम्हारा मन्नवल सचा है। तक्षकने उसे डँसा और वह भस्म हो गया। कइयपने उसे मन्त्रवलसे फिर हराभरा कर दिया। इसपर तक्षकने काइयप-को राजासे जितना धन मिलनेकी आशा थी। उससे अधिक धन देकर उसे परोक्षितके निकट जानेसे रोक दिया और वह घर लौट गया (स्कन्द० २.१.११)। (१०) कइयप-पुत्र विभाण्डक, राजवर्मा, विश्वावस्, इन्द्र, आदित्य, वस, अन्य देवना तथा बहयप-कुलमें समस्त प्रजा (शत० ब्रा० ७.५-१.५)। .(११) एक ऋषिकुमार जो एक वैदयके रथके धकेसे गिरकर आत्महत्या करनेवो उद्यत हो गये थे। शृंगालरूप-धारी इन्द्रके साथ उनका संवाद हुआ था (महा० शा० १८०.६)। (१२) कदयप-पुत्र कादयप नामक अग्नि। यह पाँच अग्नियोंमेंने एक हैं, जिन्होंने तीव तपस्या कर पाञ्च-जन्यको उत्पन्न किया था (महाभा० वन० २२०.१)।

काश्यपतीर्थं -पु॰ [मं॰] कालसिं नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थं जो पितृ-श्राद्धके लिए उपयुक्त स्थान कहा गया है (वायु॰ ७७.८७)।

कारयपेय - पु० [सं०] करयपवंशीय एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.९) पुराणके प्रथम पाद (प्रक्रिया पाद) सुनने वाले ऋषियों मेंसे एक । इन्होंने प्रथम पाद सुननेके पश्चात् पुराणके उपोद्धात पादके प्रतिसंधिपर स्तसे कुछ प्रकाश डालनेको कहा था (वायु० ७.१)।

कारया – स्त्री० [सं०] सुपार्श्वकी एक पुत्री और साम्बकी पत्नी जिसके पॉच बीर पुत्र थे (मत्स्य० ४७.२३)।

काष्टा - स्त्री० [सं०] (१) दक्षकी एक पुत्रीका नाम जो करयप कषिको ब्याही थी। यह तिना खुरफटे घोड़े आदि चौपायों की माता थी (भाग० ६.६.२५.२९; ब्रह्मा० ३.३.५६)। (२) एक काल (समय) परिमाण (ब्रह्मा० ४.३२.१४; महाभा० द्या० ४५.१५)।

काष्ट्राहारिण-पु० [सं०] एक कदयपगोत्रकारगण ।

कासार – पु॰ [सं॰] बाष्क्रलिका एक शिष्य । वाष्क्रलिक्रिषिने प्रत्येक शाखासे उद्धृत कर वालखिल्य नामक संहिताका निर्माण किया और उसे तीन शिष्योंको पढ़ाया। उन तीन शिष्योंकेने एक (भाग० १२-६/५९)।

काहला - स्त्री॰ [सं॰] (१) वरुणकी पत्नीका नाम (२) एक अप्सराका नाम (हि॰ वि॰ को॰)।

किंकण-पु० [सं०] सात्वतपुत्र भजमान तथा संजयपुत्री वाह्यकाके तीन पुत्रोमेंसे एक पुत्र । विष्णु० के अनुसार क्रकण, मत्स्य०के अनुसार क्रमिल और भाग० के अनुसार किंकिण भी इसका नाम मिलता है (ब्रह्मां० ३.७१.४)।

किंकर - स्त्री॰ [मं॰] स्त्री किंकरी। (१) राक्ष्सोंकी एक जाति जिन्हें हनुमानजीने प्रमदावन उजाइते समय मारा था (रामायण-सुन्दर॰)। (२) एक राक्षस जो विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा कल्मापपादके शरीरमें प्रविष्ट हुआ था।

**किंकिण** −पु० [सं०] भजमानका एक पुत्र दे० किंकण(भाग० ९.२४.७) ।

किंदुबिल्ब – पु॰ [सं॰] अजय नदीके तटपर वसा वंगालका एक गाँव जहाँ गीतगीविंदके लेखक जयदेवका जन्म हुआ था। यह परम वैष्णव थे (हिं-शन्माः)।

किंदेव-पु० [सं०] देवताओंका एक वर्ग (भाग०११.१४.६)। किंपुरुष-पु० [सं०] (१) आग्नीध्र और पूर्विचित्तिके नौ पुत्रों मेंसे एक पुत्र जो दूसरा तथा हेमक्टका अधिपति था। इसकी पत्नीका नाम प्रतिरूपा था (भाग० ५.२.२९; ब्रह्मां० २.१४. ४५.४८; वायु० ३३.३८.४१; विष्णु० २.१.१६-१९)। (२) हिन्दू शास्त्रानुसार जम्बूद्वीपके नौ खंडोंमेंसे एक जिसके एक तरफ हेमक्ट है (भाग० ५.१६.९; मत्स्य० ११३.२९; ११४.५९; ६३.५; १२१.४९; वायु० ३४.२८;

विष्णु ० २.२.१२) । यहाँ हनुमान श्रीरामका भजन करते है (भाग० ५.१९.१-८) । यहाँका राजा चम्न जरामंधका मित्र था और आक्रमणके समय गोमंतके पश्चिम दिशामें था। नन्दनकी तरह यहाँ महान् प्लक्ष खण्ड है। यहाँ प्रक्ष वृक्ष मधु वहानेके लिए प्रसिद्ध है। यहाँके निवासी उसका रस-पान करते हैं। वहाँकी स्त्रियाँ अप्सराओंकी तरह सुन्दरी हैं। सभी मानव तपाये सोनेके तुल्य प्रभायक्त हैं। उनकी आयु भी बड़ी लम्बी होती है (ब्रह्मां० २.१७.१-५; १८.७.४; वायु० ४६.२-६; ४७.७१) । (३) आग्नीध्रके नव पुत्रोंमेंसे एकका नाम जो किंपरुष खंडका राजा था। (४) एक प्राचीन जाति जिसके लोग जंगल तथा पहाड़ोंमें झोंपड़े बनाकर रहते थे और कंद-मूल तथा फलोंका आहार कर निर्वाह करते थे (रामायण)। ('र) स्वारोचिष मनुके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.३६.१९; विष्णु० ३.१.१२)। (६) कुबेरके क्रीड़ास्थलरूप सरीवरकी रक्षामें तत्पर रहनेवाले एक प्रकारके बौने जो कुबेरके अनुचर हैं। कुबेर लङ्का छोड़-कर इन्हीं (किंपुरुषों)के साथ गन्धमादनपर जाकर रहने लगे (महाभा० वन० १५३.९; २७४.३३) ये दक्षकन्याओंकी सन्तति हैं। स्त्री रूपमे इल इसीमें परिवर्तित हुआ था-दे० इल (मत्स्य० १२.१०)।

किंपुरुषगण - पु० [सं०] देवताओं का एक वर्ग जो किन्नरों की तरह ब्रह्माकी छाया (प्रतिविन्त्र) से उत्पन्न हुए थे (भाग० ३.२०.४५)। कैलाशके निवासी (भाग० ४.६.३१)। सप्त- पियों से उन्हें धर्म-शिक्षा मिली थी और ये कोषवशाके वंशज हैं (ब्रह्मां० ३.७.१७६;८.७१;४१.३०;४.३०.९;३१.२७)। किंग्नुकवन - पु० [सं०] वसुधारा और रत्नधारा पर्वतों के वीच स्थित तीस योजन चौड़ा और सौ योजन लम्बा एक वन जहाँ सूर्यका एक प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं यहाँ सूर्य हर मासमें आते हैं (वायु० ३८.२७-३२)।

किञ्चर-पु० [सं०] इक्ष्वाकुवंशी सुनक्षत्रका पुत्र तथा अन्त-रिक्षका पिता (वायु० ९९.२८५; विष्णु० ४.२२.४-५)।

किश्वरगण — पु० [सं०] स्त्री० किञ्चरी । एक प्रकारके देवता जिनका मुख घोड़ेके मुखके समान होता है । ये संगीतमें अति प्रवीण होते हैं (भाग० २.१०.३९) । ये लोग पुलह ऋषिके वंशज माने जाते हैं । कहते हैं ये ब्रह्माकी परछाई से उत्पन्न हुए थे और कुवेरके साथ कैलाश पर्वतपर रहते हैं (भाग० ३.२०.४५; ४.६.९; ब्रह्मां० २.२५.२८; ३.७.१७६; ८.७१) ।

किरात - पु० [मं०] (१) रामायणानुसार पर्वतोंपर रहनेवाली एक जंगली जाति (रामचरित मा०, अयोध्या० - दो० ५९. चौ. १)। किरात-अर्जुन युद्धमें शंकर ही किरात-रूपमें आये थे (महाभा० वन०)। (२) एक पहाड़ी राज्य जो पूर्वमें है तथा यहाँकी पहाड़ी जाति (ब्रह्मां २.१६.६८; ३.४८-४९; ४.७.१९; मत्स्य० ११४.११.३५)। सगरने इन्हें परास्त कर दिया तो ये भाग कर पहाडकी गुफाओंमें छिपे (ब्रह्मां० ३.४८.२३-४९)।

किरिचकरथ-पु० [सं०] यह लिलतादेवीका था (ब्रह्मां० ४.२० पूरा; २८.१५; २९.३९; ३६.१३)।

किरीटी-पु० [सं०] (१) इंद्र तथा अर्जुनका एक नाम-दे० अर्जुन । किरीट (विष्णुका-विष्णु० ४.१५.१३): (कंसका- विष्णु० ५.२०.८६) । (२) स्कन्दका एक सैनिक (महामा० शस्य ४५.७१) ।

किर्मीर — पु० [सं०] (१) एक नाग जिसका नगर पाँचवें तलमें है (ब्रह्मां० २.२०.३७)। (२) वक नामक राक्षसका भाई। बनवासके समय पाण्डव काम्यक वनमें आये जो नरधाती राक्षसोंसे परिपूर्ण था। किर्मीर नामक भयंकर राक्षसने उनका रास्ता रोका। भीमका इससे घोर मल्लु युद्ध हुआ और अंतमें किर्मीर मारा गया (महाभा०-वन०)। किलिकिला—पु० [सं०] भूतनन्द आदि राजाओंकी राजधानी। इन्होंने १०६ वर्ष राज्य किया। इन राजाओंकी राजधानी। इन्होंने १०६ वर्ष राज्य किया। इन राजाओंकी १३ पुत्र थे जो बाह्किक कहे जाते थे (भाग० १२.१.३२-३४)। किशोर—पु० [सं०] एक दानव जिसने तारकामय संग्राममें भाग लिया था। यह बड़ा वीर तथा अस्त्रवेत्ता था (मत्स्य० १७३.२१; १७७.७)।

किष्किण्डीपाण्डु भूमिक - पु॰ [सं॰] केतुमालका एक जन-पद (वायु॰ ४४.१३)।

किष्किंचक — पु० [सं०] (१) यहां सतीका एक रूप तारा-देवी स्थापित हैं (मत्स्य० १३.४६)। (२) मैस्रके आस-पासके देशका प्राचीन नाम तथा यहाँके निवासी (ब्रह्मां० २.१६.६४; मत्स्य० ११४.५२; वायु० ४५.१३२)। रामा-यणके समयमें यह जंगलोंसे भरा था। सुन्नीवके बड़े भाई तथा अंगदके पिता वानरराज वालि यहाँके राजा थे। बालिकी राजधानीका नाम किष्किथा था (ब्रह्मां० ३.७. २४७)। वालिकी मारकर श्रीरामचन्द्रने सुन्नीवको यहाँका राजा बनाया था (रामचरितमा० किष्किथा०)।

किष्किंधगुहा – स्ती० [मं०] कैलाशपर्वतपर स्थित एक गुहा (वायु० ५४.११७)।

कीकर — पु० [सं०] (१) मगथ अथवा दक्षिण विहारका प्राचीन नाम जहाँ अनायोंका निवासस्थान था। यह पवित्र तीर्थ गया तथा राजगृह वनके लिए विख्यात था। च्यवन ऋषिका आश्रम यहां था। पुनपुन नदी भी यहीं है। यहाँके अन्य पवित्र स्थान — वैकुण्ठ, लोहदण्ड, गृद्धकूद, तथा शोणक हैं (भाग० १.३.२४; ७.१०.१९; वायु० १०८. ७३-४)। (२) भगवान् ऋषभदेवके जयन्तीमें उत्पन्न १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ५.४.१०)। (३) संकटका एक पुत्र तथा दुर्गाभिमानी देवोंके पिता (भाग० ६.६.६)।

कीकसा-स्त्री॰ [सं॰] वलाहक आदि सात वीर पुत्रींकी माता । इसके सब पुत्र भण्डासुरके सेनापति थे (ब्रह्मां॰ ४.२४.६) ।

कीचक - पु० [सं०] राजा विराट्का साला तथा सेनानायक।
यह रानी सुदेष्णाका भाई था। इसके छोटे भाई १०५ थे। ये
उपकीचक कहलाते थे। जब पाण्डवोंको कुछ कालके लिए
विराट्के यहाँ अझातवास करना पडा था उसी समय
कीचकने द्रौपदीसे छेड़छाड़ की थी, अतः उसकी इस नीचतासे अप्रसन्न हो भीमसेनने कीचकका वध कर डाला था
(महाभा०-विराट्०१४.४-१०; १५.७;१८.७; आदि)।

कीर्त्ति - स्त्री॰ [सं॰] (१) धर्मकी १३ पत्नियोंमेंसे एक पत्नी तथा प्रजापति दक्षकी ६० पुत्रियोंमेसे एक पुत्रीका नाम।यह यशकी माता थी। (ब्रह्मां०२.९.५०; ६२, १३.८०; विष्णु० १.७.२३,३१)। (२) शुककी एक पुत्री तथा अणुहकी पत्नी। यह ब्रह्मदत्तका माना था (विष्णु० ४.१९.४३.५)। (१) मायामानव वामनहरि (विष्णु) की पत्नी। इनके पुत्रका नाम बृहच्छ्लोक था (भाग० ६.१८.८; वायु० २०.७३; ५५.४३; ब्रह्मां० २.२६.४५)। (४) सोमकी अनुगामिनी एक देवी तथा जयंतकी पत्नीका नाम (ब्रह्मां० २.६५.२६; वायु० ९०.२५)। (५) पुंल्लिंग हैह्यपुत्र धर्मतन्त्रका पुत्र तथा संक्षेयका पिता (वायु० ९४.५)।

कीर्तिमती - स्री० [सं०] (१) द्युक्ती एक पुत्री जो अणुह को ब्याही थीं तथा ब्रह्मदत्तकी माता थी (ब्रह्मी० ३.८० ९४; १०.८२; वायु० ७०.८६)। (२) एकाम्भक्तमें स्थापित सती देवीकी एक मृति एक देवी (मत्स्य० १३.२९)।

कीत्तिमान्-पु॰ [सं॰] (१) वसुदेव और देवकीका प्रथम पुत्र जिसे पहले कंसने नहीं मारा था, परन्तु शदमें नारद-के समझानेपर यह कंससे मारा गया था (भाग० १०.१. ५७-६०; ९.२४.५४; ब्रह्मां० ३.७१.१७४; मत्स्य० ४६. १३; वायु० ९६.१७२; विष्णु० ४.१५.२६, २७) । वायु० ९६-१६८ के अनुसार वसुदेव और रोहिणीके एक पौत्रका नाम भी की त्तिमान् था। (२) उत्तानपाद और स्नृताके चार पुत्रोंभेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.८९; मत्स्य० ४.३५; वायु० ६२.७६)। (३) रोहिणी और वसुदेवके पुत्र शठका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१७०) । (४) स्मृति और अंगिरसके दो पुत्रों में से एक पुत्र । इसकी पत्नी धेनुका था । वह चरिष्णु (वायुके अनुसार वरिष्ठ) तथा धृतिमान्की माता थी (वायु० २८.१५.१७; ब्रह्मां० २.११.१८) । (५) इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न महाराज नृगका पुत्र जो काशीका राजा था। वशिष्ठके उपदेशसे इसने अपने राज्यमें वैशाख मास-धर्मका पालन कराया था (स्कंद० वैष्णवखंड, वैशाखमास-माहातम्य) ।

कीर्तिरथ - पु० [सं०] प्रतिम्बक (प्रतित्वक वायु०) के पुत्र तथा देवमीढ़के पिताका नाम (ब्रह्मां० २.६४.११-१२: वायु० ८९.११)।

कीर्तिरात-पु० [सं०] (वायु० कीर्तिराज) महाधृतिका वीर पुत्र तथा महारोमाका पिता (ब्रह्मां० ३.६४.१३; वायु० ८९.१३)।

कीर्तिवत-पु० [सं०] अश्वत्थ, सूर्य तथा गंगाके प्रात्यर्थ किया जानेवाला एक व्रत जो एक वर्ष तक किया जाता है। इस व्रतसे ऐश्वर्य और कीर्ति प्राप्त होती है (मत्स्य० १०१.२४)। कुंचि-पु० [सं०] विलक्षे सी पुत्रों मेंसे एकका नाम इनकी दो वहनें थी (ब्रह्मां० १.५.४३)।

कुंजतीर्थ-पु० [सं०] नर्मदातटपर स्थित एक तीर्थस्थान जिसमें स्नान करने मात्रसे सब पापोंका नाम होता है और मनोकामना पूरी होती है (मत्स्य० १९४.९-१०)। कुंजर-पु० [मं०] (१) कुंजोंमें विचरण करनेके वारण पड़ा नाग (हाथी) का एक नाम (ब्रह्मां० ३.७.३५०)। (२) रामायणानुसार मलयगार पर्वतकी किसी शृंखलाका नाम जहाँ अगस्त्य ऋषिका आश्रम था (मत्स्य० १६३.७९)। (१) अंजनाके पिता तथा हनुमानजीके नानाका नाम जो केशरीके श्वशुर थे। इन्हें विराज भी कहते हैं (ब्रह्मां० ३.७.२२३.२३३) (४) अतलका एक असुर जो तारकासुग्के दस श्रेष्ठ देत्येन्द्र सेनापतियोंमेंसे एक सेनापित था। यह कपाली (१९ क्ट्रोंमेने एक) द्वारा मारा गया था।

यह क्ट्रोंने लड़ा था (मत्स्य०१४८.४२-५०; १५३.२९-२०, ५१-६८)। (५) एक वृद्ध तोना जिसने महर्षि च्यवन-को उपदेश दिया था (५६०)। (६) कश्यप और कड़्के पुत्रोंमेंसे एक काद्रवेय नाग।

कुंजरपति – पु० [मं०] जरासंधने मथुरापर जब घेरा डाला था तब यह गोमंत पर्वतके पूर्व और रक्षार्थ नियुक्त था (भाग० १०.५२.११ (५))।

कुंजरी-स्ति॰ [सं॰] विविध स्वरशक्तियोमेंसे एक स्वरशक्ति (ब्रह्मां॰ ४.४४.५६)।

कुंड-पु० [मं०] एक प्रधान वानर जो किष्किन्धास्थित-वालिका सामन्त और सेनापित था (ब्रह्मां० ३.७.३४१) । कुंडक-पु० [मं०] (१) एक श्रुतिष (ब्रह्मां० २.३३.१०) । (२) इक्ष्वाकुवंशी क्षुद्रकका पुत्र तथा सुरथका पिता (विष्णु० ४.२२.९)।

कुंडचतुर्थी –स्त्री० [सं०] एक व्रत जो माधशुक्का चतुर्थीको किया जाता है तथा इसमें देवीको पूजनकी प्रधानता है । यह संतति तथा सौभाग्यदायक है (देवीभाग०)।

**कुंडपायी** – पु० [सं०] निधृव तथा मुमेधाके पुत्रींका नाम (ब्रह्मां० ३.८.३१; वायु० ७०.२७) ।

कुंडला — सी० [मं०] विन्ध्यवान्भी पुत्री तथा पुष्करमालीभी पत्री । शुम्भराक्षसने इसके पतिको मार दिया था । यह विश्वावसु गंघर्वराजकी पुत्री मदालसाकी सखी थी तथा कतथ्वजको मटालसाका परिचय इसीने दिया था — दे० कराध्वज तथा मार्कण्डेय० अलकीपाल्यान ।

कुंडिक – पु॰ [मं॰] सोमवंशी कुरुके प्रपौत्र तथा धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा॰ आदि ९४.५८)।

कुंडिन - पु० [मं०] विदर्भ देशका एक प्राचीन नगर जो वहाँकी राजधानी था। यहाँके राजा भीष्मकर्मा पुत्री रुक्मिणीको श्रीकृष्ण हर लाये थे, अतः रुक्मिणीको भाई रुक्मीने विना श्रीकृष्णको हराये राजधानीमें न जानेका व्रत लिया था (भाग० १०.५३.७,१५,२१; ५४.१९-२०,५२; विष्णु० ५.२३.१)। विदर्भका आधुनिक नाम विदर हैं और यहाँ से कुछ दूरपर कुंडिनवती नामकी प्राचीन नगरी आज भी विद्यमान है। श्रीकृष्णसे छुटकारा पानेके लिए शाल्वने भगवान् शंकरकी आराधना यहाँ की थी (भाग० १०.७६.२ (८-९))। इसे आजकल कुण्डपुर कहने हैं जो अमरावनीसे ४० मील पूर्वमें हैं (विष्णु०)।

कुंडोदर - पु॰ [नं॰] (१) महादेवजीके एक गणका नाम (शिव॰)।(२) चंद्रवंदी जनमेजयके एक (छठे) पुत्रका नाम जो जनमेजय कुरुके पुत्रीमेंसे थे (महाभा॰ आदि ९४.५५)।(३) एक प्रमुख नाग (कदयप तथा कद्रका पुत्र) (महा॰ आहि ३५.१६)।(४) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा॰ आहि॰ ६६.९७)।

कुंतल-पु० [मं०] (१) स्वातिकर्ण, आंध्र देशका एक राजा जिमने आठ दर्ष राज्य किया। यह भूगेन्द्र स्वातिकर्णका पुत्र था (मत्स्य० २७३.८)। (२) मध्यदेशका एक राज्य जो दक्षिणमें है (ब्रह्मां० २.१६.४१, ५९-६०; १८.४४)।

कुंति - पु॰ [नं॰] (१) धर्मनेत्रका (भाग॰ के अनुसार हैहय-पुत्र धर्म और धर्मपुत्र नेत्र) पुत्र तथा संजय (सोहज्जि = भाग॰ तथा सहजित = विष्णु॰, महत मत्स्य॰) वा पिता (भाग० ९.२३.२२; ब्रह्मा० ३.६९.५; मत्स्य० ४३.९; विष्णु० ४.११.८)। (२) क्रथका पुत्र तथा धृष्टि (गृष्ट मत्स्य० पु०) का पिता (भाग० ९.२४.३; मत्स्य० ४४.३८. ९; वायु० ९५.३८; विष्णु० ४.१२.४०-४१)। (३) श्रीकृष्ण और सत्याका एक पुत्र (भाग० १०.६१.१३)।

कुंतिभोज — पु० [सं०] भोज देशके एक यदुवंशी राजाका नाम। सूर्वे प्रहणके समय यह स्यमंतपंचक गये थे (भाग० १०.८२.२५; विष्णु० ४.१४.३२.३)। इसके कोई संतान न थी इसलिए इसने कुंतीको जो शूरसेनको औरसी पुत्री थी, जिसका नाम पृथा था, गोद लिया था। कुंती जिसका विवाह पाण्डुसे हुआ था (ब्रह्मां० ३.७१.१५१-२; मत्स्य० ४६.७; वायु० ९६.१५०)।

कुंतिषेण-पु० [सं०] भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति जिस-पर महामायाने आक्रमण किया था (ब्रह्मां० ४.२१.८४; २८.२९)।

कुंती-सि॰ [मं॰] (१) पारियात्र कुलपर्वतसे निकली भारतकी एक नदीका नाम (मत्स्य० ११४.२४)। (२) शूरसेन यादवकी पुत्री तथा वसुदेवकी वहिनका नाम जिनसे (वसुदेवसे) इन्होंने आपत्तिकालमें अपना तथा युधिष्ठिर आदिका स्मरण न करनेकी जिकायत की थी (भाग० १०. ८२.१८-२२; ८४-५७.६९ (३)) । इन्हें इनके चाचा कृति-भोजने (भोज देशके राजा) गोद लिया था । यह दुर्वासा ऋषिकी बड़ी सेवा करती थीं, अतः सेवासे प्रसन्न हो ऋषिने इन्हें वह विद्या वतलायी थी जिसके प्रभावसे कुंती किसी देवताका आह्वान कर पुत्र उत्पन्न करा सकती थी। उक्त विद्या (मन्त्र) की परीक्षाके लिए कुमारी अवस्थामे ही इन्होंने सर्वसे कर्णको पाया (भाग०९.२३.१३-१४; २४.३१-३६; ब्रह्मां० ३.७१.१५२-५; मत्स्य० ४६.७) । तदुपरान्त इनका विवाह पाण्डुसे हुआ और यह युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुनकी माना हुईं। इनका पहला नाम पृथा था पर कुंतिभोज द्वारा पाले जानेके कारण कुंती नाम पड़ा था। महाभारत युद्धके पश्चात धृतराष्ट्र और गांधारीके साथ यह वन चली गर्या जहाँ इनकी मृत्यु हुई (भाग० ९.२२.२७; मत्स्य० ५०.४८-५०; १५.१<sup>-९</sup>; विष्णु० ५.१२.२४ तथा महामा० आदि॰, उद्योग॰, आश्रमवासिक॰ आदि)।

**कुंद** −पु० [नं०] शाल्मिल्द्वीपके सात पर्वतोंमेसे एक पर्वत (भाग० ५.२०.१०) ।

कुंभ-पु० [मं०] (१) एक पर्वका नाम जो हर बारहवें वर्ष पड़ता है। इसपर सूर्य कुंभका होता है अतः पर्वका नाम 'कुंभ' पड़ा। हरिड़ारमे कुंभपर्वपर दड़ा मेला होता है तथा यह श्राखारिके लिए पिवेत्र अवसर है (वायु० ७७. ४७)। (२) एक टानव जो प्रहारका पुत्र था। (३) एक राक्षसका नाम जो कुंभकर्णका ज्येष्ठ पुत्र था (रामायण)। (४) दैत्योंका एक राजा जो दैत्य राश्चसोका, जिन्हें वापिलेय बहते हैं, मृल पुरुप था। इस्त्री पत्नीका नाम किपला था (ब्रह्मां० ३.७.१४४-४६; वायु० ६९.१७६-७) यह लंदाके युद्धमे मारा गया था (भाग० ९.१०.१८)। (५) मुंडीश्वरके, जो २५वें द्वापरके विष्णुके एक अवतार थे, एक पुत्र (वायु० २३.२११)। (६) इसने ताराकामय युद्धमें सोमकी सहायता की थी (विष्णु० ४.६.१४)। (७) वर्तनके

आकारका एक महल जिसकी ९ भूमिकाएँ और १६ हाबी-का तीरण हो (मत्स्य० २६९.३७-४९)।

**कुंभकर्ण** - पु० [मं०] वाल्मीकि रामायणनुमार लंका निवासी एक राक्षम जो रावणका सहोदर छोटा भाई था (ब्रह्मां० ३.८.४७; ४.२९.११३.११६) । विश्रवा मनिके औरस और समाली राक्षमकी पुत्री (कैंकरी = भाग०) या केंकमीके गर्भ से यह उत्पन्न हुआ था। इसका विवाह वज्रज्वालासे हुआ थातथा कुंभ-निकुंभ नामके इसके दो पुत्र थे। व्यक-टंनकी पुत्री सानंदिनी इसकी एक पत्नी और थी। इसने कठिन तपसे ब्रह्माको प्रमन्न किया था,पर सरस्वतीकी क्रपा-से इसने यह वर माँगा कि 'में बहुत दिनों तक सो सकें और छः महीनोंपर एक दिन भोजन करूँ' इस समय वह देवताओंकी कृपासे अचेत हो गया था। इसीसे ऐसा वरदान माँग बैठा था (रामच० मानस, बालकाण्ड, दो० १७७ के पहले चौ० ३ और ४) वार्ल्माकिरामायणके युद्धकाण्डके अनुसार कुंभकर्षके उपद्रवोंके कारण ही उसे ब्रह्माने यह वर मिला था। यह राम-रावण युद्धमें श्रीराम द्वारा मारा गया था (रामच० मानस, लंका काण्ड, ६४-७१ दो० तक) नथा (भाग० ४.१.३७; ७.१.४३; १०.३६; ९.१०. १८: वायु० ७०.४१) । वार्त्माकिरामायणके अनुसार यह चार भाई-बहन थे रावण, कुंभकर्ण, शूर्यणस्या तथा विभीषण। ब्रह्मचक्रमें रावण, कुभकर्ण और विभीषण तीनोंको ब्रह्माकी सन्तान माना है। महाभारत (३,२५६,२८) के अनुसार अपनी तामसी वृत्तिको अधिकताके कारण यह ६ महीने सोने तथा एक दिन जागनेका वर माँग वैठा था। आनंद-रामावणानुसार मरस्वतीसे मोहित होकर कुंभकर्णने यह वर माँगा था। वंगालकी कृत्तिवामरामायणके अनुसार कंभकर्णने निरन्तर सोते रहनेका वर माँगा था, पर रावणके आपत्ति करनेपर इसे ६ माम निद्रा तथा एक दिन जागरण का वर मिला था।

उत्पाती चाहे यह जैसा भी रहा हो, पर अनीतिका सदाने विरोधी था। यह निर्भाक्त था तथा रावणके दोषोंकी आलोचना करता था। यह दूरदर्शी, कर्तव्यपरायण तथा अनुपम वीर था जिसके सुद्धकौदालके आगे श्रीरामकी सेनाके भी पर उत्वह गये थे।

कुंभकर्णी –स्त्रं०[नं०] अन्धकासुर-संग्राममें महादेवजा द्वारा अन्धक-रक्त पानके लिए सृष्ट बहुत सी मानसपुत्री मातृ-काओंमेले एक मानस-पुत्री मातृकाका नाम (मत्स्य०१७%. २२)।

**कुंभकर्षारय** - पु० [सं०] विष्णुके मुण्डीश्वर अवतारके एक पुत्रका नाम (वायु० २३.२११) ।

कुंभकार - पु॰ [सं॰] एक वर्णसंकर जातिका नाम जिसकी उत्पत्ति विश्वकर्मा पिता और श्रृहा मातासे मानी गयी हैं (ब्रह्मवैवर्त॰) तथा - 'वैदयायां विप्रतश्चीर्यात् कुम्भवारः स उच्यते' - 'उद्याना'।

कुंभकारी – स्त्री० [मं०] केतुमालद्वीपकी एक नर्तका नाम (बायु० ४४.२२)।

कुंभगर्तोदय – पु० [नं०] बल्कि सो पुत्रोंमेंसे जो चार महा-बली थे उनमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.५.४३)।

कुंभग्रीव - पु० [मं०] भण्डके अनेक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा

सेनापतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८८)।

**कुंभज**-पु॰ [सं॰] अगस्त्य, विशष्ठ, द्रोणाचार्य (ब्रह्मां॰ **३.३५.४२**; ४.१७.३५; ३०.४) ।

**कुंभनदास** -पु० [सं०] अष्टछापके एक विवि जो अीकृष्णकी उपासना सखा भावमे करते थे (मिश्रवन्ध्रविनोट) ।

कुंभनाभ-पु० [सं०] (१) विलिका एक पुत्र (वायु० ६७. ८३)। (२) दनुके विप्रचित्ति प्रमुख सो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६८.१०)।

कुंभनास-पु० [मं०] भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति (ब्रह्मां० ४.२१.८८)।

कुंभपात्र - पु० [सं०] पिशाचोंके एक वर्गके जो नाटे, वालों से भरेतथा भूरे रंगके होते हैं, १६ जोड़ोंमेंसे एक जोड़ेके पुरुषका नाम । इसकी स्त्रीका नाम कुम्भी है (ब्रह्मां० ३. ७.३७८, ३८२, ३९५) । ये दिखाई नहीं पड़ते हैं तथा हाथी और ऊँटके दगवर मस्तकवाले तथा इमशान और शून्य मकानमें निवास करनेवाले माने गये हैं (वायु० ६९. २६३, २७४-५)।

**कुंभमान**-पु० [सं०] दनुके सेंबड़ों पुत्रोमसे एक दानव (उनु-कदयप पुत्र) का नाम (ब्रह्मा० ३-६.१०)।

**कुंभयोनि**—पु॰ [सं॰] मर्हाप अगस्त्रका एक नाम (भाग० १.१९.१०) ।

कुंभविवाह – पु० [सं०] यह वैभव्यहर है जिसमें पिता कन्याको पहले कुंभसे विवाह देता है (विवाहपञ्चरत-पद्धतिः फलादारीशमीकृत तथा मार्कण्डेयपुरात)। कुंभसंभव – प्० [सं०] अगस्त्य मुनिका नाम (ब्रह्मां० ४०

१७.३२ ; २९.५८) ।

**कुंभहनु** – पु॰ [सं॰] रावणके दलका एक राक्षम जिसे श्रीरामचन्द्रकी सेनाके तार नामक एक बन्दरने मारा था (रामायण) ।

कंभांड-पु० [सं०] (१) भण्डके अनेक पुत्रोमेसे एक पुत्र तथा एक सेनापनिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८९)। (२) दाणासुरके एक मन्त्रीका नाम जिसकी पुत्री चित्रलेखा बाणकी पुत्री 'ऊषा'की महेली थी। इसीकी महायतासे ऊषाका विवाह अनिरुद्धने हुआ था (भाग० १०.६२.१४; विष्णु० ५.३२. १७), शोषितपर युद्धमे यह बलरामसे हारवर भागा था (भाग० १०.६३.८,१६) । यह जरासंधके सहायतार्थ मथुरा गया था। यह सात्यिकसे परास्त हो स्वदेश लौट आया था (भाग० १० [५१ (५) १८], २८-३०, ५९-६३, ६५) । कुंभिल-पु० [मं०] (१) दनायुपाके गर्भते उत्पन्न दलिके टो पुत्रोंमेसे एक पुत्र (बायु० ५०.२७.६८.३२) । (२) एक गक्षम जिसदा नगर तीमरे तलमे था (ब्रह्मां० २.२०.२८)। कुंभी-पु० [मं०] (१) एक राक्षम जो छोटे-छोटे वच्चोंको कष्ट देनेवाला कहा गया है (पारस्कर)। (२) एक नरक जहाँ पापी लोग कुम्हारके बर्तनोशी तरह अवांमे पकाये जाते है । इसका पुरा नाम कुंभीपाक है (भाग० ५.२६. ७,१३: १०.६४.३८; ब्रह्मां० २.२८.८३; ३.१९.६१; मत्स्व० १४१.७०)। (३) स्त्री० पिशाचोंके एक वर्गके सोलह जोड़ोंमेंने एक जोड़ेका स्त्री। इसके पतिका नाग कुम्भपात्र था (ब्रह्मां० ३.७.३७८)।

कुंभीक-९० [मं०] एक नरक जो उन लोगोंके लिए हैं जो

कर्मच्युत हो जाते हैं (वायु० ८३.८९)।

कुंभीनसि — पु० [मं०] शंवर या शम्वर नामका असुर । कुंभीनसी — स्वी० [मं०] (१) विश्रवा तथा पुष्पोत्कटाकी पुत्रीका नाम (ब्रह्मां० १.८.५५; वासु० ७०.४९)। (२) मधुदैत्यके पुत्र लवणासुरकी माना तथा लंकािषपति रावणकी मौनी और रावणकी माना कैंकसीकी छोटी बहिन । यह मुमाला राश्चमकी चार लडिकयों मेंते एक थी। इसकी मानाका नाम कौतुमती था। रावणकी अनुपस्थितिमें मधु नामक दैत्य इसे हर ले गया था। रामायणके अनुमार इसके पुत्र लवणासुरकी शत्रुक्तने मारा था (रामायण)। (३) गंधवराज अंगारपर्णकी पत्नी। अंगारपर्ण ही चित्ररथ था जिसने अर्जुनको मायायुढ सिखाया था (महाभा० आदि०, अर्जुन-चित्ररथ युढ्ड)। (४) वलिकी एक पुत्री जो वाणासुरकी बहिन थी जिसने वाणासुरकी पत्नी, जिसका नाम अनौपस्या था, के साथ दुर्व्यवहार किया था (मत्स्य० १८७.४०-४२)।

कुंभीपाक-५० [तं०] पुराणानुसार २८ नरकोंमेंसे एक (पॉचवाँ) नरकका नाम। यहाँ पशु-पक्षी मारनेवाले तथा ब्रह्मस्व हरनेवाले लोग आगपर खौलते हुए तेलमें डाल विये जाते हैं (माग० ५.२६.७, १३; १०.६४.३८; ब्रह्मां० २.२८. ८३; ३.१९.६१; मत्स्य० १४१.७०)।

कुंभोत्कच-पु० [मं०] भंडका एक पुत्र तथा सेनापति (ब्रह्मां० ४.२१.८८)।

कुंभोदर-पु० [सं०] महादेवर्जाके एक गणका नाम जिसने सिंह वनकर नंदिनीपर आक्रमण किया था (ग्युवंटा पर्न २)। कु-स्त्री० [सं०] पृथिवीका एक नाम ।

कुआर-पु० [सं० कुमार] भाद्रपट के बाट और कातिकके पहलेका महीना जहाँने शरद ऋतुका प्रारम्भ होता है। इस मासका पूर्वार्थ अथवा कृष्ण पक्ष 'पितृपक्ष' और उत्तर्भा अथवा शुक्रपक्ष 'देवपक्ष' कहलाता है। पितृपक्षमें पिण्डदान आदि होते हैं और शुक्रपक्षमें पितृविसर्जनी। अमावस्थाके पश्चात् दुर्गाका 'नवरात्र' प्रारम्भ होता है। शुक्का दशमीको 'विजयादशमी' मनायी जाती हैं और एकादशीको 'भरतमिलाय' (कर्मकाण्डमार्गप्रदीप, देवी-भागवत आदि)।

**कुकुपाद**—पु० [सं०] सुतल (द्वितीय पाताल) का एक राक्ष्म । इस द्वितीय तलमे नाग, टानव और राक्षसोंके - हजारों पुर हे (ब्रह्मां० २.२०.२३ वायु० ५०.२२) ।

कुरुर - पु० [मं०] (१) अन्यसके पुत्र तथा बह्निके पिताका नाम (भाग० ९.२४.१९)। (२) सत्यक (अंधक-मत्स्य) का एक पुत्र तथा वृष्णि (उग्रसेन = वायु०) के पिताका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.११६; मत्स्य० ४४.६१-२, ७६; वायु० ९६.१३४)। (३) बलिका अनुगामी एक असुर (मत्स्य० २४५.३२)। (४) अंधकके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा धृष्टके पिताका नाम (विष्णु० ४.१४.१२,१३)।

**कुकुरांघक** – पु० [मं०] (१) दे० अंधक (ब्रह्मां० ३.७**१.**९०; वायु० ९६.८९) ।

कुक्कुर-पु० [सं०] ताम्रा और करयपकी पुत्री भामीका विष्णु द्वारा कार्तिकेयको उपहार रूपमें क्रीड़ार्थ दिये गये दो पक्षियोंमेंसे एक । सुकुमारता चाहनेवालेको श्राद्धपिण्ड मुगोंको खिलाना चाहिये। मुगेंके देखने तथा परोंके वायुसे श्राद नष्ट हो जाता है (ब्रह्मा० ३.७.४५५; १०.४७; १२. ३४; १४.४८; १९.४४)। स्कन्दकी स्थान विशेषमें वारह, चार या दो मुजाओंवालो मूतिंका विधान है। सभीम वांये हाथमें इसकी स्थिति कही गयी है (मत्स्य० २६०.५०)। मुर्गा मारनेवाला घोर पीव वहानेवाले नरकका मागी होता है (ब्रह्मां० ४.२.१६५; वायु० १०१.१६३)। प्रदोष कालमें मुगोंका वोलना अद्युभ है (मत्स्य० २३७.५)। (२) भण्डका अनुगामी एक दैत्य जो शक्तिमेनासे लड़ने आया (ब्रह्मां० ४.२४.५०)।

कुक्कुटबत-पु० [मं०] एक ब्रन विशेष जो भारो बदी ७ (सप्तमी) को मनाया जाता है। इसे पुत्रब्रन भी कहते हैं। यहाँसे प्रारम्भ कर प्रत्येक कृष्णा सप्तमीको एक वर्ष तक कर दो गोदन करें। इस दिन स्त्रियाँ मंतानके लिए शिव और दुर्गाकी पूजा करती हैं (वाराह०)।

कुक्कुटी - - स्त्री० [मं०] अन्धकासुर संद्याममें महादेव द्वारा अन्धक-रक्त पानके लिए सृष्ट एक मानस-पुत्री मानृका (मत्स्य० १७९.१७)।

कुक्कुर-पु० [मं०] भण्डका एक पुत्र तथा सेनापित जो कुलसुंदरिकामे सुद्धमें मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२१.७९; २५.२८, ९७) ।

कुक्कि—पु० [सं०] (१) एक दानवका नाम (महाभा०)। (२) इक्ष्वाकुका पुत्र तथा विकुक्षिका पिता (रामायण)। (३) विल नामक दानव राजाका नाम। (४) प्रियव्रत-का दूसरा नाम—दे० प्रियव्रत। (५) सामञाखा प्रवर्तक पौष्यिक्तके शिष्योंमेंसे एक शिष्य जिसने १०० सामसंहिताएँ

**कुक्षिभीम**−पु० [सं०] बल्लिके १०० पुत्रोंमेंसे एकका नाम (सत्स्य० ६.११)।

पढ़ी थी (भाग० १२.६.७९)।

कुक्षिभेद-पु० [मं०] ग्रहण-मोक्षके सात भेदोंमेले एक । जब मोक्ष दाहिनी ओरसे हो तो दक्षिण कुक्षिभेद और वार्या - ओरके मोक्षको वाम कुक्षिभेद कहते हैं (बृहत्संहिता) ।

कुक्षिमित्र – पु॰ [मं॰] बसुदेव और मिटराके १० पुत्रों मेंसे एक पुत्र (वायु॰ के अनुसार चित्रा॰ उपचित्रा दो कन्याएँ थां) (ब्रह्मा॰ ३.७१.१७१; वायु॰ ९६.१६९)।

कुक्षी - स्त्री० [मं०] कर्दमकी पुत्री काम्याने उत्पन्न प्रियन्नतक्षी एक पुत्री । इसके उस भाई और एक बहन थी (ब्रह्मां० २० १४.८; वायु० ३३.८; विष्णु० २.१.५) ।

**कुक्षेयु** – पुर्वे [संव] रौद्राश्वके घृताची अप्सराने उत्पन्न दस पुत्रोमेंसे एक पुत्र (सागव ९.२०.४) ।

**कुलंडिका** – स्त्री० [सं] पिशाचींके सोलह जोड़ोंमेंसे एक जोड़ेकी स्त्री≀इसके पतिका नाम कुखण्ड (कुषण्ड) है (ब्रह्मां० ३.७३; वायु० ६९.२६४) ।

कुच-पु० [मं०] केतुमालका एक जनपद तथा उसके निवासी (वाय्० ४४.११) ।

**कुचेल**-पु० [सं०] कृतपुत्र दसुके सात पुत्रोमेने एक एव (विष्णु० ४१९.८१) ।

कुचैल-पु० [सं०] श्रीष्ट्रण्यका सहपाठी एक दरिद्र ब्राह्मण । इसकी स्त्रीने कुछ तण्डुलकण (चावलकी खुदी) पड़ोससे लेकर पतिनके हाथ श्रीकृष्णको उपहार स्वरूप भेजा । नण्डुल कण तो श्रीकृष्ण खा गये पर दिया कुछ नहीं। रास्ते भर कुचैछ सोचना आया, पर अपनी कुटियाके स्थानपर राजमहरू देख तथा पत्नीसे राजसी स्वागत पा माग रहस्य समझ गया और सुखसे रहने लगा (भाग० १०.८०.६-४५; ८१ पूरा)।

कुजंभ-पु० [मं०] एक असुर जो प्रह्लादका पुत्र था। तारक की सेनाका एक सेनापित जो उसके राज्य-तिलक्षमे था। इसके रथके गढहोंका मुख पिशाचोंका सा था। यह कुवेरले लड़ा था (मत्स्य०१४७.२८.१४८.४२.५०;१५०.७६-१२१; २४५.१२)।

कुज-पु० [मं०] (१) मंगलग्रहका नाम (मं० श० कौस्तुम० २३७)। (२) नरकासुर, यह भूमिपुत्र कहा जाता है जिसे श्रीकृष्णने परास्त किया था (भाग०२.७.३४)।

**कुजा** – स्त्री॰ [मं॰] (१) कु (पृथिवी)मे उत्पन्न होनेके कारण सीनाजी । (२) कात्यायनीका एक नाम ।

**कुजिलाश्व**—पु० [सं०] भण्डके एक पुत्र तथा सेनापतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८५) ।

कुटक - पु० [सं०] दक्षिणका एक राज्य जहाँसे होकर ऋषभ-देव गये थे। यहाँ अर्हत् राज्य करता था (भाग० ५.६.७, ९)।

**कुटकाचल** – पु० [सं०] कुटक देशने लगा पर्वत (भाग० ५. ६.७) ।

**कुटज**-पु॰ [सं॰] (१) कुट (कुम्म)ने उत्पन्न होनेके कारण अगस्त्य मुनि । (२) द्रोणाचार्यका एक नाम ।

कुटभी – स्त्री० [सं०] अन्धक-रक्तपानार्थ महादेव द्वारा सृष्ट ्एक मानस-पुत्री मातृक्षा (मत्स्य० १७९.१६) ।

कुटिला - स्त्री॰ [मं॰] चैतन्य-संप्रदायके अनुसार राधिकाकी ननद और आयान घोषकी बहिन ।

कुटिलाक्ष-पु० [मं०] भण्डका प्रधान सेनापति । दुर्भक, कुरण्डक, करंक आदिके मारे जानेपर चक्ररथपर इसने स्वयम् आक्रमण किया, पर भाग गया । अंतमें भण्डके साथ युद्धमें गया और मारा गया (ब्रह्मां० ४.२१.७७-१००; २२-२६; २७-१०; २९.८, १४०) ।

कुटीचक - पु॰ [सं॰] चार प्रकारके संन्यासियोंमें पहला जो जिखा मूत्र रखता है और तीनों समय संध्या करता है। अपने ही सम्बन्धियोंके यहाँने भिक्षा लेता है और मरनेपर जलाया जाता है (भाग॰ ३.१२.४३)।

कुरुम्बिका - स्त्री० [मं०] अन्धक-रक्तपानार्थ महादेव द्वारा सृष्ट एक मानस मानुका (महस्य० १७९.,२०)।

कुणिंद-पु॰ [सं॰] जरासंधका एक द्यक्तिशाली मित्र जो मथुराके वेरेके समय उत्तर प्रवेदा द्वारपर था [भाग॰ १०० ५०.११ (७); ५२.११ (१४)] दे० कुलिद ।

कुणि-पु० [सं०] (१) जय (मंजय = विष्णु०)का पुत्र तथा युगंधरका पिता (भाग० ९.२४.१४; विष्णु० ४१४.३)। (२) इन्द्रप्रमित जो विसष्ठ और घताचीमे उत्पन्न हुआ था और जिसका पृथ पुत्रीने वसु नामक पुत्र हुआ (ब्रह्मा० १.८०९७)। (३) वेदिशाको चार पुत्रीमेसे एक पुत्र। ये वेदिशा १५वें द्वापरके अवतार माने जाते हैं (वायु० २३.१६९)।

कुणिबाहु-पु० [सं०] वेदशिराके, जो १५वें द्वापन्के अव-तार थे, एक पुत्र (वायु० २३.१६९) ।

कुन्स-पु० [मं०] (१) चाक्षुष मनुके नड्वलामें उत्पन्न ११

पुत्रों में से एक पुत्र (भाग० ४.१३.१६)। (२) एक भागव गोत्रकारत था त्रिप्रवर ऋषि (मत्स्य० १९५.२२; १९६. २२)। (३) एक ऋषि जिसकी बनायी ऋचाएं ऋग्वेदम है। निरुक्तके रचयिता बास्कके पूर्व ही इनका रचनाकाल ठहरता है।

**कुथन** – पु० [सं०] खशाके पुत्र राक्षमोंमेसे एक राक्षमका - नाम (वायु० ६९.१६५) ।

कुथुमि – ५० [सं०] (१) उन्नीसवें द्वापरके अवतार जटामार्छा-के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१८७) । (२) सामग आचार्य पौष्यक्षिके प्रधान चार द्विष्योंमेंसे एक । इनके नीन पुत्र थे (वायु० ६१.३६-३८)।

कुनेन्नक - पु० [सं०] वेदशिराके, जो १५वें द्वापरके एक अवतार थे, चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१६९)।

**कुपथ** – पु० [सं०] दनु तथा कदयप पुत्र दानवीमिसे एक दानवका नाम (ब्रह्मां० ३.६.१०; वायु० ६८.१०)।

कुबरी-स्त्री० [मं०] दे० कुच्जा।

कुबलाश्व-पु० [मं०] दे० कुवलयाश्व ।

कुबेर-पु० [नं०] दे० कुवेर ।

कुबेरनुंग - पु० [मं०] उत्तर-पूर्व दिशामे नंदाके निकट आढादिके लिए एक पवित्र स्थान जिसे सिखक्षेत्र मानते हैं। यहाँ महादेवता एक मन्दिर हैं। अंकरने यहाँ देवीके मंदिर में एक परेपर खड़े हो एक युगतक तपस्या की थी (ब्रह्मां० ३.१३.८०; वायु० ७७.७८-८१)।

**कुबेरभवन**-पुर्वे [संव] यह पिशाचक पर्वतपर स्थित है (वायुव ३९.५७)।

कुठजा - स्त्रीं ० सिं०] (१) इसने सत्संगते सुक्ति पायी थी (भाग० ११.१२.६) । (२) अयोध्यापित दशरथकी रानी कैकेवीकी दासी संबर्ग (रामच० मा० अवोध्याकाण्ड, दो० १२) । (३) मथुरापित कंसकी एक दासी जिसकी पीठ कुदई थी। यह कंसकी 'माल्यानुलेपनवाहिनी' दासी थी। धनुपयद्यमें आने समय श्रीकृष्णने हमे कंसके यहाँ सुगन्य अनुलेपनादि ले जाते देखा और मॉगनेपर इसने उन्हें वड़ी प्रसन्नतासे अनुलेपनादि दे दिये जिससे प्रसन्न हो श्रीकृष्णने इसका कुवड़ापन दूर कर एक सुन्दरी युवती बना दिया था (भाग० १०.४२.१-९; ११.१२.६)।

**कुब्जाम्र−पु०** [सं०] पितरोके श्राङके लिए एक अनि प्रशस्त पवित्र तीर्थ (मत्स्य० २२.६६) ।

कुमार पु० [मं०] (१) देवमेनापति कात्तिकेयका दूसरा नाम। यह शरकानन या शरवनमें उत्पन्न हुए थे और ६ कृत्तिकाओने इन्हे पाला था, इमीमें इन्हे कात्तिकेय कहते हैं। तारकामुर युद्धमं यह देवमेनापित दने और तारकका क्ष्य किया (विष्णु० १.१५.११५; मत्स्य० ५.२६-७; १६० अध्याय पूरा; २२५.१८; वायु० ६६.२४)। विष्णुमें दन्हें कीइार्थ मुगा और मयूर मिले, सरस्वतीमें महावीणा, ब्रह्माने ववरा और शिवमें भेंडा (ब्रह्मां० ३.३.२४; १०.३५ ४८; मत्स्य० २०३.६; वायु० ७२.३५-४६)। 'देवमेना'से इनका विवाह हुआ। इन्हें स्कन्द्र, गुत तथा देवमेनायित भी कहते हैं (ब्रह्मां० ३.१०.४८-५१; ४.३०.३९, ९०.१०५; वायु० ८२.४८-५०)। (२) सनक, सनदन, मनत् और मुजान आदि कई ऋषि जो मदा वालक ही रहते हैं। विष्णु

पुराणानुसार ये ब्रह्माके मानसपुत्र है। यही परब्रह्मका रहस्य समझ पाये थे और ये ज्ञान और धर्मका प्रचार करने-के लिए विचरण करते हैं (भाग० ६.३.२०; १५.१२; १७. १२, ३२; ८.२३.२०) । (३) हब्य अग्निके एक पुत्रका नाम जिन्होने कई वैदिक मंत्रींका प्रकाश किया था । इन्हांके नाम-पर ज्ञाकद्वीपके द्वितीय वर्ष कीमार वर्षका नामकरण हुआ (ब्रह्मां० २.१४.१७-१८; वायु० ३३.१६) । (४) एक प्रजा-पतिका नाम (ब्रह्मां० ३.१.५४; वायु० ६५.५३)। (५) भौम (मंगल) का एक नाम (ब्रह्मां० २.२३.८५; २८.९२)। (६) वास्तुज्ञास्त्र (स्थापत्य-कला) का एक विद्योपद्य (मत्स्य० २५२.३) । (७) २९वें व.ल्पमें ब्रह्माके मानसपुत्र जो उनकी ध्यानावस्थामें उत्पन्न हो गये थे। इनका रंग इवेत-रक्त तथा मुखाकृति भयंकर थी। इन्हें देवोंका देव, पुराणपुरुष कह ब्रह्माने इनकी स्तुति की (वायु० २२.१०.२३)। (८) आठवें कल्पारम्भमें ब्रह्माको 'नील लोहिन' नामक एक पुत्र हुआ जो रोता अधिक था। अपने नामकरणके लिए इसने ब्रह्माने प्रार्थना की, जिसपर ब्रह्माने इसके क्रमशः रुद्र, भव, शिव, पश्पति, ईश, भीम, उग्र और महादेव नाम रखे (वायु० २७.४-१६) । (९) एक काद्रवेय नागका नाम (वापु० ६९.७१) । (१०) शाक्रद्वीपके अधिपति भव्यकेसात पुत्रोमेसे एक पुत्र (विष्णु० २.४.६०) । (११) एक राज्य तथा जाति विशेषका नाम जहाँ ह्यादिनी नदी बहती है (ब्रह्मां० २.१८.५५; वायु० ४७.५२) ।

कुमारक — पु॰ [मं॰] सृष्टि करनेशी इच्छावाले ब्रह्मा ध्यान-मग्न हो वेठे थे, तब ब्रह्मासे सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति हुई। यह कौन — इस विचारमें मग्न ब्रह्माने वह अक्षर उत्पन्न हुआ जो शब्द, रपर्श, रूप, रस और गंध रहित था। उन्होंने एक ऐसे नाना प्रकारके रंगवाले रूपपर ध्यान लगाया जो न तो पुल्लिग हैं और न स्त्रीलिंग। उमपर उनके कण्ठमे ओङ्कार 'अक्षर'की उत्पत्ति हुई, फिर दो 'मात्राक्षर' और फिर तीन अक्षर तहुपरांत चौदह मुंडवाले देव और चौदह (१४) मनु (वायु॰ २६.८.२८)।

कुमारकोशल-पु० मिं०] पालपंजर पर्वतपर स्थित एक तीर्थ जो श्राद्धादिके लिए अति प्रशस्त और पवित्र समझा जाता है (वायु० ७७.३७)।

कुमारनिलय – पु० [मं०] एक स्थान विशेष जहाँके किष्मण द्वारका गये थे [भाग० १०.९०.२८ (४)]।

कुमारवंश-पु० [मं०] (भाग० = कुक्वंश) मधुके पुत्र अनुके पिता तथा पुक्मित्रके दादाका नाम—दे० अनु (६);(विष्णु० ४.१२.४२: भाग० ९.२४.५) ।

**कुमारवन** −पु० [िं०] एक वनका नाम जदा पुरूरवा उर्वर्धा-ंमे अलग हुए थे (मत्स्य० २४४९) ।

कुमारा – स्त्री० [सं०] (ब्रह्मां०-कुमारी) शुक्तिमान् पर्वतसे िनकली एक नदी (विष्णु० २.३.१४) ।

कुमारिका - खीं ि सिंह लेश्वर इतिश्वक्षको पुत्रीका नाम, जिसका मुख वकरीके मुखके समान था। कहते हैं कि एक समय एक वकरी सागरके समीप जल पीने गयी पर एक लतामें फॅस जानेसे इसका द्वारीर सागरमें रह गया और सिर लतामें। इसका दागेर छूट गया। सागरके माहात्म्यसे वकरी सिंहलराजके घर उत्पन्न हुई। कुछ दिनोंमें यह युवती हुई और दर्पणमें मुख देखनेसे इसे अपने पूर्व जन्मकी बातें याद आयीं। राजाकी आज्ञा लेकर कुमारिका उसी स्थानपर आयी जहाँ वकरी पड़ी थी और उसका सिर उसने सागरमें डाल दिया। इससे उसका मुख मनुष्योंका-सा हो गया। कुमारिकाने वहीं शिवकी आराधना की और एक वर्षतक तप करनेके पश्चात उनके आनेपर उनसे वहीं रहनेकी प्रार्थना की जिसे शिवने स्वीकार किया । राजकुमारीने वहाँ मंदिर वनवाकर शिवलिंगकी स्थापना की जिसका नाम 'वर्करेश्वर' है। उसीने कात्तिकेयके स्थापित 'कुमारेटवर' महादेवके मंदिरका जाणोंद्धार कर नया कर दिया था, जिससे प्रसन्न हो शिवने अपना नाम 'कुमारीइवर' भी रख दिया। स्वस्तिक नामके एक नागराज कुमारिकाको देखने वहाँ आये थे जिससे वहाँ एक कृप बन गया जो गंगाजलसे पूर्ण भी हो गया। शिवकी आशासे कुमारिवाका विवाह महावालमे हुआ था जिनके साथ वह रुद्रलोक चली गयी जहाँ पार्वतीने उसे अपनी सखी बनाया और चित्रलेखा नाम रख दिया। इसीने वाण-पत्री ऊषाको चित्र द्वारा अनिरुद्धका परिचय दिया था (स्कन्द० माहेदवर० कुमारिका-खंड) ।

कुमारिलभट्ट - पु॰ [मं॰] प्रसिद्ध मीमांसक और शावर भाष्य तथा अन्य श्रौतस्त्रोंके टीकावार। गुरु-सिद्धांत खंडन करनेके प्रायश्चित्तके लिए कटाग्निमें जलमरे थे। मरनेके पहले इनमे शंकराचार्य मिलने आये थे। येकात्ति-केयके अवतार समझे जाते हैं ('गुरुसम्मतपदार्थाः', नारा-यणप्रणीत)।

कुमारी - स्त्रीं ० [सं०] (१) लिलता देवीकी एकमात्र पुत्री, जो सदा नी वर्ष की थी, सब विद्याओंकी निधान थी और जिसे सैनिक शिक्षा दी गयी थी। इसने अकेले भण्डके सब पुत्रोंका वध कर डाला था (ब्रह्मां० ४.२६.७३-११७)। (२) सती देवीकी एक मूर्ति, जिसकी स्थापना मायापुरीमें हे (मत्स्य० १३.३४)। (३) कन्याकुमारी — श्राद्धादिके लिए पित्रत्र स्थान (ब्रह्मां० २.१६.११; ३.१३.२८)। (४) (विष्णु० — कुमारा) शुक्तिमान् पर्वतसे निकलो एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३८; मत्स्य० १६३.८६)। (५) शाक्द्वापकी एक नदी जिसका दूसरा नाम सिद्धा है (ब्रह्मां० २.१९.९६; वायु० ४९.९२; विष्णु० २.४.६५)।

कुमारीपूजा — स्ति । [मं ०] श्रावणके कृष्ण तथा ग्रुष्ठ दोनों पश्लोंकी नवमीको कुमारी नामकी देवीकी पूजा करे, ब्राह्मण- ब्राह्मणीको भोजन कराये, पर स्वयम् विल्वपत्र साये तो परम-तत्त्व प्राप्त होता है (निर्णयामृत तथा भविष्योत्तर०)। कुमारेशतीर्थ — पु० [सं०] दक्षिण समुद्रतरपर स्थित एक अति पवित्र तीर्थ जो 'सौभद्र मुनिका तीर्थ' कहा जाता है। ये संस्थामें पाँच है जिनमें 'कुमारेश' प्रथम है। इसमें एक मुनिके द्यापसे 'वर्चा' नामकी अप्तरा याह होकर रहती थी और स्नान करनेवाले ऋषियोंको जलमें खींच ले जाती था. अतः यह तीर्थ त्याग दिया गया था। अपनी १२ वर्षोंकी तीर्थयात्रामें अर्जुन यहाँ आये थे जिन्होंने अप्सराओंका उद्धार किया था (स्कंदर कुमारिका संड १.१२-२२; १.४९-५०; पञ्चाप्तरस्तीर्थ, महाभारत आदिपवी। कुमारेश्वर—पु० [मं०] एक शिवलिंग जिमे स्वयम ब्रह्माने

प्रस्तुत किया तथा कात्तिकेयने तारकासुर-वथके प्रायश्चित्त-स्वरूप विष्णुको अनुमतिसे स्थापित किया था। यहाँ कात्ति-केयकी शिव स्तुति'का पाठ कर जो पूजा तथा जागरण करता है उसे शिवधाम मिलता है (स्कंद० माहेश्वर-कुमा-रिका खंड २७-४०-४७)।

कुमुख-पु० [मं०] रावणके दुर्मुख नामक एक योडाका नाम (रामायण) ।

कुमुञ्ज-पु० [मं०] अरुणांदके पूर्वमं एक पर्वत जो पहाड़ियों तथा पर्वतींका राजा है। इसके निकट श्रीसर नामका सुशील स्वच्छ जलका विशाल सरोवर है जो विविध खिले कमलोंने सदा पूर्ण रहता है। कहते है उसमें साक्षात् श्री (लक्ष्मी) नित्य निवास करती है (वायु० ३६.१८; ३७.१)। दानवोंके आठ नगर इसी पर्वतके धानुविचित्र दिखरों- पर बसे हुए है (वायु० ३९.२८-९)।

कुमुथि-पु॰ [सं॰] ब्रह्माके यज्ञके एक ऋत्विक्का नाम (वायु॰ १०६.३४)।

कुमुद्-पु० [सं०] (१) दन्दरींके एक सरदारका नाम जो राम-रावण चुद्धमें लड़ा था (ब्रह्मां० ३.७.२४२)। इसने अकम्पन नामक राक्षमको मारा था (स्कंद० ब्राह्मखण्ड, सेतु-माहात्म्य) । (२) आठ दिग्गजोंमेले एक जिसका निवास दक्षिण-पश्चिम कोणमें माना गया है (ब्रह्मां० ३.७.२९२)। (३) विष्णुका एक पार्षद (भाग० ७.८.३९; ११.२७.२८) । इसने वलिके असुरोंपर आक्रमण किया (भाग०८.२१. १६)। (४) एक नागराजका नाम जो श्रीरामके पुत्र कुझ-वा साला था (कुमुद्रती, हह्मां० ३.७.३४५) । (५) अथर्व-वेदाचार्य पथ्यके तीन शिष्योमेसे एक शिष्य (भाग० १२० ७.२) । (६) मणिवर और देवजनीके अनेक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (बायु० ६९.१६०)। (७) क्रोधवद्या और करयपकी मृगी आदि दारह पुत्रियों, जो पुलहको न्याही गर्या, मेंसे वकभूति या भूताके विविधभूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर रूप सैकड़ों पुत्रोंमेंने एक पुत्र (बायु० ९६.२४७) । (८) एक पहाड़ जो शीतोद नामक सरोवरसे पश्चिम मेरुके एक ओर है। यही प्रसिद्ध शतवल्श नामका वटवृक्ष है जहांसे नदियाँ इलावृतको जाती है। इस वृक्षसे जो कुछ माँगा जाय मिलता हे (भाग० ५.१६.११, २४; वायु० ३६.२८; ३८.४५; ४२.५१) । (°) शाल्मलद्वीपके सात पहाड़ींमंसे एक (ब्रह्मां० २.१९.३५; वायु० ४९.३२-३; विष्णु० २.४.२६)। यह किन्नरोंका निवासस्थान है (वायु०३९.५९)। (१०)कुशद्वीपका एक पर्वत (मरस्य० १२२.५२) । (११) गोमेदकद्वीपका एक पर्वत (मत्स्य० १२३.३) । (१२) मानसरोवरके सात चक्र-वाक जो पूर्व जन्ममें कुरुक्षेत्रवासी कौशिकके सात पुत्र थे, उनमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० २०.१८) । (१३) कुवेरकी आठ निधियोंमेंने एकका नाम (वायु० ४१.१०)।

कुमुदद्युति -पु॰ [सं॰] चांद्रमस सामसे उत्पन्न दो नागोमेंसे एक नाग (गज) । इसे पिंगलामें दो पुत्र हुए--महापद्म और क्सिमाली (ब्रह्मां॰ ३.७.१४५) ।

कुमुदहीप-पु॰ [सं॰] भारतवर्षका एक भाग कुश्रदीप इसका नामान्तर है (वायु॰ ४४.१४, ३४-५)।

कुसुदबांघव-५० [सं०] कुसुद फूलोके रातमें खिलनेके कारण चंद्रमाका एक नाम—दे० चंद्रमा । कुमुदा - स्त्रीं (सं०] (१) योगमायाके १४ नामोभेसे एक नाम (भाग० १०.२.१२)। (२) सती देवीकी एक मूर्ति जिनकी स्थापना मानसमें हैं (मत्स्य० १३.२७)। (३) कुमुद द्वीपमे स्थित महादेवकी महाभागाविहन (वायु० ४८.३५)। कुमुदाक्ष - पु० [सं०] (१) विष्णुके १४ अनुचरोंमेंसे एक अनुचर जिसने विलक्षे असुर अनुगामियोपर आक्रमण किया था (भाग० ८.२१.१६; ११.२७.२८)। (२) देवजनी और मणिवरके अनेक पुत्र यक्षोमेंसे एक यक्ष (मह्मां० ३.७.२२९)।

**कुमुदादि**-पु० [सं०] अथर्ववेद शासा प्रवर्तक पथ्यको | हिष्य-परम्पराका एक वेदिक (ब्रह्मां० २.३५.५९; वायु० | ६१.५२; विष्णु० ३.६.११) ।

**कुमुदाभ**−पु० [सं०] केतुमाल देशका एक जनपद (वायु० - ४४.१२) ।

**कुमुदिनी**−र्स्वा० [सं०] भण्डकी चार रानियोमेंसे एक (ब्रह्मां० ४.१२.१३)।

**कुमुदेश**—पु० [मं०] दे० चंद्रमा ।

कुमुद्रती — स्त्री० [सं०] (१) यह नागराज जुमुदर्का बहिन और जुज्जकी पत्नी थी। (२) क्रोंच द्वीपकी सान प्रधान निद्यों मेंसे एक नर्दा (ब्रह्मां० २.१९.७५; मत्स्य० १२२.८८; वायु० ४९.६९; विष्णु० २.४.५५)। (३) विन्ध्याच्यसे निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३३; मत्स्य० ११४.२७; वायु० ५५.१०२)।

**कुमुद्रान्** -पु० [मं०] कैलास पर्धतका तलहर्राका एक सरो-वर, जिसमे दिव्य मन्द्राकिनी नदीका उद्रम हुआ है (वायु० ४७.२)।

**कुमुन्द** – पु० [सं०] एक पहाडकी शास्त्रा जो मेरूके पूर्व है (विष्णु० २.२.२७)।

**कुरंग** -पु० [सं०] मेर्क्का तलहटांमेके २० पर्वतींमेसे एक पर्वत (माग० ५.१६.२६) ।

क्ररंड-पु० [मं०] भण्डका एक पुत्र तथा सेनापित जो द्भुमद-का बड़ा भाई था और अश्वास्टा देवीके हाथी मारा गया था। यह माथामें दक्ष तथा चित्रयुद्ध या कूटयुद्धमें बड़ा निपुण था (ब्रह्मां० ४.२१.७७; २२.७१-१०८)।

कुरका — स्त्री॰ [मं॰] ताम्रपणीं नदीके तटपर कुर्गदेशस्थित एक नगर । वैष्णव आचार्य शठकोपका जन्म यही हुआ था। कुरज — पु॰ [मं॰] धर्म और विश्वाके दम विश्वेदेव पुत्रोंमेंसे एक विश्वेदेव (मत्स्य० २०३.१३)।

**कुरर**-पु० [सं०] (विष्णु०—कुरर्ग) एक पर्वत जो मेरुकी तल-इटीमे रिथत २० पर्वतोंमेंसे अन्यतम है (भाग० ५.१६.२६; - विष्णु० २.२.२७) ।

कुरव - पु० [सं०] (१) अप्सराओं के चौदह गणोमें सोमकी किरणोसे उत्पन्न एक गण (ब्रह्मां० ३.७.१९; वायु० ६९. ५५)। (२) यह कुरुओं की भूमि है। हरिताश्वके राज्यका यह एक भाग है जिसे कुरुवंशियों की भूमि भी कहते हैं (मत्स्य० १२.१८; ६५.८; ६९.११; ६२१.४९)। (३) यह समुद्रोंके बीच बसा एक वर्ष हैं जिसकी देखभाल सिद्ध लोग करते हैं। यहाँ मधुफल बृक्ष हैं जिनसे आभृषण और बस्च प्राप्त होते हैं तथा ६ रसवाले क्षीरी बृक्ष भी है। छह रसवाला दृथ उनसे चुना है। वह दुख अमृत तुल्य हैं। सारी

भूमि अमूल्य रह्नांसे विभूषित है। यहाँ मिथुन वच्चे उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही वड़ जाते हैं जिनमें चकवा-चकई-सा अटूट प्रेम रहता है। यहाँ दो कुल पर्वत हैं तथा मद्रसीमा आदि नदियाँ हैं जिनमें दूध, घी और मधु वहना रहता है। यहाँकी वाटिकाओंमें चन्द्रन, अगर आदिके वृक्ष हैं। क्रीड़ास्थलों, कुंजों तथा लितका-गृहोंका बाहुल्य है। संगीन तथा वाद्य-यंत्रोंकी भी कमी नहीं है। यहाँके निवामियोंको न तो बुडापा ही आता है और न कोई रोगग्रस्त ही दीखता है। सबके-मब प्राणी सुम्बी तथा समृद्ध है (वायु० ४५. ११-५०)।

कुरु-पु० [सं०] (१) एक सोमवंशी राजा जिसके वंशमें पाण्ड और धतराष्ट्र उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० ५०.२०-२)। (२) एक प्राचीन देश जिसके दो खण्ड माने गये हैं। हिमाल्यके उत्तरमें उत्तरकुरु जो शादल वनके लिए विख्यात था (वायू० ८४.२३.४८) और दक्षिण कुरु जो हिमालयके दक्षिण भागमें स्थित है। जिसके अन्तर्गत पांचालादि। देश थे। रुक्मिणी-कृष्ण विवाह (भाग०१०.५४.५८); तथा युधिष्ठिरका राजमूय यज्ञ (भाग० १०.७५.१२; ८२. १३; ८४.५५) यहीं सम्पन्न हुए थे। (३) आग्नीध्र और पर्वचित्तिका एक पत्र (भाग० ५.२.१९; वायु० ३३.४०; विष्णु० २.१.१७,२१) । यह शृंगवद्वर्षका अधिपति था (ब्रह्मां० २.१४ ४७) । यह श्रंगवद्वर्ष उत्तरमें स्थित था (वायु० ३३.४४; ब्रह्मां० २.१४.५१) । (४) संवरण और तपतीका एक पुत्र जिसने प्रयागपर अधिकार कर कुरुक्षेत्र स्थापित किया था। परीक्षित् आदि इसके चार पुत्र थे (भाग० ९.२२.४; वायु० ९९.२१४-७; विष्णु० ४.१९.-७६-८) । इसके वंशज कौरव कहलाये (मत्स्य० ५०.२०-२)। (५) नड्वलाके गर्भमे उत्पन्न मनुके एक पुत्र जिनकी परनी आग्नेर्थामे इनके अंग आदि ६ पुत्र थे (विष्णु० १.१३.५.६)। कुरुक्षेत्र-पु० [सं०] सरस्वती नडीके बॉर्ये किनारेपर (भाग० ९.१४.३३) अम्बाला और दिल्लीके बीचमें स्थित एक बहुत प्राचीन तीर्थका नाम जिसे संवरणपुत्र महाराज कुरुने स्थारित किया और जो धर्मस्थान होनेसे विष्णुको अति प्रिय था (भाग० ३.३.१२; ७.१४.३०; विष्णु० ६.८.२९) । झत-पथ ब्राह्मण तथा उपनिषदोमें भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत तथा अन्य पुराणोमें भी लिखा है कि कुरुने कुरुक्षेत्रका 'कर्षण' किया। अब भी यदाँएक बहुत प्राचीन तथा पवित्र सरोवरके चिह्न वर्तमान है। ऋग्वेटके अनुसार इसका नाम 'सर्यानावत' है। यहाँके ब्रह्मसर नामक सरीवरमे परझुरामने स्तान करके क्षत्रिय-हत्याके पापसे मुक्ति पार्या थे। । परशुरामजीका 'स्यमंतपंचक' सरोवर यहीं हे (भाग० १.१.१७) । यज्ञके समय सृतने ब्रह्मांडपुराण यही सुनाया था (भाग० ३;१३.६५; ६०.१६६.१८)। महाराज पुरूरवाने इसीके किनारे विछड़ी हुई उर्वशीको फिरसे पाया था । यहाँ सनत्कुमार और धर्मराजका निवास हेतथा श्राद्धादिके लिए इसे अति पवित्र माना गया है (भाग० ३.१३.६५.६८; ६६.१८; मत्स्य० २२.१८; वाय० ७७.६४; ९१.३१; ९९.२१५.२५९) ।

यहां किया सरोवरके तटपर तप करते करते सोमवंशी महाराज कुरुके गुप्त होनेके कारण इस स्थानको "कुरुक्षेत्र" कहते हैं। यह बड़ा प्रसिद्ध रणक्षेत्र रहा है। महाभारतका युद्ध यहीं हुआ था [भाग० १०.७८(९५(५)९),१८]। अश्व-मेधदत्तके पुत्र अधिसीम कृष्णने यहाँ यहा किया था जो तीन वर्षोतक चला (वायु० ९९.२५८,२७०; विष्णु० ४.२१. ६.७)। महाराज शतानीकके पुत्रका दूसरा यहा यहीं हुआ था जो दो वर्षोतक चला (मत्स्य० ५०.६६,७८)। 'स्थाणु' नामक महादेवकी मूत्तिकी यहीं स्थापना हुई और उन्हींके नामपर स्थाणवीश्वर (थानेश्वर) नामक नगर बसा। यहाँ वर्धन नामक राजवंशकी स्थापना राजा पुष्यभूतिने की थी। इसी वंशमें हर्षवर्धन हुए थे।

इसमें २६५ तीर्थ विद्यमान हे और इस तीर्थका परिमाण बारह योजन है। स्यंग्रहण पर्व आदि अवसरोंपर अब भी यहाँ बहुन बड़े-बड़े मेले होने हैं। तरन्तुक, अरन्तुक, रामहद, सकल और मचकुकके समीपका स्थान कुरुक्षेत्रके नामसे विख्यात है।

कुरुजांगल -पु॰ [सं॰] एक प्राचीन देश जो पांचाल देशके पश्चिममें था जहाँ परीक्षित्का राज्य था! महाभारतके अनुसार कुरुजांगल और कुरुक्षेत्र एक ही हैं—'महातपा कुरुकी तपस्यासे कुरुजांगल पवित्र हुआ और उन्हींके नाम- के अनुसार कुरुक्षेत्र नामने प्रसिद्ध हुआ।' यह श्राद्धके लिए प्रशस्त स्थल माना गया है। यहाँ शुक्त और विदुर आये थे (भाग० १.४.६; १०.३४; १६.१२; ३.१.२४; महां० ३.१३.१००; वायु० ७७.९३)। एक पांचाल राज्य का नाम (मत्स्य० २१.९.२८)।

कुरुजित्-पु० [सं०] अंजनके पुत्र तथा कृतिके पौत्र एवं अरिष्टनेमिके पिताका नाम (विष्णु० ४.५.३१)।

कुरुपांचाल – पु० [मं०] मध्यदेशका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१६.४०; विष्णु० २.३.१५) । एक जानि तथा जनपद (मत्स्य० ११४.३४; वायु० ४५.१०९) ।

कुरुवश-पु० [सं०] (विष्णु०-कुमारवंश) मधुके पुत्र तथा अनुके पिताका नाम (भाग० ९.२४.५; विष्णु० ४.१२.४२)।
कुरुवान्-पु० [सं०] दम विश्वेदेवोंमेसे एक विश्वेदेव (वायु० ६६.३२)।

क्रस्वीर (गण) - पु॰ [सं॰] धरातलके राजा दुयोंधन आदि तथा उनका पक्ष लेकर लड़नेवाले बीर जिन्हे श्रीकृष्णने भूभार हरका करनेके निमित्त परास्त किया था (ब्रह्मां॰ ३.७३.१०३)।

कुलक-पु० [मं०] (१) कुश्रद्वीपके निवासियोंका एक वर्ग (भाग० ५.२०.१६)। (२) क्षुद्रकवा पुत्र तथा सुग्थका पिता (मत्स्य० २७१.१३)।

**कुलकर्म**-पु० [सं०] पुराणसंदिताका एक खण्ड (वायु० २०.२१) ।

कुलदेव-पु० [मं०] वह देवता विशेष जिमकी पूजा किसी खास कुलमें हो। विवाह आदि अवसरोंपर इनकी पूजा खास विधिमे की जाती है (हिं.श.सा.)।

कुलदेवी - स्वां० [मं०] (१) देवी विशेष जिसकी पूजा किसी खास कुलमे हो । पूजाका ढंग भी विशिष्ट ही होता है। (२) पार्वती जिनकी पूजा विवाहके एक दिन पूर्व कन्या करती है और जो सौभाग्यदायिनी है [भाग० १०.५२.४२(१)]। कुलदेवी याद्या - स्वं।० मिं०] एक प्रथा जिसके अनुसार

कन्या अपने विवाहके एक दिन पूर्व पार्वतीके मंदिरमें जा पूजन करती है। श्रीकृष्ण रुक्मिणीको इसी अवसरपर हर लाये थे भाग० १०.५२.४२(१)]।

कुरुधर्म - पु॰ [सं॰] कुल-परम्परासे चला आता हुआ कर्तव्य जिसका उल्लंघन करनेवाला श्राद्धादि करनेका अधिकारी नहीं रहता (ब्रह्मां॰ ३.१४.४१)।

कुलनायिका — स्रो० [मं०] वे स्त्रियाँ जिनकी पूजा वाममागीं लोग चक्रपूजनमें करते हैं। ये नव प्रकारकी होती हैं— नटी, कापालिनी, वेश्या, धोविन, नाइन, ब्राह्मणी, शूहा, अहीरिन तथा मालिन (चक्रपूजा विधि तथा स्तोत्र)।

कुलपित-पु० [सं०] शास्त्रानुसार वह ऋषि जो १०,०००
मुनियोंको भोजन और शिक्षा दोनों देना हो (हिं,शं-सा.)।
कुलपर्वत-पु० [सं०] महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्,
ऋक्षवान्, विन्ध्याचल और पारियात्र—इन सात पहाड़ोंको
मिलाकर कुल पर्वत कहते हैं (मत्स्य० ११४.१७)। इन
कुलपर्वतोंमेसे महेन्द्र उड़ीसामें है; मलय पश्चिमी घाटका
दक्षिणी पर्वत है जिसे मालावारके पहाड़ कहते हैं; सह्य
पश्चिमी घाटका उत्तरी भाग है; शुक्तिमान् संदेहात्मक है;
ऋक्ष—गोंडवाना नामक पहाड़ है; विन्ध्याचलसे केवल
उसके पूर्वी पहाड़ोंका दोध होना है और पारियात्र, जिमे
परिपात्र भी कहने हैं, विन्ध्याचलका उत्तरी और पश्चिमी
भाग है।

ोलेमी, जो दूसरी शताब्दीका प्रसिद्ध ज्योतिषी था, भी सात कुलपर्वतीका उल्लेख किया है, पर उसके दिये नाम इनसे भिन्न है।

कुलसंकुल-पु॰ [सं॰] इक्कांम नम्कोमेसे एकका नाम (भाग॰ तथा मनुस्मृति) ।

कुलसुन्दरी - स्त्री० [सं०] जगदुपकारकारिणी पञ्चवदा नित्या देवियोंमेसे एक नित्या देवी । इन्होंने चण्डवाहु और कुक्र नामक दैत्योंका विनाश किया (ब्रह्मां० ४.१९.५८; २५.९७; ३७.३४)।

**कुलह** – पु० [सं०] कइयपवंशीय एक प्रवर ऋषि (मत्स्य० १९९.१७) ।

कुलाचल-पु० [मं०] (१) दे० कुलपर्वत । (२) उस विशाल पर्वतका नाम जिसपर पाण्ड्यवंशके मलयध्वज, जिनके वेदमीसे एक लडकी और सात पुत्र हुए थे, अपना राजपाट पुत्रीमें वाँक्कर तप करने गये थे। यहाँ चंद्रमसा, ताम्रपणी तथा वटोदका नदियाँ वहती है। यहाँ वहतसे ऋषियोंके आश्रम है (भाग० ३.१३.४९; २३.३९; ४.२८.३३.३५; ८.४८)।

कुलालचक - पु० [सं०] कुम्हारका चाक जिसके समान ससार घूमता रहता है (वायु० १४.१९.३८; ५०.१४१)। सूर्य और चन्द्रमाकी गतिकी तुलना भी इसीसे की गयी है (मत्स्य० १२४.६९; १२५.५२; विष्णु० २.८.२९)।

कुलिक-पु॰ [सं॰] नागलोकपित महाकोधी वासुकि आदि महानागोंमेसे एकका नाम । इसके दई फणोपर अर्धचन्द्र रूप महामणियाँ लगी है तथा निवास पातालमे हैं (भाग॰ ५.२४.३१)।

कुलिश-पु० [मं०] (१) वज्र-देवराज इद्रका एक अख (मन्स्य० २५३.२४)। (२) श्रीराम-कृष्णादि विष्णुके अव- तारोंके चरणोंका एक रेखाचिह्न (भाग० १०.१६.१८)। कुलिशधर-पु० [तं०] मुरराज इंद्र जिमका अस्त्र वज्र है (मत्स्य० २५३.२४)।

कुलिशायुघ-पु० [सं०] सुरपित इंद्र जिसका आयुध वज्र है, गृहनिर्माणमें इसकी पूजा होती हैं (मत्स्य० २५३.२४)। कुलिशी-स्त्री० [सं०] एक नदी जिसका उल्लेख वेदोंमें मिलता हैं तथा इसे आकाशके मध्यमें स्थिन माना गया हैं (हि.श.सा)।

कुलोत्तीर्णा — र्हां १ [मं १] शक्ति (लिलता) देवाके चकराज-रथेन्द्रके पाँचवें पर्वपर स्थित देवियोंका एक वर्गावरोष जिसमें रफिटक मण्के तुल्य शुभ्र सर्वसिद्धिप्रदा, मर्वसंपत्प्रदा, सर्वप्रियंकरी आदि नामकी दस देवियाँ है। ये परशु, पाझ आदि अस्त-शस्त्रोंसे युक्त रहती हैं। शत्रुओंपर इनकी भीहें सदा चढ़ी रहती हैं और भक्तजनोंपर ये अति अनुकम्पा करती है (ब्रह्मां० ४.१९.३५)।

कुल्ॡ्क्र-पु॰ [मं॰] दिवाकर भट्टके पुत्र जिन्होंने मनुसंहिता की टीका की थी । ये काशीवासी वंगदेशीय थे (मन्वर्थ-मुक्तावलीमेंशलाचरण)

कुल्य - पु० [सं०] (१) पाँप्यंजिक पाँच शिष्योमेसे एक शिष्य जिसने १०० सानसंहिताएँ सीख की थीं (भाग० १२.६. ७९)। (२) (वायु० जनापीइ) आण्डीरके चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र जिसके नामपर कुल्य देशका नामकरण हुआ था (ब्रह्मां० ३.७४.६; वायु० ९९.६)।

**कुवलय**-पु॰ [सं॰] प्रतर्दनके घोड़ेका नाम (विष्णु॰ ४.८. १५; दे॰ प्रतर्दन) ।

कुवलयापीड़-पु० [मं०] एक हाथीका नाम जिसे कंसने श्रीकृष्णका वथ करनेके लिए धनुप-यद्यके मंडपके द्वारपर खड़ा कर रखा था। यह कृष्ण द्वारा मारा गया था और इसके महावन अम्बष्टका वथ कलरामने किया था, अतः कंस की अभिलापा अपूर्ण ही रह गयी [भाग० १०.३६.२४(१), २५; ३७.१५; ४३.१-१८; ब्रह्मां० ३.७३.१००; वायु० ९८.१०१; विष्णु० ५.१२.२१; १५.११.१७; २०.२३, ३२-४२:२९.५)।

कुवलयाश्व-पु० [मं०] (१) एक घोड़ा जिसे पुराणानुसार स्यने पातालकेतुके मारनेके हेतु भेजा था, क्योंकि यह ऋषियोंके यद्यमें दाथा पहुँचाता था। गालव ऋषिने इसे शत्रुजित्के पुत्र ऋतुध्वजको दिया था जिसपर सवार हो इन्होंने पातालकेतुका वध किया था और कुवलयाश्व कहलाये (दे० ऋतध्यज; मार्थण्डेय० अलक्षीपाख्यान)। (२) ऋतध्यज राजाका एक नाम (दे० ऋतध्यज, मार्बण्डेयपु० अलक्षीपा-रूयान) । (३) प्रतर्वनका कुवलय घोड़ेके कारण एक नाम (विष्णु० ४.८.१५)। (४) बृहद्श्व (श्रावस्ति = मत्स्य०) के पुत्र एक सूर्यवंशी राजाका नाम । भाग० और विष्णु०के अनुसार इनके २१००० पुत्र थे, पर हरिवंद्यमे केवल १०० पत्रोंका उल्लेख मिलना है। महिष उत्तंक द्वारा ध्रंथ असुरके उपद्रवींका विवरण सुन अपने पिताकी आझासे ये अपने १०० पुत्रों सहित धुंधुको मारने गये थे। कुवलयाश्व-के ९७ पुत्र इस युद्धमें मारे गये, केवल द्वाश्व, भद्राश्व और कपिलाश्व बचे; पर कुवलयाश्वने धुंधुवा वध कर डाला था और धुंधुमार कदलाये (दे० धुंधु, चुमान् , कुवलयाश्व; भाग०

९.६.२१-२३; मत्स्य० १२.३१; वायु० ६८.३१; ८८.२८, ४८-६१; विष्णु० ४.२.३९-४२)।

कुवेर—पु० [सं०] धनाध्यक्ष एक देवता जिन्हें इंद्रके नौ निधियोंका भंडारी तथा महादेवजीका मित्र कहा जाता है (भाग० ९.२.३२-३३; ४.१.३७; ११.३३; वायु० ४०.८; ४७.१; ७०.३८; ९७.२) के अनुमार यह शिवके भाई थे। यह इड़विड़ाके गर्भसे उत्पन्न विश्रवा ऋषिके पुत्र और लंका-पित रावणके सौतेले भाई थे। इन्होंने ही विश्वकर्मासे लंका बनवायी थी। रावणने ईर्ष्यावश इन्हें लंकासे निकाल दिया था। तब शुब्धहृदय कुबेरने तपोदलसे देवतापद प्राप्त किया। संमारके सारे धनके यह अध्यक्ष कहे जाते है तथा आदि-राज पृथुके राज्याभिषेकके समय इन्होंने उन्हें भेंटमें एक मुवर्ण-भिहासन दिया था (भाग० ४.१५.१४)।

इनके एक ऑंग्व, तीन पैर तथा आठ दॉत हैं। देवतापद प्राप्त करनेपर भी इनका कहीं पूजन नहीं किया जाता। यह उत्तर दिशाके मालिक हैं तथा पुरुष (आदमी) इनका वाहन है (नरवाहन) खङ्ग, शूल और गदा धारण करते हैं। (मत्स्य० ६७.१५; १७४.१७-१८; विष्णु० ५.३६.१२)। ब्रह्मा० के अनुसार ये ब्रह्माके मानस-पुत्र पुलस्त्य ऋषिके पौत्र एवं विश्रवाके पुत्र हैं। इनकी माताका नाम देव-वर्णिनी था। ये देवाचार्य बृहस्पितकी प्त्री थी। क्रवेरका शर्नर श्वेत पर विकृत कहा गया है जो रखालंकारोंसे लंदा रहता है। इनकी स्त्रीका नाम ऋदि है। मणियीव और नलकृतर इनके पुत्र है (ब्रह्मां० ३.७.२५४.३३१; ८.३८ ४५; ७२.२) तथा इनकी पुत्रीका नाम मीनाक्षी है (हि० वि० को०)। वेदोंमें इन्हे दैत्य दानवींका नायक कहा गया है। प्लूटोसे इनकी समताकी जाती है।इनके निवास-स्थानको अलकापुरी, वसुधारा या वसुस्थली कहते हैं जिसे हिमालयपर स्थित कहा गया है। मेरु पर्वतकी चोटी मंदार-पर चैत्ररथ नामक इनका उपवन है और किन्नर इनके सेवक है तथा वित्तगोप्ता इनके भंडारी है (ब्रह्मां० २.१८. १-२; ३६.२१८; मत्स्य० १२१.२-३; १३७.३२; बाय० ६९.१९६) । नर्मटा और कावेरीके संगमपर तपकर इन्होंने शिवसे यक्ष आदिवा अधिपति होनेवा वर पाया था (मस्त्य० १८९.४-११; १९१.८५) । यह त्रिपुरारिके रथके रक्षक रहे एवं त्रिपुरमें हुए देव-दानव युद्धमें भी सम्मिलित थे (मत्स्य० १३३.६३; १३८.२५, १४०.४१) ।

कुरा — पु० [मं०] (१) अयोध्यापित श्रीरामचन्द्रके ज्येष्ठ
पुत्र जो जानकीके गर्भसे महिष वाल्मीकिके आश्रममें
उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने छोटे भाई लवके साथ श्रीरामवी सभामे वाल्मीकिकृत रामायणका पाठ किया था।
पिनामे इन्हें कोशला राज्यका अधिकार मिला था जिसकी
राजधानी कुशस्थली थी। रामचन्द्रके स्वर्ग चले जानेपर
आयोध्याकी अधिष्ठात्रीदेवीके कहनेपर यह पुनः अयोध्या
चले आये और कुशावती त्याग दी—'रघुवंश'। परन्तु
ब्रह्मां० ३.६३.१९८; वायु० ८८.१९८-९ के अनुसार यह
अयोध्याका शासन कुशस्थलीसे ही करते थे। यह अतिथिके
पिना थे (भाग० ९.११.११; १२.१; मत्स्य० १२.५१,
५२; विष्णु० ४.५-१०४-५)। (२) उपरिचर वसुका पुत्र
एक राजा। (३) यहा आदिमं प्रयुक्त होनेवाला एक पवित्र

तृण। (४) पुराणानुसार सात द्वीपोंमेंसे एक कुशद्वीप जो सुरोदसे दुगने घृतोदसे घिरा है जिसमें चमकते कहा हैं। यहाँके राजा प्रियव्रतके पुत्र हिरण्यरेताने इसे सात खंडोंमें बाँर अपने सात पुत्रोंको दिया । यहाँ अग्निकी पूजा होती है (भाग० ५.१.३२; २०.१३-१७; मत्स्य० १२२. ४९; वायु० ३३.१२; ४९.४७-५८) । यहाँ कुशस्तम्भ हे (वायु० ४९-१३४-३५)। (५) अजकके पुत्र तथा वलाकके पौत्रका नाम जिनके कशास्त्र आदि चार पुत्र थे (भाग० ९.१५.३-४)। (६) सुहोत्रका एक पुत्र तथा प्रतिका पिता (भाग० ९.१७.३-१६)। (७) ज्यामघ और शैव्याके पुत्र विदर्भके दो पुत्रोंमें एक (भाग० ९.२४.१)। (८) बला-काश्वरा पुत्र तथा कौशांव आदि चार पुत्रोंका पिता (ब्रह्मां० ३.६६.३१-२; विष्णु० ४.७.८) । (९) चैद्योपरिचर (विद्यो-परिचर-वायु० पु०) के सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ५०.२७; वायु० ९९.२२०) । (१०) गयका एक भाई तथा वेदज्ञ चार पुत्रोंका पिता (वायु० ९१.६१-२)।

कुशकेतु—पु० [मं०] वंगदेशका एक राजा जो हेमकांत-का पिता था (दे० हेमकांत—स्कंद० पु० वै० वै० माहा-त्भ्य)।

कुराद्वीप - पु० [मं०] पुराणानुसार सात द्वीपोंमेंसे एक जो चारों ओर घीके समुद्रमे घिरा है। यहाँ अग्निकी पूजाका माहात्म्य है। पियवतका पुत्र हिरण्यरेता यहाँका राजा था जिसने इसके सात खण्ड कर अपने सात पुत्रोंको दिये थे (भाग० ५.१.३२; २०.१३-१७; (मत्स्य० १२२.४९; वायु० ३३.१२; ४९.५०-५८)।

कुराध्वज — पु० [मं०] (१) सीरध्वजके पुत्र तथा धर्मध्वजके पिता (भाग० ९.१३.१९) । मैथिल भानुमानके भाई तथा काशीके राजा (वायु० ८९.१८; ब्रह्मां० ३.६४.१९) । (२) हस्वरोमा राजाके पुत्र और सीरध्वज जनकके छोटे भाई जो सांकाइयके अधिपति थे। इनकी कन्याएँ मांडवी और श्रुतकीत्ति श्री रामचन्द्रके छोटे भाई भरत और शञ्जको व्याहीं थीं (रामचिरि० मा० शाल० छ० २; ३) । (३) बृद्दभतिके पुत्र और वेदवतीके पिता एक ऋषि—रामायण । कुरानाभ—पु० [मं०] (१) अजकसुत कुशके चार पुत्रोंमेंसे एक (भाग० ९.१५.४; ब्रह्मां० ३.६६.३२; वायु० ९१.६२; विष्णु० ४.७.८) । (२) वैवस्वत मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र । यह प्रसिद्ध इलका भाई था (मत्स्य० ११.४१) ।

कुशप्रवन – पु० [लं०] महाभारतोक्त एक तीर्थ जहाँ दिनि-ने इन्द्रहन्ता पुत्रकी प्राप्तिके लिए तपस्याकी थी (ब्रह्मां० ३.५.५५-६; वायु० ६७.९४) ।

कुरारीर - पु० [सं०] वेदिशरा, जो पन्द्रहवें द्वापरके विष्णुके अवतार थे, का एक पुत्र । ये चार भाई थे (वायु० २३. १६९)।

कुशल-पु० [मं०] (१) क्रोब्रद्वापिषपति चुितमान्के सात पुत्रोंमेंसे ज्येष्ठ पुत्र जिसके नामपर कौशल देशका नाम-करण हुआ था (ब्रह्मां० २.१४.२२-२४; वायु० ३३.२१; विष्णु० २.४.४८)। (२) कुशद्दीपके चार प्रकारके निवा-सियोंमेंसे एक प्रकारके निवासी (भाग० ५.२०.१६)।

**कुशलीमुख** – पु॰ [मं॰] विरोचनात्मज वाष्क्रलके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु॰ ६७.७९) । कुशवती-स्त्री॰ [सं॰] अप्सराओंकी जाति, जो वहि कही जाती हैं, की जननी (ब्रह्मां॰ ३.७:२२)।

कुशस्तंब — पु० [सं०] (१) कुशद्वीपका एक कुशस्तम्ब जिसके कारण कुशद्वीपका नामकरण हुआ (ब्रह्मां० २.१९.१३९; (मत्स्य० १२३.३७)। (२) कुशनाभ जिसने इन्द्रतुल्य पुत्र की कामनासे १००० वर्षोतक तप किया तब इन्द्रने दर्शन देकर उसके पुत्र रूपसे स्वयम् उत्पन्न होना स्वीकार किया (वायु० ९१.६३-५)।

कुशस्थळी - स्त्री० [सं०] (१) विन्ध्याचलपर स्थित कुशा-वती नगरी जहाँ श्रीरामचन्द्रके ज्येष्ठ पुत्र कुश राज्य करते थे। (२) कोशल वायु० आनर्त राजकी राजधानी जिसे रैवतके पिता रेवने स्थापित किया था। यह द्वारकाके समीप था जिसे यक्षोंने ध्वंस्त कर दिया था (भाग० १.१०-२७; बद्धां० ३.६१.२०; वायु० ८८.१९९) दे० कककी।

कुशांब – पु० [सं०] (१) वसुके एक पुत्रका नाम (विष्णु० ४.१९.८१)। (२) राजा कुशके पुत्र जिन्होंने कुशके आदेशानुसार कौशाम्बी नगरी वसायी थी। (३) उपरिचर-का एक पुत्र जो चेदि राज था (भाग० ९.२२.६)।

कुशांबु - पु० [सं०] कुशिकका एक पुत्र जो गाधिका पिता था। हरिवंशके अनुसार कुशिकने इंद्रके समान प्रतापी पुत्रके लिए घोर तप किया था तव यह उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.१५.४; ब्रह्मां० ३.६६.३२; विष्णु० ४.७.८, ९-११; वायु० ९१.६२)।

कुशाग्र-पु० [मं०] बृहद्रथका पुत्र तथा ऋषभके पिताका नाम; पर मत्स्य० और विष्णु०के अनुसार यह वृषभका पिता था (भाग० ९.२२.६; मत्स्य० ५०.२८; वायु० ९९.२२३; विष्णु० ४.१९.८२)।

कुशारणि-पु० [सं०] दुर्वासा ऋषिका एक नाम।

कुशावर्त-पु० [सं०] (१) हरिद्वारके एक तीर्थका नाम । यहाँ गौतमने गंगाका कुशोंने आवर्तन किया था। गंगाको हो भागोंमें विभक्त वहा गया है। विन्ध्यगिरिके दक्षिणकी गोतमीगंगा गोटावरी वही गयी और उत्तरकी भागीरथी कहलाती है—ब्रह्मपुराण। (२) ऋषभदेवके भरतप्रधान सौ पुत्रोंमेंने एक पुत्र (भाग० ५.४.१०)। (३) पितरोंके श्राद्धके लिए एक प्रशस्त अनन्त फलटायक तीर्थ (मत्स्य० २२.६९)।

कुशावती – स्त्री० [मं०] (१) दक्षिण कोशलकी राजधानी जो विध्याचलपर्वतपर स्थित थी। यहाँ श्रीरामके ज्येष्ठ पुत्र कुश राज्य करते थे दे० कुश, कुशस्थली। (२) केतुमाल-की एक नदी (वायु० ४४.१८)।

कुशाश्व-पु० [मं०] (१) सहदेवके पुत्र तथा सोमदत्तके पिता इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न एक राजाका नाम। (२) कुशके चार पुत्रोंमेंसे एक (वायु० ९१.६२)।

कुशि-पु॰ [सं॰] विरोचनपुत्र विलक्षे १०० पुत्र थे। उनमेंसे प्रधान ४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वासु॰ ६७.८३)।

कुशिक - पु० [मं०] (१) विश्वामित्रके दादा और गाधिके पिता एक राजाका नाम । कुशिकने पुत्रकी कामनासे तप किया । पूरे १ हजार वर्ष वीतनेपर इन्द्रकी दृष्टि उनपर पड़ी । उनकी उम्र तपस्या देखकर इन्द्रने स्वयं उनका पुत्र वनना स्वीकार किया । कुशिकके गाधिरूपमें इन्द्र पैदा

हुए। गाधिकी पौरकुत्सी भार्या थी। उससे पहले एक कन्था सत्यवती उत्पन्न हुई । उसे गाधिने पुत्रकी कामना-वाले भृगुनन्द्रन ऋचीकको न्याह दिया । सत्यवतीपर प्रसन्न होकर ऋचीकने उसके लिए तथा अपने श्वसुर गाधिके लिए पुत्रार्थ चरु बनाया। अपने पुत्रकी प्राप्तिके लिए बनाये हुए चरुमें सम्पूर्ण ब्राह्म तेज तथा गाथिके-पुत्रकी प्राप्तिके लिए साधित चरुमें सम्पूर्ण क्षत्रिय तेज निहित किया। पर गलतीसे पत्रीका चरु माँने ग्रहण किया और मांका पत्रीने। ऋचीकको इसका पना चलनेपर उन्होंने अपनी पत्नी सत्य-वर्तासे कहा इस गलतीके कारण तुम्हार। पुत्र कर क्षत्रिय स्वभावका होगा और भाई ब्राह्मण स्वभावका होगा। सत्य-वतोके बहुत अनुनय-विनयपर पुत्रके बदले पौत्रको उग्र क्षत्रिय स्त्रभावमें परिवर्तित कर दिया। सत्यवनीके जम-दिग्न और गाधिके विश्वामित्र हुए (दे० गाधि और विश्वामित्र तथा ब्रह्मां० ३.६६.३३-५)। (२) एक विप्रपि (वायु० १.१५७)। (३) नकुली नामक विष्णुके अवतारके चार पुत्रों में से एक पुत्र (वायु० २३.२२३)। (४) १३वें कल्पका नाम (वायु० २१.३२)।

कुशिकंघर - पु॰ [मं॰] २०वें द्वापरके विष्णुके अवतार अट्टहासके पाँच पुत्रोंमंमे एक पुत्र (वायु॰ २३.१९३)। कुशिकवरगण - पु॰ [मं॰] कुशिक (गाधि)के उत्तरा-धिकारी विश्वामित्र आदि तेरह धमिष्ठ (कषि) (ब्रह्मां॰ २.३३.११८-१९)।

**कुशीतक** – पु॰ [सं॰] वसुरेव और रोहिणीके आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१.१६५; वायु॰ ९६.१६३) ।

**कुर्गाती** – पु॰ [सं॰] सामग आचार्य पौष्यिक्षिके उडीच्य | द्रीष्योंमेंसे एक (वायु० ६१.३६) ।

कुरादि – पु० [सं०] पौष्यिक्षिके पॉच प्राच्यशिष्योंमेंसे एक शिष्य जो १०० साम शाखाओंका पण्डित था (भाग० १२.६.७९; ब्रह्मां० २.३५.४०) ।

कुशीदिक - पु॰ [मं॰] अंगिरम वंशके एक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९६.२६)।

कुर्रादि-पु॰ [मं॰] कुञीद ही ब्रह्मांडपुराणानुमार कुञीदि है (ब्रह्मां॰ २.३५.४०)।

कुशीलव – पु० [मं०] वाल्मीकि ऋषिका एक नाम।

कुशूर-पु॰ [मं॰] एक अमुर जिसपर लिलतादेवीकी सेनानी लघुरयामा नामकी शक्तिने आक्रमण किया था (ब्रह्मां॰ ४.२८.४०)।

कुरोराय - पु० [मं०] कुराद्वीपके सात पहाड़ोंमेंसे पॉचवॉ पहाड़ (ब्रह्मा० २.१९.५५; वायु० ४९.५०; विष्णु० २.४. ४१)। इस पहाड़का नामान्तर कंक है (मत्स्य० १२२.५८)।

कुरोशर-पु॰ [सं॰] पितरोंके श्राद्धके लिए एक पवित्र तीर्थ। यहाँ किये गये श्राद्धका अक्षय फल है (मत्स्य॰ २२.७६)।

कुशोत्पाटनी अमावस्था — स्त्री० [मं०] भाद्रपद कृष्ण २० पूर्वाह्वमें माने । इस तिथिको मंत्र पड़कर दाहिने हाथ-से कुश उखाड़कर लाने हैं जो पूरे वर्ष भर सारे पूजा-जप-श्राद्ध तथा यद्यादिमें व्यवहार किये जाते हैं। ये वासी नहीं होते हैं — मदनरस्न ।

कुशोदका - स्नी०[मं०] कुशडीपमें स्थापित सर्तादेवीकी एक मृति (मत्स्य० १३ ५०)। कुपंड -पु॰ [सं॰] कान, वाल तथा वस्त्ररहित पिशाचोंका एक वर्ग, जिसे मांस वड़ा प्रिय है, के सोलह जोड़ोंमेंसे एक जोड़ेका पुरुष पिशाच (ब्रह्मां॰ ३.७.३७९-३८७)।

कुषंडिका-पु॰ सिं॰] उपर्युक्त पिशाचोंके एक वर्गके १६ जोड़ोंमेंसे एक जोड़ेकी स्त्री (ब्रह्मां॰ ३.७.३७९ और ३८२)। कुष्टहर आशादित्य रविवार चत-पु॰ सिं॰] आधिन शक्के रविवारको १२ टलका कुमल बना सर्वस्तिको

शुक्क रिववारको १२ दलका कमल वना सूर्यमूर्तिकी स्थापना कर षोडशोपचार पूजन करे। अङ्गपूजाके पश्चात् बाह्मण-भोजन कराकर स्वय भोजन करे। सालभर इसी प्रकार करता रहे। इससे कुष्ट ऐसे रोग भी निर्मूल हो जाते हैं (स्कंट०५०)।

कुष्टि - स्त्री॰ [सं॰] संभृति और प्रजापित मारीचिकी चार पुत्रियोंमेंसे एक पुत्रा । इनके भाईका नाम पूर्णमास था (वायु॰ २८.९) ।

कुसु-पु॰ [सं॰] एक यक्ष जो देवजनी तथा मणिवरके ३० पुत्रोंमेंसे एक था (ब्रह्मां० ३.७.१२८)।

**कुसुम** पु॰ [सं॰] महावलो एक प्रथान बन्दर सरदार, जो वानरराज वालीका सामन्त था, का नाम (ब्रह्मां॰ ३.७. २३१)।

**कुसुमकार्मुक**-पु० [सं०] कुसुमायुथ—दे० कामदेव (ब्रह्मां० ४.३५.६२; मत्स्य० ३.१०; ४.११-२, २१; १४. ५-६)।

कुसुमपुर - पु० [मं०] (ब्रह्मां० दर्भक) गंगाके वॉये तटपरका एक नगर जिसे उदायी (ब्रह्माण्ड उदयी) ने स्थापित किया था। ये विविसारके पीत्र तथा दर्शकरके पुत्र थे। इन्होंने ३३ वर्ष तक राज्य किया था (वायु० ९९.३१९)।

**कुसुमबाण** - पु० [मं०] कुसुमायुष - दे० कामदेव (ब्रह्मां० ४.३५.६२; मत्स्य० ३.१०; ४.११.३,२१; १४.५-६) ।

कुसुमशर-पु॰[मं॰] कुमुमायुथ—दे॰ कामदेव (ब्रह्मा॰ ४० ३५.६२; मत्स्य० ३.१०; ४.११-२, २१; १४.५-६) ।

कुसुमांजिलि - खाँ० [मं०] प्तनके पोडशोपचारका अन्तिम उपचार जिसमें अञ्जलिमें फूल भरकर देवतापर चढ़ाये जाते हैं (पुराणोक्तमवंदेवपुजा दुर्गाशकर) कृत ।

कुसुमा - र्सा॰ [मं॰] (१) लेलिना देवीकी सेविका आठ शक्ति देवियों मेसे एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां॰ ४.३६.७६)। (२) गंगाके वाऍ तटपरकी एक नगरी जिसे शिशुनागवंशके राजा उदयी (वायु॰ उदायी) ने स्थापिन किया था (ब्रह्मां॰ ३.७४.१३२)।

**कुसुमामोदिनी** –स्त्रां० [सं०] हिमाचलपर्वतकी अधिका-रिणी एक देवी जिन्होने उमाके तपने लौटनेतक **उनके** निवासस्यानकी रक्षा की थी (मत्स्य० १५६.१-७) ।

कुसुमायुव – पु॰ [मं०] कुसुमके आयुध होनेके कारण मन्मयका एक नाम — दे० कुसुमकार्मुक, कुसुमशर आदि (ब्रह्मां० ४.३५.६२; मत्स्य० ३.१०; ४.११-२, २१; १४. ५-६)।

कुसुमि-पु० [मं०] एक श्रुतिष जो पौष्यक्षिके चार प्रधान ि शिष्योंमें एक शिष्य थे (ब्रह्मां० २.३३.८; ३५.४०)।

कुसुमेषु-पु० [मं०] कामदेवका एक नाम—दे० कामदेव । कुसुमोत्कर-पु० [मं०] ज्ञाकद्वीपके सोमक पर्वतके चारों औरका देश (मत्स्य० १२२.२४) । कुसुमोत्तर - पु॰ [सं॰] (१) प्रियव्रतके पुत्र शाकद्वीपेश्वर हव्यके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसके नामपर कुसुमोत्तर वर्षका नामकरण हुआ (ब्रह्मां॰ २.१४.१७-२०)। (२) शाकद्वीपके अस्तपर्वतके आसपासके प्रदेशका नाम (ब्रह्मां॰ २.१४.२०; १९.९२; वायु॰ ४९.८७)।

कुसुमोद-पु० [सं०] शामद्वीपके अधिपति भन्य (ब्रह्माण्ड हन्य) का एक पुत्र (विष्णु० २.४.६०) ।

कुसुम्भ-पु० [सं०] इक्ष आदि ( इक्षु, पारा, निष्पाव, जीरा, गोदुग्ध तथा उसका विकार दही आदि, कुसुम्भ, कुंकुम और नमक) आठ सौनाग्य द्रवोंमेंसे एक (मत्स्य० ६०-९.२७)।

कुस्तुंबुरु-पु॰ [मं॰] देवजनी तथा मणिवरके पूर्णभद्र आहे अनेक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु॰ ६९.१५९)।

कुहक – ५० [सं०] क्रोधवशवर्गके नागोंमेंसे एक प्रधान नाग (भाग० ५.२४.२९) ।

कुहरिणी-पु० [सं०] मेरु पर्वतपरका एक स्थान जहाँ न्यास ने संश्यापनीदनार्थ तपस्या की थी (वायु० १०४.६१)।

कुट्ट-स्त्री [सं॰] (१) श्रद्धा (स्मृति = विष्णु॰) नामकी पत्नी-सं उत्पन्न अंगिरा ऋषिकी चार पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री जो अमावस्याकी अभिष्ठात्रं(देवी कही) जाती है। यह धाताकी पत्नी तथा सायंकी माता थी (भाग० ४.१.३४; ६.१८.३; ब्रह्मां० २.११.१८; वायु० २८.१५; ५०.२०१; ५५.४२; ५६.९; ४५.५३; विष्णु० १.१०.७)। (२) सोमकी नौ अनुचरी देवियोंमेंने एक (ब्रह्मां० ३.६५.२६; वाय० ९०.२५)। (३) षोडशपत्रवाले अब्ज (कमल) की मोलह शक्तिरेवियोंनेसे एक शक्तिरेवी (ब्रह्मां०४.३२.१३)। (४) मयकी तीन पुत्रियों मेंसे एक पुत्री तथा हविष्यानुकी पर्ला, जो उन्हें छोड़कर यह सोमके पास चली गयी थी (मत्स्य० ६.२१;२३.२५)। (५) कृष्णपक्षकी अंतिम तिथि जब चन्द्रमाकी अंतिम कला विलीन हो जाती है। जैसा वलरामने रुविमणीसे कहा था। ऐल पुरूरवा मासिक श्राद्ध करनेकी इच्छासे इसकी उपासना करता था (भाग०१०. ५४.४७; ब्रह्मां० २.२६.४४; २८.११.५९; मत्स्य० १३३. ३६; १४१.४९-५१; विष्णु० २.८.८२; मत्स्य० १४१.९; ४३,४९,५१; वायु० ५६.५३)। (६) भारतवर्षकी एक नर्रा जो हिमालयमे निकली है (ब्रह्मां० २.१६.२५; मत्स्य० ११४.२१; वाय्० ४५.९५)। (७) झाल्मलि द्वीपकी सात निद्योंमेंसे एक नदी (भाग० '-२००१०)। (८) इस नामका एक राज्य था जिसपरने सिन्धु नदी बहुती थी (मत्स्व० १२१.४६) ।

कृट-पु० [सं०] एक पहलबान (मल्ल) जो कंसका मित्र था और जिसे बलरामने मारा था (भाग० १०.४२.३७; ४४.२६) ।

कृटक - पु० [मं०] भारतवर्षके बहुतसे पर्वतोंमसे एक पर्वत (भाग० ५.१९.१६) ।

कृ<mark>टकम्बलमोपीय</mark>−पु० [मं०] केतुमालका एक जनपद (बायु० ४४.१०) ।

कृरयुद्ध-पु० [सं०] क्रूटनीतिते होनेवाला युद्ध जिसमें कुरण्ड (भण्डासुरका एक सेनापति) वड़ा निपुण था (ब्रह्मां० ४.२२.७४; २५.४६-५५) ।

कृटशाल्मलि-पु० [मं०] (१) यमराजकी गदाका नाम (रघु०

१२.९५)। (२) लोहेका एक कटीला वृक्ष जो नरकमे कहा जाता है तथा पापियोंको दण्ड देनेमें इसका उपयोग होता है (विष्णु ० द्वितीय अंश)।

कूटरोस्ट-पु॰ [सं॰] भारतवर्षके विविध पर्वतींमेंसे एक पर्वत (ब्रह्मां॰ २.१६.२३; वायु॰ ४५.९२)।

कूतनाकूतना - स्त्री॰ [सं॰] सहस्ररिश्म सूर्यकी चार सौ रिह्मयोंका, जिनसे वर्षा होती है, एक समूह (ब्रह्मां॰ २.२४.२७)।

कूति—पु० [मं०] (१) वीस सुतप देवगणोंमेंसे एकका नाम (वायु० १००.१५)। (२) दर्श, पौर्णमास आदि १२ जया-देवों, जिनकी ब्रह्माके सुखसे सृष्टि हुई थी तथा जो शापवश स्वायंभुव मन्वन्तरमें जित, स्वारोचिष मन्वन्तरमें तुषित, औतममन्वन्तरमें सत्य, तामस मन्वन्तरमें हिर, रैवत मन्वन्तरमें वैकुण्ठ तथा चाक्षुष मन्वन्तरमें साध्य नामसे उत्पन्न हुए,मेंसे एक जयादेव (ब्रह्मां० ३.३.६; ४.२; वायु० ६६.६)।

कृपक – पु० [सं०] भण्डके एक पुत्र तथा सेनापतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८२) ।

कृपकर्ण – पु० [सं०] वाणासुरका एक मन्त्री जो जरासंधके साथ मथुरापर आक्रमण करने गया था। इसके मायास्त्रका श्रोकृष्णने विज्ञानास्त्रसे नाश कर दिया था। कृतवर्माने इसे परास्त किया था। यह कुम्भाण्डको अचेतावस्थामें छोड़ नगरको भाग गया था। शोणितपुरके युद्धमें इसे वलरामने परास्त किया था [भाग० १०.(५) १ (५)१८]; २८-३०, ६४-६५; ६३.८, १६)।

कूपलोचन पु० [सं०] भण्डके एक पुत्र तथा सेनापतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८२) ।

कूपा – स्त्री० [नं०] भारतके द्युक्तिमान् पर्वतसे निकली एक नदी (वायु० ४५.१०७) ।

कूर्च - पु० [मं०] मीडवान्के पुत्र तथा इन्द्रसेनके पिताका नाम (भाग० ९.२.१९) ।

कूर्चन्नत-पु० [मं०] फाल्गुन शुक्ल १४ को उपवास कर पूर्णिमाको पंचगव्य पीये और प्रतिपदाको हविष्यान्नका भोजन करे तो उस महीनेके सब पाप दूर हों। यह ज्ञत इंद्रके प्रीत्यर्थ किया जाता है (विष्णुधर्मोत्तर)।

**कूर्दिनी** –स्री० [सं०] ३६ वर्णशक्ति देवियोंमेंसे एक वर्ण-- शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४४.६०) ।

कूर्म-पु० [मं०] (१) कूर्म=कच्छप, कछुआ। विष्णु भग-वानका द्वितीय अवतार (भाग० २.७.१३; (मत्स्य० २४९. १६,२८; विष्णु० १.४.८)। समुद्रमंथनके समय भगवानने कूर्म-रूप धारण किया था जिसके योगसे समुद्र मथा जा सका था। इनकी पूजा हिरण्यमय द्वीपमें होती है। इनको कूर्मकच्छप भी कहते है (भाग० ५.१८.२९; ११.४.१८; १०.२.४०)। (२) ऋग्वेदके कई स्त्कोंका विकास करनेवाला एक ऋषि जो गोत्रप्रवर्तक भी थे। (३) दस प्राणोंमेंसे एक जिससे ऑस्की पलकें खुलती और वन्द्र होती है।

**कूर्मकल्प** –पु० [सं०] वामनपुराणका रचनाकाल (म<del>त्स्</del>य० -५३.४६) ।

कूर्मक्षेत्र -पु० [सं०] हिन्दुओंका तीर्थस्थान जहाँ कूर्मावतार-का दर्शन होता है (हि.श.सा.) । यह स्थान चिकाकोलसे आठ मील पूर्व समुद्रके किनारेपर गंजाम जिलेमें है। चैतन्य महाप्रभुने इस स्थानकी यात्रा की थी। इस समय यह श्री कूमेके नामसे प्रसिद्ध है (ज्योग्राफिकल डिक्शनरी —डे॰ कत)।

कूर्मज - पु० [सं०] कूर्मका (मांस), यह श्राद्धके लिए प्रशस्त माना जाता है। कछुएके मांसने पितरोंकी ११ महीनेतक तृप्ति होती है (मत्स्य० १७.३३; ५८.१९)।

कूर्मद्वादशी - स्त्री० [मं०] पौष शुक्ल १२ को ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो भगवानका पूजन कर धीका दान करे, गोमूत्र पी जपवास करे और आगे भी नियत दान और भोजन करे तो कुलमें प्रधानता तथा घरमें संपत्ति होती है। इसी तिथिको कुर्मावतार हुआ था—दे० 'वीरमित्रोदय'।

**कूर्मपुराण** – पु० [सं०] पहले इसका वर्णन कुर्मावतारमें विष्णुने किया था। फिर नारदजीने इसे मूतजीसे कहा था और उन्होंने दूसरे ऋषियोंसे कहा। पहिले यह चार मंहि-ताओंमें विभक्त था। इसमें कूर्मरूपधारी विष्णुने इन्द्रबम्नके प्रसंगसे महर्षियोंको धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका पृथक-पृथक् माहात्म्य सुनाया था । इसकी ब्रह्ममंहिना ही आज-कल प्राप्त है जिसे हमलोग कुर्मपुराण कहते हैं। ज़िव और दुर्गाका माहात्म्य वर्णन करना ही इस पुराणका उद्देश्य है। इसके मतसे वायुपुराण और शिवपुराण दोनोंमें महापूराण है । इसमें देवीका सहस्रनामस्तव है । अयनोंन इस पुराण-का सुवर्णके कछ एके साथ टान करनेसे १००० गोडानके फलके बरावर पुण्य होना है (मत्स्य० ५३.४७.४९; वायु० १०४.९) । यह अठारह मुख्य पुराणोंमेमे एक है जिसमें १८००० श्लोक (१७००० = भाग० बायु० के अनुसार) हं (भाग० १२.७.२४; १३.८; विष्णु० ३-६.२३ तथा नारट० पूर्व भाग, चतुर्थ पाद् ।

कूर्मेशिला - स्त्री० [सं०] वह पत्थर जिसपर किसी मृत्तिकी स्थापना की जानी हैं (मत्स्य० २६६.५)।

कृश्म-पु॰ [सं॰] एक हवनीय देवता विशेषका नाम (हि.श.सा.)।

कृष्मांड — पु० [मं०] (१) वाराणसीके रक्षक नन्दी, महाकाल, चण्डघण्ड, दण्डचंडेथर आदि अनेक शिवगणीमें एक शिवगण। ये नाना प्रकारकी आकृतिवाले महोदर, महाकाय तथा वज्रशक्ति धारण करनेवाले कहे गये हैं। एक विनायक (मत्स्य० १८३.६३)। (१) वेडिक कालके एक ऋषिका नाम। (३) यजुवेंदका एक मूक्त जिसका पाठ सरोवरकी प्रतिष्ठाविधिमें होता है (मत्स्य० ५८.३५; २३९.१०)। (४) शिवके गण, एक प्रकारके पिशाच (किवपु०)। (५) एक प्रकारके दुष्ट भूत-प्रेतादि। ये दच्चोंको कष्ट देते हैं (भाग० ६.८.२४; १०.६.२७; ब्रह्मां० ३.७.३८४; ४१.२९)। इन्द्रकी सलाहमे इन सबने विविध रूप धारण कर ध्रुवकी समाधिमें विद्याला था (विष्णु० १.१२.१३)।

**कृष्मांडगौतम**−पु० [सं०] दलिके क्षेत्रमे दीर्घतमासे उत्पन्न कक्षी**बान्**के **१०००** पुत्रोंका सामूहिक नाम (ब्रह्मां० ३. ७४.९९) ।

कूष्मांडनवमी – पु॰ [सं॰] कात्तिक शुक्ल ९ (अक्षयनवर्मा) को अच्छा पका हुआ कुम्हड़ा ले उसमें रत्नादि रखकर मंत्रस मंकल्प कर बाह्मणको दे (हिमाहि, देवीपुराण)। कूट्माण्डिक - पु० [सं०] पिशाचोंके १६ जोड़ोंका सामूहिक नाम। इनके केश और रोम नहीं होते। ये पेड़ोंके वस्त्रल तथा पशुओंकी खाल पहनते हैं। तिल और मांम इनका भक्ष्य है (वायु० ६९.२६८)।

कृष्मांडी - स्त्री० [सं०] (१) पुलह और किपशाकी पुत्री जिससे सोलह पिशाचोंके जोड़े उत्पन्न हुए जिनके न सिर हैं न बाल, रंग भूरा तथा भोजन मांस और तिल हैं (वायु० ६९.२५७, २६८)। (२) यजुर्वेदकी एक ऋचा जिसके द्रष्टा कृष्मांड ऋषि थे।

**कृकण**-पु० [सं०] भजमानके छह पुत्रोंमेंसे एकका नाम (विष्णु० ४.१३.२) ।

कृकवाकु - पु० [सं०] मुर्गेका एक नाम । विवस्तान्ने इसे अपने पुत्र यसको दिया था । विमाना (छाया) के शापसे यम शीर्णपाद हो गये। उनके पेरके कृमि चरनेके लिए मुर्गा उन्हें दिया गया (मत्स्य० ११.११-१७) । सुविष भोजनको देख यह चिल्ला उठना है (मत्स्य० २१९.१९)।

कृच्छू – पु० [सं०] पापोंके प्रायश्चित्तका एक ढंग, प्राजापत्य जिसका एक रूप हैं (मत्स्य० २२७.४१-३; ५३-५७; वायु० १८.२१)।

कुच्छूचतुर्थी - स्त्री [सं०] यह बत मार्गशीर्ष शुक्ल ४ से आरम्भ कर प्रत्येक चतुर्थाको वर्षभर करे फिर दूसरे, तीसरे तथा कोये वर्षमें करनेते यह पूर्ण होता है। इसमें गणेशजी का पूजन होता है जिससे सम्पूर्ण विक्तोंका नाश होकर सम्पत्तिका लाग लिखा है (संद०)।

क्रच्छातिक्रच्छ-पु० [मं०] अनजानमें पञ्ज और मृगकी हिंसा हो जानेपर यतियोंके लिए एक प्रायश्चित्त या नियम जिसके विकल्पमें चान्द्रायणका विधान है (बायु० १८.१६)। इसमें प्रातःकाल, सायंकाल तथा मध्याह्नमें एक-एक बार जल पीकर २१ दिन व्रत करनेका विधान है—दे० गोतम। "अब्भक्षस्तु त्रिभिः कालैः कृच्छ्यातिकृच्छ्कः स्मृतः" यमके अनुमार यदि न हो सके तो अतिकृच्छु करे (व्रतपरिचय)। क्रत-पु० [सं०] (१) सामग हिरण्यनामके शिष्य तथा अजवस्त आदि २४ शिष्योके गुरुका नाम (ब्रह्मां० २.३५. ५२)। (२) जयका पुत्र तथा हर्यवनका पिता (भाग० ९ १७.१७) । (३) वसुदेव और रोहिणीके वई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग०९.२४.४६)। (४) सन्नतिमान्का पुत्र जो हिरण्यनाभका एक शिष्य था। इन्होंने सामवेदको २४ खंडों में विभाजित करनेके कारण सामवेदियोंने उच्च स्थान प्राप्त किया था (मत्स्य० ४९.७'५-६) । इन्होंने २४ संहिताएँ अपने झिष्योको पढायी थी (भाग० १२.६.८०; ब्रह्मां २.३५ ४९, ५५; बायु० ९९.१८९-९०; विष्णु० ३.१६.७) । (५) देवजर्नः और मणिभद्रके अनेक पुत्रोंन एक पुत्र यक्ष (ब्रह्मां० ३.७.१३०) । (६) मुझद्के पिता तथा श्रतदेवीके पतिका नाम । श्रुतदेवी वसुदेवजीकी दहन थी । ये पाँच वहनें थीं । ये वीरमाताएँ वहीं गयी है (मत्स्य० ४६.५)। (७) विश्वा-मित्रके द्युनःशेष आदि अनेक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९१.९६) । (८) कनदके चार पुत्रोंमें सबसे छोटा पुत्र (बायु० ९४.८) । (९) हृदिकके महापराक्रमी दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९६.१३९) । (१०) च्यवनका पुत्र तथा विश्रतका पिता। यह महा तपस्वी था। इसने बहुतसे यज्ञ किये थे (वायु० ९९.२६९)। (११) महाराज राजिके वंशज विजय (भाग०-जय) के पुत्र तथा हर्यथन (भाग० हर्यवन)के पिता-का नाम (विष्णु० ४.९.२६-७)। (१२) चार युगोंमेंसे पहला युग। सूर्य, चन्द्रमा, तिष्य तथा बृहस्पति जव एक ही राशिमें आ जाते हैं तव इस (कृत) युगका आरंभ होता हैं (विष्णु० ४.२४.१०२)।

कृतक-पु॰ [सं॰] (१) मिदराके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवके दस पुत्रोंमेसे एक पुत्र (भाग॰ ९.२४.४८; ब्रह्मां॰ ३.७१.१७२; विष्णु॰ ४.१५.२३)। (२) च्यवनके पुत्र तथा उपस्चिर वसुके पिताका नाम (विष्णु॰ ४.१९.७९-८०)।

कृतकृत्य - पु० [मं०] वंदरोंका एक नायक (ब्रह्मां० ३.७. २४१)।

कृतअय-पु० [सं०] (१) वहिंवा पुत्र तथा रणंजयका पिता (भाग० ९.१२.१३)। (२) सोलहवें द्वापरके वेदव्यास जिन्होंने धनंजयसे ब्रह्मपुराण सुनकर तृणअयको सुनाया था (ब्रह्मां० २.३५.१२१; ४.४.६३) और धनअयसे वायुपुराण भी इन्होंने सुना था एवं तृणअयको सुनाया था (वायु० १०३.६२)। (३) धर्माका पुत्र तथा ब्रातका पिता (वायु० ९९.२८७) तथा रणअयके पिताका नाम (विष्णु० ४.२२. ६.७)।

कृतद्युति - स्त्री॰ [मं॰] चित्रकेतुकी सबसे दड़ी रानी जिसे अंगिरा ऋषिके आजीर्वादसे एक पुत्र हुआ जिसकी मृत्यु विषसे हुई (भाग॰ ६.१४.२८-४८)।

कृतधर्मा - पु० [सं०] (१) संकृतिका एक पुत्र जो दडा धर्मात्मा था (ब्रह्मां० ३.६८.११; (बायु० ९३.११) । (२) धनकके चार पुत्रों मेंसे एक पुत्र (विष्णु० ४.११.१०) ।

कृतभ्वज - पु० [मं०] धर्मध्वज (जनक = विष्णुपु०) के दो पुत्रों मेसे एक पुत्र तथा केशिध्वजके पिताका नाम । इसके अनुजका नाम मितध्वज था (भाग० ९.१३.१९-२०; विष्णु० ६.७-८)।

कृतप्राप्ति - पु० [मं०] मुतारवर्गके १० देवोंमेंसे एक देव (ब्रह्मां० ४.१.९०)।

**कृतवन्धु** – पु० [स०] तामस मनुके ११ पुत्रोमेसे सदसे वनिष्ठ पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.५०) ।

कृतमाला — स्त्रीं ० [मं०] भारतवर्षके मलय पर्वतनं निवर्त्ता द्रविड देशकी एक नदी जिसका माहात्म्य भागवतमे लिखा है। राजपि द्रविडेश्वर सत्यव्रतके यहीं जलतर्पण वस्ते समय मछली अञ्चलमे आयी थी और वलराम भी तीर्थयात्रा प्रमंगमें यहाँ आये थे (भाग० ५.१९.१८; ८.२४.१२; ११.५.३९; १०.७९.१६; ब्रह्मां० २.१६.३६; ३.३५.१७; मत्स्य० ११४.३०; वायु० ४५.१०५; विष्णु० २.३.१३)।

कृतयुग-पु० [मं०] सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जब तीनों नभ्नत्र एक ही राशिके हों तभीसे इसका प्रारम्भ होता है। इसमें विष्णुकी उपासना तप, शम और दम तथा ध्यानमात्र से होती हैं (भाग० ९.१०.५२; ११.५.२१-२१; १२.३.५२)। धर्मके प्रचारार्थ विष्णुने इस युगमें वृषका रूप धारण किया था। इसमे मनुष्य हंस जातिके होते हैं (भाग० ११.१७. १०-११) यह कलियुगके अन्तमें पुनः आरम्भ होता है और इसमे पितरोंकी पूजा होती हैं (ब्रह्मां० २.१६.६९; २९.२४-३१; ३१.१०३.११; ३.१४.१६-७; ७४.२२५; मत्स्य०

१.३४, १४२.१९.२४; १४४.९०; १४५.६-७; १६५.१) इसमें मनुष्योंके १,२८००० वर्ष होते हैं (मनु० १.६९ और इसपर कुल्लूभट्टको टीका)। इस युगकी अवधि देवताओं के ४००० वर्ष है, संध्या और संध्यांश = १०८ वर्ष; इसमें ध्यानको प्रधानता है। संध्यांश ४०० = प्रक्रियापाद (वायु० ८.३२-६७) कल्कि पश्चात् सप्तिषयों के साथ; सर्वप्रथम मनुष्य कल्गिं उत्पन्न होंगे (वायु० ५८.१०३, ११०)। इस युगमें वेदको प्रतिष्ठा होगी (वायु० ७८.३६-७)।

कृतरथ-पु॰ [सं॰] प्रतिकका पुत्र तथा देवमीड़का पिता (विष्णु॰ ४.५.२७)।

कृतरात-पु॰ [सं॰] महाधृतिका पुत्र तथा महारोमाका पिता (विष्णु॰ ४.५.२७)।

कृतलक्षण-पु० [सं०] माद्री और वृष्णिके पाँच पुत्रोंमेंसे एक (कनिष्ठ) पुत्र (मत्स्य० ४५.२) ।

कृतवर्मा - पु० [सं०] (१) हृदीकके तीन पुत्रोंमेंसे (वायु० ब्रह्मां० और मत्स्य० के अनुसार दस पुत्रों मेसे) ज्येष्ठ पुत्र (भाग० १.१४.२८; ९.२४.२७; ब्रह्मां०३.७१.१४०; मत्स्य० ४४.८१; वायु० ९६.१३९; विष्णु० ४.१४.२४)। (२) धनक-के चार पुत्रोंमेंसे एक (तृतीय) (भाग० ९.२३.२३)। (३) मथुरापर आक्रमणके समय श्रीकृष्णने इन्हें पूर्वी द्वारकी रक्षा-का भार सौंपा था। इन्होंने बाणके मंत्री कृपकर्णको हराया था। श्रीकृष्णने इन्हें हस्तिनापुर भी भेजा था जहाँ ये पाण्डवों, द्रोण तथा विदर आदिसे मिले थे और मथुरा जा श्रीकृष्णसे सारा हाल कह आये थे। इन्होंने शतधन्वाकी महायता करना अस्वीकार किया था(भाग०१०.५०.२०[२]; [५१(५)२५]; ३०-३१, ६४; [५६(५)२-२५]; ५७.३-१८; विष्णु० ४.१३.६७-८३)। यह श्रीकृष्णके अरवमेध यज्ञके घोड़ेके साथ गये थे (भाग० १०.८-९.२२[२]) पाण्डवोंसे मिलने यह उपलाव्य गये तथा सूर्यग्रहणपर स्यमंतपंचक गये थे (भाग० १०.७८[९५(५)३]; ८२.७) इनके पुत्रका विवाह रुक्मिणीकी एक पुत्री चारुमतीसे हुआ था (भाग० १०.६१. २४) कुरुक्षेत्रके प्रसिद्ध युद्धके पश्चात् भी यह जीवित रहे (भाग० १०.८२[२]) श्रीकृष्णके हाथों शतधन्वाकी मृत्युका समाचार सुन भयभीत हो यह दारका छोड़ भाग गये थे (भाग० १०.५७.२९) । यादवीके गृहयुद्धमें इनकी मृत्यु हुई थी (विष्णु० ५.३७.४६) । (४) कनक्के चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६९.८; मत्स्य० ४३.१३; वायु० ९४.८)। कृतवाच-पु० [सं०] तैतीस मन्त्रकृत श्रेष्ठ आंगिरसोंमेंसे एक मन्त्रकृत (मत्स्य० १४५.१०१)।

कृतवीर्य — पु० [सं०] (१) धनकका पुत्र तथा प्रसिद्ध सहस्र-दाहु कार्त्तवीर्यका पिता; पर ब्रह्मां०, वायु० और मत्स्यपुरा-णानुमार कनकका पुत्र तथा कार्तवीर्यके पिताका नाम। (ब्रह्मां० ३.६९.८; मत्स्य० ४३.१३; वायु० ९४.८) परन्तु भाग० ९.२३.२३-४; विष्णु० ४.११.१०-११ के अनुसार यह धनकका ही पुत्र था। यह हैहयवंद्यका राजा था जो वैवस्वत मन्वंतरके कृतयुग तथा वाराह कल्पमें उत्पन्न हुआ था। च्यवन ऋषिके द्यापसे इसके १०० पुत्र मर गये थे। स्यंके वताये एक व्रतके प्रभावने हते एक दीर्घायु पुत्र हुआ था (मत्स्य० ६८.६-१२)। (२) प्रवाहीसे उत्पन्न दस देव-गन्धवीर्मेसे एक देवगंधर्व (वायु० ६८.३८)। **कृतशर्मा** – पु॰ [सं॰] शतस्थका पौत्र तथा ऐडिविडका पुत्र (वायु॰ ८८.१८१) ।

कृतरोंच-पु० [मं०] वह पित्र तीर्थस्थान जहाँ नृसिंहने देवीको आशीर्वाट दिया था। 'सात मातृकाओं'के बीच रुद्र- ने यहाँ अपना रौद्र शरीर स्थापित किया था। नृसिंहकी स्तुति करती हुई अर्थनारीइवरकी मृत्ति यहां है (मत्स्य० १७९.८७-९०) यहाँ मती देवीको एक मृत्ति सिहिका देवी स्थापित है। यह एक पित्रत्र पीठस्थान है (मत्स्य० १३.४५)।

कृतस्थला, कृतस्थली — स्ति॰ [मं॰] मेनकादि दस अप्मराओं-मेंसे एक अप्सरा (ब्रह्मां॰ २.७.१५; ४.३३.१९) यह चैत्र-मासमें व्यूहके अन्य साथियोंके माथ सूर्य रथमें अधिष्ठित रहती है (भाग॰ १२.११.३३)।

कृतांत ─ पु० [सं०] (१) स्वारोचिष मनुके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.१९; वायु० ६२.१८)। (२) यमका एक नाम (मत्स्य० १४८.३०)।

कृतानिन – पु० [मं०] धनक (कनक नहसां० और मत्स्य०) का एक पुत्र (भाग० ९.२३.२२; ब्रह्मां० ३.६९.८; मत्स्य० ४३.१३; विष्णु० ४.११.१०-११)।

कृतालक-पु० [सं०] शिवका एक अनुचर विशेष।

कृताहार-पु० [सं०] वंदरीका एक सरदार जो दवेना और पुलहके दस वानरपुंगव पुत्रोंमेमे एक पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७.१८०)।

कृति-पु॰ [मं॰] (१) शतध्यजके पिना तथा कुरुजित्के दादाका नाम (विष्णु० ४.५.३१)। (२) बहुलाइवका एक पुत्र तथा प्रसिद्ध महावशीका पिता। महावशी जनकके वंशका मिथिलाका अंतिम शासक था (केवल भागवतके अनुसार कृति-पुत्र महावशी जनकवंशका अन्तिम राजा था। ब्रह्माण्ड०, विष्णु० तथा वायु०के अनुसार कृति ही जनकवंशी अन्तिम राजा था।)(भाग० ९.१३.२६; ब्रह्मां० ३.६४.२३; वायु० ८९.२३; विष्णु० ४.५.३१-२) । (३) नहुपके छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.१८.१; ब्रह्मां० ३.६८.१२; विष्णु ० ४.१०.१)। (४) वभ्रका पुत्र जो उश्चिकका पिता था (भाग० ९.२४.२)। (५) नड्वलामें उत्पन्न चाक्षुष मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.७९, १०६; वायु० ६२. ६७)। (६) (कृती) वंदरींका एक सरदार (ब्रह्मां० ३.७. २४१)। (७) वीस सुनपा देवोंमेंसे एक सुनपा देव (ब्रह्मां० ४.१.१४) । (८) (कृती) भीत्य मनुके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.११४) । (९) दो मर्वोत्कृष्ट सामगोंमेसे एक (वायु० ६१.४८) ।

(१०) देवजनी और मणिवरके अनेक पुत्रोंमेसे एक पुत्र (वायु० ६९.१६१) । (११) विशिष्ठका एक पुत्र जो ऋतु सावर्ण मन्व-न्तरके सप्तिषयोंमेसे एक था (वायु० १००.९६) ।

कृतिकर - पु॰ [मं॰] वीम हाथ होनेके कारण रावणका एक नाम (रामा॰)।

कृतिमान्-पु॰ [मं॰] यवीनस्का पुत्र तथा मत्यधृतिका पिता (भाग॰ ९.२१.२७) ।

कृतिरथ-पु० [मं०] (कृतरथ = ब्रह्मां०) प्रतीपकके पुत्र तथा देवमीढ़के पिताका नाम (भाग० ९.१३.१६) ।

कृतिरात - पु० [मं०] महाधृतिका पुत्र जो महारोमाका पिता

था (भाग० <sup>९</sup>..१३.१७) ।

कृती—पु॰ [सं॰] (१) सन्नित्तमान्का एक पुत्र जिसने हिरण्यनाभमे योग सीखा था तथा ६ प्राच्य साम मंहिनाओं का अध्ययन किया था। यह नीपका पिता था (भाग॰ ९.२१.२८-२९)। (२) च्यवनका एक पुत्र तथा उपरिचर वसुका पिता (भाग॰ ९.२२.५)। (३) (आकृति = ब्रह्मां॰) विद्यवकर्माकी पत्नी तथा चाक्षुप मनुकी माता (भाग॰ ६.६.१५)। (४) हिरण्यक्तिपु-पुत्र मंहादकी रानी तथा पंचजनकी माता (भाग॰ ६.१८.१४)।

**कृतेयु**-पु० [मं०] गैद्राइवके टम पुत्रोंमेंसे एक (वायु० ९९.१२४)।

कृतीजा-पु० [मं०] हेहयवंशी दुर्मद-सुत धनक (कनक = ब्रह्मां० तथा मत्स्य०) के कृतवीर्य आदि चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२३.२२; ब्रह्मां०३.६९.८; मत्स्य० ४३.१३; विष्णु० ४.११.१०)।

कृतिका — स्त्रीं [संग] २७ नक्षत्रों में तीसरी। ये छह हैं। इन छहोंने कुमार (कात्तिकेय) का लालन-पालन किया था। इन्हें चंद्रमाकी पत्नी माना गया है जो चन्द्रमाकी दक्षका द्याप होनेके कारण निःमंतान थी (भाग १४.७.६४; ६.६. १४, २३; ब्रह्मां० ४.३०.१००; मत्स्य० ५.२७; ५८.११; ५७.१२; १५८.३१-३५; वायु० ७२.४२; विष्णु० १.१५-११६; २.८.७) जब मूर्य इन नक्षत्रके प्रथम अंशमें हो तब चन्द्रमाको विशासाके चतुर्य अंशमें ज्ञानना। इनी प्रकार जब सूर्य विशासाके चतुर्य अंशमें ज्ञानना। इनी प्रकार जब सूर्य विशासाके चतुर्य अंशमें ज्ञानना। इनी प्रकार जब सूर्य विशासाके चृतीय चरणमें हो तब चन्द्रमाको कृत्तिकांके सिरमें स्थित ज्ञानना चाहिये। इने महिषयोंने विषुव बहा है। यह श्राद्धके निमित्त उत्तम माना गया है (ब्रह्मां० २.२१.७७, १४५; २४.१३०; ३.१०.४४; १८.२)। कृत्तिका मत्ताइस नक्षत्रोंमें तीमरा नक्षत्रहे जिममें छः तारे हैं (वायु० ६६.४८; ८२.२)।

कृत्तिकाचारिणी-स्त्री० [मं०] दे० थिप्णी (ब्रह्मां० २. १२.१७)।

कृत्तिवास, कृत्तिवासा-पु० [मं०] शिवजीने गजामृग्को मारनेके पश्चात् उसकी खाल ओड़ ली थी, अनः यह नाम पडा। ब्रह्माने मती उत्पन्न कर शिवको वी जिनसे कह नाम के वेढंगे कई पुत्र हुए। शतरुद्रके हिवमें इनका ही अंश था। ब्रह्माकी प्रार्थनापर इन्होंने और पुत्र उत्पन्न न किये और स्वयं स्थाणु तथा महादेव हो गये (ब्रह्मां० २.०.६९; ३.२५.१४; ७२.१८४; मत्स्य० १८१.१४; वायु.२१.५१)। कृत्या-स्ति० [मं०] तंत्रोक्त एक राक्षसी जिसे शबुओंवा

कृत्या — स्ना० [म०] तत्राक्त एक रक्षिसा जिस झबुआका नाझ करनेके हेतु तांत्रिक लोग मंत्रवलमे उत्पन्न करते है। इसका वर्णन वेदोमें भी मिलता है और पुराणोंमें भी। यह बहुत ही भयंकर मानी गयी है (भाग० ९.४.४६; १०. ६६.३८)।

**कृत्यादृषण** – पु० [सं०] एक कषि विशेष जो कृत्याके दोषों-का निवारण करने थे। यह अंगिरस वंशके थे।

कृत्वी – स्त्री० [सं०] शुक्ष तथा पीवरीकी एक पुत्री जो ब्रह्म-दत्तकी माना थी। पांचाल नरेश अणुद् इनके पित थे। इन्हें गौ भी कहने थे (भाग० ९.२१.२५; मत्स्य० १५.८-९; ४९.५७)।

कृष-पु० [मं०] (१) कृप ज्ञारद्वन । यह सत्यधृति (ज्ञरद्वान् =

ब्रह्मां०) के पुत्र थे। इन्हें कृपीके साथ शांतनुने वनमे पाया था (भाद० ९.२१.३६; १०.८२.२३; वायु० ९९. २०४; १००.११; १०६.३४; विष्णु० ४.१९.६८)। कृतवर्मा, वलराम तथा कृष्णमे इनकी भेंट हुई थी (भाग० १०.५२ [५६.(४)४,१२]; ५७.२)। कुरुक्षेत्रके युद्धमें यह दुर्योधनके पक्षमें थे और युद्ध उपरांत भी जीवित थे (भाग० १०.७८ [९५(५)१६]; ८०.२)। कहते हे शतानीकको इन्होंने अस्त्र सस्य थे (विष्णु० ४.२१.४)। (२) शिष्ट (मनुकन्या धन्या और धुवका पुत्र) और सुच्छाया (अग्निकन्या) का एक पुत्र (मत्स्य० ४.२९)। (३) सावणि मनुके आठवें मन्वंतरके एक ऋषि (विष्णु० ३.२.१७)।

कृपा-स्नि [सं०] शुक्तिमान् (शुक्तिमंत = मत्स्य०) पर्वतसे निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३८; मत्स्य० ११४.३२)। कृपाचार्य- पु० [सं०] शरद्वान्के पुत्र तथा गौतमके पौत्रका नाम । द्रोणाचार्यका विवाह इन्होंकी वहिन कृपीसे हुआ था। ये अस्त्रविद्याके आचार्य थे तथा कौरवों और पांडवोंको अस्त्र-विद्या सिखलायी भी थी। महाभारतके युद्धमें यह कौरवोंकी ओरमे लड़े थे (भाग० १०.७८[९२(५)१६]; ८०(२)। अन्तमें यह युधिष्ठिरके यहाँ रहने लगे थे—दे० कृप नथा महाभारत, आदि पर्व।

कृपी - स्त्री [सं०] (१) १० सुकर्मदेवोमेंने एक नुकर्मदेव (वायु० १००.९२)। (२) कृपाचार्यकी दिहन जो द्रोणाचार्य को ज्याही थी और अद्वत्थामाकी माता थी। इन्हें गौतमी भी बहते थे (भाग० १.७.४५; १३.४; ९.२१.३६; वायु० ९९.२०४; विष्णु० ४.१९.६८: महाभा० आठि०)।

कृमि-पु० [सं०] (१) कृमी और उद्यानरका पुत्र जिसकी राजधानी कृमिला (किमिला = वायु०) थी। राजा उञ्जानरकी पाँच पित्नयाँ थीं — नृगी, कृमी, नवा, दर्वा और पाँचथीं हपद्वती। इनसे उनके क्रमशः पाँच पुत्र हुए — नृग, कृमि, नय, सृत्रत और शिवि (ब्रह्मां० ३.७४.२०-२१; वायु० ९९. २०-२२; विष्णु० ४.१८.९)। (२) च्यवनका एक पुत्र तथा इन्द्रसमका पिता (मत्स्य० ५०.२५)।

कृमिचंडेश्वर - पु०[मं०] शिवका एक पवित्र स्थान वाराणसी-का एक क्षेत्र, जिसमें शिवजी तीनों सन्ध्याओंमे अवस्य रहते हैं (मत्स्य० १८१.२९)।

कृमिभक्ष – पु० [सं०] एक नरकका नाम जहाँ रत्नोंका दुरु-पयोग करनेवाले भेजे जाते हैं (ब्रह्मां० ४.२.१४७ और १६०; वायु० १०१.१४७, १५८) ।

**ट्टमिभोजन** –पु० [सं०] २८ नरकोंमेंसे एक जहाँ विना दूसरोंको खिलाये, भोजन करनेवाले जाते है । यह कीड़ोंसे भरा एक गड्ढा है (भाग० ५.२६.७, १८) ।

कृमिल-पु॰ [सं॰] सृञ्जयपुत्री शह्यका और भजमानके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य॰ ४४:५०) ।

क्रिमिला - स्त्री॰ [सं॰] क्रिमिकी राजधानीका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७४.२२; वायु॰ ९९.२२)।

कृमिलाश्व-पु॰ [मं॰] एक राजा जो अजमीट वंशोत्पन्न था (हरिवंश)।

क्रमी-स्त्री० [सं०] (१) उज्ञीनरकी पाँच रानियोंमेंसे एक जो क्रमिकी माता थी (ब्रह्मां० ३.७४.१८-२१; वायु० ९९. १९)। (२) एक नरकका नाम जहाँ पापी, दुष्कर्म करने- वाले, नास्तिक तथा बड़े बूढ़ोंका अनादर करनेवाले जाते हैं (वायु० १०१.१४७-१५८)।

क्रश-पु० [सं०] (१) पद्मम स्वारोचिष मन्वन्तरके विकुण्ठ गणके १४ देवताओंमेंसे एक देवता (ब्रह्मां० २.३६.-७)। (२) क्रशा (ब्रह्मा० तथा वायु० = क्रमी) तथा उशीनरका एक पुत्र जिसकी राजधानी वृष्ठा (ब्रह्मां० = क्रमिला) थी (मत्स्य० ४८.१८-२१)।

कृशशर्मा - पु० [सं०] इडविडका पुत्र तथा दिलीप खट्वांग-का पिता (ब्रह्मां० ३.६३.१८१) ।

कृशांगी – स्त्री॰ [सं॰] गन्धर्व अप्सरा सुयशाकी चार अप्सरा पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (वायु॰ ६९.१४)।

कृशा-स्त्री० [सं०] उशीनरकी पाँच रानियोंनेंसे एकका नाम जो कृशकी माता थी (मत्स्य० ४८.१६-१८)।

क्रशानु - पु॰ [सं॰] एक चिरस्थायी अग्नि जो उत्तरकी दूसरी वेदीमें स्थित कही गयी है (ब्रह्मां॰ २-१२-२१; वायु॰ २९.१९)।

कृशाश्व-पु० [सं०] (१) भागवतके अनुसार एक राजिं जो संयमके पौत्र तथा सहदेवके पुत्र (वायु तथा विष्णूपुराणके अनुसार संजयके पीत्र तथा सहदेवके पुत्र) थे। इनके पुत्रका नाम सोमदत्त था। यह कई अइवमेध यहाँसे भगवानुका यजन कर उत्तम गतिको प्राप्त हुए। दक्षकी अर्चितथा धिषणा नामकी टो पुत्रियाँ इन्हें न्याही थीं। इनके अचिसे धूमकेश तथा धिषणासे वेटशिरा, देवल, वयुन और मनु पुत्र हुए (भाग० ६.६.२०; ९.२.३४-३५; मत्स्य० ५.१४; १४६.१७; वायु० ६३.४२; ८६.२०; विष्णु० १.१५.१०४; ४.१.५ '-६; वायु० ६६.७९) । (२) दक्षप्रजापितके दामाद जिनका विवाह अचि (भाग० ६.६.२०) और धिषणासे हुआ था (दे० कुशादव-१)। अचिसे धूमकेश और धिषणासे वेदशिरा, देवल आदि चार पुत्र उत्पन्न हुए। रामायणा-नुसार कृशास्वका विवाह दक्षकी जया और सुप्रभा नामकी वन्याओंसे हुआ था। इनसे पचास-पचास शस्त्रस्वरूप पुत्र हुए थे। (३) वर्हणादवका एक पुत्र जो सेनाजित्का पिता था (भाग० ९.६.२५) । (४) एक चरकाध्वर्यु, जिन्हें दक्ष-की एक कन्या व्याही थी (ब्रह्मां० २.३३.१३; ३७.४६)। (५) हरिवंशके अनुसार धुन्धुमारवंशी एक राजा जो नाट्य-द्यास्त्रके आचार्य थे। (६) सहदेवके एक धर्मात्ना पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.६१.१५)। (७) चतुर्थ तामसमनुका एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.५०)। (८) संहताश्वका पुत्र (ब्रह्मां० ३.६३.६५; वायु० २८.६३) । (९) अमिताश्वका पुत्र तथा प्रसेनजित्का पिता (विष्णु० ४.२.४६-७) ।

कृष्ण — पु॰ [सं॰] (१) भोजवंशी देवकी पुत्री देवकी के गर्भसे उत्पन्न वसुदेवके एक पुत्र । यह विष्णुके २३वें या अन्यमतसे वीसवें अवतार थे । उस समय देवकी का चिरा भाई कंस जो राजा उम्रसेनका पुत्र था अपने श्वनुर मगध-नरेश जरासंधकी सहायतासे अपने पिताको दन्दी बना करके स्वयम् राजा बन बैठा था । देवकी के विवाहके समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के आठवें गर्भसे उत्पन्न पुत्र कंसको मारेगा । इसीसे वसुदेव और देवकी कंसके आदेशा- नुसार कारागारमें वन्द कर दिये गये । देवकी के आठवें गर्भसे भादों कृष्ण अष्टमीको रोहिणी नक्षत्र तथा विजय

मुहूर्त्तं जयंती रात्रिकी आधीरातमे श्रीकृष्णका जन्म हुआ (ब्रह्मां० ३.७१.२०१-२०९) । इनके चरणमें पद्म, वज्र, अंकुश तथा ध्वजाके चिह्न थे (भाग० १०.१६.१७,३४।

इनके पिता वसुदेवजी गोकुलमें जाकर इन्हें नन्दके घर रख आये थे। पूतनाका स्तनपान, शकटकी मृत्यु, यमला-र्जुन वृक्षोंका उखाइना, काल्यिमर्दन यशोदाका इनके मुखमें १४ भुवन देखना, नन्दको वरुणपाशसे मुक्त करना; गोवर्धन-धारण (भाग० २.४.२०; ७.१७.७६-७९) । आदि आदि इनके वचपनके खेल थे। कंसके इनको पकड़ने तथा मारनेके सुत्र उपाय व्यर्थ गये और अन्तमें कृष्णने कंसको मार डाला। विदर्भराज भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी तथा सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, कालिन्दी, माद्री, मित्र-विन्दा तथा भद्रासे इनका विवाह हुआ था। कुछ दिनों पश्चात् इन्होंने द्वारकामें जाकर यादवोंका राज्य स्थापित किया । रुक्मिणी आदि इनकी ८ पटरानियाँ थीं और प्रत्येक से १०-१० पुत्र हुए थे। महाभारतके युद्धमें इन्होंने पांडवों-के सहायतार्थ दुर्योधनके पास राजदूत-रूपमें जाकर युद्ध न करनेका प्रस्ताव रखा था, अर्जुनके सार्थिका काम किया तथा और अनेक काम किये। श्रीकृष्ण एक पीपल वृक्षके नीचे बैठे थे तभा पैरमें जरा नामक एक बहेलियेका तीर लग जानेसे इनका स्वर्गवास हुआ। अर्जुनके माथ द्वारका निवासियोंको हस्तिनापुर जानेका मंदेश अपने मार्थ टारुकसे भेज यह अपने धाम बैकुण्ठ चले गये (भाग० ११ अध्या० ३०-३१; विष्णु० ५.३७.१-४; ४७-७५) । और ठीक इसी दिनसे इनका स्वर्गवास होते ही कलियुग आरंभ हो गया (मत्स्य० २७३.४९; विष्णु० ४.२४.१११-३)। ये विष्णुके अवतारोंमेसे आठवे अवतार माने जाते है। इनके मिडान्त मूल रूपमे गीतामे दिये है । यह एक योग्य सार्थि, उचित परामर्शदाता, मित्र, राजदूत, योद्धा तथा भक्तवत्सल थे। यह संसारके सबसे दड़े दार्शनिक समझे जाते है। इनके चरित्रोंसे भागवतादि पुराण और महाभारतादि इतिहास पूर्ण है। इनके जन्मके साथ ही १६००० देवियों तथा गणों-का जन्म भी इनके सहायतार्थ हुआ था। यह वृष्णिके वंशज थे और इसीसे इन्हें बाष्णेय कहने थे। वृष्णि मधुके पुत्र थे जो यद्के ज्येष्ठ पुत्रके वंशज थे।

कारागारमें जन्म, यशोदाके गर्भसे योगमायाका जन्म, वर्चोका अदल-वदल (भाग० १०.३ पूरा अ०; ब्रह्मां० ३.७१. १९६-२६३; ७२-१३; विष्णु० ५.१.७८; ३.१.२९) । योगमायासे कृष्णजन्मकी सूचना (भाग० १०, अ० ४; वायु० ९६.१९९-२१५) । पूतना वध (भाग० १०.६; विष्णु० ५.५. १२-३१) । तृणावर्तवध तथा कृष्णमुखमे सब लोकोका दर्शन (भाग० १०.७; विष्णु० ५.६.१-७) । त्रामोत्रग्रस्प, अर्जुन वृक्षोंके उखाडनेसे नलक्त्वर और मणित्रीवकी शापसे मुक्ति (भाग० १०. अ० ८.९,१०; विष्णु० ५.६.८-९) । वजासुर-वध, अधासुर-वध (भाग० १० अ० १२); कालिय-मर्दन (भाग० १०. अ० १५, १६; विष्णु० ५.९ पूरा) । चीरहण लीला, याक्तिकोंकी पिलयोंसे भोजनप्राप्ति (भाग० १० अ० १२-२३) । गोवर्धनधारण, रासक्रीड़ा आदि (भाग० १० अ० १४-२६; १०.४० २४-२६; १०.४० १९-१६, ११.१६-२५; १३.३,६२, सर्प-स्पी विद्याधर

सुदर्शनमे नन्दर्शे मुक्त करना, दांखचूड-वध, वृष-रूपी अरिष्टासुरका वध (भाग० १०. अ० ३४-३६; विष्णू० ५. अ० १४)। अकरके साथ मधुरा-यात्रा, कुब्जाका उद्धार तथा धनुषयज्ञध्वं म (भाग० १०. अ० ३७.४२; विष्णु ० ५.१६. ७-१६, २३; १८.१९) । कुवलयापीड़-त्रध, चाणूर, शल तथा तोशलकका ४४, बंस-४४, उग्रमेनकी कारागारसे मुक्ति तथा पुनः सिंहासनारोहण, द्यांति-स्थापन (भाग० १०. अ० ४३. ४४, ४६; विष्णु० ५.९.८-३३. अ० २०) । कृष्णका उप-नयन तथा सांदीपनिसे विद्याध्ययन कुल ६४ दिनोंमें, गुरु-पुत्रको यमसे लाकर गुरुदक्षिणार्पण, उद्धव तथा अकर भेंट, जरासंघसे मथुराकी रक्षा आदि [भाग० १०.४\*.२०-४°; अ० ४६-४८; विष्णु० ५.२५.१९-३१ तथा भाग० १०. अ० ५०-५२(५)] । गोमंत यात्रा, परशुराम भेंट तथा शृगाल-वासुदेव-वध, मधुरापर २८वाँ जरासंध आक्रमण, द्वारकाका बसानाः कालयवन आक्रमण, मुचकुंद द्वारा कालयवन-३४ (भाग० १०. अ० ५३(५), ५०-५१; विष्णु० ५. अ० २२-३)। रुक्मिणीसे राक्षम विवाह, कुण्डिनका युद्ध, रुक्मी-की पराजय तथा रुकिमणी-पुत्र प्रचम्नका विवाह (भाग० १०. अ० ५३-५५; विष्णु० ५.२६.२-११; अ० २७; २८. २-८ । सत्राजित्मे स्यमंतवःमणिके लिए मनमुदाव, जाम्ब-वान्से युद्ध, जाम्बवतीसे विवाह, सत्राजितको मणि देना तथा उमकी पुत्री सत्यभामासे विवाह, शतधन्वाका वध आदि (भाग० १०. अ० ५६-५७; ब्रह्मां० ३.७.३०१; ३६. १५; २१; ६८.२८; ७१.४६-९६; मत्स्य० ४५.३४; विष्णु० ४.१३.६४-९८, १४२-१५७) । सूर्यपुत्री कालिंदी तथा आवं-तिकी मित्रविदासे विवाह, भद्रा तथा लक्ष्मणा आदिका ब्रहण करना (भाग० १०. अ० ५८) । नरकासुर बुद्ध तथा वध, १६००० राजकुमारियोंकी मुक्ति (भाग० १०. अ० ५º; विष्णु० ५.२९.१३-३५; ३१.१४-२०) । इंद्रसे पारिजातके लिए युद्ध (भाग० १०. अ० ५९; विष्णु० ५.२९.१३-३५; तथा भाग० १०.५९.२२-४५; अ० ६५(५) मे ६७(५); विष्णु० ५. अ० २०; ३१.१-१०) । द्योणितपुर आक्रमण तथा वाणसे युद्ध, अनिरुद्ध-ऊषा विवाह (भाग०१० अ० ६०-६३; विष्णु० ४.१५.३०-४; वायु० ३३.१२-५३) । देवकीकी प्रार्थनापर कंस द्वारा मारे गये उनके पुत्रोंको बलि-की अनुमतिसे यह सुतलसे उनके समक्ष ले आये थे (भाग० १० अ० ८२-८'∗) । उद्धवको योगके 'झान, कर्म और भक्ति तीन रूपोंकी व्याख्या समझाना तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके प्रभावकी विद्युद व्याख्या देना (भाग० ११.११. अ० १-२८) । प्रभास क्षेत्रमें यादवोंका गृह-युद्ध तथा विनादा (भाग० ११. अ० ३०-३१; विष्णु० ५.३७.१-४; ४७.७५) । (२) एक वेटोक्त असुर जिसे इंद्रने मारा था। (३) एक ऋषि जिन्होंने ऋग्वेदके कई एक मंत्रों का प्रकाश किया था। (४) अथर्ववेदके अंतर्गत एक उप-निषद् । (५) पुराण और महाभारतके रचयिता कृष्णद्वैपायन, व्यास जो सत्यवती तथा पराशरके पुत्र, अरुणिके पति तथा विदुर और पाण्डुके पिता । इन्हें अवनार मानते थे । (६) हविर्घान और हविर्धांनी (ब्रह्मा०, विष्णु० वायु०-आग्नेयी धिषणा) का एक पुत्र (भाग० ४.२४.८; ब्रह्मां० २.३७.२४;

वायु० ६३.२३; विष्णु० १.१४.२)। (७) ब्रह्माका एक नाम (ब्रह्मां० २.३४.७)। (८) सरमासुत दुहोलके आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.४४३)। (९) शुक्र और पीवरीके छः पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.८.९३; १०.८१; मत्स्य० १५.१०, वायु० ७०.८५; ७३.३०,६२)। (१०) सुतलका एक असुर (वायु० ५०.२१)। (११) असमौत्राका दक्तक पुत्र (वायु० ५०.२१)। (१२) अधर्ववेदके विद्वान् सुमंतुका एक शिष्य (ब्रह्मां० २.३५.५६)। (१३) केतुमालके सात कुल पर्वतींमेसे एक कुल पर्वत जो गंधवींका निवास स्थान कहा गया है (वायु० ३८.४९; ३९.५९; ४२.५२; ४४.४)। (१४) शीतोद झोलके पश्चिमका एक पर्वत(वायु० ३६.२८)। (१५) एक नरकका नाम जहाँ अनियमित सहवाम, दूमरोंकी मूमिपर अधिकार करनेवाले तथा जादूमे जीविकोपार्जन करनेवाले जाते हैं (विष्णु० २.६.३; २३.२४)। (१६) अर्जुनका एक नाम (भाग० १२.११.२५।)

**कृष्णगर्भा** – स्त्री० [सं०] कृष्ण नामक अ<mark>सुरकी स्त्री</mark> (वायु० - ५०.२१) ।

कृष्णगिरि-पु० [सं०] भारतवर्षका एक पहाड (ब्रह्मां० २:१६.२२; बायु० ४<sup>५.</sup>९१)।

कृष्णतीर्थ-पु॰ [मं॰] यह पितरोके श्राङके लिए प्रशस्त तथा पवित्र स्थान है (मत्स्य० २२.३८)।

**कृष्णतोया** – स्त्री० [मं०] भद्राश्व देशकी एक नटी (वायु० ४३.२८) ।

कुष्णहेपायन-पु० [सं०] मत्स्यगंधाके गर्भमे उत्पन्न पराजर ऋषिके पुत्र-वेदन्याम (भाग० १.४.३, ३२; ९.२२.२२; १२.४.४०; ६.३५; वायु० १.१०; २३.२२७; ७०.८४; ९९.२४१; विष्णु० ३.३.१९; ३.४.५; ४.२०.३८; ६.२.३२; ब्रह्मां० ३.८.९२; ४.४.५०; मत्स्य० ५०.४३; १८५.३८)।

कृष्णपश्च-पु० [मं०] (१) पितरोंका दिन तथा मनुष्योंका आधा माम (वायु० ५२.३७; ५७.९; ८३.८०)। (२) महाक्षालको आननभूत षोडशदल कमलका सोलह शक्तियोंमेंसे एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.३२.१५)।

कृष्णप्रेमामृत – पु० [मं०] श्रीकृष्णका एक स्तोत्र जिले किपियोंने रोषनागले पाया था। इसमें १०८ नाम है जिनमें 'कृष्णामृतम्' भी एक है। परशुरामको इसी स्तोत्रसे सफ- लता मिली थी (बह्मां० ३.३४.५०,५३; ३६.१०, ४३, ५४.५९;३७.१०)।

**कृष्णमंत्र** –पु० (सं०) 'वैष्णवतेज और शिवशक्ति'के साथ यह सब विपत्तियोंसे रक्षा करनेवाला है (ब्रह्मां० ३.३१. ३७-८) ।

कृष्णवेणा - स्त्री [संग्] पितराके श्राद्धके लिए प्रशस्त वक्षणमं बहनेवाली एक पित्रत्र नदी जो सम्र पर्वतमे निकली हैं (ब्रह्मांग २.१६.२४; मत्स्यग् २२.४६; ११४.२९; वायुग् १०८.८१; विष्णुण् २.१३.१२)। इसे हत्यवाहन अग्निकी पत्नी कहा गया हैं (मत्स्यग् ५१.१३; १६३.६१; वायुण् २९.१३)।

कृष्णवत-पु० [मं०] यह विष्णुका व्रत है जिससे स्वर्गकी

प्राप्ति होती है। इसमे एक सुवर्ण-चक्र दान करना होता है (मत्स्य० १०१.५८)।

कृष्णसूत्र – पु० [सं०] एक नरकका नाम, कदाचित् यद् कालसूत्र हे (ब्रह्मां० ४.२.१५०; वायु० १०१.१४९) ।

कृष्णांगना निवासिक मिरु पर्वतके भीतरी चौथी ढालपरकी विरूपाक्षकी सभाका नाम। यह नैक्ति कोणका अधिपति हैं (बायू० ३४.८७)।

**कृष्णांगमणिपुञ्जक**चपु० [मं०] केतुमालका एक जनपद (वाय० ४४.१०) ।

कृष्णा - स्त्री [सं०] (१) योगमायाका एक नाम (भाग० १०. २.१२) । (२) यमुना नर्जाका एक नाम (भाग० १०.१६. १६) । (३) द्रीपदीका एक नाम (महाभा०; भाग० १.७. १४) । (४) अग्निकी सात जिह्नाओं मेंसे एक । (५) खज्ञाकी सात पुत्रियों मेंसे एक पुत्री (वायु० ६९.१७०) । (६) दक्षिणापथकी एक नदी जो सह्य पर्वतसे निकली है (वायु० ४५.१०४) ।

कृष्णाचल-पु० [सं०] रैवनक पर्वत जिसपर प्राचीन द्वारका िस्थित थी (भागवत) ।

कृष्णाजिन – पु० [मं०] कृष्णमृगका चर्म, तपस्वियों तथा ब्रह्मचारियोंका वस्त्र । इसे किमी शुभ कार्य या श्राद्ध आदि-पर दान देना शुभ है (मन्स्य० ४७.८६: ८२.३; २०४.११: २०६.१-४१; २४७.८५; २७९.५; वायु० २५.३४,८१; ३०. २२१: ७४.४; ९९.४१०; विष्णु० १.११.३१) । धर्मशास्त्रके विद्यार्थी भी इसका व्यवहार करते है, जैसा केशिध्वजने महामित खांडिक्यके निकट मन्टेहिनकृत्तिके लिए जानेपर किया था (विष्णु० ६.६.२०-२२) ।

क्रणाष्ट्रमी -स्त्री [मं०] (१) भारों वर्ग अष्टमी । इस तिथि-पर वधवारको रोहिणी नक्षत्रमे जब चन्द्रमा वधका था श्रीकृष्णका जन्म अर्थगित्रने हुआ था । इस उपलक्ष्यमें इस निधिपर सबेरेसे १२ वजे राततक उपवास करते हैं (इसमें अष्टमीको उपवास कर नवमीको पारणा करनेसे ब्रवकी पत्ति होती है)। अर्थरात्रिके पश्चात् श्रीकृष्णके जन्मोत्मव मना लेनेपर फलादार किया जाता है। इस उत्सवको वैष्णव लोग बड़े उत्साहसे मनाते है और मथुरा तथा बृंदावन आदि स्थानोमें यह देखने ही योग्य होता है (विष्णु० ५. १.७७ तथा 'ब्रत परिचय' १२४) । (२) एक ब्रत विद्येष जिसमे कृष्य पक्षकी प्रत्येक अष्टमीको शंकरका पूजा भिन्न-भिन्न नामोंने तथा स्तृतिसे होती है (मत्स्य० ५६.१.११)। कृष्णैकादशी-म्बी० [मं०] यह सभी महीनोके ज्ञा तथा कृष्ण दोनों पक्षोंकी एकाददियोंमे एक है, इसमे ब्रत किया जाता है जिसे स्मार्त तथा बैष्णव दोनों करते है—"यथा विष्णुः शिवइचैव तथैवैकाडकी स्मृता।' देे० 'वराह-पुराण' ।

केकय-पु० [नं०] (१) शिविके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, जिसके नामपर देशका नामकरण (केकय) हुआ था (ब्रह्मां० २.७४.२२; मत्स्य० ४८.१९-२०; वायु० ९९.२२-४; विष्णु० ४.१८.१०)। (२) एक प्राचीन देशका नाम। रामायणानुसार यह देश व्यास और शाल्मली नतीकी दूसरी ओर था। महाराज दशरथकी रानी जिनके गर्भसे भरतका जन्म हुआ था, इसी देशकी थी [गम० मानस,

वालकां०१९४(१) ो। यहाँ के राजा केक्स अयोध्यापित दशरथके श्रमुर, केक्सीके पिता तथा भरतजीके नाना थे (रामच० मानस, अयोध्याकाण्ड १५६-१५९)। (३) वसु-देवकी वहिन श्रुतकीत्ति केक्स-ररेशको व्याही थी (विष्णु० ४.१४.४१)। यह सूर्यग्रहणपर स्यमंतपंचक गये थे (भाग० १०.८२.१३)।

केकय देशके निवासियोंने यदुओंके विपक्षमें जरासंघकी सहायता की थी। गोमंतके वेरेके समय यहाँके राजकुमारों- पर उत्तर दिशाकी रक्षाका भार था [भाग० १०. (५० (५)३); ५२.११[१४]; ब्रह्मां० २.१६.४८], लेकिन ये सव श्रीकृष्णके पक्षमें आ गये और रुक्षिमणीके विवाहोत्सवमें इस लोगोंने भाग लिया था (भाग० १०.५४.५८)। मिथिला जाते समय इन लोगोंने कृष्णका स्वागत कर उपहार दिये थे (भाग० १०.८६.२०; ७१.२९)। भीममेनके साथ ये लोग दिग्विजयमें गये थे (भाग० १०.७२.१३)। इस लोगोंने शिशुपालपर आक्रमण किया था (भाग० १०.७४.१३)। युधिप्रिरके राजसूय यहामें भी यहाँके निवासी गये थे (भाग० १०.७५.१२)। महाभारतके युद्धमें यहाँके पाँच राजकुमार पाण्डवोंके पक्षमें कौरवोंने लड़ थे (भाग० १०.७५.१०)।

केकयी –स्त्री [सं०] केकय-नरेशकी पुत्री, अयोध्यापित दशरथ-की रानी तथा भरतकी माताका नाम—दे० केकय, केकेयी, सुमना; रामच० मा० शलको० १८८ । १९४(१) ।

**केतन**∵पु॰ [नं॰] विद्युकका एक सारथि जो द्यामलाके ्हार्थोने मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२८.१०४) ।

केतरी−स्व [सं०] अन्यकासुरका रक्तपान करनेके हिए जिवजी द्वारा सृष्ट मानस मातृकाओंमेंसे एक मातृकाका नाम (मत्स्य०१७९..१८) ।

केतव-पु॰ [मं॰] ऋखंड आखा प्रवर्तत्र स्थीतस्के चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य (वायु॰ ६०.६६)।

केत्-पु० [सं०] (१) सिंदिकाके गर्भसे उत्पन्न कृदयप-पुत्र विप्रचित्तिका पुत्र-डे॰ मिहिका, विप्रचित्तिः (भाग० ५. २३.७; ६.६.३७) । (२) पुराणानुसार एक राक्षसका सिर-रहित धड़ । समुद्रमंथनसे उत्पन्न असूत बाँउनेके समय यह देवताओंकी पंक्तिमें वैठकर अमृत पान कर गया था । इससे अप्रसन्न होकर विष्णुने इसका सिर कार डाला, पर अमृतके प्रभावने सिर कटनेपर भी वह मरा नहीं। सिर राह और कवंघ (घड) केत् हो गया । इसके रथके घोड़े धुमर (पुराल-के धुएकी-सी आभावाले) रंगके हैं (ब्रह्मां० २.२३.९०: २४. १३६-३९; मत्स्य० ९३.१०:१२७.११: वायु० ५२.८२; १११.५: विष्णु० २.१२.२३) । इसे सूर्य और चन्द्रमाने ही पहचान कर स्चित किया था, इसीमे अरूणपर यह उन्हें अवनक ग्रमना है। नवग्रहमें राहु और केत्की पूजा होती है । यह बृहस्पतिने आकारमें १।४ कम है (मत्स्य० १२८. ६५) । धृमकेतु केतुओंमें सर्वप्रथम है (बायु० ५३.१११) । (३) ऋषभदेवके १०० पुत्रोमेंसे एक पुत्र (भाग०५.४. १०)। (४) तामस मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ८.१.२७) । (५) करयप और दनुके १०० दानव पुत्रोमेंने एक पुत्र (मत्स्य० ६.१८)। (६) द्रह्यके दो पुत्रोंमेंसे द्वितीय पुत्र (मत्स्य० ४८.६) ।

केनुमर्ता – स्त्री० [सं०] सुमार्ला = माल्यवान् राक्षमर्का परनीका नाम, जो लंकापित रावणकी नानी थी [रामच० मानस० लंका का० दो० ४७(३)]।

केत्मान-पु० [मं०] (१) राजा अम्बरीपके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.६.१) । (२) धन्वंतरिका पुत्र तथा भीम-रथका पिता। इन्हीके वंशमें काशीके राजा दिवोदास उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.२७.५; ब्रह्मां० ३.६७.२५; वायु० ९२.२३; विष्णु० ४.८.११; हरिवंदा) । (३) लोकालोकका एक लोकपाल (ब्रह्मां० २.११.४३; २१.१५७; ३६.३१; ३.९.१९: वाय० ५०.२०६; विष्णु० २.८.८३)। जो मार्भण्डेयी तथा राजम (ब्रह्मां०) का पुत्र ठहरता है। यह पश्चिम दिशाका अधिपति है (मत्स्य० ८.१०; १२४.९५; वायु० २८.३७) । (४) पुण्यजनी और मणिभद्रका एक पुत्र जो एक यक्ष है (ब्रह्मां० २.७.१२५; वायु० ६२.२८; ६९. १५६) । (५) क्षेमका एक पुत्र तथा सुकेतुका पिता (ब्रह्मां० ३.६७.७४) । (६) मुतार, जो द्वितीय द्वापरके अवतार कहे गये है, के चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१२१)। (७) रजसका एक पुत्र जिसे उन्होंने पश्चिम देशका राजा वनाया (वायु० ७०.१७; विष्णु० १.२२.१३) ।

केनुमाल-पु० [सं०] (१) आग्नीध और पूर्वचित्तिके ९ पृत्रोंमेंसे एक पुत्र जो संधमादन वर्षका अधिपति था ! इसकी पर्त्तीका नाम देवबीति था (ब्रह्मां० २१४०४७, ५२; वायु० ३३.४०,४७; विष्णु० २.१.१७,२३; भाग० ५.२.१९) ।

**केतुमाली** – पु॰ [सं॰] टारुक, जो विष्णुका अवतार था, के चार योगी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु॰ २३.१९६)।

**केनुराट्**-पु० [मं०] मंडर पर्वतपरका एक महावृक्ष जिसके घड़ोके दरावर मधुभरे वर्ड-वर्डे फल, पत्ते तथा महासुगंध-युक्त पुष्प है (वायु० ३५.२०-२, ४४)।

**केतुरूप**-पु० सिं०] तामस मनुके महादली चार पुत्रोंमेसे एक पत्र (विष्णु० ३.१.१९) ।

**केनुवीर्य**-पु० [स०] कइयप और दनुके ढानव मैकड़ों पुत्रोंमेंने एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६.६; मत्स्य० ६.१८) ।

केतुब्ध-पु० [तं०] पुराणानुसार मेनके चारों ओरके पर्वतीं-पत्के वृक्षींका सामूहिक नाम । मेरके पूर्व मंदराचलपर कदम्बका पेड़ हैं; दक्षिण गंधमादनपर जम्बूह्झ; पश्चिम विपुलगिरिपर पापल और उत्तर सुपादर्थपर वरवृक्ष हैं। ये वृक्ष ११०० योजन कचे हैं। इन चारों वृक्षींको ही 'केतुबृक्ष' कहने हैं (विष्णु० २.२.१७; वायु० ३५.४४)।

केनुश्क - पु० [मं०] भगु, जो दसवें द्वापरके एक भगवद-वनार कहे जाते हैं, वा एक पुत्र (वायु० २३.१४९)।

केदार - पु० [मं०] (१) एक क्षेत्र विशेष जहाँ वृक्षने शिव प्रात्यर्थ तप किया था। यह नीर्थ पिनरोंके श्राद्धके लिए अति प्रशस्त तथा मार्गगियनी देवीका प्रिय स्थान है (भाग० १०.८८.१७; मत्स्य० १३.३०; २२.११; १८१.२९)। (२) गया तीर्थके पत्थरमें ब्रह्माका एक रूप (वायु० १०६. ५६; १११.७२)।

केदारगंगा - स्त्री० [मं०] गंगा नदीकी उपशासा जो गढ़-बाल प्रांतको प्रांमद नदी हैं (स्क्रंद० मा० के० खण्ड)। केदारदर्शन - पु० [मं०] चेंच कृष्ण १४ हो केदारनाथका ध्यान तथा मानसोपचारसे पूजन कर वत वरे तो मोक्ष मिले-दे० 'पृथ्वाचद्रोदय'।

केदारनाथ—पु० [मं०] बद्रिकाश्रमसे १०१ मील दक्षिणका एक तीर्थस्थान । हिमालयके अंतर्गत एक २२७५० फुट कँचे पर्वनका नाम जिमपर केदारनाय नामक शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर सभुद्रतलसे ११७५० फुट कँचाई-पर है। इसके कपरी भागमें, जो सदा हिमाच्छादित रहता है, बह्मापुफा है, जहाँ ब्रह्माने यज्ञ किया था। इसके वाँथी ओर-का भाग 'महापय' कहलाता है, जिस पथसे ही पाण्डव स्वर्ग गये थे। यह एक बहुत प्राचीन तथा पवित्र तीर्थ माना गया है। वैशाखने कात्तिकतक यात्री यहाँ दर्शनार्थ जाते हैं (स्तंट० के० खण्ड)।

केनोपनिषद् -पु० [सं०] दस प्रधान उपनिषदोंमेंसे, जिनपर इांकराचार्य आदि आचार्योंने भाष्य रचे हैं, एक उपनिषद्का नाम ।

केरक – पु० [सं०] एक देशका नाम (महाभारत)।
केरल – पु० [सं०] (१) मालावार प्रांतका नाम जिसका
नामकरण जनापीड़के चार पुत्रोंमेंसे एकके नामपर हुआ
(बायु० ९९.६)। (२) अंडारका एक पुत्र जिसके नामपर
केरल देश हुआ (ब्रह्मां० ३.७४.६; मत्स्य० ४८.५)।

केलि-पु० [म०] ब्रह्मथानके नी पुत्रोंनेसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.९८)।

**केलिकिल-**पु० [मं०] (१) शिवके कूप्मांडक नामक एक अनुचरका नाम । (२) कामदेवकी स्त्रोका एक नाम ।

केवल - पु० [सं०] (१) नर (चंद्र = विष्णु०) का पुत्र तथा वंधुमान्का पिता (भाग० ९.२:३०; ब्रह्मां० ३.८.३६; ६१.९; बायु० ८६.२४; विष्णु० ४.१.४२-३)। (२) अजित-वर्गके घारह देवोंमेंसे एक देव (ब्रह्मा० २.१३.९४; वायु० ११.७)। (३) याइवल्क्यके एक द्याष्ट्रय का नाम (ब्रह्मां० २.३५.२९)। (४) सुबुद्धिके पुत्र तथा मुध्तिके पिताका नाम (विष्णु० ४.१.३८-९)।

**केशट**−पु० [सं०] कामदेवके पॉच वाणोंमेंसे एक—दे० अंगज, कामदेव आदि ।

केशरी-पु० [सं०] (१) अंजनाके पित तथा हनुमान्के पिता-दे० अंजना। (२) शाकद्वांपका एक पहाइ (वायु० ४९.८४)। केशव-पु० [सं०] (१) वनारसका एक तीर्थस्थान (मत्स्य० १८५.६६)। (२) विष्णुका एक नाम जो बन्ना, रुद्रादिको-पर दया करते हैं। केशी दैत्यका वथ करनेके कारण यह नाम पड़ा। (३) श्रोकृष्णचंद्रका नाम (ब्रह्मां० ३.४२.१९; ७१.२२१; ४.३४.७६; मत्स्व० १६.१; १७.३०; २२.९; ६९.८; १५०.२२१; १७८.१४.३६; १८७.२६; २४५.३६)। केशांत-पु० [सं०] मोलह संस्कारोमेंसे एक जो ब्राह्मणका सोलहवें, क्षत्रियोंका वाइमवें और वैश्योंका चौत्रीसवें वर्षमं होना श्रुभ समझा जाता है ('संस्कारपद्धतिः, भास्कर-

केशिध्वज - पु० [मं०] कृतध्वजका पुत्र, जिने योगसिद्धि प्राप्त थी। इसका चचेरा भाई खाण्डिक्य अपने धार्मिक कृत्योंके लिए प्रसिद्ध था। इन दोनों भाइयोंमे द्वेष रहता था, पर वादको मेल हो गया था। एकने दूसरेको अपनी विद्या सिखला दी थी और सुखते रहने लगे थे। यह भानु-मानुका पिना था। एक दार किमी व्याप्तने इसको गी मार

शास्त्री विरचित तथा मनु० २.६५)।

दी थी और यह प्रायश्चित्त पूछने कहोरूके पाम गया। कहोरूने द्युनकके पाम भेज दिया और द्युनकने केशिध्वजनको खाण्डिक्यके पाम भेजा जिसने इसे उपदेश दे उद्धार किया (भाग० ९.१३.२०-२१; विष्णु० ६.६.५-५०; ७. १०१-०६; नारट० पूर्वार्घ० ४७.४; २७-२८; ६६-६७. ७५)।

केशिनी-स्त्री० [सं०] (१) एक अप्मराका नाम जो कदयप-की पतनी प्रभाकी पुत्री थी। (२) विदर्भराजकी पुत्री तथा असमंजसको माता और सूर्यवंशी अयोध्यापति राजा मगरकी ज्येष्ठ गनीका नाम (भाग० ९.८.१५; ब्रह्मां० ३. ४९.२, ५९; ५१.३७; ६३.१५४; वायु० ८८.१५५-१६०; विष्णु० ४.४.१-५) । (३) भागवतके अनुमार विश्रवाकी पत्नी और रावणकी माता कैक्सीका एक नाम (भाग० ७-१.४९)। (४) खद्याकी मात पुत्रियोंमेंसे सबसे छोटी पुत्री जो राक्षमी थी (ब्रह्मां० ३.७.१३९; ७३.१००; वायु० ६९.१७०) । (५) दमयंतीकी उस दृतीका नाम जो नलके भेम बदलकर आनेपर उसके पास दमयंतीका संदेश लेकर गर्वा थी (महाभारत, वनपर्व ७४, नल्भी परीक्षा० आदि)। (६) मुहोत्रकी पत्नी तथा जहकी माना (ब्रह्मां० ३.६६. २५) । (७) राजा अजमीड़की एक रानी (मत्स्य० ४९.४४; वायु० ९९.१६७)। (८) अन्यकासुरके माथ युद्धके समय आसुरी मायाने उत्पन्न बहुतसे अन्बक्तासुरीका रक्तपान करनेके लिए महादेवजी द्वारा सृष्ट एक मानसी मानुका देवी (मत्स्य० १७९.२३) ।

केशी-पु० [मं०] (१) कद्मयपर्ता त्नुके पुत्र एक दानवका नाम जिमे इन्द्रने मारा था (महाभा० आदि० ६५; वन० १३४, २२३)। (२) एक यादवका नाम जो वसुरेव और कोशल्याका पुत्र था (भाग० ९.२४.४८)। (३) एक राश्चस जिते श्रीकृष्णको मारनेके लिए कंमने भेजा था, पर यह कृष्ण द्वारा मारा गया। इसका मुख वोडेके मुखके मनान था, अतः इने तुरगदानव भो कहते थे (भाग० १०. २.१; ३६.२०; ३७.१-८, २५; ४३.२५; २.०.३४; वायु० ९८.१००; विष्णु० ५.१.२४; ४.१-२; १२.२१)। (४) एक दानव राजा (ब्रह्मां० ५.२९.१२४)। यह चित्रलेखा और उर्वशका वलपूर्वक अपद्गण कर ले जाने समय पुरूरवा द्वारा मारा गया था। उर्वशी इन्द्रको मिल गर्या (मत्स्प० २४.१२, २३-५)। (४) एक अमुरका नाम (विष्णु० ५. २९.४)।

**केषणादी** – स्त्री० [सं०] पिद्याचोंके १२ जोडोंमेंसे १<sup>५</sup>वें जोड़ेकी एक पिञाची (ब्रह्मां० ३.७.३८०)।

केसरझोणि - पु० [मं०] कुमुद और अंजन पर्वतीके बीचका भूभाग जहाँ विष्णु तथा बृहस्पतिका बहुत दडा सुन्दर मंदिर है, जहाँ मदा सुन्दर फूल खिले रहते हैं (वायु० ३८.४५-८)।

केसरि-पु॰ [सं॰] स्मातल (छठें तल) का निवामी एक असुर (ब्रह्मां॰ २.२०.३९; वायु॰ '॰०.३८)।

केसरी-पु॰ [मं॰] (१) कुक्षर वन्त्ररक्षी पुत्री अंजनाके पतिका नाम—दे॰ अंजना (ब्रह्मां॰ ३.७.२२३)। (२) ज्ञाकद्वीपका एक पहाइ जो वनौषधियोंके लिए प्रसिद्ध है (ब्रह्मां॰ २.१९.९०; विष्णु॰ २.४.६२)। केंकय-पु० [मं०] शूरको पाँच पुत्रियोमेने तीसरी श्रुतकोत्ति-के पति मतर्वक आदिके पिताका नान (ब्रह्मां० ३.७१. १५७) । धृष्टकेतुसे श्रुतकोत्तिके पाँच पुत्र हुए (भाग०९. २४.३८; २.७.३५) ।

केंकसी — स्त्री १ [मं०] केंतुमती और सुमाली (वायु० माली) राक्षसकी पुत्री जो रावणकी माना थी। यह विश्रवाकी चार पित्रवोंमेंसे एक थी जिसके रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये तीन पुत्र तथा क्रूपंनस्ता एक पुत्री या चार वच्चे थे (वायु० ७०.३४.४१; रामा०, लंका० ४७; ब्रह्मां० ३.८. ४०-४७)।

केंकेय - पु० [नं०] शिविके चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र जिनकी उस पुत्रियाँ सत्राजित्की रानियाँ थीं (भाग० ९.२३.३; मत्स्य० ४५.१९)।

केकेथी - स्त्री० [सं०] (१) श्रीकृष्णकी पत्नी भद्राकी उपाधि। यह केकेथ राजकी पुत्री थी (भाग० १०.५७.५६)। (२) अयोध्यापित महाराज दशरथकी रानी जो भरतकी माता थी। मंथरा नामकी दासीके बहकानेसे श्री रामचन्द्रको बनवास दिलवानेका श्रेय इन्होंको था (रामा०, बाल०, दो० १८८-१९०; अ० क० १२-३३)।

केटम-पु॰ [सं॰] एक देत्य विशेष जो मधु नामक देत्यका छोटा भाई था । ये दोनों भाई नामस और राजसगुणोके प्रतीक थे (मत्स्य॰ १७०.१; १७८.६-१८) । यह अपने उपद्रवेकि कारण विष्णु द्वारा मारा गया था (भाग॰ ३.२८-१८; ६.१२.१; १०.४०.१७; वायु॰ २५.३०.५४; ब्रह्मा॰ २.३०.२; ४.२९.७५) । नारायणने मधु और केटमके मेदासे पृथ्वीकी राजना की, इसीने पृथ्वीकी मेदिनी कहने हैं (हरिवंदा॰)

कैरात – पु॰ [सं॰] (१) एक काश्यप प्रवर प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य॰ १९९.१६)। (२) एक गज्य जो बोडोंके लिए प्रमिद्ध था। अर्जुनने सृक (हिरण्यकशिपुके पौत्र) को यही हराया था (ब्रह्मां॰ ३.५.३६; ४.१६.१८)।

**कैराति** –पु० [मं०] एक गोत्रकार आपेय प्रवर प्रवर्तक -अंगिरम कषि (मत्स्य० १९६.७) ।

केलाश — पु० [सं०] हिमालय पर्वतकी एक चोटी, जो मेरु पर्वतके दक्षिण हैं (भाग० ५.१६.२७; विष्णु० २.२.४१) । पुराणानुमार यह भगवान् शंकरका निवासस्थान कहा जाता है। यहीं अलकापुरी तथा सौगंधिक वन स्थित हैं (भाग० ४.५.२६; ९.४.५७; १०.१०.२; ५५(१): मत्स्य० ५४.६; ६२.२; वायु० १०.८५; ३५.९; ३६.२४; १८.३३; ४१.१; ४२.३२; ४७.१; ५०.४८: ५४.३०-६; १०१.२०३) । इसे रजताद्रि कहते हैं। यहीं कुवेर यक्षीं सहित रहते हैं (ब्रह्मां० २.१८.१-४; २०.५०; २५.२४-४०; ३१३.३६; २२.५६; २५ ९; ४१.१८; ४८.१०;१०.२७) । यह अत्रिके आश्रमसे उत्तर हैं (मत्स्य० १२१.२-५; १६३.८५; १८३.१) ।

केशिक - पु॰ [मं॰] (१) ज्यामधका केंग्यासे उत्पन्न पुत्र विदर्भके तीन पुत्रोंमंने एक तथा चिदि (जिसकी संतिन चंद्य कह्छ।यी) के पिताका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७०.३७; मत्स्य॰ ४४.३६-३८; विष्णु॰ ४.१२.३७)। (२) ज्यामध प्रपौत्र धृतिके एक पुत्रका नाम (विष्णु॰ ४.१२.३९)।

कोंकण-पु० [सं०] एक राज्यका नाम । कोंकण-नरेश अर्हत्-

के समयमे ऋषम यहाँ ने होते हुए गये थे (भाग० ५.६-७-९)। यह दक्षिणका देश है (ब्रह्मां० २.१६.५९)। इसे श्राखादिके लिए अनुपयुक्त देश समझा जाता है (मत्स्य० १६.१६)।

कोंकणा - स्त्रं। विश्वास क्षेत्रं माना रेणुकाका एक नाम जिन्हें कोंकणावनी भी तहते हैं (हि. वि. को.)।

कोक-पु॰ [मं॰] वृकासुरका ज्येष्ठ पुत्र, विवोक इसका छोटा भाई था।

कोकामु ख-पु० [मं०] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम, कहते हैं इस तीर्थमें स्नान करनेमें पूर्व जन्मकी स्मृति जागृत होती हैं (महाभारत)।

कोकिलाबत पु॰ [मं॰] यह व्रत आषाढ़ी पॄणिमासे प्रारम्भ करके श्रावण १२ तक किया जाता है। इससे स्त्रियोंको सात जन्मतक सुत, सौभाग्य तथा धन प्राप्त होता है (हेमाद्रि व्रतखण्ड) ।

कोजागर — पु० [सं०] अश्विन शुक्क निशीयव्यापिनी पूणिमा-को इन्द्र और महालक्ष्मीका व्रत तथा पूजन करें = शरद-पूणिमा। कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी रातको घूमती है, जो जागा मिलता है, प्रसन्न हो उसे यथेष्ट धन देती है। रात्रिमे एक लाख, ५०,०००, १०,००० या केवल १०० दीपक जलावे। कोजागर = कौन जागता है ('कृत्य-निर्णय')। इस दिन सफेद वस्तु इनाकर, श्री भगवान्को चॉदमीमे स्थापित कर भोग लगाते हैं और जागरण करते हैं। लक्ष्मी देवी यह देखने आती हैं कि रातमें कौन-कौन जागा है। भगवान् श्रीकृष्णका रामोत्सव दर्भी रात्रिको मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस रातको चंद्रमा-की किरणोंसे असृत गिरता है (भागवत)।

कोटरा — स्त्रं। [म०] (१) वाणासुरवी मातावा नाम। श्रीकृष्णने जब वाणासुरकी रथच्युत कर दिया था तब सिर-के वाल स्त्रोले तथा विलकुल नंगे बदन यह कृष्णके समक्ष आ गर्या थी (भाग० १०.६.२८; ६.३.२०)। (२) ३६ वर्ण-शक्तियों में ते एक वर्णशक्तिका नाम (ब्रह्मा० ४. ४४.५०)।

कोटवी-स्त्री॰ [सं॰] कोटितीर्थमें स्थापित मती देवीकी एक मृतिका नाम (मत्स्य॰ १३.३७)।

कोटितीर्थ - पु॰ [सं॰] (१) प्रयागका एक क्षेत्र जहाँ कोटवी देवी स्थापित है। यहाँ झरीर छोड़नेका वडा माहात्म्य वत्ताया गया हैं (मत्स्य॰ १३.३७; १०६.४४; वायु॰ ११२.३२)। (२) एक तीर्थ विशेष। इस नामके तीर्थ अनेक हैं, पर उन्नेंन और चित्रकृद्धे इस नामके तीर्थ अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ कोटीश्वरका मंदिर है। कहते हैं कि संकरने यहाँ असुरींका वथ किया था। यहाँ स्नान करनेसे पुरुष राजा तथा स्त्रियाँ गौरी सम हो जाती हैं (मत्स्य॰ १९१.७-१३)। (३) गंधमाउन पर्वतपर श्रीराम द्वारा स्थापित रामेश्वर नामक शिवल्यिको अभिषेकके लिए श्रीरामने अपने धनुषकी कोटिसे पृथ्वीको भेद कर इस तीर्थको प्रकट किया था। स्कंदपुराणानुसार श्रीकृष्ण कंसके वधके पश्चात् प्रायश्चित्तके लिए नारद मुनिके आदेशसे यहाँ आये थे (स्कंद॰ ब्राह्मसं॰ सेतु-मा॰)।

कोटिफली-पु॰ [मं॰] एक तीर्थका नाम जहाँ गोडावरी

नदी समुद्रमें गिरती हैं। यह तीर्थ इसी संमगके निकट है। जब सिंह राशिके बृष्≮पति रहते हैं, तब यहाँ स्नानका विशेष माहात्म्य है। ३ंद्रका अहल्यागमन पाप यहीं छूटा था (हिं• श•साः)।

कोहवी—स्नी० [सं०] बाणासुरकी माताका नाम जो कृष्ण-बाणासुरयुद्धमें युद्धक्षेत्रमें नंगी चली गयी थी—दे० कोररा (हिं. रा. सा.)।

कोणा - स्त्री० [सं०] जन्धकासुर युद्धमं अन्धकोंका रक्तपान करनेके लिए महादेवजी द्वारा सृष्ट एक मातृकाका नाम (मत्स्य० १७९-२८)।

कोणार्क - पु० [सं०] पुरिसे २१ मील दूर समुद्रके उपक्र्लमें अवस्थित जगन्नाथपुरावा एक तीर्थ। १२७६ ई० में ४० करोड़ रुपया व्यय वर गंगवंशके नरसिंह राजाने १६ वर्षीं-में यहाँका मंदिर वनधाया था जिसे १६वी सदीमें काला पहाड़ने तोड़ डाला था। मराठोंके राजत्वकालमें इसका बहुकोणवाला अरुण स्तम्भ पुरीके सिहद्वारमें उठा लाया गया जो अभीतक मंदिरके सामने गड़ा है। अवुलफजलने आइन ए अकवरी में और श्री फर्गुसन साहवने भी इसका उल्लेख किया है। कोणाईका सूर्य मंदिर बड़ा विख्यात है (ब्रह्मा० २८.३७-३८; २९.१७-२१, ४६, ४८)।

कोदण्डराम - पु॰ [सं॰] 'श्रीराम'। भण्डसे युद्धके समय श्री लिलतादेवीने इनक्षा सृष्टि की थी (ब्रह्मां॰ ४.२९.११४)। कोधनु - पु॰ [सं॰] क्यतावनिका दत्तक पुत्र (वायु॰ ९६. १९०)।

कोरञ्ज-पु॰ [मं॰] भद्राश्च देशके पॉच कुल पर्वतींमेंसे एक कुल पर्वत (वायु॰ ४३-१४) ।

कोल-पु० [सं०] (१) स्कंतपुराणानुसार एक म्लेन्छ जाति जो हिमालयके जंगलोगं घूमा करती थी । ब्रह्मवैवर्त्त पुराणा-नुसार यह एक वर्णगंकर जाति है, पर पश्चपुराणानुसार यह एक संस्कारम्रष्ट जाति थी [रामायण०, अयो० का० ५९(१)] । (२) वारह धर्मारमा कौशिक ऋषियोंमेंसे एक कौशिक ऋषि (ब्रह्मां० २.१२.१८)।

कोलार-पु० [मं०] एक असुर जिसका वध चंडकालांने किया था (ब्रह्मां० ४.२८.४२)।

कोलावन-पु० [सं०] यह पश्चिमका एक देश है (बायु० ४५.१२८)।

कोलापुर – पु॰ [मं॰] (केल्हापुर) यह ललिताका प्रिय पीठ स्थान २१ पीठोंमेंने फ्रि हैं (ब्रह्मां० ४.४४.९७)।

कोलाहल - पु० [सं०] (१) भारतवर्षका एक पर्वत (ब्रह्मां० २.१६.२१; वायु० ४५.९०; विष्णु० ३.१८.७३) । गयासुर- ने यहांपर हजार वर्षतक योर तपस्या की थी (वायु० १०६.५) । (२) वाल्हवाँ देवासुरसंग्राम जिसमें रिजने असुरोंको परास्त किया था। विष्णुका यह ठैत्योके साथ वारहवाँ तथा अंतिम निमान था (ब्रह्मां० ३.७२, ७६, ८६; मत्स्य० ४७.४५.५३) । (१) स्तमानग्वा एक पुत्र तथा सज्जयका पिता (मत्स्य० ४८.११)।

कोलीकिल – स्त्री॰ [सं॰] १क म्लेच्छ जानि जिसके वंशमें विन्ध्यशक्ति राजा उत्पन्न हुआ था (वायु० ९९.१६५) । कोल्लक – पु० [सं॰] भारतवर्षका एक पर्वन (माग० ५. १९.१६) । कोल्लाट-पु॰ [सं॰] भण्डके अनेक पुत्र तथा सेनापितयों मेंसे एकका नाम (ब्रह्मां॰ ४.२१.८५)।

कोविद्-पु॰ [सं॰] कुश्रद्धीपके निवासियोंका एक वर्ग (भाग॰ ५.२०.१६)।

कोविदारी - स्त्री॰ [मं॰] अन्धकासुर रक्तपानके लिए महा-देवजी द्वारा सृष्ट एक मानस मातृका देवीका नाम (मत्स्य॰ १७९.३०)।

कोशकरण-पु॰ [सं॰] एक नगरका नाम जिसे हिरण्य-किरापुने कँपा दिया था । इसके निवासी ऋषि तथा वीर पुरुष थे (मत्स्य० १६३.६६) ।

कोशल-पु० [मं०] सरयू या घाघरा नदीके तटपर बसा एक देश जहाँ राम और उनके पुत्रका राज्य था। कोशल-निवासी युधिष्ठरके राजस्य यद्यमें गये थे (भाग० १०.७५. १२)। किसी पुराणमें इस देशके चार और किसीमें सात खण्ड वतलाये गये हैं। प्राचीनकालमें इसकी राजधानी अयोध्या थी (रामा० उत्तर० दो० २१-२६)। यहाँके निवासी कृष्णके मिथिला जाते समय उनसे मिले थे (भाग० १०.८६.२०)। कुशने अपनी राजधानी कुशस्थली-से ही इसपर शासन किया था (ब्रह्मां० २.१६.४१, ६४: ३.५३.१९९; ७४.१९७)।

कोश्तलनगर-पु॰ [सं॰] अयोध्याका नगर (विष्णु॰ ४. ४.१०३)।

कोशला - स्नो॰ [मं॰] पापींका विनाश करनेवाली एक वापी (वावडी), जिसे मतंगने बनाया था, उसमें स्नान करने मात्रसे कामचारी पक्षीतक स्वर्गको जाते हैं (वायु॰ ७७.३६)।

कोशलेन्द्र-पु० [सं०] श्रीरामका एक नाम (विष्णु० ४. ४.९९)।

कोसी - स्त्री [सं० कौशिकी] गंगाकी एक सहायक नदी जो नेपालके निकट हिमालयसे निकल चम्पारनके पास गंगासे मिलती हैं। विश्वामित्रकी वहिन कौशिकी (सत्यवती) के स्वर्गवासके बाद इस नदीकी उत्पत्ति हुई थी। इसके किनारे एक मास रहनेसे एक अश्वमेध यद्यका फल होता है (बा० रामायण)।

कोहल-पु॰ [मं॰] सामवेद शाखा प्रवर्तक लागलके छह - शिष्योमेंने एक शिष्य (ब्रह्मां॰ २.३५-४८) ।

कोंडिन्य - पु० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्हें विष्णुने शंकरके कीपमें बचाया था और तबसे उन्हें विष्णुनुप्त कहने छने थे (ज्ञ० ब्रा० १४.४.५.१० के आधारपर हि० वि० को०)। (२) महाराज युधिष्ठिरकी राजसभाके सभासद अनेक ऋषियोंमेंने एक ऋषि (महाभा० सभा० ४.१६)। (३) एक महिष जो कुण्डिन-कुलमें उत्पन्त थे (महाभा० सभा० ४.१४)। यह युधिष्ठिरके अश्वमंघके एक सदस्य थे (जै० अश्वमं० ६३)। (४) एक ऋषि, जिनका आश्रम हित्तमती एवं साम्रमनी निद्योके संगमपर था। एक समय अतिवृष्टि होनेके कारण आश्रममें पानी आया। इन्होंने नरीको सुख जानेका शाप दिया तथा स्वयं भी विष्णुलोकको चले गये (पद्म० उ० १४५)।

कोकुरुण्डि-पु० [सं०] औत्तम मन्त्रंतरके सप्तर्पियोंमेसे एक काप (मत्स्य० ९.५४) । कौटिल्य - पु० [मं०] नीतिशास्त्रका महान् विद्वान् एक ब्राह्मण जिमने नन्दवंशका नाश कर चन्द्रगुप्तको सिंहा-सनास्ट्र किया था (ब्रह्मां० ३.७४-१४३, मत्स्य० २७२.२; वायु० ९९.३३०; विष्णु० ४.२४.२६-७)। ये विष्णुगुप्त, चाणक्य आदि भी कहे जाते है।

कौटिलाय अर्थशास्त्रके अन्तमें लिखा है—
'येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दरा नगता च भूः।
अमर्पेणोद्धृतान्याश्च तेन शास्त्रमिदं कृतम्।।'
कामन्द्रकीयनीतिशास्त्रमें लिखा है—
नीतिशास्त्रमिदं धीमान् अर्थशास्त्र महोद्रधेः।
समुद्रश्चे नमस्तरमे विष्णुगुप्ताय वेथसे।।
कामन्द्रकीय नीतिसार, कौटिलीय अर्थशास्त्र तथा चाणक्यनीतिके यही रचित्रता थे।

कोणप-पु॰ [सं॰] वासुक्षिके वंशका एक सर्प, जो मानाके शापसे पीड़ित हो विवशतावश सर्पसत्रकी अग्निमें हुना गया था (महा॰, आ॰ ३५.१४)।

कोतुजाति—पु० [सं०] पराशरवंशीय पांच नील पराशरोंमेंसे एक (मत्स्य० २०१.३४)।

कोतोमत-पु॰ [नं॰] एक ऋषिका नाम (गोपथब्राह्मण)।
कोत्स-पु॰ [नं॰] (१) एक त्रिप्रवर ऋषि (मत्स्य॰ १९६.
३३-३४)। (२) एक ऋषि जो कुत्मके पुत्र थे। यह वरतंतुके शिष्य और जैमिनिके आचार्य थे तथा अपनी विद्वत्ताके लिए प्रसिद्ध थे। (३) एक भार्गव गोत्रकार (मत्स्य॰ १९५.२५)।

कौशुम-पु० [सं०] (१) पराशरका पुत्र जो एक साम-मंहिताका आचार्य था (ब्रह्मां० २.३५.४५-६)। (२) मिथिला नगरीका एक प्रसिद्ध ब्राह्मण जो ६ड़ा विद्वान् था, पर उसके आचरण जड़की भॉति होते थे। इनके पुत्रने केवल मातृका पड़ी थी, पर इसीके आधारपर सब प्रदनींका उत्तर देता था (स्कंद० मा० कु० खण्ड)।

**कोबेरक**−पु० [सं०] हरिश्रंगमे रहनेवाले एक ऋषि जिनका ्संग आगस्त्योंसे था (वायु० ४७.६०-६१) ।

कोमार - पु० [मं०] (१) एक महादेश जहाँ नार्ड पवत है। पुराणानुसार एक वर्ष जिसका नामकरण हव्यके पुत्र कुमार-पर हुआ था (ब्रह्मां० २.१४.१८; वायु० ३३.१७; मत्स्य० १२२.२२)। (२) प्रजापतिके नो सगोंमिंसे एक (नवाँ) सर्ग (प्राकृत वैकृत सर्ग)। इन नो सगों (सृष्टियो) मे पाँच वैकृत सर्ग, तीन प्राकृत और एक प्राकृतवैकृत सर्ग कहा गया है (विष्णु० १.५.२५)। (३) हरिके एक अवतारका नाम (भाग० १.३.६)। (४) आकर्बापके एक राज्यका नाम जो रेवत पर्वतके निक्रकट है (ब्रह्मां० २.१४.१८; १९.९२: वायु० ४९.८६)। (४) पुराणानुसार एक तालाव जो 'कुमार्ग्वार्थ के नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ श्राद्ध करनेका महाफल कहा गया है. जिसकी रक्षा नाग करते है (ब्रह्मां० ३.१३.८६)।

कोमारी - स्त्री॰ [सं॰] (१) एक मानुका शक्ति देवी (ब्रह्मा॰ ४.१९.७; ३६.५८; ४४.१११) । (२) अन्ध्रकासुर रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट एक मानस-पुत्री मानुका जिनके वस्त्र तथा अस्त्र-शस्त्र कुमारके ही समान है तथा वाहन भी मयुर है। लाल क्स्र, हाथमें शुल और शक्ति धारण किये है

(मत्स्य० १७९.९, २२; २६१.२७)।

कोमोदकी - स्त्री० [मं०] खांडव वन जलानेके समय इंद्रसे युद्ध वरनेके लिए अग्नि द्वारा दी गयी भगवान् विष्णुकी गढाका नाम । मथुरापर जरामंधके आक्रमणके समय यह श्रीकृष्णके पास थी (भाग० ८.४.१९; २०.२१; १०.५०. ११(१३); विष्णु० ५.२२.६) ।

कौरर-पु० [सं०] एक पर्वत विशेष जिसपर गरुड़गण निवास करते हैं (ब्रह्मां० ३.७.४५४) ।

कौरव-पु० [मं०] चंद्रवंशी राजा कुरुके वंशज । धृतराष्ट्रके सो पुत्र 'कौरव' नामसे प्रसिद्ध हैं (महाभारत, आदि पर्व) । कौरव्य-पु० [मं०] वशिष्ठ वंशज एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० २००.७) ।

कोर्म-पु० [सं०] तीस कल्पों, जो ब्रह्माका एक मास कहा गया है, मेंसे एक (१५वाँ) कल्प। यह पृणिमासे आरम्भ हुआ (मत्स्य० २९०६)।

कोलिनी—स्त्री० [सं०] रहस्ययोगिनी आठ देवियोंमेंसे एक देवी, जो ललिता देवीके चक्ररथेन्द्रके तीसरे पर्वपर स्थित है (ब्रह्मां० ४.१९.४८; ४४.१४१)।

कोश (वेद) - पु॰ [मं॰] कुशमुष्टि वामनने इसे अंगिरमसे प्राप्त किया था (मत्स्य॰ २४७.८६)।

कोशल-पु० [सं०] एक राज्य जिसका नामकरण कोच-द्वीपाधिपति द्युतिमान्के पुत्र कुशलके नामपर हुआ। कोच-द्वीपके कोच पर्वतसे यह विलकुल सटा हुआ है (ब्रह्मां० २० १४.२४; १९.७१)।

कौशल्य – पु० [सं०] (१) दे० हिरण्यनाम (ब्रह्मां० २.३३. ८)। (२) अंगिरस वंशका एक व्यापेय प्रवर (मत्स्य० १९६.९)।

कौशस्या—स्त्री० [सं०] (१) वसुदेवकी पत्नी जो केशीकी माना थी—दे० मद्रा (भाग० ९.२४.४८)। (२) अयोध्याधि-पित महाराज दशरथकी प्रधान रानी, श्री रामचन्द्रकी माना तथा दक्षिण कोशलराजकी पुत्रीका नाम । श्री रामचन्द्रके अश्वमेष यह समाप्त होनेपर इनकी मृत्यु हुई (रामच० मा० वाल० १९०-१९३; ब्रह्मां० ३.३७.३१; ४.४०.११२)। (३) सात्वनकी रानी जो भजमान आदि कई पुत्रोंकी माना थी। इनके वंशजोंकी चार शाखाएँ महत्त्वपूर्ण है (मत्स्य० ४४.४७; वायु० ९६.१-२)। (४) जनमेजयकी माना और पुरुराजकी पत्नी। (५) धृतराष्ट्रकी मानाका नाम (महाभारत)। (६) श्रीकृष्णकी रुविमणी आदि सोलह हजार पित्रयोंमेस एक पत्नीका नाम (मत्स्य० ४७.१४)।

काशांबी—स्वं ृषि ृ (१) कुछ के पुत्र को आंवका वसाया एक प्राचीन नगर जो गंगा-यमुना संगमपर वसा था जिसे बत्नपट्टन भी बहते हैं। बुद्धदेव यहाँ बहुत दिनोंतक रहे थे। यहाँ एक मंदिरमे उनकी चंदनकी एक बहुत वहां मूर्त्ति है, अतः यह बीदोंका तीर्थस्थान हो गया है। यह स्थान प्रयागसे १५ कोन पश्चिमकी ओर है। श्री कनिचमके अनुसार अब भी यहाँ कोमम नामका गाँव और बहुतसे पुराने खंडहर है (बुद्धकालीन भारतका भौगोलिक परिचय')। (२) नेमिन्यक (निचक् = वायु०) की राजधानी, जब उसकी प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर बाढ़से निम्लूल हो गयी थी (भाग० ९.२२.४०; वायु० ९९.२७१; विष्णु० ४.२१.८;

मत्स्य० ५०.७९)।

कौशिक-पु॰ [मं॰] (१) अतलका एक नाग (ब्रह्मां० २. २०.१९) । (२) कुशिक राजाके पुत्र गाधि जो इंद्रके अंशसे उत्पन्न हुए थे और उनके वंशज विश्वामित्र आदि (ब्रह्मां० **३.८.६२**; ३७.३१; ६६.७४; वायु० ६१.४६; ६४.२५; १०६.३५; विष्णु० ४.७.११) । (३) जरासंधके एक सेना-पतिका नाम । (४) एक उपपुराणका नाम । (५) इंद्रका एक नाम (भाग० ६.१८.६४) । (६) एक ऋषि जो शर-शब्यापर लेटे भीष्मसे मिलने गये थे (भाग० १.९.७)। (७) इन्होंने 'नारायणात्मक वर्म'को धारण कर योग धारणसे शरीर छोड़ा था। एक बार चित्ररथ गंधर्व इनकी पड़ी अस्थियोंके ऊपरसे होकर निकलते ही पृथ्वीपर आ गिरा। वालखिल्य ऋषियोंके कहनेपर चित्ररथने अस्थियोंको बटोर कर सरस्वती नदीमें प्रवाहित कर दिया था (भाग०६.८.३८ ४०)। (८) सामग श्रेष्ठ कृतके वई द्याष्योमेंसे एक शिष्य (ब्रह्मां० २.३५.५३)। (९) वसुदेव तथा सैव्या (वैशाली= विष्णु०) का एक पुत्र जिसे उसके भाई वृक्तने टत्तक पुत्र लिया था (ब्रह्मां० ३.७१.१७४-५, १९३; वायु० ९६. १८२; विष्णु० ४.१५.२५) । मत्स्यपुराणानुसार् (४६.२०) यह वैरया (रौब्या ?) मानासे हुआ था। (१०) सावणि मन्वंतरके सप्तिषयोंमेसे एक तपः सिद्ध ऋषि जो कुरुक्षेत्रके ऋषि थे, जिनके सात पुत्र थे। एक बार दुभिक्ष पड़नेपर इन ऋषि पत्रोंने अपने गुरुकी गौको मार कर श्राद्ध कर स्वयम भी भोजन किया। इस पापसे ये पॉच बार जन्म लेनेके पश्चात् मुक्त हुए थे (मत्स्य० ९.३२; १४५.९३) । (११) विदर्भका पुत्र तथा चेदिका पिना (वायु० ९५.३६.३८)। (१२) वैद्याखीका एक पुत्र (वायु० ९६.१७२)। (१३) अपुत्र वस्तावनिको दत्तक रूपमें प्राप्त एक पुत्र (वाय० ९६. १८९)। (१४) प्रतिष्ठानपुरका निवासी एक ब्राह्मण जो पूर्व जन्मके पापोंसे कोढी हो गया था तथा अपनी पतिव्रता स्त्रीके प्रतापसे और अनस्याके आज्ञीर्वाडने रोगमुक्त हो गया था (दे० दत्तात्रयः; दुर्वासा आदिः मार्कण्डेयपुराण) । कोशिका - स्त्रीं (मं ) मुहोत्रकी पत्नी तथा जह की माता (वायु० ९१.५४) ।

कोशिकी-म्हां० [सं०) (१) कोसी नामकी नहीं। (२) हिमालयसे निकली भारतवर्षकी एक नहीं जहाँ क्लराम गये थे (भाग० १.१८.३६; ५.१९.१८; १०.७९.९; मत्स्य० ११४.२२; १६३.६०; ब्रह्मां० २.१२.१५; वायु० ४५.९७; १०८.८१)। कहते हें जमदिनकी माना सत्यवती ही इस नहींमे पित्रितित हो गयी थी (भाग० ९.१५.१२: ब्रह्मा० २.१६.२६; ३.७.३५५; ६६.५९; वायु० ९१.८८: मत्स्य० २२.६३; ५१.१४) तथा (वायु० २९.१४) के अनुमार यह

हब्यवाइन अग्निकी पत्नी मोलइ निष्योमेसे एक थी। (३) राजा कुशिककी पोती और ऋचीक मुनिकी पत्नी जो। पतिके साथ सदेह स्वर्ग गयी थी।

कोशिकीतीर्थ-पु० [मं०] नर्मदा तटपर स्थित एक परम पवित्र तीर्थ (मत्स्य० १९४.४०-२)।

**कोशिकोहृद** – पु० [सं०] श्राखके लिए एक पवित्र स्थान (ब्रह्मां० ३.१३.१०९) ।

कोशिल्य-पु० [मं०] (१) जटमान्ही, जो विष्णुके अवनार

थे, के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो उन्नीसर्वे द्वापरमें था (वायु॰ २३-१८७)। (२) गोत्रप्रवर्त्तक एक ऋषि जो श्रुतिष भी थे (ब्रह्मां॰ २.३३.८)।

कौशिल्या –स्त्री० [मं०] दे० कोशल्या ।

कोशिति - पु० [सं०] एक श्रुतिष (ब्रह्मां० २.३३.१०)। कोषारव - पु० [सं०] मैत्रेय जो कुषारु मुनिके पुत्र थे (हिंग्सा: भाग० ३.४.२६)।

कोषिकी - स्त्री॰ [मं॰] श्री कालीके शरीरसे उत्पन्न एक देवी जो दमभुजा है तथा इनका वाहन सिंह है। इनकी आठ सखियाँ हैं जो इनके साथ रहती हैं।

कोषीतिक - पु० [सं०] एक वैदिक ऋषिका नाम । इन्हींका नाम कोषीतिक हाह्मण, कोषीतिक - आरण्य आदिसे सम्बधित हैं। कोषीतिक - उपनिषद् तथा श्रीतसूत्र और मृह्मसूत्र भी इनके नामसे प्रख्यात है। कहते हैं साङ्घायन भी इनका दूसरा नाम था (श. बा. २.४.३.१)।

कोषीतकी - स्त्री॰ [सं॰] अगस्त्य मुनिका पत्नीका नाम, कुषीतककी पुत्री होनेके कारण उनका यह नाम पड़ा (हि॰ वि॰को.)।

कोष्टिकि-पु० [मं०] अंगिरमका एक व्यापेय प्रवर (मत्स्य० १९६.६)।

कौष्मांड-पु० [नं०] कक्षीवान्के पुत्रींका, जो संख्यामें एक हजार थे, सामृहिक नाम (मत्स्य० ४८.८८)।

**कोंघ्मांडी** –स्त्रां० [सं०] वेदकी एक ऋचाका नाम । **कोंसि** –पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (सत्स्य० -१९५.२६) ।

कोसुरुर्विद – पु० [सं०] दस रात्रियोंमें समाप्त होनेवाला एक प्रकारका यद्य (कात्यायन श्री० स्० २३.५.१८)।

कौस्तुभ-पु० [सं०] पुराणानुसार समुद्र-मंधनके समय निकला एक मणिविद्येष (ब्रह्मा० ४.९.७३; मत्स्य० २५०.५; २५१.३)। इसे विष्णु धारण क्षिये रहते हैं (भाग० २.२.१०; ८.४.१९; १०.३,९; ११.१४.४०; २७.२७; १२. ११.१०)।

क्रकच-पु० [तं०] (१) एक नरकका नाम । (२) ज्योतिष वाम्बानुसार एक योग—श्वनिवारको पष्ठी, शुक्रवारको सप्तमी, बृदस्पतिवारको अष्टमी, तुपको नवमी, मंगलको दशमी, सोमवारको एकाइश्री और रिववारको द्वाटशी होने से यह योग आता है (दि. वि. वो.)।

**कृतक** – पु० [सं०] वसुदेवके एक पुत्रका नाम (भाग० ९. - २४.४८) ।

कतुरथली – स्वंः विषे प्रे अपस्या जो वसंत कत् (चैत्र सास) से सूर्वके स्थके साथ रहती है (बायुव ५२.४)।

**कतुंजय**-पु॰ [सं॰] सत्रइवें ब्रापरके वेदब्यास (विष्णु० ३. ३.१५)।

कतु-पृ० [सं०] (१) सप्तर्पियों में से एक जो बह्माके हाथने जल्पनन हुए थे। कर्दम प्रजापितकी पुत्री 'क्रिया'मे इनका विवाह हुआ था जिसके संयोगने ६०,००० बालखिल्य कर्षि उत्पन्न हुए थे। इनका जन्म वाक्ष्णि कतुमें हुआ था, अतः यह नाम पड़ा (ब्रह्मां० २.३२.९६; ३५.९२; ३६.८: ३.१.२१, ४४; वायु० ६५.४४)। यह एल प्रजापित थे (वायु० १०१.३५.४०)। इनकी पत्नी सुमति थी। (१)

श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम जो जाम्बवतीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (भाग० १०.६१.१२)। (३) विश्वाम धर्मसे उत्पन्न दस विद्वेदेवोंमेसे एक (ब्रह्मां० ३.३.३०; मत्स्य० २०३.१३; वायु० ६६.३१) । (४) उल्मुक और पुष्करिणीके छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ४.१३.१७)। (५) एक ब्राह्मण जो युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आमंत्रित था (भाग० १०.७४.८)। (६) तपस्य (फाल्ग्रन) मासुमे सूर्य रथपर रहनेवाला एक यक्ष जिसे ब्रह्मांडपुराणमे ऋतु लिखा है (भाग० १२.११.४०) । (७) ब्रह्माके अपान वायमे उत्पन्न तथा सनत्कमारके इतना प्राचीन एक योगी (ब्रह्मां० २.५. ७०-७९; ९.१८-२४) । दक्षकी पुत्री संनतिसे इनका विवाह हुआ था। ६०,००० वालखिल्य इनके पुत्र कहे गये हैं और दो पत्रियों पण्या तथा सत्यवती थीं (ब्रह्मां० २.९.५६; ११. ३६)। (८) एक यामदेव (ब्रह्मां० २.१३.९२; वायु० ३१. ६) । (९) वैवस्वत मन्वंतरमें डाज्वनके एक ऋषि जिनकी न तो कोई स्त्री थी, न पत्र । इन्होंने इध्मवाहको दत्तक लिया (ब्रह्मां० ३.८.७२; २३.४; वाय० ६१.८४; ७०.६६; मत्स्य० २०२.८) । त्रिपुरको नष्ट करनेके लिए अन्यान्य ऋषियोके साथ इन्होने त्रिपुरारिके रथका अनुगमन करते हुए शिवस्तुति की थी (मत्स्य० १३३.६७; १४५.९०; १७१.२७) । (१०) बारह प्रतर्वन देवींके गणका एक प्रतर्वन देव (ब्रह्मां० २.३६.३१) । (११) भृगुके बारह पुत्र देवोंमेसे एक जो भुवलीकमें रहते हैं (ब्रह्मां० ३.१.८९; ३६.५; ४. २.४८; मत्स्य० १९५.१३; वाय० ६५.८७) । (१२) विजय-वा पुत्र तथा सुनयका पिता (ब्रह्मां० ३.६४.२२) । (१३) वीस मुतप देवोमेसे एक मुतप देववा नाम (ब्रह्मां० ४.१. १४)। (१४) आग्नेयी तथा उरु (कुरु=विष्णु०) के छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य०४.४३; विष्णु०१.१३.७) । (१५) स्वायं मुक्र युगके सप्तियोमिसे एक ऋषि (वायु० ३१. १६)। (१६) अजिनामें रुचिसे उत्पन्न बारह अजित देवों-मेमे एक अजित देव (वायु० ६७.३४) । (१७) प्रश्नद्वीपर्वा सान महानदियों मेंने एक नदी (बाय० ४९.१७)। (१८) ब्रह्माके भृतु आदि नौ नानम पुत्रोंमेंसे एक मानस-पुत्र जिसका विवाह क्षमामे हुआ था (विष्णु० १.७-५, ७) । पोप मासमे यह सूर्वके रथके साव रहता है (विष्णु० २.१०.१४)। (१९) शाकदीपकी एक महानदीका नाम (वाय० ४९.९३)। (२०) ऋक्षवान् पर्वतमे निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३१) । (२१) सातवें करनका नाम (वायू० २१.३०)।

कतुजित् −पु॰ [सं॰] कालनेमिको चार पुत्रोमेसं एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.५.३९) ।

कतुभ्वंसी - पु० [सं०] शिवका एक नाम जो दक्ष प्रजा-पतिके यज्ञका भ्वंस करनेके काग्ण पड़ा ---दे० शिव तथा दक्ष ।

कतुपुत्रगण-पु० [सं०] स्वारोचिप मनु युगमे नुषिताले उत्पन्न क्रतु-पुत्र—धंद, यश, वाम, गोप, देवायत, अज, दुरोण, आप, महौजा, चिकित्वान्, तथा अंश । ये सब सोमपायी थे(वायु० ६२.%-१२)।

**कतुमान्**-पु० [सं०] विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम (भाग० °.१६.३६) । कतुस्थला - स्त्री० [मं०] यजुर्वेदोक्त एक अप्सराका नाम।
पुराणानुसार चैत्र मासमें यह सूर्यके साथ उन्हींके रथपर
रहती है (विष्णु० २.१०.३)। कहीं-कही इसका नाम कतुस्थली लिखा है—दे० कतस्थली।

कतुस्थली - स्री० [मं०] पंचचू इा नामसे विख्यात एक अप्सरा। यक्ष इससे प्रेम करता था तथा इसकी खोजमें सारे नंदन आदि उपवनोमे हूँ इता फिरता था। अन्य अप्मराओं के साथ इसे देख यह वसुरुचि गंथर्वका रूप धर इसके पास आया। क्रतुस्थलीकी सहमति मिली और वह संसिद्धकरण (रजतनाभ = ब्रह्मां०) की माता बनी। अब मारे हर्षके यक्षने अपना असली रूप दिखलाया जिसे देखते ही क्रतुस्थली भाग गयी। इसके वादमे क्रतुस्थली यक्ष माता कहलायी। तदुपरान्त यक्ष पुत्र सहित अपने घर गया (ब्रह्मां० ३.७.१०१.१७; वायु० ६९.१३६.५०)।

क्रथ-पु० [सं०] (१) विटर्भ नामक याद्रव राजाका एक पुत्र जो केशिकका भाई तथा कुन्ति नामक राजाका पिता एवं धृष्टिका पितामह था (भाग० ९.२४.१, ३; ब्रह्मा० ३.७०. ३७; मत्स्य० ४४.३६-८; विष्णु० ४.१२.३७-४०)। (२) एक असुर विशेषका नाम (हि. श.सा.)।

**कथकेशिक**−पु॰ [सं॰] (१) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा॰)। (२) क्रथ और केशिकका वंद्य। (३) एक देशका नाम (हि. कि. को.)।

कथन-पु० [मं०] (१) एक राक्षमका नाम जिसका नगर सुतलमें हैं (वायु० ५०.२२)। (२) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा०)। (३) खद्या और कद्यपका पुत्र जो हिरण्यकशिपुकी सभामें रहता था (ब्रह्मां० ३.७.१३३; मत्स्य० १६१.८०)।

क्रम-पु० [सं०] दस सुकर्मा देवोंमेंसे एक्का नाम (ब्रह्मां० ४.९.८८; वायू० १००.९३) ।

**क्रमु**-स्त्री० [सं०] प्रश्नद्दीपकी सात श्रेष्ठ नदियोंमंसे एक नदी (ब्रह्मां० २.१९.१९) ।

**क्रमपाठ**−पु० [सं०] संहिता और पाट दोनों मिला कर वेदोंका एक पाठ ।

क्रयक्रीत - पु० [सं०] विवाहके चार प्रकारोंमेसे एक = 'ढासी' (ब्रह्मां० ४.१५.४)।

कच्याद-पु० [मं०] चिनाकी अग्नि जिसमे शव जलाते हैं। कच्यादग्नि-पु० [मं०] क्षानका एक पुत्र जो मृत मनुष्योंको भस्म कग्ना है (ब्रह्मां० २.१२.३७; वायु० २९.३५)।

कच्याद्गण-पु० [सं०] रुरुओंका एक वर्ग जो महारौरव नरकके हैं (भाग० ५.२६.१२) ।

काथ - पु० [नं०] (१) एक नागका नाम (हि. श. मां)। (२) एक वंदरका नाम जिसने राम रावण युद्धमें सेना-नायकका काम किया था (महाभा०, वन० २८३)। (३) राहु ग्रहके अवतारका एक राजा (हि. श. मा.)। (४) धृत-राष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा०)।

किमिकोंड-पु० [मं०] चोल देशके एक राजाका नाम जो कट्टर शैव थे। इनके उरके मारे यहाँके पंडितोंने यह लिख दिया था कि शिव ही सबसे उत्तम देवना है। इसने रामानुज स्वामीको बंदी बनाना चाहा था, पर असफल रहा (हि. वि. को.)।

क्रिमिभक्ष-पु॰ [सं॰] 'क्रिमिभोजन'। एक नरकका नाम। पिता, ब्राह्मणों, देवताओं या रत्नोंका अनादर करनेवाले इसके भागी होते हैं (विष्णु॰ २.६.३, १५)।

क्रिमीश-पु॰ [मं॰] एक नरकका नाम जहाँ जादूसे जीविकोपार्जन करनेवाले भेजे जाते हैं (विष्णु०२.६. ३,१५)।

किया - स्त्री० [सं०] (१) कर्दमकी पुत्री जो कतुको ज्याही थी और ६०,००० बालखिल्य क्रियोंकी माता थी (भाग० ३.२४.२३; ४.१.३९)। (२) दक्षकी एक पुत्री जो धर्मकी एक पत्नी थी। यह योग और मनुकी माता थी (भाग० ४.१.४९-५१; ब्रह्मां० ४.१.२४)। नय, दण्ड (दम = ब्रह्मां०), समय (शम = ब्रह्मां०), (विनय = विष्णु०) भी इन्हींके पुत्र कहे गये हे (ब्रह्मां० २.९.४९, ६०; वायु० १०.२५,३५; ५५.४३; विष्णु० १.७.२३ और २९)। (३) विधाता (आठवें आदित्य) की पत्नी तथा पाँच अग्नियोंकी माता (भाग० ६.१८.४)। (४) कक्षवान् पर्वतसे निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.२९)।

कियायोग-पु० [सं०] पुराणानुसार विष्णु भगवान् की पूजा करना (भाग० १२.११.३; मत्स्य० १.३; ५२.५-११, २७ २८) तथा मंदिर आदि देवालय बनवाना। इसे प्रत्येक गृहस्थका धर्म कहा गया है जिसने ब्राह्मण नारायण हो जाता है। कर्मयोग (क्रियायोग) के विना ज्ञानयोग नहीं होता है। इसके आठ (८) आत्मगुण है—यही धर्म है (मत्स्य० १३४.१७-१८; १४५.२७-२८; २५८.१-३)।

कियालक्षणयोग-पु० [मं०] जप-ध्यानादि द्वारा आतमा और परमात्माका सम्बन्ध स्थापित करना—'योगदर्शन'। कियाशक्ति-स्रो० [मं०] ईश्वरको वह शक्ति जिससे सृष्टि रची गर्या। वेदांतमें इसे 'माया' कहते हैं और सांख्यमें 'प्रकृति'।

क्रीड़-पु० [मं०] खझाके पुत्र अनेक राक्षसोंमेंसे एक राक्षम-का नाम (बायु० ६९.१६६)।

क्रीइाविहार-पु० [मं०] गंधवीं और अप्सराओंकी प्रेमकीड़ा (मत्स्य० १२०.१-३०)।

क्रीतक-पु०[मं०] माता-पिताको धन देकर मोल लिया हुआ पुत्र जो बाग्ह प्रकारके पुत्रोंमेंसे एक है (मनु० ९.१६०)।

करूर-पु० [मं०] पौरुपेय नामक राक्षसके पॉच पुत्रोमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.९३) ।

कर्रतंती—स्री० [सं०] दुर्गाका एक नाम (देवी भाग०)।
क्रोध—पु० [सं०] (१) यह ब्रह्माकी भृकुटियोंसे उत्पन्न हुआ
है (भाग० ३.१२.२५; सत्स्य० ३.१०)। मत्स्य० २८.११३ के अनुसार देवयानीकी, शिमष्ठासे रुष्ट हो जानेपर,
शुक्रने जो नीति-स्याययुक्त धार्मिक उपदेश दिये थे तथा
देवयानीकी प्रत्युक्तर । क्रोधसे होनेवाले अनर्थोंपर विशष्ट द्वारा प्रकाश (विष्णु० १.१.१७-१९)। (२) इसे लोभ और
निकृतिसे उत्पन्न कहा गया है (भाग० ४.८.३)। (३)
आठ भैरवोमेंसे एक भैरव देवना (ब्रह्मा० ४.१९.७८)। (४)
मृत्युकी चार मन्नानोमेंसे एक पुत्र (वायु० १०.४१)।

क्रोधन - पु० [सं०] (१) कुरुक्षेत्रनिवासी कौशिक ऋषिके सात पुत्रोंमेंसे एक जो गर्ग मुनिके शिष्य थे (मत्स्य० २०. ३)। (२) अयुतके पुत्र और देवातिथिके पिताका नाम (भाग० ९.२२.११)।

क्रोधनायन – पु० [मं०] पाँच इयाम पराशरोंमेंसे एक (मत्स्य० २०१.३७)।

क्रोधनी स्त्री॰ [सं०] अन्धकासुर रक्तपानके लिए महा-देवजी द्वारा सृष्ट एक मानस मातृकाका नाम (मत्स्य० १७९<sup>,</sup>२९)।

कोधवश-पु॰ [मं॰] काद्रवेय नागोंका (जो महातलके निवासी हैं) एक गण । ये केवल गरुड़में डरते हैं । देवा-सुर-संग्राममें ये रुट्रोंसे लड़े थे (भाग० ५.२४.२९; ८. १०.३४) ।

क्रोधवशा - स्ति॰ [मं॰] (१) दक्ष प्रजापितकी एक पुत्री जो कश्यप ऋषिको व्याही थी। यह दंदशूक आदि नार्गोकी माता थी (भाग॰ ६.६.२६, २८; वायु॰ ६६.५४)। इसकी मृगी, मृगमन्द्रा आदि बारह पुत्रियोंका विवाह पुलहसे हुआ था। भूत, पिशाच, किन्तर, बानर आदि इन्होंके वंशज हैं (ब्रह्मां॰ ३.३.५६; ७.१७१, ४४४, ४६७; ८.७२; विष्णु॰ १.१५.१२५)। यह नोकीले दाँतवाले राक्षमोंकी माता थी जो स्थल तथा जलमें निवास करते थे। इसके कुछ पुत्र भीमसेन द्वारा मारे गये थे (मत्स्य॰ ६.४२; १४६.१८)। क्रोधा - स्ति॰ [मं॰] दक्षकी एक पुत्री जो राक्षमों तथा पिशाचोंकी माता थी (मत्स्य॰ १७१.२९, ६१; विष्णु॰ १.२१.२३); दे॰ क्रोधवशा।

क्रोधी-पु० [सं०] वशिष्ठ वंशज एक ऋषिका नाम (मत्स्य० २००.७)।

कोष्टा-पु० [सं०] (१) त्र्यार्षेय प्रवर (आंगिरस) (मत्स्य० १९६.८)। (२) यदुके पाँच मतान्तरसे चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा वृज्ञिनवान्के पिताका नाम (भाग० ९.२३. २०,३०),

कोष्टाक्षी-पु॰ [सं॰] एक आंगिरस त्र्यार्षेय प्रवर (मत्स्य॰ १९६.२२)।

क्रोच्ट्र-पु० [मं०] (१) यदुका पुत्र तथा ध्वजिनीवान्का पिता (ब्रह्मां० ३.६९.२; मत्स्य०४३.७; विष्णु० ४.११.५; १२.१)। (२) कार्तवीर्य अर्जुनका पुत्र तथा राजिष। यह वृजिनीवान्के पिता थे। वृष्णिका जन्म इसी कुलमें हुआ था (ब्रह्मां० ३.७०.१४.१५; मत्स्य० ४३.४६; ४४.१४-५)।

क्रोंच-पु० [मं०] (१) हिमालयके अंतर्गत क्रोचद्वीपका एक पर्वत, जो पुराणानुमार मैनाकका पुत्र (भाई= वायु०) (ब्रह्मां० ३.१०.७, ४८) तथा हिमालयका नाती है। स्वामी कार्तिकेय (भाग० ५.२०.१८-१९; ब्रह्मां० २.१९.६६, १३९; २५.१८; विष्णु० २.४.५०) और परशुरामने इसे वेधा था। क्रोचद्वीपका नाम इसी पर्वतके कारण पड़ा है (ब्रह्मां० २.१३.३५; मत्स्य० १२२.८१; १२३.३७; १६३.८८; वायु० ३०.३२)। यहाँ शंकरका निवास है (वायु० ३९.४२; ४९.६१)। (२) पुराणोक्त सात द्वीपोंमेंसे एक। यहाँके क्रोंच पर्वतपर ही इसका नामकरण हुआ था। विष्णुपुराणानुसार यह द्वीप दिभमंडीद समुद्रसे विरा हुआ है और प्रियन्नतका सातवाँ पुत्र चुितमान् यहाँका राजा था। पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक नामकी यहाँकी यही चार जातियाँ हैं,

पर भागवतके अनुसार यह क्षीरसागरसे घिरा हुआ है और कुशद्वीपका दुगना है (भाग० ५.२०.१७-२३; ब्रह्मां०२. १४.१३-२६; १९.६४-७७; वायु० ४९.५९-७३; विष्णु० २.१.१४; २.५; ४.४५-५७) । प्रियन्नतका पुत्र घृतपृष्ठ (घृत-राष्ट्र) यहाँका राजा था। इस द्वीपके सात खंड है जिसे इस राजाने अपने सात पत्रोंको दिया था। प्रत्येकमें एक नदी और एक पहाड़ है तथा यहाँ विष्णुकी पूजा जलके रूपमें होती है (भाग० ५.१.३२; २०.१८.२३; मत्स्य० १३.७; १२२.७८)। (३) हिमवान्का एक पुत्र क्रोच पर्वत तथा ढीपका नामकरण इसीके कारण हुआ था (मत्स्य० १३.७)। (४) एक राक्षसका नाम जो मयदानवका पुत्र था और कौंचद्वीपमें स्कंद भगवान्ने इसका वध किया था। (५) केतुमाल देशका एक जनपद (वायु० ४४.१०)। यह धीके समुद्रमे घरा है (बायु० ३०.३२; ५४.२१; १११.५३)। पर्वतके चारों ओर वन है (वायु० ४१.३७; ४९.५९) । (६) ज्ञाकपूर्ण, जो ऋग्वेदकी तीन ज्ञाखाओंके प्रवर्तक तथा निरुक्तके निर्माता थे, के चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य (विष्णु० ३.४.२४) ।

कोंचपद्-पु० [मं०] या कांचपाद । यह एक तीर्थस्थान-का नाम है जो गयामें है, जहाँ मुण्डपृष्ठ पर्वतपर ऋषिने कोंचके रूपमें तप किया था । वहाँ जलाशयमें स्नान करने-मे स्नानकर्ताके पितर स्वर्गमें जाते हैं । यहाँ तीन दिन निवासपूर्वक स्नान, तर्पण और पिण्डदानका वडा माहात्म्य कहा गया है (वायु० १०८.७५, ८३; १०९.१६; १११.४४)।

क्रींचरंध्र—पु० [मं०] हिमालय पर्वतकी एक घाउँका नाम। पुराणानुसार परशुरामने क्रोंच पर्वतको एक तीरसे बेधकर यह घाउँ बनायी थी। कहते हैं हंस इसी मार्गसे मानसरो-वर आते-जाते हैं —क्रोंच (१)।

क्रींचसंवत्सर – पु० [सं०] यह मनुष्योके नौ हजार नब्वे वर्षोके वरावर होता है (बायू० ५७.१८)।

क्रींची-र्ह्मा० [सं०] ताम्रा नामक पर्तासे उत्पन्न कहयपकी छह पुत्रियोंमेंने एक । यह अपनी दूसरी चार वहिनोंके साथ गरुड़को व्याही गयी थी । कहते हे यह उल्क्स आदि पक्षियोंकी माता थी (ब्रह्मां० ३.७.४४६-८, ४५६) ।

क्कमा-स्त्री० [सं०] प्रश्नद्वीपकी सात मुख्य नदियोंमेंने एक नदी (विष्णु० २.४.११) (अक्कमा ?)।

क्कीबा-स्नी० [मं०] जयविष्न मदायन्त्रके आठ कोनोंकी आठ देवियोंमेंने एक देवी (ब्रह्मां० ४.२७.३८)।

क्षत्र—पु० [सं०] (१) अनिमत्र और पृथ्वीके तीन पुत्रोमेंने एक पुत्र (मत्स्य० ४५.२५)। (२) एक धर्म जिसकी उत्पत्ति काम्या तथा प्रियव्रतके पुत्रोंसे हुई (ब्रह्मां० २.११.३४; वायु० २६.३५; २८.२९; ३२.४६)। शक्तिशाली लोग संसारके रक्षार्थ नियुक्त हुए जो क्षत्रिय कहलाये जिनका काम सेनामें काम करना, राज्य करना तथा युद्धमें भाग लेना था (ब्रह्मां० २.७.१.४५; १६१.६६)। (३) ब्रह्मांके शरीरसे इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणोंके साथ हुई, अतः इन दोनों-(अत्रिय और ब्राह्मण) में अंतर्जातीय वैवादिक सम्बन्धमें कोई अङचन नहीं है। यह यथातिके प्रति देवयानीकी जिक्त है (मत्स्य० ३०.१९.२०)।

क्षत्रधर्म - पु० [सं०] (१) अनेनाका पुत्र तथा प्रतिपक्षका पिता । कृतधर्माके साथ इसका वंश समाप्त हो गया (वायु० ९३.७; ब्रह्मां० ३.६८.७, ११) । (२) संकृतिका एक पुत्र जो क्षत्रवृद्धवंशका अंतिम व्यक्ति था (विष्णु० ४. ९.२७) ।

**क्षत्रजित्**−पु० [सं०] कालनेमिके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६७-८०) ।

**क्षत्रविद्ध** - पु० [सं०] रौच्य मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.१०४) ।

**क्षत्रवृद्ध** – पु० [मं०] आयुके प्रभामें उत्पन्न पॉच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा मुहोत्र और प्रतिक्षत्रके पिताका नाम (भाग० °.१७.१-२; ब्रह्मां० ३.६७.२; विष्णु० ४.८.३; ९.२५) ।

क्षत्ता-पु० [मं०] विद्रका नाम (भाग० १२.१२.८)।

**क्षत्रिय** – पु० [मं] (१) चौथे मनुका नाम (बायु० २६.३५)। (२) वेदोंके अनुसार क्षत्रियोंकी उत्पत्ति प्रजापतिके बाहुसे हुई थी। वेदोंमे दिये क्षत्रियवंश पुराणोंमें दिये वंशोंसे भिन्न है। पराणानुसार ये ब्रह्माके वक्षस्थलसे उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० २.५.१०८; वायु० ३०.८३, २३२; ४५.११७; ५४.११२; ५७.५२; १००.२४६; १०१.५; ३५२.१०४, १३: विष्णु० १.६.६) । पुराणोंमें क्षत्रियोंके चन्द्र और सूर्य केवल टो ही वंदोंका उल्लेख है । भाग० ७.११.१४-१५; १७.२२; १०.२४.२० तथा विष्णु० ३.८.२६-२९ मे इनकी विशेषताओ तथा कर्तन्योका विशद विवरण दिया है। हिन्दुओंके चार वर्णीमें यह दूसरा वर्ण है (भाग० १०.२०.४०) के अनु-सारकिकने इनका मुलोच्छेदन किया। दान, यज्ञ तथा तपमे ये ब्राह्मण हो जाते हैं (ब्रह्मां० २.२९.१-५५; ३.१०. ८९; २८.५६; ६३.१४१; ६६.७७; ७१.२३१) । हिवष्मंत इनके पितृगण है तथा ये देवीके उपासक होते हैं (मत्स्य० १३.६३; १५.१७; १८.२) । आपत्तिमें वैदयोंका काम यह कर सकते है, पर शुद्रींका काम कदापि नहीं कर सकते (विष्णु० ३.८.३९)।

**क्षत्रोपक्षत्र** –पु० [सं०] अकृरके १३ पुत्रोंमेसे एक पुत्र (विष्णु० ४.१४.९) ।

क्षात्रोपेतद्विज-पु० [मं०] रथीतर, विश्वामित्र, मान्धाता, संकृति, किप, काइय, पुरुकुत्स, दाल, गृत्समद, आष्टिपेण, अजमीद, वक्षीवान्, विष्णुवृद्ध आदि (ब्रह्मां० ३.६३.७; ६६.८६; वायु० ८८.७; विष्णु० ४.२१०)। शिवि, भरद्वाज, मंकृत्य, काव्य, मोदगल्य और भार्गव (मत्स्य० ४९. ३८, ४१; ५०.५.१४)। अंगिरस, शौनक, आष्टिपेण (वायु० ८८.७३, ७९; ९२.६)। त्रायमित्र, मोदगल्य (विष्णु० ४.१९.२३, ६०)। विश्वामित्र, मांधाता, मंकृति, विष्, पुरुकुत्स, मत्य, आनृहवान्, ऋथु, आर्थिप, अजमीद, भाभान्य, अन्य, कक्षीव, शिजय, रथीतर, रुन्द, विष्णुवृद्ध, गार्थ आदि; ये नव राजिप ब्राह्मण हो गये थे (वायु० ९१. १९५-७; ९९.१६१, १९८)।

**क्षतौजा**-पु॰ [सं॰] शिद्युनागवंशीय राजा क्षेमधर्माका पुत्र तथा विधिसारका पिता । इसने ४० वर्ष राज्य किया था (ब्रह्मां॰ ३.७४.१३०; विष्णु॰ ४.२४.१२-१३) ।

**क्षम**-पु० [सं०] स्वारोचिष मनु युगके वारह सुधामा देवों-मेंसे एक सुधामा देव (ब्रह्मां० २.३६.२७) । श्वमा—स्त्री० [सं०] (१) ब्रह्मभानात्मजा एक ब्रह्मराक्षसी (ब्रह्मां० ३.७.९९)। (२) नारदा आदि छह शक्ति देवियों- मेंसे एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४४.९१)। (३) दक्षकी ग्यारह पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री तथा पुलह प्रजापतिकी पत्नी एवं कर्दम, अम्बरीष तथा सहिष्णुकी माता (वायु० १०. २८,३१; २८.२५; विष्णु० १.७.२५)। कर्दम, उर्वरीवान्, सहिष्णु, कनकपीठ तथा पीवरी (पुत्री) की माता (ब्रह्मां० २.९.५२; ११.३०)। (४) ब्रह्माके मानस-पुत्र भृगु आदि नो, जिनके लिए नौ पत्नियोंकी सृष्टि ब्रह्माने की, उनमें एक (चतुर्य)। कृतुकी पत्नी (विष्णु० १.७.७)। (५) क्रष्य- वान् पर्वतकी एक नदी (मत्स्य० ११४.२५)।

**क्षय**-पु० [मं०] वृहत्क्षयका पुत्र तथा वत्सव्यूहका पिता— एक ऐक्ष्वाकराजा ।

**क्षयी** चपु० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम जो पुराणानुसार टक्षके शापसे क्षयग्रस्त हो गये थे, अतः यह नाम पड़ा— दे० चन्द्रमा ।

क्षांत-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम । (२) एक व्याध विशेषका नाम । अपने गुरु गर्ग मुनिकी गौएँ मार डालने-के कारण इसे शाप मिला था।

क्षांति - स्त्री० [सं०] क्रोंचद्वीपक्षी एक मुख्य नदीका नाम (विष्णु० २.४.५७)।

क्षाम - पु० [सं०] (१) समुद्रवासी वड़वाग्नि-सुत सहरक्षवा पुत्र, जो घरोंको जला विया करता है (वायु० २९.३४) । ऋव्या-द्राग्न इसका पुत्र था (ब्रह्मां० २.१२.३७) । (२) स्वारोचिष मनुयुगको १२ सुधामा देवोंमेसे एक (ब्रह्मां० २.३६) ।

श्वारकर्दम - पु० [मं०] २८ नरकोंमंने एक नरकका नान। अपने बड़े तथा पूज्य लोगोंका अनादर करनेवाला इसका भागी होता है (भाग० ५.२६.७, ३०)।

क्षारपाल-पु० [मं०] एक ऋषिका नाम (हि॰ श्र. सा.)। क्षिप्र-पु० [सं०] वसुदेव और देवरक्षिताके आत्मज, उपा-मंगके दो पुत्रोमिस एक पुत्र (वायु० = उपांगका पुत्र) (ब्रह्मां० ३.७१.२५८; वायु० ९६.२४)।

**क्षिप्रहस्त** - पु॰ [मं॰] (१) अग्निका नाम । (२) एक राक्षम-या नाम (हिं- शुः साः) ।

श्चिमा - स्त्री० [सं०] (१) विन्ध्याचलसे निकली पितरोंके श्राद्धकें लिए अति प्रशस्त एक पवित्र नदी (ब्रह्मां०२.१६. ३२; मत्स्य० २२.२४: ११४.२७)। (२) पारियात्र पर्वतसे निकली एक नदी (ब्रह्मां०२.१६.२९)।

**क्षीर**-पु॰ [मं॰] त्र्यापेय प्रवर (आंगिरस) (मत्स्य॰ १९६.६)।

श्रीरकुंड-पु० [सं०] एक ६ इ। पित्रज्ञ कुंड जो देवीपुरसे थोडी दूरपर कुल्लग्राममे स्थित है। इसी स्थानसे श्री रामचन्द्रने सेतुदन्थका प्रारम्भ किया था। मुद्रल ऋषिने विष्णु-प्रीत्यर्थ यहाँ एक यश किया था जिससे प्रसन्त हो विष्णुने विश्वदर्भासे इस कुंडकी सृष्टि करायीथी तथा मुर्गभने इसे दूथसे भरा था (स्तंद० ब्राह्मसंड, सेतु-मा०)।

क्षीरधेनु - स्त्री० [मं०] पुराणानुमार एक प्रकारकी कल्पित गौ। किसी बस्तुको, जैसे घड़ा आदि स्थापित करके इसकी कल्पना करते हैं। इसका दान करते हैं।

क्षीरसमुद्र-पु० [मं०] दे० क्षीरमागर।

श्लीरसागर-पु० [मं०] (१) देवीपुरके समीप कुल्लग्राममें स्थित एक कुंड—दे० श्लीरकुंड (स्कंद० ब्राह्मखंड, सेतु-मा०)। (२) पुराणानुमार सात समुद्रोंमेंसे एकका नाम जो दूधसे भरा माना जाता है। कहते हैं विष्णु भगवान् इसी समुद्रमें शेषशय्यापर सोते हैं (भाग० १०.१.१९)। इसके श्लीरोद, श्लीरपयोनिधि तथा श्लीराब्धि पर्याय हैं (ब्रह्मां० ३.२८.८; ४.९.५६, ६० और ६४; ३१.१९)।

क्षीराबिध-पु॰ [मं॰] लक्ष्मीका जन्मस्थान (विष्णु॰ १.८. १६)। इने अमृतके लिए मथा गया था (विष्णु॰ १.९. ७७, १४८)। इसीके तटपर जा देवगण विष्णुकी स्तुति करते थे (विष्णु॰ ५.१.३२)।

**क्षीराब्धिशायी**-पु॰ [मं॰] विष्णुका एक नाम (वायु॰ १०६.४८; १०७.२४) ।

श्रीरोद-पु० [मं०] दूधका समुद्र जो शाकद्वीप (क्रोंच-द्वीप = भागवत, कुशद्वीप = मत्स्यपुराण) के चारों ओर है। अमृतके लिए यही मथा गया था (भाग० ५.१.३३; २०. १९; १०.६५(५)२४; ब्रह्मां० २.१९.१०२; २१.७१; २५. ४५; मत्स्य० १२२.४९; वायु० ३५.३७; ५४.४९; विष्णु० २.४.७२)। ब्राह्मणोंके शापसे इसका जल खारा है तथा विष्णु यहाँ विश्राम करते हैं।

क्षीरोदनंदन-पु० [मं०] समुद्रमंथनमें समुद्रसे निकलनेके कारण चन्द्रमाका एक नाम—दे० चन्द्रमा।

श्चदक - पु० [मं०] इक्ष्वाकुवंशाय प्रसेनजित्का पुत्र तथा रणक (कुण्डक = विष्णु०; क्षुनिक = वायु०) का पिता (भाग० ९.१२.१४.१५; मत्स्य० २७१.१३; वायु० ९९. २८९; विष्णु० ४.२२.९)।

**क्षुद्रभृत्** पु० [सं०] देवकीका एक पुत्र जिसे कंस**ने मार** डाला था। श्रीकृष्ण इसे सुतल्से ले आये थे। माना-पिताके दर्शनके पश्चात् यह स्वर्गलौट गया (भाग० १०.८५. ५१-५६)।

**क्षुभातीर्थ** - पु० [सं०] गौनमीगंगाके तटपरका वह पवित्र स्थान जहाँ कण्व ऋषिने वैठकर गौतमीगंगा (गोदावरी) और क्षुथा देवीकी स्तुति की थी। इस स्तोत्रका पाठ करने-वाला दिग्द्रना और दुःखसे छुटकारा पा जाना है (ब्रह्मां० ८५.२०-२१)।

**ध्रुधि** – पु० [मं०] श्रीकृष्ण और मित्रविंदाके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१६) ।

श्चप — पु० [मं०] (१) रामायणानुसार पृथ्वोके आदि राजा यही थे। (२) एक प्रजापित, जो ब्रह्माजी द्वारा मस्तकपर धारण किये गये उनके गर्मसे उत्पन्न हुए थे। ये ब्रह्माजीके छींकनेपर उनके मस्तकसे गिरे थे (महाभा० शा० १२२.१६-१७)। यही ब्रह्माजीके यहाके ऋत्विक् हुए थे (महाभा० शा० १२२-१७)। भगवान् रुद्रने इनको सम्पूर्ण प्रजाओं तथा धर्मधारियोंका अधिपित बनाया था (महाभा० शा० १२२-१५)। (३) महाशक्ति वैवस्वत मनुके पुत्र महाबाहु प्रसन्धिके तनय तथा इक्ष्वाकुके पिता (अश्वमेध ४.३)। ये महावल्वान् राजिय यमराजकी सभामें विराजमान होते थे (महाभा० सभा० ८-१३)। इन्हें मनुसे खङ्ग प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपने जीवनमें कभी मेध्य मांस भी ग्रहण नहीं विया था (महाभ अनु० ११५.६७)। महाभारतके

अश्वमेध पर्वके चौथे अध्यायके अनुसार क्षुप इक्ष्वाकुके पूर्व पुरुष माने जा नकते हैं। विष्णुपुराणमें नेदिष्टके वंशकी ग्यारहवां पीदीमें क्षुपका पता मिलता है। परन्तु यह मनुके पुत्र नहीं हैं। (३) श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम जो सत्य भामाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। (४) खनित्रके पुत्र तथा विश्वके पिताका नाम (वायु० ८६.६)। (५) प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्माजीके पुत्र थे जो वड़े धर्मात्मा थे। खनित्रके पुत्रका भी नाम क्षुप था जो प्रमथाके पति थे। वीर नामक इनका पुत्र था (दे० खनित्र तथा मार्कण्डेय०)।

**क्षुरधार** - पु० [सं०] (१) एक नरकका नाम (हि. वि. को.)।(२) एक प्रकारका वाण।

**क्षुलिक**-पु॰ [सं॰] क्षुद्रकका पुत्र तथा सुन्नतका पिता (वायु॰ ९९.२९०)।

क्षेत्र — पु० [सं०] अन्यक्त और क्षेत्रज्ञ = ब्रह्म है। साधर्म्य और वैधम्यसे जिनत इन दोनोंका संयोग अनादिमान् है। (क्षेत्र अविषय और ब्रह्मा विषय) (ब्रह्मां० १३.३७; वायु० १०२.३४, ६; १११-१४)।

**क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ**-पु० [सं०] क्षेत्र और ब्र**ह्मा** या अविषय और विषय (बायु० १०२.३६) ।

क्षेत्रज्ञ - पु० [सं०] (१) क्षेमधर्माका पुत्र तथा विधितारका पिता (माग० १२.१.५)। (२) यह क्षेत्रज्ञानसे युक्त परम पुरुष है, परम तस्त्व हैं (ब्रह्मां० २.३२.८५; ४.३.८६.९०, १०२.१०८; ४.१९)। 'ज्ञान, वराग्य, ऐश्वर्य तथा धर्म', इन चारोकी राक्ति। प्रकृतिका अधिपति (वायु० १०१.२२३, २२८; १०२.३३, १०८-९; १०३.२७)। (३) जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञमे वरावर 'गुण' हो और कोई वेपम्य न हो। गुण, महान्से विशेषतक २४ हैं (वायु० १०२.१५-१९)।

क्षेत्रपाल – पु० [मं०] ये शिवके अनुचर हे (ब्रह्मां० ३.४१. ३३; ४.१४.७) । कार्तवीर्यको क्षेत्रपाल कहते हें (मत्स्य० ४३.२७; वायु० ९४.२४) ।

**क्षेत्रोपेक्ष** –पु॰ [सं॰] श्वफलक और गांदिनीके अक्रूरप्र**मुख १२** पुत्रोंमेसे एक पुत्र (भाग॰ ९.२४.१६) ।

क्षेम — ५० [सं०] (१) प्रक्षद्वीपके सात खंडोमेंसे एक (भाग० ५.२०.३)। (२) धर्मका तितिक्षाते उत्पन्न पुत्र (भाग० ४.१.५२)। (३) द्यचिका पुत्र तथा सुन्नतका पिता। इसने २८ वर्ष राज्य किया था (भाग० ९.२२.४७; मत्स्य० २७१.२५)। (४) धर्मका ज्ञांतिते उत्पन्न पुत्र (ब्रह्मां० २.९.६१; वायु० १०.३७)। (५) वारह सत्यदेवोंमेंसे एक सत्यदेव (ब्रह्मां० २.३६.३५)। (६) ब्रह्मधानके दस पुत्रोंमेते एक पुत्र (ब्रह्मां० २.७.९८; वायु० ६९.१३२)। औत्तम मनुके युगके वारह अजित देवोंमेंसे एक अजितदेव (ब्रायु०६७.३४; ६२.३२)। (७) सुनीधका पुत्र तथा केतुमान्का पिता (ब्रह्मां० ३.६७.७३)। (८) मगधाधिपति वृहद्रथका वंशज। इसके पिताका नाम द्युचि तथा पुत्रका नाम सुन्नतथा (ब्रह्मां० ३.७४.११६; वायु० ९९.३०२)। (९) उज्जायुधका एक पुत्र तथा सुनीधका पिता (मत्स्य० ४९.७८; वायु० ९९.३०२)।

क्षेमक-पु० [मं०] (१) निरामित्र (निरिमत्र = विष्णु०), ऐलवशका अंतिम पुत्र जिसके साथ ही ब्रह्मक्षत्रवंशका अंत हुआ (ब्रह्मां० ३.७४.२४५; मत्स्य० ५०.८७-८; वायु०

९९.२७८-७९; विष्णु० ४.२१.१६-१८)। (२) शिवके एक गण विशेषका नाम ! (३) प्रक्षद्वीपाधिपति मेधातिथिके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो प्रश्नद्वीपके क्षेमक राज्यका संस्था-पक्त था (ब्रह्मां० २.१४.३७-३९; वायु० ३३.३३, विष्णु० २.४.४-५)। (४) एक राक्षसका नाम जिसने बनारसको उजाड़ दिया था (ब्रह्मां० ३.६७.२७)। (५) मणिवरके देवजनीमें उत्पन्न अनेक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो यक्ष थे (वायु० ६९, १६०)। (६) एक नागका नाम। (७) विष्णु पुराणानुसार चन्द्रवंशी राजा तिमिका वंशज। यह इस वंशका अन्तिम राजा था (भाग० ९.२२.४४-५)। (८) एक देश जो प्रक्षद्वीपके वृषभ या सुमना पर्वतसे लगा हुआ है (ब्रह्मां० २.१४.३९; १९.१६; वायु० ४९.१४; विष्णु० २.४.४-५) । मेनाक वर्ष (मत्स्य० १२२.२५) । **क्षेमकर्ण**-पु० [सं०] अर्जुनके पौत्रका नाम जो जनमेजयके सखा थे। इन्होंने अवधका खेरी नामक नगर वसाया था। **क्षेमजित** –पुर्वासंको क्षेमधर्माका पुत्र जिसने २४ वर्षीतक राज किया (मत्स्य० २७२.७)।

क्षेमधन्या – पु० [सं०] पुंडरीकका पुत्र जो देवानीकका पिता था (भाग० ९.१२.१-२; ब्रह्मां० ३.६३.२०२-३, मत्स्य० १२.५३; वायु० ८८.२०२; विष्णु० ४.४.१०६) ।

क्षेमधर्मा - पु० [मं०] (१) शिशुनाग वंशज काकवर्णका एक पुत्रत था क्षेत्रज्ञ (क्षत्रोजा, क्षतोजा = ब्रह्मां० और विष्णु०) का पिता (भाग० १२.१.५; ब्रह्मां० ३.७४.१२९; मत्स्य० २७२.६; विष्णु० ४.२४.११-१२) । (२) क्षेमधर्मा = तीसरे मावर्ण मनुके नी पुत्रों मेंसे एक (ब्रह्मां० ४.१.८१; वायु० १००.४८४) ।

क्षेमि - पु० [सं०] चित्ररथका एक पुत्र तथा समररथका पिता, जो मिथिलाका राजा था (माग० ९.१३.२३-२४) । क्षेमभूति - पु० [सं०] (१) एक राजाका नाम जो महाभारत- युद्धमें दुर्योधनके पक्षमें लड़ा था । यह क्रोधवशमंद्रक देखके अंशमें उत्पन्न हुआ था (महा०, आदि० ६०.३४) । इसे पाण्डवोंकी ओरमें रणनिमन्न मेजनेके सम्बन्धमें विचार- विमर्श हुआ था (महाभा० उद्योग० ४.८) । यही कुलूत देशका अधिपति था । बौरवोंकी ओरसे लड़ा था । मीम-सेनके हाथ मारा गया (महाभा० कर्ण.०१२.४४) । (२) एक कौरवपक्षिय राजा, यह बृहन्तका सगा भाई था । महाभागत-युद्धमें सात्यिक सथ इसका युद्ध हुआ और उनके हाथ मारा गया (महाभा० द्रोण० २५.४७-४८) । (३) बौरवपक्षका एक बोद्धा पाण्डवपक्षके बृहत्क्षत्रके साथ इसका युद्ध हुआ था और उनहींके हाथ मारा गया (महा० द्रोण० १०६.८; १०७.६) ।

**क्षेमभूमि** – पु० [सं०] विक्रमित्रात्मज भागवतका पुत्र जिसने १० वर्ष राज्य किया । यह दस तुंग राजाओंमें एक था (बायु० ९९.३४२-४३) ।

क्षेममूर्त्ति – पु० [सं०] (१) पुलह और स्वेताके पुत्र दस बानरश्रेष्ठोमेंस बन्दरोंका एक नायक (ब्रह्मां० ३.७.१८१)। (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा० आदि० ६७-१००)।

क्षेमवृद्धि - पु॰ [नं॰] राजा झाल्यका एक मन्नी तथा मेनापित जिसकी सेनाने द्वारकापर आक्रमण किया था, पर श्रीकृष्णके पुत्र झाम्बसे हार गया था (महा० वन० १६.११)। क्षेमा - स्त्री० [सं०] एक मौनेय अप्सराका नाम। यह अन्य अप्सराओंके साथ अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें नृत्य करने आयी थी (ब्रह्मां० २.७.७; महाभा० आदि० १२२.६६)।

क्षेम्य – पु० [सं०] (१) उग्रायुधका पुत्र तथा सुवीर (सुधीर = विष्णु०) का पिता (भाग० ९.२१.२९; विष्णु० ४. १९.५५)। (२) झुचिका पुत्र तथा सुव्रतके पिताका नाम (विष्णु० ४.२३.६)।

क्षोणि - पु॰ [सं॰] हरिने इसे महावराहके माहात्म्यके ऊपर रचा गया वाराहपुराण सुनाया था (मत्स्य॰ ५३.३९)। **क्षोभक**-पु० [सं०] कामाख्यातीर्थंका एक पहाड़—दे० कामाख्या।

**क्षोभण**-पु॰ [सं॰] कामदेवके पाँच वार्णोमेंसे एक—दे**॰** कामदेव ।

क्षीद्र-पु॰ [सं॰] मागधी मातासे उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति (हि॰ श॰ साः)।

क्षौद्गक-पु॰ [मं॰] पुराणानुसार क्षुद्रक नामक देश जो आधुनिक पंजाबके अंतर्गत था (पद्म॰ स्वर्ग॰ ३)

क्वेला - स्त्री॰ [सं॰] अन्थकासुररक्तपानार्थ महादेवजी द्वारा सृष्ट एक मानसपुत्री मातुकाका नाम (मत्स्य॰ १७९.२५)।

ख

**खंड**-पु॰ [सं॰] प्रह्लादपुत्र जंभके चार पुत्रोंमेंसे एक (वायु॰ ६७.७८) ।

खंडपरश्च-पु॰ [सं॰] (१) महादेवका एक नाम। (२) विष्णुकी एक उपाधि। (३) परशुरामका एक नाम। (४) राहुका एक नाम।

खंडप्रलय-पु० [मं०] वह प्रलय जो ब्रह्माके एक दिन वीत जानेपर होता है। इसमें स्वर्गके नीचेके समस्त लोक नष्ट हो जाते हैं केवल ब्रह्मा रह जाते हैं। पुराणोंके अनु-मार सूर्यका तेज खूव वड़ जाता है और रुद्र मार्ग सृष्टि-का अंत कर डालते हैं।

ख-पु० [मं०] आकाश तथा ब्रह्म।

खगण-पु॰ [नं॰] वज्रनामका पुत्र तथा विधृतिका पिता (भाग॰ ९.१२.३)।

खगपति -पु॰ [मं॰] गरुइका एक नाम और उपाधि (भाग॰)।

खटवांग-पु० [मं०] (१) प्रायिश्वत्त करते समय भिक्षा मॉगनेका एक पात्र । (२) राजा विश्वसहका पुत्र एक सूर्यनंशी चक्रवर्ती राजा जिसका उल्लेख भागवतमे आया है । देवासुर संग्राममें यह देवपक्षसे लडा था और इसने देत्यों का संहार किया। जब इसका जीवन कुल एक घण्ण बना तब यह रणक्षेत्रसे चला आया और भक्तिने एक सुहूर्त्तन इने ब्रह्मलोक मिला। यह एक राजिष था जिने विष्णुने अंतमे मोक्ष दिया। दीर्घवाह इन्होंका पुत्र था (भाग० २.१.१३; ९.९.४१-४९; ९.१०.१; ११.२३.३०; (विष्णु० ४.४.७६-८३)। (३) पितृगणों, जो फलायीं क्षत्रियोंके उपास्य है, की मानसी कन्या यशोदाका पुत्र (ब्रह्मां० ३.१०.९०); एक राजिष (भाग० १२.३.९; वायु० ७३.४१)। (४) शिवके एक अस्व विशेषका नाम। यह एक डंडा है जिसके अंतमें मनुष्यकी खोपड़ी लगी है। इसका रूप राज-दण्ड सरीखा है।

खटवांगद - पु० [मं०] दिलीपका पुत्र तथा मुवाहुका पिता जो स्वर्गमे उतर यहाँ केवल एक मुहूर्त ठडग था (वायु० ८८.१८२)।

खड्गसिद्धि -स्त्री०[सं०] आठ प्रकारकी योगिसिद्धियोमेसे एक योगिसिद्धि (ब्रह्मां० ४-३६.५२)।

खड्गी-पु० [सं०] ५१ गणेशोंमेंसे एक गणेशजीका नाम । (ब्रह्मां० ४.४४.७०)। **खदिर** - पु० [सं०] (१) चन्द्रमा। (२) इंद्र। (३) एक कषिका नाम।

ख्योत – पु० [सं०] वह स्थिति जिसमें ब्रह्माकी रात्रिमें ईश्वर एक कीटाणुकी तरह धूमता था (ब्रह्मां० २.२४.९; ३२.७८) ।

खद्योता पु० [मं०] पुरञ्जनके नगरका पूर्वीय प्रवेश द्वार (भाग० ४.२५.४७;२९.१०)।

सिन्न -पु० [मं०] (१) मार्भण्डेयपुनाणानुसार राजा प्रजातिक पुत्र जो इड़े धर्मातमा थे। शौरि, उदावसु, सुनय, तथा महारथ इनके चार भाई थे। शौरिने अपने पुरोहितभी सहायताते पुरश्चरण द्वारा वड़ी भयंकर कृत्याएँ उत्पन्न थे। पर खिनत्र साधु स्वभावकेथे, अतः कृत्याणें चारों भाइयोंके पुरोहितों तथा शौरिके दुष्ट मंत्री विश्ववेदीको जलाकर भस्म कर डाला जिसते दुःखी होकर यह क्षुप नामक पुत्रको राज्यभार सौप तप करने चले गयेथे जहाँ इनको मोक्ष मिला (मार्स्कण्डेयपुराण खिनत्र-कथा)। (२) विष्णुपुराणोक्त एक स्ववंशी राजा जो (प्रमति = भाग०) (प्रजापति = वायु०) के पुत्र थे। यह चाक्षुप (क्षुप = वायु०) (चक्षुप = विष्णु०) का पिता था (भाग० ९.२.२४; वायु० ८६.५; विष्णु० ४.१.२४)।

स्विनेन्न-पु० [सं०] रंभका पुत्र, परवायु तथा विष्णु० के अनुसार विविद्यका पुत्र । यह करंथम (अतिविभृति = विष्णु०) का पिता एक धर्मात्मा राजा था (भाग० ९.२. २५; वायु० ८६.७; विष्णु० ४.१.२८) । स्विनेन्नके पुत्रका नाम वलाश्व था लेकिन जब उन्होंने करका धमन करनेसे (हाथोंको फूंकनेसे) शत्रुओंका दाह करनेवाली सेना उत्पन्न की थी तबसे बलाश्वकरन्थम कहलाये (मार्कण्डेय०) ।

खपुर - पु॰ [मं॰] (१) पुराणानुसार आकाशमें बसा एक नगर विशेष । कहा जाता है कि पुलोमा और कालका नामकी दैत्य-कन्याओंकी प्रार्थनापर यह बना था। (२) आकाश स्थित राजा हरिश्चन्द्रकी पुरी।

**खप्पर**-पु॰ [सं॰] कालंदिवीके रुथिरपान करनेका एक पात्र विशेष ।

खर-पु० [मं०] (१) अनजानमें टारुवनके ऋषियोंने शिव को खर होनेका शाप दिया था। (२) ताझ और क्इयपकी ६ कन्याओंमेसे एक सुग्रीवीसे उत्पन्न खर (ब्रह्मां० २.२७. ५-२०; मत्स्य० ६.३३)। (३) विश्रवा और पुष्पीत्कटाके चार पुत्रोंमेंसे एक (ब्रह्मां० ३.८.५५; वायु० ७०.४९; ९९. ४०६)। यह वितल्तिवासी एक राध्रस था (भाग० ९.१०.९; वायु० ५०.२७)। यह तारकामय संग्राममें भी था (मत्स्य० १७३.१७; १७७.७)। श्रीरामने इत्तवा वध किया था (ब्रह्मां० २.२०.२८; विष्णु० ४.४.९६)। दे० खर (५)। (३) एक राध्रस जिसे श्रीकृष्णने मारा था (भाग० २.७.३४)। (४) विजरके दो पुत्रोंमेंसे एक (ब्रह्मां० ३.६.३३)। (५) स्पर्णसाका भाई। सुमालि राध्रसकी पुत्री राखा (वायु० के अनुसार पृष्पोत्कदा) खरकी माता थी। खर १४००० राध्रसी सेना लेकर रावणकी नगरीकी रक्षा करता था। स्पर्णसाके कान-नाक कर जानेसे श्रुद्ध होकर श्रीरामसे लड़ा पर पराजित हुआ और पंचवटीमें रामके हाथ मारा गया (रामच० मा० अरण्य० दो० १७-२०)।

स्वरदूषण-पु० [सं०] खर और दूषण नामके राक्षस जो दोनों रावणके विमातृज भाई थे (रामच० मा० अरण्य० १७-२०) । स्वर पुष्पोत्कटामे और दूषण वाकामे उत्पन्न विश्रवाके पुत्र थे (वायु० ७०. ४९. ५०) ।

खरपथ-पु॰ [मं॰] पावनी नामकी नटीका सिखन क्षेत्र एक राज्य (ब्रह्मां॰ २.१८.५७; मत्स्य० १२१.५६; वायु॰ ४७.५४)।

स्वरमुख-पु॰[मं॰] एक राक्षमका नाम जिसे भग्तर्जाने केकय देशमें मारा था (राम॰)।

खररोमा-पु॰ [मं॰] एक काद्रवेय नागका नाम (वायु॰ ६९.७४)।

खरवाँस-पु॰ [हि॰] पृस और चेत्रका महीना जिनमें ज्ञाभ काम नहीं होते।

खरांडक-पु॰ (मं॰] शिवके एक अनुचरका नाम (शिव॰ पु॰)।

खरारि, खरारी - पु॰ [मं॰] (१) श्रीरामचन्द्र । (२) विष्णु । (३) श्रीकृष्ण । (४) धेनुक असुरको मारनेके कारण वल्राम का एक नाम (भाग॰ नथा विष्णु ०) ।

खर्पर-पु० [मं०] दे० खप्पर।

सर्व -पु० [मं०] कुवेरकी नौ निधियोंमें से एक -दे० कुवेर । सर्वट -पु० [मं०] एक ऐसा स्थान जहाँ चतुर्भुज कुमार कार्तिकेयकी मूर्तिकी स्थापना हो सकती हैं (मत्स्य० २६०. ४७; २८३.३) । पर्वतके नीचेका एक गाँव (वायु० ९९.३०) । सका -स्ला० [मं०] मदाश्व (रौद्राश्व वायु० ९९.१२६) और

ह्याचीकी दस पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (वायु० ७०<sup>.</sup>६९) ।

ख्रुकीयान् – पु० [सं०] (ख्रुकीय = वायु० पु०) वेदिवित्तम ज्ञाकल्यके पाँच शिष्योंमेंसे एक शिष्य (ब्रह्मां० २.३५.२; वायु० ६०.६४)।

ख्रा - पु० [मं०] एक जातिको लोग, भरतने इन्हें हराया था (भाग० ९.२०.३०)। एक पूर्वका राज्य जहाँसे चक्षु और गंगा नदियाँ वहकर निकलती है (ब्रह्मा० २.१८.४६,५०; ३१.८३; मत्स्य० ३२१-४३; १४४.५७)।

खशा - स्त्री॰ [सं॰] दक्षकी पुत्री तथा करयपकी पत्नी जो यक्ष और राक्षसोंकी माता थी यह क्रूर-स्वभावकी लालाग्वि, क्रथन, भीम, सुमाली, मधु, अश्व आदि इनके कई पुत्र थे और मात कन्याएँ थी (ब्रह्मां॰ ३.७.१३६)। कृष्यपुमे खशाके हो पुत्र हुए। एक्के चार हाथ और चार पैर थे तथा दूसरेके तीन हाथ और तीन पैर। पहला मध्याको उत्पन्न हुआ था और दूसरा ऊपाकालमें। पहला माताको ही खानेपर उताह हो गया और दूसरेने रोका। यह पता लगनेपर पिता (कश्यप) ने रहेका नाम यक्ष और दूसरेका नाम गक्षम रखा। इनका विवाह पिशाच अज और शंड को पुत्री ब्रह्मपना तथा जन्तुधनासे हुआ और इनसे बहुतसे राक्षम उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० ३.३.५५; ७.३७, १३२-४२.४६७; वायु० ६९.७४, १२६, १६४, १७०; विष्णु० १.१५.१२६)।

**खसम**−पु० [मं०] सिंहिकासे उत्पन्न विप्रचित्तिके कई पुत्रों॰ मेंसे एक (विष्णु० १.२१.१) ।

खं.ंडवप्रस्थ – पु० [मं०] वह स्थान जहाँ श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा भीम जरासंधके पतनके पश्चात् युधिष्ठिरमे मिले थे (भाग० १०.७३.३२)।

खांडव-पु० [मं०] (१) महाभा० और तैत्तिरीय आरण्यकके अनुमार एक प्राचीन वन जिसे अर्जुनने जलाया था (महाभा०, आदि० अ० २२३ से २२५ तक) । यहाँ इन्द्र अर्जुनसे से हार गया था (भाग० १.१५.८; १०.५८.२५-७; ७१.४५,४६; ८९.३४ (४) । (२) भागवींका एक आपेंय प्रवर् (मत्स्य० १९५.४०)।

खांडववन - पु० [सं०] यमुनाके तटपरका एक प्राचीन वन ।
पुराणानुसार राजा खेतकीके वहामें घृतकी अक्षयधारा पीनेसे
अग्निको अजीर्ण हो गया था। उसे पत्रानेके लिए अग्निने
अर्जुनकी सहायतामें खांडव बनको जलाया था। मयको
बचाया था। बदलेमें मयने ऐसी सभाकी रचना की थी
जिसमे दुर्योधनको जलमें स्थलका और स्थलमे जलका भ्रम
हुआ। जलानेके समय इन्द्रने तक्षकको बचानेके उद्देश्यसे
विरोध भी किया था, क्योंकि उसी बनमें तक्षकका पुत्र
रहता था। इन्द्रप्रस्थ नगर इसी बनमें बसाया गया था
(महाभारत तथा तैतिरीय आरण्यक)।

खांडिक्य-पु० [मं०] (१) मितध्वज्ञता पुत्र तथा धर्मध्वज्ञजनकता पात्र —दे० केशिध्वज, धर्मध्वज तथा नारदपुराण पूर्वभाग द्वितीय पाद । (२) मितध्वज्ञता पुत्र जो धर्मशास्त्र का महान् हाता था तथा कर्मोंके महत्त्वको खूब समझता था। यह अपने चचेरे भाई केशिध्वज्ञमे भयभीत रहता था (भाग० ९.१३.२०-२१)। भगवान् वासुदेवका महत्त्व केशिध्वज्ञने साण्डिक्यको पूर्वकालमें वतलाया था (विष्णु० ६.५.८१-७)। यह मितध्वज्ञका पुत्र एक राजा था जिम् केशिध्वज्ञने योग तथा आध्यात्मिक छान विया था। तदु-परांत राज-पाट पुत्रको देयह तप करने वनको चला गया। इसके पूर्व खाण्डिक्यमे केशिध्वज्ञने धर्मशास्त्र व्यवस्था पूछी थी उसीके दवलेमें योग और आत्मतत्त्वद्यान खाण्डिक्यको वत्तलाया था। पहले दोनोंमे वर होनेपर भी फिर सौहार्द हो गया (विष्णु० ६.६.५-५०; ७.१०२-०३)।

खिखिद-पु० [मं० विकिथ] दक्षिण भारतका एक पहाड़ जहाँ बनवासके समय श्रीराम कुछ दिनोंतक रहे थे। यह मैसूर राज्यके उत्तरी भागमें है (रामच० मा० विकिथा०)। खेचरी-स्त्री० [मं०] सर्वरोगहर नामक चक्रकी रक्षाकारिणी-देवी, एक वर्णशक्ति, एक मुद्रादेवी (ब्रह्मां० ४.३७.१०; ४२.१४; ४४.५९,८६,११४)।

खेटा — स्त्री० [मं०] अन्धकासुररक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट एक मानसपुत्री मानुकाका नाम (मत्स्य०१७९.१७)। स्याति — स्त्री० [मं०] (१) उल्मुक तथा पुष्करिणीके छह पुत्रीं-मेंसे एक (भाग०४.११.१७)। (२) महिष भुगुकी पत्नी जो दक्ष प्रजापति (वायु तथा विष्णु०), (कर्दम = भाग० तथा ब्रह्मां० की पुत्री थी। यह धाता, विधाता दो पुत्रों तथा लक्ष्मी पुत्रीकी माता थी (भाग० ३.२४.२३; ४.१.४३; विष्णु० १.७.७.२५; ब्रह्मां० १.९.५२५४; ११.१; ३.२५.७७; वायु० १०.२७.१०)। विष्णुपुराणानुसार वामन अवतारके समय लक्ष्मीका नाम पद्मा या कमला पड़ा। परगुरामावतारके समय ये 'धरणी' हुई । जव हरि राधव हुए

तथ यह सीता हुई और कृष्णावतारमें यही रुक्मिणी थी। ऋग्वेद तथा अथवंवेदमें इनका उल्लेख है। तैत्तिरीय संहितामें इन्हें आदित्यकी पत्नी लिखा है और रातपथ ब्राह्मणमें इन्हें आदित्यकी पत्नी लिखा है और रातपथ ब्राह्मणमें इन्हें प्रजापितसे उत्पन्न कहा है—दे० लक्ष्मी। (३) कौंच द्वीपकी एक नदी (ब्रह्मां० २.१९.७५; मत्स्य० १२२.८८; वायु० ४९.६९)। (४) तामस मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक (भाग०८.१.२७; ब्रह्मां० २.२६.४९; वायु० ६२.४४; विष्णु० ३.१.१९)। (५) भृगुकी पुत्री = लक्ष्मी, नारायणकी पत्नी। वल और उत्साह इनके पुत्र कहे गये हैं। कुछ अन्य मानसपुत्र भी थे—दे० लक्ष्मी (वायु० २८.१-३)। (६) उरु (कुरु = विष्णु०) और आग्नेयोके छह पुत्रोंमेंसे एक (ब्रह्मां० २.३६.१०८; मत्स्य० ४.४३; विष्णु० १.१३.७)।

ग

गंगा-स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक पुण्यतीया प्रसिद्ध नदी जो विष्णुको अतिप्रिय है। यह भगवद्रप कही गयी है (भाग० ७.१४.२९;८.४.२३; ब्रह्मां० २.१६.११,२४)—'न माधव-समो मामो न कृतेन युगं समम्। न च वेटसमं शास्त्रं न तीर्थं गङ्गया समम्॥' (स्कंद० पु० वैद्याखमहात्म्य० २।१)। हिमालयमं निकलनेके पश्चात् १५६० मील पूर्वकी और वहकर यह वंगालकी खाड़ीमें गिरती है। पुराणानुमार गंगा हिमालयकी पुत्री है। सुमेरुकी वन्या मेनका इसीकी माता बतलायी गयी है। ऐसी प्रसिद्धि है कि गंगा पहले स्वर्गमें थी (वायु० ४२.३९-४९; ७१.५) । विष्ठ मुनिने जब राजा सगरके ६०,००० पुत्रोंको गंगा सागरमें भरम कर दिया तब उनके उद्धारार्थ राजा भगीरथ नपोबलसे गंगाजी को पृथिवीपर लाये। इमीमें गंगाको 'मागीर्था' कहते हैं (भाग० ९.९.१४) । गंगा जब स्वर्गसे गिरी थी तब सारी पृथिवी वह न जाय, इसलिए शंकरने इन्हें अपनी जदामें रोक रखा था । गंगाको इसीमे शंकरकी पत्नी कहा गया है (वायु० ४२.३९-४०; ७१-५) । स्वर्गमे यह मेरु पर्वतपर गिरी और इसकी चार दाखाएँ हो गयीं सीता, अलकनन्दा, चक्ष, और भद्रा (विष्णु० १.९.१०३; २.२.३३,३४; ८.१०८-१२३; ३.१४.१८; ४.४.२६-३५; तथा १८-२८) । राजा मर्गास्य जब गंगाको गंगासागर लिये जा गहे थे तब मार्गमें जह ऋषिने इन्हे पी लिया और वड़ी प्रार्थनापर अपनी जॉबसे निकाला, अतः इन्हे (गंगाको) 'जह्मुता' कहते है (भाग० ९.१७.३; ब्रह्मां० ३.६६.२५-६; ७३.११७; मत्स्य० १२. ४४; १२१.२६) अतः 'जाह्नवी' भी कही जाती है। कहते है ब्रह्माने विष्णुके दाँएँ पैरका अँगृटा धोकर इनकी सृष्टि की या । इसीस गंगाको 'विष्णुपदा' वहते है । गंगा सर्वत्र दर्रुभ हैं पर गंगादार, प्रयाग और गंगामागर-मंगम, इन तीन स्थानोंपर गंगा अत्यन्त दुर्लभ है (मत्स्य० १०६.५३)। गंगा-जल बहुत पवित्र माना जाता है जिसे श्राखादिके लिए अत्युत्तम माना है (वायु० ७७.६८)। इसके जलमें की इ नहीं पड़ते और अत्यन्त निर्मल होता है। लिखा है-'गंगा गंगेति यो अयाद् योजनानां इतिरपि । मुच्यते सर्व-पापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति।' (स्कन्द० ब्रा० ४० मा० ३१.७)। गंगाजल वामी होनेपर भी विजित नहीं है-

'वर्ज्य पर्युषितं पुष्पं वर्ज्यं पर्युषितं जलम्। न वर्ज्यं तुलसीपत्रं न वर्ज्यं जाह्ववीजलम् ॥'(स्कन्द० वे० मार्गशीर्ष-माहात्म्य ८.९, ८.२७; नारद० पूर्व०; ६.१२-१३, २१; ६.२४-२७; ६.५८; ६.६०)।

पुराणनुमार गंगाकी तीन धाराएँ हैं—एक आंकाशमें = आकाशगंगा; दूसरी पृथ्वीपर; तीसरी पातालमें इसीसे गंगाको त्रिपथगा भी कहते हैं (बायु० २.१७; ५१.२१-४६; ५८.८९)। भरतने इसीके तटपर अश्वमेश्व यञ्च किया था (ब्रह्मां० २.१६.११-२४; भाग० ७.१४.२९;८.४.२३; ९.९. १-१३; वायु० २.१७-१८; ४२.३९-४०; ७१.५; ७२.२८. २२)। पर्याय—विष्णुपदी, जाह्वती, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरानिम्नगा, त्रिस्रोता, स्वरापगा, सुरापगा, अलकनंदा (गंगोत्तरी पहाइसे निकल अलदनंदा और मंदािकनीसे मिलकर हरिद्वारके पास गिरती है), मंदािकनी, सुरनदी और भीष्मसू। इसमें शा करोड़ तीर्थ सम्मिलित है।

गंगादशहरा - पु० [सं०] ज्येष्ठ शु० १० बुववार और हस्त नक्षत्रका योग होनेपर यह पर्व होता है - 'ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयोः । दशहरा जायते न्याम गङ्गाजनम परं शुचि ॥ (स्क्षन्ट० आव० अव०-माहात्म्य० ७८.७)।

गंगाद्वार-पु० [सं०] हिन्दार जो पितरोंके श्राद्धके लिए अनिप्रशस्त और अनिपितित्र हैं (भाग० ६.२.४०; मत्स्य० २२.१०; २४६.९२)।

गंगाधर - पु० [सं०] स्वर्गसे गिरनेपर गंगाको महादेवजीने अपनी जटामें रोक रखा था इसीसे शंकरको गंगाधर कहते हैं। इसीसे शिवको गंगाका पति कहा गया है। इन्द्र आदि देवता इसकी सेवा करते हैं (वायु० ४२.३९-४०; ७१.५)।

गंगापुत्र –पु० [सं०] एक वर्णशंकर जातिका नाम जो एक प्रकारके ब्राह्मण है और घाटोंपर टान छेते हैं। ये अधिकतर गंगा या और निष्ठयोंके तटपर बसे नगरोंमें ही रहते हैं। 'छेटात्तीवरकन्यायां गंगातीरे च शौनक। बभूव सम्रो यो बालो गंगापुत्रः प्रशीतितः॥' (ब्रह्मवैवर्तक)।

गंगापूजा - स्ना॰ [सं॰] विवाहके पश्चात्की एक धार्निक गीति जिम्में वरपक्षती स्त्रियाँ वर-वधूकी लेकर गंगापूजन करती है और विवाहमें बंधे कंकण इसी दिन खुरुते हैं। जहाँ गंगा नहीं है वहाँ लोग गाँवके वाहर किसी जलाशय या अन्य नदीके तटपर जाते हैं। विवाहसंबंधी यह अंतिम रीति हैं (विवाहचंद्रिका)।

गंगायात्रा — स्त्री० [मं०] मरते हुए मनुष्यको अंतिम समय प्राण निकलनेके लिए गंगातरपर ले जाना, क्योंकि गंगा अतिपवित्र है (वायु० ७६.६८)।

गंगालाभ-पु० [मं०] मृत्यु (हि.श.सा.)।

गंगासागर—पु० [हिं०] कलकत्तेसे दक्षिण-पूर्व सुंदरवनमे स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ जो गंगा-मागर संगमपर स्थित कहा गया है। यहींपर कपिल सुनिका आश्रम था जहाँ राजा सगरके ६०,००० पुत्रोंको इन्होंने भस्म कर दिया था। यहाँ मकरकी संक्रांतिको एक वड़ा मेला लगता है (भाग० ६.२. ३९; १०.७९.११; ९.८.१०-२९; ११.१६-१५; ब्रह्मां० ३.१५.१५-४३; ५३.१७-५२; अ० ५४; वायु० ८८.१४७-५३; मत्स्य० २२.१०; २४६.९२)।

गंगासुत-पु० [मं०] राजा शान्तनुके पुत्र भीष्म (महाभा० आदि०)।

गंगेश-पु॰ [सं॰] गंगाको जटामें रोक रखनेके कारण महा-देवका एक नाम-दे॰ गंगाधर(वायु॰ ४२.३९-४०;७१.५) । गंगेश्वर-पु॰ [सं॰] नर्मदा तटपर स्थित एक उत्तम तीर्थ जहाँ स्नान तथा पितृतर्पणका वड़ा माहात्म्य है (मत्स्य॰ १९३.१४-२०) ।

गंगोत्तरी - स्त्रीं िमं गंगावतार टिहरी गढ़वाल राज्यमें हिमालय पर्वतपर स्थित एक स्थान जहाँ गंगाका उद्गम स्थान हैं। यह हिन्दुओंका एक प्रधान तीर्थ है जहाँ गंगा देवीका एक मंदिर भी हैं (भारतका धा० भूगोल)।

गंठबंधन - पु० [हि०] विवाहकी एक प्रधान राति (विवाह-चन्द्रिका)।

गंडकी-स्तां (संव) गंगाकी एक सहायक नदीका नाम जो नेपालमें हिमालयसे निकलकर पटनाके पास गंगासे मिलती हैं। यहाँ तीर्थयात्रा प्रसंगमें बलराम गये थे (भाग० १०. ७९.११; ब्रह्मां० १.१६.२६; मत्स्य० ११४.२२)। इसके जलमें शालिग्राम निकलते हैं जिन्हें विष्णुका रूप मानकर लोग पूजते हैं। यह गंगा आदि अन्य पवित्र नदियोंके साथ त्रिपुरारिके रथमें वेणुनामसे रही (मत्स्य० १३२.२३; वायु० ४५.९६)। इसे एक महानदी माना गया है (वायु० ४५.९६; १०८.७९)।

गंडगञ्ज-पु॰ [सं॰] भण्डके एक पुत्र तथा सेनापितका नाम (ब्रह्मां॰ ४.२१.८२)।

गंडिका – पु० [सं०] माल्यवान् पर्वतके पूर्वमें स्थित एक नगर जो गंधमादन तथा माल्यवान्की ढालपर बसा है। यहाँ एक 'पनस (कटहर) महावृक्ष' है (मत्स्य० ११३.५१; वायु० ४३.१-४)।

गंडूप-पु०[सं०] शूरके दस पुत्रोंमसे एक तथा वसुदेवका भाई जो निःमंतान था; अतः इसने श्रीकृष्णके पुत्र चारुदेष्ण और साम्बको दत्तक पुत्र लिया था (ब्रह्मां० ३.७१.१५०, १९१; वायु० ९६.१४८, १८८; विष्णु० ४.१४.३०)।

गंतुप्रस्थ पु॰ [सं॰] भारतवर्षका एक पर्वत(वायु॰ ४५.९१)। गंधकाली-स्त्री॰ [सं॰] पिनरोंकी पुत्री तथा ब्यासकी माना- का नाम । इसका पुनर्जन्म मत्स्य योनिमें हुआ । अच्छोद झीलका नामकरण इसीके नामपर हुआ था (ब्रह्मां० ३.१३. ७६-९; वायु० ७७.७४-५) ।

गंधकुटी-स्त्री॰ [सं॰] मंदिरसे लगी कोठरी या दालान जहाँ बहुत-सी मूर्तियाँ रखी हुई हों।

गंध-पु॰ [नं॰] एक प्रकारका सत्त जिसे पृथ्वीरूपी गौसे गंधवींने दुइा था (मत्स्य० ७.१४: १०.२४; १६.२६)।

गंधमाद-पु० [मं०] (१) यह श्रीरामचन्द्रके साथ लंकाकी चड़ाईके समय गया था (भाग० ९.१०.१९; ब्रह्मां० ३.७१. ११२)। (२) श्रफलकके १२ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९. २४.१७; ब्रह्मां० ३.७१.११२)।

**गंधमादन**−पु० [सं०] (१) एक प्रधान बंदरका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३१) । (२) पुराणानुसार इलावृत और भद्राश्व खंडके मध्य स्थित एक पर्वतः सीता (आकाशगंगा) इसीपर गिरती हैं (भाग० ५.१६.१०; १७. ६; विष्णु० २.२.१६, २४, २८, ४१) । यहाँ नर और नारायणका निवास है (भाग० ४.१. ५८; ५.१.८; विष्णु० ५.२४.५) । निद्रा खुलनेके पश्चात् मुचकुंद यही तप करने गया था (भाग० १०.५२.३)। धर्मसूत्र रूपमें विष्णुने यहीं तप किया तथा उर्वशीको उत्पन्न किया था (ब्रह्मां० २.१५.४०; १७.१६; ३.७.१९४; २५. ६६-७; ४.३१.१६; मत्स्य० ६१.२१; २४.१९) । केत्-मालवर्ष तथा वैभ्राज वन यही है। यह जम्बूदीपका मुकुट हैं जहाँ देवता भरे पड़े हैं (मत्स्य० ८३.२१,३१-३; ११३. ४'-; १५४.४३४; १८३.१) । यहाँ दुर्गा देवी कामार्क्षाके रूपमे विराजमान हैं (मत्स्य० १३.२६)। इसके दक्षिणमे नील तथा उत्तरमें निषध और पूर्वमें माल्यवान् है (वायु० ३४.३५; ३५.१६: ४२.२५; ४३.१; ४६.१७; ९१.७) । इसी स्थानपर बद्रिकाश्रम स्थापित था जहाँ श्रीकृष्णके कहने पर उद्धवजी तप करने आये थे (विष्णु० ५.३७.३४, ३७)। गंधमादनवर्ष-पु० [सं०] राजा प्रियव्रतके नवम पुत्र केतु-मालका उसके पिना द्वारा दिया गया वर्ष । यहाँ केतुमाल-का राज्य था (ब्रह्मां० २.१४.५२; वायु० २३.१५९;३३.४५; विष्णु० २.१.२३)।

**गंधमोज** – पु० [सं०] श्वफल्कके १२ पुत्रोंमसे एक पुत्र तथा उपमद्गुका एक भाई (विष्णु० ४.१४.९)।

गंधर्व — पु० [मं०] (१) पुराणानुसार देवताओं का एक भेद जो स्वर्गमें रहते हैं तथा उनमें तीन पाद कम ऐश्वर्यवाले हैं। ये यक्ष, राक्षस तथा पिशाचों की तरह अर्थ देवता हैं। वित्रस्थ इनका स्वामी कहा गया है (ब्रह्मां० ३.७.१६७७०, २५५; ८.१०.; २४.५९; ४.३६.१६; मत्स्य० ६.४५; ८.६)। ये स्वर्गमें गाने वजानेका काम करते हैं (ब्रह्मां० २.८.४०)। इनके न्यारह गण कहे गये हैं—अभ्राज, अंथारि, रंभारि, स्यंवर्चा, कृषु, हस्त, सुहस्त, मूर्द्रवान्, महामना, विश्वावसु और कृशानु। अग्नि० तथा वायु० ६६.७३ के अनुसार ये भद्राके पुत्र हैं। वेदों के अनुसार गंधर्व दो हैं एक सुस्थानके दूसरे अंतरिक्षस्थानके। पहली कश्नाके दिव्यगंधर्व कहे जाते हैं जो सोम रक्षक तथा मूर्यके सारिय है (ब्रह्मां० २.२३.२७,५०; ३२.१,२; ३५.१९१) अंतरिक्षस्थानके गंधर्व नक्षत्रके प्रवर्तक कहे गये हैं। इन लोगोंसे सोम छीन कर इंद्र मनुष्योंको देना है। वरुण

इनका स्वामी है। ब्राह्मणग्रंथों और उपनिषदोंके अनुमार गंधर्व दो प्रकारके होते हैं—देवगंधर्य तथा मनुष्यगंधर्य। (२) एक काद्रवेय नाग (ब्रह्मां० ३.७.३६; वायु० ६१.७९; ६२.१००; ६९.७३; १००.१५०; १०१.३, २८; १०६.५९) यह पेड़ोंपर रहते हैं (ब्रह्मां० १.७.८४; ८.४०)। (३) घोड़ों- के लिए प्रसिद्ध एक राज्य (ब्रह्मां० ४.१६.१७; मत्स्य० ११४.८;१२१.४८) भारतवर्षका एक खंड (वायु० ४५.७९; विष्णु० २.३.७)। (४) गृहनिर्माणके समय पूजा जानेवाला एक देवना (मत्स्य० २५३.२५)। (४) चौदहवाँ कल्प जहाँ गांधार स्वर और नादकी सर्वप्रथम सृष्टि हुई (वायु० २१.३२)।

गंधर्वगण-पु० [मं०] (१) अरिष्टा और वश्यपके पुत्र (मत्स्य० ५.१; ६.२९, ४५; विष्णु० १.५.४६;२१.२५) । शारीरिक सौंदर्यकी वृद्धिके लिए इनकी उपासना होती है । मार्कण्डेयकी तपस्या भंग करनेके लिए इंद्रने इन्हें भेजा था। भरतने करोड़ोंकी संख्यामें इनका वध किया था (भाग० ९.११.१३) । यह स्र्यंके साथ रथपर पारीसे चलते हैं (ब्रह्मां० २.२३.२७,५०; ३२.१,२; ३५.१९२) । कार्त्तवीर्य अर्जुनके यद्यमें ये अप्सराओंके साथ गये थे (मत्स्य० १०.२४; १३.१७; १५.३; ३७.२-४; ४३.२२) । ये बृक्षोंपर रहते हैं (ब्रह्मां० १.७.८४; वायु० ९.५५; २१.३३; ३०.८६.३३.६४; ३४.५५) । (२) (मौनेय) जो संख्यामें ६० करोड़ हैं । इन लोगोंने रसातलके नागोको परास्त करके उनके जवाहरात आदि लूट लिये थे, पर अंतमें मान्धाताके पुत्र पुरुकुत्सने इन्हें परास्त किया था (विष्णु० ४-३, ४-९) ।

गंधर्वनगर-पु० [सं०] महा० आदि० १२५.३५ के अनुमार (१) नगर, ग्राम आदिका वह भाग जो गगन या भूमिमे दृष्टिदोषसे दीख पड़ता है। ग्रीष्मकालमें जब मरू-स्थल या समुद्रमें वायुकी तहका धनत्व उष्णताके कारण असमान होता है तव प्रकाशकी गतिके विच्छेदसे अन्य नगर, ग्राम, वृक्ष आदिका प्रतिविम्य आकाशमें पड़ता है और कभी-कभी उस आकाशीय प्रतिविम्बका प्रतिविम्ब उलक्कर पृथिवीपर पड़ता है जिसमें कभी दूरके ब्राम या नगर या तो आकादामें उलटे टंगे या समीपस्य दिखायी (भाग० ४.१२.१५; ५.१३.३,७) में क्रमशः भक्तवर ध्रव तथा अवधूत मुनिने इसका वर्णन करते हुए इसकी स्वप्ननगर तथा मायारचित पुरसे तुलना की है। (२) मानसरीवरके निकटका स्थान जिसकी रक्षा गंधवं करते है। अर्जुनने इस नगरको जीता था तथा तित्तिर, कुल्माष और मंड्रक नामक घोड़े अर्जुनको यहींसे प्राप्त हुए थे (महाभा० सभा० २८.६)।

गंधर्ववदन-पु० [सं०] हयग्रीवका एक नाम (ब्रह्मां० ४. ३२.४०) ।

गंधर्वविषय – पु० [सं०] गन्धर्वदेश । भरतने इसको जीतने-के लिए ३ करोड़ अधिरथ मार डाले थे (विष्णु० ४.४. १००)।

गंधर्वविवाह – पु० [सं०] गांधर्व विवाह । ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापक्ष आदि आठ प्रकारके विवाहों मेंसे एक । जिसमें वर-वधूके पारस्परिक प्रेमके आधारपर ब्याह होता है । किसी सगे सम्बन्धीकी रायकी आवस्यकता नहीं होती है और रीति-रस्मका भी पालन नहीं होता। श्रीकृष्णका रुविमणी-से, दुष्यन्तका शकुंतलासे इसी नियमानुसार विवाह हुआ था (भाग० ३.३.३; ९.२०.१५-१६; ब्रह्मां० ४.१५.५; विष्णु० ३.१०.२४)।

गंधर्ववेद-पु० [सं०] चार उपवेदोंमेंसे एक जो सामवेदका उपवेद है और इसमें गानविद्याका वर्णन है (भाग० ३० १२.३८)।

गंधवीं - स्त्रं० [मं०] दुर्गाका एक नाम (हि॰ श्र. सा.) । गंधवीं - स्त्रो० [मं०] (१) पुराणानुसार सुरभीकी पुत्री जो घोड़ोंकी आदिमाता थी-दे० सुरभी। (२) गांधारसे उत्पन्न ओश्मका नाम (वायु० २००३)।

गंधवती – स्त्रो॰ [सं॰] (१) वरुणपुरीसे उत्तरमें स्थित यह वायुदेवकी नगरीका नाम है जहाँ वायुदेव निवास करते हैं (स्कंदपु॰ काद्याखं॰ पूर्वार्थ)। (२) मेरुके छठे ढालपर स्थित वायुकी सभाका नाम (वायु॰ ३४.८९)।

गंधाकपंणिका – स्त्री॰ [मं॰] श्रीतांशुकलारूप सोलह शक्तियों मेंसे एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां॰४१९.१८; ३६.६९; ४४.११८)। गंधातमकगुण – पु॰ [मं॰] पृश्वीका गुण विशेष जिसे प्रत्या-हारमे जल नष्ट कर देता है (वायु॰ १०२.७)।

ग-प० मिं े गणेश (हि. इ. सा.)।

**गगनपति** –पु० [मं०] इद्र ।

गज-पु० [मं०] (१) रथीतरके चार शिष्योंमें एक (ब्रह्मां० २.३५.४)। (२) औत्तम मनुके तेरह पुत्रोंमेंसे एक (ब्रह्मां० २.३६.३९)। (२) एक हाथी जिसको भगवान्ने प्राहके चंगुलसे मुक्त कर सद्गति प्रश्नान की (भाग० ११.१२.६)। (४) एक वंटरका नाम जो राम-रावण युद्धमे श्रीरामचन्द्र- की ओरसे लड़ा था (ब्रह्मां० ३.७.२४१)। (५) मृगदयाम नामक नाग (हस्ती) के आठ पुत्रोंमेंने एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३३२)।

गजकर्ण - पु॰ [मं॰] (१) तलातलनिवासी एक राक्षम (ब्रह्मां॰ २.२०.३२)। चौथा तल - तलातल या गमस्तल निवामी एक देत्य (वायु॰ ५०.२१)। (२) गयाका एक तीर्थस्थान जो पितरोंके तर्पणके लिए अति प्रशस्त है। यहाँ श्राद्ध, तर्पण आदि पितृकृत्य करनेका ६डा माहात्म्य है (मृत्स्य॰ २२.३८; वायु॰ १११.५५)।

गजचर्मनिवासी – पु॰ [मं॰] शिवका एक नाम (ब्रह्मां० २.२७.९९)।

**गजळःया**−पु० [मं०] श्राद्धके लिए अति प्रशस्त एक युगाडि (मस्य० १७.३) ।

**गजतुण्ड** −पु० [मं०] एक विनायकका नाम (मत्स्य० १८३. ६३) । गणेद्यजीका नाम ।

**गजमुख**−पु० [सं०] गंधवींका एक नाम (ब्रह्मां० ३. २२.५६)।

गजमोचन ─पु० [सं०] विष्णु भगवानका वह रूप जिसे उन्होने गजग्राहकी लड़ाईमें गजकी रक्षाके लिए घारण किया था (भाग० ३.१९.३५; ८.१.३०; २.२०-३३; ३ पूरा ४.६-२५)।

गजवक्त्र-पु० [मं०] दे० गणेश (ब्रह्मां० ४.४४.६६)। गजशेल-पु० [मं०] मेरु पर्वतसे दक्षिणका एक पहाड़ (वायु० ३६.२५)। यहाँ न्द्रोंका निवास स्थान कहा गया है (बायु० ३९.४७) ।

गजसाह्वय – पु० [सं०] बृहत्क्षत्रको पुत्र राजा हस्तीका स्थापित क्रिया हस्तिनापुर (भाग० १.४.६; (मत्स्य० ४९.४२) ।

गजानन-पु० [नं०] गणेशजीका एक नाम, गणेश (ब्रह्मां० ३.४१.५४; ४२.३५, ४४.५१, ४.२७.७२; मत्स्य० १५४. ५०५)।

गजासुर-पु० [सं०] इमे गणेश (शिव = मत्स्य०) ने मारा था (ब्रह्मां० ४.२७.९८, १०१; मत्स्य० ५५.१६) ।

गजास्य — पु० [सं०] गणेश जीका एक नाम — दे० गणेश ।
गजेन्द्र — पु० [सं०] (१) गजेन्द्र मीक्षकी कथा। गजींका
अधिपति यह हाथी त्रिक्र पर्वतीं में स्थित एक झीलमें जल
पीने के लिए छुसा। वहाँ एक मगरने इसके पैर पकड़ लिये।
अपनेकी असमर्थ जान तथा पूर्व जन्मके ज्ञापके कारण
गजेन्द्र ने हरिका स्मरण किया। हरिने तुरत आ उसे मगरसे
मुक्त किया। यह हाथी पूर्व जन्ममें इन्द्र सुम्न नामका पांड्य
वंजका राजा था जो अगस्त्यके द्यापवदा हाथी हो गया था
(भाग० ३.१९.३५; ८.१.३०; २.२०-३३; (पूरा); अ० ३
४.६-२५)। हरिकी कृषा तथा सत्संगमे गजेन्द्र ने मीक्ष प्राप्त
किया (भाग० १०.७१.९; ११.१२.६)। यह घटना गजेन्द्र
मोक्षके नामने प्रसिद्ध है (भाग० २.७.१५-१६)। (२)
ऐरावत जो क्षीरसागरसे अमृतमंथनमे निकलाथा और जिले
इंद्रने लिया था (मत्स्य० २५१.३)।

**गजेन्द्रास्य** – पु० [नं०] गणेशका एक नाम (ब्रह्मां० ४० ४४.६७) ।

गड़वाल-पु॰ [सं॰] उत्तर प्रदेशका एक जिला जो हरिदारसे उत्तर हैं। ददरानाथ और केदारनाथ हिन्दुओंके दो प्रसिद्ध तीर्थ यही है।

गण-पु० [सं०] (१) (समूद, वर्ग) भूतोका, शिवके गण, देवताओं तथा प्रमथोके गण। इन लोगोने घोणितपुरमे श्रीकृष्णपर आक्रमण किया था (भाग० २.६.१३; १०[६५ (५)४६]); [६६(५)४०]; ६२.६, १०; २२.१०.१४)। इन गणोंमे ११ स्वर्गीय है (मत्स्य० ६.४४-५; ५२.२६)। सात-सात के १२ जत्थे स्यंके साथ भिन्न भिन्न महीनोंमे रहते हैं (वायु० ५२.२४-३५)। क्राणियोके तीन गण जिनमें प्रत्येककी २० बाखाई है। सार्वाणके प्रथम मन्वतरमे सदके-सव मारीच बश्यपके पुत्र थे, जिनका इंद्र विगचनपुत्र बिल था (वायु० १००.१३)। (२) यवनों, पारतो, काम्बोजों, पहनो और झकोके ये पाँच वर्ग जिन्हें सगरने पराजित किया था, पर वशिष्ठके कदनेसे अंतमें छोड़ दिया (मह्मां० ३.६३.१२७)।

गणककेनु – पु० [मं०] ब्रह्माका एक पुत्र जो एक प्रकारका अमकेनु हें (बृहत्नंहिता)।

गणतीर्थ-पु० [सं०] पितरीके आद्धार्य एक प्रशस्त तीर्थ (मन्दय० २२.७३)।

गणदेवता -पु० [मं०] एक प्रकारके देवता जो समृह इना कर रजते हैं । ये संख्याने ९ हैं —आदित्य, विद्वेदेवा, वसु, तुषित, आनास्वर, अनिल, महाराजिक, स्मध्य, रुट्ट (हि. इ.स.) ।

गणनायक, गणनाथ-पु० [मं०] गणेशजीका एक नाम (ब्रह्मां०४.२७.७२; वायु०१००.२२)। गणप-पु॰ [सं॰] गणेशजीका एक नाम (ब्रह्मां॰ ४० १९.८१)।

गणपति - पु० [सं०] दे० गणेश (ब्रह्मां० २.४१.४१)। गणपर्वत - पु० [सं०] कैलाश पर्वतका एक नाम जहाँ शिवके गण प्रमथ आदि रहते हैं (हि॰ वि॰ को.)।

गणवती -स्त्री० [मं०] थन्वंतरि विवोदासकी माताका नाम (हि. वि. को.) ।

गणाधिप-पु॰ [सं॰] गणोंके अधिपति गणेशका नाम (ब्रह्मां॰ ३.४१.४१)।

गणेश-पु० [मं०] हिन्दुओंके एक प्रधान देवता जिनका सारा शरीर मनुष्यका है, पर सिर हाथीका सा है। इनके चार हाथ, एक ढॉन, बड़ी-सी तोंद, तीन ऑखें और ललाट-पर अर्धचन्द्र है। ये शंकरके पुत्र माने जाते हैं और चुहा इनका बाहन कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त०में लिखा है कि पहले इनका निर मनुष्योंके मस्तकके ऐसा था, पर शनिदेवकी क्रपाते कट गया। पार्वतीके दुःखके कारण विष्णुने पुष्पभद्रा नटीके तटपर सोते हुए हाथीका सिर धड़-पर जोड दिया था। मत्स्य० १७४,७०२-५ के अनुसार ये पार्वतीके शरीरके मेल तथा उत्रदनसे उत्पन्न हुए थे। उद-टनके इस पुतलेको गंगामे डाल दिया गया जो जलका सम्पर्क पा फूल गया तथा इन्हें गांगेय कहने लगे। इनके दाँत ट्रंटने और सिर कटनेके विषयमें दड़ा मतभेर हैं। किसी मनमे परद्युरामने दॉन तोडा था, किसी पुराणानुसार रावणने टॉन उखाड़ा और किसी मनसे कात्तिकेयने इनका एक टाँन तोड़ा था। सिर कटनेके विषयमें भी इनी प्रकारके अनेक मन हैं (ब्रह्मवैवर्त्त) ।

ये अपने पिता महादेवके गणांके अधिपति है तथा सिद्ध-क्षेत्र इनकी क्रीड़ाभूमि है। यह विनायक है जो कामेश्वरसे उत्पन्न कहे गये है। भण्डके सैनिकोंका इन्होंने नाश किया तथा शक्तिके अनुयायियोंको शक्त प्रदान की। पुराणोंके अनुमार लिलिताकी कृपाने इनकी पूजा हर शुभ कार्यम पहिले करनी चाहिये, अन्यथा कामने विद्न पड जाते है (ब्रह्मां० ३.४१.३०-४१; ४२.२-३३; ४३.१८.३१; ४४. २४; ४.२७.७२-१०४; ४४.६७-७०)। अतः इन्हे विद्नेश कहते हैं। ये बहुत बड़े लेखक है। बहुते हैं व्यामजीका महाभारत इन्होंने लिखा था। इनके हाथीम पाश, अंकुश, पद्म और परशु है और दिन्दुओंके पाँच प्रधान देवताओंम यह एक है। शास्त्रींम गंगेशजीको ऑकारात्मक माना गया है। इसीन इनकी पूजा मह देवताओंसे पहिले होती है।

गणपति-पूजन भारतवर्षके वाहर नेपाल, जाता, दर्मा, इयाम, चान, जापान, तिब्बत आदि स्थानोंमे भी भिन्न-भिन्न नामोले होती है। मध्य अमेरिका तथा मेक्सिकोकी खुदाईसे निकली ३००० से भी अधिक हिन्दू देवी-देवताओ-की मृत्तियोंमें गणेदाको मृत्ति भी मिली है। कोपन नामक स्थानमें हैकिट साहबके मतानुसार यह मृत्ति मिली है। मेकिली है। मेकिली है। मेकिली है। कोपन नामक उल्लेख किया है। इनका नाम 'विराकोचा' या और इनकी आकृति गणेदाके ही समान मिलती है। पर्याय-विनायक, विचनराज, देमानुर गणाधिक एक्टंन, होन्य, लक्ष्येदर गणाधिक स्थित हो स्थान स्थानिका स्थानिक

विक्तेश, परशुपाणि, गजास्य, आखुग और शूपंतर्ण।
गणेशचतुर्थी - स्त्रं (म०] माघ शुक्का चतुर्थी तथा भारे
शुक्ला चतुर्थीको गणेशजीका वत और पूजन करते हैं।
भाद्रपद कृष्णा चतुर्थीके मध्याह्ममं गणेशजीका जनम हुआ
था, अतः यह मध्याह्म व्यापिनी ली जाती हैं। इस दिन
रिवतार या भीमवार हो तो यह 'महाचतुर्था' हो जाती हैं।
माघ शुक्ला पूर्वविद्धा चतुर्थीको गणेश-पूजन तथा वत करें।
यदि इस दिन मंगलवार हो तो इसे 'मुखचतुर्था' कहते हैं
(भविष्यपुराण)। माघ शुक्ला चतुर्थीको दुण्डिराज गणेशको
पूजा भी होती हैं और भविष्यपुराणानुसार इसे 'शान्तिचतुर्थी' भी कहते हैं। इसमें गणेश तथा गुरुदेवका पूजन
होता है। इस दिन रातमें चन्द्र-दर्शनमें मिथ्या कलंक
लगता है जिसके प्रायक्षित्तस्वरूप स्थमंतककी कथा अवण
करें। महाराष्ट्रमें इस पर्वका वड़ा माहात्स्य हैं। भारों वदी
चतुर्थीको 'सिद्धिवनायकव्रत' करते हैं (कृत्य-रहनावर्ला)।

गणेशपद-पु० [सं०] गयाका एक तीर्थस्थान जहाँ श्राद्ध करनेसे पितरोको रुद्रलोककी प्राप्ति होती हैं (बायु० १११.५५)।

गणेशपुराण-पु० [सं०] एक उपपुराणका नाम (जसमे गणेशजीको उपासनाः प्रार्थना तथा मटन्त्र आदिका विवरण दिया है।

गणेश्वर - पु० [मं०] गणेल (ब्रह्म ० ३.३७.२३, ५०; ४. २७.९९.४४.७०) ।

गतभय-पु० [सं०] शाकद्वीपका एक वर्ष (सन्व) जो जल धारवर्ष भी बहलाता है (सन्स्व० १२२.२०-१)।

**गतायु**चपु० [सं०] पुरूरवाके छद पुत्रीनेने तकका नाम (बायु० ९८/५२) ।

गति न्स्रं २ [सं०] कर्टमकी एक पूत्री तथा पुलबकी एक पहनी जिसके कर्मश्रेष्ठ, वरीयान् और सहिष्णु तीन पुत्र थे (भाग० ३.२४.२३: ४.१.३८)।

गद-५० [सं०] (१) श्रीकृष्णके भाईका नाम । गढ रोडिणीने उत्पन्न बसुरेवका एक पुत्र था (भाग० ° २४ ४६)। (२ श्रीक्रणके एक पुत्रका जाम (भाग० १.१४.५८; २.३.१°: इ.१.३५; ४.२३.१२; १०.४१.३२: ४७.४०: ५२.४०; ५०. १०:११-३०-१६) जिसे रक्षार्य मथुराके पश्चिम प्रवेदाः द्वारपर रखा गया था (भाग० १०,५०,२०(४))। जरासध्ये मधुरापर तीसरे आक्रमणके समय गढ वडी वहादरीसे लडा था (माग० [५०(५)११]; [५१(५)२५] । हिम्मान्तरणके समय इसने चेदिराजकी सेनापर आक्रमण किया था (माग० २०.५४.६)। राम, कृष्ण आहि बृष्णियोंके साथ यह राणामुख्ये शोशितपुर अनिरुद्धको छडाने गये थे (माग०१०,६३,३) । बारकाके रक्षार्थ यह दाल्य-ऐनासे भी लटा और विजयी हुआ (भाग० १०, ५६,१४,७७-४) । (३) वस्देव और देव-रक्षिता हा एक पुत्र (भाग० %-२४-५२) । (४) गदा । ज्ल-रामसे द्योवनने गडायुद सीखा था । भाग० १०,५०,२६: ब्रद्धाः ३.५१.८४: मस्स्यः १४०.१४: । (४) एक सम्ब जी बजायुपने भी बलवान था। ब्रह्माकी प्रायंनापर इसने अपनी हटिडयाँ टान दो यी जिससे विश्वकर्माने एक गटा बनायी थी (बाबू० १०९ ३-४) । [६) मद्रा और वसुदेवका एक पुत्र (त्रिष्णु० ४.१५.२४) । (७) श्रंक्राणके एक अनस्य भक्तका नाम (नाग० ३.१.३५) ।

**ग दवर्मा** – पृ० [सं०] विद्रयमुत शूरके बारह - पृत्रोमेने एक - पृत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१३८: वायु० ९६.१३७) ।

गदा−स्त्रं।० [सं०] विष्णुको गदो जिसका नाम कौमोदको हे (वायु० ५५.१२, १०°.४-११; विष्णु० ४.१५.१३: ५. ३४.२३)।

गदाधर - पु० सि०] गदामुर राक्षमकी हिंड्ड्योमे वर्ना गदा धारण करनेके कारण विष्णुका एक नाम । नारकामय खुडमें मत्स्प्रपूराण डर्न्डाने पहले-पहल कहा था (मत्स्प्र० १.१०; १७६.३०; १७८.२३,४६; बाबु० १०६.५५) । धर्मपुत्री धर्मव्रताके पनिज्ञापसे पत्थर वन जानेपर वरदान देनेवाले देवनाओं मेंने अन्यनम । जिन्होंने उसे गराधर भगवान्से अधिष्ठित गदाधरशिलाके मस्तकपर रहनेका वरदान दिया जहाँ समस्त पृण्य-नदियों, नीयों और देवनाओंका आवास है (बाबु० १०६.५०: १०७.४७; १०८.५२; १०९.१२,००)।

**गदालोल**−पु० [सं०] एक महातीर्थका नाम जहाँ हेति नामक असुरका सिर फोडनेके पश्चात् विष्णुने अपनी गटा चौबी थी (बायु० १११.७५-८) ।

गदावसानक्षेत्र-पु० [स०] मधुराके अंतर्गत एक तीर्थ ! श्रीकृष्णका क्ष्य करनेके लिए जरासधने १० वार गडा फेक यो जो अवने इसी स्थानपर गिरी थी, अतः यह नाम पडा (भाग०) !

**गदाशिक्षा** – स्टंप्र्िटो दुर्शोयनने यह कलगमने पार्यस्यो स्वायुक्ष १६,८३: विष्णुक ४,४३,१०६) ।

**गदिनी** - स्वं.० [सं०] यमको फर्नाका नःम (मत्स्प्र० २८६.८) ।

गभम्तल-पु० [सं०] चौवा पाताल ो बहुत विस्तृत तथा बहुत पक्षियोसे व्याप्त हैं। इसकी मिहोका रंग पीला है और कालनेमिर गजकर्ष तथा अन्य असुरो और गरुडकी सगरी बहो है (बायू० ५०.१२-१४, ३१-३३)

**गभम्नि या गभम्नी** नश्ची० (स०) आवर्द्ध पश्ची स्पत्न भद्याः नदियोमेसे एव (सातवा) नदी (ब्रह्मा० २,४९,९६, भत्स्य० १२२,३३; विष्णु० २,४,६५) ।

गनगार - पु० [स०] तेत्र शुक्ला तृतायाः जिस्स दिन गणेश और गौरीकी पृता था जाता है तो अधिकतर मास्याद प्रातमे प्रश्लित है। इसका दूसरा नाम 'सीमास्यस्टर के बतो साहे। चेत्र कुणा १ से प्रतिदिन पृता होतो है और चेत्र शुक्ला १ को गनगौरको पत्ना पिला, चेत्र शुक्ला १ को सायबालमें विस्तंत करे। यह बत प्रतिका अनुराग उत्पन्न करासेवाला तथा कुमारिकाओं रो उत्तम प्रति हैनेवाला है। बतौरस्या । वस्या सौल्ड दिनोतक पृत्रा करती है। गौरी दोलोत्सव भी इसी दिन होता है। तिसमे अर सम-चन्द्रका राजोपचार पृत्रन करनेया विधान है। बतरस्वा।

गभिन्मान चपुर्व [संरु] ११ सूर्य १ (२) एक द्वापका नाम १ (३) एक चौर्यः पातालका ज्ञान जिल्ल्की मिट्टी भूकी हे (विष्णुर्व २,५,६-३०० (४) सारत्वपके के के संदेशिके एक (ब्रह्मार्व २,१६,०) साक्युर्व ११४,८) वासुर्व ४५,७०० विष्णुर्व ⇒,३,६) ।

**गर्भार** चपुर्थ (सर्थ) विरुष्यशक्तिसृतः प्रदीरके । यरः पृत्रीमेसे । एक (ब्रह्मार्थ ३.७४.१८६) । गम्भीर-पु॰ [नं॰] (१) (गर्नार = ब्रह्मां॰) रभतका एक पुत्र तथा अक्रियकापिता (भाग॰ ९.१७.२०)। (२) भौत्य मनुके ९ पुत्रोमेंने एक (ब्रह्मां॰ ४.१.११४)।

गम्भीरबुद्धि-पु॰ [मं॰] (१) इंद्रसाविभिका एक पुत्र (भाग॰ ८.१३.३३)। (२) भौन (चौडहवें) मनुका एक पुत्र (विष्णु॰ ३.२.४५)।

गय-पु० [मं०] (१) अमूर्तरयका एक धर्मपरायण पुत्र। महाभारतके अनुसार इन्होंने सौ वर्षतक यज्ञसे बचा अन्न खाया था। यह प्रतिदिन प्रातःकाल एक लाख साठ हजार गौ, दस हजार घोड़े तथा एक लाख रुपया दान करतेथे। इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था जिससे यह विख्यात हो गये (महाभा० वन०९५.१८-२९)। (२) भगवद्यसक्त राजिषं जिसे विष्णुकी योगशक्तिका ज्ञान था (भाग० २.७. ४४)। (३) नक्त और द्रितका एक पत्र जो एक राजिष थे जिन्हे भगवानुका अंश कहते थे। यह महापुरुष तथा न्यायप्रिय राजा थे। गयन्ती इनकी पत्नी थी जो चित्ररथ आदि तीन पत्रोंकी माता थी। अंतमें यह तपस्या करने चले गये थे (भाग० ५.१५.६-१४; १०.६०.४१; ब्रह्मां० २. १४.६८; वायु० ३३.५७; विष्णु० २.१.३८) । (४) (इला) सुद्यम्नके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो दक्षिणापथका अधिपति था (भाग० °..१.४१; मत्स्य० १२.१७) । यह पूर्वी राज्य-का राजा था जिसकी राजधानी गया थी (ब्रह्मां० ३.६०. १८)। यह राजिष था जिसने एक यह किया तथा बहुत दान दिया था जिसुने प्रसन्न हो देवताओने गयपुरी स्थापित कर इमे अमर कर दिया। इसने विष्णु-स्टोक प्राप्त किया था (वायु० ११२.१-६) । (\*) यद्यपि यह सात द्वीपोंका अधिपति था तथापि सन्तृष्ट न था (भाग० ८.१९.२३; १२. ३.१०) । (६) उल्मुक तथा पुष्करिणीके छह पुत्रोंमेंसे एक (भाग० ४.१३.१७) । (७) एक विस्वात असुर जिसके नामानुसार हिन्दुओंके प्रसिद्ध तीर्थका नाम 'गया' पड़ा है। इसने श्वेत वाराह कल्पमे एक दड़ा यज्ञ किया था। वाय प्राणानुसार यह बड़ा विष्णुभक्त था तथा कोलाहरू पर्वतपर १००० वधींतक कठिन तप करके इसने विश्युको प्रसन्न किया था। विष्णुके वरके प्रतापने इसका दर्शन करनेमें ही स्वर्ग मिल जाता था। घूम-घूमकर यह सुवको स्वर्ग न भेज दे, ब्रह्माने इसके शरीरपर यश करनेका निश्चय किया और यमकी रायमे इसे अचल करनेके लिए पत्थर-ने देवनाओंने दवा दिया और सब देवता उसपर चढ गर्व, जिसमें हिले नहीं । इसपर भी यह अचल नहीं हुआ, तव विष्णु उस शिलापर स्वयम् वैठ गये। तव इसने देवताओं से यह वर माँगा कि आप लोग इसी पत्थरपर बैठे रहें तथा इस स्थानपर धार्मिक कृत्य--पिण्डडान-श्राद्वादि करनेवाले **ब्रह्म**लोक प्राप्त करें—दे० गयातीर्थ (वाय्० १०५.४-४६; अध्या० १०६ पूरा; १०८.८; १०%.१३)। (८) रामा-यणानुसार श्रीरामकी सेनाका एक सेनापति जो बन्दर था। (९) अजकसुत दलाकाश्वके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ९१.६१)। (१०) चाक्षुष मनुके पुत्र करु और आग्नेयीके छद् पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४.४२) ।

गयन्ती - स्त्री० [मं०] (गायंती = ब्रह्मां०) गयकी पत्नी तथा

चित्रस्थ आदि तीन पत्रोंकी माता (भाग० ५.१५.१४)। गया-पु० [मं०] (१) परनाने ५७ मील दक्षिण तथा हवड़ामे २९२ मील पश्चिम ई. आई. रेलवेका एक प्रधान स्टेशन। यह विहारका एक विशेष पण्य स्थान है जिसका उल्लेख महाभारत, वाल्मीकि रामायण और पुराणोंमें है। यहाँ तीन पक्षींतक रहनेमें सात पीढ़ी; १५, ७ या ३ दिनींतक रहकर विधिवत तिल आदिसे श्राद्ध करनेसे चार महा-पातकोंने मुक्ति होनी है। पुराणानुसार यह राजिषं गयकी राजधानी थी। यहाँपर इन्होंने एक यद्य किया था और 'ब्रह्ममर' नामका तालाब भी वनवाया था। धर्मपृष्ठ, ब्रह्म-मर तथा गुधवर, ये यहाँके तीन प्रधान स्थान हैं। यह तीर्थ श्राद्ध और पिंडदान आदि करनेके लिए प्रसिद्ध है। परज्ञारामने यहाँ श्राद्ध किया था (मत्स्य० १२.१७; ब्रह्मां० ३.१३.१०४; १९-११; ४७.१७;६०.१९; वायु० ८५. १९)। माघ, चेत्र तथा महालय यहाँ यात्राके लिए महत्त्वका समय है। हिन्दओंका विश्वास है कि विना यहाँ पिंडदान तथा श्राद्ध किये पितरोंको मोक्ष नहीं मिलता (वायु० ७७.९८, ८०.४५; ८३.१२-४४; ११२.१-२०)। (२) यहाँ जाकर वलरामजीने पितरोके नाम पिण्डदान किया था (भाग० १०.७९.११)। (३) गयागय, गयादित्य, गायत्री, गदावर, गया और गयासुर-वे छह मोक्षदायक है (वायु० ११२.६०) ।

**गयाकूट**−पु० [सं०] गयाकूट गयामें हैं । यहाँ पिनृ पिण्ड-दानसे अश्वमेश यज्ञका फल कहा गया हैं (वायु० ११२.५२) ।

गयातीर्थ-पु० [मं०] जहाँ गयासुर पत्थरके नीचे, अचल करनेके लिए, दवा हुआ है—दे० गय (७)। यह २॥ कोसमें दसा है, गयाक्षेत्र—५ कोसका और गयाकिर—१ कोसका है (वायु० १०५.४-४६)।

गयादित्य-पु० [मं०] उत्तरायण सूर्व (वायु० १०९.२१) । गयापुरी-स्त्री [मं०] नगर विशेष = गया जिसका गय राजाके नामपर नामकरण हुआ (वायु० ११२.५) ।

गयायात्रा - स्त्री० [मं०] श्राद्ध करना, द्यामोंकी परिक्रमा, पुनः गया और श्राद्धादि अपने वेद-शाखानुसार करना, दूसरे दिन प्रेतपर्वत जाना, ब्रह्मकुंडमें स्नान और सब निश्चित स्थानोंपर पिण्डदान करना (वायु० ११०.१-९)।

**गयावाल**−पु० [सं०] गया तीर्थका रहनेवाला तथा वहाँका िनवासी और पंडा (गया-माहात्म्य) ।

गयाशिर - पु० [सं०] 'गयाशिर'। एक पहाड़ विशेष जो गयाके पास है और पुराषानुसार गय असुरके मिरपर स्थित है। यह एक कोममे है (वायु० १०५.२९)। यहाँ श्राद्ध करनेमे १०० पीढीका उद्धार होता है (वायु० १०५.२१)। गयाश्राद्ध-पु० [सं०] मुक्तिके चार साथनोंमेंसे एक (वायु०

गयाश्राद्ध−पु०[मण] मुक्तिक चार साधनामस एक (वायु० १०५.१६) । श्राद्धके नियम, पिण्डादिके उपयुक्त अवसरके लिए द्रष्टव्य (वायु० १०८.३५; ११०.१७; २३.५९; १०५. ४७-८) ।

गयासुर-पु॰ [सं०] विष्णुर्धा नाभिसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए. जिन्होंने असुरोंकी सृष्टि की । इनमें ही गय भी था जो १२५ योजन लम्बा और ६० योजन चौड़ा था। यह वैष्णव था और इसने कोलाइल पर्वतपर १००० वर्षोतक तपस्या कर विष्णुको प्रसन्न किया था—दे० गय (७); (वायु० १०५. ५-१३; १०६ अ० पूरा; १०८.८; १०९.१३)।

गरधरन, गरप्रिय-पु० [मं०] विषको धारण करनेवाला इांकर—दे० गरलधर ।

गरलघर-पु० [सं०] पुराणानुसार अमृतमंथनके समय समुद्रसे हलाहल विष निकला जिससे संसार त्रस्त हो उठा। शंकरने उसे पान करके सृष्टिको भस्म होनेसे वचाया था, अतः यह नाम पड़ा (भाग० ८.७.४२)—'ततः करतलिकृत्य न्यापि हालाहलं विषम्। अभक्षयन्महादेवः कृपया भत्मावनः॥'

गरिमा - स्त्री॰ [सं॰] अष्ट सिद्धियोंमेंसे एक सिद्धि (ब्रह्मां॰ ४.१९.४; ३६.५१)।

गरिष्ट-पु० [सं०] (१) एक पौराणिक राजाका नाम, जो देवराज इन्द्रकी सभाके सदस्य थे (महाभा० सभा० ७. १३)। (२) कदयप-पत्नी दनुके पुत्रोंमेंसे एकका वंदाज, एक दानवका नाम जो मनुष्योंसे अवध्य कहा गया है (ब्रह्मां० ३.६.१६)। (३) एक तीर्थस्थानका नाम (हि. वि. को.)।

गरुड़-पु० [सं०] (१) देवमाता विश्वेद्याके अनेक पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० १७१, ५०)। (२) यह विष्णुका वाहन तथा पश्चियोंका राजा कहा जाता है। यह शाल्मिल-द्वीपका निवासी है (भाग० ५.२०.८) तथा क्षारोदका रक्षक। दक्ष प्रजापतिकी पुत्री सुपर्णाविनताके गर्भसे उत्पन्न यह तार्क्ष्य (क्रइयप) ऋषिका पुत्र है (भाग० ६.६.२२; ३.१९. ११; ब्रह्मां० ३.७.२९; ८.११; मत्स्य० ६.३४; १४६.२२; वायु० ४९.१०; ६९.६६; ७०.११; ७२.४५; विष्णु० १. २१.१८)। अरुण जो इनके बड़े भाई है (मत्स्य० १५०. ५३) । विकलाङ्ग होनेके कारण सूर्यके सार्थि हुए । सीमरि ऋषिके शापके कारण यह कार्लियी नहीं जा सकते थे इसीसे कालिय नाग यहाँ आ छिपा था (भाग० १०.१६.६३; १७.१-११; विष्णु० ५.७.७८)। यह अपनी माताको सौनेली माताके टामत्वसे छुड़ानेके लिए अमृत लाने स्वर्ग गये थे, पर इंद्रने इनकी चोरी पकड़ ली और घोर युद्धके पश्चात् अमृत इनसे ले लिया गया । इनका शरीर मनुष्यों-का-सा है, पर सिर, डैने, पंजे तथा चोंच गिद्धकेसे है। इनके मुखका रंग श्वेत, हैने लाल तथा शरीर मुनहला है। इनकी पत्नी उन्नतिके गर्भसे रामायणानुसार सम्पाति नामक इनका एक प्रसिद्ध पुत्र हुआ था। महाभारतके अनुसार एक बार यह एक ब्राह्मणको निगल गये थे और साथ-साथ स्त्रीको भी निगल गये, पर इनका कंठ इतना जलने लगा कि इन्हें दोनोंको उगल देना पड़ा था। यह श्रीकृष्णको इंद्रपुरी ले गये थे और पारिजान लाते समय आक्रमण होने-पर ऐरावनको परास्त कर श्रीकृष्ण तथा सत्यभामाको द्वारका ले आये थे (भाग० १०.६५[५]१; ६६[५]२२-२५,४८; १०.६७ [५] ११-१४, ३८-३९; मत्स्य० १५०.२१९; विष्णु० ५.३०.६४-७०: ११.३०.४४) । ताम्राक्षी ५ पुत्रियाँ--भासी, शुकी, क्रोची, स्येनी तथा धृतराष्ट्रिका इनको च्याही थी जिनसे इनके छद् प्रसिद्ध पुत्र-सुख, सुनेत्र आहि हुए। उन्होंसे संसारके सब पक्षी उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० २.१९.११-१२; ३.७.४४८-५१; मत्स्य० १२२.१५) । (२) श्रीकृष्पके एक पुत्रका नाम ।

वहुतोंके मतसे गरुड उकाब पक्षी ही है जो अपने वलके कारण पिक्षराज कहा जाता है। प्राचीन पिश्चमी जातियाँ उकाबको 'जोव' (प्रधान देव इंद्र) का पक्षी मानते हैं। रूस, आस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशोंकी ध्वजापर यह चिह्न अभी भी मिलता है। पर्याय—गुरुत्मान्, तार्क्ष्य, वैनतेय, सुपर्ण, नागान्तक, पन्नगाशन, पन्नगारि, पिक्षराज, खगेश्वर, विष्णुर्थ, तरस्त्री, अभृताहरण, शाल्मिलस्थ।

भीम द्वादशीको तथा गृहविलिके लक्ष होममें इनकी पूजा होती है। तारकामय तथा कालनेमि युद्धमें इन्होंने वहादुरी-से युद्ध किया था। कनखलमें तप किया था। ये भगविस्तीमें सदा निरत रहते हैं (मत्स्य० १५२.६-७, ३६; १५३.१८९; १७१.५०; १७८.३२,५०; १९३.७२; २४९.३५)।

गरुइगंगा स्त्री (सं०) वद्गीनाथके रास्तेमे स्थित एक तीर्थ-स्थान । स्कन्दपुराणानुसार यहाँ गरुइने विष्णु-वाहन होनेके लिए कठिन तप किया था । यहाँ निर्मल जलसे पूर्ण एक कुण्ड है, जहाँ स्नानके पश्चात यात्री पत्थरके दुकड़े ले जाते हैं । कहते हैं इससे सर्पभय नहीं रहता (संद्रव वदरिकाण माहाण)।

**गरुड्गामी** – पु० [मं०] विष्णुका स्क नाम (स्कंद०)। गरुड्ध्वज।

**गरुड़घंटा**−पु० [सं०] पूजाने बजाया जानेवाला घंटा जिस-पर गरुड़-मृत्ति हो।

गरुड्ध्वज-पु० [सं०] विष्णुका एक नाम (मत्स्य० १५०. २११; १५१.२१; १६३.१०६-७; वायु० २४.९०; ९६. २३९)।

गरुइपुराण—पु० [नं०] १८ पुराणों में से एक जिसमें भाग-वतानुमार १९००० रलोक है नथा अन्य मतसे १८००० रलोक होते हैं। इसके दो खण्ड है—पूर्व खण्ड तथा उत्तर खण्ड। सृष्टि प्रकरणसे लेकर प्रजापतिकी उत्पत्ति, पूजा-पखित, दीक्षाविधि, प्रायश्चित्तविधि, तर्पणविधि, सन्ध्या-विधि, आढविधि, रनानविधि और नाना प्रकारके कत-माहात्म्य, रलपरीक्षा, गृहधर्म, यित धर्म, गयाकृत्य, रामायण, हरिवंश इत्यादि है। आयुर्वेदप्रकरणमें रोग-निदान, छंदशास्त्र, स्त्री-वशीकरण इत्यादि है। नरकवर्णन, प्रेतवर्णन, सिपण्डीकरणकी विधि आदिका भी विवरण इसमें है। इस पुराणमें २१ अवनार लिखे गये है। इसमें विशेषकर यमपुर, अनेक नरकों तथा तन्न-मन्नोका उल्लेख मिलता है (भाग० १२.७.२इ; १३.८; विष्णु० ३.६.२३)। गरुइभक्त—पु० [मं०] गरुइकी उपासना करनेवाला एक

**गरुड्भक्त**−पु० [सं०] गरुड्की उपासना करनेवालाएक भक्त-सम्प्रदाय, जो ईसाके जन्मने पूर्व प्रचलित था (हि∙ इा•सा•) ।

गरुत्मद्हद्या - स्त्री० [सं०] नृतिहविद्यहथारी भगवान् विष्णु द्वारा मानस मानुकाओके उपद्रवोंकी शान्तिके लिए सृष्ट आठ देवियोंमेसे अन्यतम भवमालिनीकी अनुगामिनी एक देवी (मत्स्य० १७९.७१)।

गर्ग-पु० [मं०] (१) भुवमन्यु (विष्णु = मन्यु)के एक पुत्र तथा शिवि (शिनि) के पिताला नाम (मत्स्व०४९.३६: विष्णु०४.४९.२१-२३)। (२) एक वैदिक क्रषि जो आंगि-

रस भरद्वाजके वंदाज ३३ मन्नकारोंमें श्रेष्ठ थे। ऋग्वेदके छठें मंडलका ४७ वाँ सूक्त इन्होंका रचा है (ब्रह्मां० २.३२. १०७; मत्स्य० १४५.१०१) । (३) एक प्राचीन ज्योतिर्वेत्ता जिनके पुत्रका नाम गार्ग्य और पुत्रीका नाम गार्गी था। यह स्वयम् उतथ्यके पुत्र थे। यह यादवोंके पुरोहित थे और वसुदेवकी प्रार्थनापर नन्दके ब्रज गये थे। इन्होंने शेपनाग-से ज्योतिषदास्त्र सीखा था। भागवतानुसार श्रीकृष्ण और वलरामका नामकरण इन्हींने किया था (भाग० १०.८.१-२०; विष्ण ० २.५.२६; वाय ० ६.८-९) । यह इन दोनोंके उप-नयनमें भी संमिलित थे। इन्होंने उन्हें गायत्रीमत्रका उपदेश दिया था (भाग० ४५.२६-२९) और युधिष्ठिरके राजसूय यहामें भी ये आमन्त्रित थे (माग० १०.७४.८)। (४) ब्रह्माके एक मानम्पुत्रका नाम । गयामें यज्ञके निमित्त ब्रह्माने इन्हें ऋत्विकके रूपमें रचा था और यह यशमें ऋत्विक थे (वायु० १०६.३५) । (५) धर्मशास्त्र (स्मृति) के प्रवर्त्तक एक ऋषि । (६) हैहयके पुरोहित जिसने जमदग्निकी गौके अपहरणसे हेहयको रोका था (ब्रह्मां० ३.२८.३९) । (७) दिवोदामसून प्रतर्दनके टो पुत्रोंमेंसे एक (ब्रह्मां० ३.६७.६९; वायु० ९२. ६५)। (८) कुरुक्षेत्र निवासी परम धार्मिक कौशिक ऋषिके मात पुत्रोंके गुरु। एक अकालमें इन शिष्योंने (जो गुरुकी गौ चराते थे), गौ मार कर खा ली थी जिसके लिए इन्हें पाँच बार जन्म लेनेका शाप मिला था (मत्स्य० २०.३)। (९) एक आंगिरम गोत्रकार (पञ्चार्षेय) ऋषि (मत्स्य० १९६.२४) । (१०) स्थापत्यकलाके १८ मुख्य उपदेशकोंमेंसे एक (मत्स्य० २५२.३) ।

गर्गतिरात्र - पु॰ [मं॰] तीन दिनोंमें समाप्त होनेवाला एक याग (कात्यायन श्री॰ मृत्र)।

गर्गेश्वर - पु॰ [मं॰] नर्मटा तटपर स्थित एक पुण्य तीर्थ जहाँ स्नान मात्रसे अक्ष्य स्वर्ग प्राप्त होता है (मत्स्य॰ १९१० ८२-३)।

गर्जन-पु० [मं०] नर्मदा तटपर मंत्रेश्वरके निकटवतीं एक पुण्य तीर्थका नाम (मत्स्य० १९०.३)।

गर्त्त-पु० [मं०] (१) एक नरकका नाम (गरुड़पुराण)।
(२) वशिष्ठ और ऊर्जाके सात पुत्रों, जिनका सामृहिक नाम
वाशिष्ठ था, मेंने एकका नाम (ब्रह्मां० २.११.४१)।

**गर्दभाक्ष**−पु॰ [सं॰] विलिके प्रधान चार पुत्रोंमेसे एक पुत्र (वायु॰ ६७.८३)।

गर्दभि-पु० [सं०] विश्वामित्रके वासठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० अनु० ४.५९)। एक राजवंश जिसके दस राजाओंने राज्य किया था (भाग० १२.१.२९; विष्णु० ४. २४.५१)।

गर्दभी-स्त्री॰ [मं॰] अन्यकासुर रक्तपानार्थ महादेवजी दारा स्पष्ट अनेक मानसपुत्री मानुका देवियोमेसे एक मानस-पुत्री मानुका (मन्स्य॰ १७९.१८)।

गर्दभीमुख-पु० [मं०] कड्यप-वंशज एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.१६)।

गर्भ-पु॰ [मं॰] तुर्वसुके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४८.१)।

गर्भगृह - पु॰ [नं॰] मंदिरके बीचका वह प्रधान स्थान जहां मुख्य मूर्तिकी स्थापना की जाती हैं (मत्स्य॰ २६९.१-८)।

**गर्भभूमि**∼पु० [सं०] गार्ग्यके एक पुत्रका नाम (वायु० ९२.७३) ।

गर्भाधान-पु० [सं०] १६ संस्कारोंमेंसे एक संस्कार (ब्रह्मां० ३.४२.४३; मत्स्य० २७५.१६) ।

गर्भोपनिषद् -पु० [मं०] अथर्ववेदके अंतर्गत एक उपनिषद् जिसमें गर्भसम्बन्धी बातें लिखी हैं (अथर्ववेदीयसर्वानु-क्रमणिका)।

गर्बि-पु० [मं०] वारह सुधर्मा देवोंमेंने एक सुधर्मा देव (ब्रह्मां० ४.१.६०)।

गळमंदरी ─स्त्री० [मं० गळ + मुद्रा] भगवान् इांकरको प्रसन्न करनेके निमित्त गाळ बजानेकी मुद्रा (शिवपूजन-प्रयोगः तथा शिवार्चनपद्धतिः) ।

गलमुद्रा-स्री० [मं०] दे० गलमंदरी।

गव-पु० [सं० गवय] श्रीरामकी सेनाका एक दन्दर (हि॰ वि॰ को.)।

**गवय** – पु० [मं०] दे० गव । एक महावलवान् वानरसर-टार (ब्रह्मां० ३.७.२३२) ।

गवल्गण-पु॰ [मं॰] संजयके पिता स्तका नाम (भाग॰ १.१३.३०)।

गवाश्व - पु० [मं०] (१) श्री रामचन्द्रजीकी सेनाका एक सेनापित बन्दर (ब्रह्मां० ३.७.२४३)। (२) देत्यराज विरोचनपुत्र शंभुके छह पुत्रोंमेंसे एक (वायु० ६७.८१)। (३) एक रानव विरोप जो (ब्रह्मां० के अनुमार मनुष्यों द्वारा अवध्य दनुपुत्रवंशज) मनुष्यभर्मका पालन करना था (ब्रह्मां० ३.६.१६; वायु० ६८.१६)।

गवांबत – पु॰ [मं॰] सामवेदका एक सूक्त जो सरोवर खुदबानेके समय पढ़ा जाता है (मत्स्य॰ ५८.३७)।

गविष्ठ-पु० [मं०] (१) हिरण्यकशिपुकी सभाका एक दानव (ब्रह्मां० ३.६.४; मत्स्य० १६१.७७)। (२) सुरूपा और अंगिराके दस पुत्रोंमेंसे, जो आंगिरस कहलाते हैं, एक पत्र (मत्स्य० १९६.२)।

गविष्टिर — पु० [मं०] एक आत्रेय ऋषि जो मन्नकृत् तथा गोत्रकार थे (ब्रह्मां० २.३२.११३; मत्स्य० १४५.१०७; १९७.७-८)।

गविष्णु – पु० [सं०] चन्द्रमाके रथके १० घोडोंमेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० २.३२.५७)।

गवेषु-पु० [मं०] कसेई नामका एक पौथा। गवेधु या गवेधुकके चर्कको आहुति रुद्र देवताको ठी जानी चाहिये (ब्राह्मणयन्थ)। यह अधिकार स्ट्रोंको प्राप्त है (मीमांसा)।

गवेषण-पु० [मं०] (१) चित्रकके वारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसे तो पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.७१.११४, २५९; वायु० ९६. ११३)। (२) वसुदेव और श्रद्धा देवीका एक पुत्र जो चित्र-युद्धमें प्रवीण था। भूरि और भूरीन्द्रसेन इसके तो पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.७१.१८४; मत्स्य० ४६.१९; ४७.२२; वायु० ९६.२५०)। पूर्व जन्ममें यह यम था और इसने वनोंकी सृष्टि की थी (वायु० ९६.१८१-२)। (३) अश्विनी तथा अकृरके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४५.२२)।

गवेष्ठि-पु० [मं०] (१) विरोचनके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा ३ पुत्री—हांभ, निहांभ और विषक्सेनका पिता (वायु०६७.७६-७७)। (२) दनुके विप्रचित्ति प्रभृति सौ पुत्रोंमेंसे एक (वायु० ६८.४)। (३) मनुष्यधर्म-पालन करनेवाला (ब्रह्मां०—मनुष्यों द्वारा अवध्य) एक दानव (वायु०६८.१६)।

गहन-पु० [मं०] एक प्रधान बन्दर-सरदार (ब्रह्मां० ३० ७.२३५)।

गांग-पु० [मं०] एक गंधर्वका नाम (वायु० ६९.२६)।

गाणपत्य - पु० [सं०] गणपतिका निवासस्थान (लोक) (ब्रह्मां० २.२७.१२३; ४.७.५९)। मदिरा नही पीनेवाला शुद्र इसे प्राप्त करता है (वायु० १०१.३५४)।

गांडीच-पु० [सं०] अर्जुनके धनुषका नाम (भाग० १.७. १६; ९.१५; १०.५८.१३) । अग्निकी सहायतासे यह धनुष वरुणसे प्राप्त हुआ था और अर्जुनकी प्रतिज्ञा थी कि जो इस धनुषकी निन्दा करेगा उसका मै वध करूँगा । महाभारतके अनुसार इसे ब्रह्माने बनाकर सोमको दिया और सोमने वरुणको दिया था । श्रीकृष्णके स्वर्गारोहणके परचात् इस धनुषकी राक्ति जाती रही थी (विष्णु० ५.३८.२१, २३, ४५)।

गांडीवधन्वा, गांडीवी-पु॰ [मं॰] अर्जुनका एक नाम — दे॰ अर्जुन ।

गांदिनी - स्त्री० [सं०] श्वफलकको पत्नी तथा अकृरको मानाका नाम जो काशीरा जकी पुत्री थी। यह बारह वर्षोतक मानाके गर्भमें रहनेके पश्चात् उत्पन्न हुई थी। जबनक यह गर्भमें थी, इसके माना-पिना नित्य एक गौ दान करने थे। यह स्वयम् नित्य एक गौ दान करनी थी (भाग० ९.२४.१५; १०.४१.६; ४९.३; ५७.३२; ब्रह्मां० ३.७१.८२-११०; वायु० ९६.९७, १०५, १०९; विष्णु० ४.१३.१२४-६; १४.७)।

गांधर्व-पु० [सं०] (१) मामवेदका एक उपवेद, जो मंगीत-शास्त्र बहलाता है। (२) भारतवर्षका एक उपद्वीप जो हिमालयपर माना जाता है। यहाँके लोग गान-विद्या-विशारद होते थे (ब्रह्मां० २.१६.९)।

गांधर्वलोक-पु॰ [सं॰] इसे पुरूरवाने प्राप्त किया था (विष्णु॰ ४.६.९३)।

गांधवंवद - पु० [सं०] दे० गंधवंवेद (भाग० ३.१२.३८)।
गांधवं - स्त्री० [सं०] (१) सुर्राम और कदयपकी चार
पुत्रियों मेंसे एक पुत्री तथा एकादद्या रुद्रोंकी बहिन। यह
उच्चैश्रवाकी तरहके धोड़ोंकी माता थी (ब्रह्मां० ३.३.७३
७)। (२) गन्धवाँकी पाँच पुत्रियों मेंसे एक पुत्री (वायु० ६९.१०)। (३) विष्णुपट झीलसे निकली एक नदीका नाम
(ब्रह्मां० २.१८.६८; वायु० ४७.६५)।

गांधार — पु॰ [सं॰] (१) सिन्धुके दक्षिण तरपर दसा एक
प्राचीन देश, तो आधुनिक 'अरक'के निकरस्थ था।
मुसलमान इने कथार कहने हैं। धृतराष्ट्रको पर्ला गांधारी
यहीके राजा मुक्लकी पुत्री थीं। यह देश घोड़ोंके लिए
प्रसिद्ध रहा है (मत्स्य॰ ४८.७)। (२) अरुद्ध
(आरुष्ध = भाग॰ तथा विष्णु॰) का पुत्र तथा धर्मका
पिता। गांधार देशका नामकरण इसीके नामपर हुआ था।
यह देश घोड़ोंके लिए प्रसिद्ध था (भाग॰ ".२३.१५;
ब्रह्मां॰ ३.७४.९-१०; वायु॰ ९९.९; विष्णु॰ ४.१७.४)।

(३) एक स्वर विशेष जो शुभ है (मत्स्य० २४३.२१) । यह साप्त स्वरोमें तीसरा है । यह गान्धवं नामके चौदहवं करपमें उत्पन्न हुआ था (वायु० २१.३२; ८६.३७) । (४) उत्तर दिशाका एक राज्य जहाँका राजा शकुनि श्रीकृष्णका समकालीन तथा जरासंधका मित्र था । गोमंतके घेरेके समय यह पूर्व दिशाकी रक्षा करता था । यहाँ भरतके पुत्र तक्ष तथा पुष्कर राजा थे (भाग० १०.५२.११[६]; ५०[५]३; मत्स्य० ११४.४१; १२१.४६; १४४.५७; ब्रह्मां० २.१६.४७; १८.४७; ३१.८३; ३.६३.१९०; ७३.१०८; ७४.९-१०; वायु० ८८.१८९) । यह घोडोंके लिए विख्यात है (वायु० ९९.१०) । (५) शरद्वान्का पुत्र तथा दुह्युका पोत्र ! इस देशका नामकरण इसीपर हुआ । इसके पास आरट्ट देशके चने हुए घोड़े थे (मत्स्य० ४८.६-७) ।

गांघारी-स्त्री॰ [सं॰] (१) मुमित्रके पिता धृष्टि (मत्स्य०-वृष्णि) की एक पत्नी सुमित्रकी माताका नाम (ब्रह्मां० ३. ७१.१८-१९; मत्स्य० ४७.१; वायु० ९६.१७)। (२) श्रीकृष्णकी एक पत्नीका नाम (मत्स्य० ४७.१३)। (३) धृतराष्ट्रकी पत्नी तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि सौ पुत्रोंकी माताका नाम (भाग० ९.२२.२६; मत्स्य० ५०.४७-८; वायु० ९९.२४२; विष्णु० ४.२०.३९) । यह गांधार देशा-धिपित सुबलकी पुत्री थी (भाग०१०.८४.१)। द्यावने इन्हे १०० पुत्र होनेका वर दिया था। वित्राह होनेपर पितको अंधा देख इन्होंने भी आँखोंपर पट्टी बॉध ली थी। इन्होंने युधिष्ठिरके राजतिलकको स्वीकृति दी तथा पनिके साथ गंगातरपर रहने लगी थी। पतिकी मृत्युके उपरान्त यह उन्हीं साथ सती हो गयीं (भाग० १.८.३; १३.२९, ५७)। (४) सुराभि तथा कह्यपकी एक पुत्री (वायु० ६६. ७१)। (५) पार्वतीकी एक सहेलीका नाम (स्कन्द०; महाभा० वन० २३१.४८)।

गात्रवान् ─पु॰ [सं॰] श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम जो माद्री (लक्ष्मणा = विष्णु॰) के गर्भने उत्पन्न दुआ था (भाग॰ १०.६१.१५: विष्णु॰ ५.३२.४) ।

**गाग्र**−पु० [सं०] वितथपुत्र भुवमन्युके चार पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (वायु० ९९.१५९) ।

गात्रविंद-पु० [मं०] लक्ष्मणाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्ण-चन्द्रके एक पुत्रका नाम (दे० गात्रगुप्तः विष्णु० ५.३२.४)। गाथि, गाथी-पु० [मं०] आंगिरस वंशका एक आर्पेय प्रवर (मत्स्य० १९६.२२)।

गाधा-र्सा० [मं०] गावत्रीस्वरूपा महादेवी।

गाधि-पु० [सं०] (कौशिक) । विश्व मित्रके पिता और कुशिक राजा (कुशनाम = वायु०) के पुत्रका नाम । यह कुशिक पुत्र तथा पौरुकुत्सीके पति थे (ब्रह्मां० ३-६६.३५, ५८) । हरिवंशके अनुसार कुशिक ने इन्द्रके समान प्रतापी पुत्रके लिए तप किया था, तब इन्द्रके अंशने गाधिका जन्म हुआ । सत्यवती इन्हींकी पुत्री थी जिससे ब्राह्मण ऋचीक विवाद करना चाहता था । वरको अयोग्य समझ १००० स्यामकर्ण घोडोंकी माँग की गयी जो वरुणकी सहायतामे ऋचीक दे सके और विवाद हो गया । गाधिकी पत्नी सूलसे अपनी पुत्रोके हिस्सेका चरु खा गयी, अतः विश्वामित्रकी माता हुई (नाग० ९.१५.४-१०; १६.२८-३२; विश्वा० ४-

७.११-६) ।

गाधिपुत्र-पु० [मं०] अक्रूरका एक नाम (वायु० ९६.८०)। गाधिय-पु० [सं०] विश्वामित्र (मत्स्य० १४५.१११)।

गाधेयी - स्त्री॰ [सं॰] सत्यवती जो गाधिकी पुत्री तथा भार्गवके पुत्र ऋचीककी पत्नी थी।

गायंतिका-स्त्री० [मं०] हिमालयपरका एक स्थान (महा-भा० उद्योग०)।

गायत्र - पु० [मं०] सामवेदका एक स्क जो सरीवर आदि वनवानेके समय पश्चिम द्वारपर स्थित सामगों द्वारा पढ़ा जाता है (मत्स्य० ५८.३६; वायु० ९.८)। ब्रह्माजीके प्रथम मुखसे यह सर्वप्रथम निकला था (विष्णु० १.५.५३)।

गायत्री-स्त्री० [सं०] (१) एक अति पवित्र मन्नका नाम जो बड़े महत्त्वका है। यह शक्ति देवी हैं; ब्रह्माकी मानस-पत्री हैं तथा उनमें अलग नहीं है (ब्रह्मां० ४.४४.८६)। द्विजोंमें यज्ञोपवीतके समय इस मन्नका उपदेश दिया जाता है। इस मंत्रका देवता सविता और ऋषि विश्वामित्र हैं। बाह्मगों, उपनिषदों, पुराणों तथा अन्य धार्मिक अंथोंमें इसका महत्त्व दिया है। इस वैदिक मंत्रकी उपासना विना बाह्मण-मे ब्राह्मगत्व ही नहीं आता। यह सारे धर्मीका आधार है (भाग०; मत्स्य० ३.३२; ४.७;९.२४; ५३.२०; १७१. २३) । 'गायक्येव परो विष्णुर्गायत्र्येव परः शिवः । गायक्येव परो ब्रह्मा गायच्येव त्रयी ततः ॥' (स्कंद०, काशीख०पूर्वार्ध)। (२) एक कविता छन्द्र, जिसकी उत्पत्ति बह्माकी त्वचासे कही गयी है (भाग० ३.१२.४५; ११.२१.४१; मत्स्य० १२५.४७: ब्रह्मां० २.८.५०: १३.१४५: वायु० २३.६५, ६९: ३१.४७: ५०.१६५; ५१.६४; ५५.४२; ६९.६७; १०६.५८: १०९.२१) । प्रजापति दधीचि इसके पति कहे गये हैं (वायु० २१.४२) । (३) सूर्यके रथके सात घोड़ोंमेंसे एक। पापोंके क्षयके लिए संध्या करते समय इनकी पूजा होती है (ब्रह्मां० २.२१.११३; २२.७२; २६.४४; ४.७.६९; विष्णु ० २.८.५; ४.६.८९) । (४) एक रौद्री । २१वें कल्पमें ब्रह्माने इसकी कल्पना तथा चिंतन किया था (बायु० २३. १३,६९) ।

गायत्रीतीर्थ-पु० [मं०] गयाजीमें स्थित एक तीर्थ जहाँ 'त्रिसंध्य'—तीनों कालोंकी संध्या करनेका बड़ा महत्त्व हैं (बायू०११२.२१) ।

**गारुड़क्क्प**-पु० [सं०] चौदहवाँ कल्प, जिसका विवरण गरुड़पुराणमें दिया है (मत्स्य० ५३.५३; २९०.६)।

गारुड पु० [सं०] १९००० रहीकोंका पुराण इसे श्रीकृष्णने गरुड करपमें गरुडकी उत्पत्तिके विषयमें सुनाया था, इस-लिए इसका नाम गारुड पड़ा। गरुडपुराण दान करनेवाला दिवलोक प्राप्त करना है (मत्स्य० ५३. ५३-४)।

गारुड़ि - पु॰ [मं॰] सुत्रीव जो वैकंक पर्वत शिखरपर रहने-वाले विशाल पक्षी तथा सपींका शत्रु है (वायु॰ ३९.४०)। गार्हपत्यपद - पु॰ [मं॰] यह गयामें है। यहाँ श्राद्ध करनेका वड़ा माहात्म्य कहा गया है (वायु॰ १११.५०)। गार्गी - स्त्री॰ [मं॰] (१) वृददारण्यक उपनिषदोक्त गर्ग-गोत्रोत्पन्न एक ब्रह्मवादिनी स्त्री जो याइवल्क्य ऋषिकी

पत्नी थी। (२) श्रवण, धनिष्ठा तथा शत्मिषाती एक बीधी

(वायु० ६६.५१)।

गार्गीय-पु॰ [सं॰] यह भार्गवोंके आर्षेय प्रवर प्रवर्तक एक ऋषि थे (मत्स्य॰ १९५.३८)।

गार्ग्य-पु॰ [मं॰] (१) वासुदेव कृष्णका एक समकालीन (ब्रह्मां० ४.७३.९४) । (२) शिनिका एक पुत्र, एक क्षत्रिय-वंशसे ब्राह्मणोंका नया वंशारम्भ (भाग० ९.२१.१९)। (३) वेणुहोत्रके पुत्र तथा गर्गभूमिके पिता जिन्होंने जनमेजयको शाप दिया (ब्रह्मां० ३.६७.७७८; ६८.२१; वायु० ९२. ७३-४) । फलस्वरूप ययातिको रुद्रका दिया हुआ रथ नष्ट हो गया । इनके लोकगंध नामक पुत्रको जनमेजयने कष्ट दिया (वायु० ९३.२१) । (३) तैतीस श्रेष्ठ आंगिरसोंमेंसे एक मंत्रकृत् (मत्स्य० १९६.२३, ४८, वायु० ५९.९८; ६५.१०६)। (४) नर्वे द्वापरके अवतार, ऋषभके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (दायु० २३.१४४) । (५) २८वें द्वापरके अवतार, नकुलीके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३. २२३)। (६) ऋग्वेदके झाखाप्रवर्तक आचार्य वाष्क्रलके तीन शिष्योंमेंसे एक शिष्य। निःसंतान होनेके कारण इयालने इसका उपहास किया था, वादको शंकरकी उपा-सनासे इसे यवन रानीसे एक पुत्र उत्थनन हुआ जो काल-यवन नामसे विख्यात हुआ (विष्णु० ३.४.२५; ५. २३.१-५) ।

**गार्ग्यायन** −पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार **ऋषि (**मत्स्य० १९५.२३) ।

गार्दभि-पु॰ [सं॰] भार्गव पंचापेंबोंमेंसे एक ऋषि (मत्स्य॰ १९५.३४)।

गाईपत्याग्नि — स्त्रीं मिं । छह प्रकारके अग्नियों में से पहला। शास्त्रानुसार हर गृहस्थको इस अग्निकी रक्षा करना परमावश्यक है, क्योंकि साधारण भोजनसे लेकर संस्कारतक सब कार्योंके लिए यह अग्नि आवश्यक है। धर्मन्नतने इसी अग्निमें खड़े हो तप किया था (वायु० ९७.२५)। इसे वेदका मुख कहा है (वायु० १०४.८५; १०६.४१)। शंस्य और शुक्त इसके दो पुत्र हैं (मह्मां० १.१२.११; वायु० २९.११)।

गार्हमेध-पु० [सं०] गृहस्थके नित्य अनुष्ठेय पञ्चयश्च-महायञ्च, पितृयञ्च, देवयञ्च भूतयञ्च और नृयञ्च।

गालव — पु० [सं०] (१) पुराणों में इस नामके अनेक व्यक्ति मिलते हैं, परन्तु महाभारतके अनुसार विश्वामित्रके शिष्य हठी गालव प्रसिद्ध हैं। परीक्षा लेनेके लिए धर्मराजने विश्वष्ठका रूप धारण कर विश्वामित्रको १०० वर्षोतक एक ही स्थानपर हाथमें भोजनका थाल ले खड़ा रहनेकी आझा दां थी। उन समय गालवने इनकी यथेष्ट मेवा की थी। सेवाने प्रसन्न हो विश्वामित्रने इन्हें पूर्ण विद्वान् होनेका आशीर्वाट दिया। इनके हठ करनेपर विश्वामित्रने ८०० स्यामकर्ण थोड़े गुरुदक्षिणामें माँगे। इन्होंने राजा ययातिकी कन्या माथवीकी सहायतासे यह गुरुदक्षिणा (८०० स्थामकर्ण थोड़े) दी थी। गालवने माथवीको पहले अयोध्यापित हर्यश्वको दिया जिन्होंने माथवीसे एक पुत्र उत्पन्न कर २०० थोडे दिये। काशीराज दिवोडाम और भोजराज उशीनरने भी इसी प्रकार माथवीसे पुत्र उत्पन्न कर प्रत्येकने गालवको दो-दो सौ घोड़े दिये। अंतमें ६०० स्थामकर्ण घोड़ों सहित

गालवने माधवीको विश्वामित्रको अपित किया।माधवीके गर्भसे विश्वामित्रको अष्टक नामक पुत्र हुआ जिसे अपना सर्वस्व दे विश्वामित्र तपस्या करने चले गये। माधवी राजा ययाति-को छौटा दी गयी और गालव भी तप करने वनको चले गये थे। (२) हरिवंशमें इन्हें विश्वामित्रजीका पुत्र लिखा है। इन्हें गलेमें बाँध १०० गौपर बेचने माता ले गयी, सत्यव्रतने माता और पुत्र दोनोंके भोजनका भार उठाया था (वायु० १००.१०; ब्रह्मां० ३.६३.८९; वायु० ८८.९०)। (३) संस्कृत व्याकरणके एक आचार्य । (४) आठवें सावणि मन्वंतरके एक ऋषि।यह भार्गव गोत्रकार तथा प्रवर प्रवर्तक ऋषि थे (भाग० ८.१३.१५; ब्रह्मां० ३.६६.७२; ४.१.१०; मत्स्य० ९.३२; १९५.२२; १९६.३१; विष्णु० ३.२.१७)। (५) एक ऋषि जो श्रीकृष्णसे मिलने स्यमंतपंचक गये थे (भाग० १०.८४.४)। (६) एक वाजमुनेयी यानी शुक्ल यजुर्वेदी-याज्ञवल्क्यके शिष्योंमेंसे एक (वायु० ६१.२५)। गालवि - पु० [सं०] (१) गालवके पुत्र शृंगवान् जिन्होंने कुणिगर्गकी एक वृद्धा पुत्रीसे विवाह किया था (महाभा० शहय० ५२.१४) । (२) एक आंगिरस न्यार्षेय प्रवर (मत्स्य० १९६.३०) ।

गाव-पु॰ [मं॰] सूर्यकी नाड़ियोंका एक समूह जिससे उष्णता मिलती है (ब्रह्मां॰ २.२४.२९; वायु॰ ५३.२२)।

गावल्गणि - पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रके मन्नी तथा 'सारथि सञ्जय (संजय) का एक नाम (महाभा॰, भाग॰ १.१३.३१)।

गिद्धराज-पु॰ [सं॰] जदायु । दे॰ (रामायण) ।

गिर-पु॰ [नं॰] सारणके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु॰ ९६.१६५)।

गिरनार-पु० [सं०] रैवतक पर्वतका नाम (महाभा० आदि० २१७-८)।

गिरापति-पु॰ [हि॰] बृहस्पति।

गिरापितु-पु॰ [हि॰] सरस्वतीके पिता ब्रह्माकी उपाधि। गिरि-पु॰ [सं॰] (१) श्वफल्कके बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग॰ ९.२४.१६)। (२) बलरामके भाई सारणके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१.१६७)।

गिरिक-पु॰ [सं॰] (१) महादेवका एक नाम । (२) बल-रामके भाई सारणके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१. १६७; वायु॰ ९६.१६५) ।

गिरिकर्णिका – स्त्री० [मं०] पितरोके आद्रके लिए प्रशस्त एक पवित्र नदी (मत्स्य० २२.३९)।

गिरिका - स्त्री० [मं०] (१) महाभारतोक्त पुरुवशी राजा उपरिचरकी पत्नीका नाम। (२) चेद्योपरिचर (विद्योपरिचर = वायु०) वसुकी पत्नी जिसके बृहद्रथ आदि सात पुत्र थे (मत्स्य० ५०.२६; वायु० ९९.२२१)।

गिरिक्षिप-पु॰ [सं॰] अक्रूरके एक भाईका नाम (भागवत) । गिरिजा-स्त्री॰ [सं॰] हिमाचलकी पुत्री पार्वतीका नाम (भाग॰ १.१५.१२; ब्रह्मां० ४.३८.७) ।

गिरितनयाव्रत पु॰ [मं॰] यह व्रत उमाके प्रीत्यर्थ १२ महीनोंतक किया जाता है। प्रत्येक महीनेमें अलग-अलग फूलते पूजा होती है। इमें 'गौरीतृतीयाव्रत' भी कहते हैं (मत्स्य॰ ६२.३९)।

गिरिन्न-पु० [मं०] (१) समुद्रका नाम। कहते हैं इन्द्रने

पर्वतोंके पर काट डारू थे, अतः मैनाक पर्वत इनके भयसे समुद्रमें जा छिपा था। इससे उसके पर बच गये। मैनाक पर्वतको छिपा रखनेके कारण समुद्रका यह नाम पड़ा। (२) भगवान् शंकरका नाम (भाग० २१.३५)।

गिरिधर, गिरधर - पु॰ [सं॰] बजवासी इन्द्रकी पूजा प्रत्येक वर्ष करते थे। श्रीकृष्णने इन्द्रकी पूजा वन्द करायी थी जिससे अप्रसन्न हो इन्द्रने बजको जलमग्न कर देनेकी इच्छासे घोर वर्षा की। बज निवासियोंके रक्षार्थ कृष्णने गोवर्षन पर्वत उठाया था जिसके नीचे सव लोग सुरक्षित रह सके थे। इसीसे श्रीकृष्णका यह नाम पड़ा (विष्णु॰ ५.११० १५-२५)।

गिरिधारन-पु० [हि०] श्रीकृष्णका एक नाम (विष्णु० ५. ११.१५-२५)।

गिरिधारी - पु॰ [सं॰] श्रीकृष्णका एक नाम (भाग० १०. २५ अ० पूरा; विष्णु० ५.११.१५)।

**गिरिध्वज**─पु० [सं०] सुरराज इन्द्रका वज्र । **गिरिनंदिनी**─स्त्री० [सं०] पार्वती तथा गंगाका नाम─दे० पार्वती तथा गंगा।

गिरिनगर-पु० [सं०] गिरनार पर्वतपर बसा एक नगर जो जैनियोंका तीर्थस्थान है—दे० परिशिष्ट (ग)।

गिरिनाथ – पु॰ [सं॰] कैलाइ:पति झंकरका एक नाम (शिवपुराण) ।

गिरिपूजा - स्त्री॰ [सं॰] गोवर्धन-पूजा जिसे श्रीकृष्णने इन्द्र-पूजाके स्थानपर आरम्भ कराया था (भाग० १०.२४.२५-३२; ब्रह्मां० २.७.११; १९.१३७; मत्स्य० १०.२५-६) ।

गिरिप्रजा – पु० [सं०] एक स्थान जहाँ कक्षीवान्ने बाह्मणत्व प्राप्त किया था (वायु० ९९.९३) ।

गिरिरक्ष-पु० [सं०] श्वफरक तथा गांदिनीके बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (बायु० ९६.११०) ।

गिरिराज – पु॰ [सं॰] हिमालय, गोवर्धन या मेरु पर्वतका नाम।

गिरिराजपुत्री - स्त्रं [सं ] उमा, पार्वतीकी एक उपाधि - दे पार्वती तथा ब्रह्मां २.२५.४०; वायु ५४.४४,९५, ११६।

गिरिवज-पु० [सं०] राजगृहका नाम जहाँ मथुरापति कंसके श्वसुर जरासंधकी राजधानी थी। यहाँ श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा भीम ब्राह्मण रूपमें आये थे (भाग० १०.७०. २४; ७२.१६)। गौतम यहाँ तप करने आये थे और कक्षीवान्को यहीं ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ था। यह सोमाधि (सहदेव-पुत्र) तथा नंदिवर्धनके पश्चात् शिद्युनागकी राजधानी रहा और मगध-नरेशकी भी राजधानी यहाँ थी (मत्स्य० २७१.१९; २७२.६; वायु० ९९.२९६-३१५)।

गिरिश्दक्क-पु० [सं०] दे० गणेश।

गिरिसुत−पु० [सं०] मैनाक पर्वतका नाम—दे० मैनाक। गिरिसुता−स्त्री० [सं०] हिमाचलकी पुत्री, पार्वतीका नाम− दे० पार्वती।

गिरिश−पु० [सं०] शिवजीका एक नाम। सब भूत-पिशाचोंका अधिपति इन्हें ही बनाया गया (भाग० २.३. ु७; वायु० ६९.२८९; ७०.८) ।

गिरीश-पु० [मं०] भून-पिशाचोंके अधिपति शिवका एक

नाम, हिमाचल, सुमेरु या कैलाश (ब्रह्मां० २.२७<sup>.</sup>६३; मत्स्य० ४७.१९०; वायु० ६९.२८९; ७०.८) ।

गिरेश-पु० [हि०] ब्रह्मा या विष्णु।

गीत-पु॰ [सं॰] ब्रत आदि अवसरोंपर भगवत्प्रीत्यर्थ किया जानेवाला संगीत । यह अप्सराओं तथा गन्धवों में अधिक प्रचलित है (मत्स्य० ७.१४; ६१.२३; ८२.२९; १०५.६; १२०.३१) । क्रिन्नर वर्ग इसके लिए प्रसिद्ध हैं (वायु० ५४.६; ६९.३७) ।

गीतनादित – पु० [सं०] गयामें शिलाके दक्षिणपादमें स्थित एक पहाड़ जहाँ गन्धर्व आदि दिव्य गीत गाने हैं तथा रुद्र-पार्वती क्रीड़ा करते हैं (वायु० १०८.५१)।

गीतप्रिया – स्त्री० [सं०] कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका देवीका नाम (महाभा० शल्य० ४६.७) ।

गीतयोगिनी-स्नी० [मं०] ललितादेवीका एक नाम (ब्रह्मां० ४.१७.४८)।

गीता-स्त्री० [सं०] भगवद्गीता । कुरुक्षेत्रमं युद्धके समय श्रीकृष्णने मोहस्रस्त अर्जुनको जो उपदेश दिये थे, सब इसमें संगृहीत हैं । 'कार्तिके मासि विपेन्द्र यस्तु गीतां पठेन्नरः । तस्य पुण्यफलं वन्ननुं मम शक्तिनं विचते ॥ गीता-यास्तु समं शास्त्रं न भृतं न भविष्यति । सर्वपापहरा नित्यं गीतैका मोक्षदायिनी ॥' (स्कंद्र० वे० कार्ति० मा० २.४९-५०) । एकमात्र गीता ही मदा सब पापोंको हरने-वाली और मोक्ष देनेवाली हैं ।

गीतिरथेन्द्र-पु॰ [सं॰] गीतिचक्ररथे, गीतिचक्ररथेन्द्र (ब्रह्मां॰ ४.१९.७७; ३४.५६, ३६.१२)।

गीरथ-पु० [मं०] बृहस्पतिका एक नाम।

गीर्देवी-स्रं.० [मं०] सरस्वती । दे० सरस्वती ।

गीर्वाण-पु० [मं०] देवता।

गीरपति-पु० [मं०] दे० बृहस्पति।

गुड़धेनु – स्त्री० [सं०] विशोक द्वादशी व्रतमें गुड़के देरमें शास्त्रोक्त विधिसे गौकी कल्पना कर टान करे (मत्स्य० ८१० २७; ८२.२-३१; ८३.५; ८५.१)।

गु**ड्ळवणदानव्रत**—पु० [मं०] माघ शुक्ल ३ को गुड़ और लवणका दान करे तो गुड़से देवी और लवणसे प्रभु प्रसन्न होते हैं (भविष्योत्तर)।

गुड़ाकेश-पु० [सं०] निद्राको जीत लेनेके कारण अर्जुनका नाम (महाभा० आदि० १३८.८; भाग० १.१७.३१)।

गुणगौरीवत — पु॰ [सं॰] स्त्रियोंका एक व्रत विशेष जो चैत्र मासकी चौथको होता है जिसे सौभाग्यवती स्त्रियाँ ही करती है। इसे गौरीवत कहते हैं जो चेत्र कृष्ण॰ १ से चैत्र शु॰ २ तक किया जाता है और चेत्र शु॰ ३ को विसर्जन करना चाहिये। यह विशेषकर अहिवातको रक्षा तथा पतिप्रेमकी वृद्धिके निमित्त ही किया जाता है — दे॰ 'व्रत-विद्यान'।

गुणशरीर - पु० [सं०] पाँच झानेन्द्रियाँ और पाँच प्राण तथा मुक्त प्राणीका मस्तिष्क उसे छोड़ देता है। जो झानी हैं वे दूसरा शरीर धारण करते ही नहीं (वायु० १०२. १०५-६)।

गुणाकर - पु० [सं०] स्वेताके दस वीर पुत्रोंमसे एक पुत्र तथा मुख्य वन्तर (ब्रह्मां० ३.७.१८१, २४.१)। गुसकाशी - स्त्रीं (संत्रंद वैष्णव व दिरिकाश्रमके बीचमें स्थित एक तीर्थ (संत्रंद वैष्णव व दिरिकाश्रममाहात्म्य)।
गुरू - पु विष्णे (१) संकृतिका एक पुत्र (भाग व ९.२२.२)।
(२) भीत्य मनुके ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मह्मां व ४.११४; वायु व ११०.५१)। (३) गुरुमक्ति, बृहस्पतिसुत कचकी व्याख्या, देवयानीका विवाह आदि - देव देवयानी (मत्स्य व २५.६६; २६.७-११; १६-१७)। गुरुमक्ति तथा गुरुसेवासे हिर प्रसन्न होते हैं। श्रीकृष्ण-सांदीपनि कथा।
गुरुके आशीर्वादसे विकास और वृद्धि होती है (भाग १०.८०.२८-४३)। गुरुकी प्रतिष्ठा राजा या देवतासे कम नहीं

गुरुत्मान् -पु० [सं०] दे० गरुड़।

(मत्स्य० ९३.१४, ३५) ।

गुरुदक्षिणा – स्त्री० [मं०] श्रीकृष्ण तथा वलरामने भी गुरु दक्षिणा दी थी, विना इसके दिये विद्या फलवती नहीं होती है (विष्णु० ५.२१.२४)।

होती है (ब्रह्मां० ४.३.३७-५९)। (४) बृहस्पतिका नाम

गुरुधी-पु॰ [मं॰] मंकृतिसुत महायशाके दो पुत्रोंमेसे एक (मत्स्य॰ ४९.३७)।

गुरुप्रीति-पु० [मं०] संकृतिका एक पुत्र (विष्णु० ४० १९.२२)।

गुरुवीर्य-पु॰ [नं॰] संकृतिके दो पुत्रोंमंसे एक (वायु॰ ९९. १६०)।

गुरुवत - पु० [सं०] किसी महीनेके द्युक्ट पक्षमें जिस गुरु-वारको अनुराधा नक्षत्र हो तव बृहस्पतिका पूजन करे। इससे गुरुवहमे उत्पन्न सव अनिष्ट टल जाते हैं एवं सुख प्राप्त होता है। इस वनको सात दिन करे (भविष्य०)।

गुरुसुत - पु० [सं०] उज्जियिनीमें सांदीपिन मुनिसे श्रीकृष्णने शिक्षा ग्रहण की थी और गुरुदक्षिणामें सांदीपिनने अपने मृत पुत्रको माँगा था। श्रीकृष्णने प्रतिज्ञावद्ध होकर गुरु पुत्रको ला दिया था—दे० सांदीपिनि।

गुरुसेवी – पु० [सं०] एक बन्डरनायकवा नाम (ब्रह्मां० ३० ७.२३६)।

गुरुसिंह - पु० [सं०] एक पर्व विशेष जो बृहस्पतिवे सिंह राशिपर आनेपर मनाया जाता है। इस पर्वमें यात्री नासिक क्षेत्र जाते हैं और गोदावरी नदीमें स्नान करते हैं।

**गुर्वक्ष** – पु० [सं०] इलिके वाणज्येष्ठ सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ६.११)।

गुलिक - पु० [सं०] (१) एक नागेश्वरका नाम (ब्रह्मां० ४. २०.५४)। (२) मत्ययुगमें इस नामका एक प्रसिद्ध व्याध था जो बड़ा पार्पा था। एक समय यह सौर्वार-नरेशके नगरमें गया जहाँ उसने बिष्णु-मिन्दिर लूटनेका विचार किया और मन्दिरके पुजारी उत्तङ्क मुनिको मारनेपर तैयार हुआ। उत्तङ्क मुनिको कृपासे इसे झान हो गया और इसे मोक्ष मिला (नारद० पूर्वभाग प्रथम पाद ३७.१४-१६, ३८, ४२, ४७, ५१)।

गुरुम−पु० [मं०] बलरामके भाई सारणके कई पुत्रोंमेंसे एक ुपत्र (बायु० ९६.१६५) ।

गुह्र-पु० [सं०] (१) रामायणानुसार शृंगवेरपुरका निषाट-राज जो श्री रामचन्द्रका मित्र था (रामच० मानस० अयोध्या० टो० १०३-१०४) । (२) कात्तिकेयका नाम । सुब्रह्मण्यदेव, सेनापित । अंविका (पार्वती) के पुत्र । सांव श्रीकृष्णके पुत्र जाम्बवतीसे उत्पन्न हुए । सरस्वती क्षेत्रमें इनका एक पवित्र तीर्थ है जहाँ विदुर तीर्थयात्रामें गये थे (भाग० ३.१.२२, ३०; ब्रह्मां० ३.२४.४; ४.३०.१०४; वायु० २०.३१५; ३९.५५; ४१.४०; विष्णु० ५.३३.२६ २७) । गुहने क्रौंच पर्वतपर बाण चलाये थे (भाग० ५.२०.१९) । देवासुर-संमाममें यह तारकसे लड़े थे तथा शोणितपुरमें प्रबुम्नसे लड़े (भाग० ८.१०.२८; १०.६३.७) । मयूर वाहनके साथ त्रिपुरारिके रथकी रक्षा की । तारकका वथ किया—दे० कात्तिकेय । (३) कर्लिंग, महिष, महेन्द्रनिलय आदिका एक राजा (ब्रह्मां० ३.७४.१९८; वायु० ९९.३८६) ।

वायु० ९९.३८६)।
गृहषष्टी—स्त्रीं शिं अगहन सुरी छठ जो कार्त्तिकेयकी
जन्मतिथि मानी जाती है। इसे स्कंदषष्टी भी कहने हैं
(व्रतपरिचय १९८-९९)। 'मार्गशीर्ष शुक्ला षष्टीको
कार्त्तिकेय तारका को मार कर अभिषक्त हुए थे, अतः यह
पुण्यप्रद, पापहर और यशस्करी तिथि हैं' (भिविष्योत्तर)।
गृह्यक—पु० [मं०] कुवेरके खजानेकी रक्षा करनेवाले यक्ष,
देवजनी और मणिवर तथा उनके वंशजोंकी संतान (वायु०
६९.१६२;१,४.२८; भाग० १.९.३;१०.३४.२८;२.१०.
३७; ४.४.३४)। ये हिमालयके निवासी है (भाग०४.५.
२६;१०.५)।

गुह्यकेश्वर, गुह्यकपति - पु० [मं०] दे० कुबेर ।

गुहा - स्त्री० [मं०] मेरु पर्वतकी कुहरिणी गुफा जहाँ भूख, मस्तिष्क तथा आसनपर विजय प्राप्त कर व्यासजीने चारों वेदोंका स्मरण किया (ध्यान किया)। एक शताब्दीतक तपस्या करनेके उपरांत वेदोंका वास्तविक रूप इनके समक्ष आया (वायु० १०४.६७-९)।

गुहाक्स-पु० [मं०] भण्डका एक सेनापित (ब्रह्मां०४. २१.८२)।

गुहाप्रवेशनगर – पु॰ [सं॰] निषध पर्वतके दक्षिणमें स्थित एक नगर जिसमें अनेक दैत्य-दानव निवास करते हैं। यह पर्वतके अन्दर है। इसमें प्रवेश पाना अति कठिन है (वायु॰ ४१.५५)।

गुहावास-पु॰ [सं॰] ब्रह्माके यज्ञका एक ऋत्विक् (वायु॰ १०६.३९)।

गुहावासी – पु० [मं०] १७वे द्वापरमें भगवान्ता अवतार। यह हिमालयके सिद्धक्षेत्रमें हुआ था। इसके चार पुत्र ब्रह्मश्वानी थे। इसके अनेक शिष्य थे जो सबके-सब महेश्वर-योगमें लगे थे (बायु० २३.१७५-७)।

गृस्स – पु० [सं०] एक भार्गव मंत्रकृत् ऋषि (ब्रह्मां० २.३२. १०६; मत्स्व० १४५.१००) ।

गृत्समद्-पु० [मं०] (१) एक क्रिष जो शरशय्यापर पड़े भीष्मते मिलने गये थे। यह भागींकों आर्षेय प्रवर् थे। सुतेजा नामका इनका एक पुत्र था (भाग० १.९.७; मत्स्य० १९५.४४-'०)। (२) सुहोत्र (सुन्होत्र) के तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा शुनक (शौनक) का पिता (भाग० ९.१७.३; वायु० ९२.३-७; विष्णु० ४.८.५)। ये क्षत्रोंपेत द्विज थे, तपस्यासे क्रिषित्वको प्राप्त हुए थे (ब्रह्मां० ३.६६.८७; ६७.४)।

गृध-पु॰ [सं॰] श्रीकृष्ण और मित्रविंदाके दस पुत्रोंमेंसे एक (भाग॰ १०.६१.१६) ।

गृभ्रकूट-पु० [सं०] यह गयामें है (वायु० १०९.१५; १११० २२.४२) । शिलाकी बायीं और जहाँ क्रिपयोंने चीलकी भाँति तपस्या की था । यहाँ दर्शनार्थ जानेसे शिवलीक मिलता है (वायु० १०८.६१-२) । यह श्राद्धके लिए अत्यन्त जपयुक्त स्थान (वायु० ७०.३८.९७) ।

गृधिका — स्ती ० [सं ०] (१) ताम्राकी छह पुत्रियों मेंसे एक पुत्री तथा अरुणकी पत्नी जो संपाति और जटायुकी माता थी (ब्रह्मां० ३.७.४४६-८; मत्स्य० ६.३०.३२)। (२) कस्यप और ताम्राकी एक पुत्रं। जो गीघोंकी माता कही जाती है। यह गृद्धीके नामसे पुकारी जाती है (विष्णु० १.२१.१५-१६)।

गृधेश्वर - पु० [सं०] गृधकूट पर्वतपर स्थापित उसके अधि-पति देवता श्री शिवजी हैं (बायु० १०८.६२)।

गृहपति — पु॰ [सं॰] (१) वह अग्नि जहाँ अहिर्बुध्न्य स्थित हैं (मत्स्य॰ १२.२६; वायु॰ २९.२४)। (२) यश्चका यज-मान (वायु॰ १.२३)। (३) गृहपतिको ५ यश्च तथा ३० संग्कार करना जिल्त हैं (भाग॰ ७.१४ (पूरा); मत्स्य॰ १८.१६, ४०.१, ३)। अच्छा आचरण, नित्यके धार्मिक कृत्य, उपवास, भोज, अग्निहोत्र, श्राद्ध आदि इनके लिए अनिवार्य हैं जिन्हें करते रहनेसे प्रजापति लोककी प्राप्ति होती हैं।

गृहेषु – पु० [मं०] सावणि मनुके आठ पुत्रोंमेंसे ६क पुत्र (वायु० १००.८४)।

गृद्यसूत्र – पु॰ [सं॰] एक वैदिक पुस्तक जिसके अनुसार गृहस्थके मुंडन, जनेऊ आदि संस्कार होते हैं।

गो-स्निं [संं] (१) सरस्वती, पृथ्वी। (२) ब्रह्मदत्तकी पत्नी तथा विश्वक्सेनकी माता (भाग० ९.२१.२५)। इनकी सिष्ट हरिके उदर तथा वगलोंसे हुई और यह उनका एक अंग समझी जाती है। इनसे हरिको दूध मिलता था, अतः कंसने इन्हें मार डालना चाहा। श्रीकृष्णके जातकर्ममें नन्दने इन्हें ब्रह्मणोंको दान दे दिया (भाग० १०.४.३९-४१; ५.३; मत्स्य० १३.५८; विष्णु० १.५.४८)। यह पूजा करने योग्य हैं तथा इनके गोवरसे शुद्ध किया स्थान श्राद्धादिके लिए पवित्र होता है (ब्रह्मां० ३.१३.१८८-१३०; २८.११,५७, ६०; ४.६.३८, ४६; ४०.११६)। गोरक्षाका प्रवर्तक पृथु था (ब्रह्मां० २.६६.१९८)। (३) काकुस्थकी एक पुत्री तथा यतिकी पत्नीका नाम (ब्रह्मां० ३.६८.६३; वायु० ९३.१४)।

—पु० [सं०] शिवका नन्दी, स्वर्ग, किरण, वज्र, सूर्व तथा चन्द्रमाको भी गो कहते हैं (विष्णु० ५.१.१४)।

गोकरीष-पु० [सं०] स्खा गोवर रोगी बच्चोंके सिरपर रखनेसे वे रोगमुक्त होते हैं, यह एक प्राचीन यादव-प्रथा है (विष्णु० ५.५.१३)।

गोकर्ण-पु० [सं०] (१) हिन्दुओंका आधे योजनका एक तीर्थ क्षेत्र जो मालावारमें स्थित है। यहाँ 'धूतपाप-स्थल' नामक एक तपोवन हैं जो रुद्रको अति प्रिय है (ब्रह्मां० ३.१२-१९; ४.४४.४६)। यह समुद्रमें चला गया था, पर क्रियोंके आग्रहपर बलरामके कहनेपर दरुणने इसे पुनः दे दिया (ब्रह्मां० ३.५६, ७-५६. ५७.१२ से अंततकः; अध्याय ५८ वॉ प्रा)। यम यहाँ तप कर लोकपाल हो गये (मत्स्य० ११.१८-२०; २२.३८)। रावण, कुंभकर्ण आदिने यहीं तप किया था (रामायण)। इस स्थानमें एक शिव मृत्ति है जिसका भी यहीं नाम है। इसीके निकट ताम्रपर्णा नदी है, जो शिवको अति प्रिय है (वायु० ४८.३०; ७७.१९-२१)। (२) शिवके एक गणका नाम (वाशोखंड)। (३) धुंधुवारीके भाईका नाम जिसने भागवतकी समाह-कथा सुना कर अपने भाई धुंधकारीको तार दिया था (भाग० माहात्म्य)। (४) सोलहर्वे द्वापरका अवतार जो गोकर्ण वनमें हुआ था जिसके चार पुत्र हुए (वायु० २३.१७२)। (५) ब्रह्माजीके यशके एक ऋत्विक् (वायु० १०६.३९)।

गोकर्णिका - स्त्री [मं०] अन्धवासुर-रक्तपानार्ध शिव द्वारा सुष्ट एक मानस-पुत्री मातृकाका नाम (मत्स्य० १७९.२४)। गोकासुख - पु० [सं०] भारतवर्षका एक पर्वत (भाग० ५. १९.१६)।

गोकुल-पु० [मं०] — दे० वज । एक प्राचीन गाँव जहाँ श्रीकृष्णने अपना वचपन विताया था । यह मथुरासे पूर्व-दक्षिण यमुनाके उस पार था । इसे आजकल महावनके नामसे पुत्रारते हैं । वर्तमान गोकुल इससे भिन्न हैं (भाग० २.७.३१; विष्णु० ५.१.७४; ५.७; ११.१३) ।

गोकुलाकीर्णा-स्त्री० [मं०] भारतवर्षकी एक नदी। कहते हैं दिरण्यक्षत्रिषुके राज्यमें यह थर-थर काँपती थी (मत्स्य० १६३.०३)।

गोखल-पु० [मं०] (भाग० के अनुसार गोखल्य) शाकल्य-का एक शिष्य (भाग० १२.६.५७; ब्रह्मां० २.३५.२)।

गोगापीर-पु॰ [?] पंजावमें नीच जातिके हिन्दुओं द्वारा पूजा जानेवाला एक देवता जिसकी पूजा मुमलमान भी करते हैं (हि॰ श॰ सा॰)।

गोचपला – स्त्री० [सं०] (१) अत्रिको दस पत्नियोंमेसे एक-का नाम (ब्रह्मां० ३.८.७५)। (२) छताची और भद्राश्वकी एक पुत्री (वायु० ७०.६९)।

गोची-स्त्री॰ [सं॰] हिमालयको स्त्रीका नाम (हि० इ।० सा०)।

गोतम-पु० [सं०] गोतम ऋषि अर्थात् शतानन्दके पिता एक ऋषिका नाम जिनकी पत्नीका नाम अहल्या था और विजया पुत्री थी—दे० गौतम ।

गोतमी - स्त्री० [मं०] इतानन्दकी माता अहल्याका नाम जो गोतम ऋषिको व्याही थी--दे० अहल्या ।

गोतीर्थ-पु० [मं०] (१) यह तीर्थ करोड़ों अन्य तीर्थोंके साथ प्रयागमें स्थित रहता है (मत्स्य० ११००१)। (२) नर्मदा क्षेत्रमें स्थित एक तीर्थ जिसमें जानेसे सव पाप नष्ट हो जाते हैं (मत्स्य० १९३.३)।

गोत्र-पु० [सं०] ऊर्जा और विशष्टके सात पुत्रोंमेंसे एक (विष्णु० १.१०.१३)।

गोत्रभिद्-पु॰ [सं॰] सुरराज इन्द्रका एक नाम-दे॰ इन्द्र।

**गोत्रसुता**−स्त्री० [मं०] पर्वत (हिमालय) की कन्या— पार्वतीका एक नाम ।

गोत्रिरात्र-पु० [मं०] यह वन कात्तिक कु० १३ से अमा-

वस्या (दीपावर्ट!) तक होता है। इसमें श्रीकृष्णकी सपरि-वार पूजा होती है तथा बाँसकी डिल्योंमें सप्तधान्य और २७ मिठाइयाँ रख सौभाग्यवती स्त्रीको दान देनेसे सुत तथा धनका सुख प्राप्त होता है (स्त्रंद०)।

गोद-पु॰ (सं॰) विद्यावतीमें विशालसे उत्पन्न गन्धर्व गणोंमेंसे एक गन्धर्वका नाम (वायु॰ ६९.२६)।

गोदना-पु० [मं०] छपरा-बनारस मार्गका रिविल्गंज स्टेशन जिसका पुराना नाम गोदना है जहाँ रामने गौतम पत्नी अहल्याका उद्धार किया था। गौतमका आश्रम यही था—दे० अहल्या।

गोदान-पु॰ [मं॰] शास्त्रोक्त विधिसे संवरूप पढ़ कर गौदान करके बाह्मणको देना यह विवाह आदि या किसी प्राय-श्चिक्तमें होता है (गोटानपद्धति)।

गोदावरी - स्ति [मं०] सह्य पर्वतसे निकला अनेक पुण्य निदर्गोमेंसे एक नदी। रामने गोवर्धन नामक नगर यहीं वसाया था। श्री भरद्वाजने रामचन्द्रजीकी प्रसन्नताके लिए अच्छे-अच्छे पेड़-पौधे लगाये जिससे वह प्रदेश बहुत रम-णीक हो गया (भाग० ५.१९.१८; ब्रह्मां० १.१२.१५; २. १६.३४-५५; वायु० ४५.१०४-११२; विष्णु० २.३.१२)। इसे जमदग्नितीर्थ भी कहते हैं।

**गोदाश्रम** – पु० [मं०] यहाँ त्रिसंध्या नामकी देवीका स्थान है (मत्स्य० १३.३७) ।

गोधन-पु० [मं०] भारतवर्षका एक पर्वत (ब्रह्मां० २.१६. २२; वायु० ४५.९१) ।

गोधर्म-पु० [सं०] इसे दीर्घतमाने सौरभेय (वृषभ) से सीख कर अपने छोटे भाईपर इसका प्रयोग किया था (मत्स्य० ४७.४३-५५, ८०-८४; ब्रह्मां० ३.७४.४७-५५, ९१; वायु० ४८.९; ९९.४७-५०)।

गोधूळी – स्त्री० [सं०] संध्याका समय जो बड़ा शुभ माना जाता है । इस समय तिथिलग्न, नक्षत्रादिका कुप्रभाव नहीं होता (लग्नचन्द्रिका तथा लग्नरत्नाकर) ।

गोनंद-पु० [मं०] (१) कात्तिकेयके एक गणका नाम (स्कंद०; महाभा० झल्य० ४३.६५)। (२) पुराणानुसार एक देश विशेष।

गोनर्द-पु० [मं०] महिष पातंजिकके जन्मस्थानका नाम । गोनाम्नी-पु० [सं०] सोमपा पितृगणको मानसी पुत्री जो शुक्तको पत्नी थी । इनके त्वष्ट्र, वस्त्री, शण्ड और मर्क ये चार पुत्र थे (वायु० ६५.७५) ।

गोसुत-पु॰ [सं॰] दीर्घनमा ऋषिने जिस वृषभसे गोधर्म सीखा था, उसकी एक उपाधि (ब्रह्मां॰ ३.७४.५६)।

गोप-पु० [सं०] स्वारोचिष मन्वंतरके बारह तुषित देवों-मेंसे एक तुषित देव (वायु० ६२.९) ।

गोपजला-पु॰ [मं॰] रौद्राश्वकी दस पुत्रियोंमेंसे आठवी पुत्रीका नाम (बायु॰ ९९.१२६)।

गोपति - पु० [सं०] (१) शिवः गथामें विष्णुका नाम (वायु० १०८.५२)। श्रीकृष्ण (भाग० १०.२७.२८); सूर्य (ब्रह्मां० ३.५९.६८) का क्षेत्र होता है। (२) कालकेतुका साथी एक राक्ष्म जिसे महेन्द्रशिखरपर इरावती नदीके तटतर श्रीकृष्णने मारा (महा० सभा० ३८.२९)।

गोपथ-पु० [मं०] अथर्ववेदका एक ब्राह्मण ग्रन्थ-दे०

गोपथबाह्यण ।

गोपद-पु० [मं०] स्वारोचिष मन्वंतरका एक तुषित देव (ब्रह्मां० २.३६.१०)।

गोपग्रव्रत-पु० [सं०] आपाद द्यु०११ को गोशाला लीप कर ३३ पद्म (कमल) रख पूजन करे। यह व्रत कार्तिक ह्यु०११ तक चलता रहे तो इसका कर्ता आजीवन सुखी रहे (भविष्यपुराण)।

गोपाल-पु० [सं०] श्रीकृष्णका एक नाम (ब्रह्मां० ३.३३.८; ृत्रिष्णु० ५.२०.४९)।

गोपालकक्ष-पु॰ [सं॰] भारतका एक देश जो पूर्वमें है और जिसे दिग्विजयमें भीमसेनने जीता था—दे॰ (महाभा॰ सभा॰ ३०३)।

गोपालतापनी -स्त्री॰ [सं॰] एक उपनिषद्का नाम । गोपाली -स्त्री॰ [मं॰] (१) स्वामी कार्त्तिकेयकी अनुचरी

एक मातृका (महाभा० शस्य० ४६.४)। (२) एक अप्सरा जिसने अर्जुनके सम्मानार्थ इन्द्रसभामें नृत्य किया था (महा० बन० ४३.३०)। (३) पाँच द्वेतपरा-

शरोंमेंसे एकका नाम (गोपाल) (मत्स्य० २०१.३३)। गोपाष्ट्रमी-[स्त्री०] [सं०] कात्तिक शुक्ला अष्टमी जिस

दिन श्रीकृष्णने गोचारण आरम्भ किया था। इसे 'गोपा-ष्टमी' भी कहते हैं (अनपरिचय १७९)। इस दिन हिन्दू लोग गोपूजन, गोग्रास, गोप्रदक्षिणा आदि करते हैं। इससे सब अभोष्टोंकी सिद्धि होती है तथा यह मौमाग्यकी वृद्धि करता है ('निर्णायामृत', 'कूर्मपुराण' तथा 'कात्यायनीवत')। गोपी-स्त्री० [सं०] बजकी गोपजातिकी स्त्रियाँ जिन्होंने

श्रीकृष्णके साथ भिन्न-भिन्न लीलाएँ की थी। एक बार शंख-चूड़ राक्षस कुछको बरबस चुरा ले गया था, अतः श्रीकृष्ण-ने शंखासुरको मार गोपियोंको सुक्त किया (भाग० १०.३४.

२४-३'१) । सूर्यग्रहणमें ये कुरुक्षेत्र गर्या (भाग० १०.८२. ४०-४९) तथा मथुराको गयी (१०.८४.६४) और सत्संगसे

इन्हें मोक्ष हुआ था (भाग० ११.१२.६; ७.१.३०,३५)।
गोपीचंद्-पु० [हिं०] रंगपुर (वंगाल) के एक प्राचीन
राजा जो भर्तृहरिकी विहान मैनावतीके पुत्र थे। मातासे
उपदेश ले इन्होंने वैराग्य लिया था। यह जलंधरनाथके
शिष्य थे। इनके बनाये गीत 'जोगी' लोग सारंगीयर गाते
देखे जाते हैं।

गोपीचंदन — पु० [मं०] द्वारकाके एक सरोवरमे निकली हुई एक प्रकारकी मिट्टी जिसका वैष्णव लोग निलक लगाते हें। ऐसी प्रसिद्धि है कि श्रीकृष्णके विरहमें इसी सरोवरके किनारे बहुत-सी गोपियोंने प्राण त्यागे थे। अतः यहाँकी मिट्टी जिसे गोपीचंदन कहते हैं, पवित्र समझी जाती है (भाग०)। गोपीक्ष — पु० [मं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम (हि० श० सा०)।

गोपीनाथ-पु० [मं०] गोपीजनवल्लभ, गोपीगणेश, गोपिकाधीश, गोपीश, गोपीश्वर । श्रीकृष्णका नाम (बह्मां० ३.३३.३ और १०, १३; ३४.४२, ३६.२९; ४२.१९) । गोपुत्र-पु० [मं०] सूर्यके पुत्र होनेके कारण कुंतीसुत कर्णका

गोपुत्र – पु० [सं०] सूर्यके पुत्र होनेके कारण कुंतासुत कर्णका एक नाम । यह दुर्वासा ऋषिके बताये मंत्रके प्रभावसे कुन्तीके वाल्यकालमें ही उनसे उत्पन्न हुए थे (महाभा० आदि० )। गोपुर-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम जोवैद्यक शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं—दे० सुश्रुत तथा आयुर्वेदविज्ञान । गोसा-पु० [सं०] भगवान् विष्णुकी एक उपाधि; स्त्रि०] गंगाका एक नाम।

गोपेश्वर - पु०[सं०] केदारेश्वर क्षेत्रका अंतिम स्थान । यहाँके मंदिरमें श्री गोपीनाथ, शिवकी मृत्ति है और परद्युरामजीकी कुल्हाड़ी (परद्यु) भी यहाँ अवतक सुरक्षित है । यह परद्यु इतने सुंदर धातुका बना है कि अवतक समय इसे विगाड़ न सका है और वारह व्यक्तियोंने कम शायद इसे उठा भी न सर्वेगे।

गोप्रतारतीर्थ-पु० [मं०] सरयू तथा घावराके संगमपर स्थित एक तीर्थ जो गुप्तहरिके निकट ही है जहाँ श्री रामचन्द्रादिने परमधामको प्रस्थान किया (स्कंद० वै० अयो० मा०)।

गोभानु - पु॰ [सं॰] (१) हरिवंशके अनुमार तुर्वसु वंशो-त्पन्न एक राजाका नाम । तुर्वसु ययातिके पुत्र थे । तुर्वसुके पुत्र विद्व (मत्स्य॰ के अनुसार गर्भ) और विद्विके पुत्र गोभानु, राजा गोभानुके पुत्र त्रिसानु थे (ब्रह्मां॰ ३.७४. १; वायु॰ ९९.१; मत्स्य॰ ४८.१)।

गोभिल-पु० [मं०] (१) एक प्रसिद्ध ऋषि जो ब्रह्माके यद्यमें ऋत्विक् थे। यह सामवेदके गृह्यसूत्रके रचित्रता थे (वायु० १०६.२७)। (२) बाह्यपवंद्यात एक प्रवरप्रवर्तक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९९.१६)।

गोमंत - पु० [सं०] एक पहाड़ी जहाँ गोमती देवीका स्थान तथा एक दुर्ग है। यह सिद्धपीठ माना जाता है। इने सह्याद्रिके अंतर्गत दतलाया गया है। इसीके नीचे करवीर-पुर है और प्रवर्षण इसकी चोटी है। हरिवंशके अनुमार श्री बलराम तथा श्रीकृष्णने जरासंघको एक बार यहाँ परास्त किया था (भाग० १०.५२ (५)१६, २८-३२; ५३(५)१-५; ५२.११(१,४), १२-१३; मत्स्य० १३.२८)।

गोमा-पु॰ [सं॰] (१) प्रह्वादपुत्र शंभुके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.५.४०; वायु॰ ६७.८१) । (२) एक मौनेय गंधर्वका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.२) ।

गोमती - स्त्रीं ० [सं ०] (१) गंगाकी एक सहायक नर्दा । हिमालयकी तराई तथा शाह जहाँ पुरके पासके एक झील से निकलकर यह गंगामें मिली है। करवेदमें भी इसका नाम आया है। क्षेमक नामक राश्चसते पीड़ित होकर काशीराज दिवोदासने काशी छोड़ दी थी और इसी गोमती नदीके तथ्यर आ बसे थे (ब्रह्मां० ३.६७.२९; वायु० ९२.२६)। कुछ पुराणोंमें भी प्रसंगानुसार गोमतीका नाम आया है। यह नैमिषेय (नैमिष) क्षेत्रमें है और वलराम तीर्थयात्रा प्रसंगमें यहाँ आये थे (भाग० ५.१९.१८;१०.७९.११; ब्रह्मां० १.२.९; २.१६.२६; मत्स्य० ११४.२२; १६३.६३; वायु० २.९; ४५.९५; विष्णु० ३.१४.१८)। (२) गोमंत पर्वतपर स्थापित सती देवाकी मूर्ति (मत्स्य० १३.२८)। (३) पितरोंके श्राद्धके लिए एक प्रशस्त नीर्थ जहां यहावराह उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० २२.१३,३१)।

गोमतीपुत्र — पु० [मं०] (१) यह अलिमान्का पिना और शांतकर्णिका दादा था (विष्णु० ४.२४.४७-८)। (१) (गोमनिन् = ब्रह्मां०) अरिंदमका पुत्र तथा पूरीमान्का पिता, एक राजा (भाग० १२.१.२६)।

गोमतीशिला - स्त्री० [मं०] हिमालयकी एक चट्टान । महा-भारतके अनुसार यहाँ पहुँच कर अर्जुनका शरीर गल गया था (महाभा० हिमालयप्रयाण) ।

गोमायु-पु० [सं०] एक गंधर्वका नाम ।

गोमुख-पु० [सं०] (१) एक राक्षस, जिमका निवास सुतरु-के एक नगरमें था (ब्रह्मां० २.२०.२२; वायु० ५०.२१)। (२) एक यक्षका नाम। (३) देवराज इन्द्रके पुत्र जयंतके अश्ववाहकका नाम। (४) प्रह्लाउसुन शंभुकाएक पुत्र (वायु० ६७.८७)। (५) वेदमित्रका एक शिष्य, शाकस्य (विष्णु० ३.४.२२)।

गोमुखी - स्ति॰ [मं॰] (१) गौके मुखके सददा एक प्रकारकी थैली जिसमें जप करनेके समय माला रखी जाती है। शास्त्रमें ऐसा विधान हैं कि मालापर किसीकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिये। (२) गंगोत्री जहाँसे गंगाजीका उद्गम होता है। इसका मुख गोमुखके आकारका है। (३) एक स्वर शक्ति देवी (ब्रह्मां॰ ४-४४-५६)।

गोमेद-पु० [सं०] प्रश्नद्वीपके शांतभय नामक देशका नाम (ब्रह्मां० २.१९.१५) । यह मिट्टराके समुद्रको चारों ओरसे घेरे हे तथा यह ईसके रसके समुद्रसे स्वयम् घिरा है (मत्स्य० १२३.१-४; १२४.५०) । कुमुट पर्वत इसके बीचमे है (मत्स्य० १२३.७) ।

गोमेदक - पु० [मं०] (१) एक रत्न विशेष जिसे राहु अहके उपद्रवको झांन करनेके हेतु पहिनते हैं। इसका रंग कुछ खैरके समान होता है। (२) प्रश्नद्वीपके सात पर्वतोंमेसे एक जिसपर गोमेद वर्षका नामकरण हुआ (ब्रह्मां० २.१९.७, १३८; मत्स्य० १२३.१२८; वायु० ४९.६; विष्णु० २.४.७)।

शोमे दर्गधिक - पु० [मं०] अंगिरम-वंश ज एक प्रवरप्रवर्तक कषि (मत्स्य० १९६.१६)।

गोमेदवर्ष -पु० [सं०] दे० गोमेदक (ब्रह्मां० २.१९.७)। गोमेध -पु० [सं०] एक यज्ञ विशेष जिसमें मनुके अनुसार ब्रह्महत्याके प्रायश्चित्तके लिए गोने हवन होना था जो कलि-

महीहत्याक प्रायाश्चत्तक । ७५ गात हवन हाता या जा कार

युगमें विजित है।

गोरखनाथ-पु० [मं० गोरक्षनाथ] पन्द्रहवा दाताब्दीके एक प्रसिद्ध अवधूत जो दड़े मिद्ध थे और इनका चलाया मम्प्रदाय 'गोरखपंथ' अवतक चालू है। यह गोरखपुरके निवामी थे जहाँ इन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी (गोरखवानी)।

गोलक-पु० [मं०] (१) शाकल्यके पाँच शिष्योंमेंसे एक शिष्य (वायु० ६०.६४)। (२) ब्रह्माण्डगोलक (ब्रह्मां० ४. १.१ ६; वायु० १००.१५९)।

गोलांगूल-पु० [सं०] गोलांगृल नामवा एक प्रधान बंदर-सरदार (ब्रह्मां० ३.७.२४४)।

गोलोक—पु० [मं०] पुराणानुसार मव लोकों से ऊपर जहाँ भगवान् विष्णुका निवासस्थान माना जाता है और सुरिम रहती है (भाग० १०.२७.१; ब्रह्मां० ३.३२.४०; ४१.५५; ४२.१९; ४३.२९; वायु० १०४.५३-५५)। तंत्रों के अनुसार यह बैकुण्ठके दक्षिण है। सोमतीर्थमें स्नान करके द्रव्य सहित सवत्सा गोदान करनेवाला व्यक्ति यहाँ जाता है (मत्स्य० १९१.९८; २०५.८)।

गोवस्सतीर्थ-पु० [सं०] द्वारकाके समीप मार्थण्डेयजीसे उपलक्षित गोवत्सतीर्थ है। यहाँ गायके वछड़ेके रूपमें अव-तीर्ण हो शिव लिंग रूपमे विराज रहे हैं (स्कंद० ब्रा० खंड० धर्मा० माहा०)।

गोवत्सद्वाद्शी - स्त्री० [सं०] कात्तिक कु० १२ को होने-वाला एक व्रत । गोधूलीके पश्चात् एक रंगकी गौ और वछड़ेकी पूजा करे । इस व्रतमें गोरस भोजनका निषेध हैं (मदनरत्नोद्धृत भविष्योत्तरपुराण-वचन) ।

गोवर्धन-पु० [मं०] (१) श्री वृंदावनका एक पर्वत (भाग० ५.१९.१६; १०.११.३; १३.२९) । ऐसी प्रसिद्धि है कि एक बार बहुत अधिक वर्षा होनेपर अपने भक्तींके रक्षार्थ श्रीकृष्णने इसे अपनी कनिष्ठिका उँगलीपर उठाया था (भाग० १०.२५.१९; २७.१; विष्णु० ५.११.१६-२५; १२.१; १३.१-४, २८; १ . १) । श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्ध, पर्वार्थके २४-२७ अध्याय और सनत्कुमार संहिताके आधारपर इस दिन इन्द्रयज्ञ-भंग कर तत्कालीन जनताको उद्योगका पाठ श्रीकृष्णने दीवालीके दूसरे दिन पढ़ाया था। गोवर्धन-पूजा भाईदूजके पहले और दीवालीके एक दिन बाद होती है। इसमें 'गोवर्धन धराधार गोकुलत्राण-कारक । विष्णुवाहक्रतोच्छाय गवां कोटिप्रदो भव ॥' मंत्रने प्रार्थना करे। अंतमें 'लक्ष्मीयां लोकपालानां धेनुरूपेण मंस्थिता । घृतं वहित यशार्थं मम पापं व्यपोहतु ॥' मंत्रसे प्रार्थना करे-(हेमाद्रि)। (२) राम द्वारा स्थापित गोटावरी तरपरका एक नगर जिसमें भरद्वाजजीने रामकी प्रसन्नताके लिए विविध बक्ष और पीधे लगाकर राज्य बनाया था (ब्रह्मां० २.१६.४४; वायु० ४५.११३)।

गोविद् -पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णका एक नाम जिन्हे विष्णु-का अवतार मानते हैं (भाग० १०.२७.२३, २८; ब्रह्मां० ३.३३.८; वायु० ९६.३२, ४५)। (२) बृहस्पति। (१) क्रौंचदीपका एक पर्वत, जो देवनगिरिके निकट हैं (मत्स्य० १२२.८०)। (४) श्री झंकराचार्यके गुरुका नाम। (५) विष्णुका पर्यायवाची (विष्णु० १.४.४३; १४.१५; १९.३७; ५.५.१८; १२.१२; १३.२३.१६.३, १८.१; २०.११; २३. १३; २९.२०; ३०.५५; ३१.१७; ३३.२४; ३७.६६; ३८. ४६; ६.८.३६)।

गोविंदद्वादशी - स्त्रीं शिल्णे फाल्गुन कृष्णा द्वादशी जिम दिन वैष्णव लोग व्रत करते हैं। इसे 'सुगति द्वादशी' (पृथ्वी चंद्रोदय) और पुराणसमुचयके अनुसार 'सुकृत द्वादशी' कहते हैं। पहलेमें 'श्रीकृष्ण' मंत्रका १०८ जप और उपवास होता है। सुकृत द्वादशीमें दशमीको मध्याह भोजन, एकादशीको उपवास, द्वादशीको एकभुक्त तथा त्रयोदशीको अयाचित भोजनका विधान है (व्रतपरिचय २४३)।

गोब्याधि –पु॰ [मं॰] एक गोत्र प्रवर्त्तक ऋषिका नाम (हिं॰ इा॰ सा॰)।

गोबत ─पु॰ [सं॰] गोहत्याके प्रायश्चिक्तके रूपमें किया गया वृत जिसमें गोदुग्थ पीकर किसी गायके पीछे पीछे घूमना पड़ता है (प्रायश्चिक्तप्रदीप कृष्णमित्रकृत) ।

गोवृषांक-पु० [मं०] शिवजीका नाम (वृषभध्वज) (वायु० ५४.४५; १०१.२३७-२४६)।

गोश्दङ्ग-पु॰ [सं॰] (१) दक्षिणके एक पर्वतका नाम (रामायण तथा महाभा॰ सभा॰ ३१.५)।(२) एक ऋषिका नाम (हि॰ श॰ सा॰)।

गोष्ट-पु० [सं०] एक श्राद्ध विशेष जिसे कई मनुष्य मिल-कर करते हैं (मनुस्मृति तथा श्राद्धचन्द्रिका—भारद्वाज दिवा-कर भट्टकृत) ।

गोप्यद-पु० [सं०] प्रभासक्षेत्रके अंतर्गत एक तीर्थ (स्कंद० वैष्णव० वदरिका० माहा०) ।—दे० सोमतीर्थ तथा प्रभास । गोसव- पु० [सं०] गोमेथ (गोपूजा) यह जिसे श्रीकृष्णके कहनेपर नंदने किया था (भाग० ३.२.३२; १२.४०) ।

गोसूक-पु० [सं०] अथर्ववेदके अंतर्गत एक सूक्त जिसका पाठ गोदानके समय किया जाता है।

गो-पु० [स्त्री०](१) जुक्तकी पत्नी जो पिनरोंकी मानस-पुत्री तथा चार पुत्रोंकी माता है (ब्रह्मां० ३.१.७७; मत्स्य० १५. १५; वायु० ७३.३६)। (२) पृथ्वीका एक नाम जिसे सर्व-प्रथम पृथुने दुहा था (मत्स्य० १०.२-२८)। (३) कृत्वीका एक नाम जो जुक्तकी पुत्री है (मत्स्य० १५.१०)।

गोड़-पु० [सं०] (१) वर्तमान गोंडाके आसपासका प्रदेश (कूर्म तथा लिंगपुराण)। (२) ब्राह्मणोंकी एक कोटि जिसम सारस्वत, कान्यकुब्ज, उत्कल, मेथिल और गौड़ सम्मिलित है (स्केंट० का सह्याद्रिखंड)। जिन-जिन स्थानोंके ये ब्राह्मण पुराणानुसार पंचगौड़ लिखे गये है वे स्थान (१) से मिन्न है। (३) एक देश जिसमें प्रसिद्ध नगरी श्रावस्ती है (मत्स्य० १२.३०)।

गोड्पाद -पु॰ [सं॰] श्री शंकराचार्यके गुरु गोविन्दजीके गुरुका नाम । इन्होंने माण्डूक्योपनिषद्पर दर्शन सम्बन्धी पद्यात्मक रचना (गौड्पादकारिका) लिखी (गौड्पादाचार्य आगमशास्त्र) ।

गोडेश्वर - पु॰ [सं॰] कृष्णचैतन्य स्वामी जिन्हे गौरांग महा-प्रभु भी कहते हैं।

गौतम-पु॰ [सं॰] (१) गोतम ऋषिके पुत्र शतानन्द ऋषि-का नाम । रामायण, महाभारत और पुराणानुसार एक प्रसिद्ध ऋषिका नाम । इनके पिताने अपनी पतनी अहल्या-को इन्द्रके साथ अनुचिन सम्दन्ध करनेके कारण शाप देकर पत्थर वना दिया था। इसका उद्धार श्री रामचन्द्रने जनक-पर जाते समय विश्वामित्रजीके आदेशानुसार किया था (भाग० ९.२१.३४; ब्रह्मां० २.२७.२३)। (२) एक ऋषि जो न्यायशास्त्रके आचार्य और प्रणेता थे (न्यायदर्शन = गोतम महामुनि प्रणीत)। (३) कृपाचार्यका नाम जो द्रोणाचार्यके साले थे (भाग० १०.४९.२; ७४.७; ८४.३; दे०—कृपाचार्य और क्रप)।(४) नासिकके पासका एक पर्वत जहाँने गोटावरीका उद्गम हुआ है (भाग० ५.१९. १८; ब्रह्मां० १.१२.१५; २.१६.३४,४५; वाय० ४५.१०४, ११२; विष्णु ० २.३.१२)। (५) स्मृतिके रचिवता एक ऋषि (गौनमधर्मसूत्र—हरदत्तप्रणीत वृत्तिसहित)। (६) एक ऋषि, <sup>®</sup>जो शरशय्यापर पड़े भीष्मसे मिलने आये थे तथा प्रायोपवेश करने परीक्षित्से भी भेंट की थी (भाग० १.९.७; १०.९; १८.१०)। (७) वैवस्वत युगके एक ऋषि जो अंबरीपके अश्वमेध यज्ञमें थे (भाग० ८.१३.५; ९.४.२२; मत्स्य० ९. २७) । (८) तपस (माघमास) (वायु०और ब्रह्मां०के अनुसार

शरद्ऋतुमें) में अन्य गणोंके साथ सूर्यरथपर अधिकृत एक ऋषि (भाग० १२.११.३९; ब्रह्मां० २.२३.१२; बायु० ५२.१२; ६१.४५) । (९) उतध्यके पुत्र जिन्हें शरद्वान भी कहते हैं, ये कृतके शिष्य थे (ब्रह्मां० २.३५.५२; ३८.२८)। (१०) बीसर्वे द्वापरके वेदव्याम (ब्रह्मां० २.३५.१२१; विष्णु० १.९.२१; ३.१.३२; ३.१६) । (११) परश्रामके यशमें ये उद्गाताके रूपमें वृत हो उपस्थित थे (ब्रह्मां० ३. ३६.५; ४७.४८) । निमि हारा बसाये हुए जयंत नगरके निकट इनका आश्रम था (ब्रह्मां० ३.६४.२; वायु० ५९. २) । (१२) चौदहवें द्वापरके विष्णुके अवतार, जो अंगिरस परिवारके थे तथा जिनके चार पुत्र थे, का नाम (वायु० २३.१५२)। (१३) उशिजका पुत्र जो टीर्घतमाका भाई था (मत्स्य० ४८.५३; १२६.१३; १३३.६७) । (१४) ब्रह्मा-के एक मानसपुत्र (मत्स्य० १७१.२७; १९२.**११**) । (१५) अङ्गरा और सुरूपा (वायु० स्वरति) के दस पत्रोंमेंसे एक पुत्र जो आंगिरस देव और गोत्रकार थे (मत्स्य० १९६.४ ५; वायु० ६४.२६; ६५.९७, १००) । (१६) ये अन्य गर्णो-के साथ आश्विन मासमें सूर्यके रथपर रहते हैं (विष्णु० २. १०.११)। (१७) निमिके यज्ञके एक होता (विष्णु० ४.५. ६)। (१८) कक्षीवान्के पुत्रोंका सामृहिक नाम (मत्स्य० 86.66) 1

गौतमी - स्त्री० [मं०] (१) गोतम ऋषिका पत्नी अहल्या जो पतिके द्यापसे पत्थर वन गयी थी - दे० अहल्या। (२) मत्यभृतिको पुत्री, जो कुदापर पड़ी मिली थी (वायु० ९९. २०४) - कृपी। कृपाचार्यकी विहन, द्रोणाचार्यकी पत्नी तथा अश्वत्थामाकी माता। (३) गौतम पर्वतसे निकली गोदावरी नदी (भाग० ५.१९.१८; ब्रह्मां० १.१२.१५; २. १६, ३४-४५; वायु० ४५.१०४-११२; विष्णु० २.३.१२)। (४) गौतम ऋषिकी रची स्मृति।

गौतमेश्वर - पु० [सं०] नर्मदाक्षेत्र स्थित पितरोंका एक प्रिय तीर्थस्थान जहाँ स्नान करनेवाला सुवर्ण विमानसे ब्रह्मलोक जाता है (मत्स्य० २२.६८; १९३.६२)।

गौर -पु० [सं०] (१) विकुण्ठ गणके १४ देवताओं मेंसे एक (ब्रह्मां० २.३६.५७) । (२) शुक्र और पीवरीके पाँच पुत्रों मेंसे एक (ब्रह्मां० ३.८.९३; १०.८१; मत्स्य० १५.१०; वायु० ७०.८५) । (३) कैलाशके उत्तरमें स्थित एक सुवर्ण पर्वत जहाँ हरताल वृक्ष है । इसीके चरणों में स्थित विदुसर झील है जहाँ भगीरथने तप किया था । इस स्थानपर इंद्रने भी कई यद्य किये थे (ब्रह्मां० २.१८.२४-८; मत्स्य० १२१.२४; वायु० ४७.२३-५) ।

**गौरवीति** – पु० [मं०] एक ऋषिका नाम (मत्स्य०१९६. ३२)।

गौरांग-पु॰ [सं॰] दे॰ गाँडेश्वर ।

गौरा-स्त्री० [हि०] पार्वतीका एक नाम।

गौरि-५० [मं०] आंगिरस ऋषिका नाम।

गौरिक - पु॰ [सं॰] युवनाश्वकी पत्नी, गौरीका एक पुत्र; चक्रवतीं राजा मान्याता (वायु॰ ८८.६६)।

गौरी-पु० स्त्रिः । (१) पार्वतीका एक नाम (भाग० १०. ५३.२५; (ब्रह्मां० २.२५.१८; वायु० ४३.३८; १०६.५८; विष्णु० ५.३२.१२) । (२) भारतके पश्चिम उत्तर सीमापर-

की एक बहुत प्राचीन नहीं जिसका उल्लेख वेदों में तथा महाभारतमं मिलता है। (३) एक शक्तिंदीका नाम (ब्रह्मां० ४-४४-५८)। (४) अंतिनारकी पुत्री जो युवनाश्वकी पत्नी थी। पतिके शापसे यह बाहुदा नदी हो गयी थी। यह गौरिक चक्रवर्ता मान्याताकी माता तथा अमूर्त्रया और त्रिवनकी बहिन थी (ब्रह्मां० ३-६३-६७; मत्स्य० ४९.८; वायु० ८८-६५-६)। (५) वैराजकी पत्नी (वायु० २८.१२) तथा सुधामकी माता (ब्रह्मां० २-११.१४)। (६) रंतिनार और सरस्वतीकी पुत्री तथा मान्याताकी माता (वायु० ९९.१३०)। (७) क्रीचद्दीपकी सात प्रधान नदियोंमे मुख्य एक नदी (ब्रह्मां० २-१९.७५)।

गौरीकरुप-पु॰ [सं॰] २८वें वल्पका नाम (मत्स्य॰ २९०.१०)।

गोरीकुंद - पु॰ [नं॰] बदरीनाथ जाते समय यह कुंड नारा-यण कोटिके पश्चात् मिलता है जो केटारनाथसे सात मील-पर है। यह नदीके तटपर स्थित है जिसमें गर्म जलकी धाराएँ गिरती हैं। कहते हैं इसमें शिवपत्नी गौरीने स्नान किया था।

**गौरीतीर्थं** – पु० [मं०] यह पितरोके श्राद्धके लिए प्रशस्त पुण्यतीर्थ है (मत्स्य० २२.३१) ।

गोरीतृतीयावत – स्त्री॰ [मं॰] यह चेत्र शुक्का ३ को होता है जिसे सौभाग्यवती स्त्रियाँ करती है। इसमें केवल एक बार दूथ पीया जाता है जिसमे पति, पुत्रादिका अखंड सुख मिलता है (व्रतोत्सवसंग्रह)।

गौरीलोक — पु॰ [सं॰] पार्वतीको प्रियलोक जो शिवलोककी बायीं ओर हैं (ब्रह्मां॰ ३.३२.३; मत्स्य॰ ६२.२८; १०१.१६)।

गौरीवत-पु० [सं०] (१) माघ शु० ४ को उमाका पूजन कर गुड़, अदरख, छवण, पालक और खीरका नेवेच दे, बाझण-भोजन कराये (ब्रह्मपुराण)। (२) यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदासे चैत्र शु० २ तक किया जाता है जिसको कुमारी और विवाहिता दोनों करती हैं। इसके लिए होलीका भस्म और काली मिट्टीके मिश्रणसे गौरीकी मूर्त्ति दनाकर स्त्रियाँ पूजती हैं। यह अहिवातकी रक्षा और पतिप्रेमदायक कहा गया है (ब्रतविज्ञान)।

गौरीशंकर -पु॰ [सं॰] महादेवजीका एक नाम जिसमें गौरा और शंकर दोनों हैं।

गौरीश-पु॰ [सं॰] पचाम पीठ स्थानोंमेंसे एक पीठस्थान जो ललिता देवीको प्रिय है (ब्रह्मां॰ ४.४.९८)।

गौरीशिखर -पु॰ [मं॰] पिनरोंके श्राद्धके लिए अति प्रशस्त एक पुण्य तीर्थका नाम (मत्स्य॰ २२.७६)।

असन - पु० [सं०] तारककी सेनाका एक सेनापित जो यममे लड़ा था। विष्णुके चक्रसे इसका मस्तक कटा था (मत्स्य० १४८.३९; १५०.१-४३; १५१.२६-३६)।

प्रह-पु० [मं०] (१) सूर्य, चन्द्र, भौम (मंगल), बुध, बृह-स्पित, शुक्र, शिन, राहु और केतु ये ही नौ प्रह माने गये हैं जिनकी विधिवत पूजा शुभ अवसरोंपर की जाती है। प्रत्येक शहके तीन स्थान होते है—दक्षिण, उत्तर और मध्यम (वायु० ३.१२; ७.१५; ३०.१४६; ३१.३५; ५१.८;

५३.२९,१०९) । (२) दक्षपुत्र रोहित प्रजापतिके बारह पारदेव नामके पुत्रोंमेंसे एक पारदेव (ब्रह्मां० ४.१.५०) ।

प्रहण-पु० [मं०] पुराणानुसार राहु और केतु चन्द्र तथा सूर्यको प्रसने हैं, यही प्रहणका मुख्य कारण है—दे० राहु और केतु । इसीलिए भारतवर्षमें प्रहणके समय सूर्य अथवा चन्द्रमाका यह क्लेश निवारणार्थ तान-पुण्य करते हैं । प्रहण लगनेपर स्तक मानते हैं, अतः स्नान करना आवश्यक होता है । सूर्यप्रहण अमावस्याके दिन और चन्द्रप्रहण पूर्णमाकी रातको लगता है । एक वर्षमें कमसे कम दो वार और अधिकसे अधिक सात वार प्रहण लगते हैं । जिसमें सूर्य या चन्द्रका पूरा मंडल आवृत हो जाता है उसे 'सर्व-प्राम्' या 'खप्रास' कहते हैं । प्रहणके कुछ पहर पूर्वसे मोक्षतक भोजन करनेका निषेध हैं।

यहणका भौगोलिक कारण तो कुछ और ही है और भूगोल-वेत्ताओंके अनुसार ऊपर लिखे अनुसार सूतक आदि मनानेकी कोई आवश्यकता नहीं होती, पर हिन्दू धर्मशास्त्रियोंके विचार कुछ और ही है (ग्रहणफलदर्पण मीताराम झा कुत)।

प्रहबिल-स्नी० [सं०] ग्रहशांति । इसके तीन प्रकार हैं— अयुतहोम, लक्षहोम और कोटिहोम । इन धार्मिक कृत्योंने धन, आयु तथा समृद्धिकी वृद्धि होता है तथा पायोका क्षय होता है । इसे ग्रह-यद्म भी कहते हैं (मत्स्य० १७.५६; २४. ४६; ९३.२ से अन्ततक; ९४.१-२; २३९.१,४-५) ।

**ग्रहराज**−पु० [सं०] सूर्यका एक नाम (वायु० ५३.२९)। **ग्रहहोम**−पु० [सं०] नवग्रहके प्रोत्यर्थ हवन करनाः—

(१) सूर्य स्थान केन्द्रमें अधिपति शिव, रंग लाल नैवेद्य गुड़-चावल

(२) चन्द्रमा ,, अभिकोण ,, पार्वती ,, श्वेत ,, घी, खीर

(३) मंगल ,, दक्षिण ,, स्कंद ,, लाल ,, संयाव।

(४) बुध ,, ईशान ,, हरि ,, पीला ,, चावल, दूध।

(५) बृहस्पिति ,, उत्तर ,, ब्रह्मा ,, पीला ,, चावल, दही।

(६) शुक्र ,, पूर्व ,, इन्द्र ,, दवेत ,, चावल, दही।

(७) शनि ,, पश्चिम ,, यम ,, काला ,, चावल, दूध, चीनी !

(८) राहु ,, नैक्रत्य ,, काल्य ,, काल्य ,, तिरु-मिश्रित

> चावल, वकरेका

वकरका मांस ।

(९) केतु ,, वायुकोण " चित्रगुप्त " धृम्रवर्ण " रंगे चावङ ।

प्रहेषु-पु० [सं०] तीसरे सावर्ण मनुके नौ पुत्रोंमेंसे एक ग्रामक-पु० [सं०] एक राज्य जहाँ पुरञ्जन अपने साधी दुर्मदके साथ अपने नगरके आसुरा फाटकसे गया था (भाग० ४.२५.५२) ।

आमणी-पु॰ [सं॰] (१) विव्नेश्वरके ५१ नामोंमेंसे एक नाम (ब्रह्मां॰ ४-१-८१)। या ५१ गणेशोंमेंसे एक (ब्रह्मां॰ ४.४४.६९)। (२) ब्रह्मा तारकामयमे (मत्स्य०१७१.६; १७४.३; २७४.४१)। (३) छहो ऋतुओंमं मूयेकी सेवामें रहनेवाले स्वर्गीय देव (वायु० ५२.१)। (४) चैत्र और मधु मासमें सूर्यके रथपर रहनेवाला (विष्णु० २.१०.३)।

श्रामणीसव – पु० [सं०] एक दिनमें होनेवाला एक याग। श्रामदेवता – पु० [सं०] गाँवका रक्षक देवता जिसकी पूजा इाम अवसरोंपर होती हैं।

**ग्रामयाजक**-पु० [सं०] विना भेदभावके सव जातिका पुरो-

हित होनेवाला ब्राह्मण । ऐसे ब्राह्मणको टान देना निषेध है, क्योकि फल नहीं होता (महाभारत) ।

श्रावस्तुत – पु० [सं०] नारायणके चरणोंसे उत्पन्न यद्मके १६ ऋत्विकोंमेंसे एक (मत्स्य० १६७.१०) ।

ग्रैष्मिक – पु॰ [मं॰] मित्र और वहण, अत्रि और विशष्ठ, तक्षक और शुक्र, रंभा, और मेनका, हहा और हुहू, रथस्वन और सहजन्य पौरुपेय और चित्रस्वप्न ये सब स्वंके साथ ग्रीष्म ऋतुमें रहते हैं (भाग॰ १२.११.३५-३६; वायु॰ ५२.६)।

**घटज-**पु० [सं०] दे० अगस्त्य ।

घटयोनि-पु० [मं०] दे० अगस्त्य ।

घटवार-पु॰ [हि॰] (१) घाटिया-जो घाटपर दान लेता है। (२) घाटका देवता जिसकी पूजा होती है।

घटसंभव-पु० [मं०] अगस्त्य ऋषिका एक नाम--दे० अगस्त्य ।

घटास्थ – पु॰ [मं॰] दिरण्यकशिपुकी सभाका एक असुर (मत्स्य॰ १६१.८१)।

घट्टका - पु० [मं०] भीनमेनके एक पुत्रका नाम जिसे घटो-त्कच कहते थे और जो हिडिम्झा राक्ष्मीके गर्भमे उत्पन्न हुआ था (महाभा० द्रोण०)।

घटोत्कच-पु० [मं०] हिडिम्बा राक्षसीके गर्भसे उत्पन्न भीमसेनका एक पुत्र । हिडिम्बा हिडिम्ब राक्षसकी विहन था । मुर दैत्यकी पुत्री कामकंटकटासे इसका विवाह हुआ था जिससे इसे वर्षरीक नामक पुत्र हुआ था (स्कंद० मा० कुमा० खंड) । यह महाभारत युद्धमें कर्ण द्वारा मारा गया था—दे० घटूका तथा हिडिम्बा (महाभा०-द्रोण०) । इन्द्रकी दी हुई 'शक्तिं'से यह मारा गया था (भाग० ९.२२. ३०-३१; मत्स्य० ५०.५४; वायु० ९९.२४७; विष्णु० ४. २०.४५) ।

घटोरकचांतक-पु॰ [सं॰] हिडिम्बा राक्षमीके गर्भसे उत्पन्न भीमपुत्र घटोरकचको इन्द्रकी दी हुई अभीष शक्तिके प्रयोगने मार देनेके कारण कर्णका एक नाम (महाभा॰ द्रोण॰)।

घटोदर -पु० [तं०] (१) शिव-गणोंमेले एक (ब्रह्मां० ३.४१. २७) । (२) भण्डका एक सेनापित (ब्रह्मां० ४.२१.८८) । (३) हिरण्यकशिपुकी सभाका एक अमुर (मत्स्य० १६१.८०) ।

घटोदरी - स्ति॰ [सं॰] अन्धकासुर-युद्धमे अन्धक रक्तवानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट अनेक मानसपुत्री मानुकाओंमसे एक मानसपुत्री मानुका (मत्स्य॰ १७९.१७)।

**घटोद्भव**−पु० [मं०] अगस्त्य ऋषिका एक नाम—दे० अगस्त्य।

चण्टाकर्ण - पु० [मं०] (१) शंकरके एक अनुचरका नाम जो मेथाके गर्भसे उत्पन्न मंगलका पुत्र था। शापने यह उज्ज- यिनी नगरीमें उत्पन्न हुआ था और शिवके नाम विना ही वड़े छन्दोंमें शिव स्तुति बनायी थी। प्रसन्न होकर शंकरने इसे शाप-मुक्त कर दिया था (शिवपुराण)। (२) हरिवंशमें भी इस नामके व्यक्तिका उल्लेख मिलता है। यह विष्णु-

7

द्वेषा था। यह श्रीकृष्णके साथ ददिकाश्रम गया था और शिवके आदेशानुसार विष्णु-भक्त हो गया। इसका विष्णुने साक्षात्कार भी हुआ था। श्रीकृष्णकी स्तुति कर इसने मीक्ष प्राप्त किया था। (३) एक गणेइवर (मत्स्य० १८३.६५)।

**घण्याधारिणी** –स्त्री० [सं०] एक द्यक्ति देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.८६) ।

घण्टारव - स्तं. (सं.) अन्यक्षामुरके रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट अनेक मानसपुत्री मातृकाओं मेने एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२३) ।

घण्टेश्वर-पु० [सं०] पिनरोंके लिए पिण्डदानार्थ अति उप-युक्त एक पुण्य तीर्थ (मत्स्य० २२.७०)।

घननाद — पु० [सं०] मयक न्या तथा रावणकी पररानी मंदोदरीके गर्भते उत्पन्न लंकेथर रावणके पुत्रका नाम । इसे ही
मंघनाद कहते थे। यह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। सुरराज इन्द्र भी इससे युद्धमे हार गये थे और इस विजयके
कारण इनका नाम इंद्रजिन् भी पड़ा था। लंकाके रामरावण युद्धमें इनने श्रीरामको दो बार हराया था। अंतमें
यह लक्ष्मणजीके हाथो मारा गया था। बासुकि नागकी
पुत्री सुलोचनासे इसका विवाह हुआ था। सुलोचना पितसेवाके लिए विख्यात है (रामायण)। दे०—मेघनाद।

**धनपति**−पु० [सं∞] मेघके मालिक इन्द्रका एक नाम— ेदे० इन्द्र ।

घनस्याम−पु॰ [तं॰] भगवान् विष्णुका रंग उन्हें 'मेघ-वर्ष' और 'गगनसद्दः' लिखा हें, अतः विष्णु या कृष्णका एक नाम ।

घरमात्मा-पु० [मं०] धृष्टका एक पुत्र (वायु० ९५.३९) । धुमत्सेन-पु० [मं०] एक राजा जो देव्याम स्थित सूर्य तालाक्का जल पा कुष्ठ रोगसे मुक्त हुए थे—दे० देव । धूर्णिका-स्त्रा० [मं०] देवयानीकी एक अनुचरीका नाम (मत्स्य० २७.२४-७) ।

घूर्णितानना - स्कं ० [सं०] एक शक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.७३) ।

घृणिन - पु० [सं०] पूर्व जन्ममे मरीचि और ऊर्णाका एक पुत्र । तदुपरांत देवकात एक पुत्र जिसे कंसने मार डाला था । श्रीकृष्ण इसे सुतलने ले आये थे और माता-पिताके देख लेनेके पश्चात् यह स्वर्ग चला गया (भाग०१०.८५. ४७-५६)।

**घृत** – पु० [तं०] धर्मका एक पुत्र तथा दुर्वमका पिता (मत्स्य० ४८.८; विष्णु० ४.१७.४) ।

**घतधेनु** चपु० [सं०] विद्योक द्वादशी ब्रतमें टान देनेके निमित्त वीके डेरमें गौकी कल्पना करके टान करे (मस्स्य० ८२.१८)।

**घतदान** – पु॰ [सं॰] पींप शु॰ १३ को भगवान्का पूजन कर बाह्मणको घी टान देनेसे सब कामनाएँ सिद्ध होती हैं (कृत्यतत्त्वार्णव)।

**घतप्रस्थ** – पु० [सं०] प्रियव्रतका एक पुत्र तथा क्रोंचर्द्धापका अधिपति था (भाग० ५.१.२५, ३३; २०.२०) ।

**घृतज्ञतम्** –पु० [नं०] इससे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है (मत्स्य० १०१.६८) ।

**घतस्थला**−स्त्री० [मं०] एक अप्सगका नाम (वायु० ६९.४९)।

**घृतस्मद्**−पु० [सं०] सुहोत्रके पुत्र शौनकके दादाका नाम जो अग्निवंशियोंके आदि पुरुष कहे जाते है (हिं० - श० सा०) ।

श्वताची — स्त्रं। [मं०] (१) कुश्चनाभक्षं। एक रानी (हि० ग० मा०)। (२) स्वर्गकी एक अप्सराका नाम जो तपम (माघ) माममें अन्य गणिके स्पथ्य सूर्य रथपर अधिष्ठित रहनी हैं (भाग० %.२०.५; १२.११.३%; विष्णु० १.९.१०३; ब्रह्मां० २.२३.१३; ३.७.१५; मत्स्य० ४९.४; वायु० ६९.४९; ७०.६८)। इसे देखनेम महाप वेदव्याम कामास्त्र हो गये थे जिससे शुक्रदेव उत्पन्न हुए थे। महाप च्यवनके पुत्र प्रमितिने धृतावीके गर्भमें रूक नामक पुत्र उत्पन्न कियाथा। महोद्य (बन्नोज) नरेश कुशनाभने इसके गर्भभे १०० बन्याएँ उत्पन्न को थी। गंगाद्वारके पास भरवाज ऋषिका आश्रम था। आश्रमके निक्षट इसे स्नान करने देख भरदाज कामपीडित हो। गये जिससे उनका वीर्यपात

हो गया। मुनिने स्विलित वीर्यको द्रोणिमे (एक प्रकारका पात्र) एख दिया जिसमे वीर द्रोणका जनम हुआ। रुद्राश्वमे इसे दस पुत्र और दस पुत्रियाँ हुई थी (हरिवश)। विश्वकर्माते भी इसके पुत्र हुए थे (ब्रह्मवैवर्त्त०)। आश्वयुज माममें यह सूर्यके रथपर अधिष्ठत रहती है (विष्णु० २०११)। शरतमें यह सूर्यके रथपर अन्य गणोंके साथ अधिष्ठत रहती है (ब्रह्मां० ४०३३०१९; वायु० ५२०१३)। शृताच्युत पु० [मं०] कुश्रदीपकी एक नदी (भाग० ५००१५)।

**घृताचि** -पु० [मं०] सूर्यके साथ घूमनेवाला एक ऋषि (ब्रह्मां० २.२१.११५)।

**घृतायु** - पु॰ [मं॰] पुरूरवा और उर्वज्ञीका एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.६६.२३)।

**घृतेयु** ─पु० [सं०] रुद्राश्वके १० पुत्रोंमेसे एकका नाम (वायु० ९९.१२४) ।

**घृतोद**−पु० [सं०] कुझर्द्वापके चारों ओरका समुद्र (भाग० ५.१.३३; २०.१३; ब्रह्मां० २.१९.६३-५; विष्णु० - २.४.४५) ।

**घोर**—पु० [सं०] पच्चीसर्वे कल्पका नाम (मत्स्य० -२९०.९)।

घोरकोलाहल-पु० [मं०] वराह कलपका १२वाँ अवतार जो अन्तिम था (वायु० ९७.७६) ।

घोष-पु० [मं०] (१) पुलिइका एक पुत्र तथा वज्रमित्रका पिता। (२) लम्बा (लंबा—विष्णु०) और धर्मका एक पुत्र। घोषा-स्त्री० [मं०] कक्षीवान्की पुत्री जिसे कुछ रोग हो गया था, अतः विवाह न हो सका और यह बुड्ही हो गयी। वेदोके अनुसार अश्विन-कुमारोंकी कुपासे यह बुडा-वस्थाम रोगमुक्त हुई तथा सुन्दर युवती वन गया एवं इसका विवाह भी हो गया था।

ङ

ङ-पु० [मं०] भैरव।

च

**चंचला** स्क्रीं २ [सं०] ऋष्यवान् पर्वतकी एक । नदीका । नाम । (मत्स्य० ११४.२६) ।

चंचु-पु० [मं०] 'हार्गत', हरितका एक पुत्र तथा विजय और सुदेव (बसुदेव—वि'णु०) का पिता (ब्रह्मां० ३.६३. ११७; वायू० ८८.११९, १२०; विष्णु० ४.३.२५) ।

**चंजुल**−पु० [सं०] विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम—दे**०** इतिबंदा ।

चंड-पु० [मं० चण्ड] (१) पुराणानुमार कुवेरके आठ पुत्रों-मेसे एक । यह शिवकी पूजाके लिए सूंब-सूंब कर फूल लाया था जिससे अप्रमन्न हो कुवेरने शाप दिया जिसके फल-स्वस्य यह जन्मांतरमें मथुरापति कंसका भाई हुआ था और श्रीकृष्णके हाथों मारा गया था—भागवत । (२) एक देत्य जिसका वध दुर्गाने किया था—दे० दुर्गासप्रशती, मार्कण्डेय० । (३) श्रा रामचन्द्रजीकी सेनाका एक दन्दर— । दे० रामायण । (४) खशाक पुत्र यक्षमे मिलनेवाले दो पिशाचों मेंसे एकवा नाम (वायु० ६९.११३) । (५) विष्णु- का एक मभामव--विष्णु० । (६) शिवका एक मुख्य गण (ब्रह्मां० ३.४१.२८) । (७) कात्तिकेय । (८) गेयचक्रके छठे पर्वपरका एक भेरव जो लिलाकी सेनाके साथ गया था (ब्रह्मां० ४.१९.७८; १७.४) । (९) एक यमदूनका नाम । (१०) एक क्द्र (मत्स्य० १५३.१९) । (११) दाष्कलका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.५.३८; ४.२९.७५) । (१२) एक नागपित (वायु० ४१.७३) । (१३) सात प्रलय वादलों मेसे एक (मत्स्य० २.८) ।

चंडकर-पु० [सं०] अति तीक्ष्ण किरणोंके कारण सूर्यका एक नाम ।

चंडकाळी – स्री० [सं०] कोलास्का वध करनेवाळी काळीका नाम (ब्रह्मां० ४.२८.४२) । चंडकोशिक-पु० [मं०] (१) एक मुनिका नाम (हिं० घ० सा०)। (२) एक नाटक विशेष जिसमें हरिश्चन्द्र और विश्वामित्रकी कथा है (चण्डकौशिकम्—आर्थ क्षेमेश्वर-विरचिन)।

**चंडघंट**-पु॰ [सं॰] एक गणेश्वरका नाम (मत्स्य॰ १८३.६४)।

चंडतुंडक-पु० [सं०] गरुड़के एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २. १९.११-१२; ३.७.४४८-५१; मत्स्य० १२२.१५)।

चंडधर्म-पु० [सं०] भण्डका एक सेनापति (ब्रह्मां० ४. २१.८२)।

चंडनायिका - स्त्री० [मं०] भगवती दुर्गाकी एक नाम जो चंडका वध कर डालनेके कारण पड़ा—दे० चंड (२)।

चंडबाहु - पु० [सं०] भण्डका एक सेनापति जो विपङ्गका सहायक था। यह कुलसुंहरिकामे मारा गया था(ब्रह्मां० ४० २१.७९; २५.२८,७९)।

चंडभार्गाव-पु० [सं०] महाराज जनमेजयके सर्पयञ्चके यज्ञकर्ता एक ऋषि जो च्यवन वंशोत्पन्न थे (महाभा० आदि० ५३.४-५)।

चंडमना-पु० [मं०] चंद्रमाके रथके दस बोडोंमेंने एक (ब्रह्मां० २.२३.५६)।

चंडमुंड-पु० [मं०] 'चण्ड' और 'मुण्ड'—दो राक्षसोके नाम जो बड़े बीर थे, पर देवीके हाथों मारे गये थे (मार्क-ण्डेय०, दुर्गामप्तश्चर्ता, २.३)।

चंडमुंडा - स्त्री० [मं०] चामुंडा देवी ।

चंडमुंडी-स्नी० [मं०] तांत्रिक्तोकी एक देवी।

चंडरुद्धिका - स्त्रां० [मं०] तंत्रानुसार अष्ट नायिकाओके पूजनसं प्राप्त होनेवाली एक सिद्धि ।

चंडवती – स्त्री० [सं०] (१) दुर्गाका एक नाम । (२) तंत्रा-- तुसार अष्ट नायिकाओमेने एकका नाम ।

चंडवेग - पु॰ [सं॰] गंधर्विका अधिपति जिसके ६६० अनु-गामी थे जो पुरञ्जनके नगरमे घुस कर निवासियोको दुःखी करते थे [३६० = पूरा वर्ष; गंधर्व = दिन, गंधर्वपरनी = रात्रि] (भाग॰ ४.२७.१३-१६) ।

चंडवेगा -स्त्री० [नं०] एक नदी जो पिनरोंको अति प्रिय है, अतः इसे श्राद्धके समय नहीं भूलना चाहिये (मत्स्य० २२.२८)।

चंडश्री-पु॰ [मं॰] शांतिकर्ण। विजयका पुत्र एक आंध-देशाविपति जिसने दस वर्षोतक राज्य किया था (मत्स्य॰ २७३.१५)।

चंडांग्रु-पु॰ [सं॰] तेज किरणोंके कारण सूर्यका एक नाम। चंडा-स्री॰ [सं॰] शिवजी द्वारा सृष्ट एक मानसपुत्री मानुकाका नाम (मत्स्य॰ १७° १६)।

चंडिकघंट-पृ० [सं०] भगवान् इंकरका एक नाम । चंडिकनवर्मी-स्वी० [सं०] चेत्र कृष्ण तथा शुक्क दोनों नविमियोंको दिया जानेवाला एक व्रत । 'इस व्रतका सविधि अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य हंस, कुंद और चंद्रमाके समान गौरवर्ण एवं श्रवके समान तेजस्वी, दिव्यस्वस्प धारण कर

ारकर एवं शुक्क सभान तजस्वा, दिक्यस्वरूप पारण कर उत्तम विमानपर आरुड हो देवलोकमे आदर पाता ईं (निर्णयामृते भविष्योत्तरे) ।

चंडिका-स्त्री० [मं०] (१) योगमायाका एक नाम (भाग०

१०.२.१२) जिनका सिद्धस्थान चंडिकागृह है (भाग० ५.९.१४)। (२) एक मानुका (ब्रह्मां० ४.७.७२; १४.७०)। (३) गायत्री देवी, दुर्गाका एक नाम। इनका एक स्थान मकरंदकमें है। यह उमाका पर्यावाची है (मत्स्य० १३.४३; १५८.१६)। (४) पार्वतीकी एक अनुचरीका नाम (ब्रह्मां० ४.४०.२५)।

चंडी - स्ति (मं ) ग्रुंभ-निशुंभके वथके लिए देवनाओं ने अपनी शक्ति एक कन्याकी सृष्टि की जो दुर्गाके रूपमें अवतीणे हुई। दुर्गाका वह रूप जो महिषासुरके मारनेके लिए देवीने थारण किया था। माईण्डेयपुराणमें यह कथा विस्तारसे दो हुई है जिसके पाठका विशेषतया नवरात्रमें वड़ा माहात्म्य है। इनके गण भूत, वेताल, पिशाचादि हैं। माईण्डेयपुराणांतर्गत चंडीपाठमें जिसे देवीमाहात्म्य भी कहते है, इन्हींके साथ मिह्णासुरयुद्धका वर्णन है जिसमे ७०० दलोक है। पोली और वनोंफने इसका अनुवाद किया है।

चंडीश-पु० [मं०] (१) स्ट्रवा एक सेवक गण । दक्षके यझ-ध्वंसके ममय इसने पृष्णपर आक्रमण किया था (भाग० ४.५.१७)। (१) एक भौतिक, एक वरसूर्ति (ब्रह्मां०४. ४४.५०)।

चंडेश्वर-पु० [सं०] रक्त स्पथारी शिवका एक विशेष रूप। चंडोदरी-पु० [सं०] एक राक्षसीका नाम जिसे रावणने जानकाको समझानेके लिए नियुक्त किया था।

चंदनगण – पु० [मं०] तेतीस देवताओंका समूह जो हृष्णपक्षमं चद्रमाकी वलाओंका पान करते है (ब्रह्मां० २० २८.२६)।

चंदनयात्रा - स्त्री [सं०] वैशासके शुक्लपक्षकी तृतीया। यह जगन्नाधर्जाकी रधयात्रासे संबद्ध पुरीमें मनाया जाने-वाला एक उत्सव है (स्क्रीट० वे० स्व० उत्स० स्व०)।

चंदना –स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदी, एक महानदी (वायु० ४५.९७; १०८.७९) ।

चंदनी-स्त्री० [मं०] एक नदीका नाम ।

चंदनोदकदुंदुभि –पु० [नं०] (१) अभिजित्के पिता तथा आहुक और आहुक्कि टाइाका नाम (बायु० ९६.११८-१२०; ब्रह्मां० ३.७१.११९-१२२) । (२) रेवतका पुत्र तथा तुम्बक्का मित्र (बायु० ९६.११७) ।

चंद्रा-पृ० [हि०] दे० चंद्रमा।
चंद्र-पृ० [म०] (१) चंद्रदेव जिन्होने समुद्रमंधनके समय
राहुकी चोर्ग (छिपकर अमृतपान वरना) पकड़ कर विष्णुमे
कहा (भाग० ८.९.२४-२६; १०.२१)। (२) विश्वसंधिका
पुत्र तथा सुवनाश्वका पिता (भाग० ९.६.२०)। (३) मत्यासे
उत्पन्न श्रीकृष्णरा एक पुत्र (भाग० १०.६१.१३)। (४)
विष्का एक पुत्र (भाग० १०.६१.१३)। (४)
विष्का एक पुत्र (भाग० १०.६१.१३)। (४)
विष्णु० ४०.१.४१-२)। (७) हेमचंद्रका पुत्र तथा धृत्राक्षका
पिता (विष्णु० ४०.१.४१-२)। (०) चंद्रमा जो हो पक्षोंमे
उस चक्करको पृरा कर लेता है जिसे सूर्य एक वर्षमें पूरा
करता है। यह सब जीवधारियोंका प्राग है और
विनक्षे ३० मुहूर्त्तको नक्षत्राविषके प्रत्येक नक्षत्रमें रहता है
(भाग० २०१०.३०; ५०.२२०-१०)। वनस्पति, यक्क, व्रत

तथा तपका अधिपति है। इसमेका घटना शरके ऐसा दाखता है (बायु० ४७.७७)। वैबन्दन मनुमें इसे बमु कहते थे (बायु० ५३.५५-६२, ८०)। इसकी पन्द्रह कलाएँ है न कि १६ (बायु० ५६.२०-३१)। (९) प्रक्षद्वीपके सात पहाड़ों-मेसे एक जो समुद्रतक चला गया है। यहाँ अधिनीकुमार जड़ी-बूटी लाने आते हैं (ब्रह्मां० २.१८.७६; १९.८; बायु० ४९.७; बिष्णु० २.४.७)।

चंद्रकला-स्री०[मं०] हे० कला।

चंद्रकांत - पु० [सं०] (१) प्राचीन यन्थोंके अनुसार एक मणि जिसके विषयमें यह प्रसिद्धि है कि चंद्रमाके सामने रखनेसे पर्साजता है। (२) रामायणानुसार लक्ष्मणजीके पुत्र चन्द्रकेतुकी राजधानीका नाम (ब्रह्मां० ३.६३.१८८; वायु० ८८.१८७-८; विष्णु० ४.४.१०४)। (३) एक कुल-पर्वत जो उत्तर कुरुमें हैं (बायु० ४५.२५)। यह इन्द्रके डरसे समुद्रमें जा छिपा था (मत्स्य० १२१.७३)।

चंद्रकांता — स्त्री॰ [सं॰] (१) चंद्रमाकी स्त्री। (२) एक द्यक्ति देवी (ब्रह्मां॰ ४.४४.७५)। (३) लक्ष्मणके पुत्र चंद्रकेतुकी राजधानी — दे॰ चंद्रकांत (२)। (४) भद्र देशका एक जनपद (बायु॰ ४३.१९)।

चंद्रकुमार-पु० [सं०] चंद्रमाका पुत्र वृथ जो देवतुरु वृहस्पतिकी पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था—दे० वृथ ।

चंद्रकूट-पु॰ [सं॰] कामस्य देशका एक पर्वत (कालिका-पुराक) ।

चंद्रकूप-पु॰ [सं॰] कार्यामें स्थित एक कुआँ जो एक तीर्थ-स्थान माना जाता है (कार्याखण्ड)।

चंद्रकेतु - पु० [सं०] (१) एक गंभर्वका नाम (वायु०६९. २६) । (२) मुभित्राके गर्भमे उत्पन्न छक्ष्मण (दशस्य-पुत्र)के पुत्रका नाम । भरतके कहनेमे श्रीरामने इन्हे उत्तरका चंद्रकांत प्रदेश दिया जिसकी राजधानी चंद्रकांता या चंद्रचक (चंद्रकत्र = वायु०) थी (ब्रज्ञां० ३.६३.१८८; वायु० ८८. १८७-८; विष्णु० ४.४.१०४) ।

चंद्रगिरि -पु० [सं०] तासवीडके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० १२.५५) ।

चंद्रगुस-पु॰ [सं॰] (१) हैहयका एक अति अनीतिज्ञ तथा अधामिक मंत्री जिसने जमदिग्नकी गी ले लेनेकी राय दी थी। राजाने हले ऋषिके पास भेजा और जब यह बलपूर्वक गी छीन कर लाने लगा तब जमदिग्नने अपनेकी भी गीसे बॉथ दिया। ऋषिकी मार पड़ी जिससे वह मर गये। गौने बंधन तोड़ दिया और उड़कर स्वर्गकी चलो गयी (ब्रह्मां॰ २.२८.३१-७; २९.८)। (२) एक सेनापित जो विषंगके सहायतार्थ नियुक्त था। इसे चित्राने मारा था (ब्रह्मां॰ ४.२४.२९)।

चंद्रचका - स्त्री० [सं०] लक्ष्मणके पुत्र चंद्रकेतुकी राजधानी (ब्रह्मां० ३.६३.१८९) ।

चंद्रचित्र-पु० [मं०] एक देश विशेषका नाम (वाल्मीकि रामायण) !

चंद्रचृड्-पु० [सं०] समुद्रमंथनसे निकले चंद्रमाको मस्तक-पर धारण करनेके कारण भगवान् शंकरका एक नाम— दे० शिव ।

चंद्रज-पु० [सं०] चंद्रमाके पुत्र बुधका एक नाम-दे०

चंद्रकुमार ।

चंद्रतीर्थं - पु० [मं०] वन्याकुमार्गके निकटका एक तीर्थ जहाँके ऋषि लोग द्वारका गये थे। यह श्राद्धके लिए अति उनयुक्त हैं (भाग० १०.९०.२८(४); ब्रह्मां० ३.१३.२८, वायु० ७७.२८)। पृणिमाको यहाँ स्नान करनेसे चंद्रलोक प्राप्त होता है (मत्स्य० १९३.७५-६)।

चंद्रदारा - स्त्री० [सं०] पुराणानुसार २७ नक्षत्र जिन्हें दक्ष प्रजापतिकी पुत्री कहा गया है। ये सब चंद्रमाको ज्याही है।

चंद्रदम-पु० [सं०] मनुष्याकृतिका एक किन्नर (वायु० ६९.३५)।

चंद्रद्वीप-पु० [मं०] उत्तर कुरुके दक्षिणका देश जहाँ देवता रहते है। इसका क्षेत्रफल १००० योजन है; बीचमें एक पर्वत है जिसमें अमूल्य पदार्थ पाये जाते हैं। यह चंद्रमाका देश हैं, इसकी जनता धर्मात्मा है (वायु० ४% ५२.६०)।

चंद्रधनु –पु० [सं०] चंद्रमाके प्रकाशके कारण रातको दिख-लायी पड़नेवाला इन्द्रथनुष (हिं० श० सा०) ।

चंद्रथर-पु॰ [मं॰] समुद्रमंथनमे निकले चौदह रत्नोंमेंसे एक-चंद्रमाको मस्तकपर धारण करनेके कारण जिवका एक नाम-रे॰ चंद्रचुड़ ।

**चंद्रपाद**—पु० [मं०] गयामा एक पवित्र स्थान (ब्रह्मां०३. ४७.१८) ।

**चंद्रपुष्कर** – पु० [मं०] यह ललिताको प्रिय है (ब्रह्मां० ४.४४.९५)।

चंद्रप्रभ - पु० [मं०] (१) मणिभद्रका एक पुत्र (वायु० ६९. १५५)। (२) मेरु पर्वतकी ढालपरका एक झील (ब्रह्मां० २.१८.६८; वायु० ४७.६५)। (३) तक्षिश्चलाके एक बड़े दानी राजाका नाम जिन्होंने अपना सिरतक ब्राह्मणको दानमें दे दिया था। (४) केलाशके उत्तर-पश्चिमका एक पहाइ। यहाँ स्वच्छोद झील, स्वच्छोद नदी, चंत्ररथम् वन हे जहाँ यक्षोंका प्रधान मेनापित मणिभद्र रहता है (ब्रह्मां० २.१८.५-८; मत्स्य० १२१.६; वायु० ४७.५)। (५) इलाके घोड़ेका नाम जो शरवनमें घोड़ी हो गया था (मत्स्य० १२.३)।

चंद्रवंधु-पु॰ [मं॰] समुद्रमे निवास करनेवाला चंद्रमाका भाई शंख, जो चंद्रमाके साथ हा समुद्रमे निकला था।

चंद्रबाला –र्सा० [सं०] चंद्रदेवकी एक स्त्रीका नाम ।

**चंद्रबाहु** – पु० [सं०] एक अमुरका नाम ।

चंद्रविद्याला – स्त्रं िमं े यह सूर्य विवशालासे लगा है। अत्रिकी ऑसोंसे उत्पन्न चंद्रमाको यहीं चमक तथा प्रकाश मिला। यहाँका अधिपति सोमनाय है जिसे २७ तारिका घेरे हैं जो सबकी सब 'शक्ति' है (ब्रह्मां० ४.३५.५१-५८)। चंद्रभ — पु० [सं०] पुण्य जनिका पुत्र एक यक्ष (ब्रह्मां० ३.७.१२४)।

चंद्रभा – स्त्री [मं०] दे० ह्रादिनी (मत्स्य० ११२.७२)। चंद्रभाग – पु० [मं०] हिमाचलके अंतर्गत एक पर्वत जिस-पर ब्रह्माने देवताओं तथा पितरोंके निमित्त चंद्रमाके भाग किये थे। यहीसे चंद्रभागा नदीका उद्गम कहा जाता है। चंद्रभागा – स्त्री [मं०] (१) यहाँकी भूमि ब्रायों और म्लेच्छों- को मिल गयी (भाग० १२.१.३९; विष्णु० ४.२४.६९)। कालिकापुराणानुसार चंद्रभाग पर्वतसे शीला नामकी नदी उत्पन्न हुई जो चंद्रमाको स्पर्श करती हुई एक सरोवरमें गिरी। अमृत-केन्द्र चंद्रमाको स्पर्श करती हुई एक सरोवरमें गिरी। अमृत-केन्द्र चंद्रमाको स्पर्श करनेके कारण इस नदीका जल भी अमृत तुल्य हो गया। इसी जलसे चंद्रभागा नामकी कन्याका जन्म हुआ जिसका विवाह समुद्रसे हुआ था। यह हिमालयसे निकल पश्चिम समुद्रमें गिरती है (भाग० ५.१९.१८; ब्रह्मां० ५.१२.१५; २.१६.२५; ३.१३.२१; वायु० ४५.९५: ७७.११३; १०८.७८)। चंद्रमाने अपनी गदासे पहाइमें दरार कर दी जो चंद्रभागा नदीका उद्रम स्थान है। यह कालको प्रिय है। हन्यवाहन अग्निकी १६ पत्नियों में से एक (मत्स्य० १३.३९; ५१.१३; ११४.२१; ११३.२३; १९१.६४; वायु० २९.१३; विष्णु० २.३.१०)।

चंद्रभानु-पु० [सं०] सत्यभामा-सत्राजित्की पुत्री तथा श्रीकृष्णकी आठ पररानियोंमेंसे एकके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके दस पुत्रोंमेसे एक (भाग० १०.६१.६०)।

चंद्रभाल-पु० [सं०] दे० चंद्रचूड़।

चंद्रभूषण-पु॰ [मं॰] दे॰ चंद्रचूड; पर्या॰—चंद्रधर, चन्द्र-मौलि चन्द्रललार, चन्द्रललाम आदि ।

चंद्रमा-पु० [मं०] (१) पुराणानुसार चंद्रमा समुद्र-मंथनके समय निक्ले हुए अमृत, पारिजात, लक्ष्मी, ऐरावत आदि चौदह रत्नोंमेंसे एक है। यह देवताओंमें गिना जाता है। अमृतपानके समय देवताओंकी पंक्तिमें बैठे राहुने भी अमृत पिया था । चंद्रमाने यह विष्णुसे कह विया जिससे कुद्ध होकर उन्होंने चक्रसे राहुका सिर काट लिया। चंद्रग्रहणपर अब भी राहु चंद्रमाको इसीके लिए यसता है। चंद्रमाके थब्बेके विषयमें भी अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। एक मतसे दक्ष प्रजापतिके शापसे इन्हें राज-यक्ष्मा हो गया जिसकी शांतिके लिए यह हिरन गोदमें लिए रहते हैं-दे० क्षयी। अन्य मतसे गुरुपलीके साथ रमण करनेसे इन्हें शापत्रश वह धब्ता लगा। दूसरे मतसे जब इन्द्रने अहल्याका सतीत्व भंग किया तब चंद्रमाने इन्द्रकी सहायता की थी। अहल्या पति गोतम ऋषिने क्रोध-वश कमण्डल और मृगछाला फोंक कर इन्हें मारा था और ये गोचर धब्बे इसीके हैं। पुराणानुसार इनके स्वमं तीन पहिये है और दस सफेद घोड़े इसमें जोते जाने है।

काशी खंडके अनुसार ब्रह्माके मानसपुत्र अतिसे चंद्रमा-की उत्पत्ति हुई थी। महादेवकी कृपासे इन्हें चन्द्रलोक नामक राज्य मिला था। २७ नक्षत्र जो दक्षकी कन्याएँ थीं उनसे इनका व्याह हुआ। इनकी दृसरी पत्नी रोहिणी है जिसपर विशेष प्रेम रखनेके कारण ही दक्षने इन्हें शाप दिया था, पर बहुत विनय करनेके पश्चात् १५ दिनोंतक हास तथा १५ दिनोंतक वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दक्षने दिया जिससे चंद्रमाकी कलाएँ घटती तथा धीरे-धीरे दहकर पूणिमाको पूर्ण होती रहती है—कालिकापुराण। देवगुक खहस्पतिकी स्त्री तारासे इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वुष रखा गया जो नवम्रहोंमेंले एक है। वुषते ही चन्द्रवंश आरम्भ होता है। पथ्यीं०—िहमांगु, इन्दु, कुमुक्शान्यक, विश्व, सुशांगु, निशायति, सोम, मृगांक, दिवराज, शहायर, नक्षत्रराज, निशानाथ, श्वेतवाहन, तिथिप्रणी, पक्षपर, रोहिणीश, अत्रिनेत्रज, सिन्धुजन्मा, मृगलांच्छन, दाक्षा-यणीपति, लक्ष्मीसहज, मुभाकर, मुभाषर, श्वीतभानु, तुषार-किरण, अमृतदीधिति, हरिणांक, सिंधुनंदन, कुमुदेश, श्वीरोदनंदन, कलावान्, यामिनीपति, यक्षजन्मा, शीत-मरीचि, खचमस, विकस, दक्षजापति, कलामृत, शरामृत, छरयामृत, श्वपाकर, अमृत, शशी, शशलांछन, निशाकर, त्रिनेत्रचूड़ामणि, परिद्या, निशारत्न, चित्राचीर, हरिणांक, जैवातृक आदि (दे० कला, सोम (२); ब्रह्मां० २.१०.९३)। चंद्रमोललाट-पु० [सं०] मस्तकपर चन्द्रमाके कारण शिवका एक नाम—दे० चन्द्रचूड।

चंद्रमोललाम-पु॰ [नं॰] शिवका एक नाम-दे॰ चंद्रथर, चन्द्रशेखर (१) आदि ।

चंद्रमौलि,-पु॰ [सं॰] शंकरका एक नाम (ब्रह्मां०३० ४८.९)।

चंद्रवंश-पु० [सं०] मनुष्यकी आकृतिका एक किन्नर (वायु० ६९.३६) ।

चंद्रवंशी-चंद्रवंशिन् - वि० [मं०] चन्द्रवंशों उत्पन्न क्षत्रिय। काशों से राजा इन्द्रजित्के पुरोहितकी पुत्री हेमवती बड़ी सुन्द्रगे थी। एक कुंडमें उसे स्नान करते देख चन्द्रमा उसपर आमक्त हो गये। हेमवतीसे एक पुत्र हुआ जिसे चन्द्रदेवके आदेशानुसार हेमवती खजुराहों राजाको दे आयी जहाँ राजाने उसका नाम चन्द्रवर्मा रखा। पुत्र बड़ा प्रतायी हुआ और इसके बंशज चन्द्रवंशी कहलाये।

चंद्रलोक-पु० [सं०] गेहिणी चन्द्रशयन व्रत करनेवाले इस लोकको प्राप्त करते हैं (स्कंद्र० काशी खंड पूर्वार्थ तथा मरस्य० ५७.२६; १९३.७६) ।

**चंद्रवक्त्रा** –पु० [सं०] लक्ष्मणपुत्र चन्द्रकेतुकी राजधानी (बायु० ८८.१८८)।

चंद्रवती - स्त्रां० [मं०] सोमक्षन्या मारीपामें प्रचेतासे उत्पन्न एक कन्या, जो प्राचेतम दक्षकी विहन थी (मत्स्य० ४.५०)।

चंद्रवार – पु॰ [म॰] सोमवार, रिववारके दाद तथा मंगल-वारके पहलेका दिन । यह दिन चंद्रमाका माना गया है । चन्द्रमा इसका अधिपति है ।

चंद्रवसा-पु० [सं०] नामान्तर चन्द्रवद्या, भारतवर्षकी एक नदी जो कुलाचल पर्वतसे निकलती है (भाग० ४.२८. ३५; ५.१९.१८)।

चंद्रविज्ञ – पु० [मं०] विजयका पुत्र तथा सलोमधिका पिता (भाग० १२.१.२७) ।

चंद्रवतम् – पु० [सं०] इस व्रतको करनेवाला चन्द्रलोक प्राप करना है (मत्स्य० १०१.७५) ।

चंद्रशुक्क-पु० [सं०] जम्बुद्वीपका एक उपद्वीप (भाग० ५. १९.३०) ।

चंद्रशेखर – पु० [सं०] (१) चन्द्रमारूपी झिरोभूपण पहिनने-के कारण शिवका एक नाम (ब्रह्मां० ३.२४.६०, २५.२,४४: ३२.१८; ४.३०.७१; ३४.९१) । (२) अराकान देशका एक पर्वत । (३) पौराणिक ख्वातिका एक नगर ।

चंद्रश्री-पु॰ [नं॰] द्वियद्यश पुत्र नथा पुलोमाका पिता (विष्णु॰ ४.२४.४८-९)। चंद्रपष्ठी – स्त्रीं ॰ [सं ॰] यह भाद्र कु॰ ६ की होता है जिसे विवाहिता या अविवाहिता ही करती है और चन्द्रोदयपर अर्ब्य देती है (भविष्यपुराण)।

चंद्रसरोवर-पु० [मं०] गोउर्धन पर्वतके निकउस्थ बजका एक तीर्थस्थान ।

चंद्रसेना - स्त्री० [मं०] शिवजी द्वारा अन्यकामुरस्कपानार्थ सष्ट एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२६)।

चंद्रहास-पु० [मं०] (१) सुमाला राक्षमका पुत्री केकसीके गर्भमे उत्पन्न विश्रवाके पुत्र तथा पुलस्त्यके पात्र लंकाधि-पति राक्षमका तलवारका नाम । (२) दक्षिणके एक राज-कुमारका नाम ।

चंद्रा-न्ह्यी [सं०] (१) शात्मलिद्रीपक्षी एक नर्टा (ब्रह्मां० २.१९.४६; वायु० ४९.४२; विष्णु० २.४.२८) । (२) वृष-पर्वाकी एक पुत्री (मरस्य० ६.२२) ।

चंद्राङ्गद - पु० [सं०] निषधराज इन्द्रसेनके पुत्र, राजा नलके पीत्र तथा चित्रवर्माके जामाताका नाम । इनका विवाह चित्रवर्माकी पुत्री सीमन्तिनीसे हुआ था । यह यमुना नदीमें हुत्र गये थे, पर नाग कन्याओंकी कृषा तथा पाताल निवासी नागराज तक्षककी सहायतामें अपनी परनी तथा गाज्य पा गये थे। इनकी परनी शिवभक्त थी जिसे याज्ञ विवस्प परनी मैत्रेयीने शिवकी आराधनाका उपदेश दिया था (स्टेंड०, ब्राह्मकंड, ब्रह्मोक्तग्यंड)।

**चंद्रांग्र**-पु० [सं०] सदाचन्द्रके पश्चात्का राजा (ब्रह्मां० ३. - ७४.१८१) ।

**चंद्रांग्रुतापन** –पु० [सं०] दलिका एक पुत्र (मत्स्य० ६.११)।

चंद्रापीड्-पु० [नं०] एक कडमीरी राजाका नाम जो प्रता-पादित्यका ज्येष्ठ पुत्र था और अपनी उदारता तथा धर्म-निष्ठाके लिए प्रसिद्ध था (राजतरंगिणी—कल्हण क्रत)।

चंदार्क-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम (वायु० ६९.१६६)। चंदार्कभूकर-पु० [सं०] खजा तथा एक राक्षसका पुत्र (बद्धां० ३.७.१३४)।

**चँदावती** – स्त्रीं० [सं०] केतुमालको एक नदीका नाम (वायु० - ४४.१९) ।

चंद्रावर्ता - स्त्रां ० [सं०] चंद्रदेवके स्थान चंद्रद्वीपक्षा एक नदी (वायु० ४५.५६) ।

चंद्रावली - स्त्री [सं०] चंद्रभानुकी पुत्री एक गोपी जिसका श्रीकृष्णपर अगोध प्रेम था (भागवत) ।

चंद्रावलोक-पु॰ [सं०] सहस्राथके एक पुत्रका नाम । (मत्स्य०१२.५४)।

चंद्राश्च-पु० [मं०] धुंधुनारके एक पुत्रका नाम (विष्णु० ४.२.४२)।

चंद्रिका - र्क्त.० [नं०] (१) चद्रमाओ एक कला (ब्रह्मां० ४. ३५.३२) । (२) अत्बद्धमं स्थापित एक मातृका (मत्स्य० १३.४०; १७९.२८) । (२) पितसेको प्रिय एक नदीका नाम (मत्स्य० २२.६३)।

चंद्रिकोत्सव - पु॰ [सं॰] इरद्कालको पूर्णिमा। ऐसा कहा जाता है कि इस रात्रिको अमृतको तथी छोती है। ठाकुरती-दो इस किन कीतमे ही रखते तथा थेत वस्त्र और श्रेत ही नेवेल भीग लगाते है। श्रीकुष्णको रास्नेला भा इसी रात्रिमे हुई थी (दे॰ शरत्पूर्णिमा; विष्णु॰ पंचम अंश)।

चंप-पु० [मं०] (१) हरितका एक पुत्र जिसने चम्पापुर वसाया (भाग० ९.८.१)। (२) पृथुलाश्च (पृथुलाश्च चायु०) का पुत्र जिनके समयमें मालिनी नामक प्राचीन नगरीका ही नाम चम्पा पड़ा। इनका पूर्णभद्रकी कृपासे ह्यंग नामक पुत्र हुआ (मत्स्य० ४८.९७; वायु० ९९. १०५.७; विष्णु० ४.१८.२०-२१)।

चंपकवन - पु० [मं०] यह विकंक तथा मणिशैल पर्वतोंके वीच स्थित है। इस वनमें फल-फूलके यथेष्ट वृक्ष हैं और कश्यप प्रजापतिका आश्रम भी यहीं था (वायु० २७. १६-२२)।

चंग - पु० [सं०] एक देश जो चम्पाके वृक्षोंसे थिग होनेके कारण चम्पामालिनी कहलाता था। यह अंग देशकी राजधानी था। विष्णुपुराणानुसार रोमपादका पुत्र चतुरंग, चतुरगंग पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्षका पुत्र चम्प हुआ जिसने चम्पापुर्ग वसायी थी। कुंतीके गर्भमे उत्पन्न सूर्थ-पुत्र दान-वंगर कर्ण यहाँका राजा था। भागलपुरके निकट इसके खंडावशेष अव भी वर्तमान है (विष्णु० चतुर्थ अंश)।

चंपापुरी-स्त्री० [मं०] (१) चंप द्वारा स्थापित एक सुंदर नगरी (भाग० ९.८.१; ब्रह्मां० ३.७४.१९७; विष्णु० ४. १८.२०) । प्राचीन मालिनीका नया नाम (मत्स्य० ४८. ९७) । (२) एक नदी जो पितरोको प्रिय है (मत्स्य० २२. ४१) । (३) चम्पावतीका नाम (वायु० ९९.१०६) । एक जनपद (वायु० ९९.३८५) ।

चंपावती - स्त्री० [सं०] (१) नागोंकी राजधानी (ब्रह्मां० ३. ७४.१९४) । यह चम्पकी भी राजधानी थी (बायु० ९९. १०६, ३८२) । (२) केंतुमाल देशकी एक नदी (बायु० ४४.२०) ।

चंपापर्छा – स्त्रीं १ [मं १] यदि भाद्रपट शु० ६ को भौमवार, विशाखा नक्षत्र और वैधृति योग हो तो चंपापर्छा होती हैं जिसमें सूर्यके १२ नामोसे उनकी पृजा करें (हेमाद्रि, स्कंट०)।

**च**-पु० [म०] चंड्रना ।

चकाराक्ष-पु० [सं०] (चकोराक्ष्) भण्डला एक पुत्र तथा सेनापति (ब्रह्मां० ४.२१.८०; २६.४७) ।

चकोर-पु० [सं०] इने स्वातिकर्ण भी कहते थे। यह आंध्रका गजा था जो केवल छह महीनोंतक गई। पर रहा। यह सुनदनका पुत्र तथा भवका पिता था (मत्स्व० २७३.११; भाग० १२.१.२६)।

चक—पु० [सं०] (१) सत्यभामाके गर्मसे उत्पन्न श्रीकृष्णका एक पुत्र (मत्स्य० ४७.१७) । (२) हिन्का चक्रमुदर्शन— त्रैलाक्यमोह्न (भाग० १.९.४; इ.८.२३; ७.१.४५; ९.७.१; ब्रह्मां० ३.७२.११; ४.४४.११६; वायु० ५१.३८; ५७.१२; ८४.८२) । यह सूर्यके एक भागसे विश्वक्रमा द्वारा प्रस्तुत किया गया था । राहुका सिर इसीसे काटा गया था (मत्स्य० ११.२९; ४७.१५-१६; १२९.३५; १४९.८; १५०.७३; १५१.८; १५२.२; १५३.१९८; १७७.९; १७८.१३; २१७.२२; १५२.२; १५२.११; ४४९.१३; वायु० १०.२९) । (१) कुंगर्जायका एक पर्वत (भाग० ५.२०.१५) । (४) एक तीर्य जर्म पर्वत (भाग० १०.१०)

७८.१९)। (५) चक्रवत् पर्वत जो इन्द्रके डरसे समुद्रमें छिप गया था (ब्रह्मां० २.१८.७८; मत्स्य० १२१.७२)। (६) नक्षत्र तथा ग्रहोंका चक्र (वायु० ५०.९३; ५८.२३; विष्णू० ४.१३.८५, ९८)।

चक्रगिरि-पु॰ [सं॰] अंगद्वीपके एक पर्वतका नाम (वायु॰ ४८.१७)।

चक्रतीर्थं -पु० [सं०] दक्षिणमें तुंगभद्राके किनारेपर स्थित
एक तीर्थं। महाभारत तथा पुराणोंमें अनेक चक्रतीथोंका
वर्णन है। काशी, कामरूप, नर्मदा, श्रीक्षेत्र, सेतुबंध रामेश्वर आदि प्रसिद्ध तीथोंमें एक-एक चक्रतीर्थका वर्णन है।
रामेश्वरमें गालव नामके एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे जिन्हें
वड़ी कठिन तपस्याके पश्चात् विष्णुका दर्शन हुआ था।
पहले इसका नाम धर्मपुष्करिणी था—दे० धर्मपुष्करिणी।
यहाँ विष्णुके चक्रने गालवकी एक राक्षससे रक्षा की थी,
अतः यह नाम पड़ा (स्कन्द० ब्राह्म० सेतुमाहात्म्य)।

स्कंदपुराणानुसार प्रभास क्षेत्रके अंतर्गत चक्रतीर्थका वड़ा माहात्म्य है। एक बार बहुतसे असुरोंका बध करनेके कारण विष्णुका चक्र खूनसे लाल हो गया जिसे धोनेके लिए विष्णुने तीर्थोंका आह्वान किया। इमपर कई कोटि तीर्थ इस स्थानपर उपस्थित हुए और विष्णुकी आज्ञासे वहीं स्थित हो गये (स्कंद्र०, वैष्णव०, भूमिवाराहखंड)।

**चक्रदक्**−पु० [मं०] इन्द्र<sup>े</sup> और वल्तिके देवासुर-संग्राममें यह · लड़ा था (भाग० ८.१०.२१) ।

चक्रधर-पु॰ [मं॰] चक्र धारण करनेके कारण विष्णुका एक नाम जिससे श्रीकृष्णका भी वीध होता है (भाग॰ तथा विष्णु॰)।

चक्रनदी-स्त्री॰ [सं॰] गंडकी नदीका एक नाम जहाँ पुलह ऋषिका आश्रम था (भाग॰ ५.७.१०)।

चक्रनाथा – स्त्री॰ [सं॰] ललिता देवीका एक नाम (ब्रह्मां॰ ४.१८.१५)।

चक्रपाणि - पु० [सं०] एकोदिष्टके नियमके प्रवर्त्तक तथा समुद्रमंथनके लिए नींदतक त्यागनेवाले और हाथमें चक्र धारण किये विष्णु भगवान्का एक नाम (मत्स्य० १८.१; २०.३८; २४९.१४)।

चकपूजा-स्त्री० [मं०] तांत्रिक्षोक्षी एक पूजाविधि-राक्तोंकी िनशापूजाका विधान (चकपूजापद्धति)।

चक्रमीमांसा – र्ह्यां िमं०] वैष्णवींकी चक्रमुद्राधारणविधि। चक्रमुद्रः – पु० [मं०] विष्णुके चार आयुधींकी अपने अंगपर छपवानेवाला वैष्णव। इसके दो प्रकार है — 'तप्तमुद्रा' — यह द्वारकामें ही नहीं सर्वत्र वैष्णवीमें प्रचलित है और 'शीतलमुद्रा' जिसमें चंदनादिसे शरीरपर छाप लेते हैं।

चकरथ-पु० [मं०]दे० चकराजरथेन्द्र (ब्रह्मां० ४.१९.२८)। चकराजरथेन्द्र -पु० [सं०] इसके नौ पर्व कहे गये हैं। नवें पर्वमें दस सिद्धि देवियाँ है। इस पर्वके एक खंडमें आठवीं शक्ति स्थित हैं जिसके उत्पर १० मुद्रा देवी या प्रकट शक्तियाँ है। इसी प्रकार सबका विवरण है। लिलता चक्तराज है (ब्रह्मां० ४.१९ (पूरा), २५.५४-१०४; २६.४.३७; २८.१७; २९.३५.१४५; ३१.३; ३६.७)।

चक्रवर्तिनी – स्त्री० [मं०] लिलताका एक नाम (ब्रह्मां०४) १८.१६)। चक्रवर्ती-पु॰ [सं॰] एक अंगिरस मञ्चकृत् ऋषि (ब्रह्मां॰ २. ३२.११०)।

चक्रवर्मा - पु० [सं०] वल (वलि - वायु०) का एक पुत्र जो पूर्व जन्ममें कर्ण था (वायु० ६८.३२)।

चकवाक - पु० [सं०] एक पक्षी जो दाम्पत्य प्रेमके लिए प्रसिद्ध है (ब्रह्मां० २.१५.७९; ३.७.४५८; ५०.४१; वायु० ५५.१९; ५४.३१) । कौशिकके सात पुत्र इसी रूपमें मानस तथा इरावतीमें रहते थे (मत्स्य० २०.१७; २१.९.२८; ११३.७६; ११६.११) ।

चक्रवाक-पु॰ [सं॰] पितरोंका एक प्रिय तीर्थस्थान (मत्स्य॰ २२.४२)।

चक्रवात - पु० [सं०] श्रीकृष्णके वध हेतु कंसका भेजा एक वात्यारू पथारी असुर तृणावर्त जिसका वध श्रीकृष्णके हाथीं हुआ था (भाग० १०. ७.२३-२८; ४३.२५)।

चकवान् - पु॰ [सं॰] एक पौराणिक पर्वतका नाम जिसे चौथे समुद्रके बीच स्थित बतलाया गया है। यहाँ विष्णुने हय-मीव और पंचजन राक्षसका बध किया था। विष्णुको चक्र और शंख यहीं प्राप्त हुए थे।

चक्रवाल-पु॰ [मं॰] पुराणानुमार एक पर्वत जो संसारको चारों ओरसे घेरे हुए हैं। इसे दिन-रातका विभाग करने-वाला माना गया है। इसका नामान्तर लोकालोक है। "लोकालोक—श्रक्रवालः"—अमरकोश।

चक्रब्यूह-पु॰ [मं॰] कुरुक्षेत्रके युद्धमें द्रोणाचार्यने इस व्यूह्की रचना की थी जिलमें अर्जुनसुत अभिमन्यु मारा गया था (महा॰ द्रोण॰)।

चक्रहृद्या - स्त्री० [सं०] शिवस्ष्ट मानसमानुकाओंके उप-द्रव शमनार्थ उत्पन्न कई देवियों मेसे एक देवी जो नृसिंहकी पीठसे उत्पन्न हुई थी और वागीशीकी अनुगामिनी थी (मत्स्य० १७९.६८)।

चका - स्त्री० [सं०] भद्रा देशकी एक नदीका नाम (वायु० ४३.२५)।

चक्राक्ष-पु॰ [मं॰] एक राक्षसका नाम (वायु॰ ६९.१६६)। चक्राथ-पु॰ [मं॰] एक कौरव योखाका नाम (महाभारत)। चक्रिणी-स्त्री॰ [मं॰] लिलता देवीका एक नाम (ब्रह्मां॰ ४.१८.१५; २६.४७; ३६.९०)।

चर्की - पु० [गं०] (१) अंगिरम-वंशका एक आर्षेय प्रवर (मत्स्य० १९६.२३)। (२) चक्रधारण करनेके कारण श्री- कृष्णका एक नाम (विष्णु० ४.१३.८५)।

चक्रेश्वरी-स्त्री० [मं०] ललिता देवीका एक नाम (ब्रह्मां० ४० १७.१९; १८.१५)।

चक्रोड-पु० [सं०] एक क्रिका नाम (मत्स्व० २००.१७)।
चक्क्य-पु० [सं०] (१) पुरुजानुका पुत्र तथा हर्यश्वके
पिताका नाम। यह अजमीड़ वंशोत्पन्न एक राजा था
(विष्णु०)। (२) आधुनिक आक्रमन नदी। वेहोक्त
चक्षनद यही है। विष्णुपुराणानुमार स्वर्गसे गिरनेपर
गंगाजीकी चार-चार शाखाएँ हो गयी थीं और चक्ष
इन्हींमेंसे एक है। यह मलयवतीसे नीचे आ केतुमाल पर्वतके वीचसे वहकर आथी है। यह चीनमरु, नाल, मसमूलिक, भद्र, नुपार, लाम्याक, वाह्नद, पार्ट और खश
देशोसे होकर वहती है (भाग० ५.१७.५-७; ब्रह्मां० २.१८०

४१, ४६; मत्स्य० १२१.४०; वायु० ४७.३९, ४४; विष्णु० २.२.३४, ३७; ८.११३) । (३) ब्युष्ट और पुष्करिणीका एक पुत्र । आकृती (वीरिणी—मत्स्य०) इसकी पत्नी थी जिससे मनु उत्पन्न हुए (भाग० ४.१३.१५; ८.५.७; मत्स्य० ४.४०) । (४) अनुका एक पुत्र (भाग० ९.२३.१; विष्णु० ४.१८.१) । (५) एक तुषित (ब्रह्मां० ३.३.१९; वायु० ६६.१८) । (६) शिष्टका एक पुत्र (मत्स्य० ४.३९) । (७) एक मरुद्रण (मत्स्य० १७१.५२) । (८) हिमालयकी एक नदीका नाम (ब्रह्मां० २.१६.२७; १८.२२) ।

चक्षुर्वर्द्धनिका - स्त्री॰ [सं॰] शाकदीपकी एक नदी (महा-भा॰)।

चक्षुर्हा-पु॰ [मं॰] एक सर्प जिसे देखते ही जीव-जन्तु चक्षदीन हो जाते हैं (महाभा॰)।

चक्कुष-पु० [मं०] (१) रिपु और वृहतीका एक पुत्र । इसकी पत्नी वारुणीसे प्रसिद्ध मनु उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० २.३६.१०२)। (२) विलक्षी अनुचरीके गर्भसे उत्पन्न दीवंतमाका पुत्र (ब्रह्मां० ३.७४.७१; वायु० ९९.७०)। इसने अपने भाई वक्षीवान्के साथ ब्रह्मत्व प्राप्त किया था (वायु० ९९.९४)। (३) खनित्रका पुत्र तथा विदाके पिताका नाम (ब्रह्मां० ५.४.१,२५)।

चक्काष्मती-स्त्री० [सं०] मार्तण्ड भैरवकी महगामिनी (ब्रह्मां० ४.३५.४७; ३६.१५)।

चक्षुस-पु० [मं०] मध्य एशियाओ जेहूँ नटी जिसे आक्सस कहते हैं—दे० चक्षु (२)।

चरकामुख-पु॰ [मं॰] एक अस्त्र विशेषका नाम (महा-भा॰)।

चतुरंग-पु० [मं०] रोमपाद (लोमपात) दशरय (चित्ररथ— विष्णु०) का पुत्र तथा पृथुलाक्ष (पृथुलाश्व—वायु०) का पिता । यह ऋष्यश्चंगके आशीर्वाद तथा कृपासे उत्पन्त हुआ था (भाग० ९.२२.१०: मत्स्य० ४८.९५; वायु० ९९.१०४ ५; विष्णु० ४.१८.१८-१९) ।

चतुरंगिणी - स्त्रीं श्रि. (संश्री युधिष्ठिरक्षी सेना (चतुरंगिणी) जो श्रीकृष्णको बारकानक पहुँचानेको भेजी गयी थी (भाग० १०१२)। 'हस्त्यश्वग्यपादानं सेनाङ्गं स्याचतुर्थ्यम्'— अमरकोदा।

चतुरनीक-पु० [मं०] चतुरानन, ब्रह्माका एक नाम (हिं। इ. सा.)।

चतुरश्र-पु॰ [सं॰] ब्रह्मसंतान नामका केंतु (हि॰ श॰ सा॰)!

चतुरात्मा – पु० [सं०] विष्णु भगवान्का एक नाम (विष्णु-पुराण) ।

**चतुरानन**−पु० [सं०] चार मुख होनेके कारण ब्रह्माका ्एक नाम ।

चनुर्गुप्त-पु॰ [नं॰] भण्डहा एक नेनापनि (ब्रह्मां० ४० २१.८०)।

चनुर्दशमन्वंतर-पु० [स०] वेमानिक देवतागण (वायु० ७.१७-१९) ।

चतुर्दशमहारःनेश-पु॰ [न॰] सकवती होनेके कारण इसिव्हित एक उपधि (विष्णु॰ ४.१२.३)।

चनुर्दशविद्या-स्वी० [सं०] चार वेड, ६ वेडाङ्ग, मीमांसा,

न्याय, धर्मशास्त्र तथा पुराण, ये ही चतुर्दश विद्याएँ हैं (वायु० ६१.७८)।

चतुर्दशीतिथिमयी – स्त्री० [मं०] ज्वालामालिनीका एक नाम (ब्रह्मां० ४.२६.३३)।

चतुर्देष्ट्र-पु० [सं०] (१) कार्त्तिकेयकी सेनाका नाम (स्कंट०)।(२)एक पौराणिक राक्षसका नाम।

चतुर्धाम-पु० [मं०] हिन्दुओंके चार मुख्य तीर्थस्थान जिनके नाम ये है—बदरिकाश्रम, द्वारकापुरी, रामेश्वरम् और जगदीश (जगन्नाथपुरी)।

चतुर्बाहु-पु० [मं०] भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति (ब्रह्मां० ४.२१.८०; २६.४७.७२) ।

चतुर्भं द्र-पु० [सं०] अर्थ, धर्म, दाम और मोक्षका समूह । चतुर्भुजा-स्त्रां० [सं०] एक देवी, गायत्री-स्वरूप महाशक्ति । चतुर्भुख-पु० [सं०] ब्रह्मा वेदराशिके रूपमें गायत्री तथा सावित्रीके साथ सोमके राजस्य यह्ममें उद्गाता थे और उमाके विवाहमें यह पुगेहित थे (मत्स्य० ४.७-१२; ६.२५; २३.२०; ५३,७; १५४.४८३) । इनकी तीन अवस्थाएँ ये हैं—ब्रह्मा, काल, पुरुषके तीन काम—सृष्टि, नाश तथा अलिप्त; अनः तीन गुण, तीन अग्नि, तीन वेट तथा तीन लोक (वायू० ५.१५-१७) ।

चतुर्मूत्ति - पु० [सं०] (१) ईश्वर जो विराट् , सूत्रात्ना, अव्याकृत गौर तुरीय इन चारी अवस्थाओंमें रहता है। (२) विब्नेश्वरका एक नाम (ब्रह्मां० ४.४४.६७)।

चतुर्युगम् – पु॰ [मं॰] कृत, त्रेता, द्वापर और कलि । युग-धर्म, युगसंधि, अंदाक और युगमंधानसे इन चारों युगोंके भेद तथा विशेषताका दोध होता है। इन युगोंके अनुमार मनुष्य, पक्षी, पशु तथा वृक्षादिकी ऊँचाई बढ़ती-घटती है (ब्रह्मां॰ ३२.८)।

कृतयुग=४००० वर्ष—संध्य=४००—संध्यंज=४००। वेता युग=२००० ,,— ,, =२००— ,, =२००। द्वापर युग=२००० ,,— ,, =२००— ,, =२००। कल्रि

(तिष्यम्) = १००० ,, — ,, = १०० — ,, = १०० । अस्तु सब युग भिन्हाक्तर = १२००० देव वर्ष (बायु० २३.१०५; २४-१; ३२.६५, ६७; ४५.१३७; ५७.५ २१-८) । पूर्ण विवरण (विष्णु० ६.१.५७; ३.११-४०) ।

चतुर्युगी - स्त्री॰ [सं०] पुराशानुसार ४३२०००० वर्षका समय जिसमे चारों युग दीन जायंगे।

चतुवक्त्र-पु॰ [सं॰] चार मुखवाले ब्रह्माका एक नाम (ब्रह्मां॰ ४.॰.२३)।

**चतुर्वर्ग**-पु० [सं०] धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष ।

चतुर्वासन-पु० [सं०] संसारके सद प्राणियों श्री चार अव-स्थाओं का नाम—(१) स्वेटजम्, (२) अंडजम्, (३) उद्धिज्जम्, (४) जरायुजम् (ब्रह्मां० ४.८.२३) ।

चतुर्विद्या - स्त्री० [मं०] चारों वेटोंक्षी विद्या।

चतुर्वीर−पु० [सं०] चार दिनोंमे समाप्त होनेवाला एक सोमयज्ञ ।

चतुर्द्युह-पु०[नं०] विष्णुक्षे चार रूप-झरीर-पुरुष, छंद:-पुरुष, बेरपुरुष और मनापुरुष (विष्णु महस्रनामके भाष्य-कारका मन) । पुराणानुसार ब्रह्माके चार रूप-बासुदेव, संवर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कहे गये हैं। अतः इन्हें चतुर्व्युह कहा गया है।

चतुः श्रष्टक्क-पु० [मं०] पुराणानुसार कुश द्वीपके एक वर्ष-पर्वतका नाम (भाग० ५.२०.१५)।

चतुःशिरा-पु॰ [सं॰] भण्डका एक पुत्र तथा सेनापति (ब्रह्मां॰ ४.२१.८०; २६.४७) ।

चनुष्कर्णी - स्त्री॰ [सं॰] कात्तिकेयकी एक अनुचरीका नाम (स्कंद॰) ।

चनुष्पथरता – स्त्री० [सं०] क्षांत्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका का नाम (महाभा० शस्य० ४६.२७)

चतुःसन-पु० [सं०] (१) विष्णुका एक अवतार जिसने आत्माका विस्मृत ज्ञान ब्रह्माको दिया था (भाग २.७.५)। (२) सनक, सनत्कुमार, सनंदन और सनातन ये चार ऋषि चतुस्सन कहे जाते हैं।

चतुस्साल -पु० [मं०] सर्वतोभद्र (मत्स्य० २५३.५१: २५४. १-४) ।

चनुरसूत्री—स्त्री॰ [मं॰] वेटांतके पहले चार सूत्र जो बहुत कठिन हैं।

चनुःसंप्रदाय – पु० [सं०] वैष्णवींके चार मुख्य सम्प्रदाय — श्री, माध्व, रुद्र और सनक ।

चत्रात्र-पु॰ [मं॰] चार रात्रियोंमें समाप्त होनेवाला एक यद्य।

चत्वरवासिनी – स्त्री० [सं०] कात्तिकेयकी एक मातृकाका नाम ।

चपल-पु० [सं०] मृग नामक हाथीका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३. ७.३३३)।

चपला – स्त्री [सं०] एक दाक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४४.७५)। चपेटी – स्त्री० [सं०] भाद्रपद शुक्ला पर्छा। संतान हितार्थ पूजनके लिए उपयुक्त बारह पष्टियोंमेंसे एक (स्कंद०)।

चंपेश-पु० [सं०] टानवीर कर्णका एक नाम (महा० भा०। ज्ञान्ति० ५.७)

चमस-पु० [मं०] (१) पलाशकी लकड़ीके वने चम्मचके आकारका एक यज्ञपात्र जिससे सोम पान किया जाता था। (२) ऋषभके पुत्र तथा एक भगवद्भक्त ऋषिका नाम जिसने निमिको नास्तिकोंकी प्रकृतिकी व्याख्या वतलायी थी (भाग० ५.४.११; ११.२.२१; ५.२.१८)। (३) म्यारह योगीश्वरोमेंन एक।

चमसाध्वर्यु-पु० [मं०] सोमके राजमूयमें १० विश्वदेव ही यह कार्य कर रहे थे (मत्स्य० २३.२२)।

चमसोद्भेद-पु० [सं०] प्रभासक्षेत्रके निकटस्थ एक तीर्थ जहाँसे सरस्वती नदी या लोप हो गया है। इस स्थानपर स्नान करनेका वड़ा माहात्म्य लिखा है (महाभा०)

चर-पु० [सं०] देवजनीका एक पुत्र, एक यक्ष (ब्रह्मां० ३. ७.१२८)।

**चरंत**—पु० [सं०] आष्टिप्रेणका पुए (वायु० ९२.५) ।

चरक - पु० [मं०] (१) तामस मनुके समयके सप्तिषियों में से एक जो पोलह थे (ब्रह्मां० २.३६.४८)। (२) दे० चरका- ध्वर्यु (ब्रह्मां० २.३५. १३; वायु० ६१.१०)। (३) वाजिनके शिष्य गण (वायु० ६१.२३)। (४) याञ्चवल्क्वके निष्यगण (वायु० ६१.२४)।

चरकत्वम् - पु० [सं०] वैशम्पायनके शिष्यों द्वारा मनन किया गया ब्रह्मवाद जिसकी विशद व्याख्या स्तने की थी (वायु० ६१.१०, १२-२२)।

चरकाध्वरर्यु - पु० [सं०] वैशम्पायनके शिष्य जिन्हें 'चरक-गण' भी कहते थे। ये लोक ब्रह्महत्या निवारणार्थ गुरुके पक्षमें एक शपथ लेते थे (भाग० १२.६.६१; ब्रह्मां० २० ३३.७ और १२; ३५.१४, २६-७; वायु० ६१.१०)।

चरस्वपूजा - स्तां । [मा० चर्स + पूजा] यह पूजा चैत्रको संक्रांतिको होती है जिसे शिवके प्रीत्यर्थ करते हैं। इसमें भक्तिको आवेशमें भक्त लोग नाचते, कृदते तथा कुछ अपनी पीठको बछेंसे नाथ कर घूमते हैं। जिस खम्भेपर इस बछेंको लगाकर घूमते हैं उसे 'चरख' कहते हैं। ऐसी कथा है कि इस तिथिको वाण नामक एक शैव राजाने भक्तिमें उन्मत्त हो अपने शरीरका रक्त चढ़ाकर शिवको प्रसन्न किया था। इस पूजाके फल और विधानके लिए—दे० 'बृहद्धम्में-पराण'।

चरणदास-पु० [सं०] एक महात्माका नाम जो जातिके दूसर बनिया थे और दिल्लीमें रहते थे। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे जिनमें 'स्वरोदय' बहुत प्रसिद्ध है। इनका एक सम्प्रदाय है जिसके अनुयायी चरणदासी कहलाते हैं।

चरणामृत-पु॰ [सं॰] दूध, दही, वी, शक्कर और मधु भिलाकर उसमें देवताओंको स्नान कराते हैं। इसे पंचामृत भी कहते हैं। हिन्दू समाजमें यह अति पवित्र माना जाता है।

चरिष्ण-पु० [मं०] पाँचवें मनु (वायु० ६२.४४)।

चरिष्णव-पु० [सं०] मनु जिनसे ककारका बोध होता है (वायु० २६.३७) । इनके पाँच मुख थे (वायु० ६२.५५) ।

चरिष्णु -पु० [मं०] (१) कीत्तिमान् तथा धेनुकाका पुत्र (ब्रह्मां० २.११.२१; वायु० २८.१७)। (२) सावणि मनुके नव पुत्रोंमेंसे एक (मत्स्य० ९.३३; वायु० १००.२२)। (३) 'हरय' देवगणके पिता (वायु० ६७.४०)।

चरु-पु० [सं०] यंद्यके लिए पकाया हुआ अन्न जिसे प्रसाद-स्वरूप खाते हैं (मत्स्य० १६.२३.३२)। राकाके रौद्र-वैष्णव पूजनोपचार तथा प्रसादके सम्मिश्रणसे जमदग्नि वैष्णवान्नि-से उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० ३.१.९६-७)।

चरुभद्ग-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और रुक्मिगीका एक पुत्र (बायु० ९६.२३७)।

चर्चस-पु० [मं०] कुनेरकी नौ निधियोंमेंसे एक-'महा-पद्मश्चा पद्मश्च राङ्को मकरकच्छपौ । मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव ॥'

चर्मकोट-पु० [सं०] पितरोंके लिए एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्य० २२.४२)।

चर्मग्रीव-पु॰ [सं॰] भगवान् शंकरके एक अनुचरका नाम (शिव॰) ।

चर्मण्वती - स्त्री० [मं०] पारियात्र पर्वतसे निकली भारतवर्ष-की एक नदी जो पितरींको प्रिय है (भाग० ५.१९.१८; ब्रह्मां० २.१६.२८; मत्स्य० २२.३०; १६३.६२; वायु० ४५.९८; १०८.८१)।

चर्ममंडल-पु॰ [नं॰] एक प्राचीन देश (महाभा॰) । चर्ममुंडा-स्नो॰ [सं॰] दे॰ चामुंडा । चर्मरंग-पु० [सं०] पुराणानुसार कर्मखंडका एक देश जो पश्चिम-उत्तरमें स्थित माना गया है ।

चर्मवर्मभृत्-पु० [सं०] चित्रकका एक पुत्र (वायु० ९६. ११४) ।

चर्य-पु० [सं०] एक योगनाथ (ब्रह्मां० ४.३७) ।

चर्विका-स्रो० सिं० दे० चामुण्डा।

चर्षणी-स्त्री० [सं०] वरुणकी पत्नीका नाम (भाग०६. १८.४)।

चर्षणीगण-पु० [सं०] अर्यमा और मातृकाके लड़के जो मनुष्य जातिके प्रवर्त्तक थे (भाग० ६.२.४२ ।

चल-पु० [मं०] माहिराका एक पुत्र (वायु० ९६.१६९) । चलकुंडल-पु० [मं०] भार्गव गोत्रकारोंमेंसे एक (मत्स्य० १९५.२७) ।

चलच्छिखा – स्त्री० [सं०] अन्यकासुरक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट एक मानस-पुत्री मानुका (मत्स्य० १७९.११)।

चलऊःवाला –स्त्री० [मं०] एक मानुका देवीका नाम (मत्स्य० १७९.३२) ।

चला-स्त्री० [मं०] विष्णु पत्नी लक्ष्मीका एक नाम (विष्णु० १.७.२८)।

चलि-पु॰ [मं॰] भार्गवोके एक आपेंय प्रवर (मत्स्य॰ १९५:३७)।

**चपाल** – पु० [सं०] यद्यीय स्तम्भके ऊपर लगानेको काठका छल्ला । इसीमें यद्यके निमित्त लाया हुआ पद्यु बाँधा जाता है ।

चाँद-पु० [हि०] दे० चंद्रमा।

चांद्र-पु० [मं०] (१) चांद्रायण व्रत-दे० व्रतपरिचय तथा व्रतकलपदुम । (२) ष्ठक्षदीपका एक पर्वत (लिंगपुराण) । (३) चंद्रकांतमणि तथा चांद्रायण-दे० चंद्रकांत ।

चांद्रपुर-पु॰ [मं॰] एक नगर जहाँ एक प्रसिद्ध शिवमृत्ति

है (बृहत्संहिता) । चांद्रमस-लोक-पु० [सं०] चंद्रलोक, चंद्रमाका स्थान विरोष जहाँ सोमयज्ञके करनेवाले जाते हैं (भाग०३. ३२.३) ।

चांद्रमेससाम-पु० [सं०] इनका जन्म कुमुद्र और कुमुद्र-चुति नामक हाथियोमें हुआ था (ब्रह्मां० ३.७.३४५)।

चांद्रमसि-पु० [मं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२६)।

चांद्रयुवनाश्च-पु० [मं०] विष्ट्राश्वका पुत्र तथा शावस्तका पिता (विष्णु० ४.२.३६-७) ।

चांद्रायण — पु० [सं०] महीनेभरका एक कठिन व्रत जिसे अपनी शक्तिके अनुसार एक, दो, तीन या चार द्वार करते हैं (बायु० १६.१६-७; १८.१३) । इसमें चन्द्रमाके घटने बढ़नेके अनुसार व्रत करनेवालेको अपना आहार घटाना और वटाना पहता है। शास्त्रोमें इसका बढ़ा माहात्म्य लिखा है। मिताक्षराके अनुसार शुक्ल प्रतिपदाको विकाल स्नान करके मोरके अंडेके दरावरका एक ग्रास खाकर रहे। प्रतिदिन एक-एक ग्रास वटाये, अतः पूर्णमाके दिन पंद्रह ग्रास खाये।

'तिथिवृद्धया चरेत् पिण्डान् शुक्ले शिख्यण्डसम्मि-आन्। एकेकं हासयेत् कृष्णे पिडं चान्द्रायणं चरेत्।। (याज्ञवल्वय) तथा वशिष्ठ वाक्य—'एकैंकं वर्छयेत् पिण्डं शुक्ले कृष्णे च हासयेत्। इन्दुक्षये न भुञ्जीत एष चान्द्रायणे विधिः।।' पूणिमाके पश्चात् फिर कृष्ण प्रतिपदाको चौदह प्राप्त खाये और कमशः एक एक प्राप्त प्रतिपदाको चौदह प्राप्त खाये और कमशः एक एक प्राप्त प्रतिपदाको अनुसार एक पतिचांद्रायण होता है जिसमें नित्य तीन प्राप्त खाकर एक महीने रहना पड़ता है। मनु, पराशर, वौद्धायन आदि सव स्मृतियोंमें इस व्रतका उल्लेख है। मदिरा पीनेवाले ब्राह्मणको यह पापमुक्त करता है। उसका यही प्रायश्चित्त है (ब्रह्मां० ४.७.६९, ७९; मत्स्य० ७.४; १०१.७५; १८८.८)। गौतमके मतानुसार इस व्रतको करनेवाला चंद्रलोक प्राप्त करता है। सोमतीर्थमें इसका अधिक फल होता है। यह व्रत अनेक पापोंने मुक्त करता है (मत्स्य० १८९.१८; १९१.९६; २२७.४२-५६)।

च**ाकायण**−पु० [मं०] चक्र ऋषिके वंशधर छांदोग्य उ**प०** १.१०.१) ।

चाक्षप-प० सिं०ो (१) छठें मनुका नाम जो चक्षके पत्र थे और इन्होंके पश्चात् वैवस्वत मनु हुए थे (ब्रह्मां० २.३६.३, ६६, १०७, २०२;३७.१९, ४६; ३.२.१; ६०.१) । भाग-वनके अनुसार यह विश्वकर्माके पुत्र थे। आकृति इनकी माता और नड्बला इनकी पर्लाका नाम था। पुरु, कुत्स्न, अमृत, बुमान् , स्त्यवान्, धृत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युन्न, दिःवि और उल्का नामके इनके ग्यारह पुत्र थे। मत्स्यपुराणानुसार इनके पुत्रीके नाममे कुछ अंतर मिलता है। इनके समयमें मंत्रद्रम (मनोजव—विष्णु०) इन्द्र थे। अजित अवतार इसी समय हुआ था (भाग० ८.५.७-९; ब्रह्मां० १.१.१५०; वायु० ३०.३७; ६२.३; १०१.३३) । मार्बण्डेयपुराणमे इनके सम्बन्धर्वा अनेक कथाएँ है। इस मन्बन्तरमे जल-प्रलय हुआ था (भाग० १.३.१५; ४.१३. १६; ३०.४९; ६.६.१ ; विष्णु० ३.१.६; २६.९ विष्णु० १.१३.५ तथा दे० नड्वला, अग्निष्टोम, उरु आदि)। (२) स्वायंभुव मनुके पुत्रका नाम । (३) खनित्रका पुत्र तथा विजिञ्जातिका पिता (भाग० ९.२.२४) । (४) अनुका एक पुत्र (मत्स्य० ४८.१०)। (५) विद्यवेषका एक पुत्र (मत्स्य० १७१.४८)। (६) चाक्षप मन्यंतरका एक राजा जो प्रचेतसका पुत्र तथा प्राचीनवहिका पौत्र था । शाखिनकी पुत्री मारिषाने इनका पुत्र दक्ष हुआ (वाय्० ३०.६०-६१; ७४-७) । (७) बृह्नी और रिपक्षा पुत्र । बाह्णी (पृष्क्रिर्णी) स्त्रीसे यह चाक्षुप मनुके पिता है (वायू० ६२.८८-९; १००. २६; विष्णु० १.१३.२-३) ।

चाक्षुपमन्वंतर -पु॰ [सं॰] (छठा मन्वंतर) इसमे प्रथम, भूत, भविष्य, पृथुकगण और लेख—ये पाँच देवगण। प्रत्येक देवगण आठ भागोंमें विभक्त थे (बायु॰ ६२.५८)। ज्ञिबके ज्ञापने दक्ष प्रचेताके पुत्र हुए (ब्रह्मां॰ २.१३.६८)।

चाटुहास-पु० [नं०] यह ब्रह्माके यझमें ऋत्विक् थे (वायु० १०६.३८)।

चाणक्य – पु॰ [सं॰] (१) मगधाधिपति चन्द्रगुप्तके मन्नी तथा अनेक नीतिसंथोके रचयिता एक ऋषि जिन्हें कौदिल्य तथा विष्णुगुप्त भी कहते हैं । किंग्य पुराण, भागवत तथा अन्य पुराणोमें इनका वर्षस मिलता हैं । कक्षामरित्सागर तथा अन्य शैद्ध ग्रंथोंमें भी इनका उल्लेख मिलता है। यह तक्षशिलाके निवासी थे। चाणक्यका 'अर्थशास्त्र' जगत-प्रसिद्ध है। ज्योतिष तथा आयुर्वेदपर भी 'विष्णुगुप्त-सिद्धांत' और 'वैद्यजीवन' नामके इन्होंके रचे ग्रंथ हैं। निकोलो माक्रियवेलीसे इनकी तुलना की जाती है। (२) एक राजिष जिसने नर्मदाके शुक्लतीर्थमें सिद्धि प्राप्त की थी (मत्स्य १९२.१४)।

चाणूर-पु० [मं०] एक असुर पहलवानका नाम जो मथुरा-पित कंसके यहाँ रहता था। धनुषयज्ञके समय यह श्रीकृष्ण-के हाथों मारा गया था (भाग० १०.२.१; ३६.२१-२४; २७.१५; ४२.२७; अध्याय ४२ और ४४; विष्णु० ५.१५. ७.१६; २०.१८,५८-७६)।

चाण्रमल्ल-पु० [मं०] एक दानव राजाका नाम (ब्रह्मां० ४.२९.१२३)।

चातकि – पु० [मं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२३)।

चातुर्जीवा-स्त्री० [मं०] एक ब्रह्मवादिनीका नाम (ब्रह्मां० २.३३.१८) ।

चातुर्मास्य -पु० [मं०] (१) एक यज्ञ जिसे भरतने किया या (भाग० ५.७.५)। (२) चार महीनोंका एक पौराणिक जत जो वर्णकालमें किया जाता है। वराह०के मतसे आषाढ़ शु० डादशी या पूणिमाले आरम्भ करके कात्तिक शुक्ल दादशी या पूणिमाले जोरम्भ करना चाहिये। मत्स्य-पुराणानुसार इसके अनेक फल और विधान है। यह विष्णुका जत है, अतः 'नमो नारायणाय' मन्नका जप भी इसमें होना चाहिये। काठकगृह्यसूत्रके अनुसार जत करनेवालेको एक ही स्थानपर रहना चाहिये। इस जतका पालन बौद्ध लोग भी करते हैं। (३) यह पृदिन और सविताने उत्पन्न हुआ हैं (भाग० ६.१८.१)।

चातुर्वण्यं पु० [सं०] ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र । विष्णु इसके प्रवर्तक तथा रक्षक है (ब्रह्मां० २.२७.५; ३. ७२.६५; विष्णु० १.६.५-६, ८) । दक्षकी पुत्री सुब्रताने इसे सर्वप्रथम आरम्भ किया था (वायु० २०.६७; ९७.३६; १००.४४; ब्रह्मां० २.१३.६५) । कृतयुगमें प्रत्येक व्यक्ति स्वर्थमं पालन करता है, त्रेतामें वर्णपरिवर्तन संभव था, बापरमे धर्मप्रवृत्ति निर्वल पड़ जाती है और किंग्में सव विशेषतालें विलीन हो जाती है (मत्स्य० १६८.८-१२) । चात्रिक्या चर्णा हिस्से स्वर्थने प्रत्येक हिस्से स्वर्थने स्वर्थने हिस्से हिस्से स्वर्थने हिस्से हिस

चातुर्विद्या – स्त्री० [मं०] चारों वेद (ब्रह्मां० २.३२.६२; वायु० ९७.३७)।

चातुर्होत्र-पु० [मं०] यजुर्वेदसे (बायु० ६०.१७); यज्ञमें पुरोहिनोंके चार वर्ग (बिष्णु० ३.४.११)।

चापिनी - स्तं ० [सं ०] लिलतादेवीका एक नाम (ब्रह्मां० ४० १८.१४) ।

चामुंडा - स्त्रां० [सं०] (१) एक देवीका नाम जिन्होंने चण्डसुण्ड नामक शुंभ-निशुंभकें दो सेनापित दैत्योंका वध किया
था (मार्कण्डेय०) । पर्य्याय—चिकेका, चर्ममुण्डा, मार्जारर्काणका, कर्णमोर्धा, महागंथा, मैरवी, कापालिनी आदि ।
(२) चक्रराज रथके नवें पर्वपर स्थित एक शक्तिदेवी
(बद्यां० ४.१९.७; ३६.५८; ४४.८७, १११) । (३) एक
मानतपुत्रां नानुका जो हस्तिचर्म धारण करती है (मत्स्य०

१७९.१०; २६१.३७)

चार-पु॰ [सं॰] गुप्तचर जो अपने तथा शत्रुको देशका समाचार लाये। राजा = चारचक्षु है (ब्रह्मां॰ ४.२१.५१, ६४।२५.१२; मत्स्य० २१५.९०.६; २२६.१२)।

चारणगण-पु० [मं०] स्वर्गीय गायक (भाग० २.१.३६; ६. १४; ४.२०.३५; ५.१.८; ब्रह्मां० २.१५.१०, २३; ३.५.१६; १०.३७; वायु० २३.१९१; ३४.२१; ३५.१९,५८; ४७.४६; ७२.३५) ।

चारित्र-पु० [मं०] एक मरुद्रण (मत्स्य० १७१.५४)।

चारु-पु० [मं०] (१) बृहस्पति । (२) रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम जिन्होंने एक बड़े गिर-गिट (नृग) को देखा था (भाग० १०.६१.८; ६४.१-४; ब्रह्मां० ३.७१.२४६; वायु० ९६.२३७; विष्णु० ५.२८.२)।

चारुक –पु० [सं०] प्रभासक्षेत्रके यादव-उपद्रवमें यह मारे गये (विष्णु० ५.३७.४७) ।

चारुकेशी –स्त्री० [मं०] हिरण्यकशिपुकी सभाकी एक अप्सरा (मत्स्य० १६१.७५) ।

चारुगर्भ-पु० [मं०] श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम दे० (भाग० तथा चारु)।

चारुगुप्त-पु० [मं०] श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम जो रुक्तिमणीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (भाग० १०.६१.८; मत्स्य० ४७.१६; विष्णु० ५.२८.१) ।

चारुचंद्ग-पु० [सं०] श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीका एक पुत्र (भाग० १०.६१.८)।

चारुचित्र-पु॰ [मं॰] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महा-भारत)।

चारुणावती –पु० [सं०] भद्रदेशकी एक नदीका नाम (वायु० ४३.२९) ।

चारुदेष्ण-पु० [मं०] (१) जाम्बवर्ता और श्रीकृष्णका एक पुत्र (मत्स्य० ४६.२६; विष्णु० ४.१५.२७)। यह एक अच्छा धनुर्धर था (वायु० ९६.१८८)। (२) हरिवंश पुराणानुसार रुकिनणीके गर्मसे उत्पन्न श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम (भाग० १.११.१७; १४.३१; ३.१.३५; १०.६१.८; ब्रह्मां० ३.७१.१९१, २४५; मत्स्य० ४७.१५; वायु० ९६. २३७)। इन्होंने बारकाके रक्षार्थ निकुंम (विष्णु० ५.२८.१) आदि दैत्योंन तथा साल्वसे युद्ध किया था (भाग० १०. ७६.१४)। यह श्रीकृष्णके अश्वमेध यहाके घोड़ेके साथ गर्थे थे [भाग० ८९.२२(२)]।

चारुदेह-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका पुत्र (भाग० १०.६१.८; विष्णु० ५.२८.१) ।

चारुधारा – स्त्री॰ [मं॰] इन्द्रकी स्त्री शचीका एक नाम (भाग॰)।

चारुधिष्ण-पु० [सं०] ग्यारहवें मन्वंतरके सप्तिषेथोंमेंसे एक (हिं० ज्ञा० सा०)।

चारुपद् –पु॰ [सं॰] भागवतानुसार राजा नमस्यु (मनुष्यु) के एक पुत्र तथा मुद्युके पिताका नाम जो पुरुवंशी राजा थे (भाग॰ ९.२०.२-३)।

चारुबाहु - पु० [नं०] श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम (भाग०)। चारुभाद्म - पु० [नं०] श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.२४६; मत्स्य० ४७.१६)। चारुमती - स्त्री॰ [सं॰] हरिवंशके अनुसार रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णकी एक पुत्रीका नाम जो कृतवर्माके पुत्र बलीनको व्याही थी (भाग०१०.६१.२४; ब्रह्मां० ३.७१. २४६ मत्स्य० ४७.१६; वायु० ९६.२३८; विष्णु० ५. २८.२)।

चारुमुखी - स्त्री [सं०] गंधवींकी एक पुत्रीका नाम (वायु० ६९.१०)।

चारुयशा−पु० [सं०] श्रीॄष्णके एक पुत्र (महामा० अनु०१४.३३,३३)।

चारुरावा – स्ना० [सं०] इन्द्र पत्नी शचीका एक नाम (भाग० तथा ब्रह्मां०) ।

चारुरूप-पु० [सं०] एक प्रधान वंदरका नाम (ब्रह्मां० ३. ७.२३७)।

चारुवर्मा – पु॰ [मं॰] एक प्रसिद्ध यादव जो श्रीकृष्णके स्वर्गारीहणके पश्चात् प्रभासके विद्रोहमें मारा गया था (विष्णु ५.३७.४७)।

चारुविंद-पु॰ [मं॰] श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका एक पुत्र (वायु॰ ९६.२३८; विष्णु॰ ५.२८.२)।

चारुविद्य-पु॰ [सं॰] श्रीकृष्ण और रुक्षिमणीका एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१.२४६)।

चारुवेश-पु० [मं०] श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका एक पुत्र (हरिवंश०)।

चारुश्रवा – पु० [मं०] श्रीकृष्ण और रुक्सिणीका एक पुत्र (महासा० अनु० १४.३३,३४)।

चारुहास-पु॰ [मं] श्रीकृष्ण और रुक्तिमणीका एक पुत्र (मत्स्य० ४७.१६)।

चारुहासवान् -पु॰ [सं॰] एक प्रधान वंदरका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.२३८) ।

चारुहासिनी - स्त्री० [सं०] श्रीकृष्णकी एक पत्नीका नाम (विष्णु० ५.१५.३५)।

चार्वरिवान्-पु॰ [सं] सावर्ण मनुका एक पुत्र (ब्रह्मां० ४. १.२२)।

चार्वाक —पु० [मं०] (१) ईश्वरमे विश्वाम नहां वरनेवाला एक नास्तिक, तर्कशास्त्रका झाता जो बृहस्पतिका शिष्य माना जाता है। पद्मपुराणानुसार असुरोंको वहकानेके लिए बृहस्पतिने वेदके विरुद्ध मतका प्रचार किया था। विष्णुपुराणानुसार जब असुरोंका धर्मवल बढ़ा तब विष्णुने देव-ताओंके कहनेपर, अपने शरीरसे माया-मोह नामक एक पुरुष उत्पन्न किया जिसने इन देत्योंको धर्म-मार्गमे श्रष्ट किया। माया-मोहके उपदेश चार्बाकके मतने मिलते हैं। लिगपुराणमें भी इस प्रकारकी वान लिखी है।

चार्वाक प्रत्यक्षपर विश्वास करते थे अनुमानपर नहीं (आ विकल विवान राख्य पिण्डत सर सी० वी० रमनके मिद्धांत भी ऐसे ही है)। वे शरीरके नाशके पश्चात पुनरागमन नहीं मानते थे। ईश्वर, परलोक मव अनुमानपर आश्चित है, इसलिए सब मिध्या है। चार्वाक के अनुमार वे मनुष्य जो संसारमें दुःख भी हैं, यह समझकर सुख नहीं भोगना चाहने, मूर्व है। इनके विचार 'सर्वदर्शनसंग्रह' में दिये हैं। दे० (पद्म०, विष्णु० तथा लिंगपुराण)। (२) एक राक्षसवा नाम। कुरुक्षेत्रके युद्धमें कीरवींके मारे जानेपर यह बाह्म प्

वेशमें युधिष्ठिरकी राजसभामें गया था। लोभवश भाई-बन्धुर्जीको मार डालनेके लिए इसने उन्हें धिक्कारा था, पर सभास्थित ब्राह्मणों द्वारा अंतमें यह मारा गया था (महाभा० शान्ति० ३८.२२-२७)।

चितक-पु॰ [सं॰] तेइसर्वे कल्पका नाम (वायु॰ २१.५३)। चितामणि-पु॰ [सं॰] एक गणेशका नाम। इन्होंने कपिलके यहाँ जन्म लेकर महाबाहु नामक दैत्यको मारा था। महाबाहु कपिलसे चितामणि छीन ले गया था। गणेशजी दैत्यको मार मणि ले आये थे—दे॰ (स्कन्द॰, गणपित-कल्प)।

चितामिणगृह -पु॰ [मं॰] यह गृह लिलतादेवीका है। इसी-के वगलमें कारांगरोंने एक दूमरा गृह मिल्रिणीदेवीके लिए बनाया था। यहाँ मातंगकन्याएँ कीड़ा करती हैं (ब्रह्मां॰ ४. ३१.८६)। शृंगारशालामे सात योजनकी दूरीपर चकराज-का निवामस्थान हैं (ब्रह्मां॰ ४.३५.७०-१०४)। चिद्वन्हि, चकराजरथ, गेयचक, किरिचक, हरि, गणपित, शिव, सर-स्वती, महादेवी, मिल्रनाथ तथा दण्डनाथके निवासस्थान इसकी भिन्न-भिन्न दिशाओंमें हैं। विंदुचक इसके बीचमें है जिसके साथ अनेक शक्तियाँ रहती है। सर्वज्ञयंत्र भी यहीं था। यह चिनामणिगृह श्री पट्टणके मध्यमे स्थित है जिसकी भित्तियाँ तथा खम्मे चितामणिके बने हैं (ब्रह्मां॰ ४.३६. १.३३)।

चिकित्वान् – पु॰ [मं॰] एक तुषितदेव (ब्रह्मां॰ २.३६.११)। चिक्रुभ – पु॰ [मं॰] एक राक्षम जिते लिलतादेवीने मारा था (ब्रह्मां॰ ४.२९.७६)।

चिच्छल-पु० [मं०] एक देशका नाम (महाभा०) ।

चिटी - स्त्री॰ [मं॰] एक योगिनी जो चांडालवेषधारिणी कही गयी है। इसकी उपासना वशीकरणके लिए होती है (तंत्र-सारः—म॰ म॰ श्रीकृष्णानंद वागीश भट्टाचार्यक्रत)।

चिति - पृ० [मं०] (१) एक जयदेव (ब्रह्मां० ३.४.२) । (२) तेइसवॉ कल्प चिन्तक और उसकी पत्नी (चिति) प्रजापति-की मिथुन संततिमें एक (वायु० २१.५३) ।

चित्तकर्षिका – स्त्री० [मं०] एक गुप्तशक्ति जिमे चित्ताकर्षण रूपा भी कहते हैं (ब्रह्मां० ४.१९.१९; ३६.७०; ४४.११९)। चित्तजला – स्त्री० [मं०] एक मानृका देवी (मत्स्य० १७९.२८)।

चित्परा — स्त्रीं ० [मं ०] कामाक्षी जिसे अंता भी कहते हैं — यह प्रथम कारण हैं। तब 'शुद्धपरा' जिसके दो हाथ थे दाहिने हाथमें योगमुद्रा है और वायेंमें पुस्तक है, तब 'परापर' जिसके दाहिने हाथमें कमल तथा बायाँ हाथ जंधापर, यह टलिता या कामाक्षी काँचीमें स्थापित हैं (ब्रह्मां० ४.३९.९-१४)।

चित्ता - स्त्री० [मं०] अन्थकासुर रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सष्ट ८क मातृका देवी (मत्स्य० १७९.२८)।

चित्ति - स्त्री॰ [सं॰] (१) शांनिका एक नाम (भाग॰ ४.१. ४२)। (२) अथर्व ऋषिका पत्नीका नाम। (३) एक जया देवी (वायु॰ ६६.१६)। (४) एक साध्य (वायु॰ ६६.१६)।

चित्र-पु॰ [सं॰] (१) वसु-व और महिराका पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१.१७२)। (२) अगावहके चार पुत्रोमेले एक पुत्र। इनकी एक बहिन थी चित्रवती (ब्रह्मां॰ ३.७१.२५७)। (३) मण्डका सेनापति जो चित्रासे मारा गया था (ब्रह्मां० २.५५.९९; (बायु० ९९.२४८) ।

चित्रक-पु० [सं०] अभूमिके पिताका नाम (ब्रह्मां० ३.७. ११५; वायु० ९६.११४) । यह कृष्णि (पृष्णि—वायु०) का एक पुत्र तथा अनेक पुत्र-पुत्रियोंका पिता और श्वफल्कका माई था (ब्रह्मां० ३.७१.१०२, ११४; व्यु० ९६.१०१,११३-१८; विष्णु० ४.१४.५-६, ११)।

चित्रकर्म-पु० [मं०] गणेश । शिव द्वारा भस्म किये गये वानदेवकी बची राखसे एक मूत्तिकला विशारदने एक मूत्ति वनामा । इस प्रकार पुनः जीवित होनेपर उसे शतरुद्रियका पाठ करनेकी आज्ञा मिली । यही भण्ड था जिसे शिवके आशीर्वादमे ६००० वर्षोकी लम्बी आयु मिली थी (ब्रह्मां० ४.११.३०) ।

चित्रकूट-पु० [मं०] (१) कुश्रद्धीपका एक पर्वत (भाग० ५.२०.१५)। (२) भारतवर्षके ऋक्ष (ऋष्यवान्—मत्स्य०) पर्वतको एक नदीका नाम(ब्रह्मां० २.१६.३०, मत्स्य०११४. २५; वायु० ४५.९९)। (३) एक प्रसिद्ध रमणीय पर्वत जहाँ श्री रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण और पत्नीके साथ वनवामको अविधिम बहुत दिनों तक रहे थे। यह स्थान एक प्रतिस्त तीर्थ हो गया है (भाग० ५.१९.१६; ब्रह्मां० २.१६. २३, ३.१३.३८; मत्स्य० १३.३९; ५२.६५)। यह प्रयागम २७ कोस विश्वण है। इस पहाड़के नीचे पयोष्णी नदी वहती है जिसमें मंद्राकिनी नदी आकर मिलती है। रामनवमी और दीवालीके दिन यहाँ वड़े यात्री आते है। यह भारद्वाज आश्रमसे ३॥ योजन दिश्वण है (वाल्मीिक रामायण)। यहाँ वाल्मीिक ऋषिका आश्रम था।

चित्रकेतु-पु० [सं०] (१) देवभागा और कंसाका एक पुत्र (भाग० ९.२५.४०) । (२) जाम्बवतीका एक पुत्र (भाग० १०.६१.२२) । (३) लक्ष्मणजीके पुत्र (भाग० ९.११.१२) । (४) गरुइके पुत्रका नाम । (५) वशिष्ठजीके सात पुत्रोंमेसे एकका नाम (भाग० ४.१.४०-४१)। (६) एक बालेय गंधर्व (वायु० ६९.२०)। (७) भागवतके अनुसार शूरसेन देशका राजा जिसकी रानीका नाम कृतचुनि था और यह निःसंतान था। अंगिरसके पुत्रेष्टि यज्ञके पश्चात् इसे कृतयुतिसे एक पुत्र हुआ था जिसे अन्य रानियोंने विष दे मार दिया था । इस पुत्र-शोकाकुल राजाको अंगिरसने जीवनकी क्षण-भगुरताका उपदेश तथा मंत्रोपनिषदका शान दिया था जिसके उपरांत यह विद्याधरोंका अधिपति हो गया। एक दिन इसने पार्वतीको सबके सामने शिवकी जंघापर बैठे देखा और हँसा । क्रुद्ध हो पार्वतीने असुर होनेका द्याप विया, पर शिवके समझानेसे इसकी क्षमायाचनापर क्षमा कर दिया था। यही पुनर्जनममे वृत्रासुर हुआ था (भाग० ६. १४.२०-६१)।

चित्रगु-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और सत्याका एक पुत्र (भाग० ूरै०.६१.१३) ।

चित्रगुस-पु० [सं०] चौदह यमराजोंमेंसे एक जो प्राणियोंके पाप और पुण्यका हिसान लिखते है। यह केतु नक्षत्रका अधिपति और अधिदेवता है। इनके सम्बन्धमें पद्म, गरुड़, मिविष्य आदि पुराणोंमें अनेक कथाएँ है। स्कंदपुराणा- गुमार चित्र नामके एक राजा थे जो हिमान-कितानमें बड़े

निपुण थे। यमराजने इन्हें नहाते समय पक्क मँगवाया था। भविष्यपुराणानुसार यह ब्रह्माके शरीरसे उत्पन्न हुए थे। शरीरसे उत्पन्न होनेके कारण यह कायस्थ हुए। इनके हाथमें कलम-दावात थी, इसलिए ब्रह्माने इन्हें प्राणियोंके पाप-पुण्यका लेखा रखनेको कहा। गरुइपुराणानुसार (चित्रकल्प) यमपुरके पास ही चित्रगुप्तपुर है जहाँ कायस्थ लोग बराबर इनके अधीन रहकर काम किया करते हैं। यम दितीयाके दिन कायस्थ लोग चित्रगुप्त तथा कलम-दावात-की पूजा करते हैं। सब कायस्थ लोग अपनेको इन्हींका वंशज वतलाते हैं (मत्स्य०९३.१५; १०२.२३; २६१.१४)। चित्रघंटा-स्ति० [मं०] नव-दुर्गाओं मेंसे एक दुर्गा देवी (मार्कण्डेयपुराण)।

मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत देवीमाहात्म्य (सप्तदाती) में ९ दुर्गाओंके नाम (देवीकवच) में इस प्रकार है :—

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं मह्मचारिणी । तृतीयं चन्द्रघण्टेति कृष्माण्डेति चतुर्थकम् ।। पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च । सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ।। नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रशीतिताः ।

चित्रचाष-५० [सं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महा-भा०) ।

चित्रज्योति – पु॰ [नं॰] मरुतोंके सात गणोंमेंसे प्रथम गणका एक मरुत् (ब्रह्मां॰ ३.५.९२) ।

चित्रदेव-पु० [सं०] कार्त्तिकेयका एक अनुचर (स्कंद० तथा हिं० श० सा०)।

चित्रदेवी-स्त्री० [सं०] शक्तिका एक भेद विशेष (देवी भागवत)।

चित्रधर्मा –पु० [सं०] एक देत्यका नाम (महाभा०) आदि० ६१.२२,२३।

चित्रनाथ-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रका एक पुत्र (मत्स्य॰ १२.२१)।

चित्रपथा - स्त्री० [सं०] प्रभासतीर्थके अंतर्गत ब्रह्मकुण्डके निकरस्थ एक नदी । आजकल यह सूखी पड़ी है, केवल दर-सातमें कुछ जल रहता है (हिं० श० सा०)।

चित्रबह -पु० [सं०] विष्णु-वाहन गरुड़का एक पुत्र (विष्णु० तथा महाभा० उद्योग० १०१.१२।

चित्रबाहु – पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.५७)। (२) श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम (भाग० १०.९०.३१)।

चित्रभानु — पु० [सं०] (१) अग्नि। (२) सूर्य। (३) अश्विनीकुमार। (४) साठ संवत्सरोंके बारह युग होते हैं जिनमें चौथे युगके प्रथम वर्षका नाम। (५) अर्जुनकी पत्नी चित्रांगदाके पिताका नाग जो मणिपुरके राजा थे (महाभा०)। (६) श्रीकृष्णका एक पुत्र जो योद्धा था (भाग० १०.९०.३३)।

चित्रयुद्ध - पु० [सं०] इस विद्यामें कुरण्ड वड़ा दक्ष था (ब्रह्मां० ४.२२.७४; ३.७१.१८४)। अश्विन और जनार्दन भी इसमें निपुण थे (मत्स्य० १५०.२०१; १५२.३.२७)। चित्ररथ - पु० [सं०] (१) रज्ञादुका पुत्र जिसने अनेक यझ किये थे। यह ज्ञाज्ञ नामसे प्रसिद्ध था (वायु० ९५०

१७-१८: २०-२१) । (२) दक्ष-पुत्री मुनिके गर्भसे उत्पन्न कइयपके पुत्र एक गंधर्वका नाम । यह कुवेरके स्खा कहे गये हैं। इन्हें गंधर्वराज, दग्धर्थ, कुवेरमख और अंगार५र्ण भी कहते हैं। इनकी पत्नीका नाम ऊर्णा था (भाग०६० ८.३८-४०; ९.१६.२-३)। (३) एक यदुवंशी राजा जो विष्णुपुराणानुसार रुपद्र और भागवतके अनुसार विशद् ग्रुक्के पुत्र थे। (४) श्रीकृष्णके पौत्र तथा गढके पुत्रका नाम (भाग०) । (५) उष्णके एक पुत्रका नाम (बायु० ९९.२७२; १०८.४९) । (६) ऋषद्गुरु नामक राजाके एक पुत्र (महाभा०) । (७) अंगदेशके एक राजाका नाम भी चित्ररथ था (महाभा० अनु० ४२.८)। (८) सुपार्श्वका पुत्र तथा क्षेमधिका पिता, एक मिथिला-नरेश (भाग०९, १३.२३)। (९) उक्तका पुत्र तथा कविरथका पिता (भाग० ९.२२.४०) । (१०) रुदोकु (रुदांकु-मत्स्य० तथा विष्णु०) का पुत्र तथा शशविंदुका पिता (भाग० ५,२३,३१; ब्रह्मां० ३.७०.१८; मत्स्य० ४४.१७; विष्णु० ४.१२.२-३) । (११) धर्मरथका पुत्र जिसे रोमपाद कहते थे। यह निःसंतान था, अतः इसने अपने मित्र दशरथकी पुत्री शांताको गोद लिया जो ऋष्यश्रंगको ब्याही गयी थी। इसके पश्चात् इसे चतुरंग नामक पुत्र हुआ (भाग० ९.२३.७-१०; मत्स्य० ४८.९४; वायु० ९३.१०३; विष्णु० ४.१८.१६-१८) । (१२) वृष्णि-का एक पुत्र तथा अनमित्रका पौत्र । पृथ् आदि इनके पुत्र थे (भाग० ९.२४.१५, १८) । (१३) एक मौनेय गंधर्व जो गंधवीं, किन्नरीं तथा विद्याधरीका अधिपति था (ब्रह्मां० नै.७.३, ८, १०; ४.२०.५०; मत्स्य० ८.६; वायु० ६९.२; ७०.९) । (१४) अगावहका पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.२५७) । (१५) भरिका एक पुत्र (मत्स्य० ५०.८०)।

चित्ररथा - स्त्री० [मं०] एक नदीका नाम (महाभा० भीष्म० ९.३४) ।

चित्ररिम — पु० [सं०] ४९ महतोंमेंसे एवः महत् (मत्स्य० १७१.५३)।

चित्ररेखा — स्वां ि [संव] (१) वाणामुरकी पुत्री कपाकी एक महेलीका नाम — देव चित्रलेखा। (२) सिंहलराज इत-शंगकी पुत्री कुमारिका ही चित्ररेखा थी जी नपीक्लेम पार्वतीकी सखी चित्रलेखा हो गयी थी (स्कन्दव माहेश्वरव कुमारिका खण्ड; भागव १०.६१.२३(९); ६२.१४-२३; विष्णुव ५.३२.१७-३०; ३३.५)।

चित्ररेफ-पु॰ [मं॰] भागवनके अनुमार शक्रद्वापके राजा प्रियन्नतके पौत्र तथा मेथातिथिके मात पुत्रोंमेंसे एक (भाग॰ ५.२०.२५)।

चित्रलेखा - स्त्री० [मं०] (१) वाणामुरकी पुत्री उपा, हो श्रीकृष्णके पीत्र अनिरुद्धको व्याही थी, की एक महेलीका नाम। यह वाणके मन्त्री कूम्भाण्ड या क्ष्माण्डकी पुत्री थी और चित्रकलाम वडी निपृण थी। उपाके कहनेपर यह हारकाने अनिरुद्धको शोणितपुर ले आवी थी (भाग० १०६१.२३(९); ६२.१४-२३; विष्णु० ५.३२.१७-३०; ३३.५) (२) एक अप्सराका नाम जो हिरण्यकशिपुकी सभामी रहती थी। पुरूरवाने इसे तथा उर्वशिको केशीन् असुरसे छुडाया था (मत्स्य० १६१.७4; २४.२३)।

चित्रवती-स्त्री० [मं०] (१) अगावहकी एक पृत्री (ब्रह्मां०

३.७१.२५७) । (२) चित्रतेनकी पुत्री (बायु० ९६.२४८) । चित्रवन−पु० [सं०] पुराणानुसार गंडकीके किनारेका एक प्राचीन और प्रसिद्ध वन ।

चित्रवर-पु० [सं०] चित्रसेनका एक पुत्र (वायु०९६. २४८)।

चित्रवर्मा - पु० [मं०] (१) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि०६७.९७)। (२) कुलूत देशके एक राजा- का नाम (मुद्राराक्षम)। (३) एक बालेय गंथर्व (बायु०६९.२०)। (४) आर्यावर्तके राजा जो निषथके राजा नलके पीत्र चंद्राङ्गप्रके श्रद्धार धे। यह दड़े शिव-भक्त थे और इनकी पुत्रा सीमन्तिनी चंद्राङ्गदको व्याही थी (स्कंद० ब्रह्मा० ब्रह्मोत्तर खंड)।

चित्रबहा – स्क्षं ० [सं०] एक नदी का नाम (महासा० भोष्म० ९.१७) ।

चित्रबाण – पु० [सं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महा-भा० आदि० ११६.४) ।

चित्रवाहन~पु० [सं०] मणिपुरका एक राजा (महासा० आदि० २१४.१५) ।

**चित्रवेगिक**−पु० [सं०] ६क नागका नाम (महाभा० आदि० - ५७.१८) ।

चित्रशास्त्र-पु० [सं०] त्रिपुरके चित्र (मत्स्य० १३०.१६) । चित्रशिखंडी -पु० [सं०] मराचि, अंतिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्स्य, क्रतु और वशिष्ठ—ये सात ऋषि (ब्रह्मां०; मार्थ-ण्डेय०) ।

चित्रसानु – पु० [सं०] पुष्करद्वीपके पूर्वाय भागके एक पर्वतका नाम (ब्रह्मां० २.१९.११०; मत्स्य० १२३.१३; वायु० ४९.१०७)।

चित्रसेन - पु० [नं०] (१) निर्ध्यंतका पृत्र तथा दक्षका पिता (भाग० ९.२.१९)। (२) रुचि तेरहवें मनुका पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.१०४; वायु० १००.१०८; विष्णु० ३.२.४१)। (३) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६३.११९)। (४) एक गंधर्वका नाम जो हेमंतमें म्यंके साथ रहता है (ब्रह्मां० २.२३.१७; वायु० ५२.१७;९६.२४८)। (५) अगा वहका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.२५७)। (६) राजा परीक्षित के एक पुत्रका नाम (महाभा०)। (७) चोथे सावणि मनुका नाम (ब्रह्मां० ४.१.९४)। (८) शंवरामुरके एक पुत्रका नाम (इर्रवंद्य)। (९) मनुदेव स्पर्वणिका एक पुत्र (भाग०८. १३.१०)।

चित्रांगद-पु० [तं०] (१) राजा झांतनुके एक पुत्र जो सत्प्रवर्ताके गर्भने उत्पन्न हुए थे और विचित्रवीयेके छोटे भाई थे। बाल्यावस्थामे ही इन्हें एक गंथर्वने नार डाला था (भाग० ९.२२.२०-२१; ब्रह्मां० ३.१०.७०; मत्स्य० १४.१७; बायु० ७३.१९; विष्णु० ४.२०.३४-५) (२) देवीभागवतके अनुसार एक गंथर्वका नान जिसने आंतनुके पुत्र चित्रांगदको नार डाला था (भाग० ९.२२.२०; विष्णु० ४.२०.३५; वायु० ६९.१९)। (३) द्वार्ण देशके एक राजाका नाम (महाभा० आइवमे० ८३.५७)।

चित्रांगदा – स्री० [सं०] (१) मणिपुरके राजा चित्रवाहनकी पुत्रीका नाम जो अर्जुनको ब्यादी थी (महाभा० आदि० २१४.१५,१६) । (२) लंकापित रावणको एक पत्नी जिसके गर्मने वीरवाहु उत्पन्न हुआ था (रामायण)।

चित्रांगी - सी० [मं०] भण्डासुरकी चार रानियोंमेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० ४.१२.१३) ।

चित्रा-पु० [मं०] (१) हिमालय पर्वतके ऊपर पुष्पभद्रा नर्वाके निकटके एक पहाइकी चट्टान जो लिलताको अति प्रिय है (भाग० १२.८.१७; ब्रह्मां० ४.४४.९७) । स्त्री०—मदिरा- जी एक पुत्री (वायु० ९६.१७०)। (२) बसुदेव और रोहिणी- वा एक पुत्र, जो श्रीकृष्ण और सत्यभामाके इन्द्रके यहाँसे लीटनेपर उनसे मिलने गया था (ब्रह्मां० ३.७१.१६५; वायु० ९६.१६३; भाग० १०.६०(५)५०)। (३) एक नक्षत्र जिस जिन श्राद्ध करना द्युभ समझते हैं (वायु० ६६.४९; ८२.८; ब्रह्मां० ३.१८.७)। (४) लिलनादेवीकी अनुगामिनी एक वर्षा (ब्रह्मां० ४.२५.९९)।

चित्राक्ष-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महा-भा० आदि० ६७.९५)।

चित्रा<mark>टीर</mark> – पु० [सं०] (१) शिवका घंटाकर्ण नामका एक <sub>।</sub> अनुचर (शिव०) । (२) चन्द्रमा ।

चित्रादित्य-पु० [सं०] प्रमासक्षेत्रमें सूर्यकी मूर्त्ति जिसे चित्र-गुपने स्थापित किया था (स्कंद० प्रभा०) ।

चित्रायुध-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महा-मा० आदि० ६७.९७) ।

चित्राश्च-पु० [सं०] साल्वदेशाधिपति सत्यवान्का एक नाम (महाभा० वन० २९४.१३) ।

चित्रोत्पला – स्तं ० [मं०] मत्स्य, मार्कण्डेय और वामन पुराणोके अनुसार ऋक्षपाद पर्वतसे निकली एक नदीका नाम (ब्रह्मां ० २.१६.३१; मत्स्य० ११४.२५) ।

चित्रोपला-स्क्षी० [सं०] एक नदीका नाम (महाभा० भीष्म० ९.३४) ।

चिदाभास-पु० [सं०] चेतन्यस्वरूप आनंदमय परब्रह्मका आभान जो मनुष्यके अन्तःकरणपर पडता है। अद्वैतया- वियोके मतानुस्पर इसी प्रतिविस्व पड़नेके कारण झान उत्पन्न होता है जो मायाके संयोगसे अनेक रूप धारण करता है।

चिद्रि-पु० [सं०] कोशिकका एक पुत्र जिसके नामपर चैद्य-वंशचला (ब्रह्मां० ३.७०.३९; वायू० ९५.३८) ।

चिद्वह्नि स्क्षिं [मं०] चिन्तामणि गृहसे निकली अग्नि जो िना ईथनके प्रज्वलित होती है। इसके होता और होत्री कानेश्वर और महादेवी हैं (ब्रह्मां० ४.३६.२४)।

चिद्विसास-पु० [मं०] चैतन्य स्वरूप आनन्दमय परब्रह्मकी भाषा ।

चिबिलक-पु० [सं०] लम्बोदरका पुत्र तथा मेघस्वातिका पिता (भाग० १२.१.२४) ।

चित्रुनिका – स्त्री० [मं०] वर्षाऋतुकी एक रानी (ब्रह्मां० ४.३२.२९)।

चिरव – पुर्व [मंब] वन्दरींका एक नायक (ब्रह्मांव ३.७.२३४)। चिरजीवी – पुर्व [संब] अश्वत्थामा, विल, ब्यास, हतुमान, किमीपण, कृपाचार्य और परशुराम ये 'चिरजीवी', मब दिन जीवित रहनेवाले हैं।

चिराद्-पु० [मं०] गरुड़का एक नाम (विष्णुपु०)। चीन-पु० [मं०] एक उत्तरी राज्य जहाँ श्राद्धारि करना निषिद्ध है (ब्रह्मां० २.१६.७; १८.४६; ३१-८३)।

चीरनिवसन - पु० [सं०] पुराणानुसार कूमीविभागके ईशान कोणका एक देश ।

चीरिणी – स्त्रीं शिं । एक नदी जो बद्रीनारायणके निकट हिमालय पर्वतसे निकली है। इसीके तटपर वैवस्वन मनुने तपस्या की थी जिससे इस नदीका माहात्म्य वढ़ गया (महाभा० वन० १८७.६)।

**चुंचक**-पु० [मं०] एक देशका नाम (बृहत्संहिता)।

चुंचुल-पु॰ [सं॰] विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम जो संगीत कास्त्रके अच्छे ज्ञाता थे ।

चुलिय-पु० [मं०] एक ऋषि जिनके पुत्र अहादत्त कांपिल्ल को राजा थे।

**चुलुक-पु०** [सं०] एक गोत्रप्रवर्त्तक ऋषि।

चुलुका – स्त्री॰ [मं॰] एक प्राचीन नदीका नाम (महा-भा॰ भीष्न० ९.२०)।

चूडाकर्म, चूडाकरण-पु० [मं०] हिन्दुओंके सोलह संस्कारों मेसे एक जिसमें बच्चेका पहले-पहल सिर मुझ्वाकर चुंदी रखी जाती हैं (विष्णु० ३.१३.५)।

नोट विशेष—मुसलमानोंके यहाँ भी इसीसे मिलती जुलती एक रस्म है जिसे यक्षीका कहते हैं।

चूर्णनाभ-पु० [सं०] एक द्यानवका नाम (ब्रह्मां० ३.६.९)। चूलिकोपनिषद्-पु० [सं०] अधर्ववेदके अन्तर्गत एक उपनिषद्।

चूळीमहर्षि-पु० [सं०] एक ब्रह्मचारी तपस्त्रीका नाम।
कमिलाकी पुत्री सोमदा नामक एक गंधवीं, वहुत दिनोंतक
इनकी उपासना करती रही जिससे प्रसन्न होकर इन्होंने
उसे एक पुत्र दिया (वाल्मीकि रामायण)।

चेकितान पु० [मं०] (१) एक राजा जिसे जरासन्थने मथुराके पूर्वा प्रवेशद्वारपर रक्षार्थ रखा था (भाग० १०.५०.११(२)। (२) राजा धृष्टकेतुके पुत्रका नाम जो केक्य देश-का राजा था। कुरुक्षेत्र युद्धमें इसने पाण्डवोंकी सहायता की थी (महाभा०भी म० ४५-६०-६२ (३) श्रुतकीर्तिका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१५७; वायु० ९६.१५६)।

चेडविडा - स्त्री० [सं०] तृणविंदुकी एक पुत्री जो विश्ववाकी व्याही थी और कुवेरकी माता थी (भाग० ९.२.३१-३२)।

चेतन –पु० [मं०] च्यवनका एक नाम (वायु० ६५.८८) । चेतस –पु० [मं०] पॉचवें मरुतगणके एक मरुत्का नाम (वायु० ६७.१२८) ।

चेदि - पु० [सं०] (१) उशिक (कैशिक = विष्णु०) का पुत्र तथा चैद्य आदिका पिता (भाग० ९.२४.२; विष्णु० ४.१२. ३९)। (२) शुक्तिमती नदीके पाम स्थित एक प्राचीन देशका नाम। महाभारतका शिशुपाल (दमधोपका पुत्र) यहीं का राजा था (भाग० ७.१.१३; ९.२२.६; २४.३९; विष्णु० ४.१४.४४)। (३) बौशिक मुनिके पुत्रका नाम—दे० कौशिक (४) यसुके राज्यका नाम (वायु० ९३.२६; ९९.-११४)।

चेदिप-पु० [मं०] उपरिचरका एक पुत्र तथा चेदिराज (भाग० ९.२२.६)।

चेदिराज-पु॰ [सं॰] (१) शिशुपाल नामक राजा जिसका बध श्रीकृष्णने किया था (महाभारत)। (२) एक वसुका

नाम जिन्हें प्रसन्न होकर इन्द्रने एक विमान दिया था। यह जपर ही जपर आकाशमें चलता था—दे॰ 'उपरिचर'। चेलगंगा—स्त्री॰ [सं॰] एक प्राचीन नदी जो किसी समय गोकर्णक्षेत्र वर्तमान मालावारमें वहती थी (महाभा॰)। चेष्टा—स्त्री॰ [सं॰] एक ब्रह्मराक्षसीका नाम (ब्रह्मां॰ ३. ७.९९)।

चैतन्य - पु० [सं०] एक प्रसिद्ध इंगालं। वेष्णव-धर्मके प्रवर्तक तथा प्रचारक जिनका पूरा नाम श्रीकृष्णचेतन्यचंद्र था। इनका जन्म नवद्वीपमें १४०७ शकाब्दके फाल्गुनकी पूणिमाको रातमें चन्द्रमहणके समय हुआ था। इनके सम्प्रदायके लोग इन्हें श्रीकृष्णका पूर्णावतार मानते है। अड्नालीस वर्षकी आयुमें इनका स्वर्गवास हुआ था।

चैत्य-पु० [सं०] (१) अयोध्यामें स्थित एक समाधिका दीला जहाँके वृक्षींपर पिशाच निवास करते हैं (भाग० ९. ११.२७; ब्रह्मां० ३.७.४१५; ब्रिष्णु० ३.१२.१३)। गृहस्थोंको वहाँ जानेका निषेध है (विष्णु० ३.११.१२२)। (२) मरुतों सात गणोंमेंसे प्रथम गणका एक मरुत् (ब्रह्मां० ३.५.९२)। चैत्र-प० [सं०] (१) स्वारोचिष मनुके ९ प्रत्रोमेंस एक

**वत्र−पु**०[स०] (१) स्वासाचिष मनुक ९ पुत्रामस एक (ब्रह्मां० र ३६.१९; विष्णु० ३.१.१२) । (२) एक पौल्स्स्य जो तामस मन्वन्तरके सप्तर्षियोमसे एक ऋषि थे (ब्रह्मां० ्२.३६.४८; विष्णु० ३.१.१८) ।

चैन्नक-पु० [मं०] एक तीर्थका नाम (मत्स्य० ११०.२)। चैन्नमास-पु० [मं०] वर्षका प्रथम महीना जो श्राद्धके लिए 'मन्वंतरादि' है। मदन द्वादशी आदि व्रतींके लिए यह उत्तम है (मत्स्य० ७.१०; १७.६; ५४.८; ५६.३; ६०.३३; २४०.५)।

चेत्रस्थ — पु० [मं०] (१) एक तीर्थ जो मटोस्कटको प्रिय था (मत्स्य० १३.२८)। (२) जब गंधर्व और अप्सराओं ने पृथ्वी रूपी गंका दूध दूहा था तब यही वछड़ा बना था (मत्स्य० १०.२४)। (३) कुबेरके उपवनका नाम जो चित्रस्थका बनाया हुआ था। यहाँ कर्टम और देवहूति गये थे (भाग० ३.२३.४०; ५.१६.१४; ९.१४.२४; मत्स्य० २७.४; विष्णु० ४.६.४८)। इलावर्त्तखंडके पूर्व दिक्तामं (वायु० ३६.११: ४२.१५: ४७.६; ६९.१३७; ९१.६; विष्णु० २.२.२५) स्थित मंदारपर माना जाता है (मत्स्य० ८३.३१; १२१.८; १३१.४८)। मंदार मेरू पर्वतकी एक चोटी है। यहाँ चन्द्र-प्रभ पर्वतपर उर्वशी-पेल मिलन हुआ था (ब्रह्मां० २.१८.७; ३.७.१०२; ६६.६)।

चैत्रस्थी — स्त्रं। विश्व श्वातिन्दुकी पुत्री तथा मान्धाताकी पत्नीका नाम जिसे विन्दुमती भी कहते थे। इसके १०,००० छोटे भ्राता थे और यह स्वयम दडी धर्मात्मा, सुन्दर तथा पतिन्नता थी जिसके पुरुकुत्स, अम्बरीप तथा सुचकुंद तीन पुत्र हुए थे (ब्रह्मां० ३.३६.७०; वायु० ८८.७०-२)।

चैत्रवती - स्त्री० [मं०] एक नदीका नाम (द्दिवंदा) । चैत्रसस्य - पु० [मं०] कामदेव का एक नाम -- दे० अंगज, कामदेव ।

चैत्रा-स्त्री॰ [सं॰] जमदग्निका पत्नांका नाम जिसके गर्भमें विदर्भका जन्म हुआ था (मत्स्य॰ ४४.३२-३६)।

चैद्य – पु॰ [सं॰] (१) यह दमघोषका पुत्र तथा दंतवक्त्रका भाई था। एक दार सनंद आदि ब्रह्माके पुत्र विष्णुलोक गये

त्र पर ये दोनो भाई जय-विजयके रूपमे विष्णुके द्वारपाल थे। इन्होंने जब ब्रह्माके पुत्रींको वैकुण्ठमे प्रवेदा करनेसे रोका तभी उन लोगोंने (ब्रह्माके पुत्रोंने) इन टो भाइयोंको असुर होनेका शाप दिया। ये हिरण्यकशिषु और हिरण्याक्ष हु६, तद्परान्त पुनर्जन्ममें ये रावण और कुंभव र्ण हुए और अन्तमें चैद्य और दंतवक्त्र हुए थे (भाग० ७.१०.३५-४६)। यह श्री-कृष्णद्रोही तथा जरासंधवा मित्र था जिसने इसे मथुराके पूर्वी द्वारपर रखा था, पर यह कृष्णसे मारा गया (भाग० १-१०-२९, १०.५०.११(२), २०-२४[१-१५])। रुक्मिणीके बड़े भाई इसका विवाह रुक्मिणीसे बरना चाहते थे पर यह अनुफल रहा और श्रीकृष्ण रुक्मिणीको हर लाये थे (भाग० ५२ अध्या० पूरा; ५३.१४-१६; ५४.१०-१७) । यह कृष्णसे घुणा व रता था फिर् भी मरकर इसे विष्णुलीक प्राप्त हुआ (भाग० ३.२.१९; ७.१.१३-१५, ३०)। श्रुतश्रवाते इसका विवाद हुआ था जिससे सुनित नामक पुत्र हुआ (मत्स्य० ४६.६) । (२) शिश्याल (वायु० ९७.१५७) ।

चैद्यवर-पु० [मं०] मैत्रेयका एक पुत्र (मत्स्य० ५०.१४) । चेद्योपरिचर-पु० [मं०] क्रमिका एक पुत्र तिसे वसु भी कहते हैं । इनकी पत्नी गिग्का में इनके ७ पुत्र हुए (मत्स्य० ५०.२६) ।

चैल-पु० [सं०] शृंगीपुत्रका एक शिष्य (वायु० ६१.४०) । चोरगणेश-पु० [सं०] तांत्रिकोंके एक गणेश । कहते हैं कि यदि जप करनेमें हायकी अँगुलियोंमें संधि रह जाय ती यह फल हर लेते हैं (तंत्राभिधान) ।

चोल-पु॰ [सं॰] (१) तैजोग्के निकटस्थ एक प्रसिद्ध देश तथा राज्यका नाम । (२) आंडिंग्का एक पुत्र जिसके नाम पर चोल देशका नामकरण हुआ था (ब्रह्मां० ३.७४.६; मस्त्य० ४८.५) । (३) जनापीडके चार पुत्रोमेंसे एक जो चोलका राजा था (वाय० ९९.६) ।

चौथ-र्सा० [मं० चतुर्था] चौथका चाँड = भाद्रपट शु० चतुर्थीका चन्द्रमा। जिसे देखनेसे कहते हैं कलंक लगता है। पुराणानुसार श्रीकृष्णने एक दार चौथका चाँड देखा था जिससे उन्हें चौरी लगी थी। हिन्दूसमात्र इस दिन दड़ा सचेत रहता है। चाँद देखनेवाले दूसरोंके घरपर ढेला फेंक्ते हैं जिसमें गालियाँ सुननेको मिलें। कहते हैं इससे चाँद देखनेका दोष मिटता है, अतः कुछ लोग इसे ढेलहिया या ढेलवा चौथ भी कहते हैं—दे० सन्नाजित्; जाम्बवन्त आदि।

च्यवन - पु० [मं०] (१) एक प्रसिद्ध ऋषिका नाम जो शुक (भृगु ऋषि) और पृलोनाक पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.१.९२; वायु० ८६.२-२३)। मदाभारतके अनुसार ऐसी प्रसिद्धि है कि जब यह गर्भमें थे तब एक राक्षस इनकी मानाकी हर ले जाना चाहता था। यह देख च्यवन गर्भसे निकल आये और इनके तेजसे वह राक्षस वहीं जलकर भरम हो गया। यह अपने आप गर्भसे गिर पड़े थे और गतिशील थे, इस कारण इनका नाम 'च्यवन' पड़ा था। एक बार यह तप करने बैठे और बहुत दिनोंतक ध्यान मग्न ही बैठे रह गये। इनका शरीर दीमकोंने मिट्टीसे हक दिया। केवल आँखें ही चमकती थीं। जिन्हे कुछ अद्भुत पदार्थ समझ राजा शर्यातिकी पुत्री सुकन्याने काँटे चुभी दिये। इससे कद्ध हो

इलोने दार्यातिके परिवार तथा अनुचरीका मल-मूत्र रोक डिया । तदनन्तर मुकन्याका विवाह इनसे हो गया । अश्विनी कुनारोने सुकन्यामे विवाहका प्रस्ताव किया था जिसे उसने अन्बीकार कर दिया था। इसमे प्रसन्न हो अश्वनीकुमारोंने <sup>६५वनको</sup> वृद्धसे युवा बना दिया। इसके वदले च्यवनने बर किया और अश्विनीकुमारोंको (जिन्हें वैद्य होनेके कारण ोन नहीं दिया जाता था) सोमरस प्रदान किया । इसमें इन्द्रने आपत्ति की थी, पर अन्तमें उसे इनकी शरण आना पदा (भाग० ९.३.२-२६; ब्रह्मां० २.३२.९८; ३.८.३१; <sup>२१,३६</sup>; ६१,२) । यह कथा महाभारत और पुराणोंमें दड़े विस्तारने दी गयी है। ऋग्वेद तथा शतपथ बाह्मणमें भी अधिनी कुमारीकी सहायतामे च्यवनका बुढ़ापा दूर होना पाया जाता है। महाभारतके अनुमार और्व ऋषि च्यवनके पृत्र थे जो सुकन्याके गर्भमे उत्पन्न हुए थे। आप्रवान तथा र्वाविचि भी इनके पुत्र कहे गये हैं (ब्रह्मां० २.१.९३)। (२) नित्रयुका पुत्र तथा सुदासका पिता (भाग० ९.२२.१; वायु० <sup>়</sup> .२०७; विष्णु० ४.१९.७०-७१) । (३) एक ऋषि (भाग०

६.१५.१४) जो युधिष्ठिरके राजस्यमे आर्मात्रत थे (भाग० १०.७४.७)। यह स्यमंतपंचकमें श्रीकृष्णसे मिलने आये थे (भाग० ८४.३)। यह कृष्णके साथ मिथिला भी गये थे (भाग० ८६.१८)। (४) सुहोत्रका पुत्र तथा कृतकका पिता (भाग० ९.२२.५; वायु० ९९.२१७; विष्णु० ४.१९.७९); (५) तृतीय तलका (वितलका = वायु०) निवासी एक राक्षसका नाम (ब्रह्मां० २.२०.२८; वायु० ५०.२७)। (६) एक ऋषि तथा मंत्रकृत् जिन्होंने वार्त्तवीर्यके १०० पुत्रोंको मृत्युका शाप दिया था (मत्स्य० ६८.९; १४५.९२, ९९)। (७) भृगुके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० १९५.१५,२८,२९)। (८) सुधन्वाका एक पुत्र (मत्स्य० ५०.२४)। (९) गोकर्णका एक पुत्र, सोलहवें द्वापरका एक अवतार (वायु० २३.१७३)। (१०) सुभेधाका पिता (वायु० ७०.२६)। (११) देवापिका एक पुत्र (वायु० ९९.२३७)।

च्यवन आश्रम-पु॰ [मं॰] यह गयामें है जहाँ वैकुण्ठ, लोकदण्ड, गृद्धक्र्य और शोणक है (वायु॰ १०८. ७३)।

छ

छंदक — पु० [मं०] श्रीकृष्णचन्द्रका एक नाम ।
छंदज — पु० [मं०] (१) वेदोक्त देवता । ये ३३ देवता हं
जिनमें ३ गण, याम, अजितगण और शक्तगण जिनका
प्रधान इन्द्र हं, सम्मिलित हे (ब्रह्मां० २.१३.९१) । ये
चतुर्वर्शातक चन्द्रमाका अमृत पान करते हे और 'पंचदर्श'को दचा अमृत पितर लोग पी जाते है (बायु० ५६.२५) ।
(२) चाक्षप मन्वंतरके देवतागण जिन्हे साध्य कहते हैं
(ब्रह्मां० ३.३.९) ।

छंदःस्तुभ-पु० [सं०] (१) एक वेदोक्त देवता जिनकी स्तुति वेदोमें की गयी है। (२) मूर्वका सार्था अरुणका एक नाम (दिन्स-मा-)।

छंदांसि-पु॰ [मं॰] चारों वेद = ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद (वायु॰ ३.१६)। गायत्री आदि विनताके पुत्र हें (ब्रह्मां॰ ३.७.३०)। इनकी सृष्टि वामदेवने की हैं (मत्स्य॰ २४७.७)।

छंदोग-पु० [मं०] एक सामग; मंदिरोंके शिलान्यासके ममय धार्मिक कृत्योंके साथ इनका पाठ होता है (माग० १२.६.५३; मत्स्य० ९३.१३३; २६५.२८; वायु० ८३.५४)। छंदोगगण-पु० [सं०] एक देवगण जिनमें ३३ है (वायु० ३१.५)।

छंदोदेव — पु० [सं०] मंतग नामक एक चाण्डाल जिमने नासगत्व प्राप्त करनेके लिए कड़ी तपस्या की थी। इन्द्रके प्रसन्न होकर वर देनेसे यह कामरूप विहंग हुआ जिसका नाम छंदोदेव पड़ा। ब्राह्मण, क्षत्रिय मन वर्णकी स्त्रियाँ इतकी उपामना करती हैं (महाभा० अनु० २९.२४)।

उगल-पु० [मं०] (१) पिद्याचोंके १६ वर्गोंमेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३७६) । (२) मुण्डीश्वर अवतारका एक पुत्र (वायु० २३.२११) ।

छत्र-पु० [सं०] (१) सान लोक जो इवेत रंगके है। ये विविधानिक तरह एकके ऊपर एक स्थित है (ब्रह्मां० २.२१.१९;

३.४९.२३; ५५.१५; ४.३०.३५) । (२) विष्णु द्वारा कामेश्वरको दिया गया इनेत छाता जो राजाओंका प्रतीक है। यह आकाशके इतना ऊँचा है (ब्रह्मां० ४.१५.२३; १७.१; विष्णु० २.१३.९६) । वौरवोंने उग्रसेनसे इसे छान लेनेकी धमकी दी थी (विष्णु० ५.३५.१४)।

**छत्रवती**−स्त्री० [सं०] पांचालके उत्तरका एक राज्य जिसे 'अहिच्छत्र' कहते हैं उसकी राजधानी (महासा० आदि १६५.२१; हरिवंश तथा विष्णु० आदि) ।

छत्रिका – स्त्री॰ [मं॰] एक दाक्ति देवीका नाम (ब्रह्मां० ४० ४४.८७)।

छांदोग्य-पु० [मं०] सामवेदान्तर्गत एक ब्राह्मण जिसके प्रथम दो भागोमें मनुष्यके संस्काराविका वर्णन है दोप उपनिषद है।

छाग-पु॰ [मं॰] अश्वका वाहन, जिसे वकरा कहते हैं। इसका मांस पितरोको प्रिय हैं(मत्स्य॰ १४८.८३; १७.३२)। छागमय-पु॰ [मं॰] स्वामी कात्तिकेयका पष्ठ मुख (स्क्रेटपु॰)। छागमुख-पु॰ [मं॰] (१) कात्तिकेयका छठा मुख जो छाग (वकरें) के मुखके समान हैं (स्क्रेटपु॰)। (२) कात्तिकेयका एक अनुचर।

छागल-पु० [मं०] हिमालयको एक चोटी जहाँ देवेत चार हिष्योंके माथ बाराहकत्यमे प्रकट हुए थे (वायु० २३) ११६)।

छागलाण्ड−पु० [सं०] एक तीर्थका नाम जो प्रचण्डा और पितरोंके लिए पवित्र और प्रिय कहा गया है (प्रतस्य० १३.४३; २२.७२)।

छाया-स्तं (वि.) (१) विश्वकर्माकी पुत्रं तथा मंद्याकी अनुचरी (भाग० ८.१३.८-१०; मत्स्य० ११.५-९; २४८. ७३; वायु० ८४.३९-७७)। सूर्यकी पत्नी सत्ता, जिसके गर्भसे सूर्यके यम नामक पुत्र और यमुना नामकी पुत्री हुई थी, सूर्यनेज न सह सकनेके कारण अपनी अनुचरी छायासे एक

स्त्री बना अपने बच्चोको इमीको दे स्वयं अपने पिताके घर चला गयी। छाताने मंडाके दच्चोंने दुर्व्यवहार किया, यमने भेर खोल विया, अनः इसने जाप दे उन्हें विकलांग कर दिया था। संझाके पिता विश्वकर्माने मंझाको फटकारा और स्वामीके पास लौटनेको कहा, पर वह यह न कर उत्तर कुरुवर्षमें घोड़ीका रूप धारण कर विचरने लगी। सूर्य वोड़ेका रूप धर इसमें भिले। इस समागममें अश्विनीकुमार दयका जन्म हुआ। संझा फिर लौट आयी (ब्रह्मां० ३.५%. ३२-५७; ४.३५-४७; भाग० ६.६.४१)। (२) सृष्टिकी मानस-पुत्री पत्नी जो ५ पुत्रोंकी माता थी (भाग० २.३६.९७-९८)। (३) पृष्टिकी पत्नी जिसके पाँच पुत्र थे-प्राचीनगर्भ, वृषक, वृक, वृकल और धृति (वायु० ६२.८३)। छायाक्षेत्र—पु० [मं०] लिलतापीठका एक सिद्ध स्थान (ब्रह्मां० ४.४४.१००)।

छायाग्राहिणी - स्त्रां० [मं०] एक राक्षसी । समुद्र फॉरने समय इसने हनुमानकी छाया पकड़कर उन्हें खीच लिया था (रामायण)।

छायातनय – पु० [सं०] शनिदेवका नाम । सूर्वका तेत्र न सह सकनेके कारण जब इनकी पत्नी संशा अपनी हायास्पा न्यांतो छोड़ चर्छा गयी तब सूर्यने इसी हाया है। संशा समझ सावणि और शनिश्वर नामके हो पुत्र उत्पन्न किये। सूर्यने संशाकी अश्विनी रूपमे हुँड निकाला था—दे० हाया। छायादान – पु० [सं०] एक प्रकारका हान जो शरीरके अरिश्वी शांतिके लिए होता है। दान करनेवाला वी या तेलसे भरे वाँमेके वटोरेमें अपनी छाया देखता है। इसमें कुछ दक्षिणा डालकर दान देता है जिमे कुलीन ब्राह्मण नहीं घटण करते।

छायापथ-पु० [मं०] दे० आकाशगंगा।

छालिया – पु० [सं० स्थार्ला] कॉ सेकी वर्ना कटोरी जिसमें घी या तेल भर छायादान करते हैं — दे० छायादान ।

छिद्रदर्शी - पु० [सं०] (१) हरिवंशके अनुसार एक योग-भ्रष्ट ब्राह्मणका नाम जो वाभ्रवका पुत्र था। (२) पूर्वजन्ममं कौशिकका एक पुत्र जो चक्रवाक नामसे मानमक्षेत्रमें उत्पन्न हुआ था (मत्स्य० २०.१८)।

छिन्नकर्ण-पु॰ [सं॰] भण्डके एक सेनापतिका नाम (ब्रह्मां॰ ४.२१.८७)।

छिन्नमसा - स्ती० [सं०] एक देवी जो दस महाविद्याओं में छठी देवी है। यह अपना ही कटा हुआ सिर अपने हों में हाथमें लिये हुए हैं, मुँह खुला और जीम निकली हुई है। अपने ही गलेसे निकली रक्तधाराको यह चाटती है, हाथमें खड्ग, गलेमें मुण्डोंकी माला तथा नग्न रहती है। इनका नाम प्रचण्डिका भी है। तन्त्रशास्त्रमें इनका पूरा विवरण दिया हुआ है। इस देवीका रूप भयंकर अवस्य है, पर शक्तिया पूरा रूप इससे झलकता है। तांत्रिक लोग ही इनकी उपासना अधिक करते है।

छेदोपस्थानिक चारित्र-पु० [सं०] गणाधिपके छिये हुए प्राणातिपातादि पाँच महाब्रतोंका पालन । जैनोंके अनुसार (हि. श्. सा.)।

ज

जंगम-पु॰ [म॰] दाक्षिणात्य लिंगायत शैवके गुरु हो । विरक्त और गृहस्य दो प्रकारके होते हैं।

जंबारथ-पु॰ [सं॰] एक कषिका नाम (दि.श.सा.) । जंबारि-पु॰ [सं॰] विधामित्रजीके एक पुत्रका नाम—दे॰

विश्वामित्र ।
जंबावंधु—पु० [मं०] एक क्रिया नाम (हिन्दा-माने ।
जंनु—पु० [मं०](१) पुरुद्दान् तथा भद्रमेनाका पुत्र । ऐक्ष्वाकी |
नामकी प्रवीसे इसका पुत्र मास्वत उत्पन्न हुआ था (मत्स्व० ४४.४५-६) । (२) सोमकका पुत्र जो किसी उत्तराधिकारीके
विना ही मारा गया, अतः अजमीट और धूमनीने फिरमे
वंज चलाया (भाग० १०.५०.१६-१९; वायु० ९९.२०९) ।
जंनुधना—स्त्री० [मं०] यानुधानकी एक पुत्री (ब्रह्मां० ३.७.
८५) जो खञाके एक पुत्र अजकी ब्याही थी । यानुधानवंज इसीसे चला । बहुते हैं इसके सारे इसीसो बाल भरे

थे (वायु० ६९.१२४)।
जंब-ए० [सं०] एक सुधर्मा देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.६०)।
जंब-ए० [सं०] (१) एकबुक्ष जो हिमालयके इलावृतमे
स्थितदं (ब्रह्मां० २.१७.१२; १९.२९; ३.२२.३७; २७.१७;
४.४३.१७)। (२) एक नटी जो मेरुमंदरसे इलावृतमे दत्ती
हैं; चन्द्रप्रभमे निकली एक नटी (ब्रह्मां० २.१८.६९)
जिसका रंग तितलीके ऐसा है (बायु० ४६.३०)।

**जंबुक**−पु० [सं०] 'आप'का एक पुत्र (वायु० ६९..३०) । **जंबुकाक्ष**चपु० [सं०] भण्डासुरका एक सेनापति जिसे विषंगर्वा सहायता करनी थी, पर यह नीलपताकासे मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२१.८०; २५.२९.९८)।

जंबुद्वीप-पु० [सं०] पुराणोक्त सात द्वीपोमेसे एक जो पृथिवीके मध्यमे माना गया है। यह गोल है और चारो ओर खारा जलते घिरा हुआ है (भाग० १.१२.५; ५.१.३२; १६.५-७; १९.२९-३०; २०.२; मत्स्य० ८३.३२; ११३.७; १२२.२; २८४.२; बायु० ११.८४; ३३.११.४५; अध्याय ३४; विष्णु० २.३.२८)। इसका विस्तार एक लाख योजन है और इसके नौ-नौ हजार योजनके ९ खण्ड है। इन्हें वर्ष भा यहते है जिनके नाम ये है—(१) भारत जो हिमालयके बक्षिण है। (२) किंपुरुष; (३) हरिवर्ष; (४) इलावृत, ब्रांपके वीचवाला भाग, जिनके पूर्वमें (५) भद्राश्व और पश्चिमें (६) केंनुमाल रियत है (०) उत्तर कुरु; (८) रम्यव, (९) हिरण्यमय। पुराणानुसार इत द्वीपमें एक इतुत दद्वा जस्बुका पेड है जिसमें हाथीके इतने बढ़े फल लगते है, अतः यह नाम पड़ा (वायु० ४६.२५)।

जंबुनरी-स्त्री० [सं०] (१) पुराणोंके अनुसार जंबुद्दीपक्षी नदी जो बहाके जंबुफलके रससे दनी है। इस नदीका उद्गम स्थान ब्रह्मलेक्से माना जाता है (महाभा० भीष्म ६.४८)। यह सात प्रधान नदियोंने है। (२) मुद्यर्णमिश्रित मधुकी एक नदी (बायु० ३५.२९; ४७.६६)।

जंबुमान् - पु० [सं०] जांदवान नामका एक वंदर (रामचरित मानस)। जंबुमती - स्त्री॰ [मं॰] एक अप्सराका नाम (हिं. श.माः)। जंबुमार्ग - पु॰ [मं॰] चित्रक्रके निकट त्रंगलमें स्थित एक तीर्थका नाम (ब्रह्मां॰ ३.१३.३८)। यह पितरोंको प्रिय है (मत्स्य॰ २२.२१)। भरत यहीं उत्पन्न हुए थे (विष्णु॰ २.१३.३३)।

जंबुमाली-पु० [सं०] एक राक्ष्म विशेषका नाम जो रावणका नेनापित था और हनुमानने इसे मारा था (रामायण) । जंबुप्रस्थ-पु० [सं०] एक प्राचीन नगरका नाम । भरत जव केकेंव देशसे (अपने नानिहालसे) लौटे थे तव यह देश मार्गमे पड़ा था । आधुनिक जम्बु (कडमीर) अनुमानतः शायद वही नगर है (महाभा० तथा वाल्मी० रामायण) । जंबुरसवती-स्त्री० [सं०] इलावृतकी एक नदीका नाम (बह्यां० २-१७.२२) ।

जंभ-पु० [सं०](१) महिषासुरका पिता एक दैत्य जिसे इंद्रने मारा था-दे॰ इंद्र जिमि जंभपर ... आदि 'भूषण' तथा जभ(४)) । (२) प्रह्लादके तीन पुत्रोंमेंसे एकका नाम—दे० प्रहार । (३) हिरण्यकशिषुका एक पुत्र—दे० हिरण्यक-शिपु। (४) कयाधुका पिता जो असुरोंका सरदार था। विल-इंद्रके देवासुर-संग्राम (छठे)मं यह वृषाकषिसे लडा था। विलिकी मृत्यु सुन यह इंद्रते भिड़ गया और इसने उनके हार्थाको पंगु कर दिया। इंद्रने चक्रके इसका मिर काट डाला था (भाग० ६.१८.१२; ८.१०.२१-३२; ११.१३, १८; मह्मां० ३.६.१०; ७२.८१,१०५; वायु० ९७.१०३)। यह तारकका सेनाध्यक्ष था और यम, कुबेर, जनार्दन आदि से लड़ा, पर अन्तमें मारा गया (मत्स्य० ४७.७२; १४८. ४२-५४; अध्याय १५०-५३; २४५.१५; विष्णु० ४.६.१४; वानु० १४.१४) । (५) वाष्प्रस्का एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.५.-३८) । (६) विगेचनका पुत्र तथा चार पुत्रोंका पिता (वायु० ६७.७६) । (७) एक नागका नाम (वायु० ६९.६९) ।

जंभन-पु० [मं०] जुम्भण नामक भण्डका मेनापति जो विजयाके हाथों मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२५.२९)।

जंभभेदी-पु० [सं०] जंभका वध करनेके कारण इन्द्रका एक नाम—दे० जंभ (४) ।

जंमेश्वर-पु० [मं०] पितरोंका एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्य० २२.४२) ।

ज-पु० [मं०] मृत्युक्षय ।

जगत्-पु० [सं०] संसार जिसकी उत्पत्ति ब्रह्माके मस्तिष्क तथा शरीरसे हुई (भाग० ५.१२.२७)। यह 'अद्गीपोमात्मक' है (ब्रह्मां० ३.७२.५०; वायु० ९७.५१) इसकी उत्पत्ति विष्णुने हुई तथा उन्हींके साथ रहती है (विष्णु० १.१.४,३१; वायु० ४९.१५६,८६)।

जगत्सृष्टि—स्त्री० [मं०] तस्वोंका विकास । जब शक्तिने सृष्टिमें सहयोग नहीं दिया तब ईश्वर शक्तिशालके माथ अपनेको अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूत इन तीन खडोंमें विभक्त कर २३ तस्वोंमें प्रवेश कर गये। इस समय प्राण दशराणा हो गया, अग्निरूपी सुख, वरुण = जिह्ना तथा अश्विनां युगल नथुने वने। इसपर चार वणोंकी उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम अंधतामिस्न, तामिस्न, महामोह और तम वे चार अज्ञानोंकी सृष्टि हुई। इन निकृष्ट पदार्थोंकी सृष्टिसे लिजन हो ब्रह्माने सनक, सनंद आदि ऋषियोंकी उत्पन्न ।

किया, पर ये भी सृष्टिका काम इच्छानुक्ल न चला सके, अतः ब्रह्मा कुद्ध हो उठे और उनकी भृकुटियोने 'रुट' उत्पन्न हुए। इनकी सृष्टिको भी अग्राह्म समझ ब्रह्माने मरीचि, अत्रि आदि उस मानसपुत्रों तथा सरस्वती पुत्रीको उत्पन्न किया। तदुपरांत वेद आदिका आविर्माव हुआ। अन्तमें ब्रह्माको द्वरीरसे स्वायम्भुव तथा दातरूपा उत्पन्न हुए जिनके दो पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ हुई। उनके दंशजोम सारा संमार भर गया (भाग० ३.५.२७-३६; अ०६ पूरा, १२ पूरा; २०.१२)।

जगती - पु० [मं०] सूर्यके रथका एक घोड़ा (ब्रह्मां० २.२२. ७२; विष्णु० २.८.५)। गायत्री त्रिष्टुतुके साथ (वायु० ५१.६४) ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न (ब्रह्मां० २.८.५२; १३. १४५)।

जगद्गौरी - स्त्री० [मं०] मनसा देवीका एक नाम । यह नागों-की वहिन और जरत्कारु ऋषिकी पत्नी थीं । आस्तीक ऋषि इन्होंके पुत्र थे (दे० जरत्कारु तथा आस्तीक) ।

जगद्दीप-पु० [सं०] महादेव।

**जगद्धाता**-पु० [मं०] ब्रह्मा ।

**जगद्धान्त्री−**सी० [सं०] दुर्गा, ललिता, (ब्रह्मां० ४.१३.१७. ६३) ।

जगद्बल-पु० [मं०] वायु।

जगद्योनि-पु० [मं०] ब्रह्मा, पृथ्वी ।

जगजाथ-पु० [सं०] (१) विष्णुक्षा एक प्रसिद्ध सूर्ति जो पुर्रा नामक स्थानमें स्थापित है। सूर्ति सुभद्रा और वल्र-रामकी सूर्तियोके साथ रहती है। तोनों सूर्तियाँ चन्डनकी होती है जो समय-समयपर वडली जाती है जिसे 'कलेवर वडलना' कहते है। वैशाख शुरू ८ पुष्यनक्षत्र योगमे बृहस्पतिके दिन जगजायकी प्रतिष्ठा हुई थी (स्तंद्र० वैष्णव० उत्कर० खंड)। जब आपाइमे मलमान हो और दो पूणिमाएँ भी हों तभी कलेवर वडला जाता है। क्र्म्म, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, नृसिंह, अग्नि, ब्रह्म और पश्च आदि पुराणोमें जगजाथजीकी सूर्त्त और तीर्थके सम्बन्धमें बहुत-सी कथाएँ और माहात्स्य दिये है। इतिहासोंके अनुसार सन् ३१८ में जगजाथजीकी सूर्त्त जंगलमें पर्वा मिला थी जिसे राजा ययाति केश्राने पुरामें स्थापित किया। जगजाथ जीका वर्तमान मंदिर गंगवंशके राजा अनंगसीमदेवने सन् ११९८ तकमें बनवाया था।

जगन्नाथ तथा वलरामकी मृत्तियोमे पर विलक्कल नहीं होते और हाथ भी विना पंजेके होते हैं। सुभद्राक्षा मृत्तिमें हाथ और पैर टोनों नहीं होते। इन मृत्तियोको अधिकतर भात और खिचड़ी ही भोग लगना है जिसे महाप्रसाइ कहते हैं। इसे सवलोग विना छुआछूनके विचारके प्रहण करते हैं जिसे अध्का भी कहते हैं। जगन्नाथको जगदी हा भी कहते हैं—दें० कर्मा।

उद्दीसा नग्कारके लोकसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित उत्कल पित्ययके अनुसार अवन्ती नरेश महाराज इन्द्रबुम्नने एक मंदिर बनवाया था। खीष्टीय ७वीं सदीमे महाभवगुत ययातिने इन्द्रबुम्नके स्थापित नीलमाधवको जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्राके नामको तीन मूर्तियोमें परिणत किया और ३८ हाथ ऊँचा एक मंदिर बनवाया था जो कुछ दिनों बाद हूट गया। खंष्टीय ारहर्वा मदीने चोड़ गगरेवने आधुनिक मंदिरका श्रं,गगेश किया था और १२४० ई० में साड़े सात करोड रुपये खर्चकर महाराज अनंगभीमदेवने इसकी पूर्ति की। कहा जाता है कि पहले जमानेमें प्राची नदीके किनारेपर पूजा करनेवाले जैनोंसे शवरीने इस मूर्तिका उद्धार किया था। कलेवरके पश्चात् पुरानी मृत्तिका उसी मंदिरके अहातेमें 'केवल्य वैकुण्ठ' नामक स्थानमें गाड वेते हैं।

विग्रह निर्माणके लिए दार अर्थात् नीमका पेड़ खास गुणोंने युक्त होना चाहिये। जगन्नाथजीका मुख्य मंदिर १९२ फुट केंचा, अर्सा फुट लम्बा तथा ४० फुट चौड़ा है। इसके शिखरपर 'नीलचक' तथा पताका लगी है। इसके भोगोंको 'छेक' कहा जाता है। सालके बारह महीनों में जगन्नाथजीके तेग्ह उत्सव मनाये जाते है—दे० जनकपुर (२)। (२) बंगालके दक्षिण उड़ीमाके अन्तर्गत समुद्रके किनारेपर इसा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो दिद्धओं-के चार धामोंमे एक है। इसे पुरा, जगदीशपुरा तथा जगन्नाथपुरी कहते है। अधिकांश पुराणोंके अनुसार इस तीर्थको पुरुपोक्तमक्षेत्र कहा गया है। जगन्नाथजीका प्रसिद्ध नेदिर इसी क्षेत्रमें हैं। यहां के उत्सवीने 'र्ययात्रा' और 'नव बलेवर' अधिक विख्यात है। यहा कुछ अन्य इंडेन्डोटे तीर्थोंका पुंज-सा है जो इसीके निकटस्य है (स्वंद्र० वेष्णव० उत्कलखंड)।

जगन्निवास-पु० [नं०] विष्णु ।

**जगन्न** – पृ० [मं०] अग्नि ।

**जगन्मर्या** चर्छा० [सं०] सारे संसारको चरु।नेवार्छा महा-ाक्ति ।

जटातीर्थ - न०पु० [स०] लंकापित रावणके मारे जानेपर जिस जल्पे और गमने अपनी जटा धोयी थी वहीं जटातीर्थ हो गया । गंधमादन पर्वतपर स्वयं द्यंकरने अज्ञानके नाल हेतु इस तीर्थको प्रकट किया था । ब्यासके कहनेसे ह्युक्टेव यहाँ गये तथा भृगु भी यहाँ ता अपनी बृद्धिको ह्युद्ध कर आये थे (स्टेट० ब्राह्म० सेतु-माहात्स्य) ।

जटामाली - पु० [सं०] १९वें द्वापरका एक विष्णु अवतार जो हिमालयके जटायु पर्यतपर हुआ था। इनके चार पुत्र थे जो सब महेश्वरयोगमे लगे थे (वायु० २३.१८६-८)।

जटायु - पु॰ [सं॰] (१) हिमालय पर्वत श्वंबलाका एक पर्वत जी १९वे द्वापरके अवतार जटामालीका जनमस्थान था (शायु॰ २३.१८६)। (२) एव प्रसिद्ध गिद्ध जिसका वर्णन रामायण में हैं। गुश्री यह सूबके सार्ग्य अरुणवा नाम्नी स्त्रीस उत्पन्न पुत्र था (ब्रह्मां॰ ३.७.४४७-४८)। पृद्धपुराणानुसार यह दश्यथका मित्र था जिसने उन्हें अनिके कोपभाजन वननेन वचाया था और सीनावरणके समय रावणसे लडा था। इसने रामचन्द्रजीके आनेपर सीना-हरणकी सूचना उनकी दी थी। यह युद्धमें वायल हो गया था इसमें श्रीरामको समाचार देनेच्ते इनका प्राणानत हो गया था। श्रीरामने स्वयम् इसकी अन्त्येष्टि किया वड़ी धूम्धामसे की थी (भाग॰ ९.१०.१२; ११.१२.६; वायु॰ ६९.३२६-७)। इसने केंवल्य मोक्ष प्राप्त किया था (संद० ब्राह्मः केंतु माहा०)। इसके भाईका नाम संपाति था और कक, गुध तथा अश्व-

कणीं इसके पुत्र गिद्धोंके राजा थे (ब्रह्मां० ३.७.४४७-४८) (रामचरितमानन, अर्ण्यकाण्ड, ढो, १३; २८.४-२९(क) तक्ष; नथा २९(च)९ में डो० ३२)।

जटासुर - पु० [सं०] एक प्रसिद्ध राक्षस जो द्रीपदीके रूपपर
मोहित हो ब्राह्मणका वेश घर पांडवोंमें सम्मिलित हो गया
था। एक दार भीमकी अनुपस्थितमें द्रीपदी, युधिष्ठर,
नकुल और सहदेवको हर ले जाना चाहता था, पर मार्गमें
ही भीम द्वारा मारा गया (महाभा० वन० १५६.७-११,
४८-७०)।

जटिल - पु० [मं०] शिवका नाम विशेष । पार्वतीजी शंकर-को प्राप्त करनेके लिए हिमालयपर तपस्या कर रही थीं । इमी समय महादेव अत्यन्त जटिल वेपमें उनके समक्ष गये थे, अतः यह नाम पड़ा (हि० श० सा०)।

जिटिला – स्त्री० [मं०] गौतम ऋषिके वंशकी एक धर्मपरायणा ऋषि-कन्याका नाम जिसका विवाह मात ऋषिपुत्रोंसे हुआ था (महाभा० आठि० १९५.१४) ।

जटी-पु० [सं०] (१) नास्तिकोंका एक वर्ग (ब्रह्मां० ३.१४०-४०) । (२) विक्लेश्वरका एक नाम (ब्रह्मां० ४.४४.७०) ।

जठर-पु॰ [सं॰] (१) एक देश जो कुवकुर देशके पास हैं (महाभा॰ भीष्म॰ ९-४२) । (२) एक पर्वतका नाम जो मेरु पर्वतसे पूर्व हैं (भाग॰ ५-१६.२७; वायु॰ ३५-८; ४२.२०) । यह नील पर्वतसे निषिधगिरितक चला गया है (विष्णु॰ २.२.४१ तथा भाग॰) ।

जडभरत-पु० [मं०] राजा क्रयमके पुत्र तथा पहिले मन्वं तरके एक विष्णुभक्त राजा । यह अंगिरस गोत्री एक ब्राह्मण थे जो जड़वत् रहते थे । भागवतानुसार वानप्रस्थ आश्रमम राजा भरतने एक हिरन पाला था जिसकी चिन्ता उन्हें अन्ततक रही । अतः मरनेपर वह हिरनकी योनिमें उत्पन्न हुए । यह बारीर त्याग फिर ब्राह्मण हुए । वे संसारकी वासनासे वचनेके लिए जडवत् रहते थे, इसी कारणने उनका यह नाम पड़ा था ।

एक वार सीवीर-राज शिविकापर चड़ इश्चमती नदीके तर्यन स्थित महिष किपलके आश्रमपर जाना चाहते थे अनः देगारमे यह (जड़भरत) पकड़े गये। यह अन्य देगारों की गतिमें नहीं चलते थे जिससे शिविकाकी गतिमें विषमता देख राजा विगड़ उठे, पर जड़भरतके विद्वतापूर्ण उत्तरने वड़े प्रभावित हुए और शिष्य हो गये (नारद० पर्वभाग-दितीय पाद)।

जनु-पु॰ [मं॰] सुधन्या (बतु) का एक पुत्र (विष्णु॰ ४.१९.८२)।

जनुगृह – पु० [तं०] दुर्योधनका इनवाया लाक्षागृह जिसमें पाण्डवोंको जलाकर भस्म कर देनेका निश्चय किया गया था (विष्णु० ४.१३.७०; महाभा०) ।

जनुभना - स्त्री० [मं०] यातुधानकी एक पुत्री (ब्रह्मां० ३.७. ८५) जो खशाके एक पुत्र अजको न्याही थी। यातुधान-वंश इसीने चला। कदने हें इसके सारे शरीरमें बाल भरे थे (बायू० ६९.१२४)।

जनुनाभ-पु० [सं०] एक यक्षका पुत्र तथा मणिवरका पिता (वायु० ६२.१८३)।

जन-पु० [मं०] पाँचवाँ लोक जहाँ मे मनुष्य उत्पन्न होते

हे (जन धातुसे) (ब्रह्मां० २.१९.१५६; २१.२२; ३५.१५३, २०६; ३.१.१५-१६; मत्स्य० ६१.१; १९४-२३; बायु० १००.१२७; १०१.१७)। महस्रोंकसे यह दो करोड़ दोजन दूर है (वायु० १०१.१४०, २०८)।

जनक-पु॰ [मं॰] (१) मिथिलाके राजवंशियोंकी एक उनावि। सीताजी इसी कुलमें उत्पन्न राजा सीरध्वजकी पुत्री थां। इस कुलके पुरुषोंके सम्बन्धमें ब्राह्मणों, उपनिषदों, महाभारत तथा पुराणोंने कथाएँ भरी पड़ी हैं। कपिला नामको ब्राह्मणोंके पुत्र महामुनि पंचशिखने इन्हें मोक्ष धर्मकी दीक्षा दी थी जिससे शोकरहित हो जनक सुखते रहने लगे थे। एक बार मिथिला नगरीको आगसे जलती देख यह न्ययम् शेले थे—'इम नगरके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जलता'। यह मोक्षतत्त्व जान गये थे—नारद० पूर्व० भाग-दिनीयपार, इलोक ७७ तक तथा महाभा० शांति० अध्याय २१८, २१९ के इलोक ४३ तक।

(२) ब्रह्मझान प्राप्त किये हुए १२ ऋषियोमेंसे एक जो निमिक एवको मथनेसे उत्पन्न हुए थे, अतः 'मिथिल' नाम पद्मा । विदेव्से उत्पन्न होनेके कारण इन्हें 'विदेव्' कहते हैं । मिथिलानगरके यह संस्थापक थे । यह उदावसु (पुत्र) तथा सीता (पुत्री) के पिता थे (भाग० ६.२.२०; ९.१३.१.३.१३.१०९१.९; वायु० ८९.२; विष्णु० ४.५.२२-४; १३.१०३)। यह श्री रामचन्द्रके श्वसुर थे (ब्रह्मां० २.३४.३३-६८; ३०.२२: ६४.२) । इनके यद्ममें याद्यवल्क्यने साकल्यको पगस्त किया था (वायु० ६०.३२.६२; ८९.५; विष्णु० ३.१८.८५-९०) । (३) विदेव्होंके राजा तथा बलरामके मित्र (मान० १०.५७.२४-२६) । (४) विद्याखयूषका एक पुत्र तथा नंदिवर्थनका पिता (विष्णु० ४.२४-५-६) ।

जनकनंदिनी - स्त्री॰ [सं॰] श्रीरामकी पत्नी जानकीका नाम (रामायण)।

जनकपुर-पु०[मं०] (१) मिथिलाकी पुरानी राजधानी जो नेपालकी तराईमें स्थित है और हिन्दुओंका प्रधान तीर्थ है जहाँ हजारों यात्री प्रतिवर्ष दर्शनार्थ जाते हैं। यह सीता-महीसे १४ कोम उत्तर है (रामायण)। (१) पुरीमें श्री महाप्रभुके मंदिरमे लगभग दो मील दूर स्थित एक तीर्थ-स्थानका नाम। पुराणानुसार इसे गुड़िच कहते हैं जहाँ पहले-पहल काष्ठकी मूर्त्तियाँ रची गयी थीं, अतः इने जनमपुर या जनकपुर कहते हैं। इसके निकट ही इंद्रबुम्न तालाव है—दे० जगन्नाथ।

जनदेव-पु० [मं०] मिथिला प्रदेशके एक प्राचीन राजा जिन्हें पंचशिख ऋषिके उपदेशसे मोक्ष मिला था (महा-भा०)।

जननाशोच −पु० [सं०] घरमें नवजात शिशुके कारण लगा अशोच ।

जनपद-पु० [मं०] क्रोंचद्वीपके सात जनपद-उष्ण, पीवर, अंधकार, मुनि, दुंदुभि, कुराल और मनुज।

जनमेजय-पु० [मं०] (१) शतानीकके पिता (विष्णु० ४० २०.१; २१.२-३)। एक चंद्रवंशी प्रसिद्ध राजाका नाम जो नहाराज परीक्षितके चार पुत्रोंमें प्रथम थे। यह इरावतीके गर्भने उत्पन्न हुए थे (भाग० १.१६.२; ब्रह्मां० ३.६८-२०)। इन्होंने तक्षक नागसे बदला लेनेके लिए सर्प-यद्य किया

था। वैशंपायनने इन्हें महाभारत सुनाया था तथा इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था (भाग० ९.२२.३५-३८; १२.६. १६-२८; (मत्स्य० ६.४२)। अंतमें पुत्रको राज्यभार दे यह तप करने वन चले गये थे (मत्स्य० ५०.६१-५)। (२) महाराज अंगके पिना तथा कर्णके दाहाका नाम (मत्स्य० ४८.१०२; वायु० ९९.११२)।

जनलोक-पु० [सं०] एक ईश्वरीय लोक (भाग० ८.२०. ३४) । यह वरुणका लोक है (वायु० ७.२८; २३.८४; २४. ३; ४९.१४९; ६१.१२९; ६५.१७) । यह विराद्का मुख है (भाग० २.१.२८) तथा पुरुषका एक अंग (भाग० ५.३९) । महलोंकसे यह दो करोड़ योजन दूर है (ब्रह्मां० ४.१.१२३; २.१३.१५; १३९; विष्णु० २.७.१३-१४) । प्रलय होनेपर महलोंकसे देवतागण यहीं चले आते हैं (ब्रह्मां० १.६.२८; विष्णु० ६.३.२९) । यहाँ ब्रह्माके मानसपुत्र सनक, सनन्दन, असंड ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले योगी निवास करते हैं (स्कंद०, काशी० पूर्वार्ष) ।

जनस्तंभ - पु॰ [सं॰] (१) शांतिदेवा और वसुदेवका एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१.१८०)। (२) तुम्बका एक पुत्र (बायु॰ ९६.२४९)।

जनस्थान पु० [सं०] (१) दण्डकारण्यका एक स्थान जहाँ वनवास कालमें श्री रामचन्द्रने कुछ कालतक निवास किया था तथा अनेक राक्षमोंका वध ित्या था (ब्रह्मां० ३.६३. १९५; वायु० ८८.१९४)। (२) गोदावरी तटका वह स्थान जहाँ वरुणदेवके कहनेसे याजवत्क्य ऋषिकी अध्यक्षतामें जनकोने यद्य किया था, अतः यह 'जनस्थान' कहलाया। यहाँ भोग और मोक्ष दोनों मिलत है (ब्रह्म० ८८.१३-१५)। जना—स्त्री० [मं०] माहिष्मतीके राजा नीलध्वजकी स्त्रीका नाम। पांडवींके अश्वमेथ यद्यके घोड़ेको पकड़नेवाला प्रवीर इसीके गर्भसे उत्पन्त हुआ था (जैमिनीय भारत)। प्रवीरकी मृत्युके पश्चात् यह स्वयम् पांडवींसे युद्ध करने लगी और श्रीकृष्णको इसमे पांडवींकी रक्षा करनेमें वहुत कठिनाई हुई थी। यह वीर पुत्रकी वीर माता थी (महाभा०)।

जनापीइ-पु० [सं०] श्रह्भथका पुत्र । इतके पाण्ड्य, केरल, चोल और कुत्य नामके चार पुत्र थे (वायु० ९९.५-६)। जनादंन-पु० [सं०] वसुदेवका एक नाम (वायु० ९६.५१; १०६.५४)। विष्णुका हयग्रीव अवतार। देवीके भाईके नात मंड-लिला-युद्धमें भण्डासुर द्वारा मायासे सृष्ट हिरण्य-किश्मोंका दमन (ब्रह्मां० ४.२९.१०३, १३३)। गयामें पितरोंके रूपमें (वायु० १०८.८५, ८९; १०९.२४, ३४)। विषक्षे कारण काला रंग हो गया (वायु० ५४.५९)। सस्व, रज तथा तम गुणोंके कारण यही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव होते हैं (विष्णु० १.२.६१-७)।

जनार्दनपूजा सि॰ [सं॰] विष्णुको पञ्चगव्यसे स्नान कराके मार्गशीर्प शु॰ १२ को पूजा करे, स्वयम् वही पञ्चगव्य पान करे तथा चावल ब्राह्मणको दे (कृत्यरतावली)।

जनु-पु॰ [मं०] दो पिशाचोंमेसे एक जो खशाके गर्भसे उत्पन्न कहयपके पुत्र थे उनमें एक यक्ष था और दूसरा राक्षम था (वायु॰ ६९.११३)।

जन्मकील-पु॰ [नं॰] विष्णु । पुराणानुसार विष्णुकी उपा-सना करनेवाला मोक्षपर प्राप्त करता है, अतः विष्णुकी बाद हूट गया । क्षांष्टीय ारहर्या सदीने चीह गगदेवने आधुनिक मंदिरका श्रीगोश किया था और १२४० ई० में साई सात करोड राये खर्चकर महाराज अनंगभीमदेवने इसकी पूर्ति की । कहा जाता है कि पहले जमानेमें प्राची नवींके किनारेपर पूजा करनेवाले जैनोंसे अवरोंने इस मृत्तिका उद्धार किया था । कलेवरके पश्चात् पुरानी मृत्तिका उसी मंतिरके अदातेमें 'कैवनय वैकुण्ठ' नानक स्थानमें गाड़ देते हैं ।

विग्रह निर्माणके लिए हार अर्थात् नीमका पेड खास गुणींने युक्त होना चाहिये। जगन्नाथजीका मुख्य मंदिर १९२ छुट केंचा, अस्ती छुट लम्बा तथा ४० छुट चौड़ा है। इसके शिखरपर 'नीलचक' तथा पताका लगी है। इसके शिखरपर 'नीलचक' तथा पताका लगी है। इसके भोगोंको छिक कहा जाता है। सालके वारह महीनों में जगन्नाथजीके तेरह उत्सव मनाये जाते हैं—दे० जनकपुर (२)। (२) वंगालके दक्षिण उद्यासके अन्तर्गत समुद्रके किनारेपर दसा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो दिवुओं के चार धानोमें एक है। इसे पुरी, जगदीशपुरी तथा जगन्नाथपुरी कहते हैं। अधिकांश पुराणोंके अनुसार इस तीर्थकों पुरुपोत्तमक्षेत्र कहा गया है। जगन्नाथजीका अनिष्ठ निवेश इसी क्षेत्रमें हैं। यहाके उत्स्थितों पुरुपोत्तमक्षेत्र कहा गया है। जगन्नाथजीका अनिष्ठ निवेश इसी क्षेत्रमें हैं। यहाके उत्स्थितों एक उत्था अधिक विख्यात है। चहा कुछ अस्य १३ होटे तीर्थोंका पुंजन्सा है जो इनीके निकटरा है।स्.३० वेष्णव० उत्कलखंड)।

जगन्निवास-पु० [नं०] विष्णु ।

जगन्न-पृष्ट्संष्ट्रे अग्नि।

जगरमर्था - इं.० [सं०] सारे संसारको चलानेवाला नदा-

जटातीर्थ - स०पु० स० े लंकापति रावणके मारे जानेपर जिस जलके अरामने अपनी जटा धोवी थी वहां जटातीय हो गया। गंधमादन पर्वतपर स्वयं टांगरने अधानके नाटा हेतु इस तीर्थको प्रकट किया था। ब्यासके कडनेसे छुक्टेय यहाँ गये तथा स्टुगु भी यहाँ त्रा अपनी बुद्धिको छुद्ध कर आये थे (स्टुट० ब्राह्म० सेतु-साहास्स्य)।

जरामाळी - पु० सि०) १९वे द्वापस्का एक विष्णु अवतार जो दिसालयके जरायु प्यंतपर हुआ था । इसके चार पुत्र ये जो सद सहैश्वरयोगमे लगे थे (वायु० २३,१८६-८) ।

जरायु - पु० [सं०] (१) हिमालय पर्वत श्रासलाका एक पर्वत जो १९ व द्वापरके अवतार ज्ञामालीका जन्मस्थान था (बायु० २३.१८६)। (२) एक प्रसिद्ध गिद्ध जिसका वर्णन रामायण में हैं। गुश्री यह सूयके नार्गिय अकृणका नार्मित स्वीमें उत्पन्न पुत्र था (ब्रह्मां० २.७.४४७-४८)। पञ्चपुराणानुसार यह क्वाप्यका सित्र था जिसने उन्हें इ.निके कोपभाजन वननेने वचावा था और सीनावरणके समय रावणने लड़ा था। इसने रामचन्द्र जोके आनेपर सीना-हरणकी सूचना उनको वी थी। यह पुद्धमें धावल हो गया था इसमें श्रीरामको समयाद देते-देते इनका प्राणान्त हो गया था। श्रीरामने स्वयम् इसकी अन्त्वेष्टि क्रिया वडी धूमधामने की थी (भाग० ९.१०.१२; ११.१२.६; वायु० ६९.३२६-७)। इसने केवल्य मीक्ष प्राप्त किया था (सक्ष्ट्र० ब्राह्म १ नेतु माह(०)। इसके भाविका नाम संपाति था और कक, गृध तथा अश्व-

कणीं इसके पुत्र गिद्धोंके नाजा थे (ब्रह्मां० ३.७.४४७-४८) (रामचरितमानन, अर्ण्यकाण्ड, दो, १३; २८.४-२९(क) तक; तथा २९(ख)९ ने दो० ३२)।

जटासुर - पु० [मं०] एक प्रसिद्ध राक्षस जो द्रौपदीके रूपपर मोहित हो ब्राह्मणका वेश घर पांडवोंमें सम्मिलित हो गया था। एक कार भीमकी अनुपरिथतमें द्रौपदी, युधिष्ठर, नकुल और स्टिदेवको हर ले जाना चाहता था, पर मार्गम ही भीम द्वारा मारा गया (महाभा० वन० १५६.७-११, ४८-७०)।

जटिल - पु० [सं०] शिवका नाम विशेष । पार्वतीजी शंकर-को प्राप्त करनेके लिए दिमालयपर नपस्या कर रही थीं। इसी समय महादेव अत्यन्त जिल्ल वेषमें उनके समक्ष गर्व थे, अनः यह नाम पड़ा (हि० श० सा०)।

जिटिला - स्त्री॰ [मं॰] गीतम ऋषिके वंशकी एक धर्मपरायणा ऋषि-प्रत्याका नाम जिसका विवाद सात ऋषिपुत्रींसे हुआ था (महाना॰ आहि॰ १९५.१४)।

जरी-पु० [मं०] (१) नास्तिकोंका एक वर्ग (ब्रह्मां० ३.१४८-४०) । (२) विन्नेशस्का एक नाम (ब्रह्मां० ४.४४.७०) ।

जटर - पु० [सं०] (१) एक देश जो कुक्कुर देशके पास है (सहाभा० भीष्म० ९-४२) । (२) एक पर्वतका नाम जो मेरु पर्वतसे पूर्व है (भाग० ५.१६.२७; वायु० ३५.८; ४२.२०) । यह नील पर्वतसे निषिधगिरितक चला गया है (विष्णु० २.२.४१ तथा भाग०) ।

जडभरत - पु० [सं०] राजा ऋषभके पृत्र तथा पहिले मन्तं तस्के एक विष्णुभक्त राजा । यह अंगिरस गांत्री एक ब्राह्मण थे जो जड़बत् रहते थे । भागवतानुसार बानप्रस्थ आश्रममं राजा भरतने एक हिरन पाला था जिसकी चिन्ता उन्हें अन्तरक रही । अतः मरनेपर वह हिरनकी योनिमें उत्पन्न हुए । यह अर्गर त्याग फिर ब्राह्मण हुए । वे संसारकी बामनाते वचनेके लिए जड़बत् रहने थे, इसी कारणसे उनका यह नाम पड़ा था ।

एक वार सीवार-राज शिविकापर चढ़ इक्षमती नदीके तर्यन स्थित महाप कपिलके आश्रमपर जाना चाहते थे अतः हेगारमे यह (जड़भरत) पकड़े गये। यह अन्य वेगारों की गतिमें नहीं चलते थे जिससे शिविकाकी गतिमें विपमता देख राजा विगड़ उठे, पर जड़भरतके विद्वतापूर्ण उत्तरसे बड़े प्रभावित दुए और शिष्य हो गये (नारद० पूर्वभाग-दिताय पाड)।

जनु - पु॰ [मं॰] मुथन्या (जनु) का एक पुत्र (विष्णु॰ ४.१९.८२)।

जनुगृह - पु० [नं०] दुर्योयनका दनवाया लाक्षागृह जिसमे पाण्डवांको जलाकर भम्म कर दैनेका निश्चय किया गया था (विष्णु० ४-१३-७०; महाभा०) ।

जनुभना - स्त्री० [मं०] वातुधानको एक पुत्री (ब्रह्मां० ३.% ८५) जो खशाके एक पुत्र अजको न्याही थी। यातुधान-वंश इसीने चला। कहने हैं इसके सारे शरीरमें वाल भरे थे (जायु० ६९.१२४)।

जनुनाम - पु॰ [सं॰] एक यक्षका पुत्र तथा मणिवरका पिता (बायु॰ ६२.१८३)।

जन-पु० [मं०] पाँचवाँ लोक जहाँसे मनुष्य उत्पन्न होते

हे (जन धातुसे) (ब्रह्मां० २.१९.१५६; २१.२२; ३५. १५३, २०६; ३.१.१५-१६; मत्स्य० ६१.२; १९४-२३; बायु० १००.१२७; १०१.१७)। महल्लोंकसे यह दो करोड़ योजन दूर है (बायु० १०१.१४०, २०८)।

जनक-पु० [मं०] (१) मिथिलाके राजवंशियोंकी एक उपाथि। सीताजी इसी कुलमें उत्पन्न राजा सीरध्वजकी पुत्री थीं। इस कुलके पुरुषोंके सम्बन्धमें ब्राह्मणों, उपनिषदों, महाभारत तथा पुराणोंमें कथाएँ भरी पड़ी हैं। कपिला नामकी ब्राह्मणीके पुत्र महामुनि पंचिशिखने इन्हें मोक्ष धर्मकी दीक्षा दी थी जिससे शोकरहित हो जनक सुखते रहने लगे थे। एक बार मिथिला नगरीको आगसे जलती देख यह स्वयम् बोले थे—'इस नगरके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जलना'। यह मोक्षतत्त्व जान गये थे—नारद० पूर्व० भाग-दितीयपाद, इलोक ७७ तक तथा महाभा० शांति० अध्याय २१८, २१९ के इलोक ४३ तक।

(२) ब्रह्मशान प्राप्त किये हुए १२ ऋषियों मेंसे एक जी निमिके पुत्रको मथनेसे उत्पन्न हुए थे, अतः 'मिथिल' नाम पद्या । विदेहसे उत्पन्न होनेके कारण इन्हें 'विदेह' कहते है । मिथिलानगरके यह संस्थापक थे । यह उदावसु (पुत्र) तथा मीता (पुत्रा) के पिता थे (भाग० ६.३.२०; ९.१३.१२-१४; १०.७१.९; वायु० ८९.२; विष्णु० ४.५.२२-४; १३.१०३)। यह श्री रामचन्द्रके श्वसुर थे (ब्रह्मां० २.३४.३३-६८; ३.३७.२२: ६४.२) । इनके यहमें याद्यवल्क्यने शाकत्यको परास्त किया था (वायु० ६०.३२.६२; ८९.५; विष्णु० ३.१८.८५-९०) । (३) विदेहोंके राजा तथा वल्ररामके मित्र (भाग० १०.५७.२४-२६) । (४) विशासस्पूषका एक पुत्र तथा नंदिवर्धनका पिता (विष्णु० ४.२४.५-६) ।

जनकनंदिनी - स्त्री॰ [सं॰] श्रीरामकी पत्नी जानकीका नाम (रामायण)।

जनकपुर-पु०[मं०] (१) मिथिलाकी पुरानी राजधानी जो नेपालकी तराईमें स्थित है और हिन्दुओंका प्रधान तीर्थ है जहाँ हजारों यात्री प्रतिवर्ष दर्शनार्थ जाते है। यह सीता-मड़ीसे १४ कोम उत्तर है (रामायण)! (२) पुरीमें श्री महाप्रभुके मंदिरसे लगभग दो मील दूर स्थित एक तीर्थ-रशनका नाम। पुराणानुसार इसे गुड़िच कहते हैं जहाँ पहले-पहल काष्ठकी मूर्तियाँ रची गयी थां, अतः इते जनमपुर या जनकपुर कहते है। इसके निकट ही इंद्रचुम्न तालाव है—दे० जगन्नाथ!

जनदेव-पु॰ [सं॰] मिथिला प्रदेशके एक प्राचीन राजा जिन्दे पंचिशिख ऋषिके उपदेशसे मीक्ष मिला था (महा-भा॰)।

जननाशीच –पु० [मं०] घरमें नवजात शिशुके कारण लगा अशोच ।

जनपद्-पु० [मं०] क्रांचद्वीपके मात जनपद-उष्ण, पीवर, अंथकार, मुनि, दुंद्भि, कुशल और मनुज्ञ ।

जनमेजय-पु० [मं०] (१) शतानीकके पिता (विष्णु० ४० २०.१; २१.२-३)। एक चंद्रवंशी प्रसिद्ध राजाका नाम जो महाराज परीक्षितके चार पुत्रोंमें प्रथम थे। यह इरावतीके गर्भने उत्पन्न हुए थे (भाग० १.१६.२; ब्रह्मां० ३.६८-२०)। इन्होंने तक्षक नागसे बदला लेनेके लिए सर्प-यद्य किया

था। वैशंपायनने इन्हें महाभारत सुनाया था तथा इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था (भाग० ९.२२.३५-३८; १२.६. १६-२८; (मत्स्य० ६.४२)। अंतमें पुत्रको राज्यभार दे यह तप करने वन चले गये थे (मत्स्य० ५०.६१-५)। (२) महाराज अंगके पिना तथा कर्णके दाहाका नाम (मत्स्य० ४८.१०२; वायु० ९९.११२)।

जनलोक-पु० [सं०] एक ईश्वरीय लोक (साग० ८.२०. ३४)। यह वरुणका लोक है (वायु० ७.२८; २३.८४; २४. ३; ४९.१४९; ६१.१२९; ६५.१७)। यह विरार्का मुख है (भाग० २.१.२८) तथा पुरुषका एक अंग (भाग० ५.३९)। महर्लोकसे यह दो करोड़ योजन दूर है (ब्रह्मां० ४.१.१२३; २.१३.१५; १३९; विष्णु० २.७.१३-१४)। प्रलय होनेपर महर्लोकसे देवतागण यहां चले आते हैं (ब्रह्मां० १.६.२८; विष्णु० ६.३.२९)। यहाँ ब्रह्माके मानसपुत्र सनक, सनन्द्रन, असंड ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले योगी निवास करते हैं (स्वंद्र०, काशी० पूर्वार्थ)।

जनस्तंभ-पु॰ [मं॰] (१) शांतिदेवा और वसुदेवका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१८०) । (२) तुम्बका एक पुत्र (वायु० ९६.२४९) ।

जनस्थान — पु० [सं०] (१) दण्डकारण्यका एक स्थान जहाँ वनवास कालमें श्री रामचन्द्रने कुछ कालतक निवास किया था तथा अनेक राक्षमोंका वथ किया था (ब्रह्मां० ३-६३-१९५; वायु० ८८.१९४)। (२) गोदावरी तरका वह स्थान जहाँ वरुणदेवके कहनेसे यागवल्क्य क्रियाओं अध्यक्षतामें जनकोंने यग्न किया था, अतः यह 'जनस्थान' कहलाया। यहाँ भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं (ब्रह्म० ८८-१३-१५)। जना—स्वी० [मं०] माहिष्मतीके राजा नीलध्वजकी स्वीका नाम। पांडवोंके अश्वमेय यहाके घोड़ेको पकड़नेवाला प्रवीर इसीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (जैमिनीय भारत)। प्रवीरकी मृत्युके पश्चात् यह स्वयम् पांडवोंसे युद्ध करने लगी और श्रीकृष्णको इससे पांडवोंकी रक्षा करनेमें बहुत कठिनाई हुई थी। यह बीर पुत्रकी वीर माता थी (महाभा०)।

जनापीड़-पु० [सं०] शह्यका पुत्र । इसके पाण्ड्य, केरल, चोल और कुत्र नामके चार पुत्र थे (वायु० ९९.५-६)। जनादंन-पु० [सं०] वसुदेवका एक नाम (वायु० ९६.५१; १०६.५४)। विष्णुका हयग्रीव अवतार । देवीके भाईके नात मंड-लिला-युडमे भण्डासुर द्वारा मायाने सृष्ट हिरण्य-कशिपोंका दमन (ब्रह्मां० ४.२९.१०३, १३३)। गयामें पितराके रूपमे (वायु० १०८.८५, ८९; १०९.२४, ३४)। विषके कारण काला रंग हो गया (वायु० ५४.५९)। सत्त्व, रज तथा तम गुणोंके कारण यही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव होते हैं (विष्णु० १.२.६१-७)।

जनार्दनपूजा - स्री० [सं०] विष्णुको पञ्चगव्यसे स्नान कराके मार्गशीर्ष शु० १२ को पूजा करे, स्वयम् वही पञ्चगव्य पान करे तथा चावल ब्राह्मणको दे (कृत्यरतावली)।

जनु - पु॰ [मं॰] दो पिशाचोंमेने एक जो खशाके गर्भमें उत्पन्न कश्यपके पुत्र थे उनमें एक यक्ष था और दूसरा राक्ष्म था (वायु॰ ६९.११३)।

जन्मकील-पु॰ [नं॰] विष्णु । पुराणानुसार विष्णुकी उपा-सना करनेवाला मोक्षपर प्राप्त करता है, अतः विष्णुकी जनमकील कहते हैं।

जन्माष्टमी - स्त्री० [सं०] भारोंकी कृष्णाष्टमी, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, वृषके चन्द्रमा आधीरातको श्रीकृष्णका जन्म हुआ था। इस दिन हिन्दू द्वत तथा उत्सव करते हैं। विष्णुपुराणमें श्रीकृष्णका जन्म श्रावण कृष्णाष्टमीको लिखा है जिसका कारण सुख्य चन्द्रमास और गोणचन्द्रमासका भेद माल्म होता है। इलमें अष्टमीके उपवाससे पूजन और नवमीके पारणसे व्रवकी पृत्ति होती हैं (शिव०, विष्णु०, ब्रह्म०, अग्नि० तथा भविष्य० आदि०)।

जमदग्नि-ए० [सं०] (१) वैवस्वत मन्वन्तरके सप्तर्षियोंमेंसे एक ऋषि । यह सत्यवनी तथा ऋचीक्के पुत्र एक प्राचीन गोत्रकार (मार्गव) (मत्स्य० १९५.१५, २९) ऋषि थे। यह (जमदग्नि) वैष्णवाग्नि खानेसे उत्पन्न हुए थे (भाग० ८.१३. ५; ब्रह्मां० २.३२.१०७; ३८.२७; मत्स्य० ९.२८; १२६. २१; बायु० ३२.४६; ६५.९३; ९१.६७; ८५.८६; विष्णु० ४.७.३२-६) । इन की गिनती सप्तर्षियोंमे होती है (साग० ९. अध्याय १५ और १६) । महाभारत, हरिवदा और विष्ण पुराणमें इनका उल्लेख मिलता है। ऋचीकने अपनी पत्नी सत्यवती (राजा गाथिकी पुत्री) तथा उनकी माताके लिए भिन्त-भिन्न गुणवाले हो चह तैयार किये थे। तद्नंतर चरु बदल गये और सत्यवतीका चरु उसकी माता खा गयी और माताबाला चरु सत्यवतीको मिला । अतः समय पाकर सत्यवतीके नर्भने जमदिन और उसकी माताके गर्भने विश्वामित्र हुए । (२) एक मंत्रकृत् तथा ऋषि (वायू० ५%. ९६) । माघ, फाल्गुण सूर्यके साय (वायु० ५२.२०; विष्णु० २.१०.१६; ३.१.३२)। (३) भृगु गोत्रका (उरुका पुत्र) वायु० ६४.२५; जनदिग्न भागव जो सप्तपियोमेंसे एक थे (बायु० १००.१०)।

जमटिग्निका विवाद राजा प्रसेनजित्की कन्या रेणुकासे हुआ जिसके गर्भने रुमण्यान्, सुपेग, वहु, विश्ववाहु और परज्ञुरान उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.१५.११-१३; वायु० ९१.८६); पर वायु पुराणानुसार रेणुकाका दूसरा नाम कामत्ये था जो नुनेणु (इह्वाकु) की पुत्री थी। विष्णु पुराणानुसार हेहवके राजा कार्त्तवीय एक वार इनकी गी नुरा ले गये थे और इससे परज्ञुरानने कार्त्तवीयंके हजार हाथ काट डाले थे। जब यह कार्त्तवीयंके पुत्रोकी मालूम हुआ तब उन लोगोंने आश्रमपर आकर रेणुकाके सामने ही जमटिग्नको मार डाला—दे० परद्युरान, रेणुका। हिर्श्वंद्र- विश्वंति यह ब्रह्माके स्थानपर थे (भाग० ९.७.२३)। यह पर मंत्रकृत् थे (ब्रह्मां० ३.२१.१; नतस्य० १४५.९९)।

जयंत - ए० [सं०] (१) बद और बर्चाना एक पुत्र उपेन्द्रका नाम (माग० ६.१८.७; ८.२१.१७; ११.५.२६; ब्रह्मां० ६.६.२४; बायु० ६८.२४)। (२) मन्त्वर्ता और धर्मके एक पुत्रका नाम, यह वसुदेवका अंश था जिसे उपेन्द्र भी कहते थे (माग० ६.६.८)। (३) अक्रुग्के पिताका नाम! (४) नाम-वान्ता एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.०.२०२)। (०) गौतमके आश्रमके निकट निमि द्वारा स्वापित एक नगर (ब्रह्मां० ३.६४.१-२; बायु० ८०.२)। (६) भीमनेन्छा उन समयका नाम जब वह सद्दाराज विराद्के वधा अवात्रवास करते थे (महाभा० विराद्क)। (७) वहार्यके एक नुर्भाषा

नाम (रामायण)। (८) ग्यारह स्ट्रोंमेसे एक (मत्स्य० ५. २०)। (९) कीत्तिकी पत्नी जो पतिकी छोड़ सोमके पास चली गयी थी (मत्स्य० २३.२५)। (१०) जयंती और वृपभका एक पुत्र तथा अक्रुग्का पिता (मत्स्य० ४५.२६; भाग० १.१४.२८)। (११) एक विनायकका नाम (मत्स्य० १८३.६३; २५३.२३, ४०; २२५.८; २६६.४३)। (१२) केतुमालके एक कुलपर्वतका नाम (वायु० ४४.४)। (१३) एक तीर्थ जो पितरोंको प्रिय तथा पित्र है (मत्स्य० २२.७३)। ज्यंतपुर-पु० [मं०] निमिराज द्वारा स्थापित एक प्राचीन नगर जो गीतम ऋषिके आश्रमके निकट था (ब्रह्मां० ३.६४. १-२; वायु० ८९.२)।

जयंती - स्त्रां० [सं०] (१) देवराज इंद्रकी पुत्रीका नाम जिसे देवसेना या जयनी भी कहते थे। यह अंतरिक्षकी माता कही गयी है (भाग० ५.४.११; १२.२.२१)। (२) जिस रात्रिको श्रीकृष्णवा जन्म हुआ था, उसका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.२०५; वायु० ९६.२०१)। (३) इंद्रकी पुत्री जिसे शुक्रके यहाँ सेवा करनेके लिए भेजा गया था, जब १००० वर्षोतक घृष्ठ ब्रत कर रहे थे। शुक्र उसकी सेवासे कहत प्रमन्न हुए और उसके पति रूपमें उसके साथ दस वर्षोत्तक रहे (ब्रह्मां० ३.७२.१५०, १५६; ७३.३; वायु० ९७.१४९; ९९.३)। इसीके गर्भसे देवयानीका जन्म हुआ (मत्स्य० ४७.११४८८)। (४,५) हस्तिनापुरमें स्थापित सती देवीकी एक मृति तथा अन्यकामुर रक्तपानार्थ शिवस्ष्ट एक मानम मातृका देवी (मत्स्य० १३.२८; १७९.१३; वायु० १.१५२)। (६) वृषमराजकी पत्नी तथा कार्शाकी पुत्री (मत्स्य० ४५.२६)।

जयंती अष्टमी -स्त्रीं (मं॰) पौष शुक्लाष्टमी युथके दिन यदि भरणी भी हो तो जयंती होती है । इस दिन स्नान, दानादिका दड़ा फल हैं (निर्णयामृत) ।

जय-स्त्री॰ [नं॰] (१) विष्णुके एक पार्षददा नाम । पुराणा-नुसार सनकाविकने इसे और इसके भाई विजयको द्याप दिया जिसके फलस्वरूप जयको संसारमें तीन दार हिर-ण्याक्ष, रावण और शिद्युपालका अवनार और विजयको हिरण्यक्षशिषु, कुम्भक्षी और बंसका जन्म अहण करना पड़ा था (रामावण, बालक्तंत्र, ठो० १२१; भाग० ३.१६. २, २६-३७; ८.२१.१६)। (२) युधिष्ठिग्के अज्ञानवाम कालका नाम (महाभा०-विराह०)। (३) वत्तर तथा स्वर्वार्थाका एक पुत्र (भाग० ४.१३.१२) । (४) जाम्ब्वानुका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.३०२) । (५) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभाष) । (६) विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम (भाग० ९.१६.३३) । (३) संत्रप्रके एक पुत्रका नाम जो कृतका पिता था (भाग० ९.१७.१६-१७; बायु० ९३.८; विष्णु० ४.%.२६) । (८) श्रुत (सुश्न-न्त्रह्मांड तथा वायु०) का एक पुत्र तथा विजयका पिता (भाग० ९.१३.२५; ब्रह्मां० इ.६४.२२; वायु० ८९.२१; विष्मु० ४.५.३१)। (९) उर्वशिके गर्भने उत्पन्न पुरुवसुके एक पुत्रका नाम जो अभितका पिता था (भाग० ९.१'५.१-२) । (१०) संकृतिका एक पत्र जो बोच। सार्माग० ९.१७.१८) । (११) भाग-वतानुसार उसने सन्दन्तरके एक ऋषिका नाम (भाग० ८. १३.२२; २९.१६) । (१२) मन्युके एक पुत्रका नाम (भाग०

९.२१.१)। (१३) एक नागका नाम जिसका वर्णन महा-भारतने हें और जो महातलका निवासी था (मह्मां० २० २०.३७; वायु० ५०.३६)। (१४) भद्राका एक पुत्र (भाग० १०.६१.१७)। (१५) युयुधानका एक पुत्र तथा कुणिके विताका नाम (भाग० ९.२४.१४)। (१६) इन्द्रका पुत्र अयंत—दे० जयंत। (१७) कंक और काणिकाका एक पुत्र (भाग० ९.२४.४४)। (१८) कलिका एक पुत्र तथा वरुणका कित्र (मह्मां० ३.५९.७; वायु० ८४.७)। (१९) विजयका एक पुत्र तथा हर्यश्रके पिताका नाम (मह्मां० ३.६८.९; कायु० ९३.९)। (२०) श्रृंजयका पुत्र तथा विजयका पिता (ब्रह्मां० ३.६८.८)। (२१) मद्राधका पुत्र (मत्स्व० ५०. ६)। (२३) अट्ठारहवें द्वापरके वेद्रव्यास (विष्णु० ३. २.१५)।

जयन्सेन-पु० [सं०] (१) अदीनके पुत्र तथा सहदेवके पौत्र (वायु० ९.१३.१०; विष्णु० ४.९.२७)। (२) आहिनका पुत्र तथा संकृतिका पिता (ब्रह्मां० ३.६८.१०)। (३) सार्व-गोनना एक पुत्र (मत्स्य० ५०.३६; वायु० ९९.२३७)। आग्धितका पिता (विष्णु० ४.२०४)।

जयदेव-५० [मं०] ये कुल वारह है जिनकी सृष्टि ब्रह्माने की थी। वे मंत्र जो यहाँमें पढ़े जायँ—दर्श, पौर्णमास, वहर, रथंतर, वित्ति, विवित्ति, आकृति, कृति, विद्याता, विद्यात, मनस और यहा। स्वायंभुव मन्वंतरमे इनका जित रूपमें पुनः जन्म हुआ। ब्रह्माने इन्हें झाईस्थ्य तथा यहा करनेको बहा, पर ये झानमार्गमं ही करते रहे, अतः कृद्ध हो ब्रह्माने मात दार जन्म लेनेका झाप दिया। इन सात जन्मोमें ये कमझः अजितदेव, तुषितदेव, सत्यदेव, हरिदेव, वंकुण्ठदेव, साध्यदेव और आदित्यदेव हुए (ब्रह्मां० ३.३. ५-७: ४ पुरा)।

जयद्रथ-पु० [मं०] (१) धृतराष्ट्रका जामाता, कौरवपति दुर्योधनका बहनोई जो दुःशलाका पति था। महाभारतके अनुसार यह सिन्धु भौवीरका राजा तथा अश्वजित्वा पिता था (मत्स्य० ४९.४९; महाभा० आदि० ६७.१०९-१०)। एक दार पाण्डवोंके वनवासकालमें उनकी अनु-पस्थितिमें यह वहाँ गया था और द्रौपदीके सौदर्यपर इतना मुग्ध हो गया कि उने वलपूर्वक अपहरण कर <sup>ले</sup> चला । पाण्डवोने लौटनेपर इसका पाँछा किया और इसे साथियों महित बुरे तरीकेसे परास्त किया। युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमने इसे प्राणदान दिया, पर सिरके वाल काट लिये तथा दामत्व भी स्वीकार करा लिया। इसे कियेका पृरा परिणाम भुगतना पड़ा था । कौरवोंकी ओर ने वह महाभारतके युद्धमें छड़ा था। सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न अर्जुन-पुत्र अभिमन्युका वध करनेके कारण यह अर्जुनके हाथों मारा गया था । यह घटना युद्ध के चौडहवें दिन हुई थी (महाभारत होण० अध्या०४५ तथा भाग०१०.५२.११(६): ५.२१(७): ७८.९५(५)१६; विष्णु० ५.३८-१६) । (२) वृहत्कायका पुत्र तथा विद्यदका पिता (भाग०९.२१.२२-२३)। (३) बृह्न्मनाका पुत्र तथा विजयका पिता तथा संभूतिका पति (भाग० ९.२३.११-१२; बायु० ९९.१११; विष्णु० ४० १८.२२-२३)। (४) द्वितीय सावर्ण मनुका एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.७२)। (५) वृहद्भानुका एक पुत्र (मत्स्य०४८.

१०१)। (६) वृह्दिपुका एक पुत्र (मत्स्य० ४९.४९)। (७) वृह्त्कर्माका एक पुत्र तथा विश्वजित्का पिता (विष्णु० ४. १९.३४)।

जयध्वज-पु० [मं०] तालजंघके पिताका नाम जिसे वैकर्त भी कहते थे (मत्स्य० ४३.४६)। यह अवंतीनरेश कार्त्त-वीर्यार्जुनके पुत्र थे (भाग० ९.२३.२७-२८; वायु० ९४.५०; विष्णु० ४.११.२१-२२)। एक महारथ तथा अवंतीका राजा (ब्रह्मां० ३.४१.१३:४७.६६; ६९.५०)।

जयनी - स्त्री० सिं । दे० जयंती ।

जयप्रिय-पु० [सं०] राजा विराद्के भाईका नाम (महा-भा० र० द्रोण० अध्याय १५८)।

जयरात – पु० [सं०] कलिंग देशके एक राजकुमारका नाम जो कौरवोंकी ओरसे लड़ा था और मीमके हाथों मारा गया था (महाभा० द्रोण० १५५.२८) ।

जयवाह-फु० [सं०] एक यक्ष जो देवयानीका पुत्र था(ब्रह्मां० ३.७.१२८) ।

जयविष्त महायंत्र – पु० [सं०] लिलताके सैनिकोको किं-कर्त्तव्यविमूड बना देनेकी इच्छासे भण्डके एक सेनानायक विद्युक्तने बनायाथा। गणनाथ गजाननने इसे नष्ट कर ज्ञालाथा (ब्रह्मां० ४.२७.२४, ५४)।

जयसेन - पु० [सं०] (१) हीनका एक पुत्र तथा संकृतिका पिता (भाग० ९.१७.१७, १८)। (२) सार्वभौमका पुत्र तथा राधिकका पिता (भाग० ९.२२.१०)। (३) राजाधि देवीका पित तथा आवंत्य को पुत्रोंका पिता (भाग० ९.२४.३९)।

जया — स्त्रीं ० [मं ०] (१) कन्यकरक्तपानार्थ शङ्करस्ष्ट एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१३)। (२) पु०-जय-नामके वारह ममुद्र तुल्य हद (वायु० ४७. ७०)। (३) दुर्गाका एक नाम (ब्रह्मां० ४.४४.६०)। (४) पार्वतीकी एक सर्खाका नाम (ब्रह्मां० ४.४०.३०)। (५) दुर्गाकी एक सहैलीका नाम (मत्स्य० १३.३२: १७९.१३.७)। (६) माध द्यु० ११ = जया एकादशीका नाम जिसके ब्रतने पिशाचत्व मिट जाता है। माल्यवान् तथा पुष्पवतीको इंद्रने पिशाच बना दियाथा जो इसी ब्रतने छूटाथा (पद्म०)।

जयातीर्थ-पृ० [नं०] कुरु देशकी एक झील जी पिनरोंके लिए पवित्र है (मत्स्य० २२.४९; १२१.७०)।

जयादित्य-पु० [सं०] काशिकाद्यत्तिके कर्ता जो कदमीरके एक प्राचीन राजा थे।

जयानीक – पु० [मं०] (१) पांचाल देशके राजा हुपद पुत्रका एक पुत्र (महाभा० द्रोण० १५६.१८१)। (२) राजा विराब्के एक भाईका नाम (महाभा० द्रोण० १५८.४२)।

जयापंचमी – स्त्रं। ृिकात्तिक शुक्ल पंचमीको होने-बाला एक पर्व तथा व्रत जिससे ब्रह्महत्या जैसे पापीकी निवृत्ति होती हैं । इसमें विष्णु (हिंगे) तथा जया देवीकी पृजा होती हैं (भविष्योत्तर) ।

जयापीड्-पु॰ [सं॰] कहमीरके एक प्राचीन राजाका नाम जिन्होने प्रथानमें ९९९९ घोड़े बान किये थे (राजनरंगिणी)।

जयावसी-स्थं। [मं०] कात्तिकेयकी अनुवरी एक मानुकाका

नाम (स्कंद ०)।

जयाश्व-पु॰ [नं॰] मत्स्य देशाधिपति विराटका भाई (महाभा॰ द्रोण॰ १५८.४२)।

जयेंद्र-पु० [सं०] करमीरके राजा विजयके पुत्रका नाम जो कहा जाता है आजानुबाहु थे (राजतरंगिणी)।

जरंधम-पु० [सं०] सत्यभामाके एक पुत्रका नाम (वायु० ९६.२३९)।

जरंधमा - स्त्री० सं०] सत्यभामाकी एक पुत्रीका नाम (बायु० ९६.२४०)।

जरंधरा - स्त्री० [मं०] मत्यभामाकी एक पुत्रीका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.२४८)।

जर-पु० [मं०] (१) एक देव (ब्रह्मां० २.१३.९५)। (२) वसुदेवके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.१८७; मत्स्य० ४६.२२)। (३) मृत्युका एक पुत्र (वायु० १०.४१)। (४) केलाश पर्वतपरका एक गंधर्व (वायु० ४१.२१)। (५) एक व्याध (ब्रहेलिया) जिसने भूलसे श्रीकृष्णके ऊपर वाण चला दिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गयी थी। इस बहेलियेको स्वर्ग प्राप्त हुआ था (भाग० ११.३०.३३;३८; विष्णु० ५.३०.६८-७३)।

जरण-पु० [सं०] ब्रहणका एक भेद जिसमें पश्चिमने मोक्ष आरम्भ होता है (ब्रहणफलटर्पण) ।

जरत्करण-पु० [सं०] एक वैदिक ऋषिका नाम ।

जरत्कार-पु० [सं०] एक ऋषि जिनका विवाह बासुकि नागकी दिहनसे हुआ था जिसका नाम मनसा था। इसीके पुत्र आस्तीक सुनि थे जो मनसाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (महाभारत)।

जरस-पु० [मं०] दे० जरा (३)।

जरांघेक−पु० [सं०] श्रीकृष्ण और सत्यभामाका एक पुत्र (बायु० ९६.२३९)।

जरा - स्त्रं। [मं०] (१) पुराणानुसार कालकी पुत्री विस्तृतान्या एक नाम । (२) एक राक्षसी जो मगध देशकी गृहदेवी थी। इसीको यष्टि भी कहते हैं। इसीने मगधराज जरामधके दो खंडोको जोड़ उसे पुनः ठांक कर जीवित कर दिया था (भाग० ९.२२.८; १०.५०.२१: ७१.३: ७२.४२)। (३) एक व्याधका नाम जिसका वाण परमें लगनेसे श्रोकृष्ण परलोक सिधार (भाग० ११.३०.३३-३८; विष्णु० ५.३७.६८-७३)।

जरापुष्ट-पु० [स०] जन राक्ष्मी द्वारा जीवित होनेके कारण जरामंघका एक नाम--दे० जरा (२)।

जराबोध-पु० [स०] स्तृति द्वारा प्रख्वलित की गर्या अग्नि।

**जराभीय** -प्० [सं०] कामदेवका एक नाम ।

**जरायणि** –पु० [सं०] जरासंध्वा एक नाम—दे० दरा (२)।

जरायु-पु॰ [मं०] कानिकेयके एक अनुचरका राम ।

जरासंध्र — पु० [मं०] जरा (राक्ष्मी) द्वारा जोड़ा हुआ।
गड़ाभारतके अनुतार बृदद्रथवा पुत्र, मगथ देशका एक
राजा। यह दो खण्डोमें उत्पन्न हुआ था, अतः इसे फेंकवा
दिया गया। जरा नामकी राक्ष्मीने इसे जोड़कर पुनः
जीवित वर दिया था। जरा राक्ष्मी द्वारा जोड़े जानेके
वारण यदी (रारण व) हुसा। यह स्वदेनका पिता था

(भाग० १.१५.९; ९.२२.७-८; मत्स्य० ५०.३१-३२; २७१. १८: विष्णु० ४.१९.८३-५; २३.२-३) । इसकी राजधानी गिरिव्रजमें थी जहाँ हजारों राजा बंदी पड़े थे (भाग० १०. ६०.१८: ७०.२३-२४, २९) । मधुराविपति कंसको इसकी पत्रियाँ 'अस्ति' और 'प्राप्ति' ब्याही थी। श्रीकृष्ण द्वारा कंस-के मारे जानेपर क्रोथमें आकर इसने मधुरापर अद्वारह वार चटाई की थी (भाग० १०[५३(५)२२-२४]; ५०.४२-४४; विष्णु० ५ अध्याय २२) । इसके आक्रमणींसे तंग आकर मथराके निवासी द्वारका जा वसे थे। यथिष्ठिरके राजस्य यद्यमें श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमत्री साथ लेकर इसके यहाँ गर्य थे जब भीमने इसका २७ दिनौतक युद्ध होता रहा। तव श्रीकृष्णकी दुरमिसंधिसे भीमने इसके जुड़े स्थानसे इसे चीर इसका बध कर डाला था (भाग० १०.७१.२(१), ३-४; ७२.१५-४७: ७३.३१; ७६.२; वायु० ९३.२७)। (२) नभाका एक पुत्र एक वीर योद्धा (वायु०९९.२२६-७)। (३) महदेवका वंदाज--बृहद्रथगण, मागधेयगण (वायु० ९९.२९४) 1

जिरता — स्त्रीं विश्व सारंगिकाकी जातिका एक माटा पक्षी जिसका उल्लेख महाभारतमें मिलता है। मण्डपाल ऋषि निःसंतान होनेके कारण बड़े दुःखी थे, अतः उन्होंने इसी जातिके नरपक्षीका रूप धारण कर इसमें जरितारि, सारिस-रिक्त, स्तंविमत्र और होण नामके चार पुत्र उत्पन्न किये। इनमेसे दूसरे और तीसरेके नामकी कुछ ऋचाएँ भी ऋग्वेद-में मिलती है। खाण्डव बनके जलनेके समय जरिताने मण्डपाल ऋषिकी सहायतासे अपने उपर्युक्त चार पुत्रोंकी बड़ी वीरतासे रक्षा की थी। कहते हैं मण्डपाल ऋषिने चार पुत्रोंकी उत्पन्न होनेके प्रधात् जरिताको त्याग विया था (महाभा०)।

जरोमधक-पु० [तं०] श्रीकृष्ण और सत्यभामाका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.२४७)।

जर्जरानना - स्त्री॰ [सं॰] स्वामी कात्तिकेदकी एक अनुचरी-का नाम (स्वंद०)।

**जर्वर**∼पु॰ [ंं॰] नागोके पुरोहितका नाम जिन्होने यद्यके - द्वारा नागोकी रक्षा की थी (सडामा॰) ।

**जलंम्य** −पु० [सं०] श्रीकृष्ण और सत्यभामाका एक पुत्र**−** दे० (जरंथम )।

जलंश्रम—पु० [तं०] पुरायातुनार एक राक्षमका नाम जो शिवजीकी कोपारिनसे समुद्रमें उत्पन्न हुआ था। पेटा होते ही इसका जोरसे रोना सुन देवता लोग व्यग्न हो गये। उत्मुक्तावरा ब्रह्मा समुद्रके पास गये और इसे गांवमें ले लिया। इसने उनकी वादी इतनी जोरसे खीची की उनके नेत्रों से आम निवल पड़े। इसीने उन्होंने इसका नाम जलंधर रख दिया। वडा होकर इतने इंद्रपूर्णको अपने अधिकार में कर लिया जिसके कारण शिवको इंद्रकी ओरसे इसने लड़ना पड़ा। विष्णुको सहावताने शिव इसे मार सके थे। वालनेमिकी कत्या वृंदा इसकी पत्नी थी (माग०, ब्रह्मां० तथा विष्णु०)।

**जलकृच्छ्र** – पु० [सं०] द्युद्ध जलको उदाल कर एक महीने-ताः पीये—'तीयकृच्छे' जलेन तु'—याज्ञयल्क्य ।

जलद-पु०[सं०] (१) हत्यका एक एव जिसके रामपर

जलरवर्ष नाम पड़ा (ब्रह्मां० २.१४.१७-१८; वायु० ३३. १७)। (२) एक आत्रेय गीत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९७.४)।

(३) शाकद्वीपके भन्यका एक पुत्र विष्णु० २.४.६०)।

जलद्वर्ष-पु० [मं०] जलदके ऊपर इमका नामकरण हुआ धा (ब्रह्मां० २.१४.१७:१८; वायु० ३३.१७)। यह शाक-द्वीपमें उदय पर्वतके चारों ओर है (ब्रह्मां० २.१९.९१; वायु० ४९.८५)।

जलधार - पु० [सं०] (१) झाकद्वीपका एक पर्वत जिससे वासव नित्य उत्तम पानी पाता है (ब्रह्मां० २.१९.८५-८६; मत्स्य० १२२.९; वायु० ४९.७९)। (२) उदय पर्वतका उदय वर्ष नामका एक महादेश (मत्स्य० १२२.२०)।

जलधेनु — स्रो॰ [सं॰] यह ब्रत तथा दान ज्येष्ठ शुक्ला एकादशीको होता है। एक प्रकारको कल्पित धेनु । दान देनेके लिए इस गीक्षी कल्पना जलके घड़ेमें की जाती है। इसमें जलाधिपित वासुदेव भगवान्का पूजन करना होता है। इस दानका देनेवाला और लेनेवाला दोनों सब प्रकारके पातकोंसे सुक्त हो जाते हैं (मदनरत्न तथा सकंद॰)।

जलप्रायन -पु० सिं०] प्रलयका एक भेद जिसमें पुराणानुसार सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती हैं (हि॰ श॰ सा॰) !
जलप्रिया -स्वां० सिं०] सनी देवीकी एक मूर्ति जो शिवलिंग
नामक स्थानमें स्थापित कहा गयी है (मत्स्य० १३.३३) ।
जल-पु० सिं०] एक देवता, 'भव' इसका अधिदेवता है
जिसे मंदिर स्थापित करते समय पूजते हैं (मत्स्य० २६%,
३९-४१) ।

जलमानुका — स्त्री० [मं०] एक प्रकारकी देवियाँ जो संख्यामें मात है। इनका निवास जलमें माना गया है। इन सातों-के नाम ये हैं—मत्सी, कुमीं, वाराही, वर्दुरी, मकरी, जक्का और जंतुका (हि० द्या० सा०)।

जलयात्रा — स्वी० [नं०] (१) हरिप्रवेधिनी एकादशीके (कात्त्रिक शु० ११के) पश्चात् उमी मासकी चतुर्दशीको मनाया जानेवाला एक उत्सव जो विशेषकर राजपूतानेमें होता है। इस दिन उदयपुर नरेश किसी जलाशयके पास जाकर जलकी पूना करते है। (२) ज्येष्ठ पूणिमाको मनाया जानेवाला वैष्णयोका एक उत्सव जिसमें ये लोग विष्णुकी मूर्तिको खूय ठण्डे जलसे नहवाने है।

जलवीर्य-पु० [सं०] भरतर्जाके एक पुत्रका नाम (रामायण)।

जलशायी -पु० [म०] क्षीरमागरमे द्ययन करनेके कारण विष्णुका नाम (मत्स्य० २८५.५) ।

जलसंघि -पु॰ [मं॰] (१) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नान जिसका सात्यिकके नाथ घोर युद्ध हुआ था। इसने सात्यिकिका शयाँ हाथ तोड़ दिया था, लेकिन उसीके हाथों मारा भी गया था (महाभा॰ आदि॰ ६७.९४)। (२) एक ऋषिका नाम।

जलसमुद्र-पु० [मं०] पुराषानुसार सात प्रसिद्ध समुद्रोमेसे अंतिम ।

जलांतक-पु० [मं०] (१) मात समुद्रोंमसे एकका नाम । (२) सत्यभामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णका एक पुत्र (हरिबंदा) ।

जलाधार-पु० [८०] ज्ञाकद्वीपके सात श्रेष्ठ पर्वतीमेले एक पर्वत (विष्णु० २.४.६२) । जलाधिप-पु० [सं०] दे० जल। इसकी पूजा गृहनिर्माण-के समय होती है (मत्स्य० २५३.२६)।

जलापा - स्त्री (मं०) पर्इ ब्रह्मवादिनी सुन्दरी देवियोंमें एकता नाम (ब्रह्मां० २.३३.१७)।

जलाशी-पु० [मं०] अग्तिके अभिमानी देव, जो बहाका ज्येष्ठ था, से उत्पन्न स्वाहाके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु० १.१०.१५)।

जलेयु - पु० [मं०] रुद्राश्वके १० पुत्रोंमेंसे एकका नाम (भाग० ९.२०.४; वायु० ९९.१२४) ।

जलेला – स्त्री० [मं०] कात्तिकेयकी सहचरी एक मानुकाका नाम (स्तंद्र०)।

जलेश-पु० [मं०] जलके अधिपति वरुणका नाम (विष्णु० २.८९)।

जलेशय-पु॰ [मं॰] विष्णु । प्रलय होनेपर विष्णु जलमें सोते हैं, अतः यह नाम पड़ा (हि॰ श॰ साः) ।

जलेश्वर - पु० [सं०] किंलगके अमरकंटक पर्वतपरका एक तीर्थ जो पिण्डवान तथा तर्पणके लिए उपयुक्त है। शिव जब त्रिपुरनाश कर रहे थे तब बाण सिरपर एक शिवलिंग रख उपस्थित हुआ। शिव इसमे प्रसन्न हुए, अतः इसका माहात्म्य है (मत्स्य० १८६.१५-३८, १८७.३-५२; अध्याय १८८ प्रा)।

जलेश्वर - पु॰ [नं॰] वनारसमे शिवके आठ पवित्र स्थानीं-मेंसे एक (मत्स्य॰ १८१.२८)।

जलेषु - पु० [सं०] रौद्राश्वके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (विष्णु० ४.१९.२) ।

जलोत्सर्ग-पु॰ [मं॰] पुगणानुसार ताल, कुआं आदिका विवाह।

जलोन्नाद-पु॰ [सं॰] शिवका एक अनुचर विशेष (शिव

जरुप-पु० [मं०] तामस मन्वंतरके सप्तर्षियोंमेसे एक ऋषि (मत्स्य० ९.१६)।

जवारा — पु॰ [हिं॰] जोके हरे अंकुर जो विजयादशमीके पूर्व बोये जाने हैं। बहिनें भाईके कानपर और ब्राह्मण यजमानके कानपर धरते हैं। धरते समय 'जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनां। दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ने॥' मंत्र पड़ने हें (मार्कण्डेय॰, दुर्गासप्त॰)।

जवी-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५. २०) ।

जिवष्ट-९० [मं०] १२ द्युक्तवर्गके देवोंमसे एक देवका नाम (ब्रह्मां० २.१३.९५)।

जहु-पु० [सं०] पुष्पवान्के एक पुत्रका नाम (भाग० ९० २२.७) ।

जन्तु-पु० [तं०] सोमक्को सौ पुत्रोंमेसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम (साग० ९.२२.१; विष्णु० ४.१९.७२) ।

जह्न पु० [मं०] (१) कुरुका पुत्र तथा मुरथका पिता (भाग० ९.२२.४, ९; वायु० ९९.२१७, २३०; विष्णु० ४० १९.७८; २०.२)। (२) वायुपुराणानुमार (केशिनी) कौशिका तथा (होत्रक) मुहोत्र राजाके पुत्र एक राजिषका नाम जो केशिनीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। पुराणानुसार जब राजा भगीरथ गंगाजीको लेकर गंगामागर जा रहे ये,

जहाँ किपल्जीने राजा सगरके पुत्रोंको भस्म कर दिया था, तब जह ऋषि यश कर रहे थे और गंगा इनके यश्वाउसे होकर वहने लगी। इस कारण यश्नमें विष्न होगा, यह समझ ये गंगाको पी गये। बहुत प्रार्थना करनेपर इन्होंने गंगा-को कानसे निकाल दिया। युवनाश्वकी पीती कानरीसे इनका विवाह हुआ जिससे सुनह (सुहोत्र = वायु०) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (भाग० ९.१५.३; ब्रह्मां० २.६६.३५-३०; वायु० १.१४२; ९१.५४-६०; विष्णु० ४.७.३-७)।

जहतनया - स्त्री० [मं०] गंगाका एक नाम।

जद्धसप्तमी - स्त्रीं (मं) वैशाख शुक्ला सप्तमी। कहते हैं हमी निश्विको जहां ऋषिने गंगाको पी लिया था तथा कानमें पुनः निकाला था। इस दिन गंगाका जन्म मानते हैं और इसे गंगासप्तमी भी कहते हैं (स्कृद्ध काशीखंड)।

जांगल-पु॰ [मं०] एक ऋषि, जो शावल्यके पुत्र थे जिन्हें भ्रमसे राजा शंकर (पांड्यनरेश) ने मार डाला था (स्कंद० ब्राह्म०, सेतु-माहात्म्य)।

जांबवंत-पु० [हि०] दे० जांदवान्।

जांबवती - स्त्री० [मं०] जांववान् शी पुत्री जिसका विवाद श्रीकृष्णके साथ हुआ था! जब श्रीकृष्ण स्यमंतक मणिकी खोजमें जंगलमें घूम रहे थे तब उन्होंने जांववान् शो हरा बर्के वह मणि पायी और बन्याते विवाह किया (भाग० १०.५६,३२)!

जांबवान् — पु० [मं०] एक रीष्टका नाम जो सुम्रीवका मन्नी था और रक्षा तथा प्रजापित ब्रह्माका पुत्र माना जाता है। यह रीष्टोंका राजा कहा गया है। त्रेतायुगमें राम-रावण सुद्धमें इसने श्री रामचन्द्रकी सहायता की थी (भाग० ९०१०.१९-४४)। भागवतानुसार द्वापरमें श्रीकृष्णने इसकी पुत्री जांववर्तासे विवाद किया था (भाग० १०.५६.१४-३२; ब्रह्मां० ३.७१.३५; मत्स्य० ४५.७-८, १२-६; वायु० ९६. १४)। कहते हैं सत्ययुगमें इसने वामन भगवान्की परिक्रमा की थी (भाग० ८०२१.८; ब्रह्मां० ३.७.१००-४; विष्णु० ४.१३.३२.५८)।

जांबुमाली-पु॰ [सं॰] प्रहस्त नामक राक्ष्सके पुत्रका नाम। अज्ञोकवादिका उजाइत समय हनुमान द्वारा यह मारा गया था (रामायण)।

जांबुवत्, जांबुवान् – पु० [मं०] दे० जांबवान् । जाजल – पु० [मं०] अथर्ववेदकी एक शाखा ।

जाजिल-पु॰ [नं॰] (१) एक किय जो गोत्रप्रवर्त्तक माने गये हैं। काशीनिवामी तुलाधार नामक वेश्यमे इन्हें झान प्राप्त हुआ था। यह ८६ श्रुतिषयोंमेसे थे (ब्रह्मां॰ २.३३.२; १५.५९; ३.३६.५)। पश्यके शिष्य, जिन्हें पश्चिम सागरके निकट मिक्कि मिली थी। यही प्रचेतागणको भी निक्कि प्राप्त हुई थी (भाग॰ १२.७.२; ४.३१.२; वायु॰ ६१.५२)। (२) एक मुख्य वंदरका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.२३९)।

जाञ्जलि-पु॰ [मं॰] ब्रह्माके यज्ञके एक ऋत्विक् (वायु॰ १०६.३४)।

जाटालिका - स्त्री॰ [मं॰] कात्तिकेयकी एक मातृकाका नाम (स्क्रेद॰)।

जाटिकायन-पु० [मं०] अथर्ववेदके एक ऋषिका नाम । जाटर-पु० [मं०] जलकी अग्नि जो मनुष्योंके पेट (उटर)

में होती हैं जो जलसे नहीं नुझती। इसके लिए ईंधन अनावस्थक है। इसमें न तो ज्वाला है, न चमक (ब्रह्मां० २.२४.१२; वायु० ५२.८-१०)। यह विद्वान् अग्निका पिता है (ब्रह्मां० २.१२.३४)।

जातंबि – पु० [मं०] एक काइयप इयार्षेय (मत्स्य० १९९० १३)।

जातकर्म - पु० [मं०] हिन्दुओं ते १६ संस्कारोमं चौथा जो वालक के जन्मके समय होता है। इसमें नवजात शिशुका पिता जन्मका समाचार सुनते हो तुरत सब कपड़े सहित स्नान करके कुछ पूजा श्राह्मार्य करता है। फिर ब्रह्मचारी, कुमारी, गर्भवती या विद्वान् ब्राह्मण द्वारा लोहेसे साफ सिलपर पीमे चावल और जौके आँटेको अपने अँगूठे और अनामिकासे बच्चेकी जीभपर लगाता है और इसके बाद सोनेसे घी बच्चेकी जीभपर घरता है। इतने कामोंके बाद शिशुका नाल करता है और दूध पिलाया जाता है। आजकल तो यह सस्कार प्रायः लुप्त-सा हो गया है। श्रीकृष्णका जातक में (भाग० १०.५.१-१६; ब्रह्मां०३.४२.४३; ५०.२४-६३.१३३; विष्णु० ३.१०.४-१५; १३.२)। बुद्ध और वामनका (मत्स्य० २४.५-७; २४-१६६;२७५.१८)। राजा मगरका जातक में (विष्णु० ४.३.३६)।

जातवेदा-पु० [मं०] अरणिमे उत्पन्न अग्नि जैसे पुरूरवाको पुत्र हुआ या (भाग० ५.२०.१६-१७; ९.१४.४६)।

जातवेदःशिला – स्त्री० [सं०] यह देविका नामक स्थानमें वृषकूपके निकट है, जहाँ से एक पवित्र अग्नि उसमें प्रवेश करनेवाले लोगोंको स्वर्ग ले जाती है (वायु० ७७.४३)।

जातवेदस-पु० [मं०] यजुर्वेदशा एक म् क जिसे सरोवर आदिशी प्रतिष्ठामें पटते हैं (मतस्य० ५८.३५)।

जातिश्वंशकर पु० [तं०] एक प्रकारका पाप जो पाप करनेवालेको जाति और आश्रमसे भ्रष्ट कर देता है। यह पाप यदि अनजानमें हो तो इसकी निवृतिके लिए प्राजापत्य प्रायश्चित्त और यदि जान-बूझकर करे तो सांतपन प्रायश्चित्तका विधान है (मनु०)।

<mark>जातिस्मर</mark>∼पु० [सं०] एक ऋषि बिन्होने यम-अ**नुचर** संवाद कालिंगक ब्राह्मणको सुनाया था (विष्णु० ३.७.**०,** १३)।

जातुधाना – स्त्री० [सं० यातुधान] अज नामक कृष्माण्ड पिद्याचकी लड़कीका नाम (ब्रह्मां० ३.७.७४-८५) — दे० अज सं०८।

जातुधि – पु० [सं०] उत्तर देशका एक पर्वत जहाँ साधुओं और निङोका निवास कहा गया है (बायु० ४१.६६; ४२.७१)।

जात्कर्ण-पु० [मं०] (१) द्वापरमं उत्पन्न होनेवाले एक किंप जिन्होंने उपस्मृति बनायी थी। वह २७वें द्वापरके वेदन्यास थे (विष्णु० ३.२.१९)। इन्होंने विष्णुपुराण प्रमित (परागर—वायु०) से सुना था (वायु० १०३.६६; विष्णु० ६.८.४९)। (२) अग्निवेदयदा एक नाम (भाग० ९.२.२१ २२)। (३) विष्णुके पोत्रका पुत्र = प्रपात्र (वायु० १.१०)। वेदन्यासके जन्मके समय यह पुरोहित थे (वायु० ९८.९३)।

जात्काणी-पु॰ [सं॰] (१) सालती-माधव साउनके रख-

यिता महाकवि भवभूतिकी मांका नाम । (२) एक सिद्धिका नाम ।

जात्कण्यं — पु० [सं०] (१) २७वं द्वापरके व्यासका नाम, इस युगके अवतार सोमशर्मा थे (वायु० २३.२१४)। (२) इसने ब्रह्मांडपुराण पराश्चरसे सुना था और द्वैपायनको सिखाया था (ब्रह्मां० २.१.१०-११; ३५.१२४)। एक वेद-व्यास (ब्रह्मां० ३.७३.९३; वायु० २३.२१४)। (३) दे० कानीन, जो शाकल्यके शिष्य के। इन्होंने निरुक्त सहित मंहिताकी दीक्षा दलाक, पेज आदिको दी थी (भाग० ९. २.२१; १२.६.५८)।

जादौराय - पु० [हि०] यदुवंशमें उत्पन्न श्रीकृष्णचंद्रका नाम गई मारन पूतना कुच काल कूट लगाय।

मातु की गति दई ताहि जा दौराय॥—तुरूसी।
जानंति—पु० [मं०] एक ऋषि जो नरनारायण आश्रमके
निकट वदरीवनमें रहते थे। इनके उपदेशसे वेदमालिको
मोक्ष मिला था (नारद० पूर्वार्घ ३५।३६-७१)।

जानकी — स्त्रीं (सं०) जनककी पुत्री सीता (विष्णु०४.४.१००; १५.९)। — जानि पु० [सं०] श्री रामचंद्रका नाम, जिनकी पत्नी जानकी थी (विष्णु० ४.४.९९)। — नवमी स्त्री० [सं०] वैष्णव मतानुसार वैशाख शु० ९ को जानकी उत्पन्न हुई थी, अतः इस दिन व्रत और जानकी अ पूजन करते हैं (वै० मता० मा० ८१)। — व्रत पु० [मं०] यह व्रत फाल्गुन कु० ८ को करते हैं। इसे विशष्ठ जीकी आश्चासे श्रीरामने समुद्रतटपर किया था। निर्णयसिन्धुके अनुसार पूर्वविद्ध अष्टमी ले और सर्वथान्यका हवन करें और अपूप आदिका नैवेद्य लगाये। अन्य वैष्णव ग्रंथोंके अनुसार जानकीका जन्म वैशाख शु० ९ को हुआ था जिसे जानकीनवमी कहते हैं — दे० निर्णयसिन्धु।

जानपदी - स्त्रीं (मं०] एक अप्सराका नाम जिसे इंद्रने शरद्वान् ऋषिका तप भंग करनेको भेजाथा। शरद्वान्-के शुक्रपानसे कृप और कृपीयका जन्म हुआ था (महाभा० आदि० १२९.४-२२)।

जानुजंब – पु० [सं०] तामस मनुके ११ पुत्रोंमेने एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.४९; विष्णु० ३.१.१९) ।

जान्य-पु० [नं०] एक ऋषिमा नाम (हरिवंश०)।

जाबाल - पु० [मं०] जवालाके पुत्र एक ऋषि विशेष । इनके पिताका नाम इनकी माता जवाला भी नहीं कह मकी थीं। इन्हें मत्यकाम भी कहते हैं। ये १५ शुक्ल यजुर्वेद वाश्चल्य शिष्योंमेंसे एक थे (ब्रह्मां० २.३५.२९; मत्स्य० १९८.४)। जाबालि - पु० [मं०] (१) अनेक अन्य ऋषियोंके माथ यह परशुराममे मिले थे जब वह तप वर रहे थे (ब्रह्मां० ३.२३.४)। कश्यप वंशोत्पन्न एक ऋषि। ये राजा दशरथके गुरु और मंत्री थे। इन्होंने चावार्यके सिखान्तींका प्रयोग करके श्रीरामको वनगमनसे विमुख करनेकी चेष्टा की थी(रामायण)। (१) एक आर्षेय प्रवर (भार्गव) (मत्स्य० १९५.३८)।

जामदग्न्य - पु० [मं०] (१) १९वें त्रेतायुगका विष्णुका छठा भवतार जब विश्वामित्र पुरोक्ति थे (ब्रह्मां० ३.७३.९१; मत्स्य० ४७.२४४; वायु० ८८.१३५)। गोडावरी तीर्थपर यह न्दुत दिनोंतक रहे थे (मत्स्य० २२.५८)। (२) एक भागव जिसने महिकेय गणको मार डाला था (वायु० ६८.२२) । नर्मदा तटपरका एक तीर्थका नाम जहाँ बहुत यज्ञों द्वारा भगवान्का यजन कर इंद्र देवताओंका राजा बना था (मत्स्य० १९४.३५-६)।

जामधि-पु० [मं०] मेरुके चरणोंके निकट तथा महाभद्र झीलके उत्तरमें स्थित एक पर्वत (वायु० ३६.३२)।

जामलजा - स्त्री॰ [सं॰] रुद्राश्वकी दस पुत्रियोंमेंसे एकका नाम (वायु॰ ९९.१२५)।

जामा - स्त्री॰ [सं॰] दक्षकी ६० पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री जो नौ बहिनोंके साथ धर्मको ब्याही थी। नव वीथी इसके पुत्र थे (ब्रह्मां॰ ३.३.२, ३३)।

जामी – स्त्री० [सं०] दक्षकी एक पुत्री तथा धर्मकी पत्नीका नाम । यह स्वर्ग (नागवीथि = वायु०) की माता थी (भाग० ६.६.४६; वायु० ६६.३४; विष्णु० २.१५.१०५-७) ।

जामवंत-पु० सं०] दे० जांबवान् ।

जामवती - स्त्री० [सं०] जाम्बतती जांबवान्की पुत्री, श्री-कृष्णकी पत्नीका नाम जो शांव (पुत्र) तथा भद्रावती, संकी धिनी (पुत्री) (वायु० ९६.२४१) की माता थी (भाग० ३.१.३०; १०.६१.१२; ६३.१; मत्स्य० ४६.२६; ४७.१४, १८; विष्णु० ५.३२.२)।

जारुधि – पु० [मं०] एक पर्वतका नाम (भाग० ५.१६.२६; विष्णु २.२.२९,४३) ।

जारूथी - स्त्री॰ [मं॰] एक प्राचीन नगरीका नाम-दे॰ (महाभा॰ वन॰ १२.३०)।

जालंधर — पु॰ [सं॰] (१) एक ऋषिका नाम। (२) एक देखका नाम। (३) एक तीर्थ जो लिलताको प्रिय है (ब्रह्मां॰ ४.४४.९५)। सती देवीकी एक मूर्ति विश्वमुखीका स्थान तथा पितरोंके आद्ध आदिके लिए पिवेत्र है (मत्स्य॰ १३.४६; २२.६४)।

जालपाद – पु॰ [मं॰] जावालि ऋषिके शिष्यका नाम—देे॰ जावालि ।

**जालव** – पु० [सं०] पुराणानुसार बल्वल राक्षसका पुत्र जिसका वध वलरामने किया था (भाग० १०-७९.२-६)।

जालवासिनी - स्त्रं। ० [सं ०] श्रीकृष्णकी पत्नी एक देवी (बायु० ९६.२३४)।

जाह्ववी – स्त्री० [मं०] जह्न ऋषिने गंगा पी ली थी और राजा भगीरथकी प्रार्थनापर कानसे निकाल दी थी, अतः यह नाम पड़ा (ब्रह्मां० ३.५६.४८; ६६.२८; मत्स्य० १०४.१३; ११०.७; १८३.७३; वायु० ९१.५८)।

जाह्ववीसुत – स्त्री० [मं०] कार्तिकेय दे० गंगा और (ब्रह्मां० २.१०.३५;)।

जिउतिया - स्त्री १ [मं० जीमृत] एक व्रत जो आश्विन कृष्णाष्टमीको किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियाँ करती हैं जो कहीं-कहीं आश्विन शुक्लाष्टमीको भी होता है। इसे जिताष्टमी भी कहते हैं जिसमें शालिवाहनके पुत्रकी पूजा होती है—दे० (जीमृतवाहन)।

जित-पु॰ [सं॰] (१) यदुका एक पुत्र (वायु॰ ९४.२)। (२) मनुके वाग्हवें युगके सप्तर्षियोंमेंसे एक ऋषिका नाम (विष्णु॰ ३.२.४४)।

जितवत - पु॰ [सं॰] हविर्धानीके गर्भसे उत्पन्न हविर्धानके एक पुत्रका नाम (भाग॰ ४.२४.८) ।

जितात्मा – पु० [सं०] एक देवता जिसे श्राद्धमें भाग मिलता है (श्राद्धप्रयोगदीपिका, गोपालकास्त्री कृत) ।

जिताष्टमी - स्त्री० [मं०] दे० जिउतिया।

जिल्लु-पु० [मं०] (१) अर्जुनका एक नाम-दे० अर्जुन। (२) इंद्रका एक नाम-दे० इंद्र तथा (भाग० १.१४.१; वायु० २५.३९; ३०.९९; ६२.४९; ९७.३)।

जीमृत — पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम (महाभा० उद्योग० १११.२३)। (२) व्योमका एक पुत्र तथा विकृतिका पिता (भाग० ९.२४.४; ब्रह्मां० ३.७०.४१; मत्स्य० ४४.४०-४१; वायु० ९५.४०; विष्णु० ४.१२.४१)। (३) एक पर्वत जो इंद्रके दरसे समुद्रमें छिप गया था (मत्स्य० १२१.७५)। (४) विराटकी सभाका एक पहल्वान जिसे भीमने मारा था (महाभा० विगट० १३.२४-३६)। (५) वंदरींका एक सरवार (ब्रह्मां० ३.७.२४०)। (६) दशाईके पीत्रका नाम—दै० हरिवंश। (७) पुगणानुपार शाल्मिल-शपके नरेश वपुन्थानुके मात् पुत्रोंनेंने एक पुत्र (ब्रह्मां० २.१४.३२, ३३; वायु० ३३.२८-२९; विष्णु० २.४.२३, २९)।

जीभूतवाहन — पु० [सं०] (१) इंद्र — जिसके वाहन वादल हैं, अतः यह नाम पड़ा। (२) राजा शालिवाहनके पुत्रका नाम। एक नागमाताके एकलीते पुत्रके प्राण वचानेके लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग विये थे, अतः आधिन कृष्णा- धर्माओ पुत्रवती स्त्रियाँ इनका पृजन करती है — दे० जिउतिया।

जीवमानुका – र्ला० [मं०] कुमारी, धनदा, नंदा, विमला, मंगला, वला और पद्मा नामक्षी सात देवियाँ जो माताके समान जीवोंकी रक्षा तथा कल्याण करती है (विधान-पारिजात)।

जीवातुमान् - पु॰ [सं॰] एक देवता विशेष जो आयुष्काम यक्का देवता कहा गया है जिससे आयुकी प्रार्थना की जाती । है (आश्व॰ श्रोतसूत्र) ।

जीवानुज -पु॰ [मं॰] गर्गाचार्य मुनिका नाम जो बृहस्पितके वंशमें उत्पन्न कहे गये हैं । कुछ लोग इन्हें बृहस्पितका छोश भाई मानते हैं (हिं॰ श॰ सा॰)।

जीविनी - स्त्री० [मं०] लिलता देवीके चक्रस्थेन्द्रके तीमरे पर्वमें स्थित आठ रहस्ययोगिनियोंमेंने एक रहस्ययोगिनी शक्ति (ब्रह्मां० ४.१९.४८)।

जुहू-पु॰ [सं॰] यह करनेका एक पात्र विशेष जो पटाशकी लकड़ीका बनाया जाता है और अर्थचंद्राकार दोता है।

जुंभक—पु० [मं०] एक अस्त विशेष जिसके प्रभावते विपक्षी निद्राका अनुभव करने लगते है तथा शिथिल पड़ जाते है। विश्वामित्रजीको यह अस्त कठिन तपके पदचात् अग्निदेवसे प्राप्त हुआ था। इने मंत्र सहित उन्होंने श्री रामचन्द्रको दे दिया था (रामायण, बालकाण्ड)।

जेता - पु॰ [नं॰] २० अमिताभ देवगणमेंका एक देव (ब्रह्मां॰ ४.१.१६; वायु॰ १००.१६) ।

जैंतगढ़ - पु॰ [हि॰] सिंहभून जिलांतर्गत कोव्हानमे बैतरणी नदीके तटपरका एक गाँव जहाँ लंका जाते समय श्रीरामने कुछ देर विश्राम किया था (रामायण)।

जैगीषव्य - पु॰ [सं॰] (१) शतशलाकके पुत्र, हिमवानकी पुत्री एकपाटला इनकी पत्नी थी तथा शंख और लिखित इनके मानसपुत्र थे (ब्रह्मां० २.१०.२०-२१; वायु० ७२. १८-१९)। (२) ब्रह्माके यक्षके एक ऋत्विक् (वायु० १०६. २६)। (३) सातवें द्वायरका एक अवतार (वायु० २३. १३८)। (४) महाभागनके अनुसार एक मुनि जो योग-शास्त्रके वेत्ता कहे जाते हैं। असित देवल नामके ऋषि जो आदित्य तीर्थमे निवास करते थे, इनके शिष्य हो गये थे। जैगीषव्यने देवल ऋषिके यहाँ योग द्वारा सिद्धि प्राप्त को थी। यह मारस्वत ब्रह्मलोकतक जा सकते थे जहाँ कोई नहीं जा सकता (महाभा० सभा० ११.२४; शस्य० अध्याय ५०; शान्ति० २२९.७-२७) मेनाकी पुत्री एक-पारलाका विवाह इनसे हुआ था (भाग०९.२१.२६; मत्स्य० १३.९; १८०.५७)।

जैन्न-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णका एक अनुचर (भाग० १०. ७१.१२)। (२) श्रीकृष्णके रथका नाम जो उनके स्वर्गा-रोहणके पूर्व ही समुद्रमें प्रवेश कर गया था (विष्णु० ५. ३७.५१)।

जैमिनि-पु० [सं०] (१) एक किष जो व्यासजीके मुख्य हिष्य थे। यह सामवेद (छंदोगसंहिता) के अधिकारी विद्वान् तथा पूर्वमीमांमाके प्रवर्त्तक थे। हिरण्यनाम इनका शिष्य था (भाग० १.४.२१; ९.१२.३; १०.७४.८; १२.६.५३.७५; वायु० ६०.१३.१८; ६१.२६; विष्णु० ३.४.९)। (२) लांगलिके छह शिष्यों मसे एक जो लांगल कहलाते थे (वायु० ६१.४२)।

जोगिन - स्त्री० [सं० योगिनी] एक प्रकारकी रणदेवी जो युद्धमें कटे-मरे मनुष्योंके रण्डोंको देख बडी प्रसन्त होती है। कहते हैं यह मुण्डोंको गेंद बनाकर खेलती है (हि.श.सा.)। ज्ञान - पु० [सं०] यह संन्यासने उत्तम है (वायु०९१.११४-११५)। इसके दो रूप है—(१) इच्छा तथा देपते मुक्ति, यह त्याग उत्पन्न करता है तथा योगमे प्रवृत्त करता है (ब्रह्मां० ४.३.४०, ५५; ५.९७)। इसकी १४ झाखाएँ हैं—ग्यारह गुण शरीर और बुद्धि, चित्त और अहंकार (वायु० ५८.२१; ५९.५४) मे इसे प्राप्त करनेकी कठिनाइयोंका उल्लेख है तथा (वायु० १०४.१५) मे इसके नियम आदिका विवरण है।

ज्ञानामृता – र्क्षा [सं०] १६ इस्ति देवियोमेने एक यक्ति देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.३५.९७) ।

ज्ञानयोग-पु० [मं०] यह साधुओं तथा त्यागियोका है जो निलिप्त है। मच्चा झानी अपनेको ही भूल जाता है (भाग० ११.२०.६-७; २८.९.३१)। यह कर्मयोगके सहयोगका परिणान है (मत्स्य० ५२.५-११)।

ज्ञानी-पु० [सं०] १० रोहित देवोंके गणका एक देवता (ब्रह्मां० ४.१.८५) ।

ज्यासच-पु० [सं०] रुचकके पाँच पुत्रोमेसे एक पुत्र जिन्हें इनके भाइयोंने निकाच दिया था। दोव्या इनकी पत्नी थी, पर यह निःसंतान थे। शेव्याके भयने इन्हें नि दूसरा व्याह नहीं किया। एक संग्राम-विजयमे इन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। उसे रथपर वैठाकर ला रहे थे, दोव्याने पृष्टा यह कीन है। उन्होंने मारे इरके कहा स्नुपा (पतोह्)। दोव्या बोली, में वॉझ हूं मेंगे कोई सीन नहीं, फिर मेरी पतोहू कुमें? ज्यामथके कथन । विश्वे देव और पितरोने अनुमोडन

किया। कुछ कालके बाद चैंक्यासे उनका पुत्र विदर्भ हुआ। इन दोनोंका विवाह हुआ और क्रथ तथा कैशिक नामके दो पुत्र हुए जिनसे बंदा चला (भाग० ९.२३.३५-३९; ब्रह्मां० १.१.१२२; ३.७०.२९-४९, मत्स्व० ४४.२८-३६)।

ज्येष्ट-पु० [सं०] (१) २० अमिताभ देवोंके गणमेंसे एक (वायु० १००.१७)। (२) वे प्रजापित जो ब्रह्माके कानसे उत्पन्न दुए थे (वायु० ६५.५८)।

ज्येष्टसाम - पु॰ [मं॰] सामवेदका एक सक्त जिसका काम श्राद्धोंमें और मूक्तिस्थापनामें पड़ता है (मत्स्य॰ १७.३८; ५८.३६; ९५.३०; २६५.२७)।

ज्येष्टसामग-पु० [मं०] श्राद्धमें भोजन करानेके लिए उपयुक्त (वायु० ८३.५५; विष्णु० ३.१५.२)।

ज्योति - पु० [मं०] (१) औत्तम मन्वंतरके १२।१२ की संख्यावाले सुधामा आदि पांच देवगणों मेंने वंशवर्ती गणवा एक देव (ब्रह्मां० २.३६.३०)। (२) विशिष्ठके मात पुत्रों मेंने, जो स्वारोचिष मन्वंतरके प्रजापित थे, एक (मत्स्य० ५.९)। (३) धर्म और मरुव्ततीने उत्पन्न अग्नि आदि वर्ड मरुद्गणों मेंने एक मरुद्गण (मस्त्य० ५७१.५२)। (४) वीम सुनपादेवगणमेंवा एक देव (वायु० १००.१४)। (५) तामम मन्वंतरके एक काणि (विष्णु० ३.१.१८)। (६) (स्त्री०) शाहमलिद्धीपकी एक नदी (ब्रह्मां० २.१९.४६)।

ज्योतिर्घामा - पु० [तं०] तामस मन्वंतरके सप्तर्षियोंमेले एक (भाग० ८.१.२८; ब्रह्मां० २.३६.४७)।

ज्योतिर्मठ - पु० [सं०] यह वदरिकाश्रमके रास्तेमं ६००० फुटकी कंचाईपर स्थित एक तीर्थस्थान हं जहाँ बद्रीनाथके रावल रहते हें। यहाँ नर्सिंद झालझामकी मृत्ति है। ठण्ड- के दिनोंमें बद्रीनाथकी पूजाके स्थानपर इन्हीकी पूजा करते हैं। यहाँ एक २००० वर्ष पुराना बटनुक्ष है। इते जोषोमठ कहते हैं जिसके उत्तर-पूर्व कोण्यर भविष्य बद्रिकाश्रम तथा केलाझ पढ़ाइ है।

ज्योतिर्लिंग-पु० [मं०] (१) महादेव । विष्णुकी नाभिसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई । विष्णुने उनकी व्ययना देख कहा कि तुम सृष्टिके लिए ही उत्पन्न किये गये हो। इसपर वे विष्णु-से लड़नेपर तैयार हो गये। इन दोनोके झगड़ेका निर्णय करनेके लिए एक ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ जिसके चारो और भयंकर ज्वाला फैल रही थी। इसका न आहि था न मध्य और न अन्तका ही पता था। ब्रह्माने झुठमूठ कहा कि उनको इस ज्योतिर्लिगका अन्त मालूम हो गया और साक्षीमें केतकी फुलने गवाही दी, पर विष्णु ने आदिका भेद न पाया और सच-सच कह दिया। अतः निर्णय हुआ कि विष्ण ही ब्रह्माने दड़े हैं (शिवपुराण)। (२) भारतमें प्रति-ष्ठित शिवके दारह प्रधान लिंग । यथा—सोमनाय सीराष्ट्र में, मिल्लकार्जुन श्रीरौटमें, महाकाल उज्जयिनीमें; ओंकार नर्मदा तटपर अमरेश्वरमें, केटार दिमाल्यमें, भीमशंकर डाकिनोमे, विश्वेश्वर काशीमे, त्र्यंवक गोमनी तटपर; वैद्यनाथ चिताभूमिमें, नागेश्वर द्वारकामे, रामेश्वर सेतुदन्धमें, **धृश्लेश्वर** द्विवालयमें।

ज्योतिर्लोक - पु० [मं०] श्रुवलोक जहाँ राजा उत्तानपादके पुत्र श्रुव स्थित हैं। यह आदि सदा इनकी परिक्रमा किया करते हैं (भाग० ५.२३.३)। ज्योतिष्क – पु० [सं०] मेरु पर्वतको एक चोटी जो बहुमूल्य रलोंसे भरी है। आदित्यगण, वसुगण, दो आश्विनी कुमार द्वौ, गुह्यक, यक्ष आदि सब यहाँ गंगा तथा नंदीके अतिरिक्त प्रापतिकी उपासना करते है (वायु० ८१-९२)।

ज्योतिष्टम-पु० [सं०] एक गंथर्वका नाम (ब्रह्मां० ३.७.११)। ज्योतिष्टमान् -पु० [सं०] (१) कपिलके पिताका नाम (विष्णु० २.४.३६)। (२) प्रश्नद्वीपका एक सीमा पर्वत (भाग० ५.२०.४)। (३) प्रजापति कर्दमके दस पुत्रोंमेंसे एक जो कुशद्वीपका राजा था। उद्भिज, वेणुमान, वैरथ, लवण, धृति, प्रभाकर और कपिल ये सात इसके पुत्र थे जिनमें पूरा द्वीप इसने बॉट दिया था (ब्रह्मां० २.१४.९, २७-२८)। (४) सात मस्द्गणोंमेंसे प्रथम मस्द्गणमेंका एक मस्त (ब्रह्मां० ३.५.९२; वायु० ६७.१२३)। (५) रोहित कस्पके एक ऋषि (भार्गव) (ब्रह्मां० ४.१.६३; विष्णु० ३.२.२३)। (६) स्वायंभुव मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक (मत्स्य० ९.५; ब्रह्मां० २.१३.१०४)। (७) स्वायंभुव मनुका एक पौत्र जो कुशद्वीपके लिए अभिषक्त था (वायु० ३१.१८; ३३.९, १२)। (८) प्रयन्नतका एक पुत्र तथा कुशद्वीपका राजा (विष्णु० २.१.८, १३)।

ज्योतिष्मती-पु० [सं०] वर्चोवान झीलसे निकली एक नदी जो सरस्वतीकी शाखा है (ब्रह्मां० २.१८.६६; मत्स्य० १२१.६५; वायु० ४७.६३)।

ज्योतिष्मंत – पु॰ [सं॰] पितरोंके तीन गणोमेसे एक गण जिसका अधिपति यम है (ब्रह्मां॰ ३.१.५२; मस्त्य॰ ५.२०)।

ज्योतीरस-पु० [मं०] एक प्रकारका रत जिसका उल्लेख वारमीकि रामायण तथा बृहत्महितामें हैं (हि० श० मा०)।

उयोरस्ना-स्त्री [मं०] (१) सरयू या मानससे निकली एक नर्दा (ब्रह्मां० २.१८.७१)। (२) चन्द्रमाकी एक कला (ब्रह्मां० ४.३५.९२)। (३) प्रजापितकी सत्त्वपूर्ण तनु जिससे उत्पन्न सब व्यक्ति प्रसन्न चित्त होते हैं (ब्रह्मां० २.८.२१; वायु० ९.२०)। (४) इवेत पर्वतके एक झीलसे निकली एक नदी (वायु० ४७.६८)।

ज्योरस्नाकाळी – स्त्री [सं०] वरुण-पुत्र पुष्करकी पत्नीका नाम जो सोमकी पुत्री थी (महाभा० उद्योग० ९८.१३) ।

**उयोत्स्नामुखी** – स्त्री० [सं०] अन्धकासुररक्तपनार्थ शिवजी द्वारा सृष्टि एक मानस-पुत्री देवी (मत्स्य०१ ७९.२६)।

ज्योरस्नी –स्त्री० [सं०] षोडश पत्राब्जपरकी एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां० ४.३२.११) ।

ज्वर - पु० [सं०] (१) ग्यारह रुट्रोंमसे एक (वायु० ६६. ६९)। (२) श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्ध वाणासुरके यहाँ वन्दी हो गये थे, अतः कृष्ण और वाणमें घोर सुद्ध हुआ था। इसी समय वाणासुरकी सहायताके लिए शिवजीने 'ज्वर'को उत्पन्न किया जिसने बलरान आदिको ग्रसा और श्रीकृष्णके शरीरमें भी प्रवेश किया। इसपर श्रीकृष्णने वैण्यव ज्वर उत्पन्न किया जिसने शिवज्वरको निकाल फेंका। माहेश्वर ज्वरकी प्रार्थनापर श्रीकृष्णने वैण्यव ज्वरको प्रार्थनापर श्रीकृष्णने वैष्णव ज्वरको श्री ह्या जिसने शिवज्वरको निकाल फेंका। माहेश्वर ज्वरकी प्रार्थनापर श्रीकृष्णने वैष्णव ज्वरको तो हटा लिया और शिवज्वरको पृथ्वीपर रहने दिया। दूसरी कथाके अनुसार दक्ष प्रजापतिके अपमानसे महादेवने अपने श्राससे ज्वरको

उत्पन्न किया था (हरिवंदा तथा विष्णु० ५.३३.१४ १८) 1

ज्वलना - स्त्री० [सं०] (१) राजा भद्रास्वके धृतानामकी अक्षरामें उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे ज्येष्ठ पुत्र औचेयुकी पत्नी तथा अंतिनारकी माताका नाम (मत्स्य० ४९.७-८)। (२) अनेयु (रिवेयु = वायु०) की पत्री जो नागराज तक्षककी एक पत्री और अंतिनारकी साता थी (मन्स्य० ४.६-७; वाय० 99.826) 1

जवाला – स्त्री० [मं०] (१) अंगारक = पिशाचोंके १६ जोड़ों-मेंसे एक जोडेकी स्त्री (ब्रह्मां० ३.७.३७७)। (२) नक्षककी पत्रीका नाम जिनका विवाह ऋक्षसे हुआ था (महाभा० आदि० ९५.२५)।

जवालादेवी-स्नी० सिं०] शारदामीठकी एक देवी जिनका स्थान काँगड़ा जिलाके देरा तहसीलमें हैं। कहते हैं जब सतीके शबको लिये शंकर चले जा रहे थे तब सतीकी जीभ यहापर गिर गयी थी। यहाँके पर्वतमेंसे एक प्रकार-की भाष निकलती है जो दीपक दिखलाते ही जल उठती है । पहाड़क्षा इस दरारको देवीका मुख कहते है ।

ज्वालामालिनिका-र्ह्या० [सं०] (१) १५ अक्षर देवियोंमेंसे एक अक्षर देवी (ब्रह्मां० ४.१९.५९) भंडके सेनापति त्रिकर्णक-ो इन्होने माग था (ब्रह्मां० ४.२५.९८) (२) चित्स्व-रूपिणी ललितादेवीकी सेविका १५ निस्यादेवियोंमसे एक (ब्रह्मां० ४.३७.३५)।

ज्वालामालिनी-स्री० [मं०] तंत्रोक्त एक देवीका नाम। ज्वालामुखी-पु० [मं०] अन्धकरक्तपानार्थ शिवसुष्ट एक मातृका देवी (मत्स्य० १७९.३२, ३३)।

ज्वालिनी-स्त्री० मिं०ो एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४४.

झ

**झ**-पु० [मं०] देवगुरु बृह्स्पति ।

**झरजर-**प० [सं०] हिरण्याक्षका एक पुत्र (विष्णु० १.२१.३)।

**झर्झरा** - स्त्री० [सं०] तारादेवीका एक नाम जिन्हें दम महा-विद्याओं के अन्तर्गत माना गया है।

**झर्झरिका** – स्त्री० [मं०] दे० झर्झरा।

**झपकेत्** -पु० [सं०] कामदेवका एक नाम--दे० कामदेव। झपांक-पु० [मं०] दे० कामदेव।

**झारखंड-**प्र० हिं0े एक पहाड़ जो बैद्यनाथ धाम तथा जगनाथपुरीमें है। इसके ऊपर कई तीर्थ है जो विशेष माहात्म्यके नहीं है, पर इसपर भी जगन्नाथजी या वैद्यनाथ धामके यात्री दर्शनार्थ जाते हैं।

झींझो-प० मिं० आधिन शहा १४ को मनाया जानेवाला

एक त्योहार । मिट्टीकी एक कची हाँडीमें छेद करके उसमें वीपक रखे जाते हैं। क्वारी वालिकाएँ इसे हाथमें लेकर अपने सम्बन्धियोंके यहाँ जाकर उनके सिरमें दियेका तेल लगानी है और वे लोग कुछ दक्षिणा खरूप देने हैं। उसी द्रव्यसे मामग्री मँगवाकर पृणिमाको लडकियो पूजन करती है। यह त्योहार प्रायः छप-सा हो गया है (हि.श.मा.)। **झुलन** – ५० [मं०] एक उत्मव जो श्रावण शक्का एकाटशीसे

पुणिमातक होता है। जिसमे श्रीरामचन्द्र या श्रीकृष्ण आदि-की मृत्तिको झलेपर विठाकर झलाने है। देवनाके आगे नृत्य-गीत आदिका आयोजन भी किया जाता है। यह विशेषकरके वैध्यव संप्रदायवालोंके यहाँ अधिक होता है। श्रावण माममें ब्रज तथा अयोध्या आदि तीर्थस्थानोंमें दड़ा समारोद इक्ट्रा होता है (हिन्दा-सा-)।

ञ

ट

टंकवान - प० [सं०] एक पहाइका नाम (वाल्मीकि रामायण)।

टंकहरता - स्त्री० [मं०] एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.४४. 20) I

टंका - स्त्री॰ [मं॰] तारादेवीका एक नाम।

टंकारिणी-स्त्री० [मं०] एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४४.८८)। टवर्गमंडिताकारा – स्त्री० [सं०] सर्वरोगहरचक्रपरकी विमला नामक सरस्वतीदेवी (ब्रह्मां० ४.३७.५)।

**टौंस** - स्त्री॰ [मं॰ तमसा] (१) एक छोटी नदी जो अयोध्या-

के पश्चिमने निकलकर बिल्याके पास गंगामें गिरती है। वनको जाते समय श्रीरामचन्द्र यहाँ कुछ दिनीं रहे थे। रामायणकी तमसा नदी यही है जिसके नटपर याल्माकिके आश्रमका होना डिखा है (रामा० वाट० २.३-५)। (२) एक नदी जो मैहरके पास कैनोर पहाइसे निकल मिर्जापुर और इलाहाबादके बीच गंगाने मिलती है। इसके तटपर वार्ल्माकिका एक आश्रम था। प्रयागसे चित्रकट जाते समय श्रीरामको जो वार्लाकि आश्रम मिला था शायद यद यही आश्रम है (रामा० अयोध्याका० ४५.३२)।

ठ

ठाकुर-पु॰ [सं॰ ठक्कुर] देवता, विशेषकर विष्णु या उनके | ठाढ़ेश्वरी-पु॰ [हि॰] एक प्रकारके साधु जो सटा खड़े ही अवतारोंकी प्रतिमाएँ।

खड़े पूजा, जप तथा भोजन आदि करते हैं। दीवाल आदि-

के सहारे सो भी रहते हैं (हिं.श.सा)।

ठाकुरहारा - पु० [हिं०] (१) जगन्नाथ नीका मंदिर जो पुरी-

में है—दे० जगन्नाथ। (२) मुरादाबादमें हिन्दुर्जीका एक तीर्थस्थान (हिं श.सा.)।

ड

**डंकारी** –स्त्री० [मं०] एक शक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मां० ४.४४. ८८) ।

**डडंपाणि** – पु० [मं० दण्डपाणि] शिवके एक गणका नाम (स्कंद० काशीखंड)।

**डम**—पु० [मं०] लेट और चांडाली मातासे उत्पन्न एक वर्ण-मंकर जाति (ब्रह्मवें०)।

डाकिनी-स्त्री [तं॰] (१) शिवकी एक अनुचरीका नाम ' (ब्रह्मां॰ २.४१.२०)। (२) एक पिशाची या देवी जो काली-के गणोंमें मानी गयी है। यह बालकोंको पीड़ा पहुँचाती ; है। (३) किरिचक्रके चौथे पर्वपरकी एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.२०.१६) ।

डिबिक या डिभक-पु० [सं०] इसे श्रीकृष्णने मारा था (भाग० १०.५२-[५६(५)८]; ५७.१४(१) ।

डिम्मक - पु० [सं०] शब्बनरेश ब्रह्मदत्तके पुत्र जिनके भाई का नाम हंस था। ये दोनों महादेवके बरसे अवध्य हो गये थे। विरुपाक्ष तथा कुंडोदर नामक शिवके दो अनुचर सर्वदा इनके पास रहते हैं। इन्होंने भाईके मरनेपर आत्म-हत्या कर ली थी (ब्रह्मां० ४.२९.१२२)।

₹

ढुंढा — स्त्रं (मं) पुराणानुसार एक राक्षमी जो हिरण्यक-रिएकी वहिन तथा प्रह्लादकी तुआ थी। इसे अग्निमे नहीं जलनेका वर दांकरने प्राप्त था। अनेक उपाय करनेपर भी जब हिरण्यकशिषु प्रह्लादको मारनेमें असफल रहा तव उसने दुंडाकी सहायता लेनेकी सोची। हिरण्यकशिपुके कहनेपर प्रह्लादको गोवमें ले यह अग्निमे बैठी थी। आशा थी प्रह्लाद जल जायेगा और दुंडा बरके प्रतापसे सकुशल निकल आयेगी। विष्णु-प्रतापसे प्रह्लादका वाल भी बाँका न हुआ, पर दुंडा जलकर भरम हो गर्या। यह धटना फाल्गुन पूणिमाको हुई थी जिसकी याद होलिका-दहन है।

ढुंढि पु॰ [मं॰] गणेशजीका एक नाम जो ५६ विनायकों में एक हैं। संसारके सव विषय इन्होके अन्वेषणसे प्राप्त हुए हैं (काशीखंड तथा ढुंढिराज)।

ढुंढिपूजा - स्त्री० [सं०] माघ शुक्क चौयको नक्त बत कर ढुंढिराज गणेशका पूजन करे। सफेद तिलका मोदक अर्पण करे तो सब पाप नष्ट हों (त्रिस्थलीसेतु)।

ढुंढिराज - पु॰ [सं॰] ढुंढराज गणेश जिनका मंदिर काशी विश्वेश्वरके पास है। ऐसा विश्वास है कि यह मंसारभरके यात्रियों तथा पुण्यात्मा ब्यक्तियोंको हूँ इकर लाते हैं जिसमें उन्हें काशी विश्वेश्वरका दर्शन मिल जाय जिससे मुक्ति प्राप्त होती है (काशीखण्ड)।

ण

त

तंडि-पु० [सं०] एक बहुत प्राचीन ऋषिका नाम जिनके पुत्रके मंत्र यजुर्वेदमे मिलते हैं (महाभा० हान्ति० २५०. १७) । एक आंगिरस प्रवर-प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९६. २०) ।

तंडिक - पु० [मं०] राजा हर्यंगके अश्वमेध यश्चमें ये आचार्य थे। इन्होंने अपने मन्त्रवलसे इन्द्रके वाहन ऐरावतको पृथ्वीमें ला दिया था (वायु० ९९.१०८)।

तंडु-पु० [मं०] महादेवजीके नंदिकेश्वरका नाम।

तंति - पु० [नं०] (१) नंदनका एक पुत्र (मत्स्य० ४६.२७)। (२) पाँचपृष्ठ परादारोंमेंसे एक पृष्ठ परादार (मत्स्य० २०१. ३८)।

तंतिज -पु० [मं०] श्रीकृष्णका एक पुत्र जो कनकको दिया गया था (वायु० ९६.१८९)।

तंतिपाल - पु० [सं०] (१) नन्दनके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४६.२७)। (२) युधिष्ठिरके भाई सहदेवका एक नाम जिससे अज्ञातवासके समय राजा विराटके यहाँ यह प्रसिद्ध थे (महाभा० विराट० ३.९)।

तंतिमारु – पु० [सं०] श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम जो कनक को दिया गया था। यह तंतिजका भाई था (वायु० ९६ १८९)।

तंनुपर्व पु० [सं० तंतुपर्वन्] 'रक्षावंधन'का एक नाम जो श्रावणकी पूणिमाको मनाया जाता है —दे० रक्षावंधन! तंत्र —पु० [सं०] हिन्दू-उपासना सम्दन्धी एक द्यास्त्र जिसे शिव प्रणीत कहते हैं। आगम, यामल और मुख्यतंत्र इसके तीन मुख्य भाग माने गये हैं। इसे आगमशास्त्र कहते हैं जिसके ज्ञाता योगी होते थे (भाग० १.३.८; ४.२४.६२; वायु० १०४.८६)। इस शास्त्रके अनुसार कल्युगमें वैदिक जप, पूजा और यज्ञ आदि निरर्धक हैं। इसमें विष्णु-उपासन का विधान है (भाग० ११.३.४७)। इसे सीखनेके लिए पहिले किसी गुरुसे वीक्षा लेनी चाहिये। प्रधानतः यह शास्त्रोंका ही शास्त्र है। आधुनिक तंत्रका प्रचार महाराज कनिष्कके समयसे माना जाता है। बौद्धोंके यहाँ भी तंत्र-

का प्रचार हैं (साग० ११.५.२८, ३१; २७.२६; १२.११. ४,२०)।

नांत्रिक लोग विशेषतया केवल शक्तिकी ही उपासना करने हैं। ये लोग शिवकी नहीं बहित शिवकी 'शक्ति'की पूजाको ही प्रधानना देते हैं। तंत्रशास्त्रके पॉच 'मकार' ये हैं—(१) मद्य; (२) मांच; (३) मत्स्य; (४) मुद्रा; (५) मेथुन। शक्तिके दो रूप माने गये हैं—पहला शांत अथवा द्वेन जिसमें उमा और गौरी प्रधान है। दूसरा उम्र जैसे दुर्गा और काली, इसका रंग काला है।

शक्तिके उपासक शाक्त कहलाते हैं जो हो प्रशासके हैं— पहिले दक्षिणमांगी और दूसरे वाममांगी कहें जाते हैं। वाममागियोंने दक्षिणमांगियोंकी पृजाका हंग अधिक रोचक होता है। वाममांगी शक्तिके उग्रहपकी उपासना करते हैं जिसमें तंत्रके 'पंच मकार'का वेधड़क खुला प्रयोग किया जाता है। दंगाल, आसाम नथा मिथिलामें नंत्रोक्त उपासना की ही प्रधानता है (तंत्रगजतंत्र, उडरफ मंपादित; नंत्र-मारसंग्रह)।

तंत्रधारक - पु० [मं०] स्मृतियोंके अनुमार जो पुरुष कर्म-कांडकी पुस्तक ले याजिकके माथ बैठे उमे तंत्रधारक कहते हैं।

तंत्रिणी-स्तं॰ [मं॰] ग्रुक और वीणा लिये मंगीतवीगिनीकी एक अनुचरी (ब्रह्मां॰ ४.१७.४६) ।

तंत्रिपालक-पु० [सं०] सिंधु सौबीरके राजा और दुर्वोधन-के बहनोई जयद्रथका एक नाम (महाभा०) ।

तंद्रा-स्ति [मं ] रुद्रकी एक कला (ब्रह्मां ० ४.३५.९६) । तक्स-पु ० [मं ०] (१) श्रीरामके भाई भरतके ज्येष्ठ पुत्रका नाम जिन्होंने गांधारमें तक्षशिला नगरी स्थापित की थी (भाग० ९.११.१२; ब्रह्मां ० ३.६३.१९०; वायु० ८८.१८९; विष्णु० ४.४.१०) । (२) वृक्के पुत्रका नाम जो दुर्वाक्षंके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.२४.४३) ।

तक्षक-पु॰ [सं॰] (१) पाताल (महातल) वासी आठ नागीं-मेंने एक जो बद्र के गर्भसे उत्पन्न कदयप ऋषिका पुत्र था। यह क्रोधवदावर्गका था (भाग० ५.२४.२९; ब्रह्मां० २.१७. ३४; २०.२४; ३.७.३२; मत्स्य० ६.३९; ८.७; वायु० ३९.५४; ५०.२३; ५४.९१; ६९.६९) । यह काद्रवेय नाग है (विष्णु० १.२१.२१)। शृंगी ऋषिके शापके कारण इसने राजा परीक्षित्को डँसा था जिससे उनकी मृत्यु हो गयी थी। इससे ऋड हो दवला लेनेकी नीयतने परीक्षित-पुत्र जनमेजयने सर्पयश किया था जिससे डरकर तक्षक इन्द्रकी दारणमें गया । इसपर जनमेजयकी आझाने ऋत्विजोके मंत्र पढ़नेपर इन्द्र भी खिचने लगे, तब इन्द्रने डग्कर तक्षको छोड़ दिया (भाग० १२.६.१६-२३)। जब तक्षक अग्निकुण्ड-के समीप पहुँचा तत्र आस्तीक ऋषिकी प्रार्थनापर यज्ञ दन्ड हुआ और तक्षकके प्राण बचे । यह नाग ज्येष्ठ मासमें अन्य गणोंके साथ सूर्व रथपर अधिष्ठित रहना है (भाग० १२. ११.३५)। यह शिवकी ग्रीवाके चारो और लिपटा रहता है (ब्रह्मां० २.२५.८८; मत्स्य० १५४.४४४)।

पाश्चात्य विद्वानोके अनुसार भारतवर्षमं तक्षक जाति थी जिसका जातीय चिह्न सर्प था। इसका युद्ध राजा परीक्षित्से हुआ था, पर परीक्षित् मारे गये। जनमें जयने

तक्षशिलाके समीप इन तक्षतीने युद्ध किया था और इन्हें परास्त किया था। (२) भागवतके अनुमार राजा प्रमेनजित्के पुत्रका नाम जो बृहद्धलका पिता था (भाग० °.१२.८)। (३) दम वायुओमेंसे एकका नाम जिसे 'नागवायु' भी कहते हैं। (४) भद्राश्चके दस पुत्रोंनेसे ज्येष्ठ औचेयुओ पत्नी ज्वलनाका पिता (मत्स्य० ४९.६; वायु० ९९.१२८)।

तश्रिक्श-स्त्रं (मं॰) एक बहुत प्राचीन नगरीका नाम जहाँ भरतके पुत्र तक्षकी राजधानी थी। कहते है यह नगर गांधारमें था, पर हालमे सुदाई होनेपर यह रावलिपिडीके समीप निकला है। जनमेजयने सर्पया यहां किया था। नक्ष्यिलाका विद्यापीठ प्रसिद्ध था। क्रमीतिश चाणक्य यहांका था (ब्रह्मां० ३.६३.१९१; वाय्० ८८.१९०)।

तड्गाविधि - पु० [सं०] तडाग, कृष, मंदिर आदिके निर्माण-का द्युभ मुहूर्त्त, आस्त्रीय विधान आदि जिसका फल अग्नि-ष्टोम, बाजपेय तथा अन्य यशोके समान होता है (मस्स्य० अध्याय ५८)।

तिक्षिमा-की० [सं०] वात्तिकेयकी अनुचर्ग एक मातृका का नाम (सदाभा० झस्य० ४६.१७) ।

तत्-पु० [नं०] ईश्वर या ब्रह्माका एक नाम ।

ततज - पु० [सं०] अद्वार्डम वेडच्यासोंमेसे एक वेडच्यास (ब्रह्मां० २.३५.१२३) ।

तस्त्र-पु० [नं०] पृथ्वां, जल, अझि, वायु और आकाश ये पाँच भूत । सांस्थमें पश्चीम तस्त्र माने गये हैं जो प्रलय होनेपर सब प्रकृतिमें मिल जाते हैं । योगमें ईश्वरको लेकर २६ तस्त्र होते हैं । वेशितियोंके अनुसार झहा ही एकमात्र तस्त्र हैं । शून्यवादी शेख केवल 'श्रन्य' को परमतन्त्र मानते हैं और कुछ जैनी जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, पृक्रल और अस्तिकायको तस्त्र मानते हैं । चार्वाकने पृथ्वी, जल, अझि और वायु ये चार मुख्य तस्त्र नाने हैं जिनने मृष्टि हुई हैं । भागवतक अनुसार ईश्वर वालशक्तिके मंदोगने २३ तस्त्रोंको ले सृष्टि करता हैं (भाग० ३.५.५५३६; मत्स्य० ३.२९; झह्यां० २४ और २५ तन्कोश उल्लेख हैं) (ब्रह्मां० ३.१९. ६४; ४.८.३३)।

तस्वदर्श-पु० [मं०] नेरहर्वे मनु देवसावित मन्वंतरके सप्तपियोंनेसे एक कपिका नाम (भाग० ८.१३.३१; विष्णु० ३.२.४०)।

तस्वदर्शी – पु० [नं०](१) गैच्य युगके सप्तापयोमेने एक कि (पौलह) (ब्रह्मां० ४.१.१०२)। (२) रैवत मनुके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ९.२१)। (३) पांचाल देशके एक सुदरिद्र नामक बृज ब्राह्मपका एक पुत्र (मत्स्य० २१.३)।

तस्वन्यास - पु॰ [मं॰] तंत्रोक्त विष्णुप्जाकी मिद्धि प्राप्त करनेके लिए एक अंगन्यास ।

तस्वरिम – पु० [नं०] तंत्रानुसार स्त्री देवनाका दीज । तस्वल – न० [सं०] प्रथम लोक (ब्रह्मां० २.२०.११) जिसकी भूमि काली है (ब्रह्मां० २.२०.१३) और जहाँ असुर, राक्षस नथा नाग आदि रहते हैं (ब्रह्मां० २.२०.१५-२०)।

तत्त्वला-स्त्री [मं०] ब्रह्मधनाक्षी एक पुत्री (बायु०६९. १२५)।

तस्वसंहिता-स्त्री० [मं०] इसके लेखक कर्तम (कपिल) हैं

जिसमें २४ तस्त्रों तथा २५वें तस्त्र कालकी व्याख्या है (भाग० ३.२१.३२; २६.११-१६)।

तथ्य-न॰ [सं॰] यह ऋषि मान्धाताकी सहायनाके लिए उत्पन्न हुआ था (वायु॰ ९८.९०)।

तत्पुरुष – पु० [सं०] (१) एक करंप (कालविभाग) का नाम (मत्स्य०) । (२) एक रुद्रका नाम (शिव०) ।

तनय-पु० [सं०] भद्र देशका एक जनपद (वायु० ४३.२१)। तनबाल-पु० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम (महाभा०)। तनुवात-पु० [सं०] एक नरकका नाम (विष्णु० तथा

नारदपु०)।

तप-पु० [सं० तपस् ] (१) वे वःठिन व्रत जो चित्तको शुद्ध और विषयोंसे निवृत्त करनेको किये जायँ । पुराणोंमें इनकी . अनेक कथाएँ है। गीताके अनुसार तप तीन प्रकारके हैं— शारीरिक, वाचिक और मानमिक। (२) तीसरे वल्पका नाम (वायु० २१.२९)। (३) विभुका एक अंश (ब्रह्मां० ३.४.२४) । (४) सुनपगणों में से एक (ब्रह्मां० ४.१.१४; वायु० १००.१४) । (५) एक सुखदेव (ब्रह्मां० ४.१.१९) । (६) रोहितगणका देवता (ब्रह्मां० ४.१.८५)। (७) शतरूपा-वा एक पुत्र (मत्स्य० ४.२५)। (८) ऊपरके मुख्य सात लोकोंनेसे एक (वायू० १००.१८) । (९) रौच्य मनुके दस पत्रोमेंसे एक पुत्र (बायु० १००.१०८) । (१०) एक स्वर्गाय 🔒 लोक (भाग० २.१.२८; ८.२०.३४; ११.२४.१४; मत्स्य० ६१.१; १८४.२३) । यह विराट् पुरुषका भाल माना जाता है। 'तपोलोक' जहाँ ऋभु, सनत्कुमारादि रहते हैं। जन-लोकसे चार करोड़ योजन यह ऊपर है जिसके ऊपर सत्य-लंक या ब्रह्मलोक है (वायु० १०१.१७, ३७, २११; १०१. २०८; विष्णु० २.७.१४-१५) । (११) एक नाह (माघ) जिससे पूषा (सूर्य), धनक्षय (नाग), वात (राक्षस), सुपेण (गन्धर्व) आदि मौरगण सूर्य रथपर अधिष्ठित रहता है (भाग० १२.११.३९; वायु० ३०.९; ५०.२०२)।

तपती—स्त्री॰ [मं॰] (१) पितरोंके श्राद्धके लिए एक प्रशस्त नदी (मत्स्य॰ २२.३२)। (२) महाभारतके अनुमार छायाके गर्भसे उत्पन्न सूर्यकी पुर्वाका नाम । सम्बरणकी सेवासे प्रसन्न होकर सूर्यने नपतीका विवाह उन्होंसे कर दिया था (भाग॰ ६.६.४१; ९.२२.४; ८.१३.१०;मत्स्य॰ ११.९.३९: विष्णु॰ ३.२.४)।

तपन-पु० [मं०] (१) पुराणानुसार एक नरकका नाम जिसमें प्रवेश करने ही शरीर जलने लगता है (विष्णु तथा मार्कण्डेयपु०)। (२) सूर्यका एक नाम जो यमुना आदिके पिता है (मत्स्य० १०८.२३; ११०.५)।

तपनतनया -स्त्री० [मं०] सूर्यकी पुत्रीका नाम । शर्मावृक्ष, यमुना नदी आदि मूर्यकी पुत्रियाँ हैं । यम, कर्ण, शनि, मुग्रीव आदि मूर्यके पुत्रोंको 'तपनतनय' कहते हैं । दे० अलग-अलग शब्द जो यथास्थान मिलेगे।

**तपसा**−र्स्ना० [सं०] तापती नदीका नाम जो वैंतूल नदीसे निकल कर खभातकी खाईामें गिरती है—दे० तापती ।

तपसोमूर्त्ति -पु० [मं०] बारहवें मन्वंतरके चौथे मार्वाणके सप्तिपयोमेंसे एकका नाम (हरिबंझ)।

**तपस्तक्ष**−पु० [सं०] देवराज इन्द्रका नाम—दे० इन्द्र । **तपस्पत्ति**−पु० [सं०] विष्णुका एक नाम । तपस्य - पु० [मं०] (१) फाल्गुनका महीना जिनमें कतु आदि सौरगण स्थरंथ पर अधिष्ठित रहता है (भाग० २२. ११.४०; ब्रह्मां० २.१३.११; बायु० ३०.९)। (२) अर्जुनका एऽ नाम फाल्गुन भी था। तपस्य = फाल्गुन अतः अर्जुनका यह एक नाम पड़ गया था (महाभा० विराट० ४४.९,१६)। (३) हरिवंशके अनुसार तामस मनुके दस पुत्रोंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० ९.१७)।

तपस्विनी - स्त्री० [मं०] भंगकारकी तृतीय पुत्री जो श्रीकृष्ण-को न्याही गयी थी (वायु० ९६.५५)।

तपस्वी-पु० [मं०] (१) बारहवें मनुके मन्वंतरके एक ऋषि का नाम (भाग० ८.१३.२८)। (२) चाक्षुष मनुका एक पुत्र (ब्रह्मां० २.६६.७९, १०६; मत्स्य० ४.४१)। (३) चौथे सावर्ण मनुके मन्वंतरके ऋषि = कदयप (ब्रह्मां० ४.१. ९२)। (४) मनु और नड्दलाका एक पुत्र (विष्णु० १.१३. ५)। (५) मनुके दारहवें युगका ऋषि (विष्णु० ३.२.३५)। तपा-पु० [मं०] वस्तावनका एक दत्तक पुत्र (वायु० ९६. १९०)।

तपु-पु० [मं०] इसमे अग्नि तथा सूर्यका वोध होता है। तपोजानि-पु० [मं०] रोहितवर्गके दस देवोंमेंसे एक देवका नाम (वायु० १००.९०)।

तपोत्सुक-पु० [मं०] सुदरिद्रका एक पुत्र (मत्स्य० २१.३)। तपोदान-पु० [मं०] एक प्राचीन पुण्यतीर्थका नाम (महा-भारत)।

**तपोद्यति** –पु० [सं०] तामस मनुके दम पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका - नाम (मत्स्य० ९.१७) ।

तपोधन-पु० [सं०] (१) पौलस्त्य, चौथे सावर्ण मनुके मन्वंतरके एक ऋषि (ब्रह्मां० ४.१.९२)। (२) तामस मनुका एक पुत्र (मत्स्य० ९.१७)। (३) मनुके वारहवें मन्वंतरके एक ऋषि (विष्णु० ३.२.३५)। (४) भृगु, जो अवतार माने गये हैं, का एक पुत्र (वायु० २३.१४९)।

तपोधिति पु० [मं०] (१) मनुके १२वें समयके एक किष (विष्णु० ३.२.३५) । (२) पुराणानुमार वारहवें मन्वंतरके चौथे सावणिके सप्तिषियोमेंने एक किषका नाम (भागव) (ब्रह्मां० ४.१.९३) ।

तपोभोगी-पु॰ [मं॰] तामस मनुका एक पुत्र (मत्स्य॰ ९.१८)।

तयोमूित्ति - पु० [सं०] (१) बारहवें मनुके मन्वंतरके एक क्रिष (भाग० ८.१३.२८; विष्णु० ३.२.३५) । (२) पुराणानुमार बारहवें मन्वंतरके चौथे सावणिके सप्तिषयोंमेसे एक क्रिष (ब्रह्मां० ४.१.९२) । (३) मनुके दसवें मन्वंतरके एक क्रिष (विष्णु० ३.२.२७) ।

तपोमूल-पु॰ [सं॰] नामस मनुके एक पुत्रका नाम (मत्स्य॰ ९.१७) ।

**तपोयोगी** −पु० [सं०] तामस म**नु**का एक पुत्र (मत्स्य० \_९.१८) ।

तपोरित – पु० [सं०] (१) पोलह, चोथे सावर्ण मनुके युगके एक ऋषि (ब्रह्मां० ४.१.९२) । (२) नामस मनुके एक पुत्र-का नाम (मत्स्य० ९.१७) । (३) मनुके बारहवें मन्वंतरके एक ऋषि (विष्णु० ३.२.३५) ।

तपोरवि - पु० [मं०] पुराणानुसार दारहवें मन्वंतरके चौथे

सावणिके सप्तषियों में से एक।

तपो लोक-पु० [मं०] पुगणानुमार चौदह लोक है और जपरके सात लोकों में यह छठा है। यह जनलोक तथा मत्यलोकके बीचमें है। पद्मपुराणानुमार यह लोक बड़ा मुन्दर है। बैराज नामवाले देवता तथा जो लोग कठिन तपसे श्रीकृष्णको प्रसन्न करते हैं वे इस लोकमें निवास करने को में जे जाते हैं (भाग० २.५.३९; वायु० ७.३०; २४.३; ४९.१४९; ६१.१३२, १७७)।

तपोहरान - पु॰ [सं॰] (१) तपसोमूर्त्तिका एक नाम । (२) तामस मनुके पुत्र तपस्यका एक नाम (हरिवंद्य) तथा तपस्य (मत्स्य॰ ९.१७) ।

तसकुंभ-पु० [सं०] (तमकुण्ड = विष्णुपु०) पुराणांनुसार एक बहुत भयानक नरक जहाँ बड़े-३ड़े कड़ाहे खोलते तेलसे भरे रहते हैं जिनमें यमके गण, अकृतज्ञ सरकारी नोकर, विजित स्त्री-प्रसंग करनेवाले आदि-आदि पापियोंको फेंक देते है (ब्रह्मां० ४.२.१४७, १५६; वायु० १०१.१४६, १५४; विष्णु० २.६.२, ९-१०)।

तसकृष्यु - पु० [सं०] एक व्रत जो प्रायश्चित्त स्वरूप किया जाता है और शरह दिनों से समाप्त होता है। इसमें पहले तीन दिनोंतक प्रतिदिन तीन पल = (६ छ्याँक) गरम जल, तीन दिनोंतक प्रतिदिन तीन पल गर्म दृथ, फिर तीन दिन गर्म थी एक पल, तहुपरांत अन्तके तीन दिन केवल गर्म वायु अथवा गर्म दृथ या जलके भाषके सेवनशा विधान है या तीन पल गर्म जल, २ पल गर्म दूथ और १ पल गर्म थी २-३ दिन पीने और तीन दिन उपवास वरनेने अथवा तीनोंको एक साथ गर्म करके १ दिन पीनेने और एक दिन उपवास करनेने यह वन होता है। इस व्रतमें द्विजोंके स्व प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं—

तप्तकुच्छं चर्न् विप्रो जलक्षीरप्रतानिलान् । प्रतित्यदं विवेदुष्णान् सकुत्स्नायी समाहितः ॥

-मनु तथा व्रतपरिचय ।

तप्तपापाण-पु० [सं०] एक नग्कका नाम।

तसबालुक पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम । तसमुद्रा स्था० [सं०] भगवान्के आयुभोके आकारकी वनी भातुकी मुद्रा जिसे तपाकर वैध्यव लोग अपने द्यारापर छापा लगाने हैं जिसे मुक्तिटायक समझा जाना है—दे० अंकश्वारी ।

**तप्तलोक** – पु० [मं०] दे० तप्तकुंभ (बायु० १०१.१५४; विष्णु० २.६.११) ।

तससुराकुंड-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम। तससूमि-र्खा० [सं०] पुराणानुसार एक नरक जहाँ अगम्या खाँके साथ संभोग करनेवाले पुरुष और अगम्य पुरुषके साथ भोग करनेवाली स्त्रियों भेजी जाती है। यहाँ तप्त लोहे- के खंभेका आर्लिंगन कराया जाता है।

तम-पु० [मं०] (१) (लोहपृष्ठ) एक नरक इहाँ वर्णच्युत तथा आश्रमधर्मसे गिरे हुए व्यक्ति भेजे जाते हें (ब्रह्मां० ४.२.१५०; १७७-८; वायु० १०१.१४९, १७९; विष्णु० २. ६.४)। (२) यह अज्ञान तथा अविज्ञताके समकक्ष हे जिसके तीन वंधन हें— अञाधतको शाधत समझना, दुःखको सुस समझ स्वयं जो पराया है उसे अपना समझना तथा अप- वित्रको पवित्र नमझना इसके ये चार रूप है (ब्रह्मां० ४० २.३३-३८)। (३) ग्यारहवॉ कल्प (मत्स्य० २९०.५)।

तमप्रभ-पु० [मं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम ।

तमसा-र्खा० [सं०] ऋक्ष पर्वतसे निकल गंगा नदीमें मिलनेवाली एक नदी। टौंस नामकी नदी (ब्रह्मां० २.१६. ३०; मत्स्य० ११४.२५; १६३.६४; वायु० ४५.१००.१३६)।

तिमस्त्र-पु० [मं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम । तिमस्त्रा-स्त्री० [मं०] षोडशपत्राब्जपरकी एक शक्ति (ब्रह्मां० ४.३२.११) ।

तमोलिस-पु० [मं०] एक बहुमुखी विमान जो तिरस्करणि-का देवीका बाइन था (ब्रह्मां० ४.२४.७५)।

**तमोजा**−पु० [नं०] असमंजसका एक पुत्र (मत्स्य०४४. ८३) ।

तमोंत्य – वि॰ [मं॰] मूर्य तथा चन्द्रमहणोंके १० प्रकारके मामोंमेंने एक जिममें चन्द्र या मूर्यमंडलकी पिछली सीमामें राहुकी छाया अधिक और बीचमें बहुत थोड़ी सी रहती है। यह चोरी II डर तथा फमल खराव होनेका चोतक है।

तमोहंत-पु० [मं०] ब्रहणोंके दम प्रकारोंमेंसे एक-दे० तमीत्य।

तम्बु-पु० [सं०] झार्झदेवा और वसुदेवका एक पुत्र (वायु० ९६.१७७, २४९) ।

तम्बुर-पु॰ [मं॰] विन्ध्य पर्वतपरको एक जंगला जाति (ब्रह्मां॰ २.३६.१४५)।

तरंगिणी –र्स्वा० [सं०] एक नदी जो उत्तर कुरुसे होकर उत्तर सागरमें गिरती हैं (वायु० ४२.७६-७)।

**तर्गभीरु**-पु० [सं०] चौटहवें मनुका पुत्र ।

**नरंनुक** – पु० [सं०] एक स्थान विशेष जो कुरुक्षेत्रके अंतर्गत ेहैं । यहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्त्र गोटानका पुण्य - प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८३.१५.१६) ।

तरिण-पु० [सं०] सूर्यका एक नाम ।

तरणिजा, तरणितनुजा – स्त्री० [मं०] मंद्याके गर्भमे उत्पन्न म्यंकी पुत्री = यमुना नदी।

तरिणसुत-पु० [मं०] मूर्य-पुत्र, यथा यम, कर्ण, शनि जो कमशः मंज्ञा, छाया तथा कुंतीके गर्भने उत्पन्न हुए थे— दे० यम, कर्ण तथा शनि ।

तरण्य - पु० [मं०] दस देव गंधवोंमेसे एकका नाम (वायु० ६८.३९)।

तरस्वी-पु० [मं०] (१) हे० गरुड़ । (२) मांवका पुत्र एक यादव (वायु० ९६.२५२) ।

तरीपी-पु॰ [मं॰] इन्द्रकी पुत्रीका नाम।

तर्क-पु॰ [सं॰] यह विष्णुके त्रिविक्रम रूपका दर्शन करने आया था (भाग॰ ८.२१.२) ।

तर्ज-पु० [मं०] औत्तम मनुका एक पुत्र (मत्स्य० ९.१२) । तर्पण-पु० [मं०] कर्मकाण्डकी एक क्रिया विशेष । देव, क्रिष और पितरोंको संतुष्ट करनेके लिए तर्पण करनेवाला हाथ या अर्थासे जल देता है जो आह्विक पाँच कर्त्तव्यान्तुष्टानोंमसे एक है। माध्याह्व स्नानके वाद तर्पणका विधान है—दे० नित्यनेमित्तिककर्मसमुच्चय ।

तर्ष-पु० [मं०] एक वसु जो वासना और अर्कका एक पुत्र था (भाग० ६.६.१३)। **तल−**पु० [सं०] (१) सात पातालोंमेने पहला−दे० पाताल । (२) एक नरकका नाम ।

तळक-पु० [मं०] (१) आंध्र हालेयका एक पुत्र तथा पुरीष-भीरुके पिताका नाम (भाग० १२.१.२५) । (२) कृतके एक शिष्यका नाम (ब्रह्मां० २.३५.५१) ।

त्र**लकार** – पु॰ [सं॰] सामवेदकी एकै झाखा विशेष। (२) एक उपनिषत्।

तलकाब्द-पु० [मं०] अरिष्ट असुरको साँडके रूपमें देख श्रीकृष्णके प्रत्युत्तरमें ताल ठोंकनेका शब्द (विष्णु० ५. १४.८)।

तला –स्त्री० [मं०] रुद्राश्वकी १० पुत्रियोंमेंसे एकका नाम (वायु० ९९.१२६) ।

तळातळ -पु० [मं०] (१) सात पानालोंमेसे एक पातालका नाम। (२) मय असुरका निवास स्थान। यह झंकरकी कृपासे सुदर्शनचक्रका भय त्याग निर्द्धन्द पूमा करता था (भाग० २.१.२६; ४.२४.७, २८)। प्रह्लादका निवास स्थान भी यहीं है (ब्रह्मां० २.२०.१२-१४, २५.३१)।

तिल्ली - स्त्री॰ [मं॰] वरुणकी पत्नीका नाम (हिं.श.सा.) । तवर्ग -पु॰ [मं॰] वेदकी नाभिके दोनों पाइर्व (वायु॰ १०४. ७२) ।

तांडव - पु० [सं०] उछन नृत्य जो शिवको अति प्रिय कहा गया है। अतः कोई-कोई नंदीको इस नृत्यका प्रवर्तक मानते है। अन्य मतानुसार तांडव नामक ऋषिने पहले-पहल इसकी शिक्षा दी थी इसीते इसे तांडव कहते हैं। इसे शिवनृत्य भी कहते हैं।

**तांडी**-पु॰ [सं॰] यजुर्वेदका एक कल्प सूत्रकार । **तांड्य**-पु॰ [सं॰] सामवेदके एक बाह्मणका नाम ।

तांत्रिक-पु० [नं०] पूजा तथा उपासनाकी एक विधि विशेष हैं। नांत्रिकोंके मतानुसार ईश्वर (विष्णु) की रूपरेखाका विशद विवरण (भाग० १२.११ (पूरा); ब्रह्मां० ४.२.१०८)। तांत्रिकी दीक्षा-स्त्री० [सं०] हरिकी उपासना तथा पूजाकी अपनी नयी तथा वैदिक नियमसे भिन्न विधि (भाग० १२.१९.३७; २७.७) यह ठीक नहीं।

तांबूल न० [सं०] पान; यह देवताओं को अपंण किया जाता है (भाग० ८.१६.४१)। मथुराके व्यापारियोंने श्रीकृष्ण और वलरामको दिया था (भाग० १०.४२.१३)। श्रीकृष्ण मिलनेके पूर्व त्रिवकाने इसका व्यवहार किया था (भाग० १०.४८.५)। रुक्मिणीके विवाहके पूर्व सौभाग्यवती ब्राह्मिणियों को मंदिरमें तांबूल दिया गया था (भाग० १०.५३.४८; ६१.६)। श्रीकृष्णने कुचेलको दिया था (भाग० १०.८५.३७; ११.२७,४३)। पूजनके अवसरपर त्रिपुरासुंदरी तथा अन्य देवताओं को तांबूल अर्पण करते हैं (ब्रह्मां० ४.४३.१३)।

ताटका — स्त्री० मिं०] सुकेतु नामक यक्षकी पुत्री जो वड़ी कठिन आगधनाके पश्चात् सुकेतुको (त्रो निःमंतान थे) ब्रह्माके वरके फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। इसे हजार हाथियों का दल था। जंभके पुत्र सुन्द (मार्राच = वायु०) के साथ इसका ब्याह हुआ था। कुछ कारणवरा सुन्द अगस्त्य कि वापसे मारा गया। स्वामंकि मारे जानेसे ताडका (ताटका) अपने एत्र मारीचको (ब्रह्मां० ३.५.३६; वायु०

६७.७२) लेकर अगस्त्य मुनिके आश्रमपर उन्हें खाने गयी। माता और पुत्र दोनों राक्षसत्वको प्राप्त हो गये थे। यह किकी शापका प्रभाव था। अगस्त्यके आश्रमवासी इन दोनों माता-पुत्रके डरसे भाग-भागकर अपनी रक्षा करने लगे। आश्रम सारा शून्य हो गया और 'ताइकाका वन'के नामसे प्रसिद्ध हुआ। गंगाके दक्षिण जो अब शाहाबाद जिला है ताइकाका वन था। इनके उपद्रवसे मुनिगण त्रस्त हो गये तब विश्वामित्रने अयोध्या जाकर अयोध्यापित दशरथसे श्रीराम और श्री लक्ष्मणको इन राक्षसोंके वथके लिए माँगा। श्रीरामने ताइकाको नो मार दिया पर मारीच वायल होकर दूर भाग गया। सुशहु नामक एक और राक्षस भी इसी समय श्रीराम द्वारा माग गया था (रामचित्रमानस, वालकांड, दो० २०६, चौ० ५; दो० २०८, चौ० ३; विष्णु० ४.४.८८)।

ताडका - स्त्री॰ [मं॰] दे॰ ताय्का तथा रामच॰ मानस दो॰ २०६-२०९; विष्णु॰ ४.४.८८ ।

**ताड़कायन** पु॰ [सं॰] विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम । **ताड़कारि** पु॰ [सं॰] ताड़का वध करनेके कारण श्रीरामका एक नाम ।

**ताड़केय** –पु० [सं०] ताड़का-पुत्र मारीच दानवका एक नाम—दे० मारीच ।

तान्व-पु॰ [मं॰] एक ऋषिका नाम जो तनुके पुत्र थे। तापका-पु॰ [मं॰] एक पश्चिमीय देशका नाम (ब्रह्मां॰ २.१६.६०)।

तापती — स्त्रं। विशेष कि नदी जो सतपुरा पहाइसे निकल-कर खंभावकी खाईमें गिरती है। अगस्त्य ऋषिके शापसे वरुण संवरण नामक एक सोमवंशी गणा हुए थे जिन्होंने घोर तप करके सूर्यको प्रसन्न किया। सूर्यने अपनी पुत्री तापीसे इनका विवाह कर दिया और वही तापतीके नामसे प्रवाहित हुई। इसमें स्नान करनेवाले सद पातकोंसे मुक्त हो जाते है। वापी-खंडमे तापतीके तटपर राजवीर्थ, अक्ष-मालातीर्थ आदि अनेक तीर्थींका होना लिखा है जिनके अतिरक्त १०८ महालिंग भी इसके किनारे मिन्न-भिन्न स्थानोंमें स्थित वतलाये गये हैं। आपाढ़ मासमें इस पुनीत नदीके जलमें स्नान करनेका विशेष मादात्स्य हैं (स्कंटपु० नापी-खंड)।

तापत्रय-पु० [सं०] आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि-भौतिक तापत्रय है जिनके अनेक भेद हैं (विष्णु० ६.५. १-९) ।

**तापदुःख**−पु० [सं०] पातंत्रल दर्शनभे माने गये ताप= दुःख, संस्कार दुःख और परिणाम दुःख तीन है (पातंत्रल दर्शन) ।

तापश्चित् - पु० [मं०] एक यज्ञ विशेषका नाम।

**तापन**-पु० [सं०] कामदेवके पॉच वार्णोमेसे एकका नाम । 'उन्मादन', 'शोषण', 'तापन', 'सम्मोहन' और 'स्तंभन' कामदेवके पॉच वाण हें—दें० अंगज ।

तापनीय-पु॰ [सं॰] याजवल्क्यके १५ शिष्योंमेसे एक शिष्यका नाम (ब्रह्मां॰ २.३५.२९)।

**तापस−पु॰** [सं॰] दक्षिणका (वायु॰—पश्चिमका एक जन-पद (मत्स्य॰ **१**१४४४९; वायु॰ ४५.१२९) । तापसेश्वर – पु० [सं०] नर्मदा तस्वती एक अति पवित्र स्थान जहाँ एक मृगी व्याथके भवते भाग जलमे गिर पई। और उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ (मत्स्य० १९१.१०२-४)।

तापिन - पु० [सं०] दनुके महापराक्रमा १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६८.८) ।

तापी-पु० [सं०] (१) ऋक्ष पर्वतसे निकली एक नदी (विष्णु० २.३.११) । (२) मूर्धकी पुत्री जो संवरणकी व्याही थी— दे० तापती तथा (भाग० ५.१%.१८; ब्रह्मां० २.१६.३२; मत्स्य० ११४.२७) ।

तामरसा-पु॰ [मं॰] अतिकी दस पिनयोंमें में एक पत्नी (ब्रह्मां॰ ३.८.७६)।

तामस-पु० [मं०] (१) चौथे मनुका नाम-दे० मनु । (२) (विशेषण) तमोगुणयुक्त = कुछ शास्त्र तामस कहे गये है-यथा कणादका वैद्येषिक, गौतमका न्याय, कपिलका सांख्य, जैमिनिकी मीमांसा (पद्मपुराण) । पुराणोंमे 'मत्स्य*'* कुर्म, लिंग, शिव, अग्नि तथा स्कंद ये ६ तामस पुराण कहें गये हैं। सामुद्र, इांख, यम, आदि कुछ स्पृतियों तथा। जैमिनि, कपाड, जमहांस, बृहस्पति, श्रकाचार्य आहि। मनियोंको भी तामस वनलाया गया है। विष्णु सस्वगुण-मयः ब्रह्मा रजोगुणमय तथा शिव तमोगुणनय माने गये है । (३) प्रियत्रतका एक पुत्र तथा एक मन्यंतरका अधिपति (भाग० ५.१.२८: विष्णु० ३.१.२४)। चौबे मनु तथा उत्तमके भाई । पृथु आदि इनके ९ पुत्र थे । इस मन्वंतर्म देवताओंके सत्यक तथा हरि आदि नाम थे; त्रिशिख इंद्र थे और ज्योतिर्धाम आदि सप्तिष (भाग० ८.१.२७-२८)। रैवत इनके भाई थे (भाग० ८.५.२)। यह उकारका प्रतिनिधि था (वायू० २६.३६; ६२.३) । इन मन्वंतरमें देवनाओंके २७ गण (सुपार, हरि आदि) थे। शिविको इंद्र तथा नर और स्याति आहिको इनका पुत्र लिखा है (विष्णु० ३.१.६, १६-१९) । भृतादिका गुण जिसे महत (जिसका गुण बुद्धि हैं) निगल गया था (वायू० १०२)।

तामसकीलक – पुर्व [संब्हे एक प्रकारके केनु जो राहुके पुत्र माने जाते हैं । ये संख्याते २१ है और सूर्य-मंडलके बनके वर्ण, आकार और स्थानसे फल कहा जाता है।

तामसमन्वंतर - पु० [मं०] इसमे चार देवगण हे २५ देवीं-का प्रत्येक गण हैं भागीव, हर्ष आदि सात सप्तिष्ठ है। शिवि इन्द्र है। पूर्ण विवरणके लिए (वायु० ६२.३७-४३)।

तामससर्ग-पु॰ [सं०] इसमें हिंसा तथा अधर्मके पुत्रोक्षा सृष्टि हुई (वायु० १०.३८-४५)।

तामसी — स्त्रं िसं ृ (१) एक प्रकारकी मावा विद्या। निकुं िमला यद्यापे प्रसन्न हो कर विवने रावण-पुत्र मेघनावको इसे विद्या था (रामायण)। (२) इकार्ग आदि वस द्यक्तियोमेसे एक इक्ति (ब्रह्मां ४०४४८८८)। (१) ओ हम् क्री तीन मात्राओंमेसे एक (दूसरी) मात्रा (वायु० २०.२)। (४) केतुमाल देशकी एक नदीवा नाम (वायु० ४४८९०)। (५) तमागुणके उद्रेकवदा ब्रह्माकी काला, नामकी प्रजाक्ष्यकरी तनुका नाम (वायु० ६६.८५, ८९ और १००)। इसे भवके अधिकारमें लिखा है (वायु० ६६.४०१५)। (६) इसे पूर्वना भी कहते है जो मद्रमकी पत्नी थी सद्रम कलिकी ज्येष्ठ पत्नी निकृतिसे उत्पन्न कलियुव है। यह एक एक हस्त है।

(वायु० ८४.१२) ।

तामसीवृत्ति - स्त्री॰ [नं॰] तान वृत्तियोंमेंसे अंतिम वृत्ति जिसके चार रूप हें—(१) वेदमें अविश्वास; (२) शिष्टाचारमें अविश्वास; (३) वर्णाश्रमके नियमोंकी अवज्ञा और (४) धर्म-शास्त्रोंकी अवज्ञा (वायु॰ १०२.७४, ७०-७३)।

तामिस्न-पु० [नं०] (१) २८ नरकों मेंसे एक जहां घोर अंधकार रहना है। यहाँ दूसरोंका धन, जन हड़पनेवाले जाने हैं (भाग० ३.३०.२८; ४.६.५४; ४.२६.७-८; विष्णु० १.६.४१; ३.११.१०४)। (२) एक अविद्याका नाम जो मोगकी इच्छाप्तिमें बाधा पडनेसे क्रोधरूपमें उत्पन्न होती हैं (भाग०)।

ताम्त्र-पु० [सं०] (१) मुरका एक पुत्र(माग० १०.५४.१२)। (२) वंदरोंका एक नायक (ब्रह्मां० ३.७.२३४)। (३) श्री-कृष्ण और सत्यभामाका एक पुत्र (मत्स्य० ४७.१७; ब्रह्मां० ३.७१.२४७)।

**ताम्रकर्णी−स्त्री०** [सं०] पश्चिमके दिग्गज उज्जनकी पत्नी अंजनाका एक नाम—दे० अंजना ।

**ताम्रतस**−पु० [सं०] श्रीकृष्ण और रोहिणीका एक पुत्र (भाग०१०.६१.१८)।

ताम्रपक्ष-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और रोहिणीका एक पुत्र (विष्णु० ५.३२.२)।

ताम्त्रपर्ण-न० [सं०] (१) सामवर्गका एक हाथी (ब्रह्मां० ३.७.३३७)। (२) भारतवर्षके नव खंडोंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० ११४.८; विष्णु० २.३.६)।

तास्त्रपर्णीं — स्त्री [मं॰] (१) भारतवर्ष (भाग० ४.२८.३५; ५.१९.१८) तथा द्राविड देशमें कुलाचल पर्वतते निकली एक नदी । मद्रामके निनवल्ली जिलेने होकर चन्दनके वनीने होती हुई वहनेवाली एक नदी जो मोतियों तथा शंसके लिए प्रसिद्ध है तथा श्राद्धके लिए प्रतित्र है (ब्रह्मां० २.१६.३६; ३.१३.२४-७; ४.३३.५२; विष्णु० २.३.१३) । गामायण, महाभाग्त तथा पुगणोंमं इमका उल्लेख है । अशोकके एक शिलालेखमें इसका दवाला है और टालमी आदि विद्यानोंने भी इसका उल्लेख किया है । यह दक्षिण मागरमें गिरती है जहाँ संगमपर मोती, शंख मिलते हैं (वायु० ७७.२४-५) । (२) सत्यभामाकी एक पुत्री (ब्रह्मां० ३.७१.२४८; वायु० ९६.२४०) ।

ताम्रपात्र न । [सं०] (ताम्र) नांबेके वर्तन धार्मिक कृत्यों नथा वानके लिए पवित्र है (मत्स्य० ७.१२; ५८.१३; ५९.८; ६१.४५; २०६.१५, २७९.७; २८८.११; वायु० ७४.१)।

**ताम्ररसा** –स्त्री० [सं०] रौद्राश्वकी दस पुत्रियोमेंसे एक पुत्रीका नाम (वायु० ९९. १२६) ।

ताम्रिलिस-पु० [मं०] (१) गता देवरक्षितके अथीन एक प्रांत विशेष (विष्णु० ४.२४.६४) । (२) बंगालके मेदनीपुर जिलेका तामलुक नामक स्थानका पुराना नाम जिसका उल्लेख गामाथणमें तो नहीं पर महाभारतमें कई स्थानीपर मिलता है। यहाँके निवासी कुरुक्षेत्रके युद्धमें दुर्योधनकी ओरसे लड़े थे। यह पूर्वका एक जनपद है जिसे ताम्रक्तिक भी कहते हैं (ब्रह्मां० २.१८.५१; ३.७४.१९७; मत्स्य० ११४.४५; १२१.५०; १६३.७८; वायु० ४५.१२३;

९९.३८५)।

**ताम्रवक्षा**−पु० [सं०] सत्यभामाके एक पुत्रका नाम (वायु० ९६.२३९)।

ताम्त्रवर्ण-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार सिंहलद्वीपका एक नाम जिसे आजकल सिलोन कहते हैं (ब्रह्मां० २.१६.९; वायु० ४५.७९)। (२) दक्षिणका एक पर्वत जो पतंग पर्वतके निकट है (वायु० ३८.८)। (३) पुष्पदंत दिग्गजका पुत्र एक हाथी (वायु० ६९.२२१)।

ताम्रवर्ण-स्त्री० [सं०] भारतवर्षका एक खंड (ब्रह्मां०२. १६.९; वायू० ४५.१०५) ।

ताम्रवर्णा - स्त्री॰ [सं॰] मलय पर्वतसे निकली एक नदी (वायु॰ ४५.१०५)।

ताम्रशाला — स्त्रीं ० [मं ०] लिलताके श्रीपुरका तांबेसे निर्मित एक वड़ा कक्ष जो सात योजनका एक चौकोर कमरा है। इसके तथा कांस्यशालाके वीचमें ही कल्पवाटिका थी जिसमें सुन्दर तथा सुगंधवाले पुष्पवृक्ष थे (ब्रह्मां० ४.३१.६६)।

ताम्रा-स्ति॰ [सं॰] (१) वसुदेवकी पत्नी तथा सहदेवकी माता (मत्स्य॰ ४६.१६)। (२) दक्ष प्रजापितकी पुत्री तथा कर्रयपकी पत्नीका नाम। रामायणानुसार इनमें क्रींची, भासी, नी, धृतराष्ट्री और र्यशुक्ती (शुच्चि) नामकी पाँच पुत्रियाँ उत्पन्न हुई धी (वायु॰ ६६.५४)। (३) पुलहकी पुत्री (ब्रह्मां॰ ३.३.५६; ७.४४५ ४४८; ६९.३२५) तथा अप्सराओंकी माता (मत्स्य॰ १४६-१८; १७१.२९,६०)। यह कर्रयपकी एक पत्नी थी। कहते हैं वाज, गिद्ध, चील तथा सुग्गे आदि इन्होंके वंशज थे (भाग॰ ६.६.२६-२७; मत्स्य॰ ६.२.३०; वायु॰ ६९.३२५-२६; विष्णु॰ १.१५.१५; २१.१४-१७)।

ताम्राभ – पु॰ [सं॰] मेरू पर्वतसेमें दक्षिणमें सितोद झीलके पश्चिममें स्थित एक पर्वत जहाँ काद्रवेय तक्षकका निवास स्थान है (वायु॰ ३६.२३; ३९.५४)।

तार - पु० [सं०] (१) बृहस्पतिके अंशसे उत्पन्न एक वंदर जो श्रीरामचन्द्रकी सेनामें था। यह तारा (वालिकी स्त्री)का पिता था (रामा० उत्तर० ३४.४)। (२) शिवजीका एक नाम। (३) विष्णुका एक नाम। (४) हरितगणके दस देवों मेंसे एक देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.८५)।

तारक -पु० [मं०] (१) दनुका एक पुत्र (ब्रह्मां० २.६.७; मत्स्य० ६.१९; वायु० ५०.२६; ६८.७; विष्णु० १.२१.५)। यह भंडका मित्र था (ब्रह्मां० ४.३०.३९)। (२) इन्द्रका शत्रु एक असुर। गरुज़्पुराणानुसार इसने इन्द्रको बहुत मताया था। यह इन्द्र-विल देवासुरसंग्राममें लड़ा था (भाग० ८.१०.२१)। यह ममुद्रमें छिपा रहता था और प्रायः निकलकर इन्द्रको मताता था (मत्स्य० ६१.४; १२९.५; १३६.२४, ६७)। मत्स्य० १३८.४३-४ के अनुसार अंतमें भगवान विष्णुने नपुंसकका रूप धरकर इसे मारा था। तीमरे तलमें इसके नामपर एक नगर भी वसा है (ब्रह्मां० २.२०.२६)। (३) एक कौशिक गीत्रके ऋषि (वायु० ९१.९८)। (४) एक असुर जिसे कात्तिकेयने मारा था। यह वज्रांग और वरांगीका पुत्र था। पारियात्र गुफामें तप कर इसने ब्रह्माको प्रसन्न वर मात दिनके बच्चेमे मारे जानेका वर पाया था। यह असुरीका राजा था तथा प्रसन

इसका सेनापित था। विष्णुके विरुद्ध इसने धावा किया था जिसकी सूचना इन्द्रने बृहस्पितिको दी (मत्स्य०१४६, १४९; १६०.२५-६; ब्रह्मां०४.११.७)। इसे कुमारने मारा धा (ब्रह्मां०३.१०.४९; ४.३०.१०३; वायु० ७२.४७)। (५) श्रीरामका षडक्षर मंत्र 'ॐ रामाय नमः' जिसकी दीक्षा गुरु शिष्यको देता है। (६) भवसागरसे पार करनेवाला (मत्स्य०१२८.३४, ५६)।

**तारकजित्−**पु० [सं०] कात्तिकेयका एक नाम—दे० तार-कासुर ।

तारकतीर्थ-न॰पु॰ [सं॰] गया तीर्थ जहाँ पिंड देनेसे पुरखे तर जाते है—दे॰ गया।

तारकब्रह्म-न॰ पु॰ [सं॰] 'ॐ रामाय नमः' श्रीरामकः। षडक्षर मंत्र ।

तारकविधि – पु॰ [सं॰] मुक्ति और वामनकी उपासना, भवसागर पार करनेके लिए ये दो नौकाएँ हैं (वायु॰ १०८० ३७)।

**तारका** –स्त्री० [सं०] सुनीति जो ध्रुवकी माता थी (विष्णु० १.१२.९४) ।

तारकाक्ष-पु॰ [सं॰] तारकासुरका वडा लड़का। यह तीन भाई थे। ब्रह्माके वरसे ये तीनों भाई तीन पुर (त्रिपुर) वसाकर रहते थे—दे॰ त्रिपर।

तारकामय—पु० [सं०] (१) कृतयुगका एक देवासुर-संग्राम । सोम द्वाग तारा (बृहस्पतिकी पत्नी) का अपहरण ही इस युद्धका कारण था । शुक्रके सोमका और शिव तथा इन्द्रके बृहस्पतिका पक्ष लिया (भाग० ९.१४.४-७; ब्रह्मां० ५.३२; मत्स्य० १२९.१६; १७२.१०; वायु० ६७.६९; ७०.८१; ९०.३३) । विष्णुने कालनेमि तथा इन्द्रके विरोचनको मार हाला । इसके बाद भारी अकाल पड़ा जब विशिष्ठने फलफ्ल कंदसे जनताकी रक्षा की। अंतमें इस युद्धकी भयंकरता देख ब्रह्मा मध्यस्थ वने और तारा बृहस्पतिको लौटा दी गयी (विष्णु० ४.६.१६-१९)। (२) बारह कोलाहलोंमेंसे पाँचवाँ। प्रह्मादका पुत्र विरोचन इन्द्र द्वारा मारा गया था (मत्स्य० ४७.४३-९)।

तारकासुर-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध असुर जो तारका पुत्र तथा ताराका भाई था। इसने ब्रह्माने वर पानेके लिए घोर तप किया था और उन्हें प्रसन्न करके इसने दो वर प्राप्त किये—(१) 'मेरे समान कोई बलवान न हो' तथा (२) यदि में मारा जाऊँ तो उसीके हाथसे जो शिवसे उत्पन्न हो।' ब्रह्मासे ये डोनों वर प्राप्त करके तारकासर घोर अन्याय करने लगा। तब देवता लोग ब्रह्माके पान गये। ब्रह्माने कहा 'शिवके पुत्रके अतिरिक्त तारकको और कोई नहीं मार सकता। पार्वती शिवके लिए तप कर रही थी और देवनाओंकी प्रेरणासे कामदेव द्वारा शंकरका विवाह पार्वतीसे हो गया । बहुत दिनोंतक कोई संतान नहीं होने-पर देवताओंने अग्निको शिवके पास भेजा । कपोतको वेषमें अभिनो देख शिव बोले 'तुम्हीं हमारे वीर्यको धारण करो'। यह कहकर अग्निपर वीर्य छिड़क दिया। उसी वीर्यसे कात्ति-केयका जनम हुआ और यह देवताओंके सेनानायक वने। घोर युद्धके उपरांत कात्तिकेयके आपसे तारकासुर मारा गया (शिवपुराण) ।

तारकारि-पु० [मं०] कार्त्तिकेयका एक नाम—दे० तारका-सुर, कार्त्तिकेय ।

तारकेश्वर - पु॰ [सं॰] वंगालमें कलकत्तेके समीप स्थित एक प्रसिद्ध शिवलिंग (शिवपुराण) ।

तारणी-स्त्री॰ [मं॰] कश्यप ऋषिकी एक पत्नी जो याज और उपयाजकी माना थी।

तारसार - पु० [मं०] एक उपनिषद्का नाम ।

तारा - स्त्री॰ [मं॰] (१) वृहरपतिकी पत्नीका नाम जिसे चन्द्रमाने उसकी इच्छाते ही रख लिया था और माँगनेपर चन्द्रमाने देना अस्वीकार कर दिया। अतः दोनोंमें घोर युद्ध हुआ, पर ब्रह्माने बृहस्पितको तारा वापस दिला दी। उस समय तारा गर्भवती थी । देवताओंके पूछनेपर गर्भस्थित बालक चन्द्रमाका बतलाया और उसे चन्द्रमाने ग्रहण किया। इसी पुत्रका नाम बुध रखा गया (भाग० ९.१४.४-८, १३-रै४; ब्रह्मां० ३.६७.२९; मत्स्य० २३.३०-४७; २४.३; वाय० ९०.२८-३७, ४३; विष्णु० ४.६.१०-३३) । (२) तोरणेश्वरी और तारान्त्रिकाका एक नाम जिसका निवास विशाल वापि-काओंके जलके बीच हैं (ब्रह्मां० ४.३५.१२ २४,५८;३६.१६; ४४.८०)। (३) दस महाविद्याओं मेसे एक। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धृमावती, वगला-मुखी, मातंनी और कमलात्मिका ये ही १० महाविद्या है। (४) सुपेणकी कन्या और वालीकी पत्नीका नाम। अंगद इसीका पत्र था। श्रीरामने वालिका वध किया था और पति-की मृत्युके पश्चात् इसने बार्लाके अनुज सुग्रीवसे विवाह कर लिया था। नारा पंचकन्याओंमें है—'अहल्या द्रौपदी। तारा कंती मंदोदरी तथा। पंचयन्याः स्नरेन्नित्यं महापातक-नाज्ञनम् ॥' (ब्रह्मां० ३.७.२१९) । (७) एक ब्रह्मवादिनीका नाम (ब्रह्मां० २.३३.१८) । (६) कि विकिश पर्वतपर स्थापित सती देवीकी एक मृति (मत्स्य० १३.४६)। (७) दस संख्यावाले हरितवर्गके देवताओंमेसे एक (वाय० १००. < 9) 1

तारापीड़ – पु॰ [सं॰] (१) अयोध्याके एक राजाका नाम (मत्स्यपु॰)। (२) सूर्यवंशके चन्द्रावलोकका एक पुत्र (मत्स्य॰ १२.५४)।

ताराभ-पु० [मं०] नारद (हि. श. मा.)।

तार्क्ष-पु० [सं०] दे० गरुइ । (१) कद्र के गर्भने उत्पन्न अन्रुके यह पिता थे (भाग० ६.६.२२) । (२) (तार्क्ष्य= वायु तथा विष्णु पु०) हेमंतमें स्यंके साथका सेनानी(ब्रह्मां० २.२३.१८; वायु० ५२.१८) ।

तार्श्ये—पु० [मं०] (१) कहयपका नामान्तर (भाग० ३.२.२४ दक्षकी चार पुत्रियोंका विवाद इसमे हुआ था—विनता,) कहू, पतंगी और यामिनी जो पिक्षयो, मर्प आदिकी माता हुई (भाग० ६.६.२, २१-२२)। तार्श्यमुत सपोंका शबु है, अतः सपोंते रक्षके लिए इसका आवादन करते हैं (भाग० १०.६.२३; १७.७; मत्स्य० १२६.१९; १६७.५३)। (२) मार्गशीर्ष माममें मार गणके साथ सूर्य रथपर अधिकृत एक यक्ष, जिसे ब्रह्मांडपुराणमे तािक्ष लिखा है (भाग० १२.११.४१; विष्णु० २.१०.१३)।

ताल-पु॰ [सं॰] (१) देवताओंओ मूक्ति या चित्रादिकी एक नाप जो अधिकतर मध्यमा अंगुलीसे की जाती है। देव- ताओं और देवियोंके लिए ९ ताल, दानवों तथा किन्नरोंकी भी यही नाप है (ब्रह्मां० १.७.९७; मत्स्य० २५८.१६, ७५; २४९.१–२; वायु० ८.१०३)। (२) एक राज्य जहाँसे होकर चक्ष नटी वहती है (ब्रह्मां० २.१८.४६)। (३) एक नरकका नाम जहाँ किसीका वध करनेवाला जाता है (ब्रह्मां० ४.२.१४६; वायु० १०१.१४६, १५३; विष्णु० २.६.२)। (४) दर्गा देवीके सिंहासनका नाम (हि. श.सा.)।

तालक-पु॰ [मं॰] एक सामगका नाम (वायु॰ ६१.४४)। तालकायन-पु॰ [मं॰] एक दौशिक गोत्रके ऋषि (ब्रह्मां॰ ३.६६.७०)।

तालकृत्-पु॰ [मं॰] आंगिरस वंशका एक आर्षेय प्रवर (मत्स्य॰ १९६.२२)।

तालकेतु—पु० [स०] (१) ध्वजापर तालका चिह्न रहनेके कारण भीष्मका एक नाम (महाभा० उद्योग० १५०.५)। (२) ध्वजापर ताल-वृक्षका चिह्न अंकित रहनेके कारण वलदेवका एक नाम (विष्णु० ४.१.९५)। (३) मनुष्य-धर्म पालन करनेवाले (ब्रह्मां० मनुष्यों द्वारा अवध्य) दानवोंमेंसे एक दानव (ब्रह्मां० ३.६.१६; वायु० ६८.१६)। (४) मंडासुरका यह शून्यक नगरके उत्तरी प्रवेश द्वारपर १० दस् अक्षीहिणी मेनाके साथ रक्षार्थ स्थित था (ब्रह्मां० ४.२२. २५)। (५) पातालकेतु दैल्यका छोटा भाई। पातालकेतु क्रतध्वजसे माग गया था, अतः छद्मवेशमे इसने क्रतध्वजसे वदला लिया, पर अश्वतर नागने इनकी रक्षा की थी—दे० मार्कण्डेय० क्रतध्वज, श्रव्जित्, महालसा)।

तारुब्रीच-पु० [मं०] भण्डासुरका सेनानायक एक असुर जो श्रूत्यक नगरके पश्चिमके प्रवेशद्वारकी रक्षा दस अक्षौहिणी सेना ले करता था (ब्रह्मां० ४०२२.२४) ।

तालजंघ-पु० [मं०] (१) अवंतीके नरेश जयध्वजके पुत्रका नाम जो हैहयवंदाके थे। इनके १०० पत्र थे जिनमें वीतिहोत्र ज्येष्ठ थे। और्वकी शक्तिके कारण नालजंघ-वंशका अंत हुआ था (भाग० ९.२३.२८: मत्स्य० ४३.४७; वाय० ८८.१२२; ९४.५०) । परद्युरामजीके भयमे यह हिमालय भाग गया था और पूर्ण ज्ञान्तिके पश्चात् लौट आया था। इसने अयोध्यापर भी आक्रमण किया था जहाँका राजा फल्गुतंत्र सपरिवार भाग गया था (ब्रह्मां० ३.६९.५१; ४७. ६७.७८)। इसने बाहुको हराया था पर उन्हींके पुत्र सगरसे पराजित हुआ था (विष्णु० ४.३.२६, ४०-१)। (२) एक यदुवंशी राजा जिसके पुत्रोंने राजा सगरके पिता वाहुक या वाहुको राज्यच्युत किया था। सगरसे पराजित हुए थे (भाग० ९.८.५; २३.२८) । तालजंबके १०० पुत्रों-का सामृहिक नाम जो हैहयवंशके थे। इनके पाँच गरत विख्यात थे-वातिहोत्र, भोज, आवस्ति, तुण्डिकेर और नालजंघ (ब्रह्मां० ३.४८.२३-५; ६३.१२० और १३४; ६९. ५१-३; मत्स्य० ४३.४८; वायु० ९४.५१-२) ।

तारुजंघक – पु० [मं०] भण्डासुरका सेनानायक एक असुर जो १० अक्षीहिणी सेना ले शृत्यक नगरके पूर्वी प्रवेशद्वारकी रक्षा करता था (ब्रह्मां० ४.२२.२२)।

तालनवर्मा - स्हाँ० [स०] भाद्र शुक्का नवर्मा जिस दिन स्त्रियाँ ब्रव करती तथा तालपत्रादिसे गौरीकी पूजा करती है। तालभुज - पु० [सं०] भण्डासुरका सेनानायक एक असुर जो शून्यक नगरके दक्षिणी प्रवेश द्वारपर १० अक्षौहिणी सेनाके साथ डटा रहता था (ब्रह्मां० ४.२२.२३)।

तालवन - न० पु० [सं०] व्रजमंडलके अंतर्गत एक वन जो यमुना नदीके किनारेपर गोवर्धनके उत्तरमें है। वलरामने धेनुक-वध यही किया था (भाग० १०.१५.२२-३२ विष्णु० ५.८.१-३; ९.१)।

तालशाल – पु० [सं०] भारतवर्षके उत्तरका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१६.५०) ।

तालस्कंध – पु॰ [सं॰] एक अस्त्र विशेष (वाल्मी॰ रामायण)। तिंदुकतीर्थं – पु॰ [सं॰] व्रजमंडलके अंतर्गत एक तीर्थ (हि॰ इ॰ साः)।

तिक-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम ।

तिग्म-पु० [सं०] मृदुका पुत्र तथा बृहद्रथका पिता (विष्णु० ४.२१.१३)।

तिग्मकेतु-पु॰ [सं॰] ध्रुववंशीय एक राजा जो वत्सर और स्वींथीका पुत्र था (भाग॰ ४.१३.१२)।

तिगमदीधिति-पु० [मं०] सूर्य (हि.श.सा.)।

तिग्ममन्यु - पु० [सं०] भगवान् इांकरका एक नाम।

तिगमरिम-पु॰ [सं॰] सूर्य।

तिरमांशु-पु० [सं०] सूर्य ।

तिग्मारमा-पु० [मं०] उर्वका एक पुत्र बृहद्रथका पिता (मत्स्य० ५०.८५)।

तितिश्च - पु॰ [सं॰] एक ऋषि विशेषका नाम (हि.श.सा.)। तितिश्वा - स्त्री॰ [सं॰] (१) दक्षकी एक पुत्री जो धर्मको व्याही थी तथा क्षेम इसका पुत्र था (भाग॰ ४.१.५०,५२)। (२) सहन शक्ति।

तितिश्च-पु० [मं०] महामनाका एक पुत्र तथा रुशद्ररथ (उशद्ररथ = ब्रह्मां०; बृहद्रथ = मत्स्य०) का पिता। इसके भाईका नाम उद्योनर था (भाग० ९.२३.२, ४; वायु० ९९.१८; विष्णु० ४.१८.८.११; ब्रह्मां० ३.७४.१७.२४)। यह पूर्व दिशाका राजा था (मत्स्य० ४८.१५, २२)।

तित्तिरि पृश्[संश] इन्होंने तैत्तिरीय द्यासा चलायी थी और यास्क मुनिके शिष्य थे, पर पुराणानुसार यह वैशंपायनके शिष्य ठहरते हैं। कहते हैं इन लोगोंने तीतर वनकर याज्ञवल्क्यके उगले यजुवेंदको चुंग लिया था—देश तैत्तिरीय। एक ज्यापेंय प्रवर प्रवर्तक ऋषि (मत्स्यश्रश्ह. ४८-९)।

तिथ-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम—दे० कामदेव। तिथि-र्ह्वा० [सं०] नागपत्रन्मोरुहपरकी आठ शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (ब्रह्मां० ४. ३२.१७)।

तिथि – स्त्री॰ [मं॰] (१) नाग पत्राम्भोरुहपरक्षी आठ इक्तियों मेंसे एक इक्ति (ब्रह्मां॰ ४.३२.१७)। (२) भार्गवों-के एक आर्षेय प्रवर प्रवंतक (मत्स्य० १९५.३८)।

तिथिप्रणी-पु० [मं०] दे० चंद्रमा (हि. स. शा.)।

तिथीशपूजन-पु० [मं०] यह वत प्रत्येक तिथिके म्वामीका पूजन करनेमे सम्पन्न होता है। इस पूजनसे हर्प, उत्साहकी वृद्धि होती है। तिथीश इस प्रकार है—१—अग्नि; २— ब्रह्मा; ३-गौरी; ४—गणेशः ७—सर्प; ६—क्रास्तिकेयः ७—स्युं; ८ (अष्टमी)—शिव; ९मी—दुर्गा; १० (उशमी)— यमराज; ११ (एकाइशी)—विश्वदेवा; १२ (द्वादशी)—

विष्णुः १३ (त्रयोदशी)—कामदेवः १४ (चतुर्दशी)—शिवः १५ (पूर्णिमा)—चंद्रमा और ३० (अमावस्या)के स्वामी पितर हैं (धर्मानुसंधान)।

तिमि – स्त्री० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री जो करयप ऋषिको व्याही गयी थी। इसे तिर्मिगिलों या जल-जन्तुओंकी माता कहा गया है (भाग० ६.६.२६)। (२) जनमेजयवंद्यज राजा दुर्वका पुत्र तथा वृहद्रथका पिता (भाग० ९.२२.४३)।

तिमिध्वज-पु॰ [सं॰] शंवर नामक एक दैत्य जिसका वध करनेके पश्चात् श्रीरामने ब्रह्मासे दिव्यास्त्र प्राप्त किया था (रामा॰ अयोध्या॰ ९.१२-१३)।

**तिमिर**−पु० [सं०] रात्रिका देवता (रामा० युद्ध० १०८. ३२) ।

तिरस्कर्णिका - स्त्री॰ [सं॰] (तिरस्कणिकांवा) एक दण्डनाथा जिसने बलाहक और उसके भाइयोंपर आक्रमण किया था। एक तमोलिप्त विमान इसका वाहन है और यह नरमुण्डों-की माला गलेमें थारण करती है (ब्रह्मां॰ ४.२४, ७४. ९८)।

तिर्यक् –पु० [सं०] इसमें भिन्न प्राणियोंकी उत्पत्तिकी व्याख्या है (वायु० ६९.२९२-३०३) ।

तिर्यरज्योति – पु० [मं०] प्रथम मरुद्गणोंमेसे एकका नाम (बायु० ६८.१२३) ।

तिर्या – स्त्रां० [सं०] क्रोधाक्षी १२ पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री तथा पुलहकी पर्ला (ब्रह्मां० ३.७.१७२) ।

**तिलंगा**−पु० [सं०] भारतके एक मध्यदेशीय जनपदका नाम (वायु० ४५, १११) ।

तिल्ण-पु॰ [सं॰] यह पिशानोंको अति प्रिय है (ब्रह्मां० ३. ७.३८९, ४०९)। यह पितरोंको भी प्रिय है (ब्रह्मां० ३. ११.५)। श्राद्धके हिवसमें तिल देते हैं (ब्रह्मां० ३.१४.११; १६.१७; १९.३)। ब्रतोंमें इसे दान देने योग्य माना गया है (मत्स्य० ७.१५; १५.३४; ८२.१८; ८३.५; ८७.१; १८७.२७-३४;२१७.३८; २६९.२२)। इसका ब्यापार (क्रय-विक्रय) वरनेवाले नरकके भोगी होते हैं (ब्रह्मां० ४.२. १६४)।

तिलक - पु० [मं०] एक साम्प्रदायिक संकेत तथा उपासना-का चिह्न। यह चन्द्रन केशर आदिमें मस्तक, बाहु आदि अंगोंपर लगाते हैं। वैष्णव खड़ा तिलक या ऊर्ध्व पुंडू लगाते हैं। शैव आड़ा तिलक या त्रिपुंडू लगाते हैं और शाक्तोंका तिलक रक्तचन्द्रनका तथा आड़ा होता है। वैष्णवोंमें तिलकका माहात्म्य बहुत है (ब्रह्मपुराण)।

तिलकवत-पु॰ [सं॰] यह वन चैत्र शु॰ १ को किया जाता है। प्रत्येक शुक्ल प्रतिपराको विधिवत वर्षभर पूजन करनेने भृत-प्रेत-पिशाचादिकी वाधाएँ शांत होती है (भविष्योत्तर)।

तिलद्वादशी-स्त्री० [मं०] यह पर्तिलाके समान है। तिल-के जलसे स्नान करे तथा तिलोंने विष्णुकी पूजा करे, तिलके तेलका दीपक हो और तिलका ही नेवेच हो। इससे सम्पूर्ण व्यापि दूर होती है तथा सुख प्राप होता है (ब्रह्मपुराण)। तिल्धेन-स्त्री० [मं०] एक प्रकारका शास्त्रोक्त दान जिसमे

तिलके देरमें गौती बल्पना करके दान देते हैं।

तिल्लभार-पु॰ [नं॰] पूर्वोत्तर स्थित एक भारतीय देश विशेषका नाम (महासा॰ भीष्म॰ ९.५३)।

तिलमृष्ट-पु० [सं०] तिलके साथ भुनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना चाहिये (महाभा०)। स्मृतियोंके अनुसार भी बिना देवताको चढ़ाये तिल मिश्रित कोई भी पदार्थ खाना निषिद्ध है—दे० स्मृतिसमुच्चय (स्मृतीन० समुच्चयः)।

तिलांजिल -पु॰ [मं॰] मृतक संस्कारकी एक किया जिसमें हिंदू शबके जल जानेपर स्तान करते समय अंजुलीमें जल और तिल लेकर मृतकके नामसे छोड़ते हैं (संस्कारपद्धति तथा संस्कारगणपति)।

तिलाचल – पु॰ [मं॰] मेरुके पासके विषकुम्भ पर्वतींमेंसे एक । यह उत्तरकुरु तथा सावित्रवनका प्रदेश है (मत्स्य॰ ९३.२३, ३४) ।

तिलोत्तमा - स्त्री० [मं०] पुराणानुसार एक अनि रूपवनी अप्सरा। कहा तो यह जाता है कि इसकी सृष्टि करनेके लिए ब्रह्माको संसारभरकी सुन्दर बस्तुओंमंने तिल-निलभर लैना पड़ा था। यह आश्विन मास (बायु पुराणानुसार माघ, में) अन्य मात सौरगणके साथ सूर्य रथकी मालकिन है। ब्रह्माके हवनकुण्डसे इसका जन्म हुआ था (बायु०६९.५९)। हिरण्यकशिपके वंशम निकंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था जिसके मुन्द, उपसुन्द नामके दो पुत्र थे। विश्वविजय करनेकी इच्छासे ये दोनों विन्ध्याचल (पर्वत) पर तप करने लगे। ब्रह्मा प्रमन्न हो। वर देने जब आये तो। इन लोगोने यह वर लिया कि ये इमरेसे न मारे जायँ। इस वरप्राप्तिसे निःशंक हो इनका अनर्थ चरमसीमातक पहुँच गया । इन टो भाइयोमें अधिक प्रेम होनेके कारण, वर प्राप्त करते समय ये यह भी वर मांग बैठे कि 'यदि मरें भी तो आपसमे ही लड़कर मरें।' विश्वास था कि ये आपसमें कभी लड़ेंगे ही नहीं। इनके अत्याचारींसे संसार त्रस्त हो उठा, अतः इनमें विरोध उत्पन्न करानेके लिए ब्रह्माने 'तिलोत्तमा अप्सरा' की सृष्टि की थी। सन्द्र, उपसन्द्रके निवासस्थान विनध्य पर्वतपर तिलोत्तमा भेज दी गयी जिसे देख टोनों भाई आपसमे लड़ मरे (महा० आदि० २११.१९) । दुर्वासा ऋषिके ज्ञापन यही (तिलोत्तमा) दाणकी पूर्वा हुई थी। माघ नासमें यह सौर गणके साथ सूर्यके रथपर रहती है। अष्टावक्रने इसे शाप दिया था (विष्णू० २.१०.१६; ५.३८. ७३, ७७) ।

तिलोदक-न० पु० [मं०] निलांजलि — दे० निलांजि । तिलोदकी — स्त्री० [मं०] एक नदीका नाम । इसके और मरयुके मंगमपर ही सम्भेद तीर्थ स्थित है। यहाँ स्नान करनेसे १० अश्वमेथ यहाका फल होता है। निलोदकीका जल निलके समान काला है, अनः यह नाम पड़ा (स्कंद० वै० अयोध्या-माहात्म्य)।

तिष्ठ-० पु० [मं०] स्थारहवे व्यास जो विष्णुके अवनार समझे जाते हैं (वायु० २३.१५१)।

तिष्य-पु० [मं०] (१) कों चद्वीपके शुद्ध जातिके निवासी। (२) एक नक्षत्र जो श्राद्धातिके लिए उपयुक्त है (भाग० १२.२.२४; वायु० ८२.५)। (३) भारतवर्षका एक युग (ब्रह्मां० २.१६.६९; ३१.३०; मत्स्प्र० २७३.६१; वायु० २४.१; ३२.४०; ५८.२०-७३)।

तीक्ष्णकांता - स्त्री॰ [सं॰] तारा देवीका एक नाम जो कृष्ण-वर्णा, लम्बोदरी और एकजटाधारिणी कही गयी हैं। इनकी पूजासे इच्छा पूर्ति होती है (मालिका॰)।

तीक्ष्णताप-पु० [मं०] महादेवजीका एक नाम।

तीक्ष्णर्श्य – पु० [सं०] भण्डका एक सेनापति जिसका वध सर्वमंगलिका नित्याने किया था (ब्रह्मां० ४.२२.८०; २५. २९, ९८)।

तीक्ष्णा-र्स्ना० [मं०] तारा देवीका नाम—दे० तीक्ष्णकांता । तीज -र्स्ना० [मं० तृतीया] स्त्रियोंका एक त्योहार विशेष जिसे भाद्रपद शु० ३ को मनाया जाता है—दे० हर-तालिका तीज।

तीरस्थ – पु॰ [मं॰] धार्मिक दृष्टिसे मरणासन्न व्यक्तिको नदी-के तीर ले जाते हैं । इस प्रथामें कुछ क्रूरता झलकती है । वंगालमें अधिक प्रचलित है ।

तीर्थ-पु॰ [सं॰] (१) वह पित्र स्थान जहाँ लोग धर्म-भावसे जायं। हिन्दू शास्त्रानुमार तीर्थ तीन प्रकारके माने गये हैं:—

(क) जंगम = ब्राह्मण और साधु आरि । (ख) मानस = मत्य, क्षमा, दया, दानादि । (ग) स्थावर = काशी, प्रयाग, गया आदि । हाथके खाम-खान स्थानोंको भी तीर्थके समान पिवत्र माना गया है और उनने आचमन, पिडटान, पितृकार्य और देवकार्य किये जाते हैं । हाथके ये विशिष्ट स्थान इस प्रकार है :—दाहिने अंगूठेका अग्रभाग = ब्रह्मतीर्थ; अंगूठे और तर्जनीका मध्यभाग = पितृतीर्थ; किया भाग = प्राजापत्य तीर्थ और उँगलियोंका अग्रभाग = देवतीर्थ सम पिवत्र माना गया है । लिखा भी गया है :—

'अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मंतीर्थ प्रचक्षते। क्षायमङ्गलिमूले देवं पित्र्य तयोरथः॥ (मनु० २.५९) (२) दान लेने योग्य धर्मात्मा व्यक्ति (वाय्० ९१.१११)।

तीर्थदेव ─पु० [सं०] महादेवको तीर्थदेव कहने हैं । तीर्थपति ─पु० [सं०] प्रयागका एक नाम जिसे तीर्थराज कहते हैं (मत्स्य० १०९.१५) ।

तीर्थपाद-पु० [मं०] विष्णु भगवान्का नाम ।

तीर्थराज-पु० [मं०] प्रयागका नाम (मत्स्य० १०९.१५) । तीर्थराजि - स्त्री० [मं०] काशीका नाम जहाँ सव तीर्थ अंश-रूपमें स्थित हैं (काशी-खंड) ।

<mark>तीर्थवती</mark> –स्त्री० [मं०] क्रौङ्चद्वीपकी एक नर्दा (भाग० ५**.** -२०.२१) ।

तीर्थभ्राद्ध-पु० [नं०] तीर्थोंमं श्राङके पूर्ण विवरणके लिए (वायु० ११०.२८, ६६) । यह विना किसी आवाहनके होता है और ब्रतीको ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, एकाहार आदि नियमोका पालन करना होता है (वायु० ९.१०५; ३७.४१) ।

**तीर्थसेनी−र्ह्वा**० [मं०] कात्तिकेयकी अनुचरी एक मानृकाका - नाम (स्कंद०) ।

तीर्थादि – पु० [सं०] वे पवित्र तीर्थस्थान जहाँ पिशाचोंका निवास हो तथा श्राद्धादिके लिए उपयुक्त हों (ब्रह्मां० ३० १३ (पूरा); मत्स्य० १५०१७) । सर्वप्रथम गुरुतीर्थ, तव ध्यानतीर्थ, अंतमे ब्रह्मतीर्थ (ब्रह्मां० ३०२२०६; २४०३९) । तीव्रसव-पु॰ [सं॰] एक प्रकारका यज्ञ जो एक ही दिनमें पूरा हो जाता है।

तीबा-स्त्री॰ [सं॰] एक शक्ति देवीका नाम (ब्रह्मां॰ ४.४४. ७२)।

नुंगक — पु॰ [सं॰] एक तीर्थका नाम जहाँ पहले सारस्वत मुनि ऋषियोंको वेद पढ़ाया करते थे। एक बार वेदोंके नष्ट हो जानेपर अंगिरा ऋषिके मानस नामक पुत्रने 'ॐ' शब्द-का उच्चारण किया जिससे भूला हुआ सारा वेद सारण हो आया। इस घटनाके उपलक्ष्यमें देवताओं तथा ऋषियोंने मिलकर हर्पके मारे यहाँ एक दड़ा यहा किया था (महा-भा॰ वन॰ ८५.४६)।

तुंगनाथ—पु० [सं०] हिमालय पर्वतपर स्थित एक प्रधान तीर्थ जहाँपर इसी नामका एक शिवलिंग भी स्थापित है। केदारेश्वरके रावल साहबके उषौमठसे चोपटा और चोपटासे तीन मीलकी दूरीपर तुंगनाथका मंदिर है। यह स्थान केदारनाथको पीछे है जो समुद्रतलसे १३००० फुटकी ऊँचाई-पर है। इसके उत्तर केटारनाथ और बद्रीनाथके मंदिर हैं। पूर्वमें त्रिश्क्ल, द्रोणाचलादि है, पश्चिममें गुप्तकाशी और दक्षिणमे गंगा-सिन्धुका मेदान है। तुंगनाथके मंदिरसे थोड़ा ही ऊपर चंद्रशिल पहाड़ है जिसपर लंकापित रावणने कठिन तपस्या की थी। तुंगनाथ पाँच केदारोंमेंसे एक हैं। यहाँ हिर-हरकी मूर्त्त स्थापित हैं (आधे शिव, आधे विष्णु) जहाँ कोई पुजारी नहीं रहता।

तुंगवेणा-स्त्री॰ [सं॰] भारतकी एक नदीका नाम (महाभा॰ भीष्म॰ ९.२७)।

तुंगभद्गा स्त्रीर्व [संव] सह्य पर्वतसे निकली एक नदी जो पिनरोंको प्रिय है (भागव ५.१९.१८; ब्रह्मांव २.१६.३५; वायुव ४५.१०४; मत्स्यव २२.४५; ११४.२९)।

तुंगारण्य – पु० [मं०] ओइछाके पास स्थित एक जंगल जहाँ एक मंदिर हे और तीर्थस्थान होनेके कारण यहाँ एक मेला भी लगता है।

तुंगीपति−पु० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम । तुंगीदा−पु० [सं०] दाव, कृष्ण, सूर्य, चन्द्रमा ।

तुंड-पु० [मं०] (१) महादेवका एक नाम । (२) एक राक्षस विद्योषका नाम जिसे नहुषने मारा था । वितुंड इसका पुत्र था जो दुर्गा द्वारा मारा गया ।

**तुंडकोश, तुंडकोष**-पु० [मं०] (तुंडकेश = वायु०) एक राक्षस जो खशाका पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७.१३५; वायु० ६९. १६७)।

नुंडिकेर – पु० [मं०] हेहयवंदाकी पाँच शाखाओंमेंसे एकका नाम जो विन्ध्य पर्वतपरकी एक पर्वतीय जाति है (ब्रह्मां० २.१६.६५; ३.६९.५३; वायु० ९४.५२) ।

नुंदि-पु० [मं०] एक गंधर्वका नाम।

तुंब-पु॰ [सं॰] तुम्बका एक पुत्र जिसका तुंबवर्चा भाई था (ब्रह्मां॰ ३.७१.२५८)।

**नुंबर** - पु० [सं०] विन्ध्य पर्वतपरका एक जनपद (मत्स्य० ११४.५३)।

तुंबवर्चा-पु० [सं०] (तुंबबाण--वायु०) तुम्बका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.२५८; वायु० ९६.२४९) ।

तुंबुर-पु० [मं०] एक निपाद जाति जो विनध्य पर्वतके परे

रहती है तथा विन्ध्यपृष्ठ स्थित एक जनपद (वायु० ६२. १२४; ४५.१३३)।

तुंबुर-पु० [सं०] (१) एक गंधर्व जो स्वर्गाय संगीतमें वड़ा निपुण कहा गया है। यह नारदका शिष्य है और चैत्र मासमें सूर्यके रथपर सौरगणके अन्य छहके साथ रहता है। मनोवती और सुकेशा इसकी दो पुत्रियाँ हैं (वायु० ६९. ४७-४९) जिन्हें पंचचूड़की प्रतिष्ठा प्राप्त थी और ये सूर्यके रथमें चैत्र और मधु मासोंमें रहती हैं (वायु० ५२.३;३६० ४७; विष्णु० २.१०.३)। यह विष्णुका प्रिय मित्र तथा संगीतविद्याविशारद है। चन्द्रनोदकदुंदुभि (वायु० ९६. ११७) तथा नारदके साथ इसने अनंतका यशगान किया (भाग० ५.२५.८) तथा श्रीकृष्णके गोवर्धनधारण करनेके समय उनकी प्रशंसा की (भाग० १०.५.२२; २७.२४)। मधु और माथव महीनोंका यह अधिपति कहा गया है (भाग० १२.११.३३; ब्रह्मां० २.२३.४)। (२) कपोतरोमाके पुत्र अनुका एक मित्र (ब्रह्मां० ३.७१.११८)।

तुस्तार - पु॰ [मं॰] (१) एक प्राचीन देश जो अथर्ववेद, रामायण तथा महाभारतादिके अनुसार हिमाचलके उत्तर-पश्चिम कोणपर स्थित है। (२) यहाँके निवासियोंका नाम जिनकी उत्पत्ति ऋषियों द्वारा वेनमंथनके ममय कही गयी है (हरिवंश)।

तुम्र-पु० [सं०] वैदिक कालके एक राजिषका नाम जो अश्विनीकुमारोंके उपासक थे। द्वीपांतरोंके शञ्चओंको परा- जित करनेके लिए इन्हींका भुज्यु समुद्रपथसे गया था। मार्गमें जब एक झंझावातके कारण नौकाके उल्टनका भय दिखायी दिया तब भुज्युने अश्विनीकुमारोंको स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर अश्विनीकुमारोंने अपनी नौकापर भुज्युको सेना सहित चढा तुम्रके पान पहुँचा दिया था।

तु**बुर** -स्नी० [मं०] विन्ध्य पर्वतपरकी एक जंगली जाति (ब्रह्मां० २.३६.१४५) । इनका कल्किसे परास्त होना लिखा हे (ब्रह्मां० ३.७३.१०८) ।

तुमुर-पु० [मं०] भारतका पश्चिमी जनपद तथा क्षत्रियोंकी एक जाति (मत्स्य० ११४.५३)।

तुर−पु० [मं०] कावषका पुत्र तथा जनमेजयका पुरोहित (भाग० ९.२२.३७) ।

तुरग−पु॰ [मं॰] समुद्रमंथनके समय एक श्वेत घोड़ा समुद्र-से निकला जिसे सूर्यने ले लिया था (मत्स्य॰ २५०.३; २५१.३) ।

तुरगदानव – पु० [मं०] केशी नामक दैत्यका एक नाम।
मथुरापित कंसकी आज्ञासे घोड़ेका रूप धारण करके यह
श्रीकृष्णको मारने गया था, पर आप ही उनके हाथों मारा
गया। इसीको मारनेके कारण कृष्णको केशिहा कहते हैं—
दे० केशी, केशव।

**तुरण्य** – पु० [सं०] चन्द्रमाके रथके दम घोर्झोमेंसे एक घोड़ा (वायु० ५२.५३) ।

**तुरसितगण**−पु० [मं०] नर्मदा क्षेत्रके कुछ निवासी (वायु० ४५.१२९) ।

**तुरायण−पु॰** [सं॰] चेत्र शुक्ला ५ तथा वैशाख शुक्ला पंचमीको होनेवाला यज्ञ । तुराषाट्-पु० [मं०] देवराज इंद्रका एक नाम ।

तुरासंगम-पु॰ [सं॰] नर्मदा तटपरका एक तीर्थस्थान (मत्स्य० १९१.२९)।

तुरीय-पु० [मं०] (१) ब्रह्मका एक नाम (भाग० ११.१५. १६) । (२) १२ अजित देवोंमेंसे एक अजितदेव (ब्रह्मां० २.१३.९४; वायु० ३१.८) ।

तुरुष्क - पु० [सं०] (१) एक श्वेत रंगका सुगंधित द्रव्य जो पितरोंको धृष देनेमें काम आता है (ब्रह्मां० ३.११.६९)। (२) तुर्क जाति। भागवत, विष्णुपुराण, आदिमें तुरुष्क जातिका नाम मिलता है। उक्त पुराणोंमें, कथासरितसागर और राजतरंगिणोंमें भी इस जातिके राजाओंका उल्लेख है—दे० तुरुष्करण=ब्रह्मां०; तुरुष्कार=विष्णु० इसमें १४ राजा हुए थे—दे० मौन (भाग० १२.१.३०; विष्णु० ४.२४.५३)।

तुर्वसु—पु० [सं०] (१) देवयानी और यहुका एक पुत्र (ब्रह्मां० १.१.१३२; वायु० १.१४१)। (२) देवयानीके गर्भसे उत्पन्न राजा ययातिके एक पुत्रका नाम। विषय-भोगसे अतृत होनेके कारण ययातिने इससे इसका यौवन माँगा था, पर इसने देना अस्वीकार किया, अतः पिताके शापसे यह अथिमयोंका राजा हुआ और कष्टमें रहा। विष्णुपुराणानुसार तुर्वसुका पुत्र हुआ बाहु जिसकी चौथी पीड़ीमें मरुत उत्पन्न हुआ था (ब्रह्मां० ३.६८.१६; ४०.५०; ७३.१२६; ७४.१.५; मत्स्य० ३३.९-१११; वायु० ९९.१-४)। परन्तु (भाग० १९.१८.३३, ४१; १९९.२२; २३.१६; मत्स्य० २४.५३; वायु० ९३.१६) के अनुसार तुर्वसुका पुत्र विद्यां पुत्र विद्यां पुत्र करा पुरुवंशाय दुष्यंतको पुत्र-रूपमें ग्रहण किया था। पिताके वन जानेके पश्चात् इसे राज्यका दक्षिण-पूर्वी भाग मिला था (वायु० ९३.१९-४४, ८९)।

तुलसी-स्त्री० [सं०] एक प्रकारका तीक्ष्ण गंध देनेवाला छोटी-छोटी पत्तियोंवाला एक छोटा-सा पौधा । वैष्णव लोग नुलसीको अधिक पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा विना तुलसी-दलके नहीं होती। ब्रह्मवैवर्त्त पुराणानुसार तुलसी नामकी एक गोपिका गोलोकमें राघाकी सखी थी और राधाके शापके फलस्वरूप धर्मध्वजकी पुत्री हुई। इसका सोंदर्य अनुपम था, अतः 'तुलसी' नाम पड़ा। तुलसीने घोर तप कर ब्रह्मासे वर मॉगा--'में कृष्णको पतिरूपमें पाना चाहती हूँ।' ब्रह्माके आज्ञानुसार तुलसीने शंखचूड़ राक्षस-से विवाह किया और शंखचूड़को वर मिला था कि विना उसकी स्त्रीका सतीत्व भंग हुए वह मर नहीं सकता। शंख-चूड़के उपद्रवसे सब त्रस्त थे, अतः विष्णुने शंखचूड़का रूप धर तुलसीका सतीत्व नष्ट किया । इससे तुलसीने विष्णको शाप दिया 'तुम पत्थर हो जाओ'। नारायणने उसे वर दिया 'तुम लक्ष्मीके समान मेरी प्रिया होगी। तुम्हारे शरीर-से गंडकी नदी और केशसे तुलसी वृक्ष होगा।' तभीसे वरावर शालग्रामकी पूजा होने लगी और तुलसी-दल उनके मस्तकपर चढ़ने लगा। वैष्णव तुलसीकी लक्डीकी माला थारण करते हैं। कात्तिक माममें तुलसी-पूजन हर हिन्दूके घर होता है। कात्तिककी अमावस्या तुलसीकी जन्मतिथि है। कोई-कोई नुलसी-शालयाम विवाह रचाने है (भाग०

१.१९.६; ५.३.६; १०.३०.७; ११.३०.४१; ज्रह्मां० ४.९. ८०-२)।

तुलसीदल-पु॰ [मं॰] तुलसी वृक्षके पत्र—दे॰ (तुलसी)। तुलसीदामभूषण-पु॰ [मं॰] श्रीकृष्णका एक नाम (ब्रह्मां॰ ३.३६.३२)।

तुरुसीदास -पु॰ [सं॰] उत्तर भारतके सर्वप्रधान भक्त कवि जिनका 'रामचरितमानस' जगत् प्रसिद्ध है। प्रियदासके अनुसार इन्हें श्री रामचन्द्र, लक्ष्मण, हनुमान आदिका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था।

तुल्सीवास - पु० [सं०] कात्तिक द्यु० ९ को तुल्सी स्थापित कर पूजन करे । नवमी, दशमी तथा एकादशीको व्रत कर १२ को भोजन करे (स्कंद० का० मा०) ।

तुरुसीविवाह – पु॰ [सं॰] पद्मपुराणमें कात्तिक शु॰ ९ को तुलसी विवाहका उल्लेख हैं। तुलसीका व्याह करे तथा बाह्मण भोजनके पदचात् आहार करे (तुलसीविवाह-विधि तथा विष्णुयामल)।

तुलादान पु॰ [सं॰] 'तुलापुरुष'। एक प्रकारका दान जिसमें अपने शरीरके वजनके वरावर सुवर्णादि द्रव्य या कोई अन्य पदार्थ तौल कर दान कर देना ही तुलादान है जो सोलह महाजानोंमेंसे एक है। इससे विष्णु या इंद्र-लोककी प्राप्ति होती है (मत्स्य॰ २७४ (प्रा); २७५.२)। तुलाधार पु॰ [सं॰] (१) काशीका रहनेवाल। एक बनिया

जिसने महिष जाजलिको उपदेश दिया था (महाभा०)। (२) काशीका तिनमें महिष जाजलिको उपदेश दिया था (महाभा०)। (२) काशीका निवासी एक व्याध जो माता-पिताका बड़ा भक्त था। कृतवोध नामक व्यक्ति जब इसके सामने आया तब इसने उसका पूरा पूर्व-वृतांत कह सुनाया। फलतः उसने भी माता-पिताकी सेवाका ब्रत लिया—दे० वृहद्धर्म-पुराण।

तुलापुरुषकृच्कू -पु० [सं०] पंद्रह दिनोंमें पूरा होनेवाला एक कठिन व्रत । इसके पूरे विधानके लिए —दे० याज्ञ-वल्क्य, हारीत स्मृति आदि स्मृतियाँ।

तु**लाभवानी** - स्त्री० [मं०] एक नदी तथा नगरी विशेष— दे० शंकरिविजय ।

तुलुव-पु॰ [सं॰] एक दक्षिणी प्रदेशका नाम जो सह्यादि और समुद्रके वीच स्थित कहा गया है।

तुल्यार्चि – पु० [सं०] वाइसवें द्वापरके अवतार लॉगलीका एक पुत्र (वायु० २३.२००)।

**तुल्वल −**पु० [मं०] एक ऋषिका नाम (हिं० द्या० सा०) । **तुवर −**पु० [मं०] विन्ध्य पर्वतको एक जंगली जाति (वायु० ६२.१२४) ।

तुषानल – पु॰ [सं॰] भृसी तथा घाम-फूसकी आग, जिसमें भस्म होनेकी क्रिया प्रायश्चित्तके रूपमें की जाती है। कुमा-रिल भट्टने तुषाग्निमें ही जलकर प्राण त्यागे थे (प्राय-श्चित्तेन्दुरोखर, कुण्डार्क केशवविरचित तथा नागोजी भट्टकृत)।

तुषार - पु० [मं०] (१) एक उत्तरी राज्य जिसमें १४ राजा हुए (ब्रह्मां० ३.७४.१७२-६; मत्स्य० २७३.१९, २१; वायु० ४५.११८; ४७.४४; ५८.८३; ९८.१०८; ९९.३६०,३६२)। (२) एक राज्य जिमने यवनोंके पश्चात् १०५ वर्ष राज्य किया (मत्स्य० १२१.४५; १४४.५७)।

तुषारकिरण-पु॰ [सं॰] दे॰ चन्द्रमा । तुषारमूर्त्ति-पु॰ [सं॰] दे॰ चन्द्रमा । तुषाररिम-पु॰ [सं॰] दे॰ चन्द्रमा । तुषारांश्च-पु॰ [सं॰] दे॰ चन्द्रमा ।

तुषित पु० [सं०] क्रतु और तुषिताके पुत्र एक प्रकारके गण देवता जो संख्यामें १२ हैं और जिनके नाम मन्वंतरों के अनुसार बदलते रहते हैं। स्वायं भुव मन्वंतरके लिए (भाग० ४.१.८); स्वारोचिषके लिए (भाग० ८.१.२०); स्वायं भुव मन्वन्तरके लिए जयदेव (म्रह्मां० ३.३.८, १९; ४.२८; ६५.३५); चाक्षुष मन्वंतरके आदित्य (मत्स्य० ६.३-१२); वैवस्वत मन्वंतरके (१२) आदित्य (विष्णु० १.१५.१२७, १३१-३२)।

तुषिता — स्त्रीं शिं । (१) वेदशिराकी पत्नी तथा विभुकी माताका नाम (भाग ८०१.२१)। (२) क्रतुकी पत्नी तथा स्वारोचिष मन्वंतरके तुषित देवोंकी माता (ब्रह्मां० २०३६. ८; वायु० ६२.८; ६७.३५)। उसी मन्वंतरमें अजित नामसे विष्णु इन्हींके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० ३०३.११-१५)। (३) स्वारोचिष मन्वंतरमें अजिनकी माता (विष्णु० ३०१.३७)।

तुष्ट-पु० [सं०] उप्रसेनके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, मथुराधिपति कंस इनमें जेठा था (वायु० ९६.१३२) ।

ृ**ष्टा** −स्त्री० [मं०] शाल्मलिद्वीपकी सात प्रधान नदियोंमेसे एक नदी (ब्रह्मां० २.१९.४६)।

नुष्टि—स्त्री० [मं०] (१) दक्षकी एक पुत्री तथा धर्मकी एक पत्ती और मुदर्श माना (संतोषकी माता = वायु० तथा विष्णु०) (भाग० ४.१.४९,५९; ब्रह्मा० १.९.४९, ५९; वायु० १०.२५, ३४; ५५.४३; विष्णु० १.७.२३, २८)। (२) गेयचकके चतुर्थ पर्वतपरकी एक द्यक्ति देवी (ब्रह्मा० ४१९.७१; ४४.७१)। (३) चन्द्रमाकी एक कला (ब्रह्मा० ४.१५.९२; मत्स्य० २३.२४)। [पु०] (४) वसुदेव और मदिराका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१७२)।

नुष्टिमान् -पु० [सं०] उग्रसेनका एक पुत्र (भाग० ९.२४. २४; ब्रह्मां० ३.७१.१३३) ।

त्र्णि-पु० [मं०] वीर सात्यिकिके पुत्रका नाम (महाभा०)। युगंधर नामक इसका एक पुत्र था (हरिवंदा)।

तूर्य-पु० [मं०] एक प्रकारकी रणभेरी जिसे मंदिरों तथा शुभ अवसरोंपर भी बजाते हैं (भाग० १.११.१८; मत्स्य० १४९. २; १६३.१०५; १९२.२८)। चाणूर जब हारने लगा था तब कंसने इस बाजेको बंद करवा दिया था और देवता लोगोंका स्वर्गीय संगीत आरम्भ हुआ था (विष्णु० ५.२०. ७१-३)।

**नृक्ष**-पु० [मं०] क़दयप ऋषिका एक नाम ।

नृक्षाक-पु० [मं०] एक ऋषि विशेषका नाम।

तृणंजय-पु० [सं०] इसने ब्रह्मांड तथा वायुपुराण कृतंजयसे सुनकर भरद्राजको केवल ब्रह्मांड सुनाया था (ब्रह्मां०४० ४.६३; वायु० १०३.६३) ।

तृणकर्ण-पु० [मं०] एक ऋषिका नाम ।

नृणकर्णि (न्निणकर्णी) - पु० [मं०] अंगिरमकुलके एक प्रवर प्रवर्नक ऋषि (मत्स्य० १९६.१३)।

**तृणप**-पु० [सं०] एक देव गन्धर्वका नाम (महाभा०

आदि० १२२.५६)।

**तृणबिंदु** – पु० [सं०] (१) काम्यकवननिवासी एक ऋषि जिनसे बनवासकी अवस्थामें पांडवींकी मेंट हुई थी (महा-भा० वन० २६४.५)। (२) एक राजा जो अलंबुसा अप्सरा-वा पति था जो विशालकी माता वनी थी (ब्रह्मां० ३.८. ३७; भाग० ९.२.३१; विष्णु० ४.१.४८-९१) । उक्त राजा वन्धु (बुध = विष्णु०) का पुत्र था। इडविडा (इलविला = विष्णु०) नामकी इसकी एक पुत्री थी (भाग० ९.२.३०-३१; ब्रह्मां० २.८.३६-७; ६१.१०; विष्णु ० ४.१.४६-७) । तृतीय त्रेता युगके आरम्भमें यह वर्तमान था। इड़विड़ा नामकी इसकी एक पुत्री थी। इसका पुत्र विशाल वैशाल वंशका आदिपुरुष था तथा सुमति इस वंशका अंतिम राजा था (विष्णु० ४.१ ४८-९, ५९) । (३) २७वें वेदव्यास जिन्होंने सोमशुष्मसे ब्रह्मांड और वायुपुराण सीख दक्षको सुनाया था (ब्रह्मां० २.३५.१२३; ४.४.६४-६५; वायु० १०३.६४)। (४) एक ऋषि जो नर्मदाके ऋषितीर्थके प्रभावसे शापसे मुक्त हुए थे (मत्स्य० १९३.१३)। (५) तेइसवें (२४वें = विष्णु०) द्वापरके वेदन्यास जब श्वेत अवतार हुआ (वायु० २३.२०३; विष्णु० ३.३.१७)। (६) दमका पुत्र जो ११वें मन्वंतरके तृतीय त्रेतायुगके आरम्भमें राजा था। इडिबिला नामकी इनकी एक पुत्री थी जो पौलस्त्यको व्याही थी (बायु० ७०.३०-१) ।

तृणावर्त्त - पु० [सं०] कंसके मित्र एक देत्यका नाम जिसे श्रीकृष्णको मारनेके लिए कंसने गोकुल भेजा था। यह चक्रवातका रूप धारण करके गया और दालक कृष्णको कुछ ऊपर उड़ा कर भी ले गया था। श्रीकृष्णने ऊपर जाकर इसका गला दवा दिया और यह मरकर नीचे गिर पड़ा था (भाग० १०.२.१; ७.२०-३२; २६.६; ४६.२६; ब्रह्मां० ४. २९.१२४)।

तेज-पु॰ [सं॰] (१) वलका एक पुत्र तथा नारायणका पौत्र (ब्रह्मां॰ २.११.४)। (२) २० सुतपा देव गणमेंसे एक (बायु॰ १००.१५)। (३) पाँच महाभूतोंमेंसे एक—'क्षिति जल पावक गगन समीरा' आदि (रामायण, किष्किथाकांड, दो॰ १०(२); मत्स्य॰ ३.२४)। (४) प्रलयके समय संसारके जलनेका तेज (बायु॰ १००.१६१)। (५) यह जलको निगल जाता है। विशेषता = प्रकाशक (बायु॰ १०२.१०-१२)।

तेजःसंक्रांतिवत – मक्रांतिके समय जलपूर्ण कलशकी पूजा कर उसे चावलसे भर, दीपक रख ब्राह्मणको दान दे (मत्स्य०)।

तेजस-पु० [सं०] (१) शंकरका एक नाम । (२) सुमतिका पुत्र तथा इंद्रयुम्नका पिता (ब्रह्मां० २.१४.६४; विष्णु० २. १.३६) ।

तेजस्वी - पु॰ [सं॰] (१) सुरराज इंद्रके एक पुत्रका नाम।
(२) कुथुमिके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु॰ ६१.३८)।
केलेक - पु॰ [सं॰] गैटाइव गाजाके एक पत्रका नाम (महा-

तेजेयु – पु० [मं०] गैद्रास्य राजाके एक पुत्रका नाम (महा-भा० आदि० ९४.११) ।

तेजोरिश्म-पु॰ [मं॰] एक सुनपा देवता (ब्रह्मां॰ ४. १.१४)।

तेजोवती-स्नी० [सं०] (१) ४८ शक्ति देवियों भेसे एक

शक्ति (ब्रह्मां० ४.४४.७३)। (२) मेरु पर्वतके दूसरे भीतरी ढालपरकी अग्निसभा जिसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। यहाँ अनेको ऋषि-मुनि अग्निको स्तुति गाते रहते हैं (ब्रायु० ३४.७८-८५)।

**तेजोविंदु** – पु०्[मं०] एक उपनिषद्का नाम ।

तेजोवत-पु॰ [सं॰] राजाओंको लोकपालकी तरह ब्यव-हार करनेकी शपथ खानी पड़ती थी (मत्स्य॰ २२६.९)।

तेरही - स्त्री ॰ [हि॰] मृत्युके पश्चात् तेरहवाँ दिन जिस दिन बाह्मण भोजनके वाद ही दाहकर्म करनेवाला और उसके कुटुम्बी शुद्ध होते हैं (अंत्यकर्मटीपक) ।

तेल -पु॰ [मं॰ नैल] विवाहके तीन-चार दिनों पहलेकी रस्म जिसमें हल्दी मिला तेल वर और वध्को लगाते हैं। इसके पश्चात ही विवाह पक्का समझा जाता है (विवाह-पद्धति चतुर्थीलालकृत)।

तैकायन-पु० [सं०] तिक ऋषिके वंशन या शिष्य।

तैजस - पु॰ [मं॰] (१) सुमितिके पुत्र तथा इन्द्रशुम्नके पिता-का नाम (वायु॰ ३३.५४) । (२) भगवान् । (३) कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत वरुण सम्बन्धी एक तीर्थकानाम (महाभा॰ वन॰ ८३.१६४) । (४) ब्रह्माका अर्वाक् तेजस् (वायु॰ ६५.२३) । तैजससर्ग-पु॰ [मं॰] अर्वाक् स्रोतकी चौथी सृष्टि (वायु॰ ६.५६) ।

तैलक - पु० [सं०] अंगिरसदंशका एक प्रवर प्रवर्तक कपि (मत्स्य० १९६.३०) ।

**तैलप** – पु० [सं०] एक आत्रेय गोत्रकार **ऋषि (**मरस्य० १९७.४) ।

**तैलेय** – पु० [सं०] पांच धृत्रपराझरोंमेंसे एक <mark>धृत्रपराझर</mark> (मत्स्य० २०१.३८) ।

तैत्तिरि - पु० [सं०] (१) एक ऋषि विशेषका नाम जो कृष्ण यजुर्वेदके प्रवर्त्तक कहे गये हैं। (२) क्योतरोमाका एक पुत्र तथा नलका पिता जिसे चंदनोदरदुंदुभि कहते थे (मत्स्य० ४४.६२)।

**तैत्तिरिक** पु० [मं०] दक्षिणकी एक जाति या जनपद (मत्स्य० ११४.४९)।

तैत्तरीय — स्त्री० [सं०] (१) कृष्णयजुर्वेदकी ८६ शासाओंमेंसे एक । पुराणानुसार एक वार किसी कारणवश श्री
वैशंपायनको ब्रह्महत्याका पाप लगा था उसकी निवृत्तिके
लिए प्रायश्चित्तस्वरूप वत उनके शिष्योंने किया था ।
याझवल्क्य भी उनके शिष्य थे । उन्होंने गुरुसे कहा ये
अल्पशक्तिवाले क्या करेंगे में अकेले ही पाप निवर्तक प्रायश्चितरूप वत करनेमें समर्थ हूँ । यह अन्य शिष्योंका
अपमानकारक औद्धत्य वैशंपायनको अच्छा नहीं लगा ।
इसपर उन्होंने याझवल्क्यको शिष्यता छोड़नेकी आझा थे ।
याझवल्क्यने उनसे जो कुछ पढ़ा था उगल दिया और उसे
उनके अन्य सहपाठियोंने तीतर वनकर चुग लिया (भाग०
१२.६.६४-५; ब्रह्मां० २.३५.७५; विष्णु० ३.५.१३; वायु०
६१.६६) तथा दे० तित्तिरि । (२) इम नामका उपनिषद्
जिसके शिक्षावली, आनंदवली और भृगुवली तीन भाग है
(तैत्तिरीयोपनिषत्—शांकरभाष्य-आनंदिगिरिच्या०) ।

तेतिरीयारण्यक -पु॰ [मं॰] तैतिरीय शास्त्राका वानप्रस्थोंके उपदेशवाला आग्ण्यक ।

तैर्यगवनिक-पु० [सं०] एक प्रकारका यज्ञ । तैरुंग-पु० [सं० त्रिकलिंग] दक्षिण भारतका एक देश जहाँ कालेश्वर, श्रीशैल और भीमेश्वर नामके तीन पर्वत हैं। प्रत्येकपर एक-एक शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है

प्रत्यक्षपर एक एक शिवालग स्थापित है। कहा जाता ह इन्हों तीन शिवलिंगोंके कारण इस देशका नाम त्रिलिंग पड़ा। महाभारतके समयमें यह एक देश था, पर बादको तीन हिस्सोंमें बँट गया (महाभार)।

तोंडमान - पु० [मं०] सुवीर तथा नंदिनीका पुत्र एक चन्द्र-वंशोत्पन्न नारायणपुरका राजा । पाण्ड्य नरेशकी पुत्री पद्मा इनकी एक रानी थी । एक वार आखेटमें धूमते-चूमते यह श्यामाक वनमें पहुँचा जहाँ वनके रक्षक वसु नामक निषाद-से भेंट हुई जिसकी सहायनासे तोंडमानको विष्णुके दर्शन हुए थे (स्कंद० वैष्णव० भूमिवाराह-खंड) ।

तोक-पु० [पं०] श्रीकृष्णके एक सखाका नाम (भाग०)। तोटकम् न० पु० [मं०] एक छंदका नाम जिसमें बाणा-सुरने शिवकी स्तुति की थी जिमने प्रसन्न हो उसे अमरत्वका बरहान मिला (मत्स्य० १८८.६६ तथा ७२)।

तोत्रवेत्र-पु० [सं०] विष्णुके हाथके दंडका नाम (विष्णु०) । तोमर-पु० [सं०] पुराणोंके अनुसार एक देशका नाम (ब्रह्मां०) ।

तोयकुच्छ-पु० [सं०] एक महीनेमें होनेवाला व्रत जिसमें जलके अतिरिक्त और कुछ नहीं खाया जाता है (व्रत कल्पहुम)।

तोया-पु० [सं०] (१) विन्ध्याचलसे निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३३; मत्स्य० ११४.२८; वायु० ४५. १०३)। (२) ज्ञारमलिङीपकी एक नदी (वायु० ४९.४२)।

तोरणस्फटिका - स्त्रं। पंडिवोंकी मय-दानववाली सभा देखकर दुर्योधनने इस नामकी एक सभा ईर्ष्यावदा वनवायी थी (महाभा० सभा० ५६.१८)।

तोरणेश्वरी-स्त्री० [मं०] दे० तारा (ब्रह्मां० ४.३५.१५) । तोरश्रवा-पु० [मं०] अंगिरा ऋषिका एक नाम ।

तोशल - पु० [मं०] मथुरापति कंसका एक पहलवान मित्र जो श्रीकृष्णके मल्लयुद्धके समय उपस्थित था और कृष्णके हाकों मारा गया था (भाग० १०.३६.२१; ४२.३७; ४४. २७; विष्णु० ५.२०.७९-८०)।

तोष-पु॰ [मं॰] (१) स्वायंभुव मन्वंतरके १२ तुषितदेवोंमेंसे एक देवता ये दक्षिणाके पुत्र थे (भाग॰)। (२) श्रीकृष्ण-चन्द्रके एक सखाका नाम (भाग॰ ४.१.७-८)।

तोषल-पु० [मं०] दे० तोशल।

तोसल-पु॰ [मं॰] बिन्ध्य पर्वतके उस पारके निवासी (वायु॰ ४५.१३३)।

**तौर** –पु॰ [मं॰] एक प्रकारका य**श** विशेष । **कौलेय** –पु॰ [मं॰] अंगिरसकलका एक त्यापेंपें प्रव

**त्तौलेय** −पु० [सं०] अंगिरसकुलका एक त्र्यार्षे**र्वे प्रवर (मत्स्य०** १९६.६) ।

त्याग-पु० [सं०] सांसारिक विषयभागते विरक्ति । उप-योगी और अनुपयोगी दोनोपर सम दृष्टि रखना त्याग है । हिन्दू-धर्ममें ऐसे त्याग स्तुत्य कहे गये हैं । त्यागके समक्ष न कुछ अच्छा है, न कुछ दुरा (वायु० ५९.५३) । गीताके अनुसार काम्यवर्मका परित्याग तो संन्यास है और कर्मोंके फलकी आजा न रखना त्याग है । मनुके अनुसार माता, पिता, स्त्री और पुत्रको छोड़ संसारकी अन्य वस्तुएँ त्याज्य हो सकती है। त्याग द्वानसे उत्पन्न होता है जिसे प्राप्त करना सरल नहीं है (ब्रह्मां० ४.३.४५)।

स्<mark>याज्य – पु० [सं०] भृगुके पुत्र १२ भृगुदेव</mark>ोंमेंसे एक का नाम (मत्स्य० १९५.१३) ।

त्रंग-पु॰ [मं॰] पहले यहाँ राजा हरिश्चन्द्रकी राज-धानीथी।

ज्यस्बक—पु० [सं०] (१) शिव (ब्रह्मां० २.२७.६९; विष्णु० १.१५.१२२) जिसका वाहन वृपम है और नैर्कत वर्गके राक्षम अनुगामी हैं (ब्रह्मां० ३.७.१४१)। यह ग्यारह रहीं में से एक हैं; अंधक से युद्ध में असुरोंका वध करनेवाला १२ में से आठवाँ अवतार (मत्स्य० ५.२९; ४७.५०; १९१.१२०)। पिट्टरा, धनुष, त्रिशूल तथा खड्ग इनके अस्त-शस्त्र हैं। चाक्षुष मनुके मन्वंतरमें इन्हें प्रचेताके रूपमें उत्पन्न होनेका शाप दक्षने दिया था (ब्रह्मां० २.१३.४१, १४४)। (२) कुवेर जिसके अनुगामी नैर्कत वर्गके कुछ राक्षस कहे गये हैं। राक्षसोंकी इस शास्त्राके अधिक गण शंकरके थे (वायु० ६९.१७३)। जो त्रिपुगमें सव मारे गये थे (वायु० ९७.८२; ९९.५१)।

**त्र्यम्बकबत−पु०** [सं०] इस ब्रनसे शिवलोक प्राप्त होता है (मत्स्य० १०१.६७)।

**त्र्यंश**−पु० [मं०] विप्रचित्तिका एक पुत्र (विष्णु० १. २१.११)।

त्रयी-र्सा० [सं०] लोक संस्थितिहेतु आन्वीक्षिका आदि चार विद्याओं मेंसे एक विद्या यानी तीन वेद (वायु० ४९. १९८; ५९.३६; ६१.१६७; ६७.२७; विष्णु० ५.१०.२७), जो देवीका प्रतीक है (विष्णु० १.९.१२१)। स्त्रियों, शृद्धों तथा पतित ब्राह्मणों को इसे सीखनेका निपेध है (भाग० १.४.२५)। त्रेतायुगके आरम्भमें एक वेद पुरूरवाके लिए तीन हो गये थे (भाग० ९.१४.४८-४९)। पुष्करद्वीपवाले इससे अनिभन्न थे (ब्रह्मां० २.१९.१२२;३२.४०; ३५.१९५;३.४. २४; विष्णु० २.४.८३)।

त्रयीसानु – पु० [मं०] तुर्वसुके वंशज भानुका पुत्र तथा करंदमका पिना त्र्यूषण (विष्णु० ४.१६.३)।

च्**यण्यु** –पु० [मं०] उरुक्षव तथा विद्यालाके ३ पुत्रोंमेसे एक पुत्र जो ब्राह्मण हो गया था (मत्स्य० ४९.३९)।

त्रयोदशी - र्स्ना [संव] (१) किसी पक्षको तेरहवां तिथि जो पुराणानुसार धार्मिक कृत्योंके लिए अति उपयुक्त मानी गयी है (शिवपुराण = प्रदोष व्रतादि)। (२) षोडशपत्राब्जको निवासिनी एक शक्ति देवी (ब्रह्मांव ४.३२.१५)।

त्रय्यारुणि - पु० [मं०] (१) दुरितक्षयका एक पुत्र तथा एक पौराणिक (भाग० ९.२१.१९:१२.७.५; विष्णु० ४.१९.२५)। (२) पन्द्रहवें द्वापरके वेद्रव्यास (ब्रह्मां० २.३५.१२०; विष्णु० ३.३.१५)। इन्होंने अंतरिक्षसे पुराण सुन धनंजयको सुनाया था (ब्रह्मां० ४.४.६२)। (३) लोमहर्षण ऋषिके शिष्य एक प्राचीन ऋषि — दे० त्रय्यारुणि (१)। (४) त्रिधन्वाका पुत्र तथा सत्यव्रतका पिता (ब्रह्मां० ३.६३.७६; मत्स्य० १२.३७, विष्णु० ४.३.२०-१)। (५) उभक्षय और विद्यालाके एक पुत्र (वायु० ९९.१६३)।

त्रसदश्व-पु० [मं०] अनरण्यका पुत्र और तर्यश्वका पिता

(वायु० ८८.७६) ।

त्रसह्स्यु-पु० [सं०] (१) पुरुकुत्सका पुत्र एक राजिं जो वड़ा दानी प्रसिद्ध था (सायणाचार्य)। (२) पुरुकुत्सका और नर्मदाके पुत्र तथा अनरण्यके पिताका नाम (भाग० ९.७.४; वायु० ८८.७४ विष्णु० ४.३.१७-१८)। (३) दे०—मान्धाता (भाग० ९.६.३३)। (४) पुरुकुत्स और नर्मदाका पुत्र तथा अनरण्यका पिता (भाग० ९.७.४; ब्रह्मां० ३.१०-९८; वायु० ७३.४९;८८.७४; विष्णु० ४.३.१६-१७)। (५) अंगिरसवंशका एक मन्नकृत् (ब्रह्मां० २.३२.१०८; वायु० ५९.९९)।

त्रसरेणु - स्त्री० [सं०] (१) सूर्यके प्रकाशमें उड़ते हुए धूल-कण (भाग० ३.११.५)। पद्मरज (वायु० १०१.११९)। परमाणुका आठ गुणा (ब्रह्मां० ३.१०.५९; ४.२.११९)। (२) पुराणानुसार सूर्यको एक स्त्रीका नाम।

त्रसु-पु॰ [सं॰] अनघके पिताका नाम (वायु॰ ९९.१३३)। यह रंति और सरस्वतीका पुत्र तथा प्रसिद्ध रथी था (वायु॰ ९९.१२८)।

त्राक्षायणि -पु० [मं०] एक त्र्यापेंय प्रवर (मत्स्य० १९८. २०)।

**त्रासक**-पु० [मं०] राक्षसगण जो बच्चोंको सताते हैं (वायु० ६९.१९१) ।

त्रिककुत्—पु० [सं०] (१) शुचिका पुत्र जिसे धर्मसारिथ भी कहते है। यह शांतरयका पिता था (भाग० ९.१७.११-१२)। (२) विष्णुके वाराह रूप धारण करनेके कारण यह उनका एक नाम पड़ गया (विष्णु०)। (३) दस दिनोंमें होनेवाला एक यहा। (४) ककुदमनके निकटका एक पहाड़ जहाँ पितरोंका श्राद्ध तथा तर्पण करते है। यहाँ एक 'जातवेदः शिला' है, अतः यह तीर्थ भी हो गया है जहाँ सप्तिषयोंने स्तान किया था। यहाँ एक मंदिर तथा नंदी है जो पापियोंको दिखायी नहीं देता (ब्रह्मां०३.११.६७; १३.५८; मत्स्य० १२१.१५; वायु० ४७.१३; ७७.५७-६४)।

त्रिककुभ्-पु० [सं०] नव दिनोंमें होनेवाला एक यश । त्रिकण्टक-पु० [सं०] विषंगके सहायतार्थ नियुक्त भंडका एक सेनापति (ब्रह्मां० ४.२५.२९), जो ज्वालामालिनिकासे मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२५.९८) ।

त्रिकर्मनिरत−पु॰ [मं॰] शिवका एक नाम (वायु॰ ३०. २१७)।

त्रिकुमारीक - पु॰ [मं॰] कहते हे हिमवान्की तीन पुत्रियाँ -अपणी, एकपणी और एकपाटलासे सारा संसार व्याप्त है। ये तीनों ब्रह्मवादिनी हैं तथा कभी बूढ़ी नहीं होतीं (ब्रह्मां॰ ३० १००१४; वायु० ७२.१३-५)।

त्रिक्टट-पु० [सं०] (१) देवीभागवतके अनुसार एक पर्वत जिसपर लंकाकी स्थिति मानी गयी है। यह सिद्धस्थान है और यहाँ रूपमुन्दरीके रूपमें भगवनी निवास करती हैं (वायु० ४८.२६)। (२) एक किंदिन पर्वत जो सुमेरु पर्वत-का पुत्र माना जाता है। वामन पुराणानुसार यह क्षीरोद समुद्रमें है जहाँ देविष रहते हैं और गंधवाँदि कीड़ा करते आते है। इसकी तीन चोटियाँ है—एक सोने की है जहाँ सूर्य आश्रय लेता है, दूसरी चाँदी की है जहाँ चन्द्रमा आश्रय लेता है और तीसरी हिमान्छिद रहती है जो मणियोंकी

प्रभासे चमकती रहती है। यही तीसरी इसकी सबसे ऊँची चोटी है जो आस्तिकों तथा धर्मात्माओंकी ही दिखायी देती है (भाग० ५.१६.२६; १९.१६; ८.२.१-१९)।

त्रिकोण-पु॰ [सं॰] दस पीठोंमेंसे एक सिद्धपीठ जो त्रिशूल-के आकारका है और जिसे कामरूपकामाक्षाके अंतर्गत माना है (मत्स्य॰ २६२.७,१२,१८)।

**त्रिखंडिका**−पु० [सं०] दस मुद्रा इाक्तियोंमेंसे एक प्रकट ङाक्ति (ब्रह्मां० ४.१९.१५; ४२.२; ४४.११५) ।

त्रिगंग-पु० [मं०] एक तीर्थ जहाँ देव तर्पण तथा पितृ-तर्पण करनेसे मनुष्य प्रव्यकीकोंमें जाता है (महाभा० वन० ८४.२९)।

त्रिगर्त-पु० [मं०] एक पहाड़ी राज्य (वायु० ४५.१३६; मत्स्य० ११४.५६)। जहाँका राजा सुरुमा श्रीकृष्णके कारण परास्त नहीं हो सका था। यह जरासंधका मित्र था और मथुराके उत्तरी प्रवेशद्वारपर जरासंधकी सहायतामें था। गोमंत आक्रमणके समय भी यह उपस्थित था (भाग० १. १५.१६; १०.५०.११(७); ५२.११(१४); ५०(५) ३)।

न्निघंटा -पु०[सं०] हिमालयपर स्थित एक कल्पित नगर जहाँ विद्याधर आदिका निवास कहा गया है—दे० विद्याधर ।

त्रिचक-पु० [सं०] अश्विनीकुमारोंके रथका नाम—दे० अश्विनीकुमार।

त्रिचक्स-पु॰ [मं॰] सुनीर्थका तथा रुचका पुत्र सुखीवलका पिता (वायु॰ ९९.२७४)।

त्रिजट-पु॰ [सं॰] एक ब्राह्मणका नाम जिसे वन-यात्राके समय श्री रामचन्द्रने बहुत-सी गार्थे टान दी थीं (रामायण)।

त्रिजटा स्क्षी (सं०) विभीषणकी वहिनका नाम जो अशोक वाटिकामें जानकीजीके साथ रहती थी—रामचरितमा०, सुंदरकाण्ड, दो० १०(१)।

त्रिजटी –स्त्री० [सं०] अन्धकासुरक्त पानके लिए शिव**स्ष्ट** एक मानस-पुत्रो मातृका (मत्स्य०१७९.१७)।

त्रित — पु० [मं०] (१) एक किष्का नाम जो ब्रह्माके मानस-पुत्र कहे गये है। यह शरशय्यापर पड़े भीष्मसे मिलने गये ये तथा युधिष्ठरके राजस्य यशमे आमंत्रित थे। स्यमंत-पंचकमें यह श्रीकृष्णसे मिले थे (महामा० अनु० २६.६ तथा भाग० १.९.७; १०.७४.७; ८४.५)। (२) गौतम मुनिके तीन पुत्रों में मे एक जो भागवतानुसार चाक्षुष मनुके पुत्र थे। अपने दोनो भाइयोंसे यह अधिक विद्वान् तथा मंत्रकृत् थे। एक बार पशुसंबद करनेके लिए यह जंगळमें गये थे जहाँ एक भेड़ियेको देख भागत-भागत यह एक कुएँम गिर पड़े। वहाँ इन्होंने सोमयाग आरम्भ किया जिससे देवता लोगोने आकर इन्हों कुएँसे बाहर निकाला। महाभा०के अनुसार मरस्वती नदी यहाँसे (इसी कुएँसे) निकली थी (भाग० ४. १३.१६; ३.१.२२; मत्स्य० १४५.१०१)।

त्रितकूप-पु० [मं०] एक तीर्थ जहाँ वलराम गये थे (भाग० १०.७८.१९)।

त्रितय – पु० [सं०] धर्म, अर्थ और काम तीनोंका समूह = त्रितय ।

त्रितयससमी - स्त्री० [सं०] मार्गशीर्ष शु० ७ को इस्तमें सूर्यकी पूजा कर उपवास करें। प्रत्येक सप्तमीको ऐसा ही

क्रम रखे तो अच्छे कुलमें जन्म,स्थायी आरोग्य और यथेच्छ धन तीनों प्राप्त हों (हमादि) ।

त्रिदंड - न० पु० [मं०] एक बाँमके सिरेपर वो छोटी-छोटी लकड़ियाँ वाँधी रहती है जो तीनों २ प्रतिबन्धकी द्योतक हैं। वाक्, कर्म तथा मनपर नियंत्रण रखना होता है। यह संन्यास आश्रमका द्योतक है (वायु० १७.६)।

त्रिदंडी-पु० [मं०] एक प्रकारके मंन्यासी साधु जो त्रिदंड लिये रहते हैं। सुभद्रासे विवाहके हेतु अर्जुन इस रूपमें चार महीनोंतक मथुरामे रहे थे (भाग० १०.८६.३; ब्रह्मां० ३० ११.५-१२; १५.६४)।

त्रिदशागुरु-पु० [सं०] देवगुरु बृहस्पितिका एक नाम। त्रिदशाज्योति-न० पु० [सं०] नर्मदा तटपरका एक तीर्थ (मत्स्य० १९४.११)।

**त्रिदशपति**−पु० [मं०] सुरपति इन्द्रका एक नाम— दे० इन्द्र।

त्रिदशाचार्य-पु० [सं०] देवगुरु बृहस्पतिका एक नाम—दे० बृहस्पति ।

त्रिदशायन−पु० [सं०] विष्णुका एक नाम—दे० विष्णु । त्रिदशालय−पु० [सं०] (१) सुमेरु पर्वतका एक नाम । (२) स्वर्गका एक नाम (अमरको०)

**त्रिदशेश्वरी** −स्त्री० [सं०] भगवती दुर्गाका एक नाम−−दे० \_दुर्गा ।

त्रिदिवा - स्त्री० [मं०] (१) हिमालयकी तलहरीसे निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.२६)। (२) ऋक्षवान् पर्वतसे निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३१)। (३) प्रश्नद्वीपकी एक नदी (ब्रह्मां० २.१९.१९; विष्णु० २.४.११)। (४) भारतवर्षकी एक नदी (श्रिवेतिका) जिसका उद्गम स्थान महेन्द्र पर्वत है (वायु० ४९.१०१, १०६)। (५) शाकद्वीपकी एक नदी (वायु० ४९.९३)।

त्रिदिवाचला – स्त्री० [सं०] महेन्द्र पर्वतसे निकली एक नदी (मत्स्य० ११४.३१) ।

त्रिदिवाबला – स्त्री० [मं०] महेन्द्र पर्वतसे निकली एक नदी-का नाम (ब्रह्मां० २.१६.३७) ।

त्रि**दक्**-पु० [मं०] शंकरका एक नाम ।

त्रिदेव पु० [सं०] (१) ब्रह्मा, विष्णु और महेश = त्रिदेव— (बायु० ५.१४-१६ और ३०-३१तक)। (२) सांकृतिके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (बायु० ९९.१६०)।

त्रिदेव-पु० [सं०] रज, तम तथा मत्त्व इन तीन गुणोंके संघर्षसे तीन सदेह देवता उत्पन्न हुए—रजने ब्रह्मा; तमने अग्नि और सत्त्वने विष्णुका रूप थारण किया। प्रथम (ब्रह्मा) का काम सृष्टि करना था, दूमग्ने कालका रूप ग्रहण किया और तीमरा (विष्णु) उदासीन रहा। ये ही त्रिलोक, त्रिवेद और तीन अग्नि हुए। इनमें तीनों एक दूमरेपर आश्रित है। इन तीनोंके सामूहिक प्रयत्न और सहयोगसे संसारकी वृद्धि होती है। अद्वैत—प्रजापतिके तीन रूप और कार्य—सृष्टिकत्तां, संहारकत्तां तथा रक्षक (वायु० ५.१४-१६, ३०-३१)। त्रिधन्वा-पु० [मं०] (१) सम्भृतिका एक पुत्र (मत्स्य० १२. ३६)। (२) धर्मात्मा राजा वसुमतका एक पुत्र (वायु० ८८. ७७)। (३) हरिवंदा पुराणके अनुसार सुथन्व। राजाके एक पुत्रका नाम (हरिवंदा)। (४) सुमनाका पुत्र तथा तथा व्यवा-

रुणिके पिताका नाम (विष्णु० ४.३.२०)। (५) सुमितके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.६३.७६)।

त्रिधामा-पु० [सं०] दसवें द्वापरके व्यासका नाम । इसी द्वापरमें भगवान्का भृगु अवतार माना जाता है (ब्रह्मां० २. २५.११९; वायु० २३.१४७; विष्णु० ३.३.१३) । इन्होंने सारस्वतमे ब्रह्मांड और वायुपुराण सुन शद्धरान्को केवल ब्रह्मांडपुराण सुनाया था (ब्रह्मां० ४.४.६१; वायु० १०३. ६१) ।

त्रिधासूर्त्ति −पु० [सं०] ईश्वरके अंतर्गत त्रिदेव—दे० त्रिदेव तथा (वायु० ५.१४-१६; ३०-३१) ।

त्रिधारा – स्त्री॰ [सं॰] गंगाजीका एक नाम जो स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकोंमें बहती हैं — दे॰ गंगा।

त्रिनयन-पु० [सं०] भगवान् शंकरका एक नाम-जिनकी तीसरी आँख जो मस्तकमें स्थित मानी गयी है, सृष्टिका नाश करनेकी शक्ति रखती है-दे० त्रिनेत्र।

त्रिनास-पु० [मं०] खशाके गर्भने उत्पन्न कई राक्षसोंमेसे एक राक्षसका नाम (ब्रह्मां० ३.७.१३५)।

त्रिनेत्र-पु० [सं०] (१) दे० शिव (ब्रह्मां० २.२७.६९; ३. २३.३१; २४.७९; २५.२; ३२.१८) । (२) निर्वृत्तिका एक पुत्र जो २८ वर्षोतक राजा रहा ।

त्रिपथ−पु० [सं०] चन्द्रमाके रथके १० घोड़ोंमेंसे एक घोड़ा (मत्स्य० १२६.५२) ।

त्रिपथगा — स्त्री० [मं०] तीन भिन्न-भिन्न लोकों में धाराओं वाली गंगाका एक नाम। मर्वप्रथम गंगा गौर पर्वतपर स्वर्गसे उतरी (ब्रह्मां० २.१८.२७.२९.३०)। फिर शिवने लोक कत्याणार्थ अपने मस्तकपर रोका (ब्रह्मां० ३.१३.११८; २५.११)। सोमके चरणोंसे निकल करके (मत्स्य० १०२.८; १०६.५१; १२१.२८-९; १८३.७) यह सात धाराओं में वॅट गयी। यह 'अंतरिक्ष', 'खुलोक', और 'भूमि' तीनों स्थानोंसे होकर वहती है (वायू० ४७.२६-४१; ७७.१११)।

त्रिपन्न-पु० [मं०] चन्द्रमाके रथके दस घोड़ोंमेंसे एकका नाम ।

त्रिपुंडू – पु० [मं०] होबोंका एक प्रकारका निलक (ब्रह्मां० ४. ३८.२२) ।

त्रिपुटा - स्त्री० [मं०] नांत्रिकोंकी एक अभीष्टदात्री देवीका नाम—दे० तंत्राभिधान ।

त्रिपुर-पु० मिं०] (१) एक असुर जो तीमरे तलमे अपने नगरमें गहता था (ब्रह्मां० २.२०.६७; ३.३८.४)। (२) महाभारतके अनुमार तारकासुरके तारकाक्ष, कमलक्ष तथा विद्युन्माला नामके तीन पुत्रोके तीन नगर। इन लोगोंने मयदानकसे ये नगर अपने लिए दनवाये थे। इन नगरोंमेंसे एक सोनेका था जो स्वर्गमें स्थित कहा गया है। दूसरा नगर जो चाँदीका था अंतरिक्षमें स्थित माना गया है। तीसरा नगर मर्त्यलोकमें स्थित लोहेका कहा गया है। जब इन तीनों भाइयोंका अत्याचार अधिक वढ़ गया तब ज्ञिवजीने तीनों नगरोंको अत्रि ऋषिके कहनेपर 'अधोर' नामक एक ही वाणसे नष्ट कर दिया था तथा तीनों राक्षस-वन्धुओंको भी मार डाला था—दे० तारक (२), तारकाक्ष, तारकासुर तथा (मत्स्य० १२९-१३०; १३३-६७; १४०; १८७.८,१४ ६; १८८.९-१०)। अघोरास्त्रसे छूटा हुआ वाण जाल ही

'जालेश्वर' नामक शिवलिंग कहलाया (स्कन्द०, आवन्स-खंड, रेवाखंड)।

त्रिपुरभैरवी - स्त्री० [सं०] एक देवी विशेषका नाम जो लिलताकी दूसरी रथवाहिनी थी (ब्रह्मां० ४.२०.९१)।

त्रिपुरसुंदरी—स्नि॰ [सं॰] ललितादेवीके २५ नामोंमेसे एक नाम (ब्रह्मां॰ ४.१८.१४; ३९.७६,९७; ४०.१,४३)।

त्रिपुरांतक-पु० [सं०] त्रिपुरध्वंसी—दे० त्रिपुरारि (ब्रह्मां० ३.२३.३२; २५.१३)।

त्रिपुरांबिका – स्त्री० [सं०] एक मातृका देवी — दे० लिलता तथा (ब्रह्मां० ४.७.७२;११.१) ।

त्रिपुरा – स्त्री॰ [सं॰] (१) लिलता देवीका एक नाम (ब्रह्मां॰ ४.५.३१)। (२) कामाख्या देवीकी एक मूर्त्ति विशेषका नाम। (३) पु॰ पितरोंके लिए एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्य॰ २२.४३)।

त्रिपुरारि - पु० [सं०] 'त्रिपुर'का नाझ करनेके कारण महा-देवका एक नाम-दे० त्रिपुर, (मत्स्य० १७९.३८; २५९. ११)।

त्रिपुरेशी —स्त्री॰ [मं॰] गुप्त योगिनियोंकी अधिष्ठात्री लिलता देवी षोडशेन्दुकलात्मक्त (ब्रह्मां॰ ४.३६.७२)।

त्रिप्रक्ष - पु॰ [मं॰] श्राद्धके लिए अति उपयुक्त वैदिक संथोक्त एक बहुत प्राचीन नगरका नाम जो दषद्वतीके निकट था (ब्रह्मां॰ ३.१३.६९)। दयामक और द्रधुरससे पितरोंकी अक्षय तृप्ति होती हैं उन्होंकी तरह प्रियंगु, मूग आदिको भी देवताओंने पित्र्यर्थ बनाया था (ब्रह्मां॰ १४.८, १७.६)।

त्रिबाहु-पु० [सं०] रुद्रका एक अनुचर।

त्रिभागा - स्त्री० [सं०] महेन्द्र पर्वतसे निकली एक नदी (मत्स्य० ११४.३१)।

त्रिभानु—पु॰ [सं॰] भानुमान्का पुत्र तथा करंघमका पिता। त्रिभुवन—पु॰ [सं॰] स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल तीनों लोक। त्रिमधु—पु॰ [सं॰] (१) ऋग्वेदका अंश विशेष। (२) ऋग्वेदका एक यज्ञ। (३) सामवेदी ब्राह्मण जिन्हें श्राद्धोंमें भोजन करानेसे बहुत पुण्य होता है (विष्णु॰ ३.१५.२)।

त्रिमना-पु॰ [सं॰] चन्द्रमाके रथका एक घोड़ा (वायु॰ ५२.५३)।

त्रिमात्र-पु॰ [सं॰] ओ२म्। प्रणव = वैद्युती, तामसी तथा निर्युणी मात्राओंका सामृहिक नाम ही ओ२म्, ईश्वर है (वायु॰ २०.१)।

त्रिमुंड-पु॰ [सं॰] त्रिशिर। राक्षसका नाम—दे॰ त्रिशिरा। त्रिमुख-पु॰ [सं॰] (१) शाक्य मुनि। (२) गायत्री जपनेक्षि एक मुद्रा विशेष—दे॰ गायत्री उपासना कैसे करें।

त्रिमुनि - पु॰ [मं॰] पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजिल इन तीनोंके समूहको त्रिमुनि कहते हैं।

त्रिमृति – पु॰ [सं॰] दे॰ त्रिदेव। स्त्रिं। ब्रह्माकी एक शक्ति।

त्रियामिका –स्त्री० [सं०] रात्रिका एक नाम (ब्रह्मां० २.८. ६, २३)।

त्रियुगीनारायण – पु॰ [सं॰] बद्रीनारायणके रास्तेमें गौरी-कुण्डके समीप तीन मीलपर एक स्थान विशेष जहाँ पार्वती-से शिवका विवाह हुआ था। कहते हैं विष्णु और ब्रह्माने इस यश्चमें यहाँ भाग लिया था। गौरीकुण्ड नदीके तटपर है जिसका जल गर्म है जो आगे चलकर मंदाकिनीमें गिरता है। कहते है इस कुण्डमें गौरीने स्नान किया था (स्कन्द०, बद्रीना० माज्ञतस्य)।

त्रिराग्नि-पु॰ [मं॰] तीन दिनोंका एक व्रत विशेष (व्रत-कल्पद्रम) ।

त्रिरूप-पु० [नं०] अश्वमेध यज्ञके उपयुक्त एक विशेष प्रकारका बोड़ा।

त्रिलोक-न० पु० [मं० ] दे० त्रिभुवन (वायु० ५०.६०; ५३.३४-४१) ।

त्रिलोचन – पु० [सं०] (१) त्र्यंदक क्षेत्रमें शंकरका एक नाम (मत्स्य० २२.४७;१३१.३५;२६६.३६; विष्णु० ५.३३.१)। (२) विष्नेश्वरका एक नाम (ब्रह्मा० ४.४४.६७)।

त्रिवका—पु० [सं०] मधुरापित कंसकी एक कुनड़ी दासी 'कुब्जा' जो उन्हें चन्द्रनादि दिया करती थी। श्रीकृष्णने इसका कुनड़पन दूर करके इसे संदर युवती बना दिया था। श्रीकृष्ण और उद्धव इसके घर गये थे। विशोक नामक इसका एक पुत्र था—भाग०१०.९०.२४(१)। श्रीकृष्ण और मत्यभामाके इन्द्रपुरीमें लौटनेके पश्चात् यह उनसे मिलने आयी थी (भाग० १०-६७(५)५०)।

त्रिवर्ग - पु० [मं०] मनुष्यकी चेष्टाओंका तीन लक्ष्य - धर्म, काम और अर्थ जिसे प्रह्लादके गुरुने उन्हें सिखलाया था। प्रह्लादको यह नहीं भाया। उनके मतानुमार यह भगवान् की प्राप्तिका साधन होना चाहिये (भाग० ७.५.५२.५३; ६. २६)। त्रिवर्गका पालन विशेषकर गृहस्थ ही करते हैं (भाग० ७.१४.१०; ८.१६.११; विष्णु० ३.११.६)। भिक्षकोंको इसका वहिष्कार करना उचित है (भाग० ७.१४.३६; ब्रह्मां० ३.५०.५२; ५१.१५)।

त्रिवर्गेष्टदाससमी - स्त्री० [मं०] फाल्गुन झु० ७ की 'ॐ वेली देवाय नमः' मन्त्रसे पूजा करनेसे त्रिवर्ग (अर्थ, काम, धर्म) ज्ञी मिद्धि होनी है (भविष्य०)।

त्रिवर्षा-पु० [मं०] स्थारहर्वे वेदन्यास (ब्रह्मां० २.३५. ११९)।

**त्रिराव** ─पु० [सं०] विष्णुवाहन गरुड़के कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महामा० उद्योग० १०१.११) ।

त्रिवाह-पु० [मं०] मेरुमूलके चारों ओर स्थित एक पहाड़ (वायु० ३५-६)।

त्रिविष्ट - पु० [मं०] शरद्वान्मे इन्होंने ब्रह्मांड और वायु-पुराण सुनकर अंतरिक्षको सुनाये थे (ब्रह्मां० ४.४.६१; वायु० १०३.६१)।

त्रिवृत् - पु॰ [सं॰] एक माम (वायु॰ ९.४८), जिसकी उत्पत्ति ब्रह्माके प्रथम मुखने हुई थी (ब्रह्मां॰ २.८.५०)।

त्रिवृत्सोम (स्तोम) - पु० [मं०] यह ब्रह्माके प्रथम भुखने उत्पन्न हुआ था (बिष्णु० १.५.५३)।

त्रिवृष-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार ग्यारहवें द्वापरके व्यासका नाम (वायु॰ २३-१५१के अनुसार ११वें व्यासका नाम तिष्ठद् व्यास हैं)।

त्रिवृष्ण-पु० [मं०] शाय्यायन ब्राह्मणके अनुसार इक्ष्वाकु-वंशोत्पन्न एक राजा जो त्रय्यारुणके पिता थे—दे० त्रय्यारुण।

**त्रिविक्रम**−पु० [सं०] ऋग्वेटमें विष्णुका त्रिविक्रम नाम

मिलता है। इसमें विष्णुके तीन विशिष्ट परोंका उल्लेख किया गया है। कुछके अनुसार ये तीन पर सूर्धकी तीन अवस्थाओं के बोतक है—उन्न, मध्याह और अस्त। अन्य मतानुसार विष्णुने तीन पगों मे सारा ब्रह्माण्ड नाप डाला—पहला पग पृथ्वीपर, दूसरा अंतरिक्षमें (वायुमण्डलमें) और तीसरा आकाशमें। तीन पगोंके समय विष्णुका कमशः अग्नि, वायु और सूर्यका रूप था। सायणाचार्यने विष्णुके इन तीन पगोंको वामन अवतारके तीन पग वतलाया है (ब्रह्मां० ३.३.११८; ४.३४.७९; मत्स्य०१७६.५९; विष्णु० ५.५.१७)।

त्रिवेणी - स्त्री० [सं०] गंगा, यमुना और सरस्वतीका संगम जो प्रयागमें हैं। यह दड़े माहात्म्यका तीर्थ माना गया है जहाँ मक्तरसंक्रांति या बारुणी आदि पर्वोपर बहुत लोग स्नानार्थ आते हैं।

**त्रिशंकु−**पु०[सं०] (१) एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजाका नाम । मशरीर स्वर्ग जानेकी कामनासे त्रिशंकुने यह किया था, पर इन्द्र तथा अन्य देवनाओंके विरोधके कारण न जा सके थे। इस यज्ञको करनेके लिए इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठसे तथा उनके पुत्रोंसे प्रार्थना की थी, पर सबने अस्वीकार किया और शाप दिया 'तुम चांडाल हो जाओ।' तदनंतर राजाने चांडाल होकर अपनी कामना विश्वामित्रले कही जिन्होंने अन्य ऋषियोंके संग यज्ञ आरम्भ कर दिया जिसमे वे स्वयम अध्वर्य वने । जब हविर्भाग लेनेके लिए कोई देवता नहीं आया तब अपने ही तपोबलपर विश्वामित्र त्रिशंक्को स्वर्ग भेजने लगे। यह देख इन्द्रने त्रिशंकुको मर्त्यलोकको ओर लौराया । विश्वामित्रने कुद्ध होकर त्रिशंकुको आकाशमें ही रोक दिया और दूसरे सप्तपियों और नक्षत्रोंकी रचना आरम्भ की। तबसे त्रिशंक वहां आकाशमें लख्के हैं और नक्षत्र उनकी परिक्रमा करते हैं (रामायण)। लेकिन हरिवंशके अनुसार महाराज त्रय्यारुणका सत्यवत नामक एक बडा पराक्रमी पुत्र था जिसने एक पराई स्त्री घरमें डाल ली थी। इससे पिनाके शापसे सत्यवन चांडालोंके साथ रहने लगे। पास ही वनमें विश्वामित्रजी भी तपस्या करते थे। एक वार उस प्रांतमें बारह वर्षीतक वृष्टि नहीं हुई, अतः ऋषिकी पत्नी अपने विचले लड़केको गलेमें वाँध कर मौ गौओंसे बेचने निकली। सत्यवनने उस कपि-पुत्रको लेकर पालना आरम्भ किया नभीसे उन लड़केश नाम 'गालव' पड़ा। एक बार त्रत्यव्रतने वशिष्ठकी गौका मार कर विश्वामित्रके पुत्रको खिलाया और स्वयम् भी खाया। सत्यवनने तीन महा-पातक किये थे-(१) पिताको अनंतुष्ट किया । (२) गुरुकी गाय नार कर स्वयम् खायी। (३) उस गोमांसको ऋषि-पुत्रोंको खिलाया। इससे सत्यवनका नाम त्रिशंकु पड़ गया । सत्यव्रतने मदारीर स्वर्ग जानेकी इच्छा विश्वामित्रने प्रकट की । विश्वामित्रने पहले यह दात मान ली, फिर उन्हें उनके पैतृक राज्यपर अभिषिक्त किया और स्वयम् राजगुरु वन बैठे। केकैय वंशकी सत्यरता नामकी कन्याके गर्भने सत्यव्रतके पुत्र प्रसिद्ध सत्यवती राजा हरिश्चन्द्रने जन्म लिया था (हरिवंश) । तैतिरीय उपनिषद्के अनुमार त्रिशंक अनेक वैदिक मंत्रोंके ऋषि थे (भाग० ९.७.५-७; ब्रह्मां० ३. ६३.१०८; वायु० ८८.१०८-१३; विष्णु० ४.३.२१) । (२)

महानदीके उत्तर तथा वैकट (केकट = वायु॰) के दक्षिणका प्रदेश जहाँ श्राद्धादि करना विजित है (ब्रह्मां॰ ३.१४.३१-२; मत्स्य॰ १६.१६; वायु॰ ७८.२१.२)।

**त्रिशंकुग्रह** ∹पु० [सं०] चन्द्रमंडलमें त्रिशंकु नक्षत्र (बायु० ८८.११५-६) ।

**त्रिशक्ति−**स्त्री० [मं०] तांत्रिकोंी काली, दारा और त्रिपुरा ये तीन देवियाँ।

त्रिशाल-पु॰ [सं॰] एक प्रकारका गृह जिले धान्यकभी कहते थे (मत्स्य॰ २५३.५१; २५४.४-७)।

त्रिशिख-पु० [सं०] (१) ग्यारहवें द्वापरके वेदच्यास—दे० त्रिवृष (विष्णु० ३.३.१४)। (२) रावणके एक पुत्रका नाम। (३) तामस मन्वंतरके इन्द्रका नाम (भाग०८. १.२८)।

त्रि**शिखर** − पु॰ [सं॰] शिवका निदास एक सुरम्य पवित्र पर्वत (मत्स्य॰ १८३.२) ।

त्रिशिर-पु॰ [मं॰ त्रिशिराः] (१) खद्या और वदयपके कई पुत्रोंमेंसे एक राक्षस पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.१३५) । (२) रावणका एक भाई जो खरदूपणके साथ टंडक वनमें रहता था। यह विश्रवा और वाकाका पुत्र था (ब्रह्मां० ३.८.५६. वायु० ७०.५०)। यह लक्ष्मणजीके हाथों मारा गया था (स्रंद॰, ब्राह्म॰ नेतुमाहात्म्य)। (३) प्रहादी (विरोचनर्का बहिन विरोचना) और त्वष्टाका एक पुत्र जिसका नाम विद्वरूप भी था। ये वृहस्पितके रूठनेपर देवाचार्य बनाये गये थे। इन्द्रके वज्रप्रहारसे इनकी मृत्यु हुई थी (महाभा० उद्योग० ९.३,२४: ब्रह्मां० ३.५९.१९-२०) । (४) 'इवर पुरुप', जिसुकी सृष्टि इांकरने डानवपति वाणकी महायताके लिए की थी। इसके तीन मिर, तीन पैर, ६ हाथ और ९ अँखें थी। (५) यशोधरा और त्वष्टा प्रजापतिके प्रवदा नाम (ब्रह्मां० ३.१.८६; वायु० ६७.८५)। इसकी माना विरोचन राक्षमकी बहिन थी (वायु० ८४.१९) । (६) एक राक्षम जिले रामचन्द्रजीने मारा था (भाग० ९.१०-९: वायु० ६९.१६७) । इसका निवासस्थान तीमरे तलमे था (ब्रह्मां० २.२०.२६ ; वायु० ५०.२६) ।

त्रिश्क - पु० [सं०] महादेवका एक अस्त्र जिसके निरंपर तीन फल होते हैं (ब्रह्मां० ३.३२.१४; ४.१९.६,८५; बायु० १०१.२७१) । यह सूर्वके वैष्णव तेजने त्वष्टा द्वारा प्रस्तृत किया गया था (मत्स्य० ५.३१:११.२९; २१७.३१; विष्णु० ३.२.११) ।

त्रिश्रूलखात - पु० [सं०] एक तीर्थविशेषका नाम जहाँ स्नान और तर्पण वरनेसे गाणपत्य देव प्राप्त होती है (महा-भा० वन० ८४.११ १२)।

त्रिश्टंग-पु० [सं०] (१) चित्रकृष्ट पर्वतका एक नाम (रामायण) । (२) एक पर्वत जो मेरुके उत्तर (भाग० ५. १६.२७; मत्स्य० १६३.८६; विष्णु० २.२.४४) और शीतीह-के पश्चिम है (वायु० ३६.२९; ४२.७२) ।

त्रिश्रंगायन −पु० [सं०) एक ऋषिका नाम (मत्स्य० २००.१५) (वर्तनान संस्करणोंमे 'त्रेश्टहायन' पाठ मिलता है) ।

त्रिशोक - पु० [मं०] (१) हर जीवयो आधिदैविक, आधि-भौतिक और आध्यात्मिक शोक भुगतने पड़ते हैं। (२) दण्य ऋषिके पुत्रका नाम (हि॰ वि॰ को॰)।

न्नि**चवण-**दे० त्रिसवन ।

त्रिष्टुप्-पु० [सं०] सूर्यके रथके साथ छन्दरूप अश्वोंमेंसे एक अश्व (ब्रह्मां० २.२२.७२; वायु० ५१.६४; विष्णु० २.८.५)। यह गायत्री छन्द और जगती छन्दके साथ मिलकर त्रिसाधन त्रिकपाल पुरोडारा वन जाता है (ब्रह्मां० २.१३.१४५; वायु० ३१.४७)।

त्रिष्टोम-पु० [सं०] क्षत्रधृति यज्ञके पूर्व और पश्चात् होने-वाला एक यज्ञ (हि० वि० को०) ।

त्रिसंध्या-स्त्री० [सं०] (१) गोदाश्रममें (कुब्ज्राग्रक्तमें) स्थापित सती देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य० १३.३७)।

त्रिसंध्यच्यापिनी – वि॰ स्ति॰ [मं॰] सूर्योदयसे सूर्यास्ततक वरावर रहनेवाली तिथि जो सर्वमंगल कार्योंके लिए शुद्ध मानी गयी है (हि॰ वि॰ को॰) (मत्स्य॰ २२.४६)।

त्रिसंध्यातीर्थ-पु० [मं०] यहाँ किये गये श्राद्धका अनन्त फल होता है।

त्रिसानु – पु॰ [सं॰] गोभानुके पुत्र और करंधमके पिताका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७४.१; वायु॰ ९९.१)।

त्रिसामा-क्षि० [मं०] (१) परमेश्वरता एक नाम। (२) महेन्द्र पर्वतसे निकली एक नदी (भाग० ५.१९.१८; ब्रह्मां० २.१६.३०; बायु० ४५.१८६; विष्णु० २.३.१३)। त्रिसारि-पु० [मं०] गोभानुवा एक पुत्र (मत्स्व० ४८.१)। त्रिस्मपर्ण-प० [मं०] (१) वेदके छह अङ्गोके विद्या ब्राह्मण-

त्रिसुपर्ण-पु० [नं०] (१) वेटके छह अङ्गोके विश्व ब्राह्मण-श्चिसुपर्णः पडवित् (वायु० ८२.५३) । शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याताल, निरुक्त, छन्द्र और उदोतिष ये वेटके छह अङ्ग हैं । उपर्युक्त अङ्गोके शाता विद्वानों ने ही पार्थण श्राद्धके छिए निसंत्रण देना चाहिये (मत्स्व० १६७; विष्णु० ३.१५.२) ।

त्रिसनी-स्त्री॰ [सं०] एक राक्षसीका नाम जिसके तीन स्तर थे (महासा०)।

**त्रिसवन, (त्रिपवण)**-५० [सं०] त्रिकाल स्नान, तीन िनोमें होनेवाला एक यदा विद्योप।

त्रिस्ताबा-पु॰ [मं॰] अश्वमेष यज्ञकी बेदी जो और वेदियोंसे ातितृती रड़ी होती थीं !

हिस्थली-स्का॰ (तं॰) काकी, गया और प्रयाग, ये तीन - दिसेष पुण्य स्थान । तीन दर्षवाली गाय ।

त्रिस्थान - पु० [मं०] विष्णुके तीन स्थान - दिव्य, अंतरिक्ष और भौम (वायु० २३.६०४, १०७)। (२) परमेश्वरका नाम - ईश्वर, जो स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनी स्थानीम रहता है।

त्रिस्पृशा - स्त्रं (सं०) एक प्रभारकी प्रश्नश्ची जो उस ममय होती है जब कि एक ही दिनमें उत्रय बालके समय थोड़ी-सी एकाउदी और रातके अंतमे त्रयोदशी हो। ऐसी एका-दशी पण्य कार्योंके लिए बहुत उत्तम और उपयुक्त है। (हि० दि० को०)।

त्रिस्तान - न० पु० [नं०] प्रातःकाल, मध्याह और संध्या तीनों मनयका स्तान । वानप्रस्य आश्रनमे यह आव्हयक है। इसका विधान प्रायश्चित्तोंमें भी है। यही त्रिपवण या त्रिसदन है (दे० प्रायश्चित्तेंदुक्षेखर)।

त्रिहायनी - स्त्री० [सं०] (१) राजा द्रुपदकी पुत्री कृष्णावा,

जो पाँचो पाण्डबोंको ब्याही गयी थी, एक नाम (महासारत)। (२) तीन वर्ष की गाय (त्रिहायनी त्रिवर्षागी:—अमरकोडा)।

ख्रिटि न्ह्यं ० [नं०] पोडश पत्राब्जपरको एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां०) ख्रेता -पु० [सं०] चार युगोंमेंसे दूसरा जो १२९६००० वर्षोंका होता है। पुराणानुसार इस युगका प्रारम्भ कार्त्तिक शुक्ल नौमीको होता है। इस युगने पुण्य अधिक और पाप पुण्यका तिहाई होता है। इसके आरम्भमें ब्रह्माने सारी व्यवस्था ठीक कर दी थी, पर कुछ समय शद मोह उत्पन्न हुआ जिससे मनुष्य अधामिक और देषपूर्ण हो गया। मनुने शतरूपासे प्रियम्न तथा उत्तानपाद दो पुत्र उत्पन्न किये जो पृथ्वीको सर्वप्रथम राजा हुए। इस युगमें सब लोग धर्मपरायण होते थे। पुराणानुसार इस युगमें मनुष्योंकी आयु दम हजार वर्ष तथा मनुके अनुसार तीन को वर्ष होती थी। श्री परशुराम तथा श्री रामचन्द्रका जन्म इसी युगमें हुआ था—दे० अक्षयनवर्मा (वायु० ३२.५७-८; ५७.२५, ५४-६०; ७८.३६ तथा वायु० ५७.८१-१२५)।

त्रेतायुग-पु० [मं०] इत युगमें विष्णुके अनेक स्पोंकी उपासना होने लगी (भाग० ५.१७.१२; ९-१०.५२; १४. ४३; ११.५.२४-६) । यहाके स्पमें हिर वेदोक्षी प्रकाशमें लाये (भाग० ११.१७.१२) । इस युगकी विशेषताएँ (ब्रह्मां० २.७.२१, ५९; भाग० १२.२.३९; ३.२०-२१, २८ ५२; वायु० ८.६५-९६; ९९.४३९-४४४) में दी हुई है । इस युगकी अविधमें श्रीत तथा स्मार्त धर्म पालन होने लगे । गाओंके कर्तव्यके लिए-दे० मत्स्य० १४२.१७.२३-५, ४०-७७; १६५.६ । इसी युगमें भागतीय संस्कृतिकी उत्पत्ति हुई (वायु० ८.१४६-१७८) ।

त्रेतायुगाच-पु० [सं०] या त्रेतामुख=कात्तिक शुक्ला नवर्मा, जिन दिनसे त्रेता युगदा प्रारम्भ हुआ था। इसके पहले एक वेट, एक ईश्वर, एक जाति तथा एक अग्निथी जो बाटको सब संख्यामें दढ़ गये (भाग० ९.१४,४८ ४९)। यह दहुत पवित्र तिथि मानी जाती है।

**त्रैदिशक**−पु० [सं०] उँगल्छियोंके अद्यमाग जो तार्थसम ्पवित्र समझे जाते हैं ।

**त्रेपुर** - पु० [नं०] विष्णुके १२ अवनारोमं सानवॉ (मत्स्य० ्४७.४४ तथा वायु० ९७.७५)।

**त्रैबलि**−पु॰ [सं॰] एक ऋषिका नाम, जो युधिष्ठिरकी सभाने विराजने थे (महाभा॰) ।

त्रेमात्र-पु॰ [नं॰] लक्ष्मण—ये सुमित्राके गर्भने उत्पन्न हुए थे, परन्तु सुमित्राने चन्या जो अंश खाया था, वह सर्वप्रथम कौजल्या और कैकेडियो जिया राया था जिनसे सुमित्रायो मिला, अतः लक्ष्मणयी तीन माताएँ थी । (रामायण)।

त्रे<mark>ळोक्य</mark>-पु० [सं०] जन, तप तथा सत्यलोक जो स्थायी हैं (विष्णु० २.७.१९)।

त्रेलोक्यमोहिनी – स्को० [सं०] एक देवी जिसकी सृष्टि शिवसृष्ट मानस मानुकाओंके उपद्रवशमनार्थ नृसिंदने की थी। यह वागीशाकी अनुगामिनी थी (मत्स्य०१७९. ६७)।

**ब्रैलोक्यविजय**-पु० [सं०] एक 'क्वच' जिसे शिवने

परशुरामको दिया था। कृष्णके इस मंत्रके जपसे परशु-रामको राजम्य नथा वाजपेय यशोंका फल प्राप्त हुआ तथा वह सम्पूर्ण पृथ्वीके चक्रवर्ती राजा हुए (ब्रह्मां० ३.३२.५६; ३३ (पूरा); ४४.२१)।

त्रैलोक्यविद्या – स्त्री० [मं०] एक वर्ण शक्ति (ब्रह्मां० ४. ४४.५८)।

त्रैविष्टप-पु॰ [सं॰] स्वर्गमें रहनेवाले देवता।

**त्रैसानु**−पु० [सं०] तुनुर्वसु वंशोत्पन्न राजा **गोभानुके पुत्र**का नाम (हरिवंश) ।

श्रेयंबक-पु॰ [नं॰] (१) पितरोंका एक पवित्र तीर्थ (मत्स्य॰ २२.४७)। (२) महादेव। (३) ग्यारह क्ट्रोंमेंने एक। (४) वारह प्रधान शिवल्योंमेंसे एकका नाम।

व्यंबकसम्ब−पु० [सं०] भगवान् शंकरके सखा कुवेरका एक नाम ।

त्र्यंबका – स्त्रीं वि. सिंग्] दुर्गाका एक नाम जिसके सोम, सूर्य और अनल ये तीन नेत्र कहे गये हैं (दुर्गा सप्त०)।

व्**यक्ष** −पु० [सं०] हिरण्यकशिपुके सेनापति एक दैत्यका नाम (भाग० ७.२.४) ।

**त्र्यक्षी** −र्ह्वा० [सं०] एक राक्षसीया नाम ।

त्रै**प्टुभ** – पु० [नं०] एक छंद जो ब्रह्माके दूसरे **मुख** (टक्षिण-मुख = विष्णु०) से उत्पन्न हुआ था (वायु० ९.४९; ब्रह्मां० २.८.५१; विष्णु० १.५.५४) ।

**त्रैशंकव**−पु० [सं०] हस्श्रिन्द्र जो त्रिशंकुके पुत्र थे (वायु० ८८.११८) ।

त्रस्यारुण-पु० [मं०] इक्ष्वाकु-वंशोत्पन्न त्रिविष्टके पुत्र एक राजाका नाम । शाय्यायन ब्राह्मणके अनुसार सायणाचार्यने एक कथा लिखी हैं। एक कार यह राजा रथपर जा रहे थे जिसे इनके पुरोहित वृपजी हाँक रहे थे। संयोगते रथके पहियोंसे दब कर एक ब्राह्मण-पुत्रका प्राणांत हो गया। इक्ष्वाकु वंशके पार्पटोंने रथके वाइकको ही दोषी ठहराया। वृपने अपने तपोक्लसे मृत ब्राह्मण-मृतको पुनः जीवित तो कर दिया, पर न्याय पक्षपातरहित न होनेके कारण न्यायाधीशोंके घर अग्निदेवने अपना कार्य वन्द कर दिया। अतः भोजन आदि नहीं पक्षनेके कारण सब आकर पुरोहितजीके समक्ष गिइगिइने लगे। दबी प्रार्थनाके पश्चात् ऋपिने उन लोगोंके यहाँका यह प्रतिवन्ध हरा सक्के प्राण बचाये। वायु पुराणानुमार यह त्रिधन्वाके पुत्र तथा सत्यव्रतके पिता थे (वायु० ८८.७८)। इन्होंने वर्णी से वायुपुराण सुना था (वायु० १०३.६२)।

रविरता – र्ह्मा० [मं०] आनन्द्रमहार्पाठमें रथके मध्यपर्वमें चारों ओर निवास करनेवाली १५ अक्षरा देवियोंमेंसे एक अक्षरा देवी। तंत्रानुसार युद्धमें विजयके निमित्त इनकी प्जाकी जाती है। इन्होंने भण्डके सेनापित पुण्ड्रकेतुका देध विया था (ब्रह्मां० ४.१९.५८; २५.९७; ३७.३४)।

त्वरितायु – पु॰ [सं॰] कुरुवंशी राजा भीमका पुत्र तथा अक्रोधनका पिना (मत्स्य॰ ५०.३६)।

त्**वद्या**−पु० [नं०] (१) कइयप और अदितिका पुत्र, वारह आदित्योंमेमे एक आदित्य (भाग० ६.६.३९; ३.६.१५; मत्स्य० ६.४; १७१.५६; वायु० ६६.६६; विष्णु० १.१५. १३०)। इसने महाराज पृथुको एक अच्छा रथ उपहार- स्वरूप दिया था (भाग० ४.१५.१७)। रचना इसकी पत्नी थी जिससे सन्निवेश और विश्वरूप दो पुत्र हुए (भाग० ६.६.४४) । विश्वरूपके मरनेपर त्वष्टाने इंद्रके नष्ट करनेके हेतु एक यज्ञ किया जिससे वृत्र नामक एक भयंकर जीव उत्पन्न हुआ। देवताओंको दुःखी देख विष्णुने सबको दधीचि (दध्यञ्च) के पास भेजा जिनकी सहायतासे वृत्रासुर परास्त हुआ। इष (आश्विन) मामुमें तपनेवाले सूर्यका नाम (भाग० १२.११.४३; वायु० ५२.२०; विष्णु० २.१.४०, १०.१६) । बाय तथा विष्ण पराणानसार माथ और फाल्यनमें तपनेवाले सूर्यका नाम।देवासुर-संग्राममें यह शम्बरसे लड़ा था (विष्णु० २१.१२.५; ८.१०.२९) । इनके 'तेज'से विष्णुका चक्र, इंद्रका बज्र और शिवका त्रिशूल बना, अतः पैरोंको छोड़ विवस्वानके सारे शरीरकी शल्यक्रिया हो गयी। पदोंको अमंगल समझा गया इसीसे उसकी पूजा भी नहीं होती है। इसने कुमारकात्तिकेयको एक मुर्गा दिया था जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था (मत्स्य०११.३. २२ ३२; १५९.१०) । (२) (विष्णु पुराणानुसार विश्वक्रमी जो सूर्यके सात मार्थियों मंसे एक तथा देवताओं के शिल्पी है (भाग० १०.६९.७ तथा विश्वकर्मा) । (३) एक प्रजापति-का नाम । (४) बृत्रासुरके पिताका नाम । इसीकारण बृत्रा-सुरका त्वाष्ट्र नाम पड़ा (भाग० ३.१९.२५; मत्स्य० १७३. १८) । (५) ग्यारहर्वे आदित्य जो ऑखके अधिष्ठाता देवता माने गये हैं। (६) एक वैदिक देवता जो पशुओं तथा मनुष्योंके गर्भमें वीर्यका विभाग करते हैं। (७) चित्रा नक्षत्रके अधिष्ठाता देवताका नाम । (८) शुक्रके चार पुत्रोंनेत एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.१.७८, ८६; बायु० ६५.७७-८५; विष्णु० १.१५.१२१) । इसका विवाह विरो-चनर्भा पत्री विरोचिनी = यशोधरासे हुआ जिसने त्रिशिर विश्वरूप उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० ३.१४.६; ५९.१७)। प्रहादी इनकी दूसरी पत्नी थी। इनकी पुत्री संशाका विवाह स्यंमे हुआ था (ब्रह्मां० २.२४.३४.३९) । इन्होंने सूर्यका तेज हीलकर घन दिया जिसुसे विष्णुका चक्र इना (ब्रह्मां०) ३.५९.५४ और ६५ तथा ३.५९.७१.८२)। दाचीपतिके मोम पी लेनेके कारण इन्होंने उन्हें पृथ्वीपर गाड़ दिया जिससे श्राद्धयोग्य हिन्ध्यानोंकी उत्पत्ति हुई (वायु० ७८.६; ९४.५६) । (९) मतस्युका एक पुत्र (विष्णु० २.१. ४०) । (१०) भौवन और दूपणाका पुत्र, विरोचनाका पति तथा विजराका पिता (भाग० ५.१५.१५; ब्रह्मां० २.१४. ७०; वाय० ३३.५९)। (११) ऋग्वेदके अनुसार इसे आइर्ज कलाकार, देव-शिल्पा तथा अनेक प्रकारकी कलाओं-में प्रवीण माना गया है। इसे यूनानियोंका 'बरुकन या हिफैसरौस' कह सकते हैं। यही सबको संतानोत्पादनकी शक्ति प्रदान करता है तथा गर्भावस्थामें सबके बच्चोंकी आकृति निश्चित करता है। शतपथ बाह्मणके अनुसार यही संसारके सब पदार्थीकी आकृति निश्चित कर देता है। विश्वरूप नामका एक पुत्र इसे था जिसके तीन सिर, ६ ऑखें थीं जिसे इंद्रने मारा था (भाग० ६.६.४४) । सुरेण नामकी इसकी कर्या थी जिसका आगे चलकर संज्ञा नाम हुआ। यह विवस्वान्को ब्याही थी जिसके गर्भसे वैवस्वत मन् ज्येष्ठ, यम और यमुना जुड़बे हुए। यह पतिके प्रखर तेजने त्रस्त होकर पितृ-गृह गयी तो पिताने भी पतिगृह जानेका ही आग्रह किया। तब अश्वा होकर उत्तर कुरु देश-में चली गयी सूर्य भी अधरूप हो वहाँ पहुँच गये। इसी अवस्थाने अश्वितीकुमारोंका जन्म हुआ था।

ह्वाष्ट्री—की० [सं०] (१) विश्वकर्माकी पुत्री संद्वाका नाम जिसका विवाद सूर्यने हुआ था (ब्रह्मां० २.२४.३४, ३९) । यह अधिनीकुमारोंकी माता थी । (२) कलिकी एक प्रती (वायू० ८४.९) ।

रिवपा – स्त्री० [सं०] मरीचि तथा संमृतिकी चार पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (ब्रह्मां० २.११.१२; वायु० २८.९) ।

**त्विषी** –पु० [सं०] थर्मपुत्र सोम (बस्)का नामान्तर जो बुध ्यदका पिता है (ब्रह्मां २.२४.८८-९०) ।

त्विषिमान् -पु० [सं०] धर्मके पुत्र सोम (वसु)का नाम (वायु० ५३.८०) । चाक्षुप मन्वंतरमे यह क्वत्तिशाने उत्पन्न हुआ (वायु० ५३.१०५) । इसकी पॉच किर्ले हैं (वायु० ५३.८५)।

थ

थापना - स्त्रीं [मं० स्थापना] (१) कि.मी मृत्तिकी पृजा करनेके पहिले उमकी झास्त्रीक्त विधिमे स्थापना तथा प्राणप्रतिष्ठा इत्यादि कर लेना आवस्यक है अन्यथा प्राणी प्रायश्चित्तका भागी होता है। (२) नवरात्रमे दुर्गाकी पृजा आरम्भ करनेके पूर्व जो धटस्थापन करने हैं।

थापा – पु० [हि०] हाथके पंजेका चिह्न जो हरडी, मेंहडी, रंग आदिसे पुनी हुई हथेलीको जोरसे बादनेसे वन जाता है। पूजा तथा मंगलके अवसरपर इस प्रकारके चिह्न बीवार आदिपर बनाये जाते हैं जो शुभ समझा जाता है और जिन चिह्नोंकी पूजा भी होती है। विवाह आदिने इसका बड़ा मान होता है। कहीं-कहीं कुठ देवताके स्थानपर केवल यही चिह्न दे िये जाते है।

थुक्कस – पु० [मं०] विषंगकी सहायताके लिए नियुक्त भण्डका एक सेनापति जिसे शिवदृतीने मारा था (ब्रह्मां० ४.२५. २८,९६)।

द

दंड-30 [मं०] (१) मंन्यामियोंके तीन दंड-वाग्डंड= दोळीको वशमें रखना। मनोदंड=मनको वशमें रखना। यायडंड=शगरको वशमें रखना। संन्यासियोंका त्रिडंड इन्होंका द्योतक है। (२) इक्ष्वाकु राजाके सौ पुत्रोंमेसे एकका नाम। ये तीन उयेष्ठोंमें तीसरे थे। इंडकारण्यका नामकरण इन्होंके नामपर हुआ (भाग० ९.६.४; ब्रह्मां०

३.६३.८; वायु० ८८.९; विष्णु० ४.२.१२) । (३) कुवेरके एक पुत्रका नाम । (४) हिन्दू-शास्त्रानुसार राज्य चलानेका एक उपाय जो चार हे—साम, दाम, भेद और दंड (ब्रह्मां० २.१९.१०६: वायु० ४९.१०३; मत्स्य० १२२.४४; १४८.६६.७६; २२२.२; २२५.१-१८; २२७.२१७) । (५) लिलतादेवीकी सेनाका एक सेरव (ब्रह्मां० ४.१७.४)। (६) आठ वस्तुओंमें पहले बमु 'आव'के चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ५.२२) । (७) कुवलाक्षके तीन पुत्रोमेसे एक पुत्र (मत्स्य० १२.३२)। (८) दक्षपुत्री क्रिया जो अपनी दडी और छोटी बारह बहिनोको साथ धर्मको ब्याही गई थी, के ३ पुत्रोपेंसे एक पुत्र (वायु० १०.३५)। (९) संन्यासियोंका दंड जिसे विष्णुपटपर रखकर पिण्डदान किये विना मंन्यामी पितरोंके साथ तर जाता है (वायु० १०५.२६)। दंडक-पु० [सं०] इक्ष्याकु राजाके सौ पुत्रोंमसे एकका नाम। यह ह्युक्राचार्यका विषय था और इसने तुरु बन्याके साथ उसके विवाहके पूर्व एक बार रमण किया था। गुरुद्यापसे यह अपनी नगरी सिंहत भरम हो गये थे। इनका देश

४; ब्रह्मां० २.६२.९: वायु० ८८.९: विष्णु० ४.२.१२) । दंडकारण्य—पु० [सं०] (१) विध्याचल पर्वतमे गोठावरी नटनल फेला एक प्राचीन बनदा नाम । बनवासके समय श्रीराम यहाँ बहुत दिनोंतक रहे थे । इसी बनमे झुएँणखाके नाक कास कटे थे और सीताहरण भी यहीं हुआ था (भाग० ९.११.१९: ब्रह्मां० २.५.१६) । यहाँ बलराम भी आये थे (भाग० १०.७९.२०: रामा० अरण्य० टो० १२—६१ तक) । (२) ठिक्षणपथवा एक बन जो ठिक्षण भारतमे है (ब्रह्मां० २.१६.५८; वायु० ४५.१६६) । यह स्वयं नी अति पवित्र तीर्थ है एवं अति पवित्र विरुद्ध तीर्थके कारण विक्यान है (ब्रह्मां० ३.१३.१०७) ।

जंगल हो गया जिने 'टंडवारण्य' यहने लगे (भाग० ९.६.

दंडगोरी -म्ब्रां० [सं०] एक अप्सराका नाम जो स्वर्गकी प्रसिद्ध अप्सराओं मेसे एक थी। इसने इन्द्रसभामें अर्जुनके स्वागतार्थ नृत्य किया था (महाभा० वन० ४२ २९)।

दंडचण्डेश्वर - पु० [मं०] अविगुक्त क्षेत्रके रक्षक कई गणेदवरोंमेसे एक गणेदवरका नाम (मत्स्य० १८३.६५)। दंडधर - पु० [मं०] सनुका एक नाम (बायु० ५७.५८: ८५.८)।

दंडधार-पु० [सं०] (१) मगधितवासी एक क्षत्रिय राजाका नाम जो कुरुक्षेत्रके युद्धमे दुवेधिनके पक्षते लडा था और अर्जुनके हाथों माग गया (महामा० कर्ण० ८.१-१३)। यह 'क्रोधिवर्धन' देत्यके अंद्राने उत्पन्न हुआ था (महामा० आदि० ६७.४६)। (२) पांचाल्यं गोत्पन्न एक योद्धा जो महाभारतके युद्धमें पांडकों ही ओरसे लडा था और कर्णके हाथों मारा गया (महासा० कर्ण० ४९.९७)।

दंडनाथा – स्त्री [सं०] लिल्सा देवादी एक सेनानायिया (त्रग्रां० ४.१७.१८; २०.१२: ३६.३०)।

दंडनायक-पु० [सं०] (१) सूर्यको एक अनुचरका नाम । (२) शिवको एक प्रधानगण जो काशीमे पापियोंको नही रहने देना है (मत्स्व० १८५,४७, ५०, ६६) ।

दंडनायिका-स्वी० [मं०] दे० टंडनाया ।

दंडनीति - स्त्री० [मं०] राजनीतिकशास्त्र जिसका प्रवर्तक

ब्रह्मा है (भाग० ३.१२.४४; ब्रह्मां० २.२९.८९; ३२.४०; ३५.४९५; विष्णु० ५.१०.२९) इते देवी लक्ष्मोका प्रतीक माना है (विष्णु० १.९.१२१)।

दंडपाणि-पु० [सं०] (१) मेथावीका एक पुत्र एवं निरामित्रका पिता (वायु० ९९.२७६)। (२) काशी स्थित भैरवकी एक मूर्ति। वाशीखंडके अनुसार पूर्णभद्र नामक एक यक्षको हिस्किश नामक एक पुत्र था जी वड़ा शंकरम्भक्त था। शिवके वरदानसे यह वाशीके दंडधर हुए। दुर्धोका शासन और साधुओंकी रक्षाका भार इनको मिला। संभ्रम और उदभ्रम नामक शिवके दो गण महायतार्थ इनको मिले। कहते हैं विना इनकी पूजा किये काशीमें कोई मुक्ति नहीं पा सकता। (३) वहीनरका पुत्र तथा निमिका पिता (भाग० १.१७.३५; ९.२२.४३-४४; मत्स्य० ५०.७७; विष्णु० ४.२१.१५)।

दंडयाम-पु॰ [मं॰] अगस्त्य मुनिका एक नाम-दे॰ अगस्त्य।

दंदशूक - पुरु निरु] (१) २८ नरकों मेंसे एक जिसमें कर तथा निर्वेथी लोग सोप आदिमे डँसे जाते हैं (भागर्व प्र २६.७, ३३)। (२) क्रोधवद्यासे उत्पन्न एक सर्पवा नाम (भागर्व ६.६.२८)। (३) वृत्रका एक अनुगामी जो इंद्र वृत्रासुर संश्राममे लड़ा था [भागर्व ६.१०(२०)]।

**दंडा** –र्स्ना० [सं०] देतुमाल देशक्षा एक नदीका नाम (बायु० ४४.२२) ।

**दंडाक्स** – पु॰ [मं॰] चम्पा नदीके तटपर स्थित एक तीर्थका - नाम (महाभा॰) ।

दंडी - पु० [सं०] (१) वड-फमंडल धारण करनेवाला संन्यासी। ब्राह्मणके अतिरिक्त दूमरी जातिवालोको दंडी होनेका अधिकार नहीं है। गुरुमंत्र देनेके पूर्व शिष्यके सव संस्कार फिरने होते हैं। सिर फिरने मूंड देने हैं और जनेफ भरम कर त्रिया जाता है। ये अपना भोजन पक्षा नहीं सकते, पक्ष भोजन मीख मांगकर ही निर्फ एक बार खा मकते हैं। बारह सालके उपरांत वंडी परमहंस हो जाता है। मरनेपर वंडी जलाया नहीं जाता। उनके अवको या तो गाड़ दिये जाते हैं या जलमें प्रवाहित कर दिये जाते हैं। सुध इलाके पाम इसी वेशमें गया था (मत्स्य० ११. ५५)। (२) सुर्थके एक पादर्वचरका नाम (मत्स्य० २६१. ५)। (३) जिन देव। (४) धतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा०)। (५) एक भागव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.१७)।

**दंडिनी** −र्स्वा॰ [मं०] दे० टंडनाथा (ब्रह्मां० ४.२०.६८-६९)। **दंतकाण्वोदाना** –पु० [मं०] उमा और महादेवका एक पुत्र (वायु० ७२.१६) ।

**दंतदर्शन**-पु॰ [सं॰] युद्धमें पहिले दंनदर्शन कराके तव अावाज देकर बार करने थे (महाभा०)।

दंतपवन - पु० [मं०] कृष्णाष्टमी व्रतमे अश्वत्थ, इड आहि ६ बृक्षोंके दतवन करनेवा विधान है (मत्स्य० ५६.८)।

**दंतपुरपवान्** पुर्∘िसं∘ो एक हाथीका नाम (बायु०६९. - २२१) ।

दंतवक्त्र -पु० [सं०] (१) वृद्धशर्माका पुत्र तथा करूप देशका एक राजा जो शिशुपालका माई था और श्रीकृष्णके हार्थों मारा गया था (महामा० सभा० १४.१२)। (२) दितिका एक पुत्र पर एक किषिके शापके कारण श्रुतदेवासे उत्पन्न हुआ (भाग० ९.२४.३७; ब्रह्मां० ४.२९.१२२; वायु० ९६.१५५) तथा करुपराज वृद्धशमांका पुत्र हुआ (ब्रह्मां० ३.७१.१५६; विच्छु० ४.१४.४०) (३) चैद्यका भाई (भाग० ७.१.२२,३७; १०.३८)। मथुरा तथा गोमंत आक्रमणके समय जरासंधके सहायतार्थ यह भाईके साथ मथुराके पूर्वी प्रवेशद्वार तथा गोमंतके पश्चिमी प्रवेश द्वारपर था। यह कलिंगका राजा था और यमुनासे मथुरा आनेके समय श्रीकृष्णपर आक्रमण करनेके कारण कृष्ण द्वारा मारा गया। दे० दंतवक्त्र (२)।

दंतिवदन-पु० [सं०] दे० गणनाथ (ब्रह्मां० ४.२७.७७) । दंभ-पु० [सं०] (१) मृषा और अधर्मका पुत्र तथा मायाका भाई (भाग० ४.८.२)। (२) आयुके पांच महारथी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० २४.३५)।

दंभा - स्त्री० [सं०] कुदा द्वीपक्षी सात प्रधान निद्योंमंसे एक नदी (ब्रह्मां० २.१९.६२)।

दंश—पु० [मं०] सत्ययुगका एक दडा प्रतापी असुर जो एक बार भृगु सुनिकी पत्नी हरकर ले गया। सुनिके शापसे दंश नरकका की इा हो गया। कर्ण जब परशुरामके यहाँ शक्क-विद्या सीख रहे थे तब एक दिन परशुराम कर्णकी जंबापर सिर रख सो गये। इतनेमें कीटरूपी दंशने कर्णकी जंबामें काटा और रक्त निकाल दिया। रक्तके लगनेसे परशुराम जाग गये तब उस कीड़ेने परशुरामके देखने ही प्राण त्याग दिया और अपने असली रूपमें आ गया। शापसे दंश अलक्ष बीटकी योनिमें उत्पन्न हुआ था—दे० अलक्ष। (महाभा० शान्ति० ३.१४-१५, १९-२३)।

दंश्च — स्त्री [मं०] क्रोधवदाक्षी बारह पुत्रियों मेसे एक पुत्री, जो अपनी ११ इडा छोटी दिहनोके साथ पुलहको व्याही थी, दा नाम (ब्रह्मां० ३.७.१७२; दायु० ६९.२०५)। इससे सिंह, व्याव्र, गेडे आदि उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० ३.७.४१२)। दंश्च स्त्र वांत वहन बड़े-दंड़ थे।

दंष्ट्राला – स्त्री० [सं०] अन्यकासुर एक्तपानार्थ विवर्धा द्वारा सृष्ट एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७० २३) ।

**दंड्री**—पु० (सं०) एक प्र<mark>धान वंटर नायकका नाम (ब्रह्मां०</mark> - ३.७.२३३) ।

दक्ष-पु० [सं०] (१) एक प्रजापतिका नाम जिनसे देवता उत्पन्न हुए थे। यह अदितिके पिता थे, अतः इन्हें देवताओंका आदिपुरुष वहते हैं। इत्पथ बाह्यफ अनुसार दक्ष सृष्टिका पालक और पोषक है। दक्षको विष्णुस्वरूप कहा गया है। महाभारत और पुराणोंमें दक्षका वर्णन है। मत्स्यपुराणा-नुसार दक्षने जब देखा कि मानस सृष्टिसे यथेष्ट वृद्धि नहीं होती तब उन्होंने मेथुन द्वारा सृष्टिका विधान चलाया।

गरुडपुराणानुसार ब्रह्माने सृष्टिशी कामनाते धर्म, स्ट्र, मनु, भृगु तथा सनकादिको मानस पुत्र, फिर टाहिने अंगृठेमे टक्ष-पत्नीको उत्पन्न किया। इस पत्नीसे दक्षको दम कन्याएँ उत्पन्न हुई जिन्हें दक्षने ब्रह्माके मानसपुत्रीको दे दिया। स्ट्रहो दक्षको मता नामको बन्या मिली (मत्स्य० । ६०.६-७, १०-११; १४५.९०), जो बिना बुलावे ही दक्षन

का अश्वमेध यज्ञ देखने पहुँच गयी। विना बुलाये आनेके कारण अपमानित हुई और शरीर त्याग दिया (मत्स्य० ४.५४) । इसपर शिवने दक्षको शाप दिया जिसके प्रभावसे धवके वंशज प्रचेतागणकी पत्नी कंडकन्या मारिषाके गर्भसे दक्ष उत्पन्न हुए। चाक्षप मन्वंतरके आरम्भमें यह संसारके प्राणियोंकी बृद्धिके लिए उत्पन्न हुए थे (भाग० ४.३०.४९ ५१; ब्रह्मां० ४.१.२४, ३९-४४) । दक्षने वीरण प्रजापतिकी पुत्री असिक्रोसे विवाह किया और उससे सहस्र पुत्र = (हर्यश्वगण) और ६० कन्याएँ उत्पन्न कीं । कश्यप आदिने इन्हीं कन्याओंसे सृष्टि चलायी (भाग० ६.४ पुरा; विष्णु० १.१५.१०, ८०-१; ब्रह्म० ४०.२-१००) । (२) चित्रसेनका पुत्र तथा मीढ्वानका पिता (भाग० ९.२.१९) । (३) उद्यी-नरके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२३.३)। (४) इनकी सृष्टि प्राणसे हुई, आधा तेत्र प्रचेताका और आधा सोमका था। वैवस्वत मन्वंतरमें इन्होंने २ दाँग और चार दाँगवाले प्राणी बनाये (ब्रह्मां० १.५.७०; वायु० ६३.३५-४८; १२१ १५८)। यह प्रजापतियोंके अधिपति थे (वायु० ७०-५; १०१.३५.४९) । चाक्षुष मन्त्रंतरमें ज्यंत्रकके शापसे इन्हें 'प्रचेतसत्त्व' प्राप्त हुआ था । यह सप्तपियोंके श्वद्युर थे (ब्रह्मां० २.१३.४०-६९) । (५) एक असुर जो वाष्क्रलका एक पत्र था (ब्रह्मां० ३.५.३८)। (६) तुणविन्दसे पुराण मुनकर इन्होंने शक्तिको मुनाया था (ब्रह्मां० ४.४.६५)। (७) देवातिथिका पत्र तथा भीमसेनका पिता (मत्स्य० ५०.३७)। (८) भृगुके १२ देवयाज्ञिके पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा धर्म और विश्वान उत्पन्न १२ विश्वदेवोंमेंसे एक (मत्स्य० १९५.१३; २०३.१३; वायु० ६६.३१) । (९) मुरूपा और अंगिराके १० पुत्रोंमेंने एक पुत्र (मत्स्य० १९६.२; वायु० ६५.१०५)। (१०) एक प्रवर ऋषि (मत्स्य० १९६.३०)। (११) माघ और फाल्गुणमें सूर्यके साथ (वायु० ५२.२३) । (१२) जंभका एक पुत्र (वायू० ६७.७८) ।

दशकतुध्वंसी-पु० [मं०-िमन्] दक्ष प्रजापतिके अश्वमेष यक्षको विथ्वंस करनेके कारण शिवका नाम । दक्षने इस यक्षमें शिवको छोड अपने सव दामार्दोको बुलाया था । मतं िना बुलाये शिवजीके मना करने पर भी गई वहाँ अपमान न सब सकनेके कारण योगाग्निमें भरम हो गई। इसते कुछ हो शंकरने वीरभद्रको उत्पन्न कर उसीन यक्षका ही ध्वंस करा दिया तथा मनुष्य होनेका शाप भी दिया (मत्स्य० ४.५; वायु० ३० पुरा; ब्रह्मां० ४३-४४)।

दक्षसावणि - पु॰ [नं॰] नवे मेनुका नाम जो वरुणमे उत्पन्न हुए थे (भाग॰ ८.१३.१८) । इनके तुगमें पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा प्रत्येक वर्गमे १२ देवता थे। 'अद् भुत' इन्द्र थे। मवन, खुतिमान् आदि सप्तपि थे। धृतिकेतु आदि इनके पुत्र थे (विष्णु॰ ३.२.२०-२४)।

**दक्षा** – स्त्री० [मं०] केतुमाल देशकी एक नदी (बायु**० ४४.** १९) ।

दक्षिणकर्णाटक-पु० [सं०] इस देशमे ऋषभ गये थे (भाग० ५.६.७)।

दक्षिणनर्मदा – स्त्री० [मं०] उक्षिणकी एक नदी (वायु० ७७.८)।

दक्षिणपंथा - पु० [नं०] यमके निवास स्थानमे पहुंचनेका

दक्षिण मार्ग । यह शर्वोकी समाधिका स्थान है (ब्रह्मां० २. २७.१२५; ३५.१४७; वायु० ६१.१२३) ।

दक्षिणप्रवण-पु॰ [सं॰] मनुके अनुसार ऐसा स्थान जो उत्तरसे दक्षिणकी ओर ढालू हो। ऐसा स्थान श्राद्धादिके लिए श्रेष्ठ है।

दक्षिणमानस-पु० [तं०] एक तीर्थस्थान । नियमानुसार उत्तरमानससे दक्षिणमानस मूक होकर जाना चाहिये तदुपरांत उदीचीतीर्थ बहाँ तीन तीर्थ स्थित हैं जाना चाहिये (वायु० १११.६-८) ।

दक्षिणमार्ग-पु० [सं०] इसके तीन मार्ग हे मूल, पूर्वापाडा तथा उत्तराषाडा = अजवीथि, श्रवण, धनिष्ठा तथा इत-भिषक् मार्गीवीथि तथा पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा और रेवती वैश्वानरीवीथि हैं (ब्रह्मां० ३-३-५३)।

दक्षिणा — स्त्रीं ० [सं०] (१) वह धन जो यज्ञादिके पश्चात् ब्राह्मणों को दिया जाता है। (२) पुराणों में विश्वणाको यज्ञकी बहिन तथा पत्नी और १२ याम देवोंकी माता वतलाया है (विष्णु० १.७.२१)। ब्रह्मवैवर्त्तपुराणानुसार कात्तिकी पूणिमाकी रातको जो रास हुआ था उसीमें श्रीकृष्णके दक्षिणांशसे 'दक्षिणां की उत्पत्ति कही गयी है। (३) रुचि तथा आकृतिकी एक पुत्री, सुयज्ञकी पत्नी। इसके १२ तुषित देव (याम) पुत्र थे। यह स्वायं मुव मनुके समयके थे (भाग० २.७.२; ४.१. ५.८; ब्रह्मां० २.९.४४)।

दक्षिणाग्नि – स्त्री० [मं०] यह वेटोंके मुखका (उपरके ओठता) प्रतीक है (वायु० १०४-८५) ।

दक्षिणाग्निपद-पु० [सं०] यह तीर्थ गयामें है (वायु० १११.५०)।

दक्षिणाचल-पु॰ [सं॰] मलय पर्वतका नाम जहाँपर अगस्याश्रम था (मत्स्य॰ ६१.४०)।

दक्षिणापथ-पु० [सं०] एक राज्य जहाँ सुभुम्नके तीन पुत्र राज्य करने थे (भाग० ९.१.४१)। नर्मशक्षेत्र इसीमें सम्मि-लित हैं (ब्रह्मां० ३.१०.९८; ६३.९-१०; मत्स्व० १५.२८; ११४.२९; वायु० ४५.१२४)। गार्ग्यने यहाँ तपस्या की धी (विष्णृ० ५.२३.२)।

दक्षिणामूर्त्ति - स्त्री० [मं०] इांकरकी एक मृत्ति विशेष—दे० 'तंत्रसार'।

दक्षिणायन - पु० [सं०] पुराणानुसार सूर्यके दक्षिणायनमें रहने पर भैरव, वराह, नृसिंह आदिकी प्राण प्रतिष्ठा तो हो सकती है पर कुण तालाव, मंदिरादि बनवाना निषिद्ध है। तब अन्य देवताओंकी प्राणप्रतिष्ठा भी नही करनी चाहिये (वायु० ५०.९२.१३६; ५१.७३; ब्रह्मां० २.२१.३५-६,६७)। दक्षिणार्क - पु० [सं०] दक्षिणांम गया सूर्व भगवान् अर्थान् दक्षिणायनके सूर्वने अन्य देवता और तीथोंके साथ गडाधर भगवान्की गथामें गयाद्यिके निकट स्तुति की थी और गडाधरके साथ उसपर रहना स्वीकार किया था (वायु० १०९.२१)।

दग्धरथ-पु० [सं०] इन्द्रके सारिथ चित्रस्थ गंधर्वका नाम । दत्तक-पु० [सं०] उमाका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.१०.१८) । दत्तात्रेय-पु० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध प्राचीन कपि जो पुराणानुसार विष्णुके चौक्ति अवनारोमेले एक नाने जाने हैं । यह परम योगी (भाग० २.७.४४) तथा सिद्ध थे(भाग०

६.८.१६; १५.१८)। यह ब्रह्मवादिनी अवलाके भाई थे (वायु० ७०.७६)। मार्कण्डेयपुराणानुसार प्रतिष्ठानपुरमें भौशिक नामक एक कोड़ी बाह्मण था जो पूर्व जन्मके पापीं-के कारण कुष्ठ रोगसे पीड़ित था। वह एक वेदयापर आसक्त हो गया। उसके आज्ञानुसार उमकी पतिव्रता स्त्री उसे कन्धे-पर बैठाकर अंधेरी रातमें जब उस वेदयाके घर जा रही थी तो मार्गमें मांडब्य ऋषिके शरीरसे ब्राह्मणका पैर लग गया। ऋषिने शाप दे दिया कि सूर्योदयतक मर जाओ। मृती स्त्रीके प्रतापसे जब सूर्य नहीं निकला तव सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता लोग ब्रह्माके कहनेसे अत्रि ऋषिकी पत्नी अनस्याके पास गये (मार्कण्डेयपु० १६.४८-४९; ५१.५२; ५४.५५; ६१-६३, ६८ आदि) । अनस्याने ब्राह्मण-पत्नीको आश्वासन दिया कि उसके पति फिर्से सजीव और साथ-साथ नीरोग भी हो जायँगे। तव कहीं जाके सूर्योदय हुआ और अनम्याने बाह्मणको पुनः जिला भी दिया। इस सहायताके उपलक्ष्यमें देवताओंसे अनम्याको उसके इच्छा-नुसार वर मिला कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उसके गर्भसे जन्म प्रहण करेंगे । तदनुसार ब्रह्माने सोम बनकर, विष्णुने दत्तात्रेय वन और शिवने दुर्वासाके रूपमें अनस्या-के घर जन्म लिया—'सोमो ब्रह्माभवद्विष्णुर्दत्तात्रेयोऽभ्य-जायत । दुर्वासाः राङ्करो जड्डे वरदानादिवीकसाम् ॥'— मार्कण्डेय पु० १७.११ । कहते है कि हैहयराज द्वारा अत्रि मुनिको बहुत कष्ट मिलनेपर दत्तात्रेय क्रद्ध होकर सातवें ही दिन गर्भमे निकल आये थे। यह दड़े योगी थे, सदा योग साधन ही किया करते थे। भागवतानुसार इन्होंने २४ पदार्थींसे शिक्षा ग्रहण की थी जिन्हें यह अपना गुरु मानते थे। वे२४ पटार्थ ये हैं—पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कवूतर, अजगर, सागर, पतंग, मधुकर (भारा तथा मधुमक्खी), हाथी, मधुहारी, हरिन, मछली, पिगला वेदया, गिङ, बालक, कुमारी कन्या, वाण बनाने-वाला, सॉप, मकड़ी और तितली (विष्णु० १.१०.८; भाग० २.७.४; ४.१.१५-३३; ११.४.१७; ब्रह्मां० ३.८.८२; ४.२८.८९; वायु० ७०.७६-८) । (२) स्वारोचिष मन्वंतर्के सप्तिपयोंमेंसे एक ऋषि (मत्स्य० ९.८)।

दत्तालि – पु॰ [मं॰] (विष्णु॰ – दत्तोलि) प्रीता और पुलस्त्यका एक पुत्र । पूर्व जन्ममें यह अगस्त्य था (वायु॰ २८.२२; विष्णु॰ १.१०.९)।

दत्तेय-पु० [मं०] इन्द्र ।

दत्तोत्रि-पु० [नं०] (१) एक पोलस्त्य जो स्वारोचिष मन्वं तरके सप्तिपेयोमॅस एक थे (ब्रह्मां०, २.३६.१८) । (२) मनु-ने अत्रिको इसे पुत्रवत् दिया था—दे० उत्तानपादः (ब्रह्मां० २.३६.८५; ३.४७.६५) ।

दत्तोपनिपद्-पु० [सं०] एक उपनिषद्का नाम ।

**दत्तोल्जि**–पु० [नं०] पुलस्त्य मुनिके एक पुत्रका नाम । (विष्णु० १.१०.९)।

दिधिकाँदो - पु० [सं० दिधि + हि० काँदो] जन्माष्टमीके समय होनेवाला एक उत्सव जिसमें हटरी मिला हुआ दही लोग एक दूसरेके जपर फेंक्ने हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि जिस समय अं.कृष्यका जन्म हुआ था उस समय गोपों और गोपिकाओंने आनन्द्र मझ होकर इयना दिवि फेंका था कि गलीनें कीचड़- सा हो गया था।

दिधका-पु॰ [सं॰] एक वैदिक देवताका नाम जिनका आकार घोड़ेके समान माना जाता है।

दिधिकाव-पु० [मं०] रोहित मन्वन्तरके १२ मरीचि देवों-मेंसे एक मरीचि देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.५८)।

दिधिधेनु – स्त्री० [सं०] दान देनेके लिए एक गौ जिसकी कल्पना दिधिके मटकोर्ने की जाती है।

दिधिपंचमुख-५० [सं०] ब्रह्माके द्वारा गयामे गयासुरके शरीरपर किये गये यद्यके वर्ड ऋत्विजोंमेंसे एक ऋत्विक् (वायु० १०६.३७)।

दिधमंडोद-पु० [मं०] पुराणानुसार दिधका समुद्र जो शाकदीप (भाग० ५.१.३३; २०.२४) ब्रह्मांडपुराणानुसार कींचदीपके चारों ओर है। इसे दिधिसिधु भी कहते हैं। यह ९ सिन्धुओंमेंसे एक है (ब्रह्मां० २.१९.७७; ४.३१.१९; मत्स्य० १२२.९२; विष्णु० २.४.५७)।

दिधिमुख-पु० [मं०] (१) श्रीरामकी सेनाका एक दन्दर जो सुग्रीवका मामा था तथा मधुवनकी रक्षा करता था (रामा-यण)। (२) एक प्रभान काद्रवेय नाग (ब्रह्मां० ३.७.३५; वायु० ६९.७२)।

दिधिवत - पु० [मं०] श्रावण शु० १२ को श्रीधर भगवानको विगजित कर अहोगत्र उत्सव करनेमे पंचयज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा० वानधर्म) ।

दिधवाहन-पु०[मं०] दैत्यराज ६ लिका पुत्र और अंग देशका राजा। रानी सुदेष्णाकी भूलने इने अपान नहीं था, अतः इसे 'अनपान' वहते थे। यह दिविरथका पिता था (ब्रह्मां० ३.७४.१०२-३; मत्स्य० ४८-९१; बायु० ९९.१००)।

दिधिसागर-६० [सं०] पुराणानुसार बद्दीका मागर । दे० दिधमंडोद (ब्रह्मां० २.१९.७७; ४.३१.१९; मत्स्य० १२२. ९२; दिष्णु० २.४.५७) ।

दिधिसुत – ९० [मं०] (१) चन्द्रमा । (२) जालंधर दैत्यका - नाम ।

दधीचि — पु० [मं०] (१) दध्यन्न, दध्ङ्। एक बैदिक काषि जो यास्त्र के मतानुमार चित्ति और अथविक पुत्र थे और इमीलिए दधीचि बहलाते थे (भाग० ४.१.४२)। किसी पुराणके अनुसार यह वर्टम कापिकी बन्या शांतिक गर्भसे उत्पन्न अथविक पुत्र थे। अन्य पुराणानुमार यह दुका वार्यकी पुत्र थे। इंद्रमे इन्होंने मधुविद्या मीखी थी, पर इंद्रके आदेशानुसार किमीको दता नहीं मकते थे। इसपर अधिनी-कुमारोंने इनका सिर काटकर वोड़ेशा मिर लगा दिया और तत्र इनसे मधुविद्या मीखी थी। इंद्रने कोधवश इनका बोड़ेशाला मिर वार दिया लेकिन अधिनीकुमारोंने पुनः पहला किर लगा दिया था। इन्होंने अधिनीकुमारोंको अधिकारम मंत्र और नारायणवर्म त्वधाको विख्यलाया था और इन लोगोंने विश्वस्पको।

वृत्रासुर, जिसके उपप्रवसे संसार घवड़ा उठा था, द्वीवि-की ही हिड्डियोंसे दने अस्त्रसे डंद्र द्वारा मारा गया था। संसारके कल्याणके लिए इन्होंने इतना वड़ा त्याग किया था, अतः अपनी दानशीलताके लिए विख्यात हो गये (भाग० ६.९.५१-५५; १०.२-१३; ११.२०; ८.२०.७)। महाभारतके अनुसार इन्होंने दक्षको अन्य जामाताओंके साथ शंकरको भी निमंत्रण देनेकी सलाह दी थी और जब दक्ष सहमत नहीं हुए यह यह छोड़ चले गये थे (महाभा० शान्ति० २८४.१२-२१) एक बार यह किठन तपस्या कर रहे थे, इंद्रने तप-भ्रष्ट करनेके हेतु अलंबुषा नामक अप्तरा भेजी। उसे देख इनके स्वलित वीयंसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सारस्वतको नामसे प्रसिद्ध हुआ। सुदर्शन नामका भी इनका एक पुत्र था। सुवर्चासे उत्पन्न पिप्पलाद नामक इनका एक पुत्र और था (स्तंद० माहेश्वर० केदारखंड)। (२) च्यवन भागंवके पुत्र तथा सरस्वतीके पति जिससे सारस्वत नामक एक पुत्र हुआ (ब्रह्मां० ३.१.९३-४; वायु० ६५.९०)। यह गर्भसे ही ऋषि थे (वायु० ५४.९४) तथा मंत्रकृत् भी थे (वायु० ५९.९६)। (३) वैराज मनुके पुत्र (वायु० २१.४१; ३०.१०२)।

**दर्ध्यंच, दर्ध्यंग**-पु० [मं०] अथर्वा अग्निका पुत्र है (ब्रह्मां० २.१२.१०; वायु० २९.८) ।

**दञ्च**-पु**ः** [सं॰] एक यमका नाम, जो १४ यमोंमेंते एक है।

दनायु - पु० [मं०] दक्षकी ६० पुत्रियोंमेंसे एक और ब.स्यपकी पत्नी । इसके चार पुत्र हुए विश्वर, वल, वीर और महान् असुर बृत्र (महाभा० आदि० ६५.२१-३६) । दनापुष - पु० [मं०] अरूकके पिता तथा धुंधुके दादाका नाम ।

दनायुषा - स्त्री॰ [मं॰] अस्स्, विल, जम्म, विरक्ष (विश्वर?)
और विष इन पाँच वीर पुत्रोंकी माता (वायु॰ ६८.३०)।
दनु - स्त्री॰ [मं॰] (१) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री और वस्यप
कषिकी पत्नीका नाम जो दानव-माता कही जाती है।
इसके चालीस टानव पुत्रोंके नाम ये हैं:—

विप्रचित्ति, शंवर, नमुचि, पुलोमा, असिलोमा, केशी, दुर्जय, अयःशिरा, अश्वशिरा, अश्वशंकु, गगनमूर्द्धा, स्वभांनु, अश्व, अश्वपति, वृपपर्या, अजक, अश्वप्रीव, स्हम, तुहुंड, एकपट, एकचक, विरूपक्ष, महोत्रर, निचन्द्र, निकुंभ, कुजट, कपट, शरम, शलभ, सूर्य, चन्द्र, एकश्व, अमृतप, प्रलंद, नरक, वानापि, शठ, गविष्ठ, वनायु और शीर्षजिह्न (मत्स्य० ६.१,१६; १४६.१८; १७१.२९.५८;)। इनमें जो सूर्य और चन्द्र है वे देवता सूर्य और चन्द्रमें पृथक हैं। वायु०के अनु० दनुके वह्यपसे १०० पुत्र हुए उनमे

वायु०के अनु० वनुके बर्यपसे १०० पुत्र हुए उनमे प्रथान—द्विमूर्या, शङ्कुर्तरामय, शङ्कुर्तरामय, शङ्कुर्तरामय, शङ्कुर्तरामय, शङ्कुर्तरामय, शङ्कुर्तरामय, शङ्कुर्तरामय, शङ्कुर्तरामय, सहाविश्व, गवेष्ठि, दुन्दुमि, अवामुख, शिल, अमनस्, मरीचि, अश्वक, महागाग्यं, अङ्किरावृत, विश्वोन्य, एकचक्र, सुवाह, तारक, वैश्वानग, पुह्लोना, प्रवीण, मदाशिरा, स्वर्मानु, वृषपर्वा, मुण्डक, धृतराष्ट्र, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, तापिन, सूक्ष्म, निचन्द्र, ऊर्णनाम, महागिरि, अतिलोमा, सुकेश, गगनमूर्या, कुम्भनाम, महोगर, प्रमोशह, कुप्य, हयग्रीव, विरुपक्ष, सुप्य, अत, हिरण्मय, शतमाय, शम्यर, शरम इत्यादि। इनमं सूर्य और चन्द्रमा अमुरोके देवता है। ये वर्तमान सूर्य चन्द्रसे भिन्न है (वायु० ६८.४-१२)।

मत्स्य०के अनुसार वनुके कश्यपने १०० पुत्र हुए उनमें-से प्रधान - विप्रचित्ति, दिम्धी, शकुनि, शङ्शिरोधर, अदोमुख, शम्बर, कपिश, मारीच, मेववान्, इणामीशिरा, विद्रावण, केतु, केतुवीर्य, शतहर, इन्द्रजित्, सप्तजित्, वज्रनाम, एकचक्र, महावाहु, वज्राक्ष, तारक, असिलोमा, पुलोमा, विन्दु, वाण, स्वर्मानु, वृषपर्वा आदि (मत्स्य॰ ६.१६-२०)।

भाग०के अनुसार दनुके ६१ पुत्र हुए-उनमेंसे प्रधान-द्विमूर्था, शम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावस, अयोसुख, शङकुशिरा, स्वर्भानु, विपल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापन, धूमकेश, विरूपाक्ष, अनेय विप्रचित्ति इत्यादि ।

विष्णु० के अनुसार दनुके ६१ पुत्र हुए। उनमेसे प्रधान—द्विमूर्था, सम्बर, अयोमुख, सङ्कुलिरा, कपिल, सङ्कर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, स्वर्मानु, नृपपर्वा, पुलोमा विप्रचित्ति आदि (विष्णु० १.२१.४-६)। (२) अन्यकासुर रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सन्ध्य वर्श्व मानस मानृकाओंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० १७९.१९)। (३) पु० [सं०] श्री दानवके पुत्र एक दानवका नाम। (४) कस्यप और दिनिका पुत्र जो पुरोहिन था (ब्रह्मां० ४.९.३)। (५) अंगिरसका एक पुत्र (वायु० ६९.१०५)। (६) मायाके लिए विरुवात (वायु० ६९.९३)।

दनुषुत्र-पु० [सं०] उनुके करयपसे वड़े बीर तथा पराक्रमी १०० असुर पुत्र हुए थे जिनमें विप्रचित्ति प्रथान था (वायु० ६८.१-१६)।

दनुजराय – पु॰ [सं॰] वानवराज (इरण्यक्रशिपुका नाम । चन्दनोदकदुंदुभि – पु॰ [सं॰] यह क्रपोतरोमाका पौत्र तथा विलोमाका पुत्र तथा तुम्बुरुका सखा था इसका दूसरा नाम अन्यक था दे॰ अधन (ब्रह्मां० ३.७१.११८) ।

दम-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार इभ्रुकी पुत्री इंद्रसेनाके गर्भसे उत्पन्न नरिष्यंतका पुत्र तथा मरुक्त राजाका पीत्र । यह नव वर्षीत्क गर्भमें रहे थे और इनकी मानाको नव वर्षीतक इंद्रिय दमन करना पड़ा था, इसीसे इनका नाम 'टम'रख डिया गया था। इन्होंने महिष राक्तिते वेद-वेदांगींकी शिक्षा तथा राजिष आष्टियेणसे योगिवद्या मीखी थी। यह वेद-वेदांगोंके पण्डित तथा धनुर्विद्याके आचार्य थे। दैत्य-राज वृष्पयोने इन्होंने संपूर्ण धनुर्वेदकी शिक्षा पायी थी तथा तपोवननिवाली देत्यराज दंदुभिसे अस्त्र प्राप्त किये थे। दशार्ण देशके राजा चारुवर्माकी पुत्री सुमना इनकी पत्नी थी। दमके पिता नरिष्यंतको, जो वनमें स्त्री महित तपस्वीकी दशामे रहते थे, संकंदनने पुत्र, दक्षिण देशके (विदर्भ तथा कुण्डिनपुर) राजकुमार वपुष्मान्ने मार् डाला था और इंद्रमेना, (नरिष्यंतकी पत्ती) पतिके शबके माब सती हुइ। यह समाचार सुन दमने वपुष्नान् हो युद्धम परास्त कर मार डाला (मार्कण्डेय०, दमचरित्र)। (२) विदर्भ राजा भीमके एक पुत्रका नाम जो दमयंतीके साई थे (महाभा० वन० ५३.९) । (३) मरुत्तका एक पुत्र तथा राज्यवर्थनके पितादा नाम (भाग० ९.२.२९) । (४) दक्ष-पुत्री धर्नेकी १३ पिलयोंमेंसे एक क्रियाका एक पुत्र इसके भाइका नाम सम हे (ब्रह्मां० २.९.६०)। (५) सुधाना वर्गके १२ देवोंमेमे एक देवता (ब्रह्मा० २.३६.३७) । (६) आभृतस्य वर्गके १२ देवें!मेमे एक देवता (ब्रद्मां० २.६६. ५५) । (७) तानस मन्दन्तरके वैकुण्ठ वर्गके १४ देवींनेत

एक वैकुंठ देवता (ब्रग्नां० २.३६.५७)। (८) निर्ध्यंतका एक पुत्र तथा विकांतका (राष्ट्रवर्धन = ब्रह्मां०; राजवर्धन = विष्णु०) पिता (ब्रह्मां० ३.६१.८; वायु० ८६.१२; विष्णु० ४.१.३६)। (९) भागवांका एक आपंथ प्रवर (मत्स्थ० १९५.३६)। (१०) मणिवर और देवजनीके कई यक्ष और गुद्यक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६९.१६०)। (११) सावणिकमन्वंतरके २० अमिताम वर्गके देवोंमेंसे एक देव (वायु० १००.१८)। (१२) ऋष्यंतका एक पुत्र (वायु० ७०.३०)। दमघोष-पु० [सं०] चेदि-नरेश शिद्युपालके पिताका नाम (भाग० ७०.७४.३०; वायु० ९६.१५८)। इनकी रानीका नाम श्रुतश्रुवा है (भाग० ९.२४.३९; ब्रह्मां० ३.७१.१५९; विष्णु० ४.१४.४४)। पुत्रका विवाह रुक्मिणीसे ठीक करने यह भीष्मकंके पास कुण्डिनपुर गये थे (भाग० १०.५३.१५८९)। गोमंतके घेरके समय यह जरासंधके पक्षमे टक्षिण और थे [भाग० १०.५२.११(८)]।

दमन - पु० [मं०] (१) वसुरेव और रोहिणीका एक पुत्र (ब्रह्मां० २.७१.१६५; मत्स्य० ४६.१२; वायु० ९६.१६३)। (२) इन्द्रियोंकी चंचलताको वशमें रखनेके कारण शंकरका एक नाम। (३) अंगिरसका एक पुत्र (मत्स्य० १९६.२)। (४) एक कृषि विशेष जिनके आशीर्वारसे दमयंतीका जन्म हुआ था (महामा० वन० ५३.६-८)। (५) ब्रह्माके यशका एक कृत्विक् (यायु० १०६.३६)। (६) एक राक्षसका नाम। (७) तीसरे द्वापरमं ईश्वरका एक अवतार जिसके विशोक आग्रिक पुत्र थे (वायु० २३.१२३)।

दमयंती स्त्री० [सं०] निषय देशके राजा वीरसेनके पुत्र राजा नलकी पत्नीका नाम । यह विदर्भ-नरेश भीमसेनकी पुत्री थी और दमन नामक ऋषिके वरदानसे उत्पन्न हुई थी—दे० नल, दमन, भीमसेन तथा महाभा०।

द्भिन-पु० [सं०] कुश्रद्वीपकी बाह्मण जाति अर्थात् वहाँके चार वर्णोनसं पहला वर्ण (ब्राह्मणजाति) (विष्णु० २.४. ३८)।

दम्पत्यष्टमी – स्त्री० [मं०] कात्तिक कृष्णाष्टमीको डामको पार्वती तथा शिवकी मूर्ति दना कर पूजन करे— (हमाद्रि)।

दया – र्ह्मा० [सं०] दक्ष प्रजापितिकी १३ पुत्रियो, जो धर्मको व्याही थी, मेंसे एक यह अभय (भाग० ४.१.४९-५०) की माता। (२) लिलितादेवीके पूजीवयोगी न्यासकी एक शक्ति का नाम (ब्रह्मां० ४.४४.८९)।

दरद-पु० [मं०] (१) एक महाग्य जिसे जरासंघने मथुराके विश्वणी प्रवेश द्वारपर तथा गोमंत घेरेके समय पश्चिमी द्वार-पर आक्रमणके समय रखा था [भाग० १०.५०.११(३); ५२.११(१२)]। एक उत्तरी राज्य जो विशेष रुक्षणेंसे युक्त अच्छी नमल्के घोडोके लिए प्रसिद्ध था (ब्रह्मां० २.१६.४९; १८.४७; ३१.८३; ४.१६.१७; मत्स्य० १२१.४६; १४४.५७)।

दरिद्योत-पु॰ [मं॰] (अरिधोत = ब्रह्मां॰) दुंदुभिका एक पुत्र तथा पुनर्वमुका पिता (भाग० ९.२४.२०) ।

द्रिदांतक-पु० [मं०] (१) सारणके ११ पुत्रोंमंसे एक पुत्र (बायु० ९२,१६५); (ब्रह्मां० ३.७१,१६७) ।

दरीमुख-पु० [मं०] यह पुलहमे उत्पन्न हुआ था (ब्रह्मां०

३.७.१७८) ।

दर्दुर-पु० [सं०] (१) यह बकासुरका नामान्तर है। इसे श्रीकृष्णने परास्त किया था (भाग० २.७.३४)। (२) भारतवर्षके सात कुल पर्वतोंके निकटवर्ती पर्वतोंमेंसे एक पर्वत (वायु० ४५.९०)।

दर्प-पु० [सं०] (१) उन्नति और धर्मका एक पुत्र (भाग० ४.१.५१)।

दर्पक-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम—दे० कामदेव, अंगज।

दर्भ-पु॰ [सं॰] अंगिराके सुरूपामें उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६५.१०४)।

दर्भक-पु० [सं०] अजयके पिता तथा नंदिवर्धनके दादाका नाम जो अजातशत्रुके पुत्र थे (भाग० १२.१.६,७)।

दर्भकेतु-पु॰ [सं॰] राजा जनकके भाई कुशध्वज । दर्भावती-पु॰ [सं॰] केतुमाल देशकी एक नदी (वायु॰ ४४.१७)।

दर्भी - पु॰ [सं॰] एक प्रसिद्ध ऋषिका नाम जिन्होंने कुरुक्षेत्रकी सीमाके भीतर ब्राह्मणोंके उपहारके लिए अर्थकील नामक एक तीर्थकी स्थापना की थी (महाभा० वन॰ ८३.१५४-५७)।

दर्ब-पु० [सं०] (१) एक पहाड़ी प्रदेश (ब्रह्मां० २.१६. ६७)। (२) एक पहाड़ी राज्य (देश) (मत्स्य० ११४.५६; वायु० ४५.१३६)।

द्वी - स्त्री॰ [मं॰] राजा उद्योनरकी मृगा आदि ५ पत्नियों-मेसे एक पत्नी तथा सुव्रतकी माताका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७४. १८२०; वायु॰ ९९.१९)।

दर्श-पु० [मं०] (१) १२ आदित्यों में से एक धाता और जनकी चार पिलयों में से एक मिनीवालीका पुत्र (भाग०६. १८.३)। (२) श्रीकृष्ण और कालिकी ११ पुत्रों में से एक पुत्र (भाग०१०.६१.१४)। (३) ब्रह्मा द्वारा मुखते सुष्ट मन्न- शरीर १२ जयदेवों में से एक जयदेव (ब्रह्मां०३.३.६; ४.२; वायु०६६.६; ६७.५)।

दर्शन - पु॰ [सं॰] एक शास्त्र जिसमें प्रकृति, आतमा, पर-मात्मा और जीवनके अंतिम लक्ष्यका विवेचन हो। इसे अंग्रेजीमें फिलॉसफी कहते हैं। यह संख्यामे ६ कहे गये है जिनमें मोक्ष प्राप्त करना तथा ईश्वरमें लीन हो जाना ही जीवनका अंतिम लक्ष्य बतलाया गया है। इन ६ दर्शनोंके नाम ये हैं:—

(१) न्याय = इसके आदि आचार्य गौतम है।

(२) वैशेषिक = इसके रचयिना कणाद है। इसमे पर-माणुवाद है।

(३) सांख्य = क्षिल इसके आदि प्रवर्त्तक है । इसे निरीश्वर दर्शन कहते हैं, परन्तु योगदर्शनमें ईश्वरको माना है ।

(४) योग = पतंजिल इसके प्रवर्त्तक है । योगवर्शन और सांख्यदर्शनमें समता अधिक होनेके कारण इन दोनोंको प्रायः एक ही कक्षामें रखते है ।

(५) पूर्वमामामा = जैमिनि इसके प्रवर्त्तक है। यह न्यास-जीके जिष्य थे।

(६) उत्तरमीमांसा = वेडच्यास इसके प्रवत्तंक है। पूर्व-मीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनोंको मिलाकर वेदांत नाम दिया गया है। शङ्कराचार्य इसके सबसे बड़े आचार्य हुए हैं। इनके प्रचारका मुख्य सिद्धांत अद्वैत-वाद था—दे० शङ्कराचार्य।

कुछ लोगोंका मत है कि श्रीसवालोंका प्रभाव हिन्दू-दर्शनपर यथेष्ट रूपमें पड़ा था, लेकिन इस विषयके सबसे बड़े विद्वान् क्रोल्युक इससे सहमत नहीं हैं।

उपर्युक्त ६ आस्तिक दर्शनींके अतिरिक्त गीताका पौरा-णिक मत भी उल्लेखनीय है।

दर्शनीय-पु॰ [सं॰] एक यक्ष, पुण्यजनी और मणिभद्रके २४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७.१२५)।

दर्शपूर्णमास-पु॰ [सं॰] एक यज्ञ जिले भरतने किया था (भाग॰ ५.७.५)। यह याग प्रत्येक पूर्णिमा और अमा- वस्याको किया जाता है। दे॰ कौतयज्ञ-परिचय।

दर्श-पु० [सं०] २७वें वल्पका नाम, इसमें सोम पूर्णमासी हुए (वायु० २१.६७, ६९)।

दर्शा - स्त्री॰ [सं॰] पिता उशीनरकी पाँच रानियों मेंसे एक जो सुव्रतकी माता थी (मत्स्य॰ ४८-१६-१८)।

दल-पु० [मं०] (१) नर-नारायण, वाल्यखिल्य, कर्दम आदि देविषयोंसे एक देविष, जो प्रत्यूषके पुत्र थे (ब्रह्मां० २.३५.९४)। (२) अहीनगुका पौत्र,पारियात्र (पारिपात्र = वायु०)का पुत्र तथा वलका पिता (ब्रह्मां०३.६३.२०४; वायु० ८८.२०४)।

दश-पु० [सं०] दनुके पुत्रोंमेंसे एक।

दशकंड—पु॰ [मं॰) लंकापित रावणका एक नाम (रामायण)।

दशकंठारि -पु॰ [सं॰] रावणके शत्रु श्रीरामका एक नाम (रामायण) ।

दशकंधर-पु॰ [मं॰] लंकापति रावण (भाग॰ २.७. २३-२५)।

दशकर्म -पु॰ [सं॰] गर्माधानसे विवाहतकके संस्कार— गर्माधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकरण, निष्क्रमण, नामकरण, अन्नप्राद्यान, चूड़ाकरण, उपनयन तथा अंतिम दसवाँ विवाह (दशकर्म-पद्धति)।

दशकुलबृक्ष - पु० [मं०] तंत्रानुसार लिसोड़ा, करंज, बेल, पीपल, कटंड, नीम, वरगड, गूलर, ऑवला और इमलीके पक्ष विशेष माहातम्बके समझे जाते हैं।

दशकृत्व-पु॰ [मं॰] यामगण, वैराजमे ये दस खण्डोंमें रहते हैं (वायु० १०१.६४)।

दशगात्र - पु० [मं०] मृतक सम्बन्धी एक कर्म। मरनेके बाद दस दिनों तक यह होता है और हर दिनका अलग-अलग पिण्डदान शास्त्रानुसार होता है। पुराणानुसार प्रेतके दस अंग इन्हीं दम दिनोंके पिण्डोंसे वनने हैं (दशकर्म-पढ़ित)।

दशक्रीव - पु० [सं०] (१) दे० रावण (दे० वि० भाग० ७. १०.३६; ब्रह्मां० ३.७.२६२; ७१.१५९) । पूर्व जन्ममें यह हिरण्यक शिशु था। आगे तीसरे जन्ममें शिशुपाल हुआ (वायु० ९६.१५६-७)। (२) हिरण्यकशिपुकी सभाका एक असुर (मस्त्य० १६१.८१)।

दशताल-पु॰ [नं॰] राम और विलकी मूर्त्तियोंके आकारका प्रमाण (मत्स्प॰ २५९.१)।

दशनाम-पु॰ [सं॰] तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी, संन्यासियोंके ये दस प्रकार (मत्स्य॰ ११४.४२)।

**दशनामी** – पु॰ [सं॰] शंकराचार्यके शिष्योंका चलाया संन्यासियोंका एक वर्ग विशेष (वायु॰ ४५.११७)।

दशपेय-पु० [सं०] एक यज्ञ विशेष । दशमुख-पु० [सं०] दे० रावण ।

दशरथ – पु० [सं०](१) मूलकके पुत्र तथा एडविड (इलिविल = विष्णु०) के पिता (भाग० ९.९.४१; विष्णु ४.४-७५)। (२) इन्द्रमतीके गर्भसे उत्पन्न महाराज अजके पुत्र तथा इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न अयोध्याके एक प्राचीन राजा। पूर्व जन्ममें यह स्वायंभव मन् थे (बालकांड डो० १४१-१५२ तक, दो० १८६, चौ०२,३)। श्रीरामचन्द्रजी इन्हींके पुत्र थे (भाग० ९.१०.१-२; ब्रह्मां० ३.६३.१८४; ४.४०. १००; मत्स्य० १२.४९-५०; वायु० ८८.१८३-४; १११. ६४; विष्णु०, ४.४.८६-७)। देवताओंकी ओरसे इन्होंने असुरोंको कई वार परास्त किया। एक बार शिकार खेलते समय अपनी युवावस्थामें इनसे एक वड़ी भूल हो गयी। गजके पानी पीनेका-मा शब्द सुन इन्होंने शब्दभेदी वाण चला दिया जिससे माता-पिताके लिए जल लाने हेतू गया हुआ श्रवणकुमार घायल हो स्वर्गवासी हुआ । श्रवणके आदेशा-नुसार दशरथ श्रवणके प्याते माता-पिताको जल पिलाने गर्चे, पर उन लोगोंने जल नहीं पिया और दशर्थको श्रवण-का पूरा हाल बतानेके लिए विवश किया। पुत्र ही मृत्युका शोक समाचार सुनते ही श्रवणके माता-पिता प्यासे ही स्वर्ग सिधार गये। 'जा तू भी हमारी तरह पुत्र-वियोगमें तड़पकर प्राणस्याग करेगा।' यही शाप मरते समय श्रवण-के माता-पिता दशरथको दे गये। फलतः रामचन्द्रके वन चले जानेपर जब सुमन्त्रने शोक-विह्नल दशरथको सारा हाल सुनाया तत्र पुत्र-वियोगमें तड़पते हुए दशरथ 'हा राम, हा राम' कहते स्वर्ग सिधारे । दे० (परिकिष्ट झ) । इनकी पुत्री शांताको रोमपादने गोद लिया था (भाग० ९.२३.७-८; विष्णु० ४.१८.१७-८) । निःमंतान होनेके कारण त्रिपुरा सुन्दरीकी उपासना की तथा सात दिनोंतक कॉचीमें कामाक्षीकी उपासना करनेके पश्चात् इनकी कृपाने दशर्थकी चार पुत्र हुए (ब्रह्मां० २.३७.३१; ६३.१८४; ४.४०.८८) । (३) नवरथका एक पुत्र तथा शकुनि (एकादशरथ = ब्रह्मां० तथा वायु) के पिता (भाग० ९.२४.४-५; ब्रह्मा० ३.७०. ४३-४; वायु० ९५:४२; विष्णु० ४.१२.४१) । (४) सत्यर्थ (चित्रस्थ = वायु॰) का एक पुत्र जिले लोमपाद भी कहते थे (मत्स्य० ४८.९४; वायु० ९९.१०३) । (५) मौर्यवंदाका एक राजा जो सुयशाका पुत्र और संयुतका पिता था (मत्स्य० २७२.२५; विष्णु० ४.२४.३०) ।

दशरथपूजा – स्त्री० [सं०] कात्तिक कृष्ण ४ को दशरथजीका पूजन करे तो सब सुख उपलब्ध हों (संवत्सरप्रदीप)।

दशरात्र-पु॰ [सं॰] दस रातोंमें समाप होनेवाला एक यह (हि॰ श॰ सा॰)।

दशवर्णभनु - पु० [मं०] शंकरके धनुषका नाम जिसके १० रंग है (वायु० १०१.२७०)।

दशवाजी-पु० [पं०] चन्द्रमाका एक नाम (हि० रा० मा०)।

दशवाहु –पु० [सं०] भगवान् शंकरका एक नाम । दशवीर –पु० [सं०] एक यज्ञ विशेषका नाम । दशशीर्ष –पु० [सं०] लंकापति रावणका एक नाम—दे० रावण ।

दशहरा—पु० [मं०] (१) ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पुण्यतिथि जिले गंगा दशहरा भी कहते हैं। इस तिथिको गंगा स्वर्गसे मर्त्यलोकमें आयी थी। इस दिन गंगा स्नानका बड़ा माहात्म्य है। यदि दशहराको हस्तनक्ष्रत्र हो या यह मंगल्वारको पड़े तब इसका माहात्म्य और भी कड़ जाता है। इससे दस प्रकारके पाप (कायिक ३ + वाचिक ४ + मानसिक ३) दूर होते हैं। इस तिथिको काशी स्थित दशाश्वमेथ घाटपर दस प्रकार स्नान करके शिवलिंगका दस संख्याके गंध, पुष्प, टीप, नैत्रेच, फल लादिसे पूजन करे तथा रात्रि जागरण करे तो अनंत फल होता है (बह्मपुराण)।

'ज्येष्ठे मासि सिते पर्ने दशमी हस्तसंयुता।

हरते दश पापानि तसात् दशहरा स्मृता ॥'—(ब्रह्म-पुराण) । (२) आश्विनकी विजयादशमां —दे० विजया-दशमी ।

दशादित्यवत पु० [सं०] यह िसी भी शु० १० रिववार-को होना है तथारि मार्गशीर्ष, माय और वैशाखके व्रतका विशेष फल होता है। इतसे दुर्दशा दूर होती है। आपद्-प्रस्त नल तथा पाण्डवोंने यह व्रत िया था (स्कंद०)। दुर्वशाका कारण—'तुष, भस्म और मूमलका उल्लंबन करनेसे; कुमारी, रजकी तथा वृद्धाके माथ मंत्रोगसे, अयो-निया बाह्मणीसे ब्रह्मचर्य नष्ट होनेसे, प्रातः मंध्या या पर्वम रजस्वलाके समीप जानेसे, संकटमें मॉ-नाप तथा मालिकको छोड़नेसे और परम्परागत धर्मकमे छोड़नेसे।'—(कह्यपने नारदसे कहा)।

दशार्ण - पु॰ [सं॰] विन्ध्याचलकी एक जंगली जाति जिसने जरामंथकी सहायता की थी (भाग॰ १०.५०(५)३; ब्रह्मां० २.१६.६४; वायु० ४५.१३२) ।

दशाणी-र्स्का० [मं०] ऋक्ष पर्वति निकली भारतवर्षकी एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३०; ३.१३.१००; मत्स्य० २२.३४; वायु० ४५.९९; मत्स्य० १४४.२५)।

दशाह - पु० [सं०] (१) निर्वृत (निर्वृति), (निधृति = वायु०, विद्र्य = मत्स्य०) का पुत्र तथा व्योमका पिता (भाग० ९.२४.३; १०.३६.३३; मत्स्य० ४४.४०)। (२) कोष्टवंदोत्पन्न धृतराष्ट्रका लड्का। (३) राजा वृष्णिका पोता। इनके वंशज टार्झाइ कहे जाने थे (महाभा० सभा० ३८)। (४) धृष्टमृत धर्मातमा निर्वृत्तिका पुत्र (वायु० ९५.४०)।

दश ईकंगण−पु० [सं०] एक जाति विशेष जिनका सम्बन्ध पाण्डकेंति था । आक्रमणके समय इन लोगोंने द्वारकाकी रक्षा की थी (भाग० १.११.११; १४.२५; ३.१.२९) ।

दशाश्व-पु० [मं०] दम घोड़ोंसे युक्त रथवाले चन्द्रमाका नाम।

दशाश्वमेघ - पु॰ [सं०] (१) काशाका एक तीर्थस्थान विशेष । राजापे दिवोदापको सहायतासे ब्रह्माने इस स्थान-पर दस अश्वमेथ यद्य किये थे । इस स्थानका पहला नाम रुद्रमरोवर था । ब्रह्माने यहाँपर दशाश्वमेधेश्वर नामक एक रिविलिंग भी स्थापित किया था जिसके दर्शनका बड़ा फल लिखा है (काशी खंड, मस्त्य० १८५.६८; वायु० ७७. ४५)। (२) प्रयागके अंतर्गत त्रित्रेणीके पासका एक घाट विशेष जहाँसे यात्री जल भरते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँका जल दिगड़ता नहीं।

दशाश्वमेधजनन - पु० [सं०] नर्मदा तटपरका एक तीर्थ जो गंगेश्वरसे पश्चिम है (मत्स्य० १९३.२०-२)।

दशाश्वमेधिक—पु० [सं०] गोदावरीके तटपर स्थित एक तीर्थ जहाँ राजा भौवन (विश्वकर्मके विश्वरूप तथा विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुए और भौवन 'प्रथम'के ही पुत्र थे जो सार्वभौम राजा हुए) ने अपने पुरोहित कश्यपके साथ ब्रह्माजीकी आज्ञासे आकर अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा ली जो यह पूरा हुआ। यहाँ आकाशवाणीसे इन्हें अन्नदान करनेका आदेश हुआ था। जहाँ यह यज्ञ हुआ था वहीं दशाश्वमेधिक तीर्थ हुआ। एक ही यज्ञसे १० अश्वमेधका फल मिला था (ब्रह्म० ८३.२१-२२)।

दस्यु — पु० [सं०] आभीर तथा म्लेच्छ जो श्राद्धके लिए वर्जित हैं (ब्रह्मां० २.१४.४२; विष्णु० ५.३८.१२; २५.२७. ४९७) । असुर, अनार्य, चोर । इनका वर्णन वेदोंमें बहुत हैं । इंद्रने बहुतते दस्युपतियोंका नाश किया था । ऐतरेय ब्राह्मणमें ये विश्वामित्र द्वारा उत्पन्न और शाप द्वारा अष्ट कहे गये हैं । अर्जुन द्वारा इनका नाश लिखा है (महाभारत) । इन लोगोंने १६००० स्त्रियोंको वंदी वनाया था । श्रीकृष्णसे ये परास्त हुए थे, डंडा इनका मुख्य अस्त्र था (विष्णु० ५.३८.५१, ७०, ८२, ८४) ।

दस्युमान् - पु॰ [सं॰] ३३ श्रेष्ठ आंगिरसोंमेंसे एक आंगिरस तथा मंत्रकृत् ऋषि (ब्रह्मां॰ २.३२.१०८)।

दस्युहंतम – पु० [सं०] 'ब्रुध'का एक नाम। यह तारासे उत्पन्न सोमके पुत्र थे। सोमने बृइस्पित-पत्नी ताराको वल-पूर्वक अपने यहाँ रख लिया था (ब्रह्मां० ३.६५.४१; वायु० ९०.३७)। पूछे जानेपर ताराने गर्भस्थ वालकको सोमका वतलाया, तब सोमने उसका नाम ब्रुथ रखा (वायु० ९०. ४३)।

दस्न - पु० [सं०] मार्नण्ड (सूर्य) का एक पुत्र (वायु० ८४. २४; ब्रह्मां० ३.५९.२५) । अदिवनीकुमार युगलमेंसे एक (वायु० ८४.७७) ।

दहन-पु० [मं०] ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक (मत्स्य० १७१.३९)। दहारिन स्की० [मं०] पुल्स्त्यके 'हविर्भू' नामक पत्नीमें उत्पन्न पुत्र अगस्त्य अन्य जन्ममे इनके रूपमें (दहारिन— जाठरारिनके रूपमें) तथा विश्ववा ऋषिके रूपमें उत्पन्न हुए (भाग० ४.१.३६)।

दांत - पु० [मं०] (१) विदर्भ-नरेश भामतेनके दूसरे पुत्र तथा दमयंतीके भाईका नाम (महाभा० वन० ५३.९)। (२) १२ सुधामा देवोंमेंसे एक मुधामा देव (ब्रह्मां० २.३६. २७)।

दांता - स्त्रीं (मं०) अलकापुरीकी एक अप्सरीका नाम जिसने अन्य अप्सरीओंके साथ अष्टावक्रके स्वागतमे नृत्य किया था (महाभा० अनु० १९.४५)।

दाक्षपायन – पु० [मं०] एक काइयप गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.५) । दाक्षायणि - पु॰ [सं॰] दारुक जो विष्णुके एक अवतार थे का एक पुत्र (वायु॰ २३.१९६)।

दाक्षायणी - स्त्रीं १ [सं०] दक्षकी पुत्री (ब्रह्मां ११.१.५९) । दक्षपुत्री सतीका एक नाम जो शिवजीको न्याही थी । यही हिमवान्की पुत्री उमा हुई, उमाके पूर्व जन्मका नाम (ब्रह्मां १.७.४७२; ४.११.२-५) ।

दाक्षि-पु० [सं०] (१) आंगिरस कुलका एक ऋषि, एक ज्यार्षेय प्रवर (मत्स्य० १९६.२५)। (२) अत्रिवंशज एक ऋषि, एक ज्यार्पेय प्रवर (मत्स्य० १९७.६)।

दक्षिण-पु॰ [सं॰] एक होम विशेष--शतपथ ब्राह्मण । दक्कि - स्त्रं॰ [सं॰] (१) दक्ष प्रजापतिकी पुत्रीका नाम । (२) पाणिनिकी माताका नाम ।

दाड्व-पु॰ [मं॰] काशीसे दो योजन पश्चिम एक ग्राम।
कहा जाता है कल्कि भगवान् विधर्मा पुरुषोंका नाश करके
यहीं शांतिपूर्वक निवास करेंगे (भविष्य॰ ब्रह्मसंड)।

दाता – पु० [मं०] सावर्ण मन्वंतरके २०१२० संख्यावाले तीन (सुतपा, अभिताभ और सुख) देवगणोंमेंसे सुखदेव गणमें-एक सुखदेव (वायु० १००:१८; ब्रह्मां० ४.१.१९)।

दान — पु० [मं०] वायु० २३.१०१ के अनुसार एक धर्म और ब्रह्मां० २.३२.४१ के अनुसार एक शिष्टाचार । ज्येष्ठ, कित तथा मध्यम ये दानके तीन प्रकार हैं । ज्येष्ठ दानमें मोक्ष और किष्ठिस स्वार्थ-साथन होता है । दानके उपयुक्त पात्रोंमें दयावश संवितरण (मंविभाग) ही मध्यम दान है (ब्रह्मां० २.३२.५४-५६; वायु० ५९.४९-५०) । निषिद्ध मार्गोंमे अर्जन किया धन दान देनेसे कोई लाभ नहीं होता । गाड़े पसीनेकी सची कमाईके दानसे स्वर्ग प्राप्त होता है (वायु० ६७.२७; ९१.१०६-१२; १०४.१४) । मत्स्यने मनुके पूछनेपर दानकी विधि (मत्स्य० २.२३) तथा वायुने (वायु० ९१.१०७-१३) मे दानके नियमादि वतलाये हैं । (२) मावर्ण्य मन्वन्नरके २० संख्यावाले सुखदेवगणमेंका एक सुखदेव (ब्रह्मां० ४.१.१९; वायु० १००.१८)।

दाकायन - पु० [मं०] विसिष्ठवंदाज एक व्यापेय प्रवर प्रवर्तक (मत्स्य० २००,१७)।

दानपति -पु॰ [सं॰] (१) अक्रूरका एक नाम । यह स्यमंतक मणिके प्रभावसे प्रतिदिन दान किया करते थे (भाग॰ १०० ५७.३३) । (२) एक दैत्यका नाम (हिं॰ श॰ सा॰) ।

दानलीला-स्त्री० [मं०] श्रीकृष्णकी एक लीला जिसमें उन्होंने ग्वालिनोंमें गोरम वेचनेके लिए कर लिया था (भाग०)।

दानव - [पु० [सं०] 'दनु' नामकी पत्नीसे उत्पन्न कश्यप किषके पुत्र जिनका निवासस्थान रमातल तथा श्वेत पर्वत है (भाग० २.७.१३; ५.२४.३०; वायु० ३९.२९; ४६.३५; ६६.१) । मायावी दानवोंका उल्लेख क्रग्वेदमें हैं । महाभारतके अनुमार दनुके चालीस पुत्र थे जिनमें विप्रचित्त राजा हुआ (ब्रह्मां० ३.७.२५५; ८.७; २०.३; ४.४२) । भागवतके अनुसार दनुके ६१ पुत्र थे । मनुस्मृतिके अनुसार दानव पितनेंसे उत्पन्न माने गये हैं । मरीचि आदि क्रिपोंसे पितर और पितनेंसे देव और दानव उत्पन्न हुए (मनु० ३.२०१,१९६)।

दानवगुरु – पु० [सं०] शुक्राचार्यका एक नाम । यह डानवीं-

के गुरु माने गये हैं (महाभा० आदि० ७६.८)।

दानवज्र-पु॰ [सं॰] एक प्रकारके घोड़े जो केवल देवताओं और गंधवींकी सवारामें रहने हैं। कहते हैं ये घोड़े बूढ़े नहीं होते और इनकी गति मनकी गतिके समान तीव्र होती हैं (महाभा॰)।

दानवृत – पु० [मं०] शाकद्वीपके निवासियोंका एक वर्ग (भाग० ५.२०.२७)।

दानवेंद्ग-पु० [मं०] राजा दिलका नाम—दे० दिल । दानाग्नि-पु० स्त्री० [मं०] प्रीति और पुलस्त्यका एक पुत्र जो पूर्व जन्ममें (स्त्रायंभुत्र मन्वंतरमें) अगस्त्य थे। सुजंधी नामक्षी पत्नीसे इनके अनेक पुत्र थे (ब्रह्मां० २.११.२६,

दाम-पु॰ [सं॰] २० संख्यावाले सुखदेव गणमेंका एक सुखदेव (ब्रह्मां० ४.१.१८)।

दामकंठ-पु० [सं०] एक कषि जो गोत्र प्रवर्त्तक थे। दामग्रंथि-पु० [सं०] राजा विगर्के सेनापित-महाना०। दामचंद्र-पु० [सं०] पांचाल-नरेश द्रपदके एक पुत्र तथा राजा पृपतके पोत्रका नाम-महाभा० (द्रोण० १५८.४०)।

दामनपर्व-पु० [सं०] चैत्र शु० चतुर्दशीको मनाया जाने-वाला एक पर्व विशेष (हमारे त्योहार डा० वृजमोहनकृत) । दामोद-पु० [सं०] अथर्ववेदको एक शाखाका नाम ।

दामोदर-पु० [मं०] श्रीकृष्ण या विष्णु भगवान्का नाम (ब्रह्मां० ३.३६.३९)। हिर्वंशके अनुमार यमलार्जुनके गिरनेके समय यशोगने श्रीकृष्णको पेटमं रस्ती लगाकर एक ओखलमं बाँव दिया था (विष्णु० ५.६.२०; १३.३४)। इसते गोपियोने कृष्णका नाम दामोदर रख दिया। अन्य मतसे 'दाम' = लोक या विश्व। सारा विश्व भगवान्के उदर-मं है, अतः दामोदर। कुल लोग 'दामाद्दामोदरविदुः'के अनुमार श्रीकृष्णको दामोदर कहते हैं, क्योंकि उनका इंद्रिय निग्रह प्रसिद्ध है। इस रूपमे कृष्णका अस्त्र पाश है (ब्रह्मां० ४.३४.८३)।

दारवत्या — स्त्रं ० [सं०] १६ मौनेय देव-गन्थवीं ती ३४ अप्सराएँ छोटी बहिनें थी, उनमेंसे एक अप्सराका नाम (वासू० ६९.४)।

दारिद्रचहरपष्टी न्ह्याँ (सं०) माघ शु०६ से आरम्भ करके प्रत्येक पष्ठीको एकमुक्त, नक्त अयाचित उपवास करे, ब्राह्मण-भोजन कराये तथा वर्षपर्यन्त दानादि करे तो कुळसे दिस्ताका समूल नाश हो (संत०)।

दारक - पु० [मं०] (१) श्रीकृष्णके मारिय जो बड़े स्थामिभक्त थे (भाग० १०.५०.१६; २०(५); ८; ६४(६); ७१.
१२; विष्णु० ५.३०.५१) । जिस समय अर्जुन सुभद्राको 
हरण कर लिये जा रहे थे, उस समय इन्होंने अर्जुनसे कहा 
था—'में यादवोंके विरुद्ध तथ नहीं हाँक सकता, अत्यव 
आप मुझे बाँघ दें और जहाँ चाहें रथ ले जायं।' लक्ष्मणाको स्वयंवरसे लानेके समय यही रथ हाँक रहे थे (भाग० 
१०.७७.९-११; ८२.३३) । इनका पुत्र प्रद्युम्नका मारिय था 
(भाग० १०.७६.२७) । वसुदेव तथा अर्जुनको श्रीकृष्णके 
स्वर्गवामका समाचार इन्हांके द्वारा मिला था (भाग० ११. 
३०.४१-५०; ३१.१५-१७; विष्णुके ५.३७.५७-६४) । (१) 
शिवके अवतार एक योगाचार्य। (१) इक्कीसर्वे द्वापरके

विष्णुके अवतार तथा इनके पुत्र।दि—पवित्र देवदारुवनमें (वायु० २३.१९५)।

दारुकावन पु॰ [मं॰] (देवदारुवन) हिमालयकी चोडीपर स्थित एक वन जहाँ ऋषि लोग तपस्यामें रत रहते हैं। यह पिवत्र तीर्थस्थान माना गया है जहाँ शिवने ऋषियोंके समक्ष नग्न नृत्य किया था जिससे रुष्ट हो उन लोगोंने शाप दिया। अंतमें हर प्रकारसे दुःखी हो ब्रह्माकी सम्मतिसे सबने शिवको प्रसन्न किया। भरम रनान विधिसे शंकरने ऋषियोंको संनुष्ट किया (ब्रह्मां॰ २.२७.१०५; १२८)।

दारुण-पु० [मं०] (१) विष्णु भगवान् का एक नाम (हिं० रा० सा०)। (२) शंकरका एक नाम। (३) एक नरकका नाम। (४) रिध्यते उत्पन्न दस गन्धर्वोमेंसे एक गंधर्वका नाम (ब्रह्मां० ३.७.११)।

─स्त्री० [मं०] (१) एक देवी विशेषका नाम जो नर्मदा प्रदेशकी अधिष्ठात्री देवी हैं। (२) अक्षय तृतीयाका दूमरा नान—दे० अक्षय तृतीया।

दार्पद्वत-पु० [नं०] एक यशका नाम जो दपढती नदीके तरपर होता था—दे० (कात्यायन श्रीतमूत्र)।

दारुकि – पु॰ [मं॰] रथीतरके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (वायु० ६०.६६) ।

दारुभ्य – पु० [म०] (१) औत्तम मन्वंतरके सप्तिषयों में से एक ऋषिका नाम (मत्स्य० ९.१४)। (२) वृक्ष नामके मुनि जो इदके वंधु कहे जाते हैं। परशुरामजीके क्रोधने राजा चन्द्रसेनकी गिर्मणी स्त्रीकी रक्षा इन्होंने की थी। (३) एक क्रिप जिसने श्रीकृष्णकी दस्युहत धर्मच्युत पितनयों को अनंगजान ब्रवमें अभिषिक्त कर बचाया था (मत्स्य० ७०. १०-१३)।

**दाविक**−पु॰ [मं॰] (दारविक≔ विलमन) एक प्रदेश इस देशका एक प्रदेश भोग बात्य, म्लेच्छ और शूद्र राजा करेंगे (विष्णु॰ ४.२४.६९)।

दाशपुर-पु० [मं०] कौशिकके सात पुत्र व्याधके रूपमें यहीं उत्पन्न हुए थे। इन्हें अपने पूर्व जन्मकी वातें स्मरण थीं, अतः व्याध कर्मोंसे ये बचने रहे थे (मत्स्य० २०.१२-४; २१.९, २८)।

दाशरथि – पु० [मं०] श्रीरामका एक नाम जिन्होंने रावण और उसके वंदाजोंका नारा किया था (वायु० ७०.४८) ।

दाशार्ण-पु० [सं०] इनका राजा शतध्वज्ञथा। श्रीकृष्णके मिथिला प्रयापके समय ये लोग उपहार ले उनमे मिलने गये थे (भाग० १०.५२.११(१२); ८६.२५)।

दाशाही-पु० [सं०] दे० दवार्श (भाग० ११.३०.१८) ।

दारोयी -स्त्री० [तं०] मछुए की वन्या सत्यवर्ता जो झांतनु-को न्याही थी तथा चित्रांगद और विचित्रवीर्यकी माना थी (मत्स्य० ५०.४५; वायु० ७३.२१७; ९९.२४०) ।

दास - पु० [नं०] (१) वे भृत्य जिन्हे आद्धोमे भोजन दिया जाय (मत्स्य० १७.५७-६२; बायु० ६०.३७) । इसने शूट्रों- का बोध होता है (विष्णु० ३.१०.९) । (२) मनुस्मृति (८.४१५) में सात प्रकारके और याझवल्वय, नारट आदिने १५ प्रकारके ठाम कहे हैं ।

दासक-पु॰ [सं॰] एक ऋषिका नाम जो गोत्र प्रवर्त्तक थे। दाशनंदिनी-स्रां॰ [सं॰] सत्यवतीका नाम। यह धीत्रग्का

बन्या और वेदव्यासकी माना थी (मत्स्य० ५०.४५; वायु० ७३.२१; ९९.२४० तथा दे० मत्स्यगंथा, सत्यवती) ।

दासी-स्त्री॰ [सं॰] ये चार प्रकारकी होती हैं—देवदासी, ब्रह्मदासी, स्वतंत्रा और शृद्धदासिका। प्रथम दो क्षत्राणियोंकी कक्षामें आती हैं, तीसरी वेदया (विशी) की वक्षाकी होती हैं और चौथी हीन जातिकी होती हैं (ब्रह्मां॰ ४.८.११-१२)। टासी—परिचारिका (मत्स्य॰ २९.१७:२३)।

दासेर-पु॰ [मं॰] भण्डके अनेक केनापतियोंमेसे एक केना-पतिका नाम (४.२१.८५)।

दाहकर्म-पु० [सं०] शवके जलानेका कर्म जो मनुष्यके १६ संस्कारोंमसे अंतिम है-दे० 'शुद्धितत्त्व'; 'अन्त्यकर्भ-दीपक';--नित्यानंद पंत म० म०।

**दाहकाल** – पु॰ [सं॰] एक कल्पका अंत होनेके पश्चात्का समय (वायु० ७.१५)।

दिंभक-पु॰ [मं॰] हंस पहलवानका भाई एक पहलवान जो जरामंथका मित्र था और भाईकी मृत्यु सुन यमुनामें इव गया था (भाग॰)।

दिक्-पु॰ [नं॰] शतरूपाके एक पुत्रका नाम (१) (मत्स्य॰ ४.२५)।

दिक्कन्या स्त्री० [सं०] दिशासपी वन्या । पुराणानुसार दिशाएँ ब्रह्माकी कन्याएँ मानी गयी है । सृष्टि करते समय ब्रह्माके कानसे दस दिशाएँ निवर्ण । ब्रह्माके आशानुसार दमीं वन्याएँ एक-एक दिशाने स्तर्ण । इसके पश्चात् आठ लोकपालोंको सृष्टि हुई और एक-एक वन्या एकएक लोकपालको दी गयी (वाराह०) ।

दिक्पति – पु० [नं०] १२ संस्याक्षे सत्यदेव गणमेंके एक सत्यदेवका नाम (ब्रह्मां० २.३६.३४: वायु० ६२.३१) ।

दिक्षाल — पु० [मं०] पुराणानुसार वसो विद्याओं ना पालन करनेवाल देवता । ज्योतिपक्ष अनुसार दक्षिणके स्वामी मंगल, पश्चिमके द्यान, उत्तरके तुथ, पूर्वके सूर्य, अग्निकोण- के शुक्र, नेकात कोणके राहु, वायुकोणके चन्द्रमा और ईशानकोणके बृहस्पति हैं। ये ब्रह दिक्षित कहे जाते हैं — दे० लोकपाल । पुराणानुसार पूर्वके हंद्र, अग्निकोणके बहि, दक्षिणके यम, नेकातके निकाति, पश्चिमके वरुण, वायुकोणके मारुत, उत्तरके कुदेर, ईशानकोणके ईश, कर्ड दिशाके बहा। और अथोदिशाके अनत—दे० विक्वन्या। चार दिशाओं के चार विक्षाल ये हैं — सुधर्मा, शंखपद, केतुमान् और दिरण्यरोमा। ये श्रृत्योगा नाश करके पृथ्वीकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मलिमें इनका आवाहन करते हैं (मत्स्य० ८.९-११; ९३.५२)। इनकी उपासना विधिके लिए (मत्स्य० ६७.९-१६; ६९.३८)।

दिकर-पु० [सं०] भगवान् शंवरका एक नाम।

**दिकरवासिनी** नस्ती॰ [सं॰] पुराणानुसार शिवमें निवास करनेवाली एक देवी (शिव॰) ।

दिक्करिका – र्खः ० [सं०] पुराणानुसार िन्गजोंके क्षेत्रसे अर्थात् मानसरोदर क्षेत्रके अंतर्गत होवर व्हनेवाळी एक नदी (ब्रह्मां०, वायु०)।

दिकरी-पु॰ [मं॰] आठों दिशाओके दिग्गजोबो दिकरी कहते हैं। इसमें ऐरावत आदि आठ हाथी है—दे॰ दिग्गज। दिगङ्गना – स्त्री० [सं०] ये हे ब्राह्मी, अनन्तशक्ति इन्द्राणी, आग्नेयी, गदिनी, नैर्कती, वारुणी, पताकिनी, शंखिनी और माहेश्वरी (मत्स्य० २८६.५-११,१७)।

दिगीश्वर-पु० [मं०] दे० दिक्पाल । ये सव वरुणके यज्ञमें साक्षात् उपस्थित थे (ब्रह्मां० ३.१.२८)।

दिगाज-पु० [मं०] पुराणानुसार आठों दिशाओं में आठ हाथी पृथ्वीको दबाये हैं। उन दिशाओंको रक्षाके लिए ब्रह्माने इन्हें स्थापित किया है। पूर्वमें ऐरावत, पूर्व-दक्षिण कोणमें पुंडरीक, दक्षिणमें वामन, दक्षिण-पश्चिम कोणमें कुमुद, पश्चिममें अंजन, पश्चिम-उत्तर कोणमें पुष्पदंत, उत्तरम सार्वभौम, उत्तर-पूर्व कोणमें सप्रतीक। ये ही आठों दिशाओंके हाथी दिग्दज कहे जाते हैं। शिव-तांडवके समय ये सब स्थान-च्युत हो जाते हैं।

दिरगयंद-पु० [हिं0] दे० दिगाज ।

दिग्दंती-पु० [मं०] दे० दिग्गज (ब्रह्मां० ४.९.७९)।
दिग्दंती-पु० [मं०] दे० दिव्पाल (मत्स्य० ८.९-११)।
दिग्दाज-पु० [मं०] दे० दिव्पाल (मत्स्य० ९३.११)।
दिग्वारण-पु० [मं०] दे० दिग्गज (ब्रह्मां० ४.९.७९)।
दिग्वारा-पु० [मं०] दिग्वकी एक उपाधि (ब्रह्मां० २. २७.९८)।

दिकसिंधुर-पु० [मं०] दे० हिग्गज।

दिङमातंग-पु० [मं०] दे० दिग्गज (ब्रह्मां० ४.९.७९) । दिति – स्त्री० [सं०] दक्ष प्रजापनिकी एक पुत्री जो कदयप ऋषि हो न्याही गयी थी (भाग० ३.१४.७; वायु० ६६.५४; विष्णु० १.१५.१२४, १४०) । यह हिर्ण्याक्ष तथा हिर्ण्य-कञ्चिपु आदि देत्योंकी माना थी (भाग० ६.६.२५; १८.११; ७.१.३९; ब्रह्मां० ३.३.५६: मत्स्य० ६.१.८; वायु० ६७. ४९) । जब अप्रतिमन या अरिष्टनेमि इसका पुत्र था (वायु० ६५.११२) । जब इसके सब दैत्य पत्र इंद्र द्वारा मारे गये तब इन्होंने करयपसे ऐसे पुत्रकी इच्छा की जो इन्द्रका दमन कर सके । दितिके गर्भिणी होनेपर कइयपने १०० वर्ष बड़ी पवित्रतासे दितानेका आदेश दिया। पतिके आज्ञानुसार दितिने ९९ साल दई। पवित्रतासे बिताये, पर अंतिम वर्षमें एक दिन विना हाथ-पेर धोये सो गयी । इंद्र तो अवसरकी ताक्रमें थे ही, चट गर्भमें घुस गये और जरायुके सात दुकड़े कर डाले। बालक इननी जोरसे चिल्लाया कि इंद्रने घवड़ा कर उन खंडोंनंसे प्रत्येकको फिर सात टुकड़े कर दिये। ये ही ४९ खंड मरुत कहलाने हैं। दे० मरुन; (भाग० ६.१८. २३-७७; ब्रह्मां० १.१.११२; अध्या० ५ पूरा; ७.४६५; ४. ९.३; मत्स्य० ६.४७; अध्याय ७ पूरा; वायु० ६७.८६, १३५; विष्णु० १.२१.३०-४१) ।

दिदेहक-पु० [सं०] १२ संख्यावाले शुक्रदेव गणमेंसे एक शुक्रदेवका नाम (क्षायु० ३१.९) ।

**दिनकर**−पु० [मं०] रातसे दिन करनेवाला, सूर्यका नाम । **दिनकरकन्या**−र्ह्वा० [सं०] यमुना नदी—दे० छाया, संज्ञा ।

दिनकरसुत-पु० [मं०] यम, शनि, सुग्रांव, अश्विनीकुमार और कर्ण सूर्यके लड़के कहे गये हैं—दे० पृथक र व्याख्या। दिनत्रयञ्चत-पु० [मं०] माध स्नान एक महीनेमें पूरा होता हैं, पर यदि इतना अवकाश न हो तो माध शु० १३, १४ तथा १५ को अरुणोदयमें स्नानादि करे तो पूर्णमास-स्नानका फल प्राप्त हो जाता है (पद्म०) ।

**दिननाथ** – पु० [मं०] सूर्यका एक नाम (ब्रह्मां० ४.२४. ६१) ।

दिनमिश्रा-पु० [सं०] षोडशपत्राब्जकी १६ शक्तियोंमेंसे एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.३२.११)।

दिलीप-पु० [मं०] (१) यशोदाके गर्भसे उत्पन्न अंशमानके पुत्र । वार्ल्माकिके अनुसार ये राजा सगरके परपोने तथा महा-राजा रघुके परदादा थे। इन्होंने गंगाजीको पृथ्वीपर लानेकी चेष्टा की थी, पर सफल न हुए और मर गये (भाग० ९.९. २; मत्स्य० १२.४४; १५.१९; वायु० ७३.४२; ८८.१६७; विष्णु ० ४.४.३४-५) । राजा भगीरथ जो तपोवलसे गंगार्जा-को स्वर्गसे लाये थे, इन्होंके पुत्र थे, रघुवंशके अनुसार इन्हींकी सुदक्षिणा नामकी पत्नीसे राजा रघु उत्पन्न हुए थे। दिलीपने तीनों लोकों तथा तीनों अग्नियोंको जीत लिया था (लिंगपुराण)। हरिवंशके अनुमार भी यह राजा मगर-के परपोते थे। बहुत दिनों राज्य करनेके पश्चात् यह वन चले गये थे (ब्रह्मां० ३.१०.९२; ५६.२९-३२; ६३.१६६) । एक बार इन्होंने नंदिनी गौके रक्षार्थ अपने प्राणतक अर्पण किये थे तब कहीं सुराभ गौका ज्ञाप दला था। (२) मत्स्य १ के अनु १ रघुके पुत्र दिलीप दिलीपके पुत्र अजक अजक्रके पुत्रका नाम दीर्घवाहु (मत्स्य०१२.४८)। (३) एक ऋषि जो विष्णुकी योग-शक्तिमे परिचित ये (भाग० २.७.४४) । (४) सोमवंशी ऋष्यके पुत्र तथा प्रतीपके पिता (भाग० ९.२२.११)। (५) (खट्वॉग) कुदाद्यमांके पुत्र तथा टीर्घशाहुके पिता जिन्होंने स्वर्गसे यहाँ आकर मेरी आयुका केवल एक मुहूर्त रोष है, यह जानकर अपनी पैनी बुद्धि तथा सचाईके वरुपर त्रिलोक जात लिये (ब्रह्मां० ३.६३.१८२; वाय्० ८८.१८२) । (६) भीमसेनदा एक पुत्र जो प्रतीपका पिता था (मत्स्य० ५०.३८; वायु० ९९.२३३; विष्णु० ४.२०.७-८) ।

दिव पु० सिं०] 'स्वलींक', म्वर्ग जहाँका अधिपति होनेके कारण मुर्धको दिवम्पति कहते है। यहाँ गंधर्व, राक्षण, अप्सराएँ, यक्ष, नाग तथा मनुष्य रहते है। पातालने यहाँ आनेके पाँच मार्ग है। यहाँका क्षेत्रफल पृथ्वांके दरावर है (मत्स्य० २.३२; १२४.२०; वायु० ४७.९; १०१.१९)।

दिवंजय-पु॰ [सं॰] उदार्धी और भद्राका एक पुत्र जो बारांगीका पति तथा रिपुका पिना था (ब्रह्मां॰ २.३६.१०१; बायु॰ ६२.८७)।

दिववष्टा-पु० [सं०] एक कहयप-कुलके ऋषि तथा ह्यापेय प्रवर प्रवर्तक (मत्स्य० १९९.१३)।

दिवस्पति - पु० [मं०] (१) तेरहवें मन्वंतरके इंद्रका नाम जो योगेश्वरके मित्र थे (भाग० ८.१३.३१-३२; ब्रह्मां० ४.१०१; वायु० १००.१०५; विष्णु० ३.२.३९)। (२) सूर्य मन्यका अधिपति हैं, इसिलए दिवस्पति कहलाता है (ब्रह्मां० २.२३.५०; वायु० १०१.२२)।

(३) ध्रुवका एक नाम (वायु० ६२.८१)।

दिवस्पृश-पु० [सं०] (१) विष्णुका एक नाम। वामन अवतार धारण करनेमें इन्होंने स्वर्गको पैरसे छुत्रा था, अतः यह नाम पड़ा—दे० वामन। (२) स्वारोन्तिप मन्वन्तरके १२ संख्यावाले तुषित देवगणोंमेंके एक तुषित-देवका नाम (ब्रह्मां० २.३६.१०)।

दिवाक-पु० [सं०] (दिवार्क=ब्रह्मां०) भानुका पुत्र तथा सहदेवका पिता जो एक सेनापति था (भाग० ९.१२. १०.११)।

दिवाकर - पु० [मं०] (१) सूर्यदेव, प्रहोंका राजा (मत्स्य० १५०.१५१; २६५.३८, ४१; २६६.३८; २८१.१२; वायु० २८.३२) । यह अग्नि रूप है (वायु० ५३.२९.३०) । एक वार ब्राह्मणके रूपमें कार्त्तवीर्यने इनका स्वागत किया था (ब्रह्मां० ३.७०.४) । यह पृथ्वीसे १०००×१०० योजन दूर है (वायु० १०१.१२९) । (२) प्रतिच्योमके पुत्र (प्रतिच्यूहके पुत्र = वायु०) जिनकी राजधानी अयोध्या थी। (मत्स्य० २७१.५; वायु० ९९.२८२) ये सहदेवके पिता थे। (विष्णु० ४.२२.३) । (३) पृथ्वीके १० विभाग करके इन्होंने इक्ष्वाकु तथा अन्य राजाओंको दिये। सुबुम्न स्त्रीवेशमें रहनेके कारण कुछ न पा सका। विश्वष्ठके कारण इसे प्रतिष्ठा मिली जिसे इसने पुरूरवाको दे दिया (वायु० ८५.२०-२३)।

**दिवानाथ**−पु० [सं०] दिनका स्वामी **स्**र्यका नाम—दे० \_दिनकर।

दिवाकीत्थेगण-पु० [सं०] भितरोंका एक वर्ग जिसकी पूजा हर अमावस्याको होती है। इनके लिए कृष्ण पक्ष दिन तथा द्युक्ल पक्ष रात होती है (ब्रक्षां० २.२८.२३, ९३; वायु० ५६.२१; ७३.६२)।

दिवाकृत्य – पु० [मं०] देवताओंका एक वर्ग जो श्राद्ध करते हैं, पितरोंका पूजन करते हैं (ब्रह्मां० ३.१०.११०)।

दिवावृत् -पु॰ [मं॰] क्रोचर्द्वापके सात श्रेष्ठ पर्वतोंमेंसे एक पर्वत (ब्रह्मां॰ २.१९.३७; वायु॰ ४९.६२; विष्णु॰ २.४. ५१)।

दिविंद-पु० [सं०] (ब्रह्मां = द्वियिट) क्रींचद्वीपके श्रेष्ठ पर्वतींमेंसे एक पर्वत (वायु० ४९.६२; ब्रह्मां० २१९.६८) । दिवि -पु० [सं०] औत्तम मन्वन्तरके १२।१२की संख्यावाळे ५ देवगणोंमेंसे सत्य देवगणमेंका एक सत्यदेव (ब्रह्मां० २. ३६.३५) ।

दिविरथ-पु० [सं०] (१) खनपान (अनपान = ब्रह्मां०; विष्णु०) वा पुत्र तथा धर्मरथका पिता (भाग० ९.२३.६-७; ब्रह्मां० ३.७४.१०३; विष्णु० ४.१८.१५; वायु० ९९.१०१)। (२) पुरुवंशोत्पन्न राजा भूमन्युके पुत्रका नाम (महामा० आदि० ९४.२४)। (३) हरिवंशके अनुमार अंगदेशाधिपित दिधवाहनके पुत्रका नाम जो विद्वान् धर्मरथका पिता था (मत्स्य० ४८.९२)।

दिवोदास — पु॰ [सं॰] (१) भीमरथके पुत्र तथा धुमान् के पिताका नाम (भाग॰ ९.१७.६)। (२) चन्द्रवंशी राजा केतुमान्थे पुत्र भीमरथ जो काशीके राजा थे। ये ही दिवोदासके नाम-से विख्यात हुए। यह धन्वंतरिके पीत्र कहे जाते हैं (वायु॰ ९२.६, १८-१९)। महाभारतके अनुसार यह राजा सुदेवके पुत्र थे। इन्द्रने शंवर राक्षमकी १०० पुरिथोंमेंसे ९९ नष्ट करके शेप एक इन्हें दी थी। सुदाश नामक इनका एक पुत्र था जिससे महादेवने काशी ली थी। काशीखंडके अनुसार पहले इनका नाम रिपुंजय था। नागराजने अनंगमीहिनी

नामकी उनकी पुत्री तथा आकाशसे देवताओं द्वारा पुष्प और रत्न आदि मिलनेके कारण इनका नाम दिवोदास हुआ (काशीखंड, महाभा०) । (३) ब्रह्मिष इंद्रसेनके पौत्र और वध्याश्व (वध्र्यश्व) के पुत्रका नाम । यह मेनकाके गर्भसे . अपनी वहिन अहल्याके साथ ही उत्पन्न हुए थे। इनके पुत्र मित्रेयु भी महिष थे (वायु० ९९.२०१,६) । (४) मुद्गलके पुत्र तथा मित्रेयुके पिता (भाग० ९.२१.३४; २२.१)। (५) भीमरथके पुत्र तथा प्रत्तर्दनके पिताका नाम । यह एक राजा थे। वीतहव्य राजाके पुत्रोंने इनके सब पुत्रोंको मार दिया। भरद्वाज ऋषिके यज्ञके पदचात् इन्हें प्रदर्दन नामक पुत्र हुआ जो काशीका राजा था (महाभा० अनु० ३०.२०-३०)। (६) भीमरथके पुत्र प्रजेश्वर इस नामसे प्रसिद्ध थे (ब्रह्मां० २.६७.२६) । (७) विध्याश्वका एक पुत्र (मत्स्य०५०.७); (८) १९ मंत्रकृत् भार्गवोंमेंसे एक मन्त्रकृत् भार्गवका नाम (ब्रह्मां० २.३२.१०६; वायु० ५९.९७) तथा एक राजिंघ थे (मत्स्य० १४५.१००)। (९) काशीराज भीमरथका एक नाम । जब क्षेमक राक्षसने इनका सर्वनाश कर दिया तब राज्यके वाहर गोमती नदीके तटपर इन्होंने अपनी राज-धानी वनायी। इस राजपिंकी पत्नी सुयद्याकी प्रार्थनापर भी जव नगरमें स्थापित निकुंभ गणपतिने इसे पुत्र नहीं दिया तव दिवोदासने उनका मंदिर गिरवा दिया, अतः श्रापित हुआ। भद्रश्रेणीके पुत्रोंको इसने परास्त कर केवल सदसे छोटे दुर्वमको छोड़ सदका दथ कर डाला था। द्यद्वी रानीसे इते प्रत्तर्दन नामक पुत्र हुआ था (बायु० ९२.२३-६४; विष्णु० ४.८.११) । (१०) हर्यश्वका पुत्र तथा मित्राय-का पिता (विष्णु० ४.१९.६२, ६९) ।

दिच्य - पु० [सं०] (१) दौशस्त्रा और मास्त्रतके मात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.६; ब्रह्मां० र.७१.१; विष्णु० ४.१३.१; वायु० ९६.१७)। (२) उन्तम मनुके तेरह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.३६.३९)। (३) १० संख्यावाले मुतार वर्गके देवोंमेंसे एक देव (ब्रह्मां० ४.१.८९)।

दिन्यकट-पु॰ [मं॰] एक देश, जो पश्चिममें स्थित माना गया है। इते दिश्विजयके समय नकुलने अपने अधिकारमें कर लिया था (महाभा॰ सभा॰ ३२.११)।

दिव्यदेवी - स्त्रीं १ [सं०] पुराषानुसार एक देवीका नाम ।
दिव्यनदी - स्त्रीं १ [सं०] एक नदीका नाम (शिवपुराण) ।
दिव्याहरोत्र - पु० [सं०] सायन गणितके अनुसार मनुष्यके
३६० दिनोंके दरासर । 'अह' अथवा दिन 'उदगायन' है
और रात्रि, 'दक्षिणायन' है । मास = मनुष्यके ३० वर्ष ।
तीन महीना दस दिन = मनुष्योंका १०० वर्ष । संवत् =
मनुष्यके ३६००० वर्ष । २००० वर्ष = ३६०००० वर्ष ।
(वायु० ५७.१२, १९; १००.२२४) ।

दिच्यमान – पु॰ [मं॰] स्वारोचिष मन्वंतरके १२ संख्यावाले पारावत देवगणमेके एक देवका नाम (ब्रह्मां॰ २.३६.१४)। दिच्यमानुष – पु॰ [मं॰] वैवस्त मनुके १० पुत्रों, जो स्वर्गाय थे, का सामृहिक नाम (मत्स्व॰ ११.४१)।

दिव्ययमुना - स्त्री० [सं०] पुराणानुसार कामरूप देशकी एक बहुत ही पवित्र नदीका नाम ।

दिन्यवाह - स्त्री० [मं०] वृषमानु गोपक्षा पुत्रियोंमेंसे एक ।

यह राधिकाकी बहिन थी (भाग०) । दिच्यविद्या-स्त्री० [मं०] एक योगनाथा (ब्रह्मां० ४.३७.

३०)। दिव्या – स्त्री० [मं०] (१) हिरण्यकशिपुकी एक पुत्री तथा

दिच्या - स्त्री (सं) (१) हिरण्यकशिपुकी एक पुत्री तथा प्रथम प्रजापित भृगुकी पत्ती। इनका एक पुत्र (शुक्र) तथा पुत्री थी (ब्रह्मां० ३.१.७४-६.८८; वायु० ६५.७२)। (२) एक अप्सराका नाम (ब्रह्मां० ३.७.७)।

दिव्याश्रय - पु० [सं०] एक प्राचीन पुण्य क्षेत्र जहाँ विष्णु भगवान्ने तपस्या की थी। कुरुक्षेत्रका दर्शन करके वल-देवजी यहाँसे होते हुए हिमालय गये थे (महाभा०)।

**दिज्योषधि** −पु॰ [सं॰] उत्तम मनुके १३ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ २.३६.३९) ।

दिश-पु० [मं०] (१) दिशाएँ उसकी पत्नी हैं। अष्टमूर्त्ति भगवान् भवकी भीमा नामकी छठी मूर्त्ति आकाश्च है। स्वर्ग उसका पुत्र हैं (ब्रह्मां० २.१०.८२; वायु० २७.५४)। (२) एक देवता जो कानके अधिष्ठाता देवता कहे गये हैं।

(३) ७ मरुतगर्णोमेंसे ७वें गणका एक मरुत् (वायु० ६७. १२९) ।

दिशाचक्षु-पु० [सं०] विष्णुवाहन गरुड़के पुत्र (विष्णु०)। दिष्ट-पु० [सं०] नाभागके पिता तथा वैवस्वत मनुके १० पुत्रोमेंसे एक पुत्रक्षा नाम (भाग० ८.१२.२; ९.१.१२; २.२३; ब्रह्मां० २.३८.३१; ३.६०.३; विष्णु० ४.१.७)।

**दिसिदुरद**−पु० [सं० दिशा द्विरट] दे० दिग्गज । **दिसिनायक**−पु० [सं० दिशानायक] दे० दिक्षाल । **दिसिप**−पु० [हि०] दे० दिक्षाल ।

**दिसिराज**-पु० [हि०] दे० दिक्रपाल । दीक्षा-स्त्री॰ [मं॰] (१) अष्टमूर्ति भगवान् शिवकी सातवी उम्रमृति दीक्षित (दीक्षाको प्राप्त) ब्राह्मण है। उसकी पत्नी दीक्षा है और पुत्र संतान है (ब्रह्मां० २.१०.८०; वायु० २७.५५; विष्णु० १.८.८) । (२) ललिताकी उपासुता सम्बन्धी शांभवी दीक्षा वह है जो गुरुकी दृष्टि, वचन या स्पर्शसे ही शीव्र प्राप्त हो जाती है। शिष्यके आचरणगे संतुष्ट हो गुप रूपसे गुरु जब मंत्राभिषिक्त करता है तब इसे मानमी दीक्षा कहते हैं। सर्वप्रथम 'क्रिया दीक्षा' है जिसमें स्नान कर शुद्ध हो, सोलहों उपचार सहित देवीसूक्त और पुरुषमूक्तका पाठ सहस्राक्षर विद्या सहित पुष्पाञ्जलि; समाधि; दरिद्र तथा अशक्त केवल भावनाद्रव्यसे उपासना करते है अर्थात् मानसी पूजा करते है। भयत्ररीका चितन, फिर श,ष,स ४२ अक्षरोंका वर्ग,पंचाक्षर, चतुरक्षर आदि। तदुपरांत वरमूत्तियों, स्वर्शक्तियों तथा वर्णशक्तियोंका चितन। फिर मुद्रापर ध्यान रखते हुए चक्रेश्वरी और अनंग कुसुम देवीकी स्थापना हृइयमें करे। मनुजपमका मनन देवीको प्रसन्न करता है (ब्रह्मां० ४.४३ (पूरा); ४४,१ से १५१

**दीधय** −पु० [सं०] १२ संख्यात्राले याम देवगण<mark>में का ए</mark>क याम देवता (वायु० ३१.६) ।

दीपदान – न० पु० [मं०] कात्त्रिक क्व० १४ को प्रदोषकालमें प्रज्वलित तथा सुपूजित चौदह दीपक लेकर स्ने स्थानोंमें यथा विभाग दीप स्थापन करें। इससे यमराज संतुष्ट होते हैं—दे० कृत्यचंद्रिका।

दीपप्रतिष्ठाख्यव्रत -पु० [मं०] इसे धरणीने किया था जिससे उसे कष्टोंसे मुक्ति मिल सकी थी (ब्रह्मां० ३.४७.६१)।

दीपवती - स्त्री० [मं०] कामास्य प्रदेशकी एक नदी, प्रसिद्ध शंगार नामक पर्वत इसके पूर्व है—कालिकापुराण।

दीपान्विता – स्ती० [सं०] कात्तिक ददी अमावस्या जिम दिन श्रीलक्ष्मीका पूजन और दीपदान किया जाता है—दे० दीवाली ।

दीपावली-पु॰ [मं॰] कात्तिक वर्दा अमावस्या जिस दिन दीवाली मनायी जाती हैं।

दीवाळी - स्हां० [सं० दोपावली] कात्तिककी अमावस्थाको होनेवाला एक पर्व जिस दिन संध्या समय अमावस्थाको होना आवश्यक है। लक्ष्मी-पूजन भी इसी दिन होता है। अमावस्था यदि दो दिन पड़े तो दूसरे दिन दीवाली होगी। यदि प्रदोषमें (संध्याको स्थारतके पश्चात् = रजनीमुखमे) अमावस्था पड़े ही नहीं तो पहले दिन लक्ष्मीपूजा और दूसरे दिन दीपरान होता है।

पहिले इसे 'दियेवाली' अभावस्या कहते थे। दियेवाली-का ही संक्षिप्त रूप दीवाली है। अब दीपटान और तर्पण तो शायद ही कोई करता हो, हाँ रात-दिन जुआ अवस्य खेलते है जिसे आगामी सालकी हारजीनका शकुन मानने है। वैज्ञानिक आधार—युग-युगसे हम दीपोत्सव मनाते आये है। यह शरदतुके उत्तरार्द और हेमन्तके आरम्भमें कात्तिक अमावस्थाको मनाया जाता है। वर्षा ऋतुके समाप्त होनेपर दीवाली आती है। बरमातके कारण सड़े-गले पदार्थोंसे सारा बायुमण्डल विधाक्त हो। उठता है। नाना प्रकारके की इन्मकों है बरसान ने उत्पन्न हो जाने है जो भिन्न-भिन्न रागोंको फैलानेवाले होते हैं। दीपावलीमें घरोंको लीप-पोतकर साफ कर दिया जाता है। हवन और दियोंके कारण वे पतिंगे मर जाते हैं और रोगकी आजंका भी मिट जाती है। वर्षाके पश्चान किसानोंका घर अन्नम भग रहता हैं और न्यवसाथियोंके न्यवसाय-मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए ये लोग विशेषकर हपों हास प्रकट करते है।

पीराणिक आधार—िकसी राजाकी एक मोतीकी माला कौआ लेकर भाग गया जिसे एक गरीव बाह्मणने पाया। पुरस्कारके लोभसे राजाको माला दे उसने राजासे यह कहा कि कार्त्तिक अमावस्थाको उसका घर छोड़ कहीं दिया न जलाया जाय। छक्ष्मीने प्रसन्न हो बाह्मणको धन-धान्यसे परिपूर्ण कर दिया। तभीसे यह तिथि छक्ष्मीके आगमनकी स्वक मानी जाती है। दूसरी कथा राजा बल्कि वारेमे है। देवराज इन्द्रका सिंहासन प्राप्त करनेकी बल्कि अनिधिकार चेष्टासे रुष्ट हो भगवान् विष्णुने वामन अवतार ले राजा बल्कि सारा राज्य ले लिया और उसे नरकमें भेज दिया। कुछ दिनो उपरांत उसके पूर्वजन्मके कमोंसे प्रसन्न हो विष्णुने वास्तिककी अमावस्थाको ही राजा बल्कि राज्य उसे वायस कर दिया था। इसीकी स्मृतिमें यह पर्व मनाया जाता है।

भगवान् रामचन्द्रका राज्याभिषेकोरसव, विजितेन्द्रिय हनुमानका जन्म, स्वामी दयानन्द्रकी मृत्यु, परमहंस रामनीथेकी ब्रह्मलीनता, इसी अवसरपर हुई थी। जैन-प्रथोके अनुसार महावीर स्वामीका निर्वाण भी इसी विथिको हुआ था।

धनत्रयोदशीसे आरम्भ कर 'भैयाद् ज'तक यह पर्व मनाया जाता है। धनत्रयोदशीके दिन अन्नके ढेरपर द्वारदेशमे दिया शाला जाता है-चे० व्रतोत्सव। धनतेरसके दिन पितृलोकके देवता यमकी पूजा होती है और घरके दरवाजेपर 'मृत्युना दण्डपाशाभ्यां कालेन दयामया सह। त्रयोव्द्रयां वीपरानात् सूर्यज्ञः प्रीयतां मम।।' मंत्र पढ़कर यमका दिया जलाया जाता है (स्कंद०)। पुराणानुसार इस दिन हमारे पुरत्वे यमलोकते हमसे भेंट करनेके लिए पृथ्वीपर आते हैं। इसीसे उल्कादानका महत्त्व है। दूमरे दिनको नरक चतुर्वशे कहते हैं जिस दिन श्रीकृष्णने अपनी रानी सत्यभामाकी सहायतासे अत्याचारी नरकासुरका वध किया या जिसने १६००० राजकन्याएँ कारागारमें डाल रखी थीं (भाग० १०.५९ अध्याय)।

सनत्कुमार मंहिताके अनुसार तीसरा दिन महालक्ष्मीकी उपासनाका है। दीपमालिकाके दूसरे दिन अन्नकृट होता है —दे० अन्नकृट । इस दिन पार्वतीजीने इांकरको द्यत-क्रीड़ा सिखटायी थी। इसलिए इस दिन जुआ खेलते हैं। इसी दिन अन्नकृर (जो वास्तवमें गोवर्धनपूजाका ही समा-गेह है = भाग० तथा व्रतोत्सव) और गोवधन पूजा होती हैं (हेमाद्रि) । दीपावली (कात्तिक अमावस्या) के दृसरे दिनको "बनप्रतिपटा" कहते हैं जिस दिन रातभर जागे रहनेका विधान है। ब्रह्मपुराणानुसार इस तिथिको प्रभातक्षालमें जुआ खेलना अनिवार्य माना गया है। यों तो ऋग्वेट, अथर्ववेट, बाह्मण संथ, रामायण, महाभारत तथा अनेक अन्य पुराने ग्रंथोंमें खुतके अस्तित्व तथा उसकी चर्चा हुई है। एलोगकी गुफामें अंकर-पार्वतीकी बृतक्रीड़ाके मंदंधी ४ मृत्तियाँ भी मिली है। पर हर ग्रंथमें इसकी निंदा ही की गयी है।

भ्रानृद्वितीया इस उत्सवका अन्तिम दिन है जब बहिन भाईके आरोग्य तथा प्रसन्न ग्हनेके लिए आराधना करती है और भाईके दीवा लगाती है (स्कंद० तथा ब्रह्मां०)। इस दिन यमराज अपनी बहिन यमुनाके घर आकर भोजन करते हैं। बहिनके घर भाईके खानेका विधान है। महाराज हर्षवर्षनके 'नागानंद' नाटक, अवुफालल भें आइने अकदरी' तथा अलवेक्नी यात्रीके लेखों में भी इस पर्वका उल्लेख मिलता है।

**दीरिका** - स्त्री॰ [मं॰] निवृति, प्रतिष्ठा आदि १६ शंकर कलास्प शक्ति देवियोमेंने एक शक्तिदेवी---दे॰ (ब्रह्मां॰ ४.३५.९८)।

**दीपेश्वर** –पु० [सं०] नर्मदा तटपरका एक तीर्थ (ब्यासतीर्थ) — - मत्स्य० १९१.३८ ।

दीस-पु० सिं०] उत्तम मनुवा एक पुत्र (विष्णु० ३.१.१५)। दीसकेनु-पु० [सं०] (१) भाग० के अनु० दक्षसावणि मनुके एक पुत्रका नाम (भाग० ८.१३.१८; विष्णु० ३. २.२४)। (२) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन राजाका नाम (महाभा० आदि १.२३७)। (३) प्रथम सावणि मनुके ९ पुत्रों मेंने एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ४.१.६४)। दीमारिन-पु० सिं०] असस्य क्रिका एक नाम जो साह

दी**प्ताग्नि**−पु० [सं०] अगस्त्य ऋषिका एक नाम जो समुद्र पी जाने तथा वातापी नामक राक्षसको पचा छेनेके कारण पड़ा था- दे० अगस्त्य तथा वातापी।

दीप्ति-पु० [मं०] (१) एक विश्वदेवका नाम (महाभा० अनु० ९१.३४)। (२) एक अमिताभदेव जो २० संख्या- वाले अमिताभगणमेंसे एक है (ब्रह्मा० ४.१.१७; वायु० १००.१६)। (३) प्राणायामके चार फलोंमेंसे एकका नाम = मूर्य, चंद्रकी उपामना जो विकालह बनाती है (वायु० ११.४.९)।

दी**प्तिकेतु** -पु॰ [सं॰] प्रथम सावर्ण मनुके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ ४.१.६४) ।

दीसिमान् -पु० [सं०] (१) आठवें (सावणि) मन्वंतरके सप्तिषियोंमेंसे एक ऋषि (भाग० ८.१३.१५; विष्णु० ३.२.१७)। (२) सत्यभामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम, भागवतानुसार रोहिणीका पुत्र, (भाग० १०.६१.१८; ९०.३३; मत्स्य० ४७.१७; विष्णु० ५.३२.२)। (३) सावर्ण मनुके प्रथम मन्वंतरके सप्तिषयोंमेंसे एक ऋषि—आत्रेय (ब्रह्मां० ४.१.११)।

दीसिमेधा - पु० [सं०] सुमेधावर्गके १४ देवोंमसे एक देव-का नाम (ब्रह्मां० २.३६.५९)।

दीसिवत - पु० [सं०] संध्या वीपटान करनेवालेको एक वर्ष तेल छोड़ देना चाहिये। वर्षान्तमें टीपक तथा सोनेके चक और त्रिश्लका दान करना चाहिये। इस व्रतको करनेस इस लोकमें तेजस्विता और अन्तमें रुद्रलोक प्राप्त होता है (मत्स्य० १०१.४१)।

दीसोदक-पु० [मं०] एक तीर्थका नाम जहाँ वधूसर नामकी नदीमें रनान करके परशुरामने अपना खोया हुआ तेज पुनः प्राप्त किया था। मृगु मुनिने भी यहाँ तपस्याकी थी (महा-भा० वन० ९९.६९)।

दीर्घकेशी - स्त्री० [मं०] अन्थकासुर रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सुष्ट कई मानम मानुका देवियोमेंसे एक मानस मानुकार्यनी-दे० (मत्स्य० २७९.२९)।

दीर्घजिह्नक-पु० [सं०] विषंगके सहायतार्थ नियुक्त भण्डका एक सेनापति जिले भगमालाने मारा था (ब्रह्मां० ४.२१. ७८; २५.२७,९४) ।

दीर्घजिह्मा स्क्री॰ [सं॰] (१) विरोचनकी पुत्री एक राक्षसी जिसे इंद्रने मारा था। (२) कार्त्तिकेयकी एक अनुचरीका नाम (महाभा॰ शस्य॰ ४६.२३)।

दीर्घजिह्निका - स्त्री० [मं०] १६ स्वर शक्तियों मंसे एक स्वर-शक्ति (ब्रह्मां० ४.४४.५६) ।

दीर्धतपा—पु० [मं०] (सौनहोत्र मुनहोत्रके वंशज, प्रकाशिन गज) काइय (राष्ट्र = विष्णु०) के पुत्र और काशिक गजा— काशिप (ब्रह्मां० ३.६७.२०; विष्णु० ४.८.७-८)। यह अंगिरस शासाके एक मंत्रकृत् थे (वायु० ५९.१०२)। इन्होंने पुत्रके लिए घोर तप किया था जिसके फलस्क्ष्म अञ्जदेव धन्वंतरि तपस्यासे प्रसन्न हो स्वयं इनके पुत्रक्षमें उत्पन्न हुए। कहीं पुराणोंमें ऐसा भी उल्लेख है कि यह धन्वके पिता थे और धन्व धन्वंतरिके पिता थे (वायु० ९२.६; ब्रह्मां० ३.६७.७)।

दीर्घतमा – पु० [सं०] (१) एक ऋषि जो उत्थ्यके पुत्र थे और 'ममता'के गर्भसे उत्पन्न हुए थे। देवगुरु बृहस्पति (उत्थ्यके छोटे भाई) के झापसे अंधे हो गये थे। प्रदेशी

नागकी ब्राह्मण वन्यामे इनका विवाह हुआ था जिससे उन्हें गौतम आदि कई पुत्र हुए। ऋखेटके प्रथम मंडलमें टीर्घ-तमाके रचे अनेक मंत्र है (विष्णु० ४.१८.१३; १९.१६) । (२) उशिज ऋषिका एक पुत्र (जो बृहस्पतिके बड़े भाई उत्रथ्यमे उत्पन्न हुआ था, बृहस्पतिने उशिजपतीके साथ दलपूर्वक मैथुन किया था)। बृहस्पतिने क्रुद्ध हो शाप दे इसे जन्मान्थ कर दिया था। सौरभेय वृषभसे इसने गो धर्मकी शिक्षा ली थी। गोवर्मानुसार जैसी इच्छा हो किया जा सकता था। एक कार इन्होंने भाईकी स्त्रीका प्रेमालिंगन मैथुनार्थ किया था फलतः इन्हें गंगामें वहा दिया गया (मत्स्य० ४८.४१-५७; वायु० ९९.३४-७६) । विरोचनवलिने इन्हें बचाया और पाला पोसा एवं अपनी रानी सुदेग्यासे क्षेत्रज पुत्रोंके उत्पादनके लिए कहा, अतः बलिकी रानीसे पाँच और रानीकी अनुचरीसे एक पुत्र **इन्होंने** उत्पन्न किया । यह काक्षिवान् कहलाया (भाग० ९.२३.५; मत्स्य० ४८. ५८-७८; वायु० ९९.९२) ।

सुरिभिने इनके गोधर्मसे प्रसन्न होकर इनका अन्धापन दूर कर दिया और यह गोतम कहलाये (मत्स्य० ४८. ७९-८४)। काक्षीवान्के साथ यह गिरिब्रज गये जहाँ तपकर इन्हें मोक्ष मिला (मत्स्य० ४८.८५-८६)। यह एक मंत्रकृत् ऋषि थे (ब्रह्मां० २.३२.१०१, १११; मत्स्य० १४५.९५-१०५)। यह भरद्वाजके सौनेले भाई थे। (३) राष्ट्रके प्रत्र तथा धन्वंतरिके पिना (भाग० ९.१६.४)।

दीर्घप्रज्ञ — पु० [सं०] इस राजाके रूपमें वृषपर्वा, जो कश्यप द्वारा दनुके गर्भसे जल्पन्न दानवराज था, का पृथ्थिवीमे जन्म हुआ। यह द्वापर युगमें विद्यतान था (महाभा० आदि० ६५.२४; ६७.१५-१६)।

दीर्घबाहु-पु० [मं०] (१) खर्वांग (िलीप) का पुत्र तथा रचुका पिता (भाग० ९.१०.१: ब्रह्मां० ३.६३.१८३; वायु० ८८.१८३; विष्णु० ४.४.८३-४) । रचुसे अज और अजसे दशस्थ हुए थे (विष्णु० ४.४.८५-८७) । (२) शिवके एक अनुचरवा नाम—हिर्वंश । (३) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । प्रतिशानुसार भीमसेनने इसका वथ किया था। (महाभा० भीष्म० ६७.१०' ; ९६.२६) । (४) अजदा पुत्र (मत्स्प० १२.४९) ।

दीर्घमुख-पु० [मं०] ५१ गणेशों (विद्नेश्वरोंमेसे एक (१४ वें) का नाम—दे० (ब्रह्मां० ४.४४.६६)।

दीर्घयज्ञ-पु० [सं०] द्वापर युगके अवोध्याके एक राजाका - नाम (महाभा० सभा० ३०.२) ।

दीर्घकोचन-पु० [सं०] (१) शिवके एक अनुचरका नाम (शिव०) । (२) धृतराध्ये १०० पुत्रोमेंने एकका नाम (महाभा० आदि० ६७.१०४) ।

दीर्घश्रवा – पु० [स०] दीर्घतमा ऋषिके एक पुत्रक्षा नाम । अकाल पड़नेपर ऋग्वेदके अनुसार इन्होंने व्यापार कर लिया था ।

दीर्घसन्न-पु० [स०] एक तीर्थका नाम जहाँकी यात्रा करनेसे राजसूब और अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा० वत० ८२.१०८)।

दीर्घा – स्त्रां० [मं०] विष्णुकी स्थिति, पालिनी आदि १० कलाओंमेंने एक कलाका नाम (ब्रह्मां० ४.३५.९५)। दुंद्भि-पुर्नि०) (१) भय दानव और हेमा (रंभा= ब्रह्मां०) अप्नराका पुत्र .जो मायावीका भाई था। ये छह भाई ये और इसे १००० हाथियोंका वल था (ब्रह्मां० ३.६. २८-९; वायु० ६८.२८) । (२) एक राक्षसका नाम जिसे ालिने मारा तथा उठाकर वेगसे उसके शवको एक योजन दूर ऋष्यमूक पर्वतपर फेंक दिया था। उसके रक्तविन्दु मतंग मुनिके आश्रममें गिरे जिससे आश्रम भ्रष्ट हो गया। अतः मुनिने ज्ञाप दिया 'शक्को फेंकनेवाला यदि मेरे आश्रमके एक योजनके भीतर आयेगा तो उसके शिरके मैंकड़ों द्वकड़े ही जायंगे। वालिने क्षमा याचना की, पर असफल रहा। मनंग ऋषिके शापके भयसे वालि उस पर्वतके निकट नहीं जा सकता था (वाल्मी० ४.५१; ४.११ तथा ४.९) । (३) अंधकका एक पुत्र तथा दरियोत (अरिद्योत = ब्रह्मां०) का पिना (भाग० ° २४.२०)। (४) कींचद्दीपके अधिपति चुतिमान्के ७ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसके नामपर क्रौंचद्वीपका एक जनपद दंदिम देश कहलाया (ब्रह्मां० २.१४.२३, २६; वायु० ३३.२१.२३; विष्णु ० २.४.४८)। (५) क्रोचद्वीपका एक पर्वन, (दुन्दु-भिस्वन = ब्रह्मां० तथा वायु) भृखण्ड तथा एक वर्ष (ब्रह्मां० २.१४.२६; १९.६९, ७३; वायु० ४९.६३, ६८; विष्णु० २.४.५१) । (६) प्रक्षद्वीपके सात पर्वतींमेसे एकका नाम जहाँ दुंदुभि तथा छंदभृत्यु असुर दोनों देवोंसे परास्त हुए थे (ब्रह्मां० २.१८.७५; १९.१०; विष्णु० २.४.७; वायु० ४७.७२; ४९.९; ९६.१४५) । (७) दनुके १०० महाइली पुत्रोंमेंसे एक डानव (ब्रह्मां० ३.६.४; वायु० ६८.४)। (८) एक प्रकारका वाद्ययंत्र जिसके स्वरसे दैत्योंका कोलाहल शब्द दव गया। तारकामय युद्धमें इसरा प्रक्षेग किया गवा था (मत्स्य० १७७.२६) । (९) ज्ञानद्वीपका एक पर्वन जहाँ देवताओंने स्वेच्छामृत्यु दुदुंभि राक्षनको मारा था, अतः इम स्थानका यह नाम पड़ा (मत्स्य०१२२.१३-१४)। (१०) दूसरे द्वापरके भगवद्वतार सुतारके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१२१) ।

दुःशला - स्त्रीं ० [मं ०] गांधारीके गर्मसे उत्पन्न धृतराष्ट्रकी पुत्रीता नाम जो सिंधु-नरेश जयद्रथकी पत्नी थी। पतिके मरनेके पश्चात् इसने अपनी संरक्षकतामें अपने छोटे वालक सुग्थको सिहासनपर वैठाया। पाण्डवीके अश्वमेषके समय अर्जुन घोडा लेकर जब सिन्धु देश पहुँचे तब सुग्ध मारे भयके मर गया। अर्जुनने उसके पुत्रको राजा बनाया था (-हाभा० ७८-२२-४१ अश्वमेष; भाग० ९-२२-२६)।

दुःशासन - पु० [मं०] धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमसे एक । दुर्याधन इससे अत्यन्त प्रेम करता था । यह उसका मंत्री भी था तथा अत्यंत कृर स्वभावका था । यृतकीडामे जब युधिष्ठिर द्रौपढी-को हार गये तब उसे सभावनमें यही खीच लाया था और उसे नग्न करना चाहता था । महाभारतके युद्धमें भीमने अपने प्रतिज्ञानुसार इसका रक्तपान किया था (महाभा० सभा० ६७.३१; ६८-४०,५६; ७७-३; वर्ण० ८३.८-२९; भाग० ३.३.१३; विष्णु० ४.२०.३९) ।

**दुःशील**-पु० [सं०] भण्डका एक सेनापति जो चित्रादेवी द्वारा मारा गया (ब्रह्मां० ४.२५.९९) ।

**दुदुह** −पु० [सं०] अनुवंशोत्पन्न ८क राजाका नाम—हरिवंश ।

दुरतिक्रम – पु० [मं०] चतुर्थ द्वापरके भगवद्वतार सुहोत्रीके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१२७) ।

**दुराधन** – पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रों मेंसे एक **पुत्र**का नाम (महाना० आदि० ६७.१०१) ।

दुराधर-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा॰ आदि॰ ११६.१०)।

दुरितक्षय – पु० [सं०] महावीर्यका पुत्र तथा व्य्यारुणि आदिका पिता जिसे ब्राह्मणगति प्राप्त हुई थी (दे० दुरुक्षय; भाग० ९.२१.१९-२०)।

दुरिष्ट-पु॰ [मं॰] एक यज्ञ जिसे मारण, उच्चादनादिके निमित्त किया जाता है। स्मृति तथा पुराणानुसार ऐसा यज्ञ करनेवाला पापी है और नरकका भागी होता है।

दुरुक्ति—र्स्ना० [मं०] कोथ और हिंसाकी पुत्री जो कलिकी बहिन और पत्नी भी थी (भाग० ४.८.३-४)।

**दुरुक्षय** – पु० [सं०] दे० दुरिनक्षय । मत्स्य**० के अनु०** उरुक्ष्य (विष्णु० ४.१९.२४) ।

दुर्ग-पु० [सं०] (१) गढ़, किला जो आहिराज पृथुके समय नहीं होते थे। दुर्ग ६ प्रकारके होते हैं धनुषदुर्ग, महीदुर्ग, नरदुर्ग, बृक्षदुर्ग, जलदुर्ग और गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग सर्वश्रेष्ठ हैं (वायु० ८.९८, १०८; ब्रह्मां० २.७.९२, १०१; मत्स्य० १०.३२; २१७.३-८७; भाग० ५.१.१८)। (२) एक राक्षस जिसे नारनेके नारण देवीका नाम दुर्गा पड़ा। यह रुरु देखका पुत्र था तथा तपस्या कर पुरुषमात्रते अवध्य हो गया था। इसने स्वर्गदा राज्य छीन देवताओंको निकाल दिया था (रक्षंद्र० दार्हा० उत्तरार्थ ७२.७१)।

**हुर्गतरणी** –र्छा० [नं०] एक देवीका नाम (महाभा०) । **दुर्गात** –र्सा० [नं०] भंडके वई वीर पुत्रोमेंसे एक पुत्र तथा - एक सेनापति (ब्रह्मां० ४.२१.८६) ।

दुर्<mark>यमा-स्र</mark>ी० [सं०] विध्याचलमे निकली कई निव्योनिमे एक नदी (मस्य० ११४.२८) ।

दुर्गा — स्त्रां० [नं०] (१) विध्यपर्वतमे निकला एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३३; वायु० ४५.१०३)। (२) आदिशक्ति, देवी (ब्रह्मां० ३.३२.२४, ४८,५९; ४.१९.८१; ३५.५७; ४४.७६)। शुक्कयजुर्वेद, वाजसनेविन्तंहितामें अंकिकाको रुद्रकी भगिनी लिखा है। देवीभागवतके अनुसार सब देवता रमातल निवामी (ब्रह्मां० २.२०.३९) महिपासुरसे परास्त होकर ब्रह्माके पास गये और ब्रह्मा सबको साथ लेकर विष्णु के पान गये। महिपासुरको वर था कि वह किमी पुरुषमे नहीं मरेगा। इसलिए मत्र देवताओंने विष्णुके आदेशानुसार अपना-अपना तेज निकाला जिससे एक तेजःपुरुज खरूपा देवी प्रकट हुई जिसने महिपासुरका वध किया था (ब्रह्मां० ४.२९.७५ ८८)।

कालिकापुराणानुसार परमहाके अंशत्वरूप महाा, विष्णु और शिव हुए। महाा और विष्णुने तो सृष्टि और स्थितिके लिए अपनी-अपनी शक्तिको महण किया पर शिव शक्ति अलग रहे और वे योगमें लीन हो गये। महाा और दक्षकी स्तुतिसे प्रमन्न हो विष्णुकी माया दक्ष प्रजायनिकी पुनी सर्ता हुई और उसने तपसे शिवको प्रशन्न किया। दक्षके यज्ञमें जब मतीने देह त्याग दिया तब शवको शिवने अपने कंधेपर गव लिया। तद्यगांत महाा, विष्णु और शनिने सनीके

मृत शरीरमें प्रवेश करके उसे काट-काटके गिराना आरम्भ किया। जहाँ-जहाँ शरीरखंड गिरा वहाँ-वहाँ देवीका पीठ वना। महामायाने हिमालयकी भार्या मेनकाके गर्भसे उत्पन्न होकर शिवसे विवाह किया।

मार्कण्डेयपुराणके अन्तर्गत दुर्गा पाठ वड़ा प्रसिद्ध है। वाशीखंडके अनुसार रुरुके पुत्र दुर्ग नामक महादेत्यने जब देवताओंको बहुत नंग किया तब शिवने असुरको मारनेके लिए देवांको भेजा जिसने 'दुर्ग'का वध किया जिससे उसे 'दुर्गा' कहते हैं (स्कंद्र० काशी० उत्तरार्ध ७२. ७१)। योगमायाका एक नाम। जांववान्की खोहसे श्रीकृष्णके सकुशल लौटनेके हेतु देवकीने इनकी स्तुति की थी (भाग० १०.२.११; ५६.३५)।

पर्याय—आद्याशक्ति, उमा, गौरी, काली, शिवा, भवानी, रुद्राणी, कल्याणी, अपणां, पार्वती, चिष्डका, अभ्विका, शारदा, चण्डी, गिरिजा, मंगला, नारायणी, महामाया, माधवी, जयंती, भागंवी, सती, भ्रामरी, मिहषमिर्दिनी, हेरम्वजननी, सावित्री, कृष्णांपंगला, शूलधरा, भगवती, महाकाली, चामुंडा, आनंदा, महामात्रा, भीमादेवी, कृष्णा, चार्वगीं, कालिका, कामेश्वरी, भैरवी, तारा, भुवनेश्वरी, महालक्ष्मी, वागीश्वरी, त्रिपुरा, सुभगा, ज्वालामुखी, मातृका, वगलामुखी, अन्नपूर्णा, अन्नदा, विशालक्ष्मी, वेदमाता, आदि शांता आदि । इनकी पूजाकी विधिके लिए भाग० ११.२७.२९; स्कंद०, काशी० उत्तरार्घ देखिये।

दुर्गाख्य-पु॰ [सं॰] भंडका एक पुत्र तथा सेनापित (ब्रह्मां॰ ४.२१.८३; २६.४९) ।

**दुर्गानवमी** – स्री० [मं०] कात्तिक शुक्ल नवमी, जिस दिन जगद्धात्री पूजनका विधान है ।

दुर्गाबोधन पु॰ [मं॰] भाद्रपद कृष्ण नवमीको यदि आद्रां हो तो देवीका पूजन करे (देवीपुराण) ।

दुर्गाष्टमी - स्त्रि॰ [सं॰] (१) श्रावण शुक्ल अष्टमीको स्तान करे तथा भींगे वस्त्रते देविको स्तान कराके खीरका नैवेष भोग लगाये और न्वयं भी एक बार खाये (देवीपुराण)। (२) चैत्र और आश्विनके रवरात्रकी अष्टमी जिस दिन पूजनोपरांत कुँवारी कन्याको खिलाया जाता है। नवरात्रकी यह प्रधान तिथि है (देवीपुराण तथा ब्रह्मां॰)।

दुर्जय - पु० [सं०] (१) अनंत राजा (आनर्त = मस्स्य०) का पुत्र तथा अभित्रकर्शनका पिता यह कार्त्तवीर्य वंशके थे (ब्रह्मां० ३.६९.५४; मस्स्य० ४३.४९; वायु० ९४.५३)। (२) विण्णुका एक नाम (महाभा० अनु० १४९.९६)। (३) कश्यप और दनुका पुत्र एक दानव (भाग० ६.६. ३१)।

दुर्दम — पु० [सं०] (१) (दुर्मद, दुर्दम) इन्हे दुर्मद भी कहते थे (वायु० ९६.१६८) । ये रोहिणीके गर्मसे उत्पन्न वसु-देवके एक पुत्र तथा अभिभूतके पिता थे (ब्रह्मां० ३.७१.१६५, १७१; मत्स्य० ४६.१२; वायु० ९६.१६३; विष्णु० ४.१५.२२) । (२) गान्धारराज धृतका पुत्र तथा प्रचेताका पिता (ब्रह्मां० ३.७४.११; वायु० ९९.११ विष्णु० ४.१७.४) । (३) वाराणसीके राजा रुद्रश्रेण्यवा पुत्र एक राजा जिसका पुत्र कनक था (मत्स्य० ४३.११) । (४) चौथे द्वापरके भगवदवतार सुदोत्रोंके चार पृत्रोंमंसे एक

पुत्र (वायु० २३.१२७)। (५) भद्रश्रेण्यके सौ पुत्रोंमंन वचा एक पुत्र । इसके ९९ भाइयोंको दिवोदासने मार डाला धा (वायु० ९२.६३; विष्णु० ४.११.१०)।

दुर्दैभन-पु॰ [सं॰] शतानीक राजाके पुत्र तथा वहीनरके पिता। यह जनमेजयके वंशके थे (भाग॰ ९.२२.४३)। दुर्दर्शन-पु॰ [सं॰] कौरवींके एक सेनापितका नाम जो वड़ा वीर था (महाभा॰)।

दुर्दिह – पु० [सं०] १२ संख्यावाले शुक्रदेवगणमेंका एक देव (ब्रह्मां० २.१३.९५)।

दुर्दुर— पु॰ [मं॰] भारतवर्षके सात कुल पर्वतोंके समीपस्थ भेकड़ों पर्वतोंमेंसे एक पर्वत (ब्रह्मां॰ २.१६.२०)।

दुर्द्धर-पु० [सं०] (१) महिषासुरका एक सेनापति (ब्रह्मां० ४.२९.७५; चण्डीपाठ ३.२०)। (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र । इसे दुराधर तथा दुराधन भी कहते थे (महाभा० आदि० ११६.१०)। (३) रावणका एक सैनिक। अशोकवाटिका उजाड़नेपर इनुमानको पकड़नेके लिए यह भेजा गया था, पर स्वयम् ही उनके हाथों मारा गया था (रामायण, सुंदरकांड)। (४) पुराणानुसार दुर्द्धर नामका एक नरक भी है।

दुर्द्धर्प-पु॰ [सं॰] (१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रों मेंसे एक (महा-मा॰, आदि॰ ६७.९४)। (२) एक राक्षस जो रावणका सेनापित और एक वार मैनिक था (रामावण)।

दुर्भगा - स्त्री० [सं०] (१) काल (समय) की पुत्री (तरा) का एक नाम । इसने ययाति-पुत्र पुरु द्वारा वृत होनेपर उन्हें राज्यप्राप्तिरूप वरदान दिया, पर वृहद्वृत (नारद्जी) ने जब इसके साथ गांधर्व विवाद करना अस्वीतार किया तो इसने उन्हें सदा घूमते रहनेका शाप दिया । पुरञ्जन नगरपर विजय प्राप्त करनेमें इनने यवनपनि भयकी सहायता की थी (भाग० ४.२७.१९-३०; २८.१.३.१०) । 'बुढ़ापा' (भाग० २९.२२); ५१ वर्णशक्तियोंमसे एक वर्ण शक्ति (ब्रह्मां० ४.४४.७५) । (२) अन्धकासुरके रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट एक मानस-पुत्री मानृका (मत्स्य० १७९.१४) ।

दुर्मद-पु० [मं०] (१) वसुदेव रोहिणीके आठ पुत्रोमें एक पुत्र तथा अभिभूतके पिनाका नाम (वायु० ९६.१६८)। (२) पुरञ्जनका साथी = उपस्थ (माग० ४.२५.५२; २९.१४)। (३) भद्रसेनका एक पुत्र तथा धनक (कनक = ब्रह्मां०) का पिता (भाग० ९.२३.२३; ब्रह्मां० ३.६७.६६; ६९.७)। (४) वसुदेव और रोहिणीका एक पुत्र (भाग० ९.२४.४६-४७)। (५) वसुदेव और पौरवीका एक पुत्र (भाग० ९.२४.४७)। (६) एक असुर मेनापित जो १० अक्षौहिणी सेना ले लिलतासे लड़ने गया था और सम्पत्करी सरस्वतीके हाथों मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२२.१९, २८, ४७-६४)। (७) ५१ विन्नेश्वरों (गणेशों) मेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.६८)। (८) भद्रश्रेण्यका एक पुत्र (दे० दुईम तथा वायु० ९४.७)। (९) रोहिणी और आनक-दुदिम (वसुदेव) का एक पुत्र (वायु० ९६.१६९; वि० १५.१९)।

दुर्मना-पु० [मं०] धृतका एक पुत्र तथा प्रचेतागणका पिता (भाग० ९.२३.१५)। हुर्मरणश्राद्ध-पु० [मं०] जो तिर्यग्योनि (इसा आदि) के काउनेमे या विष-रास्त्रादिके घातमे गरे हों या ब्रह्मघाती हों उनका श्राद्ध आश्विन कु० १४ को करनेमे उनकी तृप्ति होती हैं (मरीचि)।

दुर्मर्प-पु॰ [मं॰] देवासुर संग्राममें एक असुर का नाम, यह कामदेवसे लड़ा था (साग॰ ८.१०.३३)।

**दुर्मर्षण**一पु॰ [नं॰] शूर और मारिषाने ज्ल्पन्न दस पुत्रोमेने एक अर्थात् वसुरेवानुज सृक्षयः तथा उन्ननेनकी पुत्री राष्ट्र-पार्लाका एक पुत्रः (माग॰ ९.२४.४२) ।

दुर्मित्र-पु० [मं०] पुष्पित्रका पुत्र (भाग० १२.१.३४) । दुमिल-पु० [मं०] भगवान् ऋषभदेवके जयन्तीदेवीमें आत्मतुल्य १०० पुत्र हुए । उनमें भरत ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे । उनमें छोटे नौ तत्त तत् देशोंके राजा हुए । नौ (कृति, हिर आहि) परम भगवद्भक्त महात्मा हुए । उनमेंने सातवें-का नाम (भाग० ५.४.११) ।

दुर्मुख-पु० [नं०] (१) उत्तरगमचितिक अनुसार श्री गमचन्द्रका एक गुप्तचर जिसके मुखमे उन्होंने सीताके विषयमें लोकापवाद सुना था। सीताको इसीके समाचारपर दूसरी वार बनवाम दिया गया था (उत्तररामचिरित)। (२) मिहिषासुरका एक सेनापित (दुर्गापाठ ३.२० ब्रह्मां० ४.२९.७५)। (३) खशा और कश्यपके कई राक्षम पुत्रोंमेंने एक राक्षम पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.१३६; वायु० ६९.१६७)। (४) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.९४)। (५) श्री रामचन्द्रकी मेनाका एक वंटर (रामावण)। (३) एक बक्षका नाम। (७) एक काद्रवेय नागका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३५; मत्स्य० ६.४१; वायु० ६९.७१)। (८) छह विद्यनायकोमेंने एक का नाम (ब्रह्मां० ४.२०.८१)। (९) रावणका एक वलवान् महायक राक्षम (गमायण, वाल०, तो० १८०)। (१०) सुहोत्री, जो विष्णुका अवतार था का एक पुत्र (वायु० २३.१२७)।

दर्मुखी-स्त्रां [मं] एक राक्षसीका नाम जिसे रावणने सीतारो समझानेके लिए नियुक्त किया था (रामायण)। दुर्योधन-पु० [सं०] कुरुवंशीय राजा धृतराष्ट्र और गांधारीके १०० लडकींनेसे सबसे वडा लडका (भाग० ९.२२.२६; १०.६४(४); मत्स्य० ५०.४८; वायू० ९९.२४३; विष्णु० ४.२०.३९) । यह अपने चचेरे भाई पांडवोसे बहुत बुग मानता था। गदा मंचालन इसने वलराममे सीखा था (भाग० १०.५७.२६; ब्रह्मां० ३.७१.८४; वायू० ९६.८३) । पर यह भीमसे उन्नीम पडता था, अतः उसमे अधिक चिटा रहता था। युवराज वननेके समय इसने छलमे युधिष्ठिरको वन भेज दिया। वनवासने आकर युविष्ठिरने राजसूय यज्ञ किया जिसमे यह ओए जल गया और उनके विनाशका उपाय हृहने लगा (भाग० १०.७४.५३; ७५.२.४) । इसने विदुरकी वड़ी भत्नेना कर राज्यमे निकाल दिया था (भाग० १.७.१४; ३.१.१४-१५) । युधिष्ठिर आदि पांडवोंको जला कर भसा कर देनेके लिए इनने एक लाक्षागृह वन-बाया था, पर रहस्य खुल जानेके कारण पांडव जीते ही निकल भागे थे (महाभा० आदि० १४३.२-१७; विष्णु० ४.१२.७०)। इसने अपने मामा शक्तिकी सहायतास पासके खेलमें पांडवींका सर्वस्व जीत लिया, यहाँतक कि युधिष्ठर द्रौपदीको भी हार गये। दुर्योधन द्रौपदीको अपनी जंघापर बैठाना चाहता था, जिसपर भीमने गदासे उसकी जाँघ तोड़नेकी प्रतिज्ञा की थां। अंतमें खृतकीड़ाके नियमानुसार धृतराष्ट्रने पांडवोंको १२ वर्ष वनवास और एक वर्ष अञ्चातवासकी आज्ञा दी [महाभा० वन विराट् भाग० १० ६४(४)]। अज्ञातवास पूरा होनेपर श्रीकृष्ण पांडवोंके दून वन कौरवोंके पास संधिके निमित्त गये, पर दुर्योधनने 'स्चिकायम न टास्यामि विना युद्धेन केशव' कहा। अंतमें कुरुक्षेत्रका प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसमें सब कौरव मारे गये। भीमने दुःशासनका रक्तपान कर तथा दुर्योधनकी जाँव तोड़ अपनी प्रतिज्ञाएँ पूरी की (भाग० १०.७८(१६ (५)१५, १८-१९), ३९; ७९.२३; ८०(१); ३.३.१३; मत्स्य० १०३.३-५)। दुर्योधनको युधिष्ठर सुयोधन कहते थे, यह मारी कथा महाभारतमें विस्तारसे दी हुई है।

दुर्वार्क्षी - स्त्रीं ॰ [मं॰] (दुर्वाक्षी = ब्रह्मां॰) वसुदेवानु ज वृककी पत्नी जिससे उनके नक्ष पुष्का, शाल आदि पुत्र हुए। (भाग॰ ९.२४.४३)।

दुर्वारि (वीरण ?) - पु॰ [नं॰] कम्बोज देशका एक राजा जो कुरुक्षेत्रके युद्धमें लड़ा था (महामा॰ द्रोण॰ ११२.४२-४३)।

दुर्वासा—पु० [सं०] (१) एक मुनि जो असमूयाके गर्मने उत्पन्न अति कापिके पुत्र थे—दे० दत्तात्रेय। यह दत्तान्त्रेयके छोटे भाई (भाग० ४.१.१५; ब्रह्मां० १.८.८२; वायु० ७०.७६) नथा शिवके अंशमे उत्पन्न हुए थे (भाग० ४.१.३३)। जिनका धर्ममे दे निश्चय हो उसे 'दुर्वासा' कहते हैं। और्व मुनिकी पुत्रां कंदलीने इनका विवाद हुआ था और उस समयके प्रतिद्यानुसार इन्होंने पत्नीके १०० अपराध क्षमा किये थे। यह अपने अत्यंत्र कोषा स्वमावके लिए विख्वात थे और सो अपराधोंको क्षमा करनेके पश्चात् इन्होंने पत्नीको जलावर भस्म कर विया था। अम्बरीषके मामलेमें और्वके शापके वारण इनका दर्ण चूर्ण हुआ और इन्हें अपमानित होना पड़ा था (भाग० ९.४.३५-७१ और ९. ५.१-२२)। मराभारत तथा पुराणोंमें इनकी अनेक कथाएँ दी हुई है। इनका नाम किसी वैदिक श्रंथमें नहीं मिलता है। ब्रह्मवादिनी अवलाके थे भाई थे (वायु० ७०.७६)।

विशेष-स्वयं अंकरने ही अंश रूपमे अनस्याके गर्भने दुर्वासा रूपमें जनम बहुण किया था (भाग० ४.१. ३३)। विष्णुपुराणानुसार इनके कोपने इंद्र लक्ष्मीश्रष्ट हुए थे (भाग० ८.५.१६: ब्रह्मां० ४.५.१६.२०; ९.३१; ४०. १२०)। एक समय ये सीर स्वा रहे थे, उच्छिष्ट श्रीकृष्णको अगरम मच्नेती आझा अकस्मात दे बठे। श्रीकृष्णको सारे सारेम मच्नेती आझा अकस्मात दे बठे। श्रीकृष्णको सारेम मच्नेती आझा अकस्मात दे बठे। श्रीकृष्णको सारेम नहीं मच्या पान ब्रह्माया प्रमाद होनेके कारण पैरोम नहीं मच्या । इसपर दुर्वामा बोले—'तुमने मेरा उच्छिष्ट सर्वामों लगाया है, अनः तुम्हारा मर्वाग अभेद्य होगा, परन्तु पैरमें नहीं लगाया है, अनध्व बढ़ अंग अभेद्य नहीं होगा।' स्मरण रहे श्रीकृष्णकी मृत्यु पैरमे तीर लगनेके कारण हुई थी (नाग० ११.३०.२१; विष्णु० ५.३७.१-४: ४७-७५)। कृतीकी नेवासे प्रमन्न हो हर इन्होंने एक मन्न वनल्या था जिसके प्रभावने कर्ण आदिका जन्म हुआ था (दे० (कृती, महाभा० आप्रिंग ६७.१२३-१३४ तथा भागव०;

भाग० ९.२४.३२; १.१.१२)। एक बार पांडवोंको इनका कोपभाजन वननेसे श्रीकृष्णने वचाया था (भाग० १.१५. ११)। (२) एक सिद्ध (भाग० ६.१५.१३)। (३) पिंडारक जानेवाले ऋषियोंमेंसे एक (भाग० ११.१.१२)। दुर्विनीत-पु० [मं०] भण्डका एक सेनापति (ब्रह्मां० ४.

्रश.८७) । **दुर्विष**—पु० [सं०] शिवका एक नाम । समुद्रमंथनसे निकला

दुविष - पु० [म०] शिवका एक नाम । समुद्रमथनस निकला विष यह पान कर गये थे, पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ था, अतः यह नाम पड़ा (भा० ८.७.४२)।

दुर्विपह - पु० [सं०] धृतराष्ट्रके पुत्रका नाम इसका दुर्विगाह नामाक्षर था (महाभा० आदि० ११६.५)।

दुळा – स्त्री॰ [सं॰] वर्षाऋतुमें जलधारा दरसानेवाली १२ इक्तियोंमेंसे एक इक्तिका नाम (ब्रह्मां॰ ४.३२.२९)।

दुरुओल-पु॰ [मं॰] क्रोधा या क्रोधवशाकी पुत्री सरमा जो अपनी दड़ी-छोटी वहिनोंके साथ पुलहको ब्याही थी, के दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो चार पुत्रोंका पिता था (ब्रह्मां॰ ३.७.४४१)।

दुरुच्यवन - पु० [सं०] इन्द्रका एक नाम — दे० इन्द्र । दुरुकाठ - पु० [सं०] भंडके एक सेनापितका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८७) ।

दुष्कंत-पु॰ [सं॰] मरुत्तका बत्तक पुत्र तथा सरूप्यका पिता जो पौरव वंशोत्पन्न था (बह्यां॰ ३.७४-३-५)।

**दुष्कर्ण**-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ११६.३) ।

दुष्टशेखर - पु॰ [मं॰] एक असुर जिसकी सृष्टि भंडने अपने वामांससे की थी (ब्रह्मां॰ ४०१०,८१) ।

**दुष्पराजय** – पु० [सं०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेसे एक पुत्र ंजिसका नामानार दुर्जय था (महाभा० वन० ११६.९) ।

दुष्पर – पु॰ [नं॰] निझाचोंके प्रारंभिक १६ जोडोंमेंसे एक जोड़ेका पुरुष निझाच । इसकी स्त्रीका नाम पूरणा था (ब्रह्मां० ३.७.३७७) ।

**दुष्प्रधर्ष**-पु॰ [न॰] धृतराष्ट्रता एक पुत्र (महाभा॰ आदि० ६७.९६) ।

**दुरुयंत**-पु॰ [सं॰] (१) विष्णु पुराषानुसार रैभ्य और उप-दानवीके पुत्रका नाम । महाभारतके अनुसार एक दिन शिकार खेलत-खेलते ये कण्य ऋषिके आश्रमपर जा पहुँचे जहाँ मेनवा अप्तराके गर्भसे उत्पन्न विश्वामित्रकी पुत्री शकुंतलाते इनकी भेंट हुई और उससे वहीं गांधर्व विवाह भी हो गया—दे० कण्व। इससे उत्पन्न भरत दुष्यंतका औरम पुत्र था जो वड़ा प्रतामी राजा हुआ। पहिले तो दुष्यंतने शकुंतला और भरतका लोक-लाजके भयमे पत्नी और पुत्रके रूपमें ग्रहण करना अस्वीकार किया, परन्तु आकाशवाणी होनेपर उन्हें प्रहण किया। इन्हींके पुत्र भरतके नामपर इनके वंशज भारत कहलाये। इस देशका नाम भारतवर्ष ऋषभदेव-पुत्र भरतके नामसे (तेषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीत येनेद वर्ष भारतेमिति व्ययदिशान्ति) रखा गया (भाग० १.१२.२०; ९.२०.७-२२[१-२]; मत्स्य० ४९.१० -११; ब्रह्मां० ३.६.२'५; वायु० ६८.२४; ९९.१३३-६) । इती कथाके आधारपर वृति वाहिदामने 'अभिज्ञान-शाकुंतल' लिखा था—दे० श्रुकंतला।(२)(ब्रह्मां०=दुष्कंत) पुरुवंशोत्पन्न एक राजा जो मरुत्तका दत्तक पुत्र था। यह ययातिका ज्येष्ठ पुत्र था (भाग० ९.२३.१७-१८; बायु० ९९.३; विष्णु० ४.१६.५-६)। महाराज ययातिके शापके फलस्वरूप तुर्वसु और पौरव वंश मिलकर एक हो गया (विष्णु० ४.१९.९-१०)।

दुस्सह—पु० [सं०] एक विधवा ब्राह्मणी तथा एक कामी चांडालका दुधात्मा पुत्र जो शिवकी कृपासे चित्रांगदका पुत्र विचित्रवीर्य नाममे पुनर्जन्ममें उत्पन्न हुआ था। यह शांतनु-पुत्रसे भिन्न था। शिवसायुज्य हो यह जन्मांतरमें शिवगण वीरभद्र हुआ (स्कंद०, माहे०—भा० ५.४०९ खंड)। दूती—स्त्री [सं०] (१) लिलतादेवीकी सेविका १५ अक्षर देवियोंमेंसे एक अक्षर देवीका नाम (ब्रह्मां० ४०१९.५८; ३०.३४)। (२) अन्धकासुर-रक्तपानार्थ शिवसृष्ट कई मानस-मानुकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मानुका (मत्स्द० १७९.१०)।

दूरे-अमित्र-पु० [सं०] एक मरुत्का नाम जो कुल ४९ हे—दे० मरुत्।

**द्र्व**—पु० [सं०**] नृ**पञ्जयका एक पुत्र तथा तिमिका पिता (भाग०९.२२.४२)।

दूर्वा - स्त्री॰ [मं॰] दूव घात जो पूजाके काममें आती हैं (भाग॰ ५.३.६)। प्रातःवालमें इष्ट देवता, गऊको प्रणाम करनाः दिव्यमाला, गन्ध धारण करनाः दूर्वा, अंजन दर्पण आदि मांगलिक वस्तुओंका दर्शन शुभ कहा गया है (ब्रह्मां॰ ३.२८.१०)।

दूर्वाक्षी-स्त्री [नं॰] वसुरेवके भाई वृक्की स्त्रीका नाम (भाग॰ ९.२४.४३)।

द्वांगणपति –पु॰ [सं॰] श्रावण द्यु॰ ३ को होनेवाला एक अत जिसमें मध्याह व्यापिनी चौब लेना होता है। तीन या पाँच वर्ष करनेसे सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध होते हैं (सौर-पुराण)।

द्वांष्टमी - स्त्री॰ [सं॰] भादों शुक्काष्टमी जिस दिन स्त्रियाँ व्रत तथा शिवकी पूजा करती हैं। सात प्रकारके फल, पुष्प, दूर्वा और नैवेचका अर्पण करें तो धन-धान्यसे परिपूर्ण रहें (भविष्यपुराण)।

दृषण-पु० [सं०] (१) विश्रवा और वाकाका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.८.५६; वायु० ७०.५०)। (२) लंकाधिपति रावणके भाई एक राक्षसका नाम। 'खर'नामका इसका दूनन भाई था। राज्यके प्रांतकी रक्षा करनेके लिए खर और दूपण १४००० सेना लेकर दण्डकारण्यमं रहा करते थे। रावणकी वहिन भी इती वनमं रहती थी। श्री रामचंद्र जब इस वनमे रहते थे (बनवास कालमें) तद अपूर्णसा उनके पाम गयी थी, पर लक्ष्मणने इसकी नाक काट ली थी। इससे कुछ हो दूपण और खरने श्रीरामपर आक्रमण किया था, पर वे सब मारे गये (रामायण अरण्य कां० १७-२०; भाग० ९.१०.९)।

**दूषणा** –स्त्री० [सं०] भौतनकी रानी 'दूषणा'से त्वधाकी उत्पत्ति हुई हे (भाग० ५.१५.१५)।

हड़-पु॰ [बं॰] (१) धृतराष्ट्रके एक एक्का नाम जिसका इडक्षत्र नामानार था (महाभा॰ आदि॰ ६०.९९)। (२) तेरहर्वे मनु रुचिके एक पुत्रका नाम । दृढ्युत-पु० [नं०] राजा परपुरङजयकी पुत्रांके गर्भसे उत्पन्न अगस्त्य ऋषिके एक पुत्रका नाम (भाग०)।

हृद्रस्यु – पु० [सं०] हृद्रच्युनके पुत्र तथा अगस्य ऋषिके पौत्र एक ऋषिका नाम —दे० भाग० तथा हृद्र्युत।

**दृढ्धन्वा**-पु० [सं०] पुरुवंद्योत्पन्न एक राजाका नाम ।

हृद्धास्त-पु० [मं०] तीन ब्रह्मिष्ठ आगस्त्योंमेंने एक ब्रह्मिष्ठ-आगस्त्य का नाम (मत्स्य० १४५,११४)।

**दृढ़नाम**—पु॰ [सं॰] अस्त्रोंकी एक काट जिसमे विपक्षीके चलावे अस्त्र वेकार हो जाते हैं। श्रीरामने विश्वामित्रजीसे इसे सीखा था (वाल्मी॰ रामायण)।

**दृढ़नेत्र**—पु० [सं०] वाल्मीकिके अनुसार विश्वामित्रजीके एक ुपत्रका नाम ।

**दृढ़नेमि**-पु॰ [सं०] सत्यधृतिका पुत्र, अजमीढ़वंशी एक राजा। सुपार्श्वका (सुपर्मा = मत्स्य०) पिता (भाग० ९.२१, २७; मत्स्य० ४९.७०; किणु० ४.१९.४९)।

**दृढ़भक्ति**-पु० [सं०] एक बंदर नायक (ब्रह्मां० ३.७. २३९)।

हृद्रथ – पु॰ [मं॰] (१) सेनजितका एक पुत्र (मत्स्य॰ ४९. ५०)। (२) नवरथका एक पुत्र तथा शकुनिका पिता (मत्स्य॰ ४४.४२)। (३) जयद्रथका एक पुत्र (वायु॰ ९९. १११)।

**दृदरुचि** −पु० [सं०] कुशद्वीपके अथिपति हिरण्यरेताका एक ुपत्र (भाग० ५.२०.१४) ।

**टढ़वर्मा** −पु० [सं०] धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंने एक पुत्रका नाम (सहासा० आदि० ६७.९९) ।

डढ़वत-पु० [सं०] (१) अठारहवें द्वापरका एक विष्णु अवतार शिखण्डीके चार पुत्रोंनेसे एक पुत्र; (वायु० २३. १८३)। (२) एक व्रत जिसमें चैन महीनेमें गन्धानुलेपनका त्याग किया जाता है तदनन्तर गन्ध (चन्दन) से भरे सीप तथा जो सफेद वस्त्र बाह्यणको दिये जाते हैं। इस व्रतसे वर्ण लोक मिल्ता है (मत्स्य० १०१.४४)।

दृद्संघ – पु० [सं०] धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.१००) ।

हृद्गसेन-पु० [मं०] सुश्रवाका पुत्र तथा सुक्लका पिता यह मगधदेशका बृहद्रथ वंशीय राजा था। इस वंशने मगधम १००० वर्ष तक गुज्य किया (विष्णु० ४.२३.७-८)।

हदस्यु-पु० [सं०] अगस्त्य ऋषिके एक पुत्रका नाम जो विदर्भराजकी पुत्री लोपासुद्राके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, ये अपनी माताके गर्भमें सात वर्ष तक पले और बढ़े थे। सात वर्षके उपरान्त अपने ओज और प्रभावमे दीम हो उद्दरसे बाहर आये। ये महान् विद्वान् तपस्वी तेजस्वी थे जन्मकालसे ही स्पेपनिषद् वेदोका स्वाधाय करते ते प्रनीत होते थे। बाल्यकालसे ही इध्म सूक्ष्मधाका भारवहन करनेसं इनका नाम इध्मबाह हो गया था (महाभा० वन० ९९. २५.२७)।

हरहनु-पु० [सं०] सेनजित्के चार पुत्रोंमेसे एक पुत्र (भाग० ९.२१.२३; विष्णु० ४.१९.३६)।

**टढ़हस्त**-पु० [नं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.१०२) ।

**दृद्धुत-**पु० [नं०] भाग० के अनु० एक ऋषि जो अग-

स्त्यके एक पुत्र तथा इध्मवाहको पिता थे (भाग० ४.२८. ३२)।

दृहायु -पु० [मं०] (१) तीसरे मनु सावर्णिके एक पुत्रका नाम। (२) उर्वदीके गर्भमें उत्पन्न (ऐल) पुरुरवा राजाके उर्वदीसे उत्पन्न आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० २४.३३)। (२) तीन आगस्त्य ब्रह्मिष्ठोंमेंसे एक ब्रह्मिष्ठका नाम (ब्रह्मां० २.३२.११९)।

ह्हायुभ – पु० [सं०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.९९) ।

हताश्व - पु० [मं०] (१) कुवलाश्वका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३० ६३.६२)। धुंधुको मारनेके कारण कुवलाश्वका नाम धुंधुमार पड़ा, इसलिए इन्हें धुंधुमारका पुत्र भी कहा जाता है, जो हर्यश्वका पिनाथा। धुंधुमार (कुवलाश्व)के २१ हजार पुत्रोंमेंसे केवल ३ ही पुत्र दच गये। शेष धुंधुके मुखाझिसे जल गये (भाग० ९.६.२३-२४; मत्स्य० १२.३२; वायु० ८८० ६१-२; विष्णु० ४.२.४२-४३)।

दृदास्य – पु० [मं०] अगस्त्य ऋषिका एक पुत्र जो पुलहका दत्तक पुत्र था, अतः पुलहवंशी आगस्त्य हुए (मत्स्य० २०२.११)।

**दृढ़ेषुधि** –पु० [सं०] तामस मनुके ११ पुत्रोंमेसे एक पुत्रका - नाम (ब्रह्मां० २.३६.४९) ।

**दितवातवातोरयन**−पु० [मं०] एक यज्ञ विशेषका नाम (हि. झ. माः)।

ह्रस्यामेघा – पु॰ [मं॰] नाड़ियोंका एक समृह जो अग्नि (सूर्य) से अवस्थाय = ओस कण गिराती है (ब्रह्मां॰ २० २४.२८)।

**दृषदश्च**-पु० [मं०] पृथुका पुत्र तथा अन्ध्रका पिता (ब्रह्मां० ३.६३.२७) ।

हषद्वती-र्स्ना० [नं०] (१) एक नदीका नाम जिसका उल्लेख ऋग्वेदमें है। महाभारतके अनुसार यह कुरुक्षेत्रके अंतर्गत थानेश्वरने १३ मील टक्खिन है जिसे आजकल घम्घर और राखी कहते हैं । द्वारकासे हस्तिनापुर जाते समय कृष्णजीने इते पार किया था (भाग० ५.१९.१८; १०.७१. २२: ब्रह्मां० २.१६.२६; ३.१३.६९; वायु० ५९.१२८; ९९.२५९) । मनुस्मृतिके अनुसार इसे ब्रह्मावर्त्तकी सीमापर होना चाहिये। रातानीकके पुत्र अधिसोमकृष्णका तीसरा यज यही हुआ था जो दो वर्षीतक चलता रहा (वायु० ९९. २५८, २५०; विष्णु० ४.२१.६.७; मतस्य० २२.२०; ५०. ६७; १११.२२)। (२) विश्वामित्रकी एक पत्नीका नाम जो अष्टतकी माता थी (ब्रह्मां० ३.६६.७५; वायु० ९१.१०३) । (३) संहताश्वर्का एक रानीका नाम (ब्रह्मां० ३.६३.६५; वाय० ८८.६४) । (४) अनरण्यके पुत्र हर्यश्वकी पत्नी तथा वसुमतकी माताका नाम (ब्रह्मां० ३.६३.७५; वायु० ८८. ७६)। (५) दिबोदासकी रानी तथा प्रत्तर्दनकी माता (ब्रह्मां० ३.६७.६७; वायु० ९२.६४) । (६) उर्शानरको पाँच रानियोंमेंसे एक जो शिविकी माता थी (ब्रह्मां० ३.७४.१८, २०; मत्स्य० ४८.१६.१८; वायु० ९९.१९.२१) ।

**दष्टकेतु** - पु० [सं०] भण्डता एक सेनापति (ब्रह्मां० ४. २१.८६) ।

**दृष्टधर्म**-पु० [न०] इवफरुरके १३ पुत्रोंमेसे एक पुत्र तथा

उपमद्गुका एक भाई (विष्णु० ४.१४.९) । **दष्टहास** –पु० [सं०] भण्डका एक सेनापति (ब्रह्मां० ४. २१.८६) ।

दृष्टिदेवी - स्त्री॰ [सं॰] अंगरेन्यंतरकी छह शक्तिदेवियों जो लिलतादेवीकी अत्यन्त समीपविनिनी हैं, मेंसे एक शक्ति देवी (ब्रह्मां॰ ४.३७.४२)।

दृष्टिम्क — पु० [सं०] इक्ष्वाकु राजाके एक पुत्रका नाम । देयक् — पु० [सं०] (१) २० संख्यावाले सुखदेव गणके एक सुखदेवताका नाम (ब्रह्मां० ४.१.१९ वायु० १००.१८) । देव — पु० [सं०] (१) छठे वल्पका नाम (मत्स्य० २९०.४) । (२) चतुरानन (ब्रह्मा) से उत्पन्न एक १४ मुखवाला देवता जिसका रंग-रूप तथा स्वर भिन्न-भिन्न था, इन्होंसे १४ मनु हुए (वायु० २६.२७.३०; विष्णु० १.५.३३-४) । (३) विश्वामित्रके पुत्रोंमेंसे एक (वायु० ९१.९६) । (४) अकूर् और उम्रसेनीका एक पुत्र (वायु० ९६.११२) । (५) देवकका पुत्र (वायु० ९६.१२०) । (६) गया जिलाके औरंगावाद सव-डिवीजनमें मेंड-संक रोडसे २ मील दूर एक माम जहाँ कात्तिक तथा चेत्रमें सूर्य पष्ठीके दिन सूर्यमंदिरके सामने एक बड़ा मेला लगता है । यह मंदिर तथा तालाव राजा धुमत्सेनने दनवाया था जो इस तालावके जलसे कुष्टरोगमुक्त हुए थे—दे० सुमत्सेन ।

देवगण-पु॰ [सं॰] देवता आठ प्रकारके माने गये हैं (वायु॰ ५८.१२३) ।

देवऋषभ-पु० [सं०] भानु और धर्मका एक पुत्र जो इन्द्र-सेनका पिता था (भाग० ६.६.५) ।

देवऋषि-ए० [सं०] = देविष । (१) देवताओं के लोक में रहनेवाले ऋषि विशेष धर्मपुत्र, नर नारायण, ऋतुके पुत्र वालिखल्य, पुलह-पुत्र वर्दम, पुलस्य-पुत्र कुवेर, प्रत्यूष-पुत्र दल, कह्मप-पुत्र नारद और पर्वत ये सब देविष हैं । जो मन्नद्रष्टा है, वे देविष कहे जाते हैं—"ऋषन्ति वेदान् यस्मात्ते तस्माहेवर्षयः स्मृताः (ब्रह्मां० २.३५.८९-९८; वायु० ६१.८०.८८) । (२) विष्णुका तीसरा अवतार नारद, जिन्होंने सात्वत तंत्र पंचरात्रागमकी व्याख्या की थी (भाग० १.३.८; ११.१६.१४) ।

देवक-पु० [मं०] (१) आहुक (आहुकांध = वायु०) के पुत्र,
एक यदुवंशी राजा जो उम्रतेनके भाई, बंसके चाचा तथा
देवकीके पिता अथवा श्रीकृष्णके नाना थे (भाग०१.१४.
२७; इ.१.३३; १०.३६, २४(३१), ३४; ब्रह्मां० ३.७१.
१२९-२०; मत्स्य० ४४.७१-२; विष्णु० ४.१४.१६-१७)।
इनके चार पुत्र तथा ७ वन्नाएंथी जो मद वसुदेवकी व्याही
थीं। उपदेव, देववान् आदि इनके चार पुत्र थे (भाग० ९.
२४.२१-२३; वायु० ९६.१२८-९; विष्णु० ४.१४.१८-१९;
५.१.१)। (२) युधिष्ठरके एक पुत्रका नाम जो पौरवी
(यौधेथी = विष्णु०) के गर्भसे उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.
२२.३०; विष्णु० ४.२०.४४)।

देवकी - स्त्रीं वित्रे (१) 'देवक भोज पुत्री सुनामा' । वसु-देवकी पत्नी तथा श्रीकृष्णकी माताका नाम । यह देवककी पुत्री तथा मथुरापति कंसकी चचेरी बहिन थी। इनके विवाह-के समय आकाशवाणी हुई थी कि अरे मूर्स्ट, जिसका प्रमन्नता-मे तूरथ हाँक रहा है उसका आठवाँ गर्भ तेरा नाश वरेगा तथा उसके पश्चात् नारदजीने कंससे कहा था कि देवकीके आठवें गर्भसे उत्पन्न पुत्र उसका वध करेगा । अतः नारद-जीके कथनानुसार इनके सात बच्चे कंसने मरवा डाले और जब आठवाँ गर्भ स्थित हुआ तब इनपर कड़ा पहरा बैठा दिया गया । भादों कृष्णाष्टमीकी आधीरातको श्री**कृष्ण**-का जन्म हुआ और उसी रातको यशोदाको एक पुत्री हुई। योगमायाकी कृपासे सब प्रहरी सो गये और वसुदेव रातो-रात कृष्णको यञ्चोदाके यहाँ रख आये और यञ्चोदाकी पुत्री देवकीके पास लाकर सुला दी। वंसने ज्यों ही उस वन्या-को पत्थरपर पटका, त्यों ही वह हाथसे छट कर आहारामें उड़ गयी (यह कन्या योगमाया थी) । जाते समय वह गयी कि 'तुझे मारनेवाला उत्पन्न हो गया है।' देवकीके छह पुत्र−सुषेण, कीर्तिमान् , ऊय, भद्रसेन, ऋजुदाय, भद्रविदेक-कंस द्वारा मारे गये (वायु० ९६.१७३)। (२) स्वायं भुव मन्वंतरमें देवकी पृक्षि थी और वसुदेव सुतपा थे। दूसरे मन्वंतरमें देवकी अदिति हुई और वसुदेव व इयप (भाग० १०.३-३२-४४.५०-५१; ४५.१-१२; भाग० १.८.२३, ३३; ११.२८; १०.३६.२०; ४३.२४; विष्णु० ५.२.२; ४.१४; १८.७-८)। जब श्रीकृष्ण ज्रास्यान्की खोहमें गये थे तब इन्हें बड़ी चिंता हुई थी और इन्होंने दुर्गाकी स्तुति की थी (भाग० १०. ५६.३४-५)। इन्होने (देवकीने) एक बार अपने मृत पुत्रोंको देखनेकी इच्छा प्रकट की थी, फलतः श्रीकृष्णने सुनलते सुनको ला विखला दिया था और फिर वे स्वर्ग लौट गये थे (भाग० १०.८५.२७-३३, ५२, ५६-७०)। वलराम और कृष्णकी मृत्युसे इन्हें स्वभावतः अति दुःख हुआ। अंतमें यह सती हो गयी थीं (भाग० ११.३१. १८; विष्णु ० ५.३८.४) । (३) सती देवीकी एक मृति, जो मथुरामें स्थापित है (मत्स्य० १३.३९)। (४) यौधेय, जो युधिष्ठिरका एक पुत्र था, की माता (मत्स्य० ५०.५६) ।

देवकीपुत्र - पु॰ [मं॰] श्रीकृष्ण, 'देवकीसुत गोविन्द वासु-देव जगत्पते।' छांदोग्य उपनिषद्में आंगिरस ऋषिके शिष्य कृष्णका विवरण है।

देवकुरु-पु॰ [सं॰] जम्बूद्वीपके ६ खण्डोंमेंसे एक जो सुमेरु और निषधके मध्यमें स्थित माना गया है—दे॰ जैन हरिवंश।

देवकुळ – पु० [सं०] एक बहुत ही छोटे दरवाजेवाला देव-मंदिर जहाँ नर्तकियोंको नौकरी भी मिलती थी (मत्स्य० ७०.२८)।

देवकुल्या – स्त्री॰ [मं॰] (१) पूणिमाके गर्भसे उत्पन्न मरीचि-की एक पुत्री । यह प्रस्तावकी माता थी और विष्णुके पद-प्रक्षालनके पश्चात् यही एक स्वर्गाय नदी वन गयी थी। (२) गंगा नदी (भाग॰ ४.१.१४; ५.१५.६)।

देवकूट-पु० [सं०] (देवशैळ = वायु०)। (१) कुवेरके आठ पुत्रों मेसे एक। शिव-पूजनके लिए पुष्प सूँघ कर लानेके कारण यह कुवेरके शापसे कंसका भाई हुआ था और श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था (वायु०)। (२) वशिष्ठ मुनिके आश्रमके निकटका एक पवित्र तीर्थ जहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको अश्वमेथका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८४.१४१)। (३) मेरुमूलके पूर्वका एक पर्वत जहाँ गरुइ पश्ची बहुत मिलते हैं (भाग० ५.१६.२७; ब्रह्मां० ३.७.४५२;

वायु० ३५.८; ३७.२८; ४०.१; ४२.२१; ४३.१२) ।

देवकृतअय – पु॰ [मं॰] सत्रइवें द्वापरके ब्यास जब हिमा-लयके ऊँचे शिखरपर गुहावासी नामसे विष्णुका अवतार हुआ था (वायु॰ २३.१७४)।

देवश्लेत्र-पु० [नं०] देवरातवा पुत्र तथा मधु (देवन = ब्रह्मां०) का पिता (भाग० ९.२४.५; ब्रह्मां० ३.७०.४५; मत्स्व० ४४.४३-४; वायु० ९५.४४; विष्णु० ४.१२.४२)। देवगण-पु० [नं०] आठ वसु, ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य,

इन्द्र और प्रजापित सब मिला कर ३३ देवता होते हैं (ज्ञतपश्रज्ञाह्मण; वायु० ६६.८०)।

देवगर्भ-पु० [सं०] हृदिकका एक पुत्र तथा शूरका पिना (विष्णु० ४.१४.२४-५)।

**देवगर्भा** –स्त्री० [मं०] कुरुद्वीपती एक नदी (भाग० ५. २०.१५)।

देविगिरि-पु॰ [सं॰] (१) दक्षिणका एक प्राचीन नगर जो सादव राजाओंकी राजधानी था, आजवल इसे दौलता-बाद कहते हैं। (२) भारतवर्षका एक पर्वत (भाग॰ ५. १९.१६)।

**देवगुरु**-पु० [सं०] बृद्स्पतिका एक नाम (मत्स्य० २३. ३०.४७)।

देवगुद्ध-पु० [सं०] (देवगुद्धां = ब्रह्मां०) सरस्वतीके पति तथा सार्वभौम हरिके पिता (भाग० ८.१३.१७)।

देवगृह – पु० [सं०] = देवालय । प्रह-नक्ष्त्रोंको देवनाओसा घर यहा गया है जो प्रलयनक स्थिर रहने हैं (ब्रह्मां० २. २४.२: वासु० ५३.२) ।

देवजनी - स्त्री॰ [सं] (देवजसनी = वायु॰) मणिवर यक्षवी पत्ती जो अनेक पुत्रोंकी माता थी, जिनके अपने भी अनेक पुत्र, पोत्रादि हुए (ब्रह्मां॰ ३.७.१२१; १२७; वायु॰ ६९. १५३, १५८-१७३)।

देवजिह्न-पु॰ [मं॰] आंगिरसत्कुलका एक त्र्यापेय प्रवर-प्रतक ऋषि (मत्स्व॰ १९६.४३) ।

देवठान - पु० [सं० देवोत्थानी] कात्तिक शुक्ला एकावजी । कहते हैं इन दिन विष्णु भगवान् सोकर उठते हैं और मंगल कार्योका प्रारम्भ होता हैं।

देवतर-पु॰ [नं॰] मंदार, पारिजान, संतान, कल्पवृक्ष और इरिचन्द्रन, ये स्वर्गके वृक्ष कहलाते हैं।

देवता पु० स्ति० [सं०] वेदोंके अनुसार इस शब्दके कई भाव है। साधारणतः वेद-मंत्रोंके विषय देवता कहलाते है। याधिक लोग मंत्रको ही देवता मानते हैं। इनके अनुसार 'सोमप और असोमप' देवताओंकी दो श्रेणियाँ मानी गयी है। नेहस्तक लोग पृथ्वीका अग्नि, अंतिश्वा वायु और आवाशका स्यं, ये ही तीन देवता मानते हैं। ऋषेदमें तैतीस देवता कहे गये हैं—दे० देवगण। पौराणिकोंने वेदके देवताओंको ३३ दोवताओंको ३३ दोवताओंको ३३ दोवताआंको ३३ दोवता (वायु० ३०. १६०): ३० करोड़ (वायु० ६१.१३८)। आजकलके पंच-देव ये हैं—विष्णु, खिव, स्यं, गणेश और दुर्गा। पुराणानुसार अदितिके गर्भसे वश्यपके पुत्र देवता उत्पन्न हुए। वेदक और जैन लोग भी देवता मानते हैं, पर उनके देवता वोधिनस्य ग्या तार्यकरोंने तिम्न कोलिके होते हैं। वेवताओंको ऋषिको तथा पिनरोंने सम्मन्यकी व्यास्का

(वायु० ६२.२१)।

देवताजित्-पु० [मं०] भरत-सुत सुमति और वृद्धसेनाके पुत्र तथा देवसुम्नके पिताका नाम (भाग० ५.१५.२) ।

देवतीर्थ-न॰ पु॰ [सं॰] ब्रह्मा द्वारा स्थापित नर्मटा तट-परके एक नीर्थका नाम (मत्स्य॰ १९१.२४; १९३.८१)।

देवत्रयी-पु॰ [मं॰] ब्रह्मा (सृष्टिकत्ता), विष्णु (सृष्टिका रक्षक); महेरा (मंहारकर्त्ता) । ये ही तीनों मुख्य देवता माने गये हैं । ईसाइयोंके यहाँ भी त्रिदेव है ।

देवद्त्त-पु० [मं०] (१) कलिक के घोड़ ता नाम (भाग० १२. २.१९)। (२) अर्जुनके घांखता नाम। यह घांख मयासुरने किन्दु सरोवरसे लाकर अर्जुनको दिया था (महाभा० सभा० ३.८)। (३) पातालको आठ नागों मेंसे एकका नाम (भाग० ५.१४.२४; २४.२१; ६.९.३५)। (४) गौतम बुद्धके चचेरे भाईका नाम (भागतना इतिहास)। (५) अग्निवेदयके पिताका नाम जो उक्श्रवाके पुत्र थे (भाग० ९.२.२०-२२)। देवदर्श-पु० [मं०] अथर्ववेदी करन्यका एक शिष्य जिसने संदिताके चार भाग कर अपने चार शिष्योंको दिये थे (ब्रह्मां० २.३५.५७; विष्णु० ३.६.९-१०)।

देवदारुवन – पु० [सं०] कालसिंके निकटका एक पवित्र स्थान जहाँ िये गये आद्धका अक्षय फल होता है (ब्रह्मां० ३.१३.९९)। मुंडपृष्ठकी ढालपर स्थित एक पुण्य वन जहाँ भगवदवतार टारुक हुए (बायु० २३.१९५; १०८.६६)। स्तीदेवीकी एक मूर्त्त पुष्टिका निवास स्थान होनेसे एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्य० १३.४७)।

देवदासी - स्हां० [सं०] बहुत प्राचीन प्रथाके अनुसार मंदिरोंमें दानस्वरूप दी हुई कुमारी लड़िक्याँ, जो नाच, गान तथा वेदयावृत्ति भी करने लगती है। दक्षिणके मंदिरोमे ये अधिक है। महाराष्ट्रमें इन्हें 'मुरली' तथा तैलंग देशमें इन्हें 'वसवा' कहा जाता है। मिस्न, वाविलन, यूनानके प्राचीन मंदिरोंमें भी यह प्रथा पायी जाती थीं।

**देवदुंदुभि** –पु० [सं०] स्वर्गके वाद्य-नगाड़े । देवीको युद्धके िलप प्रस्थान करते देख ये खूव वजे थे (ब्रह्मां० ३.६३. ५३; ४.२०.१००) ।

देवदेव-पु० [नं०] दे० महेश्वर, महादेव (ब्रह्मां० ४.२. -२५७)।

**देवदेवेश**चपु० [सं०] शिवका एक नाम (ब्रह्मां० ३. - २२.७८)।

देवयुम्न-पु॰ [सं॰] देवताजित् और आसुरीका पुत्र जो धेनुमतीका पति और परमेष्ठीका पिता था (भाग० ५० १५.३)।

देवद्गोणी - स्त्रं ० [सं०] ज्ञिविल्या स्थापित करनेका अरघा । देवधार्ना - स्त्रं ० [सं०] मानसोत्तरपर इन्द्रकी नगरी जो मेरुके पूर्व हैं (साग० ५.२१ ७) ।

देवधेनु - स्त्रीं (सं०) कामधेनु गौ जिसे देवताओंकी गौ कहा गया है और जिससे सब मनोरय सिद्ध होते हैं — दे० कामधेनु ।

**देवनंदी**-पु० [सं०] देवराज इन्द्रका द्वारपाल ।

देवन-पु० [सं०] (१) देवक्षत्रका एक पुत्र तथा मधुका पिता जो क्षत्रिय था (ब्रह्मां० ३.७०.४५; दायु० ९५.४४) । (२) क्रोचद्रीपका एक पर्वत (मत्स्य० १२२.८०) । **देवपति** – पु० [मं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२२) ।

**देवपत्तन**−पु॰ [सं॰] काठियावाड़में स्थित सोमनाथका मंदिर, पुराणोंमें इसे प्रभासक्षेत्र कहा गया है, पर शिला-लेखोंके अनुसार इसका नाम देवपत्तन होना चाहिये ।

देवपर्वत-पु० [मं०] नागपति, चण्ड, शतशीर्ष, विष्णु-चक्राङ्क-चिह्नित आदि ये संख्यामें आठ हैं (वायु० ४१. ७३.८०)।

**देवपाल** – पु० [सं०] झाकद्वीपके सात पर्वतोंमेंसे एक सीमा पर्वत (भाग० ५.२०.२६) ।

देवपुरी - स्त्री० [सं०] स्वर्गमें स्थित अमरावती जो देवराज इन्द्रकी राजधानी है — दे० इन्द्र तथा अमरावती। देवपुरोहित - पु० [मं०] बृहस्पति (विष्णु० २.७.८)।

देवप्रतिष्ठा-पु॰ [मं॰] प्रतिमा स्थापित करनेके लिए मंत्रा-भिषिक्त करनेके नियमादि—दे॰ प्रतिमा (मत्स्य॰ २६६. ६९)।

देवप्रयाग – पु० [सं] टेहरी गहवाल जिलेके अंतर्गत एक तीर्थ जो गंगा और अलकनंदाके संगमपर स्थित है। कहते हैं रावणको मारनेके पश्चात् श्रीरामने यहाँ आत्मशुद्धिके लिए तप किया था। यहाँ रामचन्द्रजीका एक मंदिर भी है। इस तीर्थके मादात्म्यके लिए द्रष्टव्य (स्कंद० हिम-वत्-खंड)।

देवप्रस्थ - पु॰ [सं॰] (१) श्रीकृष्णके बचपनका साथी एक गोप बालक (भाग॰ १०.२२.३१)। (२) कुरुक्षेत्रते उत्तर- पूर्व स्थित एक प्राचीन पुरी जाउँका राजा सेनाहिंदु था (महाभा॰ सभा॰ २७.१२)।

देवप्रहरण (गण) - पु॰ [मं॰] देवताओंका एक वर्ग; ये कुद्याश्व (मत्स्य = भृशाश्व) ऋषिके पुत्र हें। प्रत्येक कल्प और मन्वंतरमें यह प्रकट होकर पुनः 'गुप्त हो जाते हैं (मत्स्य॰ ६.६,७; वायु॰ ६६.७९; विष्णु॰ १.१५.१३७)।

देवबाहु — पु० [सं०] (१) हृदीकके तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र तथा कम्बल्विहिषका पिता (भाग० ९.२४.२७; ब्रह्मां० ३. ७१.१४१)। (२) प्रीति और पुलस्त्यके तीन पुत्रोंमेसे द्वितीय पुत्र (ब्रह्मां० २.११.२७; वायु० २८.२२)। (३) एक पौलस्त्य जो रैवन मन्वंतरके सनिषयींमेसे एक ऋषि था (ब्रह्मां० २.३६.६१)।

देवभाग-पु० [मं०] (१) देवमीइ-सुत शूर और मारिषाके वसुदेव आदि दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो बंसाक्षा पित तथा चित्रकेतु और बृहद्बलका पिता था (भाग० ९.२४.२८, ४०; ब्रह्मां० ३.७१.१४९, १८८; वायु० ९६.१४७; विष्णु० ४.१४.३०)।

देवभुज-पु॰ [नं॰] एक श्रेष्ठतम टोग्था त्रिसने उत्तम मनुके मन्वंनरमें पृथ्वीरूपी गौक्षा दूथ दृहा था (दायु॰ ६३.१५)।

देवभृति - पु० [सं०] ब्रह्मां = देवभृभि; वायु० = क्षेमभूमि शुंगवंशोत्पन्न अंतिम (दसवॉ) राजा भागवतका पुत्र जो कामी होनेके कारण कण्य वंशी वसुदेव नामक अपने ही अमात्यसे मारा गया था (भाग० १२.१.१८-२०; विष्णु० ४.२४.३६-७, ३९; ब्रह्मां० ३.७४.१५५; वायु० ९९.३४४; मत्स्य० २७२.३१)। देवञ्चाज – पु॰ [सं॰] सुपक्ष पर्वतके निकटवर्ता हिमालयका एक वन, जहाँसे होकर गङ्गाजी सितोद सरोवरकी ओर वही हैं (वायु॰ ४२.४६)।

देवमति - पु॰ [सं॰] आङ्गिरस वंशका त्र्यार्षे प्रवर-प्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० १९६.२८)।

देवमातर - स्री० [सं०] दक्षकी ६० पुत्रियोंका सामूहिक नाम (मत्स्य० ५.१५; वायु० ६५.२९)।

देवमाता - स्त्री॰ [सं॰] (१) दक्षकी कन्या तथा करवपकी पत्नी आदितिका नाम जिनके गर्भसे देवता उत्पन्न हुए थे (मत्स्य॰ १७९.१५)। (२) सरस्वतीमें स्थापित सती देवी-की प्रतिमृति एक देवीका नाम (मत्स्य॰ १३.४४)।

देवमानुषी स्त्री० [सं०] (देवमीदुष) शूरकी एक पुत्री (वायु० ९६.१४३)।

**देवमार्ग** – पु० [सं०] (देवभाग ?) शूर और भोजाका एक पुत्र (मत्स्य० ४६.२) ।

देवमास-पु॰ [सं॰] (१) गर्भका आठवाँ महीना जिसे स्मृति और ओजकी उत्पत्तिके कारण देवमास कहते हैं। (२) देवताओंका एक महीना जो हम लोगोंके तीस वर्षके वरावर होता है।

देविमित्र – पु॰ [सं॰] (१) शाकल्य ऋषिका एक नाम जो ज्ञान गर्वित होनेके कारण राजा जनकके यञ्चमें अपनी शर्तिके अनुसार मृत्युको प्राप्त हुए (वायु॰ ६०.३२, ६३)। (२) माण्डुकेवका एक शिष्य जिसने सोभार आदि शिष्योंको संहिताकी शिक्षा दी थी (भाग॰ १२.६.५६)।

देविमित्रा – स्त्री० [मं०] कुमारकी अनुचरी एक मातृका (महाभा० शस्य ४६.१४)।

देवमीड़—पु॰ सिं॰] (१) हरीकका पुत्र तथा शूरका पिता इनका पुत्र तथा मारिपाका पति शूर जिसके वसुदेव आदि १० पुत्र हुए तथा पृथा आदि ' पुत्रियाँ भी थीं। पृथा भोजनरेश कुंतिभोजकी दत्तक पुत्री थी (भाग० ९.२४. २७-३१)। (२) कृतिरथ (कीतिरथ = ब्रह्मां) का पुत्र तथा विश्रुत (विद्युथ = ब्रह्मां०) का पिता (भाग० ९.१३.१६; ब्रह्मां० ३.६४.१२; वायु० ८९.१२)। (३) मिथिलाके एक राजा जो कीत्तिरथके पुत्र तथा सीरध्वज जनकके पूर्वज थे (वाल्मां० रामायण)। (४) कृतरथका पुत्र तथा विद्युथका पिता (विष्णु० ४.५.२७)।

देवमीदुष – पु० [मं०] (१) श्रीकृष्णके पिता वसुदेवके दादा-वा नाम (भागवत) । (२) (शूर्), माद्री और वृष्णिका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१४५; नत्स्य० ४५.२) । एक राजिष (वायु० १.१४७) । (३) शूर और मार्षाका पुत्र (वायु० ९६.१४३) ।

**देवमुनि**-पु॰ [सं॰] (१) नारद ऋषिका नाम (नारद-ुपराण) । (२) सूर नामके ऋषि ।

देवसूक – पु॰ [सं॰] एक पर्वतका नाम (गर्गसंहिता) । देवयात्रा – पु॰ [सं॰] अर्जुन द्वारा सुभद्रा-हरणके पूर्व दास्कामे हुई एक देवपूजनोत्सवर्दा यात्रा (भाग० १०. ८६.९) ।

देवयान्नि – पु० [नं०] एक डानवका नाम (इग्विंदा) । देवयान – पु० [नं०] (पितृयानका उलटा) सूर्यका उत्तर जाना —यह नागदीबिसे उत्तर और सप्तपियोंने दक्षिण है । मृत्युके उपरांत आत्माके ब्रह्मलोक जानेका रास्ता। यहाँ सिखराण रहते हैं जिनका पुनर्जन्म नहीं होता (वायु॰ ५०. २१६; विष्णु॰ २.८.९०-७)। उत्तरायण सूर्यमें मरनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है (उपनिषद्)। यहाँ पिंगला (जो शरीरके दाहिने भागमें हैं) के सहारे पहुँचते हैं (भाग॰ २.२. २४(२); ब्रह्मां॰ २.२२.१६९)। इसीके अनुसार भीष्मपितामह कुछ दिनोंनक शरशस्यापर पड़े रहे और उत्तरायण सूर्य होनेपर उन्होंने प्राण छोड़ा था। यहाँ जानेके चार मार्ग हैं। सूर्यके द्वारमें होकर ही वहाँ पहुँचते हैं (ब्रह्मां॰ १. ७.१८३)।

देवयानी - स्त्री० [सं०] (१) जयंतीते उत्पन्न देत्यराज
शुक्राचार्यकी पुत्री तथा इंद्रकी वौहित्री (मत्स्य० ४७.१८६)।
(२) दैत्यगुरु शुक्राचार्य और कर्जस्वती (यजनी, जयंतीकी
पुत्री और नहुष-पुत्र राजा ययातिकी पत्नी)। देवगुरु बृहस्पतिका पुत्र कच दैत्यगुरु शुक्राचार्यमे अमृतमं जीवनी विद्या
सीखने आये। इसमे रष्ट हो देत्योंने कचका वध कर उसका
मांस शुक्राचार्यको किसी प्रकार खिला दिया। पता लगनेपर
शुक्राचार्यको कचको अमृतमं जीवनी विद्या सिखा दी। कच
गुरुको पुनः जीवित कर दिया। देवयानीके विवाह-प्रस्तावको अस्त्रीकार करनेके कारण देवयानीने कचको शाप
दिया—'तुम्हारी विद्या फलवती न हो।' और कचने देवयानीको शाप दिया—'तुम्हारा विवाह बाह्मणमे नहीं
हो'—दे० कच।

एक बार देवयानी और दैत्योंके राजा वृषपर्वाकी पुत्री इमिष्ठामें साधारण-सी वातपर झगड़ा हो गया और इमिष्ठा-ने देवयानीको कुएँमें ढकेल दिया और उने मृत समझ घर चली गयी। राजा ययाति शिकार खेलते उधरने आये और देवयानीको कुएँमे निकाल कर अपने राज्यको चले गये। शकाचार्यको देवयानीने दासीसे कहला भेजा, पर घर जाना स्वीकार नहीं किया। देवयानीको प्रसन्न करनेके हेत् वृष-पर्वाने अपनी पुत्री द्यामिष्ठाको देवयानीकी दासी दनाकर गुरुके घर भेज दिया। राजा ययातिसे देववानीका विवाह हो नया । कुछ दिनोंनें देवयानीके गर्भसे यदु और तुर्दसु नामक पुत्र हुए और यवातिसे दामिष्ठाको दुख, अणु और पुरु ये तीन पुत्र हुए। शिनेष्ठाते सम्बंध कर लेनेसे शुक्रा-चार्यने क्रद्ध होकर ययातिको शीव्र ही बूढ़े होनेका शाप दिया। ययातिकी प्रार्थनापर झकाचार्य वोले—'यि तुम्हारा बुढापा कोई ले लेगा तव तुन फिर युवा हो जाओगे। शर्मिष्ठाके लिए ययानिने त्रिपुरके अशोक वनमं एक घर बनवा दिया था (मत्स्य० ३१.२.१०; १६०.१३; वायु० २८.६८) । देवयानी-पुत्रोंके बुढापा लेना अस्वीकार कर देनेपर शर्मिष्ठाके पुत्र पुरुने पिताका बुढापा ले अपनी जवानी पिताको दी थी (भाग० ५.१.३४; मत्स्य० २४.५२-३; वायु० १.१५५; ६५.८४; ९८.२०; विष्णू० ४.१०.४, २०; (भाग० ९.१८.७-५१; मत्स्य० २५.७; २६.३२) ।

देवयुग-पु॰ [मं॰] (१) सत्ययुग । (२) ये संख्यामें इस हे (वायु॰ ६१.१३१) ।

**देवयोनि** –स्ती० [सं०] यह संख्यामें चार हैं। देवताओंके अंतर्गत वे जीव जो स्वर्गमें रहते हों। विद्याधर, अष्मरा, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्मक और सिद्ध सब इन्हीं चार योनियोंमें माने गये हैं (वायु० ६९.२०३)।

देवरक्षित – पु॰ [सं॰] राजा देवकके एक पुत्रका नाम जो देवकीका भाई था (ब्रह्मां॰ ३.७१.१३०; मत्स्य॰ ४४.७२; विष्णु॰ ४.१४.१७)।

देवरिक्षता - स्त्री० [सं०] (१) राजा देवककी सात पुत्रियों एक पुत्री तथा देवकीकी विह्नका नाम । यह सातों विह्नें वसुदेवकी व्याही थी । जिनसे इसे ९ पुत्र तथा १ पुत्री थी (भाग० ९.२४. २३, ५२; ब्रह्मां० ३.७१, १३१, १६२, १८१; वायु० ९६.१३०; विष्णु० ४.१४.१८) । उपासंगथर इनका पुत्र था (मत्स्य० ४६.१६) ।

**देवरञ्जित** –पु० [सं०] देवकका एक पुत्र (वायु०९६० १२९)।

**देवराक्षस** –पु० [सं०] नैक्तर्तगण (ब्रह्मां०३.७.१४२; वायु० -६९.१७४) ।

**देवराज**-पु० [सं०] इन्द्रका एक नाम ।

**देवराज्य**—पु० [सं०] देवताओंके रहनेका स्थान, स्वर्गका ानाम ।

देवरात-पु० [मं०] (१) करंभिका पुत्र (करभक्त = ब्रह्मां०, वायु०) तथा देवक्षत्र (देवक्षेत्र = ब्रह्मा)का पिता था (भाग० ९.२४. ५; ब्रह्मां० ३.७०.४४; मत्स्य० ४४.४२-३; वायु० ९५.४३; विष्णु० ४.१२.४१-२) । (२) राजा परीक्षित्का नाम—दे० परीक्षित् । (३) सुकेतुका एक पुत्र जो निमिवं-शोत्पन्न एक राजा तथा बृदद्रथ (बृहद्उक्य = ब्रह्मां०) का पिता था (विष्णू० ४.५.२५; भाग० ९.१३.१४-१५; ब्रह्मां० ३.६४.८) । (४) विश्वामित्रके यहाँ जानेके कारण ज्ञानः-द्येफका एक नाम जो याइवल्क्यका पिता एक कौशिक ऋषि था (भाग० ९.१६.३०, ३२-३६; १२.६.६४; ब्रह्मां० २.३२. ११७; ३.६६.६७; बायु० ९१.९५; विष्णु० ४.७.३७) । यह ब्रह्मिष्ठ था (मत्स्य० १४५.११३; १९८.३)। (५) (भाग० ९.१६.३०, ३२, ३६; १२.६.६४; ब्रह्मां० २.३२.११७; ३. ६६.६७; दाय्० ९१.९५; विष्णु० ४.७.३७) के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषिके पिता । (६) देवश्रवा ा पिता (वायु० ९६.१८५) ।

देवरातपुर –पु० [मं०] जिसे देवब्रातपुर भी कहने थे। एक लक्ष्डहारेने अपने पुरोहितके प्रतिष्ठार्थ इस नगर-को उन्होंके नामपर स्थापित किया था (ब्रह्मां० ४.७. ३४.३७)।

**देवरारि**—पु॰ [सं॰] एक आंगिरस कुलका प्रवर-प्रवर्तक - ऋषि (मत्स्व॰ १९६.१५) ।

**देवर्षि**—पु॰ [मं॰] नर, नारायण, नारट, वालखिल्य, पर्वत कर्दम आदि।

देवल-पु० [मं०] (१) एकपणां तथा असित मुनिके एक पुत्र जो वेदव्यासके शिष्य धर्मशास्त्रके ज्ञाता एक मुनि धे (ब्रह्मां० ३.८.३२; १०.१९; वायु० ७०.२७; ७२.१७) । एक ब्रह्मांव तथा शाण्डिल्योंमें मर्वश्रेष्ठ (ब्रह्मां० २.३२.११३; ३.८.३२; वायु० ५९.१०३; ७०.२८) । (२) एक सिद्ध जो धिषणा और कुशास्त्रके चार पुत्रोंमेसे एक पुत्र जो हिरेका ही रूप समझा जाता था (भाग० ६.६.२०; १५.१२; ११.१६.२८) । प्रायोपवेशके समय परीक्षित्ने यह

मिलने गये थे (भाग० १.१९.१०)। इन्होंने शुकदेवजीको चित्रकेतुकी कहानी सुनायी थी (भाग० ६.१४.९) तथा हुहूको मगर योनिमें जन्म लेनेका शाप दिया (भाग० ८.४.३)। यह कश्यप-कुलके छह ब्रह्मवादियोंमें एक थे (मत्स्य० १४५.१०७)। (३) प्रत्यूषका एक पुत्र जो दो पुत्रोंका पिता था (ब्रह्मां० ३.३.२७; वायु० ६६.२६; विष्णु० १.१५.११७)। यह आठ 'वसुओंमें एक थे (मत्स्य० ५.२७; २०३.७)। (४) वसुदेव और उपदेवी (शिशिरावती = ब्रह्मां०) के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१८२; मत्स्य० ४६.१७)। (५) पांचाल नरेश ब्रह्मदक्ती रानी सन्नतिके पिताका नाम (मत्स्य० २०.२६)। (६) भगवद्अवतार श्वेतके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.२०५)। (७) पारियात्रकता पुत्र तथा वच्चलका पिता (विष्णु० ४.४.१०६)।

देवलोक - पु॰ [सं॰] 'भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य' ये सात लोक हें जो देवलोक हैं (मत्स्य॰)। यहाँ सतीदेवीकी एक मूर्ति इंद्राणीके रूपमें स्थित तथा देविषयोंका यह निवासस्थान हैं (मत्स्य॰ १३.५२,६१.१-२; वायु॰ ६१.८८)।

देववती – सी॰ [मं॰] ग्रामणी गंधर्वकी पुत्री जिसके गर्भसे माल्यवान् , सुमाली और माली नामक सुकेश राक्षसके तीन पुत्र हुए थे (रामायण) ।

देववर -पु० [सं०] एक चरकाध्वर्यु (ब्रह्मां० २.२२.१२)। देववरणार्क -पु० [सं०] आरा झहरसे २७ मील दक्षिण-पश्चिम यहाँ एक स्तम्भपर नवझहर्का दूरी-फूरी मूत्तियाँ है। देववणिनी -स्ति० [सं०] (देववणी, देववणी) बृहस्पतिकी पुत्री; बृहस्पतिकी पौत्री (वायु०)। भरद्वाज मुनिकी पुत्री तथा विश्रवा मुनिकी पत्नीका नाम जो वेश्रवणकी माता थी जिसे कुत्रेर कहते है। कुत्रेर देवताओंके थनाध्यक्ष है (ब्रह्मां० २.८.३९-४०; वायु० ७०.३३)।

देववर्द्धन-पु॰ [सं॰] राजा देवकके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र-का नाम जो देवक्षीके भाई तथा श्रीकृष्णके मामा थे (भाग॰ ९.२४.२२) ।

देववर्ष-पु० [सं०] एक द्वीप जो शाल्मलिदीपका एक राज-- नीतिक विभाग है (भाग० ५.२०.९) ।

**देववात** –पु० [सं०] एक वैदिक ऋषिका नाम ।

देववान् — पु० [मं०] (१) रुद्रपुत्र सावणि (ऋतु सावणे = वायु०) मनुके वारह पुत्रोंमंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ८.१३.२७; ब्रह्मां० ४.१.९४; वायु० १००.९८; विष्णु० ३.२.३६)। (२) अक्रूर और उग्रसेनी (ब्रह्मां० औग्रसेनी) का एक पुत्र (भाग० ९.२४.१८; ब्रह्मां० ३.७१.११३; मत्स्य० ४५.३१; विष्णु० ४.१४.१०)। (३) देवकके चार पुत्रोंमंसे एक पुत्र इनकी सात वहनें थीं जो वसुदेवको व्याही गयी थीं (भाग० ९.२४.२२; ब्रह्मां० ३.७१.१३०; मत्स्य० ४४.७२; विष्णु० ४.१४.१७)।

देववायु-पु॰ [सं॰] वारहवें मनुके एक पुत्रका नाम। देवताओंका ह्व्यक्त -पु॰ [सं॰] अग्निका एक नाम। देवताओंका ह्व्यक्त्य अग्निमं हवन होता है जो इस अपित ह्व्यको देवताओंतक पहुँचाते हैं।

देववीति - स्त्री० [सं०] मेरकी ९ पुत्रियों मेंसे एक पुत्री तथा

आग्रीधको पुत्रोंमेंसे एक पुत्र केतुमालकी पत्नी (भाग० ५ २.२३)।

देवज्ञत-पु॰ [मं॰] गंगाके गर्भसे उत्पन्न महाराज शांतनुके पुत्र भीष्मिपितामह (महाभा॰ आदि॰ १००.२१; मत्स्य॰ ५०.४५)।

देवझात - पु० [सं०] ब्राह्मणोंमें प्रधान ब्राह्मण, जिन्होंने लक्षडहारेकी दानशीलतासे प्रसन्न होकर उसका नाम द्विज-वर्मा तथा उसकी पत्नीका नाम शीलवती रखा था। इसके उपलक्ष्यमें लक्षडहारेने गुरुजनोंके प्रतिष्ठार्थ उन्हींके नामपर एक नगर स्थापित किया था (ब्रह्मां० ४.७.३१,३७)।

देवसयनीएकादशी - स्त्री॰ [मं॰] आषाइ शु॰ ११ से चार महीनींतक अपनी रुचि तथा अभीष्टानुसार नित्य व्यव-हारकी वस्तु त्याग दे (भविष्योत्तर पुराण) - -दे॰ देवोत्थानी एकादशी।

देवशर्मा - पु॰ [सं॰] (१) शोणाश्वके रणवांकुरे पांच पुत्रों-मेंसे एक पुत्र (मत्स्य॰ ४४.७९)। (२) रथीतरके चार शिष्योंमेसे एक शिष्य (वायु॰ ६०.६६)।

देविशिख्यी—पु॰ [सं॰] देवताओंके शिल्पी विश्वकर्माका नाम—दे॰ विश्वकर्मा ।

देवशुनी स्त्री० [सं०] देवलोककी कुतिया सरमा। एक बार राजा जनमेजय कोई वड़ा यह कर रहे थे। इसी वीच वहाँ एक कुत्ता आया जिसे जनमेजयके भाइयोंने मार कर भगा दिया। उसने जाकर अपनी माता देवशुनीसे शिकायत की। देवशुनीने जनमेजयको शाप दिया—'विना किसी अपराथके मेरे पुत्रको मारा, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात कोई दुःख पड़ेगा'—दे० सरमा (महाभा० आदि० ३.१, ७,९)।

देवश्रवा-पु० [सं०] (१) देवमोइ-सुत शूर और मारिषाके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो कंसवतीका पित था। इसके दो पुत्र थे (भाग० ९.२४.२८.४९; विष्णु० ४.१४.३०)। (२) विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम—रे० विश्वामित्र (ब्रह्मां० २.३२.१९८)। (३) शूर और भोजा (मारिषा ब्रह्मां० २.३२.१९८)। (३) शूर और भोजा (मारिषा ब्रह्मां० मारिषी)के दस पुत्रोंमेंने एक पुत्र (ब्रह्मां० २.७१.१४९; मत्स्य० ४६.२)। (४) वसुदेवके भाईका नाम (भाग० ९-२४.२८)। (५) देवरानका एक पुत्र (वायु० ९६.१८५; ब्रह्मां० ३.७१.१८८)।

देवश्रुत - पु० [मं०] (१) दैत्यगुरु शुक्राचार्यका एक पुत्र - दे० शुक्राचार्य । (२) नारद मुनिका एक नाम । (३) अव- मिंपणीके एक जिनका नाम ।

देवश्रेष्ठ-पु० [मं०] बारहवें मनु रुद्रसावणि (ऋतुसावणि = वायु०) मनुके बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ८.१३.२७; ब्रह्मां० ४.१.९४; वायु० १००.९८; विष्णु० ३. २.३६)।

देवसस्ता-पु॰ [मं॰] उत्तर दिशाका एक पर्वत (वाल्मीकि - रामायण) ।

**देवसन्त्र−**पु० [सं०] एक यज्ञ विशेषका नाम (महाभा० वन० ८४.६८) ।

देवसभा-स्ति॰ [मं॰] युधिष्ठिरकी सभाका नाम जो मय-दानव द्वारा निर्मित थी और 'सुधर्मा' नाम था (महाभा॰ सभा॰ ४.१-८)। देवसर्ग-पु० [मं०] वेकरिकया वैकृत सर्ग। इस सर्गके अन्तर्गत देवता, पितृगण, असुर, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, चारण, भृत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, किन्नर आदि हैं (भाग० ३.१०.१६.२६-८; छठा अ०, वायु० ६. ६३)।

देवसावर्णि - पु॰ [सं॰] भागवतके अनुसार तेरहवें मनुका नाम जो चित्रसेन आदिका पिता था। इस मन्वंतरके देवस्पति इन्द्र थे, सुकर्मा, सुत्रामादि देवगण, निर्मोकादि काणि तथा योगेइवर हरिके अवतार (भाग॰ ८.१३.३०-३२)।

देवसूज-पु० [सं०] पितरोंका एक वर्ग जिसके चार उपभेद हे—भूत, भविष्य, वड़े, छोटे (वायु० ७१.१५-१६) ।
देवसेना—सी० [सं०] सावित्रीके गर्भते उत्पन्न दक्षप्रजापितिकी
एक पुत्री जिसका दूसरा नाम षष्ठी भी है । महाभारतके
अनुसार यह शिशुओंका पालन करनेवाली तथा मातृकाओंमें श्रेष्ठ मानी गयी है । इन्हें एक वार केशी दानव हर ले
गया था, पर इन्द्रने इनकी रक्षा की और स्कंदसे इनका
विवाह करा दिया । विवाहमें दृहस्पतिने होम, जप आदि
किया था । जिस पंचमी तिथिको सकंद श्रीयुक्त हुए थे वह
श्री पंचमी कहलायी । जिस पष्ठीको सकंद कृतकार्य हुए थे
वह षष्ठी महातिथि कहलार्या । इनकी एक बहिन धी
जिसका नाम देत्यसेना था (ब्रह्मां० ४०२०१०५; मत्स्य० १५९८; महामा० वन० २२२.७-१५) ।

पर्याय—पष्ठी, लक्ष्मी, आजा, सुख्यजा, सिनौवाली, कुहू तथा अपराजिता।

देवसेनापति - पु॰ [तं॰] देवताओं तथा देवगणीसे तैना-पत्यमे मन्नाभिषिक्त (बायु॰ ३९.३३; ७२.४९)। अस्ति तथा गंगाते उत्पन्न काक्तिकेवका एक नाम। यह ज्ञिवके पुत्र थे जिन्हे रक्षंद्र मी कहते हैं (दे॰ काक्तिकेव, ब्रह्मां॰ ३.१०.५०; ७३.११०)।

देवस्थान - पु० [सं०] (१) एक मुनि जिन्होंने युडके बार पांडवोंको तथा राज्य प्राप्त होनेपर युधिष्ठिरतो खास तौरले कई बार उपरेश दिया था जिसमें राज्य न त्याग दें (महाभा० शान्ति० १.४)। (२) स्वर्गादि, वर्णाश्रमियोंके लिए, ब्रह्माने छेकर पिशाचत्र आठ स्थान; जहाँ अणिमारि आठ ऐश्वयं हैं; तीन गुण—तस्व, रज, तम यहाँ व्याप्त भिछेगे। इसे आँखोंले नहीं देख सकते, केवल अनुभवमात्रले समझान होगा (वायु० १०२.९६-८)। (३) पैशाच, राक्षम, गांधर्व, कौवर, ऐन्द्र, सौम्य, प्राज्यात्व और ब्राह्म। योगीको ब्रह्म प्राप्त करनेके लिए इन सद स्थानीको छोड़ देना होगा (वायु० १२.३९-४२; ६१.१७०; १०२.९६-८)।

**देवस्थानि** – पु० [सं०] आंगिरसकुलका एक प्रवर-प्रवर्नह कपि (मत्स्व० १९६.१५) ।

देवस्नपन-पु० [सं०] देव प्रतिष्ठाके समय किसी देवनाकी प्रतिमाको प्रज्ञगव्य, दही, कुदाजल, फलजल, गत्वजल, घट सहस्त्रजल, अष्ट महोपथिजल त्यादि जलींसे स्तान कराना (मत्स्य० २६७.१-३५)।

**देवहू** –पु० [सं०] पुरंत्रन नगरका उत्तरी प्रवेश द्वार (मान० ४.२५.५१; २९.१९ अर्थात् वामकर्ण) ।

देवहृति -स्त्री० [मं०] इत्विंशके अनुसार स्वायंभुव मनुकी

तीन पुत्रियोंमेंसे एक जो प्रियन्नत तथा उत्तानपादकी बहिन थी और कर्दम ऋषिको व्याही थी। महिषकी कृपासे इन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त था। प्रसिद्ध सांख्य दर्शन रचियता महिष किपल इन्हींके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (भाग० २.७.३; ३.१२.२७, ५५-६; २१.३; २२.९; ८.१.५)। इनके गर्भसे कन्याएँ भी उत्पन्न हुई थी। किपलने ही इन्हें सांख्य दर्शनकी दीक्षा दी थी जिससे देवहूतिने निर्वाण प्राप्त किया था। जहाँ देवहूतिको सिद्धि मिली वह सिद्धपद कहलाया (भाग० ३.२२-२४ पूरा; ३३.१-३१; ४.१.१,१०)।

देवहोत्र-पु॰ [सं॰] योगेदवरके पिता, जिनकी पर्लाका नाम बृहती था (भाग॰ ८.१३.३२)।

देवहृद्-पु० [मं०] (१) कालक्षर पर्वतपरका एक सरोवर (तीर्थ) जिसमें स्नान करनेसे यद्यका हजार गोदानका फल होता है (महाभा० वन० ८५.५६)। (२) शालब्राममें; यहाँ (नागराइ) नागराज योग्योंका (पुण्यात्साओंका) थिंड स्वीकार करने तथा अयोग्योंका (पापियोंका) श्राद्ध-पिण्ड अस्वीकार करते हैं (ब्रह्मां० ३.१३.९०)।

देवंत्तक – ५० [सं०] (१) एक राज्ञसका नाम जो रात्रणका पुत्र था और लंकाके युद्धमें सुग्रीव द्वारा मारा गया था (स्कंद० ब्राह्म० सेतुमादात्म्य)। (२) कालनेमिके चार पुत्रोमिने एक पुत्र (ब्रह्मा० ३.५.३९; वायु० ६७.८०)।

देवाकीड्नक-पु॰ [मं॰] देवनाओं का क्रीझ-उपवनः जो चार दिशाओं में चार है—पूर्वने चेत्ररयः, दक्षिणमें नंदनः, पश्चिममें वैद्यात और उत्तरमें सवितृवन (सूर्य व उपवन)— (वायु॰ ३६.१०)।

**देवागार** – पु० [सं०] देवताओं हा निवासस्थान जिसे गंदा अपवित्र, या छि<mark>त्र-भिन्न करने</mark>वाले हो राजा द्वारा मृत्यु दण्ड दिया जाना चाङ्यि (मत्स्य० २२७.१७*४*) ।

देवार-पु० [मं०] हरिहर क्षेत्र तीर्थ जहाँ गंडक नदी वहती हैं और सोनपुर स्टेशनने जाता होता हैं (वाराहपुराग)। देवातिथि-पु० [मं०] (१) क्रोबनका एक पुत्र तथा कथ्यका (विष्णु = कक्ष) पिता (भाग० ९.२२.११; विष्णु० ४.२०.५)। (२) अक्रोबनका एक पुत्र तथा दक्षका पिता (मत्स्य० ५०.३७; वाय० ९९.२३२)।

देवाधिय - पु० [सं०] देवराज इन्द्रशासक नाम—दे० इन्द्र। देवानीक - पु० [सं०] (१) श्रेमधन बाकेपुत्र अनीहके (ब्रह्मां० = अहीन गुके) पिता और पारियात्रके दालका नाम (भाग० ९.१२.२; ब्रह्मां० ३.६३.२०३; मत्स्य० १२.५३; बायु० ८८.२०३; विष्णु० ४.४.१०६)। (२) धर्म साविभिक्त मनुके आठ पुत्रोमेते एक पुत्रता नाम (बायु० १००.८४; विष्णु०; ३.२.३२)। (२) राजा सगरके बंदाका एक राजा। (४) कुदाद्वीपका एक पर्वत् (साग० ५.२०.१५)।

**देवानुचर** - तु० [स०] विद्याधर आदि । उपदेवोंको देवनाओंके - साथ चलनेके झरण देवानुचर कहने हैं ।

**देवानुज**=५० [सं०] श्रोत्तम म**नु**के देख पुत्रोमसे एक पुत्र ्(बायु**० ६२.३४**) ।

देवापि - पु॰ [मं॰] (१) महासारतके अनुस्मर राजा प्रतीपके पुत्र एक राजा । देवापि, शंतनु और बाह्नांक प्रतीपके तान पुत्र ये जिनमें केवल देवापिने तपोक्लये ब्राह्मणस्य प्राप्त किया था । ऐसा विश्वास है कि सुमेरु पर्वतपर कलाप म्राममं यह योगीके रूपमें अवतक हैं। कलियुग समाप्त होनेपर सत्ययुगमें यह चन्द्रवंश स्थापित करेंगे (भाग० ९.२२.१२-१८; १२.२.३७; वायु० ९९.२३४; मत्स्य० ५०. ३९-४१; २७३.५६)। वैदिक कथाके अनुमार इनके पिता-का नाम ऋष्टिषण होना चाहिये। (२) एक पौरव राजा। कहते हैं कृतयुगमें यह क्षत्रियोंकी स्थापना करेंगे (वायु० ९९.४३७-८)। यह प्रतीपके पुत्र थे और वाल्यकालमें ही योगसाधन करने वन चले गये और अपने धार्मिक विचारों-के कारण सिंहासनारुढ़ न हो सके (विष्णु० ४.२०. ९-३०)।

देवांबुज-पु० [सं०] उत्तम मनुके १३ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.३९)।

देवाभ्र-पु० [सं०] एक पहाड़ जिसपर जनपद भी है। वहाँकी जनता हिरण्यकशिपुकी शक्तिने घवड़ानी तथा उरनी थी (वा० १६३.८८)।

देवारण्य - पु० [मं०] (१) 'टेवारण्यं विद्योकम्'। कैलाश पर्वतके दक्षिण पूर्व लोहित नामका महान् पर्वत है उसकी तलहरीमें लोहिन नामका झील है उसके लोहित्य नट निकलता है उसके तटपर स्थित एक बड़ा वन (वायु० ४७. ११)। (२) एक तीर्थ, जहाँ शिराजकी पुत्री अन्वाने कठोर वत लेकर तप किया था (महाभा० उद्योग० १८६.२७)।

देवालय – पु० [सं०] नवग्रहके निकासस्थान जो नही जलमे जच्छे नौका की तरह आकाशंग दान रहिमयोसे परिचालित होते हैं (ब्रह्मां० २.२३.९५; बायु० ५२.८५) ।

देवाई-पु० [मं०] हृशेक्षके उस पुत्रोंमंने एक तथा क्षेत्रल-वहिषका पिता (मत्स्य० ४४.८२-३; वायु० ९६.१३९; किष्णु० ४.१४.२४) ।

**देवाबृत्**-पु० [सं०] क्रोन्दद्वीपका एक पर्वत (मत्स्य० १२२.८२)।

देवाकृध - पु० [सं०] (१) एक राजाका नाम (हरिवंदा)। (२) सास्वतका एक पुत्र तथा वस्नुका मिता जो ईश्वरका रूप माना जाता था (भाग० ९.२४.६-१०; किणु० ४.१३.१-२)। यह निःसंतान था, अतः इसने पर्णाशाके तथ्पर तथ किया जिससे प्रसन्न हो नदी एक सुंदर स्वा वन गयी। देवाकृथने इससे विवाद कर लिया जिससे वस्नु उत्सन्न हुआ (ब्रह्मा० २.७१.१६-१५; मत्स्व० ४४.४७-५०; वायु० ९६.६-१६)। वायुपुराणानुसार तपस्या करते समय देवाकृथके स्पर्शंसे पर्णाशाके जलसे निकलकर पर्णाशाने एक सुन्वर स्वीका रूप धारणकर राजाका तेज सहण किया और सनयानुसार वस्नु उत्सन्न हुआ। इसके सद्पदेशसे ६०७४ विष्योन मोक्ष प्राप्त किया था (विष्णु० ४.१३.६)। (३) को इत्यके वर्ड एक पुत्रोहेसे एक पुत्र (वायु० १.१४५; ९३.१)।

देवातृध्-पु० [मं०] एक पर्वतका नाम—दे० हरिवल । देवाश्व-पु० [म०] इन्द्रका घोड़ा, 'उच्चेंक्शका'का नाम— दे० इन्द्र ।

देवासुरयुद्ध - पु० [सं०] अमृतके लिए जो एमुद्रमंबन हुआ उसमें असुरोने बर्धेष्ट परिश्रम दिया था, पर जब उन्हें अमृत न मिला तो युङ लिइ गया। देवराज इन्द्रके आवाइनपर विष्णु प्रकट हुए और कालनेमि, माल्यवान्, माली और सुमाली आदि असुरोंका वथ हुआ। नारवने अंतमें युङ रोका (भाग० ८.१० पूरा; ११.१-४४; वायु० ९२.७६)। कुल १२ युद्ध हुए और देवनाओंका आधिपत्य सारी पृथ्वी तथा यज्ञादिपर हो गया (ब्रह्मां० ३.७२.७०-१०६)। अपने पुत्रोंके दथका-समाचार सुन इन्द्रको परास्त करनेवाले पुत्रकी कामना ने तितिने 'मदनद्वादशी व्रत' किया (मत्स्य० ७.२-७)। इन्द्र और प्रह्लादमे १०० दिन्यवषींतक युद्ध हुआ और इन्द्रने आयुके पुत्र रिजिकी सहायताने प्रह्लादको परास्त किया तब विष्णुने 'मायामोह' स्वमं असुरोको परास्त किया (विष्णु० ३.१७.९-४४; १८.१-३६)।

देविका — स्त्रीं १ सिं । (१) हिमालयकी तलहरीसे निकली भारतकी एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.२५; मत्स्य० २२.२०; ११४.२१; वायु० ४५.९३; १०९.१७; ११२.३०)। कालिका पुराणानुसार इसमें सरयू नदी मिली है। पद्मपुराणानुसार इसकी चौड़ाई आधा योजन हें और लम्बाई पाँच योजन। मत्स्य पुराणानुसार यह हिमालयकी तराईसे निकली है। यह त्रिपुरारिके रथमें रहती हैं (मत्स्य० १३३.२४)। (२) एक पवित्र तीर्थ जहाँ वृष नामक एक कृप है यह नदी तथा इसके तरका वृषकृप श्राद्धके लिए अति प्रशस्त कहें जाते हैं (ब्रह्मां० ३.१३.४१; वायु० ७७.४१)। वीरनगर इसीके तरपर था (विष्णु० २.१५.६]।

देविकातट-पु॰ [सं॰] यहाँ सती देवीकी एक मूर्ति नंदिनी स्थापित है, अतः यह अति पवित्र तीर्थ है (मत्स्य॰ १३० ३८)।

देविकोट-पु० [सं०] यह ललितादेवीके ५१ पीठमेंसे एक पीठ पवित्र स्थान है (ब्रह्मां० ४.४४.९६) ।

देवी - स्त्रीं ० [मं०] (१) एक शक्ति जो सर्वप्रथम ब्रह्माते प्रादुर्मूत हुई तथा चक्रराज रथकी प्रथम मारिथ थी (ब्रह्मां ० ४.६.१७; २०.९१) । (२) १६ मौतेय देव-गन्धर्वोकी छोटी वहने २४ या चौतीस मौतेय देवाप्सराओं मेंसे एक अप्सराका नाम (वायु० ६%.६) । (३) दे० दुर्गा।

देवीपुराण-पु० [नं०] अट्ठारह पुराणोंके अतिरिक्त १८ उपपुराण भी है जिनने देवीपुराण एक हैं । इतमें देवीका भाइतस्य दिया है ।

**देवीव्रत−3**० [नं०] इस ब्रनका करनेवाला लक्ष्मीलोक प्राप्त करता है (मरस्व० १०१.५९) ।

देवीभागवत – पु० [सं०] अट्ठारह पुराणों मेले एकका नाम ।
कुछ इते उपपुराण मानते हे । श्रीमद्भागवतके समान इसमें
भी १२ स्कंध और १८००० दलोक हें। इसमे तांत्रिक भावोंकी प्रधानता है और देवीके अनेक रूपोकी उपासना तथा
पार्वतीके पीठस्थानों का वर्णन दिया है । सेरव और वेताल
आविकी उत्पत्ति और उनकी पूजाकी विधि इतलावी गयी
है । अपने वर्तमान रूपके अनुसार यह ईसाकी नवीं और
११वी इताब्दीके बीच बना ठहरता है ।

देवीसूक-पु० [नं०] ऋग्वेदका एक सूक्त जो शाकलसंहिता का है और 'देवी' इसका देवना है। डीक्षामे इसका उच्चा-रण होता है (ब्रह्मां० ४.४३.११)।

देवेंद्र-पु० [सं०] दे० इन्द्र (ब्रह्मां० ३.७.२६९; ४.१२. ३'; मत्स्य० १४६.२० विष्णु० ९.८.२६; ९.१६,१३९) । देवेंद्रगण-पु० [सं०] वे देवता जिन्हे प्रथम या द्वितीय श्रेणिकी विशिष्टता प्राप्त हे और ब्रह्मों अपना भाग ग्रहण करते हें। वे हें गुरु, नाथ(मालिक),स्वामी,राजातथा पूर्वज। कहते हें ये सब प्रकारकी रक्षा करते हें (बायु० ६४.२१-२३)। देवेश—पु० [सं०] इन्द्र, महादेव या विष्णुका एक नाम। देवेशी—स्त्री० [सं०] पार्वती।

देवोत्थानीएकादशी - स्त्री० [सं०] कात्तिक ग्रुहा एकादशी जिस दिन विष्णुका अपनी शेष शय्यापरसे उठना वतलाया जाता है, पर वास्तवमें अभिप्राय यह है कि देव अर्थात् दिव्य या श्रेष्ठ गुणवाले पुरुष जो वर्षाकालमें चुपचाप वैठे रहते थे, अब चैतन्य हो काममें लग जाते हैं। मला ईश्वर-को सोनेका अवकाश कहाँ और वह भी चार महीनोंतक।

देवीद्यान – पु० [सं०] वैभ्राज, सुरिम, चैत्ररथ, विशोक, सुमन तथा नंदनवन (ब्रह्मां० ३.७.१०१-२) अथवा नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राज और सर्वतोभद्र ये चार वगीचे देवताओंके कहे गये हैं।

देव्यालय-पु० [सं०] सिद्धक्षेत्रमें जहाँ ईश्वरने एक पैरपर खड़े होकर कठिन तपस्या की थी । यहाँ पिण्डटानका बड़ा महात्म्य कहा गया है (वायु० ७७.८१) ।

**दैवोक-**न० पु० [सं०] सुमेरु पर्वत जो देवनिवास स्थान माना गया है।

**देह**—पु० [सं०] वीस संख्यावाले अभिताम देवगणमेंका एक देव (वातु० १००.१७) ।

देहसिद्धि स्त्रा॰ [सं॰] रमसिडि, मोक्षसिडि, वलसिडि, खङ्गसिडि, पादुकासिडि, अञ्जनसिडि, वाक्सिडि आदि सिडियोंमेंने एक योगसिडि (ब्रह्मां॰ ४.३६.५३)।

देही-पु० [सं०] ीस संख्यावाले अभिनाभ देवगणमेका एक अभिनाभ देव (ब्रह्मां० ४.१.१७) ।

देत्य - पु० [मं०] (१) सातवे मरुतगणका एक मरुत (वायु० ४६.३५; ६७.१२९)। (२) दितिके गर्भन उत्पन्न कहयप ऋषिके पुत्र (३० दिति, वायु० ६६.१; ६७.६१)।

देश्यगुरु-पु० [मं०] शुक्राचार्य-दे० शुक्राचार्य।

**देत्यदेव**—पु० [सं०] दैत्योंके देवता—दे० वरुण, वायु । **दैत्यद्वीप**—पु० [सं०] विष्णुवाहन गरुड़का एक पुत्र (महाभा० उद्योग० १०१-११) ।

दैत्यपुरोधा –पु० [सं०] दैत्यगुरु शुक्राचार्यका एक नाम । यह दैत्योंके पुरोहित थे – दे० शुक्राचार्य ।

दैत्यमाता – स्त्री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा करयप-पत्नी दिति जिसके गर्भसे केवल दैत्य ही उत्पन्न हुए थे— दे० दिति (वायु० ६७.४९)।

**दैत्ययुग** –पु० [मं०] दैत्योंका युग, जो देवताओंके १२००० वर्षों तथा मनुष्योंके चार युगोंके दरावर किया है (हि. ्झ. सा.) ।

**दैत्यराक्षसगण**-पु० [मं०] दैत्यराज कुम्भमे उत्पादि कापि-- लेबगण (बायू० ६९..१७७) ।

दैत्यसेना – स्त्री [मं०] प्रजापितकी पुत्री और देवसेनाकी विह्न । यह केशी दानवकी बहुत चाहती थी, जिसने इसे वलपूर्वक हरकर विवाह किया था—दे० देवसेना ।

**दैत्याहोराम्न**-पु० [सं०] दैत्योंका एक गत-दिन जो म**नु**ष्यो-ंके एक वर्षके वसवर होता है ।

दैत्येज्य-पु० [सं०] दैत्योंके गुरु-दे० शुक्राचार्य । दैव-पु० [सं०] पूर्व जन्मका वह शुभाशुभ कर्म जो वर्नमान जन्ममें फल देनेवाला हो—प्रारब्ध । 'पूर्व जन्मके भले-बुरे कर्म ही वर्तमान जन्ममें देव या भाग्य होते हैं। दैवके प्रतिकूल होनेपर पौरुषसे उसका नाश किया जा सकता है। दिना पौरुषके पूर्व जन्मके अच्छे कर्म भी कुछ फल नहीं देते। अतः पौरुष ही श्रेष्ठ हैं (मत्स्य०)।

दैवयुग – पु० [मं०] देवनाओंका एक युग मनुष्योंके चारों युगोंके बगकर होता है। हम लोगोंका एक वर्ष देवताओंके एक रात-दिनके दरावर है।

**दैववर्ष**-पु० [सं०] देवताओंका एक वर्ष मनुष्योंके १३१-ं ५२१ दिनोंका होता है ।

देवसर्ग-पु॰ [मं॰] देवनाओंकी सृष्टि आठ प्रकारकी वत-लावी गयी हैं—ब्राह्म, प्राजायत्य, एन्द्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षम और पैरााच (मांख्यकारिका)।

**दैवाकरि** –पु० [सं०] सूर्य (दिवाकर) के पुत्र—शनि, यम—दे० शनि, सूर्य, यम ।

**देवाकरी-स्नी०** [सं०] सूर्यकी पुत्री--य**मु**ना नदी--दे**०** - सनि, छाया, मंज्ञा ।

दोलोत्सव – पु० [मं० / (१) चेत्र शुक्ल ३ को श्री राम-चन्द्रका राजोपचार पूजन करके पालनेमें झुलावे और इसी प्रकार इन्द्र तथा विष्णुको दोलारूढ़ कर झुलावे तो सव पाप दूर होते हैं। (२) वैष्णवोंका एक त्योहार जो फाल्गुन-की पूणिमाको होता है जिनमें ठाकुरजीको फूलके हिंडोले-पर झुलारा जाता है (त्रतरताकर)।

दोष-पु० [मं०] एक वसु जो शर्वरीका पति तथा शिशु-मार, विष्णुकी एक कला है, का पिता (भाग०६.६.११-१४) । दोषा – स्त्रीं० [मं०] पृष्पार्णकी एक ७६-४७८ रानी जो प्रदोषकी माता थीं। निशीय तथा ब्युष्ट भी इसीके पुत्र थे भाग० ४.१३.१३-१४) ।

दौनागिरि - पु॰ [स॰ द्रोणागिरि] द्रोणागिरि नामक पर्वत जो क्षीगेट समुद्रमें स्थित वहा गया है। वहाँ विशस्यकरणी नामकी संजीवनी ओषिध होती है। लक्ष्मणको ज्ञक्तिवाण लगनेपर हनुमानजीको यह बूटी लानेके लिए इसी पहाइपर भेजा गया था (गमचरितमानस लंका॰ ५५)।

**दीष्यंति** –पु॰ [सं॰] भगत जो यद्य तथा प्रजावात्सल्यके िलए प्रसिद्ध था दुष्यंत-पुत्र (दे॰ झकुंतलाः <mark>भाग० १०</mark> १२.२०)।

द्य−स्त्री० पु० [सं०] आकाश, आदिराज पृथुके सिहासना-रोहणके समय इसने फूल उपहारस्वरूप दिये थे (भाग० ४.१५.१८) ।

**द्युतय**—पु० [सं०] १२ संस्थावाले सुधर्म देवगणमेंके एक सुधर्मा देवका नाम (ब्रह्मां० ४-१.६१) ।

द्युति — पु० [२०] (१) १२ संख्याके यामदेवगणमेके एक यामदेवना लाम (ब्रह्मां० २.१३.९७; वायु० ३१.६; ७२.६१)। (२) बीम सुतपा गणमेका एक सुतपादेव (वायु० ००.१४)। (३) हरिवंशके अनुमार चौथे मनुके समयके सप्तपिथोमेने एक ऋषिका नाम, जो विशष्ठ-पुत्र थे (दे० विश्वप्र, ब्रह्मां० ४.१.९१)। १२वें मन्वंतरके सप्तपिथोंनेने एक ऋषि (विष्णु० ३.२.३५)। (४) स्त्री० विभावसुकी पत्नी जो पतिको छोड़ निशिष्ट वैगववान् सोमके यहाँ आठ अन्य देवियोंके साथ चली गथी थी (नत्स्य० २३.२४)।

**द्युतिमन्त**—पु॰ [मं॰] द्युतिमान्का एक पुत्र (वायु॰ २८.७)।

द्यतिमत् -पु० [मं०] (१) नवें मन्वंतरके सप्तिषयोंमेंसे एक ऋषि (भाग० ८.१३.१९; विष्णु० ३.२.२३)। (२) पुण्य-जनी और मणिभद्रके २४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र यक्षका नाम (ब्रह्मां० ३.७.१२५; वायु० ६९.१५६)। (३) कुशद्दीपका एक पर्वत जैसे कमुद, उन्नन, बलाहक आदि (मत्स्य० १२२.५५; विष्णु० २.४.४१; ब्रह्मां० २.१९.५५; वायु० ४९.५०) । (४) धाना और आयतिसे उत्पन्न प्राण (वायु० पाण्डु) का पुत्र तथा राजवान्के पिताका नाम इसकी माताका नाम पुण्डदीका (विष्णु० १.१०.५; ब्रह्मां २.११. ४०; वायु० २८.७.३५) । (५) प्रियन्नतके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो क्रौंचद्वीपका राजा था (विष्णु० २.१.७, १४)। (६) स्वायंभुव मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ९.५; वायु० ३१.१८; ब्रह्मां० २.१३.१०४) । (७) चौदह संख्याके आभूतरयादेव वर्गमेंका एक देवका (ब्रह्मां० २.३६.५६)। (८) शाल्व देशके एक राजाका नाम आभू-तरया जिसने ऋचीकाको राज्य प्रदानकर उत्तम लोक प्राप्त किया था (महाभा० ज्ञान्ति० २३४.२३; अनु० १३७.२३)। (९) मद्रदेशका एक राजा, जिसकी पुत्री विजयाको सहदेवने स्वयंवरमें प्राप्त किया था (महाभा० आदि० ९५.८०)। (१०) रोहिन काल (मन्त्रंनर) के सप्त-पियों में से एक ऋषि (ब्रह्मां० ४.१.६३)। (११) कर्द म और प्रियवनके १० पुत्रोंमेसे एक जो क्रीच दीपका राजा था जिसके कुशल, मनोमय, उष्ण, पावन, अंधकार, मुनि और दंदिम ये सात पुत्र थे जिनमें पूरा द्वीप खुतिमान्ने बाँट दिया था (ब्रह्मां० २.१४.°; १३.२२-२३; वायु० ३३. ९; विष्णु० २.१.७.१४) । (१२) मुनार (सुपार—वायु०) वर्गके १० देवोंमेसे एक सुनार देव (ब्रह्मां० ४.१.८९; वायु० १००.९४) । (१३) जम्बूदीपके अंगदीप आदि छह प्रदेशों-मेंसे एक यमद्वीपका एक पर्वत (वायु० ४८.१९)।

सुमान्-पु० [सं०] (१) वशिष्ठके सात ब्रह्मिंप पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ४.१.४१) । (२) स्वारोचिष मनुका एक पुत्र (भाग० ८.१.१९) । (३) दिवोदासका एक पुत्र तथा अलर्क आदिका पिता जिसे प्रतर्दन, शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वत और कुवलयाश्व भी कहते थे (भाग० ९.१७.६) । (४) शाल्वका मंत्री जिसने प्रद्युम्नपर गढा चलायी थी, पर उससे स्वयम् ही मारा गया था (भाग० १०.७६.२६, २७; ७७.१-३) ।

द्युमस्सेन - पु० [मं०] (१) (इड्मेन = ब्रह्मां०) मागथराज जमका पुत्र तथा सुमतिका पिता (भाग० ९.२२.४८)। (२) शास्त्र देशके एक राजा जो सत्यवान्के पिता थे। दुर्माग्य-वंश अंथे हो जानेपर गृहस्थी लेकर यह वनको चले गये थे। मद्रदेशके राजा अश्वपतिने अपनी पुत्री साविर्वाका विवाह इन्हींके पुत्र सत्यवान्ते किया था (दे० सत्यवान; मत्स्य० २०८.१४-१६; २१४.१०)। (३) मागधराज त्रिनेत्र, जिसने २८ वर्ष तक राज्य किया था, का एक पुत्र जिसने ५२ वर्ष तक राज्यभोग किया था (नत्स्य० २७१. २७)।

चन्न-पु० [मं०] (१) चाक्षुष मनु और नङ्वलाके ११

पुत्रों में से एक पुत्र (भाग० ४.१३.१६)। (२) सुकर्म वर्गके दस देवों में से एक सुकर्मा देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.८८; वायु० १००.९२)।

द्यक्ति-पु॰ [मं॰] असंगका पुत्र तथा युगंडरका पिता (मत्स्य॰ ४५.२३)।

द्युमयी - स्त्री॰ [सं॰] विश्वकर्माकी पुत्री तथा सूर्यकी पत्नी ---

चसरित् -स्नी० [मं०] मंदाकिनी नदी जिसे स्वर्गकी नदी कहते हैं।

चो-पु० [सं०] रातपथनाह्मण और देवीभागवतके अनुसार आठ वसुओं में एक । अग्निपुराण और भागवतमें दिये आठ वसुओं में यह नहीं है। देवी भागवतके अनुसार एक वार सब वसु अपनी स्त्रियों को लेकर की डा कर रहे थे। घूमते-फिरते सब विश्व के आश्रमपर जा धमके। चो अपनी स्त्रीके इच्छानुक्ल विश्व की नंदिनी गौको वल-पूर्वक ले गया। इससे कुद्ध हो कर विश्व हेने साप दिया, फलतः चोको पृथ्वीतलपर भीष्मके रूपमें जन्म ग्रहण करना पड़ा था (महाभा० आदि० ९९.१५-२८)।

द्योतन - पु० [सं०] वीस सुतपदेवींमेंसे एक सुतपदेवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.१५; वायु० १००.१५)।

द्रघण -पु० [नं०] भण्डके १०५ शूर्वीर सेनापतियोंमेंसे एक सेनापतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८५)।

द्वकेतु-पु॰ [सं॰] मेरु सावणि मन्वन्तरके १२ सुधर्मा देवोंमेसे एक सुधर्मा देवका नाम (ब्रह्मां॰ ४.१.६०)।

द्विद् - पु॰ [तं॰] (१) मलयध्वन पांड्यका राज्य जहाँ श्रीदोल और वेंकटाद्रि है (भाग॰ ४.२८.३०; ८.४.७; १०. ७९.१३)। इसपर कलिकने विजय पायी थी (ब्रह्मां॰ ३.३५. १०; ७३.१०७)। (२) श्रीकृष्ण और जाम्बवतीके दस पुत्रों में ते एक पुत्र (भाग॰ १०.६१.१२)।

द्रिविड्रा — स्त्री॰ [मं॰] तृणि िन्दुकी एक पुत्री जिसके भाईका नाम विद्याल था और जो विश्रवाकी माता थी (वायु॰ ८६.१६)।

द्रविङ्श्वर-पु० [मं०] दे० सत्यवत (भाग० ८.२४.१३; ९.१.२)।

द्रविण-पु० [नं०] (१) धर्मका एक पुत्र (विष्णु० १.१५. ११३)। (२) अचि और राजा पृथुके ५ पुत्रोंमने एक पुत्र जिसे राज्यका उत्तरी भाग मिला था (भाग० ४.२२.५४; २४.२)। (३) कुदाद्वीपका एक पर्वत जो सीमा निर्धारित करता है (भाग० ५.२०.१५)। (४) महाभारतके अनुसार थर नामक वसुके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.२.२२; मत्स्य० ५.२३; २०३.५; वायु० ६६.२१)। (५) तुषितामें उत्पन्न क्रतुके पुत्र १२ तुषित देवोंसेसे एक तुषित देव (ब्रह्मां० २.३६.१०)।

द्रविणक-पु० [सं०] बसोर्घारा और अग्निया एक पुत्र, एक बसु (भाग० ६.६.१३) ।

द्रविणोदा-पु० [नं०] एक वैदिक देवता जो धन देता है। द्राविण-पु० [नं०] पश्चिमका एक पर्वत जो इन्द्रके डरसे समुद्रमें छिपा था (मत्स्य० १२१.७५)।

द्राविणी - स्त्रं। (१) ३३ वर्ण राक्तियों में से एक वर्ण-राक्ति (ब्रह्मां। ४.४४५८)। (२) गेयचक्र रथके तृतीय पर्वपर स्थित कामदेव वाणभूत ५ देवियोंमें एक देवी (ब्रह्मां० १९.६५)।

द्राविणिका−स्त्री० [तं०] एक मुद्रा; यहाँ (द्राविणकाके चक्र में) अष्ट शक्तियाँ कुसुम, मेखला आदि) । ललिताकी स्तुति करती है (ब्रह्मां० ४.३६.७३) ।

दाह्यायण — पु० [सं०] एक ऋषि विशेषका नाम । यह सामवेदके कल्प, श्रोत और गृह्यसूत्रका रचयिना था ।

द्वृति - स्त्री॰ [मं॰] नक्तकी पत्नी तथा राजिषप्रवर उदार-चरित्र गयकी माता (भाग॰ ५.१५.६)।

द्भपद-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार चन्द्रवंशी राजा पृषत्का पुत्र और उत्तर पांचालका एक राजा द्रौपटी (पुत्री) तथा धृष्टचुम्न आदिका पिता (भाग० ९.२२.२; १०.५२.११(८); वायु० ९९.२१०; विष्णु० ४.१९.७३) । जरासंधने इने मथुराके उत्तरी प्रवेशद्वार तथा गोमंतके घेरे-के समय दक्षिणी फाटकपर रखा था (भाग० १०.५०.११ (७); १०.५२.११(८) । यह द्रोणाचार्यका साथी था पर राजा होनेपर इसने द्रोणाचार्यका एक विन तिरस्कार किया था। कौरवों और पांडवोंको वाणकी शिक्षा देनेके लिए द्रोण नियुक्त हुआ था, अतः शिक्षाके उपरान्त गुरुदक्षिणामें द्रोण-ने यही माँगा कि 'हुपदको बॉथकर मेरे सम्मुख ले आओ।' कौरव यह न कर सके पर पांडव हुपढको जीत गुरु आज्ञानु-सार उसे बॉधकर हे आये(भाग० १०[५६(५)२]। द्रोणाचाय ने इससे (द्रपदसे) गंगाके दक्षिण भागमें राज करनेको कहा, स्वयम् उत्तर किनारेका राज्य करने लगे । द्रपदने यद्यकी सहायतासे धृष्टबम्न नामक पुत्र और क्रण्या नामकी पूत्री उत्पन्न की । द्रुपदका शिखडी नामक एक पुत्र और था। कृष्णा (द्रौपदी) अधिष्ठिरादि पांडवींको व्यादी थी (भाग० १.१५.७) । महाभारत-युद्धमें यह पांडवींकी ओरसे छड़ा था पर मारा गवा (भाग० १०.७८[(९५.५)१०] । सूर्य-ब्रहणपर यह *स्*यमंतपंचक गया था (भाग० १०.८२.२५)।

**द्रपदादित्य** – पु० [सं०] द्रौतदी द्वारा स्थापित सूर्यकी एक मूर्ति (कार्याखंड) ।

द्वम-पु० [मं०] (१) एक राजाका नाम जो पूर्व जन्ममें हिरण्यकिंगपुत्र पुत्र दिवि नामक हैत्य था (महाभा०
आदि० ६५.१८)। (२) रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न श्रं कृष्णका
एक पुत्र (हरिवंश)। (३) किपुरुषों और किन्नरोंका एक
राजा जिसे गौमंतके वेरेके समय पश्चिममें (भाग० १०.५२.
११(११); वायु० ४१.३०) तथा मथुराके पश्चिमीय प्रवेश
द्वारपर जरामंथने रखा था (भाग० १०.५०.११(५)।
कुण्डिनमें शाल्व द्वारा बुलाई मभामें यह गया था (भाग०
१०.७६.२[९.१०])।

द्भमसेन - पु॰ [नं॰] (१) एक योद्धा जो ौर्यां ओरसे लड़ा था और धृट्डमुन द्वारा मारा गया था (महाभा॰ द्वारा॰ १७०.२२)। (२) एक धृत्रिय राजा जो पूर्व जन्ममें गविष्ठ नामय असुर था (महाभा॰ आदि॰ ६६.२५)। यह शल्यका चक्ररक्षक था तथा युधिष्ठिर द्वारा मारा गया था (महाभा॰ शल्य॰ १२.५३)।

द्विमल-पु० [सं०] (१) सीम देशाधिपति एक दानवका नाम। (२) ऋषभदेवके १०० पुत्रोंमेंसे सात पुत्र जो परम भागवत परमतपस्वी शानी तथा ऋषि थे उनमेंने एक उम्रसेनके रूपमें यह अंसका पिता हुआ (भाग० ५.४.११; ११.२.२१; १०.३६.२४(१०-२६) । इसने राजा निमिको अवतारोंकी भिन्न-भिन्न व्याख्या वतलायी थी (भाग० ११.४ पूरा)।

द्वसु—पु० [मं०] देत्यराज वृषपर्वाकी पुत्री शिमिष्ठाके गर्भते जत्पन्न राजा ययातिका ज्येष्ठ पुत्र तथा वस्नुका पिता और सेनुका वाटा (भाग० ९.१८, ३३, ४१; २३.१४; ब्रह्मां० १.१.१३३)। इसने पिताका बुद्धापा लेना अस्वीकार किया था (दे० देवयानी)। अतः पिताको शापके फलस्त्ररूप यह नीरस जीवनवाला तथा राज्यहीन हो मारा-मारा फिरता था (मत्स्य० २४.५४; ३२.१०; ३३.१६-२०; वायु० ४५.५०; विष्णु० ४.१०.६-१३)। विष्णु० तथा हरिवंशपुराणानुसार इसके वस्नु और सेतु नामके दो पुत्र हुए थे, पर महाभारतके अनुसार इसके वंशमं कोई राजा नहीं हुआ था। सेतुके पौत्रका नाम गांधार था जिसके नामसे गांधार देशका नाम पड़ा। यह राज्यके व्हिण-पूर्व (पश्चिम-ब्रह्मां०, वायु० तथा विष्णु०) भागका राजा हुआ था (मत्स्य० १४.३०; वायु० ४५.९०; विष्णु० १०.३१) भीजवंश इसीने आरम्भ होता है (मत्स्य० ४८.६)।

द्रोण-पु० [मं०] (१) द्रोगाचल पर्वत जिसपर मंजीवनी वृरी थी—दे० टोनागिरि (ब्रह्मां० २.१९.३८-३९; वाय० ४९.३५; विष्णु० २.४.२६; मत्स्य० १२२.५६) । (२) एक प्रसिद्ध ब्राह्मण योद्या जिसने दौरवीं तथा पांडवींकी अस्त्र-किक्षा दी थी, महर्षि भरदाजके पुत्र जो बृहस्पतिके अदासे उत्पन्न हुए ये गंगाद्वार निवासी देे द्रोणाचार्य, (मत्स्य० १०३.५; महाभाव आदिव ६७-६९) । (३) मंदपाल पक्षीके पुत्रका नाम जिसका विवाद कन्धरकी पुत्रीले हुआ था। अस्टिनेमिके पुत्र पक्षिराज गरुड हुए, गरुड्ने सम्पाति हुए जिसका पुत्र सुपार्थ, सुपार्थमे कुम्भि और कुम्भिसे प्रलोलप हुए जिसके कङ्क और कत्थर नामके दो पुत्र हुए थे। इसी करथरकी ताक्षीं नामकी वन्यासे मन्द्रपाल-पुत्र द्रोणका व्याह हुआ था। तार्क्षा ही पूर्वजन्ममे वपुनामकी अप्सरा थी जो दुर्वानाके ज्ञापन पक्षिणी हुई थी-दे० वपु तथा मार्क-ण्डेयपुराण । (४) भारतवर्षका एक पर्वत जो समुद्र तटपर है (नाग० ५.१९.१६; ब्रह्मां० २.१८.७६) । कहते है यह इन्द्रके डरसे रुमुद्धमें जा छिपाथा (मत्स्य० १२१-७३) । (५) के आठ पुत्र अष्ट वसुओं में ने एक वस जिसकी पत्नी अभिमति हर्षः होक, भय आदिकी माता थी। ब्रह्माके आदेशने यही द्रोग (एक वसु) नन्ड हुआ और इसकी पत्नी धरा यशोदा दुई, जिन्होने भगतान कृष्णकी वाललीलाओं-का आनन्द लिया (भाग० ६.६.११; १०.८.४८-५०)। (६) प्रलय ६ रनेवाले सात बादलों में मे एक्का नाम (मत्स्य० २.८) ।

दोणगिरि - पु॰ [सं॰] शाल्मिलिद्वीप (कुशद्वीप-मस्स्य॰) का एक पर्वत जो तनीष्रिथोंके लिए विख्यात था। एक वर्ष पर्वत जो क्षीरोड सागरमें हैं जहाँ विशल्यकरणी तथा मृतमं जीवनी वृथियाँ मिलती थी। श्रीलक्ष्मणको शक्तिशण लगनेपर गंजीवनी वृथी लाने हनुमान यहाँ गये थे (रामायण; ब्रह्मां॰ २.१९.३८-३९; वायु॰ ४९.३७; विष्णु॰ २.४.२६; मत्स्य॰ १२२.५६)।

द्रोणशर्मपद - पु॰ [स्॰] एक तीर्थ, जहाँ स्नान दरनेका विशेष फल है, का नाम (महाभा॰ अनु॰ २५.२८)। द्रोणस - पु॰ [सं॰] एक दानवका नाम। द्रोणाचळ - पु॰ [सं॰] एक वर्ष पर्वत - दे॰ द्रोणिगिर। द्रोणाचार्य - पु॰ [सं॰] महाभारतके प्रसिद्ध ब्राह्मण वीर योद्धा जिन्होंने कौरवीं तथा पांडवोको अस्त्रविद्याकी शिक्षादी थी (मत्स्य० १०३.५)।

हरिद्वारके पास भरद्वाज ऋषि रहा करते थे। एक दिन धृताची नामकी अप्सराको देख कामार्च हुए और उनका वीर्यपात हुआ। ऋषिने वीर्यको द्रोणनामक यञ्चपात्रमं रख छोड़ा जिससे इनका जन्म हुआ, अतः यह द्रोण कहलाये (महाभा० आदि० ६७.६९) । भरद्वाजसे अग्निवेशको जितने अस्त्र मिले थे उसने स्व द्रोणको दे दिये। भरद्वाजके मरने-के एश्चान् द्रोणने शरद्वान्की पुत्री कृपीसे विवाह किया जिसके गर्भसे अश्वत्थामा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (भाग० १.७.२७; ९.२१.३६; विष्णु० ४.१९.६८; ५.३५.५, २७)। द्रोणने महेन्द्र पर्वतपर जाकर परश्चगमने अस्त्र-शस्त्रका शिक्षा पायी थी (महाभा० आदि० १२९.६६)। महपि अग्निवेशके आश्रममें राजा द्रपद इनका वाल सरवा और सहाध्यायी था, पर राज्य मिलनेपर राजमटमें उसने इनका तिरस्कार किया था (नहाभाव आदिव १३०.४०-५०)। जिसके पश्चात् यह अपने साले कृपाचार्यके घर हस्तिनापुर चले आये। भीष्मने इन्हें कौरव और पांडवोंको धनुविद्या सिखानेका भार मींपा और इसी समयसे द्रोण द्रोणाचार्य कहलाये (भत्स्य० १०३.५)।

कुरुक्षेत्रके युद्धमं नौ दिनींतक इन्होने घोरयुद्ध किया था। यह कौरवींकी ओरसे लड़े थे, यद्यपि अर्जुन इनके सब जिच्चोमें श्रेष्ठ और प्रिय थे। अन्तमं युविधिरके मुखते अपने पुत्र अश्रत्थामाके मरनेका समाचार पावर किर नीचा कर ध्यानमग्न हो गये। पुत्रकोक्षमें मरनेका इन्हा जाप था और इसी समय राजा द्रुपदके पुत्र धृष्ट्युम्नने इनका किर कार लिया (महाभा० द्रोण० १९२.४३-६३; भाग० १.१५.१५ १६; १०.७८ [९५(५)१६], २९-३६)। युधिधिरके राजसूय यद्यमें यह आमंत्रित थे (भाग० १०.६८.१७,२८; ७४.१०)। द्रोणाचार्य पत्नी—त्वी० [मं०] कृपाचार्यकी बहिन और अश्वत्थामाकी माता तथा द्रारद्वान्की पुत्री कृपी जो द्रोणाचार्या पत्नी थीं (भाग० १.७.४५; १३.४; ९.२१.३६: वायु० ९९.२०४; विष्णु० ४.१९.६८)।

द्रोणि-पु० [सं०] (१) भविष्य द्वापर युगके वेदव्यास (ब्रह्मां० २.३५.१२५; विष्णु० ३.३.२१; वायु० ६१.१०४) । (२) द्रोणाचार्यका पुत्र—अश्वत्थामा । (३) अष्टम सावणि मन्वंतरके सप्तपियोंमेंसे एक ऋषिका नाम (विष्णु० ३.२. १७) ।

द्वीपदी - स्तां (नं ) यश्येन राजा द्रुपटकी पुत्री कृष्णा। पुत्रेष्टि यशके पश्चात् द्रुपटको धृष्टधुम्न नामक पुत्र और कृष्णा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। द्रोपटी वास्तवमे इन्द्र-पन्नी शन्दी देवी ही थी जो कृष्णाके रूपमें अग्निने प्रकट हुई थी। (महाभाव आदिव ६७.१५७; १६६.३९-४४)।

'स्वयंवरमे मत्स्यभेदन करनेवाला ही द्रौपदीका पति होगा'—यही दपदकी पतिज्ञा थी। अर्जुतने मत्स्यछेदन तिया और इन्हें द्रौपदी पर्वा रूपमें मिली थी (मान १. १५.७) । वे पाँचो भाई (युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव) वर जाकर द्वारपरसे ही होले भाता, आज हम लोग एक रमणीय भिक्षा माँगकर लाये हैं। कुन्तीन भीतरसे ही कहा अच्छी दात है, पाँचो भाई मिलकर भोग करो (महाभा० आदि० १९०.१-२)। मानाके आज्ञानुसार पाँचो भाइयोंने द्रौपदीको घहण किया और नारद मुनिके सम्मुख यह प्रतिज्ञा की कि जब एक भाई द्रौपदीके पाम होगा दूमरा उस समय वहाँ न जाय, जानेवाला १२ वर्षोंन तक बनवासका भागी होगा।

देवताओं से असुरोंका घोर संग्राम होता था अतः देवतागण अपने-अपने तेजके अंगसे पृथ्वीपर अवतार लेने गये। इन्द्रके शरीरसे जो तेज प्राप्त हुआ उमे धर्मराजने कुन्तीके गर्भमें स्थापित किया जिससे युधिष्ठर हुए। वायुने इन्द्रके ही क्लशे कुन्तीमें स्थापित किया जिससे मीम हुए और इन्द्रके आधे अंशसे अर्जुन हुए। इसी प्रकार इन्द्रका तेज अश्विनीकुमारोने मादीके गर्भमे स्थापित किया जिससे नकुल और सहदेव हुए। इस प्रकार इन्द्र ही पाँच रूपोंमें अवतीर्ण हुए थे (मार्कण्डेय पु० धर्मपश्री द्वारा जैमिनीके प्रक्नोंका उत्तर)।

पाँचों पांडवोमे द्रौपटांके पाँच पुत्र हुए थे—युधिष्ठिम्सा प्रतिविध्य, भीमसेनका श्रुतसेन, (महाभा०-सुतनोम), श्रुतकीत्ति अर्जुनका, श्रुतानीक नकुळका तथा सहदेवने श्रुतकीत्ति अर्जुनका, श्रुतानीक नकुळका तथा सहदेवने श्रुतकर्मा (भाग० ९.२२.२.२८; मत्स्य० ५०.५१; वायु० ९९.२४६; विष्णु० ४.२०.४१-२)। द्रौपटीके पाँचो पुत्र पाँच विश्वदेव थे और विश्वामित्र मुनिके द्रापने इनके पुत्र हुए थे। द्रापके प्रभाव से ही ये पाँचो अथादवामाके हा में मारे गये थे (महाभा० आदि० ९५.७५; भाग० १.७.१४-५८; ८.१.३१.१७; १०.९)।

दुर्योधनके साथ पामा खेलते खेलते अधिष्ठिर श्रीपशीतक को हार गये। तदनन्तर दःशासन ट्रीपदीको भरी सभाम खींच लाया और उमका बस्त खीचकर उसे नरन करनेका प्रवास करने लगा, पर अमफल रहा। ज्यों-ज्यों उसने माड़ी खीची त्यों-त्यों वद इटती ही गयी (महाभा० सना० ६७.३१-४१-५२; ६८.४५-४८) । जन इसे पांडबोंके साथ वन जाना पडा था, श्रीकृष्ण तथा सत्यभामाने इसे उपदेश दिया था (भाग० १०.६४.७०)। मयतिमिन स्माम द्यंधिनको निरता देख यह हॅमी थी भाग० १०.७१.४१-३; ७५(पूरा)]। दुर्वोधनने द्रौपदीको अपनी जाँपपर वेठनेके लिए कहा था जिससे कुछ हो भीमने उसकी लॉब तोडनेकी प्रतिज्ञा की थी। दुःशासनकी दुष्टताके कारण उसके रक्तपान की प्रतिज्ञा भी भीमने ही की थी और कुरुक्षेत्रके युद्धने भीमकी ये टोनों प्रतिद्यार पूरी हुई थी (महाभा० मना० ६७.२; ७०.३-६; कर्ण पर्व; भाग० ३.३.१३; विष्णु० ४. २०.३९; ५.३५.२७) । पुराणोमें द्रोपदीकी गणना पंच-कन्याओंमें की गयी है। वासुदेवमें इसकी अट्ट भक्ति थी। अतः मोक्ष मिला (भाग० १.१५.५०) । पर्या०-कृष्णा, पांचाली, सैरिन्ध्रा, नित्ययौवना, याझनेनी, वेडिजा ।

द्वादशकर (भुज)-पु॰ [मं॰] (१) कात्तिकेवका एक नाम। (२) कात्तिकेवके एक अनुचरका नाम (महाभा॰ शहयाव ४५.५७) ।

द्वादशमूत्ति - स्त्री० [तं०] इसमे स्यदेवका बोध होता है (ब्रह्मां० ३.५९.७६; ४.३४.७५)।

द्वादशरात्र –पु० [मं०] बारह दिनोंमें होनेवाला एक यझ । द्वादशवापिक –पु० [मं०] एक व्रत जो ब्रह्महत्या लगनेपर किया जाता है और १२ वर्षोंमें पूरा होता है ।

द्वादशसम्मी – स्त्री० [मं०] यह वन माघ शुक्का सप्तमीसे आरंभ होता है। इसमें सूर्यकी पूजा १२ महीने अलग-अलग नामसे करे तो सूर्यलोक प्राप्त होता है (हमाद्वि)।

हादशाक्षर — पु० [मं०] दारह अक्षरींका विष्णुका एक मन्त्र 'ओं नमो भगवने वासुदेवाय' (विष्णु० १.६.४०; १२.९७)। हादशादित्यतीर्थ —पु० [मं०] वदिकाश्रम क्षेत्रमें स्थित एक तीर्थ जहाँ कदयप-पुत्रने तप द्वारा मिद्धि प्राप्त कर सूर्य-की पदवी प्राप्त की थी। यहाँ (रिविवार, सप्तमी या संक्रां-निक्षो) रनान करने से सात जन्मके पाप नष्ट दोने हें (स्कंद० वैष्णव० वदरां-माहात्म्य)।

द्वादशादित्यवत-पु० [मं०] मार्गशीर्ष शु० १२ से प्रत्येक शु० १३ को सूर्यकी पूजा अलग-अलग १२ नार्मोसे करे । यह व्रत आपत्तिनाशक कहा गया है (विष्णुधमोत्तर) । व्यवसाह-पु० मिं०] बारह दिनोंमें समाप्त होनेवाला एक

यज्ञ।
हारशिवत - पु० [सं०] अंतरीषने इसे एक वर्षतक किया
था और कात्तिकमें दोष किया (भाग० ९.४.२९-३०)।

द्वापर -पु० [सं०] वाग्ह युगोंमें यह तीमरा है और पुराणातुमार यह ८६४००० वर्षका माना गया है। युगोंमें इसे
'वैदय' युग कहते हैं जिसमें युद्धोंकी पूजा होता है अर्थात,
अनेक युद्ध होने हैं (वायु० ७८.३६-७)। भादों कृष्ण
त्रयोद शों बृहस्पितवारसे यह युग आरम्भ हुआ। मस्स्यपुराणानुसार द्वापर लगते ही धर्मका क्षय आरम्भ हुआ।
श्रुतिकें और स्मृति अनुसार ही धामिक निर्णय हुआ करते
य। इस युगमें मनुष्योंकी आयु २००० वर्षकी थी। युद्धोंके
अतिरिक्त यशांकी प्रथानता ग्ही रज और तमका मिमश्रण
इस युगकी विशेषता रही (ब्रह्मां० २.७.२१; वायु० ८.६६)। पराजरने इस युगमें अपने पुत्रकों भागवतकी शिक्षा
ही थी (भाग० १.४.१४; २.१.८)।

हामुख्यायण-पु० [सं०] (१) उद्दालक मुनिका नाम-दे० उद्दालक। (२) गौतम मुनिका एक नाम-दे० गौतम। द्वारका-स्वा० [सं०] द्वारवती, कुशस्थली। काठियावाड गुजरातकी एक प्रथान नगरी जो पुराणानुमार मात पुरियो-में एक हैं और जहाँ द्वारकानाथजीका मन्दिर हैं। यह चार थामोंमें एक हैं। जरामंथके उपद्रवके मारे श्रीकृष्णचन्द्र यहाँ आ गये थे। पुराणानुसार श्रीकृष्णके देहत्यानके पश्चात् हारवा ममुद्रमझ हो गयो (भाग० ११.७.३; ३१.२३; १२.१२.६०; विष्णु० ५.३७.३६; २८.९-१०)। पोरइन्दरसं १५ कोन दक्षिण ममुद्रम इस पुरीका स्थान वतलाया जाता है। इने रेवतने श्रीकृष्णके लिए बनाया था जिसका क्षेत्रफल १॥ मील था और यह कालयवनसे सुरक्षित था (भाग० १. ११.२५; १०.३६; १४.१६; १०.५०.४९-५७; ९.३. २८; ब्रह्मां० ३.७१.६२,८५; मत्स्य० ४.१८; २४६.८९; विष्णु० ४.१.९१; १३.१९-२०: ५.२३.१३-१७) द्वारका- नगरका विवरण (भाग० १०.८०[८.१२])।

हारकानाथ-पु० [मं०] श्रं कृष्णचन्द्र (ब्रह्मां० ३.३६.३१)। हारपूजा-स्त्री० [मं०] विवाहकी एक रांति जब वारातके पहिले पहल कन्या पश्चके द्वार पर आनेपर कन्याका पिता या अभिभावक कल्या आदि स्थापित कर पूजन करता है।

द्वारवती — स्त्री० [मं०] (१) वासुदेवकी प्रिमिद्ध नगरी द्वारका जहाँ भीज, वृष्णि आदि रहते थे (ब्रह्मां० ३.६१.२३; वायु० ८६.२७; ९६.४६) यहाँ श्रीकृष्णकी राजधानी थी (ब्रह्मां० ३.७१.४८; मत्स्य० १३.३८; ६९.९; विष्णु० ५.३३.१०)। (२) भंगकारकी पत्नोका नाम (वायु० ९६.५४)।

द्विकल-पु० [मं०] अमावस्याकी अवधि जब पितृगण सुभामृत पान करते हैं (वायु० ५२.३८; ५६.२७ = द्विकलम् कालम्)। द्विज-पु० [मं०] (१) दो बार जन्म लेनेवाला जीव । मनुके धर्मशास्त्रके अनुसार यद्योपवीत धारण करनेपर मनुष्यका दूसरा जन्म माना गया है। बाह्यानुसार हिन्दुओंमें बाह्मण, क्षत्रिय और वैद्योंको ही यक्षोपवीत धारण करनेका अधिकार है (वायु० ५९.२१; मत्स्य० २२७.७२; विष्णु० ४.२४.६८)। (२) चन्द्रमा जिनका दो बार जन्म हुआ था। पुराणानुसार पहली बार यह अत्रि कपिके पुत्र हुए और दूसरी बार समुद्रमंधनमें समुद्रसे निकलें (चन्द्रमा)। (३) कपिन्सुन सुरनेनका पुत्र (वायु० ९९.११२)।

द्विजग्राम पु० [मं०] पूर्वजन्ममें पुरूरवाका जन्मस्थान जब वह ब्राह्मण था। द्वादशीव्रत तथा जनार्दनकी भक्तिके कारण इन्हें पुनर्जन्ममें राज्य मिला था (मत्स्थ० ११५. १०-१२)।

द्विजदंपती-पु० [सं०] चाँठीके पत्तरपर लक्ष्मीनारायणका युगल चित्र खुदा रहता है जो स्त्रियोके दशमाके पक्षात् बाह्मणको दान दे (हिन्शन्सा)।

द्विजमीड़-पु॰ [मं॰] इस्तीन्के तीन पुत्रोमेसे एक जो यर्वा-नग्का पिता था (वायु॰ ९९.१६६; विष्णु॰ ४.४९.२०, ४८)।

हिजनमां – पु० [स०] विकयात दानी वीरदत्त लक्षडीहारेया नाम जो देवत्रात आदि ब्राह्मणोने रखा था (ब्रह्मां०४० ७.३५)।

द्वित-पु० [मं०] (१) एक देवनाका नाम । (२) एक ऋषिका नाम जो तीन भाई थे---एकत, द्वित नथा त्रित । यह श्री-कृष्णमें स्थमंतपंचकमें भेट करने गये थे (भाग० १०. ८४.५) ।

द्विदंत - पु० [सं०] ५१ विद्नेश्वरी (गणेओ) मेसे एकका नाम (ब्रह्म ७ ४.४४,६६-६९) ।

द्विदेह-पु० [मं०] गणेशजी जिनका एक बार पहिले सिर कट गया पुनः हाथीका मस्तक जोडा गया था अतः यह नाम पड़ा---ने० गणेश।

द्विपरार्ध-पु० [सं०] ब्रह्माके जीवनका एक भाग (भाग० १२.४.५)।

हिपाद-पु० [मं०] विष्नेश्वर गणेदाजीका एक नाम (ब्रह्मां० ४.४४.६८)।

द्विपास्य – पु० [सं०] गणेशजी । द्विप = शयी । गणेशजीका सुख हार्याके सुखके समान होनेके कारण यह नाम —दे० गणेश । द्विमातृ-पु॰ [सं॰] तरामंघ जो दो माताओंके गर्नमे उत्पन्न हुआ था—दे॰ जरामंघ।

द्विमीद-पु० [सं०] अजमीदका भाई जो हरिवंशके अनुसार हस्तिनापुरके वसानेवाले महाराज हस्तीके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र था। भागवतके अनुसार यवीनर नामक इसका एक पुत्र था (भाग० ९.२१.२१,२७; मत्स्य० ४९.४३; वायु० ९९.१६६)।

द्विमुखी -स्नी० [सं०] सोलह स्वर-शक्तियोंमेंसे एक स्वर-शक्ति (ब्रह्मां० ४.४४.५६)।

दिसूर्था - पु० [सं०] दनुका पुत्र एक असुर जो वृत्रासुरका अनुगामी था। यह इन्द्र-वृत्र तथा इन्द्र-विक्ठ देवासुर संत्रामों में लड़ा था (भाग० ६.६.३०; १०.१९; ७.२.४; ८.१०.२०; वायु० ६८.४; ब्रह्मां० ३.६.४; विष्णु० १.२१. ४)। यह समुद्रमंथनमें भी था तथा देवताओंकी सहायता इसने की थी (मत्स्य० ६.१७; १०.२१; २४९.६७)।

**द्वियज्ञ** – पु॰ [सं॰] य**ब**श्रीका एक पुत्र तथा चन्दश्रीका पिता (विष्णु॰ ४.२४.४८)।

द्वियज्ञव – स्त्री॰ [सं॰] एक प्रकारकी ईंट जिससे यज्ञकुंड, यज्ञमंडप आदि वनते हैं।

द्विरद-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा॰)। द्विरम्या –स्ती॰ [सं॰] ४९ वर्णशक्तियोंमेसे एक शक्तिरेवीका नाम (ब्रह्मां॰ ४.४४.७४)।

द्विरात्र — पु० [मं०] एक यज्ञ जो दो रातों में समाप्त होता है। द्विलव — न० पु० [मं०] अमावस्या (वह अमावास्या जिसमें चन्द्रको एक कलारोष रहती है अर्थान् सिनीवादी) मंध्यामें अनुमतिके साथ २ लव और राकाके साथ अपराह्नमें चन्द्रमाका स्पर्श सूर्यके साथ पूरे दिनमें २ लव होता है और यहां समय धार्मिक कृत्योंके लिए शुभ है (ब्रह्मां० २.२८.१०; ३८.६०; वायु० ५६.९, ३५; ५२.५५.६६)।

द्विविद - पु० [सं०] (१) कंसका मित्र एक असुर जिसे श्रीकृष्णने मारा था (भाग० ३.३.११; १०.२.१; ३६.३५;
ब्रह्मां० ३.७३.९९; वायु० ९८.१००)। (४) एक वन्दर जो
श्रीरामचन्द्र भी सेनाका एक सेनापित था (गमायण)। (३)
कौचदीपका एक पहाइ (ब्रह्मां० २.१९.६८)। (४) एक
नानर जो नरवासुरका मित्र, सुग्रीवका मन्त्री और भेडका
माई था। अतएव नरकासुरकी मृत्युके पश्चात् इसने उपद्रव
आरम्भ किया। नगर, ग्राम आदि नष्ट कर यद उच्छुङ्गलंकि
समान धूमने लगा। एक दिन बलभद्र रेवत उद्यानमे स्थिगेंके साथ क्रीड़ा करने थे, दिविद वहाँ पहुँचा और उपद्रव करने
लगा जिसमे कुद्ध हो बलदेवजीने इसे मार दिया था(भाग०
१०.६७.२-२६; ब्रह्मां० ३.७.२४२; विष्णु० ५.३६ पूग)।

हिस्स्वन्नान – पु॰ [सं॰] उदाले धानका चावल जिसे 'उसना, मुजिया, दोशादा' आदि कहते हैं। ऐसा चावल देवपूजन आदि थामिक कृत्योंने बाजत है और यति, विधवा तथा बदाचारियोंको भी खाना निषेश हैं (ब्रह्मवैवर्तप्राण)। द्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार पृथ्वी सात ही पोंमें बंटी हैं जिनके नाम ये हैं—जम्बूद्रीप, प्रश्नद्वीप, शाल्मलिद्वीप, कुशद्वीप, कोंचद्वीप, शाक्द्वीप और पुष्करद्वीप (ब्रह्मां० ३. ७२.७१; मत्स्य० ११३.४-५; १२३.३५)।

पहलेसे दूसरा दुगना है, दूसरेसे तीसरा दुगना, तीसरेसे चौथा दुगना है, चौथेका दुगना पाँचवाँ और पाँचवेंका दुगना छठा है तथा सातवाँ द्वीप छठेका दुगना कहा गया है। भारकराचार्यके मतानुसार पृथ्वीके आधे भागमें समुद्रोंसे घरा जम्बू द्वीप है और शेष आधेमें अन्य ६ द्वीप हैं। ये सातो द्वीप कमशः क्षार, लवण, श्लीर, दिध, रस आदिकें समुद्रोंसे घरे हैं (भाग० ४.२१.१२; ८.१९.२३; ५.२० पूरा; ब्रह्मां० २.१९.१३६)।

द्वीपी-पु॰ [सं॰] क्रीधा या क्रोधवशाकी १२ पुत्रियोंमेसे एक हरि (हरिभद्रा) और पुलहसे उत्पन्न एक दानर जाति (ब्रह्मां॰ ३.७.१७६; ३१९)।

द्वेतवन — पु० [सं०] एक तपोवन जहाँ ६नवासकालमें युधि-ष्ठिर आदि पाण्डव कुछ कालतक रहे थे। यह सरस्वतीके तटपर स्थित था (महाभा० वन० २४.१३,२०)। तीर्थ-यात्राके सिलसिलेमें दलरामजी भी यहा पधारे थे (महाभा० ्शस्य० ३७.२७)।

**द्वैपायन** – पु० [सं०] (१) क्रुष्णका एक नाम (वायु० १०३. ५१,६५) । (२) वेटब्यासका एक नाम जो २८वें द्वापरके च्यास थे जिनमें श्रीकृष्णका ६ अंदा था। अद्रिका नामकी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न हुई राजा उपरिचरकी पुत्री मत्स्य-गंधाके गर्भसे यह उत्पन्न हुए थे। मत्स्यगंधाका दूसरा नाम सत्यवती था जो भीष्म पितामहके पिता महाराज शांतनको ब्याही थी। इसी सत्यवतीके गर्भने कुमारी अवस्थामें ही पराशर ऋषिके योगसे कृष्ण द्वैपायनका जन्म हुआ था (मत्स्य० १६४.१७; १७१.६४; २०१.३१; वायु० ६०.११)। यमुना नदीके द्वीपमें जन्म होनेके कारण इन्हें द्वैपायन कहते हैं । शुकदेव इनके पुत्र थे जिन्होंने वाल्यकालमें ही मंसार त्याग दिया था, अतः शुक कहलाये (भाग० १.२. २; १९.१०; २.१.८; ६.८.१९; १४.९) । इन्होंने जातुकण्यं-में ब्रह्मांडपुराण सुन सृतने कहा था (ब्रह्मां० १.१.११-१४: २.३५.१२४; ३४.११; ४.४.६६) यह विष्णुके नवें अवतार थे (मत्स्य० ४७.२४७;६९.८)।—दे० वेदन्याम, मत्स्यगंधा और पराद्यर ।

हैमानुर-पु० [मं०] गणेश जीका एक नाम । गणेश जी पुष्पका देवीके गर्भने उत्पन्न वरेण्य राजाके पुत्र थे । इनका जन्म त्रलोक्यकी विष्नशांतिके लिए ही हुआ था, पर इनकी आकृति देख राजा डर गये, अतः उन्होंने गणेशको पर्श्व मुनि के आश्रमके निकटस्थ एक जलाशयमें फेंकवा दिया था । वहाँ मुनिकी पत्नी दीपवत्मलाने इन्हें उठाकर पाला । इम प्रशार यह दो माताओके द्वारा पले थे, अतः देमानुर कहलाये (स्केंट० गणेशसंह)।

ध

धनंजय - पु॰ [मं॰] (१) अर्जुनका एक नाम जो उत्तरकुरु जीतनेके कारण पड़ा था (भाग॰ १.७.५०; ब्रह्मां ३.७१.

१५४: मत्स्य० ४६.९; वायु० ९६.१५३; ९९.२४५; विष्णु० ५.३८.२७) । (२) अग्निमा एक नाम—इनकी पृजासे धन

ांमलता है। (३) एक फीरिक ऋषिः १६वें वेडब्बास (मह्मा० २.इ.२.११८: मत्स्य० १४५.११३; विष्णु० ३.३.१५) । श्रव्यामणिये ब्रह्माण्डवृगण सुन इन्होंने कृतक्षयको सुनाया था (ब्रह्मं० २.३५.१२०; ४.४.५२) इन्हें वासुपुराण भी त्रय्यारुणिने सनाया था (वायु० १०६.६३)। (४) एक काद्रवेय नाग जिने जलाशयोंका अधिपति माना गया है। यह माद्य मासुमे अधिष्ठित रहता है (भाग० ५.२४.३१; १२.११.३९: वाय० ६९.७०; विष्णु० १.२१.२२)। आश्विन-में यह गणके अन्य छहके साथ सूर्यके रवपर रहता है (वाय० ५२.१४: विष्णु० २.१०.११) । (५) क्रजिक कुलको एक इवार्षेय प्रवर (मत्स्य० १९८.१०)। (६) विश्वामित्र देवरात महित मात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु० ४.७.३८) । धनक-पु० [सं०] (१) दुर्मदका पुत्र तथा कृतवीर्थ आदि चार पत्रोका पिता (भाग० %.२३.२३)। (२) तामस सन्बंतरके सप्तिषयोसेय एक ऋषि (विष्णु० ३.१.१८)। (३) दर्दमका एक पत्र जो ४ पत्रीका पिना था (निष्णु० ४. 18.80) 1

धनतेरस — स्त्री० [हि०] दात्तिक कृष्णा अयोदका जो वीपा-वलाके दो दिन पहले होती है जिस दिन सूर्यास्तके पश्चात् लक्ष्मीपुजन करते हैं। इस तिथिको पितृलोकके देवता यम-की पूजा होती है और घरके दरवाजपर यमना दिया जलाया जाता है। पुराषानुसार पितृपक्षमं जो पितृगण हमें देगले इस लोकमे आते हैं वे पुनः पितृलोक लोट जाते है इसीलिए इस दिन उल्काशनका ज्तना महत्त्व है (अतीदनव)।

धनद्र-पु० [सं०] (१) कुवेर, विश्रवा और इडविडाका पुत्र (भाग० ९.२.३५; विष्णु० ३.२.११)। (२) दारह आदित्यों मेंसे एक आदित्यका नाम (मत्स्य० १७१.५६)। (३) तृतीयगणके मान मक्तीमेंसे एक मक्त (ब्रह्मां० ३.५.९४)। धनद्तीर्थ-पु० [सं०] ब्रजके अन्तर्गत कुवेर्सीर्थका नाम (भागवत)।

धनदा-स्त्री० [मं०] आश्विन कृष्णा एकादशी।

ध्रनपति—पु० [मं०] पुराणानुसार वायुका एक नाम । सृष्टि करने समय ब्रह्माके सुखसे वायुदेव निकले और ब्रह्माके आज्ञानुसार इन्होंने मृत्तिमान् होकर कांनरूप धारण किया। ब्रह्माके वरके अनुसार देवताओंका जिनना धन हे सबके स्क्षक यही है। जो एकादकीको पका अन्न नहीं न्याता है वायुदेव प्रसन्न हो उसे धन-धान्य देने है।

ध**नसंकान्तिबन** चु० [सं०] धन (पीषमाल) को संक्रान्ति-में कळशमें जळ, फळ इत्यादि स्यकर सूयका पूजन करे तो - धन मिळे (संद्रंद्रंद्रं) ।

धनाधिप-पु० मिं०ी कुथेस्या एक नाम (ब्रह्मां० ३.२४.४)। धनाध्यक्ष-पु० [नं०] (१) यक्षोका राजा कुवेर (वायु० ४१.४)। (२) यह अष्टनिधियोंका अधिपति (तायु० ४१.. १०-११)।

भनायु - पु० [सं०] पुरूरवा और उर्वशीके आठ पुत्रोंमेसे एक पुत्र (मत्स्य० २४.३३) ।

भ्रतिष्ठा - पु० [सं०] आश्विनी आदि २७ नक्षत्रोमेषे एक नक्षत्र जिसमे श्राद्धादि करना शुभ है (ब्रह्मां० २.२४.१३४; ३.१८.११: विष्णु० ३.१४.१६) । इसमें गुहनिर्माणके लिए वाष्ट्रप्रहण अञ्चभ हैं (मत्स्य० २५७.१)।

धनु-पु० [सं०] (१) सृंजयके दो पुत्रोमसे एक पुत्र तथा वसुदेवना भनीजा (ब्रह्मां०३.७१.१९३)। (२) शमीकके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य०४६.२७)।

**धनुक**−पु० [सं०] प्रह्नाद-सुतः झंभुके छह पुत्रोंमेसे एक पुत्रः (वायु० ६७.८१) ≀

धनुर्दुर्ग-पु० [सं०] छः प्राारके दुर्गोमेले एक (महादुर्ग, नरदुर्ग, वार्श्वदुर्ग, अंबुदुर्ग और गिरिदुर्ग ये दोष ' दुर्ग है) (मत्स्व० २१७.६)।

**धनुर्धह**—पु०[सं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महासा० - आदि० ६७.१०३) ।

**धनुर्द्धर**-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ११**६.११**) ।

धनुर्धरी - स्त्री० [सं०] ४९ वर्ण शक्तियों मेंसे एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४४.७४)।

धनुर्मह-पु० [मं०] दे० धनुषयद्य (विष्णु० ५.१५.८-१५)। धनुर्यञ्च-पु० [सं०] धनुर्याग, धनुर्मस्य । एक यद्य विशेष जिसमे धनुषता पूजन तथा उसके चलाने आदिकी परीक्षा भी ली जाती है। मिथिलाके राजा जनकने अपनी पुत्री सीताके विवाहमे यह यहा किया था (रामायण, वालकां० २३९-२६१)। इंमने भी श्रीकृष्णको छलपूर्वक तुलानेके लिए इस प्रकारका यहा किया या (भाग० १०.३६.२६-३७, ४२;१५-२०)।

धनुर्वक्त-पु० [मं०] कात्तिकेयके एक अनुचरका नाम (महाभा० शल्य० ४'-६२)।

भनुर्वेद-पु० [सं०] मधुस्इन सरस्वतीने धनुर्वेदन य नुर्वेद-का उपवेद माना है। अग्निपुराणमें ब्रह्मा और महेश्वर इस वेदके आदिकत्तां कहे गये है। रामारण और महाभारनमें कई प्रकारकी काण-विद्याका उल्लेख है। द्रोणाचार्यने पांडवों-को धनुनेवकी शिक्षा दी थी (वायु० ६१.७९; ९१.९१; विष्णु० ३.६.२८; ४.१९.६०; भाग० १.७.४४; ३.१२.३८; मत्स्य० ४.४७; ५०.९)। सदानन्द-पुत्र तथा अरदवान्ये पिता सत्यधृति इस विद्यामें निपुण थे (भाग० ९.२१.३५; मत्स्य० २१५.८)। इस विद्यामी विशेषना तथा प्रकारके लिए (विष्णु० ५.२१.२१)।

भ्रनुष-पु० [मं०] (१) सत्यशृतिका एक पुत्र । (२) एक प्राचीन कषि जो उपरिचर वसुके यहमे सदस्य बनाये सके थे (महाभा० हान्ति ३३६. ९) ।

धनुष्कोटिनीर्थ-पु० [मं०] (१) धनुषकोटि=धनुषका अन्तिम ताग (बायु० ६२.१६९)। (२) रामेश्वरमे विश्वण- पृत्व एक स्थान जहाँ समुद्रमें नहानेका बड़ा माहात्म्य लिखा है। ब्यासजीकी रायसे सोने पांडव-पुत्रोंको मारनेके पापमे अश्वत्थामा यहां मुक्त हुए थे (स्कंड० ब्रह्मां सेनु० माहात्म्य)। स्कंदपुराणानुमार विभीषणके कहनेने रावणवथ के पश्चात श्रीरामने अपने धनुषके कीटिसे सेनुको भंग कर विया था, अतः यह नाम पड़ा। पृथ्वीपरके कुल एक खर्व नीर्थ इसमें निवास करते हैं (स्कल्ड० ब्रह्मां० सेनु-माहात्म्य)। (३) बहते हैं वैन्यपृथुने पृथ्वीपरके पडाड आदि धनुपके कोनेसे ह्या पृथ्वीको समतल बनाया था जिसमे मनुष्य रह सकें (ब्रह्मां० २.३६.१०७: मन्स्य० १०.३१०

धनेश-पु० [मं०] (१) एक वानर-नायक (ब्रह्मां० ३.७. २४४)। (२) कुवेरका पर्यायवाचक (विष्णु० ५.३०.६१)। धनेश्वरी—स्त्री० [मं०] धनकी अधिष्ठात्री देवी (भाग० ६. १९.२६)।

धन्यवत – पु० [सं०] मार्गशीर्प कृष्ण तथा शुक्क प्रतिपदाको प्रारम्भ कर प्रत्येक शु० या कृ० प्रतिपदाको वर्षभर यह वत करे। इसमें नक्तवत तथा विष्णुपूजनका विधान है। इससे निर्धन भी धनवान होता है (वाराह्युराण)।

धन्या - स्त्री॰ [सं॰] (१) क्रीचद्वीपकी वैदय जातिका नाम (विष्णु॰ २.४.५३) । (२) मनुकी एक पुत्रीका नाम जिसका विवाह ध्रुवके साथ हुआ था तथा दिष्ट नामका इनका एक पुत्र था (मत्स्य॰ ४.३८) ।

धन्व — पु० [मं०] (१) दीर्घतपाका पुत्र (ब्रह्मां० ३.६७.७)। (२) जहाँ सदा जल रहे ऐसा मरु-स्थान जहाँ दुर्ग बनाया जा सके (वायु० ८.९८)। (३) एक देश जहाँ के निवासी श्रीकृष्णसे, जब वह मिथिला जा रहे थे, मिलने गये थे (भाग० १०.८६.२०)।

धन्वकारा – पु॰ [सं॰] षोडशावरण चक्रके दशभावरण एक कृद्र (ब्रह्मां॰ ४.३४.२६) ।

**धन्वन्तरि**-प्० सिं०] धन्वंतरि विष्णुके तेरहवें अवतार, र्दार्घतमा या दीर्घतपाके पुत्र, आयुर्वेदके प्रवर्त्तक तथा केतु-मान्केपिता (भाग० १.३.१७;२.७.२१; ९.१७.४-५; मत्स्य० ४७.३०) । देवनाओंके वंद्य जो पुराणानुमार समुद्रमंथनके ममय चौदह रलोंके साथ समुद्रसे निवले थे। हरिवंद्यानु-सार जब यह समुद्रसे निकले तब विष्णुको देख ठिठक गये और विष्णुने इन्हे 'अब्ज' (अज = वायु०) और 'अर्वाव-मृत' कहकर पुकारा था(वायु० ६.५३-६) और वर दिया कि 'तम जन्मांतरमें विशेष सिद्धि प्राप्त करोगे। अणिमादि मिडियाँ तुम्हें गर्भमें ही मालूम हो जायँगी।' द्वापरमे काशीराज (दीर्घतपा) 'धन्व'के घर स्वयम् 'अव्जदेव'का अवतार हुआ। भरद्वाज ऋषिने आयुर्वेटका अध्ययन करके इन्होंने प्रजाको रोगमुक्त किया । भावप्रकाशके अनुसार इन्द्रने आयुर्वेद सिखाकर धन्वंतरिको लोक्न-कल्याणार्थ पृथ्वी पर भेजा । धन्वंतरि ब्रह्माके वरसे काज्ञीके राजा हुए(भाग० ८.८.३५; मत्स्य० २५१.१, ४; ब्रह्मां० ३.६७.७-१०; ७२.३; ४.९.७४-५; १०.३-५; २०.५२; वाय० ९२.७-२२: ९७.३; विष्णु० १.९.९८-१०८; ४.८.८-११) ।

**धन्वन्तीरूपा** – स्त्री० [सं०] पारियात्रके दस पुत्रोंमेसे पर्वतसे निकली एक नर्दा (मत्स्य० ११४.२४) ।

**धन्वी** −पु० [मं०] तामस मनुके दस पुत्रोंमेसे एक पुत्र (मत्स्य० ९.१७) ।

भ्रम (भ्रमं ?) - पु॰ [सं॰] शिवडत्त नामक वेदपारग ब्राह्मण-के चार पुत्रोमेंसे एक पुत्र (३.३५.१२) ।

धमधम -पु० [मं०] कात्तिकेयके गण जो पार्वतीके क्रोधमे उत्पन्न हुए थे—'हर्रिवंश'।

धमधमा-स्त्रं [मं॰] स्कन्दकी अनुचरो मातृका (महाभा॰ शस्य॰ ४६.२०)।

धमनी - स्त्री० [मं०] हाउकी रानी तथा बातापि और इस्वल की माता (भाग० ६.१८,१५) ।

**भिमत**-पट (रोटी चोपिस्स कलेका एक प्रवस्त्रप्रताद ऋणि (

(मत्स्य० १९६.१४) ।

धर-पु० [सं० ] आठ वसुओं मेसे एक वसुका नाम एकवसव जिसके द्रविण, हुतहब्य तथा रज (द्रविण, हुतहब्यवह = वायु०) तीन पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.३.२१-२२; वायु० ६६. २०.२१)। मत्स्य०के अनुसार इसके कल्याणीसे दो तथा मनोहरासे तीन पुत्र थे (मत्स्य०५.२१, २४; २०३.४)। धरणि: - स्त्री० [मं०] पृथ्वी, ध्रुवकी पत्नी तथा स्वर्गीय विविध पुरोकी माता (भाग० ६.६.१२)। कहते है असुरोंके द्वारा दिये गये कष्टोंका उलाहना यह मेरु पर्वतपर जा देवताओं सकहती है (विष्णु० ५.१.१२-२८, २९, ३०)।

धरणीक्रीलक-पु० [मं०] पुराणानुमार पृथ्वीको चारो पहाइ दवाये हैं।

धरणीतीर्थ-पु॰ [सं॰] यह पिनरोंके श्राद्धके योग्य तीर्थ है (मत्स्य॰ २२.७०)।

**धरणीसुत**—पु० [मं०] मंगल और नरकासुर (भाग० १०. ५९.**१४**; मत्स्य० ७१.२३) ।

धरणीसुता – स्त्री० [मं०] जनकनंदनी मीताका नाम— दे० सीता।

भ्रसा-स्त्री० [मं०] (१) वसु द्रोणकी पत्नी जिसका जन्म यशीटा रूपमें हुआ था (भाग० १०.८.४८-५०)। (२) पृथ्वी जो पंच तत्त्वोमेने एक है जहाँ जनपट तथा नगर वसे हैं (ब्रह्मां० २.२०.२)। (३) वेटकी ग्रीबा पृथ्वी कहीं गयी हैं (ब्रायु० १०४.७३)।

भरावत – पु० [सं०] इसमें २० पलोंने अधिक तौलकी पृथ्वीकी सुवर्णप्रतिमा टान करनेका विधान है जिससे रुद्रलोककी प्राप्ति होती है (मत्स्य० १०१,५२) ।

धराशक्ति - स्री० [नं०] एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां० ४.८.१०) ! धरास्त्र - पु० [नं०] एक प्रकारका अस्त्र । कहते हैं विश्वामित्र और वशिष्ठका जो युद्ध हुआ था उसमे विश्वामित्रजीने इसका प्रयोग किया था ।

धर्ता-पु० [मं०] ७।७ के सात मरुद्गणोमसे तीसरे गणका चतुर्थ मरुत् (वायु० ६७.१२६)।

धर्म-पु० [म०] (१) देवना विशेष जिनकी उत्पत्ति वाराड-पुराणानुसार ब्रह्माके दक्षिण अंगते हुई है। ब्रह्माके आझा-नुसार इन्हें चार पेरवाले वृषभके आकारका होनेके कारण सबसे प्रधान बोकर प्रजापालनका भार मिला। धर्म सत्य-युगमें चार परीते, त्रेतायुगमें तीन पैरीसे, द्वापरमे दो पैरीने और कलियुगमें सत्यरूपी एक पैरसे प्रजाकी रक्षा करना है। तपस्या, शुद्धता तथा दया इसके अन्य तीन पैर हैं पर ये कलियुगमें लुग्त हो जाने है (भाग० १.३. ९; १६.१% २७: १७.२४-५)।

अन्य मतानुसार गुण, द्रव्य, किया और जाति धर्मके ये ही चार पैर है। वेदों में धर्मको त्रिश्ंग लिखा है जिसके दो स्मिर और सात मस्तक है। एकाइशी तिथिमे धर्मका वास है, अतएव धर्मको उद्देश्य करके जो एकाइशीवत करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह द्याके गर्मसे उत्पन्न अभय नामक पुत्रके पिता है इनकी अन्य १२ पित्रयों और उनके पुत्र यो हैं—अउदा पुत्र शुम, मैत्रांका प्रसाद, जान्तिका सुख, तृष्टिका अत्र पृष्टिका समय, कियान श्रीम जन्निका ग्रांस इंदिन अर्थ, नेपान स्मृति

तितिशाका क्षेम, बीका प्रश्रय, और मृतिके नर और नागयण पुत्र हुए (भाग० ४.१.५०-५२; मत्स्य० १९८.३)। वामनपराणमें धर्मकी पत्नीका नाम 'अहिंसा' लिखा है, जिसके गर्भसे सनत्कुमार, सनातन, सनक और सनंद, ये चार पत्र हए। अन्य पराणों में इन्हें ब्रह्माका पत्र बतलाया गया है। चंद्रमाने जिस समय बृहस्पतिकी पत्नीका हरण किया उस समय ये दुःशी हो अरण्यमें चले गये थे और नभीमें वह अरण्य धर्मारण्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ। (२) शामनमें धर्मके स्थानके लिए (ब्रह्मां० ३.५०.५३-७)। कहने हैं कलिमें सनातनधर्मका लोप हो गया (मत्स्य० ९. २८-३१: २०१.६-८)। मनुके भिन्न-भिन्न मन्वंतरोंमें ऋषियों-ने इमकी अलग-अलग व्यवस्था की थी (भाग० ७.११.८ १२) । धर्मकी ३० विशेषताओंका उल्लेख मिलना है । (३) नर और नारायण (ऋषिं) का पिना जिसका विवाह मृतिसे हुआ था (भाग० २.७.६; ११.४.६)। (४) ब्रह्माके एक पुत्र जो उनके दाहिने वक्षस्यलसे उत्पन्न हुए थे। मनुष्यों-की वृद्धिके निमित्त ब्रह्माकी सर्वप्रथम ५ वस्तुओंकी सृष्टिमेंसे एक । धर्म ही सर्वप्रथम देवता थे जिनका विवाह दक्षकी १३ पुत्रियोंसे हुआ था = दाक्षायणियाँ (दम = वायु०) ब्रह्मा० के अन्० श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेथा, क्रिया, बुद्धि, लजा, वसु, शांति, सिद्धि और कीत्ति ये १३ दक्षपत्रियों है (भाग० ३.१२.२५; ४.१.४८-५०; ब्रह्मां० २.९.१, ४९-५०; ४.१.४०; मत्स्य० ३.१०; ४.३४, ५५; ५.१३; १४६.१६, वायु० १.६<sup>९</sup>; १०.२६; विष्णु० १.७. २४; २८-३१; १५.७७, १०३ ६३.४१; ६६.२; ७६-३; १००.४३) । वैवस्वन मन्वंतरमें दाक्षायणियां तथा अरुंधती इनकी पिनयों थीं (मत्स्य० २०३.१-२)। यह काम और लक्ष्मीके पिता थे (मत्स्य० १७१.४२)। इन्होंने पृथुको 'ख्याति' की कीतिमयी माला दी थी (भाग० ४.१५.१५; ६.६.२) । (५) तारोंका एक ममूह जो ध्रुवको टाहिने रख उसके चारो ओर घुमता है (भाग० ४.९.२१; ५.२३.५; ब्रह्मां० २.२१.१७६)। (६) इनका विवाह सुनृतासे हुआ जिसमें मत्यमेन आदि पुत्र हुए (भाग० ८.१.२५)। (७) नियमित तथा धार्मिक जीवनका देवता जो युधिष्ठरका पिता कहा जाता है (भाग० ९.२२.२७; मत्स्य० ४६.९; ५०-४९; १७१, २६; वायु० ९६.१५३; विष्णु० ४.१४.३५; २०.४०) । धर्मत्रताके पिता इनकी पत्नी (धर्मत्रताकी माता) का नाम विश्वरूपा था। पुत्रीके लिए अनुरूप वर दहुत खोजने पर भी जब नहीं मिला तब पिताने पत्रीको बरार्थ तपस्या कर्नेकी आज्ञा दी। तपस्यामें निरत धर्मव्रताका ब्रह्मपुत्र मरीचिसे विवाह तथा उससे मरीचिके सौ पुत्रींका जन्म । वही विना किनी कारणवश पितश्रापने गयाकी शिला हुई (वायू० १०७.२.१११.२३) । (८) गांधारका पिता तथा धृत (धृत = विष्णु० पु०) का पिता (भाग० ९.२३.१५; ब्रह्मां० ३.७४, १०; मत्स्य० ४८.८; वायु० १९.१०; विष्णु० ४.१७.४) । (९) हैहयका एक पुत्र तथा नेत्रका पिता (भाग० ९.२३.२२) । (१०) पृथ्यवाका पुत्र तथा उद्यासाया पिता (भाग० ९.२३.३४)। (११) यह अभि इत्की चनुम्सित् सप्रमे स्थित है (सत्स्थ० १८० タグ・ビックロレア、南部国際である。 こうない かりょう マウェリ

इनकी पत्नी तथा सुनृता पुत्री थी। दक्षकी १० पुत्रियाँ इन्हें ब्याही थी। १२ साध्यों, ८ वसुओं, १० विश्वदेवों, मरुतों, भानुओं, मुहुत्तों आदिके पिता कहे गये हैं। मांडव्य ऋषिने इन्हें शाप दिया था (वायु० १०.२६; ६३.४१; ६६.२; ७६. ३: ब्रह्मां० २.९.१.४९-५०)। (१३) इसके प्रकार अनेक और सृक्ष्म है जिनका वास्तविक रहस्य समझना कठिन है, अतः वैदिक सूक्तोंका ठीक विश्लेषण दुरूह है। इसीमे ऋषियोंने टान और यज्ञका उतना अधिक महत्त्व नहीं समझा जितना सनातनधर्मका जिससे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। श्रीत स्मार्त धर्मका ज्ञान और वर्णाश्रमका पालन करना ही धर्म है। 'इष्टप्रापक' धर्मका प्रचलन आचार्योंसे आरम्भ हुआ (बायु० ५७.११२-८; ५९.२१-२८) । इसके दस अंग ये हैं = भिक्षामें भोजन प्राप्ति, अचौर्य, शद्भता, निलिप्तता, स्फृति या क्रियाशीलता, द्या, अहिंसा, क्रोधका दमन, गुरु-मेवा, मचाई (ब्रह्मां० २.७.१७८; वायु० ८.१८६) इसके चार पाद हैं (वायु० २३.८१-२)। (१४) दीर्घतपाका एक पत्र (वायु० ९२.७) । (१५) १० सुतपदेवगणमेंका एक सतपदेव (वाय १००.१५)। (१६) सुव्रतका एक पुत्र तथा सुश्रवाका पिता (विष्णु० ४.२३.६)। (१७) एक सुतप देव (ब्रह्मां० ४.१.१४) । (१८) रौच्य मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पत्र (ब्रह्मां० ४.१.१०४) । (१९) एक वसु जो मनोहराका पनि तथा अनेक पुत्रोंका पिता था (विष्णु० १.१५.११०, ११३)। (२०) हैहयका एक पुत्र तथा धर्मनेत्रका पिता (বিচ্চা০ ४.११.८) ।

धर्मकेतु – पु० [मं०] राजा (सुकेतन — भाग०) सुकेतुके (ब्रह्मां० वायु० तथा विष्णु०) पुत्रका नाम जो व इयप-वंश तथा सत्यकेतुके पिना थे (भाग० ९.१७.८; ब्रह्मां० ३. ६७.७४; वायु० ९२.७०; विष्णु० ४.८.१९-२०)।

धर्मक्षेत्र — पु० [मं०] (१) कुरुक्षेत्रका नाम — दे० कुरुक्षेत्र । (२) वटरिकाश्रम क्षेत्रमें गंगामंगम तीर्थसे दक्षिण धर्मक्षेत्र है जहाँ धर्मपत्नी मूर्त्तिके गर्भसे नर और नारायणकी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ धर्म चारों चरणोंसे स्थित है। यहाँ स्नान दानका फल अक्षय होता है (स्कंट० वैष्णव० वदरिकाश्रम-माहात्म्य)।

धर्मधर-पु० [मं०] वैशाखमें दान देनेके लिए सुगंधित जल-से भरा घट जिसका वड़ा फल लिखा है—दे० काशीखंड । धर्मचक-पु० [मं०] धर्मानुष्ठानकी आकांक्षा वरनेवाले मुनियोंने ब्रह्मासे धर्मानुष्ठान योग्य पुण्य प्रदेश पूछा । ब्रह्माने कहा—सुनाभ नामक यह उत्तम चक्र जाता है आप लोग इमके पीछे-पीछे जावें। जहाँ इसकी नेमि (चक्र-का अन्तिम भाग अर्थात् टायर) टूट जाय उसे आप लोग पुण्य प्रदेश जाने । नैमिष क्षेत्रमें जहाँ नेमि टूटी वह पुण्य देश माना गया (ब्रह्मां० १.२.८; वायु० १.१८३; २.८) । धर्मचेता—पु० [मं०] एक दन्दर नायक (ब्रह्मां० ३.७.२३७)। धर्मज्ञा—स्री० [सं०] दक्षकी एक पुत्री जो कश्यपको ब्याही थी (वायु० ६६.५५)।

धर्मतंत्र−पु० [मं०] हैहयका पुत्र तथा कीत्तिकापिता (वायु० °४.८)।

**धर्मत्रयव्रतः** १२ (ते ते सम्मदार्थ द्वर १०, मार्गद्रोय क्रष्य १० तथा द्वार तो १८ , दोनी जरानी है । संसर्भ पूजन करनेमें अथवा इस व्रत-त्रयसे पापोंका नाश तथा आयु, आरोग्य और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है (विष्णुधर्मोत्तर)।

धर्मदक्-पु॰ [मं॰] श्वफल्ककी गांदिनी नामकी पत्नीसे अतिरिक्त द्वितीय पत्नीसे उपमद्गु आदि १२ पुत्र तथा मुतारा नामक कन्या हुई १२ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु॰ ४.१४.९)।

धर्मधत - पु० [सं०] रौच्यमनु ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० १००.१०८) ।

धर्मध्यज्ञ — पु० [सं०] कुशध्यज्ञका एक पुत्र तथा कृतध्यज्ञ और मितध्यज (अमिजध्यज्ञ = विष्णु०) के पिताका नाम । महाभारतके शांतिपर्वके अनुसार मिथिलाके एक जनकवंशी राजा जो संन्यास-धर्म और मोक्ष-धर्मके ज्ञाता परम ब्रह्मज्ञानी राजा थे (भाग० ९.१३.१९; विष्णु० ६.६. ७-८) । इनके वड़े पुत्रका नाम अमितध्यज्ञ तथा इनके छोटे भाई कृतध्यज्ञ थे । कृतध्यज्ञके पुत्र केशिध्यज्ञ तथा अमितध्यज्ञके पुत्रका नाम खाण्डिक्यजनक था । केशिध्यज्ञ सद्ज्ञान तथा खाण्डिक्य कर्मकाण्डमें निपुण थे । केशिध्यज्ञने खाण्डिक्यको परास्त वर दिया था और वह वन चले गये थे (नारद० पूर्वभाग, द्वितीय पाद) ।

धर्मनारायण−पु० [सं०] तेरहवॅ द्वापरके व्यास, जब भग-वान् विष्णुका वाल्ठि नामका अवतार हुआ (वायु० २३. १५८)।

भ्रमनेत्र - पु॰ [सं॰] (१) यदुवंशी हैहयका पुत्र तथा कुंतिका पिता (ब्रह्मां॰ ३.६९.४; मत्स्य॰ ४३.९)। (२) मानधराज बृहद्र्य वंशी सुब्रतने चौमठ वर्ष राज्य किया उसके बाद तत्पुत्र धर्मनेत्र राजा हुआ। उसने पाँच वर्ष राज किया। (ब्रह्मां॰ ३.७४.११७; वायु॰ ९९.३०३)। (३) धर्मका पुत्र तथा कुंतिका पिता (विष्णु॰ ४.११.८)।

धर्मपत्नी - स्त्री॰ [मं॰] धार्मिक नियमोंके अनुसार विवाहिता पत्नी (वायु॰ १०७.१४)।

धर्मपाल-पु० [मं०] राजा दशरथके एक मंत्रीका नाम (रामायण)।

धर्मपुत्र-पु० [सं०] (१) दसवें 'परर्याय' के मनु द्वितीय माविण (ब्रह्मां० ४.१.६६-७२)। (२) कुंती-पुत्र युधिष्ठिरका एक नाम जिन्होंने मार्कण्डेयमे नर्मदा-माहात्म्य सुना था (मत्स्य० ११२.३; १८६.४-५)। (३) दो देविष नर-नारा-यणकी उपाधि (वायु० ६१.८३)। (४) साध्यों, वसुओं तथा विश्वदेवोंके तीन गणींका साम्हिक नाम (वायु० ६४.३)। धर्मपुरी न्हां० [सं०] यमपुरी जहाँ मृत्युके पृक्षात प्राणियों-

के किये हुए धर्म-अधर्मका विचार होता है—दे० (यम)।
धर्मपुष्करिणी — ली० [सं०] दक्षिणमें सेतुके मूलमे दर्भद्ययनतीर्थके निकट है। यहाँपर धर्मराजने महादेवजीके
प्रीत्यर्थ तपस्या की थी, अतः यह नाम पड़ा। इसी स्थानपन्
गालव नामक वेष्णव महात्माने विष्णुके प्रीत्यर्थ तपस्या क
थी और यहाँ विष्णुने चक्रने गालवकी एक राक्षमसे रक्षा की
थी अतः यह वादको 'चक्रतीर्थ' के नामसे विख्यात हुआ।
(स्वंद० ब्राह्मा० सेतु-माहत्स्य)।

**धर्मपाँत्र** - पु० [सं०] विश्वक्रमांके पुत्रका नाम (बायु० ८४ १७५)

**धर्मभूत** - १९ विंग १८ एका (धक्का १ के एका स्तून

की भार्यासे उत्पन्न ११ पुत्रोंभेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४५, ३०)। (२) श्वफलके गांदिनी पत्नीसे अतिरिक्त दूसरी पत्नीसे उत्पन्न ११ पुत्रोंभेंसे एक पुत्र (वायु० ९६.१११)।

पत्नात उत्पन्न र र पुनानत दक्ष पुन (वायुण नरस्र )। धर्ममूर्त्ति—पु० [सं०] प्राचीन कालमें, बृहत्कल्पमें, उत्पन्न एक राजा जो इंद्रका मित्र तथा मानुमतीका पित था। इसके पुरोहित वशिष्ठके कथनानुसार पूर्वजन्ममे यह स्वर्णकार था और लीलावतीने जब 'लवणाचल'का दान किया था तव इसने विना कुछ पारिश्रमिक लिये ही लीलावतीका सोनेका 'लवणाचल' वना दिया था। फलस्वरूप यह इस जन्ममे इतना शक्तिशाली हो गया था कि असुर भी इससे घवड़ात थे। इसने १० मेरुपर्वतीका दान विशिष्ठको दिया था (मत्स्य० ९२.१७-३३)।

धर्ममूर्त्तिधर-पु॰ [सं॰] भृत, सर्पं तथा पिशाच गणींका सामूहिक नाम। पीवरी इनकी मानस पुत्री थी (बायु॰ ७३.२६)।

धर्मयाग-पु० [सं०] धर्मारण्यमें धर्म द्वारा किया गया यज्ञ । गयामें ब्रह्माने यज्ञ किया दक्षिणके रूपमें ब्राह्मणोंको अतुल सम्पत्ति दी, कामधेनु दी, कल्पवृक्ष दिये, दृषकी निदयाँ बना दी, धी की नहरे बना दीं, सोनेके पहाड़ रत्न-पूर्ण बना दिये सबके धर धन-दौलतसे भर दिये और कहा अब किसी दूसरेसे याच्या न करना । धर्मारण्यमें दिये गये धर्मके यज्ञमे उन्होंने याचना की तो ब्रह्माने खिन्न होकर उन्हें शाप दिया कि तुम लोग ऋणी रही, दूधकी निदयाँ जल की हो जायँ, सुवर्ण पर्वत पत्थरके हो जायँ, कामधेनु और कल्पवृक्ष स्वर्गकी चले जायँ एवं तुम लोगोंके घर मिट्टीके हो जायँ। इसी शापवश वे ऋणी हो गये निदयाँ जलकी और पहाड़ पत्थरके हो गये एवं इसी शापवश इन्हें तीर्थरथानोंमे जीविकोपार्जन करना पड़ा (वायु० १०६.७८ ८३)।

धर्मयुद्ध - पु॰ [मं॰] इस प्रकारके युद्धमें पाप नहीं होता (भाग॰ १.८.५०)। महाभारतमे पांडवोंने धर्मयुद्ध और कौरवोंने अधर्म युद्ध किया था।

धर्मरथ-पु० [मं०] (१) दिविरथका पुत्र तथा चित्ररथाका पिता (भाग० ९.२३.७; विष्णु० ४.१८.१६-७)। यह विद्वान् राजा था (ब्रह्मां० ३.७४.१०३)। विष्णुपद पर्वत पर इन्द्रके साथ सोमपान किया था (बायु० ९९.१०१-२; (मत्स्य० ४८.९२-३)। (२) सगरका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६३.१४७; बायु० ८८.१४९)।

धर्मराज - पु० [मं०] (१) युधिष्ठरका एक नाम (भाग० १.१र.४; विष्णु० ५.३८.९०)। (२) सूर्यके पुत्र यम (वायु० ८४.८०; १०६.४४; १०८.५; १११.३८; विष्णु० ३.७, १९,३५; (ब्रह्मां० २.२९.६५; ३.१३.६७; ५९.७९)।

**धर्मराजतीर्थ**−पु० [सं०] यह प्रयागमें य**मुनाके पश्चिम** ओर हैं (मत्स्य० १०८.२७)।

धर्मराजनिवेशन-पु० [मं०] कुरुक्षेत्रका एक पवित्रस्थान जहाँ श्राद्धादि करना शुभ होता है (बायु० ७७.६७)।

**धर्मवर्मा**−पु० [सं०] (१) श्र**फ**लकका एक पुत्र (मत्स्थ० ४५.३०) । (२) रामचंद्रका एक पुत्र तथा वं**ग**का पिता ्रिष्णु० ४.२४.५६५ ।

धर्मबाह्न-पुर्वेत्री धर्मराच्या कान्त्र सेना।

धर्मविजयी-पु० [सं०] महाराज सगर जिसने सारी पृथ्वी जीत ली थी (ब्रह्मां० ३.६३.१४२)।

धर्मजृद्ध – पु॰ [सं॰] (१) श्रकल्कके अक्रूर प्रमुख बारह पुत्रोंमसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१.११२; (भाग॰ ९.२४० १६)। (२) प्रभासे उत्पन्न स्वर्भानुके नहुष आदि पाँच पुत्रोमेंसे एक पुत्र (बायु॰ ९२.२)।

**धर्मव्याध**∸पु० [मं०] मिथिलापुर निवासी एक व्याध जिसने कौशिक नामक एक तपस्वी वेदाध्यायी बाह्मणको धर्मतत्त्व समझाया था । महाभारतके वनपर्वानुसार एक वार बौद्यिक एक वृक्षके नीचे वेदपाठ कर रहे थे। इसी बीचमे उनके मुँहके ऊपर धूप आयी देख एक पक्षीने ऊपरसे विष्टा कर दिया। कौशिकके ऊपर देखनेसे पक्षी मरकर नीचे गिर गया। उसे मरा देख उन्हें बहुत दुःख हुआ तदुपरांत वह भिक्षा माँगने एक घर गये जहाँ स्त्रीने इन्हे वैठा दिया और अपने थके पितकी सेवामें लग गर्या। कुछ देर बाद जब स्त्री अन्न लेकर आया तो कौशिक दिगड़ गये। स्त्रीने उन्हें सम-ज्ञाया और धर्मतत्त्व समझनेके लिए धर्मव्याधके पास जाने-को कहा। मिथिला पहुँचनेपर वहाँ ब्राह्मणने इस व्याधको नाना प्रकारका मॉन बेचते देखा । धर्मव्याध इन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसने वतला दिया कि उन्हें एक ब्राह्मणीने भेजा है। कौजिकने आश्चर्यचिकत हो पूछा 'तुम इतने हानसंपन्न होकर ऐसा निकृष्ट कर्म क्यों करते हो।' धर्मव्याध बोला—'महाराज ! यह व्यवसाय पितृ-परंपराने चला आता है। यह मेरा कुलधर्म है जिसे त्याग करना र्ज्ञित नहीं पर साथ ही। सदाचारके आचारणमें मुझे कोई बाबा नहीं।' व्याधने कहा कि मैं पहले बेटाध्यायी बाह्मण था पर एक निटोंप मुगरूपी ऋषिको मारनेके वारण शापसे व्याध हो गया हं (महाभा० वन० अ० २०६ से २१६ तक वन पर्व)।

धर्मबता - स्त्रं। [सं०] विश्वरूपाके गर्भसे उत्पन्न धर्म नामक एक राजाकी पुत्रीका नाम । बाबुपुराणानुसार इसने पातिकी प्राप्तिके छिए धोर तप किया था । इसका विवाह मरीलि कषिसे हुआ था । एक दार यह पति सेवामें छगी थी, पति गो गये थे । उसी समय इसके श्रद्धार ब्रह्मां आ गये जिनवा स्थान इसने पतिकी सेवा छोड़कर किया था, अतः पतिकापसे यह पत्थर हो गयी थी (वायु० १०७.३-३१) । धर्मशर्मां - पु० [सं०] रथीतरके चार शिष्यों से एक शिष्य

ध**र्मशर्मा** –पु० [सं०] एथीतस्के चार शिष्योंमें से एक शिष्य (ज्ञायु० ६०.६६) ।

धर्मशास्त्र—पु० [सं०] वह यंथ जिसमे समाजके शासनके निमित्त नीति और सदाचार संदंधी नियम दिये हों। इस विद्याका ज्ञान राजाओं के लिए आवस्यक है। स्त इसमें क्या निपुण था (साग० १०१६)। श्रीकृष्ण और वलरामने भी इसकी शिक्षा ली थी (साग० १००४५,३४)। हिन्दुओं के थर्मशास्त्र 'रमृति'के नामने प्रसिद्ध है जिनमें सदसे विख्यात 'मनुस्मृति' है। प्राजापत्या, रौद्री और वैष्यवी इन तीन तनुओंका इसमे जल्लेख है (ब्रह्मां० २,३३,३१; ३५,८८; ३,३८८; २०,२३)।

**धर्मसर्ग** -पु० [स०] धर्मके दक्षकी १३ पुत्रियोके गर्मने उत्पन्न पत्रोंका नाम (कायु० १०.३८) ।

**धर्मसावणि**=३० <sup>विदि</sup>ष्ण पन्न १ २० वे ४ नुश न ५ |

(भाग० ८.१३.२४-६; विष्णु० ३.२.२९-३२) ।

धर्मसुत – पु० [तं०] (१) गंधमादनमें तपस्या करते हुए विष्णुका एक नाम (मत्स्य० ६१.२१)। (२) युधिष्ठिरका एक नाम (महाभा०)

धर्मसूत्र-पु० [सं०] (१) सुव्रतका पुत्र तथा शमका पिता (भाग० ९.२२.४८)। (२) आपस्तम्ब, गौतम, दौधायन, हिरण्यकेशी आदि ऋषियों द्वारा विरचित स्त्ररूप धर्मग्रन्यों दा नाम।

धर्मसेनु - पु० [सं०] आर्यक और वैधृताका एक पुत्र जो ग्यारहवें मनुके समयके विष्णुके अंशावतार समझे जाने थे (भाग० ८.१३.२६)।

**धर्मसेन**-पु॰ [सं॰] मांधानाके चार पुत्रोंमेसे एक पुत्र (मत्स्य० १२.३५) ।

धर्मागद-पु० [सं०] एक राजकुमार जिसने पिताके लिए मस्तकतक दे दिया था । यह पुनर्जन्ममें सोमशर्मा और सुमनाका पुत्र हुआ—दे० सुन्नत (५) ।

धर्माधिकरण-पु० [मं०] धर्मशास्त्रके विज्ञाता बाह्मण जो न्यायाधांश होते थे (मत्स्य० २१५.२४, ३०; २१७.११) । धर्माध्यक्ष-पु० [मं०] शिवका एक नाम (वायु० ३०. १७९)।

धर्मारण्य - पु० [मं०] (१) जब चंद्रमा देवगुरु बृहस्यतिक्षी पत्री ताराको हर लाये थे तब 'धर्म' दुःखी होकर जिम बन- में चले गये थे उसका नाम ब्रह्माने 'धर्मारण्य' रखा (वाराह- पुराण)। (२) एक बनविशेष जहाँ यशके लिए धर्मराज तप कर रहे थे। इंद्रने विद्धानी नामक अप्मराको उनका तप मंग करनेको भेजा था, पर वह सफल न हो सकी। शंकरने प्रमन्न होकर इस बनका नाम 'धर्मारण्य' रखा। धर्मराजने यहाँ 'धर्मेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित किया तथा 'धर्म वार्षा' का निर्माण किया (सकंद० ब्राह्म० धर्मा० मा०)। (३) कुर्मविभागके मध्यभागका एक देश (बृहत्संहिता)। (४) गयाके अंतर्गत एक तीर्थस्थान, श्राद्ध करनेका बड़ा माहात्म्य (वायु० ८३.२३)। यहाँ धर्मने यहा किया था (वायु० १११.२३)।

धर्मार्थकाम - पु० [मं०] पुरूरवाने अपने जीवन भर इन नीनों (धर्म, अर्थ और काम) का वरावर यथेष्ट ध्यान रखा (मत्स्य० २४.१५-२१) कूर्म और लिंग पुराणमें धर्म, अर्थ, कामकी व्याख्या मोक्षके साथ-साथ हुई है (मत्स्य० ५३. ३७, ४७; ११४.१३; १२१.६४-८१; (वायु० ८.२६)।

भ्रमी-पु० [सं०] (१) इक्ष्त्राकुवंजी अमित्रज्ञि स्तुत भरद्वाज-का (बृदद्राज = विष्णु०) पुत्र तथा कृतंजयका पिता (वायु० ९९.२८६; विष्णु० ४.२२.६) ।

धर्मेयु-पु० वि० (१) भद्राश्वके घना अप्सरासे उत्पन्न इस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४९.६)। (२) महाभारतके अनुसार पुरुवंशोत्पन्न गैद्राश्व राजा तथा घताचीका एक पुत्र जो उसका आठवाँ पुत्र था (भाग०९.२०.४; वायु०९९. १२५)।

भ्रमेश्वर - पु० [सं०] गयामे अद्यातीर्थमे कुएँके निकट (वायु० १११.२६) ।

धमेंपु-पु० [लं०] रोद्राश्वका एक पुत्र (विष्णु० ४.१९.२) । वस्पेविवाह - ४० (लं०) ब्राइः, ठेक, आर्ल, प्राचिक्य, और गांधर्व ये ही पाँच धर्म्यविवाह माने गये हैं (मनु० ३.२१ २२)।

धातिक—पु॰ [सं॰] (१) पुष्करद्वीपके अधिपित वीतिहोत्रका एक पुत्र (भाग॰ ५.२०.३१)। (२) (धातुिक = विष्णु॰) सवनके टो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, धातिक खंडका नामकरण इसीपर हुआ था (ब्रह्मां॰ २.१४, १५-६; वायु॰ ३३.१४-१५; विष्णु॰ २.४.७३)। (३) पुष्कर द्वीपका एक खंड = धातिकखंड जिमके दक्षिणमें सुमनपर्वत हैं (ब्रह्मां॰ २.१४.१३; १९.११७-२५; मत्स्य॰ १२३.५-१०, २६; वायु॰ ४९.११३, १२१)। सवन-पुत्र धातिकके ऊपर इसका नामकरण हुआ हैं (वायु॰ ३३.१५)।

धाता-पु० [मं०] (१) ब्रह्मा, विष्णु और महेश (भाग० १०.१.५०; ब्रह्मां० ४.४३.८६) । (२) भगमनिका ख्याति-के गर्भसे उत्पन्न एक पत्र, अनुमतिका पति पणिमाका पिता (भाग० ४.१.४३; ६.१८.३)। (३) ४९ मरुनों में से एक का नाम। (४) १२ सूर्यों में से एकका नाम। (५) वसंत ऋतमें तपनेवाले सूर्यका नाम (वाय० ५२.२)। (६) ब्रह्माके एक पत्रका नाम । (७) माठ संवत्सरों मेंसे एकका नाम । (८) एक आहित्य, चैत्र मध मासमें तपनेवाले सर्थ-का नाम जिसके माथ रथपर क्रतस्थली अप्सरा, पलस्त्य ऋषि रहते हैं (विष्णु० २.१०.४; ५.१८.५६)। (९) इनकी पत्नी तृष्टि इन्हें छोड़कर सोमके पास चली गयी थी। इन्होंने मंसारमें शांति स्थापित की थी (मत्स्य० २३.२४; ३८.९) । (१०) नक्षत्रोंका समूह (भाग० ५.२३.५) । (११) भूगु और ख्यातिके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा मेरु-पुत्री आयतिका पति (भाग० ४.१.४३-४: ब्रह्मां० २.१३.३७: वायु० २०.२४)। (१२) अदिनिका एक पत्र जिसकी चार पिलयाँ कुहू, मिनीवार्टी राक्षा और अनुपति थीं जिनमें प्रत्येकमे एक एक पुत्र हुआ (भाग० ६.६.३९; १८.३)। यह वैवस्वन मन्बंतर १० आहित्यदेवगणमें हा एक आहित्य-देव था (ब्रह्मां० ३.३.६७-६९)। (१३) ब्रह्माका एक नाम (भाग० १०.१.५०: ब्रह्मां० ४.४३.८६)। (१४) चैत्रमासमें तपनेवालेस्यंका नाम (भाग० १२.११.३३) ।

धातु -पु॰ [सं॰] मरुतीके सात गणीनेसे तृतीयगणका एक मरुत् (ब्रह्मां॰ ३.५.९४)।

धानृपुत्र-पु० [मं०] सनत्कुमार जो ब्रह्माके पुत्र कहे गये हे—दे० सनत्कुमार।

धात्र — पु० [सं०] देवता और असुरोंके वायनिमित्त जो १२ संग्राम हुए, उनमेने दसवें संग्रामोंका नाम । उन दारदों संग्रामोंके नाम यों है — १. नरसिंह संग्राम, २. वामन संग्राम, ३. वाराह संग्राम, ४. असुतमन्थन संग्राम, ५. तारकामय संग्राम, ६. आडीवक संग्राम, ७. बेपुर संग्राम, ८. अन्थकासुर संग्राम, ९. वृत्रासुर संग्राम, १०. धात्र संग्राम, (मत्स्य० ४७.४१-४)।

धान्नी —स्त्री० [सं०] (१) पृथ्वी (ब्रह्मां० २.३६.२२६; वायु० ६२.१९३)। (२) गायत्री स्वरूपिणी भगवती (हिंग्झा सा.)। (३) भवकी पत्री तथा उद्यसस्की माता (ब्रह्मां० २.१०.७७)। (४) डंबारी आदि दम इक्तिवींनेसे एक जिल्का नाम (ब्रह्मां ४.४४.८९)।

**धात्रीनवमी** नराश हिंशी अति । युरास्प्रमाधे त्राप्ती

(आँवला) वृक्षकी पूजा करे, दूधसे सींचे तथा सूत्र लपेटे आदि-आदि —दे० हेमाद्रि, देवीपराण तथा अक्षयनवमी।

धानपान - पु॰ [हि॰] विवाहके पहलेकी एक रस्म जिसमें वरपक्षवाले कन्यापक्षवालोंके यहाँ धान और हल्दी भेजते हैं जिसके पश्चात् विवाह पक्का समझा जाता है (हिं शिस्ते)।

धान्य - पु० [सं०] (१) शत्रु द्वारा चलाये अस्त्रोंको निष्फल करनेवाला एक अस्त्र । विश्वामित्रजीने श्रीरामचंद्रको इसका चलाना सिखलाया था (वाल्मीकि रामायण) । (२) अद्वारह प्रकारके अन्न जो दान करनेके काम आते हैं (मत्स्य० २७६.७; २७७.११) ।

धान्यधेनु – स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार दान देनेके लिए एक कल्पित गौ। जिसकी कल्पना धानकी देरीमें की जाती है। विधुव संक्रांति या कात्तिक मासमें यह दान दिया जाता है (दानक्रियाकीमुदी-कंड्रणाचार्यकृत)।

धान्यमालिनी -म्ही० [सं०] रावणके यहाँकी एक राक्षसी जिसे रावणने सीताको समझानेके लिए भेजा था। अन्य मतसे रावणकी पररानी मंदोदरीका ही एक नाम (रामा-यण)।

धान्यशैल - पु॰ [सं॰] पुराणानुसार दान करनेके लिए एक किएन पर्वत जिमकी कल्पना धान्यधेनुकी तरह धानकी ढेरीमें की जाती है। दान करनेवाला स्वर्ग पाता है। यदि वह किसी प्रकार इस लोकमें आ जाता है तो राजा होता है (मत्स्य॰ ८३.४,१२-१३; ९२.३२ तथा दानकियाकी मुदी)।

धान्यायनि – पु० [सं०] आंगिरसकुलके एक ऋषिका नाम जो ज्यापेय प्रवर थे (मत्स्य० १९६.२७)।

**धान्वं तररूप** – पु० [सं०] विष्णुका वारहवाँ अवतार धन्वं-तरिरूप (भाग० १.३.१७) ।

धामवत - पु॰ [सं॰] आदित्यका एक वत । इसको करनेवाला विराव उपवासकर फाल्गुनको पूर्णिमाको भवन (गृह) दे तो आदित्य-लोकमें जाता है (मत्स्य॰ १०१.७९)।

अमिताभटेव (ब्रह्मां० २.३६.५३) । (२) तामस युगके सात उप्तिषयोंमेंसे एक ऋषिका नाम (विष्णु० ३.१.१८; वासु० ६२.४१) ।

धामा−पु० [सं०] (१) १४ अभिताभ देवगणमेंका एक धाट्या−स्त्री० [सं०] एक वेदमंत्र जिससे अग्नि प्रज्वलित कृते हैं।

धार – पु॰ [नं॰] चंद्रमाके तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र (वायु॰ ६६.२३)।

**धारतीर्थ-पु॰** [सं॰] नर्मदाके उत्तरी तटपरका एक नीर्थ (मत्स्य॰ १९०.६) ।

<mark>धारण</mark>−पु० [सं०] (१) कश्यपऋषिके एक पुत्रका नाम । (२) भगवान अंकरवा एक नाम ।

धारणा - स्त्री० [सं०] एक प्रकारका योग जिसमे मस्तिष्कको नियन्नित करना होता है और अपने ही भीतर सब सिद्धियों का केन्द्र हुद्दना पड़ता है। अग्निके समीप, बनमे, नदी-तटपर, इमझान या कब्रगाह या मंदिरादिमें यह होता है और स्पाधक जीका सत्त दही सा सकता है। आग्नेयी अगर एए स्थापि जिलेष जिलेष जिले हुआ सुना स्वाने किया

था (वायु० २०.५४; ब्रह्मां० १.२-४२-३; ३.४.२६; २२. ७५; वायु० ११.२२.६४; विष्णु० ६-७.७५-८) ।

**धारांग**-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन तीर्थका नाम (ब्राह्म; ब्रह्मां॰)।

भ्रारा —र्म्बा॰ [सं॰] (१) एक बहुत प्राचीन तीर्थका नाम यहाँकी यात्रासे सब पाप छूट जाते हैं (महाभा॰ वन॰ ८४. २५)। (२) राजा भीजकी प्रसिद्ध राजधानीका नाम।

भारिणी - स्त्रीं १ (१) चौदह देवताओं की पित्नयाँ जिनके नाम ये हैं - इन्द्रकी द्याची । वनस्पति । गार्गी । धृमीर्णा । रुचिराकृति । सिनीवाला । कुहू । राका । अनुमति । आयित । प्रज्ञा । सेला । वेला । (२) एक पितृकन्या, स्वधाकी एक पुत्री (भाग० ४.१.६४) । विहंषदकी मानसी पुत्री, मेनकी पत्नी जिसका मंदर पुत्र और वेला, नियति तथा आयित तीन पुत्रियाँ थीं (ब्रह्मां० २.१३.३०; वायु० ३०.२८; ३२.४; ६२.१९२) । ये ब्रह्मवादिनी थीं (विष्णु० १.१०.१९) ।

धार्ष्टक - पु॰ [सं॰] धृष्टका क्षत्र जिसमे गणोंके साथ तीन इजार (२०००) क्षत्रिय थे (वायु॰ ८८.४-५)।

भाष्ट्रगण-पु० [सं०] धृष्टके योद्धा वंशज जिन्होने ब्राह्मणस्व प्राप्त कर लिया था (भाग० ९.२.१७) ।

**धातिकखंड** - पु॰ [सं॰] यह पुष्कर द्वीपमें हें (वायु॰ ४९. ११३)।

धियांत - पु॰ [सं॰] ह़रीकके १० वार पुत्रोमेले एक पुत्र (वायु॰ ९६.१४०)।

भियावसु – पु० [सं०] एक देवना जो बुद्धिके मालिक कहे गये हैं। यह वैदिक देवना है तथा सरस्वतीके वर्गके हैं। भिषण – पु० [सं०] स्वर्गीय संगीतमें दक्ष ८ गन्धवीं मेंसे एक-का नाम (वायु० ६९.४६)।

चिषणा - स्त्रीं विश्व हिं। १) क्रुशाश्वकी पतनी तथा वेदिश्या आदिकी माताका नाम (भाग विश्व है। २०)। (२) हिंवर्धान अग्निकी पतनी तथा प्राचीनवहीं आदि ५ पुत्रोंकी माता (ब्रह्मां २.३७.२३-२४; मत्स्य ४.४५; विष्णु १.१४.२)।

चिष्णी-स्त्री० [मं०] धिष्णियोंकी माता (ब्रह्मां० २.१२. १७-८)।

धिष्णीगण - पु० [सं०] अग्निके अभिमानी देव आहवनीयने कावेरी, कृष्णा, वेणी आदि सोल्ह निदयोंसे विवाह किया जो थिणीं कहलाई। उनसे उत्पन्न - सके पुत्र थिष्ण्य कहे जाते हैं। इसीसे नदी पुत्रोंकी उत्पत्ति मानी गर्था है (बायु० २९.१५-७)। इनकी माना थिष्णी हैं (ब्रह्मां० २.१२.

धिष्णु-पु॰ [मं॰] अंगिरा और मानवी पश्याका एक पुत्र तथा सुभन्वाके पिताका नाम (वायु॰ ६५.१०२,१०२)। धिष्णय-पु॰ [मं॰] १२ की संख्यावाले प्रतर्वन देवगणमेंका एक प्रतर्वन देव (ब्रह्मां॰ २.३६.३०)।

धीमान्-पु॰ [सं॰] (१) विराट् सुत महावीर्यका एक पुत्र तथा महान्का पिता (ब्रह्मां॰ २.१४.६९; वायु॰ ३३.५८; विष्णु ॰ २.१.३९)। (२) पुरूरवा और उर्वशके ६ पुत्रोमेंने एक (ब्रह्मां॰ ३.६६.२२; बायु॰ ११.५१)। (२) तामस्य । सन्धेतरके मध्तविधोमेंने एक ऋषि (प्रस्टें० ५.१६)। धीवर-पृ० [मं०] एक राज्य जहाँसे होकर हादिनी नदी बहती है (ब्रह्मां० २.१८.५४; मत्स्य० १२१.५३; वायु० ४७.५१; ६२.१२३)।

**धुंधु**-पु० [मं०] (१) पुरुवंशी राजा युधका पुत्र मनस्य और मनस्युका पुत्र राजा धुन्धु यह राजा बहुविधका पिता तथा सम्पातिका टादा था (मत्स्य० ४९.२.३)। (२) अना-युपा और करवपके पाँच महावली असुर पुत्रोंमेंसे सर्वज्येष्ठ अररूका पुत्र धुन्धु असुर था। उत्तक ऋषिके कहनेसे कुव-लयाश्वने अपने २१००० पुत्रोंकी सहायतासे इसका बध किया था (भाग० ९.६.२२; ब्रह्मां० ३.६.३१; मत्स्य० १२. ३१; वायु० ६८.३१) । हरिवंशके अनुसार एक वार यह मरुभूमिके वालूमें छिपकर संसारको नष्ट करनेके हेतु घोर तप कर रहा था। यह एक वर्षमें एक बार श्वास लेना था जिससे धूल उड़कर सारे आकाशमें छा जाती जिससे सूर्य भी छिप जाता था और मात दिनोंतक पृथ्वी हिलती रहती थी। महाप उतंक द्वारा (जिनके आश्रमके निकट धुंध तप कर रहा था) धुंधुकी शिकायत सुनकर बृहदश्वने जो वान-प्रस्थ आश्रम प्रहण कर चुके थे अपने पुत्र कुवलयाश्वको धुंभुके वधकी आज्ञा दी। तदुनुमार कुवलयाश्व श्रीविष्णुकी सहायनासे अपने सौ पुत्रींको लेकर उनंक ऋषिके साथ धुंधु-को मारने गया। कुवलयाश्वके ९७ पुत्र तो इस युद्धमें मर गये पर अंतमें कुवलयाश्वने उने मार ही डाला। तभीसे कुवलयाश्वका नाम धुंयुनार पड़ गया (वायु० ८८.२८-५९)। (३) मधु राक्षमका एक पुत्र जो शांतिप्रिय नागरिकोंको कष्ट देता था । उत्तंककी प्रार्थनापर वृहदश्वके पुत्रने इसका वध किया था (ब्रह्मां० ३.६३.२९-६२)। (४) मनस्यु-सुन जयदका पुत्र तथा बहुगर्वाका (वायु० ९९.१२२)।

धुंषुमार - पु॰ [मं॰] (१) राजा त्रिशंकुके पुत्रका नान । (२) मधुराक्षसके पुत्र धुंधुराक्षसको मारनेके कारण महा-राज कुवलय।श्वका नाम । बृद्दश्व कुवलयाश्वके पिता थे। (बायु॰ ६८.३१)।

**थुंपुरा** -पृ० [सं०] एक दैत्य जिसे राज्य वदानेकी <mark>ला</mark>लसा वनी थी (भाग० १२.३.९) ।

धुनि - पु॰ [सं॰] (१) धर्म और विश्वाके १० विश्वेदेव पुत्रीं-मेसे एक विश्वदेव (वायु॰ ६६.३१)। (२) तीसरे मरुद्-गणका एक मरुत् (वायु॰ ६७.१२६)। (३) ब्रह्मधनके दस पुत्रों मेंसे एक पुत्र (वायु॰ ६९.१३२)।

**धूम्रित** – पु॰ [सं॰] वज्ञाके अन्य मुख्य २ पुत्रोंमेसे एक राक्षस (बायु० ६९.१६५) ।

**धुरंधर**−पु० [सं०] रामायणके अनुसार एक राक्षसका नान । यह रावणके प्रहस्त नामक एक सेनापतिका मन्त्री था (रामायण) ।

**धुर्य** – पु० [सं०] अतिर्थका पुत्र तथा कं**ठका पिता (वायु०** - ९९.१३०) ।

भ्रवाग्र-पु॰ [सं॰] ब्रह्मलेक्किके ऊपर 'पर' तदुपरांत जो 'अपर' है उसका नाम (बायु॰ १०१.१४४)।

धुरुँडी स्वी [हिं0] होलीके दूसरे दिन मनाया जानेवाला एक पर्व जिसे संस्कृतमे मदनोत्सव कहते हैं । चैत बदी १ वो सबरे दा होली प्राप्त सन्तक्षण प्राप्ति है और नदुष्यान अपर कर्ममें होला खेलके हैं —एक होती। भू-पु० [हि०] राजा उत्तानपादके पुत्र ध्रव जो बड़े विष्णु-भक्त थे। रामकथा वरनी न वनाय, सुनी कथा प्रह्लाद न ध्रवकी—जुलसी दे० ध्रव।

भूतपापस्थल-पु० [मं०] गोकर्ण तपोवनके निकटवर्ती एक पुण्य तीर्थका नाम, जहाँ भगवान् शङ्करने तप किया था (ब्रह्मां० र.१३.२०; मत्स्य० र.२,३९)।

भूतपापा - स्त्री॰ [सं॰] (१) हिमालयसे निकलनेवाली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.२६)। (२) काशीकी एक प्राचीन छोटी नदी। कहते हैं यह काशीके पंचगंगाके पास गंगामें मिलती हैं जिसका अब कोई पना नहीं है। काशीखंडके अनुसार शचि नामक एक अप्सराके गर्भसे वेदशिरा ऋषिकी धृतपापा नामकी एक पुत्री हुई थी। पिताकी आज्ञासे वह भी घोर तप करने लगी और अन्तमें ब्रह्माने तपस्यासे प्रसन्न होकर वर दिया 'तू संसारमें सबसे पवित्र होगी तथा तेरे रोम-रोममें सब तीर्थ निवास करेंगे।' एक दिन धर्म नामक एक मुनि, विना वेदशिराकी आज्ञाके, उसी समय धूतपापासे गांधर्व विवाह करनेके लिए बार-बार हठ करने लगे। इसपर धूत-पापाके शापसे धर्म मुनि जड़नद हो गये और धूतपापा धर्ममुनिके शापमे पत्थर हो गयी । पिताने जब यह वृतांत सुना तब पुत्रीसे कहा 'अच्छा तू काशीमें चन्द्रकान्त नामकी शिला होगी। चन्द्रोदय होनेपर तुम्हारा शरीर द्रवीभृत होकर नदीके रूपमें वहेगा और तुम अत्यन्त पवित्र होगी। उसी स्थानपर धर्म भी धर्मनद होकर बहेगा और तुम्हारा पित होगा।' महाभारतमें भी धृतपापा नदीका उल्लेख है पर कुछ विवरण नहीं है। (३) कुशदीपकी सात मुख्य नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (ब्रह्मां० २.१९.६१; मत्स्य० १२२.७१; विष्णु० २.४.४३)।

भूतवाहिनी -स्त्री० [सं०] ऋष्यवान् पर्वतसे निकली कई नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (मत्स्य०११४.२६)।

धूप-पु० [सं०] चन्द्रन-अगर, गुग्गुल, तमाल-खस-पद्माक तथा तुरुष्क इन दो पदाधौंकी धूप पितरोंको अति प्रिय है। गयामें पिञ्रोंको धूप देनेसे राज्यकी प्राप्ति होती है (वायु० ७५.३२; १०९.४०)।

भूमकेतु – पु॰ [सं॰] (१) अग्नि जिसकी पताका धुआँ है — दे॰ अग्नि। (२) लंकापति रावणकी सेनाका एक राक्षस (रामचरित मानस वा॰ कां॰ दो॰ १८०)।

धूमकेश - पु० [सं०] (धूम्रकेश = ब्रह्मां०) दनुका एक पुत्र जो वृत्रासुरका अनुगामी था और इन्द्र-वृत्रासुर युद्धमें उसके साथ था [भाग० ६.६.३१; १०(२०)]।

**धूमज**-पु॰ [मं॰] केतुमाल देशका एक जनपद (वायु॰ ४४. १४) ।

भूमप-पु॰ [मं॰] पितरोंक्षा एक वर्ग (वायु॰ ३०.१००) । भूमप्रभ-पु॰ [मं॰] वह नरक जहाँ मटा धुआँ भरा रहता है।

भूमवर्ण-पु॰ [सं॰] नागोका एक राजा जो यादकोके आदि पुरुष यदुको शिकार व्वेलते समय नागलोक उठा ले गया या और अपनी पाँच पुत्रियोंका विवाह इनसे कर दिया था जिनसे सात भिन्न-भिन्न वंशोंकी स्थापना हुई (इरिवंश)।

**धूमवान्**-पु० मि०ो (१) सद केतुओंका आदि (ब्रह्मां० २. २४.१३०; वायुक ५३.१११)। धूमवत~पु० [सं०] शुक्राचार्यने इसे १००० वर्षोतक करके शंकरसे आशीर्वाद प्राप्त किया था (ब्रह्मां० ३.७२.११९, १५६)।

भूमशिखा – स्त्री० [सं०] अन्धकासुर रक्तपानार्थ शङ्कर द्वारा सृष्ट कई मानस मातृकाओंमेंसे एक मानस पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२४)।

धूमावती - स्ति॰ [सं॰] दस महाविद्याओं में से एक । तत्रों के अनुसार एक दिन क्षुधासे व्याकुल हो पार्वतीने महादेवसे भोजन माँगा और उस समय भोजन न मिलने के कारण वह महादेवको ही खा गयी। इससे पार्वतीके शरीरसे धुआँ निकलने लगा और तभीसे उनका नाम धूमावती पड़ गया। पुनः महादेव मायाका शरीर धारण कर बोले देवी! जब तुमने हमको खा लिया, तब तुम विभवा हो गर्या और अब तुमको विधवाके वेशमें रहना चाहिये। उसी वेषमें लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारा नाम धूमावती होगा। कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको पुरश्चरणकी सिद्धिके लिए धूमावती के मंत्रका जप करते हैं (पुरश्चरणदीपिका)

धूमिनी - स्त्रीं (संं ) (१) विशुक्त तथा दुष्टशेखर नामके दो असुर भाइयों, जिनकी महावली भंडासुरने अपने दक्षिण और वाम दोनों कंधोंसे सृष्टि की थी, की यह बहिन थी (ब्रह्मां० ४.१०.८१)। (२) भंडकी एक वहिन तथा उल्कृतित् आदिकी माता (ब्रह्मां० ४.२८.६)। (३) राजा हस्ती, जिसने हस्तिनापुर वसाया था, के तीन पुत्रोंमेंसे ज्येष्ठ पुत्र अजमीदकी तीन रानियोंमेंसे एक रानी (मत्स्य० ४९.४४; वायु० ९९.१६७) जिसने पुत्रकी कामनासे अग्निकी खूब पूजा और हवनादि किया तथा और भी कड़ी तपस्याएँ की। इसका रंग धूमिल और मटमैला था, अतः ऋक्ष नामक इसका पुत्र भी इसी रंगका उत्पन्न हुआ था (मत्स्य० ९९. २११-१४)।

धूमोणों -स्त्री॰ [सं॰] (१) यमराजकी पत्नीका नाम । (२) मार्कण्डेय ऋषिकी पत्नीका नाम ।

भूझ-पु० [सं०] (१) पूर्वकी और ढालू तथा खारे समुद्रमें (लवण सागरमें) घुसे भारतके तीन पर्वतों मेंसे एक पर्वतका नाम (ब्रह्मां० २.१८.७५)। (२) कश्यप और सरमाके दो पुत्रों मेंसे एक—दुल्लोलके आठ पुत्रों मेंसे एकका नाम (३.७.४४३)। (३) अति वलवान् कई प्रधान बन्दर नायकों मेंसे एक वन्दरनायक (ब्रह्मां० ३.७.२३५)। (४) कुमार कातिकेयका एक अनुचर विशेष (महाभा० शस्य० १५.६४)। (७) श्रीराम चन्द्रकी सेनाके एक भालूका नाम। (६) भण्डासुर द्वारा महासुरास्के प्रयोगसे सृष्ट कई घोर महासुरों मेंसे एक असुर जिसे लिलता देवीके अट्टहाससे आर्विभृत दुर्गीदेवीने मारा था (ब्रह्मां० ४.२९.७७)। (७) भगवान शंकरका एक नाम (हिन्शन्सा)। (८) १४ मुखवाले ब्रह्म नामक अकार नर्वे सुखसे उत्पन्न नवें ल्वकार रूपसे मनु जिनका रंग धूएँका-सा है (वायु० २६.४१)।

धूस्रकेतु—पु० [सं०] (१) अलंबुसा (धा) अप्सराके गर्भमें उत्पन्न राजा तृणविन्दुके तीन पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग०९.२.३३)। (२) भागवतानुसार राजा भरतके पाँच पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम जो पाश्चजनीके गर्भमें उत्पन्न दुए हैं (नाग० ५.३.८)।

भूमकेश-पु॰ [सं॰] (१) आदिराज पृथुके महारानी अचिके गर्भसे उत्पन्न पाँच पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम जो दक्षिणी राज्यका अधिपति था (भाग॰ ४.२२.५४; २४.२)।

भूम्रपत्नी - स्त्री० [म०] मार्कण्डेय ऋषिकी पत्नी तथा वेद-शिराकी माता (ब्रह्मां० २.११.७)।

भृष्ठाचेचन — पु० सिं०] ह्यंभ दानवका सेनापित । ह्यंभ-निर्ह्याभके विभक्षे लिए देवीने कहा था कि जो मुझे युद्धमें जीत लेगा उमीमें में विवाह कर्स्गी । देवीको पकड़ लानेके लिए ह्यंभने भृष्ठलांचनको भेजा था, पर यह अपनी ६०,००० सेनाके साथ देवीके हाथीं मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२९.७५) ।

धूमलोहित –पु॰ [मं॰] (मोर संस्करण=धूमलोचन) अरुण पर्वतपर रहनेवाला एक देवता (मत्स्य० १२१.२२)।

धूम्रवर्ण – पु० [सं०] एक पर्वतका नाम, जिसे नृसिंह भग-वान्के साथ युद्ध करने समय हिरण्यकशिपुने अन्यान्य पर्वत, देश और राष्ट्रॉके साथ कॅपा दिया था (मत्स्य० १६३.१८८)।

धूस्रवर्णा -स्त्री० [मं०] अग्निटेवका सात जिह्वाओंमेंसे एक---टे० अग्निजिह्या ।

भृज्ञा - स्त्रीं [मं०] (१) सूर्वके आधारभूत पात्र तो महा-ज्योतिसे जगमगाता हुआ है और डेढ़ योजन ऊँचा तथा एक योजन चीड़ा है, पर चारो और पुतलियोंकी भाति लगी हुई वारह कलाओंमेंसे एक कला (ब्रह्मां० ४.२५.८७)। (२) अन्धकासुर-रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सुष्ट कटं मानस पुत्री मातुकाओंमेंसे एक मानस पुत्री मातुका (मत्स्य० १७९.१७)।

धृम्बाक्ष — पु० [मं०] (१) वैद्यालिक राजवंदाके चन्द्रका पुत्र तथा मृंजयका पिता (विष्णु० ४.१.५२-२) । (२) रावणका एक सेनापति जिले राम-रावणयुद्धमे श्रीरामने मारा था (स्कंद्र० ब्राह्म०, मेतु-माहात्म्यः भाग० ९.१०.१८) । (३) भागवतानुसार तृण विदुवंदाके राजा हेम चन्द्रका पुत्र । यह संयमका पिता था (भाग० ९.२.३४) ।

भूज्ञानीक-पु॰ [नं०] शाकद्वीपके अधिपति प्रैयव्रत (प्रिय-व्रतसुत) मेधातिथिके सात पुत्रोंसे एक पुत्र (भाग० ५० २०.२५)।

भूज्ञाचि पु॰ [सं॰] अग्निके आधारभूत पात्र, तिसकी ऊँचाई एक कोम का है, चौड़ाई आपे कोमकी है और आकार गोल हे, पर चारों ओर पुत्तियोकी भाँति मटी हुई उस अग्निकी कलाओं मेंसे एक कलाका नाम (ब्रह्मां॰ ४.३५. ८३)।

**धूक्राश्च**पु॰ [मं॰] (विष्णु॰ धूम्राक्ष) वैद्यालिक राजवद्यः के गजा सुचन्द्र (विष्णु = चन्द्र) का पुत्र तथा मंजयका पिता (ब्रह्मां॰ ३.६१.१४) ।

भूम्रित—पु० [मं०] खशा और वहरापके कई राक्षम पुत्रोम-एक राक्षम ५त्र इनकी आलम्बाआदि सात बहर्ने थी (ब्रह्मां० ३.७.१३४) ।

भूजीटि-पु० [स०] जटाधारी भगवान् शंकरका एक नाम 'अघ ओघकी वेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गरी। चहुँओरिन नाचिति मुक्तिनटी गुन ध्रुजटी वन पंचवटी। ('मीता और रामका पंचवटीमें निवास नकेरावटास कुटा। इसी रूपमें शंकर योगिराज तथा दिगम्बर कहे जाते हैं (ब्रह्मां० ४.३०.८४)।

धूर्त्तक-पु॰ [सं॰] कौरव्य कुलका एक नाग, जो अनमेजय॰ के नागयइमें जल मग था (महाभा॰ आदि॰ ५७० १३)।

**धूर्तरजस**-पु० [मं०] राजा पुरूरवाके वंशधर कु<mark>शके चार</mark> पुत्रोंमेसे एक पुत्र (विष्णु० ४.७.८) ।

धत-पु० [सं०] (१) तेरहवें मनु, रौच्यके द्रस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ४.१.१०४) । (२) भागवतानुसार दुह्यवंशीय धर्मके पुत्र जो दुर्मना (दुर्दम = ब्रह्मां० तथा वायु०) का पिता था (भाग० ९.२३.१५; ब्रह्मां० ३.७४. १०; वायु० ९९.१०)।

**धतक**-पु॰ [सं॰] सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रके वंशज रुक्कका एक पुत्र तथा बाहुका पिना (वायु॰ ८८. १२१)।

धतकेतु – पु० [सं०] (१) धृष्टके एक पुत्रके तांन पुत्रोंमेंसे चित्रनाथ और रणधृष्ट इसके दो भाई थे (मत्स्य० १२.२१)। (२) वसुदेवके बहनोईका एक नाम (गर्गसंहिता)। (३) नवें मनु दक्ष मावर्णिके दम पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु० ३.२.२४)।

धतदेवा - स्त्रां० [मं०] यदुवंशी राजा देवकशी एक पुत्री जो सात वहिनें थी और सब वसुदेवको ब्यादी थी । यह विष्टष्ठ-की माता थी (भाग० ९.२४.२२-२३, ५०; ब्रह्मां० ३.७१. १३१,१६२) ।

**धतधर्मा** - पु० [सं०] दारहकी संख्यावाले प्रतर्वनदेव गणमे-का एक प्रतर्वन देव (ब्रह्मां २.३६.३१) ।

**धतपाद** – पु॰ [सं॰] क्इयप-कद्रृपुत्र हजार नागोंमेसे ६क - नागका नाम (वायु॰ ६९.७३) ।

**धतमाली** – पु० [मं०] विषक्षियोके चलाये अस्त्रोको निष्फल करनेवाला एक अस्त्र जिसे श्रीरामचन्द्रने विश्वामित्रसे पाया था (रामायण) ।

**धतराष्ट**-पृ० मिं०] (१) पाताल निवासी पाँच, सात तथा दस इजार और एक लाख मस्तकवाले फणाओंपर स्थित महामिपयोंने पातालको प्रकाशमय कर रहे महाक्रोधि वासिक आदि नागपितयोंमेसे एक प्रसिद्ध नाग जिसने नार्मटाने विष्णुपुराण सुन वासुकिको सुनाया था (भाग० ५.२४.३१; ब्रह्मां० ३.७.३४; वायु० ६९.७१, विष्णु० ६.८. ४५-६)। (२) एक कौरव राजा जो विचित्रवीर्यका पत्र तथा द्योधन आदिका पिता या । महानारतके अनुसार पुरुवंशमे प्रमिद्ध राजा जातनु हुए जिनकी दूसरी पूर्वा सत्यवतीके गममे विचित्रवीयं तथा चित्रांगद दो पत्र हुए । चित्रांगद एक गंधर्व द्वारा मारे गये थे और विचित्रवीर्यका विवाह काक्षिराजनी अम्बिका और अम्बालिका नामकी पुत्रियोंसे हुआ। विचित्रवीय निःसंतान गत हुए, अतः सत्यवतीके आज्ञानुसार वेदव्यासके नियोगसे अम्बिकाके गर्भसे धृतराष्ट माताके दोषसे अन्धं हुए और अम्बालिकाके गर्भसे पांडु हुए। धृनराष्ट्र अन्धे थे अतः पांडू राजा हुए, पर पांडुकी मृत्यके पश्चात भूतराष्ट्र सिहासनारुड हुए जिनका विवाद गांधारीमें हुआ था । इन्हीं गांधारीके गर्भसे द्योंधन आहि १०० पत्र हुए को भीरय जनलाये और उसीप्रके यद्भी

पांडवोके हाथों मारे गये (महाभा० आदि० १.९५)१०८. २५; ११४.१२-२५ झल्य० १.३९-४०; वायु० ९९.२४२ -३)। (२) मौनेय गंधवोंके एक राजाका नाम जो आश्विन माहमे सौरगणके छह ऋषि, अप्सरा, नाग, यक्ष आदिके साथ सूर्य रथपर अधिष्ठित रहता है (भाग० १२.११.४३; ब्रह्मा० २.२३.२१; ३.७.२; वायु० ६९.२) माघ महीनेमें सौरगणके अन्य छहके साथ यह मूर्यके रथपर रहता है (वायु० ५२.२१; विष्णु० २.१०.१६)। (३) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र तथा जनमेजयके वारह पुत्रोंमेसे सबसे जेठे एक पुत्र (महाभा० आदि० ९४.५८-६०)। (४) विलके १०० पुत्रों, जिनमें वाण सबसे ज्येष्ठ था, मेसे एक पुत्र मत्स्य० ६.११)। (५) कदयप और दनुके विप्रलित्तमुख १०० दानव पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मा० ३.६.८; वायु० ६८.८)।

धतराष्ट्री-स्त्री० [मं०] (१) ताम्राके गर्मसे उत्पन्न दाइयप क्रिकी पाँच पुत्रियोंमेंसे एक जो गरुत्मान् (गरुड)को व्याही था और इंसों कल्डंसों तथा चक्रवाक आदिवी माना कही । जाती है (ब्रह्मां० ३.७.४४६-७; वायु० ६९.३२८; ३३७ ३८)। (२) धृतराष्ट्रकी पत्नी गांधारी (महाभा० आदि० १०९.९-१५)।

ध्रतवर्मा — पु० [सं०] त्रिगर्तका राजकुमार, जो विगर्नराज सूर्यवर्मा तथा केतुवमांका भाई था। इसने सूर्यवर्माके परा- जित होने और केतुवर्माके मारे जाने पर अकेले ही अध्यम्भेषके अश्वकी रक्षके लिए सन्नढ अर्जुनसे लोहा लिया और दई। वहादुरीसे लिया। जब अश्वमेथ यक्षका घोड़ा लेकर अर्जुन दिग्विजयके लिए चले थे तब इसके साथ उनका युद्ध हुआ था (महाभा० आश्व० ७४.१६-३३)।

ध्तवत-पु० [सं०] (१) धृतिका पुत्र तथा सत्त्रमां (सत्य-कमां विष्णु०, वायु०) का पिता (भाग० ९.२३.१२; वायु० ९९.११६; िष्णु० ४.१८.२५-६)। (२) शिवका एक नाम (भाग० ३.१२.१२)। (३) धृतव्रत, राजा जयद्रथका पुत्र विजयका पौत्र था यह पुरुवंशीय था (महाभा०)। (४) पंचम मन्वंतरमे रेवत मनुके दम पुत्रोमेन एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.६४)।

**पृति-र्ह्मा०** [सं०] (१) दक्ष प्रजापनिनी १३ पुत्रियो, जो धर्मको व्याही थी, मेंसे एक तथा नियम नामक पुत्रकी माता (ब्रह्मां० २९.४९, ५९; वायु० १०.२५,३४; विष्णु० १.७. २३,२८; वायु० ५५.४३) । (२) साम चन्द्रोके अतिराय 🗄 प्रभाव और वेभवसे युक्त होनेके कारण जो नौ देवियाँ अपने पतियोंका त्यागकर चन्द्राश्रित हुई, उनमेंसे एक (वायु० ९०.२५; ब्रह्मां० ३.६५.२६; मत्स्य० २३.२६)। (३) कुश द्वीपको प्रधान सात नदियों, जिनमें प्रत्येकके दो-दो नाम है, मैंसे सातवीं नदी जिसका नाम महती है (१२२.७४) । (४) अश्वमेध यज्ञकी एक आहृतिका नाम । (५) चन्द्रमाक्षी सोलह कलाओमेंसे एकका नाम-दे० कला। (६) सती देवीकी एक मूर्ति, जो पिण्डारकमें स्थापित है। (मत्स्य० १३.४८) । अन्धकासुर-रक्तपानके लिए श्रीशंकर द्वारा सृष्ट अनेक मानस मात्रकाओंमेले मानस मात्रका नाम मत्स्य० १७९.२०) । सुर्वदेवमय स्वरूप वामनरूप धारी भगवान् विष्णुके कटि (कमर) स्थानीय सात देवियोंमेंसे

एकका नाम (२४६.६२)।

-पर्णामं । (१) जयद्रथका पौत्र विजय और संभूति-का पत्र (भाग० ९.२३.११) । (२) १० विश्वेदेवोंमेंसे एक विश्व देवका नाम (महासा० अन्० ९१.३०)। (३) यद्-वंशीय वश्रका पुत्र तथा कौशिकका पिता (विष्णु० ४.१२. ३९) । (४) वीतहब्यका पुत्र तथा बहुलाश्वका पिता (भाग० ९.१३.२६; ब्रह्मां० ३.६४.२३; वायु० ८९.२२; विष्णू० ४. ५.३१) । (५) विजयका पुत्र तथा धृतव्रतका पिता (भाग० ९.२३.१२; वायु० ९९.११६; विष्णु० ४.१८.२४) । (६) कुशद्वीपाधिपति ज्योतिष्मानके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसके नामपर धृतिमद् वर्षका नामकरण हुआ (ब्रह्मां० २.१४.२७-९; वायु० ३३.२४; विष्णु० २.४.३६) । (७) १२ संख्याके सधाम देवगणमेका एक सधामा देव (ब्रह्मां० २.३६.२७) । (८) सृष्टि (पष्टि = वायु) और छायाके पॉच पुत्रोंमेंने एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.९८; वायु० ६२.८३-४) । (९) ब्रह्मधानके नौ पुत्रोमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.९८)। (१०) आर्द्रक या आहुकका एक पुत्र जिसके पास पूर्व दिशामें भोजकी तरह ८ करोड़ घोड़े और २१ हजार हाथी थे एवं उतने ही उत्तर दिशामें भी थे (ब्रह्मां० ३.७१ १२४; वायु० ९६.१२३-५) । (११) बीस संख्यावाले सुतप देव-गणमेंका एक सुतप देव (ब्रह्मां० ४.१.१५; वायु० १००. १५) । (१२) मार्वाण मनके दस पत्रोंमेंसे एक पत्र (मत्स्य० ९.३३)। (१३) बृष्णिका एक पुत्र तथा कपोत रोमाका पिता (मत्स्य० ४४.६२)। (१४) मैथिले राजा विबुधका एक पुत्र तथा कीर्त्तिराजका पिता (वायु० ८९-१२)।

**धतिकेतु**—पु० [सं०] प्रथम सावर्णि मनुके नौ पृत्रोंमेंसे एक ुपत्र (ब्रह्मां० ४.१.६४) ।

धितिमद्वर्ष-पु० [मं०] कुशद्वीपका छठा राज्य (ब्रह्मां० २.१४.२९; १९.५८) यह नाम ज्योतिष्मान् (कुशद्वीपाधि-पति)के पुत्र धृतिके नामपर पडा है (वायु० ३३.२६; ४९. ५३)।

प्रतिमान्—पु० [सं०] (१) धनुका और कीर्तमान् के दो पुत्रों में एक पुत्र (ब्रह्मां० २.११.२१; वायु० २८.१७)। (२) वृद्ददुकथ-सृत महावीर्यका पुत्र तथा सुधृतिका पिता (ब्रह्मां० ३.६४.९; वायु० ८९.९)। (३) तेरहवें रीच्य मन्वंतरके सप्तापयों में से एक अपि तो आंगिरस कुलके थे। (ब्रह्मां० ४.१.१०५; विष्णु० ३.२.४०)। (४) पांचाल देशके सुक्रित्रके चार पुत्रों में से एक पुत्र (मत्स्य० २१.३)। (४) पृत्रता और उर्वशिके आठ पुत्रों में एक पुत्र (मत्स्य० २१.३)। (५) पृत्रता और उर्वशिके आठ पुत्रों में एक पुत्र (मत्स्य० २४.३)। (६) यवीनरका पुत्र तथा सत्यधृतिका पिता (मत्स्य० ४९.७०; वायु० ९९.१८४; विष्णु० ४.१९.४९)। प्रतिवत्य—पु० [सं०] इस व्रतका कन्नेवाला दृसरे कल्पमें राजा होता है। इस व्रतमें एक वर्ष तक पञ्चामृतसे स्नान कर वर्षान्तमें पञ्चामृतके साथ ब्राह्मणको गोदान देनेका विधान है (मस्त्य० १०१.३३-४)।

धतेयु-पु० [सं०] सद्राश्वके घृताची या घृतामें उत्पन्न दस पुत्रोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४९.५)।

**घतेषु**-पु० [सं०] (मत्स्य० = धृतेय) रौदाक्ष (मत्स्य० = भद्राक्ष) के दस पुत्रोंमेसे एक पुत्र (विष्णु० ४.१९.२) । **घष्ट**-पु० [सं०] (१) (धृष्टि = ब्रह्मां०) दिरण्याक्षके नौ पुत्रों- मंसे पुत्रका नाम इनकी माताका नाम रुषाभानु था (भाग० ७.२.१८)। (२) वैवस्वत मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो धार्ष्ट नामक योद्धा जातिका मूल पुरुष था (भाग० ८.१३-२; ९.१.१२; २.१७; ब्रह्मां० २.३८.३०; ३.६०.२; ६३.४; वायु० ६४.२९; ८८.४; विष्णु० ३.१.३३; ४.१.७)। धृष्टकेतु, चित्रस्थ, रणधृष्ट नामक इसके तीन पुत्र थे (मत्स्य० ११.४१; १२.२०-१)। (३) कुंतिका पुत्र तथा निर्वृतिका पिता (ब्रह्मां० ३.७०.४०; मत्स्य० ४४.३९; वायु० ९५.३९)। (४) कुक्कुरका एक पुत्र तथा कपोतरोमाका पिता (विष्णु० ४.१४.१३)।

**धृष्टकेत्** – पु० [मं०] (१) चेदि देशके राजा शिशुपालका पुत्र जो पाण्डवींकी ओरसे लड़ा था और द्रोणाचार्यके हाथों मारा गया था (महाभा० द्रोण० १२५.२३-४१)। (२) जनक-वंशीय राजा सुधृतिका पुत्र तथा हर्यश्वका पिता (माग० ९.१३.१५; ब्रह्मां० ३.६४.१०; वायु० ८९.१०; विष्णू० ४.५.२७)। (३) हरिवंशके अनुसार सन्नतिराजवंशीय सुकुमारका पुत्र तथा वेणुहोत्रका पिता एक धर्मात्मा राजा (ब्रह्मां० ३.६७.७६; वायु० ९२.७२)। (४) नर्वे मनु रोहितका पुत्र । (६) सत्यकेतुका पुत्र तथा सुकुमारका पिता (भाग० ९.१७.९) । (७) भभ्याश्ववंशी धृष्टबुम्नका एक पुत्र जो अंतिम पांचाल राजा था (भाग० ९ २२ ३; वायु० ९९. २११; विष्णु० ४.१९.७३) । (८) कैंक्यवंशका एक राजा जो युधिष्ठिरका सहयोगी था। श्रुतकीत्ति नामक पत्नीमे इसके संतर्दन आदि पाँच पुत्र थे (भाग० ९.२४.३८) महाभारत-युद्धमें यह पाण्डवोंके पक्षमे लड़ा था (भाग०१०.७८ [९५.५]१३; महाभा० उद्योग० १५७.१३; ५०.४४; भीष्म० ४५.३८.४१) । सूर्यग्रहणपर यह स्यमंतपंचक भी गया था (भाग० १०.८२.२५)।

धृष्टयुम्न - पु० [मं०] राजा द्रुपदका एक पुत्र और धृष्टकेतुका पिता अंतिम पांचाल तथा द्रौपदीका भाई - दे० द्रपद (भाग० ९.२२.२-३; वायु० ९९.२११; विष्णु० ४.१९.७३)। यह पांडवींका एक सेनानायक था (महाभा० उद्योग १५७. १३; भीष्म० ४५.३१-३४; ५०-४१-५७)। द्रपदने द्रोणाचार्यका अपमान किया था, अतः आधा राज्य दे देना पड़ा था। इसका वदला लेनेको पुत्रेष्टि यह करनेसे द्रुपदके घर धृष्टयुम्न और कृष्णाका जन्म हुआ। युधिष्ठरसे अश्वरथामाकी मृत्यु सुन जब द्रोणाचार्य ध्यानमझ हो गये थे तभा इसने उनका सिर काट लिया था। द्रोणाचार्यके मरनेके पश्चात् उनके पुत्र अश्वरथामाने धृष्टयम्नका सोने ममय सिर काट लिया (भाग० १०.८८ [९५(५)१०-३६])।

**धष्टमान** – पु० [सं०] अक्र्र और रताके ग्याग्ह महावली पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४५.३०)।

प्ट्रिष्टि-पु० [मं०] (१) कुंतिका पुत्र तथा निर्वृति (निघृति = विष्णु०) का पिता (भाग० ९-२४.३; विष्णु० ४.१२.४१)। (२) हिरण्याक्षके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (घृष्ट) (भाग० ७.२.१९)। (३) महाराज दश्यका एक मन्त्री (रामायण)। (४) भजमानके छह पुत्रों (दो पित्वयों त उत्पन्न)मेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.७)। इसकी भी दो पित्वयाँ थी। गांधारी और माद्री (ब्रह्मां० ३.७१.४,१८)। (५) एक यक्ष-पात्र विशेष।

**ध्रष्णि**−पु० [सं०] अथर्वागिरमकी तीन पित्तयाँ थीं सुरूपा, स्वराय् और पथ्या । यह उनका पथ्यासे उत्पन्न एक पुत्र है (ब्रह्मां० ३.४.४०५) ।

घ्ट**ण्**र−पु० [सं०] (१) वैवस्वत मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र । (२) एक रुद्रका नाम । (३) सार्वाण मनुके पुत्रका नाम । घ**ण्योजा** −पु० [सं०] कार्त्तवीयके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका

धेनु ─स्त्री० [मं०] सूर्यके प्रीत्यर्थ भूरी गाय दान करनेवाला गोलोक प्राप्त करता है (मत्स्य०९३.६०-८०; १०५.१६; २०५.१-७)।

घेनुक ─पु० [सं०] (१) हरिवंशानुसार एक राक्षमका नाम जिसे श्रीकृष्णके भाई वलदेवने मारा था। यह गदहेके रूप-में आया था। इसके पिछले दोनों पैर पकड़कर घुमा-घुमाकर इसे मार दिया था और इसका शव तालवृक्षपर लटका दिया था [भाग० १०.२.१; १५.२२-३८; ४३.२५; ४६.२६; विष्णु० ५.१.२४; ५.८.२]। (२) एक भारतीय जनपदका नाम (महाभा० भीष्म० ५०.५१)। (३) भंडासुर द्वारा आसुर महास्त्रके प्रयोगसे उत्पादित शिशुपाल आदि कई असुरोंमेंसे एक असुर (ब्रह्मां० ४.२९.१२४) दनु और कश्यपके विप्रचित्ति प्रधान १०० दानव पुत्रोंमेंसे एक दानव पुत्र (बायु० ६८.१५; विष्णु० ५.८.२)।

धेनुका - स्त्री० [मं०] (१) की त्तिमान् की पत्नी (वायु० २८०१७) चिरण्णु (वायु० = विरष्ट) तथा धृतिमान् की माता (ब्रह्मां० २.११.२०) । (२) ज्ञाक द्वीपकी सात प्रधान निर्योमें के पक नदी जिसका दूसरा नाम मृता था (वायु० ४९.९४; विष्णु० २.४.६५)।

भेनुकारण्यम् - पु० [सं०] यह गयामें है जहाँ पितरोंको पिड देनेका वड़ो महात्म्य कहा है (वायु० ११२.५६)।

धेनुतीर्थ-पु॰ [सं॰] एक विख्यात तीर्थ; जहां तिरुधेनुका दान करनेसे सव पापोंसे छुटकारा ही जाता है तथा सोम लोककी प्राप्ति होती है (महाभा॰ वन॰ ८४.८७)।

धेनुमती स्त्री [मं०] भरतके वंशमें उत्पन्न देवसुम्नकी पत्नीका नाम जो परमेष्ठीकी माता थी (भाग० ५.१५.३)। धेनुव्रत पु० [मं०] इस व्रतका वर्ती मोक्ष प्राप्त करता है (मत्स्य० १०१.४९)।

**भौतपापा** −स्त्री [मं०] हिमालयमें निकली एक नदी (मत्स्य० ११४.२२) ।

धोम्य-पु० [मं०] (१) उत्कोच नामक तीर्थमं रहनेवाले एक ऋषि जो देवलके भाई तथा पांडवींके पुरोहित थे। चित्रस्थके आदेशसे युधिष्ठरने धोम्यको पुरोहित बनाया था और यह युधिष्ठरके राजसूयमें थे (भाग० १०.७४.९)। इन्हींके साथ शरशस्थापर पड़े भीष्मसे युधिष्ठर मिलने गये थे (भाग० १.९.२)। श्रीकृष्णके हस्तिनापुरसे चले जानेपर यह वड़े दुःखी हुए थे (भाग० १.१०.१०; १२.१४)। (२) महाभारतके अनुसार व्यावपद नामक ऋषिके पुत्र एक ऋषि जो वड़े शिवभक्त थे और सत्ययुगमें वर्तमान थे। वाल्यकालमें ही माताके रुष्ट होनेके कारण शिवकी कृपासे तथा तपोवलके आधारपर दिव्यन्नानी हो गये थे (महाभा० अनु० १४.४५)। (३) एक ऋषि जो ताराके स्पमें पश्चिम दिशामे स्थित हैं। महाभारतमें उपंगु, कवि

और परिन्याथ के साथ इनका भी नाम आया है (महाभा० शान्ति० २०८.३०)। (४) एक ऋषि जिन्हें आयोद भी कहते हैं। आरुणि, उपमन्यु और वेद नामके इनके तीन पुत्र (शिष्य) थे। (महाभा० उद्यो० दक्षिणात्य पाठ ८३.६४ के अनन्तर)। (') मध्यमाध्यर्यु कृत्रयप (ब्रह्मां० २. ३३.१५)।

धोरादित्य-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम (शिवपुराण) । धोलागिरि-पु० [सं०] एक पवित्र पर्वत (धवलिगिरि) । ध्यान-पु० [सं०] योगधर्मका एक रूप जिससे अधार्मिकता नष्ट होती है (वायु० १०.७६, ९३; १०४.२५) । श्रीकृष्णने उद्धवको इसकी व्याख्या करते हुए इसका रहस्य वतलाया भार्स्भाग० ११.१४.३२-४६) ।

ध्यानकाष्ट-पु० [सं०] भृगुवंशोतपत्र एक मुनि जिन्होंने स्वेच्छासे रीछका रूप धारण किया था और इसी रूपमें वनमें गहते भी थे। एक वार जंगलमें वृक्षके ऊपरसे नंदपुत्र राजा धर्मगुप्तने सोते समय इन्हें एक सिहके कहनेसे नीचे ढकेल दिया था (सिंह भी महायक्ष था जो शापवश इस रूपमें था)। रीछरूपधारी ध्यानकाष्ठकी कृपाने सिंहरूपधारी महायक्ष शापमुक्त हो गया तथा राजा धर्मगुप्त पागल हो गये थे पर जैमिनि मुनिकी कृपाने शापमुक्त हुए (स्कंद० वैध्णव०-भूमिवागह-खंड)।

**ध्युपिताश्व**ेषु० [सं०] शंखनका एक पुत्र तथा विश्वसहका िपिता (वायु० ८८.२०६) ।

भ्रव-पु०[मं०] (१) प्रश्नद्वीपके वैभ्राज पर्वतसे लगा हुआ एक राज्य जिसका अधिपति प्रश्नद्वीपाधिपति मेथातियिका पुत्र ध्रुव था उसके नाम पर ही इसका नाम ध्रुव पड़ा (ब्रह्मां० २.१४.३९; १९.१६; वायु० ४९.१४) । (२) २० की मंख्यावाले मुखदेवगणमेंका एक सुखदेव (ब्रह्मां० ४.१. १९; वायु०१००-१९; मत्स्य० १२२.२५)। (३) विष्णु। (४) पुराषानुसार स्वायंभव मनुके पुत्र राजा उत्तानपादके पुत्र जिनकी मानाका नाम सुनीति था (भाग० तथा विष्णु०) पर मत्स्य०, ब्रह्मां० तथा वायु० में इनकी माताका नाम स्नृता लिखा है। राजा उत्तानपादकी दूसरी पतनी मुक्चिले उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। एक दिन राजा उत्तमको गोदमं लिये पैठे थे तभी श्रुवने भी आकर पिता-की गोदमें वैठना चाहा, किन्तु राजाने वैठाया नहीं। विमाताने भी ताना मारते हुए कहा--तम तपस्या कर मेरी कोखसे जन्म लो, तब राजाकी गोडने बैठ सकते हो। इससे अपमानित हो श्रुव नारदने आशीर्वाद प्राप्त कर तथा दीक्षित हो पाँच वर्षकी अवस्थामें ही यमुना तटपर मधुवनमें तप करने लगे (भाग० ४. अध्या० ८ पूरा; ब्रह्मां० २.३६. ८८-९५; मत्स्य० ४.३५,३६; १४३.३८; वाय० ६२.७५-७८)। राजा भी सुरुचिको अधिक चाहते थे, अनः उम नमय मान रह गये। विष्णुने इनकी तपस्यामे प्रसन्न होकर इन्हें सब लोकों और ग्रहों, नक्षत्रोंके ऊपर उनके आधार स्वरूप होकर अन्नल भावमे स्थित रहनेका वर दिया। इनका स्थान ध्रुवलोक कहलाता है। इसके उपगंत ध्रुवने घर आकर पितामे राज्य प्राप्त किया जो वृद्ध होनेके कारण राज्य दे वन चले गये (भाग०४ अध्या ४ पूरा)। शिशुमारकी कन्या भ्रमीमे इनका विवाह हुआ। इलानामकी इनकी एक

और पत्नी थी जिसमें उत्कल नामक पुत्र तथा भ्रमीसे कल्प और वतमर उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मां० के अनु० 'भूमी' इनकी एक रानी थी जिससे सृष्टि और भव्य हुए, पर मत्स्य० के अनु० मनस्की पुत्री धन्या इनकी एक पत्नी थी जिससे शिष्ट नामक पुत्र हुआ था। एक बार अपने सौतेले भाई उत्तमके यक्षों द्वारा मारे जानेपर ध्रुवको यक्षों ने युद्ध करना पड़ा था जिसे पितामह मनुने शांत किया। अंतमें ३६००० वर्ष राज्य करके भ्रव वदरिकाश्रम चले गये और कुछ दिनों तपकर विष्णुके दिये लोक (ध्रुवलोक) चले गये (भाग० ५.१७.२; २०.३७; २१.१४; २३.१; ब्रह्मां० १.१-८५; २.२१.९४, १०५; २२.६-१०, ५८-९; २३.९२; २४.१२२; २९.१८; ३.६१.४९; ४.२.१३५; मत्स्य० १२४. ७५-८३; १२५.५-७; वायु० १.१०१; ५१.६-१०; १०१. ४१, १३५; विष्णु० १.११.१२; २.७.१०-१२; ८.३९; १२. २४.३४)। (५) अष्ट वसओं मेसे एक वस (मत्स्य० ५.२१-३: २०३.२-४)। इसकी पत्नी धरणीसे अनेक नगर उत्पन्न हुए (भाग० ६.६.११-१२; ब्रह्मां० ३.३.२०-२) यह भव काल तथा लोकप्रकालनके पिता थे (वायु० ६६.१९; विष्णु० १.१५.११०-१११) । (६) ऋतेयु-सुतके तीन पुत्रोंमेंसे रंति-भारके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रके तीन पुत्रोंमेंसे इनकी वहिन-का नाम गौदी था जो मान्याताकी माँ थी (भाग० ९.२०.६; वायु० ९९.१२९) । (७) वसुदेव और रोहिणीके कई पुत्रोंमें-में एक पुत्र (भाग० ९.२४-४६)। (८) मेधातिधिका एक पुत्र जिसने प्रक्ष द्वीपमें 'ध्रवम्' नामक राज्य स्थापित किया था तथा अन्तमें तप द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया था (ब्रह्मां० २. १४.३७-९; ३०.३९; वायु० ३३-३३. विष्णु० २.४.४-५) । (९) एक बैकुण्ठ देवता (ब्रह्मां० २.३६.५७) । (१०) लेख-वर्गके देवता (ब्रह्मां० २.३६.७५) । (११) अंगदका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.२२०) । (१२) ग्याग्ह रुद्रोंमेंसे एक (मत्स्य० १५३.१९) । (१३) धर्म और मुद्देवीके आठ पुत्री-मेने एक पुत्र (मत्स्प० १७१.४६)। (१४) उत्तान पाद आदि अनेक राजिषयोमें परिगणित एक राजिष (उत्तानपाद पुत्र पूर्वोक्त भक्तप्रवर ध्रुव) (वायु० ५७.१२२)। (१५) उत्तर मंद्रिया अधिपति संगीतमें २ ध्वनियाँ होती है कल, मन्द्र और तार । मधुर तथा अस्फुट ध्वनिका नाम कल है। गंभीर ध्वनिका नान मन्द्र है। अति ऊँची ध्वनिको तार कहते हैं । मन्द्र ध्वनिका अधिष्ठता देव भ्रव (वायु० ८६.५६ (संगीत) े । (१६) विश्वामित्रके नौ पुत्रोमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६६.६८: वायु० ९१.९६) । (१७) अंतिनर-(भाग० वायु० = रंतिनार) का एक पुत्र (विष्णु० ४.१९.४)। धविश्वति - पु० [सं०] लेखवर्गके एक देवता (ब्रह्मां० २. ३६.७५) ।

भ्रुवगति - पु॰ [सं॰] बह अचल स्थान जिसे भ्रुवने तपसे प्राप्त किया था और जो सप्तपियोंके भी ऊपर है (भाग॰ २.७.८)।

श्रुवदर्शन -पु॰ [नं॰] विवाहके संबंधका एक कृत्य विद्येष जिसमे वर-वधूको मंत्र पदकर ध्रुवतारा दिखानेका विधान है (विवाहपंचरत्नपद्धति)।

भ्रवनंद-पु० [मं०] नंदके एक भाईका नाम (भाग० हि० वि० की०) । भ्रुवरस्ना - स्त्री० [नं०] कात्तिकेयकी अनुचरी एक्मानुकारा नाम (महाभा० ब्रह्मांड० पु०) ।

भ्रुवलोक-पु० [सं०] पुराणानुसार एक लोक जिसमें भ्रुव स्थित कहे जाते हैं जिसे भ्रुवने घोर तपस्या कर विष्णुके प्रसादसे प्राप्त किया था। यह लोक मत्यलोकके अंतर्गत है (स्कंद० काशी० पूर्वार्थ)।

भ्रुवसंधि - पु० [मं०] एक राजाका नाम जो सूर्ववंशीय राजा (पुष्य) सुसंधिका पुत्र था। सुदर्शन नामका इनका एक वड़ा प्रतापी पुत्र था (भाग० ९.१२.५; ब्रह्मां ३.६३.२०९; वायु० ८८.२०९; विष्णु० ४.४.१०८)।

ध्वज – पु० [सं०] वारह देवासुर संग्रामोंमे नवाँ संग्राम जिसमें महेन्द्र विष्णुने मायासे अदृदय ध्वजका वध किया था (ब्रह्मां० २.७२.७५; वायु० ९७.७५, ८५)।

ध्वज्ञश्रीव-पु० [मं०] एक राक्षस विशेषका नाम (बा०

रामाय० ६.२%) ।

ध्**वजिनीवान्** –पु० [सं०] क्रोष्टुका पुत्र तथा स्वातिका पिता (विष्णु० ४.१२.१-२) ।

**ध्यनि**-पु० [सं०] एक सुधाम देवता (ब्रह्मां० २.३६. २७) ।

ध्वनी - स्त्री० [सं०] (मोर-मंरक्ष० धरा) श्रंखोद्धारमें स्थापित मती देवीकी एक मूर्त्ति (मत्स्य० १३.४८)।

ध्वन्य -पु० [मं०] एक प्राचीन राजाका नाम जिन्हें रूक्षण-का पुत्रका कहा गया है। इनके नामका उल्लेख ऋग्वेदमें भी मिलता है। प्रजापतिके पुत्र संवरण ऋषिने प्रचारवान देनेकेकारण इनकी क्षाया की है (ऋ० ५.३३.१०)।

ध्वांत – पु० [मं०] (१) एक नरकका नाम जिसे तामिस्र भी कहते हैं । (२) ४९ मरुतोंमेंसे एक मरुत्का नाम, यह नीमरा मरुद्गणका है (वायु० ६७.१२६) ।

न

नंद-पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा० आदि० ६७.९६) । (२) कात्तिकेयके एक अनुचर-का नाम (महाभा० शल्य० ४५.६४)। (३) क्रौंचद्वीपके मान पर्वतोंमेंसे एक पर्वतका नाम (भाग० ५.२०.२१)। (४) वसुदेव और मदिराके दस पुत्रोंमें से एक पुत्र (भाग० ९.२४.४८; ब्रह्मां० ३.७१.१७१; वायु०९६.१६९; विष्णु० ४.१५.२३)। (५) भागवतानुसार यज्ञेश्वरके (परमात्नाके) एक पार्षदका नाम । पृथुके यशमें विष्णुके साथ यह भी गया था (भाग० ४.१९.५; ६.४.३९; २.९.१४; १०.३९. ५३; ८९.५७; ८.२२.१५) । विलक्षे असुर अनुगानियोपर इसने भी आक्रमण किया था (भाग० ८.२१.१६)। (६) गोकुलके गोपोंके मुखिया जिनके घर वसुदेव श्रीकृष्यको रख आये थे। श्रीकृष्णकी वाल्यावस्था इन्हींके घर व्यतीत हुई थी जहाँ नंद-पत्नी यशोदाने इनका लालन-पालन किया था (भाग० १.८.२१; १०.१.६२; २.९; विष्णु० ४.१५.३१) । पूर्व जन्ममें यह द्रोण नामके इसु थे और इनकी पत्नी यशोदा द्रोणपत्नी धरा थी (भाग० १०.८.४८-५०; ब्रह्मां० ३.७१. २३९) । भागवतानुसार रातके समय यमुनाजीमें स्नान करनेके कारण वरुणके गण इन्हें पकड़कर ले गये थे पर श्रीकृष्ण वहाँसे खुड़ाकर इन्हें ले आये थे (भाग०१०) अध्या० २४, २५, २६, २७ तथा २८ पूरा) । अंविकातनमें इन्हें अजगरने पकड़ लिया था। जहाँ में भी श्रीकृष्ण ही इन्हें छुड़ा लाये थे [भाग० १०.३४.४-१८; ३६.२४. (३१)]। इनकी तपस्यासे प्रसन्न हो मुनीने इनके यहाँ महामायाके रूपमें जन्म लिया था। वसुदेव श्रीकृष्णको इनके (नंदके) यहाँ एखकर इसी कन्याको है गये थे और शंसके पटकनेपर यह हाथमे छूट आकाशमें चली गयी थी। यही कन्या विनध्याचलदेवीके नामसे आज भी प्रसिद्ध है। वृध्यिके माय यह बाणकी नगरी भी गये थे (भाग० १०.६३.३)। (७) नंदवंशका एक राजा (भाग० १२.१.९) जिसके समय सप्तिषं मधासे पूर्वाषाड़ा नक्षत्रमें चले गये थे (माग० १२. २.२६-७, ३२)। (८) प्लक्षद्वीपके अधिपति राजा मेधानिधि-के सात पत्रोंमेसे चौथा पत्र जो प्लक्षद्वीपवर्ती नंदराज्यका

संस्थापक था (ब्रह्मां० २.१४.३६<sup>.</sup>९)। (९) वानरराज वालीके सामन्त वरोड़ हाथियोंका वल रखनेवाले हजारों प्रधान बन्दरोंमेंसे एक प्रधान वानरका नाम (ब्रह्मां० ३.७. २३४)। (१०) शूर और भोजाके उस पुत्रोंमेसे एक पुत्र (मत्स्य० ४६.३) । (११) स्वायंभुव मन्वन्तरमें अजिताके गर्भन उत्पन्न रुचिके १२ अजिनदेव पुत्रोंमेसे एक अजितदेव नामका (वायु० ६७.३४) । (१२) एक उरगपतिका नाम जिसका निवासभूत नगर वितलमें है (बायु० ५०.२८)। नंदक-पु० [नं०] (१) एक क्र्यपत्रंशी प्रधान नाग जिसका निवास त्तीयतल (वितल)में था (ब्रह्मां० २.२०.३०)। (२) श्रीकृष्णके खङ्गाता नाम जिसे विष्णुने इन्हे जरासंधके मधुरा आक्रमणके समय दिया था (भाग० १०.५०.११ (१४))। (३) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंनेने एक पुत्र, जो द्रीपदीके स्वयंबरमें गया था (महाभा० आदि० १८५.३)। (४) श्वेत लेक्टित नामके २९वें कल्पमें ध्यानरत ब्रह्माके पार्श्व (बगल) से उत्पन्न श्वेनमाला तथा श्वेनचन्द्रनधारी ब्रह्माके चार जिष्योमेसे एक जिष्यका नाम (बायु० २२. १६) । (५) स्तंददा एक अनुचर (हिंग् झग्सा)। (६) वृक्देवी और वसुदेवके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४६.

नंदगाँव-पु० [सं० नंदमाम] मथुरासे चौवह कोसपर स्थित बृंदापनका एक गाँव जहाँ न द रहते थे (भागवत) ।

**÷दगोकुल** –पु० [सं०] नंद तथा अन्य गोपोंका निवास यधी था (भाग० १०.२.७; ३.४५(१)) ।

नंदगोप-पु० [मं०] नंद (भाग० १०.५.१७; ब्रह्मां० ३.७१. २१२; वायु० ९६.२०६) ।

नंदन्नयोदर्शा - स्त्री० [मं०] फाल्गुन शु० १३ श्रीकृष्णका वन नथा पूजन करे (विष्णुधमोत्तर)।

नंदनंदिनी की। [सं०] नंदकी पुत्री योगमाया जिन्हें वसुदेव श्रीकृष्णको नंदके यहाँ रखकर वदलेने ले गये थे। पटके जानेपर हाथने छूट यह आक्षाश चली गयी थी— दे० नंद।

नंदन-पृ० [सं०] (१) देवराज इन्द्रको उपवसरा साम जो

पुराणानुसार स्वर्गमें है और सब स्थानोंसे सुन्दर माना जाता है। भोगदंड पूरा हो जानेपर मनुष्यों को यहीं भेज दिया जाता है। यह पारिजात वृक्षके लिए प्रसिद्ध है (भाग० ३.२३.४०; मत्स्य० ३८.१८; वायु० ३६.११; ४६. ४; ४७.३; ६९.१३६; ९१.६ ९३.६९)। (२) कामाख्या देशका एक पर्वत जहाँ पुराणानुवार कामाख्यादेवीकी सेवाके लिए इंद्र सदा रहते हैं। यहाँ लोग इंद्रकी पूजा करते है-दे० कामाख्या। (३) अश्विनी कुमारों द्वारा कात्तिकेय-को दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक पार्षद (अनुचर)का नाम । दूसरेका नाम वर्धन था (महाभा० शस्य० ४५.३८)। (४) साठ संवत्सरोंमेंसे एकका नाम जो छव्जीसवाँ है। इनमें अन्न और दूध खूब होता है और मनुष्य नीरोग रहते हैं। (५) एक यक्ष जो पुण्यजनी और मणिभद्रके २४ पुत्रोंमेंसे अन्यतम पुत्र है (ब्रह्मां० ३.७.१२२; वायु० ६९.१५४)। (६) ज्यायधवंशी राजा मधुका एक पुत्र (ब्रह्मां० 3.७०. ४६; वायु० ९५.४६) । (७) ज्ञूर और भोजाके एक पुत्र तथा रंत और रंतिपाल (तंतिपाल = वायु॰ कृपाणधारी (रावण)का पिता (ब्रह्मां० ३.७१.१४९, १९२; मत्स्य० ४६. २७) । (८) चद्रहास वसुदेव आदि दस पुत्रोंमेसे छोटा भाई, जिसे लिलतादेवीसे हार रहे भंडासुरने अपने हुंकारसे राक्षसोंकी सहस्र अक्षोहिणी सेनाके साथ उत्पन्न किया था (ब्रह्मां० ४.२९.११३)। (९) एक मंदिर जिसके वर्ड गुंदज तथा ३० हाथका तोरण रहता है। (१०) न्यानमग्न ब्रह्मा-के बगलसे उत्पन्न श्वेतमाल्यानुले पनधारी ४ शिष्योंमें से एक शिष्य (बायु० २२.१६) । (११) कुवेरकी आठ निवि-योंमेंसे एक (वायु० ४१.१०)। (१२) वसुदेवके नौ भाइयों-मेंसे एक भाई शूर और भोजाके १० पुत्रों सेसे एक पुत्र (वायु० ९६.१ ८) । (१३) वै.वि.ल कुलवा अक्षत्रिय राजा वंगका पुत्र तथा सुनंदीका पिता (विष्णु० ४.२४. ५६)।

नंदना स्त्री० [सं०] पारियात्र (ऋष्यवान्) पर्वतसे निक्रली एक नदीवा नाम (मत्स्य० ११४.२५; ब्रह्मां० २.१६.२८)। नंदन पु० [सं०] सत्यभामाके लिए पारिजात कृष्णजी यहींसे लाये थे (भाग० १०. [६५(५) १२-१३]; [६७(५) ३४]; —दे०नंदन (१)।

नंदनमाला - स्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक प्रकारकी माला जो भगवान् श्रीकृष्णको अधिक प्रिय थी (भाग०)।

नंदनवन-पु० [मं०] इंद्रका दगीचा—दे० नंदन (१) । नंदनोदरदुंदुभि-पु० [सं०] तैत्तिरि-सुत नलका एक नाम (मत्स्य० ४४.६३) ।

नंद्रप्रयाग - पु० [सं०] बदरिकाश्रमके निकटका एक तीर्थ विशेष जो सात प्रयागोंमेंसे एक है (स्कंद० वैष्णव० बदरिकामाहात्म्य)। नंदप्रयागमें ही कण्व ऋषिका आश्रम है जहाँ महाराज दुष्यंतकी भेंट शकुंतलासे हुई थी। कण्वाश्रमसे लेकर सरस्वती नदीतकका सारा क्षेत्र स्थूल-बद्री, स्क्ष्मवद्री, तथ्यस्क्ष्मवद्री और शुद्धबद्रीका क्षेत्र कहा जाता है (स्कंद० वैष्णव० वदरिकामाहात्म्य)।

नंदभद्र-पु० [सं०] महीसागरसंगम तीर्थका निवासी एक विभिक् जो वड़ा धर्मश्च था। यह कि.पिलेश्वरनाथकी पूजा नित्य करता था। इसीका पड़ोसी सत्यव्रत शूद्र था जिसकी नास्तिकता इसने दूर की थी (स्प्तंद० मा० कुमा० खंड)। नंदलाल-पु० [हि०] श्रीकृष्णका एक नाम-दे० कृष्ण। नंदवंश-पृ० [सं०] इस वंशके राजा मगधाधिपति थे। विष्णु० भाग० ब्रह्मां० तथा कथा सरितसागरमें इस वंशका यथेष्ट उल्लेख मिलता है। उपर्युक्त ग्रंथोंके अनु-सार वौटिल्यके हाथसे इस वंशका नाश होना लिखा है। बौद्ध और जैन ग्रंथोंमें भी इसका उल्लेख है। मौर्यवंशकी स्थापना इसीके पश्चात् हुई थी जिसके कौटिल्य मन्त्री थे। नंदनज-पु०[सं०] नंदगोकुलका नाम (ब्रह्मां० ३.३६.१३)। नंदा-स्त्री [सं०] (१) ब्रह्म वेदीके पूर्व-उत्तर दिशामें अनि-वर्तन तीर्थ है। सिद्धसेवित इस तीर्थको प्राप्तकर मनुष्य फिर संसार-सागरमें नहीं लौटता है। यह प्राणियोंपर अनुकम्पा करनेवाले महादेवके चरण पड़नेसे अति पवित्र है (ब्रह्मां० ३.१३.८२-३) । (२) एक मातृका जिसके कारण बालक अपने जीवनके पहिले दिन, पहिले महीने और पहिले वर्षमें ज्वरसे पीडित हो बहुत रोता है। (३) विभी-षणकी पुत्रीका नाम (रामायण) । (४) पुराणानुसार शाल्मलिद्वीपकी एक नदीका नाम जोक्बेरकी पुरीके निकट-से बहती है। यह विष्णुके चरण कमलरजसे परमपूत (भाग० ४.६.२४-२७; ५.२०.१०; ७.१४.३२; ८.४.२३) तथा पितरोंके श्राद्धादिके लिए अति प्रशस्त है (मत्स्य० २२.१०) । (५) पुराणानुसार ज्ञाकद्वीपकी एक नदीका नाम जिसका दूसरा नाम पावनी है (मत्स्य० १२२.३१; वायु० ४९.९२)। (६) कैलाश पर्वतपरकी एक नदी (वायु० ४१. १८) । (७) एक अप्तराका नाम । (८) ४९ शक्ति देवियोंमें-से एक इक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.७२)। (९) सती देवीकी एक मूर्ति, जो हिमालयके पृष्ठपर स्थापित है (मत्स्य० १३.३०) ।

नंदातीर्थ पु० [सं०] महाभारतके अनुमार हेमकूट पर्वतपर स्थित एक नदी जिसे तीर्थ माना गया है; जहाँ सटा अंधड़ चलता और वर्षा होती रहती है। सटा वेद ध्विन सुनायी पड़ती है पर वेद पढ़नेवाला बोई दिखायी नहीं पड़ता। प्रातःशाल और संध्या यहाँ अग्निदेवके दर्शन होते हैं। मिक्खयों के डरसे यहाँ कोई तपस्या नहीं कर पाता। युधि-ष्ठिर एक बार अपने भाइयों सहिन यहाँ गये थे (महाभा० वनं० ११०.१-२१)।

नंदानवमी - स्त्रो [मं०] भाद्रपद शुक्का नवमीको दुर्गाका यथाविधि पृजन करे तो विष्णुलोक प्राप्त होता है। स्नान और प्राशनमें कुशोदक उपयोगमें ले (मदनरत्न तथा भविष्योत्तर)।

नंदापुराण – पु॰ [सं॰] एक उपपुराण जिसमें नदा-माहात्म्य है। इसके वक्ता कार्त्तिकेय है और मत्स्य॰ तथा शिवपुराणा-नुसार यह तीसरा उपपुराण है।

नंदायनीय - पु॰ [सं॰] रथीतरके तीन शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (नायु॰ ६१.३)।

नंदाश्रम – पु० [मं०] एक तीर्थ विशेषका नाम, जहाँ काशि-राजकी पुत्री अम्बाने कठोर व्रत ग्रहणकर तपस्या की थी । (महाभा० उद्यो० १८६.२६) ।

नंदाससमी - स्त्री [सं०] मार्गशीर्ष शुक्ता सप्तमीको सूर्यका पूजन बरे तथा बन कर दध्योदन भोग लगावे (भविष्य०) । नंदि - पु० [सं०] (१) धृनिका पति जो इसे छोड़कर वैभवा-

तिशय युक्त सोमके पास चली गयी थी (मत्स्य० २२.२६)। (२) महादेवका एक अनुचर गण (मत्स्य० १९२.६)। (२) शंकरके वाहन बैलका नाम (वायु० ५४.७६, १०८; १०१.२६ १); कहते है इसने वाणके रथमे घोड़ोंको जीता था (विष्णु० ५.२२.२८) निर्वकेश्वर । (४) स्वर्गका एक पुत्र (भाग० ६.६.६)। (५) नंदिवर्धनका पुत्र जो प्रद्योतचंदाका अंतिम राजा था (विष्णु० ४.२४.७-८)।

नंदिकुंडम्−पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम, जहाँ स्नान करनेभे श्रृणहत्या सदश पाप भी छृट जाने हैं (महा-भा० अनु० २५.६०) ।

नंदिकेश-पु॰ [सं॰] नर्मदा तटवर्ता शिवल्यि, जिनका चिपटकर आल्यिन करनेसे जन्म सफल हो जाता है (मत्स्य॰ १९१.६३७)।

नंदिकेश्वर - पु० [मं०] एक उपपुराण जिसके वक्ता नंदी हें। यह चौथा उपपुराण है जिसे नंदिकेश्वर, नंदीश्वर तथा नंदीपुराण भी कहते हैं।

नंदिग्राम-पु॰ [सं॰] अयोध्यासे चार वोसपर एक गाँव जहाँ भरतने श्रीरामके वियोगमें चौदह वर्षीतक तपस्या की थी (भाग॰ ९.१०.३६)।

नंदिघोष-पु० [सं०] अर्जुनके रथका नाम जिसे अग्निदेव-ने प्रसन्न होकर अर्जुनको उपहार स्वरूप दिया था (महा-मा०)।

नंदितीर्थ - पु० [मं०] नर्मदा तटपरका एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे नन्दीश्वर प्रसन्न होते हैं और स्नान कर्ताको मोमलोक प्राप्त होता है (मत्स्य० १९१.३७)।

**नंदिनी** –स्त्री० [नं०] (१) षोडश शक्तिदेवियोंमेने एक इक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.८४) । (२) मृतीदेवीकी एक मृति जो देविकातटमे स्थापित है (मत्स्य० १३.३८) । (३) अन्धकासुर रक्त पानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानस मानुकाओंमेसे एक मानस मानुकाका नाम (१७९.१४,२५)। (२) वशिष्ठ ऋषिकी कामधेनुका नाम जिसकी माता सुर्गन थी। राजा दिर्छापने इसीकी सिहसे रक्षा की थी तथा इसीकी आराधनासे उन्हें रघुनामक पुत्र हुआ था । द्योनामक वसुको इसे चुरानेके लिए वशिष्ठके शापसे भीष्मका जन्म ग्रहण करना पडा था (महाभाव आदिव ९९.२८, ३२)। एक बार विश्वामित्र भी नंदिनीको बलपूर्वक हरण कर लिये जा रहे थे, पर इसके शरीरसे अनेक मैनिक निकले जिन्होंने विश्वामित्र को परास्त कर दिया और नंदिनी विश्वष्ठके पास रह गर्या (महाभा० आदि० १७४.१६-१७, २२, ३२-४३)। (३) व्याडि मुनिकी माताका नाम। (४) कात्तिकेयकी मातृकाका नाम । (५) केतुमाल देशकी एक नदी (बायु० ४४.२०) । (६) मार्गकीर्ष हाङ्घा ९ नदिनी है । इस दिनसे त्रिगत्रितक देवीका विधिवत् पूजन तथा उपवास करनेसे अश्वमेघ यज्ञा फल प्राप्त होता है (मदनरब) ।

नंदिपुराण-पु० [सं०] एक उपपुराण जिसमेनंदीके माहा-त्स्यकी व्याख्या कात्तिकेयने की है (मत्स्य० ५०.६१)।

नंदिमुख-पु० [सं०] शंकरका एक नाम (हि० वि० को०)। नंदियशा- पु० [सं०] (१) नागवंशी राजा भूतनंदी (मधु-नंदी=वायु०) का छोटा भाई एक राजा (ब्रह्मां० ३.७४. १८२)। (२) केक्टिलवंशी नंदनका एक पुत्र तथा सुनंदनका भाई (विष्णु० ४.२४.५६) ।

नंदिरुद् — पु० [सं०] शिवजीका एक नाम (हि० वि० को०)। नंदिवर्धन — पु० [सं०] (१) निमिकुलके राजा उटावसुका पुत्र तथा सुकेतुका पिता (भाग० ९.१३.१४; ब्रह्मां० ३.६४.७; वायु० ८९.७; विष्णु० ४.५.२५)। (२) राजक (विशास्त्रयूप-पुत्र) का पुत्र जो ५ प्रचीत राजाओं अंतिम राजा था (भाग० १२.१.४)। (३) अजय (अजक = ब्रह्मां०) का पुत्र तथा महानंदीका पिता (भाग० १२.१.७; ब्रह्मां० ३.७४.१२६, १३३)। (४) मिणवरके देवजनीसे उत्पन्न वर्ड पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो एक यक्ष तथा गुह्मक था (वायु० ६९.१५८)। (५) जनकका एक पुत्र तथा प्रचोतवं शके नंदीका पिता (विष्णु० ४.२४.१७-८)। (६) उदयनका एक पुत्र तथा महानंदीका पिता (विष्णु० ४.२४.१७-८)।

नंदिषेण-पु० [मं०] कुमारके चार अनुचरों मेंसे एक अनुचर।
ये ब्रह्माजीके द्वारा कानिकेयको दिये गये थे। इनमें शेष तीनके नाम है-लोहिताक्ष, घण्टाकर्ण तथा कुमुद माली (महाभा० इल्य० ४५.२४)।

नंदी-पु॰ [सं॰ नंदिन्] (१) शिवके गणोंका एक प्रकार जो तीन प्रकारके हैं—कनकनंदी, गिरिनंदी और शिवनंदी— दे॰ शिवपु॰ तथा नंदिपु॰। (२) शिवका द्वारपाल= वेल जो पूर्व-जन्ममें शांतकायन मुनिका पुत्र था (वायु॰ ७७.६३; भाग॰ १०.६३.६)।

नंदीश-पु० [सं०] स्थापत्यवत्ला तथा गृहिनमाण शास्त्रके १८ विशेपशोंमेले एक (मत्स्य० २५२.३) ।

नंदिश्वर — पु० [स०] (१) शिवका एक गण तथा दिव्य पार्पद (वायु० ७७.६२; महाभा० सभा० १०.२४) तथा रुद्रमा वायुन (भाग० १०.६३.६)। पुगणानुसार यह तोदकता अवनार माना जाता है। इन्होंने शिवका अपमान करनेके वारण दक्षको शाप दिया था (भाग० ४.२.२०-२६)। शिवके दर्शनके पूर्व इनसे आहा छे छेना आवश्यक है। स्वर्गमार्गप्रदिविधेमें इनका मंदिर है (ब्रह्मां० ३.३२.२३; १३.६३-४; ४.३०.७५; ३४.८९)। इनका कद बौना, रंग काला और सिर मुँहा हुआ, मुँह वन्दरका सा माना गया है। यह माहेश्वरधर्मम प्रवीण है। सनत्कुमारको शिवके 'स्थाणुत्व' के संबंधमे बनारसमें इन्होंने कहा था (मत्स्य० १८१.२; १८३.६४; २४५.८०; २६६.४२; २७८.९)। शिवकी पतावापर इनका स्थान है (मत्स्य० ६०.४९; ९५.३; ११२.२१; १३२.१८)। (२) वृंदावनका एक तीर्थ विशेष (भाग०)।

नकवान् - पु० [सं०] हरीक्षके दस महापराक्रमी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९६.१४०)।

नकुल-पु० [सं०] महाराज पांडुके दौथे पुत्रका नाम जो दुर्वालाके वताये मंत्रके प्रभावस अधिनीकुमारके योगसे माद्रीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञके निमित्त दिश्विजयके लिए यह पश्चिम दिशाके राज्यों में गये थे (भाग० १०.७१.२७; ७२.१३; ७५.४)। इनके द्वारा पश्चिम देशोको जीतकर लाये गये खजानेका दोझ दस हजार ऊंट दई। कठिनाईसे ढो सके थे (महाभा० सभा० अध्या० ३२)। भीष्मने इन्हें यमराजके फन्देमें न पड़नेका उपाय समझाया था (विष्णु० ३.७.८-१३)। महाभारतके

अनुसार अश्विनीकुमारोंकी कुपासे माद्रीके दो पुत्र हुए थे।
नकुल बड़े थे और छोटेका नाम सहदेव था। नकुल बहुत
ही सुन्दर थे और नीति, धर्मशास्त्र, पशु-चिकित्सा तथा
युद्ध विद्यामें वड़े निपुण थे। अज्ञातवामकालमें इनका नाम
'ग्रन्थिक' था और यह विराट्के यहाँ गौ चरानेका काम
करते थे (महाभा०, विराट्०)। चेहिराजकी पुत्री करेणुमतीसे इनका विवाह हुआ था जिसमे निरमित्र नामक
इनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था (भाग० ९.२२.२८-९; ३२;
ब्रह्मां० ३.७१.१५५; मत्स्य० ४६.१०; ५०.५०; वायु०
९६.१५४; ९९.२४५; विष्णु० ४.१४.३८; २०.४०)। द्रौपतीके गर्भसे इनका शतानीक नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था
(महाभा० आदि० ९५.७५; २२०.७९)।

नकुलारण्य-पु० [सं०] कावेरी नदीके तटपर स्थित एक प्राचीन तीर्थका नाम जिसे मुक्तिक्षेत्र भी कहते है-दे० मुक्तिक्षेत्र।

नकुली स्क्री (सं०) नकुलेश्वरी । लिलताकी एक मानसी पुत्रीका नाम । भंडासुरके वरंक आदि पाँच सेनापितयों द्वारा उत्पादित सर्पणी नामक मायाको परास्त करनेके लिए जब यह गरुइपर चढ़कर जा रही थी, भंडके ५ सेनापितयों ने इमपर आक्रमण किया था । नकुलीने करंकका मिर बाट लिया और सेना इरसे शून्यक नगरम भाग गयी (ब्रह्मां० ४.२३.५२-९३; २८.३९) । (२) पु०-२८ वें द्वापरमें हुए ये विष्णुके अवतार माने गये है (बायू० २३.२२१) ।

नकुलीश-पाशुपत दर्शन-पु० [मं०] एक वर्शन विशेष जिसका कोई प्रथ उपलब्ध नहीं है। इसके अनुसार शंकर ही परमेश्वर है और मब जीव उनके पशु कहे गये है। इसीके आधारपर शिवको 'पशुपति' कहते है। 'आत्यंतिक दुःख-निवृत्ति' और 'परमेश्वर्य-प्राप्ति', मुक्तिके ये दो मेद इस वर्शनने माने हैं (भारतीय दर्शनदा इतिहास, देवराज तथा रामानंदकृत)।

नकुरुंशतिर्थ-पु० [स०] पितरोंके श्रान्छ, तर्पण आदिके | हिए अतिप्रशस्त एक तीर्थवा नाम (मत्स्व० २२.७७)।

नक्त-पु० [मं०] (१) एक प्रवागवा वृत जो अगहन शुष्ट और कृष्ण दोनों पश्चेंको प्रतिपदाले प्रागम होदर प्रत्येक शुष्ट या कृष्ण प्रतिपदाले वर्ष भर वरनेसे पूर्ण होता है। धन्यवृतमे नक्त वृत वृत्या जाता है। यह वृत प्रायः यित जोग विधवाएँ वरनी है जिसमे रातदो विष्णुकी पूजावा भी विधान है। वर्षके अंतमें व्रतके पूर्ण होनेपर अग्निवी सुवर्ण-मूक्ति ले, लाल वस्त्रमे भूषित वर, लाल गंध-पुष्पादिसे पूजन वरे और विष्णुमें भक्ति रखे तो निर्धन भी धनवान हो (व्रतपिच्य १९१)। (२) राजा पृथुके पुत्रका नाम—दे० पृथु । (३) शिववा एक नाम । (४) पृथुपेण (पृथु=ह्मां० विष्णु० और वायु०) दा एक पुत्र तथा गयका पिता (भाग० ५.१५.६; ब्रह्मां० २.१४.६८; वायु० ३३.५७; विष्णु० २.१.३८)।

नक्षत्र-पु० [मं०] (१) अश्विनी आदि नक्षत्रगण जो टाङ्गा-यणी (दक्ष प्रजापतिकी पुत्रियाँ) है ये प्रलय कालमें नहीं चमकते है (ब्रह्मां० २.२४.९१; मत्स्य० २.७; वायु० १. १०१; ७.१६; २४.७७; ३०.१४६; १०७.४५)। (२) ज्योतिषके २७ नक्षत्र जो दक्ष प्रजापतिकी वन्याएँ कहीं गयी हैं और सोमको ब्याही हैं (मत्स्य० ४.५५;८.३; १७१. ३१; वायु० ६६.३७, ५३; ९०.२१)।

नक्षत्रकरूप – पु० [सं०] (१) अथर्व संहिताका प्रवर्त्तक एक विद्वान् (भाग० १२.७.४; वायु० ६१.५४)। (२) अथर्ववेदका एक अंश (ब्रह्मां० २.३५.६१; विष्णु० ३. ६.१३)।

नक्षत्रदान-पु० [मं०] पुराणानुसार भित्र-भित्र नक्षत्रों में भित्र-भित्र पदार्थों का दान जैसे रोहिणीमें घी, दूध और रत्न; मृगिहारामें दछड़े सहित गौ; आर्द्रामें खिचड़ी; हस्तमें हाथी और रथ; अनुराधामें उत्तरीय सहित वस्तः; पूर्वाषादामें वर्तन सहित दही; रेवतीमें काँसा; उत्तरा भाद्रपदामें माँस, आदि। कहते हैं इससे स्वर्ग प्राप्त होता है।

नक्षत्रनाथ-पु॰[सं॰] चंद्रमाका एक नाम जो दक्ष प्रजा-पतिकी अश्विनी, भरणी आदि २७ नक्षत्र कन्याओंके ब्याहने-के कारण पड़ा—दे० नक्षत्र।

**नक्षत्रपुरुष**-पु॰ [मं॰] नारायणके प्रीत्यर्थ किया जानेवाला एक व्रत (मत्स्य॰ ५४.७-३०)।

नक्षत्रयाजक – पु० [सं०] नक्षत्र तथा महादिकी शांतिके लिए दान लेनेवाला बाह्मण जो निकृष्ट तथा चांडालसम होते हैं (महाभा०)।

नक्षत्रराज-पु॰ (सं॰) दे॰ चंद्रमा, नक्षत्रनाथ।

नक्षत्रलोक-पु॰ [सं॰] वह लोक जिसमें नक्षत्र स्थित है और जो चट्टलोक्से ऊपर है। दक्ष-क्रन्याओं (नक्षत्रों) की विकित तपस्यासे प्रसन्न हो संकरने चंद्रलोकके ऊपर एक स्वतन्त्र लोक्सें रहनेका उन्हें वर दिया था (काशीखण्ड)।

**नक्षत्रव्रत** – पु० [सं०] पुराणानुसार वि.सी विशिष्ट नक्षत्रके उद्देश्यमे दिया जानेवाला एक व्रत जिस दिन उस नक्षत्रके म्हामी देवतावा पूजन भी। करते है। अश्विनीमे अश्विनी कुनारोंका, भरषीमे यमका, कृत्तिकामें अग्निका, रोहिणीमे ब्रह्माका, मृगद्दिरामें चंद्रमाका, आर्द्रामें शिवका, पुनर्वसुमें अदितिया, पुष्यमे बृद्स्पतिया, इलेषामें सर्पका, मधामें पितरोंका, पूर्वाफाल्युनीमें भगका, उत्तराफाल्युनीमें अर्थमा का, इस्तमे सूर्यका, चित्रामें त्वष्टा (इंद्र)का, स्वातिमें वासु का, विद्यासामें इद्र तथा अग्निका, अनुराधाम मित्रका, ज्येष्ठामे इंद्रका, मूलमें राक्षमोंका, पूर्वाषाडामें जलका, उत्तराषाटामे विद्वेदेवींवा, अभिजित्मे ब्रह्माका, श्रवणमे विष्णुदा, धनिष्ठामें दसुका, दातभिषामें वरुणका, पूर्वा-भाद्रपदामें अजैकपात्का, उत्तराभाद्रपदामे अदिर्वधन्यका, रेवर्तामें पूषाका पूजन करे । एक भुक्त या नक्त-ब्रत करे । इसमे धन, दारा, सुत, सम्मान, आरोग्यता तथा आयुकी वृद्धि होती है (भविष्यपुराण) ।

नक्षत्रसत्र – पु॰ [मं॰] पुराणानुसार एक यज्ञ विशेष जो नक्षत्रोके निमित्त किया जाता है तथा यह यज्ञ नक्षत्रमासके अनुसार होता है।

नखरेखा – स्त्री० [सं०] दहयप ऋषिकी पत्नी जो वादलोंकी माना कही गर्था है।

नखवान् −पु० [सं०] चिद्रंशुके वाज्का राजा, वैदिशका (नागकुलका) द्वितीय राजा (ब्रह्मां० ३.७४.१८१; वायु० ९९.३६७)। नखारि - पु० [सं०] शिवका एक अनु चर (शिवपुराण)।
नग - पु० [सं०] (१) तृतीय साविष्मनुके समयके सप्तिषयोंमेसे एक ऋषिका नाम जो वशिष्ठकुलके थे (ब्रह्मां० ४.१.
७९)। (२) एक पर्वत जो गयास्थित शिलाके पीछिके मागके चागे और है, जहाँ लोग वितरीकी मुक्तिके लिए यमराज
तथा धर्मराजको दलि देते हैं (वायु० १०८.२८)।

नगदंती स्क्री॰ [सं॰] विभीषणको पत्नीका नाम (नामायण) । नगधर पु॰ [सं॰] गो. र्थन नग (पर्वत) उठानेके कारण श्रीक्रष्णका एक नाम (क्रुष्ण) ।

नगनंदिनी-स्त्री० [सं०] हिमाचलकी पुत्री पार्वनी—दे० पार्वनी।

नगिमद्-पु० [सं०] पुराणानुसार पहाड़ पहले उड़ते थे जिनके पर काट डालनेके कारण इंद्रका एक नाम—दे० इंद्र । नगरंभ्रकर—पु० [सं०] कात्तिकेयका एक नाम । उन्होंने काच पर्वतको वाणोंसे छेद डाला था इसीलिए उनका एक नाम कोचटारण भी है ।

नगरतीर्थ-पु० [मं०] गुजरात प्रांतका एक प्राचीन तीर्थ जहाँ पहिले शिवका निवासस्थान माना जाता था।

नगारि-पु० [मं०] नगों-पर्वतोका पक्ष काटनेके कारण और अर्थात् इद्र-दे० नगभिद्।

नगृहू-पु० [सं०] गर्भने उत्पन्न ऋषिपुत्र ऋषिक कहलाते हैं। वे हैं—वत्सर, दीर्वतमा, भरद्वाज, वाजश्रवा आदि उनमेंसे एक ऋषिक जो सक्के सब सत्यसे ऋषि हो गये थे (ब्रह्मां० २.३२.१०१; मत्स्य० १४५.९५; वायु० ५९.९२)।

नगन-पु० [स०] एक नास्तिक जो इद्रियजिन् (महा० २. २७.१०५, ११८; ३.१४.३५-४०) तथा वेदोसे अनिभन्न होता हैं (विष्णु० ३.१६.१२; १७.५)। भीष्म और विशिष्ठम नग्नसंबंधित वाद्यविवाद (विष्णु० ३.१७.७) में दिया है। मायामें हको फेरमें विष्णुकी अक्टपासे असुरगण भी नग्न हो गये (विष्णु० ३.१८.३६)। सवर्ण जातिवाले जो स्वधर्म रोड़ देते हैं वे भी नग्न कहे जाते हैं (विष्णु० ३.१८.४८, ५२)।

नग्नजित् -पु० [सं०] (१) स्थापत्यकलाके १८ प्रवर्तकों में से एक (मत्स्य० २५२.२)। (२) गॉथारके एक बहुत पुराने राजाका नाम (शतपथबाह्मण)। (३) एक राजाकी पुत्री कोमलराजकुमारी मत्या श्रीकृष्णकी पूर्वी थी (बायु० ९६.२३६; भाग० १०.७१.४३)। पुराणानुमार वोशलको राजा जिनकी मत्या या नाग्नजिती नामकी पुर्वाका विवाद श्रीकृष्णसे हुआ था (भाग० १०.५८.५२; ३.३.४; (ब्रह्मां० ३.७१.२४२)।

नगनादि — पु० [सं०] जिनके पाम दारीरके हकनेके लिए कर्मा तीन आवरण भी नहीं हों वेसोको आहके लिए अयोग्य समझा गया है। सभी जीवोंका संवरण (आवरण वस्त्र आहि) वेद है उसका जो त्याग करते हैं वे नझादि है कभी-कभी पाखण्डी तथा होंगी साथु भी इसी रूपमें मिलते हैं जिनका परित्याग ही उचित है (वायु० ७८.२४, २७ ३७)।

निचकेता – पु॰ [सं॰] बाजश्रवा ऋषिका पुत्र । वाजश्रवाने एक बार अपना सर्वस्व दक्षिणाने दे डाला था जिसपर इसने पितासे पृष्टा था कि मुझे किसको प्रदान करते हैं ? वाजश्रवाने कुद्ध होकर कह दिया—'मृत्युको'! इसपर यह मृत्युके पास चला गया था और वहाँ तीन दिनोंतक निराहार रहकर उससे ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था!

नट-पु० [सं०] (१) पुराण नुसार एक संकर जाति । ब्रास्य (जिसका २२ वर्षकी अवस्था तक उपनयन न हुआ हो) क्षात्रयसे सवर्णामे उत्पन्न (मनु० १०.२२) । (२) एक नाग-का नाम । मथुगके निकट उरुमुंड पर्वतपर गौतम बुद्धने इते तथा भट नामक एक अन्य नागको बौद्धधर्मको शिक्षा दी थी (हि० श० सा०) ।

नड-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्त्तक ऋषिका नाम (ब्रह्मां०) । नडवल-पु० [सं०] एक वैदिक देवताका नाम (हि० २० सा०) ।

नष्ठवला - स्त्री० [मं०] चाक्षुप मनुक्री पत्नी, वैराजकी पुत्री (भाग० ४.१३.१५; ब्रह्मां० २.३६.८०,१०७) तथा पुरु- आदि (ब्रह्मां०—उरु; निष्णु० कुरु) की माताका नाम जिसके १० पुत्र थे (भाग० ४.१३.१६; वायु० ६२.९१; विष्णु० १.१३.५)।

नडायन – पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषिका नाम (सत्स्य० १९५.१७) ।

न-चली-स्त्री॰ [सं॰] निषध पर्वत पर स्थित विष्णुपद झील-से निवला एक नदीका नाम (वायु॰ ४७.६५) ।

नदनदी-स्तं॰ [सं॰] केतुमाल देशकी सात प्रधान नदियों-मेन एक नदी (बायु॰ ४४.२२)।

नर्दाज-पु० [त०] गगाके गर्भते उत्पन्न एक राजाका नाम । पाण्डवोकी ओर इन्हें रण निमन्नण भेजनेका निश्चय हुआ था (सहाभा० उद्योग० ४.१५) ।

नभःप्रभेद−पु० [सं०] विरूपयंशीत्पन्न एक वैदिक ऋषि जिनके मत्र भी मिलते हैं (ऋग्वेद)।

नभ-पु० [स०] (१) कुझके पौत्र निषधके पुत्र नथा पुण्ड-रीकके पिताका नाम (भाग० ९.१२.१) । (२) एक पवित्र महीनेका नाम जिसमे इन्द्र नामके सूर्य तपते हैं और उनके रथपर विश्वावसु (गन्धर्व), श्रोता (यक्ष), एलापत्र (नाग), अङ्गरा (ऋषि), प्रम्रोचा (अप्तरा) और वर्ष (राक्षस) अधिष्ठित रहते हैं (भाग० १२.११.३७)।(३) राजा नलके एक पुत्रका नाम जो रामके पुत्र कुशके वंश (नभपुत्र = ब्रह्मां० तथा विष्णु०) के पुण्डरीवके पिता थे (ब्रह्मां० ३.३६. २०२; मत्स्य० १२.५२; वायु० ८८.२०२; विष्णु० ४.४. १०६)। (४) हरिवंशके अनुसार रामचंद्रके वशके एक राजाका नाम (हरिवंश) । (५) स्वारोजिय मनुका एक पुत्र (मत्स्य० ९.७) । (६) चाक्षुप मुनिके एक पुत्रना नाम (हरिवंदा) । (७) औत्तम मनुका एक पुत्र (मत्स्य०९.१२) । (८) एक प्रवर अवर्तक कदयपकुलके ऋषि का नाम (मत्स्य० १९९.१५) । (९) चाक्षप मन्वंतरके सात ऋषियोंमेसे एक ऋषिका नाम । (१०) एक मंत्रकृत् ऋषि (वाशु० ५९.७९) । (११) विप्रचित्तिके सिंहिकासे उत्पन्न बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (विष्णु० १.२१.११)।

नभग-पु० [सं०] वैवस्वत मनुके दस पुत्रोंमेसे एक पुत्र तथा नाभागके पिताका नाम (भाग० ८.१३.२; ९.१.१२; ४.१; ब्रह्मां० ३.६३.५; बायु० ८८.५) । पुराषोंमें कहीं-कहीं ना भागकों भी विवस्वत मनुका पुत्र कहा गया है। नभगनाथ-पु० [मं०] गरुड पक्षीका एक नाम । नभश्री-स्त्री [मं०] वर्षाऋतुकी रानी (ब्रह्मां० ४.३२.२८) । नभस्य-पु० [मं०] (१) एक मासका (भाद्रपदका) नाम जिसमें विवस्वान् नामके सूर्य तपते हैं और उनके रथपर उग्रसेन, व्यान्न, आसारण, शङ्कपाल, अनुम्लोचा, भृगु आदि अधिष्ठत रहते हैं (भाग० १२.११.३८; ब्रह्मां० २.१३.९; वायु० ३०.८७) । (२) हरिवंशके अनुसार स्वारोचिष मनुके चार पुत्रोंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० ९.७) । (३) औत्तम मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ९.१२) । (४) इस मासकी त्रयोदशी निथिका नाम युगादि है । इस मासमें त्रयंक नामक शिवकी पूजा होती है (मत्स्य० १७.४; ५६.४) । सौभाग्यशयन व्रत, जो प्रत्येक तृतीया निथिमें एक वर्ष किया जाता है, में इस मासके व्रवके दिन केवल कुशोदक पीने और दान देनेके समय मंत्र कहें 'शिवा प्रीयताम्' (मत्स्य० ६०.३४) ।

नभस्यश्री-स्त्री० [मं०] दे० 'नभश्री'।

नभस्वती – स्त्री॰ [मं॰] अंतर्धान की एक रानी जो हविर्धान की माता थी (भाग॰ ४.२४.५)।

नभस्वान् -पु० [सं०] सुर, जिसने नरकासुरके आदेशानुमार श्रीकृष्यपर आक्रमण किया था, के सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.५९.१२-१४)।

नभोद-पु० [सं०] एक विश्वेदेवका नाम (हरिवंदा)।

नमस्यु - पु॰ [सं॰] पुरुवंशीय प्रवीरका एक पुत्र तथा चारु-पदका पिता (भाग॰ ९.२०.२)।

नमुचि-पु० [सं०] (१) एक दानव जो महासुर शुम्भका तीमरा भाई था उसके दूसरे भाईका नाम निद्युम्भ था (वामनपु० अ० ५२) । (२) कामदेवका एक नाम (हि० शां सां)। (३) एक ऋषि विशेषका नाम (हिन्शन्साः)। (४) अनल्निवासी एक दानवका नाम (वायू० ५०.१५; ९८.८१) । विप्रचित्ति नामक दानवके सिहिकासे उत्पन्न कई पुत्रोंमेंते एक पुत्र तथा हिरण्यक्रियुका भर्ताजा था। स्वर्भानुकी पुत्री सुप्रभा इसकी पत्नी थी। यह इन्द्रका सखा तथा इन्द्र-शत्रु असुरोका अधिपति था (विष्णु० १.२१.१२)। यह देवासुर संग्राममें वृत्रासुर तथा बलिके पक्षने लड़ा था (भाग० ६.१०.१९-३१; ब्रह्मां० २.२०.१६) । इसने इन्द्रका वल हरण कर लिया था जिन्होंने समुद्रकी झागके समान वजास्त्रने इसका वध किया था, क्योंकि यह किसी गीली या सुखी वस्तु ने मारा नहीं जा सकता था (भाग० ७.२४; ८. १०.२० से अंततकः, ११.१९, २३, २९-४०; मत्स्य० २२. ६१) । वामन भगवान् इते पाताल लेगये थे (ब्रह्मां० ३. ७३.८१; मत्स्य० २४९.६७) ।

**नमुचिसूदन-**पु० [सं०] इन्द्र—दे० तमुचि(४) ।

नय-पु० [म०] (१) प्रह्नादके अनुसार राजनीतिकी सहा-यतासे विष्णुका ज्ञान होना चाहिये। इसका ज्ञाता भेद उपाय'का विशेष पक्षपाती होता है (भाग० ७.६.२६; मत्स्य० २२३.४, १६)। (२) औत्तम मनुके तेरह पुत्रोमेसे एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.३९)। (३) रोच्य मनुके दम पुत्रोमेसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.१०४)। (४) धर्म और दक्षपुत्री क्रियाका एक पुत्र (वायु० १०.३५)। (५) यारह साध्य देवोंमेसे एक साध्यदेव (वायु० ६६.१६)। (६) विश्वामित्रके शुनःशेफ आदि नौ पुत्रों में से एक पुत्र (वायु॰ ९१.९६)। (७) दीस अमिताम देवों में से एक अमितामदेव का नाम (वायु॰ १००.१७)।

नर-पु० [सं०] (१) दक्ष प्रजापितकी पुत्री मूर्तिसे उत्पन्न धर्मके पुत्र एक पौराणिक ऋषि जिन्हें ईश्वरका अंशावतार मानते हैं। यह अपनी तपस्याके लिए प्रसिद्ध थे (भाग० ४.१.५२; २.७.६-७; १२.८.३२, ३५; ब्रह्मां० २.३'५.९३; मत्स्य० १.२) । नर और नारायण दो भाई थे जिनका दर्शन मार्भण्डेयने किया था (भाग० १२.८ ३२, ३५, ४० ४९; ९.१)। (२) तामस मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ८.१.२७; ब्रह्मां० २.३६.४९; वायु० ६२.४४; विष्णु० ३.१.१९) । (३) केवल (चन्द्र-विष्णु०) का पिता तथा सुधृतिहा एक पुत्र (भाग० ९.२.२९, ३०; ब्रह्मां० ३. ८ ३५; ६१.९; विष्णु० ४.१.४०-१; वायु० ८६.१३-१४) । (४) मन्युसुत जयका पुत्र तथा संकृतिका पिता (भाग० ९.२१.१) । (५) प्रतिहारवंशी गयका पुत्र तथा विराट्का पिता (ब्रह्मां० २.१४.६८; विष्णु० २.१.३८; वायु० ३३. ५८)। (६) चन्द्रमाके रथके १० घोड़ोंमेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० २.२३.५६; मत्स्य० १२६.५२) । (७) स्वारोचिष मन्वंतरमें सत्य देवगण होनेवाले १२ माध्य देवोंमेंसे एक साध्य (ब्रह्मां० ३.३.१६-७; मत्स्य० २०३.११; २५१.२४-५; वाय० ६६.१५; ब्रह्मां० २.३६.५०) । (८) भुवमन्युके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४९.३६; वायु० ९९.१५९)। (९) रत्क्षमेन्दु लोकपाल नैऋतका वाहन तथा कुवेरक। रथ खींचनेवाला (मत्स्य० २६१.१५-२२)। (१०) नारद, पर्वत, कइयप, कर्दबादि कई देविषयोंमेंसे एक देविष, जो धर्मा और मृत्तिके पुत्र थे (वायु० ६१.८३) ।

नरक — पु० [सं०] पुराणों और धर्मशास्त्रादिके अनुसार वह स्थान जहाँ पापियोक्षी आत्मा दंड भोगनेके लिए भेजी जाती है और कर्मानु तार फिर जन्म होता है (ब्रह्मां० ४० २.१×६-१५०)। नरक कुल मिलाकर २७ है जिनके अधिपति 'यम' है। भाग० तथा मनुस्मृतिके अनुसार नरक २१ है — तामिस्न, अंधतामिस्न, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, वालस्त्र, अनिपत्रवन, स्रम्सुस, अंधकृप, कृमिभोजन, संदंश, तक्ष्म्मं, वज्रकंटक, शाल्मला, वेतरणी, प्योद, प्राणगेध, विश्वमन, लालाक्स, सारमेवाउन, अवीचि और अयःपान। भाग० मे इनके अतिरक्त क्षारकर्वम, रक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, उन्दरशूक, वटनिर्राधन, पर्यावर्तन, स्वी-मुख ये सात और कहकर कुल २८ नरक कहे गये।

इनके अतिरिक्त कुछ पुगणों में कुछ अन्य नरककुंड सी लिखे हैं — यथा — इसाकुंड, तप्तकुंड, सर्पकुंड, चक्रकुंड इत्यादि । इनमें में सात पृथ्वीके नीचे है तथा शेप लोकके परे हैं, वे हें = गैरव, शीतस्तप, बालस्त्र, अप्रतिष्ठ, अवीचि, लोहपृष्ठ और अविषय (वायु० १०१.१४४-९२: दिष्णु० २.६.१पूग)। नरकचतुर्दशी — स्ति० [नं०] कात्तिक कृष्णा-चतुर्वशी, जिस दिन घरका कृडा-कर्वट निशालकर फेंका जाता है। इसके उपरांत ही दात्तिक ददी अमावस्याको दीवाली होती है। नरकचतुर्दशीके दिन श्रीकृष्णने अपनी रानी सत्यभामाकी सहायतासे अत्याचारी नरकासुरका दथ किया था जिसने १६००० राजकन्याएँ कारागारमे डाल रखी थी। इसका

सारा धन तथा राजकन्याएँ कृष्ण द्वारका ले गये थे (भाग० ८.१०.३३)। शास्त्रानुमार इन दिनों तेलसे अभ्यंग कर स्नान करना चाहिये अन्यथा नरक प्राप्त होता है—'नरकस्य चतुर्वद्यां तैलाभ्यक्षं च कारयेत्।' कहते हैं इस दिन तेलमें लक्ष्मी और उष्णोदक्षमें गंगाका वास होता है। स्नानके पश्चात् उड़दके पत्तोंका शाक और दड़े खानेका विधान है। इससे दरिद्रना नष्ट होती है। इस तिथिको यमतर्पण भी करते हैं जो पिताके रहते भी पुत्र कर सकता है—दे० 'कृत्यनस्वार्णव'।

'उत्मविसिश्व' के अनुसार इसी दिन महावीर हनुमानका जन्म भी हुआ था। शास्त्रों आजके दिन हाथमें उरका लेकर पितरोंको दिखानेका विधान है। पितृलोकते महालयमें हमारे घर आये हुए पितर इस उज्ज्वल ज्योतिसे प्रकाश पाकर पुनः पितृलोक चले जाते हैं। 'अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। उज्ज्वलज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम्'॥ यही मन्त्र पदकर उरकादान करना चाहिये।

**नरकांतक** - पु० [सं०] नरकासुरका अन्त (नाश) करनेके कारण श्रीकृष्णका एक (ब्रह्मां० ३.३६.३४)।

नरकासुर - पु॰ [मं॰] पुराणानुसार एक प्रसिद्ध असुर जिसे पृथ्वीके गर्मसे उत्पन्न विष्णुपुत्र कहते हैं जो वराह अवतार- के समय हुआ था जब विष्णुने पृथ्वीका उद्धार किया था [माग॰ १०.५९.१४-३०; ६५(७)१] अतः यह पृथ्वीका पुत्र था [माग॰ १०.५९.५९ (१, २)]।

जब रावण मारा गवा था उस समय पृथ्वीके गर्भते उमी स्थानपर इस असुरका जन्म हुआ जहाँ जानकीका जनम हुआ था। सोलह वर्षती आयुत्तत राजा जनकने इसे पाला था फिर पृथ्वी ले गयी और विष्णुने इने प्रागज्योतिष-पुरकाराजावना दिया। यह कंसका एक असुर मित्र था (भाग० १०.२.२; ३६.३६) । विदर्भ राजकुमारी मायासे इसका विवाह हुआ और विवाहके समय विष्णुने इसे एक दुर्भेच रथ दिया था। कुछ दिनो तक यह ठीकसे राज्य करता रहा, पर वाणासुरकी नंगतिमे पड़कर दृष्ट हो गया। इने विरुष्ठने विष्णुके हाथों मारे जानेका ज्ञाप दिया था, पर तपोदलसे इसने ब्रह्माको प्रसन्न वर यह दर पाया कि 'इसे देवता, असुर, राक्षस आदि कोई नहीं मार सकेगा और इसका राज्य सटा बना रहेगा। यह दिविद बानरका मित्र था [भाग० १०.६७.२; ६९(३)१] । इसने हयग्रीव, सुंद आदिकी महायतासे इन्द्रको जीतः, वरुणका छाता और अदिनिके कुंडल ले भागा था और घोर अत्याचार करने लगा भाग० १०.५९(१), २] । देवासर मंग्राममे यह शर्नश्चरमे लड़ाथा। अनमें श्रीकृष्णने जन्म लिया और विष्णुके चक्रते नरवासुर नरकचतुर्वजीको मारा गया। इसके मंडारमें कुदेरकी सम्पत्तिते भी अविक माल था और अनेक राजकुमारियाँ वंदीगृहमें वंद थीं जिन्हे श्रीकृष्ण द्वारका ले आये थे (भाग० ८.१०.३३) । अहंकानके कारण यह अपनी जिक्ति, अधिकार तथा सारा राज्य खो बैठा था (भाग० १०.५९ १४-२२; ३७.१६; १.१०.२९) ।

**नरकेमरी**-पु॰ [नं॰] दे॰ नृनिह।

**नरदेव** -पु० [म०] (१) विष्णुके चौबीस अवतारोंमें अट्टा-

रहवाँ अवतार भगवान् राम (भाग॰ १.३.२२)। (१) महा-वली सैकड़ों वानर नायकोंमेंसे एक बानर सरदारका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२४३)।

बरदेवकुमार-पु॰ [सं॰] (१) एक ऋषि विशेष (भाग॰)। (२) विष्णुका अट्ठारहवाँ अवतार (रामावतार) (भाग॰ १० ३.२२)।

नरनारायण - पु० [सं०] नर और नारायण नामके दो ऋषि जो विष्णुके चौथे अवतार कहे जाते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि मूर्त्तिके गर्भसे उत्पन्न ये दोनों भाई धर्मपुत्र थे जिनमें नारायण वड़े थे और इन लोगोंका निवासस्थान गंधमादन था (भाग० १.२.४, २६; ३.९; ४.१.५२-५७; विष्णु० ५.२४.५; ३७.३४.३७)। एक वार इनसे और शंकरसे घोर युद्ध हुआ था, पर ब्रह्माने आकर समझाया कि 'यह स्वयम् विष्णु है, इनसे मत लड़ो'। तब शंकरने प्रार्थना करके इन्हें प्रमन्न किया था (महाभा० शान्ति० ३४२.११०-११७)। महाभारतमें यह भी लिखा है कि परब्रह्मके अवतार नरनारायणने नारायणीय आर्थात् भागवत धर्मका प्रचार किया।

देवीभागवतके अनुसार ब्रह्माके पुत्र धर्मने दक्षकी दस पत्रियोंसे विवाह किया था जिनके गर्भने हरि, कृष्ण, नर और नारायण उत्पन्न हुए थे। नर और नारायणकी कठिन तपस्यामे डर कर इन्द्रने क्रोध, काम, लोमकी सृष्टि की, पर ये नीनों नर-नारायणका तप भंग न कर सके। तव इन्द्रने कामदेवकी शरण ली और कामदेव अपने दलके साथ नर-नारायणके पास गये। इन्द्रको लिज्जत करनेके विचारसे नर-नारायणने अपनी जंघाने उर्वशी नामकी एक अति रूपवती अप्सरा उत्पन्न की जिसकी स्तुति इन्द्रकी सारी अप्यराएँ करने लगी (भाग० ११.४.६-१६; ७.१८) उन्होंने यह वर मॉगा कि आप हम लोगोके पति हों। इसपर नारायणने उन लोगोंको द्वापरतक ठहरनेके लिए कहा। तदनुमार नर अर्जुन हुए और नारायणने श्रीकृष्णका अव-नार लिया (भाग० ४.१.५९) । अन्य मतसे—'नरसिंह'के 'नर'से नर और 'सिंह'से नारायणकी उत्पत्ति लिखी है— दे० (शालिकापराण) ।

नरनार वणाश्रम — पु० [सं०] वदिर काश्रम क्षेत्रमें स्थित एक तीर्थ जहाँका जल स्वच्छ होनेपर भी दो प्रकारका दीखता है। धर्मपत्नी मृतिने नर और नारायण उत्पन्न हुए थे जो माता-पितासे आझा ले 'नर-नारायण' पर्वतके बीच स्थित हो गये थे जहाँ स्नान-पूजासे नर नारायण हो जाता है (स्कंड० बैष्णव० वडरिका-माहात्म्य)।

नरमेध-पु० [मं०] (१) बहुत प्राचंग्न कालका एक यहा जिसमें नर-विल दी जाती थी और जो चैत्र सुदी १० से आरम्भ होकर चालीस दिनोंमें समाप्त होता था। आधुनिक कालमें यह वंद हो गया है। (२) वेदार्थके निश्चयके लिए वेदव्यासजीने मेरु पर्वतकी काजनी गुफामें परम तप किया तव चारों वेद उनके सम्मुख प्रादुर्भृत हुए। उनके विभिन्न अङ्गोंमें वर्णों, वाणियों, पञ्चभूतों, विविध यहीं, तीर्थोंके दर्शन हुए। नरमेधका उन्हे वेदके उदरमें दर्शन हुआ अतः यह वेदका उदर कहा गया है (वायु० १०४.८४)।

नरवाहन-पु० [नं०] कुवेरका एक नाम (मत्स्य० १७४.

8C) 1

नरसिंह — पु० [सं०] हिरण्यकशिपुका वध करनेके लिए विष्णुका जो अवतार हुआ था (ब्रह्मां० ३.५.२६, २७; ५७. ५७; ७३.७४; वायु० ६७.६६; ९७.७३; ९८.७३; १११. ७२; विष्णु० १.२०.३२)। हिरण्यकशिपुका वध दॉत तथा नखोंकी सहायतासे हुआ था उसकी तपस्यासे प्रसन्न हुए ब्रह्मासे उसने देव, असुर, मनुष्य आदिसे अवध्यत्त्व गीले और सूखे अस्त्रसे अवध्यत्त्व एव दिन तथा रात्रिमें अवध्यत्त्वका वर मिला था, नख आदि न गीले है और न दृखे (मत्स्य० ५३.५०; अध्याय १६१ से १६३ तक; २८५.६)।

नरांतक - पु० [सं०] (१) कालनेमिके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.५.३९; वायु० ६७.८०) जो लंकाके युद्धमें मारा गया था (भाग० ९.१०.१८)। (२) लंकापित रावणका एक पुत्र जिसे अंगदने मारा था, पर स्कन्द पुराणानुसार इसे सम्रीवने मारा था (स्कंद० बाह्म० सेतु-माहात्म्य)।

नरा चिंा० [मं०] सुयद्य (इव तत्क = वायु०) की पुत्री, भंग-कारकी पत्नी तथा शत्रुब्न और बन्धुमान् (जिन्हें अक्ररने मारा था) की माता (ब्रह्मां० ३.७१.८७; वायु० ९६.८६)।

निरिष्यंत — पु० [मं०] (१) वैवस्वत मनुके दस पुत्रोमेंसे एक पुत्र तथा चित्रसेनका (मत्स्य० = ज्ञुचका) पिता । जातुकर्ण इस वंशका अंतिम राजा था (भाग० ८.१३.२; ९.१.१२; २.१९.२२; ब्रह्मां० ३.६०.३; मत्स्य० ११.४१; १२.२०; वायु० ६४.२९, ८५.४; विष्णु० ३.१.३३; ४.१.७) । (२) स्वायंभुव मनुके नौ पुत्रोमेसे एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३८.३१; वायु० ८५.४) । (३) मरुत्त, जिसने इतने यज्ञ किये कि अंतमें वरण करनेके लिए ब्राह्मण ही नहीं मिले थे, के १८ पुत्रोंम ज्येष्ठ पुत्र तथा दमका पिता (ब्रह्मां० ३.८.३५; ६१.७; वायु० ८६.१२; विष्णु० ४.१.३४-५) ।

नर्मदा-स्त्री० [सं०] (१) एक गंधर्य-स्त्रीका नाम जिन्तकी सुंदरी, केतुमती और वसुदा नामकी तीन पुत्रियाँ थो। (२) दक्षिणकी एक पवित्र नदी जो प्रकृतसकी पत्नी तथा त्रमुद्दस्युकी माता थी (विष्णु०) । रक्षंद्र० के अनु० चंद्र-वंशी राजा हिरण्यतेजाके तपसे नर्मदाना अवनरण पृथ्वीपर हुआ । पुराणानुसार यह विन्ध्यपर्वतके पुत्र 'पर्यद्वागिरसे निकली है। सरस्वतीका जल तीन दिनोंने पवित्र करता है, यमनाका जल सात दिनोंमें और गंगाजल तत्काल पवित्र करता है, पर नर्मटा टर्झनमात्रसे पवित्र करती है (स्कंद० आवन्त्य॰ रेवाखंड, । सुकाल नामक पितरोंकी मानस कन्या जिसके भाई उरगने इसका विवाह पुरुकुत्ससे कर दिया था और यह त्रसद्यस्युकी माना हुई जिसे के यह रसातल चली गयी जहाँ नागोंके प्रमन्नतार्थ इसने कई दृष्ट गधवींका वध किया (भाग० ९.७.२-३; ब्रह्मां० ३.१०.९७; वायु० ७३. ४८; ८८.७४) । वहाँ पुरुकुत्ममे विष्णुपुराण सुन इसने (नर्मदाने) महानाग धृतराष्ट्र तथा आपूरणको सुनाया (विष्णु०६.८.४५)। (३) ऋक्षवान् पर्वत या ऋष्य पर्वतसे निकली भारतवर्षकी एक नदी जिसके दक्षिणी तटपर भग-व.च्छ था। यह पितरोके आद्धादिके लिए पवित्र समझी जाती है और हैदय-राज्यके पड़ोससे होकर बहती है (भाग० ५.१९.१८; ८.१८.२१; ब्रह्मां० २.१२.१४; १६.२९;

३.१०.९७; मत्स्य० २.१३-१५; २२.२५; ११४.२३; वायु० ४९.९९; ७७.३२; ९४.२८; १०८.८२) ।

वृत्रासुर और इंद्रका युद्ध इसीके तटपर हुआ । श्रीकृष्ण रुविमणीको ले जब इस नदीको पार कर रहे थे, रुविमणीने उन्हें यहीं रोका था। कार्त्तवीर्यते इसीकी धाराको रोका था (भाग० ६.१०.१६; १०. ४.२३(१); ब्रह्मां० ३.१३.८, ३२: २६.१०.३८;३८.३.७;४१.१५;४५.२;६९.२८; मत्स्य० ४३.३१; ४४.३१; १६३.५३; विष्णु० ४.११.१९) । इसके तटपर जलेश्वर, रुद्रकोटि, अमरकंटक, कपिल और विशाल-कर्णी आदि कई तीर्थ है। इनमेंसे कहीं भी रनान करने-वाला अस्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है (मत्स्य॰ अध्याय १८६)। महेरवरका मंदिर इसीके तटपर है, जहाँसे भगवान् शंकरने वाणासुरको नारदकी रायसे परास्त किया था। त्रिपुरके तीन नगरोंमेंसे दो तो जलकर भस्म हो गये। पहिला नगर श्रीशैल पर्वतमें बदल गया और दूसरा अमरकंटक पर्वत वना । दोनोंपर सिद्ध, गंधर्व आदि रहने लगे। अमरकंटकमें ज्वालेश्वरकी स्थापना हुई, तीसरा नगर विना जलाये छोड़ दिया गया (मत्स्य० अ० १८८)

कहते हैं नर्मदा और कावेरीके संगमपर कुवेर शिवप्रीत्यर्थ तपकर यक्षोंके अधिपति हो गये। यहाँ स्नान करनेका फल गंगा-यमुनाके संगमपर स्नानके दरादर हैं (मत्स्य० अ० १८९) । इस नदीके उत्तर तटपर मंत्रेश्वर, गर्जन, आम्रातकेश्वर, ब्रह्मावर्न, करजतीर्थ, कुंडलेश्वर, पिप्पलेश, विमलेश्वर, सुन्दरदेवशिला, पुष्करणीर्तार्थ आदि अनेक तीर्थ स्थित हैं जिनमें स्नान, शिवदर्शन और शिव पूजनका बड़ा माहात्म्य है। इसके उपरांत भीमेश्वर, नारदेश्वर, आदित्ये-श्वर, रावणेश्वर, कुवरस्थान, अहल्यातीर्थ तथा जनाईनमंदिर आदि अनेक अन्य तीर्थ भी स्थित है। यहाँ अग्नि, धर्म-राज तथा वासुने तप किया था। राजिष चाणक्यका पवित्र शुक्कतीर्थ मनुष्यके सारे जीवनका पाप थे। फेक्कने की सामर्थ्य रखना है (मत्स्य० अ०१९०-१९२)। इसके ही समीपवर्गी अन्य तीर्थ यथा भृगुर्नीर्थ, कनखल जहाँ गरुड़ने तप किया, कन्यातीर्थ, पितामहर्तार्थ और स्वर्गद्वारतीर्थ है। "नर्मदा-माहात्म्य" सुननेवाला मोक्ष पाता है चाहे वह किसी वर्णका हो (मत्स्य० अ० १९३ १९४)। पुरुकुत्मने इसीके तटपर ऋषियोंसे विष्णुपुराण सुनाथा (विष्णु० ४.३.७-१६) । यहाँ तप कर रहे अनेक असुर मायामोहके मोहक वचनोंमें पड कर स्वथर्मश्रष्ट हो अर्हत् हो गर्वे (विष्णु० ३.१८.१,१३)। (४) अदर्गार पुत्र युवनाश्वकी पत्नीका नाम जो संभूतकी माता थी (ब्रह्मां० इ.६३.७३)। (५) सोमप-पितरोंशी मानस पुत्री जो हन्य-वाहन अग्निकी १६ पत्नियोंनेसे एक थी जो दक्षिणापथकी नदी हो गयीथी। वहां किये गये श्राद्ध और दान अक्षय होते है (मत्स्य० १५.२५,२८;५१.१३; वायु० ७७.३२) ।

नर्मदानिकेत-पु० [मं०] नर्मदाक्षेत्रके निवासी ऋषि जो बारका गये थे (भाग० १०.९०.२८ (५)।

नर्भदेश्वर-पु० [मं०] (१) नर्भवातद्वर्ता एक उत्तम तीर्थ-का नाम जहाँ स्नान करनेसे स्वर्गम देववत्पृजा होती हैं (मत्स्य० १९४.२) । (२) नम्भ, नदीमें पाये जानेवाले एक प्रकारके शिवलिंग विशेष जो सफेद, लाल अथवा काले रंगके होने हैं और जिनका आकार अंडेकी तरह होता है। पुराणोंन इनके पूजनका बड़ा माहात्म्य लिखा है (हि॰ श॰ मा॰)

नल-पु० [मं०] (१) निषध देशके राजा वीरसेनके पुत्र जो दड़े ही मुदर और गुणवान् थे। यह घोडोंके अच्छे पारखी तथा उनके संचालनमें वड़े दक्ष थे। इनका विवाह विदर्भ-राज भीमकी पुत्री दमयंतीसे हुआ था जिसके स्वयंवरमें इन्ट्रादि देवता लोग भी आये थे। इनका विवाह हो गया दमयन्तीमे इनके दो बच्चे हुए इन्द्रमेन (पुत्र) और इन्द्र सेना पुत्री । पर किल इनपर दहें रुष्ट हुए । किल बारह वर्षीते इनकी ताकमें था, अतः इनके शरीरमें प्रवेश कर उसने नलको पुष्कर द्वारा जूएमें हरा कर विलकुल कंगाल बना दिया । अंतमें यह पत्नी महित जंगलमें चले गये जहाँ इनका वस्त्र भी पक्षी ले गये, तव नल पत्नीका आधा वस्त्र ले तथा उसे वनमें अकेली मोती छोड़ चल दिये। दमयंती घोर विलाप करती हुई अपने पिनाके घर विदर्भ पहुँची और नल भी नाना संकटोंको झेल अयोध्या आये जहाँ उन्होंने राजा ऋतुपर्णके यहाँ अपना नाम बाहुक बतलाया और सारथिका काम करने लगे। बहुत खोजके पश्चात् नलका पता लगा तत्र ऋतुपर्णके यहाँ दमयंनीके दूसरे स्वयंवरकी झूठी सूचना देकर इन्हें बुलवाया गया। एकने दूसरेनो पहिचान लिया और तीन वर्षोंके पश्चात पति-पत्नी पनः मिले। अब कलिने भी इनका भिंड छोड़ दिया था। एक मास विदर्भमें रह नल पुष्करसे पुनः मिले और जुएमे उसे हराकर अपना राज्य वापस ले लिया और पत्नी सहित सुखसे रहने लगे। दमयंतीका पातिवत आदर्श माना जाता है और घोर कष्ट महन करनेके लिए नल-दमयंती प्रसिद्ध है (महाभा० वन० ५७.१-३८,४२-४६; ५९ पूरा; ६१.६-१४ आदि ''नलोपास्यान'')।(२)तैत्तिरिकेपुत्र नंदनोटरदुंदुभिका नाम । इतने पुत्रार्थ अश्वमेथ किया था तथा अतिरात्रके मध्यमें ही पुनर्वसु प्रकट हुये और इसके पुत्र हा गये (मत्स्य० ४४. ६३-५) । (३) श्रीरामचंद्रकी सेनाका एक बंदर जिसे विश्व-दर्माका पुत्र माना जाता है। राम-रावण युद्धमें श्रीरामकी मेनाके लिए पत्यरोंको तैराकर इसीने मुमुद्रपर ५ल वांधा था (बाल्मी० ६.२२.४०-४१)। पुराणानुसार ऋतुध्वज ऋषिके ज्ञापसे यह धनाची नामकी अप्सराके गर्भसे बंदरके रूपमें उत्पन्न हुआ था (ब्रह्मां० ३.७.२३४; रामायण मुंदर० ५९.१-२; लंका० १ तथा मेतु। (४) मिहिकाके गर्भसे उत्पन्न विप्रचित्तिके तेरह पुत्रोमेसं एक (चौथा) पुत्र तथा हिरण्यकशिप्का भानजा, एक दानव। इन सबका मामृहिक नाम मैहिकेय था (मत्स्य०६.२६) । (५) यद्-के चार पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२३.२०; विष्णु० ४.११.५) । (६) सूर्यवंशी वीरमेनका पुत्र (मत्स्य० १२.५६)। (७) एक हदका नाम, जो गजरात प्रान्तके अन्तर्गत अहमदाबादसे १८ मील दक्षिण-पश्चिमकी ओर है। (८) एक महावर्ली वानर जो कनकिन्द्रकी पत्नीमे उत्पन्न अग्निका पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७.२२९)।

नलक्क्यर पु० [मं०] धनाध्यक्ष कुवेर और ऋद्धिके दो पुत्रोंनसे एक पुत्रका नाम । इन्होंने अपनी प्रिया रंभापर बलात्कार करनेके कारण रावणको यह शाप दिया था कि न चाहनेवाली स्त्रीको तुम स्पर्श नहीं कर सकोगे (महाभा० वन० २८०. ५९-६०)। एक वार मद्यपान कर अपने भाई मणिश्रीवके साथ यह गंगाके किनारे स्त्रियोंके साथ कीड़ा कर रहा था। इन्हें ऐसी दशामें देख नारदजीने शाप दिया जिससे ये टोनों वृंदावनमें यमलार्जुन हुए, और श्रीकृष्णके स्पर्जसे ज्ञापमुक्त हुए थे (भाग० १०.९.२२,२३;१० (पूरा); (ब्रह्मां० ३.८.४६; वायु० ७०.४१) । ऊपर महाभारतके अनुसार रावणको नलकुबरके शापकी जो वात कही गयी है वह अन्यत्र यों कही गयी है-एक वार जर रावण दिग्विजय करके लौट रहा था तब उसने नलकूबरके घर जाती हुई रंभा अप्सराको पकड़ लिया और अपने घर ले गया। उसी समय रंभाने रावणको ज्ञाप दिया था कि यदि तुम किसी स्त्रीके साथ बलात्कार करोगे तो तुरंत मर जाओगे। कहते है इसी भयसे रावणने सीताके साथ वलात्कार नहीं किया था-(रामायण)।

नलसेतु-पु० [मं०] विश्वकर्माके सुत नल द्वारा बनाया गया रामेश्वरके निकट समुद्रपर दंधा पुल-दे० नल (३)। निलका-छो० [मं०] प्राचीन कालका एक अस्व जो आजकलकी बंदूक भी तरह होता था और इससे लोहेके छरें या छोटे-छोटे तीर छोड़े जाते थे। इसका उल्लेख वेदोंमें भी पाया जाना है जिसे नाल तथा नालक भी कहते थे (रामायण; महाभारत तथा शुक्रनीति)।

निल्नी — स्त्री० [मं०] (') शा बीपकी सात मुख्य निर्धों मेंसे एक नदी (ब्रह्मां० २.१९.९६; विष्णु० २.४.६५)। (२) पुराणानुसार गंगाजीके १५ पुण्य नामोंमेंसे एक नाम (मत्स्य० १०२.६)। शंकरजी द्वारा अपने जराज्यसे छोड़ी गयी गंगाजीकी सात धाराएँ हुईं। उनमें तीन पूर्वकी ओर तीन पश्चिमकी ओर और एक भगीरथके रथके पीछे दक्षिणकी ओर चली। उनमेंसे पूर्वकी ओर बहनेवाली तीन धागओंमेंसे एक धारा जो तीमर, हंसमार्ग, हैहय, कर्णप्रावरण, अश्वमुख, सिकता पर्वत, विद्याधर, नागमंडलसे होकर समुद्रमें गिरती है (ब्रह्मां० २.१८.४०, ५८ ६१; वायु० ४७.३८ — ५६; मत्स्य० १२१.४०)। (२) पुरंजनका पुरीमें जानेका पूर्वी प्रवेश द्वार (नाकके नथुने) जिससे गंधका अनुभव करते हैं (भाग० ४.२५.४८; २९.११)। (४) अजमीहकी एक पत्नी तथा नीलकी माता (भाग० ९.२१.३०; विष्णु० ४.१९.५६)।

निक्तिनीनंदन -पु० [सं०] धनकुवेरके एक उपवनका नाम— दे० कुवेर ।

नत्व -पु० [मं०] एक माप । ४०० हाथका एक नत्व होता है 'नत्वः किङ्कचतुःशतम्' ऐसा कोश है । मयका रथ र नत्व (१२०० हाथ) चौड़ा था (मत्स्य० १७३.२; ब्रह्मां० ४.२.१२५; ३६.४९) । हिरण्यकशिपुकी सभामें उसका आमन १० नत्व = १।८ मील (मत्स्य० १६१.७१), २०० धनुष विस्तृत था (वायु० ८३.४९; १०१.१२५) ।

नव-पु० [मं०] (१) स्वारोचिष मनुक्ता एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.१९)। (२) राजा उशीनर तथा नवाके पुत्रका नाम जो नवराष्ट्रका मुखिया, सरदार था (ब्रह्मां० ३.७४.१९, २१; मत्स्य० ४८.१८, २१; वायु० ९९.२०, २२, विष्णु० ४.१८.९) ।

नवकुमारी - स्त्रीं (संव) नवरात्रमें पूजने योग्य नौ कुमा-रियाँ जिनमें कुमारिका, त्रिमूर्त्त, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा और सुभद्रा देवियोंकी कल्पना की जाती है—देव दुर्गापूजा-इयामापूजापद्धति।

नवप्रहमख-पु० [मं०] दे० अयुत होम : नवप्रह ये हैं— स्र्यं, चंद्रमा, अंगारक, बुध, शनैश्चर, शुक्र, गुरु, राहु और केतु । ईश्वर, उमा, स्रंद, हिर, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, काल और चित्रगुप्त इनके अधिदेवता हैं; अग्नि, जल, पृथ्वी, विष्णु, इन्द्र, ऐंद्रि, प्रजापित, नागगण और ब्रह्मा प्रत्यिध-देवता हैं (मत्स्य० ९३.६, १०-१६)।

नवचंद्र-पु॰ [सं॰] वालीके सामन्त हजारों महाबली प्रधान बन्दरोंमेसे एक प्रधान बंदरका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७. २४४)।

नवतंतु-पु॰ [सं॰] विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा॰ अनु॰ ४.५८)।

नवताल - पु॰ [सं॰] विष्णु और अन्य देवी देवता आदिकी मूर्त्तियोंकी नाप (मत्स्य॰ २५८.१६, ७५)। सव युगोंमें अपनी अँगुलिके परिमाणसे मनुष्य अष्टताल कहा गया है। जो मनुष्य पैरसे लेकर मस्तकतक नवताल परिमाण हो और आजानु दाहु हो, ऐसी मनुष्यमूर्तिकी देवता भी पूजा करते हैं (वायु॰ ५९.९)।

नवदुर्गा — स्त्री॰ [मं॰] शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंश, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री—ये ही नवदुर्गा हैं। पुराणानुसार नव-दुर्गामें (नवरात्रमें) इनकी पूजा क्रमशः होती है (ब्रह्मां॰ तथा नवरात्रप्रदीपः)।

नवदेवी -स्री० [मं०] दे० नवकुमारी।

नवदेशिक — पु॰ [स॰] नूतन उपदेशक राजिष ययानिको शुक्राचार्यके शापसे जब बुढापेने घेरा तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदुसे अपना बुढ़ापा लेने और उसका यौवन देनेको कहा, किन्तु यदुने बुढ़ापेके बहुतसे दोष दिखाते हुए ययातिका कथन नहीं माना और उसका बुढ़ापा लेकर अपना यौवन देना अस्वीकार कर दिया। इसपर कोधमें आकर ययातिने यदुको नवदेशिक कहा (बायु॰ ९३.३७)।

नवधाभक्ति - स्त्री॰ [सं॰] श्रवण, कीर्त्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवंदन— यही नौ प्रक्षारकी भक्ति कही गयी है— श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य-मात्मनिवंदनम् ॥ इति पुंसापिता विष्णौ भक्तिइचेन्न-वलक्षणा (भाग० ७.५.२३) ।

नवनिधि – स्री० [मं०] महापद्म, पद्म, रांख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द्र, नील तथा खर्व ये नौ निधियाँ हैं — 'महा-पक्मस्तथा पद्म: राङ्को मकरकच्छपौ। मुकुन्दकुन्द नीलाश्च सर्वश्च निधयो नव॥" (स्तंद० वै० अ० मा० ७.५१)।

नवनीतगणप−पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्रकारके गणेश (हिं० श० सा०) ।

नवनीतधेनु - स्त्री॰ [मं॰] टानके लिए एक प्रकारकी गौ जिसकी कल्पना मक्खनके देरमें की जाती हैं। इससे शिव सायुज्य प्राप्त होता है और विष्णुलोकमें वास होता है (वाराहपु॰)। विशोक-द्वादशीव्रतमें इस दानका दड़ा महत्त्व है (मत्स्य॰ ८२.२१)।

नवपत्रिका-पु॰ [सं॰] केला, अनार, हरुरी, मानकच्चू, कच्चू, धान, अशोक, बेल और जयंतीके पत्ते पवित्र ममझे जाते हैं और नवरात्र-पूजनमें काम आते हैं (नवरात्रप्रदीप-नंदर्प डितकुत)।

**नवब्रह्मा** −पु० [सं०] पुराणानुपार भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ ये नवब्रह्मा (ब्रह्मरू ्) हैं (वायु० ९-६८-६९)।

नवरःन-पु० [सं०] पुराणानुसार ये नवरत्न अलग-अलग एक-एक ग्रह की शांतिके लिए उपकारी हैं यथा 'सूर्यके लिए लक्सुनिया, चन्द्रमाके लिए नीलम, मंगलके लिए माणिक, बुधके लिए पुखराज, बृहस्पितिके लिए मोनी, शुक्रके लिए हीरा, शनिके लिए नीलम, राहुके लिए गोमें और केतुके लिए पन्ना। अन्य मतसे रत्नोंके नाम भिन्न हैं (नवग्रह-विधानपद्धति)। सूर्यके लिए माणिक, सोमके लिए मोती, मंगलके लिए मूँगा, बुधके लिए पन्ना, बृहस्पितिके लिए पोखराज, शुक्रके लिए हीरा, शनिके लिए नीलम, राहुके लिए गोमें और केतुके लिए लहसुनिया भी कहा गया है (रक्नप्रतिपक्षा, लक्ष्मीनारायणित्रपाठी कृत)।

नवरथ-प्० [मं०] भीमरथ (भीमरथ-सुत रथवर = ब्रह्मां०, वायु० तथा विष्णु०) का पुत्र तथा दशरथ (इट्र्य= मत्स्य०) का पिता (भाग० ९.२४.४; ब्रह्मां० ३.७०.४३; मत्स्य० ४४.४१-४२; वायु० ९५.४२; विष्णु० ४.१२.४१)। नवरात्र-५० [मं०] चैत्र शुक्कपक्ष तथा आश्विन शुक्कते पहले नौ-नौ दिन जिनमे हिन्दू लोग नवदुर्गाका ब्रज, घटरगपन तथा नवदुर्गा पूजनादि करते है (देवी भाग० तथा रुद्रया-मल) । नवरात्रके पहले दिन घटस्यापन कर देवीका आवा-हन करे फिर पूजन बरापर नौ दिनोंतक होता रहता है और नवें दिन भगवती का विसर्जन होता है। अष्टमी या नवमीको 'कुमारीपुजन' तथा उन्हे भोजन कराते हैं जो र से १० वर्षके भीतर ी अवस्थावाली होती हैं—'अत जध्वैन्तु याः कन्याः सर्वकार्येषु वर्जिताः'-(स्कंद०) । इनके कल्पित नाम भी है—दे० (नवकुमारी)। यदि किसी कारणवश यह व्रत तथा पूजन स्वयम् न कर सर्वे तो प्रति-निधि-पिन-पति-पत्नी, ज्येष्ठ पुत्र, सहोदर या ब्राह्मण द्वारा सम्पन्न करें - दे० 'स्वयं वाष्यन्यतो वापि पूजयेत् पूजयीत वा'---(पूजापङ्कजभारकर) ।

नवराष्ट्र—पु० [सं०] (१) राजिष उशीनर और नवाके पुत्र 'नव'के राज्य तथा राजधानी दोनोंका नाम 'नवराष्ट्र' था (ब्रह्मां० ३.७४.२१; मत्स्य० ४८.२१; वायु० ९९.२२)। (२) एक प्राचीन देशका नाम जिसे सहदेवने जीता था (हि० श० सा०)। (३) एक देश जिसे अर्जुतने अज्ञात-वामके लिए चुना था (महाभा० विराट १.१३)।

नववर्ष-पु० [मं०] जम्बूद्रीपक्षा नाम जिसमें ९ वर्ष (देश)—(१) भारतवर्ष, (२) किंपुरुषवर्ष, (३) हरिवर्ष, (४) इलावृतवर्ष, (५) रम्यक्ष्वर्ष, (६) हिरण्मयवर्ष, (७) कुरुवर्ष, (८) भद्राश्ववर्ष और (९) केतुमालवर्ष हैं (वायु० ३४.९)। नववास्तु-पु० [सं०] एक वेदोक्त राजिष तथा असुरका नाम (ऋग्वेट १.४६.१८; ६.२०.११; १०.४९.६ का सायण भा०)।

नववीथि(यी)गण-पु० [सं०] दक्षपुत्री जामा (यामा) और धर्मके नौ वीथीरूप पुत्र जो तीन पंथ—दक्षिण, उत्तर और मध्यमपर अवलिम्बन है, जो क्रमद्याः वैश्वानर, ऐरावत और जारद्रव कहलाते हें। नौ वाधियाँ यों है—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका—(१) नागवीथी है; रोहिणी, मृगिहारा, आर्द्रा—(२) गजवीथी है—पुनर्वसु, पुष्य, अदलेषा—(२) ऐरावतवीथां है। यह वीथीत्रय उत्तर मार्ग कहा जाता है। मघा, पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफल्गुनी—(४) क्रषम (वृषम) वीथी है; हस्त, चित्रा, स्वाती—(५) गोवीथी है; विशाखा, अनुराधा, उत्पेष्ठा—(६) जारद्रवी वीथी है। यह वीथीत्रय मध्यम मार्ग कहा जाता है। मूल, पूर्वाषाहा, उत्तराषाहा—(७) अजवीथी है; श्रवण, धनिष्ठा, शतिषक्—(८) मार्गीवीधी है; पूर्वामाद्रपटा, उत्तराभाद्रपटा और रेवती—(९) वैश्वानरवीधी है। यह वीथीत्रय उत्तर मार्ग कहा जाता है।

नवशक्ति - स्त्री [सं०] पुराणानुसार 'प्रभा, माया, जया, सूक्ष्मा, विशुद्धा, निद्दिनी, सुप्रभा, विजया और सर्व-मिद्धिरा'—ये ही नव शक्तियाँ है (हि० श० सा०)।

नवा — स्त्री० [सं०] उशीनरकी पाँच रानियोंमसे एक तथा नवकी माना (ब्रह्मां० ३.७४.१८-१९; मत्स्य० ४८.१६,१८; वायु० ९९.१९-२०)।

नवाक्ष-पु०[मं०] दस करोड़ हाथियोंका वल रखनेवाले प्रधान वानर-नायकोंमेसे एक प्रधान वानर-नायकका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२४०)।

वष्टचंद्र-पु॰ [मं॰] भारोंके कृष्ण तथा शुक्क दोनों पक्षोंकी चतुर्जों तो दिखाया पड़नेवाला चन्द्रमा जिसका दर्शन पुराणानुमार निषिद्ध है। कुछ केवल भाद्रपट शुक्का चतुर्जा-को ही निषिद्ध मानते हैं -दे॰ 'चौथचन्दा'।

नष्टचन्द्रकला - स्त्रीं १ [मं ०] वह अमावास्या जिसमें चन्द्रमा-की कला नष्ट हो जाती है - कुहू । अमावास्याके दो नाम है - सिनीवाली और कुहू । जिसमें चन्द्रमाक्षी कला दिखायी देती है वह सिनीवाली है, जिसमें वह नष्ट हो जाती है उसे कुहू कहते हैं - 'सा हप्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दु-कला कुहू:' - अमर ।

नहुष-पु० [मं०] (१) अयोध्याके इक्ष्वाकुवंशी एक प्रसिद्ध राजा जो अम्बरीष (ब्रह्मपु० के अनुसार स्वर्भानुकुमारी प्रभाके गर्भसे उत्पन्न आयु) के पुत्र और आज्यप पितरोंकी मानसी कन्या विरजाके गर्भसे उत्पन्न यति, ययाति, संयाति, आयाति तथा पाइवंके पिता थे। महाभा० आदि० ७५.२५ के अनुसार इन्हे चन्द्रवंशी राजा आयुके ५ पुत्रोंमें पहला पुत्र माना जाता है जो प्रभाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। पुराणानुसार यह एक प्रतापी राजा थे। आज्यप पितरोंकी मानस-पुत्री विरजा इन्हे ब्याही थी जिससे यित, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति ये इनके ६ पुत्र हुए थे (भाग०)। मत्स्य० के अनुसार यित, ययाति, मंयाति, उद्भव, पाचि, सर्याति और मेघजाति इनके ये सात पुत्र हुए थे। महा त० आदि० ७५.३०-३१ के अनुसार इनके हुए थे। महा त० आदि० ७५.३०-३१ के अनुसार इनके

यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रव ये पाँच पुत्र थे। ब्रह्माण्डके अनुमार यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति और कृति ये छह इनके पुत्र थे।

वृत्रासुर हो मारनेसे इन्द्र हो ब्रह्महत्याका पाप लगा था, अतः इन्द्रको एक हजार वर्षीतक कमलनालमें छिपकर रहना पड़ा था। उस समय इन्द्रश्ची अनुपस्थितिमें बृहस्पति-ने नहुषको ही कुछ दिनोंके लिए इन्द्रपद दिया था। राज-मदमे चूर हो यह इन्द्राणी तो अपनी पतनी बनाना चाहता था। इससे पिंड छुड़ानेके हेतु इन्द्राणीने इसे सप्तिषयोंके कंधेपर पालकीमें बैठ कर बुलाया। इसने ऐसा ही किया, पर घवराहरमें ऋषियोंसे बोला—'सर्प, सर्प' अर्थात् जरदी चलो। इमसे रुष्ट हो अगस्य ऋषिके शापसे यह 'सर्प' ही हो गया तथा इन्द्रपदसे भी गिर गया (भाग० ९.१७.१; १८.१-२; ६.१३.१६; १०.७३.२०; ब्रह्मां० २.२७.२४; ३.६.२४; १०.९५; ६७.२; ६८.११; मत्स्य० १५.२३; २४.३४, ४९; वायु० ६८.२४; ७३.४६; ९२.२; ९३.१२-३; विष्णु० ४.८.३; ५.२८; १०.१) । सर्पभेषधारी नडुषने भीमको पकड़ा था और अंतमें युधिष्ठिरके दर्शनसे शाप-मुक्त होकर स्वर्ग चला गया था (महाभा० वन० १७८.२८; १८०.६ से १८१.४४ तक)। (२) और्वशेय उर्वशी-पुत्र अर्थात् आयुका एक पुत्र (ब्रह्मां० १.२.२४; वाय० २.२४) । (३) प्राणानुसार एक कशिकवंशी ब्राह्मण राजा। (४) दक्ष-पुत्री तथा कर्यपमे उत्पन्न हजार महादली काद्रवेय नागोंमेसे एक प्रमुख काद्रवेय नाग (बह्मां० ३.७.३७; वायु० ६९.७४; महाभा० आदि० ३५.९)। (५) सात गणोंमे विभक्त ४९ महतोमेंसे एक महतका नाम (हरिवंद्य)। (६) वैदस्वत मनुके ९ पुत्रोमेंसे एक (वायु०८५४)। (७) एक ऋषि जो मनके पत्र माने जाते है। (८) एक राजिष-का नाम (ऋग्वेड८.४६.२७)। (९) चन्द्रवंशी यदुके एक पुत्रका नाम (विष्णु० ४.६.४; ११.५) ।

नांदीमुख-पु० [सं०] शुभ अवसरींपर होनेवाला एक आभ्युदिक श्राद्ध जो पुत्र-जन्म, विवाहादि तथा गृह-प्रवेशादिके अवसरपर किया जाता है (निर्णयिमिधु) और यह मध्याह्रमें न होकर पूर्वाह्रमें होता है (विष्णु० ३. १३.६)।

ांदीशब्द−पु० [मं०] मारे शुभकार्य इस कृत्यके पश्चात् ही होते हें (मत्स्य० १७.६९)।

नाक-पु॰ [मं॰] कलिके चार पुत्रोंमसे एक शरीरिवर्हान पुत्र जिसका विवाह मनुष्यभक्षी (वायु॰ ८४.११) शकुनिसे हुआ था (ब्रह्मां॰ ३.५९.१०; वायु॰ ८४. १०,१३)।

नाकनाथ-पु०[मं०] स्वर्गके अधिपति इन्द्रका एक नाम--दे० इन्द्र।

नाकपृष्ठ-पु० [सं०] स्वर्गका एक नाम (वायु० ३४.९४) । नाकुल्जि-पु० [सं०] भार्गव कुलका एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२५) ।

नाकुळी – स्री० [सं०] निषथ पर्वतपर स्थित विष्णुपद सरोवरसे निकली दो निदयोमेसे एक नदी (ब्रह्मां० २.१८.६८)।

नाग-पु॰ [सं॰] (१) महाभार झीलसे उत्तरके वई पहाड़ों-

मेंसे एक पहाड़ (भाग० ५.१६.२६; वायु० ३६.३१)। यह मेरु पर्वतके उत्तर है (विष्णु० २.२.३०)। (२) शिवका यशोपवीत । शिवजी नागयशोपवीत कहे जाते हैं (ब्रह्मां० ३.३२.१९; वायु० २४.१४२)। संगीतमे सात स्वर, तीन माम, इक्कीस मूर्च्छना और उक्चास तान होते हैं। उक्त २१ मूर्च्छनाओंमेंसे एक मुर्च्छनाका आधार।

नागकूट-पु॰ [सं॰] यह गयामें फल्गुतीर्थ तथा गयाशिरके अन्तर्गत है। यहाँ किया गया श्राद्ध अक्षय होता है (वायु॰ १११.२२, ४२)।

नागखंड-पु॰ [सं॰] इसे नागद्वीप भी कहते हैं। पुराणा-नुसार भारतवर्षके नौ खंडोंमेंसे एक (पाँचवें) का नाम (विष्णु॰ २३.७)।

नागगण-पु० [सं०] (१) दक्षकी पुत्री कद्र से उत्पन्न करयप ऋषिकी संतान जिनकी कमरसे ऊपरका भाग मनुष्यका-सा है और नीचेका सर्पाकार। इनका निवास-स्थान पाताल लिखा है और राजधानी भोगवती। इनमें सर्वप्रधान नाग 'अनंत' थे (भाग० १.११.११; २.६.१३; ३.२०.४८; ११.१६.१°; २४.१३; मत्स्य० २६१.४७-५०)। वाराह पुराणानुसार सृष्टिके आरम्भमें कृदयप उत्पन्न हुए जिनका विवाह दक्ष प्रजापतिकी १३ पत्रियोंसे हुआ। उनमेंसे अन्यतम कद्र से अनंत, वासुकि, कंवल, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक और अपराजित नामके इनके पुत्र हुए जो सब नाग कहलाये। इनके लिए ब्रह्माने पाताल, वितल और सुतल ये तीन लोक वताये। पुराणानुसार नाग अनेक है, पर प्रसिद्ध केवल आठ ही हैं और इनका कुछ अष्टकुल कहलाता है। माहिष्मतीमें क्यों-टककी सभा प्रसिद्ध है। पृथ्वीरूपी गौकी दहनेके समय तक्षक बछड़ा बना था। इन लोगोंने शिव-उमाका विवाहो-त्सव मनाया था (मत्स्य० १५४.४६२) । प्रासाद-निर्माणमें इनका पूजन होता है (मत्स्य० २६६.४६; २६८.१७: २७३.७१; वायु० ३०.३११; ६९.६८; ९४.२६)। (२) एक राजवंशका नाम । इस वंशके नौ राजाओंने चंपावती (पद्मावती = विष्णु०) से शासन किया था। सानने मधुरावे 'दोआव'पर ३८३ वर्षांतक राज्य किया । साकेत और मगध इन्हींके अधीन थे (ब्रह्मां० २.७४.१९४-५, २६७; वायु० ९९.४५३; विष्णु० ४.२४.६३) । (३) हाथी जिनकी सृष्टि देवासर संद्रामके लिए हुई थी; द्विरद, हस्ती, करी, वारण, दंती, गज, कुंजर, मातंग, द्विप, सामज आदि इनके अन्य नाम है। अग्निके शापने इनकी जिह्वा उलटी हो गयी (ब्रह्मां० ३.७.३; ३२४-५९)। (४) वे हाथी जो सामसे उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० ३.७.३३४-५)।

नागिरि-पु० [सं०] भारतवर्षके हजारों पर्वतोंमेंसे एक पर्वत (ब्रह्मां० २.१६.२१) ।

नागतीर्थ-पु० [सं०] गोटावरी तटपर स्थित एक तीर्थं जहाँ प्रतिष्ठानपुरके राजा शूर्सेनके नागाकृति पुत्रने मनुष्य-देह प्राप्त किया था। पूर्व जन्ममें यह शेषनागके पुत्र थे जो शंकरके शापसे मनुष्य योनिमं सर्प रूपसे उत्पन्न हुए थे। यह इड़े ज्ञानी थे और मनुष्योंकी तरह दोलते थे। इनका विवाह पूर्व देशके राजा विजयकी पुत्री भोगवतीसे हुआ था, जो पूर्व जन्ममें भी नागराजकी पत्नी थी। इन

दोनोंने गोदावरी तटपर शिवकी स्तुति की और भोगवतीके प्रसादसे शापमुक्त हुए थे (ब्रह्म॰, नागतीर्थ-महिमा)। (२) पितरोंके श्राद्धले लिए अति प्रशस्त एक तीर्थ (मत्स्य॰ २२. ३३)। (३) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ जिसमें स्नानादि करनेसे मनुष्यको अग्निष्टोमका फल प्राप्त होता है और नागलोकमें गित होती है (महामा॰ वन॰ ८३.१४)। (४) कनखलके निकट नागराज किपलके नामसे विख्यात एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे एक हजार किपला गउओंके दानका फल मिलता है (महाभा॰ वन॰ ८३.४४)।

नागद्गीप-पु० [मं०] पुराणानुसार जंबूद्वीपके नौ खंडोंमेंसे एक (पाँचवाँ) खंड (ब्रह्मां० २.१६.९; मत्स्य० ११४.८; वायु० ४५.७९; विष्णु० २.३.७)।

नागपंचमी - स्त्री॰ [मं॰] श्रावण शुक्ता पंचमी। यह लोका-चार या देशभेदवश कहीं कृष्ण पक्षमें भी मानी जाती है। यह पंचमी परिवद्धा लेनी चाहिये। इस तिथिको नागोंकी पूजा होती है। वराहपुराणानुसार इसी तिथिको ब्रह्माने इन्हें शाप और वर दिया था। इस ब्रतसे सर्प-भय नहीं रहता और 'ॐ कुरुकुल्ये हुं फट् स्वाहा' मंत्रके परिमित जपसे सर्प विष दूर होता है (ब्रतपरिचय)।

मे केंजी साहबके मतानुसार अमेरिकामें भी नागके वंशज थे, जैसे कि भारतवर्षमें पाये जाते हैं। श्रीमती नुष्टुलके अनुसार भी नागों की पूजा अमेरिकामें होती थी। मेक्सिकों के सबसे वड़े मंदिरकी दीवालों पर सपों की चित्रकारी मिली है। उनका कहना है—वहाँ नाग देवताका मंदिर भी मिला है।

नागपदी - स्त्रां (मं०) भद्राश्व देशकी कई श्रेष्ठ नदियों में से एक नदीका नाम (बायु० ४३.२८)।

नागपाश-पु० [सं०] 'वरुणके एक अस्त्रका नाम जो शबुओंको बॉथ लेनेका एक प्रकारका फंदा है। वाल्मीकि रामायणके अनुसार मेघनावने इंद्रसे इस अस्त्रको पाया था। पुराणोंन भी इस अस्त्रका उल्लेख मिलता है। तंत्रानुसार ढाई फेरेके बंधनको नागपाश कहते हैं। कामेश्वरके विवाहनें उपहारस्वरूप वरुणने उन्हें यह अस्त्र दिया था (ब्रह्मां० ४.१५.२०)।

नागपुर — पु० [मं०] (१) एक स्थान विदोष । जब शंकरकी जटाने निकल कर तथा पहाड़ादि लाँघ कर गंगाजी आयीं तब स्वलीन नामक एक दानव पर्वतके रूपमें मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। इसपर राजा भगीरथने कौशिकको प्रसन्न करके एक नागवाहन प्राप्त किया जिसने उस दैखिको जिस स्थानपर विदीर्ण किया उस स्थानका ही नाम नागपुर पड़ा (अग्निपु०)। (२) पाताल स्थित भोगवती नामकी नगरीका नाम। (३) नैमिषारण्यमें गोमती तटपर स्थित एक नगर जो पद्मनाभ नागका निवासस्थान था (महाभा० शान्ति० ३५५.३)।

नागबल -पु॰ [सं॰] दस हजार हाथियोंका वल होनेके कारण भीमसेन (पांडव) का एक नाम । दुयोंधनने भीमको विष देकर जलमें फेंकवा दिया था और वह वहते-वहते नागलोकमें पहुँचे जहाँ नागोंके इसनेसे स्थावर विषक्ष प्रभाव उत्तर गया और वह उठ बंठे। वहाँ कुंतीके पिताके मामाने भीमको पहचाना और वासुकिकी कुपासे एक रस

पान करनेको मिला जिसके पीनेसे भीमको हजारों हाथियोंका बल प्राप्त हो गया था (महाभा० आदि० १२७.४५-७१)। नागभगिनी - स्त्री० [मं०] वासुिक नागकी बहिन जिसका नाम जरतकारु (मनसा) था। यह जरतकारु ऋषिकी पत्नी तथा आस्त्रीककी माता थी (दे० मनसा, जरतकारु तथा आस्त्रीक; महाभा० आदि० १५.६)।

नागमाता - स्त्री० [मं०] (१) नागों ही माता — दक्ष प्रजा-पतिकी पुत्री तथा व इयप ऋषि ही पत्नी 'कद्रू' नागों की माता कही गयी हैं। (२) रामायणानुसार जब श्री हनुमान-जी समुद्र पार कर रहे थे उस समय देवताओं ने उनके बलकी जाँच करने की इच्छासे नागमाता 'सुरसा' को भेजा था (वाल्मी० सुन्दर० १.२४५-१७१)। (३) मनसा देवी का नाम जो वासुकि नाग की बहिन तथा जरत्का रु ऋषि ही पत्नी थी (ब्रह्मवैवर्त्तपु०)।

नागराट्तीर्थ - पु॰ [सं॰] श्राद्धके लिए अति उपयुक्त एक तीर्थ जहाँ पवित्र हदमें स्थित नागराज धर्मात्माओंके पिण्ड-को ग्रहण करता है, अधिमयोंके पिण्डको ग्रहण नहीं करता। उक्त तीर्थको पुण्यात्मा ही देख पाते हैं, अपुण्यात्मा नहीं देख सकते। वहाँ किया गया श्राद्ध अक्षय होता है (वायु॰ ७७.८९)।

नागरी – स्त्री० [मं०] १६ स्वरशक्तियों में से एक स्वरशक्ति-का नाम (ब्रह्मां० ४.४४.५८)।

नागलोक पु॰ [म॰] पाताल जहाँ नागोंका निवासस्थान (विष्णु॰ ४.३.७) है। नर्मदा तटपर स्थित नागेश्वर तपोवन तीर्थमें स्नान करनेवाले नागलोक प्राप्त करते हैं (मत्स्य॰ १९१.८४)।

नागवन - पु॰ [मं॰] पूर्वमें विन्ध्याचल तथा गंगाके वीचमें स्थित अञ्जन नामक नागका (हाथीका) वन (वायु॰ ६९.२३८)।

नागवत – न० पु० [तं०] यह कात्तिक शु० ४ के मध्याहमें होता है। शेष महित शंखपालादि नागोंका पूजन करे तो विषजन्य कीमारियोंका तथा सर्पदंशका भी भय नहीं होता (कृमेपु०)।

नागवीथी – स्त्री० [सं०] (१) व.इयप ऋषिकी एक पुत्रीका नाम (ब्रह्मवैवर्त्तपु०)। (२) यामि और धर्मकी पुत्री (मत्स्य० ५.१८; विष्णु० १.१५.१०७)।

नागशत - पु॰ [मं॰] एक पर्वतका नाम जहाँ तपस्याके लिए जाते समय राजा पाण्डु अपनी टोनों पितनयोंके साथ पधारे थे (महाभा॰ आदि॰ ११८.४७)।

नागशेल-पु० [मं०] एक पर्वत, जिसके और क्रांप्रजल-शैलके मध्य दो सौ योजन लम्बा और मो योजन चौड़ा विविध फल-फ़्लोंके वृक्षींस सुशोभित मैदान है एवं विविध शैलों एवं जिसपर वहती हुई गगाकी एक धारा पश्चिम-सागरमें गिरती है (वासु० ३८.६६-७०; ४२.६७)।

नागसंभव-पु॰ [मं॰] एक प्रकारका मोती विशेष जो वासुकि, तक्षक आदि नागोंके मस्तकमें होता है।

नागसाक्षक - पु॰ [सं॰] एक नाग, जो शुन्ति (आषाड़) मासमे सूर्यके रथपर अन्य सीरगणके साथ अधिष्ठित रहता है। मूल पुस्तकमें 'नागस्तक्षकसंज्ञितः' ऐसा पाठ शुद्ध प्रतीत होता है न कि 'नागसाक्षतसंज्ञितः' (ब्रह्मां॰ २. २३.७)।

नागसाह्वय - पु० [सं०] हस्तिनापुरका नागसाह्वय या गज-साह्वय नाम था। हस्तिनापुरको जब गंगा नदी वहा ले गयी तब अधिसोमकृष्णके पुत्र निवश्च (निर्वक्त्र = वायु०) के समयमें कौशामी राजधानी वनी (मत्स्य०४%। ४२; ५०.७८; वायु० ९९.२७१; विष्णु० ५.३५.८-१९)।

नागाधिप – पु० [सं०] सुपक्ष नामक श्रेष्ठ पर्वतपर वैव-स्वत, सोम और वायुके साथ इनका (नागाधिप वासुकिका) मिरिर है (वायु० ३९.६३)।

नागेन्द्रमोक्ष-पु० [सं०] भाग० ८. अ०२,३ में दिये गजेन्द्र-मोक्षकी कथाका श्रवण करनेसे बुरे स्वप्नोंका अनिष्टकारक प्रभाव नष्ट होता है (मत्स्य० २४२.१७)।

नागेश्वर – पु॰ [सं॰] नर्मदा तटपर गर्गेश्वरके निकटका एक तपोवन तथा तीर्थ जहाँ स्नान करनेसे नागलोक प्राप्त होता है (मत्स्य॰ १९१.८३-८४)।

नाग्न जिती — स्त्रीं (सं०) कौशल देशके राजा नग्न जित्की एक पुत्री (सत्या) जिसके स्वयंवरमें सात विना नशुने छिदे साँ होंको परास्त कर श्रीकृष्णने इससे विवाह किया था। इसके दो (भाग० के अनुसार दस) पुत्र हुए जिनमें (भाग० = वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान्, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंति। मत्स्य० = मित्रवाहु, सुनीथ। विष्णु० = भद्रविन्द आति) भद्रविंद एक था (भाग० ३.३. ४; १०.५८.३२; ६१.१३; मत्स्य० ४७.१३.१९; विष्णु० ५.३२.३)।

नाट्यवेद-पु॰ [सं॰] नाट्य-शास्त्र जिसमें वररुचि गंधर्व बड़ा विज्ञ था (मत्स्य॰ १०.२५)।

**नाडायन**−पु**॰** [मं०] आगिरस कुलका एक प्रवरप्रवर्तक क्रिष (मत्स्य० १९६.३१) ।

नाडायनीय-पु॰ [सं॰] लोगाक्षिका एक शिष्य (ब्रह्मां॰ २.३५.४१)।

नाइं जंघ — पु० [सं०] (१) एक मुनिका नाम (हि० श० मा०)। (२) एक वगुला जो कश्यप ऋषिका पुत्र था। इसका दूसरा नाम राजधर्मा था। देवकन्भके गर्मसे जन्म लेनेके कारण इसकी देहकांति देवताओं के शरीरकी कांति-सी दिखायी देती थी। यह वड़ा विद्वान् और तेजस्वी था। कहते है इसपर ब्रह्माजीकी वड़ी कृपा थी (महाभा० शांति० १६९.१९, २०)। (३) इन्द्रबुम्न सरोवरमे रहनेवाला वगुला, जो चिरंजीवी था (महाभा० वन० १९९.७)।

नाइीदेह−पु॰ [मं॰] शिवके एक द्वारपालका नाम (शिवपु॰)।

नाथ-पु० [मं०] चौदह वैकुण्ठ देवोंमेंसे एक वैकुण्ठ देवता, जो सवकी रक्षा करता है, का नाम (ब्रह्मां० २.३६.५७; वायु०६४.१९)।

नाथद्वारा — पु॰ [मं॰] वल्लभसम्प्रदायके वैष्णवेका एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान जो उदयपुर राजमें है और जहाँ श्रीनाथ-जीकी मूर्त्ति स्थापित है। औरंगजेब द्वारा मथुगकी देव-मूर्त्तियोंके तोड़े जानेका निरचय जान सन् १६७१ में उदयपुरके महाराणा राजिनह श्रीनाथजीकी मूर्त्ति लेक्स उदयपुरको ओर चले। जब रथ इस स्थानपर पहुँचा तब उसका पहिया कीचड़में फँस गया। लोगोंने कहा कि

श्रीनाथजीकी इच्छा यहींपर रहने की है, इससे महाराणाने एक भारी मंदिर वनवा कर मूर्ति स्थापित कर दी।

नाद-पु०[मं०] (१) चाक्षुष मन्वंतरके सप्तिषियोंमेंसे एक क्रिषका नाम (मत्स्य०९.२२)। (२) खारोचिष मन्वंतरके १४ अमिताभ देवगणका एक अमिताभ देव (ब्रह्मां०२. ३६.५३)।

नादात्मिका-स्त्री० [मं०] कालिका आदि वारह शक्तिः देवियोंमेंसे एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४४.८७)।

नादिनी-स्त्री० [मं०] डंबारी, टंबारिणी आदि दस शक्ति-देवियोंमेसे एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां० ४.४४.८९)।

नाम्यदृक् -पु० [मं०] ४९ मरुतोंके सात गणोंमेंसे छठे गण-का एक मरुत् (ब्रह्मां० ३.५-९७)।

नाबल-पु० [मं०] प्रह्लाट-सुत शंभुके छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र-का नाम (वायु० ६७.८१)।

नाभ-संज्ञा० पु० मिं०] [१] राजि भगीरथ-सुत श्रुतका पुत्र तथा मिंधुद्वीपका पिता एक सूर्यवंशी राजा (भाग० ९.९. १६) [२] हुरीकके दस पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४४.८२)। [३] शिवका एक नाम।

नाभाग-संज्ञा० पु० [मं०] [१] वाल्मी० वाल० ७०.४२, ४३ के अनुमार ययातिके पुत्र एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा। नाभागके पुत्र अज और अजके पुत्र राजा दशस्थ हुए। रामायणमें दी वंशावलीके अनुसार राजा अंवरीष इनके प्रपितामह थे, पर भागवत आदि पुराणोंके अनुसार अंबरीष नामागके पुत्र थे और नामाग वैवस्वत मनुके पुत्र थे (भाग० ८.१३.२; ब्रह्मां० ३.६०.३; मत्स्य० ११.४१;१२. २०; वायु० ६४.२९;८८.५-६; विष्णु० ३.१.३३;४-१.७) । [२] मा ज्डेयपुराणानुसार कारुष वंशके एक राजाका नाम । दिष्ट इनके पिता तथा भलंदन (वलंधन-विष्णु०) पुत्र थे। संभवतः यह नाभाग मनुपुत्र नाभागते भिन्न है। यह एक वैश्यकन्यासे पिताकी विना आज्ञा लिये ही विवाह कर वेठे, अतः परिब्राट् मुनिके अनुसार वैश्यत्वको प्राप्त हुए और प्रभाति मुनिकी व्यवस्थाके अनुमार फिर क्षत्रिय हो गये (मार्भण्डेयपुराण तथा भाग० ९.२.२३; ब्रह्मां० ३.६१. ३; विष्णु० ४.१.१९) । [३] नभगका कनिष्ट पुत्र जो अवि-वाहित था। पिताके आदेशानुसार इन्होंने अंगिराके उत्तरा-धिकारियोंके यशमें जाकर छठे दिनके विश्वेदेवसंबंधी दो सूक्त कहे । यज्ञपतियोंके स्वर्गारोहणके उपरांत यज्ञसे बचा धन इन्हे मिला । इसी समय रुद्रने प्रकृट हो कर सारी संपत्ति अपनी बतलायी। नाभाग द्वारा अपने पिता नभगमे पूछे जानेपर उन्होंने इसे स्त्रीकार किया अतः नाभागने रुद्रसे क्षमा याचना की और मारी संपत्ति उन्होंके हवाले कर दी। उनके पिताके धर्मपूर्ण कथन और नाभागके सत्य कथनसे प्रसन्न होकर रुद्रने इन्हें ब्रह्मज्ञानकी दीक्षा दी और सारा धन इन्होंको लौटा अंतर्ध्यान हो गये (भागवन ९.४.१ १३; ब्रह्मां० ३.६३.५) । [४] भगीरथका पौत्र श्रुतका पुत्र (मत्स्य० भगीरथ पुत्र) तथा अंबरीपका पिता (ब्रह्मां० ३. ६३.१७०; मत्स्य० १२.४५; वायु० ८८.१७०; विष्णु० ४.२.५-६;४.३६) । [५] द्विनीय (मार्वण) मन्वंतरके सप्त-पियोंमें से एक ऋषि, जो व इयप कुलके थे (ब्रह्मां० ४.१.-७०)। [६] दसवें मन्के (ब्रह्मसावणिमन्के) युगके सप्त- षियों में से एक ऋषि (विष्णु० ३.२.२७)।

नाभागारिष्ट--पु० (सं०) वैवस्वत मनुके एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ७५.१७)

नाभि—पु० [सं०] [१] प्रियन्नतके पौत्र तथा आयोधके ९ पुत्रों मेंसे एकका नाम (ब्रह्मां०)। यह जंबूद्वीपके एक खंडका (हिमवर्षका) राजा था मेरुदेवीके गर्भसे उत्पन्न ऋषभदेव इन्हींके पुत्र थे। नाभिने पत्नीष्टिहत पुत्रेष्टि यह किया था जिसमें विष्णु भगवान स्वयम् प्रकृट हुए। नाभिने वर माँगा कि "मेरे तुम्हारे ही ऐसा पुत्र हो।" कुछ कालके पीछे ऋपभ देवजी उत्पन्न हुए जो विष्णुके २४ अवतारों मेंसे आठवें माने जाते है (भाग० १.३.१३; २.७.१०; ५.२.१९; ३.१-२, १७-२०; ४.१-३; ११.२.१५; ब्रह्मां० २.१४.४५, ५९-६०; वायु० ३३.३८,४१,५०; विष्णु० २.१.१६, १८,२७)। ऋषभको राज्य दे यह सपत्नीक तप करके मुक्त हुए (भाग० ५.४.३-५)। [२] सामगाचार्य कुशुमिके तीन शिष्यों मेंसे एक शिष्य (ब्रह्मां० २.१५.४)।

नाभिगुप्त-पु० [सं०] [१] राजा प्रियव्रतके पुत्र हिरण्य-रेताके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम । कुशद्वीपमें इन्हींके नामपर एक वर्ष हुआ । [२] कुश द्वीपके अधिपति हिरण्य-रेताने उक्त वर्ष इन्हें दिया था (भाग० ५.२०.१४) ।

**नाभिज**-पु० [सं०] विष्णु भगवानकी नाभिन्ने उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्माका एक नाम ।

नाभिवर्ष - पु० [सं०] भारतवर्ष । राजा आग्नीध्रने जंबू-द्वापके नौ खड कर अपने नौ पुत्रोंको दे दिये। जो खंड नाभिको मिला उसका नाम नाभिवर्ष पड़ा। राजा भरत जिनके नामपर 'भारतवर्ष' नाम पड़ा इन्होंके पौत्र थे।

नामकरण-पु० [सं०] हिंदुओं के सोल्ह संस्कारों मेसे पाँचवाँ जिसमें बच्चोंका नाम रखा जाता है। यह ग्यारहवें या दारहवें दिन मनाया जाता है (विष्णु० ३.१०.८-११)। गोभिलगृह्यसूत्र, स्मृतियों और नामकरणपद्धतिमें इसका पूर्ण विवरण दिया है। वसुदेवके पुत्रोंका नामकरण गर्गन्किपने किया था (भाग० १०.८.११-१४)।

नामदेव — पु॰ [सं॰] देबीपुराणानुसार अगहन शुक्ला तीज-को मनाया जाने वाला एक व्रत । इस दिन गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वेष्णवी, लक्ष्मी, हिवा, और नारायणी इन बारह देवियोंकी पूजाका विधान है (देवीपु॰)।

नामसप्तमी -स्त्री॰ [मं॰] एक व्रत जो चैत्र शुक्ला सप्तमीसे वर्षपर्यन्त होता है और सूर्यके १२ नामोंते यथाक्रम पूजन करते हैं। इसमें एक भुक्त व्रतका विधान है जिससे आयु, आरोग्यता और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है, (भविष्य पु॰)।

नः माकर्षणिका - स्त्रो० सिं०] चन्द्र (शीतांशु) कलारूप सोलह गुप्तनामशी शक्तियोंमेंसे एक गुप्तशक्तिशा नाम। ये सोलह गुप्त नामकी शक्तियाँ गुप्त योगिनियाँ भी कही गयी हैं (ब्रह्मां० ४.१९.१९; ३६.७०)।

नायिक-पु॰ [मं॰] आंगिरसवंशका एक प्रवरप्रवर्षक ऋषि (मत्स्य० १९६,१७)।

नारद-पु० [मं०] [१] एक देविषिका नाम जो ब्रह्मांके मानस पुत्र कहे जाते हैं। इतिहास और पुराणोंमें इन्हें परम भगवद्भक्त भगवद्गुणगायक देविष कहा गया है और यह इस लोकका समाचार उस लोकमें दिया करते हैं एवं अत्या-चारी दैत्य, दानव तथा राक्षमोंके अत्याचार और जनताके उत्पीइनका वृत्तान्त भगवानुके कानतक पहुँचाया करते है। भागवतमें इन्हें अगाधवीध, सकल रहस्योंके वेत्ता, पर और अपर ब्रह्ममें निष्णात, सूर्यकी भाँति त्रिलोकी-पर्यटक, वायवत सबके अन्दर त्रिचरण करने वाले और आत्मसाक्षी कहा गया है। इन्हें ब्रह्माका मानस-पत्र लिखा है (भाग० १. ५.६; वायु० ५२.३; ६१.८५; १०५.२.) विष्णुपराणानुसार ब्रह्माने अपने सब पत्र, पौत्रों आदिको सृष्टि करनेमें लगाया। दक्ष प्रजापतिने वीरण प्रजापतिको पत्री असिक्नीसे दस हजार पुत्र उत्पन्न किये और उन्हें प्रजासृष्टिमें लगाया पर नारदने उन्हे निवृत्तिपरक उपदेश देकर स्षष्टिमार्गसं विरत कर दिया। यह सुनकर उन्होंने फिर अपनी सहधमिणी असि-क्नीके गर्भसे कई सहस्र पुत्र उत्पन्न किये । उन्हें भी नारद्ने पूर्वोक्त पथके पथिक बना दिये। इससे रुष्ट हो दक्षने इन्हें शाप दिया (विष्णु० १.१५.८७-१०२) 'तम मुदा सव लोकोंमें घमा करोगे एक स्थानपर स्थिर होकर न रहोगे।'

पूर्व कल्पमें नारदजी उपवर्हण भामक गंधर्व थे और ब्रह्माके यहाँ भी यह अपने सुंदर रूपके कारण लियोंसे ही घिरे रहते, अतः ब्रह्माने इन्हें श्रद्ध योनिमें उत्पन्न होनेका शाप दिया। फलस्वरूप यह शहा दामीके पुत्र हुए। इस अवस्थामें इनकी माताकी सेवा तथा इनके मोलेपनसे प्रभा-वित हो ऋषियोंने इन्हें भगवान्के नामका उपदेश विया जिसके जपसे यह शृद्योनिसे मुक्त हो ब्रह्म।में प्रविष्ट हो गये और सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीके 'मन'से प्रकट हए (भाग० १.५.२३-३१; ६.२-३७) । दक्ष प्रजापिको पत्रोंको अपने उपदेशसे इन्होंने मंन्यासी बना दिया। इससे रुष्ट होकर दक्ष प्रजापितने इन्हे एक स्थान पर गोटोहनसे अधिक देर ठहरनेपर मस्तक भिन्न हो। जानेका शाप दिया (भाग० अ०६.५ (पुरा); विष्णू० ५.१.६७; १५.३)। एक बार कामदेवपर विजय प्राप्त करनेपर इन्हें गर्व हो गया, जिसे दूर करनेके लिये भगवान्ने इनका मुँह वन्दरका मा बना दिया ! पीछे अमली रूप पुनः प्राप्त हो गया (तु० गमा-यण, बाल० १३१-१३५।१)।

महाभारतके अनुसार इन्होंने ब्रह्मासे संगीतकी शिक्षा ब्रहण की थी। देवपिं नारद वेदांत, योग, ज्यौतिष, वैद्यक, संगीत शास्त्रादिके आचार्य है तथा भक्तिके मुख्याचार्य हैं। इनका 'पाञ्चरात्र' भागवत-मार्गका मुख्य ग्रंथ है। नार्ट ही एक ऐसे हैं जिनका सुर असुर समान रूपसे आदर करने हैं। इनकी प्रशंसामें श्रीकृष्ण द्वारा कहे गये शब्द (स्कन्द ० माहे-श्वर० कुमारिका-खंड५४-१७-४६ में अंकित है)। भागवत, ब्रह्मवेबर्त आदिमें इनकी दडी लम्बी-चौड़ी कहानियाँ लिखी हैं। पुराणोंमें नारद वड़े भारी हरिभक्तके रूपमें प्रसिद्ध है। यह सटा भगवानका यदा वीणा वजा कर गाया करते हैं। इनका स्वभाव 'कलह-प्रिय' भी कहा गया है। पाधात्य देशके औरफियसमें इनकी समताकी जाती है। [२] विश्वामित्रके बहावादी कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम, (महाभा० अनु० ४.५३)। [३] प्रजापतिके टो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम । दूसरे पुत्रका नाम पूर्वत था । प्रजापतिकी तीसरी सन्तान अरुन्थती थी (वायु०६९.६४)।[४] कइयप

और दक्षपत्री मनिसे उत्पन्न सोलह मौनेय देवगन्थवीं मेंसे एक देवगंधर्व विशेषका नाम (वायु० ८६.४८; ९४.१९; १०८. १,४१; ११०.१,६१; १११.२३,३९,५७; १**१२.२७)** । इन्होंने अपनी बहिन अरुंधनी विशिष्ठको ब्याह दो थी तथा दक्षमे अभिशापित हुए थे (वाय० ७०.७९)। [५] मत्स्य पराणानसार ज्ञानद्वापका एक पर्वत विशेष जो इंद्रके भयसे समुद्रमें जा छिपा था (मत्स्य० १२१.७४; १२२.११; वायु० ४७.७४)। [६] प्लक्षद्वीपका एक पर्वत जहाँ नारद और पर्वन उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० २.१९.९; वायु० ४९.८; विष्णु० २.४.७) [७] एकमौनेय गंधर्व जो वैशाख मासमें सौर गणके अन्य छह—अर्थमा (मूर्य), पुलह (ऋषि), अथोजा (यक्ष) प्रहेति (राक्षस्), पंजिकस्थली (अप्सरा) तथा कच्छनीर (नाग)के साथ मूर्य रथपर अधिष्ठित रहते हैं। (भाग० १२.११.३४: ब्रह्मां० ३.७.४: वाय० ३०.८६: ६९.३; विष्णु० २.१०.५) । [८] कमलके कोषमें केसरोंकी माँति मेरुके मूलमें चारों ओर स्थित २० पर्वतींमेंसे एक पर्वतका नाम ( ५.१६.२६: ब्रह्मां० २.१८.७७) । [९] स्था-पत्यक्रलामें (वास्तुकलामे) विशारदर्श आचार्योमेसे एकका नाम (मत्स्य० २५२.२)।

नारदध्यानी - पु० [मं०] वादित्रक पर्वतपर गीत गानेवाले कई गन्धवींमेसे एक ग्धर्व (वायु० १०८.४८)।

नारदपुराण - पु० [मं०] अठारह पुराणों में से एक जिसमें सनकादिक ने नारदको मं के थित करके कथा कही है। इसी से इसे नारदपुराण कहते हैं। इसमें २५००० इलोक है तथा तथों और व्रतों के माहात्म्य बहुत दिये हैं, पर इसके ३००० इलोक अपाप्य हैं अतः इते अपूर्ण समझें (माग० १२.७. २३; १३.५)। 'नारदोक्तं पुराणं तु नारदीयं प्रचक्षते'— शिवपु० तथा मत्स्य० ५३.२३ के अनुसार श्री नारदजीने बृहत्कत्य-प्रसंगमें जिन अनेक धर्म आख्यायिकाओं के वहा है वही २५००० श्रोक युक्त संकलन नारद महापुराण है। नारदिशिला—स्त्री० [सं०] वदरी-क्षेत्रकी ५ प्रसिद्ध शिलाओं-मेंसे एक। एक बार विष्णुके दर्शनार्थ नारदजी वदरी-क्षेत्रमें एक ही शिलापुर केवल वायु पीकर वहुत दिनों तक वेठे रहे। अंतमें उन्हें विष्णु-दर्शन हुआ, अतः यह नाम

नारदा – स्त्री० [मं०] न्यासीपयोगी चार शक्तिदेवियोंमेंसे एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां० ४.४४.९१)।

पड़ा (स्कंट० वैष्णव० वटरीकाश्रम-माहात्म्य ) ।

नारदी-पु॰ [मं॰] विश्वामित्रजीके बद्धावादी पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा॰ अनु॰ ४.५९)

नारदीय-पु० [सं०] एक पुराण जिसमें २५००० (२३००० वायु०) श्लोक हैं। इसमें नारउने बृहत्कलपकी व्याख्या की है। पूर्णिमाको जो व्यक्ति गऊके साथ इसका दान करता है उसका पुनर्जनम नहीं होता (मत्स्य० ५३.२३-४; वायु० १०४.८; विष्णु० ३.६.२१)।

नारदेश्वर-पु॰ [मं॰] नर्मदा तटपर स्थित एक तीर्थ, जो भीमेश्वरके बाद पड़ता है, का नाम (मत्स्य॰ १९१.५)।

नारसिंह -पु० मिं०] (१) नरिसह या नृसिंह, विष्णुके अवतारोंमें चौडहवाँ अवतार । भगवान् विष्णुका नरिसह रूप । तैत्तिरीय आरण्यकमें नरिसहकी गायत्री मिलती है। ओकारकी सहायतासे इन्होंने असुरराज हिरण्यकशिपुका वध किया था (भाग० १.३.१८; ब्रह्मां० ३.७२.७६; मत्स्य० २२.१७; १६१.३७; विष्णु० ४.१४.४७; १५.४)। (२) देवासुरोंके १२ संग्रामोंने पहले संग्रामका नाम (ब्रह्मां० १.१.१८८; ३.७२.७३; मत्स्य० ४७.४२, ४६; वायु० १.१.५१)। (३) ३० कल्पों, जो ब्रह्माका एक मास कहलाना हे, मेंसे एक (सोलहवें) कल्पका नाम (मत्स्य० २९०.७)। (४) एक उपपुराण जिसमें नरसिंह भगवान्की कथा दी हुई है और १८००० इलोक है (मत्स्य०५३.६०)। (५) एक तंत्रका नाम (हि० श० सा०)। (५) पितरोंके श्राद्ध आदिके लिए अति उपयुक्त एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्य०२२.४३)।

नारसिंही - स्त्री॰ [सं॰] अन्धकासुरके रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट सैत्झें मानस-पुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.११)।

नारांतक – पु॰ [सं॰] एक राक्षस । कहा जाता है यह लंकापति रावणके पुत्रोंमेंसे एक था (रामायण, लंका॰ ५९.२२)।

नारायण - पु० [सं०] (१) ईश्वर । मनुस्मृतिमें लिखा है कि 'नर' परमात्माका नाम है। परमात्माक्ष सबसे पहले जल उत्पन्न हुआ इसलिए आपको (जलको) 'नारा' कहते हैं। जल जिसका प्रथम अयन या अधिष्ठान है उस परमात्माका नाम हुआ 'नारायण' (मनु० १.१०)। 'आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वद्शिमः। अयनं तस्य नाः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः॥' (मार्कण्डेय० ४.४३)।

महाभारतके अनुसार परमात्मा या आत्माका नाम 'नर' है। परमात्माने सबसे पहले उत्पन्न होनेके कारण आकाशादिको 'नार' कहते हैं। यह सर्वत्र व्याप्त है तथा सबकी उत्पत्तिका कारण भी है, अतः परमात्माका नाम नारायण हुआ। 'नराणामयनं यस्मात्तेन नारायणः स्मृतः। नरींका (जीवोंका) त्रिमृत्तियोंके द्वारा मर्जन, संहार और पालन करनेके कारण भी अयन होनेसे यह नारायण कहे जाते हैं (वायु० १.२०४; ५.३८; २४.८-३५) । कही-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि किसी मन्वंतरमें विष्ण 'नर' नामक ऋषिके पुत्र हुए थे इससे उनका नाम नारायण पड़ा (हि॰ रा॰ सा॰)। ब्रह्मवैवर्त्तपुराण तथा अन्य पुराणोंमें कुछ और ही कथा मिलती है। यह सारे संसारमें व्याप्त है तथा तीनों लोकोंमें वर्तमान है—सुर्वज्ञ, सुर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान् है (वायु० १.२०४; ५.३८; २४.८-३५)। यजुर्वेदके पुरुषमूक्त और उत्तरनारायणसूक्त तथा शतपथ-ब्राह्मण (१३.६.२.१) और शांखायनश्रीतसूत्र (२६.१३. १) में 'नारायण' शब्द विष्णु या प्रथम पुरुष, सर्वशक्ति-मान् , महापुरुष तथा प्राणींके रक्षकके अर्थमें आया है (भाग० १.२.४; ३.९; २.५.१५-१६; ७.६; १०.११; ४.१. ५२; ५.२६.३८; १०.६.२४; ६९.४४; ब्रह्मां० २.३५.९३; ३.३.६२; ३३.१६; ३५.३.३६-४०; वायु० १०४.५८; १०९.२३) । यह अज, इन्द्रके भाई तथा ऋषियोंके आराध्य-देव हे (ब्रह्मां० २.३५.२०८; ३.३.१०२; मत्स्य० १.२-३; १५४.३५२; १६४.२७; १७२.३-५; विष्णु० १.३.३, ८.१५; ९.४१; २२.८६) । जैन लोग नारायणको नौ वासुदेवोमसे आठवाँ कहते हैं (हि० श० सा०) । (२) अजामिलके सबसे छोटे पुत्रका नाम (भाग० ६.१.२४)। (३) भूमिनित्र कण्वका पुत्र तथा सुर्श्माका पिता। इस वंशके प्रथम राजाका नाम देवम्ति था। इन चार काण्वायन राजाओंने ४५ वर्ष राज्य किया (विष्णु० ४.२४.४०-१)। (४) एक ऋषि जिसने नारदको भागवत पहाया और तब नारदने व्यासको वतलाया (भाग० १२.४.४१; १३.१०.१८)। (५) १२ साध्यदेवोके गणोंमेंका एक साध्यदेव तथा साध्योके अधिपति, धर्मके साध्यसे उत्पन्न १२ साध्य पुत्रोंमेसे एक (ब्रह्मां० ३.३.१७; ८.६; (मत्स्य० २०३.११)। (६) धर्मके दो देविष पुत्रोंमेसे एक देविष। दूसरे पुत्रका नाम नर था (वायु० ६१.८३)।

नारायणकळा – पु० [सं०] मोक्ष प्राप्त करनेके इच्छुक पुरुष घोर रूप रजोगुणी भूतपतियोंकी ओर आकृष्ट न होकर शान्त नारायणकळाओंका भजन करते हैं (भाग० १० २.२६)।

नारायणक्षेत्र-पु० [सं०] गंगाके प्रवाहसे चार हाथतककी भूमिको 'नारायणक्षेत्र' कहते हैं (बृहद्धर्मपु०)।

नारायणपुर-पु० [सं०] दे० विष्णुलोक, (मत्स्य० २७७. २१; २८४.२०; २९१.३२) ।

नारायणसर-पु॰ [सं॰] सिंधुसागरसंगमके पास स्थित एक झील जो वड़ा पवित्र समझा जाता है। दक्षपुत्रों हर्यश्रों और सवलाश्रोंने यहां तप किया था (भाग॰ ६.५.३, २५)।

नारायणाश्रम - पु० [मं०] एक पवित्र स्थान जहाँ विष्णुका निवास है। यहांसे वह मंसारकी रक्षा करते है (भाग० ७. १४.३२; १०.८७.५-६)। कुवेरके पुत्रोंको झाप देनेके पश्चात् नारद भगवान्से मिलने यहाँ आये थे (भाग० १०.१०.२३; ८७.५.६)। कलाप्यामके ऋषि लोग भी यहीं रहते थे (भाग० १०.८७.७)।

नारायणास्त्र—पु० [मं०] एक अस्त्र विशेष । पिताकी मृत्युसे दुःखी होकर अश्वत्थामाने पांडवोंपर इसे चलाया था जिससे घनवोर बृष्टि होने लगी थी । साष्टांग प्रणाम ही इसका प्रतीकार है (महाभा० द्रोण० नारायणास्त्रमोक्ष०) ।

नारायणी -स्वि॰ [मं॰] (१) श्रीकृष्णकी सेनाका नाम ।
कुरुक्षेत्रके युद्धमें यह सेना दुर्योधनकी सहायताके लिए
पांडवोके विपक्षमे लड़ी थी (महाभा॰ उद्योग॰ रणनिमंत्रण॰)।(२) सुपाइवमें स्थापित सती देवीकी एक मृत्ति
(मत्स्य॰ १३.३६)। (३) मुद्रल मुनिकी पत्नीका नाम
(हि॰ दा॰ मा॰)।(४) भागवनोक्त योगमायाके कई नामोंमेंसे एक नाम (भाग॰ १०.२.१२)। (५) लिलतादेवीके
कई नामोंमेंसे एक नाम (ब्रह्मा॰ ४,१३.३)।

—पु० [सं०] विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम (हि० इा०सा०)।

नारायणीय - पु॰ [मं॰] महाभारतके द्यांति पर्वका एक उपारुवान जिसमें नारद और नागयण ऋषिकी कथा है (महाभा॰)।

नाराशंस - पु० [तं०] (१) विशिष्ट मेनुष्योंकी प्रशंसामें कहे हुए वंदके मंत्र (हि० म० शा०)। (२) वह चमचा जिसमें पितरों ो सोमपान अर्पण किया जाता है (हि० श० सा०)। (३) पितरोंके निमित्त चमचेंमे रखा हुआ सोमरम (हि० श० सा०)। नारियलपूर्णमा — स्नी० [दे०] दम ई प्रांतका एक त्योहार। इसमें लोग समुद्रमें नारियल फॅंकते हैं (हि० द्या० सा०)। नारी — स्नी० [मं०] राजा आग्रीध्रके नौ पुत्रों — नाभि, पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रस्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्र और केतुमालने मेरुकी पुत्रियों — मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्र-दंष्ट्रां, लता, रस्या, इयामा, नारी, भद्रा और देववीतिसे विवाह किया। उनमेंसे मेरुकी एक पुत्री तथा राजा कुरुकी रानीका नाम (भाग० ५.३.२३)।

नारीकवच — पु० [सं०] स्थैवंशी राजा मूलक जो अश्मक-का पुत्र तथा मीदासवा पीत्र था। इसके पुत्रका नाम दश-रथ वहा गया है। जब परशुरामजी क्षत्रियोंका नाश करने-पर तुले थे तब नग्न स्त्रियोंने इन्हें चारों ओरसे घेर कर परशुरामके कोपसे बचा लिया था। स्त्रियोंने इनकी कबच-सम रक्षा की इमीसे इनका यह नाम पडा। इन्होंसे क्षत्रियोंका पुनः वंश-विस्तार हुआ, अतः इन्हें 'मूलक' बहते हैं (भाग० ९.९.४०; विष्णू० ४.४.७४)।

नारीतीर्थ-पु० [सं०] इस तीर्थमें ब्रह्माके शापसे पाँच अप्पराः जलजंतु हो गयी थीं और अर्जुनने इन्हें शापमुक्त किया था। प्राचीन वालके पाँच तीर्थ—(१) अगस्त्य तीर्थ, (२) सौमद्र तीर्थ, (३) पौलोम तीर्थ, (४) कारन्थम तीर्थ तथा (५) भारद्वाज तीर्थ। इन तीर्थोंके निकट अर्जुनका आगमन और मौमद्र तीर्थमें गोता लगाना एवं प्राह रूपमे वहाँ रहनेवाली वर्गा नामकी अप्पराना उद्धार। वर्गाका शाप द्वारा प्राह वनी अन्य ४ अप्पराओंकी कथा सुनाना और उनका शापोद्धार। इन तीर्थोंकी नारीतीर्थ नामसे प्रमिद्ध है (महाभा० आहि० अ० २१५; २१६.१-२२)। नार्मर-पु० [सं०] नृमर असुरका पुत्र एक असुर जिसका

वध इन्द्रने किया था (ऋग्वेट २.१३.८)। नालिकेरफल -पु० [मं०] नारियलके फलके समान ब्रह्मांड यानी मंसार जल, अग्नि आदि सात प्राकृत आवरणोंने आवृत है। यह फल इस संबंधका चोतक माना गया है (विष्णृ० १.२.६०)।

नालिनी - पु॰ [मं॰] पुग्ङजन नगरीमें प्रवेश करनेके पूर्वी प्रवेश द्वारोमेंसे एक अर्थात एक नथुना (भाग॰ ४.२५.४८; २९.११)।

नासत्य - पु० [मं०] मार्तण्ड अथवा सूर्यका पुत्र, अश्विनी-कुमार युगरुमेंसे एक (वायु० ८४.२४, ७७)।

नासत्यो - पु० [मं०] आश्विनेययुगल अर्थात् नामत्य और दस्त्राः सम्मिलित नाम जो सूर्य-पत्नी संद्याके नथु गेंस उत्पन्न हुए थे, जब वह अश्विनी हा रूप धर विचरण करती थी (दे० छाया, संज्ञा, अश्विनी)। ये नकुल और सहदेवके पिता थे (भाग० ६.६.४०; ७.३; ९.२२.२८; मस्त्य० ११.३७)। ये च्यवन ऋषिके आश्रमपर गये थे। वृद्ध और कुरूप च्यवन ऋषिको इन्होंने सुन्दर युवकके रूपमे परिवर्तित कर दिया और वदलेमे ऋषिने इन्हे यज्ञ-भाग पानेका अधिकारी बनाया (भाग० ९.३.११; ब्रह्मां० ३.५९.२५)।

नासिक - पु० [सं० नासिक्य] महाराष्ट्र देशका एक तीर्थ जो गोदावरीके उद्गम स्थानके निकट है। पंचवटी वन इसीके समीप है जहाँ वनवासके समय अगस्त्य ऋषिके आदेशानुमार श्री रामचन्द्र कुछ दिनों तक रहे थे। यहीं लक्ष्मणजीने सूर्पण्लाके नाक-कान काटे थे (तु० रामायण अरण्य० १२.८-१७)।

नाहुषी-पु॰ [स॰] नहुषकी पुत्री रुचिका नामान्तर जो आत्मवानको ब्याही गयी थी । ऋचीक, जो जंघासे उत्पन्न होनेसे और्व बहलाया, की माता (वायु॰ ६५.९१-२) ।

निंदा - स्त्री॰ [सं॰] ब्राह्मणींके दस लक्षणींमेसे एक (वायु॰ ५९.१३४)।

निबंधन-पु॰ [सं॰] अरुणका पुत्र तथा सत्यव्रतके पिताका नाम (भाग॰ ९.७.४-५) ।

निवससमी - स्त्री॰ [सं॰] वैशाख शुक्का सप्तमीको होनेवाला एक पर्व । इसमें नीमको पत्तियाँ खाये तथा अष्टमीको सूर्यकी पृजा करे (व्रतपरिचय) ।

निवादित्य - पु० [सं०] निवादित्य, जिनका दूसरा नाम अरुणि भी था, निवार्भ-संप्रदायके आदि आचार्यथे। यह श्री राधिकाजीके 'कंकण'के अवतार माने जाते हैं। बाल्या-वस्थामे इनका नाम भास्कराचार्यथा और कुछ लोग इन्हें सूर्यके अंशसे उत्पन्न कहते है। बृदावनके पास ध्रुव पहाड़ी-पर इनका निवासस्थान था और यहीं पर इनकी गदी भी स्थापित हुई। भक्तमालमें इनके चमत्कारकी कहानियाँ मिलती है।

निकर-पु॰ [मं॰] आलम्बा, उत्कचा, कृष्णा आदि आठ राक्षम मानाएँ हैं। इनकी सन्तति भद्रक आदि आठ विभागों-में विभक्त है। इनमेसे एक राक्षसजातिका नाम (वायु॰ ६९.१८९)।

निकलंभी-पु० [मं० निष्मलंक] कलियुगके अंतर्मे होने-वाला विष्णुना दसवाँ अवतार किर्कत (विष्णु० ४.२४.९८) । निकसा, निकषा-स्त्री० [सं०] एक राक्षसी जो सुमालीकी पुत्री तथा विश्रवाकी पत्नी थी। इसीके गर्भसे लकापति रावण, कुंभकर्ण, सूर्पणसा और विभीषण उत्पन्न हुए थे (तु० रामायण, वाल०१७२) ।

निकृत-पु० [मं०] शोणाश्वके रणविशास्य शूरवीर पाँच पुत्रोमेसं एक पुत्र (मत्स्य० ४४.७९)।

निकुंभ - पु॰ [मं॰] (१) कुंभकर्णका एक पुत्र तथा रावणका भत्री जो हनुमान् द्वारा मारा गया था (भाग० ९.१०.१८; ब्रह्मां० ३.६३.६४; रामायण) । (२) प्रह्लादके एक (तृतीय) पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६५.१९) । (३) अनायुषा और व.स्यपके पाँच महाबली महाअसुर पुत्र उत्पन्न हुए— अररु, वल, वृत्र, विज्वर और वृष । उक्त पाँच असुरोंमेंसे द्वितीय पुत्र बलके दो पुत्रोंमेसं एक पुत्र। दूसरे पुत्रका नाम चक्रवर्मा था। यही दूमरे जन्ममें कर्ण हुआ (ब्रह्मां० ३.६.३१-३३)। (४) शतपुरवा एक असुर राजा। ब्रह्माके वरके अनुसार विष्णुके अतिरिक्त इसे बोई दूसरा नहीं मार सकता था। श्रीकृष्णके मित्र ब्रह्मदत्तकी कन्याओं का हरण करनेके कारण श्रीकृष्णने इसका वध किया था और रातपुर ब्रह्मरत्तको दे दिया गया (हिं० श० सा०)। (५) राजा कुवलयाश्वके २१००० पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्रोंके साथ उतंत्र ऋषिकी प्रसन्नताके लिए धुन्धु नामक असुरकी मारा और धुन्धुमार नामसे विख्यात हुए । धुन्धु असुरकी मुखाग्निसे उनके तीन ही पुत्र--रदृश्य, कपिलाश्व और भद्राश्व

ही वच सके, शेष असुरकी मुखाग्निसे जल गये। दढाश्व-पुत्र हर्यश्व राजाका पुत्र तथा वर्हणाश्व (संहताश्व=वाय्व, अमिताश्व = विष्णु ०) का पिता (भाग० ९.६.२४-२५; मत्स्य० १२.३३; विष्णु० ४.२.४५)। यह सदा क्षत्रिय धर्ममें निरत रहता था (वायु० ८८.६२-६३)। (६) एक गणेश्वर जो काशीराज दिवोदासके समयमें मंकन नामक एक ब्राह्मणको स्वप्नमें दिखायी दिये थे तथा नगरके प्रवेश द्वार-पर अपनी पूजाका आदेश दे गये थे। पुत्रकी कामनासे दिवोदासकी रानी सुयशाने गणेश्वरकी यथेष्ट उपासना की, पर असफल रही, अतः ऋद्ध हो दिवोदासने इनका मंदिर ढहवा दिया। इसके परचात् निकुंभके शापसे काशी शून्य हो गयी तथा शंकरजीने सपत्नीक निवास किया। यहाँसे मै अन्यत्र नहीं जाऊँगा ऐसा निर्चय उन्होंने किया जिससे यह नगरी अविमुक्त बहलाने लगी (ब्रह्मां० ३.६७.२८-६५; वायु० ९२.२५-२९)। (७) एक राजा जो कौरवोंका सेनापति था (हि॰ श॰ सा॰)। (८) कुमारकात्तिकेयका एक गण (महाभा० शस्य० ४५.५६) । (९) सुतलनिवासी स्फूर्ज-का पुत्र एक ब्रह्मराक्षम (ब्रह्मां०२.२०.२१; ३.७.९५; वायु० ५०.२१; ६९.१३०) ।

निकुंभनाभ-पु० [सं०] बलिके बाणज्येष्ठ सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ६.११) ।

निकुंभा−स्त्री॰ [सं॰] अन्धकासुरोके रक्तपानके लिए दिवजी द्वारा सृष्ट बहुत-सी मानय-पुत्री मानुकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मानुका (मत्स्य॰ १७९.२६)।

निकुंभिला - स्त्री॰ [सं॰] लंकाके परिचमकी एक गुफामें स्थापित एक देवीका नाम । इनके सामने यह और पूजा करके मेघनाइ युद्धके लिए प्रस्थान करता था (रामायण लंका॰ ८२.२५-२६; ८५.११.१५)।

निकुंसी स्त्री॰ [मं॰] कुंसकर्णकी पुत्रीका नाम (हि॰ श॰ सा॰)।

निकूळ-पु० [मं०] एक देवता विशेष जिसके उद्देश्यसे नर-मेथ और अश्वमेध यज्ञोंमें पशु-विल दी जाती थी (हि० - श० सा०)।

निकृतज-पु॰ [सं॰] कदयपकुलका एक गोत्रकार कपि (मत्स्य॰ १९९.६)।

निकृति – स्त्रीं ॰ [सं०] (१) दंभ और मायासे उत्पन्न (भाग० ४८८२) किलको प्रथम पत्नी (बायु० ८४८९) । (२) हिंसा और अधर्मकी पुत्री जो भय और नरककी माता थी (ब्रह्मां० २.९.६३; बायु० १०.३९) ।

निक्षरा स्त्री० [सं०] एक पुष्करिणी। यहाँ स्नान करके क्रींजपटमें जो श्राद्ध करता है तथा तीन दिनोंतक यहीं नियमवान हो निवास भी करता है उसके पितर एवं पाँच पीड़ीके पापी पितर भी मुक्त होकर म्वर्ग चले जाते हैं (वायु० १०८.८०, ८३-४)।

निश्चभा - स्त्री० [सं०] सर्थकी एक पत्नी (भिवध्यपु०)।
निश्चभाक चतुष्टय - पु० [सं०] (१) मार्गशीर्ष शुक्क ६ और
७ को बन कर सर्थ पूजन करे। (२) कृष्ण ७ को बन तथा
सर्थका पूजन करे। (३) बन कर आटेका हाथी वना डान
करे। (४) मार्गशीर्ष या माघ कृष्ण ७ को बन कर पुनः
सर्थका पूजन करे। ऐसा करनेसे भूणहत्याका पाप दूर होता

है (भविष्योत्तर०)।

निगमबोध -पु० [सं०] एक पवित्र स्थानका नाम जो विल्लोके समीप यमुना नदीके तटपर स्थित है। दानवराज धुन्धुने शापमुक्त होने हेतु काशी जाते समय एक ऋषिके कहनेपर निगमकोध नामकी गुफामें नारायणकी तपस्या की थी (पृथ्वीराजरासो)।

निम्न-पु० [सं०] (१) सूर्यवंशी राजा अनरण्यका पुत्र तथा अनिमित्र और रघुराजका पिना (मत्स्य० १२.४७)। (२) हरिवंशके अनुसार राजा अनिमित्र (अनिमित्र = वायु०) का पुत्र तथा प्रतेनजित् और सन्नाजित् (प्रमेन और शक्र-जित् = वायु०) का पिता (ब्रह्मां० ३.७१.२०; मत्स्य० ४५. ३; वायु० ९६.१९-२०; विष्णु० ४.१३.९-१०)।

निचंद्र-पु० [मं०] कइयप और दनुके विप्रचित्ति प्रमुख कई (सौ) पुत्रोंमेंसे एक दानव पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.६.९; वायु० ६८.९)।

निचक्तु – अधिसीमक्रुष्णके पुत्र तथा उष्णके पिताका नाम । गंगाकी वाढ़से हस्तिनापुर नष्ट होनेपर इसने कौशांवी नगरी बसायी थी (विष्णु० ४.२१.७-९) ।

निचिता – स्त्री॰ [सं॰] भारतकी एक नदीका नाम (महाभा॰ भीष्म॰ ९.१८)।

निजधास – पु० [मं०] पार्वती जीका एक गण जो उनके कोधसे उत्पन्न हुआ था।

**निजञ्जति**−र्स्ना० [सं०] शाकद्वीपकी सात प्रधान नदियोंमेंसे एक नदी (साग० ५ २०.२६) ।

नितंद्रा — स्त्री॰ [मं॰] विशुक्तने एक विशाल शिलापट्टपर एक मन्न लिखा जिससे लिलता देवीकी विविध शक्तियों में अनुत्साद उत्पन्न कर जयविष्न उपस्थित किया गया, उस-पर अंकित आठ देवियों मेसे एक देवीका नाम (ब्रह्मां॰ ४० २७.२८)।

नितल-पु॰ [मं॰] सात पातालों--अतल, वितल आदिमें-से एक (तीमरा) पाताल जिसकी भूमि लाल है (विष्णु॰ २५.२-३)।

नितुंद-पु० [मं०] (नितुंदि; नितुंदक = विष्णु०) पिशाचोंके १६ जोडोमेंसे एक जोड़ेना पुरुप पिशाच। इसकी स्त्रीका नाम नितुन्ती है, जिनका पेट निकला, लंदी नाक, नाटा कढ़ रहता है। इन्हें तिल तथा रक्तका भोजन प्रिय है (इक्षां० ३.७.३८०, ३८९; वायु० ६९.२७०)।

नित्य-पु० [मं०] करयपकुलके एक ब्रह्मवादी तथा मंत्र-कृत्कपिता नाम (मत्स्य० १४५.१०६)।

नित्यक्किन्ना – स्वां० [मं०] १५ अक्षर देवियों, जो लिलता देवीकी सेवामें सदा तत्पर रहती है, मेंसे एक देवी और इनकी नगरीका नाम नित्यक्किन्नापुरी है। ये नित्या भी कही जाती है (ब्रह्मां० ४.१९.५७; ३१.२४; ३७.३३)।

नित्यश्चाद्ध – पु॰ [नं॰] वह श्राद्ध जो नित्य (प्रतिदिन) किया जाता है और जिसमें अर्थ और आवाइन नहीं होता (मत्स्य० १६.५)।

निन्या – स्त्री० [मं०] १५ अक्षर देवियोंका सामृह्कि नाम (ब्रह्मां० ४.१९.५९) ।

निदाघ-पु० [सं०] (१) पन्द्रहर्वे कल्प (ऋषभ) में ब्रह्माके छह मानस-पुत्रोंमेंसे एक मानस-पुत्रका नाम (वायु० २१. ३५)। (२) विष्णुपुराणानुमार पुलस्त्य ऋषिका एक पुत्र जो देविका नर्टा (गोगरा) के तटपर वीरनगरमें रहता था। यह ऋभु ऋषिका शिष्य था (नारद० पूर्वभाग द्वितीय पाट)। (३) कहनपवंशत एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९९० १७)।

निदात-पु० [मं०] (ब्रह्मां०=निदान्त) शुक्ते दस पुत्रों-मेसे एक पुत्र (वायु० ९६.१३७; ब्रह्मां० ३.७१.१३८)। निधि-स्री० [मं०] (१) रत्न, किरीट, ताटंक (ब्रह्मां० २. २९.७५; ४.३३.७६); कण्ठसूत्र, केयूर और नूपुर (ब्रह्मां० ४.१५.२१; ३.२७.६) । (२) क्वेरके नौ रत्न जिनके नाम ये है--पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व (नंदन, कुमुद = ८ वायु०)। ये सब निधियाँ लक्ष्मीके आश्रित है (वायु० ४१.१०-११)। (३) २० संख्यावाले सुखदेवगणके एक सुखदेवका नाम (ब्रह्मां० ४. १.१८; वायु० १००.१८) । (४) वैश्रवणालयमे स्थापित सती देवीका एक श्रीविग्रह (मत्स्य० १३.५१)। (५) राजाओके सात अतिहाय रत्नों (चक्र, रथ, मणि, भार्या, निधि, अश्व और गजो)मेमे एक (वायु० ५७.६८)। निधिनाथ-पु० [मं०] निधियोंका अधिपति = कुवेर । निधिप-प्० [मं०] क्वरका एक नाम। निधिपति -प्० मिं० कुवेरका एक नाम-दे० कुवेर । निधिपाल-पु० [मं०] धनकुवेरका एक नाम-दे० निधि। निबीश्वर-प० मि०] नवीं निधियोंका मालिक = कुवेर ।

दशाई हा पिता (विष्णु० ४.१२.४१)।
निभुव-पु० [मं०] (१) व.इयप-पुत्र ब्रह्मवादी वत्सारका
पुत्र तथा सुमेधा, जो च्यवन तथा सुक्रन्याकी पुत्री और
कुण्डपायियोंकी माता थी, का पति (ब्रह्मां० ३.८.२०; वायु०
७०.२५-७) (२) तीन काइयपों (निभुववर्ग, शाण्डिल्यवर्ग
तथा रेभ्यवर्ग) मेंसे एक वर्ग (ब्रह्मां० ३.८.२३।

निष्टति-पु० मिं०] ज्यामधवंशी राजा धृष्टिका पुत्र तथा

निपुण-पु० [मं०] पिशाचोंके १६ गणों (वर्गों) मेसे एक वर्ग जिसके कान, नाक तथा भृकुटियाँ लटकी रहती है, रंग गाडा भूरा तथा गति दृदय और अदृदय दोनो होती है (ब्रह्मां० ३.७.३८०: ३८३, ३९५-६; वायु० ६९.२६४, २७४-५)।

निभृत-पु० [सं०] कतुके पुत्र १२ सुकर्मदेवोंमेंसे एक सुकर्म-देव । वायु० १००.९३ में इनकी संख्या १० कही गर्या है । (वायु० ६२.१०; १००.९३) ।

निमि-पु० [सं०] (१) अत्रिकुलमें उत्पन्न एक किष जो वत्तात्रेयके पुत्र थे (महाभा० अनु० ९१.५)। (२) राजा इक्ष्वाकुके १०० पुत्र हुए जिनमेंसे तीन जेन्ठोमेंस एक पुत्रका नाम जिनसे मिथिलाका विवेह बंदा चला। विष्णुपुराणानुसार एक दार इन्होंने सहस्रवापिक यहाके लिये विशिष्ठ किषकों बुलाया, पर इंद्र पंचरात वार्षिक यहाके लिए उनका वरण पहले कर चुके थे। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता विखायी। इंद्रके यहाके पश्चात् यहा करनेका वचन दे विशिष्ठ चले गये। राजा निमिने संमारकी क्षणभङ्गरता जान, गातम आदि अन्य करियोंको बुला उनके द्वारा यह आरंभ करा दिया। इन्द्रका यहा पूर्ण कर लोटे हुए विशिष्टने रुष्ट हो इन्हें साप दिया 'तुम्हारा यह सरीर न रहेगा।' निमिने

भी विशिष्ठको यही शाप दिया और दोनोंका शरीर छट गया । वशिष्ठ तो पुनः मित्रावरूणके वीर्यसे उर्वशीसे उत्पन्न हए। राजा निमिका शरीर यज्ञ समाप्ति तक सुरक्षित रखा गया । यज्ञकी समाप्तिपर मुनियोंने भाग ग्रहणार्थ समागत देवताओंसे राजाके शरीरको सनीव वरनेकी प्रार्थना की। किन्तु ज्ञानी निमिने शरीरवन्धन पसन्द नहीं किया। देवताओंने उन्हें मनुष्योंकी आँखोंकी पलकपर स्थान दिया। वह शरीर धारण कर पुनः जन्म और मरणके जालमें फंसना नहीं चाहते थे। उसी समयसे निमि विदेह कहलाये और उनके वंशन भी विदेह कहलाये। अराजकता न फैले इसलिए ऋषियोंने निमिके शरीरको मथा जिससे जनक उत्पन्न हुए (भाग० ९.६.४; १३.१-१३; १०.८६.३६; ब्रह्मां० ३.६३.९; ६४.१. विष्णु० ४.२.१२; ५.१-२३)। विन्त मत्स्य० ६१.३२-३५ में यह परस्पर शापकी कथा यों दी हुई है—राजा निमि स्त्रियोंके साथ चतकीड़ा कर रहे थे इसी बीचमें ब्रह्मपुत्र विशष्ठ ऋषि आ पहुँचे। राजाको अपनी यथा योग्य पूजा न करते देख उन्होंने राजा निमिको शाप दिया कि तम देहहीन हो जाओ। राजाने भी बदलेमें उन्हें वही शाप दे डाला। परस्परके शापसे उनकी चेतना चली सी गयी। वे दोनों शापको लेबसाके पास गये। ब्रह्माकी आशा-में निमि नेत्रोमें रहने लगे, लोगोंके निमेष उनके विश्रामके लिए हुए। इन्होंने एक सत्र किया जिसमें ऋपभके पत्र ऋषि उपस्थित थे जिन्होंने राजाको भागवन धर्मकी दीक्षा दी (भाग० ११.२.१४,२५-२६; अ०३ से ५; ब्रह्मां ३० ७४,२४४,२४८; बायु० १.१४२; मत्स्य० ६१.३२-५; २०१. १-२०)। (३) टंडपाणिका पुत्र तथा क्षेमकका पिता (भाग० ९.२२.४४)। (४) भजमानके सुन्जयपुत्री बाह्यकासे उत्पन्न तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य ४४.५०; विष्णु ४. १३.२)। (५) तारकासरकी सेनाके १० सेनापतियोंमेंसे एक सेनापति जिसके रथमें हाथी जतने थे (मत्स्य० १४८) ४२,५१)। सूर्य अपने अस्त्रवलमे असुरोंको देवोंका रूप नथा देवोंको असुरोंका रूप दे देते थे और वे असुरोंसे ही मारे जाते थे एवं असुर रूपमें परिवर्तित देवगण असुरोंके प्रहारसे बच जाते थे। निमिने इस रहस्यका पता लगा कालनेमिसे कहा । इसने जनार्दनपर भी वाणोंकी वर्षा की (मत्स्य० १५०.१६१; २२४) । यह दिक्पालों, कृष्ण तथा इन्द्रमे लडा था इंद्रको तो इसने मुद्रुरसे आहत किया था (मत्स्य० १५३.५५,६२) तथा विष्णुपर चक्र चलाया (मत्स्य० १५१.१२,३१) । (६) विकुक्षिका छोटा भाई जिसने गौतमके आश्रमके निकट जयंतनगरकी स्थापना की थी (वायु० ८९.१-२) (७) भजमान और बाह्यकाके तीन पुत्रों-मेंसे एक पुत्र (वायु० ९६.४) (८) ६ ऋतुओंके पिताका नाम (ब्रह्मां० २.१३.१८)।

निरमित्र-पु० [सं०] (१) दंडपाणिका पुत्र तथा क्षेमकका पिता (विष्णु० ४.२१.१५-६)। (२) नकुलका पुत्र इसकी माताका नाम करेणुमती था (महाभा० आदि० ९५.७९)। (३) एक विगर्तराजकुमार जो सहदेव द्वारा मारा गया था (महाभा० द्रोण० १०७.२६)।

निमित्त−नः पु० [तं०] ज्योतिषशास्त्र (मत्स्य० २१५.९) । शकुन तथा अपशकुन विचार । यथा पुरुषके दक्षिण अंगका फड़कना शुम तथा बॉयेका अशुम, िकसी कार्यके लिए जाते समय शकुन तथा अपशकुनोंकी विशेष सूची है। अपशकुन होनेपर केशवकी स्तुति लामदायक होती है (मत्स्य० २४३. २-३)। अन्यमतसे प्रथम अपशकुन होनेपर एक प्राणायाम, दो अपशकुन होनेपर चार प्राणायाम, तीन अपशकुनोंपर आठवार प्राणायाम और चार बार अपशकुन होनेपर कार्यारंभ छोड़ दे। 'निमित्तशकुनादिभ्यः प्रधानो हि मनो-जयः।' पूर्ण मनोत्साहके सामने अपशकुन भी फीके पड़ जाते हैं।

निमिष-पु० [सं०] नैमिषारण्य (भाग० १.१.४)

निमेष-पु० [सं०] (१) एक यक्षका नाम (हि० श० सा०) (२) गरुड़का एक प्रमुख पुत्र (महाभा० उद्योग० १०१. १०)।

निम्न - पु० [सं०] अनिमन्नके पुत्रका नाम जिसके सन्नाजित् और प्रसेन नामके दो पुत्र थे (भाग० ९.२४.१२-१४; ब्रह्मां० ३.७१.२०)।

निम्लोचनी -स्त्री० [सं०] वरुणकी नगरीका नाम जो मान-सोत्तर पर्वत (मेरु) के पश्चिम है (भाग० ५.२१.७)।

निम्लोचा - स्त्री० [सं०] (भाग० अनुम्लोचा) भाद्रपद मासमें सूर्यके रथपर अधिष्ठित रहनेवाली एक अप्सराका नाम (बायु० ५२.११)।

निम्लोचि - पु० [सं०] (१) भजमानकी एक पत्नी (बाह्यका) से उत्पन्न तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र। भजमानकी दूसरी पत्नीका नाम उपदाह्यका था जो बाह्यकाकी बहिन थी। उससे भी उनके तीन पुत्र थे (भाग० ९.२४.७; ब्रह्मां० ३.७१.४)।

नियति – स्त्री० [सं०] मेरु और धारणीकी तीन पुत्रियोमेंने एक पुत्री जो विधाताकी पत्नी और नृशंडुकी माता थी (भाग० ४.१.४३-४४; ब्रह्मां० २.११.६; १३.३७; वायु० २८.४; ३०.३४; विष्णु० १.१०.३)।

नियम - पु० [सं०] (१) धमं और दक्षपुत्री धृतिका पुत्र (ब्रह्मां० २.९.५८)। (२) आभूतरयवर्गके १४ देवताओं मेसे एक देवता (ब्रह्मां० २.३६.५०)। (३) सुखदेववर्गके २० देवों मेसे एक सुखदेवका नाम (बायु० १००.१९; ब्रह्मां० ४.१.१९)।

नियुत् - स्त्री॰ [सं॰] ११ रुद्रोंमेसे एक शिवनामक रुद्रकी पत्ना, तथा ११ रुद्राणिकों सेमे एक रुद्राणीका नाम (भाग० ३.१२.१३)।

नियुत्सा - स्त्री [मं ०] उद्गीथसे देवकुल्या मे उत्पन्न प्रस्तावकी पत्नीका नाम जो विभुक्षी माता थी (भाग० ५.१५.६)।

निरंजन — पु० [स०] (१) यमुना नटांके उत्तरमें स्थित सूर्य-का एक उत्तम तीर्थ जहाँ इन्द्र प्रभृति देवगण त्रिकाल सन्ध्योपासना करते हैं (मत्स्य० १०८.२९)। (२) ५१ गणेशोंमेंसे एक गणेशका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.६६)। (३) एक प्रकार का मोक्ष। मोक्ष तीन प्रकारके कहे गये हैं — प्रथम शानसे अज्ञानका नाश होनेपर, द्वितीय मोक्ष रागका क्षय होनेपर। लिगके नाशमें कैवस्य नामक मोक्ष। कैवस्य-में निरंजन मोक्ष होता है। निरंजन होनेसे जीव शुद्ध हो जाता है, तदनन्तर उसका कोई मार्गदर्शक नहीं रहता (वायु० १०२.७९, ११८)।

निरताल – पु० [मं०] शुक, लौकि आदि मध्यमाध्वर्युओं मेंसे 📗

एक मध्यमाध्वर्य (ब्रह्मां० २.३३.१७)।

निरमिन्न-पु० [सं०] (१) मगधराज अयुतायुका पुत्र तथा सुनक्षत्र (सुनेत्र = विष्णु०) का पिता (भाग० ९.२२.४६-७; विष्णु० ४.२३.४) । (२) एक त्रिगर्त्त राजकुमारका नाम जो कुरुक्षेत्रके युद्धमें सहदेव द्वारा मारा गया था (महाभा० द्वोण० १०७.२६) । (३) दंडपाणिका एक पुत्र तथा क्षेमकका पिता (मत्स्य० ५०.८७) । यह वायु० ९९. २७७ में 'निरामिन्न' कहा गया है । (४) करेणुमती (विष्णु० = रेणुमती) तथा नकुल (पांडव) के पुत्रका नाम (भाग० ९.२२.३२; विष्णु० ४.२०.४८) ।

निरय-पु० [सं०] (१) भय और मृत्युका पुत्र, इसकी विह्नका नाम यातना था (भाग० ४.८.४) । (२) स्वारी-चिष मन्वंतरको सप्तिषियोंमेंसे एक ऋषिका नाम (विष्णु० ३.१.११) ।

निरस्टि-स्त्री० [मं०] वर्षाऋतुकी वारह शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (ब्रक्षां० ४.३२.२९)।

निरवद्य-पु॰ [सं॰] तीन प्रकारके योगैदवर्योंमेंसे एक प्रकारका योगैदवर्थ (तीन प्रकारके योगैदवर्थ—निरवद्य, सावद्य और स्क्ष्म)। सावद्यकी तरह पंच तत्त्वोंमें दवा योगैदवर्थ जिससे इन्द्रियों तथा अहं कारका संबंध है (वायु॰ १३.६)।

निरर्बुद-पु० [सं०] २१ नरकोंमेंसे एक.—दे० नरक।
निराकृति-पु० [मं०] रोहित मनुके पुत्रका नाम (इरिवंदा)।
निरानंद-पु० [सं०] यातुधानके दस पुत्रोमेंसे एक पुत्र
व्याव्र राक्ष्सका पुत्र जो यहाँमें विव्न डालता है या नष्ट ही
कर डालता है (ब्रह्मां० ३.७.९६; वायु० ६९.१३१)।

निरामय-पु॰ [सं॰] (१) प्रथम साविण मनुके ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ४.१.६४)। (२) दक्ष साविणका एक पुत्र (विष्णु ३.२.२४)।

निरामित्र-पु० [सं०] (१) रैवतक मनुके दस पुत्रोंमेंने एक पुत्र (ब्रह्मां० २.३६.६४; वायु० ६२.५५)। (२) मगथ देशके राजा बृड्द्रथके वंशमे उत्पन्न (जरासंधवंशज) एक राजा जिसने १०० वर्षतक राज्य किया था (ब्रह्मां० ३.७४.१२२; वायु० ९९.२९८)। (३) द्वित य सावणि मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.७२)। (४) भृगु, जो विष्णुके अवतार थे, के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० २३.१४९)।

निरालोक-पु० [मं०] लोकालोक पर्वत जो हजारों योजन जंचा और उतना ही चौड़ा है। उसके एक ओर प्रकाश है और दूमरी ओर अन्धकार है। एक ओर वह लौकिक है और दूमरी ओर अलौकिक है। देवताओं द्वारा अविदित वह मुर्वविध लोकव्यवहारविज्ञत है जिसे एक अंध-कारपूर्ण प्रदेश कहा गया है जिसके अंतमें भगवान्का लोक है। सृष्टिके सान लोकोंके ऊपर यह दिव्यलोक है (ब्रह्मां० २.१९.१५१, १६७-९; २१.१०६; ३.७.२९४; ४. २.१८८; वायु० ४९.१४५-१५९; ५०.१६०)। आलोकके ऊपरका स्थान (मत्स्य० १२३.४७; १२४.८३-८४)।

निराहार – पु० [मं०] एक पर्वतीय जनपद या राज्य (मत्स्य० ११४ ५५) ।

निरुक्त-पु० [मं०] वैदिक पदार्थीकी व्याख्या रूप जिसकी

रचना शाकल्य किषके शिष्य जातुकर्ण्यने की थी (ब्रह्मां०) जिसे रथीतरने लिखा (भाग० १२.६.५८; ब्रह्मां० २.३५.३)। शाकपूर्णके एक शिष्यने इन्होंके निदर्शनमें इसे फिरसे कमन्द्र किया (विष्णु० ३.४.२३)। इसे चौथी मंहिता मानते हैं। रथीतर ही इसके प्रवर्तक थे (बायु० ६१.२; ६५.२८)। निरुत्सुक—पु० [मं०] (१) भागव रौच्य युगके सप्तिषयों मेंसे एक किष्मि—तेरहवें मन्वंतर = विष्णु०—(ब्रह्मां० ४.१.९२; विष्णु० ३.२.४०)। (२) रैवत मनुके दस पुत्रों मेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ९.२१)।

निर्ऋता—स्ति॰ [सं॰] खशा और वड्यपके लालावि, क्रयन, भीम, सुमाली आदि वई पुत्र हुए और आलम्बा आदि सात कन्यार्थ हुईं। उक्त सात कन्याओंमेंसे एक कन्याका नाम (ब्रह्मां० ३.७.१३८; वायु० ६९.१७०)।

निर्कात-पु० [मं०] (१) एकाददा रुद्रोंमेंसे एक रुद्रका नाम (मत्स्य० १७१.३८; वायु० ६६.६९; ब्रह्मां० ३.३.७०; महाभा० आदि० ६६.२)। (२) दिनमुहूर्तीमें ने एक मुहूर्त-का नाम । ये मुहर्न सूर्यकी गति विशेषसे होते हैं। दिन मुहूर्न मूर्यकृत है (ब्रह्मां० ३.३.४०, ७०; वायु० ६६.४१; १११.४०) । (३) स्त्री०-अधर्मकी स्त्री। इससे नैर्ऋत नामके महाभयंकर ३ राक्षस उत्पन्न हुए-भय, महाभय और मृत्यु (महाभा० आदि० ६६.५४, ५५)। एक देवी जो मृत्युकी अधिष्ठत्री देवी है। (४) इसने निःसंतान होनेके कारण अधर्मके यमजको दत्तक लिया था (भाग० ४.८.२; विष्णु० २.१४) । पारिजात लाते समय यह मनुष्यों द्वारा र्साचे रथपर म्वार हो श्रीकृष्णसे लड्ने गया, पर अपनेको असमर्थ पा लौट गया (भाग० १०[६५(५)४२]; [६६(५) ३६]) । द्वारकाके ब्राह्मणके मृत-पुत्रको खोजने अर्जुन इसके नगर गये थे (भाग० १०.८९.४४)। (५) पुरंजन नगरके पश्चिमीय द्वारोंमेले एक (भाग० ४.२५.५३; २९.१४) । यह एक दिक्या म्वामी (दिक्पाल) एक राक्षस है जो औरोंके साथ ललिताकी उपासनाको आया था (ब्रह्मां० ४.२६.५३; २०.९; मत्स्य० २६६.२२)। (६) जत्र इसने कुवेरको कुजंभसे पराजित होते देखा तब उनका खड़ है युद्धके हिए प्रस्तुत हुआ। जब यह भी परास्त ही होनेवाला था, वरुणने अपने पाश्से कुजंभके टोनों हाथ दाँध दिये। महिषने निर्ऋति और वरुण दोनोंको ही हरा दिया। कुजंभको पात्रमुक्त किया और इसकी सूचना इन्द्रको ही (मत्स्य० १५०.८६, १२६८, १३०-३)। इसे तारकने परास्त किया था (मत्स्य० १५३.१८०)। (७) एक वस, जो धर्म और सुदेवीका एक पुत्र था (मत्स्य० १७१.४७)। (८) नैर्ऋत्य दिशाका देवता (वायू० १०८.३१) ।

निर्ऋतिगण-पु० [मं०] शत्रुको पराजित करने, उनके मारण, मोहन उच्चाटनके हेतु इनकी उपासना करते हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्माके मल्डारसे कही गयी है (भाग०२. ३.९; ३.१२.२६)।

**निर्ग्रन्थ**−पु॰ [सं॰] पाखंडियोंका एक नास्तिक संप्रदाय -—दे॰ पाखंड ।

निर्गुणा -स्त्री॰ [मं॰] ओ३म्की तीन मात्राओंमेंमे एक (तीमरी) मात्राक्षा नाम (बायू० २०.२)।

निर्जेलाएकादशी - स्नी० [मं०] ज्येष्ठ शुहा एव।दशी जिस

दिन निर्जल बतका विधान है। इस ब्रतसे स्वर्गादिके अति-रिक्त आयु तथा आरोग्यवृद्धि विशेष होती है। यदि सव एकाउशीवत न हो सकें तो केवल निर्जला करनेसे पूरा फल मिलता है—संवत्सरस्य या मध्ये एकादक्यो भव-न्त्युत। तासां फलमवाप्नोति अत्र मे नास्ति संशयः॥' (हेमाद्रिमें-महाभारतवा व्यामवचन)। व्यासके कहनेसे भीमसेन (पांडव) ने यह ब्रत किया था जिससे सालभरकी मव एकादशीवर्तोका फल प्राप्त कर वह स्वर्ग गये थे (महाभा०)। इस उन 'जलधेनुउनवृत'भी होता है।

निर्भय-पु० [सं०] तेरहवें मन्वतरमें रौच्य मनुके दस पुत्रों-मेंते एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ४.१.१०४; वायु० १००. १०९)।

निर्भया - स्त्री० [मं०] अन्धकासुर रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा स्ट अनेक मानस-पुत्री मानुकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मानुका (मत्स्य० १७९.२५)।

निर्मोक-पु० [मं०] सावणि मनुके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ८.१३.११, ३१; विष्णु० ३.२.१९; ब्रह्मां० ४.१.२२)।

निर्मोह-पु० [मं०] (१) रैवत मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ९.२१)। (२) बारहवें मन्वंतरके सप्तिष्योंमेसे एक कृषि (विष्णु० ३.२.४०)। (३) सावणि मनुके एक पुत्र (वायु० १००.२१)। (४) रौच्य मनुके अनके सप्तिष्योंमेसे एक कृषि काश्यपका नाम (ब्रह्मां० ४. २.१०३)।

निर्यंतर – पु॰ [मं॰] इन्होंने गौतमसे ब्रह्मां॰ पुराण सुन कर वाजश्रवामे कहा (ब्रह्मां॰ ४.४.६३-४)। गौतमसे वायुपुराण भी सुना (वायु॰ १०३.६३)।

निर्वक्त्र-पु० [स०] अधिसीमकृष्णका पुत्र तथा उष्णका पिता (बायू० ९९.२७१) ।

निर्वाक्-पु॰ [मं॰] पुरञ्जन नगरका एक अंधा निवासी जो काम करनेमे उसकी सहायता करता है = हाथ (भाग॰ ४० २५.५४; २९.१५)।

निर्वाण-पु० [मं०] मोक्ष (भाग० ३.२५.२८-२९; ६.४. २८; ९.७.२७; ब्रह्मां० ३.५६.१०; विष्णु० १.२०.२८, ३४; २.८.१९९; ३.१८.१७, ८६)। विभूतिद्वादशीव्रत गंगा तरपर करनेसे मोक्ष प्राप्त होता है (मत्स्य० १००.३३)।

निर्वाणप्रिया – स्त्री० [सं०] एक गंधर्वीका नाम ।

निर्वाणरति – पु॰ [सं॰] तीसरे सावणि मनुके मन्वंतरके तीन देव गणोंमेंसे एक देवगण । प्रत्येक देवगणमें ३० देव कहे गये हें (ब्रह्मां० ४.१.७३.७५)।

निर्वाणरुचि-पु० [सं०] ग्यारहवें मन्वंतरके तीन देवगणीं-मेसे एक देवगणका नाम । प्रत्येक गणमें १०देव हैं (भाग० ८.१३.२५; ६.३.२, ३०) ।

निर्जृति - पु० [सं०] (१) धृष्टि (धृष्ट = ब्रह्मां०) का एक पुत्र तथा दशाईका पिता एवं व्योमका दादा (भाग० ९.२४.३; ब्रह्मां० ३.७०.४०)। (२) बृहद्रथवंशी मगधराज सुनेत्रका पुत्र जिसने १०० वर्षोतक राज्य किया था (मत्स्य० २७१. २६)। (३) ज्यामधवंशी राजा धृष्टका पुत्र तथा विदूरथका पिता (मत्स्य० ४४.३९-४०)।

निल-पु॰ [मं॰] वसुदाके गर्भसे उत्पन्न माली राक्षसका

लड़का एक राक्षस जो विभीषणका मंत्री था (रामायण)।
निलायनकीड़ा - स्त्री० [सं०] गोपींका एक खेल जिसमें गोप
चोर, चौकीदार और वकरीका रूप धारण करते हैं। मयपुत्र
मायावी च्योम असुरका रूप बदल कर आता है और सव
गोपींको खोहमें ले जाकर बंद करता है। श्रीकृष्ण असुरको
खोज कर मार डालते हैं (भाग० १०.३७.२६-३२)।

निवपन-पु॰ [सं॰] पितरोके उद्देश्यसे दिया हुआ दान-'पितृदानं निवापः स्यात'-अमरकोश ।

निवात - पु॰ [सं॰] शूरके दस पुत्रों मेसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ २.७१.१३८; वायु॰ ९६.१३६)।

निवातकवच -पु० [सं०] (१) एक प्रकारके दैत्य जो संख्यामें ३०,०००,००० थे। ये प्रह्लादके वंशज थे जो तप करके शुद्ध हो गये थे और समुद्रमें रहते थे। इनका कवच अभेच था, पर ये युद्धमें अर्जु न द्वारा मारे गये थे (महाभा० वन० १६९-१७२)। (२) संह्वादके पुत्र जिनको देवता, गंधर्व, नाग और राक्षस नहीं मार सके, पर भर्गका आश्रय लेकर अर्जु नने रणस्थलमें इन्हें मार डाला (मत्स्य०६, २८-९)। ये प्रह्लादके कुलमें उत्पन्न हुए थे (विष्णु० १.२१, १४) तथा रसातलके दानव-वर्गमें थे जिनका हिरण्यपुरमें निवास था (भाग० ५.२४,३०; १०.८९,३४[५])। इन्हें अर्जु नने परास्त किया था (भाग० १०.८९,३४[५]; ब्रह्मां० ३.५,३७)।

निवेशक - पु॰ [सं॰] यक्षोंके कई गणोंमेंसे एक यक्षगण (वायु॰ ६९.३९.४०)।

निवृत्ति – स्त्री॰ [सं॰] (१) शाल्मिलिद्रीपकी सात मुख्य निद्यों मेसे एक नदीका नाम (ब्रह्मां॰ २.१९.४७; वायु॰ ४९.४२; विष्णु॰ २.४.२८)। (२) एक प्राचीन तीर्थका नाम। (३) रुद्रकी सोलह कलाओं मेंसे एक कला। ये भी एक प्रकारकी शक्ति हैं (ब्रह्मां॰ ४.३५.९८)।

निर्व्याधि – पु० [सं०] एक रुद्रका नाम (ब्रह्मां० ४.३४. १४) ।

निशठ - पु॰ [मं॰] (१) (ब्रह्माण्ड = शठ) वसुदेव और रोहिणी-का एक पुत्र । ये वलराम प्रभृति आठ भाई थे। इनकी चित्रा नामकी एक बहिन थी (वायु॰ ९६.१६२)। (२) वलदेवके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७१.१६६; विष्णु॰ ५.२५.१९)।

निशा — स्त्रीं ( संं ) (१) कुराद्वीपकी सात मुख्य निदयों मेले एक नदी । वहाँ की इन सब निदयों के दोन्दो नाम थे। इसका दूसरा नाम पिवत्रा था (मत्स्य । १२०७१)। (२) क्रोधा या क्रोधवशाकी सात पुत्रियों में से एक पुत्री (वायु । ६९.२०५)।

निशाकर-पु०[सं०] (१) एक महिषका नाम (हि० वि० को०)। (२) चन्द्रमाका एक नाम (ब्रह्मां० २.२८.४३)। तिथि, पर्वसंधि, ऋग् तथा यजुवेंदके छंदींका प्रवर्त्तक सोम (वायु० २१.४०)। यह सूर्यसे १००० योजनपर है (वायु० १०१.१२९)। पर्याय—निशापित, निशानाथ, निशास्त, निशासर आदि।

निशित-पु० [सं०] बलरामके १३ पुत्रोंमेंने एक पुत्रका नाम । इनकी पाँच वहिनें थीं (वायु० ९६.१६४)।

निशिथ-पु० [सं०] दोषा और पुष्पार्णके तीन पुत्रोमेंने एक

पुत्रका नाम । पुष्पाणंकी दूसरी पत्नीका नाम प्रभा था। उससे भी पुष्पाणंकी प्रातः, मध्यंदिन और सायं ये तीन पुत्र हुए (भाग० ४.१३.१४)। यह मथुराके पूर्वी प्रवेश-द्वारकी रक्षा करता था (भाग० १०.५०.२०[२])। प्रभास क्षेत्रभें यह अपने ही संबंधियोंसे लड़ा था (भाग० ११.३०.१७)। निशीथ-पु० [सं०] रात्रिके एक कल्पित पुत्रका नाम (भाग०)।

निशीथा – स्त्री० [सं०] षोडशपत्राब्जमें स्थित पोडश शक्तियों-मेसे एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.३२.१२) ।

निशंभ-पु० [मं०] (१) एक असुरका नाम जो दनुके गर्भ-से उत्पन्न कदयप ऋषिका पुत्र था। इसके दो भाई (शुंभ वड़ा तथा नमुचि छोटा) और थे। नमुचि तो इन्द्रके हाथों मारा गया था, पर शुंभ और निशुंभने देवताओंको जीत कर स्वर्गपर अधिकार कर लिया। रक्तत्रीजसे महिषासुरतक-का देवी दुर्गा द्वारा मारा जाना सुन निर्झुमने दुर्गाका दथ करनेकी प्रतिशा की । इसी समय चंड और मुंड नामके दो और राक्षस इनसे आ मिले। पहिले शुंभ और निशुंभने सुधीर नामक दूतसे दुर्गाको कहलाया कि 'हममेंसे किसीको पित ग्रहण करो।' दुर्गाने उत्तरमें कहा-'जो मुझे युद्धमें जीतेगा में उतीसे विवाह करूँगी।' पहले धूम्रलोचन, चण्ड, मुंड, रक्तवीज आदि असुरींको उनके साथियों सहित युद्धमे परास्त कर दुर्गाने मार डाला । तदुपरांत द्युंभ और निशंभने युद्ध किया, परन्तु पहले निशुंभ, फिर शुंभ दुर्गाके हाथो मारे गये। इस प्रकार असुरोंका उपद्रव द्यांत हुआ और इन्द्रको स्वर्गका राज्य पुनः मिला (वामनपुर।ण) । (२) गवेष्ठीके तीन पुत्रोंमेंते एक पुत्रका नाम (वायु० ६७. ७७)। इन्द्र और वलिके देवासुर-संग्राममे यह लड़ा था (भाग० ८.१०.२१, ३१) । यह भद्रक्तलीसे लड़ा, पर मारा गया (ब्रह्मां० ४.२९.७६) । महामात्रा योगनिद्राने इसका दध किया था (विष्णु० ५.१.८२)।

विशेष-मार्भण्डेय पुराणांतर्गत देवीमाहात्म्यमें शुंभ और निशंभकी उत्पत्तिकी दात नहीं लिखी है।

निश्चर – पु॰ [तः॰] एकादश मन्वतरके सप्तिषयोंमेंसे एक (पौलस्त्य) ऋषि । तृतीय सावर्ण मनुके समयके सप्तिषयोमेंसे एक ऋषिका नाम (ब्रह्मां॰ ४.१.७९) ।

निश्चल-पु० [म०] अत्रिका एक पुत्र जो स्वारोचिष मन्वं-तरके सप्तर्षियोंनेसे एक ऋषि था (ब्रह्मां० २.३६.१८)।

निश्चला स्त्री॰ [सं॰] हिमालयकी तलहर्शने विनिःस्त भारतवर्षकी दर्श नदियोमेंसे एक नदीका नाम (मत्स्य॰ ११२.२२)।

निश्चीरा – छी । [तं ०] भारतवर्ष श्री एक विख्यात नदीका नाम । इनकी यात्रा करनेते अथमेथ यद्यका फल प्राप्त होता है । यात्रीको अन्तमं विष्णुलोक मिलता है । निश्चीराके संगममें स्नान और दानका फल इन्द्रलोकप्राप्ति है (महाभा० वन० ८४.१३८-९; वायु० ४९.९६; मत्स्य०) ।

निश्च्यवन – पु० [सं०] (१) स्वारोचिष मन्वंतरके सप्तर्षियों-मेंसे एक ऋषिका नाम (मत्स्य० ९.८)। (२) ये बृहस्पतिके द्विनीय पुत्र, जो कीनि, ब्रह्मवर्चस् और कान्तिसे कभी च्युत नहीं होते एवं केवल पृथ्वी माताकी ही स्तुति करते हैं। निष्याप, निर्मल, तेजापुष्टजरूपसे प्रकाशित विद्युद्ध सस्व- रूप है। इनके पुत्रका नाम सत्य है (महाभा० वन० २१९. १२-३)।

निश्रोषकलप-पु० [मं०] यह ब्रह्माका है। १००० युगों × २००० सम् सब अंतर = निःशेषकल्प ।

निषध-पु० [मं०] (१) भारतवर्षके सात कुलपर्वतींमेंसे एक पर्वतका नाम (ब्रह्मां० १.१.६९; मत्स्य० ११३.१२, २२; १२१.६६; १८३.१; वायु० १.८५; विष्णु० २.२.२८,३९) । यह इलावृतके दक्षिण हरिवर्षकी सीमापर स्थित है (भाग० ५.१६.९, २६; वायु० ३४.१४,२५)। जहाँ वंदरों और नागोंका निवास है (भाग० २.१७.३४; ३.७.१९४; ४.३१. १६) । यहाँ एक विष्णु-मंदिर भी है (वायु० ३५.८; ३६. १९; ३७.२८; ४१.४८) । (२) श्री रामचन्द्रके प्रपीत्र और कुशके पौत्रका नाम। इनके पिताका नाम अतिथि था (हरिवंदा, रामायण)। (३) भरतवंदी महाराज कुरुके पौत्र और महाराज जनमेजयके पुत्रका नाम जो धर्म और अर्थके संग्रह और त्यागमें कुशल समझे जाते थे और सुद जीवोंके हितमें निरत रहते थे (महाभा० आदि० ९४.५६)। (४) पुराणानुसार एक देशका प्राचीन नाम जो विन्ध्याचल पर्वतपर स्थित था। ब्रह्मांडपुराणानुमार निषध नलके पिता थे और नल यहींके राजा थे (ब्रह्मां० ३.६३.२०१-२) । (৬) कुरुके एक पुत्रका नाम। (६) अतिथिका एक पुत्र तथा नभका पिना (अनलका पिना=विष्णु०) (भाग० ९.१२.१; मत्स्य० १२.५२; वायु० ८८.२०१; विष्णु०४. ४-१०५) । मणिधान्यज राजाओं द्वारा भोरय कई जनपटोंमेसे एक जनपटका नाम (बाबु० ९९.३८४) जो विनध्याचल पर्वतकी दूसरी ओर है (वायु० ४५. १३३)।

निषधन -पु० [सं०] धर्म और मरुत्वतीसे उत्पन्न कई अग्नि आदि मरुतोंमेंसे एक मरुत्का नाम (मत्स्य० १७१.५३)। निषधा -स्त्रां० [सं०] विन्ध्याचलसे निकली एक नदीका नाम (ब्रह्मां० २.१६.३२; वायु० ४५.१०२)।

निषधाधिपति—पु० [मं०] कार्त्तवीर्यके एक मित्रका नाम जिसका दथ परद्युरामने किया था (ब्रह्मां० ३.३९.२, ८) । निपधावती—स्त्री० [मं०] एक नदीका नाम—दे० निषधा । मार्कण्डेयपुरागानुसार यह विन्ध्याचलसे निकली है (ब्रह्मां० २.१६.३२; वाय० ४५.१०२) ।

निषधाश्व-पु० [सं०] सूर्वकस्या तपनीमें उत्पन्न कुरुक्षेत्रा-थिपति कुरुके चार पुत्रोंमेंने एक पुत्रका नाम (भाग०९, २२.४)।

निपाद-पु० सिं०] (१) २०वाँ करुप । प्रजापित निपाइने १००० देव वर्षोतक कठिन तप किया था । इन्हें तपसे त्रस्त देख इनके पिता ब्रह्माने कहा—'निपाद' वैठ जाओ यानी मत करो, अतः निपाद नाम पड़ा । इन्होंसे निपाद-वान् स्वरकी उत्पत्ति हुई (वायु० २१.४१) । (२) वसुदेवका एक पुत्र जो सबसे पहला धनुर्थर (वायु० ९६.१८४, १८७) तथा शिकारी था (वायु० ४७.५१) । (१) एक अनार्य जाति । जब राजा वेनकी जाँव मथी गयी तव उसमेंसे एक नाय तथा काला व्यक्ति प्रकृट हुआ जो वहुत घवडाया हुआ हाथ जोड कर खड़ा हो गया। इसे व्याकुल देख अत्रि ऋषिने कहा—'निपाद' वैठ जाओ। अतः यह निपाद जातिका

आदि पुरुष हुआ (भाग० ४.१४.४५-४६; विष्णु० १.१३. १५-६)। (४) महाभा० भीष्म० ९.५१ तथा पुराणानुसार एक प्राचीन देशका नाम।

निषादकर्ष-पु॰ [सं॰] एक देशका प्राचीन नाम-दे॰ निषाद (४)।

निषाद्वंशकर्ता – पु॰ [सं॰] ऋषियों द्वारा वेनके बाँये हायको मथनेपर काले रंगका जो दौना उत्पन्न हुआ था वह विन्ध्याचलके आसपासके प्रांतका अधिपति हुआ (ब्रह्मां॰ २.३६.१४४-६)। धीवर, महीगीर आदि इसीके वंशज कहे गये है (वायु॰ ६२.१२३)।

निष्कंभ – पुर्व [संव] गरुड़के एक पुत्रका नाम (विष्णुव)। निष्कंभु – पुर्व [संव] पुराणानुसार देवनाओंका एक सेनापति (हिंव शव साव)।

निष्क-पु० [मं०] सुवर्णका एक सिक्का (मत्स्य० ७७.११; वायु० ८०.१६; विष्णु० ५.२८.१३-१४, १९) ।

निष्करुंकतीर्थ-पु॰ [सं॰] एक तीर्थस्थान जहाँ स्नान करनेसे पुराणानुसार सारे पाप नष्ट हो जाते हैं (हि॰ वि॰ को॰)।

निष्कुट-पु० [सं०] (१) खंडहरोंके निकटवतीं वे उपवन जहाँ पिशाचोंका निवास रहे (ब्रह्मां० ३.७.४०४)। (२) एक प्राचीन प्रदेश, जहाँके नरेशोंको अर्जुनने जीता था (महाभा० सभा० २७.२९)।

निष्कुटिका - स्त्री॰ [मं॰] कुमार कार्निकेयकी एक अनुचरी मानुकाका नाम (महाभा॰ शल्य॰ ४६.१२)।

निष्कुलाद-पु॰ [मं॰] एक असुर जिसकी नगरी अतलमें है (ब्रह्मां॰ २.२०.१७)।

निष्कुलादपुर - पु॰ [मं॰] प्रथम नल (अतल) जहाँकी मिट्टी काली है, का एक नगर जिसका अधिपति निष्कुलाद नामका एक प्रधान असुर है (वासु० ५०.१६)।

निष्किय-पु० [सं०] वैसानस, वालखिल्य, औदुम्बर, फेनप, कुटीचक, इंस आदि मंन्यासियोंके वर्गोमेंसे एक वर्ग विशेषमा नाम (भाग० ३.१२.४३)।

निष्टि - स्त्रो [मं०] दक्ष प्रजापितिकी पुत्री दितिका एक नाम जो कर्यप ऋषिको ब्याही थी और दैत्योंकी माता थी— दे० दिनि ।

निष्टिग्री-स्त्री० [सं०] देवमाता अदितिका एक नाम । यह देवराज इंद्रकी भी माता थीं (ऋग्वेट १०.१०१.१२) ।

निष्टा - स्त्री॰ [सं॰] पाणिग्रहण मंत्रके सातवें पदमें आस्था जो मत्यव्रतको विदित थी (वायु॰ ८८.९७) ।

निष्ठीवी – र्स्ना० [सं०] हिमालयसे निकलनेवाली गंगा, यमुना आदि २२ नदियोंमें हे एक नदी (ब्रह्मां० २० १६.२६)।

निष्दुर (विष्दुर ?) - पु॰ [सं॰] एक मंत्रकार तथा आत्रेय कपि (वाय॰ ५९.१०४)।

निष्दुरिक-पु॰ [मं॰] एक काद्रवेय नागका नाम (महाभा॰ उद्योग॰ १०३.१२)।

निष्पापा – स्त्री० [सं०] प्रश्रद्धीपकी सात प्रधान नदियोंमेंसे एक नदी (वायु० ४९.१७) ।

निष्मव-पु॰ [नं॰] सौभाग्यदायक आठ वस्तुओं—ईख, ससगज, निष्पाव, जीरा, धनियाँ; गोष्टत (या दही),

कुसुम्भ और कुंकुम—को सौभाष्याष्टक कहते हैं । सौभाष्य-दायकोंमेंसे एक (मत्स्य० ६०.८.२७) ।

निष्प्रकंप-पु० [सं०] तेरहवें मन्वंतरके सप्तिषयों मेंसे एक-का नाम (ब्रह्मां० ४.१.१०३: विष्ण० ३.२.४०) ।

निष्फिलि-पु॰ [सं॰] एक अस्त्र विशेष जिससे शबुके चलाये अस्त्र निष्फल कर दिये जाते हैं। विश्वामित्रजीने और अस्त्रोंके साथ इसे भी श्री रामचन्द्रको वतलाया था (वार्ल्म कि रामायण)।

निसुंद - पु० [सं०] (१) हादका एक पुत्र जिसके सुंद और उपसुंद नामके दो पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.५.३४; वायु० ६७. ७१)। (२) एक दैत्य जिसे कृष्णने मारा था (महाभा० वन० १२.२९)।

निसुंधु - पु॰ [मं॰] अह्लादका पुत्र तथा प्रह्लादका भतीजा-

निस्तारबीज-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार वह कार्य जिससे मुक्ति हो जाय। पुराणीका मत है कि कल्यियमें मनुष्य तपोहीन हो जायंगे तब भगवद्-भजन, कीर्त्तन, वंदन, विष्णुके मन्न-का जप आदिसे ही मुक्ति हो सकेगी।

निरस्वर - पु० [सं०] ग्यारहवें मन्वंतरके सप्तिषयोंमेंसे एक किष (विष्णु० ३.२.३०)।

नीति — स्त्री॰ [सं॰] शुक्राचार्यने इसे महेश्वरसे सीख असुरीं-को बताया था (मत्स्य॰ ४७.७४, ७५; वायु॰ ९७.१०५)। बृहस्पतिके अनुसार यह सामसे आरंभ होता है, इसके दूसरे अंग 'मेद, दान और दण्ड' हैं जिनका समय और पात्र देखकर ही प्रयोग करना चाहिये। असुरींके संबंधमें केवल 'दण्ड'का ही प्रयोग कहा गया है (मत्स्य॰ १४८. ६५-७१)।

नीतिन-पु॰ [सं॰] (वीतिन पाठ मोर सं॰ में) एक भार्गव गोत्र कारि (मत्स्य० १९५.२००)।

नीतिशास्त्र पु॰ [सं॰] शुक्रका नीतिशास्त्र (ब्रह्मां॰ २.७. १९१; ७२.१०७); जिसकी शिक्षा प्रहादको मिलीथी (विष्णु॰ १.१९.२६-२८, ३४-४९)।

निदाघ-पु० [सं०] पुलस्त्यका पुत्र जिसे ऋभुने ज्ञान दिया था। वीरनगरमें देविका नदीके तटपर एक कुंजमें इसने १००० वर्षीतक तप किया था। इस अवधिके पइचात् भोजनके समय इसके गुरु ऋभू आये और भोजन कर चले गये । निदाधने पुनः १००० वर्षीतक तपस्या की । इसके परचात् एक दिन जब निदाघ दूर खड़े हाथीपर स्वार एक राजाको जाते देख रहे थे ऋभुने आकर पृछा—'राजा कौन है और हाथी कौन है ?' निदाघ बोले- फपर राजा है और राजाके नीचे हाथी (जिसपर राजा बैठा है) है। ऋभुने पूछा—'ऊपर-नीचेका क्या अर्थ हुआ ?' विना यह जाने कि प्रश्नकर्त्ता गुरु ऋभु ही है निदाध उनपर कृद कर सवार हो गये और बोले, 'में ऊपर हूँ और तुम नीचे।' निदाधको अभीतक अद्वैत ज्ञान नहीं हुआ यह देख ऋभ उसे पुनः दीक्षा दे चले गये। उम दिनसे निदाव मभी वस्तुओंको एक ही दृष्टिसे विना भेदभावके देखने लगे थे : (विष्णु० २, अध्या० १५ और १६) ।

नीप-पु० [मं०] (१) पार (पौर = मत्स्य०) का पुत्र तथा । शुक-पुत्रो कृत्वीका पति जिससे १०० पुत्र हुए थे जिनमे अणुह सबसे ज्येष्ठ था। सौके सौ पुत्रोंका सामूहिक नाम भी नीप था। नीपोंका वंशकर श्रीमान् कीर्तिवर्धन हुआ। ब्रह्मदत्त भी इनका ही एक पुत्र था (भाग० ९.२१.२४-२५; मत्स्य० ४९.५२, ५९; वायु० ९९.१७४-५)। (२) क्रुतिका पत्र तथा उग्रायथका पिता (भाग० ९.२१.२९)।

नीपप्रिया – स्त्री॰ [सं॰] लिलता देवीके १६ नामोंमेंसे एक नाम (ब्रह्मां॰ ४.१७.३४) ।

नीराजन पुं० [सं०] आरती करना। कामेश्वर और लिलता देवीके विवाहोत्सवमें अप्सराओंने यह कृत्य किया था (ब्रह्मां० ४.१५.३३; मत्स्य० २६७.१९)।

नीराजनद्वादशी-स्त्री॰ [सं॰] कार्त्तिक कृष्णा द्वादशीको स्वच्छ तथा उज्ज्वल पात्रमें अक्षत आदि रख देवता, ब्राह्मण, बड़े-वृद्दोंका नीराजन करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है (भविष्योत्तर॰)।

नील-प० सिं0 (१) क्रोधा या क्रोधवशाकी कश्यपजीसे १२ पुत्रियाँ हुईं। वे सबकी सब पुलहको ब्याही गयीं। उनमेंसे एक हरिया हरिभा और पुलहके बानर, किन्नर, गोलांगूल आदि अनेक पुत्रोंमेंसे एक वर्गका एक पुत्र जो वानर जानिका था (ब्रह्मां० ३.७.१७६, ३१९)। (२) पराज्ञरोंकी आठ इवेत कृष्ण आदि जाखाओंमेंसे एक जाखा (ब्रह्मां० ३.८.५५, ९५; वायु० ७०.८७) । (३) श्री राम-चन्द्रकी सेनाका एक बंदर जो लंका-युद्धमें सम्मिलित था (भाग० ९.१०.१६, १९) । (४) भागवतानुसार इलावत खंडका एक पर्वत जो रम्यक वर्षकी सीमापर कहा गया है। जम्बद्वीपके ७ वर्ष पर्वतोंमेसे एक जहाँ सिद्ध ब्रह्मिष रहते हैं (भाग० ५.१६.८; १९.१६; मत्स्य० ११३.२२; वाय० ३४.२०, २५; ३५.८) । यहते हैं यह नीलमकी नाई चम-कता है (ब्रह्मां० १.१.६९; २.१५.२२, २८; १७.३५; वाय० १.८५; ४२.६७; ४६.३४) । (५) नवनिधियोमेसे एकका नाम । क्वेरकी आठ निधियों मेसे एक (वायु० ४१.१०)। (६) नीलनीके गर्भसे उत्पन्न राजा अजमीदके एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ५०.१)। इनकी बड़ी तपस्याके पश्चात इनके पुत्र मुझांति (झांति ≈ भाग०) का जन्म हुआ था (भाग० ९.२१.३०; वायु० ९९.१९४; विष्णु० ४.१९.५६-७)। यह पांचल-नरेश था जिसे उग्रायुधने मारा था (मत्स्य० ४१.७८; वाय० ९९.१९२) । (७) सुतलका एक राक्षम (ब्रह्मां० २.२०.२२; वायु० ५०.२२)। (८) यद्के पाँच पुत्रोंमेसे एक (ब्रह्मां० ३.६९.२; मत्स्य० ४३.७; वायु० ९४.२)। (९) एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य०१९५.१९)। (१०) माहिष्मती नगरीके एक राजा जो क्रोधवरा संज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे (महाभा० आदि० ६७.६१) । ये द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित हुए थे (आदि० १८५.१०) । सहदेवने इनका भीषण युद्ध हुआ था। अग्निदेवने इनकी सहायता की थी। इन्होंने अपनी पुत्रीका विवाह अग्निदेवसे किया था (महाभा० सभा० ३१.२१-२३, ३३,३५)। (११) भद्राश्व देशके पाँच कुलपर्वतोंमेंसे एक कुलपर्वत (वायु० ४३.१४; ४८.८; विष्णु० १.४.२६; २२.३९)। यह जम्बृद्वीपकी सीमापर था (विष्णु० २.१.२०; २.११) । (१२) अजमीदवंशी पृथमेन-सुत राजा पारका एक पत्र जो काम्पिल्याधिपति समर आदि १०० पुत्रींका पिता था

(विष्णु० ४.१९.३८ ३९)। (१३) १६ यमोंमेंसे एक यमका नाम—दे० तर्पणपद्धति। (१४) पाण्डव पक्षका एक सैनिक, जो सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रोंको चलानेमें दक्ष तथा महान् योद्धा था, जिसका वध अश्वत्थामाने किया था (महाभा० उद्योग० १७१.१५)। (१५) राजा प्रियव्रतने अपने ज्येष्ठ पुत्रको जम्बूद्धीपका अधिपति वनाया। आर्ध्राध्रके प्रजापतितुल्य नौ पुत्र हुए। उन्होंने जम्बूद्धीपको नौ पुत्रोंमें वाँट दिया। यह उनके पाँचवें पुत्र रम्यका राज्य है। यह इलावृतवाद रम्यक नामसे स्थात है (ब्रह्मां० २.१४.५०; १५.३३; वायु० ३३.४४)। (१६) मूर्त्ति स्थापनाके समय अथवंवेदी उत्तर द्वारपर अथवंवेद-आंगिरस कल्प, रोद्रस्त्क, अपराजित देवी सप्तमक्त तथा शान्तिकाध्यायके साथ इसका उच्चारण होता है (मत्स्य० २६५.२८)।

नीलकंठ-पृथ् सिंथ] (१) कालंजरमें स्थापित शिवमूत्ति जिसके मम्मुख सुमना, कुमुद, शुद्ध, छिद्रदर्शी, सुनेत्रक, सुनेत्र और अंशुमान् ये सात योगपारग मृग रूपमें भक्ति भावने उपस्थित हुए । ये सात भाई थे । इन्होंने किसी पूर्व जन्ममें गुरुकी गाय श्राद्धमें उपयुक्त कर खा डाली थी। पिनरोंम भक्तिके कारण ऐसा दृष्कर्म करनेपर भी प्रत्येक जन्म-में इन्हे पूर्व जन्मकी स्मृति बनी रही। दशार्थ देशमें ये सात व्याथ हुए, कालव्जर पर्वतपर मृग हुए, मानसमें चक्रवाक हुए। इसी क्रमसे वादमें मुक्ति पा गये (मत्स्य० २०.१५; १५७.२३) । समुद्रमंथनसे अमृतादिके साथ 'कालकृद' विष भी निकला था जिसकी गंधमे तीनों लोक व्याकुल हो गये, चारों ओर त्राहि-त्राहि मच गर्या। ब्रह्माकी प्रार्थनापर भगवान शिवने इस हलाहलका पान करके कंठमें धारण कर लिया जिससे कंठ नीला पड़ गया, अतः 'नीलकंठ' नाम पड़ा (ब्रह्मां० २.२५.९०; वायु० ५४.३-९४; भाग० ८.७. ४२)। (२) एक पक्षी विजयादशमीको जिसका दर्शन ञ्चभप्रद होता है।

नीलक-पु० [सं०] वज्रक पर्वतपरके घोर राक्षसोंका सामृ-हिक नाम (वायु० ३९.३१) ।

नीलकुंड-पु॰ [मं॰] एक नीर्थ, जो पिनरोंके श्राद्ध आदिके िल्टर अति प्रशस्त माना गया है (मत्स्य॰ २२.२२)।

नीलग्रीव-पु॰ [सं॰] शिवकी एक उपाधि तथा नाम (ब्रह्मां॰ ४.३४.२७)।

नीलचक्र-पु० [मं०] इस चक्रकी स्थिति जगन्नाथजीके मंदिरके ऊपर मानी गयी है—दे० जगन्नाथ।

नीलपताका - स्थि [मंग] आनन्द महापीठमें रथके मध्य पर्वमे रहनेवाली लिलता देवीके तुरुष आकार आयुध्याली १५ अक्षरा देवियोनसे एक अक्षरा देवी जिन्होंने जंबुकाक्षको (भंडके एक सेनापितको) मारा था (ब्रह्मांग ४.१९.५९; २५.९८; ३७.३४)।

नीलपर्वत-पु॰ [मं॰] पितरोके श्राद्ध आदिके लिए अति प्रसन्त और पवित्र तीर्थ (मत्स्य॰ २२.७०; १२१.६८) ।

नीलमुख-पु० [मं०] पूर्वका एक जनपद या राज्य जहाँ से होकर ह्यादिनी नदी बहती हैं (ब्रह्मां० २.१८-५४; मत्स्य० १२१.५३)।

नीललोहित−पु० [सं०] (१) झिव, महादेव (ब्रह्मां० ३. ७२.१०९; ७३.१; वायु० २१.४; ३१.३२, ५९) । झुक्रने

इनकी स्तुति की थी जिसमें इनके २०० नाम हैं (मत्स्य० ४७.१२७-१६९)। (२) २० कल्पों, जो ब्रह्माका एक मास है, मेंसे दूसरे कल्पका नाम (मत्स्य० २९०.३)।

नीलमोलेय-पु० [सं०] भद्र देशका एक जनपद (वायु० ४३.१९)।

नीलवान् -पु० [सं०] वामन और अंगनाके दो पुत्रोंमेंसे एक पत्र, एक हाथी (ब्रह्मां० ३७.३३९)।

नीला - स्त्री० [सं०] कपिल, यक्ष और केशिनीकी एक पुत्री जो निम्नकोटिकी राक्षसी थी और यह क्षद्र राक्षसोंकी माता थी, जो 'नैल' कहलाते थे (ब्रह्मां० ३.७.७.१४७; वायु० ६९.१७८,१८१)।

नीलिनी –स्त्री० [सं०] (१) अजमीढ़की रानीका नाम (मत्स्य० ४९.४४; वायु० ९९.१६७) । यह नीलकी माता थी (वायु० ९९.१९४) ।

नीलोत्पला - स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदी (वायु० ४५.१००)।

नीवार-पु॰ [सं॰] एक प्रकारका अन्न जो श्राद्धमें काम आता है, तिन्तीका चावल (मत्स्य॰ १५.३५)। जंगली जातिवाले इसे खाते हैं। शकुंतलाने दुष्यंतको खानेके लिए यही अन्न दिया था (भाग॰ ९.२०.१४)।

नीहार-पु० [सं०] वह स्थान जहाँ चारों दिशाओंके दिग्गज भिन्न प्रकारसे पानी फेंक्ते है (ब्रह्मां० २.२२.५२)।

नृतना — पु० [मं०] वृष्टि करनेवाली सूर्यकी ४०० नाड़ियों (ब्रह्मां० रिहमयों) मेंसे कितपय रिहमयोंके नाम (वायु० ५३.२०)।

नूपा – स्त्री० [सं०] पारियात्र पर्वतसे निकली कई पुण्य नदियोंमेंसे एक नदी (ब्रह्मां० २०१६.२८)।

नृग-पु० [मं०] (१) श्राद्धदेव तथा श्रद्धाके दस पुत्रों मेंसे एक पुत्र तथा सुमितिका पिता (भाग० ९.१.१२; २.१७)। (२) इक्ष्वाकुके पुत्र एक प्राचीन राजा जो बड़े दानी थे। एक बार भूलसे नृगने पहले दान की हुई गौ फिरसे दूसरे बाह्मणको टान दे दी। यद्यपि इसका ज्ञान राजाको दान देते समय न था, पर इसके फलस्वरूप राजा नृगको गिरगिट होकर एक महस्त्र वर्ष कुएँमें रहना पड़ा था। अंतमें कृष्णा-वतारके समयमें राजा नृगको श्रीकृष्ण द्वारा उद्धार हुआ (भाग० १०.६४.१०-३०, ४३, ४४(१); १०.३७.१७)। (३) वैवस्वत मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां २.३८.३०; ३.६०.२; विष्णु० ३.१.३३; ४.१.७)। (४) महामना चक्रवर्तीके दो पुत्रोंमसे एक उर्जानर तथा नृग (भृज्ञा = मत्स्य०) का पुत्र। ये वैमात्रेय पाँच माई थे। इन्हें पितामे योधेयपुर मिला था (ब्रह्मां० ३.७४.१९, २१; मत्स्य० ४८.१८, २०; विष्णु० ४.१८.९)।

नृगा−स्त्री० [सं०] राजा उशीनरकी पाँच स्त्रियोंमेंसे एक स्त्री तथा नृगकी माना (ब्रह्मां० ३.७४.१८-९; विष्णु०४. २१.१२)।

नृचञ्ज-पु० [मं०] (विष्णु० = नृपचञ्ज) सुनीथके पुत्र तथा सुर्वानरु (मत्स्य० = सुर्वावरु, विष्णु० = सुर्वावरु) के पिताका नाम (भाग० ९.२२.४१; मत्स्य० ५०.८२)।

नृत्य −पु० [नं०] (नाचनेको कला) । विशोकद्वादशी व्रतका नृत्य भी एक अंग है (मत्स्य० ८२.२९) । **नृत्यप्रिय** – पु॰ [सं॰] तांडव नृत्य करनेके कारण शंकरका एक नाम ।

नृत्यप्रिया – स्त्री॰ [सं॰] कात्तिकेयकी एक अनुचरी मातृका-का नाम (महाभा॰ शस्य॰ ४६.१०)।

नृदेव-पु॰ [सं॰] प्रमतिका पिता जो एक अवतार था (मत्स्य॰ १४४.५९)।

नृपञ्जय-पु॰ [सं॰] (१) मेधावीका पुत्र तथा दूर्वका पिता (भाग॰ ९.२२.४२)। (२) सुनीथ (सुवीर = वायु॰) का तथा विरथ (वायु॰ = वीरथ) का पिता (मत्स्य॰ ४९.७९; (वायु॰ ९९.१९३)।

**नृमणि−**पु० [सं०] एक पिशाच जो बच्चोंको लगकर तंग करता है (हि० श० सा०)।

नृमहिषा – स्त्री० [सं०] कश्यप और सुरिमकी पुत्री रोहिणी-की चार पुत्रियोंमेंसे एक, कामदुधाके दो वर्गकी संतितियोंमेंसे एक वर्गकी संतितिका नाम (वायु० ६६.७३)।

नुम्णा - स्त्री० [सं०] प्लक्षद्वीपकी सात मुख्य महानदियोंमेंसे एक महानदी (भाग० ५.२०.४) ।

नृयज्ञ — पु॰ [मं॰] पंच-यज्ञोंमेंसे एक, जिसमें अतिथि-सद्कार किया जाता है और जो गृहस्थके लिए आवश्यक समझा गया है (मनुस्मृ॰ ३.७०)।

नृभिंह-पु० मिं० (नृहरि, नरहिर, नरसिंह) आधा मनुष्य और आधा सिंहरूपी भगवान् विष्णु, जो विष्णुके चौथे अवतार माने जाते हैं। हरिवर्ष में इनकी इसी रूप में पूजा होती है (भाग० २.७.१४; ५.१८.७-१४; ७.८.१५-१६; १०.२.४०; विष्णु० ५.५.१६)। हरिवंशके अनुसार सत्य-युग में दैत्यों के आदि पुरुष हिरण्यक शिपुन तप करके ब्रह्माते यह वर प्राप्त किया कि किसीसे, किसी समय, किसी स्थानपर मेरी मृत्यु न हो। इस वरसे प्रवल हो हिरण्यक शिपु घोर अत्याचार करने लगा तथा देवताओं के अनुरोध से विष्णुने नृसिंह रूप धर एक खंभे से जिले हिरण्यक शिपुने मूमा मारा था, प्रकट हो हिरण्यक शिपुका पेट नख से फाइ डाला था (भाग० ७.८.१५.११; ११.४.१९)। भागवत और विष्णुपुराण में सब यही कथा है, पर प्रह्लादकी भक्तिका प्रसंग अधिक है (भाग० ७.८.२४, ४०-५६)।

हिरण्यकशिपुके चार पुत्र थे जिन्हे पदाने शुक्राचार्यके पुत्र आते थे। प्रसिद्ध विष्णु-भक्त प्रहाद इन्हों मेस एक था। ज्यों-ज्यों हिरण्यकशिषु इसे ईश्वरसे विमुख रखना चाहता त्यों-त्यों यह अपना भक्तिमें अटल होता गया। पिताके यह पृछनेपर कि ईश्वर कहाँ हैं? प्रहाद वोला—'सर्वत्र'। क्या इस खंभमे भी हैं? प्रहाद वोला—'अवहय'। यह सुनते ही हिरण्यकशिषु तलवार ले उधर ही दौहा। इतनेमें प्रलयके समान शब्द हुआ और नृसिहने उमी खंभसे प्रकट हो देखराजका वध किया (भाग० ५.१८.७१४; ६.८.१४; ७.९ (पूरा); ११.११-१४; ब्रह्मां० ३.३३.२६; मत्स्य० १७९.४४-५२, ७६)।

नृसिंहचतुर्दशी-स्त्री॰ [सं॰] वैशाख शुक्ला चतुर्दशी जिसमे प्रदोष व्यापिनी चतुर्दशी लेनेका विधान है। इस विधिको नृसिंह भगवान्का जन्म हुआ था, अतः इसमें बत, पूजन तथा उत्सव आदि करते है। इससे नृसिह रक्षा करते हैं तथा यथेच्छ धन-धान्य प्राप्त होता है (वराह॰ तथा नृभिहपु॰)।

नृसिंहपुराण – पु॰ [मं॰] एक उपपुराण जिसमें नृसिंहा-वतारकी कथा विस्तारसे दी है।

नृसिंहपुरी – स्त्री॰ [सं॰] एक नगरी तथा तीर्थस्थान जो मुल्तानमें स्थित है।

नृसिंह भैरवी - स्त्री । सिं०] अन्धकासुर रक्तपानार्थ भगवान् शंकर द्वारा सृष्ट मानस-पुत्री मातृक्षाओंके जगत उत्पीडक उत्पातोंके शमनके लिए भगवान् शंकरजीके आवेदनपर नृसिंह द्वारा अपने विभिन्न अंगोंसे सृष्ट ३२ मातृकाओंमेंसे एक । भवमालिनीकी अनुगामिनी देवी (मत्स्य० १७९. ७१)।

नृसिंहवन-पु० [सं०] कुर्म विभागमें परिचम-उत्तर स्थित एक देश (बृहत्संहिता)।

नृसिंहिशिला - स्त्री (संप्) नृसिंह भगवान् ने हिरण्य-किशपुका वध करके बदरिकाश्रममें शिलाके रूपमें आकर विश्राम किया था। जो तीन उपवास करके नृसिंहका जप यहाँ करता है उसे मोक्ष मिलता है (स्कंद्र, बदरिकार-माहात्म्य)।

नेतिष्य-पु० [मं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२७)।

नेन्न-पु० [मं०] हैहय-सुत धर्मका पुत्र तथा कुंतिका पिना (भाग० ९.२३.२२) ।

नेत्रयोनि -पु० [मं०] (१) इंद्र — गौतमका रूप धर इन्होंने छलसे गौतम-पत्नी अहल्याका सतीत्व नष्ट किया था, अतः गौतमके शापसे इनके शरीरमें सहस्र योनि-चिह्न हो गये थे जो पांछे नेत्राकार हो गये थे — दे० अहल्या। (२) चन्द्रमा जो अत्रि मुनिकी ऑखने उत्पन्न हुए थे — दे० अत्रि, चन्द्रमा।

नेत्रवान् —पु० [सं०] बानरराज बालीके सामन्त तथा सेना-नायक सेकड़ों महावली वानर नायकोंमेसे एक प्रधान बानर-का नाम (ब्रह्मां० ३.७.२४४)।

नेपाल-पु॰ [मं॰] लिलता देवीके ५१ पवित्र पीठ स्थानों-मेसे एक पीठ स्थान, अतः यह चक्रमें सम्मिलित समझा जाता है (ब्रह्मां॰ ४.४४.९३)।

नेपारुपीठ-पु० [सं०] इसे वेद भगवान्की एक ऑख माना है (बायु० १०४.७९) ।

नेमि — पु॰ [सं॰] (१) एक राक्ष्स जिसे विलिने वामन भग-वान्से युद्ध करनेसे रोका था (भाग॰ ८.२१.१९)। (२) २० सुतप देवोंके गणमेंका एक सुतप देव (ब्रह्मां० ४.१. १४)। (३) इक्ष्वाकुके शताधिक पुत्रोंमसे एक पुत्र जो बड़ा धर्मात्मा राजा था। इसीके शापसे वशिष्ठका शरीर छूट गया था (वायु० ८८.९; ८९.३-४)।

नेमिक्कष्ण-पु० [सं०] आपादवद्धका पुत्र जो २५ वर्षीतक राज करना रहा था (वायु० ९९.३५२) ।

**नेमिचक्र**-पु० [मं०] आसीम कृष्णका पुत्र तथा 'उक्त'का पिता। हस्तिनापुरके गंगा द्वारा वहाये जानेपर इसने कौद्यांकी राजधानी दनायी (माग० ९.२२.३९-४०)।

नेष्टा –पु० [मं०] नारायणके विभिन्न अंगोंसे उत्पन्न यशके १६ ऋत्विजोमेने एक, जो नारायणकी जंघासे उत्पन्न हुआ था (मत्स्य० १६७.९)।

नैकजिह्न-पु० [मं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२७)।

नैकवक्त्रा - स्त्री० [मं०] मधुरापित कंसकी एक कुवड़ी दासी कुब्जाका नाम जिससे प्रसन्त हो श्रीकृष्णने उसे परम सुंदरी बना दिया था (विष्णु० ५.२०.४-१३)।

नैकश्चर्या-पु० [सं०] श्री विष्णुका एक नाम जिनके तीन पैर और चार सींग माने गये हैं—दे० 'विष्णुसहस्र नाम'।

नैगमेय-पु० [मं०] (१) कार्तिकेयके एक अनुचरका नाम (स्कंद०)। (२) अग्निका एक पुत्र तथा कुमारका एक (तीसरा) भाई, स्कंदका एक अंश (ब्रह्मां० ३.३.२५; मत्स्य० ५.२६; वायु० ६६.२४; १०१.२८०; विष्णु० १.१५. ११५)। (३) कुमार कार्तिकेयकी चार मृर्तियोंमेंने एक मृति (महाभा० शहय० ४४.३०)।

**नैनुन्द** – पु० [मं०] पिशाचोंका एक गण (ब्रह्मां०३.७. ३८३, ३८९)।

**नैतुन्दक** – पु० [सं०] पिझाचोंके १६ वर्गोंमेंसे एक वर्ग (बायु० ६९.२६४) ।

नेभ्रुव-पु० [मं०] छह ब्रह्मवादी काइयपोंमेंसे एक ब्रह्मवादी (ब्रह्मां० २.३२.११२; मत्स्य० १४५.१०६)।

नैमित्तिक-पु० [सं०] प्रलयका एक रूप जो एक कत्पके उपरांत होता है (भाग० १२.४.४, ३८; विष्णु० ६.३.१, ४, ७)। प्राणियोंके संचारके तीन प्रकारोमेंसे एक (वायु० १.१६१; १००.१३२)।

नैमित्तिकलय-पु० मि०] गरुइ पुराणानुसार एक प्रलय जिसमें १०० वर्षोतक अनावृष्टि होती है। दारहों सूर्य उदय होकर तीनों लोकोंका शोषण करते है, फिर वड़े भीषण मेघ १०० वर्षोतक लगातार वरस कर सृष्टिका नाश करते हैं (भाग० १२.४.४, ३८; विष्णु० ६.३.१, ४.७; वायु० १.१६१; १००.१३२)।

**नेमित्तिककरुप**-पु० [मं०] **ब्रह्म**करपका एक विभाग (वायु० १००.१३३, १९६) ।

नैमित्तिक-पु० [मं०] श्राद्ध आदिके तीन प्रकारों—नित्य, नैमित्तिक और काम्यमेंसे एक (मत्स्य०१६.५)।

नैमिशा – स्त्री० [मं०] आद्ध आदि करनेके लिए एक श्रेष्ठ नदी (विष्णु० ३.१४.१८)।

नैमिष-पुर्व[मं०] दाक्षिणाईके निकटवर्ता (वायु०१०९.२१) श्राद्ध करनेके उपयुक्त गया स्थित एक तीर्थ विशेष (वायु० १०.६,६७)।

नैमिषा - पु० [सं०] (नैमिषालय) विष्णुका एक पवित्र स्थान । शौनक तथा अन्य ऋषियोंने यहाँ एक हजार वर्षोतक चलनेवाला एक सत्र किया था (भाग० १.२.४, २१; ३. २०.७; ७.१४.३१; (ब्रह्मां० ४.४.४५) । जब यहाँ बलराम आये थे तब स्त् रोमहर्षणको छोड़ सबने उनका स्वागत किया था । इससे कृद्ध होकर वलराम ने स्तको मार दिया और ऋषियोंके आदेशानुसार बल्वलको मार कर प्रायदिचत्त किया था (भाग० १०.७८.२०-३२; ७९.५)।

नेमिषारण्य - पु॰ [सं॰] एक प्राचीन वन तथा तीर्थस्थान जहाँ सनी देवीका श्रीविग्रह लिंगधारिणी देवीकी मृत्तिके रूपमें स्थापित है (मत्स्य० १.४; १३.२६)। यह स्थान अवधके सीतापुर जिलेमें है। हरिचक्र (धर्मचक्र) की नेमियहीं विशीण हुई थी तथा विष्णुकी वाराह मूर्ति यहीं है (मत्स्य० २२.१२, १४; वायु० १.१५)। वाराहपुराणानुसार इस स्थानपर गौरमुख नामक मुनिने निमिषमात्रमें असुरोंकी वड़ी भारी सेना भस्म कर दी थी, अतः यह नाम पड़ा। कहते हैं सौति मुनिने यहाँ क्रपियोंको एकत्र करके महाभारतकी कथा कही थी तथा युधिष्ठरने पिप्पलाद क्रिये जो यहाँ रहते थे 'अंगारक व्रत'के संबंधमें शिक्षा ली थी। विष्णुपुराणानुसार इस क्षेत्रमें गोमती नदीमें स्नान करनेसे सब पायोंका क्षय होता है। यहाँ अनेक क्रपियोंने समय-समयपर यह किये हैं (मत्स्य० ७२.२)।

नैमिषालय – पु० [सं०] शौनक आदिकी प्रार्थनापर इसी स्थानपर स्तने ऋषि-मुनियोंको भागवतकी व्याख्या सुनायी थी (भाग० १२.४.४३)।

नैरंजना - स्त्री॰ [सं॰] गयाके निकट बहनेवाली फल्गु नदीका पुराना नाम जिसकी पिरचमी शाखाको अभी भी 'नीलांजन', 'लीलांजन' नामसे पुकारते हैं। जो गया जिले-की मोहानी नदीमे मिल गयी हैं (हि॰ वि॰ को॰)।

नैर्क्सन पु॰ [मं॰] राध्नसोंका एक गण जिसे भगवान् शंकरके अनुगामी एक गणराजने उत्पन्न किया। ये बड़े वलवान् स्र्वीर कहे गये हैं। कुवेरके अनुगामी होनेसे देवराक्षम हैं (वायु॰ ६९.१७३)।

नैर्ऋतगण-पु० [मं०] राक्षसोंके चार वर्गों—आलम्बेयवर्ग, औरक्षचेयवर्ग, औरक्षाष्टेयवर्ग और शैवेयवर्ग—मेंसे नैर्ऋत वंशानुगामी राक्षसोंके एक वर्गका नाम जो न्यंवकके अनुगामी निशाचर हैं। विरूपाक्ष इन देवराक्षसोंका नेता तथा नायक है और अलकाधिप इनका राजा है (भाग० १२०११.४८; ब्रह्मां० ३.७.१४१-४, १६३; ८.६२)। रेवती और पूनना इन माताएँ थीं तथा रक्षेत्र इन लोगोंका अधिपति था। ये वन्नचोंको अधिक कष्ट देने हैं (भाग० ३.७.४, ३९; वायू० ८४.१४)।

नैर्क्सती - स्त्री० [मं०] (१) मंयमनीपुरीसे आगे नैर्क्कतीपुरी है, जहाँके निवासी जातिसे तो राक्षस है, पर आचार-व्यवहार- से पुण्यजन तथा दिक्पाल हैं (भाग० १०.८९.४४)। श्राद्ध- में नैर्क्कत्य दिशाके कौओंको विल दी जाती हैं (वायु० १११.४०)। (२) एक लोकपाल नगरी तथा पत्नीको भी नैर्क्कती कहते हैं (मत्स्य० २६१.१५-६; २६६.२२; २८६.८)। (३) अन्धकासुर-रक्तपानार्थ भगवान् शिव द्वारा सृष्ट वहुत-सी मानस-पुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१०)।

**नेणिक** – पु० [सं०] एक दाक्षिणात्य देशका नाम (वायु० ४५.१२७)।

नैल-पु॰ [मं॰] (१) ८६ श्रुतिषयों मेंसे एक श्रुतिषका नाम (ब्रह्मां॰ २.२१.४)। (२) खशा और व.इयपके अनेक राक्षस पुत्र तथा सात व.न्याऍ हुईं। इन्हींकी संतित केशिनी नामकी एक राक्षसी थी। उसकी पुत्री नीला क्षुद्र राक्षसी हुई जिसके वंशज नेलगण एक निम्न कोटिके राक्षस थे (ब्रह्मां॰ ३.७.१४८)।

**नेश्रेयस** – पु० [सं०] वैकुण्ठके एक उपवनका नाम (भाग०

३.१५.१६) ।

नेषभ्र—पु० [सं०] जम्बूद्दीपके अधिपति आग्नीध्रने जम्बूद्दीपके नी खण्ड कर अपने नौ लड़कों में दाँटे। उनके नतीय पुत्र हरिवर्षका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१४.४९; १५.३२; १८.५३; वायु० ३३.४२)। यह जम्बूद्दीपका एक खंड है (विष्णु० २.१.१९)। (२) नल-वंशोत्पन्न राजा (ब्रह्मां० ३.७४.१८९, १९६; मत्स्य० ११४.५३; वायु० ९९.३७६-७)। (३) एक देश जिसका मणिध्यानक कुलके राजा नैमिषिक, कालकोशक आदि देशोंके साथ भोग करेंगे (विष्णु० ४.२४.६०, ६६)।

नैषादगण-पु॰ [सं॰] (१) निषादके वंशज एक विन्ध्याचल-की जंगली जाति (ब्रह्मां॰ २.१६.६२) । जिसने पहाड़ तथा वनोंको अपना निवासस्थान वनाया (भाग० ४.१४.४६) ।

नैष्ठीय-पु० [सं०] एक वीर्यवान् उशीराग्निका नाम (वायु० २९.२९)।

नौ-पु० [सं०] एक स्वर्गाय नौका जो वैवस्वत मनुको भगवान् विष्णुने दी थी तथा उन्होंने वैवस्वत मनुसे कहा था, जरदी सारी पृथिवी रौल और वनोंके साथ जलमें डृव जायगी। यह नौका सब देवताओंने मिलकर सकल जीव समुदायके रक्षणार्थ बनायी है। जितने भी स्वदेज, अण्डज, उद्भिज्ज, जरायुज जीव हैं उन्हें इसपर रख बचाओ। यह प्रलय कालकी वायुसे डगमगायेगी, इसलिए इसे मेरे सीगमें बाँध देना (मत्स्य० १.३०-१२; भाग० १.३.१५)। महाप्रलय होनेपर इसने चन्द्रमा, सूर्य, ब्रह्मा, नर्मदा, मार्फण्डेय ऋषि, रिवा, वेदों, पराणों तथा अन्य विद्याओंकी नष्ट होनेसे रक्षा की थी (मत्स्य० २.१०-१५)।

नोकर्णी-स्त्री॰ [सं॰] कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मानृका (महाभा॰ शहय॰ ४६.२९)।

न्यग्रोध-पु॰ [सं॰] (१) शिवका एक नाम (शिवपु॰)। (२) उग्रसेनके ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग॰ ९.

२४.२४; ब्रह्मां० ३.७१.१३३; मत्स्य० ४४.७४; वायु० ९६.१३२; विष्णु० ४.१४.२०)। यह कंसका भाई था जिसे अन्य ७ भाइयों सिहत बलरामने मारा था (भाग० १०.४४.४०-४१)। (३) श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग० १०.९०.३४)। (४) रणमकका कमलाकृति वटवृक्ष जिसके नामपर पुष्करद्वीपका नामकरण हुआ (ब्रह्मां० २१५.६२-४; १९.१४०; ३.११.३६, १०९; ४.४३.१७; मत्स्य० १२३.३९; विष्णु०, १.१२.६५; २.४.८५; ४.३.२३)। महाप्रलयके समय नारायण इसीके एक पत्तेपर शिद्यु रूपमें सीये थे— 'संभक्ष्य सर्वभूतानि कृत्वा चैकार्णवं जगत्। बालः स्विपिति यइचैकः तस्मै मायात्मने नमः॥ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं शिरसा नमामि॥' (मत्स्य० १६७.३१)।

न्यग्रोधपरिमंडल-पु॰ [सं॰] जिसकी लंबाई-चौड़ाई एक पुरसा हो, इस प्रकारके पुरुष त्रेतायुगमें राज्य करते थे (मत्स्य॰)।

न्याय-पु० [सं०] एक शास्त्र जो वेदोंका (भृत्य) नौकर कहा गया है (मत्स्य० ३.४; ५३.५; वायु० २.३३.६१.७८; १०४.८५; विष्णु० ३.६.२७; ५.१.३८)। जिसे कृष्ण, वल-राम (भाग० १०.४५.२४) तथा असुरोंने (ब्रह्मां० २.३५. ८७; ४.१२.१७) मीखा था।

न्यास (मंत्र) — पु० [मं०] किसी मूर्ति-स्थापनामें यथा रत्न-न्यास-आठों दिशाओंके लिए—हीग, मोती, वैदूर्य, शंख, स्फिट्कि, पुष्पराग, इंद्रनील और नील; आठ अन्न-मेहूँ, जौ, तिल, मूँग, नीवार, श्यामाक, सर्षप तथा धान; अष्ट-गंध—चन्दन, रक्तचन्दन, अगर, अंजन, उशीर, वैष्णवी, सहदेवी और लक्ष्मणा; अष्टधातु—सुत्रण, विद्रम, ताम्न, काँसा, पीतल, चाँगी, पुष्प और लोहा, तदुपरांत न्यास-मंत्रोंसे लोकपालोंकी पूजा करनेका विधान है (मत्स्य० २६६.९-२९)।

q

पंकजवन – पु॰ [सं॰] गया स्थित एक पवित्र वनका नाम । यहाँ पांडुशिला है जहाँ श्राद्ध करनेका वड़ा माहात्म्य है । युधिष्ठिरने यहाँ श्राद्ध किया था फलतः पांडुके आशीर्वाटसे उन्हें यहाँ राज्य और अन्तमें स्वर्ग प्राप्त हुआ (वायु॰ ११२. ४३-४९) ।

पंकजित्-पु॰ [सं॰] विष्णुवाहन गरुड़के एक पुत्रका नाम (महाभा॰ उद्योग॰ १०१.१०)।

पंकदिग्धशरीर-पु॰ [मं॰] एक दानवका नाम-दे॰ (हि. श. मा.)।

पंकदिग्धांग-पु॰ [सं॰] कात्तिकेयके एक अनुचरका नाम (महाभा॰ शस्य॰ ४५.६८)।

पंकप्रभ-पु० [मं०] एक नरकका नाम जो पंकसे भरा है (ब्रह्मां०)।

**पंक्तिग्रीव**−पु० [नं०] पंक्ति≂दस ग्रीवावाला; रावणका एक नाम—दे० रावण।

पंक्तिपावन - पु० [मं०] वे व्यक्ति जिनके माथ पंक्तिमें बैठ कर भोजन किया जा सके यथा वेदके छहों अंगोंके विद्वान्, ध्यानयोगमें रत, तंत्रों और यायावरके विश्व तथा सौपर्ण-गण, पचाग्नेयों, सामगों, त्रिणाचिकेतों, त्रयी और वार्ह-रपत्य द्यास्त्रके पिडनोंको पंक्तिपावन कहा गया है (ब्रह्मां० ३.१५.२८-३०)। जो साथ भोजन करनेके अयोग्य अर्थात् पंक्तिदूषक हैं, वे है—अनाश्रमी, अयति, मोक्षवादी, चित्र-वादी, अनार्थ, अनीश्वरवादी, वेदनिन्दक, वृथामुंड, जटिल, कापालिक, कारुक, गायक, वेद आदि का विक्रय करनेवाला और वे लोग जो वर्ण तथा आश्रमके नियमोंके प्रतिकृल चलते तथा उनका अनादर करते हैं। इनके साथ एक पंक्तिमें भोजन करना निषद्ध है (ब्रह्मां० ३.१५.३९-५५, ९४; वायु० ७९. ५३-५९; ८३.५१-५७)।

**पंक्तिरथ**-पु० [सं०] अयोध्यापित दशस्थका नाम--दे० रामायण ।

पंचकन्या - स्त्री० [मं०] पुराणानुसार पाँच स्त्रियाँ विशेष, जो विवाह होनेपर भी सदा कन्या ही मानी गयी है । 'अहत्या द्रौपत्री तारा कुंती मंदोदरी तथा। पंच कन्याः स्मरेन्नित्यं महापातकनादानम् ॥' (ब्रह्मां० ३.७.२१९)। पंचकर्पट-पु॰ [सं॰] एक देश जो पश्चिममें था और राज-स्य यज्ञके समय नकुलने इसे जीता था (महाभा॰ सभा० ३२.७)।

पंचकाम-पु० [सं०] त्रेलोक्यको मोहित करनेवाले काम-राज, कंदर्प, मन्मथ, मकरध्वज और मनोभव ये पाँच काम-देव है। सबके मस्तकपर कस्तूरी तिलक तथा गलेमें मोती-माला है। कवचोंसे इनका सर्वांग आच्छन्न है और पलाश-पुष्पकी सी छवि है (ब्रह्मां० ४.१९.६९)।

पंचकूट-पु॰ [सं॰] केलाशके अंतर्गत एक पहाड़ (वायु॰ २८.२२)। जहाँ दानवींका निवासस्थान है। पर्वतश्रेष्ठ पिशाचकसे होकर यहाँ गंगा वहती है और यहाँसे कैलाश पर्वतको जाती है (वायु॰ २९.५२; ४२.२२)।

पंचकृत्य-पु० [सं०] सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान और अनुम्रह ईश्वरके ये पंचकर्म है (सर्वदर्शन)।

पंचकोसी—स्त्री॰ [हिं॰] काशीकी परिक्रमा, पाँच कोस लम्बी तथा पाँच कोस चौड़ी भूमि जिसे अति पवित्र माना गया है (काशीखंड)।

पंचगंगा - स्त्री॰ [सं॰] कार्शाका एक प्रसिद्ध स्थान, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वर्ता, किरणा और धृतपापा नदियोंका समूह माना गया है। कार्शीमें पंचगंगा घाउपर किरणा और धृतपापा नदियाँ मिली थीं, पर अब ये दोनों पटकर सुप्त हो गयी है - दे॰ धृतपापा।

पंचगित -स्री० [सं०] यश्चोंसे देवताओंकी प्राप्ति होती है, तपस्थास वैराग्य प्राप्त होता है, वर्मसंन्याससे ब्राह्मण्य प्राप्त होता है, वैराग्यसे लय तथा शानसे कैवल्य प्राप्त होता है। ये पाँच गतियाँ है (वायु० ५७.११७-१८)।

पंचगव्य - पु० [सं०] गौते प्राप्त पाँच द्रव्य द्र्थ आदि जिन्हें प्रायश्चित्तादिमे खिलाया जाता है (मत्स्य० ५६.६; ५७.५; ६०.१७; ६२.८)। इनसे शरीरकी शुद्धि होती है। इसमें बी, दूथ, गोमूत्र प्रत्येक एक-एक पल, दही एक पसर और गोक तीन तीला होना चाहिये (मत्स्य० २६६.६; २६७.५-६; वायु० ११०.१५)। इससे मूर्त्तियोंको स्नान भी करते हैं (मत्स्य० २६५.८)। खाद्य पदार्थों, फल, फूल तथा वाहन आदि चुरानेवालोंके लिए यह अधिक महत्त्वका है (मत्स्य० २२७.४४)।

पंचर्गात—पु॰ [मं॰] वेणुगीन, गोपीगीन, युगलगीन, अमरगीत और महिषीगीत ये ही पंचरीन हैं।

पंचगुण-पु॰ [स॰] शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध पंच गुण है (वायु॰ ४.६८)।

पंचच्डा-स्री० [सं०] एक अप्तराका नाम (ब्रह्मां० ३.७. १४) । यह पाँच जुड़े बाँधती थी इसलिए इसका यह नाम पड़ा (महाभा० बन० १३४.१२) । यह शुकदेवजीको परम पदप्राप्तिके निमित्त उत्पर्का ओर जाते देख परमाध्ययान्वित हो उठी थी (शान्ति० ३३२.१९-२०) । इसने नारदजीके सामने नारी स्वभावका वर्णन किया था (अनु० ३८. १९.३०)।

पंचजन – पु॰ [सं॰] (१) संहाद तथा कृतिका पुत्र । एक असुरका नाम जो प्रभासके निकट लवण समुद्रमें रहता था । यह श्रीकृष्णके गुरु संदीपनाचार्यके पुत्रको चुरा ले गया था । गुरुदक्षिणामें श्रीकृष्ण इसे मार गुरुपुत्रको छुड़ा

लाये थे। इसी असुरकी हड्डियोंसे 'पाँचजन्य' शंख बना था। अन्य मतसे यह एक शंखमें रहा करता था जिससे निकाल कर श्रीकृष्णने इसे मारा था और इांख स्वयम् बजाया करते थे (भाग० ३.३.२; ६ ४.५१; १८.१४; १०. ४५.४०-४२; विष्णु० ५.२१.२७-८) । (२) पंचजन्य नामसे प्रसिद्ध असूर जो प्राग्ज्योतिषपुरनिवासी नरकासुरका अनु-गामी था, जिसे भगवान् श्रीकृष्णने प्राग्ज्योतिषपुरमें मारा था (विष्णु० ५.२९.१९)। (३) राजा सगरके एक हजार पुत्रोंमेंसे भगवान कपिलकी नेत्राग्निसे बचे हुए चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.६३.१४७)। (४) एक प्रजा-पतिका नाम, जिनकी असिक्नी नामकी पुत्री दक्षकी व्याही गयी थी जिनसे ह्यंश्व आदि विरक्तपुत्र तथा अदिति आदि लोकमाताएँ उत्पन्न हुई जिनसे यह सारी सुध्य हुई (भाग॰ ६.४.५२-५५; अध्याय ५ और ६ पूरे) । (५) गंधर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस, इन पाँचोंके समूहको 'पंचजन' कहते हैं (भाग०)। (६) अंज्ञमान् का पिता तथा अंज्ञमान्-की पत्नी यशोदाका श्वसुर (मत्स्य० १५.१८)।

पंचजनी - स्त्री० [सं०] विश्वरूपकी पुत्री तथा भरतकी सम्राज्ञी (भाग० ५.७.१)।

पंचजन्य -पु० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध शंख जिसे श्रीकृष्ण वजाया करते थे। यह पंचजन राक्षसकी हृ इयोंसे बना था (भाग० ३.३.२; ६.४.५१; १८.१४; १०.४५.४०-४२; विष्णु० ५.२१.२७-८) तथा पंचजन [१]। (२) जंबूद्वीपका एक उपद्वीप (भाग० ५.१९.३०)।

पंचतस्व — पु० [मं०] पृथ्वी, जल, तेज (अग्नि), वायु और आक्षाश्च में पंचभूत ही पचतस्व है — 'छिति जल पावक गगन समरा। पंचरचित अति अधम सरीरा।' (रामचिरतमा०, किष्कित्था० १०१२)। वाममार्गके अनुसार मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मेंथुन ये पंचमकार ही पंचतस्व है (तंत्रसारमंग्रह)। तंत्रानुसार गुरुतस्व, मंत्रतस्व, मनस्तस्व, देवतस्व और ध्यानतस्व = पंचतस्व हैं।

पंचतीर्थ-पु० [सं०] (१) गयाम स्थित पाँच तीर्थस्थान उत्तरमानस, दक्षिणमानस, कनखल, फल्मुनीर्थ और गदा-धर देवमादर (वायु० १११.१, २१)। (२) काँचीका एक तीर्थ जहाँपर ब्रह्माके पंचम सिरको काटनेसे लगा ब्रह्महत्यावश नखलग्न कपालने मुक्ति पानेके लिए शिवजीने तपस्या की थी (ब्रह्मां० ४.४०.६०; ७१.११५)। (३) बदरिकाश्रममें स्थित वसुधारा नीर्थके नैक्त्य कीणमें प्रमास, पुष्कर, गया, नैमिप और कुरुक्षेत्र नामके पाँच तीर्थ जहाँ पाँच धाराएँ प्रपात रूपमें गिरनी है (स्केंद्र० वैष्णव० बद०-माइास्य०)।

पंचदश(स्तोम)-पु० [मं०] सामगानका एक स्वरमेद जित ब्रह्माने दक्षिण मुखने उत्पन्न किया था (ब्रह्मां० २.८. ५१, ५२; वायु० ९.४९)।

पंचद्शाक्षरी-पु० [सं०] मंत्रशास्त्रका एक मंत्र जो वैदिक नहीं हैं। पापेंने छुटकारा पानेके लिए जलके अन्दर स्थित होकर भक्ति और श्रद्धाते इसका १००८ वार जप किया जाता है (ब्रह्मां० ४.८.३६, ५८)।

पंचदर्शा - स्त्री॰ [स॰] (१) माघ महीनेकी पूर्णिमाका दिन साथारण श्राद्धके लिए, जो भुक्ति और मुक्ति देनेबाला कहा गया है, प्रशस्त युगादि कहा गया है (मत्स्य० १७.२. ४) और आषाइकी पूर्णिमाका दिन विष्णुपुराणका घत-धेनुके साथ दानके लिए शुभ माना गया है (मत्स्य० ५३. २४)। (२) इस दिन पितर चन्द्रमाकी किरणें पान करते हैं (वायु० ५२.६९; ५६.५९)।

पंचदेव —पु० [सं०] आदित्य, रुद्र, विष्णु, गणेश और देवी, ये ही पाँच प्रधान देवता है जिनकी उपासना आजकल प्रचलित है। कुछके मतसे—'सदा भवानी टाहिनी, संमुख रहें गणेश । पंच देव मिलि रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश ।। प्रथम पंचदेवों में खिप तीन वेदिक है, पर इन सदकी पृजा पौराणिक और तांत्रिक पडतिले ही हिन्दू-समाजमें होती है। कुछ तो पाँचों देवताओं की उपासना समान भावसे करते है और कुछ-कुछ लोग कुछ विशेष देवताकी पृजा करने है। विष्णुके उपासक वैष्णव, शिवके उपासक शैव, स्यंके उपासक सौर, गणपतिके उपासक गाणपत्य तथा देवी (शक्ति) के उपासक शाक्त कहलाते हैं—दे० पृजापंकजभासकर तथा पृजासमुच्चय।

पंचनद-पु० सिं०] सिंधु जहाँ सागरसे मिलता है वहाँ श्राद्धादि करना शुभ हैं (ब्रह्मां० ३.१३.५७; वायु० ७७. ५६)। ढाग्कासे इन्द्रप्रस्थ जाने नमय अर्जुन यहाँ ठहरे थे (विष्णु० ५.३८.१२)।

**पंचनदेश्वर** – पु० [सं०] जरासंघने इसे मधुराक्षे दक्षिण-प्रवेश द्वारपर रखा था (भाग० १०.५०.११[४])।

पंचनाथ-पु॰ [मं॰] ददरीनाय, द्वारकानाय, जगन्नाय, रंगनाथ और श्रीनाथ।

पंचनिधन-पु० [मं०] सामसंहिताका एक सूक्त विशेष जिसे सरोवर खुदवानेके समय पट्नेका विधान है (मत्स्य० ५८.३६)।

पंचपंचात्म-पु० [मं०] इससे २५ तत्त्वोंका बोध होता है। मूल प्रकृति देवी और पुरातन पुरुषके संयोगके समय इसकी उत्पत्ति हुई थी (ब्रह्मां० ४८८.२९)।

पंचपदी -स्त्री० [म०] शाबद्वीपक्षी स्नात मुख्य निद्देशेंमें एक नदी (भाग० ५.२०.२६)।

पंचपल्ळव – न० पु० [सं०] आन, जामुन, कैय, विजास और वेल, इन पॉच वृक्षोंके पल्लव जिनकी आवदयकता पूजामें घटस्थापनके समय पडती है (पृतापंकत भारकर, पूजासमुख्य)।

पंचेपापी—पु० [सं०] पॉच बड़े पापियोंके नाम । पंच महा-पातिकयोंके नाम—ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्णस्तेन, गुरु परनी गमन करनेवाले तथा इनका संग करनेवाले पॉच महापापी (वायू० १०८.८४; १११.५४)।

पंचिपता, पंचिपतृ-पु॰ [मं॰] पिता, आवार्य, श्रमुर, अन्नराता, भयमे रक्षक (हिस्सा, मार्)।

पंचपुष्प-न॰ पु॰ [सं॰] चम्पा, आम, शर्मा, क्रमल और कर्नेर, ये पॉच फूल जो देवताओको प्रिय है—दे॰ देवी-पराण।

**पंचबरी-स्रा०** [म०] दे० पंचवरी।

पंचवाण−पु० [सं०] (१) कामदेवके निम्नांकितः पाँच काण जो उसके पुष्पवाणने भिन्न है—उन्मादन, कोपण, तापन, सम्मोहन और स्तम्भन । कामदेवके पांच पृष्पकाण ये है— कमल, अशोक, आम्र, नवमल्लिका और नीलोत्पल। (२) कामरेव—रे० अंगज, कामरेव।

**पंचब्रह्मस्वरूपिणी** –स्नी० [सं०] ललिताका एक नाम (ब्रह्मां० ४.१५.९)।

पंचम-पु० [सं०] (१) श्रेष्ठ सामगात्रायं हिरण्यनाम-शिष्यं कृतके २४ शिष्योंमसे एक शिष्यं विद्यां० २.३५.५१; वायु० ६१.४४)। (२) चारों आश्रमोंकी सीमाके दाहर, एक वर्णनंकर जाति (ब्रह्मां० ३.१५.३७)। (३) इक्कीमवॉ करत जिसमें प्राण, अपान, उज्ञान और व्यान ब्रह्माके मानम-पुत्र सम्मिलित है (वायु० २१.४७)। (४) मंगीत-का पाँचवाँ स्वर (वायु० २१.४९)।

पंचमी - ह्वीं ि सं । लिलताके संकट दुःख निवासक १२ नामों में से एक नाम (ब्रह्मां ०४.१७१८) महोदया चार देवियो, जिनका मन्दिर चिंतामणि गृहेन्द्रके वायव्य ओर स्थित महापद्मार्थिमे हैं, मेने एक देवीका नाम (ब्रह्मां ०४.३६.२५)।

पंचमुख-पु० [मं०] ब्रह्माका एक नाम । शिवके प्रकाश-स्थम्भस्वरूपका अंत नहा पानेपर भी ब्रह्माने झूठ कह दिया था कि अंतका पता उन्हें लग गया, अतः शिव (क्ट्र) ने उनका एक सिर काट दिया और तभीने ब्रह्मा पंचाननसे चतुरानन (चतुर्मुख) हो गये (ब्रह्मां० ४.४०.४८, ५६) ।

पंचयाम – पु० [स०] आतपका एक पुत्र तथा विभावमु नामक वसुका पोत्र, इन्होकी कुपाके कारण सब प्राणी अपने-अपने कार्य कर पाते हैं (भाग० ६.६.१६) ।

पंचरथ-पु० [सं०] (१) एक प्रधान बन्दर (ब्रह्मां० ३.७. २३९, २३७) । (२) श्रूमेन आदि सुयोग्य योखाओकी उपाधि (ब्रह्मां० ३.४६.१७) ।

पंचलक्षण-पु० [नं०] (१) श्री अमर्गमहके अनुमार पुराणके पंचलक्षण निस्नांकित है—सृष्टिशी उत्पत्ति, प्रलय, देवताओंकी उत्पत्ति और वंद्यपरंपरा, मन्वंतर, मनुके वंद्यका विस्तार। अमर्गमह संस्कृत कोपके प्रसिद्ध लेखक हो गये है। इनका रचा कोप अमरकोपके नाममे संस्कृत वाइ-मयन अति प्रसिद्ध और प्रचलित है। (१) पुराणके पंचलक्षण—मर्ग, प्रतिसर्ग, मन्वंतर, वंद्य तथा वंद्यानुचरित (मत्स्य० ५३.६५.७०; वायु० ४.११)। (१) झब्द, रूप, रस, गंध तथा स्पर्च (वायु० ८.४५)। 'मर्गश्च प्रतिसर्गश्च वद्यो मन्वन्तराणि च। वंद्यानुचरित चेति पुराणं पञ्चलक्षणन ॥' (स्कंद० आव० ३.३५.१५)।

पंचलांगलक-पु० [सं०] लोहे और लाइंकि पांच हल, पांच सोनेके हल (प्रत्येक के भरोसे हजार भरी वजनके) तथा दस वैलोके साथ सस्प्रद्यामल कस्वा, मण्डा, गांव तथा १०० निवर्तन (सात हायके डंडेसे तीस डंडा एक निवर्तन कहा गया है), प्रचास निवर्तन अथवा उसकी आधी भूमि अथवा जिसपर एक गृहका निर्माण हो सके या गोन्चर्मके दशहर भूमि ठान देरेबालेके स्वयं पाप कर जाते हैं एवं स्वयं प्राप्त होता है (मत्स्य० २७४.०: अथ्या० २८३ पुना)।

**पंचवन**चन० पु० [ल०] (१) मुण्डपृष्ठ, गृधकृर, भरताश्रम-का पुण्य अरण्य, हिमालयका दद प्रदेश जदौँ पाच योजन अर्थात् २० कोमतक चारो और वर्फ गिरती है तथा मतद्ग ऋषिका आश्रम—ये पाँच वन हैं। यहाँ किया गया पितरोंका श्राद्ध अक्षय माना गया है। कौशिकीसर; पांडुशिला तीर्थ यहां हैं (वायु० ७७.९९, १०१)। (२) सगरके १००० पुत्रोंमेंने एक पुत्र जो कपिलके तेजसे भरम होनेसे तीन अन्य पुत्रोंके साथ वच गया था। इन चार पुत्रोंके नाम ये हैं—वईकेतु, सकेतु, धर्मरन तथा पञ्चवन (वायु० ८८० १४९)।

पंचवर्णा - स्त्री० [मं०] भद्राश्व देशकी अनेक श्रेष्ठ नदियोंमेंसे एक नदी (वायु० ४३.२७)।

पंचवरी — स्त्री॰ [सं॰] रामायणानुमार दंडकारण्यके अंतर्गत एक प्रमिद्ध स्थान जो गोदावरीके किनारे नासिकके निकट है। वनवासके समय श्रीराम कुछ दिनोंतक यहाँ रहे थे। सीताहरण इसी स्थानसे हुआ था। श्रीराम अगस्त्य ऋषिके आदेशानुमार यहाँ आये थे। चित्रकूटमें भरत तथा अन्य लोग रामजीसे मिलने आये थे, अतः उन्होंने यहाँ और ठहरना मुनासिव नहीं समझा। चित्रकूटसे अत्रि ऋषिके पास गये थे, तदुपरांत अगस्त्य ऋषिके आश्रमपर पहुँचे और उन्हींके आदेशसे पंचवटीमें कुटिया बनाकर रहने लगे (रामच० मा॰ अर्ण्य० १२-१३।१-२)।

**पंचविंध्य**—पु० [सं०] सप्तविंध्यका नाम, केवल हुंकार और प्रणवको छोड़कर।

पंचिविशकपुरुप-पु० [मं०] ईश्वर जो २४ तत्त्वोंके अधि-पित एक स्वतन्त्र पचीमवों तत्त्व है (मत्स्य० २७४.६२)। पंचवीर-पु० [मं०] जाम्ववती-सुत साम्व तथा सुपाश्व-तनया काश्याके पाँच सत्यप्रकृति वीर पुत्र पंचवीर कहे गये है (मत्स्य० ४७.२४)।

पंचशर-पु० [स०] कामदेव जिसके अरविन्द, अज्ञोक, आमपक्लव, नवमल्लिका और नीलकमल ये पाँच शर है, पताकापर मछली है. रित स्त्री तथा वसंत मित्र हैं — दे० अंगज (मत्स्य० १५४.२०७-९; २१२)।

पंचिशिख-पु० [मं०] (१) आठवें द्वापरके एक ब्रह्मिष् (मत्स्य० १०२.१८; वायु० २३.१४)। (२) एक मुनि जो किपेला नामकी ब्राह्मणीके पुत्र थे। सांख्यके विद्वान् इन्हें महिष् किपेलका स्वरूप समझते थे। सांख्य शास्त्रके यह प्रधान आचार्य थे। यह आसुिर मुनिके प्रथम शिष्य तथा किपेला नामकी ब्राह्मणीका दूध पीनेके कारण 'कापिलेय' कहलाये। इन्हें निष्ठक बुद्धि प्राप्त थी (नारद०, पूर्व भाग द्वितीय पाद ७७; महाभा० शांति० अ० २१८-२१९, क्लोक ४३ तक)। (३) यह ब्रह्माके कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन तथा वोद्ध, विपल, आसुिर आदि ऋषियोंके साथ प्रलय कालमें परमाणु रूप महिश्वरमें लीन होकर जन्म-मृत्यु जलवाली महावर्त नदीको तरते हैं (वायु० १०१. ३३८)।

पंचिशिखर-पु० [मं०] पुलह और ताम्राकी सन्ततिके मध्य-पाती, गरुड और उनके पुत्र-पौत्रोंके अनेक निवासस्थानों--शाल्मलिद्वीप साग, देवकूट मणिमान् आदि पर्वनोंमेंसे एक पर्वतका नाम (ब्रह्मां० ३.७.४५४)।

पंचिशिर - पु॰ [मं॰] कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा आदि अनेक सिद्धेश्वरों, जो अवधृत वेषमें अज्ञोंको ज्ञान प्रदानार्थ विचरते हैं, मेंसे एक सिद्धका नाम (भाग॰ ६.१५.१४)। पंचशैल-पु० [मं०] मेरु पर्वतके दक्षिण भागमं त्रिशिखर, शिशिर, कलिङ्ग, पतङ्ग, रुचक, विषयार, रत्नधार आदि श्रेष्ठ पर्वतोंमेंने एक पर्वत (वायु० ३६.२४)।

पंचसूना — पु० [मं०] चूल्हा जलानेमें, आया आदि पीसने-में, झाहू देनेमें, धान आदि क्टनेमें तथा पानीका घड़ा रखनेमें, गृहस्थाके इन पाँच कामोंमें गृहस्थ द्वारा जीव हिंसा होती है इसलिए ये पाँच चूल्हा आदि स्ना (जीव-हिंसा स्थान) कहे गये हैं। जिनसे उत्पन्न पापकी निवृत्तिके लिए पाँच महायज्ञोंका विधान है (पन्नमहायज्ञविधि, प्राय-श्चित्तेन्दुरोखर; मनु० ३.६८, ६९)।

पंचहस्त-पु० [मं०] नवम मनु दक्ष सावणिके धृतकेतु, दीप्तिकेतु आदि पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (विष्णु० ३. २.२४)।

पंचाक्षरीमंत्र-पु० [मं०] एक शिवमंत्र-- 'नमः शिवाय' (ब्रह्मां० ४.३६.१८)।

पंचाग्नि—पु० [मं०] दक्षिणाग्नि, गाईपत्य, आहवनीय, सभ्य और आवसध्य—इन पाँच अग्नियोंको स्थापित रखने-वाला ब्राह्मण पार्वण श्राद्धमें भोजनके लिए उपयोगी हैं (वायु० ८३.५३; मत्स्य० १६.७)। महाराज ययातिने पंचअग्नियोंको बीच एक वर्षतक तपस्या की थी (मत्स्य० ३५.१६)। इन पाँच अग्नियोंको उत्पत्ति ब्रह्माके द्वारा गया-सुरसे याचित उसके पवित्र शरीरपर यद्य करनेके लिए मनसे सृष्ट मानस ऋत्विक् अग्निशमांके मुखसे हुई थी। दक्षिणाग्नि, गाईपत्य, आहवनीय, सभ्य तथा आवसध्य = ५ अग्नियाँ है (वायु० १०६.४१.२)।

पंचाग्निपद – पु० [सं०] विष्णुपट, रुद्रपद, ब्रह्मपद, कइयप-पट, इन्द्रपद आदिके साथ दक्षिणाग्नि आदि पॉच अग्नियों-के पॉच पद गयाजीमें स्थित है (वायु० १०९.१९)।

पंचारिनमध्यस्थ-पु० मिं० एक प्रकारका कठिन तप जो पंचाग्नियोंके मध्य बैठ कर सम्पन्न होता है जिसे परश-रामने किया था। यह विशेषतः श्रीष्मऋतुमं किया जाता है। ईसके चारों ओर चार अग्नियाँ रहती हैं और ऊपर सूर्य ललाउको तपाते हैं। इसका वर्णन कालिदासने यों किया है—'हविर्भुजामेथवतां चतुर्णां मध्ये ललाटंतपसप्त-सप्तिः । असौ तपस्यत्यपरस्तपस्वी ॥' (ब्रह्मां० ३.२२.७२) । पंचाप्सर-पु० [मं०] रामायण, महाभारत तथा पुराणा-नुसार दक्षिणमें स्थित 'पंपा' नामक तालाव जहाँ शातकणि मुनि तप करते थे। इनकी तपस्यासे उरकर इन्द्रने इनकी तपस्या भंग करनेके लिए वर्चा, सौरभेयी, सामेयी, बुदबुदा और लता नामकी पाँच अप्सराएँ भेजीं जो ऋषिका तप भंग करनेमें सफल हुईं तथा इसी पंपासरमें रहने लगीं। इसीमें इसे 'पंचाप्मर' कहते हैं। रामायणमें शातकणिको मांडकाण लिखा है। कुछ दिनों बाद ज्ञान होनेपर मनिके शापके फलस्वरूप ये अप्सराएँ ग्राहरूपमें रहती थीं और अर्जुनने इन्हें शापमुक्त किया था (स्कंद० कुमारिका-खंड)। स्कंद पुराणानुमार यहाँ 'कुमारेश, स्तम्भेश, वर्करेश्वर, महाकालेश्वर तथा सिद्धेश'नामके पाँच तीर्थ हैं और यहाँ पांडनंदन अर्जुन आये थे। पंचाप्मरको विष्णुका पवित्र सर मानते है, बलराम तीर्थयात्रा प्रसंगसे यहाँ आये थे (भाग० १०.७९.१८)।

पंचाब्द-पु० [सं०] जिन्हें काव्यगण भी कहते हैं। पितृगण मुख्यतः चार प्रकारके कहें गये हैं—सौम्य, विहंपद, अग्निष्यतः और कव्य। ये कव्य पितृगण ही पञ्चाब्द कहे जाते हैं (बायु० ५२.६८)। ये पितृगण ब्रह्माके पुत्र हैं (ब्रह्मां० २.२८.१७, २१; मत्स्य० १४१.१५, १९)। इन्हें पंचवर्षीय युगका अंग माना गया है (मत्स्य० १४१.५७)। पंचामृत-न०पु० [सं०] एक प्रकारका म्लादिष्ट पेय जो दूध, दही, धी, चीनी और मधु मिलाकर बनाया जाता है। पुराण तथा तंत्रादिकके अनुसार यह देवताओंको स्नान करानेके काम आता है (पृजासमुच्चय)।

पंचायतन - पु॰ [सं॰] नर्मदातटपरका एक पवित्र तीर्थ जिसके दर्शनसे सब तीर्थीके दर्शनका फल प्राप्त हो जाता है (मतस्य॰ १९१.६)।

पंचाल - पु० [सं०] (१) एक देशका प्राचीन नाम जिसका उल्लेख ब्राह्मण, उपनिषद् तथा पुराणोंमें मिलता है। यह द्वारकासे हस्तिनापुरके मार्गमें है। इसके बीचमें आनर्त, सौवीर आदि प्रदेश, पर्वत, मरूस्थल तथा हषद्वती और सरस्वती आदि नदियाँ पार करनी पड़ती है (भाग० ४.२५. ५०; २७.८; १०.७१.२२)। यह हिमालय और चम्बल नदीके बीच गंगाके दोनों किनारोंपर वसा माना जाता है। पुराणानुसार महाराज हर्यथ अपने भाईन लड़कर अपनी ससुराल चले आये। अपने श्रमुर मधुकी सहायनाने अयोध्याके पश्चिमके देशोंके राजा वन बेठे। मुद्रण, संजय, बृहदिपु, प्रवीर और कांपिल्य इनके पाँच पुत्र थे। अयोध्याके राजाके आक्रमणका समाचार सुन अपने पंच पुत्रोंकी ओर संकेत कर यह बोले कि 'हमारे राज्यकी रक्षाके लिए ये पंच अलम् हैं।' तभीसे उनके अधिकृत राज्यका नाम 'पंचाल' पड़ा।

पांडवोंके समयमें यहाँका राजा द्भुपद था जिससे अर्जुन-की सहायताने द्रोणाचार्यने उत्तर पंचाल छीन लिया था। उत्तर पंचालकी राजधानी अहिच्छन्नपुर तथा दक्षिण पंचाल-की राजधानी कंपिल थी। द्रौपदी यहींके राजाकी पुत्री थी, अतः उसे पांचाली या द्रौपदी कहते हैं (दे० महाभा०, पांचाल, द्रुपद, द्रौपदी तथा द्रोण)।

(२) वभ्रव्यगोत्रके एक ऋषि। (३) एक सर्पका नाम। (४) एक यक्ष जिसे रात्रिदेवीको मेवाके लिए ब्रह्माने उनके साथ विन्ध्य पर्वतपर भेजा था।

पंचाशत्पीठ-पु० [सं०] इसे विन्दुपीठ, श्रीपीठ, महापीठ, विद्यापीठ तथा आनन्दपीठ भी बहते हैं । यह पीठ पचास पीठोंका रूप धारण करता है (ब्रह्मां० ४.३७.४७) ।

**पंचाश्वमेघिक−**पु० [सं०] श्राद्धके लिए उपयुक्त एक तीर्थ--स्थान (वायु० ७७.४५) ।

पंचाह −पु० [मं०] (१) पॉच टिनोंमें होनेवाला एक यश्च —दे० यज्ञतत्त्वप्रकारा । (२) एक कृत्य जो सुत्याके पॉच टिनोंमें होता है (अन्त्यकर्मदीपक)।

**पंचेषु** – पु० [सं०] कामदेव जिनके पाँच शर हे (पंचवाण, कामदेव) ।

**पंचौदन**—पु० [सं०] एक यझ विशेष (य**झ**मीमांसा, वेणी-रामशर्मा गौड़ कृत) ।

**पंडितक** – पु० [मं०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेसे एक पुत्र तथा ।

दुयोधनका एक भाई (महाभा० आदि० ६७.१०१)। भीम-मेन द्वारा यह मारा गया था (भीष्म० ८८.२४, २५)।

सन द्वारा यह सारा गया या (साध्मण टटःरु, २०) ।

पंडुकेश्वर - पु० [मं०] ददरिकाश्रमके मार्गमें विष्णुगंगासे आगे

स्थित एक तीर्थस्थान जिसे 'योगवद्री' कहते हैं। यहाँ एक

प्राचीन मंदिर है जिसमें योगवद्रीनारायण और वसुदेवकी

मृत्तियाँ हैं। कहते हैं पांडवोंने इसका निर्माण कराया था

(स्कंद्र० वदरिकाश्रम-माहात्म्य)।

पंपा — स्त्री० [मं०] (१) एक नदी जो विष्णुको अतिप्रिय थी, यहाँ वलराम भी आये थे (भाग० ७.१४.३१)। (२) रामा-यण और महाभारतके अनुसार दक्षिण देशको एक नदी तथा उसीके निकटका एक ताल और नगर। रामायणानुसार पंपा नदीसे लगा हुआ ऋष्यमूक पर्वत है और ऋष्यमूकके पास ही मलयगिरि है। ऋष्यमूकसे मलयगिरिपर जाकर ही रामसे मिलने .. धृतांत हनुमान्ने सुग्रीवसे कहा था (रामच० मा० किष्कि०१-४)।

आजकल त्रावंकोर राज्यमें एक नदीका नाम पंवे मिलता है जो पश्चिम घाटसे निकलती है। वहाँवाले इसे 'अनमलय' कहते हैं। अस्तु, यही नदी पंपा जान पड़ती है और ऋष्यम्क भी वहीं है जहांसे इमका उद्गम हुआ ऐसा कहा गया है।

पंपातीर्थ-पु॰ [सं॰] पंपा नदीके निकट पंपासरपर स्थित एक तीर्थस्थान जो पितरोंके श्राद्ध आदिके लिए अति प्रशस्त तथा पवित्र कहा गया है (मत्स्य॰ २२.५०) ।

पंपावती -स्त्री० [मं०] भद्राश्व देशकी कई श्रेष्ठ निर्धिमेंने एक नदीका नाम (वायु० ४३.२७)।

पंपासर-पु० [सं०] दे० पंपा।

पक्ष-पु० [सं०] (१) जिसका देव और पितृ कार्योंके अर्थ पृथक-पृथक् परिग्रहण किया जाय उस काल विशेषको पक्ष कहते हैं या चन्द्रमासके १५-१५ दिनोंके दो विभाग—शुक्त और कृष्ण । ये दोनों पक्ष देव-निमित्तक कार्य तथा पितृ-निमित्तक कार्यों ने उपयुक्त किये जाते हैं (धर्मशास्त्रानुसार) । ज्योतिषशास्त्रानुसार ये पक्ष शुभ तथा अशुभ दोनों कार्यों उपयुक्त होते हैं (धर्मसार) । (ब्रह्मां० २.२१.१२५; २४.५६; २८.३३; ३.१.५९; वायु० ३०.१५; ४९.१३०; ५०.१७८) । (२) देवजनी और मणिवर यक्षके ३० पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.१२९) । (३) अनुके तीन पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० १९.१३) ।

**पक्षगंता**−पु० [सं०] छियासी श्रुतिषयोंमेंसे एक श्रुनिषका नाम (ब्रह्मां० २.३३.४) ।

पक्षजन्मा-पु० [सं०] दे० चन्द्रमा ।

पक्षधर-पु० [सं०] प्रत्येक महीनेके दो पक्ष होते हैं —कृष्ण तथा शुक्ल । कृष्ण पक्षमें चन्द्रमा धीरे-धारे घटता है और शुक्ल पक्षमें धीरे-धीरे बटता है, अतः चन्द्रमाका यह नाम पड़ा—दे० चन्द्रमा।

पिक्षितीर्थ-पु० [सं०] एक तीर्थ विशेष जो मद्राससे १६-१७ कोस टक्षिण पहाडपर स्थित है। इसका आधुनिक नाम तिरुक्क डुंकुदरम् है जो प्राचीन कालमें दड़ा प्रसिद्ध था। प्रत्येक दिन ग्यारह बजे दिनमें इस मंदिरके पुजारी पासकी एक चट्टानपर एक थालांमें कुछ भोजन रख देते है जिसके रखते ही दो चीलें आ भोजन करने लगती है। ऐसा विश्वास है कि ये पक्षी बनारससे नित्य लंका जाने समय यहाँ उतरते हैं, अतः इसका यह नाम पड़ा।

पक्षिणी - स्त्री १ सिं॰] षोडरा-पत्राब्जपरवी षोडरा राक्तियों-मेसे एक राक्ति देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.३२.११)।

पटच्चर - पु० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम जिसका उल्लेख महाभारत तथा पुराणोंमें मिलता है। महाभारतके सभापर्वके आधारपर यहाँके निवासी चेदिराज जरासंधके भयसे दक्षिणको भाग गये थे (सभा० १४.२६)। सहदेवने दक्षिण दिग्वजयके समय इनपर विजय प्राप्त की थी (सभा० ११.४)। इसे मत्स्य देशके दक्षिणमे चेदि देशके निकट मानना पड़ेगा, पर संभवतः यहाँके निवासियोंके दक्षिणकी ओर भाग जानेके कारण ही महाभारतके टीकाकार नीलकंठने इसे प्राचीन चोल देश माना है (ब्रह्मां० २.१६.४१; मत्स्य० ११४.३५)।

पटह-पु० [सं०] युद्धका एक वाद्ययन्न (मत्स्य० १३७.२९; १३८.३)।

पदुमान् — पु॰ [मं॰] शांतकिण वंशका एक राजा। यह शांतकिण, जिसने ५६ वर्षोतक राज्य किया था, का पौत्र तथा आपोलवका पुत्र था। इसने २४ वर्षतक राज्य किया था। इसके पुत्रका नाम अनिष्टकर्मा था (ब्रह्मां॰ ३.७४. १६४)। विष्णुपुराणके अनुसार यह मेधस्वातिका पुत्र तथा अरिष्टकर्माका पिता था (विष्णु॰ ४.२४.४५-६)। यह आंध्रवंशका एक राजा था जिसका नाम पदुमाथि भी लिखा मिला है (विष्णु॰ ४.२४.५८)।

पदुश्रव – पु॰ [नं॰] दमघोष तथा श्रुतश्रवाके दो पुत्रोंमसे एक पुत्र । इनका दूसरा पुत्र वैद्य शिशुपाल था । शिशुपाल ज्येष्ठ था और यह कनिष्ठ (वायु॰ ९६.१५९) ।

पह-पु॰ [सं॰] ग्रहण कालमे गौ, शिलाफलक, काष्ठफलक (तस्ती आदि), वस्तादि विधिपूर्वक संकल्प-मंत्र पड़कर दान किये जायँ। उनसे बाह्मणोंका सरकार करनेके बाद बाह्मण-गण वस्त्रपट्ट (वस्त्रखण्ड) पर लिखे शान्तिपोषक मन्त्रोंको पञ्चरत्नयुक्त कर यजमानके सिरपर रखे (मत्स्य॰ ६७.२१)।

पृष्टवर्धन –पु० [सं०] भालपर धारण किये जानेवाले तिलकों मेसे एक प्रकारका तिलक यथा अर्ध्वपुण्डू, त्रिपुण्डू और अगस्त्यपत्राकार (ब्रह्मां० ४.३८.२२) ।

पट्टसेन-पु॰ [सं॰] भंडके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ४.२६.४९)। जो उसके सेनापित भी थे (ब्रह्मां०४. २१.८३)।

**पद्दिश**−पु॰ [सं∘] शिवके आयुर्थोमेंसे एक (वायु० ५५. ४५; १०१.२७०) ।

पण-पु॰ [सं॰] प्राचीन कालका एक ताँवेका सिक्का (मस्त्य॰ २२७.१४)।

पणव-पु० [सं०] (१) बाह्यक्रके वाह्यकासे उत्पन्न चार पुत्रों-मेसे एक पुत्रका नाम (वायु० ९६.४)। (२) एक वाद्ययंत्र जो नगाड़िके आकारका होता है (वायु० ४५.४०; भाग० ५. ९.१५)।

पणि - पु० [सं०] (१) कालांके मंदिरका पुजारी, वृपल सर-दारके पणिकी ओर संकेत है (भाग० ५.९.१५-१६)। (२) रसानलके दानवींका एक वर्ग (भाग० ५.२४.३०)। पण्डारकवन-पु॰ [सं॰] पाण्डुक्लमें समुद्रके निकटका एक पवित्र (वन) स्थान जहाँ श्राद्ध करना शुभ है (वायु॰ ७७.३७)।

पतंग-पु० [सं०] (१) मेस्के दक्षिण ओर मूलमें स्थित एक पर्वत (भाग० ५.१६.२६; विष्णु० २.२.२८)। जो मान-सरोवरके दक्षिण है (वायु० ३६.२२; ३८.२)। (२) प्रक्ष-द्वीपके निवासियोंका एक वर्ग विशेष (भाग० ५.२०.४)। (१) देवकीके छह पुत्रों, जिन्हें कंसने मारा था, मेसे एक पुत्रका नाम। श्रीकृष्ण सुतलसे इसे अन्य पाँच भाइयोंके साथ द्वारका ले आये थे और माता-पिताके देख लेनेके पश्चात् यह उनके साथ पुनः स्वर्ग चला गया था (भाग० १०.८५; ५१-६)। (४) वालखिल्योंके सहायक तथा मित्र (वायु० २८.३२)। (५) सूर्यदेव (ब्रह्मां० २.२१.६७; वायु० ५२.४८; ५४.८)।

पतंजिल -पु० [सं०] (१) योगशास्त्रके रचियता एक प्रसिद्ध क्रिष तथा सिद्ध (ब्रह्मां० २.३५.४६; वायु० ६१.४१)। (२) गोणिकाके गर्भसे उत्पन्न एक प्रसिद्ध मुनि जिन्होंने पाणिनीय सूत्रों तथा कात्यायनके वात्तिकपर महाभाष्य लिखा है। काशीमें नागकुऑपर यह रहते थे और शेषनाग-के अवतार माने जाते हैं। दर्शनकार पतंजिल इनसे बहुत पहले हुए थे। भाष्यकार पतंजिल शुंगवंशके संस्थापक पुष्यिमत्रके समयमे हुए थे। (३) पाराशर्य कौथुमके एक शिष्य (दे० पतंजिल २; ब्रह्मां० २.३५.४६; वायु० ६१.४१)।

पताका - स्त्री० [सं०] भद्राश्व महादेशकी कई श्रेष्ठ नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४३.३०)।

पताकिनी-स्त्री॰ [सं॰] वायुदिक्की शक्ति जिसका वाहन मृग हें (मत्स्य॰ २८६.९)।

पतित -पु० [सं०] आचार, नीति या धर्मसे गिरा हुआ।
अतिपातकी तथा अपावन। ऐसे व्यक्तिकी चाहे गुरु ही
क्यों न हो छोड़ देना चाहिये, पर यदि माता पतिता हो
तव भी वह अत्याज्य है (मत्स्य० २२७.५९, १५०)।

पतिव्रता—स्त्री० [सं०] पतिमें अनन्य अनुराग रखनेवाली और यथाविधि सेवा करनेवाली स्त्री यथा सावित्री, सीता आदि (मत्स्य० २१०.१६)।

पन्नवान् – पु० [सं०] मुनि (कश्यपःपर्ता) और कश्यपके पुत्र १६ मौनेयदेव गन्धवोंमेंसे एक मौनेय देवगन्धर्वका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२) ।

पत्रिका−पु॰ [सं॰] एक वनस्यति तथा महोषधिका नाम (मत्स्य∘ २१८.३१)।

पश्य-पु० [म०] सुमंतुके एक शिष्य (कवन्ध) से इन्होंने अथवंवेद सीख कुमुद आदि अनेक शिष्योंको पढ़ाया था (भाग० १२.७.१,२)। कवंधके दूसरे शिष्यका नाम वेददर्श था। पश्यके कुमुदके अतिरिक्त दो शिष्य और थे, शुनक (ब्रह्मां०=शौनक) और जाजलि (जावालि=विष्णु०)। यो इनके तीन शिष्य थे (ब्रह्मां० २.३५.५६, ५९; वायु० ६१.५०; विष्णु० ३.६.९-११)। (२) भागव गोत्रोत्पन्न एक ऋषिका नाम (वायु० ६५.५६)।

पथ्या - स्त्री॰ [मं॰] मनुकी एक पुत्री तथा अथर्वा आंगिरस-

की पत्नी जिनके अयास्य, वामदेव, उतथ्य, उशिति और धृष्णि आदि पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.१.१०३-५; वायु० ६५.९८)।

पद्गमा - स्त्री॰ [सं॰] विन्ध्यप्रांत निवासियोंकी वर्ड जातियों-मेंसे एक जातिका नाम (मत्स्य॰ ११४.५३)।

पदाति-पुं० [सं०] राजा जनमेजयके एक पुत्रका नाम (—दे० भाग०, जनमेजय)।

पदार्थदशमी - स्त्री० [सं०] मार्गशीर्ष शुक्ला १० से प्रत्येक शुक्ला दशमीको दसों दिगीशोंकी पूजा करे। इससे धन, विद्याकी प्राप्ति तथा शञ्जनाश होता है (विष्णुधर्मोत्तर)। पद्म-पु० [मं०] (१) छह दाँतवाले सुनहले भद्र नामक हाथी, जो राजा दलिकी सवारीके काममें आता था, के आठ पुत्रोंमेंसे एकका नाम । इनकी माताका नाम अभ्रमु है । इसके आठ पुत्रोंके नाम यों हैं-अंजन, सुप्रतीक, वामन, पद्म, भद्र, मृग, मंद और संकीर्ण। इसका वन पद्मवन कहलाता है। लौहित्य तथा सिंधुके बीचमें है। यह सवारीके काम आता है ७.३५८; ७.३२९-३३१; वायु० ६९.२१३-२१७)। (२) विष्णुके एक आयुधका नाम (विष्णु०)। (३) कुवैरकी नौ निधियोंमेंसे एक (वायु० ४१.१०.११)। (४) तीस व.हर, जो ब्रह्माके एक मास वहे गये हैं, मेंसे एक (सातवें) बल्पका नाम (वायु० २१.१२)। (५) वस्रदेवका एक नाम (भाग०)। (६) एक यक्षदा नाम, जो पुण्यजनी तथा मणि-भद्रके २४ पुत्रोंमें ने एक था (ब्रह्मां० ३.७.१२४; वायु० ६९.१५७) । (७) पुराणानुसार एक नरकका नाम (ब्रह्मां०)। (८) कद्र और कहयपके पुत्र हजारो नागोंमसे एक प्रधान नाग (ब्रह्मां० ४.२०.५३) । (९) पुराणानुसार जम्बद्वीपके दक्षिण-पश्चिममें स्थित एक देशका नाम। (१०) कात्तिकेयके एक अनुचरका नाम (महाभा० शल्य० ४५.५६) । (११) एक पुराण जिसमें ५५००० इलोह है—

पद्मकरा – स्त्रीं ृ [सं ] अन्धकासुर रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट अनेक मानस-पुत्री मातृशओंके जगत्-नाशक उत्पानके शमनके लिए शंकरजीके कहनेपर नृसिंह भगवान्ने अपने विभिन्न अङ्गोंसे जिन २२ मातरोंकी सृष्टि शी, उनमेंसे रेवर्ता-वी अनुगामिनी एक देवी (मत्स्य० १७९.७३)।

पद्मकृच्छ्र-पु० [सं०] पद्मके पत्तोंको उाल कर प्रतिदिन एक मास पीथे, 'पचपत्रेः पद्मकृच्छः' (मार्कण्डेय०)।

**पद्मकेतन**-पु० [मं०] पुराणानुमार गरुड़के कई पुत्रोंमेसे एक पुत्र (महाभा० उद्योग० १०१.११) ।

पद्मक्षेत्र-पु॰ [सं०] उड़ीसा प्रांतमें स्थित एक तीर्थका नाम (स्तंद्र० उत्कल-मा०)।

**पद्मगुल्म** –पु० [सं०] मृग नामक हार्थाके आठ पुत्रींमेसे एक ुपत्र (ब्रह्मत्० ३.७.३३२) ।

पद्मचित्र-पु॰ [सं॰] कद्रू और कइयपने उत्पन्न हजारीं नागोंमेसे एक प्रधान नागका नाम (वायु॰ ६९.७३)।

पद्मदल-पु० [नं०] कमलकी पंखुड़ी (पुष्पदल) से निर्मित पात्र जिसमें गंधवोंने चित्ररथको बद्यझा बनाकर पृथ्वीरूपी गौको दूहा था ( (मत्स्य० १०.२४) ।

पद्मद्वय-पु० [सं०] पद्म और महापद्म नामके दो सर्प

(ब्रह्मां० ४.२०.५३, ५४) जो त्रिपुरास्कि रथमें तक्षक, क्योंटक और धनंजय नागोंके साथ घोड़ोंके 'वालवंधन'के काम आये थे (मत्स्य० १३३.३३)।

पद्मनाभ — पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक पुत्र-का नाम (महाभा० आदि० ६७.९६)। (२) नाभिसे कमल उत्पन्न होनेके कारण विष्णुका एक नाम (ब्रह्मां० २.१९. १७७-८०; ३.३३.१७)। (३) देवजनी और मणिवरके तीस पुण्यलक्षण, सुरूप, प्रियदर्शन पुत्रोंमेसे एक पुत्र यक्ष (ब्रह्मां० ३.७.१३०; वायु० ६९.१६१)। (४) नैमिषारण्यमें गोमती तटपर नागपुरमें निवास करनेवाले एक नागका नाम तथा इसके गुणोंका वर्णन (महाभा० शान्ति० ३५४.४-११)।

**पद्मनाभन्नत** –पु० [सं०] आदिवन शुक्ला १२ को पद्मनाभ-का पूजन कर जागरण तथा व्रत रखे (वाराह पुराण) ।

पद्मिनिधि -स्त्री० [सं०] (पद्मरूप निधि) कुवेरकी नव-निधियोंमेंसे एक -दे० कुवेर।

पद्मपात्र—पु० [सं०] गंधवों और अप्सराओंने मिलकर जिस पात्रमें पृथ्वीरूपी गौको दृहा था, चित्ररथ बछड़ा और विश्वावसु दुहनेवाला वना था तथा शुचि गन्थरूपी दुग्थ दहा गया था (वायु० ६२.१८७)।

पद्मभू—पु० [म.०] ब्रह्मा । सृष्टिके आरम्भमें विष्णुकी नाभि-से १००० दलवाला सुरीप्त तथा बहुत योजन विस्तारवाला कमल उत्पन्न हुआ जिसकी आकृति संसारकी ही तरह थी जिसमें सब देश, पहाड़ आदि वर्तमान थे (मत्स्य० ४.१; १६८.१५; १६९.३-१८) ।

पद्मपुराण-पु० [मं०] १८ पुराणोंमेंसे एक जिसमें शंकरजीने पार्वतांसे विष्णु-मिहमाकी न्याख्या की है। इसमें
५५००० इलोक है जिन्हें ५ खण्डोंमें विभक्त किया है—
(१) सृष्टि खण्ड, (२) भूमि खण्ड, (३) खर्ग खण्ड, (४)
पाताल खण्ड और (५) उत्तर खण्ड। कियायोगसार'
नामक एक छठा खण्ड भी है जिसमें भक्तिकी महत्ता दी
गयी है। शीर्षवके अनुसार विषय नहीं है और अनेक वातों
का मिश्रण किया गया है। यह वैष्णवमतप्रधान अन्य है
(भाग० १२.७.२३; १३.४; वायु० १०४.९; विष्णु० ३.६.
२१ तथा पाच प०)।

पद्ममाली-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम (हि० द्य० सा०)। पद्मयोनि-पु० [सं०] कमलसे उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्माका एक नाम (ब्रह्मां० २.२५.६२; विष्णु० ६.४.९)।

पद्मलांछना - स्त्री० [सं०] (१) सम्बती देवीका एक नाम । (२) नारा देनीका एक नाम ।

पद्मवर्ण-पु० [सं०] (१) पुरापानुसार यदुके एक पुत्रका नाम (दि० वि० को०) । (२) देवजनी तथा मणिवरके तीस पुत्रोमेस एक पुत्र यक्ष (ब्रह्मां० ३.७.१२९; वायु० ६९.१६०) ।

पद्मविधि – पु० [नं०] ईश्वरके मंसार-रूपी कमलके अनुरूप होनेवाले कृत्य (मत्स्य० १६९.१६.१८)।

पद्मस्तुपा -स्त्री० [मं०] (१) गंगाजीका एक नाम । (२) दुर्गान एक नाम (ब्रह्मां०) ।

पद्मा – स्त्री० [सं०] (१) मृत्तिस्थापनाके लिए १० पीठि-काओमेसे एक पीठिकाका नाम जिसके १६ कोण होते हैं तथा निचला भाग सकरा होता है (मत्स्य० २६२.७; १६०

दे० पुराण ।

१८)। (२) भाद्रपद शुक्ला एकादशीका नाम। यदि इस दिन अगण नक्षत्र हो तो यही विजया एकादशी होती है। इसमें वामन भगवान्का पूजन आवश्यक है। मांधाताने अंगिरा ऋषिके आदेशानुमार यह ब्रत कर राज्यकी अनावृध्य मिटायी थी (नारद पु०)। (३) मनसा देवीका एक नाम। (४) बृहद्रथकी पुत्रीका नाम जो किस्किदेवको ब्याही थी। (५) लक्ष्मीका एक नाम जो समुद्रसे उत्पन्न हुई और और विष्णुकी पत्नी हैं (भाग० १०.४७.१३; विष्णु० १.८.२४)।

पद्माचल-पु॰ [मं॰] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम (ब्रह्मां॰ तथा विष्णु॰)।

पद्मावती — स्वि॰ [मं॰] (१) मागधराज विश्वस्फूथू जि नामक पुरंजयकी नगरी तथा नाग राजाओं की राजधानीका नाम (भाग॰ १२.१.३७; विष्णु॰ ४.२४.६३)। (२) जरत्कारु किपि पे पतिका नाम। (३) मनसा देवीका नाम। (देवी-पु॰)। (४) पुराणानुसार एक अप्सराका नाम। ब्रह्मां०।। (५) पुराणानुसार राजा श्वगालकी पत्नीका नाम। (६) सुधिष्ठिरकी एक रानीका नाम। (ब्रह्मां०)। (७) उज्जिती तीर्थका एक प्राचीन नाम। ब्रह्मां०)। (८) भगकार और व्रतवर्ताकी तीन पुत्रियों मेसे एक पुत्रीका नाम। इनकी होष दो पुत्रियोंका नाम। सत्यभामा तथा व्रतिनी था। ये तीनों दिहनें श्रीकृष्णको ब्याही गयी थीं (मत्स्य० ४५.२१)। (९) कात्तिकेयकी अनुचरी एक मानुकाका नाम। (महाभा॰ शहय॰ ४६.९)।

पद्मासन – पु० [मं०] (१) योगका एक आमन । परद्युराम तथा कपिलादिका पद्मासन प्रसिद्ध हैं (ब्रह्मां० ३.२४.१६; ५३.१७) । (२) ब्रह्माका एक नाम यथा कमलासन ।

पद्मोत्तम - पु॰ [नं॰] मृग नामक हाथीके आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.३३२)।

पद्मोद्भवा - स्त्रं ० [सं०] मनसा देवीका एक नाम (देवी-पु०)।

पन-पु० [सं०] दस देवगन्धवीं प्रेमे एक देवगन्धर्व (वायु० ६८.३९) ।

पनस-पु० [सं०] (१) श्रीरामके दलका एक बंदर जिसकी पुत्रीका नाम रुमा था और जो वानरराज सुग्रीवकी पत्नी तथा तीन पुत्रोंकी माता थी (ब्रह्मां० ३.७.२२१, २३१)। यह श्रीरामके साथ लंका गया था और राक्षमोंसे लड़ा था (भाग० ९.१०.१९)। (२) विभीषणके मन्त्रियोंमेंसे एकका नाम (रामायण)।

**पन्नग**−पु० [सं०] छियासी श्रुतिषयोंमेंने एक श्रुतिषका नाम (ब्रह्मां० २.३३.४) ।

पद्मगारि - पृ० [मं०] (मत्स्य० = पर्णागारि) विशष्ठ-कुल्र-का त्र्यापेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि । एक ऋषि जो स्थानस्के तीन शिष्पोंमेंसे अन्यतम थे (मत्स्य० २००.१२; वायु० ६१.३)।

पय-पु॰ [मं॰] (गञ्य) श्राद्धादि धामिक कृत्योंके लिए गो-दुग्ध छोड़ अन्य दूध वर्जित है (मत्स्य॰ १७.३४)।

पयस्विनी - स्त्री० [सं०] भारतवर्षके द्रविड देशमे होकर वहनेवाली एक नदी (भाग० ५.१९.१८; ११.५.३९)। पयःकीर्त्ति - पु० [सं०] वालीके सामन्त तथा सेनापति महाबलकान् अनेक प्रधान वन्दर्गिमें एक प्रधान बंदर (ब्रह्मां० ३.७.२४०)।

पयोद-पु॰ [मं॰] (१) एक यदुवंशी राजाका नाम। (२) नील पहाड़ीपर स्थित एक झीलका नाम (ब्रह्मां॰ २० १८.६९)।

पयोदजनपादप-पु॰ [सं॰] त्र्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९८.५)।

पयोदा - स्त्री॰ [सं॰] (१) पयोद झीलसे निकली दो निदयों में से एक नदीका नाम (ब्रह्मां॰ २.१८.७०; वायु॰ ४७.६६)। (२) कुमारकी एक अनुचरी मातृकाका नाम (महाभा॰ शल्य॰ ४६.२८)।

पयोराज्ञि – पु॰ [सं॰] क्षीरोद या क्षीरसागर जिसके मंथनसे १४ रत्न निक्तले थे (ब्रह्मां० २.२५.५४) !

पयोज्ञत — पु० [सं०] (१) इसे सर्वज्ञ तथा सर्वज्ञत भी कहते हैं। एक जन जिसमें एक दिन-रात या तीन रात केवल जल पीकर रहना पड़ता है (मत्स्य०)। (२) श्रीकृष्णका एक ज्ञत जो फाल्गुन झु० १ से द्वादशीतक होता है। इसमें १२ िन केवल दूथ पीकर रहना, श्रीकृष्णका स्मरण और पूजन करना होना है (भाग०)। इसे सर्वप्रथम ब्रह्माने वतलाया था, तदुपरांत अविनिने कश्यपके कहनेसे इस ज्ञतको किया था। इस जनसे प्रसन्न होकर विष्णुने प्रकर हो अदितिके गर्भसे उत्पन्न होनेका वचन दिया। अदितिके गर्भसे वामन अवनार इसी ज्ञतके प्रभावसे हुआ था। लोग इसे पुत्रकी इच्छासे करते हैं (भाग० ८.१३.२५-६०; १७.१, १८)।

पयोष्णी — स्नि॰ [मं॰] ऋक्षपर्वतसे निकली भारतवर्षकी एक नदी (भाग॰ ५.१९.१८; ब्रह्मां॰ २.१६.३२; वायु॰ ४५.१०२; ब्रिब्लु॰ २.३.११)। यहाँ भिंगलेश्वरी नामसे सती देवीकी मूर्ति स्थापित है (मत्स्य॰ १३.४४)। यह नदी पितरोंके आद आदिके लिए अति प्रशस्त तथा पित्रत्रे आद आदिके लिए अति प्रशस्त तथा पित्रत्रे समझी जाती है। यहाँ किया हुआ आद्ध अक्षय्य कहा गया है। कहते हैं तीर्थयात्राके सिल्मिलेमें बलराम यहाँ स्नान करने आये थे (भाग॰ १०.७९.२०)।

परंजन-पु॰ [मं॰] पश्चिम दिशाके स्वामी वरुण (हि॰ श॰ सा॰)।

**परंतप**−पु॰ [सं॰] तामस मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य॰ ९.१७) ।

पर-पु० [सं०] (१) दो पराधीका एक पर होता है।
गणनाकी अन्तिम सीमाको परार्द्ध कहते है (तायु० ७.
१३)। अर्थात् मर्वोत्कृष्ट (वायु० ५.३७)। (२) काम्पिल्यके
राजा 'समर'के तीन पुत्रोंमेंमे एक (वायु० ९९-१७७)।

परक्षर-पु० [सं०] भारतके पश्चिमी जनपदोंमेंसे एक जनपद (बायु० ४५.१२९) ।

परश्चद्र-पु॰ [मं॰] तैत्तिरीयोंके खिल और उपखिलोंका नाम (बायु॰ ६१.६६)।

परश्चदा—स्त्री० [मं०] यजुर्वेदकी तैत्तिरीय शाखासे सम्बद्ध िखलीत नाम (ब्रह्मां० २.३५.७५) ।

परण्य – पु॰ [सं॰] त्र्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९६.४३) ।

परदेवता – स्त्री॰ [मं॰] यह लिलता देवी हैं (ब्रह्मां॰ ४.१०.८९)। परपक्ष-पु॰ [मं॰] अनुके तीन परम धार्मिक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु॰ ९९,१३)।

परपुरुष-पु० [सं०] पुरुषोंमें सर्वश्रेष्ठ जिसकी उपासना वह करता है जो कामनारहित है अथवा जो मोक्ष तथा अन्य सव पदार्थोंकी कामना रखता है, अर्थात परपुरुषकी ।

पासना निष्काम तथा सकाम दोनों ही करते हैं (भाग० २.३.९,१०,१२)।

परब्रह्मस्वरूपिणी—स्त्री० [सं०] ललिता देवी (ब्रह्मां० ४. १०.९०)।

पर-पु० [मं०] (१) इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दम हजार, लाख, दस लाख करोड़, दस करोड़, अरव, दस अरव, खरव, दस खरव, नील, दस नील, पद्म, दस पद्म, इङ्क, दम कङ्कि बाद परार्ड है। परार्डका दिगुण (ब्रह्मां० ४.२.९०; वायु० १०१.९२, ९९)। इसमें ब्रह्मा, झान, धन तथा ऐच्छिक सारे पदार्थ सम्मिलित है (ब्रह्मां० ४.२.९९-१०२)। एक मतसे 'पर' ही परार्थ है जिसका अर्थ है परार्थसे ऊपर कोई भी वस्तु, अतः यह असीमित है तथा अगणित है (ब्रह्मां० ४.२.१०५-७, १४३)। (२) ब्रह्मा (वायु० १०१.१०५-७)।

परम - पु० [सं०] ऋषि, मुनि आदि (मत्स्य० २००.१७)। परमन्यु - पु० [सं०] यदुवंशी कक्षेयुके एक पुत्रका नाम (भाग०)।

परमाषि - पु० [मं०] परम किष (मत्स्य० १४५.८२)।
परमाणुक - पु० [मं०] परमाणु । भृतादिसे १११० अधिक
यह सुक्ष्म है तथा भावसे इसका ज्ञान मंभव नहीं है आर
इसका एकीकरण नहीं हो मकता। प्रमाणका पइला परमाणु वंद खिड़िक्योंने भीतरकी और आती हुई सूर्यकी
किरणोंमें दिखायी पड़नेवाले घूलकण हे (भाग० ३.११.१;
१२.४.१; वायु० १०१.११६-१८; ब्रह्मां० ४.२.११७,
२२७-९)।

परमार्थ - पु॰ [सं॰] ऋभुके शिष्य निटावका जीवन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है (विष्णु॰ २.१४.१६, ३१, अध्याय १५ और १६)।

परमाश्रम - पु० [सं०] चौथा आश्रम अर्थात् संन्यास जिसमें गुरुके साथ एक वर्ष रहकर तदुपरांत देश भ्रमण करना होता है। जनसमुदायने विरक्ति, क्रोधदमन, अल्पादार, इन्द्रिय-निग्रह तथा निर्जन, बन, गुफाओं और नदी तटपर निवासका विधान है (वायु० १७.१-८) ।

**परमेश्वर** – पु० [नं०] इससे शिव (ब्रह्मां० ३.४१.५०; ४४. ३०; ४.१०.२८; मत्स्य० १२.९) तथा विष्णु (विष्णु० ५. १.६०; १८.५२) का बोध होना है।

परमेश्वरी - स्त्री० [मं०] (१) प्रधान शक्ति, लिलता देवी (ब्रह्मां० ४.६.६५; १६.१; १८.१५; १९.६०; २२.५)। (२) पातालमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य० १३.३९)। परमेषु - पु० [सं०] अनुके तीन पुत्रोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४८.१०; विष्णृ० ४.१८.१)।

परमेष्टी-पु॰ [मं॰] (१) प्रतीहके पिता तथा मुबर्चन्मके पितिका नाम। यह देवचम्न और धेनुमनीके पुत्र थे (भाग॰ ५.१५.३)। (२) सर्व हाकिमान् ब्रह्माकी एक उपाधि जिनकी उपासना प्रमुख आधिपत्यके लिए की जाती है (भाग॰ २.

१.३०; २.२२; ३.६; ब्रह्मां० ४.९.२७) । (३) तेजस-सुत इन्द्रबुम्नके एक पुत्रका नाम, जो पिताकी मृत्युके वाद उत्पन्न हुआ था (ब्रह्मां० २.१४.६५; विष्णु० २.१.३६; वायु० ३३.५५)। (४) दक्षके जामाता तथा नारदके पिता (ब्रह्मां० ३.२.१३-१८)।

परशु—पु० [सं०] (१) उत्तम मनुके १३ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र-का नाम (ब्रह्मां० २.३६.३९; विष्णु० ३.१.१५)। (२) परश्वध-कुल्डाड़ी, असुरोंके संहारके लिए शिवने यह शस्त्र परशुरामको दिया था (ब्रह्मां० ३.२४.७४, ८१; ३२.५८; ३९.२१, ३१; ४०.१३; ४.१९.८४)। (३) श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणीके ११ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४७.१६)।

**परञ्जनाभ** – पु० [सं०] एक राक्षसका नाम (वायु० ६९) । परञ्जराम-पु० [सं०] (१) कुरुक्षेत्रमें श्रीकृष्ण द्वारा किये गये यज्ञोंमें उनके एक पुरोहितका नाम (भाग० १०.९०. ४६[२])। (२) राजा प्रसेनजित्की पुत्री रेणुकाके गर्भसे उत्पन्न जमदग्नि ऋषिके एक पुत्रका नाम जिसका जन्म वैशाख शक्ला ३ को रात्रिके प्रथम प्रहरमे हुआ था (ब्रत-परिचय) । इन्होंने २१ बार पृथ्वीपरके क्षत्रियोंका संहार िया था तथा स्यमन्तपंचकमें रक्तते तीन कुंड भर दिये थे (भाग० १.३.२०; २.७.२२; ६.१५.१३; १०.४०.२)। यह ईश्वरके सोलहवें अवतार माने जाते हैं। कुज्ञिककी तपस्यासे प्रमन्न होकर इन्द्र उनके यहाँ गाधि नामसे उत्पन्न हुए। गाधिको सत्यवती नामकी पुत्री हुई जिसका विवाह भृगुके पुत्र ऋचीकसे हुआ और समयानुसार सत्यवतीके गर्भसे जमदग्नि उत्पन्न हुए जिनका विवाह रेणुकासे हुआ। रेणुक्ष ही परशुरामकी माता हुई (महामा० दाांति० ४९.३१, ३२) ।

परशुरामने पिताकी आज्ञाने अपनी माताका निर काट लिया था। पिताके आशीर्वादसे रेणुका पुनः जीवित हो गयी और परशुराम युद्धमें अजेय रहे। एक दिन राजा कार्त्तवीर्य सहस्रार्जन आये और आश्रमके पेड़-पौधे उजाड़ होम-धेनु ले गये (महाभा० वन० तथा भाग० ९.१५.२३-२६; ब्रह्मां० ३.२६.७ पूरा, २७.२८.३०.४) । परशुरामको जव यह विदित हुआ, उन्होंने जाकर कार्त्तवीर्यके सहस्र-वाह भालेसे काट टिये (भाग ९.१५.२७, ३६; ब्रह्मां० ३. ३०.५-१५, ३२.६१; ३८.८.२७) । कार्त्तवीर्यके पत्रोने आश्रमपर आकर जमडग्निको मार दिया (मत्स्य० ४३. ४६.५१: भाग० ९.१६.९-१२) । परज्ञरामने आकर यह हाल देखकर सम्पूर्ण क्षत्रियोंके नाशक प्रतिशाकी और शस्त्र लेकर सब क्षत्रियोका नाज करनेके बाद महेन्द्र पर्वतपर स्थित वनमें तप करने चले गये। इसके पश्चात् इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और सारी पृथ्वी करयप ऋषिको दान कर दी (ब्रह्मां० २.३५.६३.६६; ३.८.८६; ८७.४७.६०; ४.९.३) । कइयप ऋषिने इन्हें दक्षिण समुद्रकी और भेज दिया था। कहते है वरुणने मालावारका देश इन्हे उपहार स्वरूप भेंट किया था जिसे इन्होंने क्षत्रियोंके संहार करनेके पश्चात पापसे निवृत्तिके हेतु ब्राह्मणोको दान दे दिया।

श्रीरामने जनकपुरमें इनके धनुषक्षी प्रत्यंचा चढ़ा दी थी जिससे यह बहुत लिजत हुए थे क्योंकि यह इनकी आशा- के विपरीत हुआ था। इन्होंने श्रीरामको आदीर्वाद दिया और जनवपुरके स्वयंवरमे चले गये। वहाँ लक्ष्मणसे इनका कुछ वाक् युद्ध भी हो गया था—वाल्मी० रामायण १.७६. ३.६-७। परद्युराम दुर्वासाकी तरह अपने कोधी स्वभावके लिए प्रसिद्ध हैं —दे०जमदिम्न तथा रेणुका। अत्रि ऋषि इनसे भेंट करने आये थे (ब्रह्मां० ३.२३.४)।

**परशुरामजयंती** – स्नी० [सं०] वैशाख शुक्ला तीजको होती है — बनपरिचय ।

परशुवन – पु॰ [सं॰] एक नरकवा नाम जहाँके वृक्षोंकी पत्तियाँ परशुके समान धारवाली होती हैं (महाभा॰ शान्ति॰ ३२१.३२)।

परहारी-पु॰ [सं॰ प्रइरी] जगन्नाथजीके मंदिरके वे पुजारी जो मंदिरमें ही रहते हें—पुरीमाहात्म्य ।

परा - स्त्री ? [सं ं ] (१) निवृत्ति, प्रतिष्ठा आदि मोलह शक्तिवों में से एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां ? ४.३५.९९)। (२) कामाक्षीका चौथा रूप। इनकी चार भुजाएँ हैं जिनमें पाश, अंकुश, इक्षुको उंड तथा पंचवाण हैं। वाँची में लिलता इसी रूपमें स्थापित हैं (ब्रह्मां १४.१९,१३;४४.१४१)। (३) पारियात्रपर्वतसे निकला भारतवर्षकी एक नदीका नाम (वायु १४५.९८)।

पराकवत - पु॰ [मं॰] निरन्तर १२ दिन-रात उपवास और गोदान करनेसे यह ब्रत पूर्ण होता है -- ब्रतकल्पहूम ।

परःश्च-पु० [मं०] अनुके तीन परमधार्मिक वीर पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७४.१३)।

पराचक-पु० [सं०] भद्रदेशके एक जनपटका नाम (वायु० ४३.२०) ।

परात्परा – स्त्री॰ [मं॰] ललितादेवी (ब्रह्मां॰ ४.१३.१, ५)। परापरा – स्त्री॰ [मं॰] कामाक्षीका तीसरा रूप, शुद्धपरा उनका दूसरा रूप हैं (ब्रह्मां॰ ४.३९.११)।

परांकुशा - स्त्री॰ [सं॰] लिलताका एक नाम (ब्रह्मां०४. १८.१४)।

पराम्बिका – स्त्री० [सं०] तीन शक्ति देवियोंमंते एक शक्ति देवी, जिनका मन्द्रिर चिन्तामणि गृहेन्द्रके उत्तर ओर है (ब्रह्मां० ४.६.१५; ३६.२२)।

परार्भकरूप – पु० [सं०] अपरार्थ करपका विपरीत तथा पहिले व्यतीत होनेवाला । अपरार्थकरपका प्रथम करप वर्तमान वराहकरा है (वायु० ७.११) ।

 जीवन = दो पराधींका काल (वायु० १००.२४०, विष्णु० १.३.५)। वर्तमान वराहकलप ब्रह्माका (ब्रह्मां० १.४.३१)। द्वितीय परार्थ है (विष्णु० १.३.२७-८; ६.३.४) = एक करोड़ वार १००० वरोड़ (वायु० १०१.९२,९९)।

परावसु-पु० [मं०] (१) शतपथ ब्राह्मणके अनुसार असुरों-के पुरोहितका नाम । (२) रैभ्य मुनिके एक पुत्र एक ऋषि-का नाम जिसने वनमृगके घोखेसे पिताका वध कर डाला और धनुष्कोटि तीर्थमें पापमुक्त हुआ था। अर्वावसु इनका अनुज था (महाभा० वन० १२८.२-७) तथा -दे० रैभ्य, यवक्रीत। कहते हैं, इन्होंने अपने द्वारा की गयी ब्रह्महत्याकी निवृत्तिके लिए वत करनेकी आज्ञा अपने अनुजको दी और उन्होंने उसका पालन किया (महाभा० वन० १३८.८-१०)। (३) एक गंधर्वका नाम । नमुचिको हरानेके लिए इसने इंद्रका यद्योगान किया था । दारत्कालमें आश्विन मासमें यह सूर्यके रथपर अधिष्ठिन रहता है (भाग० ८.११.४; ब्रह्मां० २.२३.१३; वायु० ७९.१३) । (४) विश्वामित्रके एक पौत्रका नाम—दे० विश्वामित्र । (५) एक असुरका नाम जो इन्द्र द्वारा असुरोंके विनाशके लिए प्रयुक्त अग्निके मुँहसे वचकर तारक, कमलाक्ष आदि असुरोंके साथ समुद्रमें प्रवेश कर गया था (मत्स्य० ६१.४)।

परावह - पु० [मं०] मव लोकोंके क्षयार्थ प्रादुर्भूत होनेवाले आवह, प्रवह आदि सात मक्तोंमेंसे एक मक्त् । ये उत्पात और भयके मूचक कहे गये हैं (मत्स्य० १६३.३२)।

परात्रृत्—पु० [मं०] रुक्मक्ष्वचका पुत्र तथा रक्मेषु पृथु, ज्यामध, वल्ति और हरित नामके ५ पुत्रोंका पिता (विष्णु० ४.१२.१०-११) ।

पराञ्चक्ति-स्वी० [मं०] माया (वायु० १०४.३३) । रौरव नरक तथा ज्ञानतः अथवा अज्ञानतः हुए अन्य पापोंसे मुक्ति पानेके लिए इनकी उपासना की जाती है (ब्रह्मां० ४.७.-७५; ८.५७-८; १०.९०; १२.४१-६६; १४.२२; १५.४६) । परादार-पु० [मं०] (१) एक गोत्रकार ऋषि जो वशिष्ठके पौत्र और शक्ति तथा अदृश्यन्ती के पुत्र थे। इनके पिताका देहान्त इनके जन्मके पूर्व ही हो चुका था, अतः इनका पालन-पोपण इनके पितामह विशिष्ठने किया । यह सात ब्रह्मवादी वाशिष्ठोंमें एक थे (ब्रह्मां० २.३२. ११५)। यह याज्ञवल्क्यके शिष्य थे (ब्रह्मां० २.३५.२९; बायु० ७७.७४; बिष्णु० ३.४.१८) । यह ८६ श्रुतिषयोंमेसे एक श्रुनीष (ब्रह्मां० २.३३.३; मत्स्य० १४५.९६,२०९)तथा २६वें द्वापरके वेदच्यास थे (ब्रह्मां० २.३५.१२४; वायु० २३. २१२)। कहते हैं गर्भमें ही इन्होंने पितासे ब्रह्मांड पुराग सुना और तद्नन्तर जातुक्रर्ण्यको सुनाया (ब्रह्मां० ४.४.६५-६; वाय्० ६१.४७; १०३.६५; १०६.३५)। राक्षसों द्वारा विताकी मृत्युका संवाद अपने दादा वशिष्ठसे सुन,

इन्होंने राक्षसोके विनाहार्थ एक यद्य किया (विष्णु० १.१. ११-१४) पर विद्यष्ठके समझानेपर झांत द्वुए थे (विष्णु०

१.१.१५-२१)। ब्रह्माके पुत्र पुलस्त्यने इन्हें शास्त्रींका पूर्ण ज्ञान, विष्णुपुराणके लेखनका तथा ईश्वर और कर्मोंके

महत्त्वके ज्ञानका वर दिया था जिसकी पुष्टि वशिष्ठने की थी (भाग० १.३.२१; ४.१४; ६.१५.१४; ९.२२.२१; १२.-

६.४९, ५५; ब्रह्मां० १.१.९; २.१२; ३.८.९१; मत्स्य०

१४.१५.४७.२४६; २०१.३१; वायु० ७०.८३)। (२) एक प्रसिद्ध स्मृतिकार जिनको स्मृति 'पराश्चरस्मृति'के नामसे विख्यात है और कल्यियाके लिए इसका वड़ा महत्त्व है—दे० पाराश्चरस्मृति। (३) सामग आचार्य कुशुमिके पुत्र तथा तीन शिष्योंमेंसे एक थे (ब्रह्मां० २.३५.४२)। (४) भगवानके अवतार ऋषभ, जो नवें द्वापरके भगवदवतार थे, के वेदपारगामी विद्वान् चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१४४)। (५) मंत्र-ब्राह्मण-कारक तथा ब्रह्मक्षेत्रके निवासी सप्त ऋषियोंमेंसे एक ऋषि (वायु० ५९.१०५)।

पराश्चिति - पु० [सं०] अकाट्य वेदवाक्य (वायु० १८.३)। पराहत - पु० [सं०] नक्षत्रों (के क्षेत्र) से ऊपर सप्तिषयोंके क्षेत्रतकका वायुसंचारका स्थान अर्थात् छठा वातस्यन्थ (वायु० ६७.११९) । इन्द्र द्वारा छिन्न दितिके गर्भके दुकड़ोंसे पैटा हुए ४९ वायुओंके विचरण स्थानोंको वातस्कन्ध कहते हैं। उनमेंसे पहला स्व.न्थ पृथिवीमें है और वह **आवह** कहलाता है। उसकी विचरण सीमा मेघमण्डलतक है। दूसरा स्कन्ध मेधमण्डलसे लेकर सूर्यमण्डलतक विस्तृत **हैं। वह प्रवह** कहलाता है। तीसरा स्कन्थ सूर्यमण्डलसे लेकर चन्द्रलोकतक विचरण करता है उसे उद्वह कहते हैं। चन्द्रलोकसे ऊपर नक्षत्र मण्डलतक चौथा वातस्कन्थ है वह सुवह नामसे प्रख्यात है। नक्षत्रोसे ऊपर प्रहोंतक पाँचवाँ वात स्कन्थ है उसे विवह कहते हैं। ग्रहोंके क्षेत्रसे कपर सप्तिषिमण्डलक्षेत्रतकका स्थान छठा वातस्कन्ध है वह पराहत कहलाना है। सप्तिषेक्षेत्रने ऊपर ध्वलोकनकः का क्षेत्र सातवें वातस्कन्धके विचरणका स्थान है उसे **परिवह** कहते है (वायु० ६७.११०-११९) ।

परिकंपिनी – र्ह्वा० [तं०] अन्यकासुरयुद्धमें अन्यकासुर द्वारा सृष्ट सहस्रों अन्यकासुरोंके रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट अनेक मानस पुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७८.२४)।

परिकूट-पु० [सं०] कुश्चिक कुलका एक ज्यापेय प्रवर प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९८.१०) ।

परिकृष्ट-पु॰ [सं॰] सामग श्रेष्ठ आचार्य कृतके २४ शिष्यों-मेंस एक शिष्य (ब्रह्मां॰ २.३५.५२)।

परिक्षेप्तापकञ्चुक-पु॰ [मं॰] भंडके अनेक शूरवीर सेना-पतिबोंमेसे एक सेनापित (ब्रह्मां॰ ४.२१.८६)।

परिच-पु० [सं०] (१) अश द्वारा स्वामी कात्तिकेयको विये गये पाँच अनुचरोंमसे एक अनुचरका नाम। शेष चार अनुचरोंके नाम ये है—भीम, वर, दहिन और दहन (महाभा० शस्य० ४५.२४, ३५)। (२) विडालोपाल्यानमे वर्णित एक चांडाल (व्याध) का नाम (महाभा० शान्ति० १३८.११७)। (३) रुक्मकवचके धनुर्धारी पाँच पुत्रोमेसे एक पुत्र जिसे अपने भाइ हरिके साथ विदेह-राज्यमे पिता द्वारा नियुक्त किया गया था (मत्स्य० ४४.२८-२९; वायु० ९५.२८; ब्रह्मां० ३.७०.२९)।

परिचारयज्ञ -पु० [मं०] आरम्भ अर्थात् देशरक्षणार्थ युद्धादि कार्य क्षत्रियोंका यश है, राजाओंका हविद्यान यश है, ब्राह्मणो-का जपयश है एवं तीनों वर्णोका सेवाकार्य ही श्रूदोका यश हैं (बायु० ५७.५०)।

परिच्छेद-पु० [मं०] 'पृथ्वी, अप और तेज' परिच्छिन्न है।

मूर्त होनेके कारण ही इनका परिच्छेद किया जा सकता है लेकिन शेष दो वायु तथा आकाश अमूर्त या स्क्ष्म होनेके कारण अपरिच्छिन्न हैं इनका परिच्छेद नहीं किया जा सकता (वायु० ४९.१७५)।

परिद्रद -पु० [सं०] १०० (एक सौ संख्या) का संस्कृत नाम (वायु० १०१.१००)।

परिद्वीप – पु० [सं०] गरुड़के एक पुत्रका नाम –दे० गरुड़ । परिपद्मक – पु० [सं०] १००० (एक हजार संख्या) का संस्कृत नाम (वायु० १०१.१००) ।

परिष्ठव-पु० [सं०] (वायु० = पिष्छ्त) राजा सुखीनल (वायु० = सुखीवल) के पुत्र तथा मेधावी सुनयके पिताका नाम (भाग० ९.२२.४२; वायु० ९९.२७५)।

परिवर्ह - पु० [सं०] गरुड़क्षी प्रमुख संतानोंमेंसे एक संतान-का नाम (महाभा० उद्योग० १०१.१३) ।

परिमति –पु॰ [सं॰] चाक्षुष मन्वन्तरके पाँच देवगणोंमंसे (प्रत्येक देवगणमें ८ देव थे) भाव्य नामक देवगणके आठ देवोंमसे एक देव (ब्रह्मां॰ २.३६.७२)।

परिवत्सर — पु० [सं०] (१) ताराभिमानी सूर्य देवता (ब्रह्मां० २.२१.१३१; ४.३२.१५; वायु० ३१.३८; ५६.२०) जो सव वर्षोंका अधिपित है (मत्स्य० १४१.१८; १६७.५२)। (२) पंचवर्षाय युगका द्वितीय वर्ष (वायु० ३१.२७; ५०.१८३; ब्रह्मां० २.१३.११४, ११७, १२६-७; िकणु० २.८.७२)। पंचवर्षाय युगके प्रत्येक वर्षके नाम—प्रथम वर्ष संवत्सर, जिसका अधिपित अग्नि हं; द्वितीय वर्ष परिवत्सर जिसका अधिपित सूर्य है; तृतीय वर्ष इड्वत्सर जिसका अधिपित साम है; चौथा वर्ष अनुवत्सर, जिसका अधिपित वायु है और पाँचवाँ वर्ष वत्सर, जिसका अधिपित रह है (भाग० ३.११.१४; ५.२२.७; मत्स्य० १४१.१८-१९)।

परिवर्त -पु० [मं०] पुराणानुसार मृत्युके पुत्र दुस्सहके पुत्रों-मेंसे एकशा नान । मृत्युके दुस्पह नामक पुत्रका विवाह कलिकी पुत्री निर्मार्धिके साथ हुआ था जिसके गर्भसे उसके आठ पुत्र तथा आठ पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। परिवर्त आठ पुत्रोमें तीसरा था जो एक स्त्रीके गर्भको दूसरेमें बदल दिया करता था। किसी वक्ताके वाक्यका भी अभिप्रायसे भिन्न अर्थ कर दिया करता था, अतः इसे परिवर्त कहने लगे। सफेद सरमों और रक्षोब्न मंत्रीते इमकी दांगि की जाती है। दुस्तइके आठ पुत्रोके नाम यों दिये हुए हैं--१ दन्ताकृष्टि, २ तथोक्ति, ३ परिवर्त, ४ अन्नध्रुक् , ५ शकुनि, ६ गण्डान्त रित, ७ गर्भहा तथा ८ शस्यहा । आठ पुत्रियोके नाम-१ नियोजिका, २ विरोधिनी, ३ स्वयंदाहिक्षा, ४ स्रामणी, ५ ऋतुहारिका, ६ स्कृतिहरा, ७ क्षीजहरा तथा ८ विद्वेषिगी। इसके पुत्र विरूप और विकृत भी गर्भपात कराते हैं । इनका निवाम स्थान डालियोंके सिरे, चहारठीवारी, खाई और ममुद्र है। इसी वारण गर्भावस्थामें स्त्रीको वृक्ष, पर्वत, प्राचीर, खाई और नमुद्र आदिके निकट घुमने फिरनेका निषेध है --दे० मार्श्वडेयपु०।

परिज्ञा-पु० [म०] चंद्रमाका एक नाम-दे० चंद्रमा ।

परिवह-पु॰ [सं॰] (१) भात पवनोमेंसे छठा पवन जो पर्जन्य तथा दिग्गजोंको शीत (ओस) वरसानेमें महावता करता है तथा शस्यवृद्धि करता है (ब्रह्मां॰ २.२२.५०)। उत्पात और भयके स्चक ७ वायुओं, जो लोकक्षयके लिए प्रलयकालमें आविर्भूत होते हैं, मेंसे एक वायुका नाम (मत्स्य० १६३.३३)। सात वातस्क्रन्थों मेंसे एक (सातवाँ) वातस्क्रन्थ (वायु० ६७.१२०)। यह आकाशगंगाको वहाता है (वायु० ५१.४३-६) तथा शुक्र तारेको युमाता है। कहते हैं प्रातःकाल यह पवनके ऊपर-ऊपर ही बहता है। सातवें वातस्कंध, जो सप्तियोंके लोक तथा ध्रुवलोकके बीच है, में स्थित रहना है (ब्रह्मां० ३.५.८९; वायु० ६७.१२०)। (२) अग्निकी सात जिह्नाओं मेंसे एक दे०—अग्नि। (३) एक प्रकारका वायु जो सब शस्योंकी वृद्धि करनेके लिए वरसने वाले पर्जन्य वादलोंपर नियंत्रण रखता है (वायु० ५१.४५)। परिवाय — पु० [सं०] भद्रदेशका विविध नदी और पर्वतोंसे परिपूर्ण एक जनपद (वायु० ४३.२०)।

परिवित्ति — पु० [सं०] ऐसा पुरुष जो स्वयम् अविवाहित हो पर उसके छोटे भाईका विवाह हो गया हो, श्राद्ध करनेके अयोग्य होता है (मत्स्य० १६.१७)। मनुने स्पष्ट शब्दोमें कहा है — पित्वित्ति (अविवाहित वड़ा भाई), पित्वेत्ता (बड़े भाईके अविवाहित रहते कृतविवाह छोटा भाई), जिससे छोटे भाईने विवाह किया हो वह स्त्री, कन्या- दान करनेवाला कन्याका पिता आदि और उनका विवाह करानेवाला पुरोहित सब नरकगामी होते हैं (मनु० ३०१७)।

परिवृत्ता - स्त्री० [मं०] ऋषाकी पाँच पुत्रियों मेंसे एक पुत्री जिससे केकड़े, शंख, ऐणेय, शंबूक तथा भिन्न प्रकारके विषयथा कालकृट उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० ३.७.४१४, ४१९-२०; (बायू० ६९.२९१, २९६)।

परिवेष-पु॰ [मं॰] सूर्य तथा चन्द्रमाके चारों ओर कभी-कभी दिखाई पड़नेवाला मंडल (वृत्त परिधि) राज्यके लिए अनिष्टस्चक होता है (मत्स्य॰ २३३.८)।

परिपत्पवमान - पु० [सं०] इंस्य (आइवनीय) अग्नि, जिसने १६ निवयोंसे विवाह किया था, के उक्त कावेरी आदि १६ निवयोंसे उत्पन्न १६ अग्नियोंमसे एक अग्निका नाम (ब्रह्मां० २.१२.२२)।

परिष्णव – पु॰ [सं॰] (परिष्ठव ?) सुखीवलका एक पुत्र तथा सुनपा (सुनय ?) का पिता (मत्स्य॰ ५०.८३)।

परिष्वंग-पु० [मं०] देवकीके छह पुत्रों, जिन्हें कंमने मार डाला था, मेंसे एक पुत्र। माता-पिताको दिखानेके लिए श्रीकृष्ण इसे सुतलसे द्वारका लाये थे और यह फिर स्वर्ग चला गया था (भाग० १०.८५.५१-६)।

परीक्षित्—पु० [मं०] अर्जुनके पौत्र तथा उत्तराके गर्भसे उत्पन्न अमिमन्युके पुत्रका नाम जो पांडुकुटके एक प्रसिद्ध राजा थे। यह एक बड़े विजेता थे (मत्स्य० ५०.५७)। हिस्तनापुर इनकी राजधानी थी और यह एक सार्वभौम सम्राट् तथा भागवतोंमें अग्रगण्य थे (भाग० १ अध्याय १६.१७ पूरा)। महाभारतके अनुसार द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाने गर्भमें ही ऐपीक नामक महास्त्रसे इनकी हत्या कर दी थी पर श्रीकृष्णके योगवलसे यह मृत श्रृण पुनः जी उठा अतः इसका नाम विष्णुरात रखा गया था (भाग० १.४.९.१०; ७.१२; १२.७-३०; ब्रह्मां० १.६८.२१; वायु० ९९.१४९)। परिक्षीण या विनष्ट होनेने वचाये जानेके

कारण इस बालकका नाम 'परीक्षित' पड़ा और समयानुसार उत्तरकी पुत्री इरावतीसे इनका विवाह हुआ जिससे जनमेजय आदि चार पुत्र हुए थे (वायु० ९९.२२९, ४२३;
विष्णु० ४.१९.७८; २०.१)। परीक्षित्ने कुरुदलके प्रसिद्ध
महारथी कृपाचार्यसे अस्त्रविद्या सीखी थी। राज्यप्राप्तिके
पश्चाद इन्होंने तीन अश्वमेध यह किये जिनमें अन्तिम बार
देवताओंने प्रत्यक्ष आकर बिल प्रहण की थी। इन्होंके राज्यकालमें द्वापरका अन्त और किलयुगका आरम्भ हुआ था।
महाभारतके अनुसार यह किलको मार डालनेपर उद्यत हुए
थे पर उसके गिड़गिड़ानेसे इन्हें दया आगयी और इन्होंने
उसके रहनेके लिए ये स्थान बतला दिये—जुआ, स्ती,
मद्य, हिंसा और सोना (भाग० अ० ८ पूरा)। परीक्षित्ने
इनके साथ-साथ मिथ्या, मद, काम, हिंसा और वैर ये
पाँच वस्त्एँ भी कलिको दे दी।

राजा एक दिन आखेटमें गये तब कलि राजाके मुक्टमें, जो सोनेका था, वुस गया। कलियुग परीक्षित्के सिरपर सवार था ही इन्होंने क्रोधवश अज्ञानसे भूखे तथा प्यासे होनेके कारण एक मौनी ऋषिके गलेमें मरे सर्पकी माला पहिना दी क्योंकि ऋषि ध्यानमग्न थे अतः इनका (राजा-का) स्वागत न हुआ । मुनिके शृंगी नामक पुत्रने यह सुन परीक्षितको तक्षक द्वारा उसे जानेका शाप दिया। ऋषिको पुत्रके अविवेकपर दुःख हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित्को शापका समाचार वहला भेजा (भाग० १९.१ १६; ३२.३८; २.८.१-२६; ८.१.३३) । देवीभागवतमें लिखा है कि तक्षक्रके भयसे परंक्षित एक सात खंड ऊँचा मकान वनवाकर रहने लगे और उसके आसपास सर्प-मंत्रके बड़े-बड़े जाना एवे गये। राजाको इस अनर्थका घोर पश्चा-त्ताप था और वह जानना था कि ब्राह्मणका ज्ञाप निरर्थक नहीं होगा अतः प्रायोपवेशकी दशामें था। उससे अनेक ऋषि मुनि मिलने आये और ज्ञुकने भागवतपुराण सुनाया तथा निर्वाणका रहस्य बतलाया (भाग० २.४.२; १२.६.९ १५; १२.५.६) । तक्षक घाराया अवस्य पर फलमें बैठकर पर्गक्षिततक पहुँच गया और उनके डसते ही राजाका दारीर भरमसात् हो गया। प्रायोपवेदाके समय अत्रि मुनि इनसे मिलने आये थे (भाग० १.१९.९)। इसका वदला लेनेके लिए परीक्षित-पुत्र जनमेजयने सर्पयज्ञ किया जिसमें सारे संसारके सर्प मंत्र द्वारा खिंच आये और भरम कर दिये गये। (२) कुरुके तीन पुत्रोंमेंने एक निःसंतान पुत्रका नाम (भाग० ९.२२.४, ९; मत्स्य० ५०.२३; वायु० ९९.२१८)। (३) अनश्वका एक पुत्र । (४) कंस (मथुरापति) का एक पुत्र—दे० भागवत । (५) तामस मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.३६.४९) ।

परीवान् - पु० [सं०] स्वारोचिष मन्वंतरके सप्तिषयोंमेंसे एक . ऋषिका नाम (विष्णू० ३.१.११) ।

परुषकस्थली न्ह्नीं [मं०] शङ्ककृट तथा वृषम पहाड़ियोंके बीचमें स्थित रमणीय फलफूलके वृक्षींसे भरी समयल भूमि, जो कई कोस लम्बी और चौड़ी है जहाँ किन्नर तथा चारणवर्ग निवास करते हैं (वायु० ३८.६३-५)।

परोक्ष-पु॰ [मं॰] अनुके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग॰ ९. २३.१)।

परोष्णी –स्त्री॰ [सं॰] (पयोष्णी = भाग० ५.१९.१८) पुराणा-नुसार एक नदीका नाम ।

पर्जन्य-पु० [सं०] (१) दक्षपुत्री मुनि और कइयप ऋषिके पुत्र १५ मौनेय देवगन्धर्वोंमेंसे एक मौनेय देवगंधर्वका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३; वायु० ६९.३) । (२) एक वैदिक देवता जिन्हें वर्षा, मेघ तथा वायुका अधिष्ठाता देवता कहा गया है। ऋग्वेदकी तीन ऋचाओंमें इनका उल्लेख मिळता है और आगे चलकर तो इनका नाम ही 'पर्जन्यवान्' पड़ गया। इंद्र और इनमें कोई विशेष भेद नहीं दीखता। (३) एक आदित्यका नाम जो फाल्गुन मासमें तपते हैं (भाग० १२.११.४०; ब्रह्मां० २.२१.१५७; २३.१२)। (४) वृष्टि करने वाले मेघोंका नाम इनके देवता इंद्र है। इनकी सृष्टि भगवान् वामदेवने की थी (भाग० १.१०.४; २.६.७; ४.१४.२६; ६.१४.३५; १०.२०.५; १२.४.७; मत्स्य० ४.२९) । इन ही पूजा गृहनिर्माणके समय होती है(मत्स्य० २५३.२४) ।(६) एक राजिषका नाम, जिनकी गणना प्रियवत, उत्तानपाद, भुव, मेधातिथि, सुधामा, विरजा, शङ्क, पाण्ड्यज, प्राचीन-वर्डिः, हविर्थान आदि तपःसिद्ध राजिषयोंमें की गयी है। जिन महासत्त्व महापुरुषोंकी कीर्ति चिरस्थिर रहेगी (ब्रह्मां० २०.४०)। (६) एक प्रजापतिका नाम जिनके पुत्र हिरण्यरोमा थे (ब्रह्मां० ३.८.२०; वायु० ५०.२०६; ६६. ६६; विष्णु० २.१०.१२) । (७) एक प्रकारके बादल विशेष जिनसे शीतकी वर्षा होती है (ब्रह्मां० २.२२.४९) । ये आदित्यके अतिरिक्त समुद्रों, नदियों, वादलों तथा वर्षाके अधिपति है (ब्रह्मां० ३.८.२४; वायु० ७०.१३)। ये 'परिवह' वायुके नियंत्रणमें रहते हैं, स्वर्गीय गंगामें भी गति उत्पन्न करते हैं (वायु० ५१.४३-६)। (८) रैवन मन्वंतरके सप्त-षियोंमेंसे एक ऋषिता नाम (ब्रह्मां र ३६.६२; मत्स्य० ९.१९; विष्णु० ३.१.२२) । (९) अग्नि और संहर्ताका एक पुत्र जो प्रलयपर्यन्त स्थायो लोकपाल है तथा जिसकी पत्नीका नाम मारीची तथा पुत्रका हिरण्यरोमा था (वायु० २८.१६; ब्रह्मां० २.११.१९)। (१०) एक देवना जो शरत्-में सूर्यके साथ रहता है (वायू० ५२.१२)।

पर्णंक—पु० [सं०] पर्णकि गोत्रके प्रवर्त्तक एक ऋषिता नाम। पर्णकूर्च —पु० [सं०] एक ब्रत विशेष जिसमें तीन दिनोंतक डाक, गूलर, कमल और वेलके पत्तों तथा कुशका क्वाथ पीनेका विधान है—

'पालाशादीनि पत्राणि त्रिरात्रोपोषितः शुचिः। क्वाथयित्वा पिवेदक्सिः पर्णकृचोंऽभिधीयते॥

—(यमस्मृ०) ॥

पर्णकृच्छू—पु० [सं०] पाँच दिनोंका एक व्रत विशेष जिसमे

पंचगव्यसे स्नान कर पहिले रै दिन उपवास करें फिर प्रथम

दिन डाकके पत्तोंका, दूमरे दिन गूलरके पत्तोंका, तीसरे
दिन कमलके पत्तोंका और चौथे दिन बेलके पत्तोंका क्वाथ

पीवे अन्तमें पाँचवें दिन कुशका जल पिया जाता है (व्रत

पर्णचीर-पु॰ [सं॰] पर्वतीय लोगोंका पत्तोंसे बना वस्त्र या पत्ते ही जिन्हें वे वस्त्रके स्थानपर धारण करते हैं (विष्णु॰ ४.२४.९६.)।

पर्णमाल-पु० [मं०]- शाल्मलिद्वीपके अनेक पर्वतींमेंसे

एक पर्वत जो गरुड़के पुत्र, पौत्र आदि पक्षियोंके निवास है (ब्रह्मां० ३.७.४५३)।

पर्णय-पु० [सं०]—एक महाप्रतापी असुर जिसने देवताओं-को वड़ा कष्ट दिया, अतः इंद्रसे मारा गया (हि.वि.को.) पर्णाति—प० सिं०ो अन्निवंशज एक त्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक

पर्णीवि – पु० [मं०] अत्रिवंशज एक त्र्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य०१९७.६) ।

पणंशावर - पु० [सं०] - पुराणानुसार एक देशिवशेष।
पणांशा - स्त्री० [सं०] - पारियात्र पर्वतसे निकली एक नर्दाका
नाम (मत्स्य० ११४.२३)। सात्वतके कौशल्यासे ७ पुत्र हुए।
उनमेंसे देवानुभ नामक पुत्रने पुत्रार्थ वड़ी किठन तपस्या
की िक मेरा सर्वगुणसम्पन्न पुत्र हो। कत्याणगुणसम्पन्न
राजाके पर्णाशाके जलका आचमन और मार्जन करनेसे जो
एक रूपवती स्त्रीमें परिणत हो गयी तथा देवानुभकी पत्नी
वनी थी (ब्रह्मां० ३,७१.७, १२)।

**पर्णशालाग्र**—(वर्णमालाग्र ?) पु० [सं०] भद्रादववर्षके पॉच कुलाचलोंमेंसे एक (वायु० ४३.१४) ।

पर्णिनी - स्त्री॰ [सं॰] — मेनका आदि दस अप्सराओं मेंसे एक अप्मराक्षा नाम जो पुष्किकस्थला अभ्यराक्षी सहेली थी। वायु॰ के अनुसार यह मौतेय देवगन्धर्वों की वहिन ३४ अभ्यराओं में अन्यतम कही गयी है (ब्रह्मां॰ ३.७.१४; (वायु॰ ६९.४, ४९)।

पर्पटी - स्त्री॰ [मं॰] - सौराष्ट्र देशकी मिट्टी जिसे गोपीचंदन कहते है और तिलक लगानेके काम आती है (हि.वि.को.)

पर्यंक-पु० [मं०]---[१] नर्मदा नदीके उत्तरमे स्थित एक पर्वत जो विध्याचल पर्वतका पुत्र समझा जाता है (हि.वि. को.)। [२] १००० फणोंवाला एक सर्प जिसपर विष्णु भगवान् शयन करते हैं और जिससे सुवर्णकी-सी ज्योति निकलती है (वायु० २४.११.१७)।

पर्यावर्तन - पु० [सं०] - २८ नरकोंमेंसे एक जिसमें अति-थियोंका यथोचित स्वागत न करनेवाले गृहस्थ जाते हैं, (भाग० ५.२६.७, ३५)।

**पर्यास**−पु० [सं०]-—एक परिमाण जिससे पृथ्वी द्योके तुल्य कहीं गर्या है (वायु० ५०.७४-७५) ।

पर्वकारी – पु॰ [सं॰] — जो पर्वो तथा त्योहारोंके उपयुक्त उत्सव माधारण दिनोंने केवल लाभार्थ करे, ऐसा ब्राह्मण श्राद्धमें भोजनाई नहीं है (वायु॰ ८३.६४)।

पर्वत - पु० [सं०] - (१) वराहके पृथी-उद्धार कर देनेके पश्चान्
प्रलयाग्निके खंडावशेषोंसे पर्वतोंका निर्माण हुआ जो यत्रतत्र जमकर स्थिर हो गये अनः ''अच्छ'' कहलाये।
पर्वोंसे युक्त होनेसे पर्वत कहलाये। (ढालो) को निगल
लिया अतः ''गिरि'' हुए। इनका निर्माण प्रस्तर-खंडोंसे
हुआ अतः ''शिलोच्चय या शैल'' कहलाये (वायु० ६.
३०-३२)। पुराणानुसार पहले पर्वतोंके पंख होते थे।
ये जहाँ तहाँ उड़कर जनताको त्रास देते थे। एक बार सब
पर्वत उड़कर समुद्रमें पहुँच गथे और लगे उपद्रव करने अतः
देवासुरयुद्ध हुआ जिसमे देवनाओंके विजयी होनेपर पहाड़ोंके पर काट यथास्थान बैठा दिया गया (अग्निपु०) कालिकापुराणानुसार विष्णुने पर्वतोंको वामरूपी बनाया था।
समय और परिस्थितिके अनुमार वे जब जैसा रूप चाहने
धारण कर लेते थे। पौराणिक भूगोलमें अनेक पर्वतोंके

नाम आये हैं। श्रेष्ठ पर्वतोंपर देवगण और अन्य पर्वतोंपर दानवादि निवास करते हैं। पर्वत कहीं २ पृथ्वीको धारण करनेवाले तथा वहीं २ उसके पति भी माने गये हैं, (वाराहप्०)। (२) हरितगणके दस देवोंमेंसे एक देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.८४) । (३) पुराणानुमार एक देविषिका नाम जो कइयपके पुत्र तथा नारटऋषिके वड़े धनिष्ठ मित्र [भाई] थे (ब्रह्मां० २.१९.९; वायु० ६१.८५;७०.७९)। (४) फ्रक्षद्वीपके नारदपर्वतपर उत्पन्न एक ऋषि (ब्रह्मां० २.३५.९५; ३.७.२७; ८.८६; वायु० ३०.८६; ४९. )। (५) एक प्रकारके संन्यासी जो प्राचीनकालमें पर्वतोंके नीचे रहा करते थे। इन्हें दसनामी सम्प्रदायके अन्तर्गत माना गया हैं। (६) एक ऋषि, जो शर-शब्यापर पड़े भीष्मसे मिलने गये थे (भाग० १.९.६)। (७) एक गन्धर्वका नाम, जो कुवेरको सभामें विराजते हैं (महाभा० सभा० १०.२६)। (८) नारटपर्वतपर प्रजापतिके झुक्रपातसे उत्पन्न एक पुत्र (वायु० ६९.६४)। (९) संभृतिके गर्भसे उत्पन्न एक ऋषि पूर्णमाम, जो मरीचिके पुत्र थे। इनकी कथा पुराणोंमें विस्तारमे लिखी मिलती है। इनके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (विष्णु० १.१०.६)।

पर्वतानुचर-पु॰ [सं०]—इस्तिवर्गके दस देवताओं मेंसे एक-का नाम (वायु० १००.९९)।

पर्वतारि - पु० [सं०] - पुराणानुसार पर्वतोंके पर काटकर उनकी विचरण-स्वतन्त्रता छीन लेनेके कारण इंद्रका एक नाम (अग्निषु०)।

पर्वतास्त्र - पु॰ [मं॰] -- प्राचीनकालका एक अस्त्र विशेष जिसके फेंक्ते ही शत्रुकी सेनापर पत्थरकी वर्षा होने लगती थी अथवा अपनी सेनाके चारों ओर पहाड़ खड़े हो जाते थे ओर शत्रुका प्रभन्ननास्त्र रक जाता था। परशुरामके विकद्ध मत्स्यनरेशने इसका प्रयोग किया था (ब्रह्मां० ३. ३८.४४)।

पर्वज्ञ-पु० [तं०]—पूर्णमास तथा सरस्वतीके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो सब गणोके अधिपति थे। पर्वद्या इनकी पत्नी थी जिनसे यजुर्थान और स्तंभकाष्यप दो पुत्र हुए (ब्रह्मां० २०१९.१३) जिनकी पत्नियोंदा नाम था पुण्या तथा सुमति । ये दो इनकी पुत्रबधुर थी (बायु० २८.१०.१२, ३३)।

पर्वशा - स्त्रां विष्यो - पर्वशकी पत्नीका नाम जो यजुर्धाम तथा काइयपकी माता थीं (ब्रह्मां० २.११.१५; वायु० २८.१३)।

पर्वसंधि - पृ० [सं०] — (१) पुराणानुसार चतुर्वशी, अर्धमा, अमावस्या, पूणिमा और संक्रांति ये सब पर्व है। पूणिमा अथवा अमावस्या और प्रतिपत्राक्षे दीचका समय जब पूर्णिमा अथवा अमावस्याका अंत होता हो और प्रतिपत्राक्ष प्रारंभ। (मत्स्य० १४१.२८, ३२)। यह अग्निआधान आदि धार्मिक कृत्योंके लिए वड़ा श्रुभ अवसर माना जाता है (वायु० ५६.३४)। (२) वह समय, जब सूर्य अथवा चंद्रमा राष्टु द्वारा ग्रस्त होता है, ग्रहण लगनेका समय (ग्रहणफल-दर्शन, मीतारामझाकृत)।

पर्वेश-पु० [मं०]—ग्रहण ममयके अधिपति देवता । ब्रह्मा, चंद्र, इंद्र, कुवेर, वरुण, अग्नि और यम ये सात देवता क्रमशः द्यः द्यः महीने ग्रहणके देवता हुआ करते हैं जिन्हें पर्वेश कहते हैं।

पळचर-पु० [सं० पल + चर] — एक उपदेवता जो युद्धमें मरे कटे लोगोंका रक्त पीकर आनंद मनाता है। इसका वर्णन राजस्थानकी गाथाओं में मिलता है (हि.श.सा.)।

पळळक−पु० [सं०]—हालाहलका पुत्र तथा पुलिन्दसेनका पिना, एक आन्ध्रवशी राजा (विष्णु० ४.२४.४७)।

पंलाण्डु-पु० [सं०]—वैशम्पायन आदि आठ चरकाध्वर्युं द्विजिषियोंमेंसे एक चरकाध्वर्युं द्विजिषे जिनके शिष्य प्रशिष्य ८६ श्रतिष कहे गये हैं (ब्रह्मां० २.३३.६)

पलाला - स्त्री॰ [सं॰]---लड़कोंको रोगग्रस्त करनेवाली सात राक्षमियोंमेंसे एकका नाम (हिन्शन्साः)।

पलाश-पु० [मं०]—एक प्रसिद्ध वृक्ष जो भारतके सभी स्थानों में पाया जाता है और ४००० फुटनी कँचाईतक भी मिलता है। हिन्दू शास्त्रमें पित्रत्र माने हुए वृक्षों में यह एक है जिमका उल्लेख वेटतक में मिलता है। श्रीतसूत्रों में कई यद्यपात्रों के इसीकी लकड़ी से बनाने की विधि है। गृह्यसूत्रके अनुसार उपनयनके समय ब्राह्मणकुमारको इसकी अथवा विच्वकी लकड़ी का दंड ब्रह्मण करने की विधि है (उपनयन-पद्धति)।

पलाशा – स्त्री० [सं०] — केतुमाल देशकी कई पुण्यनदियोंमें एक नर्दाका नाम (वायु० ४४.१८) ।

पछाशिनी –स्री० [मं०] — ग्रुक्तिमान् पर्वतसे निकली छह पुण्यनिद्यो, जो जगत्पापहारिणी, समुद्रगामिनी तथा गंगासम है, मेंसे एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३८; वायु० ४५.१०७) ।

परुखनगण-पु॰ [सं॰]—दक्षिण भारतकी एक जाति (मत्स्य॰ ११४.४०; ब्रह्मां॰ २.१६.४७)।

पवन-पु० [स०]—(१) मेरुके पश्चिममें स्थित एक पर्वत (भाग० ५.१६.२७)। (२) पवनदेव, वायुका एक नाम जिन्हें इन्द्र आदि देवगणोंके साथ रजीगुण और तमीगुणके स्पर्शेस रहित एवं सत्वगुणप्रधान कहा गया है एवं भगवान् श्रीकृष्णका जिनके द्वारा इन्द्रको यह सन्देश भेजा गया था कि सुधर्मा सभा राजा जम्रतेनको दे दो। पवनदेवसे यह समाचार सुन इन्द्रने कृष्ण भगवान्की आझाका पूर्णत्या पालन किया (भाग० ६.३.१४; विष्णु० ५.२१.१६)। यह (जिनका अस्त्र अंकुश है) इंद्रके आश्रित है (मत्स्य० १४८.८३)। (३) उत्तम मनुके एक पुत्रका नाम (भाग० ८.१.२३)। (४) विषष्ठ और कर्जाके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.११.४१)। (५) शुचि, वैधृत आदि तीन अग्नियोंमेसे एक पार्थिव अग्निका नाम (ब्रह्मां० २.१४.१०)।

पवनकुमःर−पु० [सं०] (पर्याय—पवनतनय, पवननंदन, पवनपुत्र, पवनसुत, पवनात्मज−वायुपुत्र हनुमान् तथा भीमसेनके नाम (वायु० ६०.६९, ७२; महाभा० आदि १२२.१४-१५)।

पवनपुर-पु० [सं०]—एक तीर्थस्थान जहाँ द्वादशार्क, वालु केश्वर, ग्यारह रुद्र, वनुमान् तथा सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड आदि चार कुंड हैं। यहाँ ब्रह्महत्याद्रीपसे मुक्त होनेके लिए लोग चार कुण्डोंमें स्नान करते हैं (वायु० ५९.११०-३०; ६०.६८)।

पवनवत-पु॰ [सं॰]--इम व्रतमें माधके महीनेमें रात्रिमें

गीले वस्त्र पहनने और सप्तमीको गोदान करनेकी विधि है। इस व्रतको करनेवाला एक कल्पतक स्वर्गसुख भोगकर यहाँ राजा होता है (मत्स्य० १०१.७८)।

पवनव्याधि – पु० [सं०] — उद्धवका एक नाम जो श्रीकृष्णके मित्र थे (भाग० १०.६९.२७; ७१.१, ११)।

पवनास्त्र-पु० [मं०] — वायुदेवताका एक अस्त्र (वायव्यास्त्र), जिसके चलानेसे वायु बड़े वेगसे चलने लगती है। परशु-रामजी द्वारा प्रयुक्त इस अस्त्रक्ते मत्स्यनरेशने पर्वतास्त्रसे स्तम्भित किया था (ब्रह्मां० ३.३८.४४, ४५)।

पवमान-पु० [सं०] ऋग्वेदका एक सूक्त (जिसमें कई ऋचाएँ अर्थात् मन्न है) जिसे जलाशय खुदवानेके समय पढ़ा जाता है, नृतन तालाव निर्माणमें इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है (मत्स्य० ५८.३४)।

पवमान -पु० [सं०] (१) स्वाहाका एक पुत्र (ब्रह्मां० २.१२.२)।
(२) पृथु-पुत्र विजिताश्वके शिखण्डिनीमें उत्पन्न तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो पूर्व जन्ममें अग्नि था और वशिष्ठके शापसे यहाँ उत्पन्न हुआ था (भाग० ४.२४.४)। (३) अग्निदेवके तीन पुत्रों, जो स्वाहादेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, मेंसे एक पुत्रशा नाम। एक लौकि । गिन, जिसे कवियोंने निर्मध्य अग्नि माना है। यह गाईपत्य अग्नि है (भाग० ४.१.६०; ब्रह्मां० २.२४.१५; वायु० २९.२.१०; विष्णु० १.१०.१५)। (४) चंद्रमाका एक नाम। (५) ज्योतिधीम यश्चमें पढ़ा जानेवाला एक स्तीत्र विशेष (यश्चमीमांसा)। (५) शाकदीपके अधिपति मेथातिथिके सात पुत्रोंमेंसे एक (तीसरा) पुत्र (भाग० ५.२०.२५)।

पवित्र-पु॰ [सं॰] (१) वात्तिकेयका एक नाम। (२) कुशोंसे बनी अंगूठी, जिसे पवित्री भी कहते है और श्राद्धादिमें इसका उपयोग होना है (श्राद्धिकवाकीमुद्दी)।

पवित्रगण-पु० [सं०] (१) १४वें इन्द्र सार्वाणमनुके युगके पाँच देवनणोंमेसे एक देवनणका नाम (भाग० ८.१३.३४; विष्णु० ३.२.४३)। (२) १४वें भौत्य मनुके ५ देवनणोंमेंसे एक। भू आदि सात लोक ये (पवित्र देवनण) ही है (ब्रह्मां० ४.१.१०६, १९८; वायु० १००.१११ २)।

पवित्रवत्ती - स्त्री॰ [सं॰] क्रौंचद्वीपकी सात मुख्य निद्यों-मेंसे एक नदीका नाम (भाग० ५.२०.२१)।

पवित्रा — स्त्री० [मं०] (१) कुराद्वीपकी सात प्रथान निर्देशें मेंसे एक नदी (ब्रह्मां० २.१९.६२; मत्स्य० १२२.७२; विष्णु० २.४.४३)। (२) श्रावण शुक्का एकाद्रशीका नाम जो पवित्रा, पुत्रदा तथा पापनाशिनी है। द्वापरके आदिमें माहिष्मतीके राजा महीजित्ने लोमश ऋषिकी आद्यासे यह वत किया था (भविष्युष्०)।

पवर्ग-पु० [मं०] (१) त्रयी (वेट)का दिहना पैर (वायु० १०४.७२)। (२) पवर्गसे गठितद्यगैर जियनी-सर्वरोग-हरचक्रपरकी मुक्ताभरणभूषिन तथा जपरत कई देवियोंमेंसे एक (हर्ट्टा) देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.३७.६)।

पवित्रारोपण-पु० [सं०] श्रावण हाक्का १२ को होनेवाला वैष्णवींका एक उत्सव । उस दिन वे भगवान् श्रीकृष्णको सोने, चाँत्री, तांवे या सूतका यद्योपवीत पहनाते हैं (भाग०) ।

पविधर-पु॰ [मं०] पविको = वज्रको धारण करनेके कारण इन्द्रका एक नाम--दे० इन्द्र । पर्वानव - पु० [मं०] एक प्रकारके अमुर जो स्त्रियोंका गर्भ गिरा दिया करते हैं (अथर्ववेद)।

पशु -पु० [मं०] सिवताके पृश्चिने उत्पन्न हुए ये पशु या तो माम्य होंगे या आरण्य। यज्ञोंको छोड़ पशुओंका वध हिंसा है तथा भूत, प्रेवादिके छिए इन पशुओंके वधसे पाप होता है, क्योंकि वे अधामिक कृत्य हैं (भाग० ६.१८.१; ७.१५.७-१०; ११.१०.२८; २१.२९-३०; विष्णु० १.५.५१-२) यज्ञोंमें पशुवलिसे हिंसा नहीं होती (वायु० ५७.९२-११४) जिसके चौदह प्रकार कहे गये हैं (ब्रह्मां० ४-६.५४; २.३२.११-१२,१६)।

पशुपति—पु० [सं०] (१) जीवोंका ईश्वर या मालिक। शैव-दर्शन और पाशपतदर्शनमें जीवमात्र "प्रशु" कहे गये हैं और सब जीवोंका अधिपति शिव ही हैं। पशुपतिकी पाँचवां तनु (मूर्ति) अग्नि हैं। सब प्राणियोंके जठरोंमें खाये पीये अन्न-पानको पचानेवाली पाचकाग्नि है। इस मूर्तिकी स्वाहा पत्नी है और स्कंद पुत्र हैं (ब्रह्मां० २.१०.८०; वायु० २७.११. ५२; २०.२९) अग्नि पशुपतिकी मूर्ति है इसलिए उसमें अप-वित्र (अमेध्य) वस्तु नहीं जलानी चाहिए और अपने पैर भी नहीं तपाने चाहिये (ब्रह्मां० २.१०.१३.४५)। पशुपति-नाथका प्रमिद्ध मंदिर नेपाल राज्यमें है जहाँ शिवरात्रिके दिन वड़ा मेला लगता है और भारतवर्षभरके यात्री दर्श-नार्थ जाते हैं। (२) अष्टम्र्ति छ्व जिनका पाँचवाँ नाम पशुपति है वे अग्निके अधिदेव तथा अधिपति हैं (मत्स्य० १५४.४८'५; १६२.९; २६५.४०; विष्णु० १.८.६; ५.१८.५६)।

पशुपाल-पु० [मं०] महावली कार्त्तवीर्यके गुणार्जित कई नामोमेसे एक नाम (मत्स्य० ४३.२७; वायु० ९४.२४)।

पशुबंध-पु०[मं०] वैदिक यज्ञ-विल्ल (मत्स्य० २४६.६४) जिसका निवास वेददेवके वक्षःस्थलमें कहा गया है (वायु० १०४.८३)।

पशुभर्त्ता नाम (बायु० ३०.१०४, १०८)।

**पशुयज्ञ** –पु॰ [मं॰] यह गृहस्थोंके लिए अनिवार्य कहा गया है (ब्रह्मां० ४.६.७३)।

पशुरूती-पु० [मं०] अभिनका एक नाम (भाग०१०.२३.८) पशुसंस्था-स्त्री० [सं०] एक यागका नाम (भाग०१०. २३.८)।

पशुपोम-पु॰ [मं॰] एक यज्ञिवशेष जिसे भरतने किया था (भाग॰ ५.७.५)।

पशुहा-पु० [मं०] वृष (विष = वायु०) का एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६.३१; ६८.३३)।

पशुहिंसा - स्ति [मं ] यशों में पशुविकता ऋषियोंने धोर विरोध किया था और यह मिद्ध कर दिया था कि पशुविक के स्थानपर अन्न तथा बीजोंसे काम चल सकता है पर इंद्र इसमें सहमत नहीं हुए और इन्होंने इसे धर्मसंगत कहा (ब्रह्मां० २.३०.१७-१८)। राजा वसु न्याबाधीश चुने गये, फैसला ऋषियोंके पक्षमें हुआ अतः इंद्रमे वसु उंडित हुए। अंततो-गत्वा इंद्रके प्रभावसे यही निश्चय हुआ कि यशों में पशुबलि-से हत्या नहीं होती (ब्रह्मां०४.६.५४; २.२१.११-२०,१६) पश्चास्य - पु० [मं०] मृगु, काव्य, प्रचेता आदि २१ मन्नकत ऋषियोंमेंसे एक मचकृत् (वायु० ५९.९७)।

पश्चोषि — पु० [मं०] आठ देवयोनियों तथा चार प्रकारके सपों और भूतप्रेतादिकी सृष्टि करनेके उपरांत प्रजापित ब्रह्माका पशु-पिक्षयोंकी सृष्टिकी ओर ध्यान गया। उनके मुखने वकरियाँ, वक्षस्थलसे भेड़ें उदर तथा वगलसे गौएँ, चरणमे घोड़े, हाथी, शरभ, मृग, ऊँट आदि; रोओंसे ओष-धियाँ, कंद-मूल, फल आदिकी सृष्टि हुई ((वायु०९.४१-५)। पह्नच—पु०[मं०] एक जातिविशेष जिन्हें परशुरामने पराजित किया था (ब्रह्मां०२-३१.८३; ३.४१.३९)। दाहुपर इन्होंने आक्रमण किया था तथा वाहुपुत्र सगरने इन्हें परास्त किया था गुरु वसिष्ठके आदेशानुमार प्राणदान देकर छोड़ दिया पर इनके धर्मको नष्ट कर दिया तथा इनके वेशको भी विकृत कर दिया। वेदाध्ययन तथा यज्ञाधिकारसे भी इन्हें वंचित रखा तथा दाड़ीमूछधारी बना दिया (ब्रह्मां०३-६३.१२०; १३४-३९)।

पह्नवगण-पु० [सं०] एक जाति विशेष जिसे सगरने हरा कर वेदाध्ययन तथा इवन करनेके दो क्षत्रियोचित अधिकारोंसे बंचित कर दिया था। ये म्लेच्छ हो गये जिन्हें लम्बी-लम्बी टाईं। रखनेकी आज्ञा थी (विष्णु० ४.३.४२; ४७.८)। पह्नवगण, (वायु० ८८.१२२.१३६; ४५.११८; ५८.८२)। सगरने इन लोगोंको परास्त किया था और ये अपनी मूँछें जिनका महत्त्व अत्यधिक था सुरक्षित ले निकल भागे थे (ब्रह्मां० ३.४८.१९, २६, ४४)।

पांचजनी - स्त्री॰ [सं॰] भागवतानुसार "पंचजन" नामक प्रजापतिकी पुत्री तथा दक्षकी पत्नीका नाम जिससे १००० पुत्र हुए = हर्यश्वगण । पांचजनीका द्सरा नाम असिक्री भी था (मत्स्य॰ ५४)।

पांचजन्य पु० [मं०] (१) श्रीकृष्णके शंखका नाम देः पंचजन्य (विष्णु० ५.२१.३०; भाग० ८.४.१९; १०.५०. २४(१-२); ५१(५)२७; ५९.६; ११.२७.२६) (२) पुराणानुसार हारीत कषिके वंशके दीर्घवुद्धि नामक ऋषि। (३) जंबूदीप का एक भाग रवतक पर्वतका निकटवतीं एक वन, जिसकी रमणीयता अद्भुत कही जाती है, का नाम (महाभा० सभा० ३८.२९के बाद दक्षिणात्य पाठ)।

पांचाल—पु० [सं०] (१) उत्तर भारतका राज्य जहाँ होती हुई पुण्यनती गङ्गा बहती है (भाग० १.१०.३४; ब्रह्मां० २.१६.४६; मत्स्य० १२१.५०)। (२) भर्म्याश्व (हर्यश्व = विष्णु०)के मुझल, संजय, ब्रहिपु, यवीनर और वास्पित्य नामक पाँच पुत्र साधारणतः इसी नामसे विख्यात थे। भर्म्याश्वने कहा था मेरे इन पाँच पुत्रोंमं पाँच राज्योंपर शासन करनेकी पूर्ण सामर्थ्य है। पज्च अलम्से देश पाञ्चाल कहा जाने लगा—दे० पंचाल (भाग० ९.२१. ३२.३३; विष्णु० ४.१९.५९)।

पांचालगण – पु० [सं०] द्रुपद इनका राजा था (भाग० १०.५२.११(८))। गोमंतको घेरेको समय जरासंधने इसे दक्षिण में रखा था (भाग० १०[५०(५)२]; ५२.११.(८)। द्रौपदीको स्वयंवरको समय पांडव यहाँ वेष वदलकर आये थे (भाग० १०.५८.९(१,२)।

पांचालाधिपति – पु॰ [मं॰] शुककी पुत्री कृत्वीसे इनका विवाह हुआ था (मत्स्य॰ १५.९)। पाञ्चालाथिपति नील सामगाचार्य प्रसिद्ध कृतके पुत्र उग्रायुषसे परास्त हुआ था (मत्स्य० ४९.७८.७९)।

पांचालान्वय – पु० [सं०] पांचालवंशके राजा जो कुल २७ थे (मत्स्य० २०.२०; २७२.१५; २७३.७३)।

पांचाळी - स्त्री० [मं०] पांडवोंकी पत्नी द्रौपदीका एक नाम जो पांचाल देशकी राजकुमारी होनेके कारण पड़ा था—दे• "पञ्चाल"।

**पांड**-पु० [सं०] यह भार्गव गोत्रके ऋषि थे (वायु०६५० ९६)।

पांडर-पु० [मं०] (१) ऐरावत नागके कुलमें उत्पन्न एक नाग (सप)का नाम, जो जनमेजयके सर्पयद्यमें जल मरा था (महाभा० आदि० ५८.११)। (२) पुराणानुसार मेरु पर्वत तथा शीतोद झीलके पश्चिममें स्थित १८ पर्वतोंमेंसे एक पर्वतका नाम (बायु० ३६.२८; ३८.४९)।

पांडव-पु० [तं०] कुंती और माद्रीके गमेंसे उत्पन्न महाराज पांडुके पाँचो पुत्र (युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव)। इनके जन्मवृत्तान्तके लिए—दे० (पांडु) और इनके विशेष चरितके लिए पृथक् र इन सबके नाम। दुर्योधनने इन लोगोंके मारनेका बहुत प्रयत्न किया यथा विषदान, लक्षागृह-दाह आदि पर सब निष्फलगया (भाग-१०.५७.१; १०(२-४); ब्रह्मां० ३.७१.६५)। पांचालराज-कुमारी द्रौपर्शतं इनका विवाह हुआ था (वायु० ९९.२४०, २४६)। इनकी पूर्ग कथाके लिए—दे० महाभा० आदि० १२३.१९—३१;१२४—१७ आदि।

पांडु—पु० [मं०] (१) ऑगरस कुलका एक ज्यापेंय प्रवर-प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९६.९)। (२) मृगु और ख्यातिके आत्मज विधानासे आयितिमें उत्पन्न पुत्र जिसका विवाह पुंडरिकासे हुआ था। द्युनिमान् इसका पुत्र था (वायु० २८.५, ३५)। (३) प्राचान कालके एक राजाका नाम जो पांडव-वंशके आदि पुरुष थे। विचिन्नवीर्य क्षयरोगके कारण युवावस्थामें ही मर गये। उनकी माना सत्यवतीकी आजा तथा भीष्मकी अनुमतिसे व्यासजीने विचिन्नवीर्यकी विध-वाएँ अंथिका तथा अंशालिकाने पांडुवंशकी वृद्धिके लिए नियोग किया। व्यासजीका जटिल रूप देख आँखें वन्द कर लेनेके कारण अंविकाके गर्भसे अन्धे धृतराष्ट्र हुए। अंशिलका व्यासके उम्र रूपको देख डर गयी थी अतः उसके गर्भसे पीले रंगका पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पांडु पड़ा। यह एक राजिष थे।

पांडुका विवाह राजा कुंतिभोजभी पुत्री कुंतीसे हुआ, पीछे मद्र देशकी राजकन्या माद्रीने इनका एक विवाह और हो गया था। पांडु वड़े पराक्रमी थे तथा इन्होंने दिग्विजय किया। एक दार पांडुने आखेडमें हरिणरूपी किंदम ऋषिपुत्रको जब वह अपनी स्त्रीसे मैथुन कर रहे थे मार दिया। फलस्वरूप उन्होंने शाप दिया कि पांडु भी ऐसे ही मरेंगे। निःमंतान स्वर्ग नहीं पा सकता इस चिंतासे पांडु वड़े दुःखी हुए। दुर्वासाके वित्ताये मंत्रकी सहायता तथा पितिकी आज्ञानुसार धर्म, वायु और इद्रका आह्ञान कर कुंतीने युधिष्ठर, भीम और अर्जुन नामक पुत्र उत्पन्न किये। उनी मन्नके प्रभावसे माद्रीने अधिनीकुमारीके अनुप्रवसे नकुल और सहदेव पुत्र पाये थे। ये ही पाँचों पुत्र पांडव

कहलाये जिनका पूर्ण विवरण विस्तारके साथ महाभारतमें दिया हुआ है।

पक दिन वसन्त ऋतुमें पांडुको बहुत कामपीड़ा हुई और माद्रीके संग विहार करने लगे और उसी समय ऋषिके शापानुसार उनके प्राण निकल गये। माद्रीने भी अपने पुत्र कुंतीको सौंप कर इनका अनुगमन किया। पीछे लोग पांडु और माद्रीको हस्तिनापुर लेगये जहाँ धृतराष्ट्रकी आझानुमार विदुरने इनका प्रेतसंस्कार किया (भाग० १.४.७; ९.२२.२५-२७; २४.३६; १.९.१३; मत्स्य ४६.८-११; ५०.४७-९; वायु० ९६.१५०; ९९.२४१-५; ११२.४५; विष्णु० ४.१४.३४; २०.३८-४२)।

पांडुकूप-पु॰ [सं॰] यह पिंडारक नटमें है जो श्राद्ध के लिए अनि उपयुक्त तीर्थस्थान कहा गया है (ब्रह्मां॰ २.१३.३७)। पांडुतीर्थ-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक तीर्थका नाम। पांडुनन्दन-पु॰ [सं॰] अर्जुनका एक नाम -दे॰अर्जुन। पांडुभूमि-स्त्री॰ [सं॰] पातालके द्वितीय तलकी भूमि (ब्रह्मां॰ २.२०.१४-२४)।

पांडुरंग-पु० [सं०] पुराणानुमार विष्णुका एक अवतार । पांडुर-पु० [स०] (१) कात्तिकेयके एक सैनिक अनुचरका नाम (महाभा० शस्य० २५.७३) । (२) भारतवर्षके सान कुल्पर्वतीके समं।पवतीं हजारीं पर्वतीमेंसे एक पर्वतका नाम (ब्रह्मां० २.१६.२१; वायु० ४५.९१), जहाँ विद्या-धरींका निवास माना गया है (वायु० ३९.६०) ।

पांडुरक-पु॰ [सं॰] पातालके तृतीय तलका निवासी एक नागका नाम (ब्रह्मां॰ २.२०.२९; वायु॰ ५०.२७)।

**पांडुरोचि**−पु० [सं०] भार्गवकुलका एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२२)।

पांडुविशाल-पु॰ [नं॰] पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित पंच-वनमें स्थित एक तीर्थका नाम (वायु॰ ७७.९९)।

पांडुशिला — स्त्री० [स०] यह हिमालयके ऊपरकी एक ढाल (पर्व)पर स्थित है जो स्क्रंदका क्रीड़ास्थल है तथा गया स्थित पङ्कजवनमें भी पांडुशिला है जहाँ तपकर मरीचि-क्रिष शिवशापसे मुक्त हुए थे। यहाँ क्रिया गया श्राद्ध अक्षय होता है (वायु० ७७.९९)।

पांड्य-पु० [सं०] (१) पौरववंशी दुष्कन्त (मत्स्य०= दुष्यन्त) सुन आंडीरके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो पांड्य-देशका प्रधान था (ब्रह्मां० ३.७४.६; मत्स्य० ४८.५)। (२) पौरववंशी दुष्क्वन्सुन शरूथ (मत्स्य = वरूथ)के पुत्र जनापीड़के चार पुत्रोंमेंसे एक, जिसका राज्य पांड्यदेश था (वायु० ९९.६)।

पांड्यज – पु० [सं०] प्राचीन वालके अनेक राजिषयों, जिन्हें पोवलसे स्वर्ग मिला, मेसे एक राजिषका नाम (ब्रह्मां० २.३०.४०)।

**पांञुराष्ट्र**—पु० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम जहाँके राजा वसुदानने २६ हाथी, २००० घोड़े तथा अन्य उपहार पांडवोंको अर्थित किये (महाभा० सभा० ५२.२७-२८) ।

पाकशासन – पु० [मं०] मेघोंके अधिपति इंद्रका एक नाम (ब्रह्मां० ३.६३.९९; ६६.३५; मत्स्य० ७.५१; बायु० ८८० ८५)। इसने असुरोंसे युद्ध कर यद्योंका पूर्ण भाग देवोंके लिए प्राप्त किया तथा असुरोंको इससे वंचित किया था (वायु० ९७.९३) ।

पाटली-स्त्री॰ [सं॰] (१) पटनाकी अधिष्ठात्री देवी (२) गाधि (विश्वामित्रके पिटा)की पुत्रीका नाम जिसके अनु-रोधसे कौडिल्य ऋषिके पुत्रने मंत्रवलसे पाटलीपुत्र नामक नगर बसाया था (भविष्यपु॰)।

पाठीन-पु॰ [सं॰] एक प्रकारकी मछली जो श्राद्धोंमें काम अग्री है (मत्स्य॰ १५.३४)।

पाणिक-पु० [मं०] कार्त्तिकेयस्वामीका एक गण (स्कन्दपु०)। पाणिनि-पु० [सं०]प्रसिद्ध वैयाकरण जिन्हें शिवने स्वयम् इसका ज्ञान दिया था। यह शालातुर नामक स्थानमें रहते थे (पाणिनीयप्रनोध)।

पाणिहर्सा — सी॰ [मं॰] एक छोटा सरोवर जिसे देवताओंने बुद्धके लिए प्रस्तुन किया था। कहते हैं देवताओंने एक बार हाथसे पृथ्वीको ठोक दिया था जिससे वहाँ जलाशय बन गया जिसे "पाणिहर्ना" यहते हैं (ललितविस्तर)।

पातक-पु॰ [मं॰] स्वार्थकी मिद्धि तथा वृद्धिके लिए किसी-की हत्या करनेमें पातक है, परन्तु जिससे बहुतोंको अनिष्ट होता हो उसकी हत्यासे पातक नहीं होता (वायु॰ ६२० १६१-२)।

पाताल — पु॰ [सं॰] (सुनल) पुराणानुसार पृथ्वीके नीचेके सात लोकोंमेंसे पाताल सानवाँ है (विष्णु॰ २.५.१-१२; ४.४.१०; ५.१.७२)। पाताल सात माने गये हैं जिनके नाम ये हैं — अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पुराणानुसार प्रत्येककी लंबाई चौड़ाई १०-१० हजार योजन है। तथा सभी धन-धान्यसे परिपूर्ण है, जहाँ स्वर्गत्ते भी बढ़कर सुख है। सूर्य और चन्द्रमा केवल प्रकाशमात्र देते हैं।

अतलकी भूमि काली है जहाँ मयदानवका पुत्र वल रहता है जिसने ९६ प्रकारकी मायाकी सृष्टि कर रखी है।

वितलकी भूमि धवल है जहाँ शंकर और पार्वतीका निवास है। हाटक नामका सोना यहांकी हाटकी नदीसे निकलता है।

सुतलको भूमि लाल हैं और यहाँ प्रह्नादके पौत्र बिल राजाका राज्य है। सुचकुंद आदि असुर और दैत्य यहीं रहते हैं। बिलके द्वारपर स्वयम् भगवान् विष्णु चक्र लेकर पहरा देते हैं तथा यह (सुनल) परमेश्वरीको प्रिय है (मत्स्य० १३.३९)। यह अन्य पातालोंने अधिक श्रेष्ठ है और इसके अंतमें शेषका निवास हैं (भाग० २.१.२६; ५.२४. ७—३१; २५.१; मत्स्य० १५४.१९७; १६३.९१; २४९. १६; वायु० ४९. १६४; ९७.१८; ९८.८०.८६; १००.१५७; विष्णु० २.५.१३; ६.८.४८)।

तलातलइसकी भूमि पीले रंगकी है और दानवेन्द्र मय यहाँका स्वामी है। मय मायाविदोंका आचार्य है।

महातलको मट्टी खाँड मिली हुई है। कड़्के पुत्र सर्प—यहाँ निवास करते हैं जिनमें कुइक, तक्षक, सुपेण और कालिय प्रधान हैं।

रसातलको भूमि पथरीली हैं तथा दैत्य, दानव और पाणि नामके असुर इंद्रके भयसे यहां निवास करते हैं।

पातालकी भृमि स्वर्णमयी है और वासुकि नामक सर्प शंख, शंखचूड़, कुलिक, धनंजय आदि कितने ही विशालकाय सपोंके साथ यहाँ रहता है। यहाँसे तीस सहस्र योजन नीचे शेष भगवान् या अनतका निवास स्थान है (भाग० २.१.२६; ५.२४.७-३१; २५.१; मत्स्य० १५४.१९७; १६३.९१. २४९.१६; वायु० ४९.१६४; ९७.१८; ९८.८०,८६; १००.१५७ (विष्णु० २.५.१३; ६.८.४८)।

पातालकेतु—पु० [सं०] पातालमें रहनेवाला एक देंत्य जो वज्रकेतुका पुत्र था। यह गालव क्रिकिको बहुत दुःख देता था, अतः शत्रुजित्के पुत्र क्रतध्यजने कुवल्य नामक घोड़ेपर सवार होकर इसका वध किया था जिससे उनका नाम कुवल्याश्व पड़ा। इसके भाई तालकेतुने छश्चवेषमें क्रतध्यजको कष्ट पहुँचाया पर अश्वतर नागने उनकी रक्षा की थी। देवलोकके विश्वावसु गर्धवराजकी पुत्री मदालसाको, जिसका विवाह क्रतध्यजसे हुआ था, यह हर लाया था—दे० (क्रतध्यज तथा मार्कण्डेयपु०)।

पातः छस्थ – पु॰ [मं॰] वे असुर जिन्हें कार्त्तवीयंने ससुद्र पारकर परास्त किया था, जिन्हें देखते ही नागगण ऑधीमें केलेके वृक्षोंके भॉति किंकत्तं व्यविमृद्ध हो गये (वायु॰ ९४. ३०-४)।

**पातालांत**−पु० [सं०] शेषनागका निवास स्थान (वायु० ५०.४५)।

पातंधम-पु० [सं०] भारतवर्षके सात कुलपर्वतीके निकट-वती हजारों पर्वतीमेस एक पर्वतका नाम (वायु० ४५.९१)। पात्रदान-नपुं० [सं०] अधोदय योगवती अमावस्याको ६०,४० या २५ माशा सोना या चाँदीका बना पात्र स्था-पितकर पूजा करे। इसमें जो भी देय द्रव्य हो तीन तीन दे। इती अवसरपर सत्ययुगमें विश्वष्ठने, त्रेतामें श्रीरामने, द्वापरमे धर्मराजने और किल्युगमं पूणींदरने अनेक दान-धर्म किये थे (स्कंद०)।

पादकुच्छ्र-पु० [सं०] एक व्रत जो पापके प्रायश्चित्तके लिए किया जाता है तथा चार दिनोंमें समाप्त होता है। इसमें एक दिन प्रातःकाल, एक दिन सायंकाल, एक दिन अया-चित भोजन और एक दिन उपवासका विधान बताया गया है (धर्मशास्त्र)।

पादपोद्यापन — पु० [सं०] वृक्षोत्सवः, वृक्षादि वनस्पतिर्योका समपंण जो तड़ाग विधिके अनुसार ही होता हैं। लोक-पालों तथा वनस्पतियोंको आहुतियों दी जाती है, वृक्षोको सोनेके फलोसे सजाते हैं तथा अंतमे ब्राह्मणोंको दान देते हैं। यह चार दिनोंतक होता हैं और इसे करनेवाला स्वगं प्राप्त करता हैं (मत्स्य० ५९.१-१८)। यदि वृक्ष रोयें या हमें या ऋतुके विपरीत फूले-फलें तब इस विधिसे उनको तृप्त किया जाता है (मत्स्य० २३२ पूरा)।

पादिका-पु॰ [सं॰] चंद्रमार्का गतिके आधारपर उदित होने-बाली गत्रिकी एक कालावस्थाका नाम (वायु॰ ६६.४५)। पादुका-स्त्री॰ [सं॰] खड़ाऊँ जो वृक्षोत्सवोंमे दान दी जाती है। इसके साथ दीपक, छाता, आसनादि दान देते हैं (मत्स्य॰ ५९.१४; ७०.४७; २७५.२५)।

पादोनकृच्छ्रवत─पु० [सं०] दो दिन प्रातःकाल, दो दिन सायंकाल दो दिन अयाचित भोजन और दो दिन उपवास करें। यदि यह संभव न हो तो कुछ सुवर्ण दान दे देना चाहिए (मन्वादिधर्मशास्त्र)।

पाद्म-पु॰ [सं॰] एक महाकल्पका नाम (मत्स्य॰ १६४.४)। पाद्मकल्प-पु॰ [सं॰] ब्राह्मकल्पके पश्चात् यह आता है तव विष्णुकी नामिसे कमल निकलता है (भाग॰ २.१०.४७; ३.११,३५; विष्णु॰ १.३.२७-८)।

पाद्मपुराण-पुं० [सं०] ज्येष्ठ आदि मासमें इसकी प्रतिलिपि जो सुवर्ण कमलके गाथ दान करता है उसे अश्वमेधयशका फल मिलता है (मत्स्य० ५३.१३-१५)। इसमें १८००० इलोकोंमें केवल नरसिंहकी ही व्याख्या दी है (मत्स्य० ५३. ३०)। इसे प्रत्येक पर्वमें पढ़नेका विधान है (मत्स्य० ५९०.१७)।

पान – पु० [सं०] (१) सुरापान अधर्मका क्षेत्र है जिसका अधि-पित किल है (भाग० १.१७.३८-९)। राजाके लिए मद्य-पानका नियेथ है (मत्स्य० २२०.८)। (२) साधारण निवास स्थान (झोपड़ियाँ) जिनका स्थान ऊँचाई पर होता है (ब्रह्मां० २.७.१०)।

पानी-स्त्री॰ [सं॰] झाल्मलिद्दीपकी सात प्रधान नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (बायु॰ ४९.४२)।

पस्नगारि – पु० [सं०] बाष्क्रलिके तीन शिष्योंमेसे एक शिष्य-का नाम (ब्रह्मां० २.३५.६) ।

पाप-पुं० [स०] (१) ब्रह्मधनके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६९.१३२)। (२) ऐसा काम जो पुण्यका उल्टा हो और जिसका फल इस लोक तथा परलोकमें अञ्चम हो। धर्मशास्त्रानुसार जिस प्रकार अकर्त्तव्य कर्म करना पाप हैं उसी प्रकार अवस्य कर्त्तव्यका न करना भी पाप हैं। "यथाग्निः सममृद्धानिः करोत्येथांसि भरमसात् । तथा मद्धि-षया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नद्यः ॥ (भाग० ११.१४.१९) । अर्थात जिस प्रकार लकड़ियोंके देरको अग्नि जला देती है उती प्रकार भगवद्भक्तिसे पापराशि भस्म हो जाती है। पाप और पुण्यका स्वरूप तो अत्यंत सूक्ष्म है ही पर अज्ञान-वश पाप और ज्ञानवश पुण्य आपसे आप स्चित हो जाते हैं जो समयांतरमें वढ़ जानेके कारण प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं । वेदव्यासके मतानुसार "परोपकारः पुण्याय पापाय पर्पीडनम्" है। पापके तीन प्रकार कहे गये हे-(१) धर्मशास्त्रोंने जिस जातिके लिए जो कर्म बतलाये हैं, उनको न बरना। (२) शास्त्रोंमें जिस कर्मको तुरा बतलाया है उमको करना और (३) इंद्रियोंको वशमें न रखकर मनमाने कर्म करना।" किसी भी पापका प्रायश्चित्त करना आवस्यक है। अङ्गराके अनुसार प्रायम् (तप) और चित्त (निश्चय) को प्रायश्चित्त कहते हैं पर हारीतके अनुमार "शुद्धिद्वारा संचित पापोंके नाशका नाम "प्रायश्चित्त" है—दे० "प्राय-श्चित्तेन्द्शेखर"।

मुख्य पाप ये हें—निर्यास पेझोंके लाल दूध या रसका पान, मचपान, कलंज = अफीमभक्षण; किलग, गृंजन (गाजर), लहसुन, छत्राक (कुकुरमुत्ता), महाकोशातकी, किल्वमिल्लका तथा कतक (निर्मली)के फलका भक्षण, अम्दर (फलके वृक्षोंको कारना), कवक, वार्ताक (वैगन) भक्षण, पुरम्रामांग (जन-कोषका गवन), किसी अन्य प्रकारका गवन, कुमामनिवास, चिकित्साकार्य, खिरोंका विक्रय, असिजीवी, तैल आदि खाद्य पदार्थोंका विक्रय, गोपोंका दिया

भोजन करना (ब्रह्मां० ४.८.४१-४९), अतिथियोंको भोजन कराये विना भोजन करना (ब्रह्मां० ४.२.१६१; विष्णु० २.६.६-२९), ब्रह्महत्या तथा द्रव्य लेकर वेदाध्ययन कराना (ब्रह्मां० ३.१४.४३; १५.४८)। वास्तवमें पाप तीन प्रकारसे हो सकते हैं—वचनसे, मनसे तथा किसी शारीरिक कमेंसे (वायु० १८.१)।

पापनाशिनी सप्तमी—स्ती० [सं०] श्रावण शुक्ला ७, इस्त-नक्षत्र, उदयव्यापिनीमें किया जानेवाला एक व्रत, जिस दिन जगत्गुरु चित्रभानुका पूजन करनेसे सब पाप दूर होते हैं (हिमाद्रि)।

पापनाशिनी द्वादशी – स्त्री० [सं०] फाल्गुन शुक्ला ११को संकल्प करे और १२को ऑक्लेके वृक्षके नीचे बैठ परशु-रामकी पूजा करे ((ब्रह्मां०) ।

पापमो चनी - स्त्री० [सं०] चैत्र कृष्णपक्षकी एकादशी जो पापोंसे मुक्त करती है। च्यवन ऋषिके पुत्र मेथावीने मञ्जु अप्सराके संसर्गसे सव तपतेज खो दिया था पर इसी जतके करनेसे वह यथापूर्व अपने धर्म-क्रम तथा तपमें लग गये थे (नारदपु०)।

**पापसूदनतीर्थ**−पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम ।

पापांकुशा - स्क्रीं॰ [सं॰] आश्विन शुक्ला एकारशी जो मोक्ष | देनेवाली, शरीरको नीरोग ररानेवाली तथा सुस्थिर धन | देनेवाली कही गर्या है (पश्चतु॰)।

पापांत-पु० [सं०] पुराणानुसार एक तीर्थका नाम।

पामराचार – पु॰ [नं॰] असभ्य जंगलियोंके आचार । असुर विशुक्रने देवताओंके लिए 'पामराचार' पटका उल्लेख किया है (ब्रह्मां॰ ४.२१.३२) ।

**पायु** – पु॰ [सं॰] भरद्वाज ऋषिके एक पुत्रका नाम (हि॰ इंग्साः)।

पार-पु० [सं०] (१) १२ संख्यावाले एक देवगणका नाम (ब्रह्मां० ४.१.५५)। (२) सावणि मनुके युगके ३ देवगणों- मेसे एक देवगण, जिसमें १२ देव थे परन्तु केवल ६ के नाम मिले हैं (भाग० ८.१३.१९; ब्रह्मां० ४.१.५५-५७; विष्णु० ३.२.२१)। (३) रुचिराश्वके पुत्र तथा नोप और पृथुसेनके पिताका नाम (भाग० ९.२१.२४)। (४) समरके तीन पुत्रोंमेंसे एकका नाम (मत्स्य० ४९.५४; वायु० ९९.१७७; विष्णु० ४.१९.४१)। (५) पृथुपेणका एक पुत्र तथा नीलका पिता (वायु० ९९.१७४; विष्णु० ४.१९.३७-८)।

पारण — पु० [मं०] वह भोजन जो किसी व्रतके दूसरे दिन किया जाता है और तत्सम्बन्धी कृत्य । पुराणानुसार व्रतके दूसरे दिन ठीक रीतिसे पारण न करनेपर व्रतका फल नष्ट हो जाता है। जन्माष्टमीको छोड़ और सब व्रतींका पारण दिनको ही होता है। पारण बाँसेके पात्रमें करना निषद्ध है। देवताको पूजा कर और ब्राह्मणको खिलाकर तब पारण करना अति श्रेष्ठ समझा जाता है। उसमें मांम, मच, मधु, मिथ्याभाषण, ब्यायाम, स्त्री-प्रमंग आदि विजत है।

पारणगण-पु० [सं०] आर्थेयगण जिनका पौर्णमास तथा जिनका पौर्णमास तथा जिनका पौर्णमास तथा जिनका पौर्णमास तथा जिनका पिर्ये विवाह सम्दन्थ नहीं होता (मत्स्य० २०२.४)। पारव-पु० [मं०] (पारवगण)। (१) उत्तरमें स्थित एक जनजाति (ब्रह्मां० २.१६.४८; मत्स्य० ११४.४१; वायु०

४७.४७; ५८.८२; ८८.१२२; ९८.१०७) । (२) पूर्वमें स्थित एक राज्य जहाँ में होकर गंगा बहती है (ब्रह्मां० २.१८.५०; मत्स्य० १२१.४५; १४४.५७)। यह अच्छी नसलके घोडोंके लिए विख्यात है (ब्रह्मां० २.३१.८३; ३.४८.२६.२९)। सगरने इन लोगोंको परास्त किया था (ब्रह्मां० ३.७३.१०८; ४.१६.१६; विष्णु० ४.३.४२)। दण्डस्वरूप इनके सिरके बाल मूंड दिये गये (ब्रह्मां० ३.६३, १३४, १३९)। दाड़ी छोड़ दी गयी, वेदाध्ययन तथा यह करनेके अधिकार छीन लिये गये। अतः ये म्लेच्छ हो गये थे (विष्णु० ४.३.४७८)।

पाराशयं-पु० [सं०] बौशुम-कुशुमि-पुत्र। कुशुमिके तीन पुत्र थे पराशर, भागवित्ति और तेजस्वी। इसने अपने छद् शिष्योंको—आसुरायण, वैशाख्य, वेदवृद्ध, परायण, प्राचीन-योगपुत्र तथा पतक्षलिको ६ संहिताएँ पढ़ायीं (त्रायु० ६१.४१)।

पारशव — पु॰ [सं॰] एक जाति विशेष (वायु॰ ९९.२६८)। नाह्मण द्वारा शूद्रामें उत्पन्न वालकको पारशव कहते हैं जैसे विदुरजी थे (महाभा॰ आदि॰ १०८.२५) ऐसा राजा जो क्षत्रियसे नीचा और शृद्धने ऊंचा हो (मत्स्य॰ ५०.७५)।

पारसीक-पु॰ [मं॰] भारतके पश्चिमके जनपद या राज्यका नाम (विष्णु॰ २.३.१८)। ललिताकी सेनाके अश्व इसी क्क्षाके थे (ब्रह्मां॰ ४.१६.१६)।

पारा-पु० [सं० पारठ] (१) चाँदीकी तरह श्वेत और चमकीली एक धातु जिसकी उत्पत्ति पुराणानुमार शिवके वीर्थसे
दतलायी गर्था है। इसका दड़ा माहात्म्य लिखा हे, यहाँतक
कि सारी सृष्टि इसीसे उत्पन्न कही गर्या है —दे० रसेश्वरदर्शन।
पर्य्याय—रसराज, रसनाथ, महानेजा, चपल, जेन, शिववीज,
लोकेश, रुद्रज, हरतेज, स्कन्ट, पारत, यशोद आदि। (२)
स्त्री०—ऋष्यवान् पर्वतसे निकली १५ पुण्य नदियों मेंसे एक
नदीका नाम (मत्स्य० ११४.२४)। (३) सती देवाकी एक
मृतिका नाम जो पारातटमें स्थापित है (मत्स्य १३,४४)।
पारातट—पु० [मं०] यहाँ सतीदेवीका एक विद्रह 'पारा'
नामसे स्थापित है (मत्स्य० १३.४४)।

पारावत — पु० [सं०] (१) ऐरावत नागके कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पयझमें जल मरा था (महाभा० आदि० ५०.११)। (२) दत्तात्रेयके कपोत आदि २४ गुरुओंमेंसे एक गुरुका नाम (भाग० ११.७.५२-७२)। (३) दक्षपुत्री ताम्रामे उत्पन्न कर्रयप ऋषिकी शुक्ती आदि छह पुत्रियोंमेंसे गृष्ठीसे उत्पन्न कपोत (मत्स्य० ६.२२) जिन्हें पारावतगण भी कहते हैं। (४) स्वारोचिष मन्वन्तरके दो देवगणोंमेंसे एक देवगण जो संख्यामें १२ हें = प्रचेता, विश्वदेव, समंज, अजिह्म अरिमर्दन, आयुर्वान, महामान, दिव्यमान, अजेय, यवीयान् होता और यज्वा। ये सव वशिष्ठ है तथा सोमरस पान करनेवाले ह (ब्रह्मां० २.३६.८, १४)।

**पाराशर**−पु० [सं०] वाष्क्रल (वायु० = वाष्क्रलि) के चार शिष्योंमेसे एक शिष्यका नाम (वायु० ६०.२६) ।

पाराञ्जरी—पु० [मं०] ऋग्वेदकी तृतीय शाखाका नाम जो वाष्कलने अपने एक शिष्यको पड़ायी थी (ब्रह्मां० २.३४. २७; वायु० ६०.२६) । पाराशर्य-पु० [सं०] सामगाचार्य कृतके २४ शिष्योंमेंसे एक िशष्य (ब्रह्मां० २.३५.५४) ।

पारिकारारि – पु॰ [सं॰] आंगिरसवंशज एक ब्यापेंय प्रवर-प्रवर्तक ऋषिका नाम (मत्स्य॰ १९६.१०) ।

पारिजात-पु० [सं०] (१) इन्द्रके नन्दनवनका एक देववृक्ष जो स्वर्गलोकका भूषण है। इसके फूल मनचाही गन्ध देते है तथा इसकी शाखाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके रत लगते है। यह समस्त वामनाओंको देनेवाला एक दिव्य वृक्ष है। सत्यभामा ी प्रसन्नताके लिए श्रीकृष्ण इन्द्रसे बलपूर्वक इसे ले आये थे और फिर लौटा दिया था। यह समुद्रमन्थनसे निवले १४ रह्नों मेंसे एक रहा है जो देवताओं की सम्मतिसे इन्द्रको दिया गया था (भाग० ३.१५.१९; ४.६.१४; ३०. ३२; ८.२.१०; १०.३७.१६; ५९.३९-४०; ६८.३५; (६५ (4) २१ ३६), (३७-५१); ६६ (५); (६७ (५) १-१६; २६), ३४, ४५; विष्णु० ५.३०.३२; ८०.३८.७। (२) समुद्रमन्थनसे निकला शिवलीकका एक वृक्ष (ब्रह्मां० ३. ३२.६; ४.९.७०; वायु० १०६.७४; विष्णु०१.९.९५) । (३) ऐरावतके कलमें उत्पन्न एक नाग (सुर्य) का नाम, जो राजा जनमेजयके मर्पयज्ञमें जल मरा था (महाभार आदिर ५७.११)। (४) क्रोधवद्या या क्रोधाकी १२ पुत्रियों, जो सब ऋषि पुलह्वो व्याहो गयी थीं, मेंसे एक श्वेताके दस वीर वानर श्रेष्ठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र एक प्रधान दन्दर (बह्मां० ३.७. १८१, २३६)। (५) एक मुनिया नाम जो पारिजानक भी कहलाते थे (महाभा० सभा० ४.१४) । (६) पारियात्र पर्वत तथा शीत द झीलके पश्चिममें स्थित सुवक्षा आदि १८ पर्वतोंमेसे एक पर्वतका नाम । पुण्य नदी गङ्गा इस पर्वतसे होती हुई वहती है (वायु० ३६.२९; ४२.५४)।

पारिजातक — पु० [मं०] एक जितातमा मुनि, जो महाराज युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (महाभा० सभा० ४.१४)। पारिजातवन — पु० [मं०] अनेक मुखादु जलके झरनों, फल-फूलोंसे लरे वृक्षों तथा रत्नमय शृंगोंसे मुशोभित, यक्ष, गन्धर्व, ित्तर आदिसे पूर्ण सुन्दर गुफाओंसे रम्य शीतान्त पर्वतपर स्थित महेन्द्रका उपवन (वायु० २९.१०-२६)।

पारिजातापहारक - पु॰ [मं॰] श्रीकृष्णका एक नाम (ब्रह्मां॰ ३.३६.३०)।

पारिष्लव — पु० [सं०] (१) यज्ञों में कहा जानेवाला एक आख्यान (शतपथबाह्मण)। (२) एक तीर्थका नाम, जो कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत है तथा जिसके सेवनसे अधि-ष्टोम और अतिरात्र यज्ञोंका फल प्राप्त होता है (महामा० वन० ८३.१२)। (३) सुखावलका पुत्र तथा सुनयका पिता (विष्णु० ४.२१.१२)।

पारिभद्ग-पु॰ [सं॰] शाल्मलिद्वीपके अधिपति प्रियव्रत-पुत्र यज्ञवाहुने अपने सात पुत्रोको उनके नार्मोवाले सात भाग कर हाँ टे थे उनमेंसे एक प्रादेशिक विभागका नाम (भाग॰ ५.२०.९)।

पारियात्र — पु॰ [मं॰] (१) विन्ध्याचल पर्वतश्रेणीके अन्तर्गात एक पर्वत जो सप्त कुलपर्वतों मेंसे एक है जहाँ श्रीकृष्ण और इन्द्रसे युद्ध हुआ था। इससे ये निदयाँ निकली है — विदस्पृति, वेदवती, वृत्रव्नी, सिन्धु, सानन्दिनी, सदानीरा, मट्टी, पारा, चर्मण्वती, नृपी, विदिशा, वेत्रवती, शिप्रा

इत्यादि (हरिवंश) । मार्शण्डेय तथा विष्णु पुराणानुसार मरूक और मालव जाति इस पर्वतपर निवास करती थी। इस पर्वतका अधिष्ठाता चेतन पुरुष कुवेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता है (महाभा० सभा० १०.३१) महामुनि माईण्डेयजीने भगगन् वालमुकुन्दके उदरमें इस पर्वतका दर्शन किया था (वन० १८८.११५)। इसपर महिषं गौतमका महान् आश्रम था (शान्ति० १२९.४) तारकासुरने यहाँ तपस्या की थी (मत्स्य० १६२.६; १६३.८०) (२) देवानीक-सुत अहीनगुके पुत्र तथा दलके पिताका नाम (वायु० ८८.२०४)। (३) अनीहके पुत्र, देवानीकके पौत्र तथा ६लस्थल (वल = भाग०) के पिता तथा स्थलके दादाका नाम (भाग० ९.१२.२)। (४) सातों द्वीपोंमें स्थित सकल वानरी सेनाके अधिपति किष्किन्था-के राजा वालीके सहस्रों सामन्त तथा सेनानायक प्रधान वन्दरोंमेंसे एक प्रधान बन्दरका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२३३)। पारियात्रक-पु० [सं०] श्रीरामजीके वंदाज रुख्के पुत्र तथा देवलके पिताका नाम (विष्णु० ४.४.१०६) ।

पार्थ-पु० [सं०] पृथाके पुत्र युधिष्ठर, अर्जुन, भीम । कुन्ती-का नाम पृथा भी था अतः इनमेसे प्रत्येकको पार्थ कहते हैं पर अधिकतर अर्जुनके लिए ही पार्थका प्रयोग दिखायी देता है (ब्रह्मां० ३.७१.१७८; मत्स्य० ५०.५६; २४६.९३; विष्णु० ५.१२.१९)।

पार्थसारथि – पु० [सं०] पार्थ = अर्जुनके सारथि होनेके कारण श्रीकृष्णका एक नाम (ब्रह्मां० ३.३६.३८) ।

पार्थिव — पु० [सं०] (१) इनापेंय प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य०. १९६-९)। (२) तीन अग्नियोंमेंसे एकका नाम। ब्रह्माकी रात्रि अर्थात् प्रलयरूप रात्रिका जव सबेरा हुआ अर्थात् अन्यक्तजनमा ब्रह्मामे सृष्टिका आरम्भ हुआ तव यह नाम पड़ा (बायु० ५३.५-७)। (३) एक प्रकारकी अग्नि जिसे पवन भी कहते हैं (ब्रह्मां० २.२४.६)।

**पार्थिवद्यत**चपु० [सं०] राजाओंका प्रजापालन करनेका व्रत (मत्स्य० २२६.८) ।

पार्वण-पु० [सं०] पर्वोमें किया जानेवाला श्राद्ध जिसमें किसी देवताका आकाहन नहीं होता। जिन ब्राह्मणोंको भोजन कराया जाय उनका कुल, वंदा, गोत्रादि विदित रहना चाहिये यथा मित्र, सम्बन्धी, वैयाकरण आदि। अधर्मी, रोगी, वर्णमंकर, प्रमादी, पुजारी आदि वर्जित हैं। सिपण्डीकरणके पश्चाद घरका कोई मृत व्यक्ति भी पार्वणका अधिकारी हो सकता है (मत्स्य० १८.१६)।

पार्वतिका – स्त्री [सं०] एक नदी जो पितरोंके आद्धके लिए अति उपयुक्त हैं। यहाँ किये गये आद्धका फल करोड़ गुना अधिक होता है (मत्स्य० २२.५६)।

पार्वती - स्त्री० [स०] (१) हिमालय पर्वतकी पुत्री तथा दिवकी अर्थांगिनी देवी जिन्हें गौरी, दुर्गा, उमा, गिरिजा आदि भी कहते हैं । देवीके १०८ नामोंका जप करके इन्होंने शिवका आधा शरीर अर्थनारीश्वरत्व प्राप्त किया था (मत्स्य० १३.५१.६०; ८५.६; १८७.४४; वायु० ५४.२०; १०८.५१; ११२.३५; विष्णु० ५.३२.११-१५) । अम्बाके नामसे यह विदमोंकी कुलदेवी हैं। एक बार जव यह शरवण-वाटिकामें शिवके साथ कीड़ा कर रहीं थीं तभी कुछ किष-

गण आ पहुँचे जिससे यह अति लज्जित हुईं। इनकी प्रसन्नताके लिए शिवजीने कहा आजसे यहाँ आनेवाले पुरुष स्त्री हो जायँगे तभीसे पुरुष उस स्थानको वर्जते हैं (भाग० ९.१.२९-३२)। महाराज पृथ्को इन्होंने "शतचन्द्र" नामक खड़ दिया था (भाग० ४.१५.१७; ६.१७.११-१२) श्रीकृष्णसे विवाहके हेत्र रुक्मिणीने इनकी उपासना की थी (भाग० १०.५३.२५, ३९-४०, ४४-४९)। वृकासुर शिवको मारकर इन्हें एक बार हर ले जाना चाहता था किन्तु विष्णु भगवान्के चातुर्यसे सफलमनोरथ नहीं हुआ (भाग० १०.८८.२३)। ऋद शिवको इन्होंने ही भृगुकी हत्या करनेसे रोका था (भाग० १९.८९.७)। अर्जुनको पाशपतास्त्र देनेके समय शिवके साथ यह भी थीं (भाग० १.१५.१२; १०.५२.४२)। (२) ज्ञाकद्वीपकी सात मुख्य नदियोंमेंसे एक मुख्य नदी नन्दाका दूसरा नाम (वायु॰ ४९.९२)। (३) विजया, सहदेवकी पत्नी तथा सुहोत्रकी माता का नामान्तर। यह मद्रदेशके राजा चृतिमान्की पुत्री थी। (भाग० ९.२२.३१)।

पार्वतीजानि – पु० [सं०] शिवका एक नाम (ब्रह्मां० ४० १०.२९)।

पार्वतीप्रिय-पु० [मं०] देवाधिदेव शिवका नाम (ब्रह्मां० ४.२.२५८; वायु० १०१.३२१) ।

पार्वतीमाया – पु॰ [सं॰] तारकामय संग्राममे इसके प्रभाव से मायावी मयासुरने चन्द्रमा तथा वश्ण द्वारा दानवोंपर की गयी वर्फ तथा जलकी वृष्टिसे त्रस्त दानवोंका त्राण किया था। मयासुर द्वारा प्रयुक्त इसका निवारण गदाधरने अग्नि और वायुको प्रेग्ति कर उनके द्वारा िया था जिससे देवतागण सन्तुष्ट हुए थे (मत्स्य॰ १७६.२५, ३४)।

पार्वतीयगण-पु० [मं०] एक जाति जिसने यदुओंपर आक-मणके समय जरासन्थका साथ दिया था (भाग० १० (५० (५) ४); वायु० ५८.८१) ।

पार्वतेय - पु॰ [मं॰] एक राजिष, जो कपर नामक दैल्यके अंशमे उत्पन्न हुए थे (महाभा॰ आदि॰ ६७.२०)।

पार्श्वनिन्द-पु॰ [मं॰] सारणके दस पुत्रोंमें से एक पुत्रका नाम । असिंध्मनी आदि इनकी पाँच वहनें थी (वायु॰ ९६.१६४)।

**पार्श्वमर्दी** – पु० [मं०] बलरामका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१० १६६)।

पार्श्वमीिल -पु॰ [सं॰] कुवेरके मन्त्रीका नाम-दे॰ कुवेर । पार्श्वी -पु॰ [सं॰] (१) ब्रह्मां॰ के अनुसार वलरामका एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१ १६६)। (२) वायु॰के अनुसार सारणका एक पुत्र (वायु॰ ९६.१६४)।

पार्श्वेकादशी - स्त्री॰ [मं॰] भारपट शुक्का एकादशी जिस दिन भगवान विष्णु करवट लेने हैं (भाग॰)।

पार्षत-पु० [सं०] राजा विराटके पुत्र धृष्टद्यम्नका एक नाम (महाभा० आदि० २२१.९)।

पार्षद-पु॰ [सं॰] विकृतसप्धारी शिवगण जो तारक और मयसे त्रिपुरके युद्धमें लड़े थे (मत्स्य॰ १३५.५१,७३)।

पार्ष्णिक्षेमा-पु॰ [मं॰] दस विद्वेदेवोमेसे एक विद्वेदेवका नाम (महाभा॰ अनु॰ ९१.३०)।

पाणिग्रमाह - पु० [सं०] शत्रु-दलके पीछे यदि अपने पक्षके

कुछ लोग हों तो आक्रमण करनेमें सुविधा होती है और यदि अपनी सेनाके पीछे देशद्रोही तथा सन्दिग्ध आचरण-वाले हों तव किसीपर आक्रमण करना उचित नहीं है (मत्स्य० २४०.२,४)। तारकामय युद्धमें शिव बृहस्पतिके पार्षणद्याह थे (ब्रह्मां० ३.६५.३२)। भण्डारसुरके युद्धमें भण्डासुरका पार्षणद्याह विशंग था (ब्रह्मां० ४.२५.१४); तारकामय युद्धमें सोमके उशना (शुक्राचार्य) थे (विष्णु० ४.६.१२)।

पालक-पु० [सं०] (१) प्रचोतनवंशके प्रथम राजा प्रचोतका पुत्र तथा विशाखयूपका पिता (भाग० १२.१.३)। (२) वालक (ब्रह्मां० प्रचोति) का एक पुत्र तथा विशाखयूपका पिता जिसने २८ (२४ = वायु०) वर्षोतक राज्य किया था (ब्रह्मां० ३.७४.१२५; मत्स्य० २७२.३; वायु० ९९.३१२)। पालक्कायन-पु० [सं०] वशिष्ठवंशज ज्यापेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषिका नाम (मत्स्य० २००.१२)।

**पालन** – पु० [सं०] राजा पृथुके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६३.२२) ।

**पालमआर** −पु० [सं०] एक पर्वत जिसपर शौर्पारक तीर्थ स्थित है (ब्रह्मां० ३.१३.३७) ।

पालाशपात्र—पु० [सं०] पलाशकी लक्ष्मीसे निर्मित एक पात्र जिसमे वृक्षींने शालवृक्षको दुहनेवाला तथा पाकड़को वछड़ा वनाकर पृथ्वी रूपी गौ-को दुहा था (मत्स्य० १०.२७)।

**पाल्ठिशयगण**−पु० [सं०] वशिष्ठवंशज एकार्षेयगण (मत्स्य० २००.४) ।

पावक-पु० [सं०] (१) विजिताश्वके शिखण्डिनीसे उत्पन्न तौन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो पूर्व जन्ममें अग्नि था पर विशिष्ठ के शापसे यहाँ उत्पन्न हुआ था (भाग० ४.२४.४)। (२) स्वाहा और अग्निके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ४.१.६०; वायु० ५३.९७.३०; विष्णु० १.९.६३, १०.१५)। गंगाका पति (ब्रह्मां० १.२.१७; वायु० २.१७)। वसुओंका अधिपति (ब्रह्मां० १.८.५; वायु० ५०.५; विष्णु० १.२२.३) जिसे वैद्युत भी कहते हैं (ब्रह्मां० २.१२.२,३३)। (३) अग्नि। निम्नांकित २७ पावक ऋषि ब्रह्माके अंगसे उत्पन्न हुए थे=अंगिरा, दक्षिण, गार्हपत्य, आहवनीय, निर्मथ्य, वैद्युत, सौर, संवर्न, लौकिक, जाठर, विषा, कव्य, क्षेमवान्, वेष्णव, बल्द, शान्त, पुष्ट, विभावसु, ज्योतिष्मान्, भरत, भद्र, स्विष्कृत्, वसुमान्, कतु, सोम तथा पितृमान् (महाभा० वन० २१९.८)।

पावकात्मज-पु॰ [सं॰] इक्ष्वाकुवंशीय दुर्योधनकी पुत्री सुदर्शनाका पुत्र --दे॰ पाविक (२)।

पाविक-पु० [मं०] (१) पावकका पुत्र = कार्त्तिकेय । (२) इक्ष्वाकुवंशीय दुर्योधनकी पुत्री सुदर्शनाका एक पुत्र सुदर्शन । मनुके पुत्र सुदुर्जयके दुर्योधन नामका एक पुत्र हुआ जिसकी सुदर्शना नामकी एक पुत्री थी । दुर्योधनके पास आकर अग्निदेवने उसके िष्ट प्रार्थना की पर दुर्योधनके अस्वीकार कर देनेपर वे निराझ हो चले गये । वादको दुर्योधनने सुदर्शनाका विवाह अग्निदेवसे कर दिया और वह अपनी नववधूके साथ माहिष्मतीपुरीमें रहने लगे । पावक तथा सुदर्शनाके पुत्रका नाम सुदर्शन पड़ा जो वड़ा धर्मातमा

तथा ज्ञानी था (हि. इी. सा.)।

पावन-पु॰ [मं॰] (१) श्रीकृष्ण तथा मित्रविन्यके १२ पुत्रोमेंसे एक पुत्र (भागे॰ १०.६१.१६)। (२) क्रींचद्वीपा-धिपति द्युतिमान्के सात पुत्रोमेंसे एक पुत्र जो पावन देशका राजा था (ब्रह्मां॰ २.१४.२२, २५)।

पावनक-पु० [मं०] क्रीन्नद्वीपके सात मुख्य पर्वतोंमेंने एक पर्वत (मत्स्य० १२२.८१.८५) ।

पावनि - पु० [मं०] पत्रनदेवके पुत्र जैसे हनमान् आदि । पावनी - स्त्री० [मं०] (१) शाकदीपकी सात निदयों मेंसे एक (तृतीया) नदीवा नाम जिसका दूसरा नाम नन्दा है (मत्स्य० १२२.३१)। (२) गंगाकी तीन शासाओं मेंसे एक जो पूर्वकी जाती है (ब्रह्मां० २.१२.१६; १८.४०, ५६-७ (मत्स्य० १२१.४०; (वायु० ४७.३८, ५३)। यह हब्यवाहनकी पत्नी हैं (वायु० २९.१४)।

पाविनी - स्त्री॰ [मं॰] প্রিনাইবীকা एक नाम (ब्रह्मां॰ ४. १३.१७)।

पाश्च-पु० [मं०] (१) भंदा, फाँस । प्राचीनकालमं पाशका प्रयोग युद्धमें होता था मेधनातका नागपाश—"रामायण"। "पाश १० हाथका होना चाहिये जिसकी डोरी मृत, गृन, मूँज, ताँत, चमड़े आहिकी हो। तीस रस्मियाँ होनी चाहिये। प्राणदण्डमें भी इसका प्रयोग किया जाता था। पाश द्वारा वथ करनेवाले पाशी कहलाते थे जिनकी सन्तान आजकलके पामी है—"अग्तिपुराण"। (२) वरुणका पाश विशेष (मत्स्य० १३५.७७; १५०.१२८; १५२.२; १५३. २१२; १६२.३१; १७१.१२; १७४.१३)।

पाशधर-पु० [मं०] वरेण देवता जिनका अस्त पाश है, --दे० पाश (२) तथा मत्स्वपुराण।

पाशा - स्त्री० [मं०] पारियात्र पर्वतसे निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.२८)।

पाशिनी - स्त्री० [मं०] श्राक्तिमान् पर्वतसे निकली एक नदी (मत्स्य० ११४,०२)।

पाञ्ची-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र । भीमसेन द्वारा मारा गया था (महाभा॰ कर्ग॰ ६२.२-३)

पाञ्चपतयोग-पु० [मं०] योगका प्राचीनतम रूप जिसकी साधना देवराज इन्द्र आदिने भी की और अणिमा, महिमा, लियमा, प्राप्ता, प्राप्ताम्य, ईशित्व, विश्वत और अमरत्व प्राप्त किया (ब्रह्मां० २.२७.११६,१२८; वायु० १.१९५)। काशीमें इसकी साधना करनेवाला जन्म-नरणके चक्ररसे मुक्त हो जाता है (मतस्य०१८२.१२)।

पाञ्चपतवत -पु० [मं०] पशुपाशिवमोचन, जो सव आश्रमों-के लिए समान रूपसे पिहित है एवं सर्वपापिवमोक्षण कहा गया है (वायु० ३०.२०५)।

पाशुपत (गण) - पु० [पं०] पाशुपत योगके साधकगण (ब्रह्मां० ३.३२.५)।

पाशुपतास्त्र—पु० [मं०] पाशुपत । (१) शिवका प्रचण्ड शूलास्त्र जिसे अर्जुनने बड़े तपके पश्चात् प्राप्त किया था (ब्रह्मां० ३.३१.३९; ३२.५७; ३४.३४; ४०.२९.१४०) । (२) पार्वतिका नदीपरका एक तीर्थ जो पितरोंके श्राद्धके लिए अति प्रशस्त तथा पवित्र कहा गया है (मत्स्य० २२.५६)।

पाञ्चपाल्य – नपु० [सं०] पुष्करद्वीपमें पशुपालन नहीं होता, (ब्रह्मां० २.१९.१२१; वायु० ४९.११७) यह वैदयोंका कृत्य है (ब्रह्मां० २.७.१६२; विष्णु० ३.८.३०)।

पांशु-पु० [सं०] पांशु = पिशाचोंके सोलह जोड़ोंमेंसे एक जोड़ेका पुरुष पिशाच। इसकी स्त्रीका नाम पांशुमती है। इनके बाल और हाथ ऊपरको होते हैं और शरीरसे घूल निकलती रहती है (ब्रह्मां० ३.७.३७९,३८३,९३; वायु० ६९.२७२)।

पांशुमती-पु० [मं०] पिशाचोंके १६ जोड़ोंमेंसे एक जोड़ेकी स्त्री पिशाचका नाम। इसके पति पुरुष पिशाचका नाम पांशु है (ब्रह्मां० ३.७.३७९)।

पापंड - पु० [मं०] कलियुगका एक अनीश्वरवादी मत (ब्रह्मां० ४.३३.६०; मत्स्य० ९९.१४; १४४.४०; विष्णु० ३.१८.२२) । इसकी उत्पत्ति देवासुग्संग्रामसे कही जाती है, निर्म्रन्थ, कार्पट तथा नग्न (वायु० ७८.३०) ये किसी भी धार्मिक कृत्यके लिए अयोग्य हैं (भत्स्य० ५७.६; ६९.३४; विष्णु० ३.१८.७०-१३०; ६.१.२७) । प्रमतिने इनका दमन किया था (मत्स्य० १४४.५४) ।

पाषाणचतुर्देशी - स्त्री० [सं०] कार्त्तिक (अन्य मतसे मार्ग-शीर्ष) शुक्का १४. जिस दिन स्त्रियाँ गौरीका पूजन करके रातको ''पाषाण'' (पत्थर) के ढोकोंके आकारकी विद्याँ वनाकर भोजन करती हैं (देवीपुराण)।

**पिंग** – पु० [सं०] एक मध्यमाध्वर्युका **नाम (ब्रह्मां० २**० ३३.१६) ।

पिंगल पु० [मं०] (१) छन्डः सूत्रके रचियता एक प्रसिद्ध आचार्य कि जो छन्ड शास्त्रके आदि आचार्य माने गये हैं। इस ग्रंथको वेदांगोंमे गिना जाता है। (२) ५१ वें संवत्तरका नाम (हिं शः साः)। (३) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक (मत्स्य० १५३.१९; १७१.३९)। (४) सूर्यका एक गण जो उनका द्वारपाल है (मत्स्य० २६१.५)। (५) मारनवर्षके उत्तर-पश्चिमका एक देश (मार्भण्डेयपु०)। (७) शीतोद झोलके पश्चिमका एक पर्वत (वाय० ३६.२७)।

पिंगला-स्ति [मं०] (१) विदेहकी एक वृद्ध वेस्याका नाम जिसकी कथा भागवतमें है। यदको अवधृत द्वारा सुनायी गयी इसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है : - यह नित्य वेदया-कर्मसे जीविका कमाती थी। एक दिन बहुत प्रतीक्षाके पश्चात भी कोई ब्राह्क नहीं आया। अपने जीवनसे इसे वडी ग्लानि हुई और भगवद्भजन करने लगी जिससे शांति मिलो (भाग० ११.८.२२-४४) । युधिष्ठिरको मोक्ष धर्म समझाते समय भीष्मने भी विगला वेदयाका उल्लेख किया है (महाभा०) । सांख्य सूत्रमें भी "निराद्यः सुखी पिंगलावत्" लिखा मिलता है। जीवनसम्बन्धी पिंगलाका हिट्टिकोण गोपियोंने उद्धवसे कहा था (भाग० १०.४७.४७) । (२) कुमुद नामक हाथीकी पत्नी तथा महापद्म तथा जिम-मालीकी माता एक हथिनीका नाम । इसके परिवारमें विशालकाय युद्धप्रिय हाथी पैदा हुए थे (ब्रह्मां० ३.७. ३४६; वायु० ६९.२२९,२३१) । (३) श्री मारुतेश्वर (मारुत-नाथ) की तीन शक्तियोमेंसे एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.३३.७०) । (४) अन्धकामरके रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट अनेक मानस पुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री

मातुका (मत्स्य० १७९.२३)।

पिंगलाक्ष-पु॰ [सं॰] शिवका एक अनुचर तथा अनुगामी (ब्रह्मां॰ ३.४१.२७)।

**पिंगलायनि** −पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२५) ।

**पिंगलि**-पु॰ [सं॰] आंगिरसवंशज त्र्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९६.१८) ।

**पिंगलेश्वर** पु० [सं०] नर्मदा-तटपर स्थित एक तीर्थ जहाँ गोदानका दड़ा महत्त्व है तथा यहाँ मरनेवालेको स्वर्ग प्राप्त होता है (मत्स्य० २९१.३२-२६) ।

पिंगलेश्वरी – स्त्री० [सं०] पयोष्णीमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य० १३.४४)।

पिंगाक्ष — पु० [सं०] (१) एक यक्ष जो पुण्यजनी तथा मणिभद्रके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७.१२३)। (२) महामुनि लांगलीके चार परम धार्मिक पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (लांगलीको २२वें द्वापरका विष्णुका अवतार कहा गया है) (वायु० २३.२००)। (३) विन्ध्याचलके जंगलोंमें रहनेवाला भीलोंका एक प्रसिद्ध सरदार जो बड़ा शूर्वीर तथा करूर कर्मोंसे विमुख रहनेवाला था। पुनर्जन्ममें यह नैकल्ललोकमें राक्षसोंका राजा एवं दिक्पाल हुआ (स्कन्द्रपु० काशीखण्ड पूर्वार्थ)।

**पिंगाक्षी** –स्त्री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक इाक्तिका नाम (महाभा० शल्य० ४६.१८,२१) ।

पिंगेश-पु० [मं०] अग्निदेवका एक नाम—दे० अग्निदेव। पिंजर-पु० [मं०] एक काद्रवेय नागका नाम (ब्रह्मां०३० ७.३३)।

पिंड-पु० [मं०] पके हुए चावलोंका गोल लोंदा जो श्राछमें पितरोंको अपित किया जाता है; पिता, पितामह, प्रिपतामह इन तीनको दिये जाते हैं जो मन्त्र कलने पितरोंतक पहुँच जाते हैं यदि गोत्रादि कहकर दिये गये हों (ब्रह्मां० ३००१०-१६)। बीचवाला (पितामहका) पिंड यदि पत्नी खा ले तो सन्तानवृद्धि होती हैं (मत्स्य० १६.२१; ३५०५३-५५; वायु० ७१.१०; ७५.२५, ३६)। कहते हैं सृत व्यक्तिको द्वादशाह-पिंड उसके स्वर्गतककी यात्राका "पायेय" होता हैं (मत्स्य० १७४६,५५)। नर्मदान्तटपर पिंडजनसे (मत्स्य० १८६.१५,३९;२३९.३४) और गयामें तिलोदकते पितरोंको शाश्वतिक तृप्ति प्राप्त होती हैं (वायु० १०५०१५,३९;३६०.२३-५९)।

पिठर-पु० [सं०] (१) हिरण्यकशिपुकी सभाका एक असुर (मत्स्य० १६१.८०)। (२) एक देल, जो वरुणकी सभामे रहकर उनकी उपासना करता है (महाभा० सभा० ९.२७)। पिंडजिह्म -स्रो० सि०] अन्धकासुरके रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट बहुत-सी मानसपुत्री मानुकाओंमेसे एक मानस पुत्री मानुकादेवी (मत्स्य० १७९.३२)।

पिंडनिर्वेपन-पु० [सं०] पिंडदान, श्राद्धका एक कृत्य विशेष । पितरोंको, पिता, पितामह और प्रपितामहको अलग-अलग मन्त्रोंके साथ पिंड दें (ब्रह्मां० ३.११.१९, ५८,९७; वायु० ७४.१७; ७५.४१; ७६.३१-५; (विष्णु० ३.१५.३४) । अग्नि, गौ, काक, पश्ची आदिको भी पिंड दिया जा सकता है पर सक्का फल अलग-अलग होता है (वायु० १२० ३१-४१) ।

**पिंडारक**-पु० [सं०] (१) कइयपवंशी एक प्रमुख नागका नाम । यह धृतराष्ट्र (नाग)के कुलमें उत्पन्न हुआ था । जन-मेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (महाभाव आदिव २५. ११; ५७.१७)। (२) वसुदेव और रोहिणीके वलराम आदि आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.१६५; मत्स्य०४६.१२; वायु० ९६.१६३)। (३) एक प्राचीन नदका नाम जो पवित्र कहा गया है (हि.श.सा.)। (४) एक प्राचीन तीर्थका नाम जो गुजरात (सौराष्ट्र)में समुद्र-तटसे एक कोसकी दूरीपर द्वारकाके निकट है जिसमें स्नान करनेसे अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होती (महाभा० वन० ८२.६५)। यह तीर्थं तपस्वियों द्वारा सेवित और मङ्गलरूप कहा गया है। जो मनुष्य पिण्डारक तीर्थमें स्नान कर वहाँ कई रात्रि निवास करता है वह प्रातःकालमें पवित्र हो अग्निष्टोमका फल प्राप्त कर लेता है (अनु० २५.५७) यहाँ पांड कृप तीर्थ भी है। जहाँ श्रादका महाफल कहा गया है (ब्रह्मां० ३.१३.३७; भाग० १०.९०.२८ (३) और ११.१. ११। (५) एक तीर्थ जहाँ सती देवीकी एक मूर्ति धृति स्थापित है (मत्स्य० १३.४८) माम्बको स्त्रियोंके वस्त्र पहिना कुछ यादव युवनोंने परिहासमें ऋषियोंसे पूछा कि इने कैसी मन्तान होगी? क्रुद्ध हो ऋषियोंने मुसलको पेदा करेगी यह कह यदुओंको निर्मूल होनेका शाप दिया था—दे० साम्द्र तथा (विष्णु० ५.३७.६-१०) (६) यहाँके निवासी ऋषि लोग द्वारका गये थे (भाग० १०.९०.२८ (३); जिन्हें श्रीकृष्णका स्वर्गारोहण विदित था वे यहीं चले आये थे (भाग० ११.१.१-१६)।

पिंडिका - स्त्री॰ [सं॰] मूत्तियाँ तथा पिंडिका शुद्धार्थ पञ्च-गब्यसे थोयी जाती है (मत्स्य॰ २६६.६)।

पिच्छल-पु० [सं०] वासुक्षिके वंशका एक सर्प (हि० वि० को०)।

पिच्छला – स्त्री० [मं०] अन्धकासुरके रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट बहुत-सी मानस पुत्री मानृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मानृका (मन्स्य० १७९.११)।

पिण्याक-पु० [सं०] भगवान् रामने वनवासावस्थामें इङ्गुदीफल और वैरके पिण्याकका पिंड पिता दशरथको दिया था। क्योंकि मनुष्य जैमा अन्न खाता है वैना ही अन्न उसके पितर या देवता खाते हैं (रामा० अयो० १०२.२९; १०५. ३५; वायु० १६.१४)।

**पिता** – पु० [सं०] ब्रह्मधानके दस पुत्रोमेंसे एक पुत्र (वायु० ६९.१३२) ।

पितामह -पु० [सं०] (१) धर्मशास्त्रके रचयिता एक ऋषि । (२) जगत-पिता ब्रह्माका एक नाम (ब्रह्मां० ४.६.६६; ७.४५; ९.४६; मत्स्य० १.१४; वायु० २१.४५,४६; २२. १३-२६; २३.६१-९७; १०९.२४; १११.४३)।

पितामहसर-पु० [सं०] एक सरोवर जो हिमालयके समीप में है, इसमें स्तान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८४.१४८)।

पितुरंश-पु॰ [मं॰] शरीरका वह हिस्सा जिसे मनुष्य पितासे प्राप्त करता है। वेनके शरीरके इसी अशसे पुण्यात्मा राजा पृथु धनुष-वाण, गदा, ढाल तथा कवच धारण किये उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० १०.८-९)।

पितृकरुप-पु० [सं०] ३०वाँ और अन्तिम करप, जो ब्रह्माकी कुहू हैं (मत्स्य० २९०.११)।

पितृकार्य-पु० [मं०] द्विजोंके लिए पितृकार्यका महत्त्व देवकार्यसे भी अधिक माना गया है (वायु० ७३.५५-७३) पितृकुल्या-पु० [मं०] एक प्रसिद्ध तीर्थस्थानका नाम (महाभा०)।

**पितृकृत्** –पु० [सं०] अर्काग्निके आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २९.४०) ।

**पितृगण**−पु० [मं०] (१) एक प्रकारके देवता जो अग्निके वर्गके हैं (भाग० १२.२७; ४.१.६३; वायु० ६५.४९-५२) । वंशः की वृद्धिके लिए इनकी पूजा होती है (भाग० २.३.८; वायु० ७५.७-३''; ८१.८-२०) । दक्षकी पुत्री स्वधासे इनका विवाह हुआ (भाग० ४.१.४९)। यह चन्द्रमाकी सुधाका पान करते हैं तथा अमावस्याको इनकी पूजा की जाती है। पितृगणके वर्ग :—सौम्य, कान्य, अग्निष्वात्त और वहिषद हैं (ब्रह्मां० २.२३.३९, ५८,७१; १३.६-३१; ८.१४-१५) । संसारमें पितरोंके स्थान तथा महत्त्वके लिए (वायु० ७१. १५-३४, ४५-६७) । (२) अंगिरस और स्वधाके पुत्रोंके नाम (भाग० ६.६.१९; १०.१७) । (३) पूर्व देवता; इनकी तीन कक्षाएँ कही गयी हैं = पितृ, पितामह और प्रपितामह जिनका रूप वसु, रुद्र तथा आदित्यका होता है (मत्स्य० १७.३६; १९.३) । इनके लोकका अधिपति यम है (मत्स्य० ११.२०) । पृथ्वी-रूपी गौको इन्होंने चाँदीके वर्तनमे दृहा था, अंतकने दूहनेका कार्य किया, यम बछड़ा बने तथा स्वधारूपी सत्त निकला (मत्स्य० १०:१८-१९)। (४) कहते हैं सत्त्रसे इनकी सृष्टि हुई और सन्ध्या समय इनके कार्यक्रममें जागृति आ जाती है। स्वधासे इनका विवाह हुआ तथा यह चन्द्रमाकी अन्तिम कलाका पान करते हैं। इनके तीन वर्ग होते हैं = सौम्यगण, वर्हिषदगण तथा अग्निष्वात्तगण (वायु० ५६.८; विष्णु० १.५.३५-६; ७.२७; २.१२.१३)। नोट विद्येष-एक प्रकारके देवता जो सब जीवोंके "आदिपूर्वज" माने गये है (भाग० १.२.२७; १.४.६३; वायु० ६५.४९-५२)। मनुस्मृतिके अनुसार ऋषियोंसे पितर, पितरोंसे देवता और देवताओंसे सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्की उत्पत्ति मानी गयी है (वायु० ६२. / २१) । द्विजोंके लिए पितृकार्यका महत्त्व देवकार्यसे भी अधिक रखा गया है। पितरोंके प्रति केवल जलदान (तर्पण) मात्र करनेसे भी अक्षय सुख मिलता है तथा वंशकी वृद्धि होती है (भाग० २.३.८; वायु० ७५.७-३५; ८१.८-२०) । (४) स्वर्गमें ये सात माने गये हैं:—तीनका कोई रूप नहीं है पर चारका रूप है। अनिश्चित रूपवाले वैराज कहलाते है जिनकी मानसी पुत्री-का विवाह हिमवान्से हुआ जिसके कौच तथा मैनाक टो पुत्र हुए (मत्स्य० १३.१-७; १५.४२; ७२.१-५)। देवों तथा लौकिकोंके दो वर्ग हैं। इन लोगोंका एक दिन हम लोगोंके एक महीनेके बरावर है। अर्थात् हम लोगोंका कृष्णपक्ष इन लोगोंका दिन तथा शुक्रपक्ष इनकी रात है। हमारी एक झताब्दी = इनके तीन वर्ष (मत्स्य० १३२.३; १४१.५७, ६०; १४२.६-८)। श्राद्धके लिए शास्त्रोक्त

स्थान—अग्नि, ब्राह्मणका हाथ, जल, पशुशाला, बकरे तथा घोड़ेके कान; परन्तु दक्षिणाभिमुख ही श्रेष्ठ माना गया है (मत्स्य० १५.२२-२२) । गृहनिर्माणमें भी इनकी पूजा होती है (मत्स्य० २५३.२५) ।

पितृगाथा — स्त्री० [सं०] पितरों द्वारा पढ़ी गयी कुछ विशेष गाथा जो भिन्न भिन्न पुराणोंके अनुसार भिन्न-भिन्न हैं, जिसमें पितरोंने अपने कुलमें ऐसे पुरुषकी उत्पत्तिकी कामना की है जो नित्य पुण्यजला गंगा आदि नदियोंमें जलाञ्जलि दे, नित्य श्राद्ध करें, जो त्रयोदशीको शहद और पृतयुक्त खीर का भोग हमें दे, जो ब्या रही गौका दान दे, पृथिवीका दान दे, सुवर्णका दान दे, लोकोपकारके लिए कुएँ, तालाव, बावड़ी खुदावे, वाग-वगीचे लगावे आदि (मत्स्य० २०४. ३-१८)।

पितृगीता - स्त्री० [मं०] वाराहपुराणान्तर्गत एक गीता विशेष जिसमें पितरोंका महत्त्व तथा माहात्म्य दिया हुआ है (वाराहपुराण)।

पितृतर्पण-पु॰ [सं॰] पितृगण जिनका अधिपति यम है, तत्सम्बन्धी एक धार्मिक कृत्य विशेष रूपसे जलांजलि, जिसमें तिलोंका मिश्रण हो, प्रदान एवं ऐसे प्रिय पदार्थोंका प्रदान जिनसे पितरोंको तृप्ति हो (मत्स्य॰ १.१७; ८.५; १५:३४-५)।

पि ,ितिथि – स्त्री॰ [सं॰] अमावस्या तिथि जो पितरोंको अति प्रिय तथा श्राद्धादिके लिए उपयुक्त तिथि है (मत्स्य॰ १६.२१)।

पितृतीर्थ-पु० [सं०] (१) गया तीर्थ। (२) हाथके अँगूठे और तर्जनीके वीचका भाग जिसका प्रयोग पितृकार्यमें किया जाता है (मनु० २.५९; याइवल्क्य० १.१९)। (३) गया, वाराणसी, प्रयाग तथा विमलेश्वर आदि २२२ तीर्थ हैं (मत्स्य० २२.४-७९)।

पितृद्त्ता – स्त्री० [सं०] विवाहोंके चार प्रकारोंमेंसे एक जिससे धर्मपत्ती प्राप्त होती है उनमेंसे तीन ये हैं — काल-क्रीता, क्रयक्रीता तथा स्वयंयुता (ब्रह्मां० ४.१५.४)।

पितृनाभ – पु० [मं०] (१) पितरोंका अधिपति = यमराज । (२) अर्थमा नामक पितर जो और सब पितरोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं (पितृक्षमीनर्णय)।

पितृपक्ष — पु० [सं०] आश्विनका कृष्णपक्ष पर शुक्रपक्ष देवपक्ष है। जुआरकी प्रतिपदासे अमावस्थातकका समय जो पितरोंको अतिप्रिय है। शास्त्रोंमें मनुष्योंके लिए देवऋण, ऋषिऋण तथा पितृऋण तीन ऋण कहे गये हैं। पितृऋमें करनेसे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। इस पूरे पक्षमें अशौचके नियमोंका ही पालन करना पड़ता है तथा पितरोंका तर्पण और विशेष तिथिको श्राद्ध करनेसे पितृवत पूर्ण होता है (कर्मकाण्डमार्गप्रदीप)।

पितृपूजन-पु॰ [सं॰] अगहन शुक्क २ को पितरींका पूजन कर व्रत करे जिससे पितृगण प्रसन्न होते हैं (लिंगपु॰)।

पितृमास - पु० [सं०] मनुष्योंके ३० महीनोंके बरावर एक पितृमास होता है। पितृसंवत्सर = मनुष्योंके ३६० महीने; पितरोंके तीन वर्ष = हम लोगोंके (मनुष्योंके) १०० वर्ष (वायु० ५७.९)।

**पितृयज्ञ** -पु॰ [सं०] पितृपिंडप्रदान जो विशेषतया अमा-

वस्याको (इन्दुक्षये) होता है (मत्स्य० १६.२१; १७.४)। **पितृयान**-पु० [सं०] अगस्त्यसे उत्तर, अजवीथिसे दक्षिण तथा वैश्वानर पथसे वाहर (ब्रह्मां० २.२१.१५९; ३५.१११; मत्स्य० १२४.९७; वायु० ५०.२०८; ६१. १००; विष्णु० २.८.८५-७)। यहाँ पुत्रवान् मुनिगण, लोकबृद्धि करनेवाले अग्निहोत्रियों तथा वैदिककर्म-कांडियोंका निवासस्थान कहा जाता है जो शरीरके कल्पित दक्षिण (अंग) की ओरकी "इड़ा" नाड़ीसे प्राप्त होता है (भाग० २.२.२४) । ब्रह्माने आदि मन्वन्तरमें चार देवयान मार्गी का निर्माण किया-देवोंके िर गृहस्थोंके लिए प्राजापत्य लोक, संन्यासियोंके लिए ब्रह्म-लोक और योगियोंके लिए अमृत स्थान । इनका द्वार रिव कहा गया है उसी प्रकार पितृयानोंका द्वार चन्द्र कहा गया है (वायु० ८.१९) ।

पितृराज -पु॰ [सं॰] दक्षिण दिशाका अधिपति अर्थात् यम (मत्स्य॰ १७४.१९)।

पित्र्य – पु॰ [सं॰] सूर्यनिर्मित सोल्ह दिन-मुहूर्तोंमेंसे एक मुहूर्तका नाम (ब्रह्मां॰ ३.३.३९)।

पितृरूप-पु० [मं०] शिव, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके पिता माने गये हैं।

पितलोक-पु० सिं०] जहाँ अर्यमाके दक्षिण भागसे पहुँचा जाता है। आग्नीध्र इसे प्राप्त करना चाहता था (भाग० ३.३२.२०; ५.२.१-२, २२) । इसे नर्मदा-तटके 'मनोहर' तीर्थमें स्नान करनेवाला प्राप्त करता है (मत्स्य० १९४.७)। **पितृवर्ती** −पु० [सं०] पुराणानुसार एक राजाका नाम । कुरु-क्षेत्रनिवासी धर्मात्मा बौशिकके सान पुत्रों, जो गर्गके शिष्य थे तथा गुरुके आदेशसे गुरुकी कपिला गाय चराते थे, महान् दुभिक्षके कारण भूखसे व्याकुल जिन्होंने गुरुकी गऊ मारकर खानेकी ठानी, मेंसे सबसे छोटा एक जिसने गायको खाना ही है तो श्राद्धमें उपयोग कर खानेकी राय दी तव इसके और भाई भी सहमत हो गये, अतः भाइयों मेंसे दो तो दैव विप्र बने, तीन ित्रयक्रमंके विप्र बने और एक श्राद्धमें अतिथि बना और वह स्वयं श्राद्ध करने-वाला वना था। विधिपूर्वक समन्त्रक श्राद्ध किया गया और गुरुसे कह दिया कि गौको वाध खा गया। वे मरनेपर पहले जन्ममें उक्त पापसे व्याध बने किन्तु श्राइके प्रभावसे उन्हें पूर्व जन्मकी स्मृति बनी रही, दूसरे जन्ममें वे मृग वने, वहाँ भी उन्हें पूर्व जन्मकी स्मृति वनी रही। तीमरे जन्ममें मानसरोवरमें चक्रवाक हुए। एक वाटिकामें पाँचाल नरेशको देख मानममेके चक्रवाककी इच्छा राजा वननेकी हुई अतः वह विभ्राजका ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ और उसकी पत्नी सन्ति जो श्राडमे दी गयी गर्ग की गौ थी, देवलकी पुत्री रूपमें उत्पन्न हुई थी (मत्स्य० २०.३-३६)। **िनृत्रत**-पु० [सं०] पितरोंके प्रीत्यर्थ किया जानेवाला एक ब्रन जिसमें दूध देनेवाली गौ दान की जाती है। ब्रन व.रनेवाला (व्रती) राजराजेश्वर होता है (मत्स्य०१०१) २९-३९)।

पितृसर्ग-पु० [सं०] सर्वप्रथम सारा संसार अन्धकारके गर्भम था। न पृथ्वी थी, न वायु, न नक्षत्र थे, न दिशाएँ थीं, सूर्य, चन्द्र, रात, दिन कुछ भी नहीं था। ब्रह्माने केवल तपोयोगके बलपर वेदों और देवोंके सगोंकी सृष्टि की। वे आदिदेव कहलाये जो महासत्त्व, महान् ओजस्वी सकल मनोकामनाएँ देनेवाले देवदानव पूज्य थे वे सात वगोंमें विभक्त थे। इनमेंसे तीनका कोई रूप नहीं था। वे भावमूर्ति थे पर चारका निश्चित आकार था वे स्क्ष्म मूर्ति थे। भावमूर्ति तीन कपर रहते है। स्क्ष्ममूर्ति चार उनसे नीचे। उनके नीचे देवता। उनसे नीचे भूमि, ऐसी लोकपरम्परा है। इनसे मेघ बनते हैं उनसे वृष्टि, वृष्टिसे अन्न होता है। इन्हें सुबके पितर खाते हैं। ये मनके समान वेगवान्, स्वथाका भक्षण करनेवाले, सबकी कामनाओंको पूरी करनेवाले, लोभ, मोह, भय और शोकसे रहित है (वायु० ७१.३७,५७,६५)।

पितृस्थान-पु॰ [सं॰] आकाश तथा दक्षिण दिशा (वायु॰ ७६.३४)।

पितृहू - पु० [सं०] पुरञ्जनकी नगरीका दक्षिण प्रवेश द्वार । पुरञ्जन श्रुतधरके साथ इसी द्वारसे दक्षिण पांचाल पहुँचे थे। लाक्षणिक अर्थ = दाहिना कान (भाग० ४.२५.५०; २९.१२)।

**पित्तल**—पु० [सं०] केतुमाल देशका एक जनपद (वायु० ४४.१५) ।

पित्तवर्ग -पु० [सं०] पित्त अग्नि है और शोणित भी इसी कक्षाका है जिसका स्थान नाभिक्षेत्रकी ऑतोंमें हैं (ब्रह्मां० ३.७२.४७; वायु० ९७.४८)।

पिनाक-पु० [मं०] शिवजीका धनुष जिसके कारण उन्हें पिनाकी कहते हैं। इसी धनुष की श्रीरामचंद्रने सीतास्वयं-वरके समय जनकपुरमं तोड़ा था (वायु० २५.२; ५४.१०८; १०१.३१७; रामचरितमा० दो० २४९—२६१)।

पिनाकभृक्-पु॰ [सं॰] शिवजीका एक नाम (ब्रह्मां॰ ३-२३.५६; २४-४९; वायु॰ ५४.१०८; मत्स्य॰ १८०.२३; २८१.१४)। पिनाकधारी वीरमद्रने पूषाके दाँत तोड़े थे (विष्णु॰ १.९.६९; ५.१६.७)।

पिनाका—पु० [सं०]—पिनाक्षपाणि, ११ रुद्रोंमंसे एक।
महश्वरको एक उपाधि (मत्स्य०५.२०; ६.१२; १२.८;
२३.३६, ४१; ९५.३८; १५४.११८, १९४, ३९५, ४१०)।
सतीसे इनका विवाह हुआ था तथा नंदी नामक सॉइ
इनका वाहन कहा गया है। यह ईशान कोणके अधिपति
हैं (मत्स्य० ६०.११; ६७.१६)।

पिपीतक-पु० [मं०] एक ब्राह्मण जिसने सर्वप्रथम 'पिपीत-द्वाटशी'का ब्रत किया था —दे० पिपीतकी तथा भविष्यपु०। पिपीतकी-स्त्री० [सं०] वैशाख शुक्का द्वादशीको ब्रत करें। इसे सर्वप्रथम पिपीतकने किया था जिसे यमदूत पकड़ लें गये थे। यमलोकों प्याससे न्याकुल हो पिपीतक चिल्लाने लगा। वड़ी स्तुतिके पश्चात् यमराजने उसे पुनः मर्त्यलोक-में भेज दिया और वैशाख शुक्ला द्वादशीका ब्रत बतलाया जिसमें ठंढे जलसे भरा घड़ा ब्राह्मणको देनेका वड़ा माहात्म्य है (भविष्यपु०)।

पिपांळिका – स्त्री० [मं०] मत्स्यपुराणानुसार दो चींटियों (पनि, पत्नी)का प्रेमदंद्द । पति (नर) द्वारा मोदककण अन्य चीटी (मादा)को दिये जानेपर पत्नीने रोष प्रकट किया जिसपर पतिने खेद प्रकट करते हुए भविष्यमें सतर्क रहनेकी प्रतिज्ञा की थी (मत्स्य० २०.३९) । उत्तर दिशाकी अं.र इनका जाना अनिष्ट सूचक है (मत्स्य०२३८.७) ।

पिप्पल-पु॰ [सं॰] मित्र और रेवतीके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग॰ ६.१८.६)।

पिप्पलिवाह – पु॰ [सं॰] यह वैधन्यहर व्रत है जिसमें कन्याका विवाह पहिले पीपल (अश्वत्थ)से कर दिया जाता हैं (मार्कण्डेयपु॰)।

पिप्पळा – पु० [सं०] ऋक्ष पर्वतसे निकली भारतवर्षकी एक - नदीका नाम (ब्रह्मां० २.१६.३०;वायु० ४५.१००) ।

पिप्पलाद -पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक ऋषि जो वेद-स्पर्श (ब्रह्मां० तथा विष्णु = वेददर्श) ऋषिके शिष्य तथा अथवंवेदकी एक शास्ताके प्रवर्तक थे जो पेप्पलाद शास्त्राके नामसे प्रसिद्ध है (बायु० ६१.५१; ब्रह्मां० २.३५.५७; विष्णु० ६.३०.१०)। इस ऋषिने अंगारव्रतका माहात्म्य युधिष्ठिरको वतलाया था जिसका आधार शुक्र और विरो-चनका संवाद था (मत्स्य० ७२.१, ५-६, ४५)। प्रायोप-वेशके समय यह परीक्षित्ते मिलने गये थे, इन्हें विष्णुकी योगशक्ति विदित थी (भाग० १.१९.१०; २.७.४५)। (२) दधीचि और प्रातिथेयीके पुत्र, अन्य मतते दधीचि तथा सुवर्चाके पुत्रका नाम (हतंदपु० माहे०-केदारखंड)।

पिप्पलायन – पु० [सं०] ऋषभके भरतज्येष्ठ १०० पुत्रोंमेसे एक पुत्र जो परम भागवत ऋषि था। इसने निर्मिका ध्यान ब्रह्मरूपी नारायणकी ओर आकृष्ट किया था (भाग० ५.४.११; ११.२.२१; ३.३५-४०)।

पिप्पलायनि -पु० [मं०] वेददर्शके चार शिष्यों मंसे एक शिष्यका नाम (भाग० १२.७.२)।

पिप्पली - स्त्री० [मं०] ऋष्यवान् पर्वतसे निकली वेदस्मृति आदि कई नदियों मेंसे एक नदीका नाम (मत्स्य० ११४.२५)। पिप्पलेश - पु० [मं०] नमेदा-तटपर स्थित एक तीर्थस्थान (मत्स्य० १९०.१३-४)।

**पिप्पलेश्वर**-पु॰ [सं॰] पिष्लाद सुनि द्वारा स्थापित नर्मदा-ृतटपर स्थित एक शिवलिंग (स्क्रंद॰ आव॰ रेवाखंड)।

पिप्पल्य-पु० [सं०] एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य०१९०. १५)।

पिलक-पु॰ [सं॰] आन्ध्रवंशी राजा लम्बीदरका एक पुत्र तथा मेबस्वातिका पिता (विष्णु॰ ४.२४.४५)।

पिरुपिच्छिका -स्री० [सं०] अन्धकासुरके रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट बहुत-सी मानस-पुत्री मानृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१३)।

पिलि-पु॰ [मं॰] भार्गववंशका एक त्र्याषेय प्रवर्प्रवर्तक ऋषि।

पिशंग - पु० [सं०] (१) देवजनी और मणिवरके अनेक पुत्रोंमेंसे एक यक्ष पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.१२८)। (२) कैलाशसे दक्षिण-पूर्व दिशामें स्थित एक पर्वतका नाम (बायु० ४७.९)।

पिशंगमनु - पु॰ [सं॰] ब्रह्मनामक अकार जो चौदह मुँह-वाला है उसके ग्यारहवें मुखसे एकार नामका मनु उत्पन्न हुआ जिसका रंग खाकी है (वासु॰ २६.४३)।

पिशंगवर्ण-पु० [सं०] स्यारहवें मनु एकारके रंगका नाम = खाकी रंग (वायु० २६.४३)।

पिशंगाभ-पु० [मं०] (ब्रह्मां = पिशंग)मणिवरके देवजनीसे उत्पन्न कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६९.१५९; ब्रह्मां० ३.७.१२८)।

पिशाच-पु० [सं०] (१) जाम्बवान्के जयन्त आदि सोलह पुत्रों, जो व्याघी नामकी पत्नीसे उत्पन्न हुए थे, मेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० २.७.३०३)। (२) यक्षों और राक्षसोंसे पिशाच हीन कोटिके होते हैं (ब्रह्मां० ३.३.९७; ७.१६८)। ये वड़े गंदे और अश्चित्र रहते हैं तथा शिवके नियंत्रणमें चलते हैं (ब्रह्मां० २.३२.१-२; ३५.१९१; मत्स्य० ७.५; वायु० ९.५५; ३०.९०; ३१.३२) । इनका निवास-स्थान मरुस्थल बतलाया गया है। पुराणानुसार इन्हें क्रोध-वशाके गर्भते उत्पन्न कदयपके पुत्र कहते हैं। महाभारत और ब्राह्मण यंथोंके अनुसार इनकी सृष्टि ब्रह्माने की, पर मन इन्हें प्रजापतिकी संतान कहते हैं। अन्य मतसे ये कपिशासे उत्पन्न क्रोधवशाके वंशज कहे जाते हैं। पिशाच १६ प्रकारके होते है जिनमें दो विशेष प्रभुत्वके समझे जाते हैं। इनके रूप तथा कार्य कुछ विचित्र होते हैं तथा ये वच्चों तो लगकर अधिक कष्ट देते हैं। इन लोगोंका विकृत रूप देखनेमें भयानक होता है। ब्रह्माके वरसे ये मनचाहे रूप धारण कर लेते हैं, इच्छानुमार छिप जाते तथा प्रकट होते हैं। दोनों सन्ध्या समय विचरण करते तथा उजाइ घरों, त्यक्त जलाशयों, आचार और संस्कारभ्रष्ट मनुष्यों, राजपथ और उनके मोड़ों, द्वार तथा प्रवेशद्वारों, सङ्क्षे किनारे लगे वृक्ष आदि इनके प्रिय निवासस्थान हैं । दृषित कर्मौते जीविकोपार्जन करनेवालोंके ये आराध्य देव है और पर्वमंधियोंपर मदिरा, मांस, तिल, लोहवान काले कपड़ों सहित इन्हें बिल देनेसे ये प्रमन्न होते हैं (ब्रह्मां० ३.७.३७६-४११; ८.७१; भाग० १.१५.४३; २.६. ४३; १०.३८; ५.८.२५; १०.६.२७; ४५.२३; ६३.११; ८५.४१) । ये श्राद्धोंको नष्ट कर देते हैं (ब्रह्मां० ३.११. ८१)। रावणने इन्हें परास्त किया था (ब्रह्मां० ३.७. २५६)। कलियगमें मनुष्य इन्होंके ऐसे हो जाते हैं (भाग० १२.३.४०) । धार्मिक वाद-विवादोंमें भा ये विघ्न उपस्थित करते है (बायु० ६६.११८) ।

पिशाचक – पु०[सं०] मानसरोवरके दक्षिणमें स्थित त्रिशिखर आदि पर्वतोमेसे एक पर्वतका नाम (वायु० ३६.२४) जो कुवेरका निवासस्थान है एवं पुण्यसिक्ला गङ्गा यहाँसे होकर वहती हैं (वायु० ३९.५७; ४२.३१)।

पिशाचगण—पु० [मं०] ये संख्यामें १६ जोड़े हैं जिन्हें ब्रह्माने दया कर यह वरदान दिया—मनुष्योंके लिए अध्दय होना तथा मनचाहे रूप धारण कर लेना। रात्रिमें स्वच्छंदतासे घूमना तथा निर्जन खण्डहरों, अपित्रत्र स्थानों, राजपर्थें, द्वार, अर्गला, तीर्थों, निदयों, चैत्यवृक्ष, अट्टालिकाएँ, धूर्त्त, कृतव्न, अनियमित रूपसे अजित धन आदि इनके निवास स्थान कहे गये हैं। पर्वोपर मधु, मांस, दही, तिल, मिदरा, काला कपड़ा तथा धूपसे बिल देनेसे इनसे पिंड खुड़ाया जा सकता हैं (वायु० ६९.२६२-६४; २७६-८८; १००.१६९; १०१.२८)।

पिशाचमोचनयात्रा - स्त्री॰ [सं॰] यह सांवत्सरिकयात्रा मार्गशीर्भ शु॰ १४को होती है। इसमें शिवके समीप यात्रा करनेका विधान है। इस यात्रासे मृत व्यक्ति पिशाच नहीं होने पाता (काशीखंड)।

पिशाचिका - स्त्री॰ [सं॰] ऋक्ष पर्वतसे निकली भारतवर्षकी एक नदी (ब्रह्मां॰ २.१६.३०; वायु॰ ४५.१००)।

पिशाची - स्त्री॰ [सं॰] अन्यकासुरके रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानस-पुत्री मातृकाओं मेंसे एक मानस-पुत्री मातृकाका नाम (मत्स्य॰ १७९.१६)।

पिशिताद - पु॰ [सं॰] पिशाचोंका एक वर्ग। ये वायुतुल्य वेगवाले कहे गये हैं। इनके पैर तथा हाथ पीठकी ओर होते हैं और रणक्षेत्रोंमें हुआ रक्तपात ही इनका आहार है (वायु॰ ६९.२७८)।

पिश्चन-पु॰ [सं॰] कुरुक्षेत्र निवासी धर्मात्मा कौशिकके सात पुत्रों, जिन्होंने गुरु गर्गकी गऊ श्राद्धमें उपयोगकर खा डाली थी, मेंसे एकका नाम (मत्स्य॰ २०.३)।

पीठ-पु॰ [सं॰] (१) पुराणानुसार वह स्थान जहाँ दक्ष-कन्या सतीका कोई अंग कटकर गिरा हो। ऐसे स्थानोंकी संख्याके बारेमें पुराणोंमें मतभेद है, कोई इन्हें ५१, ५३, ७७ मानते हैं। और किसी-किसीमें तो इनकी संख्या १०८ तक मानी गयी है। शिवचरित्तानुसार ये स्थान कुल ७७ हैं जिनमें ५१ महापीठ तथा २६ उपपीठ है। इनमें अवस्थान करनेवाली शक्तियाँ और भैरवोंके नाम तथा विवरणके लिए—दे० तंत्रचूडामणि, देवीभागवत तथा कालिकापुराण आदि। (२) एक असुर सम्भवतः मथुराके राजा कंसके एक मंत्रीका नाम जो कृष्ण द्वारा मारा गया था (महाभा० द्रोण० ११.५ भाग०)। (३) सुर राक्षसका एक सेनापित जो श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया (भाग० १०.५९.१२-१४)।

पीठिका—पु० [सं०] मूर्त्तिका आधार जिसपर उसे स्थापित करते हैं, यहींपर पानी वहनेके लिए एक प्रणालक आव-स्यक है। स्थण्डिला, वापी, यक्षी, वेदी, मण्डला, पूर्णचंद्रा, बज़ा, पद्मा अर्थशशी और त्रिकोणा, ये ही पीठिकाके दस प्रकार हैं। इनके आकार आदि भी विशद रूपसे वर्णित हैं (मत्स्य० २६२.१-१२) जो लिंगानुसार पत्थर, मिट्री या काष्ठके हो सकते हैं (मत्स्य० २६२.१९-२०; २६९.८)।

पीड़ापर-पु॰ [मं॰] खशा और कश्यपके लालावि आदि अनेक पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.१३५)।

पीत-पु॰ [सं॰] झाल्मिळिद्वीपके वैश्योंका नाम (विष्णु॰ २.४.३०)।

पीतभौम-पु० [मं०] पातालके चतुर्थतल = अतलकी भूमि (ब्रह्मां० २.२०.१४)।

पीतवासा-पु० [मं०] ३१वें कल्पका नाम । जिस कल्पमें ब्रह्माका पीतवर्ण था और इसी वर्णका उनका एक मानस-पुत्र उत्पन्न हुआ । माहेश्वरीके ध्यानसे ब्रह्माने महेश्वरके मुखसे विरूप गऊको उत्पन्न होते देखा जिसके चार पेर, चार मुख, चार हाथ, चार स्तन, चार आँखें आदि थीं । यह रुद्राणी थी जिसे चारों ओर उसके पुत्र वेरे थे, जो ब्राह्मणोंके कल्याणार्थ स्थित है और जो गायत्रीरूपा है (वायु० २३.१-२१)।

पीताडिश्र-पु० [मं०] समुद्रका जल चल्ल् भरमें पी जानेके कारण अगस्त्य ऋषिका एक नाम—दे० अगस्त्य (१)। पीताम्बर-पु॰ [सं॰] पीताम्बर धारण करनेके कारण विष्णु-का एक नाम (वायु॰ १०४.४७) । ताराके उदरसे उत्पन्न चन्द्रपुत्रका वस्त्र (मत्स्य॰ २४.१)।

**पीतायुध**-पु॰ [सं॰] पुरुवंशी राजा मनस्युका पुत्र तथा धुन्धुका पिता (मत्स्य॰ ४९.२)।

पीवर - पु० [सं०] (१) तामस मनुके सप्त ऋषियोंमेंसे एक ऋषि जो विशिष्ठके वंशज थे (ब्रह्मां० २.३६.४८; विष्णु० ३.१.१८)। (२) क्रौज्चद्वीपके अधिपति खुनिमान्के सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम। क्रौंचद्वीपके 'पीवर' जनपदका नामकरण इन्होंके नामपर हुआ था (वायु० ३३.२१, २२; विष्णु० २.४.४८)।

पीवरक-पु॰ [सं॰] क्रोंचद्वीपका एक भूभाग जिसे 'पावन' भी कहते हैं (ब्रह्मां॰२.१९.७२)।

पीवरी—स्ती॰ [सं॰] (१) प्रजापित पुलस्त्य और क्षमाक्षी एक पुत्रीका नाम जिसके परम तेजस्वी कर्दम आदि चार भाई थे (ब्रह्मां॰ २.११.३१; वायु॰ २८.२६)। (१) अग्निष्वात्त पितृगणकी मानस-पुत्री जो २८वें द्वापरमें शुक्तकी पत्नी हुई (ब्रह्मां॰ ३.१०.७७-७८)। (३) विहंषद पितृगणकी मानस पुत्री जिसने किठन तप करके योगमानाक्षी उपाधि प्राप्त की थी (मत्स्य॰ १५.५-११)। विष्णुके आशीर्वाद यह व्यासपुत्र शुक्ककी पत्नी हुई तथा चार पुत्र और एक पुत्रीको जन्म देनेके पश्चात् मोक्षकी भागिनी हुई (ब्रह्मां॰ ३.८.९३)। (४) मार्कण्डेयके मूर्थन्यामें उत्पन्न पुत्र ऋषि वेदशिराकी पत्नी (वायु॰ २८.६) जिसके मार्कण्डेयगण पुत्र थे (ब्रह्मां॰ २.११.८)। (५) केतुमाल देशकी कई पुण्य निर्योमेंसे एक नदीका नाम (वायु॰ ४४.२२)। (६) धर्ममूर्त्तिथर अग्निष्वात्त्व पितृगणकी मानसपुत्री जो शुक्ककी पत्नी तथा कीर्तिमतीकी माना थीं (वायु॰ ७३.२६)।

पुंजिकस्थली - स्त्री० [सं०] पुञ्जब स्थला, एक प्रसिद्ध अप्सराका नाम जो मार्कण्डेय ऋषिके आश्रममें उनका तप भंग करनेके अभिप्रायसे इन्द्र द्वारा प्रेषित होकर गेंट खेलते खेलते थक गयी केश न्खिर गये थे इसी बीच वायुने उमका वस्त्र उड़ा दिया। ऐसी अवस्थामें कामदेवने नाण छोड़े किन्तु मुनिकी तपस्यामें विदन डालनेमें असफल रही तथा माधव (वैशाख) महीनेमें सूर्यके रथपर सौर गणके अन्य (आर्यमा, पुलह आदि) के साथ प्रतिष्ठित रहती है (भाग० १२.८. २६, ११.३४; ब्रह्मा० २.२३.४; ३.७.१४; ४.३३.१९; वायु० ५२.४; ६९.४९; विष्णु० २.१०.५)। दुर्वामा ऋषिके शापसे यह विरज वन्यरकी पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी और अंजना नाम पड़ा--दे० अंजना।

पुंडरीक — पु० [सं०] (१) कुशके वंशज नमका पुत्र तथा क्षेमधन्वावा पिता (भाग० ९.१२.१; ब्रह्मां० ३.६३.२०२; वायु० ८८.२०२; विष्णु० ४.४.१०६; मत्स्य० १२.५३)। (२) क्रोंचद्रीपके एक पर्वतका नाम, जो वहाँ के द्विविद पर्वतके वाद तथा दुन्दुभिम्बन पर्वतके पहले हैं (ब्रह्मां० २.१९.६८; मत्स्य० १२२.८१; वायु० ४९.६२)। (३) कद्र और कश्यपके पुत्र अनेक मिर तथा अनेक फणवाले हजारों नागोंमंने एक नागका नाम (वायु० ६९.७२)। (४) एक यशका नाम (मत्स्य० ५३.२७; वायु० ७१.७७)। (५) अग्निकोणके दिग्गजका नाम, जो रथंतरका पुत्र हैं (ब्रह्मां० ३.७.३३५;

वायु० ६९.२१९)। (६) कुरुक्षेत्र सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थका नाम जहाँ स्नान करनेसे पुण्डरीक यञ्चका फल प्राप्त होता है (ब्रह्मां० ३.१३.५६; वायु० ७७.५५; (महा-भा० वन० ८३.८३)।

पुंडरीकपुर-पु॰ [सं॰] पितरोंके श्राद्धके लिए एक अति प्रशस्त पितत्र तीर्थका नाम जहाँ किये गये श्राद्धका अनन्त फल कहा गया है (मत्स्य॰ २२.७७)।

**पुं डरीकवान्**−पु० [सं०] क्रौचद्वीपके सात मुख्य पर्वतोंमेंसे एक पर्वतका नाम (विष्णु० २.४.५१) ।

पुंडरीका - स्त्री० [सं०] (१) विशिष्ठ और ऊर्जाकी सबसे बड़ी पुत्री जो प्राण (वायुपुराणानुसार पांडु जो विधाता तथा आयतीका पुत्र था) की पत्नी तथा द्युतिमान्की माता थी (ब्रह्मां० २.११.९,४०; वायु० २८.७.३४-५)। (२) नील पर्वतपर स्थित पयोद नामक झीलसे निकली एक नदीका नाम (ब्रह्मां० २.१८.७०)। (३) कौंचदीपकी ७ प्रधान नदियों मेंसे एक नदीका नाम (ब्रह्मां० २.१९.७५; मत्स्य० १२२.८८; वायु० ४९. ६९; विष्णु० २.४.५५)। (४) एक अप्सराका नाम, जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमें उपस्थित हो नृत्य किया था (ब्रह्मां० ३.७.८; वायु० ६९.७; (महामा० आदि० १२२.६३)। (५) मेरु पर्वतके दक्षिण भागसे निकलनेवाली एक नदीका नाम (वायु० ४७.६७)।

पुंडरीकाक्ष-पु॰ [सं॰] (१) कमलनयन होनेके कारण विष्णुका एक नाम (वायु॰ १०६.५५; १०८.८९; १०९. २४, २४)। (२) श्रीदेवीके भाई अच्युत (ब्रह्मां॰ ४.३९.४८); सव यहोंके अधिष्ठाना भगवान् (मत्स्य॰ २३९.३८)।

पुंड़-पु० [सं०] (१) देवरक्षितके अधीनस्थ एक देश, अन्य कई देशोंके साथ इसका शासक देवरक्षित था (विष्णु० ४. २४.६×) । (२) हेमकूट और हिमालयके वीचका एक नगर जो सदा हिमाच्छादित रहता है (ब्रह्मां० २.२२.५३; वायु० ५१.४८)। (३) वसुदेवके एक पुत्रका नाम जो धनुर्धारी जरा नासक व्याध हुआ था (मत्स्य० ४६.२१-२२), पर वायु पुराणानुसार वह (पुडू) एक राजा हुआ (वायु० ९६. १८२) । (४) एक दैत्यका नाम जो वलिका क्षेत्रज पुत्र था और इसके नामपर एक देशका नाम पड़ा। विलिकी पत्नीके गर्भसे उत्पन्न दीर्घतमाका पुत्र, एक वालेय क्षत्र (भाग० ९. २३.५; मत्स्य० ४८.२५; वायु० ९९.२८, ८५) । (५) एक प्राचीन जातिका नाम जिसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मणमें है। ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराणानुमार ये लोग पूर्वी भारतके, परन्तु विष्णु० तथा मार्कण्डेयपुराणानुसार ये दक्षिणके निवासी थे। (६) याज्ञवल्क्यके पन्द्रह शिष्योंमें एक शिष्य-का नाम (ब्रह्मां० २.३५.२९)। (७) क्विष्किन्धाधिपति-बालीके सामन्त तथा सेनानायक प्रधान बन्दरोंमेसे एक प्रधान वन्दरका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२३७)। (८) सुगंधी और वसुदेवके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३. ७१.१८६; वायु० ९६.१८२) ।

पुंड्रकेतु - पु० [मं०] विषंगके सहायतार्थ नियुक्त भंडका एक पुत्र तथा सेनापति जो त्वरितासे मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२१.७९; २५.२८.९७)।

पुंड्रगण-पु॰ [मं॰] (१) एक जाति तथा पूर्वका एक जन-पद (मत्स्य॰ ११४.४५) । (२) पूर्वका एक देश जिसका नामकरण विलक्षे पुत्र पुंडूके नामपर हुआ था (ब्रह्मां० २. १६.५४; ३.७३.१०९; ७४.३३, ८७, १९७; ४.२९.१३१; विष्णु ० २.३.१६)।

पुंड्रवर्द्धन-पु॰ सिं॰] पुंड्र देशकी प्राचीन राजधानी जो किसी समयमें हिन्दुओं तथा बौद्धोंका तीर्थस्थान था। स्कंद-पुराणानुसार यहाँ 'मंदार' नामक शिवमूर्ति थी। देवी-भागवतके अनुसार सतीके देहांश गिरनेसे जो पीठ बने उनमें यह भी एक पीठ है। यहाँ पाटला नामकी सती देवी-की मूर्ति स्थापित है (मस्स्य० १३.३५)।

पुंड्रा-स्त्री॰ [सं॰] कुशद्वीपकी सात प्रधान नदियोंमेंसे एक (छठी) नदी (मत्स्य॰ १२२.७३)।

**पुंसवन** – न० पु० [सं०] (१) एक वर्षमें समाप्त होनेवाला एक व्रत विशेष । करयपके आदेशसे दितिने इन्द्रका बध करनेकी क्षमता रखनेवाले एक पुत्रकी कामनासे यह वत किया था। मार्गदी पंके दाङ पक्षमें आरम्भ होनेवाला यह व्रत विशेषतया पतिकी आज्ञासे स्त्रियाँ ही करती हैं। इसमें हविश्शेषसे लक्ष्मीनारायणकी पूजा होती है और १२ आहु-तियाँ अग्निको देते हैं। यह क्रम १२ महीनेतक चलता है और कार्त्तिक अन्तिम दिन स्त्री उपवास करती है। दूसरे दिन पाकयज्ञके नियमानुसार पति बिल या नैवेद देता है। ब्राह्मण-भोजनोपगन्त अवशेष चरु पत्नोको दिया जाता है जिससे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसे अविवाहित तथा विताहित स्त्रियाँ और मानाएँ शुभकामनार्थ करती हैं (भाग० ६.१८.४७.५४; १९.५.२८)। (२) वायु-अंजना मिलन स्थान जहाँ हनुमान्का जनम हुआ था (ब्रह्मां० ३. ७.२२४) । (३) एक संस्कार विशेष जो द्विजातियोंके १६ संस्कारोंमेंसे दूसरा है। गिभिणीके पुत्रप्रसव करानेके अभिप्रायसे गर्भाथानके तीसरे महीने होता है (मत्स्य॰ २७५.१६) ।

पुंश्चर्ली−स्त्री [सं∘] स्त्रियोंका एक वर्ग विदे**ष जो मय-पुत्र** वरू नामक असुरके जँभाई लेनेपर उसके <mark>मुखसे</mark> निकला था (भाग० ५.२४.१६) ।

पुण्यजन -पु० [सं०] यक्षगण । पुण्यजनी, जिसका विवाह
मणिभद्रसे हुआ था, के पुत्र और पौत्र (वायु० ६९.१५७;
८८.१), जिनकी उपासना रक्षाकी कामनासे की जाती है
(भाग० २.३.८; ब्रह्मां० ३.७.१६२) । ककुची जब ब्रह्मलोक
गये हुए थे, उनकी अनुपस्थितिमें इन्होंने (पुण्यजनोंने)
कुरास्थलीपर अधिकार कर लिया था (ब्रह्मां० ३.६८.१;
विष्णु० ४.२.१) ।

पुण्यज्ञनी – स्त्री० [सं०] मणिभद्रकी पत्नी जिसके २४ पुत्र तथा अनेक पौत्र तथा प्रपौत्र हुए (ब्रह्मां० ३.७.१२१, १२६; वायु० ६९.१५३)।

पुण्यनिधि – पु॰ [सं॰] मथुराके एक राजा जो विन्ध्यावलीके पति थे। महालक्ष्मीने इनके यहाँ पुत्री रूपमें निवास किया था, जिनकी प्रमन्नता तथा दर्शनसे राजाको मोक्ष मिला (स्कंद॰ ब्राह्म॰ सेतु-मा॰)।

पुण्यप्रदा - स्त्री॰ [सं॰] आश्विन शुक्ल द्वितीयाको किसी प्रकारका दान दे तथा व्रत करे तो बड़ा फल होता है (स्क्षंदपु॰)।

पुण्यवान्-पु० [सं०] वृषभके पुत्र तथा पुण्यके पिताका

नाम (मत्स्य० ५०.२९) ।

पुण्यश्लोक-पु० [सं०] राजा नल, युधिष्ठिर आदिकी एक उपाधि अर्थात् पुण्यकीत्तं 'पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः । पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दनः ॥' (भाग० १.८.३२) ।

पुण्या — स्त्री० [सं०] कतु और संनतिकी दो पुत्रियों मेंसे एक पुत्री जो पूर्णमास-पुत्र पर्वशके पुत्रको ब्याही थी। उक्त दम्पतीके उक्त दो पुत्रियों से अतिरिक्त साठ हजार ऊर्ध्वरेता-पुत्र हुए जो अरुणके आगे सूर्यके रथको घेर कर चलते हैं — बालखिल्य। ये आभूतसं प्रवस्थायी हैं (ब्रह्मां० २.११.३८; वायु० २८.३३)।

पुण्याहवाचन - पु० [सं०] धार्मिक शास्त्रोक्त क्रिया-पद्धति-का प्रथम कृत्य - दे० ब्राह्मणवाचन (मत्स्य० २७५.३)।

पुण्येयु –पु॰ [सं॰] भद्राश्वके धृता अप्सरासे उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे सबसे कनिष्ठ एक पुत्रका नाम (मत्स्य॰ ४९.६)।

पुण्योदा—स्त्री० [सं०] (१) एक स्वर्गीय नदी जिसका उद्गम चन्द्रमासे हुआ है। यह मेरु पर्वतके चारों ओर होती हुई चार दिशाओं में बहती है। इसमें से एक मन्दर और चैत्ररथ पर्वतोंका चक्कर लगाकर अरुणोद झीलमें गिरती है (वायु० ४२.३, ८, १५)। (२) केतुमालकी कई पुण्यसलिला नदियों में से एक नदीका नाम (वायु० ४४.१९)।

पुत्-पु० [सं०] एक नरकका नाम जिससे पुत्र उत्पन्न होनेके पश्चात् ही उद्धार होता है (ब्रह्मां० २.३६.१५१; विष्णु० १.१३.४२)।

पुत्र-पु० [मं०] (१) वशिष्ठके सात सप्तिषं पुत्रोंमेंसे एकका नाम (वायु० २८.३६)। (२) स्वायम्भुव मनुके दस महा-तेजस्वी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ३१.१८)। (३) प्रियव्रतके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो राजपाट छोड़ योगमें रत रहता था (विष्णू० २.१.७९)।

**पुत्रक** – पु० [सं०] कुरु राजाके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ९९.२१८)।

पुत्रदा (एकादशी) —स्त्री॰ [सं॰] पौष शुक्ला ११, जिस दिन व्रत करनेसे पुत्र प्राप्त होता है। इसे भद्रावतीके राजा वसुकेतुने किया था और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ (ब्रह्मवैवर्त्तपु॰)।

पुत्रधर्मा -पु॰ [सं॰] स्वर्भानुके नहुष आदि पाँच पुत्रोंमेंसे एक (द्वितीय) पुत्रका नाम (वायु॰ ९२.२)।

पुत्रव – पु० [सं०] आंगिरसवंदाज एक त्र्यापेय प्रवरप्रवर्तक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९६.३९) ।

पुत्रवत-पु० [सं०] भाद्रपद कृष्णा सप्तमीको उपवास करे तथा विष्णुका पूजन करे। यदि यह व्रत वर्षभर प्रत्येक कृष्णा ७ को कर, विष्णुका विधिवत पूजन करे तो पुत्रवान् होता है (वाराहपु०)।

पुत्रसप्तमी - स्त्रीं (सं०) माघ शुक्का पष्ठीको व्रत करे, सप्तमीको सूर्यको पूजा कर हवन करे तथा ब्राह्मण-भोजन कराये। मासके दोनों पक्षोंमें इसी प्रकार वर्षभर करनेसे यह व्रत पूरा होता है और व्रतीको उत्तम पुत्र प्राप्त होता है (आदित्यपु०)।

पुत्रिक षेण-पु॰ [सं॰] आंध्रवंशका एक राजा जिसे पुरीक्षेण

भी कहते हैं। इसने २१ वर्षीतक राज्य किया (वायु० ९९. ३५२)।

पुन्निका - स्त्री॰ [सं॰] मौनेय देवगन्धर्वोक्षी छोटी बहिनें ३४ अप्सराओं मेंसे एक अप्सराका नाम (वायु॰ ६९.५)।

पुत्रिकाधर्म - पु० [सं०] अपुत्र-पिता अपनी पुत्रीका विवाह कर जामातासे यह बचन ले लेता है कि वह उनके पुत्र अर्थात् दौहित्रको ही अपना उत्तराधिकारी बनायेगा। यद्यपि स्वायंभुव मनुको पुत्र था, इसपर भी उन्होंने आकृतीके पुत्र-को अपना दत्तक पुत्र अंगीकार किया था (भाग० ४.१. २, ५)।

पुत्रिकापति – पु० [सं०] जामाता (वायु० ७९.७८) यह सर्पिडज नहीं होता, अतः श्रसुरका श्राद्ध नहीं कर सकता है (ब्रह्मां० ३.१५.५२)।

पुत्रेष्टि—पु॰ [सं॰] पुत्रप्राप्तिको लिए किया गया यज्ञ जिसे दितिने किया था जिसमें आपस्तम्ब पुरोहित थे (मत्स्य॰ ७.३३-३४)। वैवस्वत मनुको इस यज्ञसे इल पुत्र प्राप्त हुआ था (मत्स्य॰ ११.४०)। अवध-नरेश दशरथको इसी यज्ञके पश्चात जिसमें शङ्की ऋषि पुरोहित थे चार पुत्र हुए थे (राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुष्न) (रामायण, बाल॰ १९४-५)।

पुनपुना – स्त्री॰ [सं॰ पुनःपुना] मगभकी एक छोटी नदी जो गयाके पाससे बहती है और पितत्र मानी गयी है। पितृ-पक्षमें यहाँ पिण्डदानका वड़ा महत्त्व लिखा है (पितृकर्म-निण्य त्रिलोकनाथमिश्र क्रत)।

पुनर्वसु —पु॰ [सं॰] (१) एक नक्षत्र जिसमें श्राद्धादि शुभ कार्य होते हैं (भाग॰ ५.२३.६; वायु॰ ६६.४८; ८२.४; ब्रह्मां॰ ३.१८.४)। (२) दियोतका एक पुत्र तथा आहुक और आहुकीका पिता (भाग॰ ९.२४.२०-१)। (३) अभिजित् (भाग॰ = दियोत) का पुत्र जिसने पुत्र-प्राप्तिके लिए अश्वमेष यह किया था जिसके अतिरात्रके समय इन्हें भाहुक और आहुकी यमज प्राप्त हुए थे (ब्रह्मां॰ ३.७१.११९; वायु॰ ९६.११८; विष्णु॰ ४.१४.१४-५)।

**पुमान्**—पु० [सं०] **इ**क्कीसर्वे कल्पका नाम (मत्स्य० २९०.८)।

**पुरंजन**-पु॰ [मं॰] (१) एक दड़े विद्वान् राजाका अज्ञात नाम तथा अ।चरणका एक मित्र था। राजा भिन्न-भिन्न प्रकारके आनन्दोंकी खोजमें निकला। हिमालयके दक्षिणमें भोगवतीके तुल्य ९ प्रवेश द्वारींवाली एक नगरी मिली जहाँ यह संभव था। वहाँ अकस्मात् उसकी भेंट एक सुंदर स्त्रीसे हुई जिसके रक्षार्थ एक सुर्प तथा अनेक स्त्री-पुरुप थे। विवाह-प्रस्ताव स्वीकृत होनेपर टोनोंने आनन्दपूर्वक १०० वर्ष व्यतीत किये। नगरके भिन्न-भिन्न द्वारींसे पुरंजन, विभ्राजित, सौरभ, दक्षिण और उत्तर पाँचाल, ग्रामक, वैशस आदि राज्योंको देखने जाता था। एक बार आखेटसे लौटनेपर वह अपनी रानीसे मिलने गया, पर उमे पृथ्वीपर दुःखी पड़ी पाया । प्रेममें वशीभून उसने रानीको आश्वासन दिया और पुनः उसके प्रेमपाशमें आबद्ध हो गया। इसके ११०० पुत्र तथा ११० पुत्रियाँ थीं जिनका योग्य बधुओं तथा वरोंसे इसने ब्याह कर दिया । इसके पश्चात् वह पशु यज्ञोंमें व्यस्त हो गया और इसी बीच चंडवेग गथवंके अनु-

गामियोंने पुरंजनकी नगरीपर आक्रमण कर दिया, पर प्रवेश द्वारके नंरक्षकोंने अकेले एक शताब्शीतक नगरीकी रक्षा की जिससे वहाँके निवासी तथा सम्बन्धी घोर कष्टमें पड़े।

एक बार कालकी एक पुत्री पुरुके साथ विवाह करनेकी इच्छासे यवनोंके अधिपति 'भय'के पास गयी जिसने उसे पत्नी न बना अपनी बहिन बनाया। कालपुत्री तथा उसके भाई प्रज्वारके साथ 'भय' देशाउनको निकला। उसके अमणके समय यवनोंने पुरंजनकी नगरीपर आक्रमण किया, प्रज्वारने उसे जला भस्म कर दिया, प्रांजनको बन्दी बनाकर यवन ले गये और यहमें बिल दिये गये पशुओंने पुरंजनके दुकड़े-दुकड़े कर डाले। पुनर्जन्ममें यह विदर्भके राजसिंहकी पुत्री हुआ जिसुका विवाह मलयध्वज पाण्ड्यसे हुआ और इसके एक पुत्री तथा मात पुत्र हुए जो सब द्रविड़ देशके राजा हुए । जब पाण्ड्य तपस्या करने गये यह भी साथ गयी। पाण्ड्यकी मृत्युपर यह अति दुःखी हुई और यह स्वयं प्राण त्यागनेपर उचत हो गयी। ठीक इसी समय एक ब्राह्मणसे उसकी भेंट हो गयी है। ब्राह्मणके नुमार कुछ दिनों पूर्व ये दोनों (पाण्ड्य-पत्नी और ब्राह्मण) मानमरोवर झीलके राजहंस थे और इनमें घनी मित्रता थी। यह गृहस्थीमें चली आयी और अनेक वष्टोंको झेलती रही । अपना पूर्व परिचय सुन पुरंजनको बीती वार्ते स्मरण हो आयी जिससे बड़ी सांत्वना मिली (भाग० ४. अ० २५-२८ पूरा) ।

लाक्षणिक अर्थ — इसमें जीव और परमात्माका रूपक है। पाँचाल = पाँच ज्ञानेंद्रियाँ हैं और नगरके ९ प्रवेश द्वार = शरीरकी नव (९) इन्द्रियाँ हैं। जीव कभी स्त्री कभी पुरुष होता है और कभी ईश्वर रूप हो जाता है और कभी मनुष्य, कभी पशुभी अपने कर्मानुसार होता रहता है, (भाग० ४.२९.२-९, २९) (२) एक असुर जिसका नगर तीसरे तलमे हैं (ब्रह्मां० २.२०.२७)।

पुरंजनी - पु॰ [मं॰] पुनंजनकी पत्ना जो एक अनिय सुंदरी थी जिसकी रक्षा पाँच फणोंबाला एक सर्प तथा अनेक मृत्य करते थे। पुरंजनकी प्रार्थनापर इसने उनसे विवाह किया तथा वषोंतक विवाहित जीवन ब्यतीत किया (भाग॰ ४.२५.२०-२४, ४३-४४)। पितके आसेटार्थ जानेपर यह अति खिन्न हुई थी पर पतिके छौट आने तथा आत्म-समर्पण करनेपर द्यांत हुई (माग॰ ४.२६, ४, १३-२६)। यह १९०० पुत्र तथा १९० पुत्रियोंकी माता थी (भाग॰ ४.२७, ६-७)। लक्षणार्थ:—पुरंजनी = बुद्धि (भाग॰ ४.२९.५), दे० पुरंजन।

पुरंजय — पु० [मं०] (१) एक सूर्यवंशी राजा जो विकुक्षिका पुत्र तथा अनेनाका पिता था जिसे इन्द्रवाह भी कहते थे। विष्णुपुराणानुमार एक बार जब देवता लोग दैत्योंसे हारकर विष्णुके पास गये तब उन्होंने सबको राजा पुरंजयके पास मेज दिया जो इस युद्धमें पार्णिग्राह बने। इन्द्र बैल बने और इन्द्ररूपी बैलके ककुदपर बैठकर पुरंजयने युद्धमें दैत्योंको परास्त किया अतः ककुत्स्थ कहलाये। यह राजिंष थे (भाग० ९.६.१२-२०; विष्णु० ४.२. २०-३१)। (२) पुल्टिंद, यद्द और मद्रक आदि जातिके

मागर्थोका एक राजा जो ब्राह्मणद्वेषी जातियोंकी स्थापना कर क्षत्रियोंका मूलोच्छेदन करेगा तथा पद्मावतीसे गंगातट-पर स्थित प्रयाग तक देशपर शासन करेगा (भाग० १२.१.३६-३७)। (३) बृहद्रथ वंशका अन्तिम पुरुष जिसे उसीके मन्नी शुनकने मार अपने पुत्रको राजा बनाया था (भाग० १२.१.२-३)। (४) शृंजय (संजय = मत्स्य०) का पुत्र जो इन्द्रसम पराक्रमी था जिसका यशोगान स्वर्गमें भी होता था (ब्रह्मां० ३.७४.१४-१५; मत्स्य० ४८.१२; वायु० ९९.१४)। जनमेजय इसीका पुत्र था (विष्णु० ४.१८.४-५)। (५) मेथावीका एक पुत्र तथा उर्वका पिता (मत्स्य० ५०.८४)। (६) सुशांतिका पुत्र तथा कक्षका पिता (विष्णु० ४.१९.५७)। (७) विध्यशक्तिका पुत्र तथा रामचंद्रका पिता (विष्णु० ४.१८.५६)।

पुरंदर-पु० [मं०] (१) वैवस्वत मन्वंतरके इन्द्र जिन्होंने शञ्चका नगर तोड़ा था अतः यह नाम पड़ा (भाग० ८.१३.४; ९.८.८; १०.७७.३६-७; १२.८.१५; ब्रह्मां० २.३६.२०५; वायु० ३४.७५; ६२.११८; ६४.७; ६७.१०२; विष्णु० ३.१.३१,४३; ५.२१.१६)। (२) इन्द्रने आदित्यशयन व्रत किया था (मत्स्य० ५५.३२; १७८.६५; २४६.६९; २४८.१४)। (३) स्थापत्य कलाका प्रवर्त्तक एक आचार्य (मत्स्य० २५२.२)।

**पुरन्दरधाम**-पु॰ [सं॰] पुरंदरका निवासस्थान (मत्स्य॰ २७४.७८)।

पुर-पु० [सं०] (१) इते शिवने मारा था, त्रिपुर (मत्स्य० ५५.१६)। (२) नगर जिसकी स्थापना सर्वप्रथम प्रथुके समयमें हुई थी (ब्रह्मां० २.३६.१९७; ३.५०.९; ५६.२४; ६३.१६५; ६९.४०; ४.३८.४४; विष्णु० १.६.१८-१९; ५.३६.६; वायु० ३४.१०;४८.७)। अराजकताके समय जनना भाग जाती है (मत्स्य०६.१३, १०,३२;४७.२५७)।

पुरजित्-पु० [सं०] (१) जांववतीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्ण-के दस पुत्रोंमें ने एक पुत्र (भाग० १०.६१.११,१२)। (२) भण्डके कई सेनापितयोंमेसे एक सेनापित (ब्रह्मां०४. २१.८३)।

पुरवस-पु० [सं०] मधुका एक पुत्र तथा पुरुद्वान्का पिता (मत्स्य० ४४.४४) ।

पुरशत-पु० [सं०] शतशृंग पर्वतपर यक्षोंके १०० नगर (बायु० ३९.५४) ।

पुरहूत – पु० [मं] इन्द्रका एक नाम — दे० इन्द्र । पुराकरूप – पु० [सं०] ब्राह्मणके १० रुक्षणों, हेतु, निन्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, परकृति, पुराकरूप, पुराकरपकरपना, व्यवधारणकरपना उपदेश मेसे एक रुक्षण (वायु० ५९. १३७)।

पुराजित्-पु० [सं०] भण्डके ३० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.२६.४९) ।

पुराण-पु० [मं०] ग्रंथ विशेष जिसमें सृष्टि, मनुष्य, देवों, दानवों, राजाओं, महात्माओं, ऋषियों तथा मुनियों आदिके प्राचीन वृत्तांत लिपि॰द्ध है। पुराण १८ हैं जिनके नाम पुराणानुमार ये हैं—विष्णु (वैष्णव), पद्म, ब्रह्म (ब्राह्म), शिव (शैव), भागवत, नारदीय, मार्कण्डेय, अग्नि (आग्नेय), ब्रह्मवैवर्त्त, लिंग, वाराह, स्कंद (स्कांद), वामन, कूर्म, मत्स्य (मात्स्य), गरुड़ (गारुड़), ब्रह्मांड और भविष्य। इन १८ पुराणोंकी पहचानके लिए निम्नलिखित रुलोक जिसमें सूत्ररूपमें पुराणोंकी नामावली है, अति उपयोगी है—'मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्। अ, ना, प, लिं, ग, कू, स्कानि पुराणानि पृथक्-पृथक् ॥ (देवी-भागवत १.३.२)। मकरादि दो = मत्स्य, मार्कण्डेय। भकारादि दो = भविष्य और भागवत। ब्रकारादि तीन = ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त्त, ब्रह्मांड। वकारादि चार = वायु (शिव), विष्णु, वामन, वराह। आद्य अक्षरोंके अनुसार अ = अग्न, ना = नारद, प = पद्म, लिं = लिंग, ग = गरुड़, कू = कूर्म, स्क = स्कंद। सव मिलाकर १८ हुए। कुल पुराणोंमें ४००,००० रुलोक है (मत्स्य० ५२.६४-७२; वायु० ९५.२२; १०४.२, ११, ८५, १०८; विष्णु० ३.६.२०-२५; भाग० १२.७.२२-४; १३.९)।

भागवतके नामसे आजंकल दो ग्रंथ मिलते हैं, एक श्रीमद्भागवत, दूसरा देवीभागवत। पुराणींके ५ लक्षण कहे गये हैं - सर्ग, प्रतिसर्ग अर्थात् सृष्टि और फिर सृष्टि । वंदा, मन्वंतर और वंदानुचरित । अठारहों पुराणोके नाम ब्रह्माने मरीचिको वतलाये थे (मत्स्य० ५३.३, १२, १३) । पुराणोंने विष्णु, वायु, मत्स्य और मागवतमें ऐति-हासिक वृत्त, राजाओंकी वंशावली आदिके रूपमें बहुत कुछ मिलता है। विष्णुपराण ही (भविष्यपु० = मत्स्य० ५८.४,५०; ६९.१८) अठारहोंमें सबसे प्राचीन मालूम पड़ता है। इसमें सृष्टिकी उत्पत्तिसे लेकर कलियुगके मौर्य-वंश तथा गुप्तवंश तकका। वर्णन मिलता है। अन्य मतसे वायुपराण ही शिवपुराण है। मत्स्यपुराणमें मन्वंतरों तथा राजवंशावलीके अतिरिक्त वर्णाश्रम धर्मका बड़े विस्तारके साथ वर्णन है (विष्णु० ३.६.२३; भाग० १२.७.२४; १३.८) । श्रीमद्भागवतमें भक्तिके महात्म्य और श्रीकृष्णकी लीलाओंका विस्तृत वर्णन है (भाग० २.१०.१७; १२.१२. १-४५; १३.५, ९; मत्स्य० ५३.२०-२२)। अग्निपुराण दड़ा विलक्षण है जिसमें राजवंशावलियों तथा संक्षिप्त कथाओंके अतिरिक्त धर्मशास्त्र, राजनीति, राजधर्म, आयु-वेंद्र, व्यावरण, रस, अलंदार, इस्वविद्या आदि अनेक विषय हैं (भाग० १२.७.२३; १३.५; मत्स्य० ५३.२८,३०; विष्णु० ३.६.२२) । ब्रह्मपुराणमें तीर्थों और उनके माहात्म्य-का वर्णन अधिक है। गुणानुसार पुराणोंको तीन कक्षाओं में बाँटा गया है—(१) विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म और वराह जिनमें सत्त्वगुणकी प्रधानता है। (२) तमोगुण प्रधान पुराण ये हैं - मत्स्य, कुर्म, लिंग, शिव, संदं और अग्नि। (३) रजोगुणप्रधान पुराण भी ६ ही हैं -- ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवर्त्त, मार्कण्डेय, भविष्य और वामन। पहिले ६ में विष्णु ही प्रधान देव हैं और ये मुख्यतः वैष्णवमतके हैं। दूसरे ६ में शाक्तोंकी प्रधानता है और प्रधान देव शिव है। राजसपुराणोंमे ब्रह्मा ही प्रधान देवता है (मत्स्य० ५३.६५-६९)।

अधिकांद्रा पुराणींका रूप १००० वर्षींके भीतरका ही है। उपनिषदमें लिखा भी है इसिहास पुराण वेदोंमें पाँचवाँ वेद है। महाभारत तथा मनुस्मृतिमें भी पुराणोंका उल्लेख मिलता है जिससे इनके प्राचीन होनेमें संदेह नहीं रहता। भागवतानुसार सब पुराणोंमें कुल मिलाकर ४००,००० इलोक हैं (स्कंदमें ८१०००, यह सबसे बड़ा है। ब्रह्म और वामन सबसे छोटे हैं और प्रत्येक्में केवल १०००० इलोक हैं। शिवपुराणान्तर्गत रेवा-माहात्म्यमें लिखा है कि अठारहों पुराणोंके वक्ता सत्यवतीसुत व्यासदेव है—'अष्टादश पुराणानां वक्ता सत्यवती सुतः।' (शिवपु० रेवाखंड)। और यही प्रचलित भी है। पर मत्स्यपुराणमें स्पष्ट लिखा है कि पहिले पुराण एक ही था और उसीसे १८ हुए ( १३.४) । ब्रह्मांडपुराणानुसार वेदव्यासने एक पुराण-संहिता बनायी थी (ब्रह्मां० १.१.३९-४०, १७३; २.२१.९, ३७; २८.९६; ३५.६३, ८८; ३.१९.२३, ४२.३१; मत्स्य० ३.३; ५३.३-४, ९; वायु० १.११.६०; ९.६९) । तत्पश्चात् उनके शिष्योंने अलग-अलग संहिताएँ बनायीं। शैलीकी भिन्नता तथा अनेक बातोंसे यह कहा जाता है कि सब पुराण वेदन्यासके रचे नहीं हैं। जिस युगमें पुराण लिखे गये हैं उस समयकी छाप प्रायः स्पष्टतया उनके भाव, जैली और वाक्य विन्यासपर दीखती है (मत्स्य० २९०.१५)। श्रुतिगीतमें सत्र पुराणोंका सारांश मिलता है (भाग० १०.८७.४३) ।

पुराणींका उद्देश्य पुरानी कथाओं द्वारा उपदेश देना, देवमहिमा तथा तीर्थमहिमाका बखानकर जनसाधारणके हृत्यमें धर्मपर अडिग भावना बनाये रखना ही था। हिन्दुओंकी देखा-देखी जैनियोंने भी पुराण बनाये हैं। तिब्बत और नेपालके बौद्ध ९ पुराण मानते हैं जिन्हें वे नौ धर्म कहते हैं। (२) समयकी गणनापर (ब्रह्मां० २.२१. १३७)।

पुराणज्ञ — पु० [मं०] जो पुराणोंके विज्ञ हे कर्मयोगके ८ लक्ष्मणोंके वारेमें विज्ञद व्याख्या कर गये हें (ब्रह्मां० १.२. ४५; वायु० १.३०; २.४५; ७०.७७; ८८.६९; ९६.१३; ९९.४१७; १०१.७०; मत्स्य० ४४.५७; ५२.११)। आदित्य-ज्ञयन ब्रतकी भी व्याख्या है (मत्स्य० ५५.३)।

पुराणपुरुष — पु० [सं०] विश्वातमा या परमेश्वर जिससे पुराण मिले (मत्स्य० ५३.२,६१)। यही नारायण हैं (वायु० २१.८१; २२.१३) और यही कुमार हैं (वायु० २२.१३)। पुराणलक्षण — पु० [सं०] पुराणके दस (१०) लक्षण कहें गये हैं, पर अन्य मतसे केवल ५ हें = सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित (भाग० १२.७.८-२१; ब्रह्मां० १.१.३८)।

> 'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचिरतं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥' —(स्कंद० आव० रे० ३५.१५) ।

पुराणवेत्ता-पु० [सं०] इन्हें पुराणज्ञ तथा पुराणविद्र भी कहते हैं जो पार्वण श्राद्धके लिए योग्य समझे जाते हैं, (मत्स्य० १६.९; ४४.२२; ५७.२; ६०.१; २८९.९)।

पुराणसंहिता — स्त्री० [मं] इमसे मत्स्यपुराणका बोध होता है जिसे अन्य शास्त्रोंसे अच्छा समझते हैं और जिससे धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति होती है (मत्स्य० २९०.२०, २५; २९१.१, ३६)। पुराणोंके पठन-पाठन तथा पूजा आदिके नियम अंतमें एक परिशिष्टमें हैं। इसमें आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पज है (ब्रह्मां०); (कुलकमौंका उल्लेख है = वायु०), ब्रह्मां० २.३४.२१; वायु० ६०. २१; विष्णु० ३.६.१६-१७। यह वैदिक परिपाटीका ही अधिक अनुसरण करता है (विष्णु० ६.८.१२)।

पुरारित्व – पु॰ [सं॰] शिवका एक अवतार (मत्स्य॰ १.८; २३.३७) ।

पुरावती—स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदीका नाम (महाभा० भोष्म०९.२४)।

पुरीन्द्रसेन - पु० [सं०] मंदुलक (आंध्रवंशी) का पुत्र तथा सौम्यका पिता (मत्स्य० २७३.१०)।

पुरीमान-पु॰ [सं॰] गोमतीपुत्रका पुत्र एक राजा जो मेदशिराका पिता था (भाग॰ १२.१.२६.७)।

पुरीषभीरु-पु० [सं०] एक राजा जो तलकका पुत्र तथा सुनन्दनका पिता था (भाग०१२.१.२५; ब्रह्मां ३.७४. १६६)।

पुरीष-पु० [सं०] मलमूत्रादि । वायुपुराणानुसार मलमूत्र घरसे दूर तथा नैक्तत्य कोणमें त्यागना चाहिये और शिरका हाथसे स्पर्श न करे । शौचसे मोक्षकी प्राप्ति होती है इसके अन्य नियमोंके लिए (वायु० ७८-५९-६७, ७४-५) देखें ।

पुरीषी – पु० [सं०] यह चयनका नाम है एक प्रकारका यश । यह ब्रह्माके दक्षिण मुखसे ऊत्पन्न हुआ (भाग ३० १२.४०)।

पुरीष्यगण-पु० [मं०] क्रिया और समनन्तरसे उत्पन्न । अग्नि (भाग० ६.१८.४)।

**पुरु**-पु० [सं०] (१) चाक्षुष मनुका एक पुत्र जिनके वंशज पौरव कद्वलाये। मनु और नड्वलाके १२ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ४.१३.१६; ३.१.२; ३.१७; विष्णु०१.१३.५)। (२) एक प्राचीन राजा जो नहुषका पौत्र तथा ययातिका पुत्र था। ययातिकी दो रानियाँ थीं, एक शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी (जिसके गर्भसे यदु और तुर्वसु उत्पन्न हुए) और दूसरी शमिष्ठा जिसके गर्भसे दुह्य, अनु और राजा पुरु हुए थे। इन नार्मोका उल्लेख ऋग्वेदमें भी है। महाभारत तथा पुराणोंमें इनकी कथा इस प्रकार है-शुक्राचार्यके शापसे जव राजा ययाति बूढ़े हो गये तब उन्होंने अपने पुत्रोंको बुलाकर अपना बुढ़ापा देना चाहा पर पुरुको छोड़कर और कोई पिताका बुढ़ापा लेनेको तैयार नहीं हुआ। पुरुका यौवन ले ययातिने बहुत दिनोतक राज्य किया और कुछ दिनों पश्चात् पुरुको राज्य देतप करने चले गये। इसी राजाके वंशमें दुष्यंत पुत्र भरत हुए थे। कई पीढ़ियों बाद राजा कुरु हुए जो वौरवों-के आदि पुरुष थे (ब्रह्मां० ३.६.२५; वायु० ६८.२४; ९३. १७; ५५.८८) । (३) वसुदेव और सहदेवाके आठ पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.५२-५३) । (४) बृहतीके पनिका नाम । बृहती राजा वृहदुक्थकी पुत्री थी (ब्रह्मां० ३.७१.२५५) ।

पुरुकुत्स - पु० [सं०] एक राजिष जो बिंदुमती तथा मान्धाता का पुत्र और मुचुकुंदका भाई था। नर्मदाके किनारे या आसपासके स्थानपर यह राज्य करता था (भाग० ९.६. ३८; ७.२-३; ब्रह्मां० २.३२.१०८; ३.१०.९८; मतस्य० १२.३५; १४५.१०२; विष्णु , ४.२.६७; ३.६.१६; वायु० ९३.४९; ९१.११६) । नार्गोक्षी भगिनी नर्मदासे इसका विवाह हुआ जिसके गर्भसे इसका पुत्र त्रसद्दस्यु उत्पन्न हुआ । नार्गोक्षे कहनेसे रसातलमें जाकर मौनेय गंधवाँका इसने नारा किया (हरिवंश) । यह एक क्षत्रोपेत द्विज्ञ था (ब्रह्मां० ३.६३.७२; ६६.८७) । ऋग्वेदानुसार दस्युनगरका ध्वंस करनेमें इन्द्रने पुरुकुत्सकी सहायता की थी । नर्मदा तटपर इसने भृगु तथा अन्य ऋषियोंसे विष्णुपुराण सुनकर सारस्वतको सुनाया था (विष्णु० १२.२.९; ६.८.४५) ।

पुरुज – पु० [सं०] सुशान्तिका पुत्र अर्कका पिता तथा भर्म्याश्व का दादा (भाग० ९.२१.३१) ।

**पुरुजानु**−पु० [सं०] (भाग० पुरुज) सुझांतिका पुत्र पृश् (रिक्ष≔ वायु०) का पिता तथा भद्राश्वका दादा (मत्स्य० ५०.३; वायु० ९९.१९५) ।

पुरुजित् — पु॰ [सं॰] (पुरजित् = ब्रह्मां) (१) अजका पुत्र तथा अरिष्टनेमिया पिता (भाग॰ ९.१३.२२-२३)। (२) रु चकका पुत्र यह अपने रुकम आदि चार भाइयोंमें सबसे बड़ा था (भाग॰ ९.२३.२५)। (३) आनक (वसुदेवके अनुज) और कंका (कंसकी अनुजा) का एक पुत्र (भाग॰ ९.२४.४१)। (४) कुंतिभोजका पुत्र तथा अर्जुनका मामा (कुन्तीका भाई) जो कुरुक्षेत्रके युद्धमें लड़ा था (महाभा॰ सा॰ १४-१६-१७)। (५) श्रीकृष्ण और जाम्बवतीके साम्ब आदि दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग॰ १०-६१.११)। (६) युधिष्ठिरका एक पार्षद जो सूर्यग्रहणपर स्यमंतपंचक गया था (भाग॰ १०-८२.२५)।

**पुरुण्ड**−पु० [सं०] कई प्रधान दनुपुत्र दानवोंमेंसे एक दानवका नाम (ब्रह्मां० ३.६.८) ।

पुरुद्वान् —पु० [सं०] पुरुवसु (पुरुवश = वायु) का पुत्र जा अपने समयका सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। इसका विवाह भद्रावतीसे हुआ था जिसके गर्भसे इसका पुत्र पुरूद्वह उत्पन्न हुआ था (ब्रह्मां० २.७०.४७; वायु० ९५.४६)। विदर्भकी राजकुमारी भद्रसेनीसे इसका पुत्र जन्तु उत्पन्न हुआ था (मत्स्य० ४४.४४-५)।

पुरुमिश्र-पु० [मं०] (१) एक राजाका नाम जो अंझुका पिता तथा अनुका पुत्र था (विष्णु० ४.१२.४२)। (२) धृतराष्ट्रके स्थारह महारथी पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महा-भा० आदि० ६३.११९)।

पुरुमीढ़-पु॰ [सं॰] हस्तीके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो निः सन्तान था (भाग॰ ९,२१,३०; मत्स्य॰ ४९.४३; विष्णु॰ ४.१९.२९)।

पुरुवदा-पु० [मं०] मधुका एक पुत्र (वायु० ९५.४६)। पुरुवसु-पु० [सं०] मधुका एक पुत्र तथा पुरुद्वान्का पिता (ब्रह्मां० ३.७०.४६)।

पुरुविश्रत-पु० [सं०] वसुदेव और सहदेवाके आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.५३) ।

पुरुष-पु० [सं०] (१) विराट, जिसकी धारणा ध्यान लगानेसे होती है (भाग० १.३.१; २.१.२५-३९; वायु० ५९.७६)। यह अहदय, अकर्त्ता, असंग चेतन पदार्थ है (भाग० ११.१६.३७; २२.१४; २४.४-५)। यह हृदयाकादा-

में निवास करता है (भाग० २.२.८-१३; वायु० ४.४४)। इसीसे अण्ड उत्पन्न हुआ (भाग० २.५.३५-४२)। इसीसे यज्ञ आदिकी उत्पत्ति हुई है (भाग० २.६.१-२७)। पुरुषसे ही आगेकी सृष्टि चली (भाग० २.६.२८-३१; विष्णु० १.२.१४-१५;६०-६५; ६.४.४६); यह ईश्वर और प्रकृतिका प्रथम अवतार है (भाग० २.६.४१; वायु० ५.२०, २९,३२) महा, शिव, यज्ञ, प्रजापति, लोकपाल, गन्धर्व, विद्याधर, यक्ष, विन्नर, राक्षस, नाग, श्रेष्ठ, ऋषि, दैत्य, दानव, सिद्ध आदि सब पुरुषके अवतार हैं (भाग ० २.६.४१-५) । वराहके समान (भाग० २.७.१; १०.१०; ३.२६.२१-२२; ४.१३. १८) । पुरुषकी शक्ति (भाग० १२.४.२२) । सुवर्णके तद्रप (भाग० १२.११.१९)। श्रीकृष्ण और बलरामका पुरुष अवतार (भाग० १०.३८.१५, ३२)। सांख्यके अनुसार शिव (ब्रह्मां० २.९.३६, ३९), सर्वप्रधान तथा प्रथम पुरुष जिससे सृष्टि बढ़ी; एक मतसे २५ वाँ और अन्य मतसे २६ वाँ तत्त्व ईश्वरके साथ। तत्त्व (मत्स्य० ३.२७-८); २५ तत्त्वोंका इसीसे निर्माण होता है (मत्स्य० ६०.३; २६६.५२; २७४.६२; वायु० ७.६२-७)। (२) पाँचवें मरुद्गणमेंके एक मरुत्का नाम (ब्रह्मां० ३.५.९७; वायु० ५९.७६; वायु० ५९.७६; ६७.१२८; १०२.११७) । (३) एक दानव जिसे सम्पदीशा देवीने मारा था (ब्रह्मां० ३.६.१६; ४.२८.३८, १०१) । (४) अंजनावतीके दो पुत्रों-मेंसे एक पत्र, हाथीका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३४३)। (५) कौंचर्दापके निवासियोंका एक वर्ग (भाग० ५.२०.२२)। पुरुषपञ्ज-पु० [मं०] वच्चोंबी प्राप्तिकी कामनासे भद्रकाली-

को बिल दिया गया पशु (भाग० ५.९.११)।

पुरुषपुर-पु० [मं०] गाँधारकी राजधानी और एक प्राचीन
नगर जो आजकल पेशावर कहा जाता है।

पुरुषमेध –पु० [सं०] एक याग जिसके कर्ताको रक्षोगणभोजन नरक मिलता है । शुनदशेप (शुनःशेफ) को पशु मानकर हरिश्चन्द्रका पुरुषमेध (भाग० ५.२६.३१; ९.७.२१) ।

पुरुषसूक्त - पु० [मं०] अग्वेदका एक बहुत प्रसिद्ध सूक्त जिसका पाठ अनेक अवसरोंपर होता है। विष्णुकी स्तृति ब्रह्माने इसी सूक्तसे की थी। नयी प्रतिमाकी स्थापनामे भी इसका पाठ होता है (भाग० १०.१.२०; ब्रह्मां० ४.४३. १२; मत्स्य० २६५.२६)।

पुरुषार्थ - पु० [मं०] पुराणानुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं (विष्णु० १.१८.२१)। चर्वाकके अनुसार कामिनीसंग जनित सुख ही पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ-का ज्ञान विष्णुपुराणके अध्ययनसे होता है (विष्णु ६.८.२)। पुरुषेण - पु० [मं०] भण्डके कई सेनापितयों मेंसे एक सेना-पति (ब्रह्मां० ४.२१.८४)।

पुरुषोत्तम-पु० [सं०] (१) भगवान्का एक नाम (विष्णु० ५.१७.६, ३३; ३८.४५, ७८-८२) । (२) श्रीकृष्णका एक नाम (भाग० १०.५८.१; विष्णु० ६.४.४२.४५) ।

पुरुषोत्तमक्षेत्र — पु॰ [सं॰] (१) पुरीमें श्री जगन्नाथजीके मन्टिरके आसपासकी पित्र भूमि। (२) जहाँ सतीदेवीकी एक विमला मूर्ति स्थापित है (मत्स्य॰ १३.३५)। एक पित्र तीर्थका नाम जहाँ पितरोंकी तृप्तिके लिए किये गये श्राद्धका अनन्त फल कहा गया है (मत्स्य॰ २२.३८)। प्रम्लोचा अप्सराके चिर सहवाससे तपका भङ्ग होनेसे खिन्न हुए कण्डु ऋषि यहीं ब्रह्मपार स्तोत्रका जपकर मुक्त हुए थे (विष्णु० १.१५.५२)।

पुरुषोत्तमवत-पु० [सं०] श्रीकृष्ण ही इस व्रतके फलदाता, भोक्ता तथा अधिष्ठाता हैं। इस महींनेमें (पुरुषोत्तम मासमें) ईश्वरके उद्देश्यसे दान, जप तथा पूजा करे तो अक्षय फल होता है (भविष्योत्तरपु०)।

पुरुह्नत-पु० [सं०] इन्द्रका एक नाम जिनकी नगरी अमरा-वती है (ब्रह्मां० ३.७२.२३; मत्स्य० ५४.३३.६९; १७४.३; वायु० ९७.२४)।

पुरुहूता - स्त्री॰ [सं॰] पुष्करमें स्थापित सती देवीकी एक मृतिका नाम (मत्स्य॰ १३.३०)।

पुरुहोत्र-पु० [सं०] अनुका पुत्र तथा आयुका पिता । इसके पौत्रका नाम सात्वत था (भाग० ९.२४.६) ।

पुरू-पु० [सं०] चाक्षुष मनुके विरज प्रजापतिकी पुत्री नड्वलासे उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.३६.७९.१०६)।

पुरूद्वह-पु० [सं०] पुरुद्वान् और भद्रवतीका एक पुत्र जिसका विवाह इक्ष्वाकुकी एक पुत्री ऐक्ष्वाकीसे हुआ था। सत्त्व नामक एक पुत्र इस संबंधसे हुआ था (ब्रह्मां० ३.७०. ४७; वायु० ९५.४७)।

पुरूरवा-पु० [मं०] (१) ऋग्वेडके अनुमार एक प्राचीन राजाका नाम जो 'इला' का पुत्र था जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरमें गंगातटपर प्रयागमें थी (ऐल) बुध तथा (सुयम्न स्कीरूपमें) इलाका पुत्र (मत्स्य० १२.१५; भाग० ९.१.३५, ४२; ब्रह्मां ३.६५.४५-६; ६६.१.२, १९-२२; वायु० १.१०६; विष्णु० ४.१.१२.१६)।

हरवंश तथा अन्य पुराणोंके अनुसार देवगुरु बृहस्पतिकी पत्नी तारा और चन्द्रमाके संयोगसे बुध उत्पन्न हुए जो चन्द्रवंशके आदि पुरुष थे। बुधका इलाके साथ विवाह हुआ जिसके गर्भसे पुरुरवा उत्पन्न हुए जो दड़े बुद्धिमान् , रूपवान् और पराक्रमी थे। उर्वशी (अप्सग) शापवश भूलोक्में आयी थी जिसपर मोहित हो पुरूरवाने विवाहका प्रस्ताव किया और नारदसे पुरूरवाके रूप रंगको सुनकर उर्वशी भी विवाहके लिए तैयार हो गयी। विवाह हो गया। चिरकालके अनन्तर उर्वशिकी तीन शर्तीमेंसे एकका जल्लंघन होनेके बारण एक दिन वह स्वर्ग चली गयी जिससे राजा बहुत दुःखी रहने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत प्लक्षतीर्थमें उर्वशी राजाको मिली और शीघ्र ही पुनः मिलनेकी आशा दे चली गयी। उर्वशीके गर्भसे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय (वायु०= आयु, अमावसु, विश्वासु, धीमान् , शतायु, गतायु) आदि पुरूरवाके छह पुत्र हुए (भाग० ९.१५.१; १७.१; वायु० ९१.४८; ब्रह्मां० १.१.८९; २.१४)। गंधर्वीने राजाको एक अग्निपूर्ण स्थाली दी जिससे पुरुरवाने अनेक यह किये । प्रत्येक अमावस्याको पितरोंसे इनकी मेंट होती थी । यह चन्द्रके अमृतसे उनकी तृप्ति करते थे। यह एक क्षत्रिय मन्नकृत् थे, क्षत्रियोंमें इनके अतिरिक्त वैवस्वत मनु भी मन्न-कृत् थे। ये सामगाचार्य तथा इक्ष्वाकुवंशमें तीन अग्नियोंके प्रवर्त्तक थे। पहले एक ही अग्नि थी। राजा

ऐल पुरूरवाने उन्हें तीन दनाया (ब्रह्मां० २.२८.१-९, ९७; ३२.१२०; ३३.९;मत्स्य० १४५.११५; वायु० ५६.१. २२; ९१.४८) । हिमालयके आश्रममें यह अत्रि ऋषिसे मिलने गये थे (मत्स्य० १०२.१९; ११८.६२, ७७; १२०. ४५; १२६.७) । देवीके १०८ नामोंका जप कर पुरूरवा अपने शत्रुओंपर विजयी हुए थे (मत्स्य० १३.६२)। हिमालयपर जर्नादनके प्रीत्यर्थ तपकर यह सातों द्वीपोंके अधिपति दुए थे (केशी आदि अनेक असुरोंका इन्होंने वध विया था तथा इन्द्रसे अर्द्धासन प्राप्त किया था। धर्मकी रक्षाका विशेष ध्यान रखनेके कारण अर्थ और काम इनसे असंतुष्ट थे। द्विजग्राममें इन्हें 'भरतनाट्यशास्त्र' की शिक्षा मिली थी (मत्स्य० २४.१०-३३)। चाक्षुष मन्वन्तर्मे यह मद्र देशके राजा हुए (मत्स्य० ११५.४, ७-८, १०-१८)। इनकी इच्छाएँ अत्रिके आशीर्वाद (मत्स्य०१४१.१, ८-२०) तथा हिमालयमें किये गये तपसे (११६-१७, ११९; १२०. ४८) पूर्ण हुई थीं। (२) धर्मके विश्वासे उत्पन्न दस विश्वेदेव पुत्रोंमेंसे एक विद्वेदेवका नाम (ब्रह्मां० ३.३.३१) ]

पुरूषक - पु॰ [सं॰] भंडके कई भूरवीर सेनापतियोंमेंसे एक सेनापतिका नाम (ब्रह्मां॰ ४.२१.८४)।

पुरोचन - पु० [सं०] दुर्योधनके एक मित्र तथा मन्नीका नाम, जिसे पाण्डवोंको लाक्षागृहमे जलाकर भरम कर डालनेका वार्य साँपा गया था। भीमसेन माता सहित वन चले गये और इसके घरमे आग लगा दी गर्या जिससे जलकर यह स्वयं भरम हो गया (महाभा० आदि० १४३. २-१७, १९; १४९.२)।

पुरोजव-पु० [मं०] (१) आठ वसुओंमसे एक प्राण नामक वसुका ऊर्जस्वर्तासे उत्पन्न एक पुत्र (भाग० ६.६.१२; मत्स्य० २०३.७=अनिलका)। (२) पुष्कर द्वीपके सात खंडोंमेंसे एक खंडका नाम। (३) शाकदीपके अधिपति मेथातिथिके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ५. २०.२५)।

पुरोडाश — पु० [मं०] यज्ञों में चावल पीसकर वनाया गया एक प्रवारका देवोपहार जो विशेष प्रकारके पात्रों में रखा जाता है और देवताओं उद्देश्यसे अग्निमें होमा जाता है (ब्रह्मां० ३.६७.९७; वायु० ३१.४८; ९२.९२; विष्णु० ४९.१८)। यह मुने आँटेश होता है (मत्स्य० २३९.३२) यह त्र्यंवक रुद्रका प्रतीक है (ब्रह्मां० २.९.६; १३.१४६)।

पुरोधा-पु० [सं०] दे० पुरोहित (ब्रह्मां० ३.१०.१०१; ४.९.११; वायु० ९९.३७; १११.८१) । केझिध्वज द्वारा राज्यसे प्रच्यावित छाण्डिक्य निर्वासितावस्थामें अपने पुरोधा (पुरोहित) तथा मन्त्रियोंके साथ वन चले गये थे (विष्णु० ६.६.११) ।

पुरो**द्यान**—पु० [सं०] ललितादेवीको ५१ पीठोंमें एक (अन्तिम) पीठका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.१००) ।

**पुरोनुवाक्या**—स्त्री० [सं०] य**ङ्गों**में दी जानेवाली एक प्रकारकी आहुति।

पुरोवह -पु॰ [मं॰] तीसरे सावर्ण मनुके नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ ४.१.८०)।

पुरोहित-पु॰ [मं॰] वर्मकाण्ड आदि धार्मिक कृत्योंके मंचालनमें प्रमुख स्थान रखनेवाला जैसे असुरोंके पुरोहित, कुलपुरोहित आदि (भाग० ७.५.१)। अथवंवैदिक कुत्यों-में निपुण जिन्होंने रुक्मिणीके विवाहमें होम किया था (भाग० १०.५३.१२)। राजपुरोहित, प्रजा तथा राजाके रक्षार्थ धार्मिक कृत्य करता है (मत्स्य० २२९.१२; २३०. ९-११; २३१.९)।

पुलक-पु० [मं०] इसने बृहद्रथ राजाको मार अपने पुत्र बालकको सिंहासनरूढ़ किया था (मत्स्य० २७१.३०; २७२.१)।

पुलस्य-पु० [मं०] (१) एक ऋषि जो ब्रह्माके दस मानस पुत्रोंमेंसे एक थे, जिनका जन्म बारुणी तनु धारण कर रहे देवाधिदेवके यज्ञमें हवन कर रहे ब्रह्माके (ब्रह्मां २-९.२२) उदान अर्थात् कण्ठ देश स्थित प्राणवायु से हुआ था। इनकी गिनती सप्तऋषियों तथा प्रजापतियोंमें की जाती है। ये विश्रवाके पिता और कुवेर तथा रावणके पितामह थे। विष्णुपराणानुसार ब्रह्माके कहे हुए आदिपराणका मनुष्योंके बीच इन्होंने प्रचार किया था। यह मधु (चैत्र) मासमें सौरगणमेंके धाता आदि अन्य छहके साथ सूर्यरथपर अधिष्ठित रहते हैं (भाग० १२.११.३३; मत्स्य० १४५. ९०; वायु० ५२.२; विष्णु० २.१०.३) तथा इन्होंने भी रावणको रामसे युद्ध न करनेकी राय भेजी थी (रामच० मा० संदर कां० दो० ३८-३९)। कर्दमकी पत्री हविर्भसे इनका विवाह हुआ और यह अगस्त्य (दूसरे जन्ममें दहाग्नि हुए) तथा विश्रवाके पिता थे (भाग० ३.१२.२२, २४; २४.२२; ४.१.३६; ब्रह्मां० २.३२.९६; ३.१.२१,४५; मत्स्य० ३.६. वायु० २५.८२; ६१.८२; ६५.४२; ९४.३६; १०१.३५,४९) यह देवटारुवनके महिष थे, ये देविष-जनक कहे जाते हैं (ब्रह्मां० २.३५.९२; २७.६, १०४; ३.१.२१,४५)। क्रोधाया क्रोधवद्या (कदयपपत्नी)की १२ पुत्रियों (मृर्गा, मृगमन्दा, हरिभद्रा, इरावती, भूता, कपिशा, दंष्ट्रा, ऋषा, तिर्या, दवेता और सरमा) से इनके अग्रज पुलहका विवाह हुआ जिनके पुत्र हरिण, भाल, वानर, गेड़े नाग आदि हुए (ब्रह्मां० ३.७.१७१; ८.७०; २.३५.९२)। इनके पुत्रोंमें राक्षस तथा यक्षगण हैं जो वहिषद पित्रगणकी उपासना करते हैं (मस्त्य० १५.१-४)। (२) उदानसे उत्पन्न (ब्रह्मां० १.१.११७; ५.७०; वायु० १.१२८; २.२) ब्रह्माके एक पुत्र तथा पुलहके ज्येष्ठ भ्राता (वायु० २५.८२; ३६.४८; विष्णु० १.१.२२-३; ३१. १६)। यह स्वायंभुव मन्वंतरके मप्तिषयोंमेंसे एक थे (वायु० ९.१०२; २८.२२) । दक्षकी पुत्री प्रीतिसे विवाह हुआ, दत्तालि ब्रह्मां -- दानाग्नि आदि तीन पुत्रोंके पिता थे (ब्रह्मां० २.९.१८, २४,५५; २.११.२६, १३.५३) । इन्हीके आशी-र्वादमे पराशरको विष्णुपराण याद था (विष्णु० ६.८.५०)। पुलह -पु० [सं०] (१) ब्रह्माके मरीचि आदि १० मानस पुत्रों-में एक जो उनकी नाभिसे उत्पन्न हुए थे और सप्तर्षियोंमेंसे एक जिनकी गिनती प्रजापतियोंमें होती है। यह ऋषि माधव (वैशाख) माममें अर्यमा आदि अन्य छह सौगणके साथ सूर्य-रथपर अधिष्ठित रहते है (भाग० ३.१२.२२, २४; २४.२३; ४.१.३८; १२.११.३४; मत्स्य० ३.१७१.२७; १९५.१०; २०२.७, ९)। पुलहकी स्त्रीका नाम गति था जो कर्दमकी पुत्री तथा कर्मश्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्ण नामक तीन पुत्रोंकी

माता थी। अन्य मतसे पुलहकी पत्नीका नाम क्षमा था जिसके गर्भसे कर्दम, उर्वरीयान् (ब्रह्मां० = अर्वरीवान्) और सहिष्णु ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० २.३६.१८; (विष्णु० १.१०.१०)। इनका आश्रम अतिपवित्र था जहाँ बलराम आये थे तथा भरतके अन्तिम दिन न्यतीत इए थे (भाग० ७.१४.३०; १०.७९.१०; ५.७.८; ८.३०; मत्स्य० १४५.९०; वायु० ५२.२; विष्णु० २.१०.३)। इनके वंशज आज्यपपित्गण हो गये (मत्स्य० १५.२१)। इन्होंने वामनको अक्षसूत्र दिया था (मत्स्य० २४५.८७)। इनकी एक पत्नी संभूति थी (विष्णु० १.१.२३; ७.५.७)। राजा ऋषमने अपने अन्तिम दिन इहींके आश्रममें व्यतीत किये थे (विष्णु० २.१.२९)। (२) इनकी उत्पत्ति ब्रह्माके व्यानसे (सारे शरीरमें गमनशील वायसे) हुई थी जो वारणी मूर्तिधारी देवाधिदेवके यज्ञमें प्रकट हुए थे तथा इनके शरीरसे वाल लटक रहे थे (ब्रह्मां० १.५.७०; २.९.१८,२४; वायु० ३.३; ९.१०२; ६१.८२-८४)। यह ब्रह्माके पुत्र (ब्रह्मां० २.९.५५; १३.५३; वायु०२५.८२); स्वायं भुव युगके प्रजापति (वायु० २८.५५; १०१.३५, ४९), दक्षके जामाता (वायु० ३०.४८) तथा 'क्षमा' के पति (वायु० ३१.१६) थे जिसके गर्भसे ४ पुत्र तथा पौवरी नामकी एक पुत्री हुई (ब्रह्मां० २. ११.३०)।

पुिंद-पु० [सं०] (१) हिन्दुस्तानकी एक प्राचीन असभ्य जाति जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत तथा पुराणों में मिलता है। पुरंजयने इन्हें एक जातिसे मिला दिया था जो विष्णुकी पूजाकर शुद्ध हो गये थे (भाग० १२.१.३६; २.४.१८; वायु० ४५.१२६; ४७.४८; ९८.१०८; ९९.२६८, ३७८)। मागथराज विश्वस्फाणिने इनका राज्य स्थापित किया (ब्रह्मां० २.१६५८; ३.७३.१०८; ७४.१९१; मत्स्य० ११४.४८; ४९) तथा विश्वस्फिटिकने (ब्रह्मां० = विश्वस्फाणि) इनका राज्यवंश ही स्थापित किया (विष्णु० ४.२४.६२)। (२) भद्रकका पुत्र तथा शुंगवंशके घोषका पिता (भाग० १२.१.१७)।

पुर्िह्दक पु॰ [सं॰] (१) अंतकका एक पुत्र जिसने ३ वर्षों तक राज्य किया था (ब्रह्मां॰ ३.७४.१५३; मत्स्य॰ २७२. २९)। (२) उदंकका पुत्र तथा घोषवसुका पिता (विष्णु॰ ४.२४.३५)।

पु**लिंदसेन** पु॰ [मं॰] पललकका पुत्र तथा सुन्दरका पिता (विष्णु॰ ४.२४.४७)।

पुर्लिदी – स्त्री॰ [मं॰] पुलिदोंकी स्त्रियाँ (भाग॰ १०.२१० १७; ८३.४३)।

**पुलेय**−पु० [सं०] पश्चिम देशकी एक जाति तथा जनपऱ (वायु० ४५.१२९) ।

पुरुगेमकन्या – स्त्री॰ [सं॰] वैदय जातिकी एक कन्या जो कल्याणीव्रतके प्रतापसे पुरुहूत (इन्द्र) की रानी (पर्ला) हुई (मत्स्य॰ ६९.६०)।

पुलोमा-पु॰ [सं॰] (१) दक्षपुत्री दनु और कश्यप के प्रधान ६१ पुत्रोमेंसे एक पुत्र तथा इंद्रका श्वशुर एक असुर जिसकी पुत्रीका नाम शची था (मत्स्य॰ ६.२०-१)। यह रसातल-का निवासी वृत्रासुरके साथ इन्द्रसे लड़ा था (भाग॰ ६.६० ३१; ७.२.५; वायु॰ ६८.७; विष्णु॰ १.२१.५)। देवासुर- संग्राममें यह अग्निसे लड़ा था (भाग० ६.१०.२०, ३१; ८.१०.३१)। यह इन्द्र द्वारा मारा गया और राची इन्द्रको व्याही गयी (ब्रह्मां० २.२०.४९; ३.६.७, २४, वायु० ५०.३७)। (२) प्रहेति (वायु = प्रहेत्) राक्षसका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.९१; वायु० ६९.१२९)। (३) गौतमीपुत्र जो २८ वर्षीत्तक राजा रहा (मत्स्य० २७३.१३)। (४) एक आंध्रवंशीय राजा, महापद्मसे पुलोमातक इनका ८३६ वर्ष शासन रहा मत्स्य०) २७३.१५,३७)। (५) विद्याधरोंके अधिपतिका नाम (वायु० ३८.१६)। (६) चित्रसेन आदि १६ मौनेय देवगम्थवंभिसे एक मौनेय देवगम्थवंका नाम (वायु० ६९.२)। (७) पौलोमी के पिता तथा भूगु ऋषिके श्रद्धारका नाम (ब्रह्मां० ३.१.१५)।

पुळोमा - स्त्री० [सं०] वैश्वानर नामक दैत्यकी चार पुत्रियों-मेंसे एक पुत्री तथा भृगु ऋषिकी पत्नी जिसके पुत्र महर्षि च्यवन थे। अन्य मतसे यह कश्यप (मारीच) की पत्नी थी (भाग० ६-६.३३-४; ब्रह्मां० ३.६.२५; मत्स्य० ६.२२; वायु० ६८.२३; विष्णु० १.२१.८-९)।

पुलोमारि - पु० [सं०] (१) पुलोमा दैत्यका बध करनेके कारण इंद्रका एक नाम - दे० इंद्र, पुलोमा (१) (भाग० ६.१०.२०-३१; ८.१०.३१)। (२) आंध्रवंशका एक राजा जिसने ७ वर्षीतक राज्य किया (ब्रह्मां० ३.७४.१६९)।

पुल्कस-पु० [सं०] भण्डके कई सेनापितवोंमेसे एक सेना-पति (ब्रह्मा० ४.२१.७९)।

पुल्कसगण-पु० [सं०] विष्णुकी उपासना तथा भजन कर ये सब पापमुक्त हो गये थे (भाग० २.४.१८; ६.१६.४४)। रिन्तदेवको बहुत दिनोंको उपवासको वाद भोजन सामग्री मिली थी उसे तो वह अतिथि रूपमें आये हुए दिज आदिको बाँट चुके थे। जो पेय जल शेष रह गया था वह भी उन्होंने किसी पुल्कस विशेषको दिया था (भाग० ९. २११०,१४; ११.२९.१४)।

पुष्कर-पु० [मं०] (१) वरुणके एक पुत्रका नाम जो पुष्कर-द्वीपमें रहता था। (२) सुनक्षत्रका पुत्र तथा अन्तरिक्षका पिता (भाग० ९.१२.१२) । (३) दुर्वाक्षी तथा वृज्जके कई पुत्रोंमेसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.४३)। (४) श्रीकृष्णके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.९०.३४) । (५) राजा नलका भाई जिसने कलिकी सहायतासे राजा नलको जुएमें हराकर निषध देशका राज्य है लिया था। पीछे नलने जीतकर अपना राज्य पुनः ले लिया था (महाभा० वन० ५९.४,९; ६१.१; ७८.४-२०)। (६) भरतके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम जिसने गांधारमें पुष्करावती नामकी राजधानी स्थापित की थी (ब्रह्मां० ३.६३.१९; वायु० २९.८; ८८.१८९) । (७) पुराणोक्त सात द्वीपोंमेंसे एक जो दिधसमुद्रके आगे था । शाक्द्वीपसे इसका विस्तार दुगुना था (-दे॰ पुष्करद्वीप) । (८) ५ कृष्णपराशरोंमेंसे एक (मत्स्य० २०१.३६) । (९) मेवोंका एक अधिपति । जिस वर्ष यह अधिपति होता है उस वर्ष पानी नहीं दरसता है और न खेती ही होती है। इसे पक्षज जातिका बताते हैं (ब्रह्मां० २.२२.४०) । (१०) अजमेरके निकटस्थ एक तीर्थ जहाँपर ब्रह्माका एक मन्दिर है और ऐसी प्रमिद्धि है कि ब्रह्माने यहाँपर यज्ञ किया था। पद्मपुराणानुसार

यहाँपर ब्रह्मांके हाथसे कमल पुष्प गिर गया था अतः यह नाम (पुष्कर) पड़ा। इस फूलसे रसातलका ब्रजनाम असुर मर गया। ब्रह्माके मन्दिरके साथ यहाँ सावित्री, वदरीनारायण और वराहजीका मन्दिर प्रसिद्ध हैं (ब्रह्मां०, पद्म० तथा नारदपु०)। (११) एक राज्य जहाँसे होकर सीता नदी बहती है (ब्रह्मां० २.१८.४५; वायु० ३३.१४; ४२.६९; ५०.११९) तथा जहाँ श्राद्ध करना शुभ है (ब्रह्मां० ३.१३.४०)। (१२) विष्णु भगवान्का एक रूप। विष्णु तथा जनके नाभिसे निकले कमलकी कथा (हरिवंश)।

पुष्करसूड - पु॰ [मं॰] चार प्रधान दिग्गजोंमेंसे एक जो संसारका एक कोना सन्तुलनके हेतु दावे हुए है (भाग० ५.२०.३९)।

पुष्करद्वीप-पु॰ [सं॰] पुराणोक्त सात द्वीपोंमेंसे एक जो दिधमण्डीदसे द्विगुण तथा चारों ओर शुद्ध पेयजलवाले समुद्रमे घिरा है। सुवर्णकी पंखु इियोवाले एक बड़े कमलपर ही इस द्वीपका नामकरण हुआ। यही कमल ब्रह्माका राज सिंहासन होगा । रथन्तर कल्पके राजा पुष्पवाहनके नामपर इसे पुष्कर कहते हैं। यहीं चित्रसानु पहाड़ी है। इस द्वीप-के मध्यमें मानमोत्तर नामक केवल एक पर्वत है जो इसे पूर्वी और पश्चिमी दो खण्डोंमें दाँडता है। इसकी चारी दिशाओं में इन्द्रादि देवताओं के नगर हैं। इसकी चोटीपर सूर्यके रथका पहिया घूमता रहता है जिससे मनुष्योंके वर्ष तथा देवताओं के दिन वनने हैं। प्रियवतके पुत्र वीति-होत्रने (जो यहाँका शासक था) पुष्करद्वीपको अपने दो पुत्रोंमें बाँट दिया । यहाँ ब्रह्माकी उपासना होती है (भाग० ५.१.३२; २०.२९-३३; मत्स्य० १००.४; १२३.१३; २४८. १३; वायु० ४९.१०१-१४१)। यहाँ मनुष्योंकी आयु १०,००० वर्ष है। न यहाँ जाति है, न वेद, लोग बट वृक्ष-की पूजा करते हैं। यहाँ कृदयपने अपना अश्वमेध किया तथा यहीं रावण वालीसे परास्त हुआ था (ब्रह्मां० २.१४.१४; १९.१०८-२६, १४०-१; ३.५,७; ७.२६७)। परशुराम यहाँ आये थे (ब्रह्मा० ३.३२.६०; ४४.२२; (विष्णु० २.४. ७२-८६,९२)। इस द्वीपका पहिला राजा सवन हुआ जिसने अपने पुत्र महावीर और धातु किमें इसे दो भागों में वाँट दिया था (विष्णु० २.१.१५; २.५) । (२) विष्णुका एक पवित्र स्थान जहाँसे ऋषिगण द्वारका गये थे (भाग० ७. १४.३०; १०.९०.२८ (३); १२.१२.६०)। त्रेतायुगमें इन्द्र तथा पितरोंके लिए यह पवित्र स्थान समझा जाता था तथा एक तीर्थ था (मत्स्य० १३.३०; २२.६२; १०६.५७; १०९.३; ११०.१; १८०.५५; १८४.१६; १९२.११)। अधिसामकृष्णका यज्ञ यहाँ तीन वर्षीतक चला था; (मत्स्य० ५०.६७) । कइयपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था (बायु० ६७.५३; विष्णु० ६.८.२९)। यह श्राद्धोपयुक्त स्थान है (वायु० ७७.४०; १०६.६९)। (३) क्रोंचद्वीपके निवासी ब्राह्मण (विष्णु० २४.५३)।

पुष्करपर्वत - पु॰ [सं॰] भारतवर्षका एक पर्वत जो हिरण्य-कशिपुके अधीन था (मत्स्य॰ १६३.८८)।

पुष्करमन्दिर -पु॰ [सं॰] पुष्करका निवासस्थान। एक आश्चर्यजनक कमल जो इच्छानुसार चलता था और पूर्व जन्मके त्यागके फलस्वरूप पुष्पवाहनको प्राप्त दुआ था (मत्स्य० १००.३०)।

पुष्करमाली-पु॰ [सं॰] मदालसाकी सखी कुण्डलाका पति जिसे शुम्भने मार डाला था (मार्कण्डेय अलकोपाख्यान १३-१४)।

पुष्करस्वन - पु॰ [सं॰] विश्वशाका एक पुत्र (मत्स्व॰। पुष्कराक्ष - पु॰ [सं॰] सुचन्द्रका पुत्र जो एक योग्य योदा एवं सब शक्कार्कोंके प्रयोगमें अति प्रवीण था। इसने परशुरामपर वायन्यास्त्रसे आक्रमण किया, प्रत्युत्तरमें उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया और परशुसे इसके दो दुकड़े कर डाले (ब्रह्मां॰ ३.४०.१)।

पुष्करारुणि – पु० [सं०] दुरितक्षयके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र-का नाम (भाग० ९.२३.२०) ।

पुष्करावती - स्त्री॰ [सं॰] (१) भरतके पुत्र पुष्करकी राज-धानी (ब्रह्मां॰ ३.६३.१९१; वायु॰ ८८.१९०)। (२) प्रभासक्षेत्रमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य॰ १३.४३)।

पुष्करावर्तक — पु॰ [सं॰] जल बरमानेवाले एक प्रकारके वादल जो इन्द्र द्वारा काटे गये पर्वतोंके परोंसे उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। प्रलयारम्भमें इन्हींसे वृष्टि होती हैं (मत्स्य॰ १२५.११.१५; वायु० ५१.३७-४०)।

पुष्करि-पु॰ [सं॰] उरुक्कक्षव और विशालाके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो ब्रह्मन् हो गया तथा कान्योंके तीन प्रधान महर्षियोंमेसे एक (मत्स्य० ४९.३९)।

पुष्करिण्य-पु० [सं०] दुरुक्षयके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु० ४.१९.२५)।

पुष्करिणी - स्त्री ० [मं०] (१) ब्युष्टकी रानी तथा चक्षु नामक मनुकी माता (भाग० ४.१३.१४)। (२) उन्सुककी रानी तथा अंग आदि छह उत्तम पुत्रोंकी माताका नाम (भाग० ४.१३.१७)। (३) वारुणी -- प्रजापित वीरणकी पुत्री तथा चाक्षुष मनुकी माता (ब्रह्मां० २.२६.१०२; विष्णु० १.१३.३)। (४) नर्भदातटपर स्थित एक तीर्थ (मत्स्य० १९०.१६)।

पुष्करी-पु॰ [मं॰] उभक्षय और विशालाके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु॰ ९९.१६३)।

पुष्कल-पु० [म०] (१) श्री रामचन्द्रके भाई भरतके दी पुत्रोंमेंसे एकका नाम (भाग० ९.११.१२; विष्णु० ४.४. १०४)। (२) एक असुरका नाम। (३) वरुणके एक पुत्रका नाम। (४) कोंच दीपकी क्षत्रिय जातिके लोग (विष्णु० २.४.५३)। (४) वादलोंका एक वर्ग (ब्रह्मां० ४.२८.६३)।

पुष्कला –स्त्री० [सं०] केतुमाल महादेशकी एक नदीका नाम (वायु० ४४.२०) ।

पुष्कलावती – स्त्री० [सं०] गांधार देशकी प्राचीन राजधानी जिसे भरत पुत्र पुष्कलने वसाया था (विष्णु० पुरा०)। पेशावरसे ९ कोस उत्तर स्वात और काबुल नदीके संगमपर यह वसी थी (ब्रह्मां० ३.६३.१९१; वायु० ८८.१०९)।

पुष्टि—स्त्री० [सं०] (१) सोमकी अनुचरी ९ देवियों, जो सोमका अतिश्वययुक्त प्रभाव देखकर अपने-अपने पितयोंका त्याग कर सोमके समीप चली गयीं, मेंसे एक देवी (ब्रह्मां० २.२६.४५; ३.६५.२६; बायु० ९०.२५)। (२) पुं० = ध्रुव और भूमिके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (बायु० ६२. ८२)। (३) श्रेष्ठ सामगाचार्य कृतके २४ शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (ब्रह्मां० २.३५.५२)। (४) सोलह मात्-काओंमेंसे एक = स्त्री०। (५) पुं०—वसुदेव तथा मादिराके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.१७२; वायु० ९६.१७०)। (६) स्त्री०—दक्षकी ६० पुत्रियोंमेंमें एक पुत्री तथा धर्मकी १० पिलयोंमेंसे एक पत्ती और स्मय (लाम = वायुं०) की माताका नाम (भाग० ४.१.४९, ५१; वायु० ९.४९.५९; १०.२५, ३५; (विष्णु० १.७.२३,२८)। (७) एक योगिनीका नाम। (८) ब्रह्माकी १० कलाओंमेंसे एक कलाका नाम (ब्रह्मां० ४.३५.९४)। (९) ५१ वर्ण-शक्तियोंमेंसे एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.७१)। (१०) देवदारु वनमें स्थापित सतीदेवीकी एक मूर्ति (मत्स्य० १३.४७)। (११) पु०—रोहितगणके १० देवोंमेंसे एक देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.८६)। (१२) तीसरे सावर्ण मनुके समयके सप्रक्षियोंमेंसे एक आंगिरम ऋषिका नाम (ब्रह्मां० ४.१.७९)।

पुष्प-पु॰ [सं॰] हिरण्यनामका पुत्र तथा श्रुवसन्धिका पिता (ब्रह्मां॰ ३.६३.२०९)।

पुष्पक-पु० [सं०] (१) महाभद्र झीलके रत्तरमें स्थित शङ्ककृट आदि कई महापर्वतोंमेंसे एक पर्वतका नाम (वायु० १६.३२;३८.७१) जहाँ ऋषियोंका निवास है (वायु० १५.६२)। (२) शिवनिर्मित (मत्स्य० १३०.१२) कुबेरके विमानका नाम जो आकाशमार्गसे चलता था (मत्स्य० १४७.१-७; १९१.८८; १९३.१०; वायु० ४१.६-७)। लंकापित रावणने कुबेरको हराकर इते अपने अधिकारमें कर लिया था। राम-रावण युद्धके पश्चात् श्री रामचन्द्र इसीसे अयोध्या लौटे थे (भाग० ९.१.४५)। तदनन्तर उन्होंने इसे पुनः कुबेरको दे दिया था। (३) १४ खम्भोंवाला मण्डप (मत्स्य० २७०.३.७)।

पुष्पकृच्छू –पु० [सं०] एक व्रत विशेष जिसमें एक महीने तक केवल पुष्पोंका काथ पीकर रहनेका विधान है (व्रत रत्नाकर तथा व्रतार्क)।

पुष्पगिरि – पु॰ [सं॰] भारतवर्षके सैकड़ों पहाड़ों, जो कुल पर्वतोंके निकटवर्ती है, मेंसे एक पहाड़ (ब्रह्मां॰ २.१६.२२; वायु॰ ४५.९२)।

पुष्पजा – स्त्री॰ [सं॰] मलयगिरिसे निकली कई नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (मत्स्य॰ ११४.३०)।

पुष्पज्ञाति – स्त्री॰ [सं॰] मलयगिरिसे निकली कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि कई नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (ब्रह्मां॰ २.१६.३६; वायु॰ ४५.१०५) ।

पुष्पदन्स-पु० [सं०] (१) वायुकोणका दिग्गज जिसके ६ वाँत थे। यह बृहत्सामपरिवारका था, ताम्रपण आदि इसके पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.७.३३७; वायु० ६९-२२१)। (२) शिवका अनुचर एक गन्धर्व जिसने महिम्नस्तोत्र लिखा था। एक वार शिवका निर्माल्य लाँव जानेके कारण शिवने शाप द्वारा इसका आकाशगमन रोक दिया था और निम्नस्तोत्रके पाठसे यह शाप मुक्त हुआ था (महिम्नस्तोत्रम्)। (३) एक काद्रवेय नागका नाम (वायु० ६९.७१)। (४) पार्वती द्वारा कुमार कात्तिकेयको दिये गये ३ अनुचरोंमेंसे एक अनुचरांक अनुचरोंके साथ वलिके असुर अनुचरोंपर

आक्रमण किया था (भाग० ८.२१.१७)। (६) देवजनी और मणिवरके ३० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र यक्ष (ब्रह्मां० ३.७.१२८)। (७) प्रासाद या गृहके निर्माणमें पहले इनकी पूजा होती है (मत्स्य० २५३.२६; २५५.९; २६८.१५)।

पुष्पदन्तक - पु० [सं०] एक गन्धर्व। गयाशिलाकी वायीं ओर स्थित वादित्रक नामका पर्वत जिसपर यह अन्य गन्धर्वीके साथ गान-वाद्य करता था (वायु० १०८.४८)।

पुष्पदंष्ट्र-पु० [सं०] (१) एक काद्रवेय नागका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३५)। (२) हजार फनोंवाला एक सर्प (मत्स्य० ६.४०)।

**पुष्पध्वंस** – पु० [सं०] एक प्रधान वन्दरका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२४३)।

**पुष्पधन्ता** –पु० [सं०] कामदेवका एक नाम *–*दे० कामदेव । **पुष्पध्वज** –पु० [सं०] *—*-दे० कामदेव ।

पुष्पबाण-पु० [सं०] —दे० अंगज, कामदेव।

पुष्पभद्ग−पु० [सं०] —६२ खम्भोंका मण्डप (२७०.३,७)। पुष्पभद्गक−पु० [सं०] एक उपवन जहाँ अनेक रम्य स्थानों के साथ विहारार्थ कर्दम और देवहूति—दम्पति गये थे (भाग० ३.२३.४०)।

पुष्पभद्गा स्त्री [सं०] एक नदी जिसके तटपर हिमालय पर्वतके ऊपर मार्कण्डेयने तपस्या की थी। इसे पुष्पवहा भी कहते है (भाग० १२.८.१७; ९.१०.३०)।

पुष्पिम्न – पु० [तं०] (१) मौर्यराज बृहद्रथका सेनापित जो राजाको मार स्वयं सिंहासनारू हुआ था (ब्रह्मां० ३.७४० १५०; वायु० ९९.३३७-८)। (२) महिषीगणका एक राजा जिसने ६ वर्ष राज्य किया (ब्रह्मां० ३.७४०१८७; वायु० ९९.३७४)। (३) वाह्निकोंका अनुगामी एक क्षत्रिय राजा (भाग० १२.१.३४)।

पुष्पवर्ष –पु० [सं०] शाल्मलिद्दीपके सात मुख्य पर्वतोंमेंसे एक पर्वतका नाम (भाग० ५.२०.१०)।

पुष्पवहा –स्री० [सं०] पुष्पभद्रा नदीका दूसरा नाम (भाग० १२.९.३०) ।

पुष्पवान् – पु० [सं०] (१) सत्यिहतका पुत्र तथा जहुका पिता (भाग० ९.२२.७)। (२) कुश्चद्वीपके सात पर्वतों मेसे एक (चतुर्थ) पर्वतका नाम (ब्रह्मां० २.१९.५५; वायु० ४९.५०; विष्णु० २-४.४१)। इस पर्वतका दूसरा नाम द्रोण है (मत्स्य० १२२.५७)। (३) ऋषभ (वृषभ = विष्णु०) का धर्मात्मा पुत्र तथा सत्यिहतका पिता (वायु० ९९.२२४; विष्णु० ४.१९.८२)। (४) देवजनी और मणिवरके ३० पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६९.१५९)।

पुष्पवाहन — पु० [सं०] रथन्तरकल्पका एक राजा जिसकी तपस्यासे प्रसन्न हो ब्रह्माने एक सुवर्ण कमल दिया था और पुष्करद्वीपका नामकरण इन्होंके नामपर हुआ था। इनका पुष्पवाहन इच्छानुकूल हर स्थानपर जा सकता था। इनकी प्रलीका नाम लावण्यवती था। एक बार यह प्रचेतागणसे मिले और उनकी समृद्धिका कारण जानना चाहा था। उनके कथनानुसार एक वार दुभिक्षमें भोजनके अभाव में कुछ कमल पुष्प ले यह वैदिशनगर वैचने गये जहाँ कोई ग्राहक नहीं मिला। कुछ वाद्ययन्त्रोंकी ध्वनि सुन यह उसी और बढ़े तो एक पार्षदको विभूतिद्वादशीवत

करता पाया और सारे फूल बिना मूल्य लिये वहीं अर्पण कर दिये। इस सेवाके फलस्वरूप वह राजा हुए और पार्षद कामदेवकी पत्नी प्रीति हुए (मत्स्य० १००.१.३२)। पुरुपवाहिनी - स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदी जिसे हिरण्यकशिपुकी शक्तिका अनुभव था (मरस्य० १५३.६४)। पुरुपान्वेषी - पु० [मं०] एक प्रवर प्रवर्तक आंगिरस ऋषि (मत्स्य० १९६.१४)।

पुष्पायुध – पु० [मं०] कामेश्वरको विष्णु द्वारा दिया गया विवाहोपहार (ब्रह्मां० ४.१५.२९)।

पुष्पार्ण – पु॰ [मं॰] भ्रमिसुत वत्सर और स्ववीथिके छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसकी प्रभा और दोषा नामकी दो रानियाँ थीं और प्रत्येकसे तीन-तीन पुत्र थे (भाग० ४० १३.१२-१३)।

पुष्पोत्कटा — स्त्री० [सं०] (१) केतुमतीके गर्भसे उत्पन्न सुमाली राक्षसकी चार कन्याओं मेंसे एक जो रावण और कुम्भवर्णकी माता थी (रामायण)। (२) माल्यवान्की एक पुत्री जो विश्रवाकी चार पिलयों मेंसे एक थी। महोदर, महापार्श्व (महापांशु = वायु०), प्रहस्त और खर नामक पुत्र तथा कुम्भीनसी पुत्रीकी यह माता थी (ब्रह्मां० ३.८,३९.५५; वायु० ७०.३४,४९)।

पुष्य — पु॰ [मं॰] (१) कलियुगका एक पर्यायवाची जिससे किलिको बुराइयोंका वोध होता है (मत्स्य॰ १४४.३०-४८)। (२) एगवती वीधिका एक नक्षत्र (माग॰ ५.२३.६; वायु॰ ६६.४८)। (३) हिरण्यनामका पुत्र तथा प्रुवसन्धिका पिता (माग॰ ९.१२.५; वायु॰ ८८.२०९; विष्णु॰ ४.४. १०८)। (४) एक मास (पौषमाम) जिममें मग नामक सूर्य तपते हैं और जिनके स्थपर स्फूर्ज (राक्ष्म), अरिष्टनेमि (गन्धर्व), ऊर्ण (यक्ष्), आयु (ऋषि), कर्कोटक (नाग) और पूर्वचित्त (अप्सर।) अधिष्ठित रहते हैं (भाग॰ १२. ११.४२)।

पुष्यस्नान – पु॰ [मं॰] विध्नशांतिके लिए किया जानेवाला एक स्नान जो पूसके महीनेमें पुष्य नक्षत्रका चन्द्रमा होनेपर होता है (कालिकापु॰; बृहत्संहिता)। कहते है यह स्नान मुख्यतया राजाओंके लिए है।

पूजा — स्त्रीं श्रितं पूजा प्रायः सभी जातियों में किसी न किसी प्रकारमें होती हैं। हिन्दुओं के यहाँ पूजाके पञ्चोपचार, दशोपचार और पोडशोपचार ये तीन भेद हैं। निष्काम पूजाको सात्त्विक, सकाम तथा समारोहयुक्त पूजाको राजसिक और विना विधि तथा दिखलौआ पूजाको तामिक कहते हैं। गणेश आदिकी रोज होनेवाली पूजाको "नित्य", विशिष्ट अवसरपर होनेवाली पूजा "नेमित्तिक" तथा जो पूजा किसी अभीष्टकी सिद्धिके लिए हो उसे "काम्य" कहते हैं (पूजापङ्कजभास्तरः तथा पूजासमुच्चय)।

पुतकता-स्त्री० [सं०] एक वैदिक क्रिपकी पत्नीका नाम । पुतकतायी-स्त्री० [सं०] इन्द्रपत्नी राचीका नाम-दे० राची। पुतकतु-पु० [सं०] इन्द्रका नाम--दे० इन्द्र ।

पूतना - स्त्रीं हिं। (१) बिलकी पुत्री जिसका नाम रल-माला था। विष्णुके समान बच्चे तो दूध पिलानेकी इच्छा रहनेके कारण यह पूतना नामकी दानवी हुई थी। बालक श्रीकृष्णको मारनेके लिए मथुरापित कंसने इसे गोकुल मेजा था जहाँ यह स्तनोंपर विष लगाकर गयी थी। श्री कृष्णपर इसका कोई प्रभाव न पड़ा और उन्होंने इसका कुल रक्त चूमकर इसका वध कर डाला था (भाग० १०. २.१; ६.२-१७,२८,३४-३८; १४.३५; २६.४; ४३.२५; ब्रह्मां० ४.२९.१२४; ३.७३.१००; वायु० ९.९७; ९८.१००; विष्णु० ५.४.१; ५.७-११, २३; ६.२३; १५.२,२९.५)। (२) विलको दो पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (ब्रह्मां० ३.५.४३; वायु० ६७.८४) जो भूनों तथा एक ब्रह्मकी माता थी (ब्रह्मां० ३.७.१५८, १६१)। (३) एक वर्णशक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.५९)। (४) एक राक्ष्मी जो भद्रमकी पत्नी तथा नैकर्तगणकी माता थी (ब्रह्मां० ३.५९.१२-४)।

पूतनाजीवितहर – पु० [सं०] पृतनाके प्राण हरनेके कारण श्रीकृष्णका एक नाम (ब्रह्मां० ३.३६.२४)।

पुतनानुग-पु० [सं०] एक मरुद्गण (मत्स्य० १७१.५४) । पुतिकेश्वरतीर्थ-पु० [सं०] एक तीर्थस्थान (शिवपु०) ।

पृतिचक्षु –पु॰ [सं॰] भण्डके कई सेनापतियोंमेंसे एक सेना-पति (ब्रह्मां॰ ४.२१.८९) ।

पूतिदन्त-पु० [मं०] भण्डका एक सेनापति (ब्रह्मां० ४० २१.८९)।

पृतिनासिक−पु० [मं०] भण्डका एक सेनापति (ब्रह्मां० ४.२१.८९) ।

**पृतिभाष** –पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्तक **ऋषि (हि० झा०** सा०) ।

**पृतिमृत्तिक** – पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम (ब्रह्मां०) ।

**पृतिमेहन**−पु० [सं०] भण्डका एक सेनापति (ब्रह्मां० ४.२१.८°) ।

**पूत्यास्य** – पु० [मं०] भण्डका एक सेनापति (ब्रह्मां०४. २१.८९)।

**पूपाष्टका**—स्त्री० [सं०] पौष कृष्णाष्टमी जिस दिन मालपूर्वेसे श्राद्ध करनेका विथान **है** (तिथितत्त्व) ।

**पूयका**—स्त्रीं॰ [मं॰] पुराणानुमार वैश्योंकी एक प्रेतयोनि जिसमें प्रेतोंका आहार पीव लिखा है।

प्यकुण्ड-पु० [मं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम ।
प्यवह-पु० [मं०] एक नरकका नाम जहाँ दूध, मदिरा,
मांस, लाक्षा, नमक, तेल, तिल आदि वेचनेवाले जाते हैं।
पशु-पक्षीके पालनेवाले भी यही जाते हैं (ब्रह्मां० ४.२.
१४८, १६४, १६५; वायु० १०१.१४७, १६२, १६३;
विष्णु० २.६४, १८-९)।

**प्योद**-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार २८ नरकोंमेंसे एक जहाँ ब्यभिचारी स्त्री-पुरुष जाते हैं (भाग० ५.२६.७,२३)।

पूरक-पु॰ [मं॰] मरनेकी तिथिसे १० दिनतक नित्य दिये जानेवाले पिंड। ऐसा विश्वास है कि शरीर जल जानेके पश्चात् इन्हीं पिंडोंसे मृत व्यक्तिके शरीरकी पूर्त्ति होती है इसीसे इन्हें पूरक कहते हैं।

पूरण-पु० [में०] (१) विश्वामित्रके देवरातादि कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र कौशिक ऋषि (ब्रह्मां० २.३२.११८; ३.६६.६९; मत्स्य० १९८.११५; (बायु० ९१.९७)। (२) पिशाचोंके सोलह कुलोंमेंसे एक कुल जिनकी नीचेको झुकी आँखें, मोटा और नाटा शरीर होता है तथा ये निर्जन खंडहरोंमें

रहते हैं (ब्रह्मां० ३.७.३८१, ३९७)।

पूरिका - स्त्री॰ [सं॰] निन्दियराके कुलके तीन राजाओं मेंसे एक राजा शिशिककी राजधानी (ब्रह्मां॰ ३.७४.१८३)।

पूरी या पूरण - एक पिशाचगण जिनका मुख वड़ा, भोंहे लड़की तथा विलक्षण होती हैं। ये विशेषतया निर्जन स्थानों में रहते हैं एवं वालकोंके लिए भय उत्पन्न करते है। (वायु० ६९.२६३, २७६)।

पुरु - पु० [सं०] (१) वैराज मनुके एक पुत्रका नाम। (२) जहुके एक पुत्र तथा वलाकके पिताका नाम (माग० ९.१५.३)। (३) चाक्षुष मनुके पुरुष, सुब्ग्न आदि पुत्रों मेंसे एक पुत्र जिसे कालकी पुत्रीका प्रेम और आशीर्वाद दोनों प्राप्त थे (भाग० ८.५.७; ४.२७.२०; विष्णु० ३.१.२९; मत्स्य० ४.४१; वायु० ६२.६७,९१)। (४) एक राक्ष्मका नाम। (५) राजा ययाति और श्रमिष्ठाके तीन पुत्रों मेंसे एक पुत्र तथा जनमेजयका पिता। यदुके रहते पुरुको राज्याभिषेक 'पौरजानपदों'से स्वीकृत हो गया था (भाग० ९.१८.३३-४५; १९.२१, ३३; २०.१-२; वायु० १.१५६; मत्स्य० २४.५४, ६५-७१; ३२,१०;३३.२५-३१; ३४.९-१३, १५-२८, ३१; (विष्णु० ४.१०.६, ३०; १८.३०)। वहुरथ इस वंशका अन्तिम राजा था—दे० पुरु।

पुरुष-पु० [सं०] चाक्षुष मनुका एक पुत्र (भाग० ८.५.७)।

पूर्ण-पु॰ [मं॰] क्रोधाके गर्भसे उत्पन्न सिद्ध आदि दस देव गन्धवीमेंसे एक देवगन्धर्व पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.६.३८)।

पूर्णिगिरि – पु॰ [सं॰] पुरुष रूपी वेदके ललाउमें स्थित एक पीठ (वायु॰ १०४.७९)।

पूर्णचन्द्रा – पु० [सं०] मूत्तियोंके १० पीठोंमेंसे एक जिसके मध्यमें दो मेखलाएँ होती है । इससे उपासकको मनोवांछित फल प्राप्त होता है (मत्स्य० २६२.७, १०, १७) ।

**पूर्ण दर्व** –पु॰ [सं॰] भारतके उत्तरका एक देश (वायु॰ ४५. १२१)।

पूर्णभद्र-पु० [तं०] (१) एक ऋषि जिसकी कृपासे पृथुलाश्व-पुत्र राजा चम्पको हर्यंग नामक पुत्र हुआ था (मत्स्य० ४८.९८; वायु० ९९.१०७)। (२) कइयपकुलका एक प्रधान नाग (महाभा० आदि० ३५.१२)। (३) एक यक्ष, हरिकेशका पिता जो चचपनसे शिवभक्त था तथा यक्षेकि कृर आचरणसे घृणा करता था, अतः पुत्रको निर्वासित कर दिया जो तप करने काशी चला गया (मत्स्य० १८०.५-१४)। (४) देवजनी और मणिवरके कई पुत्रोंमेसे एक पुत्र (वायु० ६९.१५८)।

पूर्णभास—पु० [सं०] (१) श्रीकृष्ण और कालिन्दीके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१४)। (२) देवजनी और मणिवरके कई पुत्रोंमेंसे एक यक्ष पुत्र (ब्रह्मां० ३.७. १३०)। (३) अनुमतिके गर्भसे उत्पन्न धाताके एक पुत्रका नाम (भाग० ६.१८.२)। (४) मरीचि तथा मंभृतिका एक पुत्र, जिसकी पत्नीका नाम सरस्वती था (ब्रह्मां० २.११. ११; वायु० २८.९)।

पूर्णमुख-पु० [सं०] धृतराष्ट्रकुलका एक नाग जो जन-मेजयके यश्चमें जल गया था (महाभा० आदि० ५७.१६)। पूर्णशेख-पु० [सं०] लिलतादेवीका एक पवित्र पर्वत (ब्रह्मां० ४.४.४९) ।

पूर्णांश-पु० [सं०] क्रोधाके सिद्ध आदि दस देवगन्धर्व पुत्रोंमेंसे एक देवगन्धर्व पुत्र (ब्रह्मां० ३.६.३८)।

पूर्णा-पु० [सं०] चन्द्रमाकी एक कला (ब्रह्मां० ४. ३५.९२)।

पूर्णांगद-पु० [सं०] धृतराष्ट्र-कुलके एक नागका नाम (महाभा० आदि० ५७.१६)।

पूर्णामृत-पु० [सं०] चन्द्रमाक्षी एक कलाका नाम --दे० (पूर्णा) ।

पूर्णायु - पु॰ [मं॰] कदयप और क्रोधाके दस देवगन्धर्व पुत्रोमेंसे एक देवगन्धर्वका नाम (महाभा॰ आदि॰ ६५.४६)। पूर्णावतार - पु॰ [सं॰] षोडशकलायुक्त अवतार। विष्णुके नृभिंह, राम और श्रीकृष्ण षोडश कलायुक्त अवतार थे (ब्रह्मवैवर्त्तपु॰)।

पूर्णाशा — स्त्रीं ि [मं ०] एक नदीका नाम (महाभा०)।
पूर्णिमा — पु० [सं ०] (१) मरीचि और कलाका एक पुत्र जो
विरज और विश्वग (दो पुत्र) तथा देवकुल्या (पुत्री)का पिता
था (भाग० ४.१.१३-१४)। (२) षोडशपत्रा ज्ञपर स्थित
दिनमिश्रा, तिमस्रा आदि षोडश शक्तिशों में से एक शक्ति
(ब्रह्मां० ४.३२.१२)। (३) शुक्ल पक्षका अंतिम दिन
जो देवगण और पितृगण दोनोको प्रिय है (वायु० ५६.३९,
४२; मत्स्य० १४१.३९)।

पूर्णिमागतिक−पु० [सं०] भार्गवकुलके गोत्रकारोंमेंसे एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५. २८) ।

पूर्णोत्कट-पु० [मं०] पूर्वमें स्थित एक पर्वत (माईण्डेयपु०)। पूर्णोत्संग-पु० [सं०] श्रीमल्लकणि (सांतर्काण० विष्णु०)का पुत्र तथा सांतर्कणिका पिता। इसने केवल १८ वर्षतक राज्य किया था (मत्स्य० २७३.३; विष्णु० ४.२४.४५)।

**पूर्णोदरी** –र्का० [सं०] सोल्ह स्वरशक्तियोमेंसे एक स्वरशक्ति (ब्रह्मां० ४.४४.५५) ।

पूर्य-पु० [सं०] कश्यपकुलका एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९९.१६) ।

पूर्वचित्ति - स्त्रीं विश्व हिंदासनकी एक श्रेष्ठ अप्सराका नाम जिसे ब्रह्माने आग्नीश्रकी पत्नी स्वरूप मेजा था। नामि किंपुरुष आदि नव पुत्रोंको जन्म दे यह पुनः ब्रह्माके पास चली गयी थी। यह अप्सरा पूषमासमें सौरगणके अन्य छद्दे साथ सूर्यरथपर अधिष्ठित रहती है (बायु० ६९.४९; भाग० ५.२.३-५, १९-२०; ११.१६.३३; १२.११.४२; ब्रह्मां० २.२३.१८; ३.७.१५; ४. ३३.१९; विष्णु० २.१.१४)।

पूर्वज-पु० [सं०] ऋमु और सनत्कुमार जिनकी सृष्टि सर्व-प्रथम हुई थी। वैराज यागमें ये दोनों योग धर्ममें प्रवृत्त थे। इनके साथ रुचि, दक्ष, मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुल्स्त्य, पुलह वशिष्ठ, ऋतु, नील्लोहित—ये ब्रह्माके वारह मानस-पुत्र हुए। इनके वारह परिवार (वंश) थे जो सब देवतुक्य थे (वायु० ९.१०६.१०)।

**पूर्वतिथि**-पु० [सं०] एक आत्रेय मंत्रकार ऋषि (वायु० ५९.१०४) ।

पूर्वदेव-पु० [सं०] असुर पहिले देवता थे पर कर्मानुसार भ्रष्ट होकर ये असुर कहलाने लगे (हिंदूधर्मशास्त्र तथा पुराणादि) ।

पूर्वधर्म-पु॰ [मं॰] जिसमें सत्य, जप, तप तथा दान सम्मिलित हैं (मत्स्य॰ १४२.५८)।

पूर्व गर्वत - पु० [मं०] उदयाचल । पुराणानुसार यह किष्पत पर्वत है जिसके पीछेते सुर्शेदय होता है (मत्स्य०६३-६९)। पूर्व मारक - पु० [मं०] भण्डके ३० दुर्शन्त एवं रणपण्डित पुत्रों मेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.२६.४९) तथा सेनापति (४. २१.८३)।

पूर्वसंहिता – स्त्री० [सं०] कडयप, सावणि और कांक्रपायन रचित तीन संहिताएँ तथा चौथी मामिकी संहिता ये ही पूर्वसंहिताएँ हैं (बायू० ६१.५८) ।

पूर्वेसरस्वती – स्त्रीं मंं ि भारतवर्षकी एक नदी जो अन्यान्य अनेक नदियों तथा पर्वतादि भूभागके साथ हिरण्यकशिपुके अधीन थी (मत्स्य ११६३.६३)।

पूर्वमाहस-पुं० [म०] निश्चित समयपर ऋण न लौरा देनेवालेकी एक मजा (मत्स्य० २२७.४)।

**पूर्वातिथि** –पु० [सं०] अत्रिकुलका एक गोत्रकार तथा म<del>न्न</del>-कृत् ऋषि (मत्य० १४५.१०८) ।

पूर्वाषाढ़ा-पु० [सं०] २७ नक्षत्रोंमेंसे एक नक्षत्रका नाम (भाग० ५.२३.६; १२.२.३२) ।

पूपदंतहर – पु० [सं०] शिवके अंशसे उत्पन्न वीरभद्रका नाम जिन्होंने दक्ष-यज्ञमें पृषाके दाँत तोड़े थे- –दे० वीरभद्र ।

पूषःन – पु० [सं०] पुराणानुसार वैवस्वत मनुका एक पुत्र । पूषानापा – पु० [सं०] इंद्रकी नगरीका एक नाम ।

पुषित्र-पु० [मं०] गोभिलका एक नाम ।

पूषा - पु० [मं०] (१) एक वसु जो रात्रिके एक भागका देवता है । गत्रिके अज, अहिर्बुध्न आदि १५ मुहूर्नी (विभागीं), जो चन्द्रमाकी गति द्वारा किये जाते है, मेंसे एक विभागका नाम (वायु० ६६.४३; १०६.५९; ब्रह्मां० ३.३.४२)। (२) अदिति-का एक पुत्र जो निःसंतान था। दक्षपर शिवको कुद्ध देख यह हँसा था, अतः इमके दाँत वीरभद्रने तोड़ डाले थे (भाग ० ६.६.३९, ४३) । (३) तपा (माघ) मासमें तपने-वाले सूर्यका एक नाम (भाग० १२.११.३९; ब्रह्मां० ३.३.६८)। (४) विष्णुके वामनावतारकी भुकृष्टियोपरके देवता जब उन्होंने विलक्षी अपना साक्षात दर्शन दिया था (मत्स्य० २४६.५८)। सब देवताओंका वास उनमें था (विष्णु० १.९.६३)। दण्डीगण इनकी उपासना करते है (यत्स्य० २५५.१२)। (५) धाता, अर्यमा आदि बारह आदित्यों, जो कश्यप और अदितिके पुत्र थे, मेंसे एक आदित्य (वायु० ६६.६६; मत्स्य० ६.४;१४६.२०; १७१. ५६)। कहते हैं दक्षके यज्ञमें शिवने ऋद हो इन्हें एक चपत मार दिया जिससे इनके दाँत सब गिर पड़े (मत्स्य० २५३.२५; १५६.७; विष्णु० १.१५.३०; ५.१६.७) । गृह-निर्माणमें इनकी पूजा होती है (मत्स्य० २६८.१३)। (६) एक देवता (मूर्य) जो शरत् ऋतुमें सूर्य-रथपर अधिष्ठित सौरगणके छद ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, नाग तथा अप्सराके माथ तपते हैं (वायु० ५२.१२; वि० २.१०. ११)। (७) एक वैदिक देवता जो कहीं सूर्यके रूपमें, कहीं पद्मरक्षक के रूपमें, कहीं धनरक्षक के रूपमें और कहीं क्षेमके रूपमें मिलते हैं। (८) एक देवता जिसने यज्ञमें दक्षकी सहायता की थी। चण्डीशने इसपर आक्रमण किया तथा दक्षपर कुद्ध हुए शिवको देख यह इँसा था जिसपर वीरभद्रने इसके सब दाँत तोड़ डाले थे (भाग० ४.५.१७, २१; ६.५१; ७.४)।

पूष्णा-स्त्री० [मं०] (१) कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महामा० शल्य०४६.२०)। (२) चंद्रमाकी अमृता, मानदा, पूष्णा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शिश्ची, चिन्द्रका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, पूर्णामृता—ये सीलह कलाएँ हैं इनमेंसे एक कलाका नाम (ब्रह्मां० ४.३५.९२)।

पृतनासाङ् –पु० [मं०] इंद्रका एक नाम –दे० इंद्र । पृथ-पु० [मं०] त्रवोदश मन्वन्तरमें रौच्यमनुके दस पुत्रों-मेंसे एक पुत्रका नाम (बायु० १००.१०९)।

पृथक-पृथक तीर्थक्षेत्रीय वत-पु० [सं०] अपने स्थानसे तीर्थस्थानों में दिये गये व्रतादिका फल अधिक होता है—
"फाल्गुनकी पूणिमा को नैमिषारण्यमें; चैत्रीको गंडकीमें; वैशाखीको हरिद्वारमें; ज्येष्ठीको पुरुषोत्तमक्षेत्रमें; आषादीको कनखलमें; श्रावणीको केदारमें; माद्रीको वदरीनारायणमें; आधिनीको कुमुदगिरि (कुञ्जाद्वि)में; कार्तिकोको पुष्करमें; मागी हो वान्यकुञ्जमें; पौषीको अयोध्यामें और माधीको प्रयागमें अभीष्ट व्रत, दान, यज्ञादि करनेसे कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है (गर्गसंहिता)।

पृथा — स्त्रीं ० [मं०] यदुवंशी राजा श्रूरकी पुत्री तथा पाण्डव-माता कुंतीका एक नाम । श्रूरने इसका नाम पृथा रखा था पर निःसंतान कुंतिभोजकी यह दत्तकरूपमें दे दी गयी थी, इसमे इसका कुन्ती नाम पड़ा यह वीरमाता थी तथा दुवासाकी मंत्रकरते युधिष्ठर (धर्मसे), भीम (पवनसे), तथा अर्जुन (इंद्रसे) उत्पन्न इसीके पुत्र थे (भाग० १,८.३, १७, ४४; ११.३; १५.३३; ३.१.३९-४०; ९.२४.३०-३६; १०. ४९.१; ५८.७; ७१.३९; ब्रह्मां० ३.७१;१५०-५१; विष्णु० ४.१४.३१.४; मत्स्य० ४६.४.७-९; वायु० ९६.१४९-१५३; ९९.२४३, विष्णु० ४.१४.३५-६)।

प्रथिवी-स्त्री॰ [सं॰] (१) सर्वप्रथम राजा पृथुने अपनी पुत्रीसम इसे दत्तक लिया था; इसलिए इसे पृथिवी कहते हैं। यह विभिन्न जनपदों, नगरों, जातियों, पहाड़ों, नदियों आदिकी माता है (मत्स्य० १०.१-३५; वायु० ४२.७८-८१; ५०.२-४; ६३.३-४; ७४.३०) । ५० (१०० १/२ करोड़-मत्स्य०) करोड़ योजन इसका क्षेत्रफल है। इसका बाह्य विस्तार योजनायसे आरंभ होता है जो मेरुसे हर दिशामे १ करोड़ है; ३ करोड़ योजन चारों दिशाओं में; पृथ्वीकी भीतरी परिधि; पर्याससे नक्षत्र-मण्डलके बराबरकी है (मत्स्य० १२४.१२; वायु० ५०.६८.७५)। इसमें सात द्वीप हैं जो स्वायंभव मनुके आश्रित थे (मत्स्य० १६६.६; २५८.११; वायु० ३३.४-५) । (२) पृथुका अनुकरण करके भिन्न भिन्न रस भिन्न भिन्न जीवोंने पृथ्वीसे खींचे थे (भाग० ४.१८.१३.२७) । इसे धरा भी कहते हैं, क्योंकि यह सबको धारण करती है। सर्वप्रथम इसे ब्रह्माने दूहा, तथा वैवस्वत मन्वंतरमें पृथुने पृथ्वीको दूहा था (ब्रह्मां० २.२०.१-४; २१.१२. ३७.३, १**२-**२०; ३.३.३४;९.७९; ३.२.११-१८)।

पृथिवीपग्न-पु॰ [सं॰] जिसे लोकपग्न भी कहते हैं और मेरु ही जिसका तंतुनाल है। इसी पन्नसे चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। पृथ्वीको कमलके अनुरूप कहा गया है (वायु॰ ३४.३७, ४४; ४१.८६)।

पृथु-पु॰ [सं॰] (१) चौथे मन्वंतरके एक सप्तिषिका नाम । (२) पुराणानुसार एक दानव का नाम । (३) इक्ष्वाकुवं शके पाँचर्वे राजाका नाम जो राजा त्रिशंकुके पिता थे। (४) राजा वेनके पुत्रका नाम=वैन्य। पुराणानुसार राजा वेन निःसंतान मरे। ब्राह्मणीं द्वारा राजा वेनके हाथ पकड़कर मथनेपर एक स्त्री अचि और एक पुरुष हाथोंमेंसे उत्पन्न हुए। ब्राह्मणींने पुरुषक्षा नाम पृथु रखा और स्त्री अर्चि पृथुकी पत्नी वनी जिससे पृथुके पाँच पुत्र हुए सब उन्होंके समान यशस्वी थे (भाग० ४.१५.५-६: ४.२३. १९-२८)। इन्होंने पृथ्वीको प्रोधित समतल बनाया था अतः इन्हें पृथु कहते हैं। इन्होंने कृषिका आविष्कार किया था। सर्वविध राजशासनकी नीव डाली थी, इसीलिए इन्हें आदिराज कहते हैं। इनकी शासनव्यवस्था अत्युत्तम थी (भाग० २.८.९; ३.१.२२; ४.१३.२०; १.३.१४; मत्स्य० ४.४४; ८.२-१२; वायु० ६२.१२६-१८२; तथा ६३; (विष्णु० १.१३-३९)। इन्होंने ९९ यज्ञ किये थे और जब सौबाँ यज्ञ करने लगे तब इंद्र इनका घोड़ा लेकर भागे। पृथुपुत्र इंद्रसे घोड़ा छीनकर वापिस ले आये इसलिए पर-मिषयोंने उनके अद्भुत कर्मसे प्रसन्न होकर उनका नाम "विजिताश्व" रखा (भाग० ४.१९.१२-१५, २१)। यज्ञ समाप्त कर पृथुने सनत्कुमारसे ज्ञान प्राप्त किया (भाग० ४.२०.३८; २१ पूरा; २२.१.४८) और अपने पुत्रोंको राज्य दे पत्नी सहित तप करने चले गये। वहीं योग द्वारा उनका शरीरांत हुआ था और अचि सती हुई। (भाग० ४.२३.१९-२८) ।

पृथुके राज्य।भिषेकके समय इंद्र, ब्रह्मा, यम, रुद्रादि देवताओंने उपहार भेजे थे और इनके शासन-प्रक्रिका प्रशंसामें सबने यशगान गाये। इनका राज्य विस्तार उदया-चलतक था (भाग० ४.१५-१६ पूरा)। पृथ्वीसे इन्होंने नाना प्रकारके रस सब बनस्पतियोंसे निकाले तथा इनका अनुकरण ऋषियों, देवों, गन्धवीं, पर्वतों, वृक्षों तथा असुरीं-ने किया । पहाड़ी प्रदेश प्रोथित कर समतल बनवाये गये; गाँव, नगर तथा छोटे २ अर्धविकसित कसहोंकी सर्वप्रथम स्थापना इसी समय हुई थी (भाग०४ अ० १७-१८ पूरा; विष्णु० १.१३-९, ४०-४३) । यह सबसे पहले क्षत्रिय थे जो राजा हुए। पृथुके ही नामपर पृथ्वीका नामकरण हुआ (ब्रह्मां० २.३६.८३) । इनके राज्याभिषेकका समय प्रतिसर्गका अवसर था, जब भिन्न २ जीवोके शासक नियुक्त किये गये, पृथ्वीसे अन्न तथा अन्य खाद्यान्न प्राप्त हुए तथा सारी सृष्टि धन-धान्यसे लहलहा उठी । अर्थशास्त्रके नियमों तथा सूत्रों भी आवश्यकता नहीं रही। पृथुने कन्याकुमारी-से छेकर हिमालयतककी भूमि समतल बनवायी, जंगल कटवाये गये (मत्स्य० १०.१०-३५) जन-जीवन सुदृढ़ तथा सुरक्षित वन गया और सव लोग सुखी थे (मत्स्य० २७४. १२)। (५) शिवका एक नाम (हि०श०सा०)। (६) दस विश्वेदेवोंमेसे एक विश्वेदेवका नाम । (७) तामस मन्वंतर-

के ज्योतिर्धाम आदि सप्तिषयोंमेंसे एक ऋषि । (८) तामस मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ८.१.२७; वायु० ६२.४१-७१; विष्णु० ३.१.१८)। एक काइयपवंशी मंत्र-कृत् ऋषिशा नाम (ब्रह्मां० २.३६.४७; मत्स्य० ९.१५; १४५.१००; वायु० ५९.९७)। अनेनाका पुत्र तथा विश्व-रंधि (विष्टराश्व = विष्णु)का पिता (भाग० ९.६.२०; ब्रह्मां० ३.६३.२६; वष्णु० ४.२.३५) । (१०) रुचकके पाँच पुत्रों-मेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२३.३५) । (११) वृष्णि-वंशके चित्रस्थके विदूरथ आदि कई पुत्रोंमेसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.२८; १०.५०.२०(३); ५०(५)१२) जिसे कृष्णने मथुराके उत्तरी प्रवेशद्वारकी रक्षाके लिए नियुक्त किया था। प्रभासके यादव गृहयुद्धमें यह मारा गया (विष्णु० ५.३७.४६) । (१२) अनेनाका पुत्र तथा पृषदश्व-का पिता (त्रायु० ८८.२५)। (१३) प्रस्ताविके पुत्र विभुका पुत्र तथा नक्तका पिता (ब्रह्मां० २.१४.६७; वायु० ३३. ५७; विष्णु० २.१.३८)। (१४) सुप्रतीक हाथीके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३४१) । (१५) द्रविड देशके सम्पन्न ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न शिवदत्तके चार पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां०३.३५.१२) । (१६) वृष्णि-सुत चित्रक्षके वारह पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम । श्रविष्ठा और श्रवणा इनकी दो टहिनें थीं (ब्रह्मां० ३.७१.११४; वायु० ९६.११३; विष्णु० ४.१४.११) । (१७) वक्तस्थ-सुत सुयोधनदा एक पुत्र तथा विश्वगका पिता (मत्स्य० १२.२९)। (१८) अश्विनी और अक्रुग्के १३ पुत्रों मेसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४५.३२) । (१९) नीपवंशी पारका पुत्र तथा सुकृतका पिता (मत्स्य० ४९.५'+)। (२०) अज-मीदवंशी पुरुजानुका पुत्र तथा भद्राश्वका पिता (मत्स्य० ५०.२) । (२१) इनके यज्ञसे एक सूत उत्पन्न हुआ था (वायु० १,३३-४); यह राजा एक मंत्रकृत्था (वायु० ५९.९७) । इनके दो पुत्र थे-अंतर्धि (अंतर्धान) और वादी (वायु० ७०.२१; (विष्णु० १.१३.९३; १४.१; २२.१) । (२२) ज्वमक्वच-सुत परावृत्के पाँच पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (विष्णु० ४.१२.११)। (२३) समरसुत सुपारका पुत्र तथा सुकृति-का पिता (विष्णु० ४.१९.४२)।

पृथुक-पु० [मं०] (१) वह भुना हुआ अन्न (चिउड़े) जिन्हें कु चेल उपहार स्वरूप श्रीकृष्णके पास ले गया था (भाग० १०.८०.१४; ८१.५-९,३५)। (२) पुराणानुसार चाक्षुष मन्वंतरका एक देवता। (३) कुचेलका पिता, पांचालाधिपति नील जो उद्यायुधसे मारा गया था (मत्स्य० ४९.७७)। (४) चाक्षुष मन्वंतर (जो छठा था)के देवताओंका एक वर्ग जो संख्यामें आठ थे। ब्रह्मां०के अनु०= ओजिष्ठ, शकुन, वानहृष्ट, सत्कृत, सत्यदृष्टि, जिगीष, विजम और अजित। वायु०के अनु० = अजिष्ट, शाक्यन, वानपृष्ट, शांकर, सत्यिषण्य, विष्णु, विजय और अजित (ब्रह्मां० २.३६.६६.७४; वायु० ६२.५७.६२; विष्णु० ३.१.२७)। पृथुकर्मा-पु० [सं०] चक्रवती शश्वा-न्दुके प्रधान छह पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२२; विष्णु० ४.१२.६)।

पृथुकीर्ति - स्त्री० [सं०] (१) पुराणानुसार पृथाकी छोडी बहनका नाम। (२) पु० - शशकिन्दुके प्रधान छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७०.२२; मत्स्य० ४४.२१; वायु० ९५.२२; विष्णु० ४.१२.६) ।

पृथुजय −पु॰ [सं॰] शशकिन्दुके प्रधान छइ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (बायु॰, ब्रह्मां॰ तथा मत्स्य = पृथुंजय) (विष्णु॰ ४. १२.६)।

पृथुतम-पु॰ [नं॰] राजा पृथुश्रवाका पुत्र तथा उज्ञनाका पिता (विष्णु॰ ४.१२.७-८)।

पृथु अय-पु० [मं०] शशकिन्दुका एक पुत्र (विष्णु० = पृथु जय) (ब्रह्मां० ३.७.२२; मत्स्य० ४४.२१; वायु० ९५. २१)।

पृथुदर्भ -पु० [सं०] शिविके लोकविख्यात चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४८.१९)।

**पृथुदाता**−पु० [सं०] शशक्तिन्दुके प्रधान छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९५.२२) ।

प्रथुदान-पु० [मं०] शश्चिन्दुके प्रधान छह पुत्रोमेंसे एक पुत्र (विष्णु० ४.१२.६)।

पृथुधर्म-पु० [सं०] (१) शशकिन्दुके छह प्रधान पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९५.२१)। (२) शशकिन्दुका एक पौत्र (मत्स्य० ४४.२१)।

पृथुमना-पु॰ [मं॰] शशदिन्दुके छह प्रधान पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य ४४.२१)।

पृथुयशा-पु० [मं०] शशकिन्दुके छह प्रधान पुत्रोमेसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७०.२२; मत्स्य० ४४.२१; वायु० ९५. २१; विष्णु० ४.१२.६)।

पृथुरिम-पु॰ [सं॰] शुक्राचार्यके गौ नामकी भार्यासे चार पुत्र हुए।इनमेंस दूसरे पुत्र वस्त्री (वस्त्री वायु॰)के चार पुत्री-मेंसे एक पुत्रक्षा नाम (ब्रह्मां॰ ३.१.७९; वायु॰ ६५.७९)।

प्रथुरुक्स - पु० [सं०] रुक्मकवचके महापराक्रमी पाँच पुत्रों-मेंसे एक पुत्र जो अपने भाई तथा राजा रुक्मेपुका अनु-गामी था (ब्रह्मां० ३.७०२९)। ज्यामघको निर्वासित करनेवाले राजाका यह आश्रित था (वायु०९५.२८)। भाईके शासनमें सहायता देनेके लिए यह नियुक्त था । सस्य०४४.२८-९)।

पृथुरात-प्० [मं०] राशहिन्दुके छह प्रधान पुत्रोंमंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० २.७०.२२)।

पृथुलाक्ष-पु॰ [मं॰] चतुरंगका पुत्र तथा बृहद्रथ आदि तीन पुत्रोंका पिता (भाग॰ ९.२३.१०-११); चम्पका पिता (मत्स्य॰ ४८.९.६; विष्णु॰ ४.१८.१९-२०)।

पृथुलाश्च-पु० [सं०] चतुरंगका एक पुत्र (भाग०, विष्णु० तथा मत्स्य० = पृथु लाक्ष) (वायु० ९९.१०५)।

पृथुश्रवा-पु० [मं०] (१) राशिन्दुके छह प्रधान पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा धर्म (प्रथुतम = विष्णु) का पिता (भाग० ९. २३.३३; ब्रह्मां० ३.७०.२२; वायु० ९५.२१; विष्णु० ४. १२.६-७; मत्स्य० ४४.२२)। (२) कुमार कात्तिकेयके एक अनुचरका नाम (महाभा० शब्य० ४५.६२)। (३) नवें मनुके एक पुत्रका नाम (मार्कण्डेयपु०)। (४) प्रथम सावर्णमनु (दक्ष सावणि = विष्णु०) का एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.६५; विष्णु० ३२.२४)।

पृथुपेण-पु॰ [मं॰] (१) विभु और रितका पुत्र जिसका विवाह आकृतिसे हुआ था जिसके गर्भसे नक्त नामक पुत्र

हुआ (भाग० ५.१५.६)। (२) रुचिराश्वका पुत्र पार (मत्स्य० = पौर) का पिता तथा नीपका दादा (भाग० ९. २१.२४; मत्स्य० ४९.५१; विष्णु० ४. १९.३७)।

पृथुस्वाहा - पु० [सं०] राशविन्दुके ६ प्रसिद्ध पुत्रोंका विशेषण अर्थात् प्रचुर यञ्च करनेवाले पृथुश्रवा, पृथुयशा, पृथुधर्म, पृथुक्षय, पृथुक्रीत्तं, पृथुंदाता (वायु० ९५.२१-२)। पृथुसेन - पु० [सं०] कर्णसुत वृषसेनका पुत्र (मत्स्य० ४८०१)।

पृथ्यूदक-पु॰ [मं॰] सरस्वती नदीके तटपरका एक प्रमिद्ध प्राचीन तीर्थ जहाँ पुराणानुभार पृथुने राजा वेनकी अन्त्येष्टि किया की थी और १२ दिनोंतक अभ्यागतोंको जल पिलाया था। इसीसे यह नाम पड़ा, आजकल इसे पोहोआ कहते हैं (भाग० १०.७८.१९)।

पृथ्वी—स्त्री० [मं०] (१) सर्वप्रथम ब्रह्माने इसका दोहन किया और वायु वछड़ा बना था। स्वायंभुव मन्वंतरमें स्वायंभुव मनु वछड़ा बने और अमीव्रने दोहन किया। स्वारोचिष मन्वन्तरमें यह कार्य चैत्रने किया जब स्वारोचिष मनु वछड़ा बने। उत्तम मन्वन्तरमें उत्तम मनु वछड़ा बने और देवभुजने दोहन किया। तामस मन्वंतरमें वलवन्धुने दोहन किया तथा नामसमनु वछड़ा बने थे। चारिष्ण-वकालमें पुराणने दोहन तथा चारिष्णव मनुने वछड़ेका कार्य किया। चाक्षुष मनुके कालमें दोहन पुराणने तथा वछड़ेका कार्य किया। चाक्षुष मनुने स्वयं किया था और वैवस्वत-कालमें वैन्य (आदिराज पृथु) ने दोहन किया था जब चाक्षुषमनु स्वयं वछड़ा वने थे (वायु० ६३.१२.१९)। (२) पृथिवीमें मेघोंके मार्गतक प्रथम वातस्कंद (जिसमें सात वायु हैं) जिसे आहव भी कहते हैं, संचार करता है (वायु० ६७.११४)।

पृथ्वीतलसंभूत-पु० [सं०] अरुंधती और धर्मका पुत्र (मत्स्य० ५.१९)।

**पृथ्वीधर** – पु० [मं०] गृह-निर्माणके समय इसकी पूजा की जाती है (मत्स्य० २५५.३०.३९; २६८.२३)।

पृश्चि — स्त्रीं । [मं ०] (१) प्रजापित सुनपाकी रानीका नाम जिन्होंने स्वायुंभव मनुके कालमें अतिदुष्कर तपस्या द्वारा भगवान् विष्णुको प्रसन्नकर उनके सदृश पुत्र होनेका वर माँगा था जिसके फलस्वरूप प्रश्चि गर्भसे हुए (भाग०१००३० ३२-३८)। (२) युधाजित्का पुत्र तथा माद्रीका पौत्र जिसके श्वफलक और चित्रक हो पुत्र थे (वायु०९६०१०१)। (३) सूर्यकी एक पत्नी जिनके गर्भमे सावित्री, व्याहृति और त्रयी तीन कन्याएँ अग्निहोत्र, पशुयाग, सोमयाग, चातुर्मास्य पंच महायज्ञ ये पुत्र उत्पन्न हुए (भाग०६०१८०१)।

पृक्षिगर्भ-पु॰ [सं॰] स्वायंभुवयुगमे पृक्षि तथा सुतपासे उत्पन्न हरिवा एक अदतार (भाग॰ १०.३.४१)।

पृक्षिज-पु० [सं०] देवनाओंका एक वर्ग जो श्राद्ध करता है (ब्रह्मां० २.१०, १०; वायु० ७३.६१) ।

पृश्चिमेघा-पु० [सं०] सुमेधावर्गके देवगण, जो संख्यामें १४ है, मेका एक सुमेधा देव (ब्रह्मां० ३.३६.५९)।

पृष-पु० [मं०] ग्यारहर्वे मनु धर्मसावणिके युगके इन्द्रका नाम (विष्णु० ३.२.३०)।

**पृषत**-पु॰ [सं॰] सोमक अजमीढ़का सबसे कनिष्ठ पुत्र

तथा राजा द्रुपद्रके पिताका नाम (भाग० ९.२२.२; वायु० ९९.१९२; विष्णु० ४.१९.७३)।

पृषतदल-पु० [सं०] पवन देवके घोडेका नाम (संस्कृत० इा० कौ०)।

पृषवर्भ-पु॰ [सं॰] शिविके चार पुत्रोंमेंसे एक (ज्येष्ठ) पुत्र (विष्णु॰ ४.१८.१०)।

पृषदश्च — पु० [सं०] (१) मान्धातके वंशज अनरण्यका पुत्र तथा हर्यश्वका पिता (विष्णु० ४.३.१८)। (२) एक प्राचीन राजिंका नाम जिन्हें राजा अष्टकसे खङ्गकां प्राप्ति हुई थी (महाभा० शान्ति १६६.८०)। (३) विरूपका पुत्र तथा रथीतरका पिता (भाग० ९.६९.१; ब्रह्मां० ३.६३.६; वायु० ८८.६; विष्णु० ४.२.८-९)। तैंनीस आंगिरस-अष्ठेष्ठ मन्त्रकृतोंमेंसे एक मंत्रकृत् ऋषि (मत्स्य० १४५.१०३; वायु० ६९.१००)। (४) पृथुका पुत्र तथा आंध्रका पिता (वायु० ८८.२६)।

पृषदाज्य – पु० [सं०] सदध्याज्य अर्थात् दहीसे मिश्रित ष्टत जो तेरहवें रौच्य मन्वन्तरके सुत्रामदेव वर्गके देवोंके भोगके लिए नैवेच दिया जाता है (ब्रह्मां० ४.१.९८; वायु० १००.१०३)।

पृषध्र—पु० [सं०] वेवस्वत मनुके श्रद्धा देवीसे उत्पन्न दस्त पुत्रों मेंसे एक पुत्र जो च्यवन गुरुकी आज्ञासे उनकी गौशाला-की सावधानीसे रक्षा करते थे। एक रात वाघने आ गुरुकी एक गौ तो पकड़ लिया। इन्होंने व्याव्रके धोखेसे अधेरेमें गौका शिर और व्याव्रके कान काट डाले। गोवधके कारण गुरुशापसे यह शूद्र हो गये। तदनन्तर पश्चात्तापपूर्वक भगवद्भानन और तीर्थाटन करते हुए दावागिनमें भस्त्र होकर इन्होंने परमहाकी प्राप्ति की (माग० ८.१३.३; ९.१.१२; २.३-१४; बह्यां० ३.६०.३; ३.३१.१; विष्णु० ३.१.३४; ४.२.५; वायु०६४.३०; ८५.४; ८६.१; विष्णु० ३.१.३४; ४.१.७.१७)।

पृषभ-पु॰ [मं॰] स्वारोचिष मन्वंतरके सप्तर्षियोंमेंसे एक ऋषि (विष्णु॰ ३-१-११) ।

पृषभाषा — स्त्री० [म०] पृषा अमृतविषणी भाषावाली अमरा-वती अर्थात् इद्रपुरीका एक नाम (हि० वि० को०)।

पृष्टरांगी-पु० [सं०] भीमसेनका एक नाम (महाभा०)। पृष्टा-पु० [सं०] सुकर्म वर्गके दस देवोंमेंसे एक देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.८८; वायु० १००.९२)।

पृटि-स्त्री॰ [सं॰] मरीचि और संभ्तिकी चार पुत्रियोंमेंसे एक पुत्रीका नाम (बायु॰ २८.९)।

पृष्ठेमुख - पु॰ [मं०] कार्त्तिकेयके एक अनुचरका नाम (हि० वि० को०) ।

पेशस्कृत् -पु० [सं०] पुरञ्जनकी नगरीके दो अंधे और गूंगे नागरिक जो पुरुषकी सहायतार्थ हैं। लाक्षणिक अर्थ दोनो पैर (भाग० ४.२५.५४; २९.१५)।

पेशी - स्त्री॰ [मं॰] (१) एक प्राचीन नदीका नाम (हि॰ वि॰ को॰)। (२) एक राक्षसीका नाम (हि॰ श्र॰ सा॰)। पंज - पु॰ [सं॰] जात्कर्ण्यके चार शिष्योंमेंसे एक जिष्यका नाम (भाग॰ १२.६.५८)।

**पैतामहतीर्थ** –पु० [सं०] नर्मदाक्षेत्रका एक तीर्थस्थान जहाँ स्नानपूर्वक श्राद्ध तथा तर्पण करनेका अक्षय फल कहा गया है (मत्स्य० १६२.२०)।

**पैतामहचक**−पु० [सं०] कालचक्र, विष्णुचक्र आदिके तुल्य एक अत्युग्र त्रैलोक्यदाहक महान् युद्धास्त्रका नाम (मत्स्य० १६२.२०)।

पैन्नीतनु -पु० [सं०] प्रजापितको तनु जिससे ऋषि तथा रजोगुणीप्रकृतिवाले मनुष्य उत्पन्न हुए (वायु० ९.१६)। पैप्पलादि -पु० [सं०] प्रवर्तक प्रवर कर्स्यपवंशज तथा वशिष्ठवंशज ऋषि (मत्स्य० १९९.१८; २००.१५)।

पैल-पु० [मं०] (१) व्यासके एक शिष्यका नाम जो क्र खेदके आचार्य थे (भाग० १.४.२१; ९.२२.२२; वायु० ६०.१३; १०८.४२; (विष्णु० ३.४.८)। इन्हें ऋग्वेद (बह्वच) की शिक्षा दी गयी थी। इन्होंने इंद्रप्रमिति तथा बाष्कलको इसकी शिक्षा दी (भाग० १२.६.३६, ५२, ५४; ब्रह्मां० २४.१३; विष्णु० ३.४.१६)। इन्हें युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमें निमन्त्रित किया गया था (भाग० १०.७४.८)। यह ८६ श्रुतिषिंथोंमेंसे एक श्रुतिषं थे (ब्रह्मां० २.३३.२)। इन्होंने अपने पाठ्य विषयके दो भाग कर अपने दो उपर्युक्त शिष्योंको दिये (वायु० ६०.१९,२४-३५)। (२) शाकवैण रथीनरके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य (ब्रह्मां० २.३५.४)। (३) एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.१८; १९६.१८)।

पैशाचिवाह - पु० [सं०] आठ प्रवारको विवाहोमेंसे एक विवाह । यह आठवाँ निकृष्ट विवाह है । मनुने इसे पापिष्ठ कहा है । निद्रामें वेसुध सुप्त, मिदरा आदि नशेमे चूर एवं अपने शील संरक्षणमें असमर्थ विवश स्त्रीके शीलभगमें जिसके द्वारा पुरुष प्रवृत्त होता है वह निकृष्ट पापिष्ठ विवाह है । वह ऊँची जानिवालोंके लिए वर्जित (विष्णु० ३.१०.२४; मनु० ३.२१, २५, ३४) ।

पैशाचतीर्थ — पु॰ [सं॰] गोटावरीके दक्षिण तटपर स्थित एक तीर्थ जहाँ पिशाचोंके राजा अद्रिकी माता अद्रिका (जो एक शापश्रष्ट अप्सरा तथा केसरी नामक वानरकी दूमरी पत्नी थी और प्रथम पत्नी अंजनाके साथ ब्रह्मगिरिके पार्श्वभागमें अंजन पर्वतपर रहती थी) स्नानकर इन्द्रके शापसे मुक्त हुई थी और इसका विल्ली-सा मुख छूटा था। अंजना भी शापश्रष्ट अप्सरा थी जिसका मुख वानरीका सा था पर शरीर अंजना और अद्रिका होनोंका सुन्दर था। महिष अगस्त्यके वरसे अंजनाके गर्मसे वायुके अंशसे हनुमान् और अद्रिकाके गर्मसे निर्कातिके अंशसे अद्रि उत्पन्न हुए। जहाँ अंजना शापमुक्त हुई थी वह अंजन तीर्थ हुआ (ब्रह्मां॰ पैशाचनीर्थ-माहा०)।

पोता-पु॰ [सं॰] यशके लिए आवश्यक १६ ऋत्विकोंमेंसे एक जिनकी सृष्टि नारायणके पेट्से हुई थी (मत्स्य॰ १६७. ९)।

पोत्रिणी—स्नी० [मं०] (१) श्री लिलतादेवीके १२ नामों,
जिन्हें वज्रपक्षर भी कहते हैं, मेंसे एक नाम (ब्रह्मां० ४.१७.
१४, १९)। (२) (उण्डनायिका) किरिचक्ररथेन्द्रके प्रथम
पर्वपर स्थित (ब्रह्मां० ४.२०.५)। तथा इसके ठोक सामने
चण्डोच्चण्ड नामका सिंह लेटा रहता है। जिसके टार्डोकी
कटकटाहटसे दिशाएँ बहरी हो जाती है, जिसको चार
मुजाएँ, तीन नेत्र हैं तथा हाथमें शूल, खड़ और पाश

धारण किये रहते हैं (ब्रह्मां० ४.२०.३१-३३)।

पोत्रीमुखीदेवी - स्री० [सं०] लिलताका एक नाम जिसे पोत्रिणी भी कहते हैं (ब्रह्मां० ४.१७.६, १४)।

पोत्रेय-पु० [सं०] शंस्य अग्निके आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसे हब्यवाहन भी कहते हैं (वायु० २९.२७)।

पोषण-पु॰ [सं॰] पके चावलका पिण्ड जो पितरोंको तीन बार और देवताओंको एक बार दिया जाता है (वायु॰ ७५.२०)।

पोष्टा-पु॰ [मं॰] अमिताभ देवोंके गण, जिसमें २० देव है, मेंका एक अमिताभ देव (ब्रह्मां॰ ४.१.१७)।

पौंडू - पु० [सं०] (१) एक राज्यका नाम जिसका नामकरण वहाँके निवासियोंके नामपर हुआ (मत्स्य० १६३.७३)। (२) भीमसेन (पांडव) के द्रांखका नाम जिसे उन्होंने युद्ध-के आरम्भमें बजाया था (महाभा० भीष्म० २५.१५)। (३) पुंडू देश (विहारके एक भाग) के वसुदेवका पुत्र जो मिथ्या वासुदेव कहलाया (भाग० १०.६६.७, ११, १९)। (४) विलक्षा एक पुत्र, जिसके नामपर उसके राज्यका

नामकरण हुआ (विष्णु० ४.१८.१३-१४)।

पौंडक-पु॰ [सं॰] (१) तृतीय सावर्ण प्राजापत्य मनुके ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ४.१.८१; वायु० १००. ८४) । (२) काशीराजकी पुत्री सुननु तथा वसुदेवका पुत्र और एंड्र देशका राजा जो जरासंधका संबंधी था। मधुरा तथा गोमंतपर आक्रमणके समय जरासंधने इसे दक्षिण प्रवेश द्वारपर नियुक्त विया था। राजसूय समय भीमने इसे हराया था। श्रीकृष्णके समान यह भी अपना रूप बनाये रहता था और वसुदेवका लड़का होनेके कारण अपनेको वासुदेव कहता था। रुक्मिणी को प्राप्त करनेवी इच्छासे यह कुंडिन भी गया था (भाग० १०.५०.११(४), ९; ५३.१७) । इसने द्वारकापर चढाई की पर श्रीकृष्णके द्वारा मारा गया, 'हरिवंदा' (भाग०१०. ६६ [१.१२], १-२३.२७; विष्णु० ५.२६.७; ३४.४-२८) यह सुदक्षिणाका पिता था (भाग० १०.७८.५)। हरिसे घुणा करनेसे इसे मोक्ष मिला था (भाग० २.७.३४; १०. ३७.१९; ११.५.४८; ब्रह्मां ० ४.२९.१२२) ।

पोंड्वर्द्धन -पु० [सं०] (१) एक नगरका नाम। (२) लिलताका एक पवित्र क्षेत्र (ब्रह्मां० ४.४४.९३; वायु० १०४.७९)।

**पौंडरीक** – पु॰ [सं॰] एक यज्ञ विशेष जिसका फल अमर-कंटकके चारों ओर परिक्रमा करनेसे प्राप्त होता है (मत्स्य० १८८.९३)।

पौंडिक-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि।

**पौडव** – पु॰ [सं॰] वशिष्ठवदाज एक एकार्षेय महर्षि (मत्स्य० - २००.६) ।

पौदन्य-पु० [मं०] सौदासके पुत्र राजा अइमककी राज-धानीका नाम जिसे उन्होंने स्वयं वसाया था (महाभा० आदि० १७६.४७)।

पौनिक-पु॰ [सं॰] एक दक्षिणात्य देशका नाम (वायु० ४५.१३७)।

पौर-पु॰ [मं॰] (१) (भाग॰, वायु॰, विष्णु॰=पार) पृथुमेनका पुत्र तथा नीपका पिता (मत्स्य॰ ४९.५२)। (२) एक भार्गव गोत्रकार ऋषिका नाम (मत्स्य० १९५. २०)। (३) जिविपुत्र पृथुदर्भका राज्य (मत्स्य० ४८.२०)। पौर-पु० [सं०] (१) पौरगण, पृथुने इन लोगोंसे सादर व्यवहार किया (भाग० १०.३६.२४)। इन्हें पौरजनगण भी कहते हें (ब्रह्मां० ३.५१.३४.३६)। (२) पराझरोंके आठ पक्षोंमेंसे एक पक्षके पराझरोंका नाम (ब्रह्मां० ३.८. ९५)।

पौरकुत्स-पु० [सं०] (१) एक तीर्थका नाम (महाभा०)।
(२) ६क आंगिरस मत्रकृत् ऋषिका नाम (ब्रह्मां० २.३२.
१०८)।

पौरव-पु॰ [सं॰] (१) उत्तर-पूर्वके एक प्रांत विशेषका तथा उस प्रांतके शासक तथा अधिवासियोंका नाम (सं॰ शब्द॰ बौस्तुम)। (२) चंद्रवंशी राजा पुरुके वंशजोंका नाम। (३) एक राजिं (वायु॰ ३२.३९)।

पौरववंश-पु० [सं०] एक राजवंश जिसका आदि पुरुष ययातिपुत्र पुरु था (मत्स्य० २४.७०; ३४.३१; ४९ पूरा)। पौरवी-स्त्री० [सं०] (१) युधिष्ठरकी एक पत्नीका नाम जो देवककी माता थी (भाग० ९.२२.३०)। (२) वसुदेव-की एक पत्नीका नाम जिससे सुभद्र, भद्रवाहु आदि १२ पुत्र उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.२४.४५, ४७)। यह वाह्नीक-की बहिन थी (ब्रह्मां० ३.७१-१६१, १६३; मत्स्य० ४६.११; वासु० ९६.१६०-६१; विष्णु० ४.१५.१८)।

पौराणिक - पु॰ [सं॰] (पुराणक्ष) स्तका एक नाम जो पुराणकथावाचक थे (ब्रह्मां॰ ३.८.८३; मत्स्य॰ ११४.३; बायु॰ ४५.७१; ७०.७६; ८८.६७, ११४, १६८; १०१. ७२)। मान्याता तथा हरिश्चन्द्रके कथासंबंधी अंद्रोंके वक्ता (ब्रह्मां॰ ३.६३.६९, ११३) तथा उनके उपनाम, वंद्रा, वित्त आदिके वाचक (ब्रह्मां॰ ३.६३.१६८)।

**पौरिक** – पु० [सं०] दक्षिणका एक देश (ब्रह्मां०२.१६.५८)। **पौरुकुःस** – पु० [सं०] आंगिरसश्रेष्ठ एक मंत्रकृत् ऋषि (वायु० ५९.९९)।

पौरुकुत्सी – स्त्री॰ [सं॰] गाधिकी पत्नीका नाम जिसने भूल-से अपनी पुत्री सत्यवतीके अंशका चरु खा लिया था जिसके फलस्वरूप यह विश्वामित्रकी माता तथा परशुरामजी की टारी वनी (ब्रह्मां॰ ३.६६.३६)।

**पौरुषज्ञान** – पु० [सं०] पुरुषार्थ चार हैं धर्म, अर्थ, काम और यह चौथा (वायु० ६७.१८) ।

पौरुषसूक -पु० [सं०] करवेदका पुरुषस्क जिसका पाठ सरोवर-निर्माणके समय होता है (मत्स्य० ५८.३४-३६)। पौरुषी -स्त्री० [सं०] पुरुषकी तनु जो प्रजा-सृष्टि करती है वह राजसी पौरुषी है, जो प्रजाक्षय करती है वह तामसी पौरुषी है और जो अनुग्रहकारिणी है वह सान्त्विकी तनु है (वायु० ६६.१०४)।

पौरुषेय — पु० [मं०] (१) शुक्र (ज्येष्ठ) महीनेमें सौरगणके साथ सूर्य रथपर अधिष्ठित रहनेवाला एक राक्षस (भाग० १२.११.३५; ब्रह्मां० २.२३.६)। ग्रीष्म ऋतुमें यह सूर्यके रथपर अधिष्ठित रहता है (वायु० ५२.८; विष्णु० २.१०.७)। (२) यातुधानके १० पुत्रोंमेंसे एकका नाम। इसके क्र.र, विकृत आदि ५ पुत्र थे जो सबके सब मनुष्यमक्षी थे (ब्रह्मां० ३.७.८९, ९३-४; वायु० ६९.१२७)।

पौरोधस-पु० [सं०] पुरोहितका काम । पौरोहित्य "एक व्यवसाय जिसके लिए लालायित नहीं होना चाहिये।" इससे ब्रह्मवर्चस्का व्यय होता है । देवताओंने विश्वरूपसे जब आचार्य होनेका आग्रह किया तब उन्होंने उपर्युक्त वाक्य कहा था (भाग० ६.७.३५-३६) ।

पौरोहित्य-पु० [सं०] पुरोहितका काम, देवपुरोहित = बृहस्पति। असुरपुरोहित = शुक्राचार्य (मत्स्य० २५.९; २७. ९-११)।

पौर्णमास-पु० [मं०] (१) श्रीशांतकर्णके पुत्र तथा लम्बो-दरके पिताका नाम (भाग० १२.१.२३-२४)। (२) एक जयदेव, एक मंत्रशरीर तथा ब्रह्माका एक पुत्र (ब्रह्मां० २.२३.६६, वायु० ६६.६; ६७.५)। इनके अमृतका ३३ करोड़ देवताओंने पान किया था (ब्रह्मां० २.३.६)। (३) मरीचि और संभूतिका पुत्र तथा विरज और पर्वतका पिता (विष्णु० १.१०.६)।

पौर्णमासी-स्नी० [सं०] (१) २७ वें व लपकी देवी जो यमज थी (वायु० २१.६२, ६८) । (२) शुक्कपक्षकी अंतिम तिथि (ब्रह्मां० २.२३.६३; विष्णु० १.२०.३८)। या चांद्र मासकी अंतिम तिधि जिसमें सूर्यके सहयोगसे चन्द्र मडल पूरा रहता है (वायु० ५०.२००; ५२.५९; विष्णु० २.८.८०)। कृष्ण तथा ज्ञाक्कपक्षोंके अंतमें क्रमज्ञः अमा-वास्या और पौर्णमासी तिथि होती है (वाय० ५६.३०,३६)। पौल्रस्य-पु० [सं०] (१) रावणका नाम (ब्रह्मां० ३.६३. १९६; वायु० ८८.१९५)। (२) एक देविष (कुबेर) का नाम (वायु० ६१.८४)। (३) तामस मन्वन्तरके सप्तर्षियोंमे-से एक ऋषिका नाम (वायु० ६२.४२)। (४) चारिष्णव मन्वन्तरके सप्ताधयोंमेंसे एक ऋषि देववाहु (वायु० ६२. ५३) । (५) स्वारोचिष मन्वन्तरके सप्तिषयोमें एक ऋषि (दत्तात्रि) (वायु० ६२.१७)। (६) एक देवगणः निशाचर तथा राक्षस जातियोंमेंसे एक (ब्रह्मां० ३.१.५०; ७.१६२; ८.५७. ६२) जो अगस्त्य परिवारका है (मत्स्य० २०.२.२)। (७) राक्षसोंकी एक जाति (वायु०६९.१९५)। सुजंथीने प्रीतिके पुत्र महर्षि पौलस्त्यके बहुतसे पुत्रोंको स्वायंभुव मन्वन्तरमें उत्पन्न किया जो 'पौलस्त्य' नामसे विख्यात हुए (ब्रह्मां० २.१.१२९) । क्षमाने प्रजापति पुरुस्त्यके त्रेताशिके सामन तेजस्वी पुत्रोंको उत्पन्न किया जिनकी कीत्ति संसारमें व्याप्त है ये पौलस्त्य कहे जाते हैं (ब्रह्मां० २.१२.३०)।

पौलस्त्यतीर्थ-पु० [सं०] गोदावरीतटपर स्थित एक तीर्थ जहाँ रावणसे परास्त होकर पुलस्त्यके साथ कुवेरने शिवकी आराधना कर उनसे वर पाया था (ब्रह्मपु०)।

पौलह - पु० [सं०] एक प्रजापित (वायु० ६२.१७,४२)। यह महान् तेजस्वी अग्निष्वात्त पितरों, जिनकी आराधना फलाभिलाषी दानव, यक्ष, राक्षम, किन्नर, गन्धर्व, भूत, नाग और पिशाच करते हैं, के पिता थे। हाथी, बानर, मृग, व्याल आदिके भी पिता थे (वायु० ७०-६४; ७३.२५)।

पौलह-अग्नितेजा – पु० [मं०] ग्यारहवें मन्वन्तरके सप्त-षियोंमेंसे एक ऋषिका नाम (वायु० १००.८३)। चौथे ऋतु सावणि मन्वन्तरके सप्तर्षियोंमेंसे एक तपोशयान (वायु० १००.९७)। रौच्य मन्वन्तरके सप्तिषियोंमेंसे एक ऋषि तत्त्वदद्गीका नाम (वायु० १००.१०७)।

**पौरु**−पु० [सं०] ये संख्यामें १०० हैं अर्थात् पौलवंशके १०० राजा अभिषिक्त हुए थे (ब्रह्मां० ३.७४.२६८; वायु० ९९.४*.*५)।

**पौरिः** - पु० [सं०] एक एकार्षेय महर्षिका नाम। यह विशेष्ठवंशज थे (मत्स्य० २००.६)।

पौिलिकायनि – पु० [सं०] एक आर्षेय प्रवरप्रवर्तक आंगिरस ऋषि (मत्स्य० १९६.२२) ।

**पौलिमौलि**–पु० [सं०] एक काइयप गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.६) ।

पौलूषि -पु० [सं०] पौलूषि, एक ऋषि जिनका नाम सत्य-यद्य था और यह पुछ ऋषिके वंशके थे—दे० शतपथन्नाह्मण जिसमें इनका नाम आया है।

पौलेय — पु० [सं०] पश्चिमका एक देश (ब्रह्मां० २.१६.६०)। पौलोम — पु० [सं०] (१) दैत्योंकी एक जातिका नाम जो बिल और इन्द्रके देवासुरसंग्राममें विद्वदेवोंसे लड़े थे (भाग० ८.१०.२२,३४)। ये मारीच दानव तथा पुलोमाके पुत्र थे (मत्स्य० ६.२३; विष्णु० १.२१.९)। (२) एक असुर जो समुद्रमंथनके समय थककर चूर हो गया था (भाग० ८.७.१४)।

पौलोमी - जी० [मं०] (१) पुलोमकी एक पुत्री तथा भृगु कषिकी पत्नी (ब्रह्मां० २.१.७५; वायु० ६५.७३)। जिसके १२ पुत्र हुए जो सब देवता थे। इनके अनुज विप्र कहलाये (मत्स्य० १९५.१४)। प्रचेताच्यवन या च्यवन आठवें महीनेमें ही उत्पन्न हो गये थे क्योंकि इनकी मातापर एक दानवने आक्रमण किया था (ब्रह्मां० २.१.९१)। (१) इन्द्राणीका एक नाम (भाग० ६.१८.६; विष्णु० ५.३०.४९)। (१) महिष भृगुकी पत्नी तथा पुलोमाकी पुत्रीका नाम जिन्हें पौलोमाभी कहते हैं और यही च्यवन क्रिपिकी माता थी (ब्रह्मां० ३.१.७५)।

पौष-पु॰ [सं॰] एक महीनेका नाम, इसकी एवादकीको मन्वंतरादि श्राद्ध करते है। जिस मासकी पूर्णमासीमें पुष्य नक्षत्र हो उस मासका नाम 'पौपमास' 'पुष्यपुक्ता पौर्णमाणी पौषी मासे तु दत्र सा। माम्ना स पौषः'-अमरः। पौषजिति पु॰ [सं॰] आंगिरसकुलका एक आषेंय प्रवरप्तक ऋषि (मत्स्य॰ १९६.७)।

पौषीपूर्णिमा - स्त्री० [सं०] पौषमासकी पूर्णमा जिसे दक्षिण भारतमे 'शाकंभरी पूर्णिमा' कहते हैं। गुजरात, काठिया-बाड़में इस दिन कन्याएँ दिनभर उपवास कर सोयंकाल चन्द्रदर्शन कर अर्थ्य दे पूजन करती हैं।

पौष्कर-पु॰ [सं॰ ] विष्णुका रंग विशेष (गगनसद्दशम्), (प्रादुर्भाव) (मत्स्य॰ १७१.६४, ७०)।

**पौष्ण्यायन** – पु० [सं०] भार्गवकुलका एक आर्षेय प्रवर-प्रवर्तक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९५.३८) ।

**पौष्टिक** – पु० [म०] अथर्ववेदके मत्र जिनका पाठ सरोवरके खुदवाने तथा उद्घाटनादिके समय होता है (मत्स्य० २४.४६; ५८.३७) ।

पौष्टी-म्बी० [सं०] राजा पुरुकी पत्नीका नाम जिससे पुरुके प्रवीर, ईश्वर एवं रौद्राश्व नामक तीन पुत्र हुए (महाभा० आदि० ८९.४)।

पौष्यिक्ति—पु० [मं०] (१) दो सर्वोत्कृष्ट सामग आचार्योमेंसे एक (वायु० ६१.४८)। (२) पौष्यिक्त (पुष्पिति = विष्णु०) सुकर्माको इन्द्र द्वारा उत्तर दिशाके दिये गये शिष्योंमेंसे एक, जिसने ५०० संहिताओंकी शिक्षा दी और लौगाक्षि (वायु० = लोवाक्षि) तथा मांगलि (वायु० = लांगलि) इनके शिष्योंमें थे (भाग० १२.६.७७, ७९; वायु० ६१.३३)। यह श्रुतिष तथा सामगोंमें प्रधान थे (ब्रह्मां २.३३.७; ३.६३.२०७)।

प्रकंपन - पु॰ [सं॰] (१) एक नरक विशेषका नाम (ब्रह्मां॰ तथा नारदपु॰)। (२) एक राक्ष्सका नाम (हि॰ श॰ सा॰)। प्रकटशक्तियाँ - स्त्री॰ [सं॰] प्रकटशक्ति, मुद्रादेवी सर्वसंक्षोमिणी, सर्वविद्राविणी आदि १० मुद्रा रूप प्रकट शक्तियों ना एक पुंज (ब्रह्मां॰ ४.१९.१५)।

प्रकाशक - पु॰ [सं॰] रैवन मनुके धार्मिक तथा महावल दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य॰ ९.२१)।

**प्रकुंदक**−पु० [सं०] पिझाचोंके सोलह गर्णोमेंसे एक पिशाच-गण (वायु० ६९.२६३) ।

प्रकृति - स्रो० [सं०] (१) पुरुपका विपरीतार्थक = पदार्थ, जिसपर योगवलसे अधिकार किया जा सकता है (भाग० १.८.१८; ३.५.४६; ब्रह्मां० २.१९.१७३, १९५-७; ३.४२. ४७; ४३.३) । इसमें सत्त्व, रज और तम तीन गुण है (भाग० ७.१.७)। आचार्योने २५ तत्त्वोमेंसे ८ को प्रकृति माना है (भाग० ७.७.२२; ११.२२.१८-२४)। ब्रह्माकी आय ममाप्त होनेपर सात प्रकृतियों—महत्तत्त्व, अहंकार तथा पञ्चतनमात्राओंका प्रलय हो जाता है (भाग० १२. ४.५; ब्रह्मां० ४.२.२३१; ६.६; १५.७; ४३.७६) । इसे प्रधान और अव्यक्त भी कहते हैं, जिससे संसार बनता विगइता है। इसकी सृष्टि अब्ज ईश्वरने की (मत्स्य० ३.१४; १५४.३५६; विष्णु० १.२.१९) यह योगनिद्रा है (विष्णु० ५.२.७; ६.४.३४-५) । (२) राजाकी प्रजा (पौरवर्ग), महाराज पृथु इनका आदर करते थे (भाग० ४. १७.२; ब्रह्मां ३.४९.१७; मत्स्य० ३४.२६; २२६.६; २४०. ११)। राजा पुरु तथा चमत्सेनको चुननेमें इन लोगोंने अपनी सम्मति दी थी (मत्स्य० ३६.५; २१४; १६) । (३) ये सात प्रकारकी होती हैं स्वामी (राजा), अमात्य, मित्र राजा, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। एवं पौरवर्गको भी प्रकृति व.हते हैं जो राजाका समर्थन करती हैं (भाग० ६.१४.१७-१८)। (३) इनकी संख्या प्रायः आठ होती है-देवताओंके आठ स्थान, ब्रह्मासे लेकर पिशाचतक; अणिमा आदि आठ ऐश्वर्यः आठ रूपादि (ब्रह्मां० ४.३.२७-७३)। इन्हें ही सत्य तथा इनके विपरीत सब असत्य माने जाते हैं (ब्रह्मां० ४.३.८५)। (४) सात अन्यक्त, जल, तेज, वायु, आकाश आदि महत धीरे-धीरे अति और प्रत्याहार उत्पन्न करते हैं (वायु० १०२.२६; ४९.१८५) । ये आठ प्रकारके होते हैं (वायु० १०२.५९) ।

प्रकृतिप्रसृति - स्त्री ॰ [मं॰] ब्रह्म = ईश्वरकी प्रथम प्रवृत्ति (प्रथम सृष्टि) (वायु॰ ३.६१; ३.९)।

प्रक्रियार्थपाद – पुर्व [मंत्र] पुराणका प्रथम भाग जिसे प्रक्रियापाद भी कहते हैं (ब्रह्मां० १.१.३८३४.४४३; वायु० ७.१) इसमें पुराणकी सूची दी रहती है (वायु० ४.१३; १०३.४४) इसमें ४००० श्लोक हैं जिस ते कृतयुगके वर्षोंके परिमाणका वोध होता है (वायु० ३२.४९)।

प्रघस-पु० [सं०] (१) एक दैत्य जो रावणकी सेनाका मुख्य सेनानायक था, जिसे प्रमदावन उजाड़ते समय हनुमानजीने मारा था (रामचिरितमानस, सुन्दरकाण्ड)। (२) विलका अनुगामी एक असुर (मत्स्य० २४५.३२)।

प्रघसा-पु० [मं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका का नाम (महाभा० शल्य० ४६.१६)।

प्रधास - पु० [सं०] लेखवर्गके देवोंके गण, जिसमें आठ देव है, मेंका एक देवता (ब्रह्मां० २.३६.७५)।

प्रघोष-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और माद्री (रुक्ष्मणा) के दस पुत्रोंमेंसे एक (ज्येष्ठ) पुत्र (भाग० १०.६१.१५) ।

प्रचंडा - स्त्री० [सं०] छागलांड (दक्षिण देशमें समुद्रके निकटका एक स्थान)में स्थापित सती देवीकी एक मूर्तिका नाम (मत्स्य० १३.४३)।

प्रचिन्वान् −पु० [सं०] जनमेजयका पुत्र तथा प्रवीरका पिता (विष्णु० ४.१९.१) ।

प्रचेता-पृ० [सं०] (१) शंस्य अग्निके विहरणीय वर्गके आठ पुत्रोंमेंसे एक प्रशांति (वायु॰=शान्त) अग्निका नाम (ब्रह्मां० २.१२.२९; वायु० २९.२७) । (२) भृगुकुलके २१ मन्त्रकृत ऋषियोंमेंसे एक मंत्रकृत च्यवन (ब्रह्मां०२. ३२.१०४; ३.१.९२; वायु० ६५.५४, ८८) । (३) वरुणका एक नाम (४) पारावनवर्गके देवगण, जिसमें १२ देव हैं, मेंका एक पारावतदेव (ब्रह्मां २२३६.१३;वायु०६२.१२)। (५) दारहवें प्रजापतिका नाम (ब्रह्मां० ३.१.५४)। (६) प्रसूतवर्गके देवगण, जिसमें आठ देव हैं, मेंका एक देवता (ब्रह्मां० २.३६.७०)। (७) लेखवर्गके देवगण, जिसमें आठ देव है, मेंका एक देवता (ब्रह्मां० २.३६.७५) । (८) ब्रह्माने अपनी देहसे १६ पुत्रोंकी सृष्टिकी जिनके नाम ये हैं— अत्रि, पलह, पलस्य, मरीचि, भूग, अंगिरा, कत्, वशिष्ठ, वोद, कपिल आसुरि, कवि, शंकु, शंख, पंचशिख और 'प्रचेता' (ब्रह्मवैवर्त्तपु०)। (९) पृथुके परपोते और प्राचीनवहिं प्रजापति तथा सामुद्रीके दस पुत्रोंका सामृहिक नाम जिन्होंने १०,००० वर्षीतक समुद्रके भीकर कठिन तपस्या करके शिवसे रुद्रगीतकी दीक्षा है विष्णुसे प्रजा-सृष्टिका वर पाया था। विष्णुकी आज्ञासे इनका विवाह कण्डुऋषि तथा प्रम्लोचा अप्सराकं पुत्रीसे हुआ था। विष्णुके दर्शनके पश्चात् ये समुद्रसे बाहर आये और पृथ्वी-को वनस्पतियोंने भरा देख, जंगलको श्वाससे भरम करने लगे। यह देख ब्रह्माने या भोमने इन्हें वृक्षींका विनाश करनेसे रोककर बक्ष-बन्या (ब्रुक्षोंसे पालित होनेके कारण बृक्ष-वन्या) मारिषा या वाक्षीं से प्रचेतमोंका विवाह करा दिया था । उसी मारिषाके गर्भसे दक्ष प्रजापति चाक्षष मन्बन्तरके आरम्भमें उत्पन्न हुए थे (भाग० ४.२४ (पूरा); ६.४.४-१७; (ब्रह्मां० २.१३.४०; ३७.२७; मत्स्य० ४.४७-९; वायु० ६३.२७-९) । बहुत दिनोंतक सांमारिक सुखोंका उपभोग कर ये पर्लाको पुत्र दक्षके पास छोड़ पश्चिम समुद्र चले गये थे जहाँ जाजलिको मिद्धि मिली थी। नारदने इन्हें विष्णुभक्तिका उपदेश दिया जिससे इन सबने विष्णुलोक

प्राप्त किया (भाग० ४.३१.१.२५)। इन लोगोंकी उपासना धन प्राप्तिके लिए की जाती थी। (१०) यक्षोंके पिता इनकी पत्ती गन्धर्वपुत्री सुयशा थी। इससे इनके कम्वल, हरिकेश, कपिल, काञ्चन, मेधमाली ये यक्ष्मण उत्पन्न हुए। सुयशासे इनकी चार पुत्रियाँ अप्सराएँ भी उत्पन्न हुई (वायु० ६९.११)। (११) दुर्दम (भाग० तथा विष्णु० = दुर्मना। मत्स्य० = विदुष) का पुत्र जिसके १०० पुत्र हुए जो सबके सव राजा थे और म्लेच्छोंके राज्याधिपति हो उत्तर दिशामें चले गये थे (भाग० ९.२३.१५-१६; ब्रह्मां० ३.७४.१९-१२; वायु० ९९.११; मत्स्य० ४८.८-९)। विष्णु० के अनुसार यह शतधर्मका पिता था (विष्णु० ४.१७.४-५)। (१२) ब्रह्माके १० मानसपुत्रों = मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, विश्वष्ठ, भृगु तथा नारदमेंसे एक जो मंत्रकृत् थे (मत्स्य० ३.७; १०२.१९; १४५.९८; वायु० ५८.९६)।

प्रचेतस-पु॰ [सं॰] कदयप, कर्दम आदि अनेक प्रजापतियों-में एक प्रजापति (ब्रह्मां॰ ३.१.५४)।

प्रजंघ-पु॰ [सं॰] लं नपित रावणकी सेनाका एक प्रमुख राक्षस योडा जो अंगद द्वारा मारा गया था (रामायण लंका॰ ७६.१४-२७)।

प्रज-पु॰ [सं॰] आग्नेयी घिषणा और हविर्धानके प्राचीन-विहें आदि छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ २.३७.२४)।

प्रजन-पु० [मं०] (१) कौरवोंके मूल पुरुष राजा कुरुके सुधन्ना आदि चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ५०. २३)। (२) हिरण्यकशिपुकी सभाके बिल, विरोचन, नरक, प्रह्लाद, विप्रचित्ति आदि महापराक्रमी, मृत्युविजयी तथा वरप्राप्त महासुरोमेंसे एक असुर (मत्स्य० १६१.८१)।

प्रजागरा - स्त्री॰ [मं॰] एक अप्सराका नाम (हि॰ श॰ सा॰)। प्रजाति - पु॰ [मं॰] यामवर्गके देवगण, जो मंख्यामें वारह हैं, मेंका एक यामदेव (वायु॰ ३१.६)।

प्रजादर्प - पु० [मं०] एक मध्यमाध्वर्यु (ब्रह्मां० २.३३.१६)। प्रजाद्वार - पु० [मं०] स्र्यंका एक नाम (हि० वि० को)। प्रजानि - पु० [मं०] प्रांशुके पुत्र तथा खनित्रके पिताका नाम (वायु० ८६.४)।

**अजापति**-पु॰ [सं॰] (१) सृष्टिको उत्पन्न करनेवाला। वैदिककालमें प्रजापनि एक वैदिक देवता थे जो ब्रह्माके मानस पुत्र माने जाते थे (मत्स्य० १.३३) । सृष्टि करना इनका काम था (मत्स्य०४.८)। पुराणोंमें ब्रह्माके पुत्र अनेक प्रजापतियोंका उल्लेख है। कहीं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता, विशष्ठ, भृगु और नारद इन दस प्रजापितयोंका उल्लेख है। दक्ष भी एक प्रजापति है (भाग० २.६.७; ४.५.१७; ७.१२.२६; ५.२३. ५; १०.५४.४९); और कहीं इनकी संख्या २१ लिखी है। मह्मा, सूर्य, मनु, दक्ष, भृगु, धर्मराज, यमराज, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, परमेष्ठी, विवस्तान्, सोम, कर्दम, क्रोध, अर्वाक् और क्रीत । इनकी जपासना वंशवृद्धिके लिए होती है (भाग० १.३.२७; २.३.२; ७.८.३८)। (२) वैराजक कल्पका अधिपति जिसका विवाह गायत्रीमे हुआ और स्निग्धस्वर जिसका पुत्र था (वायु० २१.४१-२) । (३) द्वितीय द्वापरके वेदव्यास (विष्णु० ३.३.११)। (४) (वायु० प्रजानि) प्रांज्युका पुत्र तथा खनित्रका पिता (विष्णु० ४.१.२३)। (५) (प्रजापति-गण) अर्थात् प्रजेश्वरगण जिनके नाम ये है—कर्रम, कर्यप, रोष. विकात, सुश्रवा, बहुपुत्र, कुमार, विवस्वान्, शुचिश्रवा, प्रचेता, अरिष्टनेमि और बहुल (वायु० ६५. ५३.५४)।

प्रजापितक्षेत्र-पु० [मं०] एक तीर्थस्थान जो प्रयाग प्रति-ष्ठान तथा वासुकि-हदके बीच स्थित है (मत्स्य० १०४.५)। प्रजापितिगिरि-पु० [मं०] एक पर्वत जिसे हिरण्यकशिपुके शस्त्रास्त्रोंके वारोंका सामना करना पड़ा था (मत्स्य० १६३.८८)।

प्रजावती - स्त्री॰ [सं॰] राजा प्रियन्नतकी पत्नीका नाम-दे॰ प्रियन्नत ।

प्रजासंभवन – पु० [सं०] स्वायंभुव इन्हींसे उत्पन्न हुए थे (वायु० २१.६०)।

प्रजाहेतु - पु० [सं०] दाराग्निहोत्री सप्तिषंगण (वायु० ६१. १००)।

प्रजेश्वर — पु॰ [सं॰] भीमरथका पुत्र, दिवोदास वाराणसीका अधिपति । क्षेमकने नगरीको नष्ट कर दिया तथा विकुंभने शाप द्वारा इसे निर्जन कर दिया था अतः राजा गोमती तटपर जा क्सा। इसने भद्रसेनके १०० पुत्रोंको मार डाला पर भद्रसेनके कनिष्ठ पुत्र द्रमदको जीवित छोड़ दिया क्योंकि वह विलकुल बच्चा था और अपने राज्यपर पुनः अधिकार कर लिया (ब्रह्मां॰ ३.६७.४७-६७)।

प्रज्योति - पु० [सं०] स्वारोचिष मन्वंतरके अमिताभ देव-गण, जिसमे १४ देव हैं, मेंका एक अमिताभदेव (ब्रह्मां० २.३६.५३)।

प्रज्वार पु० [सं०] यवनोंके अधिपति भयके माईने पुरञ्जनकी नगरीको जलाकर भस्म कर दिया, लक्ष्मणिक अर्थ = ज्वरके दो प्रकार (भाग० ४.२७.३०; २८.११; २९.२३)। प्रज्ञ पु० [सं०] (१) एक अमिताभ देव (ब्रह्मां० २.३६. ५३)।

प्रणव-पु० [सं०] सर्वोत्कृष्ट मन्त्र जिसमें ईश्वरका कीत्ति-गान है। यज्ञ प्रणवका प्रशंसात्मक है, जो ब्राह्मण प्रणवका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे संसारके आवागमन बन्धनसे मुक्त हो जाने हैं वे ओंकार नामक अचल अक्षर निर्गुण परम पदको प्राप्त होते हैं (मत्स्य० ८५.६; वायु० २०. २०) प्रणवात्मक ब्रह्म है (मत्स्य० २४.५१); हद्र है (ब्रह्मां० २.१३.१३७)।

**प्रणवावस्थित**−पु० [मं०] **भू**, भुवः और स्वः (वायु० ६१.१०८)।

प्रणालक - ५० [मं०] प्रणालक किसी मूर्त्तिके पीठमें जल वहने की नाली जो उत्तर-मुख होनी चाहिये (मत्स्य० २६२, ५ १६)।

प्रणीत-पु॰ [मं॰] मरीचिवर्गके देवगण, जो संख्यामें १२ थे, मेंका एक मरीचिदेव (ब्रह्मां॰ ४-१.५८)।

प्रतर्दन - पु० [मं०] (१) काशीक। एक राजा जो प्रसिद्ध राजा दिवोदास और इषद्वती (महाभा० = ययाति-पुत्री माधवी)का वीर पुत्र तथा वत्स और गर्गका पिता था (ब्रह्मां० ३.६७. ६७-९; वायु० ९२.६४-६५)। इसका विवाह मदालसाके

साथ हुआ था। भद्रश्रेण्यका वंशनाश करनेके फलस्वरूप यह शत्रुजित कहलाया, सत्यभाषी होनेके कारण इसे ऋत-ध्वज कहते थे तथा पिता प्यारसे इसे वत्स पुकारते थे। यह रामचंद्रका समकालीन था। इसके घोड़ोंका नाम 'कुवलय' था (विष्णु० ४.८.१५), अतः इसे कुवलयाश्व कहते थे। अलर्क वत्सका पुत्र था (विष्णु० ४.८.११-१६)। (२) एक प्राचीन ऋषिका नाम। (३) ययातिका एक दौहित्र जिसने अष्टक, शिवि और प्रतर्दनके साथ एक यश्च किया था (मत्स्य० ३५.५)। इसने भिन्न २ लोकोंक संबंधमें ययातिसे तर्कवितर्क कर समझा था (मत्स्य० ३८. २२;४१.१३-१४; ४२.१४, २६,२८)।

**प्रतर्दनगण**−पु० [स०] उत्तम मनुके मन्वंतरके १२ देव-ताओंका एक वर्गविद्<mark>षोष (ब्रह्मां० २.२६.२७,३१; वायु०</mark> ६२.२४; विष्णु० ३.१.१४) ।

**प्रतऌ**─पु० [सं०] पातालके सातवें भागका नाम—दे० पाताल।

**प्रतान**−पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम ।

प्रताप-पु॰ [सं॰] (१) विचित्ति प्रभृति बलिके अनुयायी देखों में एक दैत्यका नाम (मत्स्य॰ २४५.३२)। (२) श्री-रामचंद्रके एक वचपनके मित्रका नाम (रामायण बाल०)। (३) सौवीर देशका एक राजकुमार जो जयद्रथके रथके पीछे हाथमें पताका लेकर चलता था (महाभा०वन॰ २६५.१०)।

प्रतापन - पु॰ [सं॰] कालसूत्र आदि कई (भाग॰ = २८) नरकोंमेंसे एक नरकका नाम (बह्यां॰ ४.३३.४१)।

प्रताल्कान्य – पु० [मं०] उपस्थेय आठ अग्नियोंमेंसे एक नभ नामक अग्नि (ब्रह्मां० २.१२.२३)।

प्रतिबक-पु० [मं०] (वायु० = प्रतित्वक) मरुका पुत्र तथा कीत्तिरथका पिता (ब्रह्मां० ३.६४.११; वायु० ८९.११)। प्रति-पु० [मं०] कुराका पुत्र तथा संजयका पिता (भाग० ९.१७.१६)।

प्रतिक-पु० [मं०] हर्यश्व-सुत मनुका पुत्र तथा कृतरथका पिता (विष्णु० ४.५.२७)।

प्रतिकृत्-पु॰ [सं॰] चौथे मरुद्गणके सात मरुतोंमेंसे एक मरुत (वायु॰ ६७.१२७)।

प्रतिक्षत्र-पु० [सं०] (१) (वायु० = प्रतिक्षिप्त) इर्.-सुत इामीका पुत्र तथा स्वयंभोजका पिता (ब्रह्मां० ३.७१.१३९; मत्स्य० ४४.८०; विष्णु० ४.१४.२३; वायु० ९६.१३७)। (२) क्षत्रवृद्धका पुत्र तथा संजयका पिता (विष्णु० ४.९. २५-२६)।

प्रतिक्षेत्र-पु॰ [मं॰] प्रतिक्षत्रका पुत्र तथा भोजका पिता (मत्स्य॰ ४४.८०)।

प्रतिदक्ष-पु० [मं०] सात मरुद्गणोंमेंसे छठे मरुद्गणके सात मरुतोमेंका एक मरुत् (वायु० ६७.१२८)।

प्रतिज्ञेश्वर - पु० [सं०] एक शिवल्णिका नाम जिसे विश्व-कर्माने प्रस्तुत किया तथा तारकासुरवधके प्रायश्चित्तस्वरूप कार्त्तिकेयने विष्णुकी अनुमतिसे महीसागर-संगममे स्थापित किया था। स्कंदपुराणानुसार कार्त्तिक तथा चैत्र ८ वो यहाँ स्नान, उपवास, पूजा तथा जागरण करनेवाला मृत्यु-वो भी जीन लेना है—दे० (स्कंद० माहे० कुमारिका-खंड २६.४१-४२)।

प्रतिपक्ष-पु० [सं०] प्रतापी राजा क्षत्रधर्मका पुत्र तथा संजय (संजय = वायु०)का पिता (ब्रह्मां० ३.६८.७; वायु० ९३.७)।

प्रतिपत् – स्त्री॰ पु॰ [सं॰] तिथियों में प्रथम तिथिका नाम (ब्रह्मा॰ २.२४.१४२)। अन्वाधान क्रियाके लिए उपयुक्त मासमें दो पर्वोंके पश्चात आनेवाला प्रथम दिन (ब्रह्मां॰ २.२८.३७)।

प्रतिप्रभ – पु॰ [सं॰] अत्रि ऋषिके वंद्यमें उत्पन्न एक ऋषि।
प्रतिप्रस्तर – पु॰ [सं॰] यज्ञके १६ ऋत्विजोंमेंसे एकका
नाम जिसकी उत्पत्ति नारायणकी पीठसे हुई थी (मत्स्य॰
१६७.८)।

प्रतिबाहु - पु० [सं०] (१) वज्रका पुत्र तथा सुबाहु (सुचारु = विष्णु० तथा वायु०)का पिता (भाग० १०.९०. ३८; वायु० ९६.२५१; विष्णु० ४.१५.४१-२)। (२) श्वफलको अक्रूर प्रमुख बारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.१७)।

प्रतिभा - स्त्री॰ [सं॰] प्रभाव, विद्या, कान्य, शिल्पादिमें विशेष निपुणता (वायु॰ ३२.६-८)।

प्रतिभानु – पु॰ [सं॰] सत्यभामा और श्रीकृष्णके दस पुत्रोंमें-मे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६७.११) ।

प्रतिम−पु० [सं०] द्वितीय सार्वाणमनुके युगके सप्तिषयीं-मेंसे एक ऋषि (पौलस्त्य)का नाम (ब्रह्मां० ४.१.७०) ।

प्रतिमन्स्य - पु० [सं०] एक प्राचीन भारतीय देशका नाम (महाभा० भीष्म० ९.५२)।

प्रतिमालक्षण - पु० [सं०] भिन्न २ प्रतिमाओं के निर्माण के नियम तथा "नवताल आदि मूर्त्तियों" के परिमाण के नियम (मत्स्य० २५.९)। अर्द्ध नारीश्वर, उमामहेश्वर (मत्स्य० २६०.१-२०); हावनारायण (मत्स्य० २६०.१-२७); हावना तथा कार्त्तिकेयकी मूर्तियों के परिमाण आदि के लिए (मत्स्य० २६०.५६-६५); हंद्र के परिमाण आदि (मत्स्य० २६०.५६-६५); हंद्र के परिमाण आदि (मत्स्य० २६०.६६-६९); अन्य मातृका देवियों की मूर्तिनिर्माण के लिए (मत्स्य० २६१.२४ ४९)। मिन्न २ प्रतिमाओं की भिन्न २ आधार शिलाएँ होती हैं (pedestals) जिसके १६ भाग होते हैं। आधार शिलाएँ १० प्रकारकी होती हैं अर्थात् जिस पटार्थकी मूर्ति हो आधार शिला भी तदमुसार होती हैं (मत्स्य० अ० २६३)। मूर्तिनिर्माणके पहले पदार्थके निर्णयके लिए (मत्स्य० अ० २६३)।

प्रतिमेधा-पु० [सं०] सुमेथा वर्गके देवगण, जो संख्यामें १४ हैं, मेका एक देव (ब्रह्मां० २.३६.६०)।

प्रतिरथ-पु० [मं०] यदुवंशी व्रजाश्वके पुत्रका नाम।

प्रतिरूप-पु० [सं०] (१) एक दैत्यका नाम, जो कभी सम्पूर्ण पृथ्वीका शासक था (महाभा० शान्ति० २२७. ५३-५६)। (२) स्त्री०-मरुकी एक पुत्री तथा किंपुरुषकी पत्नी (भाग० ५.२.२३)।

प्रतिवाह -पु० [सं०] (१) श्वफलकका गांदिनीसे तो एक पुत्र अकृर हुआ दूसरी पत्नीसे उत्पन्न उपमद्ग आदि १२ पुत्रोंमेंसे एकका नाम । इनकी एक बहिन थी जिसका नाम सुनारा (भाग० सुचीरा) था (वायु० ९६.११११; ब्रह्मां० ३.७१० ११२)। (२) पुराणानुसार अक्रूरजीके एक वैमातृज भाई-का नाम (भाग० ९.२४.१७)। (३) उपमद्गुका एक सहोदर भाई (विष्णु० ४.१४.९)।

प्रतिवाहु-पु॰ [सं॰] श्वफल्कके अक्रूर आदि वारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र एक यादवका नाम (भाग॰ ९.२४.१८)।

प्रतिविन्ध्य – पु० [सं०] द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न युधिष्ठिरके पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६३.१२२-१२३ तथा भाग० ९.२२.२९; मत्स्य० ५०.५१; बायु० ९९.२४६; विष्णु० ४.२०.४२)।

प्रतिवेश्य-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन देशका नाम (हि०श०सा०)।

**प्रतिच्यूह**−पु० [सं०] वत्सव्यूहका पुत्र तथा दिवाकरका पिता (वायु० ९९.२८२) ।

प्रतिन्योम-पु० [सं०] (१) वत्सवृद्धका पुत्र तथा भानुका पिता (भाग० ९.१२.१०)। (२) वत्सद्रोहका एक पुत्र तथा दिवाकरका पिता (मत्स्य० २७१.५)। (३) वत्स- व्यूहका पुत्र तथा दिवाकरका पिता (विष्णु० ४.२२.३)।

प्रतिश्रव-पु० [सं०] षोडशचक्रके वारहवें पर्वपर स्थित २६ महाक्ली तथा महाकाय रुद्रोंमेंसे एक रुद्रका नाम (ब्रह्मां० ४.३४.३३)।

प्रतिश्रुत-पु॰ [सं॰] इगंतिदेवा तथा वसुदेवके श्रम आदि कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग॰ ९.२४.५०)।

प्रतिश्रुति-पु॰ [सं॰] वसुदेवके एक पुत्रका नाम (भाग॰) । प्रतिश्रत्का-एक बैदिक देवता (हिं०श॰सा॰) ।

प्रतिष्ठा न्स्री० [सं०] (१) सोलइ शक्तिदेवियोंमें एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.४५.९८)। (२) मंदिर आदिमें किसी देवता- की शास्त्रोक्त विधिसे स्थापना तथा प्राणप्रतिष्ठा (मत्स्य० अ० २६३)। इसके लिए माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशास और ज्येष्ठ शुभ माम है। शुभ नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त्त आदिके लिए द्रष्टव्य (मत्स्य० २६४.३-१२)। मंडप मंदिरके पूर्व या उत्तरमें रहता है और इसकी नाप भिन्न २ है। स्थापककी विशेषताएँ, पूजा तथा उपासना-विधि, त्रिसंध्याका नैवेच आदिके लिए द्रष्टव्य (मत्स्य० अ० २६५)। शिवकी मूर्तिको उत्तरमुख ही होना चाहिये (मत्स्य० २६६.४) तदुपरांत लोकपालादिको मंत्राभिषक्त कर शान्ति करनी चाहिये (मत्स्य० २६६.१९-६५)। अर्ध्यकी विधिके लिए द्रष्टव्य (मत्स्य० २६६.१९-६५)।

प्रतिष्ठान — पु० [मं०] (१) ऐल पुरुरवाकी राजधानी (वायु० ९१.१८) सर्वप्रथम मनुने इसे सुब्म्नको दिया था (विष्णु० ४.१.१६)। (२) प्रतिष्ठान सुब्म्न तथा पुरूरवाकी राजधानी का नाम जो यमुनाके उत्तरी तटपर प्रयागके निकट स्थित था (भाग० ९.१.४२; ब्रह्मा० ३.६०.२१; ६६.२१; मत्स्य० १२.१८; १०४.५; १६०.३०)। सर्वप्रथम यह स्थान सुबुम्नको प्राप्त हुआ था और उसीसे पुरूरवाको मिला (वायु० ८५.२२)।

प्रतिष्ठानपुर-पु० [सं०] (१) प्राचीन कालका एक नगर जो गंगा-यमुनाके संगमपर बसा था। पहले चंद्रवंशी राजा पुरूरवाकी राजधानी यही थी (भाग० ९.१.४२; ब्रह्मां० ३. ६०.२१; ६६.२१; मत्स्य० १२.१८; १०४.५; १०६.३०)। (२) गोदावरी तटपर महाराष्ट्र देशका एक प्राचीन नगर जहाँ शालिवाहनकी राजधानी थी।

प्रतिसंचर-५० [सं ] पुराणानुमार प्रलयका एक भेद जिसको तीन भेद कहे गये हैं—नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक (वायु० १००.१३२; विष्णु० १.२.२५; ३.२२. ५)। विष्णुपुराणानुसार "नित्य" या दैनन्दिन एक चौथा भेद है (विष्णु० १.७.४१-४; ६.३.१-३; ४.७; ८.१)।

प्रतिसंधि — स्रो॰ [सं॰] दो निश्चित समयके मध्यकी सृष्टि (ब्रह्मां॰ २.३१.११३; मत्स्य॰ १४४.१०१; वायु॰ ४.२-३; ५.८.११२; ६१.१४५.१४८)। एक करण और दूमरेंके बीचमें कोई प्रतिसंधि नहीं होती परन्तु मन्वंतरोंके बीचमें प्रतिसंधि होती हैं (ब्रह्मां॰ २.६.२-३,१०)।

प्रतिसर्ग - पु० [सं०] (१) पुराणानुसार द्वितीय सृष्टि जो तीन प्रकारकी है (ब्रह्मां० ४.३.३१, ११०, ११३; वायु० १०२.४६.५३; विष्णु० ६.८.२, १५)। स्वायंभुव मनुके मन्वंतरमें ब्रह्माके दस मानस पुत्रों तथा सप्ताषयों और यामदेवों द्वारा उत्पन्न की गयी सब सृष्टियाँ (मत्स्य० ८.१)। रुद्र, विराट, पुरुष, मनु, यक्ष और मरीचि आदि ब्रह्माके मानस पुत्र कहे गये है। पुराणकी पाँच विशेष-ताओं मेंसे एक (मत्स्य० ५२.२; ५३.६५; ब्रह्मां० १.१.३७; ३.२६)। (२) पुराणका एक विषय विशेष। ब्रह्माके दिनकी संध्याके समय प्रलय आरंभ होता है जबिक सारर संसार आगकी जलती भट्टी-सा दीखता है तब भिन्न २ प्रकारके मेघ वर्षा करते हैं (वायु० ४.१०; १००.१३३-७९)। विष्णुका क्षीरसागरमें होता है शयन (वायु० १००.१०५-९)।

प्रतिसर्प-पु० [सं०] एक रुद्रका नाम।

प्रतिस्कंध - पु॰ [सं॰] पुराणानुसार कुमार कार्त्तिकेयके एक अनुचरका नाम (स्कंदपु॰)।

प्रतिहर्ता - पु० [सं०] (१) मरुतोंके सात गणोंमेंसे छठे गणके एक मरुत्का नाम (ब्रह्मां० ३.५.९७)। (२) प्रतिहारका पुत्र तथा उन्नेता (विष्णु० = भव)का पिता (वायु० ३३.४५; विष्णु० २.१.३७)। (३) प्रतीहके तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र। स्तुिके गर्भसे अज और भूमा इसके दो पुत्र हुए थे। यह यहाकार्यमें दड़ा दक्ष था (भाग० ५.१५.५; ब्रह्मा० २.१४.६६)। (४) नारायणके पेटसे उत्पन्न यश्चके १६ ऋत्विजें-मेंसे एक (मत्स्य० १६७.९)।

प्रतिहारतर−पु० [मं०] पुराणानुसार एक प्रकारका अस्त्र जिससे शतुके चलाये अम्त्र निष्फल कर दिये जाते हैं (रामा० तथा हिं० श०सा०)।

प्रतीक-पु० [मं०] (१) वसुके पुत्रका नाम जो ओघवान् तथा ओघवतीका पिता था (भाग० ९.२.१८) । इनके भयसे गोदावरी कई शाखाओंमें विभक्त हो गयी थी (मत्स्य० २२. ५८) । (२) मरुके पुत्रका नाम—दे० मरु।

प्रतीकाश्व-पु० [सं०] भानुमान्का पुत्र तथा सुप्रतीकका पिता (भाग० ९.१२.११)।

प्रतीची - स्त्री० [मं०] द्रविड़ देशकी एक महा नदीका नाम (भाग० ११.५.४०)।

प्रतीच्यगण-पु॰ [सं॰] पश्चिम प्रदेशकी एक जाति (वायु॰ ५८.८१)।

प्रतीताश्व-पु॰ [सं॰) भानुरथका पुत्र (बायु॰ ९९.२८४)

तथा सुप्रतीक (वायु॰ = सुप्रती)के पिताका नाम (विष्णु॰ (विष्णु॰ ४.२२.४)।

प्रतीप-पु० मिं०] बौरववशके एक बड़े प्रतापी राजा जिन्हें यौजन कालमें ही संसारसे वैराग्य हो गया था। यह दिलीपके पुत्र तथा देवापि, शांतन और वाह्लीकके पिता थे जिन्होंने शांतनको राज्य भार सौंप वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया था (वायु० ९९.२३४)। महाभा० आदि०के अनु-सार कुरुसे छठी पीढ़ीमें इनकी उत्पत्ति प्रतीत होती है-कुरुसे अश्ववान जिनका नामान्तर अविक्षित कहा गया है। अश्ववान्के परीक्षित् आदि आठ पुत्र, परीक्षित्के जन-मेजय, जरमेजयके धृतराष्ट्र हुए, धृतराष्ट्रके पुत्र प्रतीप हुए। परन्त आदि० ९५-३९-४४के वर्णनके अनुसार करुसे विद्रः उनसे अनश्वा, अनश्वासे परीक्षित्,, परीक्षित्ने भीम-सेन, भीमसेनसे प्रतिश्रवा तथा प्रतिश्रवासे प्रतीपका जनम कहा गया है। इनकी पत्नीका नाम शैन्या सनन्दा था। इससे इनके तीन पुत्र हुए देवापि, शान्तन और बाह्रीक (महाभा० आदि० ९४.६१; ९५.४४; (भाग० ९.२२.११. १२: मत्स्य० ५०.३८: वायु० ९९.४१८: विष्णू० ४.२०, ८.९) । इनके पास सुन्दर रूप तथा उत्तमगुणगणोंसे सम्पन्न युवतीका रूप धारण कर गङ्गा आयी और इनके दाहिनी जाँघपर जा बैठीं। इनके पूछनेपर उन्होंने इनकी पत्नी वननेकी इच्छा प्रकट की। तव इन्होंने उनका पुत्रवधूके रूपमें वरण किया (आदि० ९७१-१६)।

प्रतीपक-पु० [मं०] मरुका एक पुत्र तथा कृतिरथका पिता (भाग० ९.१३.१६)।

प्रतीपाश्च-पु॰ [मं॰] ध्रुवाश्वका पुत्र तथा सुप्रतीपका पिता (मत्स्य॰ २७१.७)।

प्रतीह-पु॰ [सं॰] सुवर्चला (वर्चला=ब्रह्मां॰)के गर्भसे उत्पन्न परमेष्ठीके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम जो आत्म-विद्यामें प्रवीण थे (भाग॰ ५.१५ ३-५)।

प्रतीहार - पु० [मं०] (१) द्वारपाल, कालनेमिके आगमनकी स्चना तारको द्वारपालसे ही मिली थी (मत्स्य० १५४-१,४) । द्वावका द्वारपाल वीरक था (मत्स्य० १५४-१८३, ३८६) । द्वारपालकी विशेषताओंके लिए द्रष्टव्य (मत्स्य० ११४-११) । (२) परमेष्ठीके परिवारसे सम्बद्ध (ब्रह्मा० २.१४-६५ विष्णु० २.१-१६)।

प्रतुंख-पु० [मं०] पिशाचींका एक वर्गविशेष (ब्रह्मां० ३.७. ३७८)।

प्रतुंडकगण-पु० [मं०] पिशाचोंका एक गण (ब्रह्मां० ३.७. ३८२)।

प्रत्र्-पु० [सं०] एक वैदिक ऋषिका नाम (हि० श०सा०)।

प्रतोष-पु० [सं०] (१) स्वायंभुव मनुके एक पुत्रका नाम । (२) दक्षिणाका एक पुत्र जो बारह संख्यावाले नुषितदेवगण-मेंका एक नुषितदेव था (भाग० ४.१.७-८)।

प्रत्यंगिरा – पु० [मं०] एक ऋषि जो पुराणानुसार चाक्षुष मन्वंतरके अंगिराके पुत्र थे।

प्रत्यंगिरा – स्त्री॰ [मं॰] तांत्रिक्वोंकी एक देवीका नाम । ब्रह्म-वेद (अथर्ववेद) आभिचारिक विधियों नथा प्रत्यंगिरमयोगों-(ब्रह्मां॰ ३.१.२६)। प्रत्यक्षलवण-पु० [सं०] यितयों को अपने सामने भोजनमें नमक मिलाना निषिद्ध है (वायु० १८.२०) ।

प्रत्यग्र-पु० [मं०] (प्रत्यग्रह = वायु०) । पुराणानुसार एक चेदिप, उपरिचर वसुके बृहद्रथ आदि पाँच पुत्रोंमें एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२२.६; वायु० ९९.२२२; विष्णु० ४.१९.८१) ।

प्रत्यश्रवा-पु॰ [मं॰] चैद्योपरिचरकी गिरिकासे सात सतितयाँ हुई जिनमें छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ५०.२७)।

प्रःयह - पु॰ [सं॰] भार्गवकुलका आर्षेय प्रवर प्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९५.४३)।

प्रत्याहार-पु० [मं०] (१) कलियुगके अंतमें प्रलयारम्भके समय सारी सृष्टिके विलीन होनेकी अवस्था। अन्यक्त व्यक्तको निगल जाता है, जल सारी पृथ्वीको जलमग्न कर उसके गंधको निगल जाता हैं; तदुपरांत जलका 'रस'रूपी गुण चारों ओर फैली हुई अग्निमें समा जाता है; अग्निके 'रूप' रूपी गुणको वायु चट कर जाता है और यह दसों दिशाओं में फैला रहता है। बायुका "स्पर्श" गुण आकाशमें प्रवेश कर जाता है जिसका "शब्द"रूपी गुण भूत तथा अन्य तत्त्वोंसे परास्त हो जात। है। "महत्"में यह सब प्रवेश कर विलीन हो जाता है; सात प्रकृतियाँ जो एक दूमरेको दके रहती है, परस्परमें लीन हो जाती हैं। (ब्रह्मां० २.६.१४; ४.३.१-२१; वायु० १०२.१-२, ५)। (२) योगके आठ अंगोंमेंसे एक, जिससे इंद्रियोंको उनके विषयों में हटाकर चित्तको वशमें करते हैं तथा सारे विषयों का नाश हो जाता है (मत्स्य० १८३.५४: वाय० १०.७६, ९३; विष्णु० ६.७.४५) । योगी ईश्वरको अपनेमें ही देखता है (वायु० ११.१८-९, ३०; १०१.२११; १०४.

प्रत्यूष-पु० [सं०] (१) एक कि कि ने देविष दलके पिता थे (ब्रह्मां० २.३५.९२)। (२) आठ वसुओं मेंसे एक वसु जो देवल कि पिता थे (ब्रह्मां० ३.३.२१, २७; मत्स्य० ५.२१, २७; २०३.४; वायु० ६१.८४; ६६.२०; विष्णु० १.१५.११०, ११७)। (३) कालचक्रके पञ्चकोणमें स्थित कालकी पांच शक्तियों मेंसे एक शक्ति (ब्रह्मां० ४.३२.१०)।

प्रथम-पु० [मं०] सुनलर्मे निवास करनेवाला एक असुर (ब्रह्मां० २.२०.२१; वायु० ५०.२०)।

प्रथमसाहस-पु॰ [मं॰] 'पूर्वसाहस'। अशिक्षित तथा नकली चिकित्सक यह दण्ड पानेका अधिकारी है (मत्स्य॰ २२७.६५,१७७)।

प्रियत – पु० [मं०] (१) पुराणानुसार स्वारोचिष मनुके पुत्र-का नाम। (२) पुलह और श्वेताके रणचन्द्र, शतचन्द्र आदि १० पुत्रोंमेंसे एक वानर पुत्र (ब्रह्मां० ३.६.१७९)।

**प्रदेश**−पु० [सं०] एक नाप जिसकी लम्बाई **१० अंगु**ल है (वायु० ८.१०२) ।

प्रदेशिनी –स्नी० [सं०] तर्जनी अंगुली जिससे अंगुलोंकी नाप की जाती है (वायु० ८.१०३)।

प्रदोष-पु॰ [मं॰] (१) टोषा और पुष्पार्णका एक पुत्र (भाग॰ ४.१३.१४)। (२) प्रत्येक पक्षकी त्रयोदशीको होनेवाला एक व्रत । इसमें दिनभर उपवास करके संध्या समय शिवके पूजन करनेके पश्चात् भोजन करनेका विधान है । इसे पुत्रको कामनासे करते हैं और इसके पूजाविवरण तथा मंत्रादिके लिए द्रष्टन्य (स्कंद० माहेश्वर० कदार-खंड १७.१२१-१३६)।

"यदा त्रयोदशी शुक्ला मन्दवारेण संयुता।
आरब्धव्यं व्रतं तत्र संतानफलसिद्धये।।
क्रणप्रमोचनार्थं तु भौमवारेण संयुता।
सौभाग्यश्रीसमृद्धचर्थं शुक्रवारेण संयुता।।
आयुरारोग्यसिद्धचर्थं भानुवारेण संयुता।"
(मदनरत्न-निर्णयामृतान्तर्गत स्कंदपुराण-वचन)।
"शिवपूजानक्तभोजनात्मकं प्रदोषम्"—(हमाद्रि) तथा
"ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य

कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्ब्रिसरोजनेवाम् । नित्यं प्रवृद्धधनधान्यक्ष्ठत्रपुत्र-

सौभाग्यसम्पद्धिकास्त इहैव लोकाः॥ -स्कद०। (३) षोडशपत्राब्जपरकी षोडश शक्तिदैवियोंमेंसे एक शक्तिदेवीका नाम (ब्रह्मां० ४.३२.१२)।

प्रदामन-पु॰ [सं॰] (१) मैथिल राजा भानुमान्का पुत्र तथा मुन्का पिता (ब्रह्मां० ३.६४.२९; वायु० ८९.१९) । (२) नड्वलाके गर्भसे उत्पन्न चाक्षुष मनुके १२ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ४.१३.१६)। (३) संकर्षण, वासुदेव आदि पाँच वंशवीरोंमेसे एक वंशवीर (वायु० ९७.१)। (४) वैष्णंवोके अनुसार चतुर्व्याहात्मक विष्णुके अंदाका नाम (दोष तीन अंदोंके नाम हैं-वासुदेव, संकर्षण और अनिरुद्ध)। विष्णुकी एक उपाधि (मत्य० २७६.९; विष्णु० ५.१८.५८; वायु० १११.२१; इनकी पूजन-विधिके लिए द्रष्टवंग (भाग० १.५.३७; ४.२४.३५; ६. १६.१८)। (५) श्रीकृष्णके बड़े पुत्रका नाम जो रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। कामदेव शिवके कोपाग्निसे भस्म होकर प्रदुम्नके रूपमें उत्पन्न हुए थे (विष्णु० ४.१५.३७; ५.२६.१२; अध्या० २७ पूरा; २८.६-७; ३२.१.६; भाग० १.१७.२९; ११.१७; १४.३०; १०.४०.२१; ६१.७.९; ९०.३५; ब्रह्मां० ३.७१.२४५; ७२.१; ४.२९.१२८; वायु० ९६.२३०) । जन्मके सातवें दिन शम्बरासुर इन्हें हरकर ले गया था तथा समुद्रमें फेंक आया, इन्हे एक मछली निगल गयी जिसे फँसा एक मछुआ शम्बरको दे आया। जब मछली काटी गयी यह निकले और तत्र शम्बर्ने अपनी स्त्री मायावतीको इन्हें पालनेके लिए कहा। रति (कामदेवकी पत्नी) ही मायावती थी जिसने नारदके कहनेपर पतिको पहचान लिया और निःसन्तान होते हुए भी अधुम्तका लालन-नालन एक धायके सुपुर्व कर दिया। जब यह दड़े हुए तब मयावतीने कुछ भेद इनको बतलाया जिसने उन्हें महामाया विद्याकी शिक्षा भी दी और तत्पश्चात् प्रद्यम्नने वैष्णवास्त्रसे शम्बरका वध किया और मायावतीको लेकर द्वारका आये। महाभारतके अनुसार ब्रह्माके पुत्र सनत्कुमार ही प्रद्युम्न थे। द्वारका पहुँचनेपर रुक्मिणीको अपना खोया पुत्र याद हो आया क्योंकि इसकी समता श्रीकृष्णसे बहुत थी। प्रद्युम्नकी सारी कथा नारदसे सुन सव गद्गद् हो गये और आनंदोत्सव मनाये गये (भाग० १० अध्या० ५५ पूरा; मत्स्य० ४७. १५, २३; ९०.५१; १०१.१०; २४८.४८)। स्वयंवरमें समागत राजाओंको जीतकर रुक्मीकी पुत्री रुक्मावती (वेदमीं)से इन्होंने विवाह किया। उससे अनिरुद्ध इनके पुत्र हुए (भाग० १०.६१.१८, २२, २३ (८); ९०.३६; विष्णु० ४. १५.३९)। वाणासुर तथा गुहसे इनका युद्ध हुआ था (भाग० १०.६३.३; १०६३.७)। साल्वसे युद्ध मे उसके मन्त्री सुमान्ने इनके सीनेपर गदासे यथे चोट पहुँचायी थी पर वह इन्हींसे परास्त हुआ (भाग० १०.०६.१३-२३; ००.१-३)। प्रभासक्षेत्रमें साम्बते इनका युद्ध हुआ था (भाग० ११.३०.१६)। इनकी मृत्युके पश्चात् इनकी पत्नियाँ सती हो गयी थी।

प्रचोत-पु० [सं] (१) पुरंजयके मन्नी शुनकका पुत्र । पुरंजयको मारकर शुनकने इसे राजा बनाया था। यह पालकका पिता तथा प्रचोत वंशका आदिपुरुष था (भाग० १२.१.३-४)। (२) एक यक्ष जो पुण्यजनी तथा मणिभद्रके २४ पुत्रों से एक पुत्र था (ब्रह्मां० ३,७.१२४; वायु० ६९.१५६)। (३) मुनिक (विष्णु० = सुनिक)का पुत्र जिसने अपने मालिक रिपुंजयको मारकर अपने पुत्र प्रचोतको राजगदीपर बैठा दिया था। सब सामंतोंको अपने वशमें कर इसने २३ वर्षतक राज्य किया था। इसके पुत्रका नाम बलाक (वायु० = पालक) था। शिशुनाकने इसका बध कर दिया (वायु० ९९.३१०-४; विष्णु० = प्रचोत) एक राजा जिसने सामन्तोंको अधिकारमें रखकर २३ वर्षांतक

शासन किया था (ब्रह्मां० ३.७४. १२३) । प्रद्वेषी—पु० [सं७] दीर्घतमा ऋषिकी पत्नीका नाम (महाभा० आदि० १०४.२३, २४) ।

प्रधा-स्त्री० [मं०] दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री जो काइयपको व्याही थी (हि०वि०को०)।

प्रधान—पु० [सं०] (१) इससे तथा अन्ययातमा अनन्तसे महान् आवृत है, महान्से भूतादि आवृत हें, भूतादिसे सव कुछ आवृत है (ब्रह्मां० २.२१.२८; ३.४३.४; ४.४. १२,२०)। (२) (माया = वायु०) प्रकृतिका वोधक जो विकारके साथ महत्-तत्त्व हो जाता है (ब्रह्मां० १.१८८, ९३; ३.९; ५.१०३; वायु० १०३.१२,२१,३६; मत्स्य० ३.१५.१७; ६०.३; वायु० ४.१९; २३.५६.; २४.६६; विष्णू० १.२.१५ १६)।

प्रधान-पुरुष-पु० [सं०] प्रकृति-पुरुष तम तथा सत्त्व, सृष्टि-के आरभन 'सदसदात्मक'से प्रधान उत्पन्न होता है (ब्रह्मां० १.४.१; वायु० ५.७-८, २२)।

प्रधानेशी - स्त्री॰ [सं॰] जिन सोलह नामोंसे देवताओंने लिटता देवीकी स्तुति की थी उन सोलह नामों से लिटता देवीका एक नाम (ब्रह्मां॰ ४.१७ ३३)।

प्रपार्छी – पु॰ [सं॰] (प्रपालि), बलदेवका एक नाम (भाग॰)।

प्रितामह – पु० [सं०] कालात्मा और ऋग्, साम तथा यजुर्नेद संहिताओंका उद्गम स्थान (वायु० ३१.३३; १११.८४)।

प्रपोह्य-पु० [सं०] पाँच प्रकारके नील पराशरोंमेंसे एक

नील पराद्यर (मत्स्य० २०१.३४)।

प्रबल-पु० [सं०] (१) विष्णुका एक अनुचर जिसने बलिके असुर अनुगामियोंपर आक्रमण किया था (भाग० २.९.१४; ८.२१ १६)। (२) श्रीकृष्ण और माद्रीके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१.१५)।

प्रबाही-स्त्री० [सं०] इसने सत्वन, सत्त्वात्मक आदि दस देवगन्धवींको जन्म दिया जो सबके सब उच्चकोटिके गायक थे (वायु० ६८.३७)।

प्रबुद्ध पु० [सं०] (१) नव योगेश्वरों कित, हिर, अन्तिरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोंत्र, द्रिमिल, चमस तथा करभाजन) से एक योगेश्वरका नाम (भाग० ५.४.११; ११. २.२१)। (२) ऋषभदेवके १०० पुत्रों में नौ पुत्र परम भगतद्भ भक्त योगीश्वर हुए। उन नौ पुत्रों में एक परम भक्त पुत्र जिसने निमिको मायाते छुउकारा पानेका उपाय (गुरुका आश्रय ले हिरिभक्ति करना) वतलाया था (भाग० ५.४.११; ११.२.२१; ३.१८.३३)।

प्रबोधिनी - स्नी० [मं०] कार्तिक शुक्ला एकादशी। कहते हैं विष्णु भगवान इस दिन सोकर उठते हैं। इस दिनके व्रत तथा विधिवत् पूजनका बड़ा फल लिखा है। वर्षाकालके पश्चात् सारी दुनिया अपने कामम्लग जाती है, सबमें चैतन्यता आ जाती है, शायद विष्णुके सोकर उठनेका यही अर्थ हो। आषाइ शुक्ला एकादशीको "हरिशयनी" एकादशी कहनेका भी कुछ ऐसा ही भाव प्रतीत होता है। वर्षाकालका आरंभ होता है और खेतीको छोड़ संसारके अन्य काम स्क जाते हैं, अर्थात् संमारके श्रेष्ठ लोगोंके आलस्यका समय यही है अन्यथा जगदीश सो जाय तो फिर सृष्टिकी क्या गित होगी? जरा सोचनेकी बात है (वराहप्०)।

प्रबोधेकादशीकृत्य-पु० [सं०] इसमें विष्णुपूजा या पञ्च-देवपूजाका विधान है अथवा रामार्चनचंद्रिकाके अनुसार भगवानका विधिवत् पूजन करे तथा रेवतीका अन्तिम तृती-यांशका त्यागकर पारण करे –दे० "मदनरत्न"।

प्रभंजन — पु० [सं०] (१) वायुदेवका एक नाम (भाग० २० २५.७) जो वायुपुराणके प्रवक्ता थे (वायु० २.२)। (२) वाळीके सामन्त प्रधान वन्दरोंमेंसे एक प्रधान वन्दर (ब्रह्मां० ३.७.२३३)।

प्रभंजना – स्त्री० [सं०] केतुमाल देशकी कई प्रधान नदियों-मेंसे एक नदी (वायु० ४४.१८) ।

प्रभव-पु० [मं०] (१) भृगु तथा दिव्या (पुलोमाकी पुर्ता)-के १२ पुत्रोंमेसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.१.९०; मत्स्य० १९५. १३)। (२) धर्म और साध्याके बारह पुत्रों, जो साध्य कहलाते हैं, मेंसे एक साध्यका नाम (मत्स्य० १७१.४३; वायु० ३६.१६)।

प्रभवन - पु॰ [सं॰] धर्म और विश्वाके १० पुत्रों, जो विश्वे-देव कहलाते हैं मेंसे एक विश्वेदेवका नाम (वायु॰ ६६.३२)।

प्रभविष्णु-पु० [मं०] शिव भगवान् (वायु० १०१.२९४)। प्रभा-स्त्री० [मं०] (१) मेरु पर्वतपर स्थित अल्कापुरीका नाम—दे० वसुधारा। (२) सूर्यकी तीन पित्नर्थों मेंने एक पत्नीका नाम, यह प्रभातकी माता थी। सूर्यकी तीन

पिलयोंके नाम यों हैं—संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। राज्ञीसे रैवत हुआ, प्रभासे प्रभात एवं संज्ञासे मनु, यम और यमुना ये दो जुड़वे हुए (मत्स्य० ११.२-४) । आठ अन्य देवियोंके साथ यह (प्रभा) पतिको छोड़ सोमके पास चली गयी थी (मत्स्य० २३.२६) । (३) रुती देवीकी एक मूर्ति जो सूर्यविम्बमें प्रभा नामसे प्रतिष्ठित है (मत्स्य०१३. ५२)। (४) पुष्पार्णकी दो रानियोंमेंसे एक रानी तथा प्रात, मध्यंदिन और सायम्को माता। इनको दूसरी रानीका नाम दोषा था उससे भी इनको प्रदोष, निशीथ और ब्युष्ट नामके तीन पुत्र हुए (भाग० ४.१३.१३, १४)। (५) स्वर्भानुकी एक पुत्री, आयुकी पत्नी तथा नहुष आदि पाँच पुत्रोंकी माताका नाम (ब्रह्मां० ३.६.२३-४; ६७.१; मत्स्य० ६.२१;वायु० ६८.६२.२४; विष्णु० १.२१. ७.)। अपने पतियोंका त्यागकर सोमकी अनुगामिनी हुई नव (९) देवियोंमेंसे एक (वायु० ९०.२५); स्वर्भानुकी पुत्री (वायु० ९२.१)। (६) सगरकी दो पिल यों मेसे एक पत्नी यादवी जो ६०,००० पुत्रींकी माता थी (मत्स्य० १२. ३९.४२) ।

प्रभाकर-पुर्व मिं०] (१) ज्योतिष्मानुके एक (छठे) पुत्रका नाम, जिसके नामपर एक वर्षका नामकरण हुआ (ब्रह्मां० २.१४.२८.२९; वायु० ३३.२४; विष्णु० २४.३६)। (२) मद्राके पति तथा सोमके पिताका नाम (ब्रह्मां० ३.८.७६)। (३) कुशर्द्वापके एक वर्ष (राज्य)का नाम जिसका नाम-करण ज्योतिष्मान्के छठें पुत्रके नामपर हुआ (ब्रह्मां० २. १४.२९; १९५८; वायु० ३३.२६;-४९.५४)। (४) आठवें सावणि मन्वन्तरके सुततपगणके २० देवोंमेंसे एक सत्तप देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.१४; वायु० १००.१४)। (५) सर्य, प्रभाका पति—दे० (प्रभा—२), जिसके रथमें एक पहिया तथा सात घोड़े हैं, दण्डी और पिंगल जिसके द्वारपाल हैं जो हाथमें तलवार लेकर इनके अगल-बगल रहते हैं, हाथमें लेखनी धारण किये धाता जिम्के वगलमें रहते हैं, अरुण जिसका सार्थि है (मत्स्य० २३.२५; २६१.१-८)। (६) एक आत्रेय । स्वर्भानुसे प्रताड़ित हो जव सूर्य पृथ्वी-पर गिर रहा था और सारे संसारमें अन्धकार होने ही वाला था तव इस महर्षि आत्रेयने अपनी वाकुशक्तिसे इसे गिरनेसे रोककर संसारको अन्धकारके गर्तमे जानेसे बचा लिया (वायु० ७०.७०-४; ९९.१२७) ।

प्रभात — पु० [मं०] (१) (मत्स्य० तथा वायु० = प्रभास) धर, ध्रुव आदि आठ वसुओं मेंसे आठवाँ वसु, बृहत्पतिकी विह्न योगिरिद्धा वरस्त्रीका पिता (ब्रह्मां० ३.३.२१; ५९.१६? मत्य० ५.२१.२७; २०३.४; वायु० ६१.८२; ६६.२०, २७-८; ८३.२०; ८४.१६)। (२) एक देवता जो सूर्य और प्रभासे उत्पन्न माना गया है — दे० (प्रभात — १)।

प्रभाती – स्त्री० [सं०] (प्रभाता ?) प्रत्यूष और प्रभात नामके वसुओंकी माता (महाभा० आदि० ६६.१७-२०) ।

प्रभाव-पु॰ [सं॰] (१) कलावतीके गर्मसे उत्पन्न स्वारोंत्रिष मनुका एक पुत्र (मार्कण्डेयपु॰)। (२) प्रभाके गर्भसे उत्पन्न सूर्यका पुत्र –दे॰ (प्रभा)। (३) सग्रीवके एक मन्त्रीका नाम (रामायण)। प्रभावती — स्लंग् [सं०] (१) स्यंकी पत्नीका नाम (महामा० उद्योग० ११०.८)। (२) राजा वज्रनामकी पुत्री तथा प्रद्युम्नकी पत्नीका नाम (भाग०)। (३) शिवके एक गणकी वीष्मका नाम (शिवपु०)। (४) अंगदेशके राजा चित्ररथकी रानीका नाम जो देवशर्माकी पत्नी रुचिकी बड़ी बहिन थी (महामा० अनु० ४२.८)। (५) मयदानवके निवासस्थानपर तपस्या करनेवाली स्त्री जो सीताजीकी खोज करनेके लिए गये हुए बानरोंको मिली थी (वन० २८२ ४१)।

प्रभाष-पु० [सं०] एक वसुका नाम-दि० वसु (१) तथा (प्रभात-१,प्रभास-२)।

प्रभास-पु० सिं०] (१) एक प्राचीन तीर्थस्थान जो महा-भारतके अनुसार द्वारकाके अन्तर्गत था तथा पश्चिम-वाहिनी सरस्वतीके कारण प्रसिद्ध था (भाग० ७.३.३१; ११.३०-६; ब्रह्मां० ३.३०.४०; वायु० २३.२१५; ७७.४०)। पुरा-णानुसार श्रीकृष्णकी मृत्युके पश्चात् द्वारका और प्रभास दानों समुद्रमें लीन हो गये थे। श्रीकृष्णके कहनेपर यादव यहींपर आये और वादमें गृहयुद्धमें लड़ सब मर गये थे (भाग० ११.३०.१०-१९; विष्णु० ५.३७.३०, ३८-९) आजकल दोनों वर्तमान है पर ये किसके स्थापित हैं पता नहीं। कहते हैं पुरुष-रूपी वेदके गाल तथा गलेके बीचका स्थान ही यह क्षेत्र है (वायु० १०४.७८)। गुज-रातमें सोमनाथजीका मन्दिर इसीके अन्तर्गत था। यहाँ अर्जुन (भाग० १०.८६.२) और वलराम (भाग० १०. ७८.१८; ७९.२१) गये थे। दक्ष शापसे यहमा ग्रिमत चन्द्रमा यहा रोगमुक्त हुए थे (भाग० ११.६.३५-८)। सान्दीपनिका पुत्र यहाँ इव गया था जिसे बलराम और श्रीकृष्ण पञ्चजन नामक दैत्यको मारकर लाये थे और गुरुदक्षिणाके रूपमें गुरुके सुपूर्व किया था (भाग० १०. ४५.३७-८; ३.१.२०; १.१५.४९; विष्णु० ५.२१.२५) । (२) एक वसुका नाम जो बृहस्पतिकी बहिन वरस्त्रीका पति तथा विश्वकर्माका पिता था (विष्णु०१.१५.११०, ११८-१९)। (३) कुमार कार्त्तिकेयके एक सैनिक अनु-चरका नाम (महाभा० शल्य० ४५.६९)। (४) २० सुतप देवोंमेंसे एक सुतप देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.१४; वायु० १००.१५)। (५) आठवें मन्वंतरके एक देवता। (६) गयासुरकी शिलाके चरणोंको ढकनेवाला पर्वत जो चमकता रहता है। प्रभास पर्वतसे भेदकर शिलाका अंगूठा भी बाहर निकला। अँगूठैपर उद्भृत ईश भी प्रभा-सेश वहलाये। शिलांगुष्ठका जो एक भाग है उसीको प्रेतिशिला कहते है। यह गया तीर्थमें स्थित है (वायु० १०८.१३-४; १०९.१४) ।

प्रभासेश−पु० [मं०] दिव जो गयावी दिलाके अँगूठेके रूपमें प्रभास पर्वतको काटकर उद्भृत हुए थे (वायु० १०६.१४,२३)।

प्रभा-सौरी - स्ली० [मं०] मूर्यास्त होनेपर सूर्यकी किरणें अिश्वमें प्रवेश कर जाती हैं, अतः यह रातमें दूरसे दिखायी देती है। जब प्रातःकालमें मुर्योदय होता है अग्नि सूर्यकी किरणोंमें प्रवेश कर जाती हैं अतः अग्निका प्रकाश दिनमें दिखायी नहीं देता। जब सूर्य पृथ्वीके मध्यमें रहता है,

रात्रि जलमें प्रविष्ट हो जाती है अतः उसका रंग तामन्वर्ण हो जाता है। रात्रिमें दिनके जलमें प्रविष्ट हो जानेके कारण जलका क्वेतवर्ण हो जाता है। इसी प्रकार "अहोरात्र" जलमें प्रवेश करते हैं (वायु० ५०.११२-१७)।

श्रभावत−पु० [सं०] इस व्रतको करनेवाचा राजारिाधज होता है (मत्स्य० १०१.'५४) ।

प्रभु—पु० [मं०] (१) भग तथा सिद्धिके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ६.१८.२)। (२) शुक्र और पीवरीके छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.८.९३; मत्स्य० १५.१०; वायु० ७०.८५)। (३) धर्म और साध्याके पुत्र १२ साध्यदेवोंमेंसे एक साध्य (ब्रह्मां० ३.३.१७; मत्स्य० २०३.१२; वायु० ७०.८५)। (४) मरु (ब्रह्मां० ३.६३. २११)। (४) अमिताभदेवगणमेंका एक देव (ब्रह्मां० ४.१. १६; वायु० १००.६६)।

प्रभूति – पु॰ [मं॰] मरीचिदेवगणमेंके १२ देवोंमेंसे एक मरीचिदेव (ब्रह्मां॰ ४.१.५८)।

प्रमति—पु० [सं०] (१) प्रांशुका पुत्र तथा खनित्रका पिता (भाग० ९.२.२४)। (२) नृदेवका पुत्र जो चन्द्रमाके गोत्रका था जिसने म्लेच्छों तथा अधर्मा राजाओं को परास्त किया था। कहते हैं इसने अश्वका रूप धारण कर लिया (ब्रह्मां० २.३१.७६, ८९; मत्स्य० १४४.५१, ६३)। (३) जनमे जयका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६१.१०) जिसने वेदिशरासे विष्णुप्राण सुनकर जातुकर्णको सुनाया था (विष्णु० ६.८.४८-९)। (४) विष्णुके एक अवतारका नाम (ब्रह्मां० ३.०१.११; मत्स्य १४४.६०)। (५) एक अमिताम देव (ब्रह्मां० ४.१.१७; वायु० १००.१६)। (६) हिरण्यक्रियुकी सभाका एक असुर (मत्स्य० १६१.७९)।

प्रमथ-पु० [सं०] शिवके एक प्रकारके गण अथवा पारिषद (भाग० ४.२.१५; ५.५.२१; वायु० ३९.४३; ७२. ५०) जिनकी संख्या छत्तीस करोड़ बतायी गयी है। ये दुष्ट दृष्टिवाले (ब्रह्मां० ३.१०.५१; ४२.३३; भाग० ६.८. २५) रुद्र तथा दक्षिण अग्निके अनुयायी कहे गये हे (भाम० १०.६३.६; ६६.३०)। इनकी मुखाकृति कृर् पशुओंको तरह है (मत्स्य० १३५.३३)। कालिकापुराणानुसार इनमेसे कुछ तो भोगविमुख है और कुछ भोगपरायण। ये नंदीके नेतृत्वमें अमुरोंसे लड़े थे (मत्स्य० १३६.१९, ३४, ६७; १३७.१, १३८.१०.५५)। बाणामुरकी राजधानीमें ये श्रीकृष्णसे परास्त हुए थे (भाग० १०.३७.१३; ८५.४१; विष्णु० ५.३३.१३, २४, २७, ३४, ४०)। (३) धृतराष्ट्रके सो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ११६.१३)।

प्रमथनाथमस्य पु० [सं०] प्रमथनाथ (महाभैरव)के प्रीत्सर्थ किया जानेवाला एक यज्ञ जिसे जरासंधने अपने यहाँके राजाओंके साथ सम्पन्न किया था (माग० १.१५.९)।

प्रमंथु - पु० [सं०] वीरव्रत तथा भोजाके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ५.१५.१५) ।

प्रमद-पु० [मं०] (१) विशिष्ठका एक पुत्र जो उत्तम मनुके युगके सप्तिषयोंमेंसे एक ऋषि था (भाग० ८.१.२४)। (२) दनु और कश्यपके विप्रचित्तिप्रमुख १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र दानव (ब्रह्मां० ३.६.१०)। प्रमर्दन - पु० [सं०] (१) कि. कि. क्यां के राजा वालीके सामन्त तथा सेनानायक महावली प्रधान बन्दरों मेंसे एक प्रधान बन्दरका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२३९)। (२) रथन्तर सामसे उत्पन्न पुण्डरीकके पुत्र एक हाथीका नाम (ब्रह्मां० ३.७. ३३५; वायु० ६९.२१९)।

प्रमद्भग — स्त्री० [सं०] रुरु ऋषिकी पत्नीका नाम जो गंधर्व-राज विश्वावसु तो औरस और मेनका नामकी अप्सराके गर्भते उत्पन्न हुई था। यह प्रमिति-पुत्र रुरुको ब्याही गयी थी और महर्षि शुनककी माता थी। साँपके काटनेसे यह मर गयी थी, अतः रुरुने सपैवंशका नाश आरंभ कर दिया था (महाभा० आदि० ५.१०; ८.५-१३, १८; ९.१५)

प्रमाथ-पु० [मं०] (१) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महा-भारत)। (२) शिवका एक गण। (३) यमराज द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षद अनुचरोंमेंसे एक पार्षद अनु-चरका नाम। दूसरे पार्षदका नाम उन्माथ था (महाभा० शब्य० ४५.३०)।

प्रमाथिनी - स्त्री० [सं०] गेयचक्ररथेन्द्रके पञ्चम पर्वमें स्थित वामादि षोडश शक्तियोंमेंसे एक शक्ति देवी (ब्रह्मां० ४.१०. ७४)।

प्रमाधी - पु० [सं०] (१) खरका एक राक्ष्य साथी जो दूषण नामक राक्षसका छोटा भाई था और राम रावण युद्ध में अंगद-के हाथों मारा गया था (रामायण, स्कंदपु० ब्राह्म०, सेतु-माहात्म्य)। (२) श्रीरामकी सैनाका एक बंदर जो एक सेनापित भी था (गमायण)। (३) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमें-से एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ११६.१३)। (४) अञ्जन सामसे उत्पन्न अंजन और अञ्जनावनीके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, एक हाथी (ब्रह्मां० ३.७.३४३)।

प्रमालिका – स्त्री० [मं०] विद्युक्त द्वारा लिखित जयविध्नकर महायंत्रकी आठ दिशाओंमे स्थित अलसा अादि आठ आसरी देवियोंमेसे एक (ब्रह्मां० ४.२७.३८)।

प्रमिति -पु॰ [सं॰] (१) (प्रमिति॰ ब्रह्मा॰) आत्रेय चान्द्रमस गोत्रके एक मर्यादास्थापक पुरुष, जिन्होंने म्लेच्छों और पाषंडोंका बध किया। इन्हें भगवान कृष्णका कलियुगी अवतार मानते हैं जिसम महादेवका अंश है। बहुतसे अनाचारी तथा दुराचारियोंका वध करनेके पश्चात् ये गंगा-यमुनाके मध्य समाधिस्थ होंगे (ब्रह्मां॰ १.१.९९; वायु॰ ५८.७६-८८)। (२) कलिकका पूर्वजन्म (वायु॰ ९८.११०)। प्रमुचि-पु॰ [सं॰] एक ऋषिका नाम।

प्रमोद-पु० [सं०] (१) सात करोड़ हेरम्बोंके अधिनायक क्रिक्क आदि शक्तियों द्वारा सेवित छह दिनायकों से एक विनायकका नाम (ब्रह्मां० ४.२७.८१)। (२) विब्नेश आदि ५१ गणेशों मेसे एक गणेशका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.६८)। (३) ब्रह्मांके विविध अंगों से उत्पन्न ऋषि, महिष देवता आदिमें से ग्रीवासे उत्पन्न एक देवका नाम (यत्स्य० ३.११)। (४) एक सिद्धिका नाम (१) कुमार कार्त्तिकेयके एक मैनिक अनुचरका नाम (महाभा० शल्य० ४५.६५)। (६) ऐरावत नागकुलमें उत्पन्न हुए एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (महाभा० आदि ५७,११)। (६) दृश्चका एक पुत्र तथा हर्यश्वका पिता (मत्स्य० १२.३३)।

प्रमोदक-पु॰ [सं॰] इकावन विनायकों मेंसे एक विनायक (गणेश)का नाम (ब्रह्मां॰ ४.४४.६८)।

प्रमोदा — स्त्री॰ [मं॰] (१) अन्यकासुरक्तपानार्थं शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानस पुत्री मानुकाओं मेंसे एक मानसपुत्री मानुका देवी (मत्स्य॰ १७९.२७)। (२) सांख्यके अनुसार आठ सिद्धियों मेंसे एकका नाम।

प्रमोदाह-पु॰ [मं॰] दनु और क्ष्यपके पुत्र विप्रचित्ति आदि सैकड़ों दानवोंमेंसे एक प्रधान दानवका नाम (वायु॰ ६८.१०)।

प्रस्लोचा - स्त्री० [मं०] एक प्रसिद्ध अप्सरा जिसे देवराज इंद्रने कंडु ऋषिकी तपस्या भंग करनेको भेजा था। कंडुसे इसे मारिषा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी—दे० मारिषा। श्रावणमासमें जब इन्द्र नामक सूर्य तपते हैं तब यह सौरगणके विभावसु, श्रोता, एलापत्र, अंगिरा वर्यके साथ स्पर्थपप अधिष्ठत रहती है (भाग० ४.३०.१३; १२.११.३७; ब्रह्मां० २.२३.१०; ३.७.१५; मत्स्य० १२६.११; ६९.५०; विष्णु० २.१०.९)। हिरण्यकशिपुकी सभाकी विश्वाची, सहजन्या आदि सैकड़ों अप्सराओं मेंसे एक अप्सरा (मत्स्य० १६१.७४)।

प्रयाग-पु० [सं०] (१) विष्णुको अतिप्रिय एक तीर्थस्थान जहाँ वलराम आये थे (भाग० ७.१४.३०: १०.९०.२८ (३); १२.१.३७; १०.७९.१०; मत्स्य० २२.८)। यहाँ जमुनाके उत्तरी किनारेपर ऐल पुरूरवाकी राजधानी थी (ब्रह्मां० ३.१३.१००; ६६.२१; ४.४४.९८; वायु० ९१.५०)। यहाँ श्री ललितादेवीका मन्दिर है (मत्स्य० १३.२६)। यह श्राद्धके लिए उपयुक्त स्थान है (वायु० ७७.९२)। कहते हैं पुरुषरूपी वेदकी यह नाक है (वायु० १०४.७६; १०६.६९)। (२) एक प्रसिद्ध तथा प्राचीन तीर्थ जो गंगा-यमनाके संगमपर स्थित है। इसका क्षेत्रफल ५ योजन है जहाँ जानेसे अश्वमेध यशका फल मिलता है। रामायणके अनुसार यहाँके जलसे प्राचीनकालमें राजाओं-का अभिषेक होता था। यहाँ प्रजापित-क्षेत्र है, वहाँ स्नान करनेवाला स्वर्ग प्राप्त करता है। तथा यहाँ मरनेवाला व्यक्ति भवजालसे मुक्त हो जाता है। इंद्र इसकी रक्षा करते हैं। भरद्वाज ऋषिका आश्रम यहाँपर था जिसके कुछ चिह्न अभी-तक वर्तमान हैं। यहाँ सूर्यपुत्री यमुना सदा रहती हैं। यहाँ सिद्ध, देवता तथा ऋषियोंका आवास है (मत्स्य० १०४ पूरा)। वन जाते समय श्रीरामचन्द्र यहाँसे होते हुए गये थे। बौद्धकालमें यहाँ बहुतसे विहार और मठ वने थे। यहांका "अक्षयवर" बहुत प्राचीनकालसे प्रसिद्ध है। इस तीर्थके उत्तरमें प्रतिष्ठानके रूपमें रक्षक ब्रह्मा, वेणिमाधकके रूपमे विष्णु तथा अक्षयवय्के रूपमें शिव रक्षक एवं पाप-निवारक है। मत्स्यपुराणके १०२ अध्यायसे १०७ तक इसी तीर्थका माहात्म्य भरा पड़ा है जिसके अनुसार यह प्रजापतिका क्षेत्र है। यहाँके 'वर'की रक्षा स्वयम् जूल-पाणि करते हैं और यहाँ मरनेवाला शिवलोकका भागी होता है। कहते हैं, माघ महीनेमें यहाँ सब तीर्थोका वास रहता है, अतः इस महीनेमें यहाँ वास करनेका बहुत फल लिखा है पर यहाँ बैलगाड़ीपर सवार होकर नहीं जाना चाहिये। 'प्रयाग'को तीर्थराज कहा गया है जहाँ त्रिवेणीमें स्नान

करनेका विशेष माहात्म्य है जिसमें गंगा, यमुना तथा सरस्वतीका संगम होता है (मत्स्य० अ०१०९-११०)। यहाँ ६० करोड़ १०,००० पित्र स्थान हैं जिनमें उर्वशीरमण, संध्यावट, कोटितीर्थ आदि प्रधान हैं (मत्स्य० अ०१०६)। इससे दक्षिणमें ऋणमोचन तीर्थ है जो ऋणसे मुक्ति देता है (मत्स्य०१११.११२; १८०.५६; १९२.११;

प्रयाणपुरी - स्त्री॰ [सं॰] काबेरी नदीके तटपर बसा एक अति प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ (स्कंदपु॰)।

प्रयाति – पु० [सं०] यामदेवगण, जिसमें बारह देव हैं, मेंका एक यामदेव (ब्रह्मां० २.१३.९२) ।

प्रयुत-पु० [सं०] मुनि और कश्यपके पुत्र सोल्ह मौनेय देवगन्धर्वींमेंसे एक मौनेय देवगन्धर्वका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२)।

प्रयुतेश्वर - पु० [सं०] एक तीर्थस्थानका नाम (स्कंदपु०) ।
प्रयोग - पु० [सं०] ० तन्त्रोक्त बारह उपचारों या कृत्योंके
नाम जो इस प्रकार हैं — मारण, मोहन, उच्चाटन,
कीलन, विद्वेषण और कामनाशन ये ६ बुरे प्रयोग कहे गये
हैं और स्तंभन, वशीकरण, आवर्षण, बन्दीमोचन, कामपूरण और वाक्पसारण ये ६ अच्छे हैं।

प्रलंब-पु० [सं०] एक असुर जिले बलरामने मारा था और जो बंसका एक असुर मित्र था (भाग० र.७.२४; १०.१; ब्रह्मां० ३.६.१५; ४.२९.१२३; विष्णु० ५.१.१४; ४.१-२, १५, १)। भागवतानुसार एक बार श्रीकृष्ण अन्य गोपों तथा बलरामके संग खेल रहे थे, यह भी गोप वन सबके साथ "हरिण-क्रीडन" नामक खेल खेलने लगा। कुरती-में हारनेवाला जीतनेवालेको कंधेपर बिठाकर चलता था। प्रलंब हार गया और बलरामको कंधेपर बिठाकर भाग निक्रला। बलरामका शरीर इतना भारी हो गया कि वह चल न सका तब उसने अपना असली रूप प्रकट किया। कुछ देर युद्ध हुआ और अन्तमं प्रलंब बलराम द्वारा मारा गया (भाग० १०.१८.१७-३०; २०.१; ४३.३०; ४६.२६; ५१.४२; विष्णु० ५.९.१३ से अन्ततक; वायु० ६८.१५)। प्रलंबायनगण-पु० [सं०] प्रलंबायन किषण (मत्स्य० २००.११)।

प्रलय-पु० [सं०] मन्वंतरींके अन्तमें सृष्टिका लय हो जाना (मत्स्य० २.२२; १४२.३६)। पुराणोंमें संसारके नाशका वर्णन भिन्न २ प्रकारसे मिलता है। कूर्मपुराणानुसार प्रलय चार प्रकारका होता है—नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यंतिक। संसारकी वस्तुओंका नित्य क्षय होना "नित्य" प्रलय है। कल्पके अन्तमें तीनों लोकोंका क्षय होना "नैमित्तिक" है। प्रकृतिके महदादि विशेषतकके विलीन हो जानेको "प्राकृतिक" प्रलय कहते हैं। शानकी पूर्णावस्था प्राप्त कर ब्रह्ममें लीन हो जानेको ही "आत्यं-तिक" प्रलय कहते हैं।

विष्णुपुराणमें "नित्य" प्रलयका उल्लेख नहीं मिलता है। ब्राह्म और प्राकृत प्रलयके वर्णन पुराणोंमें एक ही प्रकारके हैं। नैयायिक दो प्रकारके प्रलय मानते हैं— "खंड प्रलय" और "महाप्रलय"। सांख्यके अनुसार छृष्टि और प्रलय दोनों प्रकृतिके परिणाम है। विष्णुपुराणानुसार

यह दो प्रकारका है—पहला कल्पांतमें अथवा ब्रह्माका दिन समाप्त होनेपर और दूसरा ब्रह्माका जीवनकाल समाप्त होने-पर (विष्णु • ६.१.३)।

प्रवरिगरि-पु॰ [सं॰] विहार प्रांतका एक प्राचीन पहाड़ जो आजकल "बराबर" पहाड़के नामसे प्रसिद्ध है।

प्रवर्षण-पु॰ [सं॰] (१) कि.िक्तिन्थाके समीपका एक पर्वत जिसपर श्रीराम और लक्ष्मणने कुछ कालतक निवास किया था (रामच॰ मानस कि.िक्ति॰)। (२) गोमंत पर्वतकी चोटी जिसे जरासंथने घेर लिया और आक्रमण किया था। जरासंथसे पीछा किये जानेपर श्रीकृष्ण और बलराम यहीं भाग आये थे (भाग॰ १०[५२(५)५]; ५२.१०-९१ (३), (१६)।

प्रवह-(१) अग्निकी सात जिह्नाओं मेंसे एक (दे० अग्नि)।
(२) आवह आदि सात मरुतों, जो उत्पातके सूचक हैं, मेंसे
एक मरुत्का नाम (ब्रह्मां० २.२२.३९; मत्स्य० १६३.३२)।
जिस वायुसे ब्रह्मज जलद वर्षा करते हैं। द्वितीय वातस्कंथका मुख्य मरुत् (ब्रह्मां० २.२३.९७; ३.५.८३; वायु०
६७.११५)। यह जीमृत जलदपर नियंत्रण करता है (वायु०
५१.३६)।

प्रवहण-पु० [मं०] औत्तमकालके सप्तिषेथोंमेंसे एक ऋषिका नाम (मत्स्य० ९.१४)।

प्रवाह – पु० [सं०] एक अग्नि (धिष्णि)का नाम (ब्रह्मां० २० १२२०)।

प्रवाहुक - पु० [सं०] मुंडीश्वर, जो पचीसवें द्वापरके विष्णुके अवतार थे, के महायोगी चार पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० २३.२११)।

प्रविजय – पु० [सं०] एक जाति (मत्स्य० ११४.४५); एक पूर्वी जनपद (वायु० ४५.१२३) ।

प्रवीण-पु [सं०] दनु और कश्यपके विप्रचित्ति प्रभृति कई (सौ) प्रधान टानव पुत्रोंमेंसे एकका नाम (वायु० ६८.७)।

प्रवीर-पु० [सं०] (१) भीत्य मनुका एक पुत्र । (२) ज्वाला-के गर्भमें उत्पन्न माहिष्मतीके राजा नीलध्वजके पुत्रका नाम। अश्वमेध यज्ञके समय युधिष्ठिर परिवारके अर्जुनने प्रवीरका घोर युद्ध हुआ था। नीलध्वजके जामाता सूर्यके समझानेपर इसपर ज्वालाके कारण यह युद्ध न रुक सका और प्रवीर युद्ध देवाम आये। इससे दुःसी हो नीलध्वजने घोड़ा वापस दे दिया। अतः क्रुद्ध हो ज्वालाने अपने भाईसे लड़नेको कहा पर वह भी अर्जुनसे लड़नेको राजी नहीं हुआ। और यह अपने भाईके यहाँसे भी भागी। एक दिन जव ज्वाला नावपर चढ़कर गंगा पार कर रही थी तब उसने गंगाको भी धिक्कारा था। अतः गंगादेवीने कुद्ध होकर शाप दिया कि ६ महीनेमें अर्जुनका सिर कटकर गिर पड़ेगा। इतना सुनते ही ज्वाला अग्निमें कूद पड़ी और अर्जुनके वधकी इच्छासे तीक्ष्ण वाण होकर वस्रुवाहनके तूणीरमें जा विराजी (जैमिनि-भारत)। (३) प्रचिन्वान्का एक पुत्र तथा नमस्यु (मनस्यु = विष्णु०)का पिता (भाग० ९.२०.२; विष्णु०४.१९.१)। (४) विन्ध्यशक्तिका पुत्र तथा एक प्रसिद्ध योद्धा। इसने ६० वर्षतक राज्य किया था। कांचनकमें इसकी राजधानी थी। इसने वाजपेय आदि कई यज्ञ किये थे। इसके चार पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.

१८४-६; वायु०९९. ३७१-२)। (५) उपदानवीके इलिना-पुत्र त्रसुसे उत्पन्न चार पुत्रों से एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ४९.१०; वायु० ९९.१३३)। (६) विन्ध्यशक्तिके वंशका एक राजा (विष्णु० ४.२४.५६)।

प्रविरक – पु॰ [सं॰] किलिकिलाका एक शासक (भाग॰ १२० १.३३)।

प्रवृत्तिकाल — पु० [सं०] सृष्टिके समय पुरुष रजोगुणपूर्ण थे, देवताओं की कुपासे उन्हें भूतों तथा इन्द्रियों की प्राप्ति हुई। ईश्वरकी भक्तिसे अन्य तीनों गुणों निखार आ गया। साधारणतः एक ही धर्मके अनुयायियों में सृष्टिके विकार उत्पन्न हुए, प्रसन्नता तथा दुःख; धर्म तथा अधर्म; सत्य तथा असत्य आदि प्रत्येक न्यक्तिके मानसिक झुकावके अनु-सार प्राप्त हुए तथा गुणोंका विलगीकरण भी हो गया (वायु० १०३.२५.३३)।

प्रवृद्ध -पु॰ [मं॰] अयोध्यानरेश रधुका पुत्र, एक राजा जो गुरुके शापसे वारह वर्षोतक राक्षस हो गया था (भाग॰ तथा स्कंटपु॰)।

प्रवेण-पु० [सं०] एक प्रकारका बकरा (रामायण)।

प्रवेणी - पु॰ [सं॰] एक नदीका नाम । इस नदीके तटपर कण्व मुनिका आश्रम हैं, जहाँ माठरका विजयस्तम्भ हैं (महाभा॰ वन॰ ८८.११))।

प्रशाम-पु॰ [सं॰] रंतिदेवके पुत्रका नाम-दे॰ (भाग॰)। प्रशासन-पु॰ [सं॰] सत्राजितके भाईका नाम (भाग॰; स्कंत्रपु॰)।

प्रशांत - पु० [सं०] प्रचेता नामक एक अग्नि (ब्रह्मां०२. १२.२९)।

प्रशुष्ठ - पु० [सं०] (प्रसुश्रुत = भाग० तथा विष्णु०) मरु देशके एक राजाका नाम (वाल्मीकि रामा०)। यह मरुका पुत्र तथा सुमंधि (भाग० = संधि)का पिता था (विष्णु० ४. ४.१११; भाग० ९.१२.७)।

प्रश्नि-पु॰ [मं॰] एक ऋषिका नाम (महाभा॰)।

प्रश्रय-पु॰ [सं॰] धर्मके एक पुत्रका नाम जो हीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (भाग॰ ४.१.५२)।

प्रश्नवण-पु० [मं०] एक पर्वतका नाम (रामायण)।

प्रसव - पु॰ [सं॰] भृगुके भुवन, भावन आदि १२ पुत्रों, जो भृगुदेव कहलाते थे, मेंसे एक पुत्रका नाम (वायु॰ ६५. ८७.)।

प्रसाद - पु० [मं०] (१) मूर्ति (मैत्री = भाग०)के गर्भसे उत्पन्न धर्मके एक पुत्रका नाम (भाग० ४.१.५०)। (२) प्राणायामके चार प्रयोजनोंमेंसे एक प्रयोजन (फल)। यह (प्रसाद) इन्द्रियों, रूप, रस आदि इन्द्रियों, मन तथा प्राण आदि पाँचो वायुओंको प्रसन्न करता है इमलिए प्रसाद कहलाता है। प्राणायामके शेष तीन प्रयोजन हैं— शान्ति, प्रशान्ति और दीप्ति (वायु० ११.४.१०)।

प्रसुश्रुत-पु॰ [सं॰] मनु (मरु श)का पुत्र तथा सुसंधिका पिता (वायु॰ ८८.२११)।

प्रस्तगण — पु॰ [सं॰] चाक्षुष मन्वंतरके आठ देवताओंका एक वर्ग जिसमें स्वेनभद्र, पश्य, पश्यनेत्र, सुमन्त, सुवेत, रेवत, खुति तथा सुप्रचेता ये आठ देवता सम्मिलित हैं। ब्रह्मां॰ में प्रस्तगणके आठ देव यों कहे गये हैं — स्थेनभद्र,

श्वेत चक्षु, सुमना, प्रचेता, वनेना, सुप्रचेता, सुनि और महा-सत्त्व (ब्रह्मां० २.३६.६६, ७१; विष्णु० ३.१.२७; वायु० ६२.६०)।

प्रस्ति-पु० [सं०] (१) स्वायं भुव मनु तथा शतरूपाकी तीन पुत्रियों मेंसे एक पुत्री तथा दक्ष प्रजापितकी पत्नीका नाम जिनके गर्भसे सती आदि १६ (२४ = म्रह्मां०) पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। यह वीरमद्र तथा उनके सहयोगियोंको पितके यश्चमें देखकर डर गयी थीं (भाग० ३.१२.५५-५२; ४.१.१,११,४७-४८; ५.९; म्रह्मां० १.१.५९; २.९.४२-७; वायु० १.६६.६८; विष्णु० १.७.१८-१९, २२-२७)। (२) दिङ्नागकी एक पुत्री जो हथिनी थी (म्रह्मां० ३.७.३५४)। (३) विराजकी एक पुत्री जो दक्षको ब्याही थी। दक्षको "प्राण" तथा मरुको "संकल्प" समझना चाहिये। इनसे २४ पुत्रियाँ हुई जो सबको सब विश्वमात्यकाएँ थीं (विश्वमातरः), (वायु० १०.१७, २२-३०; ६७.२७-८)। (४) विश्वष्ठ ऋषिकी एक पत्नीका नाम (विष्णु० १.७.८)।

प्रसेन — पु० [सं०] निघ्नका (निम्न = भाग०) एक पुत्र नथा सत्राजित (शक्रजित् = वायु०)का भाई। यह स्यमन्तक मिण पहने आखेटके निमित्त बन गया जहाँ एक सिंहने इसे मार मिण लेली जिसकी झूठी चोरी श्रीकृष्णको लगायी गयी। श्रीकृष्णने इसे मथुराके पश्चिमी प्रवेश द्वारपर रक्षार्थ रखा था (भाग० ९.२४.१३; १०.५०.२०(४); ५६. १३-१४; (ब्रह्मां० ३.७१.२१-५२; (मत्स्य० ४५.३.१८; वायु० ९६.२०, ३०, ३१, ३३, ३५; विष्णु० ४.१३.१०, २९-३९, ७७)।

**प्रसेनजित्**—पु० [सं०] (१) भागवतके अनुसार निघ्नके पुत्र तथा सत्राजित्के एक भाईका नाम जिसके पास स्यमन्तक नामकी एक प्रसिद्ध मणि थी। शिकार खेलते समय एक सिंहने इसे मार दिया और इसकी मणि लेकर चला, मार्गमें जाम्बवान्ने सिंहको मार मणि छीन ली। प्रसेनजित्के न आनेपर सत्राजित् चिन्तित हुआ। इसने श्रीकृष्णपर मणि ले लेनेका कलंक लगाया, जिसे धोनेके लिए श्रीकृष्ण जंगलको गये। सूत्रका पता लगाते यह एक गुफामें धुसे जहाँ जाम्बवान्से भेंट हुई जिसने अपनी पुत्रीको मणिके साथ श्रीकृष्णको अपित किया। इस तरहसे मणि सन्ना-जित्को लौटाकर श्रीकृष्णने अपना कलंक घोया (भाग० ९. २४.१३; १०.५०.२०(४); ५६.१३-१४; ब्रह्मां० ३.७१.२१-५२; मत्स्य० ४५.३-१८; वायु० ९६.२०,३०,३१,३३, ३५; विष्णु०४.१३.१०, २९-३९, ७७) । (२) विश्वसाह्नता पत्र तथा तक्षकका पिता (भाग ९.१२.७-८)। (३) लांगलका पुत्र तथा क्षुद्रकका पिता (भाग० ९.१२. १४)। (४) सिङार्थका पुत्र तथा क्षुद्रकका पिता (मत्स्य० २७१.१३)। (५) संहताश्वके दो पुत्रोंनेंसे एक पत्र क्रशासका सती हेमवतीसे उत्पन्न पुत्र तथा युव-नाश्वका पिता (वायु० ८८.६४; विष्णु० ४.२,४७-८; ब्रह्मां० ३.६३.६६)। (६) शुद्धोदनसुत राहुलका पुत्र तथा क्षद्रकदा पिता (वायु०९९.२८९; विष्णु०४.२२.

प्रसृति−पु० [सं०] स्वारोचिष मनुके चार पुत्रोंमेंसे एक (द्वितीय) पुत्र (मत्स्य० ९.७) । प्रस्कंद-पु० [सं०] पिशाचोंके सोल्ह वर्गोंमेंसे एक वर्गका का (ब्रह्मां० ३.७.३००)।

प्रस्कण्व-पु० [सं०] मेथातिथिके कई ब्राह्मण-पुत्रोंमेंसे एक ब्राह्मणपुत्र (भाग० ९ २०.७)।

प्रस्ताव-पु॰ [सं॰] उद्गीथ और देवकुल्याके पुत्र, नियुत्साके पित तथा विभुके पिताका नाम (भाग॰ ५.१५.६)।

प्रस्तावि - पु॰ [सं॰] उद्गीथका पुत्र तथा विभुका पिता (ब्रह्मां॰ २.१४.६७)। (विष्णु॰ = प्रस्ताव) उद्गीथका पुत्र तथा विभुका पिता (वायु॰ ३३.५६)।

प्रस्तोक-पु० [सं०] संजयके पुत्रका नाम (महाभा०)।

प्रस्तोता-पु० [सं०] यक्कते १६ ऋत्विजोंमेंसे एक ऋत्विक् जो नारायणसे उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० १६७.८)।

प्रस्थ - पु० [सं०] समयको एक माप (भाग० ३.११.९; ब्रह्मां० ४.१.२९२; वायु० १००.२१५)।

प्रस्थल-पु॰ [स॰] (१) एक देशका नाम जो महाभारतके अनुसार सुशर्मांके अधिकारमें था (ब्रह्मां॰ २.१६.५०; वायु॰ ४५.११९; मत्स्य॰ १४४.४३)। (२) तामस मनुका एक पुत्र (ब्रह्मां॰ २.३६.४९)।

अहर-पु॰ [सं॰] दिन-रातके आठ सम भागोंमेंसे एक भाग (भाग॰ ३.११.८)।

प्रहरण-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और भद्राके संग्रामजित् आदि दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१.१७)।

प्रहस्त – पु॰ [मं॰] (१) रामायणके अनुसार रावणकी सेना-का एक राक्षस सेनापित जो लंकाके युद्धमें मारा गया था (भाग॰९.१०.१८)। (२) पुष्पोत्कटा तथा विश्रवाके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.८.५५; वायु०७०.४९)।

प्रहारी-पु॰ [सं॰] वैरूप्यसामसे उत्पन्न सुप्रतीक हस्तीके तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र हस्ती (ब्रह्मां॰ ३.७.३४१)।

प्रहास-पु० [मं०] (१) कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शस्य०४५.६८)। (२) सोम तीर्थका एक नाम (शिवपु०)। (३) धृतराष्ट्रनाग के वंशका एक नाग जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जलकर मर गया (महाभा० आदि० ५७.१६)।

प्रहासक - पु० [सं०] खशा तथा कश्यपके लालावि, क्रथन भीम, सुमाली, आदि कई कामरूपी राक्षस पुत्रोंमेंसे एक राक्षस पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.१३४: वाय० ६९.१६६)।

राक्षस पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.१२४; वायु० ६९.१६६)। प्रहेति—पु० [सं०] (१) एक राक्षस जो हेतिका भाई था (रामायण)। (२) वृत्रासुरका एक सहयोगी जो विल-इंद्रदेवासुरसंग्राममें मित्रसे लड़ा था (भाग० ६.१०.२०; ८.१०.२०,२८)। वैशाखमासमें जब अर्थमा नामके सूर्य तपते हैं तब सौरगणके अन्य साथियों—पुलह आदि—के साथ यह सूर्यरथपर अधिष्ठत रहता है (भाग० १२.११.३४)। यातुषानका पुत्र तथा माल्यवान् आदिका पिता। वैश्वत पर्वतपर निवास करनेवाला यह राक्षस (ब्रह्मां०२.१८.१६; २३.४; ३.७.८९,९१) वैशाखमासमें सूर्यके साथ सूर्यरथपर रहता है। यह पुलोमाका भी पिता कहा गया है (वायु० ५२.५; ६९.१२७; विष्णु० २.१०.५)। (३) एक गन्धर्व जो हेतिके साथ इंद्रसभाकी अप्सरापर मोहित हो उसे प्रसन्न करनेके हेतु मयूरकी वोली कोला अतः इन्द्रशापसे मोर हो गया था पर नर्मदाक्षेत्रमें शापमुक्त हुआ (दे०

हेति तथा स्कंदपु० आव० रेवा० खंड)।

प्रह्लादी - स्त्री॰ [सं॰] विश्वकर्मा (त्वष्टा)की एक पत्नी विरो-चनाका नाम। यह विरोचनकी बहिन तथा त्रिशिराकी माता थी (वायु॰ ८४.१९; ब्रह्मां॰ ३.५९.१९)।

प्रह्लाद-पु० [सं०] (इसे प्रहाद भी कहते थे)। (१) हिरण्य-कशिपु और कयाधु दानवीका पुत्र (भाग० ६.१८.१२, १३; ७.१.४१; ब्रह्मां० ३.५.३३; ८.६; मत्स्य० ६.९; वायु० ६७. ७०; विष्णु० १.१५.१४२) । दैत्यराजका पुत्र होते हुए भी यह बचपनसें ही बड़ा भगवद्भक्त था (भाग० १.३.११; १२.२५; ४.२१.२९; ५.१८.७; ६.१८.१०, १६; ७.१.४१-४३; १०.३९.५४; ६३.४७-९; विष्णु० १.१५.१४३-५२) और दत्तात्रेय, शंड तथा मर्क इसके शिक्षक थे। हिरण्य-कशिपुने इसे ईश्वरभक्तिसे विचलित करनेके लिए अनेक उपाय किये तथा इसको नानाप्रकारकी यातनाएँ भगतनी पड़ीं पर यह अपने पथपर दृढ़ रहा ! अन्तमें इसकी रक्षा करने हेतु भगवान्ने नृसिंह अवतार लिया और प्रह्लादकी रक्षा की (भाग० ७.५.५ ५५०; अध्या० ६-९ प्रा; १०.१-२४, ३२-४; ४.२१.२९, ४७; मत्स्य० १६२.२, १४)। आयुष्मान, शिवि, बाष्क्रल और विरोचन इसके पुत्र (भाग० ६.१८.१५.१६; मत्स्य०६.९) तथा विल पौत्र था। यह ईश्वरभक्तिके कारण दैत्यों और दानवींका अधिपति (इंद्र) हो गया था (विष्णु० १.२१.१४; २२.४; ४.९.५) । (२) कद्र और करयपके पुत्र अनेक सिरवाले कई प्रधान काद्रवेयोंमेसे एक प्रधान काद्रवेय नाग (ब्रह्मां० ३.७.३६; वायु० ६९. ७३) ।

प्राङमुखा-स्नी॰ [सं॰] पितरोंके श्राद्ध, तर्पण आदिके लिए अति प्रशस्त एक नदी (मत्स्य॰ २२.६५)।

प्रांत-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम।

प्रांशु — पु० [सं०] (१) वत्सप्रीतिका एक पुत्र तथा प्रमति (प्रजापित = विष्णु०)का पिता (भाग०९.२.२४; विष्णु० ४. १.२१-२)। (२) वैवस्वतमनुके पुत्रोंमेसे एकका नाम (ब्रह्मां० २.३८.२१; ३.६०.३; वायु० ८५ ४; विष्णु० ४. १.७)। (३) भलंदनका एक पुत्र जिसके पुत्र प्रजातिको संवर्त स्वर्ग ले गया था (ब्रह्मां० ३.६१.४; वायु० ८६. ३-४)।

प्राकाम्य-पु० [सं०] अणिमा, महिमा, गरिमा आदि आठ सिद्धियोमेंसे एक उत्तम सिद्धिका नाम (ब्रह्मां० ४.१९.५; ३६.५१; ४४.१०८) । एक योगैश्वर्य (वायु० १३.३.१४) ।

प्राकृतप्रलय-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक प्रकारका प्रलय जिसमे प्रकृति भी परमात्मामें लीन हो जाती है - दे॰ प्रलय।

प्राकृतसर्गे नमहत्, भृत और ऐंद्रियकको सृष्टि। सृष्टिके आरंभमें वे आठ प्रकृतियाँ जिनसे यह अंड आच्छादित था (बायु० ४.९०; विष्णु० ६.३.१; ४.११.३०)।

प्राकृतिक – वि॰ [सं॰] प्रलयका एक नाम तथा प्रकार (भाग॰ १२.४.५-६; वायु॰ १०४.११०)।

प्राक्सती - स्त्री ॰ [सं॰] भवानीका एक नाम जो पूर्वजन्ममें व्रक्षमुता सती थीं (ब्रह्मां॰ ३.९.१)।

श्रागायण−पु॰ [सं॰] एक कइयपकुलका गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.६) । प्राग्ज्योतिष-पु० [सं०] (१) कामरूप देशका नाम जो आसाममें स्थित है जहाँ देवी योगनिद्राका प्रधान स्थान है (महाभा०)। पुराणानुसार यह सर्वतोभद्रा नामक लक्ष्मीका स्थान है जहाँ पहले नरकासुरकी राजधीनी थी। प्राग्ज्योतिपुर यहाँकी राजधानी थी जिसे कुशके पुत्र अमूर्तराजने बसाया था (रामायण)। (२) एक पूर्वी जनपद (मत्स्य० ११४.४५; ब्रह्मां० २.१६.५४)।

प्राग्ज्योतिषपुर-पु० [सं०] प्राग्ज्योतिष एक पूर्वी राज्य, जो नरकासुरके अधीन था, की राजधानी जिसके चारो ओर शबुओं के लिए पाश लगे थे, यहाँ श्रीकृष्ण और सत्य-भामा आये थे। वरुणका मणिपर्वत तथा छाता यहीं था (मत्स्य० १६३.८१; भाग. १०.५९.२-५; विष्णु० ५.२९.८. १४, १६-७)। नरकासुरकी राजधानीके बाद यह राजा भगदत्तकी राजधानी वना। नरकासुरके बाद प्राग्ज्योतिषके प्रधान राजा भगदत्त हुए थे। भगदत्तके बाद वज्रदत्त यहाँ के राजा हुए (महाभा० सभा० २६.७-८; आश्व० ७५;१)।

प्राग्देश-पु॰ [सं॰] एक देश जो उत्तम घोड़ोंके लिए विख्यात था (ब्रह्मां॰ ४.१६.१८) ।

प्राग्वाट—पु० [सं०] प्राचीन कालका एक नगर जो गंगा और यमुनाके बीचमें स्थित था। केव्यसे अयोध्या आते समय भरतजी इस नगरीसे होते हुए आये थे (गमायण)। प्राचीतत—पु० [सं०] जनमेजयका पुत्र जिसने प्राची (पूर्व) दिशा बनायी (मरस्य० ४९.१)।

प्राचीनकुल-पु० [मं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम जिसे कोई कोई आपातरतम और प्राचीनगर्भ भी कहते हैं।

प्राचीनगर्भ-पु० [सं०] सृष्टि (ध्रुवपुत्र पुष्टि = वायु०) तथा छायाके पुण्यातमा पाँच पुत्रोंमेसे एक पुत्र, सुवर्चाका पति तथा उदारधी, जो पूर्वजन्ममें इन्द्र था, का पिता (ब्रह्मां० २० ३६.९८-१००; वायु० ६२, ८३-८७)।

प्रचीनवर्हि -पु० [सं०] (१) इंद्रका एक नाम-दे० (इंद्र)। (२) एक प्राचीन राजाका नाम जो एक प्रजापति थे। अग्निपराणानुसार यह अग्निहंत्री राजा हविर्धान तथा आग्नेयी धिषणाके पुत्र थे। समुद्रकी पुत्री सामुद्री जो सवर्णा थी इन्हें ब्याही थी और उससे १० पुत्र = प्रचेतागण उत्पन्न हुए। उनके ये पिता थे जो सब धनुर्वेदके पण्डित थे। यह प्रजापति कहलाते थे। इन लोगोंने १०,००० वर्षीतक तप किया। जब तपस्यासे उठे तो इन्होंने पृथ्वी-को वक्ष, लता, गुल्म आदिसे आच्छादित देखा। इनके मखसे निकली क्रोधाग्नि और वायुसे वृक्षादि जलने लगे थे तव वनस्पतियों और ओषधियोंके राजा सोमने प्रचेतागणसे प्रार्थना की तथा मारिषा वृक्षपुत्री (वार्क्षा)से इनका विवाह कर दिया जिससे इनके दक्ष पुत्र उत्पन्न हुए (भाग० ६.४.४; ब्रह्मां० २.१३.३९, ६९; ३०-४०; ३७.२४.४१; मत्स्य० ४.४६-७; वायु० ६३.२३-२५; विष्णु० १.१४.४-७) । इन्होंने इतने यज्ञ किये कि यज्ञोंमें पूर्वाभिमुख दिछाये गये कुद्योंसे सारी पृथ्वी पट गयी थी। इसीमे इनको प्राचीनवहिं कहते थे, इनका असली नाम बहिषद् था (भाग० २.७.४३; ४.२४.१३; विष्णु० १.१४. २-४)।

प्राचीनबर्हिगण-पु० [सं०] सामुद्रीके १० पुत्र जिन्हें प्रचेतागण कहते हैं और जो सबके सब धनुर्वेदमें पारंगत थे (वायु० ३०.३६)।

प्राचीनयोग-पु० [सं०] (१) एक गोत्रप्रवर्तक ऋषि (हि० वि० को०)। (२) शृंगि-पुत्रके तीन शिष्योंमेंसे एक शिष्य तथा एक संहिताका प्रवर्तक जिनका पुत्र कौशुमका शिष्य था (वायु० ६१.४०; ब्रह्मां० २.३५.४५-६)।

प्राचीनयोगपुत्र-पु० [सं०] बौथुमशाखाके प्रवर्तक बौथुम-के छह शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (वायु० ६१.४२)।

प्राचीसरस्वती स्ति [सं ] पूर्वाभिमुख सरस्वती जहाँ नारायणकवच (स्तोत्र) धारण करनेवाले कौशिक दिज, जिसने मरुभूमिमें समाधिसे शरीर छोड़ा था, की अस्थियाँ नदीमें डालकर तथा स्नानकर चित्ररथ गन्धर्व स्वस्थ हुआ था (भाग० ६.८.४०)।

प्राचीसरस्वतीवीर्थ पु॰ [सं॰] गयामें स्थित एक तीर्थ जहाँ स्नानकर संध्या तर्पण करनेवाला व्यक्ति विष्णुलीक पाता है (वायु॰ ११२.२३)।

प्राचेतस—पु० [सं०] (१) प्राचीनविक्तं दस पुत्रों तथा मारिषा वार्क्षसि उत्पन्न १०० पुत्रोंका सामूहिक नाम जिनमें दक्ष प्रजापित प्रमुख था (महाभा० आदि० ७०.४)। (१) वरुणके पुत्रका नाम! (३) महिष वाल्मीिका एक नाम (भाग० ९.१०.११) वाल्मीिक रामायणमे इन्होंने (वाल्मीिक-ने) अपनेको स्वयम् प्राचेतस कहा है (वाल्मीिक-उत्तर० ९६.१८)। (४) पुष्पवाहनको पूर्वजन्मकी कथा वतलानेवाले एक ऋषिका नाम (मत्स्य० १००.७; वायु० ६२.७२)।

प्राचेतस - पु० [सं०] --- दे० प्रचेता, प्राचीनविह तथा शत-दुनीके १० पुत्रीका सामृहिक नाम । रुद्रके आदेशसे इन लोगोंने १०,००० वर्षीतक तप किया था और जनसंख्या-वी वृद्धिके लिए पृथ्वीपरके जंगली वृक्षीको जला डाला था (विष्णु० १.१४.१०-४८)।

प्राचेय – पु० [सं०] एक कइयपकुलका गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.८) ।

प्राच्य-पु०[सं०](१)हिरण्यनाभि कौथुमके दिष्य सामगाचार्य कृतके २४ दिष्योंका सामूहिक नाम इन्होंने श्रीसामशाखाका विस्तार किया ये सभी सामगाचार्य हुए (वायु० ९९.१९१)। (२) एक पूर्वी जनपद का नाम (वायु० ५८.८१)।

प्राच्यसाम – पु० [सं०] इसमे ६ संहिताएँ हैं जो कृतकी वतलायी जती हैं (भाग० ९.२१.२८-९; ब्रह्मां० ३.६३. २०७; मत्स्य० ४९.७६) ।

प्राच्यसामग – पु० [सं०] हिरण्यनामके शिष्यगण (विष्णु० ३.६.५-२४; ४.१९.५२)।

प्राजक-पु० [सं०] गाड़ियोंका सारिथ। यदि वह अनाड़ी तथा अकुशल है तब इससे व्यक्तियोंको चोट लगे तो इसका स्वामी दंडित होगा और यदि कुशल है तब स्वयम् दंड पानेगा (मत्स्य० २२७.९५-६)।

प्राजापत्य – पु० [सं०] (१) एक यझ विशेष जिसे शरीर त्यागनेके पूर्व युधिष्ठिरने किया था (भाग० १.१५.३९; ३. १२.४२; वायु० ८१.३)। (२) रात तथा दिनका एक मुहूर्त विशेष (ब्रह्मां० ३.३.४०, ४२; वायु० ६१.७५; ६६. ४१) । पुष्य महीनेके कृष्णपक्षका आठवाँ दिन (अष्टमी), (वायु० ६६.४२), दसवाँ "गांधार ग्रामिक (वायु० ८६.४२) । (३) विवाहोंका एक प्रकार (ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच, ये ही आठ प्रकारके विवाह होते हैं) जिसमें कन्याका पिता वर और कन्यासे एक साथ रहकर गार्हस्थर्भ पालन करनेकी प्रतिशा कराता है (विष्णु० ३.१०,२४)।

प्राजापत्यवत—पु० [सं०] इस व्रतका करनेवाला शिवलोक प्राप्त करता है (मत्स्य०१०१.६६)। मनुके मतानुसार इसमें तीन दिनोंतक मुर्गीके अंडेके बरावर २६ या १५ ग्रास प्रातः काल; और तीन ही दिनोंतक उपर्युक्त मात्रामें २५ या १२ ग्रास सायंकाल और तीन दिन अयाचित २४ ग्रास भोजन तथा तीन दिन उपवास करनेसे एक प्राजापत्य होता है। ऐसा न होनेपर यथाक्रम एकसुक्त, नक्त, अयाचित और उपवास ३-३ दिन करें। उपवास निराहार न हो सके तो जल या दूध ले। इससे अनादिष्ट पापोंकी निवृत्ति होती है (मनु० ११.२११)।

प्राज्ञ - पु० [सं०] पुराणानुसार कल्कि देवके बड़े भाईका नाम । प्राज्ञी - पु० [सं०] सूर्यदेवकी पत्नीका नाम (-दे० सूर्य, आहित्यपु०) ।

प्राड्विवाक - पु॰ [सं॰] मत्स्यपुराणानुसार एक न्यायाधीश जिसे अन्याय करनेके कारण निर्वासित कर दिया जाता है (मत्स्य॰ २२७.१६०-१)।

प्राण-पु॰ [सं॰] (१) विधाता तथा नियति (आयति = ब्रह्मां०)का एक पुत्र, पुण्डरीकाका पति तथा द्युतिमान्का पिता (भाग० ४.१.४४-४५; ब्रह्मां० २.११.६-९, ४)। (२) धर्मका पुत्र एक वसु, ऊर्जस्वतीका पति तथा सह आदि तीन पुत्रों ता पिता (भाग० ६.६.११-१२; विष्णु० १.१५.११३)। (३) स्वारोचिष मन्वंतरका एक भार्गव ऋषि (ब्रह्मां० २.३६.१०; मत्स्य० ९.८) । (४) धरका एक पुत्र (मत्स्य० ५.२४) एक साध्य (मत्स्य० २०३.११; ब्रह्मां० ३.३.१६)। (५) अंगिरसका एक पुत्र (मत्स्य० १९६.२. वायु० ६५.१०५) । एक साध्य (वायु० ६६.१५) एक तुषितदेव (ब्रह्मां० ३.३.१९; वायु० ६६.१८) । एक अजित-देव (वायु० ६७.३४)। (६) अंतरात्मा। यह अन्न = भोजन है और अन्न = ब्रह्मा, इसीसे जीव उत्पन्न होते है (उपनिषद् तथा यजुर्वेदके सिद्धान्तोंसे तुलना करें) (वायु० १५.१४)। यह एक वायु है जो मनुष्योंके कमॉके फला-फलका निर्णय करता है (वायु० २१.४७; ३१.४१)। यही जीव है (वायु० १०२.१०१) । (७) धाताका एक पुत्र तथा द्युतिमान् का पिता (विष्णु०१.१०.४-५) । (८) स्वारोचिष मन्वतरके सर्पापयोंमेस एक ऋषि (विष्णु० ३.१.११) ।

प्राणनाथ-पु॰ [सं॰] एक सम्प्रदायके प्रवर्तक आचार्य जो जातिके क्षत्रिय थे और और गजेबके समकालीन थे। यह हिन्दू-मुस्लिम एकतापर ही बोलते थे।

प्राणप्रतिष्ठा - स्त्री० [स०] हिन्दू धर्मशास्त्रानुसार किसी मूर्ति-को मंदिर आदिमें स्थापित करनेके पूर्व मंत्रों द्वारा उसमे प्राणप्रतिष्ठा करनी पड़नी है अन्यथा वह पूजाके योग्य नहीं होती (पुराणोक्तसर्वदेवपूजा)।

प्राणरोध-पु० [मं०] (१) २८ नरकोंमेंसे एक जहाँ पशुओं-

की हत्या करनेवाले दंडित होते हैं (भाग० ५.२६.७, २४)। (२) श्वासके रोकनेकी क्रिया = प्राणायाम जो भक्तिका एक साधन है (वायु० १०४.२४)।

प्राणाचार्य-पु॰ [सं॰] पुरोहित जिनके परामर्शकी आव-इयकता राजाओंको होती है (मत्स्य॰ २१५.३५)।

प्राणायाम-पु० [सं०] (१) योगका एक साधन (विष्णु० १. २२.०५; ५.१०.१५; ६.७.४०) । (२) इसके तीन प्रकार है, यह तपस्याका एक ढंग है (भाग० ४.८.४४; २३.७; ब्रह्मां० ३.२२.७३: मत्स्य० २२७.३७) । जिसे महेश्वर योगका एक अंग माना गया है । मंद, मध्य और उत्तम श्वास नियं-त्रणके ये तीन ढंग कहे गये हैं। प्राणायामका प्रमाण= १२ मात्रा है, मंद प्राणायाम १२ मात्राका होता है । उसमें उद्धात भी १२ ही होते हैं। मध्यम = उद्धात X २ = २४ मात्रा; उत्तम = उद्धात × १ = १६ मात्रा। उत्तमसे खेद, कंप और विषाद उत्पन्न होते हैं। प्राण एक क्रर जंगली पञ्चके समान है जिसे नियंत्रण द्वारा नम्र बनाया जा सकता है। योग द्वारा नियंत्रित हो यह शीघ्र ही अनु-शासित हो जाता है। प्राणवायपर नियंत्रण कर लेनेपर मनुष्य इच्छानुकूल जीवित रह सकता है। प्राणायाम सब तपस्याओं तथा यज्ञ फलोंके बराबर है, इससे शरीरके सारे दोष नथा पाप जलकर भस्म हो जाते हैं (वायु० १०.७८-९२)। शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद इसके फल हैं (वायु० ११.४; १८.१७-१९) । अभ्यास विधि = ओरेम्का ध्यान रख श्वास खीचना तथा सूर्य और चंद्रमाको नमस्कार करना, स्वस्तिक या पद्मासन लगाकर बैठना चाहिये, मुँह वन्द रहे, आँखें अधखुली रहें, सिर, गर्दन तथा शरीर झुका न रहे, वक्षस्थल आगेकी ओर तना रहे और ध्यान नामके अग्रभागपर रहे। तमोगुणको रजोगुणसे ढककर रजोगुणको सत्त्वगुणसे ढक दे। तत्पश्चात् सत्त्वगुणमें स्थित होकर एकाम चित्तसे योगकी साधना नियमित रूपसे करे । तदनन्तर पाँचों इन्द्रियों, इन्द्रियोके अर्थ—रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श-, मन और पाँचों वायुओं-प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान-को अपने वदामे कर सामूहिक रूपसे सवका प्रत्याहार करना प्रारम्भ करे। निमेघोन्मेष एक कलाका जानना चाहिये। १५ निमेषकी एक काष्ट्रा होती है, ३० काष्ट्राओंकी एक कला होती है। १२ मात्राबाला प्राणायामका विधान किया जाता है। द्वादश आयामकी धारणा कहा गयी है, दो धारणाओंवाला योग कहा गया है। इस प्रकारके योगते युक्त योगी ऐश्वर्य-को प्राप्त करता है एवं अपने तेजसे प्रदीप्त परमात्माका दर्शन पाता है। प्राणायामयुत नियतात्मा बाह्मणके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वस्थ होता है इत्यादि । प्राण और अपानका मम्यक् निरोध प्राणायाम है। मनकी धारणा धारणा कही जाती है। विषयोंकी निवृत्तिकी प्रत्याहार कहते हैं इन सबका संघात होनेपर योगरूप सिद्धि प्राप्त होती है। जो योगी सब कामनाओंका जैसे कछुआ अपने अंगोंको समेट लेता है वैसे ही प्रत्याहार करता है वह आत्माराम और एकाग्र चित्त हो अपनेमें आत्माका साक्षात्कार करता है (वाय्० ११.१२-२९; २२.१९; ११०.१३)। प्राणी-पु॰ [मं॰] राजाओंके प्राणयुक्त सात रत्न-पत्नी,

पुरोहित, सेनानी, रथकार अर्थात् शिल्पी मंत्री, घोड़े तथा हाथी (ब्रह्मां० २.२९.७६; वायु० ५७.७०)। राजाओं के चौटह रत्न कहे गये हैं जिनमें सात प्राणयुक्त और सात प्राणविहीन। प्राणयुक्त ऊपर बतालाये गये हैं। प्राणविहीन ये हैं—राष्ट्र, रथ, मणि, खङ्ग, चर्म (ढाल), पताका और निधि (ब्रह्मां० २.२९.७४)।

**प्रांतदेश**−पु० [सं०] यह उत्तम नसलके घोड़ोंके लिए विख्यात है (ब्रह्मां० ४.१६.१८)।

प्रातः - पु॰ [सं॰] (१) पुष्पाणं तथा प्रभाके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग॰ ४.१३.१३)। (२) प्रातःकाल जिसका जन्म थाता और राकासे हुआ है (भाग॰ ६.१८.३)। (३) एक राक्ष्म जो श्रावण महीनेमें, जब इन्द्र नामके सूर्य तपते हैं, सौरगणके अन्य विश्वावसु आदि संगियोंके साथ सूर्यरथपर अधिष्ठत रहता है (वायु॰ ५२.१०)। (४) कौरन्य कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सूर्ययक्तमें जल मरा था (महाभा॰ आदि॰ ५७.१३)।

प्रातस्तन – पु॰ [मं॰] 'लेखा'से आरम्भ कर सूर्य जब ३ मुहूर्त्त चल लेता है तब यह समय आता है। यह दिनका से हिस्सा है (वायु॰ ५०.१७०)।

प्रातिकामी – पु॰ [सं॰] दुर्योधन के एक सारिथ तथा दूतका नाम । यह द्रीपदीको कौरवसभामें बुलानेके लिए गया था (महाभा॰ सभा॰ ६७.२-४)।

प्रातिपीय −पु० [सं०] (१) एक राजाका नाम (महाभारत) । (२) एक गोत्र प्रवर्तक ऋषिका नाम ।

**प्रातिपेय**-पु॰ [सं॰] एक राजाका नाम (महाभा०) ।

प्रातिभ-पु॰ [मं॰] एक प्रकारका विद्य जो पुराणानुमार योगियोंके योगमें होनेवाले पाँच विद्योंमेंसे एक हैं (योग-मार्ग-प्रकाशिका)।

प्रातिमेधी - स्त्री॰ [सं॰] अदिति प्रभृति कई मुख्य ब्रह्म-वादिनियोंमेंसे एक ब्रह्मवादिनी (ब्रह्मां॰ २.३३.१९)।

**प्रातृद**-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम ।

प्रादेश - पु० [सं०] (एक मान), तर्जनीते अंगुष्ठतकका विस्तार १० अंगुल; ताल, मध्यमा अंगुलीसे अंगुष्ठतकका विस्तार ताल कहा जाता है। अनामिकासे अंगुष्ठतकका विस्तार वितस्ति कहा जाता है, किनष्ठ अंगुलीसे अंगुष्ठतकका विस्तार गोकर्ण कहा जाता है (वायु० ८.१०३; ब्रह्मां० २.७.९६)।

प्राधा – स्त्री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा करयप ऋषि-की एक पत्नी जो अनवद्या आदि कन्याओं तथा दस देव-गंधर्वी ी माता थी।

प्राधानिकी -स्त्री॰ [सं॰] प्रधान और मायासे हुई सृष्टि = (सांस्ट्य) (वायु॰ १०२.१३३)।

प्रापण-पु० [मं०] दनु और कदयपके सैकड़ों दानव पुत्रोंमें-से एक प्रधान टानवका नाम (ब्रह्मां० ३.६.७)।

प्राप्ति—स्त्री० [सं०] (१) सुपारवर्गके देवों, जो संख्यामें दस हैं, मेंसे एक सुपारदेवका नाम (वायु०१००.९४)। (२) जरासंधकी एक पुत्रीका नाम जिसका विवाह मथुरापित कंससे हुआ था। पितकी मृत्युके पश्चात् इमने पिताके घर जा पितके बधका मारा हाल कहा था (भाग०१०.५०.१.२; विष्णु० ५.२२.१)। (३) कामकी पत्नीका नाम (भाग०)। (४) चक्रराजरथेन्द्रके नवम पर्वमें स्थित दस

सिद्धि देवियोंमेंसे एक सिद्धि देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.१९. ४; ४४. ०८)। (५) अणिमा आदि आठ ऐश्वयोंमेंसे एक जिससे सब इच्छाएँ पूर्ण होती हैं—दे० अणिमा। (६) आठ योगैश्वयोंमेंसे एक (वायु० १३.३,१३)।

प्रायश्चित्त-पु॰ [सं॰] शास्त्रीय कृत्य विशेष जिससे पाप छूट जाते हैं परन्तु जो विष्णुभक्त नहीं हैं उनके लिए यह सब निरर्थक है (भाग॰ ६.१.११, १८)—दे॰ प्रायश्चित्तेन्दु-शेखर।

प्रायोपवेश-पु० [सं०] आमरण उपवासका व्रत । राजा परीक्षित्ने विष्णुका ध्यान लगाकर यह किया था (भाग० १.१९.७) । इन्द्र द्वारा शिष्योंके मारे जानेपर सुकर्माने भी यही वृत किया था (वायु० ६१.२९; ब्रह्मां० २.३५.३४) ।

प्रालेयदौल-पु० [सं०] प्रालेयाद्रि, हिमालयका एक नाम (मत्स्य० ८६.२५, ५७, ५९)।

**प्रावरक**−पु० [मं०] क्रौंचद्वीपके कुशल, मनोनुग, उष्ण आदि सात वर्षोमेंसे एक वर्षका नाम (वायु० ४९.६७) ।

**प्रावहि** −पु० [सं०] अंगिरस-कुलके प्रवरप्रवर्तक एक **ऋषि-**का नाम (मत्स्य० १९६.१३) ।

प्रावेषि – पु॰ [सं॰] अंगिरसवंशके एक प्रवर प्रवर्तक ऋषि-का नाम (मत्स्य॰ १९६.१६) ।

प्रावृषेय-पु० [सं०] एक पूर्वी देशका नाम (ब्रह्मां० २.-१६.५४)।

प्राहिनक - पु॰ [सं॰] मधु और कैटम तथा विष्णु और जिष्णु-के युद्धोंमें जिस रूपमें ब्रह्मा नियुक्त थे, वह (वायु॰ २५.-४१)। (प्राक्षिक = पंच, हारजीतका निर्णायक)।

प्रासेब्य-पु॰ [मं॰] कऱ्यप-कुलका एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य॰ १९९.८)।

प्राह्माद-पु० [मं०] प्रह्लाद; इन्द्रने इसे युद्धमें पराजित किया था (वायु० ९७.७९) । इसे असुरोंका इन्द्र कहते थे (वायु० ९७.९०) । यह हिरण्यकशिपुके पश्चात् राजा हुए थे (वायु० ९८.४१, ८१) ।

प्राह्मदि-पु० [मं०] प्रह्लादका पुत्र विरोचन, जो सटा इन्द्र-के वधकी ताकमें रहता था, तारकामय युद्धमें इन्द्र द्वारा मारा गया (वायु० ९७.८०)।

प्रियंकर-पु०[सं०] एक दानवका नाम ।

प्रियंवद-पु० [सं०] गंधवींके राजाका एक पुत्र, एक गंधवीं। प्रियकप्रिया-स्त्री० [सं०] लिलतादेव के १६ नामोंमेंसे एक नाम, मंत्रिणी (ब्रह्मां० ४.१७.३४, ४३; ३१.१०५)।

प्रियदर्शन-पु॰ [मं॰] एक गंधर्वका नाम (संस्कृ॰ श॰ कौरतुभ)।

प्रियनिश्चय-पु० [सं०] भव्य देवगण, जिसमें आठ देव हैं, मेंका एक देव (ब्रह्मां० २.३६.७२)।

प्रियमृत्य - पु॰ [मं॰] तामस मनुके जानुजंध आदि दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ २.३६.४९; वायु॰ ६२.४३)।

प्रियमधु-पु॰ [सं॰] दलरामका एक नाम (भाग॰)।

प्रियमुखी – स्त्री० [मं०] मौनेय देवगन्थवींकी बहिन १४ अप्सराओं मेंसे एक अप्सराका नाम (वायु० ६९.४)। प्रियमेध – पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम। (२) भाग-

वतानुसार अजमीढ़के एक ब्राह्मण पुत्रका नाम (भाग० ९.२१.२१)। प्रियवत-पु० [सं०] (१) स्वायंभुव मनुके दो पुत्रोंमेंसे एक जो उत्तानपादके भाई थे। इनमें वासुदेवका अंश प्रच्र मात्रामें था (भाग० ३.१२.५५: २१.२: ४.१.९: ११.२.१५; ४.८.७; मत्स्य० ४.३४; वायु० ३३.६; ५७.५७; विष्ण० १.७.२८) । इनकी दो पिन्नयाँ थीं = बहिंष्मती (विश्वकर्मा-की पुत्री) तथा विष्णुपराणानुसार कर्दम ऋषिकी पुत्री काम्या जिसके गर्भसे इनके दस (१०) पुत्र तथा दो पुत्रियाँ हुई। अग्नीध्र तथा उत्तम मनु इन्हीं पुत्रोंमें थे। दूसरी पत्नीसे तीन पुत्र हुए जो सबके सब मन्वंतरके अधिपति थे। दस पुत्रोंमेंसे महावीर, कवि और सवन तीन-ने तो सन्यास ले लिया । बचे सातमेंसे प्रत्येकको एक-एक महादेश दे प्रियव्रतने उन्हें वहाँका राजा बना दिया। यद्यपि प्रियव्रत परम भागवत तथा नारदके भक्त थे पर पिताकी आज्ञानमार इन्होंने ११ अर्बुद वर्षीतक राज्य किया था। बहिंष्मतीके गर्भसे उत्पन्न ऊर्जस्वती नामकी इनकी पुत्री शुक्रकी पत्नी तथा देवयानीकी माता थी (भाग० ५.१.२४, ३४)। यह एक प्रसिद्ध वंशके आदि पुरुष थे (भाग० ५.६.१४; १५ पूरा), तपस्या कर इन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया था (मत्स्य० १४३.३८; विष्णु० १.११.१)। कर्दम ऋषिकी पुत्री काम्यासे सम्राट् तथा कुक्षि दो पुत्रियाँ हुईं। खारोचिष मन्, औत्तम मन्, तामस मन् और रैवत मन इसी वंशके थे (विष्णु० २.१.३-६)।

स्रंकी किरणोंसे केवल आधे संसारको ही प्रकाश पाते देख प्रियन्नतने अपने तीन्नगामी रथपर बैठ सात वार स्र्यंका पीछा किया पर नह्याने इन्हें समझाकर रोक दिया। भागवतानुसार इनके रथके पि योंसे बने गड्डोंसे ही सात समुद्रोंको सृष्टि हुई और ऊँचे स्थानोंपर सात महादेश इस गये। (२) शतरूपाके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (न्नह्यां० १.१.५%; वायु० ६२.५९)। (३) विराजमनुका एक पुत्र (न्नह्यां० २.९.४१; वायु० १.६६; १०.१६)। कर्दम क्रिकी पुत्री काम्याका पिन (वायु० २८.२८) इसके १० पुत्र तथा २ पुत्रिया थीं (न्नह्यां० २.११.३३)। (४) आद्या नामक देवगण, जिसमें ८ देवता हैं, मेंका एक देवता (न्नह्यां० २.३६.६९)। (५) क्रमुसे विष्णुपुराण सुनकर इसने भागुरिको सुनाया था (विष्णु० ६.८.४३)!

प्रियव्रतान्वयज पु॰ [मं॰] प्रियव्रतके वंशज, खारोचिष, औत्तम, तामस और रैवत मनु (वायु॰ ६२.५६)।

प्रियसंगमन─एक स्थान विशेष जहाँ अदिति और करयप-्का मिलन हुआ था─दे० (अदिति, करथप)।

प्रिया - स्त्री॰ [मं॰] दक्षकी एक पुत्री (वायु॰ १.१२२)। प्रियकारिणी (सर्वाद्या) - स्त्री॰ [मं॰] सर्वसेक्षोभिणी आदि आठ मुद्रा देवियोंमेंसे एक मुद्रा देवीका नाम (ब्रह्मां॰ ४-४४.११४)।

प्रीत-पु॰ [सं०] दस चरकाध्वर्युओंमेसे एक चरकाध्वर्युका नाम (ब्रह्मां० २.३३.१३) ।

प्रीति — स्त्री॰ [सं॰] (१) चंद्रमाकी षोडश व.लाओं मेंसे एक कलाका नाम (ब्रह्मां॰ ४.३५.९२)। (२) वरदा, ह्रादिनी आदि विष्णुकी चार कलाओं मेंसे एक कलावा नाम (ब्रह्मां॰ ३.३५.९५)। (३) कामदेवकी पत्नीका नाम। कहते है पूर्वजन्ममें वह अनंगवती नामकी वेदया थी। माधमें विभूति- द्वादशीका विधिवत व्रत करनेके कारण मरनेपर कामदेवकी पत्नी हुई। यह "रित"की सौत हुई (मत्स्य० १००.३२)। (४) दक्षकी एक पुत्री जो पुलस्त्यकी पत्नी थी (वायु० १०.२७, ३१; २८.२२; विष्णु० १.७.२५)। दावाग्नि, देववाहु और अत्रि इसके तीन पुत्र हुए (ब्रह्मां० २.९.५२.५५; ११.२६)। विष्णु०के अनुसार दत्तोलि भी इसका पुत्र था (विष्णु० १.१०.९)। (५) अंगिराकी एक पत्नी (विष्णु० १.७.७)।

प्रीतिजुषा – स्त्री० [सं०] उषाका दूसरा नाम, यह अनिरुद्ध-की पत्नी थी।

प्रीतिव्रत-पु॰ [सं॰] विष्णु प्रीत्यर्थ किया जानेवाला एक व्रतिविद्रोष (मत्स्य॰ १०१.६) ।

प्रेत-पु० [सं०] पुराणानुसार मृत्युके पश्चात् मनुष्योंको प्राप्त होनेवाला शरीर। जिन लोगोंके श्राद्धादि नहीं होते वे प्रेत योनिमें ही रहते हैं जिनका निवास स्थान मलम्त्रादि गंदे स्थान बताये गये हैं। ये निर्लंडन तथा अपवित्र भोजन करनेवाले कहे गये हैं (दे० प्रेतमक्षरी)। ये बालकोंको वह देते हैं।

प्रेतकर्म - पु॰ [सं॰] अंत्येष्टि क्रियासम्बन्धी कृत्य (विष्णु॰ ३.१३.७-१६)।

प्रेतकृट-पु०[सं०] यह गयामें स्थित है (बायु० १०९.१५)। प्रेततपर्ण-पु० [सं०] मरनेके दिनसे सपिंडीके दिनतक होनेवाला तर्पण।

श्रेतदेह -पु॰ [सं॰] मरनेके दिनसे सिपंडीतकका मृतकका किल्पत शरीर।

**प्रेतधूम**−पु० [सं०] चितासे निकला हुआ धुआँ । **प्रेतनदी**−स्त्री० [सं०] वैतरणी नदीका नाम ।

**प्रेतपक्ष** - पु० [सं०] महालय, आश्विनका कृष्णपक्ष -- दे० पिनृषक्ष (वायु० ८३.४१)।

प्रेतपर्वत-पु० [सं०] यह गयामें है (वायु० ८३.२०; ११०.८,९)।

प्रेतयाना - स्त्री० [सं०] अन्धकरुधिर पानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१९)। प्रेतराक्षसी - स्त्री० [सं०] तुलसीका वृक्ष, जहाँ ये होते हैं वहाँ भृत-प्रेत नहीं आते।

प्रेतराज-पु॰ [सं॰] यमराजका नाम, जिसके मतानुमार अपने धनका ५/६ गयामें अपने श्राद्धमें व्यय करे और १/६ अपने कर्मके लिए रख लेतो संकारसे मुक्ति होती है (बायु॰ ११२.१५-२०; विष्णु॰ ५.२३.४४)।

प्रेतलोक-पु॰ [सं॰] मृत व्यक्तियोंका लोक (वायु॰ ११०. ४४)।

प्रेतिशिला – स्त्री० [सं०] गयास्थित शिलाका एक भाग जहाँ पिंडटान होता है। यहाँ प्रेतकुंड है जहाँ प्रेत अपना भाग प्रहण करते हैं। यह गयाके सिरपर स्थित है (वायु० १०८.१५, ६७; ११०.६६)।

प्रेताशीच-ए० [मं०] हिन्दू शास्त्रानुसार वह अशुद्धि जो घरके किसी व्यक्तिके मरनेके वाद होती है। यह ब्राह्मणोंको १० दिन, क्षत्रियोंको १२ दिन, वैश्योंको १५ दिन तथा श्ट्रोंको एक महीना (ब्रह्मां० ३२०।६२)। "दशाहे ब्राह्मणः शुद्धोः द्वादशहेन क्षत्रिय। वैश्यः पश्चदशहेन शुद्धो मासेन शुद्धचिति'' (विष्णु० ३.१३.१८-१९) ।

प्रेमजा - स्त्री० [मं०] मरीचि ऋषिकी पत्नीका एक नाम । प्रौष्ठपद्यष्टका - स्त्री० [सं०] अच्छोदामत्स्यगंधीने पृथ्वीपर जो रूप धारण किया था, उसे सत्यवती कहते हैं तथा पितृ-लोकमें यह अष्टका नामसे विख्यात है (मत्स्य० १४.१८-९)। प्रोष्ठपद महीना (मत्स्य० ५३.५२)।

प्रक्ष-पु० [सं०] (१) वनवृश्लोंका अधिपति। गौ रूपी पृथ्वी-को दूननेके समय यह वृश्लोंके लिए वछड़ा बना था (मत्स्य० ८-८; १०.२८)। श्रीकृष्णाष्टमीत्रत तथा तड़ाग-निर्माण सम्बन्धी उत्सवोंमें इसकी पतली-पतली डालियोंकी आवश्य-कता पड़ती हैं (मत्स्य० ५६.७; ५८.१०)। (२) दारुकका एक पुत्र तथा विष्णुका एक अवतार (वायु० २३.१९६)। (३) एक महादेश जो किंपुरुषका एक भाग है तथा नंदनके बरावर है। यहाँ एक प्रश्ल (पाकड़) वृक्ष है (वायु० ३३.११; ४६.४)।

ष्ठक्षतीर्थं -पु॰ [सं॰] कुरुक्षेत्रका एक पवित्र सरोवर जहाँ अप्सराएँ क्रीड़ा करती थीं। पुरूरवाको उर्वशी यहीं मिली थी। हरिवंशके अनुसार एक पवित्र तीः का नाम (वायु॰ ९१.३२-३)।

हश्चद्वीप - पु॰ [मं॰] पुराणानुसार सात द्वीपोंमेंसे एक जो जंबू द्वीपके चारो ओर माना गया है और दो लाख योजनतक विस्तृत है। यहाँ अग्निदेव सदा प्रकाश देते हैं। इध्मजिह्न इसका प्रथम शासक था जिसने इसके ७ खण्ड कर अपने ७ पुत्रोंको दिये थे। दूसरे मनसे प्रक्षद्वीप ९

महादेशों में से एक है जहाँ का पहला राजा मेधातिथि था जिसके शांतभय, शिशिर, सुखोदय, आनन्द, शिव, क्षेमक, और ध्रव सात पुत्र थे जिनमेंसे प्रत्येकको उसने इस द्वीपका एक खंड दिया था। विष्णुपुराणानुसार इसमें ७ नदियाँ हैं—अनुतप्ता, शिखी, विषाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और सुकृता (ब्रह्मां० २.१९.१९; वायु० ४९.१७; विष्णु० २.४. ११) । यहाँ सदा त्रेतायुग बना रहता है तथा यहाँके निवा-सियोंकी आयु ५००० वर्ष कही गयी है। यहाँ चातुर्वर्ण्यका नियम है, निवासी सूर्यकी उपासना करते हैं। अर्यक, करर, विदिश्य और भावी यहाँके ये ही चार वर्ण हैं। इस द्वीपमें प्रक्षका एक बहुत बड़ा वृक्ष है तथा इसके चारी ओर ईखके रसका (खारी = वायु०) समुद्र है (भाग० ५. १.३२; २०.१-७; ब्रह्मां० २.१४.११-१५) । इसी वृक्षके कारण इसे प्रश्नद्वीप कहते हैं। इसमें सात ही वर्ष हैं और सात ही पहाड़ जिनके नाम पुराणोंमें अलग-अलग दिये हैं। विष्णु यहाँ सोमरूपमें रहते हैं (विष्णु० २.१.१२; २.५; ४.२-२०) ।

प्रक्षप्रश्रवण – पु०[सं०] सरस्वती-तटपरका श्राद्ध आदि के लिए एक अति उपयुक्त पवित्र तीर्थस्थान (ब्रह्मां० ३.१३.६९) । प्रवंगमातंग – पु० [सं०] एक जाति विशेष (मत्स्य० ११४० ४४) ।

ष्ठवंगव−पु० [मं०] एक पूर्वी देश (ब्रह्मां० २.१६.५३)। फ्रव−पु० [सं०] ताम्रा और मारीच (क़दयप)की छह पुत्रियों-मेंसे एक पुत्री शुचिसे उत्पन्न बत्तर्खे (मत्स्य० ६.३२)।

**फ** 

फट्कारिणी -स्त्री० [सं०] एक शक्तिरेवी (ब्रह्मां० ४.४४. ८८)।

फणिकन्यका - स्त्री० [सं०] नागकन्या (ब्रह्मां० ४.३८.३५)। फणिनायक - पु० [सं०] दोषनाग (ब्रह्मां० ३.३६.७)।

**फलकक्ष** –पु॰ [सं॰] एक यक्ष, जो कुवेरकी समामें रहकर उनको सेवा करता है, का नाम (महाभा॰ समा॰ १६० १६)।

फलकावन-पु॰ [सं॰] एक वन जो सरस्वतीको अति प्रिय है।

फलकीवन∽पु० [सं०] एक वनका नाम जिसे पूर्वकालमें एक तीर्थ माना जाता था और जहाँ देवता सदा निवास करते थे (महाभा० वन ८३.६६-८७)।

फलकुच्कू -पु॰ [सं॰] प्रायश्चित्तका एक व्रत जिसमें फलों-को उवाल कर एक मासतक उसका जल पीनेका विधान है—'फलैर्मासेन कथितैः फलकुच्छ्रो मनीिषभिः' (मार्क-ण्डेय)।

फलमुख-पु० सिं०] भडंका एक सेनापति (ब्रह्मां० २.२१. ७८)।

फलंबत – पु॰ [सं॰] इसका व्रती विष्णुलोक पाता है (मत्स्य० १०१.६२)।

फलसम्मी-पु॰ [सं॰] मार्गशीर्षकी सप्तमीको सूर्यके प्रांत्यर्थ किया जानेवाला एक व्रत जिसमें व्रती सूर्यलोक प्राप्त करता है (मत्स्य॰ ७६.१)। भाद्रपद शु॰ ७ से आरम्भ करके प्रत्येक शुक्का ७ को फलोंसे सूर्यका पूजन कर स्वयं फल खाये (भविष्य पु०)।

फलाहार – पु० [मं०] आंगिरस कुलका एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९६.१६)।

**फलोदक** –पु० [सं०] एक यक्षका नाम (ब्रह्मां०) ।

फल्गु—स्त्री॰ [सं॰] विहारको एक पवित्र नदी जिसके तटपर गया तीर्थ बना है। पितृपश्चमें यहाँ मेळा लगता है (—दे॰ गया)।

फल्गुतंत्र - पु० [सं०] अयोध्याके राजा जो तालजँघसे परास्त होनेके पश्चात् और्व ऋषिके आश्रमके निकट जंगलमें अपनी गर्भवती पत्नीके साथ जा वसा था। इसकी मृत्युके पश्चात् इसी आश्रममे इसका पुत्र प्रसिद्ध सगर उत्पन्न हुआ था (ब्रह्मां० ३.४७.७६)।

फल्गुतीर्थ-पु० [मं०] गयाका एक तीर्थस्थान जहाँ गदाधर निवास करते हैं (वायु० १०५.६, ३६; १०९.१६, ४३; १११.१३-२०) ।

फल्गुनी−पु० [सं०] २७ नक्षत्रोंमें एक नक्षत्रविशेष (वायु० ८२.६) ।

फालमुख-पु॰ [सं॰] बलाहवका एक भाई जो भंडका एक सेनापति था (ब्रह्मां॰ ४.२४.९,४८)।

फाल्गुन-पु॰ [मं॰] (१) फाल्गुनकी अमावस्या, श्राद्धके ि ए एक मन्वंतरादि (मत्स्य॰ १७.७)। (२) अर्जुनका एक नाम (विष्णु॰ ५.३७.२; ३८.३५)। (३) फल्गुन, विष्णुका पवित्रस्थान जहाँ बलराम गये थे (भाग० ७.१४. ३१; १०.७९.१८) ।

फाल्गुनी-स्रो० [सं०] (१) फाल्गुन शुक्का पृणिमा जिस दिन होलिका-दहन होता है जिस दिन हिरण्यकशिपुने अपनी भगिनी (होलिका) के साथ प्रहादको जलानेकी व्यर्थ चेष्टा की थी। (२) गुरु नक्षत्रके लिए पवित्र जिस दिन श्राद्ध करनेसे शरीर-सौन्दर्य प्राप्त होता है (ब्रह्मां० २. २४.१३२; ३.१८.६; वायु० २३.१०७; ५३.१०७) । (३) फाल्गुन मास जिसमें लिंगपुराण दान करना शुभ है (मत्स्य० ५३.३८) । इस मासमें शिवकी पूजा करना कृष्णा-ष्टमी व्रतवालोंके लिए अच्छा है (मत्स्य० ५६.२)। सौभाग्यशयनवृत करनेवालोंको इस मासमें पंचगव्य खाना चाहिये (मत्स्य० ६०.३६)।

फाल्गुनी अमावस्या - स्त्री० [मं०] इस दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करे। यदि अमावस्याको सोम, मंगल, या गुरु या शनिवार हो तो यह सूर्यग्रहणसे भी अधिक फल देनेवाली होती है। इस तिथिको युगका प्रारम्भ होनेसे पितृश्राद्ध (अपिंड) करें ।

फाल्युनी पूर्णिमा -स्त्री० [सं०] पूर्वविद्धा पूर्णिमा ले, संध्या-को भगवान्की पूजा करे। इसी दिन चन्द्रमा प्रकट हुए थे अतः चन्द्रोदय होनेपर अर्ध्य देकर पूजन करे (बृहद्यम) । **फूलडोल-पु०** [हि०] चैत्रशृक्का एकादशीको होनेवाला **एक** उत्सव जिस **दिन फूलके** हिंडोलेपर श्रीकृष्णको **झ**लाते हैं। यह वैष्णवोंका एक प्रधान त्योहार है जो मथुरा, वृंदावन

फूलमती - स्त्री॰ [हिं०] शीतला रोगके एक भेदकी अधिष्ठात्री एक देवी जिन्हें राजा वेनकी पुत्री कहते हैं।

आदिमें भूमसे मनाया जाता है।

**फेनप**-पु० [सं०] (१) चार प्रकारके वानप्रस्थ मुनियोंमेंसे एक वर्गके वानप्रस्थ मुनि, जो स्वयं गिरे हुए फलादिसे जीवननिर्वाह करते हैं (भाग० ३.१२.४३)। (२) भार्गव-वंशके एक गोत्रकार ऋषिका नाम (मत्स्य०१९५.२१)।

फेनाशनि-पु० [सं०] देवराज इन्द्रका एक नाम (इन्द्र) ।

ब

बंजुला - स्त्री [सं०] (१) ऋक्षपर्वतसे निकली २१ नदियों मेंसे एक नदीका नाम (ब्रह्मां० २.१६.३१)। (२) महेन्द्रपर्वतसे निकली ७ नदियों में से एक नदीका नाम (ब्रह्मां० २.१६. ३७)।

**बंध-**पु॰ [सं॰] अज्ञानसे आक्रान्त होनेके कारण जीव वास्तविवता नहीं जान पाता। अयथार्थताके दर्शनसे वह त्रिधा बन्धनमें पड़ता है। प्राकृतबन्धनसे, वैकारिकवन्धनसे और दक्षिणवन्धनसे वधता है। ये तीन बन्धन है जिनका उद्गम स्थान अज्ञान कहा गया है। इनसे अनित्यमें नित्य-बुद्धि, दुःखमें सुखबुद्धि, अनात्मामें आत्मप्रत्यय और अञ्जुचि ञुचिज्ञान ये मनोदोष होते हैं (वायु०१०२.५८-६१)।

बंधन-पु० [मं०] जेलसे भागने तथा भगानेवाला दोनों दंडके भागी होते हैं (मत्स्य० २२७.२०८-१०) । बंधस्थान (मत्स्य० २५६.३५)।

बंधनरक्षिता-पु० [मं०] बंदीगृहका संरक्षक इसे नरक-गामी कहा गया है (वायु० १०१.१५४) ।

**बंधु** – पु० [सं०] (१) वेगवान्का पुत्र तथा तृणिंदुका पिता (भाग० ९.२.३०)। (२) रोहित नामक देवगण, जिसमें दस देव थे, मेंका एक रोहित देव (ब्रह्मां० ४.१.८५; वायु० १००.९०) ।

**बंधुपालित** – पु० [मं०] कुशाल (कुनाल = वायु०) का पुत्र तथा इन्द्रपालितका पिता (मौर्य) (वायु०९०.३३४.२) ।

**बंधुमान्** -पु॰ [मं॰] (१) केवलका पुत्र तथा वेगवान्का पिता (भाग० ९.२.३०; ब्रह्मां० ३.८.३६; ६१.९; वायु० ८६.१४; विष्णु० ४.१.४३-४) । (२) भंगकार और सुयज्ञ-सता नराके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.८६-८८) जिसे अक्ररने मारा था (वायु० ९६.८५)।

बक-पु॰ [मं॰] (१) अंधकका एक पुत्र तथा आडिका भाई एक असुर विद्येष (मत्स्य० १५६.१२) । श्रीकृष्ण एक वार गोपोंके साथ गौ चराते समय उन्हें पानी पिलाने एक

सरोवरपर गये जहाँ बकासुर नामक एक राक्षस कृष्णको निगल गया। श्रीकृष्णका तेज न सह सकनेके कारण बकासुरने उन्हें उगल दिया और अन्तमें उन्होंने मारा गया (भाग० १०.२.१; ११.४८-५२; १२.१४; २६.८; ४३.३०; ४६.२६) (२) एकचका नगरीके निकट यमना तटवर्ती घने वनमें रहनेवाला नरभक्षी बलवान् एक राक्षस, जिसका एकचका नगरी तथा उसके आस-पासके जनपदपर शासन चलता था। वहाँके निवासियोंको जिसको मोजन देना पड़ता था एवं जिसे भीमने मारा था (महाभा० आदि० १५९. ३.७; १६२.५)। (३) एक प्राचीन ऋषिका नाम जो युधिष्ठरकी सभामें विराजमान होते थे। ये दकदाल्भ्य कहलाते थे (महाभा० सभा० ४.११) । (४) मणिवर और देवजनीके ३० पुत्रोंमेंसे एकका नाम (वायु० ६९.१६०)।

बकनख-पु० [सं०] विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा० अनु० ४.५८)।

बकम्ख-पु॰ [सं॰] पिशाचोंके १६ कुलोंमेंसे एक कुलके पिशाचगण (वायु० ६९.२६३) ।

वकरिपु-पु० [सं०] बक राक्षर को मारनेके कारण भीमसेन का एक नाम-दे० वक (२)।

बकब्रती-पु॰ [सं॰] जो अपने विनयके ख्यापनके लिए सदा नीची नजर रखता है। निष्ठुर व्यवहार करता हो, स्वार्थ साधनमें सदा तत्पर रहता हो मिथ्या (बनावरी) विनीत हो वह दक्रव्रती कहलाता है। ऐसे लोग तामिस्र नरकगामी होते हैं (मनु० ४.१९६-७; मत्स्य० ९५.३०)।

बकासुर-पु० [सं०] एक दैत्य जिसे श्रीकृष्णने मारा था —-दे० वक (१) **।** 

बकी-स्री० [मं०] दकासुरकी बहिन पूतना जिसने स्तनोंमें विष लगाकर श्रीकृष्णको मारनेकी चेष्टा की थी पर स्वयं मारी गयी (भाग० १०.१२.१४)।

बगलामुखी-स्रो० [देश०] तंत्रानुसार एक देवी पीताम्बरा,

जिनकी आराधनासे, कहते हैं, विरोधियोंकी वाक्शक्ति बन्द कर दी जा सकर्त है—दे० (वगलातन्त्र)।

बजुला – स्त्री० [सं०] (बजुला) ? सह्य पर्वतकी तलहटीसे निकली एक पुण्यसिलला नदीका नाम (ब्रह्मां० २.१६. ३४)।

बढ्वा - स्त्री ॰ [सं॰] (१) अश्वा (घोड़ी) रूप धारिणी सूर्यकी पत्नी संज्ञाका नाम जो अश्विनीकुमारोंकी माता थी (भाग॰ ८.१३.९, १०)। (२) वसुदेवकी एक परिचारिका (भाग॰)।

बड़वाग्नि—पु० [सं०] कामदेवको भस्म करनेके लिए शिवने क्रोधरूपी अग्नि उत्पन्न की थी जिसे लोक-कल्याणार्थ ब्रह्माने समुद्रके हवाले कर दिया था (कालिकापु०) । पर वाल्मीकि रामायणके अनुसार बड़वाग्नि और्व ऋषिका क्रोध-रूपी तेज है जो कल्पांतमें फैलकर संसारको भस्म कर देगा (हरिबंश) ।

बङ्वानल-पु० [सं०] दे० बङ्वाग्नि ।

**बड्चासुत**−पु० [सं०] अश्विनीकुमारोंका एक नाम<del>--दे०</del> अश्विनीकु० ।

बदरिका-पु० [सं०] यहाँके ऋषि द्वारका गये थे [भाग० १०.९०.२८ (५)]।

बदरिकाश्चम - पु० [मं०] हिमालयपर्वतपर स्थित एक तीर्थ-विशेष जो गढ़वालके पास अलकनंदा नदीके पश्चिमी तर-पर है। यहाँ नरनारायण तथा व्यासका आश्रम है। कहते हैं भृगुतुंग नामक शृंगके ऊपर एक बदरी वृक्षके कारण ही यह नाम पड़ा । स्वर्गप्रयाणके पूर्व दिये श्रीकृष्णके आदेशा-नुसार उद्धवजी यहीं आये थे (भाग० ३.४.४, २२, ३२; ७.११.६; १०.६६ (१३); ब्रह्मां० ३.२५.६७; विष्णु० ५.३७.३४) । महाभारतके अनुमार गंगाकी गरम और ठण्डी यहाँ दो धाराएँ थीं। देवताओंने तप द्वारा विष्णुको यहाँ प्राप्त किया था तथा मुचुकुन्दने विष्णुप्रीत्यर्थ यहीं तप किया था (भाग० १०.५२.४)। पाण्डव महाप्रस्थानके लिए यही गयेथे (महाभा० वन० १४५ अध्या०)। ककुद्मीने अपना बुढ़ापा यहीं विताया था, इसे उर्वशीतीर्थ भी कहते हैं (मत्स्य० १३.४९) और मित्र तथा वरुणने यहाँ तप किया था (मत्स्य० २०१.२४) । पद्मपुराणानुसार वैष्णवोंके सद तीथींमें इसे श्रेष्ठ माना गया है।

बदरीनाथ-पु० [सं०] दे० बदरिकाश्रम ।

**बदरीनारायण** – पु० [सं०] नारायणकी मूर्त्ति जो बदरिकाश्रम-के प्रधान देवता हैं —दे० (बदरिकाश्रम) ।

बदरीप्राय – स्त्री० [सं०] एक द्वीप (टाप्) जहाँ क्दरीवृक्ष अधिक मात्रामें थे और जहाँ वादरायण उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० १४.१६)।

बदर्याश्रम-पु० [सं०] पुरुषरूपी वेदके ब्रह्मरंश्रमें स्थित एक तीर्थ, जहाँ नरनारायणाश्रम है (वायु० १०४.७८; भाग० १०.५२.४)।

बञ्जु — पु० [सं०] (१) दुह्युके दो पुत्रोंमेंसे एक जो सेतु (रिपु = ब्रह्मां० तथा वायु०)का पिता था(भाग० ९.२३.१४; ब्रह्मां० ३.७४.७; वायु० ९९.७; विष्णु० ४.१७.१-२) ब्रह्मां० तथा वायु० के अनुसार दुह्युके दो पुत्र कहे गये हैं — वभ्रु और सेतु। भाग० तथा विष्णु० के अनुसार दह्यु-

का केवल एक पुत्र था—बभ्रु तथा बभ्रु-पुत्र सेतु थान कि भाई। (२) रोमपाद (लोमपाद = ब्रह्मां०)का पुत्र तथा कृति (कुन्ति = ब्रह्मां०; धृति = विष्णु०) का पिता (भाग० ९.२४. २; ब्रह्मां० ३.७०.३८; विष्णु० ४.१२.३९) । (३) ज्ञुनक (शौनक = ब्रह्मां० तथा विष्णु०)के दो शिष्योंमेंसे एक शिष्य जिसने उसे एक संहिताकी शिक्षा दी थी (भाग० १२.७. ३; ब्रह्मां० २.३५.६०; विष्णू० ३.६.१२) । (४) अरुणसुत संपातिके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ६.३५)। (६) अक्रुरका एक नाम (वायु० ९६.५३)। (६) देवाकृध और गान्धारीका एक पुत्र जो बड़ा ही धर्मात्मा, सत्यवादी तथा न्यायप्रिय था। सात्वतोंमें एक महारथ (भाग० ९. २४.९-११; वायु० ९६.१५; विष्णु० ४.१३.३-६, १०७; मत्स्य० ४४.५६.६०)। इनके तथा इनके पिताके उपदेशों का अनुसरण कर हजारों व्यक्तियोंने अमरत्व प्राप्त किया था पर उसने बहु यज्ञ थिये तथा बहुत दान दिया। इसे स्यमंतक मणि मिली थी जिसे इसने श्रीकृष्णको दे दिया था जिन्होंने पुनः लौटा दी थी (ब्रह्मां० ३.७१.१३.८१-२, ९६, ९८) ।

बञ्जुगण-पु॰ [सं॰] ये कस्यपवंशज गोत्रकार ऋषि थे (मत्स्य० १९९.७)।

**बभ्र**्वा**हन** – पु० [सं०] (१) मणिपुरके राजा चित्रवाहन-की राजकुमारी चित्रांगदाके गर्भसे उत्पन्न अर्जुनका एक पुत्र (महाभा० आदि० २१६.२४ अर्जुनकी तीर्थयात्रा) । राजा चित्रवाहनने अपनी कन्या अर्जुनको देनेके पहले यह शर्त स्वीकार करा ली थी। कि इसके गर्भसे जो एक पुत्र हो वह यहाँ (मणिपुरमें) रहकर इस कुलपरम्पराका प्रवर्तक होगा (महाभा० आदि० २१४.२४-२६) । अश्वमेधके अश्वके साथ अर्जुनके मणिपुर पहुँचनेपर पुत्र बभ्रुवाहन प्रचुर उपायन लेकर पितासे मिलने आया। क्षत्रियधर्मानुसार युद्ध न करनेपर अर्जुनने बभ्रुवाहनको फटवारा । तदुपरान्त इनका अर्जुनसे युद्ध हुआ था जिसमें अर्जुन मारे गये पर इनकी सौतेली माता उल्पीने (कौख्य नामक नागकी कन्याने) संजीवनी मणिसे उन्हें पुनः जीवित कर दिया था (महाभा० अश्व० ७९.१.३७)। विवाहके दार्तके अनुसार अपने नाना चित्रवाहनकी मृत्युके पश्चात् ये ही (पुत्रिका-पुत्रका) मणिपुरके राजा हुए थे। महाभारतयुद्धमें यह प्रख्यात पात्र थे (भाग० ९.२२.३२; विष्णु० ४.२०.५०)। (२) भण्डके कुटिलाक्ष आदि कई सेनापतियों मेंसे एक सेना-पतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८५) ।

बरद-पु॰ [सं॰] एक जातिविशेष जिसे कल्कि परास्त करेंगे (ब्रह्मां॰ ३.७३.१०८) ।

बर्बर - पु० [मं०] वर्बस, उत्तरी राज्यका एक प्राचीन जनपद तथा वहाँके निवासी जी जगली थे। महाभारतके अनुसार इनकी गणना म्लेच्छजातियोंमें है। इनकी उत्पत्ति निन्नी (वशिष्ठ गऊ) के पादर्वभागंसे हुई थी (महाभा० आदि० १७४.३७)। ये महाराज सगरसे परास्त हुए थे (भाग० ९.८.५; ब्रह्मां० २.१६.४९.६५; १८.४४; ३१.८३; मत्स्य० १२१.४७; १४४.५७; वायु० ४५.११८; ४७.४२; ५८.८३; ९८.१०८) ये आद्धोंके लिए निषिद्ध समझे जाते हैं (मत्स्य० १६.१६; १२१.४३.४५)। **बर्बरि** – पु॰ [सं॰] अट्टहास, जो बीसर्वे द्वापरका विष्णुका एक अवतार कहा गया है, के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु॰ २३.१९३)।

वर्षरीक —पु० [सं०] भीमपुत्र घटोत्कच तथा कामकंटकटा (मुरदैत्यकी पुत्री = मौवीं)का पुत्र जिसके बाल बर्बराकार (पुंघराले) होनेके कारण ही घटोत्कचने यह नाम रखा था। श्रीकृष्णके आदेशसे यह गुप्तक्षेत्र (महीसागरसंगमक्षेत्र) में सिद्धि प्राप्त करनेके लिए रहता था। देवियोंकी कृपासे इसे दुर्लभ बल मिला था तथा मगध देशके बाह्मण, विजय की संगतिसे इसे बड़ा यश मिला। गुप्तक्षेत्रमें यह अनजान से अपने पितामह भीमको मल्लयुद्धमें हरा चुका था पर महाभारतयुद्धमें यह श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था। पूर्वजनममें यह स्रयंवची नामक यक्षराज था (स्कंद० माहे० कुमारिका-खंड, ६०.२०-२३, २६, ५५-५६, ६१)।

बर्वश-पु॰ [सं॰] एक राज्य (जनपद)का नाम जहाँके अधार्मिकप्राय जर्नोके विष्णुके अवतार प्रमति विध्वंसक कहे गये हें (मत्स्य० १४४.५७)।

बर्हणाश्व-पु॰ [सं॰] (वर्हणाश्व = ब्रह्मां॰), निकुंभके पुत्र तथा क्रशाश्वके पिताका नाम (भाग॰ ९.६.२५)।

बाहि-पु० [सं०] बृहद्राजका पुत्र, कृतंजयका पिता तथा रणञ्जयका दादा (भाग० ९.१२.१३)।

बिहिकेतु-पु० [मं०] सगरके सुमितिके गर्भसे उत्पन्न साठ पुत्रोंमेंसे चार, जो भगवान् किपलकी नेत्रज्योतिसे जले न थे, मेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६३.१४७; वायु० ८८. १४९)।

बहिणद्वीप-पु॰ [सं॰] भारतवर्षके दक्षिण समुद्रमें का द्वीपपुंज (वायु॰ ४८.१२)।

बार्हिपिच्छधर-पु० [सं०] मयूरके पंखोंका गुच्छा जो नागा साधुओंका धार्मिक प्रतीक समझा जाता है। 'विष्णु-माया-मोह' असुरोंके समक्ष इसी रूपमें प्रकट हुए थे (विष्णु० ३.१८.२)।

बहियोगगदायन - पु० [सं०] काश्यपवंशका गोत्रकार एक किष्मण (मत्स्य० १९९.४)।

बर्हिषद् — पु० [सं०] (प्राचीनविहें) हिवर्धान और हिवर्धानों के छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसने बह्माके आदेशानुसार समुद्रकी एक सुयोग्यकन्या शतद्रुतिसे विवाह किया था। शुक्रीकी तरह शतद्रुतिसे विवाह करनेके लिए भी अग्नि बेचेन थे। शतद्रुतिसे विवाह करनेके लिए भी अग्नि बेचेन थे। शतद्रुतिसे बहिषद्के १० पुत्र हुए जिनका सामूहिक नाम प्रचेतागण था। इनका वैदिक झान अच्छा था और यह सदा वैदिक यशादि किया करते थे (भाग० ४.२४.८, १३)। इसके उपरांत नारदने आक्रर इन्हें जीव तथा परमात्माका सम्बन्ध और पुरंजनकी कथासे पशुविद्यो निर्थकता सिद्ध कर दी। अतः यह राजिष राज्य पुत्रोंको दे तप करने कियल मुनिके आश्रम चले गये जहाँ उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया (भाग० ४.२५.३-६२; अ० २६-२९)।

बर्हिषद्-पु॰ [मं॰] पितृगण, जो माग्निक और निरम्निक दोनों है, मेंसे साग्निकवर्गके एक पितृगण। सोमपद लोकके पितरोंका एक वर्ग। जो गृहस्थ यज्ञादि करते रहते हैं वे मृत्युके पश्चात् इसी वर्गके पितृ होते हैं (ब्रह्मां॰ २.१३.६, २८, ३२; ३.१०.५३.६६; २.२३.७५; २८.१५, ७२; वायु० २०.६.७; ५६.१३.६७; ११०.१०; विष्णु० १.१०.१८; २.१२.१३)। ये 'मास' कहे जाते हैं, यक्ष करते तथा अग्निहोत्री होते हैं और ऋतुओं तथा महीनोंके प्रतीक होते हैं। वैभ्राजमें स्वधासे इनकी अग्निष्वात्ता और विहंपद पितरोंकी दो मानस-पुत्रियाँ मैना तथा धारणी हुईं। विहंपदोंने अपनी मानसी पुत्री धारणी मेरूको व्याह दी। अग्निष्वात्ता पितृगणने अपनी मानसी पुत्री हिमवान्को व्याही (मत्स्य०१५.१, १२६.६९)।

**बर्हिसादी**−पु॰ [सं॰] आंगिरसवंशज एक प्रवरप्रवर्तक ऋषिः। नाम (मत्स्य० १९६.१३)।

वर्हिष्मती – स्त्री० [सं०] (१) ब्रह्मावर्त्त स्थित स्वायंभुव मनु-की राजधानी (भाग० ३.२२.२९)। (२) विश्वकर्माकी एक पुत्री जो प्रियव्रतकी रानी थी (भाग० ५.१.२४)।

बर्हिष-पु० [सं०] स्वर्गमें विभ्राज नामक प्रकाशमय लोक है जहाँ बहिषद पितरोंका निवास है। श्रद्धासे श्राद्ध करनेवाले तथा यज्ञ करनेवाले सद्गृहस्थ इसी लोकमें सानन्द निवास करते हैं (मत्स्य० १५.२; १०२.२१; १४१.४,१३,१६)।

बर्लधरा - स्त्री॰ [सं॰] यह काशिराजकी कन्या थी। इनके विवाहका शुरुक वल ही रखा गया था अर्थात् जो अधिक बलवान् हो उसीको यह व्याही जायगी। पाण्डुसुत भीमसेन महाक्ली थे उनसे इनका विवाह हुआ। पवनसुत भीमसेन की एक पत्नी, जो सर्वगकी माता थी (महाभा॰ अश्व॰ १५०७७)।

**बल** – पु०[सं०] (१) स्थलके पिताका नाम (भाग० ९.१२.२ ब्रह्मां० २.६३.२०४)। (२) अतलका निवासी मयका एक पुत्र जिसने ९३ जादूके तिलस्माती खेलोंकी सृष्टि की थी जिनमें कुछ तो अभीतक किये जाते हैं। जँमाई (जंमा) लेनेपर स्वरिणी, कामिनी तथा पुंश्वली नामक तीन वर्गकी स्त्रियाँ इसके मुखसे उत्पन्न हुई थीं जो उस प्रदेशमें आने-वालोंको 'हाटकरस' प्रदान करतीं जिससे वे सिद्धोंकी नाई रह सकते थे। देवासुरमंत्राममें इन्द्रसे यह लड़ा था और मारा गया (भाग० ५.२४.१६; ८.११.१-२१, २८) । (३) रोहिणी तथा वसुदेवके कृत आदि आठ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.४६; ब्रह्मां० ३.१७१; विष्णु० ५.८.१; ३३.१२) । वलिके असुर अनुगामियोंपर इसने आक्रमण ितया था (भाग० ८.२१.१६)। (४) श्रीकृष्ण तथा माद्रीके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१.१५)। (५) अनायुषाके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा निकुभ और चक्रवर्माका पिता (ब्रह्मां० ३.६.३१)। (६) झुकी तथा गरुड़के छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.४५०)। (७) दलका पुत्र तथा उल्का पिता (ब्रह्मां० ३.६३.२०४; वायु० ८८.२०४)। (८) हविर्धानके आग्रेयीसे उत्पन्न छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४.४५) । (९) विद्यामित्र आदि १३ वौशिक ब्रह्मिष्ठोंमेंसे एक (मत्स्य० १४५.१११)। (१०) नारायण और श्रीवा एक पुत्र (वायु० २८.२) तथा तेजका पिता (ब्रह्मां० २.११.३) ।

बलक-पु० [मं०] (१) एक यक्ष जो मणिवर तथा देवजनी के २० पुत्रोंमें एक पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७.१२९)। (२) दनुका एक पुत्र (वायु० ६८.९)। (२) प्रद्योतका पुत्र तथा विशाखयूपका पिता (विष्णु० ४.२४.३-४)।

बलदेव-पु०[सं०] रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवके पुत्र तथा ककुद्यीकी पुत्री सुत्रताके पति । ये कृष्णके बड़े भाई थे (भाग० ९.३.३३-६; वायु० ८६.२९) ।

बलभ्रव-पु॰ [सं॰] धर्म और साध्याके बारह साध्यदेव पुत्रोंमेंसे एक साध्य देवका नाम (मत्स्य॰ १७१.४३)।

बलबंधु - पु॰ [सं॰] (१) रैवतक मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ २.३६.६४; विष्णु॰ २.१.२३)। (२) कि. किंक्षाके अधिपति वालीके सामंत तथा सेनापति हजारों प्रधान बन्दरोंमेंसे एक प्रधान बन्दरका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.२३९)। (३) भृगु, जो दशम द्वापरके अवतार माने गये हैं, के चार पुत्रोंमेंसे एक (वायु॰ २३.१४९; ६२.५५; ६३.१६)।

बल्जबार - पु० [हिं०] वल = बलराम + बीर = भाई = श्रीकृष्ण। बल्फमद्ग - पु० [सं०] (१) बलदेवजीका एक नाम (ब्रह्मां० ३.३६.२४; वायु० ९६.८३; तथा विष्णु० ४.१३.९९); बलदेव। (२) साकद्वीपके सीमा निर्धारित करनेवाले सात पर्वतोंमेंसे एक पर्वत (भाग० ५.२०.२६)।

बल्फीत्-पु० [सं०] इन्द्रका एक नाम (भाग० ६.१२.३२)। बल्मोहिनी-स्त्री० [सं०] अन्धकासुरके रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओं मेंसे एक मानसपुत्री मातृकादेवी (मत्स्य० १७९.३०)।

बलन्धन-पु॰ [सं॰] नाभागका पुत्र तथा वत्सप्रीतिका पिता (विष्णु॰ ४.१.२०)।

बलराम - पु० [सं०] (वलदेव, वलभद्र, सीरायुध, इन्हींके कुछ नाम है)। वसुरेवके एक पुत्र तथा श्रीकृष्णके वड़े भाई जो रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे बलदेव (दे० बलमद्र (१) तथा जिनमें विष्णुका अंश था (विष्णु० ४.१५. १९; ५.८. ११; ९.३४; १७.२३; १८.११.३६) । श्रीकृष्णके साथ यह मथुरा और गोकुलमें रहे पर स्वभावके बड़े उद्दण्ड थे (भाग० १०.३/.२३, २८, ३२, ३४, ३७-४०, १२.१०.४१; १९. २४.२९; ११.१२.१०) । योगमायाने हरिके धामको देवकी के गर्भसे रोहिणीके गर्भमें वदल दिया था अतः इन्हें 'संकर्षण' कहते हैं, इनके सुन्दर स्वरूपके कारण इन्हें 'राम' और अपार शक्तिके कारण 'बल' कहते थे। इन्होंने धनेक असुरको मारा तथा प्रलम्बको मुष्टिप्रहारसे मार डाला (भाग० १०.११.४९, ५३; १५. २८-३८; १६.२२; १७. १५; १८.३.२४-३२; २६.११)। शंखचुड़के वंदीगृहसे छड़ाथी गयी स्त्रियाँ श्रीकृष्णने इन्हीके संरक्षणमे दी तथा शंखचूड़ामणि इन्हें उपहारमें मिली (भाग० १०.२५.३०; ३४.२०, ३०-३२)। मल्लयुद्धमें इन्होंने कंसके मुष्टिक, कृट आदिको मार कंसके आठ भाइयोंका अपने परिघसे बध कर डाला था (भाग० १०.४३.१६, ३०, ४०; ४४.१. १२, १९, २४-५, २६, ४०-४१; ४५.२०.२६-३६; ३७. ४९; ६६.११; ४७ अ०; विष्णु० ५.२४.८.२१) । सांबको कौरवोंके यहाँ से लक्ष्मण सहित ले आये थे (भाग० १०. ६८.१४-५३)। नैमिषारण्यमें इन्तोंने अपमान करनेके कारण रोमहर्षणका वध कर डाला। तद्परांत ब्रह्महत्याका प्रायश्चित किया। इनकी तीर्थ यात्राके लिए द्रष्टव्य (भाग० १०.६९.३१; ७१.१३; ७८ [९५ (५) २६-७] १७-४०; | ७९.५-३२)। जिस प्रकार वीरमद्रने पूषाके दाँत तोड़ डाले थे वैसे ही इन्होंने किलगराजके दाँत तोड़े (भाग० ४.५. २१)। अपने ही आदिमयोंसे यह मारे गये तथा इनकी पिलयाँ सती हुई थीं। इनका प्रधान अस्त्र हल और मूसल था। इन्होंने स्त पौराणिककी धृष्टतासे अप्रसन्न हो उन्हें मार डाला था। यह रेवतीके पित तथा निशठ और उल्मुकके पिता थे (विष्णु० ४.१.९१-६; ५.२५ वाँ अध्या०) यह सांदीपनिके शिष्य थे और श्रीकृष्णके प्रायः सब कामोंमें यह उनके सहायक रहे।

बलवर-पु० [सं०] विप्रचित्ति दानवश्रेष्ठकी पत्नी सिंहिकाके गर्भसे उत्पन्न १४ पुत्रों, जिनका सामूहिक नाम सेंहिकेय था, मेंसे एक सेंहिकेय (वायु० ६८.१८)।

**बळसागर** ─ पु॰ [सं॰] वालीके सामन्त तथा सेनानायक सैकड़ों महावली प्रधान बन्दरोंमेंसे एक प्रधान बन्दर (ब्रह्मां॰ ३.७.२३६) ।

बर्लसिद्धि -स्नी॰ [सं॰] रसिसिद्धि, मोक्षसिद्धि, खड्गसिद्धि, पादुकासिद्धि आदि कई योगसिद्धियोंमेंसे एक योगसिद्धि (ब्रह्मां॰ ४.३६.५२)।

बला - स्त्रीं (सं०) (१) अत्रिकी १० पिलयों मेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० ३.८.७५)। (२) अन्धकासुर रक्तपानार्थ रिवजी द्वारा सृष्ट वर्ड मानस पुत्री मातृकाओं मेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१२)। (३) एक महौषिका नाम (मत्स्य० २१८.२३) जो देवताओं के प्रथम स्नानके समय उपयोगमें आती है (मत्स्य० २६७.१४)।

बलाक - पु॰ [सं॰] (१) एक राजाका नाम जो पुरुके पुत्र और जह्न भीत्र तथा अजकके पिता थे (भाग॰ ९.१५.३)। (२) एक राक्षसका नाम। (३) शाकपूर्ण ऋषिके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (विष्णु॰ ३.४.२४)। (४) जातुकर्ण्यके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्यका नाम (भाग॰ (भाग॰ १२.६.५८)।

बलाकगण-पु० [सं०] मेघोंकी तीन श्रेणियाँ कही गयी हैं—(१) आग्नेय, ब्रह्मज तथा पक्षज या पक्षसंभव। इनमेंसे आग्नेय वर्गके जलद। ये बलाका गर्मधारी कहे गये हैं (ब्रह्मां० २.२२.३६)।

बलाकाश्व-ए॰ [सं॰] (१) हरिवंशके अनुसार एक राजा जो अजकके पुत्र तथा कुशके पिता थे (ब्रह्मां॰ ३.६६.३०; ७४.१२६; नायु॰ ९१.६०-६१; विष्णु॰ ४.७.८)। (२) जह्दवंशोत्पन्न एक राजा (भाग॰ ९.१५.३)।

बलाकी-पु॰ [मं॰] धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा॰ आदि॰ ११६.७)।

बलाकेश्वर – पु॰ [मं॰] नर्मदा तटपरका एक तीर्थ । इस तीर्थ-में स्नान करनेका फल राजसिंहासन-प्राप्ति कहा गया है (मत्स्य॰ १९१.१९)।

बलाग्र-पु० [सं०] आठ त्रसरेणुओंका १ रथरेणु आठ रथ-रेणुओंको १ वलाग्र (बायु० १०१.१२०)।

बलारक - पु० [सं०] दत्तात्रेयगण (वायु० ७०.७८) ।

बलाराति -पु॰ [मं॰] इन्द्रका एक नाम-दे॰ (इन्द्र)।

बलाहक-पु॰ [मं०] (१) श्रीकृष्णके स्थके चार घोड़ों मेंसे एकका नाम (भाग० १०.५३.५; ८९.४९)। (२) एक दैत्यका नाम । (३) कश्यप और कद्रके पुत्र हजार काद्रवेय नागोंमें से एक काद्रवेय नाग (ब्रह्मां० ३.७.३४; मत्स्य० ६.४०; वायु० ६९.७१)। (४) शाल्मलि-द्वीपके सात प्रधान पर्वतोंमेंसे एक (तृतीय) पर्वतका नाम (ब्रह्मां० २.१९. ३७; वायु० ४९.३४; विष्णु० २.४.२६) । यह इन्द्रके भयसे समुद्रमें जा छिपा था (ब्रह्मां० २.१८.७८; मह्स्य० १२१. ७२; १२२.५५; वायु० ४७.७५) । (५) वालीके सामन्त तथा सेनापति महाबलवान् अनेक प्रधान बन्दरोंमेंसे एक प्रधान बानर (ब्रह्मां० ३.७.२४०)। (६) भण्डके कई सेना-पतियोंमेंसे एक सेनापतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.७७)। (७) कुशद्वीपके कुमुद आदि सात पर्वतों मेंसे एक (तृतीय) पर्वत (मत्स्य० १२२.५४)। (८) जयद्रथ (सिन्धुराज) का एक भाई, जो द्रौपदीहरणके समय जयद्रयके साथ आया था (महाभा० वन० २६५.१२ । (९) कीकसके प्रथम सात पुत्र जो सब ३०० अक्षौहिणी सेनाके सेनापति थे। ये ललितादेवी-की सेनाके विरुद्ध विभिन्न वाहनींपर सवार होकर भण्डासुरकी ओरसे लड़ने चले थे। ये सूर्यके उपासक थे तथा इन्हें वर प्राप्त था कि इनसे कोई आँख मिलाकर नहीं देख सकता था। देखनेवाला इनकी ओर खिच जाता था, अतः ललिता-की सेनामें गड़बड़ी मच गयी। लिलताने इसपर 'दंडनाथ-तिरसकरणिका'से चारों ओर अंधकार ही अंधकार कर दिया जिससे असरोंको कुछ दिखायी नहीं पड़ता था। यह थोड़ी देरतक रहा, जिसकी-जिसकी दृष्टि मंद पड़ती गयी उसका मुण्ड कार लिया जाता था (ब्रह्मां० ४.२४.४-९२) । (१०) मंदर्त आदि सात प्रलय-मेघोंमेंसे एक प्रलयकालीन मेघका नाम (मत्स्य० २.८)।

बिल-पु॰ [सं॰] (१) दैत्य जातिका एक राजा जो विरोचन तथा सुरुचिका पुत्र तथा प्रहादका पौत्र एक महाप्रतापी असुर था । पूर्वजन्ममें देवताओं तथा ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला यह एक महापापी जुआरी था, पर किसी कर्मविपाकसे यह विरोचन पुत्र हुआ (भाग० ५.२४. १८; ६.१८.१६, १७; १०.५१(५) १; ८.६.२७; २०.१६; १०.६२.२-३; ब्रह्मां० ३.५.३१ ४; ७२.९; मत्स्य० ६.१०; वायु० ६७.८२-८५; विष्णु० १.२१.१-२)। अञ्चना, विध्यावली तथा सदेष्णा इसकी पिलयाँ थी। अञ्चनाके गर्भ से उत्पन्न वाण आदि इसके सौ पुत्र थे (भाग० ६.१८. १७) कुंभनाभ, गर्दभाक्ष और कुशि इसके अन्य प्रसिद्ध पुत्र तथा शकुनी और पूतना दो पुत्रियाँ थी। एक बार नर्मदाके उत्तरी तटपर जब बिल भूगुकच्छमें अश्वमेध यह कर रहा था विष्णु वामनरूपमें वहाँ गये तथा बलिने उनसे कुछ दान लेनेकी प्रार्थना की पर उन्होंने केवल ३ पग भूमि माँगी। शक्रने मना किया पर बलिके न माननेपर शक्रने श्रीभ्रष्ट होनेका शाप दिया था और विष्णुने (वामन) इसे पाताल भेज दिया था। विलसे ३ पग भूमि मिल जानेपर वामन ने अपना विश्वरूप प्रकट किया और दो पगमें पृथ्वी और आकाश नाप लेनेके पश्चात् तीसरा पग रखनेके लिए स्थान माँगा । वलि इतबुद्धि था, अपना मस्तक सामने रख दिया इसीपर हरिने उसे पाताल भेज दिया। विध्यावली, ब्रह्मा, आदिकी प्रार्थनापर प्रसन्न हो भगवान्से सावणिमन्वंतरका इंद्र इसके पूर्व सुतलका

राज्य प्रदान किया । भगवत्कृपासे यह अक्षयकीर्त्तिका भागी हुआ (भाग० ८.१८.२१-३२; १९.२-२७; ३०-४३; २०.२-१५, १६-४४; २१.१४-२४, २८-३४; २२.२-१७, २०-३, ३१-६; १.३.१९; ५.२४.१८; १०.६२.२-३; ७२.२१, २४-५; ११.४.२०; ब्रह्मां० ३.३४.३९; ७२.६८, ७७, ९०; मत्स्य० १३५.२; १६१.७८; वायु० ७८.१३; ९७.६९, ८९-९०)। प्रह्लाद तथा इसकी प्रार्थनासे प्रसन्न हो निष्ण एक बार इसके द्वारपालतक रहे। यह सुनल चला गया तथा अक्षण्ण ख्याति प्राप्त करनेके पश्चात सत्संगसे इसे मोक्ष मिला (भाग० ८.२३.२-१२; ५.२४.२३-७; १०.३८.१६; ४१.१४; ११.१२.५) । (२) आठवें मन्वन्तरमें होनेवाले इन्द्रका नाम । (३) सुतप (हम = वायु०) का एक पुत्र तथा अँग. बंग, सुद्धा, पुंडू और कलिंग नामक दीर्घतमासे उत्पन्न ५ क्षेत्रज पत्रोंका पिता। अंगके नामपर अंग देश बना (विष्णु० ४.१८.१३.१४) । पाँच पुत्रोंके नामपर उसके पाँच राज्यके भी नाम थे (भाग० ९.२३.४-५; ब्रह्मां० ३.७४.२५-१००; ४.३३.३७; मत्स्य० ४८.२३-२८; ५८.६८-७८; वायु० ९९. २७-२४)। (४) राज्यकी ओरसे प्राप्त होनेवाली सुरक्षाके लिए प्रजा द्वारा जो राज्यकर दिया जाता है, उसका नाम (भाग० १.१३.४०-४१; ब्रह्मां० २.३१.४८)। (५) रैवत मनुका एक पुत्र (भाग० ८. १०२)। (६) विल कर्म, देव-ताओं तथा श्राद्धोंमें (ब्रह्मां० ३.७.४१०; ११.३४) गृह, देवालय आदिके निर्माणके समय भी बिल दी जाती है (मत्स्य० ५२.१४; ५८.४७; ५९.९; १७९.८०; २५७.२३; १६४.२९), भूतोंकी बिलसे पूजा की जाती है (विष्णु० ३. ९.१०)। (७) अत्रिकुलके एक त्र्यापेय प्रवरप्रवर्तक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९७.६)। (८) सातर्वे तल = पातालका एक असूर (वायु० ५०.४१)। (९) अंगिरस शाखाके ३३ श्रेष्ठ मञ्जकृतोंमेंसे एक मंत्रकृत्का नाम (वायु० ५९.१००)। (१०) दनायुषाके पाँच महावली महासुर पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा कुंभिल और चक्रवर्माका पिता। चक्रवर्मा ही पूर्व जन्ममें कर्णं था (वायु० ६८.३०-३२)। (११) सावणि-मन्वंतरके इंद्रका नाम । यह विरोचन-सुत था (विष्णु० ३. २.१८) । दुर्वासा ऋषिके शापसे निःश्रीक देवराज इन्द्रकी विजयश्री दैत्यराज विगोचनसुतको प्राप्त हुई और नित्यश्री भगवान नित्य-पुरुष हरिको प्राप्त हुई (ब्रह्मां० ४.६.३०)। बलिक-पु० [मं०] एक नागका नाम।

बलिनन्दन – पु॰ [सं॰] बलिपुत्र बाणासुरका एक नाम । – दे॰ बाणासुर।

बिलिपान्न—पु० [मं०] पलाश-पात्रमें बिल देनेसे ब्रह्मवर्चस-बढ़ता है। अश्वत्थके पात्रमें बिल देनेसे राज्य प्राप्ति होती है, प्रक्ष-पात्रमें बिल देनेसे सर्वभूताधिपत्य-प्राप्त होता है न्यग्रोधके पात्रमें बिल देनेसे पृष्टि होती है, मध्क पात्रमें बिल देनेसे उत्तम सौमाग्य प्राप्त होता है, फल्गु-पात्रमें बिल देनेसे सर्वकामनाओंको प्राप्त करता है, बिल्ब-पात्रमें बिल देनेसे लक्ष्मी, मेधा और आयुष्यको वृद्धि होती है। वेणु-पात्रमें बिल देनेसे वृष्टि उत्तम होती है। जो व्यक्ति इन पात्रोंमें बिल देता है उसे सब यहांका फल प्राप्त होता है (वायु० ७४.३२; ७५.१-६; ब्रह्मां० ३.११.३४-४०)।

- बिलिपुच्छक-पु० [सं०] (वली = भाग०) कण्व राजा सुशर्माका एक अंध्रजातिका भृत्य जो अपने स्वामीको मार स्वयं राजा वन वैठा था। इसके पश्चात् इसका भाई कृष्ण राजा हुआ (विष्णु० ४.२४.४३-४; भाग० १२.१.२२)।
- बिलिबाहु-पु० [सं०] जाम्बवतीके भाई तथा जाम्बवान्के जयन्त, सर्वज्ञ आदि १६ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३०३)।
- बिर्लभाग−पु॰ [सं॰] वे राज्यकर जिन्हें कलियुगके राजा वस्ुल तो कर लेते हैं पर बदलेमें सुरक्षाकी व्यवस्था नहीं करते (वायु॰ ५८.४ )।
- बिलिचेश्वदेव पु० [सं०] भूतयश नामक एक महायश्व जो पाँच महायश्चोंमें चौथा है (मनु० ३.७०)।
- बली-पु॰[सं॰] कृतवर्माका एक पुत्र जिसका विवाह श्रीकृष्ण-की पुत्री चारुमतीसे हुआ था (भाग॰ १०.६१.२४) ।
- बलीन-पु० [सं०] एक दैत्यका नाम (हि० वि० को)।
- बलेक्सव-पु० [सं०] वशिष्ठवंशज एक श्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक ऋषिगण (मत्स्य० २००.१२)।
- **बल्गूतक**−पु० [सं०] अत्रिवंशका एक मन्त्रकार ऋषि (वायु० ५९.१०४) ।
- बल्छव पु॰ [मं॰] अज्ञातवासके समय राजा विराटके यहाँ भीमसेनका यही नाम था (महाभा॰ विराट० २.१)।
- बल्बल-पु० [मं०] (कल्कल और वल्कल = ब्रह्मां०) एक दैत्य-पुत्रका नाम जो वृत्रासुरका साथी था। यह इन्द्रसे लड़ा पर श्रीकृष्णसे मारा गया (भाग० २.७.३४; ३.३.११)। यह इल्वल दैत्यका पुत्र था (भाग० ६.१०.२०) और नैमिपारण्यके यज्ञोंमें मद तथा रक्त गिरानेके कारण ऋषियों-की प्रार्थनापर श्रीकृष्णके भाई वलदेवने इसे मारा था (भाग० १०.७८.३८-९; ७९.१-६)।
- बहिर्गिरि-पु० [सं०] एक जाति विशेष तथा एक पूर्वी जनपद (मत्स्य० ११४.४४)।
- बहुकेतु-पु० [मं०] एक पर्वतका नाम (रामायण)।
- बहुगण पु० [सं०] वालीका सामन्त एक प्रधान वन्दर (ब्रह्मां० ३.७.२४४)।
- बहुगत-पु॰ [म॰] पुरुवंशी सुचुका पुत्र तथा संयातिका पिता (विष्णु॰ ४.१९.१)।
- बहुगव-पु॰ [सं॰] (१) पुरुवंशके एक राजाका नाम (भाग॰)। (२) सुद्युका एक पुत्र तथा संयातिका पिता (भाग॰ ९.२०.३)।
- **बहुगवी** –पु० [सं०] राजा धुंधुका पुत्र तथा संजाति(संयाति ?) का पिता (वायु० ९९.१२२) ।
- बहुनेत्र पु० [मं०] नर्मदातटपर स्थित एक तीर्थ जहाँ त्रयोऽद्यीको जाना चाहिये। यहाँ स्नानमात्रने सब यर्ज्ञोका फल प्राप्त हो जाता है (मत्स्य०१९१.१४)।
- बहुपुत्र -पु० [मं०] पाँचवें प्रजापतिका नाम जिनका विवाह दक्षकी दो पुत्रियोंसे हुआ था जिनसे चार विद्युत् रूप पुत्रियाँ हुई थीं (ब्रह्मां० ३.१.५४; २.३७.४५; वायु० ६५.५३; ६६.७७; विष्णु० १.१५.१०४, १३५)।
- बहुपुत्रिका –स्ती० [सं०] स्कंदकी अनुचरी एक मातृका (महाभा० शस्य० ४६.३)।
- बहुपुत्री स्त्री॰ [सं॰] अन्यकासुररक्तपानार्थ शिवजी द्वारा

- सृष्ट बहुत-सी मानसपुत्री मातृक्षाओं मेंसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१९)।
- बहुभूमि-पु० [सं०] वृष्णि-पुत्र चित्रकके पृथु, विपृथु आदि २२ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.११५; वायु० ९६. ११४)।
- बहुमूलक-पु॰ [सं॰] प्रयागस्थित प्रजापित-क्षेत्रका एक सर्प (मत्स्य॰ १०४.५)।
- बहुरथ-पु० [सं०] रिपुंजयक्षा एक पुत्र तथा सुवीरका पौत्र (भाग० ९.२१.३०) यह पौरववंशका अन्तिम व्यक्ति था (विष्णु० ४.१९.५५)।
- बहुरूप-पु० [सं०] (१) शाकद्वीपके अधिपति मेधातिथिके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा प्रियत्रतके पौत्रका नाम (भाग० ५.२०.२'; विष्णु० १.१५.१२२)। (२) ग्यारह रुद्रों, जो भूत तथा सरूपाके पुत्र थे, मेंसे एक रुद्रका नाम (भाग० ६.६.१८; मत्स्य० ५.२९)।
- बहुरूपा स्त्री० [सं०] अग्निकी सात जिह्नाओं मेंसे एक दे० अग्नि ।
- बहुल पु॰ [सं॰] (१) कश्यप आदि बहुतसे प्रजापितयोंमेंसे एक (बारहवाँ) प्रजापितका नाम (ब्रह्मां॰ ३.१.५४; वायु॰ ६५.५४)। (२) कश्यप और कद्रृके हजार पुत्रोंमें प्रधान २६ सपोंमेंसे एक प्रधान एक हजार फणोवाला सर्प (मत्स्य॰ ६.४१)।
- बहुला स्त्री॰ [सं॰] (१) एक गाय जिसके सत्यव्रतकी कथा पुराणोंमें दी हुई है। इसके नामपर भाद्रपद कृष्णा ४ तथा माधकृष्णा ४ को बहुतसे लोग व्रत करते हैं। (२) एक देवीका नाम (क्रालिका॰)। (३) मार्कण्डेयपुराणानुसार एक नदीका नाम।
- बहुलाचतुर्थी स्त्री० [सं०] मध्यप्रदेशमें भादो कृष्णा ४ तथा माघ कृष्णा चौथको होनेवाला एक व्रत - दे० बहुला । बहुलावन - पु० [सं०] वृदावनके ८४ वनोंमेंसे एक जहाँ बहुला गायने व्याव्रके साथ अपना सत्य व्रत निबाहा था (भाग०)।
- बहुलाश्व—पु० [सं०] (१) विदेहका एक राजा जो मिथिला-सं राज्य करता था। यह द्यांतका पुत्र तथा कृतिका पिता था और बड़ा कृष्णभक्त था। इसकी भक्तिसे प्रसन्न हुए कृष्ण भगवान् इसपर अनुग्रह करने मिथिला गये थे (भाग० ९.१३.२६; १०.८६.१६, २४-३७; ब्रह्मां० ३.६४.२३; वायु०८.२३; विष्णु०४.५.३१)।
- बहुविध-पु० [मं०] पीतायुध-सुत राजा धुंधुका पुत्र तथा संपाति (संथाति ?)का पिता (मत्स्य० ४९.३)।
- बहुवीती-पु॰ [सं॰] आंगिरस कुलका पश्चार्षेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९६.२२)।
- बहूदक-पुं० [सं०] कामरूपका एक अति पवित्र कुण्ड जो महीसागर संगम तीर्थमें नारदके प्रयाससे प्रकट हुआ था (स्कंद्र० माहे० कुमारिका-खंड)।
- बहूदन-पु॰ [सं॰] एक राज्य जिसमें पुरंजन मुखरूपी प्रवेश द्वारसे गया था, लाक्षणिक अर्थ=भोजन (भाग० ४.२५.४९; २९.१२)।
- बह्बीक-पु॰ [सं॰] रितृरेव जिनके लिए हम लोगोंका कृष्णपक्ष ही दिन है तथा शुक्रुपक्ष रात (वायु॰ ५६.८७)।

बहवुच-पु० [सं०] श्रेष्ठ श्रुविषयों, जो संख्यामें ८६ हैं, मेंसे एक श्रुतिषक्षा नाम (ब्रह्मां० २.३३.२)।

बह्बोद-पु० [सं०] तपस्वियोंके-संन्यासियोंके-चार वर्गोंमेंसे एक वर्ग (भाग० ३.१२.४३)।

बाड्वगण-पु० [सं०] ब्रह्मक्षेत्रके ब्राह्मण (वायु० ५९. १२४)।

बाण-पु० [सं०] (१) दनु तथा कइयपके सैकड़ों दानवपुत्रों-मेंसे एक पत्र (मत्स्य० ६.२०; २४५.१२) । (२) विकक्षिके पत्रका नाम जो इक्ष्वाकवंशका था। (३) अशनाके गर्भसे उत्पन्न राजा बलिके १०० पुत्रोंमेंसे सबसे बड़े महापराक्रमी पुत्रका नाम (भाग० ६.१८.१७)। यह लोहिनीका पति तथा इन्द्रधन्वाका पिता था। शिववरदानके फलस्वरूप देवता लोग अनुचरके समान इसके साथ रहा करते थे और शंकर स्वयं युद्धमें इसकी सहायता करते थे। इसकी राज-धानी पातालकी शोणितपुरी थी (भाग० ६.१८.१७-१८; १०.६२.२; ८८.१६; ब्रह्मां० ३.५.४२-४; ७३.१०१; ४. २९.१२३; मत्स्य० ६.१०-१३; वायु० ६७.८३; विष्णु० १. २१.२; ५.१२४)। यह कषावा पिता तथा अनिरुद्धका श्वज्ञुर था। पूर्वजन्ममें ऊषा तिलोत्तमा अप्सराधी और दुर्वासाके शापसे बाणकी पुत्री हुई। इंद्र-बलिके देवासुर-संग्राममें इसने भाग लिया था तथा सूर्यसे लड़ा था। यह कंस तथा जरासंघका मित्र था और जरासंघके सहायतार्थ इसने सेना भेजी थी (भाग० ८.१०.१९, ३०; १०.२.२; ३६.३६; [५१(५)१-९८]। इसने ऊषाके यहाँ अनिरुद्धको देख उन्हें बंदी कर लिया था। वृष्णियोंने सात्यिकिके साथ इसपर आक्रमण किया। बाणका श्रीकृष्णसे युद्ध हुआ, बाण की माता सिरके बाल खोले विलक्तल नग्न युद्ध करने श्रीकृष्णके सामने आ गयी। वाणकी हजार भुजाओंमें केवल चार भुजाएँ बच गयीं शेष श्रीकृष्णके हाथों कारी गयी (वायु० ९८.१०२) तथा इसने भगवान् शङ्करके अनुग्रहसे अमरत्व प्राप्त किया (मत्स्य० अ० १८७-१८८)।

बाणगंगा – स्त्री॰ [सं॰] हिमालयके सोमेश्वर गिरिसे निकली एक पवित्र नदी जो रावणके बाण चलानेसे निकली थी, इसीसे इसे बाणगंगा कहते हैं (रामायण)।

बाण:वती - स्त्री० [सं०] वाणासुरकी पत्नीका नाम (हि० वा० सा०)।

बाणासुर — पु० [सं०] राजा बलिके १०० पुत्रोंमेंसे एक जो सबसे बड़ा, बीर तथा पराक्रमी था — दे० बाण (३)। अनौपम्या नामकी इसकी पत्नीको नारदने एक मन्त्र सिखाया था जिससे यह सबको प्रसन्न कर सकी थी (मत्स्य० १८७.२५-४५)।

बादरायण-पु० [सं०] अच्युतके अवतार, वेदव्यासका एक नाम जिन्होंने वेदका भिन्न-भिन्न खण्डोंमें विभाजन किया (भाग० १.१.७; मत्स्य० १४.१६) ।

बादरायणि - पु० [मं०] बादरायण (व्यास) के पुत्र शुकदेव-का एक नाम (भाग० १.७.११)।

**बादरि**-पु॰ [सं॰] पाँच इयाम पराशरोंमेंसे एक इयाम पराशरका नाम (मत्स्य॰ २०१.३७)।

बाडेय-पु० [सं०] एक दैत्य-गण जिसमें हिरण्याक्षके पौत्र तथा प्रपौत्र सम्मिलित हैं, तारकामयसंग्राममें ये लोग हजारोंकी संख्यामें मारे गये थे (वायु० ६७.६९)।

बाध्यश्व-पु० [सं०] १९ मन्नकृत् भृगुओंमेंसे एक मंत्रकृत् भृगु (ब्रह्मां० २.३२.१०६) ।

बाभ्रव्य-पु॰ [सं॰] (१) कामशास्त्रका एक लेखक, जिसका नामान्तर सुवालक था तथा लोगोंमें पाछाल नामसे भी प्रसिद्ध था (मत्स्य॰ २१.३०)। (२) कुशिककुलका ज्यापेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९८.४)।

**बाह<sup>°</sup>स्पःय**-पु० [सं०] रात्रिके १५ मुहूत्तों (विभाजनों) मेंसे एक विभाजन (वायु० ६६.४४) ।

बाहरपत्यशास्त्र—पु॰ [सं॰] बृहस्पति द्वारा रचित धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र (वायु॰ ७९.५९)। जिसके पण्डित श्राद्धके लिए उत्तम (पंक्तिपावन) समझे जाते हैं (ब्रह्मां॰ ३.१५.३२)।

बाल - पु० [सं०] (१) गार्ग्य ऋषिका एक पुत्र जिसे राजा जनमेजयने मार डाला था (ब्रह्मां० ३.६८.२२)। (२) विश्वेशाके १० विश्वेदेव पुत्रोंमेंसे एक विश्वेदेव पुत्र (मत्स्य० १७१.५०)। विशिष्ठवंशज प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० २००.१४)। (३) मणिवरके देवजनीसे उत्पन्न ३० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६९.१६०)।

बारुक - पु॰ [स॰] पुलकका पुत्र अक्षत्रिय राजाका नाम । वह धार्मिक नहीं था फिर भी सब सामंत उसकी आझा शिरोधार्य करते थे तथा इसने २३ वर्षीतक राज्य किया (मत्स्य॰ २७२.२-३)।

बाल कांड-पु॰ [सं॰] रामायणका एक भाग विशेष जिसमें श्रीरामके बाल्यकालका विवरण तथा बाल-लीलाका वर्णन है (रामायण)।

बारुखिल्य-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार ब्रह्माके रोवेंसे उत्पन्न किषयोंका एक समूह जिसमें कुल ६०,००० ऋषि माने गये हैं जिनमेंसे प्रत्येक अँगूठेके बराबर हैं—दे० क्रतु।

बालडि-पु॰ [सं॰] आंगिरस-कुलका त्र्यापेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९६.१५)।

बालपाठ्य-पु॰ [सं॰] बालकोंके पढ़ने योग्य पुस्तकें अर्थात गुरुके यहाँ प्रह्लादकी शिक्षासे सम्बन्ध रखनेवाली पाठ्य-पुस्तकें (विष्णु॰ १.१७, १०)।

बारुपि – पु॰ [सं॰] भार्गवींके आर्षेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९५३८)।

**बालवयस**−पु० [सं०] वशिष्ठवंशज गोत्र-प्रवरप्रवर्तक ऋषि-गण (मत्स्य० २००.१०) ।

बाला – स्त्री० [सं०] प्रजापतिकी एक पुत्री जो एक बार आकाश-मार्गसे जाती हुई पृथ्वीपर गिर पड़ी थी (वायु० ७५.४०)।

**बालाकि** −पु॰ [सं॰] एक भार्गव-कुलका गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२०)।

बालाद - पु॰ [सं॰] पिशाचोंका एक वर्ग विशेष, जो नाटे कदके होते है। इनकी आँखें पृथ्वीकी ओर झुकी रहती हैं तथा स्त्रियोंके निवासस्थानोंमें रहना इन्हें भाता है (ब्रह्मां॰ ३.७.३८०, ३९८; वायु॰ ६९.२७७)।

बालायनि −पु॰ [सं॰] आचार्य वाष्कलि, जिन्होंने वाल-खिल्य संहिताका संग्रह किया था, का एक शिष्य (भाग॰ १२.६.५९) । **बालिक**−पु॰ [मं॰] मयके वीर पराक्रमी छह पुत्रोंमें एक ुपत्र (वायु० ६८.२९)।

बालिका — स्रो० [मं०] अन्धकासुररक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट बहु -सी मानमपुत्री मातृकाओं द्वारा अन्धकासुर रक्त पीनेके उपरान्त जगत्में मचाया जा रहा उत्पात देखकर इनके उत्पातवी शान्तिके लिए शिवजी द्वारा प्रार्थित नृसिंह रूप भगवान् विष्णुके विभिन्न अंगोंसे उत्पन्न १२ मातृकाओंकी चार अधिष्ठात्री देवियोंमेंसे एक रेवतीकी अनुगामिनी एक मातृकादेवी (मत्स्य० १७९.७३)।

बालिकुमार-पु॰ [मं॰] बालीका पुत्र, अंगद-दे॰ अंगद । बालिकाय-पु॰ [मं॰] वशिष्ठवंशज एकार्षेय प्रवर प्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ २००.४) ।

बालिकायनि – पु० [मं०] अंगिरस कुलका एक त्र्यापेय प्रवर ऋषि (मत्स्य० १९६.१२)।

बाली-पु० सिं०] एक वंदरका नाम जो सुग्रीवका ज्येष्ठ भ्राता, अंगदका पिता तथा पंपा कि बिक्धाका राजा था। एक बार मेरु पर्वतपर तपस्या करते समय ब्रह्माकी आँखोंसे गिरे आँसुओंसे एक बन्दर उत्पन्न हुआ जिसका नाम ऋक्षराज था। अपनी ही छाया देख यह एक बार जलमें कूद पड़ा और इसका रूप एक सुन्दर स्त्री का हो गया। इन्द्रसे वाली और सूर्यसे सुमीव इसीके गर्भसे उत्पन्न हुए। ब्रह्माकी आज्ञासे वाली और समीव किष्किथामें राज्य करने लगे। एक बार बालीकी अनुपस्थितिमें सुग्रीवने सारा राज्य हथिया लिया था पर बालीने आनेपर सुग्रीवको मार भगाया और इसकी पत्नी रुमाकी भी छीन लिया। सुग्रीवने भागकर मतंग ऋषिके आश्रममें आश्रय लिया (रामायण विष्किधा० बाली-सुग्रीवजनम-चरित्र क्षेपक दो० ११)। विधिक्षापर आक्रमण करनेपर रावणको इसने अपनी बगलमें दवा लिया था और वड़ी प्रार्थना करनेपर छोड़ा था। सुग्रीवके कहनेपर श्री रामचन्द्रने वालीको मारा था, बालीकी पत्नी ताराने पतिके मरनेपर सुमीवसे विवाह कर लिया और श्रीरामने सुग्रीवको राज्य दिला अंगदको युवराज बनाया था। सुभद्रा नामकी इसकी एक पुत्री थी जो अवीक्षितको व्याही थी (रामा० कि किंक दो० १२ तथा सुग्रीव कथित क्षेपक)।

बालेदुंबत-पु० [मं०] चैत्र शुक्का द्वितीयाको होनेवाला एक व्रत । प्रत्येक शु० २ को एक वर्षनक यह व्रत करनेसे सुख और भाग्यवृद्धि होती है, पर इसम तैलपक पदार्थ खाना वर्जित है (विष्णुधर्म) ।

बालेय-पु० [सं०] (१) अनिके पुनिका-पुनगणके कालेय, वालेय, वासरध्य, धान्नेय और मेनेय नामक पाँच वर्गोंमेंसे एक वर्गका नाम (मत्स्य० १९७९)। (२) विलिके वंदाज तथा उत्तराधिकारी (ब्रह्मां० ३.५.४४)। (३) पाँच दवेत-परादारोंमेंसे एक श्वेतपरादार (मत्स्य० २०१.३६)।

बालेयब्राह्मण-पु॰ [मं॰] दीर्घतमा ऋषिसे उत्पन्न बलिके क्षेत्रज पुत्रोंका नाम (मत्स्य॰ ४८.२५)।

बालेश्वरनाथ – पु॰ [सं॰] दरभंगा जिलामें वाजिदपुर रेल-स्टेशनके निकटस्थ एक शिव-मन्दिर । वहते हैं कवि विद्या-पति यहीं मरेथे और उन्हींकी समाधिपर यह मन्दिर बना है। बाष्कळ-पु० [सं०] (१) विरोचनका पुत्र तथा विरोध आदि चार पुत्रों हा पिता। ये गवेष्ठी, कालनेमि आदि पाँच भाई थे (वायु० ६७.७६-७९)। (२) एक उपनिषद्का नाम। वाष्कल-मन्त्रोपनिषद्, यह अभी हालमें "अप्रकाशिता उपनिषदः" नामकी पुस्तकमें छपा है संभवतः इसीको वाष्क्रल उपनिषद लिखा हो। (३) प्रह्लादका एक पुत्र (मत्स्य० ६.९; विष्णु० १.२१.१) । (४) अनुहाद और सुर्म्याका एक पुत्र जो दैत्य था (भाग० ६.१८.१६) । (४) एक ऋग्वेदका आचार्य जो पैलके दो शिष्योंमेंसे एक शिष्य था। इसे ऋग्वेदकी शिक्षा मिली थी जिसे इसने बोध्य आदि अपने चार शिष्योंको सिखाया । संिताओंको इसने वोध्य, अग्निमाढक, याज्ञ-वल्क्य और पराश्चर अपने चार शिष्योंकी सहायतासे पुनः सक्रम किया। नीन अन्य संहिताओंको भी इसने फिरसे ठीक कर कालायनि, गार्ग्य और कथाजव तीन शिष्योंको दिया (भाग० १२.६.५४-५; विष्णु० ३.४.१६-१८, २५) । **बाष्कलि** – पु० [सं०] (१) बाष्कलका एक पुत्र जो बालखिल्य-संहिताका संपादक था जिसकी शिक्षा उसने बालायनि, भज्य और कासारको दी थी (भाग० १२.६.५९)। (२) (भाग० तथा विष्णु० = वाष्त्रल) ३३ श्रेष्ठ आंगिरसोंमेंसे एक आंगिरस तथा मंत्रकृत्, ८६ श्रुतर्षियोंमेंसे एक श्रुतर्षि। पैलका शिष्य जो ऋग्वेदका अधिकारी विद्वान् था जिसे इसने चार मंहिताओं में क्रमबद्ध कर दिया था । बोध्य, अग्निमाठर, परादार तथा याज्ञवल्क्य इनके प्रधान दिाष्य थे (ब्रह्मां० २.३२.१०७; ३३.४.१३; ३४.२५; मत्स्य० १९६.१२; वायु० ५९.९८;६०.२५-२६; ६१.२)। (३) भरद्वाज। यह सत्यश्रीका शिष्य तथा तीन संहिताओंका संपादक था जिसे इसने आपनाप आदि शाखाप्रवर्त र तीन शिष्योंको दे दिया (ब्रह्मां० २.३४.३२; ३५.५; वायु० ६०.२९) ।

बाह-पु० [सं०] (१) वृक्षके पुत्र ईक्ष्वाकुवंशी राजा जो राज्यसे विजयी शत्रुओं द्वारा निर्वासित होनेके पश्चात् सपरनीक वन चले गये जहाँ सगरका जनम हुआ था (भाग० ९.८.२-४; ब्रह्मां० ३.६३.११९; मत्स्य० १२.३८) । (२) धतक (बृक = विष्णु०, भाग० तथा ब्रह्मा०) का एक पुत्र जिसका राज्य ले हैहयवं शवालों तथा तालजंघोंने शक, यवन, कंबोज, पारद और पह्नवों इन जातियोंकी सहा-यतासे इसे निर्वासित कर दिया। यह सपत्नीक जंगलर्भे तप करने चला गया। राजा बाहु वृद्ध होनेके कारण और्व ऋषिके आश्रमके निकट मर गया इसकी रानी यादवी जिसे कालिंदी भी कहते थे गर्भवती थी, इसपर भी सती होने जा रही थी पर और्व ऋषि, जो भूत, भविष्य वर्तमानके ज्ञाता थे. ने अपने आश्रमसे जाकर कहा साध्वी! पतिके साथ अनुमरण (सती होनेका) आग्रह मत करो। तुम्हारे गर्भमें अतिपराक्रमी अनेक यज्ञोंका चकवर्ती स्थित है। तुम यह दुःमाहस मत करो। उसे चितासे हटाकर अपने आश्रममें ले आये जहाँ यादवीके गर्भसे सगरका जन्म हुआ [सगर = सहगर]। (वायु० ८८.१२१-३३; विष्णु० ४.३.२५-३५) । यह सूर्यवंशोत्वन्न धर्मपरायण राजा था। एक बार इनमें असूया (गुर्णोमें दोष-दृष्टि) दोषके कारण अहंकार उत्पन्न दुआ जिसके फल-स्वरूप इन्हें बन जाना पड़ा था जहाँ इनकी मृत्यु हुई।

इनकी बड़ी रानीने इर्घ्यावश छोटी रानीको विष दे दिया पर पुण्यके प्रभावसे विषका प्रभाव नहीं हुआ और पुत्र गर (विष)के साथ उत्पन्न हुआ अतः और्वने वच्चेका नाम 'सगर' रखा—दे० सगर तथा नारदपु० ६.६७; ७.१५, ४१-४२, ५२-५४, ७४-७५।

बाहुक-पु० [सं०] (१) राजा नलका अज्ञातवासमें रखा नाम जव यह ऋतुपर्ण अयोध्यानरेशके यहाँ सारिथका काम करते थे (महाभा० वन० अध्या० ६७)। (२) कौरव्य-कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पसत्र-में जल मरा था (महाभा० आदि० ५७.१३)।

बाहुकपुत्र - (बहुपुत्र ?) पु० [सं०] (वायु० = बाहुपुत्र) दक्षकी ६० पुत्रियों मेंसे दो पुत्रियाँ इसे ब्याही थी (वायु० ६३.४२; मत्स्य० १४५.१७) ।

बाहुदा—स्त्री० [सं०] (१) हिमालयसे निकलनेवाली, पितरों के श्राद्ध आदि लिए अति पित्रत्र एक नदी जो पूर्वजन्ममें युवनाश्वक्षी अत्यन्त धार्मिक प्रतिव्रता पत्नी गौरी थी (ब्रह्मां० ३.६३.६७; मत्स्य० २२.५५; ११४ २२; वायु० ४५.९६; ८८.६६)। महाभारतके अनुसार इस तीर्थमें ब्रह्मचर्यपूर्वंक एक रात उपवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है और देवसत्रका फल पाता है। इस नदीमें स्नान कर पितरोंके लिए तर्पण करनेकी चेष्टा करने समय महिष् लिखिनके कटे हाथ पुनः उग गये (महाभा० वन० ८४.६७.६८; ८७.२७; ९५.४; हांति० २३.३९.४०)। (२) (बाहुदासुयशा) कुरुवंशी राजा परीक्षित्रकी पत्नी तथा भीमसेनकी मानाका नाम (महाभा० आदि० ९५.४०)।

**बाहुवश** – पु० [सं०] रोहित प्रजापतिके युगके पार नामक देवगणके १२ देवोंमेंसे एक देव (वायु० १००.६१) ।

बाहुशालिनी – पु॰ [सं॰] अन्धकासुररक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट बहुतसी मानस-पुत्री मातृकाओं मेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य॰ १७९.२५)।

बाहुशाली – पु॰ [सं॰] (१) भीमका एक नाम (महाभा०) । (२) एक दानवका नाम । (३) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा०) ।

बाह्य-पु० [सं०] भजमानके शृञ्जयीमे उत्पन्न दो पुत्रोंभेंसे एक पुत्र (वासु० ९६.३)।

बाह्यक-पु॰ [सं॰] भजमानका एक पुत्र जिसे सृक्षयकी दो पुत्रियाँ ब्याही थीं। जिससे इसके अनेक पुत्र हुए थे (वायु॰ ९६.३-४)।

बाह्यकर्ण-पु० [सं०] कदयप द्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न कई काद्रवेय नागोंमेंसे एक नागका नाम (महाभा० आदि० ३५.९)।

बाह्यका - स्त्री० [मं०] भजमानकी दो पिलयों मेंसे एक पत्नी तथा सः अयकी दो पुत्रियों मेंसे एक पुत्री । इनसे भजमानके छह पुत्र हुए । दाह्यकाके तीन निम्लोचि, किंकण और धृष्टि तथा वाह्यकाकी वहिन उपवाह्यकासे भी तीन अयुता-युजित, सहस्राजित् तथा शताजित् (ब्रह्मां० ३.७१.३) ।

**बाह्यतोदर** –पु० [सं०] भारतके उत्तर देशकी एक जाति विशेष (वायु० ४५.११८) ।

बाह्या-पु॰ [सं॰] (१) स्र्यंकी हिम (वर्फ) वरसानेवाली किरणें (वायु॰ ५३.२१)। (२) सह्य पर्वतसे निकली दक्षिण- को बहनेवाली ८ निर्देशोंमेंसे एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३५)। बाह्मिक—पु० [सं०] (१) किलिकिलाके राजाओंके १३ पुत्रों-का सामूहिक नाम (भाग० १२.१.३४) इन लोगोंने युधिष्ठरके राजसूयमें भाग लिया था (भाग० १०.७५.६)। १३ पुत्रोंमेंसे ३ नंदनवंशके थे, जो छोटे-छोटे राज्योंके अधिपति थे (विष्णु० ४.२४.५७.५८)। (२) पितरोंका एक वर्ग (ब्रह्मां० २.२८.९३)।

बाह्नीक पु० [सं०] (१) प्रतीप (वायु० = प्रतिप) के तीन पुत्रों मेंसे एक पुत्र तथा सोमदत्त आदि सात (७) पुत्रों का पिता (भाग० ९.२२.१२, १८; १०.४९.२; वायु० ९९. २३४; विष्णु० ४.२०.९; ५.३५.१२.२७) जो वहीं कका राजा था। कुरुओं में यह अग्रगण्य था [भाग० १०.५२. ११(९)]। जरासंघने इसे मथुराके दक्षिण प्रवेश द्वारपर तथा गोमंतके दक्षिणमें नियुक्त किया था। इसके पुत्रोंने युधिष्ठिरके राजस्यमें तथा दुर्योधनकी सेनामें सिक्रय भाग लिया था। इनकी बहिनें रोहिणी तथा पौरवी वसुदेवको ब्याही था (ब्रह्मां० ३.७१.१६३)। (२) उत्तरका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१६.४६; १८.४६) इसका नामकरण बाह्लीकके नामपर हुआ (मत्स्य० ५०.३९; ११४.४०;१६३.७२)।

बिंदु - पु॰ [सं॰] (१) दनु और कश्यपके १०० दानव पुत्रों-मेंसे एक पुत्र (मत्स्य॰ ६.२०)। (२) आंगिरसवंशका ज्याषेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९६.२६)। (३) महात्मा विकान्तते उत्पादित अनेक मनुष्यमुख किन्नरीं-मेसे एक किन्नरका नाम (वायु॰ ६९.३६)।

विंदुकार – पु॰ [सं॰] किष्किथापति वालीके सैकड़ों सामन्त और सेनानायक महावली प्रधान वानरोंमेंसे एक प्रधान वन्दर (ब्रह्मां॰ ३.७.२३८) ।

विंदुकेतु - पु० [सं०] एक प्रधान वानर (ब्रह्मां० ३.७.२३८)। विंदु चक्र - पु० [सं०] चिंतामणिगृहके विशाल मध्य भागमें अत्यन्त ऊँचा विशालतम एक चक्र (ब्रह्मां० ४.३६.४४; ३७.३९-४६)।

विंदुपाद-पु॰ [सं॰] कडयप द्वारा कड़्के गर्भसे उत्पन्न अनेक सिरवाले हजार नार्गोमेंसे एक काद्रवेय नागका नाम (वायु॰ ६९.७२)।

बिंदुपीठ-पु॰ [मं॰] लिलतादेवाकी अत्यन्त संनिष्टष्ट लावण्यमयी हृदेवी, शिरोदेवी आदि छह देवियों, जो हाथोंने विविध आयुध लेकर इसके चारों ओर सावधान हो भ्रमण करती है, मेसे एक देवी (ब्रह्मां॰ ४.३७.४४-८४)।

विंदुमती च्र्ला॰ [सं॰] (१) मरीचिकी रानी तथा विंदुमान् की माताका नाम (भाग॰ ५.१५.१५)। (२) द्याविंदु (इतिबंदु = विष्णु॰) की एक पुत्री जिसे चैत्ररथी भी कहते थे तथा मांघाताकी रानी। मुचुकुंद, अम्बरीप तथा पुरुकुत्स इसके तीन प्रसिद्ध पुत्र थे (भाग॰ ९.६.३८; विष्णु॰ ४.२. ६६; वायु॰ ८८.७०-६८)।

विंदुमाधव-पु॰ [मं॰] दनारसका एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान जहाँ विष्णु भगवान्की मूर्ति क्षिन्दुमाधवके नामसे स्थापित हं और जो आनन्दकाननके पाँच मुख्य तीर्थो—दशाश्वमेध, लोलार्क, आदिकेशव, विन्दुमाधव और मणिकणिका—मेंसे एक हं (मत्स्य॰ १८५.६८)।

**बिंदुमान्**−पु० [सं०] मरीचिका विन्दुमतीसे उत्पन्न एक पुत्र

जिसका सरवा रानांके गर्भसे मधु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ (भाग० ५.१५.१५)।

बिंदुसर-पु० [मं०] गौरपर्वतके चरणोंके निकट एक झील जिसके चारों ओर सरस्वती नदी बहती है। कहते हैं विष्णुके प्रेमाश्रुओंकी बूंदोंसे इसकी सृष्टि हुई थी इसीसे यह नाम पड़ा। कर्दमने मनु तथा उनकी पुत्रींकी प्रतीक्षा यहीं की थी (भाग० ३.२१.३३-४४)। कपिलका यहाँ आश्रम था (भाग० ३.२५.५)। भगीरथने यहाँ तपस्याकी थी (ब्रह्मां० २.१८.२५-३१)। गंगाकी सात धाराएँ यहींसे उत्पन्न हुई है। कहते हैं इंकरकी जटासे छुटकारा पा गंगा जब यहाँ गिरीं तब उन्होंके जलविन्दुओंसे यह झील बन गयी। यहाँ इन्द्रने बहुतसे यज्ञ क्रिये थे (मत्स्य० १२१.२६-४२; वायु० ४७.२४, ३०, ४१)।

विंदुसार-पु॰ [सं॰] (१) महात्मा विकान्त द्वारा उत्पा-दित वई मनुष्यकी सी मुखाकृतिवाले किन्नरों मेंसे एक किन्नर (वायु॰ ६९.३६)। (२) चंद्रगुप्त मौर्यका पुत्र तथा यशस्वी अशोकका पिता (विष्णु॰ ४.२४.२९-३०)।

बिट्ठल-पु॰ [सं॰] वम्बई प्रान्तमें पंढरपुर नगरकी एक प्रधान देवमूर्त्ति जो देखनेमें बुद्धकी मूर्त्ति जान पड़ती है। जैन लोग इसे अपने तीर्थंकर तथा हिंदू विष्णुकी मूर्त्ति कहते हैं (भाग॰)।

विडालाक्षी-स्त्री॰ [सं॰] एक राक्ष्मीका नाम (मार्कण्डेय-पु॰)।

बिडाली - र्सा॰ [सं॰] अन्धकासुरके रुधिरपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मानृकाओं मेंसे एक मानस-पुत्री मानृका (मत्स्य०१७९.१२)।

विद्योजा-पु० [सं०] इन्द्रका एक नाम-दे० इंद्र।

बिभीषण - पु॰ [सं॰] (१) दैत्यराज बल्कि वाण आदि गुणवान् १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य॰ ६.११)। (२) राक्षसाथिपति रावणके अनुजका नाम (वाल्मी॰ सुन्दर॰ ५२.१२)।

बिम्ब - पु॰ [मं॰] वसुदेव और भद्राके चार विख्यात महा-बलवान् पुत्रोंमें एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१.१७३; वायु॰ ९६. १७१)।

बिल्वक - पु॰ [सं॰] पिनरोंके श्राद्ध आदिके लिए एक पिनत्र तीर्थ, जहाँ किये गये श्राद्ध और दानका असीम फल कहा गया है (मत्स्य॰ २२.७०)।

बिल्वित्ररात्रिवत – पु॰ [मं॰] ज्येष्ठ शु॰ १५, ज्येष्ठा नक्षत्र मंगलको विल्व वृक्षका पूजन कर वन करे (हेमाटि; स्कंद- पु॰)।

बिल्वपत्रिका – स्त्री० [सं०] विल्वक नामक तीर्थस्थानमें स्थापित सती देविकी एक मूर्तिका नाम (मत्स्य० १३.३१)। बिल्वससमी – स्त्री० [सं०] आश्विन द्युङ्घा सप्तमीको पूर्व निमन्त्रित विल्ववृक्षकी दो फललगी शाखाएँ ले देवीके पास रख पूजा करे। इसमें स्योदयमंयुक्त परा तिथि लेनी चाहिये (हेमादि)।

बिल्वस्थली — स्त्री॰ [सं॰] समूल और वसुधार पर्वतीं के बीचमें रिश्त तीस योजन चौड़ा और पचास योजन लम्बा एक समतल स्थान जहाँ विल्वफलभक्षी यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्धगण, नाग तथा बाह्मणगण निवास करते हैं (वायू॰)

३८.२३-६) ।

बिल्वा — स्त्रीं [मं०] अन्धकासुररुधिर पानके लिए शिवजी हारा सृष्ट मानस-पुत्री मातृकाओंका जगत्में उत्पीड़क उत्पात देख उसके शमनार्थ शिवजी द्वारा प्राधित नृसिंह रूप भगवान् श्रीहरि द्वारा अपने विभिन्न अंगोंसे सृष्ट ३२ मातृका देवियोंमेंसे भवमालिनीकी अनुगामिनी एक देवी (मत्स्य०१७१.७९)।

बिल्वि-पु० [सं०] भार्गववंशका पंचाषेंय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० १९५.३३) ।

बीज - पु॰ [सं॰] ईश्वरसे बीजका उद्गम होता है, क्षेत्रज्ञ बीज कहलाता है, प्रकृतिको योनि कहते हैं और वह नारायणा-त्मिका है (वायु॰ १०१.२२८)।

बीजकर्षणिका - स्त्री० [सं०] भण्डासुरका संहार करनेके लिए रक्त स्थपर स्थित कामाक्षणिका आदि षोडश गुप्त-शक्तियों मेंसे एक गुप्तशक्ति (ब्रह्मां० ४.१९.२०; ३६.७१)। बीजमावा - स्त्री० [सं०] अन्यकासुरुधिर पानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट मानस-पुत्री मानुकाओंका जगत्में उत्पीड़क उत्पात देख उसके शमनार्थ शिवजी द्वारा प्रार्थित नृसिंह रूप भगवान् श्रीहरि द्वारा अपने विभिन्न अंगोंसे सृष्ट ३२ मानुका देवियों मेंसे मायाकी एक अनुगामिनी देवी (मत्स्य० १७९.६९)।

बीजवापी – पु॰ [सं॰] एक आत्रेय गोत्रकार व्यापेय प्रवर-प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९७-७) ।

**बीभत्सु** – पु॰ [सं॰] अर्जुनका एक नाम (भाग॰ १० [६७(५)३६] ।

बुदबुदा - स्त्री॰ [सं॰] (१) हिमालयसे निकली २२ पुण्य-सिलला गंगा आदि निदयों मेंसे एक नदी (ब्रह्मां २.१६० २६)। (२) एक अप्सरा, जो वर्गा अप्सराकी सखी थी, का नाम (महाभा॰ आदि॰ २१५.२०) इसे ब्राह होकर जलमें रहनेका ब्राह्मणका शाप था। अर्जुन द्वारा इसका ब्राह्मयोनिसे उद्धार (आदि॰ २१६.२१.२२) हुआ। यह शापवश ब्राह रूपमें महाकालेश्वर (तीर्थमें रहती थीं पंचाप्सर) और अर्जुन द्वारा शापमुक्त हुई थी (स्कंद॰ कुमारिका-खण्ड)।

बुद्ध-पु० [सं०] (१) किलयुग आरम्भ होनेपर विष्णुका २० वाँ अवतार कीकरोंकी भूमिमें मायादेवी (जिनसुत्त = भाग०) के गर्भसे उत्पन्न हुआ था (भाग० १.३.२४; ६.८.१९)। कई स्थानोंमें विष्णुको इसी राब्द 'वुद्ध'से संवोधित किया गया है (भाग० १०.४०.२२)। मत्स्यपुराणानुसार यह विष्णुका नवाँ अवतार था (मत्स्य० ४७.२४७; ५४.१९; २८५.७)। (२) भीत्य मनुका एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.११४)। (३) शिवका एक नाम (वायु० ३०.२१६; ५४.७१; ९७.१७६; ब्रह्मां० ३.७२.१७७)।

**बुद्धावस्था –**स्त्री० [मं०] ध्यानकी अवस्था (वायु० १०१० ८५)।

बुद्धि - स्त्री॰ [सं॰] (१) दक्षकी १२ पुत्रियों, जो धर्मकी व्याही गयी थीं, मेंसे एक पुत्री तथा धर्मकी एक पत्नी जिससे अर्थ उत्पन्न हुआ (भाग॰ ४.१.५०-५१; ब्रह्मां॰ २.९.५०, ६०; वायु॰ १०.२५)। यह बुध (वोध = विष्णु॰) तथा अप्रमादकी माता थी (वायु॰ १०.२६; विष्णु॰ १.७.२३,

३०)। (२) १२ तुषितदेवों में से एक तुषितदेव (ब्रह्मां० ३.३.१९; वायु० ६६.१८)। (३) शतरूपाका एक पुत्र (मत्स्य० ४.२५)। (४) एक देवता जो विनायकका अनुचर है (मत्स्य० २६०.५५)। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म, ये चार इसके अंग हैं (वायु० ४.३४; ५९.७४)। (५) महत्तका बोधक शब्द (वायु० १०२.२१)।

खुद्धिक-पु॰ [सं॰] एक नागका नाम (हि॰ श॰ सा॰)। खुद्धिकामा-स्त्री॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मानुकाका नाम (महाभा॰ शस्य॰ ४६.१२)।

बुद्धीन्द्रियाँ -स्त्री० [सं०] कान, त्वचा, नेत्र, जिह्ना तथा नासिका ये ही ५ ज्ञानेन्द्रियाँ हैं (वायु० ४.६०.६२)।

बुध-पु० [सं०] (१) नवग्रहोंमेंसे एक। पुराणानुसार चन्द्रमाके (त्विष = वायु०) के पुत्र जो देवगुरु बृहस्पतिकी पली ताराके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इसे राजपुत्र भी कहते हैं, इनका रथ चमकदार श्वेतरंगका है जिसे भिन्न-भिन्न रंगोंके १० घोड़े खींचते हैं। यह नपुंसक, शूद्र तथा अथर्व-वेदका ज्ञाता, हस्तिशास्त्रका प्रवर्तक और अर्थशास्त्रका विद्वान् कहा गया है (मत्स्य० २४.३-१०; ९३.१०,१७; ११५.१; १२७.१-३; वायु० ५२.७२; विष्णु० १.८-११; ४.६.३२-३४) । यह धनुके आकारका और दूर्वास्यामवर्णका माना जाता है। बुधके रिव और ग्रक्त मित्र हैं और चन्द्रमा शत्रु। बुधका विवाह वैवस्वत मनुका पुत्री इलासे हुआ था। मनु-पुत्र सुबुम्न शिवके शापसे शरवनमें स्त्री हो गया था और इला हुई (विष्णु० ४.१.११-१२; वायु० ८५. १७)। इलाके गर्भसे पुरूरवाका जन्म हुआ था, राजपुत्रक ऐल (भाग० ९.१.३४-५; १४.१४-१५; ब्रह्मां० २.२४.४९-१३४; ३.३.२३; ६५.४४; ६६.१; मत्स्य० ११.५४; १२. १४)। वुध मगध देशका मालिक है, इसकी ८ किरणें हैं तथा नक्षत्रोंसे ऊपर है (वायु० ५३.३१, ६७.८७,९७) । यह तारा ग्रहोंमें सबसे नीचे हैं (वायु० १०१.१३२)। (२) एक सूर्यवंशी राजा (अग्निपुराण)। (३) एक प्रधान वन्दर जो स्वेताके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७. १८०) । (४) वेगवान् राजाका पुत्र जो तृणविंदुका पिता था (ब्रह्मां० ३.८.३६; ६१.१०; विष्णु० ४.१.४५-६; वायु० ८६.१५) । (५) २० सुतप देवोंमेंसे एक (ब्रह्मां० ४.१.१५; वाय० १००.१५)। (६) महादेवकी आठवीं मूर्ति चन्द्र तथा उस आठवीं मूर्तिकी पत्नी रोहिणीका एक पुत्र (वायु० २७.५६; ६६.२२) ।

बुधाष्टमी -स्त्री॰ [मं॰] जव-जव शुक्काष्टमी वुधको हो तो बुधकी पूजा करनेसे वुद्धि बढ़ती है पर विशासायुक्त बुधको ब्रत शुरू करे (भविष्योत्तर, निर्णयामृत)।

बुध्न – पु० [सं०] खशा और कदयपके लालाविआरि कई राक्षस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.१३४; वायु० ६९. १६६)।

बुद्ध-याकर्षिणिका – स्ती० [सं०] भण्डासुरका संहार करनेके लिए कामाकर्षणिका आदि चन्द्रकलारूप १६ ग्रुप्त शक्तियों-मेसे एक गुप्तशक्ति (ब्रह्मां० ४.१९.१७; ३६.६९)।

**बृंदावन** - पु॰ [सं॰] ब्रजका एक अति प्रवित्र वन जहाँ गोप लोग बृहद्वन छोड़कर पशुओंकी सुविधाके कारण आ वसे थे। गोबर्द्धन और यमुना दोनों निकट होनेके कारण इसका महस्व अधिक माना गया (भाग० १०.११.२८, ३६)। श्रीकृष्णके चरणोंका स्पर्श पा इसकी सारी भूमि पवित्र हो उठी है (भाग० १०.१५.१)। कहते हैं यहाँ ग्रीष्ममें भी वसन्तका आनंद आता है जहाँका कोना-कोना कृष्णलीलाओं से सम्बद्ध है (भाग० १०.२१.५, १० तथा १०.३०.२३; ४७.४३)।

बृहचाप-पु॰ [सं॰] करूपका राजा जिसे गोमंतके घेरेके समय जरासंधने पश्चिम दिशाका कार्यभार दिया था [भाग॰ १०.५२.११(१)]।

बृहत्—पु० [सं०] (१) वे साम जिनके छंद बृहतीके अनुरूप हों। श्राद्धोंमें (मत्स्य० १७.३८), तथा किसी नथी मूर्तिकी स्थापनाके अवसरपर इनका पाठ किया जाता है (मत्स्य० २६५.२७)। (२) मंत्रशरीर ब्रह्माके मानसपुत्र जयाख्य देवोंमेंसे एक (वायु० ६७.५)। शक्तदेवगण, जिसमें १२ देव थे, मेंका एक शक्तदेव (ब्रह्मां० २.१३.९६)।

बृहती — स्लं [संं ] (१) योगेश्वरकी माताका नाम (भाग ८.२३.३२)। (२) एक छंदका नाम जिसमें तीन जागत पाद (द्वादशाश्वर पाद) हों एक गायत्र पाद (अष्टाश्वर पाद) हो उसे बृहती छन्द कहते हैं (भाग ११.२१.४४; मत्स्य १२५.४७; वायु० ५१.६५)। (३) स्वंके रथके ७ छन्दः-स्वरूप घोड़ोंमेंसे एक घोड़ेका नाम (ब्रह्मां० २.२२.७२; विष्णु० २.८.५)। (४) दिवंजय और वरांगीके पुत्र रिपुकी पत्नी तथा चक्रुकी माताका नाम। इन्हीं चक्रुके पुष्किरणी (वारुणी) से महाप्रतापी ब्रह्मश्वत्रप्रवर्तक चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० २.३६.१०२; विष्णु० १.१३.९)। (५) बृहदुक्य शैनेयकी एक पुत्री तथा (पुरु) पूरुकी पत्नी जिसके श्वेता नामकी एक पुत्री तथा अंगद, कनक और श्वेत नामके तीन पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.७१.२५५; वायु० ९६.२५६)। बृहत्कर्मा—पु० [संं०] (१) यह बृहद्रथवंशका था (ब्रह्मां० ३.४७.११३)। (२) भद्ररथका पुत्र बृहद्भानुका पिता

३.४७.११३)। (२) भद्ररथका पुत्र बृहद्भानुका पिता (मत्स्य० ४८.१००)।

**बृहत्कल्प**−पु० [सं०] सातर्वे कल्पका नाम (मत्स्य० २९०.४)।

बृहत्कांति – पु॰ [सं॰] धर्मकी पत्नी साध्यदेवीका एक विशेषण (मत्स्य॰ १७१.४५)।

बृहत्क्षत्र — पु० [सं०] (१) भुवमन्युके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा हस्तीका पिता (मत्स्य० ४९.३६, ४२)। जिले जरासंघने मधुराके पश्चिमी प्रवेश-द्वारपर नियुक्त किया था (माग० १०.५०.११(५)। (२) श्रुतकीति, जो केकयदेशके राजा धृष्टकेतुको च्याही गयी थी, राजा शूरकी पुत्री, वसुदेवकी वहन थी, के पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (माग० ९.२४.३०; वायु० ९६.१५६)।

वृ**हत्पुत्र** – पु॰ [सं॰] विजयका पुत्र तथा बृहद्रथका पिता (मत्स्य॰ ४८.१०७)।

**बृहद्भानु** –पु० [सं०] बृहत्कर्माका पुत्र तथा जयद्रथका ि पिता (मत्स्य० ४८.१००) ।

**बृहद्रथ**−पु० [मं०] जयद्रथका पुत्र तथा विश्वजित् जन-मेजयका पिता (मत्स्य० ४८.१०२) ।

**बृहद्रूरप**−पु० [सं०] धर्म और मरुत्वतीसे उत्पन्न अग्नि आदि कई पुत्रों (मरुद्गण) मेंसे एक पुत्र (मरुद्) का नाम (मत्स्य० १७१.५४)।

बृहद्वक्षा - पु० [मं०] वत्सर आदि १२ ऋषीकोंमेंसे एक ऋषीकका नाम (मत्स्य० १४'५-९'०)। ऋषियोंके पुत्र जो गर्भोत्पन्न हो 'ऋषीक' कहे जाते हैं।

वृहत् गुक्क - पु॰ [सं॰] आंगिरसवंशके ३३ श्रेष्ठ आंगिरसों, जो मन्त्रकत् थे, मेंसे एक मंत्रकृत् (मत्स्य॰ १४५.१०५)। वृहत् श्लोक - पु॰ [सं॰] मायामानव भगवान् वामन (विष्णु) तथा कीतिका पुत्र (भाग॰ ६.१८.८)।

बृहत्साम - पु० [सं०] (१) ब्रह्मा द्वारा मुखसे सृष्ट १२ मन्त्रशरीर जयदेवोंमेंसे एक मंत्रशरीर जयदेवका नाम (ब्रह्मां० ३.४.२)। पुष्पदंत नाग इसी वंशका था (ब्रह्मां० ३.७.३३७)। (२) साम-संहिताका एक स्क्त (वायु० ९.५०; २१.७५, ७८) जिसका पाठ तड़ाग-निर्माण आदि में होता है (मत्स्य० ५८.३७) ब्रह्माके दक्षिण मुखसे इसकी उत्पत्ति हुई थी (ब्रह्मां० २.८.५१; विष्णु० १.५.५४)।

बृह्दस्सेन — पु० [मं०] (१) सुनक्षत्रका पुत्र तथा कर्म जित्का पिता (भाग० ९.२२.४७) । (२) श्रीकृष्ण और भद्राके १० पुत्रों मेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१७) । (३) लक्ष्मणाका पिता तथा श्रीकृष्णका श्रामुर, भगवान् श्रीकृष्णका लक्ष्मणासे विवाह स्वयंवर द्वारा हुआ था (भाग० १०.८३.१८-२६, ३७-९)।

**बृहत्स्थान** – पु० [सं०] स्वर्भानुका स्थान जो तमोमय है (वायु० ५३.६४)।

बृहद् पु० [मं०] (१) बृहस्पतिका बृहद् 'मण्डल'में स्थान हं (वायु० ५३.५९)। (२) १२ जयदेवोंमेंसे एक जयदेवका नाम (वायु० ६६.६)।

बृहदनु-पु॰ [सं॰] अजमीढ़ तथा धूमिनीका पुत्र तथा बृहन्तका पिता (मत्स्य॰ ४९.४७) ।

**बृहद्भानु**−पु० [सं०] सत्यभामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१०) ।

**बृहदुरथ-**पु० [मं०] (१) देवरातका पुत्र तथा महावीर्यका पिता (भाग० ९.१३.१५) । (२) तिमिका पुत्र तथा सुदास का पिता (भाग० ९.२२.४३) । (३) शतधन्वाका पुत्र जो अपने मन्त्री तथा सेनापति पुष्पमित्रसे माग गया था (भाग० १२.१.१५; मत्स्य० २७२.२४; वायु० ९९.३३७) । (४) पृथुलाक्षके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा बृहन्मनाका पिता (भाग० ९.२३.११)। (५) देवराजका पुत्र। (६) उपरिचर वसुके पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा मगधनरेश जरासंध-के पिताका नाम (भाग० ९.२२.५-८; मत्स्य० ५०.२७, ३१-२; वायु० ९९.२२१; विष्णु० ४.१९.८१-२)। (७) जयद्रथका पुत्र विश्वजित् जनमे जयका पिता (मत्स्य० ४८. १०१)। (८) जरासंधके वंद्यका एक मागध राजा जो सहदेवके परिवारका था। इस वंशवालींने २२ पीढ़ी तथा १००० वर्षोतक द्यासन किया था (ब्रह्मां० ३.७४.१०७-२१)। (९) बृहत्पुत्रका पुत्र तथा सत्यकर्माका पिता (मत्स्य० ४८.१०७)। (१०) संभवका पुत्र जिसका जरासंध नामका पुत्र दो पिलयोंसे निर्जाव दो भागोंमें उत्पन्न हुआ था, अतः फेंक दिया गया। जरा नामकी राक्षसी द्वारा दो निर्जीव देहभागों तो जोड़ देनेसे उनमें जीव आ गया अतः उसका नाम जरासंध पड़ा। यह मगध

देशका महाप्रतापी राजा हुआ (मत्स्य० ५०.३१-३२)। (११) तिग्मका एक पुत्र तथा वसुदाम (विष्णु० = वसुदान) का पिता (मत्स्य० ५०.८५; विष्णु० ४.२१.१३)। (१२) भगवान् रुद्रने प्रसन्न होकर परमभास्वर दिव्य एक काञ्चन रथ राजा ययातिको दिया जिसमें मनके समान वेगवान् घोड़े जुते थे। उस रथके प्रभावसे उन्होंने पृथ्वीपर विजय प्राप्त की और स्वयं दुर्द्धर्ष रहे। वह रथ ययाति-कुरुमे कौरव राजा जनमेजय (परीक्षित्पुत्र) तक रहा। जनमेजय द्वारा एक मुनि (गार्ग्य) के पुत्रकी हत्या करनेसे मुनिके शापवश वहाँसे नष्ट हो गया। फिर वह रथ यज्ञसे प्रसन्न हुए इन्द्रसे बृहद्रथको मिला। बृहद्रथके अनन्तर जरासंधको प्राप्त हुआ जरासंधका वध करनेके बाद भीमसेनने उसे भगवान् कृष्णको दिया (वायु० ९३.२७; ९९.२९४) । (१३) बृहत्कर्मा तथा यशोदेवीका पुत्र तथा बृहन्मनाका पिता (वायु० ९९.११०, १७१)। (१४) भद्ररथका पुत्र तथा बृहत्कर्माका पिता (विष्णु० ४.१८.२२) ।

**बृहदश्व-** पु॰ [मं॰] (१) ज्ञाव (शावस्त = विष्णु०; श्रावस्त = ब्रह्मां०; मत्स्य तथा वायु०) का पुत्र तथा कुवल-याश्व (कुवलाश्व = ब्रह्मां०; कुवलाश्व धुंधुमार = वायु०) का पिता जो पुत्रको राज्य दे तप करने जंगलमें चला गया। उत्तंक ऋषिने समुद्रमें छिपे धुंधु राक्ष्सको मारनेके लिए इनसे कहा, क्योंकि वह उनकी तपस्यामें विध्न डालता था। यह वानप्रस्थमें आ गये थे अतः इन्होंने इस कार्यका भार अपने पुत्रोंको सोपा । कहते हैं इनके २१००० पुत्र थे (भाग० ९.६.२१; ब्रह्मां० ३.६३.२८; मत्स्य० १२.३१; वायु० ८८. २७-३०; विष्णु० ४.२.३८-९) यह एक राजिंप थे (वायु० ८८.३३-४७)। (२) सहदेवका पुत्र तथा भानुमान् (भानुरथ=विष्णु०) का पिता (भाग० ९.१२.११) जो दाणश्चयापर लेटे भीष्मसे मिलने गये थे (भाग० १.९.६; वायु० ९९.२८३; विष्णु० ४.२२.४) । (३) शतधरका पुत्र एक राजा जिसने ७ वर्षीतक राज्य किया, ये चन्द्रग्रप्तसे लेकर शतधरतक कुल ९ राजा थे (वायु० ९९.३३५) ।

बृहिदिषु — पु० [मं०] (१) अजमीदका पुत्र तथा बृहद्धनुका पिता (भाग० ९.२१.२२; विष्णु० ४.१९.३३)। (२) भर्म्याश्च (मत्स्य० = भद्राश्च)के पाँच पुत्रों, जो पाखाल देशके रक्षक तथा राजा थे, मेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२१.३२)। (३) बृहद्धनुका पुत्र तथा जयद्रथका पिता (मत्स्य०४९.४९)। (४) भद्राश्वके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा एक राजा (मत्स्य०५०.३)। (५) भेदके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु०९९.१९६)। (६) हर्यश्वके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु०४.१९.५९)।

वृहदुक्थ-पु० [सं०] (१) एक व्यापेंय प्रवरप्रवर्तक ऋषि जिनका वैवाहिक सम्बन्ध आंगिरस या वामदेवोंसे नहीं होता (मत्स्य० १९६.३५)। (२) वत्सर, नझहू आदि १६ गर्भोत्पन्न ऋषि-ऋषीकोंमें एक ऋषीक (वायु० ५९.९३)। वृहदुक्थरोंनेय-पु० [सं०] वृहती, जो पुरुकी पत्नी तथा अंगद, कनक तथा श्वेत नामक तीन विख्यात सुपुत्रों तथा एक पुत्रोंकी माता थी, का पिता (ब्रह्मां० ३.७१.२५५)। वृहदुक्थ्य-पु० [सं०] तेईसवें द्वापरमें, जब कि तृणविन्दु वेदव्यास हुए, श्वेत, जो भगवदवतार माने जाते हैं, के

चार पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० २३.२०५) । इन्द्रस्थ−प० मिं०ो वामठेवका एक पत्र (वाय० ६५.१०२

बृहदुरथ-पु० [सं०] वामदेवका एक पुत्र (वायु० ६५.१०२) जो गर्भसे ही ऋषि थे (वायु० ५९.९३)।

बृहत्कर्मा-पु० [सं०] (१) पृथुलाक्षके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२३.११)। (२) भद्ररथका पुत्र तथा बृहद्रथ (विष्णु० = बृहद्भानु) का पिता (वायु० ९९.१०९; विष्णु० ४.१८.२२)। (३) बृहद्विष्णुका पुत्र तथा बृहद्रथका पिता (वायु० ९९.१७१)। (४) बृहद्रथका पेता (वायु० ९९.१७१)। (४) बृहद्रथको सुकृत्त (सुरक्ष = मत्स्य०) का पुत्र (मत्स्य० २७१.२२; वायु० ९९.२२९)। (५) बृहद्रपनुका पुत्र तथा जयद्रथका पिता (विष्णु० ४.१९. ३४)। (६) सुनेत्रका पुत्र तथा सेनजित्का पिता (विष्णु० ४.२.१८.४)।

बृहत्काय −पु० [सं०] बृहद्धनुका पुत्र तथा जयद्रथका पिता (भाग० ९.२१.२२) ।

बृहत्कीर्ति-पु॰ [मं॰] बृहस्पति, जो देवताओंके आचार्य हैं, का एक पुत्र । देवविणनी नामकी इनकी एक पुत्री विश्रवाकी चार पिलयोंमेंसे एक पत्नी थी (वायु॰ ७०.३३)।

बृहरक्षण-पु॰ [सं॰] बृहद्वलका पुत्र तथा उरुक्षयका पिता (विष्णु॰ ४.२२.२-३)।

बृहरक्षत्र—पु० [मं०] (१) मन्युके चार पुत्रोंमंते एक पुत्र तथा हस्तीका पिता पर विष्णुपुराणानुसार यह सुद्दोत्रका पिता था (भाग० ९.२१.२०; विष्णु० ४.१९.२१, २७)। (२) कैकयसे श्रुतिकीर्तिमें उत्पन्न तीन पुत्रोंमंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१५७)। (३) भुवमन्युके चार पुत्रोंमंसे एक का नाम (वायु० ९९.१५९)।

बृहरक्षय-पु॰ [सं॰] बृहद्रथका पुत्र तथा ततःक्षयका पिता (वायु॰ ९९.२८१)।

बृहदंगिरा-पु॰ [सं॰] वरुत्रीके रंजन आदि तीन पुत्रोंमंसे एक पुत्र (वायु० ६५.७८)।

बृहद्जिह्वा-पु० [सं०] खशा तथा कश्यपके लालावि आदि कई राक्षस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.१३४)।

बृहद्भनु-पु० [सं०] (१) बृहदिषुका पुत्र तथा बृहद्काय (विष्णु = बृहत्कर्मा) का पिता (भाग० ९.२१.२२; विष्णु० ४.१९.२४)। (२) बृहन्मनाका पुत्र तथा वृहदिपुका पिता (मत्स्य० ४९.४८)।

बृहद्बल-पु० [सं०] (१) दक्ष्वाकुवंशका अंतिम राजा जो तक्षकका पुत्र तथा बृहद्रणका पिता था जिसे परीक्षित्के पिताने रणमें मारा था (भाग० ९.१२.८-९; ब्रह्मां० ३.७४. १०४)। (२) देवमाग और कंसाके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.४०)। (३) कार्तवीर्यका मित्र, जो सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर आदिके साथ कार्तवीर्यकी ओरसे परशुरामसे लड़ने आया था तथा परशुराम द्वारा मारा गया था (ब्रह्मां० ३.३९.२ ७)। (४) विश्रुतवान् (इक्ष्वाकुवंशी) का पुत्र तथा बृहत्क्षणका पिता (ब्रह्मां० ३.६३.२१३; वायु० ८८.२१२; ९९.२९०; विष्णु० ४.२२.२)। (५) स्थंवंशी उरुक्षयका पिता (मत्स्य० २७१.४)। (६) विश्वभवका पुत्र जो महाभारत युद्धमे अभिमन्यु (मत्स्य० २७१.४) द्वारा मारा गया था (विष्णु० ४.४.११२)

बृहद्भानु-पु॰ [मं०] (१) राजा बृहन्मनाका पिता । बृहन्मनाकी दो पिलयाँ थी यशोदेवी और सत्या। यशोदेवी- से जयद्रथ हुआ और सत्यासे विजय (वायु० ९९.११४-६)। (२) सत्रायण तथा वितानाका पुत्र। चौदहवें मनुके कालमें हुआ विष्णुका एक अवतार (भाग० ८.१३.३५)। (३) पृथुलक्षके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२३.११)। (४) श्रीकृष्ण तथा सत्यभामाके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१०; ९०.३)। (५) बृहत्कर्माका पुत्र तथा बृहन्मनाका पिता (विष्णु० ४.१८.२२)।

बृह्द्यशा-पु० [मं०] प्रथम साविण मनुके ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.६५) ।

**बृहद्रण−पु०** [सं०] बृहद्३ऌका पुत्र तथा उरुक्रियका पिता (भाग० ९.१२.९-१०) ।

बृहद्राज-पु० [सं०] (१) अभित्रजित्का पुत्र तथा वर्हिका (विष्णु० = धर्मीका) पिता (भाग० ९.१२.१३; विष्णु० ४. २२.६)। (२) सुभित्रका पुत्र तथा धर्मात्मा कृतंजयका पिता (मत्स्य० २७१.१०)।

बृहद्वन - पु० [सं०] एक वन जहाँ नंद गोप अपने मवे-दियोंको रखते थे (भाग० १०.५.२६; ७.३३) । कई बड़े-बड़े उत्पातों तथा कुछ अपशकुनोंके कारण इन लोंगोंने इसे त्याग अपना निवास चृंदावनमें वना लिया था (भाग० १०.११.२१-३२) ।

बृहद्वपु-पु० [मं०] सत्यदेवगणमेंके १२ सत्यदेवोंमेंसे एक सत्यदेवका नाम (ब्रह्मां० २.३६.३५)।

बृहद्वसु-पु० [सं०] (१) वंशवर्तीदेवगणमेके १२ वंशवर्ती-देवोंमेंसे एक वंशवर्ती देवका नाम (ब्रह्मां० २.३६.२९; वायु० ६२.२६)। (२) अजर्माढ़ तथा धृमिनीका पुत्र तथा बृहद्विष्णुका पिता (वायु० ९९.१७०)।

**बृहद्विष्णु** ─पु० [मं०] बृहद्वमुक्ता एक पुत्र तथा महावलका पिता (वायु० ९९.१७१) ।

बृहत्साम पु० [सं०] जिससे छह दॉतवाले पद्मयुक्त पूँछ-वाले पुष्पदन्त नामक हाथीकी उत्पत्ति हुई (ब्रह्मां० ३.७. ३३७; वायु० ६९.२२१) ।

बृहंगिर-पु॰ [सं॰] (१) वरत्रांके चार पुत्रोंमेंसे ६क पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.१.७९)।

बृहन्त-पु॰ [सं॰] बृहदनुका एक पुत्र तथा वृहन्मनाका पिता (मत्स्य॰ ४२.४८) । (२) मरुत्वती और धर्मसे उत्पन्न मरुद्गणमेंका एक मरुद् (मत्स्य॰ १७१.५४) ।

बृहज्जला - स्त्री० [मं] अज्ञातवामके समय राजा विरायके यहाँ रखा अर्जुनका नाम जहाँ यह स्त्रावेदामें रह विरायकी पुत्री उत्तराको नाचने-गानेकी शिक्षा देते थे (महाभा० विराय० २.२७)।

बृहन्मना – (१) बृहद्रथ (बृहद्भानु = विष्णु०) का पुत्र तथा जयद्रथके पिताका नाम (भाग० ९.२३.११; वायु० ९९. ११०; विष्णु० ४.१८.२२) । (२) बृहद्भानुका पुत्र जिसकी यशोदेवी तथा सत्या नामकी दो पित्रयाँ थीं जो दोनों चेदिराज शैन्यकी पुत्रियाँ थीं । यशोदेवीके गर्मसे जयद्रथ हुए और सत्यासे विजय उत्पन्न हुए थे। विजयके बृहद्पुत्र, और बृहत्पुत्रके बृहद्र्य जिसके पुत्र मत्यकर्मा थे जो अधिरथके पिता थे। अधिरथको 'मृत' कहते थे इन्होंने कर्णका पुत्र रूपमें पोष्प किया इनीसे कर्णको सूत्पुत्र कहते थे (मत्स्य० ४८.१०४-८; वायु० ९९.११४)। बृहटमु-सुत

बृहन्तका पुत्र तथा बृहद्धनुका पिता (मत्स्य० ४९.४८)। बृहन्माय−पु० [सं०] भंडका एक पुत्र तथा सेनानायक (ब्रह्मां० ४.२१.८४; २६.४९)।

बृहस्पति-पु० [मं०] (१) वेधा । वायुपुराणानुसार एक प्रजापित तथा एक प्रसिद्ध देवता जो सुनीपा (श्रद्धा)के गर्भसे उत्पन्न अंगिराके पुत्र और देवगुरु माने जाते हैं (भाग० ४० १.३५; वायु० २.१९; ३.५; ३८.४४)। स्वारोचिष मन्वन्तरके एक प्रसिद्ध ब्रह्मिष्ठ तथा स्वारोचिष मन्वंतरके सप्तिषयोंमेंसे एक ऋषि (भाग० ४.१.३५; मतस्य० १९२.१०; १९६.५, १९, २४; वायु० ५२.७७; ५३.३३; ५९.९०, १३१; ६५. १००; ९८.२४, २७) । चाक्षष मन्वन्तरमें फल्ग्रनीसे उत्पन्न एक मन्त्र-ब्राह्मण-कारक ऋषि जो भगवान्के तुल्य समझे जाते हैं (भाग० ११.१६.२२; मत्स्य० २४५.८६; २४९. ११)। विश्रवा तथा अंगिराके अधिपति; इनकी बहिन योगिसिद्धा प्रभासकी पतनी थीं। ऋग्वेदके अनुसार इनके सात मुँह, सुन्दर जीभ, पैने सींग और १०० पंख हैं। इनके हाथमें धनुषवाण और सुवर्ण परश्च रहता है। यह बुद्धि तथा वक्तत्वके देवता है। पुराणानुसार इनमें और चंद्रमामें झगड़ा हुआ था, कारण इनकी पत्नी तारा थी जिसे सोमने दलात् हर लिया था पर शिव और ब्रह्माने वीचमें पड़ पत्नीको लौटाकर मेल करा दिया था। यह कच और भरद्वाजके पिता थे (भाग० ९. १४.४; मत्स्य० २३.३०, ४७; २६.३; वायु० ६५.१०३; ७०.४; ७६.१, २५; विष्णु० ४.६.१०)। बृहस्पतिके अझज उतथ्यकी पत्नी ममतासे गर्भावस्थामें ही इनका समा-गम हुआ और गर्भस्थ बालक इनके शापसे जन्मान्ध हुआ-दे॰ दीर्धतमा । भरद्वाजको, उत्पन्न होनेपर, मरुतोंने पाला (भाग० ९.२०.३६-९; मत्स्य० ४८.३३-४१; ९४. १५; विष्णु० ४.१९.१६; वायु० ९९.३७; १०३.५९; १०६. ५०) । दैत्यगुरु झुक्राचार्यने १००० वर्षोतक शिवजीके निर्देशानुसार सिद्धिके लिए तपस्या की तदनन्तर १० वपीं-तक इन्द्रपत्री जयन्तीके साथ ग्रप्त रूपसे रहे थे। बृहस्पति ही इस अविधमें उनका रूप धर उनके स्थानापन्न दैत्यगुरु रहे थे। उनके आनेपर भेद खुल जानेके कारण यह अपने स्थानपर चले गये थे (मत्स्य० ४७-१८१-२०')। तारका-मयमें इन्द्रने इनकी सम्मति ली थी (भाग० ६.७.७९, १६-१९; मत्स्य० १४८.६२-७६) । (२) एक ग्रह जो जुक्र (भार्गव = वायु०) का ३।४ हे तथा इसकी १२ किरणें है (ब्रह्मां० २.२३.८५; मत्स्य० १२८.४८, ६४; वायु० ५३. ८७) । इसका रथ मुवर्णका है जिने वायुवेग ८ इवेत (लाल = वायु०) घोड़े खींचते हैं (मत्स्य० १२७.५; वायु० ५२.७७-९; विष्णु ० २.१२.१९) । इसका स्थान बुधसे ऊपर (वायु० ५३.९७); २००० योजन अंगारकसे ऊपर तथा शनिसे नीचे है (वायु० १०१.१३३; विष्णु० २.७.९) । (३) एक ऋषि (मत्स्य० १५४.९२) जिसने सांख्यायनसे भागवत सुना (भाग० ३.८.८) तथा जो उद्धवके नुरु थे (भाग० ३.१.२५६ ४.७.६०) । इन्होंने जनमेजयको सर्पसत्र छोड़ देनेकी राय दी थी (भाग० १२.६.२३-२८)। (४) मूर्तिकला छोड़कर रोप शिल्पशास्त्रका एक आचार्य (मत्स्य० २'५२.३; १६१. ५०)। (१) गोकर्ण, जो सोलहवें द्वापरके एक भगवदवतार

थे, के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० २३.१६२)। (६) चौथे द्वापरके वेदन्यासका नाम (विष्णु० ३.३.१२)। बृहस्पतिसव — पु० [सं०] एक यद्य जिसे दक्षने किया था और वीरमद्रने जिसमें विष्न डाला था (भाग० ४.३.३; ७.५५)।

बैकुंठचतुर्दशी - स्त्री॰ [सं॰] हेमलंब संवत्सरकी कार्तिक ज्ञुक्ठा अरुणोदय व्यापिनी १४ को 'मणिकणिक' ब्राह्ममुहूर्त्त में विश्वेश्वर और विश्वेश्वरीका पूजन करके ब्रत करें तो वैकुण्ठ मिलता है (सनत्क्रमारसंहिता)।

बेजनाथ-पु० [सं०] दे० वैद्यनाथ।

**बैजमृत्** पु॰ [सं॰] भार्गवकुलका एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९५.३०)।

बोध-पु० [सं०] (१) धर्मका बुद्धिसे उत्पन्न पुत्र (ब्रह्मां० २.९.६०; वायु० १०.३६) । (२) मध्यदेशका एक राज्य जहाँके निवासी भी इसी नामके हैं (ब्रह्मां० २.१६.४१) । बोधप-प० सिं०] विशिष्ठवंशके एकापेंय प्रवरप्रवर्तक ऋषि

बोधप-पु॰ [सं॰] वशिष्ठवंशके एकार्षेय प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मन्स्य॰ २००.३)।

बोधारमक-पु॰ [सं॰] क्षेत्रश्च निद्रामें भी सचेत रहता है (वायु॰ ५९.७७)।

**बोधिद्रम**-पु॰ [सं॰] दोधिनृक्ष जो **नृ**श्लोंका राजा है (नायु॰ १११.३४)।

बोध्य-पु० [सं०] एक सिद्ध तथा वाष्कलका एक शिष्य जो प्रथम कक्-शाखाका अधिकारी था (भाग० ६.१५.१४; १२.६.५५; ब्रह्मां० ६०.२६; विष्णु० ३.४.१८) ।

बोधेय – पुर्व [संर्व] याज्ञवल्क्यका एक शिष्य और याज्ञवल्क्य-के शिष्य कण्व आदि १५ वाजियों (वाजसनेवियों) मेंसे एक वाजी (ब्रह्मां० २०३५.२८)।

ब्रह्म — पु० [सं०] परमात्मा, परब्रह्म (वायु० ६१.१०७-१२), क्रक्, यजु, साम और अथर्व रूप (विष्णु० ३.३.२३-३०)। यह सरूप तथा अरूप और पर तथा अपर भी कहा गया है। पुष्कर द्वीपके लोग सकर्मक-कर्मसे इसकी उपासना करते हैं (भाग० ५.२०.३२-३)।

ब्रह्मकला - स्त्री ॰ [मं॰] सती देवी चित्तमें इस नामसे स्थित मानी गयी हैं (मत्स्य० १३.५३)।

ब्रह्मकल्प-पु० [सं०] ब्रह्माके उत्पन्न होनेका समय (भाग० २.८.२८; १०.४६; ३.११.३४) ।

ब्रह्मकुण्ड-पु० [सं०] यह ब्रह्मक्षेत्र तथा गयाक्षेत्रमें स्थित है (वायु० ५९.१२२; ८३.२०; ११०.८)।

ब्रह्मकूर्चंब्रत — पु० [सं०] प्रायश्चित्तका एक व्रतिविशेष जिसमें पहिले ३ दिन उपनास फिर पलाश, गूलर, पद्म तथा वेलके पत्ते और कुशका काथ लेनेका विधान है (प्रायश्चित्तेन्दुशेखर तथा प्रायश्चित्तप्रदीप-कृत्यप्रदीप-शुद्धिप्रदीप)। कार्तिक शु० १४ को देवोंको तोय, अक्षत आदिसे तथा पितरोंको तिल, तोय आदिसे तृप्तकर कपिला गौका गोमून, कृष्ण गौका गोमय, द्वेत गौका दूध, पीलो गौका दही और कवरी गौका ही ले कुशोदक मिला यही पंचगव्य रातमें पीये तो तत्काल ही सब पाप-ताप दूर हो अद्भुत वल और पौरुषका उदय होता है—दे० 'हेमाद्रि'।

व्रह्मक्षेत्र - पु॰ [सं॰] ब्रह्मा द्वारा कुरुक्षेत्रमें स्थापित एक महातीर्थ जो वायुपुराणका उद्गम स्थान माना जाता है। चहाँ सप्तपियोंका निवास कहा गया है (वायु० ५९.१०६-७; ९७.५)।

ब्रह्मगार्ग्य-पु॰ [सं॰] वासुदेवके पुरोहित (वायु॰ ९८, ९४)।

ब्रह्मघोष-पु० [सं०] देवालयादिकी स्थापनाके समय होने-वाला वैदिक मन्त्रोंका विधिवत् पाठ (मत्स्य० २५६.८; २६४.३४)।

ब्रह्मचारिणी - स्त्री॰ [सं॰] नवदुर्गाओं में की एक (दूसरी) नवदर्गादेवी (ब्रह्मां॰; दर्गासप्तशती )।

ब्रह्मचारी—पु० [सं०] (१) क्रोधा और कश्यपके दस एक पुत्रोंमेंसे देवगंधर्व एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६.३९; वायु० ६८. ३८)। (२) इनके लिए दण्डादिधारण, पृथ्वीशयन, गुरुसेवा, शिक्षा तथा भिक्षादिपर जीवन-निर्वाह ये नियम पालनीय कहे गये हैं (भाग० ७.१२ पूरा, ११.१८.४२-३; ब्रह्मां० २.७.१७५; ३२.३४; ३.९.७०; मत्स्य० ४०.२; वायु० ५९.२३; विष्णु० ३.९.१-७)। ये इसी प्रकार आजीवन वैखानस या परिवाजकाश्रममें रह सकते हैं (विष्णु० ३.१०.१४-१५)।

ब्रह्मज-पु॰ [सं॰] तीन प्रकार (आग्नेय, ब्रह्मज तथा पक्षज)के बादलों मेंसे ब्रह्माकी श्वाससे उत्पन्न (ब्रह्मज) बादल जिनसे चमकके साथ विजलीका गर्जन होता है जिनमें जीमूत जलद प्रधान है जो डेड योजनकी दूरीसे वर्षा करते हैं (बायु॰ '५१.२८, ३४-७)।

त्रह्मजित्−पु॰ [सं॰] कालनेमिके चार पुत्रोंनेंसे एक पुत्र (वायु॰ ६७.८०)।

ब्रह्मज्योति - पु० [सं०] शंस्यपुत्र उपस्थेय ८ अग्नियोंमंसे एक अग्नि (ब्रह्मां० २.१२.२५; वायु० २९.२१)।

ब्रह्मज्ञान-पु॰ [सं॰] मुक्तिप्राप्तिके चार उपायों (ब्रह्मज्ञान, गयाश्राद्ध, गोशालामें मृत्यु तथा कुरुक्षेत्रमें वास) मेंसे एक उपाय (वाय॰ १०५.१६)।

ब्रह्मण−पु० [सं०] करयप और कद्रूके काद्रवेय नाग पुत्रोंमेंसे एक काद्रवेय नागका नाम (बायु; ब्रह्मां० ३.७.३६)।

एक काद्रवय नागका नाम (तायु; ब्रह्मा॰ २.७.२६)। ब्रह्मणस्पत्ति – पु॰ [सं॰] ब्रह्मवर्चस्की वृद्धिके लिए इनकी उपासना की जाती है (भाग॰ २.३.२)।

ब्रह्मपुत्र - पु० [सं०] वे ऋषि जो ब्रह्माके हृदय, कान, नेत्र या श्वास आदिसे उत्पन्न हुए थे (वायु० १००-३)।

ब्रह्मण्य-पु॰ [मं॰] पार्वण श्राद्धमें भोजनके लिए उपयुक्त श्रोत्रिय, शिवभक्त, सूर्यभक्त आदि विविध ब्राह्मणोंमेंसे एक जिसका अर्थ होता है ब्राह्मणभक्त (मत्स्य॰ १६.१०)।

ब्रह्मतन्त्रि – पु० [सं०] आंगिरसवंशका त्र्यापेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषे (मत्स्य० १९६.१५)।

ब्रह्मतीर्थ-पु० [सं०] (१) विष्णुके नामिकमलपर स्थित ब्रह्मासे मधु और कैटम नामक देख वेद छीन कर ले गये थे, अतः वदिकाश्रममें जा ब्रह्माने विष्णुकी स्तुति की। वहाँ जिस कुण्डसे हयझीव अवतार धारण कर विष्णु प्रकट हुए थे, उसे ब्रह्मकुंड तथा ब्रह्मतीर्थ कहते हैं (स्क्रंदपु० वैष्णुव० वदिकाश्रम-माहात्म्य)। (२) जिसे अमोहक भी कहते हैं (मत्स्य० १९१.१०४-५) जहाँ वलराम गये थे (भाग० १०० ७८.१९; ब्रह्मां० ३.१३.५६)। (३) नर्मदातटपरका एक प्राचीन तीर्थ जो श्राद्धादिके लिए प्रवित्र माना गया

है (वायु० ७७.५५; १११.२६.३०)। (४) कुरुक्षेत्रकी सीमा-के अन्तर्गत एक तीर्थ जहाँ स्नान करनेसे अब्राह्मणको भी ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हो जाती है और ब्राह्मण शुद्धहृदय हो परम गति प्राप्त करता है (महाभा० वन० ८३. ११३)।

ब्रह्मतुंब्रह्द-पु॰ [सं॰] (ब्रह्मतुंगहद = वायु॰) यमुनाके निकट स्थित एक तीर्थस्थान जहाँ वशिष्ठने स्तम्भवत् (खम्मेकी तरह) खड़े रहकर तपस्या की थी (ब्रह्मां॰ ३.१३.७३)। श्राद्धके लिए पवित्र; यहाँ स्नान करनेवाला ब्रह्माके तुल्य हो जाता है। यहाँ एक तुला है जिससे किसीके पाप-पण्यकी तौल होती है (वायु॰ ७७.७१.३)।

ब्रह्मदंड — पु० [सं०] सृष्टिकर्ताका दण्ड देनेका दण्ड (मत्स्य० २४५-२; २४०.६५)। सगरपुत्रगणको इसीसे दण्ड मिला था वे निरयगामी हुए थे। अपने पितरोंको ब्रह्मदण्ड हत सुनकर धर्मातमा राजा दिलीपको अत्यन्त दुःख हुआ। उनके उद्धारका उपाय पूछ कर उन्होंने गंगाके आनयनके लिए तपस्या आरम्भ कर दी। (ब्रह्मां० ३.५३.४५; ५४.८, २५; ५६.३५)।

ब्रह्मदत्त-पु० [सं०] (१) चुलिय ऋषिके पुत्र तथा कांपिल्लके राजा जिन्हें कुशनाभकी १०० कुदड़ी पुत्रियाँ व्याही थी -दे० कान्यकुंज । ह्वेनसांगने इन्हें कुसुमपुरका राजा लिखा है। (२) नीप तथा शुक-पुत्र कृत्वीका पुत्र एक योगी जिसकी पतनी गो तथा पुत्री विष्वकसेन था (भाग० ९.२१.२५; मत्स्य० १५.१०)। यह शाल्वका राजा था भाग० १०.५२.११(८)] जिसका वध श्रीकृष्णने किया था (भाग० १०.५२ [५६(५)८]। (३) अणुह तथा पुत्र (ब्रह्मां० ३.८.९४; १०.८२; ७४. २६८; मत्स्य० ७०.८६; ७३.३१; ९९.१८०; विष्णु० ४. १९.४५-६)। (४) पांचाल नरेश विभ्राजका पुत्र जो पूर्व-जन्ममें कौदाकका एक पुत्र पितृवर्त्ता थी। देवलकी पुत्री सन्नति इसकी पत्नी थी जो पूर्व जन्मोंमें एक बार गर्गकी गौ थी जिसे कौशिक-पुत्रोंने एक दुभिक्षमें मार डाला था। यह पाँचालका अभिषिक्त राजा हुआ और इसके पूर्व जन्मके दो भाई इसके मन्त्री हए। एक बार राजा रानीके साथ अपनी आनन्द-वाटिकामें गया जहाँ दो चीटियोंको जो पति-पत्नी थे झगड़ते देख इन्हें विस्मय हुआ। मादा चीटी पतिको एक दूसरी पड़ोसी मादा चींटीको मोदक कण चुपचाप देनेका लाँछन लगा रही थी। नर (चाँटा) कहता था कि उसने पत्नीके धोखेमें उसे दे दिया था और भविष्यमें वह अधिक सतर्क रहेगा। ब्रह्मदत्त जो ईश्वरीय कृपासे कीटाणुओंकी भाषा समझता था चीटियोंका यह प्रेम-द्वन्द समझ हँस पड़ा पर रानी सन्नतिने समझा कि राजा उसे देखकर हँसा था, अतः वह रुष्ट हो गयी। राजाने सात दिनों का एक व्रत किया और सुदरिद्र ब्राह्मणको देखते ही उसे अपने पूर्वजन्मकी कथाका सारण हो आया और अपने पुत्र विष्वक्सेनका राज्याभिषेक कर वह स्वयं एक सिद्ध हो गया (मत्स्य० २०.२३-३८; २१.१६, २४-३५)।

वसदा-पु० [सं०] भारतवर्षकी एक महानदी जिसे लोम-हर्पण लोमश ऋषिने अन्य पुण्य नदियोंके साथ गयास्थित मुण्डपर्वतके शिखरपर आहूत किया था (वायु० १०८.८१)। वसदान-पु० [सं०] नवाँ गंथर्व ग्रामिक (वायु० ८६.४३)। ब्रह्मदिन - पु॰ [मं॰] सृष्टिकर्ता ब्रह्माका दिन जिसके अन्तर्मे वैराज नामक देवगण थोगविश्रष्ट होकर सनातन लोकोंको प्राप्त कर फिर ब्रह्मवेत्ताओंके वीच ब्रह्मवादीके रूपमें उत्पन्न होते हैं एवं पूर्व स्मृतिको प्राप्त कर थोगसे पुनरावृत्ति रोहित सिद्धिको प्राप्त होते हैं (मत्स्य॰ १३.५)।

ब्र**ह्मदुर्ग** – पु**०** [सं०] यहाँके ऋषि लोग द्वारका गये थे [भाग**०**१०.९०.२८(६)]।

ब्रह्मदेयसुत –पु॰ [सं॰] वंशपरम्परागत वैदिक गुरुओंके वंशका पुत्र (वायु॰ ८३.५४)।

वहारेयासुत-पु॰ [सं॰] बहारेया अर्थात् बाह्य विवाहसे व्याही हुई स्त्रीमे उत्पन्न पुत्र (मनु॰ ३.१८५)।

**ब्रह्मधन** – पु० [सं०] ब्रह्मधनाका पुत्र । इसकी बहिनका नाम त्वतला था (बायु० ६९.१२'०)।

ब्रह्मधना-स्त्री० [मं०] (१) ब्रह्मधानकी एक पुत्री जो शंड को न्याही थी (ब्रह्मां० ३.७.८४-७)। (२) एक यक्ष, जो खशाके दो पुत्रोंमेंसे एक था की पत्नी और जिसे वाल नहीं थे (बायु० ६९.१२३)।

बहाधाता पु॰ सिं॰ वैद्युत पर्वत, जिसमे सरयू नदी निकली है, का निवामी एक महापराक्रमी राक्षस जो प्रहेनिका पुत्र तथा कुवेरका अनुचर था (मत्स्य॰ १०१. १८)।

**ब्रह्मधान**−पु० [सं०] राक्ष्सोंकी तीन जातियोंमेंसे एक जातिके राक्षस जो निशाचरोंके विपरीत दिनमें ही घृमते-फिरते है (ब्रह्मां० ३.८.६१) ।

ब्रह्मपद-पु॰ [मं॰] (१) ब्रह्ममें लीन हो तत्त्वरूप हो जाना (वायु॰ १०१.९१)। (२) एक तीर्थका नाम यह गयामें है (वायु॰ १०९.१८; १११.४८, ५६)।

ब्रह्मपात-पु० [सं०] (मत्स्य० = ब्रह्मथाता) प्रहेतृ-पुत्र एक, महावलवान् राक्षस जो कुवेरका अनुगामी था और सरयूके किनारे वैश्राजवनमें निवास करता था। यह वैश्राजवन सरयूके उद्गम स्थान वैद्युत पर्वतपर है (बायु० ४७.१६)।

ब्रह्मपार्श्व –पु० [सं०] निषध पर्वतके उत्तरी भागमें ब्रह्माका स्थान जहाँ अग्निका एक प्रसिद्ध मन्दिर है (वायु० ४१. ५९, ६१)।

ब्रह्मपुर-पु० [सं०] ब्रह्मलोक (वायु० १०८.३९,४५; १०९. ३९) ।

बह्मपुराण-पु० [मं०] १८ पुराणोंमेंसे एक जिसके क्षोकोंकी संख्या अन्य पुराणानुसार १०,००० लिखी है पर उपलब्ध केवल ७००० हैं। इसमें पुरुषोत्तमक्षेत्र (जगन्नाथजी) और कोणादित्यके मंदिर आदिका विस्तृत वर्णन है तथा श्रीकृष्णको कथा भी दी है। अधिकतर वर्णन नीथों और उनके माहात्स्यका ही मिलता है (वायु० १०४.६)।

ब्रह्मवल-पु० [मं०] (१) ९० होत्रवान् ब्रह्मचारियोंमेंसे एक तथा एक श्रुतिष (ब्रह्मां० २.३३.१०)। (२) देवटक्षेके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य (ब्रह्मां० २.३५.५७)। (३) वशिष्ठ-वंशका एकापेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० २००.६)। (४) वेदरपर्श (ब्रह्मां० = देवटक्षी)के मोद आदि चार शिष्यों-मेंसे एक शिष्यका नाम (बायु० ६१.५१)।

ब्रह्मविल-पु॰ [मं॰] (ब्रह्मां॰ नथा वायु॰=ब्रह्मवल)

वेददर्शका एक शिष्य (भाग० १२.७.२; दिष्णु० **३.६**. १०)।

बह्मभागा - स्त्रीं० [सं०] भद्र महादेशकी महागङ्गा आदि प्रधान पुण्यतीया नदियों मेंसे एक नदी (वायु० ४३.२८)। बह्मयज्ञ - पु० [सं०] (१) एक यज्ञ जिससे मोक्ष मिलता है (वायु० १४.५)। (२) गृहस्थोंके चक्की, चूल्हा, कखल-मूसल, जलपात्र, झाडू आदिके उद्योगने होनेवाले जीव-हिंसाजन्य पापोंके प्रायश्चित्तके लिए ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट ५ महायज्ञों मेंसे एक महायज्ञ जिसका नामान्तर स्वाध्याय है (मनु ३.६८-७४)।

बह्मराक्षसगण — पु० [सं०] भूतोंका एक वर्ग विशेष जिसके अन्तर्गत अगस्त्य तथा विश्वामित्रके वंशज माने गये हैं। (भाग० १०.६३.११; ब्रह्मां० १.२.३३; ३.७.१००; ८.५९; वायु० २.३३)। इनका निवास सुरिम वनमें कहा गया है (मत्स्य० १२१.६२)। इनका जन्म ब्रह्मराक्षसियोंके परिवार में कहा गया है और ये अधिकतर इलेष्मातक (लिसौड़े)के वृश्लोंपर निवास करते हैं (वायु० ६९.१३४-५)।

ब्रह्मरात-पु० [सं०] व्यासपुत्र शुक्ष (भाग० १.९.८)।

ब्रह्मरात्र−पु० [सं०] बाह्ममुहूर्त सूर्योदयसे पहिलेका समय। कहते हैं रासकीड़ाके पश्चात् गोपियाँ इसी समय अपने अपने घर गयी थीं (भाग० १०.३३.३९)।

ब्रह्मलोक-पु॰ [मं॰] ब्रह्माका निवासस्थान अर्थात् वैरञ्च्य-भवन तथा स्थायी लोक (मत्स्य० ८६.६; १७८.७६; भाग० ४.३१.२३; ११.२३.३०; वायु० १०१.२७) । यह भूलोकसे १३ करोड़ १५ नियुत योजन और सत्यलोकसे एक करोड़ ५० नियुत ऊपर है। इसमें ब्रह्मषिंगण निवास पाते हैं (वायु० ६१.८७; १०१.११२; २२०; ६५.१४१; १०६.२०; १०८.१२; १११.३३.४९) । अगस्त्येश्वर तथा देवतीर्थमें रनान करनेवालोंको यह लोक मिलता है (मत्स्य० १९१. १६, २४)। विरजा (आज्यप पितरोंको मानसी कन्या विरजा) यहीं जाकर एकाष्टका हुई थी (मत्स्य० १५.२५)। ब्रह्म-दत्तकी कथा सुननेवाले भी इसे प्राप्त करते हैं (मत्स्य० २१. ४१) ययानि देवलोकसे ब्रह्मलोक गये थे (मत्स्य० ३६.२)। हिरण्यगर्भ दान करनेवाले (मत्स्य० १९४.२८; २०५.८; २७'-.२६) । माधपूणिमाको ब्रह्मवैवर्तपुराण-टान देनेवाले (मत्स्य० ५३.३४-६) इसी लोकको जाते हैं (ब्रह्मां० २. ३५.९७) तथा यहाँके निवासियोंका पुर्नजन्म नहीं होता। अद्वैत मोक्ष हो जाता है (वायु० ७.३२; २१.७०; २२.२०), वैमानिक देवगण अन्तमें यहीं पहुँचे थे और प्रलयके समय ईश्वरमें लीन हो ईश्वरमय हो गये थे (ब्रह्मां० १.५.११०; २.६.३१) ।

ब्रह्मलौकिक-पु० [मं०] ब्रह्मलोकके निवासीगण (वायु० १०२.४३; ब्रह्मां० ४.२.८२)।

ब्रह्मवन-पु० [सं०] एक वन जहाँ एक ब्रह्मवृक्ष है (वायु० ९.११९)।

ब्रह्मवर्ली-पु॰ [सं॰] वशिष्ठवंशज व्यापेय प्रवरप्रवर्तक एक कि (मत्स्य॰ २००.१२)।

ब्रह्मवराह -पु० [सं०] इसके वृत्तान्तका विवरण ब्रह्मवैवर्त्तमे है (मत्स्य० ५३.३५)।

ब्रह्मवान् -पु॰ [मं॰] २१ मन्त्रकृत् भृगुओंमेंसे एक मंत्रकृत्

ऋषि (मत्स्य० १४५.१००)।

ब्रह्मवादिगण-पु॰ [सं॰] करयप, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरस तथा अत्रि, इन्हीं पाँच गोत्रोंमें ये उत्पन्न होते हैं (वायु॰ ६१.८१)।

**ब्रह्मवादी** ─पु० [सं०] त्रिमूर्तिमें भी एक ही ईश्वरको जो देखे (वायु० ६६ ११४; १०१.११२) ।

**ब्रह्मवाह** – पु० [सं०] या**ज्ञ**वल्क्यके पिताका नाम (वायु० ६०.४१)।

ब्रह्मविष्णुशिवारिमका - स्त्री० [सं०] श्री ललितादेवीका एक नाम (ब्रह्मां० ४.१२.७१)।

**ब्रह्मनृक्ष**−पु० [सं०] ब्रह्मलोकका एक वृक्ष, शरीर = वृक्ष है और जीव ही ईश्वर (वायु० ९.११६, ११८-१९)।

ब्रह्मवेद – पु० [मं०] (अथर्ववेद) वारुणी यज्ञमें इसे मनुष्यका रूप दिया गया है (ब्रह्मां० ३.१.२६-३०)। यह निर्दयी कृत्यविधियों अर्थात् मारण, मोहन आदि आभिचारिक विधानों तथा प्रत्यंगरसयोगोंसे युक्त है और इसका एक मस्तक पर शरीर दो हैं (वायु० ६५.२७)।

ब्रह्मवैवर्त-पु० [सं०] १८ महापुराणोंमेंसे एक जिसमें श्रीकृष्णसम्बन्धी कथाएँ हैं तथा श्रीकोंकी संख्या १८००० है। मत्स्यपुराणानुसार सार्वाणिने नारदसे 'रथंतर' वल्पके श्रीकृष्णका माहात्म्य और ब्रह्मवाराहकी गाथा कही है। ब्रह्म, प्रकृति, गणेश और कृष्णजन्म नामके इसके चार खंड हैं, पर आजकल जो यंथ मिलता है उसपर मत्स्य, नारद या शिवपुराणमें दिये हुए लक्षण नहीं घटते। माधकी पूणिमाको इस पुराणका दान करनेवाला ब्रह्मलोक प्राप्त करता है (भाग० १२.७.२४; १३.६; मत्स्य० ५३. ३४-६; वायु० १०४.४; विष्णु० ३.६.२२)।

**ब्रह्मवत** ─पु॰ [सं०] इस व्रतके करनेसे निर्वाण प्राप्त होता है (मत्स्य॰ १०१.४८)।

बहारिर-पु० [मं०] एक अस्त्र जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनोंमें ही मिलता है। इसका चलाना अगस्त्यसे द्रोणाचार्यने सीख अर्जुन और अपने पुत्र अश्वत्थामाको सिखाया था। अश्वत्थामाने अर्जुनपर इसका प्रयोग किया था (भाग०१.७.१९, २७; ८.१५; १२.१)। तारकामयमें भी इसका प्रयोग हुआ था (ब्रह्मां०३.६५.३३)।

ब्रह्मशिला - स्त्री० [सं०] कुर्मशिला ओर किसी मूर्तिकी पिडिकाके दीचका पत्थर (मत्स्य० २६६.५)।

बह्मशीर्ष-पु० [मं०] एक प्राणघातक अस्त्र जिसे रुद्रने सोम (चन्द्रमा)के विरुद्ध चलाया था (मत्स्य० २३.४३)। ब्रह्मसत्र-पु० [मं०] (१) ब्रह्माके प्रीत्यर्थ किया जानेवाला एक यहा (वायु० ३०.११९) जो जनलोव में होता है (भाग० १०.८७.९)। (२) यह नित्य अमृत, अक्षय शाश्वत तथा सर्वन्यापी है (वायु० १०१.८६)। इसकी उपामना देविष करते है (ब्रह्मां० ४.२.८४)।

ब्रह्मसदन-पु॰ [मं॰] एक स्थान जहाँ गंगा सीता, अलक-नन्टा, चक्षु और भट्टा नामकी चार धाराओंमें वट जाती है, यहाँ ब्रह्मका निवास कहा गया है (भाग॰ ५.१७-४-५; ब्रह्मां॰ ४.९.२०)।

**ब्रह्मसर**-पु० [मं०]-एक प्राचीन नीर्थस्थानका नाम

जो पितरोंके श्राद्धके छिए उपयुक्त है (मत्स्य० २२.१२; वायु० ७७.५१; महाभा० वन० ८४.८५)।

ब्रह्मसावर्णि - पु॰ [सं॰] दसर्वे मनुका नाम जो उपक्षोकके पुत्र थे। इनके भूरिपेण आदि १० पुत्र थे। इनके युगमें हिक्सान् आदि सप्त ऋषि थे, विष्वक्सेन नामक विष्णुका अवतार हुआ तथा शंभु (शांति = विष्णु॰) इन्द्र थे (भाग॰ ८.१३.२१-३; विष्णु॰ ३.२.२५.२८)।

**ब्रह्मसुत−**पु० [सं०] स्तका एक नाम (मत्स्य० १८०.३) । **ब्रह्मस्**−पु० [सं०] कामदेवका एक नाम—दे० कामदेव ।

ब्रह्मसूत्र - पु० [सं०] (१) बादरायणरचित ब्रह्मभीमांसा-सूत्रका नाम जिसे वेदांतसूत्र भी कहते हैं। (२) मन्दिरका एक स्थान जिसके दक्षिण भागमें मूर्ति स्थापित की जाती है (मत्स्य० २६३.३, ६)।

ब्रह्मस्थान ─पु० [सं०] वेदीका एक स्थान जहाँ ब्रह्मज्योति नामक अग्निकी स्थापना की जाती हैं।यहीं विश्वव्यचा अग्नि भी स्थापित की जाती हैं (ब्रह्मां० २.१२.२४, २५)।

ब्रह्मस्व – पु॰ [मं॰] किसी ब्राह्मणकी सम्पत्तिका राजा द्वारा हरण नहीं होना चाडिये। जमदग्निकी गौ लेनेके कारण हैहयको इसका दण्ड तथा प्रायिश्वत्त करना पड़ा था (ब्रह्मां॰ ३.२८.३८-५०, ६८; २९.१; ३०.२)।

ब्रह्मिष्-पु० [सं०] सात प्रधान ऋषि जिनमें भृगु प्रधान थे (भाग० ४.२१.१३; ८.४.२३, ११, १४.४) । बाल- स्विल्यगण ब्रह्मिष हैं (भाग० १२.११.४९) इन लोगोंने ब्रह्मासे वेद सुना (भाग० १२.६.४५; ब्रह्मां० २.३५-८९-, ९१, ९७) । ये ब्रह्मलोकमें स्थित रहते हैं (वायु० ६१.८८ वायु० ६१.८०-१) ।

ब्रह्महत्या-स्त्री० [मं०] इसमें इन्द्रको भी जला भस्मकर देने-वी शक्ति है (मत्स्य० २५.४८; वायु० ५०.२२१; ६१-२२; १०१.१५३; १०५.१३; १०८.५५)। रोमहर्षणका बध करनेसे दलरामको यह पाप लगा जो ऋषि प्रार्थनापर दस्वलके वधसे तथा भारतवर्षके सव पुण्य तीर्थीकी यात्रासे छटा (भाग० १०.७८.२३-४०) । वैशंपायन तथा शिवको भी यह पाप लगा था (ब्रह्मां० २.३५.१६; ३.२३.६२)। मद्यपान भी बाह्मणके लिए ब्रह्महत्या सम पाप कहा गया है (मत्स्य० २५.६२)। नक्षत्र पुरुषकी विधिवत् उपा-सना (मत्स्य० ५४.३०) तथा शुभसप्तमीव्रतसे (मत्स्य० ८०.१२) छटता है। रत्नाचलदान तथा ग्रहोंके कोटिहोमसे भी ब्रह्महत्यासे मुक्ति होती है (मत्स्य० ९०.११; ९३. १३९)। ब्रह्माका पाँचवा शिर काटनेसे शिवको लगा पाप काशीमें छूटा था (मत्स्य० १८२.१५; १८३.१०१) । ब्रह्म-हत्याजनित पाप नर्मदा स्नानसे भी छटता है (मत्स्य० १८६.६६; १९२.१६; २२७.२१५) ।

ब्रह्महा-पु० [सं०] (१) अनायुषाके अररु आदि पाँच पुत्रों-मेंसे एक वृष (वायु० = विष)के क्रूरकर्मा, श्राद्धाद आदि चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.६.३४; ६८.३३)। (२) ब्रह्महत्या या श्रृणहत्या करनेवाला (वायु० १०१.१५२; ११२. १०)। (३) एक पाप। यदि कोई पुरुष किसी स्त्रीके गुप्त प्रेमकी अवहेलना करे या ठुकरा दे जिससे उसका अपमान होता हो तो वह इसी पापका भागी होता है। ययातिने इसी पापके भयसे शिमंद्यासे विवाह किया था (मत्स्य० ३२.३३) ।

ज्ञह्महर्-पु० [सं०] यइ व्याससरके निकट है जहाँ अक्रूर गये थे श्रीकृष्ण, नारद और गोपोंको यहाँ ले गये थे (भाग० १०.२८.१६-१७; (ज्ञह्मां० ३.१३.५२)।

ब्रह्मांड - पु० [सं०] अट्ठारहपुराणों मेंसे एकका नाम (ब्रह्मांड पुराण) इसमें १२००० श्लोक (१२२०० = मत्स्य; १२१०० वायु०) हैं पर सम्पूर्ण ब्रह्मांड का मिलना इस समय कठिन है। अध्यात्मरामायण इसीके अन्तर्गत है। महाभाग स्तने दण्दती नदीके तीरपर यक्षक्षेत्रमें इस पुराणका वर्णन किया है जिससे प्रकट होता है कि सबसे पहिले इस पुराणका वर्णन वायुने किया था और स्त्रजीने वेदन्याससे सुना था। दूसरे मतसे इसे ब्रह्माने कहा था और इसमें ब्रह्मांडका विवरण है। इसमें सृष्टि-प्रकरण, कल्पनिरूपण, युगमेद, भरतवंश, पृथुवंश, देववंश, कियंदा, अगिनवंशादिका विस्तृत वर्णन है। दो पीत कनी वस्न तथा एक मुवर्ण गौके साथ इस पुराणका न्यतीपातमें दान करनेवाला १००० राजस्य यहाँका फल पाता है (भाग० १२.७.२४; १३.८; मत्स्य० ५३.५६; वायु० १०४.५; विष्णु० ३.६. २३)।

ब्रह्मा-पु० [मं०] (१) सृष्टि करनेवाले देवता । 'मनुस्मृतिके अनुसार स्वयंभू भगवान्ने जलकी सृष्टि करके उसमें जो बीज फेंका उसीसे ज्योतिर्मय अण्ड उत्पन्न हुआ जिसके भीतरसे ब्रह्माका प्रादुर्भाव हुआ।' भागवत आदि पुराणोंके अनुसार भगवान्ने योगनिन्द्रामें पड़कर जब शयन किया तब उनकी नाभिसे एक कमल निकला जिस-पर ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। मत्स्यपुराणानुसार इनके चार मुख हैं, आप्तोर्याम याग इनके चौथे मुखसे उत्पन्न हुआ था (ब्रह्मां० २.८.५३)। इनके पाँच मुखोकी गाथाका संबंध इनकी पुत्री तथा पर्ला इतरूपासे है (भाग० १.३.२; **३.८.१३-१६; ९.१.८-१०; ११.४.५; १२.५.१; म**त्स्य० १.१४; २.३६; ३.१, ३७,४०)। ब्रह्माके दस (१०) मानस-पुत्र हुए जिन्हें प्रजापति कहते है। पुराणानुसार यही वेदोंके प्रकट करनेवाले कहे गये हैं। मनुष्यके कर्मा-नुसार ञुभाञ्चभ फलको ब्रह्मा ही गर्भावस्थामें स्थिर कर देते हैं। सरस्वती इनकी पुत्री कही गयी है। एक परमेष्ठी (भाग० ४.२१.२९; २९.४२) जिनका सुवर्णनगर मेरुपर स्थित माना गया है (भाग० ४.८.२०)। चारों युगोंका १००० चक्कर = ब्रह्माका एक दिन; प्रलय = इनकी रात है। इनको जीवनकाल द्विपरार्घ है। विष्णुने इन्हें प्रकृतिसे ९ प्रकारकी सृष्टियोंका रहस्य कहा था। इन्होंने वेदों तथा मानवसमाजकी सृष्टि की। शंभुके एक मानस-पुत्रकी सृष्टि की जिसने ब्रह्मलोक प्राप्त किया । भुव नामक इनका एक पुत्र पृथ्वीको भेजा गया; तीसरा पुत्र भूभूव गोप्ति हो गया। इनके शरीरसे गायत्री उत्पन्न हुई जो इनके पत्नी बनी। तदुपरांत प्रजापति, समुद्रादिकी सृष्टि हुई थी (भाग० १.१८.१४; ३.८.२२-३२; ९.१.२४, २९-४४; १०.३.६, ८, १३-२६) ।

यह हिन्दू त्रिमूर्तिके प्रथम देवता हैं जिनका रंग पीत मिश्रित लाल कहा गया है। कहते हैं इनके ५ सिर थे पर शंकरने इनका एक सिर नष्ट कर दिया और यह चतुर्भुख हो गये। यह 'अष्टकर्ण' हैं पर भुजाएँ केवल चार ही हैं। बाह्मी इनकी पत्नी तथा हंस इनका वाहन कहा गया है। पद्मपुराणानुसार भृगु ऋषिके शापके कारण इनकी पूजा नहीं होती है। केवल अजमेरके निकट पुष्कर क्षेत्रमें ही इनका पूजन होता है। प्रो० वीलियम्सके अनुसार ईदार नामक स्थानपर भी इनका पूजन होता है। शतपथ ब्राह्मणके अनुसार इनके विचरण करनेका स्थान जल (नार) होनेके कारण इन्हें 'नारायण' कहते थे पर आगे चलकर नारायणसे केवल विष्णुका बोध होने लगा। कहते हैं एक बार ब्रह्माजीने यज्ञ करनेका विचार किया स्वर्गसे ही उन्होंने एक कमलका फूल गिराया। यह फूल जहाँ गिरा वही स्थान यज्ञके लिए उपयुक्त समझा गया। इस स्थानका नाम पुष्कर = कमल रखा गया जो अजमेरसे ५ मील दूर है। ब्रह्माजीकी स्त्री सरस्वती नहीं थी और उनके आनेमें देर देख ब्रह्माने इन्द्रकी सहा-यतासे एक कन्यासे विवाह कर किसी प्रकार यज्ञ समाप्त किया । पुराणानुसार इसी कारणसे पुष्कर ब्रह्माकी पूजाके लिए विशेष उपयुक्त समझा जाता है। यहाँ ब्रह्माका एक अच्छा मन्दिर है जिसकी दीवालींपर लिखे लेखके अनुसार इस मन्दिरके निर्माणके िश्ष मोगल सम्राट् औरंगजेवने विशेष रूपसे सनद दे दी थी। ब्रह्माका उपर्युक्त यह ५ दिनोंमें समाप्त हुआ था अतः यहाँ ५ दिनोंतक यात्रियोंकी भीड़ रहती है। बृहस्पति और सोमके झगड़ेमें यह मध्यस्य थे, हिरण्यकशिपुको इन्होंने वर दिया था, रेवतीका बलरामसे विवाह इन्होंके कहनेपर हुआ था (भाग० १०) ७४.१३) । संसारकी सृष्टिका पूरा विवरण इन्हींसे नारदने सुना था (भाग० १.७.१८) । (२) रात्रिके १५ विभागोंमेंसे एक विभागका नाम (वायु० ६६.४४)। (३) ब्रह्मधनाके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६९.१२२)। (४) यशके १६ ऋत्विजोंमेंसे एक जो नारायणके मुखसे उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० १६७.७)। (५) स्थापत्य तथा शिल्पकला-का एक आचार्य (मत्स्य० २५२.३)। (६) ब्रह्माकी मूर्ति जो चतुर्मुख, पद्मासनासीन तथा अगल-वगलमें सरस्वती और सावित्रीसे युक्त होती है (मत्स्य० २६०.४०; २६६. ४२; २८४.६) ।

वह्माख्या - स्त्री॰ [सं॰] स्त्रयं भूबह्माकी प्रजास्पृष्टिकालांन राजसा तनुका नाम । स्वयम्भूकी तीन तनुएँ हैं — पुरुषाख्या, ब्रह्मा ख्या और कालाख्या । जब ब्रह्मा रजोगुणसे उदिक्त होते हैं तब उनकी सार्त्तिकी पुरुषाख्या तनु निवृत्तः हो जाती है और राजसी ब्रह्माख्या तनु प्राप्त होती है एवं जब उनमें तमोगुणका उद्रेक होता है तब उनकी राजसी तनु निवृत्त हो जाती है तामसी कालाख्या तनु प्राप्त होती है । एक ही स्वयंभू भगवान् प्रजापालनमें सार्त्तिकी पुरुषाख्या तनुका आश्रयण करते हैं श्रेत प्रजासंहारमें तामसी कालाख्या तनुको ग्रहण करते हैं और प्रजासंहारमें तामसी कालाख्या तनुको ग्रहण करते हैं (वायु०६६९९३) । बाणभट्टने कादम्बरीके मंगलाचरणक्षीकमें यही आश्य व्यक्त किया है — "रजोजुपे जन्मनि सत्त्ववृत्त्ये रिथतौ प्रजानां प्रलये तमस्पृथे । अज्ञाय सर्गरियतिनाश हतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥

श्रह्माणी—स्नी० [सं०] ब्रह्माकी शक्ति, जो चतुर्मुख, चार मुजाओंवाळी तथा हंसवाहन है (मत्स्य० २६१.२४)। श्रह्माण्ड—पु० [सं०] (१) सारा संसार जिसके ऊपर सोमपा पितरोंका लोक है (मत्स्य० १५.२५; २४९.२९; २६६. २८; २८९.१३)। इसमें ईश्वरका प्रवेश हुआ (वायु० १०३. २०-१; १०४.३२, ४१; १०७.४३, ५५; १०८.७)। जिसे मंडदानवने विभक्त कर दिया था (ब्रह्मां० ४.१०.८२)। (२) एक दान जिसमें संसारकी सुवर्णप्रतिमा जो २० पल से १००० पलतककी अपनी शक्तिके अनुसार की जाती है, ८ दिगाज हाथी, वेद तथा वेदांग और ब्रह्मा आदि देवताओंके साथ। अनंतरायन, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव आदि विष्णुके अनेक रूपोंकी उपासना आदि इसीमें सम्मिलत है। इस दानका करनेवाला स्वर्गका भागी होता है (मत्स्य० २७४.७)।

ब्रह्मपेत-पु० [सं०] आश्विन महीनेमें सौरगणके अन्य छहके साथ स्वेरथपर अधिष्ठित रहनेवाले एक राक्षसका नाम जो ब्रह्मधनाका पुत्र था (भाग० १२.११.४३; ब्रह्मां० २.२३.२२; ३.७.९८)।

**ब्रह्मावर्त्त**-पु० [सं०] (१) एक राज्य (भाग० १.१०.३४) जो परीक्षित्की भूमि थी जहाँ धर्म, सत्य तथा यशोंका साम्राज्य था (भाग० १.१७.३३)। मनुसंहिता (२.१७)के अनुसार सरस्वती और दृषद्वती नदियोंके बीचका प्रदेश जहाँ सरस्वती पूर्वकी ओर बहुर्ता है।आदिराज पृथुने सौ अश्वमेथ यज्ञ यहीं किये थे (भाग० ४.१९.१)। यहाँ ऋषभदेव गये थे (भाग० ५.४.१९; ५.२८) । मनुने (२.१८) इस देशके परम्परागत आचारको सबसे श्रेष्ठ माना है। स्वायंभव मनका यहाँ निवासस्थान था जहाँ पुत्रो देवहृतिका वर्दम ऋषिके साथ विवाह करनेके पश्चात वह लीट आये थे (भाग० 3.२१. २५; २२.२६) । (२) ऋषम और जयंतीके भरत प्रमुख १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ५.४.१०)। (३) पितरोंके श्राद्ध आदिके लिए उपयुक्त एक पवित्र तीर्थ जो नर्मदा-तटवर्ती धारातीर्थके निकट है और जहाँ ब्रह्मा सदा निवास करते हैं, जहाँ स्नान करने मात्रसे ब्रह्मलोकप्राप्ति होती है । आश्वन कृष्णपक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं, में यहाँ किये गये श्राद्धका अक्षयफल कहा गया है (मत्स्य० २२. ६९; १९०.७-८; १९१.७०) ।

ब्रह्मासन – ५० [सं०] एक आसन विशेष जिसके अनुसार वैठकर ब्रह्मका ध्यान (समाधि) किया जाता है। परशुराम तपस्या करते समय इसी आसनसे वैठे थे (ब्रह्मां० ३. ५७.६)।

श्रह्मास्त्र — पु० [मं०] एक प्रकारका अस्त्र जो मन्त्र द्वारा चलाया जाता है। यह अमोष अस्त्र सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है और परशुरामजीको यह शिवसे मिला था (ब्रह्मां० ३.३२.५७)। अश्वत्थामाने इसी अस्त्रसे परीक्षित्का गर्ममें ही बध किया था (विष्णु० ४,२०.५२; महामा० अश्व० ६६.८,९,१५)।

ब्रह्मिष्ठ-पु० [सं०] (१) राजा भद्राश्वके पाँच पुत्रों, जिन पाँचोंके पञ्चाल जनपद थे, मेंसे एक जिसके क्षत्रोपेत दिज मौद्रस्य हुए। इसी मुद्रलका पुत्र तथा इन्द्रसेनका पिता (मत्स्य० ५०.६)। (२) असितका एकपर्णामे उत्पन्न पुत्रका नाम (वायु० ७०.२७)।

ब्रह्मेषु - पु॰ [सं॰] (रुवमेषु) । एक राजा महाप्रतापी राजा रुवमकवचके पाँच पुत्रों मेंसे एक सर्वज्येष्ठ पुत्र जिसका नामान्तर ब्रह्मेषु था । इनका अनुज पृथुरुवम इन्हीं का आश्रित था । इन्हें राजाने अपना उत्तराधिकारी बनाया था । इनके दो कनिष्ठ भाइयोंको विदेहमें इनके पिताने ही स्थापित कर दिया था (वायु॰ ९५.२५-३०)।

ब्रह्मोत्तर-पु० [सं०] पूर्वका एक राज्य जहाँसे होकर गंगाजी दक्षिणसागरकी ओर जाती हैं (मत्स्य० १२१.५०; वायु० ४५.१२३; ४७.४९)।

त्रह्मोपदेश -पु॰ [सं॰] उपनयनमं गायत्रा मंत्रका उपदेश वरनेका जो विधान है वह (ब्रह्मां॰ ४.८.४)।

ब्रह्मोपेत-पु॰ [सं॰] माघ मासमें सौरगणके अन्य छहके साथ सूर्यके रथपर रहनेवाले एक राक्षसका नाम (विष्णु॰ २.१०.१६)।

ब्रह्मौदनाग्नि - पु॰ [सं॰] लौकिक अग्निका एक पुत्र जिसे भरत भी कहते हैं। यह वैश्वानरका पिता था (ब्रह्मां॰ २०१२.८; वायु॰ २९.७)।

ब्राह्म-पु० [सं०] (१) रात्रिके पिछले प्रहरके अन्तिम दो दंड अर्थात् सर्वोदयसे पूर्व दो घड़ीतकका समय (वायु० ६६.४०; ब्रह्मां० ३.३.३९; विष्णु० ३.११.५)। (२) कृतयुग (सत्ययुग)का नाम—"ब्राह्मं कृतयुगं प्रोक्तम्॥" (वायु० ७८.३६)। (३) षड्दर्शनोंमेंसे एक दर्शन—"ब्राह्मं शैवं वैष्यवं च सौरं शाक्तं तथाऽऽहर्तम्" (वायु० १०४.१६)। (४) आठ प्रकार विवाहोंमेंसे एक प्रकारके विवाहका नाम (विष्णु० ३.१०.२४)।

बाह्मकरूप-पु० [सं०] ब्रह्माकी आयु द्विपरार्द्ध है। पूर्वपरार्द्ध-के आदिमें यह महान् करूप (ब्राह्मकरूप) हुआ जब कि ब्रह्मा, जो शब्दब्रह्मके नामसे जाने जाते हैं, उत्पन्न हुए (भाग० ३.११.३४)।

ब्राह्मण-पु॰ [मं॰] (१) चारो वणोंमें सर्वश्रेष्ठ वर्ण जिनकी उत्पत्ति ब्रह्माके मुखसे कही गयी है (ऋग्वेद)। पुरुषके मुखसे उत्पन्न ये ब्रह्मवादीगण विष्णुके शरीरके एक अंग हैं (भाग० २.१.३७; ८.५.४१; १०.४.३९; विष्णु० १.६.६, **२४) । कर्म, तप, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा योगमें रत रहना** इनका धर्म है जिनकी प्रतिष्ठा आवश्यक है (भाग० ७.११. २१; १५.१; १०.८.६; २४.२०; ११.१७.१६) । ब्राह्मणके मुखमें गयी हुई सामग्री देवताओंको मिलती है। ब्राह्मणोंको अपने उच्चपदकी मर्यादा रक्षित रखनेके लिए आचार-विचारभ्रष्ट नहीं होना चाहिये। वृत्तियोंके अनुमार ब्राह्मण चार प्रकारके कहे गये हैं:—(१) कुज्ञलधान्यक, (२) कुंभीधान्यक, (३) त्र्यहैहिक तथा (४) अश्वस्तनिक । चारोमें अश्वस्तनिक ही श्रेष्ठ माने गये हैं। वेदाध्ययन करना, वेदाध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, टान लेना तथा देना इनके ये छह प्रधान कार्य कहे गये है। व.लियुगमें ये शूद्र तथा म्लेच्छोंके आश्रित रहेंगे तथा शिवशूल (वेदविक्रय करनेवाले) हो जायेंगे (ब्रह्मां० २.३१. ४०-५०) । इनके आचारण शुद्रवत् होंगे (वायु० ५८.४१) । 'असिजीवी मसीजीवी देवलो ग्रामयाजवः । धाववः पाचवः श्चैव षड़ेते शूदवद् द्विजाः॥' (२) वेदका वह भाग जो

संहिता नहीं कहलाता, जिसमें वेदके मंत्रोंका यह कार्योंमें विनियोग बतलाया गया है। वेदके मंत्रमंहिता भागसे यह भिन्न है तथा प्रत्येक वेदका ब्राह्मण पृथक् है। इसके १० विधियाँ कहे गये हें (ब्रह्मां० २.३१.१४; ३३.१.१२; ३५.७३; वायु० ५९.१३२-९; ६८.१२-१४)। द्वापरमें इसका आरम्भ हुआ (मत्स्य०१४४.१३)।

ब्राह्मणवाचन - पु॰ [सं॰] पुण्याहवाचन । शुद्धिके लिए एक धार्मिक कृत्य विशेष जो किसी शुमकर्ममें किया जाता है (मत्स्य॰ ५४.८; ५; ६६.५; ६७.१३) । श्रहयद्यका पूर्वार्द्ध (मत्स्य॰ ९३.४) । सोलहों प्रकारके तुलापुरुषदान, हिरण्यगर्भदान, ब्रह्माण्डदान, कल्पपादपदान आदि महादानों इसका उच्चारण आवश्यक है (मत्स्य॰ २७४.२॰) । ब्राह्मणाच्छंसि - पु॰ [सं॰] (१) वैश्वदेव अग्नि (ब्रह्मां॰ २.१२. २९) (२) यश्चके सोलह क्रत्विजोंमेंसे एक क्रत्विक्, जिनकी उत्पत्ति भगवान्की पीठसे हुई (मत्स्य॰ १६७.८)।

बाह्यपुराण-पु॰ [सं॰] बाह्य। १८ महापुराणों मेंसे एक जिसमें १०,००० क्षोक हैं (भाग॰ १२.७.२३; १३.४)। यह प्रथम पुराण हैं (विष्णु॰ ३.६.२०)। वैशाख पूर्णिमाको इसका दान करें तो ब्रह्मलोक मिलता है (मत्स्य॰ ५३.१३; २९०.१७)।

वाह्मपुरेयक-पु० [मं०] वशिष्ठवंशका एकापेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० २००.४)।

ब्राह्मविधि – स्त्री० [मं०] वैदिक आदेश (मत्स्य० २१५.५८)। ब्राह्म-पुरुषरूपी वेदके ब्रह्मरंध्रमें (वायु० १०४८१)। ब्राह्मी (निशा) - पु॰ [सं॰] द्रविड़ाधिपति सत्यव्रतके समय की एक ब्रह्मरात्रि अर्थात् एक प्रलय जनकि भगवान् विष्णुका मत्स्यावतार हुआ था (भाग॰ ८.२४.३७)।

ब्राह्मी (सिद्धि) - स्त्री [मं॰] श्राद्धीपयुक्त पवित्र स्थानों में शुद्धतापूर्वक श्रद्धाने श्राद्ध करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य है—ईश्वरमय हो जाना, ब्रह्ममें लीन हो जानेकी अवस्था (वायु॰ ७७.१२३)।

ब्राह्मी (संख्या) - स्त्री॰ [सं॰] (१) संख्या, स्थावरके पृथिवीमें रहनेवाले कीट-पतंग जीवजंत १/१०००, १/१००० जलजंतु हैं। इसका १/१०००, जिसका १/१००० पक्षी, पक्षियोंका १।१००० चौपाये। इसका १/१००० द्विपद जंतु (मनुष्य) हैं। उनका १/१००० धार्मिक-जन हैं, उनका १/१००० स्वर्ग प्राप्त करते हैं, इसका १।१००० मोक्ष प्राप्त करते हैं। स्वर्ग जानेवालोंके वरावर ही नरक जाते हैं (ब्रह्मां० ४.२.१९९-२१०)। (२) ब्राह्मी आदि आठ शक्तियों, जो ब्रह्मादिके सदश आकार तथा आयुधवाली हैं, मेंसे एक शक्ति (ब्रह्मां० ४.२०.१३; ३६. ५८)। (३) अन्धकासुररक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानस पुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्रिका (मत्स्य॰ १७९.९)। (४) कल्पलतादान नामक महादानमें विविध-टान की जानेवाली वस्तुओंपर स्थापित अनेक शक्तियोंमेंसे लवणोपरि स्थापित एक शक्ति । (५) केतुमाल देशकी सुवप्रा महानदी आदि कई महानदियोंमेंसे एक नदी (वायु० ४४. २१)।

भ

भंगकार - पु० [सं०] (१) हरिवंदाके अनुसार सन्नाजित् (शक्रजित् = वायु०) के १०१ पुत्रों में से स्वेष्ठ पुत्रका नाम । इसकी व्रतवती (द्वारवती = वायु०) पत्नीसे सत्यभामा, व्रतिनी तथा पद्मावनी पुत्रियाँ उत्पन्न हुई जो श्रीकृष्णको व्याही गयी था। यह शतधन्वाने मारा गया तथा इसकी स्यमंतक मणि अकृरको मिली (मत्स्य० ४५.१९-२१; वायु० ९६.५२-५, ५८; ब्रह्मां० ३.७१.५५)। (२) सोमवंशी महाराज कुरुके पौत्र तथा राजा अविश्चित्के पुत्रका नाम (महामा० आदि० ९४.५३)। (३) एक अंध्रकश्रेष्ठ सुयक्की पुत्री नराका पति शक्रवन और बन्धुमान् नामक दो विख्यात महाक्ली नरश्रेष्ठ पुत्रोंका पिता। इसके दोनों पुत्र इसके साथ ही युद्धमें अकृर द्वारा मारे गये (ब्रह्मां० ३.७१.८७-८)। (४) दैत्यराज विलका अनुगामी एक असुर (मत्स्य० २४५.३१)।

भंगतीर्थ-पु॰ [मं॰] नर्मडाके निकटवर्ता एकतीर्थ (मत्स्य॰ १९१.५२-३)।

भंगास्वन - पु० [सं०] एक राजा जिसने पुत्रकी कामनासे अग्निष्ट्रत यद्य किया था फलतः इसे सौ पुत्र हुए थे। महा-भारतके अनुसार यह एक प्राचीन राजिष थे। इनका इन्द्रके साथ किसी कारण बेर हो गया था इसलिए इन्द्रकी प्रेरणा से ये स्वीभावको प्राप्त हो गये। वनमें जानेपर एक तापससे इनके सौ पुत्र हुए। इन्द्रके पूछनेपर इन्होंने इन्द्र-को अपना हृत्तान्त सुनाया। विषयसुख्वकी अपेक्षा स्वीभाव-

की प्रशंसाकी (महाभा० अनु० १२.२.१०, २४, ३४-४०, ५२-५३)।

भंजा-स्त्री० [सं०] भय आदिकी नाशक होनेके कारण अन्नपूर्णादेवीका एक नाम (हि० वि० को०)।

भंडित - पु० [मं०] एक गोत्रकार ऋषिका नाम (हि० वि० को०)।

भक्त-पु० [मुं०] 'सर्वसुहृद् , सर्वज्ञ, सर्वज्ञक्तिमान् भगवान् के ऊपर निर्भर रहकर जो भक्ति करते हैं वे ही भक्त हैं।' भक्तिके अधिकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पापयोनि, स्त्री तथा दुराचारी सभी हैं। भक्तिके अधीन भगवान् सक्का उद्धार करते है। 'चतुर्विथा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनी-Sर्जुन । आतौ जिज्ञामुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ॥'— (गीता ३.१६) । भगवद्गाताके अनुसार आर्त्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और द्यानी ये चार प्रकारके भक्त होते हैं। आर्त्त-भक्त जैसे द्रीपदी; जिज्ञासु जैसे उद्धव; अर्थायी जैसे ध्रुव तथा ज्ञानी जैसे उपमन्यु थे। उपर्युक्त चारों प्रकारोंमें अर्थार्थी सवसे निम्न श्रेणिका है, इससे श्रेष्ठ आर्त, आर्तवे श्रेष्ठ जिज्ञासु और ज्ञानी मुर्वश्रेष्ठ है। अर्थार्थी = अपने वल बुद्धिपर नहीं इतिक भगवान्पर भरोपा कर धनके लिए भक्ति करता है। आर्त्त = भगवान्पर भरोसा करता है, भजन भी करता है पर धन आदिको नाग तथा शरीर-कष्टको दूर करनेको लिए भगवान्को पुकारता है। आर्त्त अर्थार्थीके समान धनवैभव नहीं चाहता परन्तु प्राप्त वस्तुके नाश और शरीरिक कष्टोंको सहन न कर सकनेपर भगवान् की द्यारणमें जाता है। जिज्ञासु भक्तको जन्म-मरण-रूपी सांसारिक दुःखोंसे परित्राण पानेकी इच्छाके द्वारा परमात्म-तत्त्व-प्राप्तिकी इच्छा होती है। ज्ञानी भक्त सर्वदा निष्काम होता है (गीता ३.१६)। नवधा-भक्तिके अनुसार भागवतमें नौ प्रकारके भक्त वतलाये गये हैं (भाग० ७.५.२३):— 'श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्॥'

भक्ति—स्नी० [सं०] निस्स्वार्थ उपासना जिससे आत्मज्ञान होता है तथा व्यक्तिके रज तथा तम गुणोंका नाज्ञ होता है, हमारे डर, भय, माया, मोह आदि निर्मूल होते हैं तथा पापोंका क्षय होता है (भाग० १.२.१२-२१; ५.२८; ७.७; ६१.१५)। विष्णुमें एकाम्रचित्त हो ध्यानलीन होनेकी पाँच विधियाँ हैं—(१) काम, जैसा कि गोपियोंने किया; (२) भय तथा ष्टणा जैसा कि कंसने किया था; (३) सम्बन्धी जैसे कि वृष्णिगण थे; (४) मित्रता जैसी युधिष्ठरने निभायी; (५) भक्ति जैसी नारदने की थी। पर वेन उपर्युक्त किसी भी वर्गमें न था (भाग० ७.१.२९-२१)। प्रह्लादके अनुसार भक्तिके नव (९) मार्ग हैं (भोग० ७.५.२३)। स्त्रियों पुरुषोंसे अधिक भक्ति होती है भाग० १०.२३.३८, ४१-४३)।

अन्य मतसे भक्ति तीन प्रकारको है उत्तम यथा नारद तथा शुक्कको भक्ति। मध्यम यथा वशिष्ठको भक्ति; निकृष्ट यथा अन्य साधारणजनोंको (ब्रह्मां० ३.३४;३७-८)। दूसरा वर्गाकरण तीन प्रकारका है सांख्य, योग तथा झान। शुद्धाचरणका व्यक्ति 'प्रत्याहार'के आधारपर भक्ति कर सकता है तथा अंतमें सर्वोच्च झान प्राप्त होता है (मत्स्य० १८३.४९-५५)। भक्तिके अन्य मागोंके लिए द्रष्टव्य (वायु० १०४.१५)।

भक्तियोग-पु० [सं०] अलिप्त भक्ति (भाग० ११.१४.२) जो भिन्न प्रकारकी है = तामस, राजस, सात्त्विक, निर्गुण, आत्यंतिक (भाग० १.२९.७-१४)। यह वेद, तपस्या तथा दानसे भी बढ़कर है जिससे श्वपाकों (चाण्डालों) तककी शुद्धि होती है (भाग० ११.१४.२०-२१; २०.६, ८, २९, ३३)।

भक्तिसूत्र-पु० [मं०] शांडिल्य मुनिका वैष्णव-संप्रदायका एक सूत्र ग्रंथ (शाण्डिल्यसंहिता) ।

भश्यक-पु॰ [सं॰] एक जनपद जिसका स्त्रीराष्ट्रके साथ कनकाह्नय राजाने भीग किया, शासन किया (वायु॰ ९९० ३८७)।

भग-पु० [मं०] (१) अदिति हा एक पुत्र जिमका सिद्धिते विवाह हुआ तथा महिमा आदि पुत्र हुए (भाग० ६.६.२९; १८.२; मत्स्य० ६.४; १५५.७; वायु० ६६.६६; विष्णु० १.१५.१३१)। (२) एक देवताका नाम जिनकी ऑखें वीरभद्रने फांड़ दी थीं (भाग० ४.५.१७, २०; ६.५१; ७. ३; ब्रह्मां० २.२४.३३; ३.३.६७)। राजमहलके निर्माणके पूर्व इनकी पूजा होती हैं (मत्स्य० १७१.५६; २६८.१९)। (३) पाँच महीनंम तपनेवाले सूर्यका नाम (भाग० १२.१९.४२; ब्रह्मां० २.२३.१६; वायु० ५२.१६; विष्णु० २.१९.४)। (४) दिनके रोद्र आदि १५ मुहूर्तोंनेते एक

मुहर्त्त (ब्रह्मां० ३.३.४०)।

भगदत्त-पु० [सं०] (१) प्राग्ज्योतिषपुरका राजा जो नरकासुरका ज्येष्ठ पुत्र था। श्रीकृष्णने नरकासुरको मार इसे सिंहासनारूढ कराया तथा वहाँ भौमासुर द्वारा राजाओं-को जीतकर हरी गयीं १६००० राजकन्याओंको देखा एवं सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण पहनाकर पालकियों द्वारा उनको, बहुतसे घोड़ोंको तथा ऐरावतकुलमें उत्पन्न चतुर्दन्त ६४ सफेद हाथियोंको द्वारका भेजा (भाग० १०.५९.३२-३७) । युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञके समय यह अर्जुनसे आठ दिनों-तक लड़ा था पर अन्तमें परास्त होकर इसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाभारतके युद्धमें यह कौरवोंको ओरसे लड़ा था तथा बड़ी वीरताका प्रदर्शन किया था। यह अर्जुनके हायों मारा गया था (महाभा० सभा० २६.७-१६; द्रोण० २९.४८-५०; भाग० १०.७८. [(९५.५) १६] । (२) हिमालयपर्वतपर स्थित किन्नरोंके सैकड़ों नगरोंके द्रम, सुग्रीव, सैन्य, भगदत्त आदि सैकड़ों किन्नरराजोंमेंसे एक किन्नरराज (वायु० ४१.३०)।

भगनेत्रहा-पु० [सं०] भगके नेत्र फुड़वा देनेके कारण शिवका एक नाम जिन्हें भगनेत्रहर तथा भगनेत्रांतक भी कहते हैं (ब्रह्मां० २.२७.३१; वायु० २५.१४; ३०.१७९, २५३)।

भगपाद-पु॰ [मं॰] अत्रिकुलका त्र्यापेय प्रवरप्रवर्तक एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य॰ १९७.४) । अगुमुक्तर-स्वी० मि॰] आनुन्द महाणेठ नामके स्थले

भगमाला - स्त्री॰ [सं॰] आनन्द महापीठ नामके रथके मध्यमपर्वमें रहनेवाली लिलतादेवीके तुल्य आकार और आयुध्वाली तिथिनित्या, कालनित्या आदि १५ आस्त्ररदेवियों- मेंसे एक जिन्होंने भण्डके दीर्घजिह्न नामक सेनापतिका वध किया था (ब्रह्मां॰ ४.१०.५७; २५.९४)। भगमालाकी नगरीके लिए द्रष्टु॰ (ब्रह्मां॰ ४.३१.२४)।

भगमालिनी - स्त्रीं (संव) (१) चक्ररथेन्द्रके द्वितीय पर्वमं स्थित थनुषवाण, पानपात्र, मातुलुंग, कृपाणिका, फलक नागपाश और घण्टा थारण की हुई आठ भुजाओंवाली मदिरासे मदमत्त कामेशी आदि तीन देवियोंमेंसे एक देवी (ब्रह्मां० ४.२९,५२; ३७.३३)। (२) अन्धकासुरके रुधिर-पानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओं-मेसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.११)।

भगवती - स्री० [मं०] जगत्के संरक्षणमें सदा जागरूक देवी जिन्होंने सब देवता, असुर और मनुष्योकी सृष्टि की और उनके संरक्षणके लिए १४ प्रकारके पशुओं, यहाँ तथा यद्यविधियोंकी रचनाकर कहा इस विधि विधानसे पशुओं द्वारा तुम देवींका यजन करो। यहाँसे पुष्ट हुए देवगण तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हें अभीष्ट पदार्थ देंगे। इस देवीका नामान्तर माया है (ब्रह्मां० ४.६.५३; १२.४२)। भगवत्यदी - स्रां० [सं०] एक स्वर्गीय नदी = गंगा। त्रिवि-

भगवत्पदी — स्तां [स॰] एक स्वगाय नदा = गगा । त्राविक्तमने अपने वॉये पैरके अँगूठेसे छेदनकर इसका ब्रह्मांडमें वाहरते प्रवेश कराया, कुछ समयमें यह विष्णुपद पहुँची । ध्रुव आदि तथा सप्तर्षयोंने इते अति पवित्र माना । चन्द्रलोक पारकर यह ब्रह्माके नगर पहुची जहाँ इसकी चार धाराएँ हो गर्या और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रांमें यह गिरती है (भाग० ५.१७.१-९)।

भगवद्गीता - स्त्रां० [सं०] भीष्मपर्वके अन्तर्गत १८ अध्यायी-

का एक प्रकरण जिसमें अर्जुनका मोह छुड़ानेके लिए श्रीकृष्ण द्वारा दिये गये उपदेशोंका संग्रह है। हिंदूधर्मा-वलम्बी इस अन्थको सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और यह सब सम्प्रदायोंका मान्य यंथ भी है। महात्मा गांधीके अनुसार 'केवल ७०० क्षोकों में गीताने सारे शास्त्रोंका और उप-निषदोंका सार, गागरमें सागर भर दिया है।' भगवद्गीता-पर लो॰ बालगंगाधर तिलक्की टीका देशी भाषाओंकी टीकाओंमें सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। श्री अर्विद घोषके अनुसार 'गीताके संदेशका प्रभाव केवल दार्शनिक अथवा विद्वचर्गका विषय नहीं है, अपितु आचार-विचारोंके क्षेत्रमें भी विद्यमान होकर मार्ग बतलानेवाला है। यह गीताका उपदेश राष्ट्र तथा संस्कृतिका पुनरुजीवन करता आया है। संसारके अत्युच शास्त्रविषयक अन्धोंमें उसका अविरोधसे समावेश हुआ है।' 'गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिस्सता ॥ तथा 'सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः। सर्वेतीर्थमयी गङ्गा सर्ववेदमयो मनुः॥'—[महाभा०, भीष्म० ४३.१-२]।

भगवद्गक्त-पु॰ [मं॰] वैष्णवींका एक सम्प्रदाय जो अधिकतर दक्षिण भारतमें पाया जाता है (भाग॰)।

भगवान् -पु॰ [सं॰] (१) सर्वप्रधान तथा शाश्वतदेव (विष्णु० ६.५.६९-७९)। तीन वेदोंका सारांश। भ = संसार-का शुभवितक तथा आधार, ग = नेता तथा सृष्टिकर्त्ता। 'भग' शब्दसे ६ भाव व्यक्त होते हैं—राज्य, शक्ति, विजय, शान-शौकत, बुद्धि तथा अलिप्तता। 'ऐश्वर्यस्य समग्र धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानस्याप्यथं मोक्षस्य षण्णां भग इतीङ्गना ॥' अर्थात् समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समय सम्पत्ति, शोभा, समय ज्ञान और समय मोक्षसाधन वैराग्य आदिका नाम भग है। यह षड्विध—'भग' जिनमें है वे भगवान् हैं। पंचतत्त्व = तात्त्विकशक्ति जिसमें सारी सृष्टि निहित है और कोई प्राणी जिससे अछता या परे नहीं है वह भगवान । यह वासुदेवका ही एक नाम हुआ (विष्णु ० ६-५-६९-७९) । (२) तुषितदेवगण, जिसमें १२ देव हैं, मेंके एक तुषितदेवका नाम (ब्रह्मां० २.३६. १०)। (३) 'भग' के अस्तित्वके कारण श्रीहरि भगवान् कहलाते हैं। वह भग जिसमें रहे वह भगवान् (वायु० ५. ३६)। (४) करयप तथा दनुके विप्रचित्ति आदि १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र दानवका नाम (बायु० ६८.५)।

भगानंदा-पु॰ [सं॰] अन्यकासुरके रुधिर पानके लिए शिवजी द्वारा सष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य॰ १७९.११)।

भगीरथ-पु० [सं०] राजा दिलापके पुत्र तथा श्रुत (सुहोत्र = विष्णु०)के पिता और अंशुमान्के पौत्र, अयोध्याके एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा। भगीरथ, विदुसरके तटपर घोर तप करके गंगाको पृथ्वीपर लाये थे और कपिलमुनिके शापसे भस्म हुए अपने पुरखोंका इन्होंने उद्धार किया था (भाग० ९.९.२-१३, १६; ब्रह्मां० २.१८.२५; मत्स्य० १२.४४; १५.१९; १२१.२६; वायु० ८८.१६७; विष्णु० ४.४.३५-६)। इसीसे गंगाका नाम भागीरथी भी है (ब्रह्मां० ३.५४.४८-५१; ६३.१६६-८; वायु० ४७.४९)।

भजन-पु॰ [सं॰] सत्वत (भाग॰ = सात्वत) के सात पुत्रोंमें-से एक पुत्रका नाम (विष्णु॰ ४.१३.१)।

भजमान-पु॰ [सं॰] (१) सात्वतके कौशस्यासे उत्पन्न सात पत्रोंमेंसे दितीय पुत्र तथा निमि, क्रुकण, वृष्णि, शतजित्, सहस्रजित और अयुत्रजित (भाग० = शताजित, सहस्रा-जित्, अयुताजित्) छह पुत्रोंका पिता (भाग० ९.२४.८; विष्णु० ४.१३.२) । इसकी दो पिलयाँ थी । ये सुंजयकी पत्रियाँ दो बहिनें थी, पहलीका नाम बाह्यका और दूसरीका नाम उपशह्मका था। पहलीसे तीन पुत्र तथा दूसरीसे भी तीन पुत्र थे (भाग० ९.२४. ६-८; ब्रह्मां० ३.७१.१-३; (मत्स्य० ४४.४७; विष्णु० ४.१३.१-२) । (२) शूरका पुत्र तथा शिनिका पिता (भाग० ९.२४.२६)। (३) सत्यकके कुकुर आदि चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो काशीराजकी पुत्री-के गर्भसे उत्पन्न हुआ था। महार्थी विदूरथ इसीका पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७१.११६; वायु० ९६.११५, १३५; भाग० ९.२४.१९) । (४) अंधक (भाग०, ब्रह्मां० तथा वाय०= सत्यक)का एक पुत्र तथा विदूरथ, जो एक महारथी था, का पिता (मत्स्य० ४४.६१, ७७; विष्णू० ४.१४.१२)।

भिज-पु० [मं०] सात्वतका कौशल्यासे उत्पन्न एक पुत्र जो भजमानका भाई था (भाग० ९.२४.६; ब्रह्मां० ३.७१.१)। भिजन-पु० [मं०] (भिज = ब्रह्मां०, भाग०। विष्णु० = भजन) सात्वत तथा कौशल्याका एक पुत्र (मत्स्य० ४४.४७; वायु० ९६.१)।

भज्य-पु॰ [सं॰] बाष्फ्रिल, जिन्होंने प्रत्येक शाखासे उद्भृत-कर बालखिल्य संहिताका निर्माण किया, के तीन शिष्यों-मेंसे एक शिष्य (भाग॰ १२.६.५९)।

भट्टादित्य - पु० [सं०] महीसागरमंगम तीर्थमें नारद द्वारा स्थापित सूर्यकी मूर्तिका नाम। यह नारद (भट्ट) द्वारा स्थापित होनेके कारण 'भट्टादित्य' कहलाये जिनकी उपा-सनाते सव पाप दूर होते हैं (स्कंदपु० माहे० कुमारिका-खण्ड)।

भतरौड़ -पु॰ [हिं०] मथुरा और बृंदावनके वीचका एक स्थान विशेष । कहते हैं यहाँ श्लोकृष्णने चौताइनोंसे भात मेंगवाकर खाया था (हिं० वि० को०) ।

भद्ग-पु०[सं०] (१) दक्षिणा तथायझके पुत्र १२ तुषित देवोंमेंसे एक तुषितदेवका नाम (माग० ४.१.७-८) । मनु तथा इातरूपाकी एक पुत्री—आकृति प्रजापति रुचिको व्याही गयी इस शर्तपर कि इसका जो प्रथम पुत्र होगा वह हमारा (नानाक्षा) पुत्र होगा । आकृतिने युगल बच्चोंको-जना। उनमें जो वची थी वह साक्षात् लक्ष्मी थी। और जो वचा था साक्षात् भगवान् विष्णु था । दक्षिणा लड्की रुचिकी हुई और यह लड़का मनुका। लक्ष्मीनारायणके अवतार होनेसे दोनोंका विवाह हो गया। और १२ तुषित पुत्र हुए। (२) पौरवी तथा वसुदेवके भूतादि १२ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.४७)। (३) बलदेवके एक सहोदर भाईका नाम (भाग०)। (४) वासुदेव तथा देवकीके एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.५४)। (५) उत्तर दिशाके दिग्गजका नाम-दे० दिग्गज। (६) वलिके वाहन एक चतुर्दन्त हाथीका नाम यह अञ्जन और सुप्रतीक दो पुत्रोंका पिता था (ब्रह्मां० ३.७.३२८)। (७) श्री रामचन्द्रकी सभाका एक

सभासद । सीताकी निंदा इसीसे सुनकर रामने सीताकी बनवास दिया था। (८) मध्यदेशके एक जनपद (राज्य) का नाम (ब्रह्मां० २.१६.४२)। (९) विष्णुका एक द्वारपाल दरवाजेपर दाहिनी ओर रहता है (विष्णु०)। (१०) भारतके उत्तरका एक जनपद (राज्य) (ब्रह्मां० २.१६.४८; १८. ४६) । (११) पुराणानुसार स्वायंभव मन्वंतरके यज्ञरूपधारी विष्णुके लक्ष्मीरूपा दक्षिणासे उत्पन्न १२ पुत्रों जिन्हें तुषित भी कहते हैं, मेंसे एक तुषितदेव । (१२) विष्णुके एक पार्षदका नाम । (१३) एक दानवका नाम (ब्रह्मां० ३.६.६)। (१४) श्री रामचन्द्रके एक सखाका नाम (रामायण)। (१५) श्रीकृष्ण और कालिंदीके एक पुत्रका नाम जो अपने सहयोगियों सहित बाणकी नगरी शोणितपर गये थे (भाग॰ १०.६१.१४;६३.३)। (१६) सुप्रतीक नामका एक नाग जो वरुणका वाहन है (ब्रह्मां० ३.७.३३०; वायु० ६९.२१२, २१४)। (१७) जाम्बवती और श्रीकृष्णके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.२४९; वायु० ९६. २४१)। (१८) रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णके चारुदेष्ण, प्रद्युम्न आदि १० पुत्रोंनेसे एक पुत्र (मत्स्य० ४७.१६) । (१९) मेरु पर्वतपर स्थित एक पवित्र झील (मत्स्य० ११३.४६)। भद्रक-पु॰ [सं॰] (१) वसुमित्रका पुत्र तथा पुलिंदका पिता (भाग० १२.१.१७; ब्रह्मां० ३.७४.१५२) । (२) शिविके पृथुदर्भ आदि चार पुत्रोंमैंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४८.१९) । (३) शिविपुत्र भद्रकके नामसे प्रसिद्ध उसके राज्यका नाम (मत्स्य० ४८.२०)।

भद्रक-भुद्रकस्-पु० [मं०] खशाकी पुत्रियोंके खानदानके अनेक राक्षसगणोंमेंसे राक्षसगण जो यज्ञोंका ध्वंस करते हैं (वायु० ६९.१८९)।

भद्रकर-पु॰ [सं॰] मध्यदेशका एक राज्य (ब्रह्मां॰ २.१६. ४१)।

भद्रकर्णिका - स्त्री॰ [सं॰] गोकर्णमें स्थापित सती देवी की एक मृति (मत्स्य॰ १३.३०)।

भद्रकर्ष-पु० [सं०] शठका एक पुत्र जो रोहिणीके परि-वारका अर्थात् पीत्र था। वसुदेवपत्नी रोहिणीके बलराम, सारण, शठ आदि आठ पुत्र हुए थे। यह शठ-पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७१.१७०; वायु० ९६.१६८)।

भद्रकाय-पु० [मं०] श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम (हरि-वंश)।

भद्रकार - पु? [सं०] (१) एक प्राचीन देशका नाम। इस नामक के दो देश हैं जिनमें एक मध्यदेशके जनपदोंमें गिना गया है और दूसरा उत्तरदेशके जनपदोंमें (वायु० ४५.११०, ११६)। (२) एक जाति अथवा मध्यदेशके एक जनपदवा नाम (मत्स्य० ११४.३५)। (३) महाभारतके अनुसार एक राजाका नाम जो जरासन्थके भयसे अपने भाइयों तथा सेवकोंके साथ दक्षिणकी ओर भाग निकला था (महाभा० सभा० १६.२६)।

भद्रकाली – स्त्री० [सं०] (१) दुर्गादेवीकी एक मूर्ति जिनकी | १६ भुजाएँ मानी जाती है। एक योगमाया (भाग० १०. | २.११)। यह देवासुरसंत्राममें द्युंभ और निद्युंभसे लड़ी थीं (भाग० ८.१०.३१)। पुराणानुसार इनकी उत्पत्ति | दक्ष यशके समय भगवतीके क्रोधसे हुई थी। इन्होंने |

वीरभद्रके साथ यज्ञध्वंस किया था (वायु० ३०.१४० १६५; महाभा० शान्ति० २८४.५३-५४)। (२) कुमार कार्तिकेयकी एक अनुचरी मातृका (महाभा० शल्य० ४६. ११)।

भद्रकाळीव्रत-पु० [सं०] आश्विन शुक्का नवमीको वास-स्थानसे पूर्वकी ओर भद्रकाळीकी स्थापना कर पूजन करे तथा उपवास रखे। यह शारदीय नवरात्रमें पड़ता है (विष्णु धर्मोत्तर)।

भद्रकालेश्वर-पु॰ [सं॰] पितरोंके श्राद्ध आदिके लिए एक पवित्र तीर्थ (मत्स्य॰ २२.७४)।

भद्रगण-पु॰ [सं॰] उत्तम मन्वंतरके तीन देवगणोंमेंसे एक देवगणका नाम (भाग॰ ८.१.२४)।

भद्रगुप्त-पु॰ [सं॰] जाम्बवती तथा श्रीकृष्णके भद्र आदि कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७१.२४९; वायु॰ ९६.२४१)।

भद्रगुप्ति – पु॰ [सं॰] शठके भद्राश्व आदि ९ पुत्रोमें एक पुत्र जो रोहिणा और वसुदेवका पौत्र था (ब्रह्मां० ३.७१. १६९; वायु० ९७.१६७)।

भद्रगौड़-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार पूर्वी भारतका एक प्राचीन देश।

भद्रचारु-पु० [सं०] रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.८; (ब्रह्मां० ३.७१. २४६; मत्स्य० ४७.१६; वायु० ९६.२३७, विष्णु० ५. २०.१)।

भद्रचित्र-पु० [सं०] जाम्बवती तथा श्रीकृष्णके भद्र, भद्र-गुप्त आदि कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.२४९) ।

भद्रज-पु० [सं०] शठके भद्राश्व आदि ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र । यह रोहिणी और वसुदेवके परिवारका अर्थात् पौत्र था (वाय० ९६.१६८) ।

भद्रतीर्थ-पु० [सं०] पितरोंके श्राद्धादिके लिए एक पवित्र तीर्थ (मत्स्य० २२.५०)।

भद्रतुंग-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थान सदाचारी पुरुष जहाँ स्नानादिकर ब्रह्मलोकादि उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं (महाभा० वन० ८२.८०)।

भद्रतुरग - पु॰ [सं॰] जंबूद्वीपके नव (९) वर्षोमेंसे एक वर्ष। भद्रदेव - पु॰ [सं॰] देवकी तथा वसुदेवके कंस द्वारा मारे गये सुपेण, कीर्तिमान् आदि छह पुत्रोंमेंसे एक (छठा) पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१.१७५; विष्णु॰ ४.१५.२६-७)।

भद्गदेह-पु० [सं०] पुराणानुसार श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग०)।

भद्गद्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार कुरुवर्षके अंतर्गत एक द्वीपका नाम (ब्रह्मां०)।

भद्रनिधि - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार एक प्रकारका दान । भद्रवल्लभ - पु॰ [सं॰] वलरामजीका नाम (भाग॰) ।

भद्गबाहु-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्ण और जाम्बवतीके भद्र आदि कई पुत्रों मेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.२५०)। (२) रोहिणांके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवका एक पुत्र (भाग०)। (३) शठका एक पुत्र जो रोहिणांके परिवारका यानी पौत्र था (ब्रह्मां० ३.७१.१७०; वायु० ९६.१६८; विष्णु० ४.१५.२२)।

भद्रभीमा - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार कश्यप ऋषिकी एक पुत्रीका नाम जो दक्ष प्रजापतिकी पुत्री क्रोधाके गर्भसे उत्पन्न हुई थी (ब्रह्मां॰)।

भद्रभूषणा-स्त्री॰ [सं॰] देवीका एक नाम (देवीभाग॰)। भद्रम-पु॰ [सं॰] किल तथा मनुष्यमक्षीका एक पुत्र जिसकी पत्नीका नाम तामसीपूतना था। इसका केवल एक हाथ था (ब्रह्मां॰ ३.५९.१०)।

भद्रमुख-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नागका नाम ।
भद्ररथ-पु० [सं०] (१) हर्यक्षका एक पुत्र तथा बृहद्रथका
पिता (मत्स्य० ४८.९९; वायु० ९९.१०९; विष्णु० ४.१८.
२२) । (२) शठके भद्राश्व, भद्रगुप्ति, नद्रविष्ट आदि ९
पुत्रोंभेंसे एक पुत्र जो रोहिणीके परिवारका अर्थात् पौत्र
था (ब्रह्मां० ३.७१.१७०; वायु० ९६.१६८) ।

भद्रवट-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थका नाम।

भद्रवती - स्त्री० [सं०] (१) पुरुद्वान् की पत्नीका नाम जिसका पुरुद्वह पुत्र हुआ (म्रह्मां० ३.७०.४७; वायु० ९६. ४७)। (२) श्रीकृष्णकी एक पुत्रीका नाम जो नाग्नजितीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी पर ब्रह्मां० ३.७१.२५० के अनुसार यह जाम्बवतीकी पुत्री ठहरती है। (३) गंगा नदीकी सीता, अलकनन्दा आदि चार शाखाओं मेंसे एक शाखाका नाम (म्रह्मां० ३.५६.५२)।

भद्रवाह - पु० [सं०] (भद्रवाहु), वसुरेव तथा पौरवीके भृतादि वारह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग०९.२४.४७)।

भद्रविंद-पु० [मं०] नाग्नजितीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णका एक पुत्र (विष्णु० ५.३२.३)।

भद्रविदेह-पु० [सं०] भद्रविदेहकः वसुदेव तथा देवकीके कंस द्वारा मारे गये छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४६.१३; वायु० ९६.१७३)।

भद्रविद्य-पु० [सं०] शठके भद्राश्व, भद्रगुप्ति आदि ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र । यह रोहिणां,परिवारका अर्थात् पौत्र था (बायु० ९६.१६७) ।

भद्गविद्ग-पु० [मं०] श्रीकृष्ण तथा जाम्बवतीके भद्र, भद्रगुप्त आदि कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९६.२४१)। भद्गविष्ट-पु० [सं०] शठके दई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो रोहिणी-परिवारका अर्थात् पौत्र था (ब्रह्मां० २.७१.१६९)। भद्मश्रवा-पु० [सं०] धर्मका एक पुत्र जिसके नामपर भद्राश्वदेशका नामकरण हुआ था। यह हयग्रीवका परम-भक्त था (भाग० ५.१८.१)।

भद्गश्रेण्य — पु॰ सिं॰] महिष्मान्का पुत्र तथा १०० पुत्रोंका पिता जो वाराणसीका एक वड़ा शक्तिशाली तथा प्रतापी राजा था। इसके पुत्र सबके सब अच्छे धनुर्द्धर थे पर सबसे किनिष्ठ दुर्दम, जो बहुत ही अल्पवयस्क था, को छोड़ दिवोदासने सबका वध कर डाला था (बायु॰ ९२.६१; ९४.६; विष्णु॰ ४.११.१०)। प्रतर्दनने भद्रश्रेण्यका सारा परिवार नष्ट कर डाला था। सब शत्रुओंका नाश कर लेनेके कारण यह शत्रुजित कहलाया। (विष्णु॰ ४.८.१२)।

भद्रसीमा – स्नी० [सं०] उत्तर कुरुवर्ष देशकी एक महानदी जो उक्त देशके चन्द्रकान्त शैल और सूर्यकान्त पर्वतके मध्य बहती है (वायु० ४५.२५)। भद्रसुंदरी - स्त्री॰ [सं॰] विक्टमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य॰ १३.३६)।

भद्रसेन — पु० [मं०] (१) श्रीकृष्णका एक बालसखा जो खेलमें वृषभासुरको पीठपर बैठाकर ले चला था (भाग० १०.१८. २४)। (२) देवकी तथा वसुदेवके छह पुत्रों, जिन्हें कंसने मार डाला था, मेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.५४; ब्रह्मां० ३.७१.१७५; मत्स्य० ४६.१३; वायु० ९६.१७३; विष्णु० ४.१५.२६-७)। (३) कुंतिराजके पुत्रका नाम (भाग०)। (४) ऋषभदेवके भरतादि १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ५.४.१०)।

भद्रसेनक — पु॰ [सं॰] काशीका एक राजा जो महिष्मान्का पुत्र था जिसके १०० पुत्रोंका वयकर दिवोदासने इसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। केवल एक बच्चा पुत्र जीवित बच्चा था (भाग० ९.२३.२२-३; ब्रह्मां० ३.६७.६५-६६; ६९.६.७)।

भद्रसेनी-स्त्री० [सं०] पुरुद्वान्की एक रानी जो विदर्भ राजपुत्रो थी (मत्स्य० ४४.४५) ।

भद्रसोमा - स्त्री॰ [मं॰] (१) कुरुवर्षकी एक नदी जो मेरु-पर्वतमे निकल सिवतावन, शंखक्ट, वृषपर्वत, वस्सिगिरि, नागशैल, नीलवर्षपर्वत, किंपजल, इन्द्रनील, महानील, हेमश्रंग, श्वेनपर्वत, मुनग, शतश्रंग, पुष्कर, महाशैल, वराहपर्वत, दिराज, जातुधि, त्रिश्रंग, मर्योदापर्वत तथा विरूथ पर्वत होती हुई पश्चिमी सागरमें गिरती है (वायु॰ ४२.६१-७४)। (२) गंगाका एक नाम।

भद्रा-स्त्री । [मं०] (१) श्रुतकीत्ति तथा केकयराजकी एक पुत्रीका नाम । जो श्रीकृष्णको व्याही थी (भाग० १०.५८. ५६; ६१.१७) । (२) छायासे उत्पन्न सूर्यकी एक पुत्री (भविष्योत्तरपु०)। (३) भद्राश्ववर्षकी एक नदीका नाम जो पुरागानुसार गंगाकी एक शाखा है। यह ब्रह्माकी नगरीसे निकलकर श्रंगवान्पर्वतपरसे होकर उत्तर कुरुसे बहती उत्तरमें समुद्रमें गिरती है (भाग० ५.१७.५, ८; विष्णु० २२.३४; ८.११.११३-११५)। (४) भगवान श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्राका एक नाम (महाभा० आदि० २१८.१४)। (५) कामरूप देशकी एक नदीका नाम। (६) उतथ्य ऋषिकी पत्नीका नाम, जो अपने समयकी सर्व-श्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी। यह सोमकी पुत्री थी। इसने उतथ्यको पतिके रूपमें प्राप्त करनेके छिए तीव्र तप किया। सोमके पिता अत्रिने उतथ्यको बुलाकर इसे, उनके अर्पण किया एवं उत्रथ्यने विधिपूर्वक इनका पाणिग्रहण किया। वरुण द्वारा इसका अपहरण होनेपर क्रुद्ध हुए उतथ्य द्वारा सारा जल पी लेनेसे भयभीत वरुण उनके शरणापन्न हुए तथा उनकी भार्या (भद्रा) उन्हें लौग दी (महाभा० अनु० १५४.१०-१३,२४)। (७) राजा आग्नीध्रके पूर्वचित्ति अप्सरासे नाभि, किंपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल ये नौ पुत्र हुए **इन**का मेरुकी नौ पुत्रियों मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्री, लता, रम्या, इयामा, नारी, भद्रा और देववीतिसे विवाह हुआ। मेरुकी आठवी पुत्री (भद्रा) आग्नीध्रके आठवें पुत्र भद्राश्वकी रानी थी (भाग० ५.२.२३)। (८) भद्राश्वकी घृताची अप्सरासे दस पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं—भद्रा, शूद्रा, मद्रा,

शलदा, मलदा, वेला, खला, गोचपला, मानरसा तथा रत्नकूटा। ये सबकी सब महिष अत्रिकी ब्याही गयी थीं। भद्रासे सोम उत्पन्न हुए। यह भद्रा सोमकी माता है (ब्रह्मां० ३.८.७३-८१; वायु० ७०.६८.७०) । (९) वसुदेव-की १३ पिलयों में से एक पत्नी जिसके उपविम्ब विम्ब आदि चार पुत्र हुए थे (ब्रह्मां० ३.७१.१६१, १७३) मतान्तरसे जिसका उपनाम कौशल्या भी था जो केशी आदि तीन पुत्रोंकी माता थी (भाग० ९.२४.४५, ४५; वायु० ९६. १६०, १७१; विष्णु० ४.१५.१८, २४) । (१०) उदारधी-की पत्नी तथा दिवंजयकी माताका नाम (ब्रह्मां० २.३६. १०१)। (११) सुरभिकी दो पुत्रियोंमेंसे एक रोहिणी थी। उसकी चार पुत्रियों सुरूपा, हंसकाली आदि मेंसे एक पुत्री जिससे भेड़, बकरियाँ उत्पन्न हुई थीं (ब्रह्मां० ३.३. ७४-५; दायु० ६६.७२-३) । (१२) षोडशपत्राब्जपर स्थित दिनमिश्रा, तमिस्ना आदि सोलह शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (ब्रह्मां० ४.३२.१३)। (१३) महाकाली, सरस्वती आदि छत्तीस वर्णशक्तियोंमेंसे एक वर्णशक्ति (ब्रह्मां० ४.४४.५९) । (१४) विधनी आदि छह शक्तियों में से एक शक्ति (ब्रह्मां० ४.४४.९०)। (१५) भद्रेश्वरमें स्थापित सतीदेवीकी एक मूर्ति (मरस्य० १३.३१) । (१६) अनुदाह दैत्यकी पुत्री तथा रजतनाभ यक्ष, जो गुह्यकोंका पितामह था, की पत्नी। इसके मणिवर और मणिभद्र दो पुत्र हुए (वायु० ६९. १५१)। (१७) गरुड़की भासी आदि पाँच पत्तियों मेंसे एक पत्नी (वायु०६९.३२८) ।

भद्गाकर –पु० [सं०] वायुका द्वीप जो चन्द्रद्वीपके पश्चिम है जहाँके निवासियोंकी आयु ५०० वर्ष है तथा वे धर्मात्मा है (वायु० ४५.६२-६) ।

भद्रांग-पु॰ [सं०] बलरामका एक नाम (भाग०)।

भद्रानदी - स्त्री० [सं०] केतुमाल देशकी अनेक पुण्यनदियों मेंसे एक नदी (वायु० ४४.१८)।

भद्रायुघ-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम (हि० श० सा०)। भद्रारक-पु० [सं०] पुराणानुसार १८ क्षुद्र द्वीपीमेंने एक-का नाम।

भद्भावत — पु॰ [सं॰] बवादि करणों में ग्यारहवाँ करण, जिसमें सभी प्रकारके भगलकार्य न तो आरम्भ क्रिये जाते हैं और न समाप्त हो। पुराणानुसार भद्रा सूर्यकी पुत्रा है जो शनिकी बहिन हुई। यों तो सब मांगलिक कार्यों इसका रहना निषिद्ध है पर इसके निमित्त किये बान तथा व्रतका फल उत्तम होता है। इसके व्रत तथा पूजाविधानके लिए द्रष्टव्य (भविष्योत्तरपु॰)।

भद्गावती –स्त्री॰ [मं॰] (१) एक प्राचीन नगरीका नाम (महाभारत) । (२) जाम्बवती तथा श्रीकृष्णकी एक पुत्रीका नाम (बायु॰ ९६.२४१) ।

भद्राश्व — पु० [मं०] (१) मेरुने पूर्व मंदर पर्वतपरका एक देश जो जंबूद्वीपका एक खण्ड है। इसके एक ओर गंध-मादन है तथा सीता नदी यहीं ने होकर बहती है। यह भद्राश्व-निवासी धर्मपुत्रोंकी राजधानी है जो हयग्रीवदेवकी उपा-सना करते हैं (भाग० ५.१६.१०; १७.६; १८.१-६; मत्स्य० ८३.३१, ११३.४४, ५२; वायु० ३४.५७; २३; विष्णु० ३.२.२४)। यहाँके निवासी सुन्दर तथा श्वेतवर्णके होते हैं

जिनकी आयु हजारों वर्षकी है। यहाँ हिंसा तथा असत्यका नाम नहीं है। यहाँ गौरीशंकरकी उपासना होती है तथा विष्णु हयग्रीव रूपमें है (ब्रह्मां० २.१५.५०, ५७-६०; वायु० ४२.२४; ४३.५-९, ११-३८; (विष्णु० २ २.५०)। (२) आग्नीध्रका एक पुत्र जिसकी पत्नी मेरुपुत्री भद्रा थी तथा जो माल्यवंतका अधिपति था (भाग० ५.२.१९; ब्रह्मां० २.१४.४७, ५१; वायु० ३३.४१, ४४)। इनका राज्य मेरुके पूर्वमें था (वायु० २.१, १७, २२)। (३) इसकी धृताची अप्सराके गर्भसे उत्पन्न भद्रा आदि १० पुत्रियाँ थी, जो सबकी सब महर्षि अत्रिको न्याही गयी थीं (ब्रह्मां० ३.८.७४; वायु० ७०.६८) । (४) कुवलयाश्व (धुन्धुमार)के तीन पुत्रों, जो धुंधुराक्षसके मुखसे निकली अग्निसे बच गये थे जब कि इनके अन्य भाई मर गये थे, मेंसे एक पुत्र (भाग० ९.६.२३-२४; ब्रह्मां० ३.६३.६३; वायु० ८८.६१)। (५) शठका एक पुत्र जो रोहिणी-परिवारका (रोहिणीका पौत्र) था (ब्रह्मां० ३.७१.१६७; वायु० ९६.१६७; विष्णु० ४.१५.२२) । (६) रहंबर्चाका एक पुत्र जिसके घृता (धृता) नामकी अप्सरासे दस (१०) पुत्र थे (मत्स्य० ४९.४)। (७) पृथुका एक पुत्र तथा '१ पुत्रोंका पिता जो पाँचाल देशके निवासी थे (मत्स्य० ५०.२-४)।

भद्राससमी -स्त्री० [सं०] मार्गशीर्ष शुङ्का ७ को घी, दूध और गन्नेके रससे सूर्यको स्नान करा पूजन और ब्रत करे (भविष्योत्तरपु०)।

भद्गेश्वर – पुर्व [संव्] (१) एक पीठ स्थान जहाँ भद्रा नामसे सती देवीकी एक मूर्ति स्थापित है (मत्स्यव् १३.३१) । (२) पितरोंके श्राद्ध आदिके लिए एक पवित्र तीर्थ (मत्स्यव् २२.२५, ३२) ।

भय-पु० [सं०] (१) किल तथा दुरुक्तिके दो पुत्रों मेंसे एक पुत्र (भाग० ४.८.४)। (२) यवनोंका अधिपति जिसने कालकी पुत्रीको अपनी विहन मान लिया था। प्रज्वार इसका भाई था (भाग० ४.२७.२३, ३०)। पुरंजनको नगरीपर आक्रमण करते समय इसने स्वयं पुरंजनको ही पकड़ा (भाग० ४.२८.२२-२३)। लाक्षणिक अर्थ = मृत्यु, यवन = मानसिक चिंता (भाग० ४.२९.२२,२३)। (३) द्रोण नामक वसुके अभिमतिसे उत्पन्न वर्ड पुत्रों मेंसे एक पुत्र (माग० ६.६.११)। (४) अधर्म और हिमाकी पुत्री निकृतिके दो पुत्रों मेंसे एक पुत्र (मह्मां० २.९.६४; वायु० १०.३९)। (५) तामस मनुके १० पुत्रों मेसे एक पुत्र (वायु० ६२.४३)।

भया-स्त्री० [मं०] (१) स्द्रकी (रौद्री) तीक्ष्णा आदि दस कलाओमेंसे एक कला (ब्रह्मां० ४.३५.९६)। (२) एक राक्षसीका नाम जो कालकी बहिन, हेतिकी पत्नी और विद्युतकेशकी माना थी।

भयासख-पु० [सं०] वसुदेव तथा सहदेवाका एक पुत्र (वायु० ९६.१७७) ।

भरणी – पु॰ [सं॰] एक नक्षत्र जिसमे श्राद्ध करनेसे आयुकी वृद्धि आदि फल कहा गया है (ब्रह्मां॰ ३.१८.१४; वायु॰ ८२.१४)।

भरत-पु॰ [सं॰] (१) कैकेशीके गर्भसे उत्पन्न राजा दशरथ-के पुत्र जिनका विवाह मांडवीसे हुआ था (भाग॰ ९.१०.

३; वायु० ८८.१८४, १८९; विष्णु० ४.४.८७) । यह प्रायः अपने ननिहालमें रहते थे और दशरथके मरनेके बाद अयोध्यामें श्राद्धादि इन्होंने किया था। इन्हींको राज्य देनेके लिए श्रीरामको वनवास दिलवाया था। रामजीको वनवाससे लौटा लानेके लिए यही चित्र-कट गये थे और जब रामने पितृवचनकी रक्षाके लिए विवशता प्रकट की और नहीं आये तव इन्होंने उनकी खड़ाऊँ सिंहासनपर रख रामचन्द्रजीके आनेतक राज्य चलाया था । दनवासकी पूरी अवधितक यह नंदी ग्राममें रहे तथा तपस्वियोंका जीवन विताया, भूमिशयन, बल्कल-वसन तथा गोमूत्र मिश्रित भोजन किया (भाग० ९.१०.३४-४०,४३; वायु० १०८.२४, ३३-५)। इनके तक्ष और पुष्कर नामके दो पुत्र हुए जिनका राज्य गांधारमें था (भाग० ९.११.१२; ब्रह्मां० ३.६३.१८३; विष्णु० ४.४.१०४) तथा परिशिष्ट झ। यह श्रीरामके राज्याभिषेकमें उपस्थित थे (विष्णु० ४.४.१००); (रामच० मानस अयो० दो० १५६ अततक)। (२) शकुन्तलाके गर्भसे उत्पन्न दुष्यन्तके पुत्र जिनका जन्म कण्वऋषिके आश्रममें हुआ था। यह बड़े प्रतापी तथा चक्रवर्ती राजा हुए जिन्हें विदर्भराजकी तीन कन्याएँ व्याही थीं। इन्होंने मामतेय (ममता-पुत्र) दीर्घतमा ऋषिके पौरोहित्यमें गंगा-यमुना तटपर ५५ अश्वमेथ और राजसूय यज्ञ वि.ये। यह सार्वभौम राजा थे तथा किरात, हुण, यवन, आंध्र और सत्र म्लेच्छ इनके अधीन थे। इस देशका नामकरण इन्हींके नामपर हुआ। पत्रकी इच्छाने इन्होंने सरुतस्तोम या मरुत्मोम यज्ञ किया और मरुतोंने भरदाजको वितथ नामने भरतके यहाँ अपित किया था (भाग० ९.२०.१७-३५; मत्स्य० ४९.११-५, २८-३१; वायु० ९९.१३४, १५२-८; विष्णु० ४ १९.१०-१६) । (३) एक प्रसिद्ध ऋषि जो नाट्यशास्त्रके प्रधान आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने लक्ष्मीस्वयंवर नाटकमें इन्द्र तथा पुरुरवाके समक्ष मेनका, उर्वशी तथा रंभाको भी नायिकाके रूपमें अभिनय करनेको वाध्य किया परन्तु जव उर्वज्ञा पुरूरवाके रूपपर मुग्ध होकर अपना अभिनय-तक भूल गयी थी तत्र भरतने उसे ज्ञाप दिया (मत्स्य० २४.२७,३३)। (४) राजा ऋषभ (नामि) तथा जयन्तीके १०० पुत्रोंमें ज्येष्ठ जो नारायणके परम भक्त थे (भाग० ५.४.९; ७.३; ११.२.१७) । विश्वरूपकी पुत्री पञ्चजनीसे इनका विवाह हुआ जिससे ५ पुत्र हुए थे। यह बड़ा धर्मात्मा राजा था तथा इन्होंने चतुहोंत्र नियमसे यज्ञ किये थे । बहुत दिनोंतक राज्य करनेके पश्चात् अपने पुत्र सुमति-को राजिंसहासन सौंप यह पुलस्त्यके आश्रम जा योगीकी तरह हरिकी तपस्यामें रत हो गये (भाग० ५.५.२८; ७ परा; १०.६०.४१; वायु० ३३.५१-३; ४१.४४) । एक वार इन्हें एक हिरनका बचा मिला जिसे इन्होंने बड़ी लगनसे पाला। इसपर प्रेम अधिक होनेके कारण इनका दूमरा जन्म मृग-योनिमें हुआ पर पूर्वजन्मकी कथाका स्मरण आनेपर इन्होंने जलमें गिरकर शरीर छोड़ दिया (भाग० ५.८ पूरा; विष्णु० २.१४.१६,२०) । इसके पश्चात् आंगिरस कुलमें एक बाह्मणके घर इनका जन्म हुआ जहाँ पिताकी मृत्युके पश्चात् भाइयोंने इन्हें अन्यावहारिक तथा पागल

समझ खेतमें काम करनेपर नियुक्त किया। एक बार एक वृषल सरदारको भद्रकालीके समक्ष नरबलि देनी थी पर निश्चित प्रुषके भाग जानेपर सरदारके भृत्य इस जड़भरत-को ही उसके स्थानपर बलपूर्वक ले गये। ठीक बलिदानके समय काली प्रकट हो गयी तथा उपस्थित लोगोंका संहार कर इनको रक्षा को (भाग० ५.९ पूरा)। एक बार कपिलको आश्रम जाते समय राजा रहुगणको एक पालकी वहन आवश्यकता पड़ी । करनेवालेकी इक्षमती नदीके तटपर इस मतिमंद बाह्मणको देख, पालकी ढोनेको कहा पर इनके जीव हिंसाने बचनेके कारण असंयमित गमनसे राजाको कष्ट हुआ और वह इनपर बरस पड़ा । सब सुन लेनेके पश्चात् कहा—"आपकी वातें तो सत्य हैं पर जिसे आत्मज्ञान हो गया है उसका कुछ नहीं विगड़ सकता।" राजा स्तब्ध रह गया। भरतने मस्तिष्क तथा उसके ११ नियमों तथा माया द्वारा उपस्थित अङ्चनोंका उल्लेख किया। ज्ञानकी महत्तापर प्रकाश डाला तथा संत्संगके प्रभावोंका भी वर्णन किया (भाग० अ० ५.१०.११ पूरा; १२.१५-१६) । भरतने संसार, जीव तथा तत्-सम्बन्धी बन्धर्नोकी सुन्दर व्याख्या की। इच्छाओं तथा भोगविलासकी वृद्धि मनुष्यको अधिक काम करनेशी प्रेरणा देती है जिसमे भविष्यमें जीवन-मरणके एक दूसरे नवीन चक्करका वीजारोपण होता है (भाग० ५.१३.१-२०; १४.१-४१)। (५) वाल्मीकि रामायणके अनुमार उत्तर भारतका एक देश । भगरतवर्ष, मेरुसे लगा तथा हिमालयके दक्खिनका एक देश जिसके ९ खंड हैं। उत्तरसे दक्षिण = १००० योजन, कन्याकमारीसे गंगाके उद्गमतकः; पूर्वसे पश्चिमतक ९००० योजन । किरात लोग पूर्वमें थे और यवन लोग पश्चिममें, चार वर्ण, सात कुल-पर्वत, जिसमें आर्य तथा म्लेच्छ रहते हैं। गंगा तथा सिन्ध ऐसी नदियाँ यहाँ जल देती हैं, यहाँ अनेक राज्य तथा जातियाँ हैं (ब्रह्मां० २.१५.५०; १६.४-६९; २९.२३; वायु० ३४.५७; ४१.८५) । (६) पूर्वका एक राज्य जहाँ गंगा वहती है (ब्रह्मां० २.१८.५०)। (७) ब्रह्माके हाथके मध्य भागसे उत्पन्न उनके ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य ० ३.११)। (८) त्रैसारि (त्रिसारि पुत्र) करंधमका पुत्र दुष्यन्तका पिता (मत्स्य० ४८.२) । (९) तालजंघके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा वृष्या पिता (विष्णु ०४.११.२४-५)। भरतवंश-प० [सं०] एक वंश जिसका आदि पुरुष भरत था (मत्स्य० ४.१९.२३)।

भरता - स्त्री० [सं०] एक अप्सराका नाम जो सुयशाकी चार पुत्री अप्सराओं मेंसे एक थी (वायु० ६९.१४)।

भरताग्नि - पु० [सं०] (१) अपारसके पिताका नाम (वायु० २९.८)। (२) अंगिरा और स्मृतिके दो पुत्रोमेंसे एक पुत्र, सद्वती (वायु०=संहूति) का पति तथा पर्जन्यका पिता (वायु० २८.१५; ब्रह्मां० २.११.१८)।

भरताश्रम-पु० [सं०] (१) हिमालयके वनमें स्थित अरण्य जो श्राद्धके लिए अति उपयुक्त तथा पवित्र है। यहाँ मतंग-के पटचिह्न हैं। यहाँ भिये गये श्राद्धका अक्षय फल होता है (ब्रह्मांट ३.१३.१०५; वायु० ७७.९८)। यहाँ सती देवीकी एक मूर्ति लक्ष्मीरंगनाके नामसे स्थापित है (मत्स्य० १३.४६)। (२) गयामें स्थित भरतका आश्रम (वायु॰ ११२.२४)।

भरद्वसु-पु० [सं०] (१) वसिष्ठ, शक्ति आदि सात ब्रह्मवादी वाशिष्ठोंमेंसे एक ब्रह्मवादी वाशिष्ठ (ब्रह्मां० २.३२.११५; मत्स्य० १४५.११०)। (२) ब्रह्मक्षेत्रनिवासी विसेष्ठ, शक्ति आदि सप्तर्षियोंमेंसे एक ऋषिया नाम (वायु० ५९.१०५) । भरद्वाज-पु० [सं०] (१) ममताके गर्भसे उत्पन्न उतथ्य ऋषिके पुत्रका नाम । उतथ्य-पत्नीकी गर्भावस्थामें बृहस्पतिने (उत्रथ्यके छोटे भाईने) उनसे, मना करनेपर भी, समागम किया था । गर्भस्थित बालकके विरोध प्रकट करनेपर उस-को बहस्पतिने शाप दे जन्मांध कर दिया, अतः ममताने भरद्वाजको (पति द्वारा तलावको भयसे) त्याग दिया था। इमपर आकाशवाणी हुई-'भर द्वाज-दोसे उत्पन्न बच्चे हो पालो । अतः यह भारद्वाज कहलाये पर इसपर भी ममताने इन्हें त्याग दिया। तब मरुतोंने इनका लालन-पालन किया और भरतके मरुत्सोमयज्ञ (दे० भरत-२)के अवसरपर मरुतों-ने भरद्वाजको उपहारस्वरूप भरतको अर्पण कर दिया (भाग० ९.२०.३५-३९) । तीर्थराज प्रयागमें गंगा-यमुना-संगमसे थोड़ी दूरपर इनका (भरद्वाजका) आश्रम था। भरद्वाजकी दो पुत्रियाँ थी जिनमें एक महिप याज्ञवल्क्यको व्याही ी और दूमरी विश्रवा मुनिकी पत्नी थी जिसके पुत्र कुवेर हए थे।

भरद्वाज आंगिरम गोत्रोत्पन्न एक वैदिक ऋषि, गोत्र-प्रवर्त्तक तथा वैवस्वत मन्वंतरके सप्तषियोंमे एक ऋषि थे (भाग० ८.१३.५)। महाभारतके अनुसार एक बार यह गंगा स्नान कर रहे थे और धृताची अप्सराको देख इनका वीर्यपात हो गया जिसे इन्होंने द्रोणमें रख दिया है और इसीसे द्रोण (आचार्य) का जन्म हुआ। एक वार अममे पड़कर इन्होंने अपने मित्र रैभ्यको शाप दे दिया और मारे शोक्के जलकर प्राण त्याग किया। पर रैभ्यके पत्र अर्वावसुने इन्हें तपोवलसे जीवित कर दिया। वन जाते समय तथा लंका-विजय कर लौटते समय श्री रामचन्द्र इनके आश्रममें आये थे और रामको लैशनके लिए जाते समय भरत भी एक रात इनके आश्रममें रहे थे (राम० च० मा०, अयोध्याका० दो० १०६-१०८: २०५१२-२२४: आदि)। भावप्रकाशके अनुसार इन्होंने इन्द्रमे आयुर्वेद सीखा और ये सप्तिषयोंमें से एक माने जाते है। यह युधि-ष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आमंत्रित थे (भाग० १०.७४.७); मरणशय्यापर पड़े भीष्मसे मिले थे (भाग० १.९.६)। स्यमंतपंचकमें श्रीकृष्णसे मिले थे (भाग० १०.८४.३): प्रायोपवेशके समय परीक्षित्से भी इन्होंने भेंट की थी (भाग० १.१९.१०)।

नोट विशेष-ममताके गर्भसे उत्पन्न बृहस्पितके पुत्र जिसे माता और पिताके त्यागनेपर मरुतोंने पाना और 'मरुत्सोम यहा'के पश्चात् भरत (दुष्यंत-पुत्र) के हवाले कर दिया था और यह क्षत्रिय हो गये (मत्स्य० ९.२७; ४९.१५-३३; ब्रह्मां० २.३८.२७; वायु० ९९.१३७,१४८,१५०,१६९)। इन मा निवास गो धंन पर्वतपर था जहाँ इन्होंने वृक्ष लगाये, यह वर्षमें कुछ दिनों सूर्यके साथ भी रहते हैं (मत्स्य० ११४.३९; १२६.१३; ब्रह्मां० २.१६.२५), एक

मंत्रकृत् ऋषि (मत्स्य० १४ - ९५, १०१; ब्रह्मां० २.३२. १०१, १०७) एक पंचार्षेय । १९ वें द्वारपरके वेदव्यासका नाम जिस द्वापरमें विष्णुका जदामाली नामसे अवतार मानते हैं (ब्रह्मां० २.३३.७; ३५.१२१; वायु० २३.१८५; विष्णु० ३.३.१६) । (२) बृइस्पति और मरुत्का पुत्र । दीर्घनमा जब गर्भमें थे तभी इनका जन्म हुआ और इन्हें मरुतोंने पाला तथा मरुत्स्तोम यज्ञकी समाप्तिपर ला भरतको दिया। यही भरतके वितथ नामक पुत्र हुए (वायु० ९९.१४०-१५६; विष्णू० ४.१९.१६-१९) । यह मन्युके पिता थे (विष्णू० ४.१९.२०)। (३) बृहस्पतिका पुत्र, आंगिरसकी १५ शाखाओंमें एक शाखाके प्रवर्तक (वायु०६५.१०३, २०७) । एक मंत्रकृत् (वायु० ५९.१०१) । आयुर्वेदशास्त्रके आदि प्रवर्त्तक जिसे इन्होंने आठ (८) भागोंमें विभाजित कर अपने शिष्योंको दिया था (वायु० ९२.२२)। सप्तिषयोंमें-से एक (वायु० १००.१२; १०३.६३) । (४) फाल्युन मास में अन्य सौर गणके साथ सूर्यके रथपर अधिष्ठित रहनेवाले एक ऋषि (भाग० १२.११.४०; वायु० ५२.१२)। कात्तिक मासमें सूर्यके साथ रहनेवाले ऋषि (विष्णु० २.१०.१२)। (५) उत्तरका एक राज्य तथा जाति (ब्रह्मां० २.१६.५०; मत्स्य० ११४.४३)। (६) अमित्रजित्हा पुत्र धर्मीका पिता (वायु० ९९.२८६) । (७) वारहवें द्वापरके वेडब्यास (विष्णू० ३.३.१४) ।

भरुक-पु॰ [नं॰] चम्पापुरी बसानेवाले राजा चम्पका पौत्र, विजयका पुत्र तथा वृक्षका पिता (भाग॰ ९.८.२)।

भर्ग-पु० [मं०] (१) बीतिहोत्रका पुत्र तथा भार्गभूमिका पिता (भाग० ९.१७.९)। (२) तुर्वसु-सुत बिह्नका
पुत्र तथा भानुमान्का पिता (भाग० ९.२३.१६)। निवातकव बोंपर विजय प्राप्त करनेमे इमने अर्जुनकी सहायता की
थी (मत्स्य० ६.२९)। (३) पितृमोक्षप्रद एक देवता। गयामें
प्रेतिशिलाके दक्षिणमें स्थापित कुण्डपर्वत तथा तिमिरादित्य,
भर्ग, ईशान—ये सब पितरोंको मोक्ष देनेवाले कहे गये है
(वायु० १०८.३२)।

भर्गाजन-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्त्तक ऋषि।

भन्स्य – पु० [सं०] कइयपकुलका एक ज्यापेय प्रवरप्रवर्तक कषि (मत्स्य० १९९.१७) ।

भर्तृहरि - पु० [सं०] एक प्रसिद्ध वैयाकरण और कवि जो राजा विक्रमादित्यके छोटे भाई तथा गंधर्वमेनके दासीपुत्र थे और संसारसे विरक्त हो गये थे (भर्तृहरिशतक)!

भर्म्याश्व – पु० [सं०] अर्कका पुत्र, पुरुजका पौत्र तथा मुद्रल आदि ५ पुत्रोंका पिता। जब ये पाँचों पुत्र शासन करने योग्य हो गये भर्म्याश्वने कहा था मेरे ये पुत्र मेरे राज्यकी रक्षाके लिए अलम् (समर्थ) हैं। पज्र + अलम् = पञ्चाल इनका मामृहिक नाम 'पंचाल' पड़ा था (माग० ९.२१. ३१-३३)।

भलंदक – पु॰ [सं॰] एक वैदय मंत्रकृत् तथा वैदयप्रवर् । वैदयोंमें तीन मन्नकृत् हुए — भलन्दक, वासाश्व और संकील (मत्स्य॰ १४५.११६)।

भळंदन-पु॰ [सं॰] (१) नाभाग अरिष्ट (भाग॰ तथा ब्रह्मां॰ त्रिष्ट) का पुत्र तथा वत्सप्रीति (प्रांशु = ब्रह्मां॰ तथा वायु॰) का पिता (भाग॰ ९.२.२३; ब्रह्मां॰ ३.६१.३; वायु॰ ८६० २-४)। (२) कन्नौज के एक राजाका नाम जिन्हें पुराणानुसार यश्चलंडसे एक कन्या प्राप्त हुई थी जिसका नाम
कलावती रखा गया था। (३) (मत्स्य० = मलन्डक) एक
वैदय मंत्रकृत् (ब्रह्मां० २.३२.१२१)। (४) त्र्यापेय प्रवरप्रवर्तक एक आत्रेय गीत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९७.७)।

भल्ल-पु॰ [मं॰] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ । भल्लाट-प॰ सिं॰] गृह तथा प्रामाद निर्माणमें इनकी प

भल्लाट-पु० [सं०] गृह तथा प्रासाद निर्माणमें इनकी पूजा होती है (मत्स्य० २५३.२७; २५५.९; २६८.१८)।

भह्नाद-पु० [सं०] (भल्लाट = मत्स्य०) उदक्स्वन (उदक् सेन = ब्रह्मां०, मत्स्य० तथा वायु०) का पुत्र तथा बृहदिपुके वंशका अन्तिम पुरुष। इसके पुत्रका नाम जनमेजय था (भाग० ९.२१.२६; मत्स्य० ४९.५९; वायु० ९९.१८२)। भह्नाभ-पु० [सं०] उदक्सेनका एक पुत्र (विष्णु० ४.१९.

भव-पु० [सं०] (१) (गिरीश, शंकर, महेश्वर) सर्वप्रथम स्वयं प्रकट होनेवाला देवता = शिव, जलका अधिष्ठाता देवता, अरुण पर्वत परका निवासी, ऊषाका पति तथा उरानाके पिता जिसने कुरु देशमें 'रुद्रकान्त सर' वनाया था (भाग० ४.१.४९; मत्स्य० ११.१६; १२९.३; १३२. १८, २१; १५६.१०; १८४.४, ७,१२; १८५.१२; २५०. ५१; २६५.४१; ब्रह्मां० २.१८.१९, २१, ३२, ७२; वायु० ४.४३; २१.७; २७.८; १००.४३; १२१.२९) । स्वयंभूती तामसी प्रकृति, सहारकर्ता देव (ब्रह्मां० ३.१.१५; ३.८५)। इन्होंने कामदेवको जला भस्म कर दिया था (मत्स्य० १३७.३६; १३८.३९-४१; १५४.२५१)। जंभको वर देकर शस्त्रोंने अभेद्य कर दिया था (ब्रह्मां० ३.४२.१७; ६५.३१; ७२ ८०; ४,२,२४७; १,४०) । यह दक्षपत्री सतीके पति थे तथा दक्षमे मंघर्ष हुआ (ब्रह्मां० २.९.५४; वायु० ३०.३८)। सतीके पक्षमें बोलनेवाले सप्तिषयोंको ज्ञाप दिया (वायु० ६५.२०)।(२) एक रुद्र जो भूत तथा सरूपाके पुत्र तथा सतीके पति थे (भाग० ६.६.१७; ब्रह्मां० ४.३४.२६: विष्णु० १.७.२६; ८.६-७) । (३) रौच्यमनुके दस पुत्रोंमेसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.१०४; वायु० १००.१०८)। (४) वसदेवदा एक पत्र (मत्स्य० ४६.२२)। (५) धर्म और साध्याके पुत्र वारह साध्यदेवोंमेंसे एक साध्य (मत्स्य० १७१.४३)। (६) प्रथम कल्पका नाम जिसमें भगवानका नाम आनन्द है (वायु० २१.२८)। (७) चौथे कल्पका नाम (वायु० २१.३०)। (८) प्रतिहर्त्ताका पुत्र तथा उद्गीथका पिता (विष्णु० २.१.३७)। (९) ध्रव नामके वसुका एक पुत्र (वायु० ६६.२०) ।

भवदा – स्त्री० [मं०] क्षात्तिकेय स्वामीक्षी अनुचरी एक मातृका (महाभा० शस्य० ४६.१३) ।

भवनंदि-पु० [सं०] एक करयपकुलका गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.५)।

भवन - पु० [सं०] गृह । गृह निर्माणका समय = वैशाख, आषाढ़, श्रावण, कात्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन । चेत्र, ज्येष्ठ, भाद्रपट, आश्वयुज, पौप तथा माघ विजेत है । शुभमुहूर्त (नक्षत्र) = अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनी उत्तरा, स्वाति, हस्त तथा अनुराधा । रिववार तथा वुधवार छोड़कर और मव दिन शुभ हैं । सूर्य और चन्द्रमाका स्थान निश्चित

कर लेना उचित है। भिन्न-भिन्न जातिके लिए भूमि-संशोधनका अलग-अलग दृष्टिकोण है। सामृहिक वास्तुका प्रयोग आवश्यक है। भिन्न-भिन्न प्रकारकी लकड़ीके प्रयोगका विधान भी दिया है। चतुश्शाल, त्रिशाल और एक शाल-का विवरण २४५ परिच्छेदमें दिया है (मत्स्य० अध्या० २५२-४)।

भवनाशिनी - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार उत्तर भारतकी प्रसिद्ध सरयू नदी।

भवमालिनी - स्त्री० [सं०] अन्धवासुरके रुधिरपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओं द्वारा किये जा रहे जगदुत्पीडक उत्पात शमनके लिए शिवजीकी प्रार्थनापर नरसिंह भगवान् द्वारा भिन्न-भिन्न अंगोंसे सृष्ट ३२ मातृका शक्तियोंमेसे एक शक्ति जिसकी सृष्टि नृसिंहके गुद्धने हुई थी (मत्स्य०१७९.६४)।

भवलोक-पु० [सं०] रुद्रलोक (वायु०१०१.२०८)।

भववामा - स्त्री॰ [सं॰] शंकरपत्नी पार्वतीका एक नाम (शिव॰)।

भवा – स्त्री॰ [सं॰] पृथ्वीसे उत्पन्न अप्सराओंकी जाति (वायु॰ ६९.५७)।

भवाचल-पु॰ [सं०] कैलाश पर्वतका एक नाम जो पुराणा-नुसार मंदर पर्वतके पूर्वमें हैं।

भवानी - स्त्री १ [सं०] दुर्गा देवीका एक नाम जो शिव-पत्ती कही जाती है। उमा (भाग० ३.२३.१; ४.५.१; ब्रह्मां० ३.९.१; ४१.४२; ४३.१,२३; मत्स्य० १०१.१६; वायु० ७१.२)। स्थानेश्वरमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य० १३.३१)।

भवानीव्रत – पु० [सं०] शिवके प्रीत्यर्थ किया जानेवाला एक व्रत (मत्स्य० १०१.७७) ।

भवायना-स्त्री॰ [सं॰] शिवके मस्तक्रपर विराजनेवाली गंगाका एक नाम-दे॰ गंगा।

भविष्यपुराण - पु० [मं०] अट्ठारह महापुराणों में से ग्यारहवाँ जिसमे पाँच पर्व तथा १४,५०० रक्षोक है। दूसरे पुराणों के समान इसमें भी प्राचीन राजाओं तथा चंद्रस्थें के वंश तथा अधीर कल्पका वर्णन है जिसे ब्रह्माने मनुसे कहा था। गुड़ और कुंभके साथ इस पुराणको पौष मासकी पूर्णिमामें दान देनेसे अग्निष्टोमका फक्त होता है (भाग० १२.७.२४; १२.६; मत्स्य० ५०.६८, ७३-७७; ५३.३१-३३; वायु० १०४.३; विष्णु० ३.५.२२)।

भव्य - पु० [सं०] (१) प्रियव्यतके ७ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु० २.१.७), जिसे सामद्वीपका राजा बनाया गया था (विष्णु० २.१.१४)। (२) नर्वे (दक्षसावणि) मन्वंतरके सप्तियंथोंमेंसे एक ऋषिका नाम (विष्णु० ३.२.२३)। (३) ध्रुवके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो संभुक्त पिता था (विष्णु० १३.१)। (४) छठें (चाक्षुष) मन्वंतरके आप्य, प्रस्त आदि ५ देववगोंसेसे एक देववर्गका नाम (विष्णु० ३.१.२७)।

भस्म-पु॰ [सं॰] अग्निहोत्रमेंकी राख जिसे शिवभक्त भस्मसंच्छन्नदेह शिवका वीर्य समझ मस्तक तथा शरीरपर लगाते हैं (ब्रह्मां॰ २.२७.१०, ९२, १०५-२८; ३.२८.१२)। भस्म स्नान कर लेनेसे शरीर पवित्र हो जाता है (ब्रह्मां॰ २.२७.१०५-११५)। भस्मकूट-पु० [सं०] गयास्थित शिलाकी दाहिनी ओरका एक पर्वत जहाँ यम और सपत्नीक अगस्त्य निवास करते हैं (वायु० १०८.५३, ८५)। यहाँ स्थापित भस्मनाथकी पूजाके परचात स्वयम् सब पापोंसे मुक्त होता है तथा पितरोंके लिए पिंडदान कर उन्हें उशारता है (वायु० १०९.१५; ११२.५३)।

भस्मनाथ - पु॰ [सं॰] गयाके भस्मकूट पर्वतपर स्थापित देव (वायु॰ ११२.५३)।

भस्माकूट-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार कामरूप देशका एक पर्वत विशेष, जिसपर शिवका निवास कहा गया है।

भसासुर पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्रसिद्ध दैत्य, जिसका पहिला नाम वृकासुर था। तपोवलसे प्रसन्न हुए शिवसे इसने यह वरदान प्राप्त किया कि में जिसके सिरपर हाथ रखूँ वह भरम हो जाय। पार्वतीजीपर मोहित हो इसने शिवके ऊपर हाथ रख उन्हींको भरम करना चाहा, पर श्रीकृष्णने बुद्धिकौशलसे इसका हाथ इसीके सिरपर रखवा दिया और वरके अनुसार यह भरम हो गया था (भाग०)।

भांडायन – पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम (हिं० इा० सा०)।

भाईदूज - स्त्री [सं०] कात्तिक शु० द्वितीया, जिस दिन वहिन अपने भाईको टीका लगा, भविष्यकी शुभकामना कर कुछ भोजन कराती है।

भाकर-पु० [सं०] पुराणानुमार एक देश विशेष जो नैर्ऋत्य कोणमें स्थित माना गया है।

भाक्ष-पु० [सं०] आंगिरसोंकी १५ शाखाओं (पक्षों) मेंसे एक शाखाका नाम (वायु० ६५.१०७)।

भागवत – पु॰ [सं॰] शुंगवंशके राजा वज्रमित्रका पुत्र तथा देवभूति (ब्रह्मां॰ = देवभूमि) का पिता, जिसने ३२ वर्षीतक राज्य किया था (भाग॰ १२.१.१८; ब्रह्मां॰ ३.७४.१५४; विष्णु॰ ४.२४.३५-६)।

भागवतधर्म - पु० [सं०] विरक्ति तथा भक्ति इसके ये ही दो प्रधान आधार है (भाग० ११.२.७, ११, ३१, ४२; ३.३३)।

भागवतपुराण-पु० [सं०] अट्ठारह पुराणोंमेंसे एकका नाम जिस्ता सारांश सृष्टिके आदिमें सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्ण-ने ब्रह्मा₁ो सुनाया था (भाग० ३.४.१३; १२.७.२३; विष्णु० ३.६.२१) । इसमें वारह स्कंध, २१२ अध्याय और १८००० इलोक हैं, जिनमें अधिकांदा श्रीकृष्णसंवंधी प्रेम और भक्तिरसकी कथाएँ हैं। हिन्दुओंमें और पुराणोंकी अपेक्षा इसका विदोष आदर है। वैष्णव इसे महापुराण मानते हैं, पर शाक्त लोग देवीभागवतको महापुराण और इसे उपपुराण मानते है। इसे सर्वप्रथम नारायणने नारद-को बताया, नारदसे व्यास और व्याससे झुकने प्राप्त किया (भाग० १२.४.४१-३; १.७.८; २.१.८) । संकर्षणने सनत्कुमारको, इसने सांखायनको और सांखायनने पराशर और बृहस्मितको, तदुपरांत पराशरने पुलस्त्यकी प्रार्थनापर मैत्रेयको वतलाया (भाग० ३.८.२-९) । ज्ञुकने परीक्षित्को सुनाया तथा नैमिषालयमें मूतने ऋषियों को कहा (भाग० १२.४.४१-४३)।

भागवतांड - पु॰ [सं॰] एक करोड़ ५० नियुत (लाख) योजनकी दूरीपर ब्रह्मलोकके ऊपर यह 'अंड' स्थित माना गया है जहाँ प्रकृति तथा स्क्ष्म आदि हैं (वायु॰ १०१० २२१-६)।

भागवती - स्त्री॰ [सं॰] गोल दानोंकी एक प्रकारकी कंठी जिसे वैष्णव लोग गलेमें पहिनते हैं (भाग॰)।

भागवतोत्तम – पु० [सं०] हरिभक्त तथा उसकी विशेषताएँ (भाग० ११.२.४५-५५)।

भागवित्तायन - पु० [सं०] वशिष्ठवंशज त्र्यार्षेय प्रवरप्रव-र्तक ऋषिगण (मत्स्य० २००-८)।

भागवित्ति -पु० [सं०] (१) भागविकुलका एक आर्षेय प्रवर-प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९५.३७)। (२) कुथुमिके तीन पुत्रों मेंसे एक पुत्र (वायु० ६१.३८)।

भागान्य - पु॰ [सं॰] विश्वामित्र, मान्धाता, संकृति, आर्ष्टि-वेण, अजमीढ आदि अनेक तपसे सिद्ध हुए क्षत्रोपेत दिज राजिषयों मेंसे एक राजिष जो ब्राह्मण हो गये थे (बायु॰ ९१.११६)।

भागासुर-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक असुरका नाम।

भागिल-पु० [सं०] भार्गवकुलका एक आर्पेय प्रवरप्रवर्तक कषि (मत्स्य० १९५.३७) ।

भागीरथी - स्त्री० [मं०] राजा भगीरथ अपनी बोर तपस्या द्वारा गंगाको स्वर्गसे पृथ्वीपर लाये थे। गंगाको सात धाराओं मेंसे एक (सातवी) धारा भगीरथको पीछे-पीछे दक्षिणको ओर लवणोदिधिको चर्ला। यह भगीरथको पुत्री भी कही गयी हैं। अतः गंगाका यह नाम पड़ा (ब्रह्मां० २०१८.४२; ३.१३.१००; ५४.५१; ६३.१६८-९; मत्स्य० १२०४४; १६३.६०; वायु० ८८.१६९; विच्णु० ३.१८.५७; ४.४.३५, ५.३५.३०)।

भागुरि -पु० [मं०] एक महात्मा जिन्होंने पृथ्वीरूप पद्मके किंग्राहरूप मेरुकी चतरस्र क्ताया था (वायु० ३४.६२) । प्रियन्नतसे विष्णुपुराण सुन स्तम्भिमत्रको सुनाया था (विष्णु० ६.८.४४)।

भाजर - पु० [मं०] १४वें भौत्यमनुके चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र आदि पाँच देवगणोंमेंसे एक देवगणका नाम । प्रत्येक गणमें सात देव हैं (वायु० १००.१११, ११२)।

भाण्डीरक - पु० [मं०] वृंदावनके तिकटस्थ एक वटवृक्ष जिसकी छाया वडी सुखट कही गयी है। जहाँ भगवान् श्रीकृष्णने वनाग्निसं विरे हुए गो-गोपोंकी अपनी अचिन्त्य योगजक्तिसे अग्नि पीकर, रक्षा की थी (भाग०१०.१८.२२; १९.१३)।

भाण्डीरवट-पु० [सं०] एक वृद्धक्ष जो बृंदावनके निकट है जहाँ क्रीड़ा करते समय गोपरूपी प्रलम्ब नामक दैत्य बलराम द्वारा मारा गया था (विष्णु० ५.९.२)। यह ग्वाल-बालोंका क्रीड़ास्थल था (विष्णु० ५.९.३-१४)।

भाद्रपद्द-पु॰ [मं॰] (१) मार्गी वीधीके तीन नक्षत्रोंमेंसे दो नक्षत्र (पूर्वा भाद्रपदा तथा उत्तरा भाद्रपदा) (मत्स्य॰ ५४.११; ५५.१०; वायु॰ ६६.५२)। (२) एक महीनेका नाम जो श्रावणके दाट तथा आश्विनके पूर्व आता है। इस मासके शुक्ल पक्षकी तृतीया मन्वंतरादि कही गयी है, जो

श्राद्धोंके लिए एक अत्यन्त उपयुक्त तिथि है। मन्वंतरादिमें किये गये श्राद्धका फल अक्षय कहा गया है (मत्स्य० १७.६)। भान-पु॰ [सं॰] (१) भान (दक्षपूत्री) तथा धर्मके कई पुत्रीं-का सामूहिक नाम जो भानुगण अथवा भानुज भी कहलाये (ब्रह्मां० ३.३.३२; मत्स्य० ५.१८; २०३.८; वायु० ६६.३३; विष्णु ० १.१५.१०६) । (२) प्रतिब्योमका पुत्र तथा दिवाक (दिवार्क) का पिता (भाग० ९.१२.१०)। (३) बीस सुतप देवोंमेंसे एक सुतप देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.१५; वायु० १००.१५)। (४) स्वारोचिष मनुके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र-का नाम (मत्स्य० ९.७)। (५) सिद्ध, पूर्ण आदि १० देव-गंधवों, जो क्रोधा तथा कदयपके पुत्र थे, मेंसे एक देव-गंधर्वका नाम (ब्रह्मां० ३.६.३९)। (६) श्रीकृष्ण तथा सत्यभामाके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, जो श्रीकृष्णके १८ महा-रथी पुत्रोंमेंसे एक था (भाग० १०.६१.१०; ९०.३३; मत्स्य० ४७.१७; वायु० ९६.२३८; विष्णु० ५.३२.१)। जिसने एक वड़ा गिरगिट देखकर पितासे कहा था (भाग० १०.६४.१-४) । यह प्रभास-क्षेत्रमें भू-भार उतारनेकी भग-विदच्छासे हुए आपसी युद्धमें मारा गया था (भाग० ११. ३०.१७; मत्स्य० २०३.८; वायु० ६६.३३) । (७) भार्गका एक पुत्र तथा त्रयीसानुका पिता (विष्णु० ४.१६.३)।

भानु—स्त्री० [मं०] (१) दक्षको एक पुत्रीका नाम जिसका विवाह पुराणानुसार धर्मसे हुआ था (भाग० ६.६.४-५; मत्स्य० ५.१५; नायु० ६६.२; विष्णु० १.१५.१०५) और यह भानुओं अथवा भानुओं भी माता थी, देवकषभ इन्द्रसेनका पिता) इसीका पुत्र था (ब्रह्मां० ३.३.२, ३२; मत्स्य० ५.१८; विष्णु० १.१५.१०६) । (२) ब्रह्मां०के अनुसार श्रीकृष्ण और सत्यभामाके दस पुत्रोंके अतिरिक्त चार पुत्रियाँ हुई थीं, जिनमेंसे एक कन्याका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.२४७-४८; वायु० ९६.२४०)।

भानुचंद्र-पु० [सं०] चंद्रगिरिका एक पुत्र तथा श्रुतायुका पिता। यह भारतयुद्धमें मारा गया था (मत्स्य० १२.५५)। भानुदेव-पु० [सं०] पाँचाल देशके एक राजकुमारका नाम जो भारत-युद्धमें पांडवोंकी ओरसे लड़ा था और कर्ण द्वारा मारा गया था (महामा० कर्ण० ४८.१५)।

भानुप्रताप-पु० [सं०] कैकय देशके राजा सत्यकेतुके पुत्र एक राजाका नाम । एक वार ब्राह्मण-भोजनमें इनके शत्रुके कपट-छल्से मनुष्यका मांस परोस दिया गया, जिसपर आकाशवाणी हुई और सब ब्राह्मण बिना भोजन किये उठ गये। ब्राह्मणोंने इसे परिवार महित राक्षस होनेका शाप दिया और यही भानुप्रताप मरनेपर रावण हुआ (रामायण)। भानमान्-पु॰ [सं॰] (१) बृहदश्वका पुत्र तथा प्रतीकाश्वका पिता (भाग० ९.१२.११) । (२) भर्गका पुत्र तथा त्रिभानुका पिता । यह तुर्वसुवंशका था (भाग० ९.२३.१६-१७) । (२) क्लिंग देशके एक राजाका नाम, जो महाभारतयुद्ध-में कौरवोंकी ओरसे युद्ध करते हुए भीमसेन दारा मारा गया था (महाभा० भीष्म० ५४.३३-३९) । (४) सीरध्वज मैथिलका पुत्र तथा प्रतापी प्रद्युम्न (विष्णु० = शतद्युम्न) का पिता, जिसका भाई कुशध्वज काशीका अधिपति था (वायु॰ ८९.१८; विष्णु॰ ४.५.३०)। (५) श्रीकृष्ण तथा सत्यभामाके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१०) । 📗 (६) पुराणानुसार केशिध्वजके पुत्रका नाम जो शतखुम्नका पिता था (भाग० ९.१३.२१) तथा सीरध्वजका भाई था (ब्रह्मां० ३.६४.१८)।

भानमती - स्त्री । [मं ०] (१) बृहत्कलपके राजा धर्ममृत्तिकी १०,००० रानियोंमेंसे एक, जो अत्यन्त सुन्दरी लक्ष्मी-सी शोभा देती थी, पूर्व जन्ममें सौण्ड नामके सुवर्णकारकी पत्नी थी और लीलावतीके लवणाचल-दान करनेमें इसने उसकी सहायता की थी और इसके पतिने उस दानमें लगनेवाली सुवर्णकी सामग्री बिना पारिश्रमिक लिये बनायी थी, जिसके फलस्वरूप यह रानी हुई थी (मत्स्य० ९२.१९-२४)। (२) राजा भोजकी पुत्रीका नाम जो राजा विक्रमादित्यको ब्याही गयी थी। कहते हैं यह इंद्रजाल विद्याकी जानकार थी। (३) अंगिरा ऋषिकी पहली पुत्रीका नाम जो अत्यन्त रूप-वती थी (महाभा० वन० २१८.३)। (४) दुर्योधनकी पत्नी-का नाम (महाभा०)। (५) राजा सगरकी एक पत्नीका नाम जो असमंजसकी माता थी (मत्स्य० १२.३९, ४२)। (६) अहंयातिकी पत्नी तथा कृतवीर्यकी पत्रीका नाम। इससे अहंयातिका सार्वभौम नामका पुत्र उत्पन्न हुआ (महाभा० आदि० ९५.१५)।

भानुमित्र-पु॰ [मं॰] (१) पुराणानुसार चंद्रगिरिके राजाके एक पुत्रका नाम । (२) एक प्राचीन राजाका नाम जो पुष्यमित्रके पश्चात् गद्दीपर वैठा था ।

भानुरथ-पु० [म०] बृहदश्वता पुत्र तथा प्रतीताश्वका पिता (वायु० ९९.२८४; विष्णु० ४.२२.४) ।

भानुलोक - पु॰ [सं॰] सूर्यके लोकका नाम, हिरण्यादवदान (महादान) करनेसे यह लोक प्राप्त होता है (मत्स्य॰ २८०.१०)।

भानुर्विद-पु० [मं०] शाल्यसे द्वारकाकी रक्षामें प्रयुम्म, सात्यिक आदि यदुवीरोंके साथ इसने सिक्रिय भाग लिया था (भाग० १०.७६.१४)।

भा नुबत - पु॰ [मं॰] सप्तमीमें दिनभर वत रहकर रात्रिमें भोजन करें। एक वर्ष यों व्रत कर वर्षान्तमें दुधार गौका दान करें। इस विधिसे व्रत कर व्रती सूर्यलोक प्राप्त करता है (मत्स्य॰ १०१.६०)।

भानुसममी - स्ली॰ [सं॰] माघ शुक्ला सप्तमी । मन्वंतरके आदिमें स्वंप्रकाश इसी दिन सर्वप्रथम फैला था, अतः यह भानु-जयंती भी है। इस व्रतके प्रयोजन तथा प्रकार अनेक हैं, इसीसे इसे 'अर्कसप्तमी, अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, स्वं सप्तमी तथा भानु सप्तमी' कहते हैं। इसमें अरुणोदय व्यापिनी तिथि ले, जिससे अक्षय पुण्य होता है (भविष्योन्तरपु॰)।

भानुसेन-पु० [मं०] कुंतीके गर्भसे उत्पन्न सूर्य-पुत्र टान-वीर कर्णके एक पुत्रका नाम । महाभारतयुद्धमें भीमसेन द्वारा यह मारा गया था (महाभा० कर्ण० ४८.२७) ।

भामिनी - स्त्री० [सं०] नामान्तर दृष्ट्या। यह क्रोधा या क्रोध-वज्ञाके गर्भसे कड्यप द्वारा उत्पन्न १२ पुत्रियों, जो सबकी सब पुलह ऋषिको ब्याही गयी थीं, मेंसे एक पुत्रीका नाम। इनके गर्भमे बाघ, शेर, हाथी आदि उत्पन्न हुए थे (वायु० ६९.२८९)।

भारद्वाजि -पु॰ [मं॰] आंगिरसवंशके त्र्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक

एक ऋषिका नाम (मत्स्य० १९६.२८)।

भारत-पु॰ [स॰] व्यास द्वारा लिखित एक आख्यान जिसमें अति आवश्यक वेदार्थ विशद रूपमें दिया गया है (भाग॰ १.४.२५, २९; ५.३)।

भारतयुद्ध - न० पु० [सं०] इसी युद्धमें बृहद्बल अभिन्यु द्वारा मारा गया था (महाभा० द्रोण० ४७.२.२२)। सहदेव भी इसी युद्धमें काम आये थे (ब्रह्मां० ३.७४.१०९; मत्स्य० १२.५५; १०३.२; २७१.१९; वायु० ९९.२९६; विष्ण ० ४.४.११२)।

भारतवर्ष-पु० [सं०] ऋषभ पुत्र भरतपर इसका नामकरण हुआ था, यह हिमालयके दक्षिण तथा लवणसमुद्रके उत्तर वसा है (भाग० ५.४.९; ६.१३; १६.९; मत्स्य० ११३. २८, ४४; ११४.११; विष्णु० २.३.१-२२) । पुराणानुसार यह जंबूढीपके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ भूमि है। ब्रह्मपुराणमें इसे भारतद्वीप लिखा है, यह कर्मभूमि है (भाग० ५.१७. ११)। जिसका क्षेत्रफल ९००० योजन है (ब्रह्मां० ३.५३. १४; ५६.२; २.१४.६२, ७२; १७.१; २१.६)। ब्रह्मां० में इन्द्रद्वीप, कहोरू, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान्, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण ये भारतवर्षके नौ विभाग लिखे हैं, जहाँ महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्, ऋक्ष, विध्य तथा पारियात्र सात मुख्य पर्वत हैं। भिन्न-भिन्न पुराणोंमें इसके संबंधमें अलग-अलग कथाएँ दी हुई है। यहाँ चार युगोंका समय है। इसका पहिला नाम अजनाभ था (भाग० ५. ७.३) तथा परीक्षित्ने इसे जीता था (भाग॰ १.१६.१३)। भारताख्यान-पु० [मं०] महाभारत जिसमें वेदोंके सारे आवर्यक तत्त्व १ लाख इलोकोंमें वर्णित हैं (मत्स्य० 43.90) 1

भारती - स्त्री १ (१) सरस्वती देवीका नाम जो प्रजा-पतिकी पत्नी तथा लिलताकी सहायक थीं (ब्रह्मां०)। (२) भारतवर्षकी एक नदीका नाम जिसकी गणना अग्नियोंको उत्पन्न करनेवाली नदियोंमें हैं (महाभा० वन० २२२.२५-२६)। (३) केतुमालकी सुवप्रा आदि अनेक नदियोंमेसे एक नदी (वाय्० ४४.२१)।

भारतीतीर्थं पु॰ [सं॰] एक तीर्थविशेषका नाम (हिं॰ का॰ सा॰)।

भारद्वाज - पु०'[मं०] (१) द्रोणाचार्यका नाम - दे० भरद्वाज ।
(२) शरद्कतुके आश्विन मासमें यह सौरगणके अन्य छहके साथ स्र्यंके रथपर स्थित रहते हैं (ब्रह्मां०, २.२३.१२; ३५.६४) । (१) बृहस्पितके एक पुत्रका नाम (वायु० ६६.१, २, ५५; ६४.२६) । (४) आंगिरसोंकी एक शाखा (वायु० ६५.९७, १०६)। (५) गर्भसे ही क्रिष (वायु० ५९.९२) एक मंत्रब्राह्मण कारक (वायु० ५९.९८, १३१) । (६) श्रोतसूत्र और गृह्मसूत्रके रचिता एक क्रिका नाम । इन्होंने कश्यप पदपर श्राद्ध किया तव दो हाथ निकले, एक काला, दूमरा इनेत । माँमे पूछनेपर माँने वाला हाथ पिताका बतलाया, किन्तु श्वेत हाथने अद्दय होकर श्वेत हाथ पिताका कहा, अतः माताने क्षेत्री और बीजी दोनों पिताओंको पिण्ड देनेको वहा। तदनन्तर भारद्वाजने कश्यपपदपर पिण्ड प्रदान किया जिसमे दोनों पिता—श्वेत्री और वीजी—हंस- युक्त विमानमे ब्रह्मलेको नये (वायु० १११.५८-६३)।

भारभूति - पु० [सं०] नर्मदा तटपर स्थित एक तीर्थ जहाँ विरूपक्ष स्थापित हैं (मत्स्य० १९४.१८-३०)।

भारुकच्छ-पु० [सं०] दाक्षिणात्य जनपदोंमेंसे एक जनपद तथा एक जाति (मत्स्य० ११४.५०) ।

भारुण्ड-पु० [सं०] (१) एक वनका नाम जो पंजाबमें सर-स्वती नदीके निकट था (रामायण)। (२) सामवेदका एक अंश, नवीनदेवालंयके निर्माणके समय इसका सामवेदी ऋत्विक द्वारा पश्चिम दरवाजेपर पाठ किया जाता है (मत्स्य० २६५.२८)। (३) उत्तरकुरुमें रहनेवाले महावल-वान् विशालकाय पश्चियोंकी एक जाति। इनकी चींच बहुत तीसी होती है। ये वहाँ मृत जीवोंके शवोंको उठाकर गुफाओंमें फॅक देते हैं (महाभा० भीष्म०)।

भारुण्डि-पु० [सं०] भारुण्ड सामके द्रष्टा एक ऋषि । भार्ग-पु० [सं०] (१) वीतिहोत्रका पुत्र तथा भार्गभूमिका पिता (विष्णु० ४.८.२०) । (२) वह्निका पुत्र तथा भानुवा पिता (विष्णु० ४.१६.३) ।

भार्गभूमि-पु० [सं०] भार्गका एक पुत्र जो काश्यप वंशका अंतिम पुरुष था (भाग० ९.१७.९-१०)। इसने वर्णधर्मके प्रचलनार्थ प्रचार किया (विष्णु० ४.८.२०)।

भार्गव-पु० [सं०] (१) मार्कण्डेय पुराणानुसार एक जनपद जो भारतवर्षके अंतर्गत पूर्वकी ओर स्थित प्राग्ज्योतिष, पुण्ड आदि जनपदोंमे एक हैं (ब्रह्मां० २.१६.५४; वायु० ४५.१२३) । (२) सूर्य आदि नवग्रहोंमेंसे एक ग्रहका नाम (ब्रह्मां० २. २४.८९; १०४)। (३) बह्वचोंके ८६ श्रतिषयोंमेंसे एक श्रतिषिका नाम (ब्रह्मां० २.३३.२)। देवीके १०८ नाम-का जप कर इसे धन मिला था (मत्स्य० १३.६२)। इसने सोलहों प्रकारके महादान किये थे (मत्स्य० २७४.११)। कहते हैं इसे वनारसमें सिद्धि मिली थी (मत्स्य० १८४.१५)। (४) जमदग्नि ऋषिके पुत्र। ये सावर्ण मनुके युगके सप्तिषयों-मेंसे एक ऋषि थे। इन्होंने सिंहिकापुत्र कर सैंहिकेय गणके १४ महाअसरों तथा उनके १००० अनुगामी असुरोंको मारा था (ब्रह्मां० ३.६.२२; ४.१.१०; वायु० ६२.१६, ४१, ५४,६५; ६४.२५; ८६.४९) । यह भृगुको परिवारके थे (वायु० ६४.२; १००.८२, ९७, १०७, ११६; १०६.३५)। (५) शुक्र नक्षत्र, जो चंद्रमाका १/१६ भाग है (मत्स्य० १२८.४७, ६३; वायु० ५३.६६; १११.५) । इनके रथमें ८ घोड़े (मत्स्य०) पर ब्रह्मां० और वायु० के अनुसार १० घोड़े है जो दवेत, पिशंग, सारंग, नील, पीत, विलोहित, कृष्ण, हरित, पृषत तथा पृदिन रंगके हैं (मत्स्य॰ १२७.७; ब्रह्मां० २.२३.८१; वायु० ५२.७४) । इसकी १६ किरणें हैं (वायु० ५३.८६) । चाक्षष मन्वंतरमें यह तिष्यसे उत्पन्न हुए तथा तारा यहोंमें सर्वप्रथम हैं (वायु० ५३. १११) । (६) तीसरे द्वापरके व्यासका नाम जिसमें विष्णुका दमन अवतार हुआ था, जिनके चार पुत्र थे (वायु० २३. १२३)। (७) नर्वे द्वारपरके भगवद् अवतार ऋषभके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१४४)। (८) असुरोंके गुरु शकाचार्य (वायु० ५३.८०)। अंगारके वृत्ती उत्पत्तिके संबंधमें विरोचनसे इनकी दातें हुई थीं (मत्स्य० २४.५२; ७२.६)। (९) परशराम जिनकी सृष्टि ललिताने मंडके युद्धमें की थी (ब्रह्मां० ४.२९.११०)।

भार्गवराण-पु॰ [मं॰] तीनों लोशोंमें प्रसिद्ध मारीच, भार्गव, आंगिरस आदि सात देवगणोंमेंसे एक देवगणका नाम (ब्रह्मां॰ ३.१.५०)।

भार्गवगोत्र-पु० [तं०] वत्स, विश्व, अश्विषेण, पाण्ड, पथ्य, शौनक, पक्ष अन्य ऋषियोंसे बहिर्मूत ये सब इसी गोत्रके अन्तर्गत हैं (वायु० ६५.९६)।

भार्गवत-पु॰ [सं॰] आंनिरसकुलका त्र्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९६.७) ।

भार्गवदेव - पु० [सं०] सात देवता जो तीनों लोकों में ७१ युगोंनक निवास करते हैं, मन्वंतरके अंतमें ये महलोंक चले जाते हैं और अन्य लोक, तारे, महादि सब स्थान च्युत हो जाते हैं। वहाँ इन देवोंके १४ गण बन जाते हैं और संकल्तके समय ये जनलोक चले जाते हैं। सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है और नयी सृष्टि फिरसे आरंभ होता है (वायु० १००.११९-३२)।

भागीववन-पु० [मं०] पुराणानुसार द्वारकाका एक वन (भाग०)।

भागवेश-पु० [सं०] विष्णुका एक पवित्र क्षेत्र (मत्स्य० १९२.१-२)।

भार्गच्योम - पु० [सं०] विश्वामित्र, मान्धाता, संकृति, किप आदि तपस्यासिद्ध क्षात्रोपेत ब्राह्मण राजिषयोंमेसे एक राजिष जो तपसे ऋषि हो गये थे (ब्रह्मां० ३.६६.८७)।

भालचंद्र-पु० [सं०] विनायवका एक नाम (ब्रह्मां०३. ४२.३६)।

भाललोचन - पु० [सं०] मस्तक्षमें तीसरा नेत्र होनेके कारण शंकरका एक नाम । कहते हैं इसी तीमरी आँखसे सारी सृष्टिका लय होता है । कामदेव भी इसी नेत्रसे भरम हुआ था (मतस्य० १३७.३६; १३८.३९-४१)।

भालुकि -पु॰ [मं०] मामग आचार्य लांगलिके छह शिष्यों-मेंसे एक शिष्य—लांगल (वायु० ६१.४२) ।

भावदर्श-पु० [मं०] २७वाँ करम । इसमें प्रजास्ष्टि करनेके लिए ब्रह्माके पण्बह्मका ध्यान करनेपर अग्निदेव मंडली भूत हो गये तथा भूलोक और बलोकको न्याम कर चमकते रहे । १००० वर्षो पश्चात् सूर्यमंडलकी उत्पत्ति हुई (वायु० २१० ६१-७)।

भावन-पु० [मं०] (१) भृगुके पुत्र वारह भृगुदेवों मेंसे एक भृगुदेव (ब्रह्मां० ३.१.८९; वायु० ६५.८७)।(२) औत्तम मन्वंतरके देवगण। देवगणका नाम (मत्स्य० ९.१३)।

भावपुष्प-पु॰ [मं॰] ये संख्यामें ८ है—दया, आत्म-नियंत्रण या मंयम, नम्नता, धैर्य, त्याग, भक्ति, ध्यान और सत्य (विष्णु॰ ५.७.६९)।

भावभावना – पु॰ [मं॰] इसके तीन रूप कहे गये हैं, ब्रह्म-भावना, कर्मभावना तथा उभयभावना (टीकाकारके मता-नुसार) (विष्णू॰ ६.८.७)।

भावास्यायनि –पु० [सं०] आंगिरसः वंशका व्यापेय प्रवर-प्रवर्तक एक कृषि (मत्स्य० १९६.२७) ।

भाविन्या - स्त्री॰ [मं॰] श्रीरामपत्नी सीताकी एक सखी (रामा॰)।

भाविमंद्र-पु० [सं०] भद्र देशका एक जनपद (वायु०

४३.२२) ।

भावी –पु० [सं०] प्रक्षद्वीपके श्रृद्ध जातिके लोग (विष्णु० २० ४.१७) ।

भाज्य - पु० [मं०] चाक्षुष मन्वंतरके आठ-आठ देववाले पाँच देवगणोंमेंसे एक देवगणका नाम। इस गणके देवोंके नाम - विजय, सुजय, मन, उद्यान, मति, परिमति, विचेता तथा अर्थपति (ब्रह्मां० २.३६.६६, ७२; वायु० ६२.६०-१)।

भाषी - स्त्री० [सं०] शूरकी पत्नी तथा वसुरेव आदि १० पुत्रीं-की माना (वायु० ९६.१४२)।

भाष्यविद्या - स्त्री० [सं०] इसके ज्ञानका आरम्भ द्वापरमें हुआ था (ब्रह्मां० २.३१.२४: मत्स्य० १४४.१३, २३)।

भास-पु० [मं०] (१) वालीके सामन्त तथा सेनानायक सैकड़ों वानर सरदारोंमेंसे एक प्रधान वानर (ब्रह्मां० ३.७. २४२)। (२) एक पर्वत, जिसकी गणना पर्वतराजोंमें की जाती है, का नाम (महाभा० अद्दव० ४३.५)। (३) भाषी और गरुड़के पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.४५५) ताम्राके वंशकी चीलें (विष्ण० १.२१.१६)।

भासकृत् -पु० [मं०] २० सुतप देवोंमेंसे एक सुतपदेवका नाम (वायु० १००,१५)।

भासकर्ण-पु० [मं०] लंकापति रावणकी सेनाका एक प्रधान नायक, जो अशोकवाटिका उजाइते समय पवनसुत हनुमान् द्वारा मारा गया था (रामायण) ।

भासी - स्त्री० [सं०] (१) अरिष्टा और कदयपकी तीन पुत्रियों मेंसे एक पुत्री (ब्रह्मां० ३.७.१३)। (२) ताम्रा और कदयपकी छह पुत्रियों मेंसे एक पुत्रं, जो गरुत्मान्की पत्नी थी। भास, उल्क् के तेए, मुगियाँ, दोयल, पंडुक, लवा, तीतर, गौरैया, लावितित्तर, उल्लू, गिद्ध तथा काक, कुक्कुट आदिकी माना थी (ब्रह्मां० ३.७.४४६-४४८, ४५५; मत्स्य० ६.३०-३१; वायु० ६९.३२५, ३२८, ३३५-३६; विष्णु० १.२१.१५-१६)। (३) एक अप्सरा (वायु० ६९.४८)।

भासुर-पु० [मं०] एक तुषिन देवता (ब्रह्मां० २.३६.१०)। भास्कर-पु० [मं०] (आदित्य, सूर्य), सूर्यका एक नाम (मत्स्य० ११.१०; ९३.१३; वायु० ३१.३५, ३७; विष्णु० २.८.२; ६.७.३, २०)। दिन तथा समयके सृष्टिक्तां, एक मंवत्मर (ब्रह्मां० २.१३.१२४; २१.६)। इसे रावणने परास्त किया था (ब्रह्मां० २.५.७९; ७.२५४; ४.९.३५)। सूर्यमंडलका क्षेत्रफल ९००० योजन कहा गया है जो चंद्रमंडलका द्विगुण है (वायु० ५०.६१.६३)। इनका एक नाम द्वादशातमा भी है (वायु० ५३.४२)।

भास्वर-पु० [मं०] सूर्यका एक अनुचर जिसे तारकासुरके वधके समय सूर्यने स्कंदको दे दिया था—दे० सूर्य, स्कंटादि।

भास्तान्-पु० [मं०]-दे० सूर्य ।

भिश्च-पु० [सं०] (१) नारटने दक्षपुत्रोंको भिश्चमार्गकी शिक्षा दी थी (भाग० ६.५.३६)। भिश्चके कर्त्तव्योंके लिए द्रष्टव्य (मत्स्य० ४०.१५)। (२) ध्यान, इंद्रियोंकी समाधि, सात घरोंने भिक्षा माँगना, ज्ञांति तथा संघसे मुक्ति, ये भिश्चओंके पाँच प्रधान व्रत है जिनके ५ पूरक व्रत ये हैं—सदाचार, विनय, ज्ञौच, प्रतिहिंसासे अरुग रहना

तथा सम्यक् दर्शन । इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अक्रोध, गुरुसेवा, संयत भोजन, भिक्षा, उदारता, आदि-आदि (ब्रह्मां० २.७.१७९; वायु० ८.१८६-७; १६.१८-९; ५९.२५; १०५.२५; विष्णु० ३.९.२४-४२)।

भिज्ञदर्शन - पु॰ [सं॰] वे जो त्रिमूर्ति त्रिदेवोंको भिन्न तथा पृथक्-पृथक् समझते हैं और उन्हें एक नहीं मानते। कोई उनमेंसे एकको ब्रह्मा, प्रजापति, शिव तथा विष्णु कहते हैं। वायु पुराणानुसार उन्हें यातुषान तथा पिशाचगण कष्ट देते हैं (वायु॰ ६६.१११-८)।

भिञ्चदर्शी – पु० [मं०] ये यथार्थदिशियों तथा तत्त्वदिशयोंसे विपरीत हैं जिनके सिद्धान्त अलग हैं (ब्रह्मां० ३.३.८९-९०,९७)।

भिल्ल-पु॰ [सं॰] एक जंगली जाति (ब्रह्मां॰ ४.७.१९)। भिषक-पु॰ [सं॰] हृदिक (हृदीक)के दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१.१४१)।

भिषग्द्वैतरत-पु० [सं०] (ब्रह्मां० = भिषक् + स्वेतरथ) हृदिक (हृदीक) के दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र ! यि भिषक् और और द्वैतरथ दो नाम है ब्रह्माण्डका 'स्वेतरथ' ही यहाँ 'द्वैतरथ' कहा गया है] (वायु० ९६.१३°)।

भीम-पु० [सं०] (१) पाँचों पांडवोंमेसे दूसरे जो कुंतीके गर्भसे उत्पन्न वायुके पुत्र कहे गये है (विष्णु० ४.१४.३५; भाग० ९.२२.२७) [जन्मकथाके लिए -दे० पांडु]। यह युधिष्ठिरसे छोटे और अर्जुनसे बड़े तथा बड़े वीर थे। भीम और द्योंधनका जन्म एक ही दिन हुआ था। वलके कारण दर्योधन इनसे ईर्घ्या करता था, अतः उसने एक दिन इन्हें विष खिला कर नदीमें फिकवा दिया था। वहाँ सपैंकि काटनेसे इनका पहिला विष उतर गया। नागराजने इन्हें अमृत पिला तथा १०,००० हाथियोंका बल दे घर भेज दिया था (महाभा० आदि० १२७.४५-७१) । जब लाक्षा-गृह (लाहका बना घर) में पांडवोंको दर्योधनने जलवा देना चाहा था, तब समाचार पाते ही यह सबको लेकर वन चले गये थे (महाभा० आदि० १४७.१०, २०-२१)। श्रीकृष्णने इस अवसरपर इन्हें सांत्वना दी थी (भाग० १०.७१.२७; ५८.४; ६४.९)। जंगलमें जानेपर हिडिंबा (हिडिंबकी बहिन) से इन्होंने भाईके कहनेसे विवाह किया जिससे इनका पुत्र घंगेत्कच हुआ (महाभा० आदि०१५४.२०-३१)। यह श्रतमेनके पिता थे तथा कालीसे इनका सर्वगत पुत्र हुआ (भाग० ९.२२.२९-३१; विष्णु० ४.१४.३५; २०. ४०) । अज्ञातवासके समय यह वल्लव नामसे विराउके यहाँ सूपकार रहे थे, जब की चकने द्रीपदीसे छेड़छाड़ की थी, तब इन्होंने उसका वध करडाला था (महाभा० विराट० २२.५२-८२)। महाभारत युद्धमे इन्होंने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार दुर्योधनकी टाँग अपनी गटासे तोड़ी थी (महाभा० श्चल्य० ५८.४७; भाग० १०.७८[९५(५)३९]; ७९.२३, २८; १.७.१३) और दुःशासनका रक्तपान किया था (महाभा० कर्ण० ८३.२८.२९) । महाप्रस्थानके समय भी यह सबके माथ थे। सहदेव, अर्जुन तथा नकुलके मर जानेके परचात् यह मरे थे (महाभारत, महाप्रास्थानिक॰ अध्याय २) । इन्होंने जरामंधको मारा तथा उसका रथ श्रीकृष्णको दिया (विष्णू० ५.३५.२८; ब्रह्मां० ३.६८.२८) । ।

(२) विदर्भराज तथा दमयंतीके पिता—दे० दमयंती । (३) महर्षि विश्वामित्रके पूर्व पुरुष जो पुरूरवाके पौत्र थे—दे० पुरूरवा। (४) कुंभकर्णके एक पुत्रका नाम जो रावणकी सेनाका एक सेनापति था (रामायण) । (५) कूर्मपुरनिवासी एक कुम्हारका नाम जो वेंकटेश्वरकी कृपासे पत्नी सहित बैकुण्ठ गया था (स्कंदपु० वैष्णव० भूमिवाराह-खंड) । (६) विजयका पुत्र तथा कांचनका पिता (भाग० ९.१५.३)। (७) शिवकी छठी भीम तनु, जो आकाश है, उसकी दिशाएँ पिलयाँ हैं तथा स्वर्गपुत्र है (ब्रह्मां० २.१०.८१; वायु० २७.१४, ४५, ५४) । महादेवका छठा नाम, जिसमें आकाश तत्त्वोंकी प्रधानता रहती है, अतः खुले मैदानमें मलमूत्र त्यागना और स्त्रोप्रमंग निषिद्ध है (ब्रह्मां० २.१०. १४, ५०) । (८) १४ वैकुठ देवोंमेंसे एक वैकुठ देव (ब्रह्मां० २.३६. ७)। (९) वैशाख माममें सूर्यके रथपर मौरगणके अन्य छहके साथ अधिष्ठित रहनेवाला एक ग्रामणी (ब्रह्मां० २.२३.३)। (१०) ४९ मरुनोंके ७ मरुद्गणोंमेंसे तीसरे मरुद्गणका एक मरुत् (ब्रह्मां० ३.५.९४; वायु० ६७. १२६)। (११) मुनि (दक्षपुत्री) और कदयपके पुत्र १६ मौनेय देवगन्धर्वोमेंसे एक मौनेय देवगन्धर्व (ब्रह्मां० ३. ७.३) । (१२) खद्या और कदयपके राक्षस पुत्रोंमेंसे एक राक्षम पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.१३३; वायु० ६९.१६५) । (१३) कि विक्षाधिपति वालीके महाबली सामन्त तथा सेनापति सैकडों प्रधान बानरनायकों से एक प्रधान बंदर (ब्रह्मां० ३.७.२३५) । (१४) अमावसुका पुत्र तथा कांचनप्रभक्ता पिता (ब्रह्मां० ३.६६ २३; विष्णु ० ४.७.२-३) । यह एक विश्वजित कहे गये हैं (वायु० ९१.५२)। (१५) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक जो भूत और सरूपाका पुत्र था (मत्स्य० १५३. १९; भाग० ६.६.१७; ब्रह्मां० ४.३४.४१; विष्णु० १.८. ६) । यह आकाशका अधिष्ठाता देवता है (मत्स्य० २६५. ४२) । (१६) अतज्ञका निवासी एक असुर (वायु० ५०. १७) । (१७) खद्या तथा कइयपपत्र राक्षसोंका एक राक्षस-गण (वायु० ६९.१६५) । (१८) महावीर्यका पुत्र तथा उभ-क्षयका पिता (वायु० ९९.१६२)।

भीमक-पु॰ [सं॰] पुराणानुमार एक प्रकारके गण, जो पार्वतांके कोधसे उत्पन्न कहे जाते हैं।

भीमकर्मा – पु० [मं०] भंडका एक मंत्री जिसने उसे इन्द्र-की तपस्यामें विघ्न डालनेके निमित्त इन्द्रसे युद्ध करनेकी राय दी थी (ब्रह्मां० ४.१२.५६)।

भीमकुमार-पु॰ [सं॰] घडोत्कचका नाम जो हिडिंबाके गर्भसे उत्पन्न भीमका पुत्र था (महाभा॰ आदि० १५४.३१)।

भीमगोड़ा -पु॰ [सं॰] हरिद्वारके अंतर्गत एक प्रसिद्ध जल-स्रोत । कहते हैं बनवासकालमे विचरण करते हुए पांडवींको प्याम लगी और भीमने अपने पदाधात द्वारा भूमिसे जल-स्रोत उत्पन्न कर दिये थे (भहाभा॰)।

भीमचंडी - स्त्री॰ [सं॰] हरिद्वारमें हिमालय पहाड़पर स्थित एक देवीका नाम जहाँ इनका मंदिर भी है — दे॰ हरिद्वार तथा तीर्थ परिचय।

भीमतिथि - स्त्री० [सं०] (१) ज्येष्ठ शुक्ला एकादर्शा तथा (२) माघ शुक्ला एकादशी भी

कहते हैं।

भीमद्वादशी - स्त्री॰ [सं॰] कल्याणिनी-व्रतका ही बादवाले कल्पमें भीमसेनी द्वादशी नाम पड़ा, क्योंकि भीमसेनने इसे किया था। यह व्रत माथ शुक्ला द्वादशीको होता है (मत्स्य॰ ६९.५६-७)। श्रीकृष्णने सर्वप्रथम भीममेनको इसका माहात्म्य कहा था। उर्वशी तथा सत्यभामाने इस व्रतको किया था। इसमें गरुड, गोविंद, शिव, विनायक तथा दिक्पालोंकी पूजाका विधान है (मत्स्य॰ ६९.१९-५७)।

भीमनाद-पु॰ [सं॰] प्रलय करनेवाले सात जलधरों— संवर्त, भीमनाद, द्रोण, चण्ड, बलाहक, विद्युत्पताक और शोण—मेंसे एक (मत्स्य॰ २.८)।

भीमबल-पु० [मं०] (१) एक प्रकारकी अग्नि —दे० अग्नि। (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.९८)।

भीममुख-पु० [सं०] एक प्रकारका बाण (रामायण)।

**भीमरथ−पु**० [सं०] (१) केतुमान्**का पुत्र तथा दिवोदास** (प्रजेश्वर = ब्रह्मां०) का पिता । वायुपुराणमें इसे ही दिवो-दास लिखा है जो बनारसका राजा था (भाग० ९.१७.५-६; ब्रह्मां० ३.६७.१६; वायु० ९२.२३; विष्णु० ४.८.११) । (२) प्राणानुसार एक असुर जिसे विष्णुने अपने कुर्मावतार-में मारा था (विष्णु०)। (३) किष्किन्धापित वालीके सैकड़ों सामन्त तथा सेनानायक महाबलवान् प्रधान बन्दरोंमें एक प्रधान वन्दर (ब्रह्मां० ३.७.२३८)। (४) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि ६७, १०३)। (५) विकृतिके पत्रका नाम जो नवरथ (रथवर = ब्रह्मां०) का पिता था (भाग० ९.२४.४; ब्रह्मां० ३.७०.४२; वायु० ९५.४१; विष्णु० ४.१२.४१) । (६) विमलका एक पुत्र तथा नवरथ-का पिता (मत्स्य० ४४.४१)। (७) कौरव-दलका एक योद्धा जो द्रोणाचार्यरचित गरुड़ व्युहके मध्यमे नियुक्त था। इसने पाण्डव-दलके योद्धा म्लेच्छराज शाल्वका वध किया था (महामा० द्रोण० २०.१२; २५.२६)।

भीमरथी - स्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदी जो सहा
पर्वतमे निकली दक्षिणापथकी निदयोंके अन्तर्गत है (वायु०
४५.१०४; विष्णु० २.३.१२) जिसमें स्नान करनेका बहुत
अधिक फल वनलाया जाता है। सहा पर्वतमे वलराम यहाँ आये
थे (भाग० ५.१९.१८; १०.७९.१२; ब्रह्मां० २.१६.३४)।
यह पिनरोंके श्राद्ध आदि कर्मके लिए एक पवित्र नदी है
(मत्स्य० २२.४५;११४.२९)।

भीमरोमक-पु॰ [मं॰] एक राज्य जहाँसे होकर गंगा बहती है (भाग॰ १२२.४७)।

भीमवेग-पु॰ [मं॰] एक त्रिप्रवर (मत्स्य॰ १९६.३४)।

भीमवत - पु॰ [सं॰] व्रती इस व्रतका विष्णुलोक प्राप्त करता है (मत्स्य॰ १०१.५०) ।

भीमसेन - पु० [मं०] (१) कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न महाराज पाण्डुके एक पुत्र जो अर्जुनसे दड़े तथा सुधिष्ठिरसे छोटे थे। यह भीमद्वादशीव्रतके प्रवर्तक थे (मत्स्य० ६.४३; ६९.१२-३)। इन्होंने वार्ये पैरपर (वाम जानु निपात्य) वैठकर जनार्दनको पिण्ड दिया था, अतः भाइयों सहित ब्रह्मलोक गये तथा इनके सौ पीडीके पितर भी ब्रह्मलोक गये (वायु० ८६.४८; १०८.९१)। (२) परीक्षित् पाण्डवके जनमेजय आदि पाँच पुत्रों मेसे एक पुत्र (भाग० ९.२२.३५; विष्णु० ४.२०.१; २१.२)। (३) कदयप और मुनि (दक्ष-पुत्री) के १६ मौनेय देवगन्धर्व पुत्रों मेसे एक मौनेय देवगन्धर्व (ब्रह्मां० ३.७.१)। (४) संगीतशास्त्रका एक विद्वान् लेखक (ब्रह्मां० ३.६१.४२)। (५) मागधराज जरासन्धके वंशज दक्षका पुत्र (मत्स्य० ५०.३८)। (६) जरासन्ध वंशके जनमेजय-सुत सुरथका एक पुत्र तथा जह्नुका पिता (वायु० ९९.२९९)। (७) उसी वंशके क्रक्षका पुत्र तथा दिलीपका पिता (वायु० ९९.२३३; विष्णु० ४.२०.७)।

भीमसेनी (एकादशी) - स्त्री॰ (हि॰) --दे॰ भीमतिथि तथा भीमदादशी।

भीमा - स्त्री॰ [मं॰] (१) हिमाद्रिमें स्थापित सत्ती देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य॰ १३.४७)। (२) अन्धकासुरके रुधिर पानके लिए शिवसृष्ट अनेक मानसपुत्री मातृ ताओंमेंसे एक मातृकादेवी (मत्स्य॰ १७९.२२)। (३) केतुमाल देशकी एक नदी (वायु॰ ४४.१८)।

भीमेश्वर – पु॰ [सं॰] नर्मदा-तटपर स्थित पितरोंके श्राद्ध आदिके लिए प्रशस्त एक तीर्थ (मत्स्य॰ २२.४६,७५; १९१.५)।

भीरु-पु॰ [मं॰] एक यक्ष मणिभद्र और पुण्यजनीके २४ पुत्रोमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७.१२३; वायु॰ ६९.१५५)।

भीरूगण-पु० [सं०] अप्मराओके १४ गणों मेंसे एक गणका नाम जो मृत्युसे उत्पन्न है (ब्रह्मां० ३.७.२०)।

भीषक - पुश्र मिंश खशा और कश्यपके कामरूपी अनेक राक्षस पुत्रोके अतिरिक्त आलम्मा, उत्कचा, कृष्णा, निक्तीता, किरिला, शिवा और केशिनी नामकी सात पुत्रियाँ हुईं! ये तथा केशिनीकी पुत्री नीला ये आठ राक्षस माताएँ कही गयी है। इनसे उत्पन्न अनेक प्रकारके राक्षण गणींके अन्तर्गत एक राक्षस गणका नाम (वायु० ९९.१६४-१८३)।

भीषण - पु० [मं०] (१) श्वेता और पुलहसे उत्पन्न दस वानर पुंगवोंसे एक दन्दर (ब्रह्मां० ३.७.१७९)। (२) हृडीकके कृतवर्मा आदि दस महापराक्रमी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र का नाम (मत्य० ४४.८२)।

भीषिणका - स्त्री० [सं०] अन्यकासुररूधिर पानार्थ शिवजी-सृष्ट अनेक मानसपुत्री मातृकाओं द्वारा आरब्ध जगद्-दुःखदायी उत्पातोंके शमनार्थ शिवजीके प्रार्थना करनेपर भगवान् श्रीहरि द्वारा विभिन्न अङ्गोंसे उत्पादित ३२ मातृ-काओंमेंसे रेवतीकी अनुगामिनी एक मातृकादेवी (मत्स्य० १७९.७३)।

भीषणी - स्त्री॰ [सं॰] जानकीजीकी एक सखीका नाम (रामायण)।

भीषम - पु० [सं०] गंगाके गर्भसे उत्पन्न राजा शांतनुके पुत्र, वसुओं मेसे आठवें वसुके अवतार सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, धर्मज्ञ, आत्म-संयमी, परम भागवत तथा बड़े वीर योद्धा (भाग० ९.२२. १९-२०; १.९.४-६, ३०; मत्स्य० १०३.५; वायु० ९९. २४०)। गंगाने शांतनुमे इस प्रतिज्ञापर विवाह किया था कि वह जो चाहेगी करेगी। शांतनुमे गङ्गाको ७ पुत्र हुए जिन्हें गङ्गाने जलमें फेंक दिया था। भीष्म आठवें थे जिन्हें जलमें फेंकनेमे शांतनुने गङ्गाको रोका। प्रतिज्ञा-भंग

होनेके कारण गङ्गा चली गयीं। यह बड़े वीर, धर्मात्मा तथा इद्रप्रतिज्ञ थे। कुछ दिनों बाद राजा शांतनु एक धीवरकन्या मत्स्यगन्धापर आसक्त हुए। इस विवाहके सम्पादनके लिए भीष्मने आजन्म ब्रह्मचारी रहने तथा राज्य न लेनेकी प्रतिज्ञाकी थी। इनका पहला नाम देवव्रत था पर इसी प्रतिज्ञाकी कारण इन्हें भीष्म कहने लगे। मत्स्यगन्धाका एक नाम सत्यवती भी था जो समयानुसार चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्रोंकी माता हुई। भीष्म काशीराजकी तीन पुत्रियाँ—अम्बा, अम्बिका और अम्बालिकाको हर ले आये थे जिनमेंसे अम्बा और अम्बालिकाको विचाह विचित्रवीर्यसे करा दिया था (अम्बिकाकी कथाके लिए चें अम्बकातथा शिखण्डी) चित्रांगद बाल्यकालमें ही मारे गये थे चें विचांगद (महाभाष् आदि० ६३.९१; १००.८७, ९४-९६)।

महाभारत-युद्धमें १० दिनोंतक बौरवोंके पक्षसे भीष्मने भीषण युद्ध किया था और अन्तमें अर्जुनके हाथों घायल होकर शर-शय्यापर लेट गये थे (भाग० १०.७८[९५ (५) रह], २८; १.९.८-१०; १५.१०) भाग० १.९.७ के अनुसार इस समय अत्रि ऋषि इनसे भेंट करने आये थे। युद्ध समाप्त होनेपर युधिष्ठरको इन्होंने मोक्षधर्मके सुन्दर उपदेश दिये थे जो महाभारतके शांतिपर्वमें दिये हैं (महाभा० शांति० ५६.१२ से अनु० अध्या० १६५ तक)। माघ शु०८ को स्यंके उत्तरायण होनेपर यह अपने इच्छानुसार मरे थे (भाग० १.९.२५-४२; ११.१९.११-१२); महाभा० भीष्म ११९.३४-३५, ५६-६७,८७; अनु० १६%.

भीष्मक — पु० [मं०] कुण्डिन (बरार) विदर्भ देशका एक प्रतापी राजा (भाग० ३.३.३ विष्णु० ५.२६.१) तथा रुक्मणी, पुत्री तथा रुक्मणी, रुक्मरथ आदि पाँच पुत्रोंका पिता। इनका पुत्र रुक्मो अपनी बहिन रुक्मिणीका विवाह शिशुपालसे करना चाहता था। भीष्मक भी पुत्रस्नेहवश शिशुपालको कन्या देनेके पक्षमें हो गया था। सारी तैयारियाँ भी कर छी गयीं थीं पर उसकी इच्छाके विरुद्ध विवाह श्रीकृष्णके साथ होकर रहा (भाग० १०.५२.१६, २१—२२; ५३.७-३५)। गोमन्तके घेरेके समय जरासन्थने इसे उत्तरमे रखा था (भाग० १०.५२.११ (१५)।

भीष्मचंद्रिक – पु० [स०] वनारसके निकटका एक स्थान (मत्स्य० १८३.६२)।

भीष्मपंचक - पु० [सं०] कात्तिक शुक्ला ११ से पंचमीतक जब वत रखते हैं तथा प्रतिदिन पद्मपुराणोक्त कथा सुनते हैं । अन्य मतसे कार्तिक शु० १५ को ही यह वत पूर्ण हो जाता है। अधिकांश स्त्रियाँ ११ और १२ को निराहार, त्रयोदशीको शाकाहार तथा १४ और १५ को फिर निराहार रह ब्राह्मण-भोजन करा स्वयं भोजन कर "पंचभीषण" नहाती हैं (पद्मपुराण)।

भीष्मिपतामह-पु॰ [सं॰] दे॰ भीष्म ।

भीष्माष्टमी - स्त्री॰ [सं॰] माघ शुक्ला अष्टमी जिस दिन भीष्मने शरीर छोड़ा था, अतः इस दिन भीष्मजीका श्राद्ध-तर्पण करनेसे अभीष्ट-सिद्धि होती है — धवलनिवन्ध ।

भुजंग-पु॰ [सं॰] मनुने प्रलय होनेपर, भुजंग (सपी) से

ही स्वर्गीय नौकाको मछलीके सींगोंमें बाँधा था (मत्स्य॰ २.१८;४.६)। वज्रांगकी पत्नी वरांगीकी तपस्यामें विघ्न उपस्थित करनेके लिए इन्द्रने मुजंगका ही रूप धारण किया था (मत्स्य॰ १४६.६५)।

भुजातपुर-पु० [सं०] कश्यप कुलका त्र्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक। एक ऋषि (मत्स्य० १९९.१६) ।

भुज्यु – पु० [मं०] वैदिक कालके एक राजाका नाम जो तुमुके पुत्र थे। कहते हैं अश्विनीने समुद्रमें डूबनेसे इन्हें बचाया था।

भुमन्यु – पृ० [मं०] सुहोत्रके पिताका नाम —दे० सुहोत्र । भुरण्य – पृ० [मं०] १२ देवींवाले सुधामदेवगणमेंका एक सुधामदेव (ब्रह्मां० ४.१.६०) ।

भुरुंड-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्त्तक ऋषि (हि० श० सा०) । भुर्भर-पु० [सं०] एक अस्त्रविशेष (वायु० ३०.२३६) ।

भुत-पु० [स०] १९ अन्तरिक्ष, सात लोकोंमेंसे दूसरा जिसका अधिष्ठाता देवता वायु है। यह प्रलयाग्निसे नष्ट हो जाता है (ब्रह्मां० २.१९.१५५; २१.२१; ४.१.१५६; २.१४-१७, २७-२०)। यहाँके निवासी = मरुत, मातरिक्षा, रुद्रगणः, अश्विनगण, आदित्य, साध्यः पितर, आंगिरस ऋषिगण आदि हैं यह पृथ्वी तथा सूर्यके बीचमें हैं जहाँके उपर्युक्त निवासी सोम तथा घतका पान करते हैं (वायु० १०१.१९, २९,४०,४३)। (२) दूमरे कल्पका नाम (वायु० २१.२९)। (३) ग्यारहवें कल्पका नाम (वायु० २१.३१)। (४) उन्नेताका पुत्र तथा उद्गीधका पिता (वायु० ३३.५६)। (५) देवकीका सातवाँ पुत्र (वायु० ९६.१८१)।

भुवत-पु० [सं०] बृहद्रथवंशी मगधराज क्षेमका पुत्र, जिसने ६४ वर्षोतक राज्य किया था। इसका उत्तराधिकारी निधर्मनेत्र था (वायु० ९९.३०३)।

भुवन — पु० [मं०] (१) भृगुके १२ पुत्र भृगुदेवोंमेंसे एक
भृगुदेवका नाम (ब्रह्मां० ३.१.८९; मत्स्य० १९५.१२;
(वायु० ६५.८७)। (२) लोक जो पुराणानुसार १४ हैं =
सात स्वर्ग, सात पाताल। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः,
तपः और सत्य, ये सात स्वर्गलोक हैं। अतल, सुतल,
वितल, गभिस्तमल, महातल, रसातल और पाताल ये
सात (७) पाताल लोक हैं। (३) एक मुनिका नाम। (४)
सुरभिमें कश्यपसे जत्पन्न एकादश क्ट्रोंमेंसे एक रुद्रदेवका
नाम (ब्रह्मां० ३.३.७१; वायु० ६६.७०)।

भुवनपति – पु० [सं०] एक देवता जो अग्निके भाई कहे जाते हे (महीधर)।

भुवना –स्नी० [सं०] बृहस्पतिकी बहिन जो योगसिद्धा, ब्रह्मवादिनी तथा आठवें वसु प्रभात की पत्नी थीं (ब्रह्मां० ३.३.२८)।

भुवनांडगर्भ -पु॰ [सं॰] ब्रह्मा, संसारका अधिपति ८.१०)।

**भुवनाधीश−पु॰** [सं॰] एक रुद्रका नाम —दे॰ रुद्र तथा ि शिवपु॰) ।

भुवनेश-पु॰ [सं॰] शिवकौ एक मूर्त्ति (शिवपु॰) । भुवनेशी-स्त्री॰ [सं॰] शक्तिकी एक मूर्त्ति विशेष (देवी-भाग॰) । मुवनेश्वर - पु० [मं०] जगन्नाथपुरीके पासके एक प्रसिद्ध तीर्थस्थानका नाम । दक्षिण समुद्रके किनारे नीलाचलसे विभूषित जो १० योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदीमे लेकर समुद्रकक फैला हुआ है, उसके उत्तर एक आम्रवन है जहाँ भुवनेश्वर नामक शिवलिंग है। इसीके आसपास की भूमि "एकाम्रक्षेत्र" (भुवनेश्वर) के नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक शिव-मन्दिर हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध भुवनेश्वर का मन्दिर है। लिंगराज-मन्दिर उत्कलीय कारकार्यका सर्वोत्तम निदर्शन है। भुवनेश्वरको अब उडीसाकी नयी राजधानीके रूपमें मनोनीत किया गया है (स्कन्दपु० वैष्णव० उत्कल-खण्ड)।

भुवनेश्वरी - स्त्री॰ [सं॰] दशमहाविद्याओं मेंसे एक देवी। भुवपति - पु॰ [सं॰] - दे॰ भुवनपति।

भुवमन्यु – पु॰ [सं॰] वितथका पुत्र तथा वृहत्क्षेत्रादि चार पुत्रोंका पिता। वितथका पूर्व नाम भरद्वाज था। ये मरुतों द्वारा राजा भरतको अपित किये गयेथे (मत्स्य॰ ४९.३५; वायु॰ ९९.१५८–५९)।

भवर्लोक-पु० [सं०] अन्तरिक्ष अर्थात् ऊपरके सात लोकोंमें दूमरा लोक निरुक्ति (व्युत्पित्ति)के अनुसार यह दूसरा लोक है। तीन लोक भृत, भवत् और भन्य कहे गये हैं। भृ-लोक भूत है, भुवलोंक भवत् है और बुलोक भव्य है। ब्रह्माने पहले 'भू' कहा तव भू-लोक हुआ। भू-धातुका सत्ता अर्थ है और लोक्दर्शन भी। भृत होने तथा देखनेसे यह 🖟 भू-लोक हुआ। अतः यह प्रथम लोक माना गया। इसके जत्पन्न हो जानेपर ब्रह्माने दूसरा 'भवत्' शब्द कहा। भवत् यह शब्द उत्पद्यमान कालमें कहा जाता है। भवनात् इस व्युत्पत्तिसे भुवर्लीकको सिद्धि होती है । अन्त-रिक्ष भवत् है इसलिए यह दूसरा लोक है। इसके उत्पन्न हो जानेपर ब्रह्माने फिर 'भन्य' कहा-भन्यलोक उत्पन्न हुआ। भावी (होनेवाले)के लिए 'भन्य' शब्द प्रयुक्त होता है इसलिए चलोक भव्य है (ब्रह्मां० २.३८.१६; वायु० २३. ८४; ४९.१४८; ६४.१४; १००-१६०) भू आदि तीन लोक कृतक होनेसे अनित्य है। अतः प्रलयकालमें ज्वाला से यह भरम हो जाता है (विष्णु० २.७.१७;६. ३२६,३९) ।

**भुवस्थान** –पु० [मं०] अच्छावाक अग्निका स्थान (वायु० २९.२८) ।

**भुवस्पति**−पु॰ [सं॰] वायु॰ भुवका अधिपति —दे॰ भुव।

सुगुण्डी - ६० [मं०] (१) अन्धकासुरुविश्यानके लिए शिवजो द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंने एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१६)। (२) काकसुशुंडी जो अमर और त्रिकालक्ष माने जाते हैं और विल्युगमें होनेवाली सब बातें देखा करते हैं (रामायण उत्तर०)। (३) एक युढास्त्र जिसका प्रयोग कुनेर-जंभ युद्धमें हुआ था (मत्स्य० १५०.७३) इसका प्रयोग कुनंभने किया था (मत्स्य० १५०.१०६) तारकासुर-संग्राममे इसीसे विष्णु भगवान् ने शुम्भके वाहन मेपको पीस डाला था (मत्स्य० १५०.२८) तारकने इसीसे यमको परास्त किया था (मत्स्य० १५०.२८) तारकने इसीसे यमको परास्त किया था (मत्स्य० १५०.२८) तारकने इसीसे यमको परास्त किया था (मत्स्य० १५३.१९५)।

भू-स्नी० [मं०] (१) पृथिवी, ऊपरके सात लोकोंमेंसे प्रथम है। वराह अवतारमें विष्णुने रसातलसे पृथ्वीका उद्धार किया था। उत्तरकरुमें यह देवी विष्णुशी उपासना इसी (वराह) रूपमें करती है (भाग० ४.१७.३४; मत्स्य० ६९.२)। जब खाद्य पदार्थीके अभावमें आदिराज पृथु पृथ्वीको दण्ड देना चाहते थे तब मारे भयके यह कॉंप उठी और सारे धरातलको समतल कर सब पदार्थीका रस दूहनेको कहा। पहाड़ी प्रान्त समतल किये गये तथा ग्राम और नगर बसाये गये। राजा, ऋषिगण, देवताओं तथा असुर आदिने पृथ्वीसे रस संचय किया (भाग० ४.१७.१३.३६; १८. २-३२) । कहते हैं "भू"ने राज्याभिषेकके समय आदिराज पृथुको योगमयी पाद्ताएँ प्रदान की थीं (भाग०४१५. १८)। यहाँ हा अधिष्ठाता देव अग्नि है तथा प्रलयाग्निसे यह नष्ट हो जाती है (ब्रह्मां० २.१९.१५५; २१.२१; ४. १.१५६; २.९-१९, ४१, २२३) । हर्यश्वने पृथ्वीका (प्रमाण) क्षेत्रफल निकालनेकी चेष्टा की थी (मत्स्य० ५.६)। (२) एक कृत (प्राकृत) लोक, प्रथम लोक। सर्वप्रथम "भू" का ही उचारण हुआ था जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई (वायु० २३.१०७; २४.१८.१०१.११, ३४-३६) । यह पाधिव लोक है (वायु० १०१.१८) । ये लोक प्रलयमें सातों सूर्योंके प्रकाशसे भस्म हो जाते है (वायु० १०१.२०)। यह मरीचि, कर्यप, दक्ष तथा अन्य प्रजापतियोंका निवासस्थान है (वायु० १०१.३४) । यहाँ अन्न और जल ही आहार है (वायु० १०१.४०.४२)।

भूत-पु०[सं०] (१) एक ऋषि जिन्हें भूता तथा सरूपा नामकी दक्षकी दो पुत्रियाँ व्याही थी और ग्यारह रुद्र इनके पुत्र थे जिनके करोड़ों अनुचर थे (भाग०६. ६.२, १७-१८) । (२) पौरर्वा तथा वसुदेवका एक पुत्र (भाग० ९.२४.४७)। (३) प्रजापतिका एक नाम (वायु० १००.२३९)। (४) रोहिणीकी सन्ततिका एक व्यक्ति (विष्णु० ४.१५.२२)। (४) भृतपनि, भयंकर तथा मोक्ष पानेवालोंसे परित्यक्त, बच्चोंको लगकर वष्ट पहुँचानेवाळे (भाग० १.२<sup>.</sup>२६; २.६१३; ४.२.१५; ६.८.२४; ९.१४.६; १०.६.२७; ६६.३४; ११.१०.२८) । ये सव क्रोधवशाके वंशके है तथा रुद्र और निशा-चरोंके अनुगामी हैं, इनमें कुछ तो मानस-पुत्र हैं और कुछका जन्म साधारण जीवोंकी तरह मैथुनसे हुआ है (ब्रह्मां० २.२५.३९; ३.७.२५६; ३५९-७४, ४४०; ८.७१; मत्स्य० ८.५) । ये भूतिके पुत्र रद्ग तथा उनके अनुचर हे (वायु० ५४.३७-४३; ६९.२४२-५६) । (५) पंचभृत = पृथ्वी, वायु, अप्, आवाश तथा ज्योति (ब्रह्मां० ३.७२.५४; ४.२.११६) । (६) नैमि-त्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक = ये तीन प्रकार-की गतियाँ। नैभित्तिक = ब्रह्मा, जीवोंके विलयमें और अन्य भौर प्राणियोंका विलीन होना निहित है। आत्यंतिक ज्ञानके कारण है न कि कर्मका फल। निद्राके पश्चात् उठनेपर ब्रह्मा, इन पटार्थीके आधारपर फिरसे सृष्टिका कार्य आरंभ करते हैं। ब्रह्माकी निद्राको अविधिमें वृष्टि नहीं होती, नदियाँ प्रायः जलविहीन रहती हैं। सूर्यकी सात किरणें सारी पृथ्वीको जलाकर सारा जल खीच

लेती हैं। प्रत्येक वस्तु जलकर रसिवहीन हो जाती है। वृक्ष तथा वनस्पितयाँ नष्ट हो जाती है। उष्णता पाताल तथा वायुलोकोंतक पहुँच जाती है और सारे लोक भस्मी-भूत हो जाते हैं। सर्वत्र केवल आगकी ज्वाला ही दीखती है। तदुपरांत चारों ओरसे जलधर मूसलाधार वृष्टि कर अग्निको शांत करते हें और अग्नि जलमें प्रवेश कर जाती है अर्थात् एकार्णवकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमेंसे ब्रह्माका, जो सबसे पहिले सृष्टिकत्तां तथा पुरुष है, प्रादुर्भाव होता है। सप्तक्रिष, फिर क्रिष, मनुष्य, देवता तथा यहाँके अन्य पदार्थ क्रमशः उत्पन्न हो जाते हैं (ब्रह्मां० ४.१. १२८-२०७)।

भूतक-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार सुमेरु परके २१ लोकोंमेंसे एक (ब्रह्मां॰)।

भूतकला-स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार पंचभूतोंको उत्पन्न करनेवाली एक शक्ति विशेष-दे॰ भूत ।

भूतकेतु - पु० [सं०] दक्षसाविणके एक पुत्रका नाम (भाग० ८.१३.१८) ।

भूतगण-पु० [मं०] एक देवयोनि विद्येष । इन्होंने, इन्द्र तथा उपेन्द्र महित सब देवोंने, विविध प्रमथनणोंने, विविध मातृहा देवियोंने तथा अनेक विनायकनणोंने कुमार कार्त्ति-केयको सेनापतिपदपर अभिषिक्त किया था (वायु० ७२. ५०)।

भूतप्राम - पु० [सं०] पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश पाँच भूतोंका एक जत्था (ब्रह्मां० २.३७.६; ३.१.३२; मत्स्य० १.१५; १६५.२३-२४)। इन भूतोंसे चार प्रकारके जीव होते हैं — जरायुज (इच्चोंको जन्म देनेवाले), अंडज (अंडोंको पैटा करनेवाले), उद्भिज्ज (पृथ्वीको भेदकर उगनेवाले पेड़ पौषे) तथा स्वेदज (पसीनेसे होनेवाले) (वायु० २३.८२; ३०.१०१, २२७; ६३.५; ६५.१२२)। तड़ाग आदिके निर्माणके पूर्व इनकी (पंचभूतोंकी) पूजा होती है (मत्स्य० ५३.३१; ५८.२६; १६६.५-८)। ये वरुणके यज्ञमेंसे तम, रज तथा सत्त्वसे परिवेष्टित उत्पन्न हुए थे (वायु० ६५.३३)।

भूतचतुर्दशी - स्त्री॰ [सं॰] 'नरक चौदस'का दूसरा नाम जो कात्तिक बदी चतुर्दशी है। इस दिन यमराजकी पूजा और तर्पण करते हैं (-दे॰ दीपावली तथा अ॰ ५९)।

भूतज्योति - पु॰ [सं॰] सुमतिका पुत्र तथा वसुका पिता (भाग॰ ९.२.१७)।

भृतडामरी – पु॰ [सं॰] अन्धकासुरके रुधिरपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट अनेक मानसपुत्री मानुकाओंमेंसे एक मानुका देवी (मत्स्य॰ १७९.३१)।

भूततनुमात्र = सर्ग – पु० [मं०] भूतादि (वायु० ४.४९) प्राथमिक सृष्टि जो तामसिक अहंकारसे उत्पन्न हुई, इाब्दमात्र, स्पर्शमात्र, रूपमात्र, रसमात्र तथा गन्थतन्मात्र (विष्णु० १.२.४६)।

भूतभामा-पु० [सं०] पुराणानुसार इन्द्रका एक पुत्र- दे०

भूतनंद-पु० [सं०] एक राजा जो मौनगणोंके पश्चात् किलकिलासे ही शासन करता था (भाग० १२.१.३२)। भूतपति-पु० [सं०] अग्नि (ब्रह्मां० ४.२.१९; वायु० १०१. २१) तथा शिव (ब्रह्मां० २.२५.३९)।

भूतविकि –पु० [सं०] यज्ञ, वास्तुनिर्माण आदिके अवसरपर भूतके निमित्त दी जानेवाली बलि —दे० अंधक (मत्स्य० २५२.५-१९)।

भूतमता - स्त्री॰ [सं॰] महाकाली, सरस्वती आदि छत्तीस वर्णशक्ति देवियोंमेंसे एक वर्णशक्ति (ब्रह्मां॰ ४.४४.५८)।

भूतरया — पु॰ [सं॰] (ब्रह्मां॰ = आभूतरया) रैवत मन्वंतरके १४ देवताओं वाले चार देवगणों मेंसे एक देवगणका नाम जिसके १४ देव हैं — मित, सुमित, ऋत, सत्य, एधन, अधृति, विधृति, दम, नियम, व्रत, विष्णु, सह, द्युतिमान् और सुश्रवा (भाग॰ ८.५;३; ब्रह्मां॰ २.३६.५१, ५६; विष्णु॰ ३.१.२१)।

भूतल-पु० [सं०] पृथ्वी (ब्रह्मां० ३.२.२१)।

भूतळय-पु० [सं०] एक स्थान विशेषका नाम, प्राचीन कालमें यहाँ चोरों तथा डाकुओंका अड्डा था। यहाँ एक नदी थी जिसमें शत्र बहाये जाते थे (महाभा० वन० १२९.९)।

भूतवर – पु० [सं०] भगवान् च्यम्बकका निवासस्थान जो विभिन्न प्रकारकी आकृतिवाले भूतगणों तथा पार्षदोंसे भरा रहता है (वायु० ४०.२०-६) ।

भूतवादी - (वि०) यह भूतानुवादियोंसे भिन्न हैं, इन्हें प्रवादी भी कहते हैं (ब्रह्मां० ३.३.१२५-६)।

भृतविनायक-पु० [सं०] शिवके अनुचरों तथा भूतोंके नायक (भाग० ६.६.१८)।

भूतसंताप-पु० [सं०] पुराणानुसार बिल तथा इन्द्रके देवा-सुरमंग्राममें सिक्कय भाग लेनेवाले नसुचि, शम्बर, बाण आदि प्रधान असुरोंमेंसे एक असुरका नाम (भाग०८० १०.२०)।

भूतसंतापन-पु० [मं०] हिरण्याक्षके ९ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र-का नाम । इनकी माताका नाम रुपाभानु था । वृत्र-इन्द्र-युद्धमें यह वृत्रकी ओरसे लड़ा था (भाग० ७.२.१८; ६.१०. (२०); ब्रह्मां० ३.५.३१; मत्स्य० ६.१४; वायु० ६७.७८; विष्णु० १.२१.३) ।

भूतसंष्ठव – पु० [सं०] प्रलयकाल — जब कि ग्रह, नक्षत्र, क्रिष, मनु आदि अपना २ काम स्थगितकर अनामय महलें के चले जाते हैं (ब्रह्मां० २.२१.१५६-६४, २४.८५; २५.१०६; ३२.६३; ३५.१६८; १९८.२०३)।

भूता-स्त्री॰ [सं॰] (१) भूतकी एक पत्नी तथा दक्षकी एक पुत्री, एकादश रुद्र इसीके पुत्र थे (भाग॰ ६.६.१७)। (२) क्रोधवशा (क्रोधा = वायु॰)की एक पुत्री जो पुलहकी पत्नी थी (ब्रह्मां॰ ३.७.१७२; वायु॰ ६९.२०५)।

भूतादि -पु० [सं०] (अहंकार) यह छठे सर्गका है। पंचभूत ये हें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश प्रत्येक पहिलेसे दसगुना है (ब्रह्मां० १.५.५३-८; २.३२.७६; मत्स्य० १२३.५२; वायु० १०१.११६)।

भूतादिकसर्ग -पु॰ [सं॰] सृष्टिः, पहला महत्-सर्ग है, भूत-सर्ग दूसरा और ऐन्द्रियक सर्ग तृतीय है। ये तीन प्राकृत सर्ग हैं (बायु॰ ४.५०; ६.५८-६२)।

भूतावासि-पु० [सं०] पञ्चतत्त्वोंका :-पृथ्वी, वायु, आकारा, आप तथा ज्योति प्रत्येकका अलग-अलग काम है यथा शरीर पृथ्वीका है, प्राण मरुतका है, छेद आकाशके हैं जलसे प्रश्नाव होता है तथा नेत्रोंमें स्थित ज्योत्स्ना तेज है। भगवान् अपनी रचनात्मक शक्तिसे ग्राम और विषयोंसे युक्त लोकोंकी रचना होती है ऐसे भगवान्ने मरणधर्मा मनुष्य शरीरको धारण किया। (वायु० ९७.५ - ५८)।

भृति — पु० [मं०] (१) युयुधानका पुत्र तथा युगंधरका पिता (ब्रह्मां० ३.७१.१०१; वायु० ९६.१००)। (२) भौत्यमनुकी माताका नाम (ब्रह्मां० ४.१.५१)। (३) श्री, ही, पृष्टि, शान्ति, तुष्टि आदि ४८ शक्तिदेवियों मेंसे एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां० ४.४४.७४)। (४) धर्म और साध्याके १२ साध्यादेव पुत्रों मेंसे एक साध्यादेव जो सब असुरों को नाश करनेवाला कहा गया है (मत्स्य० १७१.४४)। (५) रुद्रके अनुगामी विविध आकार प्रकार तथा रूपरेखावाले भूतगणों की जन्मदात्री (वायु० ६९.२४२)। (६) भृगु आदि नौ प्रजापतियों में अन्यतम पुलस्त्यकी पत्नीका नाम (विष्णु० १.७.७)।

भूतितीर्था - स्त्री॰ [सं॰] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृाका नाम (महाभा॰ शल्य॰ ४६.२७)।

भूतिनंद-पु॰ [मं॰] धनधर्माका उत्तराधिकारी, जिसका छोटा भाई नंदियशा था और जो वैिटशका पाँचवाँ शामक था (ब्रह्मां० ३ ७४.१८२; वायु० ९९.३६८)।

भूतियुवक – पु० [मं०] पुराणानुमार कूर्मचक्रका एक देश । भूतेश – पु० [सं०] यक्षों, राक्षक्तों तथा भूतादिके लिए पृथ्वी-को दुहनेके अवसरपर यह वछड़ा बना था। इन लोगोंने पृथ्वीरूपी गौसे मानवकी स्रोपड़ीमें आसव दूहा था (भाग० ४.१८.२१)।

भूपुत्र-पु० [सं०] नरकासुरका नाम—दे० नरकासुर। भूपुत्री-स्री० [सं०] जनकनंदिनी सीताका नाम—दे० मीता।

भूमा-पु॰ [सं॰] (१) प्रतिहर्ता तथा स्तुतिके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसकी पत्नी ऋषिकुल्या तथा उद्गीध पुत्र था (भाग॰ ५.१५.५-६)। (२) उन्नेताका एक पुत्र (ब्रह्मां॰ २.१४.६६)।

भूमि-स्त्री० [सं०] (भू) स्त्रीरूपी पृथ्वी ब्रह्माजीकी पुत्री तथा भगवान् नारायणकी पत्नी है। भगवान् वराहके साथ समागम होनेपर इनके गर्भसे एक पुत्र हुआ जो यहाँ भौमासुर अथवा नरकासुरके नामसे विख्यात हुआ। भगवान् श्रीकृष्णके भौमासुर-हननपर इन्होंने स्वयं प्रकट हो अदितिके दोनों कुण्डल लौटा दिये तथा नरकासुरके पुत्रकी रक्षाके लिए श्रीकृष्णसे प्रार्थना की (महाभा० सभा० ३८. २९के बाद; भाग० ३.३.६)। यह मेरु पर्वतसे चारों ओर फैली है तथा इसका क्षेत्रफल १५० करोड़ योजन कहा गया है। अन्य मतसे यह ध्रुत्रको पत्नी तथा सृष्टिकी माता है जिसे रस आदिकी प्राप्तिके लिए पृथु तथा चाक्षुषने दूहा था। ऋषियोंके लिए बृहस्पतिने; देवताओंके लिए सूर्यने; पितरोंके लिए अंतकने; असुरोंके लिए दितिपुत्रोंने; नागों-के लिए वासुकिने; यक्षोंके लिए रजतनाभने पृथ्वीको दृहा था (ब्रह्मा० २.२१.३, १२-१७; ३६.९६; २०२.२७; ४. ३७.९०) । कंस आदि असुरोका बोझ असह्य होनेपर पृथ्वी-ने विष्णुसे प्रार्थना की थी, अतः भूभार हरनेके लिए कृष्णा- वतार हुआ जिसमें बहुतसे असुर मारे गये (विष्णु० ५.१० १२-६६)। नरकासुरके पापोंको क्षमा करनेके लिए श्रीविष्णुसे पृथ्वीने प्रार्थना की थी (विष्णु० ५.२९.२३-३०)।

भूमिगोजरक-पु० [सं०] एक यक्षगणका नाम जिसके अन्तर्गत भूत, आवेशक, निवेशक, सुनार, कालभवन, निर्देशक, विदेशक आदि यक्ष हैं (वायु० ६९.४०)।

भूमिमित्र-पु० [सं०] (१) वसुदेव कण्वका पुत्र तथा नारा-यणका पिता। ये राजा काण्वायन कहे गये हैं। ये केवल ४५ वर्षतक शासक रहे (भाग० १२.१.२०; ब्रह्मां० ३.७४. १५८; मत्स्य० २७२.३४; विष्णु० ४.२४.४०)। (२) विन्ध्यसेनका एक पुत्र (मत्स्य० २७२.९)।

भूमिराक्षसगण-पु? [सं०] राक्षसमाता आठ राक्षसियोंमेंसे अन्यतम नीलाकी पुत्री विकचा तथा विरूपक्रके पुत्र जो अन्य राक्षसोंसे निम्नकोटिके होते हैं (ब्रह्मां० ३.७.१५३-५)। ये भिन्न २ रूपोंमें और अदृश्यरूपमें वायु तथा पृथ्वीपर विचरण करते हैं (वायु० ६९.१८४-७)।

**भूमिसेन**−पु॰ [सं॰] पुराणानुसार दसर्वे मनुके एक पुत्रका - नाम ।

भूयसि – पु॰ [सं॰] आंगिरस वंशका त्र्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९६.२६) ।

भूयोमेधा-पु० [सं०] सुमेधा वर्गके १४ सुमेधा देवोंमेसे एक सुमेधा देव (ब्रह्मां० २.३६.५९) ।

**भूरति**−पु॰ [मं०] कृशश्वके एक पुत्रका नाम—दे**०** कृशाश्व।

भूरि-पु० [सं०] (१) कुरुवंशी बाह्नोकसुत सोमदत्तके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र । लक्ष्मणाको स्वयंवरमें सांव द्वारा हर छेनेपर इसने रोष प्रकट किया था । युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें इसने सिक्रय भाग लिया था (भाग०९.२२.१८; १०.६८.५; ७५.६; वायु०९९.२३५; विष्णु०४.२०.३२; ५.३५.२७) । (२) गवेषण (गवेष = वायु०)के दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां०२.७१.२५९; मत्स्य०४७.२२; वायु०९६.२५०) । (३) विवक्षुके महावल पराक्रमी आठ पुत्रोंमेंसे (ज्येष्ठ) पुत्र तथा चित्ररथका पिता (मत्स्य०५०.८०) ।

भूरिद्युम्न – पु० [सं०] (१)एक राजाका नाम (मैत्र्युपनिषद् ) । (२) नर्वे मनुके एक पुत्रका नाम । (३) प्रथम सावर्ण मनुका एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.६५,७२) ।

भृरिबल-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा० आदि० ६७.९८) ।

भूरिवीर्य-पु० [सं०] पुराणानुसार एक राजाका नाम ।
भूरिश्रवा-पु० [सं०] (१) पीवरी और शुक्रके छह पुत्रोंमेंसे
एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.८.९३; वायु० ७०.८५)। (२)
शुक्र आदि अनेक मध्यमाध्वर्युओंमेंसे एक मध्यमाध्वर्युका
नाम ((ब्रह्मां० २.३३.१४)। (३) चंद्रवंशी राजा वाह्नीकके
सुत सोमदत्तका पुत्र जो कुरुक्षेत्रमें कौरव-पक्षसे लड़ा था
और अर्जुनके हाथों मारा गया था। इसे यूपकेतु तथा
यूपकेतन भी कहते थे। गोमंतके वेरेके समय यह पश्चिममें
था (भाग० ९.२२.१८; १०.५९.११(११); ५०.११(५);
वायु० ९९.२३५; विष्णु० ४.२०.३२; ५.३५.२७)।

**भूरिश्रुत**—पु० [सं०] पाराक्षरकुलमें उत्पन्न शुवदेवके पितृक्षन्या पीवरीसे उत्पन्न पाँच पुत्रोंका सामृहिक विशेषण तथा एकका नाम (ब्रह्मां० ३.१०-८१; वायु० ७३.३०)। भूरिषेण — पु० [सं०] (१) शर्यांतिके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.३.२७)। (२) दशम मन्वंतरके सावणि मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ४.१.७१)। (३) ब्रह्मसावणिका पुत्र जो हरिकी योगशक्तिसे परिचित था (भाग० २.७.४५; ८.१३.२१)।

भूरिसेन-पु॰ [सं॰] (१) द्वितीय सावर्ण मनुका एक पुत्र जो दस मनुओं मेंसे एक था (ब्रह्मां॰ ४.१.७१)। (२) राजा शर्यातिके तीन पुत्रों मेंसे एक। (३) ब्रह्मसावर्णिका एक पुत्र (विष्णु॰ ३.२.२८)।

भूरीन्द्रसेन - पु० [सं०] गवेषण (गवेष)का एक पुत्र--दे० भूरि (२)।

भूर्मुव-पु० [सं०] ब्रह्माका एक मानसपुत्र—दे० ब्रह्मा । भूर्लीक-पु० [सं०] भूलोक, पृथ्वी (ब्रह्मां० २.३८.१२, १४; मत्स्य० ७.२; वायु० २३.८४; ३०.१०१, २२७; ४९. १४८) । लोकोंमें प्रथम (वायु० ६४.१०-११; १००.१६०; ३०.६५)।

भूषिक-पु॰ [मं॰] भारतवर्षके उत्तरके अनेक देशों (जन-परों)मेंसे एक देश (ब्रह्मां॰ २.१६.५०)।

भृंगराज-पु० [तं०] एक पक्षी (वायु० २६.२) जिसकी पूजा गृहनिर्माणादिमें होती है (मत्स्य० २१९.१९; २५३.२५; २६८-१४)।

भृंगि-पु०[सं०] (१) शिवगणोंका मुखिया, नायक (ब्रह्मां०३. ४१. १८; ४.३०.७५;३४.८९) । (२) शिवकी अर्चना करती हुई भृंगिकी मूर्त्त (मत्स्य० २५९.२४; २६६.४२) ।

भृग-पु० [मं०] (१) एक प्रसिद्ध मुनि, चाक्षुष मन्वंतरके एक महिष तथा मंत्रकृत् (भाग० ३.१२.२२-२३; २४.२३; ४.१.४३; मत्स्य० ३.८; ५-१४; ९-२२; १९५.८; विष्णु० १.७.५,७, २६,३७;८.१५)। यह शिवके पुत्र माने जाते हैं। कर्दमकी पुत्री ख्याति इनकी पत्नी थी जिससे दो पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुलोमाकी पुत्री इनकी दूसरी पत्नी थी जिससे १४ पुत्र हुए। इनका विष्णुकी छातीमें लात मारना प्रसिद्ध है। भृगुने ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुमें, विष्णु हो सर्वश्रेष्ठ माना है (भाग० १०.८९. २-१९)। परज्ञरामजी इसी वंशके थे। यह सप्तिषयोंमेंसे एक माने जाते हैं और महाभारतके अनुसार ब्रह्माके वीर्यसे अग्निशिखामेंसे भूगुकी उत्पत्ति हुई थी। इन्होंने क्रियायोग ब्रह्मासे सीसा (मत्स्य० १४५.९०, ९८; १७१.२७; १९५. २९) तथा वेदकी शिक्षा मनुसे ली थी (भाग० ७.३.१४; ८.२३.२०-२७; ११.२७.३; १४.४) । मणिमान (वीरमद्र)ने इन्हें बाँध दिया था तथा इनकी दादी काट ली थी, पर शिवकी इच्छासे बकरेकी दाढी लगा दी गयीथी (भाग० ४.२. २७-८; ४.३२; ५.१७,१९; ७.५)। चर्षणी तथा वरुणके पुत्र रूपमें इनका जन्म हुआ (भाग० ६.१८.४) । इन्होंने विष्णुको ७ बार जनम लेनेका शाप दिया (भाग० ४७.३९.१०५)।

इन्होंने राजा नहुष भी क्रूर दृष्टिसे अगस्त्य ऋषिका छुट-कारा किया था। यह स्क्ष्मरूप धारण कर अगस्त्यकी जटामें जा बैठे और जब अगस्त्यको अपने रथमे जीत नहुष चलनेके लिए ऋषिके शिरपर प्रहार करने लगा तब भूगुने शाप दे नहुषको सर्प बना दिया था (महाभा०

अनु० ९९.१५, २२-२८; १००.३४)। पद्मपुराणानुसार एक बार ऋषियोंका आराध्य देव कौन हो यह निश्चय करनेके लिए सरस्वती नदीके तटपर सभा हुई जहाँ सबने भृगुको ही ऋषियोंका प्रतिनिधि चुना और इस समस्याको हल करनेका भार भी उन्हींपर छोड़ा। भृगु पहले शंकर-के यहाँ गये, पर शिव पार्वतीके संग क्रीड़ा करनेमें संलग्न थे, अतः भेंट न हो सकी। ऋषिने शाप दिया जिसके फलस्वरूप शिवकी मूर्त्ति "योनि-लिंग" रूप हुई और शिवका प्रसाद अग्राह्य हुआ। तदुपरांत भृगु बह्याके निकट गये जो अपने चाडु कारोंसे घिरे तथा अपनी प्रशंसा सुन फूले न समाते थे। भृगुने समुचित आदर तथा प्रतिष्ठाका अभाव देख शाप द्वारा ब्रह्माको मनुष्योंके पूजन-से वंचित कर दिया। अंतमें भृगु विष्णुके निकट पहुँचे। विष्णु सोये थे, जिनकी अकर्मण्यता तथा आलस्य देख भृगु खीज उठे और भगवान्के वक्षस्थलपर एक लात मार जगानेकी चेष्टा की। विष्णु जाग गये और ऋषिके चरण सहलाने लगे। विष्णुने ब्राह्मणके चरणोंका स्पर्श पा अपनेको धन्य बताया। ऋषि विष्णुको नम्रतासे पानी पानी हो गये और उन्हें ही देव, दानव तथा मनुष्योंकी आराधना योग्य पाया, अन्य ऋषि भी भूगुके निश्चयसे सहमत हुए। इनके भुवन, भावन, अन्त्य, अन्त्यायन आदि १२ पुत्र हुए जो यज्ञिय भृगुदेव कहे जाते थे। (ब्रह्मां० ३-१.८९; वायु० ६५.८७)। (२) श्रीकृष्णके सम-कालीन एक ऋषि, जो औरोंके साथ पिंडारक भी गये थे। कृष्णसे मिलने स्यमंतपंचक तथा प्रायोपवेश करते परीक्षित्-से मिलने गये थे (भाग० १०.८४.४; ११.१.१२; १.१९. ९)। (३) भाद्रपद मासमें सौरगणके साथ सूर्यरथपर अधिष्ठित रहनेवाला एक ऋषि (भाग० १२. ११ ३८; विष्णु० २.१०.१०; वायु० २९.९; ५२.९) । (४) अथर्वण अग्निके पिता (ब्रह्मां० २.१२.१०)। (५) हिल्प तथा वास्तुविद्याके प्रवर्त्तामेंसे एक (मत्स्य० २५२. २)। (६) विश्वचक्रनामक महादानकी विधिके अनुपार विश्वचक्रके द्वितोय आवरणमें अत्रि, वशिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृत्मिह, वामन आदिके साथ इनकी भी स्थापना की जाती है।स्थापनाक्रममें इनका तीसरा स्थान है (मत्स्य० २८५.६)। (७) व्यासके शिक्षक (वायु० १.४२; ३.२; १०.२९)। (८) १०३७० ऋचाओं तथा १००० मंत्रोंके रचयिता (वायु० ६१.७१)। (९) इन्होंमें सारस्वतसे विष्णुपुराण सुन पुरुकुत्सको सुनाया था (विष्णु० ६.८.४५) । (१०) कह्यपुक्तल्या ज्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक ऋषिगण (मत्स्य० १९९.१०)।

**भृगुक−पु॰** [सं॰] एक देशका नाम जो पुराणानुसार कूर्म-चक्रमें पाया जाता है ।

भृगुकच्छ-पु० सिं०] नर्मदाके उत्तरी तटपर स्थित एक प्राचीन तीर्थका नाम जो आधुनिक भड़ौच है। बिल्ने अपना अश्वमेध यद्य यहीं किया था (भाग० ८.१८.२१)। भृगुक्षेत्र-पु० [सं०] यहाँके ऋषिगण द्वारका गये थे (भाग० १०.९०.२८(४)।

**मृगुतीर्थ−पु॰** [सं॰) वह स्थान जहाँ मृगुने वहुत कालतक तपस्या की थी । कहते हैं कि यहाँ जनका सारा झरीर दीमकोंने मिट्टीसे ढँक दिया था, अतः उमाने प्रसन्न हो शिवसे उन्हें आशीर्वाद देनेके लिए वहा, पर इस समयतक भृगु क्रोधको वशमें न ला सके थे और शिव संतुष्ट नहीं थे। अंतमें भृगुने "करुणाभ्युदयम्" स्तुतिसे शिवको प्रसन्न किया और नर्मदातको इस स्थानको तीर्थ बनाया (मत्स्य० १९३.२३-४९)।

भृगुतुंग-पु० [सं०] पितरोंके श्राद्धादिके लिए एक उपयुक्त तथा पवित्र तीर्थस्थान (ब्रह्मां० ३.१३.८८; मत्स्य० २२. ३१; वायु० २३.१४८; ७७.८२)। महाराज ययातिके जीवनके अंतिम दिन यहीं व्यतीत हुए थे (ब्रह्मां० ३.१४. ८३; ६८.१०४; वायु० ९३,१०२)।

भृगुदास-पु॰ [सं॰] भार्गवकुलका आर्षेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य• १९५.३३)।

भृगुनगर-पु॰ [सं॰] ललितादेवीके ५१ पीठोंमेंसे एक पीठ, पित्र स्थान (ब्रह्मां॰ ४.४४.९५)।

भृगुपीठ-पु० [सं०] वेदपुरुषके श्रवणेन्द्रिय स्थानीय (वायु० १००.८१) ।

भृगुरेखा – क्षी॰ [सं॰] विष्णुकी छातीपर वना चरणचिह्न । कहते हैं कि भृगुमुनिने क्रोधमें आकर विष्णुकी छातीपर लात मारी थी, यह उसीका चिह्न है—दे॰ भृगु ।

भृतकील-पु० [मं०] भौशिक वशके विश्वामित्र आदि १३ ब्रिह्माधों मेंसे एक ब्रह्मिष्ठ (मत्स्य० १४५.११२)।

भृति - स्त्री० [मं०] रोहितवर्गके १० देवों में से एक रोहितदेव (वायु० १००.९०)।

भृश-पु॰ [मं॰] गृहनिर्माणके समय जिन ३२ देवोंकी गृहके बाहरी भागमें पूजा की जाती है उनमेंसे एक देव। इनकी पूजा मछलीसे की जाती है (मत्स्य० २५३.२४; २६८.१२)।

भृशा - स्त्री० [सं०] उद्योनरकी पाँच रानियोंमेंसे एक रानी तथा नृग<sub>ी</sub> माता (मत्स्य० ४८.१६-१७)।

भृति-पु॰ [सं॰] दनु और कडयपके १०० दानव पुत्रोंमेंसे एक प्रधान दानव (ब्रह्मां॰ ३.६.५)।

भेत्ता – पु० [सं०] वैकुंठ देवगणमेके १४ देवोंमेंसे एक वैकुण्ठ देव (ब्रह्मां० २.३६.५७) ।

भेद-पु० [सं०] (१) चार उपायोंमेंसे अथवा सात प्रयोगोंमें-से एक प्रयोग दुष्ट, अहंकारी, दंभी आदिकी शक्ति कम कर अपने पक्षमें मिला लेनेका एक उपाय, कूटनीतिज्ञ तथा राजाओंके योग्य एक प्रकारकी नीति (मत्स्य० २२२.२; २२३.१, ४, १५)। (२) ऋक्षका पुत्र तथा मुद्रल, मृक्षय, बृहिषु आदि पाँच पुत्रोंका पिता जिनमे पांचाल राज्य बाँट दिया गया था (वायु० ९९.१९५)।

भेरी - स्त्री० [म०] सरोवर आदिके निर्माणके समय बजने-वाला एक वाजा (मत्स्य० ५७.२२) । एक युद्धवाद्य (मत्स्य० १३५.८३; वायु० ३७.१२; ४०.२४) । त्रिपुर-संग्राममें असुरों तथा देवोने इसका प्रयोग किया था (मत्स्य० १३६.२७.५३) । तारकामयमें भी इसका प्रयोग हुआ था (मत्स्य० १४९.२; १७७.२४) । श्रीरामके अभि-पेकमें यह वाजा वजाया गया था (विष्णू० ४.४.९९) ।

भेरुंड-पु॰ [मं॰] जटायुके दो पुत्र हुए कि णिकार और ज्ञात-गामी उनसे उत्पन्न तीन पुत्रों (पक्षियों)मसे एक पक्षी (मत्स्य० ६.३६)।

भेरंडा — स्त्री० [सं०] आनन्दमहापीठमें रथके मध्यम पर्वमें निवास करनेवाली कामेशी आदि १५ अक्षर देवियोंमंसे एक अक्षर देवी जिन्होंने मंडासुरके सेनानायक हुलुमल्लकको मारा था। यह नित्यादेवी भी कही जाती है। १५ नित्या देवियोंमेंसे यह एक नित्या देवी हैं (ब्रह्मां० ४.१९. ५८; २५.९५; ३७.३३)।

भैंसासुर-पु० [हि०] दे० महिषासुर ।

भैम-पु० [सं०] राजा उग्रसेनका नाम ।

**भैरव**-पु०[सं०] (१) शिवका एक प्रकारका गण जो शंकर-का अवतार माना जाता है। पुराणानुसार अंधक राक्षसकी गदासे शिवका सिर चार खंड हो गया और उसमेंसे रुधिर बहने लगा। इसी रक्तधारासे पाँच भैरवोंकी उत्पत्ति हुई थी। तंत्र तथा पुराणानुसार इनकी संख्या ८ कही जाती है जिनकी उपासना तांत्रिक लोग अधिक करते हैं। शंकरका यह महा उग्ररूप है-दे० रुद्र । इस रूपमें शिवका तांडव-नृत्य प्रिसद्ध है। (२) एक शिवगण (ब्रह्मां० ३.४१.२७; ४.१४.७; १७.४; १९.७८-९; ३३.१७) । (३) रुद्रका एक नाम तथा रूप, जो गौरीके तपस्यासे लौडनेपर शिवने धारण किया था । गौरी भैरवी बनी (मत्स्य० १५८.२४; १७९.१)। इस मूर्त्तिको हर मंदिरमें रख सकते है, पर मूलायतनमें नहीं (मत्स्य० २५२.१०; २५९.१४)। (४) चर्मण्वती नदीके तरपरका एक तीर्थ जो पितृश्राद्धादिके लिए उपयक्त कहा गया है (मत्स्य० २.३०) । (५) ब्रह्माकी तपस्याका विशेषण (वायु० २६.१०) ।

भेरवजयंता-स्त्री० [सं०] मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमी जिस दिन मैरवका मध्याह्नमें जन्म हुआ था, अतः पूजनके लिए मध्याह्नज्यापिनी अष्टमी ही शुभ है—दे० शिवरहस्य।

**भैरवत्व**−पु० [सं०] शिवजीकी भैरवरूपता (मत्स्य**०** १.८)।

भेरवा-पु० [मं०] अप्सराओंके शोभयन्त्य, वेगवत्य, आयु-ष्मत्य आदि १४ गणोंमेंसे एक गणका नाम जो मृत्युसे उत्पन्न हुई (वायु० ६९.५७)।

भेरवी - स्त्री० [स०] (१) उमाक्षी एक उपाधि (जब शिव भेरव रहते हैं, उमा भैरवी होती है) (मत्स्य० १५८.२५)। लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी आदि मातृ ... ऑमेंसे एक मातृ का (ब्रह्मां० ४.७.७२; ४४.२२) देवी। (२) एक प्रकारकी देवी जिन्हें महाविद्याकी एक मूक्ति मानते हैं। भैरवीकी कई मूक्तियाँ कही गयी हैं — त्रिपुरभैरवी, कौलेशभैरवी, रूद्रभैग्वी, नित्याभैरवी, चैतन्यभैरवी आदि (मत्स्य० १५८.२५; ब्रह्मां० ४.७.७२; ४४.२२)।

भेरवीयातना −स्ती० [सं०] पुराणानुसार मरनेके समय भैरवजी प्राणियोंकी शुद्धिके लिए कुछ यातनाएँ देते हैं जिसके पश्चात् वह स्वर्गका भागी होता है।

भोगदेह –स्नी० [मं०] पुराणानुसार मृत्युके पश्चात् स्वर्ग या नरकको भोगनेके लिए एक सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, वही भोगदेह है ।

भोगवती - स्त्री॰ [मं॰] (१) पुराणानुमार एक तीर्थका नाम। यह प्रयागमें वासुितनागका तीर्थ है जो गंगामें है, इसमें स्नान करनेसे अश्वमेथयझका फल प्राप्त होता है (महाभा॰ वन० ८५.८६)। (२) सरस्वती नदीका दूसरा नाम (महाभा० वन० २४.२०)। (३) नागपुरी जिसकी तुलना द्वारकापुरी तथा पुरं जनकी नगरीसे करते हैं (भाग० १.११.११; ४. २५.१५)। प्रयागमें यह वासुिक हदके उत्तर गंगामें है (मत्स्य० १६३.८०)। (४) कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा० शस्य० ४६.८) । (५) पातालमें गंगाका एक नाम (भाग० १०.७०.४४)।

भोगवर्धन-पु० [सं०] दक्षिण देश तथा उसके निवासी (ब्रह्मां० २.१६.५८; वायु० ४५.१२७) ।

भोग पंक्रांतिव्रत-पु० [सं०] संक्रांतिके समय ब्राह्मणको सपरनीक बुला, भोजन करा, वस्त्र तथा दक्षिणा दे संतुष्ट करे (स्कंदपु०) ।

भोगिनी-स्त्री० [सं०] चक्ररथेन्द्रके तृतीय पर्वमें स्थित विश्वानी, कामेशी आदि आठ रहस्ययोगिनी देवियोंमेंसे एक रहस्ययोगिनी देवी (ब्रह्मां० ४.१९.४८)।

भोगी-पु० [सं०] नागवंशके नागराज शेषका पुत्र (ब्रह्मां० ३.७४.१८०; वायु० ९९.३६७) ।

**भोगेश्वर**-पु० [सं०] पुराणानुसार एकतीर्थका नाम ।

भोज-पु० [सं०] (१) एक यादव जाति जिसमें कंस था। ये लोग पांडवोंके संबंधी थे (भाग० १०.१.३५, ३७, ६९;९. २४.११, ६३; १.१४.२५; मत्स्य० ११४.५२; २७३.७०) । ये आपसमे लड़कर नष्ट हो गये थे (भाग० १०.३६.३३. ३९.२५; ११.३०.१८) । महाभोज इनका मूल पुरूष था तथा ये मृत्तिकावरपुरके राजा थे। इन्हें मार्तिकावर भी कहा जाता था (विष्णु० ४.१३.७.११) । (२) पुराणानुसार वसु-देवका एक पुत्र जो ज्ञांति देवीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। (३) राजा द्रह्म हा एक पुत्र (महाभा०) । (४) एक विन्ध्य-जाति (ब्रह्मां० २.१६.६४; वायु० ४५.१३२; ८६.२८) । हैहय वंशकी पाँच शाखाओं मेंसे एक जो ययानिसुन द्रह्मते आरंभ होती है (ब्रह्मां० ३.६९.५२; ७४.२६५; मत्स्य० **३४.३०; ४३.४८; ४४.६९; १६३.७२; वायु० ९४.५२)** । (५) श्रीकृष्णका एक ग्वालमखा (भागवत) । (६) एक यादव राजकुमार, जिसने स्वप्न देखा कि उसने बबुओंका उच्छिष्ट भोजन किया तथा शत्रुओंने उसकी पत्नियाँ तथा राज्य है लिया। उमी दिनसे उसे बैराग्य उत्पन्न हुआ और पर-मात्माका भजन कर उसने ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त किया। यह प्रभाम क्षेत्रमें अक्रग्मे लडा था (भाग०१०.३६.३३; ६.१५. २६[१-४]; ११.३०.१६; ब्रह्मां० ३.६१.२३)। (७) भोज-कट नामक देश जिसे आजकल भोजपुर कहते हैं (हि० श० सा०)। (८) कान्यकुब्जके एक प्रसिद्ध राजा जो महाराज रामभद्रदेवका पुत्र था। (९) एक राजा जो हस्तिनेनाके लिए प्रसिद्ध था (ब्रह्मां० २.७१.१२६-७) । (१०) वृलिके वाणप्रमुख १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.५.४३) । (११) ऋक्षराज जाम्बवान्के जयन्त, सर्वज्ञ आदि कई (१७) पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा जाम्यवतीका भाई (ब्रह्मां० ३.७. ३०३) । (१२) मालवाके परमारवंशी एक राजा जो संस्कृत-के बहुत वड़े विद्वान् थे जिनकी विरचित व्याकरण, अलं-कार आदिकी वर्ड पुस्तर्ने उपलब्ध हैं। (१३) प्रतिक्षेत्रका एक पुत्र तथा हृडीकका पिना (मत्स्य० ४४.८०)।

भोजकट-पु० [सं०] रुक्मोकी राजधानी । दिना श्रीकृष्णका

वध किये कुंडिन न जानेके प्रणको पूरा करनेके लिए ही रुक्मी यहाँ निवास करता था। प्रद्युम्नके पुत्र अनिरुद्धका विवाह यहीं रुक्मीकी पौत्री रोचनासे हुआ था जिसमें बलराम आदि आये थे (भाग० १०.५४.५२; ६१.१९.२३ (५); ६१.२६.४०; विष्णु० ५.२८.९)।

भोजत्व-पु० [सं०] राजाओंकी एक उपाधि । रामीकने राजिषत्वकी उपाधि प्राप्त होनेके कारण यह उपाधि त्यागदी धी (ब्रह्मां० ३.७१.१९४, २२३; वायु० ९६.१९०; मत्स्य० ४६.२८) ।

भोजन-पु० [सं०] क्रौंचद्वीपके सात मुख्य पर्वतों मेंसे एक पर्वतका नाम (भाग० ५.२०.२१) ।

भोजपायन-पु० [सं०] करयपवंशके गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.३)।

भोजा-म्बी० [सं०] (१) मधुका सुमनासे वीरव्रत पुत्र हुआ उसकी रानीका नाम जिसके मन्ध्र तथा प्रमन्ध्र दो पुत्र थे (भाग० ५.१५.१५)। (२) शूरकी पत्नी जो १० पुत्रों तथा ५ पुत्रियोंकी माता थी (मत्स्य० ४६.१) ।

भौतिक-पु० [सं०] पार्धिव, सौर और वैद्युत तीन अग्नियों-मेसे एक अग्नि। वैद्युत, सौर और जाठर ये तीन अग्नियाँ अब्योनि अर्थात् जलमें उत्पन्न होनेवाली कही गयी है (ब्रह्मां० २.२४.६; वायु० ५३ ५) ।

भोत्य-पु० [मं०] चौदहवें मनुक्षा नाम। यह भूति और कविके पुत्र थे (ब्रह्मां० ४.१.५१; मत्स्य० ९.३५; वायु० ६२.४; १००.५५, ११०) । चौदहवें पर्याय (मन्वंतर) के मनु जिनके समयमें कल्पका अंत होता है (ब्रह्मां० २.४६. ४; ४.१.१०५-७, ११६)। युयुधानके पुत्र सात्यिक, मात्यिकि पुत्र भूति भूतिके वंदाज (वायु० ९६.१००)।

भोम-पु० [नं०] (१) नरकासुरका नाम, एक सेहिकेय असुर (भाग० १.१०.२९; १२.३.११; ब्रह्मां० ३.६.२०) । (२) मंगलग्रह, नवग्रहोंमेंसे एक जिसे अंगारक और कुमार भी कहने हैं। इसका रंग लाल है (ब्रह्मां० २.२३.८४; मत्स्य० ९३.१०; विष्णु० २.१२.१८) । इनके रथमें ८ घोड़े रहते हैं (मत्स्य० १२७.४) । भौर जगत्का यह ग्रह पृथ्वीके उपरांत पहिला पड़ना है जो सूर्यसे १४ करोड़ १५ लाख मील दूर है। (३) रुचिरका पुत्र तथा त्वरितायुका पिता (मत्स्य० ५०.३६) । (४) (ब्रह्मां०, मत्स्य०, वायु० = भौत्य) चौदहर्वे मनु, जिस समय शुचि इंद्र रहते हैं एवं अग्निवाह, आदि सप्त ऋषि तथा उरु, गंभीर आदि इनके पुत्र (विष्णु० ३.२. ४२.५)। झतगाल आदि १४ सैहिकेयों (विप्रिक्ति के मिहिकामें उत्पन्न पुत्रों) मेंसे एक सैहिकेय (बायु० ६८. १९) ।

भौमतापन -पु॰ [मं॰] गौर, नील, कृष्ण आदि छः प्रकारके पराद्यरोमेंसे ५ गौर पराद्यरोंमेंसे एक गौर पराद्यरका नाम (मत्स्य० २०१.३३) ।

भोमरि-पु० [मं०] श्रीकृष्ण तथा सत्यभामाके १० पुत्रोंमेंसे एः पुत्र (बायु० ९६.२३९) ।

भौमरिका-स्त्री० [मं०] (विष्णु० = भौमेरिका) सत्यभामा और श्रीकृष्णकी भानु आदि चार पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (वाय० ९६.२४०; विष्णु० ५.३२.१)।

भौमवती-भी० [सं०] भौमासुरकी पत्नीका नाम-दे०

नरकासर ।

भोमवत-पु० [सं०] मंगलके दिन सुवर्णमय भौमका ताम्र-पात्र लिखित भौमयन्त्रमें पूजन तथा व्रत करे (भविष्यपु०)। भौमवारवत-पु० [सं०] भौमवार तथा स्वाति नक्षत्रमें मंगलदेवका पूजन करे। नक्तवत तथा भ्रायनका विधान है। पद्मपुराणानुसार भौमके २१ नामोंका पाठ करनेसे व्रती क्रणमुक्त हो धनी होता है (पद्मपु०)।

भौमासुर-पु॰ [सं॰] एक असुर विशेष जिसे नरकासुर भी कहते हें—दे॰ नरकासुर तथा भौम ।

भौवन पु० [सं०] (१) मंथु और सत्याका पुत्र जिसकी रानीका नाम दूषणा था तथा पुत्रका नाम त्वष्टा (भाग० ५. १५.१५)। (२) महान्का पुत्र तथा त्वष्टाका पिता। इरावतीका पति। इन्द्रवाहन एरावण हस्तीका पिता जिसने सूर्यके अण्ड कपार्लोको हाथसे पकड़कर रथंतरका गान किया था (वायु० ३३.५९; ब्रह्मां० २.१४.६९; ३.७. २२४-६)। (३) भृगुके पुलोमाकी पुत्री दिव्यासे उत्पन्न १२ पुत्रोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० १९५.१२)। (४) दे० पेरावत (वायु० ६९.२०९)।

अमावर्त-पु० [मं०] दृष्टतस्त्र योगांके भी योगमें विद्न डालने-वाले दहुतसे उपसर्ग होते हैं। उनमें एक यह भी है। विश्विप्तकी तरह निरर्थक अमण जिसकी प्रेरणा अंतःकरणसे मिली हो, ऐते योगीको उन्मत्त ही जानना चाहिये (वायु० १२.७, ११, १२)।

भ्रमिशिरा-न० पु० [सं०] मुनि और कश्यपके पुत्र १६ मौनय देवगंधर्वोंमेंसे एक मौनेय देवगंधर्वका नाम (वायु० ६९.३)।

भ्रमी - स्त्री० [सं०] शिशुमारकी एक पुत्री तथा भ्रुवकी पत्नी जिसके दो पुत्र कल्प और वत्सर थे (भाग० ४.१०.१; १३.११)।

भाजित - पु० [सं०] (विष्णु० = भ्राजिक) भौत्य मनुके समयके पाँच देवगणोंमेसे एक देवगणका नाम । ये ही सात निदयाँ हैं (ब्रह्मां० ४.१.१०६-८), जो मनुके १४वें मन्वंतरके भ्राजित नामक देवताओंका एक वर्ग विशेष हैं (विष्णु०

३.२.४३) ।

भाजिर-पु॰ [सं॰] एक प्रकारके देवता जो पुराणानुसार भौत्य मन्वंतरके कहे जाते हैं—दे॰ भौत्य।

भाजिष्ठ-पु॰ [सं॰] प्रश्नद्वीपके अधिपति घतपृष्ठके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग॰ ५.२०.२१) ।

भ्राजिष्णु-पु॰ [सं॰] प्रश्नद्वीपके गोमेदक, चन्द्र आदि मुख्य सात पर्वतोंमेंसे एक (सातवाँ) पर्वतका नाम । यह स्फटिक-का पर्वत दीप्तियोंसे जगमगाता है, अतः इसे वैभ्राज भी कहते हैं (ब्रह्मां॰ २.१९.१३)।

भ्रातृद्वितीया — स्त्रीं [संंंंंंं ि का तिंक शुक्ला द्वितीया जिस दिन यम और चित्रगुप्तका पूजन किया जाता है। ऐसे तो बड़ा भाई वहिनके घर भोजन नहीं करता है, पर इस दिन बहिनके घर ही भोजन करनेका और यथाशक्ति जसे द्रव्य देनेका विधान है। अभिप्राय यह है कि भाई-बहिनका प्रेम बना रहे। स्कंद और ब्रह्मांड पुराणों में इसका महत्त्व दिया है। इस दिन यमराज अपनी बहिन यमुनाके घर आकर भोजन करते हैं। दूर-दूरसे भाई-बहिन इस दिन यमुना-स्नान करने मथुरा पहुँचते हैं तथा पुण्यके भागी होते हैं (यमद्वितीया-कथा)।

भ्राष्ट्रकायणि – पु० [सं०] भागवकुलका एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२४)।

भ्राष्ट्रकृत् – पु०[मं०] आंगिरसवंशका त्र्यापेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० १९६.२१)।

भुकुटी - स्त्री० [सं०] अंधकासुररक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट अनेक मानसपुत्री मातृकाओं मेंसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२१)।

भ्र्णहत्या - स्त्री िसंशी इसका प्रायिश्चित्त शुभसप्तमीव्रत है (मत्स्य० ८०.१२; वायु० १०१.१५२)। इस पापकी शांति नवग्रहमस्त्रके कोटिहोमसे भी होती है (मत्स्य० ९३.१३९)। किल्युगमें तो ऐसे पापोंका होना साधारण-सी बात होगी। शुक्लतीर्थमें स्नान, दान, जप, होम आदि करनेसे इन महापापोंकी निवृत्ति कही गर्या है (मत्स्य० १४४.५५; १९२.१६)।

म

मंकन — पु० [मं०] क्षेम नामक गणेशने दिवोदासकी नगरी वाराणसीमें जिस ब्राह्मणको स्वप्नमें दर्शन दिया था, उस ब्राह्मणका नाम (ब्रह्मां० ३.६७.४२)। वायुपुराणके अनुसार निकुंभ नामक गणेश्वरने वाराणसीमें जाकर मंकन नामक नापितसे कहा — मैं तुम्हारा मंगल करूँगा, तुम नगरीके समीपमें मेरे लिए मंदिर बनाकर मेरी प्रतिमा स्थापित कराओ (वायु० ९२.३८)।

मंकणक - पु० [मं०] (१) एक ऋषिका नाम जो वायु द्वारा सुकन्याके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। सप्तसारस्वततीर्थमें इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। इनके सात पुत्र—वायुवेग, वायुवल, वायुका, वायुमंडल आदि हुए थे, जो सबके सब ऋषि हुए (महाभा० वन० ८३-१२२-२३)।

मंकुती -स्त्री० [सं०] ऋक्ष पर्वतसे निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३१)। मंगल-पु० [सं०] (१) परशुरामजीके विरुद्ध, कार्तवीर्यके पक्षमें लड़ने आया हुआ चंद्रवंशी मत्स्यराजका नाम जिसे परशुरामने मारा था (ब्रह्मां० ३.३८.४९, ५१)। (२) पुराणानुसार यह ग्रह पुरुष, क्षत्रिय, सामवेदी, भरद्वाज मुनिका पुत्र कहा गया है जिसकी चार भुजाएँ हैं। यह क्रूर, लाल रंगके समस्त पदार्थीका स्वामी और कुछ अंगहीन माना जाता है। इसके अधिष्ठाता देवता कार्त्तिकेच ह तथा इसके सुवर्णमय रथमें ८ लाल रंगके घोड़े जुतते हैं (मत्स्य० १२७.४)। ब्रह्मवैचर्त्त पुगणानुसार यह पृथ्वीके गर्भसे उत्पन्न विष्णुका पुत्र है। भिन्न-भिन्न पुराणोंमें इसके विषयमें भिन्न-भिन्न कथाएँ दी हैं (ब्रह्मां० २.२३.८४; मत्स्य० ९३.१०; विष्णु० २.१२.१८)। पर्या०—अंगारक, भीम, कुज, वक्र, महीसुत, लोहितांग, ऋणांतक, आवनेय आदि। (३) भंडका एक सेनापति जिसे स्वप्नेशीने मारा था (ब्रह्मां०

४.२१.८५; २८.४१)। (४) यामनामक देवगणमेंके १२ यामदेवोंमेंसे एक यामदेवका नाम (वायु० ३१.७)।

मंगलप्रस्थ-पु॰ [सं॰] भारतवर्षके अनेक पर्वतोंमेंसे एक पर्वतक्का नाम (भाग० ५.१९.१६) ।

मंगला — स्त्री० [सं०] (१) पराम्बिका पार्वतीकी कई सिखयों-मेंसे एक सखी अनुचरीका नाम (ब्रह्मां० ४.४०.२५)। (२) गंगामें स्थापित सर्ता देवीकी एक मूर्त्तिका नाम (मत्स्य०१३. ३५)। (३) अंधकासुररक्तपानार्थ शिवजीद्वारा सृष्ट कई मानस-पुत्री मातृकाओंमेंसे एक मातृका (मत्स्य०१७९.२१)। (४) मंगलागौरी गयासुरके मस्तकपर देवरूपिणी शिलाके रखने-पर गयासुर हिलने-डुलने लगा। उसे निद्यल करनेके लिए उसपर बैठे अनेक देव-देवियोंमेंसे एक (वायु०१०६. ५८)। काशीमें स्थापित एक देवीका नाम (वायु०१०९.२४)।

मंगलागौरीवत - पु० [सं०] विवाहोपरांत ५ वर्षोतक स्त्रीको प्रति श्रावण तथा भौमवारको यह व्रत करना चाहिये। प्रथम वर्ष पीहरमें तथा ४ वर्ष पतिगृहमें करे (व्रतराज, भविष्यप्०)।

मंगलारार्ति – स्त्री० [सं०] लिलताके विरुद्ध युद्धार्थ जाते हुए भंडके पुत्रोंकी स्त्रियोंने की थी (ब्रह्मा० ४.२६.६२)। मंगु – पु० [सं०] गाँदिनीका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१.१११; वायू० ९६.११०)।

मंजुञोष-पु० [सं०] तंत्रानुसार एक देवता विशेष। मंजुञोषा-स्त्री० [सं०] एक अप्सराका नाम (ब्रह्मां०४० ३३.१९)।

मंड-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषिका नाम (मत्स्य० १९५.२१) ।

मंडप-पु० सिं०] ये प्रासादके अनुरूप तीन कोटिके होते है-जत्तम, मध्यम तथा निम्न। इनके नाम यों हैं-पुष्पक, पृष्पभद्र, सुव्रत, अमृतनंदन, कौशल्य, बुद्धिसकीर्ण, गजभद्र, जयावह, श्रीवत्स, विजय, वास्तुकीत्ति, श्रतिजय, यज्ञभद्र, विशाल, सुदिलष्ट, शत्रुमर्दन, भागपंच, नंदन, मानव, मानभद्रक, सुग्रीव, हरित, कर्णिकार, शतधिक, मिह, इयामभद्र और सुभद्र ये कुल २७ प्रकारके होते हैं। इनके पृथक-पृथक लक्षण भी इतलाये गये हैं। जैसे जिस मंडपमें ६४ स्तंभ (खम्भे) हों वह पुष्पक, जिसमे ६२ हों वह पुष्प-भद्र, जिसमें ६० हों वह सुव्रत इत्यादि । उत्तरकी ओर फल-फूलोंके वृक्ष, चारों ओर जलाशय, इसके दक्षिणमे तपोवन, उत्तरमें देवीका मंदिर, आग्नेय कोणमें पाकशाला तथा नैर्कात्य कोणमें विनायकका मंदिर, पश्चिममें विष्णु भग-वान्या मंदिर तथा यज्ञशाला । प्रवेशद्वार भी वेध बचाकर १० प्रकारके होते हैं, जिसके निकट घटा रहता है (मत्स्य० २७०.१-३६) ।

मंडल — पु० [सं०] (१) एक पहाड़ी जनपद या राज्यका नाम (मत्स्य०११४.५६)। (२) वर्तुल, वृत्ताकार राजमहल जिसका तीरण २० हाथ का होता है, कोने नहीं होते हैं, ऊँचाई बैलकी ऊँचाईके तुल्य होती हैं (मत्स्य०२६९.३६.४९)। (३) सूर्यमडल। यह भास्वर शुक्क है, जिसमें चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रादि स्थित रहते हैं (वायु०५३.२८)। (४) मण्डल बाह्मण, इन्द्रसूक्त, अग्निसूक्त, सोमसूक्त, वृहद्रथन्तरसाम, ज्येष्ठसाम आदिके तुल्य श्राद्धादिमें पठनीय कहा गया है और उनकी उत्पत्ति भी इसीसे होती है (मत्स्य० १७.२७)। (५) प्रयागके निकटका स्थान जिसकी रक्षा स्वयम् विष्णु भगवान् करते हैं (मत्स्य० १०४.९)। इसका विस्तार पाँच योजन है (मत्स्य० १०८.९)। वहाँ प्रवेश करनेमात्रसे पग-पग (कदम-कदम) पर अश्वमेधका फल प्राप्त होता है (मत्स्य० १११.८)।

मंडला - स्त्री॰ [सं॰] मूर्त्तियोंके लिए दस पीठिकाओं मेंसे एक पीठिका जो वृत्ताकार होती है तथा इसमें मेखलाएँ अनेक होती हैं। मण्डला पीठिका कीत्तिवर्द्धक है (मत्स्य॰ २६२.६, ९,१७)।

मंडलाध्याय – पु० [मं०] मूर्त्तियोंकी स्थापनामें इसका पाठ आवस्यक कहा गया है। यह श्रीमूक्त, विष्णुसूक्त, शांतिका-ध्याय आदिके तुल्य वेदका एक अंश है (मत्स्य० २६ . . २६)।

मंडवा – पु॰ [सं॰] श्राद्धके लिए उपयुक्त एक तीर्थस्थानका नाम (वायु॰ ७७.५६)।

मंडूक-पु० [सं०] (१) एक यक्ष जो पुण्यजनी तथा मणि-भद्रके २४ पुत्रोंमें अन्यतम पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७.१२३)। (२) तड़ाग-निर्माणमें ताँवेके कड़े, कोए आदिके साथ दिया जानेवाला ताब्रमडूक (मेंट्क) (मत्स्य० ५८.१९)।

मंत्र-प० सिं०] (१) (मंत्रस्थान) राजाको वेदशोंसे परा-मर्ज लेकर ही कोई काम करना उचित है, वह राज्यके अनुभवी लोगोंसे भी विचार-विमर्श कर सकता है (मत्स्य० २१५.४८-५२)। राज्यका आधार मंत्री ही है (मत्स्य० २२०.३३)। राजाको न तो स्वयम् अकेले ही किसी कामका फैमला करना उचित है और न बहुत लोगोंसे परामर्श ही वरना चाहिये (मत्स्य० २२०.३७)। राज्यमें परिषद आव-इयक है । (२) पूर्व संहिताका एक भाग (वायु० ६१.६५) । (३) जिस प्रकार गौओंमे खोई अपनी माताको बछड़ा ढूँढ लेता है, उनी प्रकार मत्र पितरोंके प्रीत्यर्थ दिये गये श्रद्धान-को पितरोंतक पहुँचाता है (ब्रह्मां० २.२८.९१; वायु० ५९. ६१) । ऋषियोंके असंतोष, भय, कठिनाइयों, प्रसन्नता तथा दःखसे ही इनकी उत्पत्ति होती है, जिन्हें वे (ऋषि) बादकी क्रमबद्ध तथा सुन्यवस्थित कर देते थे। मंत्रोंके २४ भेद कहे गये हैं (ब्रह्मां० २.३२.६८; ३३.४२; वायु० ५९.३५.६१; मत्स्य० १४५.६२-३)। मंत्रोंके ग्राम्य तथा आरण्यक ये ही दो प्रधान विभाग है (ब्रह्मां० २.३५.७३, ८५; ४.८.५१३, ५७)। सब वेदोंसे वेदमत्र, श्रीष्ठतम हैं उनसे भी विष्णुमंत्र श्रेष्ठ हैं, उनसे भी दुर्गामत्र उनसे भी गणपतिमत्र इत्यादि (ब्रह्मां० ४.३८.४) ।

मंत्रद्वम-पु॰ [सं॰] चाक्षुष मन्वतरके इन्द्रका नाम (भाग॰ ८.५.८)।

मंत्रनाथा — पु० [मं०] इन्हें मंत्रिणी (ब्रह्मां० ४.१७.२२, २७.५८; १९.६१) तथा मंत्रिणी स्थामा भी कहते हैं। यह लिलता देवीकी युद्ध-अधिपति थीं जिनका निवास 'कदम्बवन-वाटिका'में था (ब्रह्मां० ४.३१.८२, ८९)। इसने भंडके पुत्रोंकी परास्त करनेमें कुमारीकी सहायता की थी। इसका स्थान किरिचक्रपर था तथा दंडनाथासे परामर्श किया था (ब्रह्मां० ४.२६.२, ८३, ११३; २७.५८)। इसने

मदिरासिंधुका भी आवाहन किया था (ब्रह्मां॰ ४.२८.१४, ४८, ९२,१०३)।

मंत्रनायिका-स्त्री० [सं०] दे० मंत्रनाथा (ब्रह्मां०४.१७.३१, ३३,४०)।

**मंत्रप्रवचन**−पु० [सं०] वैदिक साहित्यको एक शाखा (वायु० ५८.१४) ।

मंत्रबाह्मण-पु० [सं०] वैदिक साहित्यकी एक शाखा (ब्रह्मां० २.३१.१२; ३३.५४; वायु० ५९.१३८) ।

मंत्रमाला – स्त्री० [सं०] कुराद्वीपकी एक नदी (भाग० ५. २०.१५)।

मंत्रय-पु॰ [मं॰] श्रीकृष्ण तथा सत्यभामाके सानु, भानु आदि दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु॰ ९६.२३८)।

मंत्रवित्-पु॰ [सं॰] (वायु॰= मंत्रय) सत्यभामा तथा श्रीकृष्णके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१.२४७)।

मंत्रशरीर – पु॰ [सं॰] ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न उनके १२ पुत्र (बाय॰ ६७.४)।

मंत्रात्मशक्तिका – स्त्री० [मं०] महालक्ष्मी आदि ४८ वर्ण-शक्तियोंमेंसे एक वर्णशक्ति (ब्रह्मां० ४.४४.५८)।

मंत्रिणी - स्त्री० [मं०] जिसे मंत्रनाथा कहते हैं (ब्रह्मां० ४. १७.३३; १९.२७; ३१.८२-९)।

मंत्रिप्रचर – पु॰ [मं॰] महाराज सगरके पुत्र प्राप्तिका उपाय पूछनेके लिए और्वाश्रम जानेपर उनकी अनुपस्थितिमें जिस मंत्रि-पश्चिद्ने राज्यका काम चलाया था (ब्रह्मां॰ ३. ५०.३२)।

मंत्री—पु० [सं०] (१) विष्वित्धाधिप वालांके अनेक सामन्त तथा सेनानायक महादली प्रधान वन्तरोंमेंसे एक प्रधान वंदर (ब्रह्मां० ३.७.२३८)। (२) राजाका प्रधान सचिव (वायु० ५७.७०), जो राजाकी अनुपस्थितिमें राजकाज देखना है (मत्स्य० ११५-१७; २१७.१८)। कहीं आक्रमण करनेके पूर्व इसका परामर्श आवद्यक है (मत्स्य० २२३.९; २४०.२७)।

मंत्रोपनिषद् - पु० [मं०] संकर्षणके प्रीत्यर्थ जो गुप्तमंत्र नारद जीने राजा चित्रकेतुको बतलाया था (भाग० ६.१५. २७; १६.१८-२५)।

मंथरा - स्त्री० [सं०] रामायणके अनुसार कैकेयीकी एक दासी जो मायकेसे उनके साथ आयी थी। इसीके कहनेपर कैकेयीने श्रीगमको वनवासकी आज्ञाके लिए दशरथजीसे प्रार्थना की थी (रामच० मानस, अयो० दो० १२-२८)।

मंथु – पु० [सं०] वीरब्रत और भोजाके दो पुत्रोमेसे एक पुत्र जो सत्याका पति तथा भौवनका पिता था (भाग० ५० १५.१५)।

मंद-पु० [मं०] अभ्रमु हाथीका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७. ३३०), जिसे पद्म भी वहते थे और जो कुवेरका वाहन था (वायु० ६९.२१४, २१६)।

मंदक-पु॰ [मं॰] श्रीदेवा और वसुदेवका एक पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१.१८१)।

मंदग-पु० [मं०] शावद्वीपके भृद्रोंका नाम (विष्णु० २. ४.६९)।

मंदगा-स्त्री॰ [मं॰] शुक्तिमान्से निकली एक नदी (ब्रह्मां॰ २.१६.३८; मत्स्य० ११४.३२; वायु० ४५.१०७)। मंदगामिनी - स्त्री० [मं०] शुक्तिमान् पर्वतसे निकली एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३८)।

मंदनी−स्त्री० [सं०] एक मूर्च्छना जिसके अधिष्ठाता विश्वदेव देव हैं (बायु० ८६.६३) ।

मंदपन्नग-पु० [सं०] एक मरुद्गण (मत्स्य० १७१.५४)। मंदबाद्य-पु० [सं०] वलरामका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७१. १६७)।

मंदर-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक पर्वत जिससे देवताओंने समुद्र मथा था। मेरुके चारों ओरके विषर्भम गिरियोंमेंसे एक जो शिवके लिए अति पवित्र है। इसीकी घाटियोंमें हिरण्यकशिपुने तपस्या की थी, देवताओंने क्षीर-सागर मथनेमें इसका उपयोग किया था और यह समुद्रमें डूब न जाय, इसलिए विष्णु स्वयम् कूर्मरूप धारण कर इसके आधार वने । इसे उठाकर समुद्रतक लानेमें देवता तथा असुरोंको असमर्थ देख विष्णुकी आज्ञासे गरुड़ अपनी पीठपर लाद इसे समुद्रतटपर लाया था (ब्रह्मां० ४.९.५१, ५६, ६०; भाग० १.३.१६; ३.२८.२७;५.१६.११; ७.३.२; ७.२; ८.५.१०; ६.३३-९; १०.४०.१८; १२.१३.२; मत्स्य० ६९.१; २४९.१५; २५०.२६; २५१.३५; विष्णु० १.९.७७, ८४) । बहते हैं ११०० योजन ऊँचे एक दिव्य वक्षमे गिरनेवाले पहाडके शिखरके बरावर आम (फल) इसे प्राप्त हुए थे (भाग० ५.१६.१६)। महाराज पृथुकी मृत्यु तथा अन्त्येष्टिकिया यहीं हुई थी (भाग० ४.२३.२४)। इसे मंदरगिरि तथा मंदराचल भी कहते है। भद्राश्व वर्ष तथा चैत्ररथ उद्यान यहीं हैं (मत्स्य० ८३.२०, ३१) । विवाहके परचात् उमाके साथ महादेव कुछ दिनोंतक यहाँ रहे थे (मत्स्य० ११३.४५; १५४.४९६, ५७३; १६३.८७; १८३. १)। (२) कुरुद्वीपका एक पर्वत जिसे जलके कारण मंदर कहते हैं (ब्रह्मां० २.१३.३६; १९.५६; वायु० ३६.१९; ४२. १४; ४५.९०; ४९.५१; १०१.२८८) । यह मेरुका एक पुत्र है (वायु० ३०.३३)। यह गंधमाउनके दूमरी ओर है तथा केतुगर् इसका महावृक्ष है (वायु० ३५.१६)। (३) भारत-दर्षका एक पर्वत (ब्रह्मां० २.१६.२०; ३.२७.२८)। (४) सती देवीकी एक मूर्ति वामचारिणीदेवीका एक पवित्र पीठ तीर्थंस्थान (मत्स्य० १३.२८; १८४.१८) । (५) वकुद्मान्-का ही दूसरा नाम (मत्स्य० १२२.६१)। (६) १२ मंजिला राजमहरू जिसका तोरण ४५ हाथका होता है जो मेर नामक राजमहलके तोरणसे ५ हाथ छोटा होता है (मत्स्य० २६९.२८, ३२, ४७) । (७) मलयद्वीपका एक पर्वत (वायु० ४८.२३)। (८) इलावृतके पूर्वमें स्थित एक पर्वत (विष्णु० २.२.१८) ।

**मंदरशोभि−**पु० [सं०] पुण्यजनी और मणिभद्रके २४ पुत्रों-मेसे एक पुत्र (वायु० ६९.१५५) ।

मंदरहरिण-पु० [सं०] जंबूद्वीपके शुक्क, आवर्तन आदि आठ उपद्वीपोमेंसे एक उपद्वीप (भाग० ५.१९.३०) ।

मंदराचल-पु॰ [मं॰] कुशद्वीपके विद्रम, हेमरील आदि सात मुख्य पर्वतोंमेसे एक पर्वत (विष्णु॰ २.४.४१)।

मंदवाहिनी - स्त्री० [सं०] शुक्तिमान् पर्दतसे निकली ऋषीका आदि छह पुण्य नदियोंमेंसे एक नदी (मत्स्य० ११४.३२; वायु० ४५.१०७)। मंदवाद्य-पु॰ [सं॰] सारणका एक पुत्र (वायु॰ ९६. १६५)।

मंदािक (मौदािक ?) - पु॰ [सं॰] शाकद्वीपके अधिपति भव्यके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु॰ २.४.६०)।

मंदाकिनी-स्त्री० [सं०] (१) गंगाकी एक धारा जो स्वर्गमें स्थित कही जाती है। इसके रम्य और पुण्य तटपर, जहाँ सुवर्णमय भूमि है, सर्वकामनाओंको पूर्ण करनेवाले विविध फलोंने लदे वृक्ष है, देवांगनाओं तथा सिद्ध ऋषि-मुनियोंका प्राचुर्य है, सुकृत कर्मीसे मनुष्योंका निवास होता है (भाग० ५.१९.१८; १०.७०.४४; बायु० ४५.९९; १०५.१०)। कैलाशपरके मन्द नामके एक महान् सरोवरसे निकली एक नदी। उसके तीरपर सुन्दर महान् नन्दनवन है। ब्रह्म-वैवर्त्तके अनुसार इसकी धार एक योजन लम्बी है। यहाँ कुछ (३८) वर्षीतक ऐल तथा उर्वशीने निवास किया था (ब्रह्मां० २.१८.३; ३.६६.६; मत्स्य० १२१.४; वायु० ४१. १४-१७; ९१.६) । अलक्षनंदा तथा नंदा कैलाशकी अन्य नदियाँ हैं (वायु० ४१.१८; ४७.३)। (२) एक सर्वपाप-नाशिनी नदी जो चित्रकृष्के पास बहती है। इसमें स्नान कर देवता और पिनरों हा पूजन-तर्पण करनेसे अश्वमेधयज्ञ-का फल मिलता है (महाभा० वन० ८५.५८-५९)। महा-कवि कालिदासने रघवंशमें चित्रकटके प्रसंगमें इसका वर्णन किया है- 'एषा प्रसन्निस्तिमतप्रवाहा सरिद्विदूरान्तरभाव-तन्वी । मन्द्राकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव भूमे: ॥' (३) हरिवंशके अनुसार द्वारकाके पासकी एक नदी। (४) ऋष्यवान् पर्वतसे निकली आठ पुण्य नदियों-मेंसे एक नदी जो नितरोंके श्राद्ध, तर्पण आदिके लिए अति पवित्र मानी गयी है (मत्स्य० २२.२३; ११४.२५)। (५) ऋक्षवान् (मत्स्य० = ऋष्यवान् ) पर्वतसे निकली १७ निवोंमेंसे एक नदी (ब्रह्मां० २.१६.३०)।

मंदाकिन्य – पु० [मं०] कश्यपकुलके गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.३) ।

मंदार-पु० [सं०] (१) एक वृक्षका नाम जो स्वर्गके पाँच प्रसिद्ध देववृक्षींमेंसे एक हैं। पाँच वृक्षोके नाम—मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचंदन। (२) हिरण्य-किएके एक पुत्रका नाम (भाग० तथा ब्रह्मां०)। (३) विन्ध्य पर्वतके किनारेपर स्थित एक तीर्थका नाम (हि० शा० सा०)। (४) शिवके नन्दीश्वर, महाकाल, रक्ताक्ष आदि कई गणोंमेसे एक गणका नाम (ब्रह्मां० ३.४१.२७)। मंदारवाटिका—स्त्री० [सं०] श्रीपुरम्का एक विभाग, जहाँ सदा वसंत निवास करता है (ब्रह्मां० ४.३२.२३)।

मंदारपष्ठी - स्त्री० [मं०] तीन दिनों में पूर्ण होनेवाला एक व्रत, जो माघ शुक्ला षष्ठीको होता है। प्रतिशापूर्वक हर महीने प्रत्येक षष्ठीको वर्ष पर्यन्त व्रत करके सप्तम के दिन कलशपर रक्त सूर्यमूत्ति स्थापित कर पूजन करे तथा सूर्य-मूर्ति साक्षर ब्राह्मणको दे। इस प्रकार व्रत करनेसे सब पाप दूर होते हैं और व्रती स्वर्ग जाता है (भविष्योत्तर; व्रत-परिचय २२२; मत्स्य० ७४.३; ७९.१)।

मंदारसप्तमा-स्नो॰ [सं॰] माघ शुक्ला ७ को सूर्य-प्रीत्यर्थ किया जानेवाला एक व्रत जिसमें रथारूढ़ सूर्यनारायणका पूजन करके उपवास करे तो सात जन्मके पाप दूर होते हैं तथा मनोवांछित फल मिलता है (मत्स्य० ७४.३; ७९.१)।

मंदेह — पु० [सं०] (१) ३ करोड़ राक्षस जो सूर्योदयके समय सूर्यपर आक्रमण करते हैं। ये संध्या करने तथा गायत्रीके जपसे नष्ट होते हैं (ब्रह्मां० २.२१.११०; वायु० ५०.१६३)। (२) कुशद्वीपके शूद्रगणोंका सामूहिक नाम (विष्णु० २. ४.३८)।

मंदोदक - पु॰ [सं॰] कैलाश पर्वतपरका एक सरोवर (झील) जिसका जल दहींके समान है, नंदनवन इसीके तट-पर है तथा मंदाकिनीका उद्गम स्थान यहीं है (मत्स्य॰ १२१.४-५)।

मंदोदरी - स्त्री० [सं०] (१) मय तथा रंभाकी एक पुत्री (ब्रह्मां० ३.६.२९; मत्स्य० ६.२१; वायु० ६८.२९)। (२) लंकापति रावणकी पटरानी जो मयदानवकी पुत्री तथा मेवनाद (थ) की माता थी। पुराणानुसार यह पंच क्रयाओं है (भाग० ९.१०.२४-२८)। दे० स्वयंप्रभा, अहल्या। (३) पितरोंके श्राद्धादिके लिए एक पवित्र तीर्थ (मत्स्य० २२.४२)।

मकर-पु० [मं०] (१) एक प्रकारका जलजंतु जिसकी आकृति घडियालकी-सी होती है। इमया सिर और आगेके पैर बारहसिंघेकेसे, पर शरीर और पूँछ मछलीके शरीरसे मिलते है। इसे जलके स्वामी वरुणका वाहन कहा गया है। इसका आकार कामदेवकी पतामपर है—दे० हिहारी-लाल—'मकराकृत गोपालके कुंडल सोहत वान। धस्यो मनो हिय घरसमर ड्योड़ी लसत निसान।।' (२) मेरुके उत्तरमें स्थित दो पर्वतोंमेंसे एक पर्वत (भाग० ५.१६.२७)। (३) एक जलका निवासी असुर। सरोवर खुदवानेमें, सोनेका मकर दान करनेका माहात्य है (मत्स्य० ५८.१९)। (४) कुवेरकी आठ निधियोंमेंसे एक (वायु० ४१.१०)। (५) 'तई' नामक एक तामिल महीनेका नाम, जब सूर्य मकर रेखापर रहता है (वायु० १०५.४८)। इसके पश्चात् ही सूर्य उत्तरायण होने लगता है (विष्णु० २.८.२८, ६८)।

मकरंदक पु॰ [सं॰] यहाँ सती देवीकी एक मृत्ति चंडिका के नामसे स्थापित है, इसलिए यह एक पवित्र शक्तिपीठ है (मत्स्य० १३.४३)।

मकरगण-पु० [मं०] ऋक्षकी पुत्रीका पुत्र (ब्रह्मां० ३.७. ४१५)।

मकरध्वज - पु० [सं०] (१) अहिरावणका एक द्वारपाल जो पुराणानुसार हनुमान्का पुत्र माना जाना है। कहते हैं लंकाको जलानेके उपरांत जब हनुमान्ने समुद्रमें स्नान किया था, तब उनके पसीनेसे मिला हुआ जल एक मछलीने पी लिया, जिससे उसे गर्भ रह गयाऔर समयानुसार इनका जन्म हुआ (रामायण सुंदरकांड)। (२) कामदेवका एक नाम जिसकी पताकापर मछलीका चिह्न रहता है (ब्रह्मां० ४.११.२८; १९.६७; ३०.५६; मत्स्य०१५४.२४४; २६१.५३)।

मकरध्वजा – स्त्री० [मं०] श्री, हीं, पृष्टि आदि ४८ शक्ति-देनियोंमेंने एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां० ४.४४.७४)।

मकरच्यूह-पु० [सं०] जरासंधने यदुओंपर आक्रमण करनेके पहिले अपनी सेनाको इसी व्यूहमें सजा लिया था, पर श्रीकृष्णने वृक्षींकी गदासे उस ब्यूहको तोड़ डाला था (भाग० १०.५२.६[१-४])।

मकराक्ष-पु० [मं०] एक राक्षस जो खरका पुत्र तथा रावण-का भतीजा तथा सेनापित भी था। कुंभ और निकुंभके मारे जानेपर यह युद्धमें गया था और श्रीरामचंद्रके हाथों मारा गया था। स्कंदपुराणानुसार इसे विभीषणने मारा था (स्कंद० ब्राह्म० सेतु-माहात्म्य)।

मकरानन-पु॰ [सं॰] शिवका एक अनुचर (शिवपु॰) । मकणा-स्त्री॰ [सं॰] भारतवर्षकी ऋक्षवान् पर्वतकी तलहरीसे निकली स्वच्छजला १७ नदियोंमेंसे एक नदी (वायु॰ ४५. १०१) ।

मस्त-पु॰ [सं॰] यज्ञ (वायु॰ ९७.२६) जिसके एक अंशके भागी ४९ मरुत् हैं (मत्स्य॰ ७.६५)।

मखतीर्थ-पु॰ [सं॰] शमीकी लकड़ीकी वनी अरणिको मधनेसे यह प्राप्त हुआ था (वायु॰ ११२.५१)।

मस्त्रञ्ज −पु० [मं०] भंडके एक पुत्र तथा सेनापतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८१; २६.४८) ।

मखापेत -पु॰ [मं॰] वात्तिक मासमें सौरगणके अन्य छह साथियोंके सहित सूर्य रथपर अधिष्ठित रहनेवाला एक राक्षस (भाग॰ १२.११.४४)।

मखास्कंदि−पु० [सं०] भंडके एक पुत्र तथा सेनापतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८१; २६.४८) ।

मगध-पु० [मं०] (१) आधुनिक विहारका प्राचीन नाम जहाँ पाली भाषा बोली जाती थी। (२) जरासंघका राज्य (भाग० ३.३.१०; ब्रह्मां० ३.३९, २, ८)। (३) एक जन-पट, एक पूर्वी राज्य (ब्रह्मां० २.१६.५५; १८.५१; वायु० ४५. १११, ४७.४८; ६२.१४७; ९९.२९४; विष्णु० २.३.१६)। इसको पृथुसे मागधने प्राप्त किया था। (४) विश्वस्फटिकने क्षत्रियोंपर दमन कर नये वर्ण स्थापित किये। यहाँके निवासी कैवर्त, बद्ध, पुलिंद आदिके समान थे (विष्णु० ४. २४.६१)।

मगभगोविंद-पु० [सं०] पूर्वका एक जनपद (वायु० ४५. १२३)।

मघ-पु० [मं०] पुराणानुसार एक द्वीपका नाम । कहते हैं इसमें म्लेच्छ ही रहते हैं ।

मधवज्जित्-पु॰ [मं॰] रावणका वड़ा लड़का इंद्रजित् जिसने इंद्रको जीत लिया था—दे॰ मेघनाद।

मघवा−पु०[सं०] (१) इंद्रका एक नाम─दे० इंद्र । (२) ुपराणानुसार सातर्वे द्वापरके व्यासका नाम ।

मघवान् -पु० [सं०] (१) इन्द्रवा एक नाम (भाग० १.१६. २१; ब्रह्मां० २.१३.७९; वायु० ६४.७)। इसने वायुरूपमें देव-यानी तथा शमिष्ठाके वस्त्र वदल दिये थे (मत्स्य० २७.३-४; १३८.१)। (२) एक टानवका नाम (ब्रह्मां० ३.६.५)।

मघा - पु० [सं०] २७ नक्षत्रोंमेसे दसवाँ जो शिशुमारसे लगा है (भाग० ५.२३.६; ७.१४.२२; १२.२.२८-९; वायु० ६६.४९; ८०.४४; ८१.२५; ८२.६; ९९.४२३), जिसमें श्राद्ध करना शुभ माना गया है (ब्रह्मां० ३.१७.२१; २८. ५; मत्स्य० १७.३; ५४.१८; ५५.१४, २०४.५)।

मचकुम-पु॰ [मं॰] (१) स्यमन्तपंचक तथा कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेवाला एक स्थान जहाँ द्वारपालके रूपमें निवास करनेवाले एक यक्षका नाम । कहते हैं इस यक्षकी नमस्कार करनेमात्रसे हजार गोदानोंका फल प्राप्त होता है (महाभा०)। (२) कुरुक्षेत्रके पासका एक पवित्र स्थान जिसकी रक्षा मचक्रुक यक्ष करता है (महाभा० वन० ९; शस्य० ५३-२४)।

मज्जा - स्त्री॰ [सं॰] विधिनी, मद्रा आदि छह शक्तिदेवियों-मेंसे एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां॰ ४.४४.९०)।

मठर-पु० [मं०] एक प्राचीन मुनिका नाम।

मणि — स्त्री॰ [सं॰] (१) चक्रवर्ती राजाओं के प्राणहीन सात रत्नोंमेंसे एक रत्नका नाम (ब्रह्मां॰ २.२९.७५; वायु॰ ५७. ६८; ७८.५३)। रलजड़ित नागों (पाताल लोक सर्पों) के आभूषण (विष्णु॰ २.५.६)। (२) एक प्राचीन मुनिका नाम। (३) एक काद्रवेय नागका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.३७; वायु॰ ६९.७४)।

मणिक-पु॰ [सं॰] वह जलपात्र जिसमें मनुने बढ़ती हुई मछली रखी थी (मत्स्य॰ १.२०)।

मिणकिणिका —स्त्री॰ [मं॰] वाराणसीके ५ प्रधान तीथोंमेंसे एक। यहाँ एक कुंड है जहाँ मरनेवाले मोक्ष पाते हैं; स्नान करनेसे सारी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। इसी नामका गंगाका घाट भी है (मत्स्य॰ १८२.२४; १८५.६९)। यहाँपर शिवकी मणिजटित कर्णिका गिर गयी थी, अतः यह नाम पड़ा (स्कंटप्० काशीखंड पूर्वार्थ)।

मणिकुटिका - स्त्री० [सं०] वार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मानुकाका नाम (महाभा० शल्य० ४६.२०)।

मणिकृट-पु॰ [मं॰] पुराणानुमार एक पर्वतका नाम जो कामरूपके निकटस्थ माना जाता है। यह प्रक्षका सीमा-पर्वत है।

मणिग्रीव-पु॰ [मं॰] कुवेरका एक पुत्र जो नलकूवरसे छोटा था (भाग० १०.९.२२-२३; १० पूरा) ।

मणिचक –पु० [सं०] (१) शाकद्वीपके अधिपति हच्यके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ३३.१६)। (२) पुराणानुसार शाकद्वीपके एक वर्षशानाम।

मणिजला-स्त्री० [मं०] शाहद्वीपकी एक प्रधान नदीका नाम (महाभा० भीष्म० ११.३२)।

मणितटा - स्त्री॰ [सं॰] भद्राश्व देशकी अनेक स्वच्छजला निव्योमेंसे एक नदी (बायु॰ ४३.२९)।

मिणदत्त-पु० [सं०] पुण्यजनी और मणिभद्रके सिद्धार्थ, सूर्यतेज आदि २४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६९.१५४)। मिणद्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार मणियोंका बना एक द्वीप

जो क्षीरसागरमें है जहाँ त्रिपुरसुंदरीका निवासस्थान है।
मणिधर-पु० [मं०] रजतनामका पुत्र एक यक्ष जो सुवर्णशिखर लोहित पर्वतपर रहता था (ब्रह्मां० २.१८.१२; ३६.

२१६; मत्स्य० १२**१.**१३) । **मणिधान्यकवंश** –पु० [सं०] मणिधान्य राजवंश जिसके अधीन नैषध,नैमिषक,कालकोश तथा कांजनपदथे (विष्णु०

मणिनाग-पु० [मं०] तृतीय तलमें निवास करनेवाला एक नाग (ब्रह्मां० २.२०.३०)।

४.२४.६६) ।

मणिपर्वत - पु० [मं०] मंदरका चूडामणि जिसे 'नरक' चुरा ले गया था। श्रीकृष्णने इसका बथ कर मणिको प्राग्ज्योतिष- से हटाया था (विष्णु० ५.२९.१०, ३४; ३०.१)।

मिणिपुर−पु० [सं०] कर्लिंगका एक नगर जहाँकी राज्य-कन्याका पुत्र अर्जुनपुत्र बभ्रवाहन था (भाग० ९.२२.३२; विष्णु० ४.२०.५०)।

मणिपुष्पक - पु० [सं०] सहदेवके शंखका नाम (महाभा०)।
मणिभद्र - पु० [सं०] यक्षोंका मुखिया तथा यात्रियोका संरक्षक भगवान् शंकरका एक गण। यह रजतनाभ (भद्रा =
वायु०) का पुत्र तथा पुण्यजनीका पित था जो बहुतसे
यक्षोंकी माता थी (ब्रह्मां० ३.७.१२०; वायु० ६९.१५२.
१५७)। चंद्रप्रभाके निवासी यक्षोंका यह सेनापित था
(वायु० ४७.७)। चैत्ररथसे लगी पहाड़ीपर इसका निवास
था (ब्रह्मां० २.१८.७-८; मत्स्य० १२१.८-९)। यह लिताका भक्त था (ब्रह्मां० ४.३३.७८)।

मणिभूमि-स्नी० [सं०] पुराणानुसार हिमालय पर्वतपर स्थित एक तीर्थका नाम ।

मणिमंत-पु० [सं०] (१) एक यक्ष जो पुण्यजनी तथा मणि-मद्रके २४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र था (ब्रह्मां० ३.७.१२३)। (२) शाल्मलिद्वीपका एक पर्वत (ब्रह्मां० ३.७.४५३)।

मणिमंत्र-पु॰ [सं॰] वितलका निवास। एक नाग (वायु॰ ५०.२९)।

मणिमती - स्नी० [सं०] पितरोंके श्राद्धादिके लिए अति उप-युक्त एक पवित्र नदी (मत्स्य० २२.३९)।

मिणमान् -पु० [मं०] (१) देवजनी और मणिवरके ३० पुत्रीं मेंसे एक पुत्र (वायु० ६९.१५८)। (२) एक असुर जिसे भीमने मारा था (महाभा०)। (३) लिलताका भक्त एक यक्ष जो सतीके साथ दक्षके यक्षमें गया था (भाग० ४.४.४; ब्रह्मां० ४.३३.५८)। जहाँ इसने भृगुको धर दवाया था (भाग० ४.५.१७)।

मणिमेघ-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम जो दक्षिण भारतमें स्थित कहा गया है।

मणिवक-पु० [सं०] (१) शाबद्वीपके अधिपति हव्यके सात पुत्रोंमेसे एक पुत्र जिसके नामपर मणिवक वर्षका नामकरण हुआ था (ब्रह्मां० २.१४.१७-९)। (२) शाक-द्वीपके एक खण्डका नाम, जिसका अधिपति हव्य-पुत्र मणि-वक्ष था (ब्रह्मां० २.१४.१९; १९.९२)।

मणिवक्त्र-पु॰ [सं॰] 'आप'के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य॰ '•२२)।

मणिवप्रा-स्त्री॰ [सं॰] भद्राश्व देशकी एक नदी (वायु॰ ४३.२८)।

मणिवर - पु० [मं०] (१) रजतनामका एक पुत्र तथा देव-जनीवा पति (ब्रह्मां० ३.७.१२०; ७२.२)। कैलाशके यक्षीं-का राजा (वायु० ४१.२५)। लोहित पर्वत इसका निवास-स्थान कहा गया है (वायु० ४७.१२)। (२) जतुनाम और मणिवराके वो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिस्की पत्नी देवजनी थी। इसके अनेक (२०) पुत्र हुए थे जिन्हें गुद्धक कहते हैं (वायु० ६२.१८३; ६९.१५१; ९७.२)।

मणिवर्त -पु० [सं०] एक स्थानका नाम जहाँके तीन करोड़ निवासियों, जो हिरण्यकशिपुके वितष्ठ पुत्रके वंतज दैत्यथे, का बध अर्जुनने किया था (वायु० ६७.७३-४)।

मणिवाहन-पु० [सं०] गिरिका और विवोपरिचरके सान

पुत्रोंमेंसे एक (तृतीय) पुत्र जिसका दूसरा नाम कुश भी था (वायु० ९९.२२२)।

मणिशिला - स्त्री॰ [सं॰] • अरुणोद नामके सरोवरके तथा मेरु पर्वतके पूर्वमें स्थित शीतान्त, कुमुङ्ज आदि कई पहाड़ीं- मेसे एक पहाड़ (वायु॰ ३६.१८)।

मणिशेल-पु० [सं०] एक पर्वतका नाम जिसके एक ओर विकंक पर्वत है। दोनों पर्वतोंके बीचमें चम्पक वन है जो नाना प्रकारके खिले सुगंधवाले पुष्पोंसे व्याप्त है। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएँ, महानागोंका जिसमें निवास है। इसींके एक ओर कश्यप प्रजापतिका आश्रम है। यह मंदराचलके पूर्वमें स्थित कहा गया है (वायु० ३७.१६-२२)।

मणिस्कंच-पु० [सं०] एक नागका नाम (महाभा०)। मणिस्थक-पु० [सं०] एक काद्रवेय नाग (ब्रह्मां० ३. ७.३६)।

मणीचक-पु० [सं०] शाकद्वीपके अधिपति इन्यके सात पुत्रों-मेंसे एक पुत्रका नाम। दयाम पर्वतके चारों ओरका एक वर्ष, जो शाकद्वीपका एक खण्ड कहा गया है तथा जिसका अधि-पति उक्त मणीचक था (वायु० ३३.१८; ४९.८६)।

मतंग-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम जो शवरीके गुरु तथा मातंगके पिता थे (ब्रह्मां० ४.३१.९०) । (२) यह एक ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न एक नापितके पुत्र थे। ब्राह्मणीके पतिने इन्हें अपना ही पुत्र समझ पाला। गर्दभीके साथ संवादसे जब इन्हें यह विदित हुआ कि मैं बाह्मण-पुत्र नहीं हूँ, तब बाह्मणत्व प्राप्त करनेके लिए इन्होंने तप किया और इन्द्रके वरमे छंदोरेवके नामसे प्रसिद्ध हुए (महाभा० अनु० २७.८-२४)। रामायणके अनुमार ऋष्यमूक पर्वतके निकट इनका आश्रम था, जहाँ श्रीराम गये थे (वायु० ७७. ९८) । (३) एक प्राचीन राजिषका नाम, जो शापवश न्याध हो गये थे एवं जिन्होंने दुर्भिक्षकालमें विश्वामित्रजीकी पत्नी-का भरण-पोषण किया था। महिष विश्वामित्रने बदलेमें इनका पुरोहित बन इनके यज्ञमें आचार्यत्वका सम्पा-दन किया था जिसमें इन्द्र खयं सोमपानके लिए आये थे (महाभा० आदि० ७१.३१-३३)। (४) एक दानवका नाम। (५) एक महिष जिनका आश्रम तीर्थ माना जाता है (महाभा० वन० ८४.१०१)।

मतंगपद-पु॰ [सं॰] मतंग ऋषिका आश्रम जो गयाजीमें है जहाँ श्राद्ध करनेका अत्यधिक महत्त्व लिखा है (वायु॰ १०८.२५)।

मतंगवन - पु० [मं०] श्राद्धोंके लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थान (ब्रह्मां० ३.१३.१०६)।

मतंगवाणी - पु॰ [सं॰] (१) कोशल देश स्थित तथा श्राद्धके जपयुक्त एक अति महत्त्वपूर्ण स्थान (वायु॰ ७७.३६)। (२) गयामें स्थित मतंगाश्रम (वायु॰ १११.२४)। (३) गयामें स्थित एक तीर्थ जहाँ स्नान करके श्राद्धकर्त्ता मतंगेश्वरका दर्शन करे तथा 'धर्मसर्वस्व'की घोषणा करे तो दड़ा फल होता है (अग्निपु० ११५.३४-३५)।

मता – स्त्री॰ [मं॰] सतीदेवीकी एक मूर्ति जो पारावारतटपर स्थापित है (मत्स्य० १३.४४)।

मति-पु० [सं०] (१) यामदेवगणमेंके १२ थामदेवोंमेंसे

एक यामदेव (ब्रह्मां० २.१३.९२; वायु० ३१.६)। ब्रह्माने भी इन्हें इसी नाम में संदोधित किया था (वायु० २३.८)। (२) आभूतरय देवांणमें के १३ आभूतरय देवोंमें से एक आभूतरय देव (ब्रह्मां० २.३६.५५; वायु० ६२.४८)। (३) भव्यदेवगणमें दे अव्यदेवोंमें से एक भव्यदेव (ब्रह्मां० २.३६.७२)। (४) भगवान्का एक नाम, क्योंकि भगवान् क्षेत्रज्ञा हैं, उनको क्षेत्रका ज्ञान रहता है। इस कारण उनको मति कहा गया है (वायु० ५९.७७)।

मत्त-पु० [सं०] ५१ विब्नेश्वर (गणेशों) मेंसे एक गणेशका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.६९)।

मत्तकासिक-पु० [मं०] केतुमालका एक जनपद तथा उसके निवासी (वाय० ४४.१५) ।

मत्स्य-पु० [सं०] (१) अठारह महापुराणींमेंने एक (१६वाँ) जिसमें १४००० इलोक हैं (विष्णु० ३.६.२३; भाग० १२. ७.२४: १३.८)। कहते हैं कि जब विष्णुने मत्स्यावतार धारण किया था, तब यह पुराण कहा था, इसीसे इसे महा-पुराण तथा पुराण-मंहिता कहते हैं। इसमें सांख्य, योग तथा कर्मकी व्याख्या मत्स्य हरिने प्रलयके समय मत्यवत राजासे की थी (भाग० ८.२४.५४-५)। (२) विष्णुके १० अवतारों-मेंसे पहिला जो सत्ययगमें हुआ था (भाग० १.१५.३५; १०.२.४०; ११.४.१८; ब्रह्मां० ३.७.४३३; २२.६६; ५७. ६१: ४.४.२२; २९.१३६; मत्स्य० २६०.३९; २८५.६; २९०.२३: विष्णु० १.४.८)। इसका नीचेता अंग रोह मछलीके समान तथा जपरका अंग मनुष्यके समान था। अतः इमे मत्स्यावतार कहते हैं। इसके मिरपर सीग थे, चार हाथ तथा सारे शरीरमें कमलके चिह्न थे (मत्स्य॰ २५९.२) । इन्होंके आशीर्वादसे राजा सत्यव्रत वैवस्वत मन हो गये और जो दड़े तपस्वी थे (महाभारत) । इन्होंने एक मछर्लाका बचा पाला जिसे बढनेपर समुद्रमें छोड़ आये थे। इसने (मछलीने) वैवस्वत मनुसे सब चीजोंके वीज लेकर सप्तिषयोंके साथ एक नावपर सवार होनेको कहा, जहाँ इसने आनेका वचन दिया था। यह सारी वातें इमलिए थीं कि प्रलयकाल शीघ्र ही आनेवाला था। मछलीके कथनानुसार सारी घटनाएँ घटीं और इसने मनुकी नाव हिमाचलकी मर्वोच्च चोटीपर वंधवा दी जिसे 'नौवंधन'के नामसे अबतक पुकारते हैं। मछली स्वयम् प्रजापति ब्रह्मा थी, जिसने हयग्रीव राक्षसको, जो सब वेदोंको चुरा है गया था, मार वेदोंका उद्धार किया (भाग० ८.२४ पूरा) । वैवस्वत मनुको फिर्ने सृष्टि करनेका आदेश दे मछली अंतर्धान हो गयी (भाग० २.७.१२; ११.४.१८; मत्स्य० २२.९२)।(३) पुराणानुसार एक प्रकारकी शिला जिसका रंग सुनहला है तथा उसके पूजनते मोक्ष प्राप्त होता है। (४) एक देश जो अलवर और जयपुरके बीच था—दे॰ विराट तथा महा-भा०। (५) चेदिप वसुपुत्र उपरिचर और गिरिकाके ७ पत्रों में से एक पत्र (भाग० ९.२२.६; मत्स्य० ५०.२८)। (६) मरोवर ख़ुदवानेके समय जो चाँदीकी मछली दान दी जाती है (मत्स्य० ५८.१९) । (७) ज्ञाकल्यके मुद्रल, गोलक आहि पाँच शिष्योंमेंसे एक जिष्य (वायु० ६०.६४)।

मन्स्यकाल-पु० [मं०] विद्योपरिचर और गिरिकाके सात पुत्रोंमेसे एक पुत्र (वायु० ९९.२२२)। मत्स्यर्गंध-पु० [मं०] भृगुवंद्यज आर्षेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० १९५.४३) ।

मतस्यगंत्रा-स्त्री० [सं०] राजा उपरिचर (जिसे वसु भी कहते थे) की पुत्री ! राजाने बड़ी कठोर तपस्या की थी, पर इंद्रके कहनेमे फिर तप करना बंद कर दिया था। तदनन्तर इन्द्रने इन्हें स्फटिकमय आकाशगामी रथ और वैजंतीकी माला दी थी। उपरिचरकी पत्नीका नाम गिरिका था। एक बार अहेरमें इनका रेतःपात हुआ जिसे स्येन पक्षी द्वारा इन्होंने अपनी रानीको भिजवा दिया । मार्गमें ही वह रेतः यमना नदीके जलमें गिर पडा। अद्विका नामकी एक अप्सरा मछलीका रूप घर यमनामें रहती थी। जलमें गिरा रेतः इस मछलीने पी लिया जिससे उसे गर्भ रह गया। मछुओंने इस अप्सरारूपी मछलीको पकड़ा और वसको अर्पण किया। उसके पेटमें एक पुत्र और एक कन्या पायी गयी। यही पत्र आगे चल मत्स्यके नामसे विख्यात हुआ। कन्या राजाने मछओंनो वापस दे दी। इसके शरीरसे मछलीकी गंध आती थी, अतः इसका नाम 'मत्स्यगंधा' पड़ा (ब्रह्मां० ३.१०.५४, ७४; वायु० ७२.२.२१; मत्स्य० अध्याय १४ पूरा, दे० अच्छोदा) । यह वेदव्यासकी माता थी—दे० पराशर । कुछ दिनों परचात् इसका विवाह महा-राज शांतनुसे हुआ जिसके लिए देववतको भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी जिसके कारण देवव्रत भीष्मिपतामह हो गये-दे० शांतन्, देवव्रत ।

मत्स्यदग्ध-पु० [मं०] त्र्याषेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि । अंगिरा, मुद्गलों और इनका परस्पर विवाह-संबंध नहीं होता है (मत्स्य० १९६.४२) ।

मत्स्यनदी−स्त्री० [मं०] पितरोंके श्राडादिके लिए अति उप-युक्त एक पवित्र नदी (मत्स्य० २२.४९) ।

मत्स्यपुराण - पु० [मं०] अठारइ पुराणोंमेंसे एक जिसे भग-वान् विष्णुने मत्स्यावतारके समय मनुको बतलाया था— दे० पुराण तथा मत्स्य० (२) ।

मत्स्यमांस-पु॰ [मं॰] पितरोंकी तृप्ति हेतु दिया जाता था (विष्णु॰ ३.१६.१) । कलियुगमें श्राद्धमें मांसका उपयोग निषद्ध है ।

मत्स्ययोनिजा — स्त्री० [मं०] २८वें द्वापरमें पितृकत्या अच्छोदाका जन्म मत्स्ययोनिमें हुआ जिसके गर्भसे पराशर ऋषिके प्रसिद्ध पुत्र वेदच्यासका जन्म हुआ था (मत्स्य० १४.१३; वायु० ७३.१६)।

सत्स्यराज - पु० [नं०] चंद्रवंशी एक राजा जिसका मंगल नाम था एवं जो मत्स्यदेशका शासक था (ब्रह्मां० ३.३८० ४२; ३९.१)।

मत्स्याच्छाच−पु० [सं०] आंगिरस वंशका त्र्यार्षेय प्रवर-प्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० १९६.१६) ।

मत्स्यासुर-पु० [सं०] पुराणानुसार एक असुरका नाम (हि० झ० सा०) ।

मत्स्योत्सव-पु० [मं०] मार्गशीर्ष शुक्का द्वादशीको मत्स्या-वतारको प्रीत्यर्थ मनाया जानेवाला एक व्रत—दे० स्कंद-पु० वैष्णव० मार्ग-माहात्म्य) ।

मत्स्योदरी - स्त्री॰ [सं॰] वेदव्यासकी माता मत्स्यगंधाका नाम—दं॰ मत्स्यगंधा, वेदव्यास, पराशर आदि । मथन—पु० [मं०] (१) तारकासुरके १० सेनापितयों मेंसे एक सेनापित जिसका अस्त्र 'पाद्य' था (मत्स्य० १४८.४३, ५४)। इसने विष्णुके ऊपर भालेका प्रहार किया था (मत्स्य० १५०.२२४)। इसका वाहन घोड़ा था (मत्स्य० १५१.५)। गरुड़को इसके रथको नष्ट कर देनेकी आज्ञा विष्णुने दी थी। यह माधवकी गदासे परास्त हुआ था तथा मरकर गिर पड़ा था (मत्स्य० १५२.७-१४)। (२) इक्त (पुरुष सदाशिव) तथा द्यक्ति (जगद्धात्री जगदम्बा) का संयोग जिससे पच्चीस तक्त्व उत्पन्न हुए (ब्रह्मां० ४.८. २९, ३३)।

मिथत-पु॰ [सं॰] (१) श्वेता और पुलहसे उत्पन्न दस वीर वानरपुंगर्वोमेंसे एक वीर वानरपुंगव (ब्रह्मां॰ ३.७.१७९)। (२) एक भार्गववंशका आर्षेय प्रवरप्रवर्तक (मत्स्य॰ १९५. ३६)। (३) भरताग्निका एक पुत्र (वायु॰ २९.८)।

मथुरा-स्ती० [सं० मधुपुर] (१) मधुपुर = मथुरा जो पुराणानुसार सात पुरियोंमेंसे एक है तथा ब्रजमें यमुनाके दाहिने तरपर स्थित है। रामायण (उत्तरकाण्ड)के अनु-सार इसे मधु नामक दैत्यने बसाया था। शतुष्तने मधुके पुत्र लवणासुरको हराकर इसे जीता था (भाग० ९.११.१४; ब्रह्मां० ३.६३.१८६; ४.४०.१९; दायु० ८८.१८५-६; विष्णु०४.४.१०१)पालीभाषाके यंथोंने इसे मथुरा लिखा है। महाभारतकालमें यहाँ सुबाहु तथा शूरसेन वंशियोंका राज्य था, जहाँ वसुदेव तथा देवकीका विवाह हुआ था जिनका आठवाँ पुत्र कंस-बध करेगा यह आकाशवाणी हुई थी (भाग० १०.१.२७-३४; २.४)। श्रीकृष्णका जन्म यहीं हुआ था अतः यहाँ हिन्दुओं के अनेक मन्द्रिर तथा अनेक कृष्णोपासक वैष्णव सम्प्रदायके आचार्याका केन्द्र है। पुराणानुमार यह मोक्षदायिनी पुरी है। तीर्थराज प्रयागमें १००० वर्ष निवास करनेसे जो फल होता है वह स्थरामे केवल अगहनमें निवास करनेसे मिल जाता है।

द्वापरके अंतमें यहाँ उम्रतेन राज करते थे जिनका पुत्र कंम अपने श्रमुरकी सहायतासे पिताको केंद्र कर स्वयं राजा वन वैठा था। श्रीकृष्णका जन्म यही हुआ था जिन्होंने वड़े होनेपर वंसका वध कर अपने नाना उम्रतेनको पुनः राजा बनाया था। इसके पश्चात् जरासंधने १८ बार मथुरापर आक्रमण किया जिमके डरसे श्रीकृष्णने मथुरा छोड़ दी (भाग० १०.५३(५)२१-२.५०, ४५, ५३; ७२. ११)। मुसलमानोंके समयमें भी इस नगरीकी यथेष्ट क्षति हुई थी और बहुत-से ऐतिहासिक स्थान नष्ट कर दिये गये थे। (२) (हक्षिण मथुरा) इमी नामका दक्षिणदेशमें स्थित एक तीर्थस्थान जहाँ तीर्थयात्राके सिलसिलेम बलराम गये थे (भाग० १०.७९.१५)। (३) नागवंशी राजाओंकी राजधानी। नाग राजाओंमें सात प्रसिद्ध हुए। उन्हीं सातोंने इस रम्य नगरका उपभोग किया था (वायु० ९९.३८३)।

मथुरानाथ-पु० [सं०] श्रीकृष्णका एक नाम (ब्रह्मां० ३. ३६.३१)।

मथुरापीठ-पु० [मं०] यह वेदपुरुषक्षी ग्रीवामें स्थित कहा गया है (बायु० १०४.८०)।

मंद-पु॰[सं॰] कैलाशपरकी एक विशाल दिव्य झील जिससे

पुण्य मन्दाकिनी नदी निकलती है। इसी नदीके तटपर दिव्य नन्दनवन है (ब्रह्मां० २.१८.३)।

मर-पु० [सं०] (१) दक्षके यन्नमं जा रही सती देवीके साथ यह मिणमान् आदि अनेक पार्षदों सहित गया था (भाग० ४.४.४)। (२) किल और सुराका एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.५९. ९; वायु० ८४.९)। (३) ब्रह्माके अहंकारसे उत्पन्न एक विकार (मत्स्य० ३.११)। (४) आभूतरय नामक देवगण, जिसमें १४ देव थे, मेंसे एक आभूतरय देवका नाम (वायु० ६५.४०)।

मदगळ-पु० [मं०] कौशीति, कंक, मुद्र आदि नव (९) होत्रवद्ब्रह्मचारियोंमेंसे एक होत्रवद्ब्रह्मचारी (ब्रह्मां० २. ३३.११)।

मदिजिह्ना - स्त्री० [मं०] श्री, ही, पृष्टि आदि ४८ वर्णशक्तियों-मेंसे एक वर्ण शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.७३)।

मदधार-पु॰ [सं॰] एक पर्वतका नाम जिसे पूर्व दिशाका दिग्विजय करते भीमसेनने जीता था (महाभा॰ सभा॰ ३०.९)।

मदन-पु० [सं०] (१) महादेवके चार अवतारों मेंसे तीसरा।
(२) कामदेवका नाम जिसे मकरध्वज भी कहते हैं (भाग०
११.४.८)। (३) जनाईनकी स्तुतिके उपरान्त जब ब्रह्माने
महालक्ष्मीको देखा तब मदनकी सृष्टि हुई जिने गन्नेका
धनुष तथा पुष्पके बाण दिये गये थे तथा विष्णुने इन्हें कभी
परास्त न होने अथवा सर्वटा विजयी रहनेका आशीर्वाद
दिया (ब्रह्मां० ४.८.२४.९; ११.८)। इन्होंने सौभाग्य-शयनव्रत भी किया था (मत्स्य० ६८.४९)। इंद्राटि देवताओंके
कहनेपर यह शिवको वामपीडित करने गये थे पर शिवने
जलाकर भस्म कर दिया (मत्स्य० १५४.२१२.५१, २६०७०)। (४) वसुदेव और देवकोके सातवें पुत्रका नाम।
सुपेण, कीर्तिमान् आहि पहले हुए छह पुत्र कंस द्वारा मार
डाले गये (मत्स्य० ४६.१९)।

मदनक-पु॰ [मं॰] भंडका एक सेनापित जिसे विषंगकी सहायताके लिए भेजा गया था (ब्रह्मां॰ ४.२१.७८; २५.२७)।

मदनचतुर्दशी-स्त्री॰ [सं॰] चैत्र सुदी चतुर्दशी—दे॰ मदनमहोत्मव।

मदनत्रयोदशी-स्त्री० [मं०] चैत्र सुदी त्रयोदशी-दे० मदनमहोत्सव।

मदनद्वादशी —स्त्री॰ [सं॰] चैत्र शुक्ला द्वादशी जिस दिन पुत्र₁मनार्थ व्रत किया जाता है, जिसे दितिने किया था तथा जिस दिन पुराणानुसार मदनोत्सव आरभ होता हैं (मत्स्य॰ ७.७-२६; २९१.३)।

मदनप्रिया चिं। [सं०] करयप और अरिष्टाकी आठ पुत्रियाँ अप्सराओं मेंसे एक अप्सराका नाम (वायु० ६९.४८)।

मदनमहोत्सव-पु० [मं०] (१) प्राचीन कालका एक उत्सव जो चंत्र शुक्ला द्वादशीसे चतु रीतिक मनाया जाता है। इसमें त्रत, कामदेवकी पूजा, गीत वाय और रात्रि-जागरण आदि करते हैं—दे० धर्मशास्त्रसमुच्चय।

मदना – स्त्री॰ [मं॰] सर्वमंक्षोभण नामक मन्दिरमें स्थित परमेदवरी लिलतादेवीकी सेविका कुमुमा आदि आठ शक्ति देवियोंमेंसे एक शक्ति देवी (ब्रह्मां॰ ४.३६.७६)। भदनातुरा – स्त्री [मं॰] पूर्वोक्त आठ शक्ति देवियोंमेंसे एक शक्तिदेवी (ब्रह्मां॰ ४.३६.७६)।

मदयंती—स्नी० [मं०] अयोध्यापित सौदास, जिनका गुरुके शाप देनेपर बदलेमें उन्हें शाप देनेके लिए हस्तगृहीत जलको रानीके मना करनेपर पैरोंपर छोड़नेके कारण करमाषपाद नाम हुआ, की रानीका नाम । करमाषपाद अपनी राक्षस-रिथितिमें स्त्रीप्रमंगरत एक ब्राह्मणको खा गये थे अतः मृत ब्राह्मणको स्त्रीने इन्हें स्त्री-प्रमंगमे मृत्युका शाप दिया था। यह निःसंतान थे अतः वशिष्ठके नियोगसे मदयंती गर्भवती हुई पर सात वर्षोतक प्रसव न हुआ। तदुपरांत एक पत्थरकी सहायतासे बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अदमक पड़ा (अदमक = पत्थर) (भाग० ९-९.२०-४०; ब्रह्मां० ३. ६०.१७७; विष्णु० ४.४.७२, ७३)।

**मदालसा-**स्त्री० [मं०] विश्वावसु गंधर्वराजकी पुत्रीका नाम । कहते हैं वज्रकेतुके पुत्र पातालकेतु दैत्यने मदालसा-को उठा लेजाकर पातालमें रखा था (मार्कण्डेयपु०)। एक दिन राजा शत्रुजित्के पुत्र ऋतुध्वजने जो उन दिनों गालव ऋषिके आश्रममें रहते थे पातालकेतुको उसके उपद्रवोंसे तंग आकर मार दिया और मदालसासे उन्होंने विवाह कर लिया । कुछ दिनोंके बाद पातालकेतुके भाई तालकेतुने छलसे ऋतुभ्वजका हार ले उनके पिताको ऋतुभ्वजके असुरों द्वारा मारे जानेका झुठा संदेश दे दिया। इससे मदालसाने शोकमें प्राण दे दिये। लौटनेपर ऋतुध्वज पत्नीकी मृत्युसे सदा चिंतित रहा करते थे। यह देख नागराज अश्वतरने अपने पुत्रोंके कहनेसे मदालसा तुल्य एक दूसरी कन्या उत्पन्नकर ऋतुध्वजको प्रदान की। इसके चार पुत्र हुए जिनमें पहिले तीन निलकुल विरक्त थे, अतः चौथा पुत्र अलर्क ही गद्दीपर बैठा और राजाने सपत्नीक वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया (मार्कण्डेयप० अलकोपाख्यान, २१.१०२; २२.२५, २७-३४, ४१-४५; २३.२०, २७६-११, १२---३२; २९.३१, ३५; ३१.६४; ३४.१८)।

मिद्रा - स्त्री० [सं०] (१) वरुणकी पत्नी वारुणीका एक नाम जो सुराकी अधिष्ठात्री देवी हैं (विष्णु० ५.२५.३)। (२) वसुदेवकी एक पत्नी जिससे नंद, उपनंद आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए थे (भाग० ९.२४.४५, ४८; ब्रह्मां० ३.७१.१६१,१७१-२; वायु० ९६.१००; विष्णु० ४.१५.१८,२३)। (३) क्षीरसागरके मंथनसे इसकी उत्पत्ति कही गयी है (मत्स्य० २५१.२)। बलराम इसके बड़े प्रेमी थे (विष्णु० ४.१३.१५७)।

मिदरासिंधु-पु॰ [सं॰] जिसे सुरासिधु, सिंधुराज, सुरा-म्बुधि, सुधाम्बुधि तथा मैरेयसिंधु भी कहते हैं जो निरि-चक्ररथका एक देवता है (ब्रह्मां॰ ४.२० ७३; २८.५७-६२, ७८-९१)।

मदोत्कट-पु॰ [सं॰] भंडके एक सेनापतिका नाम (ब्रह्मां॰ ४.२१.८८)।

मदोत्कटा – स्त्री० [मं०] चैत्ररथमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्ति ा नाम (मत्स्य० १३.२८)।

मदोद्धता – स्त्री॰ [मं॰] अन्धकासुरके रक्तपानके लिए शिव-जी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओं मसे एक मानस- पुत्री मातृ राका नाम (मत्स्य० १७९;२२)।

मद्गुरक-पु॰ [सं॰] पूर्वी जनपदोंमेंसे एक जनपदुका नाम (मत्स्य॰ ११४. ४४)।

मच-पु० [सं०] (मच = शराव) ब्राह्मणोंको पीनेपर प्राय-श्चित्तका विधान है पर देवियों तथा शक्तिकी उपासनामें जपासकों द्वारा व्यवहृत माना गया है (ब्रह्मां० ४.७.६६; ७३-६; ८.४१)।

मद्रक-पु० [सं०] (१) मद्रकराण । एक जाति विशेष जिसे विश्वस्फूर्जि (ब्रह्मा० विश्वस्फाणि) पुरंजयने शासकोंकी श्रणीमें परिवर्तित कर दिया था (ब्रह्मा० ३.७४.१९९; मत्स्य० ११४.४१) । (२) भारतके उत्तरके अनेक जनपदोंमेंसे एक जनपदका नाम (भाग० १२.१.३६) । ये लोग भीमके दिग्विजयके समय उनके साथ थे (भाग० १०.७२.१३) । (३) शिविके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसके राज्यका नाम माद्रक (मद्रक) था (भाग० ९.२३.३; ब्रह्मां० ३.७४.२३; विष्णू० ४.१८.१०; वायु० ९९.२३-२४) ।

मद्भवेश - पु० [सं०] व्यास और चिनाबके बीचके देशका नाम जहाँकी राजधानीका नाम सकल था। चाक्षुष मन्वंतरमें यहाँके राजा पुरूरवा थे (मत्स्य०११५.७; ११८. ४८.७७)।

मद्भव (मद्भवा) - एक पवित्र पर्वत (नदी)का नाम (ब्रह्मां० ३.१३.५२.५८) ।

मद्रसुता−स्त्री० [सं०] नकुल और सहदेवकी माता—दे० माद्री।

मद्रा-क्ली० [मं०] (१) अत्रिकी दस पत्नियों, जो धृताची अप्सरा और भ्रद्राश्व (वायु० ९९.१२४में यही रौद्राश्व कहा गया है)की पुत्रियाँ थी मेंसे एक जो सोमकी माता थी (ब्रह्मां० ३.८.७५; वायु० ७०६८)। (२) विध्याचलसे निकली १३ नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४५.१०८)।

मद्गेश-पु॰ [सं॰] महाभारत युद्धमें यह दुर्योधनकी सेनामें था और सूर्यग्रहणपर स्यमंतपंचक गया था (भाग॰ १०० ७८(९५(५)१६); ८२.२६)।

मधु-पु० [सं०] (१) लवणासुरका पिता एक दैत्य (भाग० ९.११.१४) जिसका बध करनेके कारण विष्णुका नाम ''मधुसूदन'' पड़ा था (भाग० ७.९.३७; १०.४०.१७; (ब्रह्मां० २.३७.२; ३.६३.३८; ४.२<sup>०</sup>.७५)। (२) विन्दु-मान् तथा संघारा एक पुत्र तथा वीरव्रतरा पिता (भाग० ५.१५.१५))। (३) कार्तवीर्यार्जुनके १०० पुत्रोंमें बचे पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (शेष सब युद्धमें मारे गये थे) जिसके १०० पुत्र थे जिनमें वृष्णि सबसे बड़ा था (भाग० ९.२३.२७,२९; विष्णु० ४.११.२१) । (४) देवक्षत्र (देवक्षेत्र = मत्स्य० तथा विष्णु०)का एक पुत्र तथा कुरुवंश (प्रवश = मत्स्य०, कुमारवंश = विष्णु०)का पिता (भाग० ९.२४.५; मत्स्य० ४४.४४; विष्णु० ४.१२.४२)। (५) श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग० १०.९०.३३)। (६) एक पवित्र मास जिसमें धातानात्मक सूर्य तपते है (भाग० १२.११. ३३; मत्स्य० ५३.४१) एवं जिसमें वराहपुराणका दान देना ज्ञुभ माना गया है (भाग० १६४.२११)। यह मास ऋतुओं के राजा वसन्तका ही एक अंश है जो कामदेवका

साथी है (मत्स्य० १५४.२४६; वायु० ३०.४१.५०.२०१) । चैत्र और वैशाख ये दो महीने वर्षकी ६ ऋतुओं में प्रथम ऋतुके हैं (ब्रह्मां० २.१३.४,९; वायु० ३०.८; ३१,४९, ४५, २७; ५८.२०१; ५२.५)। (७) चाक्षुष युगके सप्तिषियोंमें एक ऋषि (आत्रेय) (ब्रह्मां० २.३६.७८; वायु० ६२.६६; विष्णु० ३.१.२८)। (८) प्रहेतिके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र राक्ष्स (ब्रह्मां० ३.७-१३३)। (९) खशा तथा करयपके लालावि आदि अनेक राक्षस पुत्रोंमेंसे एक राक्षम पुत्र (ब्रह्मां० ३.८.१३३; वायु० ६९.१६६) । (१०) देवनका एक पुत्र तथा नंदन, मनु, महापुरुवश तथा मनु-वशका पिता (ब्रह्मां० ३.७०.४६; वायु० ९५.४५)। (११) मरीचि देवगण, जो संख्यामें १२ थे, मैंवा एक मरीचि देव (ब्रह्मां०५.१ ५८)। (१२) औत्तम मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक पत्र (मत्स्य० ९.१२)। (१३) एक राक्षस जिसने नारायणपर आक्रमण किया और विष्णु द्वारा मारा गया (मत्स्य० १३५.४९; १७८.६.१८)। (१४) विष्णुका एक मानस पुत्र (मार्कण्डेयपु०के अनुसार विष्णुके कानके मलसे उत्पन्न) जो कैटभके साथ उत्पन्न हुआ था तथा रज और तम गुणोंका प्रतिनिधित्व करता था (मत्स्य० १७०. १) । इसने क्षीरसागरमें सोये हुए विष्णुकी नाभिसे निकले (ब्रह्मामन) कमलनालको कैटभके सहयोगसे हिलाया तव मारे भयके ब्रह्माने विष्णुकी स्तुति की। भू, भुव तथा स्वर्का ब्रह्मामें प्रवेश हुआ। अनन्त भगवान्के मुँहसे विष्णु तथा जिष्णुने प्रादुर्भृत हो मधु कैटभसे युद्ध किया जिसमें ब्रह्मा मध्यस्थ बने पर युद्ध हजारों वर्षीतक बन्द नहीं हुआ। अंतमें ब्रह्मा ध्यानमग्न हो गये और इसी बीच मोहिनी अथवा विष्णुमाया प्रकट हुई तथा मधु और कैटभ दोनों मारे गये। ब्रह्माने तत्र चार प्रकारके प्राणियोंकी सृष्टि करनेकी अनुमति माँगी और इसी हेतु वह ध्यानमग्न हो तपमें लीन हो गये। उनके क्रोध तथा अश्रविन्दुओंसे कफ, पित्त, वायु आदि तथा मर्प आदिकी उत्पत्ति हुई। मारे दः खके ब्रह्माने अपनेको धिकारा कि मेरे तपसे इस प्रकारकी जगत्-दुःखदायी सृष्टि हुई। मारे क्रोधके वह संज्ञाहीन पड़ गये और तदुपरांत ब्रह्माके मुखसे ग्यारह प्रभारके रुद्र उत्पन्न हुए तथा उन्होंने ब्रह्मा तो पुनः जीवित किया। सृष्टि करनेमें उनकी सहायता पुत्रवत् की (वायु॰ २५.३०-८०)। (१५) धर्म और विश्वेशा (विश्वा)के १० विइवेदेव पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य०१७१.४९)। (१६) श्राद्धमें पितरोंके अशनके लिए उपयुक्त होनेवाला पदार्थ अर्थात् मधु (शहद) (मत्स्य० २०४.५, ७) । देवताओंके स्नानके लिए पंचाम नमें भी इसका उपयोग होता है (मत्स्य० २६६.५१.५५) गयामें श्राद्धादिके लिए उपयोगी एक वस्तु (वायु० ३०.१५१; ५६.१२.१०५, ३४)। (१७) लांगली, जो विष्णुके अवतार थे,के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु०२३. २००)। (१८) वृषका पुत्र तथा वृष्णिप्रमुख १०० पुत्रींका पिता (विष्णु० ४.११.२६-७,२९)।

मधुक-पु० [मं०] कई मध्यमाध्वर्युओंमेंसे भार्गव कुल-का एक मध्यमाध्वर्यु (ब्रह्मां० २.३३.१६)।

**मधुकतृतीया**—स्त्री० [मं०] फाल्गुन कृष्णा ३को होनेवाला एक पर्व जिस दिन उमा पार्वतीका पूजन होता **है**—दे० पुराणसमुख्यय ।

मधुकसा-स्त्री० [सं०] एक वेदोक्त देवी जिसे वसुओंकी पुत्री तथा आदित्योंकी माता छिखा है। यह मरुतोंकी पौत्री है।

मधुकुंभा - स्त्री० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मानुकाका नाम (महाभा० शस्य० ४६.१९)।

मधुकुल्या - स्त्री॰ [सं०] (१) कुश्रद्धीपकी सात मुख्य निवयों-मसे एक नदीका नाम (भाग० ५.२०.१५)। (२) गयामें विष्णुपदके सान्निध्यमें स्थित अनेक देवतीथोंके साथ स्थित कई नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (वायु० १०९.१७; ११२.३०)।

मधुकृष्णा - स्त्री० [सं०] वासंतचक्रके मध्यमें स्थित ३० शक्तियोंमेंसे १५ शक्तियाँ (ब्रह्मां० ४.३२.५३)।

मधुकेटभ-पु॰ [मं॰] मधु और कैटम नामके दो दैस्य थे जिन्हें विष्णुने मारा था। कैटभ मधुका भाई था—दे० मधु।

मधुगण-पु० [सं०] एक जाति विशेष जिसके अधिपति श्रीकृष्ण थे (भाग० १.८.४२)। ये पाण्डवोंके संबंधी थे (भाग० १.१४.२५; ९.२४.६३) तथा इन्होंने द्वारकाकी रक्षा की थी (भाग० १.११.११)। कहते हैं विष्णुने इनकी वीरताकी प्रशंसा की थी (भाग० ९.२४.६३)। ये आपसमें गृहयुद्ध कर मर गये थे (भाग० ११.३०.१८)।

मधुच्छंदा - पु० [सं०] विश्वामित्रजीके १०१ पुत्रोंमं वीच-वाले एक पुत्रका नाम जो ऋग्वेदके अनेक मन्त्रोंके द्रष्टा थे (भाग० ९.१६.२९; विष्णु० ४.७.३८; वायु० ९१.९६)। यह युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमं आमंत्रित थे (भाग० १०. ७४.९) तथा १३ ब्रह्मिष्ठ कौरिकोंमेसे एक कौशिक ब्रह्मिष्ठ थे (मत्स्य० १४५.११२)।

मधुजा - स्त्री॰ [सं॰] पृथ्वी, पुराणानुसार पृथ्वीकी उत्पत्ति मधुराक्षमकी मेटाने हुई थी दे॰ मधु तथा भाग॰।

मधुदंष्ट्री-स्त्री॰ [सं॰] अन्धदासुर रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानस पुत्री मातृकाओंका अन्धदासुर-विनाश-के अनन्तर जगत्-उत्पीडक उत्पात देख शिवजी द्वारा प्रार्थित नृहरिरूप भगवान्के विभिन्न अंगोंने उत्पन्न ३२ मातृक्वाओं-मेंने मायाकी अनुगामिनी एक देवी (मत्स्य॰ १७९.७०)।

मधुचेनु -स्त्री॰ [सं॰] विशोक-द्वादशी व्रतमें, मधुमें धेनुकी कल्पना करके दान देनेका बड़ा माहात्म्य है (मत्स्य॰ ८२० १९)।

मधुनंदि-पु० [सं०] अंगोंमें नंदनका उत्तराधिकारी एक राजा जिसका भाई नन्दियशा था (वायु०९९.३३९)।

मधुप-पु० [मं०] अजित देवनण, जो संख्यामें १२ थे,में-का एक अजित देव (ब्रह्मां० २.१३.९४; वायु० ३१.७)। मधुपर्क-पु०[मं०] एक स्वादिष्ट पेय जिसे दही, शहद, जल, घी और चीनी मिलाकर बनाते हैं। यह पूजाके सोलह उपचारोंमेंसे एक हैं जिससे देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके दान देनेसे सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है (मत्स्य० २३०.११)। अगस्त्य ऋषिने इसीसे परशुरामका स्वागत किया था (ब्रह्मां० ३.३५.५२)।

मधुपात्र -पु० [सं०] वामेश्वरको इन्द्र द्वारा प्रदत्त एक विवा-होपहार (ब्रह्मां० ४.१५.२२) । मधुर्षिग-पु० [सं०] पुराणानुसार एक मुनिका नाम । मधुपुरी-स्त्री० (सं०) मथुराका एक नाम (भाग० ७.१४. ३१; १०.१.१०) ।

मधुफला – स्त्री० [मं०] एक प्रकारके पौराणिक वृक्ष जो उत्तर कुरुमें उत्पन्न होते हैं एवं सदा फूल और फलोंसे लदे रहते हैं जिनसे वस्त्र रत्नादि भी प्राप्त होते हैं (ब्रह्मां० २.१५.७२; वायु० ४५.१२)।

मधुबन – पु॰ [सं॰] (१) व्रजका एक प्रमिद्ध बन (भाग॰)।
(२) सुग्रीवके बगीचेका नाम जो अंगूरके लिए प्रसिद्ध था
(रामच॰ मानस॰ सुंदर का॰ २७.४, २८)। —दे॰
मधुवन।

**मधुबाह्मण−**पु० [मं०] श्राद्धोंमें इसका पाठ किया जाता है (मत्स्य० १७.३९) ।

मधुमती -स्त्री॰ [मं॰] (१) मधु दैत्यकी पुत्री जो हर्यश्वको ब्याही थी—दे॰ (भाग॰ तथा ब्रह्मां॰)। (२) पुराणानुसार नर्मदाक्षी एक सहायक नदी जो छुप हो गयी है।

मधुमान् -पु० [मं०] शीतोटके पश्चिमका एक पहाड़ (वायु० ३०.२८) । काश्मीरके समीप स्थित एक देशका नाम (महाभा० भीष्म० ९.५३) ।

मधुर – पु० [सं०] स्कंटके एक सैनिक अनुचरका नाम (महाभा० शस्य० ४५.७१) ।

मधुरा – पु० [सं०] दे० मधुरा (ब्रह्मां० ३.४९.६; विष्णु० १.१२.३; ४.४.१०१) ।

मधुरावह-पु० [स०] आर्षेयप्रवर (अंगिरस-वंशका) पञ्चाषेय-प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० १९६.२२) ।

मधुरिपु – पृ० [सं०] श्रीकृष्णने मधु नामक दैत्यको मारा था इसलिए तत्प्रयुक्त उनका एक नाम (विष्णु० ४.१३. ४८)।

मधुरोदक – पु॰ [मं॰] पुराणानुमार पुष्करद्वीपके चारों ओरका समुद्र। यह सात समुद्रोंमेंसे एक है जिसका जरु मीठा है (भाग॰)।

मधुवटी – स्री० [सं०] कुरुक्षेत्रको सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थका नाम । यहाँके देवतीर्थमें स्नान, सन्ध्या, तर्पण और श्राद्ध करनेसे मनुष्योंको १००० गोदानका फल प्राप्त होता हैं (महाभा० वन० ८३.९४)।

मधुनन - पु० [सं०] (१) मधुराके पासय मुना तटपर स्थित एक प्रसिद्ध बन जहाँ अम्दरीषने महाभिषेक विधिके अनुसार अभिषेकमे विष्णुकी स्तुति की थी। यहाँ मधु और लवण रहते थे (ब्रह्मां० ३.६३.१८६; वायु० ८८.१८५)। लवण नामक देत्यकी श्रश्चाने मारकर इसी स्थानपर मधुपुरी बसायो थी (भाग० ९.४.३९-३१; ११.१४; विष्णु० १.१२.२४) तथा जहाँ भक्त बालक भुवने उम्र तपस्या कर भगवान् विष्णुकी प्रसन्न किया था जिसे वर देनेके लिए यहाँ विष्णु पथारे थे (भाग० १.१०.२६; ४.७.४२, ६२, ९.१)। (२) किष्किथाके पासका सुमीवका दगीचा जहाँ सीताका समाचार लेकर लौटनेपर अंगद, हनुमान् आदिने मधुपान किया था (रामच० मा० सुन्दरका० २७.४-२८)।

मधुवर्ण-पु॰ [सं॰] कुमार कार्तिकेयके एक सैनिक अनुचर-

का नाम (महाभा० शल्य० ३४.७१)।

मधुवाही-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन नदका नाम-दे॰ (महाभा॰)।

मधुशुक्का – स्त्री० [मं] कल्पकी वाश्किको रिक्षिका लिला देवी-की आज्ञापालक पुष्पसिंहासनमें विराजमान वासंतचक-में स्थित २० शक्तियों मेंसे १५ शक्तियाँ (ब्रह्मां० ४.२२-४९-५३)।

मधुश्री – स्त्री० [मं०] वसंत ऋतुकी दो रानियोंमें एक रानी (ब्रह्मां० ४.३२.२३.४६) ।

मधुसूदन - पु० [सं०] मधुदैत्यको मारनेके कारण विष्णुका एक नाम । श्रीकृष्णका एक नाम (ब्रह्मां०३.६१.५२,२०८; मत्स्य०७.१५; ९.१; १६.३; विष्णु० ३.७.१४-६; ५.५. २१; ६.१; ७.५; १२.५; १३.१७; २०.७४,८५; २१.९; २६.११; ३१.१८; ३३.१७) । हिमालयपर इनका मंदिर है जहाँ पृरूरवा गये थे। इन्हें मधुद्धिट् भी कहते हैं (विष्णु० ५.३३.३६, ३९; ३४.३४; ३७.१५; ६.४.६) । मधुसूरन-पूजा वैशाख शुक्का १२ को होती है जिसका फल "अग्निष्टोमयश्च"के समान है (महाभा० वन० २०७.१६; टानधर्म तथा हेमाद्वि)।

मधुस्कंद-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थंका नाम।

मधुस्यंद्-पु० [मं०] विश्वामित्र मुनिके एक पुत्रका नाम —दे० विश्वामित्र ।

मधुहा-पु० [सं०] विष्णुका एक नाम—दे० मधुसूदन (भाग०१०.६.२३)।

मधौरेय-पु॰ [स॰] केतुमाल देशका एक जनपद (वायु॰ ४४.१४)।

मध्य-पु० [सं०] (१) रिष्टाके पुत्र १० देवगन्धर्वों मेंसे एक गन्धर्वका नाम (ब्रह्मां० ३.७.११)। (२) संस्थाविशेषका नाम १०००००० × १००० × १०००० = मध्य १००० × करोड़ × प्रयुत (अयुत = वायु०), (वायु०१०१.०८; ब्रह्मां० ३.२.९८, १०२)।

मध्यदेश-पु० [सं०] मन्स्मृतिके अनुसार हिमालय और विभ्याचलके भीचका प्रदेश जिसकी पश्चिमी हद विनशन (जहाँ सरस्वती नदी विक्रम हो जाती हैं) और पूर्वी हद प्रयाग है, पर कुछ इसे दोआवतक ही कहते हैं। यह इक्ष्वाकुका राज्य था (ब्रह्मां० ३.७३.१०७; मत्स्य० १२.१९; वायु० ५८.७१; ९७.१०६)। दिवाकरके समयमें अयोध्या इसकी राजधानी थी (मत्स्य० ११४.३६; २७१.५)। भारतवर्षके तीन विभागोंमंसे एक (ब्रह्मां० २.३१.८१; ३५.११; विष्णु० २.३.१५)।

मध्यंदिन – पु० [मं०] (१) पुष्पार्ण तथा प्रभाके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग०४.१३.१३)। (२)याज्ञवल्क्यके एक शिष्यका नाम जो एक वाजी (यजुर्वेटकी वाजसनेथोशाखावाला) था (वायु० ६१.२५; ब्रह्मां० २.३५.२९)।

मध्यम-पु॰ [मं॰] (१) अठारहवाँ कल्प जिसमें मध्यम स्वरकी उत्पत्ति हुई (वायु॰ २१.३८)। (२) एक स्वर जो धैदतका पूज्य पवित्र स्वर है (वायु॰ २१.३९)।

मध्यममार्ग-पु॰ [मं॰] वीचका मार्ग जिसमें आर्षभीवीथी, गोवीथी तथा जारद्गवीथी सम्मिलित हैं (ब्रह्मां॰ ३.३. 48) 1

मध्यमात्रेय−पु० [सं०] पुराणानुसार एक ऋषिका नाम ।

मध्याह्व-पु॰ [सं॰] (१) कालकी प्रत्यूष, पितृप्रस् आदि पाँच शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (ब्रह्मां॰ ४.३३.१०)। (२) १२से १८ नालिकातक (वायु॰ ५०.९९; ५६.५६) जब सूर्य संगवसे तीन मुहूर्त्त आगे चल लेता है (वायु॰ ५०.१७२)।

मध्वमा - स्त्री॰ [सं॰] वासंतचक्रस्थित ६० शक्तिदेवियोंमेंसे एक शक्तिदेवीया नाम (ब्रह्मां० ४.३२.५७)।

मध्वाचार्य-पु० [मं०] दक्षिण भारतके एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो मध्वसंप्रदायके प्रवर्तक थे। ऋग्वेदके 'बलित्था' स्क्त तथा वर्ड पुराणोंके आधारपर यह वायुके तीसरे अवतार माने जाते थे और तेरहवीं सदीमें हुए थे। इनका समय संवत् १२९५से १३७४ (ई० सन् १२३८से १३१७) था। यह नारायणभट्ट और वेदवतीके पुत्र थे और इतका जन्म पिङ्गल संवत्सरकी आश्विन शुक्का १० (वजयादरामी) वो हुआ था। पाँचवें वर्षमें इनका उप-नयन हुआ और आठवें वर्षमें अच्युत प्रेक्षतीर्थसे बाल संन्यास-दीक्षा मिली। बचपनका इनका नाम वासुदेव था पर दीक्षाके बाद यह मध्वाचार्य हुए। इनका मुलमठ उडु-पीवा श्रीकृष्णमठ है। इनके दनाये कुल ३७ ग्रंथ है। इनके मत तथा सिद्धान्तोंके लिए इनके गीताभाष्य, ब्रह्मसूत्र-तात्पर्य-बोधक अनुव्याख्यान ब्रह्मसूत्रानभाष्य तथा द्रष्टव्य है।

मध्वी – स्त्री॰ [मं॰] जया नामके समुद्रतुल्य १२ झीलोंसे निकली दो नदियोंमेंसे एक नदी (मत्स्य॰ १२१० ७७)।

मन-पु० [मं०] (१) ग्यारहवीं इन्द्रिय जो कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियोंकी अधिष्ठात्री समझी जाती है। सृष्टि करनेकी इच्छा होते ही यह सृष्टिमें संलग्न हो जाती है (ब्रह्मां० २.९.१, ७; ४.३.२२; मत्स्य० २.२१)। (२) जयदेवगणके १२ देवोंमेंसे एक जयदेव (ब्रह्मां० ३.३.७; ४.३; वायु० ६६.१८) । (३) साध्यदेव जो संख्यामें १२ हैं, गणमेंका एक साध्यदेव ब्रह्मां० ३.३.१६; वायु० ६६.१५)। (४) तुषितदेवगण, जिसमें १२ देव है, मेंका एक तुषितदेव (ब्रह्मां० ३.३.१९; वायु० ६.६.१७) । (५) श्रीप्रमुकी सहस्रस्तंभशालासे संलग्न एक शाला जो अपनी अमृतवापीके लिए विख्यात है। इसका जलपान करनेसे योगी और सिद्धोंका द्यारीर पुष्ट हो जाता था (ब्रह्मां० ०.३५. २-२४) । (६) शतरूपा-की सात सन्तानोमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४.२५)। (७) २६वाँ बल्पः जो देवी शंकरीया यमजरूप हो गया था (वायु० २१.५९)। (८) महान्के बुद्धि आदि कई नामों-मेंसे एक (दूसरा) नाम (वायु० १०२.२१) ।

मनसा – स्त्री० [सं०] एक देवी विशेषका नाम जो पुराणा-नुसार वश्यपकी पुत्री थी और जरत्कारु मुनिको ब्याही थी। वासुकि नाग इनका भाई था और आस्त्रीक इनका पुत्र। सपोंके विष उतारनेकी एक विशेष कृत्ति इनमें थी अतः इनको विषहरा भी कहते थे। मनसिज-पु० [मं०[ कामदेवका एक नाम—दे० कामदेव। मनस्ताल-पु० [सं०] श्रीदुर्गादेवीके सिंहका नाम (देवी-भाग०)।

मनस्तोका - स्त्री० [सं०] श्रीदुर्गाजीका एक नाम (देवी-भाग०)।

मनस्य-पु० [सं०] भन्य देवगणमेंके आठ भन्य देवोंमेंसे एक भन्य देव (ब्रह्मां० २.३६.७१)।

मनस्यु-पु॰ [सं॰] (१) पुरुके वंशज प्राचीतत, जिसने प्राचीका निर्माण किया,का पुत्र तथा पीतायुषका पिता (मत्स्य॰ ४९.२) । (२) अविद्धका पुत्र तथा जयदका पिता (वायु॰ ९९.१२१) । (३) महांतका पुत्र तथा त्वष्टाका पिता (विष्णु॰ २.१.३९) । (४) प्रवीरका एक पुत्र तथा अभयदका पिता (विष्णु॰ ४.१९.१) ।

मनस्विक-पु॰ [मं॰] कश्यप और कद्रके पुत्र हजार नागों-मेंसे कितपय प्रधानकाद्रवेय नागोंमें एक नागका नाम (बायु॰ ६९.७३)।

मनस्विनी - स्त्री० [सं०] (१) मृतंडु ऋषिकी पत्नी तथा मार्कण्डेयकी माताका नाम (वायु० २८.५; ब्रह्मां० २.११.७)। (२) सोमकी माता तथा प्रजापतिकी एक पत्नी। (३) उत्तानपाउकी दो पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री और अंतिनारकी पत्नी तथा अमूर्तरया, त्रिवन दो पुत्रों और गौरी नामक पुत्रीकी माताका नाम (ब्रह्मां० २.३६.९०; मत्स्य० ४९.७; वायु० ६२.७६)।

मनावी - स्त्री० [मं०] मनुजीवी पत्नीवा नाम।

मन्-पु० [मं०] (१) ब्रह्माके पुत्र और मनुष्योंके मूल पुरुष। वेदोंके अनुसार मनुको यज्ञोंका आदि प्रवर्तक माना जाता है। शतपथब्राह्मणके अनुमार एक मछलीने मनुसे प्रलयकी बात कही थी और अंतमें इन्होंसे सृष्टि चली—दे० मत्स्य। पराणानमार एक वल्पमें १४ मन होते है जिनके अधिकार कालको मन्वंतर कहते हैं। मनुस्मृतिके अनुसार मनु विराट्के पुत्र थे और मनुसे प्रजापितयोंकी उत्पत्ति हुई थी (नारदप० पूर्वभाग, प्रथम पाद; विष्णु० ३.१.१६, १७)। (२) धिषणा तथा क्रशाश्वके तीन पुत्रों मेसे एक पुत्र (भाग० ६.६.२०)। (३) एक प्रवर (मत्स्य० १९६.३०)। (४) साध्या और धर्मके पुत्र १२ साध्यदेवोंमेंसे एक साध्यदेव (मत्स्य० २०३.११)। (५) एक धर्मशास्त्रके प्रवर्तक जिनकी रची मनस्मृति प्रसिद्ध है। गौके लिए काटी गयी घास अदंडनीय है, उसी प्रकार देवताओंके लिए उद्यानसे तोड़े पुष्प भी अदंडनीय है (मत्स्य० २२७.२७, ३२, ११३)। (६) वरुत्रीके पुत्रोंने इनसे देवताओंके नैवेचोंको नष्ट करनेके लिए प्रार्थना की थी, पर इन्द्रने रोक्षा था (वायु० ६५.७९)। (७) विरोचनपुत्र बाष्य लके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६७.७९) । (८) अग्निवर्णसुत शीव्रकता पुत्र जिसने योग-बलते अपनेको कलापग्राममें स्थापित कर लिया था (वायु० ८८.२१०)। (९) देवनसुत मधुके ४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९५.४५) । (१०) (रैदत) पाँचवें मन् जो प्रियवतके पुत्र तथा तामस मनुके भाई थे और बलि, विन्ध्य आदि इनके पुत्र थे। विभु उस मन्वंतरके इन्द्र थे तथा भतरया देवता थे। इस मन्वंतरमें वैकुठ ही विष्णुका रूप था (भाग० ५.१.२८; ८.५.२-५) । देवबाद्व आदि सप्तिषं थे, पृथ्वीके

दोहनमें ये बछड़ा बने थे (ब्रह्मां० २.३६.३, ५१.६४; ३७. १७.८)। (११) चाक्षुष मनु, विश्वक्रमां (विश्वेश = मत्स्य०) तथा कृतीके पुत्र जो विश्वेदेव और साध्योंके पिता थे (भाग० ६.६.१५; मत्स्य० १७१.४८) । (१२) मनु सावणि, आठवें मनु जो छाया और विवस्वान्के पुत्र थे तथा निर्मोक आदि-के पिता। इस मन्वंतरमें सुतप, विरज, अमिताभ तथा मुख्य देवता थे, बलि इन्द्र थे तथा गालव, कृप, राम आदि सप्त ऋषि थे। विष्णुका सार्वभौम रूपमें अवतार हुआ था (भाग० ६.६.४१; ८.१३.११-७; २२.३१; विष्णु० ३.२.४; १३.१९) । इन्हें नार्दने भगवान्के रहस्यकी दीक्षा दी थी तथा यह नरनारायणकी उपासना करते थे (भाग० ५.१९. १०) । आदि रूपमें यह श्रुतश्रवा थे तथा मेरुपर आज भी तपस्या कर रहे हैं (ब्रह्मां० ४.१.२८; ३.५९.४९,८०)। (१३) मनु स्वायंभुव- ब्रह्माके प्रथम पुत्र तथा प्रथम सम्राट् और विराट् । इन्होंने सात समुद्रोंसे घिरी पृथ्वीपर वर्हिष्मती राजधानीसे राज्य किया, यह विप्रराजीष थे तथा पितासे वेदकी शिक्षा पायी थी। शतरूपा इनकी पत्नी तथा प्रियवत, उत्तानपाद पुत्र थे और देवहूति, आकृति तथा प्रस्ति पुत्रियाँ थीं । अनंतासे इनके आठ पुत्र और हुए थे (भाग० ८.१.१.५, ७, ११.१४.४; ३.२०, १, १०; २१.१-३, २५-२६; २२.२६-९; ६.१.३; ब्रह्मां० २.१३.१०५; मत्स्य० ३.४४-५; ४-३४; १४५.९०; वायु० ३.२, ३६; २३.४७; ५९.५६-७; विष्णु० १.७.१४-१९; ३.१.६)। आकृति और प्रमृतिका विवाह क्रमशः दक्ष तथा रुचिसे हुआ तथा कर्दमसे इन्होंने अपनी पुत्री देवहृतिका विवाह कर दिया (भाग० ३.२१.४५; २२.३-४) । धन्या नामकी इनकी पुत्री ध्रवकी पत्नी हुई, ध्रुवकी इन्होंने यक्षोंका संहार दंद करनेको कहा तथा यक्षपति कुबेरसे क्षमा मँगवायी (भाग० ४.११.६-३४; मत्स्य० ४.३८) । प्रियन्नतको राज्यभार दे यह तप करने चले गये। यह ब्रह्माके एक अर्थभाग थे तथा शतरूपा दूमरा अर्थभाग था। ब्रह्माकी नामिकासे वराह इन्हींकी प्रार्थनापर प्रकट हुए थे जिन्होंने पृथ्वीको जलसे वाहर निकाल इन्हें शासन करनेको दी (भाग० ३.१२.५३-४; १३.३-१८) । संसार छोड़कर सुनंदाके तटपर इन्होंने एक पैरपर खड़े रहकर विष्णुकी उपासना की । असुरोने इन्हें खा जाना चाहा था, तब विष्णुने यज्ञका रूप धारण कर असुरोंका संहार किया था (भाग० ८.१.७-१०)। इन्होंने सर्वप्रथम सार्त धर्म, वर्णाश्रम धर्म तथा शिष्टाचार संसारको दिया। ब्रह्माकी आज्ञापर इन्होंने वेदोंको चार भागोंमें विभक्त िया (ब्रह्मां० २.२९.४६, ६१-४; ३०.३४; ३२. ३५-८, ९६; ३४.२-८; ३५.१७५; ३६.३; ३७.१४; ४.१. ३२, १०९; मत्स्य० १४२.४२) । यह आदि पुरुष थे जिनसे विराजोंकी उत्पत्ति हुई थी (मत्स्य० ३.४५-६; १७१.२७; १९२.१०; २२७.३२)। (१४) मनु स्वारोचिष-मनु द्विताय जो अग्निके पुत्र कहे गये हैं और द्यमान आदिके पिता थे। इस मन्दंतरमें रोचन, इंद्र तथा तुषित आदि देवता थे और ऊर्ज्जस्तम्ब ६ अन्य ऋषियोंके साथ सप्तिष थे (भाग० ८.१.१९.२०; ब्रह्मां० २.३६.३, २३; ३७.१५)। (१ -) मनु वैवस्वत-सातवें मनु जिन्हें श्राद्धदेव भी कहते हैं (भाग० ८.१३, १-९; ब्रह्मां० २.३६.४, ८१; ३.५९.२२, |

३८; ६३.२१५; ४.१.६-२८; वायु० ८४.२२; विष्णु० ४.१. ६-७) । समज्ञा और विवस्वान् (सुरेणु और विवस्वान्) के पुत्र, श्रद्धाके पति तथा इक्ष्वाकु (ज्येष्ठ) आदि १० पुत्रोंके पिता थे (ब्रह्मां० २.३८.१) । इस मन्वंतरमें पुरंदर, इन्द्र तथा करयप, अत्रि आदि सप्तिषं थे। आदित्य तथा वसुगण देवता थे और वामन ही विष्णुके अवतार थे (भाग० ८० १३.१-९)। यह एक क्षत्रिय मंत्रवादी थे और इनके यश्चमें विष्न डालनेके कारण वस्त्रीके पत्रोंको इंद्रने वेदीमें ही जला डाला था। यह एक प्रजापति, राजा तथा दण्डधर थे (ब्रह्मां० २.३२.१२०; ३८.२६, ३२; ३.१.३६;८.२१;१०. ९८;६०.७; मत्स्य० १४५.११५; २४८.१५)। विष्णुके मत्स्यावतारने महाप्रलयमें इन्हें सुरक्षित रखा था। एक बार जलसे तर्पण करते समय इन्होंके हाथों मे एक मछली आ गयी थी जिसे वड़ी होनेपर इन्होंने क्रमशः कमंडलु, कूप, तड़ाग, गंगा तथा अंतमें समुद्रमें रखा था। इसी मछलीने प्रलयमें सृष्टिको दीज रूपमें सुरक्षित रखनेके लिए कहा था। इसीके सहारे यह सुरक्षित रह सके थे (मत्स्य० १.११ अंत-तकः, २.१६ः, ९.१ः, १६.१ः, ५२.३) । इन्होंने मित्र और वरुणके प्रीत्यर्थ एक अश्वमेध भी किया था तथा संसारकी वृद्धिके लिए वेदोंके चार विभाग किये थे (वायु० ७०-१८)। इन्होंने शब्दब्रह्मकी व्याख्या की थी (विष्णु० ६.५. ६४) । (१६) दक्ष सावणि, नर्वे मनु जो वरुणके पुत्र तथा भूतकेतु आदिके पिता थे । पारस आदि इस मन्वंतरके देवता, अद्भुत इन्द्र तथा चुतिमान आदि सप्तर्षि थे। इसो समय विष्णुका ऋषभ अवतार हुआ था (भाग० ८.१३.१८-२०)। (१७) रुद्र सावणि-वारहवें मनु जो देववान् आदिके पिता थे। ऋतधामा इन्द्रतथा हारित आदि देवता थे। तपो-मुत्ति आदि सप्तर्षि थे तथा स्वधामातामसे विष्णुका अवतार इसी मन्वंतरमें हुआ था (भाग० ८.१३.२७-२९) । बारहवें पर्यायके चौथे सावर्ण मनु (ब्रह्मां० ४.१.८२-९३)। (१८) मनु सावर्ण या सावर्णि—वैवस्वत मन्वंतरके दूसरे मनु जो सावर्णके पुत्र थे (ब्रह्मां० ४.१.५१-५, ७३.८१)। इनके समयमें बिल ही सारे संसारमें राज करता था (ब्रह्मां० २. ३६.४; ३.७३ ५२) । (१९) रीच्य मनु - तेरहवें पर्यायके एक सावर्ण मन् जिस समय देवताओं के तीन वर्ग थे जो सबके सब यज्ञोंके द्वारा दिये गये सोम तथा धीके प्रेमी थे (ब्रह्मां० ४.१.९५.११६)। (२०) चाक्षुष मन्वतर—मृगु आदि ऋषि इसी समयमें हुए थे (मत्स्य० २.१४; ६.३; ८.१२)। देवताओंके ५ वर्ग थे—लेख, ऋभव, ऋभाद्य, वारिमूल तथा दिवौक्त । २रु आदि चाक्षुष मनुके दस पुत्र थे (मत्स्य० ९. २२.२५) । इसी मन्वंतरमे पुरूरवा हुए थे जो इसी कुलके थे (मत्स्य० ११५.७-८)। (२१) औत्तम मनु—तीसरे मनु (मत्स्य० ३.४७), जिनके १० पुत्र थे। भावन इस मन्वं-तरके देवता थे तथा कौकुरुण्डि आदि सप्तर्षि थे जो सव योगमे रत थे (मत्स्य० ९.११)। (२२) चाक्षुष मनु ६--चक्ष तथा वीरणपुत्री वीरिणीके पुत्र जिनका विवाह नड्वला नामकी राजकुमारीसे हुआ जिससे इनके दस पुत्र थे (मत्स्य० ४.४०; विष्णु० १.१३.४) । (२३) हर्यश्रके पुत्र तथा प्रतीकके पिता (विष्णु० ४.५.२७)।

**मनुकाल−**पु॰ [सं॰] चौदह मनुओंका समय जो एक हजार

युगोंका एक कल्प है—चौदह मन्वंतर (भाग॰ ८.१३.३६; १४.७१) ।

मनुग-पु० [सं०] क्रौंचद्वीपाधिपति द्युतिमान्के सात पुत्रों-मेंसे एक पुत्रका नाम, प्रियद्वत इनके दादा थे। क्रौंचद्वीपका जो जनपद (खण्ड) इनको मिला उसका नामकरण इन्होंके नामपर हुआ है (वायु० ३३.२१)।

मनुगण—पु० [सं०] राज्यके लिए देवताओं के साथ इनकी पूजा होती है (भाग० २.३.९)। भाग० ८.१४.२-१० में भिन्न-भिन्न मन्वंतरों में इनके कार्य आदिका विवरण दिया है। इनकी संख्या कुल १४ (चौरह) है, जो अपने कार्यके तथा समयके बाद महलों क चले जाते हैं (ब्रह्मां० ४.२.२, ५)। स्वायंभुव, स्वारोचिष औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष—ये ६ व्यतीत हो चुके तथा मविष्यके आठ मनुओं के नाम ये हैं—वैवस्वत, पंचसाविण —स्थंसाविण, दक्षसाविण, ब्रह्मसाविण, धर्मसाविण, रद्रसाविण, रौच्य और भौत्य (वायु० ६२.३-४)।

मनुज-पु॰ [सं॰] धर्म और विश्वा या विद्वेशाके पुत्र दस विद्वेदेवोंमेंसे एक विद्वदेव (मत्स्य॰ २०३.१३)।

मनुतीर्थ-पु० [मं०] रेवा नदी और माहिष्मतीपुरीके निकट-वर्ती दक्षिण भारतका एक तीर्थ जहाँ बलराम गये थे (भाग० १०.७९.२१)।

मनुत्त-पु० [सं०] (मनुत्त, मरुत्त) एक राजा जो चक्र-वर्तीके तुल्य थे। संवर्त्तने इन्हें इष्ट-मित्र और वंधु-वांधवोंके साथ स्वर्ग पहुँचाया था। यह चक्रवर्ती निरुष्यंतके पिता थे (वायु० ८६.९)।

मनुवंशधर-पु॰ [सं॰] भगवान् हरिकी एक विशेषता (भाग॰ २.७.२०)।

मनुबन्ती – स्री० [सं०] तुम्बुरुकी दो पुत्री अप्सराओं मेंसे एक पुत्री ता नाम (ब्रह्मां० ३ ७.१३)।

मनुवश-पु॰ [सं॰] मधुके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु॰ ९५.४५)।

मनुष्य - पु० [सं०] इनकी सृष्टि राजस तत्त्वोंसे हुई (विष्णु० १.५.२३, ३७-८; ६.१) और इनके चार वर्ग निश्चित कर दिये गये (विष्णु० १.६.५)।

मनुष्यपितृगण-पु० [सं०] ये लौकिक पितृगण अर्थात् पिता, पितामह, प्रपितामह आदि हैं (ब्रह्मां० २.२८.७१, ७८.९५)।

मनुस्मृति – स्त्री॰ [सं॰] मनुजी द्वारा रचित हिन्दूधर्मशास्त्रके एक प्रसिद्ध ग्रंथका नाम जिसमें १२ अध्याय तथा २५०० इलोक हैं। इसमें सृष्टिकी उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रमधर्म, वर्णधर्म, राजधर्म, प्रायश्चित्त आदि अनेक विषयोंका उल्लेख हैं — दे० मनुस्मृति-टीका कुल्लूकमट्टप्रणीत।

मनोजव - पु० [सं०] (१) धर्म और वसुके १० पुत्र वसुओं मेंसे अन्यतम अनिल (अनल = मत्स्य०) और शिवाके दो पुत्रों-मेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.३.२६; मत्स्य० ५.२५; वायु० ६६. २५; विष्णु० १.१५.११४)। (२) शिवाके गर्भसे उत्पन्न भगवान् शिवकी चतुर्थ मूर्तिरूप वायुके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.१०.८०; ३.३.२१; मत्स्य० ५.२१; २०३.३; वायु० ६६.२०, ३५; विष्णु० १.१५.११०.११४)। (३) शाकद्वीपके अधिपति मेधातिथिके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ५.२०.२५)। (४) लेखदेवताओंके गणके आठ देवताओंमेंसे एक लेखदेवताका नाम (ब्रह्मां० २.३६.७५)। (५) छठे चाक्षुष मन्वंतरके इंद्रका नाम (ब्रह्मां० २.३६.७६; विष्णु० ३.१.२६)। (६) हरित नामके देवगणके १० देवोंमेंसे एक देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.८४; वायु० १००.८९)।

मनोजवा - स्त्री० [सं०] (१) अग्निकी एक जिह्नाका नाम (मार्कडेबपु०)। (२) स्कंटकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा० शस्य० ४५.१६)। (३) क्रौंचद्वीपकी सात मुख्य निद्योंमेंसे एक नदीका नाम (ब्रह्मां० २.१९.७५; मत्स्य० १२२.८८; वायु० ४९.६९; विष्णु० २.४.५७)।

मनोदंड-पु० [मं०] मनके ऊपर नियन्त्रण । त्रिदण्डियोंके लिए वाणीपर नियंत्रण, कर्मपर नियंत्रण और मनपर नियंत्रण आवश्यक कहा गया है (वायु० १७.६)।

मनोनुग-पु० [सं०] (१) क्रौचदीपके अधिपति चुतिमान्के सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जिसके नामपर मानोनुग राज्यका नामकरण हुआ था (ब्रह्मां० २.१४.२२, २४) । (२) क्रौच-द्मीपका एक प्रदेश जो नामन पर्वतसे संलग्न है (ब्रह्मां० २.१४.२४; १९.७१; मत्स्य० १२२.८४; नायु० ४९.६६) ।

मनोभवा - स्त्री॰ [मं॰] मुनि (दक्षपुत्री) और कदयपसे उत्पन्न १६ मौनेय देवगंधवाँकी २४ वहिन अप्सराओं मेंसे एक अप्सराका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.७)।

मनोरथचतुर्थी -स्नी० [सं०] फाल्गुन शुक्ला चतुर्थीको गणेशजीका पूजन कर नक्त व्रत करे। इसी प्रकार प्रत्येक शु० ४ को सालभर करें तो मनोरथ सिद्ध हो। गणेशको मूर्ति सुवर्णकी हो तो उत्तम है (मत्स्य०)।

मनोरथतृतीया - स्त्री॰ [सं॰] चैत सुदी तीजको होनेवाला एक व्रत ।

मनोरथद्वादशी—स्त्री० [सं०] चैत्र शुक्ला १२ को मनाया जानेवाला एक व्रत —दे० व्रतार्कः ।

मनोरमा - स्त्री० [मं०] (१) अंधकासुर-रुधिरपानार्ध शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री भातृकाओं मेंसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १०९.२६)। (२) इंटीवर नामक गंधर्वकी पुत्री (मार्कण्डेयपु०)। (३) १६ मौनेय देवगंधर्वोकी २४ बिहन अप्सराओं मेंसे एक अप्सराका नाम (वायु० ६९.६)। (४) महाराज मित्रवर्माकी पत्नी तथा 'आकश' पुत्रकी माता - दे० मित्रवर्मा तथा स्कंद्र०, वैष्णव० भूमिवाराक्षंड।

मनोवती - स्त्री० [सं०] (१) मेरु पर्वतपर स्थित ब्रह्माकी सभा जिसमें ईशान, इंद्र, अन्यान्य ऋषिगण तथा मुनि रहते हैं (वायु० ३४.७२-७)। (२) एक नगरीका नाम जो पुराणानुसार मेरु पर्वतपर है (हि० वि० को०)। (३) चित्रांगद विद्याधरकी पुत्रीका नाम — दे० चित्रांगद। (४) तुम्बुरुकी एक पुत्रीका नाम (वायु० ६९.४९)।

मनोहर - पु॰ [मं॰] नर्मदा तटपर स्थित पितरोंके श्राद्ध, तर्पण भादिके लिए उपयुक्त एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्य॰ १९४.७)।

मनोहरा - स्त्री॰ [मं॰] (१) धर (विष्णु॰ = धर्म) नामक वसु श्री एक पत्नी शानाम, जो प्राण, रमण और शिशिरकी माता थी। धरकी दूसरी पत्नीका नाम कल्याणिनी था। इससे धरके द्रविण और हन्यवाह दो पुत्र हुए (मत्स्य॰ ५० २४; विष्णु० १.१'\*.११४) । (२) एक अप्सराका नाम (हि० वि० को०) ।

मन्मथ – पु० [मं०] (१) संवत्सर ६० हैं जिनमें यह २९वाँ हैं — दे० संवत्सर । (२) कामदेवका एक नाम — दे० कामदेव । इसे शिवने भस्म कर दिया था, पर मायावती (रित) ने शंवरको अपने सौन्दर्यसे मोहकर इसे पुनः जीविता किया । कामदेवके अवतार प्रशुस्तको इसने पाला था ।

मन्मथकर - कुमारके एक अनुचरका नाम।

मन्मथा –स्त्री [सं०] हेमकृटपर स्थापित सती देवीकी एक मूर्ति (मत्स्य० १३.५०)।

मन्यु - पु॰ [मं॰] (१) रुद्रका एक नाम जिसकी पत्नीका नाम थी था (भाग॰ ३.१२.१२।। (२) दितथ (भरद्वाज) राजाके पुत्र जो वृज्यत्क्षत्र आदि ५ पुत्रोंके पिता थे (भाग॰ ९.२१.१; विष्णु॰ ४.१९.२०,२१)।

मन्युमान् -पु॰ [सं॰] (ब्रह्मां = मृत्युमान् ) जठराग्निका पुत्र तथा विद्वान् अग्निका पिता (ब्रह्मां॰ २.१२.३४; वायु॰ २९.३२)।

मन्वंतर – पु० मि०] ७१ (इकहत्तर) चतुर्युगियोंका समय । मनुष्योंके वर्षोंके अनुमार चारों युगोंके समयका जोड़ ४,३२०,००० वर्ष होता है, यह समय एक मन्वंतरका हुआ। दो हजार मन्वंतरोंका एक कल्प होता है—अर्थात् ४३२०००० ×२००० = ८,६४०,०००,००० वर्षोंका ब्रह्मा-का एक दिन-रात हुआ—दे० युग।

१४ मन्ओं ा समय, जिनमें सान व्यतीत हो चुके और सान होनेवाले हैं। स्वायंभुव, स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवन, चाक्षुप, सावणि (जो मत्स्य पुराणानुमार वैवस्वनके पश्चात् हुए थे), रौच्य (ब्रह्मां०), वैवस्वत (मत्स्यपुराणानुमार वर्तमान), भौत्य, मेरुसावणि, ऋत, ऋतधामा तथा विष्वक्मेन। अंतवाले सात भविष्यमे आनेवाले मनु हैं (ब्रह्मां० २.६.६,२०; ३६.१-४; मत्स्य० २.२; ९.२-३६; वायु० २१.११, १४, १९, ३८, ४४; ५७.३३-६; विष्णु० १.३.१८)। पुराणोंकी ५ विशेषताओंमेसे एक (मत्स्य० ५३.६५; ब्रह्मां० १.१.३७; वायु० ४.१०)। ७१ युगोंका समय जिमके अंतमें मानुष और दिव्यवत्सरके अनुमार 'क्षय' होता है (वायु० ६१.१३८-१४४; १५०.१७६) —दे० मनुगण।

ममता — स्त्री० [सं०] उशिज (असिज = वायु०) (उतथ्य = विष्णु०) की पत्नीका नाम । उशिजके छोटे भाई बृह्स्पतिने ममताके साथ जब उसे आठ मासका गर्म था, वलात्नार किया, पर गर्भस्थ वालक के कारण अतृम रहे, अतः गर्भस्थ वालक को जन्मान्थ होनेका शाप दे अंधा कर दिया, जिससे दीर्धतमा जन्माथ उत्पन्न हुए । बृह्स्पतिके संयोगसे ममताके गर्भसे भरद्वाज उत्पन्न हुए जिसे पतिके भयसे ममताने त्याग दिया था—दे० दीर्घतमा, भरद्वाज तथा (भाग० ९. २०.३७-३९; ब्रह्मां० ३.७४.३६-७; मत्स्य० ४८.३२-४१; ४९.१७.२६; वायु० ९९.३६-८; विष्णु० ४.१९.१६) ।

मय-पु० [मं०] (१) पुराणानुसार एक प्रसिद्ध दानवका नाम जो देविगिरिपर निवास करता था। यह दड़ा कारीगर था और इसे असुरों तथा दैत्योंका शिल्पी कहते हैं। वाल्मी-कीय रामायणके उत्तरकांडानुसार मय दितिका पुत्र एक

दैत्य था जिसकी तेजवतौ नाम्नी पत्नी थी। मायावी और दुंडिम उसके पुत्र तथा मंदोदरी पुत्री थी। मंदोदरी लंकापति रावणकी पटरानी तथा वीर मेघनादकी माता थी अर्थात् मय रावणका श्वसुर और मेघनादका नाना था। रावणकी मृत्युके पदचात् मंदोदरीका विवाह विभीषणसे हुआ था—दे० मंदोदरी (स्वंद० आवच्य० रेवाखंड ) । (२) विश्वकर्माका पुत्र तथा सुरेणु (बहिन) का भाई (ब्रह्मां०३. ५९.२१; ४.१२.३; २०.४६; ३१-७; वायु० ८४.२०-१) । इसने आकाशमें असुरोंके लिए सुवर्ण, चाँदी तथा लोहेके तीन अपूर्व नगर बनाये थे। इन्द्रकी स्वर्गीय सभा भी इसीने बनायी थी। यह अपने बनाये त्रिपुरका स्वामी था और विलक्षे साथ देवासुर-संग्राममें लड़ा भी था। शंकरने अपने बाणसे त्रिपुरको नष्ट कर दिया तथा असुरोवा संहार किया । तारकामययुद्धमें यह अस्त्र-शस्त्रींसे सुसज्जित हो एक सुवर्णरथपर चढकर रुड़ने गया था। त्रिपुर नाशके पश्चात् इसे जीवित छोड़ दिया गया था और यह एक अलग मकानमें रहता था (मत्स्य० १२९ पूरा; १३१.२५-३०; १३४.९-३०; १३५-१४० अध्या०; १७३.२-३; १७७. **३-६) । (३) एक प्रसिद्ध असुर शिल्पी जो श्रीकृष्णका सम-**कालीन था। इसके पुत्रने गोपींको दास बनाकर किसी खोइमें छिपा दिया था जिन्हें श्रीकृष्ण छुड़ा कर ले आये थे (भाग० २.७.३१) । खांडव-दहनमे इते अर्जुन बचा कर ले आये थे। पांडवोंकी प्रसिद्ध सभा इसीने बनायी थी जिसमें दुर्योधन जलको स्थल और स्थलको जल समझ भ्रमवश गिर पड़ा था (भाग० १०.५५.२१; ७१.४५; ५८.२७; ७५.३४, ३७) । शिवकी आज्ञामे इसने शाल्वको एक जाद-की गाड़ी टी थी (भाग० १०.७६.७; ७७.२८) । (४) तला-तलका अधिपति एक असुर जिसने शिवके आशीर्वादसे मोक्ष प्राप्त किया। यह वृत्रासुरके साथ इन्द्रमे लड्ने गया था (भाग०५.२४.२८; ११.१२.५; ६.१०.३१) । रंभा इसकी पत्नी थी जिससे इसके ६ पुत्र उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० ३. ६.५, २८; वायु० ६८.२८-९) । उपदानवी आदि इसकी पुत्रियाँ थीं (ब्रह्मां० ३.६.५, २८; वायु० ६८.२८-९) । (५) मायाका पिता (ब्रह्मां० २.९.६४) । (६) स्थापत्यकलाका प्रवर्त्तक (मत्स्य० २.५२.२)।

मयूर-पु० [सं०] (१) एक विख्यात असुरका नाम, जो पृथिवीपर विद्य नामक राजाके रूपमें उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ६५.३५-३६)। (२) एक पर्वतका नाम जो सुमेरु पर्वतके उत्तर है और जहाँ सदा हिमपात होता रहता है और जहाँ में गंगा जारूषि आदि विविध पर्वतों को चीरती हुई वहती है (मार्कण्डेय०, वायु० ४२.७०)। (३) काित्तकेयका वाहन मयूर पक्षी, इस जाितके पक्षी भारतमें अनेक स्थानों में पाये जाते हैं (ब्रह्मां० २.२ : १६, २७; ३. १०.४७; मत्स्य० १६०.२१; वायु० ३६.२; ५४.१९)। एक मुगें और पताकाके साथ जिसे क्ष्णु और वायुने कुमार वाितकेयको उपहारस्वरूप दियाथा (वायु० ७२.४६)। मयुरकेत्-पु० [सं०] स्कंदका एक नाम।

मयूरध्वज-पु॰ [सं॰] वाणासुर जिसकी ध्वजापर मयूर िद्ध बना था। इसका टूटना युद्धसूचक था (विष्णु॰ ५. ३३.३)। मयूरस्थल-पु० [मं०] पुराणानुसार एक तीर्थस्थान । मयोभुव-पु० [मं०] यह अगस्त्य परिवारके गोत्रकार ऋषि थे (मत्स्य० २०२.२) ।

मरीचक-पु॰ [सं॰] शाकद्वीपके अधिपति भव्यके सात पुत्रीं-मेंने एक पुत्र (विष्णु॰ २.४.६०) ।

मरीचि-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक ऋषिका नाम जो ब्रह्माके दस मानसपुत्रों मेंसे एक थे और सृष्टिके आरंभमें अति, अंगिरा, नारद आदिके साथ ही उत्पन्न हुए थे। मरौचिके पुत्र वहरूप थे, इसलिए उन्हें मारीच कहा जाता है (भाग० १.६.३१; ३.१२.२२; ९.१.१०; ब्रह्मां० २.३२.९६; ३.१. २१, ४३-४; मत्स्य० ३.६; ४.२६; १९५.९; वायु०५०. १६८; ५२.९५; १०१.३५, ४९)। इन्हें एक प्रजापति माना जाता है। दारुवनके एक ऋषि तथा स्वायंभुव मन्वं-तरके सप्तिषयोंमें एक ऋषि। यह दक्षके यहाँमें वर्तमान थे (भाग० ४.७.४३; २९.४३) । इन्होंने इंद्रके यज्ञका नियंत्रण किया था (भाग० ६.१३.२१) तथा त्रिविक्रमका दर्शन करने आये थे (भाग० ८.२१.१)। किसी पुराणमें इनकी पत्नीका नाम 'व.ला' कर्दमपुत्री (भाग० ३.२४.२२; ४.१.१३) और किमी-किसीमें 'संभूति' लिखा है जिनके गर्भसे पूर्णमास नामका एक पुत्र तथा कुष्टि, पुष्टि, तिक्षा तथा भाग० अपचिति नामकी चार पुत्रियाँ हुई (वायु० २८.९) । इनकी सुरूपा नामकी पुत्री अंगिराको ब्याही थी (मत्स्य० १.६, ३१; १४६.८६, २५०.४) । (२) मृगु ऋषिके पुत्र एक ऋषि जो कदयपके पिता थे—दे० कदयप । (३) दनुके एक पत्रका नाम — दे० दन्। (४) प्रियव्रतके वंशमें उत्पन्न एक राजाका नाम। (५) सम्राट् तथा उत्कलाका एक पुत्र जो विन्दुमतीसे उत्पन्न विन्दुमान्का पिता था (भाग० ५.१५.१५)। (६) ऊर्णाके पति जिसे प्रथम मन्वंतरमे ६ पुत्र हुए थे। पुनः ये हिरण्यकशिपुके असुर पुत्र हुए जिन्हे योगमाया ले गयी, तद्वपरांत यह देविकीके पुत्र हुए और वंस द्वारा मारे गये। (७) इनका जन्म कहते हैं नेत्रोंसे हुआ था तथा यह उराणोक्त ९ ब्रह्मओं में एक थे (ब्रह्मां० १.५.२, ९, ७०-१ २२; ११.१०-१३, २४) । (८) स्वायंभुव मन्वंतरके सप्तषियोंमेंसे एक ऋषिका नाम (वायु० ३.२; ३१.१६; ६२.११३; ६५.४४) । दक्षके जामाता (वायु०३०.४८) । संभूतिके पति (ब्रह्मां० २९.५५; वायु० २८.८; विष्णु० १.१०.६; ११.४३) । इन्होंने ध्रुवको विष्णु-की उपासना करनेकी राय दी थी (विष्णु० १.१२.६)। (९) ब्रह्माके एक पुत्र जिसका दिवाह धर्मव्रतासे हुआ था। धर्म-व्रता धर्मकी पुत्री थी जिसे कर्त्तव्यकी अवहेलना रूप नगण्य अपराधसे रुष्ट हो ऋषिने शाप दे पत्थर कर दिया था। यह १०० पुत्रोंकी माता थी और इसने भी न्यर्थ शाप देनेके लिए पतिको शाप दिया (वायु १०७.७, २६; ११२. (१०) ब्रह्माके नौ मानसपुत्रोंमेंसे एक मानसपुत्र जिसका विवाह ब्रह्मासे सृष्ट ख्याति आदि नौ मानस-पुत्रियोंमेंने सन्नतिसे हुआ था (विष्णु० १.७.५, ७, ३७) । **मरीचिगर्भ-पु०** [मं०] (१) नवें मन्वंतरके १२ देवोंका एक गण (भाग० ८.१३.१९; ब्रह्मां० ४.१.५५, ५८-९; विष्णु० ३.२.२१) । (२) मार्तण्डमण्डलमें हविष्मंत पितरों का लोक (मत्स्य०१५.१६)। (३) क्षत्रियगणके उपहूत पितरोंका लोक (वायु० ७३.३८-९)। (४) मेरूसावर्णिके पुत्रोंका नाम (वायु० १००.५९)।

मरीचिमान् – पु॰ [सं॰] वालीके सामन्त तथा सेनानायक महावली सैकड़ों प्रधान वानरोंमेंसे एक प्रधान वानरका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२०४)।

मरीचिरक्षक - पु० [मं०] दक्षपुत्री दनु और कश्यपके १०० दानवपुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६८.५) ।

**मरु**-पु० [सं०] (१) नरवासुरके साथी एक दैत्यका नाम— दे० नर्वासुर । (२) एक मरुभूमिका नाम (भाग० १.१०. ३५)। (३) राजा इक्ष्वाकुवंशी शीघ्रा पुत्र तथा प्रसुश्रुत (प्रसुश्रक = विष्णु॰) का पिता जो योगसिद्धि प्राप्त कर लेनेके पइचात् कलाप याममें निवास करते हैं। कहते है किलके अंतमें यह सूर्यवंशका प्रारंभ करेंगे (भाग० ९.१२.५-७; ब्रह्मां० ३.६३.२१०-११; विष्णु० ४.४.१०८-११)। (४) हर्यश्वका पुत्र तथा प्रतीपक (प्रत्यंत्रक = ब्रह्मां०; प्रतित्वक = वायु०) का पिता (भाग० ९.१३.१५-६; ब्रह्मां० ३.६४.११; वायु० ८९.११)। (५) द्वारकाते हस्तिनापुरके मार्गमेंका एक स्थान (भाग० १०.७१.२१)। (६) इक्ष्वाकुवंशके एक योगी जिनका निवास कलापग्राम कहा गया है (भाग० १२.२.३७)। (७) ११वें मन्दंतरके तृतीय सावर्ण मनुके नौ पुत्रोंमेसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४.१.८१)। (८) लिलता देवीके ५१ पीठस्थानोंमेंसे एक पित्रत्र पीठ (ब्रह्मां० ४. ४४.९८) ।

मरुत्-पु० [मं०] (१) एक देवगणका नाम जो वेदोंके अनु-सार रुद्र तथा वृष्णिके पुत्र थे, पर पुराणोंमें इन्हें करयप और दितिका पुत्र लिखा है। इन्हें गर्भमें ही इन्द्रने ४९ (उनचास) दु होंमें काट डाला था। काटे जानेपर ये रोये, तब इन्द्र वोले-'मा रुदः' अतः ये ही ४९ मरुत् (मारुत) हुए। वेदोंमें इनका स्थान अंतरिक्ष लिखा है, पर वायु पुराणानुसार ये आवह, प्रवह आदि सात वातस्कन्थोंके निवासी कहे गये हैं (वायु० १०१.२९)। दितिके कहनेपर इन्द्रने इन्हें देवगण बना दिया और ये मरुद्गण कहलाये (मत्स्य० अध्या० ७) । इनके घोड़ेका नाम पृषत् कहा गया है, पर पुराणोंमे इन्हें वायुकोणका दिक्पाल लिखा है (वायु० ६७.१२९) । सिद्धेश्वरमे इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी (मत्स्य० १९१.११७; २४६.६०)। ओजके लिए इनकी उपासना होती है (भाग० २.३.८) । (२) बृहद्रथ राजाका एक नाम—दे० बृहद्रथ । (३) मरुद्गणोंमेंसे एक मरुत्का नाम (वायु० ६७.१२८)। (४) करन्धमका एक पुत्र जो निःसंतान था, अतः पुरुके वंशके दुष्यंतको ही इसने पुत्रवत् ग्रहण किया था (भाग० ९.२३.१७)। (५) यह मरुत्वतीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० १.१.११२, २.४१; वायु० १०.७१; ६६. ३३)। (६) मित्रज्योति (पृत्री) का पिता (ब्रह्मां०३. ६.८१, ४) ।

मरुद्गण-पु० [मं०] (१) -दे० मरुत्। ये आवह, प्रवह आदि सात वातस्कन्धोंमेंसे प्रत्येकमें सात-सात हैं इनकी कुल संख्या ४९ है। ये इन्द्रके भाई है और यहाँमें ये अपने अंशके अधिकारी हैं (भाग० ६.१८.१९, २२-७७; ब्रह्मां० ३.५.७९, ९०, ९९-१०४; मत्स्य० ६.४७; १६३.२२-३)। ये वैवस्वत मन्वंतरके देवता थे और इन्होंने बृहस्पतिको

तारा लौटा देनेके लिए सोमसे प्रार्थना की थी (मत्स्य० ८.४; ९.२९; २३.३५; ३६.१) । देवासुरसंग्राममें ये निवातकवच नामके दैत्योंसे लड़े थे। ममताने जब भरद्वाजको पतिके भयसे त्याग दिया था तत्र इन्हीं लोगोने उनका पुत्रवत् पालन-पोषण कर भरतको दिया था (भाग० ६.१०.१७; ९. २.२८; २०.३५-९; मत्स्य० ४९.१५.२५-३०; ५८.३३) । इन्द्रके साथ ब्रजको तहस-नहस करने तथा देवताओंके साथ श्रीकृष्णमें वैकुंठ लौट जानेके लिए कहनेको ये भी गये थे (भाग० १०.२५.७; ११.६.२) । शोभवत्य वर्गकी अप्स-राओंके ये (मरुत्) पिता थे तथा कालोपनत (कालोपंत) मूर्चनके अधिष्ठाता देवता थे—दे० मरुत्। (२) दितिके गर्भके सात खड ७ वातस्कन्धोंके निवासी सात गण दुए तथा प्रत्येक गणमें सात-सात उत्पन्न हुए, अतः कुल ४९ हुए (वायु० ३०.९९; ६४.२; विष्णु० १.९.६४, ७०; २१. ४०) । यज्ञोंमें विद्येषकर गरुड़-शयन यज्ञमें ये अपना भाग ग्रहण करते हैं (वायु० ६७.११०, १२३-२९) । ये भ्वलींक-के निवामी कहे गये हैं (वायु १०१.२९)। ये विष्णुके अंश हैं (विष्णु० ५.१.१७)।

मरुत्त-पु० [मं०] (१) पुराणानुसार चंद्रवंशी महाराज अविक्षित्का पुत्र तथा करंधमका पौत्र जिसकी सात रानियाँ थीं जिनसे १८ पुत्र हुए थे (मार्कण्डेय०); परन्तु भागवतमें इन्हें यदुवं शी लिखा है और करंधमकी इनका पिता बत-लाया गया है। (२) वैवस्वत मनुका वंशज एक चक्रवर्ती राजा। विष्णुपुराणानुसार मरुत्तने एक अभूतपूर्व यज्ञ किया था जिसमें सब पात्र सुवर्णके बने थे, इन्द्र तथा अन्य याज्ञिक सोमरम पा-पी कर गद्गद हो गये थे। वायुने इस यज्ञकी चारों ओरसे रक्षा की थी तथा देवता दर्शक स्वरूप आये थे। वायुपराणानुसार इस यज्ञके पुरोहित संवर्त्तजा मरुत्तको सपरिवार तथा मित्रों सहित स्वर्ग लेगयेथे (विष्णु० ४.१.३१-४; ब्रह्मां० ३.६१.७; ८.३५)। प्रस्त मार्कण्डेयपुराणानुसार राज्य परित्याग करनेके वाद जंगलमे यह मारा गया था। (३) सूर्यवंशी एक राजाका नाम जिसे वपुष्मान्ने मार डाला था। इसके पुत्र दमने बदला लेनेकी इच्छासे वपुष्मान्को मार उसीके रक्तसे पिताका श्राद्ध-तर्पण किया तथा राक्षसवंशोत्पनन बाह्मणीको इसीका मांस खिलाया था। (४) चक्रवत्तीं महाराज अविक्षित् है। पत्र जो 'दम'का पिताथा—दे० मरुत्त ३ । संवर्त्तकी सहायतासे इसने वड़े प्रसिद्ध यज्ञ ि.ये थे-दे० मरुत्त २। यह नरिष्यंतका पिता था (विष्णु० ४.१.३१-४; ब्रह्मां० ३.६१. ७; ८.३५)। (५) करंधम (करंदन = विष्णु०) का एक पत्र जो निर्वश था। पुरुवंशके दुष्यंतको इसने दत्तक पुत्र लिया था, अतः तुर्वसुवंश पुरुवंशमें मिल गया जो ययातिके शापका परिणाम था (ब्रह्मां० ३.७४.२-४; वायु० ९९.२-४; विष्णु० ४.१६.३-६ तथा मरुत्त १। (६) उदानाका एक पुत्र जो एक योद्धा तथा राजिंप था। यह कंबलबर्हिका पिता था (ब्रह्मां० ३.७०.२५; मत्स्य० ४४.२४; वायु० ९५.२४) ।

मरुवती - स्त्री० [सं०] दक्षकी ६० पुत्रियों मेंसे एक पुत्री, धर्म शी १० पत्नियों मेंसे एक थी तथा मरुत्वान्, जयंत आदि मरुतोंकी माता थी (भाग० ६.६.४८; ब्रह्मां० ३.३.२, ३२; मत्स्य० ५.१५.१७; १७१.३२, ५१, ५५; २०३.९; वायु० ६६.२; विष्णु० १.१५.१०५) । मरुतोंके अन्य नामके लिए द्रष्टव्य (मत्स्य० १७१.५२-५) ।

मरुःवंत-पु० [सं०] मरुत्वती तथा धर्मका पुत्र (मत्स्य० ५.१७; ३६.१; १३२.३; १७१.५१; ब्रह्मां० ३.३.३२; भाग० ६.६.८; विष्णु० १.१५.१०५) ।

मरुखान् - पु० [सं०] (१) इन्द्रका एक नाम - दे० इन्द्र। (२) देवताओं के एक गणका नाम जो धर्मके पुत्र कहे गये हैं (महाभा०)। (३) मरुतों के गणों के नाम (मत्स्य० १७१.५२; २०३.९)।

मरूत्सोम-पु० [मं०] (भाग० = मरूत्स्सोम) एक यज्ञ विशेष जिसे भरतने पुत्रकी इच्छासे किया था (भाग० ९.२०.३५; ब्रह्मां० ३.६८.२; मत्स्य० ४९.२८; वायु० ९९.१५३; विष्णु० ४.१९.६) । मरुतोंके प्रीत्यर्थ मरुत्तने इसे ६० वर्षोतक प्रति-मास किया था जिससे उनको अन्नका अक्षय मंडार प्राप्त हुआ (वायु० ९३.२-३) ।

मरुदेव-पु० [सं०] (१) सुप्रतीक (सुप्रतीप = मत्स्य०) के पुत्र तथा सुनक्षत्रके पिताका नाम (भाग० ९.१२.१२; मत्स्य० २७१.८; विष्णु० ४.२२.४)। (२) ऋषमदेवके पिताका नाम—दे० ऋषमदेव।

मरुदेश-पु० [मं०] मरुधन्व, एक मरुभूमि है जहाँ सूर्यपत्नी संज्ञा सूर्यके तेजमे तंग आकर घोड़ीके रूपमें विचरण करती थी (भाग० १.३०.३५; मत्स्य० ११.२६; वायु० ८.९७; ८८.३५)।

मरुद्वृधा – स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदी (भाग०५० १९.१८)।

मरुधन्वा−पु० [मं०] इन्दीवर नामक विद्याधरका पुत्र—दे० इन्दीवर ।

मकं-पु० [मं०] दैत्यगुरु शुक्राचार्यके चार पुत्रोंमेंसे एक ।
शण्ड और मर्क ये दो असुर गुरु शुक्राचार्यके पुत्र प्रहादके
शिक्षक थे (भाग० ७.५.१-२, ४८-५०; ब्रह्मां० ३.१.७८;
७२.७२.२७; ७३.६२-४; मत्स्य० ४७.४१; वायु० ६५.
७७) । देवासुरसंग्राममें यह देवताओं के पक्षमें हो गया था
तथा यश्चमें एक अंश पाता था (मत्स्य० ४७.२२४.३१;
वायु० ९७.७२, ८६; ९८.६३; १०८.६०)।

मर्कोट-पु॰ [सं॰] यहाँ सती देवीकी एक मूर्त्त मुक्तेश्वरीके नामसे स्थापित है, अतः यह एक पीठस्थान है (मत्स्य॰ १३ ३३)।

मर्दल-पु० [सं०] युद्धके वाजे (वाद्य-यंत्र) (मत्स्य० १४०. ४३; वायु० ५४.३७)।

मर्याद - पु० [मं०] (१) मेरुमूलके चारों ओर सब दिशाओंको घेरे हजारों पहाड़ जिनपर बड़े-बड़े राजमहल बने हैं, ये
सीमापर्वत हैं (वायु० ३५.३; ४०.१; ४२.७२; वायु० १०.
१, १५७)। इस सीमा को उल्लंघन करनेवाला दण्डित होता
है (मत्स्य० २२७.१८४)। (२) वार्ताके आधारपर चलायी
कुछ लौकिक प्रथाएँ जो लोककल्याणके लिए चलायी गयी
हैं। इन्हें राजा चलाता है और स्थापित करता है तथा
मर्यादा तोड़नेवाला नरक जाता है (ब्रह्मां० २.७.१५३; २९.
८९; ३६.१३३; ४.२.१५९; मत्स्य० २२५.१०; विष्णु० १.
६.३२)।

मर्च-पु० [सं०] सहस्वान्ता एक नाम (वायु० ८८.२११) । मर्लंदरा-स्नी० [सं०] पितरोंके श्राद्धादिके लिए एक प्रशस्त और पिवत्र नदी (मत्स्य० २२.६३) ।

मलक - पु० [सं०] (१) एक असुर जो स्वर्गमें प्रवेश कर धन्वंतरिके हाथसे अमृत छीन लाया था। मोहिनीने देव-ताओं की सहायता की थी और मलक पाताल भाग गया (ब्रह्मां० ४.९.३८; १०.२.२३)। (२) भंडासुरका एक सेना-पति (ब्रह्मां० ४.२१.८५)।

मलद - पु० [सं०] (१) अंडासुरके पक्षका असुर । इसपर उन्मत्त भैरवीने आक्रमण किया था (ब्रह्मां० ४.२८.४०) । (२) एक देश विशेष जिसे वाल्मीकीय रामायणके अनुसार मल्लभूमि भी कहते थे जहाँ ताडका रहती थी (ब्रह्मां० २०१६.५३, ६३) ।

मलदा - स्त्री० [सं०] (१) अत्रि ऋषिकी १० पत्नियोंमेंसे एक (ब्रह्मां० ३.८.७५)। (२) भद्राश्वकी घृताची अप्सरासे उत्पन्न दस पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री (वायु० ७०.६८)।

मलमासवत – पु॰ [सं॰] इस मासमे किये दान-पुण्यादिका अक्षय फल होता है (देवीभाग॰)।

मलय-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार पिहनमी घाटका एक पहाड़ जो भारतवर्षके सात कुलपर्वतों में एक है (भाग० ५. १९.१६; ब्रह्मां० २.१६.१८; वायु० ४५.८९, १०५; विष्णु० २.३.३९)। यह विष्णुको अति प्रिय है (भाग० ७.१४. ३२) तथा चंदनके लिए प्रसिद्ध है (भाग० १.८.३२)। अगस्त्यका यहां निवास था (भाग० ६.३.३५; १०.७९.१७; १२.८.१६; मत्स्य० ६१.३७) तथा मनुने यहाँ तपस्या की थी (मत्स्य० १.१२)। (२) विष्णुवाहन गरुड़का एक पुत्र (विष्णु०)। (३) जयंती तथा ऋषभदेवके १०० पुत्रों मेंसे एक पुत्र तथा मेरुदेवीका पौत्र (भाग० ५.४.१०)।

मलयगिरि पु॰ [मं॰] मैस्रके दक्षिण तथा ट्रावंकोरके पिरचमवाला पहाड़ी हिस्सा जो पिरचमी घाउमें है - दे॰ मलय १।

मलयद्वीप-पु॰ [सं॰] जंबूद्वीपमें म्लेच्छोंका एक प्रदेश जहाँ महामलय पर्वत है जिसे द्वितीय मंदर, अगस्त्य आश्रम और लंका भी कहते हैं (वायु॰ ४८.१४, २०-३०)।

मलयध्वज — पु० [मं०] एक पांड्य जिसने विदर्भराज राज-सिंहकी पुत्रीसे विवाह िकया जिससे उसे एक पुत्री तथा सात पुत्र हुए थे। यह एक राजिष थे और अपने राज्यको पुत्रोंमें बाँट रानी सिंहत कुलाचलपर तपस्या करने चले गये थे, जहाँ कुछ दिनोंके परचात उनकी मृत्यु हो गयो (भाग० ४.२८.२९-३०; ३३-३४, ३६-५०)।

मलयपर्वत – पु॰ [सं॰] यहाँ सती देवीकी एक मूर्त्ति रंभा देवीकी एक मूर्त्ति रंभा देवीकी नामसे स्थापित है, इसलिए यह एक पीठस्थान है (मत्स्य॰ १३.२९), जो तमाल वृक्षोंके लिए प्रसिद्ध था (मत्स्य॰ ११४.१७, ३०; १६३.७१)।

मलयवर्तिका-पु० [सं०] भारतका एक पूर्वका जनपद या राज्य (ब्रह्मां० २.१६.५३)।

मलया चल - पु॰ [मं॰] यहाँ सती देवीकी एक मूर्ति कल्याणी देवीके नामसे स्थापित है, इसलिए यह एक देवीपीठ हैं (मत्स्य० १३.३६)।

मलहा - स्त्री॰ [सं॰] राजा रौद्राश्वकी पुत्रीका नाम

(हरिवंश)।

मिळिन-पु०[सं०] त्रसुक्षा एक पुत्र जो ब्रह्मवादी था (वायु० ९९.१३२)।

मच्छ - पु० [सं०] (१) चंद्रकेतु, जो लक्ष्मणके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र था, का नामान्तर जिसके राज्यका भी नामकरण इसी नामपर हुआ था (बायु० ८८.१८८)। (२) राजगृहका अधिपति जिसे श्रीकृष्णने परास्त किया था (ब्रह्मां० ३.७३. १००)। (३) भारतका एक पूर्वी राज्य (जनपद) तथा जाति (ब्रह्मां० २.१६.५५; मत्स्य० १६३.६७)।

मल्ळकीड़ा ─स्त्री० [स०] प्राचीन कालमें मथुरामें होनेवाले पहलवानोंके दंगल (द्वंद्र) जिनमें एक निर्धनसे लेकर राजा-तक भाग लेते थे (भाग० १०.३६.२४; ४२.३२-३८; ४४.२-५)।

मल्लग-पु॰ [सं॰] चुतिमान्का एक पुत्र जिसके नामपर 'मल्लग' राज्यका नामकरण हुआ था (विष्णु॰ २.४.४८)। मल्लराज-पु॰ [सं॰] इसे श्रीकृष्णने मारा था (वायु॰ ९८. १०१)।

मल्लगर्णक-पु॰ [सं॰] एक जाति विशेषका नाम (मत्स्य॰ ११४.४४)।

मिल्किकार्जुन-पु॰ [सं॰] श्रीशैलपर स्थित एक शिवर्लिगका नाम (स्कदपु॰ तथा शिवपु॰)।

मसमूिकक – पु० [सं०] एक जनपद जहाँसे होकर चक्षु नदी वहती है (ब्रह्मां० २.१८.४६)।

मसूर-पु० [मं०] मसूर (एक प्रकारकी दाल) जो श्राद्धादिमें विजित है (विष्णु० १.६.२१; ३.१६.७)।

मस्ण-पु॰ [सं॰] कदयपवंदाका प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९९.१७)।

मह-पु० [सं०] (१) भरताग्निका एक पुत्र (वायु० २९.८)। (२) बीस अभिताभ देवताओं मेंसे एक अभिताभ देवता नाम (ब्रह्मां० ४.१.१७; वायु० १००.१६)। (३) मह-लोंक। मेरुपर तप करने तथा कार्य (अधिकार) शेष होनेके परचात मनुगण यहीं चले जाते थे। अजितदेव, यामगण और आयुष्मंतोंके अतिरिक्त शुक्र, चाक्षुष आदि महलोंकमें हो रहते हैं (ब्रह्मां० २.२१.२२; ३५.१७९, १९७; ४.१.२५, ३३, १२२; वायु० १०१.४१, ५२, २०८; १०९.४८)। यह ध्रुवलोक तथा जनलोक्को बीचका भाग है जहाँके निवासी अपनी इन्लानुक्ल सृष्टि करनेकी क्षमता रखते है तथा एक-दूसरेके प्रात्यर्थ यशादि करते हैं (ब्रह्मां० ४.२.२, २१, ४०, ४२-३; वायु० १०१.४४)। न्याहृतिसे इमकी सृष्टि कही गयी है (ब्रह्मां० ४.२.२, २१; वायु० १०१.२३)।

महत्-पु० [सं०] (१) एक तत्त्व या नियम (भाग० १.३-१; २.१.३५; मत्स्य० ३.१७)। इसे ब्रह्माके तुल्य समझा गया है (भाग० ३.६.२६; ११.१४.१४; १६.३७-८; २४.२५-२६; २८.१६)। यह रुद्रका एक नाम है (भाग० ३.१२. १२)। प्रधानसे आवेष्ठित (ब्रह्मां० २.२१.२७; ३२.७६; ४. ३.६.२१)। अहकारको यह समाप्त कर देता है (भाग० १२.४.१७)। भृतादिसे यह दसगुणा बड़ा है। सांख्यके अनुसार संसारका यही क्रम है (मत्स्य० १२३.५२, ६१; (मत्स्य० ३.१७-२६; वायु० १००.२४३)। (२) एक रुद्र, भृत तथा सरूपाका एक पुत्र (भाग० ६.६.१८)। महत्तमाख्यशिववत - पु० [मं०] यह भाद्रपद शुक्ला प्रति-पदाको होता है जिसमें शिवजीकी पूजा होती है। नैवेचमें ४८ मोठक या फल तिये जाते हैं। इससे पापोंका नाश होता है और परिवार सुखी रहता है (स्कंद०)।

महती – स्त्री० [सं०] (१) ऋष्यवान् पर्वतसे निकली भारत-वर्ष की एक नदी (मत्स्य० ११४.२३; वायु० ४५.९७)। (२) कुशद्वीपकी सात प्रधान नदियोंमेंसे एक नदी जिसका दूसरा नाम धृति है (मत्स्य० १२२.७४)।

महत्तीसप्तर्मा −स्त्री० [सं०] माघ शुक्ला ७ को रथारूढ़ सूर्यका पूजन तथा उपवास करे तो सात जन्मके पाप दूर हों (मत्स्य०) ।

महर्लीक-पु० [सं०] सात पातालोंको छोड़ जो सात लोक बचे, उनमे यह चौथा है (ब्रह्मां० २.१९.१५५; मत्स्य० ६०. २; ६१.१; १८४.२३; वायु० १०१.१७)। इसे पुरुषकी ग्रीवा कहा गया है (भाग० २.१.२८)। संवर्षणकी जवालाओंके कारण ऋषि लोग इसे छोड़ जनलोक चले जाते हैं (भाग० ८.२०.१४)। यह ध्रुवसे ऊपर है तथा यहाँ योगकी गति है अर्थात् योगीजन जाते हैं (भाग० ११.२४. १४)। जनलोक इससे २ करोड़ योजन दूर है। बलपके अंतमें यह जीवरहित हो जाना है, पर इसका अंत नहीं होता (विष्णु० २.७.१३)। प्रलयमें यह जलकर भरम हो जाता है (विष्णु० ६.३.२८-९)।

महर्षि - पु० [सं०] महर्षिगण ब्रह्माके मानसपुत्र कहे गये हैं जो पंख्यामें मात हे यथा भूगु, मरीचि, अंगिरा आदि (ब्रह्मां० २.३२.८९, ९७; मत्स्य० १४५.८५; २४७.१०)। ये वड़ झानी थे (ब्रह्मां० २.६.७१; वायु० ७.७४; ५९.८२, ८९)। (ऋषि गनौ = झान) सृष्टिमं इनका महत्त्वपूर्ण योग रहा (वायु० ७५६)।

महस्तान् -पु॰ [सं॰] अमर्षणका पुत्र तथा विश्वसाह्नका पिता (साग॰ ९.१२.७)।

महापौरवनंदन-पु॰ [सं॰] यह सार्वभौमके वंशका था (वायु॰ ९९.१८७)।

महावीर्य-पु० [सं०] राजा गयके पौत्र विराटका पुत्र तथा धीमानुवा पिता (वायु० ३३.५८) ।

महांकुशा – पु॰ [मं॰] आकषिणी, उन्मादिनी आदि कई मुद्राओंमेंसे एक मुद्रा । यह मुद्रा सर्वकार्यार्थसाधिका कही गयी है (ब्रह्मां० ४.४२.११) ।

महांकुशी - स्त्री० [मं०] एक देवी (ब्रह्मां० ४.४४.११४)। महांग - पु० [सं०] केतुमालका एक जनपद (बायु० ४४.१४)।

महांड-पु० [मं०] भंडासुरका एक सेनापित (ब्रह्मां० ४. २१.८९)।

महांत-पु० [सं०] राजा गयका वंशज धीमान्का पुत्र तथा मनस्यका पिता (विष्णु० २.१.३९) ।

महाकन्य-पु॰ [नं॰] एक प्रवरप्रवर्तक ऋषिका नाम । महाकपारु-पु॰ [नं॰] (१) एक राक्षमका नाम (हिं॰ झ॰ मा॰) । (२) शिवके एक अनुचरका नाम (शिवपु॰) ।

महाकपि – पु॰ [नं॰] शिवके एक अनुचरका नाम (शिवपु॰)।

**महाकपोल** -पु॰ [सं॰] शिवके एक अनुचरका नाम

(जिव पु०)।

महाकर्ण-पु० [मं०] (१) एक काद्रवेय नाग (ब्रह्मां० ३.७. ३४; वायु० ६९.७१) । (२) वशिष्ठवंशज एक ऋषिका नाम (मत्स्य० २००.७) ।

महाकर्णी - स्त्री॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा॰ शस्य॰ ४६.२६)।

महाकल्प-पु० [सं०] पुराणानुसार ब्रह्माकी आयुका पूरा समय।

महाकापि – पु० [मं०] आंगिरसवंशज प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० १९६.१४)।

महाकाय-पु० [मं०] (१) शंकर भगवान्का एक गण जो द्वारपाल भी है और जिसका नाम नंदी भी है। (२) भंडके चतुर्शहु, चकोराक्ष आदि ३० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ४० २६.४७)।

महाकाल-पु० [सं०] (१) यहाँ सती देवीकी एक मूत्ति महेश्वरीके नामसे स्थापित है, अतः यह एक पवित्र शक्तिपीठ कहा गया है (मत्स्य० १३.१४)। सृष्टि और प्राणियोंका अंत करनेवाला - भग-वान् शंवर जिन्हें संहारवारी देव भी कहते हैं-दे० रुद्र (२)। (३) एक गणेश्वर, ज्ञिवका एक संवक। महाकालीके साथ यह लिलिनाका शरीर-रक्षक था। कालमृत्युकी तरह इमके सेवक हैं, श्रीपुरम्के प्रथम प्रवेशद्वारका द्वारपाल। अन्य शक्तियाँ जो इसं सहयोग देती है, वे ये है—त्रिनीणमें महासंध्या और महानिशा, पंचकोणपर ५ शक्तियाँ, षोडश पत्र तथा नाग पत्रपरकी शक्तियाँ। इसका आसन कालचक्र हैं (ब्रह्मां० ३.४१ २६; मत्स्य० १८३.६४; १९२.६; २६६. ४२; ब्रह्मां० ३.३२.२३; ४.३०.७५; ३२.२.४०; ३४.८९) । (४) पुराणानुसार शिवके एक पुत्रका नाम। कालिका पुराणानुसार शंकरके वीर्यकी दो बूँदोंसे महाकाल और मृंगी नामके टो पुत्र उत्पन्न हुए, भवानीके शापसे ये दोनों वैनाल और भैरव हुए। (५) गुहावासी, जो १७वें द्वापरके अवतार थे, के चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१७७)। (६) काशीके माण्टि नामक ब्राह्मणका पुत्र-दे० काल-भीति। (७) शिवका रुद्रकोटि, सिद्धेश्वर, महालय, गोकर्ण आदिमेंसे एक पवित्र स्थान, जहाँ दोनों संध्याओंमें शिवजी-का सांनिध्य रहता है (मत्स्य० १८१.२६)।

महाकारुत्व — पु० [मं०] तपस्यासे भगवान् शिवको प्रसन्न कर बाणासुरने इसे प्राप्त किया था, यह शिवसाम्य रूप है (मत्स्य० ६.१३)।

महाकालवन - पु० [सं०] अवन्तीकी एक वाटिकाका नाम (मत्स्य० १७९.५)।

महाकाली - स्त्री० [सं०] (१) अंधनासुग्के मधिर पानके लिए शिवसृष्ट एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९. १४)। (२) महाकालस्वरूप शिवकी पत्नी जिन्हें पाँच मुख और आठ भुजाएँ हैं। कहते हैं शिवके कीधसे इनकी उत्पत्ति हुई थी (वायु० १०१.२९०; विष्णु० २.१३.४९)। (३) शक्तिकी एक अनुचरीका नाम। (४) दुर्गाकी एक मूर्त्तिका नाम (देवीभाग०)। (५) ३६ वर्णशक्तियोंमेसे एक वर्णशक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४. ४४.५७; ३२.४)।

महाकालेश्वर-पु० [सं०] दक्षिण समुद्र तरपर स्थित एक

तीर्थ जो राजा करंघमको अति प्रिय था,यहाँ बुरबुटा नाम-की अप्सरा शापवश घाहरूपमें रहती थी और यात्रियोंको जलमें खींच ले जाती थी, अतः ऋषियोंने इस तीर्थको छोड़ दिया था। अर्जुन (पांडव) ने अप्सराका उद्घार किया था (स्कंदपु० कुमारिकाखंड, १.२१-२२; ४९, ५० आदि)।

महाकुंड-पु०[सं०] शंकरजीका एक अनुचर (हि० वि० को)।
महाकूट-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक देशका नाम ।
(२) एक पवित्र पर्वत (ब्रह्मां० ३.१३.५८)। श्राद्धोंके लिए यह शुभ कहा गया है (वायु० ७७.५७)।

महाकेश-पु० [सं०] भद्राश्व देशका एक जनपद (वायु० ४३.२०)।

महाक्षेत्र-पु॰ [सं॰] एक क्षेत्रका नाम जो सुमदना नदीके पूर्व और ब्रह्मक्षेत्रके पश्चिममें स्थित है (क्षालिकापु॰)।

महागंगा – स्त्री० [सं०] एक नदीका नाम जिसमे स्नान कर एक पक्षतक निराहार रहनेवाला पुरुष पापरहित हो स्वर्ग-जाना है (महाभा० अनु० २५.२२) !

महागणपति−पु॰ [सं॰] शिवके एक अनुचरका नाम जिन्हें महागणेश्वर भी कहते हैं (ब्रह्मां॰ ४.१४.८; २७.८३)।

महागार्य-पु० [सं०] दनु और कश्यपके सौ पुत्रों (दानवों) मैंन एक पुत्रका नाम (वायु० ६८.५)।

महागिरि-पु॰ [मं॰] (१) कुने को आठ पुत्रों में से एक। कहते हैं यह शिवपूजन के लिए कमल पुष्प लाया था जिसे इसने सूँघ लिया था, अतः पिताके शापसे यह कंसका भाई हुआ था। यह श्रीकृष्ण के हाथों मारा गया था (हि॰ वि॰ को)। (२) दनु और कश्यपके विश्वित्ति प्रमुख कई दानव पुत्रों में में एक दानव (ब्रह्मां० ३.६.९; वायु० ६८.९)।

महागिरिनगर-पु॰ [मं॰] हिमालय पर्वतपर स्थित एक नगर (मत्स्य॰ १५४.४६९)।

महागुरु-पु० [सं०] ब्रह्मोपदेश देनेवाला व्यक्ति (ब्रह्मां० ४.८.४) ।

महागौरी - स्त्री० [सं०] एक नदीका नाम, जो विंध्यपर्वतसे निकली है (ब्रह्मां० २.१६.३३; मत्स्य० ११४.२८; वायु० ४५.१०३)।

महाग्रीव-पु॰ [मं॰] (१) शिवके एक अनुचरका नाम (शिवपु॰)। (२) पुराणानुसार एक देशका नाम।

महाग्रीवा - स्त्री० [सं०] अंधकासुर रुधिर पानार्थ शिवसृष्ट कई 'मानसपुत्री मातृकाओं मेंसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२४)।

महाघोर-पु॰ [सं॰] एक नरकका नाम (वायु॰ १०१. १४८)।

महाघोष-पु॰ [सं॰] घोड़ेके मुखवाला एक किन्नरगण (वायु॰ ६९.३२)।

महाचंड-पु॰ [सं॰] शिवके एक अनुचरका नाम (शिव पु॰)।

महाचका - स्त्री० [सं०] भद्रादव देशकी एक नदी (वायु० ४३.२५)।

महाचिकि – पु० [मं०] करयपवंशज एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.५)।

महाचित्ता - स्त्रं। [मं] एक अप्सराका नाम (हि॰ श॰ सा॰)।

महाचित्रा - स्त्री० [सं०] अंधकासुररक्तपानार्थ शिवसृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२६)।

महाचूड़ा –स्त्री० [सं०] कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा० शल्य० ४६.५)।

महाजंभ – पु० [मं०] शंकरका एक अनुचर जो सुतलका निवासी एक राक्षस था (ब्रह्मां० २.२०.२१; वायु० ५०.२०)।

महाजय-पु० [मं०] देवजनी और मणिवरके २० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६९.१५९)।

महाजया - स्त्री॰ [मं॰] एक संक्रांति । विसी महीनेकी कोई भी संक्रांति यदि शुक्ला सप्तमी और रविवारको हो तव उसे महाजया कहते हैं — 'शुक्लपक्षे तु सप्तम्यां यदा संक्रमते रिवः । महाजया तदा सा वै सप्तमी भास्कर प्रिया॥" (ब्रह्म॰) । अक्षतोंसे अष्टदल कमल बना सूर्यकी मूर्ति स्थापित कर उपवास सिहत पूजन करें तो सूर्यलोक मिलता है तथा अश्वमेध यज्ञका फल होता है (ब्रह्म॰)।

महाजवा – स्त्री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका (महाभा० शल्य० ४६.२२)।

महाजिह्न−पु० [सं०] पुराणानुसार एक दैत्यका नाम। (हि० श० सा०)।

महाजिह्ना-स्री० [सं०] ब्रह्मधानात्मजा एक ब्रह्मराक्ष्सी । ये चार वहिनें थीं (ब्रह्मां० ३.७.९९; वायु० ६९.१३४) ।

महाज्वाल ─पु० [मं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम जहाँ पुत्री, पुत्रवधूने समागम करनेवाला, वेद वेचनेवाला आदि पापी भेजे जाते हैं (ब्रह्मां० ४.२.१४७, १५१, १५६-७; वायु० १०१.१४६, १५५; विष्णु० २.६.२, १२)।

महातसकुच्कू – पु॰ [सं॰] एक व्रत विशेष जिसमें तीन दिनोंतक गरम घी, दूध या जल पीकर चौथे दिन उपवास करते हैं (व्रतपरिचय)।

महातल - पु० [सं०] पृथ्वीके नीचेका पाँचवाँ भुवन जिसे ब्रह्माकी घुट्टी कहते हैं (भाग० २.१.२६; ५.४१) और जहाँ नागोंका एक कोधवश नामक गण रहता है (भाग० ५.२४, ७, २९)। यह चौटह भुवनोंमेंसे एक है जिसकी भूमि पत्थरके रंग की है और जहाँ विरोचन नामक एक प्रधान असुर अन्य ८ असुरोंके साथ रहता है (वायु० ५०.१२, ३४-७)।

महात्रिपुरसुंदरी – स्त्री॰ [सं॰] ललिताका एक नाम (ब्रह्मां॰ ४.१८.१४) ।

**महादंत−**पु० [सं०] ललिताकी वैदूर्यशालाका एक नाग (ब्रह्मां० ४.३३.३६)।

महादंष्ट्र−पु० [सं०] भंडका एक सेनापति (ब्रह्मां०४. २१.८६)।

महादान पु० [सं०] (१) पुराणानुसार तुलादान, सोनेकी गौ आदि । पृथ्वी, हाथी इत्यािका दान जिससे स्वर्ग मिलता है। (२) अइणके समय िये जानेवाले दान जो प्रायः डोमको देते हैं. इसे भी महादानोमें गिनते है।

महार्दास – पु० [सं०] िष्किन्याथिपति वालीके सामन्त तथा सेनानायक सैकडों महावली प्रधान बानरों मेंसे एक प्रधान बानर (ब्रह्मां० ३.७.२३६)। महादेव-पु० [सं०] भगवान शंकरका एक नाम अथवा शिवकी एक उपाधि (ब्रह्मां० २.२६.१; मत्स्य० ४७.७५; विष्णु०१.८.६.)। यह चन्द्रमाका अधिष्ठाता देवता है (मत्स्य ? २४६.६१; २६५.४२) । अपने पूर्व जन्मों मेंसे एकमें यह श्रीकृष्ण थे (मत्स्य० ४७.१)। इनका निवास कैलाञ्च पर्वत है (मत्स्य० ५४.२)। लवणासुर**ने इन**की उपासना की थी (ब्रह्मां०३.३.७०; ७.९१-२)। भंडके अनुगामियोंने भी इनकी पूजा की थी (ब्रह्मां० ३.१०.१७; २१.७६'२५.१४; ६०.२८; ७२.३, १०८, ११६; ४.१०. २९; ११.३२: १२.१६)। कहते हैं भृगु इनके पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.१.३८)। इनकी ही अकृपाके कारण दक्षके मानस-जनित जीवोंकी वृद्धि रुक गयी थी। इनके वरसे सुरभीके ग्यारह पुत्र जिन्हें रुद्र कहते हैं उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० ३.२.४) । ज्ञुक इनके पास नीति सीखने गये थे (मत्स्य० ४७.७५)। पार्वतीके साथ यह महाकालवनमें भ्रमण करते थे (मत्स्य० १७९.३)। पूर्वके किसी युगमें इनका अवतार नहीं हुआ केवल कलियुगमें हुए (वायु० २६.२) । चंद्रमा इनकी मानसी तन है (वायु० २७.१३) । वायुपुराणानुसार इनकी मानसी तनुरूप रोहिणी पत्नी तथा वुध पुत्र ठहरते हैं (वायु० २७.४७.५६)।

महादेवा - स्त्री० [मं०] देवककी, वृक्देवा उपदेवा आदि सात पुत्रि गोर्मे एकका नाम । ये सातों बहिनें वसुदेवकी व्याही गयी थीं (वायु० ९६.१३०) ।

महादेवी - र्ह्मा० [मं०] (१) भगवती, देवीका एक नाम । इन्द्रके अग्निकुंडसे नियली लिलतादेवीका एक नाम जिसकी स्तुति देवताओंने भंडसे छुरकारा पानेके लिए की थी (ब्रह्मां ०४.६.३; १२.७४; १३.२९; १४.२६; १५.३; १८.१५; ३६.४) । (२) अन्धवासुरस्त्रपानार्थ शिव्सष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.३१) । (३) शालिंग्राममें स्थापित सती देवीकी एक मूर्तिका नाम (मत्स्य १३.३३) ।

महादैन्य-पु० [मं०] पुराणानुसार भौत्य मन्वंतरके एक दैत्यका नाम (गरुड़पु० अ० ७८)।

महाद्युति - पु० [सं०] मणिभद्र और पुण्यजनीके २४ पुत्रोंमें से एक पुत्र, एक यक्ष (ब्रह्मां० ३.७.१२४)।

महाद्रम-पु० [सं०] (१) शाकद्वीपेश्वर हव्यके सात पुत्रीं-मेंसे एक पुत्र जिसके नामपर माहाद्र्म वर्षका नाम-करण हुआ (ब्रह्मां० २.१४.१६.२१; विष्णु० २.४.६०; वायु०२१.२०)। (२) पुराणानसार एक वर्ष या देशका नाम जो विभ्राज पर्वतके चारो ओर हैं (मत्स्य०१२२. २५)। (३) शाक्दीपका एक राज्य जो केशर पर्वतसे संल्झ हैं (ब्रह्मां० २.१६.२१; १९.९३; वायु०४९.८७)। (४) हिप्षेण, सुषेण आदि अनेक मनुष्याकृति किन्नरोंमेंसे एक मनुष्याकृति किन्नरका नाम (वायु०६९.३५)।

महाधित-पु० [सं०] विवुध (भाग० = विश्रुत)का पुत्र तथा कीर्तिरात (भाग० = कृतिरात)का पिता (ब्रह्मां० ३.६४.१२; भाग० ९.१३.१६-१७; विष्णु० ४.५.२०)।

**महाध्वनि** चपु० [सं०] पुराणानुसार एक दानवका नाम। (हि० वि० को०)।

महान्-पु॰ [मं॰] (१) धीमान्का पुत्र तथा भौवनका पिता

(ब्रह्मां० २.१४.६९; वायु० ३३.५९)। (२) बीस अमिताम देवताओं मेंसे एक अमिताम देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.१७; वायु० १०० १६)। (३) शतरूपाकी सात संतानों मेंसे एक (मत्स्य० ४.२५)। (४) गुण साम्यावस्थारूप प्रकृतिसे उत्पन्न महान्से अन्य वस्तुएँ उत्पन्न हुईं—मन= महान्।""मित"= ब्रह्मा, "बुद्धि" = भू, "स्याति" ईश्वर, प्रज्ञाचिति; स्मृति, संवित् आदि। सकल्प तथा अध्यवसाय इसकी दो वृत्तियाँ हैं (वायु० ४.२४-३०, ४६; १०२. २९-२१) प्रलयमें यह 'विराउ'को प्राप्त करना है (वायु० १.२.३४-६, ५४)।

महानद्−पु० [सं०] ऋक्षवान् पर्वतसे निकली अनेक नद-निटयोंमेंने एक नदीका नाम (ब्रह्मां० २.१६.२९) ।

महानदी - स्त्री० [सं०] (१) द्रविड़ देशमें पारियात्र पर्वतसे नि ली एक नदी (भाग० ५.८.१; १०.१८; ११.५ ४०; बह्यां २.१६.२८)। (२) भदाश्व देशकी अनेक नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४३.२९)।

महानन्द-पु० [मं०] मद्रदेशके राजकुमार जो नरिष्यन्त-पुत्र दम द्वारा वेतमपत्र वाणसे मारे गये थे (मार्कण्डेयपु०) महानन्दि-पु० [मं०] नन्दिवर्द्धनका पुत्र, दस शिशुनार्गो-का अंतिम राजा जिसका पुत्र महापद्म एक श्रूद्रासे उत्पन्न हुआ था । ऐक्ष्वाक (इक्ष्वाकृवंशी), पांचाल, कालक, हेंह्य, विलंग, शक, कुरु, मैथिल, श्रूरसेन तथा वीतिहोत्र वंश इसीके समकालीन थे (भाग० १२.१.७९; ब्रह्मां० ३. ७४.२२७; मत्स्य० २७२.१२-१८; वायु० ९९.३२०-२५; विष्णु० ४.२४.१८-१९)।

महानवमी-स्त्री (सं०]--दे० महाष्टमी। पूजनविधि दशमी-के शस्त्रपूजनमें।--दे० हेमाद्रि, देवीभाग०।

**महानस**−पु० [सं०] शा३ढीपके सात सीमा पर्वतोंमेंसे एक सीमा पर्वत (भाग० ५.२०२६) ।

महानाद - यु॰ [मं॰] (१) अतलका निवासी एक असुर (ब्रह्मां॰ २.२०.१६)। (२) ५१ विध्नेश्वरोंमे एक विध्नेश्वर-का नाम (ब्रह्मां॰ ४.४४.६७)। (३) पितरोंके श्राद्ध आदिके लिए प्रशस्त एक पवित्र तीर्थस्थान (मत्स्य॰ २२. ५३)।

महानादा−स्की० [मं०] अन्धकासुर-रक्तपानके लिए द्यावसृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मातृका देवी (मत्स्य० १७९.३१) ।

महानाभ-पु०[सं०] (१) हिरण्याक्षके शकुनि, शम्बर आदि
९ पुत्रोंमसे एक पुत्र (भाग० ७.२.१८; मत्स्य० ६.१४;
बायु० ६७.६८; विष्णु० १<sup>.</sup>११.३) । वृत्रासुरके साथ यह
इंद्रसे लड़ने गया था (भाग० ६.१०(२०); ब्रह्मां० ३.५.
३१) । (२) हरिकूटस्थ एक पर्वतका नाम जो हरिकूटमें
स्थित भगवान् श्रीहरिके प्रभावसे प्रकाशमान रहता है
(बायु० ३९.५८)।

महानास−पु० [मं०] केतुमालके निवासी तथा जनपद (वायु० ४४.१३)।

महानासा –स्री० [मं०] अन्धकासुररक्तपानके लिए शिवसृष्ट अनेक मानसपुत्री मातृ काओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२१)। महानिरय-पु० [सं०] एक नरकका नाम ।

महानिशा-स्त्री० [सं०] महाकालसे सम्बद्ध एक शक्ति (ब्रह्मां० ४.३२.९)।

महानील-पु॰ [सं॰] (१) एक काद्रवेयनागका नाम (ब्रह्मां॰ र.७.३४; मत्स्य॰ ६.३९; वायु॰ ६९.७१)। (२) अरुणोदके पूर्वमें स्थित एक पर्वत (वायु॰ ३६ १९) इसके ऊपर किन्नरोंके १५ नगर बसे हुए हैं (वायु॰ ३९.३२; ४२.६८)।

महानेत्र-पु० [सं०] (१) वेणुमंत पर्वत परका निवासी एक विद्याधर (वायु० ३९.३८) । (२) भद्राश्वदेशका एक जन-पद (वायु० ४३.२१) । (३) घोड़ेके तुल्य मुखवाला एक किन्नरगण (वायु० ६९.३२) ।

महापद्म-पु० [सं०] (१) कश्यप और कद्रके पुत्र हजारों काद्रवेय नागोंमें एक काद्रवेयनागवा नाम (ब्रह्मां० ३.७. ३३; मत्स्य० ६.३०; वायु० ६९.७०; विष्णु० १.२१.२१) । जो लिलताकी वैदूर्यशालामें रहता है (ब्रह्मां० ४.२०.५४; ३३.३६)। हिरण्यकशिपुने इसे हिला दिया था (मत्स्य० १६३.५६) यह हेमंत ऋतुके मार्गशीर्थ मासुमें सौरगणके अन्य छहके साथ सूर्यरथपर अधिष्ठित रहता है (ब्रह्मां० २. २३.१७; मत्स्य० १२६.१८; वायु० ५२.१७; विष्ण २.१०. १३)। (२) नव निधियोंमेंसे एक निधिका नाम (वायु० ४१ १०) । (३) आठ दिग्गजोंमेंसे दक्षिणदिशाका दिग्गज (ब्रह्मां० ३.७.३४६) । (४) कुवेरके एक अनुचर किन्नरका नाम । (५) एक शुद्राके गर्भने उत्पन्न भहनंदीका पुत्र जिसने ८८ (२८ = विष्णु०) वर्षीतक राज्य किया था। परशुरामकी ही तरह इसने भी क्षत्रियोंका नाश किया था। सुमाल्य (सुमति = विष्णु॰; सुकल्प = मत्स्व॰) आदि इसके आठ पुत्र थे। मत्स्यपुराणानुसार कौटिल्य नामक ब्राह्मणने इस वंशका अंत किया था (भाग० १२.१.९-१२; ब्रह्मां० ३.७४ १३९-४२, २२८; मत्स्य० २७२,१८-२२; वायु० ९९.३२६-३१; विष्णु० ४.२४.२०-३, २६)। परीक्षित्से महापद्मतक १०५० वर्ष हुए (मत्स्य० २७३.३६-३७)।

महापद्मपुर−पु० [सं०] गङ्गाके दक्षिणतटपर वसे एक नगरका नाम (महाभा० ञ्ञान्ति० ३५३.१) ।

महापद्माटवी-पु॰ यह [सं॰] श्रीपुरम्की श्वंगारशालामें है (ब्रह्मां॰ ४.३५.६४, ६९,८०,१०५)।

महापर्णी - स्त्रं । [मं०] श्रीपुरम् ती मुक्ताफलशालाकी एक नदी (ब्रह्मां० ४ ३३.५२)।

महापातक - पु० [मं०] ब्रह्महत्या, मद्यपान, सुत्रर्णकी चोरी करना, गुरुपत्नीसे समागम, आदि महापातक हैं जिनके लिए मृत्यु-दण्डका विधान है पर ब्राह्मण पातकीके मुखपर भिन्न-भिन्न चिह्न अंित कर निर्वासित कर दिया जाता था (मत्स्य० २२६.१६१-१६५)।

महापांशु—पु० [मं०] विश्रवा और पुष्पोत्कटाके चार पुत्रों-मेसे एक पुत्र (वायु० ७०.४९)।

महापार्श्व-पु० [मं०] (१) हिरण्य कशिपुकी मभाके एक दानवका नाम (मत्स्य० १६१.८०)। (२) एक राक्षम जो पुष्पोत्कराका एक पुत्र था (ब्रह्मां० ३.८.५५)।

महापीठ-पु० [सं०] जिसे विन्दुपीठ भी कहते हैं (ब्रह्मां० ३.३७.४७)। महापुण्या – स्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । महापुमान् – पु० [सं०] मोदाका वर्षसे आगेके एक पर्वतका नाम (महाभा० भीष्म० ११.२६) ।

महापुर-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन तीर्थस्थान जहाँ स्नान कर तीन रात्रितक पवित्रतापूर्वक उपवास करनेसे मनुष्य चराचर जीवोंसे प्राप्त होनेवाले भयसे मुक्त हो जाता है (महाभा॰ अनु॰ २५.२६)।

महापुराण-पु॰ [सं॰] वैष्णवोंके मतसे भागवत तथा और पुराण-दे॰ पुराण।

महापौरवनंदन-पु॰ [सं॰] सार्वभौमके कुलमें उत्पन्न एक राजा जो रुवमरथका पिता था (मत्स्य॰ ४९.७२)।

महाप्रकाशा-पु॰ [सं॰] मार्तण्ड भैरवकी तीन शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (ब्रह्मां॰ ४.३५.४७)।

महाप्रकृति-पु० [सं०] पुराणानुसार दुर्गाका एक नाम, जो सृष्टिका मूल कारण मानी जाती हैं।

महाप्रभा-स्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम।

महाप्रलय-पु॰ [सं॰] सारी सृष्टिके विनाशके बादका काल जब केवल अन्धकार ही रहता है। यह प्रत्येक कल्पके अंत-में होता है (मत्स्य॰ २.२५)।

महाप्रसाद-पु० [सं०] जगन्नाथजीको भोग लगा हुआ भात जिसे विना भेद-भावके सब समानरूपसे ग्रहण करते हैं (स्कंद्रपु० उत्कलमा०)।

महाफण-पु॰ [सं॰] श्रीपुरम्के वैदूर्यशालके निवासी शेष, कर्कोटक आदि कई नागोंमेसे एक नागका नाम (ब्रह्मां॰ ४.३३.३६)।

महाबल-पु० [सं०] (१) तामस और रौच्य मन्वंतरके इन्द्रका नाम। (२) पितरोंके एक गणका नाम। (३) शिवके एक अनुचरका नाम। (४) विष्णुके एक अनुचरका नाम (भरा० ११.२७.२८)। (५) कदयप और दनुके विप्रचित्ति प्रमुख १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० ६.१६; वायु० ६८-७)। (६) ह्रशिकके १० पुत्रोंमेसे एक (मत्स्य० ४४.८२)। (७) हिरण्यकशिपुकी सभाका एक असुर (मत्स्य० १६१-८०)। (८) अश्वमुखीसे विकान्त द्वारा उत्यन्न मद्रसेन, कालिन्द आदि कई घोड़े की-सी आकृतिवाले किन्नरोंमेंसे एक किन्नर (वायु० ६९.२२)।

महाबाहु - पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रक्ता नाम (महाभा० आदि० ६७.९८)। (२) एक दानवका नाम जो दनु और कद्दयपके विप्रचित्ति प्रमुख १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र था (मत्स्य० ६.१९)। (३) विष्णु भगवानका एक नाम। (४) हिरण्याक्षके उत्कुर, शकुनि आदि कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु० १.२१.३)।

महाबोधि-पु॰ [सं॰] पितरोंके लिए पवित्र एक तीर्थ (मत्स्य० २९.३३)।

महाबोधितरु – पु० [मं०] नृक्षोंका राजा अश्वत्य नृक्षकी स्तुति । अश्वत्य नृक्षकी तथ्य तथा शिव त्रिमूर्तिका प्रतिनिधि समझा जाता है । इसके दर्शन, स्पर्श तथा नमस्कारसे पितरोंको दुर्गतिसे शाश्वती गति प्राप्त होती है (वायु०१११. २६)।

महाभद्र-पु॰ [मं॰] (१) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम ।
(२) एक झील जो पुराणानुसार मेरु पर्वतके उत्तरमें स्थित

कही गयी है। विष्णुपराणानुसार वह इलावृतमें है (वायु॰ ३६.१६.; विष्णु २.२ २६)।

महाभद्गा – स्त्रो० [मं०] पौष शुक्ता ८ बुधवारको स्नान-दानसे ि शिव प्रमन्न होते हैं (कृत्यकरूपतरु) ।

महाभय-पु० [सं०] अधर्मकी स्त्री निर्ऋतिके गर्भसे तीन नैर्ऋतनामक राक्षसोंमेंसे एकका नाम (महाभा० आदि० ६६.५४,५५)।

महाभया - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार एक नटीका नाम । महाभाग - पु॰ [सं॰) देवभागका पुत्र (ब्रह्मां॰ ३.७१. १८८)।

महाभागा - स्त्री॰ [सं॰] महालयमें स्थापित सती देवीकी एक मृतिका नाम (मत्स्य १३.४४)।

महाभारत - पु० [सं०] एक बड़ा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक महा-काव्य जिसमें कुरुक्षेत्रके प्रसिद्ध युद्धका वर्णन है। इसमें अट्ठारह (१८) पर्व है जिनके नाम ये हैं आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शान्ति, अनुशासन, अश्वमेथ, आश्रमवासी, मौसल, महा-प्रस्थान और स्वर्गारोहण। इस ग्रन्थमें लगभग ८०-९० हजार दलोक हैं।

कौरव-पांडव युद्धके पश्चात् व्यासजीने 'जय' नामक ऐतिहासिक काव्य लिखा जिसे वैशंपायनने कुछ बढ़ाकर उसका नाम 'भारत' रखा। तदुपरांत सौतिने इसमें और कथाएँ जोड़ दी और 'महाभारत' बन गया। हिन्दुओंका यह एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है (विष्णु० २.४.५; वायु० १.१८,४५)।

महाभिष-पु० [सं०] राजा प्रतीपके तीन पुत्रोंमेंसे (देवापि, शन्तनु और वाह्नीक्षमेंसे) एक महाराज शान्तनुके पूर्व-जन्मका नाम (भाग० ९.२२.१२; वायु० ९९.२३७)।

महाभिषेक - ५० [सं०] भृगुओं द्वारा बलिका महा अभिषेक किया गया था (भाग० ८.१५.४) । अंतरीपने भी इसकी विधिका अनुमरण किया था (भाग० ९.४.३१) ।

महाभीत-पु॰ [मं॰] (१) राजा शांतनुका एक नाम (महाभा॰)। (२) शिवके एक द्वारपालका नाम जिसे भूंगी भी कहने हैं—दे॰ भूंगी।

महाभूत-पु० [मं०] पृथ्वी, जल अग्नि, वायु और आकाश ये ही ५ तस्व=पंचभृत है (वायु० १०१,३४५)।

महाभूतघर-पु० [मं०] रल जड़ित सुवर्ण घटका दान, जिसे टान करनेवाला जन्म-मरणकी शृंखलासे मुक्त होकर विष्णुलोक प्राप्त करता है (मत्स्य०२७४.१०; २८९.१-१७)।

महाभेरव-पु० [सं०] शिवका एक पवित्र स्थान (मत्स्य० १८१.२९) ।

महाभोगपति −पु० [मं०] वह विशाल सर्प जिसपर विष्णु सोते हैं (वायु० २४.११)।

महाभोज - पु० [मं०] (१) सात्वतके कौशल्याके गर्भसे उत्पन्न
७ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो वडा धार्मिक तथा भोजवंशका आदि
पुरुष था। एक महारथ जिसने सत्राजित्को मारकर
स्यमंतक मणि अक्ररको दी थी (भाग० ९.२४.७.११; ब्रह्मा०
३.७१.२, १७.७१; वायु० ९६.२; विष्णु० ४.१३.१,७)।

महाभौम-पुर्व [स०] भद्राश्व देशका एक जनपद (वायु०

४३.२२) ।

महाभ्राज-पु० [सं०] एक वनका नाम जहाँसे बहती हुई गङ्गा शीतोद झीलमें प्रविष्ट होती है (वायु० ४२.४६)।

महामख-पु० [सं०] ये सविता और पृश्विसे उत्पन्न हुए थे (भाग० ६.१८.१)।

महामना-पु० [सं०] जनमेजय (महाशाल = विष्णु०, मत्स्य, और वायु०)के योग्य पुत्रका नाम (ब्रह्मांडपुराणा- नुमार पुरंजय इनके पिता थे तथा उशीनर और तितिश्च इनके पुत्र थे। यह एक चक्रवर्ती सम्राट थे (भाग० ९. २३.२; ब्रह्मां० ३.७४.१५-१७; मत्स्य० ४८.१४-१५; वायु० ९९.१६-८; विष्णु० ४.१८.६-७)।

महामलय-पु॰ [सं॰] मलयद्वीपका एक पर्वत (वायु॰ ४८.२२)।

महामह – पु० [मं०] भंडके एक पुत्र तथा सेनापतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८६)।

महासाधी – स्त्री० [मं०] माघ शुङ्क १५ को मेषका शनि, मिंहके गुरु चंद्र तथा श्रवणका सूर्य हो तब महामाधी होती है । इसका फल अमिट होता है (कृत्यचंद्रिका) ।

महामात्र-पु० [मं०] कंस हस्तिपकका इसी नामसे संबोधन करता था (भाग० १०.३६.२४(१-४)२५। कुवलयापीड़ हस्तीके लिए एकसे अधिक महामात्र थे पर श्रीकृष्णने सबका वध कर डाला था (भाग० १०.४३.१२,१४; ब्रह्मां० ३.३८. २४)।

महामःन – पु॰ [मं॰] स्वारोचिष मन्वंतरके दो देवगर्गोमेंसे एक पागवत देवगणके १२ देवोंमेंसे एक देवका नाम (ब्रह्मां० २.३६.१४)।

महामाय-पु० [मं०] (१) भंडका एक पुत्र मेनापति जो दानव था (ब्रह्मां० ३.६.५; ४.२१.८१)। (२) एक विद्या-धरका नाम।

महामाया – स्त्री० [सं०] शंवरको परास्त करनेके लिए एक विद्या जो मायावतीने प्रद्युम्नको सिखलायी थी। यह एक प्रकारका अस्त्र था जो सब प्रकारको मायासे व्यक्तिको रक्षा करनेमें समर्थ था (भाग० १०.५५.१६,२२)।

महामाली-पु॰ [मं॰] कैलाशका निवासी यक्षोंका एक राज (वायु॰ ४१.२५) ।

महामुखी-पु॰ [सं॰] अन्थकासुररक्तपानके लिए शिवसृष्ट अनेक मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य॰ १७९.२१, २४)।

महामुद-पु० [सं०] देवजनी और मणिवरके २० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र यक्ष (ब्रह्मां० ३.७.१२८)।

महामुद्रा-स्त्री० [सं० आवाहनी मुद्रा जिसका नामान्तर त्रिखण्डा है। यह मुद्रा देवीके आवाहनमें प्रयुक्त होती है (ब्रह्मां० ४.४२.२)।

महामूल-पु० [सं०] मानससरोवरमें दक्षिणकी ओरके त्रिशिखर, शिशिर आदि अनेक पर्वतींमेंसे एक पर्वत (वायु० ३६.२४)।

महामेघ-पु० [सं०] एक राक्षस जिसका निवासस्थान (नगर) पाँचवें तल (महातल = वायु०) में था (ब्रह्मां० २. २०.३७; वायु० ५०.०६)।

महाङकुशा-पु॰ [मं॰] सर्वकार्यीकी साधिका एक मुद्रा

(ब्रह्मां० ४.४२.११) ।

महाङकुशी-स्त्री० [सं०] आठ मुद्रा देवियोंमेंसे एक मुद्रा देवी (ब्रह्मां० ४.४४.११४) ।

महायज्ञ-पु० [म०] धर्मशास्त्रानुसार नित्य किये जानेवाले पाँच मुख्य कर्म जिनसे नित्यके किये पापींका नाश हो जाता है। ये कर्म इस प्रकार हैं:—(क्त) ब्रह्मयञ्च = संध्यो-पासन। (ख) देवयञ्च = हवन। (ग) पितृयञ्च = तर्पण। (घ) भूनवञ्च = विल् । (ङ) नृयञ्च = अतिथिसत्कार। इसे विना मन्त्रोंके शूद्ध भी कर सकते हैं और यह कई प्रकारसे फल-दायक हैं। इसमें पहिले पिंडदान है तब अतिथिसत्कार आता है। धार्मिक अतिथियोंको यों ही विदा नहीं करना चािंवे। उन्हें भोजन कराना आवश्यक हैं (ब्रह्मां० ३.१२.१६,१०; वायु० ७६.१७,२६,३०)।

महायशा – पु० [मं०] संकृतिका पुत्र तथा सत्कृतीका पित । गुरुषि तथा रंतिदेव इसके दो पुत्र थे (मत्स्य० ४९.३६-७)। महार ा – स्त्री० [सं] अन्यकासुर-रुषिरपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानस-पुत्री मानुकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री

मातृका (मत्स्य० १७९.१३)।

महारथ — पु॰ [सं॰] एक उपाधि जो कार्त्तवीर्यार्जुनके शूर शूरभेन आदि पाँच पुत्रोंने प्राप्त की थी एवं धर्मकेतुके पुत्र सत्यकेतुने भी यह उपाधि प्राप्त की थी (ब्रह्मां॰ ३.६९.४९; वायु॰ ९२.७०)। भण्डकी सेनाके आभिल नामक एक दैत्येन्द्रकी उपाधि विशेष (ब्रह्मां॰ ४.२९.२१)।

महाराज — पु॰ [सं॰] पुरुषरूपी वेदकी एक उपाधि अर्थात् जैसे भृत्य महाराजकी सेवामें तत्पर रहते हैं वैसे ही वेदरूपी महाराजकी सेवामें पुराण, तर्क, तन्न, आगम आदि संलग्न रहते हैं (वायु॰ १०४.८५)।

महाराजिक - पु० [मं०] एक प्रकारके गण देवता जिनकी संख्या एक मतसे २२६ और अन्य मतानुसार ४००० कही जाती है।

महाराज्ञी –स्त्री० [सं०] श्री लिलतादेवीका एक नाम (ब्रह्मां० ४.१८.१४; २५.१०८) ।

महारात्रि – स्त्री । [सं०] महाप्रलयरूपी रात जिसके पश्चात् दूसरा महाकल्प आरम्भ होता है ।

महारावण-पु॰ [मं॰] पुराणानुसार वह रावण जिसके हजार मुख और २००० मुजाएँ थीं, जिसे जानकीजीने मारा था (अद्भुतगमायण)।

महाराष्ट्र-पु० [मं०] दक्षिणका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१६. ५७; वायु० ४५.१२५) ।

महारुद्ग – पु० [सं०] एक मन्न जो पितरोंको प्रिय तथा पित्र है तथा शिवकी एक उपाधि भी है (मत्स्य० २२.३४; ब्रह्मां० ४.३३.८४; ३४.१, ५०-१)।

महारोमा – पु० [सं०] कृतिरात (कीत्तिराज = वायु० तथा विष्णु० । ब्रह्मां० = कीत्तिरात) का एक पुत्र तथा स्वर्णरोमा- का पिता (भाग० ९.१३.१७; ब्रह्मां० ३.६४.१३-१४; वायु० ८९.१३; विष्णु० ४.५.२७) ।

महारोरव - पु॰ [मं॰] पुराणानुसार एक नरक जो २८ नरकों में एक है अर्थात् पृथ्वीके सात नरकों के नीचे (वायु॰)। जो लोग देवताओं का धन चुराते या गुरुपत्ती गमन करते हैं वे यहाँ भेजे जाते हैं। यहाँ क्रव्याद नामक

रुरु पापियोंको कष्ट देते हैं (भाग० ५.२६.७, १२; वायु० १०१.१७७; विष्णु० १.६.४१)।

महार्णव-पु० [सं०] पुराणानुसार एक दैत्यका नाम जिसे कूर्मावतारमें भगवान्ने अपने दाहिने पैरसे उत्पन्न किया था।

महाथ-पु० [मं०] एक दानवका नाम।

महालक्ष्मी - स्त्रीं व [सं ] (१) लक्ष्मी - पूजनकी विशेषविधि - दे॰ 'सारसंग्रह'। (२) पुराणानुसार नारायणकी एक शक्ति (विष्णु॰)। (३) लक्ष्मी देवीकी एक मूर्तिका नाम। (४) कामाक्षी (ब्रह्मां॰ ४.२९.८)। ब्रह्मा, विष्णु तथा ईशकी माता (ब्रह्मां॰ ४.३६.५८; ३९.२१.१११; ४०.५; वायु॰ १०९.२३)। यह त्रिपुरांविका है (ब्रह्मां॰ ४.४१.३; ४४.११; ४३.८५)। (५) करवीरमें स्थापित सतीदेवीकी एक मूर्ति (मत्स्य॰ १३.४१)।

महालक्ष्मीपुर-पु॰ [सं॰] यह लिलतापीठका पवित्र स्थान है (ब्रह्मां॰ ४.४४.९९)।

महालक्ष्मीवत-पु॰ [सं॰] भाद्रपद शुक्का ८ से आरम्भ कर आश्विन कृष्ण ८ तक लक्ष्मीका पूजन करे—दे॰महा-लक्ष्मी (१)।

महालय-पु० [मं०] (१) पितृपक्ष = आश्विनका कृष्णपक्ष जिसमें श्राद्ध-तर्पणादि करते है—दे० पितृपक्ष । (२) यहाँ महाभागाके नामसे सती देवीकी एक मूर्ति स्थापित है। यह एक शक्तिपीठ है (मत्स्य० १३.४४) । (३) सत्रहवें द्वापरके भगवदवतार गुहावासीके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० २३.१७७) । (४) शिवके आठ पितृत्र स्थानों, जिनमें शिवजीका दोनों संध्याओंमें सांत्रिध्य रहता है, मेंसे एक पितृत्र स्थान (मत्स्य० १८१.२९) । (५) सिद्धिश्रेत्रका एक नाम जहाँ महेश्वरका निवासस्थान है। यहाँ जानेवाले व्यक्तिके आगे तथा पीछे दस पीढ़ियों ती तथा स्वयम् उसकी ऋणसे मुक्ति होती है (वायु० २३.१७५, १७९)।

महालया - स्त्री॰ [तं॰] (१) पितृपक्षकी अमावस्या तिथि जिस दिन पितृविसर्जन करते हैं - दे॰ पितृपक्ष। (२) एक नदी जहाँ तीर्थ है (ब्रह्मां॰ ३.१३.८२, ८८)।

महालिंग-पु० [मं०] यहाँ किपला नामसे सतीदेवीकी एक मूर्ति स्थापित है, अतः एक पवित्र तीर्थ है (मत्स्य० १३. ३३)। पितरोंनो प्रिय एक तीर्थ (मत्स्य० २२.३४)।

महावज्रेश्वरी - स्त्री० [मं०] एक अक्षगदेवी जिसने भण्ड-सेनापति केितवाहनका वध किया था (ब्रह्मां० ४.१९.५८; २५.९६; ३७.३४)।

महावराह – पु० [मं०] वाराहपुराणमें इसका विवरण दिया है (मत्स्य० ५३.३९) ।

महावस्-पु० [मं०] इन्द्रावरुणका एक नाम।

महावाग्वादिनी –स्नी० [मं०] एक देवी, ललिताका एक नाम (ब्रह्मां० ४.२९.८९)।

महावारुणी -स्नि॰ [सं॰] चैत्र बदी १३ को यदि शतिमधा नक्षत्र हो तो वारुणी योग होता है और यदि उक्त तिथि शनिवारको पड़े तो महावारुणी योग होता है। पुराणानुसार ऐसे अवसर पर गंगास्नान करनेका बड़ा महात्म्य है।

महाविद्या - स्त्री॰ [सं॰] काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी,

छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला-त्मिका, ये दस देवियाँ महाविद्या कही गयी हैं। यह शब्द देवीका द्योतक है (विष्णु०१.९.१२०)। लिलताका एक नाम (ब्रह्मां०४.१८.१६)।

महावीत - पु॰ [मं॰] (१) पुराणानुमार पुष्करद्वीपका एक पर्नत । (२) पुष्करद्वीपके अधिपति राजा सवनके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां॰ २.१४.१४ १५; वायु॰३३.१४) । (३) पुष्करद्वीपका एक राज्य जो मानस पर्वतसे संलग्न है तथा जिसका नामकरण सवन-पुत्र महावीतके नामपर हुआ (ब्रह्मां॰ २.१९.११७, १२५; वायु॰ ३३.१५; ४९.११३, १२१) ।

महावीचि-पु॰ [सं॰] एक नरकका नाम (मनु)-दे॰ नरक।

महावीर - पु॰ [मं॰] (१) पवनसुत हनुमान् जीका एक नाम। (२) मखानल नामक मनुके एक पुत्रका नाम। (३) प्रियम्रतका एक पुत्र जो आजीवन अविवाहित रहा तथा आत्मविद्यामें लगा था (भाग॰ ५.१.२५-६)।

महावीर जयन्ती - स्त्री० [स०] -दे० हनुमान-जयन्ती ।
महावीर -पु०[म०] (१) बृहद्रथका पुत्र जो वडा वीर योद्धा
था (बृहदुत्थ = वायु०) यह सुभृत् (वायु० सुभृति)का पिता
था (भाग० ९.१३.१५; वायु० ६१.४४; ८९.९) । (२)
चाक्षुष मन्वन्तरके एक इन्द्रका नाम (ब्रह्मां० २.३६.७६) ।
(३) रैवत मनुके दस पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० २.
१६.६३)। (४) बृहदुक्थका पुत्र तथा धृतिमान् या (सुधृति =
विष्णु०) का पिता था (ब्रह्मां० ३.६४.९; विष्णु० ४.५.
२५) । (५) मन्यु (भुवमन्यु = वायु० तथा (मत्स्य०) का
पुत्र तथा दुरितक्षया (दुरुक्षय = विष्णु०) का पिता (भाग०
९.२१.१,१९; मत्स्य० ४९.३६; वायु० ९९.१५९; विष्णु०
४.१९.२१,२४) । (६) विराटका एक पुत्र (ब्रह्मां० २.१४.
६९) । (७) पुष्करद्वीपके सवनका एक पुत्र, जिसके नामपर
राज्यका नामकरण हुआ (विष्णु० २.४.७३) ।

महावीर्या-स्त्री० [मं०] सूर्य-पत्नी संज्ञाका एक नाम ---दे० संज्ञा।

महात्रक्ष-पु० [मं०] एक ऋषि जिन्होंने शाप द्वारा कुसुम-पुर-नरेशकी ९९ पुत्रियोंको कुवड़ी बना दिया था। सौवीं पुत्री जो इनसे विवाह करनेको सहमत हुई वही ठीक रह गयी। इन कन्याओंमें पिताका नाम ब्रह्मान्त लिखा है। इन्हीं कुवड़ी कन्याओंके नामपर कान्यकुब्ज देशका नाम-करण हुआ—दे० ह्वेनसांग, कान्यकुब्ज।

महावृष-पु० [मं०] पुराणानुसार सुरम्य पर्वतके निकट स्थित एक तीर्थका नाम ।

महावेगा –स्त्री० [स०] स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (महाभा० शस्य० ४६.१६)।

महान्याहृति – पु० [सं०] (१) पुराणानुसार भूः, भुवः और स्वः इन तीन लोकोंका समूह ही महान्याहृति कहा जाता है। (२) मोहिनीको ब्रह्माने यह नाम मिला था जिन्हें सावित्री भी कहते हैं (वायु० २५.५०)।

महावत-पु॰ [सं॰] इस वतका वती गौरी लोकको जाता

है (मत्स्य० १०१.५३)।

महाशंख-पु० [सं०] पातालका एक प्रधान नाग जिसके १०० फन थे (भाग० ५.२४.३१) यह मार्गशीर्षमासमें सौर गणके अन्य ऋषि आदिके साथ सूर्य रथपर अधिष्ठत रहता है (भाग० १२.११.४१; मत्स्य० ६.४०) ।

महाश-पु० [सं०] श्रीकृष्ण और मित्रविन्दाके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१५) ।

महाशन - पु० [सं०] कंसका मित्र एक असुर (भाग० १०. २.१.)।

महाशक्ति – पु॰ [सं॰] श्री कृष्णके भाद्रीके गर्भसे उत्पन्न १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१, १५) ।

महाशाक-पु॰ [सं॰] श्राद्धोंके लिए उपयुक्त एक शाकका नाम (मत्स्य॰ २०४.७)।

महाशाल - पु० [मं०] जनमेजयका पुत्र तथा महामनाका पिता जिसने इन्द्रमम ख्याति प्राप्त की थी (मत्स्य० ४८. १३; वायु० ९९.१ - ६; विष्णू० ४.१८.६-७)।

महाशालनदी स्त्री॰ [मं॰] पितरोंके श्राद्धादिके लिए उपयुक्त एक पवित्र नदी (मत्स्य॰ २२.४२)।

महाशास्ता – पु० [म०] यह शिवके उस वीर्यसे उत्पन्न हुआ जो मोहिनीका आर्लिंगन करनेसे गिरा था। यह शिवगणा-ग्रणी था (ब्रह्मां० ४.१०.७५; १४.७; ३९.५७)।

महाशास्त्री –स्री [सं०] एक मातृकादेवी जिनके पूजनमें मद्या उपयोग किया जा सकता है (ब्रह्मां० ४.७.७२)।

महाशिरा – पु० [सं०] दनु और कश्यपके पुत्र विप्रत्नित्ति प्रमुख अनेक दानवोंमेंसे एक दानवका नाम (ब्रह्मां० ३.६ ७; वायु० ६८.७)।

महाशी-पु॰ [सं॰] महाशि, भण्डका एक सेनापति (ब्रह्मां॰ ४.२१.८८) ।

महाशीर्ष - पु॰ [सं॰] (१) शिवके एक अनुचरका नाम। (२) भण्डके एक सेनापतिका नाम (ब्रह्मां० ४.२१.८८)।

**महाशील −**पु॰ [सं०] राजा जनमेजयके एक पुत्रका नाम जो महामनाका पिता था (भाग० ९.२३.२) ।

महाष्टमी—स्ली० [सं०] आश्विन शुक्षाष्टमीको देवीके कई अनुष्ठान होते हैं, अतः इसे महाष्टमी कहते हैं। इस दिन देवी शक्ति धारण करती है और नवमीको पूजा समाप्त होती है। यदि अष्टमी मूलयुक्त और नौमी पूर्वाषाहायुक्त हो अथवा दोनोंसे युक्त हो तो महानवमी होती है। कहीं-कहीं इस दिन 'अखिलकारिणी' (खिलगाती) देवीकी पूजा होती है। इसमें त्रिशुल मात्रकी पूजा होती है—दे० (देवीपुराणादि तथा दुर्गोत्सवभक्ति तरिष्ट्रणी)।

महासन्ध्या – स्त्री० [सं०] महाकालसे संबद्ध एक शक्ति (ब्रह्मां० ४.३२.९)।

महासत्त्व-पु० [सं०] प्रस्तवर्गके आठ देवोंमेंसे एक देवका नाम (ब्रह्मां० २.३६.७१)।

महासांतपन-पु०[सं०] इसमें ३ दिन गोमूत्र, ३ दिन गोवर, ३ दिन दही, ३ दिन दूध, ३ दिन घी और ३ दिन कुशोदक तदुपरांत ३ दिन उपवास करे तो सब पाप दूर हो—(यम)।

महासुख-पु॰ [सं॰] किष्कित्थाधिपति बालीके अनेक महा-बली सामन्त तथा सेनापति प्रधान बानरोंमेंसे एक प्रधान बन्दरका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२३३)।

महासुरी - स्त्री० [मं०] अन्धवासुर रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट अनेक मानम-पुत्री मातृक्षाओं मेंसे एक मानस-पुत्री मातृक्षा (मत्स्य० १७९.२२)।

महासेन -पु॰ [मं॰] एक पर्वतका नाम जिसे हिरण्य-कशिपुने कॅंपा दिया था (मत्स्य० १६३.८०)।

महासेना – स्त्री [सं०] श्री लिलतादेवीका एक नाम (ब्रह्मां० ४.१७.१९)।

**महास्थल**−पु० [सं०] भद्राश्व देशका एक जनपद (वायु० ४३.२०) ।

महाहनु-पुं० [सं०] (१) भण्डका एक पुत्र तथा सेनापित (ब्रह्मां० ४.२१.८१; २६.४७)। (२) रोहिणी तथा आनक दुन्दुभिके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ४६.१२)। (३) बिलका एक अनुगामी (मत्स्य० २४५.३१)।

**महाहय**−पु० [सं०] शतजित्**के** तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९०२३.२१) ।

**महाहविविध**−पु० [सं०] कालस्त्र नरकका एक नाम (वायु० १०१.१७९) ।

महिनस् -पु॰ [सं॰] एकादश रुद्रोंमेंसे एक रुद्र (भाग॰ ३.१२.१२)।

महिमा - स्त्री॰ [सं॰ महिमन् ] (१) दस सिद्धि देवियोंमेंसे एक सिद्धिदेवी (ब्रह्मां॰ ४.१९.४; ३६. १; ४४.१०८)। (२) अणिमा आदि ८ सिद्धियोंमेसे एक — दे०१। (३) आठ योगैश्वर्योंमेसे तीसरा योगैश्वर्य (वायु॰ १३.३, १३)। (४) भग तथा सिद्धिके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग॰ ६.१८.२)।

महिमान्-पु० [सं०] आयु अग्निका एक पुत्र, जिसे कावान कहते हैं (वायु० २९.३७)।

महिमावान् – पु॰ [सं॰] एक प्रकारके पितृगण (मार्कण्डेय पुराण) ।

महिम्न-पु॰ [सं॰] पुष्पदन्ताचार्य द्वारा रचित शिवके एक प्रधान स्तोत्रका नाम—दे॰ (महिम्न स्तोत्रम्) ।

महिरावण-पु० [सं०] एक राक्षमका नाम। ऐमा प्रसिद्ध है कि यह रावणका लड़का था और पातालमें रहता था। यह श्री रामचन्द्र तथा लक्ष्मणको पाताल ले गया था जहाँसे हनुमान्जी जाकर दोनों भाइयोंको ले आये थे। महिरावण हनुमान्से मारा गया था।

महिष-पु० [सं०] (१) एक महाअसुर जिसका वध दुर्गा-देवीने किया था-दे० (दुर्गा सप्तशती)। (२) पुराणानुमार कुशद्वीप (शाल्मलिद्वीप = ब्रह्मां० वायु० तथा विष्णु०) के एक पर्वतका नाम। जलने उत्पन्न महिष नामक अग्निका यहाँ निवास कहा गया है (ब्रह्मां० २.१९.४-४१; मत्स्य० १२२.५९, ६०; वायु० ४९.३७; विष्णु० २.४.२७)। (३) कुशद्वीपका एक वर्ष। (४) भागवतानुसार अनुहाद तथा सूर्याके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम। देवासुर-संग्राममें यह विभावसुसे लड़ा था (भाग० ६.१८.१६; ८.१०.३२)। (५) आयु अग्निशा पुत्र तथा सहस अग्निका पिना (ब्रह्मां० २.१२.४०)। (६) शाल्मलि द्वीपके महिष पर्वतमें जलसे उत्पन्न एक अग्नि (ब्रह्मां० २.१९.४१; वायु० ४९.३७)। (७) मयके रम्मासे उत्पन्न छह पुत्रमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां०

३.६.२९; वायु० ६८.२८)। (८) कलिंग, महिष तथा महेन्द्रनिलय—इन तीन जनपर्नेषर गुड्का शासन था (ब्रह्मां० ३.७४.१८९)। (९) सुरिममे कदयपके स्द्रगण तथा गऊ महिषी, महिष आदि पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न हुई। महिष (भैंमा) यम तथा वाराहीका वाहन है (मत्स्य० ६.४४; २६१.१३, ३०)। इसके मांसका श्राङोंमें उपयोग होता था (मत्स्य० १७.३३)। (१०) श्रीतलके निवासी एक असुरका नाम (वायु० ५०.३४)। (११) एक विन्ध्यजाति जिसका राजा पुष्प मित्र था (ब्रह्मां० ३.७४.१८७) यह इंसकालीसे उत्पन्न हुआ था (ब्रह्मां० ३.३.७५)। (१२) केतुमाल देशका एक जनपद (वायु० ४४.१२)।

महिष १ का नोट विशेष:—यह असुर रसातलका २.२०.३९) तथा निवासी था (ब्रह्मां० राज्यतिलकमें उपस्थित था ! यह तारकका सेनापति था और इसके रथमें ऊँ: जुतते थे (मत्स्य० १४७.२८; १४८. ४२, ५०) । इसने कुबेरपर 'सावित्री' अस्त्रसे आक्रमण किया था; निऋंति तथा वरुण दोनोंको पराजित किया तथा कुजम्भको पाशमुक्त किया था। असुरोंको अकर्मण्य करनेके लिए मोमास्न तथा वायव्यास्त्रका प्रयोग किया गया जिनसे बर्फ और वायुका प्रकीप बढ़ता था लेकिन कालनेमि की मायाग्निने इनका नाश कर दिया (मत्स्य०१५०.११३, १३५; १५१.१३)। जब मथन जनाईनसे पराजित हो गया तब इसने उनपर श्रूलसे तथा गरुड़पर शक्तिसे आक-मण िया पर जनार्दनने इसके सारे अस्त्रोंको निरर्थक करते हुए कहा था—'जातू एक स्त्रीसे मारा जायेगा'— (मत्स्य० २५२.१७-२४) इसीसे यह दुर्गासे मारा गया था (ब्रह्मां० ४.२९.७५.८८) ।

महिषय्नीवत-आषाद शुक्काष्टमीको उपवास कर महिषय्नी देवीकी पूजा करनेसे इष्टमिद्धि होती है (देवीभाग०)।

महिषार्दन-पु० [सं०] स्वामी कात्तिकेयका एक नाम ।

महिषासुर - पु॰ [मं॰] रंभ नामक दैत्यका पुत्र एक असुर, जिस्तको आकृति मैसेकी सी थी। यह दुर्गासे मारा गया था (मार्कण्डेय पु॰।)

महिषक-पु० सिं०] दक्षिणकी एक जाति (मत्स्य० ११४.४७) इनके राज्यके लिए द्रष्टव्य (ब्रह्मां० २.१६.५७) । महिष्मान्-पु० [सं०] (१) सोहब्जिका पुत्र तथा भद्रसेनकका पिता (भाग०९.२३.२२) (२) संशेयका पुत्र तथा भद्रसेन (वायु० = भद्रश्रेण्य)का पिता (ब्रह्मां० ३.६९.५; वायु० ९४.५) (३) संहतका पुत्र तथा स्द्रश्रेष्यका पिता (मत्स्य० ४३.१०)।

महिष्मती – स्री० [सं०] कात्तवीर्यार्जुनकी राजधानी (वायु० ९४.२६)।

मही-स्नी० [मं०] (१) कुश्रद्वीपकी सात मुख्य निद्योंमेंसे एक नदी (ब्रह्मां० २.१९.६२ विष्णु० २.४.४३)। भारत-की एक नदी जो हिरण्यकिशिपके क्रोधमे काँप उठी थी (मत्स्य० १६३.६४;) (२) माधवी (ब्रसुंधरा) विष्णु० १.४.७,२५-२८)। वराह अवतारमें विष्णुने पातालमे इसका उद्धार किया था। पृथ्वीका पर्वतों महित वराहने उद्धार किया था और इसे सात द्वीपोंमें विभक्त कर दिया तथा भू आदि चार लोकोंकी सृष्टि दुई थी (विष्णु० १.४.

२७-४४; तथा ५.१.५७)। (३) विकेशीके साथ यह स्द्रका स्थान है (विष्णु० १.८.७), लोहितांग इनका पुत्र था (विष्णु० १.८.११)। (४) एक नदीका नाम जो सर्वतीर्थमयी तथा कल्याणकारिणी कही गयी है। यह मालवा देशसे उत्पन्न होकर दक्षिण समुद्रमें गिरती है। जहाँ यह समुद्रसे मिलती है वहाँ संगमपर विख्यात स्तम्भतीर्थ है जहाँ स्नान करने वाले सव पापींसे मुक्त हो जाते हैं। यहाँका राजा धर्मवर्मा था (स्कंदपु० माहेश्वर० कुमारिकाखंड, ३.१७१-१७४;१२.१२४-१२७)।

महीदास – पु० [सं०] एक ऋषिक्षानाम जो इतरानामक दासीका पुत्र था। ऐतरेय ब्राह्मण इन्हींकी रचना है।

महीधर-पु॰ [सं॰] (१) विष्णुकी एक उपाधि (विष्णु॰ ५.५.२१)। (२) शुक्कयजुर्वेदके भाष्यकारका नाम—दे० सभाष्य शुक्कयजुर्वेद।

मर्हानेत्र-पु॰ [सं॰] बुमत्सेनका पुत्र तथा अचलका पिता (मत्स्य॰ २७१.२८)।

महीरण-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार धर्मके एक पुत्रका नाम जो विद्येदेवाके अंतर्भृत हैं।

महीरावण-पु॰ [सं॰] अद्भुतरामायणके अनुसार यह रावणका पुत्र था जो पातालमें रहता था। बाल्मीकिरामा-यण या पुराणोंमें इसकी कथा नहीं है। हनुमानने इसे मारा था—दे॰ महिरावण।

महॅद्र-पु० [सं०] (१) सात कुलपर्वतीं मेसे एक जो भारत-वर्षमें है (भाग० ५.१९.१६;७.१४.३२; ब्रह्मां० २.१६.१८; मत्स्य० ११४.१७,३१;१२४.२१; वायु० ४५.८९; विष्णु० २.३.३) । परशुरामने यहाँ २ बार १२ वर्षों तक तपस्या की थी (ब्रह्मां० ३.४४.३६;४६.२९; भाग० १०.७९.१२;९.१६.२६) । यह इंद्र तथा विष्णु तो अतिप्रिय है (ब्रह्मां० ३.१३.१७) । भंडते युद्धके समय देवीने इसे चारों ओर अग्निसे घेर दिया था (ब्रह्मां० ४.२६.१७-३२) । यहाँ-की निदयोंके लिए द्रष्टच्य (वायु० ४५.१०६) । (२) इंद्रक्षा एक नाम (भाग० १.१५.१२; वायु० ३९.१०; ५३.३३; विष्णु ,१९.९८; ५.१०.३६; ११.४) । (३) पितरोंके श्राद्धादिके लिए उपयुक्त एक पवित्र तीर्थ (मत्स्य० २२.४४) ।

महेंद्रनिलय-पु॰ [मं॰] एक जनपदके निवासी (वायु॰ ९९.३८६; ब्रह्मां॰ ३.७४.१९८)।

महेंद्रपर्वत — पु॰ [मं॰] श्राद्धके लिए एक पित्र स्थान जहाँ इंद्र गये थे। यह एक विल्व षृक्षके लिए प्रसिद्ध है, जिसके नीचे श्राद्ध करनेसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है (वायु॰ ७७.१७-१८)।

महेंद्रभौम-पु० [मं०] महेंद्रका पहाड़ी प्रदेश जहाँ गुह शामन करताथा (विष्णु० ४.२४.६५) ।

महेंद्रवनालय-पु० [मं०] राज्यभारसे मुक्त होकर वैवस्वतः मनुने इस स्थानपर तपस्या की थी (मत्स्य० ११.४२)।

महेश्वर - ए० [मं०] (१) शिवजीका एक नाम। इनके शापके कारण सप्त ऋषियोंको प्रत्येक युगमें जन्म ग्रहण करना पड़ना था (ब्रह्मां० २.२७.४७; ३.१.९)। सुग्रिसे इनको एक वृष मिला जो इनका बाहन था (ब्रह्मां० ३.३. ७८-७९)। यह उमाके साथ जब काशी आकर रहने लगे

और उसे छोड़ा नहीं तभीसे उसे 'अविमुक्त' कहने लगे (ब्रह्मां० ३.३१.३५; ६७.३२,६०)। ब्रह्माका एक मुख काट लेनेके कारण इनको 'कपाली' कहते थे जिसके कारण इन्हें ब्रह्महत्याका पाप लगा और काँचीमें कामाक्षी-की यथेष्ट स्तृति करने पर उससे छुटकारा हुआ। नर्मदा और कावेरीके तटपर तपस्या करनेके कारण इन्होंने कुबेरको यक्षोंका अध्यक्ष होनेका वर दिया था (मत्स्य०१८१.३-५; १८५.१२;१८९.१०) । (२) सृष्टिकर्त्ताके रूपमें इन्हें 'अचित्यात्मा' कहते हैं यह सब प्राणियोंके स्रोत हैं। मुखसे ब्राह्मण, हृदयसे क्षत्रिय, जाँघसे वैरयगण तथा श्रद्धोंकी उत्पत्ति इनके चरणोंसे हुई थी (वायु० ९.१२२) इन्होंने सब लोक, मनुष्य, देव, असुर, नक्षत्रगण, रात, दिन तथा वेद आदि ही सृष्टि की (ब्रह्मां० १.५.९५)। इन्हें महायोगी कहा गया है (वायु० २१.३६)। यह लोकेश हैं जिसकी उपासनाकी अनेक विधियाँ हैं (वायु० ४९. १७१: तथा १०१.२२६; १२.३१-३)।

महेश्वरवत – पु॰ [सं॰] फाल्गुन शु॰ १४को उपवास तथा शिव-पूजन करे तो अग्निष्टोम यज्ञका फल हो। यदि एक वर्ष भर दोनों पश्चोंकी चतुर्दशी को व्रत करे तो कुलोद्धार हो तथा पुंडरीकाक्षकी शरण मिले (विष्णुधर्मोत्तर)।

महेश्वरी - र्ह्वा० [मं०] (१) महाकालमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्तिका नाम (मत्स्य० १३.४१)। (२) श्री लिलता देवीका एक नाम (ब्रह्मां० ४.१०.७,१४.३;२८.८९;२९. १०२;४०.२)।

महोग्र-पु० [मं०] प्रहेति राक्ष्मके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.९१)।

महोत्पला−स्त्री० [मं०] कमलाक्षमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्तिका नाम (मत्स्य० १३.३४) ।

महोत्साह-पु० [मं०] औत्तम मनुके अज, परशु आदि १३ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां २.३६.३९; वायु० ६२.३४) ।

महोदक-पु० [मं०] दनु और कश्यपके विप्रचित्त आदि सी दानव पुत्रोंमेंसे एक दानवका नाम (ब्रह्मां० २.६.१०)। महोदया-स्त्री० [मं०] नक्षत्रपतिकी सभाका नाम जहाँ वैठनेके आमन तथा वेदी शुद्ध पन्ना (Beryz)से निर्मित है (वाय० २४.९०)।

महोदर-पु० [मं०] (१) कद्र और कश्यपके पुत्र हजार काद्रवेय नागोंमेंसे एक नागका नाम (महाभा० आदि० १५. १६) (२) एक राक्षसका नाम जो पुष्पोत्करा तथा विश्रवाके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र था (ब्रह्मां० ३.८.५५; वायु० ७०.४९) (३) दनु और कश्यपके विश्रवित्तिप्रमुख सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र दानव (वायु० ६८.१०)। (४) धृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.९८)। (५) शिवके गणोंका एक नायक। देवासुरसंग्राममें शिवकी आज्ञासे यह परशुरामको देवोंकी सहायताके लिए बुलाने गया था (ब्रह्मां० ३.२४.५०,५७;२५.४६)। विशेष प्रस्त रासे युद्ध करनेके लिए यह व्यवस्था हुई थी (ब्रह्मां० ३.४६.११)। (६) एक प्राचीन ऋषिका नाम, जिनकी जाँघमें श्रीरामचन्द्रजी द्वारा मारे गये एक राक्षमका सिर चिपक गया था जो औशनसतीर्थमें छूरा था। इसी कारण उस तीर्थका नाम कपालमोचन पड़ा (महाभा० शस्य०

३९.११-२२)।

महोदरी-स्नी० [सं०] अन्धकासुर-रक्तपानके लिए शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंते एक मातृका देवी (मत्स्य० १७९,३१)।

महोरग-पु॰ [मं०] विदेशेशा और धर्मके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० १७१.४९)।

महोष्णीष-पु॰ [सं॰] सुतलका निवासी एक राक्षस (ब्रह्मां॰ २.२०.२३; वायु॰ ५० २१) ।

महोजा-पु॰ [मं॰] (१) तुषितदेवगण, जिसमें १२ देव हैं, मेंका एक तुषित देव (ब्रह्मां० २.३६.११)। (२) एक असुग्का नामजो कालका पुत्र था (३) भद्रा और वसुदेवके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९६.१७१; ब्रह्मां० ३.७१. १७३)।

मांकायन-पु॰ [सं॰] एक भार्गन गोत्रकार ऋषि (मत्स्य॰ १९५.२२)।

मांगिळि - पु॰ [सं॰] पौष्यंजिके पाँच शिष्यों मेंसे एक शिष्य जिसने १०० साम संहिताएँ सीखी थीं (भाग० १२० ६.७९)।

मांडकर्णि — पु॰ [मं॰] एक ऋषिका नाम जिन्हें शातक्रणि कहते थे। यह दंडकारण्यमें रहते थे और निराहार रहकर पंपासरमें खड़े हो घोर तपमें लीन रहते जिमसे डरकर विव्न डालनेके लिए इंद्रने पाँच अप्सराएँ भेजीं। अप्सराएँ अपने कार्यमें सफल हुई और इसी तालावमें घर बना ऋषिकी स्त्रीके रूपमें रहने लगीं। पंपासर इन्हीं अप्सराओंके रहनेके कारण पंचाप्सर नामसे विख्यात हुआ — दें॰ पंचाप्सर।

मांगल्यस्त्र-पु० [मं०] वह पितत्र स्त्र जिसे विवाहित स्त्रियाँ पहनती हैं (ब्रह्मां० ४.३९.८७)।

मांडवी - स्त्री॰ [मं॰] (१) श्रीरामके भाई भरतकी पत्नी जो राजा जनकके भाई कुशध्वजकी पुत्री थी (रामचिरतमानस बाठ॰)। (२) मांडब्यमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्तिका नाम (मत्स्य॰ १३.४२)।

मांडव्य - पु॰ [सं॰] (१) यहाँ सती देवीकी एक मूर्त्ति 'मांडवी' नामसे स्थापित है, जिसके कारण यह शक्तिपीठ तथा पवित्र तीर्थ है (मत्स्य॰ १३.४२)। (२) एक प्राचीन ऋषिका नाम जो एक भार्गव गोत्रकार थे (मत्स्य॰ १९५. २१)। कहते हें बाल्यावस्थाके पार्पोके लिए यमराजने इन्हें शूली दिल्वा दी थी। इसपर मांडव्यके शापसे यमराज एक दासीके गर्भसे (विदुर) महाराज पांडुके यहाँ उत्पन्न हुए थे (भाग॰ ३.५.२०; ब्रह्मां० २.२७.२५; महाभा० आदि० १०७.१६)। (३) ब्रह्माके यश्मेंके एक ऋत्विक् (वायु० १०६.३५)।

मांडुक - पु० [सं०] इन्द्रप्रमितके पुत्र एक ऋषि जो कृतके हिष्य थे। इनका बनाया एक उपनिषद् है (ब्रह्मां०२. ३५.५१)।

मांडुिक —पु॰ [सं॰] ८६ श्रुतिषयोंमेंसे एक श्रुतिष तथा इन्द्रप्रमितिश शिष्य जो ऋग्वेदके एक भागके अधिकारी थे (ब्रह्मां॰ २.३३.३; ३४.२८)।

मांडुकेय-पु॰ [सं॰] एक ऋषि तथा कवि जिसे इन्द्रप्रमितने ऋक्संहिताकी शिक्षा दी थी। देविमित्र इनका शिष्य था (भाग० १२.६.५६; विष्णु० ३.४.१९) ।

मांड्क-पु॰ [सं॰] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य॰ १९५.२१)।

मांधाता-पु० सिं०] युवनाश्वका पुत्र एक प्राचीन सूर्य-वंशी राजा जिसकी राजधानी अयोध्यामें थी। विष्ण-पुराणानुसार युवनाश्व निःसंतान थे, अतः पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया और अभिमंत्रित जल एक घड़ेमें रख सब सो गये। युवनाश्वको प्यास लगी और यही जल पी गये जिससे उन्हें गर्भ रहा और दाहिनी कोख फाड़कर इन्हीं मांधाताका जन्म हुआ। जन्म होनेपर इन्हें दूध पिलानेके प्रश्नपर इन्द्र आये और 'माम् धाता' कहते हुए बच्चेके पीनेके लिए उन्होंने अपनी अँगुली दी थी। इसीसे इनका नाम इद्रके कहे शब्दोंका संक्षिप्त रूप है (भाग० ९.६.१२-१५, ३१; विष्णु० ४.२.२९-३२)। मांधाताका विवाह (शतविंदु = विष्णु०) शश्चिद्व ी पुत्री विदुमतीसे (भाग० तथा विष्णु०) जिसे चैत्ररथी भी कहते थे, हुआ था, जिसके गर्भसे इसे पुरुकुत्स, अंबरीष और मुचुकुंद नामक तीन पुत्र और पचास कन्याएँ हुई थीं। कन्याओंका विवाह सौभरि ऋषिते हुआ था (भाग० ९.६.३०-३८; ७.१; १०.५१.१४; १२.३.९; वायु० ९९.१३०; विष्णु० ४.२.६१-११२; ब्रह्मां० ३.६३. ६८-७२; मत्स्य० १२.३४; ४९.८)। उन लोगोंके लिए इसने बिल्लौरके महल बनवा दिये थे तथा अन्य सब प्रकार-के प्रसाधनकी भी व्यवस्था कर दी थी और अपने योगवलसे कुछ-कुछ दिनों सबके साथ रहते भी थे। उन सबके १५० बच्चे थे। यह एक क्षत्रोपेत द्विज था (ब्रह्मां० ३.६६. ८६) । १५वें त्रेतामें यह उतध्यके साथ मनुष्य रूपमें विष्णु-के अवतार समझे जाते थे (मत्स्य पुराणानुसार १५वें त्रेता-युगमे उत्तंक पुरोहितके साथ) (ब्रह्मां० ३.७३.९०; मत्स्य० ४७.२४३; वायु० ९८.९०) । यह एक आंगिरस तथा मंत्र-कृत् थे (ब्रह्मां० २.३२.१०८; मत्स्य० १४५.१०२; वायु० ५९.९९)। यह विष्णुकी यज्ञरूपमे उपासना करते थे। यह एक योगी थे तथा मायाके आकर्षणोंको जीत चुके थे (भाग० २.७.४४)। यह विजेता, लोकप्रिय शासक, एक 'यज्वा' तथा सच्चरित्र थे (वायु० ८८.६६-७०)। यह ब्राह्मण हो गये थे (वायु० ९१.११५)। तत्त्य (?) नामके इनके पुरोहित थे (वायु० ९९.१३०) ।

मांकदी -स्त्री॰ [सं॰] एक नगरका नाम । राजा द्रुपदका गंगानव्वतीं एक नगर (महाभा॰ आदि॰ १३७.७३)।

मांस – पु० [सं०] इसके अर्पणसे काली प्रसन्न होती हैं और अभीष्ट फल देती हैं (विष्णु० ५.१.८६) ।

माकरी - स्त्री॰ [सं॰] माघ शुक्का सप्तमीकी पुण्यतिथि जिस दिन स्नान, पूजा आदिके उपरांत ब्राह्मणको दान देनेका माहात्म्य है।

माकिलि−पु॰ [सं॰] (१) चंद्रमाका एक नाम—दे॰ चंद्रमा। (२) मातिलका एक नाम जो इन्द्रका सारिथ था—दे॰ मातिल ।

माक्षतय-ण्० [मं०] वशिष्ठवंशज एक ज्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० २००.१५) ।

मागध-पु॰ [सं॰] (१) जरासंधका एक नाम जिसे श्रीकृष्ण ने परास्त किया था (भाग॰ ३.३.१०; १०.२.२; ८३.२३)।

(२) ये पृथुके यज्ञसे सूर्तोके साथ उत्पन्न हुए थे। पृथुको प्रसन्न कर इन्होंने मगधका राज्य उपहारस्वरूप पाया था (भाग० ४.१५.२०; १०.५.५; ५०.३७; ५३.४३; ७०.२०; ७१.२९; ८४.४६; मह्यां० २.३६.११३, १५९-६०, १.७२; वायु० ६२.९५, १३७; विष्णु० १.१३.५२, ६४) । श्रीकृष्णके जातकर्ममें ये उपस्थित थे (ब्रह्मां० ३.२८.१, ४: २७.१३: ४९.२१: ५५.९.१४: ४.२६.६२)। ये सभी राजघरानोंमें होते थे (मत्स्य० २१२.१४: वाय० ६२.१४७-१४८) । (३) भौत्य मनके चौदहवें मन्वंतरका एक पौलस्त्य ऋषि (भाग० ८.१३.३४; ब्रह्मां० ४.१.११२; वायु० १००.११६; विष्णु० ३.२.४४) । (४) एक गंधर्वका नाम (वायु० ६९. २६) । (५) सोमाधिका पुत्र (वायु० ९९.२२८) । (६) मगध देशके निवासी । मगध मध्यदेशका राज्य था (भाग० १०.२.२; ब्रह्मां० २.१६.४२; मत्स्य० ११४.४५; १२१. ५०: १६३.६६ )। (७) शाकद्वीपकी क्षत्रिय जाति (विष्णु ० २.४.६९)। (८) बृहद्रथसे श्रुतश्रवा तकका राजवंश (मत्स्य० ५०.२७.३४)।

माच-पु॰ [सं॰] (१) एक महीनेका नाम जिसमें ब्रह्मवैवर्त्त-पुराण दान करनेवालेको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है (मत्स्य॰ ५३.३६)। इस माममें महेश्वरकी उपासना होती है (मत्स्य॰ ५६.२;६०.३६; वायु॰ ५०.१२२;५३.११३)। (२) माधी, पंचदशी = श्राद्धोंके लिए एक प्रशस्त युगादि। सप्तमी = एक मन्वंतरादि श्राद्ध तथा दानके लिए प्रशस्त (मत्स्य॰ १७.४,७)।

माघी - स्त्री० [मं०] माघ महीनेकी पूर्णिमा, जिस दिन स्नानादिके ाद विष्णुका पूजन कर दान-पुण्य करनेका बड़ा फल लिखा है—दे० दानचंद्रोदय । किल्युगका आरंभ इसी तिथिसे माना जाता है। यह पूर्णिमा = श्राडोंके लिए प्रशस्त युगादि है। माघी अमावस्या तथा पूर्णिमा दोनों पर्वतिथियाँ है जिस दिन पृथ्वांके िसी-न-िसी भागमें सूर्य या चंद्र ग्रहण हो ही जाता है। माघ सप्तमी = श्राद्धोंके लिए एक मन्वंतरादि (मत्स्य० १७.४, ७)।

माघीअमावस्या - स्त्री० [मं०] दे० माघी।

माठर - पु० [मं०] (१) ८६ श्रुतिषयों में से एक श्रुतिष (ब्रह्मां० २.३३.३)। (२) सूर्यके दो पारिपार्श्व को में से एक पारिपार्श्व के जिन्हें यम माना जाता है। (३) विन्ध्याचल पर्वतपरका एक वन जहाँ श्राढ करना शुभ माना गया है (ब्रह्मां० ३. १३.३३; वायु० ७७.०३)।

माणिकंघर ─पु० [सं०] श्री लिलता देवीका मक्त एक यक्ष सेनापति (ब्रह्मां० ४.३३.७८) ।

माणिचर — ५० [सं०] एक यक्षका नाम (मत्स्य० ४७.३०)।
मातंग — ५० [सं०] (१) खशा तथा कश्यपके लालावि,
कथन आदि कई राक्षस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.
१३४; वायु० ६९.१६५)। (२) एक ऋषिका नाम जो
मातंगी देवीके उपासक थे और मौन रहा करते थे, अतः
जिस पर्वतपर यह रहते थे उसे ऋष्यमूक कहते हैं। कहते हैं
यह शवरीके गुरु थे (रामच० मानम)। (३) मतंगका एक
पुत्र जो ऋषि था। सिद्धिमतीसे इन भी पुत्री लघुश्यामा या
मातंगीका जन्म हुआ था। गयामें कौंच तथा मातंग पदमैं
श्राद्ध करनेवाला व्यक्ति अपने पितरोंको शिवलोक प्राप्त

कराता है (ब्रह्मां० ४.३१.८९, ९१-१०६; मत्स्य० १११.५३)।

मातंगी - स्त्रीं [सं०] (१) दस महाविद्याओं में नवीं महा-विद्या जिनके चार हाय और तीन नेत्र हैं। सिरमें अर्थचंद्र विराजमान हैं। इनका वस्त्र रक्तवर्णका है और खड़ा, चर्म, पाश तथा अंकुश इनके अस्त्र हैं। (२) कश्यप ऋषिकी एक पुत्री जिससे हाथी उत्पन्न हुए थे। (३) अंधकासुर रुधिर पानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओं मेंसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२७)। गीतिरथेन्द्र-चक्रके मातवें पर्वमें स्थित वाण और धनुष धारण की हुई कई देवियों मेंसे एक देवी लघुश्यामा (ब्रह्मां० ४.१९.८०; ३१.१०४)।

मानृगण - पु० [सं०] वे मानृका देवियाँ जो वरुणके यश्चमें उपस्थित थीं, जिनकी संख्या नव कही गयी है। लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, चंडिका, त्रिपुरान्विका, भैरव, भैरवी, काली तथा महाशास्त्री। इनकी उपासनामें मिदराकी प्रधानता रहती है, परन्तु बाह्मणके लिए इनकी उपासनामें भी उसका उपयोग निषिद्ध है (ब्रह्मां० २.१.२८; ४.७.७२; १४.६; २०.४६; ४४.१११-१२)। इनके पितके लिए द्रष्टव्य (ब्रह्मां० २.२५.६९)। अन्य मत्तते कीत्तिं, लक्ष्मी, धृति, मेथा, पृष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मित, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति तुष्टि तथा कांति ये मानृ कही गयी हैं। इनका आवाहन गृहविकते समय करनेका विधान हैं (मत्स्य० ९२.५३)। अन्यत्र शुभ कर्मोंमें होनेवाले मातृपूजनमें गणेश सिंदत १६ मातरोंके पूजनका विधान हैं। वे हैं—गौरी, पद्मा, शर्चा, मेथा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, धृति, पृष्टि, तुष्टि, कुलदेवी तथा गणेशजी।

अंधक असुरका नाश करनेके हेत् रुद्रने कुछ मात्राओं-की सृष्टि की थी। जब उनकी (मातृकाओंकी) भूख तथा प्यास लगी और इन सबने शिवसे भोजन माँगा तथा सांसारिक प्राणियोंको ही खाना आरंभ कर दिया। शिवने यह लीला देख नृमिहकी स्तुति की जिन्होंने इन्हें परास्त करनेके हेतु अनेक मातृका देवियों नी सृष्टि की । तदुपरांत सब वरके प्रभावसे अमर तथा स्वर्गीय देवियाँ हो गयीं जिनका काम सांसारिक प्राणियोंकी स्तति तथा प्रार्थनापर उनकी सहायता करना रह गया (मत्स्य० १७९.९-३२, ४१-८९)। एक देवगण (वायु० ७२.५०) जो देवासुर-संग्राममें उत्कलने लड़ा था। ऊषा और अनिरुद्धके कारण वाण और श्रीकृष्णके युद्धमें शङ्कर भगवान् भी ओरसे लड़ने आया । यह श्रीकृष्ण भगवान्के तीक्ष्ण दाणोंकी मारसे भाग गया था (भाग० २.१०.३८; ६.८.२५; ८.१०.३३ १०.६३.११) । दे० मातृ मातरका, (मत्स्य० १८४.११) । मातरिश्वा-पु० [सं०] (१) वायुका एक नाम जिन्होंने ब्रह्मा-से ब्रह्मांडपुराण सुनकर उज्ञानाको कहा था (ब्रह्मां० ४.२. ११२, ११४, २५९; ४.५८; वायु० १.४७; ५९.१११; १०१.७, ११२, ११४, ३२३; १०३.५८)। (२) भुवर्लोकको निवामी देवतागण (वायु० १०१.२९)।

माति -पु० [मं०] इन्द्रके सारिथका नाम - दे० माकिल, [मत्स्य० १४८.८]। देवासुर संज्ञाममें जंभने इसपर आक-मण किया शातिया पाकने भी आक्रमण किया। तारकके

तीन बाण इसे लगे थे जिससे इसका मुद्रर रथपर दुकड़े-दुकड़े होकर गिर गया। मातलिकी मृत्यु नहीं हुई (भाग० ८.११-१६-१८, २२; मत्स्य० १५३.१६१, १८१, १९३; १७४.१०)। कहते हैं राम-रावण युद्धमें यही श्रीरामका सारथि था (भाग० ९.१०.२१)।

मातली-पु॰ [सं॰] यम और पितरोंके साथ उत्पन्न एक प्रकारके वैदिक देवता (हि॰ वि॰ को०)।

माता - स्त्री० [सं०] (१) सिद्धपुर तथा कायावरोहणमें स्थापित सती देवीकी एक मूर्त्तिका नाम (मत्स्य० १३.४६. ४८)। (२) जगन्माता श्री लिलतादेवीका एक नाम (ब्रह्मां० ४.२९.४४, १४२)। (३) ऋषाकी पाँच पुत्रियों में से एक पुत्री जिससे चार प्रकारके प्राह, (घड़ियालों), अनुज्येष्टक, निष्क और शिशुमारों (सूँसों) की उत्पत्ति हुई थी (वायु० ६९.२९१)।

मात्रंश-पु॰ [सं॰] मनुष्यके शरीरका वह भाग जो उसे मातासे प्राप्त होता है। वेनके शरीरके इसी भागसे म्लेच्छ उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० १०.८)।

मातुलुंगस्थली - स्ति । (सं ) यह स्थली कुमुद और अंजन पर्वतोंके वीचमें दस योजन चौड़ी है। इसमें सिद्धों द्वारा निषेवित महापुण्य बृहस्पतिका आश्रम है (वायु॰ ३८.४२-४)।

मातुल्रसंबंध – पु० [सं०] मामाके परिवारमें विवाह करना। ययातिने अपने पुत्र यदुको ऐसे ही संबंधसे संतानोत्पत्तिका शाप दिया था (मत्स्य० ३३.८)।

मातृक-पु० [सं०] दीक्षामें एक मंत्रन्यास (ब्रह्मां० ४० ४३.११)।

मानुका—[सं०] (१) भृत, प्रेतादि—दे० मानुका (भाग० १०.६.२८)। (१) अर्थमकी पत्नी तथा चर्षणिसकी माता (भाग० ६.६.४२)। (३) काम, क्रोध आदि ८ विकारोंकी आठ अधिष्ठात्री देवियाँ यथा वामकी योगेश्वरी, क्रोधकी माहेश्वरी, लोभकी वैष्णवी, मदको ब्रह्माणी, मोहकी क्रीमारी, मात्सर्यकी ऐन्द्राणी, माञ्चन्यकी दंडधारिणी, असुयाकी वाराही ये अष्ट मानुका कहलाती हैं।

मातृगृह-पु॰ [सं॰] पितरोंके श्राद्धादिके लिए एक उपयुक्त पितृत्र तःर्थस्थान (मत्स्य॰ २२.७६)।

मातृदेवी - स्री० [सं०] एक देवी विशेषका नाम।

मातृनंदा - स्त्री० [मं०] अन्यकासुररुधिरपानार्थ शिवसृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१२)।

मातृपालित−पु॰ [सं॰] एक दानवका नाम (हि॰ इा॰ सा॰)।

मातृसामान्य - पु॰ [सं॰] वे राक्षस जो वचोंमं भय उत्पन्न करते है (वायु॰ ६९.१९०) '

मातेय-पु०[सं०] त्र्यापेंय प्रवरप्रवर्तक वशिष्ठवंशज ऋषिगण (मत्स्य० २००.१२)।

मात्रा-पु॰ [सं॰] समयका सबसे छोटा विभाग यानी निमेष-काल (विष्णु॰ ६.३.६)।

मात्स्य – पुर्व [संव्] (१) एक ऋषिका नाम (दिव् शव् साव्)। (२) कृतकसुत उपरिचर वसुके सात पुत्रोंमें से एक पुत्र (विष्णुव् ४.१९.८१)। (३) एक जनपर तथा जातिका नाम (नायु० ४७.४८)। (४) मत्स्य-पुराण जिसे सर्वप्रथम गदाधरने कहा था (मत्स्य० १.१०)। मत्स्य रूपमें विष्णुने मनुसे कहा था जिसमें नृसिंह, सातों कल्प आदिका विवरण है। इसमें १४,००० श्लोक हैं। चैत्रकी प्रथम तिकितो यदि इस पुराणका एक सुवर्ण निमित मछली और गौके साथ दान दिया जाय तो सारे संसारका दान करनेके बराबर फल होता है (मत्स्य० ५३.५०-२; वायु० १०४.३)।

मास्स्यन्याय – पु॰ [सं॰] 'जिसकी लाठी उसकी भैस'वाली कहावतका न्याय। छोटी मछलीको दड़ी मछली खा लेती है, शक्तिका प्रभुत्व (मत्स्य॰ २२५.९)।

मात्स्य रूप – पु० [मं०] विष्णुका मत्स्यावतार। चाक्षुष मन्वंतरके समय वैवस्वत मनुकी रक्षाके लिए प्रलयके समय यह दसवाँ अवतार हुआ था (भाग० १.३.१५)।

माथुर-पु॰ [सं॰] एक जनपद तथा जाति विशेष जिसका अन्त आपसमें लड़कर हुआ था (भाग० १०.१.२७; ११. ३०.१८)।

माथैल्य - पु॰ [सं॰] कृतकसुत विद्योपरिचर वसुके गिरिकाके गर्भसे उत्पन्न सात पुत्रोंभेंसे एक पुत्र (वायु॰ ९९.२२२)। मादि - पु॰ [सं॰] आंगिरसवंदाज एक ऋषिका नाम (मत्स्य॰ १९६.२६)।

माद्रव – पु० [सं०] धर्म और विश्वाके पुत्र क्रतु आदि १० विश्वेदेवोंमेंसे एक विश्वेदेवका नाम (ब्रह्मां० ३०३.३१)।

माद्रवती - स्त्री० [सं०] (१) अभिमन्यु-सुत राजा परीक्षित्की पत्नी तथा जनमेजयकी माताका नाम (महाभा० आदि० ९५.८५)। (२) पाण्डुकी द्वितीय पत्नी तथा नकुल और सहदेवकी माता माद्रीको भी माद्रवती कहा जाता था (महाभा० अश्व० ५२.५६)।

**मादाराम−**पु० [सं०] इन लोगोंका एक देश जो इसी नाम का था (विष्णु० २.३.१८) ।

माद्धि-प्रवित्ता एक त्रिप्रवर (मत्स्य १९६.३३)। माद्री-स्नी (१) श्रीकृष्णकी एक पत्नीका नाम जो वृक्त तथा अपराजित आदि पुत्रोंकी माता थी (भाग० १०.-६१.१५; मत्स्य० ४७.१४; वायु० ९६.२३४; विष्णु० ५. ३२.४)। (२) मद्र देशकी राजपुत्री जो पांडुराजकी एक पत्नी तथा अश्विद्धय भी कृपाने प्राप्त नकुल और सहदेवकी माता थी। पांडुके मरनेपर यह उनके साथ सती हुई थी (भाग० ९.२२.२८; ब्रह्मां० ३.७१.१५५; मत्स्य० ४६.१०; ५०.४८; वायु० ९६.१५४; ९९.२४३; विष्णू० ४.१४.३७-८; २०-४%)। (३) धृष्टिकी दो पिलयों मेंसे एक पत्नी जिसके गर्भसे युधाजित्, मिढ्नास (वायु० तथा मत्स्य० = देव-मीद्रुष) अनिमित्र तथा शिन नामक पुत्र हुए थे। धृष्टिकी दूसरी पत्नीका नाम गांधारी था (ब्रह्मां० ३.७१.१८-१९; मत्स्य० ४५.१-२; वायु० ९६.१७-९) । (४) सहदेव(पांडव) की पत्नी तथा सहोत्रकी माताका नाम (मत्स्य० ५०.५५)। माद्रेय-पु० [स०] मध्यदेशका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१६.

माधव-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णका एक नाम (भाग० १.१५ १८; ब्रह्मां० २.३१.७७; ३.३३.१८; ७२.१४०; ४.९.६१; ३४.७२.७७; वायु० ११२.४०; विष्णु० ५.२०.३५) । (२)

एक पवित्र मास (वैशाख) का नाम जिसमें अर्थमा नामक सूर्य तपते हैं और उनके रथपर पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुल्जिय स्थली अप्सरा, नारद गन्धर्व और कच्छनीर नाग अधिष्ठित रहते हैं (भाग०१२.११.३४) इसमें मधु (चैत्र) मासको मिलानेसे एक ऋतु (वसन्त) हो जाती है (ब्रह्मां० २.१३.९; वायु० ५२.५; मत्स्य० ६१. २२) । (३) औत्तम मनुके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ९.१२) । (४) प्रयागमें यह बटेश्वरके साथ स्थित हैं (मत्स्य० २२.९) । शिवनारायणकी मूर्तिका एक अंश अर्थात् शिव-नारायणकी मूर्तिका निर्माण यों करना चाहिये-आधे भागमें वाई ओर माधवका रूप आधे दक्षिण भागमें शूल-पाणिया रूप । कृष्णके दो बाहु मणिमय अंगदसे विभूषित, दो हाथोंमें शंख और चक्र रहे। अंगुलियाँ लाल और सुडौल सुन्दर रहें। कमरमें कर बनी और पीला फेंटा रहे। आधे (टाहिने) भागमें जटाएँ अर्धचन्द्रभूषित हों, सर्पहार, सर्पवलय, हाथमें त्रिशूल तथा वरदमुद्रा, नागयज्ञोपवीत हो इत्यादि। यो शिवनारायण-मूर्तिमें कुछ अंश माधवका और कुछ शिवका रहता है (मत्स्य॰ २४९.४८; २६०.२२) । विश्वचक्रके मध्यमें स्थित देव (मत्स्य० २८५.१६) । (५) एक असुरका नाम जिसे হারুছনন मारा था (वायु० ८८.१८५)। (६) एक जाति जिसका नामवरण मधुपर हुआ (भाग० ९.२३.३०)।

माध्ववन - पु॰ [मं॰] यहाँ सतीदेवकी एक मूर्ति सुगंधा नामसे स्थापित है, अतः यह एक पवित्र वन तथा शक्ति पीठ है (मत्स्य० १३.३७)।

माधवश्री-स्त्री० [मं०] वसंत ऋतुकी पत्नीका नाम (ब्रह्मां० ४.३२.२३.४६)।

माधवी - स्त्री० [म०] (१) योगमायाका एक नाम (भाग० १०.२.१२)। (२) सुभद्राका एक नाम (भाग० १०.८४.१)। (३) काली, सरस्वती आदि ३६ वर्णक्षक्ति दैवियोंमें एक वर्णक्षक्ति नाम (ब्रह्मां० ४.४४.६१)। (४) श्रीकैलपर स्थापित सनी देवीकी एक मूर्त्तिका नाम (मत्स्य० १३.३१)। (५) वस्ंधराका एक नाम (विष्णु० १.४.२०, २५-२८)।

माधवीय-पु० [सं०] श्रीकृष्णके प्रीत्यर्थ पढ़ा जानेवाला एक स्तीत्र (मत्स्य० २४८.५८]।

माध्यंदिन — पु० [सं०] (१) विशिष्ठवंशज त्र्याषेय प्रवर् प्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य० २००.१५)। (२) शुक्ठयजुर्वेद-की पन्द्रह शाखाओं में से एक शाखाआं (माध्यन्तिनी शाखा-का) अध्ययन करनेवाले शुक्ठयजुर्वेदी (भाग० १२.६.७४)। माध्वी — स्त्री० [मं०] कुरु देशमे स्थित पद्म और मछिल्यों से मरे जयानामक समुद्रतुल्य १२ झीलों से निकली दो निदयों में से एक नदीका नाम (ब्रह्मां० २-१८.७३; वायु० ४७.७१)। मान — पु० [सं०] (१) धर्म और साध्याके १२ साध्यदेव पुत्रों में से एक साध्य (मत्स्य० २०३.११)। (२) पुराणानुसार पुष्कर द्वीपके एक पर्वतका नाम (हि० वि० को०)। (३) नापका एक प्रकार जो चार तरहका होता है यथा — सौर, सौम्य, नाक्षत्र तथा सावन (वायु० ५०.१८८; ब्रह्मां० २.२१.१३७)।

मानद-पु० [सं०] महाराज पृथु विद्वानों, मुनियों और सज्जनोंके मानद थे (भाग० ४०१६०१६)। मानदा - स्त्री० [मं०] चद्रमाकी १६ व.लाओं मेंसे एक कलाका नाम (ब्रह्मां० ४.३५.९२)।

मानरसा - स्त्री० [सं०] भद्राश्व तथा घृताची अप्सराकी दस पुत्रियों, जो सबकी सब अत्रि ऋषिको व्याही गयी थीं, मेंसे एक पुत्री (बायु० ७०.६९)।

मानव-पु॰ [सं॰] (१) आंगिरसवंशका पञ्चापेय प्रवरप्रवर्तक एक ऋषि (मत्स्य॰ १९६.५०)। (२) वीसर्वे कल्पका नाम (मत्स्य॰ २९०.८)।

मानवकल्पसूत्र-पु॰ [सं॰] मनुःशे लिखी वैदिक धर्मपद्धति मानवश्रीतसूत्र आदि ।

मानवधर्मशास्त्र - पु० [मं०] स्वायंभुव मनुकृत मनुसंहिता-का नाम, मनुस्मृति। आजकलका 'हिन्दूलां' इसीके आधार-पर बना है - दे० मनुसंहिता।

मानवाचल-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वत विशेषका नाम (हि० वि० को०)।

मानस-पु० [मं०] (१) पुराणानुसार शाल्मलिद्वीपके एक वर्षता नाम जिसके मीमा पर्वतका नाम महिष है (ब्रह्मां) २.१९.४५; वायु० ४९.४०)। (२) ईश्वरका नाम जो सर्व-राक्तिमान , अनंत, अनादि तथा हर जगह व्यापक है (महाभा०)। (३) पुष्करद्वीपका एक पर्वत जो पृथुके राज्यका मीमापर्वत था। यह वामत्री पुरीके पश्चिम, यमपुरी (मंयमनी) के उत्तर, वरुणपुरी (सुखा) के पूर्व तथा सोमपुरी (विभावरी) के दक्षिणमें था (ब्रह्मां० २.१९.११२-१४ ११७; मत्स्य० १२३.१६; वायु० ४९.१०८; विष्णु० २.८. ७-८) । (४) झालमलिद्वीपाधिपति वपुष्मान्के सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो मानस राज्यका संस्थापक था (ब्रह्मां० २.१४--३२, ३४; वायु० ३३.२८.३०; विष्णु० २.४.२३, २९) । (५) वंदावतिदेवगण, जिसमें १२ देव हैं, मेंका एक वंदा-वितदेव (बह्मां० २.३६.२९)। (६) एक यक्ष जो देवजनी तथा मणिवरके ३० यक्ष पुत्रोंमेंसे एक पुत्र था (ब्रह्मां० ३० ७.१३०)। (७) मेरु क्षेत्रके चार झीलोंमेंसे एक प्रधान झील जो मेरु (जिसपर लोक्सालोंकी राजधानी है) के चारों ओर है। वैद्युत पर्वत (जिससे लोकपावनी सरयू नदी निकली है) के मूलमें स्थित (मत्स्य० ११३.४६; १२१.१६; १६३.८६; १८३.२; १९४.८; ब्रह्मां० २.१८.१५; २१.२९-३३; वायु० ४७.१४; ५०.८७-९०; १११.४) । यह गंगासे उत्तर है (ब्रह्मां० १.१-७६; मत्स्य० ७०.२०; १०७.२; वायु० ३६.१६; ४२.२७; ७७.११०-११) । यह एक पवित्र पीठस्थान तथा तीर्थ है जहाँ कुमुदा नामसे सती देवीकी मति स्थापित है (मत्स्य० १३.२७) । पितरोंके श्राद्ध अधिके लिए उपयुक्त एक पवित्र तीर्थ (मत्स्य० २२.२३)। इमके तटपर भगवानुका एक मंदिर भी है जहाँ जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है (ब्रह्मां० ३.१३.५८, ११५-६; ४.२.२५-६)। कहते हैं यह इलावृतमें है (विष्णु० २.२.२६)। कर्दम सपत्नीक यहाँ आये थे (भाग० १.५.१०; ३.२३.४०)। यहाँके दो हंसीकी कथाके लिए—दे० पुरंजन (भाग० ४.२८.५४-६३) । वृत्रासुग्के बधसे लगी ब्रह्महत्याके फल-स्वरूप इन्द्र यहाँ ही कमलनालमें १००० वर्षीतक रहे थे (भाग० ६.१३.१४-१५) । वौज्ञिवके सात पत्रोंका तीसरा जन्म यहीं चक्रवाक पक्षियोंके रूपमें हुआ था और अन्तमें उन सबने सिद्ध होकर यहीं मोक्ष प्राप्त किया था (मत्स्य० २०.१७;२१.३५)। उर्वशी और पुरूरवाकी जलकीड़ा यहीं हुई थी (विष्णु० ४.६.४८)। (८) ऋष्यंतके पिता, जो ग्यारह्वें मन्वंतरके द्वापरके आरम्भमें हुए थे, का नाम (वायु० ७०.३०) (९) विशिष्ठ-पुत्र पितर जो ज्योति-लोकमें निवास करते हैं। इनकी मानस-पुत्री गौ शुक्रकी पत्नी थी (मत्स्य० १५.१२.१५)। (१०) शाकद्वीपकी वैश्य जातिका नाम (विष्णु० २.४.६९)। (११) शाकद्वीपकी वैश्य जातिका नाम (विष्णु० २.४.६९)। (११) शाक्मिलद्वीपका महिष पर्वतसे लगा वर्ष (प्रांत) (ब्रह्मां० २.१९.४५; वायु० ४९.४०)। अरुणोदय, मानस, शीतोद तथा महाभद्र नामके चार महान् झीलों मेंसे यह (मानस) दक्षिणकी और स्थित एक झील है (वायु० ३६.१६)।

मानसताल-पु० [सं०] सिंहवाहिनी देवीके वाहन सिंहका नाम ।

मानसपुत्र-पु० [मं०] मनुस्मृतिके अनुसार ब्रह्मा आदि सृष्टिकर्ता हैं। इनसे स्वायंभुव मनु उत्पन्न हुए जिन्होंने १० किपोंकी सृष्टि की जिनसे मानव-वंशकी वृद्धि हुई = मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु और नारद, ये ही दस ऋषि सर्वप्रथम हुए। अन्य मतमे इन ऋषियोंकी संख्या सात ही थी जो आकाशके सप्तिष हैं। शतपथ ब्राह्मणके अनुसार गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमटग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, ये ही सप्तिष हैं पर महाभारतमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ नाम हैं। वायुपुराण सातको भृगुका नाम जोड़ अष्टऋषिकर देता है और विष्णुपुराणमें भृगु और दक्षका नाम जोड़ सप्तिषिको नव(९) ब्रह्मिष लिखा है।

मानसरोवर - पु॰ [मं॰] हिमालयके उत्तरकी एक प्रमिद्ध झील । कहते हैं ब्रह्माने केवल अपनी इच्छा मात्रते ही इसका निर्माण किया था—दे॰ मानस(७)।

मानसा-स्त्री॰ [मं॰] (१) नदीका नाम जिसे पुराणानुसार तृणविंदु ऋषि मानसरीवरसे लाये थे। (२) ब्रह्मांडके ऊपर-का लोक जहाँ सोमप पितृगण रहते हैं (मत्स्य॰ १५.२५)। सुकाली नामक पितर जो विशिष्ट-पुत्र हैं, का देश (ब्रह्मां॰ ३.१०.९७; वायु॰ ७३.४७)।

मानसी – स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार मानसी नामकी एक विद्यादेवी हैं । एक टीक्षा, जिसमें सेवासे तोपित गुरु मनसे चुपचाप टीक्षा देता है (ब्रह्मांड० ४.४३.७)।

मानसीसिद्धि — म्ह्री० [मं०] इसकी ५ विशेषताएँ है। उनमें पहली विशेषता यह कि वे जिस अमीष्ट वस्तुकी चाहते हैं वह तुरन्त सम्पन्न हो जाती है इत्यादि। महलोंक के निवासी देवताओं को यह शक्ति प्राप्त थी और वे यह करते थे (वायु० १०१.४४-५)।

**मानस्तीगंगा** – स्त्री० [सं०] गोदर्धन पर्वतके निकटस्थ एक सरोवरका नाम ।

मानसोत्तर-पु० [मं०] पुष्करढीपका एक पर्वत जो मेरुमे पूर्व है। देवधानी-इंद्रकी नगरी तथा अन्य नगरियाँ यहाँ है। कहते हैं स्वैके रथका पहिया इसी पर्वनपर बोल्ह्रकी तरह घूमा करता है। यह देवता तथा देत्य दोनोंको प्रिय है (भाग० ५.२०.३०; २१.७.१३; विष्णु० २.४.७४;

२.४.८०) ।

मानस्तोक-पु० [सं०] ग्रहहोममें उपयुक्त होनेवाला एक मंत्र (मत्स्य० २३९.९)।

मानुषसर्ग-पु॰ [सं॰] अर्वाक्स्रोतम् सर्गीमेंसे सातवाँ सर्ग (वायु॰ ६.६४)।

मानुषी - स्त्री॰ [मं॰] केतुमाल देशकी अनेक श्रेष्ठ पुण्यजला नित्योंमेंसे एक नदीका नाम (वायु॰ ४४.२२)।

मानुषीविश-पु० [सं०] ४९ मरुतोंके सात गणोंमेंसे सातवें मरुद्रणके सातवें मरुतका नाम (वायु० ६७.१२९)।

मामतेय-पु० [मं०] ममता तथा उतथ्यके पुत्र दीर्घतमा, जो वृहस्पतिके शापसे जन्मान्थ उत्पन्न हुए थे तथा दुष्यन्त-पुत्र भरतके पुरोहित थे।

भायण-पु॰ [सं॰] वेदभाष्यकार सायणाचार्यके पिताका

माया-स्त्री० [मं०] (१) मोहन-विद्या जिसे मायावतीने प्रद्यम्नको मिखलाया था (विष्णु० ५.२७.१४) । (२) मय दानवकी पत्रीका नाम । यह विश्रवाको व्याही थी और खर, दृषण, त्रिशिरा तथा शूर्पनखाकी माता थी (रामायण)। (३) सृष्टिशी उत्पत्तिशा कारण विशेष जिसे ईश्वरकी शक्ति भी कहते हैं (साग० १.२.३०; ३.५.२५)। यह हमें बंदी-सा बना देती है और मनुष्य इसके जालमें फँस जाता है (भाग० ११.११.१-३; वायु० ९४.१५) । इसकी चार विशेषताओं, ज्ञानपर इसका प्रभाव तथा इसके वंधनसे मुक्त होनेके उपायके लिए द्रष्टव्य (भाग० ११.३.१-३३)। (४) अधर्मकी एक पुत्री (साग० ४.८.२; ब्रह्मां० २.९.६४) । (५) योगमायाका नाम (भाग० १०.२.१२) । अन्धकासुर रुधिर-पानार्थ शिवसृष्ट बई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पत्री मातका (मत्स्य० १७९.२१)। (६) अन्धकासुररक्त-पानके लिए शिवसृष्ट मानसप्त्री मातृकाओंका जगत्-उत्पीडक उत्पात देख उसके शमनार्थ शिवजीकी प्रार्थनापर भगवान नसिंह द्वारा उत्पादित ३२ शक्ति देवियों मेंसे एक देवी। यह नृतिहके हृदयसे उत्पन्न हुई थी (भाग० १७९. ६४)। (७) लोकविमोहिनी, देवमानवादिका सृष्टिक्त्री भगवती (ब्रह्मां० २.२६.९, २९; ४.६.५३; १२.२१,४९, ४४.६२; वायू० २४.८६) । (८) 'भय'की पत्नी तथा 'मृत्यु' की माना (वायु० १०.४०)। (९) यह यज्ञरूपी दराह विष्णुकी महायिका पत्नी थी (ब्रह्मां० १.५.१९)। (१०) गौ रूपी पृथ्वीसे असरों द्वारा दहा हुआ सत्त (मत्स्य०१०.२१)। (११) राजाओंके उपयोगमे आनेवाले अनेक उपायोंमेंसे एक (मत्स्य० २२२.२)। (१२) वैष्णवी माया अति मोहिनी तथा त्रिगुणात्मक है (विष्णु० ५.२१.१; ३०.१४.९) । (१३) यह वेदोंका ओष्ठ है (वायु० १०४.७'र)। इसके अनेक प्रकार कहे गये हैं तथा यह शीलोंके साथ अनेक गुणोंकी सृष्टि करती है (बायु० १०४.४१) ।

मायाकिरात-पु॰ [मं॰] इससे शंकरके स्वर्गीय व्याघ रूपका वोध होता है (भाग॰ ३.१.३८)।

मायाञ्चेत्र-नपु० [मं०] दक्षिण भारतका एक तीर्थ ।

मायाति - स्त्री॰ [मं॰] अष्टमी अथवा नवमीको दुर्गाके सामने दो जानेवाली तांत्रिकोंकी नरवलिका नाम (तंत्रसार तथा तंत्रालोक)।

मायादेवी - स्त्री॰ [मं॰] एक देवी जिसकी उपासना धन चाहनेवाले करते हैं (भाग॰ २.३.३)।

मायापुरी - स्त्रीं । सिं । सात वड़ी नगरियों मेंसे एक माया-नगरी (ब्रह्मां० ४.४०.९१)। जहाँ कुमारी नामसे सती देवी-की एक मूर्ति स्थापित है, इसलिए यह एक पिवत्र शक्तिपीठ तथा तीर्थस्थान है (मत्स्य० १३.३४)। यह नगरी पितरोंके श्राद्धादिके लिए उपयुक्त तथा पिवत्र कही गयी है (मत्स्य० २२.१०)।

मायामयस्थान – पु० [सं०] ईश्वरका एक कण । सांस्वके मतानुसार प्रकृतिको मायाके स्थानपर हें (वायु० १०१. २१८) ।

मायामोह—पु० [सं०] पुराणानुसार विष्णुके शरीरसे निकला हुआ एक कल्पित पुरुष । कहते हैं इसकी सृष्टि हादकी अध्यक्षतामें असुरोंका नाश करनेके लिए की गयी थी । यह असुरोंके समक्ष एक नग्न साधुके रूपमें प्रकट हुआ था । यह मुक्त-केशश हो, मयूरोंका पंख लिये नर्मदा तटपर तपस्या करता था । इसने असुरोंका वैदिक उपासना-विधि छुड़ा दी तथा उनको 'अर्हत' कहा करता था । इसके बाद असुरगण वैदिक कृत्यों तथा यशोंकी उपेक्षा करने लगे जिसके फलस्वस्प वे दिनोंदिन निर्वल होते गये (विष्णु० ३.१७.१४-४५; १८.१-३२) ।

मायावती — स्त्री० [सं०] शवरासुरकी पत्नी । कहते हैं शिव द्वारा पति (कामदेव) के भस्म हो जानेपर 'रिति' शंवरकी पाकशालाकी निरीक्षकके रूपमें उत्पन्न हुई थी । कामदेवकी पत्नी ही दूसरे जन्ममें मायावती हुई थी । नारवजीते इसे विदित हुआ था कि कामदेव ही प्रबुम्न था जिसे शंवरने समुद्रमें फिक्वा दिया और उसे जो मछली निगल गयी थी वही शंवरकी पाकशालामें लायी गयी थी । मायावतीने वच्चे हो निकाल तथा पाल-पोसकर वड़ा किया । युवा होने पर उसे 'महामाया विद्या' सिखला दी जिससे प्रबुम्नने शंवरका वथ किया था। अन्तमें मायावती प्रबुम्नको आकाश-मार्गसे ले श्रीकृष्णके यहाँ जा स्वसे रहने लगी (भाग० १०.५५.६-३८; विष्णु० ५.२७.७-१६; २७-२०)।

मायाविनोद-पु॰ [सं॰] दैत्य, दानव तथा काद्रवेय जो इच्छानुकूल जीवनके सुर्खोका उपभोग करते हैं । ये केवल विष्णुके चक्रसे डरते हैं (भाग० ५.२४.८, ११.१५) ।

मायांची—पु० [सं०] एक असुर विशेष जो रंभा तथा मयके छह पुत्रोंमं एक पुत्र था (ब्रह्मां० ३.६.२९; वायु० ६८. २८)। किष्किथामे इसे किपराज वालीने मारा था (रा० मा० किष्कि०)। वाल्मीकिके अनुसार यह दुंदिन नामक दैत्यका पुत्र था। नोट विशेष—"मय दैत्य दिति हा पुत्र था और महातेजस्वी, मायावी तथा शिल्प-विद्यामें निपुण था। हैमा अप्सरासे उसके मायावी और दुंदिन ये दो पुत्र हुए। इंद्रने मयको वज्रसे मार डाला।" (वाल्मीकि० ४.५१)। वालि द्वारा दुंदिन मारा गया जिसके वधपर उसका ज्येष्ठ भाई मायावी वालीसे वदला लेने किष्किथा आया पर वह भी वाली द्वारा मारा गया—वाल्मी० ४.९। मायासीता—स्त्री० [सं०] पुराणानुसार कल्पित सीता। रामायणानुसार सीताहरणके समय असली सीतांके स्थानपर अप्निने मायासे एक नकली सीतांकी स्थि कर दी थी।

मायास्त्र-पु० [सं०] कहते हें इस अस्त्रका प्रयोग विश्वाभित्र-ने श्रीरामको सिखलाया था (रामच० बाल० २०८ खा४; २०९)।

मायु-पु॰ [सं॰] वानरोंकी द्वीपी आदि एकादश जातियोंमेंसे एक वानरजातिका नाम (ब्रह्मां॰ ३.७.३१९)। क्रोधवशाके वंशमें उत्पन्न एक राक्षस (ब्रह्मां॰ ३.८.७०)।

मायुराज - पु॰ [सं॰] कुबेरके एक पुत्रका नाम (हि॰ क्व॰ सा॰)।

मारकत्तशाल-स्त्री॰ [सं॰] लिलताके मुक्ताशालसे लगा हुआ मरकत मणिका बना भवन, इसके समीप ही एक वाटिकामें ब्रह्मा रहते हैं तथा चौदहो विद्याएँ उपविद्याएँ और ६४ कलाओंका भी यहीं निवास है। यहाँसे कुछ दूरपर विष्णुलोक है और तदुपरांत शिवलोक है (ब्रह्मां॰ ४.३४.५४)।

मारिष−पु० [सं०] दक्षिणके विविध जनपदोंमेंसे एक जनपद (ब्रह्मां० २.१६.५९) ।

मारिषा - स्त्री० [सं०] (१) प्रम्लोचा अप्सराके गर्भसे उत्पन्न कण्ड ऋषिकी पुत्री जो प्राचीनवहिंके पुत्र प्रचेतागणको व्याही थी। (२) दक्ष प्रजापतिकी माताका नाम जिसे वनस्प-तियोंकी पत्री कहा गया है (ब्रह्मां० २.३७.३६-३८; विष्णु० १.१५.७)। मत्स्यपुराणानुमार यह चंद्रवती नदीकी भी माता थी। पूर्व जन्ममें यह राजमहिषी थी पर वालविधवा हो गयी तथा निःसंतान थी। इसकी उपासनासे प्रसन्न हो विष्णुने इसे एक संग १० पतियोंकी पत्नी होनेका वर दिया, ये ही १० प्रचेतागण थे जिनसे इसके अनेक पुत्र हुए। इसके जन्मकी कथा भी विचित्र ही है (भाग०४. ३०.१३,४७-९; ब्रह्मां० १.१.१०७; २.१३.७०; ३७.३२-८; मत्स्य० ४.४९-५०; विष्णु० १.१५.८-९; ४६-५०,६१-७१)। (३) राजा भोजकी एक पुत्री जो देवमीढ़की पत्नी तथा वसुदेव आदि दस पुत्रोंकी माता थी (भाग० ९.२४.२७; ब्रह्मां० ३.७१.१४५) । वृक्षोंकी पुत्री जिसका विवाह सोमने प्रचेतागणसे करा दिया था (वायु० ६३.३३-७)।

मारी - स्त्री॰ [मं॰] अन्धकासुररुधिरपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओं मेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१५)।

मारीच-पु० [सं०] (१) शिखंडिनीके गर्मसे उत्पन्न अन्तर्थानके पुत्र तथा पृथुके पौत्रका नाम (ब्रह्मां० २.३७.२३; मत्स्य० ४.४५; वायु० ६३.२२; विष्णु० १.१४.१)। (२) ताड़का नामकी राक्षसी तथा सुंदका पुत्र जो रावणका एक सेनापित था। गवणकी आज्ञासे यह सोनेका सृग वनकर पंचवटी गया था। सीताकी इच्छानुसार श्रीराम इसे मारने गये थे और इसकी सहायतासे ही रावण सीताहरण कर सका था। यह राम द्वारा मारा गया था (भाग०९.१०.५, १०; ब्रह्मां० ३.५.३५-६; वायु० ६२.७२; विष्णु० ४.४.८९) तथा (रामच०मा० आरण्य० २६-२७)। (३) एक पुराणके सम्पादक तथा प्रवर्तक। वैश्वानरकी पुलोमा और कालका नामकी पुत्रियाँ इन्हें व्याही थीं जिनसे १००० पुत्र हुए, इनके अतिरक्त १४ और थे जो हिरण्यपुरमें रहते थे (ब्रह्मां० २.३८.५; ३.६.२६; ७.४६४; ४७.६०)। इनकी वसुनामक प्ली इन्हें छोड़ सोमके पास चली गयी थी (मत्स्य० २३.२५)

कहते हैं इनके पुत्रोंका निवास पितरोंके सोमपथ लोकमें है (मत्स्य० १४.१)। (४) एक देवगण (ब्रह्मां० ३.१.५०)। (५) करयपवंराज एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.९)।

मारीच (करथप) -पु॰ [सं॰] मरीचि और कलाके पुत्र एक प्रजापित जो अदिति आदि दक्ष-कन्याओंके पित तथा आदित्य आदिके पिता थे (भाग॰ ४०१.१३; वायु० ३०.७२; ६७. ४३; १००.२०)।

मारीचवंश - पु॰ [सं॰] इस युगमें जिस लोककी सृष्टि हुई थी जिसमें चल और अचल सब प्रकारकी संपत्तियाँ थीं। इन्होंने जलमें खड़े होकर ७००० वर्षीतक तपस्या कर सुरुचिदितिको प्राप्त किया। सुरुचिदितिको अरिष्टनेमि प्राप्त हुए तब करयप आये जिन्हें दक्षकी पुत्रियाँ व्याही थीं (वायु॰ ६५.१०३, ११८)।

मारीचि - पु० [सं०] कश्यप और दनुके विप्रचित्ति प्रमुख सौ पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम, जिसके पुलोमा और कालका नामक पित्रयों से ६०००० पुत्र थे। ये सबके सब हिरण्य-पुरके निवासी थे और ब्रह्माके वरके प्रतापसे अवध्य हो गये थे, यहाँतक कि देवता भी इन्हें नहीं मार सकते थे। अर्जुन-ने इनका वध किया था (ब्रह्मां० ३.६.५; मत्स्य० ६.१८, २३-३५)। पुलोमा और कालका इनकी दोनों पित्रयाँ वैश्वानरकी पुत्रियाँ थीं (विष्णु० १.२१.८-९)।

मारीची - स्त्री० [सं०] (१) पर्जन्यकी पत्नी (ब्रह्मां० २.११.-१९; वायु० २८.१६) । (२) १६ मौनेय देवगन्धर्वीकी वहिनें २४ अप्सराओंमेंसे एक अप्सराका नाम (ब्रह्मां० ३.७.६; वायु० ६९.५) ।

मारुत — पु० [सं०] (१) पवनदेवका नाम जो भीमके पिता थे (ब्रह्मां० २.१०.४३; ३.७१.१५४; वायु० १०१.१९४; १०६.५९ तथा ९६.१५३; मत्स्य० ५०.४९)। अंग्निके साथ इन्होंने असुरोंका नाश किया। तारक आदि पाँच असुर संग्रामसे भाग समुद्रमें जा छिपे थे, जिसपर इन्द्रने इन दोनोंको समुद्र सुखानेकी आज्ञा दी। इन लोगोंने यह करना अस्वीकार किया। अगस्त्यके रूपमे एक ही साथ इन दोनोंका जन्म हुआ था (मत्स्य० ६१.३-१९)। यह गंधका अधिपति कहा गया है (वायु० ७०.११)। (२) भागवोंका एक प्रवर (मत्स्य० १९५.३१; १९६.१९)।

मारुतपुराण-पु॰ [सं॰] वायुपुराणका एक नाम जिसे वेडों-के समकक्ष ही समझा जाता है (वायु॰ ४.१२)।

मारुत त-नपु॰ [मं॰] राजाओंका एक बत विशेष जिसके । गुप्तचर वायुकी ही तरह सर्वत्र प्रवेश कर जाते हैं (मत्स्य० । २२६.१२)।

मारुतालय - पु० [सं०] नर्मदा नटपरका एक तीर्थ जहाँ स्नान तथा यथाशक्ति सुवर्ण दान करनेवाला पुरुष पुष्पक विमानसे वायुलोक प्राप्त करना है (मत्स्य० १९१. ८६-८)।

मारुति -पु॰ [सं॰] पवनसुत हनुमानका एक नाम, जिनकी उत्तम भक्तोंमें गणना है (ब्रह्मां॰ ३.३४.३९)।

मारुतेश्वर-पु॰ [मं॰] (१) वायु, जिनकी तीन पत्नियाँ (शक्तियाँ) हैं, जिनके नाम—इड़ा, पिंगला और सुपुम्णा हैं। यह हाथमें ध्वजा लेकर विशाल मृगरूप वाहनपर

सवार हो श्री लिलता देवीके यजन, पूजन और ध्यानमें तत्पर रहते हैं (ब्रह्मां० ४.३३.६९-७०)। (२) लिलताके कामरूप प्रभृति ५१ पीठोंमेंसे एक पवित्र पीठ (स्थानका) नाम (ब्रह्मां० ४.४४.९६)।

मार्कंड-पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२०; १९६.४५) ।

मार्कंडेय-पु० [मं०] (१) मृतंड ऋषिके पुत्र (भाग० ४. १.४५) जो अष्ट चिरंजीवियों तथा सिद्धोंमें हैं और प्रलय-में भी नष्ट नहीं होते (भाग० ६.१५.१२; मत्स्य० २.१३; १८६-३) । पद्मपुराणानुमार इन्हें यह वर शिवसे प्राप्त हुआ था। इन्होंने शिवकी स्तुति कर मृत्युपर विजय पायी थी (पद्मप्० उत्तर्० २३७.७५-९०)। इनकी अनुपम तपस्या तथा आजन्म ब्रह्मचर्यका व्रत विशेष उल्लेखनीय है। प्रलयकालमें इनकी एक वटकक्षके पत्तेपर सोये हुए वाल भगवानुका दर्शन हुआ था । हिमालयकी तराईमें एक चित्रा नामक शिलाचित्रपर पुष्पभद्रा नदीके तटपर इनका आश्रम था जहाँ इंद्रने कामदेव तथा पुञ्जिकस्थली अप्सराको इनकी तपस्या भंग करनेके लिए भेजा था, पर सब व्यर्थ हुआ। विष्णुका नरनारायण रूप इनको भाया था। शिव, पार्वती आदि सब इनके कठिन तपसे प्रसन्न थे। कहते हैं भूगवंशका यह भक्त आज भी अपनी इच्छासे सब लोबोंका भ्रमण करता रहता है (भाग० १२, अध्या० ८, ९ और १०)। (२) दत्तात्रेयके एक समकालीन ऋषि; चतुर्थाश धर्मके नष्ट होने-पर धर्म संस्थापनार्थ पन्द्रहवें त्रेतायुगमें दत्तात्रेयका पाँचवाँ अवतार हुआ । उनकी सहायताके लिए ये पुरोहित उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० २.३३.११; ३.७३.८९; मत्स्य० ४७.२४२; वायु० ९८.८९; १०९.२४; ११२.३४) । इन्होंने मार्कंडेय पुराण कहा था (मत्स्य० ५३.२६)। परशरामके यज्ञमें इन्होंने ब्रह्माका काम किया था (ब्रह्मां० ३.४७.४६; ४. ३९.५५)। (३) मार्कंडेयने ही नर्मटाकी विशेषताएँ युधि-ष्ठिरको बतलायी थीं (मत्स्य० १९०.१; १९१.८१; १९२.६; १९३.६६; १९४.४८) । यह श्रीकृष्णसे मिलने स्यमंतपंचक गये थे (भाग० १०.८४.४) । (४) मनस्विनी तथा मृतंद्र-का एक पुत्र (वायु० २८.५; विष्णु० १.१०.४) । धूम्रपत्नी इनकी पत्नी तथा वेदिशरा पुत्र था (ब्रह्मां० २.११.७)। श्रीरामके अभिषेकके समय यह उपस्थित थे (विष्णु० ४. ४.९९) । (५) इन्द्रप्रमतिका एक शिष्य जिन्हे उन्होंने एक संहिताका अध्यापन किया था। उनके दूसरे शिष्यका नाम सत्यश्रवा था जो उनका पुत्र था। सत्यहित उनका पौत्र था (वायु० ६०.२७-२८)। पीवरी तथा वेदिशराके वंशज पुत्र, शिष्य, पौत्रादिको ही मार्कडेय कहते हे (बायु० २८. ६)। (६) मार्कडेयपुराण जिसे मार्कडेयने कहा था। इसे हाथसे लिखकर कार्त्तिक मासमें दान करनेवाला पुण्डरीक यज्ञका फल पाता है (भाग० १२.७.२४; १३.५; वायु० १०४.४; विष्णु० ३.६.२१. मत्स्य० ५३.२६-७) । पुराणा-नुसार मृकंडके पुत्र एक ऋषि (भाग० ४.१.४५)। कहते हैं यह सदा जीवित रहते हैं यानी चिरजीवी है (भाग० ६. १५.१२; मत्स्य० २.१३; १८६.३) ।

मार्कंडेयपुराण-पु० [सं०] एक महापुराण जिसमें ९००० व्होक हैं जिसके रचयिता मार्कंडेय मुनि हैं। दुर्गा- माहात्म्य इसीके अंतर्गत है (भाग० १२.७.२४; १३.५; विष्णु० ३.६.२१; वायु० १०४.४; मत्स्य० ५३.२६-७)।

मार्क डेयशिला - स्त्री॰ [मं॰] बदरी क्षेत्रमें वह शिला जिस-पर मार्व डेयको विष्णुका दर्शन हुआ था (स्कंदपु॰, वैष्ण० बदरिकाश्रम-माहात्म्य)।

मार्कंडेयी-स्ना॰ [सं॰] रक्ष (रजा=वायु॰) की पत्नी जिसका पुत्र केतुमान् था (ब्रह्मां॰ २.११.४२; वायु॰ २८.३७)।

मार्कटि-पु॰ [सं॰] एक आर्षेय प्रवरप्रवर्तक आंगिरस ऋषि (मत्स्य॰ १९६.२२)।

मार्ग-पु० [सं०] मार्ग वर्ड प्रकारके होते हें। जैसे दिशा-मार्ग, ग्राममार्ग, सीमामार्ग, राजपथ, शाखारथ्या, गृह-रथ्योपरथ्या, उपरथ्या, घंटापथ, गृहांतर, वृत्तिमार्ग तथा प्राग्वंश । इन सवर्का नाप अलग-अलग है (वायु० ८.११८-२२; ब्रह्मां० २.७.११२-१६) ।

मार्गदायिनी - स्त्री० [सं०] केदारमें स्थापित सती देवीकी एक मृत्ति (मत्स्य० १३.३०)।

मार्गपथ-पु० [मं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.३३)।

मार्गपालीपूजन-पु० [सं०] कार्त्तिक शु० १ को सायंकाल कुरुका बंदनवार बना मुख्य द्वारपर बॉधे और राजा बिलकं पूजा करें। इसी तिथिको बिल्हें तीन पग भूमि विष्णुको दी थी। विष्णुके वरदानसे ही बिलको पूजन करने हैं—दे० आदित्यप्०।

मार्गवती-स्त्री० [सं०] पथिकोंकी रक्षा करनेवाली एक देवी। मार्गवेद-पु० [सं०] एक ऋषि-पुत्रका नाम।

मार्गशीर्ष-ए० [मं०] एक मास विशेषका नाम जिसमें अग्निपुराण टान करनेवा माहात्म्य है (मत्स्य० ५३.२९)। मैन्य-मंचालनके लिए भी यह माम उत्तम कहा गया है (मत्स्य० ५६.२; ६०.३५; २४०५)।

मार्गा – स्त्री॰ [सं॰] मुद्रला, तारा आदि कई ब्रह्मवादिनियों-मेमे एक ब्रह्मवादिनी (ब्रह्मां॰ २.३३.१९)।

मार्गेय - पु॰ [सं॰] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य॰ १९५.२०)।

मार्जार - पु० [सं०] (१) वंदरोंकी एक जाति जो हरि (हरि-भद्रा) तथा पुल्हसे उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० ३.७.१७७; ३०५, ३१९; ५१.११)। (२) जाम्बवान्के एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७.३०३)।

मार्जारि-पु० [सं०] मागधराज सहदेवका एक पुत्र जो श्रुत-श्रवाका पिता था (भाग० ९.२२.४६) ।

मार्तण्ड — पु० [सं०] (१) वेदोक्त सूर्यका नाम । सृष्टिके आरंभमें ब्रह्माने त्रेलोक्यमें जो परम तेज इतरततः विखरा था, उसे चारा ओरने वटोर कर कौशलमें अदितिके हृदयमें स्थापित कर दिया। अदितिके उदरमें अण्डकी स्थापना पहले ही की जा चुकी थी। अण्डेके अन्दर गर्भ अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हो बलवान हुआ। चारों ओरसे तेज वटोर कर गर्भ बनाया गया, यह जान कर देवगण निस्तेज निर्वल हो गये। उन्होंने ब्रह्मासे विनती थी, भगवन् हम लोग कैसे दचेगे। अवस्य विनष्ट हो जायँगे। केवल हम ही नहीं, स्थावर और जंगम सव जीव भी जल्दी नष्ट हो जायँगे,

इसलिए आप अण्डेमें स्थापित तेज और बलको हटाइये। उनकी विनतीपर प्रजापतिने उसे खींच लिया। अण्डेमें वल, अण्डेके अन्दर शिशु रहा । अण्डा था बल और शिशु तेज । वह अदितिको गर्भसे मृत पिण्डको तुल्य निकला। प्रजापतिने उस अण्डेके हो दुबड़े किये। एकमें गर्भको द्रवेल रूपमे देखा। उसे उठा कर अदितिके अंकमें दे दिया । अण्डेके मृत (खण्डित) होनेपर यह हुआ । अतः यह नाम पड़ा (ब्रह्मां० ३.७.२७५-२८८; मत्स्य० २.३५)। अण्डेको त्वष्टा द्वारा दो खण्डोंमे विभक्त देख करयपने दुःखी होकर कहा--'तू करयप तथा दाक्षायणीका पुत्र मार्तण्ड वा विवस्वान् हो जा।' इससे यह नाम पड़ा। इनके सात पुत्र हुए जिनमें सावर्णि तथा शनैश्चर अंतिम थे (वायु०८४) २५) । यमुना नदी इनकी पुत्री है (ब्रह्मां० ३.१३.७२) । नासत्य तथा दस्र इन्हींके पुत्र है (ब्रह्मां० ३.५९.२५; ४. ३८.२३) । मत्स्य पुराणानुसार दानके लिए सूर्यकी सुवर्ण मृत्ति आवदयक है (मत्स्य० ९.३; २८०.६)। (२) इन्होंने अश्वरूपधारी याद्मवल्क्य (ब्रह्मराति) को यजुर्वेद (शुक्ल यजुर्वेद) दिया (वायु० ६१.२१) ।

मार्त्तण्डकुल-पु॰ [सं॰] क्षत्रियोंका सूर्यवंश (मत्स्य॰ २९०.२४)।

मार्त्त**ण्डमंडल**−पु० [सं०] मरीचिगर्भका लोक यहीं स्थित हें जहाँ अगिरा ऋषिके पुत्र हविष्मंत पितरींका निवास है (मत्स्य० १५.१६)।

मार्त्तण्डसप्तमी – स्ती० [सं०] पौष शु० ७ को सूर्यका पूजन कर गोदान करनेका विधान है – दे० कृत्यकल्पनरु ।

**मात्तिकावत**−पु० [सं०] पुराणानुसार चेदी राज्यका एक - नगर ।

मार्त्तिकावर –पु० [सं०] भोजोंको मृत्तिकावर नगरके नामा-नुसार मात्तिकावर कहते थे (विष्णु० ४.१३.७) ।

मार्घा –स्त्री० [सं०] चाक्षुष मन्वंतरमें दक्षकी माताका नाम (बायु० ३०.६१, ७४) ।

**मार्प्टपिंगल्जि**−पु० [सं०] अंगिरसवंद्यका एक त्र्यापेंय - प्रवस्प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९४.१८) ।

माष्टिं-पु० [सं०] वसुरेवसुत सारणके साष्टि, सत्य, धृति आदि कई पुत्रोमेंसे एक पुत्र (विष्णु० ४.१५.२१)।

मारु – पु॰ [सं॰] पूर्वका एक जनपद (वायु॰ ४५.१२३) । मारुती – स्त्री॰ [सं॰] मालवी । अश्वपतिकी रानीका नाम जो सावित्रीकी माता थी (मत्स्य॰ २०८.१०) । इसके पुत्रीं-को मालव यहते थे जो शुद्ध क्षत्रियवंशके थे (मत्स्य॰ २१३.१६) ।

मालद - पु॰ सिं॰] (१) एक प्रदेशका नाम जिसे ताइकाने डजाइ। था (दालमी॰ रामायण)। (२) एक अनार्य जाति (मार्कण्डेयपु॰)।

मारुय−पु० [सं०] विष्णुवाहन गरुड़का एक पुत्र √विष्णु०) ।

मालयनि – पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२६)।

मालव-पु० [सं०] (१) लिलनाके ५१ पीठोंमंसे एक पीठ (ब्रह्मां० ४.४४.९५)। (२) मालनके द्विज जो पुरंजयके बाद ब्रात्य हो गये (भाग० १२.१.३८; विष्णु० २.३. १७)। (३) विन्ध्याचलको एक क्षत्रिय जातिके लोग जो अश्वपति तथा मालवीके पुत्र थे (मत्स्य० ११४.४४, ५२; १६३.६७; २१३.१६; वायु० ४५.१३२)। जरासंघने इन लोगोंको यदुओंके विरुद्ध लड़नेके लिए मेजा था (भाग० १०[५०(५)२]।

मालवी - स्त्री॰ [मं॰] दे॰ मालती (मत्स्य २१३.१६)। मालहायन - पु॰ [सं॰] एक गोत्रकार ऋषिका नाम। माला - स्त्री॰ [सं॰] चिंतामणिमयी माला। कामेश्वरको

विवाहोपलक्ष्यमें दिया गया कुवेरका उपहार (ब्रह्मां० ४. १५.२२)।

मालाकार-पु॰ [सं॰] वे माली तथा मालिनें जिन्होंने श्रीकृष्ण तथा बलरामको उनको रुचिके अनुसार पुष्प-

हारादि दिये थे और उनसे अपने तथा वंदाजोंके लिए समृद्धि आदिका वरदान पाया था (विष्णु० ५.१९.

१७-२८) ।

मालिनी-स्री० (सं०) (१) स्कंदकी सात माताओंमेंसे एक। सर्वसंक्षोभण नामक चक्रपर स्थित कुसुमा, मेखला आदि आठ शक्तियोंमेंसे एक शक्ति तथा सर्वज्ञाचन्तर नामक सर्व-रक्षाकर चक्रमें स्थित कई मुद्रा देवियोंनेंसे एक मुद्रा देवीका नाम (ब्रह्मां० ४.३६.७६, ९६)। (२) अंधकासुररुधिरपानके लिए शिवजी द्वारा सष्ट कई मानसपत्री मानुकाओमेसे एक मानसपत्री मातृका (मत्स्य० १७९.९)। (३) हिमाचलकी एक नदी, जिसके तटपर पुराणानुसार मेनका अप्सराने श्कुंतलाको जन्म दिया था—दे० शकुंतला तथा मेनका। (४) एक राक्षसकत्या, जो कुबेरकी आज्ञासे महर्षि विश्रवाकी परिचर्यामें तत्पर रहती थी। विश्रवाने इसके गर्भसे विभीषणको उत्पन्न किया था (महाभा० वन० २७५.३-८) । (५) रौच्य मनुकी माताका नाम (मार्कण्डेय पु०)। (६) पृथुलाश्वपुत्र चम्पकी रम्य चम्पा नगरीका प्राचीन नाम = चम्पावती (मत्स्य० ४८.९७; वायु० ९९. १०५)। (७) अंगदेशकी एक समृद्धिमती नगरी, जिसे जरासंधने कर्णको दिया था (महाभा० शान्ति० ५.६)।

मालिमंडन - पु० [मं०] पुराणानुसार एक राजाका नाम । माली - पु० [सं०] (१) सुकेश राक्षसका पुत्र जिसके माल्यवान् और सुमाली दो भाई थे (रामचरित मा०) । (२) कैकसीका पिता तथा विश्रवाका श्रशुर । यह वृत्रासुरके साथ इन्द्रसे युद्ध करने गया था । यह पाँचवें 'तल'का निवासी राक्षस था जिसे देवासुरसंग्राममें विष्णुने मारा था (भाग० ६.१०. २१; ८.१०.५७; ब्रह्मां० २.२०.३७; ३.८.४०; वायु० ७०.३४) ।

माल्यवती - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार एक प्राचीन नदीका नाम ।

माल्यवान् —पु० [सं०] (१) गंधर्वकन्या देववतीके गर्भसे उत्पन्न सुकेशका पुत्र एक राक्षस। इसीका भाई सुमाली था जिसकी पुत्री कैकसी लंकापित रावणकी माना थी। इसने रावणकी श्रीरामसे युद्ध न करके सीताको लौटा देनेकी राय दी थी (रामच० मा० सुंदर० ३९.१,२)। (२) पुराणानुमार मेरुके पूर्वका एक पर्वत। सिद्धांतिशरोमणिके अनुसार नीलपर्वत से दक्षिण, निषध पर्वतके उत्तर तथा इलावृतसे पश्चिमतक इसका विस्तार १००० योजन कहा

गया है। यह केतुमालका सीमा पर्वत है। चक्क नदी इसीसे निकली है (भाग० ५.१६.१०; १७.७; मत्स्य० ११३.३५; वायु० ३४.३३-४; ४२.१९, ४२; विष्णु० २.२.२७, ३९)। अमरकंटक इसीकी चोटीपर है (ब्रह्मां० २.१५.३८; १७.१८; ३.१३.७, १३)। (३) प्रहेति राक्षसका एक पुत्र जिसे देवासुरसंग्राममें विष्णुने मारा था। इसीकी पुत्री पुष्पोत्कटा और बाका थी। यह विश्रवाका श्रद्धुर था (भाग० ८.१०.५७; ब्रह्मां० ३.७.९०; ८.३९; वायु० ७०.३४)। (४) एक वर्षका नाम, भद्राश्वका एक राज्य (ब्रह्मां० २.१४.५१; वायु० ३३.४४; ४३.५)। (५) लंकुके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६९.१२९)।

माष-पु॰ [मं॰] एक छोटी मुद्रा जो क्ष्परसे रस्सी तथा वाल्टी आदि चुरानेके लिए दंडस्वरूप देनी पड़ती है (मत्स्य॰ २२७.९८)। एक तौल विशेष (विष्णु॰ ६.३.८)। माषक-पु॰ [सं॰] एक तौलका नाम। कुछ अपराधोंके लिए सुवर्ण तथा चाँदी इसी तौलमें दंडस्वरूप देना होता है (मत्स्य॰ २२७.७, ८९, १०८, १४६)।

माषशरावि – पु॰ [सं॰] वशिष्ठवंशज एक गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० २००.९)।

मास-पु० [सं०] २० दिनों तथा रातोंका सामृहिक नाम जिसमें दो पक्ष-कृष्णपक्ष तथा शुक्लपक्ष होते हैं। दो मासोंका एक अयन और २ अयनोंका १ वर्ष । मासोंके नाम है—मधु, माथव, शुक्र, शुचि, नभा, नभस्य, इष, ऊर्ज, सहा, सहस्य, तप और तपस्य (ब्रह्मां० २.७.२०; १३.१४,११४; वायु० ३.१४; २०.१६१,७८; ३१.२६; ६५.५८; विष्णु० १.३.९-१०; २.८८; ६.३.१०)।

मासकृत्-पु० [सं०] सुतप देवगण, जो संख्यामें २० हैं, मेंत्रा एक सुतप देव (ब्रह्मां० ४.१.१४)।

मासश्राद्ध-पु० [मं०] मनुष्य-पितरों तथा लौकिक पितरोंको भोजन कराना। सोमप, वहिषद्, अग्निष्वाता आदि मनुष्य पितर है। पिता, पिनामह, प्रापतामह आदि लौकिक पितर है (ब्रह्मां० २.१८.६७, ७८; मत्स्य० १४१.६५; वायु० ८३. ३-१०)।

माहित्थ-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम—दे० शतपथ-ब्राह्मण।

माहिप-पु० [मं०] गुह लोगोंके अधीन एक देश (विष्णु० ४.२४.६५)।

माहिथी – स्नी० [सं०] केतुमाल देशकी अनेक नदियोंमेसे, एक नदी (वायु० ४४.२२)।

माहिषक - पु॰ [सं॰] दक्षिणापथके निवासी (वायु॰ ४५. १२५)।

माहिषिक-पु० [मं०] एक पतित क्षत्रिय जाति (ब्रह्मां० ३. ६३.१४०)।

माहिष्मती—स्नी० [सं०] एक प्राचीन नगरीका नाम जो हैहयोंकी राजधानी थीं। महाभारत और पुराणानुसार यह नर्मदा (रेवा)के तटपर वसी थी जहाँ सहस्रार्जुन रहता था। पिताकी मृत्युका वदला लेनेके निमित्त परशुरामने वहाँ जाकर क्षत्रियोंको मार डाला था। वलराम भी वहाँ गये थे (भाग० ९.१५.२२; १६.१७; १०.७९.२१)। पहले

यहाँ नागोंकी राजधानी तथा कर्कोंकर-सभा थी (ब्रह्मां० ३० २८.२; ४६.११; ६९.२६)। कार्त्तवीर्यार्जुनने कर्कोंक्क प्रत्रोंको परास्त कर यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी (मत्स्य० ४३.२९)। यहाँपर कार्त्तवीर्यने लंकापति रावणको वंदी बना कर रखा था (मत्स्य० ४३.३८)। हैहयवंशी महजित्पुत्र महिष्मान्ने इस नगरीको बसाया था और कार्त्तवीर्यार्जुनकी यही राजधानी थी (वायु० ९४.२६; विष्णु० ४.११.९, १९)।

महिष्मान् -पु० [मं०] सहजित्का पुत्र तथा भद्रश्रेण्यका पिता। इसीने माहिष्मती नगरी वसायी थी (विष्णु०४. ११.९-१०)।

माहेंद्र-पु॰ [सं॰] अतलका निवासी एक राक्षस (वायु॰ ५०.१८)।

माहेंद्री - स्त्रीं ० [सं०] (१) दे० अमरावर्ता (ब्रह्मां० २.२१. ३०)। (२) चक्रराजरथेन्द्रके नवम पर्वके पूर्वार्द्धमें स्थित ब्राह्मा आदि अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति देवीका नाम तथा ब्रह्माद्यस्वरिष्ण्यमें इन आठके आठ मन्दिर हैं (ब्रह्मां० ४. १९.७; ३६.५८)।

माहेश्वर - पु० [मं०] (१) २९वाँ करुप जिसमें त्रिपुरको जला कर भस्म किया गया था (मत्स्य० २९०.१०)। (२) एक उपपुराणका नाम - दे० पुराण। (३) एक यज्ञका नाम। (४) यह प्रधान और पुरुषसे उत्पन्न हुए थे तथा संसार सृष्टिके जन्मदाता थे (वायु० १०३.६६)। संसारको इनके शरीरका अंग कहने हैं (वायु० १०३.७१-३)।

माहेश्वरज्वर – पु॰ [सं॰] श्रीकृष्णपर आक्रमण करनेके लिए शिवने इसे उत्पन्न किया था, पर वैष्णवज्वरसे परास्त हो यह विलीन हो गया था (भाग॰ १०.६३.२२-३०)।

माहेश्वरधर्म-पु० [सं०] नंदीने नारदको माहेश्वर धर्म तथा व्रतकी व्याख्या बतलायी थी (मत्स्य०९५.३, ४) जो स्कंदपुराणमें वर्णित है (मत्स्य०५३.४२)।

माहेश्वरपुर-पु० [सं०] यहाँ सती देवीको एक मूर्त्ति स्वाहा नामसे स्थापित है, इसलिए यह एक पवित्र पीठस्थान है (मत्स्य० २.२६.६५)।

माहेश्वरबल-पु० [सं०] शिवके महायोग-लिंगकी उत्पत्तिके अवसरपर उसके दर्शनसे विस्मित विष्णु द्वारा उक्त महादेव-माहात्म्य (ब्रह्मां० २.२६.६५)।

माहेश्वरव्रत न० पु० [सं०] शिवचतुर्वशी-व्रत जिसका माहात्म्य नंदीने नारदसे कहा था। यह शंकरके प्रीत्यर्थ मार्गशीर्थ शुक्ल १३ से प्रारम्भ होता है तथा पूजाका विधान दूसरे दिन है। इसमें सुवर्ण, गौ तथा उसका वच्चा किसी सामग या श्रोत्रियको दान देना चाहिये। पतिकी आझासे इस व्रतको करनेवाली स्त्रियाँ पिनाक्षपाणिका लोक प्राप्त करती हैं (मत्स्य० ९५.५-३८)।

माहेश्वरी—स्त्री० [मं०] (१) चक्रराजरथेन्द्रके नवम पर्वके पूर्वार्क्कमे स्थित ब्राह्मी आदि अष्ट शक्तियोंमेंसे एक शक्ति तथा अष्ट मानृकाओंमेंसे एक मानृका (ब्रह्मां० ४.१९.७; ३६.५८; ४४.१११)। महेश्वरकी ही तरह इनकी भी मूर्त्ति वनायी जाती है (मत्स्य० १७९.९; २६१.२५; २८६.१०)। (२) काशीराजके पुत्रने पिताकी मृत्युका श्रीकृष्णसे बदला लेनेके हेतु भगवान् शंकरकी आराधना कर दक्षिणांग्निने

इसकी उत्पत्ति की थी, पर श्रीकृष्णके सुदर्शनचक्रका विरोध करनेमें अपनेको असमर्थ पा यह काशी भाग गयी थी (विष्णु० ५.३४.३९)।

माहेश्वरीविद्या - स्त्री । [सं ] यह मृतसंजीवनी विद्या है

ि सकी उत्पत्ति महेश्वरके मुखसे हुई थी । तपस्यासे संतुष्ट
हुए दांकरसे शुक्राचार्यको प्राप्त हुई थी, जिसके प्रभावसे
शुक्राचार्य युद्धमें मृत दैत्योंको सुप्तोत्थितको तरह जिला
देते थे (मन्स्य० २४९.६) ।

माहेश्वर्य - पु० [सं०] एक योग, रुद्र द्वारा कहे गये पाँच धर्म — प्रायाणाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा तथा माहेश्वर योगका स्मरण। ये धर्म आदित्यों, वसुओं, साध्यों, अश्विनों, मरुतों, मृगुओं, यम, शुक्र तथा अन्य पितृशालांतकों द्वारा उपयोगमें लाये गये हैं। अर्थात् इन सबने इन पाँच धर्मोंकी उपासना की है। इस योगको प्राप्त कर अन्यान्य देवता, वेदपारग बाह्मण, महात्मा निर्मल और ऊर्ध्वरेता होकर रुद्ध-लोकको जाते हैं, फिर उन्हें आवागमनके चक्करमें पड़ना नहीं पड़ता (वायु० १०.७०-७४; २३.१५३, २२४)।

मित-पु॰ [सं॰] (१) सात मरुद्गणों मेंसे पाँचवें मरुद्गणका एक मरुत् (ब्रह्मां॰ ३.५.९६)। (२) सुधर्मा देवगण, जिसमें १२ देव है, मेंका एक सुधर्मा देव (ब्रह्मां॰ ४.१.६०)।

मितध्वज-पु० [मं०] धर्मध्वजके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा खांडिक्यके पिताका नाम (भाग० ९.१३.१९-२०)। फिल्लाक-पु० सिं०] स्वायंभव मुख्यत्वरके तीन देवगणोंमेंसे

मितवान् – पु० [सं०] स्वायंभुव मन्वंतरके तीन देवगणोंमेंसे एक राक्त नामके देवगण, जिनकी संख्या १२ है, मेंका एक देव (ब्रह्मां० २.१३.९५) ।

मिताहार - पु० [मं०] (श्रण-क्षण मिताहार) किष्किन्याधिपति वालीके सैकड़ों सामन्त तथा सेनानायक प्रधान बानरोंमेंसे एक प्रधान बानरका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२३९) ।

मित्र-पु० [सं०] (१) ज्येष्ठ मासमें तपनेवाले सूर्यका नाम। इनके रथपर अत्रि ऋषि, पौरुपेय राक्षस, तक्षक नाग, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व तथा रथस्वन यक्ष अधिष्ठित रहते हैं (भाग० १२.११.३५; वायु० ५२.६; विष्णु० २.१०.७)। बारह आदित्योंमेंसे एकका नाम, अदितिके १२ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ६.६.३९) । (२) पहले आदित्यका नाम । यह उर्वशीसे प्रेम करते थे, पर उसे वरुणपर आसक्त देख पृथ्वी-पर जन्म लेनेका शाप दिया और स्वयम् बद्रीनाथमें तप करने लगे, जहाँ उर्वशीको देख इनका रेतस वह गया जिससे अगस्त्य और विशष्ठ उत्पन्न हुए (मत्स्य० ६१.२७, ३१; १२६.६; १७१.५६; २०१.२३-९)। देवासुर-युद्धमें प्रहेतिसे लड़े (भाग० ८.१०.२८) । (३) पुराणानुसार पहले मरुत्का नाम (मत्स्य० १७१.५२)। (४) ऊर्जाके गर्भसे उत्पन्न वशिष्ठ ऋषिके चित्रकेत प्रमुख सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम, जो ब्रह्मिष थे (भाग० ४.१.४१) । (५) आर्यी के एक प्राचीन देवता, वेदोंके अनुसार 'मित्र' ही प्रधान आदित्य हैं। मित्रकी पत्नी 'मित्रा' पारसियोंकी अग्निकी अधिष्ठात्री देवी हैं। (६) रेवतीके पति तथा उत्सर्ग आदिके पिता (भाग० ६.१८.६) । (७) वसुदेव तथा मदिराके नंद, उपनंद आदि १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां०३. ७१.१७१; वायु० ९६.१६९)। (८) राजाओंके मित्र जो तीन प्रकारके होते हैं-वंशपरम्परागत, शत्रुओंके

शत्रु, कृत्रिम (मत्स्य० ९२०.१७-१८) । (९) मणिभद्र तथा पुण्यजनीके २४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६९.१५६) । (१०) एक वशिष्ठवंशज (वायु० ७०.९०) ।

मित्रक - पु॰ [सं॰] २८वें द्वापरके अवतार नकुलीके चार योगी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो एक तपस्वी था (वायु॰ २३० २२३)।

मित्रकृत्-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार बारहवें मनुके पुत्रका

मित्रज्योति - स्त्री० [सं०] मरुत (मरुत्त = वायु०) की एक पत्रीका नाम (ब्रह्मां० ३.६८.५; वायु० ९३.५)।

मित्रज्ञ−पु० [सं०] एक राक्षस जो यज्ञकी सामग्री ले जाया करताथा।

मित्रदेव - पु० [सं०] (१) १२वें मनुके पुत्रका नाम - दे० मनु। (२) एक राजाका नाम। यह त्रिगर्तराज सुद्यमीका भाई था जो अर्जुन द्वारा महाभारत-युद्धमें मारा गया (महाभा० कर्ण० २७.३-२५)।

मित्रदेवी -स्त्री॰ [सं॰] देवककी एक पुत्रीका नाम जो वसु-देवकी सात पत्नियोंमेंसे एक थी (मत्स्य॰ ४४,७३)।

मित्रपद-पु॰ [सं॰] केदारमें स्थित पितरोंके श्राद्धादिके लिए उपयुक्त एक पवित्र तीर्थ (मत्स्य॰ २२.११)।

मित्रबाहु—पु० [सं०] (१) चोथे रुद्रसावर्ण मनु (ऋतु-सावर्ण = वायु०) के देवबान् , उपदेव आदि १० पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ४०१.९५; वायु० १००.९९)। (२) नाग्नजिती तथा श्रीकृष्णके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.२५२; मत्स्य० ४७.१९; वायु० ९६. २४३)।

मित्रभानु—पु० [सं०] एक राजाका नाम (महाभा०)।
मित्रयु—पु० [सं०] (१) एक विशिष्ठवंशका पौराणिक जो
पुराणमें व्यासका शिष्य था (ब्रह्मां० २.३५.६४; विष्णु०
३.६.१७)। (२) (विष्णु० = मित्रायु) राजा दिवोदासके
पुत्रका नाम जो ब्रह्मिष्ठ थे तथा च्यवन ऋषिके पिता थे
(मत्स्य० ५०.१३; वायु० ९९.२०६; विष्णु० ४.१९.

मित्रवती – स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार श्रीकृष्णकी एक पुत्री (भाग॰)।

मित्रवर्धन – पु॰ [सं॰] एक राजाका नाम । पाँचजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच दैवविनायकोंमेंसे एक देवविना-यकका नाम (महाभा॰ वन॰ २२०.१२) ।

मित्रवर्मा — पु० [सं०] नारायणपुरका राजा जिसकी मनोरमा नामकी धर्मपत्नीके गर्भसे आकाशराजका जन्म हुआ
था। आकाशराजकी पुत्री पद्मावती, पित्रमी या पद्मालयाका
विवाह वैंकटाचलिनवासी श्री विष्णुसे हुआ था। यही
पद्मावती पूर्वजन्ममें राजा कुशध्वजकी पुत्री थी जिसका
नाम वेदवती था— दे० वेदवती तथा स्कंदपु० वैष्णव०
भूमिवाराह-खंड।

मित्रवान् – पु॰ [सं॰] (१) चौथे रुद्रसावर्ण (ऋतुःसावर्ण = वायु॰) मनुके १० पुत्रों में से एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां॰ ४० १.९४; वायु॰ १००.९९)। (२) एक असुरका नाम। (३) श्रीकृष्ण तथा मित्रविंदाका एक पुत्र (मत्स्य॰ ४७.१९)। मित्रविंद – पु॰ [सं॰] मित्रविंदा तथा श्रीकृष्णका एक पुत्र

(मत्स्य० ४७.१९)।

मिन्नविंदा - स्त्री० [सं०] (१) कुशद्धीपकी सात मुख्य निर्यों-मेंसे एक नदीका नाम (भाग० ५.२०.१५)। (२) वृक, हर्ष, अनिल, गृप्त, वर्षन, अन्नार आदि १० पुत्रोंकी माता तथा श्रीकृष्णकी एक पत्नीका नाम जिसके गर्भसे विह्व नामक पुत्र भी हुआ था (भाग० १०.६१.१६)। यह अवंतिनरेश अनुविंद तथा विंदकी विह्न थी जो इसका विवाह श्रीकृष्णसे नहीं करना चाहते थे, पर दोनोंको परास्त कर श्रीकृष्ण इसे ब्याह कर ले आये थे। इनके पुत्रोंके लिए द्रष्टव्य (भाग० १०.५८.३१; ६१.१६; मत्स्य० ४७.१४; वायु० ९६.२३४; विष्णु० ५.२८.३)। अनिल भी इनका एक पुत्र हुआ था (भाग० १०.६१.१६)।

मित्रविंदु-पु० [सं०] ऋतु सावर्ण मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० १००.९९) ।

मित्रसम्मी -स्त्री॰ [सं॰] मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी जिस तिथिको अदितिके गर्भसे 'मित्र' नामक दिवाकरका जन्म हुआ था। इस दिन स्र्यंका पूजन तथा व्रत करनेका विधान है —दे॰ निर्णयामृत तथा ब्रह्मपु॰।

मित्रसह—पु० [मं०] दे० सौनास और कल्माषपाद। ये विशिष्ठके शापते राक्षस हुए थे। राक्षसावस्थामें एक ब्राह्मणीके पितिको खा जानेसे उसके शापवश अनपत्य थे (भाग० ९.९.१८, ३५; ब्रह्मां० ३.६३.१७६; वायु० ८८ १७६)।

मित्रसाहसा - स्त्री॰ [मं॰] स्वर्गमें निवास करनेवाली एक देवी (हिं॰ श्र॰ साः)।

मित्रसेन-पु० [मं०] चौथे रुद्रसावर्ण मनु (ऋतु सावर्ण= वायु०) के १० पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ४.१.९४; विष्णु० २००.९९)।

मिन्ना-स्त्री० [मं०] (१) वैदिक देवता मित्रकी पत्नीका नाम—दे० मिन । (२) राजुब्नकी माता सुमित्राका नाम (रामचिर० मा०) । (३) उमा देवीकी अनुगामिनी सखीका नाम (महाभा० वन० २३१.४८) । (४) पराहरके हिष्य मैत्रेयकी माताका नाम । विदुरने इनके पुत्रको गंगातटपर देखा था (भाग० ३.४.३६) ।

मित्रावरुण-पु० [सं०] (१) ईश्वरकी गुदा (भाग० २.१. ३२)—दे० मित्र । यही पहले आदित्य थे जिनका उर्वशी-को देखनेसे रेतःपात हुआ था जिसे उर्वशिके निकट एक घड़ेमे रख दिया था और इसीसे अगस्त्य तथा विशष्ठका जन्म हुआ था (भाग० ६.१८.५-६; ९.१३.६)। मित्रने उर्वशीको पृथ्वीपर जन्म लेनेका शाप भी दिया (भाग० ९० १४.१७)। इन लोगोंके प्रीत्यर्थ जब मनुने एक धार्मिक कृत्य किया तव इलाका जन्म हुआ था (ब्रह्मां० ३.८.९९; ६०.५.८)। (२) सात ब्रह्मवादी वाशिष्ठोंमेंसे एक ब्रह्मवादी वाशिष्ठ (मत्स्य० १४५.११०)। (३) यज्ञके लिए १६ ऋत्विजोंमेंसे दो जो नारायणकी पीठमेंसे उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० १६७.८) । (४) दो वैदिक देवता जिनके प्रीत्यर्थ प्रजापति मनुके यज्ञसे इड़ा (इला) की उत्पत्ति हुई थी (वायु० ८५.६-७) । इन्हींके तेजमे वशिष्ठके प्राण प्रवेश कर गये, पर निमिने इसे शाप दिया। ये लोग उर्वशीसे मिले और तत्र वशिष्ठको उर्वशीसे दूसरा शरीर प्राप्त हुआ (विष्णु०

४.५.११-१२)।

मित्रावरुणेष्टि - पु० [सं०] पुत्रकी इच्छासे प्रजापित मनु द्वारा किया गया एक यज्ञ विशेष (विष्णु० ४.१.८)। मित्रावसु - पु० [सं०] विश्वावसुके एक पुत्रका नाम। मित्री - पु० [सं०] चार योगनाथोंमेंस एक योगनाथका नाम

भन्ना —पुण् [सण्] चार योगनायामस एक योगनाय (ब्रह्मां० ४.३७.२९) ।

मित्रेयु – पु० [मं०] (१) मित्रायु । डिवोदासका एक पुत्र तथा च्यवनके पिता (भाग० ९.२२.१) । (२) मार्गवींकी

एक शाखाका नाम (ब्रह्मां० ३.१.१००)।

मिथि -पु० [मं०] पुराणानुसार राजा निमिके पुत्र जनकका नाम। कहते हैं निमिको कोई पुत्र नहीं था, इससे मुनियोंने निमिके दारीरको अरणीसे मथा जिससे जनककी उत्पत्ति हुई थी। यह मथनेसे उत्पन्न हुए थे, इससे यह नाम पड़ा। इन्होंने मिथिलाकी स्थापना की थी, उदावसु नामक इनका एक पुत्र भी हुआ था (ब्रह्मां० २.६४.४; वायु० ८९.४-६; विष्णु० ४.५.२३)।

मिथिला-स्त्री० [सं०] विदेह जनक द्वारा स्थापित उत्तर-पूर्वकी एक नगरी जो विदेहोंकी राजधानी थी और जिसके राजा जनक थे। शतधन्वाका घोड़ा यहीं खो गया था, अतः श्रीकृष्णके डरसे वह पैश्ल ही भागा था। वलराम यहाँ कुछ दिनोंतक रहे थे (भाग० ९.१३.१३; १०.५७.२०-२६; ब्रह्मां० ३.६४.६; ७१.८०; वायु० ९६.७४; ९९.३२४)।

मिथिलावन - पु॰ [सं॰] श्रीकृष्णने रातधन्याका वध यहीं दिया था (विष्णु॰ ४.१३.९३)।

मिथिलेश्वर - पु० [सं०] मिथिलाके राजाका नाम (ब्रह्मां० ३.३९.२, ८)।

मिथिलोपवन - पु० [सं०] यहाँ श्रीकृष्णने भोजको परास्त किया था (ब्रह्मां० ३.७१.७६) ।

मिरिकावन – पु॰ [मं॰] यह नर्मरा तटपर स्थित है (ब्रह्मां॰ ३.७०.३२)।

मिश्रक-पु० [मं०] (१) नंदनवन । (२) एक तीर्थका नाम (ब्रह्मां०) ।

मिश्रकेशी-र्खा० [सं०] वत्मव की पत्नी तथा मेनकाकी सखी एक अप्सराका नाम जो हिरण्यकशिपुकी सभामे रहती थी (भाग० ९.२४.४३; ब्रह्मां० ३.७.६; मत्स्य० १६१.७५; वाय० ६९.५)।

मीदुष-पु॰ [मं॰] इंद्रके एक पुत्रका नाम (भाग॰ ६. १८.७)।

मीदुष्टम-पु० [मं०] शिवका एक नाम (भाग० ४.७.६) । मीद्वान्-पु० [मं०] (१) दक्षका एक पुत्र तथा कूर्च (पूर्व = ब्रह्मां०) का पिना (भाग० ९.२.१९) । (२) शिवका एक नाम (भाग० ३.१४.३४; ब्रह्मां० ३.२४.२७) । (३) भजमान और बाह्यकाके पुत्र धृष्टिकी दो भार्याओं मेसे एक भार्या, मादीके युधाजित आदि चार पुत्रों मेसे एक पुत्रका नाम (ब्रह्मां० ३.७१.१९) ।

मीन – पु॰ [सं॰] एक मासका नाम जिले तामिलमें पंगुनि कहते हैं । इस मासमें गयाश्राद्धका वड़ा महत्व कहा गया है (वायु॰ १०५.४६) ।

**र्मानकेतन**-पु० [सं०] कामदेवका एक नाम—दे० कामदेव। मीना निकाश [संग] (१) वाणासुरकी पुत्री कषाकी पुत्रीका नाम जिसका विवाह करयप ऋषिसे हुआ था (हि॰ वि॰ को॰)। (२) ऋषाकी एक पुत्री जिससे मकर, पाठीन, तिमितथा रोहित आदि जलचर उत्पन्न हुए (ब्रह्मां॰ ३.७. ४१४-५; वायु० ६९.२९१,२)।

मीनाक्षी - स्ली० [सं०] कुबेरकी पुत्रीका नाम—दे० कुबेर । मीमांसा - स्ली० [सं०] (१) दर्शन विशेष जो ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न हुआ था (मत्स्य० १.४; ५१.६; विष्णु० १.६.२७; ५.१.१८) जिसका अध्ययन असुर करते थे (ब्रह्मां० २.३५.-८७; ४.१२.१७) । इसे वेदका अंग मानते हैं (वायु० ६१.७८) । (२) षड् आस्तिक दर्शनोंमेंसे एक जो पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसाके नामसे प्रसिद्ध हैं । माधारणतः इससे पूर्वमीमांसा ही समझना चाहिये, क्योंकि उत्तरमीमांसाको तो वेदान्त कहते हैं । (३) जैमिनि कृत दर्शन जिसे पूर्वमीमांसा कहते हैं । इसमें वेदके यञ्चपरक वचनोंकी व्याख्या तथा समन्वय बड़े विचारपूर्वक किया गया है ।

मुंगा - स्त्री॰ [मं॰] पुराणानुमार एक देवी (हि॰ वि॰ को)। मुंज - पु॰ [मं॰] चौथे तल गमस्तिमत् या तलातलका निवामी एक राक्षम (ब्रह्मां॰ २.२०.३३; वायु॰ ५०.३२)। मुंजकेतु - पु॰ [सं॰] एक राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें बैठते थे, का नाम (महाभा॰ मभा॰ ४.२१)।

मुंजकेश-पु० [मं०] (१) अथर्ववेदाचार्य सैन्थवका एक शिष्य (वायु० ६१.५४)। (२) एक क्षत्रिय राजाका नाम जो निचन्द्र नामके असुरके अंशसे पैदा हुआ था (महाभा० आदि० ६७.२५,२६)।

**मुंजकेरय**-पु० [मं०] अथर्ववेटज्ञ एक ऋषि विशेष (ब्रह्मां० २.३५.६१) ।

मुंजग्राम-पु० [सं०] एक प्राचीन नगरका नाम (महाभा०)। मुंजपृष्ठ-पु० [सं०] हिमालयके शिखरपर एक रुद्रसेवित स्थानका नाम (महाभा० शान्ति० १२२.४) ।

मुंजवर-पु० [मं०] (१) कुरुक्षेत्र-सीमामें स्थित एक स्थाणु तीर्थका नाम जहाँ एक रात्रि निवास करनेसे मनुष्यको गण-पति-पद प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८३.२२)। (२) गंगानीरवर्ती एक उत्तम तीर्थ जहाँ महादेवजीका मन्दिर है। उन्हें प्रणाम कर परिक्रमा करनेसे गणपतिपद प्राप्त होता है एवं यहाँ गंगामें स्नान करनेसे सब पाप छूट जाते हैं (महाभा० वन० ८५.६७-६८)।

मुंजवान् –पु० [सं०] हिमालयके पृष्ठ भागमें स्थित एक पर्वत (अरुण पर्वत) जहाँ भगवान् शंकर सदा तपस्थामें रत रहते हें (ब्रह्मां० २.१८.२०) ।

मुंजाद्वि – पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । मुंजिकेश – पु० [सं०] (वायु० = मुंजकेश) सैन्धवका एक शिष्य जिसने अथर्ववेदका पुनः संकल्पन तथा संगठन कर उसमें नक्षत्र-कल्प जोड़ा था (विष्णू० ३.६.१३) ।

मुंड-पु० [मं०] (१) पुराणानुसार एक दैत्य जो राजा बिल-का सेनापित था। (२) शुंभका सेनापित जो दुर्गाने लड़ा था पर मारा गया। चंड और मुंड दोनोंको मारनेके कारण भगवतीको चामुंडा कहते हैं (दुर्गासप्तश्र०, मार्कण्डेयपु० तथा ब्रह्मां० ४.२९.७५)।

मुंड-पु॰ [मं॰] (१) एक जातिका नाम (मत्स्य॰ १६३.

६६) । (२) पूर्वका एक जनपद (वायु० ४५.१२३) । (३) किलयुगके सिर मुंडवाये घूमते-फिरते संन्यासी (वायु० ५८.५९) । (४) एक राजवंश जिसमें १३ राजा हुए (विष्णु० ४.२४.५३) ।

मुंडक - पु॰ [सं॰] दनु और कश्यपके विप्रचित्ति प्रमुख १०० पुत्रोंमेंसे एकका नाम (वायु० ६८.८)।

मुंडन-पु॰ [सं॰] मनुष्यके सोल्ह संस्कारोंमेंसे एक जो यशोपवीतसे पहले होता है—दे॰ चूड़ाकरणपद्धति विद्याधर कृत।

मुंडपृष्ठ - पु० [सं०] एक स्थान विशेष जहाँ महादेवने तपस्या की थी। यह श्राद्धके लिए उपयुक्त पवित्र स्थान है जिसकी रक्षा चारों ओर सर्पगण करते हैं। इसके पूर्वमें कनकनंदी तीर्थ है जहाँ स्नान करनेवाला अपने तीनों ऋणोंसे मुक्ति पाता है (ब्रह्मां० ३.१३.११०; वायु० ७७.-१०२-७)। ऐसा एक तीर्थ गयामें भी है (ब्रह्मां० १०९.४५, ५२; १११.४५, ७४)।

मुंडपृष्ठाद्भि-पु० [सं०] गयाइमकी पीठपर रखी शिला जो पितरोंको ब्रह्मलोक भेज देती है (बायु० १०८.१२)।

मुंडवेदांग - पु॰ [मं॰] धृतराष्ट्र-कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जला दिया गया था (महाभा॰ आदि॰ ५७.१७)।

मुंडी-पु० [मं०] (वृथामुंडी) (१) एक नास्तिक-वर्ग जिते श्राद्धमें भोजन कराना वितित हैं (ब्रह्मां० ३.१४.४०; १५. ४२.६२)। (२) ५१ विव्नेश्वरोंमेसे एकका नाम (ब्रह्मां० ४. ४४.७०)। (३) तैतीसर्वे कल्पके चार पुत्रोंमेसे एकका नाम (वायु० २३.५९)।

मुंडीश्वरदण्डी-पु॰ [सं॰] २५वें द्वापरमें भगवान्का एक अवतार (वायु॰ २३ २०९)।

मुकंद - पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णका एक नाम (भाग० १.५.-१९; ब्रह्मां० ३.३३.१४; ४.९.४५, ४०.७) । (२) पुराणा-नुमार नौ निधियोंमेंसे एक निविका नाम । (३) शाल्मिल-द्वीपका एक पर्वत (भाग० ५.२०.१०) ।

मुकुट-पु० [सं०] (१) सर्ता देवीकी एक मृति मत्यवादिनीके नामसे यहाँ स्थापित है अतः यह एक पीठस्थान तथा पित्रत्र तीर्थ है (मत्स्य० १३.५०)। (२) शांतोद झीलके पश्चिमका एक पर्वत (वायु० ३६.२८) जहाँ पन्नगींका निवास है (वायु० ३९.६२; ४२.५२)। (३) एक क्षत्रियवंश, जिसमें विगाहन नामका एक कुलांगार नरेश उत्पन्न हुआ था (महाभा० उद्योग० ७४.१६)।

मुकुटा - स्त्री० [मं०] (१) ऋष्यवान् पर्वतसे निकलं १५ निदयों मेंसे एक नदीका नाम (मत्स्य०११४.२६)। (२) कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका (महाभा० शल्य० ४६.२३)।

**मुकुटेशर**−पु० [सं०] (१) एक शिवल्गिका नाम । (२) एक प्राचीन तीर्थका नाम ।

सुकुटेश्वरी-स्त्री० [सं०] मकोटमें स्थापित सत्तां देवीकी एक । सूर्तिका नाम (मत्स्य० १३.३३) ।

मुक्त-पु॰ [सं॰] (१) भौत्य मनुके समयके सप्तर्षियोंमें से एक किया जो पौलह (पुलह्वं राज) था (ब्रह्मां॰ ४.१.११३)। (२) मंसारके वंथनोंसे 'मुक्त' होकर व्यक्तिको अपनी वास्त-

विक स्थितिका ज्ञान होता है और उसका एक ऐसा रूप हो जाता है जो लैकिक संसारसे सर्वथा भिन्न रहता है (वायु॰ १६.२१-२; १०२.७६-७, १०५)।

मुक्ता - स्त्री॰ [सं॰] शालमिं द्वीपकी सात प्रधान नदियों में से एक प्रधान नदी (विष्णु॰ २.४.२८)।

मुक्ताफलोदका - स्त्री॰ [सं॰] श्रीनगरमें इन्द्रनीलमयशाल और मुक्ताफलमयशालके मध्य अत्यन्त चमकीली स्वच्छ महास्थलीमें बहनेवाली ताम्रपणीं आदि महानदियोंमेंसे एक महानदीका नाम (ब्रह्मां॰ ४०३३.५२)।

मुक्ताभरण-पु॰ [सं॰] भाद्रशुङ्धा षष्ठीविद्धा सप्तमीको भवानी और झंकरकी मूर्ति लिखकर पूजन तथा व्रत करे (हेमाद्रि, भविष्योक्तरपु॰)।

मुक्ताशाल-स्त्री॰ [सं॰] यह श्रीललिता देवीका निवास-प्रासाद है (ब्रह्मां॰ ४.३४.५३)।

मुक्ति —स्त्री॰ [सं॰] (१) आत्मैक्य ज्ञान, जो निरकालीन तपस्या, यम, नियम और त्यागसे प्राप्त होता है (ब्रह्मां॰ ४.५.२३)। एक उत्तम सिद्धि (ब्रह्मां॰ ४.३६.५१)। (२) भवसागर पार करनेके लिए नौका-रूपी दो देवताओं मेसे एकशा नाम (वायु॰ १०८.३७) जिसके चार रूप है जिनमें 'गया' सर्वोत्कृष्ट है (वायु॰ १०५.१६)।

मुक्तिका - स्त्री॰ [मं॰] अन्य शासुररक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सष्ट कई मानसपुत्री मातृका दैवियों मेंसे एक मातृका देवी (मत्स्य० १७९.३०)।

मुक्तिक्षेत्र-पु॰ [सं॰] कावेरी नदीके तटपर स्थित एक प्राचीन तीर्थ जिसे नकुलारण्य भी कहते हैं—दे॰ नकुलारण्य।

मुक्तिमान्-पु॰ [मं॰] ऋक्षवान् पर्वतके निकटका एक पर्वत (ब्रह्मां॰ ३.७०.३२)।

मुक्तेश्वर-पु॰ [सं॰] एक शिविलिंग विशेष जो भुवनेश्वरके भंदिरोंमें सबसे सुन्दर हैं। यह ८वीं सदीकी कीत्ति हैं ---दे॰ भुवनेश्वर।

मुख-पु० [सं०] (१) नन्दीश्वर, महाकाल, रक्ताक्ष, विकटोदर आदि मुख्य शिवनणोंमेंसे एक मुख्य शिवनण (ब्रह्मां० ३. ४१.२८)। (२) सावर्ण वैवस्वन मनुके युगके तीन देवनणों- मेले एक देवनणका नाम। इन नणोंमेंसे प्रत्येक गणमें २० देवता हैं (वायु० १००.१३-१९)।

मुखमंडिका - स्त्री० [सं०] अन्यवासुररुधिरपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओमेंसे एक मानसपुत्री मानृका (मरस्य० १७९.१२)।

मुखेबिला – स्त्रं।० [मं०] अन्धकासुररुधिरपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओभेले एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२१)।

मुख्य-पु० [मं०] अष्टम सार्वाण मन्वंतरके सुतप आदि तीन देवगर्णो (जिनमें प्रत्येकमें २०-२० देव हैं) मेंसे एक देवगण-का नाम (विष्णु० ३.२.१५,१६) ।

मुख्यतीर्थ-पु॰ [मं॰] गयाकी शिलाका वामपद तथा नैमिषारण्यकी वगलमें जहाँ ब्रह्माने देवोके साथ यज्ञ किया था (वायु॰ १०८.४०)।

मुख्या-पु॰ [मं॰] पुरञ्जनकी नगरीके पूर्वका प्रवेशद्वार, लाक्षणिक अर्थ = मुख । आपण तथा ब्हूदनके राज्यमें रसज्ज नथा विपण-सखाओंके माथ पुरञ्जन इसी द्वारसे गये थे (भाग० ४.२५.४९: २९.११) ।

**मुचुकुंद**-पु॰ [मं॰] (१) सातवें तल (पाताल) का निवासी एक दैत्य (ब्रह्मां० २.२०.४४; वायु० ५०.४२)। (२) इक्ष्वाकवं शोत्पन्न महाराज मान्धाताके पत्रका नाम जो एक योगी था तथा विष्णकी योगशक्तिसे परिचित था (भाग० ९.६.३८; २.७.४४; मत्स्य० १२.३५; वायु० ८८.७२)। इन्होंने देवताओंका पक्ष लेकर असरोंका विनास किया था जिससे प्रमन्न होकर देवताओंने यह वर दिया था कि इन्हें निद्रासे जो जगावेगा वह इनके देखते ही भरम हो जायगा। इनकी पत्रीका नाम शशिभागा था। मथरापर विजय प्राप्त कर कालयवन श्रीकृष्णको ढँढता-ढँढता गिरनार पहुँचा जहाँ एक खोहमें यह सो रहे थे। उसने इन्हें श्रीकृष्ण समझकर छात मारकर जगाया और इनके देखते ही वह भस्म हो गया । तदपरांत श्रीकृष्ण इनके सामने गये और इन्होंने श्रीकृष्ण भगवान्में लीन होनेकी इच्छा प्रकट की। श्रीकृष्णने इन्हें एक बार और धार्मिक ब्राह्मणके रूपमें जन्म लेनेको कहा तब यह ब्रह्ममें लीन हो सकेंगे। इसके पश्चात इन्होंने कलियुगका आगमन देखा और गंधमादनमें प्रवेश कर गये । हरिके प्रीत्यर्थ इन्होंने वदरिकाश्रममें तप किया था (भाग० १०.५१ पुरा; ५२.१-४; ब्रह्मां० ३.३६.२६; विष्णु० ५.२३.१८-४७: २४.१-५) ।

मुद-पु० [सं०] धर्म तथा तुष्टिसे उत्पन्न (भाग० ४.१.५१)। मुदा-स्ता० [सं०] अप्सराओंके १४ गणोंमेंसे एक गणका नाम जो वायुसे उत्पन्न हुआ था (ब्रह्मां० ३.७.१९)।

मुदावसु - पु० [सं०] पुराणानुसार दक्ष प्रजापतिके एक पुत्र का नाम ।

मुदिता – स्त्री० [सं०] (१) प्रश्नद्वीपक्षी अनुतन्ना आदि सात प्रधान नदियों मेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४९.१७)। (२) सह नामके अग्निकी भार्याका नाम (महाभा० वन० २२२.१)।

मुद्रल-पु० [मं०] (१) भर्म्याश्वके पाँच पुत्रोमेंसे एक पुत्र जिससे ब्राह्मणोंका मौद्रस्यवंश उत्पन्न हुआ तथा दिवोदास और अहल्या यमजके पिता। यह शाकल्यका शिष्य (भाग० ९.२१.३१-३४: १२.६.५७: ब्रह्मां० २.३२.१०९: ३५.२; वायु० ६०.६०,६४; विष्णू० ३.४.२२) तथा एक मंत्रकृत् ऋषि था (वायु० ६५.१०७) । (२) भद्राश्वके पाँच पुत्रों, जिन्हें भद्राश्वने पाञ्चालका राज्य बाँट दिया था, मेंसे एक पुत्र (मत्स्य० ५०.३)। (३) तैतीम आंगिरसश्रेष्ठों मेंसे एक आंगि-रमश्रेष्ठ तथा मंत्रकृत (मत्स्य० १४५.१०३-५) । एक ज्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९६.४१) । (४) इंद्रतेनाके पति एक गोत्रकार मुनिका नाम (वायु० ९९.२००; महाभा० वन० २६१.४४)। (५) भेदका एक पुत्र जिनके बाद क्षात्र-ब्राह्मण, जिन्हें मौद्गल्य कहते हैं, हुए थे (वायु० ९९.१९६, १९८) । (५) हर्यश्वना एक पुत्र जिसके बाद मौद्रल्य (क्षात्र-ब्राह्मण) हुए थे (विष्णु० ४.१९.५९, ६१)। (६) एक आत्रेयवंश (ब्रह्मां० ३.८.८५; वायु० ७०.७८)। (७) अंगि-रसोंकी एक शाखा (वायु० ६५.१०७)।

मुद्रस्त – स्त्री० [मं०] एक ब्रह्मवादिनी (ब्रह्मां० २.३३.१८)। मुद्रस्क – पु० [मं०] एक पूर्वी राज्य (ब्रह्मां० २.१६.५३)। मुद्रा – स्त्री० [मं०] आवाहनी-त्रिसंडा, मंझोभिणी, विद्राविणी, आकर्षिणी, उन्मादिनी, महांकुशा, खेचरी, बीजमुद्रा तथा योनिमुद्रा देवीकी प्रीति उत्पन्न करनेवाली ये दस मुद्राएँ कही गयी हैं (ब्रह्मां ४.३६.६२; ४२.१-१९)।

मुद्राकर्षणिका - स्त्री० [सं०] विंदुचक्रकी अधिष्ठात्री देवी (ब्रह्मां० ४.३६.७८-१)।

मुद्रादेवी - स्त्री० [सं०] जिसे प्रकटशक्ति भी कहते हैं। इनकी संख्या १० है जिनका स्थान चक्रराजरथके नवें पर्वकी अष्ट- शक्तियोंके ऊपर है (ब्रह्मां० ४.१०.१०)।

मुद्रिणी - स्त्री॰ [सं॰] श्री टलिता देवीके षोडश नामोंमेंसे एक नाम (ब्रह्मां॰ ४.१७.३४; ३१.९१)।

मुनय-पु० [सं०] अजितदेवगण, जिसमें १२ देव हैं, मेंके एक अजितदेवका नाम (वायु० ६७.३४)।

मनि-पु० [सं०] (१) 'आप' नामक वसका पुत्र । (२) प्रसूत देवगण, जिसमें आठ देव हैं, मेंका एक प्रस्तदेव (ब्रह्मां० २.३६.७१)। (३) वरुणकी पत्नी शनादेवी (ब्रह्मा० = स्तुना) उसके दो पुत्र हुए कलि और वैद्य । वैद्यके दो पुत्रोंमें-से एक पत्र (ब्रह्मां० ३.५२.७; वाय० ८४.७)। (४) भान-मान्के आत्मज (कृष्णात्मज नहीं) प्रधम्नका पुत्र तथा ऊर्जवहका पिता (ब्रह्मां० ३.६४.२०; वायु० ८९.१९)। (५) क्रौंचद्वीपका एक देश = मनिदेश (दे० ३)। (६) द्यतिमान-का सबसे बड़ा पत्र जिसके नामपर कौंचढीपके 'मनिदेश'का नामकरण हुआ था (ब्रह्मां० २.१४.२३, २६; वायू० ३३. २२-२३; विष्णु० २.४.४८) । (७) वीस अमिताम देवोंमेंसे एक अमिताभ देवका नाम (ब्रह्मां० ४.१.१७; वाय० १००. १७)। (८) पुरुवंशी महाराज कुरु और वाहिनीके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ९४.५०)। (९) रैवत मन्वंतरके सप्तषियों मेंसे एक ऋषिका नाम (मत्स्य॰ ९.१९)। (१०) धर्म और विश्वाके पुत्र १० विश्वेदेवीमेंसे एक विश्वेदेव (मत्स्य० २०३.१३; ब्रह्मां० ३.३.३०)। (११) करयप ऋषिकी एक पत्नी जो मौनेय देवगन्धवी तथा अप्सराओंकी माता थी (विष्णु० १.१५.१२५; २१.२५)। यह दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री थी जो कइयप ऋषिको न्याही था और उनकी १३ पित्रयों में ने एक थी। यह अप्सराओं तथा मौनेय देवगन्थवींकी माता थी (भाग० ६.६.२६-७; ब्रह्मां० ३.३.५६: मत्स्य० ६.२. ४५: १४६.१९: १७१.२९, ६०; वायु० ६६.५५) ।

मुनिक-पु॰ [सं॰] रिपुंजयका मंत्री जिसने अपने राजा वीतिहोत्रको मारकर अपने पुत्र प्रचोतको सिंहासनारूढ़ किया था (वायु॰ ९९.३१०; विष्णु॰ ४.२४.१-२)।

मुनिगण-पु० [मं०] मुनिगण वे हें जो अध्यात्ममें हो निरत रहते हैं, आत्मोपलब्धि हो में आनन्दका अनुभव बरते हैं। मुनिदेश-पु० [मं०] (मौनिदेश) क्रौंचद्वीपके अधिपति चृतिमान् के कुशल, मनोनुग आदि सात पुत्रोंमेंसे 'मुनि' नामक पुत्रको दिया गया क्रौंचद्वीपका एक देश जिसके पहले अन्धकारक देश हैं और वादमें दुन्दुभिस्वन देश (ब्रह्मां० २.१४.२६; १९.७३; मत्स्य० १२२.८६; वायु० ४९.६७)। वई जन्मोंके पश्चात् सव पदार्थोंसे वैराग्य होता जाता है यहाँतक कि ब्रह्मलोककी भी स्पद्दा नहीं रहती है। भावाद्देत, क्रियाद्देत तथा द्रव्याद्देत तीनों अद्देतोंका आश्रयण कर ये परब्रह्मकी प्राप्ति करते हैं (भाग० ३.२७.२७; ७.

१५.६२-५; १०.२.२५) ।

मुनींद्ग-पु॰ [सं॰] (१) पुराणानुसार एक दानवका नाम । (२) बुद्धका भी नाम—"मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः"—दे० अमरकोष ।

मुर-पु० [सं०] यह शंखासुरका पुत्र पाँच शिरवाला एक दैत्य था जिसे श्रीकृष्णने (विष्णुने) मारा था और इसका वध करनेके कारण ही उनका (कृष्णका) नाम 'मुरारि' पड़ा था। इसके एक पुत्रका नाम वत्सासुर था और कुल ७००० (भाग० = ७) पुत्र थे जो अपने सेनापितकी अध्यक्षतामें युद्धके लिए उठ खड़े हुए पर गरुड़ने सबको प्राग्ज्योतिष नगरके बाहर मार डाला था (भाग० १०.५९.६-१९; ३७. १६; ३.३.११; ४.२६.२४; विष्णु० ५.२९.१७,१८)।

मुरिरपु, मुरारि-पु० [सं०] मुर दैत्यके शत्रु = विष्णुका (कृष्णका) नाम, दे० मुर तथा (भाग० ४.२६.२४; १०.१४. ५८; ब्रह्मां० ३.३६.३४; मत्स्य० ५४.१९ आदि)।

मुरासुर-पु० [सं०] विष्णुके छन्नवेषमें रहनेवाला एक असुर (ब्रह्मां० ४.२९.१२५)।

मुर्मुर-पु० [सं०] (१) कामदेव। (२) सूर्यके रथके घोड़े— दे० सूर्य।

मुर्मुरा - स्त्री॰ [सं॰] एक नदीका नाम, जो अग्निकी उत्पत्ति-का स्थान कही गयी है (महाभा॰ वन॰ २२२.२५)।

**मुषिक** – पु० [सं०] कनकोंके अधीनका एक देश (विष्णु० ४.२४.६७) ।

मुष्टिक — पु० [सं०] मशुरापति कंसका एक असुर पहलवान जिसे श्रीकृष्ण तथा बलरामका वध करने हेतु नियुक्त किया गया था पर मल्लयुद्धमें यह बलरामसे हार गया और मारा गया (भाग० १०.२.१; ३६.२१-२४; ३७.१५; ४२.३७; ४३.४०; ४४.१,१९, २४-२५; ब्रह्मां० ४.२९.१२३; विष्णु० ५.१५.७, १६; २०.१८, ६५.७८)।

मुसल-पु० [सं०] (१) वलरामका एक अस्व विशेष जिसका नाम सौनन्द था। गर्भावस्थामें गर्भिणीको इसपर बैठना मना है, इसीलिए गर्भावस्थामें दितिसे इसपर न बैठनेको कहा गया था (मत्स्य० ७.३८)। (२) विश्वामित्रके कई पुत्रों मेंसे एक पुत्र। (३) शेषावतार बलरामका एक अस्व विशेष (विष्णु० २.५.१८; ५.३६.१३,१८; ३७९)। जिससे ऋषियों के शापके फलस्वरूप यादवों का नाश होना था। यह सांवके गर्भसे निकला था जिसे चूर्ण कर समुद्रमें फेंक दिया गया था। इसका एक उकड़ा एक मछली निगल गयी थी जिसे एक व्याथने प्राप्त किया जिससे बने तीरसे उसने अमवश श्रीकृष्णपर वार कर दिया था। इसीसे आहत हो श्रीकृष्णकी मृत्यु तुई थी। मुसलके अन्य खंड कुशारूपी घास हो गये जो यादवों के हाथमें लौह-शलाका हो गये थे जिससे उनलोगोंने आपसमें लड़ अपना नाश स्वयं कर डाला (विष्णु० ५.३७.११.१६, ४४.५; ३३.३०)।

**मुसलायुध** – पु० [सं०] मुसल था आयुथ जिसका = वलराम (विष्णु० ५.३५.३१)।

मुहूर्त पु॰ [सं॰] समयकी गणनाका एक मान । जब दिन रात वरावर रहते हैं तब ३० कलाका दिन तथा ३० कला की रात होती है। २ कलाओंका एक मुहूर्त्त होता है तथा विषुवत्में १५ मुहूर्त्तोंका एक दिन होता है। दिनका विभा- जन ३ मुहूर्त्तीकी इकाईमें करते हैं (भाग० ३.११.८; ब्रह्मां० २.१३.१६; २१. ९५, ११६-२२; २४.५६; २९.६; ४.१. ७६, २१३, २१६; ३२.१४; मत्स्य० १२४.८६-९१; १४२. ४; २०३.१०; वायु० ३०.१३; १०५.२१५, २१८; विष्णु० १.३.९; २.८.५९-६१, ६.३.९) । दिनके मुहूर्त्तीके नाम— रौद्र, सार्प, मैत्र, पित्र्य, वासव, आप्य, वैश्वदेव, ब्राह्म, प्राजापत्य, इन्द्र, इन्द्राग्नि, निर्ऋति, वारुण, अर्यमा तथा भग । रातके मुहूर्त्त-अजैकपात् , अहिर्बुध्न्य, पूषा, अश्वी, यम, देवता, आग्नेय, प्राजापत्य, सौम्य, आदित्य, बार्हस्पत्य, वैष्णव, सावित्र, त्वाष्ट्र तथा वायव्य । दिनमें सूर्यघड़ी तथा रात्रिमें चंद्रमासे समयका भान होता है (ब्रह्मां० ३.३.३२, ३९-४५; वायु० ६६.३३) । श्रीकृष्णका जन्म विजय मुहूर्त्तमें हुआ था (ब्रह्मां० ३.७१.२०६; ७२.३०) । आठवाँ मुहूर्त्त जिसे कुतप कहते हैं,। हर प्रकारके कार्यारम्भके लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय सूर्य मंद पड़ जाता है (मत्स्य० २२.८४-५) ।

मुहूर्त्तक – पु० [सं०] (१) ३० कलाओंका समय (ब्रह्मां० २० ७.१९; वायु० ५७.६) । (२) मुहूर्त्ता और धर्मके पुत्रोंका नाम (मत्स्य० ५.१८; विष्णु० १.१५.१०६) ।

मुहूर्ता - स्त्री० [सं०] दक्षकी एक पुत्री जो धर्मकी १३ पिलबोमेंसे एक थी। इनसे मुहूर्त्तकगण उत्पन्न हुए (भाग० ६.६.४,९; ब्रह्मां० ३.३.३, ३२; मत्स्य० ५.१६.१८; २०३.१०; वायु० ६६,३३; विष्णु० १.१५.१०५-६)।

मूक-पु० [सं०] (१) उपसुंदका पुत्र एक दानव जो शूकरका रूप धारण वर अर्जुनको मारनेको धातमें लगा था जिसे किरात वेशमें शिव तथा अर्जुनने मारा था (महामा० वन० १८.७; ३९.१६)। (२) हाउका एक पुत्र जिसे सन्यसाची अर्जुनने कैरातमें मारा था (ब्रह्मां० ३.५.३४, ३६; वायु० ६७.७२, ७३)। (३) तक्षवकुलमें उत्पन्न एक नाग जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जलाया गया था (महाभा० आदि० ५७.९)। (४) मध्यदेशकी एक जाति विशेष (मत्स्य० ११४.३६)।

मूकमेघ−पु० [सं०] आग्नेय वर्गके वादल जो वायु तथा आवहके प्रभावसे वृष्टि करते हैं (ब्रह्मां० २.२२.२४; वायु० ५१.२८, ३२)।

मूत्राकीर्ण-पु॰ [सं॰] एक नरकका नाम जो मूत्रसे भरा है जहाँ विश्वासवाती तथा प्राक्रोशक लोग जाते हे (ब्रह्मां॰ ४० २.१४८, १७०-७१; वायु॰ १०१.१६८)।

मूर्तय – पु० [सं०] जहवंशी अजकसुत कुशके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.१५.४) ।

मूर्त्ति -पु० [सं०] (१) दसर्वे मनु ब्रह्मसावणिके समयके सप्त-षियोंमेंसे एक ऋषि (भाग० ८.१३.२२)। (२) वशिष्ठके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र जो स्वारोचिष मन्वंतरके एक प्रजा-पति थे (मत्स्य० ९.९)।

मूर्त्ति – स्त्री० [सं०] दक्षकी एक पुत्री तथा धर्मकी १३ पिलयों मेंसे एक पत्नीका नाम । यह नर और नारायणकी माता थी (भाग० २.७.६; ४.१.५०, ५२)।

मूर्त्तिप-पु० [मं०] मंदिरका पुजारो या महंथ जो आवश्य-कतानुमार ३२ या १६ या ८ वर्षकी अवस्थाका हो सकता है (मत्स्य० २६५.१-६, ४२; २६६.५४) । मूर्तिब्यूह-पु० [सं०] वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन चारोंका नाम (भाग० १२.११.२१) ।

मूर्धन्या - स्त्री॰ [सं॰] मार्बण्डेयकी पत्नी तथा वेदशिराकी माताका नाम (वायु॰ २८-६)।

**मूर्द्धन्वान्** –पु० [सं०] (१) एक गंधर्वका नाम । (२) वाम-देव ऋषिका नाम ।

मूर्द्धा, मूर्घा - पु० [सं०] भृगुके १२ पुत्र भृगुदेवोंमेंसे एक पुत्रका नाम (मत्स्य० १९५.१३) ।

मूल-पु० [सं०] एक नक्षत्र जो पितरोंके श्राद्धादि पूजनके लिए प्रशस्त माना गया है। इस नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है (भाग० ५.२३.६; ब्रह्मां० २.२१.७६; ३.१८.१०; वायु० ५०.१३०; ६६.५१; ८२.१०)।

मूलक-पु० [सं०] अदमकका एक पुत्र। जब परशुराम क्षत्रियोंका संसारसे विनाश करनेके लिए तुले थे, तब कुछ स्त्रियोंने नग्न हो इन्हें चारों ओरसे घेर कर इनकी रक्षा की थी, अतः इनका नाम 'नारी कवच' पड़ गया। परशुराम द्वारा क्षत्रिय संहारके पश्चात इनसे ही नया क्षत्रिय वंशका प्रारंभ हुआ। यह दशरथके पिता थे। इनका पुत्र ऐडविड था (भाग० ९.९.४०-१; ब्रह्मां० ३.६३.१७८; विष्णु० ४.४.७३-५; वायु० ८८.१७८-९)।

मूलकृच्छ्र – पु० [सं० ] एक प्रायश्चित्त जिसमें पलाश, गूलर, पद्म, वेल और कुशके मूलका जल एक मास पीया जाता है —दे० मार्कण्डेय पु०।

मूलकोदर-पु॰ [मं॰] कश्यप और दनुके विप्रचित्तिप्रधान कई प्रधान टानवोंमेंसे एक टानवका नाम (ब्रह्मां॰ ३. ६.९)।

**मूलचःरी** – पु**०** [सं०] लोकाक्षीके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य-का नाम (वायु० ६१.३७) ।

मूलप-पु॰ [सं॰] एक आर्षेय प्रवरप्रवर्तक (आंगिरस) (मत्स्य॰ १९६.९)।

मूलप्रकृति – पु॰ [सं॰] सृष्टि तथा माया ही जगत्प्रस् लक्ष्मी हे तथा 'पुरुष' वासुदेव हे (ब्रह्मां॰ ४.८.२८) ।

मूलसंहिता - स्त्री० [सं०] कारयप, सावणि, शारांपायन तथा याज्ञवल्क्य, ये ही चार प्रधान संहिताओंके प्रवर्त्तक है (ब्रह्मां० २.३५.६६, ६८)।

मूलहर-पु॰ [सं॰] एक त्र्यार्षेय प्रवरप्रवर्तक (आंगिरस) (मत्स्य॰ १९६.१६)।

मूलिक-पु॰ [सं॰] (१) पराशरकी एक शाखा (वायु॰ ७०. ८७)। (२) मत्स्य पुराणानुसार एक प्रकारकी वनौषधियाँ (मत्स्य॰ २१८.२३-३५)।

मूली-स्त्री० [मं०] महेन्द्र पर्वतसे निकली त्रिभागा, ऋषि-कुल्या आदि कई निद्योंमेंसे एक नदी (मत्स्य० ११४.३१)। मूषक-पु० [सं०] मंडका एक सेनापति (ब्रह्मां० ४. २१.८७)।

**मूपकवाहन**−पु० [सं०] ५१ विब्नेश्वरोंमेंसे एक विब्नेश्वरका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.६९) ।

मृषिक-पु॰ [मं॰] (१) दक्षिणका एक देश (ब्रह्मां० २.

१५.५६)। (२) दक्षिणापथकी एक जाति (बायु० ४५. १२५)।

मुकंड-पु० [सं०] (विष्णु० = मृकण्ड) धाता (विधाता = विष्णु०) और नियतिके एक पुत्र तथा मनस्विनीके पतिका नाम । ये मार्कंडेय ऋषिके पिता थे (भाग० ४.१.४४-५; १२.८.२; ब्रह्मां० २.११.६; वायु० २८.५; ४१.४४; विष्णु० १.१०.४) । परशुरामकी तपस्याके समय यह अनेक ऋषियों के साथ उनसे मिळने गये थे (ब्रह्मां० ३.२३.४) ।

मृग-पु० [सं०] (१) चंद्रमाके रथके १० घोड़ों मेंसे एकका नाम (ब्रह्मां० २.२३.५७; वायु० ५२.५३)। (२) एक राक्तिके वाहनका नाम (ब्रह्मां० ४.२९.४१)। (३) अञ्चम् हाथीका एक पुत्र जो कुमार काक्तिकेयका वाहन है। इसके आठ पुत्र हुए थे (ब्रह्मां० ३.७.२९९-३१; वायु० ६९.२१४, २१६)। (४) गृह तथा राजमहर्लोंके निर्माणके पूर्व शिसी, पर्जन्य आदि अन्य ३१ के साथ इसकी गृहके वाहर पूजा होती है। इमके नैवेच (आहार) के लिए जीका सत्त् देनेका विधान हे (मत्स्य० २५३.२५; २६८.१४)। (५) उद्योनरकी पाँच रानियों मेंसे एक मृगाका पुत्र। इसकी राजधानीका नाम बौधेय था (वायु० ९९. २०-१)।

मृगकांता – स्त्री० [सं०] उत्तर मानससरोवरसे निकली दो नदियों मंते एक नदीका नाम (मत्स्य० १२१.६९; वायु० ४७.६८)।

मृगकामा – स्त्री॰ [सं॰] रुद्रकान्त सरोवरसे निकली दो निदेशों मेंसे एक नदी (ब्रह्मां॰ र-१८-७१)।

मृगकेतन – पु० [मं०] अनिरुद्धका एक पुत्र (मत्स्य० ४७.२३)।

मृगकेतु – पु॰ [सं॰] कदयपवंशज एक प्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य० १९९.१७) ।

मृगधूम −पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत प्राचीन तीर्थका नाम । यहाँ महादेवजीकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८३.१०१) ।

मृगमंदा - स्त्री० [मं०] क्रोधवशा (क्रोधा = वायु०) के गर्भसे उत्पन्न कश्यप क्रिविशी बारह पुत्रियों मेंसे एक जो पुलहकी पत्नी थी। यह सिंह, रीछ, चवर गाय, भेस, ऊँट, गूअर, गेंडे आदिशी माता कही जाती है (ब्रह्मां० ३.७.१७२; वायु० ६९.२०५, २०७)।

**मृगय** – पु० [मं०] कश्यपवंशज गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९९.३) ।

**म्ट्रगराज** – पु० [सं०] एक राजमहल जिसमें चंद्रशाला तथा ६ भूमिका रहती हैं । इसका 'तोरण' १२ हाथोंका होता है (मत्स्य० २६८.४०,५०) ।

मृगराट्-पु० [सं०] जाम्बवान्के व्याघ्रीके गर्भसे उत्पन्न १७ पुत्रोमेसे एक पुत्र (ब्रह्मां० ३.७.३०२)।

मृगव-पु० [मं०] अप्सराओंके आहत्य, शोभवत्य, वेगवत्य आदि १४ गर्णोमेंसे एक गणका नाम जो भूमिसे उत्पन्न हुआ था (ब्रह्मां० ३.७.१९)।

सृगवीथी - स्त्री० [मं०] दक्षिण मार्ग जिसमें ज्येष्ठा, विशाखा और मैत्र नक्ष्त्र हैं (मत्स्य० १२४.५९)।

मृगव्याध-पु॰ [मं॰] एकादश रुद्रोंमेंसे एक रुद्रका (शिव-

का) नाम (मत्स्य० १७१.३९; ब्रह्मां० ३.७२.१७३; विष्णु० १.१५.१२३) ।

मृगशीर्ष-पु० [सं०] अश्विनी आदि २७ नक्षत्रोंमेंसे एक नक्षत्रका नाम (भाग० ५.२३.६) ।

मृगा - स्त्री॰ [सं॰] राजा उशीनरकी पाँच पित्रयोंमेंसे एकका नाम (बायु॰ ९९.१९)।

सगावती - स्त्री॰ [सं॰] यमुना तटपर स्थापित सती देवीकी एक मृत्तिका नाम (मत्स्य॰ १३.४०)।

मृगी-स्त्री॰ [सं॰] कश्यप और क्रोधवशाकी १२ पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री तथा पुलहकी पत्नी जो मृग, खरगोश आदिकी माता थी (ब्रह्मां॰ ३.७.१७२-७३; वायु॰ ६९.२०५, २०६)।

स्रोन्द्रस्वातिकर्ण-पु० [सं०] आंध्रवंशोत्पन्न स्त्रंदस्वाति राजाका पुत्र (मत्स्य० २७३.८)।

मृगोत्तमांग~पु० [तं०] मृगशीर्ष नक्षत्रका नाम (मत्स्य० ५४.१८; ५५.१३)।

सृग्या च्ली० [सं०] उत्तर मानससरीवरसे निकली दो नदियोंमेंसे एक नदीका नाम (मत्स्य० १९१.६९)।

मृड-पु॰ [सं॰] भगवान् शिवका एक नाम (भाग॰ ४.२.८)।

मृतसंजीवनी – स्त्री० [सं०] मरे हुएको पुनः जीवन प्रदान करनेवाली एक वनौषि । शाल्मिलिद्वीपके द्रोणाचल (पर्वत) पर यह प्राप्त होती है (ब्रह्मां० २.१९.३९) ।

मृतसंजीवनी-विद्या स्त्री० [सं०] मृतको पुनः जीवन प्रदान करनेवाली विद्या जिसे महेश्वरने सिखलाया था। शुक्रको यह विद्या आती थी जिसे भृगुने सीखा। देवासुरसंग्राममें असुरोंके हितके लिए शुक्र (असुर गुरु) ने इसका उपयोग किया था (ब्रह्मां० ३.३०.५३; मत्स्य० २४९.४-६)। जम-दिग्न इसीके प्रभावसे पुनः जीवित हुए थे (ब्रह्मां० ३.३०.५८)।

सृतस्तक - पु० [सं०] किसीशी सृत्युने परिवारवालींको लगनेवाला अशौच, 'दशाहे ब्राह्मणः शुद्धो द्वादशाहेन क्षत्रियः। वैश्यः पश्चदशाहेन शृद्धो मासेन शुध्यति' (ब्रह्मां० २२०.६३)। ब्राह्मणोंको दस दिन, क्षत्रियोंको १२ दिन, वैश्योंको १५ दिन तथा शृद्धोंको एक महीनेका अशौच होता है (वायु० ७९.२२-३)।

**मृतहार** – पु॰ [सं॰] शववहन करने (मुर्दा ढोने) वाले (ब्रह्मां॰ ३.१४.८८) ।

मृता−स्ती॰ [सं॰] शाकद्वीपकी सात प्रधान नदियोंमेंने छठी धनुका नदीका दूसरा नाम (वायु॰ ४९.९४) ।

सृति - पु० [मं०] रोहितदेवगण, जो संख्यामें दस हैं, मेका एक रोहित देव (ब्रह्मां० ४.१.८५)।

मृत्तिकावरपुर-पु० [मं०] भोजोंकी नगरीका नाम (विष्णु० ४.१३.७)।

सृत्यु — स्त्रीं विश्व (१) किलिकी एक पुत्री तथा अधर्मका अंश जिसकी उत्पत्ति तथा विशेषताओंके लिए द्रष्टव्य (भाग० १.१६.८; २.१०.२८; ४.८.४; १३.३९; ७.१२. २७)। (२) छठे द्वापरके व्यासका नाम (ब्रह्मां० २.३५. ११८; वायु० २३.१३३; विष्णु० ३.३.१२)। (३) प्रजापति अंगको ब्याही गयी सुनीथा, जो वेनकी माता थी, के पिता-

का नाम (ब्रह्मां० २.३६.१२७) । इन्होंने सूर्यसे पुराण सुन-कर इन्द्रको सुनाया था (ब्रह्मां० ४.४.६०; विष्णु० १.१३. ११; वायु० १०३.६०) । (४) रुद्रकी एक कलाका नाम (ब्रह्मां० ४.३५.९६) । (५) सुर्भि तथा कृदयपसे उत्पन्न ग्यारह रुट्रोंमेंसे एक रुद्रका नाम (वायु० ६६.७०; ब्रह्मां० ३.३.७१) । (६) भैरवगणकी अप्तराओं, जो मृत्युसे उत्पन्न हुई, के मूळ पुरुषका नाम (वायु०६९.५७; ब्रह्मां० ३.७. २४)। (७) माया और भयका पुत्र तथा व्याधि, जरा, शोक, क्रोध तथा अस्याका पिता। ये सब दुःख देनेवाले अधर्मा तथा परिवाररहित हैं और सव तामस सर्गके हैं (ब्रह्मां० २.९.६५-६६; वायु० १०.४०-२) । (८) मृत्युका अधिपति कालका नाम जो ब्रह्माके नेत्रोंसे उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० ३.११; २१३.४) । इनकी एक कुरूप पुत्री सुनीथा अंग प्रजापतिको न्याही थी (मत्स्य० १०.३)। यह यम-राजके सहायक थे (मत्स्य० २१३.१८)। (९) अंधकासुर-रक्तपानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानसपुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.१५)।

**मृ<sub>ं</sub>युंजय**-पु० [सं०] शिवका एक नाम (ब्रह्मां० ४**.** ३६.१९)।

मृत्युसुता – स्त्री० [सं०] अत्रिवंशमें उत्पन्न अंग नामक प्रजापतिको ब्याही गयी सुनीथा, जिसका लड़का वेन वड़ा अधार्मिक हुआ (ब्रह्मां० २.३६.१०७)।

मृदामृद-पु॰ [सं॰] उपमद्गुका एक भाई, श्वफल्कके गान्दिनीके गर्भसे अक्रूर, उपमद्गु, मृदामृद आदि १२ पुत्र तथा एक कन्या हुई (विष्णु॰ ४.१४.९)।

मृदु-पु॰ [सं॰] ब्रह्माके यज्ञके एक ऋत्विक्का नाम (वायु॰ १०६.३४)।

**मृदुर** -पु० [सं०] श्वफल्क तथा गान्दिनीके अक्रूरप्रमुख १२ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.१६; वायु०९६. ११०)।

मृदुविद−पु० [सं०] श्राफलकका एक पुत्र (भाग०९. २४.१६)।

मृल्कि – पु० [सं०] १२ शुक्त या शक्तदेवगणमेंका शक्रदेव या शक्तदेव (वायु० ३१.९)।

मृषा – स्त्रीं विष्ठि अधर्मकी पत्नी तथा दंभ और मायाकी माताका नाम, जिन दोनोंकी निर्कतिने दत्तक है हिया था (भाग ४.८.२)।

मेकल-पु॰ [सं॰] (१) एक पहाड़ जहाँसे नर्मदा नदी निकलतो है, अतः नर्मदा = मेकलकन्या या मेकला। (२) इसी पहाड़के निकट स्थित एक नगर, जहाँके निवासी इसी नाममे प्रसिद्ध थे। विन्ध्याचलकी एक जंगली जाति (ब्रह्मां॰ २.१६.६३; मत्स्य० ११४.५२)।

मेकला – स्त्री० [सं०] (१) पुष्पिमत्रींकी राजधानी (ब्रह्मां० ३० ७४.१८८) । यहाँपर सात राजाओंने राज्य किया था (वायु० ९९.३७५) । (२) नर्मदा नदीका नाम –दे० मेकल ।

मेखला - स्त्री० [मं०] (१) त्रैलोक्यमोहन चक्रमें स्थित लिलतादेवीकी सेवाम तत्पर कुसुमा आदि आठ शक्तियोंमेंसे एक शक्ति (ब्रह्मां० ४.३६.७६)। (२) मेखलामें सार्क्षपरका मंदिर है (मत्स्य० २२.४१)। मेध-पु० [मं०] (१) सुनलका एक रक्षिस (ब्रह्मां० २.२०. २२; वायु० ५०.२२)। (२) वादल तथा वर्षाका रहस्य। सूर्यको किरणें जल सींचती हैं, जो पुनः वर्षाके रूपमें वरसती हैं, वायु इनका सहायक रहता हैं (मत्स्य० २.३३; १२५. १६-३५)। (३) तारककी सेनाका एक नायक जिसका रथ हाथी सींचते थे (मत्स्य० १४८.४२, ५१)। (४) एक पर्वतका नाम (मत्स्य० १६३.८२)।

मेघ(गण) – पु॰ [सं॰] (१) देवताओंका एक वर्ग जिनमें पितु-पूजा (श्राद्धों)में की जाती है (ब्रह्मां॰ ३.१०.११०)। (२) नौ नैषध राजा जिन्होंने कोशल (कोमला = वायु॰) से राज्य किया था (ब्रह्मां॰ ३.७४.१७९; वायु॰ ९९.३७६)।

मेघकर - पु॰ [सं॰] एक तीर्थ जहाँ विष्णु मेखलामें निवास करते थे। यह स्थान पितरोंके श्राद्धादिके लिए अति उप-युक्त तथा अति पवित्र है (मत्स्य॰ २२.४०)।

मेघजाति – पु॰ [सं॰] नहुषके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य० २४.५०)।

मेघदुंदुभि -पु॰ [सं॰] एक असुर-विल और इन्द्रके देवासुर-संग्राममें इसने भाग लिया था (भाग॰ ८.१०.२१)।

मेघनाद-पु॰ [सं॰] (१) चंद्रहासका छोटा भाई जिसे लक्ष्मणने मारा था (ब्रह्मां० ४.२९.११३, ११६)। (२) लंकेश्वर रावणका पुत्र जो मयकन्या तथा रावणकी पटरानी मंदोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। इसने जन्म लेते ही संवर्तक मेघके समान गर्जना की, अतः 'मेघनाद' नामसे ब्रह्माजीने इसे पुकारा था। यह वड़ा वीर तथा पराक्रमी था। देवराज इन्द्रको युद्धमें पराजित करनेके कारण इसका नाम 'इन्द्रजित्' भी था। इसने राम-रावण युद्धमें राम-लक्ष्मणको दो बार हराया था, पर अंतमें यह लक्ष्मणके हाथों युद्धके तीसरे दिन वड़े प्रयासमे मारा गया था। वासुकि नागकी पुत्री सुलोचना इसकी पत्नी थी जो पातिव्रत धर्मके लिए प्रसिद्ध थी—दे० सुलोचना। (३) हरिवंशके अनुसार एक दानवका नाम । (४) ५१ विब्नेश्वरोंमेंसे एक विध्नेश्वरका नाम (ब्रह्मां० ४.४४.७०) । (५) नर्मदातटवर्ती एक तीर्थका नाम, जहाँ मेघनाद गण परमगणताको प्राप्त हुआ (मत्स्य / १९०.४) ।

मेघपुष्प –पु० [सं०] (१) इन्द्रके घोड़े (बादल) का नाम । (२) श्रीकृष्णके रथके चार घोड़ोंमेंसे एक घोड़ेका नाम (भाग० १०.५३.५; ८९.४९) ।

मेघपूर्ण-पु० [मं०] मणिभद्र और पुण्यजनीके २४ पुत्रोंमसे एक पुत्र (वायु० ६९.१५६)।

मेघपृष्ठ-कौचद्वीपाधिपति घनपृष्ठ सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ५.२०.२१)।

मेघमाल -पु॰ [सं॰] (१) रंभाके गर्भसे उत्पन्न कल्किके पुत्रका नाम। (२) प्रक्षद्वीपके सात सीमापर्वतींमेंसे एक पर्वतका नाम (भाग॰ ५.२०.४)।

मेघमाला - स्त्री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा० शस्य० ४६.३०)।

मेघमाळी - पु० [सं०] सुयशा और प्रचेताके पुत्र कम्बल आदि पाँच यक्षोंके गणमेके एक यक्षका नाम (वायु० ६९. १२)।

मेघयंत्रिका - स्त्री० [मं०] वर्षाऋतुकी रानी वारह शक्तियोंमें

एक शक्ति (ब्रह्मां० ४.३२.२९)।

मेघवर्ण-पु० [मं०] एक यक्ष जो पुण्यजनी और मणिभद्रके २४ पुत्रोंमेंसे एक था (ब्रह्मां० ३.७.१२४)।

**मेघवर्त्त**–ए० [सं०] प्रलयकालके एक मेघका नाम ।

मेघवान् - पु॰ [सं॰] दनु और कदयपके विप्रचित्तिप्रमुख १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य॰ ६.१८) ।

मेघवासा-पु० [सं०] हिरण्यकशिपुकी सभाका एक असुर (मत्स्य० १६१.८१)।

मेघवाहन – पु० [स०] (१) इन्द्रका एक नाम । (२) बाइसवाँ कल्प जब विष्णु मेघी वने थे (वायु० २१.५०) ।

मेघरोल-पु० [सं०] महाभद्रसरोवरके उत्तरमें स्थित शंकुकृट आदि १२ पर्वतोंमेंसे एक पर्वत (वायु० ३६.३२)।

मेघस्वाति पु॰ [सं॰] (१) चिविलक (विकल = ब्रह्मां॰; पिलक = विष्णु॰) का एक पुत्र तथा अटमान (पटुमान् = विष्णु॰) का पिता (भाग॰ १२.१.२४; विष्णु॰ ४.२४.४५)। (२) एक अंध्र राजा जो आपीतकका पुत्र तथा स्वातिका पिता था (मत्स्य॰ २७३.५)।

मेघा - स्त्रं ० [मं०] भद्राश्व देशकी कई नदियों मेंसे एक नदी (वायु० ४३.२६)।

मेघी - पु॰ [सं॰] २२वें करपमें विष्णुका रूप जब कृत्तिवासा-को १००० देव वर्षोतक वह धारण किये रहे। अधिक बोझ-के कारण वह हाफने रूगे थे जिसके फरुस्वरूप उनके मुख-से 'कारु' उत्पन्न हुआ था (वायु॰ २१.५०)।

मेढी - पु॰ [सं॰] दॅवरी आदि करनेवाले वैल आदिको बाँधने का खंभा। जैसे मेढीमें वॅथे वैल दॅवरीमें निरन्तर घूमते हैं वैसे ही ध्रुवमें वॅथा वेगवान् ज्योतिश्चक्र निरन्तर घूमता है यों इसकी तुलना ध्रुवसे की जाती है (भाग॰ ४.१२.३९)। मेदिशिरा-पु॰ [सं॰] पुरीमान्का एक पुत्र तथा शिवस्कन्दका पिता (भाग॰ १२.१. २७)।

मेदाश — पु॰ [मं॰] यातुधानात्मज हेति आदि दस राक्षसोंमें-से अन्यतम पौरुषेयके पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र राक्षस (ब्रह्मां॰ ३.७.९४)।

मेदिनी - स्त्रीं (सं०] = पृथ्वी । जिसके प्रलयका संकेत मत्स्यवताररूपी मछलीने दिया था (मत्स्य० १.२४.९) । पुराणानुमार मधु कैटभके मेदासे पृथ्वी उत्पन्न हुई है इसीसे इसका नाम मेदिनी पड़ा (हरिवंश) । इसमें सात द्वीप कहे गये हैं (वायु० १.८९) । इसके चारों ओर समुद्र है (वायु० ६३.१,२) ।

**मेधज**−पु० [सं०] सुमेधा देवगणोंके १४ देवोंमेंसे एक देवका - नाम (ब्रह्मां० २.३६.६०) ।

मेघहंता-पु० [सं०] सुमेघा देवगणके १४ देवोंमेंसे एक देव (ब्रह्मां० २.३६.६०)।

मेधा-पु० [मं०] (१) कर्दम प्रजापितको पुत्री (काम्या ?) और प्रियन्नतके १० पुत्रोंमेंसे एक, जो राजकाजसे विमुख एवं योगसाथनमें ही निरत रहता था (न्नह्यां० २.१४.९; वायु० ३३.९; विष्णु० २.१.७, ९)। (२) स्वायंभुव मनुके दस पुत्रोंमेंमें एक (न्नह्यां० २.१३.१०४; मत्स्य० ९.५; वायु० ३१.१७)। (३) सुमेधा देवगणके १४ देवोंमेंसे एक देवका नाम (न्नह्यां० २.३६.५८)। (४) अथर्ववेदके आचार्य देवदर्शके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य (विष्णु० .३६.१०)।

मेधा - स्त्रीं ि [मं ०] (१) ब्रह्मासे प्रस्त उमा, सीता आदि २० देवियों मेंसे एक देवी (ब्रह्मां० २.२६.४५)। (२) पुष्टि, ऋदि आदि ब्रह्माकी दस कलाओं मेंसे एक कला (ब्रह्मां० ४.३५.९४)। (३) दक्ष प्रजापितकी एक पुत्री जो धर्मकी १० पिलयों मेंसे एक पत्नी थी। स्मृति (श्रुत = वायु० तथा विष्णु०) इनका पुत्र था (भाग० ४.१.५०-५२; ब्रह्मां० २.९.४९, ५९; वायु० १०.२५, ३४; ५५.४६; विष्णु० १.१७.२३, २९)। (४) धृति, पुष्टि आदि मोलह मातृकाओं मेंसे एक। (५) श्री, ही आदि ४९ हाक्तियों मेंसे एक हाक्ति (ब्रह्मां० ४.४४.७२)। (६) सती देविली एक मूर्ति, जो काइमीरमंडलमें स्थापित है (मत्स्य० १३.४७)। (७) विराट रूपधारी भगवान् वामनके कटिप्रदेशस्थ लक्ष्मी आदि देवियों मेंसे एक देवी (मत्स्य० २४६.६२)।

मेधातिथि-पु० [सं०] (१) काण्ववंशोत्पन्न एक ऋषिका नाम जो कण्वका एक पुत्र था जिससे कई वर्गके बाह्मण हुए । यह काण्वायन द्विजोंके मूलपुरुष थे (भाग० ९.२०.७; मत्स्य० ४९.४७; विष्णु० ४.१९.६-७, ३१-२) । (२) महाभा० शांति० २०८.२७ के अनुसार कण्व मुनिके पिता-का नाम। (३) कर्दम प्रजापतिकी पुत्री और प्रियवतके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम जो शाकद्वीप (प्रश्नद्वीप = विष्णु०) का अधिपति नियुक्त हुआ था। प्रियव्रत अपने सात पुत्रोंमें (क्योंकि उनके तीन पुत्रोंने राज्य नहीं चाहा वे योगसाधन रत महातपस्वी हुए) राज्य बाँउकर तप करने चला गया था (भाग० ५.१.२५, ३३; २०.२५; ब्रह्मां० २.१४.९, ११, ३५-७; ४०-४१; विष्णु० २.१.७, १५) । इनके झांतभय, शिशिर, सुखोदय, नंद, शिव, क्षेमक, ध्रव सात पुत्र अपने-अपने नामके वर्षके राजा थे (ब्रह्मां० २.१४.३५-३९)। स्वायं भुव मनुके समयमें अपने ही नामके वर्षके ये राजा थे और तपोवलसे इन्हें मोक्ष मिला (ब्रह्मां० २.३०.३९) । (५) एक ऋषि जो राजा परीक्षित्से मिलने गये थे जब वह आमरण उपवास कर रहे थे (भाग० १.१९.१०)। (६) स्वायंभुव मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक जिसने तपोवलसे स्वर्ग प्राप्त किया था (ब्रह्मां० २.१३.१०४; मत्स्य० ९.५; १४३. ३८; वायु० ३१.१७) । प्रक्षद्वीपके लिए इनका राज्याभिषेक हुआ था (वायु० ३३.९) ये एक राजिंघ थे (वायु० ५७.१२२)। (७) सुमेधा गणके १४ देवताओं मेंसे एक देवताका नाम (ब्रह्मां० २.३६.५८) । (८) रोहित मन्वन्तरके सप्त ऋषियोंमेंसे एक ऋषि जो पौलस्त्य (पुलस्त्य-कुलके) थे (ब्रह्मां० ४.१.६२) । (९) अजमीद और केशिनीके एक पुत्र कण्ठका नाम जिससे काण्ठायन ब्राह्मण हुए। अनु-पमको पुत्रीसे इनका विवाह हुआ जिससे अनेक पुत्र हुए थे (वायु० ९९.१३१; १६९)। (१०) नर्वे दक्षसावणि मनुके युगके सवन आदि सप्तिषयों में से एक ऋषि (विष्णु ० ३.२.२३)।

मेधाविक-पु० [सं०] एक तीर्थ जहाँ देवता और पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्यको अश्वमेधका फल मिलता है। (महाभा० वन० ८५.५५)।

मेधावी-पु० [मं] (१) सुनय (मत्स्य० = सुतपा)के पुत्र तथा नृपंजय (रिपुंजय = विष्णु० तथा मत्स्य०; दण्डपाणि = वायु०) के पिताका नाम (भाग० ९.२२.४२; वायु० ९९. २७६; विष्णु० ४.२१.१२-१३)। (२) कश्यपका एक पुत्र। (३) च्यवनके एक पुत्रका नाम। (४) वालिष मुनिका पुत्र जिसका जन्म पिताकी तपस्यासे हुआ था। पर्वत इसकी आयुके हेतु थे। मेधायुक्त होनेसे इसका यह नाम पड़ा था। यह बड़ा उद्दण्ड था। धनुषाक्ष नामके मुनिने इसकी आयु-हेतुभूत पर्वतको भेसोंसे ढहा दिया था जिससे इसकी मृत्यु हो गयी (महाभा० वन० १३५.४५-५३)। (५) एक बाह्मण-वालक जिसने पिताको यह उपदेश दिया था कि शरीर तथा मंसार अनित्य है (शांति० अध्याय ३७७)।

मेध्या – स्त्री० [मं०] वर्फ (शीत) उत्पन्न करनेवाली सूर्यकी किरणें (वायु० ५३.२१)।

मेनका-स्त्री॰ [सं॰] (१) प्रसिद्ध अप्सराका नाम जिसे विश्वामित्रकी कठोर तपस्यासे डरकर इन्द्रने उनके तप-भंग करनेके लिए भेजा था। इसने अपना काम पूरा किया और इसीके गर्भसे विश्वामित्रकी पुत्री शकुन्तलाका जनम हुआ था। यह शकुन्तलाको वनमें छोड़ चली गयी थी (भाग० ९.२०.१३)। (२) वृक्षाश्वकी पुत्रीका नाम (ऋग्वेद)। (३) हिमाचलकी पत्नी तथा पार्वती और गंगाकी माताका नाम। मैनाक पर्वत इसका पुत्र कहा जाता है—दे० मैनाक। (४) ज्येष्ठ मासमें सौर गणके अन्य साथियोंके साथ सूर्य रथपर अधिष्ठित रहनेवाली एक अप्सराका नाम (भाग० १२.-११.३५; ब्रह्मां० २.२३.६; ३.७.१४; ४.३३.१८; वायु० ५२.७; ६९.४९; विष्णु० २.१०.७) । (५) हिरण्यकशिपुकी सभाकी एक अप्सरा (मत्स्य० १२६.७; १६१.७५) जिसे एक बार उर्वशी तथा रम्भाके साथ नाचना पड़ा था (मत्स्य० २४.२८) । (६) विनध्याश्व (वध्यश्व = वायु०) की अप्सरा पत्नी जिसके दिवोदास तथा अहल्या यमज उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० ५०.७; वायु० ९९.२००)। (७) अन्धनासुररक्त-पानार्थ शिवजी द्वारा सृष्ट कई मानसपुत्री मातृकाओंमेंसे एक मानस-पुत्री मातृका (मत्स्य० १७९.२०) ।

मेना-स्त्री० [सं०] (१) हिमवान्की पत्नीका नाम जो पितरों-की मानसी पुत्री थी। इसीके गर्भसे मैनाक नामक पुत्र तथा गंगा और उमा नामकी पुत्रीकी उत्पत्ति हुई थी। एक पितृ-वन्याः अग्निष्वात्त पितृगणकी मानस-पुत्री जो हिमवान्की पत्नी तथा मैनाक और क्रींच तथा ३ पुत्रियोंकी माता थी। उमा (अपर्णा), एकपर्णा और एकपाटला इनकी तीन पत्रियों-का विवाह क्रमञ्ञः रुद्र, असित और जैगीषव्य (देवर = वायु०) से हुआ था। दूसरी और तीसरी पुत्रीने न्ययोध तथा पाटल वृक्षका आश्रय लिया था पहर्लाने विना किसी आश्रयके खुले मैदानमें हजारों वर्ष तपस्या की थी जिसपर उनकी माताने कहा था 'उ मा' = अतः उमा नाम पड़ गया। सप्तिषेयोंके कहनेपर मेना तथा हिमवान्ने उमाका विवाह शिवसे कर दिया था और इनका पुत्र देवसेनापति था (भाग० ४.७. ५८; ब्रह्मां० २.१३.३०,७७; ३ ९.२; १०.६-२०; मत्स्य० १३.७; १५४.८६-९३, ४१३; वायु० ३०.२८-९, ३१-२; विष्णु० १.८.१४। विवाहके पश्चात् शिव भी हिमाचलके साथ रहने लगे (ब्रह्मां० ३.६७.३४)। (२) स्वधा और पितरोंकी दो पुत्रियोंमेसे एक पुत्री तथा ब्रह्मवादिनी (ब्रह्मां० विष्णु० १.१०.१९) ।

मेरक-पुं० [सं०] एक असुर विशेष जो विष्णुके हाथों मारा

गया था।

मेरु-पु० [मं०] (१) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम जो सोनेवा वहा जाता है। यह इलावृतके मध्यमें है और जम्बूद्वीपक्षी लम्बाईके बरावर ऊँचा है और मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व तथा कुमुद इसको चारों ओरते घेरे है। मेरुके पूर्वमें जठर और देवकृट हैं; पश्चिममें पवन तथा पारियात्रः दक्षिणमें कैलाश तथा करवीरः उत्तर-में त्रिशृंग तथा मकर । इसकी चोटीपर ठीक मध्यमें ब्रह्मा-की चौकोर सुवर्ण निर्मित नगरी है जिसके बाहर तथा चारों ओर आठ दिकपालींकी ८ नगरियाँ है (भाग० ५.१६(पूरा); २०.२; ८.५.१८; ब्रह्मां० १.१.६९; ८.२८) । इन्होंके मूल भागमें एक वन है जो शिव-पार्वतीका क्रीड़ास्थल है। यह जम्बद्वीपके मध्य भागका पर्वत ६ वर्ष पर्वतीमें एक है जहाँ देवगण निवास करते हैं। इसकी चार दिशाओं में चार देश हैं = भद्राश्व, भारत, केतुमाल तथा उत्तरकुरु (ब्रह्मां० २.१५.१६, ४२-५१; १७.१९, ३४,८४; २१.१४, २८-३४; ९.१७; विष्णु० २.१.२०-२२; २.३९-४१; ८.१९; ५.१.१२, ६६; ३८.७२)। सावणि मनुने यहाँ तपस्या की थी (मत्स्य० ११.३८) । (२) एक मंदिरका नाम, जिसके १०० गुंबज, चार फाटक, १६ खंड तथा तोरण ५० हाथका होता है (मत्स्य० २६५.२८, ३१, ४७)। (३) मनुष्यधर्म पालन करनेवाला एक दानव (वायु० ६८.१५)। (४) नियति तथा आयतिकी माताका नाम (विष्णु० १.१०.३)।

मेरुगुहा - स्त्रांश्व [संश] २८वें द्वापरमें जब कृष्णद्वेपायन ब्यास हुए शिवका एक अवतार जो ब्रह्मा और विष्णुके साथ इसमें प्रविष्ट हुए एवं नकुली नामसे विख्यात हुए (वायुश २३.२२१)।

मेरुतीर्थं -पु० [सं०] वहरिकाश्रमक्षेत्रमें ब्रह्मकुंडसें दक्षिण नरका निवासभूत पर्वत है जहाँ विष्णुने मेरु पर्वतको लाकर स्थापित किया था (स्वंद० वैष्णव० वहरिकाश्रम-माहात्म्य)। मेरुदान-पुं० [सं०] इसके दस प्रकार हैं = अन्न, लवण, शक्कर, सुवर्ण, तिल, रुई, धी, रत्न, चाँठी तथा चीनीका पर्वत वनाकर उसका दान करना। इसका परिमाण १००० द्रोण (मन) उत्तम, ५०० द्रोण (मन) मध्यम और २०० द्रोण

(मन) कनिष्ठ है (मत्स्य० ८३.२-१२)।

मेरुदेवी - स्त्रीं ृ [सं॰] मेरुकी पुत्री और नाभिकी पत्नी जिनके गर्भसे विष्णुके अवतार ऋषभदेवका जन्म हुआ था (भाग॰ १.१३.१३; ५.२.२३; वातु० ३३.५०; विष्णु० २.१.२७)। यह अपने पतिके साथ तपस्या करने वद्रीनाथ गर्या जहाँ दोनोंने तपोबलसे मुक्ति पायी थी (भाग॰ ५.३.१, १९, २०; ४.५; ब्रह्मां० २.१४.५९)।

मेरुमंदर-पु॰ [सं॰] एक पर्वत जो मेरुके निकट है (भाग॰ ५.१६.११) ।

मेरुमूल-पु॰ [सं॰] कर्णिकामूल, इसकी ऊँचाई = ७०,००० योजन तथा इसकी परिधि ४८००० योजन है।

मेरुसावर्णि - पु॰ [सं॰] (१) मनुका नाम जो दक्षके पुत्र
थे। इनके सुगके मरीचिंगभी, सुधर्मा तथा संभूत नामके
३ देवगण थे। जिनमे प्रत्येककी संख्या १२ थी (बायु०
१००.५९)। (२) ब्रह्माके चार पुत्रोंमें प्रथम जो दक्षकी
पुत्री कियाके पुत्र थे। यह मेरु पर्वतपर तप करके महलीक

गये तथा चाक्षुष मन्वंतरमें इनका पुनः जन्म हुआ। पार, मराचिंगर्भ तथा सुधर्मा रोहित प्रजापतिके अन्य तीन पुत्र थे (ब्रह्मां० ४.१.२३.५३)। यह भविष्यके ग्यारहवें मनु थे (मत्स्य० ९.३६)।

मेष-पु० [सं०] (१) ताम्रा और कदयपकी छह कन्याओं मेंसे अन्यतम सुम्रीवीसे उत्पन्न भेंड़ (मत्स्य० ६.३३)। इन्द्रने वज्रांगकी पत्नीकी तपस्या-भंग करनेके लिए यह रूप धारण किया था (मत्स्य० १४६.६४)। (२) सूर्यके मेष राशिमें स्थित होनेपर अर्थात् वैद्यास्य मडीनेमें गयामें पिण्डदान दुर्लभ कहा गया है (वायु० १०५.४६)।

मेषकीरिटकायन-पु० [सं०] व इयपवंशज गोत्रकार ऋषि-गण (मत्स्य० १९९.२) ।

मेषप-पु० [मं०] एक कड्यपवंशज गोत्रकार ऋषि (मस्स्य० १९९.७) ।

मेषसंक्रांति - स्नां० [मं०] 'सतुआ संक्रांति', जिस दिन सत्त्रा दान होता है। मेष राशिपर सूर्यके आ जानेसे इस पर्यका योग होता है। अक्षतींत्रा अष्टदल कमल बना सूर्यकी स्थापना कर पूजा करे तो सब प्रकारकी बुद्धि होती है (बङ्गक्राष्ट्र मस्मत तथा लक्ष्मीनारायणसंग्रह)।

मेषांत – पु० [सं०] जब दिन और रात दरावर हों, भूगोलके अनुसार प्रत्येक वर्षके २१ मार्च तथा २२ सितम्बर (वायु० ५०.१९५)।

मेत्र-पु० [मं०] अपराह्नके आठ मुहूत्तोंमेंसे एक (ब्रह्मां० ३.३.३९; वायु० ६६.७०)।

मैत्रवर-पु० [सं०] आंगिरसर्वं इदा एक पंचार्षेय प्रवरप्रवर्तक - ऋषि (मत्स्य० १९६.५०) ।

मैत्रायणावर – पु० [मं०] दिवोदासका एक पुत्र तथा मैत्रेयका पिता जिसके वंदाज भार्गव ब्राह्मण कहलाये (मत्स्य० ५००-१३)।

मैत्रावरूण-पु० [सं०] ब्रह्मक्षेत्रका निवासी, एक वशिष्ठ आदि सप्तिषयों (ब्रह्मां० = सात वशिष्ठ ब्रह्मवादियों) मेंसे छठा ऋषि (वायु० ५९.१०६; ब्रह्मां० २.३२.११६) ।

मैत्रावार णि-पु० [मं०] मित्र और वरुणके पुत्र अगस्त्य। कहते हें कि उर्वशी अप्सराको देख मित्र और वरुण दोनों वैदिक देवताओं का वीर्य एक स्थानपर स्वलित हो गया था जिससे अगस्त्य और वशिष्ठका जन्म हुआ—दे० अगस्त्य, वशिष्ठ।

मैत्रि-पु० [सं०] कृष्ण यजुवेंदका उपनिषद ।

मेन्नी – स्त्री० [सं०] दक्षकी एक पुत्री तथा धर्मकी एक पह्ली जो प्रसादकी माना थी (भाग० ४.१.४°-५०)।

मैंत्रेय—पु० [मं०] (१) इन्हें शौषारन भी कहते हैं; यह मित्राके पुत्र तथा एक सिद्ध थे (भाग० ३.४.३६; ३.७.१)। भागवतानुसार एक ऋषि जो पराझरके शिष्य थे और विष्णुप्राण्के वक्ता। कुषरव इनके पिता थे। स्वर्गारोहण्के पूर्व श्रीकृष्णने इनसे दिदुरके गुरु होनेके लिए कहा था। विदुर-से गंगा तय्पर इनकी भेंट हुई तब सृष्टिका विवरण देनेके पश्चान् इन्होने विदुरके प्रश्लोता उत्तर दिया था (भाग० १०. ८६.१८; ३.४.९, २६; ५.१.२२-३६; ८.१)। फिर विदुर-को आत्मिद्याकी शिक्षा दी और हिरमाप्तिको अंतिम लक्ष्य बतलाया (भाग० १.१३.१; १९.१०; २.१०.४९)

युधिष्ठिरके राजस्यमें भी यह आमंत्रित थे (भाग० १०.७४० ७; १२.१२.८)। (२) मैत्रायणवरके पुत्रका नाम (मत्स्य० ५०.१३)। (३) पराशर ऋषिका एक शिष्य जिसने उनसे सृष्टि तथा संसारका रहस्य तथा उत्पत्तिके सम्बन्धमें पृष्टा था (विष्णृ० १.१.१-१०)।

मैत्रेयी – स्त्री॰ [सं॰] (१) याज्ञवल्वय ऋषिकी पत्नीका नाम जो ब्रह्मवादिनी और बड़ी विदुषी थी। (२) अहल्याका एक नाम (हिं-ज्ञ-सा-)।

मैथिल-पु० [सं०] (१) जनक जो सूर्यग्रहणपर स्यमंतपंचक गये थे (भाग० १०.८२.२६) । (२) मिथिलानरेश शतधन्वा का पुत्र (वायु० ९६.७८) ।

मैन-स्त्री॰ [सं॰] ऋषा और पुलहकी पुत्री मीनाकी मगर, मछली, तिमि, तिमिगिल आदि संततिका सामूहिक नाम (ब्रह्मां॰ ३.७-४१.५)।

मैनाक-पु० [सं०] (१) आंबिकेय पर्वतके निकटस्थ वर्ष (देश) जिसका दूसरा नाम क्षेमक है (मत्स्य० १२२.२५)। (२) पुराणानुसार भारतवर्षका एक पर्वत । इन्द्रने पर्वतोंके पर काट डाले थे, इससे डरकर मैनाक समुद्रमें जा छिपा था। यह मेनाके गर्भसे उत्पन्न हिमालयका पुत्र कहा जाता है और क्रोंच पर्वत इसका पुत्र है। श्राद्धादिके लिए यह अति प्रवित्र समझा गया है (भाग० ५.१९.१६; ब्रह्मां० २.१३.३४-५; मत्स्य० १३.७; १२९.७२; वायु० ३०.३२; ४५.९०)।

मैन्द-पु० [सं०] द्विविद वानरका एक भाई जो अंगदका श्रद्धार और सुग्रीवका सचिव था एवं यह किष्कित्याधिपति वालीका सामन्त तथा सेनापति महावली प्रथान वानर था (भाग० १०.६७.२; ब्रह्मां० ३.७.२२०,२३८)।

मैरेय-पु० [सं०] एक प्रकारका मद्य (मत्स्य० १२०.२६) उत्तरकुरुक्षेत्रकी कुछ नदियाँ इसीको बहाती है (वायु० ४५.२७)।

मोक्ष-पु० [मं०] शास्त्र तथा पुराणानुसार जन्म और मरण-के बंधनसे जीवका छुटकारा पाना। मोक्षके तीन प्रकार है—ज्ञान द्वारा, 'राग'पर विजय प्राप्त कर तथा तृष्णाका नाश कर (ब्रह्मां० ४.३.५५; वायु० २३.८१; १०२.७६, ७८,८०,९३)। मोक्षधर्मके लिए द्रष्टव्य (ब्रह्मां० ३.१०. ११६)। यह एक प्रकारकी योगसिद्धि है (ब्रह्मां० ४.३६. ५२; ४४.१०८) जिसमें व्यक्ति ब्रह्ममें लीन हो जाता है (वायु० १०४.९४)।

मोक्षदा — स्त्रीं ० [सं०] अगहन शुक्ता एकादशी। यह मोहका क्षय करनेवाली एकादशी है अतः यह नाम पड़ा। इसी दिन श्रीकृष्णने अर्जुनको गीताका उपदेश दिया था अतः इस दिन गीता, श्रीकृष्ण तथा व्यामर्जाका पूजन करे तथा गीताजयंती मनाने — दे० ब्रह्मां ०।

मोक्षवादी-पु॰[सं॰] श्राद्धमें भोजन करनेके अयोग्य अर्थात् पङ्किदूषक कहा गया है (वायु॰ ७९.६७)।

मोचिका - स्त्री० [मं०] शङ्करकी पोडश कला रूप निवृत्ति, प्रतिष्ठा आदि शक्ति देवियोंमेंसे एक शक्ति (ब्रह्मां० ४०३५० ९८)।

मोद-पु० [मं०] (१) अथर्ववेदके आचार्य सुमन्तुके शिष्य देवदर्श (वायु० = वेदस्पर्श) के चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य (ब्रह्मां० २.३५.५७; वायु० ६१.५१)।

मोदक-पु॰ [सं॰] केतुमाल देशका एक जनपद (वायु॰ ४४:१५)।

मोदाक — पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक वृक्षका नाम।
(२) हव्यका एक पुत्र जिसके नामपर मोदाक वर्षका नामकरण हुआ (ब्रह्मां० २.१४.१७, २०)। (३) आम्बिकेय
पर्वतसे लगा शाकद्वीपका एक राज्य जिसका नामकरण
मोदाकपर हुआ (ब्रह्मां० २.१४.२०;१९.९३; वायु० ३३.१९;
४९.८७)।

मोदाकी-पु॰ [सं॰] केसर पर्वतके निकटस्थ शाकद्वीपके एक वर्षका नाम (महाभा॰ भीष्म० ११.२६)।

मोदिनी - स्त्री॰ [सं॰] सर्वरोगहर चक्रमें पूर्व आदि दिशाके क्रमसे स्थित वशिनी आदि आठ देवियोंमेंसे एक देवीका नाम (ब्रह्मां॰ ४.३७.४)।

मोदोष-पु० [सं०] (ब्रह्मां० तथा वायु० = मोद) वेददर्शके चार शिष्योंमेंसे एक शिष्य (भाग० १२.७.२)।

मोनस-पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्त्तक ऋषि।

मोरध्वज पु० [सं० मयूरध्वज] (१) एक पौराणिक भक्त राजाका नाम जिसने श्रीकृष्णकी बात मान अपना जीवित शरीर आरेसे चिरवाया था। (२) एक राजा जो वर्तमान आरा नगर (जो पहले जंगल था) तथा आसपासके देशका अधिपति था। इस जंगली देशमें एक दुर्गाका मंदिर था जिसे अरण्यदेवी कहते थे। यह निःसंतान था पर देवीकी कृपासे इसे पुत्र हुआ। देवीके आदेशसे राजा सपरनीक इस पुत्रको आरासे चीर मंदिरमें बिल देने गया। ज्योंही राजा आरा चलानेको थे देवीने प्रकट हो अभयवान दिया। आरा से बिल देनेके कारण ही मंदिरके आसपासका जंगल आरा कहलाने लगा—दे० अरण्यदेवी।

मोह-पु॰ [मं॰] ब्रह्माकी बुद्धिसे यह उत्पन्न हुआ था (मत्स्य॰ ३.११)।

मोहन-पु० [मं०] (१) यह गयाकी शिलामें विद्याधर गन्धर्वके साथ गीन गानेवाला एक गन्धर्व है (वायु० १०८.४८)। (२) श्रीकृष्णका एक नाम (हि० श० सा०)। (३) एक प्रकारका तांत्रिक प्रयोग जिससे किसीको अपने वशमें करते हैं या जिससे शत्रु धवड़ा जाय (मं० श० कौस्तुम)। (४) एक प्राचीन कालीन अस्त्र विशेष जिसके द्वारा शत्रु मूर्छित हो जाता था (मं० श० कौ०)। (५) कामदेवके ५ वाणोमेंसे एकका नाम। कामदेवने इसका प्रयोग शिवपर किया था (मत्स्य० १५४.२४४; १६२.२१,२४) 'उन्मादन', 'शोपण', 'तापन', 'सम्मोहन' तथा 'स्तंभन' = कामदेवके 'भ

मोहिनी — स्नी० [सं०] (१) विष्णुका एक स्नी-रूप जो अमृत बाँउनेके समय उन्होंने धारण किया था। इससे देवताओं में और असुरोंमें झगड़ा बन्द हो गया था। एक बार शिवके सानने भी विष्णु इमी रूपमें आये थे और कामातुर होनेके कारण शिवका रेतःपात हो गया था (भाग० १.३.१७; ८.८. ४१.४६; अध्याय ९, १२ पूरा; मत्स्य० २५१.७; वायु० २५.४८)। (२) एक शक्तिका नाम (ब्रह्मां० ४.१०.२७,३४; १९.६५.७४। (३) वैशाख शुक्का एकादशी अन्य एकादशियों-की तरह है। श्रीरामने सीताकी खोज करते समय इसे किया था (कुर्मपु०) ।

मो अ-पु॰ [सं॰] एक भार्गव आर्षेय प्रवर (मत्स्य॰ १९५० ३७)।

मो अकेश-पु॰ [मं॰] एक आत्रेय गोत्रकार ऋषि (मत्स्य॰ १९७.७)।

मोक्सवृष्टि - पु॰ [सं॰] एक आंगिरस-वंशज प्रवरप्रवर्तक कषि (मत्स्य॰ १९६.१८)।

मौआयनि – पु॰ [सं॰] त्र्यापेंय प्रवरप्रवर्तक कुशिकवंशज एक कृषिका नाम (मत्स्य० १९८.२०)।

मोद्गलायन – पु० [सं०] एक भार्गव गोत्रकार ऋषि (मत्स्य० १९५.२२) ।

मोन-पु॰ [सं॰] इस वंशके ११ राजा हुए (वायु॰ १८ राजा) इन्होंने १०९९ तर्षतक राज्य किया (भाग० १२.१. ३०-२२; ब्रह्मां॰ ३.७४.१७३-७; वायु॰ ९९.३६०; विष्णु॰ ४.२४.५३-५४)।

मोनवत-पु॰ [सं॰] भाद्रशुक्क १ को होता है पर प्रारम्भ श्रावण शुक्क १५ से होता है। इससे पुत्र-पौत्रादिकी प्राप्ति तथा पापनाश होता है (स्कंदपु॰)।

मोनिक-पु॰ [सं॰] एक दाक्षिणात्य देश (वायु॰ ४५. १२७)।

मौनिदेश-पु॰ [सं॰] एक देश जिसका नामकरण मुनिके नामपर इआ (ब्रह्मां० २.१४.२६)।

मोनेय - पु० [सं०] देवगंधर्व जो संख्यामें १६ थे तथा मुनि (दक्षपुत्री) और कदयपके पुत्र थे। २४ अप्सराएँ इनकी छोडी दहिनें थी। इनकी सुयद्या आदि ६ पुत्रियाँ थी (ब्रह्म ० ३.७.१-५; वायु० ६९.१-४, १०)।

मोर्य-पु० [सं०] ये नंदवंशके पश्चात् आये थे तथा पुराणा-नुसार इस वंशमें १० राजा हुए जो विष्णुपुराणानुमार १७३ वर्षतक राज करते रहे। मत्स्यपुराणानुसार शतधन्वा, बृहद्ग्थ, शक आदि राजा थे (भाग० १२.१.१२-१५; ब्रह्मां० ३.७४.१४९; वायु० ९९.३३६; विष्णु० ४.२४.२७, ३२-३; मत्स्य० २७२.२२, २६)।

मौलि-पु० [मं०] (१) एक त्रिप्रवरप्रवर्तक ऋषि (मत्स्य०

१९६.२२)। (२) पुण्यजनी और मणिभद्रके २४ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ६९.१५६)।

मोलिक-पुर्व[संर] दक्षिणका एक देश (ब्रह्मां० २.१६. '५८)।

मौशल-पु॰ [सं॰] महाभारतका एक प्रधान पर्व (मत्स्य॰ ७०.११)।

मोहूर्तिकी - स्त्रो [सं॰] स्प्रेकी गति । माघमें स्प्रें दक्षिणकी ओर जाता है फिर विषुवत् रेखाकी ओर बढ़ता है । श्रवण नक्षत्रमें यह उत्तरकी ओर बढ़ता है तथा शाकद्वीपके उत्तर होरपर निकलता है (वायु॰ ५०.१२१-७)।

मोहूर्त्तिक-पु॰ [सं॰] मुहूर्त्ता तथा धर्मसे उत्पन्न एक गण, जो मनुष्योंके कार्यका यथोचित फल देते हैं (भाग॰ ६.६.९)।

म्लेच्छ-प० सिं०] (१) वेन राजाका शरीर जब मथा गया था तत्र ये उनके वाम भागसे उत्पन्न हुए थे (मत्स्य० १०.७)। ययातिके पत्र अनुसे इनका प्रारम्भ हुआ, फिर दक्ष, तुर्वसु, और द्रह्मुसे ये उत्पन्न हुए। प्रचेताके १०० पुत्रों, जो म्लेच्छ राष्ट्रोंके अधिपति हुए, ने इनपर शामन किया (मत्स्य० ३४.३०; ४.५४; ३३.१४; भाग० ९.२३.१६) कुशद्वीपमें ये नहीं थे। शक, पल्लव, कम्बीज (आभीर = विष्णु०) गुरुंड, वृष्ठ सुब म्लेन्छ थे। इनका राज्य आर्योंके राज्यके साथ-साथ चला (मत्स्य० २७३. २५) । जो लोग इनके देशमें रहते थे वे सब पार्वण श्राद्धमें भोजनके लिए निषिद्ध कहे गये हैं (मत्स्य०१६.१६)। वनारममें इन्हें मोक्ष मिल सकता है (मत्स्य० १८१.१९)। वल्कि अवतार इन्हें परास्त करेंगे (ब्रह्मां० २.१८.४३) प्रमतिदेवने इनका दमन किया (मत्स्य० ११४.११-१२; १२१.४३; १४४.५३) । (२) विश्वामित्रके १०१ पुत्र थे उन्होंने ज्ञनःशेषको पुत्र मानकर पुत्रींसे कहा इसे अपना ज्येष्ठ भाई मानो । उनके यह स्वीकार न करनेपर जो ज्येष्ठ मधुच्छंद थे उन्हें शाप दे दिया। वे विश्वामित्रके शापसे म्लेच्छ हो गये थे। भरतने उत्तरके म्लेच्छोंको परास्त किया था (भाग० ९.१६.३३: २०.३०:२३.१६) ।

य

यक्ष-पु० [सं०] एक प्रशास्त्रे देवता जो कुवेरके सेवक आर | उमकी निधिके रक्षक कहे गये है । पुराणानुसार ये सुयशा और प्रचेताकी संतान है (वायु० ६९.११) तथा इनकी | आकृति विकराल होती है यथा पेट फूटा, कंधे भारी और हाथ पेर घोर काले (मत्स्य० १८९.४-११; १९१.८५) ।

यक्षग्रह-पु० [सं०] एक कल्पित ग्रह जिसके आक्रमणसे व्यक्ति विक्षिप्त-मा हो जाता है (महाभा० वन० २३०.५३)। यक्षतरु-पु० [सं०] वट वृक्ष जो वक्षोंको अति प्रिय है। ये इसीपर निवास करते हैं, अनः उसका यह नाम पड़ा।

यक्षनायक – पु॰ [मं॰] (१) यक्षोंके स्वामी कुवेर । (२) जैन-भर्मग्रंथानुसार वर्तमान अवसर्पणीके अर्हत्का चौथा अनुचर ।

यक्षपति -पु॰ [सं॰] 'मृत्यु कुत्रेर यक्षपति कहियत जहँ इांकरको धाम'—सूर्।—दे॰ कुत्रेर । यक्षरात्रि –स्त्री० [सं०] कार्तिक पूर्णिमाकी रात जो यक्षींको ि प्रिय है ।

यक्षलोक-पु॰ [मं॰] वह लोक जहाँ यक्ष निवास करते हैं। यक्षस्थल-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक तीर्थका नाम।

यक्षिणी – स्त्री॰ [सं॰] (१) यक्ष-पत्नी। (२) कुवेरकी पत्नी। (३) दुर्गाकी एक अनुचरी। (४) एक देवी जिनके नैवेद्यके भक्षणसे ब्रह्मद्दयासे छुटकारा प्राप्त हो जाता है (महाभा॰ वन॰ ८४.१०५)।

यजुर्वेद-पु० [सं०] चार वेदों मेंसे दूमरा जिसमें यझ-कर्मका विस्तृत विवरण निहित है। 'अध्वयुं' जिन गद्यमंत्रोंका पाठ यक्षों में करता है उसे 'यजु' वहते हैं जो इस वेदमें संगृहीत है अतः इसका नाम यजुर्वेद पड़ा। इसके दो मेंद्र = कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्क यजुर्वेद या वाजसनेयी संहिता प्रसिद्ध हैं। 'काठक, किपष्ठल, कठ, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, ये चारों

कृष्ण यजुर्वेदकी संहिताएँ हैं। शुक्क यजुर्वेदकी काण्व तथा माध्यंदिनी दो शाखाएँ हैं। पतंजिलने यजुर्वेदकी १०१ शाखाएँ कही हैं पर चरणन्यूहमें ८६ और वायुपुराणानुसार केवल २३ शाखाएँ ठहरती हैं। पुराणानुसार यजुर्वेदके अधिपति शक्त और वक्ता वैशंपायन है।

यज्ञ —पु० [सं०] पुराणानुमार यज्ञ रुचिका पुत्र तथा दक्षिणा का पति हैं जिसका सिर मृगका कहा गया है। दक्ष प्रजा-पितके यज्ञमें इसे दीरमद्रने मार डाला था। ब्रह्माने इसे नक्षत्र वना दिया जिसे मृगशिरा कहते हैं—दे० हरिवंश।

प्राचीन समयमें कोई शुभकार्य करनेके समय या खेतकी उपजकी वृद्धिके लिए ऋग्नेदके स्क्तीं तथा अथर्ववेदके मंत्रीं-का उचारण कर प्रार्थनाएँ की जानी थीं जिन्हें 'गृहकर्म' कहते थे जो अधिक विकसित होनेपर यइस्वरूप हो गये। कमराः इन यक्तोंके नियम आदि बने। आगे ऋत्विजोंकी आवश्यकता हुई जिनमें पहला 'होता' कहलाया। यह यद्यमें देवताओंका आहान करता था, 'उद्गाता' यइ-कुंडमें आहुति देनेके समय सामगान करता था। 'अध्वर्युं' तीमरा ऋत्विज् था जो स्वयं यक्षके सारे कृत्य करता था। चौथा ऋत्विज् महा।' सर्व विच्नोंका निवारण कर यहांकी रक्षा करता था। यह तीनों वेदोंका झाता होता था। यहांके समयन्यभें जो शास्त्र बने उन्हें 'ब्राह्मण' तथा 'श्रीतस्त्र' कहते हैं और गृहकर्मोंके शास्त्र के 'स्मृति' कहने लगे।

ईरानी छोगोंमें भी यशोंका प्रचलन था जिन्हें 'यक्ष' कहते थे। फारसीका 'जक्ष' इसी 'यक्ष'से दना है।

यज्ञकेतु-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम । यज्ञकोप-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम जो रावणके दलका एक प्रधान राक्षस था तथा राम-रावण युद्धके समय वर्त-मान था (वा० रामा०)।

यज्ञगिरि-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक पर्वत । यज्ञनेमि-पु॰ [सं॰] श्रीकृष्णका एक नाम ।

यज्ञपत्नी - स्त्री० [मं०] पुराणानुसार कुछ यश करनेवाले माथुर ब्राह्मणोंकी स्त्रियाँ पतियोके मना करनेपर भा श्रीकृष्णके लिए भोजन वनमें ले गयी थीं (भाग० १०.२३.१७-२१)।

यज्ञपर्वत -पु॰ [सं॰] एक पर्वतका नाम जो पुराणानुसार दक्षिणमें नर्मदा नदीके उत्तर-पश्चिममें स्थित है।

यज्ञबाहु-पु॰ [सं॰] (१) अग्निका एक नाम-दे॰ अग्नि । (२) पुराणानुसार दाल्मल्द्धिपके एक राजाका नाम ।

यज्ञ∙चि−पु० [सं०] पुराणानुसार एक टानवका नाम । यज्ञास्त्रिंग−पु० [सं०] श्रीकृष्णका एक नाम ।

यज्ञवराह — पु० [स०] बहते है कि विष्णुने वराह अवतारके पश्चात् जब अपना शरीर छोड़ा तव उनके विभिन्न अंगोंसे यश्चकी भिन्न-भिन्न सामग्री वन गयी। इसीसे उन्हें यश्चवराह कहते हैं — दे० वराह।

यज्ञवल्क-पु० [सं०] याद्यवल्क्य ऋषिके पिताका नाम । यज्ञवाह-पु० [सं०] वात्तिकेय स्वामीका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शल्य० ४५.७०) । **यज्ञशत्रु**−पु० [सं०] खर राश्चसका एक सेनापितजो राम-रावणयुद्धमें श्रीराम द्वारा मारा गया था (वाल्मी० रामायण)।

यज्ञसेन - पु० [सं०] (१) एक दानवका नाम (हिं० श० सा०) (२) पाञ्चालके राजा द्रुपदका एक नाम (महा-भा० आदि० १३०.४२)।

यज्ञहोता—पु० [सं०] औत्तम मनुका एक पुत्र (भाग०) ।
यति—पु० [सं०] (१) ब्रह्माके एक पुत्रका नाम (भाग०) ।
(२) राजा नहुषके छह पुत्रोंमेंसे एक (ज्येष्ठ) पुत्रका नाम
(महाभा० आदि० ७५.२०) । इन्होंने राज्यकी इच्छा नहीं
की थी, अतः इनके छोटे भाई ययाति राजा हुए (विष्णु०
४.१०.१-२) ।

यतिचान्द्रायण-पु० [सं०] प्रतिदिन मध्याह्नमें हिवध्यान्नके ८-८ ग्रास खानेसे ३० दिनोंमें यह पूर्ण होता है। 'अष्टावष्टौ समश्रीयात् पिण्डान् मध्यं दिने स्थिते। नियतात्मा हिवध्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत्।' (मनु० ११.२१८)।

यतिसांत न पु॰ [सं॰] (१) ब्रह्म कूर्चता व्रतमें दिये मिता-क्षरा-वचनके अनुसार पंचगव्य (गोमूत्र, गोवर, दूध, दही और घी)को र दिनों तक पीनेसे यतिसांतपन होता है और उसी पंचगव्यको कुशोदकमें मिलाकर ७ दिन पीनेसे कुच्छ्सांतपन होता है (जावालि॰)। (२) इसमे तीन दिन पंचगव्य पीकर चौथे दिन उपवास और हवन करनेका विधान हैं—दे॰ प्रायश्चितेन्द्र शेखर।

यदु - पु० [सं०] (१) देवयानीके गर्भसे उत्पन्न राजा ययातिके दो पुत्रोंमंसे ज्येष्ठ पुत्र। सर्वप्रथम इन्हींसे राजा ययातिके अपनी जनानी देकर उनका बुड़ापा लेनेके लिए कहा था, इनके अस्त्रीकार करनेपर ययातिने शाप द्वारा इनका राज्य नष्ट कर दिया था पर इंद्रने फिर राज्य दिला दिया था। श्रीकृष्ण इन्हींके वंशमें हुए थे (महाभा० आदि० ८४.८;१९६.३२-३३; विष्णु० ४.१०.२३-२७)। (२) पुराणानुसार राजा हर्यश्वके पुत्रका नाम। (३) अनुके पिताका नाम (विष्णु० ४.४४.१३-१४)। (४) सहस्रजि, कोष्ट्र, नील, अंतिक आदि पांचके पिताका नाम (मत्स्य० ४३.७)।

यदुध्र-पु० [सं०] पुराणानुसार एक ऋषिका नाम । यदुनंदन-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णका नाम । (२) कृष्ण-चेतन्यके साथी एक भक्तका नाम (हिं० श० सा०) ।

यदुनाथ, यदुपति, यदुभूप, यदुराज, यदुवंशमणि, यदुवर, यदुवीर-पु० [स०] श्री कृष्णके नाम,

यम — पु० [सं०] एक प्रसिद्ध देवताका नाम जो दक्षिण विशाके दिक्षाल तथा मृत्युके देवता है। वेदिक कालमें थम और 'यमी' दोनों देवता, ऋषि और मंत्रकर्ता माने जाते थे। उस समय 'यम'का मृत्युसे कोई संबंध नहीं था पर वे मृत पितरोंके अधिपति समझे जाते थे। इनका एक अलग लोक 'यमलोक्त'के नामसे अवतक माना जाता है। मरनेके पश्चात् अपने यहाँ मृतके शुभाशुभ कृत्योंका धर्मपूर्वक विचार कर कर्मानुसार ये उसे स्वर्ग या नरकमें भेजते हैं। इन्हें 'धर्मराज' भी कहते है। विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न यह सूर्यका पुत्र है और सूर्यके शापसे यह मनुष्योंके प्राण लेनेका कार्य करता है। इसकी

वहिन 'यमी' ही आजकलकी यमुना नदी है। यम और यमी यमज थे। यमराजका वाहन भैंसा कहा गया है। पर्या० पितृपति, कृतांत, हामन, काल, दंडधर, श्राद्धदेव, धर्म, जीवितेहा, महिषध्वज, मिहष्वाहन, हीर्ण्पाद, हरि, कर्मकर। यमराजको ईसाई मतावलंबी प्लूटो कहते हैं। —दे० मार्कण्डेयपु० तथा यमराज।

यमघंट-पु० [सं०] कात्तिक शुक्ला प्रतिपदा जिस दिन अभ्यंग और स्नानका महत्त्व है। इसी दिन पार्वतीने शंकरको चृतकीड़ा सिखायी थी—दे० अन्नकूट, गोवर्धन, भागवत तथा ब्रतोत्सव।

यमतर्पण-पु॰ [सं॰] कात्तिक कृष्णा चतुर्दशीको सायंकाल जल, निल और कुश ले यमका मंत्र पढ़ तर्पण करें। यममें धर्मराजके रूपसे पितृत्व, ये दोनों अंश दिवमान हैं अतः तर्पणमें तिल काले और सफेद दोनों रखने चाहिये—दे॰ कृत्यतत्त्वार्णव।

यमद्वितीया — स्ली॰ [सं॰] 'भाईदूज' कार्तिक शुक्का द्वितीया को होनेवाला एक पर्व । हेमाद्रिके मतसे द्वितीया मध्याह-व्यापिनी पूर्वविद्धा उत्तम होती है । सार्तमतानुसार आठ भागके दिनके पाँचवें भागकी द्वितीया श्रेष्ठ मानी गयी है और स्वन्दपुराणानुसार अपराह्वव्यापिनी अच्छी होती है । इस दिन यमराजने अपनी वहिन यमुनाके यहाँ भोजन किया था अतः इस तिथिको वहिनके यहाँ भोजन करने और उसे कुछ द्रव्य देनेका प्रथा है जो शुभ समझी जाती है । यदि यमदितीयाको यमुना-तदपर भाई वहिनके हाथका वनाया भोजन करे तो इस कृत्यको आयुवर्षक भी मानते हैं । इसीसे इसे 'भाईद्ज' कहते हैं । कहीं-कहीं विणक्-वृत्तिवाले मसीपात्रादिका पूजन करते हैं और उसे 'कल्पदानपूजा' कहते हैं—दे० दिवाली।

यमदीपदान — पु॰ [मं॰] वात्तिक कु॰ १३ को सायंकाल दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके नवीन दीये जलाकर टान करे तो यमराज प्रमन्न होते हैं। इसका मन्त्र 'मृत्युना दण्डपाशाभ्यां कालेन स्थामया सह। त्रयोदस्यां दीप-टानात् सूर्यंजः प्रीयतां मम।।' (स्कन्दपु॰)।

यमपुर-पु० [मं०] यमका निवासस्थान जिसे यमलोक कहते हैं। मृत्युके पश्चात् यमदृत प्रेतात्माको कर्मानुसार शुभाशुभ फलके निर्णयके लिए यहाँ ले जाते हैं—दे० यमराज।

यमप्रस्थ—पु० [सं०] कुरुक्षेत्रके दक्षिणका एक ननर जहाँ के लोग यमके उपासक थे । बाइको वे लोग दौव हो गये (हिं० द्या० सा०) ।

यमराज — पु० [सं०] (१) धर्मराज । इनका रंग हरा कहा गया है और यह लाल वस्त्र धारण करते हैं । इनका वाहन भेसा है और इनके मुंशी पाप-पुण्यका हिसाव रखते हैं जिन्हें 'चित्रगुप्त' कहते हैं । चित्रगुप्तकी वहीका नाम 'अग्रसन्धानी' है जिसमे प्रत्येक जीवका अलग-अलग पाप-पुण्यका हिसाव रहता है । इनकी नगरीको 'यमपुरी', राजमहलको 'कालीवी' (१) और सिंहासनको 'विचार-भू' कहते हैं । महाचण्ड और वालपुरुष इनके शरीर रक्षक, यमदृत इनके अनुचर तथा वैध्यत (१) इनका द्वारपाल है । दो प्रचण्ड कुत्ते जिन्हें चार ऑस्टें तथा चौड़े नथुने है इनके

यहाँ पहुँचानेवाले पथके संरक्षक कहे गये हैं। इनकी विमाताने शाप दे इन्हें शिर्णपाद बना दिया है (मार्क-ण्डेयपु०)। स्मृतियोंके अनुसार, यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुम्बर, दध्न, नील, परमेष्ठी, वृक्षोदर, चित्र और चित्रग्रुप्त ये १४ यम हैं जिनमें से प्रत्येक्षके नाम ३-३ अंजलि जल तर्पणमें देते हैं। (२) एक धर्मशास्त्रक्षा रका नाम भी यम है—दे० धर्मशास्त्रसंग्रह। यमवन—पु० [सं०] इसे अनुपर्वत भी कहते हैं, इसका स्थान लौहत्य और सिन्धुके बीच कहा जाता है जो पम हाथीके बनके नामसे विख्यात था (मह्मां० ३.७.३५९; वायु० ६९.२४)।

यमलार्जुन — पु० [सं०] गोकुलके दो प्रसिद्ध अर्जुनवृक्ष । पुराणानुसार ये कुबेरके पुत्र नलकृवर और मणिग्रीव थे । एक बार ये मद्य पीकर नंगे हो स्त्रियोंके साथ कीड़ा कर रहे थे जिससे रुष्ट होकर नारद्रने शाप दिया और ये वृक्ष हो गये । नन्द-पत्नी यशोदाने एक बार श्रीकृष्णको दण्ड देनेके निमित्त ऊखलमें बाँच दिया था । इसी समय श्रीकृष्णने यमलार्जुनका उद्धार किया था (भाग० १०.१०.२२७) ।

**यमब्रत**ेपु० [सं०] माघ द्यु० ४, भरणी नक्षत्र तथा <mark>शनि</mark> वार हो तो यमका पूजन करे तो यमभय नहीं होता—दे० हेमाद्रि ।

यमादर्शन - पु० [सं०] इस व्रतको मार्गशीर्ष शुक्कपक्षकी जिस त्रयोदर्शाको कृरवार (सूर्य, भौम, शनि) न हो तथा सौम्यवार (सोम, बुध, बृहस्पित एवं शुक्र) हो, उसीसे प्रारम्भ कर वर्षभर करे। इस दिन यम नामके 'काल, दण्डधर, अन्तक, शीर्णपाद कक्क, हिर और वैवस्वत' जैसे नामवाले १३ ब्राह्मणोंको भोजन करा ताँ बैके १३ पात्रों में १६ सेर तिल और चावल दे। इससे यमका भयंकर रूप दिखायी नहीं देता—दे० (स्कन्दपु०)।

यमी - स्त्री॰ [सं॰] संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न सूर्यकी पुत्री तथा यमराजकी वहिन । यही आजकलकी यमुना नदी है—दे॰ संज्ञा; मार्कण्डेयपु॰ ।

यमुना - स्त्री० [सं०] यमकी बहिन यमी जो विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न सूर्यकी पुत्री हैं — दे० यम, यमी तथा मार्कण्डेयपु०। संज्ञाने पतिके तेजके भयसे आँखें बन्द कर ली थी अतः सूर्यने कुद्ध होकर ज्ञाप दिया जिससे इसका पुत्र 'यम' सब लोकोंका संयमन करनेवाला हुआ। फिर संज्ञाने सूर्यकी ओर चंचल दृष्टिसे देखा और सूर्यके ज्ञापसे यमुना पुत्री चंचलतापूर्वक नदीके रूपमें बहने लगी (मार्कण्डेयपु०)।

यमुनाभिद्-पु० [सं०] श्रीकृष्णके वड़े भाई बलराम जिन्होंने अपने हलसे यमुनाको दो भागोंमें विभक्त कर दिया था (भाग० १०.६५.२३ ३१)।

ययाति - पु० [सं०] पितृक्षन्या विरजाके गर्भसे उत्पन्न राजा नहुपके पुत्र और चन्द्रवंशके पॉचवें राजा जिनका विवाह दैत्यगुरु शुक्राचार्यका पुत्री देवयानीसे हुआ था। देव यानीके गर्भसे यहु और तुर्वसु इनके दो पुत्र हुए थे और श्रीमिष्ठाके गर्भसे द्रुह्यु, अनु और पुरु नामक तीन पुत्र हुए। यदुसे यादव और पुरुसे पौरव वंशका आरम्भ हुआ। एक बार यह स्वर्गसे इन्द्रके शापवश च्युत हो गये थे और

अंतरिक्षमें निवास करने लगे (मत्स्य० ३५.४; ३८.२०; ३९.११; ४१.८,१०) पर रास्तेमें अष्टक ऋषिने इन्हें रोककर पुनः स्वर्ग मेज दिया था। ब्रह्मांडपुराणानुसार यह तप करने बन गये और तपके अन्तमें भृगुतुंग नामक तीर्थमें सद्गति प्राप्त की—दे० अनु०—र और अन्तरिक्ष, (विष्णु० ४.१०)।

महाभा० और विष्णु० के अनुसार शर्मिष्ठा (दैत्यराज वृषपर्वाकी पुत्री) से अनुचित सम्दन्ध रखनेके कारण देव-यानीके पिताके शापवश ययाति असमय ही बूढ़े हो गये थे। अनुनय-विनयसे प्रसन्न हुए शुक्राचार्यके इस कथन से कि कोई तुम्हारा बुढापा छे और अपना यौवन दे तो यह हट सकता है पुरुने इनसे बुढ़ापा ले अपनी जवानी इन्हें दी थी। पद्मपुराणनुसार इन्द्रने इन्हें स्वर्ग बुलाया था जहाँसे लौटनेपर ययातिके पुण्यसे इनकी सारी प्रजा मृत्युसे मुक्त हो गयी। यमराजके कहनेपर इन्द्रने अपनी पुत्री अश्र-विन्दुमती और कामदेवको भेजा जिससे ययातिमें प्रेमाकुर उपजे। अपनी नववधूके योग्य वर होनेके हेतु ही इन्होंने पुरुसे जवानी उधार ली थी। भागवतपुराण और हरिवंश आदिमें भी यही कथा कुछ भिन्न रूपसे दी है। ययातिने अपने पुत्र अनुको शाप दे अग्निप्रस्कन्दन रोगसे पीड़ित कर दिया था (मत्स्य० ३३.२४) तथा -दे० शमिष्ठा, परु आदि आदि।

ययातिपतन -पु० [सं०] एक तीर्थका नाम जहाँ जानेसे तीर्थयात्रीको अश्वमेषका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८२.४८)।

ययुघेयी (?) - स्त्री० [सं०] राजा शिविकी पुत्री जिसका नाम देविका था। यह युधिष्ठिरकी पत्नी तथा यौधेयकी माता थी (महाभा० आदि० ९५.७६)।

यवक्रीत-पु० [मं०] भरद्वाजके पुत्र एक ऋषि जिसने घोर तप करके इन्द्रको प्रसन्न किया जिनके वरसे इन्हें िना अध्ययनके ही वेदोंका ज्ञान प्राप्त हो गया। इससे यवक्रीत कुछ दंभी हो गये। बात यहाँतक बढ़ी कि भरद्वाजके मित्र रैम्य ऋषिके पुत्र परावसुकी परनीसे यवक्रीत अनुचित सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे। परावसुने यज्ञ द्वारा एक राक्षस उत्पन्न किया जिसने यवक्रीतको मार डाला। पुत्रशोकातुर भरद्वाज पुत्रकी चितामें जल मर गये। अपनी मृत्युके पूर्व भरद्वाजने परावसुको रैम्यकी मृत्युका वारण होनेका शाप दिया। शापवश पिताको मृग समझ परावसुने रैम्यका वध वर डाला। अर्वावसुने तपस्या कर देवताओं की कृपासे अपने पिता रैम्य ऋषि, उनके मित्र भरद्वाज तथा यवक्रीतको भी पुनः जीवित कर लिया (रैम्य; परावसु; स्कंदपु० ब्राह्मां० सुतुमाहात्म्य; महाभा० वन० १३६.१९; १३८.२२)।

यवक्षा-स्त्री० [सं०] भारतको एक नदीका नाम (महाभा० भीष्म० ९.३०)।

यवन-पु० [मं०] (१) पुराणानुसार तुर्वसुके वंशज जो वीर तथा बुद्धिमान् थे। राजा सगरने इन्हे परास्त किया और इनके शिर मुंडवा दिये गये। (२) राजा कालयवनका नाम जो श्रीकृष्णसे वर्ड बार लड़ा था—दे० वालयवन। (३) पुराणानुसार यवनोंकी उत्पत्ति वशिष्ठ-विश्वामित्रके झगड़ेके समय वशिष्ठ ऋषिकी गौके शरीरसे हुई थी। यवनोंकी उत्पत्ति गौकी योनिसे हुई थी, अतः यवन नाम पड़ा (हि॰ श॰ सा॰)।

यवनारि –पु० [सं०] कालयवनके शत्रु होनेके कारण श्रीकृष्णका एक नाम —दे० कालयवन ।

यवनाश्व-पु० [सं०] राजा बहुलाश्वके पिताका नाम जो मिथिलाका राजा था—दे० बहुलाश्व।

यवमध्य – पु० [मं०] (१) एक चांद्रायणवत –दे० चान्द्रायण-व्रतकथा। (२) एक यज्ञ विशेष जो ५ दिनोंमें समाप्त होता है (यज्ञतत्त्वप्रकाशः म० म० पं० चिन्नस्वामिशास्त्री प्रणीत)।

यविष्ट-पु० [सं०] अग्नियविष्टका दूसरा नाम । यह ऋषि बहुत प्रतापी तथा ऋग्वेदके एक मंत्रके दृष्टा थे (ऋग्वेद-मंत्राणां वर्णानुक्रमः)।

यवीनर —पु० [सं०] (१) पुराणानुसार राजा अजमीहका एक पुत्र —दे० अजमी ह । (२) द्विमीहके पुत्र तथा कृतिमान्के पिताका नाम (भाग० ९.२१.२७) । (३) पुरुवंशोत्पन्न राजा द्विजमीहके पुत्र तथा धृतिमान्के पिता (विष्णु० ४. १९.४८)।

यशोदा — स्त्री० [सं०] (१) नंदकी पत्नी जिन्होंने श्रीकृष्णका लालन-पालन किया था—दे० नंद, गोकुल तथा (भाग० १०.३.५१, ५३)। (२) दिलीपकी माताका नाम—दे० दिलीप।

यशोधर – ५० [सं०] (१) रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम (महाभा० अनु० १४.३३)। (२) पाण्डव-पक्षके दुर्भुरनका पुत्र (द्रोण० १८४.५)।

यशोमत्य-पु० [सं०] एक जातिका नाम (मार्कण्डेयपु०)। यस्क-पु० [सं०] एक गोत्र-प्रवर्त्तक ऋषि (हि० स० सा०)। याग-पु० [सं०] = यज्ञ, 'योग याग व्रत दान जो की तै।' —केशवटास।

यागसंतान – पु० [मं०] इन्द्र पुत्रका एक नाम जिसे जयंत भी कहते थे (भाग० ६.१८.७; ८.२१.१७; ११.५.२६; काइयप गोत्रोत्पन्न ब्रह्मां० ३.६.२४; वायु० ६८.२४)।

याज-पु० [मं०] (१) एक तपस्वी तथा वर्मनिष्ठ ब्राह्मणका नाम जिसने राजा द्रपदकी प्रार्थनापर पुत्रेष्टि यज्ञका सकुशल संपादन किया था। इसी यज्ञके फलस्वरूप धृष्टद्यम्न और द्रौपदीका जन्म हुआ था-दे॰ द्रुपद, द्रौपदी तथा घृष्टधम्न । याज्ञवल्क्य-पु० [मं०] (१) वैशम्पायनके शिष्य एक प्रसिद्ध ऋषि। गुरुके अप्रसन्न होनेपर उन्हींकी आज्ञासे इन्होंने सारी विद्या उगल दी थी जिसे वैशम्पायनके अन्य शिष्योंने तीतर वनकर ग्रहण किया जिससे इस शाखाका नाम तैत्तिरीय पड़ गया । फिर सूर्यकी उपासना तथा वरसे याज्ञवल्क्य वाजसनेयी संहिता (शुक्कयजुर्वेद) के आचार्य हुए । इनका एक नाम वाजसनेय भी था (भाग० १२.६. ६४-५; ब्रह्मां० २.३५.७५; विष्णु० ३.५.१३; वायु० ६१. ६६)। (२) राजा जनकके दरवारके एक ऋषिका नाम। पत्नियाँ थीं । यह योगीश्वर मैत्रेयी और गार्गी इनकी याज्ञवल्क्यके नामसे विख्यात थे। यह एक प्रसिद्ध स्मृति-कार थे। इनकी स्मृति (याज्ञवल्क्यस्मृति) का दायभाग अवतक अदालतोंमें माना जाता है।

याज्ञसेनी – स्त्री० [सं०] द्रौपदीका एक नाम (भाग० ९.२२. २-३; वायु० ९९.२११; विष्णु० ४.१९.७३) ।

यानुधान पु० [मं०] एक प्रकारके दानबेंका समूह जिसमें नाना प्रकारके प्रेत, भूतादि भी सम्मिलित हैं, कुछ तो पशुपिक्षयोंके रूपमें भी मिलते हैं। ये राक्षमोंके साथ-साथ रहनेपर भी, उनसे भिन्न समझे जाते थे। रामायण, महाभारत तथा पुराणोंमें इन्हें राक्षमोंकी श्रेणीसे अलग नहीं रखा गया। वायुपुराणनुसार तो सुरसा राक्षमीके गर्भसे उत्पन्न कहयपके पुत्र वारह यानुधानोंकी संख्या गिनायी गयी है, जिन्हें दस्युओंका सहचर कहा है (वायु०)।

यादवी – स्त्री॰ [सं॰] सूर्यवंशी राजा वाहुकी दूसरी पत्नी जिनके गर्मसे राजा सगर उत्पन्न हुएथे — दे० वाहु (नारद-पु० पूर्वभाग, प्रथम पाद)।

याम - पु॰ [मं॰] एक प्रकारके देवगण जो संख्यामें वारह हैं। इनका जन्म स्वायंभुव मनुके समय यज्ञ और दक्षिणासे हुआ था (मार्कण्डेयपु॰)।

यामि - स्त्री॰ [मं॰] धर्मकी एक पत्नीका नाम जो नागवीथी नामक धर्मकी पुत्रीकी माता थी (अग्नि पु॰)।

यामिनी -स्त्री० [सं०] कहवप ऋषिकी एक पत्नीका नाम --कहवप ।

यामुन-पु० [सं०] (१) एक तीर्थका नाम (महामा०)। (२) एक वैष्णव आचार्य जो रंगक्षेत्रके निवासी थे। अन्य मतानुसार यह रामानुजाचार्यके गुरु थे। यह संस्कृतके विद्वान् थे जिनके रचे, आगमप्रामाण्य, तिद्वित्रय, भगवद्गीतारीका, आलमदारस्तीत्र आदि अभी भी प्राप्य है (हि० श० सा०) तथा—दे० रामानुजाचार्य। (३) भारतके एक प्राचीन जनपदका नाम (महाभा० भीष्म० ९.५१)। (४) गंगा और यमुनाके मध्यवर्ती एक पर्वतका नाम (महाभा० अनु० ६८.३)।

**यामेय**−पु० [मं०] यामि तथा धर्मका एक पुत्र (मार्कण्डेय-पु०) ।

**यावककृच्छ्र** –पु० [मं०] इसमें जलमे जौ उवालकर प्रति-दिन सात या पन्द्रह दिनतक पीनेक विधान है (प्रायश्चितेन्दु-होखर)।

यावकश्रीकृच्छू -पु॰ [सं॰] इसमें तीन दिन गोमूत्र, तीन दिन गोबर और तीन दिन यावक (उबाले जौका जल) पीया जाता है (प्रायश्चितेन्दुशेखर) ।

**यास्क**−पु∘ [सं∘] एक ऋषि जो वैदिक निरुक्तके रचयिता कहे गये हैं।

युगंघर - पु० [मं०] (१) पंजाबका एक नगर। (२) इस नगर तथा आम-पासके निवासियोंका नाम। (३) तूणिका पुत्र तथा सात्यिक पेत्रका नाम (हरिवंदा)। (४) एक पांडवपक्षीय योजा, जिसने द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया था और अन्तमें द्रोणाचार्य द्वारा मारा गया था (महाभा० द्रोण० १६.३०-३१)।

युग- पु॰ [मं॰] पुराणानुसार कालके चार विभाग जिनमें एक ही प्रवारकी घटनाएँ या कार्य होते रहे हों। युग चार माने गये हैं:—सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और विलयुग। प्रत्येक युगके पहलेके समयको 'संध्याकाल' कहते हैं और

युगके अन्तमें संध्याकालके समान ही 'संध्यांश' होता है। संध्याकाल और उसका संध्यांक युगका १।१० माग होता है और देवताओंका प्रत्येक वर्ष मनुष्यके ३६० वर्षोंके बरा-वर होता है।

देवताओं के वर्षों के अनुसार - सत्ययुग ४००० वर्षों का, संध्याकाल ४०० वर्षों का, संध्यां हा ४०० वर्षों का, ४८०० वर्षों का। त्रेतायुग ३००० वर्षों का, संध्याकाल ३०० वर्षों का, संध्यां हा ३०० वर्षों का, ३६०० वर्षों का। द्वापर युग २००० वर्षों का, संध्याकाल २०० वर्षों का, २४०० वर्षों का। कलियुग १००० वर्षों का, संध्याकाल १०० वर्षों का, संध्यां हा १०० वर्षों का, संध्यां हा १०० वर्षों का, १२०० वर्षों का। कुल मिलाकर १२०० वर्षों हुए।

मनुष्योंके वर्षोंके अनुसार प्रत्येक युग-सत्ययुग-४८०० × ३६०=१७२८०००, त्रेतायुग-३६०० × ३६०= १२९६०००, द्वाप्रयुग-१२०० × ३६० = ८६४०००, कलियुग-१२०० × ३६० = ४३२०००, मनुष्योंके वर्षोंके अनुसार चारों युगोंका जोड़ = ४,३२०,००० वर्ष हुआ। ४३,२०,००० वर्षोंका एक मन्वंतर होता है और २००० मन्वंतरोंका एक वल्प, अर्थात् ४३,२०,००० × २००० = ८,६४,००,००,०००, वर्षोंका ब्रह्माका एक दिन और रात। मनुष्योंका एक दिन-रात २४ घंडोंका होता है पर ब्रह्माका एक दिन-रात मनुष्योंके ८,६४,००,००,००० वर्षोंका होता है।

समयके इस विभागका ऋग्वेदादिमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है, शायद यह रामायण और महाभारतके समय निश्चय किया गया होगा। भिन्न-भिन्न युगोंमें मनुष्योंके जीवनकी अवधि इस प्रकार थी:—सत्ययुगमें मनुष्य ४००० वर्ष जीते थे, त्रेतायुगमें ३००० वर्ष, द्वापरयुगमें २००० वर्ष, कलियुगमें कुछ निश्चित समय नहीं है।

युगाद्या — स्त्री० [मं०] वह तिथि जिससे किसी युगका आगंम हुआ हो जो मंबत्सरमं चार है :— बैशाख शुक्क तीज — सत्य युगका, कात्तिक शुक्ला नवमी — नेता युगका, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी — द्वापर युगका और पौष कृष्णा अमा-वस्या — क्रियुगका आरंभ। ये चारों पुण्य तिथियाँ मानी गयी हैं जिनमें लोग दान-पुण्य करते हैं।

युद्ध मुष्टि -पु० [सं०] राजा उग्रसेनके एक पुत्रका नाम। युद्ध-तुष्ट इसका नामान्तर था। वायु० तथा विष्णु०में यह युद्ध मुष्टि कहा गया है, पग्न्तु भाग०में इसे सुष्टि नामसे अभिहित किया गया है (हि० वि०को०)।

युद्धाजि-पु॰ [मं॰] एक ऋषि विशेषका नाम, जो अंगिराके गोत्रमें उत्पन्न हुए थे (हिं॰ श॰ सा॰)।

युवांश्रोष्टि - पु॰ [सं॰] एक राजाका नाम जिसका नारद नथा पर्वत ऋषिने ऐन्द्र महाभिषेक किया था (ऐतरेयना॰ ८.२१.७)। पौरणिक साहित्यमें विणित युद्धमुष्टि या युद्धतुष्ट अथवा सृष्टि राजा यही हैं। कहीं-कहीं पर इन्हें युधांश्रीष्टि या औग्रसेन्य नामसे अभिहित किया गया है।

युघाजित्-पु० [मं०] (१) केकयराज अश्वपति राजाके पुत्र तथा भरतजीके मामाका नाम, जो कैकेयीके भाई थे (रामा० वाल्मी० दाल० ७७)। (२) वृष्णिके पुत्र शिनि तथा अनमित्रके पिताका नाम (भाग० ९.२४.१२-१४; ब्रह्मां० ३.७१.२०)। (३) श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग०)। (४) क्रोष्टु राजाके पुत्रका नाम—दे० क्रोष्टु।

युधामन्यु - पु० [सं०] एक वीर राजाका नाम, जो पाञ्चाल देशका राजकुमार था। महाभारत-युद्ध में पांडवींकी ओरसे लड़ा था (महाभा० उद्योग० १७०.५)।

युधासर-पु० [सं०] राजा नंदका एक नाम-दे० नंद । यधिष्टिर-पु० [सं०] पाँच पांडवोंमें सबसे बड़ेका नाम। यह कुतीके गर्भसे उत्पन्न धर्मके पुत्र कहे गये हैं जो बड़े सत्यवादी तथा धर्मपरायण थे पर इन्हें जूएकी बुरी लत थी। यह जूएमें सारा राज्य तथा द्रौपदी तकको हार बैठे थे। अपनी धर्मपरायणताके कारण यह सदेह स्वर्ग गये थे। महाभारत-युद्धमें द्रोणाचार्यकी मृत्युके लिए श्रीकृष्णके वड़े अनुरोधपर इन्होंने केवल इतना ही कहा था, 'अश्व-त्थामा हतो नरो वा कुआरो वा' अर्थात् अश्वत्थामा मारा गया, न जाने हाथी या मनुष्य। पिछला वाक्य इन्होंने कुछ धीरेसे कहा था। इनके पूरे जीवनमें बस यहीं सत्यका कुछ अपलाप मिलता है। महाभारत-युद्धके पश्चात् यह हस्तिनापुरके राजसिंहासनपर बैठे थे। राजा शिविकी पुत्री देविकासे इनका विवाह हुआ था जिसके गर्भसे यौधेय नामक इनका पुत्र हुआ था (महाभा० आदि० ९५.७६)। युधोन्मत्त-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम जिसे महोदर भी कहते हैं। यह रावणका भाई था जिसे नील नामक वंदरने मारा था (रामायण)।

युरुसु-पु॰ [सं॰] धृनराष्ट्र द्वारा वैदय जातिकी भार्याके गर्भ-से उत्पन्न एक पुत्रका नाम (महाभा॰ आदि॰ ६३.११८)। युयुधान-पु॰ [सं॰] श्रीकृष्णके सारिथ सात्यिकता दूसरा नाम। ये सत्यकके पुत्र थे। पारिजात-हरणके समय ये देव-लोक गये थे, जहाँ इन्होंने देव-शत्रुओंको परास्त किया था। कुरुक्षेत्रके प्रसिद्ध युद्धमें यह पांडवीकी ओरसे लड़े थे। सुभाषण तथा तूणि नामके इनके दो पुत्र विख्यात थे (भाग॰ महाभा॰ सभा॰ ४.३५)।

युवनाश्व-पु० [सं०] (१) इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न एक सूर्यवंशी राजाका नाम। जो राजा प्रसेनजित्का पुत्र तथा प्रसिद्ध मांधाताका पिता था (—दे० मांधाता; स्कंदपु०, आवन्त्य० रेवा-खंड)। (२) धुंधुमारके पुत्रका नाम (वा० रामायण)। (३) आर्द्रके पुत्र तथा श्रावस्तके पिता जिसने श्रावस्तीपुरी वसायी थी (ब्रह्मपु०)।

**यूथग** –पु० [सं०] चा**धुष** मन्वंतरके एक प्रकारके देवता (हिं० श० सा०)

यूपकेतु-पु० [सं०] सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवाका एक नाम (महाभा० सुभा० ४४.१९)।

यूपाक्स-पु० [मं०] लंकापित रावणकी सेनाका एक वीर नायक जिसे प्रमदवन उजाइते समय हनुमान्जीने मारा था (वाल्मी० रामाय० सु० ४६.१-१७) ।

योग-पु० [मं०] एक ऋषिका नाम जो तीनों लोकोंमें विख्यात महान् तपस्वी थे (महाभा० अनु० १५०.४५)।

योगकन्या - स्त्री० [मं०] यशोदाके गर्भने उत्पन्न एक वत्या। वसुदेव श्रीकृष्णको नदके घर रख इसे ही देवकीके पास कारागारमें ले गये थे। कंसने ज्योंही योगकन्याको पत्थर-पर पटक कर मारना चाहा यह कंसके हाथसे लूट कर आकाशको चली गयी थी। इसी समय आकाशवाणी हुई थी कि तेरा मारनेवाला गोकुलमें उत्पन्न हो गया है, सचेत रह (भाग० १०.४.४७)।

योगनिद्गा−स्त्री॰ [सं॰] युगके अंतमें होनेवाली विष्णुभग-वानकी निद्रा जिसे दुर्गाका रूप माना गया है (भाग॰) । योगमाया−स्त्री॰ [सं॰] योगकन्याका दूसरा नाम—दे॰

योगकन्या; कृष्ण ।

योगव्रत – पु॰ [सं॰] तिथि, वार और नक्षत्रोंके साथ विष्कुं-भादिका सहयोग होनेसे विशेष प्रकारके शुभाशुभ प्राप्त होते हैं। इनकी शांतिके लिए योग-व्रत आवश्यक हैं। अभीष्ट योगोंके दिन सूर्यकी पूजा करे, व्रत करे तथा अभीष्ट योगके पदार्थोंका दान करें (हिमाद्रि)।

योगवाणी - पु० [सं०] हिमालय पर्वतपर स्थित एक तीर्थ । योगवाशिष्ठ - पु० [सं०] विशिष्ठ ऋषिका बनाया वेदांत- शास्त्रका एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें विशिष्ठने श्रीरामचंद्रको वेदांतका उपदेश दिया था । इसे वाशिष्ठ महारामायण भी कहते हैं । अन्य मतसे यह वाल्मी० रामायणका उत्तर खंड माना गया है - दे० वाल्मी० रामायण; योगवाशिष्ठ; वाशिष्ठ- महारामायण ताल्पर्य प्रकाश व्याख्या सहित ।

योगा - स्त्री॰ [सं॰] जानकी जीकी एक सखी (रामायण)।
योगिनी - स्त्री॰ [सं॰] (१) नीचे लिखी आठ विशिष्ट
देवियाँ: --१. दौलपुत्री, २. चंद्रवंटा, ३. स्कंदमाता, ४.
कालरात्रि, ५. चंडिका, ६. कृष्मांडी, ७. कात्यायनी और

दिशा तिथि योगिनीका नाम
पूर्व .......प्रतिपदा और नवमी ..... ब्रह्माणी ।
उत्तर .......दिनीया और दशमी ...... माहेश्वरी ।
अग्निकोण ... नृतीया और एकादर्शा ......कौमारी ।
निक्न तिकोण ... चतुर्थों और द्वादशी ..... नारायणी ।
दक्षिण ...... पंचमी और त्रयोदशी ..... वाराही ।
पश्चिम ...... पष्ठी ..... इन्द्राणी ।
वायुकोण .... सप्तमी और अमावस्था ... चामुंडा ।
ईशानकोण .... अष्टमी ..... महालक्ष्मी ।

न्योदिक्षिणेस सोपानीक नो यात्राके समय देव

ज्योतिषियोंका योगिनीचक्र जो यात्राके समय देखा जाता है उसका फल इस प्रकार मिलता है :—

"वामे शुभप्रदा पृष्ठे वाञ्छितार्थप्रदायिनी ।

दक्षिणे धनहन्त्री च सम्मुखे मृत्युदाधिनी ॥ (योगिनी-जातक) (२) कालीकी एक सहचरीका नाम—दे० काली । (३) एक लोकका नाम ।

योगिनी एकादशी-पु० [मं०] आषाढ कृष्णा एकादशी। इस तिथिकी पुण्डरीकाक्ष भगवान्का यथाविथि पूजन, ब्रत और रात्रिमें जागरण करनेवाला कुष्ठादि सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है। कुवेरके कोपते हेममालीको कोढ़ हो गया था। उसने मार्कडेयजीको कहनेसे यही ब्रत कर न्याथिसे छुटकारा पाया था—दे० 'ब्रह्मवैवर्तपुराण' तथा हेममाली।

**योगिकुंड** – पु० [सं०] हिमालय पर्वतपर स्थित एक तीर्थ-स्थान ।

**योगीश**−पु० [सं०] याज्ञवल्क्य ऋषिका एक नाम—दे० - याज्ञवल्क्य । योगेश्वर-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार नव बड़े योगियोंके नाम । ये भगवदवतार ऋषभदेवके सौ पुत्रोंमेंसे ९ योगीश्वर महात्मा महान् भगवद्भक्त थे । जो इस प्रकार है :—किव, हिर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोंत्र, द्र्मिल, चमस और करभाजन (भाग० ५.४.११; ११.२. २०-२१) । (२) एक तीर्थका नाम ।

योजनगंधा—स्त्री० [सं०] महाराज शांतनुकी पत्नी सत्य-वतीका एक नाम जो वेदच्यामकी माता थीं—दे० मत्स्य-गंधा, वेदच्यास, पराज्ञर (महाभा० आदि० ६३.८२)। योनि—स्त्री० [सं०] प्राणियोंके विभाग जो पुराणानुमार ८४ लाख हैं, पर अन्य मतानुसार अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुजसव २१ लाख हैं। एक अन्य मतसे जलजंतु= ९ लाख; स्थावर = २० लाख; कृमि = ११ लाख; पक्षी = १० लाख; प्र्या = ३० लाख; मनुष्य = ४ लाख है।

योनिवेश-पु॰ [सं॰] क्षत्रियोंके एक देशका प्राचीन नाम (महामा॰)।

**यौगंधरायण**−पु० [सं०] राजा उदयनका एक मंत्री<del>. दे</del>० उदयन ।

यौधेय-पु० [सं०] धर्मराज युधिष्ठिरका एक पुत्र जो राजा शिविकी पुत्री राजकुमारी देविकाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ९५.७६)।

योवनाश्व-पु० [सं०] महाराज मांधाताका एक नाम । यह युवनाश्वके पुत्र एक प्राचीन सूर्यवंशी राजा थे—दे० मांधाता ।

**'**و'

**रंगदेवता** ─पु० [सं०] रंगभूमिके अधिष्ठाता एक कल्पित देवता।

रंगभूति - स्त्री॰ [मं॰] आश्विनकी पूर्णिमा जिस दिन रातको जागरण करने वालेको लक्ष्मी धन देती हैं (क्रत्यनिर्णय)।
रंतिदेव - पु॰ [मं॰] पुराणानुसार एक वड़े टानी राजाका
नाम जो महायशा तथा संकृतिके एक पुत्र तथा नरके
पौत्र थे। विष्णुपुराणानुसार रंतिदेव और गुरुर्घात संकृतिके
पुत्र थे। यह भरतकी धवां तथा दुष्यंतकी छठी पीढ़ीमें
हुए थे (विष्णु॰ ४.१९.२२)। एक वार इन्होंने मर्वस्व दान
कर दिया और ४८ दिनों तक जल भी पीनेको नसीव नहीं
हुआ। उनचासवें दिन प्राप्त मोजन करनेके पहले एक ब्राह्मण,
एक शुद्र और एक कुत्तेके साथ एक अतिथि आ गये। रितदेवका सारा मोजन अतिथि-सत्कारमें शेष हो गया केवल
जल बचा। उसके लिए भी एक प्यासा चांडाल आ गया।
राजाने जल भी नहीं पीया, चांडालको दे दिया। भगवानकी कृपासे इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था (भाग० ९.२१.
१ १८; मत्स्य० ४९.३६-७)।

रंतिभार – पु॰ [मं॰] (विष्णु = रंतिनार) ऋतेयुके पुत्र, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथके पिता तथा कण्व और ऐस्टीनके दादा (भाग॰ ९.२०.६; विष्णु॰ ४.१९.४,५,८)

रंभ-पु० [मं०] (१) पुराणानुस्तर महिषासुरके पिताका नाम । शिवजीकी कृपासे महिषासुर ऐसा प्रतापी पुत्र इसे हुआ था । यही दूसरे जन्ममें रक्तवीज हुआ था—दे० रक्त-बीज (मत्स्य० १५२.१७-२४; ब्रह्मां० ४.२९.७५.८८) । (२) राहुकी पुत्रीके गर्भसे उत्पन्न आयुका तृतीय पुत्र तथा पुरूरवाका पौत्र—दे० रिज ।

रंभा – स्त्री॰ [सं॰] पुराषानुसार इन्द्रसभाकी एक प्रसिद्ध अप्सराका नाम, जिसे इंद्रने विश्वामित्रकी तपस्यामें विघ्न डालनेके लिए भेजा था (विष्णु॰)।

रंभातृतीया - स्त्री॰ [मं॰] पुराणानुसार ज्येष्ठ मासके शुक्र-पक्षकी तृतीया जिस दिन व्रत रखते हैं। इसमें पूर्वविद्धा तिथि ली जाती है। इसमें व्रत स्त्रियोंका घर सुख करनेवाली पुत्रादिसे पूर्ण रहता है। माताके कहनेसे पार्वतीने यह व्रत किया था (भविष्योत्तरपु॰)।

रक्तदंतिका - स्त्री० [मं०] शुंभ और निशुंभको खानेके समय

दुर्गाने यही रूप धारण किया था (ब्रह्मां० ३.२३.२४,४८, ५९;४.१९.८१)।

रक्तबीज - पु० [सं०] झुंभ और निशुंभका सेनापति एक राक्षसका नाम। देवीभागवतके अनुसार इसके शरीरके प्रत्येक रक्तभी बूंदसे एक नये राक्षसकी सृष्टि हो जाती थी, अत: दुर्गाने इसका रक्त पीकर इसे मार हाला था। यह भी प्रसिद्धि है कि महिषासुरका पिता रंभ हा मर कर फिर रक्तनीजके रूपमें उत्पन्न हुआ था—दे० रंभ तथा (स्कंदपु० काशी-खंड उत्तरार्थ)।

रक्ताक्ष-पु० [सं०] संवत्सर ६० माने गये हैं, उनमें यह अट्रारहवाँ है।

रक्तांग−पु० [सं०] धृतराष्ट्र नागके कुळमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पसत्रमें अग्निसात् किया गया था (महाभा० आदि० ५७.१८) ।

रक्तोद्वारी-पु० [मं०] दे० उद्वारी।

रक्षाबंधन - पु० [सं०] श्रावण मासकी पूणिमा जिस दिन विहिनें अपने भाईके हाथमें रक्षाके लिए एक डोरा बाँधती हैं। इस तिथिको माई दिहनके घर भोजन करता है और उसे कुछ द्रव्य देता हैं। इस रक्षावंधनका कारण यह है कि इस तिथिको एक बार जब देवराज इंद्र राक्षसोंसे युद्ध करने चले तब उनकी पत्नी इंद्राणीने इंद्रके हाथमें राई, हल्दी, सुपारी, दूर्वा, रोली, चावल और गुड़ रख रक्षावंधन बाँधा था। सौभाग्यसे इंद्र विजयी रहे तबसे यह प्रथा चल निकली, पर अब तो झुठे मोती मूँगे राखीमें लगाये जाते हैं जो निरर्थक हैं। रक्षावंधनका मंत्र इस प्रकार है:—"येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वामनुवध्नामि रक्षे मा चल मा चल"॥ (मदनरत्व-भविध्योत्तरपु०; हमारे त्योहार; भारतीय व्रतोत्सव)।

रक्षिता – स्त्री ० [सं ०] एक अप्सराका नाम । (महाभा० आदि० ६५.५०)।

रघु-पु० [सं०] रघुवंशके अनुसार सुदक्षिणाके गर्भसे उत्पन्न राजा दिलीप (विष्णुपुराणानुसार दीर्घवाहु)के पुत्र तथा श्रीरामचंद्रके परदादा। यह बड़े प्रतापी सूर्यवंशी राजा थे। इनकी बाल्यावस्थामें ही इनके पिताके अश्वमेप-यज्ञके घोड़े-को इंद्रने एकड़ा था पर इन्होंने इंद्रको युद्धमें पराजित कर छुड़ा लिया था। प्रसिद्ध रघुकुलके यही मूल पुरुष थे और 'अज' इनके ही पुत्र थे—दे० परिशिष्ट झ, रघुवंश, विष्णु०। रघुनंद, रघुनंदन रघुनाथ, रघुनायक रघुपति, रघुराई, रघुराज, रघुराय, रघुवंशकुमार, रघुवर, रघुवीर—पु० [सं०] श्रीरामचंद्रके नाम।

रचना - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार विश्वकर्माकी पत्नीका नाम । रज - पु॰ [सं॰] (१) पुराणानुसार एक ऋषिका नाम कहते हैं यह वशिष्ठ ऋषिके पुत्र थे । (२) कुमार वार्त्तिकेयके एक सैनिक अनुचरका नाम (महाभा॰ शल्य॰ ४५.७३)।

रजत-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार शाकद्वीपके अस्ताचल पर्वत-का नाम (हिं॰ श॰ सा॰)।

रजतकूट-पु॰ [सं॰] मलय पर्वतका एक शिखर (भाग॰ ५.१४.१६; ब्रह्मां० २.१६.१८; वायु॰ ४५.८९,१०५; विष्णु॰ ३.३.३)।

**रजतनाभ**−पु० [सं०] एक यक्षका नाम—दे० यक्ष । **रजतनाभि**−पु० [सं०] कुवेरके एक वंशधरका नाम (हिं० इा० सा०) ।

रजतवाह-एक ऋषिका नाम ।

रजताचल-पु० [सं०] पुराणानुसार नवाँ महादान जिसमें चाँदीका पर्वत दान करते है।

रजनी – स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार आल्मलिद्वीपकी एक नदी (भाग॰ ५.२०.१०)।

रिज — पु० [सं०] पुरूरवाका ज्येष्ठ पुत्र आयु था जिसने राहुकी पुत्रीसे विवाह किया जिससे नहुष, क्षत्रवृद्ध, रंभ, रिज तथा अनेना ५ पुत्र हुए थे अतः यह चतुर्थ पुत्र थे (महाभा० आदि० ७५.२५)। एक प्राचीन राजाका नाम। एक समय जब देवासुर संग्राम आरंभ हुआ तब देवताओं के पूछनेपर ब्रह्माजीने कहा कि जिस पक्षमें राजा रिज रहेगे वही पक्ष जीतेगा। दैत्य इनके पास सहायताके लिए गये तब इन्होंने स्वयम् इंद्र बननेकी इच्छा प्रकट की। दैत्योंने इन्हें इंद्र बनाना स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे प्रह्लादके लिए यह पद देनेका निश्चय कर चुके थे। तब इन्होंने देवताओंसे भी इंद्र बननेकी शर्तपर उनकी सहायता की और असुरोंका नाश किया। अंतमें इंद्र इनके ऐरों पड़ कर इन्हें प्रमन्न किया और रिजने इंद्रको ही इंद्र पदपर रहने दिया (विष्णु० ४.८.१-२;९.५-५११; नथा ब्रह्मप्० रिजचरित्र)।

रजोगोत्र−पु० [सं०] पुराणानुसार वशिष्ठ ऋषिके पुत्रका नाम ।

रटंती - स्त्री० [सं०] माघ कृष्णा चतुर्दशी (माव कृ० १४) जिस तिथिको प्रातःकाल स्थोदयके समय स्नानका बड़ा माहात्म्य लिखा है।

रणछोड़-पु० [हिं०] श्रोकृष्णका एक नाम । जरासंधके आक्रमणोंसे तंग आकर श्रीकृष्ण रणभूमि त्यागकर द्वारका चले गये थे इसीसे उनका यह नाम पड़ गया।

**रणरणक**─पु० [मं०] कामदेवका नाम─दे० कामदेव तथा (हि० श० सा०)

रणोत्कट—पु० [सं०] (१) कात्तिकेय स्वामीके एक सैनिक अनुचरका नाम (महाभा० शत्य० ४५.३८)। (२) एक दैत्यका नाम (हिं० श० सा०)। रिति — स्त्रीं ० [सं ०] दक्ष प्रजापितकी पुत्री और कामदेवकी पत्नी। यह दक्ष प्रजापितके शरीरके पसीनेसे उत्पन्न हुई थी और संसारकी सबसे रूपवती स्त्री मानी गयी है। इसे देख सब देवताओंका मन डोल गया था इसीसे इसका नाम 'रिति' पड़ा। शिवके कोपाग्निसे कामदेवके नष्ट हो जानेके पश्चात् इसके ही कारण वह बिना शरीरका या 'अनंग' होकर सदा बना रहा और रित सदा कामदेवके साथ रहती हैं — दे कामदेव (भाग० ३.१२.२६;८.७.२२;१०.५.५। रोमनोंके वेनससे इसकी तुलना करते हैं।

रतिपति – पु० [सं०] कामदेवका एक नाम (विष्णु० ५.२७. २८)।

रत्निगिरि-पु॰ [सं॰] विहार प्रांतके एक पहाड़का नाम जिसपर राजगृह बसा हुआ कहा गया है (हिं॰ श॰ सा॰)। रत्नदाम-स्त्री॰ [सं॰] राजा जनककी पत्नीका नाम जो सीता की माता थी (गर्गसंहिता)।

रत्नद्वीप-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक द्वीपका नाम । रत्नधार-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । रत्नधारा-स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार एक नदीका नाम ।

रत्नधेनु - स्त्रीं (सं०) रत्नकी बनी गाय जिसे दान करने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है -- नारदपुर ।

रत्नपीठ-पु॰ [सं॰] एक तीर्थका नाम जो तंत्रशास्त्रियोंको अधिक प्रिय है (नारायणकृत तत्रसारसंग्रह)।

रत्नमाला – स्त्री॰ [मं॰] राजा विलक्षी पुत्री। वामन भग-वानके ऐसे वालकको दूध पिलानेकी इच्छा इसमें जागृत हुई इसीलिए यह कृष्णावतारके समय पूतना हुई थी (देवीभागवत, श्रीमद्भागवत)

रत्नमाजी-पु॰ [मं॰] पुराणानुसार एक प्रकारके देवता। रत्नवती-स्त्री॰ [मं॰] राजा वीरकेतुकी पुत्रीका नाम। पुराणानुसार वीरकेतु पांचाल देशके राजा थे (भाग॰ ९.२१.३२-३३;२२.३; विष्णु॰ ४.१९.५९)।

रत्नसानु-पु॰ [मं॰] सुमेरु पर्वतका एक नाम—दे॰ सुमेरु । रत्नाकर-पु॰ [मं॰] वाल्मीकिका पहला नाम जब यह डाक् थे (स्कंदपु॰ आवन्त्यखंड) ।

रत्नाचल-पु॰ [सं॰] रत्नका पहाड़ जिसे दान करनेवाला स्वर्ग प्राप्त करता है (नारदपु॰)।

रत्नोत्तमा - स्त्री॰ [मं॰] एक देवीका नाम जिनका तंत्रशास्त्रमें अधिक माहात्म्य है (देवीनामविलास; देवीमाहात्म्य)।

**रस्रोल्का**−स्त्री० [सं०] तंत्रशास्त्रकी एक देवीका नाम, (तंत्रसार)।

रथनवमी-स्नी॰ [सं॰] आश्विन शुक्का नवमीको रथमें देवी-की स्वर्णनिमित मूर्ति स्थापित करें, भ्रमण कराकर लोग लावे, पुनः पूजा करे जिससे बती सुख और समृद्धि प्राप्त करता है (भविष्यपु०)।

रथयात्रा — स्त्री० [सं०] आषाढ शुक्का द्वितीया पुष्य नक्षत्रको होनेवाला हिन्दुओंका एक पर्व विशेष जिसमें जगन्नाथजी, वलभद्र तथा सुभद्राकी मूर्तियोंको रथपर चढ़ाकर निकालते हैं। यह उत्सव बहुत प्राचीन है जो पुरीमें वड़ी धूमधामसे मनाया जाता है। जयपुर आदिमें रामचन्द्रजीको सवारा निकालते हैं और वाल्मीकि रामायणके युद्धकांडका पाठ सुनाते हैं। बौद्ध तथा जैनोंमें जिन या बुद्धकी सवारी

निकालते हैं। पुरामें इसे 'गुण्डिचा' महोत्सव कहते हैं (स्कंदपु० बैष्णव०, उत्कल-खंड)।

रथसप्तमी - स्त्री० [सं०] माघ शुक्का सप्तमी जिस दिन सूर्य रथपर चढ़ते हैं। इस दिन वत रख सुवर्ण रथमें स्थापित कर सूर्यका पूजन करे। यह क्रम सालभरतक चलता है (मत्स्य०, हेमाद्रि)।

रथाक्ष-पु० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयके एक सैनिक अनुचर-का नाम (महाभा० शस्य० ४५.६३)।

रथावर्त्त-पु॰ [सं॰] शाकंभरी देवीके दक्षिण अर्थभागमें स्थित एक तीर्थका नाम । यहाँकी यात्रा करनेवाला श्रद्धाः सम्पन्न यात्री महादेवजीकी अनुक्रम्पासे परम गतिको प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८४. २३)।

रथोःसव-पु० [सं०] आश्विन शुक्का चतुर्थीको होनेवाला एक उत्सव । इस तिथिको भगवतीका पूजन कर रथमें चढ़ा घुमावे (दुर्गाभक्तितरंगिणी)।

रथोष्मा - स्त्री० [मं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम ।

रभस-पु० [सं०] (१) एक राक्षसका नाम (वाल्मी० रामा-यण)। (२) शत्रुके चलाये हुए अस्त्रको निष्फल करनेकी विधि जिसे श्रीरामने विश्वामित्रजीसे सीखा था (वाल्मी) रामायण)।

रभेणक-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम जो नागके रूपमें रहता था, यह तक्षक (नाग) के कुलमें उत्पन्न एक नाग था। जनमेजयके सर्पयद्यमें अग्निसात् किया गया (महाभा० आदि० ५७.८) ।

**रमण-**पु० [सं०] (१) कामदेवका एक नाम-दे० कामदेव । (२) द्वारकाके निकटवर्ती एक वन विशेषका नाम (महाभा० सभा० ३८.२९)। (३) सूर्यदेवके सार्यका नाम जिसे अरुण कहते हैं। (४) सोम नामक वसुका मनोहराके गर्मसे उत्पन्न पुत्र (महाभा० आदि० ६६.२२)।

रमणक-पु० [मं०] एक वर्ष, जो श्वेत पर्वतके दक्षिण और निषध पर्वतके उत्तर स्थित है। वहाँ जो मनुष्य जन्म लेते हैं वे उच्च कुलोत्पन्न, दुईानीय तथा मनोहर स्वभावके होते है। वहाँ कोई किसीका शत्रु नहीं होता। वहाँके मनुष्य सदा प्रमन्न तथा दीर्घजीवी होते हैं (महासा० भीष्म०

रमा एकादशी-स्त्री० [सं०] इस दिन व्रत करनेसे पापोंका क्षय होता है, अन्य नियम सब एकादशियोंकी तरह होते हें (ब्रह्मवैवर्त)।

रम्य-पु० [मं०] (१) एक वायुका नाम जिसकी गति ८ से १४ मील प्रति घंटा है (वायु०; हिं.श.सा.)। (२) स्वायंभव मनु-सुन अम्नीध्रके ९ पुत्रोंमेने एक पुत्र (वायु० ३१.१७; ३३.९, ११, ३९)।

रम्यक-पु० [मं०] वायव्य कोणमें स्थित जंबूद्वीपका एक खंड (वर्ष)। यह वर्ष नीलगिरिको लॉबनेपर मिलता है। अर्जुनने उत्तर दिशाविजयके समय इस वर्षपर विजय प्राप्त कर यहाँके निवासियोंपर कर लगाया था (महाभा० मभा० २८.६ के वाद) कहा जाता है कि यहाँके निवासी एक प्रकारके स्थानीय वृक्षको खाकर कई दिनोंतक जीवन-निर्वाह कर लेते हैं।

रम्यग्राम - पु॰ [मं॰] एक गाँव विशेष या राजधानी अथवा | रससागर - पु॰ [सं॰] पुराणानुसार प्रश्नद्वीपका एक सागर

वहाँके राजाका नाम जिसे दक्षिण दिग्विजयके समय सहदेवने अपने अधीन वर लिया था (महाभा० सभा० ३१.४)।

रम्या-स्त्री० [सं०] अर्गाध्रके पुत्र रम्यकी पत्नी तथा मेरुकी पुत्रीका नाम (वायु० ६८.१५)।

रवणरेती - स्त्री० [हिं0] यमुना नदीके किनारेकी वह रेतीली भूमि जो गोकुलके समीप थी। कहते हैं कि यहाँ श्रीकृष्ण अपने साथियोंके साथ खेलते थे (श्रीमद्भागवत)।

रवि-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक आदित्यका नाम (आदित्यपु०)। (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम, जो भीम द्वारा मारा गया था (महाभा० शल्य० २६, १४-१५) । (३) सौवीर देशका एक राजकुमार, जो जयद्रथ-के रथके पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था। यह अर्जुन द्वारा मारा गया (वन० २६५.१०; २७१.२७)।

रवितनय-प० [सं०] यमराजः सावणिमनः वैवस्वतमनः रानैश्वर; सुमीव; कर्ण; अश्विनीकुमार; ये सब सूर्यपुत्र कहे

रवितीर्थ-पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थका

रविप्रिया - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार एक देवीका नाम । रविवारवत-पु० [सं०] मार्गशीर्ष शुक्कपक्षके पहले रविवार-से आरम्भ करे। सूर्यका पूजन कर मध्याह्नमें अलूना पदार्थ खाय तथा वर्ष भर यह व्रत कर उद्यापन करनेसे दाद, कोढ़ आदि रोग दूर होते हैं (व्रतरत्नाकर)। इस व्रतके विधानविद्येषके लिए द्रष्टव्य (भविष्यपु०)।

**रविस्अन** – पु० [मं०] सूर्य-सुत होनेके कारण अश्विनी कुमारोंका एक नाम । ये अश्विनी-रूपी संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न द्र्य-पुत्र थे-दे० अश्विनीकुमार । 'किथौं रविसुअन मदन ऋतुपति, किथौं हरिहर वेष बनायें - तुलसी।

**रहिमकेतु –**पु० [मं०] एक राक्षसका नाम।

रिमर्काड्-पु० [मं०] एक राक्षस विशेष (वाल्मी० रामा-

रसकल्याणिनीवत-पु० [मं०] माघ शक्क तृतीयाको प्रातः-काल स्वयं गौके दुग्ध और तिल-जलसे स्नान कर देवीको मधु और ईखके रससे स्नान करावे तथा पहले उनके वामांगोंको पूजकर फिर दक्षिणांगोंको पूजे । तदनन्तर द्विज दम्पतीको दान-सम्मानसे संतुष्ट करे। इस व्रतके करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है (मत्स्य० ६३.१.२७)। रसक्ल्या - स्त्री० [मं०] पुराणानुसार कुशद्दीपकी सात प्रधान नदियों मेंसे एक नदीका नाम (भाग० ५.१.३२; २०.१३-१७; मत्स्य० १२२.४९; वायु० ३३.१२; ४९.

रसघेन - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार एक प्रकारकी गौ जिसकी कल्पना गुड़ आदिके रसमें की जाती है। इसके दानका वड़ा माहातम्य लिखा है (नारदपु०)।

**रसपति**-पु० [सं०] चन्द्रमाक्षा एक नाम जो सब वनस्प-तियोंको रम देता है। उटा०-"राजपति, रामापति, रमापति, राधापनि, रमपति, रासपति रामपित"-केशवदास ।

जो सात पौराणिक समुद्रोंमेंसे एक है तथा रससे परिपूर्ण कहा गया है (ब्रह्मां० २.१९.१९; वायु० ४९.१७; विष्णु० २.४.११)।

रसातल -पु॰ [सं॰] पुराणानुसार सात लोकोंमेंसे छठे लोक-का नाम, जहाँकी भूमि पथरीली है और राक्षस राज्य करते हैं (भाग॰ २.१.२६; ५.४१; मत्स्य॰ १५४० ३९७; १६३. ९१; वायु॰ ४९.१६४; ९७.१८;।

रहस्या - स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदीका नाम जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (महाभा० भीष्म० ९.१९)।

राका - स्त्री॰ [सं॰] (१) विश्रवाकी पत्नी और खर तथा शूर्पणखाकी माताका नाम (रामायण)। (२) उस पूर्णमासी-का नाम, जिसमें चन्द्रमा सब कलाओंसे युक्त रहता है।

राक्षस-पु० [सं०] राक्षसोंके तीन मेद माने गये हैं—
(१) यक्ष जो कुबेरके कोषके रक्षक हैं, (२) वे असुर, जो देवताओंसे युद्ध किया करते थे और (१) वे जो स्मशान में निवास करते, शव भोजन करते, ऋषि मुनियोंके यहामें बाधा देते तथा मनुष्योंको नाना प्रकारकी यातनाएँ देते थे। ये ही तीसरी कक्षावाले शायत पुलस्त्यके वंशज थे जिनका सरदार रावण था। विष्णुपुराणानुसार वे दक्ष-पुत्री खशाके गर्भसे उत्पन्न कश्यप ऋषिके पुत्र थे। रामायणानुसार बद्धाने जलकी सृष्टि कर इन राक्षसोंको उसकी रक्षाके हेतु उत्पन्न किया था। राक्षस शब्द रक्ष धातुसे बना है जिसका अर्थ रक्षा करना है। हनुमान् जी जब लंका गये थे तब उन्हें भिन्न-भिन्न रूप और रंग तथा आकृतिके राक्षस देखनेको मिले थे जिनका उल्लेख रामायणमें किया गया है। राजकला—स्त्री० [सं०] चन्द्रमाकी १६ कलाओंमेंसे एक—दे० कला।

**राजगृह** – पु० [सं०] (१) विहारमें पटनाके पास स्थित एक प्राचीन स्थानका नाम जिसे गिरिव्रज भी कहते थे । महा-भारतके अनुसार यहाँ मगधकी राजधानी थी जिसे कुशके पुत्र वसुने सोन और गंगाके संगमपर वसाया था। इसके आस-पास ५ पहाड़ियाँ थीं—वैहार, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चैत्यक (महाभा०)। वायुपुराणमें इन पहाड़ियोंके नाम ये हैं = वैभार, गिरिव्रज, रत्नकृट, रत्ना-चल और विपल । महावीर तीर्थंकरके समयमें शोणिकने विपुल गिरिके उत्तर सरस्वती नदीके पूर्वमें नवीन राजगृह वसाया जिसे आजकल राजगिरि कहते हैं। महाभारतके समयमें यह मथुरापति कंसके श्रञ्जर जरासंधकी राजधानी थी। यह स्थान बौद्धों और हिन्दुओका प्रधान तीर्थस्थान है। जैनियोंके २४वें तीर्थंकर महावीरने प्रथम उपदेश यहीं दिया था तथा २०वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतका जन्म और महावीरके ११ मुख्य शिष्योंका निर्वाण यहीं हुआ था अतः जैनियोंका भी यह अति पवित्र तीर्थस्थान हो गया है।

वर्तमान युगकी वैज्ञानिक दृष्टिसे भी इस स्थानका वड़ा माहात्म्य है। यहाँ गर्म पानीके झरने सदा चलते रहते हैं जिनमें स्नान करनेवाला नाना प्रवारके चर्म रोगोंसे तथा पुराने हड्डांके रोगोंसे द्याप्र ही मुक्त हो जाता है। सर जगदीशचन्द्र दोस और डाक्टर पी सी रायके समान वड़े वैज्ञानिकोंने इस जलमें पाये जानेवाले द्रव्योंकी सूची वहाँ लिखकर दाँग दी हैं और इस जलकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की

है। (२) रामायणानुसार कैकय-राज्यकी राजधानीका नाम राजगृह अथवा गिरिव्रज था जो मगध देशके राजगृहसे भिन्न है। अयोध्यासे दूत गया था और भरत राजगृहसे अयोध्या आये थे। इनके आने-जानेके मार्गका जो उल्लेख रामायणमें है उससे पता चलता है कि यह राजगृह कहीं पश्चिममें था। किनगहमके अनुसार वितस्ता (झेलम) नदीके उस पार स्थित जलालपुर तथा उसके समीपके स्थान ही प्राचीन कैकय-राज्यके अन्तर्गत थे। काइमीर-इतिहास राजतरंगिणीमें 'राजपुरी' नामक एक स्थानका उल्लेख है, संभवतः रामायणका राजगृह ही राजपुरी हो। राजधर्म-पु० [मं०] कदयप ऋषिके पुत्र एक वकराजका नाम जो सारसोंके राजा कहे गये हैं इनका दूमरा नाम नाडीजंघ था। यह ब्रह्माके मित्र भी कहे गये हैं (महामा० शांति० १६९.१९-२०)।

राजराजेश्वरी - स्त्री० [मं०] महाविद्या दस हैं —काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धृमावती, वगला-मुखी, मातंगी और कमलात्मिका । भुवनेश्वरीका ही दूसरा नाम राजराजेश्वरी लिखा है (विष्णु० १.९.१२०; ब्रह्मां० ४.१८.१६)।

राजसूय — पु॰ [सं॰] एक यज्ञ विशेष जिस यज्ञके करनेके पश्चात् राजा सम्राट् कहलाता है। पिवत्र नामक सोमयज्ञले इसका आरंभ और सौत्रामणीले इसकी समाप्ति होती है। युधिष्टिर आदिने राजसूय यज्ञ किया था। 'इष्टि, पश्च, सोम और दर्वीहोम' इसके प्रधान अंग है (शतपथ-ब्राह्मण)।

राजस्तंब-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम ।

राजाधिदेवी – स्त्री० [सं०] राजा शूरसेनकी एक पुत्रीका नाम (हि० वि० को०)।

राजि – पु० [मं०] (रजि ?) आयु और स्वर्मानवीके ५ पुत्रीं-मेंसे एक पुत्र तथा ऐलका पौत्र — दे० ऐल और आयु तथा (भाग० २.७.४४; ब्रह्मां० २.२८.१-२; महाभा० आदि० ७५.२५)।

राज्ञी-स्त्री० [सं०] सूर्येकी तीन पितनयाँ थी—(१) विश्वकर्मा-की पुत्री संज्ञा, (२) रैवतकी पुत्री राज्ञी और (३) प्रभा। राज्ञीसे उत्पन्न पुत्रका नाम रेवत था (मत्स्य० ११.५,९; २४८.७२; ब्रह्मां० २.५९.३२-७७; ४.३५.४७; भाग० ६. ६.४१)।

राज्यप्राप्तिवत – पु० [मं०] इसे कात्तिक शु० १० से आरंभ करते हैं जिसमें कतु, दक्ष, वसु, मत्य, काल, काम, सुनि, कुरुवान्, मनुज, परशुराम और विश्वेदेवोंकी पूजा होती है और अन्तमें सुवर्णीदि दान देते हैं (विष्णुधमीत्तर)।

राज्यवर्धन — पु० [सं०] दमके पुत्र एक राजा तथा दक्षिण देशके राजा विदूरथकी पुत्री मानिनीके पति । इनके बृद्ध होनेपर राज्यके ब्राह्मण आदि लोगोंने कामरूप पर्वतपर गुरुविशाल बनमें जा स्यंदेवको स्तुतिसे प्रसन्न कर राजा राज्यवर्धनको पुनः युवा बना दिया था (मार्कण्डेयपु०) । इसपर राजाने रानी मानिनी सहित उपर्युक्त बनमें जा फिर सूर्यकी आराधना की जिससे इनकी प्रजाकी भी आयु इनके ही समान हो गयी थी और लोग इन्हें राज्यवर्धनसे आयु-वर्धन कहने लगे थे (मार्कण्डेयपु०-सूर्यमहिमा) ।

राधा-स्त्री॰ [सं॰] (१) धृतराष्ट्रके सारिथ अधिरथकी पत्नी-

का नाम, जिसने कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न सूर्यके पत्र कर्णको पत्रवत पाला था। वर्णको इसीसे राधेय कहते हैं। अधिरथ भृतराष्ट्रका सारथि था, इसीसे कर्ण कौरवोंकी ओरसे कुरुक्षेत्र-में लड़ा था (महाभा० आदि० ६७.१४०; ११०.२४)। (२) अयनघोष गोपकी पत्नी तथा वृषभानु गोपकी पुत्री और श्रीकृष्णकी विख्यात प्रेयसोका नाम । श्रीमद्भागवतमें राधा-का कहीं उल्लेख नहीं है पर ब्रह्मवैवर्त और देवीभागवतमें राधाका वर्णन है। इनके जन्मकी भिन्न-भिन्न कथाएँ मिलती हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि जन्म लेते ही यह पूर्णवयस्का हो गया थी। श्रीकृष्णके साथ इनका विवाह नहीं हुआ था लेकिन गर्गसंहिता आदि कई ग्रंथोंके अनुसार इनका विवाह श्रीकृष्णसे हुआ था जिसका वर्णन भी उक्त ग्रंथोंमें है। ब्रह्मवैवर्त्त पुराणानुसार गोलोककी राधा, सुदामाके शापसे वन्दावनमें वृषभानुके यहाँ उत्पन्न हुई थी। सब स्थानोंपर इनका नाम श्रीकृष्णके नामके साथ मिलता है। अवतक इनके वृंदा आदि सोलइ नाम मिले हैं (ब्रह्मवैवर्त्त तथा देवीभाग०)।

राधाकुंड-पु॰ [सं॰] गोवर्धन पर्वतके निकटस्थ एक प्रसिद्ध सरोवर (देवीभाग॰)।

राधाभेदी-पु० [मं०] अर्जुनका एक नाम-दे० अर्जुन। तथा (हि० वि० को०)।

राधाष्टमी - स्त्री (सं०) भाद्रपद शुक्काष्टमी जिसदिन राधा-का जन्म हुआ था, अतः इस दिन व्रत करते हैं । विधिवत् व्रत करने वाला व्यक्ति व्रजका रहस्य जान लेता है तथा राधा-परिकरोंमें निवास करता है (वृहन्नारटीयपु० पू० अध्याय ११७)।

राधिक –स्त्री० [सं०] राजा जयसेनका पुत्र अयुतका पिता तथा क्रोधनका दादा (भाग० ९.२२.१०-११) ।

राधेय – पु० [सं०] कर्णका एक नाम (राधा-२; महाभा० आदि० ११०.२४)।

राम — पु० [सं०] (१) परशुरामजीका नाम जो विष्णुके अंशावतार माने जाते हैं — दे० परशुराम (भाग० १.३.२०, २.७.२२)। (२) श्रीकृष्णके बड़े भाई वलरामका नाम — दे० वलराम तथा (भाग० ९.३.३२-६)। (३) सूर्यवंशी महाराज दशरथके पुत्र जो दस अवतारों में से एक माने जाते हैं — दे० रामचन्द्र, रामच० मानस वालका०।

**रामक्षेत्र**─पु० [सं०] पुराणानुमार दक्षिण भारतका एक प्राचीन तीर्थस्थान (स्कंदपु० तापी-खं० ७३ अ० भाग०)।

रामखंड – पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम (स्कंट तथा विष्णु०)।

रामगंगा-पु॰ [नं॰] पीलीभीतके निकटसे निकली एक नदी जो कन्नोजके समीप गंगामें मिलती हैं।

रामिगिरि-पु॰ [सं॰] एक छोटा पर्वत जो कुछके मतानुसार चित्रक्ट पर्वत ही है। अन्य मतसे इसे नागपुर जिलांतर्गत होना चाहिये। कालिदासजीने भी इसका उल्लेख अपने कान्यमें किया है—दे॰ मेघदूत।

रामचंद्र-ए० [मं०] त्रेता युगमें कौशल्याके गर्भसे उत्पन्न अयोध्याके राजा दशरथके वड़े पुत्र जो विष्णु भगवान्के मुख्य अवतारोंमें माने जाते हैं। इनकी पूरी कथा रामायण-में दी हुई है। वशिष्ठ मुनिकी देख-रेखमें इन्होंने शिक्षा

पायी थी। वाल्यावस्थामें ही विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करते समय इन्होंने अनेक राक्षमोंको मारा था-दे० ताडका. सुबाहु । इसके पश्चात् यह विश्वामित्र तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मणके साथ जनकपुर गये जहाँ शिवजीका धनुष तोड़ सीतासे विवाह किया । परश्रामजीसे यहाँ इनका कुछ वाद-विवाद हुआ था (बा०रा० १.७६.३, ६-७)। विवाहोप-रांत पिता इन्हें राजगद्दी देना चाहते थे पर कैकेयीके कहने से इन्हें १४ वर्षींका बनवास दिया। पिताकी आज्ञानसार यह वन गये और जानकी तथा लक्ष्मण इनके साथ ही गये। इस शोकसे इनके पिताका स्वर्गवास हो गया। कैकेयी अपने पत्र भरतको राजा बनाना चाहती थी जिसे भरतने अस्वीकार किया। उस समय श्रीराम चित्रकृटमें थे अतः उन्हें लौटा लानेके लिए भरत चित्रकट गये, पर जब यह नहीं आये तब भरत रामकी खड़ाऊँ लेकर लीट आये और उसे ही राजिसहासनपर स्थापित कर राजकाज देखने लगे। चित्रकृटमें अधिक रहना ठीक नहीं समझ श्रीराम सबके साथ अत्रि ऋषिसे मिलते हुए अगस्त्य ऋषिके आश्रम पर पहुँचे और उन्होंके आदेशानुसार गोदावरीके किनारे नासिकके पास 'पंचवटी' नामक स्थानपर जा कुटिया बना निवास करने लगे। रामायणानुसार यह स्थान दंडकारण्य-के अन्तर्गत है। जहाँ से लंकापति रावण। छलसे सींताजीको हर छे गया। इसपर राम-रावण युद्ध हुआ और रावण अपने साथियों सहित मारा गया। रावणके छोटे भाई विभीषणको लंकाका राज्य दे सीताजीको लेकर श्रीराम अयोध्या लौट आये क्योंकि बनवासकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। अव प्रजाकी पूर्णतया संतुष्ट रख यह सुखसे राज्य करने लगे। आजनक अच्छे राज्यकी उपमा राम-राज्यसे ही दी जाती है। म० गांधीजीका 'रामराज्य' इसी ओर संकेत करता है (वाल्मी० रामायण; रामचरितमानस तथा परिशिष्ट झ)।

रामजयंती-स्त्री० [मं०] भगवतीकी एक मूर्ति (हि० वि० को०)।

रामटेक-पु॰ [हिं॰] रामगिरि, एक पहाड़ी जो नागपुर जिलेमें स्थित है। यह इस प्रांतका एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है जहाँ श्रीरामदा एक मंदिर भी है (रामायण)।

रामतारक - पु॰ [सं॰] श्रीरामचन्द्रजीवा मंत्र जो जपा जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है — 'रां रामाय नमः'। कहते हैं कि काशीमें मरनेवाले व्यक्तिको शिवजी इसी मंत्रका उपदेश दे मुक्ति दिलाते हैं (स्कंदपु॰ काशी-खंड)।

रामदास-पु० [सं०] (१) राम-भक्त हनुमान्का एक नाम (गमच० मा०)। (२) दक्षिण भारतके एक प्रसिद्ध महात्मा जिनका जन्म शक संवत् १५३० रामनवमीको गोदावरी तटपर बसे जन्बू नगरमें हुआ था। यह छत्रपति शिवाजीके गुरु थे। इनकी मृत्यु शक सं० १६०३ में हुई थी —दे० कल्याण भक्ति अंक तथा भारतका इतिहास।

रामधाम-पु॰ [सं॰] साकेत लोक जहाँ भगवान रामके रूपमें नित्य विराजमान रहते हैं (हि॰ वि॰ की॰)।

रामनवमी -स्त्री॰ [सं॰] चेत्र शुक्का नवमी जिस दिन मध्याह्न कालमें श्री रामचंद्रजीका जन्म हुआ था। इस तिथिको हिन्दू व्रत तथा जन्मोत्सव करते हैं। यह व्रत नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य भेदसे तीन प्रकारका होता है और दूसरे दिन दशमीको विसर्जन कर पारणा करनेका विधान है (विष्णुधर्मोत्तर)।

रामरक्षा-स्त्री॰ [सं॰] विश्वामित्रजीका बनाया एक स्तीत्र जिससे अभिमंत्रित व्यक्ति सब प्रकारकी बाधाओंसे सुरक्षित रहता है (विष्णु॰, रामायण)।

रामरज – स्त्री • [मं •] एक प्रकारकी पीली मिट्टी । रामभक्त इसका व्यवहार उसी प्रकार करते हैं जैसे कृष्णभक्त गोपी-चंदनका । यह अधिकतर चित्रकूटकी मंदाकिनी नदीके किनारे-किनारे मिलती है (रामायण) ।

**रामवल्लभी**−पु० [सं०] वंगालके एक वैष्णव सम्प्रदायका नाम (हि∙श∙सा)।

रामशिला-स्त्री॰ [सं॰] गयाकी एक पहाड़ी जो तीर्थस्थान है (स्कंदपु॰ मानस॰ रामशिला-माहा॰)।

रामसर-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थका नाम, जिसमें स्नानकरनेसे मानव पापमुक्त हो जाता है (तापीखं० २६.२.१२) ।

रामसेतु—पु० [सं०] रामेश्वरम्के निकट पहाड़ोंकी चट्टानों-का समृह जो समुद्रमें हैं। कहते हैं राम-रावण युद्धके समय श्रीरामचंद्रजीने यह पुल बँधवाया था—दे० 'सेतुवंध' तथा बाल्मी० रामायण युद्ध० २२.४०-४१; रामच० मानस० सुन्दर० ५९.१-२; लंका० १।

रामानंद — पु॰ [सं॰] एक वैष्णव आचार्य जिनका जन्म पुण्यसदन या भूरिकर्मा नामक कान्यकुब्ज ब्राह्मणके घर सन् १३५६ ई॰ में प्रयागमें हुआ था और लोग इन्हें राम-दत्त कहते थे। रामानुजी सम्प्रदायके श्री राघवानंदके यह शिष्य हुए और तभीसे रामदत्त रामानंद हुए। यह 'रामा-वत' सम्प्रदायके प्रवर्त्तक थे जो अवतक प्रचलित है। सन् १४६७ में इनकी मृत्यु हुई थी (क्ल्याण-भक्ति अंक)।

रामानुज — पु० [सं०] (१०२७-११२७ ई०)। श्रीवैष्णव-सम्प्रदायके प्रवर्त्तक एक प्रसिद्ध आचार्य जिनका जनम सं० १०७३ में तथा सं० ११९ में मृत्यु हुई थी। इनका सिद्धान्त 'विशिष्टाद्वेत' कहलाता है। भगवान् नारायणकी सेवा प्राप्त होना ही 'परम पुरुषार्थ' है। भगवान्के इस दासत्वकी प्राप्ति हो भक्ति है। इनके सिद्धान्तके अनुसार यह माना गया है कि जीवातमा और जगत् दोनों ब्रह्मसे भिन्न होनेपर भी वास्तवमें भिन्न नहीं हैं (कल्याण-भक्ति अंक, भारतीयदर्शन, पं० बलदेव उपाध्यायकृत, १९४२ पृष्ठ ४८३)।

रामायण — पु० [सं०] एक प्रसिद्ध यंथका नाम जिसमें श्रीरामचंद्रकी पूरी कथा दी हुई है। संस्कृतमें इस नामके अनेक यंथ हैं जिनमें वार्नाकिकृत अधिक प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक माना जाता है। वार्नाकि श्रंत्रामचंद्रके समकालीन थे इससे उनका यंथ अधिक प्रामाणिक है। यह सात कांडों (खंडों) में विभाजित है जिनमें अनेक सर्ग हैं। गोस्वामी तुलसीदासजीने जो प्रसिद्ध भाषा कान्य लिखा है उसे 'रामचिरतमानस' कहते हैं। यह यंथ प्रायः हर हिन्दी जाननेवालेके पास मिलता है और अपनी बुद्धिके अनुसार सभी लोग इसका अर्थ समझ लेते है। यह वार्मीकि रामायणसे अधिक प्रचलित है (वाल्मी० रामायण

तथा रामच० मानस)।

रामावत - पु॰ [सं॰] एक प्रसिद्ध सम्प्रदायका नाम जिसके प्रवर्त्तक रामानंदजी थे। इसमें जाति-पाँतिका कोई मेद नहीं है। ईश्वरको भक्ति रामकी उपासनासे प्राप्त हो सकती है जिसके अधिकारी मनुष्य मात्र हैं (भारतीयदर्शन)।

रामेश्वर — पु० [सं०] दक्षिण भारतका एक प्रसिद्ध शिविंक्ंग जिसकी स्थापना लंका जानेके लिए पुल बाँधते समय श्रीरामचंद्रने की थी। कोई भी शिल्प कार्य आरम्भ करनेके पहले देवस्थापना करनेकी प्राचीन प्रथा थी। तदनुसार श्रीरामचन्द्रने पुल वनानेके पहले रामेश्वरकी स्थापना तथा पूजन करनेके बाद पुल बाँधनेमें हाथ लगाया था। ज्येष्ठ शु० १०, बुधवार, हस्तनक्षत्र, गदकरण, आनंद तथा व्यतीपात योग, कन्याराशिके चन्द्रमा तथा वृषके सूर्यमें इसकी स्थापना हुई थी (रामच० मानस, लंका० १-२.२)। रामेश्वरम् भारतके सबसे मुख्य और बड़े तीथोंमें तथा चार धामोंमेंसे एक माना जाता है। 'रामनाथ महादेव मां रक्ष करुणानिथे। इति यः सततं ब्रूयात् कलिनाऽसी न बाध्यते॥' (स्कंदप्० बाह्य० सेत्-माहात्म्य-४३.७१)।

रामोद-पु॰ [सं॰] एक ऋषिका नाम (हि-वि-को)। रामोपनिषद्-पु॰ [सं॰] अथर्ववेदके अंतर्गत एक उपनिषद् (भारतीयदर्शन)।

**रावण**-पु० [सं०] लंकाका प्रसिद्ध राजा जिसे श्रीरामचंद्रने मारा था। विष्णुसे हारकर राक्षसगण पाताल भाग गये थे जिनमें सुमाली नामक एक राक्षस भी था जिसकी कैकसी या निक्षा नामकी एक पुत्री थी। रावण पुलत्स्य-पुत्र विश्रवाका लड़का था जो इसी कैक्सीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। इसके दस सिर्थे और रूप अत्यन्त विकराल तथा स्वभाव अति ऋर था। इसके बाद कैकसीको कुभकर्ण और विभीषण नामके दो पुत्र तथा शूर्षणखा नामकी एक पुत्री थी। पूर्व जन्ममें यह कैक्य नरेश प्रतापभान था पर ब्राह्मणोंके शापसे परिवार सहित रावण हुआ (रामचरित मानस बाल०, दो० १७'१-१७६)। रावणने अपने सौतेले भाई कुवेरकी समता करनेकी इच्छासे भाइयों सहित १०,००० वर्षोतक तपस्या की पर कुछ सिद्धि न मिली। इसने खीजकर अपने दसों सिर काटकर अग्निमें डाल दिये तव ब्रह्माने प्रसन्न हो वर दिया कि—दैत्य, दानव, यक्ष आदिमेंसे कोई तुम्हें मार न सकेगा (रामच० मानस बाल० १७६.१-३) । तदनन्तर सुमालीकी सलाहसे इसने कुवेरकी लंकापर अधिकार जमा लिया।

रावणका विवाह मय दानवकी पुत्री मंदीदरीसे हुआ था जिसके गर्मसे इसका महाप्रतापी पुत्र मेधनाद उत्पन्न हुआ था। ब्रह्माके वरके प्रभावसे इसने (रावणने) तीनों छोक जीत लिये और अब इसका अत्याचार वहुत वढ़ गया था। एक बार सहस्रार्जुनने इसे युद्धमें परास्त कर बंदी बना लिया था पर पुलस्त्यके कहनेसे छोड़ दिया। बालीने भी इसे बुरी तरह परास्त किया था। एक बार दंडकारण्यसे यह श्रीरामकी परनी जानकीको माध कु० ८ चृंद मुहूर्त्तमें, जब राम और लक्ष्मण दोनों आश्रमसे बाहर थे, छलसे हर ले गया था। इसपर रामचंद्रने इन्द्रके भेजे रथपर सवार हो जिसे मातलि हाँक रहा था घोर युद्ध करके अन्तमें ब्रह्मास्व-

के प्रयोगते इसे मार डाला था—दे॰ निक्रमा; विश्रवा; सुमाली; स्कंदपु॰ ब्राह्मा॰ सेतु-माहा॰।

रावणगंगा-पु० [मं०] पुराणानुसार सिंहल द्वीपकी एक नदीका नाम (स्कंदपु० ब्राह्म० सेतु-माहात्म्य)।

रावल-पु॰ [सं॰] (१) मथुराके निकटस्थ एक गाँवका नाम जहाँ राधिकाका जन्म हुआ था (देवीभाग॰)। (२) श्री बदरीनाथके प्रधान पंडाकी उपाधि (स्कंदपु॰ बदरिकाश्रम-माहा॰)।

**राष्ट्र**−पु० [सं०] पुराणानुसार पुरूरवा-वंशोत्पन्न काशिका ुपत्र दीर्घतमाका पिता (भाग० ९.१७.४) ।

राष्ट्रपाल्र−पु० [सं०] मथुरापित कंसके आठ भाइयों तथा उग्रनेनके कंस प्रमुख नौ पुत्रोंमेंसे एकका नाम (भाग० ९.२४.२४) ।

राष्ट्रभृत्-पु० [सं०] राजा भरतका एक पुत्र (भाग० ९.२०. १७-३५; मत्स्य० ४९.११-५; २८-३; वायु० ९९.१३४ आहि)।

राष्ट्रवर्धन-पु॰ [सं॰] श्रीरामचंद्र (श्री दशरथ) के एक मंत्रीत नाम (वाल्मी॰ रामायण॰ वाल॰ ७.३)।

रासपूर्णिमा - स्त्री [मं०] अगहनकी पूर्णिमा जिस दिन श्रीकृष्णने रासकीड़ाका आरम्भ किया था (भाग० १०.२९. १-४६)।

रासभ−पु॰ [मं॰] एक दैत्य जिसका नाम थेनुक था और जो गर्दभके रूपमें रहता था। यह तालवनमें बलदेवजी द्वारा मारा गया था (भाग॰ १०.१५.२३, ३३)।

रासयात्रा - स्त्री० [मं०] (१) पुराणानुनार शरत्पूर्णिमाको होनेवाला एक उत्सव (देवीभाग०)। (२) चैत्रपूर्णिमाको होनेवाला शाक्तींका एक उत्सव (हि.श.सा.)।

राहु-पु० [सं०] पुराणानुसार नव महोंमेंसे एक, जो सिंहिकाके गर्भसे उत्पन्न विप्रचित्तिका पुत्र था। देवताओं की पंक्तिमें बैठकर इसने चोरीमें अमृत पी लिया था। सूर्य और चन्द्रमाने इसका यह कृत्य देखकर विष्णुसे कह दिया। विष्णुने चक्रमें इसका शिर काट लिया। यह अमृत पी चुका था इससे अमर हो गया। इसका मस्तक 'राहु' और धड़ 'केतु' हो गया। तबसे यह चन्द्रमा और सूर्यसे बैर रखता है और समय-समयपर सूर्य और चन्द्रमाको केतु और राहुके रूपमें ग्रसता आता है जिसे ग्रहण कहते हैं। (मत्स्य० १.९; २४९.१४ से अन्ततक; अध्याय-२५०, २५१; वायु० २३.९०; ५२.३७; ९२.९; विष्णु० १.९०. ८०-१११)।

रिपु-पु० [मं०] पुराणानुसार शिष्टिके सुच्छायाके गर्मते उत्पन्न ५ पुत्रोमेंसे पुत्रका नाम, यह ध्रुवका पोता था। इमकी पलीका नाम बृहती और पुत्रका नाम चाक्षुष था (विष्णु० १.१३.१-२)।

रिषु क्रय — पु॰ [मं॰] (१) राजा मनुके वंशोत्पन्न एक राजाका नाम। यह एक वार अविमुक्त क्षेत्रमें घोर तप कर रहे थे जहाँ प्रजापति ब्रह्माने इन्हें दर्शन दिया और इन्हें पृथ्वीपर शासन करनेका आदेश दिया था। देवता भी इन्हें स्वर्गीय रत्न तथा पुष्प प्रदान करते रहेगे अतः 'दिवो दास्यन्ति' व्युत्पत्तिके अनुसार इनका नाम दिवोदास हुआ था (स्कंदपु. काशी-खंड, पूर्वार्थ)। (२) शिष्टि-पुत्र रिपुका एक माई

(विष्णु० १.१३.२)।

रिच्यम्क-पु० [सं० ऋष्यम्क] एक पर्वतका नाम जो दक्षिण भारतमें है जहाँ श्रीरामचंद्रकी सुग्रीवसे मित्रता हुई थी (रामच०मा० किष्किधा०)।

रुक्म-पु० [सं०] रुक्मिणीके एक भाईका नाम।

रुक्मकेश-पु० [सं०] विदर्भ नरेश भीष्मकका छोटा पुत्र । रुक्मपुर-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नगर जहाँ गरुड़ रहते थे।

रुक्ममाली-पु॰ [सं॰] विदर्भनरेश भीष्मकका एक पुत्र (विष्णु॰ ५ अंश)।

रुक्मबाहु-पु० [सं०] पुराणानुसार विदर्भ देशके राजा भीष्मक्रके एक पुत्र (विष्णु० पंचम अंश)।

रुक्मरथ—पु० [मं०] (१) मद्रराज शस्यके एक पुत्रका नाम जो अपने पिता और भ्राता रुक्माङ्गदके साथ द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित हुआ था। यह महाभारत युद्धमें वीर अभिम्यु द्वारा मारा गया (महाभा० आदि० १६५.१४ द्रोण० ४५.९-१३)। (२) राजा भीष्मक्के एक पुत्रका नाम (विष्णुपु० पंचम अंश)। (३) सोनेके रथपर चलनेके कारण द्रोणाचार्यका भी यह नामान्तर (रुक्मरथ नाम) था (महाभा० विराट० ५८.२)।

रुक्मसेन-पु॰ [सं॰] रुक्मिणीका छोटा भाई (विष्णु॰ पंचम अंदा)।

**रुक्मांगद** – पु० [सं०] (१) एक सार्वभौम राजा जो बड़ा विष्णू भक्त था। इसके राज्यमें सत्र लोग राजाज्ञाके अनुसार एकादशी व्रत करते थे अतः उन्हें विष्णुलोक प्राप्त होता था। यमलोक शृत्यसा हो गया अतः यमकी असमर्थता देख ब्रह्मा जीने 'मोहिनी' अप्सराको रुक्तमांगदका व्रत भंग करने-को भेजा पर उसके सारे उपाय निरर्थक हुए और वह राजा रुक्मांगदके पुरोहित विप्रवर 'वसु'के शापसे जलकर भस्म हो गयी थी पर देवनाओं के अनुनय विनयसे उसे दशमीके अंतभागमें स्थान मिला था । रुक्मांगदकी वड़ी रानी संध्या-वली थी जो राजकुमार धर्माङ्गदकी माता थी। रुक्मांगद वैदिशनगरके राजा थे (नारदपु० उत्तर० ६.३; ७.६, १०. ३७-३८; ११.२१-२३; १३.३-४, १८.१९; १४.३९-४१)। (२) मद्रराज श्रह्यका दूसरा पुत्र (भहाभा० आदि० १८५.१४)। रुक्सिणी-स्त्री० [सं०] विदर्भनरेश भीष्मककी पुत्री तथा श्रीकृष्णकी पटरानियोंमें सबसे बड़ी और पहली (भाग० ३.३.३; विष्णु० ५.२६.१) हरिवंशके अनुसार श्रीकृष्ण इनपर तथा रुकिमणी कृष्णपर आसक्त थी पर श्रीकृष्णने कंसकी हत्या की थी इससे रुक्मिणीका भाई रुक्मी उनसे रुष्ट था। रुक्तिमणीका विवाह जरासंधकी प्रेरणा तथा रुक्मी की सहमतिसे शिद्युपालके साथ ठीक हो गया और विवाह-के एक दिन पहले जब रुविमणी इन्द्राणीकी पूजा करने मंदिरमें गयी तभी श्रीकृष्ण भी वलरामके साथ रथ लिये वहीं उपस्थित थे। उसके मंदिरसे वाहर आते ही रुक्मिणी-को रथपर बैठा श्रीकृष्ण चल दिये। समाचार पाकर शिशु-पालादि श्रीकृष्णसे युद्ध करने लगे पर सव परास्त हुए। तदनन्तर श्रं कृष्ण द्वारका पहुँचे जहाँ रुक्मिणीके संग उनका विवाह हुआ। रुक्मिणीके गर्भमे श्रीकृष्णके दस पुत्र और एक पुत्री हुई थी। पुराणानुसार रुक्मिणी लक्ष्मीका अवतार थी। इनके प्रबुम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और चारु ये दस पुत्र थे और चारुमती नामकी एक पुत्री (विष्णु० ५.२८. १-२; भाग० १०.५२.१६, २१-२२; ५३.७-३५)।

रुक्सिणी अष्टमी - स्त्री० [सं०] पौष कृष्णाष्टमीको रुक्सिणीका पुजन करे।

रुक्मी - पु॰ [सं॰] विदर्भनरेश भीष्मक के ज्येष्ठ पुत्र तथा रुक्मिणीके भाई। रुक्मिणी-हरणके समय श्रीकृष्णके साथ नर्मदा तटपर इनका भीषण युद्ध हुआ था, तदुपरान्त भोजकट नामक एक दूसरा नगर वसा यह वहीं रहने रुगे (विष्णु० ५.२६.१; भाग० १०.५२.१६, २१-२२; ५३.७.-३५)।

रुचक-पु० [सं०] पुराणानुसार सुमेरु पर्वतके निकटका एक पर्वत (ब्रह्मां०) ।

रुचि-पु० [सं०] (१) एक प्रजापतिका नाम जो रौच्य मनुके पिता थे। (२) स्त्री०—अलकापुरीकी एक अप्सराका नाम,
जिसने अष्टावक्रके स्वागतके अवसरपर कुवेर-भवनमें नृत्य
किया था (महाभा० अनु० १९.४४)। (३) महिष देवरामां
की पत्नीका नाम, जो अनुपम सुन्दरी थी अतः इसपर
इन्द्र आसक्त हुए थे अतः उसकी रक्षाका भार अपने
शिष्य विपुलपर छोड़ कृषि यज्ञार्थ बाहर गये। मोहित
इन्द्रका आना-जाना और परिचय देना शुरू हुआ पर शिष्यने पूरी चौकसी की। कृषिके आनेपर उनकी पत्नी सुरक्षित
उन्हें सौंप दी (महाभा० अनु० ४०.१७.१८, २१-४१,
५८-६०; ४१.२-८, २७-२९)।

रुचिपर्वा - पु॰ [सं॰] राजा आकृतिका पुत्र, जिसने भीमकी रक्षाके निमित्त भगदत्तके हाथीपर आक्रमण किया और भगदत्त द्वारा मारा गया (महाभा॰ द्रोण॰ २६.५१.५३)।

रुचिप्रभ-पु॰ [सं॰] एक दैत्यका नाम, जो प्राचीन कालमें पृथ्वीका शासक था (महाभा० शांति० २२७.५२)।

रुचिमती - स्त्री [संग्र] महाराज उग्रसेनकी रानीका नाम जो श्रीकृष्णकी नानी तथा वसुदेवकी सास थी (भाग० ९-२४.२४; ब्रह्मां० १.१.१२५; ३.७१.१३२; वायु० १.१४८; ९६.१३१, १७३, २१६ आदि)।

रुचिर-पु० [सं०] सेनजित्भा एक पुत्र-दे० सेनजित्। रुणा-स्त्री० [सं०] सरस्वती नदीकी एक सहायक शाखा (महाभा०)।

हद्ग - पुँ० [सं०] (१) सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माकी भौहोंसे उत्पन्न एक प्रकारके देवता जो क्रोधरूप माने जाते हैं और जिनसे भूत, प्रेत, पिशाचादि उत्पन्न कहे जाते हैं। अज, एकपाद, अहिर्जुध्न्य, पिनाकी, अपराजित, ज्यम्बक, महेश्वर, वृषाकि, शंमु, हरण और ईश्वर ये ही कुल ग्यारह हद्र हैं। गरुडपुराणमें इनके जो नाम दिये हैं वे कुछ भिन्न हें पर संख्या ग्यारह ही है। कुमेंपुराणानुसार जब ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न न कर सके तब मारे क्रोधके उनकी आँखोंसे आँमू निकल पड़े जिसमें भूत-प्रेतोंकी सृष्टि हुई और उनके मुखसे ग्यारह रह निकल आये। ब्राह्मण-प्रंथोंके अनुसार ये उत्पन्न होते ही जोर-जोरसे रोने लगे थे (रुद्र = रोना) इसी-से इनका नाम रुद्र पड़ा। वैदिक साहित्यमें अग्निको ही रुद्र माना है जिन्हें अग्नि-रूपी, वृष्टि करनेवाला और गरजनेवाला

देवता कहा गया है। इन्हें अपार्य भी कहते हैं (ब्रह्मां० ४. ३४.४२: गरुडप०: कर्मप०: भाग ६.६.१७)। (२) भगवान शंकरका एक रूप जो कामदेवको भस्म करनेके समय और दक्षका यज्ञ ध्वंस करते समय उन्होंने धारण किया था। शंकरकी उपासना जब रुद्र या महाकालके रूपमें की जाती है तब उन्हें महाप्रलय या सारी सृष्टिको ध्वंस करनेवाला देवता समझा जाता है। लेकिन महाप्रलयके पीछे ही नयी सृष्टिका भाव छिपा रहता है शायद इसीसे भगवान शंकर-की पूजा 'लिंग और योनि' रूपमें की जाती है, क्योंकि ये अंग ही सृष्टिके बोतक समझे जाते हैं। लिंग = पुरुषकी शक्ति = शिवका पुलिंग रूप और 'योनि' = शंकरकी उत्पा-दन शक्तिका स्त्रीलिंग रूप समझना चाहिये। संहारके पश्चात शंकर सृष्टि भी करते हैं, इसके दोनों कार्योंने ही शंकरको 'महादेव' बना दिया है जिसे 'ईश्वर'की संज्ञासे विभूषित कर दिया गया है—दे॰ (शिव, महाकाल; मत्स्य॰ ४.५ पूरा; वायु० ३० पूरा)। विश्वकर्मांके एक पुत्रका

रुद्रकाली – स्त्री० [सं०] (भद्रकाली) उमाका नामांतर । वीरभद्रके साथ इन्होंने जब दक्षका यज्ञ ध्वंस किया तबसे इन्हें रुद्रकाली कहते हैं (मत्स्य० ४.५; वायु० ३०.१४०-४१; ब्रह्मां० ४.३४.४) ।

रुद्रकुंड-पु॰ [मं॰] व्रजके अन्तर्गत एक तीर्थका नाम (देवी भाग॰)।

रुद्धकोटि-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम । महा-भारतानुसार यहाँ दर्शनार्थी करोड़ों ऋषि-सुनियोंपर प्रसन्न हो शिवजीने करोड़ों शिव-िंगोंके रूपमें उन्हें दर्शन दिया था। इस तीर्थमें स्नान करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है (वन० ८२.११८-१२४; ८३.७७)।

रुद्गगण-पु० [सं०] पुराणानुसार शंकरके गण जिनकी संख्या ३६,००,००,००० तक कही गयी है। इनके शिरपर जटा और मस्तकपर अर्थचंद्र रहता है (मत्स्य० ४.५; वायु० ३०.१४२-४३; ब्रह्मां० ४.३४.४)।

रुद्रपद-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम, जहाँकी यात्रा कर िशवजीकं पूजा करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८२.१००)।

रुद्रपीठ-पु० [सं०] तंत्रानुसार एक तीर्थका नाम ।

रुद्रपुत्र-पु० [मं०] वारहवें मनु रुद्रसावणिका एक नाम (स्कंदपु०)।

**रुद्गप्रमोक्ष** –पु० [सं०] एक स्थान विशेषका नाम जहाँसे पुराणानुसार झंकरने त्रिपुरासुरपर दाण चलाया था (मत्स्य० १३३.६७; स्कंदपु० आवन्त्यखंड) ।

रुद्रप्रयाग – पु० [मं०] गढवालकी राजधानी (प्राचीन) श्रीनगरसे १८ मील दूर गढवाल जिलामें स्थित एक तीर्थ जहाँ मंदाकिनी नदी अल्फननंदासे आ मिलती है (वायु० ४१.१८; ४७.३; भाग० ५.१९.१८; १०.७०.४४)।

**रुद्रभद्ग**-पु० [मं०] पुराणानुमार एक नदका नाम जो बड़ा पवित्र है ।

रुद्रभेरवी-स्त्री० [पं०] दुर्गाकी एक मूर्तिका नाम (मत्स्य० १५८.२५; ब्रह्मां० ४.७.७२; ४४.२२) ।

रुद्रयज्ञ -पु॰ [सं॰] रुद्रके उद्देश्यसे किया जानेवाला एक

यञ्ज ।

रुद्ररोमा - स्त्री० [सं०] कात्तिकेयकी एक अनुचरी मातृकाका नाम (वायु० ४१.३८; ७२.४३; विष्णु० १.१५.११६; महाभा० शल्य० ४६.७)।

रुद्धलोक-पु० [सं०] भगवान् शंकर तथा रुद्रोंका निवास-स्थान (मत्स्य० १००.४१) ।

**रुद्रवट**−पु० [मं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम (महाभा०) । **रुद्रवत**−पु० [मं०] रुद्रकी प्रसन्नताके लिए किया जाने-वाला एक व्रत जिससे रुद्रलोक प्राप्त होता है (मत्स्य० १००.४१) ।

रुद्रसर-पु र्मिं एक प्राचीन तीर्थका नाम।

रुद्रसावर्णि - पु॰ [सं॰] पुराणानुसार बारहवें मनुका नाम, रुद्रपुत्र होनेमे जिनका यह नाम पड़ा (विष्णु॰ ३.२.३२; तथा स्क्रेंद्रपु॰)।

रुद्रसुन्दरी -स्त्री॰ [सं॰] (भद्रसुन्दरी) भगवती सतीदेवीकी एक मूर्तिका नाम, जो विक्उमें स्थापित हैं (मत्स्य॰ १३.३६)।

**रुद्राणी** -स्त्री० [सं०] पार्वती (रुद्र-पत्नी) का एक नाम (महाभा० उद्योग० ११७.१०)।

रुद्राणीरुद्र-पु० [सं०] एक तीर्थस्थानका नाम, जहाँ उत्तर दिशाको जाते समय अष्टावक मुनि पधारे थे (महाभा०)।

रुद्रावर्त्त-पु॰ [मं॰] एक प्राचीन तीर्थका नाम जहाँ स्नान करनेसे रुद्रलोक प्राप्त होता है (महाभा॰ वन० ८४.३७)।

**रुद्रावास** – पु॰ [सं॰] काझीक्षेत्रका नाम जहाँ झंकरका निवास है (स्कंदपु॰ काझीखंड) ।

रुद्रोपस्थ-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । रुधिरांघ-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम । रुधिराशन-पु० [सं०] एक वीर योद्धा जो खर राक्षसका

सेनापित था जिसे श्रीरामने मारा था (वाल्मी० राभायण) । रुमण-पु० [सं०] सौ करोड़ वानरोंका सेनापित एक वन्दर (रामायण) ।

रमण्वान् पु० [मं०] (१) जमदिग्न द्वारा रेणुकाके गर्भसे उत्पन्त एक किषि। ये चार भाई थे—सुपेण, वसु, विश्वान्त और परशुराम। इन्हें माता रेणुकाका वध करनेकी पिताने आज्ञा दी। इन्होंने उसका पाठन नहीं किया, जिससे कुपित हुए पिताके शापसे ये पशु-पिक्षयोंकी तरह जड़बुद्धि हो गये। परशुरामने पिताको प्रसन्न कर इन्हें शाप-मुक्त कराया (महाभा० वन० ११६.१०-१८)। (२) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम (देवीभा०)।

हमा - स्त्री ० [मं०] सुद्यीवकी पत्नीका नाम (वाल्मी० रामाय० किष्कि० १८.१९; २६.४१) ।

रुरु-पु०[मं०](१) पुराणानुसार एक प्रकारका बहुत ही हिसक जन्तु । जिसे मारश्रंग भी कहते हैं और यह सर्पसे भी अत्य-धिक कृर होता है । जो लोग इस लोक में जीविहिसा करते हैं वे रीरव नरक में जाते हैं और उनसे काटे गये जन्तु रुरु होकर नरक में उन्हें काटते हैं (देवीभाग० ८.२२.१०-१९; भाग० ५.२६.११) । (२) एक प्रसिद्ध ऋषिका नाम जो धृताची नामकी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न प्रमतिके पुत्र तथा च्यवन के पौत्र थे । इनके पुत्रका नाम शुनक था । कहते हैं कि जब इनकी पत्नी प्रमदराका स्वर्गवास हो गया तव इन्होंने उसे अपनी आधी आयु दान कर दे दी और पुनः जीवित कर लिया था (महाभा० आदि० ८.२, १६-२७; ९.१५-१६)। (३) देवताओंका एक गण जो विश्वेदेवोंके अन्तर्गत हैं।

(४) सार्वाण मनुके युगके सप्तिषयों मेंसे एक ऋषि। (५) महाभैरव, संहारभैरव, असितांगभैरव आदि आठ भैरवों मेंसे एक भैरवका नाम (ब्रह्मवै० प्रकृतिसंड अ० ६१)।

रुरुभैरव-पु॰ [सं॰] एक प्रकारके भैरव जिनकी पूजा दुर्गा-जीके पूजनके समय की जाती है इनके नाम हैं—असितांग, रुरु चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, क्रपाली, भीषण और संहार (तंत्र-सार)।

रुषद्ध - पु॰ [मं॰] एक प्राचीन राजा, जो यमराजकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते थे (महाभा॰ सभा॰ ८.१३)। रुषंगु - पु॰ [मं॰] एक ऋषिका नाम, जिनके आश्रममें आर्ष्टिषेण मुनिने घोर तप किया था और विश्वामित्रको नाह्मणत्वकी प्राप्ति हुई थी (महाभा॰ शल्य॰ ३९.२४)।

रूपचतुर्देशी - स्त्री॰ [सं॰] नरक चौदसका दूसरा नाम जो दीपावलीके एक दिन पहले होता है जिस दिन शरीरमें जबरन आदि लगा स्नान करते हैं। यद्यपि कार्तिक स्नान करनेवालोंको तेल लगाना मना है पर इस दिन (नरक चतुर्दशीके दिन) तेल लगानेकी छूट दी गयी है—'नरकस्य चतुर्दशों तैलाभ्यक्षं च कारयेत्' (कृत्यनस्वार्णव)।

रूपसंकांतिव्रत – पु० [मं०] सोना, चाँकी या पलाशके पात्र-में मंक्रातिके समय धीमें छायादान करे तो रूप बढ़ता है (मत्स्य०)।

रूपसेन - पु॰ [सं॰] एक विद्याधरका नाम (हि॰वि॰को॰)। रूपेश्वर - पु॰ [सं॰] एक प्रकारका शिवर्लिंग (स्कंदपु॰ काठी-खंड)।

रूपेश्वरी - स्त्रीं १ विशेषका नाम। प्रमव आदि साठ संवत्सरों मेंसे २१ संवत्सरों में इस देवीकी पूजा की जाती है। इसकी पूजा करने से सर्वाभीष्ट प्राप्ति होती है। देवीपुराणमें इसकी मूर्ति बनानेका प्रकार यों लिखा है— दो बेलों में स्थित, जटामुकुटभार, चन्द्रमा, त्रिश्लूल, सर्पसे विभूषित, मणि और मोनियोंकी दोोभासे परिपूर्ण, सफेद चन्द्रन से सुचिंत, मनोहर पुष्प तथा पुष्पनालाओं से पूजित इनकी मूर्ति हो।

रेणुक-पु॰ [सं॰] रसातलमें रहनेवाला अत्यन्त शक्तिशाली सत्त्व-सम्पन्न एक नागका नाम, जिसने देवताओंकी प्रेरणासे दिग्गजोंके पास जाकर उनसे धर्मके विषयमें विविध प्रश्न किये थे (महाभा॰ अनु० १३२.२-६)।

रेणुका — स्त्रं [सं०] परशुरामकी मानाका नाम जो विदर्भ-राज प्रमेनजित्की पुत्री और जमदिग्नकी पूर्ला थी। एक बार राजा चित्ररथको स्त्रियोंके संग कीड़ा करते देख इनके मनमें कुछ विकार उत्पन्न हुआ जिससे कुछ हो जमदिग्नने परशुराम द्वारा इनकी हत्या करा दी। इसके उपरान्त परशुरामने जमदिग्नसे ही इन्हें पुनः जीवित करा दिया था। कहते हैं कि यह पद्मसे उत्पन्न अयोनिजा थी। प्रसेन-जित् इनके पोषक पिता थे, ऐसा प्रतांत होता है—दे० परशुराम, जमदिग्न तथा (महाभा० ११६.२)।

रेभ-पु० [सं०] (१) एक ऋषि जिन्हें असुरोंने कुएँमें डाल दिया था और १० रातें और ९ दिनोंके बाद अहिबनी- कुमारोंने इनका उद्धार किया था (ऋग्वेद १.११२.५; ११६.२४)। (२) कदयपंद्यीय एक दूसरे ऋषि, जो ऋग्वेदके पञ्चम-मंडलके ९७वें सूक्तके द्रष्टा कहे गये हैं (हि० वि० को०)।

रेवंत - पु॰ [सं॰] स्वेपली वड़वारूपधारिणी संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न स्वेंके एक पुत्रका नाम जो गुद्धोंके अधिपति कहे गये हैं। कालिकापुराणमें लिखा है कि राजा लोग तोरण-प्रान्तमें प्रतिमा या घटमें स्वेपूजाकी विधिके अनुसार रेवंत पूजा करें (कालिकापु॰ ८५ अध्याय)।

रेवत -पु॰ [सं॰] रोहिणीपुत्र बलरामके इवसुरका नाम जो कुशस्थलीके राजा थे। ब्रह्माकी आज्ञासे इन्होंने रेवती नामकी अपनी पुत्रीको बलरामसे ब्याह दिया था (विष्णु॰ पु॰)।

रेवती — स्त्रीं । (१) रेवत मनुकी माताका नाम (हि-वि० को०)। (२) राजा रेवतकी पुत्री तथा बलरामकी पत्नी जिससे बलरामके निशठ और उल्मुक नामक पुत्र हुए थे (विष्णु० पु०)। (३) महर्षि भरद्वाजकी बहिन जो बड़ी कुरूप थी और कठ नामक मुनिको व्याही गयी थी। यह गोदावरीमें स्नान कर रूपवती हो गयी थी। जहाँ स्नान कर इन्होंने रूप पाया था वहाँ रेवती तीर्थ हो गया (ब्रह्म पु०)। (४) एक नक्षत्रका नाम। अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रोंने अन्तिम नक्षत्र। इसके अधिष्ठाता पूषा नामके सूर्य हैं।

रेवा - स्त्री॰ [सं॰] नर्मदा नदीका नाम । इस नदीमें शिवलिंगोंकी उत्पत्ति होती है जिन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं।

रैक्व मुनि – पु॰ [सं॰] रैक्वजी गन्धमादन पर्वतपर रहते थे और जन्मसे ही पंगु थे, अतः तपोबलसे ये यमुना, गंगा तथा गया तीथाँको अपने आश्रमके निकट आवाहन कर ले आये थे। राजा जानश्रुति (राजिष पुत्रके पौत्र)ने इन्हांसे दीक्षा ली थी। पंगु होनेके कारण रैक्व गाड़ीपर चलते थे अतः 'गाड़ीवाले रैक्व' के नामसे विख्यात थे (स्कंदपु॰ ब्राह्म सेतु-माहात्स्य)।

रैभ्य-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध ऋषि, जो भरद्वाज ऋषिके मित्र थे। अर्वावसु और परावसु नामके इनके दो पुत्र थे। भरद्वाजके शापवश एक रातको परावसुने अममें पिताको वारासिंधा समझ मार दिया। भाईके पापोंका प्रायश्चित्त करनेके हेतु अर्वावसु घोर तप करने लगा। लौटनेपर परावसुने उसे ही पिताका धातक ठहराया इससे दुःखी होकर अर्वावसु पुनः तपमें लीन हो गया। इसकी तपस्यासे देवगण प्रसन्न हो गये और रेभ्य ऋषि जीवित कर दिये गये और परावसु भगा दिया गया। परावसु धनुष्कोटि तीर्थमें इस पापसे मुक्त हुआ — दे० यवक्रीत तथा (स्कन्द-पु० ब्राह्म० सेतुमाहातस्य)।

रेब - पु॰ [सं॰] वैवस्वतमनुके सुत शर्यातिके पौत्र तथा आनर्तके पुत्र, जो आनर्त देशके राजा थे तथा कुशस्थली (द्वारका) इनकी राजधानी थी (ब्राह्म॰ वैवस्वतवंश-परिचय; महाभा॰ सभा॰ २६.४)।

रैवत – पु॰ [सं॰] (१) रैवके पुत्र जो प्रसिद्ध धर्मात्मा थे। इनका दूसरा नाम ककुदी भी था और यह कुशस्थलीके राजा थे। एक बार यह कन्यांके साथ योग्य वर प्राप्तिके लिए ब्रह्मांके पास गये थे पर जब लीटे तो कई युग वीत चुके थे और कुशस्थलीपर यादवोंका अधिकार हो गया था अतः इन्होंने अपनी पुत्री रेवती वलदेवजीको व्याह दी और मेरु पर्वतपर तप करने चले गये थे (ब्राह्मपु० वैवस्वत-वंशपरिचय)। (२) वर्तमान कलपके पाँचवें मनुका नाम जिन्हें रेवतींके गर्भसे उत्पन्न कहा गया है—दे० रेवती।

रैवतक — पु० [सं०] (१) गुजरातप्रान्तमें आधुनिक जूनागढ़ के पासका एक पर्वत जिसे गिरनार भी कहते हैं। इसी पर्वतपर अर्जुन (पाण्डव)ने सुभद्रा हरण किया था। सुभद्रा वलरामकी सहोदरा, रोहिणीके गर्भने उत्पन्न हुई थी तथा अभिमन्युकी माता थीं (भाग० ९.२२.२९, ३३; ब्रह्मां० ३. ७१. १५४, १७८; विष्णु० ४.४४.३५, २०, ४०; वायु० १२.१७-२४; ३५.२८)। (२) प्रियत्नतके पुत्र तथा पाँचवें मन्वन्तरके मनुका नाम—दे० प्रियत्नत ।

रोचन-पु॰ [त्तं॰] (१) रोगोंके अधिष्ठाता एक देवता (हरिवंश)। (२) एक पर्वतका नाम (मार्कण्डेयपु॰)। (३) कामदेवके ५ वाणोंमेसे एक—दे॰ काम॰।

रोमपाद - पु० [मं०] अंग देशका राजा, जो वड़ा अत्याचारी तथा अन्यायी था। यह दशरथजीका मित्र था जिनसे इसे शान्ता नामकी पोष्य पुत्री प्राप्त हुई थी। इसके अत्याचारके फलस्वरूप राज्यमें अनावृष्टि हुई तथा प्रजा घवड़ा गयी तव ब्राह्मणोंकी रायते इसकी पोष्य पुत्री शान्ताका विवाह ऋष्य-श्यग मुनिसे हुआ और वृष्टि हुई (याहमी० रामायण वाल० सर्ग ९; विष्णु० ४.)।

**रोमहर्षण**−पु॰ [मं॰] एक प्रसिद्ध ऋषि, वेद्व्यास-के शिष्य पौराणिक स्तृजी—दे॰ लोमहर्षण तथा विक्यु॰।

रोहिणी - स्त्रीं ० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा चन्द्रदेवकी पत्नी । २७ नक्षत्रोंमेंसे यह चौथा है जिसमें ५ तारे हैं जिनकी आकृति रथकी तरह है (किस्कृपु०) । (२) वसुदेवकी पत्नी तथा वलरामकी माता जो पतिके साथ सती हुई थी (भाग० ९ ३.३३-६; १०.१८; २.८.१३; विष्णु० ४.१३.९९; १५.१९) ।

रोहिणीश-पु० [सं०] रोहिणीका पति चन्द्रमा—दे० चन्द्रमा तथा रोहिणी ।

**रोहिताश्व** – पु० [मं०] अयोध्यापति राजा सत्यवार्गः हरि-श्रन्द्रशः पुत्र (हरिश्चन्द्रनाटक) ।

रौच्य-पु॰ [मं॰] १३वें मन्वन्तरके मनु तथा चित्रसेन, त्रिचित्र आदि दस पुत्रोंके पिता (मत्स्य॰; पद्मपु॰; वायु॰ १००.१०९)।

रौद्राश्व-पु० [मं०] पुरुवंशोत्पन्न राजा अहंयातिका पुत्र तथा कतेषु आदि १० पुत्रोंका पिता। इसी वंशमें कतेपुके अन्तिनार हुए जिनके पुत्र अप्रतिरथके पुत्र पेलीनसे दुष्यन्त आदि चार पुत्र हुए थे। दुष्यन्तका ही पुत्र सम्राट् भरत हुआ था (विष्णु० ४.१०.२-१०)।

रौरव-पु० [मं०] एक नरकका नाम जो २१ नरकोंमें पाँचवाँ है और बड़ा ही भयंकर बतलाया गया है (वायु० १०१.१४४-९२; विष्णु० २.६.२, ७)। **लंकटंकटा** – स्त्री० [मं०] (१) विद्युत्केशकी पुत्रीका नाम जो सुकेश राक्षमकी माता थी (रामायण)। (२) सन्ध्याकी पुत्रीका नाम (रामच० मा०)।

लंका — स्त्री० [सं०] भारतके दक्षिणका एक टापू जहाँ रावण-का राज्य होनेके पहले कुबेरका आधिपत्य था। ऐसा कहा जाता है कि रावणके समयमें यह टापू सोनेका था। पहले यह कुबेरके अधीन था और कुबेर धनका मालिक कहा जाता है अतः यह टापू निश्चय ही धनधान्यसे परिपूर्ण रहा होगा, शायद सोनेकी लंकाका यही अर्थ हो (रामायण वाल० १७७.३ से १७९)।

**लंकादाही**-पु० [सं०] हनुमान् (रामच० मा० सुन्दर० २४.२६)।

**लंकापति** –पु० [सं०] रावण (रामच० मा० बालका० १७७-१७९) ।

**लंकिनी** −स्त्री० [मं०] एक राक्ष्सां जिसे लंकामें प्रवेश करते समय हनुमान्ने बूँसोंकी मारसेही मार डाला था (रामच० मा० सुन्दर० ३.१-४)।

लंपाक - पु० [सं०] पुराणानुसार भारतके उत्तर-पश्चिमवा एक देश जिसे मुरंड भी कहते हैं। यहाँके निवासियोंने कौरवोंकी ओरसे सात्यकिपर आक्रमण किया था किन्तु सात्यकिने इन्हें मार भगाया था (महाभा० द्रोण० १२१. ४२-४३)।

लंब - पु० [मं०] (१) प्रलंबासुर राक्षत जिसे श्रीकृष्णने मारा था पर भागवतके अनुसार इसे वलरामने मारा था — दे० प्रलंब तथा (भाग० १०.१८.१७-३०; २०.१; ४३.३०; ४६. २६; ५१.४२; विष्णु० ५.९.१३ अन्ततक; वायु० ६८.१५)। (२) एक मुनिका नाम (हिं० श० सा०)।

रुंबनी-स्त्री० [मं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक मानुकाका नाम (महाभा० शस्य० ४६.१८)।

**रुंबपयोधरा** –स्त्री० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा० शल्य० ४६.२१)।

लंबा –स्त्री० [सं०] कुमार कानिकेयकी अनुचरी एक मातृका नाम (महाभा० शस्य० ४६.१८) ।

लंबोदर-पु० [सं०] गणेशजीका एक नाम (स्कन्दपु०; गणेश-सहस्रनामावली)।

लंबोष्ट-पु० [सं०] एक क्षेत्रपाल देवता।

**रुक्षणा** - स्त्री॰ [सं॰] एक अप्सराका नाम जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमें नृत्य किया था (महाभा॰ आदि० १२२.६२)।

लक्षतुलसीदलापणवत चपु० [सं०] कात्तिक या माधमें विष्णुको तुलसी-दल अर्पण करें। विष्णु सहस्रनामके एक-एक नामसे एक तुलसीपत्र दें और १०० दिनोंमें लक्ष दल दें (भविष्यपु०)।

लक्षपूजा - पु० [सं०] 'लक्षपूजावत'। किसी महीनेकी कृष्णा चतुर्व शिको प्रदोषकालके पश्चात् ही पूजा आरम्भ करे जिसमे शिवका विधिवत् पूजन करते हैं। इसमे लक्ष-पुष्प "ॐ नमः शिवाय"के प्रत्येक उच्चारणके साथ अर्पण करे, समाप्तिमें एक सुवर्ण पुष्प

शिवाभी अर्पण करनेका विधान है। इस व्रतसे गोहत्या, ब्रह्महत्या, गुरुस्त्रीगमन, मद्यपान आदि महापातकोंका नाश होता है। इसका विसर्जन विष्णुसहस्रनामसे आहुति देकर करे (ब्रह्मां०)।

लक्षप्रणामवत — पु० [सं०] आषाद शु० ११ को विष्णुका पचोपचार प्जन कर एक-एक करके जितने बन सर्के प्रणाम करे तथा एक मुक्त ब्रत करें। चार महीनोंमें एक लाख प्रणाम पूर्ण करे तथा कार्तिक शु० १५ को उद्यापन करे तो "अमध्य-मक्षण, अगम्यगमन, अदृश्यदर्शन, अपेयपान और अनृत माषण"के पापोंसे मुक्त हो जाता है (विस्ष्ठाम्वरीष संवाद)।

लक्षप्रदक्षिणावत - पु॰ [सं॰] आषाढ़ शु० ११ से कात्तिक शु॰ ११ तक होनेवाला एक व्रत जिसमें भगवान् विष्णुकी प्रदक्षिणा की जाती है। एक लाख पूर्ण होनेपर उद्यापन करे तो इससे तीन जन्मोंके पाप दूर होते हैं (विष्णुधर्मोत्तर)। लक्षवित्तदानवत - पु॰ [सं॰] किसी दिन शुभ देख कपास-की एक लाख वित्तयाँ घीमे मिगो किसी देव-मन्दिरमें देवके सम्मुख जलावे तो सब दुःखींका नाश होकर देवलोककी प्राप्ति होता है (वायु॰)।

**रुक्षवर्त्तिप्रदानब्रत**−पु० [मं०] कपासकी एक लाख वित्तयाँ वना तैलपूर्ण दीपकोमं एक एक कर किसी देव-मन्दिरमें रखे और नक्तव्रत करे तो इससे देवलीक प्राप्त होता है (भविष्यपु०)।

लक्ष्मण-पु॰ [सं॰] (१) रबुवंशोत्पन्न राजा दशरथके चार पुत्रोमेंस दूमरेका नाम जो सुमित्राके गर्भसे उत्पन्न हुए थे और त्रेता युगमें वर्तमान थे। जब श्रीरामका विवाह सीता से हुआ थातभी इनका विवाह भी सीरध्वज जनककी औरसजात पुत्री उमिलाके साथ हुआ था। यह स्वभावके बड़े क्रोधा थे पर श्रीरामके वड़े भक्त थे। इन्होंने राजसीय सुखोंको त्यागकर बनवासकालमें भी भाई रामका साथ दिया था। रावणकी बहिन शूर्पणखाकी नाक इन्होंने काटी थी तथा रावण-पुत्र मेघनादका बध भी इन्हींके हाथों हुआ था। राम-रावण युद्धमें यह एक बार शक्तिवाण लगनेसे मूर्छित हो गये थे और हनुमान् द्वारा लायी संजीवन वूटीसे इनकी मूर्छा दूर हुई थी। जानकीकी अग्नि-परीक्षाके समय श्रीराम-की आज्ञासे इन्होंने चिता लगायी थी। यह बहुत ही तेजस्वी, वीर तथा शुद्ध-चरित्रके थे। पुराणानुसार यह शेषनागके अवतार माने जाते हैं - दे० सुमित्रा; परिशिष्ट-झ; तथा रामचरित मान बाल अयोध्या आदि-आदि। (२) दुर्योधनके एक महारथी पुत्रका नाम । अभिमन्युके साथ इसका युद्ध हुआ था (महाभारत भीष्म० ५५०.८-१३)। अभिमन्युके द्वारा इसकी पराजय (भीष्म० ७३.३२-३७), शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवके साथ युद्ध (द्रोण० १४.४९), समुद्री प्रान्तके अधिपतिके साथ युद्ध (द्रोण० २५.३४-३५), अभिमन्युके द्वारा इसका वथ (द्रोण० ४६.१७) । व्यासजी द्वारा आवाहन करनेपर गंगाजीके जलसे प्रकट हुए कौरव और पाण्डव पक्षके युद्धमृत लोगोंमें यह भी एक था

(आश्रम० ३२.११)।

लक्ष्मणतीर्थ-पु० [सं०] गन्थमादन पर्वतपर स्थित एक तीर्थ जहाँ लक्ष्मण-मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य शास्त्रों तथा वेदोंका ज्ञाता हो जाता है। इसके तटपर लक्ष्मणजीने एक शिवलिंग स्थापित किया था जिसे 'लक्ष्मणेश्वर' कहते हैं और जो मोक्षदायक है (स्वन्दपु० ब्राह्म० सेतु-माहात्म्य)। लक्ष्मणा—स्त्री० [सं०] (१) श्रीकृष्णकी आठ परतानियोंमेंसे एक जो मद्रदेशाथिपति बृहत्सेनकी पुत्री थी, इनके श्रीकृष्णसे सोमक आदि १० पुत्र हुए थे (भाग० १०-६१. १५; महाभा० सभा० ३८.२९)। (२) दुर्योधनकी पुत्रीका नाम (महाभा०)। (३) श्रीकृष्णकी पुत्रवध्का नाम जो साम्बकी पत्नी तथा दुर्योधनकी पुत्री थी (देवीभाग० तथा महाभा०)।

लक्ष्मी—स्त्री० [सं०] (१) धनको अधिष्ठात्री एक प्रसिद्धदेवी-का नाम जो समुद्र-मंधनसे प्राप्त १४ रत्नोंमेंसे एक है। इन्हें विष्णु भगवान्ने ग्रहण किया था अतः यह विष्णु-पत्नी कही गयी हैं। यह कंचन वर्णकी चार मुजाओंवाली कही गयी हैं। यह अत्यन्त सुन्दरी हैं और सदा युवती रहती हैं। इनकी पूजा अनेक अवसरोंपर विशेषतः धनतेरस और दीपावलीपर रातको होती है। भिन्न-भिन्न पुराणोंमें इनकी भिन्न-भिन्न कथाएँ दी है—दे० ख्याति ब्रह्मवैवर्त्तपु०। (२) वशिष्ठ कुलोत्पन्न वीर शर्माकी पत्नी जो कुशिवंशकी कन्या थी जो मरकर पुनः जीवित हो उठी थी (स्वन्दपु० वैष्णवन् भूमिवराह-स्लण्ड)।

लक्ष्मीजनार्दन –पु॰ [मं॰] शालियामकी एक मूर्त्ति जिसका रँग बहुत कृाला होता है और एक ओर ४ चक्र रहते हैं (स्व.न्यपु॰ तथा विष्णु॰)।

**छक्ष्मीनारायण** – पु० [सं०] काले पत्थरके शालियाम जिन-पर चक्र वने होते हैं जिनकी पूजाका अधिक महस्त्व हैं (विष्णु०)।

लक्ष्मीनारायणवत — पु० [सं०] फाल्गुन ज्ञु० १५ प्रातः कालसे सायंकाल तक मन, वचन कर्मसे ज्ञुद्ध हो मौन व्रत्त रख भगवान्का पूजन करे और चन्द्रोदय होनेपर "श्रीनिंशा चन्द्रस्त्वं वासुदेव जगत्पते । मनोऽभिर्लाघत देव पूर्यस्व नमो नमः ।" इस मन्त्रसे अर्ध्य दे और रातमं तेल-वित्त भोजन करे (विष्णुधम्मोत्तर) ।

**ऌक्ष्मीनिधि−**पु० [सं०] राजा जनकके पुत्रका नाम (रामायण बाऌ०) ।

लक्ष्मीनृसिंह-पु॰ [सं॰] शालियामकी एक मृत्ति विशेष जिसपर दो चक्र तथा एक वनमाला दनी होती है। गृहस्थोंके लिए इनका पूजन अति शभ समझा जाता है (ब्रह्मवैवर्त्त तथा विष्णु॰)।

लक्ष्मीपति –पु॰ [सं॰] विष्णुका एक नाम—दे॰ विष्णु॰ लक्ष्मी तथा समुद्रमन्थन।

लक्ष्मीपुत्र-पु॰ [सं॰] लव और कुश, क्योंकि लक्ष्मी ही सीता थी और विष्णु राम।

**लक्ष्मीसहज**-पु० [मं०]—दे० चन्द्रमा ।

लक्ष्मी-सीताष्टमी - स्त्री० [मं०] फाल्गुन शक्का ८ को लक्ष्मी और सीताका पूजन करे फिर सन्ध्याको सामर्थ्यानुसार दीपक जलावे पर अष्टमी प्रदोषच्यापिनी हो (वीर- मित्रोदय)।

लिधिमा-स्त्री॰ [सं॰] आठ सिद्धियोंमेंसे एक जिससे मनुष्य बहुत हलका बन जाता है (हठयोगप्रदीपिका, गोरक्ष संहिता)।

ख्रता – स्त्री (सं ०) एक अप्सराका नाम । सातकाणि मुनिकी तपस्या भंग करनेके कारण मुनिने शाप दे इसे आह बना दिया था अतः यह वहीं सिद्धेश तीर्थमें रहती थी । पांडु-मुत अर्जुनने इसका जलचरयोनिसे उद्धार किया था (स्कंदपु० कुमारिका-खण्ड) ।

लतावेष्ट-पु० [सं०] द्वारकापुरीसे दक्षिणमें स्थित एक पर्वत (हरिवंश)।

**ल्लितक** −पु० [सं०] प्राचीन कालके एक तीर्थका नाम (हि० वि० को०)।

लिता—स्त्री० [सं०] (१) राधिकाक्षी एक सस्त्री जो उनकी आठ प्रधान सिखरोंमें एक थी (पद्मपु० तथा ब्रह्मवैवर्त्त-पु०)। (२) दुर्गादेवीका एक रूप। कुरण्डसे युद्ध करनेके हेतु यह अपराजित नामक घोड़ेपर चढ़कर गयी थी (ब्रह्मां० ४.२२.९४)। जब यह विश्विक्षिजय करने निक्रली थी तब अप्सराओंने रास्तेमें जलते अंगार फैला विये थे (१). (ब्रह्मां० ४.१८.९)। (३) एक नदीका नाम। कहते हैं इसे शंकरजी स्वयं लाये थे और वैशाख शुक्ला तीजको इसमें नहानेका बड़ा फल है। राजा निमिके शापने विशाय जब देह-हीन हो गये तब कामरूप देश स्थित सन्ध्याचल पर्वतपर घोर तप द्वारा इन्होंने विष्णुको प्रसन्न किया। विष्णुके वरके प्रतापसे विशिष्ठने यहाँ एक अमृतकुण्डकी स्थापना की जो लिता नदीके पश्चिम है। कालिकापु० में इस नदीकी कथा विस्तारपूर्वक दो हुई है (कालिकापु० ८१ अ०)।

लिलतापंचमी - स्ती० [मं०] इस तिथि अर्थात् आश्विन शुक्का तीजको पार्वतीदेवीकी पूजा होती है और स्त्रियाँ व्रतादि करती है (भारतीयव्रतीत्सव)।

लिला-पष्टी -स्त्री॰ [सं॰] भाद्रपद कृष्णा षष्ठीको स्त्रियाँ पुत्रके लिए व्रत करती हैं तथा कुश और पलाशकी टहनीपर पार्वतीर्जाका आवाहन कर पूजन करती हैं (भारतीयव्रतो त्सव)।

लि<mark>लता-सप्तमी</mark> –स्त्री० [सं०] भाद्रपद शुक्ला सप्तमीका व्रव । उस दिन पार्वतीयूजन करे ।

लिलक-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती (महाभा॰ वन॰ ८४.३४)।

ल्लित्थ-पु० [मं०] एक देश तथा वहाँके निवासी । यहाँके सैनिकोने सुशर्माके साथ अर्जुनका वध करनेके लिए प्रतिज्ञा-की थीं (महाभा० द्रोण० १७.२०) ।

लवंगलता - स्त्री॰ [सं॰] राधिकाजीकी प्रधान ८ सखियोंमेंसे एक (देवीभाग॰)।

लव-पु० [सं०] श्री रामचंद्रके दो यमज पुत्रों (लव और कुश) मेंसे एक। लोक अपवादके भयसे श्रांरामने अपनी पत्नी जानकीको गर्भावस्थामें ही वन भेज दिया था, अतः यह वाल्मीकिके आश्रमपर रहीं, जहाँ इनके उपर्युक्त यमज उत्पन्न हुए थे। जब वाल्मीकिके सिखाये रामायणका गान श्रीरामकी सभामें इन यमजोंने सुनाया, तब कहीं श्रीरामने इन्हें पहिचाना था। यह श्रावस्तीके राजा थे—दे॰ श्रावस्ती तथा (रामायण ठवकुशकांड ९-१८)।

**छवणधेनु** ─स्त्री [सं०] लवणकी कल्पित गौके दान करनेका वड़ा माहात्म्य है (वाराहपु०)।

**लवणवर्ष** –पु० [सं०] पुराणानुसार कुशद्वीपके अंतर्गत एक -स्रंड ।

लवणसमुद्र-पु० [सं०] पुराणोक्त ७ समुद्रोंमेंसे एक । ब्रह्मवैवर्त्तपुराणानुसार श्रीकृष्णकी एक परनी विरजाके गर्भसे सात पुत्र हुए जो सात समुद्र हुए । इनमेंसे एकके रोनेके कारण जो श्रीकृष्णका थोड़ा-सा वियोग हुआ, उसे सहन न कर सकनेके कारण विरजाके शापसे वह पुत्र नमकीन पानीका समुद्र हो गया जिसे 'लवणसमुद्र' कहते हैं । और पुराणोंमें नो सातों समुद्रोंकी उत्पत्ति राजा सगरके पुत्रोंके खोदनेसे या राजा प्रियव्रतके रथके चलनेसे जो गड्ढे वने उनसे वतलायी गर्या है, ब्रह्मवैवर्त्ती कथा बहुत इधरकी ही कल्पित-सी जान पड़ती हैं (भाग० ५.१.३०-३३; ब्रह्मवैवर्त्त्पु०)।

लवणाचल-पु॰ [मं॰] पुराणानुसार छवणके कल्पित पहाङके दानका बड़ा माहात्म्य लिखा है (मत्स्य॰ ८४० १-९)।

लवणालय - पु० [सं०] मधुपुरीका एक नाम जिसे लवणा-सुरने बसाया था। पीछे इसे मथुरा कहने लगे (रामायण लबकुश०)।

ख्वणासुर - पु० [सं०] मधु राक्षसका पुत्र जो लंकापित रावणकी मौसी कुंभीनसीके गर्भत उत्पन्न हुआ था। मधुने घोर तप करके शिवस एक शूल प्राप्त किया था जो शंकरके वरसे ही लवणासुरको मिला था। इस शूलके प्रभावसे यह देव, दानव और मनुष्योंसे अजेय हो गया था। प्रसिद्ध राजा मांधाताको इसने मार डाला था। महिष्गण इसके अत्या-चारसे पीड़ित होकर श्री रामचंद्रकी शरणमें गये जिन्होंने लवणासुरका दमन करनेके लिए शबुब्नको भेजा। जिस समय लवणासुरके हाथमें शूल नहीं था, उस समय शबुब्न-ने उसे मार डाला था। यह मथुराका राजा था जिसे मधु-पुरी कहते थे। इसके पश्चात शबुब्न यहाँके राजा हुए (रामच० उत्तर० दो० ३२-४२)।

लांगली -पु० [सं०] (१) वलरामका एक नाम (भाग० १०. ६८.४१, '५३) । स्त्री०—पुराणानुसार एक श्रेष्ठ नदीका नाम (मार्कण्डेयपु० ५७.२९) ।

लांगलीश-पु॰ [सं॰] एक प्रकारका शिवलिंग (शिवपु॰, स्कंदपु॰, काशीखंड; सौरपु॰ अ॰ ६)।

लाक्षकी-स्त्री॰ [मं॰] जानकीजीका एक नाम (पद्मपु॰ उत्तरखण्ड अ॰ ५५)।

लाक्षागृह — पु० [सं०] महाभारतके अनुसार दुर्गाधन द्वारा वनवाया गया एक घर जिसमें उसने पांडवोंको जला देनेका निरुचय किया था। यह घर वारणावतमें पुरोचन मंत्रीकी देख-रेखमें बना था। पर पाँचों पांडव सपरिवार पहले ही वचकर निकल गये थे और भीमसेनने घरमें आग लगा दी जिसमे पुरोचन जलकर भस्म हो गया (महाभा० आदि० १४८.४, ९-१०)। यह स्थान इलाहावाद जिलेमें हंडिया स्टेशनके पास गंगातटपर है जिसका कुछ अंश अब भी

अवदोष है।

लालाभक्स−पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरक जहाँ वे लोग भेजे जाते हैं जो विना भगवान्को भोग लगाये अथवा अतिथियोंको भूखा रख स्वयम् पेटभर भोजन कर लेते हैं (भाग० २६.७)।

**लावण्यवती**—स्त्री० [सं०] रथंतर कल्पके राजा पुष्पवाहनकी परनीका नाम—दे० पुष्पवाहन ।

लिंग-पु० [सं०] भगवान् शंकरकी एक मूर्त्ति विशेष । पद्म
पुराणानुसार एक बार ऋषियोंका आराध्य देव कौन हो,
इस निश्चयके निमित्त सब ऋषि शंकरके निकट गये, पर
बह कीड़ामें संलग्न थे, अतः नंदीने द्वारपर ही रोक दिया ।
बहुत देर हो जानेके कारण मृगु मुनिने रुष्ट होकर शाप
दिया जिसके फलस्वरूप शंकरकी मूर्ति योनि-लिंग रूप हुई
और इनका नेवेच कोई ग्रहण नहीं करता ।

शिवके निष्क्रिय और जगत्कारण दो स्वरूपोंका उल्लेख मिलता है। पहला निष्क्रिय निर्गुण और अलिंग है, पर दूसरा जगत्कारण रूप शिवलिंग है। लिंग शिव, अलिंग शिवसे ही उत्पन्न हुआ। शिव = लिंग अतः लिंगको जगत्कारण रूप शिवका प्रतीक समझना चाहिये (लिंग पुराण)। 'किसी समय जगत्कारणके रूपमें देवता या ईश्वर-की उपामनाके लिए लिंगका बहण प्राचीन मिस्न, अरव, यहूउ, यूनान और रोम आदि देशोंमें भी था। प्राचीन यूनानी लिंगको 'फेलस' कहते थे। यहूदियोंमें 'बाल' देवताकी प्रतिष्ठा लिंग रूपमें थी।' बाबुलके खण्डहरोंसे प्राप्त लिंग भारतके शिवलिंगको ही समरूप दीखते हैं। आयोंम इसका पता नहीं मिलता, पर वैदिक कालकी कुछ अनार्थ जातियाँ 'शिक्षदेवाः'की पूजा अवस्य करते थे। लिंगका शिवकी उपासनामें शिवप्रतिमाके रूपमें कबसे प्रहण किया गया यह अभीतक विवादास्पद ही है—दे० रुद्र र।

संसारके प्रधान द्वादश शिवलिंग: -शिवपुराण तथा नंडी उपपुराणानुसार शंकरके बारह निश्चित तथा प्रधान रूप वहे गये हैं जो इस प्रकार है—(१) सोमनाथ—गुज-रातके सोमनाथ जो पट्टनमे स्थापित हैं, महमूद गजनीने इम मंदिरको घ्वंस्त किया था। (२) मिककार्जुन—कृष्णा नदीके निकट श्रीहीलपर। (३) महाकालेश्वर—उज्जैनमें स्थित, जिसे अलतमश शाहके समय (१२१३ ई०) दिली ले जाकर तोड़ डाला गया था। (४) ओंकार—मध्यप्रदेशमें नर्मदाके तटपर मान्धाता ब्राममें इनका प्राचीन मंदिर है। (५) अमरेश्वर-यह उडजैनमें स्थित है। (६) वैद्यनाथ-देवघर स्थानमें स्थित। (७) रामेश्वर-रामेश्वर नामक स्थानमें । यह लंका विजयके पूर्व श्रीराम द्वारा स्थापित किया गया था। (८) भीमशंकर वा भीमेश्वर—डाकिनीमें। (९) विश्वेश्वर--काशीमें स्थित जिनका प्राचीन मंदिर और गजेबको समयमें तोड़ दिया गया, तदपरांत अहल्यावाई-ने पुनः वनवाया। (१०) ज्यम्बकेश्वर-गोमती नदीके तटपर स्थापित । (११) गौतमेश्वर-वामेश्वरजी । (१२) केदारेश्वर—हिमालयपर ।

िंत्रगुराण −पु० [सं०] अठारह महापुराणोंमेंसे एकका नाम जिसमें शिवका माहात्म्य दिया है । इसमें ११००० इलोक हैं और ब्रह्मा इसके वक्ता हैं। शिवजीने अपने मुखसे २८ अवतारोंका वर्णन किया और शिव द्वारा परम शैव दधीचि-की रक्षाकी कथा इसमें कही गयी है। योग और अध्यात्मकी दृष्टिसे लिंग-पूजाका गुद्धार्थ वताया गया है (पुराण-काव्य-स्तोत्रसुधा)।

**लिंगांकित** पु॰ [सं॰] एक शैव सम्प्रदायका नाम—दे॰ लिंगायत।

िंक्गायत-पु॰ [सं॰] एक द्यैव सम्प्रदाय जिसका प्रचार दक्षिणमें अधिक है । इसके अनुयायी शिवभक्त होते हैं तथा शिवलिंग शरीरपर धारण करते हैं (लिंगपु॰) ।

लेखर्षभ-पु० [सं०] इंद्रका एक नाम-दे० इंद्र ।

**लोक**-पु॰ [सं॰] उपनिषदोंके अनुसार 'इहलोक' और 'पर-लोक'- ये ही दो लोक हैं। भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्—ये सव सप्त न्याहृतियाँ कहलाती हैं। पौराणिक कालमें ये ही सात लोकोंके आधार हुए और फिर सात पाताल मिलाकर कुल चौदह लोक बने। भुःसे भूलोक। भुवःसे भुवर्लोक। स्वःसे स्वर्लोक। ऐसे ही सातों लोकोंके नाम पड़े। अतल, वितल, सुतल, तलातल महातल, रसातल और पाताल, पद्मप्राणानुसार ये सात पातालोंके नाम हैं। इस प्रकार सब मिलाकर चौदह लोक हुए। निरुक्तमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और चलीक ये ही तीन लोक है। भूः, भुवः और स्वः इन्हीका दूसरा नाम है। ये महान्याहृति कहलाते है। सुश्रुतमें केवल दो लोक हैं-स्थावर तथा जंगम—दे० पद्मपुराण; निरुक्त तथा सुश्रुत । लोकपाल-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार आठ दिशाओंके आठ अलग-अलग लोकपाल हैं। यथा—पूर्व दिसाके इन्द्र। अग्नि दक्षिण-पूर्वका । यम दक्षिणका । सूर्य दक्षिण-पश्चिमका । वरुण पश्चिमका । वायु उत्तर-पश्चिमका । कुवेर उत्तरका और सोम उत्तर-पूर्वका (देवीभाग०; मत्स्य०)। उपर्युक्त आठ लोकपालोंके आठ हाथी है जिन्हें दिग्गज कहते है जो निम्नांकित हैं :---

(१) इन्द्रका हाथी-ऐरावत है-जिसकी पत्नीका नाम-अश्रमु है।

(२) अग्नि " -पुंडरीक "- " " " -कपिला है।

(३) यम ,, -वामन ,,- ,, ,, -पिगला है।

(४) सूर्य ,, -कुमुद ,,- ,, ,, -अनुपमा है।

(५) वरुण ,, -अंजन ,,- ,, ,, -अंजनावती है।

(६) दायु ,, -पुष्पद्त ,,- ,, , ,, ,, -शुभदंती है।

७) कुवेर ,, -सार्वभौम,,- ,, ,, -अंजना है।

(८) सोम ,, -सुप्रतीक ,,- ,, ,, ,, -ताम्रक्षणीं है। रामायणके अनुसार इन्द्रके हाथीका नाम विरूपाक्ष, वरुणका सौमनस, यमका महापद्म और कुवेरका हिमपाण्ड्र होना चाहिये। उपर्युक्त आठ दिशाओंकी रक्षा आठों लोक-पाल इन हस्तियोंके साथ करते हैं (वाल्मी॰ रामायण)।

लोकालोक-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम जो सातों समुद्रों तथा द्वीपोंको चारों ओरसे घेरे हुए है।

**स्रोचारक**−पु० [सं०] पुराणानुसार एक नरकका नाम । **स्रोपासुद्रा**−स्त्री० [सं०] अगस्त्य ऋषिको पत्नीका नाम । पुराणानुसार अगस्त्य ऋषिने दहुत दिनोंतक विवाह नहीं

किया और ब्रह्मचर्य पालन किया था। संनानिवदीन होनेके कारण इनके पितर इन्हें स्वप्नमें अधोमुख लक्के दिखायी दिये। कारण जाननेपर इन्हें वड़ा दुःख हुआ और विवाह योग्य कोई कन्या नहीं मिलनेपर अनेक प्राणियोंके उत्तम- उत्तम अंग लेकर एक कन्याकी सृष्टि कर विदर्भराजको दे दी। बड़ी होनेपर इसी 'लोपामुद्रा' कन्यासे विदर्भराजकी सम्मति ले अगस्त्यने विवाह किया था। इन्होंने ऋग्वेद प्रथम मंडल, १८ अनुवाक, १७९ स्तू १ और २ मंत्रकी व्याख्या की है (स्कद० तथा ब्रह्मां०)।

लोमपाद-पु० [सं०] अयोध्यापित दशरथंके मित्र तथा अंगदेशके एक राजाका नाम जिन्हें दशरथंने अपनी पुत्री शांता पोष्य पुत्रिकाके रूपमें दी थी। ब्राह्मणोंका अपमान होनेके कारण इनके राज्यसे सब ब्राह्मण चले गये जिससे अनावृष्टि हुई। राजाने ऋष्यश्रंग मुनिको बुलाकर संतुष्ट किया जिससे वर्षा होने लगी और प्रजा मुखी हुई (वाल्मी० रामायण बाल० ९.७-१२, १८; महाभा० शांति० २३४. ३४)।

**छोमपादपुरी**─स्त्री० [सं०] अंगदेशान्तर्गत वर्तमान भागछ-पुरका प्राचीन नाम जिसे चम्पा भी कहते थे—दे० चम्पापुर ।

लोमश-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम जो स्कंदपुराणानुसार कलम्प ग्राममें रहते थे। पुराणानुसार यह अमर हैं
और महाभारतके अनुसार इन्होंने युधिष्ठिरको तीथोंका परिचय दिया था। लोमश युधिष्ठिरके साथ तीर्थयात्राको भी
गये थे। यह अपने ही कथनानुसार पूर्व जन्ममे एक दिर्द्र
श्रूद्र थे, केवल एक दार ही शिवलिंगकी पूजा करनेके पश्चात
जनकी मृत्यु हो गयी और दूसरे जन्ममें यह एक ब्राह्मणके
धर उत्पन्न हुए। इनकी पूजासे संतुष्ट हुए शिवके वरसे
प्रत्येक कल्पके अंतमे इनके शरीरका एक रोम गिर जाता
है और इस प्रकार सब रोम गिर जानेपर इनकी मृत्यु हो
जायगी। तदुपरांत यह एक शिवगण हो जायंगे। लोमश
ऋषिने इन्द्रश्चम्न राजाने शिव आदिका माहात्म्य सुना
था (स्कंदप्०, माहेश्वर्० कुमारिकाखण्ड १०.५३-४०)।

लोमशा - स्त्री॰ [सं॰] कई मंत्रोंकी रचियत्री एक स्त्री जो वैदिक कालमें थी।

लोमहर्षण-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषि जो उम्रश्रवा स्तके पुत्र थे और स्तजी वेदव्यासके शिष्य थे। यह परशुरामजी द्वारा नारे गये थे (कलिकपु०)।

लोलिजिह्नाक्ष-पु० [सं०] राक्षमोंका एक राजा जिसने द्वेष-वश धर्मारण्यमे आग लगा दी थी। इंद्रने इसे परास्त करने-के लिए नलक्वरको भेजा था, पर यह परास्त न हो सका, तब विष्णुने सुदर्शनचक्रसे इसका वथ किया था (स्कंदपु० ब्राह्म० धर्मारण्य-माहात्म्य)।

लोलार्क-पु० [सं०] काशीका एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान (स्वंद-पु० काशीखड)।

लोहगंध-पु० [मं०] एक जातिका नाम (महाभा०)। लोहशंकु-पु० [मं०] पुराणानुमार एक नरकका नाम जो २१ नरकोंमेंसे एक है—दे० नरक।

लोहासुर - पु० [मं०] एक राक्षस जो ब्राह्मणका रूप धर धर्मारण्यके निवासियोंको कष्ट देता था। इससे दुःखी हो सारा धर्मारण्यपुर उजाड़ हो गया था (स्कंदपु० ब्राह्म० धर्मा०-माहारम्य)। लोहहारक-पु॰ [मं॰] एक नरकका नाम—दे॰ 'मनु॰'। लोहित-पु॰ [मं॰] एक पर्वतका नाम जो महान् सूर्यप्रभ पर्वतके निकट है और जिसकी तलहरीमें लोहित नामकी एक वडी झील है (मत्स्य॰ १२१.११, १२)।

लोहितोद-पु० [सं०] पुराणानुसार २१ नरकोंमेंसे एक---दे० नरक।

स्रोहित्य-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन देशका नाम जिसके-बहुतसे म्लेच्छ राजाओं को पूर्व दिग्विजयके समय भीमसेनने जीता था (महाभा० सभा० ३०.२६-२७)। (२) श्रीरामके प्रभावसे प्रकट हुआ एक तीर्थ जिसमें स्नान करनेसे बहुत-मी सुवर्णराशि प्राप्त होती है (वन .८५.२)। लोहिःया – स्त्री० [मं०] (१) एक नदीका नाम (महाभा० भीष्म० ९.३५)। (२) एक अप्सराका नाम।

स्रोगाक्षि-पु० [सं०] अनुके गुरुका नाम (ब्रह्मां० २. ३५.४१)।

<mark>लौहचारक</mark>−पु॰ [सं∘] पुराणानुसार एक अति **भयं**कर नरक—दे∘ नरक।

लौहि-पु० [मं०] अष्टकके एक पुत्रका नाम (हरिवंश)। लौहित्य-पु० [मं०] (१) एक तीर्थ विशेषका नाम। (२) एक पर्वतका नाम। (३) एक पुण्य नदका नाम, जो लोहित नामक सरोवरसे निकलता है (मत्स्य० १२१. १२)।

व

वंश्व-स्त्री० [सं०] आक्सस नदीका प्राचीन नाम जिसका । जल्लेख वेदों तथा पुराणोंमें मिलता है। पुराणानुसार यह केतुमाल वर्ष भी नदी ठहरती है। महाभारत और रघुवंश आदि ग्रन्थों में इसे अति पित्रत्र नदी माना गया है। इस नदीके तटपर पैदा हुए रासभ बहुत सुन्टर और बलवान् माने जाते है। बहुतसे म्लेच्छ देशोंके नरेश युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमें वहाँके सुन्दर रासभोंको भेंट रूपमे लाये थे (महाभा० सभा० ५१.१७-२०)।

**वंजुला**−स्ती॰ [सं∘] सह्याद्रि पर्वतसे निकलनेवाली एक नदीका नाम (वायु० ४५.१०४)।

वंदन - पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम । (२) एक देत्य-का नाम ।

वंशकरा – स्त्री॰ [सं॰] मध्यप्रदेशके महेंद्र पर्वतसे निकली एक नदीका नाम । बायु॰ ४५ १०६ के अनुसार जो आज कल वंशधराके नामसे कही जाती है (मार्कडेयपु॰)।

वंशीवट-पु॰ [मं॰] वृंदावनके एक बरगदके वृक्षका नाम।
कहते हैं इसके नीचे श्रीकृष्ण अपनी वंशी वजाते थे (देवी
भाग॰)।

वक-पु० [मं०] (१) एक दैत्यका नाम जिसे श्रीकृष्णने अपनी बाल्यावस्थामें ही मारा था (भाग० १०.११.४६)। (२) एकचका नगरीसे दो कोसकी दूरीपर यमुनातटवर्ता वन में एक गुफाके भीतर रहनेवाला एक महावली राक्षस जिसे भीमने मारा था। कहते हैं कि इस नरभक्षी राक्षसका एकचका नगरी तथा समीपवर्ता जनपदमें शासन चलता था। इसके वदलेमें इसके दैनिक भोजनका प्रवन्थ भी वहींके लोगोंको पारी बाँधकर करना पडता था। भीमसेनने इस दुष्टका वध कर वहाँकी जनताना घोर आतंक दूर किया —दे० बकासुर तथा (महाभा० आदि० १५९, ३-७; १६२-५ से अंततक)। (३) एक यज्ञका नाम (यज्ञ-मीमांसा)।

वककच्छ-पु० [सं०] दक्षिण भारतमें नर्मदाके तटपर स्थित
एक राज्यका नाम । उज्जयिनीके राजा सातवाहन सर्ववर्माने कलाप व्याकरणका अध्ययन कर अपने गुरुको इसे
गुरु-दक्षिणामें दे दिया था (कथासरित्मागर) ।

वकदाल्भ्य - पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी मभामें विराजते थे (महाभा॰ सभा॰ ४.११)।

वकनख-पु॰ [सं॰] विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा॰ अनु॰ ४.५८)।

वकपंचक-पु॰[सं॰] कात्तिक शु॰ ११ से पूर्णिमातककी पाँच ितथियाँ (ज्योतिषसर्वसंग्रह) ।

वकासुर - पु० [सं०] (१) वंसका अनुचर और पूतना राक्षमीका भाई एक राक्षस जिसे श्रीकृष्णने अपनी बाल्या-वस्थामें हो मारा था (भाग० १०.२.१; ११.४८-५२; १२. १४; २६.८; ४३.३०; ४६.२६)। (२) एक राक्षस-का नाम। लाक्षागृह जलनेपर जव पांडव वनमें जा रहने लगे थे, उसी समय भीमसेनने इसका वध किया था (महाभा० आदि० १६२.५ से १६३.१ तक)।

वकी -स्त्री॰ [मं॰] एक राक्षसीका नाम -दे॰ वकी, पूतना तथा (भाग॰ १०.१२.१४)।

वकुलाक - पु० [सं०] सूर्यपत्नी संशा, पतिके तेजसे घवडा कर उत्तर कुरुमें स्थित 'वकुलवन'में तपस्या करने लगी थी जहाँ अश्विनी रूपा संशासे अदवरूपी सूर्यका समागम हुआ था जिसके फलस्वरूप अदिवनीकुमारोंका जन्म हुआ। यह वकुल वृक्षके नीचे हुआ, अतः सूर्यका यह नाम पड़ा (स्कंद पु० ब्राह्म० धर्मारण्य-मा०)।

वक-पु० [सं०] एक राजा जिसका नामान्तर दन्तवक है। इसने द्रौपदी स्वयंवरमें लक्ष्यवेधके लिए असफल प्रयास किया था (महाभा० आदि० १८६.१५)। यह भगवान् श्रीकृष्णके हाथों मारा गया था (उद्योग० १३०.४८)।

वकतुंडचतुर्थी - स्त्री॰ [मं॰] माघ कृष्ण चंद्रोदयव्यापिनी चतुर्थी । इस व्रतको माघसे प्रारंभ कर प्रत्येक महीने करे तो संकट टले (भविष्योत्तरपु॰) ।

वक्रधर-पु० [सं०] द्वितीयाका टेढ़ा चंद्रमा मस्तकपर धारण करनेके कारण इंकरका एक नाम (स्कंदपु० तथा ज्ञिबपु०)।

वक्षोग्रीव-पु० [मं०] विश्वामित्रजीके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र —दे० विश्वामित्र तथा (महाभा० अनु० ४.५३)। वगलामुखी-स्त्री० [सं०] तंत्रानुसार दस महाविद्याओंमेंसे एकका नाम (बगलातंत्र तथा तंत्रसार)।

वग्गुद-पु॰ [मं॰] एक प्रकारका पक्षी। पूर्व जन्ममें गुड़ चुरानेवाला दूसरे जन्ममें यह पक्षी होता है (मनुस्मृति)। वज्र-पु॰ [सं॰] (१) अनिरुद्धके पुत्रका नाम जिनकी माताका नाम सुभद्रा या ऊषा था। श्रीकृष्णने इन्हें इंद्रप्रस्थमें यादवींका राजा बनाया था (महाभा० मौसल० ७.७२)। (२) पुराणानुसार देवराज इन्द्रका प्रधान शस्त्र जिसे भालेके फलके समान कहा गया है। ऐतरेयब्राह्मणके अनुसार दधीचि ऋषिको देखकर असुर भागते थे, पर उनके मरणोपरांत ये ऊधम मचाने लगे। अतः इंद्रने दधीचिके सिरकी हड्डीसे बने वज्र-से असरोंका संहार किया था। भागवतानुमार वृत्रासुरके वधके लिए इन्द्रने दधीचिसे वज्र बनवानेके लिए उनकी हड्डी माँगी थी। उनके शरीरत्यागपूर्वक अपनी अस्थि देनेपर विश्वकर्माने उससे वज्र बनाया था (भाग० ६.१०. ११-१३)। मत्स्यपुराणानुसार श्री विश्वकर्माने सूर्यको खरादपर चढ़ाया था, तब उनका तेज कुछ छिलनेपर निकला था । इसी तेजसे विष्णुका चक्र, शिवका त्रिशूल और इन्द्रका वज्र बना था। भिन्न-भिन्न पुराणोंमें भिन्न-भिन्न कथाएँ मिलती हैं। अशनि, भिदुर, ह्लादिनी, कुलिश, पवि, शतकोटि, स्वरु, शम्ब, दम्भोलि आदि इसके अनेक नाम हैं (ऐतरेयब्राह्म०, भाग०, मत्स्य० आदि)।

वज्रकंकर-पु० [सं०] पवनसुत हनुमानका एक नाम-दे० हनुमान् ।

वज्रकंटकशाल्मली-पु॰ [सं॰] २१ नरकोंमेंसे एक नरक (भाग॰ ५.२६.७, २१)।

वज्रकृष्क्रवत-पु० [सं०] यह गोवर और यावक (जौका उवाला जल) मिलाकर पीनेसे पूर्ण होता है (याज्ञवल्क्य)। वज्रकेतु-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम। कहते हैं यह नरकका राजा था (मार्कण्डेयपु०)।

वज्रज्वाला – स्त्री ० [सं०] (१) विरोचन दैत्यकी पोतीका नाम (ब्रह्मां० २.२०.१२, १४, ३५, ३८)। (२) कुंभकर्णकी पत्नीका नाम (वाल्मी० रामा०)।

वज्रदंड-पु॰ [सं॰] एक अस्त्र विशेष जिसे इन्द्रने अर्जुनको दिया था (महाभा॰)।

वज्रदंत-पु॰ [सं॰] एक वलवान् राक्षस जो रावणकी सभा-में था (रामच॰ बालका॰ दो॰ १८०)। राम-रावण-युद्धमें विद्यकर्माके पुत्र नलने इसे मारा था (स्कंदपु॰ ब्राह्म॰ सेतु-माहात्म्य०)।

वज्रदंष्ट्र-पु० [मं०] एक असुरका नाम (महाभा०)।

वज्रदत्त-पु० [मं०] प्राप्त्योतिषपुरका राजा, जो भगदत्तका पुत्र तथा युद्धमें अतिप्रवीण और महावली था। इसका अर्जुनके साथ युद्ध हुआ। इसने अरवमेथके घोड़ेको पकड़ लिया और नगरकी ओर चला गया। अर्जुनके साथ युद्ध और पराजय (महाभा० अरव० ७५.१-५; ७३.२०)।

वज्रनाभ - पु० [सं०] (१) स्कंद्रके एक सैनिक अनुचरका नाम (महाभा० शस्य० ४५.६३)। (२) सुमेरु पर्वतके शिखरपर रहनेवाला एक महा असुर जो ब्रह्माके वरसे देवोंसे अवध्य हुआ था। इसे वज्रपुर नामकी नगरी मिली थी जहाँ यह बादको रहने लगा था। इसने देवताओं तथा ऋषियोंको बहुत कष्ट दिया था, पर अंतमें कश्यपके कहनेसे कुछ शांत हो गया था। (३) राजा उक्थके पुत्रका नाम (हिं० श० सा०)। (४) श्रीकृष्णके पौत्रका नाम जो मथुरामें रहते थे। पांडवोंके स्वर्गारोहणके पश्चात परीक्षित इनसे

मिलने मथुरा गये थे। इन्होंने श्रीकृष्णसे सम्बद्ध स्थानोंपर नयी बस्तियाँ शांडिल्य मुनिकी सम्मति तथा परीक्षित्की सहायतासे बसा दी थीं (स्कंदपु० वैष्णव० श्रीमद्भागवत-माहात्म्य)।

वज्रबाहु-पु० [सं०] (१) दशार्ण देशके एक राजा जो सुमितिके पित थे। इन्होंने सुमितिको पुत्र महित रोगग्रस्त होनेपर वनमें त्याग दिया था। इन दोनों माता-पुत्रने पज्ञाकर नामक वैश्यके यहाँ आकर आश्रय पाया। जहाँ इसके पुत्रकी मृत्यु होनेपर ऋषभ नामके शिवयोगीकी कृपाने सुमितिका मृत पुत्र पुनः जी उठा था। इसका नाम योगीने भद्रायु रखा था। इस बालकने वज्रवाहुके मगधराज द्वारा परास्त होनेपर पिताको बंधनसे छुड़ाया तथा राज्य प्राप्त किया। भद्रायुका विवाह निषधराज चंद्रांगद तथा सोमिन्तनीकी पुत्री कीर्तिमालिनीसे हुआ था (स्तंदपु० ब्राह्म०, ब्रह्मोत्तर-खण्ड)। (२) एक बानरका नाम जो रामरावण-युद्धमें कुंभकर्णका मुख्यास बन गया था (महाभा० वन० २८७.६)।

वज्रवारक-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार जैिमिनि, सुमंतु, वैशंपा-यन, पुलस्त्य और अगस्त्य नामक ५ ऋषि । कहते हैं इनके नाम लेनेसे वज्र (विजली) गिरनेका भय नहीं रहना ।

**वज्रविष्कंभ** −पु० [सं०] गरुड़का एक पुत्र (महाभा० उद्योग० १०१.०१) ।

**वज्रवीर**−पु० [सं०] महाकालका एक नाम<del>-दे</del>० महाका**ल**।

वज्जवेग-पु॰ [सं॰] (१) एक राक्षसका नाम जो दूषण नामक राक्षसका छोटा भाई था और रावणके समान बली था। इसे हनुमान्ने मारा था (स्कंदपु॰ ब्राह्म॰ सेतु-माहात्म्य)। (२) एक विद्याधरका नाम—दे॰ विद्याधर।

**वज्रहस्त**-पु० [सं०] हाथमें वज्र धारण कर**नेके** कारण इंद्र-का एक नाम (ब्रह्मां०) ।

वज्राभिषवण-पु० [सं०] एक अनुष्ठान विशेष जिसमें ३ दिन जौका सत्तू खाते हैं (कर्मकाण्ड-प्रवेशिका)।

वज्रायुध-पु॰ [सं॰] वज्र है आयुध जिसका = इंद्रका एक नाम--दे॰ इंद्र ।

वज्रावर्त-पु॰ [सं॰] एक मेघका नाम, उदाहरणार्थ दे०— 'सुनत मेघवर्तक सजि सेन्य है आये। जलवर्त, वारिवर्त, पवनवर्त, वज्रावर्त, आगिवर्तक जलद संग लाये॥'— सुरक्षस।

वज्रासन पु॰ [सं॰] (१) हठयोगके चौरासी आसनोंमेंसे एक (योगटर्शन) । (२) गयामें वोधिवृक्षके नीचेकी एक शिला, जिसपर भगवान् बुद्धको ज्ञान प्राप्त हुआ था (त्रिपिटक) ।

वज्री-पु० [मं०] वज्रको धारण करनेवाला = इन्द्र—दे० इंद्र । वटसावित्री - स्त्री० [मं०] स्त्रियोंका एक व्रत विशेष जो स्कंद पु० तथा भिवष्योत्तरके अनुमार ज्येष्ठ शु० १५ को और निर्णयामृतादिके अनुमार ज्येष्ठ मासकी अमावस्थाको होता है। इसे 'वरसाती अमावस्था' भी कहते हैं। जिस दिन वटवृक्षके नीचे पूजा होती है। यह व्रत पातिव्रत सिखानेको नियत किया गया था, जिस दिन सौभाग्यवती

स्त्रियाँ वत रखती हैं और सत्यवान्शी रानी सावित्रीशी कथा सुनती हैं। इसी तिथिको सावित्रीको वर मिलाथा। यह व्रत सब स्त्रियोंको करना चाहिये—'नारी वा विधवा वापि पुत्री पुत्रविवर्जिता। सभर्तृका सपुत्रा वा कुर्याद् व्रतमिदं शुमम्॥' (स्त्रंदे धर्मवचनम्)।

वत्सद्वादशी – स्त्री० [मं०] भाद्रपद कु० १२ को गोवत्सका पूजन करे एवं मूँग, मोठ तथा वाजरेका वना भोजन करे। इसमें दूध, दही या घी भैसका वर्ते गौका नहीं (ब्रतोत्सव)।

वत्समी - पु॰ [मं॰] भनंदनके पुत्र तथा राजा विदूरथकी पुत्री सुदावतीके पति जिनके प्रांशु, प्रवीर आदि १२ पुत्र थे। प्रांशुके प्रजाति तथा प्रजातिके खनित्र आदि ५ पुत्र हुए। इन्होंने विदूरथकी आज्ञासे कुनृम्भ दैत्यको मारा था — दे॰ सुनंदा, विदूरथ तथा मार्कण्डेयपु॰।

वत्सराज-पु॰ [सं॰] पुरुवं शोत्पन्न राजा शतानीकके पौत्र, जिन्हे उदयन भी कहते हैं, का नाम । यह वत्सके राजा थे और कौशांवी इनकी राजधानी थी—दे॰ उदयन, शतानीक।

वस्सासुर-पु० [मं०] मथुरापित कंसका अनुचर एक राक्षस जिसका वथ श्रीकृष्णने अपने वाल्यकालमें ही किया था (भाग० १०.११.४०, ४१)।

वनराजी-स्त्री॰ [सं॰] वसुरेवजीकी एक दासीका नाम (देवीभाग॰)।

वनायु-पु० [सं०] (१) (वायु० = विद्वायु) पुरू रवाके छह पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ७५.२५, २६; वायु० ९१.४८ आदि)। महाभागतके अनुसार पुरूरवाके रोप ५ पुत्रोंके नाम—आयु, धीमान्, अमावसु, इदायु और दातायु। वायु० के अनुसार रोष ५ मेंसे ४ के नाम पूर्ववत् इदायुके स्थानपर गतायु। भाग० के अनुसार छहके नाम—आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। (२) कदयपपत्री दनुके १०० पुत्रों मेसे विप्रचित्ति आदि दस प्रधान पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६५.३०)। (३) एक भारतीय जनपद, जिसके धोड़े बहुत प्रसिद्ध थे (भाग० ९.५६)।

विनतामुख-पु॰ [मं॰] मनुष्योंकी एक जाति विशेष (मार्क-ण्डेयपु॰)।

वनेयु पु॰ [सं॰] यह पुरुके पुत्र रौद्रास्व द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भते उत्पन्न हुआ था। इसके ऋचेयु, कक्षेयु आदि नौ भाई और थे (महाभा॰ आदि ९४.८-११)।

वपु — स्त्री० [मं०] एक अप्मरावा नाम जिमने दुर्वामाकी तपस्या मंग करनेकी चेष्टा की थी जिससे कुद्ध हो ऋषिने शाप दे इसे पक्षिणी बना दिया था। यह गरुड़-वंद्यमें कंघर-की तार्क्षी नामकी पुत्री हुई जिमका विवाह मंद्रपाल पक्षीके पुत्र द्रोणसे हुआ था। कालांतरमें तार्क्षी गर्भवती हुई और कुरुक्षेत्रमें अर्जु नके बाणमे वायल हो स्वर्ग मिधारी। इसके पेटसे ४ अंडे वहीं गिर पड़े, पर फूटे नहीं और भगवत्तके सुप्रतीक नामक गजराजकी पीठसे बन्धन कट जानेसे घंटा भी उसी समय गिरा जिससे अंडे ढक गये। इसके ४ वच्चे हुए जिनकी रक्षा महर्षि शमीकने की। ये चार पिक्षशावक बड़े तत्त्वज्ञ तथा शास्त्रोंका चिंतन करनेवाले थे—दे० सुकृष तथा मार्कण्डेयपु० जैमिनि-मार्कण्डेयसंवाद।

वपुष्टमा—स्त्री० [मं०] काशीराज सुवर्णवर्माकी एक पुत्रीका नाम जिसका विवाह परीक्षितके पुत्र जनमेजयसे हुत्रा था (महाभा० आदि० ४४.८-११)। एक बार जनमेजयसे हुत्रा था (महाभा० आदि० ४४.८-११)। एक बार जनमेजयसे वपुट्टमाके साथ वैठे अश्वमेष यश्च कर रहे थे, उसी समय इंद्रने मरे छोड़ेमें प्रवेश कर वपुष्टमाके साथ सहवास किया। इससे रृष्ट हो जनमेजयने इन्द्रको शाप दिया तथा वपुष्टमाको त्याग दिया। ऋत्विजोंको निकाल देनेसे जनमेजयका पुण्य क्षीण हो गया था (हरिवंश)। गंधवराज विश्वावसुके कथनानुसार वपुष्टमा रंभा अप्सरा थी जिसे इन्द्रने जनमेजयके डरसे भेजा था (हरिवंश)। महाभा० आदि० ९५.८६ के अनुसार वपुष्टमाके गर्भसे शतानीक और शंकुकर्ण नामके हो पुत्र उत्पन्न हुए।

वपुष्मती-स्त्री० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मात्रुक्त (महाभा० शस्य० ४६.११)।

वपुष्मान् -पु॰ [सं॰] विदर्भ देशके राजा संक्रन्दनका पुत्र।
दशाणं देशके राजा चारुवर्माकी पुत्री सुमनाने नरिष्यंत-पुत्र
दमका वरण किया था जिससे रुष्ट हो इसने नरिष्यंतको,
जव वह वानप्रस्थाश्रममें था, मार डाला। इससे कुद्ध हो
दमने युद्धमें इन्हें परास्त कर मार डाला था (मार्कण्डेय पु॰
दम-चरित)।

वप्र-पु० [मं०] (१) द्वापर युगमें इस नामके एक व्यास हुए थे। (२) चौडहर्वे मनुके एक पुत्रका नाम।

वभुवाहन-पु० [सं०] अर्जु नके एक पुत्रका नाम जो मणि-पुरके राजा चित्रवाहनकी राजकुमारी चित्रांगदाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था —दे० वभ्रुवाहन तथा (महाभा० आदि० २१६.२४)।

वरचतुर्थी – स्त्री० [मं०] यह व्रत भी कृच्छू चतुर्थीकी तरह मार्गशीर्ष शु० ४ से प्रारंभ हो चार वर्षोमें पूरा होता है। यह सब प्रकारकी अर्थसिद्धि करनेवाला है (बाइवल्क्यस्मृति तथा स्क्रंद्र०)।

वरद-पु० [मं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शस्य० ४५.६४)।

वरदाचतुर्यी – स्त्री० [मं०] माघ शु० ४ को कुंदके फूर्लोसे ि हावका पूजन करे तो श्रीकी प्राप्ति होती है (निर्णयामृत)।

वरदान – पु० [मं०] द्वारकाके समीपवती एक तीर्थका नाम, जहाँ दुर्जमा ऋषिने श्रीकृष्णको वरटान दिया था। यहाँ स्नान करने मात्रसे मनुष्यको हजार गोदानका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८२.६३-६४)।

वररुचि - पु॰ [सं॰] एक प्रसिद्ध व्याकरणाचार्यका नाम जिसका विवाह उपवर्षकी पुत्री उपक्रोषासे हुआ था (कथा-मस्तिमागर) ।

वरशिख-पु॰ [सं॰] एक असुर विशेष जिसे सपरिवार इंद्रने मारा था—दे॰ इन्द्र ।

वरार्द्धक-पु॰ [सं०] देव-पूजनकी एक शास्त्रोक्त वस्तु । चंदन, कुंकुम और जल तीनों वरावर-वरावर लेकर इसे बनाने हें (पूजासमुच्चय) ।

वराह-पु० [म०] (१) भगवान् विष्णुका एक अवतार, जिन्होंने एकार्णव जलमें मग्न पृथ्वीका उद्धार किया था तथा हिरण्याक्ष राक्षमका वध किया था (महाभा० सभा० ३८.२९के वाद)। (२) एक प्राचीन ऋषिका नाम, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४.१७)। (३) मगधकी राजधानी गिरिव्रजके समीपस्थ एक पर्वतका नाम (सभा० २१.२)।

वराहक-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्र नागके कुळमें उत्पन्न एक नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें स्वाहा हुआ था (महाभा॰ आदि॰ ५७.१८)।

वराहपुराण-पु॰ [सं॰] अठारह पुराणोंमेंसे एक जिसमें विष्णुने वराह अवतारकी कथा पृथ्वीसे कही है। इसके वक्ता विष्णु हैं और उपलब्ध ग्रंथमें केवल १०,००० रलोक मिलते हैं, पर कहा जाता है कि इसमें २४००० रलोक हैं।

वराहमिहिर-पु० [सं०] यह उज्जयिनीके निवासी तथा आदित्यदासके पुत्र थे। ज्योतिषशास्त्रके एक प्रधान विद्वान् थे। बृहत्संहिता, पंचसिद्धांतिका और बृहत्जातक इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। यह ईसाकी भवीं शताब्दीमें थे—द्रष्टव्य बृहज्जातकका उपसंहार।

वराहिशाला – स्त्री० [सं०] हिमाचलके शिखरपर स्थित एक अति पवित्र प्राचीन शिला (स्कंदपु०, वै० बदरिका-श्रम-माहात्म्य) ।

वरिष्ठ-पु० [सं०] (१) चाक्षुप मनुकेके पुत्रका नाम (महाभा० अनु० १८.२०)। (२) धर्मसावणि मन्वंतरके सप्तिषयोंमेंसे एकका नाम (हि० वि० को०)। (३) उरूतमा ऋषिका एक नाम।

वरीयान्-पु॰ [मं॰] पुलह ऋषिके गतिनामक भार्याके गर्भसे उत्पन्न तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग॰ ४.१.३४)।

वरुण-पु॰ [सं॰] एक वैदिक देवताका नाम जिसे जलका स्वामी, दस्यओं का नाश करनेवाला तथा देवताओं का रक्षक माना गया है। ऋग्वेदमें वरुणके अनेक मंत्र हैं जिनमेंसे कुछ तो वे ही हैं जिन्हें शुनःशेफने स्तुति करते ममय पढा था। निरुक्तकार इन्हें द्वादश आदित्योंमें बतलाते है। महाभा० आदि० ६५.१५ के अनुसार कश्यप द्वारा अविति-के गर्भमे उत्पन्न द्वादश आदित्योंमें यह एक थे। इनकी ज्येष्ठ पत्नी देवीने इनके वल नामके एक पुत्र तथा सुरा नामकी एक पुत्रीको जन्म दिया था (आदि० ६६.५२)। वरुण पश्चिम दिशाके अधिपति (दिक्पाल) कहे जाते है। पुराणानुसार भी कश्यप-पुत्र वरुण अदितिके बारह पुत्रों मेसे एक माने गये हैं। भागवतके अनुसार चर्षणी नामकी पत्नीके गर्भसे भृगु और वाल्मीकि नामके वरुणके दो पुत्र हुए । इनका (वरुणका) अस्त्र पाश है । साहित्यमें वरुण करुणरसके अधिष्ठाता माने गये है (ऋग्वेद, भाग० ६.१८.४; आदिपु० तथा महाभा०)।

वेडोंमें वरुण बड़ा ही प्रतापी कहा गया है जिसे पृथ्वी और आकाश दोनोंका अधिपति माना गया है। सच तो यह है कि किसी अन्य वैदिक देवताको इतना ऊँचा आसन शायद नहीं मिला है। कुछ समय पश्चात् इन्हें आदित्योंमें प्रधानता मिली और आगे चलकर इन्हें केवल जलका स्वामी ही माना गया। महाभारतमें वरुणको कर्द मका पुत्र तथा पृष्करका पिता कहा गया है। एक दार यह उतथ्य ऋषि शे पत्नी भद्राको अपने घर ले आये, पर जब उतथ्य अपने तथो इलसे सारा जल सुखा डाला तब कहीं वरुणने भद्राको लौडा दिया। उर्वशी अपसराको देख इनका वीर्थ-

पात हुआ था जिससे विशिष्ठ ऋषिका जन्म हुआ। वेदों तथा पुराणों में इनका प्रधान अस्त्र 'पाश' है जिसे 'नाग-पाश', 'पुलकाँग' या 'विश्वजित्त' कहते हैं। इनके छातेका नाम 'आभोग' है और इनके नगरको 'वसुधानगर' या 'सुखा' कहते हैं। जलपित, अंवुराज, उद्दाम, पाशमृत, वारिप, आदित्य आदि इनके अनेक नाम है।

वरुणप्रचास-पु॰ [सं॰] आषाढ़ या श्रावणकी पूर्णिमाकी किया जानेवाला एक व्रत जिसमें जौका सत्तू खाकर रहना पड़ता है। कहते है इस व्रतका करनेवाला न तो जलमें छूत्रता ही है और न उसे जलजंतु ही पकड़ते हैं (व्रतसिंधु, व्रतनिर्णय)।

वरुथिनी-एकादशी-स्त्री० [सं०] वैशाख कृष्णा ११ । इस एकादशीके वृतसे व्रतीके सारे पाप दूर होते हैं तथा उत्तम लोक मिलता है (भविष्योत्तरपु०) ।

वरेण्य-पु० [मं०] भृगुके एक पुत्रका नाम (ब्रह्मपु०) ।

वर्करेश्वर - पु॰ [सं॰] एक शिवलिंग विशेषका नाम जिसे महीसागर-संगम तीर्थमें कुमारिकाने स्थापित किया था (स्कंटपु॰, माहेश्वर॰ कुमारिका खंड)।

वर्करेश्वरतीर्थ-पु० [मं०] पंचाप्सरस तीर्थोंमेंसे एक जो दक्षिण समुद्रतटपर स्थित है और इंद्र-पत्नी शचीको अति प्रिय है। यहाँ शापवश सामेयी अप्सरा ग्राह रूपमें रहती थी तथा स्वान करनेवालोंको जलमें खींच ले जाती थी, अतः कषियोंने इसे त्याग दिया था। पांडु-पुत्र अर्जुनने इस अप्सराका उद्धार किया था (स्कंदपु०कुमारिका-खण्ड १. २१-२२, ४९-५० आदि)।

वर्चा – स्त्री० [मं०] एक अप्सराक्षा नाम जो शातकर्णि मुनि-के शापवश ब्राह रूपमें कुमारेश तीर्थमें रहती थी, जिसे अर्जु न पांडवने शापमुक्त किया था (स्कंदपु० कुमारिका-खण्ड)।

वर्ण-पु० [मं०] प्राचीन आयों द्वारा किये गये जनसमु
दायका नाम जिन्में मनुष्योंके चार विभाग किये गये

हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शूद्ध । सर्वप्रथम इस

राव्दका प्रयोग कर्ग्यदमें हुआ जिससे आयों और दस्युओंका ही दोध होता है । आर्थ तथा अनार्यका यह

विभाजन शायद रंग (वर्ण) के आधारपर ही था।
आर्य गोरे थे और अनार्य (उस्यु) काले। आगे चलकर

इनका विभाग व्यवसायके आधारपर हुआ और चार वर्ण
माने गये । पुरुपमूक्तमें चारों वर्णोंकी उत्पत्ति दी है [ब्राह्मण
ईश्वरके मुखनः क्षत्रिय बाहुने, वैदय जँघाने और शुद्ध परसे

उत्पन्न कहे गये है]। स्मृतियोंमें चारों वर्णोंके पृथक्-पृथक्

धर्म निरूपित हैं। भारतमें इस व्यवस्थाश रूप 'जन्मना'

अर्थात् जातिगत हो गया है और यहां 'वर्ण' और 'आश्रम'ने

यहाँवालोंके धर्मको 'वर्णाश्रम धर्म' बना दिया—दे०

कर्यदर, मनुस्मृति आदि।

वर्मक-पु० [मं०] आधुनिक वर्माका प्राचीन नाम । यहाँके निवासियोंको पूर्विटिग्विजयके समय अर्जुनने जीता था (महाभा० मभा० ३०.१३) ।

वर्ष-पु० [सं०] पुराणोंमें उह्निखित नौ देश—भारतवर्ष, क्रिंपुरुषवर्ष, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष,हिरण्यमय, उत्तरकुरु, इला-वृत्त, भद्राश्व और केतुमाल । वहीं -पु॰ [सं॰] कहयप ऋषिका एक पुत्र —दे॰ कहयप । बल-पु॰ [सं॰] एक असुर विशेष जो एक बार देवताओंकी गौएँ चुरा लाया था, पर इंद्र छीन लाये थे और यह बृह-स्पतिके हाथों मारा गया था—दे॰ वल ।

**बऌक**−पु० [सं०] तामस मन्वंतरके सप्तर्षियोंमेंसे एक (मार्कण्डेयपु०)।

वलाहक - पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णके रथका एक घोड़ा (भाग० १०.५३.५)। (२) कुशद्दीपका एक पर्वत (भाग० ५.१८.३२;२०.१३-१७; कुशद्दीप)।

वल्गुजंघ-पु॰ [सं॰] विश्वामित्र मुनिके कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (विष्णु॰ ४.७.३७.३८)।

विल्लभाचार्य-पु० [सं०] श्री वल्लभ संप्रदायके प्रवर्त्तक आचार्य, जिनका जन्म १४७९ ई० और मृत्यु सन् १५३१ ई० में हुई। इन्होंने पुष्टिमार्गका विधान किया था जिसमें माहा-त्म्यज्ञानकी अपेक्षा भगवदनुग्रह ही विशेष नियामक है। प्रभुके सुखका विचार वरना ही पुष्टि-भक्ति है। इनका शुद्धा-द्वैतवाद प्रसिद्ध है। हिन्दीके प्रमिद्ध अष्टछापके कवि इन्होंके शिष्य थे (भाग० १०.२९.३२)।

वल्वल-पु० [सं०] एक दैत्य विशेषका नाम जिसका वध बलरामजीने किया था (भाग० १०.७९.५) ।

विश्वमा – स्त्री० [सं०] अणिमा, महिमा, गरिमा आदि दस सिद्धिदेवियों मेंसे एक । ये दीप्तरथके नवम पर्वमें स्थित जपा-पुष्पकीसी कान्तिवाली चतुर्वाहु देवियाँ है। योगी जन इनकी सेवामें रत रहते हैं (ब्रह्मां०४.१९.४;३६.५१;४४.१०८)।

वसंत - पु० [मं०] वसंत ऋतुका अधिष्ठाता देवता। प्राचीन कालमें यह ऋतु चैत्र और वैशाखमें पड़ती थी पर अयनके खिसकनेसे अब फाल्गुन और चैत्र ही वसंत ऋतु हो गये हैं। इसी ऋतुमें वसंतोत्सव और मदनपूजाका विधान है। पुराणानुमार इस ऋतुका अधिष्ठाता देवता कामदेवका सहचर है। वसंत रागकी उत्पत्ति शिवके पाँचवें मुखसे कही गयी है जिसे वसंतपंचमीसे हरिशयनी एकादशी तक गा सकते हैं (संगीतदामोदर) पर संगीतदर्गणके अनुसार इसे वसंत ऋतुमें ही गाना उचित है।

वसंतर्णचमी - स्ति । [सं०] माघ शुक्का पंचमी जिस दिन वसंत और रित सिंहत कामदेवकी पूजाका विधान है और वसंत राग सुननेका बड़ा माहात्म्य है। इसी तिथिको समुद्रसे लक्ष्मीका जन्म हुआ था, अतः इसे श्रीपंचमी भी कहते हैं और इस दिन केवल एक वार भोजन कर आधा वत करते हैं, कोई-कोई एक ही पदार्थका भोजन करते हैं—दे कामदेव।

वसंतमहोत्सव-पु० [सं०] वसंतपंचमीके दूसरे दिन मनाया जाने वाला एक उत्सव जिस दिन वसंत और काम-देवकी पूजा करनेका विधान है —दे० होलिकोत्सव तथा धर्मशास्त्रसमुच्चय ।

वसाति - पु॰ (मं॰] (१) यह सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज राजा जनमेजयके अष्टम पुत्र थे (महाभा॰ आदि॰ ९४.५७)। (२) एक भारतीय जनपद। यहाँके वीर क्षत्रिय दुर्योधनकी आझासे भीष्मकी रक्षामें नियुक्त हो तत्परतासे उनकी रक्षा करते थे (भीष्म० ५१.१४)

वसातीय-पु॰ [मं॰] कौरव पक्षीय एक योद्धा जो अभिमन्यु-

के साथ युद्ध करते हुए उनके हाथ मारा गया था (महाभा० द्रोणा० ४४.८-११)

**विश्वष्ट**-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन ऋषि। वेदोंसे लेकर रामा-यण, महाभारत, पुराणादि सद ग्रंथोंमें इनका उल्लेख मिलता है। वेदोंके अनुसार यह मित्र और वरुणके पुत्र कहे गये हैं। ऋग्वेदके अनुसार काबुल, गांधारकी तरफ राज्य करनेवाले राजा दिवोदासके यह पुरोहित थे। पुराणानुसार सृष्टिके प्रथम कल्पमें यह ब्रह्माके मानस पुत्र ठहरते हैं। इनकी अनेक पिलयाँ थी जिनमेंसे कर्दमकी पुत्री अरुंधतीको वशिष्ठ अधिक चाहते थे। विश्वामित्र तथा राजा निमिसे इनका जो झगड़ा हुआ वह अधिक प्रसिद्ध है। ब्रह्माके कहनेसे यह सूर्यवंशके पुरोहित हुए पर निमिसे विवादके कारण सूर्यवंशकी दूसरी शाखाओंका पुरोहित-कर्म छोड़ यह अयोध्याके समीप आश्रम वना रहने लगे और अब यह इक्ष्वाक् वंशके पुरोहित रह गये। इन्होंके कारण विश्वामित्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेके लिए तप करने लगे थे। कहते हैं विश्वामित्रके १०० पुत्रोंको विशिष्ठने केवल इंकारसे भरम कर दिया था। यह ऋग्वेदके अनेक मंत्रोंके द्रष्टा थे। वशिष्ठ-पुत्र अय स्वारोचिष युगके प्रजापति थे (मत्स्य० ९.९) और शक्ति नामक इनके पुत्र एक गोत्रकार ऋषि थे (योगवादािष्ठ, विशष्टमंहिता)।

विसष्टपुराण-पु॰ [मं॰] एक उपपुराणका नाम । कुछ लोग लिंगपुराण और विशिष्ठपुराणको एक ही मानते हैं (देवी-भाग॰)।

विसिष्ठापवाह—पु० [मं०] एक स्थान विशेष। वशिष्ठ और विश्वामित्रका युद्ध विख्यात है। कहते हैं सरस्वती नदीने विशिष्ठको विश्वामित्रसे बचानेके लिए नहीं छिपाया था। (महाभा० शुल्य० ४२ अ०।)

वसुंधरा - स्त्री (१) सांबकी पत्नीका नाम जो दवफ-ल्ककी पुत्री थी । (२) पृथ्वीका एक नाम-दे० श्रीमद्भागवत।

वस-पु० [सं०] (१) देवताओंका एक गण जिसके अंतर्गत आठ देवता माने गये हैं। महाभारतके अनुसार आठ वसु ये है = धर, ध्रव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष, और प्रभास । श्रीमद्भागवतके अनुसार = द्रोण, प्राण, ध्रव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु आठ नाम हैं। भागवतके अनुसार दक्ष प्रजापतिकी पुत्रो तथा धर्मकी पत्नी 'वसु'के गर्भसे ही सब वसु उत्पन्न हुए थे। देवीभागवतके अनुसार अपनी गाय नंदिनीको चुरा लेनेके कारण वशिष्ठने वसुओंको मनुष्य-वोनिमें उत्पन्न होनेका शाप दिया था। वसुओंके अनुनय-विनय करनेपर सात वसुओंके शापकी अवधि केवल एक वर्षकी कर दी। ची नामके वसुने अपनी पलीके वहकावेमें आकर उनकी धेनुका अपहरण किया था अतः उन्हें दीर्घकाल तक मनुष्योनिमें रहने तथा सन्तान उत्पन्न न करने, महान् विद्वान् और वीर होने तथा स्त्रीभोगपरित्यागी होनेको कहा । इसी शापके अनुसार इनका जन्म शांतनुकी पत्नी गंगाके गर्भसे हुआ । सातको गंगाने जलमें फेंक दिया, आठवें भीष्म थे जिन्हें बचा लिया गया—दे० शांतन (महाभा० आदि ९९.६-९,२९-४१)। रामायणमें दसुओंको अदितिका पुत्र कहा गया है (महाभा० भाग० देवीभाग०) ।

(२) राजा नृगके एक पुत्रका नाम (भाग० ९.१.१२;२. १७;१०.६४.१०-३० आदि)। (३) धर्मकी पत्नी तथा आठ वसुओंकी माताका नाम, (भाग० ६.६.४.१०)। (४) एक निषादका नाम जो स्यामाकवन (सावाँक्षे जंगल) की रक्षा करता था। वह सावाँके चावलोंका भात वना मधु मिला श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित विष्णुको भोग लगा प्रसाद पाता था। चित्रवती नामकी पत्नीसे इसका 'वीर' नामक पुत्र था जिसके कारण वसुको विष्णुका दर्शन हुआ था (स्कंटपु० वैष्णव० भूमिवाराह-खंड)। (५) जमदग्निके एक पुत्रका नाम । इनकी माताका नाम रेणुका था । इनके भाई रुमण्वान्, सुषेण, विद्यावसु तथा परशुराम थे। पिताकी मातृ-वध करनेकी आज्ञा न माननेके कारण पिताका शाप इन्हें प्राप्त हुआ था। परशुरामजीने उक्त शापसे इन्हें मुक्त वि.या (महाभा० वन० ११६.१०-१७)। (६) उपिचर वसुका नाम जो चेदिदेशके नरेश थे (आदि०६३.१-२)। (७) भगवान् शिवका एक नाम (अनु० १७.१४०)। (८) भगवान् विष्णुका एक नाम (अनु० १४९.२५)।

वसुकेतु - पु० [सं०] भद्रवती नगरीके राजाका नाम। निः-संतान होनेसे दुखी हो यह एक घोर वननें गया जहाँ ऋषियोके आदेशसे पुत्रवा एकादशीका व्रत करनेसे इसे पुत्र हुआ था (ब्रह्मवैवर्तपु०)।

वसुदा - स्त्री॰ [सं॰] (१) स्कंटकी अनुचरी एक मानुका-का नाम। (२) माली राक्षसकी पत्नीका नाम। अनल, निल, हर और संपाति नामके इसके चार पुत्र थे। ये चारों विभीषणके अमात्य थे, जो लकापति रावणका प्रसिद्ध राम-भक्त भाई था --दे॰ रामायण।

वसुदान—पु० [सं०] (१) विदेहराजके एक पुत्रका नाम।
(२) बृहद्रथका एक पुत्र (भाग० ९.१३.१५)। (३) एक चक्रवर्ती राजिषका नाम जिसकी राजधानी अयोध्या थी। इसने अमरेश्वर तीर्थमें एक यह किया जिसमें ब्रह्मा, विष्णु तथा शकरका एक साथ पूजन हुआ। होमसे दूध और धी की अलग-अलग धाराएँ वह निकलीं और गोमूत्रकी भी एक धारा वह चली। ऋषि मुनियोंने देवताओंको जो स्नान कराया उस जलको भी एक अलग धारा वही। इन सब धाराओंके योगसे एक नदी वन गयी जिसका नाम कपिला पड़ा। कपिला और नर्मदाका संगम 'रुद्रावर्त्ततीर्थ'के नामसे विख्यात हुआ (स्कंदपु० आवन्त्य० रेवा-खंड ३५.१५-२०)।

वसुदामा-पु० [सं०] (१) बृहद्रथका एक पुत्र (भाग० १२. १.१५; मत्स्य० २७२.२३) । स्त्री०—स्कंदकी अनुचरी मातृकाओंमेंसे एकका नाम (महाभा० शस्य० ४६.५)

वसुदेव-पु० [सं०] एक राजा जो श्रीकृष्णके पिता थे जो यदुवंशियोंके शूर कुलके थे। शूरसे रानी भोजाके गर्मसे उत्पन्न १० पुत्रोंमें वसुदेव सबसे ज्येष्ठ थे। अन्य मतानुसार मारिषाके गर्भसे उत्पन्न देवमीहके १० पुत्रोंमेंने यह ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके जन्मके समय स्वर्गमें दुंदिभका शब्द सुनायी पड़ा था, अतः इन्हें आनवदुंदिभ कहते थे। रोहिणी, मदिरा, वैशाखी, भद्रा, सुनान्मी, सहदेवा, शांति देवा, श्रांदेवा, देवरक्षिता, वृक्देवी, उपदेवी, तथा देवकी इनकी वारह पित्रयाँ थी। वायुप्राणानुसार अपरा इनमें

एक थी (वायु० ९६.१६०)। रोहिणोके गर्मसे बलराम और देवकीके गर्भसे श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए थे। वसुदेवकी विह्न कुंती पांडवोंकी माता थी। बलराम और श्रीकृष्णकी मृत्युके पश्चात् यह भी मर गये और इनकी चार पित्नयाँ सती हुई (महाभा० मौसल० ७.१५,१९-२०)।

वसुधर्मा - पु॰ [सं॰] एक राजाका नाम (महाभा॰)। वसुधा - स्त्री॰ [सं॰] वरुणकी नगरीका नाम जिसे 'सुखा' भी वहते हैं। यह नैकत्यपुरीसे उत्तर दिशामें है (स्कंदपु॰ काशी-खंड पूर्वार्थ)।

वसुधार-पु० [सं०] एक पर्वतका नाम (मार्कण्डेयपु०)।
वसुधारा-स्त्री० [सं०] (१) कुवेरकी अलकापुरीका नाम
(—दे० कुवेर तथा वसुसारा) (२) वदिरकाश्रममें स्थित
एक तीर्थका नाम जो मानसोद्भे दतीर्थसे पश्चिममें स्थित है,
जहाँ नारदसे बदिरकाश्रमका माहात्म्य सुन सब वसु गये
थे। वहाँ असुओंने पत्ते चवा कर तथा जल पीकर तपस्या
की थी। जहाँ वसुओंने तप किया वहाँ विष्णुने प्रकट हो
दर्शन दिया और यहाँ स्नान कर पूजा करनेवाला मोक्ष
प्राप्त करता है (संद्रपु० वदिरकाश्रम-माहा; महाभा० वन०
८२.५६-५८)।

वसुप्रभ-पु॰ [सं॰] कुमार कातिकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा॰ शस्य॰ ४५.६३)।

वसुमना – पु॰ [सं॰] (१) अनेकपुराणोक्त एक मन्त्रद्रष्टा किया नाम। (२) एक प्राचीन राजाका नाम, जो अयोच्यापिपति हर्यश्व द्वारा ययातिपुत्री माधवीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनके निकट ही स्वर्गसे च्युत हुए राजा ययाति इनके सत्संगसे पुनः स्वर्ग चले गये (महाभा० आदि० ८६० ५-६)। (३) एक राजाका नाम जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा० ४०३२)। (४) एक जनकवंशी राज-कुमार, जिन्हें एक कृषि द्वारा धर्मोपदेशप्राप्त हुआ (शांति० अ०३०९)

वसुमान् पु० [सं०] (१) पुराणानुमार एक पर्वत जो उत्तर दिशामें स्थित कहा गया है। (२) एक अग्निका नाम। यदि अग्निहोत्रसम्बन्धी अग्निको कोई रजस्वला स्नो छू दे तो इन अग्निदेवको अष्टकपाल चरु द्वारा आहुति देनेकी विधि है (महाभा० वन० २२१.२७)

वसुमित्र-पु॰ [मं॰] एक क्षत्रिय राजा जो, विश्वर नामके असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे (महाभा॰ आदि॰ ६७.४१)

वसुरुक-पु० [मं०] एक प्रकारके देवता।

वसुरचि-पु० [सं०] एक गंधर्वका नाम।

वसुश्री-स्त्री॰ [सं॰] स्कंदकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा॰ शस्य॰ ४६.१४)।

वसुषेण - पु० [सं०] कुंतीके गर्भसे उत्पन्न सूर्य-पुत्र कर्णका एक नाम । यह अधिरथ तथा राधाके पोष्य-पुत्र थे जिन्होंने इनका यह नाम रखा था (महाभा० आदि० ६७.१४१) ।

वसुसारा - स्त्री० [मं०] मेरु पर्वतपर स्थित कुवेरकी अलका-पुरीका नाम (ब्रह्मां० २.१८.१-२; ३५.९४; ३६.१२८; मत्स्य० १२१.२-३;१३७. ३२; वायु० ६९.१९६)

वसुस्थली-स्त्री० [सं०] कुवेरकी अलकापुरीका नाम दे०---वसुमारा।

वसुहंस-पु० [मं०] वसुदेवके पुत्र एक यादवका नाम

(भाग०)

वसुहोम-पु॰ [मं॰] पुराणानुसार अंगदेशका एक राजा, जिन्होंने मान्याताको दण्डकी उत्पत्ति आदिका उपदेश दिया था (शांति॰ १२२.१-५४)

वस्ज-पु० [मं०] ऋग्वेदके एक स्क्तके द्रष्टा एक अत्रिगोत्रो-त्पन्न ऋषि (दे० ऋग्वेद)

वसोर्घारा – स्त्री० [सं०] अग्नि नामक एक वसु (अष्ट वसुओं-मेंसे एक) की पत्नीका नाम जो द्रविणक आदिकी माता थी (भाग०, ६.६.११,१३)।

वस्त्रप-पु॰ [सं॰] (१) पुराणानुसार वस्त्रापथक्षेत्र नामक तीर्थस्थानका एक नाम जो आधुनिक गुजरातका 'गिरनार' स्थान है, जहाँ अभी भी बहुतसे यात्री हर साल जाते हैं (भाग॰) (२) क्षत्रियोंकी एक जाति, इस जातिके राजकुमार युधिष्ठरके यहमें मेंट लाये थे (महाभा॰ सभा॰ ५२.१५-१७)।

वस्त्रा-स्त्री॰ [सं॰] भारतवर्षकी एक नदी जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (महाभा॰ भीष्म॰ ९.२५)।

विद्वि पु० [मं०] (१) मित्रविदाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके १० पुत्रों मेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१६)। (२) तुर्वसुका पुत्र तथा भर्गका पिता (भाग० ९.१८.३३,४१;१९.२२;२३. १६; मत्स्य० २४.५३. वायु० ९३.१६)। (३) श्रीरामकी सेनाका सेनापित एक वंदर (रामायण)।

विद्वमुख-पु॰ [मं॰] देवताओंका एक नाम। अग्निमें डाला हुआ भाग देवताओंको मिलता है, अतः देवताओंका यह नाम पड़ा।

विद्विजी - पु० [सं०] सोना । एक बार स्वर्गमें देवता गण बैठे रंभा अप्मराका नाच देख रहे थे । अग्निदेव काम पीड़ित हुए और उनका वीर्यपान हो गया जिसे उन्होंने कपडोंमें छिपा लिया । कुछ दिनों पश्चान् यह कपड़ोंमेंसे गिरा जिसे सोना कहने लगे (ब्रह्मवैवर्त्तपु० कृष्णजनम-खंड) ।

विह्नवत — पु॰ [मं॰] चैत्र कु॰ ३०को किया जाने वाला एक व्रत जिसमें परविद्धा अमावस्था लेनी चाहिये। इसमें अग्नि-देवकी स्वर्णनिर्मित मूर्तिकी पृजा की जाती है और वर्ष पर्यतं पूजा करनेके पश्रात् विह्विकी मूर्ति ब्राह्मणको देदी जाती है (विष्णुथमोत्तर)।

वाका-पु॰ [मं॰] पौलस्त्यक्तिषके पुत्र विश्रवाकी चार पिलयों-मेंसे एक पत्नी, राक्ष्स माल्यवान्की पुत्री तथा त्रिशिरा, दूषण, विद्युज्जिह्न-तीन पुत्र और अनुपालिका (पुत्री) की माना (ब्रह्मां॰ ३.८.३८-३९,५६)।

वाकिनी - स्ली० [मं०] एक तंत्रोक्त देवीका नाम (तंत्रशास्त्र) । वाङमती - स्ली० [सं०] ने रालकी एक नदी जो आजकल 'वागमती'के नामसे प्रसिद्ध हैं। वाराहपुराणोक्त गोकर्ण-महात्म्यके अनुसार यह नदी गंगासे भी पवित्र हैं और इसमें स्नान करनेवाला वैकुंठ प्राप्त करता है (वाराहकु-गोकर्ण पु० मा०)।

वाजपेय-पु० [सं०] सात श्रीत यज्ञींमेसे पाँचवाँ जो अति प्रसिद्ध है—दे० यज्ञतत्त्वप्रकाश तथा यज्ञमीमांसा।

वाजश्रवा - पु॰ [सं] एक गोत्रकार ऋषिका नाम जिसका पुत्र नचिकेता था जिसने इनके क्रुद्ध होनेपर यमराजके यहाँ जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया था - दें० नचिकेता। वाजसनेयी - पु॰ [सं॰] शुक्कय जुर्वेदकी एक शाखा। याश्च-वल्क्यने अपने गुरु वैशंपायनके रुष्ट होनेपर जनसे प्राप्त विद्या वमन कर दी थी और फिर सूर्यकी कृपासे इसे प्राप्त किया था जो पहले नष्ट हो गयी थी (मत्स्य॰)।

वाजस्रजाक्ष-पु० [सं०] राजा वेनका एक नाम (भाग० ४.१३.१७-१८; तथा ब्रह्मपु० पृथु-चरित्र) ।

वाजिशिरा-पु॰ [मं॰] (१) विष्णुका एक अवतार (हय-ग्रीवावतार)। (२) एक दैत्यका नाम (भाग॰)।

वातंड-पु० [सं०] एक गोत्रकार ऋषि जिनके गोत्रवाले वातंड्य कहे जाते हैं।

वातापि-पु॰ [सं॰] विप्रचित्ति दानवका पुत्र तथा आतापि असुरका भाई एक असुर । ये दोनों भाई रामायणानुसार दंडकवनमें रहते थे और ऋषियोंको बहुत सताया करते थे। वातापि तो भेंड़ बन जाता और आतापि उसे मारकर ब्राह्मणोंको भोजन कराया करता था। भोजनोपरांत जब वह भाईका नाम लेकर पुकारता, तव वातापि बाह्मणींका पेट फाड़ कर निकल आता था। एक दिन आतापिने वातिपको मारकर अगस्त्य ऋषिको खिलाया और फिर अभ्यामानुसार नाम लेकर पुकारने लगा। अगस्त्यजीने इकार लेकर कहा कि वह पच गया अव वातापि नहीं आ सकता। इसके पश्चात आतापिको भी जलाकर भस्म कर दिया (ब्रह्मां० ४.३७.२५;३८.८)। महाभारतमें यह कथा कुछ भिन्न प्रकारसे लिखी है मणिमती नगरीका निवासी इल्वलका छोटा भाई वातापि वड़ा दुर्जय दानव था। इल्वल इसे भेड़ या बकरी बनाकर पकाता बाह्मणकी खिला वातापिका नाम लेकर पुकारता तो वह जीवित हो ब्राह्मणका पेट फाड़कर वाहर आ जाता था । इल्वल में यह शक्ति थी कि वह किसी मृत व्यक्तिका नाम लेकर पुकारता तो वह जी उठता था (महाभा० वन० ९९.३९)

वातायन – पु॰ [मं॰] (१) एक मंत्रद्रष्टा ऋषिका नाम । (२) एक जनपद विद्योष (रामायण) ।

वात्स्यायन – पु० [मं०] (१) एक ऋषि । (२) कामसूत्रके प्रणेता एक प्रसिद्ध ऋषि —-दे० कामसूत्र ।

वादरायणि -पु० [सं०] व्यासर्जाके पुत्र शुकदेव (ब्रह्मां० ३.१०.७५-८०)।

वादूलि – पु॰ [सं॰] विश्वामित्रके एक पुत्र (विष्णु ४.) । वाधूल – पु॰ [सं॰] एक गोत्रकार ऋषि । इस गोत्रके लोग 'वाधौल' कहलाते हैं ।

वाम - पु० [सं०] (१) ऋचीक्षका एक पुत्र (भाग० ९.१५. ५-११; ब्रह्मां० २.१३.९५;३२.१०४;३.१.९५;२५.८३;३. ६६.६४; वायु० ९१.६६,९२)। (२) रोहिणी और श्रीकृष्ण के दस पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१.१७)। (३) चंद्रमाके रथके एक घोड़ेका नाम (ब्रह्म० २.१०.८३)।

वामकक्ष-पु० [सं०] एक गोत्रकार ऋषिका नाम।
वामदेव-पु० [सं०] (१) एक वैदिक ऋषिका नाम जो
छिराजके पिता थे (वायु० ६५.१०२;९९.११४)। ऋग्वेदके
चौथे मंडलमें इनके रचे स्क्त मिलते हैं जिनसे इनको दैवी
शक्ति तथा योगवलका पता चलता है। (२) दशरथजीके
एक मंत्रीका नाम (गमायण)। (३) शिवका एक नाम।

एक मत्राका नाम (रामायण) । (र) हारायका ९क राम । (४) एक रुद्रका नाम । (५) एक ऋषिका नाम जिनके पास 'वाम्य' नामके दो अति तीव्रगामी घोड़े थे (महाभा० वन० १९२.४३,४८-५९)। (६) हाथियोंका एक वर्ग जिसमें अंजन (इरावतीका पुत्र) था (ब्रह्मां० ३.७.२९२, ३२७,३३९)।

वामदेव्य – पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम । (२) पुराणा-- नुसार झाल्मलिद्वीपके एक पर्वतका नाम (भाग० ५.२०. १०) ।

वामन-पु० [सं०] (१) एक दिग्गजका नाम (भाग०)
(२) क्रौचद्वीपका एक पर्वत (ब्रह्मां० ३.१०.७,४८)। (३)
विष्णुका पाँचवाँ अवतार जो बलिको छलनेके लिए अदितिके गर्भसे हुआ था (भाग० ८.१३.६;१०.३.४२; मत्स्य०
१७२.५;१७८.२०; वायु० ९६.१९६,९७.२३)। (४) एक
पुराणका नाम।

वामनद्वादशी - स्त्रीं (सं०) भाद्र शुक्का द्वादशी जिस दिन वत करके विष्णुके वामन अवतारकी पूजा करते हैं। राजा बिलने छल करके इंद्रका राज्य ले लिया था अतः वामन अवतारने बिलको छला। इसे 'ओक द्वास्सी' भी कहते हैं। अन्य मतानुसार आषाद शुक्ला द्वादशीको यह पूजन होता है जिससे यक्षके समान फल होता है (महाभारत)। वामनपुराण - पु० [सं०] अठारह पुराणोंमेसे एक जिसमें बद्धान जीवनके तीन प्रधान लक्ष्योंकी व्याख्या की है। विष्णु और शिव दोनों ही इसके प्रधान देव है, दोनोंका इसमें गुणगान है लेकिन. विष्णुके वामन अवतारकी प्रधानता है। यह प्राचीन नहीं दीखता और पुराणोंके लक्षण भी पूरे नहीं घटते। इसमें १०,००० इलोक है।

वामना न्स्री॰ [सं॰] एक अप्सराका नाम (ब्रह्मपु॰)। वामनिका न्स्री॰ [सं॰] स्वंदकी अनुचरी एक मातृका नाम (महाभा॰ शल्य॰ ४६.२३)

वाममार्ग−पु॰ [सं॰] दक्षिण मार्गका उलटा एक तंत्रोक्त मत जिसमें निषिद्ध दातोंका ही विधान है (वामकेश्वरी मतविवरण)।

वामरथ-पु॰ [सं॰] एक गोत्रकार ऋषिका नाम, इस गोत्र वाले वामरथ्य कहे जाते हैं।

वामाचार - पु॰ [सं॰] एक तंत्रोक्तमत जिसमें मद्य, पांस, मत्स्य, मुद्रा, और मैथुन इन पंच मकारोंसे पूजन करते हैं (तंत्रशास्त्र)।

वास्नी - स्त्रं ० [सं०] एक गोत्रकार स्त्रोका नाम, इस गोत्र-वाले वास्नेय कहे जाते हैं।

वाम्य-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार ऋग्वेदोक्त वामदेव ऋषिके घोड़ोंका नाम (महाभा० वन० १९२.४१)।

वायु – पु॰ [सं॰] उपनिषद् और वेदांतानुसार यह आकाशसे उत्पन्न हुआ है। वैशेषिक दर्शन इसे द्रव्य मानता है और न्यायदर्शनमें इसे पंचभूतोंमें रखा है। सांख्यानुसार यह स्पर्शतन्मात्रासे उत्पन्न होता है। इसे अनिल भी कहते हैं और यह देवता माना गया है (ब्रह्मां॰ २.२५.१२)।

वेदोंमे वायुको इंद्रका भिन्न और दोनों एक हा रथपर चढ़ कर चलते हैं कहा है। वर्षाकालमें इन दोनोंकी मिन्नताका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। निरुक्तके अनुसार पृथ्वीपरके अग्निदेव, वायुमंडलके पवनदेव और इंद्र तथा आकाशके स्यं, इन तीन देवताओंमें घनिष्टता अधिक है। पुरुषसूक्ता- नुसार वायुकी उत्पत्ति 'पुरुष'के श्वाससे हुई पर दूसरी ऋचान्में वायुको त्वष्ट्रीका जामाता कहा है। विष्णुपुराणानुसार वायु गंधवोंका राजा है। भागवतानुसार नारद ऋषिके बहुकानेपर वायुने सुमेरु पर्वतके शिखरको अपने वेगसे ढ़ाह कर समुद्रमें उठा फेक दिया। यही छंकाका द्वीप बना। महाभारतके अनुसार वायु भीमके पिता हैं और हनुमान् भी इनके ही पुत्र कहें गये हैं। कुशनाभकी १०० पुत्रियोंको इन्होंने कुन्देश वना दिया था जिनके नामपर कान्यकुष्ण देशका नामकरण हुआ—दे० भीम, अंजना, कुशनाभ, कान्यकुष्ण अगिद।

वायुधारिणी पूर्णिमा—स्ति॰ [सं॰] आषाढ शु॰ १५ को स्यांस्तके समय गणेशपूजन करके "सुरीर्घ शंकुके अग्रमागमें मंद वायुके संचालन मात्रसे संचालित होने वाले रुईके फाहेशे लटका कर सीधा खड़ा करें और जिस ओरकी हवा हो तटनुसार शुभाशुभ निश्चित करें।"—(ज्योतिषशास्त्र)। वायुपुराण—पु॰ [सं॰] अठारह पुराणोंमेंसे एक जिसमें वायु द्वारा रुद्र-माहात्म्य कहा गया है। कहते हैं इसमें २४००० दलोक थे जिनमेसे अवतक सव नहीं मिल सके है। आदि सृष्टिकी रचनासे लेकर आनेवाली सृष्टितककी इसमें व्याख्या है। इसका संबंध शिवपुराणसे ही है, क्योंकि इसमें शिव-माहात्म्य ही विशेष है। पूरा पुराण चार खंडोमें विभाजित है।

वायुहा-पु० [सं०] मंकण ऋषिके पुत्र, एक प्रसिद्ध ऋषिका नाम । सरस्वती नदीमें एक नग्न स्त्रीको देख इनका (मंकणका) वीर्य स्लिलत हो गया । कल्कामें रखे हुए जिससे वायुवेग, वायुवल, वायुहा, वायुमंडल, वायुह्वाल, वायुरेता और वायुचक नामके सात पुत्र हुए (महाभा० इल्य० ३८.३२-३७) ।

वारणावत — पु० [मं०] गंगाके किनारे बसा एक नगर जहाँ युधिष्ठिर आदि पांडवोंको जलानेके लिए दुर्योधनने लाक्षागृह बनवाया था। यह दुर्योधनके मंत्री पुरोचनको देखिरेखमें बना था और शायद करनालके या इलाहाबादके हैंडिया नामक स्थानके निकट था। यहाँ पांडव एक वर्षतक रहे थे (महाभा० आदि० ६१.१७-२२)। पांडवोंने संधिके समय जिन पाँच ग्रामोंकी माँग की थी, उनमे एक वारणावत भी था (उद्योग० ३१.१९-२०)।

**वारघान** –पु० [सं०] पुराणानुसार वाटघान नामक स्थानका ्दूसरा नाम (भाग०) ।

वारवासिं -पु॰ [सं॰] भारतके पश्चिमका एक स्थान (महा॰)।

वारवास्य – पु० [सं०] एक भारतीय जनपदका नाम (महाभा० भीष्म० ९.४५)।

वाराणसी - स्त्री॰ [सं॰] एक प्रमुख तीर्थ। काशीका प्राचीन तथा आधुनिक नाम। वरुणा और असीके बीच बसे रहनेके कारण काशीका यह नाम पड़ा (स्कंदपु०काशी-खण्ड)। यहाँ किपळ हदमें स्नान कर भगवान् शंकरकी पूजा करने-से राजसूय यद्यका फळ प्राप्त होता है। इसका मध्यक्षेत्र अविमुक्त कहलाता है। यहाँ प्राण त्याग करनेवाळोंको मुक्ति प्राप्त होती है (महाभा॰ वन॰ ८४.७८-७९)।

वाराह-पु० [सं०] दे० वराह।

वाराहतीर्थं — पु॰ [सं॰] ज्यम्बकतीर्थां तर्गत एक विशिष्ट स्थान । पूर्वकालमें सिंधुसेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त कर यद्यको रसातल लें गया था, अतः पृथ्वीपर यद्यका अभाव हो गया । जिस मार्गसे गंगा रसातल गयी थी विष्णु भी जसी मार्गसे रसातल जा राक्षसों को परास्त कर यद्यको मुँहमें रखकर ले आये । उसी मार्गसे निकल जहाँ विष्णुने अपने अंगोंका रक्त गंगाजलसे धोया वहाँ वरहाह कुंड बना और जहाँ यद्यको मुँहसे निकालकर दे दिया वहाँ वागहनीर्थ वना (मह्मपु० वाराह-तीर्थ-मिहमा) । यह कुरु- क्षेत्र की सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ है, यहाँ स्नान करने मात्रसे अग्निष्टोम यद्यका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८३.१८-१९)।

वाराही - स्त्री॰ [सं॰] (१) एक मातृकाका नाम (स्कंदपु॰)।
(२) एक योगिनीका नाम।

वाराहीशिला-स्त्री० [सं०] वराह भगवान्ने रसातलसे पृथ्वीका उद्धार तथा हिरण्याक्ष दैत्यका युद्धमें वध करनेके पश्चात् प्रलयकालतक वदरी-क्षेत्रमें शिलाके रूपमें ही विश्राम किया था, अतः यह नाम पड़ा (स्कदपु० वै० वदरिकाश्रम-माहात्म्य)।

वारिसार-पु० [सं०] चंद्रगुप्तके पुत्र तथा अशोकवर्छनके पिताका नाम (भाग० १२.१.१२)।

वारिसेन-पु॰ [मं॰] एक राजाका नाम जो सूर्यपुत्र यम-राजकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते थे (महाभा॰ सभा॰ ८.२०)।

वारुणी - स्त्री० [सं०] (१) वरुण द्वारा प्रेषित वृंदावनके एक कदंवके खोखलेसे प्राप्त एक प्रकारका रस जिसे बलरामने छक्तर पीया था (भाग० १०.६५.१९)। (२) एक पर्व जो चैत्र वदी त्रयोदशीको शतिभा नक्षत्रमें होता है। उसी दिन शतिभा और शनिवार हो तो महावारुणी और यदि शतिभा, शनिवार तथा शुभ योग भी हो महा-महा-वारुणी होती हैं (वाचरपति० निवंध)। 'चैत्रासिते वारुण-कक्षयुक्ता त्रयोदशी सूर्यसुत्तस्य वारें। योगे शुभे सा महती महत्या गङ्गाजलेऽकंग्रहकोशितुल्या।।'—त्रिस्थलीसेतु।

वार्श्वी — स्त्री॰ [सं॰] प्रचेतागणकी पत्नी 'मारिषा'का एक नाम । इसका जन्म कुंडमुनि और प्रम्लोचा अप्सराके संयोगसे हुआ था । मारिषा दक्ष प्रजापितकी माता थी । नृक्षों द्वारा इसका पालन हुआ था, अतः यह नाम पड़ा (विष्णु॰ १.१५.७)।

वार्षक - पु॰ [मं॰] पुराणानुसार सुचुम्न द्वारा विभक्त किये पृथ्वीके दस खण्डों मेंसे एक (मत्स्य॰ ११.४०,६६; १२. १-१४)।

वार्ष्णेय-पु० [सं०] (१) वृष्णिके वंशज होनेके कारण श्रीकृष्णका एक नाम (भाग०; गीता० ३.३६) । (२) राजा नलका मुग्रथि (महाभा० वन० ६०.१०) ।

वालखिल्य-पु० [मं०] दे० वालखिल्य ।

वाली-पु० [मं०] वंदरोंका एक राजा जो सुम्रीवका वड़ा भाई और अंगदका पिता था। पुराणानुसार यह इंद्रका पुत्र था—दे० वाली। रामायणके अनुसार इसे इन्द्रसे वर मिला था (किर्षिक्षा० क्षेपक दो० १० के पश्चात्)। इसे ब्रह्माने वर् मिला था कि 'जो तुम्हारे सामने आये उसका आधा वल तुम्हारे अंदर आ जायगा' (रामा० कि. किंकधा० क्षेपक दो० १० के पश्चात्)। इसीसे श्रीरामने इसे पेड़के पीछे छिपकर मारा था। इसकी पत्नी तारा पंचकन्याओं में गिनी गयी है (कि. किंक्धा० दो० ११)।

बालकाप्रभ-स्त्री० [सं०] एक नरकका नाम-दे० नरक। वारुमी कि-पु॰ [सं॰] भृगुवंशोत्पन्न तथा प्रचेताके वंशज एक मुनि जो जगत्विख्यात रामायणके रचयिता और आदि कवि कहे जाते हैं। तमसा नदी (आधुनिक टौंस) के तटपर इनका आश्रम था। उत्तरी विहारके चम्पारन जिलांत-र्गत भैसालोटन याममें इनका आश्रम कहा जाता है जिसका आधुनिक नाम 'वार्ल्माकिनगर' १४.१.१९६४ ई०से घोषित किया गया है। एक दिन एक व्याधने कौंच पक्षीके जोड़ेमेंसे एकको मारा जिसे देख इनके मुखसे एक रलोक निकला जो लैकिक छंदोंका प्रथम उदाहरण था—'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समाः। यत्क्रीन्निमिथुना-देकमवधीः काममोहितम् ॥' कविके मुखसे निकला छंद विशुद्ध वर्णयुक्त अनुष्टुप् था जो इन्हें इतना पसन्द आया कि इन्होंने सारे महाकाव्य रामायणकी रचना प्रायः इसी छंदमें कर दी। व्यासदेवने 'बृहद्धर्मपुराण'में इनकी तथा इनके रामायणकी प्रशंसा की है। महाधिने दिव्यज्ञानके प्रभावसे रामावनारसे पहले ही रामायणकी रचना की थी। दर्मखसे सीताजीके संबंधमें लोकापवाद सुन श्रीरामने उन्हें बनवास-की आज्ञा दी थी। इस समय वाल्मी िने ही उन्हें अपने आश्रमपर रखा था जहाँ श्रीरामके यमज पुत्रोंका जन्म हुआ। वाल्मीकिने ही लव और कुश रामचंद्रजीके दोनों पुत्रोंको शिक्षा दी थी और रामायण याद करायी थी (स्कंदपु॰ आवन्त्य ० अवंतीक्षेत्र-माहात्म्य) ।

नोट विशेष--पूर्वकालमें सुमति नामक एक भूगुवंशी ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी कौशिक वंशकी कन्या थी जिसके गर्भने अग्निशर्मा नामक एक पुत्र हुआ जो पिताके कहनेपर भी वेदाभ्यासमें मन नहीं लगाता था। एक बार देशमें अकाल पड़नेपर यह परिवार विदिशाके वनमें चला गया तथा वहीं आश्रम बना रहने लगा। अग्निशर्माका साथ डाकओंसे हो गया और यह एक प्रसिद्ध डाकू तथा छुटेरा बन गया। बृछ दिनोंमें उधरसे सप्तर्षि आये जिन्हें इसने घेरा। अत्रि ऋषिकी कृपासे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसने १३ वर्षीतक अत्रिके आदेशानुसार 'राम' नाम जपकर सिद्धि प्राप्त की । १३ वर्षोंके पश्चात् सप्तिषं पुनः आये और इनके ऊपर जमी बाँबी (वल्मीक) देख वोले-'तुम दीर्घ-वालतक बल्मीकमें बैठे रहे हो, अतः तुम वाल्मीकि नामसे विख्यात होगे। मप्तिषयोंके जानेके पश्चात वाल्मीकिने कुशस्यलीमे शिवाराधनसे कवित्वशक्ति प्राप्त की थी। उत्तरी विहारके चम्पारन जिलांतर्गत भैसालोटन ग्रामके निकट ही वाल्मीकिका आश्रम है और उसके खंडावरोष अभी भी विद्यमान हैं। नेपालराज्यमें त्रिवेणी नामक स्थानमें वार्ल्माकिकी जन्मतिथि अभी भी जनवरी १४ को प्रत्येक वर्ष मनाथी जाती है।

वाशिष्ठ-पु॰ [सं॰] (१) एक उपपुराणका नाम । (२) एक तीर्थस्थानका नाम !

वाष्कल-पु॰ [सं॰] समुद्रके निकटवर्ती प्रदेशका एक ग्राम

जहाँ वैदिक धर्मसे विमुख द्विज रहते हैं। विन्दुग नामक ब्राह्मण, जो चंचुलाका पति था, यहीं रहता था। इन दोनों अष्ट व्यक्तियोंका उद्धार शिवपुराण सुनकर हुआ था। पहने चंचुला पाप-मुक्त हुई, फिर उसकी प्रार्थनापर पार्वतीकी आज्ञासे तुंबुरुने विन्ध्यपर्वतपर रहनेवाले विंदुंगका पिशाच योनिसे मुक्ति की (शिवपु०-माहा० अध्याय ४.५)।

वाष्किलि-पु॰ [सं॰] प्राचीनवालके एक ऋषि जी महिषे कालयावीके गुरु और ऋग्वेदके आचार्य थे (वायु॰ ६०.२६; विष्णु॰ ३.४.१८)।

वासवद्त्ता - स्त्री॰ [सं॰] उज्जिथिनीके राजा चंद्रसेनकी पुत्री जो चंद्रवंशी सहस्रानीकके पुत्र उदयनको व्याही थी - दे॰ उदयन ।

वासवि-पु॰ [सं॰] = (वासव) इन्द्रका एक नाम-दे॰ इन्द्र।

वासवी - स्त्री० [सं०] व्यासजीकी माता मत्स्यगंधाका एक नाम (ब्रह्मां० ३.१०.५४, ७४; वायु० ७३.२ २१; मत्स्य० १४ अध्याय पूरा) ।

वासुकि—पु० [सं०] अठ नागोंमेंसे दूसरा जो कब्रूको गर्भसे जरदनन कश्यपका पुत्र था। इसकी बहिनका नाम जरदकारु था जो जरदकारु ऋषिको ब्याही थी। इसीको गर्भते आस्तीकका जनम हुआ था जिसने सर्पयज्ञके समय जनमेजयसे कहकर सर्पकुलको रक्षा की थी। समुद्र-मंथनके समय वासुकि मंथन-रज्जु वने थे (शुकोक्ति-सुधासागर)। वास्तपूजा-स्वी० [सं०] गृहप्रवेशको समय वास्तु पुरुषको

वास्तुपूजा हो। [सं०] गृहप्रवेशके समय वास्तु पुरुषकी पूजाका विधान है।

वाहुक - पु॰ [सं॰] अज्ञातवासके समय राजा नलका नाम । उन्होंने इसी नामसे अयोध्याके नरेश ऋतुपर्णके यहाँ अश्वा-ध्यक्षपद संभाला था (महाभा॰ वन॰ अध्याय ६७)।

विंद-पु० [सं०] (१) अवतीके एक राजकुमारका नाम जो अनुविंदका भाई था। दक्षिण दिग्विजयके अवसरपर सह-देवने इसे परास्त किया था (सभा० ३१.१०)। यह एक अश्लौहिणी सेना लेकर दुर्योधनकी सहायताके लिए महा-भारत-युद्धमें सम्मिलित हुआ था। भीष्म द्वारा इसकी श्रेष्ठ रिथयों में गणना की गयी थी (उद्योग० १९.२४-२५; १६६.६)। (२) धृतराष्ट्रके से पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.९४)।

विंदुमती-स्नी॰ [सं॰] राजा शशिविंदुकी पुत्री—दे॰ शशिविंदु।

विंदुमाधव-पु० [सं०] काशीमें स्थित एक प्रसिद्ध विष्णुमूर्त्तिका नाम। एक बार विष्णु काशी आये थे, उसी समय
अग्निविंदु नामक एक ऋषिकी स्तुतिने प्रसन्न हो विष्णुने
वर माँगनेके लिए कहा। ऋषिने कहा कि 'आप हमारे
नामसे विख्यात हो पंचनद तीर्थपर निवास करें। विष्णुने
इसे स्वीकार किया और ऋषिका आधा नाम अपने नामके
आगे जोड़कर यहां वास करने हें। अतः इनका नाम 'विंदुमाधव' पड़ा और पंचनद तीर्थ 'विंदुतीर्थ कहलाता है
(स्कंद्रपु० काशी-खण्ड)।

विंदुसर-पु० [सं०] (१) पुराणानुमार कैलाश पर्वतके दिक्षणमें स्थित एक सरोवरका नाम जिसके तटपर भगीरथने गंगाको भूलोकमें लानेके लिए तप किया था। गंगाजी इसी

स्थानसे निकली हैं। देवताओंने यहाँ अनेक यहा किये थे।
गंगाके जलकणोंसे यह सर बन गया, अतः विंदुसर कहलाया (भाग० ९.९.२-१३; मत्स्य० १२१.२६; वायु० ८८.
१६७; विष्णु० ४.४.३'२-६)। (२) उड़ीसाके एक प्राचीन
सरोवरका नाम जो भुवनेश्वरक्षेत्रमें पड़ता है (स्कंदपु०
वैष्णव० उत्कल-खण्ड)।

विध्य-पु॰ [सं॰] एक प्रसिद्ध पर्वत-श्रेणि, जो आर्यावर्त देशकी दक्षिण सीमापर है। यहाँ सुन्द और उपसुन्दने घोर तपस्या कर इसे इतना तपा दिया था कि इससे धुआँ निकलने लगा था (महामा० आदि० २०८.७, १०)। पुराणानुसार यह सात कुल पर्वतोंमें है। महाभारतके अन्-सार इसने एक बार सूर्यसे कहा कि मेरी परिक्रमा किया करो । सूर्यके अस्वीकार करनेपर यह ऊपर बढ़ने लगा। कहीं यह सूर्यका मार्ग न रोक दे, यह सोचकर अगस्त्य ऋषि इसके पास आये। इसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तब मुनि अपने लौटनेके समयतक इसे इसी तरह रहनेके लिए कह चले गये और फिर नहीं लौटे। इसीलिए यह पर्वत अवतक लेटा पड़ा है (महाभा० वन० १०४.६, १३-१४) । इस उत्तम पर्वतपर दुर्गा देवीका सनातन निवास है (विराट० ६.१७) । इसने कुमार कात्तिकेयको उच्छुङ्ग तथा अतिशृङ्ग नामके दो पार्षद दिये थे (शल्य० ४५.४९-५०)। जो मनुष्य हिंसाका त्यागकर सत्यप्रतिज्ञ हो विनध्याचलमें-विनीतभावसे तपस्या करता हुआ रहता है, उसे एक महीनेमें सिद्धि प्राप्त होती है (अनु० २५.४९)।

विध्यकूट-पु॰ [सं॰] अगस्त्य ऋषिका एक नाम —दे॰ अगस्त्य ।

विंध्यवासिनी - स्त्रीं (मं ) देवीकी एक प्रसिद्ध मूर्ति जो मिर्जापुर जिलेमें विध्यपर्वतपर अवस्थित है। वामनपुराणा- नुसार यह इन्द्र द्वारा स्थापित की गयी है। किसी-किसीके मतसे जब यज्ञस्थलसे शिव सतीका शव लेकर चले हैं तब इनके शरीरका एक खंड यहाँ भी गिरा जिससे यह सिद्ध-पीठ हो गया। अन्य मतानुसार जब कंसने योगमायाको पत्थरपर परका था तब उनका एक अंग यहाँ आ गिरा। बात चाहे जो भी हो यह मूर्ति बहुत प्राचीन है और मूर्तिके आस-पासका स्थान विध्याचल कहलाता है (ब्रह्मां)।

नोट:—राजतरंगिणीमें विश्ववासिनीको भ्रमरवासिनी लिखा है। आठवीं शताब्दीके वाक्पतिराजने 'गौड़वहों' नामक प्राकृत ग्रंथमें इनका वर्णन किया है (वामनपु०; राजतरंगिणी)।

विध्यवासी-पु० [सं०] व्याङि मुनिका नाम । विध्यस्थ-पु० [सं०] व्याङि मुनिका नाम ।

विध्याविल-स्त्री० [सं०] राजा बिलकी पत्नी तथा बाण आदि सौ पुत्रोंकी माताका एक नाम। इसकी शकुनी, पूतना आदि पुत्रियाँ थीं (भाग० ६.१८.१७; ८.२०.१७ आदि)। विकंपन – पु० [मं०] रावणके पक्षके एक राक्षसका नाम, जो राम-रावण-युद्धमें मारा गया था (भाग० १०.९.१८)।

विकट-पु० [मं०] धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र । यह द्रौपदी स्वयंवरमें गया था (महाभा० आदि० ६७.९६; १८५.३) ।

विकटानन-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र

(महाभा०)।

विकर्ण-पु० [मं०] (१) दानवीर कर्णका एक पुत्र (महा-भा०)। (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक महारथी पुत्र जो दुर्योधनका एक भाई था और कुरुक्षेत्र युद्धमें भीमसेन द्वारा मारा गया था (महाभा० आदि० ६३.११९; ६७.९४; द्रोण० १३७.२९-३५)। (३) एक भारतीय जनपदका नाम। यहाँके सैनिक दुर्योधनके पक्षमें रहकर शकुनिका संरक्षण करते थे (भीष्म० ५१.१५)।

विकर्णक-पु० [सं०] शिवके एक गणका नाम जिसे व्याड़ि भी कहते हैं (शिवपु०)।

विकस-पु॰ [मं॰] चंद्रदेवका एक नाम (संदपु॰)। विकाथिनी-स्त्री॰ [मं॰] स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (महाभा॰ शस्य॰ ४६.१९)।

विकुंद्रमांड-पु० [मं०] पुराणानुसार एक दानवका नाम । विकुक्षि-पु० [मं०] सूर्यवंशीत्पन्न इक्ष्याकुके १०० पुत्रोंमेंसे सर्वज्येष्ठ पुत्र अयोध्यापित । एक बार पिता इक्ष्याकुने इन्हें अष्टका श्राद्धके लिए श्राद्धाई मृग मार लानेकी आज्ञा दी । इन्होंने बुभुक्षावश एक खरहेका मांम खा लिया था, अतः यह दाशाद कहलाये । यह कक्कत्स्थ, जिनके नाम पुरञ्जय तथा इन्द्रवाह भी थे, के पिता थे (भाग० ९.६.३-७, १२) । विकृत-पुं० [म०] (१) दूसरे प्रजापतिका नाम । (२) पुगणोक्त परिवर्त्त राक्षमका पुत्र । (३) चौवीसवाँ मंवत्सर । विकेशी-स्त्री [मं०] (१) अग्निकी एक पत्नीका नाम श्रिस्तां यत्र र २.४९९१; ३.७.२१.२२९) । (२) इक्षर भगवान्की पत्नीका नाम । (३) पूतना राक्षमीका एक नाम (भाग० १०.२.१; ६.२-१७, २८,३४-३८; १४.१५; २६४ आहि; ३०

्पूतना)। विकोक-पु॰ [सं॰] वृकासुरका पुत्र तथा कोकका छोटा भाई--दे॰ कोक और वृक्षासुर।

विक्रम-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.९८) ।

विक्रमक-पु॰ [सं॰] स्वामी कात्तिकेयका एक सैनिक अनु-चर (हर्क्रपु॰) ।

विकांत — पु० [सं०] (१) पुराणानुसार हिरण्याक्षका एक पुत्र (गमच० मा० वाल० १२१-१२२)। (२) पुराणानुसार मटालमाके गर्भसे उत्पन्न कुवलयाश्वके पुत्रका नाम। राजा ऋतुष्वजको भी कुवलयाश्व कहते थे, मदालसा इन्हींकी पत्नी थी (वायु० ६९.२१-२३)।

विश्लोभण-पु॰ [सं॰] एक दानवका नाम (हिं॰ दा॰ सा॰)।

विचक-पु० [मं०] पुराषानुमार एक दानवका नाम । विचल्नु-पु० [मं०] एक प्राचीन राजाका नाम, जिन्होंने हिंसाकी निन्दा तथा अहिंसाकी प्रशंमा की थी। इन्होंने घोषणा की थी कि सुरा, आमव, मधु, मांस आदिका प्रच-लन यज्ञोंमें जिह्नालील्यवाले व्यक्तियोंने किया है। भगवान् तो पायस तथा पुष्पोंसे की गयी प्जासे प्रसन्न होते हैं (महाभा० शांति० २६५.३-१२)।

विचारी-पु० [मं०] कर्वथ राक्षसका पुत्र (भाग० ९.१०.१२; ब्रह्मां० २.२०.१६; विष्णु० ४.४.९६)।

विचार-पु॰ [सं॰] वसुदेवके पौत्र तथा श्रीकृष्णके एक पुत्र,

जो रुक्तिमणीके गर्भते उत्पन्न १० पुत्रोंमेंसे एक थे (भाग० १०.६१)।

विचित्र-पु० [सं०] पुराणानुसार रौच्य मनुके कई पुत्रोंमेंसे एक पत्र (वायु० १००.१०९)।

विचित्रवीर्य-प० [सं०] (१) चंद्रवंशी राजा शांतनुके पुत्र-का नाम। महाभारतके अनुसार सत्यवती (मत्स्यगंधा) के गर्भसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य राजा शांतनुके दी पुत्र हुए। चित्रांगद वाल्यावस्थामें ही एक गंधर्व द्वारा मारे गये, अतः विचित्रवीर्य राजा हुए। काशीराजकी अंविका और अंवालिका नामकी दो पत्रियोंसे इनका विवाह हुआ, परन्तु थोड़े ही दिनों परचात् यह निःसंतान ही स्वर्ग सिधारे। तद्परांत सत्यवतीके प्रथम पुत्र वेदव्यास (दे० पराश्चर और वेदन्यास) के नियोगसे अंत्रिका और अंत्रालिकाके गर्भसे धतराष्ट्र और पांड नामके क्रमशः दो पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्मांघ थे और पांडका रंग पीला था—दे० पांड, अंबिका, तथा महाभा० ९५.४९-५१: १०१.३-१३ आदि०)। (२) चित्रांगदका पुत्र जो पूर्वजन्ममें एक विथवा बाह्मणी तथा चांडालका पुत्र था, पर अनायास शिवरात्रि व्रतके करनेसे चित्रांगदका पुत्र हुआ। जन्मांतरमें शिव-सायुज्यको प्राप्त हो धर यही शिवगण वीरभद्र हुआ जिसने दक्षयज्ञा विध्यंस किया था। यह शांतनसे पहलेकी बात है (स्कंटपु० माहेदवर क० ३३.९२) ।

विजय-पु० [मं०] (१) कुतीके गर्भने उत्पन्न इन्द्रके पुत्र अर्जुनके प्रसिद्ध दस नामों मेंसे एक नाम (महाभा० विराट० ४४.९,१४)। (२) मगध देशका एक ब्राह्मण जिसने मही-मागर-मंगम तीर्थमें अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। तदनंतर देवियों सिहत देवताओंने इन्हें सिद्धैश्वर्य प्रदान कर इनका नाम िद्धसेन रख दिया (स्कंद्रपु० माहेश्वर० कुमारिका खंड ५९.८० आदि)। (३) जयद्रथकी ब्राह्मण और क्षत्रियके संसर्गसे उत्पन्न हुई पत्नीके गर्भसे उत्पन्न एक पुत्र जो धृतिका पिना था (विष्णु० चतुर्थ अंश)।

विजयतीर्थ -पु० [मं०] पुराणानुमार एक तीर्थका नाम । विजयनंदन -पु० [सं०] इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न राजा जयका एक नाम (भाग० ९.१५.१-२)।

विजयपूर्णिमा – स्त्री॰ [सं॰] विजया दशमीके वादवाली पूर्णिमा जिस दिन बंगालमें लक्ष्मीका पूजन होता है (श्रुति, स्मृति, प्राणादि)।

विजया - स्त्रीं ृ [सं ं ं ] (१) गौतमकी पुत्रीका नाम, जो पार्वतीजीकी एक सस्ती थी (स्कंदपु॰)। (२) यमराजकी प्रतीका नाम (मार्क् ण्डेयपु॰)। (३) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री (भाग॰ ६.४; विष्णु॰ १.१५.१०,८०-१; ब्रह्मां ४०.२-१००)। (४) श्रीकृष्णकी माताका नाम (भाग॰)। (५) इंद्रकी पताका परकी एक कुमारीका नाम (ब्रह्मां॰ और वायु॰)। (६) कादमीरका एक पवित्र क्षेत्र—दे॰ राज-तरगिणी।

विजयाएकादशी – स्त्री० [सं०] (१) आश्विन शुक्का एकादशी।
(२) फाल्गुन कृष्णा एकादशी, जिस दिन व्रत करनेसे व्रती
जय लाभ करता है। दकदाल्य ऋषिकी आज्ञासे श्री रामचंदने समुद्रतटपर इस व्रतको कर लंका विजय किया था
(स्कंदपु०)।

विजयादशमी -स्त्री० [सं०] आश्विन शुक्कादशमीको अवण-का सहयोग होनेसे विजयादशमी होती है। आश्वन शुक्का १० पूर्वविद्धा निषिद्ध, परविद्धा शुद्ध तथा श्रवणयुक्त सूर्यो-दयव्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। यह हिंदुओंका और विशेष-कर क्षत्रियोंका बहुत वड़ा त्योहार है। इस दिन देवी, घोड़े, हाथी और खड्ग आदिकी पूजा तथा राजा, नीलकंठ पक्षी आदिका दर्शन करते हैं। इस तिथितक वर्षाका अंत हो जाता है और सैनिक लोग अपने अस्त्र-शस्त्र साफ कर उसकी पूजा करते हैं। वर्षाकालमें किसी देशपर चढ़ायी नहीं होती थी, इससे हथियार रख दिये जाते थे। रजवाड़ोंमें आजतक बड़े सजधजसे सवारी निकालते हैं। कहते हैं इस दिन श्री रामचंद्रने लंकापति रावणपर विजय प्राप्त की थी, इसीसे इस तिथिको विजयादशमी कहते हैं। इस तिथिको 'शमी-बृक्ष'की पुजाका विधान भी कहीं-कहीं मिलता है। समस्त स्थानोंमें देखा गया है कि जौके पेड़ जो नवरात्रके पहले दिन बो दिये जाते हैं, इस तिथिको 'जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री खाहा खधा नमोऽस्तु ते ॥' यह मंत्र पढ़कर कानपर रखते हैं (श्रुति-स्मृति-पुराणादि) । विजयादशमीके दिन सायंकालमे तारा निकलनेके समय 'विजय काल' रहता है जिस समय सब काम मिद्ध होते हैं-- 'ज्योतिनिवन्ध'। इस दिन दश महा-विद्याओंकी पूजा होती है। घोड़ी, शमी, पुस्तक, लेखनी, अख-रास्त्र आदिकी भी पूजा करते हैं।

विजयार्घ-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम। विजयासप्तमी-स्त्री० [सं०] किसी मासकी द्युवला सप्तमी जो रविवारके दिन पड़े। पुराणानुसार इस दिन श्री राम-चंद्रकी पूजा करते है।

विजयेश - पु॰ [सं॰] विजयके देवता शंकरका एक नाम (शिवपु॰)।

विजरा - स्त्री० [मं०] ब्रह्मलोककी एक नदी (ब्रह्मपु०) । विजिताश्व - पु० [सं०] राजा पृथुका एक पुत्र जो इन्द्रके वर-दानसे विना दिखायी पड़े विचरण कर सकते थे (भाग० ४० २४.५) । इसीसे इन्हें 'अंतर्धान' भी कहते थे । इनकी पत्नी शिखण्डिनीके गर्भसे हविर्धान और मारीच इनके दो पुत्र हुए (ब्रह्मां० २.३७.२३; मत्स्य० ४.४५; वायु० ६२.२२; विष्णु० १.१४.४१) ।

विजिःवरा – स्त्री० [सं०] एक भगवतीका नाम । विजुळी – स्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक देवीका नाम (देवी-भाग०) ।

विज्ञानपाद−पु० [सं०] वेदच्यासका नाम (स्कंदपु० प्रभास∙ खण्ड; पद्मपु० सृष्टि-खण्ड) ।

विटक-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार नर्मदा नदीके किनारेका एक देश जो आर्थावर्तके दक्षिणमें है (स्कंदपु॰)।

विटभूत – पु० [मं०] एक असुरका नाम जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता था (महाभा०सभा० ९-६५)।

विद्वल-पु० [मं०] विष्णु भगवान्की एक मूर्त्ति जिनका मंदिर दक्षिण भाग्तमें हैं (भाग० तथा विष्णु०)।

विद्वालाक्ष-पु॰ [सं॰] एक राजाका नाम जो युधिष्ठिरके राजसूय यञ्चमें गया था (महाभा॰)। वितल - पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक पाताल जहाँ शिवजीको हाउकेश्वर कहते हैं। इन्होंसे हाउकी नदी निकली है जिसे हुनाशन पीते हैं। हुताशनके फुफकारसे हाउक नामक सोना निकलता है।

वितस्ता — स्त्रीं ० [सं०] (१) काश्मीर तथा पंचनद प्रदेशकी झेलमनदीका नाम, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती हैं (महाभा० सभा० ९.१९)। इस नदीमें स्नान करके देवताओं का पूजन तथा पितरों का श्राद्ध और तर्पण करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है। (२) पुं० — काश्मीरमें नागराज तक्षकका वितस्ता नामसे प्रसिद्ध भवन हैं जो सब पापों को दूर करने वाला है (वन० ८२.८९-९१)।

वित्तगोप्ता-पु० [सं०] कुवेरके भंडारीका नाम (ब्रह्मां० २. १८.१-२; मत्स्य० १२१.२-३; वायु० ६९.१९६)।

वित्तदा-स्त्री० [सं०] कात्तिकेयको अनुचरी एक मातृका (महाभा० शस्य० १३.२८)।

वित्तपति-पु० [सं०] कुवेर (भाग० ९.२ :३२ -३३; ४१.३७; ११.३३; वायु० ४०.८; ४७.१; ७०.३८)।

वित्तपाल – पु॰ [सं॰] कुवेरका एक नाम — दे॰ वित्तपित । विद – पु॰ [सं॰] वैद ऋषिके पिता, एक प्राचीन ऋषिका नाम ।

विदर्भ - पु० [सं०] (१) भागवतके अनुसार एक देशका नाम जिनके राजा रुक्मिणीके पिता भीष्मक थे (भाग० १०.५३ २१)। (२) दक्षिणके विदार देशका प्राचीन नाम जिसकी राजधानी कुंडिनपुर थी जो आधुनिक कुंडपुर है। कुंडपुर अमरावतीसे ४० मील पूर्व है - दे० कुंडिन। (३) पुराणानुसार एक ऋषिका नाम।

विदर्भजा - स्त्री ॰ [मं॰] (१) अगस्त्यकी पत्नी लोपामुद्राका एक नाम जिसने ऋग्वेद प्रथम मंडल, १८ अनुवाक, १७९ स्क्त १ और २ मंत्रकी न्याख्या की है — दें ॰ लोपामुद्रा; स्तंद्रपु॰ तथा ब्रह्मां॰। (२) विदर्भनरेश मीष्मकी पुत्री दमयंतीका एक नाम जिसका विवाह निषथ देशके राजा वीरसेनके पुत्र नलते हुआ था (महाभा॰ वन॰ ५३.५-९, दमयंती, नल)। (३) हिनमणीका एक नाम (भाग॰ १०.५३.७, १५, २१; ५४.१९-२०,५२; विष्णु॰ ५.२६.१)।

विद्भि-पु० [मं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम ।

विदारिका - स्त्री॰ [मं॰] डाकिनी विशेष जो घरके बाहर अग्निकोणमें स्थित कही गयी है (बृहत्संहिता)।

विदिशा –र्स्ना० [सं०] पुराणानुमार एक नदी जो पारियात्र पर्वतसे निकली **है** (वायु० ४५.९८) ।

विदुर-पु० [सं०] कृष्णद्वैपायनके पुत्र जो राजा विचित्र-वार्यकी रानी अविकासी दासीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। यह कौरवींके मंत्री थे और राजनीति, धर्मनीति तथा अर्थनीतिमें बड़े ही निपुण थे। यह धर्मके अवतार माने जाते हैं। अणीमाण्डव्य ऋषिके शापसे धर्मराजने ही शूद्रयोनिमें इनके रूपसे जन्म लिया था (महामा० आदि० ६३.९३-९७)। राजा देवकके घरमें स्थित तथा ब्राह्मण द्वारा शूद्रागर्भसे उत्पन्न कन्याके साथ इनका विवाह भीष्मने कराया था (आ० ११३.१२, १३)। पहले यह राजा पांडुके मंत्री थे और इसीलिए इन्होंने पांडवींकी अनेक संकर्टोंसे रक्षा की थी। लाक्षागृह जलनेके समय इन्होंके परामर्शसे पांडवोंकी जान बची थी। महाभारत-युद्ध रोकनेके लिए इन्होंने धृत-राष्ट्रको बहुत समझाया, पर उनके न माननेपर इन्होंने पांडवोंका पक्ष लिया था। युद्ध समाप्त होनेके बहुत दिनों वादतक यह मंत्री रहे। अंतमें तपस्या करने वन चले गये जहाँ इनका स्वर्गवाम हुआ। यह 'विदुरनीति' प्रसिद्ध पुस्तकके रचयिता बहे गये हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि इनके यहाँ श्रीकृष्णने वासी साग बड़े प्रेमसे खाया था, दासीपुत्र होनेपर भी इनका तिरस्कार नहीं किया। ज्यासजी द्वारा धर्म, विदुर और सुधिष्ठिरकी एकताका प्रतिपादन (महाभाष आश्रमण २८.१६-२२)।

विदुला — स्त्री॰ [सं॰] एक प्राचीन क्षत्रियाणी, जिसने समरभूमिसे विमुख होकर भाग आये अपने पुत्रको कड़ी फटकार
सुनायी थीं तथा अपने पुत्रको युद्धके लिए प्रोत्साहन दिया
तथा शत्रुओंको वशमें करनेके उपाय बतलाये (महाभा॰
उद्योग॰ अध्याय १३३, १३४ तथा १३५.२५-४०)।

विदूर-पु० [सं०] (१) ये महाराज कुरु द्वारा दशाई-कुलकी कन्या शुभांगीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। मधुवंशकी कन्या संप्रिया इनकी पत्नी थी, जिसके गर्भसे अनश्वा नामका इनका पुत्र हुआ (महाभा० अपूदि० ९५.३९-४०)। (२) एक पर्वतका नाम जहाँ वैदूर्म्य मणि मिलती है।

विद्रथ-पु० [मं०] (१) कुरुक्षेत्रका एक नाम। (२) एक पौराणिक राजाका नाम जिनकी कीर्त्ति दूरतक फैली थी। सुनीति और सुमति इनके दो पुत्र थे। एक वार सुत्रत तपस्वीने इन्हें वनमे कुज़म्भ दानवकी करतूतका दिग्दर्शन कराया था। यह दानव भूमिको जम्भित (छिद्रयुक्त) कर देता था, अतः यह नाम पड़ा। यह विश्वक्षमा निर्मित सुनंद नामक मूसलसे पृथ्वीमें छेद करता था। राजाकी पुत्रीको यह दानव हर ले गया तथा इनके दोनों पुत्रोंको बर्न्या बना रखा था। भनंदन पुत्रवत्सप्रीने इस दानवकी राजाज्ञाले मारा था तथा राजकुमारोंको राजकुमारी मुदावती सहित बन्धन-मुक्त किया । राजाने प्रसन्न हो राजकुमारीका विवाह वत्सप्रीमे कर दिया था (मार्कण्डेयपु०)। (३) एक वृष्णिवंशी क्षत्रिय, जो द्रौपदांके स्वयंवरमें सम्मिलित हुए थे। ये रैवतक पर्वतपर होनेवाले उत्सवमें गये थे। इससे उस उत्मवकी शोनामें पर्याप्त वृद्धि हुई थी (महाभा० आदि० २१८.१०) । इनकी गणना यदुवंशियोंके सात प्रधान मंत्रियोंम है (सभा० १४.६०)। (४) एक पुरुवंशी राजा, जिसके पुत्रोंको ऋक्षवान् पर्वतपर रीछोंने पाला-पोसा था (शांनि० ४९.७५)।

विदेव-पु॰ [मं॰] एक प्राचीन ऋषिका नाम।

विदेह - पु० [मं०] (१) मिथिलाके राजा जनकका नाम (नारदपु० पूर्वभाग, द्विनीय पाद, इलोक ७७ तक)। (२) राजा निमिका एक नाम (भाग० ९.६.४; १३.१-१३; १०-५६.३६; ब्रह्मां० ३.६३.९; ६४.१; विष्णु० ४.२.१२; ५.१.२३)। (३) प्राचीन मिथिलाका एक नाम (भाग० ९.१३.१३; १०.५७.२०-२६; ब्रह्मां० ३.६४.६; वायु० ९६.७, ४; ९९.३२४)।

विदेहक -पु० [मं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । विदेहपुर -पु० [सं०] जनकपुरका एक नाम (भाग० ९. १३.१३; ब्रह्मां० ३.६४.६; वायु० ९६.७.४; ९९.३२४) । विद्या-स्त्री० [सं०] जनकर्नादिनी सीताकी एक सखी (रामा०) ।

विद्यातीर्थं -पु॰ [सं॰] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम जहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्यका जहाँ कहीं भी विद्याकी प्राप्ति हो जाती है (महाभा॰ वन० ८४.५२)।

विद्याधर - पु॰ [सं॰] एक प्रकारके देवता जो इन्द्रके सहचर हैं और खेचर, नभचर आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं (ब्रह्मां॰ ४.३७.१०; ४२.१४)।

विद्याधरी – स्त्री० [सं०] विद्याधरकी पत्नी (ब्रह्मां० ४.३७. १०; ४२.१४)।

विद्याधरेन्द्र-पु० [सं०] जांबवान् रीछका एक नाम जो ब्रह्माका पुत्र माना जाता है। यह सुग्रीवका मंत्री तथा रीछोंका राजा था। त्रेतायुगमें इसने श्रीरामकी सहायता की थी (भाग० ९.१०.१९, ४४)। भागवतके अनुसार इसकी पुत्री जांबवतीका विवाद श्रीकृष्णसे हुआ था (भाग० १०.५६.१४-३२; ब्रह्मां० ३.७१.३५)। कहते हैं सत्ययुगमें इसने वामन अवतारकी परिक्रमा भी की थी (भाग०८.२१.८; ब्रह्मां० ३.७.३००-४; विष्णु , ४.१३.३२.५८)।

विद्याधरेश्वर - पु॰ [सं॰] पुराणानुसार शिवकी एक मूर्त्तिका नाम (स्प्रेंदपु॰ काशी-खड; शिवपु॰)।

विद्याराज - पु० [सं०] विष्णु शी एक मूर्त्तिका नाम (विष्णु०)। विद्याराशि - पु० [सं०] एक शिवलिंग विशेष (शिवपु०)। विद्यावत - पु० [सं०] चैत्र शु० १, की मनाया जानेवाला एक व्रत । यदि प्रत्येक शु० १ की विधिवत् १२ महीने व्रत करके गोदान करें और फिर १२ वर्षतक यथावत् अध्ययन

करनेवाला महाविद्वान् वन जाता है (विष्णुधर्मोत्तरः)। विद्युज्जिह्व-पु० [सं०] (१) रामायणके अनुसार शूर्पणखाके पितना नाम जो रावणके पक्षका एक वड़ा वीर असुर था (रामायण)। (२) घटोत्कचका साथी एक राक्षस, जिसका महाभारत-युद्धमें दुर्योधन द्वारा वध हुआ था (महाभा० भीध्म० ९१.२०.२१)। (३) एक यक्षका नाम।

विद्युज्जिह्मा – स्त्री॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मातृता (महामा॰ शस्य॰ ४६.८)।

विद्युता - स्त्री० [सं०] अलकापुरीकी एक अप्सराका नाम, जिसने अष्टावक मुनिके स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनमें नत्य किया था (महाभा० अनु० १९.४५)।

विद्युताश्च-पु॰ [मं॰] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनु-चर (महाभा॰ शस्य॰ ४५.६२)।

विद्यत्केश-पु॰ [सं॰] कालकी पुत्री भयाके गर्भसे उत्पन्न हेति नामक राक्षसका पुत्र । इससे और पौलोमीसे राक्षसोंके वंशकी वृद्धि हुई थी (रामायण) ।

विद्युत्पताक – पु॰ [सं॰] प्रलयके समयके सात मेघोंमेंसे एक का नाम।

विद्युत्पर्णा - स्त्री० [सं०] एक अप्सराका नाम, जो कश्यप-की 'प्राधा' नामक पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी (महाभा० आदि० ६५.४९)। इसने अर्जु नके जन्मके समय हुए उत्सवमें नृत्य किया था (आदि० १२२.६२)।

विद्युत्प्रभ-पु० [सं०] (१) एक दानवका नाम, जिने रुद्र-देवकी कृपासे एक लाख वर्षोतक तीनों लोकोंका आधिपत्य, नित्य मगवत्पार्षदपद, एक करोड़ पुत्र तथा कुदाद्वीपका राज्य—ये सव वरदान प्राप्त हुए थे (महाभा० अनु०१४. ८२-८४)। (२) एक तपस्वी ऋषि जिन्होंने पापसे छुटकारा पानेके विषयमें इन्द्रसे प्रदन किया था। इनका उत्तर दे चुकनेपर इन्द्रको स्वयं स्क्ष्म धर्मका उपदेश दिया था (महाभा० अनु०१२५.४५-५७)।

विद्युन्प्रभा – स्त्री॰ [सं॰] (१) उत्तर दिशाकी दस अप्सराओं-का एक गण (महाभा॰ उद्योग॰ १११.२१)। (२) दैत्यराज बलिकी पोतीका नाम (भाग॰)।

**विद्युदाक्ष** –पु० [सं०] पुराणानुसार एक राक्षसका नाम (ब्रह्मां०)।

विद्यद्ध्वज-पु० [सं०] एक असुरका नाम।

विद्युनमाल-पु० [सं०] एक बंदरका नाम (रामा०)।

विद्युन्माली-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक राक्षस जो तारकासुरका मझला पुत्र था। भगवान् शंकरसे इसे एक सोनेका विमान मिला था जिसपर चढ़कर यह सूर्यके पीछे-पीछे घूमा करता था, अतः इस विमानमें कभी अंधकार नहीं होता था। सूर्यने अपने तेजसे इसे गला दिया था (शिवपु०)। रामायणके अनुसार धर्मके पुत्र सुषेणसे इसका युद्ध हुआ था। ब्रह्मासे तप कर इसने एक लोहेसे निर्मित नगर माँगा था—दे० त्रिपुर (शिवपु० रुद्ध-संहिता ५.१)। (२) एक असुरका नाम (महाभा० द्रोण० २०२.६४)।

विद्योता - स्त्री॰ [ सं॰ ] अलकापुरीकी एक अप्सराका नाम, जिसने अष्टावक्र मुनिके स्वागतके अवसरपर कुवेर-भवनमें नाच किया था (महाभा॰ अनु० १९.४५)।

विद्वेषिणी - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार निम्मांष्टिके गर्भसे उत्पन्न दुःसह नामक यक्षकी आठवी पुत्रीका नाम। यही लोगोंमें इप उत्पन्न कराती हैं। दूध, घी, शहदमें मिले हुए तिलोंसे होम करनेसे इसका उपद्रव शांत होता है (स्कंदपु॰ माहे॰ केदार-खंड)।

विधाता—पु० [मं०] (१) ब्रह्माका एक नाम। (२) विधाता और धाताने उत्तंकको नागलोकमें दो स्त्रियोके रूपमें दर्शन दिया था (महाभा० आदि० ३.१६६)। ये ब्रह्माजीके पुत्र है। इनके दूसरे भाईका नाम धाता है। ये दोनों भाई मनुके साथ रहते हैं (आदि० ६६.५०)। कमलोंमें निवास करनेवाली लक्ष्मी इनकी दिशन कहीं गयी है (आदि० ६६.५१)।

विधानसप्तमीवत - पु० [सं०] एक व्रत विशेष जो माघ शुक्ला ७ को आरंभ होकर पूरे वर्षभर होता है। यह सूर्यदेवका व्रत है और कुछ कठिन भी है—दे० व्रत-परिचय।

विधिपुत्र - पु॰ [सं॰] नारदजीका एक नाम जो ब्रह्माजीके पुत्र कहे जाते हैं (नारदपु॰ तथा ब्रह्मां॰)।

विधिपूजा – स्त्री॰ [सं॰] पोप शु॰ २ गुरुवारको विधि (ब्रह्मा) की पूजा तथा नक्त व्रत करे तो धन मिले (ब्रह्मां॰)।

विधिरानी - स्त्री० [हिं०] ब्रह्मार्का पत्नी सरस्वतीका एक नाम, 'बंदौ वाणी वीणाकर विधिरानी विख्यात'।— रघुराज। विधुतुंद-पु० [सं०] चंद्रमाको दुःख देनेवाले राहुका एक नाम, उ०---'क्षान-राकेस-श्रसन विधुतुंद दलन काम-करि मत्त हरि दूषनारि'---तुलसी।

विधु-पु० [सं०] (१) चंद्रमाका एक नाम—दे० चंद्रमा।
(२) विष्णुका एक नाम (विष्णु०)। (३) एक राक्षसका
नाम (हि० रा० सा०)।

विनत — पु० [सं०] सुत्रीवकी सेनाका एक बंदर (रामायण)। विनता — स्त्री० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री और करयप करिकी पत्नीका नाम जो पिक्षयोंकी माता कही गयी हैं। अरुण और गरुइ नामक इसके दो पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्रणमें हार जानेके कारण इसको अपनी सौत कढ़ूकी ५० वर्षोतक दासी वनकर रहना पड़ा था, लेकिन गरुइने इस बंधनसे इसे मुक्त किया था (भाग० ६.६.२२; ३.१९.११; ब्रह्मां० ३.७.२९; ८.११; मत्स्य० ६.३४.१४६; वायु० ४९.१०; ६९.६६; विष्णु० १. २१.१८)। (२) एक राक्षसीका नाम जो व्याधि लानेवाली कही गयी है (महाभा०)। (३) एक राक्षसी जिसे अशोक-वाटिकामें सीताको समझानेके लिए रावणने नियुक्त किया था (रामायण)।

विनायकचतुर्थी - स्त्री॰ [सं॰] माघ शुक्ला चतुर्थीको होने-वाला एक पर्व विशेष जिसे गणेशचतुर्थी भी कहते हैं। इसमें गणपतिका पूजन तथा तत्संबंधी व्रतका विधान है—दे॰ व्रतपरिचय।

विनाशन-पु॰ [सं॰] काला नामकी कश्यप पत्नीका पुत्र एक असुर । यह अस्त्र-शस्त्रोंके प्रहारमें अति प्रवीण तथा कालवत् अति भीषण था (महाभा॰ आदि॰ ६५.३४.३५) । विनीत-पु॰ [सं॰] पुलस्त्यका एक पुत्र (भाग॰; मत्स्य॰ तथा रामायण) ।

विपाशा—स्त्री० [सं०] पंजाबकी व्यास नदीका नाम। कहते है वशिष्ठ ऋषिने आत्महत्या करनेकी इच्छासे अपने हाथ-पेर बॉधकर इसके जलमे अपनेको फेंक दिया था, पर नदीने उन्हें पाशमुक्त कर किनारे फेंक दिया, इसीसे इसका यह नाम पड़ा (विपाशा = पाशमुक्तकारिणी)। ऋग्वेदमें शतद्रु (शतलज) नामसे इसे व्यक्त किया है (योगवाशिष्ठ, महामा०, पुराणािश)।

विपुळ-पु० [तं०] (१) सौवीर देशका एक राजा, जो संग्रामभूमिमं अर्जुनके हाथ मारा गया था (महाभा० आदि० १३८.२२)। (२) सुमेरु पर्वतका पश्चिमी भाग। (३) रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवका एक पुत्र (भाग०)। विपुळा-स्बो० [सं०] (१) विपुळ पर्वतकी अधिष्ठात्री देवी। (२) प्रसिद्ध वहुला सतीका एक नाम (क्वालिकापु०)। (३) विपुळा नामकी देवीना हो सिद्ध पीठस्थान (देवीभाग०)।

विप्रचरण-पु० [सं०] भगवान् विष्णुके हृदयपरका भृगु मुनिका चरणविह्न-

'उर मनि-हार पदिककी सोमा।

विप्रचरन देखत मन लोभा ॥'—तुलर्सा विप्रचित्त-पु० [सं०] एक दानवका नाम जिसकी पत्नी सिंहिकाके गर्भते राहु (ग्रह) उत्पन्न हुआ था। दनुके गर्भते से उत्पन्न यह कश्यपका महापराक्रमी प्रसिद्ध पुत्र था। कहते हैं आतापि और वातापि इसीके पुत्र थे (ब्रह्मां०४०

३७.२५; ३८.८) तथा (मत्स्य० १.९; २४९.१४ अंततक)। विपृष्ठ-पु० [सं०] एक यादव जो धृतदेवाके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवजीका एक पुत्र तथा बलरामका छोटा भाई था (भाग० ९.२४.५०)।

विबुधतिटिनी - स्त्री० [सं०] आकाशगंगा अथवा देवताओंकी नदी।

विबुधतरु-पु० [सं०] कल्पवृक्षका एक नाम (भाग०) । विबुधधेनु-स्की० [सं०] कामधेनु गौका एक नाम (भाग०, स्कंट० तथा विष्णु०) ।

विबुधपति - पु॰ [मं॰] इंद्रका एक नाम (भाग॰)। विबुधवंद्य - पु॰ [सं॰] देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमारोंका एक नाम -- दे॰ अश्विनीकुमार।

विञ्चघवन पु० [सं०] नंद्र नवन (इंद्रका बगीचा) (भाग०)।
विभव पु० [सं०] छत्तीसर्वे संवत्सरका नाम (भाग०)।
विभांडक पु० [सं०] कदयपके पुत्र तथा ऋष्यश्चेगके पिता
एक ऋषिका नाम जो संसारसे विरक्त हो अपने पुत्रको ले
जंगलमें रहते थे (भाग० ११.८.१८; महाभा० वन० ११०.
२३, ३२-३९)।

विभावसु—पु० [सं०] (१) आठ वसुओं मेंसे एक वसुका नाम। ये दक्षपुत्री वसु तथा धर्मके आठ पुत्रोंमे अन्यतम थे। इनकी पत्नीका नाम उषा था, जिससे इनके ब्युष्ट, रोचि, आतप आदि पुत्र हुए थे (भाग० ६.६.१०-११, १६)। (२) नरवासुरके सात पुत्रों, जो पिताकी मृत्युके बाद भगवान् कृष्णसे लड़नेको उद्यत हुए थे, मेंसे एक दानव पुत्रका नाम (भाग० १०.५९.१४-२२; ३७.१६; १.१०. २९)। (३) एक कोथी कपिका नाम, जो अपने भाई सुप्रतीक मुनिके शापसे कछुवा हो गये थे (महाभा० आदि० ३९.१५-२३)। (४) एक गंधर्वका नाम जिसने गायत्रीसे देवताओंका सोम छीन लिया था (हिं० श० सा०)। (५) एक कषि जो युधिष्ठिरका विशेष आदर करते थे (वन० २६.२४)।

विभास—पु० [मं०] एक देवयोनिका नाम (मार्कण्डेयपु०) । विभीषण—पु० [मं०] लंकेइवर रावणका छोटा भाई, कैकसी (महाभारतके अनुसार मालिनी) के गर्भसे उत्पन्न विश्ववा सुनिका पुत्र तथा सुमालीका नानी । इसने तप करके ब्रह्मासे वर पाया जिससे भगवानमें निष्काम और अनन्य प्रेम था (रामच० मा० बाल० १७६-१७७) । अपने भाई रावणसे अपमानित हो यह भगवान् रामकी अरण गया । इसीके परामर्शसे रामचंद्रजी रावणको मार सके थे। रावणके मरनेके पश्चात् यह राजा हुआ था (रामच० मा०) । रामच० मा० वाल० दो० १७५, चौ० २-३ के अनुसार पूर्वजन्ममें यह कैक्रयनरेश सत्यकेतुका मंत्री धर्मक्वि था।

विभीषणा - स्त्री॰ [सं॰] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक मानुकाका नाम (महाभा॰ शहय॰ ४६.२२)।

विभु-पु० [मं०] श्रुनिके एक भाईका नाम, जिसने अपने चार भाइयोंके साथ भीमपर आक्रमण किया था और उनके द्वारा मारा गया (महाभा० द्वोण० १५७.२३-२६)।

विभूति – स्त्री॰ [मं॰] (१) देवीभागवत तथा शिवपुराणाहिके अनुसार भगवान् शंकरके अंगमें लगानेकी भसा। (२) भगवान् विष्णुका नित्य और स्थायी ऐइवर्य। (३) दिच्य शक्ति जिसके अंतर्गत अणिमा, मिहमा, गरिमा, लिघमा, प्राप्ति, प्राप्ताम्य, ईशित्व और विशत्व आदि हैं—दे॰ योग-दर्शनका विभृतिपार। (४) एक अस्त्र जिसे श्रीरामने गुरु विश्वामित्रसे पाया था (रामायण)। (५) विश्वामित्रके महानदी पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा॰ अनु॰ ४.५८)।

विभूतिद्वादशी-स्त्री० [सं०] एक व्रत विशेष-दे० पुष्क वाहन।

विमलतीर्थ - पु० [सं०] एक उत्तम तीर्थ, जिसमें सुवर्ण और रजतकी मछलियाँ दिखायी देती हैं। इसमें स्नान करनेसे मनुष्यको इंद्रलोक प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८२. ८७-८७)।

विमलदान-पु० [सं०] वह दान जो ईश्वरके प्रीत्यर्थ दिया गया हो (गरुडपु०)।

विमला – स्त्री० [सं०] (१) कालिकापुराणानुसार वासुदेवकी नायिका एक देवीका नाम। (२) सुरिभकी पुत्री रोहिणीकी दो पुत्रियोंमेंसे एकका नाम। दूसरी पुत्रीका नाम अनला था (महाभा० आदि० ६६.६७-६८)।

विमो चन-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थका नाम, जहाँ स्नान करनेसे कोध और इन्द्रियोंको वशवर्ती न होनेवाले पुरुषको प्रतिग्रहजन्य पापसे मुक्ति मिल जाती है (महामा० वन० ८३.१६१)।

वियति - पु० [सं०] राजा नहुषके छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.१६.१)।

विरजा-पु० [सं०] (१) भगवान् शिवका एक नाम (शिव-पु०; स्कंदपु० काशी खंड)। (२) रक्त नामक २०वें कल्पमें उत्पन्न ब्रह्माका एक मानस पुत्र—दे० वामदेव, शिवपु० शतरुद्र संहिता आदि । (३) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र । इसने अपने अन्य भाइयोंके साथ भीमसेनसे युद्ध किया और मारा गया (महाभा• आदि० ११६.१४; द्रोण० १५७, १७-१९)। (४) भगवान् नारायणके तेजसे उत्पन्न एक मानस पुत्र, जिन्होंने पृथिवीपर राज्य करनेकी अभिलाषा न कर संन्यास लेनेका निश्चय किया। इनके पुत्रका नाम कीतिमान था (शान्ति० ५९.८८ ९०)। (५) कविके आठ पत्रों मेंसे एक पत्रका नाम । इनके आठों पत्र प्रजापति इए (महाभा० अनु० ८५-१३२-१३४)। (६) स्त्री०-श्रीकृष्णकी एक प्रेमिका सखी । ब्रह्मवैवर्त्त पुराणके श्रीकृष्णजन्म-खंडके अनुमार गोलोकमें एक दार श्रीकृष्ण राधाकी अनुपरिथतिमें विरजाके पास चले गये। जब राधा दौड़कर आयी तब श्रीकृष्ण तो अन्तर्ध्यान हो गये और विरजा राधाके डरसे नदी हो गयी। श्रीकृष्णके बहुत न्याकुल होनेपर यह पूर्व रूप धारण कर उपस्थित हो गयी (भाग० ब्रह्मवैवर्त्त०)।

विरजाक्ष-पु॰ [सं॰] मेरुके उत्तरमें स्थित एक पर्वत (मार्कण्डेयपु॰)।

विरजाक्षेत्र-पु॰ [सं॰] उड़ीसामें जाजपुरके निकटस्थ पक तीर्थ (स्कंदपु॰) ।

विराज-पु॰ [सं॰] मनुके अनुसार ब्रह्माने अपने शरीरके दो भाग किये आधा पुरुष और आधा स्त्री। पुरुष-रूपी अर्थ भागसे ही मनुकी सृष्टि हुई जिनसे संसारकी सृष्टिकी वृद्धि हुई। ऋग्वेदके अनुसार 'पुरुष'से विराजकी उत्पत्ति हुई और विराजकी पुरुष उत्पन्न हुए। विराज जो ब्रह्माका पुरुष-रूपी अर्थ भाग है संसारके पुरुषोंका चौतक है और ब्रह्माका दूमरा अर्थभाग स्त्री स्वरूप है जिसे शतरूपा कहते हैं।

विराट-पु० [सं०] (१) महाभारतके एक पर्वका नाम (विराटपर्व)। (२) मत्स्य देशिषपितिका नाम। यह देश अलवर और जयपुर रियासतींके बींचमे स्थित था। पांडव-गण महाराज विराटको यहाँ अज्ञातवासमें रहे थे। कींचक महाराज विराटका साला था जिसे भीमने मारा था—दे० कींचक। कुरुञ्जेचके युद्धमें विराट पांडवोंकी ओरसे लड़े थे और युद्धके १५वें दिन द्रोणके हाथों मारे गये थे (महाभा० द्रोण० १८६.४३)। (३) आधुनिक जयपुरके समीपका एक देश। आजकलका विराटनगर दिल्लीसे १०५ मील दक्षिण है। यहाँके शासकको राजा विराट कहते थे (महाभा० विराट० ३०.२३)।

विराद् - पु० [सं०] (१) 'विश्वशरीरमय अनंत पुरुष जिसकी व्याख्या ऋग्वेदमें दो हैं। संपूर्ण विश्व और भूत एक पाद है, आक्षाशका अमर अंश त्रिपाद। उससे विराट् उत्पन्न हुए और विराट्से अधिपुरुष। उन्होंने आविर्भूत होकर सम्पूर्ण पृथ्वीको आगे पीछे घेर लिया।' (२) श्रीकृष्णका अर्जुनको विराट् रूपका दर्शन कराना जिसमें समस्त लोक दिखाई दिये थे (गीता ११)। (१) बलिको छलनेके लिए विष्णुके त्रिविकम रूपको भी विराट् कहते हैं। (४) पुराणानुसार विराट् बहाके प्रथम पुत्र कहे गये हैं। ब्रह्माके दो अंश स्त्री और पुरुष। स्त्री अंशसे विराट् हुए जिससे स्वायंभुव मनु हुए और स्वायंभुव मनु से प्रजापतियोंकी उत्पत्ति हुई।

विरुद्धक – पु॰ [सं॰] (१) इक्ष्वाकु वंशके एक राजाका नाम (भाग॰)। (२) एक लोकपालका नाम।

विरूथिनी-स्त्री॰ [सं॰] वैशाख कृष्णा एकादशी (ब्रत परिचय)।

विरूपाश्च-पु० [सं०] (१) भगवान् रांकरकी एकादरा मूर्तियों (रुद्रों) मे एक रुद्र (शिवपु०)। (२) लंकाधिपति रावणका एक सेनानायक जिसे प्रमदावन उजाइते समय हन्मान्ने मारा था (रामा०)। (३) एक राक्षस जो सुग्रीवके हाथो मारा गया था (महाभा० वन० २८५.९)। (४) रावणका एक मंत्री (रामा०)। (५) एक दिग्गजका नाम (भाग०)। (६) एक नाग (ब्रह्मां०)। (७) दनु (दक्षपुत्री) तथा कश्यपके पुत्र ३४ विख्यात दानवोमेंसे एकका नाम (महाभा० आदि० ६५.२१)।

विरूपाक्षपूजन—पु० [सं०] पौष शुक्का १४ को विरूपाक्षका पूजन कर तदनुक्ल उपकरण सहित महोक्षका दान करे। इस प्रकार वर्षभर प्रत्येक शु० १४ को करे तो राक्षसादिका भय नहीं होता तथा धन-धान्यकी वृद्धि होती है (हेमाद्रि)। विरोचन—पु० [सं०] प्रह्लादके पुत्र और बिलके पिता। पृथ्वी रूपी भौ दूहनेके समय यह असुरोंकी ओरसे वछड़ा बना था। वज्रज्वाला इसकी पोती थी और इसका निवास-स्थान 'अर्वाक्तलम्' 'भवाँ लोक है—दे० अर्वाक्तल (ब्रह्मां० २.२०.१२, १४, ३५, ३८)।

विलोचन-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक नरकका नाम जहाँ आनेवाले अंधे हो जाते हैं और न दिखलायी पड़नेके कारण बड़ा कष्ट भोगते हैं।

विलोमा-पु॰ [सं॰] कपोतरोमाका पुत्र तथा तुम्बुरुमित्र अनुका पिता (विष्णु॰ ४.१४.१३-१४)।

विलोमसोमायन पु॰ [सं॰] कृष्णपक्षकी चतुर्थींसे आरम्भ कर; ३ दिन चार स्तर्नोका, ३ दिन दो स्तनोंका, ३ दिन एक स्तनका दूध पीये। फिर ३ दिन १ स्तनका, ३ दिन २ का, ३ दिन ३ स्तनोंका और ३ दिन ४ स्तनोंका दूध पी कुल २४ दिनोंमें यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रतके फल-स्वरूप सीमलोक प्राप्त करता है (हारीतस्मृति)।

विवस्वान् - पु० [सं०] (१) स्यंका एक नाम जो बारह आदित्यों में से हैं। बारह आदित्यों के नाम विवस्वान् , अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सिवता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक तथा उरुक्रम। विवस्वान् के पुत्रका नाम श्राद्ध-देव मनु था। पत्नीका संज्ञा। संज्ञाते इनकी यम, यमुना आदि और भी संतित हुई (भाग० ६.६-४१)। वर्तमान कालके मनु वैवस्त इन्हों के पुत्र है। (२) पंद्रहवें प्रजापतिका नाम जो अदितिके गर्भते उत्पन्न हुए थे (विवस्वान्) (विष्णु, ४.१.६)।

विवह -पु॰ [सं॰] अत्यन्त वेगवान् वायुका नाम । जो जोर-के शब्दके साथ दड़े-बड़े वृक्षोंको ढहा देता है । इसके द्वारा संगठित प्रलयकालीन मेघ बलाहक कहलाते हैं । इस वायु-का संचार महान् उत्पातका चोतक माना जाता है (महा-मा॰ शान्ति॰ ३२८.४४-४५)।

विवाह - पु० [सं०] रक्त नामक २०वें कल्पमें उत्पन्न ब्रह्माके एक मानस पुत्र (--दे० विरजा, विशोक, विश्वभावन; ि शिवपु० शतरुद्र-संहिता) ।

विविध्य – पु० [सं०] एक दानवका नाम जिसे श्रीकृष्णके पुत्र चारुदेष्णने मारा था (महाभा० वन० १६.२२-२६) ।

विविंश-पु० [सं०] विदर्भरा जकुमारी विदिनीके गर्भसे उत्पन्न महाराज वीरका पुत्र तथा क्षुप और प्रमथाका पौत्र । राजा खनीनेत्र इसीका पुत्र था । इमकी मृत्यु संग्राममे हुई थी और कहते हैं इसे इंद्रलोक प्राप्त हुआ था (मार्कण्डेयपु० अध्याय ३४; महाभा० अश्व० ४.५-७) ।

विविक्तनामा – पु॰ [मं॰] पुराणानुसार हिरण्यरेताके सात पुत्रोंमेंसे एक ।

विविधु-पु० [सं०] अधिसोमकृष्णके पुत्र तथा शतानीकके पौत्रका नाम (मत्स्य० ५०.६६,७८) ।

विश्वद-पु० [मं०] जयद्रथका एक पुत्र (भाग०)।

विश्वस्था - स्त्री० [सं०] (१) लक्ष्मणजीकी पत्नीका नाम । (२) एक नदीका नाम, जो वरुण सभामें रहकर वरुणकी जपासना करती है। इस विख्यात नडीमें रनान करनेसे मनुष्य अग्निष्टोमका फलभागी होता है (महाभा० वन० ८४.११४)। (३) शरीरमें चुमे बाणोंको निकालनेकी एक ओषधिका नाम (वन० २८९.६)।

विशसन-पु० [मं०] एक नरकवा नाम (भाग०)।

विशास्त्र – पु॰ [मं॰] (१) कुमार कात्तिकेयके वज्र चलानेसे उत्पन्न एक देवनाका नाम (मत्स्य॰ तथा स्कंदपु॰)। (२) कात्तिकेयके छोटे भाई (स्कंदपु॰)।

विशाखयूप-पु० [मं०] एक प्राचीन देश (नृभिहपु०) । विशाल-पु० [मं०] (१) राजा इक्ष्वाकुका पुत्र जिसने विशाल नामकी नगरीकी स्थापना की थी (रामायण) । (२) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम ।

<mark>विशालक</mark>−पु० [सं०] एक यक्षका नाम (महाभा० सभा० १०.१६) ।

विशाला — स्त्री॰ [सं॰] (१) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री (भाग॰ ६.४; विष्णु॰ १.१५.१०, ८०-१)। (२) पुराणा-नुसार एक तीर्थ विशेष। (३) सोमवंशी राजा अजमीदकी पत्नीका नाम (महाभा॰ आदि॰ ९५.३७)। (४) गय देश-में राजा गयके यक्कसे प्रकट हुई सरस्वतीका नाम (महाभा॰ शल्य॰ ३८.२०-२१)।

**विशालाक्ष−**पु॰ [सं∘] धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महामा० आङि० ६७.१०१)।

विशालाक्षी - स्त्री० [सं०] (१) देवीकी एक मूर्त्त विशेष (देवीभाग०)। (२) ६४ योगनियोंमेंसे एक (देवीभाग०)।

विशालाक्षीयात्रा – स्त्रीं (सं०) विशालाक्षीका व्रत भाद्रपद कृष्णा २ को होता है जिसमें तिथि रात्रिव्यापिनी होना आवहयक है। इस दिन उपवास और जागरण करे और भाद्रपद शुक्का २ को गौरीका पूजन करे तथा गुड़के पूर्य नैवेद्यमें दे (काशीखंड)।

विशिरस्क – पु॰ [सं॰] पुराणानुसार सुमेरुके पासका एक पर्वत (ब्रह्मां॰)।

विक्कुंडी-पु॰ [सं॰] कइयप ऋषिका पुत्र नाग (काद्रवेय) (महाभा॰ उद्योग॰ १०३.१६) ।

विशोक—पु० [सं०] (१) भीमसेनके सारिथका नाम (महा-भा० सभा० ३३.३०)। (२) केकथदेशका एक राजकुमार, जो युद्धमें कर्ण द्वारा मारा गया (द्रोण० ८२.३)। (३) पुराणानुसार ब्रह्माका एक मानसपुत्र (—दे० विरजा, विवाह, विश्वभावन; शिवपु० शतरुद्र-सं०)।

विशोक-द्वादशीवत - पु० [मं०] आश्विन मासमें द्वादशीको यह व्रत किया जाता है। दशमीके दिन लघु आहार कर नियमपूर्वक यह व्रत करनेका विधान है। एकादशीको निराहार रहकर द्वादशीको लक्ष्मीका पूजन करना चाहिये। इस व्रतके करनेसे प्रियवियोग दुख नहीं होता तथा अतुल सम्पत्ति प्राप्त होती हैं (मत्स्य० ८०.१-५)।

विशोका - स्त्री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक मातृक्षा (महाभा० शस्य० ४६.५)।

विशोधनी - स्त्री० [म०] ब्रह्माकी पुरीका नाम।

विश्रवा—पु० [सं०] एक प्राचीन कषिता नाम जो हिविभूंके गर्भसे उत्पन्न पुलस्त्य मुनिके पुत्र थे। इनकी पर्ला इल-विझके गर्भसे उत्पन्न कुवेर, कैक्सी या निकसाके गर्भसे उत्पन्न सुवंगसा तथा विभीषण भी इन्होंके पुत्र थे (गमावण सुन्दर०) महाभारतके अनुसार कुवेर बसाके उपासक थे जिससे रुष्ट होकर पुलस्त्यका हां आधा अंश विश्रवाके नामसे उत्पन्न हुआ। कुवेरने विश्रवाके पास सहचरीके रूपमें तीन राक्षमियाँ भेज दीं। पहली पुष्पोत्करा जो रावण और कुंभक जैकी माता हुई, दूसरी मालिनी जो विभीषणकी माता थी और तीसरी राक्षसीका नाम राक्षा था जिसके गर्भमें सहर और सूर्पणसाका जन्म हुआ था (महा-

भा० वन० २७५.७-८)।

विश्रांति-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक तीर्थका नाम जहाँ जनार्दनने विश्राम किया था (विष्णु॰)।

विश्वंभरेश्वर – पु० [सं०] एक शिवल्गिका नाम जो हिमालय पर्वतपर स्थित है (स्कंद्रपु० काशी-खंड) ।

विश्व-पु० [सं०] दक्षकी पुत्री विश्वाके गर्भसे उत्पन्न धर्मके पुत्रका नाम जो देवताओंके एक गण कहे जाते हैं। ब्रह्मां० के अनुसार इनके अन्तर्गत कृतु, दक्ष, भव, सत्य, काल, काम, मुनि, पुरूरवा, मार्द्रवा और रोचमान नामके दस देवता हैं (ब्रह्मां० ३.३.३१)।

विश्वकंभ-पु० [सं०] दे० विष्कंभ।

विश्वकर्मजा-स्त्री० [सं०] सूर्यकी पत्नी संज्ञाका एक नाम (भाग० ८.१३.८, १०; मत्स्य० ११.५-९; २४८.७३; वायु० ८४.३९, ७७)।

विश्वकर्मा-पु॰ [सं॰] एक प्रसिद्ध देवता जो सब प्रकारके शिल्प-शास्त्रके आविष्यर्ता तथा सर्वश्रेष्ठ शाता समझे जाते हैं । पुराणानुसार यह प्रभास वसुके पुत्र और रचनाके पति हैं तथा देवताओंके लिए यह विमान आदि बनाया करते हैं। महाभारतके अनुसार यह लावण्यमयीके गर्भसे उत्पन्न हुए। बृहस्पतिकी ब्रह्मवादिनी वहिन, जो योगमें तत्पर हो सम्पूर्ण जगत्में अनासक्त भावने विचरती रही इनकी माता थीं (आदि० ६६.२६-२८) इन्हें सर्वश्रेष्ठ शिल्पी माना गया है। इसी ग्रंथने इन्हें अमर भी कहा है। रामायणानुसार इन्होंने राक्षसोंके लिए लंकाकी सृष्टि की थी और सर्यपती संज्ञा इन्हीकी पुत्री थी। जब सूर्यके तापको संज्ञा सहन न कर सकी तब इन्होंने उसका आठवाँ अंश कार उससे चक्र, वज्र आदि वनाकर देवताओंको प्रदान किये। भाद्रपदकी संक्रान्ति₁ो इनकी पूजा हुआ करती है। यह एक प्रजापनि हैं। नल नामक वानर इनका पुत्र था। इन्द्रके प्रति द्रोह-बुद्धि होनेसे इन्होंने तीन सिरवाले विश्वरूप नामक पत्रको उत्पन्न क्रिया (उद्योग० ९.३-४) । विश्वरूपके मारे जानेपर इन्द्रसे बदला लेनेके लिए। इन्होंने वृत्रासरको उत्पन्न किया (उद्योग० ९.४५.४८)। द्रष्टव्य (रामायण, महाभा० उद्योग० ९.४५-४८) ।

विश्वकर्मेश-पु० [सं०] एक शिवलिंग विशेषका नाम । विश्वकार्य-पु० [सं०] सूर्यक्षी प्रधान सात ज्योतियोंके समूह-का नाम जो सात रंगकी हैं:—वैगनी, नीली, आसमानी, हरी, पीली, नारंगी और लाल । सूर्यके प्रकाशमें ये ही सात रंग वर्तमान हैं जो काँचसे अलग-अलग दिखायी पड़ते हैं।

विश्वऋ्ट-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार हिमालय पर्वतकी एक चोटी।

विश्वकृत्-पु॰ [सं॰] एक सनातन विश्वेदेवका नाम (महा-भा॰ अनु॰ ९१.३६)।

विश्वकेतु—पु॰ [सं॰] (१) अनिरुद्धका एक नाम—दे॰ अनिरुद्ध । (२) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । (३) कामदेवका नाम—दे॰ कामदेव ।

विश्वगंधि – पु० [मं०] राजा पृथुका एक पुत्र (भाग०)। विश्वग – पु० [सं०] ब्रह्मणि मरीचिके कला (कर्दमपुत्री) के गर्भसे करयप और पृणिमा नामक दो पुत्र हुए। पूर्णिमा नामके पुत्रके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ४.१.-१३)।

विश्वगर्भ-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार रैवतका एक पुत्र—दे॰ रैवत।

विश्वचक्र-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक महादान जिसमें १६ आरोंसे युक्त एक हजार पल सोनेका चक्र बनवाकर दान किया जाता है। इसके दानसे सब पातकोंकी निवृत्ति हो जाती है (मत्स्य॰ २८३.१-२०)।

विश्वजित् – पु० [सं०] (१) एक प्रकारका यज्ञ । गुरु शुक्राचार्यके आदेशसे इन्द्रको परास्तकर इंद्रपुरीमें स्थायी निवासके हेतु विरोचनसुत राजा बिलने यह यह किया था
(स्कंदपु० माहेश्वर० केदार खंड) । (२) बृहस्पितके तृतीय
पुत्रका नाम । ये सम्पूर्ण विश्वकी बुद्धिको अपने वशमें किये
हुए हैं अतएव अध्यात्म-शास्त्रके विद्वानोंने इन्हें विश्वजित्
नाम दिया है (महामा० वन० २१९.१६) । (३) एक दैत्य
दानव या राक्षसका नामः जो पूर्वकालमें सम्पूर्ण पृथिवीका
शासक था । कालके वशीभूत हो इसे छोड़कर चल बसा
(शान्ति० २२७.५३) । (४) राजा सत्यजित्का पुत्र (भाग०)।
विश्वज्योतिष – पु० [सं०] एक गोत्र-प्रवर्त्तक कषिका नाम ।
विश्वदासा – स्त्री० [सं०] अग्निकी सात जिह्नाओंका एक नाम
(भाग०)।

विश्वदेव - पु॰ [सं॰] नांदीमुख श्राद्ध आदिमें पूजा जाने-वाल एक देवता।

विश्वधार-पु० [सं०] शाकद्वीपाधिपति मेधातिथिके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ५. २०.२५;

विश्वधारा - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार एक नदीका नाम । विश्वनंद - पु॰ [सं॰] एक परम तेजस्वी ब्रह्मस्वरूप ऋषि जो ब्रह्माके शिष्य थे (शिवपु॰ शतरुद्रसं-हिता तथा श्वेतलोहित कल्प)।

विश्वनाथ-पु॰ [सं॰] काशीविश्वेश्वर (स्कंडपु॰ काशी खंड)। विश्वभावन-पु॰ [सं॰] रक्त नामक २०वें कल्पमें उत्पन्न ब्रह्माका एक मानस पुत्र—दे॰ विरजा, विशोक, विवाह तथा शिवपु॰ शतरुद्र-संहिता।

विश्वभुजा - स्त्री॰ [मं॰] पुराणानुसार एक देवी (देवीभाग॰)। विश्वमया - स्त्री॰ [मं॰] अग्निकी एक जिह्लाका नाम (भाग॰)। विश्वभुखी - स्त्री॰ [सं॰] महादेव पत्नी पार्वतीका एक नाम (शिवपु॰)।

विश्वरथ-पु० [सं०] पुराणानुसार राजा गाधिका एक पुत्र (भाग० ९.१५.४-१०; १६.२८, ३२; विष्णु० ४.७) तथा —दे० विश्वामित्र ।

विश्वरूप-पु० [सं०] (१) एक बत्यका नाम जिसका शिव-कत्यके पश्चात् आरम्भ हुआ था (शिवपु० शतस्त्र-मंहिता, अध्याय १)। (२) पुराणानुसार त्वष्टाका एक पुत्र। एक वार बृहस्पतिकी अनुपरिथितिमें यह इन्द्रके पुरोहित हुए थे। इनके तीन मुख थे और यज्ञादिमें यह देवों, असुरों तथा मनुष्यों- को भी तृप्त करते थे। इससे देवता तथा ऋषिगणका विनाश निश्चित था अतः इन्द्रने इन्हें मार डाला जिससे इन्द्रको ब्रह्महत्याका पाप लगा जो बृहस्पतिकी कृपासे छूटा था (स्कंदपु० माहेश्वर० केदार-खंड)। (३) अर्जुनको श्रीकृष्णने गीताका उपदेश देते समय जो स्वरूप दिखलाया था उसका नाम, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि सारे विश्वके नक्षत्रादि सब उन्हींके (कृष्णके) स्वरूप हैं। (४) पुराणानुसार एक तीर्थका नाम जो नर्मदाके उत्तर तटपर मेघनाद तीर्थके निकट विश्वरूपा नदी तथा नर्मदाके संगमपर स्थित है जहाँ मेघनादेश्वर, गोष्ठेश्वर, वागीश्वर, काकडेश्वर तथा लक्षेश्वर ५ प्रसिद्ध शिवलिंग हैं (स्कंदप्० आवन्त्य, रेवा-खंड)।

विश्वलोप-पु० [सं०] एक वैदिक ऋषिका नाम ।

विश्ववारा – स्त्री॰ [सं॰] ऋग्वेदके पाँचवें मंडलकी कुछ ऋचाओंकी ऋषि एक स्त्रीका नाम जो अत्रिगोत्रकी थी। विश्वश्रवा – पु॰ [सं॰] लंकापति रावण आदिके पिता एक प्रसिद्ध मुनि — दे॰ विश्रवा।

विश्वसहा – स्त्री० [सं०] अग्निकी सात जिह्वाओं मैंसे ६क — दे० अग्नि ।

विश्वसाम-पु० [मं०] अनेक वैदिक मंत्रोंके द्रष्टा एक वैदिक ऋषि जो आत्रेय गोत्रोत्पन्न थे।

विश्वा - स्त्री० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री तथा धर्म-की पत्नी जो वसु, सत्य, क्रतु आदि दस विश्वेदेवोंकी जननी थी (वायु० १०.२६; ६३.४१; ६६.२; ७६.३; ब्रह्मां० २.९.१, ४९-५०)। (२) भारतवर्षकी एक महानदीका नाम (भाग० ५.१९.१८)।

विश्वाची – स्त्री० [सं०] एक अप्सरा जिसकी गणना छह प्रधान अप्सराओं में है (महाभा० आदि० ७४.६८)।

विश्वानर - पु० [मं०] एक पुण्यातमा ब्रह्मचारी तथा शिवभक्त जो नर्मदा तथ्यर स्थित नर्मपुर याममें रहते थे। शुचिष्मती- से विवाह कर यह गृहस्थों की तरह रहने लगे और कार्शामें १२ महीनोंतक तप तथा शिवाराधना कर इन्हें गृहपति नामक पुत्र प्राप्त हुआ जिसने नारद जीसे अल्पायु होनेका समाचार पा मृत्यु अय महादेवकी पूजाकर अग्निका पर प्राप्त किया। यह अग्निकोगके अधिपति एक लोकपाल हो गये जहाँ यह अपने माता-पिता सहित चले गये (शिवपु० शतकद्र-संहिता ८-१३)।

विश्वामित्र - पु० [मं०] पुरुवंशी महाराज गाधिक पुत्र एक प्रसिद्ध ब्रह्माषं जो क्षत्रिय होते हुए भी अपने तपोबलसे ब्रह्माषंयोंमें परिगणित हुए थे। इनका क्षत्रिय-दशाका नाम 'विश्वरथ' था पर ब्राह्मणत्व करनेपर यह विश्वामित्रके नामसे विख्यात हुए। पुराणानुसार गाधिकी सत्यवती नामकी पुत्री क्रचीक क्रषिको व्याही गयी थी। क्रचीकने अपनी पत्नी और सासके लिए दो अलग-अलग चरु बनाये पर सत्यवती की मानाने सत्यवनीवाला चरु खा लिया और सत्यवतीके अपनी माताके निमित्त बना चरु खाया। सत्यवतीके पुत्र जमदिन हुए जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियगुण सम्पन्न थे और महाराज गाधिकी पत्नीके गर्मसे यही विश्वामित्र हुए जो क्षत्रिय कुलमें होते हुए भी ब्राह्मणोंके सहरा गुणवाले हुए। शुनःशेफ, मधुच्छन्द, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप, हारीतक आदि इनके १०० पुत्र हुए। इनकी पत्नीका नाम

सती था। एक बार इनके तपसे डरकर इन्द्रने मेनका नाम की अप्सराजी इनका तप भंग करनेको भेजा । मेनकाके गर्भ-से विश्वामित्रको शकुन्तला नामकी पुत्री हुई जिसका विवाह राजा दृष्यन्तमे हुआ और यह भरत नामक प्रतापी पुत्र-की माता हुई-दे० भरत, दृष्यन्त, शकुन्तला । राजा त्रिशं-कुको इन्होंने ही सदेह स्वर्ग पहुँचाया था। राजा हरिश्रन्द्रके सत्यकी सुप्रसिद्ध परीक्षा लेनेवाले भी यही विश्वामित्र थे। पुराणोंमें इनके मुम्बन्धकी अनेक कथाएँ भरी पड़ी हैं (विष्णु० ४.७.१२-३८) इनके आश्रममें रावणके अनुचर मारीच और सुाहु बराबर विध्न उपस्थित कर यज्ञोंको दूषित कर देते थे अतः यह राम और लक्ष्मणको अयोध्यापति दशरथ-से माँग लाये, जिन्होंने ताङ्का आदिका बध कर डाला था (रामच० मानस बालकां० २०५-२०९.३)। इन्हींके कहनेसे राम और लक्ष्मण मिथिला गये जहाँ उनका विवाह सम्पन्न हुआ (रामच० मा० वालकां० २११-३२६ दो०)। विश्वामित्रके आदेशसे श्रीरामने गौतम-पत्नी अहल्याका उद्धार किया (रामच० मा० वालका० २०९.६ से २११)। महर्षि विश्वामित्रका पूरा जीवन ही परोपकारमें व्यतीत हुआ। यह वेटमाता गायत्रीके द्रष्टा है तथा इनके अनेक धर्मग्रन्थ भी हैं।

विश्वामित्रा - स्त्री॰ [सं॰] भारतवर्षकी एक प्रधान नदीका नाम (महाभा॰ भीष्म० ९.२६)।

विश्वावसु—पु० [मं०] पुराणानुसार देवलोक्के एक गंधर्वका नाम जो महासती मदालसाके पिता थे जिसे विवाहके लिए पातालकेतु हर ले गया। पातालकेतुको शत्रुजित्के पुत्र कतथ्वजने मारा था और इससे विवाह किया था—दे० कतथ्वज-५, मदालसा, मार्कण्डेयपु० अलकोपाख्यान)।

विश्वेदेव - पु॰ [मं॰] वेदोंके अनुसार देवताओंका एक समूह जिसमें नौ देवता हैं। अग्निपुराणानुमार क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काम, काल, ध्वनि, रोचक, आर्द्रव और पुरूरवा ये ही दस विश्वेदेव हैं। इनमेंसे पाँचका जन्म विश्वामित्रके शापसे द्वापरमें द्रौपदीके गर्भसे हुआ था जिन्हें अश्वत्थामाने बाल्यकालमे ही मार डाला था (अग्निपुराण तथा महामा॰ अनु॰ ९१.३०-३७)।

विश्वेदेवपुजन - पु० [मं०] आषाद शु० १५ को यदि पूर्वा-षादा हो तो विश्वदेवोंका पूजन करे इससे वे प्रसन्न होते हैं (ब्रह्मपु०)।

विश्वेकसार - पु० [सं०] काइमीर राज्यमें स्थित एक प्राचीन तीर्थका नाम ।

विषधात्री-स्त्री० [मं०] जरत्कारु ऋषिकी पत्नीका एक नाम जिन्हें मनसा देवी भी कहते हैं (ब्रह्मवैवर्त्तपु०)।

विषप्रस्थ – पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार एक पर्वतका नाम ।

विष्कंभ-पु० [सं०] एक पर्वतका नाम (वराहपु०) । विष्कर-पु० [सं०] एक दानवका नाम (महाभा० शान्ति० २२७.५३) ।

विष्टिवत-पु० [मं०] पुराणानुसार एक वत जिसमें मार्ग-शीर्ष शुक्का ४ को इसका संकल्प करे, तदुपरांत विद्वान् बाह्मणका पूजन करे साथ ही लोह, पाषाण या काष्ठको भद्रा बनवाकर अष्टदल आसनपर प्रतिष्ठित कर पूजन करे। बृत्रामुरको मारनेके लिए इन्द्रने, त्रिपुरामुरको मारनेके लिए शिवने, विमानके लिए वरुणने और पाञ्चजन्य शंखके लिए विष्णुने यही ब्रव किया था (भविष्योत्तरपु०)।

विष्णु-पु॰ [सं॰] (१) हिन्दुओंके प्रधान तीन देवताओं (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) मेंसे एक जिनके ऊपर सृष्टिकी रक्षाका भार है। ऋग्वेदमं विष्णु गौण देवता माने गये हैं पर ब्राह्मण ग्रन्थों में इनका महत्त्व अधिक है। वैदिक कालमें उन्हें धन, वीर्य और बल दाता कहा गया है। प्रजापति कर्यपके औरस और अदितिके गर्भसे इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी पत्नीका नाम लक्ष्मी है। यह सृष्टिके कल्याणके लिए युग-युगमें उत्पन्न होते हैं। पुराणोंमें इनके दस अवतार लिखे हैं। पुराणानुसार इनके १००० नाम हैं। इनका रंग इयामवर्ण तथा यह चतुर्भुज हैं। इनके शंखका नाम 'पांच-जन्य'; चक्रका नाम 'सुदर्शन'; गदाका नाम 'कौमोदकी'; तलवारका नाम 'नंदक' और धनुषका नाम 'शाई' है। गरुड़ इनका वाहन है और अर्हण इनका एक सेवक (भाग० २.९.१४) । यह हिंदु-त्रिमूत्तिके एक प्रधान देवता हैं (स्कंद०, विष्णू० आदि) । (२) बारह आदित्योंमें पहलेका नाम (ब्रह्मां॰, मत्स्य॰, वायु॰, आदित्यगण)। (३) एक धर्मशास्त्रके रचयिता एक प्राचीन ऋषि।

विष्णुकांची - स्त्री॰ [मं॰] दक्षिणके एक प्राचीन तीर्थका नाम जिसकी स्थापना शायद शंकराचार्यने की थी।

विष्णुतिथि –म्त्री० [मं०] हर मासके प्रत्येक पक्षकी एका-दशी तथा द्वादशी तिथियाँ जिनके अधिपति विष्णु हैं (भाग०)।

विष्णुद्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार एक द्वीप विशेष । विष्णुवर्मोत्तर-पु० [सं०] विष्णुपुराणका एक अंग तथा एक उपपुराण ।

विष्णु यर्मा – पु० [मं०] गरुडकी प्रमुख पंतानोंमें एकका नाम (महाभा० उद्योग० १०१.१३) ।

विष्णुवारा – स्त्री० [सं०] (१) एक प्राचीन तीर्थका नाम । (२) पुराणानुसार एक नदीका नाम ।

विच्णुपजर−पु० [सं०] पुराणानुसार विष्णुका एक कवच (भाग०) ।

विष्णुपदतीर्थं - पु० [सं०] एक तीर्थका नाम जिसमें स्नान कर भगवान् वामनका पूजन करनेवाला पुरुष विष्णुलोक प्राप्त करता है। यह प्रभासतीर्थके बाद विपाशा नदीके तट-पर स्थित है (महाभा० वन० ८२.१०२-४; १३०-८-९)।

विष्णुपदी - स्त्री० [सं०] गंगा नदीका नाम। कहते है ब्रह्माने विष्णुके पैरका अँगूठा घोकर इनकी सृष्टि की थी, अतः यह नाम पड़ा (स्कंदपु० वै० वैशाख-मा०; मत्स्य० १०६.५३)। विष्णुपुराण - पु० [सं०] अठारह पुराणोंमेसे तीसरा जिसमें अन्य पुराणानु नार करीव २३००० इलोक हैं। पुराणोंके पंचलक्षण इसमें अधिक मिलते हैं, इसीसे यह अति प्राचीन दीखा है—दे० पुराण। विलसन और डा० एफ० हालने इसका न्याख्या सहित अनुवाद भी कर दिया है। इस पुराणके ६ अंश हैं—(१) विष्णु मिश्मा, ध्रुव तथा प्रहादकी कथा। (२) विविध लोक वर्णन, भरतचिरत तथा ऋभुनिदाधका ज्ञानोपदेशमय इतिहास। (३) सदाचार निरू-

पण । (४) विविध इतिहास । (५) श्रीकृष्णकी कथाएँ। (६)

कलिधर्म, प्राकृत प्रलय आदिका निरूपण।

विष्णुप्रयाग - पु॰ [सं॰] बटरिकाश्रमकी राहमें पण्डुकेश्वरके निकटका एक तीर्थस्थान जहाँ विष्णुगंगा अलकनंदासे मिलती है। नारद ऋषिने तप करके यहाँ विष्णुका दर्शन पाया था। इसी तीर्थके सामने हाथी पर्वत है, यहाँ जलकी धारा बड़ी तेज है।

विष्णुयशा-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार ब्रह्मयशाका पुत्र और करिक अवतारका पिता, सुमति इनकी पत्नी तथा करिककी माता होगी (वायु॰ तथा ब्रह्मां॰)।

विष्णुरात-पु० [सं०] अर्जुन-सुभद्रात्मज अभिमन्यु और जत्तराके पुत्र, महाराज परीक्षित्का एक नाम, जिनकी हत्या अश्वत्थामाने गर्भमें ही कर दी, पर विष्णु (श्रीकृष्ण) ने ही इन्हें पुनः जीवित कर लिया (महाभा० अश्व० अध्याय ६८, ६९)।

विष्णुविवाह – पु॰ [सं॰] यह वैधव्यहर है जिसमें कन्याका विवाह पहले विष्णुसे कर देते हैं (मार्कण्डेयपु॰)।

विष्णुसप्तमी - स्त्रो॰ [सं॰] त्रितयसप्तमी, मित्रसप्तमी तथा विष्णुसप्तमी ये तीनों सप्तमियाँ मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमोको मनायी जाती हैं तथा तोनोंसे अभीष्टश्री सिद्धि होती है और इनमें भगवान् विष्णुश्री पूजा होती है (हमाद्वि)।

विष्णुस्वामी—पु० [मं०] दक्षिण भारतके प्राचीन तीर्थं मदुराके राजा पांड्यिवजयके कुलगुरु देवस्वामी तथा यशोनमती देवीके पुत्रका नाम। यह वचपनते ही भगवद्भक्त थे और वड़े होनेपर श्री बालगोपालकी भक्तिमें लीन रहते थे। ६ दिन उपवास कर सातवें दिन इन्हें गोपालका दर्शन हुआ। यह भागवत धर्मके प्रमुख प्रचारक थे और वैष्णवाचार्य कहलाये। वल्लभाचार्यने इन्होंके मतको आधार मानकर अपने पुष्टि-सम्प्रदायकी स्थापना की थी (सम्प्रदाय-प्रदीप, तृतीय प्रकरण)।

विष्वकसेन-पु० [मं०] (१) विष्णुका एक नाम। (२) मत्स्य पुराणानुसार तेरहवें विष्णुपुराणानुसार चौदहवें मनु-का नाम। (३) एक प्राचीन ऋषिका नाम, जो इन्द्रकी सभामें विराजते थे (महाभा० सभा० ७.१८ के अनन्तर दाक्षिणात्य पाठ)। (४) पुराणानुसार इंकरके एक पुत्रका नाम (किवपु०)।

विहंग-पु० [मं०] ऐरावतकुलमें उत्पन्न एक नाग (सर्प) का नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें स्वाहा हो गया था (महाभा० आदि० ५७.१२)।

विहुंडन-पु॰ [सं॰] शिवका एक अनुचर विशेष (स्कंदपु॰ काशी-खंड)।

वीतसेन-पु॰ [सं॰] राजा पुरूरवाके पिता (भाग॰ तथा ब्रह्मां॰)।

वीतहब्य-पु० [सं०] शर्यातिवंशी वत्सके पुत्र, जिनका नामांतर हैहय था। इनके पुत्रों द्वारा काशीराज हर्यश्वका वध किया गया। इनके पुत्रोंने ही सुरेवको मार डाला और दिवोदासको परास्त किया (महाभा० अनु० २०.१०-१४, २१-२२)।

वीति-पु॰ [सं॰] एक अभ्निका नाम । दक्षिणाग्निका गाई-पत्याग्नि और आहवनीयाग्निके साथ मंसर्ग होनेपर अष्टक-पाल पुरोडाशकी इस अग्निमें आहुतिका देनेका विधान है (महाभा० वन० २२१.२५)।

वीतिहोन्न-पु० [सं०] एक प्राचीन नरेशका नाम (महाभा० आदि० १.२३३)।

वीमत्सु - पु० [सं०] अर्जु नका एक नाम - दे० अर्जुन । वीर-पु० [सं०] (१) कश्यप-पत्नी दनु या दनायु पुत्र एक दानव (महाभा० आदि० ६१.३३)। (२) खनित्र-पुत्र धुपकी पत्नी प्रमथाके गर्भसे उत्पन्न एक राजाका नाम जिनके विदर्भ-राजकुमारी नंदिनीके गर्भसे विविंश नामक पुत्र हुआ था। यह खनित्रके दादा थे (मार्कण्डेयपु०)।

वीरक-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार चाक्षुष मन्वंतरके एक मनु । वीरकेतु-पु॰ [सं॰] पांचाल देशके राजा द्रुपदके एक राज-कुमार जिनकी पुत्रीका नाम रत्नवती था, महाभारत-युद्धमें द्रोणाचार्य द्वारा इनका वथ किया गया था (महाभा॰ द्रोण॰ १२२.३३-४१) ।

वीरण-पु॰ [मं॰] एक प्रजापित जिनकी पुत्रीका विवाह दक्षसे हुआ था जो ५००० पुत्रोंकी माता थी (भाग० तथा ब्रह्मां०)।

वीरणक-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्र नागके कुलर्मै उत्पन्न एक नाग (सर्प) का नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमे आहुत हुआ था (महाभा॰ आदि॰ ५७.१८)।

वीरद्युम्न – पु० [सं०] एक प्राचीन वीर नरेश जिनके राज-कुमारका नाम भूरिद्युम्न था और जो वनमें खो गया था। उसकी खोजमें वे महर्षि तनुके निकट गयेथे (महाभा० ज्ञांति० १२७.१४-२०)।

वीरधन्वा-पु॰ [सं॰] एक त्रिगर्त देशका योद्धा जो महा-भारत-युद्धमें कौरवींकी ओरसे लड़ा था और धृष्टकेतुके हार्थो मारा गया (महाभा॰ द्रोण॰ १०६.१०)।

वीरधर्मा - पु॰ [सं॰] एक राजाका नाम, जिसको पांडवोंकी ओरसे रणका निमंत्रण भेजनेके लिए निरचय किया गया था (महाभा॰ उद्योग॰ ४०१७)।

वीरप्रमोक्ष-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन तीर्थका नाम, जहाँ जानेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है (महाभा॰ वन॰ ४.४१)।

वीरबाहु-पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.१०३)। (२) चेदिदेशके राजा-का नाम, जिनका विवाह दशार्णराज सुदामाकी प्त्रीसे हुआ था, जो नलपरनी दमयन्तीकी मौसी थी। राजा नलके दमयन्तीको वनमें अकेले छोड़ जानेपर इन्हींके महलमें उन्हें आश्रय मिला था (वन० ६९.१३-१५)। (३) लंकापति रावणका एक पुत्र (रामायण) । (४) काम्पिल्यनगरका एक राजा जो परम विष्णुभक्त था। इसकी पतनी भी बड़ी पति-व्रता थी। भरद्वाज ऋषिके अनुसार पूर्वजन्ममें वीरबाहु सपत्नीक जीवहिंसा परायण शूद्र था, पर इसकी पत्नी कांति-मती ही वहाँ भी इसकी पत्नी थी जिसके प्रतापसे ये दोनों देवशर्माका आतिथ्य सत्भार कर वैष्णव वीरवाहु हुए थे (स्कंदपु०, वै० मार्गशीर्ष-माहात्म्य० १२.२२-२४ आदि) । वीरभद्ग-पु० [मं०] भगवान् शंकरका एक प्रसिद्ध गण तथा पार्षद, जो शंकरजीका मूर्त्तिमान् क्रोध ही था (महाभा० शांति० २८४.३५)। दक्षके यज्ञका ध्वंस करनेके समय शिव-

जीने अपने मुँहसे इनकी सृष्टि की थी। स्कंदपुराणानुसार

दक्षवन्या सतीमे वियोग होनेपर उनकी जटा फटकारनेसे उन्होंके मस्तक्षसे यह उत्पन्न हुए थे, इसीसे इनको शिवका एक अवतार मानते हैं। इन्होंने अपने रोमकृपोंसे रौम्य नामक बहुतसे अन्य रुद्रगणेश्वरीकी सृष्टि करके दक्षके यशका ध्वंस किया था (ज्ञांति० २८४.३५-५०)। इस यज्ञमें सती विना बुलाये ही चली गयी थीं, अतः उनका अनादर हुआ था। शंकरको इस यज्ञमें निमंत्रण नहीं मिला था, पर अपने अन्य जामाताओंको दक्षने बुलाया था, इसीसे कुद्ध हो शंकरगणोंने यज्ञ-ध्वंस किया और वीरभद्रने उनकी यथेष्ट सहायता की थी। वायुपराणमें इनके भयंकर रूपका विस्तृत वर्णन है। एठिफैन्स तथा एलोराकी सफाओं में इनकी अष्ट-भुजी मृत्ति है। स्कंदपुराणानुसार पूर्व जन्ममें यह चित्रांगद-पत्र विचित्रवीर्य थे जो पूर्वजन्ममें एक विथवा बाह्मणी और चांडालसे उत्पन्न हुए थे। यह शिव ही कृपासे इस पटतक शिवसायुज्य होकर पहुँचे थे (स्कंदप् माहेश्वर० केटार-खंड ३३.९२)।

वीरमणि-पु० [मं०] पुराणानुसार देवपुरके एक प्राचीन राजा। श्रीरामके यज्ञका घोड़ा पकड़ लेनेके कारण इनके पुत्र रुक्मांगट और शत्रुक्तते युद्ध हुआ था। मगवान् शंकर वीरमणिकी और थे। शिवने शत्रुक्तको पाशमें बाँध लिया, पर श्रीरामने छड़ा लिया (रामायण)।

वीरमती - स्त्री॰ [सं॰] भारतवर्षकी एक नदी (महाभा॰ भीष्म॰ ९.२५)।

वीरमन्स्य – पु॰ [मं॰] एक प्राचीन जातिका नाम (रामायण)।

वीरमर्दन - पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक दानवका नाम । वीररेणु - पु॰ [सं॰] भीमसेन (पांडव) का एक नाम (महाभा॰)।

वीरवत-पु० [मं०] पुराणानुसार सुमनाके गर्भसे उत्पन्न मधुके एक पुत्रका नाम (भाग० ९.११.१४) ।

वीरशर्मा - पु० [मं०] विज्ञष्ठ कुलोतपन्न एक सामवेदी बाह्मणका नाम । कुट्रिक वंशोतपन्ना लक्ष्मी नामकी कन्या इनकी पत्नी थी जिसे गर्भवनी होनेके कारण यह राजा तोंड-मानके यहाँ छोड़कर तीर्थयात्रा करने चले गये थे। तोंड-मानने ६ महीनोंका भोजन भरवा दिया था, पर फिर भूल गया और वीरशर्मा २ वर्ष पश्चात यात्रासे लौटे। बाह्मणी स्वाभिमानवश विना भोजन माँगें घरमें ही सूख कर मर गयी। तोंडमान विष्णुभक्त था, अतः वेंक्श्यचलपर स्थित अस्पिकृट सरोवरमें रनान करा बाह्मणीके अस्पिचमेविशिष्ट शरीरको विष्णुकी कृपासे पुनः जीवित कर दिया था (स्कंटपु० वैष्णव०, भूमिवाराह-स्वंड)।

वीरसेन – पु॰ [मं॰] निषध देशके राजा तथा राजा नलके पिताका नाम। ये धर्म और अर्थके तत्त्वज्ञ माने जाते थे। इन्होंने अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया (महाभा॰ वन॰ ५२.५५; अनु॰ ११५.६५)।

वीरहोत्र-पु० [मं०] पुराणानुसार विध्यपर्वतपर स्थित एक स्थानका नाम।

वीरा – स्तो० [मं०] (१) शंयुके पुत्र भरद्वाज नामक अग्निकी भार्या । इनके गर्भसे वीर नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था (महाभा० वन० २१९.९)। (२) भारतवर्षकी एक नदीका नाम (भीष्म० ९.२२)।

वीराचारी—पु॰ [सं॰] एक वाम्मार्गीमत जिसमेंशव-पूजनकी ही प्रधानता रहती है, यह दक्षिण मार्गका उलटा है।

वीराष्ट्रक – पु॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (स्केदपु॰) ।

वीरिणी (वैरिणी) — स्त्री॰ [सं॰] असिक्नीका एक नाम जो पंचजन प्रजापित (वीरण प्रजापित = विष्णु॰) की पुत्री और दक्षकी पत्नी थी (भाग॰ ६.५.५२; विष्णु॰ १.१६. ९०-९१)।

वीर्यधर-पु० [सं०] पुराणानुसार प्लक्षद्वीपके खास निवासी क्षत्रियोंका नाम (विष्णु०) ।

वीर्यसह — पु० [सं०] राजा कल्माषपादका एक नाम। यह स्यंवंशीय राजा सौरासके पुत्र थे (भारतीय चरितांबुषि)। वीर्यहारी — पु० [सं०] दुःसह नामक यक्षकी पुत्रीके गर्मसे किसी चोरके वीर्यसे उत्पन्न एक यक्ष। अपवित्र अवस्थामें रसोई घरमें जानेसे यह यक्ष अपने दो अन्य भाइयोंके साथ वहाँ निवास करता है (स्कंदपु० माहेश्वर० केदार-खंड)।

वृंदा – स्त्री० [सं०] श्रीकृष्णकी प्रेयसी राधाका एक नाम । अवतक राधाके सोलह नाम मिले हैं (देवीभाग०) ।

वृंदावन — पु॰ [सं॰] श्रीकृष्णका प्रधान की डाक्षेत्र तथा मथुरा जिल्के एक प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थका नाम। श्रीकृष्णने अपनी अधिकांदा वाललीलाएँ यहीं की थीं। महमूद् गज-नवीने तो इस स्थानका सर्वनादा ही कर डाला था, पर चैतन्य महाप्रभुने यमुनाके किनारे दूसरे वृंदावनकी स्थापना की। यहाँ अनेक मंदिर तथा घार बन गये हैं (भाग॰)।

वृक्क - पु० [मं०] (१) एक राजाका नाम, जो द्रौपदी स्वयंवर-में उपस्थित था (महाभा० आदि० १८५.१०)। यह कौरवोंकी ओरका योद्धा था। युद्ध करते किसी पर्वतीय नरेश द्वारा मारा गया था (कर्ण० २५.१६-१७)। (२) पांडव पक्षीय एक योद्धा जिसका वथ द्रोणाचार्यने किया (द्रोण० २१.९६)। (३) एक प्राचीन राजाका नाम, जिसने अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया (अनु०११५.६३)।

वृककर्मा-पु० [सं०] एक असुरका नाम।

वृक्तंड-पु० [मं०] एक ऋषिका नाम।

वृकगर्त्त-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपदका नाम।

वृक्याह-पु० [मं०] एक ऋषिका नाम।

वृकजंभ-पु॰ [सं॰] एक ऋषिका नाम।

वृकदंत-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक असुर जिसकी सानंदिनी नामकी पुत्री लंकापति रावणके माई कुंभकर्णकी व्याही थी (रामायण)।

वृकदीप्ति - स्त्री० [सं०] पुराणानुसार श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग०)।

**वृकदेव** – पु० [सं०] पुराष्यानुस्तार वसुदेवके एक पुत्र (भाग० तथा विष्णु०) ।

वृकदेवा - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार वसुदेवकी पत्नी देवकी-का एक नाम (भाग॰)।

वृकनिवृत्ति - पु॰ [मं॰] पुराणानुसार श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग॰)।

**वृकरथ**-पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार दानवीर कर्णका एक भाई।

वृकल-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार दिलिध्विके एक पुत्रका नाम। वृकाश्व-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषिका नाम।

वृकासुर-पु० [सं०] एक प्रसिद्ध असुर तथा कोक और विकोकका पिता-दे० कोक तथा विकोक।

**वृकास्य**−पु० [सं०] पुराणानुसार श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम जिसे वृकाश्व भी कहते थे (भाग०) ।

वृकोदर-पु० [सं०] पेटमें वृक नामकी विकट अग्नि होनेके कारण भीमसेन (पांडव) का एक नाम (महाभा०)।

वृक्षवासी-पु॰ [सं॰] एक यक्षका नाम जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करता था (महाभा॰ सभा॰ १०-१८)। वृजनीवान्-पु॰ [सं॰] मनुवंशी राजा क्रीष्टाके पुत्रका नाम। इनके पुत्रका नाम उषंगु था (महाभा॰ अनु॰ १४७. २८-२९)।

वृत्त-पु० [सं०] कइयप द्वारा कद्र्के गर्भसे उत्पन्न एक नाग-का नाम (महाभा० आदि० ३५.१०) ।

वृत्ति - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार रुद्रकी एक पत्नी (स्क्रंदपु॰ तथा ब्रह्मां॰)।

**वृत्र** –पु० [सं०] पुराणानुसार एक दानव (वृत्रासुर) ।

वृत्रखाद-पु० [मं०] वृत्रासुरको मारनेके कारण इंद्रका एक नाम । इसी कारण इंद्रको 'वृत्रघ्न' भी कहते हे—दे० इंद्र, वृत्रासुर ।

वृत्यनी -स्त्री॰ [मं॰] पुराणानुसार एक नदी जो पारिपात्र नामक कुलपर्वतसे निकली है (ब्रह्मां॰)।

**बृन्नहा**—पु॰ [सं॰] <mark>वृत्रास</mark>ुरको मारनेके कारण इंद्रका एक नाम—दे॰ इंद्र ।

वृत्रासुर — पु० [सं०] पुराणानुमार त्वष्टाका पुत्र एक दानव जिसका वध करनेके हेतु विष्णुकी रायसे इंद्रने दधीचिकी अस्थियोंसे एक वज्रका निर्माण किया था। एक वार ंद्रने विश्वरूष्ट पुरोहितको मार डाला था जिससे दुःखी हो उसके पिता त्वष्टा ऋषिने बदला लेनेके निमित्त ब्रह्माके वरके फलस्कल्प तथा अपने तपीः लसे इसे उत्पन्न किया था। देवी-भागवतके अनुमार इसने स्वर्गते इद्रकी हटाकर अपना अधिकार कर लिया था। वेदोंमें भी इसका उल्लेख मिलता है, पर यह कोई दूमरा ही असुर मालूम पड़ता है (स्कंदपु० माहेदवर० केटार-संड)।

वेदोक्त वृत्रामुरकी कथासे मिलती-जुलती कथा पारसियों-के जोरोस्ट्रीयन धर्ममें भी मिलती है जिसके आधारपर यहूदियों, ईसाइयों तथा इस्लाम धर्मावलिन्वयोंने भी अपने-अपने धर्ममें अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों भी सृष्टि कर डाली। प्रो० डामेंस्टेटरने पारसियोंके धर्मके आधारपर संसारमें दो प्रधान शक्तियाँ वतलायी हैं—अहूर मजद और अंग्रमैन्यू। दूसरी पहली शक्तिपर आक्रमण करती है, पर हार जानी है। ईसाइयोंका जेहोब, पारसियोंका अहूर मजद है और बाइनिलका शैतान। पारसी धर्मकी दूसरी शक्ति अंग्रमैन्यू हा प्रतीक दीखता है। डा० हौगने भी पारसी और ईसाई धर्म-की इन कथाओं की एकस्पता स्वीकार की है।

बाइदिलका शैतान सर्पाकार कहा गया है और पार-सियोंका अजहीदहक भी अग्निमय सर्प कहा गया है। वेदोंमें वृत्रासुरका एक नाम 'अहि' भी है जिसका अर्थ सर्प है।—'अजहीदहक'का संस्कृत रूप 'अहिदहक' होगा।

यास्क्रके निरुक्तके अनुमार वृत्रासुरकी कथाके आधिभौतिक और आध्यात्मिक दो अर्थ हैं। पहले अर्थके अनुसार इंद्रसे सूर्यका बोध होता है और वृत्रसे मेघका। सूर्य संसारको प्रकाश, ऊष्णता तथा जीवन प्रदान करता है और मेघ इस कार्यमें बाधा पहुँचाते हैं, अतः सूर्य और मेघमें द्वंद्व उपस्थित होता है। मेघरूपी वृत्रासर हार कर पृथ्वीपर जलके रूपमें गिर पड़ता है। आध्यात्मिक अर्थानुसार इंद्र = ईरवर और वृत्रासुर = संसारकी सारी बुराइयोंकी जड़ । जिस प्रकार कभी-कभी सूर्य मेघाच्छन्न हो जाता है, उसी प्रकार संसार-की बुराइयाँ और प्रलोभन मनुष्यकी आत्माको कलुषित करते हैं। संसारके प्रलोभन मनुष्यको पथभ्रष्ट कर देते हैं और उसे नाना प्रकारके दुःखोंको परिणामस्वरूप भोगना पड़ता है, अंतमें सत्यकी विजय होती है, ईश्वरीय ज्ञानका उदय होता है और वृत्रासुरकी पराजय । इममें मनुष्यका हृदय ही युद्धक्षेत्र वनता है, जहाँ अच्छे और बुरेका द्वंद्व होता है।

वृद्धकन्या — स्त्री० [सं०] महिष कृणिगर्गकी पुत्रों, जो वाल-ब्रह्मचारिणी था। इसने घोर तपस्या की थी। नारदजीके कहनेसे इसने श्रंगवान्को आधा पुण्य प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा कर उनके साथ अपना विवाह किया। महिष श्रंग-वान्के साथ एक रात रहकर और उन्हें अपनी तपस्याका आधा पुण्य प्रदान कर यह स्वर्ग चली गयी। जाते समय अपने स्थानको इसने तीर्थ घोषित किया और उसका फल यों वतलाया—जो अपने चित्तको एकाग्र कर इस तीर्थमें स्नान, देव-पितृ-तर्पण करेगा, उसे अठावन वर्षोतक विधि-पूर्वक ब्रह्मचर्थ-पालनका फल प्राप्त होगा (महाभा० शल्य० ५२.५-२२)।

वृद्धकेशव-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार सूर्यक्षी एक मूर्त्ति विशेष (आहित्यपु॰) ।

वृद्धश्चन पु० [मं०] (१) सिन्धुके राजा जयद्रथके पिताका नाम (महाभा० वन० २६४.६) । (२) एक पुरुवंशी राजा-का नाम जो पांडव-पक्षके योद्धा थे। इनका अश्वत्यामाके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध किया गया (द्रोण० २००. ७३-८४)।

वृद्धक्षेम−पु० [सं०] त्रिगर्त देशके राजाका नाम, जिनके ुपत्रका नाम सुशर्मा था (महाभा० आदि० १८५.९) ।

वृद्धगार्ग्य - पु० [सं०] एक तपस्वी महिषं, जिन्होंने पितरों-से नील वृषभ छोडने, वर्षाकतुमें दीपदान करने और अमा-वास्याको तिलमिश्रित जलसे तर्पण करने, प्राप्त होनेवाले फलके विषयमें पितरोंसे प्रश्न किया और पितरोंने उसका समाधान किया था (महामा० अनु० १२५.७७-८३)।

वृद्धशर्मा – पु॰ [तं॰] आयुके द्वारा स्वर्भानु कुमारीके गर्भसे उत्पन्न पाँच पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा॰ आदि॰ ७५.२५-२६)।

वृद्धश्रवा-पु० [सं०] इंद्रका एक नाम-दे० इंद्र । वृद्धाचल-पु० [सं०] मद्रास प्रांतका एक तीर्थस्थान (स्कंदपु०)। वृद्धात्रि - पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषिका नाम । वृद्धिका - प॰ सिं॰] वृद्धोंपर गिरे हुए शिव-वीर्यमे जन्य

वृद्धिका - पु० [सं०] वृक्षोंपर गिरे हुए शिव-वीर्यसे उत्पन्न हुई स्त्रियाँ, जो मनुष्यका मांस भक्षण करनेवाली कही गयी हैं (महाभा० वन० २३१.१६)।

वृष-पु० [सं०] (१) इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न त्रिवृष्णके पुत्र त्र्यक्ण राजाके पुरोहितका नाम—दे० त्र्यकण। (२) पुराणानुसार ग्यारहवें मन्वंतरके इंद्र । (३) श्रीकृष्णका नाम (भाग०)। (४) कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शल्य० ४५.६४)।

वृषक-पु॰ [सं॰] गांधारके राजा सुवलका एक राजकुमार, जो द्रौपदी स्वयंवरमें गया था (महाभा॰ आदि॰ १८५. ५-६)।

वृषकेतु-पु० [सं०] (१) शंकरजीका एक नाम (शिवपु०; स्कंटपु० काशी-खंड)। (२) कर्लिंग देशका एक राजकुमार (महाभा० कर्ण० ५.३२)।

**वृषणाश्व**—पु० [सं०] इंद्रके घोड़ेका नाम—दे**० इन्द्र** तथा विष्णु०।

वृषदंश - पु० [सं०] मंदराचलके निकटका एक पर्वत, जो स्वप्नमें श्रीकृष्ण सहित शिवजीके समीप जाते हुए अर्जुनको मार्गमें मिला था (महाभा० द्रोण० ८०.३३)।

वृषदर्भ -पु० [मं०] (१) एक राजिषका नाम, जो यमसभा-में रहकर विवस्त्रन्तेपुत्र यमकी उपासना करते थे (महामा० सभा० ८.२६)। इनका अपने राजत्व-कालमें एक गुप्त नियम था कि ब्राह्मणको सोने और चाँदीका ही दान दिया जाय (वन०१९६.३)। राजा सेंदुकको कहनेसे एक ब्राह्मणने इनके पास आकर एक हजार घोड़े माँगे। इन्होंने उस ब्राह्मणको कोड़ोंसे पीटा। ब्राह्मणके इस मारका रहस्य पूछने-पर जसे बताया और अपने राज्यकी एक दिनकी आयको उसे दानमें दिया (वन०१९६.३-१३)। (२) काशी जन-पदके राजा उशीनरके पुत्र राजकुमार शिविका नाम जिन्होंने शरणागत वब्तरकी रक्षाके लिए अपना सारा मांस दे डाला था (महाभा० अनु० अध्याय ३२)। (३) श्रीकृष्णका एक नाम (भाग०)।

वृषदानवत-पु॰ [सं॰] फाल्गुन झु॰ १४ को यथोक्त गुण-वाले वृषका पूजन कर दान करें तो संपूर्ण पाप दूर हों (वीर-मित्रोटय)।

**वृषनाशन**-पु० [सं०] पुराणानुसार श्रीकृष्णका एक नाम (भाग०) ।

वृषपर्वा — पु० [सं०] (१) विष्णु भगवान्का एक नाम — दे० विष्णुमहस्रनाम । (२) कश्यप ऋषि द्वारा दनुके गर्भसे उत्पन्न एक दानवका नाम जो दैत्योंका राजा, शर्मिष्ठा, जो १००० दामियोंके साथ देवयानीको सेविका हुई, का पिता तथा एक प्रकारसे ययानिका श्वसुर था। दैत्य-पुरोहित शुकाचार्य इसीके नगरमें रहते थे। वह दूसरे जन्ममें दीर्घ-प्रश्नामक राजाके रूपमें पृथिवीषर उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ६५.२४; ६७.१५-१६)।

वृष्य-पु० [सं०] (१) सूर्यकी एक वीधीका नाम (आहित्य-पु०)। (२) एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम (नारदपु०)। (३) राम-रावण युद्धके एक वीर वानर सेनानायकका नाम (रामायण)।

वृषभतीर्थं-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन तीर्थका नाम (स्कंद्रु॰ तथा ब्रह्मां॰)।

वृषमा-पु॰ [सं॰] भारतवर्षको एक नदीका नाम (महाभा॰ भीष्म॰ ९.३२) ।

वृषमानु—पु० [सं०] श्रीकृष्णकी प्रेयसी राधिकाके पिता।
पुराणानुसार यह नारायणका अंश ले उत्पन्न हुए थे।
पद्मावतीके गर्भसे उत्पन्न यह सुरभानुके पुत्र थे। रावल
ग्राम जहाँ राधाका जन्म हुआ था, यह वहीं रहते थे, पर
पीछे बरसाने चले आये थे (देवीभाग०)।

वृषभाषा – स्त्रो० [सं०] इंद्रपुरी अमरावतीका एक नाम (ब्रह्मां ० तथा विष्णु०)।

वृषभेक्षण-पु० [सं०] भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम (महाभा० उद्योग० ७०.७)।

वृष्यसेन पु० [सं०] (१) एक प्राचीन राजाजो यमकी सभामें रहकर यमकी उपासना करते थे (महाभा० सभा० ८१३)। (२) युधिष्ठिरके राजस्य यश्चमें उपस्थित एक अभिमानी राजाका नाम (मभा० ४४.२१-२२)। (३) कर्णका
एक पुत्र जो दुर्योधनकी सेनाका एक श्रेष्ठ रथी था (उद्योग०
१६७.२३)। (४) विलिके क्षेत्रज पुत्र अंगके वंशके अंतिम
राजाका नाम (विष्णु०)।

**वृषांड**−५० [सं०] महाभारतके अनुसार एक असुरका नाम।

वृषा-पु॰ [सं•] (१) इंद्रका एक नाम (भाग॰ तथा महाभा॰)। (२) स्त्री॰—भारतवर्षकी एक नदीका नाम (भीष्म॰ ९.३५)।

वृषाकिपि-पु० [मं०] (१) भगवान् विष्णुका एक नाम (महाभा० शांति० २४२.८९)। (२) एक ऋषिका नाम, जो अन्य ऋषियोके साथ देवताओंके यज्ञमें उपस्थित थे (अनु० ६६.२३)। (३) ग्यारह स्ट्रोंमेंसे एक स्ट्रका नाम (अनु० १५८.१२-१३)।

वृषाकपायी - स्त्री (१) विष्णुपत्नी लक्ष्मीका एक नाम। (२) शिवपत्नी गौरीका एक नाम। (३) अग्निपत्नी स्वाहाका एक नाम। (४) इन्द्रपत्नी शचीका एक नाम (भाग० तथा ब्रह्मां०)।

वृषादर्भि - पु॰ [सं॰] भागवतके अनुसार शिविका एक पुत्र । काशीराज वृषदर्भके पुत्र युवनाश्व, जो सबका रत्न, अभीष्ट स्त्री और सुन्दर सर्वोपकरणसंपन्न गृह दान करनेसे स्वर्गमें निवास करते हैं (महाभा॰ शांति॰ २३४.२५) ।

वृषासुर−पु० [सं०] भसासुरका एक नाम—दे० भसासुर । वृष्ट−पु० [सं०] पुराणानुसार कुकुरके एक पुत्रका नाम ।

वृष्णि—पु० [मं०] एक यादवका नाम जो मधुका पुत्र था और मधु यदुके ज्येष्ठ पुत्रका वंशत था। श्रीकृष्ण इसी वंशके होनेके कारण वार्ष्णेय कहलाये (भाग० ९.२४.१२-१४)। ब्रह्मां० ३.७१.२० के अनुसार यह अनमित्रके पुत्र थे।

**बृहद्भानु** –पु० [सं०] सत्यभामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्ण-के दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १० ६१.१०) ।

बृहद्रथ-पु० [मं०] (१) पृथुलाक्षके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा बृहन्मनाके पिताका नाम (भाग० ९.२३.१०-११) । (२) भागवतके अनुसार शतथन्वाका एक पुत्र । (३) देवरात का एक पुत्र (भाग० ९.२४.५; ब्रह्मां० ३.७०.१४) । ब्रुहद्श्य – पु० [सं०] कुवलयाश्वके पिता एक राजाका नाम —-दे० कुवलयाश्व ।

बृहस्रला-स्त्री॰ [सं॰] अज्ञातवासके समय विराट नगरमें रखा अर्जुनका एक नाम । जब यह राजा विराटके घर (मत्स्य देशमें जो आधुनिक अलवर और जयपुरके बीच स्थित था) रहते थे (महाभा॰ विराट॰ २.२७)।

वेणा — स्त्रीं १ सिं १ एक नदी जिसे पर्णासा भी कहते हैं (रामायण) महाभारतके अनुसार यह नदी वरुणसभामें रह-कर उनकी उपासना करती है। दक्षिण दिग्विजयके समय सहदेवने वेणातटवतीं जनपदके राजाको पराजित किया था (सभा० ९.१८; ३१.१३)। इस नदीके तटपर जाकर तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य सब पापेंसे मुक्त होकर मोर और हंसोंसे युक्त विमानसे स्वर्गको जाता है (वन० ८४.३२)।

वेणिका - स्त्रे॰ [सं॰] शाकद्वीपकी एक पुण्यसलिला नदीका नाम (महाभा॰ भीष्म ॰ ११.३२)।

वेणी-स्त्री॰ [सं॰] (१) भारतवर्षकी एक नदीका नाम (भाग॰ ५.१९.१८)। (२) पु॰-कौरव्य-कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पसत्रमे आहुत हुआ (महाभा॰ आदि॰ ५७.१२.१३)।

वेणीस्कन्द्−पु॰ [सं॰] ६ौरब्य-कुल्में उत्पन्न एक नागका नाम जिसे जनमेजयके सर्प-सत्रमें भस्म किया गया (महा-भा∘ आदि० ५७.१२.१३) ।

वेणुजंघ-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन ऋषि का नाम (सभा० ४.१८) ।

वेणुदारि-पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार ६क यादवका नाम जिसने बश्रुकी स्त्रीका अपहरण किया था (सभा० ३८.२९)।

वेणुमती-स्नी० [सं०] पुराणानुसार पश्चिमोत्तर देशकी एक नदी (मार्कण्डेय पु० ५८.३५) ।

वेणुमान् –पु० [सं०] (१) पुराणानुसार एक वंशका नाम। (२) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम। (हि० वि० को०)।

वेणुवन - पु॰ [सं॰] एक उपवनका नाम जो राजगृहमें है जहाँ राजा विम्बसारके समय गौतम बुद्ध ठहरे थे (दे राजगृह-परिच॰)।

वेणुवीणाधरा - स्त्री० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका (महाभा०शस्य० ४६.२१; ब्रह्मां० ३.१०.५२)। वेणुहोत्र - पु० [सं०] धृष्टकेतुका पुत्र तथा गार्यका पिता (ब्रह्मां० ३.६७.७७; वायु० ९२.७२)।

वेण्या – स्त्री० [सं] भरतवर्षकी प्रधान पुण्य नदियोंमेंसे एक नदी (भ० ५.१९.१८ ।

वेण्वा - स्त्री० [मं०] पुराणानुमार विनध्य पर्वतसे निकली १४ निद्योंमेंसे एक नदीका नाम (वायु० ४५.१०२)।

वेतसवन-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम, जहाँ मृत्यु-ने तपस्या की थी (महाभा० द्रोण० ५४.२३)।

वेतिसिका-स्त्री० [मं०] ब्रह्माजी द्वारा सेवित एक तीर्थका नाम, जहाँकी यात्रासे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है (महाभा० वन० ८४.५६)।

वेतिसिनी-स्री० [सं०] पुराषानुसार एक नदीका नाम ।

**वेतसु**–पु० [सं०] वैदिक कालका **एक असुर (ऋ**ग्वेद ६.२०८ सायण भ०)

वेताल - पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक भूतयोनि, जिसके भूत कुछ श्रेष्ठ होते हैं और इमशानमें रहते हैं।

वेतालजननी -स्त्री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक मातृप्ताका नाम (महाभा० शस्य० ४६.१३)।

वेत्रवती - स्त्री॰ [सं॰] पारियात्र पर्वतसे निकली १४ निदयों मेंसे एक नदीका नाम (वायु॰ ४५.९८)। संभवतः यह आधुनिक वेतवा नदी (यमनाकी सहायक नदी) है।

वेत्रासुर-पु० [सं०] पुराणानुसार प्राग्ज्योतिषपुरके राजा एक प्रसिद्ध असुरका नाम जिसने विश्वविजयी होकर इंद्र, अग्नि और यमको भी परास्त किया था। अन्तमें यह इन्द्र द्वारा मारा गया था। मालवासे निकल कालपीके निकट यसुनामें मिलनेवाली वेत्रवती नदीके गर्भसे उत्पन्न यह सिंधुद्वीप नामक राजाका पुत्र था अतः यह वेत्रासुर कहलाया।

वेद-पु० [सं०] भारतीय आर्योंके सर्वप्रधान तथा सर्वमान्य धार्मिक ग्रंथ जो संख्यामें चार हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम-वेद तथा अथर्ववेद । विद = (जानना) से वेद शब्द बना है। इनका रचनाकाल निश्चित रूपसे विदित नहीं है पर इतना अवस्य कहा जा सकता है कि ये संसारके सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। यहाँके ऋषियोंने सर्वप्रथम इसे सुना था, और इसका विस्तार भी मौखिक ही हुआ, अतः इन्हें श्रति कहने लगे। प्रत्येक वेदमें दो भाग होते हैं-मात्र और ब्राह्मण । मंत्र वेदके वे वाक्य है जिनके द्वारा यज्ञ आदि करनेका विधान है। 'ब्राह्मण' मंत्र भागसे भिन्न है जो गद्या-त्मक होते हैं तथा जिनमें आरण्यक और उपनिषद जुड़े रहते हैं। वेटोंके 'कर्मकाण्ड' और 'ज्ञानकाण्ड' ये दो भाग होते हैं । मंत्रभागमें किसी देवताकी स्तुति आदि संगृहीत रहती है और उपनिषद् आदि ज्ञानकाण्डमें आते हैं। ये दोनों मिलाकर श्रति कहे जाते है। स्तुति वाला भाग संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद और सामवेद, प्रत्येककी एक संहिता है पर यजुर्वेदकी दो हैं।

ऋग्वेदके कुल १०२८ सूक्त हैं जो आठ अष्टकोंमें विभक्त हैं जिनमें कुल मिलाकर १५३८२६ पद हैं। कुछ इसे दस मण्डलोंमें विभाजित करते हैं जिसके ८५ अनुवाक माने गये हैं। सूक्तोंकी संख्या इस विभाजनमें भी पहलेकी ही इतनी है। अदिति, वरुण, ऊषा, अश्विनीकुमारद्वय, यम, और सोम आदिकां भी स्तुतियाँ इसमें मिलती हैं पर प्रधा-नता अग्नि, इंद्र, और सूर्यकी स्तुतियोंकी ही है जिनमें सबसे अधिक स्तुति अग्निकी है। प्रत्येक ऋचा किसी न किसी ऋषिके नाम की है जो उस ऋचाका द्रष्टा कहा जाता है। ये वेद मंत्र मौखिक रूपमें ही कई वंशों तक चले आये अतः इनकी शिक्षण पद्धति भी ऋषियोंने मौखिक ही रखी अतः भिन्न-भिन्न ऋषियोंकी भिन्न-भिन्न शाखाएँ स्थापित हो गयी थीं। ऋग्वेद सब वेदोंमें प्राचीन माना गया है और दूसरा स्थान यजुर्वेदका है जिसमें ऋग्वेदकी ऋचाओं-का कुछ रूपांतर हो गया है और यह कर्मकांडका प्रधान ग्रंथ है। तैत्तिरीय (कृष्णयजुर्वेद) और वाजसनेय शुक्ल-यजुर्वेद इसकी दो प्रधान संहिताएँ हैं। तैत्तिरीयके सात

काण्ड, ४४ अध्याय, ६५१ अनुवाक और २८९८ कण्डिकाएँ हैं। वाजसनेयके ४० अध्याय, ३०३ अनुवाक और १९७५ कण्डिकाएँ हैं।

सामवेदमं गाये जाने वाले स्तोत्रोंका मंग्रह है जिनकी संख्या कुल १५४९ है। यह तीसरा वेद है और इसमें प्रधानता सोमदेव की है। सोमके पश्चात् अग्नि और इंद्रका स्थान आता है। ऋग्वेदके मंत्रोंको जाननेवाले ऋषि 'होता', यजुर्वेद वालोंको 'अध्वर्यु' और सामवेदियोंको 'उद्गाता' कहते हैं। अथ्वेवेद चौथा वेद है जिसकी नौ शाखाए हैं, (अथ्वेवेद, नाना स्मृति, पुराणादि)।

वेदरांगा - स्त्री॰ [मं॰] दक्षिण भारतके कोह्नापुर राज्यसे निकली एक नदी जो कृष्णामें मिलती है।

वेदगर्भापुरी –स्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ (वायु०, मत्स्य०) ।

वेदगाथ-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक प्राचीन ऋषि (ब्रह्मां॰) वेदगुस-पु॰ [सं॰] (१) श्रीकृष्णका एक नाम (भाग॰) । (२) भागवतके अनुसार पराशर मुनिके पुत्र व्यासका नाम (भाग॰ ९.२२.२२)

वेदतीर्थं - पु० [मं०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थका नाम । वेददर्श - पुं० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन ऋषिका नाम ।

वेदनाथ - पु० [मं०] विश्वनाथ नामक ब्राह्मण तथा कमला-लयाका पुत्र । इसने ब्राह्मणका साग चुराया था, अतः पुन-र्जन्ममें यह बानर हुआ और मिन्धुद्वीप मुनिके आदेशा-नुसार यह धनुष्कोटिनीर्थमें जा पापमुक्त हुआ था (स्कंटपु० ब्राह्म० मेतु-माहात्म्य) ।

वेदवाहु-पु० [मं०] (१) श्री कृष्णका एक नाम (भाग०)।
(२) पुलस्त्य ऋषिका एक नाम (रामायण तथा भाग०)।

वेदभू-पु॰ (सं॰] महाभारतके अनुसार देवताओंका एक गण ।

वेदमालि-पु० [सं०] रैवत मन्वंतरके एक वेट-वेदांगोंके पारच्यों विद्वान् ब्राह्मणका नाम । आगे चलकर यह परि-वारके लिए अनीतिने धनोपार्जन करने लगे । तदनंतर इनके यक्तमाली और सुमाली नामके दो पुत्र जुड़वाँ हुए । कुछ ज्ञान होनेपर इन्होंने अपने धनका दो भाग दोनों पुत्रोंको दे शेष अपने लिए रखा जिसे धर्मकार्यमें लगा दिया । तटनंतर नरनायणके अपश्रम वदरीवन गये जहाँ तपकर पाप मुक्त हुए (नारदपु० पूर्वभा० ३५.२१.२४-२५) इन्हे जावंनी मुनिसे ज्ञान मिला था ।

**वेदमुंड**-पु० [सं०] एक असुरका नाम ।

वेदवती - स्त्री० [मं०] (१) पारियात्र पर्वतसे निकली १४ निविधों में एक नवीका नाम (वायु० ४५.९७; महाभा० भीष्म० ९.१७) । (२) राजा कुशध्वजकी पुत्री जिसका विवाह उसके पिता विष्णुसे करना चाहते थे पर दैत्यराज शुंभके द्वारा वह मारे गये। शोकातुर होकर कुछ कारणवश वेदवती भी परलोक सिधारी और दूमरे जन्ममें यही सीता हुई श्री (रामायण)। (३) एक अप्सराका नाम।

वेदन्यास-पु० [सं०] दे० द्वैपायन. सत्यवती अथवा न्यास । वेदन्यास कई हो गये हें । तेरहर्वेको अंतरिक्ष कहते थे इन्होंने त्रिविष्टसे पुराण सुनकर त्रैय्यारुणि (त्रय्यारुण=विष्णु०) को सुनाया था (ब्रह्मां० २.३५.१२०; विष्णु० ३.३.१४)। वेदशर्मा—पु० [सं०] वेदोंका पारङ्गत एक विद्वान् ब्राह्मण। ब्राह्मणोंको देनेके लिए सङ्कल्प किया हुआ धन भी इसने ब्राह्मणोंको नहीं दिया जिससे यह श्र्याल-योनिमें उत्पन्न हुआ। यह वेदनाथका मित्र था और सिन्धुद्वीप मुनिके आदेशानुसार धनुष्कोटितीर्थमें शाप मुक्त हुआ था (स्कंदपु० ब्राह्म० सेत-माहा०)।

वेदशिरा-पु० [सं०] (१) भागवतके अनुसार क्वशाश्वका एक पुत्र। (२) पुराणोक्त एक अस्त्र (रामायण)। (३) पुरा-णानुसार मूर्द्धन्याके गर्भसे उत्पन्न मार्कडेयके एक पुत्रका नाम (भाग० ४.१.४५; पद्मपु० उत्तर २३७.७५.९०)

वेदशीर्ष-पु० [सं०] एक पुराणोक्त पर्वतका नाम।

वेदश्री-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषिका नाम (नारदपुः)। वेदश्रुत-पु॰ [सं॰] भागवतके अनुसार वशिष्ठका एक पुत्र। वेदश्रुति-स्त्री॰ [सं॰] एक प्राचीन नदीका नाम (महाभारत)।

वेदिसनी - स्त्रीं (मं०) एक नदी, --दे० वेतिसनी। वेदस्पर्श - पु० [मं०] एक प्राचीन वैदिक आचार्यका नाम। वेदस्मृती - स्त्रीं (विदस्मृता = महाभारत) एक प्राचीन नदीका नाम (भाग० ५.१९.१८; महाभा० भीष्म ९.१७)।

वेदांग-पु० [मं०] (१) वेटोंके ६ अंगोंका नाम = शिक्षा, बत्प, न्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द । पुरुषरूपी वेदकी शिक्षाको नाक, ज्याकरणको मुख, निरुक्तको कान, ज्योतिषको नेत्र, बत्पको हाथ तथा छन्दको पैर माना है। (२) बारह आदित्योंमेंसे एक—दे० आदित्य।

वेदान्त-पु० [मं०] उपिनषद् और आरण्यक आदि जो वेद के अन्तिम (शीर्ष) भाग हैं। उपिनषद्भी ब्रह्मविद्या अदैत-वादका आधार है और शंकराचार्यका भाष्य ही अधिक विख्यात है। वेदान्तसे साधारणतः शंकरके अदैतवादका ही बोध होता है। 'जगत्, जीव और ब्रह्म या परमात्मा इन तीन वस्तुओंके स्वरूप तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय ही वेदान्तशास्त्रका विषय है।' इस सम्बन्धमें परम भक्त रामानुज तथा वल्लभाचार्यके मतोंका अध्ययन आवश्यक है।

वेदान्तसूत्र −पु० [सं०] वेदांतशास्त्रके मूल सूत्र जो महर्षि वाटरायणकृत हें ।

वेदाधिप-पु॰ [सं॰] वेदोंके अधिपति ग्रह = ऋग्वेदके बृह-स्पति, यजुर्वेदके शुक्र, सामवेदके मंगल तथा अथर्ववेदके बुध कहे गये हैं।

वेदाध्यक्ष-पु० [सं०] श्रीकृष्णका एक नाम (भाग०) । वेदाश्वा-स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक प्राचीन नदीका नाम (महाभा० भीष्म० ९.२८) ।

वेदिजा~स्त्री० [सं०] द्रौपटीका एक नाम (महाभा० -भोष्म ९.२८) ।

वेदी - स्त्री॰ [सं॰] ब्रह्माकी पत्नीका नाम (महाभा॰ उद्योग॰ ११७.१०)।

वेदीतीर्थ-पु॰ [सं॰] (१) कुरुश्लेत्रकी सीमाके अन्तर्गत रिथत एक प्राचीन तीर्थका नाम जिसमें रनान करनेसे मनुष्यको एक इजार गोदानका फल प्राप्त होता है। (महाभा० वन० ८३.९९)। (२) एक परम दुर्गम तीर्थ, जो सम्भवतः सिन्धु नदके उद्गम स्थानके निकट स्थित है। जहाँकी यात्रा करनेवाले पुरुषको अश्वमेधयश्चका फल प्राप्त होता है (वन० ८४-४७)।

वेधसी - स्त्री १ [सं २] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम । वेधा - पु० [सं ०] (१) दक्ष आदि प्रजापति । (२) राजा हरिश्चन्द्रके पिताका नाम । (३) अंगदका पुत्र एक यादव (वायु० ९६.२४७; ब्रह्मां० ३.७१.२५६) ।

वेन-पु० [सं०] मृत्युकी मानसी कन्या सुनीथाके गर्भसे उत्पन्न राजा अंगका पुत्र तथा चाक्षषमनु-पुत्र करुका पौत्र तथा चाक्षष मनुका प्रपौत्र था। राजा होनेपर इसने लोगों-के धर्ममें बाधा डालनी झुरू कर दी। यहाँतक बात दढ़ी कि स्वयं अंग इसकी अधार्मिकतासे तंग आकर नगर छोड़ चले गये थे (भाग० ४.१३.१७-१८)। इसने यज्ञादि सव बन्द करा दिये थे अतः ऋषि मुनियोंने पहले इसे नम्रतासे समझाया, नही माननेपर कुछ कड़े शब्दोंमें चेतावनी दी गयी । पर जब सारे उपदेश निरर्थक सिद्ध हुए तब ऋषियों ने अभिमंत्रित कुशासे वेनका बध कर डाला। वेन निः-संतान था, राज्यसिंहासन शून्य देख देशमें अशांति तथा उपद्रवका माम्राज्य हो गया। यह विचारकर ऋषियोंने वेनके शवकी जाँघ मथना आरंभ किया, जिससे अति कुरूप तथा काले रंग तथा नाटे कदका एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ जिसे अत्रि ऋषिने 'निषीद' (बैठ जाओ) कहा। इससे उसका नाम निषाद पड़ा और इसके वंशज ही निषाद कहलाये । इसके उपरांत एक अच्छी संतानकी अभिलाषासे ऋषियोंने वेनका दाहिना हाथ मथा जिससे राजा पृथ उत्पन्न हुए (महाभा० ज्ञान्ति० ५९.९३.९८; विष्णु० १.१३.३-९; भाग० ४.१४.२-४७; १५.१-४ तथा हरिवंश) । पर पद्मपुराणानुसार वेन नास्तिक तथा जैनियोंका अनुयायी हो जानेके कारण ऋषियोंसे तिरस्कृत हुआ तथा पीटा गया जिससे उसकी जाँघते निषाद और दाहिने हाथसे पृथुका जन्म हुआ था। पापमुक्त हो वेनने तपस्या कर मुक्ति प्राप्त की थी।

वेष्टकापथ – पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन शिवस्थान-का नाम (स्कृदपु० काजी-खं० तथा शिवपु०)।

वेहत-पु० [सं०] एक पौष्टिक ओषधिका नाम (महाभा० वन० १९७.१७)।

**वैकर्ण**-पु० [मं०] (१) वात्स्यमुनिका नाम । (२) एक प्राचीन जनपदका नाम (वेद) ।

वैकत्तंन-पु॰ [मं॰] (१) सूर्यके एक पुत्रका नाम (आदित्य पु॰)। (२) कुन्तीसुन वर्णका एक नाम (महाभा॰ आदि॰

११०.३१)। (३) सुश्रीवके एक पूर्वजका नाम (रामायण)। वैकुण्ठ-पु० [मं०] पुराणानुसार वह स्थान जहाँ विष्णु रहते हैं। यह सत्यलोकसे भी ऊपर हें और सबसे श्रेष्ठ धाम माना गया है जहाँ मोक्ष पानेवाले व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँके निवासी न तो बुट्ढे ही होते हैं और न मस्ते ही हैं (नानापुराणादि)।

वैसान स-पु॰ [मं॰] एक प्राचीन गोत्रप्रवर्त्तक ऋषिका नाम।

वैगलेय-पु० [सं०] पुराणानुसार भूतोंका एक गण ।

**वैजभृत्−पु०** [सं०] भृगुवंशज एक गोत्रकार ऋषिका नाम (मत्स्य० १९५.३०) ।

वैजयन्त -पु० [सं०] (१) इन्द्रके ध्वजका नाम (महाभा० वन० ४२.८)। (२) क्षीरसागरके मध्यमें स्थित एक पर्वत का नाम, जहाँ अध्यातम गतिका चिन्तन करनेके निमित्त ब्रह्माजी नित्य जाते हैं (शांति० ३५०.९-१०)।

वैजयन्ती – स्त्री॰ [सं॰] विष्णुकी माला जिसमें ५ रंगके पुष्प रहते है जो पंचभूतके बोतक हैं, यह श्रीकृष्णको अति प्रिय थी (भाग॰)।

वैतण्डी - पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन किष !
वेतरणी - स्ति० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध पौराणिक नदी जो
यमराजके द्वारपर स्थित मानी गयी है । इसका जल बहुत
गरम और बदब्दार तथा तेज प्रवाहवाला है । कहते हैं
मृत्युके पश्चात् इसे पार करना होता है, जिसमें गोदान
करनेवाला व्यक्ति ही सफल होता है । पुराणानुसार सतीके
वियोगसे जो अश्रधारा शिवके नेत्रोंसे बही उसीसे यह नदी
वनी जिसका विस्तार २ योजन माना गया है (भाग०) ।
(२) उडीमाकी एक पवित्र नदीका नाम ।

वैतसेन - पु० [सं०] राजा पुरूरवाका एक नाम जो वीतसेना के पुत्र थे (भाग० ९.१.३५, ४२; ब्रह्मां० ३.६५.४५.६; मत्स्य० १२.१५; वायु० १.१०६; विष्णु० ४.१.१२.१६) । वैतालकी - पु० [सं०] ऋग्वेदकी एक शास्ताके प्रवर्त्तक

वैताली-पु० [सं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शस्य० ४५.६७) ।

वेद-पु० [सं०] विद-क्षिके पुत्र एक प्राचीन कि ।
वेदर्भ-पु० [सं०] (१) विदर्भ देशके राजा भीमसेन जो दमयन्तीके पिता थे (महाभा० सभा० ३१०-११-१२; वन० ५३.५-९)। (२) महाराज भीष्मकका एक नाम। इनकी पुत्री रुक्मिणी श्रीकृष्णको व्याही थी (भाग० १०-५२.१६; महाभा० उद्योग १५८.१०-१६)।

वैदर्भी - स्त्री॰ [सं॰] (१) अगस्त्य ऋषिकी पर्लाका एक नाम (भाग॰, मत्स्य॰ तथा अगस्त्य) (२) विदर्भाधिपतिकी पुत्री होनेके कारण दमयन्ती तथा रुक्मिणीके नाम (भाग॰ १०-५२.१८; महाभा॰ वन॰ ५५.१२; उद्योग॰ १५८-१०)।

वेदेह - पु० [मं०] राजा निमिके पुत्रका एक नाम । धर्मका कहीं लोप न हो जाय इससे ऋषियोंने निमिदेहको अरिणसे मधकर इन्हें उत्पन्न किया था । क्योंकि राजा निमिके कोई संतान न थी (भाग० ९.६.४; १३.१-१३; १०.८६.३६; बह्यां० ३.६३.९; विष्णू० ४.२.१२ आहि)।

वैदेही - स्त्रीं (मं०) सीताका एक नाम जो विदेह जनककी पुत्री थी। वहते हैं राजा कुद्यध्वजकी पुत्री वेदवती ही दूसरे जन्ममें मीता हुई थी (सीता, वेदवती तथा रामायण)। वैद्यनाथ - पु० [मं०] मंथाल परगनेका एक प्रतिद्ध तीर्थर्थान जो जमीडीह स्टेशनके निकट वैद्यनाथ धामके नामसे प्रसिद्ध है जहाँ इसी नामका एक प्रतिद्ध शिवलिंग है। इमकी गिनती चार धामोंमें है। 'परल्यां वैद्यनाथं च'के अनुमार दक्षिण हैं दरावादमे इधर, परमती जंक्शनसे परली प्रामतककी लाइनपर परली प्राममें यह शिवलिंग है (शिवल्या कोटिस्ट्रसंहिता, अध्याय १ तथा २७-२८)।

पुराणानुमार त्रेता युगमें लंकापति रावण शिवजीको कैलाश-से लंका ले जाना चाहता था। भक्तवत्सल शंकर चलनेको तैयार हो गये, पर शर्त यह थी कि बीचमें कहीं भी शिव-लिंगको पृथ्वीपर न रखना होगा। हठी रावण जब शर्त मानकर मूर्तिको ले आकाश मार्गसे चला तब देवताओं में खलवली मची। वरुण (जलका स्वामी) रावणके पेटमें धुस गये अतः रावणको लघुशंका मालूम हुई और उसे नीचे उतरना पड़ा। एक ब्राह्मण पथिकके हाथ मूर्ति दे रावण पेशाव करने बैठा। वरुणके प्रभावसे पेशावमें देर हो गयी, अतः बटोही जो स्वयम् विष्णु थे मूर्तिको वहीं पृथ्वीपर रख चलते बने। काम बन चुका था अतः रावणको पेशाव भी बन्द हो गया था। उसने मूर्तिको उठानेको पूरी चेष्टा की पर उठा न सका- शंकरकी शर्त जो मंग हो चुकी थी। वैद्य-नाथ धाममें आज वही मूर्ति है जिसे उठानेमें असफल होनेपर रावणने क्रोधमें आ ऊपरसे दाब दिया था अतः वहाँका शिवलिंग बीचमें दवा हुआ है।

**वैद्यत**-पु**॰** [मं॰] पुराणानुसार शाल्मलिद्वीपके एक वर्षका एक नाम ।

वैद्युत गिरि-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम । वेधस-पु० [सं०] राजा वेधाके पुत्र हरिश्चन्द्रका एक नाम । वैधत-पु० [सं०] ग्यारहवें मन्वन्तरके इन्द्रका नाम । वैन्य-पु० [सं०] राजा पृथुका एक नाम (वेन पुत्र) (भाग० ४.२३.१९.२८) ।

**बैनतेय**-पु० [सं०] विष्णुवाहन गरुड़का एक नाम (भाग०) । **बेपश्चित**-पु० [सं०] विपश्चितऋषिके वंशोत्पन्न तार्झ्यऋषि-्का एक नाम (वायु० तथा विष्णु०) ।

वे भांडिक - पु॰ [स॰] एक गोत्रप्रवर्त्तक ऋषि । वैभार - पु॰ [सं॰] राजगृहके पासका एक पर्वत जिसे वैहार भी कहते हैं।

वैभौज-पु० [सं०] एक प्राचीन जातिका नाम जो दुह्युके वंशज कहे गये हैं, ये लोग कुछ असम्य थे (महाभा०)। वेभाज-पु० [सं०] (१) पुराणानुमार सुपार्थ पर्वतपरके एक जंगलका नाम जो सुमेरुके पश्चिममें हैं—दे० सुमेरु। (२) पुराणानुसार एक पर्वतका नाम (स्कन्द्र)। (३) एक लोकिविशेषका नाम (भाग०)। (४) पांचालके वैभाज राजा जो ब्रह्मदत्तके पिता थे (मत्स्य० २१.११)।

वैमानिक-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन तीर्थका नाम, जहाँ स्नान करनेसे मानवको अप्सराओंका लोक प्राप्त होता है और वह विमान द्वारा सर्वत्र इच्छानुसार विचरता है (महाभा॰ अनु॰ २६.२३)।

वैमित्रा – स्त्री० [सं०] (१) कुमार कात्त्रिकेयकी अनुचरी एक मातृक्षका नाम (स्वंद) । (२) सात शिशुमाताओं मेसे एकका नाम (महाभा० वन० २२८०१०) ।

वैम्य-पु॰ [सं०] एक गोत्रप्रवर्त्तक ऋषिका नाम । वैयमक-पु॰ [स॰] एक प्राचीन जातिका नाम (महाभा०)। वैयश्व-पु॰ [सं०] विश्वमनाके पिता तथा वैदिक कालके ऋषि ।

**बैरंडेय**−पु० [सं०] एक प्राचीन गोत्रप्रवर्त्तक ऋषि । **बैरत** −पु० [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन जातिका नाम । **बैरदेय −**पु० [सं०] वैदिक कालका एक असुर । वैराज-पु० [मं०] (१) विराजपुत्र मनुका एक नाम। (२) सात पितृगर्णोमेंसे एकका नाम। शेष छहके नाम--अग्निष्वात्त, सोमप, गार्हपत्य, एकश्चंग, चतुर्वेद और कल। ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं (महाभा० सभा० ११.४६)।

वैराज स-पु० [सं०] एक प्रभारके देवता जो अग्निसे नहीं जलते और तपोलोकके निवासी हैं पर सत्यलोकमें भी जा सकते हैं। ये उन साधु, महात्माओं तथा तपस्वियोंकी आत्माएँ हैं जिन्होंने तपश्चर्याये यथेष्ठ आत्मशुद्धि कर ली है और पितर कहे जाते हैं (स्कंद्रपु० काशी-खण्ड)।

वैराट-पु॰ [सं] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रों मेंसे एकका नाम, जो भारत-युद्धमें भीमसेन द्वारा मारा गया था (महाभा० भीष्म० ९६.२६) ।

वैराम-पु० [मं०] एक प्राचीन जातिका नाम, इस जातिके लोग नाना प्रकारके रत्न और भाँति-भाँतिकी भेंट सामग्री लेकर युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें उपस्थित हुए थे (महाभा० ५१.१२)।

वैरिवीर - पु॰ [मं॰] पुराणानुसार राजा दशरथका एक पुत्र जिसे इलिक भी कहते थे - दे॰ इलिक तथा रामायण । वैरोचन - पु॰ [सं॰] (१) राजा बिलका एक नाम, जो विरोचनका पुत्र तथा प्रह्णादका पीत्र और दैस्य जातिका एक राजा था । विष्णुने बामन अवतार ले इसे पाताल भेजा - दे॰ बलि। (२) एक सूर्यपुत्र। (३) अग्निका एक पुत्र।

वरोचि पु० [मं०] वाण दैत्यका एक नाम जो राजा बलिका ज्येष्ठ पुत्र था और शिवके बरदानसे देवताओं पर भी शासन करता था। पातालमें शोणितपुरी नामकी इसकी राजधानी थी। यह ऊषाका पिता तथा अनिरुद्ध का श्वसुर था (भाग०)। वैवस पु० [मं०] भृगुवं शज एक आर्षे य प्रवरप्रवर्त्तक गोत्र-कार कषिका नाम (मत्स्य० १९५.३९)।

वैवस्वत -पु० [सं०] (१) सूर्यके एक पुत्रका नाम। (२) आज-कलके मन्वन्तरके मनुका नाम। इक्ष्मकु, तुग, शर्याति, िष्ट, धृष्ट, करूपक, निष्यन्त, पृषध्र, नामाग और किव इनके दस पुत्र थे। (ब्रह्मां० २.३८. ३०-३१ वैवस्वतवंशवर्णन)। एक वार पुत्रकी इच्छासे इन्होंने मैत्रा-वरुण याग किया जिससे इला नामकी कन्या उत्पन्न हुई जो कारणवश कमशः स्त्री और पुरुष दोनोंके लक्षणोंसे युक्त हुई थी। पुरुष होनेपर इसका नाम सुद्युन्न हुआ (भाग० ९.१. १५-२२)। (३) एक तीर्यका नाम, जहाँ स्नान करनेसे मानव स्वयं तीर्यरूप हो जाता है (महाभा० अनु० २५.३९)। (४) पुराणानुमार आजकलके मन्वन्तरका नाम जिसके प्रसिद्ध ऋषि अत्रि थे (भाग० ८.१३.५; ब्रह्मां० २-३८. २५; महाभा० आदि० ७५.१)।

वैशेपायन - पु० [मं०] व्यास जीके प्रधान शिष्य एक प्रसिद्ध किष जो कृष्ण यजुर्वेदके प्रवर्त्तक कहे जाते हैं। इन्होंने व्यास जीसे महाभारतका अध्ययन कर राजा जनमेजयको सुनाया था। कहते हैं हरिवंशका प्रचार भी इन्होंने किया था (तैत्तिरीयसंहिता तथा यागवल्क्य स्मृति)।

वैशाख-पु० [मं०] वर्षके १२ महीनोंमेंसे एक पुण्य मासका नाम । इस मासकी पूणिमामें विशाखा नक्षत्र रहता है । इस मासकी द्वादशीको उपवासपूर्वक श्रद्धासे जो भगवान् मधुस्दनका पूजन करता है उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है और सोमलोककी प्राप्ति होती है (महाभा० अनु० १०६.१४;१०९.८)।

वैशाखी – स्त्री० [सं०] पुराणानुसार वसुदेवकी एक पत्नी (भाग०)।

वैशाखी अष्टमी - स्त्री॰ [सं॰] वैशाख शुक्ला अष्टमीको अपराजिता देवीको उशीर और जटामासीके जलसे स्नान करा वृत तथा पूजन करें। इससे समस्त तीथों में स्नान करनेके समान फल होता है—दे ॰ निर्णयामृत।

वैशाखीबत-पु॰ [सं॰] वैशाखी पूर्णिमाकी पवित्र तिथिको भिन्न प्रकारसे बत करनेसे भिन्न-भिन्न फल होते हैं (भविष्य पु॰, आदित्य पु॰ तथा जावालि स्मृति)।

वैशालाक्ष-पु॰ [सं॰] ब्रह्माका नीतिशास्त्र, जो विशालाक्ष भगवान् शिवजी द्वारा संक्षिप्त किये जानेके कारण वैशालाक्ष कहलाता है (महाभा॰ शांति॰ ५९.८२)।

**बैशाल्रि−**पु० [सं०] आंगिरसवंशज एक गोत्रकार ऋषिका नाम (मत्स्य० १९६.८) ।

वैशालिनी स्त्री॰ [सं॰] वैदिशके राजा विशालकी पुत्री जिसे बलपूर्वक राजा अवीक्षित्ने पकड़ लिया था, अतः स्वयंवरमें उपस्थित अन्य राजाओंसे अवीक्षित् परास्त हो वन्दी हुए। पर अवीक्षितके पिता करन्थमने युद्धमें सबको परास्त कर पुत्रको वंधनमुक्त किया। हारनेसे लिज्जित हो अवीक्षित्ने वैशालिनीका पहले पाणियहण करना अस्वीकार किया। वैशालिनीका पहले पाणियहण करना अस्वीकार किया। वैशालिनीको तप कर देवताओंसे पुत्रवती होनेका वर पाया, उधर करन्थम-पत्नी तथा अवीक्षित्की माता वीराने 'किमिच्छक' व्रत कर करन्थमसे पौत्रकी माँग कर पुत्रको वचनवद्ध कर लिया। दनुके पुत्र हुद्केश द्वारा वैशालिनीको एकड़ी गयी थी। अवीक्षित्ने अज्ञानमें ही वैशालिनीको हद्केशसे मुक्त किया फिर इसीके गर्भसे 'मरुक्त' नामक अवीक्षित्का पुत्र हुआ था (मार्कण्डियपु॰)। यह पूर्वजन्ममें मय गंधर्वकी पुत्री मामिनी थी जो अगस्त्य क्षिके शापसे विशालकी पुत्री हुई थी (मार्कडिय पु॰)।

वैशाली - स्ति॰ [सं॰] महाराज तृणि बिदुके पुत्र विशालकी वसायी एक नगरी जो जनरल कि निषमके अनुसार पटनासे २७ मील उत्तर है। यह विशाला नगरीसे भिन्न है और बौर्डोके समयमें इसकी यथेष्ट ख्याति वही।

वैशेषिक-पु॰ [सं॰] षड्दर्शनके अंतर्गत एक दर्शन जो कणाद ऋषिका बनाया है—दे॰ दर्शन तथा कणाद।

वैश्रंभक-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार देवनाओंके एक उद्यानका नाम (भाग॰) ।

**बैश्रवण**−पु० [सं०] धनाधिप कुवेरका एक नाम (महामा० आदि० १९८.६) ।

**वैश्वानर**−पु० [सं०] ऋग्वेदके अनुसार अग्निका एक नाम— ेदे० विश्वानर ।

वैष्णव - पु० [सं०] एक प्रसिद्ध धार्मिक संप्रदाय जिसके अनुयायी विशेष आचार-विचारसे रहते हैं और विष्णु या कृष्णकी उपासना करते हैं। महाभारतके समय इसे नारा-यणीय धर्म कहते थे। तदुपरांत इसमें श्रीकृष्णकी उपासना प्रधान-रूपसे आयी और इसे भागवत धर्म कहने छगे जिसकी आजकल अनेक शाखाएँ हैं (भाग० स्कंदपु० तथा विष्णु०

आदि)।

**वैहायस** – पु० [सं०] नरनारायणके समीपवर्ती एक कुंडका नाम (महाभा० शांति० १२७-३) ।

**बेहार**-पु० [सं०]--दे० वैभार ।

वोद्ध-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषि जिन्हें तर्पण करते समय जल दिया जाता है।

वौछि–पु० [सं०] विशिष्ठवंशज एकाषेय प्रवरप्रवर्तक एक कषिका नाम (मत्स्य० २००.६) ।

वोषडि - पु॰ [सं॰] एक आंगिरस वंशज त्र्यार्षेय प्रवर-प्रवर्तक ऋषि (मत्स्य॰ १९६.२६)।

च्यंजनद्वादशी-स्त्री० [सं०] मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशीको विष्णु शी पूजा कर अन्तकूटकी तरह व्यंजन बना भोग लगावे—दे० व्रतोत्सव।

**व्यंजनहारिका−स्त्री०** [सं०] पुराणानुसार एक अमंगल करने<mark>वा</mark>र्छा शक्ति जो नव-वधुओंके बनाये भोजन उठा ले जाती है।

व्यंश-पु॰ [सं॰] सिंहिकाके गर्भसे उत्पन्न विप्रचित्तिका एक पुत्र-दे॰ विप्रचित्ति तथा सिंहिका ।

व्यतीपातव्रत पु॰ [सं॰] ज्यैतिष शास्त्रानुसार सूर्य और चंद्रमाके गणितसे व्यतीपातके आरंभ और समाप्ति स्चित होते हैं। पुराणानुसार यह सूर्य और चंद्रमाके क्रोधपातसे उत्पन्न हुआ है। सूर्यके क्रोधके आँस् पृथ्वीपर गिरे जिनसे व्यतीपात उत्पन्न हुआ। शुभ कार्यों इसका त्याग तथा लोकोपकार आदिमें इसका ग्रहण होता है। किसी शुभदिन-के व्यीतपातको सुवर्ण निर्मित सूर्य और चंद्रमाकी मूर्तिको विधिवत् पूजा करें (वाराहपु॰)।

**ब्यय**-पु॰ [सं॰] एक नागका नाम (महाभा॰) ।

व्यश्च-पु० [सं०] (१) एक प्राचीन राजा जो यम-सभामें रह कर यमकी उपासना करते थे (महाभा० सभा० ८० १२)। (२) ऋग्वेदके कुछ मंत्रोंके द्रष्टा एक प्राचीन ऋषि (ऋग्वेद)।

**व्याघ्रग्रीव-पु॰** [सं॰] पुराणोक्त एक प्राचीन देश ।

व्याघ्रदत्त-पु॰ [सं॰] (१) पाण्डव पक्षके एक राजाका नाम, जिसकी गणना श्रेष्ठ रिथयों में थी (महाभा॰ उद्योग॰ १७१. १९)। (२) मगथ देशका एक राजकुमार, जो कौरवों की ओरसे महाभारत-युद्धमें लड़ा था। सात्यिकिके साथ लड़ते हुए इसका सात्यिकि द्वारा वध हुआ था (द्रोण १०६.१४; १०७.३१-३३)।

व्याघ्रपाद — पु० [सं०] विशिष्ठगोत्रोत्पन्न एक प्राचीन ऋषि जो ऋग्वेदके कई मन्त्रोंके द्रष्टा थे (ऋग्वेद)। महाभारत अनुशासन पर्व १४.४५ के अनुसार ये उपमन्युके पिता थे।

च्याद्रमुख-पु० [सं०] (१) एक पर्वतका नाम (मार्ऋण्डेय-पु० ५८.११) । (२) एक देशका नाम (बृहत्संहिता १४.५) ।

च्याद्राक्ष-पु० [सं०] (१) कात्तिकेयके एक सैनिक अनुचर विषका नाम (महाभा० शल्य० ४५.५९) । (२) पुराणा-नुसार एक राक्षस विशेष (हरिवंश) ।

**च्याडि़−**पु० [सं०] कोष और व्याकरणके रचयिता एक मुनि । इनके पर्याय—विन्ध्यवासी, नन्दिनीतनय, विन्ध्यस्थ, नन्दिनीसुत आदि (हि॰ वि॰ को॰) व्यालग्रीव – पु॰ [सं॰] एक देशका नाम (बृहत्संहिता १४.९)।

व्यास -पु० [मं०] (१) पराशर ऋषिके पुत्र श्री कृष्णद्वैपायन जिन्होंने वेदोंका संग्रह, विभाग और सम्पादन किया था। इस आशयका लेख प्रायः सभी पुराणोंमें प्रकारान्तरसे और कुछ विभिन्न रूपोंमें आया है (भाग० १२.६.४७)। कहा जाता है कि अठारहों पुराण, भागवत, महाभारत और वेदान्तसूत्र आदिकी रचना भी इन्होंने ही की थी 'अष्टा-दशपुराणानां वक्ता सत्यवती सुतः' (शिवपु०)।

एक बार धीवर-कन्या मत्स्यगन्धा, जिसे सत्यवती कहते थे, को देख पराशर मुनि आसक्त हो गये। दिनमें विहार करना निषद्ध है, अतः पराशरने चारों ओर कुहरा खड़ा कर दिया और सत्यवतीके शरीरसे मछलीकी गन्ध वर देकर दूर कर दी। अब मत्स्यगन्धा योजनगन्धा कहलाने लगी। व्यासजी इसी सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न परा शरके पुत्र थे और नदीके बीच एक टापूमें जन्म होनेके कारण इन्हें 'द्दैपायन' तथा रंग काला होनेके कारण 'कृष्ण' कहते हैं। दड़े होनेपर इन्होंने वेदोंका संग्रह, विभाग तथा सम्पादन किया अतः इन्हें 'न्यास' अथवा 'वेदन्यास' कहते हैं। यह कुमारी अवस्थामें ही सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, पर पराशरके अशीर्वादसे इनकी माताका कुमारीपन अक्षुण्ण बना रहा और सत्यवतीका विवाह भीष्मपितामहके पिता महाराज शान्तनुसे हुआ। सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न शान्तनुके पुत्र विचित्रवीर्य निःसन्तान मरे अतः माताकी आज्ञासे विचित्रवीर्यकी अभिवका और अम्बालिका नामक विधवा परिनयोंसे नियोग कर इन्होंने क्रमशः धृतराष्ट्र तथा पाण्डुको उत्पन्न किया । अम्बिकाकी दासीके गर्भसे उत्पन्न 'निदुर' भी इन्होंके पुत्र थे।—दे० पराश्चर, मत्स्यगन्धा, सत्यवती, विचित्रवीर्य, पांडु, अम्बिका, अम्बालिका आदि । (२) पुराणानुसार भिन्न-भिन्न कल्पोंमें जन्म ग्रहण करके वेदोंका संग्रह और विभाग करनेवाले २८ महर्षियोंके नाम, जो इस प्रकार हैं--स्वयंभू, मनु, उशना, बृहस्पति, सविता, मृत्यु या यम, इन्द्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, ऋषभ या त्रिवृषा, सुतेजा या भारद्वाज, अन्तरिक्ष या धर्म, वपृवा या सुचक्षु, त्रय्यारुणि, धनक्षय, कृतञ्जय, ऋतञ्जय, भरद्वाज, गौतम, उत्तम या हर्यतम, वाचश्रवा या नारायण जिन्हें वेण भी कहते हैं; सोम मुख्यायन या तृणविन्दु, ऋक्ष या वाल्मीकि, शक्ति, पराशर, जातृकर्ण और कृष्णद्वैपायन । उपर्युक्त २८ को ब्रह्मा या विष्णुका अवनार मानते हैं।

ंव्यास कोई एक व्यक्ति नहीं है, प्रत्येक द्वापरमें नवीन व्यास हुआ करते हें। व्यास किसीका नाम नहीं अपितु उपाधि या पदवी है। गोलवृत्तमें जो एक सीधी रेखा निकल जाती है, उसका नाम व्यास है। इसी प्रकार वेदवृत्तमें जो सीधा निकल जाय उसका नाम वेदव्यास होता है। जितने व्यास हुए हैं वे वेद और पुराणतत्त्वके पूर्ण ज्ञाता हुए हैं (युक्तिविशारद पण्डित कालूरामजी शास्त्रीकृत पुराणवर्म प्रथम संस्करण पृष्ठ १३४)। यह व्यास परम भक्त थे और इन्होंने भक्तिकी विशद व्याख्या की है —दे० स्कन्दपु० प्रभास—खण्ड ११० अध्याय तथा

आवन्त्यखण्ड अध्याय ७०। पद्मपु० सृष्टिखण्ड अध्याय १५.१६४—१९२; शिवपु० तथा लिंगपु० १.२७, ७६; २.२०-२६ अध्याय और मत्स्यपु० अध्याय २५७-२६९)।

•यासकूट-पु॰ [सं॰] (१) वेदन्यासके वे कूट स्रोक जो महाभारतमें हैं (महाभा॰)। (२) सीताहरणके पश्चात् श्रीराम द्वारा माल्यवान् पर्वतपर कहे गये स्रोक जिनसे उन्हें शान्ति मिली थी (रामायण)।

च्यासगुफा-स्त्री० [सं०] बदरिकाश्रमके निकटस्थ एक गुफा । कहते हैं यहाँ व्यासजीने पुराणोंको लिखा था । इसीके निकट गणेशगुफा है । निर्मल जलवाली सरस्वती नदी तथा अलकनन्दाके संगमपर बसा केशवप्रयाग भी यहींपर है ।

च्यासतीर्थ-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक तीर्थका नाम (महाभा॰)।

व्यासपूर्णिमा—स्त्री [सं०] आषादशुक्का पूर्णिमा जिसे गुरुपूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन अपने दीक्षागुरुका देव-तुल्य पूजन करें (शंकराचार्यविरचित व्यासपूजाविधि)। व्यासवन—पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन वन, जहाँ मनोजतीर्थमें स्नान कर मनुष्य हजार गोदानका फल प्राप्त करता है (महाभा० वन० ८३.९३)।

व्यासस्थली - स्री॰ [सं॰] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक अति प्राचीन तथा पवित्र तीर्थस्थान, जहाँ व्यासदेवने पुत्र-वियोगसे संतप्त हो शरीर त्याग देनेका निश्चय कर लिया था। उस समय देवताओंने उन्हें उठाया था (महाभा॰ वन॰ ८३-९६.९८)।

व्याहृति—पु० [सं०] प्रजापित द्वारा वेदोंसे निकाले गये रे गूढ़ रहस्यात्मक शब्द जिनका सर्वप्रथम उच्चारण मनुने किया था। ऋग्वेदसे 'भूं'; यजुवेंदसे 'भुवः' और सामवेदसे 'खः' ये तीनों शब्द आये। पहले शब्दका उच्चारण करते ही पृथ्वीकी सृष्टि हो गयी, दूसरे शब्दसे अंतरिक्ष और तीसरेसे आकाश बना—दे० शतपथबाद्यण। कोई-कोई इसमें 'महः' भी जोड़ देते हैं जिसे अथवंवेदसे निकला कहा गया है—दे० लोक।

च्युषिताश्व - पु॰ [सं॰] पुरुवंशी एक धर्मात्मा राजाका नाम।
इन्होंने विविध यद्योंका अनुष्ठान किया था। राजा कक्षीवान्की पुत्री भद्रा, जो अपने समयकी अप्रतिम सुन्दरी थी,
इनकी प्रिय पत्नी थी। उसके प्रति अत्यन्त आसक्त होनेके
कारण क्षयरोगसे इनकी असामयिक मृत्यु हो गयी
(महाभा॰ आदि॰ १२०.७-१९)।

**च्यूक**-पु॰ [सं॰] एक भारतीय जनपदका नाम (महाभा॰ भीष्म॰ ९.६१)।

च्यूढोरु-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६७.१०५)।

च्यूह-पु० [सं०] युद्धकालमें चतुरंगिणी सेनाके विभिन्न अंगों-की संगठित कर विशेष प्रकारसे खड़ी करनेकी रीतिका नाम। दूसरे शब्दोंमें इसे मोर्चावन्दी कह सकते हैं। महाभारत-कालमें अनेक प्रकारकी ब्यूह-रचना होती थी। कुछ व्यूहोंके नाम-अर्द्धचन्द्रव्यूह, कौंचव्यूह, गरुड़व्यूह, चक्रव्यूह, मकरव्यूह, मण्डलव्यूह, मण्डलाई व्यूह, वज्रव्यूह, शकट- व्यूह, इयेनव्यूह आदि ।

**च्यूहमति**−ए० [सं०] एक राजपुत्रका नाम—दे० ललित-विस्तर।

व्योममृग-पु॰ [सं॰] चंद्रदेवके दसर्वे घोड़ेका नाम-दे॰ चंद्रमा।

च्योमारि-पु॰ [सं॰] एक सनातन विश्वेदेवका नाम (महाभा॰ अनु॰ ९१.३५)।

वज-पु० [सं०] 'व्रज' शब्दका अर्थ है 'व्याप्ति'। व्यापक होनेके कारण ही इसे व्रज कहते हैं। सत्व, रज, और तम इन तीन गुणोंसे अतीत जो परब्रह्म है, वही व्यापक है, अतः उसे व्रज कहते हैं।

मथुरा और वृंदावनके आसपासकी पवित्र भूमिका नाम, जहाँ श्रीकृष्णकी लीला होती थी और इस परब्रह्मस्वरूप ब्रज्ञधानमें श्रीकृष्णका निवास कहा गया है। पुराणानुसार मथुरासे ८४ कोस चारों ओरकी भूमि अति पवित्र कही गयी है। इसकी प्रदक्षिणा की जाती है (स्कंदपु० वैष्णव० श्रीमद्भागवत-माहात्म्यमें शाण्डिल्य सुनिका मथुराव्रज्ञचर्णन)।

व्यजन-पु॰ [सं॰] सम्राट् अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा॰ आदि॰ ९४.३१)। वतद्वयीपूर्णिमा - स्त्री॰ [सं॰] फाल्गुन शुक्ता १५ को करयप क्रिक औरस और अदितिके गर्मसे अर्थमा (आदित्य) एवं अनस्याके गर्मसे चंद्रमा उत्पन्न हुए थे। अतः स्थोंदयपर स्यंका और चंद्रोदयपर चंद्रमाका पूजन करे, उपवास न कर नक्तव्रत करनेका विधान मिलता है (कृत्यत-स्वार्णव)।

वतेयु - पु० [सं०] पुरुवंशी राजा रौद्राश्व (मत्स्य० = भद्राश्व) के १० पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। राजा रौद्राश्व १० पुत्रों, जो घताची अप्सरासे उत्पन्न हुए थे, के नाम भिन्न-भिन्न पुराणों में विभिन्न हैं — कतेयु, कुन्नेयु, स्थिण्डलेयु, कृतेयु, जलेयु, सक्ततेयु, धमेंयु, सत्त्वेयु और व्रतेयु (भाग० ९.२०.१०)। रजेयु, कृन्तेयु, कक्षेयु, स्थिण्डलेयु, घतेयु, जलेयु, स्थलेयु, धमेंयु, सन्ततेयु और वनेयु (वायु० ९९.१२४-२५)। औचेयु, हृषेयु, कक्षेयु, सनेयु, धतेयु, विनेयु, स्थलेयु, धमेंयु, संनतेयु और पुण्येयु (मत्स्य० ४९.५-६)। क्रतेषु, कक्षेषु, स्थण्डलेषु, कृतेपु, जलेषु, धमेंषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्ततेषु तथा वनेषु (विष्णु० ४.१९.२)। महाभारतमें मिश्रकेशी नामक अप्सराके गर्भसे रौद्राइवके अन्वग्भानु आदि दस पुत्रोंकी उत्पत्तिका वर्णन है (महाभा० आदि० ९४.८)।

হা

रांकर -पु० [सं०] (१) शिवका एक नाम — दे० शिव, रुद्र तथा शिवपु०। (२) पाण्ड्य देशका एक राजा तथा सुरुचिका पिता जिसने भ्रमसे शाकत्य मुनि तथा उनकी स्त्रीका वध कर डाला था। यह रामेश्वरमें शापमुक्त हुआ था (संद्रपु० ब्राह्म० सेतु-माहात्स्य)।

**शंकरतीर्थ**-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक तीर्थस्थान (शिव पु॰ तथा स्कंदपु॰)।

रांकरशैल – पु० [सं०] कैलाश पर्वतका एक नाम । उदा-हरणार्थ — 'शंकर शैल शिला तल मध्य किथौं शुक्की अवली फिरि आयी' — केशव ।

शंकराचार्य पु० [सं०] एक प्रसिद्ध शैव आचार्य, जो सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न शिवगुरुके पुत्र थे जिनका जनम सन् ७८८ में कालणीमें हुआ था। इनकी गुरुभक्ति प्रसिद्ध है तथा इनके कुलदेवता श्रीवल्लभ (रमापति) हैं। इन्होंने बौद्ध धर्मको मिध्या प्रमाणित कर वैदिक धर्मको पुन-रुजीवित किया था। यह अद्वैत मतके प्रवर्त्तक थे तथा इन्होंने 'वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति' ये तीन मुक्तिके साधन बतलाये हैं। इन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणमें चार मठोंकी स्थापना की थी जो अवतक बड़े पवित्र माने जाते हैं। यह शंकरके अवतार माने जाते हैं और इनके 'प्रइनोत्तरमालिका, विवेकचूणामणि आदि अंथ देखनेसे इनके मतका ज्ञान होगा। भक्ति ज्ञानकी पूर्वावस्था है, विना भक्तिके मनकी शुद्धि नहीं होती, मन शुद्ध हुए विना ज्ञानका आविर्माव असंभव है (प्रवोध-सुधाकर, द्विधामक्तिप्रकरण १६६-१६७)।

हिमाळयपर केदारनाथ नामक स्थानमें केवल ३२ वर्षकी अवस्थामें इनकी मृत्यु हुई थी। शंकु - पु० [सं०] (१) पुराणानुसार राजा विक्रमादित्यके नवरत्नोंमेंसे एक । (२) महाराज उग्रसेनके कंस आदि नौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.२४) । (३) एक गंधर्वका नाम जो शंकरजीका अनुचर था (स्क्रंदपु० तथा कक्षां०) ।

शंकुकर्ण-पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्र (नाग) के कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजय सपंसत्रमें अग्निमें स्वाहा किया गया था (महामा० आदि० ५७.१५)। (२) भगवान् शिवके एक दिन्य पार्षदका नाम, जो कुबेरकी सभामें रियत रहता है (सभा० १०.३४)। (३) पार्वती द्वारा कुमार कार्त्तिकेयको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एकका नाम (शल्य० ४५.५१)।

शंकुकर्णेश्वर ─पु० [सं०] भगवान् शिवकी एक मूर्ति जिसका पूजन करनेसे अइवमेघ यज्ञका दस गुना फल प्राप्त होता है (महामा० वन० ८२.७०)।

शंकुद्वार-पु॰ [सं॰] गुजरातके समीपका एक छोटा टापू जहाँ नारायणको मूर्ति है (हि॰ वि॰ को॰)।

शंकुनारायण - पु॰ [सं॰] नारायण भगवान्की एक मूर्त्तिका नाम जो गुजरातके निकटस्थ शंकुद्वार नामक एक छोटे टापूमें स्थित है (स्कंद॰, भाग॰ तथा विष्णु॰)।

वांकुर-पु०[सं०] पुराणानुसार एक दानवका नाम(विष्णु०)। वांकुिकारा-पु० [सं०] दनुके गर्भसे उत्पन्न कश्यपके ६१ दानव पुत्रोंमेंसे एक प्रधान दानवका नाम (भाग० ६.६.३०)।

शंख - पु॰ [मं॰] (१) शंखासुर राक्षसका एक नाम। यह वड़ा शक्तिशाली था और देवताओं को जीतकर वेदों को चुरा ले गया था। इसके हाथों से वेदों का उद्धार करनेके लिए ही विष्णुका मत्स्यावतार हुआ था (भाग० १०.४५.४०)।
(२) हैहय वंशोत्पन्न राजा श्रुताभिधानके पुत्र एक धर्मात्मा
राजा जो विष्णुभक्त थे। ब्रह्माजीके आदेशसे यह वैंकटेश
पर्वतपर स्वामितीर्थमें स्वामिपुष्करिणीके निकट कुटी बना
तप करने छगे और वहीं अगस्त्य ऋषि भी विष्णुदर्शनके
छिए तप कर रहे थे। देवगुरु वृहस्पतिके आदेशानुसार
सव देवतागण भी वहीं जमा हो गये जहाँ विष्णुने सबको
दर्शन दे कृतार्थ किया। वैंकटेश पर्वत उसी समयसे तीर्थ
हो गया (अगस्त्य-संहिता तथा अध्यात्मरामायण, अरण्यकांड ३.३४-४४)। (३) राजा विराटका पुत्र, (४)
कुबेरकी नौ निधियोंमेंसे एक निधिका नाम (महामा०
सभा० १०.३९)। (५) धारानरेश गंधर्वसेनका ज्येष्ठ पुत्र,
जो विक्रमादित्यका अग्रज था तथा जिसका वध कर विक्रमादित्य राजा हुए थे।

शंक्रकार-पु॰ [मं॰] पुराणानुसार श्रूद्रामाता और विश्वकर्मा पिताते उत्पन्न एक जाति (ब्रह्मवैवर्तपु॰) ।

**शंखकूट**-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम (मार्कण्डेयपु० ५५.१२)।

शंखचू इ-पु० [सं०] (१) दनुका वंशज, दंभ दानवका पुत्र
तथा विप्रचित्तिका पौत्र एक राक्षस । पूर्व जन्म में इसका
पहला नाम सुदामा गोप था जो श्रीकृष्णका पार्पद था और
राधके शापन राक्षस हो गया था । तुलसी नामकी इसकी
पत्नी प्रसिद्ध पतिश्रता थी—दे० तुलसी । मथुरापित कंसने
श्रीकृष्णको मारनेके लिए शंखचू इको भेजा था, पर यह
स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया (भाग०) । श्रद्धावैवर्त्त तथा
शिवपुराणानुसार इसे भगवान् शंकरने अपने त्रिश्लू लसे
मारा था । शंखचू इकी हिंडु थोसे शंख जातिका प्रादुर्भाव
हुआ । शंखका जल शंकरको छोड़ सब देवताओं के लिए
पित्र है (ब्रह्मवैवर्त्तप्र० प्रकृतिखं०; शिवपु० रुद्र-संहिता, खंड
५, अध्याय १३-२९, ३०-४०) । (२) कुवेरके एक सखाका
नाम (भाग०) । (३) द्वारकाका एक व्यक्ति जिसके पुत्र
उत्पन्न होनेके पश्चात् गायव हो जाते थे (भाग०) । (४)
एक यक्षका नाम । (५) एक तीर्थस्थानका नाम।

शंखण-पु० [सं०] प्रवृद्धका पुत्र (रामायण) ।

शंखतीर्थ-पु॰ [सं॰] सरस्वती तरवर्ती एक प्राचीन तीर्थका नाम (महाभा॰ शल्य॰ ३७.१९-२६)।

इंखद्वीप -पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक द्वीपका नाम । शंखन-पु॰ [सं॰] (१) अयोध्यापति कल्मापपादके एक पुत्र तथा सुदर्शनके पिताका नाम (ब्रह्मां॰, मत्स्य॰, वायु॰ तथा कल्मापपाद) । (२) बज्जनाभका पुत्र (स्कंदपु॰)।

शंखनख-पु० [सं०] एक नागका नाम जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता था (महाभा० सभा० ९.८)। शंखपद-पु० [सं०] स्वारोचिष मनुके पुत्र, जिन्हे पिता द्वारा नारायणोक्त सात्वत धर्मका उपदेश मिला था (महाभा०

्ञांति ३४८.३७-३८) । **शंखपाणि** –पु० [सं०] शंख हाथमें रहनेके कारण विष्णुका एक नाम (भाग०, विष्णु०) ।

इ.ंखपाल-पु० [सं०] कर्दम ऋषिका पुत्र (ब्रह्मां० २. १४.९)।

शंखपिंड-पु० [मं०] कश्यप ऋषि द्वारा कद्भुके गर्भसे

जल्पन्न एक नागका नाम (महाभा० आदि० ३५.२३)। इंखमुख-पु० [सं०] एक काद्रवेय नागका नाम (महाभा० आदि० ३५.११)।

शंखमेखळ – पु॰ [सं॰] एक ऋषिका नाम, जो सर्पदंशसे मृत प्रमद्दराको देखनेके लिए स्थूलकेशके आश्रममें गये थे (महाभा॰ आदि॰ ८.२४)।

शंखिलिखित-पु॰ [सं॰] शंख और लिखित नामके दो प्रसिद्ध ऋषि जिनकी लिखी स्मृति मिलतो है।

शंखासुर - पु० [सं०] (१) एक प्रचंड दैत्यका नाम जो निक्षाजीके पाससे कुल वेद चुरा समुद्रके भीतर अपने निवास-स्थानपर ले गया था। मत्स्यावतार लेकर विष्णुने वेदोंका उद्धार किया था—दे० शंख। (२) मुर दैत्यका पिता—दे० मुर।

शंडा-पु॰ [सं॰] (१) दैत्यगुरु शुक्राचार्यका एक पुत्र, जो असुरोंका पुरोहित था। (२) एक यक्षका नाम (नद्मां॰; नद्मपु॰ शुक्रतीर्थ माहात्म्य)।

हां हामके पु॰ [सं॰] शंड और मर्क नाम के दो दैत्य जिनका नाम एकही साथ लिया जाता है (भाग॰ ७.•.१)।

शंबाल - पु० [सं०] एक गोत्रकार ऋषि (ब्रह्मां०)।
शंबर - पु० [सं०] (१) दिवोदासका शत्रु एक देला। इनकी
रक्षाके हेतु इन्द्रने इसे पहाइपरसे गिराकर वध कर डाला
था। रामायण और महाभारतमें इसे कामदेवका शत्रु कहा
गया है। महाभारतके अनुसार यह एक दानव था, जो
कश्यप और दनुके विख्यात महापराक्रमी २४ पुत्रों मेंसे
अन्यतम था। इन्द्र द्वारा यह पराजित हुआ था। साम्बने
वाल्यावस्थामें इसकी सेनाको नष्टश्रष्ट कर दिया था। बादमें
इन्द्र द्वारा मारा गया (महाभा० आदि० ६%.२२; १३७.
४३; वन० १२०.१३; उद्योग० १६.१४)। (२) एक
मायांवा असुर जो रिवमणीनन्दन प्रद्युम्न द्वारा मारा गया
था (अनु० १४.२८)।

शंबरारि - पु॰ [सं॰] (१) कामदेवका नाम --दे॰ कामदेव । (२) प्रद्युम्नका एक नाम जिन्हें कामदेवका अवतार कहते हैं (भाग॰) ।

शंबसादन-पु० [सं०] एक दैरःका नाम जिसे केशरी नामके वन्दरने मारा था (वाल्मी० रामायण) ।

शंबूक - पु० [सं०] एक तपस्वी श्रूदका नाम जिसकी तपस्या-के कारण त्रेनायुगमें रामराज्यके सभय एक ब्राह्मणपुत्र अकाल मृत्युसे मर गया था। अतः श्रीरामने इसे मार कर मृत ब्राह्मण पुत्रको पुनरुज्जीवित किया था (बाल्मी-रामा-यण)।

शंभु-पु॰ [स॰] (१) ग्यारह रुद्रोंसेमें एक (स्कंदपु॰ तथा ब्रह्मां॰)। (२) एक दैत्यका नाम (रामायण)।

शंभुमनु-पु० [सं०] स्वायंभुव मन्वंतरका नाम जो सबसे पहला मन्वंतर है—दे० स्वायंभुव और मनु ।

शक - पु० [सं०] (१) राजा शालिवाहनका चलाया संवत् जो ईसासे ७८ वर्षों वाद आरम्भ हुआ था। (२) एक जाति-का नाम । पुराणानुसार राजा निरुयंतसे यह जाति चली और वर्णाश्रमसे धर्मच्युत होनेके कारण ये म्लेच्छ हो गये थे जिन्हें राजा सगरने निर्वासित कर दिया था (भाग० ८.१३० २; ९.१.१२; १९.२२; ब्रह्मां० ३.६०.३; मत्स्य० तथा वाय०)।

शकट - शकरासुर दैत्यका एक नाम जिसे श्रीकृष्णने मारा था (भाग॰)।

शकटहा – पु० [सं०] शकटासुरको मारनेके कारण श्रीकृष्णका एक नाम (भाग०)।

शकटासुर-पु॰ [सं॰] एक दैत्य जिसे कंसने श्रीकृष्णको मारनेके लिए भेजा था पर यह स्वयं ही उनसे मारा गया (भाग॰)।

शकृतला-स्त्री० [सं०] महाभारतके अनुसार भारतवर्षके सुप्रसिद्ध राजा भरतकी माता। यह मेनका अप्सरा तथा विश्वामित्रकी पुत्री थी जिसे मेनका वनमें छोड़ चली गयी और शकुन्त पक्षियोंने इनकी रक्षा की थी इसीसे इसका शकुंतला नाम पड़ा। यह कण्व ऋषिके आश्रममें पली थी और राजा दृष्यंतको व्याही थी। गांधर्व विवाहके पश्चात् चिह्नस्वरूप अपनी अँगूठी दे राजा दुष्यंत कण्वके आश्रम-पर ही शकुंतलाको छोड़ अपनी राजधानीको चले गये। एक बार शकुंतला अपने पतिके ध्यानमें इतनी मग्न थी कि उसे आश्रमपर आये दुर्वासा ऋषिका पता ही न चला। देशविख्यात क्रोधी दुर्वासा इसे सहन न कर सके और श्कुंतलाको शाप दे बैठे-'तेरा पति तुझे भूल जायगा'। जब शकुंतला दुष्यंतके पास गयी तो उन्होंने उसे अंगीकार करना अस्तीकार किया। दुर्भाग्यवश राजाकी दी अंगूठी शकुंतलासे नहाते समय नदीमें गिर गयी थी। दुर्वासाके अनुसार अँगूठी देखकर ही शापका प्रभाव हट सकता था। संयोगसे अँगूठीको एक मछली निगल गयी थी जिसे स्थानीय धीवरोंने पकड़ा और पेट चीरनेपर अँगूठी मिली जिसे मछुओंने राजा दुष्यंतको अर्पण की । अँगूठी देखते ही राजाको सारी बातें याद हो आयी और उन्होंने शकुंतला तथा अपने पुत्र भरतको अंगीकार कर लिया। इसका सविस्तार विवरण महाभारत तथा कालिदासकृत शकुंतला नाटकमें दिया है। द्रष्टन्य--कृष्व, दुष्यंत, मेनका तथा भरत। **शकुनि-पु०** [मं०] (१) एक दैत्यका नाम जो हिरण्याक्षका पुत्र तथा कृकका पिता था (रामायण बालः)। (२) निर्माष्टिके गर्भसे उत्पन्न दुःसहके आठ पुत्रोंमेंसे एकका नाम (स्कंदपु० माहेश्वर० केदार खंड)। (३) शकुनि गांधारीका भाई कौरवोंका मामा था। यह सुक्ल राजाका पुत्र था और इसीलिए सौबल कहलाता था। यह दुर्योधन का मन्त्री था और कौरवकुलके नाशका कारण यही था। कुरुक्षेत्रके युद्धमें सहदेवने इसका तथा इसके पुत्रका वध किया था (महाभा०)। (४) विकुक्षिके एक पुत्रका नाम जो अयोध्यापति कुक्षिका पुत्र था (रामायण) ।

शकुनिका –स्त्री० [सं०] कात्तिकेयकी एक मातृका (स्कंद-पु०)।

शकुनिग्रह -पु॰ [सं॰] कार्त्तिकेयका एक अनुचर (स्कंद-पु॰)।

शकुनी - स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार एक वड़ी ही भयंकर तथा कोथी पृतनाका नाम।

शकुळी-स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार एक नदीका नाम। शक्ति-पु॰ [सं॰] (१) वशिष्ठ मुनिका ज्येष्ठ पुत्र। एक बार राजा कल्माषपादने कुछ कहा-सुनीके कारण इन्हें एक कोड़ा जमा दिया जिससे इन्होंने उसे राक्षस होनेका शाप दिया। राजा राक्षस हो गया और पहले इन्होंको खा गया (महा-भारत, विष्णु०)। (२) एक ऋषि जिनके पुत्र प्रसिद्ध पराशर थे (स्कंदप्० महाभा०, विष्णु०)।

शक्ति—स्नी० [सं०] (१) शाक्तोंकी एक तंत्रीक्त देवी जो किसी पीठकी अधिष्ठात्री होती है। (२) पुराणानुसार भिन्न-भिन्न देवताओंकी भिन्न-भिन्न शक्तियाँ। यथा-विष्णुकी कीक्ति, कांति, तृष्टि, शांति, प्रीति आदि; रुद्रकी गुणोदरी, गोमुखी, ज्वालामुखी, लंबोदरी, खेचरी, मंजरी आदि शक्तियाँ। देवीकी इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, वाराही, माहेश्वरी और सर्वमंगला आदि।

शक्तिवन - पु॰ [सं॰] एक पुराणोक्त वन तथा तीर्थ स्थान । शक्त - पु॰ [सं॰] दैत्योंके नाश करनेके कारण इन्द्रका एक नाम--

**शंककीड़ाचल**−पु० [सं०] सुमेरु पर्वतका एक नाम (भाग०, मत्स्य०) ।

**शकजानु**-पु॰ [सं॰] रामायणके अनुसार एक वन्दरका नाम ।

शक्रजित्-पु॰ [सं॰] इन्द्रको जीत लेनेके कारण मेघनादका एक नाम जिसका पुत्र अपसर्वात वड़ा लोकप्रिय था (वायु॰ ९६.५३; रामायण)।

शकदिशा – स्त्री० [सं०] पूर्व दिशा जिसका स्वामी इन्द्र है।

शकदेव - पु० [सं०] (१) एक कलिङ्ग-राजकुमार, जो महा-भारत युद्धमें कौरवोंके पक्षका योद्धा था । यह भीमसेनके हाथों मारा गया (भीष्म० ५४.२४-२५) । (२) शृगालका एक पुत्र (इरिवंश) महाभारतके अनुसार शृंगाल स्त्री राज्यके स्वामी थे (शांति० ४.७) ।

शकनंदन –पु॰ [सं॰] अर्जुनका एक नाम—दे॰ महाभा॰ तथा अर्जुन ।

शक्रप्रस्थ - पु॰ [सं॰] एक नगरका नाम जिसे पांडवोंने खांडव वन जलानेके पश्चात् बसाया था, जिसका सुप्रसिद्ध नामान्तर इन्द्रप्रस्थ है (महाभा॰ २०६.२९)।

शक्रमाता - स्त्री॰ [सं॰] इन्द्रकी माता अदितिका एक नाम (ब्रह्मां॰ ३.३.६२,६८)।

शक्रवापी – पु॰ [सं॰] गिरिव्रजके समीपवर्ती गौतमके आश्रमके निकट रहनेवाले एक नागका नाम (महाभा० सभा० २१.९)।

शकसारथि - पु॰ [सं॰] इन्द्रके सारथि मातलिका एक नाम - दे॰ मातलि (महाभा॰ सभा॰ २१.९; मत्स्य॰ १४८. ८१)।

शकसुत – पु॰ [सं॰] इन्द्र-पुत्र बालीका एक नाम जिसे श्री रामचन्द्रने सुग्रीवकी मित्रताके बाद मारा था (रामचरित मा॰ किष्किन्था॰)।

शकावर्त्त - पु॰ [सं॰] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम जिसमें देवताओं और पितरींका तर्पण करनेवाले पुरुषकी पुण्य लोकोंमें गति होती है (महामा॰ वन॰ ८४.२९)।

**शची**—स्त्री० [सं०] देवराज इन्द्रकी पत्नी नथा दानवराज पुलोमाकी पुत्री (मत्स्य० ६.२०-१) तथा—दे० पुलोमजा। महाभारतके अनुसार इन्होंके अंशसे द्रोपदीका प्राकट्य हुआ था आदि० ६७.१५७)।

शचीतीर्थ-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन तीर्थका नाम (स्कन्द-पु०)।

शचीपति - पु० [सं०] शचीपति = इन्द्र ।

शाउ-पु० [सं०] एक दानवका नाम, जो कस्यपपत्नी दनुके गर्भसे उत्पन्न १०० पुत्रोंमेंसे एक था (महाभा० आदि० ६१.२९)।

शतकपालेश -पु॰ [सं॰] शिवकी एक मूर्ति विशेष (स्कंद-पु॰ काशीखण्ड; शिवपु॰)।

शतकुंभा - स्त्री॰ [सं॰] एक नदीका नाम, जो तीर्थरूप है, जहाँकी यात्रा करनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है (महा-भा॰ वन॰ ८४.१०-११)।

शतकेशर-पु॰ [सं॰] शाकद्वीपके सात मुख्य वर्षपर्वतींमेंसे एक वर्षपर्वतका नाम (भाग॰ ५.२०.२६) ।

**शतकतु**−पु० [सं०] सौ यज्ञोंका अनुष्ठाता देवता **रुन्द्र** (भाग० ४.१९.२, २९) ।

शतघंटा सी० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा० शत्य० ४६.११)।

शतचन्द्र - पु॰ [सं॰] कौरवपक्षीय एक महारथी वीर योद्धा, जो शकुनिका भ्राता था। यह भीमसेन द्वारा युद्धमें मारा गया (महाभा॰ द्रोण॰ १५७.२३)।

शतजित् – स्त्री॰ [सं॰] (१) भगवान् विष्णुका एक नाम (विष्णु सहस्रनाम)। (२) यदुसुन सहस्रजित्का पुत्र तथा महाहय, वेणुहय और हैहय तीन पुत्रोंका पिता, जिसका उल्लेख भागवनमें मिलता है (भाग॰ ९.२३.२०)। (३) एक यक्कता नाम (ब्रह्मां॰)।

शतजिद्ध-पु॰ [सं॰] शिवजीका एक नाम (वायु॰ ३०. १८४)।

शतज्योति – पु॰ [सं॰] सम्राय्के तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम जिसके एक लक्ष पुत्र हुए थे (महाभा॰ आदि॰ १.४४-४५)।

शतद्युम्न - पु॰ [सं॰] एक प्राचीन राजा, जिन्होंने मौद्रल्य बाह्मणको सुवर्ण निर्मित गृह प्रदान कर स्वर्ग प्राप्त किया था (महाभा॰ ज्ञांति २३४.३२)।

शतद्भु –स्त्री॰ [सं॰] सैक्डों धाराओंमें वहनेके कारण पंजाव-की शतलज नदी जो हिमालयके रावणहदसे निक्तल, विपाशासे मिल सिन्धुमें जा गिरती है। शेलमीने इसे जरदुस तथा प्लोनीने हेसुदुस लिखा है।

शतचनु — एक राजाका नाम जो वड़ा विष्णुभक्त था। इसकी पत्नी हैन्या भी बड़ी धर्मज्ञानी तथा विष्णुभक्त थी। एक दिन इनकी भेंट एक नास्तिकसे हुई। शतधनु तो उमसे वात करने लगे, पर शैन्या उससे विमुख हो सूर्यको देखने लगी। कुछ समयके पश्चात् शतधनु मर गये और शैन्या सती हो गयी। शैन्या तो राजकुमारी हुई पर शतधनुका जन्म कुत्तेकी योनिमें हुआ। राजकुमारीने कुत्तेको पहचानकर वरमाल उमीके गलेमें डाल दिया और उसके अधःपतनका कारण भी उसे वतलाया। कुत्तेको अपनी भूल सुन इतना दुःख हुआ कि वह मर गया। उसके पश्चात् शतधनुका जन्म कमशः श्वाल, भेड़िया, काक तथा मोरकी

योनिमें हुआ और हर बार उसकी पक्षी उसे पहचानती गयी और सुधारके लिए उत्साहित करती गयी! अन्तर्में एक भद्र पुरुषके घर उसका जन्म हुआ और राजकुमारी उससे विवाह कर सुखसे रहने लगी! इसके उपरान्त दोनोंने मोक्ष प्राप्त किया (विष्णु०)!

शतधन्वा—पु० [सं०] (१) एक प्राचीन ऋषिका नाम।
(२) हृदिक यादवका पुत्र एक बीर योद्धा। अक्रूर और
कृतवर्माके उकसानेपर सत्यभामाके पिता सत्राजित्का
सोतेमें वथ करनेके अपराधमें श्रीकृष्णने इसे मारा था
(भाग० १०.५७.३, १८, २३; महामा० वन० १२.३०)।

<mark>शतधारवन−</mark>पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम । **शतपत्रक**−पु० [सं०] एक पर्वत जिसका उल्लेख

**शतपत्रक−पु**० [सं०] एक पर्वत जिसका उल्लेख पुरार्णोमें है।

शतपत्रवन−पु० [सं०] द्वारकाके पश्चिम भागके सुकक्ष पर्वतको चारों ओरसे घेरकर स्थित एक वनका नाम (महा-भा० सभा० ३८.२९ के बाद प्रक्षिप्त भाग)।

शतपथबाह्मण-पु॰ [सं॰] याज्ञवल्क्य द्वारा सूर्यसे प्राप्त यजुर्वेदका एक ब्राह्मण ग्रन्थ जो और सब ब्राह्मण ग्रन्थोंसे अभिक नियमवद्ध, विश्वसनीय तथा सर्वागपूर्ण है ---दे॰ वेद।

शतपर्वा – स्त्री० [सं०] शुक्र अथवा भागवकी पत्नी । शुक्रा-चार्य मृगु-ऋषिके पुत्र थे अतः इन्हें भागव कहते थे (स्कंदपुः शुक्र-मा० तथा महाभा० उद्योग० ११७.१३) ।

शतबळा –स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक प्राचीन नदीका नाम (महाभा० भीष्म ९.२०) ।

**शतबल्जि** – पु० [मं०] रामायणानुसार एक यूथपति बन्दरका नाम (किष्किथा० ३९.१४) ।

शतबाहु - पु० [मं०] एक असुरका नाम (भाग०) । शतमिषा - स्त्री० [सं०] सत्ताईस नक्षत्रोंमेंसे एक नक्षत्रका नाम, जिसके योगमें अगर और चन्दन सहित सुगन्धित पदार्थोंका दान करनेवाला पुरुष परलोकमें अप्सराओंका समुदाय तथा अक्षयलोक प्राप्त करता है (महाभा० अनु० ६४.३०)।

शतमख-पु॰ [सं॰] शतकतु इन्द्रका नाम-दे॰ इन्द्र । शतमन्यु-पु॰ [सं॰] इन्द्र (शतकतु) का एक नाम-दे॰ इन्द्र (भाग॰) ।

शतमुख-पु॰ [सं॰] एक महान् असुर, जिसने सौ वर्षोतक अपने मांसकी आहुति दी थी। इससे प्रसन्न भगवान् शंकर-ने इसे वर दिया था (महाभा॰ अनु० १४.८४-८७)।

शतयातु -पु० [सं०] एक प्राचीन वैदिक ऋषि।

शत नृप - पु० [सं०] कैक्य देशके एक धीमान् राजिष, जो पुत्रको राज्य देकर कुरुक्षेत्रके वनमें तपस्या करने गये थे। इनके आश्रममें ही धृतराष्ट्र आदि टिके थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को वनवासकी विधि वतलायी थी। ये राजा सहस्रचित्यके पौत्र थे (महाभा० आश्रम० १९.८-१३;२०.६)।

शतरथ-पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार एक राजाका नाम जो यमकी सभामें रहकर यमकी उपासना करते थे (सभा॰ ८.२६)।

शतरात्र−पु० [सं०] सौ रातोंमें होनेवाला एक य**ह**ा शतरुद्र−पु० [सं०] (१) रुद्रका एक रूप विशेष जिनके १०० मुख हैं (स्कंदपु० माहेश्वर०)। (२) वेदका रात-रुद्रियप्रकरण, जिसमें रुद्रदेवके १०० नामोंका उछेख है (महामा० अनु० १५०.१४)। (३) एफ राक्ति जो आत्मा-की उत्पादक मानी गयी है (रीवदर्शन)।

शतरूप-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम।

श्चातं स्था - स्त्री० [सं०] ब्रह्माकी एक मानसी पुत्री तथा स्वायं मुबम नुकी पत्नीका नाम (विष्णु० १.७.१६-१८)।

शतलोचन-पु॰ [सं॰ (१) स्कंदका एक सैनिक अनुचर (महाभा॰ शस्य ४५.६०)। (२) पुराणानुसार एक असुरका नाम।

शतशिषं, शतशिषं - पु॰ [सं॰] (१) एक अस्त्र विशेष जो मन्त्रवलसे चलाया जाता है (रामायण)। (२) विष्णुका नाम (विष्णुसहस्र नाम तथा भाग॰)।

शतशीर्षा - स्त्री० [सं०] नागराज वासुकिकी पत्नीका एक नाम (महाभा० उद्योग० ११७.१७)।

शतर्थंग-पु॰ [सं॰] (१) एक पर्वत जो महाभद्रके उत्तर (आधुनिक मैस्र राज्य) में स्थित है (ब्रह्मां॰)। (२) शाल्मलिद्वीपके सात मुख्य वर्षार्वतोंमेंसे एक पर्वतका नाम (भाग॰ ५.२०.१०)।

शतसंख्य - पु० [सं०] विष्णुपुराणानुसार दसवें मन्वन्तरके देवताओंका एक गण (विष्णु० ३.२.२४)।

शतसहस्र — पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक सुविख्यात तीर्थका नाम जहाँ स्नान करनेसे सहस्र गउओंके दानका फल प्राप्त होता है। वहाँ किये गये दान और उपवासका महत्त्व अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा हजार गुना अधिक है (महाभा० वन० ८३.१५७)।

शतसहस्रक - पु० [सं०] गोमतीके रामतीर्थके अन्तर्गत एक तीर्थका नाम, जिसमें स्नान करके नियमपालन-पूर्वक नियमित भोजन करनेवाला पुरुष सहस्र गोदानका फल-भागी होता (महाभा० वन० ८४.७४)।

शतहद - पु० [सं०] एक असुर विशेषका नाम (हरिवंशपु०)। शतहदा - स्त्री० [सं०] (१) दक्षकी एक पुत्री जो बाहुक-पुत्र-की पत्नी थी (मत्स्य० १४६.१७; वायु० ६३.४२)। (२) विराध राक्षसकी माता (वाल्मी० रामा० अरण्य० ३.५)। विराधको श्री रामने वनवासके समय अत्रि ऋषिसे भिळनेके पश्चात् रास्तेमें मारा था (रामचिरतमा०)।

शताकरा –स्त्री० [सं०] एक किन्नरीका नाम (हिं०श०सा०)। शताकारा –स्त्री० [सं०] एक गन्धर्व वधूका नाम (हिं० श० सा०)।

इ ताक्ष पु० [सं०] एक दानवका नाम (हरिवंशपु०) । शताक्षी सि० [सं०] देवी, दुर्गा (शिवपु० उमा-सं० ५०) । शताक्षी पु० [सं०] (१) विदेह-जनक पुरोहितका नाम। ये अहल्याके गर्भसे उत्पन्न गौतमके पुत्र थे (वाल्मी० रामा० बाल० १.७०) उ० "शतानन्द तव वन्दि प्रभु बैठे गुरु पहँ जाय"—तुलसी (रामायण)। (२) एक दिव्य महिष, जो शरशय्यापर सोये भीष्मिपितामहको देखने गये थे (महाभा० अनु० २६.८)।

शतानन्दा - स्त्री॰ [सं॰] (१) कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा॰ शस्य॰ ४६.११)। (२) एक नदीका नाम (नारदपु॰)। शतानन-पु० [सं०] शिवजीका एक नाम (वायु० ३.१८४)। शतानना−स्त्री० [सं०] एक देवीका नाम ।

शतानीक-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार जनमेजयके पुत्र तथा सहस्नानीक पिता जो चौथे युगमें चन्द्रवंश के द्वितीय राजा थे। मत्स्य० ५०.६६,६८ के अनुसार यह अधिसोम-कृष्ण के पिता थे जिन्होंने तीन बड़े-बड़े यहा किये थे, पहला पुष्करमें दूसरा, कुरुक्षेत्रमें और रीसरा हषद्वतीमें (मत्स्य० ५०-६७)। (२) सुदास राजाके पुत्रका नाम (भाग० ९.९. १८)। (३) चतुर्थ पांडव नकुलके पुत्रका नाम जो द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। महाभारत युद्ध अन्तिम दिन रात्रिमें अश्वर्थामाने पांडव शिवरमें घुसकर इसकी हत्या की थी (महाभा० आदि० २२.८४; सौिप्तक० ८.५७-५८)। (४) एक असुरका नाम।

शतायु - पु॰ [सं॰] (१) इलाके गर्भसे उत्पन्न बुधके पुत्र पुरूरवा द्वारा उर्वशीके गर्भसे उत्पन्न छह पुत्रों मेंसे एक पुत्र (महाभा॰ आदि॰ ७५-२४-२५)। (२) विष्णुपुराणानुसार उशनाका एक पुत्र (विष्णु॰)।

शतायुधा - स्त्री० [सं०] एक किन्नरी विशेषका नाम । शतावर्त - पु० [सं०] (१) एक पवित्र वनका नाम (हरिवंश)। (२) शंकरका एक नाम (वायु० ३०.१८४) ।

शताह्वा-पु० [सं०] एक तीर्थस्थान !

शतोदर-पु० [सं०] (१) शंकरका एक नाम (वायु० २०. १८४; स्कंदपु० काशी-खं०)। (२) रामायणके अनुसार एक अस्त्रविशेष (वाल० २८.५)। (३) शंकरका एक गण (वायु०)।

शतोदरी−स्त्री० [सं०] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक मानुका (महाभा० शल्य० ४६.१५)।

शतोल्र्खलमेखला - स्त्री० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयकी अनु-चरी एक मातृका (महाभा० शल्य० ४६.१०)।

शत्रुघाती-पु॰ [सं॰] अयोध्याधिपति दशरथका पौत्र तथा शत्रुधनका पुत्र, जो विदिशाका राजा हुआ (वाल्मी॰ रामा॰ उत्तर॰ १०८. १०, ११)।

शासुम-पु० [सं०] (१) राजा दशरथ तथा सुमित्राके पुत्र जो लक्ष्मणके सहीदर और श्रीरामके वैमात्रेय माई थे। कुशध्वज जनककी कन्या श्रुतिकीर्त्त इन्हें न्याही थी। शत्रुद्धनने मधु नामक राक्षसको मारकर मधुरा नगरीको नये सिरेसे बसाया था। इनका भरतके साथ वैसा ही प्रेम था जैसा लक्ष्मणका रामसे। इन्होंने श्रीरामके साथ सरयूमें देह-विसर्जन किया था—दे० सुमित्रा, लक्ष्मण तथा (वाल्मी० रामा० वाल० १८.१३-१४, ३३; ७२.६-८,११; ७३.३०)। (२) देवश्रवाका एक पुत्र—दे० देवश्रवा। (३) इवफलकके गान्दिनीके गर्भसे उत्पन्न १३ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम—दे० स्वफलक (भाग० ९.२४.१६-१७)।

शत्रुजित्-पु० [सं०] ऋतध्वजके पिताका नाम जिन्होंने अपने पुत्र (ऋतध्वज) तथा पुत्रवधू मदालसाकी मृत्युसे दुःखी प्रजा तथा महलकी रानियोंको उपदेश दे शान्त किया था। ऋतध्वजके मरनेकी झूठी खबर पातालकेतुके छोटे भाई तालकेतुने दी थी, क्योंकि ऋतध्वजने पातालकेतुका वध किया था—दे० (मटालसा, ऋतध्वज, पातालकेतु आदि तथा (मार्कण्डेयपु० २२; २५.२७-३४)।

शत्रुअय-पु० [सं०] (१) सौवीर देशका एक राजकुमार, जो जयद्रथके रथके पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था। द्रौपदीहरणके समय अर्जुन द्वारा इसका बध (महामा० वन० २६५.१०; २७१.२७)। (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र जिसे दुर्योधनने भीष्मिपतामहकी रक्षाका भार सौंपा था (भीष्म० ५१.८)। (३) कौरव पक्षका योद्धा कर्णका भाई, जिसका अर्जुनने बध किया था (द्रोण० ३२.६१)।

शत्रुअया - स्त्री॰ [सं॰] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका (महाभा॰ शत्य॰ ४६.६)।

शत्रुतपन-पु॰ [सं॰] (१) एक दैत्य विशेष जो नाना प्रकारके रोग फैलाता है। (२) शत्रुसन्तापी एक दानवका नाम, जो कदयपपत्नी दनुके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (महा-भा॰ आदि॰ ६५.२९)।

शत्रुदमन-पु० [मं०] शत्रुध्नका नाम-दे० शत्रुध्न । शत्रुमर्दन-पु० [मं०] (१) शत्रुध्नका नाम-दे० शत्रुध्न तथा (रामायण)। (२) ऋतध्वज कुवलयाश्वका पुत्र जो मदालसके गर्भसे उत्पन्न ऋतध्वजका तृतीय पुत्र था जिसकी सकाम कर्मकी ओर रुचि नहीं थी। यह अपने दो बड़े भाइयों (विक्रान्त और सुवाहु) की तरह विरक्त था (मार्कण्डेयपु० अलक्षेंपाख्यान)।

**शद्वला** –स्त्री० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । **शनक** –पु० [सं०] झंबरका एक पुत्र—दे० झंबर ।

शिनि—पु॰ [मं॰] पद्मपुराणानुसार स्यंका पुत्र जो छायाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। अपनी स्त्रीके शापसे यह क्रूर प्रकृतिका हो गया और पार्वतीके शापके फलस्वरूप यह 'स्वंज' रोगम्रमित हो लँगड़ा हो गया। यह काले रंगका, श्रूद्रवर्ण और स्थंमुख माना गया है। इसका वाहन गृध्र है और इसे अशुभ फल देनेवाला मह कहा गया है। इन्हींकी दृष्टि पड़नेसे गणेशजीका मनुष्योंका-सा सिर कटकर गिर पड़ा था और पार्वतीको शान्त करनेके हेतु विष्णुको हाथी-का सिर लगा गणेशको जीवित करना पड़ा था। इनकी शांतिके लिए नीलमणि (नीलम) धारण करे (पदापु०)।

शिनप्रदोष-पु॰ [सं॰] यह पर्व मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी शनिवारको पड़नेसे होता है जिस तिथिको दिन-भर त्रत रख सन्ध्याको शंकरकी पूजा कर भोजन करनेका विधान है।

शनिवत-पु॰ [मं॰] शनिवारको शनिकी लोहमयी मूर्त्तिका कृष्णवर्णके पुष्पादिसे पूजनकर व्रत करे तो चतुर्थाष्टम-द्वादश स्थान स्थित शनिजनित सकल अरिष्ट दूर हों (भविष्योत्तरपु॰)।

शबर - पु॰ [मं॰] एक म्लेच्छ जाति, जो वशिष्ठजीकी निन्दिनी नामक गऊके गोबर और गोमूत्रसे उत्पन्न हुई थी (महाभा॰ आदि॰ १७४.३६-३७)।

शवरी - स्ति॰ [सं॰] शवर जातिकी श्रमणा नामकी एक स्तिका नाम जो परम भगवद्भक्त थी। श्री रामचन्द्रने स्वयम् इसकी प्रशंसा की थी। इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामने मर्यादाका भी उल्लंघन कर उमकी कुटियापर जा उमके दिये कन्डमूल फल खाये 'वारम्वार बखान'—दे॰ शवरो।

शबल-पु॰ [सं॰] करयप द्वारा कद्रूके गर्भते उत्पन्न एक नागका नाम (महाभा॰ आहि॰ ३५.७)। इाबला – स्त्री॰ [सं॰] वशिष्ठजीकी कामधेनुका नाम जिसे वशिष्ठजीने राजा विश्वामित्रके आतिश्यके लिए अभीष्ट वस्तुएँ प्रस्तुत करनेका आदेश दिया था (बाल्मी॰ रामा॰ बाल० ५२.२०-२३)।

शबलाक्ष-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन दिन्य महर्षि, जो शरशय्यामें सीये भीष्मिपतामहकी देखने गये थे (महाभा० अनु० २६.७)।

शबलाश्व—पु० [सं०] (१) पंचजन कन्या असिकीके गर्भसे उत्पन्न दक्ष प्रजापतिके पुत्रोंका नाम जो संख्यामें १००० थे और नारदके कहनेसे सन्तित उत्पन्न करना अस्वीकार कर नारदके उपदेशके फलस्वरूप अपने अग्रज इर्थशोंकी मौं ति निवृत्तिमार्गके पथिक हो गये अतः दक्षने नारदको शाप दिया (भाग० ६.५.२४, ३२; शिवपु० रुद्रसंहिता अध्याय १३ तथा हर्यश्व (२) और नारद)। (२) महाभारतके अनुसार ये महाराज कुरुके पौत्र तथा (अश्ववान्) अविक्षित्के पुत्र थे। इनके सात भाई और थे जिनके नाम है परीक्षित्, आदिराज, विराज, शास्मिल, उच्चैःश्रवा, मंगकार और जितारि (महाभा० आदि० ९४.५२-५३)।

शम – पु॰ [सं॰] (१) 'अहः, नामक वसुके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आदि० ६६.२३)। (२) धर्मके तीन श्रेष्ठ पुत्रोंमेंसे एकका नाम। इसकी पत्नीका नाम प्राप्ति था (आदि० ६६.३२.३३)।

शिमि-पु॰ [सं॰] राजा उशीनरके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग॰ ९.२३.२)।

शमिक-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम।

शमी-स्त्री० [मं०] एक बृक्षका नाम जिसके काष्ठसे याश्विक लोग यश्चीय अग्नि उत्पन्न करते हैं (भाग० ९.१४.४४)।

शमीक - पु० [मं०] एक प्रसिद्ध क्षमाशील तपःप्रभाव-सम्पन्न ऋषि जिनके गलेमें राजा परीक्षितने मरा हुआ सर्प डाल दिया था। यह तो कुछ न बोले पर इनके पुत्र शृंगी ऋषिने परीक्षितको शाप दे दिया जिसके कारण तक्षकके काटनेसे परीक्षितकी मृत्यु हुई थी (भाग० १.१८.२४-५०; मार्कण्डेयपु० जैमिनि-मार्कण्डेयसंबाद; ४०.१७-२५; ४१. २०-३३; ४२-३-१२)।

शयनबोधिनी - स्त्री० [सं०] अगइनबदी एकादशी, उदा-हरणार्थ — 'अगहन असित एकादशी केरा। शयनबोधिनी नाम निवेरा॥' — रघुनाथ।

शयनैकादशी -र्सा० [सं०] आषाइशुक्का एकादशी जिस दिनसे भगवान् विष्णु शयन आरम्भ करते हैं और हरि-प्रवीधिनी एकादशीको उठते हैं (भाग० तथा स्कंदपु०)।

**शरगुल्म** – पु० [सं०] रामायणके अनुसार एक **वन्दरका** नाम जो सेनानायक था (रामायण) ।

शरन्यूणिंमा - स्त्री० [सं०] इसमें (आश्विन १५) प्रदोष और निशीथ दोनोंमें होनेवाली पूर्णिमा ली जाती है। इस तिथिको व्रत तथा विष्णुका पूजन करते हैं और सफेद वस्त्र, सफेद नैवेद्य भोग लगाते हैं। कहते हैं इस दिन अमृत बरसता है (क्वत्यनिर्णयामृत)।

शरहान् - पु॰ [सं॰] महर्षि गौतमके पुत्र जो शरकंडोंके साथ पैदा हुए थे। इनके अंशसे कृप और कृपीका जन्म हुआ था जिनका पालन-पोषण महाराज शांतनुने किया था।

महाभारतमें इनका वर्णन यों किया गया है-ये महर्षि गौतमके पुत्र थे और शरकंडोंके साथ उत्पन्न हुए थे। ये स्वयं भी गौतम कहलाते थे। इनका मन जितना धनुवेंद-शिक्षामें लगता था उतना वेदोंके अध्ययनमें नहीं लगता था। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्यापूर्वक वेदोंका ज्ञान प्राप्त करते थे वैसे ही इन्होंने भी तपस्यामें निरत होकर सम्पूर्ण अख-शस्त्र संचालनकी शिक्षा प्राप्त की थी। ये धनुर्वेदके पारंगत विद्वान् हो गये। इनकी तपस्या भी बहुत बड़ी थी। इससे इन्होंने इन्द्रदेवके मनमें चिन्ता पैदा कर दी। इन्द्रने इनकी तपस्यामें विघ्न डालनेके लिए जानपदी नामक एक सुन्दर देवकन्याको इनके आश्रममें भेज दिया। जानपदी इनके रमणीय आश्रममें पहुँचक्रर विविध हावभाव और चेष्टाओंसे इन्हें लुभाने लगी। उस अनिन्य सुन्दरी अप्सराको देखकर इनके नयन प्रमन्नतासे खिल उठे एवं हाथोंसे धनुष और बाण छू:कर पृथिवीपर गिर पड़े । उमकी ओर देखनेसे इनके शरीरमें कम्प आदि विविध सात्त्विक भाव प्रगट हो गये। शरद्वान् ज्ञानमें दहुत चढ़े-बढ़े थे ही तपस्या भी इनमें कुछ कम नहीं थी, अतः शानी तथा तपस्वी मुनि धीरतापूर्वक अपनी मर्यादामें स्थित रहे उससे विचलित नहीं हुए। किन्तु मनमें सहसा जो विकृति आ गयी थी उससे इनका वीर्य स्विलित हो गया। परन्तु इसका इन्हें भान नहीं हुआ। ये धनुष बाण, कृष्णमृग-चर्म, वह आश्रम और वह अप्सरा सबको वहीं छोड़कर वहाँसे चल दिये। इनका वह वीर्थ शरकंडेके झुण्डमें गिरकर दो भागोंमें विभक्त हो गया। उससे एक पुत्र और एक कन्याकी उत्पत्ति हुई। जिन्हें जंगलमें गये महाराज शांतनुने देखा और अपने घर ले आये। कृपापूर्वक पाला, अतः कृप और कृपी कहलाये (महाभा० आदि १२९.२-२२)। **शरद्वीप-पु॰** [सं॰] पुराणानुसार जलद्वीपका एक नाम ।

शरभंग — पु॰ [सं॰] रामायणानुसार एक ऋषि जो दक्षिण भारतमें रहते थे। वनवासके समय श्रीराम दर्शनार्थ इनके आश्रमपर गये। यह समाचार पा इन्होंने इन्द्रके साथ ब्रह्मलोक न जा रामदर्शनको ही उत्तम समझा और श्रीरामके सामने ही योगाग्निसे अपने शरीरको भस्म कर दिव्य धामको गये थे (रामचिरत-मानस अरण्यकां॰ ६.४-८.२)।

शरभ-पु० [सं०] (१) श्रीरामकी सेनाका एक यूथपित वन्दर जो सेनानायक था तथा जिसकी उत्पत्ति पर्जन्यसे हुई थी (वाल्मी॰ रामा॰ वाल॰ १७.१॰)। (२) एक आठ पैरोंवाला काल्पनिक पशु जो हिमालयपर रहता है जिसे उत्पादक या कुंजराराति भी कहते हैं। (३) दनुजका एक पुत्र (माग॰; मत्स्य॰)। (४) तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पसत्रमें स्वाहा किया गया था (महाभा॰ आदि॰ ५७.९)।

**शरमेश्वर**-पु॰ [सं॰] एक शिवलिंगका नाम (स्कंद्पु॰ काशी-खण्ड)।

शरस्तंब - पु० [सं०] (१) एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम जिसके झरनेमें स्नान करनेवाला मनुष्य स्वर्ग में अप्सराओं द्वारा सेवित होता है (महाभा० अनु० २५-२८। (२) एक प्रवरकार ऋषिका नाम (महाभा०; भाग०)।

शरारि - पु॰ [सं॰] श्रीरामकी सेनाका एक बन्दर, जिसे सुग्रीवने सीताको खोजने दक्षिण दिशाकी ओर मेजा था (बाल्मी॰ रामा॰ किष्किन्था॰ ४१.३)।

शरावती -स्त्री॰ [सं॰] (१) भारतवर्षकी एक प्राचीन नदी संभवतः वाणगंगाका प्राचीन नाम—(महाभा॰ भीष्म॰ ९. २०)। (२) रामसुत लवकी राजधानीका नाम (रामायण लवकुरुकां०)।

**शरासन** −पु० [सं०] धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महा-भा० आदि० ११६.४) ।

शरु-पु० [सं०] एक देवगन्थर्वका नाम, जो अर्जुनके जन्म-समयके महोत्सवमें उपस्थित था (महाभा० आदि० १२२-५८)।

**शर्करा**−पु॰ [सं॰] एक देश जो पुराणानुसार कूर्मचक्रके ुपच्छ-भागमें है।

शकराक्ष - पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम (चरक)।
शकराचल - पु० [सं०] पुराणानुसार चीनीका पहाड़ बनाकर दान दिया जाता है, जिसके दानसे विष्णु, सूर्य, रुद्र
प्रसन्न होते हैं। आठ मन चीनीका पहाड़ दानके लिए
उत्तम कहा गया है, ४ मनका मध्यम, २ मनका निकृष्ट
कहा गया है। अल्पवित्त पुरुष एक मन, आधे मन तथा
दस सेरके पहाड़का दान कर सकता है (मत्स्य० ९००
१-४)।

शर्कराधेनु – स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार चीनीकी कल्पित गौ जिसका दान करते हैं (भाग॰ तथा पद्म पु॰)।

शर्करासप्तमी –स्त्री० [सं०] वैद्याखहुङ्का सप्तमी जिस दिन सुवर्णाश्वके आगे घड़ेमें चीनी भरकर रखते तथा पूजन करते हैं। पूजनका मंत्र 'विश्वदेवमयो यस्पादेदवानिति पट्यसे। त्वथ्येवामृतसर्वस्वमतः पाहि सनातन॥' इससे आयु तथा ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है (पद्मपु०)।

रार्णचापिलि-पु॰ [सं॰] एक गोत्रप्रवर्त्तक प्राचीन ऋषि । शर्दि-पु॰ [सं॰] वैदिक कालके एक प्राचीन ऋषि ।

शर्मिष्ठा-स्त्री० [सं०] दैत्यराज वृषपर्वाकी पुत्री तथा दैत्य-गुरु शुक्रान्वार्यकी पुत्री देवयानीकी सखी। एक बार देवयानी और शर्मिष्ठामें साधारण-सी बातपर झगड़ा हो गया और शर्मिष्ठाने देवयानीको कुँएमें ढकेल दिया । राजा ययातिने देवयानीको कुँएसे निकाला और घर चले गये। देवयानीको प्रसन्न करनेके लिए वृषपर्वाने अपनी पुत्रीको देवयानीकी दासी बना गुरुके घर भेज दिया। देवयानीका विवाह कचके शापके फलस्वरूप राजा ययातिसे हुआ और शर्मिष्ठा भी संग गयी। ययातिसे शर्मिष्ठाको द्रह्म, अणु और पुरु ये तीन पुत्र हुए थे। शर्मिष्ठासे संबंध कर लेनेसे शका-चार्यने ऋद होकर ययातिको शीघ्र ही बूढ़े होनेका शाप दिया-दे॰ कच, ययाति, शुक्राचार्य आदि। ययातिने इार्मिष्ठाके लिए त्रिपुरम्के अशोक वनमें एक घर बनवा दिया था (मत्स्य० ३१.२.१०; १३०.१६; वायु० ३८.६८) । शुक्राचार्यके शापके ही अनुसार अपना बुढ़ापा दूसरेको दे फिर युवा हो सकते थे। शर्मिष्ठाके गर्भसे उत्पन्न पुरुको छोड़ और कोई पुत्र पिताका बुढ़ापा लेनेको तैयार नहीं हुआ। पुरुसे उसकी जवानी ले महाराज ययातिने बहुत दिनोंतक राज किया और अन्तमें पुरुको राज्य-भार दे बन

चले गये थे। इसी पुरुके वंशमें राजा दुष्यन्त पुत्र भरत हुए थे। कई पीढ़ियों बाद महाराज कुरु हुए जो औरबोंके आदि पुरुष थे—दे० ययाति, देवयानी, पुरु, दुष्यन्त, भरत आदि तथा (भाग० ५.१.३४; मत्स्य० २४.५२-३; वायु० १.१५५; ६५.८४; ९८.२०; विष्णु० ४.१०.४.२० आदि आदि)।

**शर्यणावत्** - पु० [सं०] शर्यण नामक जनपदके निकटस्थ एक सरोवर जो बड़ा प्राचीन तीर्थस्थान कहा जाता है। शर्याति - पु० [सं०] (१) वैवस्वत मनुके १० पुत्रोंमेंसे एक-का नाम जिनके दो जुड़वी सन्तानें हुई = सुकन्या पुत्री तथा आनर्त नामक पुत्र । इनके दो पुत्र और थे उत्तानवर्हि और भूरिषेण (भाग० ९.३.२७)। सुकत्या च्यवन ऋषिको व्याही थी। इसी सुकन्याने ध्यानमग्न च्यवन ऋषिकी आँखोंमें जिन्हें दीमकोंने ढक लिया था कुछ अद्भुत पदार्थ समझ काँटे चुभा दिये थे। इस व्यवहारसे कुद्ध हो च्यवनने शर्यातिके परिवार तथा अनुचरोंका मलमूत्र रोक दिया था। यह सारा समाचार मिलते ही शर्याति ऋषिने क्षमा माँगी और अपनी पत्री सुकन्याका विवाह इनसे कर दिया था। अश्विनीकुमारोंने भी सुक्रन्यासे विवाहका प्रस्ताव किया था और उसके अस्वीकार कर देनेपर तथा च्यवनका हाल सुन उन लोगोंने च्यवनको वृद्धसे युवा बना दिया । शायद इसी अवसरपर 'च्यवनप्राश' नामकी प्रसिद्ध ओषधि बनी थी। आनर्तके पुत्र रेवत हुए थे जिन्हें आनर्त देशका राज्य मिला था और राजधानी कुशस्थली (द्वारका) हुई-दे श्रह्मपु तथा च्यवन । (२) वैवस्वत मनुके एक पुत्रका नाम (भाग० ९.३.१-१५; ब्रह्मपु० वैव-स्वत मनुका वंशवर्णन)।

शर्वक-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषिका नाम । शर्छकट-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषिका नाम । शर्छकु-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषिका नाम ।

शाल — पु० [सं०] (१) मथुरापित वंसके अखाड़ेका एक पहलवान (भाग०)। (२) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा० आदि० ११६.४)। (३) शल नामका राजा कंसका एक अमात्य भी था (भाग० १०.४२.३६-३७)। (४) वासुिकवंशमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पस्त्रके अग्निमें आहुत हुआ (महाभा० आदि० ५७.५)। (५) कुरुवंशी राजा सोमदत्तके पुत्र और भूरिश्रवाके आताका नाम, जो द्वीपदीके स्वयंवरमें उपस्थित थे (आदि० १८५.१५)। (६) इक्ष्वाकुवंशी राजा परीक्षित्के तीन पुत्रोंमेंसे एकका नाम। इनकी माता मण्डूकराजकी कन्या सुशोमना थी (वन० १९२.३८)।

शिक्कर – पु॰ [सं॰] तक्षक-कुरुमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पसत्रमें अग्निसात् किया गया था (महाभा॰ आदि॰ ५७.९)।

शलभ - पु॰ [सं॰] (१) दक्षपुत्री दनु तथा कश्यप ऋषिके है ४ विख्यात पुत्रों मेंसे एक पुत्र । यह बाह्कीकराज प्रहादके रूपमें पृथिवीपर उत्पन्न हुआ था (महाभा॰ आदि॰ ६७. ३०-३१) । (२) पाण्डवपक्षीय एक महावली योद्धा, जो कर्ण द्वारा भारतयुद्धमें मारा गया (कर्ण॰ ५६.४९-५०) । शलभी - स्त्री॰ [सं॰] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक

मातृका (महाभा॰ शस्य॰ ४६.२६)।

शास्त्राका —स्त्री॰ [सं॰] एक प्राचीन नगरीका नाम (रामायण)।

शलातुर-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपद जहाँ संस्कृत व्याकरणके रचियता विख्यात पाणिनिका निवासस्थान था इसीसे पाणिनिको शालातुरी कहते हैं।

शलायल-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम।

शब्य-पु० [मं०] मद्र देशका एक राजा जो द्रौपदौके स्वयं-वरमें भीमसेनसे मल्लयुद्धमें हार गया था (महाभा० आदि० १८५.१३-१४; १८९.२३-२९)। यह महाभारतके युद्धमें कौरवपक्षसे लड़ा था। युद्धके सोलहवें या सत्रहवें दिन यह कर्णका सारिथ बना था और अट्ठारहवें दिन (कर्णकी मृत्यु-के पश्चात्) कौरवोंका सेनापित भी बना था। यह पांडुकी दूसरी पत्नी माद्रीका भाई अथवा नकुल तथा सहदेवका सगा मामा था और अर्जुनके हाथों मारा गया (महाभा० कर्ण ३१.५८-६९; अध्याय० ३२ तथा शल्य० ६.२८)। शल्यकर्त्तन-पु० [सं०] एक प्राचीन जनपदका नाम

**शल्यकर्त्तन**∼पु० [सं०] एक प्राचीन जनपदका नाम (वाल्मी० रामा० अयोध्या० ७१.३) ।

**शक्घाम** – पु॰ [सं॰] पुराणानुसार शरधान नामक एक प्राचीन देश ।

शवरी-स्त्री० [मं०] रामायणके अनुसार शवर जातिकी श्रमणा नामकी एक स्त्री । अपने पतिके द्वारा पक्षियोंकी हत्या देख इसका मन अशांत हो उठता था, अतः एक रात अपना घरवार छोड़ इसने जंगलकी शरण ली और चलते-चलते यह पम्पासर पहुँची । यहाँ मतंग ऋषि द्वारा शिष्योंको दिये गये उपदेश सुन इसे ज्ञान हो गया और उन्होंके आशीर्वादसे यह परम भगवद्भक्त हो गयी। शबर जातिकी होनेके कारण अन्य ऋषियोंने इसका तथा इसके आश्रयदाता मतंग ऋषिका तिरस्कार किया जिसके फल-स्वरूप पम्पासरके जलमें कीड़े पड़ गये थे और जल रक्तसम हो गया। कुछ दिनोंके पश्चात् सीताजीको हुँदते हुए श्रीराम और लक्ष्मण इस भिलनीकी कुटियापर पहुँचे। उनका स्वागत करते और आसनपर विठानेके उपरान्त शबरी राम-लक्ष्मणके खानेके लिए जंगली बेर ले आयी। कहते हैं स्वयम् चख-चखकर मीठे बेर रामजीको देती थी और श्रीराम उन जुठे बेरोंको बड़ी प्रसन्नतासे खाते जाते थे। इसी समय सरोवरकी दुर्दशा देख श्री लक्ष्मणने उसका रहस्य बतलाया था और शबरीके स्पर्शसे पम्पासरका जल पुनः शुद्ध हो गया था । श्रीरामकी अनुमतिसे उनके सामने ही चितामें प्रविष्ट हो यह स्वर्ग सिधारी थी (रामच॰ मानस अरण्य०)।

शासक - पु० [सं०] एक जातिका नाम, इस जातिके राजा-को कर्णने दिग्विजयके समय परास्त किया था (महाभा० वन० २५४.२१)।

शक्य स्वाप्त - पु० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम जिसमें उनके कलककी ओर संकेत हैं — दे० चन्द्रमा तथा (काल्किगपु०) । शक्य बिंदु — पु० [सं०] चित्ररथके पुत्र एक प्राचीन राजाका नाम । ये यम-सभामें रहकर यमकी उपासना करते थे (महाभा० सभा० ८.१७) । सृजयको समझाते हुए नारदजीने इनके चरित्र तथा दान आदिका वर्णन किया

था (द्रोण० अध्याय ६५)। इनकी दस हजार स्त्रियाँ थीं और प्रत्येकके गर्मसे एक-एक हजार पुत्र हुए। इस प्रकार इनके कुल एक करोड़ पुत्र थे। भगवान् कृष्णने इनके प्रभावका वर्णन किया था (क्षांति० २९.१०५-११०; २०८.११-१२)। ये प्रातः स्मरणीय नरेश कहे गये हैं (अनु० १६५.५१; वायु० ९५.१७-१८, २०-२१) ये अयोध्यापति मांधाताके श्वसुर तथा मुचकुंदके नाना थे। शशिबन्दुकी पुत्री बिन्दुमतीसे मांधाताका विवाह हुआ था (वायु० ९५.१७-१८; २०-२१)।

शशमृत् – पु॰ [सं॰] चन्द्रमाका एक नाम (कालिकापु॰) । शश्यान – पु॰ [सं॰] एक दुर्लभ तीर्थका नाम जहाँ सरस्वती-के जलमें प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमाको शशके रूपमें छिपे पुष्करका दर्शन होता है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य चन्द्रवत् प्रकाशमान होता है (महाभा॰ वन॰ ८२० ११४) ।

**शशलांच्छन** –पु॰ [सं॰] चन्द्रमाका एक नाम—दे॰ चंद्रमा।

शशलोमा-पु॰ [सं॰] एक राजा, जिसने कुरुक्षेत्रके तपी-वनमें तपस्या कर स्वर्ग प्राप्त किया था (महाभा॰ आश्रम॰ २०.१४)।

शशांकज - पु० [सं०] चंद्रमाने पुत्र बुधना एक नाम ।
शशाद - पु० [सं०] राजा इक्ष्वाकु, जिनकी उत्पत्ति छींकते
हुए मनुके नाकते हुई थी, के १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र
जिसका नाम विकुक्षि था। एक दिन अष्टका श्राद्धके लिए
पिता (इक्ष्वाकु) ने मेध्य मांस लानेके लिए इन्हें जंगलमे
भेजा वहाँ दौड़धूपके कारण भूख लग जानेके कारण इन्होंने
श्राद्धार्थ एकत्रित मृगोंमेंसे एक शशको खा लिया, अतः
इनका नाम शशाद पड़ा(भाग० ९.६.४, ६-११)।

शशिक-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन भारतीय जनपदका नाम (महाभा॰ भीष्म॰ ९.४६)।

शिखंडिक - पु० [सं०] पुराणानुसार एक देशका नाम । शिका - पु० [सं०] बुधका एक नाम जो पुराणानुमार देवगुरु बृहस्पतिकी पत्नी ताराके गर्भसे उत्पन्न चंद्रमाके पुत्र हैं। चंद्रमामें कलंकका चिह्न इसी अनुचित सम्बन्धके कारण बृहस्पतिके शापसे हैं (मत्स्य० २४.३.१०; ९३.१०, १७; ११५.१; १२७.१.३; वायु० ५२.७२; विष्णु० १.८. ११; ४.६.३२-३४)।

शिश्वज-पु॰ [सं॰] (१) सुशांताके पति एक राजाका नाम-दे॰ सुशांता। (२) पुराणानुसार एक असुरका नाम।

शिशागा - स्त्री॰ [सं॰] शशविन्दुकी पुत्री विन्दुमतीके गर्भसे उत्पन्न मांधाताके पुत्र मुचकुंदकी पुत्रीका नाम (वायु॰ ९५.१७-१८, २०-२१)।

शिशाल-पु॰ [सं॰] समुद्रमन्थनसे निकले चन्द्रमाको मस्तकपर धारण करनेके कारण शंकरका एक नाम (भाग॰)।

शक्ती-पु० [मं०] चंद्रमाका एक नाम—दे० चंद्रमा।
शक्तीलुकमुखी-स्त्री० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी
एक मातृकाका नाम (महाभा० शस्य० ४६.२२)।
शांडिस्य-पु० [मं०] कह्यपवंशी महर्षि देवलके पुत्र जो

रघुवंशीय दिलीपके पुरोहित थे। शतानीकके पुत्रेष्टियश्चमें यह प्रधान ऋत्विक और त्रिशंकुके यश्चमें होता थे। कुछ पुराणानुसार यह ब्रह्माके सारिथ थे। स्मृतिकार शङ्क और लिखित इन्होंके पुत्र थे। इनका भक्तिसूत्र प्रमिद्ध है जिसमें श अध्याय हैं जिन्हें शायद इन्होंने ६ दिनोंमें पूर्ण किया होगा जैसा कि आह्विकोंसे प्रतीत होता है। इन्होंने भगव- इक्तिको उपयोगिता और शानकी अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की है—दे० शांडिल्यसूत्र।

शांडिली-स्त्री॰ [सं॰] दक्षकी पुत्री तथा धर्मकी पत्नी। इनके गर्भसे अनलका जन्म हुआ था अतएव जिसका अग्निकी माता मानकर पूजन करते हैं (महाभा॰ आदि॰ ६६० १७-२०)।

**शांतन्** –पु० [सं०] चन्द्रवंशके इक्कोसवें राजा जो राजा प्रतीपके दितीय पुत्र, देवापिके अनुज, वाह्नीकके अग्रज तथा 'भीष्मिपतामह'के पिता थे। इनकी माताका नाम सुनन्दा था (महाभा० आदि० ९४.६१)। यह जिस-जिसको अपने हाथसे स्पर्श कर देते थे वह वृद्ध पुरुष भी युवा हो जाता था। इनके स्पर्शेसे सम्पूर्ण जीव अत्युत्तम शांति लाभ करते थे। अतः यह शांतनु कहलाये (आदि० ९५.४६)। भीष्म (देवव्रत) शांतनुकी पत्नी गंगाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे-दे० भीष्म । शांतनुने वसुराज नामक धीवरकी कन्या सत्यवती (मत्स्यगंधा) से भी विवाह किया था। इसी विवाहके सकुशल सम्पन्न करनेके हेतु देवव्रतने आजन्म ब्रह्मचारी रहनेका कठिन व्रत लिया था और इस भीष्म प्रतिश्वाके कारण शांतनु देवव्रत सुत भीष्म कहलाये। सत्यवतीका पहला नाम मत्स्यगंधा था पर पराश्चर मुनि-की कृपासे मछिलयोंकी गंध दूर हो गयी और मत्स्यगंधा योजनगंधा हो गयी थी । इस मत्यवतीके गर्भसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक शांतनुके दो पुत्र हुए थे-दे० विचित्रवीर्य, पराशर आदि तथा (विष्णु ० ४.२०.८-१३)। शांता - स्त्री० मिं०] अयोध्यापति दशरथकी पुत्री जो महर्षि ऋष्यशृंगको न्याही गयी थी। दशरथके मित्र राजा लोम-पादने (अंग देशके राजाने) शांताको दशरथसे पोष्य पुत्रिकाके रूपमें पाया था—दे० लोमपाद तथा (भाग० ९.२३.७; विष्णु० ४.**१२.३**७-३८) ।

शांति - स्त्री॰ [सं॰] (१) कर्दम ऋषिकी कला आदि नौ पुत्रियोंमेंसे सबसे छोटी एक पुत्री जिसका विवाह अथर्बा ऋषिसे हुआ जिसने संमारमें यज्ञोंकी प्रथा चलायी (भाग॰ ३.२४)। दथ्यङ् इन्हींका पुत्र था जिसका शिर घोड़ेका था (भाग॰ ४.१.४२)।

शांति - पु॰ [स॰] अजमीहकी निल्नी नाम्नी भार्यासे नील पुत्र हुआ तथा नीलका पुत्र शांति हुआ जो सुशांतिका पिताथा। हर्यश्रके सुद्गल, संजय, बृहदिषु, यवीनर, काम्पिल्य नामके पाँच पुत्र हुए जिनका सामृहिक नाम 'पाञ्चाल' था (विष्णु ४.१९.५६-५९)।

शांतिपंचमी - स्त्री॰ [मं॰] आश्विनशुक्त ५ को इंद्राणीकी पूजा करते हैं। कुशके १२ नाग भी बनाये जाते हैं जिनकी पूजा करनेसे सर्पादिका भय जाता रहता है और 'ऊँ कुरु कुल्दं हुँ फट् स्वाहा' मंत्रसे सर्प-दंशका विष शमन होता है (हेमाद्रि)।

शांतिपर्वं – पु॰ [सं॰] महाभारतका बारहवाँ पर्व जो सब पर्वोत्ते बड़ा है तथा युद्धके पश्चात् चित्तकी शांतिके लिए इसमें अनेक उपदेशप्रद कथाएँ दी हुई हैं (महाभा॰ शांति॰)।

शाकंभरी-स्त्री॰ [सं॰] अपने शरीरसे उत्पन्न हुए शाकोंसे समस्त संसारका भरण-पोषण करनेके कारण पड़ा देवीका एक नाम (शिवपु॰ उमा-संहिता अध्या॰ ५०)।

शाक-पु० [सं०] पुराणानुसार शाकद्वीपका एक वृक्ष, जिसके नामपर उस द्वीपका नाम प्रसिद्ध हुआ। शाकद्वीप सात प्रसिद्ध द्वीपोंमेंसे एक है (महाभारत० भीष्म० ११.२८)।

शाकद्वीप-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार सात द्वीपोंमेंसे एक जो चारों ओर क्षीर-समुद्रसे घिरा हुआ है और इसमें शाकका बहुत बड़ा पेड़ है। इसमें ऋतुव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत बसते हैं। यहाँ सुकुमारी या अनुत्रता आदि नामकी सात नदियाँ हैं (वायु॰ ४९.९१) तथा (भा॰)के अनुसार इनका नाम अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता आदि है (भाग॰ ५.२०.२६)।

शाकल-पु॰ [सं॰] पंजाबकी एक प्राचीन नगरी जो मद्र-देशकी राजधानी थी। आधुनिकोंके मतानुसार स्यालकोट ही शाकल है। संभव है टोलमीका सगल (व्यास नदीके तटपर स्थित) या सिकंदरका संगल नगर शायद यही हो। शाकलद्वीप-पु॰ [सं॰] एक देशका नाम, जहाँके नरेश प्रतिबिन्ध्यको अर्जुनने जीता था (महाभा॰ सभा॰ २६.६)

शाकल्य – पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषिका नाम जो जाङ्गल-के पिता थे। इन्होंने ऋग्वेदका पदपाठ पहलेपहल ठीक किया था। स्कंटपुराणानुसार पांड्य नरेश शंकरने व्याघ्न-के श्रमसे पत्नीसहित इनका बध कर डाला था (स्कंदपु॰ बाह्म॰ सेतु-महात्स्य)।

शाकवक्त्र-पु॰ [सं॰] कुमार कार्तिकेयका एक सैनिक अनु-चर (महाभा॰ शस्य॰ ४५.७६)।

शाकससमी - स्त्रीं (सं०] कार्त्तिक शुक्ता सप्तमीको उपलब्ध । शाक-पत्रादिका दान करे और रात्रिमें स्त्रयं भी यही भोजन । करें । इस व्रतको वर्ष भर करनेसे सारी व्याधियाँ दूर । होती हैं।

शाकाष्टका स्त्री॰ [सं॰] फाल्गुनक्रुष्ण ८, जिस दिन पित-रोंके लिए शाक दान करनेका विधान है।

शाकिनी - स्त्री॰ [मं॰] एक देवी, जो दुर्गाके गणोंमें गिनी । गथी है (देवी भाग॰)।

शाक्त-पु० [सं०] तंत्रोक्त नियमोंसे देवीकी उपासना करने वाला । 'दक्षिणाचार' और 'वामाचार' इसके दो भेद हैं (तंत्रतरंगिणी) ।

शाबस्त-पु० [सं०] राजा युवनाश्वका पुत्र जिसने शावस्ती नगरी बसायी थी। इनके पुत्रका नाम बृहदश्व था। (भाग० ९.६.२०-२१)।

शामित्र-पु० [सं०] यज्ञके अन्तर्गत एक कर्मका नाम (महाभा० आदि० १९६.१)।

शारहती - स्त्री॰ [सं॰] एक अप्सराका नाम, जिसने अर्जु न-के जन्म-समयके महोत्सवर्मे गान-नृत्य किया था (महाभा० आदि॰ १२२.६४)।

शारिकाकवच-पु॰ [सं०] दुर्गाका एक कवच (रुद्रया-

मलतंत्र)।

शार्क्क -पु० [सं०] विष्णुके धनुषका नाम जिसके कारण विष्णुको शार्क्षधन्वा या शार्क्षगणि आदि कहते हैं (भाग० ४.१२.२३ महाभा० सभा २.१४)। कौरव-सभामें विश्वरूप धारण किये हुए भगवान् श्रीकृष्णकी एक मुजामें यह देदीप्यमान था (उद्योग० १३१.१०) लोकपितामह ब्रह्माने इसका निर्माण कर इसे श्री भगवान् विष्णुको अपित किया था।

शार्दू लकर्ण-पु० [सं०] महाराज त्रिशंकुका एक पुत्र (भाग०)। शालकटंकट-पु० [सं०] वामनपुराणानुसार विद्युतकेशिके पुत्रका नाम जिसे सुकेशी राक्षसभी कहते थे। महाभारतके अनुसार इसका दूसरा नाम अलम्बुष था। यह बड़ा योद्धा था। महाभारत-युद्धमें इसने अनेक वीरोंके साथ युद्ध किया अन्तमें घटोत्कचके हाथों मारा गया था (महाभा० द्रोण १०६.२२-३१)।

शालंकायन - पु॰ [सं॰] विश्वमित्रका एक पुत्र (भाग॰)। शालंकायनजा - श्वी॰ [सं॰] सत्यवती जो शालंकायनकी पुत्री तथा व्यामकी माता थी (भाग॰) तथा-दे॰ सत्यवती, व्यास आदि।

**शालग्राम**−पु० [मं०] काले और गोल पत्थरकी मूर्त्ति जो गंडकी नदीमें प्राप्त होती है । इसे विष्णुकी मूर्त्ति मानते हैं (विष्णु० मत्स्य० ) ।

शालग्रामगिरि-पु॰ [सं॰] एक पर्यतका नाम जहाँ शालि-ग्रामकी मूर्त्तियाँ मिलती हैं (भाग॰ तथा विष्णु॰)।

**शालवदन**−पु० [सं०] पुराणानुमार कालवदन राक्षसका एक नाम जिसे शृगालवदन भी कहते <mark>हैं</mark> ।

शालवानक-पु० [सं०] विष्णुपुराणानुसार एक देश ।

**शालाक्ष**∼पु॰ [मं०] वैदिक कालके एक ऋषि । **शालावती**─स्त्री० [मं०] विश्वामित्र मुन्तिकी पुत्रीका नाम (हरिवंश)।

शालिक - पु॰ [मं॰] एक दिन्य महिष, जो हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें श्रीकृष्णसे मिले थे (महाभा॰ उद्योग॰ ८३-६४)।

शालिपिंड-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार कश्यप ऋषिका कहूके गर्भसे उत्पन्न एक काद्रवेय नागका नाम (महाभा० आदि० ३५.१४)।

शालिवाहन-पु॰ [सं॰] एक प्रसिद्ध शक राजा जिसने शकसंवत् चलाया। गजनीके राजा 'गज'का यह पुत्र था जिसे सात नामक गुद्धक उठाकर ले चला करता था अतः यह 'सातवाहन' कहलाया (कथारुरितसागर)।

शालिशिरा-पु॰ [सं॰] एक मौनेय देवगन्धर्वका नाम, जो कश्यप और उनकी पत्नी मुनिका पुत्र था (महाभा॰ आदि॰ ६५.४४) ।

शालिसूर्य –पु॰ [सं॰] शालिहोत्र मुनि द्वारा स्थापित एक तीर्थ जो कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत है (महाभा॰ ११.८३. १०७)।

शालिहोन्न-पु० [सं०] एक मुनि जिनके आश्रममें श्री व्यासजी ठहरे थे। इनके आश्रमके पास एक सरोवर और एक पित्र वृक्ष था। वह वृक्ष सर्दी, गर्मी और वर्षाका सहन भली भौति करता था। वहाँ केवल जल पी लेनेसे भूख- प्यास शान्त हो जाती थी। उस सरोवर और बृक्षका निर्माण श्री शालिहोत्र मुनिने अपनी तपस्यासे किया था। इनके आश्रममें हिडिम्बाके साथ पाण्डव आये थे। पांडवोंकी भूख-प्यास निवृत्ति इन्होंने की थी (महाभा० आदि० १५४.१५ और १८के बाद दाक्षिणात्य पाठ)। ये अश्वविद्याके आचार्य थे एवं अश्वोंकी जाति और गुण-अवगुणके पारखी थे (वन ७१.२७)।

शास्त्रिकेनी – स्त्री॰ [सं॰] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थका नाम । जहाँ दशाश्वमेधतीर्थमें स्नान करनेसे १० अश्वमेष यशोंका फल प्राप्त होता है (महामा॰ वन॰ ८३० १३)।

शाल्मिलि –पु॰ [सं॰] सोमवेशी महाराज कुरुके पौत्र तथा अविक्षित्तके सात पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महामा॰ आदि॰ ९४.५२-५३)।

शाल्मली -पु॰ [सं॰] (१) पुराणानुसार एक द्वीपका नाम जो क्रींच द्वीपका दुगना तथा चारो ओर रसके समुद्रसे धिरा है। इसमें शाल्मलीका महान् वृक्ष है जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा तथा सात वर्ष, सात पर्वत तथा सात ही प्रधान निदयाँ है जिनमें एकका नाम अनुमित है (भाग॰ ५.२८.१०)। (२) (भाग॰ = वज्जकंटकशाल्मली) पुराणानुसार एक नरकका नाम जहाँ शाल्मलीके काँटे चुभाये जाते हैं—दे॰ नरक तथा (भाग॰ ५.२६.७)।

शाल्य - पु० [सं०] सौभ नामक विमानके अधिपति एक राजा जो काशीराजकी पुत्रियों अम्बा आदिके स्वयंवरमें भीष्मके साथ युद्धमें मारे गये थे। दमधोषके पुत्र तथा चेदि देशके राजा शिशुपालके यह मित्र थे। जब शिशुपाल श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया तब इन्होंने श्रीकृष्णको मारनेके लिए द्वारकापर धावा बोला था, पर स्वयं मारे गये (महा-भा० वन० अध्याय १५से २२ तक)।

शाल्वकिनी -स्त्री॰ [सं॰] रामायणानुसार एक नदीका नाम।

शाल्वसेनि - पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार एक दक्षिण भारतीय देशका नाम (भीष्म॰ ९.६१)।

शाल्वायन - पु॰ [सं॰] एक प्राचीन राजा, जो जरासन्थके भदस अपने भाइयों तथा सेवकोंके साथ दक्षिणकी ओर भाग गयेथे (महाभा० सभा० १४.२७)

शास्त्रेय - पु० [सं०] शास्त्रदेश तथा वहाँके निवासी (महाभा० वन० २६४.६; विराट० २०.२)।

विश्वसा - स्त्री॰ [सं॰] गान्धारराजकी पुत्री, जिसका नामा-न्तर सुकेशी था। यह भगवान् श्रीकृष्णकी रानी थी (महा-भा॰ सभा॰ ३८.२९ के बाद प्रक्षिप्त पाठ)।

शिक्षक-पु॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनु-चर (महाभा॰ शस्य ४५.७६)।

शिखंडिनी - स्त्री॰ [मं॰] (१) द्रपदराजकी पुत्रीका नाम जो पूर्वजन्ममें काशीराजकी बड़ी पुत्री अंवा थी। यह पुरुषके रूपमें कुरुक्षेत्रके युद्धमें भीष्मसे बदला लेनेके लिए लड़ी थी। पुरुषरूपमें इसका नाम शिखंडी था (महाभा॰ उद्योग॰ १८८.४-१४)। (२) महाराज पृथुकी पुत्रवधू जिसके गर्भसे हिवधान और मारीच दो पुत्र हुए (ब्रह्मां॰ २.२७.२३; मत्स्य॰ ४.४५; वायु॰ ६३.२२; विष्णु॰ १.१४.१)। (३)

दो अप्सराओंका नाम जो कश्यप ऋषिकी पुत्रियाँ थी और ऋग्वेदके एक मंत्रकी द्रष्ट्री भी थीं (आर्षरामायण आदि-काण्ड तथा शुक्रोक्तिसुधासागर)।

शिखंडी-पु॰ [सं॰] (१) पृषत्-पुत्र तथा पांचालके राजा द्रपदकी एक पुत्रीका नाम । कहते हैं काशीनरेश इंद्रधम्न-की सबसे बड़ी पुत्री अंवाकी उसकी दो छोटी बहिनोंके साथ भीष्म पितामह अपने भाई विचित्रवीर्यके लिए हरणकर लाये थे। अंबा राजा शाख्यसे विवाह करना चाहती थी। अतः भीष्मने उसकी इच्छाके अनुकूल उसे वहीं भेज दिया। पर जब शाल्वने उसे ग्रहण करना अस्वीकार किया तब हताश हो उसने अपने बनवासी नाना महात्मा होत्रवाहन-से सलाह ली। इसके पीछे परशरामजीने भी भीष्मको ही इससे विवाह करनेके लिए कहा पर भीष्मकी प्रतिज्ञा ही भीष्म थी अतः परशुराम तथा भीष्ममें युद्ध तक हुआ जिसमें भीष्म ही विजयी रहे। अब और कोई उपाय न देख अंबाने भीष्मसे बदला लेनेके हेतु घोर तप करना आरंभ किया। आञ्जतीष शंकर प्रसन्न दुए तथा वरदान दे बोले 'इस देहसे यह कार्य (भीष्मको मारना) न हो सकेगा।' बस अंबाने चिता लगायी और शरीरको जला भरम कर दिया। यही अंबा समय पाकर द्रपदके घर शिखंडी नामसे उत्पन्न हुई थी जो पुरुष रूपमें परिणत हो गयी। स्थूणा-कर्ण नामक यक्षने इसका अभीष्ट पूर्ण करनेकी इच्छासे इसे पुरुष बना दिया था। कुरुक्षेत्रके युद्धमें अर्जुनने इसे ही आगेकर युद्धके दसर्वे दिन भीष्मका दथ किया था। इसका पहला नाम 'शिखंडिनी' था। अश्वत्थामाने इसका वध किया था (महाभा० आदि० ६३.१२५:६७.१२६: भीष्म० ११७.४३:११९.४३-४४) । (२) श्रीरामके दलका एक बंदर (रामायण)

शिखरा-स्त्री॰ [सं॰] एक गदाका नाम जिसे श्रीरामने विश्वामित्रसे प्राप्त किया था (रामायण) ।

शिखा-स्त्री॰ [सं॰] चूडाकर्णके समय शिरके बीचमें छोड़े हुए बाल = चोटी, हिंदुओंका एक जाति तथा धार्मिक चिह्न विशेष है।

शिखावर्त्त - पु० [सं०] एक यक्षका नाम, जो कुबेरकी सभा-में जा उनकी सेवामें संनद्ध रहता है (महामा० सभा० १०.१७)।

शिखावान् -पु॰ [सं॰] एक ऋषि जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (महाभा॰ सभा॰ ४.१४)।

शिखिध्वज-पु॰ [सं॰] (१) मयूरध्वज राजाका नाम, (२) संखासुरका शिखी (मयूर) रूप चिह्नवाला ध्वज (विष्णु॰ ५.३३.३)। (३) एक प्राचीन तीर्थका नाम (स्कंद्रपु॰)।

**शित−**पु॰ [सं॰] विश्वामित्रके गोत्रके एक ऋषि—दे॰ सित।

शितिकंठ-पु० [सं०] (१)एक नाग, जो वलरामजीके परम-धामजानेके समय उनके स्वागतमें उनके निकट आया था (महाभा० मौसल० ४.१६)। (२) शिवजीका एक नाम— श्रीकंठः शितिकंठः कपालमृत-अमरकोष।

शितिकेश-पु० [सं०] स्कंदका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शस्य० ४५.६१)

शितिपृष्ठ-पु० [सं०] एक यज्ञमें मैत्रावरुण बननेवाले

एक नागका नाम।

शितीक्षु - पु॰ [सं॰] उशनाका एक पुत्र । (उशनाको एक वैदिक देवता माना गया है) -- दे॰ उशना ।

शिनि - पु॰ [सं॰] (१) युधाजित्के दो पुत्रोमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग॰ ९.२४.१२, १४; ब्रह्मां॰ ३.७१.२०)। (२) एक यादव वीरका नाम। वसुदेवके लिए देवकीका वलपूर्वक हरण करनेके समय सोमदत्तसे इसका भयंकर युद्ध हुआ था। इसके पुत्रका नाम सत्यक तथा पौत्रका नाम सात्यकि था। यह पांडवोंकी ओरसे महाभारतके युद्धमें लड़ा था (महाभा॰ द्रोण॰ १४४.६-१३)। (२) गर्ग ऋषिके पुत्र (ब्रह्मां॰ २.३२.१०७; मत्स्य० १४५.१०१)।

शिनिबाहु -पु० [सं०] वायुपुराणानुसार एक नदीका नाम । शिरीषक -पु० [सं०] कदयप तथा कदूसे उत्पन्न एक नागका नाम (महाभा० उद्योग० १०३.१४)।

शिरीषी – पु॰ [सं॰] विश्वामित्र ऋषिके ब्रह्मवादी पुत्रों मेंसे एक पुत्र (भाग॰)।

शिलंधि-पु॰ [सं॰] एक गोत्रप्रवर्त्तक ऋषि।

शिल-पु० [सं०] पारियात्रका एक पुत्र ।

शिलाजीत — पु० [सं० शिलाजतु] पुराणानुसार देवासुर-संग्रामके समय जब अमृत निकालनेके लिए देवताओं और राक्षसोंने मन्दराचल पर्वतको मथानी बनाकर समुद्रको मथा तब मथनेकी गर्मीसे पर्वतके मीतरकी सब धातुएँ पिघलकर बहने लगीं। इस स्रवका नाम शिलाजीत या गिरिस्वेद हुआ। पीछेसे देवताओंने ब्रह्मा और इन्द्रकी पूजाके पश्चात् मानव-कल्याणार्थ मन्दराचलका वही पसीना अन्य पर्वतीं-को बाँट दिया (भाग०)।

शिलादान - पु॰ [सं॰] एक प्रकारका दान जिसमें पुराणा-नुमार शालिग्रामकी मूर्ति दान कर ब्राह्मणको देते हैं (विष्णु॰; भाग॰)।

शिलायूप-पु० [सं०] विश्वामित्र ऋषिके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा० अनु० ४.५४)।

शिलावर्षी -पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक पर्वत । शिलिन -पु॰ [सं॰] वैदिक कालके एक प्राचीन ऋषि । शिली -पु॰ [सं॰] तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें होमा गया था (महाभा॰ आदि॰ ५७-९) ।

शिल्पप्रजापति - पु॰ [सं॰] शिल्पोंके आविष्कर्त्ता विश्व-कर्माका नाम (रामायण तथा महाभा०)।

शिव-पु० [सं०] (१) हिन्दुओं के एक प्रसिद्ध देवता जिनपर सृष्टिके संहार करनेका भार है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये पौराणिक त्रिमूर्तिके नामसे प्रसिद्ध हैं और शिव इस त्रिमूर्त्तिके अन्तिम देवता हैं जिनका निवासस्थान कैलाश माना गया है। वैदिक कालके रुद्र ही पौराणिक कालमें शंकर, महादेव आदि नामोंसे प्रसिद्ध हुए। पुराणानुसार इनके सिरपर गंगा, मस्तक (भाल) पर चन्द्रमा तथा तीसरा नेत्र, गलेमें साँप तथा नरमुण्डकी माला, सारे शरीरमें भस्म, व्याव्रचर्म ओढ़े हुए तथा संगमें पार्वती हैं। इनके पुत्र गणेश तथा कार्तिकेय, गण भूत और प्रेत; प्रधान अस्व त्रिश्ल और वाहन नन्दी नामक वैल है। इनके धनुषा-कार त्रिश्लका नाम 'पिनाक' है जिसके कारण इन्हें

पिनाकी कहते हैं। इनके पास इनका 'पाशुपत' नामका एक प्रसिद्ध अस्त्र था जिसे अर्जुनने इन्हें तपीवलसे प्रसन्न कर प्राप्त किया था। इनके धनुषका नाम 'अजगव' तथा दण्डका नाम 'सद्वाँग' है। पापियोंके लिए इनके पास एक पाश भी है।

कामदेवकी जलाकर इन्होंने भस्स कर दिया था—दे० अनंग। यह दक्षके यन्नको ध्वंस करनेवाले माने जाते हैं —दे० (दक्ष तथा) शिवपु० रुद्र-सं० सतीखंड, ३२, ३६-३७)। समुद्र मन्थनसे निकले विषका संसारके कल्याणार्थ इन्होंने पान किया था। प्राणघातक होनेके कारण इसे इन्होंने कण्ठमें ही रोक लिया जिससे इनका कण्ठ नीला पड़ गया और यह 'नीलकण्ठ' कहलाये। परशुरामको इन्होंने ही अस्त्र विद्यार्थ शिशा दी थी। संगीत और नृत्यके भी यह प्रधान आचार्य माने जाते हैं। इनका 'शिवतांडव' नृत्य विख्यात है जिससे नृत्यकलाका प्रारम्भ माना गया है। यह नृत्य कलापूर्ण तथा ताल-लय युक्त है। इसीसे संगीतका प्रारुभीव हुआ।

इनके नामका शिवपुराण प्रसिद्ध है और इनके उपासक 'रौव' कहळाते हैं । पद्मपुराणादिमें इनके सम्बन्धमें अनेक कथाएँ दी हुई हैं। यह बड़े दयालु तथा शीघ्र ही प्रसन्न हो जानेवाले हैं, अतः इन्हें 'आशुतोष' भी कहते हैं। पौराणिक त्रिमूर्त्तके 'ब्रह्मा'की पूजा शायद कोई नहीं करता जिसका कारण शिवका ही शांप बतलाया जाता है। शिवकी पूजाके सम्बन्धमें एक कथा है। पद्मपुराणानुसार ऋषियोंका आराध्य देव कौन हो यह निश्चय करनेके लिए सब ऋषि शिवके निकट गये। शिव क्रीड़ामें संलग्न थे अतः ऋषियोंसे मेंट करनेमें देर हुई इससे कुद्ध होकर भृगु मुनिने शाप दे दिया जिसके फलस्वरूप शिवकी मूर्त्ति 'योनि-लिंग' रूप दुई और इनका नैवेच कोई ग्रहण नहीं करता। शिवके अनेक मन्दिर हैं पर हर स्थानमें इनका यही रूप विद्यमान मिलता है (रुद्र, स्कन्द, शिव, ब्रह्म, ब्रह्मा आदिकी पूजा करनेकी विधिके लिए—दे० शिवपु० रुद्र-संहिता० अध्याय ११-१४। (२) एक कल्पका नाम जो पीतवासा कल्पके पश्चात् आरम्भ हुआ था—दे० शिवकल्प । शिवकर्णी-कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका (स्कंदपु०)। **शिवकल्प**-पीतवासा कल्पके पश्चात आरम्भ होनेवाला एक कल्प जिसमें प्रजाकी सृष्टि करनेका चिंतासे ध्यानस्य ब्रह्मा-के समक्ष एक महापराक्रमी कुमार उत्पन्न हुआ जिसका रंग काला था और वह काले रंगका ही वस्त्र यज्ञोपवीत धारण किये था। उसका मुकुट तथा अनुलेपन भी काला ही था। ब्रह्माने इस अलौकिक कृष्णिपंगल वर्णवाले अधोर-की स्तुति की तब पार्श्वभागसे चार काले रंगवाले कुमार उत्पन्न हुए जो शिवकेसे ही रूपवाले थे और जिनके नाम ये थे = कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्णकंठधृक् । यह शिवका 'अघोर' नामक चौथा अवतार था जब 'घोर' नामक योगका प्रचार हुआ था (शिवपु० शतरुद्र-संहिता, अध्याय १)।

शिवकांची - स्त्रीं (संं) दक्षिण भारतके शैवोंका एक प्रधान तीर्थस्थान जो कृष्णा और पोलर नदीके बीच स्थित है तथा सप्तपुरियोंमेंसे एक है (भागं), ब्रह्मां आदि)। शिवगुरु-पु॰ [सं॰] विद्याधिराजके पुत्र तथा शंकराचार्यके पिताका नाम (प्रवोधसुधाकर, द्विधाभक्तिप्रकरण तथा शंकराचार्य)।

शिवचतुर्दशीवत – पु॰ [सं॰] इसके लिए मार्गशीर्ष १३ को एक मुक्त वत कर १४ को निराहार वत तथा शिव-पूजन करे। इसे हर महीनेकी दोनों पक्षोंकी १४ को करे और मास भेदसे पुष्प अर्पण करे आदि (मत्स्य॰)।

शिवतीर्थ-पु० [सं०] शंकरका प्रधान तीर्थस्थान काशीका एक नाम ।

शिवदृतिका - स्त्री॰ [सं॰] स्कंदकी एक अनुचरी मातृकाका नाम (स्कंदपु॰)।

शिवना मि — पु० [सं०] एक सर्वश्रेष्ठ शिवलिंगका नाम । शिवपुराण — पु० [सं०] अठारह महापुराणों में से चौथा जो शिव प्रोक्त माना जाता है और जिसमें शिवका माहात्म्य वर्णित है। इस पुराणमें विधेश्वर-संहिता; रुद्र-सं० विनाय्व-सं० उमा-सं० मातृ-सं० एकादशरुद्र-सं० कैलाश-सं०; कोटिरुद्र-सं०; वायवीय-सं०; धर्म-सं० — ये बारह संहिताएँ हैं। और मूल शिवपुराणमें १ लाख श्लोक हैं पर व्यासजीने २४००० श्लोक कर दिये हैं। कहते हैं कि शैव धर्मका प्रचार करने के लिए शिवजीने इसकी रचना की थी जिसमें वेदान्त विद्यानमय, प्रधान तथा निष्कपट काम (निष्काम) धर्मका प्रतिपादन किया गया है (स्कंदपु०, नारदपु० तथा शिवपु० विधेश्वर-संहिता अध्याय २)।

शिवपूजा—स्त्री॰ सिं॰] ज्येष्ठ कृष्ण या शुक्त पक्षकी अष्टमी को शिवका और केवल शुक्ताष्टमीको शुक्तादेवीका यथाविधि पूजन करे। दानवोंका संहार करनेके उपलक्ष्यमें देवताओंने शुक्तादेवीकी पूजा की थी। आपत्तियोंके निवारणार्थ यह वत किया जाता है (भविष्योत्तर पु०)।

शिवरात्रि - स्री० [सं०] फाल्युन कृष्णा चतुर्दशीको मनाया जानेवाला शैवोंका एक पर्व। 'चतुर्दश्यां तु कृष्णायां फाल्ग्रने शिवपजनम् । तामपोष्य प्रयत्नेन विषयान् परि-वर्जयेत् ॥--(शिवरहस्य) प्रतिवर्ष करनेसे यह 'नित्य' और कामनापूर्वक करनेसे 'काम्य' होता है (मदनरत)। इस दिन शिवकी पूजा करते हैं और उनके उद्देश्यसे व्रत भी करते हैं, क्योंकि १४ तिथिके स्वामी शिव हैं, अतः इसका शिव-रात्रि नाम सार्थक भी है। यदि यह तिथि त्रिस्पृशा (सूर्योदय, प्रदोष और निशीथ व्यापिनी) हो तो अत्युत्तम यदि मंगलवार हो तो शिवयोग होता है (वायु० तथा स्कंदपु०) । कहते हैं इस दिन शिवजीका पार्वतीसे विवाह हुआ था, 'शिवरात्रिव्रतं नाम सर्वपापप्रणाशनम्। आ-चाण्डालमनुष्याणां भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ॥'के अनुसार इसे चारों वर्ण अछत, स्त्री-पुरुष, बाल-युवा-वृद्ध सब कर सकते हैं, इसीलिए इसे परम पवित्र मानते हैं। स्कंद पुराणानुसार इस दिन पूजन, जागरण और व्रत करने-वालोंका पुनर्जनम नहीं होता । तांत्रिक लोग भी इसे विशेष महत्त्व देते हैं। यह व्रत कठिन इतना है कि वेदपाठी ही कर पाते हैं और सरल इतना है कि गरीवसे गरीव भी कर ले। शिवको सबको पूजा ग्राह्य है। ईशानसंहिताके अनुसार ज्योतिर्हिंगका प्रादुर्भाव फाल्गुन कृष्ण १४ को निशीथमें हुआ था 'शिवलिंगतयोदभूतः कोटिसूर्यसमप्रभः'-

अतः इसे महाशिवरात्रि कहते हैं।

भारतवर्ष अपने धार्मिक विचारी तथा संस्कृतिके लिए प्रसिद्ध रहा है। सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माने रुद्ररूपी शिवको उत्पन्न किया था और रुद्रके अवतीर्ण होनेका दिन और तिथि यही फाल्गुन बदी चतुर्दशी बतलायी जाती है। गत प्रलयके पश्चात् सारे पदार्थ विनष्ट हो गये थे। हर जगह शून्य ही शून्य था । कहते हैं फाल्गुन कृष्ण १४ को ही शंकरने ताण्डव नृत्य किया था तथा अपने डमरुके निनादसे सारे वायमण्डलमें ज्ञान-विज्ञानको सक्ष्मसूत्र-रूपेण व्याप्त कर दिया था। तभीसे महाशिवरात्रिका माहात्म्य भाजतक सुरक्षित चला आ रहा है। प्रत्येक आस्तिक हिन्दू चाहे वह सौर, गाणपत्य, शैव, वैष्णव या शाक्त ही क्यों न हो, श्रद्धासे अपनी सामर्थ्यके अनुसार शिवकी आराधना करता है। निराहार व्रत और रात्रि-जागरण ही इस पर्वके प्रधान अंग हैं। सामवेदीय तथा ऋग्वेदीय पद्धतिसे स्वस्तिवाचन और पूजन करनेके बाद चार बार प्रत्येक प्रहरमें शिवपूजनका विधान है। प्रथम प्रहरमें दुग्धसे शिवकी ईशान मूर्त्तिको, द्वितीय प्रहरमें अघोर मूर्त्तिको दिथसे, शिवकी वामदेव मूर्त्तिको तृतीय प्रहरमें घतसे और चतुर्थ प्रहरमें सद्योजात मूत्तिको मधुसे स्नान करा पूजन करना चाहिये । दूसरे दिन अमावस्याको वत-कथा सुनकर पारण करना चाहिये। 'शिवरात्रिमें जागरण करके शिवतत्त्वोंकी समाराधना करना ही इस पर्वका उद्देश्य है। स्कंदपुराणानुसार जो मनुष्य इस तिथिको त्रत कर जागरण करता है और विधिवत् शिवकी पूजा करता है उसे फिर कभी अपनी माताका दूध नहीं पीना पड़ता; वह मुक्त हो जाता है। पार्वतीके शंकरने भी इसी तिथिका नाम लिया और कहा कि इस पर्वको विधिवत् माननेवाला निश्चय ही मुझे सन्तुष्ट करता है। श्रद्धांसे विल्वपत्र मात्र चढ़ा देनेसे मेरी तुष्टि हो जाती है। शिवपुराणमें इस पर्वकी विशेष व्याख्या दी है (मत्स्य० ९५.५-३८) ।

शिवशयनवत-पु॰ [सं॰] आषादी पूर्णिमाको शिवजी सिंह-चर्मपर शयन करते हैं, अतः पूर्वविद्धा पूर्णिमामें शिवपूजन करके रुद्रवत करनेसे शिवलोक मिलता है (हमाद्रि; वामन-पु॰)।

शिवा - स्त्री॰ [मं०] (१) पार्वतीका एक नाम। (२) अनिल नामक वसुकी पत्नीका नाम जिनके मनोजन और अवि-ज्ञातगित दो पुत्र थे (ब्रह्मां० २.१०.८०; ३.३.२१; मत्स्य० ५.२१; २०३.३; वायु० ६६.२०, २५; विष्णु० १.१५. ११०-११४)।

शिवाकु-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन गोत्रप्रवर्त्तक ऋषिका नाम । शिवाचतुर्थी - स्त्री॰ [सं॰] भाद्रपद शुक्काचतुर्थीको होने-वाला एक पर्व । शिवा, शांता तथा सुखा - ये ३ चतुर्थी प्रसिद्ध हैं । इनमें स्नान, दान, जप और उपवास करनेसे सौगुना फल होता है । माषशु॰ ४ = शांता और भौम-युक्त सुखा होती है (भविष्यपु॰) ।

शिवि - पु० [सं०] द्यद्वतीके गर्भसे उत्पन्न राजा उशीनरका पुत्र जो राजा ययातिका दौहित्र था। यह अपनी दयाछुता और दानशीलताके लिए प्रसिद्ध है। अग्निने कब्तूतर और इन्द्रने बाज पक्षीका रूप धर इनकी ही परीक्षा ली थी। बाजको सन्तुष्ट करनेके लिए तथा शरणागत कबूतरकी रक्षाके निमित्त इन्होंने अपना सारा शरीर ही अपण कर दिया था तब बाजरूपी इन्द्र प्रसन्न हो गये और इन्हें मोक्ष मिला। पृषद्म, सुवीर, केकय तथा मद्रक इनके चार पुत्र थे—दे० उशीनर तथा (ब्रह्मपु० ययातिवंश-वर्णन; विष्णु० ४.१८-१०)।

शिवोद्भेद-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम, जहाँ सरस्वती नदीका दर्शन होता है, उसमें स्नानकर मनुष्यको सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है (महाभा॰ वन॰ ८२. ११२-११३)।

शिशिर-पु॰ [सं॰] सोम नामक वसु द्वारा मनोहराके गर्भसे उत्पन्न चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा॰ आदि॰ ६६.२२)।

शिशिराक्स-पु॰ [सं॰] पुराणोक्त एक पर्वत जो सुमेरुके पश्चिममें है।

शिक्षुकृच्छू - पु॰ [सं॰] एक चांद्रायण व्रत जिसे शिशु-चांद्रायण या स्वल्प चांद्रायण भी कहते हैं। इसमें केवल चार ब्रास सबेरे और चार ही ब्रास सन्ध्याको भोजन करते हैं। यह तीन दिनोंमें पूर्ण होता है—दे॰ मनुस्मृति।

शिशुचांद्रायण-पु॰ [सं॰] एक व्रत-दे॰ शिशुक्वच्छ; तथा (मनुस्मृति)।

शिशुनाग — पु॰ [सं॰] (१) भागवतके अनुसार एक राजा-का नाम, जो काकवर्णका पिता था। यह सिशुनागवंशीय राज्यका प्रतिष्ठापक था इस वंशके शिशुनाग आदि १० राजाओंने ३६० वर्ष तक राज्य किया (भाग० १२-१-४-६)। (२) एक राक्षसका नाम (भाग०)।

शिञ्जपाल-पु० [मं०] महाभारतके अनुसार चेदि देशका एक प्रसिद्ध राजा जो दमघोषका पुत्र तथा श्रीकृष्णका मौसेरा भाई था (महाभा० आदि० ६७.५; १८५.२३)। इसके तीन नेत्र और चार हाथ थे और यह जनमते ही गदहेकी तरह रेंकने लगा था। इसके रूपसे डरकर माता-पिताने इसे त्यागना चाहा, पर आकाशवाणी हुई कि इसे पालो। अतः इसका नाम शिशपाल रखा गया। यह भी आकाशवाणीमें स्पष्ट किया गया था कि जिसकी गोदमें जानेसे इसकी एक (तीसरी) आँख और दो भूजाएँ विलीन हो जायँगी उसके हाथ इसकी मृत्यु होगी। श्रीकृष्णकी गोदमें जानेपर उसकी एक आँख दो भुजाएँ विलीन हो। गर्थी। अतः शिशुपालकी माता वसुदेवकी वहिन शुतदेवा या सप्रभाको मालूम हुआ था कि श्रीकृष्णके हाथसे उसके पुत्रकी मृत्यु होगी। इससे उसने शिशुपालके सब अपराध क्षमा करनेके लिए श्रीकृष्णसे अनुरोध किया था पर श्रीकृष्णने केवल १०० अपराध क्षमा करनेका वचन दिया था। युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञके समय भीष्मकी आज्ञासे जब यज्ञका अर्घ्य श्रीकृष्णको देना तय हुआ तव शिञ्जपाल बहुत बिगड़ा और सबके समक्ष ही श्रीकृष्णकी निन्दा कर गालियाँ देने लगा । श्रीकृष्ण चुपचाप गालियाँ सुनते जाते थे, पर कुवाच्य गिनते जाते थे और अपनी प्रतिशानुसार १०० गालियोंतक तो शांत रहे पर १०१ होते ही उन्होंने चक्रसे उसका शिर काट डाला (महाभा० सभा० ३८.१२९; अध्याय ४३ पूरा) । विष्णु पुराणानुसार पूर्वजन्ममें यह दैत्यराज हिरण्यकशिषु था । विष्णुका विरोधी होनेके कारण भगवान् ने नृसिंहावतार ले इसका बध किया था । तत्पश्चात् अभिलाषाएँ अतृप्त रहनेके कारण यह लंकापित रावण हुआ । इस बार भी विष्णुने ही इसकी गित की और यह श्री रामके हाथों मरा । तीसरी बार यह शिशुपालके रूपमें पुनः प्रकट हुआ और विष्णुके ही हाथों कृष्णावतारमें मारा गया (होण० १८१.२१-२२) ।

**शिञुपालबध**-पु॰ [सं॰] माघ कविकृत एक महाकाव्यका नाम ।

शिशुमारमुखी-स्त्री॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका (महाभा॰ शल्य॰ ४६.२२)।

शिशुरोमा-पु॰ [सं॰] तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें अग्निमें होमा गया था (महाभा॰ आदि॰ ५७.१०)।

शीघ्र-पु० [सं०] सूर्यवंशीत्पन्न अग्निवर्णका पुत्र तथा मरुका िपता (भाग० ०.१२.५) ।

शीघ्रराज-पु॰ [सं॰] मरुका पिता तथा प्रश्नुतका दादा
---दे॰ (मरु)।

शीघा – स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदीका नाम (महाभा० भीष्म० ९.२९) ।

शीतकृष्ट्युवत – पु० [सं०] एक व्रत विशेष जिसमें ३ दिन ६ पल ठण्डा जल, ३ दिन ठण्डा दूध तथा ३ दिन ठण्डा दी पीनेसे व्रत पूर्ण होता है (मनु, याइवल्क्य)। 'त्रयहं शीतं पिवेत्तोयं न्यहं शीतं पयः पिवेत् । त्र्यहं शीतं पृतं पीत्वा वायुभक्षः परं त्रयहम् ॥'—(यम)।

शीतभानु –पु० [सं०] चंद्रमाका एक नाम (ब्रह्मां० २० १०.८३)।

शीतमरीचि-पु॰ [सं॰] चंद्रमाक्षा एक नाम—दे॰ चंद्रमा तथा (स्कंदपु॰) ।

शीतलाषष्ठी - स्त्री० [सं०] माध शुक्ता षष्ठी जिस दिन शीतलादेवीका पूजन करते हैं तथा अष्टमीको बासी खाते हैं।

शीतलाष्टमी - स्ही० [सं०] चैत्रकृष्णाष्टमी जिस दिन शीतलादेवीकी पूजा होती हैं। स्कंदपुराणानुसार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आपाद इन चार मार्मीकी कृष्णाष्टमीकी शीतलाजीकी पूजा होती है जिसमें पूर्वविद्धा अष्टमी ली जाती है। ठण्डा और वासी मोजन करते हैं। ये दिन शीतला निकलनेके होते हैं, अतः ठंडा भोजन शरीरकी गर्मीकी शांत रखता है, इसे 'विसऔरा' भी कहते हैं। 'शीतला दिगम्बरा है, गर्दभपर आरूद रहती है। शूप, मार्जनी (झाड़) और नीमके पत्तींसे अलंकृत' कही गयी है। शीतलाके रोगीको कैसे रहना चाहिये, इसका इसीमें संकेत है। रोगी कपड़ोंको त्याग देता है (अतः दिगम्बरा), गर्दभप्पडी' से फोड़ोंका दाह कम होता है (अतः गर्दभवाहिनी); झाड़ लगने तथा फटकनेसे फोड़े बढ़ जाते हैं; नीमसे फोड़े सड़ते नहीं हैं)। हाथोंके कलशसे यह तात्पर्य है कि रोगी ठण्डा जल चाहता है (स्कंदपु०)।

शीतलाससमी - स्त्री॰ [सं॰] इसे श्रावणकृष्णा ७ की मनाते हैं और मध्याह्वन्यापिनी तिथि ली जाती हैं। पूजाविधि तथा स्तोत्र-पाठादि चैत्रकृष्णाष्टमीके समान ही है (हेमाद्रि, भविष्यपु०)।

शीतोदक-पु० [सं०] एक नरकका नाम।

शीर्णपाद - पु० [सं०] यमराजका एक नाम । पुराणानुसार माताके शापसे यमराजके पैर क्षीण हो गये थे । विमाता छायाके व्यवहारसे दुःखी हो यमराजने उन्हें लात मारी, अतः छायाने शाप दे इन्हें पंगु कर दिया (ब्रह्मां० ३.५९. ३२-७७; ४.४७; भाग० ६.६.४१) ।

शीला को (सं०] कौंडिन्य मुनिकी पत्नी दे० कौडिन्य तथा (स्कंदपु०)।

शुंभ-पु० सिं० गवेष्ठीका पुत्र, विरोचनका पौत्र तथा प्रहादका प्रपौत्र एक राक्षस । निर्द्युभ इसका भाई था (वायु० ६७.७७) । शुंभ दुर्गादेवी द्वारा मारा गया था (वामन-पु०) ।

शुंभपुरी - स्त्री० [सं०] शुम्भ राक्षसकी पुरी । मध्यप्रदेशांत-र्गत आधुनिक संभलपुरी है (वामनपु०) ।

**ग्रुक**−पु० [सं०] लंकापति रावणका एक दूत (वाल्मी० रामा० लंका० २०.८) ।

युकदेव — पु० [सं०] कृष्णद्वैपायन व्यासके पुत्रका नाम जो पुराणोंके बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। इनका उपनयन संस्कार स्वयं महादेवजीने किया था और देवराज इन्द्रने उन्हें कमण्डल तथा आसन दिया। इन्होंने राजा परीक्षितको मृत्युके पहले मोक्षधर्म दिया था जो इन्होंने अपने पिता और महाराज जनकसे सीखा था। कहते हैं यही भागवतपुराण है। विर्जा क्षेत्रके पितरोंकी पुत्री पीवरीसे शुकदेवका विवाह हुआ था (मह्मां० ३.१०.७५-८०)।

**गुकवाह** -पु॰ [सं॰] ग्रुक ( तोता ) वाहन होनेके कारण कामदेवका एक नाम (अंगज, भाग॰)।

**शुकी** – स्त्री॰ [सं॰] कइयप क्रमिकी पत्नी ताम्राकी पुत्रीका नाम (स्कंद तथा भाग०)।

शुक्तिमान्-पु॰ [सं॰] सांत कुलपर्वतोंमेंसे एक । सात कुल पर्वत हैं—१ महेन्द्र, २ मलय, ३ सहा, ४ शुक्तिमान् , ५ ऋक्षपर्वत, ६ विन्ध्य और ७ पारियात्र (वायु॰ ४५. ८८)।

शुक-पु० [सं०] (१) एक अति ही चमकदार वड़ा तारा जो पुराणानुसार भृगुके पुत्र किव तथा किव पुत्र यही शुक्रा-चार्य थे जो दैत्योंके गुरु माने जाते हैं। वामनावतारके समय दैत्यराज बिल के कमण्डलुकी टोटीमें यह बैठ गये थे जिससे बिल सारी पृथ्वी न दान कर सकें। सींक गोदनेपर इनकी एक आँख फूट गयी थी—दे० शुक्राचार्य। (२) ज्येष्ठ मास जो कुवेरका भण्डारी माना गया है—दे० कुवेर।

शुक्रतीर्थ-पु॰ [सं॰] गोदावरी तटपरका एक स्थान विशेष जहाँ महेश्वरकी आराधना कर भृगु-सुत शुक्रने उनसे (शिवसे) मृतसंजीवनी विद्या पायी थी। यह गोटावरीके उत्तर तटपर है (ब्रह्मपु॰)।

शुक्रकोक - पु॰ [म॰] बुधलोकसे ऊपर शुक्रलोक है जहाँ दानवों तथा दैत्योंके गुरु शुक्राचार्य निवास करते हैं। भगवान् शंकरकी कृपाते शुक्रको मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी (स्कंदपु॰ काशी-खण्ड पूर्वार्थ)। शुक्रवारवत-पु० [सं०] शुक्रवारको ज्येष्ठाके योगमें शुक्रकी सुवर्ण मूर्ति चाँदी या काँसेके पात्रमें स्थापित कर पूजन करे तथा नक्तवत करें। यों ७ शुक्रवार व्रतींको करें तो शुक्र-जनित अनिष्ट मिटता है तथा व्रती सुखी होता है (भवि-ष्योत्तरप्०)।

**ञ्चकाचार्य-पु०**[सं०] एक प्रसिद्ध ऋषिका नाम जो पुराणानुसार दैत्योंके गुरु और भृगुऋषिके पुत्र थे। कहीं-कहीं इन्हें भृगुका पौत्र भी कहा गया है। तदनुसार ये भृगुपौत्र तथा कविके पुत्र थे। ये ही यह होकर तीनों लोकोंके जीवनकी रक्षाके लिए वृष्टि, अनावृष्टि, भय तथा अभय उत्पन्न करते हैं। ब्रह्माजीकी प्रेरणासे सब लोकोंका चकर लगाते रहते हैं। महाबुद्धिमान् शुक्र ही योगके आचार्य तथा दैत्योंके गुरु हुए। दैत्यराज बलि जब वामन भगवानुको पृथ्वी दान करने लगे थे तब उन्हें दान करनेसे रोकनेकी इच्छासे यह उस जलपात्रकी टोंटीमें जा बैठे जिसमें संकल्प करनेका जल था। इनके कारण जल रुक गया और तब उस समय सींकसे गोदनेके कारण इनकी एक आँख फूट गयी थी। इनकी पत्नीका नाम श्वमा या शतपर्वा लिखा है। देवयानी इनकी पुत्री त्वष्टा, वरुत्री, तथा षण्ड और मर्क इनके चार पुत्र थे। इनको संजीवनी विद्या मालूम थी जिसके प्रभावसे यह मरे दैत्योंको भी पुनः जीवित कर देते थे, अतः देवासुर-संग्राममें इनके शिष्य दैत्योंने देवताओंका नाकोदम कर दिया था। इसपर ही देवगुरु बृहस्पतिके पुत्र 'कच'ने इनसे संजीवनी विद्या सीखी थी जो इनकी पुत्री देवयानीके शापके कारण निष्फल हो गयी थी और तब कचने औरोंको यह विद्या सिखायी -दे॰ देवयानी, कच तथा (भाग॰ ७.५.१; ब्रह्मप्० शक्रतीर्थमाहात्म्य०)।

हरिवंशानुसार इन्होंने शिवसे असुरोंकी रक्षाका उपाय पूछा था और उनके आदेशानुसार (एक हजार) १,००० वर्षतक धूम्रपान कर तपस्या करते रहे। इनकी अनुपस्थितिमें देवताओंने बहुतसे असुरोंका बध कर डाला और विष्णुने इनकी मातातकको मार दिया। इससे रुष्ट हो शुक्रके पिता भृगुने विष्णुको ७ वार जन्म-ग्रहण करनेका शाप दिया और अपनी पत्नी शुक्रमाताको पुनः जीवित कर लिया था। देवगण इनकी तपस्यासे बड़े घबड़ाये और इन्द्रने इन्हें तप-भ्रष्ट करने हेतु अपनी पुत्री जयन्तीको इनकी सेवामें भेजा। शुक्राचार्यने तपस्या पूर्ण कर जयन्तीसे विवाह कर लिया था (हरिवंशपू०)।

गुरुतीर्थ-पु॰ [सं॰] विष्णुतीर्थका एक नाम जो नर्मदा-क्षेत्रमें स्थित है। यह अति प्राचीन तीर्थ है, जहाँ स्नान-मात्रसे ब्रह्महत्याका पाप नष्ट हो जाता है। इसीके निकट नर्मदाके उत्तर तटपर भृगु मुनिका आश्रम है (स्कंद्रपु॰ माहेश्वर॰ कुमारिका-खण्ड)।

**शुक्कोदन**-पु॰ [सं॰] महाराज शुद्धोदनके भाई—दे॰ ललितविस्तर।

ग्रुचि-पु० [सं०] (१) अंधकका एक पुत्र (भाग०)। (२) एक राजाका नाम जो यमकी सभामें रहकर यमकी उपा-सना करते थे (महाभा० सभा० ८.१४)। (३) व्यापारी दलका खामी, जिसकी वनमें दमयन्तीसे (नलप्लीसे) भेंट भा० आदि० ४०.२५ से ४१.१४ तक)।

श्रृंगीगिरि-पु॰ [हिं०] एक पर्वत जो हजारी बागके निकट है जिसपर शृंगी ऋषि तप करते थे।

श्रुंगोरी-पु० सिं० दक्षिण भारतमें स्थित एक पवित्र तीर्थ जहाँ शंकराचार्यका एक प्रधान मठ है—दे० शंकराचार्य। शेष-पु० सिं० (१) पुराणानुसार पातालके निवासी सहस्र फर्णोवाले एक सर्पराजका नाम । कहते हैं इन्हींके फर्णोपर पृथ्वी ठहरी है। यह अनंत कहे जाते हैं और क्षीरसागरमें विष्णु इन्हींपर शयन करते है। विष्णुपुराणानुसार शेष, वासुिक और तक्षक तीनों कद्के (दक्षपुत्री) गर्भसे उत्पन्न कस्यपके पुत्र हैं। लक्ष्मण और बलराम शेषके अवतार थे और कुछ अन्य पुराणोंके अनुसार गर्ग ऋषिने ज्योतिष विद्या इन्होंसे सीखी थी। पृथ्वी शेषनागके मस्तकपर ठहरी मानी गयी है अतः पुराणानुसार जब कभी यह करवट बदलते या जँभाई लेते हैं तभी भूकम्प होता है। प्रत्येक कल्पके पश्चात अर्थात ४.३२,०.००००,००० वर्षीके अंतरपर सृष्टिके प्रलयके लिए यह विषमिश्रित अग्नि उगलते हैं। कुछ पुराणोंमें वासुकि ही दोष हैं और समुद्र-मंथनके समय यही रज्ज बनाये गये थे। यह नीलाम्बर धारण किये तथा इवेत मणियोंका कण्ठा पहिने रहते हैं। इनके एक हाथमें हुल और एक हाथमें मूसल है। ये ही बलरामके भी प्रधान अस्त्र कहे गये हैं। यदि यह अनंत माने गये हैं तो इनकी प्लीका नाम अनंत शीर्षा हैं। इनके फनका नाम 'मणि-द्वीप', और इनके निवासस्थानको 'मणिभित्ति या मणि-मंडप' बतलाया गया है (भाग० ५.२५.६-१३; विष्णु० २.५.१३-२७)। (२) एक प्रजापतिका नाम (ब्रह्मां०)। (३) एक दिग्गज (भाग०)।

शेषनाग — पुं० [स०] नागराज अनन्तका नाम । ये साक्षात् नारायणके स्वरूप हैं पवं उनके लिए शय्या रूप हो उन्हें धारण करते हैं । इन्होंने मन्दराचलको उखाड़ा था । नागोंमें सर्वप्रथम इन्होंको उत्पत्ति हुई थी । नागोंमें परस्पर विद्वेषसे खिन्न होकर इन्होंने पुष्कर आदि पुण्य क्षेत्रोंमें तपस्या की थी । धर्ममें अटल श्रद्धा बनी रहनेके निमित्त इन्होंने ब्रह्मासे वर माँगा था । त्रिपुरताहके समय ये शिवजीके रथके अक्ष बने थे (महामा० आदि० १८.८; ३५.२-५; ३६-३-५, १७) ।

शेषशायी - पु॰ [सं॰ ] पुराणानुसार प्रलय होनेपर सब लोकोंको अपनेमें रख भगवान् विष्णु क्षीरसागरमें शेष-शय्यापर आराम करते हैं। कुछ समय पश्चात् उनकी नाभिसे कमल निकलता है और ब्रह्मा सृष्टि करनेको उत्पन्न हो कार्य आरम्भ करते हैं (पद्मपु॰ सृष्टिखण्ड)।

शैसावत्य - पु० [सं०] एक महातपस्वी प्राचीन ऋषि, जिन्होंने शाल्वसे परित्यक्त होकर रोती हुई काशिराज पुत्री अम्बाको उपदेश दिया था । ये कठोर व्रतका पालन करने-वाले तपोवृद्ध ब्रह्मषि थे । शास्त्र और वेदांगकी शिक्षा देने-वाले सद्गुरु थे (महाभा० उद्योग० १७५.३८-४०) ।

शैनेय - पु० [सं०] श्रीकृष्णके सारिथ सात्यिकका एक नाम यह शिनिका पुत्र एक नीर यादव था। इसका नामान्तर युयुधान था (भाग० ९.२४.१३-१४ महाभा० आदि० ६३.१०५)। शैलकंपी -पु॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनु-चर (महाभारत शल्य॰ ४५.३३)।

शैलगंगा - स्त्री [सं०] गोवर्धन पर्वतकी एक नदी । कहते हैं यहाँ श्रीकृष्णने सव तीर्धोंका आवाहन किया था (भाग० तथा विष्णु०) । उ०— 'इन्हिंह आदि तीरथ सफल रौल-गंग प्रति आँहि । जेहिं दरसे परसे परम गति कहँ मानव जाहिं॥'—गोपाल

दोळपुत्री — स्त्री॰ [सं॰] नवदुर्गाओं मेंसे एक (मार्कण्डेयपु॰)। दोळिशिविर — पु॰ [सं॰] समुद्रका एक नाम जहाँ इन्द्रके कोपके भयसे पहाड़ जा छिपे थे (भाग॰; ब्रह्मां॰; मत्स्य॰ तथा — दे॰ मैनाक।

शैलोदा — स्त्री॰ [सं॰] एक नदी जो उत्तर दिशामें मानी गयी है। इसके तटपर बसे हुए म्लेच्छ जातिके लोगोंको अर्जुनने जीता था। इसके दोनों तटोंपर बासोंकी छायामें रहनेबाले खम आदि म्लेछोंने युधिष्ठरके राजस्यमें पिपीलक नामक सुवर्ण भेंट किया था (महाभा॰ सभा॰ ५२.२-४; वालमी॰ रामा॰ किन्किन्था ४३.३८)।

शैच्य-पु० [सं०] (१) एक राजाका नाम जिनकी पुत्री देविका युधिष्ठरको न्याही थी और जो यौधेयकी माता थी (महामा० आदि० ९५.७६)। (२) पाण्डवोंके एक सेनापित-का नाम (महामा०)। (३) श्रीकृष्णके रथके चार घोड़ोंमेंसे एक घोड़ेका नाम (भाग० १०.५३.५; महाभा० आदि० अध्याय २१९)। (४) एक प्राचीन राजाका नाम, इनके पुत्रका नाम संजय था, जिसकी पर्वत और नारद देविषयों-से मित्रता थी (महाभा० आदि० १.२२५; द्रोण० ५५.५)। शैच्या —स्त्री० (सं०) (१) राजा हरिश्चन्द्रकी रानी—दे० चण्डकीशिक। (२) राजा सगरकी एक रानी, जिससे वंश-प्रवर्तक एक ही पुत्र असमंज उत्पन्न हुआ था (महाभा० वन० १०६.२०)। (३) शाल्बदेशके प्राचीन राजा सुमत्सेनकी रानी, जिन्होंने अपने पुत्र सत्यवान् और पुत्रवभू सावित्रीके रातमें घर न छौटनेपर अनेक आश्रमोंमें जाकर उन्हें हुँहा था (वन० २५८.२)।

शोणिगिरि-पु० [सं०] बिहारकी एक पहाड़ी जिसपर मगध-की पुरानी राजधानी 'राजगृह' वसी थी (भाग०)।

शोणभद्रनद्-पु॰ [सं॰] विन्ध्याचलसे निकला यह नद पटनाके निकट गंगामें गिरता है। यह बृहस्पतिके मकर राशिमें आनेपर अत्यन्त पवित्र तथा अभीष्ट फल देनेवाला कहा गया है। यहाँ इस अवसरपर रहनेवाला व्यक्ति विनायक-पद प्राप्त करता है।

शोणितपुर-पु० [सं०] वाणासुरकी राजधानीका नाम। वाणासुर राजा विलेके १०० पुत्रों मेंसे सबसे बड़ा वीर तथा पराक्रमी था और घोर तप कर इसने शिवजीसे वर पाया था। यह ऊपाका पिता था जो श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्धको व्याही थी—दे० वाणासुर तथा (भाग० १०.६२.१-४)।

शोणितोद-पु॰ [सं॰] एक यक्षका जो कुबेरकी सभामे रहकर उनकी सेवा करता है (महाभा॰ सभा॰ १०.१७)।

शोभन-पु॰ [सं॰] (१) अग्निका एक नाम। (२) शंकरका एक नाम।

शोभना - स्त्री॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक

मातृका (महाभा०शस्य० ४६.६)।

शोलेष-पु॰ [सं॰] एक अस्त्र विशेषका नाम (वाल्मी॰ रामा॰)।

**शोषण** – पु० [सं०] कामदेवके पाँच वार्णोमेंसे एक (भाग०) । **शौंग** – पु० [सं०] भरद्वाज ऋषिका एक नाम जो शुंगके अपत्य थे ।

शौंडायन-पु॰ [सं॰] योद्धाओंकी एक वीर जाति। शौंडिक-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन जाति जिसके लोग मद्यका व्यवसाय करते थे और अछूत समझे जातेथे। इनके

यहाँ भोजन करनेका निषेष था (पराशरस्मृति तथा मनु-स्मृति)।

<mark>शौकि</mark>−पु०[सं०] प्राचीन कालके एक ऋषि जो गोत्र-प्रवर्त्तकथे।

शौकेय-पु॰ [सं॰] एक ऋषिका नाम (हि॰ श॰ सा॰)। शौचिक-पु॰ [सं॰] प्राचीन कालकी एक वर्णसंकर जाति जो पुराणानुसार शौडिक पिता और कैवर्त्त मातासे उत्पन्न कही गयी है (मत्स्य॰)।

शौनक — पु० [सं०] (१) भृगुवंशी शुनक ऋषिके पुत्र एक प्रसिद्ध वैदिक आचार्य ऋषि । नैमिषारण्यमें इन्होंने एक बहुत बड़ा यञ्च किया था, जो १२ वर्षोतक चलता रहा । इसी यञ्चमें उप्रश्रवाने महाभारतकी कथा सुनायी थी। इनके लिखे ग्रंथ भी मिले हैं (महाभा० आदि० १.१९; अनु० २०.६५) । (२) युधिष्ठरके वनगमनके समय उनके साथ चलनेवाले एक ब्राह्मणका नाम । इन्होंने युधिष्ठरसे विवेकी और अविवेकीकी गतिका वर्णन किया था। युधिष्ठरको इन्होंने तप करनेकी सलाह भी दी थी (वन० २.६४-८४) । शौनायन — पु० [सं०] एक गोत्रप्रवर्त्तक ऋषिका नाम ।

शौरसेन — पु० [सं०] (१) आधुनिक ब्रजमंडलका प्राचीन नाम, जहाँ के राजा शूरसेन थे (भाग० १.१०.३४)। (२) (महामा० = शूरसेन) एक जनपद और वहाँ के निवासी (आधुनिक ब्रजमंडल या मथुरामंडल)। यहाँ के लोग जरास्थके भयसे अपने परिवार और सेवकों के साथ दक्षिणकी ओर भाग गये थे। सहदेवने दक्षिण दिग्विजयके समय इन्द्रप्रस्थसे चलकर सर्वप्रथम शूरसेन निवासियोंपर ही पूर्ण रूपसे विजय प्राप्त की थी। इस देशके लोग राजस्य यहाँ युधिष्ठरके लिए मेंट लाये थे (महाभा० सभा० १४.२६; ३१.१; ५२.१३)।

शौर्यव्रत-पु॰ [सं॰] आश्विनशुक्का ७ को संवरूप करे, अष्टमीको निर्जल वृत (अन्न-जल वर्जित वृत) रखे, भगवती-की पृजा करे और स्वयं सत्तु खाये (ब्रह्मपु॰)।

<mark>शौलायन −</mark>पु० [सं०] प्राचीनकालके कौलायन ऋषिका एक ्नाम जो गोत्रप्रवर्त्तक थे ।

शोल्कायनि - पु॰ [सं॰] अधर्ववेदी वेददर्शके चार शिष्यों-मेंसे एक शिष्य--एक प्राचीन ऋषिका नाम (भाग॰ १२.७.२)।

इमशानकालिका - स्त्री (संग) तन्त्रानुसार देवी कालीकी एक मूर्ति विशेष। मांस इत्यादि खा तथा सुरा पान कर नंगे हो इमशानमें इनकी पृजा की जाती है (तन्त्रसार-संग्रह)।

इमशानभैरवी - स्त्री॰ [सं॰] इमशानकी देवियाँ (तन्त्रराज-

तन्त्र) ।

क्याम – पु० [सं०] (१) काला शरीर होनेके कारण श्री-कृष्णका एक नाम (भाग० १०.८.१३, २६, ३३)। (२) एक पर्वतका नाम जिसके आसपासके देशको अनीचक कहते हैं (मत्स्य० १२२.२३)। (३) प्रयागके अक्षयवटका नाम (भाग०)।

इयामक-पु॰ [सं॰] शुरसेन (शूर = भाग॰) और मारिषाके वसुदेव आदि दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा वसुदेवके भाई (भाग॰ ९.२४.२७-२८)।

इयाम-शवल-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार यमके अनुचर दो कुत्तोंके नाम जो यमराजके निवासस्थानपर पहरा देते हैं (ब्रह्मां॰ भाग॰)।

इयामसुन्दर-पु० [सं०] श्रीकृष्णका एक नाम।

स्यामायन पुर्व सिंव] विश्वामित्रजीके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक, जो एक गोत्रप्रवर्त्तक ऋषि थे (विष्णु० ४.७.३३; महाभा० अनु० ४.५५)।

इयाल — पु० [सं०] एक यदुवंशी राजकुमारका नाम, जिन्होंने गर्ग ऋषिका तिरस्कार किया था। कहते हैं इन्होंके आचरणसे रुष्ट हो गर्गने यदुवंशके नाशके लिए कालयवन-की सृष्टि की थी (भाग०)।

इयावक-पु० [सं०] वैदिक कालके एक प्राचीन राजि । इयावरथ-पु० [मं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम (ब्रह्मां०) । इयावाश्व-ए० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम (ब्रह्मां०) । एक वैदिक ऋषि जो अर्चनानस् ऋषिके पुत्र थे। कहते हैं एक बार स्यावाश्वके पिताने राजा रथवीतिकी पुत्रीसे इनका विवाह करनेका निश्चय किया। राजा तो राजी हो गये पर रानीने आपत्ति की, क्योंकि इयावाश्व ऋषि नहीं थे। यह सुन इयावाश्वने तपस्या आरम्भ कर दी और भिक्षा माँग अपना निर्वाह करने लगे। एक दिन यह राजा तरन्तके यहाँ भिक्षाके लिए गये। तरन्त और उनकी रानी शशि-भासीने इन्हें यथेष्ट धन तथा गौ दे बिटा किया। इसके पश्चात् यह तरन्तके छोटे भाई पुरुमील्डके घर जा रहे थे, रास्तमें मरुतोंसे भेंट हो गयी। मरुतोंकी स्तुति करनेपर उनके आशीर्वादसे स्यावाश्व ऋषि हो गये और तब राजा रथवीतिने अपनी पुत्री इन्हें व्याह दी थी (पौराणिक इण्डेक्स) ।

इयेन - पु० [सं०] (१) पिक्षयोंकी एक जाति जो दक्षपुत्री ताम्रा और कश्यपकी पुत्री श्येनीकी संतान है (महाभा० आदि० ६६.५६)। (२) एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं (सभा० ७.११)।

इयेनगामी -पु॰ [सं॰] रामायणनुसार एक राक्षसका नाम, जिसने खरके साथ रामपर आक्रमण किया और राम द्वारा मारा गया (अरुण्य॰ २३.३२; २६.२६-३५)।

इयेनचित्र-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन राजा, जिन्होंने अपने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया (महाभा॰ अनु॰ ११५० ६३)।

स्येनजित्-पु० [सं०] (१) इक्ष्वाकुवंशी राजा दलका पुत्र, जो पिताको अत्यन्त प्रिय था (महाभा० वन० १९२-६३)। (२) एक महारथी राजा जो भीमसेनके मामा थे (उद्योग० १४१.२७)। हुई थी (वन० ६४.१२७-१३१)। (४) एक अग्निका नाम, जिसमें वायु संचारवश अग्नियोंका परस्पर सम्पर्क हो जानेसे अष्टाकपाल पुरोडाशकी आहुति देनेका विधान है (वन० २२१.२४)। (५) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (अनु० ४.५४)। (६) महर्षि भृगुके एक पुत्रका नाम (अनु० ८५.१२८)।

शुचि - स्त्री॰ [सं॰] ताम्राके गर्भसे उत्पन्न पुराणानुसार कश्यप ऋषिकी एक पुत्रीका नाम —दे॰ ताम्रा तथा (वायु॰ ६६.५४)।

ग्रुचिका - स्त्री॰ [सं॰] एक अप्सराका नाम, जिसने अर्जुनके जन्म-समयके महोत्सवमें नृत्य किया था (महाभा॰ आदि॰ १२२.६२)।

शुचिवाचक-पु॰ [सं॰] पुराणनुसार एक पर्वतका नाम । शुचिवत-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन राजाका नाम (महाभा॰ आदि॰ १.२३६) ।

**क्रुचिश्रवा**-पु॰ [सं॰] भगवान् श्रीकृष्णका नाम (महाभा० क्रांति० २४२.९१) ।

शुचिस्मिता - स्त्री॰ [सं॰] एक अप्सराका नाम, जो कुनैरकी सभामें रहकर उनकी सेवामें संलग्न रहती हैं (महाभा॰ सभा॰ १०.१०)।

**ग्रुद्धपुरी –**स्त्री**॰ [सं॰]** दक्षिण भारतका एक प्राचीन तथा पत्रित्र तीर्थ।

**गुद्धोदन**-पु॰ [सं॰] भगवान् गौतम बुद्धके पिता एक शाक्य राजा जिनकी राजधानी कपिलवस्तुमें थी।

शुनःशेप-पु० [सं०] रामायणके अनुसार महिष ऋचीक (अजीगर्त)के पुत्र एक प्रसिद्ध ऋषि जो महाराज हरिश्चन्द्रके यज्ञमें यज्ञ-पशुरूपमें बिल देनेके लिए लाये गये थे। इन्होंने विश्वामित्रजीकी वतलायी अग्निकी स्तुति की जिससे अग्निदेव इतने प्रसन्न हुए कि आगसे इनका बाल भी बाँका नहीं हुआ और यह अग्निकुण्डसे बाहर निकल आये। इसके पश्चात् यह विश्वामित्रके यहाँ रहने लगे जहाँ इनका नाम देवरात रख दिया गया था।

ऐतरेय ब्राह्मणमें यही कथा कुछ दूसरी तरहसे हैं:— राजा हरिश्चन्द्र निःसन्तान थे। उन्होंने प्रथम पुत्र वरुण-देवको अर्पण करनेका प्रण किया। सौभाग्यसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम रोहित रखा गया। कुछ दिनोंतक बिल प्रदानकी बात टलती गयी और अन्तमें रोहितने अपनेको बिल देना अस्वीकार किया और जंगलमें भाग गया। जंगलमें अजीगर्त्त ऋषिके दूसरे पुत्र शुनःशेषको रोहितने ऋषिसे खरीद लिया। वरुणदेवने भी रोहितके बदले शुनःशेपकी बिल स्वीकार की। ठीक समयपर शुनः-शेप मिन-भिन्न देव-देवियोंकी स्तुतिका पाठ करने लगा जिससे प्रसन्न हो देवताओंने शुनःशेपकी प्राण रक्षा की। इसके पश्चात् यह विश्वामित्र ऋषिके साथ रहने लगा। महाभारत और पुराणोंमें यही कथा दी है पर सव एक दूमरेसे कुछ न कुछ भिन्न है—दे० अजीगर्त्त; (भाग०९. ७.२०-२१; ९.१६.३२)।

**ञुनःसख**─पु० [सं०] संन्यासीके वेशमें कुत्तोंके साथ विच-रनेवाले एक प्राचीन ऋषि । इन्द्र ही इस रूपमें रहते थे (महाभा० अनु० ९३.५९) । शुनःकर्ण-पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम ।

शुनक — पु॰ [सं॰] एक गोत्र प्रवर्त्तक कषि जो रुख्ते पुत्र थे। इनका जन्म प्रमद्धराके गर्भसे हुआ था। ये वेदोंके महान् विद्वान् तथा धर्मात्मा थे। इन्हें शौनक पितामह कहा जाता था (महाभा॰ आदि॰ ५.१०)। ये युधिष्ठिरकी सभामें भी विराजते थे (सभा॰ ४.१०)।

शुनहोन्न-पु० [सं०] भरद्वाज ऋषिके पुत्रका नाम जो ऋग्वेदके कई मन्त्रोंके द्रष्टा थे (ऋग्वेद तथा भाग०)।

**शुनोलांगूल-**पु० [सं०] शुनःशेषके छोटे भाईका नाम जिनका उल्लेख देवीभागवतमें मिलता है।

शुभकूट-पु॰ [सं॰] लंकाका एक प्रसिद्ध पर्वत जिसपर बने चरण चिह्न ईसाइयोंके अनुसार आदमके हैं और बौद्धोंके अनुसार बुद्धके।

**शुभदन्ता** – स्त्री० [सं०] पुष्पदन्त हाथीकी पत्नीका नाम (मत्स्य०)।

**ञुभवक्त्रा** −स्त्री० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयको अ**नु**चरी एक मातृका (महाभा० शल्य० ४६.७) ।

शुभसूचनी -स्त्री॰ [सं॰] एक देवीका नाम जिनकी पूजा विशेषकर स्त्रियाँ ही करती हैं। किसी अच्छे कामके होनेमें इनकी मन्नत मानी गयी है और काम पूर्ण होनेपर पूजा करते हैं।

**ञुभस्रवा** – स्नी० [सं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । **ञुभांगद** – पु० [सं०] एक राजाका नाम, जो द्वीपदीके स्वयंवरमें पधारे थे (महाभा० आदि० १८५.२२) ।

शुमांगी—(१) कुनेरकी पलीका नाम (ब्रह्मां० ३.७.२५४; ३३१.८.४४)। (२) कामदेवकी पली रितका एक नाम (मत्स्य० ७.२३; २३.३०; १५४.२७२; २९१.३२; वायु० १०४.४८)। (३) एक दशाईकुलकी कन्या, जो सोमवंशी राजा कुरुकी पली थी। इनके गर्भसे विदुर नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ९५.३०)।

**ग्रुभाचल−**पु० [सं०] पुराणोक्त एक कल्पित पर्वतका नाम । **ग्रुभाचारा**−स्त्री० [सं०] पुराणानुसार पार्वतीजीकी एक सखी ।

**शुभ्रदंती**−स्त्री० [सं०] पुराणानुसार पुष्यदन्त नामक दिग्गजकी हथनीका नाम जिसे शुभदन्ता भी कहते हैं (ब्रह्मां०; वायु० मस्स्य०; दिग्गज) ।

**शुषेण**—पु० [सं०]—दे० **सु**षेण ।

**गुष्कक्षेत्र** – पु० [सं०] वितस्ता नदीके किनारेका **एक** पर्वत ।

<mark>ग्रुष्करेवती</mark> −स्त्री० [सं०] एक मातृकाका नाम (देवी-भागवत)।

शुष्मा - स्त्री॰ [सं॰] भृगुसुत शुक्राचार्यकी पत्नीका एक नाम जिन्हें शतपर्वा भी कहते थे (स्कंदपु॰, भाग॰)।

श्कर-पु० [सं०] (१) भगवान्का तीसरा अवतार = वराह अवतारका नाम (वराहपु०)। (२) एक देशका नाम, जहाँ के राजा कृतिने युधिष्ठिरके राजसूयय में सैकड़ों श्रेष्ठ हाथियों की भेंट समर्पित की थी (महाभा० समा० ५३.२५)। श्करक्षेत्र — पु० [सं०] नैमिषारण्यके पासका एक तीर्थ-स्थान जिसे आजकल सोरों कहते हैं। भगवान् विष्णुने वाराह अवतार धारण करनेपर हिरण्या सुको यहीं मारा था

(भाग० ७.१.४६)।

सूद्र-पु० [सं०] चौथे वर्ण या जातिके मनुष्य । इन्हें नकुछने दिग्विजयके सिछिसिछेमें जीतकर अपने अधीन कर छिया था (महाभा० सभा० ३२.१०)। एक दक्षिणभारत-जनपदका भी यह नाम है (भीष्म० ९.६७)। भगवान्की शरणमें जानेसे पापयोनिके जीव तथा शूद्र भी परम गतिको प्राप्त होते हैं (भीष्म० ३३-३२)।

शूद्धक-पु० [सं०] शंबूक नामका शूद्धकुलोत्पन्न एक व्यक्ति, जो श्री रामचन्द्रका समकालीन था। यह बड़ा तपस्वी था। इसी समय एक ब्राह्मण-पुत्र पिताके सामने मर गया। नारद आदि ऋषियोंने अपने तपोबलसे बताया कि कोई शूद्ध तपस्या कर रहा है जिसके कारण ब्राह्मण-पुत्र-का स्वर्गवास हुआ। श्री रामने इसका पता लगवाकर शूद्धका बथ कर डाला (रामायण)।

**राद्रकेश्वर—पु॰** [सं॰] एक शिवलिंग विशेष (स्कंदपु॰ काशी-खण्ड)।

शूर-पु० [सं०] (१) विष्णुका एक नाम (विष्णु सहस्रनाम) (२) श्रीकृष्णके पितामहका नाम जो अदमकीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मां० ३.७१-१४५,१८९) । ब्रह्मपुराणानुसार शूर्- से रानी भोज्याके गर्भसे १० पुत्र हुए जिनमें वसुदेव ज्येष्ठ थे । कुंती भी इन्हींकी पुत्री थी और यह मथुरामें शूर्सेनों- पर राज्य करते थे (ब्रह्मां० ३.७१.१४६-१५१) ।

शूरपुत्रा-सी० [सं०] अदितिका एक नाम जो दक्ष प्रजा-पितकी पुत्री और मरीचि-पुत्र कदयप क्षिकी पत्नी थी। इनके गर्भसे ३३ देवता उत्पन्न हुए थे और इन्हें इसीसे देवमाता कहते हैं—दे० अदिति।

शूरभू या शूरभूमि - स्ती (सं ) वसुदेवके छोटे भाई रयामककी पत्तीका नाम जो उम्रसेनकी पुत्री थी। हरिकेश और हिरण्याक्ष नामके इनके दो पुत्र थे (भाग०९.२४.२६, ४२)।

द्भरसेन - पु० [सं०] (भाग० = देवमीढ त्रूर्) (१) श्रीवसु-देवके पिताका नाम। यह श्रीकृष्णके दादा और मथुराके प्रसिद्ध राजा थे (भाग० ९.२४.२१)। (२) एक इक्ष्वाकु-राजाका नाम जिनकी राजधानी मथुरामें थी। इनके राज्य-को मनुने त्रूरसेन लिखा है (भाग० १.१०.३४)।

सूर्प क-पु॰ [सं॰] एक असुरका नाम जो कुछके मतानुसार कामदेवका पुत्र था और कुछ अन्यके अनुसार उनका शत्रु । सूर्पकाराति-पु॰ [सं॰] सूर्पक राक्षसका शत्रु = कामदेव (भाग॰) ।

शूर्पणस्वा — स्त्री॰ [सं॰] लंकाधिपति रावणकी बहिन एक प्रसिद्ध राक्षसीका नाम जिसके नख सूपके समान थे। वनवासकालमें श्रीरामसे विवाह करनेकी इच्छासे यह उनके पास गयी थी श्रीराम उस समय पंचवटीमें रहते थे जहाँ रामजीके संकेतसे लक्ष्मणने इसके नाक-कान काट लिये थे। इस समाचारको इमने अपने भाई खर और दूषणसे कहा, पर ये दोनों श्रीरामजी द्वारा युद्धमें मारे गये। तब इसने रावणसे कहा और इसीका वदला लेनेके लिए रावण सीताको हर ले गया था (रामायण)।

शूलक-पु० [सं०] पुराणानुसार एक ऋषिका नाम। शूलकार-पु० [सं०] पुराणानुसार एक नीच जातिका नाम ।

**ञ्चलप्रोत**−पु॰ [सं०] २८ नरकोंमेंसे एक नरकका नाम (भाग० ५.२६.७)।

द्मुलिनी -स्नी॰ [सं॰] त्रिशूल धारण करनेवाली दुर्गाका एक नाम (देवी भाग॰; माकण्डेयपुराणान्तर्गत सप्तशती १० ६१)।

श्रूली─पु० [सं०] (१) अग्निवेशके पिता जो २४वें द्वापरमें थे (वायु० २३.२०७)। (२) त्रिशूल धारण करनेके कारण शिवका एक नाम (३) एक नरकका नाम—दे० नरक।

**श्टंग**−पु॰ [सं॰] शंकरजीका एक वाद्य विशे**ष** (महाभा॰ वन॰ ८८.८) ।

श्रंगवान् —पु० [सं०] (१) हिरण्यक वर्षका एक पर्वत, जो कुरु वर्षकी सीमापर स्थित हैं। यहाँ अर्जुन उत्तरकुरु दिग्-विजयके समय गये थे। उन्होंने इसे छांघ कर उत्तरकुरुमें प्रवेश किया था। इसकी गणना वर्षपर्वतोंमें की गयी है। यह सव धातुओंसे सम्पन्न तथा विचित्र शोभावान् है। यहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं (महाभा० भीष्म० ६.५)। संजयने इस पर्वतका धृतराष्ट्रसे मन्य वर्णन किया था (भीष्म० ८.८-९)। सायं प्रातः स्मरणीय पर्वतोंमें इसका भी नाम है (अनु० १६५.३२)। (२) गालव-पुत्र एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने वृद्ध कन्याके साथ सशर्त विवाह किया था। वह एक रात उनके संग निवास कर स्वर्ग चली गयी थी। ऋषिजीने उसके रूपका चिन्तन करते हुए अति-दुग्खी हो उसके पथका अनुसरण किया था (शब्य० ५२. १०२४)

श्वंगवेर - पु॰ [सं॰] कौरच्यकुलमें उत्पन्न एक नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (महाभा॰ आदि॰ ५७.१३)

श्रंगवेरपुर-पु० (सं०) एक प्राचीन नगरका नाम जहाँ श्रीरामके समयमें निषादराज गुहकी राजधानी थी। प्रता-पगढ़ जिल्लेके अंतर्गत सिंगरौरा गाँव ही संभवतः शृगवेर-पुर है जो गंगाके वामतटपर बसा तीर्थ है। यहाँ भगवान् श्रीरामने बन जाते समय गंगाको पार किया था (रामायण)। शृंगाट-पु० [सं०] कामरूप देशका एक पर्वत।

श्वंगारमंडल-पु० [सं०] व्रजका एक पवित्र स्थान जहाँ श्रीकृष्णने राधिकाजीका शृंगार किया था (देवीभाग०)।

श्रं गाल - पु० [सं०] चेदि देशस्थित करवीर नगरके राजा - दे० (करवीर)। महाभारतके अनुसार स्त्रीराज्यके स्वामी एक राजाका नाम, जो किलंगराज चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंवरमें सम्मिलित हुए थे।

श्रंगी—पु० [सं०] शमीकके पुत्र एक ऋषिका नाम, पिता शमीकके गलेमें मरा साँप डाल देनेके कारण इन्हें महान् दुःख और क्रोध हुआ इन्होंके शापसे अभिमन्युके पुत्र राजा परीक्षित्को तक्षकने इंसा था। अपने गुरुकी सेवासे लौटते समय अपने सखाके मुखसे अपने पिताके गलेमें परीक्षित् द्वारा मृत सर्प डालनेका समाचार सुन इन्होंने सातवें दिन सर्परंशसे मरनेका शाप दे डाला। परीक्षित् ऐसे धर्मारमा राजाको शाप देनेके कारण शमीक ऋषि इनसे बहुत नाराज हुए और कहा छोटेसे अपराधके लिए इतना बड़ा शाप देकर तुमने बहुत अनुचित किया (भाग० १.१८.२५-५१; महा-

इयेनी - स्त्री [सं॰] दक्षप्रजापतिकी एक पुत्री ताम्राके गर्भसे जत्पन्न कहयप ऋषिकी एक पुत्री जो पिक्षयोंकी माता कही जाती हैं। यह गरुड़के बड़े भाई अरुणकी भार्या थी। इसके गर्भसे दो महावली पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम संपाति और जटायु था (महाभा॰ आदि॰ ६६.६९)।

**इयेनिक** पु॰ [सं॰] एक दिनमें पूरा होनेवाला एक यज्ञ (यज्ञतत्त्वप्रकाश)।

श्रद्धा - स्त्री ॰ [सं॰] (१) दक्षकी पुत्री तथा धर्मकी पत्नी जो शमकी माना कही गयी हैं (भाग० ४.१.४९-५०; महाभा० आदि०६६.१३-१५)। (२) अत्रि ऋषिकी पत्नीका नाम जिन्हें अनस्याके नामसे लोग अधिक जानते हैं। यह देव-हृतिके गर्भसे उत्पन्न कर्दम मुनिकी कला आदि ९ पुत्रियों-मेंसे एक पुत्री थी और अपने पातिव्रत धर्मके लिए विख्यात हैं--दे० अनसूया। (३) अंगिरा ऋषिकी स्त्रीका नाम-दे० अंगिरा तथा (भाग० ३.२४.२२) । (४) अंगिराकी पुत्रियाँ-सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमतिकी माता-दे० अनु-मति तथा (भाग० ४.१.३४) । (५) वेदोंमें श्रद्धाको साकार देवीका रूप दिया गया है और ऋचाओं में गुणगान भी है। श्रवण-पु॰ [सं॰] (१) नव प्रकारकी भक्तिमेंसे (भाग० ७.५.२३)। (२) अंधक मुनिके एक पुत्रका नाम । यह वैश्य तपस्वी थे-दे॰ (अंधक) । (३) राजा मेघध्वजके पुत्रका नाम। (४) बाइसर्वे नक्षत्रका नाम जिसमें २ तारे हैं। यह तीरके आकारका है (नक्षत्र-विज्ञान)। इस नक्षत्रमें जो मनुष्य वस्त्रसे वेष्टित कम्बलका दान करता है वह सफेद विमान द्वारा स्वर्गमे जाता है (महाभा० अनु० ६४.२८)। इस नक्षत्रमें पितरींका श्राद्ध करनेवाले मनुष्यको परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है (अनु० ८९.११) ।

श्रवणद्वादशी - श्ली० [सं०] भाद्रपद सुदीकी श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी। वामन द्वादशीका दूसरा नाम। इसी दिन वामन अवतार हुआ था—दे० वामनद्वादशी तथा (भाग० ८.१८.५-६)।

श्रवणपूजन - पु० [सं०] श्रावण शु० १५ । अयोध्यापति दशरथने इसी दिन धोखेसे श्रवणकुमारको मार दिया था अतः उन्होंने इस तिथिको श्रवण-पूजाका सर्वत्र प्रचार किया जो आज भी किया जाता है - दे० व्रतोत्सव ।

श्रवा - पु० [सं०] गृत्समदवंशी महर्षि सन्तके पुत्र तथा तमके पिता (महाभा० अनु० ३०.६३)।

**श्रविष्ठ**-पु० [मं०] वैदिक कालके एक प्राचीन ऋषि।

श्राद्धदेव — पु० [सं०] मार्कण्डेयपुराणानुसार वैवस्वत मनुका एक नाम । ब्राह्मण-ग्रंथोंमें श्रद्धदेव नाम दिया है पर महा-भारतमें श्राद्धदेव ही हैं। इससे यमराजका भी बोध होता है — दे० ब्राह्मण-ग्रंथ तथा महाभारत ।

श्राव-पु० [सं०] इक्ष्वाकुवंशी महाराज युवनाश्वके पुत्र तथा श्रावस्तके पिता (महाभा० वन० २०२.३-४)।

श्रावक-पु॰ [सं॰] राजा श्रावस्तके पिताका नाम । श्रावस्ती नगरी श्रावस्तने ही बसायी थी (हरिवंश) ।

श्रावणी - स्नी॰ [सं॰] श्रावण मासकी श्रवणयुक्त पूर्णिमा, जिस दिन बाह्मण लोग सप्तर्षिपूजन यद्योपवीतोंकी पूजा, प्रतिष्ठा आदि करते हूँ - दे॰ सलोनो। श्रावस्त-पु॰ [सं॰] हरिवंशके अनुसार श्रावस्ती नगरी बमानेवाले राजा जो श्रावकके पुत्र थे (हरिवंश)।

श्रावस्ती -श्री रामचन्द्रके पुत्र लवकी राजधानीका नाम जो उत्तर कोशलके गंगा तटपर बसी हुई थी। इसका आधुनिक नाम सहेत महेत हैं, जो बलरामपुर राज्यमें स्थित है। कुछ दिनोंतक बुद्धने भी यहाँ निवास किया था। जैनी इसे सावत्थी कहते हैं (हरिवंश; रामायण)।

श्री—स्त्री॰ [सं॰] (१) लक्ष्मीका नाम जो समुद्रमंधनसे निकली थी और विष्णुकी पत्नी हैं (माग॰ ८.८.८,२३) (२) आदर सूचक शब्द जिसका प्रयोग देवताओं, राजाओं तथा ग्रंथोंके नामके आगे किया जाता है।

श्रीकंठ-पु० [सं०] (१) शिवका एक नाम । भगवान् शंकर-के बंठमें श्रीनारायणके हाथसे अंकित चिह्न होनेके कारण वे श्रीकंठ कहलाते हैं (महामा० शांति० २४२०१२४) । (२) हस्तिनापुरके उत्तर-पश्चिमका कुरुजांगल देश ।

श्रीकंटसखा-पु० (सं०) धनकुबेरका एक नाम जो शिवके मित्र कहे गये हैं--दे० कुबेर तथा भाग०।

श्रीकरगोप-पु॰ [सं॰] अवन्तिकानिवासी एक शिवमक्त गोप जिसकी आठवीं पीढ़ीमें नन्द गोप हुए थे। यह राजा चन्द्रसेनकी शिवमक्तिसे प्रभावित हुआ था (शिवपु॰ कोटि-हद्र-सं॰ १७)।

श्रीकुंज-पु॰ [सं॰] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत सरस्वती नदीके तय्पर बसा एक प्राचीन तीर्थस्थानका नाम । इसमें रनान करनेसे अग्निष्टोम यक्षका फल प्राप्त होता है (महाभा॰ वन ८३.१०८)।

श्रीकुंड-पु॰ [सं॰] एक त्रिभुवनप्रख्यात कुंड, जहाँ जाकर श्री ब्रह्माजीको नमस्कार करनेसे हजार गउओंके दानका फल प्राप्त होता है (महाभा॰ वन॰ ८२.८६)।

श्रीकृच्छू -पु॰ [सं॰] एक प्रकारका व्रत जिसमें बेलके फल उवालकर उनका जल एक मास पीया जाता है। इसे श्रीकृच्छू कहते हैं। आँवलोंको उवालकर भी पीते हैं। 'श्रीकृच्छुः श्रीफलैंः प्रोक्तः = (मार्कण्डेयपु॰)। 'मासेनामल-कैरेवं श्रीकृच्छुपरमं स्मृतं।' (मार्कण्डेयपु॰)।

श्रीक्षेत्र−पु० [सं०] जगन्नाथपुरी तथा उसके आसपासके पवित्र प्रदेशका नाम (विष्णू०, भाग०) ।

श्रीतल-पु० [सं०] विष्णुपुराणानुसार एक नरकका नाम । श्रीतीर्थ-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ-स्थान, जहाँ जाकर स्नान तथा देवता और पितरोंका पूजन-तर्पण करनेसे मनुष्योंको उत्तम सम्पदा प्राप्त होती है (महाभा० वन० ८३.८६)।

श्रीदाम-पु॰ [सं॰] श्रीकृष्णके सखा सुदामाका एक नाम, जिसका कुचैल भी नामान्तर था जिसे भगवान् कृष्णने अतुल सम्पत्ति प्रदान की थी (भाग० १०.८०.६-७)।

श्रीदेवा — स्त्री० [मं०] वसुदेवकी एक पत्नीका एक नाम। यह उग्रसेनकी सात पुत्रियों, जो सबकी सव वसुदेवकी व्याही थीं, मेंसे एक थी। इनके गर्भसे वसुदेवके वसु, हंस, सुहंस आदि छह पुत्र हुए। इन सात बहिनोंके नाम ये हैं— धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी (भाग० ९.२४.२२-२३, ५१)।

**श्रीधन्वी - स्री०** [सं०] एक तीर्थका नाम ।

श्रीनगर-पु० [सं०] (१) टेहरी गढ़वालकी प्राचीन राज-धानी, जहाँ श्रीकमलेश्वर महादेवका प्रसिद्ध मंदिर हैं। यह अलकनन्दा नदीसे तीन मीलकी दूरीपर स्थित हैं। कमलेश्वर शिवलिंगकी स्थापना शंकराचार्यके शिष्य पद्मपादने की थी। श्रीनगरसे १८ मीलकी दूरीपर रुद्रप्रयाग स्थित हैं जहाँ मंदाकिनी अलकनंदासे मिलती हैं। (२) काश्मीरकी राजधानीका नाम (राजतरंगिणी)।

श्रीनितंबा - स्त्री० [सं०] श्रीकृष्णकी प्रेयसी राधिकाका एक नाम - दे० राधा तथा (देवीभाग०)।

**श्रीपंचमी-स्री॰** [सं॰] माघशुक्का पंचमी जिसे वसंतपंचमी भी कहते हैं। इस दिन वसंत और रित सहित कामदेवकी पूजाका विधान है। जिस प्रकार श्रावणमें मलार राग अति प्रिय लगता है, उसी प्रकार इस तिथिको वसंत राग अच्छा लगता है। इस दिनसे वसंत, जो ऋतुराज कहा जाता है, का आरंभ होता है। ऋतुके परिवर्त्तनके कारण शरीर नयी उमंगसे ठीक वैसा ही भरा रहता है जैसा प्रकृतिके तृण-तृणमें दिखायी देता है। इस तिथिके दूसरे ही दिन 'वसंत-महोत्सव' मनाया जाता है। अन्य मत (भविष्योत्तर०)के अनुसार इसमें लक्ष्मीकी पूजा वर्ष भर होती है। १२ महीनों-में १२ देवियोंकी पूजाका विधान है यथा मार्गशीर्ष में श्री, पौषमें लक्ष्मी, माघमें कमला, फाल्गुनमें सम्पत्, चैत्रमें पद्मा, वैशाखमें नारायणी, ज्येष्ठमें धृति, आषादमें स्मृति, श्रावणमें पुष्टि, भाद्रपदमें तुष्टि, आश्विनमें सिद्धि और कार्त्तिकमें क्षमा । इस व्रतसे सुत-सुख-सौभाग्य और अचल लक्ष्मी प्राप्त होती है (भविष्योत्तर० तथा पुराणसमुच्चय)। श्रीपुर-पु० [सं०] मणि द्वीपनामक स्थान जो दक्षिणमें है। यह वाममार्गी शाक्तोंका प्रधान तीर्थस्थान है।

श्रीभानु – पु॰ [सं॰] भागवतके अनुसार सत्यभामाके गर्भसे जत्पन्न श्रीकृष्णके दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग॰ १०.६१.१०-११)।

श्रीञ्चाता—पु॰ [सं॰] अम्ब, चंद्र, अमृत, गरल, कल्पवृक्ष, आदि समुद्र मंथनसे प्राप्त १३ रत्न (भाग॰)।

श्रीरंगपट्टन-पु॰ [सं॰] दक्षिणमें मैसर राज्यके अंतर्गत एक प्रसिद्ध तीर्थ, जहाँ 'श्रीरंगस्वामी' नामकी एक प्रसिद्ध विष्णु-मूर्ति है (भाग॰ तथा विष्णु॰)।

श्रीवत्स-पु० [सं०] अगुँठेके बरावर सफेद बालोंका एक समूह जो विष्णु भगवानके वक्षस्थलपर है और दक्षिणावर्त्त भौरीके आकारका कहा गया है। इसे भूगु ऋषिका पदिच माना जाता है (विष्णु तथा भाग० १०.८९.९-१२)। महाभारतके अनुसार यह भगवान् नारायणके वक्षःस्थलमें भगवान् शङ्करके त्रिशूलसे बना चिह्न है (महाभा० शांति० ३४२.१२४)।

श्रीवत-पु॰ [सं॰] यह व्रत चेत्रशुक्का पंचमीको किया जाता है जिससे रूक्ष्मीकी प्राप्ति होती है (विष्णुधर्मोत्तर पु॰ तथा सौमाग्यलक्ष्मीसंग्रह)।

श्रुतानीक-पु॰ [सं॰] विराटके भाईका नाम जो पाण्डव-पक्षीय थे (महाभारत द्रोण॰ १५८.४१)

श्रुतावती—स्त्री० [सं०] एक तपस्विनी कन्याका नाम, जो धृताची अप्सराको देखकर भरद्वाजजीके स्वलित शुक्रसे उत्पन्न दुई थी। इसने घोर तप कर इन्द्रको पतिरूपमें प्राप्त किया था (महाभा० शस्य अध्याय ४८ पूरा)

श्रुताह्व-पु० [सं०] पाण्डवपक्षके एक राजाका नाम, जो अश्वत्थामा द्वारा मारा गया था (द्रोण० ५६.१८२)

श्रुति—पु॰ [सं॰] एक प्राचीन नरेशका नाम (महाभा॰ आदि॰ १.२३८)।

श्रुतकर्मा (श्रुतसेन)-पु॰ [सं॰] द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न सहदेवका एक पुत्र (महाभा॰ आदि॰ ९५.७५)।

श्रुतकीर्त्ति –स्नी० [सं०] (१) राजा जनकके भाई कुशध्वज-की पुत्री जो श्रीरामके भाई शत्रुष्टमो व्याही थी (वाल्मी० रामायण) (२) कुंती सुत अर्जुनका एक पुत्र जो द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ९५.७५)।

श्रुतब्जय – पु॰ [सं॰] त्रिगर्तके राजा सुशर्माके भाईका नाम । महाभारत-युद्धमें अर्जु न द्वारा यह मारा गया था (महाभा॰ कर्णे॰ २७.१२)

श्रुतध्वज-पु॰ [सं॰] विराटके भाईका नाम, जो पाण्डवोंके पक्षके थे (महाभा॰ द्रोण॰ १५८.४१) ।

**श्रतश्रवा**-पु० [सं०] (१) मत्स्यके अनुसार इन्होंने ६४ वर्ष राज्य किया था। ये अप्रतीपीके पिता थे जिसने ३६ वर्षी तक राज्य किया था (मत्स्य० २७१.२१)। ये अयुतायु-का पिता तथा निरमित्रके दादा थे, जिसने ६७ वर्ष तक राज्य किया था (भाग० ९.२२.४६; ब्रह्मां० ३.७४.१११; विष्ण० ४.२३.४)। (२) एक ऋषिका नाम। इनके पुत्रका नाम सोमश्रवा था। सोमश्रवाको अपना पुरोहित बनानेके लिए जनमेजयने इनसे प्रार्थना की थी। इन्होंने अपने पुत्रके जन्मप्रसंग तथा उनके उदार स्वभावका वर्णन करते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार की थी (महाभा० आदि ३.१३-१९)। (३) एक राजिंषका नाम, जो यमसभामें रहकर यमकी उपासना करते थे (सभा० ८.९) (४) स्त्री-चेदि-राज दमघोषकी भार्या, श्रीकृष्णकी बुआ और शिद्युपालकी माताका नाम । इन्होंने अपने पुत्र शिशुपालकी जीवन रक्षाके निमित्त श्रीकृष्णसे प्रार्थना की थी। इसपर भगवान्-ने कहा था इसके १०० अपराध मैं क्षमा कर दूँगा (सभा० ४३.१-२०,२४) ।

श्रुतश्री-पु० [सं०] एक दैस्पका नाम जिसका गरुड़ने वथ ेकिया था (महाभा० उद्योग० १०५.१२) ।

श्रुतसेन — पु० [सं०] (१) महाराज जनमेजयके श्राताका नाम जिन्होंने अपने अन्य भाइयोंके साथ सरमा (कुतिया) के पुत्र सारमेयको पीटा था (महाभा० आदि० ३.१)। (२) तक्षक नागके छोटे भाईका नाम (आदि० ३.१४१)। (३) एक दैत्यका नाम, जिसे विष्णुवाहन गरुडने मारा था (उद्योग० १०५.१२,१४)। (४) कौरवपक्षीय एक योद्धाका नाम जिसे अर्जुनने मारा था (कर्ण० २७.१०)।

श्रुतसोम-पु॰ [सं॰] द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न भीमका एक पुत्र (महाभा॰ आदि॰ ९५.७५)।

श्रतायु-पु॰ [सं॰] श्रीरामसुत कुशके वंशज एक राजा (रामायण लवकुशकांड)।

श्रुतायुघ-पु० [सं०] पर्णाशाके गर्भसे उत्पन्न वरुणके पुत्र एक राजाशा नाम जिसके पास एक ऐसी गदा थी जो युद्ध-कर्त्तापर फेंकनेसे उसका नाश अवस्य करती थी। पर युद्ध न करने वालेपर चलानेसे उलटा ही फल होता था—गदा चलाने वालेके ही प्राण हर लेती थी। श्रुतायुधको यह गदा उसके पिता वरुणने दी थी (भाग० महाभा० द्रोण० २२. ४'-५१)।

श्रुतिविंदा-स्त्री० [सं०] (भाग० = श्रुतविंदा) कुशद्दीपकी एक नदी (भाग० ५.२०.१६; मत्स्य; कुशद्दीप) ।

श्रौतश्रवा-पु॰ [सं॰] शिशुपालका एक नाम (महाभा॰ और शिशुपाल) ।

श्रोतस्त्र - पु॰ [सं॰] कल्पग्रंथका वह अंश जिसमें पौर्ण-मासेष्टिसे लेकर अश्वमेथ पर्यन्त यज्ञोंका विधान है। ये दो प्रकारके प्राप्य हैं — 'श्रोतस्त्र' और 'गृह्यस्त्र'।

**हिलष्टि** -पु० [सं०] ध्रुवका एक पुत्र (भाग०)।

स्लेष्मातकवन - पु॰ [सं॰] पुराणानुसार गोकण तीर्थके पासका एक वन । कहते हैं भगवान् शंकर इसमें बारह-सिंघे का रूप घर छिपे थे।

श्वफरक - पु॰ [सं॰] अक्रूरके पिता जो वृष्णि यादवके पुत्र थे। गाँदिनी श्वफरको पत्नी तथा अक्रूरकी माता थी श्रीकृष्ण अक्रूरके भतीजा और श्वफरके पोता थे (ब्रह्मपु॰-क्रोष्ट्रवंशवर्णन)।

श्वञ्ज∼पु० [सं०] (१) एक नरकका नाम । (२) वसुदेवका एक पुत्र (भाग०) ।

श्वेतिकि – पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुमार एक राजा जो बड़ा ही धर्मपरायण था और इसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली थी (महाभा॰ आदि० २२२.१९)।

स्वेतकेतु - पु॰ [सं॰] महिषं उद्दालकाका पुत्र (वायु॰ ४१. ४४;६१.२५)।

इवेततीर्थं -पु० [सं०] दवेत नामक एक ब्राह्मण थे जो बड़े शिवभक्त तथा महिष गौतमके प्रिय सखा थे। गोदावरी तटपर रह कर यह शिवाराधना करते थे। समय आनेपर 'मृत्युदेव' यम इन्हें लेने आये पर भैरवने उन्हें मार भगाया, यहाँ तक कि स्वयम् यम शिवजीके पार्षदों द्वारा मारे गये। जिस स्थानपर यम मरे पड़े थे वहाँ नर्मदा तटपर दोनों ओर करीव २ लाख तीर्थोंने देवताओं सहित शिवकी पूजा की। जहाँ मृत्यु देवता मरे पड़े थे वह 'मृत्यु-तीर्थ' कहलाया (ब्रह्मपु० दवेततीर्थ-माहात्म्य)।

रवेतद्वीप — पु० [सं०] भगवान् नारायणका अनिर्वचनीय दिव्य धाम — क्षीरसागरके उत्तर ओरका एक अत्यंत उज्ज्वल द्वीप जो विष्णुका निवासस्थान कहा गया है। वहाँके निवासी इन्द्रियोंसे रहित होते हैं, निराहार रहते हैं तथा ह्वान-विज्ञानसम्पन्न होते हैं। उनके अंग प्रत्यंगींसे मनो-हर सुगन्य निवलती है। उनकी हड्डियाँ वज्जवत् सुदृढ होती है। दिव्य रूप और वलसे सम्पन्न होते हैं उनका वर्ण इवेत होता है। वे अनन्त गुणोंके खान भगवान्को अपने हृदयमें धारण किये रहते हैं (महाभा० शांति० ३३५.८-१२) स्वेतपाद—पु० [सं०] भगवान् शंकरका एक गण (शिवपु०)। स्वेतलोहितकल्प—पु० [सं०] उन्नीसवाँ करण जिसमें शिवका सद्योजात अवतार हुआ था। इस करणमें जब ब्रह्मा ध्यानमग्न थे उसी समय एक इवेत और लोहित वर्णवाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ जो सद्योजात कुमार शिव ही थे। उसी समय इवेत वर्ण वाले सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन ४ कुमार प्रकट हुए जो महात्मा थे और ब्रह्माके शिष्य हुए (शिवपु० शतरुद्र-संहिता)।

स्वेतभद्ग-पु० [सं०] एक गुद्धकका नाम, जो कुवेरकी सभा-में रहकर उनकी सेवा करता है (महाभा० सभा० १०. १५)।

स्वेतवक्त्र−पु० [सं०] स्कंदके एक सैनिक अनुचरका नाम (महाभा० शस्य० ४५.७३)।

व्वेतवाराह-पु॰ [सं॰] (१) वराह भगवान्की एक मूर्ति विशेष । (२) एक कल्पका नाम जिसे ब्रह्माके मासका प्रथम दिन मानते हैं (वाराहपु॰)।

**इवेतवाहन**−पु० [सं०] (१) अर्जुनका एक नाम —दे० अर्जुन तथा (महाभा० आदि० १९९.१०) । (२) चंद्रमाका एक नाम (स्कंदपु० तथा भाग०) ।

इवेतसिद्ध -पु॰ [सं॰] स्कंदका एक सैनिक अनुचर (महाभा॰ शल्य॰ ४५.६८)।

स्वेता - स्वि॰ [सं॰] (१) अग्निकी सात जिह्नाओं मेंसे एक ।
मुंडकीपनिषद्के अनुमार जिह्नाओं के नाम ये हैं: —काली,
कराली, मनोजवा, लोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और
विश्वरूपी परन्तु बृहत्संहितामें स्फुलिंगिनी और विश्वरूपीके
स्थानपर उम्रा और प्रतीप्ता नाम दिये हैं (मुंडकोपनिषद्
तथा बृहत्संहिता)। (२) स्कंदकी अनुचरी एक मातृका,
(महाभा॰ शल्य॰ ४६.२२)। (३) कहयपकी क्रोधवशा
पत्तीते उत्पन्न एक पुत्रीका नाम जो शीम्न गामी स्वेत नामक
दिग्गजकी माता कही गयी है (भाग॰ विष्णु॰ तथा महाभा॰
आदि॰ ६६.६१,६६)।

इवेतारण्य – पु० [सं०] कावेरी नदीके तटपरका एक वन, जिसे एक तीर्थस्थान माना गया है (हि० श० सा०)।

इवेतोदर-पु० [सं०] (१) एक पर्वत विशेषका नाम जिसका उल्लेख मार्कण्डेयपुराणमें हैं। (२) कुवेरका एक नाम जिन्हें इंद्रके ९ निधियोंका भंडारी और महादेवजीका मित्र कहा जाता है—दे० कुवेर।

**स्वैत्य** – पु० [सं०] प्राचीन राजा सृंजयका नामान्तर (महा-भा० द्रोण० ५५.५०)।

ę

षर्तिला-एकादशी-स्त्रीं [सं०] इस तिथिको तिलोंके जल-से स्नान करे; पीसे तिलका उवटन करे; तिलोंका हवन करे; तिल मिला जल पीये; तिल दान करे; तिलके बने पटार्थ खाये तो पापींका नाश हो तथा सुख, सौभाग्य और मोक्ष मिले (एकादशी-महात्म्य)।

षटवांग - पु॰ [मं०] एक राजिष जिन्हें केवल ठो घड़ीकी

साथनासे मुक्ति मिली थी। यह खट्वांगके नामसे प्रसिद्ध थे—दे० खटवांग तथा (भाग० २.१.१३)।

षड़ानन-पु॰ [सं॰] कुमार कातिकेयका एक नाम जो शंकर-के पुत्र थे तथा जिन्हें चंद्रमाकी पत्नी कृत्तिकाने पाला था, अतः कात्तिकेय कहलाये —दे॰ ब्रह्मवैवर्तपु॰ तथा कार्तिकेय। इन्हें ६ कृतिकाओंने पाला और इनके ६ गुँह है अतः यह षड़ानन कहलाये (वायु० ४१.३८;७३.४३; विष्णू० १.१५.११६) ।

षष्टिहृद्-पु॰ [सं॰] एक तीर्थका नाम, जहाँ स्नान करने-पर अन्नदान करनेसे जो फल होता है उससे अधिक फल मिलता है (महाभा॰ अनु॰ २५.३६)।

षष्टपुर-पु॰ [सं॰] ६ नगरोंके नाम जिन्हें ब्रह्माने असुरोंको प्रदान किया था, जहाँका राजा निकुंभ था। श्रीकृष्णने निकुंभ-से इन नगरोंको लेकर ब्रह्मदत्तनामके एक ब्राह्मणको दान कर दिया था (हरिवंश)।

पष्टाञ्चकाल -पु॰ [सं॰] एक व्रत जिसमें तीन दिनोंके बीच केवल एक बार भोजन करनेका विधान है (व्रतकी विधि)। पष्टीदेवी -स्त्री॰ [सं॰] व्रह्माजीकी सभामें उनकी सेवाके लिए बैठनेवाली एक देवीका नाम (महाभा॰ सभा॰ ११.४१)। पाडाहिक सांतपन -पु॰ [सं॰] एक प्रायिशत विशेष, जिसमें ५ दिन पंचगव्य पी छठे दिन उपवास करनेका विश्वान है (प्रायिश्वतेन्दशेखर)।

षोडशकला-स्त्री॰ [सं॰] चंद्रमाके १६ माग जो कृष्णपक्ष-में एक-एक करके विलीन होते हैं तथा शुक्कपक्षमें एक-एक करके बढ़ते हैं—दे० कला।

षोडशगण-पु० [सं०] ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, ५ भूत और एक मन ।

षोडशदान ─पु॰ [सं॰] भूमि, आसन, पानी, कपड़ा, दीपक, अन्न, पान, छत्र, सुगंधि, फूलमाला, फल, सेज, खड़ाऊँ, गाय, सोना और चाँदीका दान ।

षोडशमातृका – स्त्री॰ [सं॰] गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, शांति, पृष्टि, धृति, तुष्टि, मातर और आत्म कुल-देवता।

षोडशोपचार-पु० [स०] पूजाके १६ अंग = आवाहन, आसन, अर्ध्यपाद्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्राभरण, यक्षोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, परि-क्रमा और वन्दना = ये ही पूजाके षोडशोपचार हैं (पूजा-ममुच्चय; पूजाभास्कर)।

स

संकट चौथ-स्नी० [हिं०] माघकृष्ण चतुर्थी जिस दिन व्रत करते हैं और गणेश जीका पूजन करते हैं। सिल या चकलेपर ऋदि-सिद्धि सहित गणेश जीकी स्थापना कर कुटे तिल और पूर्जोंका भोग लगा तथा अर्ध्य देकर स्वयं भोजन करते हैं—दे० (संकष्टचतुर्थी)।

संकटा - स्त्री॰ [सं॰] संकटोंको नाश करने वाली देवी जिनका प्रसिद्ध मंदिर काशीमें है (देवीभाग॰)।

संकषण – पु० [सं०] (१) बलरामका एक नाम जो रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके भाई थे (भाग० १०.२.८,१२) । (२) ११ रुट्रोंमेंसे एक (स्कंदपु०) ।

संकल्पा - स्त्री॰ [सं॰] दक्षकी एक पुत्री तथा धर्मकी पत्नी जो संकल्पकी माता थीं (भाग॰ ६.६.४,१०)।

संकष्ट चतुर्थी — स्त्री० [सं०] यह व्रत संकट निवारणके लिए सभी महीनों में कृष्णपक्षकी चतुर्थीको होता है जिसमें चंद्रोदय-व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है और गणेशका पूजन करते हैं। श्रावणकृष्ण ४ का विशेष माहात्म्य है। 'यदा संक्लेशितो मत्यों नानादु खेश्च दारुणैः। तदा कृष्णचतुर्थ्यों वै पूजनीयो गणाधिपः॥'— भविष्यपु०। 'चतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते। मध्याह्रव्यापिनी चेत् स्यात् परतद्येत् परेऽहिन॥'— बृहस्पति। यदि आश्विनकृष्ण ४ को व्रत हो और किसीका श्राद्ध भी हो तो दिनमें श्राद्ध करे और अपने भोजनको संघ कर गौ को खिला दे। रात्रिमें चंद्रमाको अर्घ्य दे कर भोजन करें। बाणपुत्री कषाने जब चित्रलेखाको सहायतासे अनिरुद्धको मँगवा लिया तव अनिरुद्धकी माताने इस व्यवकी सहायतासे पुत्रका पता लगाया तथा कषासहित अनिरुद्ध धर आ गये थे।

संकृति – पु॰ [सं॰] एक प्राचीन नरेशका नाम (महाभा॰ आदि० १.२६४)। ये रन्तिदेवके पिता थे (वन० २९४. १७)।

संकील-पु० [सं०] पुराणानुसार एक ऋषिका नाम । संकोच-पु० [सं०] एक राक्षसका नाम, जो प्राचीन कालमें इस पृथिवीका शासक था (महाभा० शांति० २२७-५२)। संकदन-पु० [सं०] (१) इंद्रका एक नाम—दे० इंद्र। (२) पुराणानुसार भौत्य मनुका एक पुत्र। (३) विदर्भ देशके राजा तथा वपुष्मान्के पिता —दे० वपुष्मान् तथा (मार्कण्डेयपु० दम-चित्र)।

संक्रम-पु० [सं०] भगवान् विष्णु द्वारा कुमार कात्तिकेय-को दिये गये तीन पार्षदींमेंसे एकका नाम (महाभा० शल्य० ४५.३७)।

**संक्रांति** –स्नी० [सं०] ज्योतिषके अनुसार सूर्यकी १२ राशियाँ हैं जिनमें मकर और कर्क प्रधान हैं, जो ६ महीनोंके अतर-पर आती हैं। मकरसे सूर्य उत्तरायण तथा कर्वसे दक्षिणा-यन हो जाता है। पुराणानुसार उत्तरायणमें देवताओंका दिन तथा दक्षिणायनमें उनकी एक रात पूरी होती है। मकर-संक्रांतिसे ऋतु परिवर्तन होता है जब तिल दान करते तथा खाते हैं, अतः इसे तिल संक्रांति कहने लगे। उत्तर प्रदेशमें इसे खिचड़ी संक्रांति कहते हैं। महाराष्ट्रमें स्नियाँ इसमें कुंमकुम, हल्दी तथा तिल आदि दान करती हैं। पंजावमें यह लोहड़ी या माधीके समान महत्त्व रखती है और दक्षिण भारतमें इमें 'पोंगल' कहते हैं। यह सारे भारत-का पर्व है। मकरसंक्रांतिके दिन वर्षमें केवल एक बार गंगा-सागर संगमपर स्नान किया जा सकता है। इस तिथि-पर तिल और गुड़का बड़ा महत्त्व है। कर्कसंक्रांतिको 'सतु-आनी' कहते हैं जब ऋतुके फल, जल, कुंभादि तथा सत्तू दान करते हैं। सूर्य जब एक राशिसे दूसरी राशिमें जाते हैं तव संक्रान्ति होती है इस प्रकार वर्षमें बारह संक्रान्तियाँ होती है। जैसे-मेषसंक्रान्ति, वृषसंक्रान्ति, मिथुनसंक्रान्ति, कर्रसंक्रान्ति आदि ।

'रवे: संक्रमणं राशो संक्रांतिरिति कथ्यते'—नागरखंड)। ऐसी १२ संक्रांतियोंमें क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन ये २ अयन होते हैं। अयन या संक्रांतिके समय व्रत तथा दान करनेके विषयमें मत भिन्न-भिन्न हैं— (१) हेमाद्रिके अनुसार संक्रमण होनेसे पहले और पीछे-की १५-१५ घड़ियाँ राम हैं।

(२) बृहस्पतिके अनुसार दक्षिणायनके पहले और उत्तरा-यणके पीछेकी घड़ियाँ २०-२० शुभ हैं।

(२) देवलके अनुसार दक्षिणायनके पहले और उत्तरा-यणके पीछेकी २०-२० घड़िया ज्ञुभ है।

संकांति व्रत —पु॰ [सं॰] संक्रांतिके दिन स्नानादिसे निवृत्त हो अक्षतका अष्टदल कमल बना सूर्यकी स्थापना कर पूजन करें । निराहार, साहार, अयाचित, नक्त या एक मुक्त क्रत यथाशक्ति करें तो सब पापोंका क्षय हो और सब प्रकारकी वृद्धि हो (बङ्ग ऋषि सम्मत)।

संग्रह-पु० [सं०] समुद्र द्वारा कुमार कान्तिकेयको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एकका नाम (महाभा० शल्य० ४५.५०)। संग्रामजित्-पु० [सं०] भद्राके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०.६१.१९)।

संघात-पु० [सं०] २१ नरकों मेंसे एक।

संचारक - पु॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनु-चर (महाभा॰ शल्य॰ ४५.७४)।

संज-पु॰ [सं॰] (१) शिवका एक नाम । (२) ब्रह्माका एक नाम ।

संजय-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रका मंत्री जिसे व्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः यह हस्तिनापुरमें बैठा-बैठा कुरु-क्षेत्र-युद्धका हाल धृतराष्ट्रको सुनाता था (महाभा॰ भीष्म॰ २.१०)।

संजीवनी विद्या - स्त्री॰ [सं॰] (१) एक विद्या जिससे मरे हुए व्यक्ति जिला दिये जा सकते थे। महाभारतके अनुसार दैत्यगुरु शुक्राचार्य यह विद्या जानते थे और देवगुरु बृह-स्पतिके पुत्र 'कच'ने इन्हींसे इसे सीख कर और देवताओं-को सिखा दिया था-दे० शुक्राचर्य, देवयानी तथा कच। स्री० [सं0] विश्वकर्माकी पुत्री जो सूर्यकी पत्नी थी और यम नामक पुत्र तथा यमुना नामकी पुत्रीकी माता बनी। सूर्य-का तेज न सह सकनेके कारण संज्ञाने अपनी छायासे एक स्ती की सृष्टि की और इसे ही अपने बच्चों को दे पिताके घर चली गयी थी। इसके पिताने इसे बहुत फटकारा और पति-के पास लौट जानेको कहा। पर इसने यह न कर उत्तरकुर-वर्षमें जा घोड़ी रूपमें विचरण करने लगी। इसकी 'छाया' से सूर्यको सावणि और शनैश्चर दो पुत्र हुए। अब 'छाया' संज्ञाके बचोंको कम मानने लगी तब सारा भेद खुला और सूर्य संज्ञाकी खोजमें चले। अंतमें संज्ञा अश्विनी-रूपमें मिली और सूर्य घोड़ेका रूप धर उससे मिले। इस समागमसे अश्विनीकुमारद्वयका जन्म हुआ (मार्कण्डेयपु०)।

संततेयु - पु० [सं०] रौद्राश्वका एक पुत्र (भाग०)।

संतनु पु॰ सिं॰ ] पुराणानुसार एक बालकका नाम जो राधिकाके साथ रहता था (देवीभाग०)।

संतर्जन - पु॰ [सं॰] कुमार कार्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा॰ श्रस्थ० ४५.५८)।

संतर्दं न पु॰ [सं॰] भागवतानुसार केकयदेशके राजा घृष्ट-केतु और श्रुतकीर्ति (शूर और मारिवाकी पाँच पुत्रियोंमेंसे एक तथा वसुदेवजीकी बहिन)के पांच पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग॰)। संतान-पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार एक प्रकारका अस्त ।

संतानक-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक लोकका नाम जो ब्रह्मलोकसे परे हैं (ब्रह्मां॰)।

संतानगणपति-पु॰ [सं॰] पुराणोक्त एक प्रकारके गणेशकी मूर्ति (शिवपु॰, गणेशसहस्रनामावली तथा गणपति तत्त्व-रह्न)।

संतानाष्टमी –स्त्री० [सं०] चैत्रकृष्णाष्टमीको होने वाला एक व्रत, जिसमे श्रीकृष्ण और देवकीकी पूजा करते हैं (विष्णु-धर्मोत्तरपु०) ।

संतापन - पु॰ [सं॰] (१) कामदेवके ५ बाणोंमेंसे एक -दे॰ अंगज। (२) पुराणानुसार एक प्रकारका अस्त्र जो संताप देने वाला कहा गया है।

संतानिका - श्री॰ [सं॰] कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका (महाभा॰ शल्य॰ ४६.९)।

संतुषित – पु॰ [सं॰] एक देव-पुत्रका नाम (ल्लितविस्तर)। संत्य – पु॰ [सं॰] अग्निदेवका एक नाम जो सब प्रकारके फल देने वाले कहे गये हैं।

संदर्शन – पु॰ [सं॰] रामायणके अनुसार एक द्वीप विशेष । संदेव – पु॰ [सं॰] हरिवंशके अनुसार देवकका एक पुत्र । संदेवा – स्रो॰ [सं॰] देवककी सात पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री,

जिन्हें श्रीदेवा भी कहते थे, त्रसुदेवकी पत्नी तथा—वसुहंस सुहंस आदिकी माता (भाग० ९.२४.२१-२३,५१ तथा हरिवंश)।

संध्या - स्त्री ० [सं ०] (१) ब्रह्माकी एक पुत्री = संध्या समय-का साकार रूप। कहते हैं इसका विवाह शिवसे हुआ। शिवपुराणानुसार एक बार बह्या इससे बलात्कार करनेपर उद्यत हुए । यह देख इसने हिरनीका रूप धारण कर लिया और ब्रह्माने हिरनाका रूप धर इसका पीछा किया । शिवने एक तीरसे हिरनारूपधारी ब्रह्माका शिर काट दिया। तब ब्रह्माने असली रूपमें आ शिवकी स्तुति की। शिवका बाण अब तक आ भाशमें है जिसे आर्द्रा नक्षत्र कहते हैं और हिरनेका शिर मृगशिरा नक्षत्र आजतक विद्यमान है। यही संध्या बादको तपोबलसे मेधातिथिकी पुत्री अरुंधती हुई जो बशिष्ठको न्याही गयी थी (शिवपु० रुद्र-संहिता द्वितीय खंड, अध्याय १-२;३-६)। महाभारतके अनुसार सायंकालिक संध्याकी अधिष्ठात्री देवी सन्ध्या महिष पुलस्त्यकी पत्नी थी (उद्योग० ११७.१५)। (२) एक नदीका नाम, जो वरुण-सभामें रहकर वरुणकी उपासना करती है (सभा० ९.२३)। संपाति-पु॰ [सं॰] (१) एक गिद्धका नाम जो विष्णुवाहन गरुड़का ज्येष्ठ पुत्र और जरायुका भाई था। रामायणानुसार इसका भाई जटायु बड़ा योगी था। सीता हरण कर जब रावण जा रहा था तब इसने रावणपर आक्रमण किया था पर लंकेशने उसके पंख काट दिये और वह पृथ्वीपर गिर पड़ा। इससे श्रीरामकी भेंट हुई थी जिनसे सीता जा सारा हाल इसने कहा था। इसकी अंत्येष्टि किया भी श्रीरामने ही की थी (रामचरितमानस, किष्किंधा दो० २६ से २८।२)। (२) माली नामक राक्षसका पुत्र जो उसकी पत्नी वसुदाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था और रामजीका मित्र तथा विभीषणका मंत्री था (रामायण)। (३) रामायणके अनुसार

श्रीरामकी सेनाका एक वीर बंदर (रामायण)।
संप्रक्षाल-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम जिनका जनम प्रजापतिके पैर धोये जलसे हुआ था (ब्रह्मां० भाग०)।
संप्रदातन-पु० [सं०] एक नरकका नाम—दे० नरक।
संभल-पु० [सं०] एक स्थान विशेषका नाम जहाँ विष्णुयशा नामक एक ब्राह्मणके घर 'कल्कि अवतार' होनेवाला
है। शायद यह मुरादाबाद जिलेका संभलपुर ही हो
(कहिन्पु०)।

संभूति — की० [सं०] दक्ष प्रजापित एक पुत्री जो मरीचि क्रिकि व्याही थी। पूर्णमास इनका एक प्रतापी पुत्र था तथा कुष्टि, पुष्टि, त्विषा तथा अपचिति ये चार पुत्रियाँ थीं। मरीचिको एक प्रजापित माना जाता है तथा यह सप्तिष्यों-में एक थे। किसी-किसी पुराणमें इनकी प्रकीका नाम कला (देवहूति और कर्दमपुत्र। भाग०) भी मिलता है (भाग० ३० २४.२२; वायु० २८.९;२४६.८६;२५०.४)।

संभेदतीर्थं — पु॰ [सं॰] स्वर्णखनिसे दक्षिणमें तिलोदकी और सरयू निदयोंके संगमपर स्थित एक तीर्थ जहाँ स्नान करने-से १० अश्वमेध यक्का फल प्राप्त होता है। भादों कु० ३० को यहाँकी यात्रा करनी चाहिये। इसकी स्थापना श्रीरामने की थी (स्कंदपु॰ वैष्णव॰ अयोध्या-माहात्म्य)।

संयद्वसु-पु॰ [सं॰] स्र्यंकी ७ किरणोंमेंसे एक—दे॰ विश्वकार्य।

संयम-पु॰ [सं॰] (१) राजिषं कृशाश्चके पिता (भाग॰)।
(२) धृम्राक्षका एक पुत्र-दे॰ धृम्राक्ष।

संयमनी - स्री० [सं०] मेरु पर्वतके दक्षिण तथा मानसरोवर-के पीछे बसी यमराजकी नगरी = यमपुरीका एक नाम, जिसे संयमनपुर भी कहते हैं (मत्स्य०१२२.२०-२१)। महा-भारतके अनुसार यह यमकी राजधानी या पुरी है। इसका दूसरा नाम संयमन भी है (वन०१६३.८९; द्रोण०७२. ४४,११९.२४; १४२.१०)। यहाँ कोई भी असत्य नहीं बोलता। निर्वल जन भी बलवान् द्वारा अपने ऊपर किये गये अन्यायका बदला लेते हैं। यह जीवोंको संयममें रखने-के कारण ही 'संयमनी' नामसे विख्यात है (अनु०१०२. १६)।

संयाति—पु० [सं०] (१) महाराज नहुषके छह पुत्रोंमेंसे एक (तृतीय) पुत्र (महाभा० आदि० ७५.३०-३१)। (२) महाराज पुरुके प्रपौत्र तथा प्रचिन्वानके पुत्रका नाम। यदुकुलकी पुत्री अश्मकी इनकी माता थी। द्याद्वानकी पुत्री वराङ्गी इनकी पत्नी थी, जिसके गर्भसे इनका अहंयाति नामका पुत्र उत्पन्न दुआ था (महाभा० आदि० ९५.१३-१४)।

संन्यासीय-श्राद्ध - पु० [सं०] किसी संन्यासी या यतिके पुत्रको चाहिये कि आदिवन कृ० १२ को उसके निमित्त श्राद्ध करें—'यतीनां च वनस्थानां वैष्णवानां विशेषतः । द्वादत्रयां विहितं श्राद्धं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥' (पृथ्वीचंद्रोदये संग्रहे; मदन पारिजातमें वायु० का वचन) ।

संवत् पु॰ [सं॰] विक्रमादित्यका चलाया हुणा सन् जो ५७ बी. सी. से चला है।

संवत्सर - पु० [सं०] (१) ब्रह्मां० २.१३.२३ के अनुसार यह अग्नि उर्फ ऋतके पिता थे। (२) प्रत्येक युगका पहला वर्ष जिसका देवता अग्नि होता है। संवत्सर उसे कहते हैं जिसमें मासादि भली भाँति निवास करते रहें—'स च संवत्सरः सम्यग् वसन्त्यिस्मन् मासादयः'—स्मृतिसार । 'द्वादश मासाः मंवत्सरः'—श्रुति । कृष्णपक्षके आरंभमें मलमास आनेके भयसे शुक्तपक्षकी प्रतिपदासे संवत्सर आरंभ होता है । जब ब्रह्माजीने सृष्टिका आरंभ किया था तथा इसी दिन मत्स्यावतारका आविभाव और सत्ययुगका आरंभ हुआ था—दे० 'चैत्रे मासि जगद् ब्रह्मा ससर्ज प्रथमेऽहनि' (ब्रह्मां०)—दे० अनुसंधानमंज्या ।

ब्रह्माण्डपुराणानुसार संवत्सर-पूजन चैत्रशुक्क १ को करना चाहिये, यदि चैत्र अधिक मास हो तो दूसरे चैत्रमें करे। प्रतिपदा पूर्वच्यापिनी रहनी चाहिये। 'प्रतिपत्सम्मुखी कार्या या भवेदापराहिकी' (स्कंद०)।

संवर्त-पु० [सं०] (१) धर्मशास्त्रके लेखकका नाम है (याइवल्क्यस्मृति० १०४-५)। (२) अंगिरा ऋषिके आठ पुत्रोंमेंसे एक (तृतीय) पुत्र तथा देवताओं के आचार्य बृह-स्पतिके अनुज एक ऋषिका नाम जिन्होंने इन्द्रस्मको शिव माहात्म्यकी दीक्षा दी थी (स्कंदपु० माहेक्वर० कुमारिका-खं० १३.१२४-१२७)। महाभारतके अनुसार ये इन्द्रकी सभामें रहकर इन्द्रकी उपासना तथा ब्रह्माजीकी सभामें स्थित हो उनकी भी उपासना करते हैं (सभा० ७.१९; ११.१२)। इन्होंने प्लक्षावतरण तीर्थमें राजा उत्तंकको यह कराया था। बृहस्पतिने उत्तंकको यह कराना अस्वीकार कर दिया था (वन० ११९.१३-१७; शांति० २९.२०-२१)। ये शरश्य्यापर पड़े भीष्मको देखने गये थे। उनके महाप्रयाणके समय भी उनके समीप थे (शांति० ४७.९; अनु० २६.५)।

संवर्तक - पु० [सं०] (१) कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न एक काद्रवेय नागका नाम (महाभा० आदि० ३५.१०)। (२) श्रीकृष्णके भाई बलरामका एक नाम (भाग०)। (३) बलरामको इलका नाम (भाग०)। (४) माल्यवान् पर्वतपर सदा प्रज्वलित रहनेवाले अग्निदेवका नाम (महाभा० भीष्म० ७.२७-२८)।

संवर्तैच्या श्री - पु॰ [मं॰] एक दुर्लभ तीर्थका नाम, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सुन्दर रूपका भाजन बन जाता है (महाभा॰ वन० ८५.३१)।

संवेद्य-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम, जहाँ प्रातःकालकी संध्याके समय स्नान करनेसे विद्या प्राप्त होती है (महाभा० वन० ८५.१)।

संश्रुत्य-पु॰ [सं॰] विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा॰ अनु॰ ४.५५) ।

सर्रथान – पु० [सं०] एक देशका नाम, महाभारत-युद्धमें जहाँके सैनिकोंको भीष्मको रक्षाका भार सौंपा गया था (महाभा० भीष्म० ५१.७)।

संहतापन-पु० [सं०] ऐरावत-कुलका एक नाग, जो जन-मेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (महाभा० आदि० ५७. ११.९२)।

संहनन — पु० [सं०] राजा पुरुके प्रयौत्र तथा मनस्युके पुत्र-का नाम । इनकी माताका नाम सौवीरी था। ये बड़े शूरवीर तथा महारथी थे (महामा० आदि० ९४.५-७)। संवह — पु० [सं०] (१) आकाश मार्गसे जानेवाले देववर्गके विमानोंको स्वयं चालित करनेवाले एक वायुदेवको संवह कहते हैं। यह वेगवान् वायुदेव पर्वतोंतकका मान-मर्दन करनेवाले हें (महाभा० शांति० २२८.४१-४२)। (२) अग्नि-को एक जिह्वाका नाम—दे० अग्नि।

संवृत्त – पु० [सं०] क्ष्यपकुलमें उत्पन्न एक काद्रवेवय नागका नाम (महाभा० उद्योग० १०३.१४) ।

संवृत्ति-स्त्री० [सं०] ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपा-सना करनेवाली एक देवी (महाभा० सभा० १३.४३)।

**संसृष्ट**-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम ।

संहारभेरव – पु० [सं०] भैरवकी ८ मूर्त्तियोंमेंसे एक काल-भैरव (स्कंदपु० काशी-खंड)।

संद्वाद-पु॰ [सं॰] हिरण्यकशिपुके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग॰ ७.२.४७; ४.३१)।

सकाकोल-पु० [सं०] मनुके अनुसार एक नरकका नाम (मनुस्मृति ४.८९)।

सकृद्ग्रह-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन दक्षिण भारतीय देशका नाम (महाभा॰ ९.६६)।

सकुतंदा - स्त्री॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार एक नदीका नाम (महाभा॰)।

सगर-पु० [मं०] अयोध्याके एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजाका नाम जो राजा बाहुकी छोटी रानीके गर्भसे पिनाकी मृत्युके पश्चात् उत्पन्न हुए थे। बाहुकी वड़ी पत्नीने गर्भवती छोटी रानीको विष दे दिया था और यह गर = विषके साथ उत्पन्न हुए थे, अतः 'सगर' नाम पड़ा। इनका विवाह काइयपकी पुत्री सुमति तथा विदर्भराजकी पुत्री केशिनीसे हुआ था । भृगुवंशी मंत्रवेत्ता औवंके आशीर्वादसे विदर्भ-राजकन्या केशिनीके गर्भसे असमंजस नामका एक पुत्र हुआ । इसे अंशुमान् नामक एक पुत्र था । असमंजस अपने उद्धत स्वभावके कारण सगरके राज्यसे निकलवा दिया गया । सगरकी दूसरी रानी काश्यपपुत्री सुमतिके गर्भसे ६०,००० पुत्र हुए जो असमंजसके साथ सवके-सव दुष्ट हो गये। इन ६०,००० पुत्रोंको कपिल मुनिने जलाकर भस्म कर दिया था। इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था जिसका घोड़ा इन्द्रने कपिलके आश्रमके निकट छिपा दिया था। घोड़ेको ढूँढते-ढूँढते ६०,००० सगर-पुत्र कपिल-आश्रम गये और उनका अपमान करने लगे जिससे कुपित हो कपिलने जन्हें भस्म कर दिया था (९.८.५-१२; नारदप्० पूर्व भाग प्रथम पाद ८.२१-२४, ८-१०३ आदि; विष्णु० ४. ४.१-२२) । असमं जसके पुत्र अंशुमान् जिनके पुत्र दिलीप हुए जो भगीरथके पिता थे—दे० दिलीप तथा भगीरथ तथा (भाग० ९.९.१-२)।

सणु-पु॰ [सं॰] एक भारतीय जनपदका नाम (महाभा॰ भीष्म॰ ९.४३)।

सतत -पु॰ [सं॰] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक वैष्णव तार्थका नाम, जहाँ श्रीहरिका सदा निवास रहता है, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा॰ वन॰ ८३.१०)।

सतमसा - स्त्री० [सं०] मार्कण्डेयपुराणानुसार एक नदीका नाम ।

सती-स्त्री॰ [मं॰] (१) दक्ष प्रजापितकी पुत्री जो शंकर

भगवान्को ब्याही थी। दक्षके यज्ञमें सतीने प्राण त्याग दिये और फिर हिमाचलकी पत्नी मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई थी (भाग० ४.३.५,२७१-२९; शिवपु० रुद्र-संहिता १४-२३)। (२) विश्वामित्रजीकी पत्नीका नाम। (३) अंगिरा ऋषिकी पत्नीका नाम (इनकी स्मृति, स्वधा और श्रद्धा ये तीन पांत्नयाँ और थीं)।

सतीपंथ सरोवर - पु० [हिं०] सत्यपथके निकट एक पिवत्र सरोवर - दे० सत्यपथ ।

सत्य-पु० [सं०] (१) एक ऋषिका नाम, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (महाभा० सभा० ४.१०)। (२) एक अग्निका नाम, जो निक्च्यवन् नामक अग्निके पुत्र हैं। ये निष्पाप तथा कुल्धर्मके प्रवर्तक हैं। वेदनासे छ्रद्रपटा रहे जीवोंको वेदनासे छुटकारा दिलानेके कारण इनका दूसरा नाम निष्कृति है। ये ही प्राणियों द्वारा सेवित घर और बाग-वगोचे आदिकी शोभा बढ़ाते हैं। इनके पुत्रका नाम स्वन है (वन० २१९.१३-१५)।

सत्यक-पु० [सं०] एक यदुवंशी क्षत्रियका नाम जो शिनिके पुत्र तथा सात्यिकके पिता थे (भाग० ९.२४.१३; महाभा० आदि० ६३.१०५)।

सत्यकर्मा – पु॰ [सं॰] त्रिगर्तराज सुरार्माके भाईका नाम, जिसने अर्जु नको मारनेको प्रतिझा को थी। यह एक संशप्तक योद्धा था (महामा॰ द्रोण॰ १७.१७-१८)।

**सत्यकीर्त्ति**−पु० [सं०] मंत्र वलसे चलाया जानेवाला एक अस्त्र ।

सत्यकेतु - पु॰ [सं॰] (१) अक्रूरजीका पुत्र । गांदिनीके गर्भसे उत्पन्न अक्रूर इवफल्कके पुत्र तथा श्रीकृष्णके चाचा थे, अतः सत्यकेतु श्रीकृष्णके भाई हुए (भाग॰) । (२) महाराज पुरूरवाके वंशोत्पन्न धर्मकेतुके पुत्र तथा विभुके पिता (विष्णु॰ ४.८.१९-२०) ।

सत्यजित् -पु० [सं०] (१) राजा द्रुपदके भाईका नाम, जिन्हें साथ लेकर द्रपदने अर्जुनपर धावा बोला था। अर्जुनके साथ इनका युद्ध हुआ था। अर्जुनसे हार खा कर इन्होंने युद्ध-भूमिका त्याग किया (महाभा० आदि० १३७.४२-४६, ५३)। (२) सत्यभामाके पिता, जिन्हें सत्राजित् भी कहते थे। यह श्रीकृष्णके श्रद्धुर थे (भाग० १०.५६.३८,४३-४४)। (३) तीसरे मन्वंतरके इंद्रका नाम (भाग० ८.२४)। (४) एक यक्षका नाम, जो कार्तिक मासमें विष्णु (आदित्य) के रथमें सौरगणके अन्य छह साथियोंके साथ अधीष्ठित रहता है (भाग० १२.११.४४)।

सत्यदेव - पु० [सं०] किलंग देशकी सेनाका एक योद्धा, जो किलंगके राजा श्रुतायुका चक्ररक्षक था। यह भीम द्वारा मारा गया (महाभा० भीष्म० ५४-७६)।

सत्यधर्मा - पु० [सं०] एक सोमवंशी राजकुमार जो युधि-ष्ठिरके सहायक थे (महाभा० उद्योग० १४१.२५)।

सत्यप्टिति पु॰ [सं॰] (१) शरद्वान् के द्वारा अहल्यामें शता-नन्द उत्पन्न हुए। शतानन्द् के धनुर्वेद में पारंगत सत्यष्टिति ऋषि हुए। उनकी तपस्यासे उर कर इंद्र ने इनका तप मंग करनेके लिए एक अप्सरा उर्वशीको भेजाथा पर वह असफल रही। इसके जानेके समय घासमें पड़े दो नवजात शिशु मिले जिन्हें महाराज शांतनुने दया करके पाल-पोस कर बड़ा किया और दोनोंमेंसे लड़केका नाम 'कृप' और लड़की-का नाम 'कृपी' रखा गया। विष्णुपुराणानुसार कृप और कृपी शरद्वान् ऋषिके प्रपौत्र, शतानन्दके पौत्र और सलधृतिकी संताने ठहरती हैं। ये उर्वशा अप्सराके गर्मसे उत्पन्न हुए थे जिन्हें घासमें छोड़ अप्सरा स्वर्ग चला गई थी और शांत-मुने इन्हें पाला था, आगे चलकर कृपी द्रोणाचार्यकी पत्नी तथा अश्वत्थामाकी माता हुई (विष्णु० ४.१९.६२-६८)। (२) पाण्डव-पक्षके एक महारथी योद्धाका नाम, जिन्हें भीष्मने महारथी कह कर सम्मानित किया था (महामा० उद्योग० १७१.१८)। ये द्रौपदी स्वयंवरमें संमिलित हुए थे। इन्होंने महाभारत-युद्धमें हिडिम्बा-पुत्र घटोत्कचकी सहायता की थी (भीष्म ९३.१३)। (३) राजा क्षेमके पुत्र एक पाण्डवपक्षके योद्धाका नाम (द्रोण० २३.५८)।

सत्यनारायण पु० [सं०] विष्णु भगवानका एक नाम, जिनके नामसे एक कथा बहुत अधिक प्रचलित है। कहते हैं कि सम्राट् अकदरके धार्मिक मत 'दीन इलाही' के प्रचारके लिए यह कथा लिखनायी गयी थी पर पीछे पंडितोंने इसे पौराणिक तथा हिन्दूधर्मके अनुकूल कर लिया। प्रायः सब शुभ कार्यों में इस कथाका स्थान रहता है, अतः आजतक इसका बहुत अधिक प्रचार है। बंगभाषाकी कथा 'सत्यपीर' शायद यही है—दे० सत्यनारायण तथा (इतिहास समुच्चय)। सत्यपद्ववरीकाश्रम तीर्थमें स्थित एक तीर्थ जहाँ एका-दशीको स्वयम् विष्णु स्नान करते हैं (स्कंदपु० वैष्णव० बदरिका-माहात्स्य)।

सत्यपथ-पु० [सं०] पर्वत राजके शिखरोंपर स्थित केदारनाथ तथा बदरीनाथके हिमाच्छादित दो पिनत्र तीथोंके बीचमें स्थित एक पिनत्र स्थान । बदरीनाथसे यह स्थान १५ मील दूर है और इसीके पास सतोपंथ सरोवर भी है जिसके तीन कोनोंमें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नामके तीन घाट है। कहते हैं यह सरोवर ही माँ प्रकृतिका प्रतिनिधिस्वरूप है। सत्यपाल-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम जो राजा युधिष्ठरकी समामें विराजते थे (महामा० समा० ४.१४)।

सत्यभामा—पु० [सं०] श्रीकृष्णकी आठ पररानियोंमंसे एक, जो सत्राजित् या सत्यजित् ही पुत्री थी । स्कंदपुराणानुसार पूर्व जन्ममें यह हरिद्वारिनवासी देवशर्माकी गुणवती पुत्री थी जो कार्तिक-स्नान तथा तुलसी-पूजनसे श्रीकृष्णकी पत्नी हुई (स्कंदपु० वैष्णव० कार्तिक माहात्म्य) । इन्हींके लिए श्रीकृष्ण स्वर्गसे पारिजात लाने गये थे जिसके कारण द्रसे युद्ध भी करना पड़ा था । भानु, सुभानु, स्वर्मानु, प्रभानु, मानुमान्, चंद्रभानु, बृहद्भानु, प्रतिभानु, श्रीभानु, ये इनके १० पुत्र थे (भाग० १०.६१.१०)।

सत्ययुग-पु० [सं०] पुराणानुसार सबसे पहला युग जो सबसे उत्तम कहा गया है। इसका दूसरा नाम कृतयुग भी है। इसका मान १७२८००० वर्षोक्षा है और इसका आरंभ वैशाखशुक्त रसे माना गया है। इस तिथिको अक्षय तृतीया कहते हैं जो अति पवित्र है और इसमें दान-पुण्य तथा स्नानका बड़ा माहात्म्य है। हनुमान् जीने महाभारतमें इस युगके धर्मका वर्णन किया है। मार्कण्डेयजीने भी इसका वर्णन किया है (वन० १४९.११-२५;१८८.२२)। कल्युगके पश्चात श्री कल्कि अवतार द्वारा पुनः इस युगकी स्थापना की

जायगी (वन० १९१.१-१४)।

सत्ययुगाद्या (तिथि) - स्त्री॰ [सं॰] वैशाखशुक्ता तृतीया, जिस तिथिसे सत्ययुगका प्रारंभ माना गया है (हि॰ वि॰ को॰)।

सत्ययौवन — पु॰ [सं॰] एक विद्याधरका नाम (हि॰वि॰को॰)।
सत्यरथ — पु॰ [सं॰] (१) विदर्भ देशका एक बड़ा धर्मातमा
राजा जो शाल्व देशके राजाओंसे परास्त हुआ और मारा
गया। इसकी गर्भवती रानी विधवा होकर डरसे भागती
हुई एक सरीवरपर पहुँची जहाँ उसका गर्भस्थ बालक उत्पन्न
हुआ और शीघ्र ही कुछ देर बाद सरीवरका एक बाह उसे
(रानीको) निगल गया। स्वयम् शंकरने भिक्षुरूपमें आकर
इस नवजात शिशुके लालन-पालनका भार एक विधवा
ब्राह्मणीको दिया था (शिवपु॰ शतस्द्र-संहिता अध्याय देश)।
(२) त्रिगर्तके राजा सुशर्माका भाई जो अपने पांच रथी
भाइयोंमें प्रधान था (महाभा॰ उद्योग॰ १६६.११)।

सत्यलोक-पु० [सं०] सबसे ऊपरका लोक जहाँ ब्रह्माका निवास स्थान कहा गया है (स्कंदपु० काशी-खंड, पूर्वार्ध)। सत्यवती-स्त्री० [सं०] (१) वसु राजनामक धीवरकी कन्या जिसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। यह वास्तवमें राजा उप-रिचर वसुकी पुत्री थी। इस राजाका उप नाम वसु था और इनकी पत्नीका नाम गिरिका था। एक बार शिकार खेलते समय इनका रेतः पात हुआ जिसे स्थेन पक्षी द्वारा इन्होंने अपनी रानीको भेजा था। परमार्गमें ही रेत: यमुनाके जल-में गिर पड़ा जिसे अद्रिका नामकी अप्सराने पी लिया क्यों-कि वह मछलीका रूप धर यमुनामें ही रहती थी। इससे उसे गर्भ रह गया। कुछ दिनों पश्चात् मछुओंके जालमें यह फँस गयी और राजा वसुको अर्पण की गयी। इसके पेटसे एक पुत्र और एक कन्या निकली। पुत्र आगे चल मत्स्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ और कन्या मछ ओंको दे दी गयी। इस कन्याके शरीरसे मछलीकी गंध आती थी अतः इसका नाम 'मत्स्यगंधा' पड़ा। कुमारी अवस्थामें ही परा-शर ऋषिके योगसे इसके गर्भसे कृष्ण द्वैपायन उत्पन्न द्वए थे और यह 'न्यास-माता' कहलायी—दे० पराशर (महाभा० आदि० ६३.५०-८६)।

यह अति सुंदरी थी और अब तो पराशर मुनिकी दयासे इसके शरीरकी 'दुर्गध' 'सुगंध'में परिणत हो गयी थी नाम भी मत्स्यगंधासे 'योजनगंधा' हो गया था। कुछ दिनौ पश्चात इनका विवाह चंद्रवंशी राजा शांतनसे हुआ जो भीष्मके पिता थे सत्यवतीके गर्भसे शांतनुके चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुये (महाभा० आदि० १०१.१-२)। आगे चलकर विचित्रवीर्यकी अंत्रिका और अंबालिका दो स्त्रियाँ ही प्रसिद्ध कौरव तथा पांडुकी माता हुई—दे० अंबिका, अंबालिका, वेदच्यास, अच्छोदा तथा (ब्रह्मां० ३. १०.५४,७४, वायु० ७३.२.२१; मत्स्य अ०१४)। (२) विश्वामित्र ऋषिके पिता और कुशिक राजाके पुत्र गाधिकी पुत्री तथा ऋचीक ऋषि भी पत्नी जिनके गर्भसे जमदग्नि नामके पत्र हुए थे। प्रसिद्ध परशुरामजी जमदग्निके ही पुत्र थे जो इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न रेणुकी पुत्री रेणुकाके गर्मसे उत्पन्न हुए थे। कहते हैं यह (सत्यवती) कौशिकी नदी हो गयी थी (विष्णु० ४.७.१६-३८)।

सत्यवर्मा – पु० [सं०] त्रिगर्तराज सुशर्माका एक भाई, जिसने अर्जुन (पाण्डव)को मारनेकी प्रतिशाकी थी (महाभा० द्रोण० १७.१७-१८)।

सत्यवसु—पु० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी पुत्री विश्वाके गर्भसे उत्पन्न धर्मके पुत्र १० विश्वेदेवोमेसे एकका नाम । ब्रह्मां० ३.३.३०; वायु० ६.३० आदिमें क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, मुनि, पुरुरवा, मार्दवा और रोचमान यो विश्वेदेवोंके दस नाम कहे गये हैं। वायुमें अन्तिम ४ नाम यों है धुनि, कुरुवान्, प्रभवान् और रोचमान । परन्तु सत्यवसु कहीं इष्टिगोचर नहीं हुआ।

सःयवाक्-पु॰ [सं॰] एक मौनेय देवगन्धर्वका नाम, जो दक्षपुत्री मुनि और कश्यप ऋषिका पुत्रथा (महाभा० आदि० ६५.४३)।

सत्यवादिनी—स्त्री॰ [सं॰] बोधिद्रुमकी एक देवीका नाम । सत्यवान्—पु॰ [सं॰] शाल्व देशके राजा खुमत्सेनके पुत्र जिनकी पत्नी सावित्रीके पातिव्रत्य धर्मकी कथा पुराणों में प्रसिद्ध है—दे॰ सावित्री। इनके पिता अंधे होनेके कारण गद्दीसे उतार दिये गये थे अतः परिवार सहित बनमें रहते थे। मद्रदेशाधिपति अश्वपतिने अपनी पुत्री सावित्रीका विवाह सत्यवान्से वर दिया। अल्पायु होनेके कारण सत्यवान्की मृत्यु हो गयी पर सावित्रीने अपने पातिव्रत्य धर्मके वलसे यमराजको प्रसन्न कर पतिको पुनः जीवित कर लिया। इनका नाम सावित्रीके वराण ही विशेष प्रसिद्ध हो गया है। सावित्रीकी तपस्यासे इनकी आयु ४०० वर्ष हो गई थी—दे॰ सावित्री-व्रतकथा।

सत्यव्रत—पु० [सं०] (१) हरिवंशके अनुसार राजा त्रय्या-रुणका पुत्र एक चंद्रवंशी राजा। इसकी बुद्धि खोटी थी अतः इसने दूसरेकी पत्नीका अपहरण कर लिया था जिससे रुष्ट हो त्रय्यारुणने इसे त्याग दिया था और यह चांडालोंके घरके निकट रहने लगा (विष्णु० ४.३.२१)—दे० त्रिशंकु। (२) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमें एक महारथी पुत्र (महाभा० आदि० ६३.११९-२०)। (३) सातवें मनुका नाम। (४) त्रिगर्तके राजा सुशर्मांका एक माई, जो एक संशप्रक योद्धा था (महामा० द्रोण १७.१७-१८)।

सत्यसंघ-पु० [सं०] (१) श्रीरामचंद्रका एक नाम (रामा-यण)। (२) राजा जनमेजयका एक नाम। (३) धृतराष्ट्र-का एक पुत्र जिसका नामान्तर सत्यव्रत था यह सत्यसेन तथा संघके नामसे भी विख्यात था (महामा० आदि० ६३-११९-१२०)। (४) मित्रद्वारा कुमार कार्त्तिकेयको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एकका नाम (शल्य० ४५.४१)। (५) एक महान् व्रतथारी प्राचीन नरेश, जिन्होंने अपने प्राणों द्वारा एक ब्राह्मणको जीवन रक्षा की थी और जिससे स्वर्गगामी हुए थे (शांति० २३४.१६)।

सत्यसंघा - स्त्री० [सं०] द्रौपदीका एक नाम (महाभा०) । सत्यसेन — पु० [स०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेसे एक । इसका नामान्तर सत्यव्रत था । यह ग्यारह महारथियोंमेंसे एक था (महाभा० आदि० ६३.११९) । यह अपने भाइयोंके साथ शल्यकी रक्षामें तैनात था (भीष्म० ६२.१७) अभिमन्युने इसे घायल किया था भीमसेन द्वारा इसका वथ किया गया था (कर्ण० ८४.२-६) ।

सत्यहित-पु० [सं०] (१) बृहद्रथ वंशोत्पन्न एक चंद्रवंशी राजा जो मगध नरेश कर्जका पिता था अर्थात् मथुरापति कंसके श्रशुर मगधराज जरासंधका यह परदादा था (हरि-वंश)। (२) पुष्पवान्का पिता तथा जहूके दादाका नाम (भाग०)। (३) ऋषभ (बृषम = विष्णु०)-पुत्र पुष्पवान्के पुत्र (वायु० ९९.२२४; विष्णु० ४.१९.८२)।

सत्या - स्त्री॰ [सं॰] (१) जानकी जीका एक नाम (रामायण)। (२) व्यासजीकी माताका एक नाम (सत्यवती तथा महाभा॰)।

**सत्योपपावन−पु॰** [सं॰] पुराणानुसार एक पवित्र फलके पेड़वा नाम जो शरदंडा नदीके तटपर है।

सत्राजित्-पु० [सं०] सत्यभामाके पिता एक यादव । सत्य-भामा श्रीकृष्णकी पटरानियोंमेंसे एक थीं। सत्राजितने सर्य-तपस्या कर स्यमंतक मणि प्राप्त की थी जिसकी चोरी इसने श्रीकृष्णको लगायी थी। यह मणि इसके भाई प्रसेनजितको आखेटमें मार एक सिंह लिये जा रहा था जिससे जाम्बवान रीक्षने छीना था। जाम्बवान्से यह मणि ले श्रीकृष्णने सन्ना-जित्को लौटा दी थी, अतः सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और अपनी पुत्री सत्यभामाका विवाह श्रीकृष्णसे कर दिया । सत्यभामासे विवाह न होनेसे हताश होकर शतथन्वाने सत्राजितको मार दिया। जिसके अपराधमें श्रीकृष्णने शत-थन्वाका वध किया । सन्नाजित्ने स्यमंतक मणिकी चोरीका कलंक श्रीकृष्णको भादो सुदी चौथको लगाया था, अतः तबसे आजतक इस (भाद्रपद्रश्वरूग चतुर्थी) तिथिमें चंद्रमाकी कलंक लगनेके भयसे कोई नहीं देखता (भाग०)। स्कंद-पुराणानुसार सत्ययुगके अंतमें हरद्वारमें देवशर्मा नामके एक ब्राह्मण थे जो अत्रिकुलमें उत्पन्न हुए थे। यही पुनर्जन्म-में सत्राजित हुए थे। देवशर्माकी पुत्री गुणवती ही पुनर्जन्म-में सत्यभामा हुई (स्कंदपु० वैष्णव० कार्तिक-महात्म्य) तथा -दे॰ प्रसेनजित्; जाम्बवान्; सत्यभामा; स्यमंतक ।

सत्व-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा०)।

सिथया-पु॰ [हिं॰] देवताओंके तलवींमेका एक शुभ चिह्न जो इस आकारका होता है = ड्रिं। यह चिह्न हिंदुओंके हर शुभ कार्यमें बनाया और पूजा जाता है

सदन-पु॰ [सं॰] एक प्रसिद्ध भगवद्भक्त कसाईका नाम (भाग॰)।

**सद्योजात** – पु॰ [सं॰] शंकरका पहला अवतार जो श्वेत∙ लोहितकल्पमें द्वुआ था—दे॰ श्वेतलोहितकल्प ।

**सद्वती−क्षी∘**[मं∘] पुलस्त्यकी एक पुत्री जो अग्निदेवको व्याही थी —दे॰ पुलस्त्य तथा अग्नि ।

सभूमवर्णा - स्त्री॰ [सं॰] अग्निकी ७ जिह्नाओं मेंसे एक-दे॰ अग्नि ।

सनंदन - पु॰ [सं॰] ब्रह्माके चार मानस पुत्रोंमेंसे एक, जिनका सांख्य मत कपिलके भी पूर्वका माना जाता है— दे॰ सन।

सन् - पु॰ [सं॰] ब्रह्माके एक मानस पुत्रका नाम जिन्हें सनातन भी कहते हैं। सनक, सनंदन, सनत्कुमार और सनातन ये चार ब्रह्माके मानस पुत्र हैं जिनकी अवस्था शंकरजीसे भी अधिक कही गयी है। इनके मुखमें निरंतर 'श्रीहरिः शरणम्' मंत्र रहता है। इनकी अवस्था सदा ५ वर्षके शिशुकीसी रहती है। नारदपुराणका पूरा पूर्वभाग इनके ही द्वारा नारदको उपदिष्ट है (छान्दोग्योपनिषद् ७१११-२६; महाभा० शांति० २२७, २८६; अनु० १६५-१६९ कुम्भको०)। इन्होंने नारदजीको भगवत्तत्त्वका उपदेश दिया था। इन्होंने सांख्यायनको श्रीमद्भागवत पढ़ाया था। सनक—पु० [सं०] ब्रह्माजीके चार मानस पुत्रोंमेंसे एक जो विष्णुके सभासद माने गये हैं—दे० सन तथा (भाग० ४० २२.३९)।

सनत्कुमार - पु॰ [सं॰] ब्रह्माके चार मानस पुत्रोंमेंसे एक जो सबसे पहले प्रजापित कहे गये हैं। सनकादिके अनुसार भगवद्गक्तिके सहयोगसे बन्धनीन्मुक्ति जितनी सरल है, उतनी इंद्रियनिग्रह आदि योग अथवा संन्याससे नहीं (भाग॰ ४.२२.३९)।

सनत्सुजात-पु॰ [सं॰] ब्रह्माके सात मानस पुत्रोंमेंसे एक । इनके द्वारा धृतराष्ट्रको उपदेश (महामा॰ उद्योग॰ अध्याय ४२-४६) ।

सकति – की॰ [सं॰] (१) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्रीका नाम जिसका विवाह क्रतुसे हुआ था (ब्रह्मां॰ वायु॰ तथा क्रतु)। (२) प्रतर्दन तथा मदालसाके पुत्र अलर्कका एक पुत्र जी सुनीथके पिता थे (विष्णु॰ चतुर्थ अंश)।

सन्नतिमान् -पु० [सं०] पुरुवंशोत्पन्न राजा सुमितिका पुत्र तथा कृतका पिता। कृतको हिरण्यनामने योग विद्याकी शिक्षा दी थी तथा इसने प्राच्य सामग श्रुतियोंकी २४ संहि-ताएँ रची थी (विष्णु० ४.१९.४९-५२)।

सन्नादन-पु॰ [सं॰] श्रीरामचंद्रकी सेनाका एक बानर सेना-नायक (रामा॰)।

सपत्नजित्-पु॰ [सं॰] सुदत्ताके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम (भाग०) ।

समद्वीप-पु० [सं०] पुराणानुसार पृथ्वीके सात बड़े और मुख्य विभाग, यथा = जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्म-लिद्वीप, क्रौचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप--ये ही है ७ द्वीप (नानापुराणादि)।

समपाताल—पु॰ [सं॰] अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल—ये ही ७ पाताल हैं (भाग॰ ५.२४.७)।

समपुरी -स्नी० [मं०] अयोध्या, मधुरा, माया (हरिद्वार), काशी, कांची, अवंतिका (उज्जियिनी) और द्वारका—ये सात पित्र तीर्थस्थान हैं, जो मोक्षदायक कहे गये हैं—दे० अलग अलग नामांकित विवरण।

सप्तमातृका — स्त्रीं ( [सं ] तंत्रानुसार शुभ अवसरों पर पूजी जानेवाली सात देवियाँ जिनके नाम ये हैं = ब्राह्मी, माहे-श्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐंद्री या इंद्राणी और चामुंडा। इनकी पूजाविधि अलग-अलग है। अन्य मतानुसार ये काम, क्रीध आदि ८ विकारों की ८ अधिष्ठात्री-देवियाँ हैं — दे० मातृका।

सप्तरथा-स्ना॰ [सं॰] महाराज त्रथ्यारुणके पुत्र सूर्यवंशी राजा सत्यव्रतकी पत्नी तथा प्रसिद्ध सत्यव्रती राजा हिन्दिचंद्रकी माताका नाम जो केकैयवंशकी कन्या थीं (हिरिवंश)।

सप्तराव-पु० [सं०] गरुडकी प्रमुख संतानों मेंसे एकका नाम

(महाभा० उद्योग० १०१.११)।

सप्तर्षि - पु० [सं०] सात ऋषियों का समूह जो शतपथ बाह्मणके अनुसार ये हैं = गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदिन, विश्वाह, कश्यप और अत्रि, पर महाभारतमें दिये सप्तर्षियों के नाम ये हैं = मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और विश्वाह । पुराणों में ये सात ब्रह्मा निश्चित किये गये हैं । सम्मृति, अनस्या, स्मृति, श्वमा, सन्नति, प्रीति और अरुन्धति कमशः इनकी पित्वयाँ हैं, जिन्हें लोकमाता कहते हैं । सप्तर्षिकुण्ड - पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत ब्रह्मी दुम्बर तीर्थमें स्थित एक कुण्डका नाम, जिसमें स्नान करने का महान् माहात्म्य कहा गया है (महाभा० वन० ८३. ७२)।

सप्तवच् — पु॰ [सं॰] एक वैदिक ऋषिका नाम जिनके सात भाई थे। सप्तवधुकी वंशवृद्धि न हो, इसलिए इनके भाई इनकी पत्तीस इनका संयोग ही नहीं होने देते थे। प्रत्येक दिन रात्रिमें सातों भाई मिलकर इन्हें एक बड़ेसे पिंजड़ेमें बंद कर ताला लगा देते थे जिसमें यह अपनी पत्नीसे न मिल सकें। भाइयोंके इस आचरणसे दुखी होकर इन्होंने अश्विनीकुमारोंकी स्तुति की, जिनकी कुपासे यह रातको पिंजड़ेसे निकल जाते और प्रातःकालके पहले ही फिर उसीमें आ बैठ जाते थे।

सससमी - स्त्री॰ [सं॰] वार आदिके योग विशेषसे माघ शुक्ला सप्तमीके भेद = जया, विजया, महाजया, जयंती, अपराजिता, नंदा और भद्रा। अथवा अर्कसंपुटक, मरीचि, तिम्बपत्र, सुफला, अनोदना, विजया और कामिका। ये सब रविवारको पञ्चतारक (रो० दले० म० ह०) अथवा पुन्नाम (मृ० पु० पु० ह० अनु०) नक्षत्र होनेसे सिद्ध होती हैं। इसमें जप-तपका अनन्तफल होता हैं (सूर्यारुण-हेमाद्रि)।

सप्तसारस्वत – पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ मंकणक मुनिको सिद्धि प्राप्त हुई थी (महाभा० वन० ८३.११५-११६)। यह सरस्वतीतीर्थोर्मे सर्वश्रेष्ठ है। श्रीवल्रराम तीर्थयात्राके सिल्सिल्पें यहाँ पथारे थे (महाभा० शस्य० २७.६१)।

सप्तसिंधु-पु० [सं०] (१) वेदोंमं ७ नित्योंका उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार सात नित्याँ ये हैं = गंगा, यमुना, सरस्वती, शतद्र (शतलज), परुष्णि, मरुद्वृद्धा और आर्जी-कीया (अथवा विपाशा या व्यास)। विलसन साहव परुष्णि-की इरावती अथवा हाइड्रीट्स् अथवा रावी नदी बतलाते हैं, परन्तु वेदोक्त मरुद्वृद्धा ही इरावती है, क्योंकि इसे असि-क्नी (अंकसिनी, चंद्रभागा, चिनाव) और वितस्ता (हाइ-डांसपेस या झेलम)से मिलनेवाली नदी कहा गया है।

महाभारतके अनुसार गंगा, यमुना, प्लक्ष्गा, रथस्था, सरयू, गोमती और गंडक अथवा वस्वोकसारा, निल्नी, पावनी, गंगा, सीता, सिन्धु और जंबूनदी ही सात निदयाँ हैं। रामायण और पुराणानुसार शिवकी जटासे गिरनेके पश्चात् जिन सात धाराओं गंगाजी विभाजित हो गयी हैं वे ही सात धाराएँ सात निदयाँ (सप्तसिंधु) हैं। गंगाकी सात धाराएँ ये हैं = निल्नी और ह्वादिनी, पावनी = पूर्वको वहनेवाली तीन धाराएँ; चक्षु, सीता, और सिंधु = पश्चिमनको बहनेवाली तीन धाराएँ; सातवीं भागीरथी दक्षिणको

ओर बही। (२) संसारके ७ समुद्रोंका साम्हिक नाम। (३) सात नदियोंके एक देशका नाम।

सफला - स्त्री॰ [सं॰] पौष कृष्ण एकादशी, जिस दिन मतादि करते हैं। चम्पावतीके माहिष्मान् राजाके लुम्यक नामक पुत्रने यह ब्रत कर अपना खोया राज्य तथा ऐश्वर्थ पुनः प्राप्त किया था (पद्मपु॰)।

सभानर – पु० [मं०] (१) कक्षका एक पुत्र (हरिवंश)। (२) भाग० ९.२३.१ के अनुसार अनुके तीन पुत्रों मेंसे एक पुत्र तथा कालनरका पिता।

समंतपंचक-पु० [मं०] कुरुक्षेत्रका एक नाम । जमदिग्नके पुत्र परशुरामने क्षत्रियोंका संहार करके उनके ही रक्तते यहाँ ५ तालाव बनवाये और उसी रक्तसे अपने पिताका श्राद्ध किया था (महाभा० आदि० २.४-५; वन० ११७.९-१०) परशुरामजीके पितरोंके वरदानसे यह प्रसिद्ध तीर्थ हो गया (आदि० २.८-११) । कार्त्तवीर्य सहस्त्रार्जुनसे इनका कुछ झगड़ा था जिससे इन्होंने उसके सब हाथ काट डाले और कार्त्तवीर्यके पुत्रोंने जमदिग्नको मार डाला । अतः कद्ध हो परशुरामने २१ वार क्षत्रियोंका संहार कर उपर्युक्त ताला शेंको रक्तसे मर पिताका श्राद्ध भी उसी रक्तसे किया था (भाग० १.३.२०;२.७.२२;१०.४०.२०) । द्वापर और किया था (भाग० १.३.२०;२.७.२२;१०.४०.२०) । द्वापर और किया था हो हुआ था (आदि० २.१३) ।

समंतर-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन देशका नाम (महाभा॰ भी॰म॰ ९.५०)।

रामकोश-पु० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम (महाभा०) । समता-स्त्री० [सं०] उतथ्य ऋषिकी पत्नीका नाम (भाग० ९.२०.३५-३६ = ममता) ।

समयानन्द -पु० [सं०] भैरवकी एक मूर्चिका नाम (तन्त्र-शास्त्र)।

समरथ-पु॰ [सं॰] राजा विराटके भाईका नाम, जो पांडवीं-के प्रधान सहायक थे (महामा॰ द्रोण॰ १५८.४२)।

समुद्रचुलुक-पु॰ [सं॰] चुल्लुओंसे समुद्र पी जानेके कारण अगस्त्य कषिका एवं, नाम-दे॰ अगस्त्य ।

समुद्रमथन-पु० [सं०] पुराणानुमार एक दानवका नाम । समुद्रवेग-पु० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनु-चर (महाभा० शस्य० ४५.६३) ।

समुद्रसेन - पु॰ [सं॰] एक क्षत्रिय नरेशका नाम, जो एक कालेयसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे। ये धर्म तथा अर्थ तत्त्वके ज्ञाता थे। समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीपर इनकी ख्याति थी (महाभा॰ आदि॰ ६७.५४)।

समुद्रस्थली-स्नी॰ [सं॰] समुद्रतटपर स्थित एक प्राचीन तीर्थ (महाभा॰)।

समुद्राभिसारिणी - स्त्री० [सं०] एक कल्पित देववालाका नाम । कहते हैं यह समुद्रशी सहचरी है ।

समुद्रो मादन-पु० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (स्कंदपु०; महाभा० शस्य० ४५.६८)।

समुन्नत-पु॰ [सं॰] एक राक्ष्स विशेष, जिसका उछेस रामायणमें मिलता है (बाल्मी॰ रामा॰ लंका॰ ५८.१९)। समूह-पु॰ [सं॰] एक सनातन विश्वेदेवका नाम (महाभा॰ अनु॰ ९१.३०)। समृद्ध – पु॰ [सं॰] घृतराष्ट्र कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें होमा गया था (महाभा॰ आदि॰ ५७.१८)।

समेत-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम (हि॰ वि॰ को॰)।

समेडी-स्नी० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मात्रकाका नाम (महाभा० शस्य० ४६.१३)।

समेध-पु० [सं०] पुराणानुसार मेरु पर्वतके अन्तर्गत एक पहाड ।

सम्माद – पु॰ [सं॰] एक बहुत बड़ा मत्स्यरत्न (मछली) जो गहरे जलमें रहता था तथा पुत्र, पौत्र, दौहित्र आदिसे युक्त विशाल परिवारवाला था, जिसके पारिवारिक सुखको देखकर सौभरि ऋषिको विवाह करनेको इच्छा हुई थी (विष्णु॰ ४.२.६९-७५)।

सम्मर्दन-पु॰ [सं॰] वासुदेवके देवकीके गर्भसे उत्पन्न ६ पुत्रों, जिन्हें कंसने मार डाला, मेंसे एक पुत्र (भाग॰ ९. २४.५४)।

सम्मोहन-पु० [सं०] कामदेवके ५ वार्णोमेंसे एक-दे० अंगज, कामदेव ।

सयन – पु० [सं०] विश्वामित्रके पुत्र तथा गाथिका पौत्र (विष्णु० ४.७.३८) ।

सरमा - प० [सं०] (१) देवताओंकी एक कुतियाका नाम। ऋग्वेदके अनुसार यह इन्द्रकी कुतिया तथा यमराजके चार आँखवाले कुत्तोंकी माता है। कहते हैं पणि लोग इन्द्रकी गौएँ चुरा हो गये थे और इसीकी सहायतासे गौएँ फिर मिल गयी थीं। देवश्चनीके नामसे इसका उल्लेख महा-भारतमें हुआ है। यह ऋग्वेदके एक मंत्रकी द्रष्ट्री भी कही गयी है (ऋग्वेद तथा महाभा० आदि० ३.१)। यह पीटे गये पुत्रके दुःखसे दुःखी होकर सर्पसत्रमें गयी थी। इसने जनमेजयको शाप दिया था इसके शापसे राजा जनमेजय बहुत घबराये (आदि० ३.७-१०)। यह ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० ११.४०)। (२) क्रयपकी एक पत्नीका नाम जो दक्षकी पुत्री तथा जंगली पशुओंकी माता थी (भाग० ६.६.२६)। (३) विभीषणकी पत्नी जो गन्धर्वराज शैलूषकी पुत्री थी। (वाल्मी० रामा० कि विक्या ० ४१.४३; उत्तर ० १२.२४) । रावणकी मृत्युके पश्चात् यह लंकाकी रानी हो गयी थी, क्योंकि श्रीरामचन्द्रने विभीषणको लंकापति घोषित किया था (रामायण)।

सरयू - छो० [सं०] (१) एक प्रसिद्ध नदी जिसका उछेख करवेदमें मिलता है और श्रीरामकी विख्यात नगरी अयोध्या जिसके तटपर वसी है। भूगोलकी घाघरा नदी यही है (ऋग्वेद तथा रामायण)। महाभारतके अनुसार यह हिमालयके स्वर्णशिखरसे उद्भूत गंगाकी सात धाराओं मेंसे एक है। जो लोग इसका जल पीते हैं उनके सब पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं (आदि० १६९.२०-२१)। यह इन्द्रप्रस्थसे गिरिज्ञको जाते हुए श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनके मार्गमें पड़ी थी। इसे उन्होंने पार किया था (सभा० २०.२८)। गोप्रतार नामक तीर्थ सरयूके ही जलमें है, जहाँ गोता लगाकर श्री रामचन्द्रजीने दलवलके साथ अपने परम धामको प्रस्थान किया था (वन० ८४.७०) श्री

वशिष्ठजी कैलासकी ओर जाती हुई गंगाको मानसरोवरमें ले आये। वहाँ आते ही गंगाने सरोवरका बाँध तोड़ दिया। गंगामे सरीवरका भेदन होनेपर जो स्रोत निकला वही सरयूके नामसे प्रसिद्ध हुआ (अनु० १५/५.२३-२४) । यह सायं प्रातः स्मरणीय नदियोंमें है (अनु० १६५.२१) । (२) वीर नामक अग्निकी पत्नीका नाम, जिसके गर्भसे उनका सिद्धि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (वन० २१९.११)। सरवन - पु० [सं० श्रवण] = श्रमण । अंधक मुनिके पुत्र । कहते हैं यह अपने अंधे माता-पिताको एक वहँगीमें बैठाकर तीर्थ यात्रा कराया करते थे। रामायणके अयोध्याकांडमें इनकी कथाका उल्लेख है। यह अपने प्यासे माता-पिताके पानेके लिए जल किसी जलाशयसे लाने गये थे और अयोध्यापति दशरथ भी वहीं शिकार खेलने गये थे। दशरथने समझा कोई हाथी जल पी रहा है और इसी भ्रममें उन्होंने शब्दवेधी वाण चला दिया जिससे श्रवण-कुमार स्वर्ग सिधारे । पुत्रशोकाकुल अंधक मुनिने शाप दिया, 'जा राजा तू भी हमारी ही तरह पुत्रवियोगमें तइपकर प्राण त्याग करेगा।' फलतः श्रीराम-वनगमनके पश्चात् दशरथजी 'हा राम, हा राम' कहते मरे थे। 'श्रवणकुमार' नाटक प्रसिद्ध है जिसे महात्मा गांधीने भी देखा था और उन्हें इससे माता-पिताकी भक्तिकी शिक्षा मिली थी (रामच० मानस अयोध्या०)। वाल्मीिक रामा-यणमें केवल 'तापसकुमार' मिलता है, अंधक मुनिका नाम नहीं है-दे॰ गांधीजीकी आत्मकथा।

सरस्वती — स्लं ि [सं॰] (१) पंजावकी एक प्राचीन नदी जिसकी क्षीण थारा कुरुक्षेत्रके पास अब भी वर्तमान है। महाभारतके अनुसार उतथ्य ऋषिके शापसे इसका जल स्त्व गया है। स्कंदपुराणानुसार मार्कण्डेय ऋषिने इसे भाद्रपद शुक्ता १२ को धर्मारण्यके अंतर्गत द्वारावती (द्वारका) तीर्थमें उतारा था। यह स्वर्ग और मोक्षकी एकमात्र हेतु हैं (स्कंदपु॰ ब्राह्म॰ धर्मारण्य-मा॰; शिवपु॰ विश्वेश्वरसं॰ अध्याय १२)। (२) विद्या या वाणीकी देवीका नाम। कहीं-कहीं सरस्वतीको सरसई (प्राकृत) भी लिखा है। 'सरसई ब्रह्म-विचार-प्रचारा।'— तुलसी सरस्वतीका जन्म विश्वरूप कल्पमें हुआ था (शिवपु॰ शतरुद्र-संहिता अध्याय १)।

नोटिवरोष — वेदों के अनुसार सरस्वती नदी के तटका देश पित्र माना गया है। ऋग्वेदमें इसके समुद्रमें गिरनेका उल्लेख है। कहते हैं यह लुत होकर प्रयाग संगममें मिली है। यह निदयोंकी माता कही गयी है। इसकी सात विकिन बतलायी गयी हैं। वाजसनेयी संविताके अनुसार सरस्वतीने वाचादेवीके द्वारा इंद्रको शक्त प्रदान की थी। माह्मण-ग्रंगोंमे तो सरस्वतीको वाग्वेवी ही मान लिया गया है। पुराणानुसार सरस्वतीदेवी मह्माकी पुत्री और स्वी दोनों ही कही गयी हैं। महाभारतके अनुसार यह दक्ष प्रजापतिकी पुत्री ठहरती हैं, जिनके हाथमें वीणा और पुस्तक है। इस इनका वाहन है। अन्य मतानुसार यह विष्णु-पत्नों हैं और इनमें तथा लक्ष्मोंमें सौतोंवाला जगत्यसिद्ध वैर भी चलता रहता है। कहते हैं जिस मक्तपर इनकी कृपा होती हैं, लक्ष्मी उससे रुष्ट रहती हैं और लक्ष्मीके उपासकीपर सरस्वतीकी कृपा नहीं होती। स्मरण

रहे यह केवल विद्या या वाणीकी देवी मानी गयी हैं पर वृद्धिका मालिक गणेश है यह नहीं।

सरस्वतीकी उपासना केवल वैदिक धर्मावलम्बी हिन्दू ही नहीं करते, बलिक जैन और बौद्ध धर्मवाले भी इनके उपा-सक हैं। चीननिवासी इन्हें 'नीलसरस्वती'के रूपमें और तिब्नतवाले 'वीणासरस्वती'के रूपमें इनकी पूजा करते हैं। सत्यलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, धैर्यलक्ष्मी और सौभाग्यलक्ष्मी, ये नव (९) लक्ष्मियाँ सरस्वतीकी सहचरी वतलायी गयी हैं। यों तो इनका वाहन हंस कहा गया है पर मारवाड़में मयूरको ही इनका वाइन कहते हैं और कहीं-कहीं इनका बाहन 'बकरा' लिखा है जिसका तात्पर्य शायद यह कि यह देवी अपने उपासकों की मूर्खता तथा अज्ञा-नताने रक्षा करती है, क्योंकि क्करा मूर्खता तथा अज्ञानता-का बोतक है। बौद्धोंको 'वागीश्वरी' सिंहवाहिनी कही गयी है। जैनोंने भी सरस्वतीको विद्या, बुद्धि तथा विवेककी अधिष्ठात्री देवी माना है। वैदिक विद्वानोंने इन्हें 'वेदमध्या' नाम दिया है और इसीलिए इन्हें शिवसहोदरी भी कहते हैं । श्री शंकराचार्यके शारदापीठ, (जो शृगेरी पर्वतपर है) की शारदा (सरस्वता) ही अधिष्ठात्रीदेवी है। कहते हैं हैदरअली और टीपू सुलतान भी इस पीठके उपासक और भक्त थे। मंत्रशास्त्रानुमार दुर्वासा ऋषिके शापसे सरस्वतीने कइमीरमें ज्ञारदाके नामसे (जहाँ इन्हें कइमीरप्रवासिनी कहते हैं) जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्माने मिथिलामें मंडन मिश्रके नामसे जन्म ग्रहण किया और इन दोनोंने पति-पत्नीके रूपमें सहरषा नामक स्थानमें निवास किया। मंडन मिश्र शंकराचार्यके शिष्य हो गये थे और शारदा भी इनके साथ सहधर्मिणी होनेके नाने चर्ला । शंकराचार्यने (शृंगेरी)को अपने धर्मका केन्द्र दनाया और शारदाने अपने नामपर इसे शारदापीठ नामसे विभूषित किया । सुरेश्वरा-चार्य (मंडन मिश्र)की समाधि भी तुंग नदीके तटगर यहीं वनी है। यहाँ महासरस्वतीकी उपामना होती है।

सरस्वतीश्यनसप्तमी - स्त्री० [सं०] आश्विन शुक्का ७ से ९ तक सरस्वतीका शयनव्रत करते हैं। सप्तमीको पुस्तक आदिका पूजन कर सरस्वतीका शयन कराये, पठन-पाठन वंद रखे तथा दशमीको श्रवणतक पूजन करें — दं० वीर-मित्रोदय।

सरस्वती-संगम-पु० [सं०] एक परम पुनीत लोकविख्यात तीर्थका नाम, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन महिष तथा पुण्यात्मा भक्त भगवान् केशवकी उपासना करते हैं। चैत्र-शुक्का चतुर्दशीको यहाँ ती विशेष यात्रा होती है। यहाँ स्नान करनेसे प्रभूत स्वर्णकी प्राप्ति होती है एवं मनुष्य निष्पाप शुद्धचित्त हो ब्रह्मजीकमें जाता है (महाभा० वन० ८२.१२५-१२७)।

सरस्वतीसागर-संगम-पु० [सं०] एक तीर्थ, जो पश्चिम-के समुद्र तटपर, जहाँ सरस्वती सागर-संगम हुआ है, स्थित है। वहाँ जाकर स्नानपूर्वक महादेव जीकी आराधना करनेसे चन्द्रमाको अपनी खोयी हुई कान्ति पुनः प्राप्त हुई थी (महाभा० शुल्य० ३५.७७)।

सराहुकेतुशनिवारवत-पु॰ [सं॰] इस व्रतके लिए लोहे

और शिशेकी शनि, राहु तथा केतुकी तीन मूर्त्तियाँ बनवावे (भिविष्योत्तर पु०) फिर उनको कृष्णवर्णके अक्षरोंसे २४ दलके कमलपर मध्यमें शनि, दक्षिण भागमें राहु और वाम भागमें केतुको स्थापित कर पूजन करे, जत करे तथा विधिवत् हवन करे और बाह्मण भोजनके पश्चात् विसर्जन करनेसे सब क्षेत्रेका नाश होता है तथा जती सुखी होता है—दे० (मत्स्य० तथा भविष्यपु०)।

**सरिद्द्वीप** – पु० [सं०] गरुड़की प्रमुख सन्तानोंमेंसे एक (महाभा० उद्योग० १०१.११) ।

सरूपा-म्क्री० [मं०] भूतकी पत्नी जो असंख्य रुद्रोंकी माता कही गर्या है (भाग० ६.६.१७-१८) ।

सर्प-पु० [सं०] ग्यारह रुद्रोमेंसे एक ब्रह्माजीके पौत्र तथा स्थाणुके पुत्र (महाभाष आदि० ६६.२)।

सर्पदेवी – र्झा० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ जहाँ जाकर उत्तम नागतीर्थका सेवन करनेसे मानवको अग्निष्टोम यज्ञका फङ प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८३ १४)।

सर्पमाली - पु० [सं०] (१) सर्पोको मालाके रूपमें धारक भगवान् शंकरका एक नाम। (२) एक डिन्य महिष जिनसे हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें भगवान् श्रीकृष्णको मेंट हुई थी (महाभा० उद्योग० ८३.६४)।

सर्पान्त-पु० [मं०] गरुड्की प्रमुख सन्तानोंके वंशम उत्पन्न एक पक्षी (महाभा० उद्योग० १०१.१२) ।

सर्पसन्त्री-पु० [सं०] सर्प-यद्य करनेके कारण राजा जन-मेजयका नाम (भाग० १.१६.२) ब्रह्मां० ३.६८.२०)।

सर्पास्य - पु॰ [नं॰] एक वीर योद्धाक्ष नाम जो खर राक्षस-का सेनापति था और श्रीराम द्वारा मारा गया था (रामा-यण)।

सर्व-पु॰ [नं॰] भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम (महाभा॰ उद्योग॰ ७०.१२)।

सर्वकर्मा - कल्माषपादके पुत्र तथा अनरण्यके पिताका नाम (मत्स्य० १२.४७)।

सर्वकामदुघा की [सं०] सुरिभ (वक्षपुत्री तथा कदयप-पत्नी) की धेनुरूपा पुत्रीका नाम (महाभा० उद्योग० २०२.१०)।

सर्वजित्-पु० [सं०] २१वाँ संवत्सर।

सर्वत्रग-पु० [मं०] (१) वायुकी एक उपाधि (विष्णु० १.८. ३५)। (२) मनुका एक पुत्र (साग०)। (३) सीममेन द्वारा वर्ल्याराके गर्भते उत्पन्न हुआ पुत्र (महाभा० आदि० ९५. ७७)।

सर्वतोभद्ग-पु॰ [मं॰] जलके अधिदेव वरुणका समृद्धि-सम्पन्न निवासस्थान (महाभा॰ उद्योग ९८.१०)

सर्वदमन-पु० [मं०] दुष्यन्त और शकुन्तलाका बीर पुत्र (महाभा० आठि० ७४.८)।

सर्वदेवमयरथ-पु० [मं०] विश्वकर्माका बनाया एक सुवर्ण-रथ विशेष जिसे त्रिपुरनाश करनेके समय शिवने बन-बाया था। इसके टाहिने चक्रमें सूर्व और वामचक्रमं चन्द्रमा तथा २७ नक्षत्र विराजते थे। टाहिने पहियेमें १२ अरे थे जिनमें बारहो सूर्य तथा वामचक्रमें १६ अरे थे जिनमें चन्द्रमाकी सोलहां कलाएँ थीं। छहों कतुएँ दोनों

पहियोंकी नेमि, अन्तरिक्ष रथका अग्र भाग बना और मंदराचलने रथकी बैठकका स्थान लिया। अस्ताचल और और उदयाचल रथके कृतर, महामेरु अधिष्ठान और शाखा-पर्वत आश्रय स्थान वने । संवत्सर रथका वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों स्रोहधारक, मुहूर्त्त बन्धुर (रस्सा) और चौतठ कलाएँ कीलें हुईं। काष्ठाएँ रथके नासिकारूप अग्र भाग, क्षण अक्षदण्ड, निमेष अनुत्रर्ष (नीचेका काठ) और लव ईषादण्ड हुए । चुलोक इस रथका बरूथ (ऊपरी पर्दा), स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएँ। ऐरावत ती पत्नी अश्रमु तथा कामधेन जुएके अन्तिम छोरपर स्थापित की गयीं। अन्यक्त (प्रकृति) ईषादण्ड, बुद्धि नड्वल, अहंकार कोना और पंचमहाभूत उसका बल । इन्द्रियाँ उसे चारों ओरसे विभूषित वर रही थी और श्रद्धा उसकी (रथकी) चाल थी। वेटके छड़ीं अंग (दिाक्षा, व.स्प, न्याकरण, निरुक्त, छन्दः-शास्त्र और ज्योतिष) उसके भूषण। पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र उपभूषण हुए । शेषनाग बन्धनरज्जु, दिशाएँ और उपदिशाएँ रथके पाद बनी । तीथोंने पताकाका स्थान लिया और समुद्र आच्छादन वस्त्र बने । गंगादि निदयाँ उपचारिका, सातों वायु सोपान बने, मानस आदि सरोवर वाहरी विषम स्थान हुए। ब्रह्मा सारथि, ऊँकार चातुक, अकार छत्र, हिमालय धनुष, शेषनाग उसकी प्रत्यञ्चा, मरस्वती देवी धनुष भी घंटा, विष्णु वाण, अग्नि उस बाण-की नोक। चारों वेद रथके चार घोड़े, वायु बाजा बजाने-वाला आदि-आदि संसारकी सव वस्तु उस रथमें थी (मत्स्य० १३१.१५-४६) ।

सर्वदेवतीर्थ-पु० [सं०] कुरुक्षेत्रको सोमाके अन्तर्गत एक नीर्थका नाम जिसमें स्नान करनेसे मनुष्यको हजार गोदान करनेका पुण्य प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८३.८८) ।

सर्वधारी –पु० [सं०] (१) २२वें संवत्सरका नाम (भाग०) । (२) भगवान् इकरका एक नाम (काशीखंड, स्कंदपु०) ।

सर्वपा – स्त्री॰ [सं॰] दैत्योंके राजा बलिकी स्त्रीका नाम (भाग॰)।

सर्वपापमोचनकृप-पु० [सं०] समस्त पापोंको दूर करने-वाला एक कूप जो नारायण-स्थानमें हैं। उसमें सदा चारों समुद्र रहते हैं। उसमें स्नान करनेसे मनुष्यकी कभी दुर्गति नहीं होती है (महाभा० वन० ८४.१२६)।

**सर्वर्तुक−पु॰** [सं॰] रैवतक पर्वतके समीपका एक दन (महाभा∘ सभा० ३८.३०) ।

सर्वसारंग - पु० [मं०] धृतराष्ट्र (नाग) के कुळमं उत्पन्न एक नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (महाभा० आदि० ५७.१८)।

सर्पसेन - पु० [मं०] काशीके एक राजाका नाम जिनकी पुत्री सुनन्दाके साथ भरतने विवाह किया था। उसके गर्भ- से भुमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ९५.३२)।

सर्वस्त्री – पु॰ [मं॰] एक संकर जातिके लोग, जो नापित पिता तथा गोप मातासे उत्पन्न कहे गये हैं (ब्रह्मवैवर्त्तपु॰)। सर्वा – म्हां॰ [मं॰] एक पुण्यसिलला नदीका नाम (महाभा॰ भीष्म॰ ९.३६)।

सर्वातिहरवत-पु० [मं०] फाल्गुनशुङ्घ १४ को संकल्प करके

'काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनाचार और मिथ्याभाषणादि दोषोंका त्याग कर स्योंदयसे स्यांस्त पर्यन्त करबद्ध और विनम्र होकर स्यांके सम्मुख अविचल खड़ा रहे।' स्यांस्त होनेपर फिर भगवान्का पूजन कर निराहार व्रत रखे, दूसरे दिन भोजन करे। इससे सब रोग दूर हों, कष्ट तथा चिता मिटे और व्रती सुखी हो (सनत्कुमारसंहिता)।

सर्वावसु-पु० [सं०] सूर्यकी किरणों मेंसे एकका नाम—दे० सर्व ।

सर्वपारुण-पु० [सं०] असुरोंका एक गण जिसका उछेख पारस्करमृह्यस्त्रमें मिलता है (पारस्करमृह्यस्त्र) ।

सिंछिछहुद्-पु॰ [मं॰] एक तीर्थका नाम, जिसमें नियम-पूर्वक गोता लगानेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा॰ अनु॰ २५.१४)।

सलेक-पु० [मं०] एक आदित्यका नाम (तैत्तिरीयसंहिता)। सलोनो-पु० [हि०] रक्षावन्धनका एक नाम। श्रावणकी पूर्णिमाको होनेवाला एक पर्व—दे० रक्षावन्धन तथा श्रावणी।

सवर्णा - स्त्री० [सं०] स्प्रीपली संशाका एक नाम जो स्प्रीका तेज न सह सक्ष्मेक कारण अपने ही वर्णकी एक छायारूपी स्त्री (सवर्णा)को छोड़ पिताके घर चली गयी थी। इसी सवर्णा छायासे स्प्रीपुत्र सावर्णि उत्पन्न हुए थे—दे० निरुक्त। लेकिन विष्णुपुराणानुमार सवर्णा समुद्रकी पुत्री ठड्रती है जो प्राचीनवहीं प्रजापतिको व्याही थी जिनके मंयोगसे यह १० प्रचेताओंकी माता वनी—दे० संज्ञा, छाया।

सिवता - स्त्री॰ [मं॰] पृक्षिकी पत्नीका नाम - दे॰ पृष्टिन। सिवता - पु॰ [सं॰] करयप और अदितिके पुत्र विवस्वान्, अर्थमा आदि बारह आहित्यों मेंसे एक आदित्यका नाम (भाग॰ ६.६.३९-४०)।

सिवितृतनय - पु० [मं०] सूर्य-पुत्र हिरण्यपाणिका नाम । सिवितु-देवता - पु० [सं०] हस्त नक्षत्र, जिसका स्वामी मूर्य हे ।

सविताफल-पु॰ [सं॰] एक पर्वतका नाम । पुराणानुसार मेरुके उत्तरमें स्थिन कहा गया है—दे॰ मेरु ।

सविभास-पु० [सं०] सूर्यदेवका नाम।

सन्य - पु० [सं०] (१) सूर्य तथा चंद्र ग्रहणके कुल १० प्रकारोंके ग्रासमेंसे एकका नाम। (२) अंगिरा ऋषिका एक पुत्र जो ऋग्वेदके कई मंत्रोंके द्रष्टा भी हैं। कहते हैं अंगिराकी तपस्याते प्रसन्न होकर इन्द्रने ही इनके पुत्र रूपमें जन्म लिया जिन्हें 'सब्य' कहते हैं — दे० इन्द्र, अंगिरा।

**सन्य चारी** -पु॰ [मं॰] अर्जुनका एक नाम -दे॰ सन्य-साची।

सन्यसाची-पु॰ [मं॰] दोनों हाथोंसे तीर चला लेनेके कारण अर्जुनका एक नाम—देे॰ सन्यचारी तथा अर्जुन (महाभा॰ विराट० ४४.१९)। सहजन्य-एक यक्षका नाम !

सहजन्या - स्त्री॰ [सं॰] छह श्रेष्ठ अप्सराओंसेसे एक अप्सराका नाम (महाभा॰ आदि॰ ७४.६८)। यह दस विख्यात अप्सराओंमें एक है। इसने अर्जुनके जन्म समयके उत्सवमें गाना गाया था (आदि॰ १२२.६४)। यह कुनेरकी सभामें उनकी सेवाके लिए उपस्थित होती है (सभा॰ १०.११)।

सहजपंथ-पु॰ [हिं॰] गौडीय वैष्णवसंप्रदायकी एक शाखा जिसमें एक नवयुवती परकीया स्त्रोके प्रति सब अर्पण कर भजन करते हैं। इस सम्प्रदायके अनुयायियोंका विश्वास है कि इससे रसिकशिरोमणि श्रीकृष्णकी मक्ति शीव्र ही प्राप्त होती है।

सहदेव-पु० [सं०] (१) राजा पांडुका सबसे छोटा पुत्र जिसका जन्म द्वींसा ऋषिके क्तलाये मंत्रके प्रभावसे तथा अश्विनीकुमारोंके योगसे हुआ था—दे० माद्री। द्रौपदीके गर्मसे इन्हें श्रुतसेन (श्रुतकर्मा) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इनकी एक पत्नी और थी मद्रराज चुतिमान्की पुत्री विजया उसके गर्भसे सुहोत्र नामक इनका एक पुत्र और था (महाभा० आदि० १.११४; ६२.११७; ६७.१११, ९५.८०) । यह वड़े विद्वान् थे । महाभारतके महाप्रस्था-निक पर्वानुसार पांडव हिमालयपर चले पर ठंडके मारे सबसे पहले द्रौपदी भरी और उसके बाद सहदेव ही गिरे और स्वर्ग सिधारे । युधिष्ठिरके कथनानुसार अपनी बुद्धिका गर्व ही इनके शीघ्र मरनेका कारण था (महाप्र० २.२-१७)। (२) जरासंधका एक पुत्र बहिनें थीं -अस्ति और प्राप्ति। इसकी दो छोटी दोनों कंसको व्याही थीं (सभा० १४.३१) । यह द्रौपदी-स्वयंवरमें सम्मिलित हुआ था (आदि० १८'५.८) । जरासंध-के मारे जानेपर भेंट लेकर यह श्रीकृष्णकी शरण गया था। श्रीकृष्णने इसे अभयदान देकर पिताके राज्यमें अभिषिक्त किया और अपना अभिन्न मित्र बना लिया (संभा० २४. ४२)। एक अक्षौहिणी सेना लेकर यह युधिष्ठिरकी सहा-यताके लिए महाभारत-युद्धमे सम्मिलित हुआ था (भाग० तथा महाभा० उद्योग १९.८) । (३) हयर्श्वके एक पुत्र—दे० हरिवंश। (४) पुरुवंशीत्पन्न सौदासका पुत्र तथा सोमक-का पिता (विष्णु० ४.१९.७१)। (५) पुरूरवाके वंशज हर्यधन हा पुत्र तथा अडीनके पिताका नाम (विष्णु० ४.९. २७)। (६) एक महर्षि जो इन्द्रकी सभामें विराजते थे (सभा० ७.१६)। (७) एक प्राचीन नरपति, जो यम-सभा-में रहकर उनकी उपायना करते थे। कहते हैं ये सुप्रसिद्ध राजा सुब्जयके पुत्र थे । इन्होंने यमुनाके अग्निशिर नामक तीर्थमें एक लक्ष सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर विशाल यज्ञानुष्ठान किया था (वन० ९०.५-७)।

सहदेवा-स्त्री० [सं०] देवक राजाकी सात पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री तथा वसुदेवकी पत्नी (भाग० ९.२४.२१-२३) । सहभोजन – पु० [सं०] गरुड़की प्रमुख सन्तानोंके वंशमें

उत्पन्न एक पक्षीका नाम (महाभा० उद्योग १०१.१२) । सहरूण-पु० सिं०] चंद्रमाका एक घोडा—दे० चंद्रमा ।

सहवसु-ऋग्वेदके अनुसार एक असुर विशेष।

सहस्रचक्षु -पु० [सं०] अहल्यापति गौतम ऋषिके शापके

कारण देवराज इन्द्रके शरीरभरमें भगके आकार वन गये थे जो वादको वड़ी प्रार्थनापर नेत्रमें वदल दिये गये थे। इसीसे इन्द्रका यह नाम पड़ा—दे० सहस्राक्ष तथा इन्द्र।

सहस्रचित्य - पु० [मं०] एक प्राचीन नरेशका नाम, जिन्होंने एक ब्राह्मणके लिए अपने प्राणोंका दिन्दान किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गप्राप्ति हुई थी (महामा० अनु० १३७.२०)। ये महान् तेजस्वी नरेश केक्य देशकी प्रजाका पालन करते थे। ये अपने परम धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्रको राज्यका भार सौंपकर वनमें तपस्या करने चले गये थे (आश्रम० २०.६-९)।

सहस्रजित्—पु॰ [मं॰] (१) जाम्बवतीके गर्भसे उत्पन्न श्री-कृष्णके दस पुत्रोंमसे एक पुत्र (भाग॰ १०.६१.११-१२)। (२) विष्णुका एक नाम (विष्णुसहस्रनाम)। (३) सत्त्वतके पुत्र भजमान, जो सात भाई थे, के छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र-का नाम (विष्णु ॰ ४.१३.२)।

सहस्रज्योति – पु० [सं०] सम्राट्के तीन पुत्रोंमें ने एक पृत्र-का नाम । इनके दम लाख पुत्र थे (महाभा० आदि० १.४६) ।

सहस्रणी-पु० [सं०] हजार रथोंकी रक्षा करनेमें समर्थ होनेके कारण भीष्मका एक नाम (भाग० १.९.३०) सहस्रधारा-पु० [मं०] अयोध्याका एक प्रसिद्ध तीर्धस्यान, जो पापमोचन तीर्थसे पूर्व दिशामें १०० धनुषपर स्थित लक्ष्मणने योगशक्ति है। श्री रामचन्द्रकी आज्ञासे द्वारा प्राण त्यागकर अपने शेष-स्वरूपको प्राप्त किया था। इससे पहलेकी बात यह है कि श्री राम और काल एकान्तमें मंत्रणा कर रहे थे और इसी समय दुर्वामा पधारे जिनके आगमनकी सूचना देने लक्ष्मण राम-पाल वार्ताके स्थानमे दुर्वासाके शाप-भयसे चले गये। पूर्व निश्चयके अनुसार श्री रामने लक्ष्मणको त्याग दिया था। इसी स्थानपर सहस्र फणोंबाला शेषनाग यहाँ आया जिसके फणके सहस्र मणियोंसे वहाँकी पृथ्वी दग्ध हो गयी थी अतः इस स्थानका नाम सहस्रवारा पड़ा (स्प्रंटपु० वैष्णव-खंड, अयोध्या-माहात्म्य) ।

सहस्रपाद - पु० [मं०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन किया नाम, जो शापवश डुंडुभ सर्प हो गये थे। इन्होंने रुस्को अपना परिचय दिया था (आदि० १०.७)। रुस्के द्वारा सर्पत्तकके सम्बन्धमें जिज्ञाना करनेपर 'तुम ब्राह्मणोंके मुखने आस्तीकका चरित्र सुनोगे' ऐसा कहकर ये अन्तर्धान हो गये (आदि० १२.३)।

सहस्रवाहु-पु० [मं०] (१) राजा विलक्षा ज्येष्ठपुत्र वाणका नामान्तर (भाग० १०.६३.३०-३१)। (२) कार्त्तवीर्यार्जुन, जो क्षत्रिय राजा कृतवीर्यका पुत्र था, का नाम इसका दूनरा नाम हेह्य था और इसकी राजधानी माहिष्मतीने था। पुराणानुमार एक बार रुष्ट होकर रावण इसने लड़ा था पर परास्त हो गया (भाग० ९.१५-२१-२२; ब्रह्मां० ३.२३.५०; मत्स्य० ४३.२७-४०)। यह जमठिन मुनिकी कपिला गौ वलपूर्वक ले आया था और रोकनेपर इसने जमठिनको मार दिया (भाग० ९.१५.२३-२६; ब्रह्मां० ३.२६.७ (पूरा)। परशुरामने पिताका बदला लिया और इसका वध किया (भाग० ९.१५.२७-३६; ब्रह्मां० ३.३०.५-१५; तथा—दे० जमदग्नि, अर्जुन २। (३) कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शस्य० ४५.५९) । सहस्रभागवती -स्त्री० [सं०] देवीकी एक मूर्ति विशेष (देवीभाग०)।

सहस्रभुजा-स्त्री० [सं०] महिषासुरके वध करनेके समय देवीकी १००० मुजाएँ हो गर्या थीं, इसीसे यह नाम पड़ा (मार्कण्डेयपु०)।

सहस्रवाक-पु० [मं०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा० आहि० ६७.१००; ११६.९)।

सहस्रशिखर-पु० [मं०] विन्ध्य पर्वतका एक नाम-दे० विन्ध्याचल ।

**सहस्रसृति** – पु॰ [सं॰] शाल्मलिद्वीपके एक वर्षपर्वतका नाम (भाग॰ ५-२०-१०)।

**सहस्रस्तुति−**स्त्री० [मं०] एक नदीका नाम (भाग० ५.२०. २६) ।

**सहस्रस्रोत**−पु० [सं०] पुराणानुसार शाक द्वीपक एक वर्ष-पर्वतक्षा नाम (भाग० ५.२०.२६) ।

सहस्रहर्यश्व—पु० [मं०] देवराज इन्द्रके रथका नाम । सहस्राक्ष—पु० [मं०] (१) इन्द्रका एक नाम । इन्होंने छलसे गौतम ऋषिका रूप घर उनकी पत्नी अहल्यासे रमण किया था । गौतमने इन्द्रको अपनी कुडीसे निकलते देख लिया । देवराज होनेपर भी कामवासनाके पीछे पागल रहनेके कारण गौतमने इन्द्रको शाप दे उनके शरीर भरमें योनिके हजारों आकार बना दिये । बड़ी प्रार्थनाके पश्चात् ऋषिने योनि आकारको नेत्र बना दिया । शरीरभरमें नेत्र ही नेत्र होनेके कारण इन्द्रका यह नाम पड़ा ।

जन इन्द्रने अहल्याका सतीरव-भंग किया तव चन्द्रमाने इन्द्रकी सहायता की थी और इससे चिड्कर गौतमने कमण्डल और मृगद्याला फेंककर (चन्द्रमाकों) मारा था, इससे चन्द्रमामें थब्दे दिखायी देते हैं। अपनी पत्नीसे रुष्ट हो गौतमने उसे पत्थर बना दिया था जिससे अहल्याका उद्धार शीरामने किया—दे० अहल्या। (२) एक सिद्धपीठस्थान, जहाँकी देवी उत्पलाक्षी कही जाती है (देवीभाग०)।

सहस्रावर्त्तक-पु॰ [सं॰] एक तीर्थस्थान, जिसका उल्लेख पुराणोंमे है।

सहस्रावर्त्ता –स्त्री० [सं०] देवीका एक नाम (देवीमाग०) । सहा –स्त्री० [सं०] एक अप्सराका नाम, जिसने अर्जुनके स्वागतोत्सवमें इंद्र-भवनमें नृत्य किया था (महाभा० वन० ४३.३०) ।

सहोड-पु० [मं०] एक प्रकारका पुत्र जो अवन्धु दायाद कहलाते हैं (महाभा० आदि० ११९.३४)। जो कन्या कन्यावस्थामें ही गर्भवती होकर ब्याही गयी हो उसके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र सहोड कहलाता है।

सद्ध - पु॰ [सं॰] भारतवर्षके सान कुलपर्वतों मेंसे एक पर्वत । यह क्षार समुद्रके तटपर स्थित है । सीताकी खोजमें गये हुए हनुमान् आदि वानरोंको मार्गमें यह दिखायी दिया था (महाभा॰ वन॰ २८२.४३) ।

संकर्णण-पु० [मं०] (१) विष्णुका एक नाम (विष्णुमहस्र नाम) । (२) योगमाया द्वारा भगवान्के आदेशसे देवकीके गर्भको रोहिणीके गर्भमें संक्रमण करनेसे रोहिणीके पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.५४; १०.२.७-८, १३)।

सांकाश्य - पु॰ [सं॰] एक प्राचीन राजा, जो यमसभामें रह कर यमकी उपासना करते हैं (महाभा॰ सभा॰ ८० १०)।

सांकृति - पु॰ [सं॰] (१) एकराजा जो, यमकी सभामें रह कर यम की उपासना करते थे (महाभा॰ सभा॰ ८.१०)। (२) एक अत्रिवंशज ऋषि, जिन्हों शिष्योंको निर्गुण बह्मका उपदेश देकर उत्तम लोक प्राप्त किया था (शांति॰ २३४.२२)।

सांख्य — पु॰ [सं॰] महर्षि कपिलका बनाया एक दर्शन, जिसमें सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम दिया है। इसमें ईश्वरकी सत्ता नहीं मानी गयी है। आकाश आदि पाँचों भूत तथा ग्यारह इंद्रियाँ ही प्रकृति कही गयी हैं, जिन्हें सबका आधार माना है (सांख्यदर्शनका इतिहास)।

सांखायन (शांखायन) - पु॰ [मं॰] ऋग्वेदके सांखायन-बाह्यणके रचियता एक प्रसिद्ध आचार्य ।

सांतपन - पु॰ [मं॰] (१) ६ रात्रिका उपवास करनेसे 'सांतपन' होता है। (२) पहले दिन केवल पंचगव्य पीये इसरे दिन उपवास करें (प्रायश्चित्तेन्द्रोखर)।

सांतपनकुच्छू – पु० [मं०] एक व्रत विशेष, जिसमें पहले दिन गोम्त्र, एक दिन गोमय, एक दिन दूध, एक दिन दही और एक दिन वी तथा एक दिन कुशोदक पीया जाता है और दूमरे दिन उपवास होता है। 'गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सिंपः कुशोदकम्। एकैकं प्रत्यहं पीत्वा त्वहोरात्रमभोजनम्। कुच्छुं सांतपनं नाम मर्वपाप प्रणा-शनम्॥'—'जावालि'।

सांदीपनि-पु॰ [सं॰] एक प्रसिद्ध सुनि, जो बहुत वड़े धनु-र्घर तथा सकल शास्त्रोंके शाता थे। पुराणानुसार श्रीकृष्ण और बलरामको धनुर्वेदकी शिक्षा इन्होंने दी थी। यह श्रीकृष्णके गुरु थे, जहाँ प्रसिद्ध ब्राह्मण सुदामा भी श्रीकृष्णके सहपाठी थे। इनका आश्रम उज्जयिनीमें था। सांदीपनिमे केवल ६४ दिनोंमें अस्त्रमंत्रोपनिषत् , अस्त्र-प्रयोगके सहित सम्पूर्ण धनुर्वेद श्रीकृष्ण तथा बलगमने सीख लिया; अंगों सहित चारों वेद, सम्पूर्ण शास्त्र और सब प्रकारकी अस्त्र-विद्या सुनते ही प्राप्त कर ली थी (भाग० १०.४५.३१-३६: विष्णु० ५.२१.१९-३४) । शिक्षाके उपरान्त अपनी स्त्रोकी सलाइसे इन्होंने अपने मृत पुत्रको श्रीकृष्णसे गुरु-दक्षिणा-में माँगा था। पंचजन असुर ऋषिके पुत्रको चुरा पाताल ले गया था। इसी असुरको मार श्रीकृष्ण सांदीपनिके पत्रको लाकर गुरुको दे मके थे और पंचजनकी हड्डियोंसे श्री-कृष्णका 'पंचजन्य' शंख वना था (भाग० १०.४५. ३७-४८; विष्णु० ५.२१.२४-३१)। उद्मियनीमें श्रीकृष्णके चरणोंसे अंकित अंकपाद नामक तीर्थ है, जहाँ मरे मनुष्य यमराजका दर्शन नहीं करते (स्कंदप् आवन्त्य अवंती-क्षेत्र-माहात्म्य)। कंसवधके पश्चात् उग्रमेनको मथुराका राज्य देकर श्रीकृष्ण अपनी शिक्षा के लिए सांदीपनि सुनिके आश्रममें चले गये। सांदीपनि अवन्तिपुरवासी थे। शिक्षाके बाद जब श्रीकृष्णने इनते गुरुदक्षिणा लेनेको कहा तब अपनी पत्नीकी सलाइसे ऋषिने अपने मृत पुत्रको चाहा (भाग० १०.४५.३०-३८)। पंचजन नामक असुर, जो

पातालमें रहता था एवं सांदीपिन आचार्यके पुत्रको चुरा पाताल ले गया था। उस को मार श्रीकृष्ण गुरु-सुतको छुड़ा लाये थे। पंचजन राक्षसकी हिड्डियोंसे 'पांचजन्य' शंख दना, जिसे श्रीकृष्णचंद्र बजाया करते थे (भाग० १०.४५.४१-४३)।

सांब — पु॰ [सं॰] जांबवतीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके १० पुत्रों मेंसे एक पुत्रक्षा नाम, जो जांबवान् रीछका दौहित्र हुआ। भिवष्यपुराणानुसार यह अति सुन्दर थे और इन्होंने बल्देवजीसे अस्त्रविद्या सीखी थी। दुर्वासा तथा पिताके शापसे ये कोढ़ी हो गये थे, पर नारद ऋषिके परामशंसे सूर्यकी मित्र नामक मूर्त्तिकी उपासना कर यह रोग मुक्त हो गये थे। जहाँ यह सूर्यकी उपासना कर यह रोग मुक्त हो गये थे। जहाँ यह सूर्यकी उपासना करते थे, उसका नाम 'मित्रवण' पड़ा। महाभारतके युद्धमें यह जरासंघ आदिसे खूत्र लड़े थे। सांवपुर इन्हींका वसाया हुआ है। दुर्योधन-की पुत्री लक्ष्मणा तथा श्वफल्ककी पुत्री वसुन्थरा इनकी दो पित्रयाँ थीं (भाग० १०.६८.१-३, ३९-४२; ब्रह्मपु० वलराम द्वारा इस्तिनापरका आकर्षण)।

सांबपुर-पु० [सं०] आधुनिक मुल्तानका प्राचीन नाम जिसे श्रीकृष्णके पुत्र सांबने चंद्रभागा नदीके तटपर बसाया था। यह नगर पंजाबमें है—दे० सांब तथा भाग०।

**सांबपुराण**-पु० [सं०] एक उपपुराण (नारदपु०) ।

सांयमनि-पु॰ [सं॰] सोमदत्तके पुत्र शलका दूसरा नाम (महाभा॰ भीष्म ६१.११)।

सागरक-पु॰ [सं॰] सागर जनपदके निवासी एक क्षत्रिय नरेशका नाम, जो युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमे भेंटलेकर आये थे (महाभा॰ सभा॰ ५२०१८)

सागरोदक-पु॰ [सं॰] समुद्रका तीर्थरूप जल, जिसमें स्नानकर मनुष्य विमानमें बैठ कर स्वर्ग जाता है (महाभा॰ अनु॰ २५.९)।

सारोश्वर-पु० [सं०] एक तीर्थ विशेषका नाम । साद्यायन-पु० [सं०] एक ब्राह्मण यंथका नाम ।

सात्यिक — पु० [सं०] एक यदुवशी विख्यात वीर जो सत्यक-का पुत्र था जिसका दूसरा नाम युयुधान भी था (भाग० ९.२४.१३-१४)। कुरुक्षेत्रमें यह पांडवोंके पक्षमें विशाल चतुरगिणी सेना लेकर लड़ा था (महाभा० उद्योग० १९.१)। कौरव भूरिश्रवा इसीके हाथोंसे मारा गया था (होण० १४३. ५४)। इसने श्रीकृष्ण और अर्जुनसे धनुवेंद सीखा था (सभा० ४.३४-३६)। यह श्रीकृष्णका सारिथ था और सत्य-भामाके लिए जब श्रीकृष्ण परिजात लाने स्वर्ग गये थे तब यह भी उनके साथ देवलोक गया था। तूणि नामका इसका एक पुत्र था जिसका लड़का युगंधर था (हरिवंश)।

**सात्यदूत** –पु० [सं०] देवी-देवताओंके लिए किया जानेवाला एक प्रकारका य**ज्ञ** विशेष ।

**सात्यहच्य**-पु० [मं०] वशिष्ठवंशोत्पन्न एक प्राचीन **ऋषि** (भाग०) ।

सात्राजित-पु॰ [मं॰] राजा शतानीकका एक नाम (सत्रा-जित्-वंशीत्पन्न)।

सात्रा जेती - स्नी॰ [मं॰] मत्राजित्की पुत्री सत्यभामाका नाम (भाग॰ १०.५६.४३-४४;५७.७)। सात्वत - पु॰ [मं॰] (१) यद्-कुलमें उत्पन्न एक श्रेष्ठ महा-

पुरुष, जिनके वंशमें उत्पन्न पुरुष सात्वत कहे गये हैं। सात्यिक भी सात्वत कुलके एक रत्न थे (महाभा सभा २२०) (२) भगवान् श्रीकृष्णका एक नाम (शांति ३४२.७७-७८)।

साःवती—की० [मं०] (१) शिशुपालकी माताका नाम जिसका दूसरा नाम श्रुतश्रवा था। यह वसुदेवकी पृथा आदि पाँच विह्नोंमें एक थी तथा श्रीकृष्णकी फूआ (ब्रूआ) थी (भाग० ९.२४.३०)। शिशुपाल चेदिनरेश दमधीषका पुत्र था जो श्रीकृष्णका फुफेरा भाई था और युधिष्ठिरके राजस्य यक्षके समय १०० अपराध पूरे होनेपर कृष्ण द्वारा मारा गया। (२) सुमद्राका एक नाम जो वलभद्रकी सहोदरा तथा श्रीकृष्णकी सीतेली विह्न थी। रैवतक पर्वतपरमे एक उत्सवके पश्चात् अर्जुन इन्हें श्रीकृष्णकी सम्मतिसे हर ले गये थे, पर बादको श्रीकृष्णने द्वारकाकी परिस्थित संभाली और इन दोनोंका विधिवत् विवाह कर दिया (भाग० १०.८६. २-१२; महाभा० आदि० २१८.१४-१९; २१९.६-७;२२० अध्याय)।

साद्यस्क – पु॰ [मं॰] एक प्रकारका यज्ञ जिसे राजिष करते है और जो एक ही दिनमें पूर्ण हो जाता है (महाभा॰ वन॰ २४०.१६)।

साधारणी - स्त्री० [मं०] एक अप्सराका नाम, उ० दे०— 'ग्रहण कियो निहं तिन्हें सुरासुर साधारण जिय जानि । ताते माधरणी नाम तिन ठह्यो जगत छिव खानी ॥'— रधगज ।

साधिका - स्त्री॰ [सं॰] दुर्गावा एक नाम जिसके सरणसे सव कार्योकी सिद्धि होती है। सवार्थमाधिका-- सर्वमङ्गलः माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थकाधिके। शरण्ये व्यम्बके गौरि नारा-यणि नमोऽस्तु ते॥ मार्कण्डेयपु॰)।

साध्य – पु० [स०] एक प्रकारके देवता जो गण देवताके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनकी संख्या १२ कही गयी हैं। कुछ ग्रंथोंमें इनकी संख्या १७ मिलती है। विष्णुपुगणानुसार यह दक्ष प्रजापतिकी पुत्री साध्याके गर्भसे उत्पन्न धर्मके पत्र हैं (भाग० ६.६.७.७.३; विष्णु० १.९.६४,७०)।

साध्या – स्त्री० [मं०] दक्ष प्रजापतिकी पुत्री जो अपनी नौ बहिनोंके साथ धर्मको ब्याही थी और साध्योंकी माता थी (भाग० ६.६.४,७;)।

सानंदनी - श्वी० [सं०] पुराणानुसार एक नदी। सानंदरी - पु० [सं०] पुराणानुसार एक नदी।

साप्ताहिकसांतपन-पु॰ [सं॰] पंचगव्यके पदार्थोंको यथा-क्रम एक-एक करके पाँच दिन पी छठे दिन कुद्योदक पीये, सातवें दिन उपवास करे तो यह वत पूरा होता है (प्राय-श्चित्तेन्द्रशेखर)।

सामंतेय-पु॰ [सं॰] एक ऋषि विशेषका नाम ! सामपुष्यि-पु॰ [सं॰] एक गोत्रप्रवर्त्तक ऋषि !

सामबेद -पु॰ [सं॰] साम तीसरा वेद जिसकी एक ही संहिता है जिसके दो भाग हैं। इसमें कुल १८१० ऋचाएँ है। भारतीय संगीतशास्त्रका आरंभ इसीसे होता है और गाधर्व वेद इसका उपवेद है।

**सामश्रवा** – पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषिका नाम जो वैदिक कालके थे । सामस्तंबि - पु॰ [सं॰] वैदिक कालके एक प्राचीन ऋषि। सामुद्रनिष्कुट - पु॰ [सं॰] एक प्राचीन जनपदका नाम (महाभा॰ भोष्म॰ ९,४९)।

सामुद्रिकतीर्थ-पु० [सं०] एक पवित्र तीर्थका नाम, जो अरुथतीवटके समीपमें है। इसमें स्नान कर ब्रह्मचर्थपालन-पूर्वक तीन रात उपवास करनेसे अश्वमेध यज्ञ तथा सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८४.४१-४२)।

सामेथी - स्त्री॰ [सं॰] एक अप्सराक्षा नाम, जिसे सातकर्षि मुनिने शाप दे बाह बना दिया था और जो वर्करेश्वरतीर्थ (पंचाप्सरस)में रहती थी। अर्जुनने इसे शापमुक्त किया था (स्कंदपु॰ कुमारिका-खंड)।

सायंसंध्यादेवता - स्त्री० [मं०] श्रीसरस्वती देवीका एक नाम जिनकी उपासना संध्या समय करते हैं - दे० सरस्वती । सायण - पु० [मं०] एक प्रसिद्ध आचार्यका नाम जो पहले राजमंत्री थे और बादको शृगेरीमठके अधिष्ठाता हुए । इनका चारों वेदींका भाष्य प्रसिद्ध है । १४वीं शताब्दी ई० इनका ममय है ।

सायवस-पु० [मं०] वैदिक कालके एक ऋषि।
सारंगनाथ-पु० [मं०] काशीके समीप चार मील उत्तरपूर्वमें स्थित सारनाथ नामक स्थान। यही प्राचीन मृगदाव
है। यह दौड़ों, जैनियों तथा हिन्दुओंका प्रसिद्ध तीर्थस्थान
है। आज कल यहाँ वौड़ोंके अनेक नये-नये मठ और मंदिर
वन [गये हैं। एक अजायव घर मी बना है (स्कंदपु०
काशीखंड)।

सारण-पु० [मं०] (१) लंकापित रावणका एक मंत्री जो श्रीरामकी सेनाका मेद पता लगाने गया था। यह अचि-ष्मतीका पिता था (ब्रह्मां० ३.७१.१६८; वायु० ९६.१६६)। (२) वसुदेवजीके रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न वलराम आदि आठ पुत्रोंमेंसे एक (द्वितीय) पुत्रका नाम (मत्स्य० २६. १६२)।

सारदातीर्थ-पु०[सं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम । सारनाथ-पु० [सं०] सारंगनाथ—दे० सारंगनाथ ।

सार य - पु॰ [सं॰] श्वफल्कके गान्दिनीके गर्भसे उत्पन्न अकृर आदि १३ पुत्रों मेंसे एक पुत्र तथा अकृरका एक माई (भाग॰ ९.२४.१६-१७)।

सारस-पु० [मं०] गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एकका नाम (महाभा० उद्योग० १०१;११)।

सारमेयादन-पु० [सं०] २८ नरकोंमेंसे एक नरका नाम (भाग० ५.२६.७)।

सारस्वत-पु० [मं०] (१) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन कि कि जो अलम्बुषा अप्सराको देखकर स्विलत हुए दथीचि कि कि को वीर्य और सरस्वती नटीके गर्भसे उत्पन्न पुत्र कहें गये हैं (महाभा० शल्य० ५१.७-११)। इनका स्थान सरस्वतीतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। कहीं कहीं इनके स्थान का 'तुइकारण्य' नामसे भी उल्लेख दिखायी देता है (वन० ५.४६)। कहते हैं एक बार अवाल पड़नेपर इनकी माताने इन्हें मछिलयाँ खिलाकर इनकी प्राण-रक्षा की और यह वेटाध्ययन करते रहे, पर और ब्राह्मण भोजनके अभावमें सब भूल गये। अकालके बाद इन्होंने करीव ६०,००० ब्राह्मणों-

को वेद-ज्ञान दिया था (शल्य० ५१.३)। (२) सरस्वती नदीके किनारेका देश। (३) पत्रविध गौड़ ब्राह्मणोंमेंसे एक ब्राह्मणभेद विशेष जो अधिकतर पंजावमें मिलते हैं पर पहले ये लोग सरस्वती नदीके आसपासके देशमें रहते थे। सारस्वतव्यत —पु० [सं०] सरस्वतीके उद्देश्यसे किया जाने वाला एक व्रत जो प्रति रिववार या पंचमीको किया जाता है। इसमें ब्राह्मणको पूजा करना तथा ब्राह्मणको भोजन कराना आवश्यक है। इस व्रतसे मनुष्य विद्यालाभ करता है और वंध-वंधवका प्रेम प्राप्त करता है।

सारिक-पु॰ [सं॰] युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होने-वाले एक ऋषिका नाम (महामा॰ सभा॰ ४.१३)।

सारिसूक्त-पु॰ [सं॰] ऋग्वेदके कुछ मंत्रोंके द्रष्टा एक प्राचीन ऋषि ।

सारिमेजय-पु० [सं०] एक राजाका नाम, जो द्रोपदीके स्वयंवरमें सम्मिलत हुए थे (महाभा० आदि० १८५.१९)। सारिसृक्क-प० [सं०] एक शाक्षिक, जो पश्चिरूपधारी मन्द-पाल काषिक द्वारा जरिताके गर्मसे उत्पन्न हुआ था। अग्निकी स्तुति करनेसे खाण्डव वन दाहसे अग्निने इसकी रक्षा की थी (महाभा० आदि० २२८.१७;२३१.३-११,२१)। सार्वभौम-पु० [सं०] (१) पुरुवंशोत्पन्न राजा अहंयातिके द्वारा कृतवीर्य-कुमारी भानुमतीके गर्मसे उत्पन्न पुत्र। इसकी पत्नीका नाम सुनन्दा था, जो केकयदेशकी वन्या थी, उसके गर्भसे इनका जयत्सेन नामका पुत्र हुआ (महाभा० आदि० ९५.१५-१६)। (२) भागवतके अनुमार विदूरथका पुत्र (भाग०९.२२.१०)। (३) आठ दिग्गजोंमेंसे एक दिग्गजका नाम (द्रोण० १२१.२६)।

सार्वभौमवत-पु० [मं०] कार्तिकशुक्च १०मी को दिशाओंका पूजन करे तथा अर्थरात्रिमें दही भात खाय। इसे सालभर प्रत्येक शुक्ला १०मी को करे तो दिग्विजयी हो (वारा-हपू०)।

सालंकायन -पु० [सं०] विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एकका नाम (महाभा० अनु० ४.५२)।

सालकटंकटी-स्नी॰ [सं॰] राक्षसी हिडिम्बाका दूसरा नाम (महामा॰ १४५.११)।

सावर्ण-पु० [सं०] एक महिषका नाम, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (महाभा० सभा० ४.१५)।

साविन्न-पु॰ [सं॰] (१) एकादश रुद्रोमेंसे एक रुद्रका नाम (महाभा॰ शांति॰ २०८.२०)। (२) सुमेरु पर्वतके एक शिखरका नाम, जिसका नामान्तर ज्योतिष्क है। यह सब प्रकारके रत्नोंसे पूर्ण, सबका अगम्य शिवपार्वतीका निवास है (शांति॰ २०३.५-१०)।

सार्ष्टि - स्त्री॰ [सं॰] सालोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तियों-मेंसे एक । मुक्ति चार प्रकारकी कही गयी है सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सार्ष्टि। ब्रह्मदो ब्रह्मसार्थिताम्, (मनु॰ ४.२३२)।

सालग्रामी - स्त्रीं [संव] गंगाजीकी सात धारामेंसे एक धारा गंडकी कहलाती है। गंडक नदीका एक नाम, जिसके जलका पान करनेसे मानव तत्काल पापरहित हो जाते हैं (महाभाव आदिव १६९.२०-२१)। ग्रन्थकारोंमें इसके दो नाम और प्रसिद्ध हैं — नारायणी और मालग्रामी।

शालग्रामीमें शालग्रामकी मूर्तियाँ मिलनेके कारण इसका यह नाम पड़ा (महाभारत भीष्म० ९.२५ में) तथा बौद्धथान्तरोंमें इसका हिरण्वती या हिरण्यवती नाम भी दृष्टिगोचर होता है। भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने इन्द्रप्रस्थसे गिरिव्रज जाते समय इसे पार किया था (समा० २०.२७)। यह नदी सब तीथोंके जलसे उत्पन्न हुई है। इसमें स्नान करनेसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है (वन० ८४.११३)। अग्निकी उत्पत्ति करनेवाली नदियोंमें इसकी भी गणना है (वन० २२२.२२)। यह भारतकी प्रधान नदियोंमें एक है (भीष्म० ९.२५)।

सावर्णि—पु० [सं०] (१) आठवें मनुका नाम । सूर्यका तेज सहन न कर सकनेके कारण उनकी पत्नी संज्ञा पिताके घर चली गयी और अपने वर्णकी एक छाया (सवर्णा) छोड़ गयी । सावर्णि इसी सावर्णाके गर्भसे उत्पन्न सूर्यके पुत्र थे—दे० संज्ञा, सवर्णा, छाया आदि । (२) एक ऋषिका नाम जो इन्द्र-सभामें विराजमान होते हैं (महाभा० सभा० ७.१०-१२)। सत्ययुगमें इन्होंने छह हजार वर्षो तक तपस्याकी थी जिससे प्रसन्न हुए शंकरने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हें विख्यात अन्यकार तथा अजर अमर होनेका वर दिया था (अनु० १०३. १०४)।

सावित्री-स्रो० [मं०] (१) सूर्यकी पृश्री नामकी पत्नीके गर्भसे उत्पन्न ब्रह्माकी पत्नीका नाम (ब्रह्मपु०)। (२) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री जो धर्मको व्याही थी। (३) मद्रदेशाधिपति अश्वपतिकी पुत्री जो शाल्बदेशके राजा बुमसेनके पुत्र सत्यवान्को ब्याही थी। यह सावित्री देवीकी उपासना करनेसे उत्पन्न हुई थी, अतः सावित्री नाम पड़ा था। सत्यवान् अल्पायु थे इस कारण साल भर बीतते ही वह मर गये । सावित्रीने अपने पातित्रत धर्मके दलपर यम-राजको प्रसन्न कर सत्यवान्को पुनः जीवित कर लिया था। सावित्रीके १०० पुत्र हुए थे। पुराणों में इनकी कथा सवि-स्तारसे दी हुई है। सावित्रीको यमराजसे ज्येष्ठको अमावस्या-को वर प्राप्त हुआ था, इससे आज तक सब सुहागिन स्त्रियाँ ज्येष्ठकी अमावस्याको व्रत रखती हैं और सावित्रीकी कथा सुनती हैं। ज्येष्ठ भी गर्मीसे बचनेके लिए स्त्रियाँ बट वृक्षके नीचे एकत्र हो पूजन करती है अतः इस व्रवका नाम 'वट-सावित्री' रखा गया है। सावित्रीने अपने अंधे सास-ससुर-की आँखे ठीक करा दीं तथा अपने पतिकी आयु ४०० वर्ष करा ही (मत्स्य० २०८.५-११.२११.११-१४)। (४) उमा-देवीकी अनुगामिनी एक सहचरीका नाम (महाभा० वन० २३१.४९) ।

सावित्रीतीर्थ-पु॰ [सं॰] हिंदुओं हा एक प्राचीन तीर्थ (स्वंदपु॰)।

सावित्रीव्रत-पु० [सं०] सौभाग्यवती स्त्रियोंका एक व्रत जिसे सौभाग्य अचल रहनेके उद्देश्यसे ज्येष्ठ वदी १०को करते हैं (स्कंत्रपु० तथा हेमाद्रि-व्रत खंड)। 'नारी वा विधवा वापि पुत्री पुत्रविविज्ञता। समर्गुका सपुत्रा वा कुर्याद् व्रत-मिदं शभम्॥, (स्कंत्रपु०)।

सावित्रीसूत्र-पु॰ [सं॰] यद्योपवीत, जो गायत्रीमंत्रकी दीक्षाके समय धारण किया जाता है (हि॰ वि॰ को॰)। सात्रिव-प॰ [सं॰] भारतकी उत्तर दिशाके एक प्राचीन

देशका नाम, जिसे जीतकर अर्जुन ८ घोड़े लाये थे (हि० वि० को०)।

साध-पु० [सं०] एक प्राचीन नरेशका नाम, जो यम-सभामें रहकर यमकी उपासना करते थे (महाभा० सभा० ८.१७)।

साहसी-पु॰ [सं॰] बलिका पुत्र जो शापके कारण गदहा हो गया था और श्रीकृष्णके भाई बलराम द्वारा मारा गया (हिं॰ श॰ सा॰)।

साहस्तक-पु॰ [मं॰] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्रमिद्ध तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है और जहाँ किये गये दान और उपवासका फल अन्यत्र किये गये दान और उपवासके हजार गुना अधिक होता है (महाभा॰ वन॰ ८३.१५८-५९)।

सिंगरौर - पु० [हि०] सं० शृंगवेर । यह प्रयागसे पश्चिम-उत्तर कोणमें करीव १० कोसपर है । कहते हैं निपादराज गृहकी राजधानी यहीं थी (रामच० मानस ८६-९०)।

सिंदूरतृतीया – स्त्री॰ [सं॰] आश्विनशुक्ला ३ को चंपाके तेलमे सिंदूर मिला देवीको लगावे तथा दर्पण दिखावे (दुर्गा-भक्तिनरंगिणी)।

सिंधु-पु॰ [सं॰] (१) एक महानद, जिले इंडस नदी कहते हैं, तथा यहाँके देश और निवासियोंका नाम (सिंध, सिंधी)। (२) गंधवाँके एक राजाका नाम। (३) मालवा देशकी एक नदीका नाम।

सिंबजन्मा-पु॰ [सं॰] चंद्रमाका एक नाम—दे॰ चंद्रमा । सिंधुजा-स्री॰ [सं॰] समुद्रसे निकलनेके कारण लक्ष्मी का नाम (भाग॰ ८.८.८) ।

सिंधुद्वीप-पु० [सं०] (१) अयुनायुके पिता तथा ऋतुपर्णके दाराका नाम (भाग० ९.९.१६-१७; ब्रह्मां० ६३.१७२; विष्णु० ४.४.३७)। (२) एक प्राचीन राजिषका नाम जिन्होंने पृथूदक तीर्थमें तपस्या कर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था (महाभा० जल्य० ३९.३७)। ये राजा जहुके पुत्र तथा वलाकासके पिता थे (अनु० ४.४)।

सिंधुनंदन - पु० [मं०] चंद्रमाश एक नाम (माग०)। सिंधुप - पु० [मं०] समुद्र पी जानेके कारण अगस्त्य ऋषि का नाम (अगस्त्य —दे०)।

सिंधु पुत-पु॰ [सं॰] जलंघर नामक राक्ष्स जिसे इंकरने मारा था (भाग॰, विष्णु॰ तथा ब्रह्मां॰)।

सिंहनाद-पु॰ [सं॰] रावणका एक पुत्र (रामायण)। सिंहमुख-पु॰ [सं॰] शंकर भगवान्का एक गण (काशी-खड)।

सिंहल-पु० [सं०] (१) भारतके टक्षिणका एक राप् (जन-पठ) । कहते है यही लंका थी जहाँका राजा रावण भा (रामायण) । (२) एक जातिका नाम । निदर्नाके पार्श्व भागसे सिंहल नामके म्लेच्छ जातियोंकी उत्पत्ति हुई थी (महाभा० आदि० १७४.३७) ।

सिंहसेन - पु० [मं०] पाञ्चाल देशका पाण्डव पृक्षीय एक योद्धा, जिसका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध हुआ और उनके हाथों वथ हुआ (महामा० द्रोण० १६.३२-३७)।

सिंहिका - स्त्री॰ [मं॰] (१) प्रजापति वदयप किषिश पत्नी तथा दक्षकी पुत्री वितिके गर्भते उत्पन्न तीन संतानोंमेले एक (पुत्री)का नाम । इनके रोष दो पुत्रोंका नाम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था। यह दानव श्रेष्ठ विप्रचित्तिको ब्याही थी। इससे विप्रचित्तिके राहु आदि० १०१ पुत्र हुए थे (भाग० ६.६.३७-३८)। राहुको माता जो छंकाके समीप समुद्रमें रहती थी। यह उड़ते हुए जीवोंको खाँच छेती थी और उन्हें खा जाती थी। छंका जाते समय इसे हनुमान्ने मारा था (गमच० मानस सुंदर २.१-३)।

सितकुंजर-पु॰ [सं॰] ऐरावत हाथी (जो सित = सफेद हैं) के स्वामी इंद्रका एक नाम (माग॰)।

सितसप्ति-पु॰ [सं॰] सफेद घोड़ेवाला = अर्जु न (महाभा॰)।

सितोदर-पु॰ [सं॰] सफेद पेट होनेके कारण कुबेरका नाम—दे॰ कुबेर।

सिद्ध-पु० मिं०] वायुपुराणानुसार एक प्रकारके देवता जिनकी संख्या ८८००० है। सूर्यके उत्तर और सप्तिषयोंके दक्षिण अंतरिक्ष (भुवर्लोक)में इनका वास लिखा है। ये एक करूप भरके लिए अमर कहे गये हैं (वायु० १००. २१०)।

सिद्धकामेश्वरी-स्त्री॰ [मं॰] दुर्गाकी पंच मूर्तियोंमेंसे पहली मृत्तिका नाम (देवीभाग॰)।

सिद्धकूप-पु० [सं०] कार्तिकोयकी शक्ति जो पृथ्वीको छेद कर प्रलंब दैत्यका बध कर पातालसे लौट आयी। इससे बने छिद्र-को स्कंटने 'सिद्धकृप' कहा, जिसमें पाताल गंगाका जल भर गया (स्कंदपु० माहेश्वर० कुमा०-खंड)।

सिद्धक्षेत्र – पु० [सं०] दंडक वनका एक भाग विशेष (तंत्र-शास्त्र)।

**सिद्धपात्र−**पु० [सं०] स्कंदका एक सैनिक अनुचर (स्कंदपु० महाभा० शस्त्र० ४५.६६) ।

सिद्धर-पु॰ [मं॰] एक ब्राह्मणका नाम जो मथुरापित कंस-की आज्ञानुसार श्रीकृष्णको मारने गया था पर असफल रहा (भाग॰)! उ॰ 'सिद्धर वांमन करम कसाई। कहो कंस सो बचन सुनाई'---मूर।

सिद्धवट-पु० [मं०] महीसागर-संगम तीर्थका एक वट वृक्ष जिसका महात्म्य प्रयागके अक्षयवटके समान है (स्कंदपु० माहेश्वर० कमारिका-खंड)।

सिद्धविनायक - पु॰ [मं॰] मिद्धेश्वर-क्षेत्रमें स्थापित गणपित-की मूर्त्ति जिसकी स्थापना देवताओंने मिद्धिके लिए की थी (स्कंडपु॰ माहेश्वर॰ कुमारिका-खंड)।

सिद्धसप्तक - पृ० [मं०] मिद्धेश्वरनाथ, सिद्धवर, सिद्धाम्बा, निद्धिवनायक, सिद्धेशिश्वेशिषपित, सिद्धसर तथा सिद्ध- कृप ये सात तीर्थ जो महीसागर-संगम तीर्थमें हैं। सिद्ध- समजकी पूजा, तथा दर्शन करने-वाला सब दोषोंसे मुक्त हो जाता है (स्कंदपु० मोहेश्वर० कुमारिका-खंड)।

सिद्धस्थाली - स्त्री॰ [मं॰] एक वटलोई (धातुका वना पात्र)
विशेष, जो वनवासके समय व्यासजीसे द्रौपदीको मिली
थी। इनमंसे इच्छानुकूल भोजन निकाला जा सकता था
(महाभा॰ वन॰) — दे॰ अक्षयपात्र।

सिद्धाम्बिका - स्त्री॰ [मं॰] महीसागरसंगम तीर्थकी महा-शक्ति देवी, जो इस क्षेत्रशी रक्षा करती है। यह सिद्धेश्वर-लिंगके उत्तर है (स्कंदपु॰ माहेश्वर॰ कुमारिका-संड) ' सिद्धार्थं -पु० [सं०] (१) विष्णुके नये अवतार बुद्धका पहला नाम । (२) महाराज दशरथके एक मंत्रीका नाम (रामा-यण) । (३) महाभारतके अनुमार एक राजा जो कोधवश नामके दैत्यके अंशसे उत्पन्न कहा गया है (आदि० ६७.६०) । (४) कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (शल्य० ४५. ६४) ।

सिद्धार्थी - पु० [सं०] साठ संवत्सरोंमेंसे ५३वें संवत्सरका नाम।

सिद्धि-स्त्री० [मं०] (१) गणेशकी दो पत्तियों मेंसे एकका नाम जो 'क्षेम'की माता थी (शिवपु० कुमारखंड, अध्याय २०) । स्कंदपराणानुसार गणेशकी दसरी पत्नी 'ऋदि' हैं। शिवपुराणानुसार बुद्धि दूमरी पत्नी है। (२) राजा जनवकी पुत्रवधूका नाम जो लक्ष्मीनिधिकी पत्नी थी (रामायण)। (३) योग द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्तियाँ जिनके नाम ये हैं—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। पुराणानुसार = अंजन, गुटिका, पादुका, धातुभेद, बेताल, वज्र, रसायन और योगिनी ये आठ सिद्धियाँ हैं। सांख्यानुमार = तार, सुतार, तारतार, रम्यक, आधिमौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक ये ही सात सिद्धियाँ ठहरती हैं (भाग०)। (४) महाभारतके अनुमार एक देवी, जो कुंतीके रूपमें पृथिवीपर प्रकट हुई थी (आदि० ६७.१६०)। ये दैत्योंके साथ युद्ध करनेके लिए जाते हुए कुमार कार्त्तिकेयके सैनिकोंके आगे-आगे चलती थीं (शब्य० ४६ ६४)। (५) वीर नामक अग्निके पुत्रका नाम, इनकी माताका नाम सरयु था। इन्होंने अपनी प्रभासे सूर्यको भी आच्छादित कर दिया था (वन० २१८.११) ।

सिद्धिवनायकव्रत-पु० [सं०] भाद्रपदशुक्का चतुर्थांको किया जानेवाला एक व्रत, जिस दिन मध्याह्नमें गणेशका जन्म हुआ था। इस दिन रिव या भौमवार हो तो यह महा-चतुर्थी कही जाती है। रात्रिमें चंद्रदर्शनसे मिथ्या कलंक लगता है जिसके निवारणके लिए स्यमंतक-कथा सुनी जाती है। इसमें गणेश-पूजन होता है। राजपूरानामें गणपित चतुर्थी वड़े धूमधामसे मनायी जाती है। महाराष्ट्रमें भी इस पर महोत्सव होते हैं (कृत्यरह्मावली)।

सिद्धीश्वर-पु॰ [मं॰] हिन्दुओंका एक तीर्थस्थान जो अति प्राचीन है।

सिद्धेश -पु० [सं०] पंचाप्सरस तीथों मेंसे एक जो दक्षिण समुद्रके तटपर है। यहाँ लता नामकी अप्सरा शापवश ब्राहके रूपमें रहती थी और स्नानाथियोंको जलमें खीच ले जाती थी, अतः तपस्वियोंने इस तीर्थको त्याग दिया था। महिष भरद्वाजको यह तीर्थ अति प्रिय था। कुंती-सुत अर्जुनने पंचाप्सरस तीर्थकी पाँचों अप्सराओंका उद्घार किया था (स्कंदपु० माहेश्वर० कुमारिका-खंड १.२१-२२ आदि)।

सिद्धेश्वर -पु० [सं०] एक शिवलिंग जिसे विष्णु, इन्द्र आदि देवताओंने मिलकर स्थापित िया था। इसके पास एक सरोवर तथा संद्रका स्थापित एक सिद्धकृप भी है, जिनमें स्नान कर सिद्धेश्वरका पूजन करनेसे अनेक जन्मोंका पाप दूर होता है (स्कंद्रपु० माहेश्वर० कुमारिका-खंड)।

सिद्धोदक-पुं० [मं०] एक तीर्थस्थान जो अति प्राचीन है।

सिनि-पु॰ [सं॰ शिनि] यादव कुलोत्पन्न सात्यिकिके पिता । सिनीवाक्-पु॰ [सं॰] एक महर्षिका नाम, जो युधिष्ठिरकी सभामें बैठते थे (महाभा॰ सभा॰ ४-१४) ।

सिनीवाली—स्नी० [सं०] (१) एक वैदिक देवीका नाम, जो गर्भ-प्रसवकी अधिष्ठात्री हैं। अथर्ववेदानुसार यह विष्णुकी पत्नी हैं। (२) अंगिरा ऋषिकी श्रद्धासे उत्पन्न चार पुत्रियों—सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमित-मेंसे एक पुत्रीका नाम (भाग०४.१.३४)। महाभारतमें इसे अंगिराकी तृतीय पुत्री (चतुर्दशीयुक्त अमावास्या) कहा गया है। इसका दूसरा नाम दश्यादश्या कहा है, क्योंिक इसमें अत्यन्त क्षीण होनेसे चंद्रकला कभी दिखायी देती है और कभी नहीं (वन० २१८.५)। (३) मार्कण्डेयपुराणानुसार एक नदीका नाम।

सिमा-स्त्री॰ [सं॰] एक पित्रत्र नदीका नाम, जिसके तटपर उज्जिथिनी नगरी स्थित है तथा जो पारियात्र पर्वतसे निकली १४ निदयोंमेंसे एक है (मत्स्य०४५.९८) । यहाँ महाकालका एक अति प्राचीन मन्दिर है और प्रसिद्ध विक्रमादित्य यहाँके राजा थे, यह मालवामें है।

सिलोच-पु॰ [सं॰ शिलोचय] पर्वतका नाम । विश्वामित्र-जीके सिद्धाश्रमसे मिथिला जाते समय श्रीराम यहाँसे होते गये थे (रामायण)।

सीतवन - पु० [मं०] कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक वन, जो महान् तीर्थरूप है। एक बार वहाँ जाने या उसका दर्शन करनेमात्रसे वह तीर्थ मनुष्यको पुनीत कर देता है। वहाँ केशोंको भो लेनेमात्रसे मनुष्य निष्पाप हो जाता है। (महाभा० वन० ८३.५९-६०)।

सीता-स्त्री० [सं०] (१) वेदोंके अनुसार सीता कृषिकी अधिष्ठात्रीदेवी तथा वर्ड मंत्रोंकी देवता है। (२) दाक्षायणी-देवीका एक नाम (देवीभाग०)। (३) मेरु पर्वतपर गिरनेके पश्चात बनी आकाशगंगाकी एक धारा जो पुराणानुसार भद्राश्व द्वीपमें मानी गयी है। (४) मिथिला-नरेश सीरध्वज जनकरी पत्री जो श्री रामचद्रको ब्याही थी। यह पृथ्वीसे अर्थात् जुती हुई भूमिकी कुँड़ = (सीता) से उत्पन्न हुई थी। इनके विवाहके लिए धनुर्यन्न हुआ था जिसमें शिवप्रदत्त एक विशेष प्रकारके धनुषको तोडकर श्रीरामने इन्हें ब्याहा था। बनवासके समय यह श्रीरामके साथ बन ग्या थीं और तभी पंचवरीसे लंकापति रावण छलपूर्वक इन्हें हर ले गया था। दस इमीपर राम-रावणयुद्धका श्रीगणेश हुआ, जिसमें श्रीराम विजयी हुए तथा रावणका वध कर सीताको छुड़ा लाये थे। इन्हें लक्ष्मीका अवतार माना जाता है। जब रामने लोकमर्यादाके अनुसार सीताकी अग्नि-परीक्षा की थी तब स्वयं अग्निदेवने सीताको लेकर श्रीरामको सौंपा था। दर्मख नामक गुप्तचरके कथनानुसार श्रीरामने सीता-को त्याग दिया था और यह वाल्मी कि.के आश्रमपर रहने लगीं। जहाँ लव और कुश नामके टो यमज पुत्र उत्पन्न हुए थे। कुछ दिनोंके पश्चात् वाल्मीकि ऋषिके कहनेपर मीताजी फिर बुला ली गयी, परन्तु कानाफूसी बन्द न हो सकी और इससे दःखी हो सीताने पृथ्वीसे प्रार्थना की और मदके देखते-देखते पृथ्वीमें समा गयी थीं (रामायण)।

सीताकुंड-पु॰ [सं॰] इस नामके वई कुंड प्रसिद्ध है और

इन सनका सम्बन्ध सीतासे है जिसके कारण ये पिवत्र तीर्थ-स्थान माने जाते हैं। ये कुंड निम्नांकित स्थानोंपर स्थित हैं—(१) मुँगेरसे २॥ कोसपर। (२) मंत्रार पर्वतपर। (३) मोतिहारीसे ६ कोस पूर्व। (४) चटगाँव जिलेमें पर्वतपरका एक कुंड। (५) विन्ध्याचलके पासका एक कुंड। (६) सरय् तथा तिलोदकी निदयोंके संगमपर स्थित संमेद तीर्थसे पश्चिममें तटपर ही स्थित एक तीर्थ जिसका निर्माण सीता-जीने किया था। श्रीरामके अनुमार मार्गशीर्ष कृष्ण १४ को यहाँका पर्व हैं (स्कंटप्० वैष्णव अयोध्या-माहात्म्य)।

सीतावर - पु० [सं०] एक वरवृक्ष विशेषका नाम जो प्रयाग और चित्रकृरके बीचमें स्थित है। वन जाते समय यहाँ श्री रामचंद्रने विश्राम किया था (रामायण)।

सीतासरोवर - पु० [मं०] श्रीरामको अपने स्तीत्वका विश्वास दिलानेके हेतु मीताने देवताओंके समक्ष अग्निमें प्रवेश किया था और सकुशल बाहर निकल आयी थीं। तभी इस तीर्थका निर्माण उन्होंने किया था तथा स्वयं भी इसमें स्नान किया था। यह गंधमादन पर्वतपर स्थित है (स्कंदपु॰ बाह्य ॰ सेतु-माहात्म्य)।

सीताष्ट्रमी सी० [सं०] फाल्गु नक्कणाष्ट्रमी जिसे काला-ष्टमी भी कहते हैं। इस तिथिको सीताका जन्म माना जाता है। देवीके उपासक इसे कालाष्ट्रमी मान देवी-पूत्रन तथा अष्टका श्राद्ध करते हैं—दे० निर्णयसिन्धु।

सीतोद-पु० [सं०] एक सरोवरका नाम, कुमुड, मधुमान, अंजन आदि पहाड़ इसके पश्चिममे हैं (वायु० ३६. २६-२८)।

सीमन्तिनी - स्नी० [मं०] आर्यावर्तके राजा चित्रवर्माक्षी पुत्री। यह निषधराज नलके पुत्र इन्द्रमेनकी पुत्रवधू तथा चंद्रागदकी पत्नी थी, जो परम शिवभक्त थी। चंद्रांगदके यमुनामें डूव जानेसे यह विधवा हो गयी थी पर शिवक्रपासे इसके पतिकी पातालराज तक्षकने पुनः लौटा दिया था। (स्कंद्रपु० ब्राह्म० ब्रह्मोत्तरखंड तथा शिवपु० शतरुद्र-मंहिता अध्याय २६-२७)।

सीरध्वज - पु० [सं०] महाराज जनकता एक नाम ये हस्व-रोमाके पुत्र तथा कुराध्वजके पिता थे। यद्यार्थ भूमिको जोतते हुए इनके सीराग्रते सीताकी उत्पत्ति हुई थी, इस-लिए इनका नाम सीरध्वज पड़ा (भाग० ९.१३.१७-१८)। अन्य मतसे इनकी पताकापर हलका राजिचिह्न है इसलिए यह सीरध्वज कहलाते हैं।

सीसर-पु० [सं०] एक कुत्तेका नाम जो देवताओंका कुतिया सरमाका पति है (पाराशरगृद्धसूत्र तथा महाभा०)।

सुंद - पु० (सं०) (१) निकुंभका पुत्र एक असुर जो उपसुंद का भाई था। सुंद और उपसुंद तिलोत्तमा अप्मराके लिए आपसमें ही लड़ मरे थे। सुंद वड़ा था और उपसुंद छोटा। त्रिलोक जीतनेकी इच्छासे ये दोनों विध्याचल पर्वतपर तप करने लगे (महाभा० वन० २०८.४-६)। इन्हें ब्रह्माने वर दिया था कि यदि ये आरसमें नहीं लड़ेंगे तो इनको कोई नहीं मार सकेगा (आदि० २०८.२४-२५)। वरप्राप्तिके पश्चात् ये घोर अत्याचार करने लगे तव ब्रह्माने तिलोत्तमा अप्यराको भेजा जिसे प्राप्त करनेके लिए सुंद और उपसुंद ब्रह्माने प्राप्त वर तकको भूल आपसमें ही लड़ दोनों मर गये।

—दे० उपसुंद और तिलोत्तमा तथा (महाभा० आदि० २११.१९)। (२) एक वानरका नाम (रामायण)। (३) एक राक्षमका नाम। (४) संह्वादका पुत्र (संहाद)। (५) निसुंदका पुत्र तथा उपसुंदका बड़ा भाई (ब्रह्मां० ३.५.३४; वायु० ६७.७१)।

सुंदर - पु० [मं०] वीरबाहुका पुत्र एक गंधर्व जो श्रीरंग क्षेत्रके एक जलाशयमें सैकड़ों स्त्रियोंके साथ नग्नावस्थामें जल-विहार करनेके कारण विशिष्ठके शापसे राक्षस हो गया था। १६ वर्षों पश्चात् यह विचरण करना चक्रतीर्थके पद्म-नाम सुनिको जब खाने दौड़ा तो चक्रसुदर्शनने इसका गला काट इसे शापसुक्त किया था (स्कंदपु० वैष्णव० भूमि-वाराइ-खंड)।

सुंदरकांड – पु० [मं०] रामायणके सात कांडोंमेंसे एक जिसका नामकरण छंकाके सुंदर पर्वतके नामपर हुआ (रामायण)।

सुंदरी - स्त्रीं (मं०) (१) त्रिपुरसुंदरीदेवीका नाम दिवी-भाग०)। (२) नर्मदा गन्धवींकी पुत्री जो गन्धर्वकन्या देववतीके गर्भसे उत्पन्न सुकेशके पुत्र माल्यवान् राक्षसको ब्याही थी। माल्यवान् का भाई सुमाली लंकापति रावण आदिका नाना था (रामायण)।

सुकंकवान्-पु॰ [नं॰] मेरु पर्वतके दक्षिणमें स्थित एक पर्वत (मार्कण्डेवपु॰)।

सुकंठ-पु॰ [स॰] श्रीरामके सखा तथा वार्लाके भाई सुग्रीव का एक नाम ।

सुकंदक-पु० [सं०] एक प्राचीन भारतीय जनपदका नाम (महाभा० भीष्म० ९.५३) ।

**सुकक्ष** −पुं॰ [सं∘] अंगिराके वंद्य, में उत्पन्न एक **ऋषि जो** - ऋग्वेदके कई मंत्रोंके द्रष्टा कहे जाते हैं (भाग**॰** मत्स्य॰ ़ - तथा ऋग्वेद) ।

सुकन्या - स्त्री० [मं०] शर्याति राजाको पुत्री तथा च्यवन ऋषिती पत्नी (भाग० ९.३.२-२६; ब्रह्मां० २.३२.९८; ३.८.३१)।

सुकालिन-पु॰ [मं॰] पितर्गेका एक गण विशेष जो श्रूडोंके पितर माने गये हैं (मन्०)।

**सुकुंडल** –पु० [सं०] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महामा० आहि० ६७.९८) ।

**सुकुट** –पु० [सं०] एक प्राचीन देश तथा वहाँके निवासियों-का नाम (महामा० १४.२६) ।

सुकुमार - पु० [सं०] (१) तक्षक-कुळमें उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पस्त्रमें जलाया गया था (महाभा० आदि० ५७.९)। (२) पुलिन्दोंके महान् नगर या राजधानीके शासक एक राजकुमार या नृपतिका नाम जो सम्भवतः राजा सुमित्रके पुत्र थे। सुकुमार और सुमित्र दोनोक्षो पूर्वदिग्विजयके समय भीमसेनने परास्त किया था (सुभा० २९.१०)। (३) शाकद्वीपके जलधार पर्वतके निकट का एक वर्ष (भीष्म० ११.२५)।

**सुकुमारवन** ~पु**०** [सं०] एक कल्पित वनका नाम जो सुमेरु-के नि∄टस्थ कहा गया है । इसे झंकर-पार्वतीका क्रीड़ास्थल माना गया है (भाग०) ।

सुकुमारी - स्त्री॰ [सं॰] (१) परीक्षित्-पुत्र राजा भीमसेनकी

पलीका नाम (महाभा० आदि०)। (२) सुंजय राजाकी पुत्री, जो नारदकी पत्नी थी (महाभा० शांति० ३०.१४-२०)। (३) शाकद्वीपकी एक नदीका नाम जिसे अनुतप्ता भी कहते हैं (वायु० ४९.९१)।

**सुकुसुमा** −स्त्री० [सं०] स्कंदकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा० द्वाल्य० ४६.२४) ।

सुकृत-पु॰ [सं॰] (१) स्वारोचिष मंवन्तरके एक प्रजापति, जो वशिष्ठ ऋषिके पुत्र थे (पद्मपु॰ सृष्टि॰ ७)। (२) राजा पृथुका पुत्र तथा विश्राजका पिता (मत्स्य॰ ४९.५५)।

सुकृतवत — पु० [मं०] द्वादशीके दिन किया जानेवाला एक वत विशेष, जिसमें फाल्युनशुक्का १०मी को मध्याह-भोजन, एकादशीको उपवास तथा द्वादशीको एकभुक्त और त्रयो-दशीको अयाचित भोजन करनेका विधान है—दे० पुराण-समुच्चय ।

**सुकृति** – पु० [सं०] ब्रह्मसावर्णि मन्वतरके सप्तर्षियोंमेंसे एक सप्तर्षि (विष्णु० ३.२.२७) ।

सुकृष-पु० [सं०] विपुलस्वान मुनिके पुत्र तथा तुम्बुरुके भाई। इनके ४ पुत्र थे जो इनके शापसे पक्षियोंकी योनिर्मे उत्पन्न हुए। ये कन्धर-पुत्री तार्क्षिके गर्भसे उत्पन्न मंदपाल पक्षीके पुत्र द्रोणके सुत कहलाये (वराहपु० तथा मार्क-ण्डेयपु० ३.४७-४८, ७१-७२, ८१; ४.६,४३)।

सुकेतन - पु॰ [सं॰] सुनीत ( विष्णु = सुनीथ) राजाके पुत्र, जिन्हे निकेतन भी कहते थे, धर्मकेतुके पिता तथा सत्यकेतुके दादाका नाम (भाग॰ ९.१७.८; विष्णु॰ ४८.१९)।

सुकेतु-पु० [सं०] (१) एक यक्षका नाम जो ताइका राक्षसी-का पिता और विहारमें वक्सरके ही निकट रहता था, जहाँ विश्वामित्रका आश्रम था । रामायणके अनुसार यह महान् पराक्रमी तथा सदाचारी था, किन्तु इसको कोई सन्तान न थी, उसके लिए इसने वड़ी तपस्या की। इसकी तपस्यासे प्रसन्न हो बहाने इसे ताइका नामकी कन्या दी। इसकी यह पुत्री (ताड़का) बड़ी शैतान निकली यह विश्वामित्रजी-की तपस्यामें विध्न डालती थी। उसका वध विश्वामित्रजीके अनुरोधपर श्रीरामने किया था (रामच० मा० वाल० २०८.२२-३)। (२) चित्रकेतु राजाका नाम जो भागवता-नुसार शूरतेन देशका राजा था । इस पुत्रशोकाकुल राजा-को नारद्रजीने उपदेश दिया था (भाग० ६.१४.१०; १५.१)। (३) एक राजाका नाम, जो अपने पुत्र सुनामा और सुवचोके साथ द्रौपदी-स्वयंवरमें मुम्मिलित हुए थे (महाभा० आदि० १८.५.९)। (४) शिशुपालका एक पुत्र, जो द्रोणाचार्यके हाथ मारा गया था (कर्ण० ६.३३)। (५) -पांडव-पक्षीय एक महाबली राजा, जो चित्रकेतुका पुत्र था कृपाचार्यके साथ युद्ध करते यह महाभारतयुद्धमें वीरगतिको प्राप्त हुआ था (क्रर्ण० ५४.२१-२९) ।

सुकेशी - पु॰ [मं॰] सालकटंकटा और विद्युत्केश राक्षसका पुत्र तथा माल्यवान् , सुमाला और मालो राक्षसोंका पिता। पावैतीके कहनेपर महादेवने इसे चिरजीवी होने और आकाशमें गमन करनेका वरदान दिया था। इसका विवाह एक गंथवंकत्या, जो म्रामगी नामक गंथवंकी पुत्री थी, से हुआ था जिसका नाम देववती था (वाल्मी॰ रामा॰ उत्तर॰ ४.२६-३२; ५.१-२)।

सुकेशी – स्त्रिं ० [सं ०] (१) अलकापुरीकी एक अप्सराका नाम, जिसने अष्टावकके स्वागत समारोहमें कुबेर-भवनमें नृत्य किया था (महाभा० अनु० १९.४५)।

सुक्रीड़ा – स्त्री॰ [सं॰] भागवतके अनुसार एक अप्सराका नाम ।

सुक्षत्र-पु० [सं०] (१) निरमित्रका पुत्र--दे० निरमित्र । (२) पांडव पक्षका एक योद्धा, जो कोसलराजका पुत्र था (महाभा० द्रोण० २३-७५)।

**सुक्षेत्र−**पु० [सं०] मार्कण्डेय-पुराणानुसार दसवें मनुके ुपत्रक्षा नाम (मार्कण्डेयपु०) ।

**सुखदा** – स्त्री० [सं०] कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका (महाभा० शस्य० ४६.२८) ।

सुखचतुर्थी – स्त्री० [सं०] माघशुक्का ४ को यदि मंगलवार हो तो गणेशजीका पूजन तथा व्रत करे। माघ, वैशास, भाद्रपद और पौषका एक वर्ष व्रत करे। प्रत्येक चतुर्थीको मंगल होना आवश्यक है (भविष्यपु०)।

**सुखा−स्त्री०** [सं०] मेरु पर्वतके पश्चिम मानस सरोवरके ऊपर स्थित वरुणको पुरीका नाम (मत्स्य० १२३.२१-२२) । **सुखाञ**−पु० [सं०] वरुणका एक नाम—दे० वरुण ।

सुर्खीवल-पु॰ [सं॰] (भाग॰=सुर्खीनल) राजा नृचक्षुके पुत्र तथा परिष्ठवका पिता (भाग॰ ९.२२.४१; मत्स्य॰ ५०.८२)।

सुगंधा - स्त्री० [सं०] देवीभागवतके अनुसार एक देवीका नाम जिसका स्थान माधव वनमें है, जो २२ पीठस्थानोंमेंसे एक है (देवीभाग०)।

सुगणा – स्त्री० [मं०] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मातृहा (महाभा० शत्य० ४६.२७) ।

सुगतिद्वादशी –स्त्री० [सं०] फाल्गुनशुङ्घा १२ को विष्णुका पूजन कर 'श्रीकृष्ण' मंत्रका १०८ जप कर व्रत करे (पृथ्वी-चंद्रोदय) ।

सुगल-पु॰ [सं॰] सुग्रीवका एक नाम-दि॰ सुग्रीव तथा (रामच॰ मा॰ किष्कित्था॰)।

सुगवि — पु० [सं०] विष्णु पुराणानुसार प्रसुश्रुतका एक पुत्र ।
सुग्रीव — पु० [सं०] (१) बालीका भाई और वानरोंका राजा,
जो किष्किन्धामें रहता था । यह श्रीरामका भक्त तथा सखा
भी था । सीताहरणके पश्चात् सीताजीको हुँइते हुए जब
श्रीराम किष्किश पहुँचे थे तब हनुमान्ने इसकी मित्रता
उनसे करा दी थी । इसके कहनेसे श्रीरामने वालीका वथ
कर इसे राज्य दिलाया तथा बालीके पुत्र अंगदको युवराज
बनाया था । राम-रावण्युद्धमें सुग्नीवने श्रीरामकी बड़ी
सहायना की थी । सुग्नीव सूर्यके पुत्र कहे जाते हैं (रामच०
मानस किष्किथा०) । (२) श्रीकृष्णके चार घोड़ोंमेंसे एक
(माग० १०.५३.५) । (३) शुंम और निशुंभका एक दूत
जो इन लोगोंके विवाहका संदेश लेकर दुर्गाके पास गया
था (मार्कण्डेयपु०) । (४) वर्तमान अवसर्पिणीके नवें अर्हतके पिनाका नाम।

सुग्रीवा - स्त्री॰ [सं॰] एक अप्सराका नाम (भाग॰)। सुग्रीवी - स्त्री॰ [सं॰] दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री तथा करयप की पत्ती। इसे घोड़ों, ऊँटों तथा गर्थोंकी माता कहते हैं (भाग॰ तथा ब्रह्मपु॰)। सुद्योष-पु० [सं०] चतुर्थ पांडव नकुछके शंखका नाम (महामा० भीष्म० २५.१६) ।

सुचंद्र-पु० [सं०] (१) एक देवगन्धर्वका नाम (भाग० तथा महाभा० आदि० ६६.४६-४८)। (२) एक असुरका नाम, सुचक्र-पु० [सं०] कुमार कार्तिकेका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शस्य ४५.५९) जो सिंहका पुत्र था (भाग० तथा महाभा० आदि० ६५-३१। (३) धूत्राश्वके पिता जो हेम-चंद्रके पुत्र थे (ब्रह्मां० ३.६१.१४)।

सुचार-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्ण तथा रुविमणीके प्रधुम्न, सुदेष्ण आदि १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग०१०.६१.८-९)। (२) विश्वक्सेनका पुत्र (विष्णु०४)। (३) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक, इसने अपने अन्य सात भाइयोंके साथ होकर अभिमन्युपर आक्रमण किया था (महामा० भीष्म० ७९-२२-२३)।

सुचित्र-पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रकुलमं उत्पन्न एक नागका नाम जो जनमेजयके सर्पसत्रमें अग्निसात् किया गया था (महाभा० आदि० ५७.१८)। (२) द्रौपदीके स्वयंवरमें उप-स्थित एक राजाका नाम, जिसके साथ सुकुमारका नाम भी उच्छिखत है (आदि० १८५.१०)। (३) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक जिसने अपने सात भाइयोंके साथ अभिमन्यु-पर आक्रमण किया था (भीष्म ७९.२२-२३)। (४) पांडव पक्षका एक वीर महारथी, जो चित्रवर्माका पिता था (कर्ण-६.२७-२८)।

सुचीरा - स्त्री० [सं०] यदुवंशोत्पन्न श्वफल्ककी गान्दिनीके गर्भसे उत्पन्न पुत्री और अक्रूर आदि १३ भाइयोंकी बहिन-का नाम (भाग० ९.२४.१५-१७)।

**सुचेता** –पु॰ [सं॰] वीतहब्यवंशी गृत्समदके पुत्र तथा वर्चा-के पिताका नाम (महाभा॰ अनु० ३०.६१) ।

सुजन्मद्वादशी –स्नो॰ [सं॰] पौष शु॰ १२ ज्येष्ठ नक्षत्रमें विष्णुक्ष पूजन करें तो कुलमें प्रधानता तथा सम्पत्ति मिले (वीरमित्रोदय)।

सुजात-पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महामा० शल्य० २६.५-१८) । (२) भरतका एक पुत्र (भाग०) ।

सुजाता — स्त्री० [सं०] महिषे उदालककी पुत्री, जिसका कहोड ऋषिके साथ विवाह हुआ था । इनके पुत्रका नाम अष्टावक्र था (महाभा० वन० १३२-२०)।

सुजानु – पु॰ [सं॰] एक दिन्य महिषका नाम, जो हिस्तिना-पुर जाते समय मार्गनें भगवान् श्रीकृष्णसे निले थे (महाभा॰ उद्योग॰ ८३.६५)।

**सुज्येष्ठ** – पु० [मं०] सुंगवशी राजा अग्निमित्रके पुत्र (भाग० १२.१.१५) ।

सुतनु—पु० [सं०] (१) एक गंधर्वका नाम (भाग०)। (२) महाराज उग्रसेनका पुत्र (वायु० ९६.१३२)। (३) कलाप-ग्रामवासी एक वालक ब्राह्मण जिसने नारदजीके जटिल प्रश्नोंका समाधान किया था। नारदजीके प्रश्नोंके लिए द्रष्टव्य (स्कंद्रपु० माहेश्वर० कुमारिका-खंड ३.३०५-२१२)। सुतनु—स्का० [सं०] (१) अक्रूरकी पत्नी तथा आहुककी पुत्री (महाभा० सभा० १४-३३)। (२) उग्रसेनकी पुत्री (सभा० १४.३३ तथा अभिचिगित्के पिताका नाम। (३) वसुरेवकी एक उपपत्नी (भाग०)।

सुतपा-पु० [सं०] (१) रौच्य मनुके एक पुत्रका नाम (भाग०)। (२) अन्तरिक्षके पुत्र और पुष्करके पौत्र (भाग० ९.१२.१२)। (३) हेमका पुत्र, रुशद्रथ का पौत्र तथा बालिका पिता (विष्णु० ४.१८.११-१२)।

सुतल-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार पातालके सात लोकोंमेंसे एक जहाँका अधिपति विरोचनपुत्र बलि है। देवीभागवतके अनुसार विष्णु भगवान् स्वयं यहाँ वलिकी रक्षाके लिए पहरा देते हैं भाग॰ ८.२२.३१-३५।

सुतीक्ष्ण-पु० [सं०] अगस्त्य मुनिके (भाई) शिष्यका नाम जिनका आश्रम दंडकारण्यमें था। बनवास कालमें श्रीराम, सीता आदि सहित इनसे मिलने आये थे और फिर सुतीक्ष्ण श्रीरामके साथ ही अगस्त्यजीके पास आये, क्योंकि इन्होंने अपने गुरुको भगवान्का दर्शन करा देनेका ही बत गुरु दक्षिणास्वरूप लिया था (रामच० मा० अरण्यकां० ९.१.१२)।

सुतेजा-पु० [सं०] गृत्समदका पुत्र—दे० गृत्समद तथा (भाग०, मत्स्यादि) । •

**सुत्रामा**−पु० [सं०] एक मनुका नाम (भाग०)। (२) देवराज इंद्रका एक नाम—दे० इन्द्र।

सुदंता – स्त्री० [मं०] एक अप्सरा का नाम (भाग०)। सुदंती – पु० [सं०] एक दिग्गजकी पत्नी (हथनी) का नाम (भाग०)।

सुदंष्ट्र-पु० [सं०] (१) शवरका एक पुत्र (भाग०) । (२) श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग०) (३) एक राक्षसका नाम ।

सुदंष्ट्रा-स्त्री० [मं०] एक किन्नरीका नाम।

**सुंदक्षिण**-पु॰ [म॰] (१) राजा पौड़क्का एक पुत्र—दे॰ पौड़क। (२) विदर्मका एक राजा।

सुदक्षिणा—स्त्री॰ [सं॰] (१) राजा दिलीपकी पत्नी जिसके गर्भते महाराज रघु उत्पन्न हुए थे—दे॰ रघुवंश । हरिवंश तथा वाल्मीकिके अनुसार दिलीप राजा सगरके परपौत्र थे—दे॰ दिलीप । (२) पुराणानुसार श्रीकृष्णकी एक पत्नी (भागः)।

सुदर्शन — पु० [सं०] (१) खांडव वन जलानेके लिए अग्निको दिया भगवान् विष्णुको चक्रका नाम । यह चक्र विष्णुको हरीश्वरिलंग (शंकर) से प्राप्त हुआ था (शिवपु० कोटिरुद्र-संहिता अ० १४) । यह श्रीकृष्णको मिला था जिसमें इंद्र रुकावर न डाल सके (भाग०) । (२) अग्निका एक पुत्र — दे० अग्नि । (३) वर्त्तमान अवसर्पिणीके १८वें अर्हत्तके पिताका नाम । (४) ध्रुवसंधिका एक पुत्र (भाग० ९. १२.५; ब्रह्मां० ३.६३.२०९, — दे० तथा ध्रुवसंधि । (५) दथीचिका एक पुत्र — दे० अजमीद । (६) राजा अजमीदका एक पुत्र — दे० अजमीद । (७) भरतका एक पुत्र — दे० (भरत) ।

सुदर्शनद्वीप-पु० [सं०] जम्बूद्वीपक्षा एक नाम (स्कंदपु०) । सुदर्शनपाणि -पु० [सं०] हाथमें सुदर्शनचक्र धारण करने-के कारण विष्णुका एक नाम (भाग०) ।

सुदांत-पु० [सं०] (१) शाक्य मुनिका एक शिष्य—दे० शाक्य । (२) शतथन्वाका एक पुत्र—दे० शतधन्वा । सुदामन-पु० [सं०] (१) विदेह जनकके एक मंत्रीका नाम। (२) एक दैवी अस्त्रका नाम (रामायण)।

सुदामा-पु॰ [सं॰] (१) श्रीकृष्णके सहपाठी एक दिर्द्र ब्राह्मण, जो उनके सखा थे और उन्होंकी कृपासे ऐश्वर्यवान् हो गये थे (भाग॰)। (२) मशुरापित कंसका एक माली जो श्रीकृष्णके मशुरा जानेपर उनसे मिला था (भाग॰)। (३) इंद्रके हाथी ऐरावतका नाम जो समुद्र-मंथनसे निकले १४ रत्नों मेंसे एक है (विष्णु॰ भाग॰)। (४) महाभारतके अनुसार एक प्राचीन जनपद का नाम (महाभा॰) एक गंधर्व (स्कंद्रपु॰)।

सुदामा – स्त्री ० [सं ०] उत्तरभारतकी एक नदीका नाम (रामायण)।

सुदामिनी - स्त्री० [सं०] रामीककी पत्नीका नाम (भाग०)।
सुदास - पु० [सं०] (१) कोसल देशके राजाका नाम जो
दिवोदासके पुत्र तथा सर्वकामके पौत्र तथा ऋतुपर्णके परपोते
थे (विष्णु० ४.३८-४०)। काशीखंड और महाभारतके
अनुसार दिवोदास चंद्रवंशी राजा भीमरथके एक पुत्र थे।
(विष्णु० ४.८.११) सुदाससे महादेवने काशी लीधी।
दिवोदासको धन्वन्तरिका अवतार माना जाता है। दिवो
दासके पुत्र मित्रेयु थे। मित्रेयुके पुत्र थे च्यवन, यू च्यवनपुत्र थे (भाग० ९.२२.१)। इंद्रने इन्हें रहनेके लिए एक
पुरी दी थी। (२) बृहद्रथके पुत्रका नाम, भागवतानुसार
यह दूर्वके पौत्र तथा शनानीके पिता थे (भाग० ९.२३.४२)।
(३) च्यवन ऋषिके पुत्रका नाम—दे० च्यवन।

सुदिवातंडि-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषिका नाम, वान-प्रस्थधर्मका सम्यक् पालन करनेसे यह स्वर्ग सिधारेथे (महा-भा॰ ज्ञांति॰ २४४.१७)।

सुदीति – पु॰ [सं॰] एक वैदिकस्त्तद्रष्टा प्राचीन ऋषिका नाम जो आंगिरस गोत्रके थे (ऋग्वेद ८.७१.१४) ।

सुदेव-पु० [सं०] (१) देवकर (उग्रसेनके भाई) का एक पुत्र (वायु० ९६.१२)। (२) पोंडू वासुदेवका एक पुत्र (भाग० = सुदक्षिण) (भाग० १०.६६.२७) (महाभा०)। (३) विष्णुका एक पुत्र (भाग० विष्णु०)। (४) एक ब्राह्मण जिसने दमयन्तीके कहनेमे राजा नलका पता लगाया था (महाभा० वन० ६८.२-३०; ६९.१-५)। (५) परावसु गन्धवंके ९ पुत्रोंमेंसे एक जो ब्रह्माके शापसे हिरण्याक्ष दैत्यके घर उत्पन्न हुआ था (परावसु; भाग०)। (६) देवकके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम इनकी धृतदेवा आदि सात वहनें थीं जो सबकी सव वसुदेवको व्याही थीं (भाग० ९.२४.५२)। (७) हर्यश्वका पुत्र जो काशीका राजा था—दे० काशीखंड।

**सुदेवा −**स्त्री० [मं०] देवककी सात पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री वसु-देवकी पत्नी जिसे श्रीदेवा भी कहने थे (भाग० ९.२४.२१-२३) ।

सुदेवी – स्त्रो॰ [सं॰] नाभिकी पत्नी जो ऋषभक्षी माता थी। इनका दूसरा नाम मेरुदेवी भी मिळता है (भाग॰ ५३० १,२०)।

सुर्देष्ण-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णके दस पुत्रों, जो रुक्मिणीके गर्मसे उत्पन्न हुए थे, मेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० १०. ६१,८)। (२) भारतीय जनपदका एक पर्वतका नाम (महाभा० भीष्म० ९.४६)।

सुरेक्णा - स्त्रीं [संं ] (१) महाभारतके अनुसार की चककी वहन जो राजा विराक्षी व्याही थी। यह अपने माई की चककी वहुत प्यार करती थी। महाराज विराक्षी दर-वारमें इसके सगे संविधियोंका ही राज्य था और की चक सकता सरदार तथा सेनापित था। जब की चक सैरन्ध्री (द्रौपदीका अज्ञातवासका नाम)से विवाह करनेके लिए उता-वला था तब सुरेक्णाने उसे वहुत समझाया पर वह न माना और अंतमें भीम द्वारा मारा गया। सुरेक्णा इस काण्डसे बहुत दुखी हुई थी (महाभा० विराट०)। (२) सुतपाके पुत्र पुरुवंशी राजा बलिकी पत्नी, सुतपाकी पुत्रवधू, राजा बलिकी प्रार्थनापर दीर्धतपा सुनिके नियोगसे इनके गर्भसे अङ्ग, वङ्ग, सुक्ष, पुण्डू तथा कलिङ्ग नामके पाँच पुत्र हुए जिनका सामूहिक नाम वालेख था। इनके राज्योंका नामकरण इन्हींके नामोंसे हुआ था (हरिवंश १.३१.३२-४०)।

सुद्यु-पु० [सं०] पुरुवंशोत्पन्न राजा चारुपदके पुत्रका नाम । विष्णुपुराणानुमार सुद्यु अभयदका पुत्र तथा बहुगतका पिता था । इसी पुरुवंशमें बहुगतका संयाति, संयातिका अहंयाति जिसका पुत्र रौद्राश्व था (विष्णु० ४०१९०१) ।

सुद्युम्न−पु० [सं०] (१) वैवस्वत मनुने अपुत्र होनेके कारण पुत्रार्थ मित्रावरुणकी इष्टि की । मनुकी पत्नी श्रद्धाने होतासे प्रार्थना की कि पुत्रके बदले पुत्री हो। होताने वैसा ही किया इसलिए उक्त पुत्रेष्टिसे पुत्रके वदले पुत्री इला हुई। इससे मनुने असंतुष्ट होकर गुरुजीसे पूछा। गुरुने ध्यानदृष्टिसे कारण जानकर उसके पुरुष होनेके लिए जतन किया। उससे इला सुबुम्न हो गयी। उक्त मनुका पुत्र जो "इल" नामसे ही अधिक विख्यात है। एक दिन अनजाने शंकर-पार्वतीको क्रोड़ा-भूमिमें जा पहुँचा । महादेवजीने पार्वतीजीकी प्रसन्नताके लिए ऐसा नियम कर दिया था कि जो पुरुष इस भूमिमें आवेगा वह स्त्री हो जायगा, फलतः सुद्युम्न इला हो गया । सोमके पुत्र बुधके सहवाससे इलाके गर्भसे पुरूरवाका जन्म हुआ। अंतमें गुरु विशष्टिकी आराधनासे प्रसन्न होकर शिवने इसे शापमुक्त किया और वह पुनः पुरुष हो गया था और ३ पुत्रोंका पिता हुआ (माग० ९.१.१३-४१; मत्स्य० ११-४०.६६; १२.१-१४) । (२) एक प्राचीन ऋषि जो यमकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते थे (महाभा० सभा० ८.१६)। अपने भाई महिषं शंख द्वारा प्रेषित ऋषि लिखित इनके पास न्यायके लिए गये थे और इन्होंने चोरी-के अपराधमें लिखितके हाथ कटवा दिये थे (शांति० २३. २९-३६)। दण्डरूप धर्मके पालनसे लिखितको परम सिद्धि प्राप्त हुई । महिषं लिखितको धर्मतः दण्ड देनेसे इन्हें परम उत्तम लोकको प्राप्ति हुई (अनु० १३७.१०) ।

सुधन-पु० [सं०] परावसु गन्धर्वके ९ पुत्रोंमेंसे एक जो ब्रह्माके शापसे हिरण्याक्ष दैत्यका पुत्र हुआ (भाग० तथा ब्रह्म०)।

सुधनु-पु॰ [मं॰] सूर्यकी पुत्री तपतीके गर्भसे उत्पन्न राजा कुरुप्ता एक पुत्र (मत्स्य॰)।

सुधन्ता-पु॰ [सं॰] (१) विश्वकर्मा। (२) महर्षि अंगिराके आठवें पुत्रका नाम (महाभा॰ अनु॰ ९५.३१-३२)। (३) कुरुका एक पुत्र जो सुभास, सुहोत्र आदिका पिता था (मत्स्य॰)। इरिवंशानुसार त्रिधन्वा भी इसका पुत्र था। (४) एक संशासकयोद्धाका नाम, जो अर्जुन हारा भारत-युद्धमें मारा गया (द्रोण० ९८.४२)। (५) पाण्डव-पक्षीय एक पांचालयोद्धा जो द्रुपद-पुत्र तथा वीरकेतुका भाई था। द्रोणाचार्य हारा मारा गया (द्रोण० २३.५५; १२२.४४-४९)।

सुधर्मा – स्त्रीं (हिं। (१) इंद्रके सभाभवनका नाम । कहते हैं श्रीकृष्णके कहनेपर इंद्रने यह भवन यदुवंशियोंके उप-योगके लिए उम्रसेनके हवाले कर दिया था । श्रीकृष्णकी मृत्युके पश्चात् यह इंद्रके पास पुनः चला गया था (भाग०)। (२) इद्रनेभिका एक पुत्र ।

सुधांकु-पु० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम—दे० चन्द्रमा । सुधाकर-पु० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम—दे० चन्द्रमा । सुधाधार-पु० [सं०] किरणोंमें अमृत होनेके कारण चन्द्रमा-का एक नाम ।

सुत्रापाणि - पु॰ [सं॰] पुराणानुसार धन्वंतरिजी समुद्र-मंधनसे हाथमें सुधा (अमृत कलश) लिए निकले ये अतः यह नाम पड़ा - दे॰ धन्वंतरि ।

सुधाम-पु० [सं०] (१) रैवत मन्वंतरका एक देवगण । (२) पुराणानुसार एक राजाका नाम जिसका संबंध क्रॉंचर्डापके अंतर्गत वर्षते है । (३) एक प्राचीन ऋषि (विष्णुपुराण) ।

सुभूम्प्रवर्णा - स्त्री० [सं०] अग्निकी सात जिह्नाओं में ते एकका नाम (सुंडकोपनिषद् तथा बृहत्संहिता)।

सुनंद - पु० [सं०] (१) बलरामजीके मूसलका नाम - दे० भाग०। (२) कुजृम्भ दैत्यके मूजलका नाम जिसे विश्वकर्माने वनाया था। इस दैत्यको मृत्युके वाद इस मूसलको अनंत नागराज ले गये थे। युवतीके स्पर्शते इसकी शक्ति नष्ट हो जाती थी। विदूर्थ पुत्री मुदावलीने इसे अंगुलियोंने स्पर्श किया था, अतः यह शक्तिहीन हो गया था - दे० मार्कण्डेय पु०। (३) श्रीकृष्णके एक मन्त्रीका नाम (भाग०)। (४) एक ज्ञानसम्पन्न महात्मा (शिवपु० शतरुद्र-सहिता तथा श्रेतलोहितकरूप)।

सुनंदन - पु० [सं०] श्रीकृष्णके एक पुत्रका नाम (भाग०)। सुनंदा –स्त्री० [म०] (१) राजा विदूर्थकी पुत्री मुदावलीका नाम जो कुज्म्भके मूमल सुनंदको स्पर्श करनेके कारण अनंत नागराजने रखा था (मार्कण्डेयपु०) । (२) उमाक्री एक सखोका नाम (स्प्तंदपु० तथा शिवपु०)। (३) वाहु और वालिकी जननीका नाम (भाग०)। (४) काशिराज सर्वसेनकी पुत्री दुष्यन्त-पुत्र सम्राट् भरतकी पत्नीका नाम, जिसके गर्भते मुमन्यु नामके पुत्रका जन्म हुआ था (महाभा० आदि० ९५.३२) । (५) चेदिनरेश सुबाहु ही वहिनका नाम । यह दमयंतीकी मौसेरी बहिन थी। इसके पिताका नाम वीर-वाहु था। राजा नल जब दमयंतीको बनमे अकेले छोड़ चले गये थे तब इसने इसकी बड़ी सहायता की थी (महा-भा० वन० ६५.७३-७६; ६९.१०-१५)। (६) केकयराज-कुमारीका नाम, जो कुरुवंशी राजा सार्वभौमकी पत्नी थी, इनके गर्भते जयत्सेनका जन्म हुआ था (आदि० ९५.१६) । (७) शिवि देशकी राजकन्याका नाम, जो महाराज प्रतिपकी पत्नी थीं। इनके गर्भसे देवापि, शान्तनु तथा वाह्नीकका जन्म हुआ था (आदि० ९५.४४)।

सुनय-पु॰ [मं॰] एक दक्षिण भारतीय जनपदका नाम

(महाभा० भीष्म० ९.६४)।

पर्लोका नाम (भाग०)।

सुनयना – स्त्री॰ [सं॰] महाराज जनककी पत्नीका नाम (रामायण)।

सुनाभ-पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रके १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (महाभा०आदि० ११६.५)। (२) गरुड़का एक पुत्र (भाग०) । (३) मैनाक पर्वतका नाम–३० मेनाक । (४) वरुण-के एक मंत्रीका नाम जो अपने पुत्रों और पौत्रोंके साथ वरुण सभामें स्थित हो उनकी उपासना करता है (सभा० ९.२८)। सुनामद्वादशी-स्त्री० [सं०] यह बत हर महीनेकी शुक्ता द्वाद-शीको किया जाता हैं जिसका बड़ा माहात्म्य है (अग्निपु०)। सुनामा-पु० [मं०] (१) मथुरानरेश उग्रसेनके ९ पुत्रोंमेंसे एक, कंसका एक भाई जो शूरसेनका राजा था। कंसवथके समय यह बलराम द्वारा मारा गया था (भाग० ९.२४.२४; १०.४४.४०)। (२) सुकेतुके दो पुत्रोंमें से एक जो अपने पिता तथा भाई सुयर्चाके साथ द्रौपदी-स्वयंवरमें गया था (महाभा० आदि० १८५.९) । (३) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुइका एक पुत्र (उद्योग०१०१.२)। (४) कुमार कार्त्तिकेयका एक मैनिक अनुचर (शल्य० ४५.५९)। सुनाम्नी-स्त्री० [सं०] देवक राजाकी पुत्री और वसुदेवकी

सुनायक – पु॰ [मं॰] (१) कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (स्तेंदपु॰)। (२) एक दैत्यका नाम। (३) वैनतेयके पुत्र (भाग॰)।

सुनीत -पु॰ [मं॰] सुबलका पुत्र तथा एक राजाका नाम। सनीति -स्त्री॰ [मं॰] प्रुवकी माताका नाम। विष्णुपुराणानु-सार ध्रुवके पिता खत्तानपादकीसुनीति और सुक्चि दो पितयाँ था। राजा सुक्चिको अधिक चाहते थे (भाग॰ ४.८.८; विष्णु॰ १.११.३)।

सुनीथ-पु० [सं०] (१) श्रीक्रुष्णका एक पुत्र (भाग०)। (२)
सुपेणका एक पुत्र (रामायण)। (३) शिशुपालका एक नाम
(महाभा० सभा० ३९.११)। (४) सुत्रलका एक पुत्र। (५)
एक मन्त्र, जिस हा दिन या रात्रिमें स्मरण करनेपर सर्पभय
नहीं होता (आदि० ५८.१३)। (६) एक महिष जो इन्द्रसभामे रहदर उनकी उपासना करते थे (सभा० ७.१६)।

सुनीथा - स्त्री० [मं०] राजिष अंगकी पत्नी और मृत्युकी मानिती पुत्री जो अपने रूप और गुणके लिए तीनों लोकोंमें विख्यात थी। यह वेन की माता थी जो मुनियोंके ज्ञापसे निहत हुआ था (माग० ४.१३.१८-१९; नहामा० ज्ञांति० ५९.०३)।

सुन्द्र-पु० [नं०] निकुम्भ देंत्यका पुत्र तथा उपसुन्दका भाई।
सुनृता - स्त्रं। [नं०] यह धर्मकी पुत्री तथा उत्तानपाद राजाकी पत्नी था। इसका नामान्तर सुनृता था (विष्णु० १.१२.
१००)। अपस्यंत, अपस्यति तथा कोत्तिमान् ध्रुव इनके गर्भसे
उत्पन्न उत्तानपादके पुत्र थे (मत्स्य० ४.१५)।

सुनेत्र-पु० [सं०] (१) सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके १२ पुत्रोंमेंसे एक लोक्तिविख्यात पुत्र (महामा० आदि० ९४.'५९-६०)। (२) तेरहवें मनुका पुत्र (भाग०)। (३) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र (महाभा० उद्योग० १०१.२)।

सुपर्ण-पु० [सं०] (१) भगवान् विष्णुके वाहन, तार्क्ष्यं और

विनता (सुपण)के पुत्र गरुड़का नाम (भाग० ६.५.२२; १०. ५९.१८)। (२) एक देवगंधर्व। (३) अन्तरिक्षके पुत्र, किन्नराइव (वायु० तथा विष्णु० = किन्नर)के पौत्र तथा अमिन्नजित्के पिता (मत्स्य० २७.९; वायु० ९९.२८५; विष्णु० ४.२२.५)।

सुपर्णकेतु – पु० [सं०] ध्वजापर गरुड़के विराजनेके कारण विष्णुका एक नाम (भाग० ४.९.२७; विष्णु०)।

सुपर्णा — स्त्री० [मं०] दक्ष प्रजापित की ६० पुत्रियों में से एक जिसका नामान्तर विनता भी था। यह अपनी तीन विदे नों के साथ तार्ध्य की ज्याही थी। तथा यह अपनी तीन विदे नों के साथ तार्ध्य की ज्याही थी। तथा यह अपनी ताह और मूर्य-सारिथ अरुणकी माता थी (भाग० ६.६.२१-२२)। सुपर्णी — स्त्री० [मं०] (१) एक वाग्देवीका नाम जिसका उल्लेख कद्रूके साथ हुआ है — दे० कद्रू तथा देवीभाग०। (२) अग्निकी सात जिह्नाओं में से एक (मुंडकोपनिषद् तथा बृहत्मंहिता)।

सुपर्वा — पु॰ [मं॰] राजा भगदत्तका नामान्तर यह प्राग्ज्यो-तिपपुरका अधिपति था। कहते हैं यह वाष्क्रल नामक असुरके अंशसे उत्पन्न हुआ था (महामा॰ आदि॰ ६७. ९)। यह द्रौपदी स्वयंवरमें गया था। यह राजा पाण्डुका मित्र था। जरासन्थसे मिला होनेपर भी युधिष्ठिरके प्रति पिनृवत् रिनम्थ था (सुभा॰ १४.१४-१६)।

सुपार्श्व-पु० [सं०] (१) देवीभागवनानुसार एक पीठस्थान जहाँकी देवाका नाम नारायणी है। (२) रुक्मरथका एक पुत्र (विष्णु०)। (३) रामायणके अनुसार संपातिका पुत्र तथा जरायुका भतीजा एक गृद्धका नाम जो अपने पिताको यथासमय आहार प्रदान कर उनका पोषण करता था। इसने अपने पिना संपातिको सीता और रावणको देखनेका कृत्तान्त सुनाया था (वाल्मी० रामा० किव्किन्या० ५९. ८-२१)। (४) पुरुवंशोत्पन्न इन्नेमिका पुत्र तथा सुमतिका पिता (विष्णु० ४.१९.४९)। (५) सुमालिके पुत्र एक राक्षसका नाम (वाल्मी० रामा० उत्तर० ५.४०)। जब रावणने अपने पुत्र मेधनादके बधका समाचार सुना तव मारे क्रीधके सीताको मारनेको उद्यत हुआ था तव इमीने उते इस दुष्कृत्यने रोका था (लंका० ९२.६०-६५)।

**सुपुण्या** –स्त्री॰ [सं॰] भारतवर्षकी एक प्रमुख नदीका नाम । (महाभा॰ भीष्ण० ९.३६)

सुमन्त-पु॰ [मं॰] एक राक्षसका नाम, जो अस्त्र-शस्त्रोंसे सुमज्जित होकर रावणकी सभामें उपस्थित हुआ था (वाल्मी॰ रामा॰ लंका॰ ९.१)। इसने रामके साथ युद्ध किया था (लंका॰ ४३.११)।

सुप्तमाली - पु० [मं०] २३वें कल्पका नाम - दे० कल्प ।
सुप्रतीक - पु० [मं०] (१) ईशानकोणका दिग्गज जिसके
वंशमें नागराज ऐरावत, वामन, कुमुद, अंजन आदिकी
उत्पत्ति हुई। (२) कामदेवका नाम (भाग०)। (३)
भगदत्तके हाथीका नाम जो अद्भुत पराक्रमी था - दे०
भगदत्त तथा (महाभा० भीष्म० ९५.२४-८६)। (४)
इक्ष्मकुवंशी प्रतीताश्वके पुत्र तथा मस्देवके पिताका नाम
(विष्णु० ४.२२.४)।

सुप्रतीकिनी-स्त्री० [मं०] सुप्रतीक दिग्गजकी हथिनी --दे० भाग० तथा दिग्गज। सुप्रभ-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार शाल्मिल द्वीपके अंत-र्गत एक वर्षका नाम (वायु० ५१.४१)। (२) एक दानवका नाम।

सुप्रभदेव – पु० [सं०] महाकवि माघ, जो शिशुपालवधके प्रणेता थे, के दादाका नाम।

सुप्रभा — स्त्री० [मं०] (१) अग्निकी सात जिह्नाओं मेंसे एक — दे० (मुंडकीपनिषद् तथा बृइत्संहिता)। (२) स्कंदकी अनुचरी एक मानुकाका नाम (महाभा० शस्य० ४६.१०)। (३) पुष्करनें वहनेवाली सरस्वतीया नाम जो ब्रह्माजीके आवाहन करनेसे प्रकट हुई थी (शस्य० ३८.१३-१४)। (४) सात सरस्वतियों मेंसे एक (देवी माग०)। (५) वदान्य ऋषिकी कन्या, जिसका विवाह अष्टावक्रके साथ हुआ (अनु०१९.१२; २१.१८)।

सुप्रभाता- स्त्री॰ [सं॰] पुराणानुसार एक नदीका नाम । सुप्रयोगा - स्त्री॰ [सं॰] सह्य पर्वतसे निकली दक्षिण भारत- की ८ नदियोंमें ने एक नदी (वायु॰ ४५.१०४) ।

सुप्रवृद्ध - पु॰ [सं॰] सौवीर देशका एक राजकुमार, जो हाथमे ध्वजा लेकर जयद्रथके पीछे-पीछे चलता था (महाभा० वन० २६५.१०)। यह अर्जुन द्वारा युद्धमें मारा गया (वन० २७१.२७)।

सुप्रसाद – पु॰ [सं॰] (१) स्कंदका एक सैनिक पार्षद (महाभा॰ शस्य॰ ४५.७१)। (२) एक असुरका नाम (हिं० - श॰ सा॰)।

**सुप्रसादा**−स्त्री० [सं०] स्कंदकी अनुचरी एक मातृका (महामा० शस्य० ४६.१३)।

सुपिय-पु॰ [सं॰] गंधवोंके एक मुखियाका नाम (भाग॰) । सुप्रिया-स्त्री॰ [सं॰] एक अप्सराका नाम, जो दक्षपुत्री प्राधाके गर्मते कदयप द्वारा उत्पन्न हुई थी (महाभा॰ आदि॰ ६५.५१) ।

श्वफल्क-पु० [सं०] एक यादवका नाम जो अक्रूर आदि १३ पुत्रोंके पिता थे। इनकी पत्नीका नाम गांदिनी था (भाग० ९.२४.१५-१७)।

सुबल-पु० [सं०] (१) सुमितिका एक पुत्र (नारदपु० पूर्व भाग, प्रथम पाइ)। (२) गांधारके एक रानाका नाम जो गांधारी और राकुनिके पिता थे। धृतराष्ट्र इन्होंके जामाता थे (महाभा० आदि० ६३.१११-११२)। (३) पुराणानुसार मौत्य मनुका पुत्र (नायु० ६२.४;१००.५५,११०; ब्रह्मां० ४.१.५१; मत्स्य० ९.३४)। (४) श्रीकृष्णके एक सखाका नाम (भाग० १०.१५.२०)। (५) मगधवंशी राजा इटसेन-के पुत्र, सुनीतके पिता तथा सत्यजित्के दादाका नाम (विष्णु० ४.२३.७-१०)। (६) इक्षाकुवंशी एक राजाका नाम, जिनका पुत्र जयद्रथका साथी था (बन० २६५.८)। (७) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुइका एक पुत्र (उद्योग० १०१.३)। (८) लंकाका एक पहाइ जिसपर ममुद्र पार करनेके पश्चात् हनुमान् सर्वप्रथम उत्तरे थे (रामायण)।

सुवाहु-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णके कालिन्दीके गर्भसे उत्पन्न १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१४)। (२) एक यक्ष। (३) एक राक्षस जो विश्वामित्रके यज्ञमें विष्न डाला करता था। यह ताड़काका पुत्र था और मारीचका माई

था। विश्वामित्रकी प्रार्थनापर श्रीराम द्वारा मारा गया था (रामा० वाल्मी० वाल० ३०.२२)। (४) चेदिके एक राजा, जो बीरहाहुके पुत्र और सुनन्दाके भाई थे। ये दमयन्तीके भी मौसेरे भाई थे (महामा० वन० ६५.४५)। धृतराष्ट्रके १०० पुत्रों मेंसे एक पुत्र (महाभा० आदि० ६७.९४)। (५) शत्रुब्नका एक पुत्र जो मथुराका राजा था (वाल्मी० रामा० उत्तर० १०८.१०-११) । (६) कुवलयाश्व, जिसका नामा-न्तर ऋतध्वज था, की पत्नी मदालसासे उत्पन्न हुआ था और ऋतध्वजका द्वितीय पुत्र था (मार्कण्डेयपु० अलक्री-पाख्यान)। (७) एक प्रमुख बानरका नाम। कि कि भाकी शोभा निहारते हुए लक्ष्मणने इसके भवनको देखा था (वारुमी० रामा० किष्किन्था० ३३.११)। यह लंकाके परकोटे-पर चढ़ गया और वहाँ अपनी सेनाका पड़ाव इसने डाल दिया था (लंका० ४२.२२) । (८) एक प्रमुख काद्रवेय नाग-का नाग जो करयप और कद्रकी संतान-परम्परामें उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ३५.१४)। (९) एक क्षत्रिय राजाका नाम, जो हर नामके दानवके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७. २३-२४)। पाण्डवींकी ओरसे इसे रणनिमंत्रण भेजनेका निश्चय हुआ था (उद्योग० ४-१४)। (१०) काशीके एक राजाका नाम जो युद्धमें पीठ दिखाने वाले नहीं थे। भीमने पूर्व-दिग्विजयके समय जिन्हें वल-पूर्वक पराजित किया था (सभा० ३०-६-७)।

सुवाहु –स्त्री० [सं०] एक अप्सराका नाम जो दक्षपुत्री प्राधाके गर्भसे महिष कश्यप द्वारा उत्पन्न हुई थी (महाभा० आदि० ६५.५०; वायु० ६९.६)। अर्जुनके जन्मकालीन उत्सवमें इसने नृत्य किया था (आदि० १२२.६३)।

सुबाहुक-पु० [सं०] एक यक्षका नाम--दे० भाग० तथा कवेर ।

सुबाहुशत्रु—पु० [मं०] श्रीरामचंद्रका एक नाम। सुगहुको श्रीरामने विश्वामित्रजीके आश्रमपर मारा था। यह और मारीच दोनों विश्वामित्रके आश्रमके निक्षट हो रहते थे और ऋषिके यज्ञादिमें विष्त डाठते थे। इन्हींके वथके लिए श्रीराम और लक्ष्मणको दशरथसे माँग ऋषि ले आये थे— दे० ताडका तथा (रामच० मा० वाल० २०८.३;२०९.३)।

सुब्रह्मण्यक्षेत्र-पु॰ [सं॰] मद्रासके कनाडा जिलांतर्गत एक तीर्थ स्थान ।

सुभगदत्त-पु० [सं०] भोमासुरका पुत्र । भोमासुर 'नरकासुर'के नामसे ही अधिक प्रसिद्ध है जिसे पुराणानुसार
पृथ्वीके गर्भसे उत्पन्न विष्णुपुत्र कहते हैं । जब रावण मरा
तव उसी स्थानपर पृथ्वीके गर्भमे इस असुरका जन्म हुआ
था । विदर्भराजकुमारी मायासे इसका विवाह हुआ था,
जिसके गर्भसे सुभगदत्त उत्पन्न हुआ । भौमासुरने १६०००
राजकन्याएँ कारागारमें डाल रखी थीं, अतः श्रीकृष्णने सत्यभामाके साथ प्राग्ज्योतिष जाकर सुभगदत्तके पिनाका वथ
नरक चतुर्दक्षीको किया था—दे० नरकासुर, माया तथा
(भाग० १०.५९.१४-२१)।

**सुभगा** −स्त्री० [सं०] अरिष्टाकी आठ अप्सरापुत्रियोंमेंसे एक अप्सराका नाम (वायु० ६९.४८) ।

सुभगानंदनाथ- पु॰ [सं॰] एक भैरवका नाम जिनकी पूजा कालोकी पूजाके साथ करते हैं (तंत्रशास्त्र)। सुभद्रा-पु० [सं०] (१) पौरवीके गर्मले उत्पन्न वसुदेवके भूत, सुभद्र, भद्रवाहु, दुर्मद, भद्र आदि १२ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.४७) । (२) श्रीकृष्णके भद्राके गर्भसे उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१७) । (३) प्रक्ष-द्वीपके अंतर्गत एक वर्षका नाम (भाग० ५.२०.३) ।

सुभद्रा-स्नो॰ [सं॰] (१) वसुरेवजीकी पुत्री, बलरामकी सहोदरा रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णकी बहन जो अर्जुनको ब्याही थी। रैवतक पर्वतपर एक बार सुभद्राको देख अर्जुन आसक्त हो गये और श्रीकृष्मके आदेशसे बल-पूर्वक उनका अपहरण कर ले आये थे। परिस्थिति शांत होनेपर इनका विवाह अर्जुनसे कर दिया गया था। यह वीर अभिमन्युकी माता थीं जो समय पाकर महाभारतका एक प्रधान पात्र हुआ था। अभिमन्युको सात महारथियोंने मिल कर मारा था (महाभा० द्रोण० ४९.१३-१४) । सुभद्रा-हरण तथा इनके विवाह आदिका विस्तारपूर्वक वर्णनके लिए द्रष्टव्य (महाभा० आदि० २१८.१४-१८) । जगन्नाथ-पुरीमें श्रीकृष्ण और बलभद्रके साथ इनकी भी मूर्ति है। (२) किर्षिकथाके राजा बालोकी पुत्री तथा अवीक्षित्की (रामायण)। (३) पुराणानुसार सुरभिकी एक गौरूपा पुत्रीका नाम जो पश्चिम दिशाको धारण करने-वार्ला है (महाभा० उद्योग० १०२.९) ।

सुभादिका – स्त्री० [सं०] श्रीकृष्णकी छोटी वहन (भाग० ९.२४.५५)।

सुभव-पु॰ [नं॰] (१) साठ संवत्सरोंमेंसे अंतिम—दे॰ संवत्सर । (२) इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न एक राजा (भाग॰)।

सुभा-स्त्री॰ [मं॰] महर्षि अंगिराक्षी पत्नीक्षा नाम, जो वृह-हक्षीत्ति आदि सात पुत्रोंक्षी माता थी (महाभा॰ वन॰ २१८० १-२)।

**सुभागा** – स्नो० [सं०] रौद्राश्वकी एक पुत्री (विष्णु० चतुर्थ अंश) ।

सुभानु – पु॰ [सं॰] (१) श्रीकृष्णके सत्यभामाके गर्भसे उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० १०.६१.१०) । (२) चतुर्थ हुताश युगका दूसरा दर्ष ।

**सुभाषण**-पु० [मं०] युयुधानका एक पुत्र (महाभा० तथा भाग०) ।

सुभास-पु० [सं०] सुधन्वाका एक पुत्र —दे० सुधन्वा तथा (मत्स्य ०)।

सुभीम-पु॰ [सं॰] (१) तप नामसे प्रसिद्ध पाञ्चजन्य नामके अग्निके पुत्र, जो यद्यमें विघ्न डालने वाले १५ उत्तर-देवों (विनायकों)मेंसे एक है (महाभा० वन० ५२०.११) यह एक प्रकारके दैत्यविशेष हैं।

**सुभीमा**−स्त्री॰ [मं∘] श्रीकृष्णकी एक रानी (मत्स्य०४७० १३)।

सुभुजा-स्त्री० [सं०] मोनेय देवगन्ववींकी छोटी बहिने ३४ अप्सराओं, जो महिष कश्यप और दक्षपुत्री मुनिसे उत्पन्न हुई, मेंसे एक अप्सराका नाम (वायु० ६९.४-८)।

**सुभूमि**−पु० [सं०] उग्रतेनका पुत्र—दे० उग्रसेन तथा (भाग०) ।

सुभूमिक-पु॰ [मं॰] सरस्वती नदीके तटपर बसा एक प्राचीन तीर्थका नाम (महाभा॰ शस्य॰ ३७.३-८)। सुभूमिप-पु॰ [सं॰] उत्रसेनका एक पुत्र (भाग॰)।
सुभूषण-पु॰ [सं॰] राजा उत्रसेनका पुत्र (भाग॰)।
सुभ्राज-पु॰ [सं॰] सूर्य द्वारा कुमार कार्त्तिकेयको प्रदत्त दो
पार्षदोंमेंसे एकका नाम। दूसरेका नाम था भास्वर (महाभा॰
शल्य॰ ४५.३१)।

सुभ्र-स्त्रो॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मातृका (महाभा॰ शस्य॰ ४६.८)।

सुमंगला - स्त्री॰ [सं॰] (१) कुमार कार्तिकेयकी अनुचरी एक मानुका (महाभा॰ शल्य॰ ४६.१२)। (२) एक अप्सराका नाम (विष्णु॰)। (३) एक नदी जो हिमाचलसे निकल कामाक्षामें बहुती हैं (कालिकापु॰)।

सुमंगा - स्त्री० [मं०] पुराणानुसार एक नदीका नाम । सुमंत - पु० [सं०] राजा दशरथके मंत्री तथा सारिथ । वन जानेके समय श्रीराम आदिको रथपर चढ़ा यही कुछ दूर तक पहुँचा आये थे । दुर्मुख नामक गुप्तचरसे सीताके आच-रणपर प्रजाका संदेह सुन, श्रीरामने सीताको वनमें छोड़ आनेका जब आदेश दिया था तब सबको वन पहुँचाने यही गये थे । इन्हींसे श्रीरामको वनमें छोड़ आनेका संदेश सुन अयोध्यापति दशरथने प्राण त्यागे थे (अयोध्याकांड, ९३ से ९८; १५२-१५५)।

सुमंतु - पु॰ [सं॰] (१) वेदन्यासके शिष्य एक मुनि जिनका वनाया एक धर्मशास्त्र है और यह अथर्ववेदके शासा-प्रचा- रक भी थे (भाग॰ १२.७.१)। (२) जहके पुत्र अजकके पिता (विष्णु॰ ४.७.७)

सुमंत्र - पु॰ [सं॰] (१) महाराज दशरथके श्रेष्ठ मंत्री तथा सार्थि (वाल्मी॰ रामा॰ वाल॰ ८.४)। (२) किरुक्ते दड़े भाईका नाम। प्राज्ञ, किन और सुमंत्र ये किल्किके तीन बड़े भाई हैं जिन सबकी सहायतासे अधर्मका नाश और धर्मकी स्थापना होगी (किल्किपु॰ तथा भाग॰)।

सुमणि-पु० [सं•] चन्द्रमा द्वारा स्कंदको दिये गये दो पार्पर्दोंमेंसे एक पार्षद (महाभा० शल्य० ४५.३३)।

सुमिति — पु० [सं०] (१) साविण मन्वंतरके एक ऋषिका नाम।
(२) भरतका एक पुत्र (महाभा०)। (३) जनमेजयका एक
पुत्र — दे० जनमेजय। (४) स्तका एक हिष्य — दे०
स्ता। (५) एक दैत्यका नाम। (६) सोमदत्तका पुत्र।
(७) वर्त्तमान अवसर्विणीके पाँचवें अर्हत्। (८) पुरुवंशोत्पन्न
राजा सुपार्श्वका पुत्र तथा सन्नतिमान्का पिता (विष्णु०
४.१९.४९)। (९) अंतिनारके पुत्र तथा ऋतेपुके पौत्र।
ये तीन भाई थे (विष्णु० ४-१९,३-४)।

सुमिति - स्त्री० [सं०] (१) पुराणानुसार राजा सगरकी दो पिलयों मेंसे एक पर्ला जो ६०,००० पुत्रोंकी मता थी (नारदपु० भाग० ९.८.९ पूर्वभाग प्रथम पाद) । (२) विष्णुयशाकी पर्ला और किल्किकी माताका नाम (किल्किपु० २.४,११,२३) । (३) क्रतुकी पत्लीका नाम — दे० क्रतु । (४) दशार्ण देशके राजा वज्रवाहुकी पत्ली तथा भद्रायुकी माता (स्कंदपु० बाह्य ब्रह्मोत्तर-संड) ।

सुमितिबाई –स्त्री० [हिं०] ओङ्छा नरेश मधुकर शाहकी रानी गणेश वाईकी एक सहचरीका नाम जो अपनी मिक्तके लिए विख्यात थी (हिं० वि० को०)।

सुमतिरेणु-पु० [सं०] (१) एक यक्ष विशेषका नाम (२)

एक नागासुर।

सुमद-पु॰ [सं॰] श्रीरामचंद्रकी सेनाका एक बंदरनायक (रामायण) ।

सुमद्ना-स्त्री॰ [सं॰] एक नदीका नाम (कालिकापु॰ ७८ अ॰)।

सुमन-पु० [सं०] (१) ऊरु और अग्नेयीका पुत्र—दे० ऊरु । (२) हर्यश्वके पुत्रका नाम—दे० (हर्यश्व) । (३) एक दानवका नाम (भाग०) । (४) प्लक्षद्वीपके अंतर्गत एक पर्वतका नाम—दे० प्लक्ष । (५) उत्मुक्के पुष्किरिणीके गर्भ-से उत्पन्न छह पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ४.१३.१७) ।

सुमना - स्त्री० [सं०] (१) एक केकयराजकन्याका नाम जिसने देवलोकवासिनी शाण्डिलीसे सती स्त्रियोंके सदा-चार (पातिव्रत)के सम्बन्धमें प्रश्न किया था। इन दोनोंका वार्तालाप शाण्डिली-सुमनासंवादके नामसे प्रसिद्ध है (महामा० अनु० १२३.२-२०)। (२) वीरव्रतकी माता तथा मधुकी पुत्री। (३) दशाणे देशके अधिपति राजा चारुवणंकी पुत्री तथा 'दम' कां पत्ती। पुराणानुमार 'दम' बश्चुकी पुत्री इंद्रमेनाके गर्भसे उत्पन्न मस्त राजाका पोता था। यह ९ वर्षों तक गर्भमें रहा था। यह वेदवेदांगोंका पण्डित और धनुविद्याका आचार्य था (मार्कण्डेयपु० दमचरित्र)। (४) सोमशर्माकी पत्ती तथा सुव्रतकी माता।

सुमनोमुख-पु० [सं०] महिष कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न काद्रवेय नाग वंशमें उत्पन्न एक नाग (महाभा० उद्योग० १०३.१२)।

सुमन्तु-पु० [सं०] एक ऋषिं, जो महिषं न्यासिशिष्य थे। न्यासजीने इन्हें सम्पूर्ण वेदों तथा महाभारतका अध्यापन किया था (महाभा० आदि० ६३.८-९)।

सुमन्यु – पु॰ [मं॰] एक प्राचीन राजा जिन्होंने शांडिल्य मुनिको खाद्य पदार्थोंकी कई पर्वततुल्य राशियाँ दानमें दी थीं (महाभा॰ अनु॰ १३७.२२)।

सुमाह्निक-पु० [सं०] भारतका एक जनपद (महाभा० भीष्म० ९.५४) ।

**सुमह** – पु० [सं०] परशुरामजीके सारथिका नाम (महाभा० विराट १२.९) ।

सुमाल-पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन स्थानका नाम।

सुमाली - पु० [सं०] सुकेश राक्षसका पुत्र तथा रावणके नानाका नाम। इसीकी पुत्री कैकसी, जो विश्ववाको व्याही थी, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषणकी माता थी। कहीं मय दानवकी पुत्री माया खर, दूषण, त्रिशिरा और शूर्पणखाकी माता कही गयी है। माया भी विश्ववाको व्याही थी - दे० रावण, विश्रवा आदि तथा (वाल्मी० राम० सुन्दर० ६.२१)।

सुमाल्यक – पु॰ [सं॰] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम ।
सुमित्र – पु॰ [सं॰] (१) श्रीकृष्णके जांववर्ताके गर्भसे उत्पन्न
साम्ब आदि १० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग॰ १०-६१.१११२) । (२) अभिमन्युके सार्थिका नाम (महाभा॰ द्रोण॰
३६.३-४) । (३) एक दानवका नाम । (४) महाभारतके
अनुसार राजा उर्शानरके पुत्र शमिका पुत्र (महाभा॰) ।
शमीक ऋषिका एक पुत्र (महाभा॰) । (५) वृष्णिके दो

पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम । यह अनमित्रका पिता था (विष्णु० ४.१३.८-९) ।

सुमित्रा-पु० [सं०] (१) अयोध्यापित दशरथकी एक रानी जो लक्ष्मण और शतुक्तकी माता थी। रामवनवासके समय लक्ष्मण और साथ वन गये थे। शतुक्तका प्रेम भरतसे वैसा ही था जैसा लक्ष्मणका श्रीरामसे—दे० परिशिष्ट (झ)। इनके पुत्र लक्ष्मण १२ वधें तक सोये नहीं थे इसीसे यह मेघनाद (रावणपुत्र) को मार सके थे, क्योंकि उसे यह वर प्राप्त था कि वहीं उसे मार सकेगा जो १२ वधीं तक जागर रहा हो (रामायण)। (२) मार्कण्डेयकी माताका नाम, जिनका विवाह पुराणानुसार मृकंड ऋषिते हुआ था (मृकंड, भाग०)। (३) भगवान् श्रीकृष्णको एक रानोका नाम (महाभा० सभा० ३८.२९ के बाद प्रक्षित पाठ)।

सुमीड-पु॰ सिं॰] महाराज सुहोत्रके ऐक्ष्त्राकीके गर्भसे उत्पन्न ३ पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम, होष दोका अजमीड और पुरुमीड नाम था (महाभा॰ आदि॰ ९४.३०)।

**सुमुख**-पु॰ [सं॰] (१) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़क्का एक पुत्र (महाभा० उद्योग० १०१०२) । (२) द्रोण-कापुत्र। (३) किन्नरोंका एक राजा। (४) कदयप और कद्रकी संततिपरंपरामें उत्पन्न एक प्रमुख नागका नाम (आदि० ३५.१४) यह ऐरावत (नाग) कुलमें उत्पन्न आयेक-का पौत्र, वामनका दौहित्र तथा चिकुरका पुत्र था। भग-वान् विष्णुकी आज्ञासे इन्द्रने इसे दीर्घायु वनाया। मात-लिकी कन्या गुणकेशीसे इसका विवाह हुआ था। भगवान् विष्णुने इसे पैरके अँगूठेसे उठाकर गरुडकी छातीपर रख दिया था, तभीसे यह इसे सदा साथ लिये रहता है (उद्योग० १०३.२४;१०४.२७-२९;१०५.३१) । (५) गरुड़की प्रमुख संतानोंमें उत्पन्न एक पक्षीका नाम (उद्योग० १०१.१२) । सुमुखी-स्त्री०[सं०] (१) कर्णके सर्पमुख वाणमें प्रविष्ट अश्वसेन नामक नागकी माता। मुखसे पुत्रका रक्षण करनेके कारण इसका सुमुखी नाम पड़ा (महाभा० कर्ण० ९०.४२)। (२) अलकापुरीकी एक अप्सराका नाम, जिसने अष्टावकके स्वागत-समारोहमें नृत्य किया था (अनु० १९.४५)।

सुमेद्य-पु॰ [सं॰] रामायणानुमार एक पर्वतका नाम । सुमेधा-पु॰ [सं॰] (१) चाक्षुप म्न्वतरके सप्तिषेवोंमेंसे एक क्रिष (विष्णु॰ ३.१.२८) । (२) पाँचवें मन्वतरके चार देव गर्णामेंसे, जिसमें १४ देव हैं, एक देवगण (विष्णु॰ ३.१.२१) । (३) वेदमित्रका एक पुत्र ।

सुमेर-पु० [सं०] पुराणानुसार पर्वतोंका राजा एक पर्वत जो सोनेका कहा गया है। जंबू ब्रीपके नौ (९) वर्षों मेंसे इलावृत्त नामक अभ्यंतर वर्षमें यह स्थित माना गया है जिसके आश्रित मंदर, मेरुमंदर, सुपार्थ और कुमुद नामके चार पहाइ; दूध, मधु, गन्नाका रस तथा स्वच्छ जलसे भरे ४ जलाशय और नंदन, चैत्ररथ, वैश्लाकक और सर्वतो भद्र नामक ४ उद्यान भी कहे गये हैं। देवता इन उद्यानों ने विहार करने हैं। नृसिंहपुराणानुसार सुमेरुकी स्किटिक, वैदूर्य और रलमय तीन चोटियाँ हैं जिनपर २१ स्वर्ग है जहाँ देवताओं का निवास रहता है। इस पर्वतं के जपरका भाग १२८,००० कोस और मध्यभाग ४००० कोसका माना गया है। भागवतानुसार यह पर्वतों का राजा है

(भाग० ५.१६.७,११-१५)।

सुयजु-पु॰ [सं॰] सम्राट् भरतका पौत्र तथा भूमन्युका पुत्र इसकी माताका नाम पुष्किरिणी था (महाभा॰ आदि॰ ९४० २४)।

सुयज्ञ - पु० [सं०] (१) आकृतिके गर्भसे उत्पन्न रुचि प्रजा-पतिका एक पुत्र (भाग० १.३.१२,५५-५६; ४.१.१-४; ८. १.५; ब्रह्मां० ३.३.११३; वायु० १०.१७-९)। (२) वशिष्ठके एक पुत्रका नाम (भाग०)। (३) ध्रुवका एक पुत्र—दे० ध्रुव।

सुयज्ञा – स्त्रो० [सं०] प्रसेनजित्की पुत्री पुर्वरुशी राजा महाभौमकी पत्नीका नाम । इनके पुत्रका अयुतनायी था (महाभा० आदि० ९५.२०)।

**सुयम**−पु० [मं़०] राश्चस शतश्चंगके तीसरे पुत्रका नाम, जो अम्बरीषके सेनापति सुदेव द्वारा मारा गया था (महाभा० शान्ति० ९८.१२)।

सुयशा—स्त्री० [सं०] (१) अनश्वाके पुत्र महाराज परीक्षितकी एक पत्नी जो बाहुदराजकी पुत्री तथा भीमसेनकी माता
थी (महाभा० आदि० ९५.४१-४२)। (२) एक अप्सराका
नाम जो छह गन्धर्व पुत्री अप्सराओं में एक थी। जिनके
नाम हैं—सुयशा, गान्धर्वी, विद्यावती, चारुमुखी, सुमुखी
तथा वरानना। सुयशाके कम्बल, हरिकेश, कपिल, काञ्चन
और मेधमाली पाँच पुत्र हुए जो यक्षगण कहे गये। इसकी
चार कन्याएँ अप्सराएं हुई—लोहेथी, भरता, कृशाङ्गी और
विशाला। इनसे चार यक्ष गर्गोको उत्पत्ति हुई जो लोहेथ,
भरतेय, कृशाङ्गेय और विशालय नामसे पुराणों में प्रसिद्ध हैं
(वायु० ६९.९-१६)। (३) दिवोदासकी पत्नी। यह
काशीराज भीमरथकी पुत्रवध् थी (वायु० ९२-२३, ४४)।
सुयाति—पु० [मं०] हरिवंशपुराणानुसार राजा नहुषका
एक पुत्र।

सुयाम - पु० [मं०] (१) दक्षिणाके गर्भसे उत्पन्न सुयद्वका पुत्र और रुचि प्रजापतिके पौत्र जिनका उल्लेख पुराणोंमें हैं। यह देवताओंका एक गण कहा गया है—दे० दक्षिणा तथा (विष्णु० १.७.२१)। (२) एक देवपुत्रका नाम —दे० ललितविस्तार।

सुयोधन - पु० [सं०] धृतराष्ट्र और गान्धारीके १०० पुत्रों में-से सर्वज्येष्ठ पुत्र दुर्योधनका नाम । युधिष्ठिर दुर्योधनको सुयोधन ही कहा करते थे (महाभा० आदि० ६३.११८-१२०)।

**सुर** – पु० [सं०] पुराणानुसार चन्द्रप्रभा नदीके तटपरका एक नगर ।

**सुरकृत्**−पु० [सं०] विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे <mark>एक पुत्र</mark> (महाभा० अनु० ४.५७) ।

सुरक्ष-पु० [सं०] पुराणानुसार एक पर्वतका नाम (ब्रह्मां०)। सुरजा - स्त्री । (२) एक जया - स्त्री । (२) एक अप्सरा, जो दक्षपुत्री प्राधाके गर्भसे उत्पन्न महर्षि कश्यपको पुत्री थी (महाभा० आदि०६५.५०)। यह अर्जुनके जन्म समयके महोत्सवमें नृत्य करने आयी थी (आदि १२२.६३)।

सुरथ - पु० [सं०] (१) राजा द्रुपदका एक पुत्र जो युद्धमें मारा गया था (महाभा० द्रोण० १५६.१८०)। (२) जय- द्रथता एक पुत्र, जो दुःशलाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। इसने अश्वमेथके अश्वके साथ अर्जुनके सिन्धुदेश पहुँचनेपर पिताकी मृत्युका स्मरण कर प्राण त्याग दिये थे (आश्व० ७८.२८-३०)। (३) पुराणानुसार स्वारोचिष मन्वंतरका एक चन्द्रवंशी राजा जिसने सर्वप्रथम दुर्गाकी आराधना की थी और दुर्गाके वरसे यह सावणि मनुके नामसे प्रसिद्ध हुए (मार्कण्डेयपु० तथा देवीभाग०)। (४) जनमेजयका एन पुत्र—दे० जनमेजय। (५) सुदेवका एक पुत्र। (६) अधिरथका एक पुत्र। (७) हंसध्वजका एक पुत्र जो चंपक पुरीका राजा था।

सुरथा - स्त्री० [सं०] (१) एक अप्सराका नाम (भाग०)। (२) पुराणोक्त एक नदीका नाम। (३) राजा शिविकी माताका नाम (महाभा० वन० १९७.२५)।

सुरदेवी — स्नो॰ [सं॰] विन्ध्यवासिनीदेवी योगमाया जिसका जन्म यशोदाके गर्भसे हुआ था। इन्हें कंसने देवकीकी पुत्री समझ पत्थरपर प्टककर मारना चाहा था पर यह हाथसे छूट आकाशको चली गयी—दे॰ विन्ध्यवासिनी आदि (भाग॰ १०.४.८-१३)।

सुरधेनु - स्त्री० [सं०] कामधेनुका एक नाम (भाग०)। सुरपति - पु० [सं०] इन्द्रका एक नाम (भाग०)। सुरपुर - पु० [सं०] अमरावतीका एक नाम (भाग० तथा

विष्णुः ।

सुरिम — स्त्रीं । सिं । विष्मुं नामक गऊ। यह समुद्रसे समुद्रमन्थन करते समय प्रकट हुई थी (विष्णुं ० १.९.९२) । इन्हें
दक्षकी पुत्री माना गया है । देवी सुरिभके गर्भसे कदयप
द्वारा एक गौका जन्म हुआ था जिस्ता नाम निन्दिनी था ।
महिष विशिष्ठने नंदिनीको अपनी होमधेनुके रूपमें प्राप्त
किया था (महाभा० आदि० ९८.८-९) । ये ब्रह्माजीकी
सभामें रहकर उनकी उपासनी करती हैं (सभा० ११.४०) ।
इनको अपने पुत्र बैलके लिए दुःख प्रकट करते हुए देख
इन्द्र द्वारा आश्वासन दिया गया (वन० ९.९.१४) ।

सुरभिपदृन-पु० [सं०] एक दक्षिणभारतीय प्राचीन नगर-का नाम, जिसे सहदेवने दक्षिणदिग्विजयके समय दूर्तोंके द्वारा ही अर्धन कर लिया था (महाभा० सभा० २१.३८)। सुरभिमान्-पु० [सं०] एक अग्निका नाम, जिनके निकट मृत्यु सूचक विलाप सुनायी देने या आदिके द्वारा छू जाने-पर अष्टाकपाय पुरोडाशकी आहुति देनेका विधान है (महाभा० वन० २२१.२८)।

सुरस-पु० [सं०] एक काद्रवेयवंशी नागका नाम (महाभा० उद्योग० १०३.१६) ।

सुरसा — स्त्री० [सं०] (१) रामायणके अनुसार समुद्रमें रहने-वाली एक प्रसिद्ध नागमाता । समुद्र पार करनेके समय इसीने हनुमानजीको रोका था और मुँह फैलाकर खानेको जबत हुई थी, समझानेपर भी जब यह नहीं मानी तव हनुमानजीने अपना शरीर उससे भी बढ़ा दिया । ज्यों-ज्यों सुरसा अपना मुँह बढ़ाती गयी त्यों-त्यों हनुमानजीने अपना शरीर बढ़ाया । इसके पश्चात् हनुमानजीने बहुत छोटा रूप धारण करके उसके मुँहमें प्रवेश किया और बाहर निकल आये । इससे प्रसन्न होकर सुरसाने हनुमानजीको आशीर्वाद दिया तथा उनकी सफलताकी कामना की (रामच०मानस० सुन्दर १।१ से २)। (२) रुद्राश्वकी एक पुत्री—दे० रुद्राश्व। (३) क्रोधा या क्रोधवशाकी वारह पुत्रियों, सबकी सब पुल्रह क्रिथकों व्याही गयी थीं, मेंसे एक जिससे सर्प और नागों- की उत्पत्ति हुई (ब्रह्मां० ३.७.१७१-१७३, ४४३-४४४)। (४) एक अप्सरा, जो मौनेय देवगन्थवौकी ३४ बहिनोंम एक है। यह दक्षपुत्री मुनि तथा कश्यप क्रिकी संतिति है (वायु० १६९.३-८)। इसने अर्जुनके जन्मसमयके महोरस्पर्में गृत्य किया था (महाभा० आदि० १२२.६३)। (५) विष्णुपुराणानुसार कश्यपकी १३ पत्तियों, जो अदिति आदि दक्षपुत्रियाँ थीं, मेंसे एकका नाम (विष्णु० १.१५.१२६)।

सुरहन्सा – पु० [सं०] तप नामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्नि-के पुत्र, जो यद्यमें विझ डालनेवाले १५ उत्तरदेवों (विनायकों) मेंसे एक हैं (महाभा० वन० २२०.१३)।

सुरा - स्त्री । [सं ] एक देवी, जो समुद्रसे प्रकट हुई (महाभा० आदि । १८.३५) । यह वरुणके द्वारा उनकी ज्येष्ठ पत्नी देवीके गर्भसे उत्पन्न हुई, इन्हें वारुणी भी कहते हैं (आदि । ६६.५२) ।

सुराब्धि-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार ७ समुद्रोंमेंसे तीसरा जो इक्षु-समुद्रसे दुगना बताया गया है—दे॰ सप्तसिंधु तथा मार्कण्डेयपु॰।

सुरारि – पु० [मं०] एक राजाका नाम, जिसे पाण्डवींकी ओरसे रणनिमत्रण भेजनेका प्रस्ताव किया गया था (महाभा० उद्योग० ४.१५)।

सुराव-पु० [सं०] इल्वल द्वारा अगस्त्यजीको दिये गये रथके एक घोड़ेका नाम (महाभा० वन० ९९.१७) !

सुरावती - स्ती॰ [सं॰] अदितिका एक नाम जो कश्यप कषिकी पत्नी तथा देवताओं की माता थी — दे॰ अदिति, तथा (विष्णु॰)।

सुराष्ट्र-पुर्विनं नहाराज दशरथके एक मन्नी का नाम (वाल्मी करामाः बालक ७.३)।

सुरुच-पु॰ [सं॰] अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र (महाभा॰ उद्योग १०१.३) ।

सुरुचि — स्त्री॰ [सं॰] ध्रुवकी विमाता तथा उत्तमकी माता, जो राजा उत्तानपादकी प्रधान रानी थी जिन्हें राजा अधिक मानते थे। ध्रुवमाता सुनीतिकी यह सौत थीं, जिनके व्यवहारसे दुःखी हो ध्रुव तपोवलसे अमर हो गये। कैकेयीकी तरह सुरुचिको भी यह कलंक लगा जिससे विमाताओंका अब वैमात्रेय व्यवहार लोकप्रसिद्ध-सा हो गया है (भाग॰ ४.८.७-११)।

सुरुचि-पु॰ [सं॰] (१) एक गंधर्व राजाका नाम (भाग॰)। (२) एक यक्षका नाम (विष्णु॰)।

सुरूप-पु० [सं०] (१) कामदेव, दोनों अश्विनीकुमार, नकुल, पुरूरवा, नलकुवर और सांबको सुरूप कहते हैं, क्योंकि ये सब अति सुन्दर थे। (२) मणिवरके देवजनीसे उत्पन्न २० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६९.१६१)। सुरूपद्वादशी - स्त्री० [सं०] पौषकुष्णा पुष्ययुक्त द्वादशीको सुरूपद्वादशी कहते हैं। इस दिन ब्रत करे तथा विष्णुका

पूजन करे—दे० व्रतार्क ।
सुरूपा-स्ती० [मं०] (१) यह मरीचिकी पुत्री तथा अंगिराकी

पत्नी बृडस्पति, गौतम, संवर्त, उत्तम, उत्तथ्य वामदेव अजस्य आदि १० आंगिरसोंकी माताका नाम (मत्स्य० १९६-१-४)। (२) सुरभिकी धेनुरूपा एक पुत्री, जो पूर्व दिशाको धारण करनेवाली है (महाभा० उद्योग० १०२.८)। सुरेणु —स्त्री० [सं०] (१) विवस्तान्की पत्नी तथा न्वाष्ट्रीकी पुत्री (२) मात सरस्वतियोंमेंसे ऋषभद्वीपमें वहनेवाली सर-स्वती नदीका नाम (महाभा० श्रुट्य० ३८.२६)।

सुरेश-पु० [मं०] तप नामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र, जो यझमें विघ्न डालनेवाले १५ उत्तरदेवों (विनायकों) मेंने एक है (महभा० वन० २२००१३)।

सुरोचन - पु० [सं०] यद्यबाहुका एक पुत्र ।

सुरोचना – स्त्री॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरा एक मातृका (महाभा० शस्य० ४६.२९)।

सुरोचि-पु० [मं०] विशिष्ठके चित्रकेतु आदि सात पुत्रों, जो सबके सब ब्रह्मिष थे, मेंसे एक पुत्र (भाग० ४.१.४०-४१)। सुरोद-पु० [सं०] सुराका समुद्र, जो दिधमण्डोदके बाद पड़ता है (महाभा० भीष्म० १२.२)।

सुरोध-पु० [सं०] तंसुके एक पुत्रका नाम।

सुरोमा-पु० [सं०] तक्षक-कुलमे उत्पन्न एक सर्पका नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें अग्निमें होमा गया था (महामा० आदि० ५७.१०)।

**सुरोषण**−पु॰ [सं०] देवताओंका एक सेनापति । **सुरुक्षणा−स्त्रो**० [सं०] पार्वतीजीकी एक सर्खाका नाम (शिवपु०) ।

सुरुभा-म्बी० [मं०] एक ब्रह्मवादिनी म्बीका नाम जो वैदिक कालको कही जाती है (गृह्यसूत्र)। महाभारतके अनुसार यह संन्यासिनी कुमारी थी जो योगधर्मके अनु-ष्ठानके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर अकेली ही इस पृथ्विपर विचरती थी (ज्ञांति ३२०.७)। इसने त्रिदण्डी संन्यासियों-के मुखसे मोक्षतत्त्वकी जानकारीके विषयमे मिथिलाधिपति राजा जनकर्का प्रशंसा सुनी। इसके मनमें उनके दर्शनका संकल्प उठा। उसने योगशक्तिसे अपना पहला शरीर त्यागकर दूसरा परमसुन्दर रूप धारण किया। फिर पल-भरमें विदेहकी राजधानी मिथिला पहुँची। वहाँ इसने भिक्षा लेनेके बहाने राजा जनकके दर्शन किये। राजाने इसका स्वागत पूजन करके अन्न देकर इसे संतुष्ट किया। तदनन्तर यह योगशक्तिसे राजाकी बुद्धिमें प्रविष्ट हो गयी और उनके मनको बाँध लिया। तदुपरान्त एक ही शरीरमें रहकर राजाका और सुलभाका संवाद आरम्भ हुआ। राजा-ने अनुचित वचनोंसे इसका तिरस्यार किया। राजाके बचनोंसे विचलित न होक्षर इसने विद्वत्तापूर्ण भाषण द्वारा राजाको उत्तर दिया और अपना परिचय देते हुए कहा-मैं राजिषप्रधान कुलमें उत्पन्न हुई हूँ। क्षत्रिय-कन्या हूँ। मैंने अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन किया है। मेरा नाम सुलभा है। में सदा धर्ममें स्थित रहती हूँ (शांति० ३२०. ८-१९२) ।

सुरुगेचन - पु० [मं०] (१) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा० आदि० ६७.९४)। (२) श्रीकृष्णके श्वशुर तथा रुविनणीके पिता भीष्मकता नामान्तर (भाग०)। (३) एक दैत्यका नाम। (वायु० ६९.६१)।

सुळोचना — स्त्री॰ [सं॰] (१) लंकापित रावणकी पुत्रवभू, मेघनादकी पत्नी तथा वासुिक नागकी पुत्री। सुलोचनाके पिता ८ नागोंमेंसे एक थे अतः यह करयपकी पोती हुई। यह बड़ी पितव्रता थी और मेघनादकी मृत्युके पश्चात् भी इसने अपने तेजसे पितकी कटी हुई गर्दन समेत मुंडको श्रीरामके संतोषके लिए हँसा दिया था (रामच॰ मा॰ लंकाकांड)। (२) एक अप्सराका नाम।

सुवर्णघोष-पु० [सं०] अश्वमुखीके गर्भसे उत्पन्न विकान्तके पुत्र अश्वमुख किन्नरोंके गणका एक किन्नर (वायु०६९.३२)। सुवर्णचूढ-पु० [सं०] गरुड्की प्रमुख सन्तानोंमेंसे एकका नाम (महाभा० उद्योग० १.१.९)।

सुवर्णतीर्थ-पु० [सं०] एक पुण्यमय तीर्थका नाम, जहाँ भगवान् विष्णुने शिवजीकी प्रसन्नताके लिए उनकी आरा-धनाकर देवदुर्लभ वर प्राप्त किये थे। इस तीर्थमें जाकर शिवाराधना करनेसे अश्वमेष यज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८४.१८-२२)।

सुलोहिता-स्त्री० [सं०] अग्निकी ७ जिह्नाओंमेंसे एक मुंडकोपनिषद् तथा बृहत्संहिता)।

**सुवंश**−पु० [सं०] वसुरेवके श्रीदेवाके गर्भसे उत्पन्न छह ुपत्रींमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.५१) ।

**सुवक्त−पु॰** [सं॰] (१) स्तंदका एक सैनिक अनुचर ं(महामा॰ शस्य॰ ४५.७३) । (२) दंतवक्तका एक **पुत्र** ।

सुवक्षा – स्त्रां० [मं०] विभीषण तथा त्रिजटाकी माता जो मयदानवकी पुत्री थी, जिसे 'माया' भी कहते थे (रानायण) । सुवरा – स्त्री० [मं०] मौनेय देवगन्थवोंकी वहिन ३४ अप्सराओं, जो कश्यप महर्षि और दक्षपुत्री मुनिकी मंतान हैं, मेसे एक (वायु० ६९.६)।

सुवर्चला - स्त्रं॰ [मं॰] (१) परमेधिकी पत्नी तथा प्रतीहकी माना। (२) सूर्यकी पत्नीका नाम।

सुवर्चा – पु० [सं०] (१) दसवें मनुका पुत्र। (२) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमें एक पुत्र (महाभा० आदि० ६७.१०२)। (३) हिमवान् द्वारा स्कंदको दिये गये पार्धदोंमेंसे एक पार्धद (शहय० ४५.४६)। (४) अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुइका एक पुत्र (उद्योग० १०१.२)। (५) राजा सुकेतुका एक पुत्र जो अपने पिता तथा भाई सुनामाके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५.९)। (६) नपनामधारी पान्नजन्य नामक अग्निके पुत्र, जो यज्ञमें विद्य डालनेवाले १५ उत्तरदेवों (विनायकों) मेंसे एक हैं (वन० २२०.१३)। (७) सूर्यवंशी राजा खनीनेत्रके पुत्रका नाम। प्रजा द्वारा खनीनेत्रको राजगईसे उतारकर इनका राज्याभिषेक किया गयाथा। इनका नामान्तर करंधम था। इसका नेतायुगके आरम्भमें एक कान्तिमान् पुत्र हुआ, जो कारंधम कहलाया। इसीका नाम अविक्षित् था (आश्व० ४.९-१८)।

सुवर्चा - स्त्रीं १ [सं०] दथीचि ऋषि ती पत्नी तथा पिप्पलाद-की माताका नाम (स्क्षंदपु० माहेश्वर० केदार-खंड)। यह दथीचिके अस्थिदानके पश्चात् तथा पिप्पलादके जन्मके बाद समाधि लगा सत्यलोकमें पतिके समीप चली गयी (स्कंदपु० माहेश्वर० केदार-खंड तथा शिवपु० शतरुद्र-संहिता, अध्याय २१-२५)। सुवर्ण - पु० [सं०] (१) दशरथजीका एक मन्त्री (रामा-यण)। (२) एक मुनि। (३) अंतरिक्षके एक पुत्रका नाम। (४) एक मह्मचारी तथा विख्यात गुणवान् देवगन्धर्वका नाम, जो अर्जुनके जन्मकालीन समारोहमें उपस्थित हुआ था (महाभा० आदि० १८२.५८)। (५) एक तपस्वी माह्मण, जिनकी कान्ति सुवर्णतुल्य थी (महाभा० अनु० ९८.३-९)।

सुवर्णमुखरी - स्त्री॰ [सं॰] एक नदी विशेष जिसका प्रादु-भाव अगस्त्य ऋषिकी तपस्यासे हुआ था, उदाहरणार्थ — 'अगस्त्याचलसम्भूतां दक्षिणोदिधगामिनीम् । समस्त-पापहन्त्रीं त्वां सुवर्णमुखरीं अये ॥ महापातक्षविप्लुष्टं गात्रं मम तवोदकैः । क्षालयामि जगद्धात्रि श्रेयसा योजयस्व माम् ॥' (स्कंदपु० वैष्णव-वेङ्कराचलमाहा० ३३.४२-४३ तथा शिवपु० विशेशर-संहिता अध्याय १२) ।

सुवर्णवर्मा — काशोके राजा, जो वपुष्टमाके पिता थे। जन-मेजयके मन्त्रियोंने इनके समीप जाकर उन (जनमेजय) के लिए राजकुमारी वपुष्टमा देनेकी प्रार्थना की थी। राजाने मंत्रियोंकी प्रार्थना स्वीकार कर राजा जनमेजयके साथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया (महाभा० आदि० ५५.८-९)।

सुवर्णशिरा-पु० [सं०] पश्चिम दिशामें रहकर सामगान करनेवाले एक महर्षि । इनके केश सुनहले थे । इनका प्रभाव अपरिमेय था (महामा० उद्योग० ११०.१२) ।

**सुवर्णशिलेश्वर** –पु० [सं०] एक शिवर्लिंग विशेष (स्कंदपु० काजीखंड) ।

सुवर्णष्ठीवी - पु० [सं०] महाभारतके अनुसार संजयका पुत्र, इसका छुटेरों द्वारा हरण और वध किया गया (द्रोण० ५५.२०-३१)। नारदजीके वरदानसे इसे पुनः जीवन प्राप्त द्वाया (द्वोण० ७१.८-९)।

सुवर्णा — स्त्री० [सं०] (१) अग्निकी सात जिह्नाओं मेंसे एक — दे० अग्निजिह्ना तथा (मुंडकोपनिषद्; बृहत्संहिता)। (२) इक्ष्वाकुकी पुत्री, पुरुवंशी राजा सुहोत्रकी पत्नी तथा अजमीढ, सुमीढ और पुरुमीढकी माताका नाम (भाग०; महाभा० आदि० ९४.३०) तथा — दे० सुहोत्र।

सुवर्णाभ-पु॰ [मं॰] स्वारोचिष मनुके पौत्र तथा झंखपद के पुत्र जो दिक्पाल थे, इन्हें पिताने सात्वत धर्मका उपदेश दिया था (महाभा॰ शांति॰ ३४८.३८)।

सुवर्मा-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा॰ आदि॰ ६७.९७)।

सुवर्ष-पु० [सं०] दुर्योधनका एक भाई (महामा० आदि० ६७.९७) ।

सुवसंतक पु॰ [सं॰] मदनोत्सव जो प्राचीनकालमें चैत्र-पूर्णिमाओ मनाया जाता था —दे॰ वसंतोत्सव (भाग०) ।

सुवस्ता - स्त्री० [मं०] भारतीय एक पुण्य नदी (महाभा० भीष्म० ९.२५)।

सुवामा — स्त्री॰ सिं॰] आधुनिक रामगंगाका प्राचीन नाम, जो मुरादाबादके समीपसे बहती है — दे॰ रामगंगा तथा (महाभा॰ भीष्म॰ ९.२८)।

सुवार्त्ता - स्त्री० [मं०] श्रीकृष्णकी एक पत्नी (भाग०)।

सुवास्तुक – पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार एक राजाका नाम, जिसे पांडवोंकी औरसे रणनिमन्त्रण भेजा गया था (उद्योग० ४.१३) ।

सुवाह – पु० [सं०] (१) कुमार कातिंकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शस्य० ४५.६६)। (२) महर्षि कद्म्यप-के दक्षपुत्री दनुके गर्भसे उत्पन्न विप्रचित्तिप्रधान १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (वायु० ६९.७)।

सुवृत्ता – स्त्री० [सं०] १६ मौनेय देवगन्थवींकी ३४ मौनेय अप्सराओं मेंसे एक अप्सराका नाम । ये सब दक्षपुत्री मुनिके गर्भसे महर्षि करयप द्वारा उत्पन्न हुईं (वायु० ६९.१-८)। सुविशाला – स्त्री० [सं०] स्कंदकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा० शस्य० ४६.२८)।

सुवीर - पु० [सं०] (१) भगवान् शंकरका एक नाम (काशी खंड)। (२) शिवजीका एक पुत्र (शिवपु०)। (३) क्षेम्यका एक पुत्र - दे० क्षेम्य। (४) देवश्रवाका एक पुत्र -दे० देवश्रवा। (५) राजा चितिमान्के धर्मात्मा पुत्र, जो सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात थे। ये इन्द्रके समान पराक्रमी थे। इनके पुत्रका नाम दुर्जय था (महामा० अनु० २.१०-१२)। (६) राजा शिविके चार पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (वायु० ९९.२३)।

सुतृद्ध-पु० [सं०] एक दिग्गजका नाम जो दक्षिण दिशाका अधिपति कहा गया है—दे० दिग्गज।

सुवेणा-स्त्री० [सं०] महाभारत तथा हरिवंशके अनुसार एक नरीका नाम जिसे मार्कण्डेयजीने बालमुकुन्दके उदरमें देखा था (वन० १८८.१०४)।

स्वेल-पु० [सं०] रामायणानुसार लंकामें स्थित त्रिकृट पर्वत जो समुद्रके किनारे था जहाँ श्रीराम सेना सहित उतरकर ठहरे थे (राम च० मानस० लं⊹ाकांड १०।१) । सुव्रत – पु० [सं०] (१) एक प्रजापतिका नाम । (२) राजा उशीनरकी पाँच रानियाँ थीं मृगा, कुमी, नवा, दर्वा और दृषद्ती । उनसे उनके पाँच पुत्र हुए । दर्वासे सुव्रत हुए (वायु०९९.१७-२०)। (३) प्रियव्रतका एक पुत्र—दे० प्रिय-व्रत। (४) रौच्य मनुका एक पुत्र—दे० रौच्य। (५) सोमरामी तथा सुमनाका पुत्र जो पूर्वजन्ममें धर्माङ्गद नामक राजकुमार था जिसने पिताके सुखके लिए मस्तक दे दिया। -दे० सोमझर्मा तथा सुमना। यह वचपनसे ही श्रीकृष्णका भक्त था। युवा होनेपर नर्मदाके दक्षिण तटपर वैदूर्यपर्वेतपर जा यह भगवानका भजन करने लगा। इसे विष्णुका दर्शन हुआ और यह माता-पिता सहित स्वर्ग गया। (६) नाभागके दो पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम, जिनके ज्येष्ठ भ्राताका नाम अज था- अजश्च सुव्रतश्चैव नाभागस्य सुताबुभौ।' (बाल्मी० रामा० अयोध्या ११०. ३१)। (७) एक अनन्तकीति महातेजस्वी महात्माका नाम, जिनका आश्रम उत्तर भारतमें है (महाभा० वन० १२-१३)। (८) मित्र द्वारा कुमार कीर्तिकेयको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एकका नाम, दूसरेका नाम सत्यसंघ था। (शस्य ० ४५.४१) । (९) विधाता द्वारा कुमार कार्तिकेयको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एकका नाम । दूसरेका नाम सुकर्मा था। (९) जरासंधवंशी राजा क्षेम्यका पुत्र तथा धर्मका पिता (विष्णु० ४.२३.६) ।

सुव्रता—स्त्री॰ [सं॰] (१) दक्षप्रजापतिकी पुत्री। (२) एक अप्सरा (भाग॰)। सुरार्मा - पु० [मं०] वृद्धक्षेमके पुत्र तथा तिगर्त देशके राजाका नाम, जो द्रीपरीस्वयंवरमें गया था (महामा० आदि० १८५.९)। महाभारतके विराट पर्वानुसार दुर्योधन के कहनेपर सुरामांने मत्स्यदेशाधिपति राजा विराटपर आक्रमण किया था (विराट ३०.१-२६)। इसी समय पांडव लोग विराटके यहाँ अपने अञ्चातवासकी अवधि विता रहे थे और भीमने गंधवंके रूपमें विराटके साले तथा सेनापति कीचकका वध कर डाला था। सेनापति कीचकके मरनेकी सूचना सुन, सुरामांने आक्रमण किया और राजा विराटको वन्दी कर लिया था। पर युधिष्ठिरकी आज्ञा पा भीम सुरामांपर टूट पड़े और शींघ ही उसे वन्दी कर अपने आश्रय दाता विराटको छुड़ा लाये थे (विराट ३३.७-२, २५-४८)।

सुशांता – स्त्री॰ [सं॰] राजा शशिष्वजकी पत्नी — दे॰ शशिष्वज (१)।

सुशांति - पु॰ [सं॰] (१) राजा अजमीदृका पुत्र - दे॰ अज-मीदृ। (२) तीसरे मन्वन्तरके इन्द्रका नाम (भाग॰)। शांतिका पुत्र - दे॰ शांति तथा (भाग॰)।

सुशारद-पु॰ [सं॰] वैदिककालके एक प्राचीन आचार्य जो इालंकायन गोत्रके थे।

सुशीला - म्ह्री० [सं०] (१) श्रीकृष्णकी एक पत्नी (भाग०)।
(२) यमराजकी पत्नी (मार्कण्डेयपु०)। (३) श्रीकृष्णके
सहपाठी तथा सखा सुदामाकी पत्नी (भाग०)। (४)
श्रीराधिकाजीकी एक अनुचरी (देवीभाग०)।

सुशोभना - स्त्री० [मं०] मंड्रक राजाकी कन्याका नाम, जिसका इक्ष्वाकुवंशी परीक्षित्से विवाह हुआ था। अपनी शर्तके अनुसार यह वावलीमें लुप हो गयी (महामा० शरूप० १९२.९-२२)। पुनः इसका राजासे मिलन हुआ और इसके गर्भसे राजाके शल, दल और वल नामके ३ पुत्र हुए (शस्य० १९२.३५-३८)।

सुश्रम-पु० [मं०] धर्मका एक पुत्र (स्कंद तथा भाग०) ।

सुध्रवा - पु० [सं०] (१) एक प्रजापतिका नाम (भाग०)।
(२) एक ऋषिका नाम। (३) एक नागासुरका नाम।
(४) जरासंधवंशी राजा सुक्रतका पौत्र, धर्मका पुत्र तथा
सुक्रवाका पिता (विष्णु० ४.२३.७)।

सुश्रवा - स्त्री॰ [मं॰] जयत्सेनकी पत्नी एक वैदर्भीका नाम । सुश्रम - पु॰ [सं॰] धर्मका एक पुत्र (स्तंद॰) ।

सुश्रीणा-स्त्री० [मं०] हरिवंशके अनुसार एक नदीका नाम।

सुसिधि-पु० [सं०] (१) मांधाताका एक पुत्र—दे० (भाग० रामा० तथा मांधाता। (२) (भाग० = संधि) प्रसुश्रुतका पुत्र, अमर्पका (भाग० = अमर्पण) का पिता तथा सहस्वान् (भाग० = महस्वान्) का दादा (विष्णु० ४.४.१११, भाग० ९.१२.७)।

सुषिनंदि (सुनन्दी) - पु॰ [सं॰] विष्णुपुराणानुसार कैंकिल राजाओं, जिन्होंने आठ पीईतिक १०६ वर्ष राज्य किया, मेंसे एक राजाका नाम। इसका नामांतर सुनन्दी हो सकता है। इसके तीन भाई थे नित्यशा, शुक्र और प्रवीर (विष्णु॰ ४.२४.५६)। वायु॰ के अनुसार यह भृतिनन्दि ठहरता है (वायु॰ ९९.३६२)। भागवतके अनुसार इसका

नाम शिशुनन्दि प्रतीत होता है। इसके भाई यशोनन्दि और प्रदीरक थे (भाग० १२.१.३३)। ब्रह्मां० के अनुसार यह नागकुलोद्भव राजा था। इसका नाम भूतनन्द था। इसके छोटे माईका नाम नन्दियशा था (ब्रह्मां० ३.७४.१८२)। सुषेण-पु॰ [सं॰] (१) रुविमणीके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग०)। (२) धृतराष्ट्र नागके कुलर्मे उत्पन्न एक नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें होमा गया (महाभा० आदि० ५७.१६)। (३) पुरुवंशीय महाराज अवि-क्षित्के पौत्र तथा राजा परीक्षितके पुत्रकानाम (आदि० ९४. ५२-५५)। (४) दुर्योधनके भाई तथा धृतराष्ट्रके सी पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (आदि० ६७.९७)। (५) देवकीके गर्भसे उत्पन्न वसुदेवके ८ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (भाग० ९.२४.५४)। (६) रामायणानुसार एक वानरका नाम जो वरुणका पुत्र वानर-राज वालीका श्वशुर, ताराका पिता और सुम्रीवका वैद्य था। लक्ष्मणको शक्ति लगनेके समय इसका उल्लेख मिछता है । वन० २८३.२ के अनुसार यह हजार करोड़ (दस अरब) बानर सेना लेकर श्रीरामचन्द्रजीके निकट उपस्थित हुआ था (रामच० मानस लंका० ५३.४; ५४.४; ५५ आदि) । (७) शंबर दैत्यका एक पुत्र चे० शंबर तथा (रामायण) । (८) एक गंधर्वका नाम जो मात्र मासमें पूणा नामके सूर्यके रथ पर सौर गणके अन्य संगियोंके साथअधिष्ठित रहता है (भाग० १२.११.३°)। (९) एक यक्षका नाम-दे० कुबेर। (१०) भगवान् विष्णुका एक नाम (विष्णु सहस्रनाम श्लोक ५८) । (११) हरियेण, वारियेण, सुषेण आदि १० चंद्रवंश श्रेष्ठ किन्नरोंनेंसे एक किन्नरका नाम (वायु० १६९.३५-३६) । (१२) कर्णका पुत्र तथा चक्ररक्षक (उत्तमीजाके हाथ यह मारा गया था (कर्ण० ४८.१८; ७५.१३) । (१३) जम-दग्निका एक पुत्र जिनकी माता रेणुका थीं। पिता द्वारा दी गयी मातृवधकी आज्ञा न माननेसे इन्हें पिताने शाप दिया था (वन० ११६.२२) । परशुरामजीने पिताकी आश्वासे माताकी हत्या कर फिर पिताके आशीर्वादसे उन्हें जीवित किया था और पिता द्वारा इन्हें दिये गये शापसे भी पिताको सन्तुष्य कर इनका उद्घार किया था (वन० ११६.१७)।

सुप्कंत (कुन्ति) — पु० [सं०] हैहय-पुत्र धर्मनेत्रके पुत्र शा नाम कुन्ति था जो संहतका पिता था (मत्स्य० ४३.९) । हैहयने पुत्रका नाम धर्मतन्त्र था । धर्मतन्त्र-पुत्र कीर्ति कहा गया है और वह संज्ञेयका पिता कहा गया है (वायु० ९४.४) । हैहय-पुत्र धर्म और धर्म-पुत्र कुन्ति था जो सह-जित्का पिता तथा महिष्मान् (माहिष्मती नगरी बसाने-वाला)का दादा था (विष्णु० ४.११.८) । हैहय-पुत्र धर्मनेत्रके पुत्रका नाम कुन्ति था, जो संज्ञेयका पिता तथा महिष्मान्का दादा था (ब्रह्मां० ३.६९.४-५) । महाभारतमें भी धर्मनेत्रका उल्लेख है (आदि० ९४.६०) । वहाँ भी सुष्कंत धर्मनेत्रका लड़का है यह नहीं कहा गया है।

सुसंकुल-पु॰ [सं॰] उत्तरभारतके एक जनपदका नाम इसे तथा यहाँके राजाको अर्जुनने जीता था (महाभा॰ सभा॰ २७.११)।

सुसंभाव्य-पु॰ [सं॰] रैवत मनुका पुत्र (विष्णु॰ ३. १.२३)।

सुसत्या - स्त्री॰ [मं॰] कालिकापुराणानुसार राजा जनककी

एक रानी।

सुस्रोता -स्त्री॰ [सं॰] एक नदीका नाम (हरिवंश)। सुहनु -पु॰ [सं॰] एक दानवका नाम जो वरुणसभामें रहकर उनकी उपासना करता था (महाभा॰ आदि॰ ९४.२४)।

सुहस्त-पु० [सं०] धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा-आदि० ६७.१०२) ।

सुहिता - स्त्री॰ [सं॰] अग्निकी ७ जिह्नाओं मेंसे एक (मुंडको-पनिषद्)।

सुहृदय-पु० [सं०] भीमपुत्र घटोत्कच तथा सुर पुत्री कामकंटकटाके पुत्र बर्बरीका एक नाम जो श्रीकृष्णने रखा था (स्कंदपु० माहेश्वर० कुमारिका-खंड)।

सुहू – पु॰ [सं॰] राजा उग्रसेनके कंस आदि ९ पुत्रोंमेंसे एक (भाग॰ ९.२४-२४) ।

सुहोत्र-पु० [सं०] (१) सहदेवका एक पुत्र जो मद्रराज चुितमानकी पुत्री विजयाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (महाभा- आदि० ९५.८०)। (२) सम्राट भरतके पौत्र तथा भुमन्युके पुत्रका नाम, यह पुष्करिणीका अग्रज्ञ था। इसने राजसूय, अश्वमेष आदि अनेक यह्य किये थे। इसकी पत्नीका नाम सुवर्णा था उससे इसके ३ पुत्र थे। (३) सुषन्वा कुरुका पौत्र तथा (विष्णु = सुषनु) का पुत्र तथा च्यवनका पिता (विष्णु ४.१९.७८-९)। (४) पितथका एक पुत्र। (५) एक दैत्यका नाम जो प्राचीन कालमें इस भूतलका शासक था (महाभा० शांति० २२७.५१)। (६) कांचनके पुत्र जहुके पिता अजकके परदादा बलाकाश्वके परदादाके पिता थे (महां ३.६६.३०; वायु० ९१.५३-६१; विष्णु० ४.७.३-८)।

स्करक्षेत्र – पु० [सं०] मथुरा जिलामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ जिसका आधुनिक नाम 'सौरो' ही अधिक प्रसिद्ध है। वराह अवतार धारण करनेपर विष्णुने हिरण्याक्षको यहीं मारा था (ब्रह्मां० वदरीकाश्रम-माहात्म्य)।

स्करमुख-पु० [सं०] २८ प्रधान नरकोंमेंसे एक नरकका नाम (भाग० ५.२६.७)।

सूश्म-पु० सिं०] महिषि कश्यप द्वारा दनु (दक्षपुत्री) के गर्भसे उत्पन्न दानवों में से एक विख्यात दानवका नाम यही इस भूतलमें राजा बृहद्रथके रूपमें उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ६५.२५; ६७.१८-१९)।

सूचीमुख-पु० [सं०] तामिस्र, अन्धतामिस्र आदि २८ नरकोंमेंसे एक नरकका नाम (भाग० ५.२६.७)।

सूचीवक्त्र-पु॰ [सं॰] स्कंदका एक सैनिक अनुचर (महाभा॰ शस्य० ४५.७२)।

स्त-पु० [सं०] (१) एक ऋषि, जो शरशय्यापर पड़े भीष्मको देखने गये थे। ये विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रों मेंसे एक पुत्र थे (महाभा० शांति० ४७.१२; अनु० ४.५७)। (२) राजाओंके एक प्रकारके स्तुतिपाठक, जिन्हें वन्दी भी कहते हैं जो भाट जातिके माने गये है (भाग० ४.१५.२०-२६)। वेदच्यासके शिष्य स्त, जो लोमहर्षणजीके पुत्र थे, अधिक प्रसिद्ध हैं। यह बहुत बड़े विद्वान् तथा अच्छे कथानाचक थे। पौराणिक कथाओंके अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए ब्राह्मणों तथा ऋषियोंमें इनका अच्छा आदर होता था। नैमिषारण्यमें ८८००० ऋषियोंके बीच इन्होंने पौराणिक

कथा कही (भाग०१.१.४-७; २.१)। स्ततनय-पु० [सं०]—दे० स्त-पुत्र।

स्तपुत्र — पु० [सं०] कुंती-सुत कर्णको अधिरथ नामके सारिथ और उसकी पत्नी राधाने पुत्रवत् पाला था, क्योंकि यह कुंतीके विवाह होनेके पहले ही उत्पन्न हुए थे ये बड़े बाह्मणभक्त तथा महादानी थे—दे० कर्ण। अधिरथके पालनेके कारण कर्णको स्त-पुत्र कहते थे। यह द्रौपदी-स्वयंवरमें भी गये थे। वहाँ लक्ष्यवेधके लिए उद्यत कर्णको देखकर स्त-पुत्र होनेके कारण इनका वरण न करनेके सम्बन्धमें द्रौपदीने कहा था (महाभा० आदि० ६७.१४३; ११०.२३; १८६.२३)।

सूति-पु० [सं०] (१) विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम (हि० वि० को०) (२) चंद्रमाका एक नाम (चंद्रमा)।

सुत्पलावती - स्त्री० [सं०] एक नदीका नाम (मार्कण्डेयपु०) ।
सुनृता - स्त्री० [सं०] (१) धर्मकी पत्नी लक्ष्मीके गर्भसे
उत्पन्न पुत्रीका नाम जो महाराज उत्तानपादकी पत्नी थी
उसके गर्भसे राजा उत्तानपादको ४ पुत्र ध्रुव, कीर्तिमान्,
आयुष्मान् तथा वसु उत्पन्न हुए एवं दो कन्याएँ स्वरा और
मनस्विनी हुई थीं (ब्रह्मां० २.३६.८४.९०; वायु०
६२.७२)। (२) एक अप्सराका नाम (माग०)।

**सूपकर्ता** –पु० [सं०] भाँति-भाँतिके व्यञ्जन बनानेवाला रसो**इ**या [महाभा० विराट २.९) ।

स्रकृत-पु० [सं०] विश्वामित्रका एक पुत्र (विष्णु०) । स्र्रहास-पु० [सं०] एक अति प्रसिद्ध कृष्णभक्त महाकवि जो महातमा भी थे। यह अकबरके समकालीन थे (स्रसागर) ।

सूर्य-पु० [सं०] प्रजापति करयपके पुत्र जो अदितिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। यह आकाशके देवता माने गये हैं और इनका रथ ७ घोड़ोंका कहा गया है। इनका दूसरा नाम विवस्वान् भी मिलता है। इनकी कई पिलयाँ कही गयी है। विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा इनकी पलियोंमें सर्वप्रधान है। इन्होंके गर्भसे 'यम' नामक पुत्र और 'यमुना' नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। इनकी दूसरी पत्नीका नाम छाया था जिसके गर्भसे 'शनि' नामक पुत्र तथा तपती पुत्री हुई। कपिराज सुग्रीव और कर्ण इन्हींके औरससे उत्पन्न हुए थे। पक्षिराज गरुड़के दड़े भाई अरुण इनके सार्थि हैं जो लँगड़े (अनूरु) माने गये हैं। इनके रथके ७ घोड़े शायद सूर्यकी प्रधान ७ ज्योतियाँ हैं जो सातों ७ रंगकी हैं विगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला; नारंगी; लाल। सूर्यके प्रकाशमें ये ही ७ प्रधान रंग वर्तमान है जो (प्रिज्म नामक यंत्रसे अलग अलग दिखायी पड़ते हैं। सूर्यके उपर्यक्त सातो रंग इंद्र धनुषमें भी मिलते हैं। ये सातों रंग मिलकर एक रंग हो जाते हैं और सूर्यकी धृपका वही रंग है। सूर्यके रथमें एक ही पहिया माना गया है पर घोड़े सात हैं। शायद सूर्यकी प्रधान सात रिहमयाँ ही सात घोड़े हैं और इन सातोंका मिलकर एक रूप हो आगे बढ़ना ही रथके एक ही पहियेका द्योतक है। सूर्यका काम कभी वन्द नहीं होता या यों समझिये कि सूर्यका रथ कभी भी नहीं रुकता। नियमित रूपसे बिना विश्राम सृष्टिका कार्य इसके सहारे चलता ही रहता है शायद इसीमें सूर्यका सार्थि अरुण रथ

छोड़ कहीं जा नहीं सकता अतः उसे शायद इसीलिए विकलांग माना गया है (सूर्य०)।

सूर्यकी उपासनाका उल्लेख मेक्सिकोकी माया जातियोंमें भी मिलता है जहाँके राजदरवारके मन्दिरके प्रवेश द्वारपर ही सूर्यकी मूर्त्ति अंकित थी।

सूर्यकान्त-पु॰ [सं॰] एक पर्वतका नाम (मार्कण्डेयपु॰)।
सूर्यचक्षु-पु॰ [सं॰] रामायणमें इस नामका एक राक्षस है।
सूर्यतीर्थ-पु॰ [सं॰] कुरुक्षेत्र सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन
तीर्थका नाम, जहाँ स्नान और देवता पितरोंका पूजन कर
उपवास करनेवाला मनुष्य अग्निष्टोम यशका फल प्राप्त
करता है (महाभा॰ वन॰ ८३.४८)।

स्पंदत्त-पु० [सं०] विराटके भाईका नाम । इनका एक नाम शतानीक भी था । गोहरणके समय इन्होंने त्रिगतौंकी सेनापर आक्रमण किया था (महाभा० उद्योग० ५७.६) स्पंनाभ-पु० [सं०] एक दानवका नाम (हरिवंशपु०) । स्पंधकत-पु० [सं०] एक राजा जो द्रौपदी-स्वयंवरमें गया था (महाभा० आदि० १८०.१०) ।

सूर्यनेत्र-पु॰ [सं॰] गरुड़का एक पुत्र (भाग॰)। सूर्यपुराण-पु॰ [सं॰] एक छोटा-सा ग्रंथ जिसमें सूर्यका महत्त्व दिया है।

सूर्यप्रभ – पु० [मं०] श्रीकृष्णकी पत्नी लक्ष्मणाके भवनका नाम (भाग०)।

सूर्यभानु – पु॰ [मं॰] एक यक्षका नाम, जो कुवेरका द्वार-पाल था। कुवेर-भवनमें प्रवेश करते समय इसने रावणको रोकनेका प्रयत्न किया था, विन्तु रावणने इसका वध कर दिया (वाल्मी॰ रामा॰ उत्तर॰ १४,२५)।

सूर्यभ्राता-पु० [सं०] ऐरावत हाथीका नाम (भाग०) । सूर्यमंडल-पु० [सं०] एक गंधर्वका नाम (रामा०) । सूर्यलोक-पु० [सं०] एक लोक विशेष जहाँ सूर्यके भक्त तथा युद्धमें मरनेवाले भी जाते हैं (काशी-संड; विष्णुधर्मो-

त्तरपु०) । **सूर्यलोचना** –स्नी० [सं०] एक गन्धर्वीका नाम (हिं० - इा० सा०) ।

सूर्यवंश — पु० [सं०] क्षत्रियांके एक प्रधान कुलका नाम दूसरेका नाम चद्रवंश है। इक्ष्वाकु इस वंशके आदि पुरुष कहे जाते हैं। पुराणानुसार करयपके पुत्र सूर्य और सूर्यके वैवस्वत मनु जिनके पुत्र इक्ष्वाकु हुए थे। जो त्रेतायुगमें अयोध्याके राजा थे। इसी वंशमें महाराज दशरथ हुए थे जिनके यहाँ श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुष्त नामके चार प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए। श्रीराम विष्णुके अवतार माने गये हैं जिनके चमत्कारपूर्ण कार्योश विस्तारपूर्वक विवरण रामायणमें दिया है (भाग० ९.१०.३)।

सूर्यवर्चा - पु० [स०] एक यक्षराजका नाम जो पुनर्जन्ममें घटोत्कचका (भीमपुत्रका) पुत्र कामकंटकटा (मुरकी पुत्री)के गर्भसे उत्पन्न हुआ था और श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था - दे० दर्वराक तथा (स्कद्पु० माहे० कुमारिका खंड)।

सूर्यवर्मा - पु॰ [सं॰] त्रिगर्त्तके एक राजाका नाम, जो अश्वमेषीय अश्वके रक्षार्थ गये हुए अर्जुनके साथ युद्धमें परास्त हुआ था। इसके भाईका नाम केतुवर्मा था, जो अर्जुन द्वारा माग गया था (महाभा॰ अश्वमे॰ ७४.९-१५)।

सूर्यवत-पु॰ [सं॰] चैत्र शुक्क सप्तमीको होनेवाला एक व्रत जिसे प्रत्येक शुक्का सप्तमीको विधिवत् करनेसे सूर्यलोक प्राप्त होता है (विष्णुधर्मोत्तरपु॰) ।

सूर्यवान् - पु० [सं०] एक पर्वतका नाम जहाँ सीताजीकी सोजके टिए सुन्नीवने हनुमान् आदि वानरोंको मेजा था (वाहमी० रामा० किष्कन्था० ४१.३२)।

सूर्शत्रु-पु० [सं०] (१) एक राक्षसका नाम, जिसके भवनमे हनुमान्ने सीताकी खोज की तथा आग लगायी थी (वाल्मी० रामा० सुन्दर० ६.२१; ५४.१२)। (२) हनुमान् (रामा०)।

सूर्यश्री-पु॰ [सं॰] एक सनातन विश्वेदेव (महाभा॰ अनु॰ ९१.३३)।

सूर्यशिष्य - पु० [सं०] (१) याश्ववस्त्रयका एक नाम । याश-वल्क्यने अपने गुरु वैद्यम्पायनके साथ कुछ विवाद हो जानेसे उनके रुष्ट होनेपर उनकी पदायी वेदविद्या उगल दी थी तथा सूर्यकी आराधना कर शुक्क यजुर्वेद या वाजसनेयी संहिता प्राप्त की थी (भाग० १२.६.७३)। (२) जनकका एक नाम (भाग० ९.१३.१३)।

स्येषष्ठी—स्त्री० [मं०] कार्त्तिकशुक्का षष्ठी। उस दिन पुत्रप्राप्ति तथा उनके दीर्घायु होनेके निमित्त व्रत किया जाता
है। पंचमीको एक बार अलोना भोजन, षष्ठीको निर्जल
उपवास और सप्तमीको एक समय पारणका विधान है।
इसमें नदी या किसी जलाशयके तटपर जाकर स्यंकी पूजा
कर कच्चे दूधसे अर्घ्य देते हैं। सूप या डालेमें फल आदि
रख स्त्रियाँ स्यंकी ओर मुख कर खड़ी रहती हैं और
उसी डालेपर अर्घ्य देती हैं। कही-कहीं इसे डाला छठ भी
वहते हैं। विहारप्रान्तमें यह पर्व विशेष महत्त्व रखता है
और पटनाका छठ पर्व प्रसिद्ध है (भविष्योत्तरपु०)। स्यंके
प्रसिद्ध चार मंदिरोंके स्थान ये हैं:—कोणार्क = उड़ीसामें
समुद्रके निकट; पुण्यार्क = बाढ़के निकट पुंडारक स्टेशन;
वकुलार्क = …। लोलार्क = काशीमें। स्यंपष्ठी चैत्रशुक्का
पष्ठीको भी करते हैं, जिसे चैतीछठ कहते हैं।

सूर्यसप्तमी - ली॰ [सं॰] इसे मार्तण्ड-सप्तमी, रथसप्तमी या अचला सप्तमी भी कहते हैं और माघशुक्का सप्तमीको मनाते हैं। इसमें सूर्यका पूजन कर यथाशक्ति गोदान करनेका विधान है जिससे अरिष्टोंकी शांति होती है। कल्पारम्भके समय इसी दिन सूर्यने अपने सात घोड़ोंके रथपर सवार हो संसारको प्रकाशित करनेके हेतु अपना अमण आरम्भ किया था, अतः तभीसे इस तिथिके महत्त्व- का प्रारम्भ समझना चाहिये (सूर्यपु॰; भविष्योत्तरपु॰)। सूर्यसार्वाण-पु॰ [सं॰] संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न सूर्यके पुत्र जो आठवें मनु कहे गये हैं (मार्कण्डेयपु॰)।

सूर्यसावित्र-पु० [सं०] एक सनातन विश्वेदेवका नाम (महाभा० अनु० ९१.३४)।

सूर्यसूक-पु० [मं०] सूर्यकी स्तुतिका एक करवेदका सूक्त (करवेद)।

सूर्यस्तुत-पु० [सं०] एक दिनमें होनेवाला एक यज्ञ । सूर्याकर-पु० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम (रामा०) । सूर्याक्ष-पु० [सं०] (१) रामायणके अनुसार एक दन्दरका नाम । लक्ष्मणने किष्कित्थापुरीकी शोभा देखते हुए इनके भवनको भी देखा था (वाल्मी॰ रामा॰ किष्कित्था॰ ३३.१०)। महाभारतके अनुसार एक राजाका नाम, जो क्रथ नामक असुरके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि॰ ६७. ५७)।

सूर्याद्गि - पु० [सं०] एक पर्वतका नाम (मार्कण्डेयपु०) । सूर्यानन - पु० [सं०] रामकी सेनाके एक वानरका नाम, जिसे इन्द्रजित्ने आहत कर दिया था (वाल्मी० रामा० लंका० ७३.५९) ।

सूर्यापीड - पु॰ [सं॰] परीक्षित्का एक पुत्र (महामा॰)। सूर्योद्यान - पु॰ [सं॰] सूर्यवन नामक तीर्थस्थानका एक नाम (सूर्यपु॰)।

संजय — पु० [सं०] (१) ये महाराज श्वितिके पुत्र तथा पर्वत और नारद दोनों ऋषियोंके मित्र थे (महामा० आदि० १.२२५; समा० ८.१५; द्रोण० ५५.५)। इनकी एक पुत्री थी जो नारद मुनिको ब्याही थी। नारदके वरसे इन्हें सुवर्णष्ठीवी नामक एक पुत्र हुआ था, जिसका मूत्र, थूक सभी सुवर्णमय होता था, अतः इन्हें चोर उठा ले गये और मार दिया (द्रोण० ५५.१३-२४)। पर नारद मुनिने पुनः जीवित कर दिया था (द्रोण० ७१.८; ब्रह्मतैवर्त्तपु०)। (२) पुराणानुमार एक वंश विशेषका नाम जिसमें धृष्टबुम्न आदि उत्पन्न हुए थे। महाभारतके युद्धमें यह पांडवांकी ओरसे लड़े थे (महाभा० आदि० ६३.१०८-११०)। (३) सुचन्द्रपुत्र धूम्नाश्वके पुत्रका नाम (वालमी० रामा० दाउ० ४७.१४)। (४) एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म० ९.६३)।

संजयी - स्त्री॰ [सं॰] हरिवंशके अनुसार भजमानकी दो पत्नियोके नाम।

स्मर-मृगमंदाकी सन्तानोंमेंसे एकका नाम (वाश्मी० रामा० अरण्य० १४.२३)।

**सृविंद**—पु॰ [सं॰] ऋग्वेदके अनुसार एक दानव विशेष जिसे **इन्द्र**ने मारा था (ऋग्वेद) ।

सृष्टि—पु॰ [सं॰] (१) उम्रतेनके कंस आदि नौ पुत्रोंमेसे एक पुत्रका नाम (भाग॰ ९.२४.२४)।—स्त्री॰ एक देवी, जो ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है (महाभा॰ सभा॰ ११.४७)।

सेक-पु० [मं०] एक देशका नाम, जिसे दक्षिण दिन्विजय-के समय सहदेवने जीता था (महाभा० सभा० ३१.९)। सेतु-पु० [मं०] दुखुके दो पुत्रोंमसे एक पुत्र, अरुद्धके पिता तथा गांधारके दादाका नाम (ब्रह्मां० ३०७४.७, ९; वायु० ९९.७-९)।

सेतुबंध -पु॰ सिं॰] श्रीरामने लंकापर आक्रमण करनेके समय समुद्रपर जो पुल बँधवाया था उसका नाम । नल और नीलने अन्य बन्दरोंकी सहायतासे श्रीरामकी सेनाको पार ले जानेके लिए यह पुल बनवाया था (बार्ल्मा॰ रामा॰ लंका॰ २२.४०-४१; रामच॰ मानस सुंदर० ५९.१-२; लंका॰ दो॰ १) । इस स्थानपर शिवका एक मंदिर है, जो 'सेतुबन्ध रामेश्वर मंदिर'के नामसे प्रसिद्ध है । यह हिन्दुओंके मुख्य चार धामोंमेंसे एक है । आजकल कन्या कुमारी और सिंहलके वीचके छिछले समुद्रमें कहीं कहीं चट्टानें निकली हैं । इसे सेतुबन्धका ही खंडावशेष वतलाते

हैं। लंका विजय हो जानेपर विभीषणकी प्रार्थनापर इस सेतुको श्रीरामने धनुषसे इसके १-१ योजनके दुकड़े कर दिये थे (पद्मपुर सृष्टि-खंड ३८.२८-३२)।

सेंदुक-पु० [स०] महाभारतके अनुमार एक प्राचीन राजा-का नाम जो नीतिमार्गपर चलनेवाले तथा अस्त्र और उपास्त्रोंकी विद्यामें अति निपुण थे। इन्होंने अपने निकट आये हुए गुरुदक्षिणार्थी ब्राह्मणको राजा वृषदर्भके समीप भेज दिया था (महाभा० वन० १९६.२-६)।

सेन - पु॰ [सं॰] एक नाईका नाम जो रीवाँ-नरेश राजाराम-की सेवा करता था। यह बड़ा भक्त था और एक दिन भगवान् की सेवामें लगा रह गया, राजा साहबके यहाँ नहीं जा सका। भगवान् ने स्वयं इसका रूप धर राजा की सेवा की, पर किसीको यह रहस्य मालूम नहीं हुआ। बात खुलनेपर यह विरक्त हो गया और राजा भक्त हो गये (भक्तमाल)।

सेनक-पु० [सं०] शंवर राक्षसका एक पुत्र (हरिवंश) ।
सेनजित्-पु० [सं०] (१) श्रीकृष्णका एक पुत्र (माग०) ।
(२) मुक्षत्रके ५६ वर्ष राज्य करनेके पश्चात तत्पुत्र बृहत्कर्मा राजा हुआ उसने २३ वर्ष राज्य किया । तदुपरान्त उसका पुत्र सेनजित् (सेनाजित्) राजा हुआ (ब्रह्मां० ३.७४.११३; मत्स्य० ४८.१००) । (३) कृशाश्वना एक पुत्र —दे० कृशाश्व । (४) पुरुवंशी जगद्रय-सुत विश्वजित्ना पुत्र (विष्णु० ४-१९० ३४-३५) । (५) एक प्राचीन राजाना नाम । व्यासजीने इनके शोकपूर्ण उद्गारोंका कारुणिक वर्णन किया है । पुत्रशोकाकुल सेनजित्ने एक ब्राह्मणके साथ आलाप किया (महाभा० शांति० २५.१४-२८; अध्याय १७४) ।

सेनजित् - स्त्री॰ [सं॰] एक अप्सराका नाम (भाग॰)। सेनस्कंघ - पु॰ [सं॰] हरिवंशके अनुसार शंबर राक्षसका एक पुत्र।

सेनानी-पु॰ [सं॰] (१) कार्तिकेयका एक नाम (स्कंदपु॰) । (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा॰ आदि॰ ६७.९७) । (३) शंवर राक्षसका एक पुत्र (हरिवंश) ।

सेनामुख-पु॰ [सं॰] सेना विशेष । पत्तिकी तिगुनी सेना-को सेनामुख कहते हैं ( महाभा॰ आदि॰ २.२०) ।

सेनाबिन्दु - पु० [सं०] एक क्षत्रिय राजाका नाम, जो तुहुण्ड नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था। यह द्रौपदी-स्वयंवरमें गया था (महाभा० आदि० ६७.१९-२०; १८५.९)। अर्जुनने उत्तरदिग्विजयके समय उल्क्रक राजाके साथ इसपर आक्रमण कर इसे राज्यच्युत किया था (सभा० २७.१०)।

सेनापति - पु० [सं०] (१) कार्तिकेयका एक नाम, जो महादेवके पुत्र कहे जाते हैं। इनका लालन-पालन चंद्रमा-की पत्नी कृर्तिकाने किया था, अतः इन्हें कार्तिकेय कहते हैं। यह देवसेनापित हैं --दे० कार्तिकेय। (२) धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (महाभा० आदि० ६७.९७; ११६.९)। सेनाहन - पु० [सं०] शंवर दैत्यका एक पुत्र (रामा०,

**सेनाहन** – पु० [सं०] शवर देखका एक पुत्र (रामा० इरिवंश)।

रयेनी - स्त्री॰ [मं॰] दक्ष प्रजापतिकी नतनी और करयप ऋषि शे एक पुत्री जो दक्ष प्रजापतिकी पुत्री ताम्राके गर्भसे उत्पन्न पाँच कन्याओं मेंसे एक थी, जो पुरुह ऋषिको ब्याही थी। यह संपाति और जटायुकी माता थी (वायु० ६६.५४; ६९.३२५-३२६)।

सेनी-पु० [मं०] अज्ञातवासके समय सहदेव (पांडव)का नाम । जब यह अपने भाइयों तथा द्रौपदी सहित मत्स्य-देशाधिपति विराटके यहाँ रहते थे, वहाँ इन्होंने अपना परिचय अरिष्टनेमि नामक वैदयके रूपमें दिया था। (महाभा० विराट १०.५-१६) तथा—दे० मत्स्यदेश)।

**सैंधव** – पु॰ [मं॰] सिन्धु देशके निवासी अथवा अधिपतिका नाम (महाभा*॰* वन॰ ५१.२५) ।

**सैंधवायन** – पु॰ [सं॰] विश्वामित्र ऋषिके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एकका नाम (महाभा० ४.५१) ।

**सेंधवारण्य** – पु० [मं०] एक प्राचीनतीर्थका नाम (महाभा० वन० ८९.१५) ।

सम-पु० [सं०] मछुओं के एक देवताका नाम (हि. श.सा.)। सैरं भ्री-स्वी० [मं०] द्रीपदीका 'अद्यातवास'का नाम । पाँचों पांडवोंने अञ्चातवासके समय मत्स्यदेशाधिपति विराटके यहाँ सेवावृत्ति स्वीकार की थी और महाभारतके अनुसार द्रीपदी इसी नामसे रनवासमें वाल-चोटी तथा शृंगार करनेके लिए रख ली गयी। शर्त यह थी कि न तो वह ज्ठा भोजन करेगी और न पैर दबायेगी। इसी अविधमें विराटके सालेने द्रीपदीमें कुछ छेड़खानी की और वात बढ़ गयी, फलतः भीमने कीचकका बध कर डाला (महाभा० विराटक ३.१८-१९); तथा—दे० द्रीपदी।

सैरिंध-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन जनपद (बृहत्संहिता) । सैरिंध-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन जनपदका नाम (मार्कंडेयपु॰) ।

सैिल-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन जनपदका नाम (बृहत्संहिता)। सैिसक्त-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन जनपदका नाम (महाभा॰)।

सैसिरिंध्र-पु० [सं०] एक भारतीय जनपदका नाम (महाभा० भीष्म० ९.५७)।

सोदर्यवान् — पु० [सं०] जरासन्थका ध्वजा-पताकासे सुस-जित दिव्य रथ, जिसे इन्द्रने उसके मारे जानेके पश्चात् अपने अधिकारमें कर लिया था। इसमें दो महारथी एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। इसमें वारबार शबुओंपर आधात करनेकी सुविधा थी। यह दर्शनीय तथा दुर्जय था (महाभा० सभा० २४.३.५२)।

सोम-पु० [सं०] (१) ऋग्वेदके अनुसार एक प्रकारका पेय, जो देवदानव दोनोंको प्रिय था। यह एक प्रकारकी लताका रस है, जो देवताओं के भोग लगाने में काम आता था और प्रसादरूपेण इसे बाह्मण लोग भी घरण करते थे। इससे उत्तेजना मिलती, अतः यह देव-दानव सवका प्रियपेय वन गया। (२) चन्द्रमाका एक नाम, जिनमें कुछ दिनों के पश्चात् सोमरसके कतिपय गुणोंका आरोप होने लग गया था। पुराणानुसार चंद्रमामें अमृत है। शुक्षपक्षमें चन्द्रमा कला-कला बढ़ता है और ऋष्णपक्षमें एक-एक कला करके देवता लोग १५ कला तो पी जाते हैं, १६ वी कला अमा-वस्थाको जल और औपियोंमें प्रवेश कर जाती है—दे० कला। अतः चन्द्रमाको ओपियपित कहते हैं। चन्द्रमा ननस्पतियोंका स्वामी तथा यहीं और ओपियोंका अधि-

ष्ठाता भी बन बैठा। अतः चन्द्रमाका नाम सोम पड् गया। पराणोंमें कहीं यह अत्रि-सुत, कहीं धर्मपुत्र, कहीं समुद्रके पुत्र और कहीं प्रभाकरके पुत्र कहे गये हैं। विष्णुपराणा-नुसार यह बाह्मणोंके राजा हैं, लेकिन बृहदारण्यमें इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। रोहिणीको अधिक चाहनेके कारण दक्षके शापसे इन्हें राजयक्ष्मा हो गया था, पर दक्षने अपनी कन्याओंकी प्रार्थनापर चम्द्रमाके 'क्षय'को अस्थायी कर दिया जिससे वह १५ दिन घटता और १५ दिन बढता है। देवगुरु बृहस्पतिकी पत्नी ताराके साथ रमण करनेके कारण शंकरने त्रिशलसे इनके शरीरका दो भाग कर दिये और इन्हें 'भग्नातमा'की उपाधि मिल गयी (विष्णुप०, वृहदारण्यक आदि)। क्षयरोगग्रस्त होनेपर सोमने ब्रह्माके आदेशसे प्रभासक्षेत्रमें मृत्युक्षयमन्त्रका जप कर शिवको प्रसन्न कर अपनेको रोगमुक्त कराया था। देवताओंका प्रसन्नताके लिए शंकर यहीं प्रकट हुए तथा सोमेश्वर नामसे विख्यात हुए (शवपु॰ कोरिरुद्र-संहिता, अध्याय ८-१४)। (३) आठ वसुओं मेंसे एक (ब्रह्मां० ३.३.२१)। (४) एक वैदिक देवताका नाम। ऋग्वेदका प्रायः पुरा एक मण्डल ही इसके माहातम्य, प्रयोग और गुणगानसे भरा है। इसे सर्वशक्तिशाली, सर्वरोगनाशक, अतुलसम्पत्तिदायक आदि कई गुणोंसे विभूषित किया गया है। सोम नामका एक देवता ही मान लिया गया जो सोमरसका अधिष्ठाता देवतातक कह दिया गया । यह वैदिक देवता युनियनोंके बैसकडाइओनिससके समान हो गया। उस समयके आर्य लोग प्रायः प्रकृतिके ही उपासक थे। प्रकृतिकी इस देनसे उनमें एक नयी स्फूत्ति, एक नयी उत्तेजना जागृत हो जाती थी। अतः इसमें कुछ दैवी शक्तिका अनुमान कर लेना उस समयमें अस्वाभाविक न था। (५) अत्रि ऋषिके पुत्रका नाम जिनका राजयक्ष्मा अत्रिने श्राद्धादिसे छुड़ाया था (ब्रह्मां० ३.१०.१११; वायु० ७३.६३) ।

सोमक-पु० [मं०] (१) भागवतके अनुसार श्रीकृष्णके कालिन्दीके गर्भसे उत्पन्न दस पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (माग० १०.६१.१४)। (२) सोमवंशी क्षत्रियोंका समुदाय (महाभा० आदि० १४०.२२)। (३) पुरुवं शोत्पन्न सौदास-के पौत्र तथा सहदेवके पत्र जो १०० पत्रोंके पिता थे। जन्तु सबसे बड़ा तथा पृषत सबसे छोटा था। वृषतका पुत्र द्रपद था जो धृष्टचम्नका पिता था (विष्णु० ४.१९.७१-७३)। यह गजा यम-सभामें रहकर यमकी उपासना करने थे। ये पांचाल देशके सुप्रसिद्ध दानी राजा थे। इन्होंने सौ पुत्रोंकी प्राप्तिके लिए अपने इक्लौते पुत्रकी बलि देकर, यज्ञानुष्ठान किया था तथा इनको सौ पुत्रोंकी प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपने पुरोहितके साथ नरक और पुण्य-लोकोंको भोगकर छुटकारा पाया था (महाभा० वन० १२८. २-१८) । इन्होंने अपने जीवनमें कभी मांसभक्षण नहीं किया था। गोदानसे इन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था (अनु० ७६. २५-२७: ११५.६३) ।

सोमकल्प-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार २१ वाँ कल्प (भाग॰) । सोमकीत्ति-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रके १०० पुत्रोंमेंसे एक पुत्र तथा दुर्थोधनका भाई (महाभा॰ आदि॰ ६७.९९)।

सोमकुल्या - स्त्री॰ [मं॰] मार्कण्डेयपुराणानुसार एक नदी।

सोमकेश्वर-पु॰ [सं॰] भरद्वाज ऋषिके शिष्य एक राजिष (बामनपु०) ।

सोमिगिर-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन पहाड़, जो सार्य-प्रातः स्मरणीय है (अनु० १६५.३३)। रामायणानुसार यह सिन्धु नद और समुद्रके संगमपर स्थित सौ शिखरोंसे युक्त एक महान् पर्वत है। इस क्षेत्रमें सीतान्वेषणके लिए सुग्रीवने सुवेण आदि बानरोंको भेजा था (वाल्मी० रामा० किष्किन्था० ४२.१५)।

सोमतीर्थ-पु० [सं०] (१) महाभारतके अनुमार कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ, जो जयन्तीमें है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको राजस्यका फल प्राप्त होता हैं (महाभा० वन० ८३.१९)। (२) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे सोमलोककी प्राप्ति होती है (वन० ८३.११४-१५)। (३) एक तीर्थस्थान। वदरिकाश्रममें स्थित पंचतीर्थके बाद सोमजुंड है, जहाँ चन्द्रमाने तपस्थाकर विष्णुका दर्शन पाया था। यहाँ चंद्रमाने "ॐ नमो नारायणाय" नामक अष्टाक्षर मंत्रका जप किया था (स्कन्द्रप० वैष्णव० वदरी-माहात्म्य०)।

सोमदत्त-पु० [सं०] कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पौत्र तथा बाह्रीकके पुत्रका नाम । इनके तीन पुत्र थे भूरि, भूरिश्रवा और शल । ये अपने तीनों पुत्रोंके साथ द्रौपदी-स्वयंवरमें पथारे थे (महाभा० आदि० १८५.१४-१४) । महाभारत-युद्धमें सात्यिक द्वारा इनका वथ किया गया (द्रोण० १२०. ३३; विष्णू० ४.२०. ३१-३३) ।

सोमदा – स्त्री० [सं०] एक गन्धर्वीका नाम जो उमिलाकी पुत्री थी तथा चूली मुनिकी उपासना करता थी। इसकी सेवासे प्रसन्न होकर मुनिने इसे मानसिक तपसे प्रकट ब्रह्म-दत्त नामक पुत्र प्रदान किया (वाल्मी० रामा० वाल० ३३. १२-१८)।

सोमदेव -पु॰ [सं॰] काश्मीरके एक विद्वान् जो कथासरित्-सागरके रचयिता थे (ग्यारहवीं शताब्दी)।

सोमधेनु-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन जनपदका नाम (महा-भा॰ सभा॰ ३०.१०)।

सोमनंदी - पु॰ [सं॰] शंकरका एक अनुचर । देवीका सिंह, जिसने उमा सहित महादेव और नंदीको आनन्दित किया था, अतः सोमनंदी कहलाया । यह पार्वतीके अन्तःपुरका द्वारपाल था (शिवपु॰ वायवीय-संहिता अध्या॰ २७)।

**सोमनंदीश्वर**—पु० [सं०] एक शिवलिंग विशे**ष** (शिवपु**०** तथा काशीखं०)।

सोमनाथ - पु॰ [मं॰] प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्ङिगोंमेंसे एक, जिसका मंदिर काठियावाडके पश्चिम तटपर स्थित प्रभास- क्षेत्रके सोमनाथ नगरमें हैं। सोम अपनी सब पित्योंसे रोहिणोंको अधिक मानते थे, अतः दक्षने उन्हें शाप दे क्षय- रोगग्रस्त कर दिया था। सोमने ब्रह्माके आदेशसे इसी प्रभासक्षेत्रमें मृत्युंजयमंत्रका जप कर शिवको प्रसन्न कर अपनेको रोगमुक्त कराया था। देवताओंकी प्रमन्नताके लिए शंकर यहीं प्रकट हुए तथा सोमेथर नामसे विख्यात हुए (शिवपु॰ कोटिकट्र-संहिता, अध्याय ८-१४)।

सोमप-पु॰ [सं॰] (१) एक सनातन विश्वेदवाका नाम (महाभा॰ अनु॰ ९१.३४) । (२) कुमार कार्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (शल्य० ४५.७०)। (३) एक असुरका नाम (हरिवंश)। (४) जरासंध-पुत्र सहदेवका पुत्र, जो श्रुतिश्रवा-का पिता था (विष्णु० ४.१९.८२-८४)। (५) एक प्राचीन जनपद (बृहर्सहिता)।

सोमपद-पु० [सं०] (१) हरिवंशके अनुसार एक लोकका नाम। (२) महाभारतके अनुसार एक तीर्थस्थानका नाम, जहाँ माहेश्वरपदमें स्नान करनेसे अश्वमेष यज्ञका फल प्राप्त होता है (वन० ८४.११९)।

सोमपा-पु॰ [सं॰] सात प्रकारके पितृगणोंमें से एक प्रकारके पितृगण। इनकी चार मूर्च पितृगणोंमें गणना है। इनके तृप्त होनेसे सोमदेवताओंकी तृप्ति होती है। ये सभी पितृ-गण मह्माजीकी सभामें उपस्थित हो प्रसन्नतापूर्वक उनकी उपासना करते हैं (महाभा॰ सभा० ११.४७-४९)।

सोमपाल-पु० [सं०] सोमरक्षक होनेके नाते गन्धर्वौका एक नाम ---दे० गन्धर्व तथा (भाग०)।

सोमपदोष - पु॰ [सं॰] स्कन्दपुराणानुसार एक व्रतिविशेष जिसमें दिनभर उपवास करके संध्याको (प्रदोषो रजनी-मुखम्) भगवान् शंकरको पूजा करनेके उपरांत मोजन करते हैं। इसमें दिनभर द्वादशी तदुपरांत त्रयोदशी रहती है। संध्याको त्रयोदशीका रहना आवश्यक है। यह संतानके लिए होता है और मासमें दो वार (पाक्षिक प्रदोष) पड़ता है (स्कंदपु॰)।

सोमभवा-स्री० [सं०] नर्मदा नदीका एक नाम, जो चंद्रमा-पुत्री कही गयी हैं—दे० नर्मदा।

सोमभू-पु॰ [सं॰] चंद्रमाके पुत्र-बुधका नाम—दे० बुध । सोमभोजन-पु॰ [सं॰] गरुइका एक पुत्र—दे० गरुइ ।

सोमवती अमावस्या –स्नी० [सं०] सोमवारको पड़नेवाली अमावस्या, जो पुराणानुसार पुण्यतिथि मानी जाती है। उसमें गंगानान, दानादिका बड़ा माहात्म्य कहा गया है।

सोमवर्चा - पु० [सं०] (१) एक सनातन विश्वेदेवका नाम (महाभा० अनु० ९१.३३, ३६)। (२) एक गंधर्वका नाम (हरिवंश)।

सोमवारव्रत-पु॰ [सं॰] यह वृत चैत्र, वैशाख, श्रावण, कात्तिक और मार्गशीर्षमें होता है पर विशेषकर श्रावणके 'सोमप्रदोष' अधिक प्रसिद्ध है। इसमें शिव-पार्वतीके पूजन तथा एकभुक्त भोजनका विधान है (स्कंदपु॰ तथा शिव-रहस्य)।

सोमशर्मा -पु॰ [मं॰] सुपनाका पित तथा सुत्रतका पिता। सुत्रत पूर्व जन्ममें धर्मागद नामक राजकुमार था, जो बड़ा ऋष्णभक्त था। पुत्रकी सहायतासे यह (सोमशर्मा) पत्नीसहित स्वर्ग गये थे।

सोमश्रवा-पु० [सं०] एक तपस्यानिरत मुनिका नाम, जो श्रुतश्रवाके पुत्र थे। इनको पुरोहित बनानेके लिए जनमे-जयने इनके पितासे प्रार्थना की। ये सर्पिणीके गर्भसे उत्पन्न महातपस्त्री तथा स्वाध्यायशील थे (महाभा० आदि० ३०.१३-२०)।

**सोमसद** – पु०[सं०] विराटके पुत्र तथा साध्यगणके पितर— मनु ।

सोमसेन-पु० [सं०] शंवर राक्षसका एक पुत्र (रामाय०; महाभा०)। सोमा-पु० [सं०] (१) एक अप्सराका नाम, जिसने अर्जुन-के जन्मोत्सवमें आकर नृत्य किया था (महाभा० आदि० १२२.६१)। (२) मार्कण्डेय पुराणानुसार एक नदीका नाम। सोमापि-पु० [सं०] पुराणानुसार सहदेवका एक पुत्र-दे० सहदेव।

सोमायन-पु॰ [मं॰] एक व्रत जिसमें ३ दिनोंतक उपवास कर २७ दिनोंतक केवल दूध पीकर रहनेका विधान है (मार्कण्डेयपु॰)।

अन्य मतानुसार ७ दिन गायके चारों स्तनोंका, ७ दिन तीन स्तनोंका, ७ दिन दो स्तनोंका और ६ दिन एक स्तनका दूध पीये और ३ दिनोंका उपवास करें। इसमें धारोष्ण दूध पीनेका विधान है (याज्ञवल्क्य)।

सोमावती - स्त्री॰ [मं॰] चन्द्रमाकी माताका नाम-दे॰ चन्द्रमा।

सोमावर्त - पु॰ [सं॰] एक स्थानका नाम (वायुपु॰) । सोमाश्रम - पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार एक तीर्थ-स्थान, जिसकी यात्रा करनेसे मनुष्य इस भूतलपर पूजित होता है (वन॰ ८४.१५७) ।

सोमाश्रयायण-पु० [सं०] गङ्गातत्रवर्ती एक प्राचीन तीर्थ-स्थानका नाम। एकचक्रा नगरीने पांचाल जाते समय यहाँ पाण्डव आये थे। चित्ररथ गन्धर्व यहाँ स्त्रियोंके साथ जलक्रीड़ा करता था। वह अर्जुन द्वारा परास्त किया गया था (महाभा० आदि० १६९.३-३३)।

सोमाहुति – पु॰ [नं॰] मंत्रद्रष्टा भागंव ऋषिका एक नाम । सोमेश्वर – पु॰ [नं॰] काशीमें स्थित एक क्षिवलिंगका नाम । कहते हैं भगवान सोमने यह शिवलिंग प्रतिष्ठित किया था (स्कन्दपु॰ काशी-खण्ड)।

सोहंजि-पु॰ [सं॰] भागवतके अनुसार कुंतिभोजका एक पुत्र (भाग॰ ९.२३.२१)।

सोकरतीर्थ-पु० [सं०] एक प्राचीन तीर्थस्थान ।

सौगन्धिक - पु॰ [म॰] कुवेरका एक वन, जिसकी सुगन्धि-के साथ पवन कुवेरसभामें कुवेरकी सेवा करता है (महाभा॰ सभा॰ १०.७)।

सौगंधिकवन-पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक तीर्थ-स्थानरूप वन, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, नाग, किन्नर आदि निवास करते हैं। वहाँ जाते ही मनुष्यके सव पापताप छूट जाते हैं (वन० ८४. ४-६)।

सौगंधिका - स्त्री॰ [मं॰] धनपति कुवेरकी नगरीमें इस नामकी एक नदी है (वार्त्मा॰ रामा॰)।

सौगत-पु॰ [सं॰] धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा०)।

सोति पु॰ सिं॰ रोमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवाका नाम, जिन्होंने नैमिषारण्यमें शौनक आदि ऋषियोंको महाभारत-की कथा सुनायी थी (महाभा॰ आदि॰ १.५)।

सौत्रामणी - पु॰ [सं॰] सुत्रामा (इन्द्र) देवता है जिसका एक यद्य जो इन्द्रके प्रीत्यर्थ किया जाता है (यज्ञतत्त्व-प्रकाश)।

सोदामनी - स्त्री॰ [मं॰] (१) विष्णुपुराणानुमार विनताके गर्मसे उत्पन्न कद्रयप ऋषिकी एक पुत्री । (२) वालरामायण-के अनुसार एक अप्सराका नाम । सौदास-पु॰ [सं॰] (१) पुरुवंशोत्पन्न दिवोदासके मित्रायु, मित्रायुके च्यवन और च्यवनके सुदास पुत्र हुए जिनका पुत्र सौदास था। यह सहदेवका पिता था (विष्णु॰ ४.१९. ६९-७१)। (२) इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न राजा ऋतुपर्णके परपौत्र, सर्वकामके पौत्र तथा सुदासके पुत्रका नाम जिन्हें मित्र सह या कल्माषपाद भी कहते हैं (विष्णु॰ ४.४.३८-४०, ५७)।

सीधक-पु० [मं०] एक गंधर्वका नाम, जो परावसुगंधर्वका पुत्र था (भाग० ८.११.४४; ब्रह्मां० २.२३.१३; वायु० ७९. १३)।

स्तीधन्वा-पु० [सं०] ऋमुका एक नाम जो सुधन्वाके पुत्र थे--दे० ऋभू।

**सौनंद**-पु० [सं०] श्रीकृष्णके भाई बलदाऊका मृ्सल, (भाग०१०.६७.१६; ७८.४) ।

सीनंदा-स्त्री० [सं०] वत्सप्रीकी पत्नीका नाम । कहते हैं यह बड़ी रूपवती थी (मार्कण्डेयपु०) ।

सौपर्ण-पु० [सं०] विष्णुवाहन गरुड़के अस्त्रका नाम (भाग०)।

सौपाक-पु॰ [सं॰] एक वर्णसंकर जाति (महाभा॰) । सौबल्य-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन जनपदका नाम (महाभा॰) ।

सौभ-पु॰ [सं॰] (१) महाभारतके अनुसार राजा हरिश्चन्द्र की नगरीका नाम । ऐसी कल्पना है कि यह आकाशमें रियत है (महाभा॰) । (२) महाभारतमें इस नामके और देश भी मिलते हैं जैसे शास्त्रोंका एक नगर ।

सौभग-पु० [सं०] बृहच्छोक्षके एक पुत्रका नाम (भाग०)। सौभद्र-पु० [सं०] एक तीर्थ (महाभा०)।

सौभिर-पु० [सं०] एक बहुत बड़े तपस्वीका नाम, जिनका उल्लेख भागवतमें मिलता है। एक बार इनमें मीनराज (मछली)का गाईस्थ-सुख देखकर भोग-लाल्सा जागी और तपोक्लमें अपना बुढ़ापा दूर कर एक सुन्दर युवक हो गये। मान्याताकी ५० पुत्रियोंके साथ इनका विवाह हुआ जिनके गर्भने ५००० पुत्र उत्पन्न हुए। यह बहृच्चा चार्य ऋषि एक बार एकान्तमें मछलीको देखकर हुई अपनी आत्म प्रच्युतिका विचार कर सांसारिक सुखोंको त्याग फिर भजन करने लगे। अन्तमें यह ईश्वरमें लीन हो गये और इनकी पत्नियाँ सहगामिनी हुई (भाग० ९.६.३९-४४, ४९-५०)।

सौभाग्यतृतीया – स्री० [सं०] भाद्रपद शुक्ला तृतीया जो अति पिवत्र मानी गयी है (विष्णु० तथा व्रतपरिचय)। सौभाग्यव्रत – पु० [सं०] फाल्गुन शुक्ला तृतीयाको क्रिया

जानेवाला एक व्रत जिसे स्त्री-पुरुष दोनों करते हैं (वाराहपु॰) ।

**सौमन**-पु॰ [सं॰] एक अस्त्र विशेष (रामायण)।

सौमनस-पु॰ [सं॰] (१) पुराणानुसार पश्चिम दिशाका दिग्गज (भाग॰)। (२) एक पर्वतका नाम जो उदयगिरिका एक शिखर है। इसकी चौड़ाई एक योजन और ऊँचाई दस योजन है। सुग्रीवने सीताजीकी खोज करनेके निमित्त विनत नामक वानरको इस ओर भेजा था (वाल्मी॰ रामा॰ किहितन्था॰ ४०.५५)।

सौमनसा -स्त्री ॰ [सं ॰] रामायणके अनुसार एक नदीका नाम ।

सौमनस्य-पु॰ [सं॰] (१) श्राद्धमें पुरोहितके हाथमें फूल देनेका कृत्य (भाग०)। (२) एक वर्षका नाम जिसके देवता सौमनस्य हैं। यह वर्ष प्रश्रद्दीपके अन्तर्गत है (भाग०)।

सौम्य-पु० [सं०] पुराणानुसार एक द्वीपका नाम ।

सौम्यकृच्छ्रवत-पु० [सं०] पहले दिन प्राणरक्षा प्रमाण पिण्याक (तिलोंकी खली), दूसरे दिन आचाम (उशले चावलोंका मॉंड), तीसरे दिन तक (मठा), चौथे दिन जल और पाँचवें दिन मत्त् पीये । अन्तमें ३ दिन उपवास करे (प्रायश्चित्तेन्द्रशेखर)।

सौम्यगिरि-पु० [सं०] हरिवंशके अनुसार एक पर्वतका

सौरधमोक्तरविवारवत-पु० [सं०] यह व्रत मार्गशीर्षसे वर्ष पर्यंत किया जाता है। १२ दलका कमल बना उसपर हर महीने सूर्यका पूजन करे तो इससे सब मनोरथ सिद्ध होते हैं (स्कंदपु०)।

सौरनक्त-पु॰ [सं॰] नरसिंहपुराणानुसार एक व्रत जो रविवारको हस्त नक्षत्र होनेपर किया जाता है (नरसिंहपु०)। सौरभेयी - स्त्रो० [सं०] एक अप्सराका नाम जिसने पंचा-प्सरतीर्थमें सातकणि मुनिकी तपस्या भंग की थी और ज्ञाप-वश वहीं स्तंमेशतीर्थमें माहरूपमें रहती थी। इसका उद्धार अर्जुन (पांडव)ने किया था (स्कंद्रपु॰ कुमारिका-खण्ड)। महाभारतके अनुसार यह वर्गा नामक अप्सराकी सखी थी। बाह्मणके शापसे यह ब्राहभावको प्राप्त हुई थी। अर्जु नने इसका प्राहयोनिसे उद्धार किया था (आदि २१५.२०-२३; २१६.२१) ।

सौरसेय-पु॰ [मं॰] कात्तिकेय स्वामीका एक (स्कंदपु०) ।

सौरी-स्नी॰ [सं॰] संवरणकी पत्नी, कुरुक्षेत्राधिपति कुरुकी माता तपतीका एक नाम, यह सूर्यकी पुत्री थी (भाग० ९.२१.३-४)।

सौवर्चला-स्त्री॰ [सं॰] रुद्रकी पत्नीका नाम (शिवपु॰ तथा स्कंदपु०)।

सौवीर-पु॰ [सं॰] (१) एक समृद्धिशाली देशका नाम, जहाँ महाराज दश्ररथका आधिपत्य था (वाल्मी० रामा० अयोध्या० १०.३८) । (२) सिंधु अथवा उससे लगा देश, जहाँक राजा विपुल अर्जु न द्वारा मारा गया (महाभा० आदि० १३८.२०-२२)।

सौवीरक-पु॰ [सं॰] जयद्रथका नाम जो सिंधुसौवीरका राजा और दुर्योधनका वहनोई था। यह दुःशला (दुर्योधन की वहिन) का पित था और महाभारत युद्धमें अर्जुनके हाथों मारा गया था—दे॰ जयद्रथ तथा (महाभा०)।

सौवीरी-स्त्री॰ [सं॰] राजा पुरुके पौत्र तथा प्रवीरके पुत्र मनस्युकी पत्नीका नाम (महाभा० ९४.५-७)।

सौल्य,सौशल्य-पु॰ [मं॰] एक अति प्राचीन देशका नाम (महाभा० भीष्म० ९.४०)।

सौश्रति-पु॰ [सं॰] त्रिगर्तराज सुरार्माका भाई, जिसका महाभारत युद्धमें अर्जु नके साथ संग्राम हुआ था और

उसमें उन्होंके द्वारा गया था (महाभा० कर्ण० २७.३-२२)। सौहृद्-पु० [सं०] एक दक्षिण भारतीय जनपदका नाम (महाभा० भीष्म० ९-५९)।

स्कंद-पु० [सं०] कार्त्तिकेयका एक नाम जो शिवके पुत्र, देवताओंके सेनापति और युद्धके देवता माने गये हैं। महावैवर्त्तके अनुसार यह अग्निसे उत्पन्न हुए और इन्हें षड़ानन या कार्त्तिकेय भी कहते हैं। इनके ६ मुख हैं और यह बहुत ही सुन्दर कहे गये हैं। तन्त्रानुसार देवसेना या षष्ठी देवी इनकी पत्नी हैं। कुछ अन्य पुराणान्सार अग्निसे शंकरका वीर्य हजम न हो सका अतः गंगामें वमन कर आये जहाँसे ६ कृत्तिकाएँ उठा लायी और अपना दूध पिला बड़ा किया-दे॰ कार्त्तिकेय तथा (वैवर्त्तपु॰)। इनके द्वारा तारकासुर, महिषासुर, त्रिपाद तथा हदोदरका वथ, वाणासुरकी पराजय तथा कौंचपर्वतका विदारण किया गया (महाभा०शत्य० ४६.७३-८४)।

स्कंद्बह-पु० [सं०] मातृकायह तथा पुरुषयहोंका समूह (महा० वन० २३०.४३-४४)।

स्कंदपुराण-पु० [सं०] १८ पुराणोंमेंसे एक जिसमें स्कंदने तत्पुरुप कल्पकी व्याख्या की है। इसमें कुल ८१८०० इलोक हैं तथा इसके अन्तर्गत ६ संहिताएँ हैं और सात खंड हैं जिनमें काशीखंड अति प्रसिद्ध है। इसके बाद उत्कल-खण्ड है जिसमें पुरीका माहात्म्य दिया गया है।

स्कंदरेश्वरतीर्थ-पु० [मं०] एक प्राचीन तीर्थका नाम (स्कंदपु०) ।

स्कंदषष्ठी-स्नी० [सं०] (१) वराहपुराणानुसार एक पर्व जो चैत्र ग्रुक्ला षष्ठीको मनाया जाता है । कहते हैं इसी तिथि-को कार्त्तिकेय देवताओंके सेनापति नियुक्त हुए थे (वाराहपु०) । (२) गुहषष्ठीका नाम जो कार्त्तिकेयके लिए होती है। यह कात्तिक या अगहन शुक्ला पष्ठीको पड़ती है। (३) यह पंचमीयुक्त ली जाती है। आषाढ़ शुक्ला ५ को ब्रत और षष्ठीको स्कंदपूजन करे तथा एक बार भोजन करे। यह तिथि कार्त्तिकेयकी है, अतः इसे 'कौमारिको' तिथि कहते हैं (वाराहपु०) ।

स्कंदापस्मार-पु॰ [सं॰] स्कंदके शरीरसे उत्पन्न हुआ प्रसव-ग्रह (महाभा० वन० २३.२६)।

स्कंध -पु० [सं०] (१) धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें होमा गया था (महाभा० सादि० ५७.१८)। (२) एक बानरका नाम, जिसने मूर्चिछत श्रीराम और लक्ष्मणको घेर कर उनकी रक्षा की थी (वाल्मी० रामा० लंका० ४७.३) ।

**स्कंघपाद** – पु० [सं०] मार्कण्डेयपुराणानुसार एक पर्वतका

**स्कंघाक्ष** –पु० [सं०] स्कंदका एक सैनिक अनुचर (महाभा० इाल्य० ४५.६०) ।

**स्तंबमित्र** –पु० [मं०] महाभारतके अनुसार एक शार्क्कक पक्षी, जो मन्द्रपाल ऋषिके द्वारा उनकी पत्नी जरिता (पक्षिणी) के गर्भमे उत्पन्न हुए जित्तारि आदि चार पुत्रोंमेंसे एक। स्तंभ-पु॰ [सं॰] विष्णुपुराणानुसार एक ऋषिका नाम । स्तंभतीर्थ-पु० [सं०] खंत्रातका प्राचीन नाम जो एक

प्रसिद्ध तीर्थ था।

**स्तंभन**-पु० [सं०] कामदेवके पाँच दाणोंमेंसे एक—दे० अंगज तथा कामदेव।

स्तनकुंड-पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है (वन॰ ८४.१५२)।

स्तनपोषिक-पु० [सं०] स्तनपाथिक, स्तनपे विक तथा स्तनपोधिक नामक दक्षिणभारतीय प्राचीन देशका नाम (महाभा० भीष्म० ९.६८)।

स्तनबाल-पु० [मं०] एक दक्षिण भारतीय प्राचीन देशका नाम (महाभा० भीष्म० ९.२२)।

स्तम्भेशतीर्थं -पु० [सं०] दक्षिण समुद्रतयपर स्थित एक तीर्थस्थान जो सौमद्र मुनिको प्रिय था। यहाँ सौरभेयी नामकी अप्सरा शापवश याह होकर रहती थी और स्नानार्थियोंको जलमें खींच ले जाती थी, इससे ऋषियोंने इस तीर्थको त्याग दिया था। यहाँ आये पांडुनंदन अर्जुनने याहरूपी अप्सरा सौरभेयीका उद्धार किया था। यह पंचाप्सरस तीओंमें दूसरा तीर्थ है (स्कंदपु० कुमारिका-खंड, १.२१-२२, ४९-५०)।

स्तम्भेश्वर - पु० [मं०] एक शिविजिंगका नाम, जिसे विश्व-कर्माने प्रस्तुत किया तथा स्कंटने स्थापित किया था। देवताओंने जलमें एक 'विश्वनंदक' नामक स्तम्भ स्थापित कर चारों ओर एक चब्तरा बनाया जिसके पश्चिम भागमें यह शिविलिंग तारकासुर-वधके फल्फ्स्फ्प स्कंदने स्थापित किया और इसीके पश्चिममें एक क्ष्पका निर्माण भी किया जिसमें पातालगंगा प्रकट हुई। माघ कु० १४ अथवा माघ १५ तथा २० को यहाँ पूजा तर्पणका बड़ा माहात्म्य है (स्कंदपु० माहेश्वर० कुमारिका-खंड)।

**स्तावा** स्त्रां० [मं०] एक अप्सराका नाम (काजसनेयी-संहिता १८.४२)।

स्तीर्ण-पु॰ [सं॰] शिवका एक अनुचर (शिवपु॰)।

स्तुति – र्ह्झा १ [सं०] (१) दुर्गाका एक नाम (देवीभाग०)। (२) प्रतिहर्त्ताको पत्नीका नाम (भाग० ५.१५.५)।

स्तुत्यवत – पु० [सं०] (१) हिरण्यरेताका एक पुत्र —दे० हिरण्यरेता। (२) एक वर्षका नाम जिसके अधिष्ठाता देवता स्तुत्यवत हैं (भाग०)।

स्त्रीमानी-पु॰ [सं॰] मार्कण्डेयपुराणानुसार भौत्य मनुके एक पुत्र (मार्कण्डेयपु॰)।

स्त्रीराज्य - पु॰ [मं॰] प्राचीन कालके एक राज्यका नाम जहाँ केवल स्त्रियोंकी ही प्रधानता रहती थी, जहाँके राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आये थे (महाभा॰ वन॰ ५१.२५)।

स्रीवाह्य-पु० [मं०] एक जनपदका नाम (मार्कण्डेयपु०) । स्थंडिलकायी-पु० [मं०] एक प्रकारके ऋषियोंके नाम, जिन्होंने रारमंग ऋषिके स्वर्गलोक चले जानेके पश्चात् श्रीरामके समक्ष उपस्थित होकर राक्षसोंसे अपना त्राण करनेकी प्रार्थना की थी (वाल्मी० रामा० अरण्य० ४. ८-२६) ।

स्थंडिलेयु – पु० [मं०] पुरुके तृतीय पुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्मसे उत्पन्न एक पुत्रका नाम (महाभा० आहि० ९४.८-१०)। स्थल-पु॰ [सं॰] भागवतके अनुसार बलका एक पुत्र (भाग॰)।

स्थलकाली - स्त्री० [सं०] दुर्गाकी एक सहचरीका नाम (देवीभाग०)।

स्थलेयु - पु॰ [सं॰] रौद्राश्वका एक पुत्र (हरिवंश)।

स्थाणु पु० [सं०] (१) ब्रह्माजीके एक मानसपुत्र, जो मरीचि आदि नौ पुत्रोंमेंसे अतिरिक्त थे, ग्यारह रुद्र इन्होंके पुत्र कहे गये हैं। ब्रह्माजीके पौत्र तथा स्थाणुके पुत्र एका-दश रुद्रोंमेंसे एक (महाभा० आदि० ६६.१-३)। एक रुद्रका नाम (काशीखंड)। (२) एक (छठे) प्रजापतिका नाम, जो बहुपुत्रके बाद हुए थे (वाल्भी० रामा० अरण्य० १४.८)। (३) एक राक्षसका नाम। (४) एक नागका नाम—दे० नाग। (५) एक महर्षिका नाम, जो इन्द्रकी सभामें विराजते थे (सुभा० ७.१७)।

स्थाणुत्तीर्थ-पु॰ [सं॰] थानेश्वरका प्राचीन नाम जो एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान था। मुसलमानींके आक्रमणींने इसे बर्बाट कर दिया।

स्थाणुमती – स्त्री० [मं०] एक प्राचीन नदीका नाम । केकयसे लौटते समय भरतने इसे पार किया था (रामा० अयोध्या० ७१.१६) ।

स्थाणुवट – पु० [सं०] कुरुक्षेत्रको सीमामें स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ, जहाँ स्नान कर एक रान निवास करनेवाला मनुष्य स्द्रलोकमें जाता है (महाभा० वन० ८३. १७८-७९)।

स्थाणुस्थान - पु० [सं०] महातमा स्थाणुका मुझवट नामक स्थान, जहाँ एक रात रहनेसे गणपितपदकी प्राप्ति होती हैं। सरस्वती नदीके पूर्व तटपर जो विशष्ठाश्रम है वहीं भगवान् स्थाणुने तपस्या की। सरस्वतीका पूजन और यद्य कर तीर्थकी स्थापना की थी, इसिलिए इसे स्थाणुतीर्थ कहते हैं। यहीं देवताओंने कुमार कार्त्तिकेयका अमिषेक सेनापितपदपर किया था (महाभा० वन० ८३.२२; शस्य० ४२.४-७)।

स्थाण्वीश्वर – पु॰ [सं॰] वामनपुराणानुसार स्थाणुतीर्थ स्थित एक प्रसिद्ध शिवल्यिका नाम (शिवपु॰ तथा वामनपु॰)।

स्थान - पु॰ [सं॰] एक गंधर्वराजका नाम (रामा॰)।

स्थिर - पु० [सं०] मेरु द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदीं-मेंसे एक पार्षदका नाम। दूसरेका नाम अतिस्थिर था (महाभा० शल्य० ४५-४८)।

स्थूण-पु॰ [सं॰] विस्वामित्र ऋषिके ब्रह्मवादी पुत्रींमेंसे एक पुत्र (महाभा॰ अनु॰ ४.५१)।

स्थूणकर्ण-पु० [मं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम, जो अजातशञ्ज युधिष्ठिरका समादर करते थे (महाभा० वन० २६.२३)।

स्थूणाकर्ण-पु० [सं०] (१) महाभारतके अनुसार एक यक्ष, जिसने शिखण्डीको अपना पुरुषत्व दिया था (महाभा० उद्योग० १९१.२४-२५)। (२) एक रोगग्रह (हरिवंश तथा महाभा०)।

स्थूलकेश-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषिका नाम, जो प्राणिमात्रके हितमें सदा निरत रहते थे। इनके द्वारा वनमें अनाथ पड़ी हुई प्रमद्भराका पालन-पोषण, नामकरण एवं महिष रुक्को उसका वाग्दान दिया गया था (महामा० आदि० ८.९-१६)।

स्थूलबालुका-स्त्री० [सं०] एक प्राचीन नदीका नाम (महाभा० भीष्म० ९.१५)।

स्थूलिशिरा - पु० [सं०] एक ऋषिका नाम, जो राजा युधिि हरको सभामें विराजते थे। युधिष्ठिर भी इनके सुरम्य
आश्रममें गये थे। ये शरशय्यापर पड़े भीष्मिपितामहको
देखनेके लिए उनके निकट गये थे (महाभा० सभा० ४०
११; वन० ११५.८; अनु० २६.५)।

स्थूलाक्क -पु॰ [सं॰] (१) रामायणके अनुसार खर राक्षसका सखा, जो रामके विरुद्ध युद्ध करनेके लिए खरके साथ आया था। दूषणके धराञ्चायी होनेपर इसने श्रीरामपर आक्रमण किया था, किन्तु श्रीरामने इसके नेत्रोंको तीरोंसे भर दिया, जिससे यह भी पृथिवीपर गिर पड़ा (वाल्मी॰ रामा॰ अरण्य॰ २६.१८-२२)। (२) एक दिव्य महर्षि, जो शरशब्यापर पड़े भीष्मपितामहको देखने गये थे (महाभा॰ अनु॰ २६-७)।

स्नानयात्रा - स्त्री० [सं०] ज्येष्ठपूर्णिमाको मनाया जाने-वाला एक त्योहार जिस दिन जगन्नाथजीके दर्शनका बड़ा माहात्म्य लिखा है (स्कंदपु० उत्कल-खंड)।

समृति — स्तं (१) अंगिरस ऋषिकी पत्नीका नाम।

(२) स्मृति = जो स्मरण द्वारा सुरक्षित रहे। वह श्रुतिसे मिन्न है, श्रुतिको कर्णेन्द्रिय द्वारा सुनकर सुरक्षित रखते हैं। मनुके अनुसार श्रुतिसे वेदका बीध होता है और स्मृतिसे धर्मशास्त्रोंका। यदि स्मृतिका विस्तृत अर्थ करें तो वेदांग, सूत्र, रामायण, महाभारत, पुराण और धर्मशास्त्र सब इसके भीतर आ जाते हैं, पर प्रायः ऐसा न कर केवल धर्मशास्त्र तक ही इसे सीमित रखना ठीक है।

स्यंदिका - स्त्री० [सं०] एक नदीका नाम, जिसे श्रीराम आदिने पार किया था (वाल्मी० रामा० अयोध्या० ४९.११)।

स्यमंतक — पु० [मं०] पुराणोक्त एक प्रसिद्ध मिण जो सत्रा-जित् यादवने सूर्यसे पायी थी और जिसकी चोरीका कलंक श्रीकृष्णको लगा था। भागवतके अनुसार सत्राजित्का भाई प्रसेनजित् इस मणिको धारण कर शिकार खेलने गया था जहाँ उसे एक सिंहने मार मिण ले ली। रास्तेमें जांववान्ने सिंहसे मिण ले ली जहाँसे श्रीकृष्ण ले आये और सत्रा-जित्को पुनः मिण मिल गयी—दे० सत्यभामा, जाम्बती तथा (भाग० १०. ५६.१०-३२)।

स्यमंतपंचक – पु० [सं०] भागवतके अनुसार एक तीर्थका नाम, जहाँ श्री परग्रुरामजीने खूनसे तर्पण किया था (भाग० १०.८२.२-१०) ।

स्युवक - पु० [सं०] एक प्राचीन देशका नाम (विष्णु०)।
स्यूमरिश्म - पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम, जो
गऊके भीतर प्रविष्ट हुए थे। प्रवृत्ति और निवृत्तिके विषयमें
इनका श्री कपिल मुनिके साथ संवाद हुआ था (महामा०
शांति० अध्याय० २६८-२७०)।

स्तज-पु० [सं०] एक सनातन विश्वेदेव (महाभा० अनु० ९१.३३)। सुष्म-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन देश जो हस्तिनापुरसे उत्तर था (बृहत्संहिता)।

स्वक्ष-पु॰ [सं॰] एक मारतीय जनपदका नाम (महाभा॰ भीष्म॰ ९.४५)।

स्वकंखला — स्वा॰ [सं॰] एक नदीका नाम (मार्कण्डेयपु॰) । स्वधा — स्वि॰ [सं॰] (१) प्रसृति वा अग्निके गर्भसे उत्पन्न दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री जिन्हें पितरोंकी पत्नी माना है। मेना, धन्या और कलावती इनकी मानसी पुत्रियाँ थीं, अतः ये अयोनिजा थीं। एक बार ये तीनों बहिनें देवेतद्वीपमें विष्णुका दर्शन करने गयीं जहाँ सनकादि सिद्धगण भी गये, पर ये बहिनें उन्हें देख मर्यादारक्षार्थ खड़ी नहीं हुई, अतः सनत्कुमारने स्वर्गसे दूर होकर 'नर-स्वी' बननेका शाप दिया। सबसे बड़ी मेना हिमालय-पत्नी तथा पार्वतीकी माता हुई और छोटी कलावती द्वापरके अंतमें दृषमानु वैदयकी पत्नी तथा 'राधा'की माता हुई (शिवपु॰ रुद्र-संहिता, पार्वती-खंड १-२)। (२) अंगिराकी ऋषिकी पत्नी नाम—दे॰ अंगिरा।

स्वन-पु॰ [सं॰] सत्यके पुत्र, ये रोगके कारण होनेसे अग्नि कहे गये हैं। इनसे पीड़ित होकर लोग वेदनासे कराह उठते हैं। स्वन (चीत्कार) करनेके कारण होनेसे इनका नाम 'स्वन' हुआ (महाभा॰ वन॰ २१९.१५)।

स्वनाम-पु॰ [सं॰] प्रजापित क्रुशास्त्रको पुत्र एक अस्त्रका नाम, जिसे विस्वामित्रने श्रीरामको समर्पित किया था (वाल्मी॰ रामा॰ अयोध्या॰ २८.६)।

**स्वभृमि** –पु॰ [सं॰] (१) विष्णुपुराणानुसार राजा उश्रसेनका एक पुत्र ।

स्वयंप्रभा—स्त्री० [सं०] इन्द्रकी एक अप्सरा जिसे मय-दानव हर ले गया था। मंदोदरी इसीकी पुत्री थी। सीताकी हुँ इते समय हनुमान्की मेंट इससे हुई थी। इसने हनुमान् आदिसे ऋक्षित्रिक्षों प्रवेश करनेका बारण पूछा। इसके पूछनेपर हनुमान् आदिने सीताहरण तथा अपने विफल अन्वेषण प्रयासोंका वर्णन किया। यह सर्वे इधी। इसने हनुमान् आदिके वर्णनको सुनकर संतोष प्रकट किया और सव बानरोंकी आँखें वंद कराकर ऋक्षित्रलसे एक क्षणमें बाहर निकाल दिया। यह मेरु सावणिकी पुत्री, रावणकी सास तथा मेथनादकी नानी थी। इसी स्वयंप्रभाकी पुत्री मंदोदरीको पंचकन्याओंमें गिना गया है (वाल्मी० रामा० किल्किथा० ५२.१-२, १८-१९, २६-२८)। (२) एक अप्सराका नाम, जिसने अर्जुनके स्वागतसमारोहमें इन्द्र-भवनमें नृत्य किया था (महाभा० वन० ४३.२९)।

स्वयंभू-पु० [सं०] ब्रह्मा, शिव, विष्णुका एक नाम जिनकी राजसिक प्रवृत्ति सृष्टिकारिणी, सारिवक प्रवृत्ति पालन-कारिणी तथा तामसिक प्रवृत्ति अंतकारिणी है (वायु० ६६. १०३)।

स्वयंभोज-पु॰ [मं॰] भागवतके अनुसार राजा शिविका एक पुत्र (भाग॰)।

स्वयंहारिका – स्त्री० [सं०] पुराणानुसार निर्माधिके गर्भसे उत्पन्न दुःसहकी एक पुत्री । रसोईघरसे अधपका अन्न, गौके स्तनसे दूध, कपाससे सूत आदि चुरा लेनेके कारण ही इसका यह नाम पड़ा था—दे० दुःसह।

स्वर्भानु - पु० [सं०] सत्राजित्की पुत्री सत्यभामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णका एक पुत्र (भाग० १०.६१.१०)।

स्वराष्ट्र-पु॰ [सं॰] पुराणानुसार तामस मनुके पिता जो एक प्रसिद्ध राजा थे (भाग॰ ८.१.२७)।

स्वरेणु - स्त्री॰ [मं॰] विश्वकर्माकी पुत्री संशाका एक नाम जो सूर्य तो स्याही थी--दे॰ संशा तथा छाया।

स्वरोचि – पु॰ [सं॰] पुराणानुसार वरुथिनी नामकी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न कलिगंधर्वका पुत्र। यह स्वारोविष मनुके पिता थे।

स्वर्ग — पु० [मं०] सात लोकों मेंसे एक जो सूर्यलोकसे लेकर श्रुवलोक्षतक विस्तृत माना गया है। यहाँ देवताओं का निवासस्थान है और पुण्यात्मा लोगों की आत्माएँ मरनेपर यहां आती हैं। यहाँ दुःख, रोग, शोक, मृत्यु आदिका नाम नहीं है। पुण्यों की अविध पूरी हो जानेपर जीवको फिर कर्मानुमार जन्म लेना पड़ता है। स्वर्गकी कल्पना नरककी कल्पनाके क्लिकुल ही विपरीत है (विष्णु०, भाग०)।

नोट -ईसाइयों के अनुसार स्वर्ग ईश्वरका निवासस्थान है जिसे वे 'हेवन' कहते हैं। मुसलमान इसे विहिस्त कहते हैं जो खुदा और फरिश्तों के रहने की जगह कही गयी है। यह ियों के यहाँ र स्वर्गों की कल्पना की गयी है। सबके धर्मों के अनुसार स्वर्ग पुण्यात्मा के लिए ही हैं जहाँ सब सुख है। कवाला विज्ञानके पंडितों के अनुसार स्वर्ग के सात खण्ड माने गये हैं। एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के जपर तीसरा तब चौथा और इसी तरहसे सबके ऊपर सात वें स्वर्गकी कल्पना की गयी है। सात वें खण्डमें ही इस मतानुसार ईश्वरका निवासस्थान माना गया है जहाँ अन्य सब खण्डों से अधिक सुख है। इसीको 'सात वाँ फलक' कहते हैं।

महाभारतमें दिये पांडवोंकी स्वर्ग-यात्रासे भी यह स्पष्ट है कि सब कोई स्वर्ग नहीं जा सकते—दे० महाभारत, महाप्रस्था० तथा स्वर्गारोहण०।

स्वर्गतीर्थ-पु० [सं०] एक तीर्थका नाम जो नैमिषारण्यमें है। यहाँ एक महीनेतक पितरोंको जलांजलि देनेसे पुरुषमेथ यज्ञका फल प्राप्त होता है (महाभा० अनु० २५.३३)।

स्वगद्वार - पु० [सं०] (१) सरयू नदीके जलमें सहस्रधारा तीर्थते लेकर पूर्व दिशाकी ओर ६२६ धनुषतक पुराणोंने इस तीर्थका विस्तार बतलाया है (स्कंद्रपु० वैष्णव० अयोध्या-माहा०)। (२) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ जिसके सेवनते मनुष्यको स्वर्ग प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८३.१६७)।

स्वर्गमार्गतीर्थ-पु॰ [सं॰] एक तीर्थ, जहाँ रनान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है (महाभा॰ अनु॰ २५.६१)।

स्वर्णभ्रीव - पु० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनु-चर (महाभा० शत्य० ४५.७५)।

**स्वर्णं प्रीवा** – पु॰ सिं ॰ ] काल्रिकापुराणानुसार पकः अति पवित्र नदी ।

स्वर्णगौरीव्रत-पु० [सं०] एक व्रत जो श्रावण कृष्णा ३ को होता । इसमें मिट्टीकी गौरीकी एक मूर्त्ति बनाकर पूजा करे । सून या रेशमके १६ तारके डोरेमें १६ गाँठ लगाकर स्थापित करे और पूजनके पश्चात् डोरेको दाहिने हाथमें बाँधे। सरस्वती-तउपर विमलापुरीके राजा चंद्रप्रभने अप्स-राओंके वहनेसे यह बत किया था (स्कंद्रपु०)। कुछ इसे ब्रावण शु० ३ को भी करते हैं और इसे मधुश्रवा तीज, मधु-श्रावणी या ठकुराणीतीज कहते हैं।

स्वर्णविंदु -पु॰ [सं॰] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन तीर्थस्थान, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्यको स्वर्गप्राप्त होता है।

स्वर्णश्चंगी - पु० [सं०] सुमेरु पर्वतके उत्तरमें स्थित एक पर्वत।

स्वर्णाद्गि-पु० [सं०] भुवनेश्वर तीर्थका एक नाम जिसे स्वर्णाचल भी कहते हैं (स्कंदप्० उत्कल-खंड)।

स्वर्भानवी-स्वी० [मं०] स्वर्भानुकी पुत्री, जो पुरूरवाके पुत्र आयुकी पत्नी थी। इसके गर्मसे आयुके नहुष आदि पाँच पुत्र हुए थे।

स्वर्भानु – पु० [सं०] मत्यभामाके गर्भसे उत्पन्न श्रीकृष्णके १० पुत्रोंमें में एक पुत्र (मागध १०.६१, १०)।

स्वलीन-पु० [सं०] एक दानवका नाम।

स्वस्ति – स्त्री० [सं०] पुराणानुमार ब्रह्माकी एक पत्नीका नाम । ब्रह्माकी अन्य दो स्त्रियाँ संध्या और सावित्री हैं । स्वस्ति – पु० [सं०] महाभारतके अनुसार एक प्राचीन तीर्थ-स्थान ।

स्वस्तिक - पु० [सं०] (१) गिरिब्रजमें रहनेवाले एक नागका नाम । यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता था (महाभा० सभा० ९.९; २१.९१) । (२) कुमार कार्ति-केयका एक मैनिक अनुचर (शल्य० ४५.६५) ।

स्वस्तिपुरतीर्थ -पु० [सं०] कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थका नाम, जिसकी परिक्रमा करनेसे सहस्र गोदानका पुण्य प्राप्त होता है (महाभा० वन० ८३.१७४)।

स्वस्तिमती—स्त्री० [सं०] स्कन्दकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा० शस्य० ४६.१२)।

स्वस्त्यात्रेय – पु० [सं०] एक प्राचीन ऋषिका नाम जो इन्द्रकी सभामे विराजने थे। ये दक्षिण दिशामें निवास करनेवाले ऋषि हैं (महाभा० शांति० २०८.२८)।

स्वाति - स्त्रीं (सं०] (१) उरु और आग्नेयीका एक पुत्र — दे० उरु तथा आग्नेयी। (२) २७ नक्षत्रों मेंसे एक (१५वाँ) नक्षत्र। इस नक्षत्रमें जो अपनी अत्यन्त प्रिय वस्तुका दान करता है, वह शुभ लोकों जाता है तथा यहाँ महान् यशस्वी होता है (महाभा० अनु० ६४.१८)।

स्वादुकर-पु० [सं०] एक वर्णसंकर जाति (महाभा०)। स्वामिकुमार-पु० [सं०] झंकर तथा पार्वतीके पुत्र कार्त्ति-केयका एक नाम।

स्वामिजंबी – पु॰ [सं॰] राजा प्रतेनजित्की पुत्री रेणुकाके गर्भते उत्पन्न जमदग्नि कपिके पुत्र परशुरामजीका एक नाम—दे॰ परशुराम ।

स्वर्गभूमि-पु॰ [मं॰] एक प्राचीन देशका नाम जी काशी-से पश्चिम था जहाँ भगवतीने दुर्ग राक्षसका वध कर दुर्गा नाम पाया था (मार्भण्डेयपु॰)।

स्वापमहोत्सव –पु० [मं०] एक उत्सवका नाम जो आषाढ़ ज्ञुक्ला ११ को, जब विष्णु क्षीरसागरमें द्रायन करते हैं, किया जाता है। इसके लिए सर्वलक्षण संयुक्त मूर्ति बनायी जाती है और विधिवत् उसका पूजन किया जाता है। देव-रायनके चतुर्मासीय व्रतोंमें पर्लगपर सोना, मिथ्याभाषण तथा मूली आदि खाना त्याग देना चाहिये—दे० "मक्क-खट्वादिरायनं वर्जयेद् भक्तिमान्नरः। अनृतौ वर्जयेद् भार्या मासं मधु परौदनम्॥ पटोलं मूलकं चैव वृन्ताकं च न भक्षयेत्। (स्कंदपु०)। "रामार्चन चिन्द्रनामें"में भग-वान्की मूर्तिको रथारूढ़ कर जलाश्यमें ले जाकर जलमें रायन करानेका विधान है (मदनरत्न)।

स्वामिषुष्करिणी –स्त्री०[सं०] वेङ्कराचलपर स्थित श्रीनिवास-के स्थानसे उत्तरमें स्थित एक पुष्करिणीका नाम, जो सव पार्योका निवारण करनेवाली कही गयी है (स्कंदपु० वैष्णव, भूमिवाराह-खण्ड)।

स्वायंभुव — पु॰ [सं॰] पुराणानुसार स्वयंभू बह्यासे उत्पन्न पहले मनुका नाम । संसारको सृष्टि करके ब्रह्माने अपने दाहिने अंगसे स्वायंभुव मनुकी और वार्येसे शतरूपा नामकी स्त्रीको सृष्टि की थी और दोनोंमें पति पत्नीका सम्बन्ध स्थापित किया था जिनसे और सृष्टि आगे चली (भाग० ३.१२.५१-५५)। मनुकी एक पत्नी अनंती भी थी (मत्स्य० ४.३३)।

ईसाइयोंके यहाँ भी इसी प्रकारकी मिलती-जुलती कल्पना है। इनके यहाँ सबसे पहले ईश्वरने या ब्रह्माने जिसे ये लोग "गाँड" कहते हैं, "आदम और इवा"की सृष्टि की धी जिनसे आगेकी सृष्टिका कार्यक्रम चला। मुसलमानोंने "आदम"की "आदम" और "इवा"की "हौआ" कहा है। अर्थात्—आदम = "स्वायंभुव मनु" और हौआ = "श्वतरूपा"। स्वायंभुवके १० पुत्र थे जिनमें एकका नाम अग्निवाहु था (ब्रह्मां० २.१३.१०४; मत्स्य० ९.४०; वायु० २१.१७)। अतिवाहु भी इनके एक पुत्र थे (श्वपु० रुद्र-सहिता अध्याय १६)।

स्वारोचिष-पु॰ [सं॰] दूसरे मनुका नाम जो स्वरेचिखरोके पुत्र थे लेकिन श्रीमद्भागवतमें इन्हें अग्निका पुत्र लिखा है (भाग॰ ८.१.१९) । मार्कण्डेयपुराणानुसार इनका नाम "ब्तिमान्" होना चाहिये (भाग० तथा मार्कण्डेयपु०)। इन्हें ब्रह्माने शाद्यतपर्मका उपदेश दिया था। इन्होंने अपने पुत्र शंखपदको उक्त धर्मकी शिक्षा दी थी (महाभा० शांति० १४८.१६-१७)।

स्वाहा - स्त्री०[सं०] (१) प्रस्तिके गर्भसे उत्पन्न दक्षकी पुत्रीका नाम जो अग्निदेवको ब्याही थी (वायु० १.७६; ब्रह्मां० २. ९.५६; १२.१) । कुमार कार्त्तिकेयके अभिषेकके समय स्वाहा देवी भी उपस्थित थीं (महाभा० शल्य० ४५.१३) । (२) बृहस्पतिकी पुत्री, जो अधिक क्रोधवती है, वह सब भूतोंमें निवास करती है। इसका पुत्र 'काम' नामकी अग्नि है (वन० २१९.२२-२३) ।

स्वाहेय-पु० [सं०] कार्त्तिकेय स्वामीका एक नाम-दे० कार्त्तिकेय तथा स्कंद ।

स्विष्टकृत्—पु० [सं०] (१) प्रत्येक गृह्यकर्ममें अभिनके लिए सदा धीकी धारा दी जाती है, जिसका प्रवाह उत्तराभिमुख होनेसे अभीष्ट फल प्राप्त होता है। अतएव इस अभीष्ट साधक उत्कृष्ट अग्निका नाम 'स्विष्टकृत्' है। यह बृह-स्पतिका छठा पुत्र माना जाता है (महाभा० वन० २१९० २१)। (२) मनुके द्वितीय पुत्र विश्वपति नामक अग्नि, तथा मनुकी कन्या रोहिणी भी 'स्विष्टकृत्' मानी गयी है। इन्हींके प्रभावसे हविष्यकी आहुति सुन्दरतासे सम्पन्न होती है, अतः ये 'स्विष्टकृत् कहलाते हैं (वन० २२१.१६-१८)। स्वेच्छामृत्यु—पु० [सं०] महाराज शांतनुके ज्येष्ठ पुत्र देवन्त्रतक्षा एक नाम, जो अपनी भीष्म प्रतिज्ञाके बादसे भीष्म पितामह कहलाये थे। यह बाल ब्रह्मचारी थे और इनकी

विवरण दिया गया है (महाभारत भीष्मपर्व) ।
स्वेरथ-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार ज्योतिष्मान्के एक
पुत्रका नाम—दे० ज्योतिष्मत्। (२) एक वर्षका नाम
जिसके अधिष्ठाता देवता भी स्वैरथ ही हैं (विष्णुप्०)।

मृत्यु इनकी ही इच्छानुकूल हुई थी जबतक सूर्य। उत्तरायण

न हो गये तवतक यह शरशय्यापर पड़े रहे थे। महाभारतके

अनुशासन पर्वमें भीष्म पितामहके स्वर्गारोहणका प्रा

ह

हंस—पु० [सं०] (१) मेरुके उत्तरमं स्थित एक पहाइका नाम। (२) भगवान् निष्णुका एक अवतार। सनकादिक को इसी रूपमें भगवान्ने ज्ञान दिया था और दतलाया था कि निषय और उनका चिन्तन दोनों ही माया है। दोनोंमें कुछ भेद नहीं है (विष्णु०)। (३) महाभारतके अनुसार जरासन्थके एक पहलवान श्रेष्ठ मन्त्रीका नाम, जो डिंभकका माई था। इसे किसी अस्त्र-शस्त्रेसे नाम, जो डिंभकका माई था। इसे किसी अस्त्र-शस्त्रेसे नामों जानेका देवताओंका वरदान प्राप्त था (सभा० १४. ३७)। अपने भाई डिंभककी मृत्युका समाचार सुनकर यह यमुनामें कूदकर मर गया (सभा० १४.४२)। जरासन्थको सम्मति प्रदान करनेके लिए ये ही दोनों भाई नीतिनिषुण मंत्री थे (सभा० १९.२६)। भीमसेनके साथ युढका निश्चय हो जानेपर जरासन्थने अपने इन दोनों श्रेष्ठ स्वर्गीय मन्त्रियोंका स्मरण किया था (महाभा० सभा० १२.३२)। (४) सूर्यका एक नाम। (५) एक श्रेष्ठ पक्षी, जो

कश्यपपत्नी ताम्राकी पुत्री धृतराष्ट्रीसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६६.५६-५८)। सुवर्णमय पंखोंवाले एक इंसने नल और दमयन्तीके निकट एकको दूसरेका सन्देश पहुँचाकर उनमें परस्पर प्रेम उत्पन्न किया था (वन्न० ५३.१९-३२)। (६) जरासन्थकी सेनाका एक राजा, जो सत्रहर्वा बारके सुद्धमें वलरामजी द्वारा मारा गया था (सना० ५२.१४)। इसकायन-पु० सिं०] क्षत्रियोंकी एक जाति, इस जातिके

हंसकायन-पु० [सं०] क्षत्रियोंकी एक जाति, इस जातिके श्रेष्ठ क्षत्रिय युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें भेंट लेकर उपस्थित हुए थे (महाभा० सभा० '५२.१४)।

हंस्तकृट-पु० [सं०] एक पर्वतका नाम, जहाँ पिल्लयों सहित पाण्डु गये थे। इस पर्वतको पारकर वे शतश्रंग पर्वतपर पहुँचे थे (महाभा० आदि० ११८.५०)। इस पर्वतके शिखरको श्रीकृष्णने द्वारकापुरीमें स्थापित किया था, जो साठ ताइवृक्षोंके बरावर कँचा तथा आधा योजन चौड़ा था (सुभा० १८.२९ के बादका प्रक्षिप्त पाठ)। हंसचूड़-पु० [सं०] एक यक्षका नाम, जो कुवेरकी सेवाके लिए उनकी सभामें रहता था (महाभा० सभा० १०.१७) । हंसज-पु० [सं०] कुमार कात्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शल्य० ४५.६८)।

हंसपथ-पु॰ [सं॰] एक देशका नाम जहाँके निवासी सैनिक द्रोणाचार्य द्वारा रचे गये गरुड़व्यूहके यीवाभागमें स्थित थे (महाभा॰ द्रोण॰ २०.७)।

हैंसघाहन - पु॰ [सं॰] ब्रह्माका एक नाम । हैंसघाहनी - स्त्री॰ [सं॰] सरस्वतीका एक नाम । हैंसप्रपतनतीर्थं - पु॰ [सं॰] प्रयागमें स्थित एक सर्वलोक-प्रस्थात तीर्थं, जो भागीरथीके तटपर स्थित हैं (महाभा॰ वन्न ८५.८७)।

हंसवक्त्र-पु० [सं०] कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (महाभा० शस्य० ४५.७५) ।

हसिका - स्त्री॰ [सं॰] सुरिमकी पुत्री जो दक्षिण दिशाको धारण करनेवाली है (महाभा॰ उद्योग॰ १०२.७-८)।

हंसी — स्नी० [सं०] राजिष भगीरथकी यशस्त्रिनी पुत्री।
हनुमजन्म-महोत्सव — पु० [सं०] 'आश्विनस्यासिते पक्षे
भूगायां च महानिशि । भौमवारेऽञ्जनादेवी हनूमन्तमजीजनत्॥' कार्त्तिककृष्णा १४ को सीताजीने अपना
सौभाग्य द्रव्य सिंदूर प्रदान किया था उसीसे उस दिन
उत्सव मनाते हैं अन्यथा चैत्र शु० १५ इनकी जन्मतिथि
थी (व्रतग्लाकर)।

हनुमज्जयन्ती - स्त्री० [सं०] (१) महावीर जयन्ती वैशाख शुक्ला १५ को मनायी जाती है उस दिन यदि माँ अपनी सन्तानको स्वयं परोफ़कर खिलावे तो सन्तान बलवती तथा दीर्षायु हो। महाराष्ट्रमें इस दिन मारुति जन्म उत्सव मनाते हैं और इसी दिन वैशाख स्नान भी आरम्भ होता है। वैष्णव लोग इस दिनसे 'जलदान' आरम्भ करते है। (२) इसी दिन जैनधर्मावलम्बी अपने २४वें तथा अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीरका जन्म दिन मनाते हैं।

हनुमद्वत - पृ० [सं०] यह वत हनुमान्जीकी जयन्तीके जपलक्ष्यमें किया जाता है। किसी मतसे हनुमान्की जनमितिथि कार्त्तिककृष्णा १४ है और अन्य मतसे चैत्र १५ है। जन्मतिथिका दो होना कुछ विचित्र-सा है। पहला जन्मिदिन है और दूसरा 'विजयाभिनन्दन' पर्व। 'उत्सविधि' के अनुमार कार्त्तिककृष्णा १४ ही जन्मतिथि है। 'व्रतरत्नाकर' भी यही तिथि देता है पर 'हनुमदुपासनाकल्पदुम' में चैत्र १५ दिया है। किन्तु वाल्मीकीय रामायणके अनुमार (किष्किन्या० सर्ग ६६ तथा उत्तर० सर्ग १५) हनुमानजी अमावस्थाको उत्पन्न हुए थे। इन सबका विचार करनेसे यही पता चलता है कि पहली तिथि ही ठीक है। इस व्रतमें रात्रिक्यापिनी तिथि लेनी चाहिये। इस व्रतके करनेसे सब इच्छाएँ पूर्ण होती है एवं व्रती दीर्घायु तथा सुखी रहता है।

हनुमान् - पु० [सं०] श्रीरामभक्त कपिवर, जो अंजनीके गर्भसे उत्पन्न वायु या मारुत देवताके पुत्र कहे जाते हैं। वाटमीकीय रामायण किष्किन्धा० सर्ग ६६ और उत्तर० सर्ग ३५ के अनुसार यह अजनीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। भूखे होनेके कारण सर्थको फल समझ उनके पास चले गये।

उस दिन अमावस्या थी, अतः पर्वतिथि होनेके कारण सूर्यको ग्रसने राहु भी आया था पर इनके डरसे भागने लगा । इनके गिरफतमें आते ही सूर्य कराह उठे और इन्द्रसे विनती की जिसपर इन्द्रने इनपर वज्रका प्रहार किया जिससे इनकी ठोड़ी टेढी हो गयी । अतः यह इस (हनुमान) नामसे विख्यात हुए । पुत्रपर हुए अत्याचारसे पवनदेवको दःख हुआ और उन्होंने पवनका संचार रोक दिया अतः संसारमें खलवली मची और देवता लोग इनके पास आये, क्षमा माँगी और हनमानको अजर अमर होनेका वरदान दे चले गये। सीताहरणके पश्चात श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई जानकीकी खोज करते शबरीके आश्रमपर पहुँचे और वहाँसे चलकर किष्किन्धापरी गये जहाँ इन लोगोंकी भी भेंट हनुमान्से हुई थी। हनुमान् ही दोनों भाइयोंको सुग्रीवके पास ले गये तथा मित्रता करा दी थी। सीताका अनुसन्धान करनेके लिए यही समुद्र पार कर सबसे पहले लंका गये थे। इस समय यह श्रीरामकी अँगुठी भी प्रमाण-स्वरूप लेगये थे। लंका जाते समय समुद्रके किनारे हनुमानुकी भेंट जटायुके भाई संपातिसे हुई थी। रावणका वन उजाइते समय इन्होंने उसके कई राक्षस रक्षकोंको मार डाला था और अन्तमें लंका जलाकर ही श्रीरामके पास लौटे थे। इसी समय इन्होंने रावण-पुत्र 'कुमार' को भार दिया था पर इन्द्रजितके नागपाशमें बँध गये थे। लंकासे लौरते समय यह सीताजीसे 'चूड़ामणि' निशानीके लिए ले आये थे। लक्ष्मणजीके नूचिछत हो जानेपर हनुमान् ही संजीवन बूरी लाये थे। श्रीरामके अयोध्या लौट आनेकी सूचना इन्होंने भरतको दी थी। रामभक्तोंमें यह सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं और इनकी पूजा सारे भारतमें होती है। —दे॰ अंजना॰ (वाहमी॰ रामा॰)। शिवपृ॰ शतरुद्र-संहिताके अनुसार यह शिवके अवतार थे (शिवप्० अध्याय १९-२०) ।

हन्यमान-पु०[सं०] एक दक्षिण भारतीय जनपद (महाभा० भीष्म ९.६९) ।

हयग्रीव-पु० [सं०] (१) विष्णुके १४ अवतारोंमेंसे एक। वेंग, जिन्हें मधु और कैटभ नामके दैत्य उठा ले गये थे, के उद्धारके लिए विष्णुने यह अवतार लिया था—दे० मधु और कैटम तथा (भाग०; विष्णु०)। (२) एक असुरका नाम जो कल्पांतमें ब्रह्माकी निद्राके समय वेद उठा ले गया था। विष्ण ने मतस्य अवतार लेकर इसका वध किया था (मत्स्य०)। (३) दनुको गर्भसे महिष करयप द्वारा उत्पन्न ६१ दानव पुत्रोंमेंसे एक प्रधान दानवका नाम (भाग०६. ६.३०)। (४) रामायणके अनुसार दानवोंके एक वर्गका नाम, जिनका विष्णुने वध किया था (वाल्मी० रामा० किष्दिधा ४३.२६)। देवी भागवनमें लिखा है—यह असर दितिका पुत्र था, सरस्वती नदीके तटपर महामायाकी प्रमन्नताके लिए इसने वठोर तपस्या आरंभ की। तपस्या करने करते हजार वर्ष बीत गये । महामाया इसकी तपस्या-से प्रसन्न हुईं और इसे वरटान देने आयीं। हयग्रीवने कहा यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिये कि मुझे देवता, असुर, मनुष्य आदि कोई मार न सके। मैं अजरामर होकर सदा जगत्में विचरण करूँ। देवीने कहा

यह सम्भव नहीं है; इस जगत्में आकर कोई भी अमर नहीं हो सकता। जन्म लेनेपर मृत्यु अवस्यम्भावी है, इसलिए तुम कोई दूसरा वर माँगो । असुरने कहा, यदि पूर्वोक्त वरकी प्राप्ति सम्भव न हो तो यह वर दीजिये कि हयशीवके सिवा अन्य किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो। देवी तथास्तु कह अन्तर्हित हो गयीं। तदुपरान्त बलोन्मत्त होकर वह देव, ऋषि, मुनि सबको कष्ट देने लगा। सब विष्णु-जीकी शरणमें गये। उन्होंने हयग्रीवावतार लेकर उस असरको मारा और शान्ति स्थापित की (देवीभाग० अध्या १-५)। महाभारतमें हयब्रीवकी कथा यों है--कल्पान्तमें जब यह पृथिवी जलमग्न हो गयी तब विष्णुको पुनः जगत् सर्जनका विचार हुआ। वह जगत्की विविध विचित्र रचनाका विषय सोचते हुए योगनिद्राका अवलम्बन कर जलमें सो रहे। कुछ समयके पश्चात् भगवान्ने कमलके मध्य दो जलविन्दु देखे। एक विन्दुसे मधु तथा दूसरेसे कैटभकी उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही दैत्योंने कमलके मध्यमें ब्रह्माको देखा । दोनों सनातन वेदोंको ले रसातल-में चले गये। वेदोंका अपहरण होनेपर ब्रह्मा चिन्तित हुए कि वेद ही मेरे चक्ष है उनके अभावमें लोकसृष्टि मैं कैसे कर सकूँगा। उन्होंने वेदोद्धारके लिए भगवान् विष्णुकी स्तुति की। स्तुति सुन भगवान्ने हयग्रीवकी मूर्ति धारण कर वेदोंका उद्धार किया (महाभा० शान्ति० ३४७. २४-७५) ।

ह्यज्ञान -पु॰ [सं॰] अश्वमं चालनकी विद्या, जिससे घोड़ोंकी गति बहुत अधिक हो जाती है एवं उनके गुण-दोष भी जाने जाते हैं (महाभा॰ वन० ७७.१७)।

ह्यमुख-पु॰ [सं॰] रामायणके अनुसार बड़वानलका एक नाम। यह और्व ऋषिका क्रोधरूपी तेज है जो समुद्रमें स्थित माना गया है समुद्रमें स्थित चराचर प्राणियों सहित जल ही इसका आहार कहा गया है। इसे देख इसके अपने ऊपर गिरनेके भयसे समुद्रनिवासी असमर्थ जीव-जन्तुओंका आर्तनाद निरन्तर सुनायी देता है (वाल्मी॰ रामा॰ कि स्किथा॰)। इसे बड़वानल कहने हैं—दे॰ बड़वा-नल।

हयशिर-पु० [सं०] एक दिव्य अस्त्रका नाम (वाल्मी० रामा० बाल० २७.११)।

हयिशा—पु॰ [सं॰] (हयग्रीव) भगवान्का एक नाम (महा-भा॰ ज्ञांति॰ ३४७ अ०) ।

**हयानन** –पु० [सं०] (हयग्रीव) भगवान्का एक नाम (वाल्मी० रामा०) ।

हर-पु० [सं०] (१) शिवका एक नाम । यह स्कंदके अभि-षेकमें पथारे थे (महाभा० शस्य० ४५.१०)। (२) वसदाके गर्भसे उत्पन्न माली राक्षसका पुत्र एक राक्षस जो विभी-षणका मंत्री था (वाल्मी० रामा० उत्तर० ५.४४)। (३) एक विख्यात दानच, जो दनुके गर्मसे कश्यप द्वारा उत्पन्न दुआ था (महाभा० आदि० ६५.२५)

हरतालिका – स्नी० [सं०] एक व्रतिविशेषका नाम, जो भाद्र-पदके शुक्का तृतीयाको मनाया जाता है — "भाद्रस्य कज्जली कृष्णा शुद्धा च हरतालिका।" यह व्रत सर्वप्रथम पार्वती-जीने शंकरसे विवाह करनेकी हच्छासे किया था। उनकी मनोकामना इसी दिन पूरी हुई थी और स्त्रियाँ तभीसे इस व्रतको पतिमें अचल भक्ति बनी रहनेके उद्देश्यसे करती हैं। इसमें आठ प्रहर उपवास करनेके पश्चात् मोजन करनेका विधान है तथा रात्रिमें शिवपार्वतीको पूजा, कथाश्रवण और जागरण भी करते हैं। "अवैधन्यकरा स्त्रीणां पुत्र-पौत्रप्रविनी" इसका फल है। इसी दिन 'हरिकाली'; 'हस्तगौरी' और 'कोटीश्वरी' आदि वृत भी होते हैं। ये वृत विशेषत्या स्त्रियोंके हैं जिसमें पार्वतीकी पूजा होती है (भविष्योन्तरपु०)।

हरनाकस-पु० [सं० हिरण्यकशिपु] कश्यप और दितिका पुत्र एक प्रसिद्ध विष्णुविरोधी दैत्योंका राजा जो भक्त प्रहादका पिता था—दे० हिरण्यकशिपु।

**हरानत**-पु॰ [सं॰] हर = शिवके लिए आनत = प्रणत रहनेके कारण रावणका एक नाम—दे॰ रावण।

हरि-पु० [सं०] (१) हरति पापानि-इति हरि इस व्युत्पत्तिसे विष्णु अथवा श्रीकृष्ण तथा श्रीरामका नाम (महाभा० शांति० ३४२.६८)। (२) रावणकी सेवामें रहनेवाले पिशाच तथा अधम राक्षसोंका एक दल, जिसने वानरी सेनापर आक्रमण किया था (महाभा० वन० २८५.१-२)। (३) गरुड़के महाबली तथा यशस्वी वंशजोंमेंसे एकका नाम (उद्योग० १०१.१३)। (४) घोड़ोंकी एक जाति, जिनकी गर्दन पर बड़े-बड़े बाल और शरीरके रोयें सुनहले रंगके हों; जो रंगमें रेशमी पीतांवरके समान प्रतीत होते हों, वे घोड़े हरि कहलाते हैं (द्रोण० २३.१३) । (५) राजा अकंपनका पुत्र, जो बलमें भगवान् नारायणके तुल्य, अश्वविद्यामें पारं-गत, मेथावी, श्रीसम्पन्न तथा युद्धमें इन्द्रतुल्य पराक्रमी था। यह युद्धमें शत्रुओं द्वारा मारा गया था (द्रोण० ५२.२७-२९)। (६) एक असुरका नाम, जो तारकाक्षका महाबली पत्र था। इसने अपनी तपस्यासे ब्रह्माजीको प्रसन्नकर उनके वरदानसे अपने तीनों पुरोंमें मृतसंजीवनी बावलीका निर्माण किया था (कर्ण० ३३.२७-३०)। (७) पाण्डवपक्ष-का एक योदा, जो कर्ण द्वारा मारा गया था (कर्ण ५६. ४९-५०) । (८) कुमार कार्त्तिकेयका एक सैनिक अनुचर (ज्ञल्य० ४५.६१) ।

हिरिकेश-पु० [मं०] (१) सूर्यकी सात कलाओं मेंसे एक-दे० सूर्य । (२) शिवका एक नाम (ब्रह्मां० ४.३४.७) । (३) शिवगणोंका एक नायक जो एक यक्ष था तथा शिवकी कृपासे गणनायक हुआ था (शिवपु०) । (४) वसुदेवके भाई श्यामक नामक यादवके शूरभूमिके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रों मेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ९.२४.४२) ।

हिरिक्षेत्र या हरिहरक्षेत्र पृ० [सं०] एक तीर्थस्थान जो पटनाके निकट स्थित है, जहाँ एन० ई० रेलवेके सोनपुर स्टेशनमें उत्तरकर जाना पड़ता है। कार्त्तिक पूर्णिमाको यहाँ वहुत वड़ा मेला लगता है। यह क्षेत्र मही और गंडक नदियोंके संगमपर वसा हुआ है। गज और प्राहकी प्रसिद्ध लड़ाई यहाँपर हुई थी और गजराजका उद्धार करनेके लिए स्वयं भगवान् विष्णुको आना पड़ा था (भाग० ८.३.३०)।

पुराणानुसार तृणविन्दुकी पुत्री देवहू तिसे उत्पन्न जय और विजय नामक कर्दमक्र पिके दो पुत्र थे। राजा मरुत्तके प्राप्त दक्षिणांके लिए जय और विजयमें झगड़ा हुआ और एकने दूमरेको शाप दे दिया जिसके फलस्वरूप विजय प्राह और जय गज हो गया। कार्त्तिक पूर्णिमाको गजरूपी जय गंडकी नदीमें स्नान करने गया जहाँ प्राहरूपी विजय शापवश निवास करता था। प्राहने गजके पैर पकड़ लिये, दोनोंमें घोर युद्ध हुआ और अंतमें कार्त्तिक पूर्णिमाको ही गजकी पुकारपर विष्णुने आकर गजको प्राहसे छुड़ाया। पुराणोंके अनुसार जव गजेन्द्र-मोक्षके लिए विष्णु घटनास्थल (आधुनिक सोनपुर)पर आये तव जन्होंने (हरिने) हरकी (शंकरकी) स्थापनाकर शिवका पूजन किया था। वही विष्णु द्वारा स्थापित शिवलिंग "हिन्हरनाथ"के नामसे प्रसिद्ध हुआ और उस क्षेत्रका नाम हरिहरक्षेत्र पड़ा जहाँ आज भी कार्त्तिक पूर्णिमाको एक जगत्प्रसिद्ध मेला लगता है और लाखों यात्री स्नान करने आते हैं।

हरिचंदन-पु० [सं०] स्वर्गके ५ प्रमिद्ध वृक्षोंमेंसे एक। अन्य चार वृक्षोंके नाम इस प्रकार है-पारिजात, मंदार, सन्तान और कल्पवृक्ष (भाग०; विष्णु०)।

हरिजटा — स्त्री० [सं०] एक राक्षसीका नाम, जिसकी आँखें विल्लीकी आँखोंके तुल्य थीं तथा जिसे लंकापित रावणने सीताको समझानेके लिए भेजा था। इसने रावणके परा-क्रमका वर्णन करते हुए सीताको उसकी भार्या वन जानेके लिए समझाया था (वाल्मी० रामा० सुन्दर० २३.९-१३; रामच० मा० सुन्दर० १०-१२)।

हरिण-पु॰ [सं॰] ऐरावतकुळमें उत्पन्न एक नाग (सर्प), जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (महाभा॰ आदि॰ ५७.११-१२)।

हरिणाश्व-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन राजा जिन्हें महाराज रघुने खड्गकी प्राप्ति हुई थी और उन्होंने वह खड्ग द्युनक-को दिया था (महाभा॰ शांति॰ १६६.७८-७९)।

हरित - पु० [सं०] (१) कश्यपके एक पुत्रका नाम (भाग०)।
(२) यदुका पुत्र (विष्णु० ४)। (३) मान्धाताके पौत्र, युवनादवके पुत्रका नाम (भाग० ९.७.१-२)। लिंग-पुराणानुसार
स्यंवंशी इक्ष्वाकुवंशीत्पन्न राजा युवनादवके पुत्र हरित
के लड़के हारीत कहलाये। लिंग और वायु पुराणानुसार
क्षत्रिय कुलीत्पन्न ये हारीत अंगिरा क्रिषके वंशज
बाह्मण कहलाये। संभवतः राजा हरितकी वंशवृद्धिके लिए
अंगिराने इन पुत्रोंको उत्पन्न किया हो। हरितगणके देव
ताओंमं एकका नाम 'अनुन्यर' है (ब्रह्मां० ४.१.८४)।

**हरिता-अमावस्या** −स्त्री० [सं०] श्रावणकी अमावस्या जिसनें श्राद्धादि करनेसे पितृगण प्रसन्न होते हैं ।

हरिताल -पु० [सं०] एक पर्वतीय थातु, जो संध्या-समयके बादलोके तुल्य सुनहले रंगकी होती है (महाभा० वन० १५८.९४)।

**हरिद्रक** – पु० [मं०] कश्यपकुलमें उत्पन्न एक प्रधान नाग-राजका नाम (महाभा० आदि० ३५.१२) ।

हरिद्रागणपति - पु॰ [सं॰] गणेशजीका एक मूर्ति, जिसपर मंत्र पढ़कर हल्दी चढ़ायी जाती है (गणपतितहस्त्रनाम आति)।

हरिद्वार – पु॰ [सं॰] एक प्रसिद्ध तीर्थस्थानका नाम, जहाँ गंगा नदी पहाड़ोंको छोड़ मैदानमें आती हैं। इसे गंगाद्वार भी कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस तीर्थके सेवनसे हरि (= विष्णु) लोकका द्वार खुल जाता है। यहाँ 'हरिपेड़ी' घाट भी है और गंगाजीके जलमें एक मंदिर भी बना है जिसकी परिक्रमाका वड़ा माहात्म्य है। मायापुरी भी हरि-द्वारको ही कहते हैं। यह अयोध्या, मथुरा आदि सात मोक्षदायक पुरियोंमें गिनी जाती है —दे० विष्णु०, भाग० तथा गंगा।

हारिपिंदा - स्त्री॰ [सं॰] कुमार कार्त्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम (महाभा॰ शस्य॰ ४६.२४)।

हरिपेदी-स्त्री० [हि०] हरिद्वारमें गंगाजीका एक घाट, जहाँ स्नान-तर्पणका वड़ा माहात्म्य है—दे० गंगा।

हरिप्रबोधिनी - स्त्रीं [सं ] देवोत्थान एकादशीका नाम, जिसके व्रत, उत्सव आदि कांत्तिक शुक्ला एकादशीको मनाये जाते हैं। इस दिन विष्णु मगवान् अपनी शेष-श्रय्यापरसे सोकर उठते हैं। कहते हैं विष्णु देवशयनी एकादशी (आषाइ शु० ११) को सोते हैं और इस तिथिको सोकर उठते हैं। पर वास्तवमें इसका अभिप्राय कुछ और है। देव अर्थात् दिन्य या श्रेष्ठ गुणवाले पुरुष जो वर्षाकालमें चुपचाप बैठते हैं, इस तिथिको पश्चात् वर्षाक्षी समाप्तिके कारण चैतन्य हो काममं लग जाते हैं। मला ईश्वरको सोनेका अवकाश कहाँ ? और वह भी चार महीनेतक। कुंभकर्ण किचारा केवल ६ महीनोंतक सोता था। वह अपनी निद्राके लिए संसारभरमें वदनाम तथा कलंकित है (भाग०, विष्णु० तथा भविष्योत्तरपु०)।

हरिवश्च-पु॰ [मं॰] एक जितात्मा तथा जितेन्द्रिय मुनिका नाम, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (महाभा॰ सभा॰ ४.१६)।

हरि मेघा - पु॰ [सं॰] एक प्राचीन राजिषका नाम, जिनके यज्ञके समान जनमेजयका यज्ञ वतलाया गया है (महाभा॰ आदि॰ ५५.३)। इनकी कन्याका नाम ध्वजवन्ती था, जिसका पश्चिम दिशामें निवास बतलाया गया है (उद्योग॰ ११.१३)।

हरिवंश — पु० [सं०] महाभारतका ही एक अंग तथा पुराणोंकी श्रेणिका १६३७४ रलोकों वाला एक ग्रंथ जिसमें श्रीकृष्ण
और उनके कुलोत्पन्न यादवोंका कृतांत दिया है। इसके
तीन खण्ड हैं— पहलेमें प्रजापतियों तथा अनेक राजपरिवारोंकी वंशाबलियाँ दी गयी हैं, साथमें सृष्टिका भी
हाल है। दूसरेमें श्रीकृष्णके जीवनकृतांत है। तीसरे
खण्डमें भविष्यकी वातें तथा कलियुगका अष्टाचार दिया
है। ग्रंथ देखनेसे पता चलता है कि यह दक्षिणमें लिखा
गया होगा।

हरिवर्ष-पु॰ [सं॰] जंब्द्वीपके ९ खण्डोंमेंसे एक-दे॰ जंब्ह्रीप।

हरिवल्लभा-स्त्री० [सं०] अधिक मासकी कृष्णैकादशी।
हरिशयनी-स्त्री० [सं०] आपाइ शुक्ला एकादशी जिस
िन पुराणानुसार विष्णु भगवान् अपनी शेष-शय्यापर
सोते हैं। इसमें एक भुक्त, नक्तवत, अयाचित भोजन या
सर्वथा उपवास करनेका विधान है। यह व्रत करनेवाले
व्रती पराचका त्याग कर पूर्वोक्त इन चार प्रकारों मेंसे किसी
एक को ग्रहण कर व्रत करे तो महाफल होता है। आषाइ

शुक्ला ११ से कार्त्तिक शुक्ला ११ तक हिंदुओं के सब शुभ कार्य बंद रहते हैं—दे० हरिप्रशेषिनी तथा भविष्योत्तरपु०।

हरिशार—पु० [सं०] शंकर भगवान्का एक नाम । महा-भारतके अनुसार तारकासुरके तीन पुत्रोंके लिए मय दानवने तीन नगर वसाये थे । इनका अत्याचार बढ़नेपर शंकरने विष्णुको अपने धनुषका वाण बना इन तीन पुरियों-को एक ही बाणसे नष्ट कर दिया था । इन तीनों पुरियोंको नष्ट करनेके लिए शंकरने हरि = विष्णुको शर = बाण बनाया था, अतः यह नाम पड़ा (मत्स्य० १८६.२)।

हरिश्चंद्र - पु० [सं०] इक्ष्वाकुवंशी राजा त्रिशंकुके पुत्र एक सूर्यवंशी राजा जो पुराणानुसार बड़े दानी और सत्यवती थे। इनकी माताका नाम सत्यवती था। ये इन्द्रकी सभामें विराजते थे (महाभा० सभा० ७.१३) । ये बड़े बलवान् तथा समस्त भूपालोंके सम्राट थे। भूमण्डलके सभी नरेश इनकी आज्ञाका पालन सिर झुकाकर करते थे। इन्होंने अपने एकमात्र जैत्र रथपर चढकर अपने अस्त्र-शस्त्रोंके प्रतापसे सातों द्वीपोंपर निजय प्राप्त की थी। इन्होंने राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया था, याचकोंके माँगनेपर उनकी माँगसे पच-गुना अधिक धन दान किया था।ब्राह्मणोंको धनरत्न प्रदान कर सन्तृष्ट किया था, इसलिए ये अन्य राजाओंकी अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए थे तथा अधिक सम्मानपूर्वक इन्द्रकी सभामें विराजते थे (सभा० १२.११. १८)। इन्द्रने ईर्ष्यावश इनकी परीक्षा ली, जिसके लिए विद्वामित्र ऋषि नियुक्त विये गये थे। दक्षिणा चुकानेके लिए यह कुदुम्ब सहित बिके, स्त्रीने दासीका काम स्वीकार किया तो यह चांडालके यहाँ इमशानकी रखवाली करनेकी बाध्य हुए । राजा होते हुए भी इन्हें नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़े, पर यह अपने व्रतसे न डिगे। अंतमें परीक्षी-त्तीर्ण हुए और परिवार सहित स्वर्ग मिला (भाग० ९.७.७; वायु ८८.११८) । ऐतरेयब्राह्मणमें इनकी कथा कुछ भिन्न है। इसमें हरिश्चन्द्र राजा वेधाके पुत्र कहे गये है—-दे० द्युनःशेफ; बेधा; मार्कण्डेयपु० ।

हरिइमश्रु-पु॰ [सं॰] हिरण्याक्ष दैत्यके ९ पुत्रोंमेंसे एक जो ब्रह्मकरूपमें पगवसु गंधर्वका पुत्र था —दे॰ हिरण्याक्ष तथा भाग॰ ७.२.१९)।

हिरिषेण - पु॰ [सं॰] विष्णुपुराणानुसार दसर्वे मनुका एक पुत्र।

हरिसुत-पु॰ [सं॰] (१) श्रीकृष्णसुत प्रद्युम्न (भाग॰)।
(२) अर्जुन, जो इन्द्रके अंशावतार थे (महाभा॰)।

हरिश्रावा – स्त्री० [सं०] भारतवर्षकी एक नदीका नाम (महाभा० भीष्म० ९.२८) ।

हिरिहरक्षेत्र – पु॰ [सं॰] हरि (विष्णु) द्वारा स्थापित हर (शिव) की मूर्ति – हरिहरनाथ जो मही और गंडकके संगमपर स्थित है और जहाँ कात्तिक १५ की स्नान होता है – दे॰ हरिक्षेत्र।

हरी - स्त्री० [सं०] क्रोधवशाके गर्मसे उत्पन्न कश्यपकी मृगी,
मृगमन्त्रा आदि १२ पुत्रियों, जो सबकी सब पुलह ऋषिको
ब्याही गयी थीं, मेंसे एक पुत्री जो घोड़ों, बंदर आदि पशुओंकी माता कही गयी है। पशुओंकी सृष्टि इन्हींसे आगे

चली (ब्रह्मां० ३.७.१७१-१७६; महाभा० आदि० ६६. ६०-६४)।

**हर्यस्व**-पु० [सं०] (१) अनरण्यका पुत्र, त्रसद्दस्युका पौत्र तथा अरुणका पिता (विष्णु० = अनरण्यपुत्र पृषद्द्व, पृष-दइवपत्र = हर्यदव) (भाग० ९.७.४; विष्णु० ४.३.१७-१८) । (२) पुरुवंशोत्पन्न ऋक्षका पुत्र जो मुद्रल, सुरूजय, बृहदिषु, यवीनर और कांपिल्य नामके ५ पुत्रोंका पिता था। इनके बारेमें हर्यदवने कहा था कि ये मेरे पाँचों पुत्र आश्रित देशोंकी रक्षा करनेके लिए 'अलम्' हैं, अतः ये पत्र पांचाल कहलाये (विष्णु० ४.१९; ५७-५९) । (३) दक्ष प्रजापति तथा वीरण प्रजापतिकी पुत्री वीरिणीके गर्भसे उत्पन्न १०,००० पुत्र जिन्हें नारदने उपदेश दे संसारसे विरक्त कर दिया था और दक्षके शापसे नारद कहीं स्थिर होकर ठहर नहीं सकते हैं (शिवप० रुद्र-संहिता अध्याय १३) तथा—दे॰ नारद । (४) अयोध्याके एक राजाका नाम, जो महापराक्रमी, चतरंगिणी सेनासे सम्पन्न, कोष, धन धान्य तथा मन्त्रशक्तिसे समृद्ध थे। प्रजा इन्हें बहुत अधिक प्रिय थी। ब्राह्मणोंपर इनकी असीम श्रद्धा थी। ये प्रजावर्गके हित एवं संतानकी कामना करते थे और झांतभावसे तपस्यामें निरत रहते थे। इनके निकट ययाति कन्याके साथ गालव ऋषि पधारे। इन्होंने गालवको शुलकरूपमें दो सौ इयामकर्ण घोड़े देकर ययाति-बन्या माधवीको पत्रोत्पादनार्थ पत्नीके रूपमें ग्रहण किया एवं माधवीके गर्भसे इनका वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्रोत्पत्ति-के पश्चात् माधवीको गालव मुनिको लौटा दिया (महाभा० उद्योग० ११५.१८-२१; ११६.१६-२०) । इन्होंने जीवनमें कभी मांस नहीं खाया (अनु० ११५-६७)। (५) काशी-राज सुदेवके पिता जो वीतहब्यके पुत्रों द्वारा मारे गये थे (अनु० ३०.१०-११)। (६) राजिषं घृष्टकेतुके पुत्र तथा मरुके पिताका नाम (वाल्मी० रामा० बाल० ७१.८)।

हुष-पु० [सं०] (१) धर्मके तीन श्रेष्ठ पुत्रोंमेंसे एकका नाम, शेष दोका नाम शम और काम है। हर्पकी परनीका नाम नंदा है (महाभा० आदि० ६६.३२-३३)। (२) अष्ट वसुओं-मेंसे द्रोण नामक एक वसुके अभिमति नामक परनीके गर्मसे उत्पन्न कई पुत्रोंमेंसे एक पुत्रका नाम (भाग० ६.६.११)। विष्णु पुराणके अनुसार हर्ष धर्मका पौत्र तथा काम द्वारा रतिसे उत्पन्न काम-पुत्र है (विष्णु० १.७.३१)।

हलधर-पु० [नं०] वलरामका एक नाम (भाग० १०.६६. २३; १०.६७.१६; १०.६८.४०) ।

हलायुध-पु॰ [सं॰] हल है अस्न जिसका=वलराम= हलधृन्।

हलाहल -पु॰ [मं॰] देवासुर-संथामके समय समुद्र-मंथनसे १४ रत्न निकले थे और हलाहल (भयंकर विष) भी इसी समय निकला था। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रलयके पहले ही सृष्टिका नाश हो जायगा। अतः संसारके कल्याणार्थ शंकर भगवान्ने इसे अपने कण्ठमें रख लिया। विषके प्रभावसे शंकरका कण्ठ नीला पड़ गया और तभीसे उनका नाम 'नीलकण्ठ' हो गया—'ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाइलं विषम्। अभक्षयन्महादेवः कृपया भूनभावनः॥" (भाग० ८.७.४२)।

हिलिक-पु॰ [सं॰] कश्यप-कुलमें उत्पन्न एक प्रमुख नाग-राजका नाम (महाभा॰ आदि॰ ३५.१५)।

हिलामा – स्त्री॰ [सं॰] (१) कुमार कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृक्षा (स्क्षंदपु॰)। (२) शिशुकी सप्त मातृकाओंमेंसे एक (महाभा॰ वन॰ २२८.१०)।

हलीमक – पु॰ [सं॰] वासुकि-कुलोत्पन्न एक नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था (महाभा॰ आदि० ५७.५)।

**हवन** – पु० [सं०] ११ रुद्रोंमेंसे एक रुद्रका नाम (महाभा० अनु० १५०.१३) ।

हिविर्धान — पु० [मं०] मत्स्यपुराणानुसार (मत्स्य० ४.४५)
ये आदिराज पृथुके दो पुत्रोंमेंसे एक अन्तर्धानके दिखंडिनीके गर्भसे उत्पन्न पुत्र तथा पृथुके पौत्र थे। इनके
आग्नेयी धिषणाके गर्भसे प्राचीनविहें आदि छह पुत्र हुए
(ब्रह्मां० २.३७.२३; वायु० ६३.२२; विष्णु० १.१४.१-२)।
हिविर्भू — स्त्री० [सं०] पुलस्त्यकी पत्नी तथा कर्दम ऋषिकी
सात पुत्रियोंमेंसे एक पुत्री। पुलस्त्य ब्रह्माके मानसपुत्रोंमेंसे
एक थे जो विश्रवाके पिता तथा कुवेर और रावणके पितामह
थे जिन्हें सप्तिषयों और प्रजापतियोंमें गिना जाता है
(भाग० ३.२४.२१-२२; ४.१.३६-३७) तथा—दे० पुलस्त्य।
हिविष्मती — स्त्री० [मं०] महिष अगिराकी पाँचवीं पुत्रीका
नाम, जिसकी संनिधिमें हिविष्यसे देवताओंका यजन किया
जाता है (महाभा० वन० २१८.६)।

हिविष्मान् -पु० [सं०] (१) छठे (चाक्षुष) मन्वंतरके सप्त-षियोंमेंसे एक ऋषि (भाग० ८.४.८; विष्णु० ३.१.२८)। (२) अंगिराका एक पुत्र -दे० अंगिरा तथा (भाग०)। (३) एक प्राचीन महर्षिका नाम, जो इन्द्र-सभामें रहकर इन्द्रकी उपासना करते थे (महाभा० सभा० ७.१३)।

हविष्यंद-पु० [सं०] विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम (वाल्मी० रामा० वाल० ५७.३)।

**इव्यवाहन** – पु० [सं०] अग्निका एक नाम — दे० अग्नि तथा (भाग० १.१५.८; ब्रह्मां० ३.१०.२४-३५)।

हसन-पु॰ [सं॰] स्कन्दके एक सैनिक अनुचरका नाम (स्क्रंदपु॰; महामा॰ शस्य॰ ४५.६७)।

हरत-पु॰ [सं॰] वसुदेवके रोचनाके गर्भसे उत्पन्न पुत्रोंमेंसे एक पुत्र (माग॰ ९.२४.४९) ।

हस्तिकश्यप-पु॰ [सं॰] एक प्राचीन ऋषि, जो पर्वतपर तप करते समय श्रीकृष्णके समीप गये थे (महाभा॰ अनु॰ १३९.११)।

हस्तिपद-पु॰ [सं॰] कइयपकुलमें उत्पन्न एक प्रमुख नाग-राजका नाम (महाभा॰ आदि॰ ३५.९) ।

हस्तिपिंड-पु० [सं०] कश्यपकुलमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराजका नाम (महाभा० आदि० ३५.१४) ।

हस्तिपृष्टक - पु॰ [मं॰] एक ग्राम (नगर) का नाम, अपने निन्हाल केक्यसे लौक्ते समय भरत इससे होकर आये थे (वाल्मी॰ रामा॰ अयोध्या॰ ७१.१५)।

हस्तिनापुर-पु० [सं०] महाभारतकालका एक प्रधान नगर जहाँ भौरवोंकी राजधानी थी जिसके लिए कुरुक्षेत्रका प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। यह महाराज हस्तीका वसाया था (विष्णु० ४.१९.२८) और दिल्लीसे ५७ मील उत्तर-पूर्वके कोनेपर वसा था। इसके खंडहर इसी स्थानपर अब भी विद्यमान हैं। पहले गंगा नदी इसीके समीपसे होकर बहती थं। कुछ लोग इसे हस्तीका नगर कहते हैं अर्थात हस्तीकी हाथा न समझ महाराज हस्तीका ही बोध होना उचित है। हस्तिनापुरकी स्मृति सुरक्षित रखनेकी इच्छासे ही शायद दिल्लीके नवीन राजभवनमें हस्तीकी सुँड सहित आकृति बनायी गयी है। हस्तिनापुरके ही नाम गजाह्य, नागसाह्य तथा नागाह् और हस्ती या हास्तिनपुर भी है। यह कौरवोंकी रमणीय राजधानी थी। यहाँ किसी समय महाराज शान्तनु राज्य करते थे। गंगाजीके द्वारा हस्तिनापुरके बहाये जानेपर अधि-सोमकृष्णके पुत्र राजा निचकृते कौशान्दी नगरीको राजधानी वनाया (महाभा० आदि० ९५.५४; १००.१२; विष्णु० ४.२१.८)।

हस्तिमल्छ-पु॰ [सं॰] पाताल स्थित शंख नामक नागका एक नाम।

हस्तिमुख−पु० [सं०] एक राक्षसका नाम । सीताजीकी खोज करते हुए हनुमान्जीने इसके भवनमें प्रवेश कर उसमें आग लगायी थी (वाल्मी० रामा० सुन्दर० ६.२५; ५६.१३)।

हस्तिसोमा - स्त्री॰ [सं॰] भारतवर्षकी एक नदीका नाम (महाभा॰ भीष्म॰ ९.१९)।

हस्ती-पु० [सं०] (१) सोमवंशी महाराजा कुरुके वंशज धृतराष्ट्रका एक पुत्र (महाभा० आदि० ९४.५८)। (२) पुरुवंशोत्पन्न सुहोत्रका पुत्र जिसने हस्तिनापुर बसाया था। यह चंद्रवंशी राजपूत था जिसके अजमीद, द्विजमीद और पुरुमीद नामके तीन पुत्र थे (विष्णु० ४.१९.२८-२९)।

हाटक-पु० [सं०] हिमालयके उत्तर भागवर्ती एक देशका नाम, जो गुद्धकोंका निवासस्थान है। उत्तरदिग्विजयके समय अर्जुन यहाँ गये और गुद्धकोंको समझा-बुझाकर अपने अधीन कर लिया (महाभा० सभा० २८.३-४)।

**हाटकळोचन**-पु० [सं०] हिरण्याक्ष दैत्यका एक नाम— दे० हिरण्याक्ष ।

**हाटकेश** – पु॰ [सं॰] गोदावरी-तटपर स्थित भगवान् शंकर-की एक मूर्त्तिका नाम (स्कंदपु॰ नर्मदा-माहात्म्य) ।

हार - पु० [सं०] एक देशका नाम, यहाँके नरेशको नकुलने पश्चिमदिग्विजयके समय आज्ञामात्रसे अपने अधीन कर लिया था। यहाँके नरेश युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें मेंट लेकर आये थे (महाभा० सभा० ३२.१२-१३; ५१-५४)। हारीत - पु० [सं०] (१) सूर्यवंशी इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न राजा युवनाश्वका पुत्र (भाग० ९.७.२)। (२) जावाल ऋषिका पुत्र जिसका निवास कलाप प्राममें था जहाँसे स्कंद पुराणानुसार नारदर्जा अन्य बाह्मणोंके साथ इसे भी महीसागर-संगमतीर्थ (स्तम्भतीर्थ) ले आये थे (स्कंदपु० माहेश्वर० कुमारिका खंड)। (३) एक प्राचीन ऋषिका नाम, जो युधिष्ठरका विशेष सम्मान करते थे। ये शरशब्यापर पड़े भीष्मितामहको देखने गये थे (महाभा० वन० २६.२३;

शांति० ४७.७)।
हार्दिक्य-पु० [सं०] (१) अश्वपति नामक दैत्यके अंशसे
उत्पन्न एक क्षत्रिय नरेशका नाम (महाभा० आदि० ६७.
१५)। इसे पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमंत्रण भेजनेका निश्चय

किया गया था (उद्योग० ४.१२)। (२) यदुकुलोत्पन्न हृदिक पृत्र पृत्र कृतवर्माका नाम, जो रैवतक पूर्वतपर हुए महोत्सवमें विद्यमान था (आदि० २१८.११-१२)। (३) एक दानवका नाम, जिसका भगवान् विष्णुने वध किया था (बाल्मी० रामा० उत्तर ६.३५)।

हालेय-पु० [सं०] अनिष्टकर्माके पुत्र, अटमानके पौत्र तथा तलकके पिताका नाम (भाग० १२.१.२५)।

हाहा-पु० [सं०] (वायु० = हहा) एक गंधर्वका नाम, जो संगीतविशारद सात गन्धर्वोमें एक है एवं ब्रह्मलोकमें अतितान नामक संगीत गाता है (विष्णु० ४.१.६८; वायु० ६९.४६)।

हिंगलाज-स्नी० [सं० हिंगुलाजा] बेलुचिस्तानकी पहा-डियोंमें स्थित एक देवी जो एक गुफामें हैं। समुद्रके किनारे-किनारे कराचीसे ४५ कोस जानेपर यहाँ पहुँचते हैं—दे० हिंगुला।

हिंगुला—पु० [सं०] सिंध और बेलुचिस्तानके बीचका वह प्रदेश जहाँ हिंगलाज देवीका मन्दिर है—दे० हिंगलाज। हिंदिब—पु० [सं०] एक नरभक्षी क्रूर राक्षस, जो वारणावत- के दक्षिणवाले वनमें शालवृक्षपर रहता था। इसका मुख विकराल था। जब पांडव वनवासमें थे तब इसने अपनी बहिन हिंजिबाको उनके मारनैके लिए मेजा था पर वह पांडवोंके रूप-लावण्यपर मुग्ध हो गयी और उसने भीमके सामने अपने विवाहका प्रस्ताव रखा। इतनेमें ही पांडवोंपर आक्रमण करनेके लिए हिंडिब आया और भीमसे युद्धमें हारकर मारा गया—दे० हिंडिब तथा (महाभा० आदि० १५१.१-२०; १५२.२-४२; १५३.३०-३२)।

**हिन्दिवनन**-पु० [सं०] एक वनका नाम, जिसमें हिर्डिब राक्षस रहताथा (महाभा० वन० १२.९३)।

हिर्दिबा—स्रो० [सं०] हिडिंव राक्षसकी बहिन जो अनिय सुन्दरी थी और भीमकी देख उनपर आसक्त हो गयी थी। हिडिंवका वध करनेके पश्चात माता कुंतीकी आज्ञासे भीमने हिडिंवाके साथ विवाह कर लिया। इसीके गर्भसे भीमका महावली पुत्र घटोत्कच उत्पन्न हुआ था (महाभा० आदि० ६१-२५; १५४-३१)। महाभारतके युद्धमें यह बड़ी वीरतासे लड़ा था और इसने अश्वत्थामाको खूव छकाया था (महाभा० द्रोण १७९-१५-४७)। कर्णने इन्द्रकी दी अमोघशक्तिसे इसे मारा था। कर्णने इस शक्तिको अर्जु नके वधके लिए ही इन्द्रको प्रसन्न कर प्राप्त किया था। श्रीकृष्णकी दूरदिशतासे कर्णने घवराकर घटोत्कचपर उसे चलाया और वह एक बारके प्रयोगके पश्चात् इन्द्रके पास लौट गर्या (महाभा० द्रोण० १७९-५८) तथा—दे० घटोत्कच।

हिमवत्संद-पु० [सं०] स्कंदपुराणका एक खण्ड (स्कंदपु०)। हिमवत्सुत-पु० [सं०] मैनाक पर्वतका एक नाम—दे० मैनाक।

हिमवन्सुता - स्त्री॰ [सं॰] पार्वतीका एक नाम -- दे॰पार्वती। हिमवान् - पु॰ [सं॰] चन्द्रमाका एक नाम जो पितृगणके अधिपति कहे गये हैं। वहिषद पितृगणकी मानसी कन्या मीनाका विवाह इनसे हुआ था (वायु॰ ३०.२७-९, ३१; विष्णु॰ १.१०.१९; ब्रह्मां॰ २.१३.३१; मत्स्य॰ १४.२; १८.२१; १९.५; १४१.४,१३, १६)।

हिमां कु — पु० [सं०] चन्द्रमाका एक नाम — दे० चन्द्रमा।
हिमालय — पु० [सं०] भारतवर्षका एक बहुत बड़ा और फँचा पहाड़ जो इस देशके उत्तर सीमापर स्थित है।
पुराणानुसार यह मेनकाका पित और पार्वतीका पिता कहा
गया है। गंगाजी इसकी वड़ी पुत्री हैं। भगवान् शंकरका
निवामस्थान 'कैलास' इसी पर्वतपर है। महाभारतके महा
प्रस्थानिक पर्वके अनुसार कुरुक्षेत्रके युद्धादिके अन्तमें
पांडव इसी पर्वतपर महाप्रस्थानके लिए आये थे। यहीं
देवराज इन्द्रसे युधिष्ठिरका साक्षात्कार हुआ जब देवरथपर
बैठकर इन्द्रके साथ युधिष्ठर सशरीर स्वर्ग गये थे। यह
संसारका सर्वश्रेष्ठ पहाड़ माना गया है (महाभा० आदि०
३०.१८;३६.३-४; विष्णु०)।

हिरणमय-पु॰ [सं॰] (१) एक प्राचीन ऋषि, जो इन्द्र सभामें विराजते थे (महाभा॰ सभा॰ ७.१८)। (२) सुदर्शन या जम्बूद्रीपका एक वर्ष, जो नीलपर्वतसे दक्षिण और निषध पर्वतसे उत्तर है (भीष्म ८.५-८)।

हिरण्यकवर्ष - पु० [सं०] जम्बूद्रीपका एक खण्ड जो श्वेत पर्वतसे आगे है (महाभा० सभा० २८.६ के बाद प्रक्षिप्त पाठ)।

हिरण्यकशिपु-पु० [सं०] कश्यप ऋषिका एक पुत्र जो दक्ष प्रजापतिकी पुत्री दितिके गर्भसे उत्पन्न एक दैल्यराज था। पूर्वजन्ममें यह विष्णुका जय नामक द्वारपाल था पर सनकादिके शापसे असर हुआ (रामच० मा० बाल० १२१-१२२)। इसकी माता दिति 'दैत्यमाता' कही गयी है। विष्णुद्वारा इसके भाई हिरण्याक्षका वध किये जानेके कारण यह विष्णका घोर विरोधी हो गया था, पर इसका पुत्र प्रहाद इसके ठीक विपरीत विष्णुका अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिप को ब्रह्मासे वर प्राप्त था कि यह किसी प्राणीसे मारा नहीं जा सकेगा, जिससे यह बड़ा प्रवल और निडर हो गया था। भक्त प्रवर प्रह्लाद इसका पुत्र था, जिसे भगवद्भक्तिके लिए इसने घोर यातनाएँ दी थीं। ब्रह्माके वरको बचाते हुए विष्णुने नृसिंह (आधा सिंह आधा मनुष्य) रूप धारण कर तथा इसे जँघोंपर रख हाथके नखोंसे इसका (हिरण्य-क शिपुका) बध किया था। पुनर्जनममें यही रावण हुआ था (रामच० मानस, बाल० १२२।१) तथा—दे० नृसिंह । विहार राज्यांतर्गत पूणिया जिलेके एकदम पश्चिम भागमें रानीगंजसे १२ मील दक्षिण धरहरा गाँवमं सतलीगढ किलेका खण्डहर है जिसके उत्तर-पश्चिम 'माणिक स्तम' नामका एक स्तम्भ है। कहते हैं हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्लादको इसी खंभमें बाँधा था जिसे फाड़कर नृसिंह भगवान् प्रकट दुए थे तथा हिरण्यकशिपुका वध किया था।

हिरण्यकामधेनु — स्ति [सं ] १६ महादानों मेंसे एक जिसमें सोनेकी गौ बना दान करते हैं जिसका बड़ा माहात्म्य है (मत्स्य० २७८.१-५; दानिक्रियामौमुटी; दानदीपिका)। हिरण्यगर्भ — पु० [सं ०] करवेदानुसार सर्वप्रथम इसीकी सृष्टि हुई थी। यही आकाश, पृथ्वी, सारी सृष्टिका आधार देवताओंका भी देव था। मनुके अनुसार स्पंसम तेजसे युक्त सुवर्णके अंडेमें सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिसमें एक वर्ष रहनेके पक्षात ब्रह्माने इसके दो खण्ड किये — एकसे

पृथ्वी और दूसरे खण्डसे स्वर्गकी सृष्टि की गयी। इन दोनोंके वीचमे आकाश बना (ऋग्वेद तथा मनुस्मृति)। हिरण्यपुर-पु० [सं०] हरिवंशके अनुसार वायुमण्डलमें स्थित असुरींका एक नगर। महाभारतके अनुसार पुलोमा और कालकारकी प्रार्थनापर उनके पुत्रोंके लिए ब्रह्माजीके द्वारा निर्मित एक विमानके तुल्य आकाशचारी दिन्य नगर, जो पौलोम और कालेय नामक दानवींका निवासस्थान था एवं उन्हींके द्वारा सुरक्षित था। अर्जुनने इसका संहार किया (महाभा० वन०)।

**हिरण्यधनु**-पु० [सं०] एक निषादराजका नाम, जो एकः लव्यका पिता था (महाभा० आदि० १३१,३१) ।

हिरण्यनाभ - पु॰ [स॰] (१) संजयपुत्र सुवर्णधीववी जव मृत्युके पश्चात् नारदजीकी कृपासे जीवित हुआ, तव इसका यही नाम रखा गया था। इसकी आयु एक सहस्त्र वर्षोकी हो गयी थी (महाभा॰ शान्ति १२९-१४९)। (२) सूर्यवंशी राजा विधृतिका पुत्र, खगणका पौत्र तथा पुष्यका पिता (भाग॰ ९.१२-३-५)।

हिरण्यबाहु-पु० [मं०] वासुकि नागके वंशमें उत्पन्न एक नागका नाम, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें होमा गया था (महाभा० आदि० ५७.६)।

हिरण्यबिन्दु - पु० [सं०] हिमालयके निकटका एक तीर्थ, जहाँ तीर्थ-यात्राके सिलमिलेमें अर्जु नका आगमन हुआ था (महाभा० आदि० २१४.४)। जो पुरुष मन और इन्द्रियों-का संयमन कर इस तीर्थमें स्नानकर भगवान् कुरोरायको प्रणाम करता है उसके सब पाप धुल जाते हैं (अनु० २५. १०-११)।

हिरण्यरेता – पु० [सं०] (१) अग्निका एक नाम (महाभा० आदि० ५५.१०)। (२) सूर्यका नाम (वाल्मी० रामा० लंका० १०५.८७)। (३) शिवजीका एक नाम (वायु० ३०.२४१)।

हिरण्यरोमा-पु० [मं०] (१) मरीचिका पुत्र एक लोकपाल, —दे० मरीचि । (२) महाभारतके अनुसार दाक्षिणात्य देशोंके अधिपति विदर्भराज भीष्मकका एक नाम (महाभा० उद्योग० १५८.१)।

हिरण्यवती - स्त्री॰ [मं॰] कुरुक्षेत्रमें बहनेवाली एक पवित्र नदौका नाम जो खच्छ और विशुद्ध जलसे भरी रहती है जिसमें कंकर-कीचड़ का नाम तक नहीं है। यह भारतकी प्रमुख नदियोंमें है (महाभा॰ उद्योग १५२.७-८)।

हिरण्यवर्मा - पु० [सं०] दशार्णदेशके राजाका नाम, जिन्होंने अपनी कन्याका विवाह शिखण्डीमें क्रिया था। शिखंडीके खोत्ककी जानकारीमें कुपित होकर इन्होंने राजा द्रुपदपर चढाई करनेका निश्चय क्रिया। राजा द्रुपदकी राजधानीके निकट जाकर अपने पुरोहित द्वारा द्रुपदकी संदेश भेजा। युवतियों द्वारा शिखण्डीकी परीक्षा कराकर इन्हें उसके पुस्तकी प्रतीतिसे प्रसन्नता हुई और द्रुपद तथा शिखण्डीका सम्मान कर घर ठौटे (महाभा० उद्योग० १८९.१०, २१-२२; १९०.९-१०; १९२.२०-३२)।

हिरण्यद्यंग-पु० [सं०] कैलास पर्वतसे उत्तर मैनाक पर्वत-के समीपस्थ एक मणिमथ पर्वत ।

हिरण्यश्राद्ध-पु॰ [सं॰] एक श्राद्ध जिसमें प्रत्येक अवसर-

पर जो सामग्री अपेक्षित होती है उसकी पूर्तिके लिए निष्क्रयरूपसे सुवर्ण दक्षिणामात्र दे देते हैं (स्कंदपु॰ ब्राह्म-खण्ड)।

हिरण्यसर-पु० [सं०] पश्चिम दिशाका एक प्राचीन तीर्थस्थान । यहाँ स्नान कर चन्द्रमाने पापसे छुटकारा प्राप्त किया था, तभीसे इसका नाम प्रभास हुआ (महाभा० शांति० ३४२.५७)।

हिरण्यहस्त-पु० [मं०] एक प्राचीन ऋषि। जिन्हें राजा मदिराश्वसे उनकी सुन्तरी कन्याका दान प्राप्त हुआ था (महाभा० आदि० २३४.३५)।

हिरण्याञ्च-पु० [सं०] (१) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री दैत्यमाता दितिकेसे गर्भ उत्पन्न कर्यप ऋषिका एक पुत्र तथा हिरण्य-कशिपुका भाई। पूर्वजन्ममें यह विजय विष्णुका द्वारपाल था, पर सनकादिके शापसे असुर हो गया था (रामच० मान० बाल० १२१-१२२)। वृष-(भाग० = रुषाभानु) से उपदानवी पुत्री इस प्रसिद्ध दैत्यका विवाह हुआ था। यह पृथ्वीको ही उठा पाताल ले गया था। विष्णुने वराह अवतार लेकर इसका वध किया और पृथ्वीका उद्धार किया था। यही पुनर्जन्ममें रावणका भाई कुंभकर्ण हुआ (रामच॰ १२२।१; द्यावपु० रुद्र संहिता, मानस० वाल कां० खंड ५, अध्याय ४२; भाग० ६.६.३४,३७; ७.२.१८-२७)। (२) वसुदेवका भतीजा तथा स्यामकके दी पुत्री, जो शूरभूमिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, मेंसे एक पुत्र (भाग० ९-२४.४२) ।

हिरण्याश्व - पु० [सं०] १६ महादानोंमेंसे एक, जिसमें सोनेका घोड़ा बनवाकर दान करते हैं (मत्स्य० १७९.१-१०; दानिक्रयाकौमुरी तथा दानदीपिका)।

हिरश्चान् पु० [सं०] विष्णुपुराणमें दी हुई स्वायंभुव मनकी वंशतालिकामें इसका उल्लेख है। स्वायंभुव मनुके दी पुत्र थे — पहला प्रियन्नत और दूसरा उत्तानपाद। प्रियन्नतके ९ पुत्र हुए जिनमें केवल अक्षीध्र पुत्रवान् हुए। उनके भी ९ पुत्र हुए जिनमें हिरश्चान् छठे थे (विष्णु०)।

होक-पु० [सं०] विषाशामें रहनेवाला एक राक्षस, जो बहि नामके निशाचरका साथी था। इन्हीं दोनोंकी संताने वाहीक कहलाती है (महाभा० कर्ण० ४४.४१-४२)।

होनबाहु -पु॰ [सं॰] शिवका एक गण (शिवपु॰ तथा काशी खण्ड)।

हुंड-पु० [सं०] एक जनपद, जहाँके सैनिकोंके साथ नकुल और सहदेव क्रोंचारुण व्यूहके बार्वे पंखके स्थानपर स्थित थे (महाभा० भीष्म० ५०.५२-५३;)।

हुंडन-पु० [सं०] शिवका एक गण (शिवपु०)। हुताशन-पु० [सं०] —दे० अग्नि (भाग० १.१५.८; ब्रह्मां० ३.१०.२४-३५)।

हुह्व-पु० [मं०] एक नरक विशेष—दे० नरक । हुहु-पु० [मं०] (विष्णु=हूंहू) एक गंधर्वका नाम जो ब्रह्मलोकमं अतिनान नामक देवमंगीता गाते है-दे० हाहा; (वायु० ६९.४६; विष्णु० ४.१.६८)।

हूराहूरी - स्त्री॰ [सं॰] दीवालीके तीसरे दिन मनाया जाने-वाला एक पर्व। हृदयरिवारवत-षु० [सं०] स्र्यंसंक्रांतिके दिन यदि रिववार हो तो 'हृदय' योग होता है। इसमें स्र्यंका पूजन कर आदित्यहृदयके १०८ पाठ करे तो सब काम सिद्ध हों (भविष्योत्तरपु०)।

हृदिक-पु॰ [सं॰] शतधन्वाका पिता एक यादव—दे॰ शतधन्वा।

हृषीकेश-पु॰ [सं॰] (१) हरिद्वारके पास स्थित एक तीर्थ-स्थान । (२) भगवान् विष्णु या श्रीकृष्णका एक नाम (विष्णु॰; महाभा॰ शांति॰ ३४२.६७)।

हृष्ट्रवक-प्रविश्व गर्गसंहिताके अनुसार हिरण्याक्ष दैत्यका एक पुत्र। यह कुल ९ भाई थे (भाग० ७.२.१९) में इनकी नामावली इस प्रकार है—(१) शकुनि । (२) शंबर । (३) धृष्ट, (४) भृतसंतापन, (५) वृक्ष (६) कालनाभ, (७) महानाभ, () हरिइमश्रु और (९) उत्कच (गर्गसंहिता)। होति - पु॰ [सं॰] (१) प्रहेतिका भाई तथा विद्युत्केशका पिता, जो प्रथम राक्षस राजा था। ब्रह्माने प्रारंभमें जलकी सृष्टि करनेके पश्चात प्राणियोंकी सृष्टि की। उन प्राणियोंसे जब उन्होंने जलकी रक्षा करनेके लिए कहा तो उनमें कुछने जलका यक्षण करने तथा अन्योंने जलका रक्षण करनेकी बात कही। जिन्होंने यक्षणकी बात कही वे 'यक्ष' और जिन्होंने रक्षणकी बात कही वे राक्षस कहलाये। इन्हीं आदि राक्षसोर्मेसे एकका नाम हेति और दूसरेका प्रहेति था । हेतिने कालकी कुमारी भगिनी 'भया'के साथ विवाह कर उसके गर्भसे एक पुत्र विद्युत्केशको जन्म दिया । विद्युत्केशका विवाह सन्ध्या-पुत्री साल कटंकटासे हुआ (वाल्मी० रामा० उत्तर, ४.१२-(२) २०) एक राक्षस जो चैत्र मासमें सूर्यके रथपर ७ अन्य साथियोंके साथ अधीष्ठित रहता है। यह प्रहेतिका भाई और विद्युत्केशका पिता था। रामायणानुसार कालकी पुत्री भया इसकी पत्नी थी जिसके गर्भसे विद्युत्केश उत्पन्न हुआ था। विद्युत्केश और पौलोमीसे राक्षसवंशकी वृद्धि हुई थी (भाग॰; रामायण)। (३) स्कंदपुराणानुसार हेति और प्रहेति नामके दो गंधर्व थे जो इंद्रसभाकी एक अप्तरा-पर मोहित हो गये थे और उसे रिझानेको मुगें तथा मयूर-की बोली बोलने लगे। पता लगनेपर इंद्रने इन दोनोंकी मुर्गा तथा मयूर ही बना दिया। नारद ऋषिकी कृपासे यह दोनों नर्मदाके दक्षिण तटपर मृतण्ड ऋषिके आश्रममें आये जहाँ स्नान कर शाप मुक्त हुए थे (स्कंशपु॰ आवन्त्य॰ रेवा-खंड) तथा-दे० प्रहेति, विद्युत्केश । (४) भागवतके अनु-सार एक असुरका नाम।

हेमकांत - पु० [मं०] राजा कुशकेतुका पुत्र तथा बंग देशका एक राजा। आखेटमें थकनेपर इसने अपने राजमदमें शतिच किषके आश्रमके २०० शिष्योंको मार डाला था। इससे रुष्ट हो इसके पिताने इसे त्याग दिया और यह वनमें जा रहने लगा। जंगलमें पलाशके बने छत्रसे श्रितनामक महा-मुनिकी इसने धूपसे रक्षा की। इस कृत्यसे हेमकांतकी २०० महाहत्याएँ नष्ट हो गयीं। विष्णुकी आज्ञासे विश्वक्मेनने कुशकेतुमे कह इमका पुनः राज्याभिषेक कराया (स्तेयपु० वैष्णव० वैशाख-माहात्म्य)।

हेमकूट-पु० [सं०] (१) पुराणानुसार किंपुरुष वर्ष और भारतवर्षकी सीमापर स्थित हिमालयके उत्तरका एक पर्वत, जहाँ अर्जु नने अपनी सेनाका शिविर डाला था और वहाँसे वह हरिवर्षमें गये थे। (२) नन्दा नदीके तरपरका एक दुर्गम पर्वत जहाँ राजा युधिष्ठिर भी तीर्थ यात्रार्थ आये थे। इसे ऋषभक्ट भी कहते हैं। युधिष्ठिरने यहाँ बहुत सी अद्भुत वातें देखी थीं। यहाँ निना वायुके बादल उत्पन्न होते और ओले बरसाते थे। वेदोंके स्वाध्यायकी ध्वनि सुनायी देती थी पर कोई दिखायी नहीं देता था आदि (महाभा० वन० ११०.२-१८)।

हेमगर्भ -पु० [सं०] उत्तर दिशाका एक पर्वत (वाल्मीकि)। हेमगिरि-पु० [सं०] सिन्धुनद और समुद्रके संगमपर स्थित सौ शिखरों से युक्त एक विशाल पर्वतका नाम, जिसके क्षेत्रमें सीताकी खोजके लिए सुग्रीवने सुषेण आदि वानरोंको मेजा था (वाल्मी० रामा० किष्किथा० ४२.१४)।

हेमगुह-पु॰ [सं॰] कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नाग-राजका नाम (महाभा॰ आदि॰ ३५.९)।

हेमचंद्र-पु॰ [मं॰] विशालके तीन पुत्रोंमेंसे एक पुत्र, तृणिन्दुका पौत्र तथा धूझाक्षका पिता इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न एक राजा (माग॰ ९.२.३०-३४)।

**हेमदंता**−स्त्री० [सं०] हरिवंशके अनुसार एक अप्सरा । **हेमधन्वा**−पु० [सं०] ग्यारहर्वे मनुके सत्यधर्मादि दस ुत्रोंमेंसे एक पुत्र (मत्स्य; भाग० ८.११-२५) ।

हेमनेत्र-पु० [मं०] एक यक्षका नाम, जो कुरेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता था (महाभा० सभा० १०० १७)।

हेमपर्वत-पु० [सं०] १६ महादानों में से एक (मत्स्य० दानदीपिका, दानिकियाकी०) इसमें सुवर्णका पर्वत बनवा दान करते हैं।

हेमन्त-पु० [सं०] एक ऋषिका नाम, जिनका लक्ष्मणने विस्तारके साथ वर्णन किया है (वाल्मी० रामा० अरण्य० १६.१-३६)।

हेममाला - स्त्री० [मं०] यमराजकी पत्नी --दे० (माक हैयपु० यमराज)।

हेममाली-पु० [मं०] खर राध्रसका सेनापित एक राध्रस। खर, मय दानवकी पुत्री मायाके गर्भसे उत्पन्न विश्रवाका पुत्र तथा दूषण, शूर्षणखा और त्रिशिराका भाई था। लंकापित रावण भी इसका वैमानेय भाई था। हेममाली अन्य सैनिकोंके साथ खरकी आशासे शूर्षणखा ने नाक कटनेके पश्चात् श्रीराममे युद्ध करने गया था, पर परास्त हो मारा गया था (वाल्मी० रामा० अरण्य० २३.३३;२६.२९-३५; रामच० मा० अरण्य० १६.२-२०)। कुवेरके कीपसे इसे कुष्ट रोग हो गया था पर मार्फण्डेयाकी कहनेसे यह योगिनी एकादशीका जतकर रोग मुक्त हो गया था (ब्रह्मवैवर्त्तपु०) तथा—दे० योगिनी एकादशी।

हेमलंब, हेमलंबक पु० [सं०] बृहस्पतिके ६० संवत्सरोंमेंसे ३१ वॉ संवत्सर ।

**हेमवर्ण**-पु० [सं०] राजा रोचमानके पुत्रका नाम, जो पाण्डवपक्षके योद्धा थे (महाभा० द्रोण० २३.६७) ।

हेमा – स्त्री॰ [सं॰] (१) इंद्रकी एक अप्सरा जिसकी सखीका नाम स्वयंप्रभा था। इसे मय दानव हर ले गया था। देवराज इन्द्रने मयका दथ कर ऋक्षविलमें स्थित मयको समस्त

भवन आदि हेमाको दे दिये थे। तदनन्तर हेमाने अपनी सखी स्वयंप्रभाको उस भवनकी रक्षाके लिए नियुक्त कर दिया था (वाल्मी० रामा० किष्किन्धा० ५१.१४-१७)। कहते हैं एक समय देवताओंने इसे मय दानवको समर्पित कर दिया था। मय इसके साथ सहस्रों वर्षों तक रहा, किन्तु एक दिन यह देवताओं के कार्यसे स्वर्ग चली गयी, फिर लौटी नहीं। मयने इसके लिए एक सुवर्ण नगर निर्मित किया था, जहाँ वह इसके चले जानेपर वियोगमें निवास करता था। इसने मयके दो पुत्रों तथा एक पुत्रीको जन्म दिया (वाल्मी० रामा० उत्तर० १२.६-१२) । रावणकी एटरानी मंदीदरी मयसे उत्पन्न इसीकी पुत्री थी, अतः यह मेघनादकी नानी हुई। सीताको हुँढते समय हनुमान्जीसे इसकी मेट हुई थी-दे० स्वयंप्रभा तथा (रामायण)। (२) एक अप्सराका नाम जो यमदुहिता कही गयी है (वायु ६९. ६१)। (३) भारतवर्षकी एक नदीका नाम (महाभा० भीष्म० ९.२३)।

हेमांगद-पु॰ [मं॰] (१) कलिंग देशका एक राजा। (२) वसुरेवका एक पुत्र (भाग॰ ९.२४.४९)।

हेरम्बक – पु॰ [सं॰] एक दक्षिणभारतीय जनपदका नाम वहाँके निवासी भी इसी नामसे व्यवहृत होते थे। सहदेवने दक्षिणदिग्विजयके अवसरपर इन्हें परास्त किया था (महाभा॰ सभा॰ ३१.१३)।

**हेरुक** – पु॰ [सं॰] (१) गणेशका एक नाम (शिवपु॰) । (२) महाकाल — भगवान् शंकरका एक गण (काशीखंड) तथा — दे॰ शिव ।

हैमवत-पु० [सं०] (१) एक राक्षसका नाम (ब्रह्मां०)।
(२) पृथ्वीके एक वर्षका नाम, जो हिमालयके उत्तर है। मेरु-से मिथिला जाते समय श्री शुक्तदेवजीने इसे पार किया था तब वे भारतवर्धमें आये थे (महाभा० शांत० २२५.१४)। हैमवती-स्नी० [सं०] (१) हिमालयसे निकली नदियाँ, शतद्रु तथा गद्गाजीके लिए हैमवती शब्द प्रयुक्त हुआ है (महाभा० आदि० १७६.८-९) (२) विश्वामित्रजीकी प्रिय पत्नीका नाम (उचोग० ११७.१३)। (३) भगवान् श्रीकृष्णकी एक पत्नीका नाम, जिन्होंने पतिकी दाहक्रियाके समय चितारोहण किया था (मौसल० ७.७३)।

हैहय-पु० [सं०] (१) पश्चिम दिशाका एक पर्वत (बृहत्सं-हिता)। (२) पुराणानुसार यदुसे उत्पन्न एक क्षत्रिय-वंश जिसमें कार्तवीर्य सहस्रार्जुन उत्पन्न हुआ था। पुराणा-नुसार इस वंशकी पाँच शाखाएँ हैं—तालजंध, वीतिहोत्र, आवंत्य, तुंडिकेर और जात। कृतवीर्यके पुत्र कार्तवीर्यका दूसरा नाम ही 'हैहय'था जो वड़ा भारी तांत्रिक था। 'कार्त्तवीर्य तंत्र' इसीका बनाया है। त्रिलोकविजयी लंबा-पति रावण भी इससे युद्धमें हार वंदी हो गया था। रामा-यण तथा ब्रह्मवैवर्त्तपुराणानुसार 'किपला' गौके पीछे परशु-रामके पिता जमटिष्नसे यह लड़ा और उनकावध कर डाला था। फल स्वरूप परशुरामने इसके सहित क्षत्रियोंका वर्श वार संहार किया था—दे० कार्त्तवीर्य तथा परशुराम।

होई - स्त्रीं ० [हिं०] कात्तिक नदी अष्टमी अर्थात् दीपानलीके ८ दिन पहले होनेनाला एक त्यौहार जिसे 'अहोई अष्टमी' कहते हैं। इस दिन २ स्त्रियोंकी कथा कही जाती है जिनमें एकको संतान होती ही नहीं थी तथा दूसरीकी संतान जत्यन्न होती तो थी, पर मर जाती थी। इस व्रतको पुत्रवती स्त्रियाँ ही पुत्रनिमित्त करती हैं।—दे० हमारे त्यौहार। होलामहोत्सव —पु० [सं०] एक उत्सव जो होलोके दूसरे दिन चैत्रकृष्णा प्रतिपदाको होता है, जिसे धुरड्डी, धुरुँडी, तथा फाग या वोहरा जयंती भी कहते हैं। शास्त्रोंमें इस दिन 'नवान्नेष्टि' यझका विधान है, वैसे तो माघ शुक्का ५से चैत्र शुक्का ५ तक 'वसन्तोत्सव' मनाते ही हैं—दे० होली; पुराण समुच्चय-मुक्तक संग्रह।

होलाष्ट्रक पु॰ [सं॰] होलीके पहलेके ८ दिन जिनमें हिंदू-शास्त्रानुसार शुभकार्थ करना वर्जित है (वसन्तोत्सव-निर्णय)।

होली-स्नी॰ [सं॰] (होलिका होलाका) हिंदुओंका एक बड़ा त्यौहार जो फाल्गुनकी पूर्णिमाको वसंत ऋतुके आरंभर्मे मनाया जाता है। इसमें लोग एक दूसरेपर रंग आदि डालते हैं और अनेक प्रकारके विनोद करते हैं। यह प्राचीन कालके 'मदनोत्सव' या 'वसंतोत्सव'का ही रूपांतर है। इस दिन विष्णुभक्त प्रहादको उसके पिता हिरण्यकशिपने, जो विष्णुका घोर विरोधी था, अपनी बहिन होलिकाकी गोदमें विठा कर अग्निमें जलवा दिया था। राक्ष्सोंके इस कामके कारण ही यह शद्रोंका त्यौहार माना जाता है। दैत्यराज हिरण्यकशिपुके साथी अन्य दैत्योंने यह समझा था कि प्रह्लाद जलकर भरम हो जायेगा और वरदानानुसार 'होलिका' जीवित निकल आयेगी । देवभक्त प्रहादका अंत हो गया इस आनंदमें राक्षसगण शराब पीकर नाचते कूदते तथा अपशब्द बकते थे, अतः यह त्यौहार दैत्यकुलोत्पन्न श्रद्रोंका है पर अब तो सब वर्णके लोग इसे मनाने लगे हैं और खेदकी बात यह है कि नशेमें चुर हो अपशब्द तक बक्तेमें गौरव समझते हैं।

यह फाल्गुन-पूर्णमाको होता है जिसमें पूर्वविद्धा प्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा ली जाती है—'प्रदोषव्यापिनी
याह्या पूर्णिमा फाल्गुनी सदा'—(नारद)। 'निशागमे तु
पूज्येत होलिका सर्वतोमुखैः'—(दुर्जामा)। 'सःयाह्वे होलिकां
कुर्यात् पूर्वाक्वे क्रीड़नं गवाम्'—(निर्णयामृत)। यदि प्रदोषमें
भद्रा हो तो भद्रामें होलिका दहन न करे। इससे जनताका
नाश होता है। प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा और दिनमें होली
जलाना सर्वथा त्याज्य माना गया है—प्रतिपद्भूत
भद्रामु याचिता होलिका दिवा। संवत्सरं तु तद्राष्ट्रं पुरं
दहति ताद्मुतम् ॥'—(चंद्रप्रकाश)। होली जलानेके अन्य
नियमों तथा तिथियोंको विशेषताके लिए द्रष्टव्य—भविष्योन
त्तर्प, लल्ल, ज्योतिषतत्व, स्मृतिकौस्त्म आदि।

त्रोतु , ज्हा, ज्यातिस्तर्भ, रहात्यात्तुन जात्त्व निनेट विशेष—इस त्यौहारमें मनोविनोदादि करनेकी प्रथा है और इसे फसल कटनेपर ही मनाते हैं। वर्षके अंतमें होनेके कारण होलिका दहनको संवत् जलाना भी कहते हैं। बीते हुए संवत्का अंतिम दिन और आगामी संवत्का प्रथम दिन, दोनों इस उत्सवमें शामिल हैं, इसीसे यह बड़ा महत्त्वपूर्ण उत्सव है, जो सारे भारतवर्षमें दिना किसी मेदभावके मनाया जाता है।

ईसाईमतावलंबी वर्गमें भी ठीक इससे मिलता-जुलता एक पर्व मनाया जाता है जिसे 'अप्रेल फूल' कहते हैं। यह अप्रेलकी पहली तिथिको मनाया जाता है। यह पर्व भी वित्तीय वर्षके ठीक अंतमें ही होता है जब कि फसल कर जाती है। इस तिथिको ईसाई लोग मनोविनोदके लिए एक दूसरेका लपहास करते हैं। बेवकूफ बज़नेवाला व्यक्ति 'अप्रेल फूल' कहलाता है। शायद यह किसी प्राचीन केल्टिक उत्सवका स्मरणमात्र है, जिसे पहलेके "Hathens" मनाते थे। स्काटलैंडमें इसे "Gowk" = A Fool कहते हैं।

हाद-पु॰ [सं॰] (१) एक नागका नाम, जो बलरामजीके परमधाम गमनके समय स्वागतार्थ आया था (भाग॰)।

(२) हिरण्यकशिपुका एक पुत्र (भाग० ७.४.३१; ब्रह्मां० ३.५.३३)।

हादिनी - स्त्रीं ॰ [सं ॰] एक प्राचीन नदीका नाम जिसे 'हादिनी' और 'दूरपारा' भी कहते थे। केकय देशसे अयोध्या लौटते समय भरतने इसे पार किया था। (वाल्मी ॰ रामा ॰ अयोध्या ॰ ९१.२)।

ही-स्त्री (सं ) दक्ष प्रजापितकी पुत्री तथा धर्मकी पत्नी, जिसका दूसरा नाम रुज्जा है।

ह्याद-पु० [सं०] हिरण्यकशिपुका एक पुत्र (भाग० ७.४. ३१; विष्णु० १.१५.१४३)।

# परिशिष्ट-(क)

#### अप्रचलित भौगोलिक नामोंकी अकारादि क्रमसे न्याख्या सहित सूची।

अगस्त्याश्रम—इगतपुरी । नासिक्के आगे वम्बईके समीप जी० आई० पी० रेलवेका एक स्टेशन ।

अधिराज – दितयाराजका एक नाम । यहाँके राजा दंतवक-को पाँडवोंके सबसे छोटे भाई सहदेवने मारा था जब कि वह दिग्विजय करने निकले थे।

अपरान्ता-कोंकण और मालावार देशका नाम।

अवन्ती-अवन्तिका राज्यका नाम । इसकी राजधानी उज्जैन थी।

अश्वतीर्थ-कान्यकुब्ज देशका एक तीर्थस्थान । कहते हैं ऋचीक ऋषिने वरुणसे एक सहस्र इयामकर्ण घोड़े यहीं पाये थे।

अहिच्छन्न - उत्तर पाञ्चाल देशका ही एक नाम । यहाँके राजा द्रुपद (द्रौपदीके पिता) थे । जब द्रोण महर्षि अग्निवेश-के यहाँ पढ़ते थे तो द्रुपद भी इनके सहपाठी थे । द्रोणने किरीटीको पराजित कर द्रुपदको राज्य दिलवाया था जिससे प्रसन्न हो कर इन्होंने द्रोणको आधा राज्य देनेको शपथ कर प्रतिज्ञा की थी जो द्रुपदके पास ही न्यास स्वरूप द्रोणने उस समय छोड़ दिया था । शिक्षा समाप्त कर अपने परिवारके भरण-पोषणके लिए जब द्रुपदसे द्रोणने आधा राज्य माँगा तो उसने इन्हें अपमानित कर वापस लीटा दिया था । पाँडवोंको शिक्षा दे उनकी ही सहायतासे द्रोणाचार्यने गुरुदक्षिणामें द्रुपदसे वाचा दिया हुआ आधा राज्य छीना था । वह छीना हुआ आधा राज्य ही अहिच्छत्र था जिसकी राजधानी रामनगर (रहेलखण्ड) थी ।

**इक्षुमती** – संयुक्त प्रांतके उत्तरीय भागमें वहने वाळी कालिंदी - नामकी नदी । कलिंद पर्वतते निकला कालिंदी नदीका - आधुनिक नाम यमुना है ।

उज्जयन्त-सौराष्ट्र काठियावाइके जूनागढ़के समीपके गिर-नार पर्वतका एक नाम ।

**उज्जानक**-कारमीरके पश्चिम सिन्धु नदीके तटका एक पवित्र क्षेत्र विरोष ।

उत्कल-वर्तमान उड़ीसा देशका प्राचीन नाम।

**ऋक्षवान्**-विन्ध्य पर्वतका पूर्वी भाग ।

**ऋष्यश्वज्ञाश्रम** - भागलपुर जिलेमें, भिहेश्वरमें, कुशी नदीके तरपर स्थित ऋष्यश्वज्ञ ऋषिके आश्रमका नाम ।

और्म्बरा−कच्छ देशका नाम । इसकी प्राचीन राजधानी-का नाम कोटेश्वर (कच्छेश्वर) कहा जाता है ।

**करदेश**-यहाँके राजाका नाम मुनाम था। इसे अर्जुनने, जब वे दिग्बिजयके छिए निक्छे थे, परास्त किया था।

कण्वाश्रम-महेलखंडका यह भाग तहाँ आज कल किन-- नौरकी वस्ती है।

कन्यातीर्थे - ट्रावंकीर राज्यके अंतर्गत कन्याकुमारी सामक

प्रसिद्ध स्थान । इसे 'केप कैमोरिन' कहने हैं ।

करीषक —िब्हार प्रांतके अंतर्गत शाहाबाद जिलेका पूर्वी भाग। यहाँका राजा महाभारतकालमें दंतवक था।—दे० महाभारत।

काम्पिल्य – काम्पिल्य दक्षिण पांचालकी राजधानी थी। यह फर्रुखावाद जिलेका एक कस्वा है जहाँ द्रौपदीका जन्म हुआ था। उत्तर पांचाल पांडवोंकी सहायतासे द्रोणाचार्यने राज द्रुपदसे छीन लिया था और उसकी राजधानी राम-नगर (रुहेलखण्ड) थी।

किंपुरुष-हिमालय पर्वतके उत्तर भागका नाम। शायद यहाँके निवासियोंको किन्नर कहतेथे।

किष्किया—यह स्थान मद्रास हातेके विलारी जिलेके हम्पी आमके समीप तुंगभद्रा नदीके उत्तर तटपर है। रामायणके अनुसार हनुमान् जीसे भेंट करके रामचन्द्रजी यहाँके राजा सुग्रीवसे मिले थे। वाली भी यहाँ रहता था।—दे० मूल- ग्रंथ। नकशा।

**कुण्डिन**−यह स्थान बरार प्रांतमें अमरावती नगरसे चाळीस ्मील पूर्वकी ओर है ।

**कुलिन्दा** −कुरुक्षेत्रके उत्तरवाला देश । आधुनिक सहारनपुर यहींपर वसा है ।

**कृष्णवेणा, कृष्णवेणी, कृष्णा** –आधुनिक कृष्णा नदीके ही नाम है जो दक्षिण भारतमें किष्किन्याके उत्तर और क्रौंचा-रण्यमे दक्षिणवाले भागसे होकर बहती है ।

कोटितीर्थ-इस नामके तीर्थ जिला बांटा, गोकर्णऔर मथुराम है।

कोलाहल-मालवा और वुन्देलखण्डको अलग करनेवाली एक पर्वतमालाका नाम जो चन्देरीके पास है।

क्रथकेरिक - विदर्भराजकी राजधानीका नाम, यह आधुनिक बरारमे हैं।

गिरिवज - विहारपान्तके राजगृह स्थानका नाम । बिस्तयारपुरतक ई० आई० आरमे जाना होता है और वहाँने
छोटी लाइनकी गाड़ी विहार - विह्नियारपुर लाइट रेलवे
(बी० डी० एल० आर०) में जाना पड़ना है। राजगीर
स्टेशन है। यहाँ बौद्धों, जैनों तथा हिन्दुओंका तीर्थ है,
अनेक मन्दिर और धर्मशालाएँ हैं। यह पहाड़ी स्थान है
और यहाँ गर्म जलकी धाराएँ चलती रहती है तथा अनेक
कुंड भी है। इसका पौराणिक महत्त्व भी है। मथुरापित
कंसका श्रमुर जरामंध यहाँ रहना था। इसी जरामंधके
आक्रमणोंके कारण श्रीकृष्णको 'रणछोड़' की उपाधि मिली
थी जब वे रणभूमि छोड़कर द्वारकारी और भाग गये थे।
(२) केंक्य देशकी राजधानीका नाम।

**गोकर्ण**-मालाबारका एक शैव क्षेत्र । यह गोवाने तीस मील

उत्तरी कमनाड़ामें है और यहाँ एक प्रसिद्ध शिवलिंग है जिसके दर्शनार्थ हजारों यात्री जाया करते है।

गोप्रतार - सरयू नडीका एक प्रसिद्ध घाट । यह अयोध्यामें हैं और 'गुप्तारघाट'के नामसे विख्यात हैं। यहाँ अयोध्या उत्तरकर जाते हैं। यह ई० आई० आर० का स्टेशन है, जो फीजावाद 'लूप लाइन'में पड़ता है।

चित्रकृट—एक प्रसिद्ध पर्वत, जिसपर बनवासके समय राम और सीता बहुत दिनोंतक रहे थे। यह प्रयागसे २७ कोस दिक्षण है। वाल्मीकि रामायणके अनुसार यह भारद्वाज आश्रमसे २॥ योजन दिक्षण है। प्रयाग या इलाहाबाद दोनों ही ई० आई० आर० के स्टेशन है। भारद्वाज आश्रम प्रयागमें ही श्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूके निवासस्थानके समीप है। यहाँ हर साल रामनवमीको मेला-सा लग जाता है। भरतके चले जानेके पश्चात् रामचन्द्रजी यहाँ संचव्यी चले गये थे जो गोदावरीके किनारे नासिकके समीप है—दे० रेखाचित्र—मूलग्रंथ।

चेदि-महाभारतके अनुसार शिशुपाल यहाँका राजा था। यह शुक्तिमती नदीके पासका देश था जिसमें बुन्देल-खण्डका दक्षिणी भाग और जवलपुरका उत्तरी भाग सम्मि-लित था।

छत्रवती—पांचालके उत्तरका राज्य । दक्षिण पांचालका राजा द्रुपद था और पांडवोंकी सहायतासे उत्तर पांचालके राजा द्रोणाचार्य हो गये थे । महाभारत, हरिवंदा और विष्णु पुराणानुसार इसे 'अहिच्छत्र या अहिक्षेत्र' कहते हैं । जनस्थान—दक्षिण हैदराबादके अन्तर्गत एक स्थानका नाम । आधुनिक औरंगाबाद यहां है । कहते है यहाँ

राक्षसोंकी चौकी थी।

तमसा─रामायणकी एक प्रसिद्ध नर्दाका नाम जिसे आज-कल 'टौंस' कहते हैं। रामायण-दालकांडके अनुसार यहाँ वार्ल्माकिका आश्रम था। प्रयागने चित्रकृट जाने समय श्री रामचन्द्रजी यहाँ आये थे।

तक्षशिला-आधुनिक 'तक्षिता'का प्राचीन नाम । हालमें खुदाई होनेपर यह नगर रावलपिंडीके समीप निकला है। महाभारतके अनुसार यह नगरी गांधारमें होनी चाहिये। भरतके पुत्र तक्षवी राजधानी यहीं थी और जनमेजयने सर्पयग्न यहीं किया था। तक्षशिला प्राचीन समयका विख्यात विद्यापीठ था तथा संसार-प्रनिद्ध कृटनीतिश चाणक्य (कौदिल्य, विष्णुहामी) यहींका था।

**ताम्त्रपर्णी –**मद्राप्त हातेकी एक नदी जिसके तस्पर टिनेवली -नगर वसा हुआ <mark>है</mark> ।

त्रिगर्त-पंजाबका जालन्थर जिला।

दण्डकारण्य – विन्ध्याचल पर्वतते गोगवरीतक फैला एक प्रसिद्ध वन । यहाँ वनवासके समय श्री रामचन्द्र बहुन दिनोतक रहे थे।

दरद-काइमीर राज्यका दरदस्तान ।

ट्यद्वती-एक नदीका नाम। महाभारतके अनुसार यह थानश्वरसे तेरह मील दिवस्त्वन है। इसका अधिनिक नाम कग्गर या घग्घर है और राखी भी इसे कहते है। इसका उल्लेख ऋग्वेद और मनुस्मृतिमें मिलता है।

देवगिरि-आधुनिक दौलताबादका नाम।

**देवपत्तन**-काठियावाड़में स्थित सोमनाथका मंदिर जहाँपर है । पुराणानुसार इसे प्रभासक्षेत्र कहते हैं ।

द्वारावती - काठियावाड गुजरातकी एक प्राचीन नगरी।
इसे द्वारका कहते हैं। जरासंधको उपद्रवसे उरकर कृष्णजी
यही आगये थे। आजकलको पोरवन्दरसे पन्द्रह कोस
दक्षिण समुद्रमें इसका स्थान वताया जाता है। कुछ लोग
इसे 'कुशस्थली' भी वहते हैं।

धर्मारण्य-गयाके सुमीपका देश।

नन्दर्गांव – मथुरासे चौदह कोसपर स्थित वृन्दावनके एक गाँवका नाम । नन्द यहां रहते थे ।

नन्द्रमाम - निन्द्रमामका एक नाम । यह अयोध्याके समीप है जहाँ भरतने रामके बनवासकालमें तपस्या की थी। अयोध्यासे यह चार बोसपर स्थित है।

नाथद्वारा—उदयपुर राज्यमें स्थित एक तीर्थस्थान, जहाँ जी० आई० पी० और वी० वी० सी० आई० रेलवेके स्टेशन उदयपुरसे जाना पड़ता है।

नैमिषारण्य - अवधके सीतापुर जिलेका एक स्थान गोमती नदीके तटपर सीतापुरसे बीस मीलकी दूरीपर यह प्राचीन तीर्थस्थान है। विष्णुपुराणानुसार यह वड़ा पवित्र स्थान है। पंचवटी - यह स्थान गोडावरीके तटपर नासिकके समीप है, जहाँ श्रीराम बनवासके समय रहे थे।

**पांचाल** – वर्त्तमान रहेलखण्डका प्राचीन नाम । इसका यह नाम हर्यक्षके पाँच पुत्रोके कारण पड़ा था —दे० पंचाल (मूलग्रन्य)

पर्णाशा-एक नदी, यह राजप्तानेमें है। इसे बनास

पावनी-दर्माकी इरावदी नदीका नाम।

पुरुषपुर-आधुनिक पेशावरका प्राचीन नाम ।

पृथुद्क-पोहो-जहाँ प्रसिद्ध ब्रह्मयोनि तीर्थ है।

प्रभास – महाभारतके अनुसार द्वारकाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ । काठियावाड़ (गुजरात)मे सोमनाथजीका मंदिर इसीके अन्तर्गत था = पट्टन स्थान ।

प्रारज्योतिष-कामरूप देशका नाम । यह आक्षाममें स्थित हैं। महाभारत तथा पुराणोमे इसका उल्लेख हैं। रामायणके अनुसार कुशके पुत्र अमूर्तराजने यहाँकी राजधानी प्रारज्योतिषपुर बसाया था।

बाहुदा-धवला नदी । इसे आजकल बूर्डा रामी कहते है । बिंदुसर-गंगोत्रीते दो मील हटकर रुद्रहिमालयमे स्थित एक पवित्र कुण्ड । यहीपर भागीरथीने गंगाको पृथ्वीपर बुलानेके लिए तप किया था ।

भतरोड़-मधुग और वृदावनके बीचका एक स्थान ।

भृगुकच्छ-भड़ीच नगरका प्राचीन नाम। यहां महर्षि भृगु-का आग्रम था।

भोजकट-इलिचपुरका प्राचीन नाम । यह क्रारमें हैं । यहाँ रुक्मिणीका भाई रुक्मी रहता था।

**मत्स्य** – जैपुरके पासका प्रदेश । इसने अलवर राज्य भी सम्मिलित है।

मलद्-दक्सरके समीपका एक वन-प्रान्त जिसमें ताड़का राक्षमी रहती थी।

मद्र-गर्वा और चिनाः निर्योके बीचका देश यह

पंजावमें है।

मार्कण्डेयाश्रम - गोमती और सरयू नदीके संगमपर यह आश्रम है।

मालिनी-यह एक नदी है जो अयोध्यासे पचास मीलकी दूरीपर सरयू नदीमें मिलती है। यहींपर कण्व ऋषिका आश्रम था।

रैवतक -गिरनार पर्वतका नाम । यह जूनागढ़में है । रोहितक -रोहतक जिला, जो पंजाबमें है ।

**लम्बका** – लामकन देश, जो काबुल नदीके तटपर है।

लम्बका-लामकन देश, जा काबुल नदीके तटपर है। वंशगुल्मतीर्थ-एक पवित्र कुंडका नाम। अमरकंटककी उपत्यकामें यह नर्वदाके मुहानेसे साढ़े चार मीलपर है।

वककच्छ−दक्षिण भारतका एक राज्य । यह नर्भदाके तटपर रिथत है ।

वसोर्धारा-यह तीर्थ अलकनन्दा नदीके मुहानेपर वर्द्रा-नारायणसे चार मोल उत्तर है।

विदेह-तिरहुतप्रान्त ।

विदेहपुर—आधुनिक जनकपुरका नाम। सीतामदीतक ओ० टी० आर० से फिर बैलगाड़ी या मीटरसे जाना पड़ता है। विरजाक्षेत्र—उड़ीसामें जाजपुरके निकटस्थ एक तीर्थ। यहाँ वी० एन० आर० से जाते हैं।

विनशनतीर्थ-सरहिन्दके रेतीले मैदानका वह भाग जहाँ सरस्वती नदी विलीन होती है।

विपाशा - व्यास नदीका एक नाम । यह पंजावमें है । वेत्रवती - बुंदेलखंडकी वेतवा नदी।

वैतरणी - उड़ीसा प्रान्तमें कटक नगरके पासकी वेतवा नदी। शतद - पंजाबकी सतलज नदीका नाम।

शरावती-गुजरातकी साँवरमती नदी।

शिवकांची – दक्षिण भारतमें कृष्णा और पोछर नदियोंके बीचमें स्थित एक प्रधान-हीव-तीर्थ-स्थान।

**गुद्धिमान्** - उज्जैनके समीपकी पश्चिमीय विध्य-पर्वतमाला । **गुक्ररक्षेत्र** - नैमिषारण्यके पासका एक तीर्थस्थान । इसका

आधुनिक नाम सोरों है। हिरण्यकेशीवध यहीं हुआ था। शूर्पारक नवीजापुर जिलेमें जमखण्डीके समीपका स्थान। जमदण्नि ऋषिके पुत्र परशुरामजी यहीं रहते थे। इस स्थानका नाम शूरपल्य मी है।

शृंगवेरपुर-प्रतापगढ़ जिला अंतर्गत सिंगरौरा या सिगनौर गाँवका नाम । यह प्रयागसे उत्तर-पश्चिमको ओर अठारह मीलपर गङ्गाके तटपर बसा है।

शोण-सोन नदका एक नाम । पटनाके समीप यह गङ्गामें मिलता है।

सदानीरा - करतीया नदीका नाम । यह अवधमें है और रंगपुर तथा दिनाजपुरके पास होकर वही है।

सांबपुर-आधुनिक सुलतानका प्राचीन नाम । इसे श्रीकृष्ण-के पुत्र सांवने वसाया था और यहाँ चन्द्रभागा नदी बहती है।

सारंगनाथ - काशीके निकट सारनाथका नाम । सारनाथ ओ०टी०आर०का एक स्टेशन भी है।

सिन्धु-यह देश सिन्धु (Indus) और झेलम नदीके बीचमें बसा है।

सुब्रह्मण्यक्षेत्र-मद्रासके कनाडा जिलेका एक तीर्थस्थान । सेक-यह देश चम्बलसे दक्षिण और उज्जैनसे उत्तरकी ओर है।

सीवीर – सिन्धु देशके समीपका प्रदेश — दे० जयद्रथ । हरिहरक्षेत्र – उत्तर विहारका एक प्रसिद्ध तर्थस्थान । यहाँका रेलवे स्टेशन सोनपुर है जो पूर्वोत्तर रेलवेका एक प्रसिद्ध स्टेशन है । यहाँका रेलवे प्लेटफार्म संसारभर्गे सबसे लम्या है ।

हस्तिनापुर-यह दिल्लीसे उत्तर-पूर्वकी ओर था। अव गङ्गाजीने इसका नाम निशानतक नहीं रखा है। यह नगर मेरठसे वाईस मील उत्तर-पूर्व गङ्गाके दाहिने तटपर बसा था।

हिमवान् –हिमालय पर्वतका नाम।

### परिशिष्ट--[ख]

#### संक्षिप्त न्याख्या सहित बौद्ध धर्मके कुछ प्रचलित शब्द जिनका प्रयोग हिन्दी साहित्यमें किया गया है।

अकुशलधर्म-प्राणियोंका पाप करनेका स्वभाव ही अकुशल धर्म कहा गया है।

अन्याकृतधर्म-वह स्वभाव जिससे शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके कर्म किये जा सकें।

अम्बपाली – वैशालीकी अति रूपवती एक गणिका। गौतम बुद्धने दीक्षा देकर इसका उद्धार किया था।

अहिंसा-स्थावर या जंगम िन्सी भी प्राणीको किसी प्रकार-का दुःख मन, वचन और कर्म तीनोंसे न देना अहिंसा है। आश्रव-बौद्ध दर्शनके अनुसार विषय जिसके कारण मनुष्य बंधनमें पड़ जाता है। इसके चार प्रकार बतलाये गये हैं—कामाश्रव, भवाश्रव, इष्टाश्रव और अविद्याश्रव।

काय-वौद्ध भिक्षुओंके संघको "काय" कहते हैं।

किसागौतमी—एक गरीव लड़कीका नाम जो अति दुवली पतली थी। कुशा = दुर्बल = किशा (पालि भाषामें)। यह महाप्रजापति गौतमीसे पृथक् थी। इसका पुत्र मर गया था जिससे यह विक्षिप्त सी हो गयी थी। बुद्धके उपदेशसे इसे शान प्राप्त हुआ था। यह दीक्षित हो संघ-शरणमें आ गयी और थीरे धीरे अईत् पदपर पहुँच गयी थी।

कुंभ-बुडके गत चौबीस जन्मों में से एकका नाम।

कुकुत्संद-एक बुद्ध, जो गौतमसे पहले हुए थे।

**कुक्कुटपाद—ग**यासे सोलह मील उत्तर-पूर्व बौद्धोंका एक प्राचीन तीर्थस्थान।

कुलिशासन-बुद्धदेवका एक नाम।

कुशीनार – गोरखपुर जिला अन्तर्गत एक स्थान । यहाँ शाल वृक्षके नीचे गौतम बुद्धका शरीर छूटा था । आजकल इसे कसया कहते हैं । कुशीनार = कुशीनगर ।

कृष्ण-बुद्धका शत्रु एक राक्षस।

**केयुरबल-**एक बौद्ध देवता ।

ककुच्छंद-भद्रव ल्पके पाँच बुद्धों में से पहलेका नाम।

खदूरवासिनी-बुद्धकी एक शक्तिका नाम।

स्तर्भ-बुद्धका एक नाम।

खेमा - महाराज विन्वसारकी पत्नीका नाम । इसने प्रव्रज्या - ब्रहण कर ली थी। इसके कामसे प्रसन्न हो बुद्धने इन्हें - "महाप्रज्ञावती"की उपाधि दी थी।

गया—महात्मा बुद्धदेव राजगृहसे आकर यहीं ठहरे थे। दादको यहाँसे कुछ दूर निरक्षना नदीके किनारे उरुवेला गाँवमें तप करने चले गये थे। इस स्थानको आजकल बोधगया कहते हैं।

गोपा-गौतम बुद्धकी स्त्रीका नाम । कपिलवस्तुके निकट स्थित कलिराजके राजा दण्डपाणिकी यह कन्या थीं । पतिके चले जानेके पश्चात् इन्होंने कठोर व्रतका पालन किया था और महलमें भी सादे वेषमें रहती थीं । इसीके कारण इन्हें यशोधरा कहने लगे थे।

चकसंवर-एक बुद्धका नाम।

चकांतर-एक बुद्धका नाम ।

चरणाद्गि—चुनारके एक पहाड़की चट्टान, जिसपर बुद्धदेवके चरण-चिह्न वन गये हैं।

चलासन-सामयिक व्रतमें आसन बदलनेसे एक प्रकारका दोष होता है।

चातुर्महाराजिक-बुद्धभगवान्का एक नाम ।

छंदक-बुद्धदेवके सार्थिका एक नाम।

जलगर्भं - बुद्धके प्रधान शिष्य आनंदके पूर्व जन्मका नाम। ज्वलनांत - बौद्धमंथानुसार दस हजार देवपुत्रोंका नायक, जिसने बौद्धमठमें प्रवेश करते ही बोधि-ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

तथागत-बुद्ध भगवान्का नाम।

तनुभूमि-ौद्धशवींके जीवनकी एक अवस्था।

त्रि**पिटक**-ौद्धोंके प्रधान ग्रंथको त्रिपिटक कहते हैं।

द्रिमुखी-बुद्धकी माता मायादेवीका एक नाम । यह कोलिया देशकी राजकन्या थी । यह सिद्धार्थके जन्मके सातवें दिन स्वर्ग सिधारी थीं ।

त्रियान - "महायान, हीनयानऔर मध्यमयान" - वौद्धोंके ये तीन भेद त्रियान कहे जाते हैं।

त्रिरत्न-बुद्ध, धर्म और संघ। इन तीनोंके समूहको त्रिरत्न कहते हें।

थेरगाथा – एक ग्रंथका नाम । इसमें बौद्ध भिक्षुओंके वार्ता-लाप संगृहोत हैं ।

थेरीगाथा—गौतमी (बुद्धकी विमाता जिन्होंने बुद्धको पाला था) तथा अन्य भिक्षुओंके वार्त्तालाप इस ग्रंथमें संगृहीत हूँ। प्रोफेसर कौशाम्बीके मतानुसार भिक्षुणी-संघका पूर्ण हास ईमवी सन्की चौथी शताब्डीमें हुआ था।

दंतपुर — प्राचीन कर्लिंगके एक नगरका नाम । यहाँ राजा ब्रह्मदत्तने बुद्धदेवका एक दंत (दाँत) स्थापित कर एक स्तूप बनवाया था जिससे यह बौद्धोंका एक तीर्थ स्थान वन गया।

द्राबल-बुद्धदेवका एक नाम।

देवदत्त - बुद्धदेवके चचेरे भाईका नाम । यह बुद्धसे बहुत जलता था और उनकी जानतकका ग्राहक था। अंतमें यह कोढ़ी होकर एक तालावके कीचड़में फँसकर मर गया था।

द्वोणोबन - सिंहहनुके पुत्रका नाम । ये बुद्धके चाचा थे । धमेख - सारनाथ (काशीसे उत्तर-पूर्व)में स्थित एक स्तूपका नाम । ३स स्थानपर इद्धने अपना धर्मोपदेश दिया था । यह तीर्थस्थान हो गया है ।

धर्मदिका-राजा विम्वसारके मित्र विशाखकी स्त्रीका नाम।

यह दीक्षित होकर भिक्षुणी-संघमें आ गयी थी। यह अपने भाषणोंके लिए प्रसिद्ध थी और श्रोताओं की शीप्र हो बौद्ध धर्मकी ओर आकृष्ट कर लेती थी।

नंदा-महा प्रजापित गौतमीकी पुत्रीका नाम । यह भिक्षुणी-संघमें रहने लगी थी । बुद्धसे झान प्राप्त कर 'जनपद-कल्याणी'के नामसे विख्यात हुई थी ।

नदीक्ठकंठ-नैपालके बौद्धोंके एक तीर्थ-स्थानका नाम। नलक-काल देवलका भतीजा। नलकको बुद्धने उपदेश दियाथा।

नागार्जुन-वौद्ध महात्माका नाम। माध्यभिक शाखा-के ये प्रवर्त्तक थे। इनका बौद्धोंमें बहुत मान है।

पटाचारा - श्रावस्तीके एक सेठकी पुत्रीका नाम । अपने सारे परिवारके नष्ट होनेपर यह बुद्धकी शरण गयी और बड़ा ही सुंदर धर्मोपदेश दिया करती थी। एक बार पाँच सौ स्त्रियों ती सभामें उपदेश देकर इसने सबको इसी धर्मकी दीक्षा दिला दी थी।

पूर्णकास्यप-एक प्रसिद्ध तीर्थकका नाम । भगवान् बुद्धने इन्हें पराजित किया था । इस बौद्ध माधुको अपने सिद्धांतीं-पर गर्व था ।

**पूर्णमेत्रायणी-पुत्र−**बुद्ध भगवानके एक अनुचरका नाम । **पृथुभरव**−एक देवताका नाम ।

प्रजापति-दे० महाप्रजापति ।

ब्रह्मदत्ता-काशी-नरेशकी पुत्रीका नाम। राजकुमारी होते इए भी इसने काश्यपसे दीक्षा ले सिद्धि प्राप्त की।

बुद्ध — बौद्ध धर्मके प्रवर्तकका नाम । इनका जन्म ईसासे '५५० वर्ष पूर्व माधपूर्णिमाओ हुआ था। ये महामायाके गर्भने उत्पन्न शुद्धोदनके पुत्र थे और इनका नाम मिद्धार्थ था। इनके पिताका राज्य नैपालको तराईमें था और उसकी राज-धानीका नाम कपिलवस्तु था। 'तुम्बनी' नामके स्थानमें इनका जन्म हुआ था और ४८० (वी० सी०) वर्ष ईसासे पूर्व कुशीनगरमें इनकी मृत्यु हुई थी।

भद्राकिपिला—कौरिक ब्राह्मण वैशोतपन्न एक कस्याका नाम ।
यह किपिलकी पुत्री थी जो सागल गाँवमें रहती थी। इसके
पित कदयपने अपनी सारी सम्पत्ति समर्पण कर बुद्धका
शिष्य हो संबकी शरण ली थी। यह भी पीछे विरक्त हो
महाप्रजापित गौतमीके भिक्षणी-संघमें चली आयी था।
इसने अर्हत् पद प्राप्त किया था। बुद्धके वाद महाकत्रयप
भिक्ष-संघके नेता हुए और गौतमीके वाद यह भिक्षणी-संघमें सबसे केंचे पदपर पहुँच गयी थी।

मंद्रपदायिका — वैशाली नगरीके एक धनी कुटुम्बमें उत्पन्न एक कन्या। यह गौतम बुद्धकी शिष्या हो गयी थी और अपनी सारी संपत्तिसे विगक्त हो गयी थी।

महाप्रजापति -कोलिया देशकी राजकन्या तथा मायादेवी-की छोटी बहिनका नाम। राजकुमार सिङार्थके जनमके सातवें दिन मायादेवी स्वर्ग सिधारों और यह राजा शुद्धो-दनकी पररानी हुई। गौतमगोत्रमें उत्पन्न होनेके कारण इन्हें गौतमी वहते थे। अपनी वड़ी इहिनकी मृत्युके पश्चात् इन्होंने सिद्धार्थका लालन-पालन किया था। प्रोफेसर भागवतके अनुसार 'गौतम बुद्धकी पिछली वयमें झान-लालसा, दया, उत्साह, बुद्धिकी तीव्रता, उद्योग, विशद हृष्टि, वार्य-दक्षता, नेता बननेकी कुश्चलता आदि जो गुण प्रकट हुए थे, उनका अधिकांश श्रेय गौतमीको ही है।'

लुंबनी - व.पिलवरतुके निकटका एक वन जहाँ गौतम बुद्धका जन्म हुआ था।

वज्रकालिका – बुद्धकी माताका एक नाम यह भी था। वज्रगर्भ – बौद्धोंके महायान शाखाके अनुसार एक बोधि-सत्त्वका नाम।

वज्रभरव-महायान शाखाके एक देवता, भूरानमें इन्हें यमान्तक शिव यहते हैं।

वज्रवाराही-एक देवीका नाम।

वज्राचार्य-तिब्बतके लामाका एक नाम।

वासवदत्ता - मथुरापुरीकी एक प्रसिद्ध गणिका । बुद्धके शिष्य उपगुप्तने शिक्षा देकर इसका उद्धार किया था।

विनयपिटक – एक आदि बौद्धधर्मग्रंथका नाम । यह पाली भाषामें है ।

विमलकोत्ति – महायानके एक आचार्य । इनके रचे कई स्त्र हैं जो इन्होंके नामसे प्रसिद्ध हैं ।

विशाख – राजा िम्बसारके एक मित्रका नाम । यह बुद्धका बड़ा भक्त था। धर्मदिन्ना इसीकी स्त्री थी जो बड़ा सुन्दर भाषण देती थी।

संघिमित्रा — सम्राट् अशोक महान्की पुत्रीका नाम । राज-कुमार महेन्द्र इनका भाई था। ये दोनों वंग्द्र धर्ममें दीक्षित हो भिक्ष और भिक्षणी वन गये थे। महेन्द्रका नाम धर्मपाल और संघमित्राका नाम आयुपाली पड़ा। इन दोनोंने सिंहल द्वीपमें जाकर जो धर्मप्रचार किया था वह आज तक चाल है। समंतद्रशी—बद्धका एक नाम।

सुजाता — उरुवेला गाँवके भूमिपति सेनानीकी कन्याका नाम। यह गोपालनके काममें दक्ष थी। उस गाँवके उप-वनमें एक वट वृक्ष था जिसे वनदेवताका निवास समझ लोग पूजते थे। सुजाता भी पूर्णमाको पूजा करती और खीर भोग लगाती थी। एक दिन सुजाताको आनेके पहले ही संयोगसे बुद्ध वहाँ पहुँच बैठे और ध्यानस्थ हो गये। भगवान्ने उसकी श्रद्धाभक्ति देख, सुजाताकी दी हुई खीर खायी थी। सुजाताके जानेके पश्चात् ही गौतमको सत्य शानकी प्रशि हुई और वह बुद्ध हो गये।

सुर्जाता-एक ग्रामीण कन्याका नाम जिसने ज्ञान (बुद्धत्व) प्राप्त करनेपर बुद्ध भगवानको भोजन कराया था । शायद सुजीताको ही सुजाता भी कहते हैं ।

# परिशिष्ट-(ग)

#### संक्षिप्त व्याख्या सहित जैन धर्मके कुछ शब्द जिनका प्रयोग हिंदी-साहित्यमें किया गया है:—

**अंतराय-इ**समें जैन धर्मका संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है। | **अचक्षुदर्शनावरणीय** – जैन शास्त्रकारोंने जीवनके आठ मूल कर्म माने हैं। उनमें दर्शनावरणीय कर्मके नौ भेदोंमें यह **अच्छुसा** – जैनोंकी सोलह देवियोंमेंसे एकका नाम। अच्युत−जैनियोंके देवता चार श्रेणियोंमें विभाजित हैं। यह चौथी अर्थात् वैमानिक श्रेणीके कल्पभव देवताओंका एक भेद है। अजितनाथ - दूसरे तीर्थं करका नाम । **अणुबत−**गृइस्थ धर्मका एक अंग । अतिथि-संविभाग-जैन शास्रके अनुसार चार शिक्षाव्रतीं-मेंसे एक । इसमें विना अतिथिको दिये भोजन करना निषिद्ध है। इसके पाँच अतिचार बतलाये गये हैं:--मुचित्त निक्षेप, सचित्त पोहण, कालातिचार, परन्यपदेश मत्सर, अन्योपदेश । अतिपांडुकंबला-सिद्धशिलाके दक्षिणके सिंहासनका नाम। इसपर नीर्थंकर बैठते हैं। **अतिरिक्तकंबला** – सिद्धशिलाके उत्तरके सिंहासनका नाम। इसपर तीर्थंकर बैठते हैं। **अद्धामिश्रितवचन** –काल संबंधी मिथ्या भाषण । अमरनाथ-अठारहवें तीर्थंकरका नाम । अरुणोद-एक समुद्र जो पृथ्वीको चारों ओरसे घेरे है। **अवधिदर्शन**-जल, पृथ्वी, पवनादिको यथावत् देखना । अवसर्पिणी-गिरावका समय । जब रूप रंगका धीरे-धीरे हास होता है। अविरति-धर्मशास्त्रकी मर्यादासे रहित वर्ताव करना-यह बारह प्रकारका कहा गया है। असुरकुमार-एक त्रिभुवनपति देवताका नाम । अस्तेय-अइत्त दानका त्याग करना। चोरी न करनेका व्रत । आदेयकर्म-वह कर्म जिससे वाक्यसिद्धि हो। **कंदीत**-एक प्रकारके देवता। कायोत्सर्ग-अर्हत्की वीतरागावस्थामें खड़ी मूर्त्ति । कारयप-महावीर स्वामीके गोत्रका मनुष्य। कुंभ-वर्त्तमान अवसर्पिणीके उन्नीसर्वे अईत्का नाम । कृष्ण – नौ काले वसुदेवोंमेसे एक वसुदेवका नाम ।

गोपालदारक-एक जैनी आचार्यका नाम । चंडकौशिक-एक साँपका नाम । इसने महावीर स्वामीके दर्शन करनेके पश्चात् काटना तक छोड़ दिया था। **चंद्रग्रभ**-आठवें तीर्थंकरका नाम। यह लक्ष्मणाके गर्भसे उत्पन्न महासेनके पुत्र थे। **चक्रेश्वरी**-महाविद्याओंमें एक । द्धिया-दनेताम्बर जैनोंका एक भेद । ये मूर्त्ति नहीं पूजते हैं और मुँहपर कपड़ा बाँधे रहते हैं। **तिहत्कुमार** – जैनोंके एक देवता । तीर्थंकर-जैनियोंके चौबीस उपास्य देव। ये देवताओंसे श्रेष्ठ, सर्वदोषरहित तथा मुक्तिदाता कहे गये है। चौवीस तीर्थंकरोंके नाम और जन्मस्थान इस प्रकार है :--नाम- जन्मस्थान। १. ऋषभदेव-अयोध्या । २. अजितनाथ-अयोध्या । सम्भवनाथ-श्रावस्ती । ४. अभिनन्दननाथ-अयोध्या। ५. सुमतिनाथ- " ६. पद्मप्रभ-कौसाम्बा । सुपार्श्वनाथ-कार्शा । ८. चन्द्रप्रभ-चन्द्रपुरी । ९. पुष्पदन्त-काकण्डी । १०- शीतलनाथ—बद्रिकापुरी । ११. श्रेयांसनाथ – सिंहपुरी । **१२.** वासुपूज्य-चम्पापुरी । **१३. विमलनाथ-**कांपिल्य । १४. अनन्तनाथ-अयोध्या । १५. भर्मनाथ-रत्नपुरी । **१**६. शान्तिनाथ−हस्तिनापुर । १७. कुंथुनाथ-१८. अर्हनाथ-१९. महिनाथ-मिथिलापुरी । २०. सुनिसुवत-कुशायनगर (राजगृह)। २१. नमिनाथ—मिथिलापुरी । २२. नेमिनाथ-सौरिपुर (द्वारिका) । २३. पाइर्वनाथ-काशी। २४. महावीर-कुन्इपुर । **त्रिरल**-मोक्ष प्राप्त करनेके लिए तीन मार्ग (त्रिरल) बतलाये गये है। वे तीन मार्ग ये हैं:-(१) सम्यक् दर्शन = सव तत्त्वोंमें अंतर्रिष्टि--जीव, अजीव, आस्त्रव, वर्मवंध, संवर,

निर्जरा और मोक्ष। (२) सम्यक ज्ञान = वास्तविक विवेक।

**खरतरगच्छ** – जैनोंकी एक शाखा ।

निकट स्थित कहा गया है।

गवालीक-चौपायोंके संबंधका मिथ्या भाषण।

**गिरनार** – एक तीर्थस्थानका नाम । यह गुजरातमें जूनागढ़के

**गुणव्रत** –जैनियोंके मूल व्रतोंकी रक्षा करने वाले तीन व्रत ।

(३) सम्यक् चरित्र = दोष रहित और पितत्र आचरण। इसके दो रूप हें श्रावकाचार — ये गृहस्थोंके लिए हैं। श्रमणाचार — ये मुनियोंके लिए हैं। दोनोंका एक लक्ष्य है अर्थान् अहिंसाका पालन।

त्रिशला – महाबीर स्वामीकी माताका नाम । दिगम्बर – जैनियोंकी दो शाखाओंमेंसे एकका नाम । इस

मन वालोंके साधु और देवता दोनों नग्न रहते हैं। देविद्धि-एक प्रसिद्ध स्थविर । जैनोंके सिद्धांत इन्हींने लिपि-बद्ध किये थे।

धर्मसेन - द्वाटश अंगाविटोंमेंसे एक।

पार्श्वनाथ - २३ वें तीर्थंकर जिनकां निर्वाण पारसनाथ पहाड़-पर हुआ था जो हजारीवागके दक्षिण-पूर्व ४४८ फीट ऊँचा पहाड़ हैं।

पावापुरी-पटना-गँची रोडपरका एक द्याम जो जैनियोंका एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है, जहाँ महावीर स्वामीकी मृत्यु हुई थी। जहाँ महावीर स्वामी मरे थे वहाँ थल-मंदिर तथा जहाँ जलाये गये थे वहाँ जल-मंदिर बना है।

प्रज्ञिस-एक विद्यादेवी।

मिल्लिनाथ - उन्नीसर्वे तीर्थंकरका नाम । इनका जन्म मिथि-लापुरीमें हुआ था ।

महावीर — चौनीसवें और अंतिम तीर्थंकरका नाम । ईसासे छः (६) शताब्दी पूर्व ही इनका समय माना गया है। ये वैशालीके राजकुमार थे और इनका पहिला नाम वर्धमान वतलाया गया है। विहारके निकट ही 'राँची-पटना रोड' पर पावापुरी नामक स्थानमें इनकी मृत्यु हुई थी जिसका समय ४७७-४६७ वी० सी० के वीचका बतलाया जाता है।

**वज्रशाखा**—वजस्वामीका चलाया एक मत्र ।

वज्रश्यं खला-सोलह महाविद्याओं मेंसे एकका नाम । इवेताम्बर-जैनियोंको दो शाखाओं मेसे एकका नाम । इसमें

देवताओं तथा साधुओंको इवेतवस्त्र पहिननेको प्रथा है। दूसरी कालाका नाम दिगम्बर है।

सर्वास्ता-जैनियोंकी सोलह विद्यादेवियोंमेंसे एकका नाम।

# परिशिष्ट—(घ)

#### संक्षिप्त व्याख्या सहित इस्लाम-धर्मके कुछ प्रचलित शब्द जिनका प्रयोग हिन्दी-साहित्यमें किया गया है :—

अज़ान-मसजिदके ऊपरसे खड़े होकर नमाजकी सूचना देनेकी क्रिया या आवाज। इस सूचनाके देनेवालेकी मुअज्जन कहते हैं।

**अदन** –यहूदी, ईसाई और मुमलमानींके मतसे स्वर्गका वह उपवन जहाँ आदमको ईस्वरने रखा था ।

अरब-मुहम्मदके जन्मस्थानका नाम।

इमाम-अर्चाके वेशेंकी उपाधि।

**इसमाईल** = इब्राहिमके वेटेका नाम । यह हाजिरा नाम्नी दासीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे ।

**ईद**-रमजानके तीस दिनोंके पश्चात् चाँद देखकर दूसरे दिन मनाया जानेवाला एक पर्व विशेष ।

**ईदगाह**-वह मस्जिद जहाँ ईदकी नमाज पढ़ते हैं।

उर्स – मुसलमान साधु, पीर आदिको निर्वाणितिथिके कृत्यका नाम ।

उसमान-मुहम्मदके चार प्रधान सखाओंनेने एकका नाम । औलिया-मुनलमान मतके पहुँचे हुए फक्षीर ।

केंदूरी-वह खाना जिससे फातमा या अन्य पीरका फातिहा किया जाय।

क्रयामत – मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियोंके अनुसार मृत्युके पश्चात् व्यक्तिगत पाप पुण्यके अनुसार ईश्वरीय निर्णयका दिन ।

करबला - (१) अरवका वह स्थान जहाँ हुमैन मारे गये थे। (२) वह स्थान जहाँ ताजिये दफन किये जायँ।

कलमा-इस्लाम धर्मका मूल मंत्र। जो इस प्रकार है—

'ला इलाह इलिल्लह, महम्मद रसूलिल्लाह।'

काज़ी-न्यायाध्यक्षकी उपाधि।

कारूँ – इजरत सूसाका चचेरा भाई। यह वड़ा धनी पर कृपण था। चाठीस खच्चरोंपर उसके खजानेकी कुंजियाँ चलती थीं।

कुरान – मुनलमानोंका प्रधान धर्मग्रंथ।

**ख़तना** – सुन्नत, मुस्लमानी । इसमें लिगके अगले भागका बढ़ा हुआ चमड़ा काट दिया जाता है।

**ख़ाकी** - ख़ाकी शाहके अनुयायी फक्षीरोंकी उपाधि ।

**ख़ालिक**-ईश्वर ।

खुदा-ईइवर ।

गाजी-जो धर्मके लिए विधिमयोंसे युद्ध करे।

चारयारी-सुन्नियोंकी मंडली, जो सिर्फ अबुवक्र, उमर, उसनान, अली खलीफाको मानते हैं।

**चहेलुम** – मुहर्र मके चालीनवें दिनका पर्व विद्येष ।

जानमाज्ञ-नमाज पढ़नेका एक आमन विद्येष ।

**जिन−**मुसलमान भूत ।

जिहाद — अपने धर्मके प्रचारके लिए दूसरे धर्मवालोंसे मुसल-मानोंकी लड़ाई।

**तबक्र**−मुसलमान स्त्रियोंकी वह नमाज या पूजा जो परियों-की वाधाते बचनेके लिए की जाती है।

ताज़िया – मकबरेके आकारका मंडप । मुहर्रममें शिया लोग इसकी आराधना करते हैं और अन्तिम दिन इसे दफना देते हैं। तिलाक – एक नियम विशेष जिसके अनुसार पित-पत्नीका सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया जाता है। यह नियम ईसाइयोंके यहाँ डाइवोर्स कहलाता है।

तीजा-मरनेके तीसरे दिन मृतकके सम्बन्धी गरीबोंको रोटियाँ देते है और पाठ करते हैं।

दरगाह - किसी सिद्ध पुरुषकी जहाँ मजार (कब्र) हो उसे दरगाह कहते हैं।

दाहा – मुहर्रमके दस दिन, जिनमें ताजिया दफन किया जाता है।

दुळदुळ-एक घोड़ा, जो मिस्रके हाकिमने मुहम्मद साहवको नजरमें दिया था। मुहर्गमकी आठवींको अब्बासके नामका और नवींको हुमैनके नामका घोड़ा निकालते हैं।

दोज्ञख-नरक । पापियोंके रहनेका स्थान ।

नमाज़ - ईश्वर-प्रार्थना । यह पाँच बार नित्य होती है । निकाह - मुसलमानी पद्धतिके अनुसार विवाह ।

फतवा-मुसलमानोंके धर्मशास्त्रके अनुसार व्यवस्था।

मका-अरवका एक प्रसिद्ध नगर, जहाँ मुहम्मद साहबका जन्म हुआ था।

मदीना—अरवका एक प्रसिद्ध नगर । यहाँ मुहम्मद साहवकी समाधि वनी है । मक्का और मदीना टोनों ही मुसलमानों के प्रधान तीर्थस्थान हैं ।

मंसूर – स्फीमतका आचार्य एक प्रसिद्ध मुक्तलमान साधु । यह बैजानगरमें हुसैन हल्लाजके घर नवी शताब्दीमें उत्पन्न हुए थे।

मसजिद-ईश्वर-वन्द्रना (नमाज) करनेका स्थान, जहाँ सिजदा भी होती है।

मुअज्जन-मसजिदके ऊपरसे अजान पढ़नेवाला व्यक्ति।
--दे० अजान।

**मुजावर** –वह व्यक्ति जो किसी दरगाह आदिपर रहकर सेवा करता हो और पुजाता हो ।

मुहस्मद्-अरवके एक प्रसिद्ध धर्माचार्य तथा इस्लाम धर्मके प्रवर्त्तक । इनका जन्म मक्कामें ५७० ई० में हुआ था और मृत्यु सन् ६२२ ई० में मटीना नामके नगरमे हुई थी। ये अमीनाके गर्भसे उत्पन्न अब्दुल्लाके पुत्र थे।

**मुहर्रम**—अरबी वर्षका पहला महीना । इमाम हुसैन इसीमें इहीद हुए थे।

रोजा-रमजानमें मनाया जानेवाला एक ३० दिनोंका व्रत । इसके समाप्त होनेपर ईद होती है । बजु-नमाज पढ़नेके पहिले अपनेको शुद्ध करनेका कृत्य। इसमें तीन बार हाथ धोते हैं, तीन बार कुल्ली कर नथनोंमें पानी देते हैं। फिर मुँह धो कुहनियोंतक हाथ धोते हैं और सिरपर पानी लगे हाथ फेरते हैं। सबके अन्तमें पैर धोते हैं।

वहाबी-अब्दुल वहाव नजदीका चलाया एक संप्रदाय। इस मतके लोग किसी स्थान या व्यक्तिकी प्रतिष्ठा नहीं करते। ये अरव और फारसमें अधिक हैं।

शबबरात – मुसलमानोंके आठवें महीनेकी चौदहवीं या पन्द्रहवीं रात ! कहते हैं इस रातको फरिस्ते सबको मोजन बाँटते हैं और आयुका हिसाब लगाते हैं । इस दिन दुआ माँगते हैं और न्याज करते हैं । रातमें आतशबाजी भी छोड़ते हैं ।

शिया-मुसलमानोंका एक प्रधान संप्रदाय जो सुन्नियोंके विरोधी हैं। ये हजरत अलीको 'पैगम्बर' मानते हैं मुहम्मद साहबके पीछेके चार खलीका ये नहीं मानते। ये अलीके बेटों हसन और हुसैनको मानते हैं।

शेख़सद्धो - एक पीर जिनकी पूजा स्त्रियाँ विशेषकर करती हैं। साचक - मुसलमानोंके यहाँ विवाहका एक रस्म । इसमें वर पक्ष कन्याके लिए फल, मेवे, मेंहदी आदि भेजता है। सिजदा - प्रणाम करना।

सिपारा – क़ुरान शरीफके तीस भाग है और हर एकको सिपारा कहते हैं।

सुन्नत-मुसलमानी।—दे० खतना।

सुन्नी - मुसलमानोंका एक प्रधान संप्रदाय । मुहम्मद साहब-के बादके चार खलीफाओंको ये प्रधान मानते हैं, जिन्हें दिया लोग नहीं मानते हैं। ये शिया लोगोंसे भिन्न हैं। --दे० शिया।

हज-मका शरीफकी तीर्थ-यात्रा।

हदीस – मुसलमानोंका एक धर्मग्रंथ जिसमें मुहम्मद साहब-के वचनों और शिक्षाओंका संग्रह है।

हनफी-सुन्नियोंके अन्तर्गत एक संप्रदायका नाम ।

हसन-अलोके लड़केवा नाम । शिया लोग इन्हींके मरनेका शोक मुहर्रममें मनाते हैं । यजीदके साथ लड़ाई करनेमें ये मारे गये थे ।

हुसेन-अलीके पुत्र और मुहम्मद साइवके नाती (दौहित्र) का नाम। ये कर्वलामें मारे गये थे। इन्हीके शोकके मुहर्रम मनाया जाता है।

## परिशिष्ट (ङ)

#### संक्षिप्त व्याख्या सहित ईसाईधर्म और पारसीधर्मके कुछ प्रचित शब्द जिनका प्रयोग हिन्दी-साहित्यमें यत्र-तत्र मिलता है।

ईसाई धर्मके कुछ शब्द निम्नांकित हैं:-

इंजिल-ईसाइयोंकी धर्मपुस्तकका एक नाम । ईसवी-ईसामसीहके जन्मकालसे चला हुआ संवत् । इसा-ईसाई धर्मके प्रवर्त्तका नाम, जिन्हें Jesus Christ कहते हैं। इन्होंने लोककस्याणार्थ अपनी जान-तक दे दी थी।

कलीसिया -ईसाइयों और यहूदियोंकी धर्म-मण्डली। काइस्ट-ईसामसीहका नाम।

गिरजा – ईसाइयोंका प्रार्थना-मंदिर । यहाँ वे ईश्वर-वंदना करते है ।

**पोप**-कैथोलिक संप्रदायका प्रधान धर्मगुरु।

बपतिस्मा ─ईमाई बनानेके समयका एक प्रधान संस्कार। पाररीजी अभिमंत्रित जल ईसाई होनेवाले व्यक्तिपर छिड़-कते हैं और तब वह दीक्षित समझा जाता है।

बाइबिल-ईसाइयोंकी धर्मपुस्तक। इसके दो भाग हैं-ओल्ड देस्टामेन्ट तथा न्यू देस्टामेन्ट।

मिशनरी - ईसाई-धर्मका प्रचारक तथा धर्मपुगेहित ।

पारसी-धर्म सम्बन्धी कुछ शब्द:-

ज़रदुस्त-पारसी धर्मका एक प्राचीन प्रतिष्ठाता । यह ईसासे ६०० वर्ष पूर्व हुए थे । इन्होंने अग्नि और सूर्यकी पूजाकी प्रधा चलायी थी । पारसियोंकी प्रसिद्ध धर्म-पुस्तक "जंद-अवस्था, इन्होंने लिखी थी । शाहनामेके अनुसार ये तूरा-नियोंके हाथों मारे गये थे।

दखमा-पारिसयोंके शव रखनेका स्थान जहाँसे शवको चील कौए खा जाते हैं।

विशेष—हिन्दुओं के यहाँ शव जलाये जाते हैं (जलंत), मुसलमानों और ईसाइयों के यहाँ शव गाड़ दिये जाते हैं— (गड़ंत) और पारिसयों के यहाँ शवको इस स्थानपर रख देते हैं जहाँ से चील और कौए खा लेते हैं—(उड़ंत)।

# परिशिष्ट (च)

#### कौरवों और पाण्डवोंका वंशवृक्ष:--

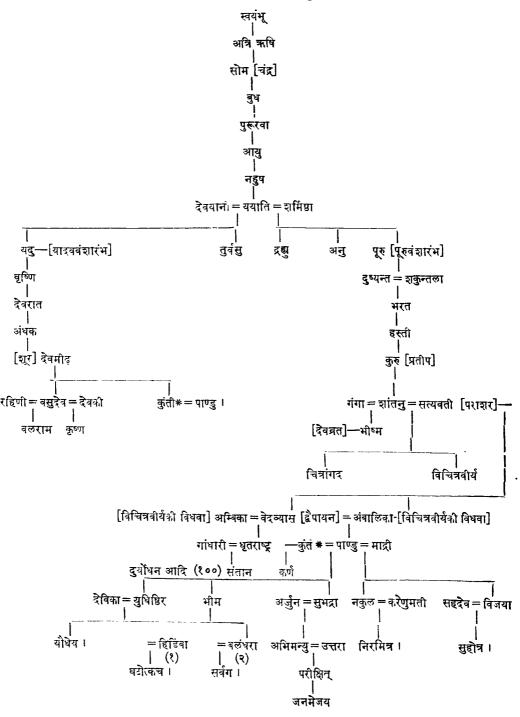

नोट विशेष:--

- (१) द्रौपदी के पाँच पुत्र थे,—युधिष्ठिरसे प्रतिविध्य, भीममे सुतमोम, अर्जुनसे श्रुतकीत्ति, नकुलसे शतानीक और सहदेवसे श्रुतकर्मा । युद्धकी अठारहवीं रातको अश्वत्थामाने कृप और कृतवर्माको साथ ले द्रौपदीके इन पाँचों पुत्रोंका सोने हुएमें वध कर डाला था।
- (२) व्यास और कर्ण दोनों सत्यवती और कुंतीके ज्येष्ठ पुत्र थे । ये मानाके विवाह होनेके पूर्व ही उत्पन्न हुए थे, अतः माता द्वारा त्याग दिये गये थे और कानीन कहलाये । पराशर किष तथा सूर्यके पुत्र होनेके कारण, व्यास और कर्ण दोनों ही वड़े प्रतापी थे और किषके वरसे सत्यवती और सूर्यके वरसे कुंनीकी कुमारिकावस्था अक्षुण्ण रही ।
- (३) पाँचों पाण्डव, महाराज पाण्डुके पुत्र कहलाये पर महाभारतके अनुसार, ये सब देव-पुत्र थे। धर्मराजके पुत्र सुधिष्ठर, पवनदेवके भीम, इन्द्रके अर्जुन, नासत्य (अश्विनीकुमार)के नकुल और दस्र (अश्विनीकुमार)के सहदेव पुत्र थे। ये पाँचो दुर्वासा ऋषिके बताये मंत्रके प्रभावसे उत्पन्न हुए थे।

### परिशिष्ट (छ)

#### विष्णुपुराणानुसार चंद्रवंशी-क्षत्रियोंका वंशवृक्ष :---



# परिशिष्ट (ज)

### विष्णुपुराणानुसार सूर्यवंशी क्षत्रियोंका वंशवृक्षः—

इक्ष्वाकु [सूर्यका पौत्र]

| अयोध्य                   | <br> <br> का राजवंश |                    | मिथित<br>         | │<br>शका राजवंश<br><u></u> |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| (१) विकुक्षि (शशाद)।     | (३०) हरित ।         | (६१) रामचन्द्र ।   | (१) निमि ।        | (३१) अरिष्टनेमि ।          |
| (२) पुरज्जय (ककुत्स्थ)।  | (३१) चब्रु।         | (६२) कुश।          | (२) जनक ।         | (३२) श्रुतायु ।            |
| (३) अनेना।               | (३२) विजय ।         | (६३) अतिथि ।       | (३) उदावसु ।      | (३३) सुपार्श्व ।           |
| (४) विभे ।               | (३३) रुरुका।        | (६४) निषध ।        | (४) नन्दिवर्धन ।  | (३४) सृंजय ।               |
| (५) विष्टराश्व ।         | (३४) वृक्त ।        | (६५) अनल ।         | (५) सुकेतु ।      | (३५) क्षेमावी।             |
|                          | (३५) बाहु।          | (६६) नभा।          | (६) देवरात ।      | (३६) अनेना ।               |
| (६) युवनाश्व।            | (३६) सगर।           | (६७) पुंडरीक ।     | (७) बृहदुक्थ ।    | (३७) भौमरथ ।               |
| (७) शावस्त ।             | (३७) असमंजस्।       | (६८) क्षेमधन्वा ।  | (८) महावीर्य ।    | (३८) सत्यरथ ।              |
| (८) बृहदश्व।             | (३८) अंशुमान् ।     | (६९) देवानीकः।     | (९) सुधृति ।      |                            |
| (९) कुवलया <b>इ</b> व ।  | (३९) दिलीप।         | (७०) अहीनक ।       | (१०) धृष्टकेतु ।  | (३९) उपगु।                 |
|                          |                     | (७१) रुरु          |                   |                            |
| (१०) द्वाश्व ।           | (४०) भगीरथ।         | (७२) पारियात्रकः।  | (११) हर्यश्व ।    | (४०) उपगुप्त ।             |
|                          | (४१) सुहोत्र        |                    |                   |                            |
| (११) हर्यश्व।            | (४२) श्रुत ।        | (७३) देवल ।        | (१२) मनु ।        | (४१) स्वागत ।              |
| (१२) निकुम्भ ।           | (४३) नामाग ।        | (७४) वच्चल ।       | (१३) प्रतिक ।     | (४२) स्वानन्द ।            |
| (१३) संहताश्व(अमिताश्व)। | (४४) अंदरीष ।       | (७५) उत्क्ष ।      | (१४) कृतस्थ ।     | (४३) सुवर्चा ।             |
| (१४) कृशाश्व।            | (४५) सिंधुद्वीप ।   | (७६) वज्रनाभ ।     | (१५) देवमीड़ ।    | (४४) सुपार्श्व ।           |
| (१५) प्रसेनजित्।         | (४६) अयुतायु ।      | (७७) इांखण ।       | (१६) विबुध ।      | (४५) सुभाष ।               |
| (१६) युवनाश्व ।          | (४७) ऋतुपर्ण ।      | (७:) व्युषिताश्च । | (१७) महाधृति ।    | (४६) सुश्रुत ।             |
| (१७) मांघाता ।           | (४८) सर्वेकाम ।     | (७९) विश्वमह ।     | (१८) कृतरात ।     | (४७) जय ।                  |
| (१८) पुरुकुत्स ।         | (४९) सुरास।         | (८०) हिरण्यनाभ ।   | (१९) महारोमा ।    | (४८) विजय ।                |
| (१९) त्रसद्दस्यु ।       | (५०) मित्रसह=       | (८१) पुष्य ।       | (२०) सुवर्णरोमा । | (४९) ऋत ।                  |
|                          | सौगस =              |                    |                   |                            |
|                          | कल्माषपाद           |                    |                   |                            |
| (२०) अनरण्य ।            | (५१) अइमक्र ।       | (८२) ध्रुवसंघि ।   | (२१) हस्वरोमा ।   | (५०) सुनय ।                |
| (२१) प्रषद्द्य ।         | (५२) मूलक=          | (८३) सुदर्शन ।     | (२२) सीरध्वज ।    | (५१) वीतहच्य ।             |
|                          | ् नारीकवच ।         |                    | (सीताके पिता)।    |                            |
| (२२) हर्यइव ।            | (५३) दशरथ।          | (८४) अग्निवर्ग ।   | (२३) भानुमान्।    | (५२) धृति ।                |
| (२३) हस्त ।              | (५४) इलिविल ।       | (८ ॰) इधिया ।      | (२४) दातद्युम्न । | (५३) बहुलास्व ।            |
| (२४) सुमना।              | (५५) विद्वसह ।      | (८६) मरु।          | (२५) शुचि ।       | (५४) कृति ।                |
| (२५) त्रिधन्वा ।         | (५६) खर्वांग ।      | (८७) प्रशुश्रुकः।  | (२६) ऊर्जनामा।    |                            |
| (२६) त्रय्यारुणि ।       | (५७) दीर्घवाहु।     | (८८) मुमंधि ।      | (२७) इत्तध्वज्ञ । |                            |
| (२७) सत्यवत = त्रिशंकु । |                     | (८९) अमर्ष ।       | (२८) कृति।        |                            |
| (२८) हरिश्चन्द्र ।       | (५९) अ <b>ज</b> ।   | (९०) सहस्वान्।     | (२९) अंजन ।       |                            |
| (२९) रोहिताइव ।          | (६०) दझरथ।          | (९१) विद्यमव ।     | (३०) कुरुजित्।    |                            |
|                          |                     | (९२) बृह्द्रल ।    |                   |                            |

# परिशिष्ट (झ)

#### महाकवि कालिदासके वर्णनके अनुसार श्रीराम आदिका वंशवृक्ष :--



महाराज दशरथके पुत्रोंके सम्बन्धका विवरणः-

महाराज दशरथ निःसंतान होनेके कारण वड़े ही चिंतित थे। राजगुरु वशिष्ठके आदेशानुसार ऋष्यशृंग ऋषिको बुलवाकर पुत्रेष्टि यञ्च किया गया था जिसके फलस्वरूप दशरथके चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। दशरथजीने यञ्चका प्रसाद अपनी दो प्रधान तथा वड़ी रानियोंको दे थिया। जब सुमित्राने (तीसरी रानीने) भी पितसे यञ्चका प्रसाद माँगा तब दशरथने कौशल्या और कैकेयीसे प्रसादका थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्राको भी देनेके लिए कहा। राजाञ्चाके अनुसार दोनों रानियोंने चरुका कुछ अंश सुमित्राको दिया। प्रसाद स्वानेपर तीनों रानियों गर्भवती हुई। बौशल्याके गर्भसे राम और कैकेथीके गर्भसे भरतका जन्म हुआ। सुमित्राको चरुका दो चौथाई भाग मिला अतः उन्हें दो पुत्र हुए थे। कौशल्याके थिये प्रसादसे लक्ष्मण उत्पन्न हुए और कैकेथीके दिये भागसे शबुदनका जन्म हुआ। इसी कारण लक्ष्मण रामचंद्रके भक्त थे और शबुदनका प्रेम भरतसे विशेष था, क्योंकि उनका जन्म कैकेयीके दिये चरुने हुआ था।

रामायणके अनुसार यक्षके चरका आधा भाग बीघल्याको मिला था इसीसे रामचंद्रमे विष्णुका आधा अंदा था, कैकेबीको चौथाई भाग मिला अतः भरतमें विष्णुका चतुर्वांश था । वचा चौथाई हिस्सा तीसरी रानी सुमित्राने पाया जिनके गर्भसे लक्ष्मण और शबुबन दो पुत्र हुए अतः इन दो पुत्रोंमें विष्णुका अष्टमांश ही आ सका ।





3/2

| Central Archaeological Library, NEW DELHL 518 37 |               |                |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|--|--|
| Call No. R Sas P Sha.                            |               |                |  |  |
| Author 2141 21011 4412                           |               |                |  |  |
| Title—पार्थां क कार्या                           |               |                |  |  |
| Bosrowez No.                                     | Date of Issue | Date of Return |  |  |
| A-Banarjee                                       | 6.11.80       | 30/1481        |  |  |